

NEW TOTAL STATE OF THE STATE OF

अ श्रीसीताराम अ

# मानस-पीयूष

## बालकाराड [ खराड २ ]

( श्रीभरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद, दोहा ४३ से दोहा १८८ (६) तक )

### सर्वसिद्धान्तसमन्वित तिलक

श्रीमद्गोस्वामी तुल्सीदासजीकी रामायणपर् काशीके सुप्रसिद्ध रामायणी पं० श्रीरामकुमारजी, पं० रामवल्लभाशरणजी महाराज ( न्यास ), श्रीरामायणी रामबालकदासजी एवं श्रीमानसी बंदन पाठकजी आदि साकेतवासी महानुभावोंकी अप्राप्य और अप्रकाशित टिप्पणियाँ एवं कथाओं के भाव; बाबा श्रीरामचरणदासजी (श्रीकरुणासिन्धुजी), श्रीसंतरिंहजी पंजाबी ज्ञानी, देवतीर्थ श्रीकाष्ठजिह्न स्वामीजी, बाबा हरिहरप्रसादजी (सीता-रामीय), बाबा श्रीहरिदासजी, श्रीपांडेजी श्रीरामबख्शजी, (मुं० रोशनलाल-कृत टीका ), पं० श्रीशिवलालजी पाठक, श्रीवैजनाथजी, संत उन्मनी श्रीगुरू-सहायलालजी आदि पूर्वमानसाचार्यों, टीकाकारोंके भाव, मानस-राजहंस पं० विजयानन्दजी त्रिपाठीकी अप्रकाशित एवं प्रकाशित श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीकी अप्रकाशित टिप्पणियाँ. टिप्पणियाँ; आजकलके प्रायः समस्त टीकाकारोंके विशद एवं सुसंगत भाव तथा प्रो० श्रीरामदासजी गौड़ एम्० एस्-सी०, प्रो० लाला भगवानदीनजी, प्रो० प० राम-चन्द्रजी शुक्ल, पं० यादवशंकरजी जामदार रिटायर्ड सबजज, श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी, श्रीनागाबाबा परमहंसजी (बाबा श्रीअवधिबहारीदासजी) और बाबा जयरामदासजी 'दीन' आदि स्वर्गीय तथा वेदान्तभूषण, साहित्यरत्न पं० रामकुमारदासजी आदि आधुनिक मानसविज्ञोंकी आलोचनात्मक **व्याख्याओंका** सुन्दर

सम्पादक

संग्रह।

श्रीअंजनीनन्दनशरण

सं॰ २०१८ से २०२४ तक सं॰ २०४९ छठा संस्करण

१०,००० <u>१०,०००</u> कुल २०,०००

मूल्य—पैंसठ रुपये

## (द्वितीय संस्करण)

#### कुछ आवश्यक निवेदन

'मानस-पीयूष' के द्वितीय भागको दो-दो सौ पृष्ठोंकी पत्रिकाके रूपमें प्रेमी पाठकोंकी सेवामें पहुँचे हुए छः मास हो गये। विशिष्ट शब्दों तथा स्मरणीय विषयोंकी अनुक्रमणिका तैयार करनेका अवकाश न मिला था, इससे यह भाग अबतक अपूर्ण बना रह गया।

प्रथम भागकी समाप्तिके पूर्व ही शरीर एकदम अत्यन्त अस्वस्थ हो गया था। जान पड़ता था कि श्रीसरकार इस शरीरसे अब सेवा छेना नहीं चाहते। कोई आशा न रह गयी थी कि 'मानस-पीयूष' का यह संस्करण जिस रूप और महत्ताके साथ चल रहा है अब प्रकाशित हो संकेगा।

एक ब्रह्मचारी महात्माने इस अवस्थामें मेरी वड़ी सहायता की जिसके लिये में उनका अत्यन्त आभारी हूँ। वे प्र्फ बहुत परिश्रमसे देख देते थे। परंतु प्रेसवालोंने इस अवकाशका अनुचित लाभ उठाया। वे अशुद्धियोंको बिना पूरी तरह ठीक किये हुए छाप देते थे और छपाई भी अच्छी नहीं की। कई प्रेमियोंने छपाईके सम्बन्धमें मुझे लिखा। मैं वे पत्र बराबर प्रेसवालोंके पास भेज देता था। फिर भी उन्होंने कुछ ध्यान न दिया। बरवस मुझे छपाना जूनमें बन्द करना पड़ा। तब उन्होंने नये टाइप मँगाये और छपाई अब कुछ सन्तोषजनक होने लगी है।

इतनी दोषपूर्ण छपाई होते हुए भी मानस-प्रेभी-जनताने इसे जैसा अपनाया इसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूँ। उनके इस प्रकार अपनानेसे ही मेरा साहस और उत्साह बढ़ रहा है। शरीर यद्यपि अब भी स्वस्थ नहीं है फिर भी श्रीसीतारामकृपासे आठ-दस घंटे मानसकी सेवा इससे हो रही है।

'भानुप्रताप-प्रसंग' की पाण्डुलिपि ही खो गयी थी अतः उसे फिरसे जैसा कुछ बन पड़ा लिखना पड़ा। अतः सम्भव है उसके साथ मैं उतना न्याय न कर सका होऊँ जितना अन्यथा कर सकता था।

'मानस-पीयूष' के इस संस्करणमें मुख्यतः साकेतवासी पूज्य पं० श्रीरामछुमारजी काशीजीके परम प्रसिद्ध रामायणीजीके कथाके लिये साफ किये हस्तलिखित खरोंके भाव पूरे-पूरे दिये गये हैं। ये सब खरें मुझे पं० पुरुपोत्तमदत्तजी (साकेतवासी, श्रीरामनगरलीलाक व्यास, उपनाम 'रामजी') से 'मानस-पीयूष' के लिये मिले थे। बालकाण्डक असली खरें मेरे पास हैं और इसके प्रकाशित होनेके पश्चात् मैंने उसे 'श्रीसाकेत महाविद्यालय (डिग्रीकालेज)' के पुस्तकालयमें दे देनेका विचार किया है।

पं रामकुमारजीका अध्ययन बहुत विद्वत्तापूर्ण (Scholarly) था। उन्होंने उसका अध्ययन मानसके एक विद्वान् विद्यार्थीके रूपमें (as a student of Shri Ram Charita Manas) किया था, इसीसे उनके भाव (विशेषतः) संगत और तर्कपूर्ण (to the point) होते थे।

प्रथम संस्करण लगभग ५०० पृष्ठ छप चुकनेपर श्रीलाला भगवानदीनजी (काशी विश्वविद्यालय) इसके प्राह्म हुए। कुछ महीनोंके पश्चात् वे अपनी टिप्पणियाँ 'मानस-पीयूप' के लिये देने लगे। उसके पश्चात् प्रो० श्रीरामदास गौड़जी एम्० एस-सी०, मुहल्ला पियरी, काशीजी, इसके प्राह्म हुए और श्रीरामावतार-प्रसंगसे वे अपनी साहित्यक टिप्पणियाँ 'मानस-पीयूप' के लिये देने लगे। काशीमें जब मानस-पीयूप श्रीसीतारामप्रेसमें छपने लगा और छपानेक लिये वहाँ कुछ दिन ठहरना पड़ता था तब दोनों साहित्यज्ञोंका सत्संग भी होता था। उस समय में अपनी पाण्डुलिपि उन्हें सुना देता था जिसमें उसके बाद जो टिप्पणी वे देना चाहें, दें। यह क्रम फिर उत्तरकाण्ड तक चला। अलंकारमंजूपा, कविष्रिया, रामचिन्द्रका, मानसहंस, वीरकिवकी टीका, दोहावलीकी टीका, सूरपंचरत्न, भक्तिभवानी, श्रीरामचरणिचहमाला आदि पुस्तकें मुझे लाला भगवानदीनजीसे ही मिली थीं जिनके उद्धरण मैंने मानस-पीयूपमें दिये हैं। 'दीनजी' के नामसे जो टिप्पणियाँ हैं वह इन्हीं लाला श्रीभगवानदीनजीकी हैं। उन्हींके एक विद्यार्थीने वहुत खोज करके महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी (काशीक प्रसिद्ध ज्योतिपी) द्वारा सम्पादित 'मानस-पत्रिका' दी जो

अप्राप्य थी। उससे मैंने द्विवेदीजीके भाव दिये हैं। प्रथम संस्करणमें जहाँ-जहाँ मुझे कठिनाइयाँ पड़ी वहाँ-वहाँ मुझे श्रीमान् गौड़जीसे बहुत सहायता मिली।

श्रीजानकीशरण स्नेह्लताजीका सत्संग होनेपर जो उनसे भाव सुने थे वे प्रथम संस्करणमें दिये गये। इस संस्करणमें भी वे दिये गये हैं और जो उनकी पुस्तकोंसे लिये हैं उनमें पुस्तकोंका नाम है। इन्होंने जो भाव लिखे हैं वह 'मानस-पीयूप' प्रथम संस्करणको पदकर लिखे हैं।

'भानस-पीयूप' (बालकाण्ड दोहाँ ४३ से ३६१ तक) का वृसरा संस्करण मैंने सन् १९३९-४१ में लिखा था क्योंकि ये दोनों भाग न रह गये थे, परन्तु संसारमें युद्ध छिड़ जाने और कागजपर नियन्त्रण हो जानेसे तथा मेरे क्षेत्रसंन्यासके कारण वह छप न सका था।

अतः मैंने अपनी सव पाण्डुलिपि वेदान्तभूपण साहित्यरत्न पं० रामकुमारदासजी रामायणी, मिणपर्वत, श्रीअयोध्याजीको दे दी कि वे उसे आद्योपान्त पढ़ जायँ और जहाँ कोई नई वात सूझे लिख दें। यह काम उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। द्वितीय संस्करणकी पाण्डुलिपिको देखनेके वाद जो दिप्पणियाँ उन्होंने लिखीं वे उनके नामसे दी गयी हैं। पं० रामकुमारदासजीको मानसप्रेमी तो जानते ही हैं।

पाश्चात्त्य शिक्षाके प्रेमियोंके लिये मैंने श्रीराजवहादुर लमगोड़ा एम्० ए०, एल०-एल० वी०, ऐड-बोकेट फतेहपुर, के सािहत्यिक नोट्स माधुरी आदि पित्रकाओंसे प्रथम संस्करणमें दिये थे। श्रीअयोध्या-जीमें वे सन् १९३९ ई० में आकर भगवान् श्रीरामके समाश्रित हुए। उनके वाद मैंने उनको प्रथम संस्करण देकर उसपर उनको नोट्स देनेके लिये वाध्य किया। वे नोट्स इस संस्करणमें उनके नामसे निकले हैं।

कुछ प्रेमियोंके पत्र आये हैं कि लमगोड़ाजीके नोट्स पढ़कर वे कृतकृत्य हो गये। यह जानकर दास-को भी प्रसन्नता हुई कि वह अम सफल हो गया। मानस-प्रेमियोंको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि काशीजीके प्रसिद्ध मानसके पण्डित मानसराजहंस पं० श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजी भी अपनी अनुपम टिप्पणी देकर 'मानस-पीयूप' की शोभा और हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं।

भाग १ में पृष्ठ १-३८४ में श्रीरामचन्द्रदास पाटीलने हमारे पाण्डलिपिमें के 'टिप्पणी' 'नोट' और ( ) आदि संकेतोंको बहुत जगह अपने मनसे बदल लिये थे जिससे हमारा आशय ही नष्ट हो गया।

भाग २ में पं० रामकुमारजीके भाव 'टिप्पणी' शब्दसे सूचित किये गये हैं। नोट और कोष्ठक जिनमें किसीका नाम नहीं है वे प्रायः सम्पादकीय हैं। संकेताक्षरों का विवरण प्रायः भाग १ में दिया जा चुका है। मानस-पीयूषकी भाषाके संवन्धमें इतना बता देना आवश्यक है कि दास हिन्दीसे विलक्षल अनिभन्न था। यह श्रीगुरुदेवजीकी कृपा और उनका आशीर्वाद है कि हिन्दीके साहित्यका ज्ञान न होते हुए भी उन्होंने इतना बढ़ा तिलक संपन्न करा लिया।

त्राचीन टीकाएँ और टिप्पणी सब प्रायः देहाती (मातः) भाषामें हैं। उनको समझना भी मेरे लिये बड़ी दुरूह समस्या रही है। फिर भी वारम्बार पढ़कर जैसा कुछ समझा था वैसा प्रथम संस्करणमें प्रकाशित हुआ। अबकी बार फिरसे पढ़नेपर पता चला कि कई स्थलों में मेरे समझने में भूलें हुई हैं। उन भूलों का भी इस संस्करणमें सुधार हुआ है। दासने प्रयत्न यह किया है कि जहाँ तक सम्भव हो टीकाओं, टिप्पणियों, छेखों के शब्द ज्यों के-त्यों मा० पी० में रहें; केवल इतना किया है कि वे पाठकों की समझमें आ जायँ, भावों में बुदि न आने पावे। इस कारण भी सम्भव है कि मा० पी० की भाषा साहित्य प्रेमियों को अहचिकर हो।

भक्तमालके यशस्वी टीकाकार श्रीप्रियादासजीने अपनी 'भक्तिरस सुवोधनी' टीकाके सम्बन्धमें लिखा है कि 'जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कमू तिन्हहूँ को भावसिंधु बोरिसो छकाए हैं। जो लों रहें दृर रहें विसुखता पूर हियो होय चूर चूर नेकु श्रवण लगाये हैं।' मेरा विश्वास है कि यदि विद्वद्वर्ग 'मानस-पीयूप' का अवलोकन करे तो भी प्रभावित हुए बिना न रहेगा।

ज़िन छोगोंने मेरी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी रूपमें सहायता की है उनका मैं सदा आभारी रहूँगा। ''बार बार बर माँगौं पहु । सीय राम पद सहज सनेहू ॥''

तु० सं० ३३० शू० ११ सं० २००९ वि०

--श्रीअंजनीनन्दन-शरण

#### तीसरे संस्करणके सम्बन्धमें

#### दो शब्द

श्रीरामचरितमानस एक अनुपम प्रनथ है। रत्न तो एक ही है पर जो जैसा जौहरी है वह उसका मूल्य अपनी परखके अनुसार बताता है। कोई इसमें राजनीति देखता है, कोई इसे वैद्यकका प्रनथ बताता है, कोई इसमें आदर्श गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी देखता है। योगी, तपस्वी, झानी क्रमशः इसमें योग, तप, ज्ञान पाता है। दार्शनिक इसमें वेदान्तके अत्यन्त गूढ़ और सूक्ष्म सिद्धान्तोंकी ज्याख्या थोड़े ही अक्षरोंमें सरखतासे समझाया हुआ पाता है। काशीके पं० शिवछाल पाठक और पं० शिवकुमार शास्त्री आदि संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वानोंने समस्त शास्त्र और वेदान्त आदि पढ़कर भी अन्तमें इसीसे विश्राम पाया। महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी ऐसे मुग्ध हुए कि उन्होंने प्रत्येक चरण एक ही चरणमें संस्कृत भाषामें चौपाईकी चौपाईमें अनुवाद कर डाला, जिसका कुल अंश 'मानसपत्रिका' में निकला था। शेप उनका स्वर्गवास हो जानेसे नहीं ही प्रकाशित हुआ। 'विनयपत्रिका' का अनुवाद भी उन्होंने इसी प्रकार किया था।

संस्कृत मापाके विद्वान् जो हिंदीके इस प्रन्थके शत्रु रहे हैं, वे भी अब अपनी जीविकाके लिये हुसे अपनाने लगे हैं।

संस्कृतज्ञ पण्डित तो संस्कृत-व्याक्षरणका आधार छेकर इसमें बड़े गृढ़ और किछ भाव निकालते हैं। कोई एक-एक शब्दको छेकर प्रन्थभरमें उसे खोजकर उसके प्रयोगका कारण वताता है। कोई उसमें अलंकार पाता है। कोई भिन्न-भिन्न छन्दोंके प्रयोगका यथार्थ कारण ढूँढ़ता और बताता है। कोई आध्या- तिमक भावोंको दिखाता है। कोई उसका व्याकरण बताता है। इत्यादि इत्यादि।

तुलसीके 'मानस' की अद्भुत महिमा है, कौन कह सकता है !!! अस्तु। भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणोंसे विद्वान् महात्माओं, महानुभावोंने इसपर तिलक रचे हैं, 'मानस-पीयूप' में आप प्रायः सब प्राचीन टीकाकारोंके भाव तो उनके नामसे पायेंगे ही, साथ-ही-साथ उसमें रुपयेमें बारह आना अंश अप्रकाशित टिप्पणियाँ हैं जो किसीमें नहीं हैं और यदि हैं तो 'मानस-पीयूप' प्रथम अथवा द्वितीय, तृतीय संस्करणोंकी चारी ही होगी। पुस्तक भण्डार लहरियासराय व पटनाके मालिक रायबहादुर रामलोचनशरणने पं० श्रीकांतशरणजी- से एक टीका लिखवाकर प्रकाशित की ही थी जो 'मानस-पीयूष' के प्रथम संस्करणकी चोरी सावित हुई।

हमारे पास किंचित् भी साधन प्रचारका न होनेपर तथा बालकाण्ड (द्वितीय संस्करण) की छपाई रही होनेपर भी जनताने इसे कैसा अपनाया यह इसीसे स्पष्ट है कि इतने बृहत् दूसरे संस्करणकी पूरी पुस्तक छपकर पूरी होते ही हमें तुरंत इसका तीसरा संस्करण छपनेको देना पड़ा।

भाग २ के इस संस्करणमें स्वामी श्रीप्रज्ञानानन्द सरस्वतीके नोट्स जो उन्होंने इसके द्वितीय संस्करणको पढ़कर लिख भेजे थे तथा मानस-राजहंस पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीके भाव (प्रायः उनकी विजय-टीकासे) दिये गये हैं। शेष सब वही है जो द्वितीय संस्करणमें था। हाँ, यह अवश्य है कि यह पूर्वकी अपेक्षा बहुत सुन्दर छपा है। श्रीत्रिपाठीजी तथा स्वामीजीने जो भाव भाग १ के लिये भेजे थे वे शीव्रताके कारण नहीं छपाये जा सके।

संवत् १६६१ की प्रतिमें जहाँ-तहाँ अनुस्वार नहीं है यद्यपि अन्यत्र उन शब्दोंमें अनुस्वार है। इसमें तीन या चार स्थानोंको छोड़ अन्यत्र अर्डचन्द्र विन्दु (ँ) का प्रयोग नहीं है। प्रायः सर्वत्र अनुस्वार (') ही रहता है। अतएव हमने जहाँ केवल अनुस्वार दिया है वह उस प्राचीन पोथीका है। कहाँ उसमें अनुस्वार नहीं है (यद्यपि मेरी समझमें अनुस्वार होना चाहिये), यह वतानेके लिये हमने वहाँ-वहाँ अर्धचन्द्र बिन्दु दिया है। प्राचीन पोथियोंमें इ, च्ल, ख, की जगह क्रमशः इ, ल, प रहता है, पर हमने इ, च्ल, ख दिया है। एक प्रसंग भरमें प्राचीनतम पोथीमें तालव्य 'श' का प्रयोग 'शिव' शब्दमें है, हमने ना० प्र०, गीताप्रेस तथा अन्य महानुभावोंका अनुकरण न करके वहाँ 'श' कारका ही प्रयोग किया है। उस पोथीमें जैसा है वैसा ही हमने रखा है। जहाँ-जहाँ उ-कारकी मात्रा है, वहीं-वहीं हमने उकार दिया, अपनी ओरसे कहीं नहीं दिया है।

प्रथम संस्करणमें सम्भवतः हमने लिखा था कि पं० श्रीरामवल्लभाशरणजीकी कथा हमने श्रीराम-विवाह-बारात-प्रसंगसे सुनी थी। पर 'मानस-पीयूप' में उनके भाव प्रारम्भसे मिलते हैं। कापीराइटके मुक-दमेके समय मुझे यह स्मरण नहीं था कि वे भाव कहाँसे लिये थे, समझता था कि उनसे अनेक स्थानपर जाकर पूछकर लिखे होंगे; परंतु दूसरे तथा तीसरे संस्करणके समय पूरी पुस्तक पढ़नी पड़ी तब पुस्तकसे पता चला कि हमने बारातके पूर्व और श्रीरामराज्याभिषेकसे प्रन्थकी समाप्तितक जो भाव श्री पं० राम-बल्लभाशरणजीके नामसे दिये हैं वे 'तुलसी-पत्र' से या उनकी टीकासे, जो पं० रामिकशोर शुक्लजीने छपाई थी, उद्घृत किये थे। रामायण-प्रचारक श्रीरामप्रसादशरण (दीन) जीके भाव भी प्रायः 'तुलसीपत्र' से ही बालकाण्डमें दिये गये हैं।

'मानस-पीयूष' के उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इस तिलकमें केवलाहैत, विशिष्टाहैत आदि सभी मताब-लम्बियोंके भाव यथाशक्ति उन्हींके शब्दोंमें दिये गये हैं।

मेरी करबद्ध प्रार्थना पाठकोंसे यह है कि वे साम्प्रदायिक पचड़ोंमें न पड़कर प्रन्थकारके उद्देश्यको समझकर इस प्रन्थका अध्ययन कर अपनी आत्माको कृतार्थ करें।

देखिये, भारतका प्राचीन चैदिक संस्कृतिमें पला हुआ समुन्नत समाज जब अधोगतिके गर्तमें पड़ा था, राजनीतिक पराधीनताके कारण आध्यात्मिक गौरवको भी खो चला था, तब जिन महात्माओं के अमृत बचनोंसे इसे पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है, उनमें पूज्यपाद गोस्वामी श्री १०८ तुलसीदासजी अमणी हैं। उनके समकालीन श्रीनाभा स्वामीजी लिखते हैं—

"किल कुटिल जीव निस्तार हित याल्मीकि तुलसी मएउ।"

मनुष्य-जीवनकी सफलता इसीमें है कि वह अक्षय सुखकी प्राप्तिका साधन करके आवागमनसे मुक्त हो जाय। गोस्वामीजीके "वहुमत मुनि, वहु पंथ पुराननि जहाँ तह। झगरो सो। गुरु कह्यो रामभजन नीको मोहि लागत राजडगरो सो। विनय० १७३।",

"एहि कलिकाल न साधन द्जा। जोग जग्य जप तप वत पूजा॥ रामहि सुमिरिय गाइय रामहि। संतत सुनिय राम गुन प्रामहि॥

रघुवंस भूषन चरित यह नर कहिं सुनिहं जे गावहीं। किलमल मनोमल धोइ बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं॥" "राममगति जो चह अथवा पद निर्वान। माव सिहत सो यह कथा करी नेरन्तर गान॥"

इन वाक्योंपर ध्यान दीजिये।

इस वृद्धा तथा रुग्णावस्थामें श्रीहनुमत्-गुरु-कृपासे जो कुछ सेवा वन पड़ी वह प्रेमी पाठकोंकी भेंट की जा रही है। यदि प्रेमियोंने इसे अपना लिया तो सेवा सफल समझँगा। अन्तमें आप सवोंसे प्रार्थना है कि—

सब मिलि छपा करहु एहि माँती। सब तिज प्रभुहि मजउँ दिन राती॥ मन की सकल बासना मागै। सीताराम चरण की लागै॥

> श्रीसीतारामचरण-कमलानुरागका भिखारी— दीन—श्रीअंजनीनन्दन-शरण

अगहन सुदी ५, संवत् २०१४

#### छठे संस्करणका निवेदन

पू॰ श्रीअञ्चनीनन्दनशरणजी महाराजने मानस-पीयूषके अधिक प्रचारकी इच्छासे अपना वर्तमान पूरा स्टाक तथा उसके पुनर्मुद्रण तथा विक्रय आदिके सर्वाधिकार खेच्छापूर्वक गीताप्रेस, गोरखपुरको प्रदान कर दिये। जिसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं। जो-जो खण्ड जैसे-जैसे समाप्त होते जायँगे, वैसे-वैसे ही उनके पुनर्मुद्रणकी व्यवस्था करनेकी बात है। इसीके अनुसार यह छठा संस्करण प्रकाशित किया गया है। प्रकाशक—गीताप्रेस, गोरखपुर

## खण्ड २ के प्रकरणोंकी सुची

| ·                                                             |               |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|                                                               | दोहा          | चौपाई       |
| श्रीभरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद                                 | <i>8</i> ३–४७ | (८)         |
| तदन्तर्गत् उमा-शम्भु-संवादका हेतु                             | ४७–११०        | (३)         |
| १ सती-मोह-प्रसंग                                              | 85            | (१)–६५ (४)  |
| (क) श्रीशङ्करजीकी (अगस्त्य सत्संग करनेपर) श्रीरामदर्शनकी      |               | • •         |
| उत्कण्ठा तथा दुर्शन                                           | ४७            | (८)–५० (४)  |
| (ख) सतीजीका सन्देह                                            | yo            | (4)-48 (8)  |
| (ग) शिवजीका सतीजीको समझाना                                    | ५१            | (4)-48      |
| (घ) सतीजीका श्रीरामजीकी परीक्षाको जाना                        | ५२–५४         | (२)         |
| (ङ) सतीजीको रामप्रभावदर्शन                                    | 48            | (ર)-વધ (૮)  |
| (च) सती-चरितसे शिवजीको संताप और सतीत्यागका संकल्प             |               | •••         |
| तथा समाधि                                                     | ५६            | (४)-५८ (८)  |
| ( छ ) सतीका पश्चात्ताप                                        | ५८–६०         | (१)         |
| ( ज ) शिवजीका समाधिसे जागना, दक्षयज्ञमें सतीजीका जाना         |               |             |
| तथा देहोत्सर्ग करना                                           | ६०            | (२)–६५ (४)  |
| २ श्रीपार्वती-जन्म-तप ( उमा-चरित ) प्रकरण                     | ६५            | (५)–৬५ (५)  |
| (क) हिमाचलके यहाँ जन्म और उससे शैलराजकी शोभा                  | ६५            | (4)–६६ (४)  |
| ( ख ) देवर्षि-आगमन, भविष्य-वर्तमान कथन, नामकरण,               |               | ( ) ( )     |
| तपके लिये प्रेरणा तथा आशीर्वाद                                | ६६            | (५)-৩০      |
| (ग) मेना-हिमाचल-संवाद                                         | ७१            | (২)–৩২ (४)  |
| ( घ ) मेना-पार्वती, पार्वतीजीका स्वप्न सुनाना और तप करने जाना | ৩২            | (५)–৩३      |
| ( ङ ) पार्वती-तप                                              | ৩৪            | (?)-uq (q)  |
| ३ श्रीशम्भुचरित                                               | <b>৩</b> ৭    | (६)–१०३     |
| (क) शम्भु-दिनचर्या                                            | ৩५            | (৬)–৩६ (४)  |
| (ख) श्रीराम-शिव-संवाद                                         | ৩६            | (५)-৩৩ (६)  |
| (ग) सप्तिषिद्वारा पार्वतीप्रेमपरीक्षा और उसका समाचार शिवजीको  | ৩৩            | (८)–८२ (४)  |
| (घ ) तारकासुरके अत्याचारसे देवताओंकी ब्रह्माजीसे पुकार        |               |             |
| और कामदेवका शिवजीके पास भेजा जाना                             | ८२            | (५)–८४ (३)  |
| ( ङ ) कामदेवका प्रथम बारका प्रभाव-विस्तार                     | <b>८</b> ४    | (५)–८५      |
| (च) " द्वितीय "                                               | ८६            | (५)-८६ (८)  |
| ( छ ) ,, तृतीय आक्रमण, शिवसमाधिका छूटना, कामका                |               |             |
| भस्म होना और रितको वरदान                                      | ८६-८८         | (8)         |
| (ज) उमा-शम्भु-विवाह-प्रसंग                                    |               |             |
| (१) ब्रह्मादि देवताओंका शिवजीके पास जाकर विनती करना           |               |             |
| और उनका विवाह स्वीकार करना                                    | 44            | (४)–८९ (६)  |
| (२) सप्तर्षियोंका गिरिजा और हिमाचलके पास जाना, लग्न धराना     | ८९            | (૭)– ૧૧ (૭) |
| (३) बारातको तैयारी और प्रस्थान                                | ९१            | (૮)–૧૪ (૧)  |
| · A A Naidoni naid and stain                                  | * 4           |             |

عند

|                                                              | दोह     |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| (४) हिमाचलके यहाँकी तैयारी                                   | ९४      |
| (५) बारातकी अगवानी                                           | ९५      |
| (६) मेना आदिका वरको देखकर दुखी होना, भवानीका                 |         |
| समझाना तथा नारदादिका ऐश्वर्य कथन करना                        | ९६      |
| (७) जेवनार, पाणिग्रहण, विदाई                                 | ९९      |
| (८) पट्वदनका जनम और चरित                                     | १०३     |
| ४ श्रीभरद्वाजजीका शिवचरितमें प्रेम                           | 308     |
| ५ कैलास-प्रकरण तदन्तर्गत उमा-शम्भु-संवाद एवं शिवगीता         | १०५     |
| (क) कथाका स्थान                                              | १०५     |
| (ख) शिवस्वरूप-वर्णन                                          | १०६     |
| (ग ) श्रीपार्वतीजीका शिवसमीप जाना और विनम्रतापूर्वक अपना     |         |
| संदेह प्रकटकर उसके मिटानेकी प्रार्थना करना                   | १०७     |
| ६ (घ) श्रीपार्वतीजीके प्रश्न                                 | ११०     |
| (ङ) प्रश्नोत्तर-प्रकरण                                       | १११     |
| (च) दाशरथि रामसे भिन्न राम कहनेवालोंको फटकार                 |         |
| तथा श्रीरामजीके परात्पर स्वरूपका वर्णन                       | 338     |
| ( छ ) श्रीपार्वतीजीके भारी मोहकी निवृत्ति और फुतज्ञता-प्रकाश |         |
| करके उनका पुनः प्रश्नोत्तरकी प्रार्थना करते हुए ब्रह्मके     |         |
| तन धारण करनेका हेतु पूछना इत्यादि                            | 110     |
| ७ अवतार-हेतु (तीन फल्पोंके अवतारका हेतु)                     | १२१     |
| ( फ ) साधारण हेतु                                            | १२१     |
| (ख) 'जय-विजयको सनकादिक शाप' के कारण रामावतार                 | १२२     |
| (ग) वेंकुण्ठवासी भगवान्को वृन्दाका शाप होनेसे रामावतार       | १२३     |
| (घ) हरगणों तथा क्षीरशायी भगवान्को नारदशाप होनेसे रामावतार    | १२४     |
| (१) नारद्जीकी सम्ाधि और कामदेवकी असफलता                      | १२्५    |
| (२) कामके प्राजयसे नारदको मोह; शिवजी तथा छीरशायी             |         |
| भगवान्से स्वयं कामपराजयकी कथा कहना                           | १२७     |
| (३) भगवान्की प्रेरणासे मायानगर आदिकी रचना, नारदका            |         |
| विश्वमोहिनीसे विवाह करनेके लिये भग्वान्से उनका रूप           |         |
| माँगना और भगवान्का परम हित् करनेका वचन देना                  | १२९     |
| ४) नारदको बंदरका मुख देना, हरगणोंका नारदके साथ               |         |
| स्वयंवरमें विप्रवेषसे जाना और कूट करना, नररूपधारी क्षीरश     | ार्याको |
| विश्वमोहिनीका जयमाल पहनाना और साथ चल देना                    | १३३     |
| ( ५ ) नारदकी ब्याकुलता, हर गणोंको शाप                        | १३५     |
| (६) भगवान्का विश्वमोहिनी और श्रीसहित मार्गमें मिलना,         |         |
| नारदका शाप देना, भगवान्का मायाको दूर करना                    | १३६     |
| (७) नारदका पश्चात्ताप, शंकरशतकका उपदेश,                      |         |
| हरगणोंका शापानुमह                                            | १३८     |
| · ७ · मक्षक अनवारका कारण श्रामनुश्तक्षाप्रम्                 | १४१     |

दोहा

| मनु-शतरूपा-प्रकरण                                                            | • • •       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| (क) मनु-शतरूपाका वंश<br>(ख),, ,, वैराग्य और नैमिषारण्यमें ब्रह्मदर्शनार्थ तप | <b>१</b> 8१ |                       |
| (ग) आकाशवाणी, दर्शनकी प्रार्थना, विश्ववास भगवान्का                           | १४२–१४७     | (8)                   |
| दर्शन देकर मनभावता वर माँगनेको कहना और उनके प्रेमवश                          |             |                       |
| ं उनके पुत्र होना स्वीकार करना                                               | १४५         | (६) १५२               |
| भानुप्रताप-प्रकरण                                                            |             |                       |
| (क) केकयराज सत्यकेतुका पुत्रको राज्य देकर वनको जाना                          | १५३         | ( १-८ )               |
| ( ख ) भानुप्रतापका दिग्विजय करके धर्मपूर्वक राज्य करना                       | १५३-१५      | <b>ξ</b> ( <b>૨</b> ) |
| (ग) भानुप्रतापका शिकारके लिये विनध्याचलके महावनमें                           |             | •                     |
| जाना इत्यादि                                                                 | - १५६       | (३)-१५७               |
| (घ),, ,, मुनिवेषधारी शत्रुको महामुनि समझ तृष्णावश                            |             |                       |
| उसके जालमें फँसना                                                            | १५८ ( १     | )-१७० (२)             |
| (ङ) कालकेतुके और कपटमुनिकी बातचीत                                            | १७० ( ३     | )-१७१ (६)             |
| (च) कालकेतुके उपायसे भानुप्रतापको घोर शाप और कुल                             |             |                       |
| समेत नाश                                                                     | १७१         | ( ७ )–१७५             |
| ( छ ) रावण आदिका अवतार                                                       | १७६         | ( १ )–१७६             |
| (ज) रावणका तप, वरदानप्राप्ति, विवाह, छंका और कुवेरपर विजय                    | १७७         | (१)-१७९               |
| ( झ ) रावणका परिवार, निशाचर सुभटोंका बल, दिग्विजय                            | १८०.        | ( १ )-१८२             |
| ( ञ ) निशाचरोंका अत्याचार, पृथ्वीकी सुर-मुनि-ब्रह्मादिसे पुकार,              | १८३         | ( १ )-१८५             |
| (ट) <b>ब्रह्म</b> स्तुति और आकाशवाणी                                         | १८६ छं      | द-१८७ ( ८ )           |
| (ठ) ब्रह्माका पृथ्वीको समझाना, देवताओंको वानरतन धारण-                        |             |                       |
| कों शिक्षा इत्यादि                                                           | १८७ (       | ८ )-१८८ (५)           |

श्रीसोतारामचन्द्रार्पणमस्तु



## खण्ड २में आये हुए कुछ काममें आनेवाले शब्दों एवं विषयोंकी अनुक्रमणिका

| राज्य रच आप छुर अर                 | <i>y</i> 70 | inini olinini | (x) 41-41 44 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 | पाउना     | -11 -1 Ast |
|------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|
| विषय                               | दोहा        | चौपाई         | विषय                                             | दोहा      | चौपाई      |
| अंग ( अक्षौहिणी एवं चतुरंगिणीके )  | )           | ( ₹ )         | अ <b>ज १०८ (</b> ८ ),                            | ११६       | (२)        |
| ,, (राजा वा राज्यके) १३९ (५)       | ) १५४       | ,             | अजर-अमर                                          | ८२        | ( v )      |
| ,, ( छित्रिके नौ अंग )             | १४७         | (9)           | अतर्क्य                                          | १२१       | ( ३ )      |
| ,, ( भाग्यके )                     | 948         | ,             | अति पुनीत                                        | १५२       |            |
| अध                                 | 994         | (9)           | अति                                              | 48        | ( 9-२ )    |
| अंश १४४ (६), १५२ (२),              | 920         | (२,८)         | अति सभीतकी दशा                                   | ५५        | ( ४-६ )    |
| ,, ( महत् , विभृति )               | १५२         | ( २ )         | अत्यन्त शोभामें विधिक बनानेकी                    |           |            |
| अंशोंसहित अवतारका कारण             | १५२         | ( 🤻 )         | उत्प्रेक्षा                                      | ९४        | (2)        |
| 'यु' अव्ययके अर्थ                  | १५९         | (2)           | अद्भैतमतानुयायियोंमें दो भेद                     | 396       | (9)        |
| अकाज                               | १६९         | ( 9 )         | अद्रेत सिद्धान्तका त्रद्ध, सगुण, निर्गु          | শ,        |            |
| अकिंचन                             | १६१         | ( § )         | माया                                             | ११६       | (9-7)      |
| अकोविद                             | 994         | (9)           | अधम अभिमानी                                      | 979       | (६)        |
| अक्षौहिणी-महाअक्षीहिणी             | 948         | ( ३ )         | अधमता                                            | 77        |            |
| अखग्रह .                           | 988         | ( x )         | अधर्मकी उत्पत्ति कामनाओंक                        |           | A 3        |
| भ्रगवान                            | ९५          | ( २ )         | विकासरो                                          | 979       | ( ξ )      |
| <b>अ</b> गस्यजी                    | ٧८          | ( १-२ )       | अधर्मसं पहिले दृद्धि, अन्तमे मूलसा               | दंव       |            |
| ,, কা आश्रम                        | 40          | ( १-२ )       | नारा                                             | 960       | (₹)        |
| ,, के यहाँ सभी देवता आते थे, सबक   | के          |               | अधिकारी ग्रामचरितके                              | 990       | ( 🤻 )      |
| बैठनेके लिये पृथक्-पृथक् आसन बने   |             | ( १-२ )       | ु, को शान देनेसे वह बद्ता है                     | ७६        | ( 9 )      |
| " और शिवजीने ही सत्संगकी याचन      |             |               | अध्यातम्, वाल्मी० रा० और मानस                    | क         |            |
| श्रीरामजीसे की और किसीने नहीं      | ४८          | ( 9-7 )       | भिन्न-भिन्न द्राष्ट्रिकोण                        | ४९        | ( ७-८ )    |
| अग्निका प्राकट्य चार प्रकारसे      | 964         | (4-6)         | अध्यास विना अधिष्ठान, कांलात पद                  | ાર્ય,     |            |
|                                    | ११६         | •             | अधिष्ठाता तीनोंक हो नहीं सकता                    | 990,      |            |
| ,, ('मायिक गुणोंसे रहित' अर्थ मानस | r <u>-</u>  |               | अनन्तका कथन यथाश्रुत यथामति                      |           |            |
| के कतिपय प्रसंगोंमें संगत नहीं )   |             |               | होता है                                          | 998       | (4)        |
| ,, सगुण कन होता है १९५ (५),        | "<br>१९६    | ( १-२ )       | अनन्यगति                                         | 984       | (4)        |
| ,, ,, की एकता                      | 998         | •             | अनरण्य महाराजका रावणको शाप                       | १८२       | (97)       |
| ,, ,, विवेक १९५ (५),               | 998         | , ,           | अनाथहित                                          | १४६       | (₹)        |
| ,, ,, में भेद नहीं ( मुनि, वेद,    |             | ( ' /         | अनुग्रह ( शाप )                                  | 256       | (Y)        |
| पुराणके प्रमाण )                   | ११६         | ( १-२ )       | अनुमान १९८ (४),                                  | १२१       | ( Y )      |
| अज्ञ ११५ (१),                      | 990         | ` ,           | अनुरागसे कार्यकी सिद्धि                          | १४३       |            |
| अघके अर्थ                          | 908         | ` ' /         | अनुष्ठान अधिकार-प्राप्त्यर्थ                     | ৬४        | ( ٧-७ )    |
| अघटित                              | 994         | , ,           | ,, की पूर्तिके समय अनेक विष्न आ                  | ते        | • •        |
| अघारी                              |             | छंद (३)       | ₹                                                | ሪን        | (६)        |
| अच्रका सजीवत्व                     | 28          |               | अनुष्टान और सांगता                               | <b>હે</b> | ( 8-6 )    |
| ,,सेवा करना                        | 900         | (७)           | अनुहारि ४७,                                      | २४०       | -          |
| *                                  |             |               | =                                                |           |            |

|                                      | • •         | <b>[</b> | १ ]                               |            |                |
|--------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------|------------|----------------|
| विषय                                 | ्<br>दोहा   | चौपाई    | विषय                              | दोहा       | चौपाई          |
| अपकीर्ति होनेपर प्रतिष्ठितका         |             |          | प्रशंसा                           | 900        | (9)            |
| कर्तव्य १३६ (३)                      | 946         | (५)      | अवसर चूकनेपर पछतावा               | ४९         | ( 9-2 )        |
| अंपल्लरा                             | ८६          | छन्द     | अविगत                             | १८६        | (२)            |
| अपमान ( जातिमें ) असहा होता है       | ६२          | ( ६ )    | अविद्या ( पञ्चपर्वा ) १९५ ( ७-८ ) | ) १३६      | (4-6)          |
| अपृतत्त्वमें चतुर्योश तेज और चतुर्था |             | , ,      | अशंका ७२ (४)                      | 99₹        | (9)            |
| पृथ्वीतत्त्व                         | १९६         | ( ३ )    | अशिव वेष असुरोंको मोहित करनेके    |            |                |
| अपारा                                | ug.         | (8)      | लिये १६ (१)                       | ९५         | ( ५-६ )        |
| अभिलावकी परिभाषा                     | 988         | (8)      | अश्रद्धासे किया हुआ कर्म          |            |                |
| अभिषेक ( शिव-अभिषेक )                | ७४          | ( ४-७ )  | व्यर्थ ४४ ( ३-५; ८ ),             | 4          | (6)            |
| अमर                                  | ८२          | ( ७ )    | अश्रु आदि आनन्द और शोकके          | نونع       | (६)            |
| अमरावती                              | 306         | (७)      | अष्टावक्र वेदान्त और मानसके       |            |                |
| अयोध्या, काशी आदिमें मरणसे मुत्ति    | <b>n-</b>   |          | दृशन्त                            | 996        | (३)            |
| पर शंका                              | ४६          | ( ३-५ )  | असम्भावना, सम्भावना, दारुण-       |            |                |
| अरुणोदय, उषः, प्रातः                 | 88          | (८)      | असम्भावना                         | ११९        | (८)            |
| अरूप                                 | १९६         | (२)      | असत्य, झूठ, मृषा, मिथ्या ( १ )    |            |                |
| अर्थ, धर्मादि और उनका समयसे          |             |          | 997                               | 990        | ( ১-৩ )        |
| सेवन                                 | 948         |          | अहंकार, अभिमान                    | ११६        | (७)            |
| अर्थ                                 | ४५          | ( 9-7 )  | अहमिति                            | "          |                |
| अर्थपञ्चक                            | ४४          | ( 9-7 )  | आकाशवाणियाँ और उनका रहस्य         | १८७        | (6)            |
| अलख                                  | ११६         | (२)      | आकृतिको शब्दोंका वाच्य माना       |            |                |
| अलखगति                               | 308         | (6)      | गया है                            | १९२        | (9-2)          |
| अवडेरना                              | ७९          | (८)      | आज्ञा शिरोधार्य की जाती है        | <b>८</b> 9 | (9)            |
| अवतारका हेतु कृपा, करुणा             | 99८         | ( 9-3 )  | आचार्याभिमान परम गुण है           | 60         | (3)            |
| ,, के अनेक हेत हो सकते हैं           | १२४         | (4)      | आततायी                            | १८३        | ( ξ )<br>( c ) |
| ,, ,, चार कार्य                      | 929         |          | आदर, वह आदर                       | ६६         | (६)            |
| ,, ,, प्रमाण                         | 388         |          | आदर्श मनुष्यचरित ही अनुकरणीय      |            |                |
| ,, निज भक्तोंके लिये ५१ छन्द         | 988.        | (७)      | ř                                 | ४८         | ( 4-9 )        |
| अवतार चार प्रकार ( आवेश, प्रवेश      | ,           |          | आदिशक्ति                          | 920        | ( & )          |
| स्फूर्ति, आविर्भाव )                 | 924         | (4)      | आदिशक्ति और उनकी कला, अंश,        |            |                |
| अवतार विप्र सुर सन्त धेनु हित        | <b>ዓ</b> ረቒ | छंद २    | विभूति ३३ शक्तियाँ                | 98८        | (२)            |
| अवतार अपने रसस्वरूपका अनुभव          |             | ,        | आदि सृष्टि                        | १६२        |                |
| करानेके लिये                         | ४९          | ( ৬-८ )  | आत्मरूपमें ८ आवरण                 | 990        | ( ३-४ )        |
| अवतारींके मुख्य और गौण दो            |             | ,        | आनना ( लाना )                     | १९३        | (4)            |
| कारण                                 | 929         | ( 9-₹ )  | आपुनु                             | १५९        |                |
| अवतार चौबीसवीं चतुर्युगीम            | - ४६        | (७)      | आभूषण ( शंकरजीके )                | ९२         | (4)            |
| अवधेशकुमार् ४६ ( ७ ),                | २७          | 4.       | 'आयमु धरि सीमा' बड़ोंकी आज्ञाने   |            | . •.           |
| अवसर जानि ८९ (७),                    | 900         | (9)      | सम्बन्धमें कहनेकी रीति            | १६०        | (9)            |
| ,, पर कार्य करनेसे सिद्धि और         |             |          | आर्त अधिकारी                      | 990        | (२)            |
|                                      |             |          |                                   |            | -              |

| विषय                                 | दोहा        | चौपाई     | विषय                                        | दौहा                | चौपाई            |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------|------------------|
| आर्त प्रपन                           | ५९          | ( ५-७ )   | उपदेश—नारद-मोह, मनु-शतरूपा,                 |                     |                  |
| आसन और उनके धर्म                     | १०६         | (५)       | भानुप्रताप और भुग्रुण्डि-चरित प्रसङ्ग       | सि १७६              | ( 9-4)           |
| आसनके भेद                            | ५८          | ( ५-८ )   | उपदेशकी रीति                                | ९२७                 |                  |
| ,, स्पर्शसे हानि-लाभ                 | १०६         | (4)       | उपनिपद् और उनके छः विभाग                    | ४६                  | ( 9-3 )          |
| आस्तिक मूढ़                          | ৩৭          | 4 - 3     | उपरोहित                                     | १६९                 | ( )              |
| इन्दु                                | १०६         | (६)       | उपवन                                        | ८६                  | ( v )            |
| इतिहास                               | ५८ (६),     | ६५ (४)    | उपाधि चार प्रकारकी                          | 988                 | (4)              |
| ,, भारतके और आजकलके                  |             | , ,       | उपासकका स्वभाव                              | 924                 | ( ३-४ )          |
| इतिहासमें महदन्तर                    | ६५          | (8)       | 'उमा' के अर्थ ५३ (१), ५७ (३                 |                     | (4-0),           |
| इन्द्र् श्वान और जवान एक             |             |           | ره) (۷), ۱۵۷ (۷)                            |                     | •                |
| सूत्रमें                             | <b>૧</b> ૨૫ |           | ,, के प्रभावसे गुण कर्म कालादि बाध          |                     | (-,              |
| इन्द्रको काक और खानकी उपम            |             | ( ৬-८ )   | <u> </u>                                    |                     | (0.5)            |
| ,, वीररसके अधिष्ठाता                 | १२२         | •         | नहीं करते<br>                               | ६६                  | ( 9-7 )          |
| इन्द्रपद वैषयिक सुखकी पराकाष्ठा      |             | • •       | उमा-शिव-चरित रूपकमें कुण्यतिनी              |                     | <b>/=</b> \      |
| इन्द्रिय और उनके देवता .             | 990         | (५-६)     | महायोगका वर्णन                              | 4                   | ( <del>ξ</del> ) |
| इहाँ                                 | •           | 88 (5)    | उपः अरुणोद्य, प्रातः                        | ን የ<br>የ            | (2)              |
| ईश, ईश्वर                            | ४९          | ( ३ ),    | पह् (-यही)                                  | ५९                  | (८)              |
| _                                    | ६९, १८७     | (9)       | ऐक्षर्य (पट्)                               | <b>৭</b> ৬৬         | _                |
| ईश्वरका चरित अनुकरणीय नहीं है        | 86          |           | ऋषि, मुनि ४४ ( ५                            | , ६८ (              | ¥ ), v,c         |
| ईश्वरोंके वचन तथा उन कर्मोंका        |             |           | <b>फं</b> कण                                | ९२                  | (२)              |
| जो उपदेशानुकूल हो अनुकरण             |             |           | कंत, कान्त                                  | ७९                  | ( )              |
| करना चाहिये                          | ६९          |           | कंधर                                        | 983                 | ( 0 )            |
| ईश्वरके जागनेसे जगत्की रक्षा         | ६०          | ( ३ )     | कलु काल १४२ (१-४)                           | , 949               |                  |
| ईश्वर ही सब करता है तब हम पुर        | षार्थ       |           | कटकई                                        | 948                 | (५)              |
| क्यों करें                           | १२४         |           | कथन छः प्रकारके लोगोंका सर्वथा              |                     |                  |
| ईश्वर-जीवमें भेद ५                   | ६ (४), ७    | ol( 9-2 ) | उपेक्षणीय है                                | 993                 | ( ? )            |
| ईश्वर् अद्वैत सिद्धान्तका विद्योपाधि | '           |           |                                             |                     |                  |
| ब्रह्म है                            | ११६         | ( )       | कथा-कीर्तन-अवण विश्राम है                   | १०६                 | ( 3-R )          |
| ईश्वरके शुद्ध सात्विक गुण मायावे     |             |           | ,, का स्थान कैसा चाहिये                     | 900                 | (9-7)            |
| ही गुण होनेपर भी ईश्वरके ही माने     | <b>†</b>    |           | ्र, के अधिकारी-अनिधंकारी ४८ ( ১             |                     | •                |
| जाते हैं (अद्वैत)                    | ११६         | ( १-२ )   | ,, प्रसङ्गके बीचमें दूसरी वात न करे         |                     | (4)              |
| उछाइ                                 | کا          |           | ,, माहात्म्य<br>> = = = = = = = = = = = = = | Yo                  | ( ६-७ )          |
| उत्तम वक्ता अभिमानरहित वोलते         | हि ११४      | (4)       | ,, से मार्ग जल्दी चुक जाता है               | ५८                  | (५)              |
| उत्साहसे धन-धर्मकी वृद्धि            | ጸጸ          | (८)       | ,, पुनीत पुरानी                             | १५३                 | (9)              |
| ,, भंगसे धन-धर्मकी हानि एवं          |             |           | ,, सुर्षेतु                                 | ११३                 |                  |
| निष्फलता                             |             | ८) १५५    | कन्याके विवाहमें घर, वर, कुल देख            |                     |                  |
| उदार ११० (५),                        |             |           | जाता है                                     | <i>و</i> ق<br>د د د | ( ₹ )            |
| उदासी वेषमें मृगादिका वध कैसे        |             |           | कन्याका वर कैसा हो ?                        | 9 ئ<br>منہ ہ        | (₹)<br>(\\       |
| उम्कार परम धर्म है                   | ሪሄ          | ( 9-7 )   | कन्याका विवाह गुणहीनके साथ न क              | र ७५                | ( 8 )            |
| 4.                                   |             |           |                                             |                     |                  |

| विषय                               | दोहा                | चौपाई   | विषय दोहा चौपा <b>ई</b>                                                    |
|------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| कन्या किसको न दे                   | ৩৭                  | ( \$ ). | बताता चलता है ४६ (६-८)                                                     |
| कपट और चरित                        | ६५                  | ( 8 )   | कवि तुलसीदास अत्युक्तिका समाधान                                            |
| कपटी लोग बात छिपानेपर जोर वि       | <b>रे</b> या        |         | प्रायः ऐश्वर्य दिखाकर करते हैं ९४                                          |
| करते हैं 🐪                         | १६८                 | ( )     | ,, हर रसको उसके पूरे जोरमें लिखकर                                          |
| कमलके धर्म                         | १४६                 |         | अन्तमें महाकाव्यकलाके (शान्त-                                              |
| कमलासन                             | 40                  | (७)     |                                                                            |
| कर जोड़ना प्रसन्न करनेका ढंग       | २८५                 |         | केवल बार्ताएँ नहीं लिखते किंतु                                             |
| करण                                | 990                 | • •     | सारी प्रगतियों आदिका भी वर्णन                                              |
| कराला देवी                         | ४७                  |         | कर देते हैं ,,                                                             |
| करिकर सरिस                         | १४७                 | (८)     | ,, प्रसंग और ध्वनिसे घटनास्थलकी                                            |
| करणा ९७ छन्द,                      | 986                 | (८)     | सूचना देते हैं १८७                                                         |
| कर्तब्य करना धर्म है, फल हरि-इच्छ  | 57-                 |         | ,, केवल भावार्थ भेदवाले शब्दोंके                                           |
| नुसार होगा                         | ६२                  |         | प्रयोगसे गूढ़-भाव-परिस्थिति आदि                                            |
| कर्म (भाग्य)                       | ९७                  | ( ७ )   | जना देते हैं १०५ (८)                                                       |
| ,, फलांशा न रखकर करनेसे चित्त      | की                  |         | ,, की कलामें हास्यपात्रके प्रति प्रेम                                      |
| •                                  | 88, 90              |         | बना रहता है ४७ (२)<br>,, की सावधानता ४९ (७-८)                              |
| कर्म नित्य, नैमित्तिक, काव्य ४४    | •                   |         |                                                                            |
| ,, सामान्य और विशेष                |                     |         | ,, की कविताकी मूल प्रवृत्ति है कि लोग<br>क्षणिक रसाभासोंमें न भूलें, नित्य |
| ,, के मेद-प्रमेद                   | ٧ <b>٧</b> , ٩      |         | सत्य-रस प्राप्त करें ४९ (७-८)                                              |
| ,, के साथ कियाका सम्बन्ध           | १०६                 | (७)     | ्र, की भावना                                                               |
| ,, ज्ञान उपासनाका क्रम             | ४३                  | ` '     | ,, के बार-बार श्रीरामके वास्तविक                                           |
| " की गति कठिन है                   | १६३                 | (4)     | कारे मामा कार्रेके कामा                                                    |
| कर्मके तीन भेद                     | 9६३                 | (4)     | ,, यह नहीं मानते कि कोई चरित्र हर                                          |
| कर्म-धर्म ( भगवदनर्पित ) व्यर्थ ए  | र्वं                |         | समय ही हास्य-चरित्र रहता है ७८ (७-८) ९९ (१-२)                              |
| भवद्गन्धनकारक                      | <b>૧</b> ५६         | (२)     | ,, की हास्यकला अधिक शिक्षाप्रद है (१-२)                                    |
| कर्म-धर्म और विद्या कहलाने योग्य क | र्मादि १८१          | (9)     | ,, ,, काव्यकलाका कमाल है कि                                                |
| कलश (मंगल)                         | ९१                  | (८)     | हास्यरसको भी महाकाव्यकलामें                                                |
| कल हंस                             | ረ६                  | छन्द    | निबाहा है ७९                                                               |
| कला ८६, १०                         | ७, १२६              | (8)     | ,, काव्यकलामें कलाकारी और कारीगरी                                          |
| कला ( षोडश कला )                   | १८६                 |         | साथ-साथ चलती है ८९ (४-५)                                                   |
| ,, ( बारहमें ही पूर्णता )          | 9८७                 | (२)     |                                                                            |
| कल्य और मन्वन्तरोंके नाम           | <b>৬</b> ১ <b>৭</b> | (8)     |                                                                            |
| कल्पित                             | 994                 | (५)     | ,, के शृंगाररसमें मर्यादाका अवलंघन                                         |
| कल्पोंकी संख्या और नामोंमें भेद    | १६४                 |         | नहीं है                                                                    |
| कवि तुलसीदास                       |                     |         | ,, की कलाकी विशेषता कि संकेत                                               |
| कवि रंगमंच और द्रष्टाओंके बीच      | मिं                 |         | ऐसे होते हैं कि रसभंग न हो ९२ (४)                                          |
| उपस्थित रहकुर द्रष्टाओंको रह       | स्य                 |         | ,, ने मानव-प्रकृतिका अभ्यास करनेके                                         |
|                                    |                     |         |                                                                            |

| विषय                                      | दोहा             | चौपाई   |                                      | दोहा            | चौपाई            |
|-------------------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| लिये पर्याप्त सामग्री दी है               | ९६               | (५-६)   | कामरूप (वन, सागर आदिक दो-दो रूप)     |                 | ), <b>९४ (४)</b> |
| कवि तुलसी और वर्नार्डशा                   | १५२              |         | * * *** *                            | 920             |                  |
|                                           | १५२              |         | 'कामोद्दीपन त्रिविध समीरसे           | ८६              | छन्द             |
| ,, तुलसीदासकी कलामें फिल्म और             |                  |         | ,, ( मरे हुए मनमें) करनेवाली वस्तुएँ | . ८६            | (2)              |
| सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास              |                  |         | कारण                                 | १६५             | (3)              |
| 3                                         | अपर              |         | ,, तीन प्रकार (उपादान, निमित्त,      |                 |                  |
| " ही महाकाव्य और नाटकी कलाओंक             |                  |         |                                      | १८६             | छन्द ३           |
|                                           | अ५२              |         | कालकी प्रयुत्ति चैत्र शुक्लसे हुई    | १६२             |                  |
| ,, ने इस सफलताके लिये किन                 |                  |         |                                      | १७६             | (9)              |
| 31411111111111111111                      | १५२              |         | <b>का</b> लिका                       | ¥G              | ( ६ )            |
| <b>77 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1</b> | १३९              |         | काशीमें मुक्ति, श्रुतियोंमें विरोध   | ΥĘ              | ( ३-५ )          |
| 33 111 212 111 111 111                    | 988              |         | किन्नर और गंधर्वके दो-दो भेद         | ६९ (            | 9), 904          |
|                                           | <del>१</del> ४६  |         | <b>ਭਾ</b> ਤਲ                         | ९२              | (२)              |
| करयपनी मनु हुए                            | १८७              | ( )     | कुन्द इन्दु दर और मीलसरोक्ह          |                 |                  |
| ,, और मनु दोनों प्रजापति हुए '            | १८७              | ( ₹ )   |                                      | १०६             | (६)              |
| कहत सुनत                                  | 86               | (५)     | कुम्भकर्णकी स्त्री आदि               | 906             | (Y)              |
| कहना किनका न सुने                         | 94               | ( ৬-८ ) | कुवेर १७६ (४),                       | १७९             | (२,५,८)          |
| कहहु और सुनहु तीन-तीन धार                 | ४७               |         | ,, पर रावणकी चदायीका कारण            | १७९             | (2)              |
| 'कानसे सुनकर' का भाव                      | १६०              | (12)    | ,, की माताका नाम                     | १७९             | (२)              |
| कामकला (                                  | १२६              | ( ४-४ ) | कुसमय                                | 40              | ( 9-2 )          |
| कामकी इा                                  | <b>३</b> २६      | (५)     | क्जना                                | १२६             | (२)              |
| कामदेव वासुदेव भगवान्का अंश               | 23               | ( 9-3 ) | <b>कृतश</b>                          | ७६              | ( ५-६ )          |
| ,, कृष्णपुत्र दूसरे जन्ममें               | ८८               | ( 9-3 ) | कृपा गुण ७६ (५),                     | 996             | ( ₹ )            |
|                                           | 58               | (७)     | कृष्णतनय प्रयुग्न                    | 66              | (२)              |
|                                           | ሪ३               | (4)     | फेक्य                                | १५३ (           | (२), १५३         |
|                                           | ሪሄ               | ( ३-४ ) | •                                    | ९५३             | . •              |
| के धनम और पञ्चवाण                         | ८३               | ( ৬-८ ) | केतु '                               | <del>१</del> ५६ | (4)              |
| ,, के पंचवाण धारण करनेके भाव              | ሪ३               | ( ৬-८ ) | केतु पताका                           | ९४              | छन्द             |
| ,, ,, सेनापति, सेना                       | ረ६               |         | कैमुतिकन्याय (                       | 998             | ( )              |
| ,, ,, तीनों आक्रमणोंका मिलान              | ८७               | (८)     | कैलाश शिवभवन है                      | 86              | (६)              |
| ,, ,, वाण ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र,      |                  |         | ,, के अधिकारी-अनधिकारी               | 908             | (9)              |
| वैणावास्त्रसे अधिक भयंकर                  | ८७               | ( 🖇 )   |                                      | 99८             |                  |
| ,, को आम और बौर प्रिय                     | 60               | ( ५-२ ) | कौतुक शन्द नारद-सम्बन्धमें           | ६६              | (५)              |
| ,, ब्रह्माका वरदान                        | ८७               | ( ₹ )   | कौसल्याजीक पिताका नाम                | 39C             |                  |
| ,, ,, शाप                                 | 68               | (४)     | कोधके आठ साथी                        | ६३              |                  |
| ,, ने शिवजीके अतिरिक्त विश्वम्भरव         | हों <sup>'</sup> |         | ,, तीन प्रकार                        | ر<br>د د د      | छन्द             |
| "<br>क्यों सताया ?                        |                  | (५)     | क्लेश आनेपर दुप्तमोंका स्मरण होता है | العراق          |                  |
|                                           | <b>68</b>        |         |                                      | ७६              | (9-4)            |
|                                           | •                | •       |                                      |                 |                  |
|                                           |                  | •       |                                      |                 |                  |
| ٦                                         |                  |         |                                      |                 |                  |

| ं निराम                               | _     |              | •                                    |          |         |
|---------------------------------------|-------|--------------|--------------------------------------|----------|---------|
| स्पप                                  | दोहा  | चौपाई        | <u> </u>                             | दोहा     | चौपाई   |
| खरभ <b>र</b>                          | ८४    | छन्द         | गूढ़ गुण                             | ¥'n      | (8)     |
| गंधर्वके दो भेद, प्रधानोंके नाम       | ६१    | (9)          | गोतीत                                | १८६      | छन्द र  |
|                                       | 900   | •            | गोसाई                                | ५६       | ( २ )   |
| गत                                    | 84    |              | गोस्वामी तुलसीदासजीका दृष्टिकोण      |          | •       |
| गहगहे                                 | 948   | (8)          | और भावना                             | ४९       | (७)     |
| गाना, गावा, गाई ४५<br>गाली विवाहकी    | , 996 | (8)          | गोस्वामी तुलसीदासजीकी शैली           | -        | , ,     |
| गाणा ।ववाहका<br>गिरापति               | ९९    | <b>छ</b> न्द | (१) जहाँ विशेष माधुर्यका वर्णन आता   |          |         |
| <u>.</u>                              | 904   | (8)          | है वहाँ सूत्रधारकी तरह साथ ही        | i        |         |
| गिरा सुहाई, गिरा गम्भीर               |       | (४), १८६     | रहकर ऐश्वर्य भी दिखा देते हैं ४९     | , (५-६), | 988 (8) |
| गिरा ( बर गिरा )<br>गिरिजा            | १७४   | (8)          | जहाँ सगुणमें भ्रम सम्भव है वहाँ      |          |         |
|                                       | ७६    | (4)          | ऐश्वर्य-वाचक अगुण, अखण्ड             |          |         |
| गिरिदुर्ग<br><del>विकास</del>         | 906   | (9)          | आदि विशेषण देते हैं                  | 388      | ( १-४ ) |
| गिरिनाथ                               | ४८    | ( ६ )        | (२) पाठकको बराबर सावधान करते         |          |         |
| गिरीश                                 | प्प   | (2)          | जाते हैं जिसमें वह भगवान्को          |          |         |
| गीताके 'परित्राणाय''''।४।८।' भ्रौर    |       |              | मनुष्य न समझ है। मनुष्य              |          |         |
| मानसके 'असुर मारि'''।१२१।' का         |       |              | समझना भारी प्रमाद और भव-             |          |         |
| मिलान                                 | 383   |              | सागरमें।डालनेवाला है                 | ४९       | ( ५-६ ) |
| गुण चौदह हैं                          | ६७    | (9)          | (३) जो बात कहीं फिर लिखनी            | ·        | ( , , , |
| गुण ( राजाओंके छः गुण )               | 943   | ( १-४ )      | आवश्यक है उसे दोनों जगह न            |          |         |
| गुणखानि                               | 986   | ( \$ )       |                                      |          |         |
| गुणगानमें कथा और भक्ति दोनों आ        | •     |              | लिखकर केवल दूसरी जगह लिख<br>देते हैं | e t.     | ( ५-६ ) |
| जाते हैं .                            | ٧८    | ( 4 )        |                                      | ६५       | (24)    |
| गुण दोष, दोष गुण ६६                   | १३०   |              | (४) जब कोई बात दो या अधिक            |          |         |
| ( दिव्य ) गुगोंकी दो अवस्थाएँ, व्यक्त |       |              | जगह लिखनी है तो प्रायः उसका          |          |         |
| और अव्यक्त                            | १९६   | ( 9-₹ )      | कुछ अंश एक जगह और कुछ                |          |         |
| (सात्त्वक) गुण जीवको मायासे           |       | •            | दूसरी जगह लिख देते हैं। पाठक         |          |         |
| छुड़ानेवाले हैं                       | ११६   | ( 9-7 )      | अर्थ लगाते समय सबको सर्वत्र          |          |         |
| गुण आत्मारामुको भी खींच छेता है       | 988   | (8)          | समझ लें                              | 58       | ( ₹-¥ ) |
| गुह                                   | 60    | (2)          | (५) प्रसिद्ध कथाओंको बहुत संक्षेपमें |          |         |
| गुरुके वचनपर हुद विश्वास चाहिये       | ۷0    | (6)          | कहते हैं                             | ६५       | (×)     |
| ,, की अवज्ञाका फल दुःख है             |       |              | (६) जिस विषयको एकमे अधिक बार         |          |         |
| ,, का दर्जा माता-पितासे ऊँचा          |       |              | लिखना है उसे प्रायः एक प्रधान        |          | •       |
| गुरुजनोंका आदर न करने वा अपमान        | •     | , .          | स्थानपर हिखते हैं और अन्यत्र         |          |         |
| करनेसे आयु, श्री आदिका नारा           | 976   | (५-६)        | वही वर्णन वहाँके दो एक शब्दोंसे      |          |         |
| गुरुजनोंका वचन शिरोधार्य करना         |       | - <b>*</b>   | जना देते हैं                         | gr       | ( २-३ ) |
| चाहिये                                | १३७   |              | (७) महाकाव्यकला और नाटकीय कलाव       |          | · · · / |
| गुर सुर संत पितृ विप्न (पुरुवदेव)     | ولإلغ | (¥)          | एकीकरण कर दिया है जोपाश्चात्त्य      |          |         |
| गुहा                                  | 924   | (9)          | कवियोंको असम्भव प्रतीत होता था       | ¥Ę       | ( ६-८ ) |
| ▼ *                                   |       | 776          |                                      | -        | •       |

|                                         |            | į, į             | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |
|-----------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| विषय                                    | दोहा       | चीपाई            | वियय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दोहा  | चौपाई    |
| (८) ब्रह्मके अनेक विशेषण हैं, कुछ       | <b>j-</b>  |                  | चपरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १५६   | ·        |
| कुछ अनेक जगह कहे हैं                    | 988        | ( 9-8 )          | चरण पकड़ना ( वारंबार ) प्रेम, सुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |
| (९) दो भाइयोंकी बङ्गाई-छोटाई प्रायः     | :          |                  | और कृतज्ञतासूचक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 999   | •        |
|                                         |            | •                | चरण पकड़ना, आर्तवचन बोलना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |
|                                         |            | ( 9-3 )          | क्षमा-प्रार्थनाकी मुद्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १२६   |          |
| (११) हास्यकलामें हास्यपात्रका हित       | ſ          |                  | प्रार्थनाकी मुद्रा आर्तदशामें भी होती है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६७   |          |
| रहता है                                 | १३९        |                  | चरणोंमें पढ़ना करणारसकी पूर्णता और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |
| (१२) ऐश्वर्य कहकर उसे माधुर्यमें        |            |                  | प्रार्थनाकी सीमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ওপু   | (७)      |
| स्थापित करते हैं                        |            | ( 9-7 )          | " को हृदयमें धरनेके भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ও४    | (9)      |
| (१३) ऐइवर्य दिखानेमें श्रीरामजीको       |            | ` ,              | चरित देखकर मोह और सांगोपांग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| सचिदानन्द कहते हैं                      |            | ( ५-६ )          | अवणसे मोहका नारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 989   | ( ५)     |
| (१४) एक उपमा या उत्प्रेक्षासे जन        |            | • • •            | चरित्रोंके रस और रंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४९    |          |
| वक्तव्यकी पूर्ति नहीं होती तन           |            |                  | चान्द्रायणवतके मेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6%    | ( ٧-5 )  |
| और उपमाओं वा उत्प्रेक्षाओंका            |            |                  | चिच्छक्ति ९८ (३),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9'4,२ | ( )      |
| प्रयोग करते हैं                         |            |                  | चित्र, विचित्र, अति विचित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48    |          |
| (१५) वैभवका उत्कर्ष दिखानेमें इन्द्रके  |            |                  | चित्रफेतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ७९    | ( 9-7 )  |
| वैभवकी उपमा देते हैं                    |            | ( 2 )            | ,, को नारदादिका समशाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७९    | ( 9-2 ). |
|                                         |            | ( )              | चित्रसम देत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X0    | (६)      |
| (१६) जिस विषयके वर्णनमें जहाँ           |            |                  | चिन्ता जीतेजी जलाती ई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46    | ( 9 )    |
| जितनी आवश्यकता समझते                    |            |                  | ,, में समय काटे नहीं कटता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १७२   | ( v )    |
| वहाँ उतनी उपमाएँ देते हैं               | •          | ( )              | छिषके नी अङ्ग ५० (१),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १४७   | ( ? )    |
| गोत्वामीजीकी सावधानता १४८ (८),          |            | (9-₹)            | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 386   | (4)      |
| गौरी                                    | ७८         | (9)              | ु, में रूपकी तरेंगे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33    | 33       |
| शन<br>*^ <del>*</del>                   | <b>እ</b> ጸ | ( - )            | " ,, का वर्णन तरद्गीके,समान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | (4)      |
| ,, हौिक्क-अठौकिक                        | 949        | ( ₹ )            | <b>,,</b> के रल १४८ (५),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |
| ,, (विमल शन)                            | ४५         |                  | <i>छ</i> विसिन्धु ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نبه   |          |
| ,, गुणधाम<br>,, सब सत्य <b>है</b>       | 990        | ( ७-८ )          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 908   | ( Y-Ę )  |
| 9, सम. तत्प ६<br>प्रन्थका प्रयोजन       | 990        | (-)              | छीर ( क्षीर ) नीरकी प्रीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40    |          |
| 11 A                                    | 98         | (9)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 998   | (9)      |
| भ्रामवााचानया आर गारद<br>मीवा           | 936        | (9-4)            | जगतज्ञनक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६४    | (५)      |
| भाषा<br>चकोर चन्द्रकी उपमा              | १४७<br>७४  | ( b )            | जगत्में जो सत्यत्व भासता है वह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |
| चकार चन्द्रमा उपमा<br>चक्रवर्तीके छक्षण |            | ( b )            | all the first than th | 990   | (७)      |
| चतुरंगिणी सेना                          | १५९<br>१५४ |                  | जगत् है ही नहीं (अद्भैतमतमें) भ्रान्ति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 4 \$     |
| चतुर, चतुराईका प्रयोग                   |            | ( ₹ )            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 396   | (9)      |
| चन्द्र अवतंस                            | 80         | ( \( \( \( \) \) | ,, और मायाके सम्बन्धमें दो मत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0   | ( g_3 )  |
| चन्द्रमाकी उत्पत्ति अत्रिके अधुज्रहसे   | ८८<br>७२   | ( \ \ \          | 17311 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 396   | ( 9-₹ )  |
| Commence and                            | ७२         | (3)              | ,, और ब्रह्मका शरीर-शरीरी सम्बन्ध है '<br>,, त्रिकालमें रामरूपके अतिरिक्त कुछ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110   |          |
|                                         | १४७        | (3).             | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 196   |          |
| 33 स छावक अस                            | 1.0        | (1)              | ादा र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |

3

|                                                |                  | -                     | •                                                       |              |                  |   |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|---|
| विषय                                           | दोहा             | चौपाई                 | विषय                                                    | दोहा         | चौपाई            |   |
| जगत्का भासना असत्य है न कि ज                   | गित् १९७         |                       | ज्झना                                                   | 948          | (३)              |   |
| ,, भगवत्त्वरूप ही सत्य है, उसन                 | <u> </u>         |                       | जोगी (योगी)                                             | ९३ ह         | ` •              |   |
| नानात्व भ्रम है                                | 990              |                       | जोषिता ( योषिता )                                       | 990          | (9)              |   |
| ,, का नानात्व भ्रम मिथ्या है                   | 990              |                       | शूठ, मृषा, मिय्या आदिके अर्थ                            | 990          | ( ১-৫ )          |   |
| ( स्नी-पुत्रादि यावत् देहव्यवहार               | ) को             |                       | ,, ( परिवर्तनशील, परिणामी )                             | 99७          | (,,)             |   |
| सत्य मानना भ्रम है                             | 990              |                       | ठयना                                                    | १३३          | (२)              |   |
| जगदात्मा                                       | ६४               | (4)                   | डमरू                                                    | 99           | (4)              |   |
| जगमूला                                         | 386              | (۶)                   | तत्त्व (प्रकृतिके)                                      | <b>8</b> &   |                  |   |
| <b>নভ</b>                                      | ६९, ११७          | (9-7)                 | ,, (गृद् तत्त्व)                                        | 900          | ( 9-3 )          |   |
| 🏋 श्री ) जनक-सुनयनाजी पूर्वजन                  | नमें             |                       | तत्त्वज्ञानी ऊँचे भक्तोंके सिद्धा                       |              |                  |   |
| ीतन ये                                         | 949              | (8)                   | समझनेके लिये हृद्य शुद्ध चाहिये,                        |              |                  |   |
| <b>ं</b> जनायी                                 | १६१              | (७)                   | कैसे हो ?                                               | १२४          |                  |   |
| जप                                             | 68               | ( ৬-८ )               | तत्त्वोंकी संख्यामें मतभेद और उनव                       | न            |                  |   |
| जपयज्ञका शास्त्रीयविधान                        | ७४               | ( ४-७ )               | समन्वय                                                  | <b>,</b> 88  |                  |   |
| जपके अर्थ                                      | ५०               | (३)                   | ,, का विभाग जानना वेदान्तनिरूप                          |              |                  |   |
| जय जय                                          |                  | द ( १-२ )             | लिये आवश्यक<br>—-                                       | ጸጸ           | , ,              |   |
| जय विजय                                        | १२२              | (8-4)                 | तप                                                      | 88           | (9)              |   |
| ", " को शाप क्या और क्यों हु                   |                  | (8-4)                 | ,, का अर्थ त्रिदेवके सम्बन्धमें                         |              | (२)              |   |
| ,, ,, शाप हरि इच्छासे                          | 973              | (9-7)                 | ,, ( शमदमादिरहित ) तामस है<br>,, शारीरिक, वाचिक, मानसिक |              |                  |   |
| जलंधर<br>जलंधर                                 | १२३              | (७-८)                 | तम धूम धूरिके दृष्टान्त                                 | 996          | ( ફ )<br>( ફ-૪ ) |   |
| जलमें मुँह देखनेका निषेध                       | 934              | (0)                   | तम, मोह, महामोहमें भेद                                  | 994          | ( v-c )          |   |
| जलचरकेतू                                       | १२५              | (६)                   | तर्क                                                    | 929          | (३)              |   |
| जलपना                                          | 994              | (4)                   | ,, मन बुद्धि वाणीद्वारा ही होता है                      |              | •                |   |
| जहँ तहँ                                        | yy               | (9)                   | तात ४७ (५), ९० (७),                                     |              |                  |   |
| श्रीजानकी-वियोग कभी नहीं होत                   | 7996             | (9-7)                 | तान, तान तरंग                                           | १२६          | (4)              |   |
| नाया                                           | ९७               | ( 🖇 )                 | 'तापस सम दम' से उपदेश                                   | <b>x</b> x ( | २),( २-३)        |   |
| जीव ( के अर्थ )                                | ६९               | •                     | 'तापस बेष बिसेषि उदासी' और मृग                          |              |                  |   |
| जीव और ईश्वर                                   | ६९, ७            | o ( 9- <del>2</del> ) | तामस देह                                                | 922          | (4)              |   |
| जीवका स्वरूप                                   | 40               | (4-6)                 | तारकासुर ( मत्स्य, शिव, पद्मपुराणी                      |              | (1.1             | • |
| जीवके सात धर्म                                 | 998              | (७)                   | आदिमें )<br>,, का जन्म पार्वतीजन्मके पश्चात्            | ८२<br>८२     | ( ¼ )<br>( ५-६ ) |   |
| "अपनी प्रवृत्तिसे ही पापकर्म करत               | ा है <b>१</b> ३८ | (8)                   | ,, तेज प्रताप बल                                        | ८२           | ( ५-६ )          |   |
| ,, कर्मानुसार तन पाता है                       | ५५               |                       | तीर्थवासीकी दिनचर्या                                    | 983          | ( ,              |   |
| ,, की पाँच कोटियाँ                             | ५८               | (2)                   | तीर्थस्नानका नियम                                       | १४३          | (५)              |   |
| ू,<br>,, ध्यानावस्थामें सर्वज्ञ, स्वतः सर्वज्ञ | नहीं ५३          | (9-8)                 | 'तु' अव्यय कई अर्थ देता है                              | 98.          | (६)              | 1 |
| ,, सहज स्वरूपमें लीन हो सकता                   |                  |                       | तुलसी-'कवि तुलसी', 'गोस्वाम                             | î            |                  | * |
| ईश्वर नहीं हो सकता                             | ६९               |                       | तुलसीदास' में देखिये—                                   |              | ,                |   |
| जीव ब्रह्मका प्रतिबिम्ब                        | 990              | (५),                  | तेज, प्रताप                                             | ८२           | ( ७-८ )          |   |
|                                                |                  |                       |                                                         |              |                  |   |

| विषय                                             | दोहा         | चीपाई            | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दोहा       | चौपाइ        |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| तेज प्रताप शीलकी उपमा                            | <b>વ</b> પરૂ | ( \$ )           | दक्षयज्ञके आचार्य भृगु ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६४         |              |
| 'तेज विशाल' श्रीरामजीका कैसा था                  | ? ७६         | (4)              | ,, पद्म पु॰ और मानसमें भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६९         | (२)          |
| तोरन                                             | ९४ छ         | न्द              | ,, प्रसंगमें 'सुर' शन्दका प्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६९         | (8)          |
| 'तोर' एक वचनका प्रयोग                            | 8kg          | ( 6-6)           | ,, गंगाद्वारमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६०         | (६)          |
| तोही प्यारस्चक                                   | १२७          | (6-6)            | द्रस, दरस देखना या दिखाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 993        | (३)          |
| त्रिक्टाचल                                       | 906          | (4)              | दर्शनकी उत्कण्ठामें 'भीर लोचन'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ሪዓ         | (9)          |
| त्रि देव                                         | 66           | (६-८)            | दशमुख और दशरथ ही क्यों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _          | ( ' /        |
| " श्रीरामसेवासे प्रभुत्वको प्राप्त हैं           | १४६          | (9-4)            | रामावतारके लिये होते हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १७६        | ( २ )        |
| त्रिदेवोंकी उत्पत्ति श्रीभरतादि अंशोंर           | मे १४४       | (६),             | द्शरथराउ और अवधनुआल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 949        |              |
|                                                  | 920          | (२)              | दशोपचार पूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .814       | ( ५-६ )      |
| त्रिनयन शिवजीके तीन नेत्र                        | ८७           | (६)              | दादुर जीह ( अग्निका शाप )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १९३        | (६)          |
| त्रिपाद्विभूतिमें जाकर पुनरागमन न                | हीं          |                  | दाशरथी रामसे भिन्न कोई राम नर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | f          |              |
| त्रिपुर आराती                                    | ५७           | (2)              | यह शिवसिद्धान्त दें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 998        | ( ६-८ )      |
| ,, आख्यान (भागवत )                               | ४८           | (६)              | दिक्षाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ९२         |              |
| ,, ,, (महाभारत)                                  | \<br>\       |                  | दिलीप महाराजकी नन्दिनी-रोवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧८         | ( v )        |
| ,, बाणासुरके                                     | 8८           |                  | दिशा (दश)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ሪξ         | (0)          |
| त्रिपुरारि ४६, ४८ (६), ६                         | -            |                  | दीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9914       | (Y)          |
| •                                                | 926          | (0)              | दुःख और मुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६८         | (3)          |
| त्रिपुरासुर                                      | 86           | (६)              | दुराधर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ሪξ         | (8)          |
| " वधमें युद्ध-सामग्री                            | 86           | (६)              | देवजातियाँ ६१ (१-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¥ ),       | (६)          |
| ू,, के पुत्र                                     | 8८           | , ,              | देवताओंके सभी नाम सदा सिद्ध रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - •        | (9)          |
| त्रिपुर और मन                                    | १०६          | (6)              | " वाहन आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ९३         | ,            |
| त्रिवाचा, त्रिसत्यम्                             | १५२          | •                | देवताओंका रावणके भयसे पक्षीरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          |              |
| त्रिविध सृष्टि                                   | १८६ र        |                  | हेना<br>हेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १५९<br>१८२ | (0)          |
| त्रेतायुग                                        |              | (9-8)            | रमा<br>देववधूटियोंको पार्वतीजीका शाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | (९)<br>(१–५) |
| त्रेलोक्यविजयी कीन है ?                          | 976          | ( 3-8 )          | देवसर्ग आठ प्रकारका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ιος<br>ξ3  |              |
| थापना                                            | 989          | / m \            | देवहृतिकी कन्याप्रें और जामाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ę¥         | ( 4 )        |
| दंह ४८ (८), १९ <sup>५</sup>                      | 1, 748       | (8)              | देह-स्वभाव भिना हरिभक्तिके नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ( a_le )     |
| दंडक वन                                          |              |                  | and the second s | ( ), 9₹¥   |              |
| दक्ष ४८ (६<br>,, का शिवजीसे वैर और शाप           | יא קל.<br>בם | (9-3)            | दैव-आसुर-सम्पदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 993        |              |
| ,, ,, नारदको शाप                                 |              |                  | दैव-पुरुपार्थ-वाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६८, ६९     |              |
|                                                  |              |                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | ( ) )        |
| ,, की कत्याओं और दामादोंके ना                    |              | ( Ę ),           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२४        | / n \        |
| marmel ve (e) ide (e)                            | ६२           | (3-4)            | दैव-नल ही बलवान् है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५६         | ( )          |
| दसकुमारी ४८ (६), ५५ (७),<br>दसके अभिमानका प्रमाण | •            | / e \            | दैव भी पुरुषार्थकी सहायतासे बड़ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
| द्सपुत्रोंकी कथा                                 |              | ( ६-७ )<br>( 9 ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६९         | (9)          |
| द्शापा क्या                                      | ς <u>,</u>   |                  | दोष गुण और गुण दोष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33         |              |
| 2 ml an with to state                            | 10           | 7.1              | द्रादशाक्षर मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | à, k.≰     |              |

| विषय                                          | दोहा           | चौपाई                                | विषय                                  | दोहा                 | चौपाई    |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| धत्य-धत्य                                     | 992            | (६)                                  |                                       | 950                  | •        |
| धरा                                           | 968            | (8)                                  | नाग चार प्रकारके                      | १६०                  | ` '      |
| धरि                                           | , •            | ८) छन्द                              | नाम बतानेकी विधि                      | , પ્ <sub>વ</sub> રૂ | ` '      |
| धर्म और अधर्म                                 | <i>وبربر</i>   |                                      | नाम रूप लीला धाम चारों मंगलभव         | 71<br>799            | (8)      |
| ,, उत्साहरहित होनेसे निष्फल                   | 71. ".a.<br>33 |                                      | ,, ,, जगपावन                          | 40                   | ( · ₹ )  |
| ,, धर्मकी परिभाषाएँ शास्त्रोंमें              | 88             |                                      | नामादि चारों श्रीरामविग्रह और नित्य   | ४६. <b>२</b>         | ९. ३०    |
|                                               | 88             |                                      | नामोचारण जोर-जोर करनेसे शान्ति        | .,<br>५२             | · (· ७ ) |
| ,, ,, धर्मव्याधद्वारा                         | <b>88</b>      |                                      | नारद्                                 | ६६                   |          |
| ,, ,, हंस भगवान्द्वारा                        | 88             |                                      | " (का अर्थ)                           | ९८                   |          |
| ,, ,, स्वायम्भू मनुके अनुसार                  | 88             |                                      | नारदकथित उमाके गुणों, दोषोंके प्रकर   | ŗ                    |          |
| ,, के आठ अंग                                  | 88             |                                      | और गुप्त भाव                          | ६७                   |          |
| ", ,, चार चरण ८४ (७),                         | १५३            | ( ३ )                                | नारदका वैराग्य                        | १३९                  | .(9)     |
| ,, ,, लक्षण, धर्मका मूल                       | ६४             | (9)                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                      |          |
| " नाम क्यों पड़ा                              | <b>४</b> ४     |                                      | ,, कालकी कन्या दुर्भगाका शाप्         | १२५                  | (४)      |
| धर्मका पतन देखकर धर्मात्मा अधीर               |                |                                      | ,, पार्वतीजीके गुरु                   | ८०                   | (८)      |
| ंन हों—                                       | 9८३            |                                      | ,, भगवान्को मन हैं                    |                      | (3)      |
| धर्म-विधि                                     | <b>አ</b> ጸ     | •                                    | नारदमोहकी कथा शिवपुराणमें             | १२५                  | ( 9-7 )  |
| धर्म ( राजाओंके )                             | ولإلا          | (4)                                  | ,, अद्भुतरामायणमें                    | १३४                  |          |
| ,, से सुख और भक्ति                            | وبرنع          | (२)                                  | ,, प्रसंगसे उपदेश                     | १२७                  | ( 9-8 ), |
| धाम ( सप्तपुरियों ) में अधमकी मुक्ति          |                |                                      |                                       | १७६                  | ( 9-4)   |
| होनेसे क्या 'कर्म प्रधान विश्व करि            |                |                                      | ,, ,, का अभिप्राय                     | . १३८                |          |
| राखा' आदि वाक्य व्यर्थ ही हैं                 | ४६             | (8)                                  | नारद-चचन सभी कल्पोंमें सिद्ध किया     |                      |          |
| धीरज्                                         | 68             | ( ७ )                                | जाता है                               | १२४                  | ( ५–६ )  |
| घेनु और गौ                                    | <b>ዓሪ</b> ሄ    | (७)                                  | नारद शब्द गुरुत्वका द्योतक            | ८०                   | (८)      |
| ध्यान धरना योगकी प्रक्रिया                    | ५६             | (8)                                  | नारिस्वभाव                            | 49                   | (,६)     |
| ध्यान छोड़कर भक्त चरित सुनते हैं              |                |                                      | निज ( सचा, खास )                      | 906                  | (9)      |
| नन्दीश्वरका दक्ष और यज्ञके ब्राह्मणोंको       |                |                                      | निज तन्त्र ( तन्त्रके अर्थ )          | ५९                   | •        |
| शाप                                           | ६२             | ( <sup>a</sup> )<br>( <sup>a</sup> ) | निज भक्त                              | 940                  |          |
| नर, नर तन                                     | वत्र .         | (9)                                  | ,, ,, के लक्षण सुतीक्ष्णजीमें         | 940                  | , '6'    |
| नर और मनुजका अर्थ                             | <b>४८</b> .    |                                      |                                       | १५१                  | ( ₹ )    |
| नर इव                                         | ४९             | (७)                                  | निजानन्द                              | 988                  | (4)      |
| नाई ( =न्याय ):                               | ९०             | (2)                                  | निदुर                                 | ११३                  | (७)      |
| नाग (के नाम, रूप) ६१ (१)                      |                |                                      | निन्दा विधेयकी खतिके लिये की जाती     |                      |          |
| नाटक कलाकी व्याख्याके लिये देश-               |                |                                      | है, निन्दायोग्यकी निन्दाके लिये नहीं  |                      |          |
| कालपात्रका विचार आवश्यक                       | 938            |                                      | निमन्त्रण बिना कहाँ जा सकते हैं       | •                    | -        |
| नाथ<br>नाम और कृथामं चन्द्र-चन्द्रिका-सम्बन्ध | ११६            |                                      | ,, ,, ,, जानेसे कल्याण नही            |                      |          |
| नाम और कथाम चन्द्र-चन्द्रिका-सम्बन्ध          | 1 86           | (७)                                  | निराकारका ध्यान ज्ञानरूपसे होता है    |                      |          |
| नाम किनका नहीं लिया जाता                      | 933            | . (६),                               | निरूपण १५८३                           | - ५६३                | (.4)     |
|                                               |                | •                                    | ~                                     | •                    |          |
|                                               |                |                                      |                                       |                      |          |

| विषय                                  | दोहा       | चीपाई          | चियय                                 | दोडा       | भीगार्                |
|---------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| निर्गुणका निरूपण, सगुणकी प्रशंसा      | 988        | (4)            | परमार्थसाभनरी पतित होनेका उपाय       | 16.6       | (3).                  |
| निर्गुण-सगुण                          | 998        | (9-7)          | परगामुदेवका ध्यान                    | 285        |                       |
| ,, ,, दो भिन्न अवस्थाएँ हैं           |            | , ,            | परावर                                | 338        |                       |
| ,, में केवल ऐश्वर्य माधुर्यके         |            |                | परिछन                                | <b>९</b> ६ | (1)                   |
| गोपनत्व एवं दर्शनत्वमात्रका भेद है    | 998        | ( ₹ )          | परिगन, परिभान १०६ (६),               | 943        | (6)                   |
| निर्गुण सगुणके स्वरूपीमें अवस्थामेदवे |            |                | परिवार ( समान )                      | 905        | (?)                   |
| कारण भेद मालूम पहता है वस्तुतः.       |            |                | परेडा                                | 995        | (0)                   |
| मेद नहीं है                           | 998        | ( )            | परोचकार परम धर्म है                  | C          | (1)                   |
| निर्गुण ब्रह्म भगवान्की एक अभिव्यत्ति | ī          |                | ,, रागसा शासीना विदाल                | 332        | ( )                   |
| मात्र है                              | 960        | (6)            | पंभारतारो पार भुरु आहे 🕻             | 14.7       | (4)                   |
| नीचका कपटी स्वभाव नहीं छूटता          | 46         | (Y)            | •                                    | 408        | (v)                   |
| नीच मारीच और रावणका विशेषण            | 48         | ( ¾-¥ )        | वाँति .                              | 7.5        | (0)                   |
| नीरधरकी उपमा                          | 948        |                | पानिगदन                              | 909        | (1)                   |
| नील सरोबर आदि तीन विशेषण              | 386        |                | पातिकायका प्रभाव                     | 9,23       | (0)                   |
| नेति नेति                             | 988        | ( 4 )          | पान (मिर्सिमान)                      | 360        | (7-4)                 |
| नेत्र ( शान वैराश, भुतिरमृति )        | 994        | ( 9-5 )        | पापका पाल कव मिलता है 1              | 5 Y        | (1-4)                 |
| नैमिपारण्य                            | 385        | ( 3-4)         |                                      | <b>?</b> • | *                     |
| ,, सत्ययुगमें शीम फलदायक              | 425        | (२)            | पापीका कर्म ही उसका छेदन करता है     | ·          | (4)                   |
| पश्च फन्या (पन्नकं ना)                | 306        | (२)            | पार्वती ( शस्त्रका भाव )             | 300        | ( 7-7 )               |
| पन्न पर्वा १९५ (८),                   | 338        | (4-6)          | पानंतीजीका जनसभाग गोरीकुरह           | K. t.      | ( 4 )                 |
| " " भी उत्पति                         | 936        | ( E )          | ,, भी अन्मतिपि                       | 44         | ( * )                 |
| ,, ,, योगशास्त्रके प्रधानलेश          | 994        | (6)            | ,, के गुष्ट नारदणी                   | 60         | (2)                   |
| ,, ,, के पाँची विकार नारदकी           | 9\$E       | ( ξ )<br>( c ) | ,, ,, (हिमानहके यहाँ ) बन्मके        |            |                       |
| ब्यापे<br>पञ्चीकरण                    | १३६<br>११७ | ( 4 )          | सारव                                 | Ely        | ( 4.4 )               |
| पद्मोपचार पूजन                        | YLY        | ( 4-6 )        | पार्वतीत्रीके नामस्मरण आदिका फल      |            | •                     |
| पतंगके अर्थ                           | १२६        | (4)            |                                      | 40 .       | ( 24 )                |
| पताका, केतु                           | gy         | छन्द           | ,, के छिये उमा शम्भु-निवाह प्रसंगमें |            |                       |
| ,, रथका एक अंग है                     | 924        | (٩)            | महुवचनका प्रयोग                      | 90         |                       |
| पर्द टेकना                            | ४५         | ( f )<br>( r ) | ,, नियाहका रुप्त                     | 89         | (Y)                   |
| पद ( भगवान्के ) प्रयागरूप             | ¥¥         | (4)            | ,, निवाहका मण्डप श्रियुगीनारायण पर   | : ६५       | ( E)                  |
| पदमूल                                 | 993        | ( Y )          | ,, की तप करानेका प्रयोजन             | U a        | (4)                   |
| पदिक                                  | 986        | (६)            | ,, ने ता श्रुजीतीर्थ (गौरीतिखर) प    | 7          | <b>\ '</b> ' <b>/</b> |
| पद्मासन दो प्रकारका                   | ५८         | (७)            | किया                                 | `<br>∪₹    | ( 10.1                |
| परम अर्थ                              | YY         | ( 9-7 )        |                                      | -          | (0)                   |
| परम शक्ति, पराशक्ति, आदिशक्ति         | 920        | ( E )          | पावन स्थानोंमें संत भवन करते हैं     | 924        | (9-7)                 |
| परमार्थ क्या है ? परमार्थ निरूपण      | ¥¥         | (9)            | ,, आभमका रुखण                        |            | (9-₹)                 |
| परमार्थ पथ                            | ¥¥         | ( 9 )          | पिता-पचन                             | YC         | (2)                   |

| विषय                                               | दोहा          | चौपाई   | विषय                                    | दोहा         | चौपाई      |
|----------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------|--------------|------------|
| पिता समेत नाम छेनेकी रीति                          | : .           | ( 0 )   | माया                                    | १२८          | (٤)        |
|                                                    | 946           | (2)     | प्रजापति और उनके नाम                    | ६०           | (4-6)      |
| पिशाच ८५ (६)                                       | ९३            | छन्द    | प्रणामसे कार्यसिद्धि, अन्यथा असिद्धि    | 68           | (३)        |
| पुकार                                              | 924           | (9)     | ,, पिताका नाम लेकर करनेकी रीति          | ५३           | ( v )      |
| पुत्र                                              | 900           |         |                                         | 946          | (2)        |
| ,, उत्तम, मध्यम, विष्ठातुल्य                       | <b>ሄሪ</b> :   | (८)     | ,, पुनः पुनः भय और पश्चात्तापसे         |              | ` '        |
| ,, नरकसे रक्षा करता है                             | 940           | (9)     | भी होता है                              | पुष          | (2)        |
| ,, पितासे उन्गृण नहीं                              | 940           | (9)     | प्रताप, तेज, बल                         | <br>૮ર       | (4-6)      |
| ,, शिष्य और सेवकके धर्म                            | <u></u> છુછ   | ( )     | प्रतिष्ठितका मानभंग मरणसे अधिक भर       |              | ( , - ,    |
| पुण्यके दो विभाग                                   | وبربر         | ( ( )   | दुःखद, उसे मरण आदि ही उपाय हैं          |              |            |
| पुनि                                               | ११६           | ( ५-६ ) | ६२ (६), ६३ (६),                         | १३६          | ( 9-8 )    |
| पुनीत (अति) -                                      | १५२           |         | प्रदुम्न, मायावती और शम्बरासुर          |              | ( 3 )      |
| ,, ਚਲ                                              | ६६            | (9)     | प्रवान                                  | ८८<br>१२३    | (3)        |
| ,, प्रीति                                          | ५६            |         |                                         | 1/4          | (1)        |
| ,, वाणी                                            | 84            | (६)     | प्रभु ४६ (६), ४९ (१), ५४                |              | , ,        |
| पुनः पुनः पुलक निष्ठा प्रेम देखकर                  | 69            |         | (८),                                    | 929          | (2)        |
| ,, ,, ,, प्रेमका सूचक पुराण                        | 200           |         | प्रमाण (अनेक प्रकारके)                  | ५९           | (4-6)      |
| पुरुष                                              | 998.          | • •     | ,, के चार भेद                           | 996          | (8)        |
| पुरारी                                             | ६४            | (4)     | प्रलय चार प्रकारके                      | १६३          | (६)        |
| पुरुष                                              | , <b>૧૧</b> ૬ |         | प्रश्न चार प्रकारके                     | 999          | (६)        |
| (नीच) पुरुष जिस पदार्थको ग्रहण                     | ,             |         | " के उत्तरमें भारतकी प्राचीन शैली<br>—— | ४७           | (6)        |
| करता है उसकी निस्सारतापर ध्यान                     | 0.71.         | ,       | प्रसंग •                                | ११६          | (8)        |
| नहीं देता<br>पुरोहितका पद मन्त्रीसे बड़ा है, धर्म- | 9 24          |         | प्रसिद्ध                                | 998          | / <b>.</b> |
| विभाग उसके हाथमें रहता है, उसके                    | ۱۳۰۰ در       | r       | प्रहादजी                                | १२२          | ( ७-८ )    |
| कार्य और अधिकार शुक्रनीतिमें                       | १६९           | (५)     | ,, के गुण और सुयश                       | 077          | ( 5-6 )    |
| पुरोहित                                            | 969           |         | ,, भक्तशिरोमणि                          | 9 <b>२</b> २ | (2)        |
| पुलस्त्यकी स्त्री १७६ (१-५),                       | १७९           | (२)     | प्रहादको नारदका उपदेश                   | ७९           | (२)        |
| पुष्पक यान                                         | 909           | (2)     | प्रहसन-प्रसंग (नारदमोह-प्रसंग) की       | •            |            |
| ,, ,, कुवेरको रघुमहाराजसे वा ब्रह्मासे             |               | •       | जोइका साहित्य जगत्में मिलना 🧦           |              |            |
| मिला                                               | 75            |         | कठिन है                                 | १२८          | (५-६)      |
| षोडशोपचार भेद पूजाके पञ्चोपचार,                    |               |         | प्राण बचानेके लिये किन अवस्थाओं में     | , `          | _          |
| दशोपचार                                            | 84            | ( ५-६ ) | भाग जाय                                 | 946          | (4)        |
| पूजाके पाँच प्रकार अभिगमन आदि                      | 84 a          | . (५-६) | प्रातःकाल                               | <b>አ</b> ጸ   | (८)        |
| पूर्णकाम                                           | 909           |         | प्रातःस्नानका माहात्म्य माघमें          | . 88         | ( 0 )      |
| पृथ्वी कामघेनुका रूपक                              | 944           | (9)     | प्रारब्ध और पुरुषार्थ ६८                | ६९           | (9)        |
| प्रकाशक प्रकाश्य                                   | 996           | ( ५-६ ) | "भी त्रिना पुरुषार्थके काम नहीं देत     | ा ६९         | (19)       |
| प्रकाशनिधि                                         | 998           |         | प्रियवत                                 | १४२          | (४)        |
| प्रचंड ( चंड, प्रचंड, अति प्रचंड )                 |               | * >     | प्रीति दोषरहित                          | १५३          | ( ७ )      |
|                                                    |               |         |                                         |              |            |

| विषय                                  | दोहा             | चौपाई       | विषय                              | दोहा       | चौपाई     |
|---------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| प्रीति पुनीत और अपुनीत                | 920              | (८)         | वरेपी                             | <b>८</b> 9 | ( 🗦 )     |
| ,, की प्रशंसा १५१ (६),                | १६२              | (३)         | वला अतिवला विद्याके जानकारको      |            | •         |
| ,, और क्रोध तीन प्रकारके              | <b>6</b> 9       | छन्द        | कोई सोतेमें मार नहीं सकता         | 900        |           |
| ,, निरतिदायमें माहात्म्यका शान विस्सृ |                  |             | वर्त्तिनिर्देशात्मक मंगलाचरण      | 997        | (9)       |
| ही जाता है                            | દૃષ્             | (५)         | वाणीकी पुनीतता                    | ४५         | ( )       |
| प्रेत                                 | ८५               | (ξ)         | ,, के प्रकार और स्थान             | goly       | ( ५-६ )   |
| मेमकी संतृप्त दशा                     | 984              | (9)         | ,, सुहाई                          | 950        | ( ३ )     |
| बक बगला बग्धानी                       | १६२              | <b>(</b> ६) | वानर देवांश ये                    | 964        | ( ३ )     |
| वक्ताके सप्त लक्षण                    | 900              | (9-7)       | वारिचरकेत्                        | CX         | (६)       |
| ,, चार लक्षण                          | 970              |             | वाल्मीकि-आश्रमकी पावनता, रमणी     |            |           |
| ,, कैसा वैराग्यवान् हो ?              | १०६              |             | अनुपम                             | <b>አ</b> አ | (६), ७    |
| ,, के सप्त लक्षण शिवजीमें             | 900              | (9-7)       | वासुदेव, परवासुदेव                | १४३        |           |
| (उत्तम) वत्ताकी वाणीसे ओताको सुख      | 904              | ( 9-7 )     | ,, मन्त्र                         | 383        |           |
| वक्ताको उत्तम श्रोतासे सुख            | 904              | (9-7)       | वाहन देवताओं के                   | ९९         |           |
| ,, उपदेश करनेका अधिकार कन है          | १ १०६            | ( 4-        | विंग्य (व्यंग्य)                  | 83         | (₹)       |
| ,, निरभिमान होना चाहिये               | 998              | (4)         | विदा मॉगना शिष्टाचार है           | XS         | (५-६)     |
|                                       | 397, 998         | (4-8)       | विदिश                             | 964        | ( \ \ \   |
| ,, के कथाके स्थान                     | 904              | (2)         | विदेह नाम कत्रसे पढ़ा             | Sed        | ( ३-४,८ ) |
| ,, के कथारम्भकी तिथियाँ               | १०६              | (३-४)       | विधाता चतुर वा जर                 | ९६         | ( ७-८ )   |
| <br>,, ने मति अनुसार कहा है ४७.       | , 998            | (4)         | ,, कर्मानुसार भावी लिखते हैं      | ६८         |           |
| ,, ने यथाश्रुत कहा है १०५ (इ          | -                | · · /       | ,, का लिखा अभिट है                | ६८, ९७     | (2)       |
| ,, ने हर्षपूर्वक कहा है               | 999              | ` '         | ,, का लिखा तव शुभ मुह्र्तका क्या  |            |           |
| ु, ने श्रीरामजीको प्रणाम करके कथा व   | ही १०५           | (७)         | महत्त्व                           | ६८         | <i>)</i>  |
| बखानने और विस्तारसे कहनेमें भेद       |                  | • •         | ,, खष्टिरचना कैसे करते हैं        | ७३         | (३)       |
| वट ( कैलासका ), वटछाया सुखदा          | ६ ५२             | (२),        | ,, दीको सब दोप देते हैं ९६ (।     |            |           |
| · ·                                   | 908              |             | बिधि                              |            | (८), ८२   |
| बधावा                                 | १७२              | (4)         | ु,, फलदाता है अतः सव उनको दीप व   | ति हैं ९६  | ( ७-८ )   |
| वनमाल 🤲                               | १४७              | (६)         | ,, यथायोग्य करनेसे निधि और चर्    | रु         |           |
| वरके कुल आदिका विचार 💎                | ৩৭               | (9-3)       | कहते हैं                          | ९६         |           |
| ,, सम्बन्धमें कन्या, माता, पिता आ     | दि <del>-</del>  | •           | विप्र ( मुनिको कहनेका भाव )       | १२२        | ( ४–६ )   |
| नी अभिलाषा                            | <mark>६</mark> ८ | (9)         | विप्र और गौको ही असुर क्यों सताते | हे १२१     | (७)       |
| वर ( वरदान ) प्रसन्न होनेपर दिया      |                  | ` '         | विप्रकोप त्रिदेवकोपसे अधिक हैं    | १६६        | (Y)       |
| जाता है                               | હધ્ય             | ( 9-7 )     |                                   | 999        |           |
| ,, ( कठिन वर ) माँगनेकी रीति          | 988              |             | विवेक राजाके सुभट                 | १२९        | ( 9 )     |
| 'वर माँगो' कहनेकी रीति पार्वतीतप      | _                | , ,         | विवेकी                            | १५६        |           |
| नहीं बरती गयी                         |                  |             | विभाग १२५ (३-४                    |            |           |
| भरनिंह और कहिंके भेद                  |                  | •           | विभीषण                            | १७६        | (Y)       |
| वराहावतार १२२ (६),                    |                  | ( 9-3 )     | ,, की स्त्री आदिके नाम            | 308        | ( Y )     |
|                                       |                  |             |                                   |            |           |

| विषय                                 | दोहा        | <b>चौ</b> पाई        | विषय                                                               | बोक            | <del>2ml</del> c |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| विभीषण परम भागवत और पार्षद           | १७६         | (५)                  | वृषकेतु (नामकरण श्रीरामद्वारा )                                    | दोहा<br>~      | चौपाई            |
| विमल विवेक                           | ४५          |                      | भाव ५३ (८), ५३, ५८ (५),                                            | क<br>६५ (      | \(\)             |
| विमानोंके आकार                       | <b>89</b>   | •                    | वेताल                                                              |                |                  |
| वियोगी                               | ر<br>در     | (६)                  | वेद ( की विस्तृत व्याख्या )                                        | ८५<br>४६       | (६)<br>(१-२)     |
| विरंचि                               | ८२          | (2)                  | ,, का अन्त नहीं                                                    | 909            | ( • • )          |
| ,, बनावा ( अति शोभा दिखानेमें )      | 98          | (2)                  | वेदोंका अन्तिम निर्णय वा साध्य ब्रह्मय                             | ाप्ति ४४       |                  |
| विरह-विलापके चरितसे उपदेश            | ४९          | (3)                  | वेदशिरा मुनि                                                       | ७३             |                  |
| विराग ( वैराग्य )                    | <b>४</b> ४  |                      | वेदान्त                                                            | <b>አ</b> ጸ     |                  |
| विरोध तीन प्रकारका                   | ८७          | छन्द                 | वेदी                                                               | १०२            | ( २ )            |
| विवाहकी गालियाँ मीठी                 | <b>९९</b>   | (८)                  | बेलपत्र और तुलसी-सेवनसे सत्त्वगुण                                  | Ĭ-             |                  |
| ,, समय शिवगणोंने भी सुन्दर रूप       | Γ           | •                    | की वृद्धि                                                          | ७४             | ( ४–८ )          |
| धर लिया                              | . 88        |                      | वैदेही                                                             | ४९             | (4)              |
| विवेककी सेना                         |             | ( ৬-८ )              | वैभव विलासमें इन्द्रकी उपमा                                        | १३०            | ( ₹ )            |
| विवेकमय वचनोंसे शोकादि दूर होते हैं  | ९७          | (५)                  | वैरी क्षत्रियकी वाणी कोमल, हृद                                     |                |                  |
| विशद यश                              | 929         | _                    | कठोर होता है                                                       | १६०            | (६)              |
| ,, ,, रामावतारमें ही है              | 929         | . / 5 \              | वैश्रवणके पुत्र                                                    | १७६            | (9-4)            |
| विश्रवाकी माता, नाना और स्त्रीका ना  |             | (२)                  | ,, ( कुवेर ) को 'राजराज' की उपा                                    |                | ,                |
| विश्राम ( कथा-वार्ता )<br>विश्वकर्मा | १०६<br>१७८  | ( ३-४ )<br>( ५-६ )   | बोलना बिना पूछे कब उचित है                                         | ५९             |                  |
| _                                    |             |                      | व्याधि दशा                                                         | لعرلع          | (4)              |
| विषम                                 | رج<br>مورد  | (5)                  | <u>ब्या</u> पक                                                     | ११६            |                  |
| विषय, इन्द्रियाँ और देवताओंके नाम    |             | ( <sup>1</sup> 4-& ) |                                                                    |                | 3२० (६ <u>)</u>  |
| ,, काईके दूर करनेकी ओषधि             |             | ( ३-४ )              | ,, के अंश जो अवतरित होते हैं                                       |                | ( २ )            |
| ,, से वैराग्य होना (घरमें रहते) कठिन |             |                      | ,, के सात धर्म                                                     | 998            | ( )              |
| विष्णुपीठ और रुद्रपीठ                | 900         |                      | ,, के तीन लक्षण                                                    |                | (2)              |
| विष्णु भगवान्का तप                   | ७३          | ( ₹ )                | ,, (मानसनिर्माताके मतसे)                                           | 9८७            | (८)              |
| वि <b>हें</b> सना                    | ५३          | (६)                  | ,, के अनेक विशेषणोंको कुछ-कु                                       |                | /                |
| 'त्रिहसि' में उपहास-परिहास दोनों भा  | व ५१        |                      | अनेक स्थानोंमें कहकर बताया है                                      |                | (4-6)            |
| वीणा                                 | १२८         | (8)                  | ,, अलक्ष्यगति है                                                   |                | (3)              |
| वीर                                  | 948         | (२)                  | ,, अचिन्त्यशक्ति और विरुद्धधर्माश्रय                               |                | (8-8)            |
| ,, शत्रु ललकार नहीं सह सकते          | १८२         | (८)                  | ब्रह्म सर्वत्र सब रूपोंमें नित्य अप<br>महिमामें स्थित है           | rii            | ( ४-८ )          |
| वीरका आदर-सम्मान करके युद्धमें भेज   | r           |                      | ,, सदा दया आदि दिन्य गुणों अ                                       | h <del>.</del> | ( %-6 )          |
| जाता है                              | 924         | ( ५-६ )              | ,, तदा देवा जादि विश्व गुना ज<br>सम्यक् ऐश्वयोंसे युक्त है (समन्वर | (₹<br>{-       | •                |
| वीरभद्रकी उत्पत्ति और स्वरूप         | <b>६५</b> - | ( १-२ )              | सिद्धान्तमें )                                                     | १९६            | ( 9-7 )          |
| ब्झना, ब्झिअ                         | 49          | (8)                  | ,, द्विभुजमूर्त्ति श्रुतिमें                                       | 980            | (2)              |
| वृन्दा कालनेमिकी कन्या               | १२३         | (७)                  | ,, में इन्द्रियादिके निरपेक्ष सर्वदा स                             |                |                  |
| ,, की कथा                            | १२३         | (७)                  | विषयक मानं आदि विद्यमान हैं                                        | 996            |                  |
| ,, की कथासे उपदेश                    | 928         | ( 9-7 )              | ,, गुणसामान्याभावयुक्त है ही नहीं                                  |                | ( 9-7 )          |
| ,, से छलका दूसरा कारण                | 928         | (4-8)                | ,, सदा दया, क्षमा, वात्त्रत्य आ                                    | दि             |                  |
|                                      |             |                      |                                                                    |                |                  |

| विषय                                      | दोहा       | चौपाई   | विषय दोहा                                          | चौपाई   |
|-------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|---------|
| दिन्य गुणों और सम्यक् ऐश्वयों से युक्त है | ११६        | (9)     | ,, के दो लोक १८७                                   |         |
| ब्रह्म दिन्य और अदिन्य सर्वगुणोंसे        |            |         | ,, ,, नौ मानस पुत्र जो ब्रह्मा-                    |         |
| रहित केवल सचिदानन्द रूप है (अद्वैत        | ſ          |         | तुल्य हैं ६०                                       | (4)     |
| सि॰ )                                     | ११६        | (9)     | ब्रह्मा विष्णु मद्देश 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' . | • ••    |
| ,, माथाके गुर्णोका आदि आश्रय होने-        |            |         | रूप ८८                                             | (६)     |
| से सगुण कहा जाता है, पर है निर्गुण        |            |         | " और दशर्थजीका प्रेम (पत्रिका                      |         |
| ही ( अद्वैत सि• )                         | ११६        | (9)     | बाँचनेपर) ९१                                       | (६)     |
| ,, विद्योपाधिको ईश्वर कहा जाता है         |            |         | ब्रात ९२                                           | (0)     |
| ( अद्वैत सि॰ )                            | 33         |         | ब्राह्मणका हृदय कोमल, वाणी कठोर १६०                | (६)     |
| ,, के नाम वेदान्त, सांख्ययोग और           |            |         | भक्तका लक्षण भागवतीं में प्रेम १०४                 | (4)     |
| पौराणिकोंके मतमें                         | ११६        |         | ,, मोक्षनहीं चाहते, भक्तिही चाहते हैं ६५           | (५)     |
| ,, के रूप, इन्द्रियों और उनके             |            |         | ,, के गर्व और दुष्टके गर्वके नाशके                 |         |
| व्यापारींका वर्णन वेदोंमें                | 99८        | ( ४-८ ) | भिन्न-भिन्न उपाय १२९                               | (Y)     |
| " स्वतः सर्वेज सर्वेदशीं                  | ५६         | (४)     | ,, के्गुण १२२                                      | ( ७-८ ) |
| " सृष्टिका निमित्त और उपादान              |            |         | ,, और भगवान्के यशोगानका एक                         |         |
| कारण स्वयं है                             | १८६        | छन्द ३  | पाल 🤫                                              |         |
| ब्रह्मस्वरूपके पाँच मेद                   | १०९        | (१)     | भक्तवत्सल (भगतवलल ) ९४६                            |         |
| ब्रह्म, परमात्मा, भगवान् ( भगवान्का       |            |         | भक्तापराधभक्त ही क्षमा कर सकता है १३८              | (५)     |
| अर्थ सूत्ररूपमें )                        | 998        | ( ५-६ ) | भक्ति ४४,४८                                        | ( ₹-Y ) |
| ब्रह्म राम और उनका धाम                    | 9८७        | (८)     | ,, श्रान वैराग्य तुल्सीमतसे क्या है ४४             |         |
| ,, ,, के स्वरूप और स्वभावके               | ,          |         | ,, और उसके रुक्षण ६६                               | (₹)     |
| जानकार                                    | १४६        | ·(9-4)  | ,, की दुर्लभता ६६                                  |         |
| " " का सर्वोङ्ग चिन्मय है                 | 996        | ( ४-८ ) | ,, की प्राप्तिपर मक्तकी दशा और शोभा                |         |
| ब्रह्मनिरूपण -                            | ٧¥         |         | कैसी हॉती है ६६                                    | ( ३-४ ) |
| ब्रह्मचर्य दो प्रकारका                    | CX         | (७)     | ,, के अधिकारी ४८                                   | (Y)     |
| ,, व्रत और उसके बाधक                      | "          |         | ,, ज्ञान-वैराग्य युक्त होनी चाहिये ४४              |         |
| ब्रह्मम्य                                 | ८५         | छन्द    | भक्तिहीन पुरुष अशोभित है ६६                        | ( ३ )   |
| ब्रह्मवेत्ताओंके श्रुति और शास्त्र        | 994        | (9)     | भक्ति जैसी होगी वैसी गति होगी ४४                   |         |
| ब्रह्मसूत्रपर १२ भाष्य                    | <b>አ</b> ጸ |         | ,, वाचकी, मानसी, कायिकी, वैदिकी                    |         |
| ब्रह्मस्तुतिमें मतमेद                     | १८६        |         | और आध्यात्मिकी ,,                                  |         |
| ब्रह्मस्तुति और अधिवनी नक्षत्रका साम्य    | १८६        |         | ,, सात्त्विकी, राजसी, तामसी ,, ,,                  |         |
| ,, छन्दमें होनेका कारण                    | १८६        |         | ,, सुहाई ४८                                        | ( )     |
| ,, सोलह तुर्कोमें होनेका कारण             | १८६        |         | ,, का संस्कार नहीं मिटता १७६ (५), १                | ७८      |
| ,, कहाँ हुई                               | 960        |         | भक्तोंकी रहनी, रीति असमञ्जसमें 📌 ५२                | •       |
| , में चार छन्दका कारण                     | १८६        |         | भग (ऐश्वर्य) साधारण और असाधारण १९४                 | (Y)     |
| ब्रह्माजीका तप                            | ७३         | (३)     | भगवच्छक्तिके चार अर्थ १५२                          | ( 9-8 ) |
| " की आयु वर्तमान कल्पतक                   | १६४        | - •     | भगवत्-भागवत-चरित अमित है १०५                       | ( १-४ ) |
| ,, की दस प्रकारकी सृष्टि                  | ६९         | (9)     | भगवान् ( षडैश्वर्यसम्पन्न ४४, ४६                   | ( ₹ )   |

| विषय                                                       | दोहा   | चौपाई       | विषय                                  | दोहा                   | चौपाई   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| भगवान् (षडैश्वर्यसम्पन्न) १९४ (४                           | ), १२३ | ( 9-7 )     | अनन्त हैं                             | 998                    | ( ३-४ ) |
| ,, अनाथपर कृपा करते हैं                                    | १४६    | ( )         | •                                     |                        | (40)    |
| ,, अपनी कुपासे प्राप्त होते हैं                            |        | ( \ \ )     | कारण                                  | 964                    | ( ५-८ ) |
| ,, जीवोंके कर्म और अधिकार                                  |        |             | ,, को भूल जाना बड़ा भारी प्रमाव       | -                      | ( %-८ ) |
| अनुसार ही उनकी विधि-व्यवस्थ                                | भा     |             | " में अनुराग संत-गुरुवचनपर आ          |                        | ( 0-6 ) |
| करते हैं                                                   | 928    |             | होनेसे                                | <sup>९.कु.</sup><br>६८ | (५)     |
| ,, तपादिसे नहीं मिलते १४६ (६                               | ), 989 | (६)         | ,, से ब्रह्म, परमात्मा और भगव         |                        | (3)     |
| ,, प्रेमसे प्रकट होते हैं                                  | १४६    | (८)         | तीन भाव                               | 99 <b>S</b>            | ( to )  |
| ,, भक्तके पराधीन हैं                                       | ७६     |             | ,, राममें षडैश्वर्यके उदाहरण          | 996                    | (५)     |
| ,, विशेषण जीव विशेषके लिये                                 | 998    | ( ४ )       | भजन कहाँ करना चाहिये                  | १२५                    | ( ३-४ ) |
| ,, ,, परमात्माके लिए                                       | 99४    |             | ,, के बाधक मोह मद मान                 | 978                    | ( 4 . ) |
| ,, जिस मर्मको छिपाना चाहे उर                               | ते     | •           | ,, श्रीरामक्वपासे ही बनता है          |                        |         |
| कोई जान नहीं सकता                                          | १३०    |             | भरत वैकुण्ठाधीश, लक्ष्मण क्षीराब्ध    | "<br>श्रीद्या,         |         |
| ,, ब्रह्मण्यदेव हैं, विप्रवचनको प्रमाण                     | ı      |             | शत्रुष्न स्वयंभूमा हैं                | ં ૧५૨                  | (२)     |
| करते हैं                                                   | 9२₹    | <u>(</u> 9) | भरद्वाज                               | <b>४</b> ४             | (9)     |
| ,, परोक्षप्रिय हैं                                         | 929    | ( 9-7 )     | ,, नामका कारण                         |                        | (9)     |
| ,, लोकसंग्रहार्थ धर्माचरण करते हैं                         | 4      | ( १-२ )     | ,, वाल्मीकिजीके शिष्य ४४ (            | ६ ), ४५                | (6)     |
| ,, शापको व्यर्थ कर सकते हैं, कोई                           |        |             | 🕠 का सूर्यसे ११ हजार वर्ष वेदाध्य     | ायन ४५                 | (6)     |
| उनको जबरदस्ती शाप ग्रहण नई                                 |        | . * ;       | ,, का स्वर्गमें इन्द्रसे आयुर्वेद सीख | ना ४४                  | (६)     |
| करा सकता १२२ (५)                                           | •      | (9)         | ,, और वाल्मीकि आश्रमोंके विशेष        | ण ४४                   | ( \ \ ) |
| १३६ (३)                                                    |        | ( ₹ )       | ,, के कृतज्ञता दर्शनका उस्रेख         | न                      |         |
| ,, सब करते हैं तब साधनकी आव                                |        |             | होनेका कारण                           | १०४                    | (३)     |
| श्यकता क्या ? ५२ (७)                                       |        | ,           | " पार्वती और गरुइके प्रश्नोंमें ना    | म,                     |         |
| ,, स्वयं धर्माचरण लोकशिक्षार्थ                             |        | ( )         | रूप, लीला और धाम चारोंके प्र          |                        |         |
| करते हैं                                                   |        | (9-8)       | ,, आदि तीनोंने अपनेमें मोह ।          | त्रम                   |         |
| ,, शब्दका प्रयोग जहाँ मक्तका हित                           |        | •           | "<br>संशय कहा                         | ४७                     | (9)     |
| हुआ                                                        | 996    |             | ,, याज्ञवल्क्यसंवाद रा० प्र० के मत    | ासे                    | , ,     |
| ,, का अवतार भक्तके लिये                                    |        | ,           | १७५ तक                                | <u> ૧</u> ૯૯           |         |
| ,, ,, प्राकट्य आवेश, स्फूर्ति, प्रवेश<br>और आविर्भाव रूपसे |        | (16-2)      | भरि लोचन ( दर्शनकी उत्कण्ठामें )      | • •                    | (9)     |
| ,, का नरतन धरना, सहायता छेना                               |        | (4-6)       | भवसागरका रूपक                         |                        | • छन्द  |
| ,, ना गराम परमा, उद्यापमा उमा                              |        | ( 0 )       | भवानी ४७ (८), ५८ (३)                  |                        |         |
| ,, की भक्ति ख़ियोंको भी कही गयी है                         |        | • •         |                                       | 90                     | (4)     |
| ,, की द्वादश मासमें द्वादशनामसे                            |        |             | माई (मनका सम्बोधना) दूसरोंकी सर       | हानु-                  |         |
| पूजा                                                       |        | ( ३-५ )     | भूतिको उत्तेजित करनेवाला है, ५२ (     | ४), १३२                |         |
| की भगवत्ताका स्मरण सभी आध्या-                              |        |             | भागवतभजनका प्रभाव द्वारत देख पड़      | ता है १३८              | ( ५-६ ) |
| त्मिक ग्रन्थों में दिलाया गया है                           | ४९     | ( ७-८ )     | भाग्यशालीके संसर्गसे ऐश्वर्यका उदय    | र ६५                   | (७)     |
| ,, के जन्म, कर्म, नाम आदि सब                               | ,      | * <b>:</b>  | ,, गृह्कालादिकी बाधा नहीं है          | होती ६६                | (9)     |
| - • •                                                      |        |             | • •                                   | 3                      |         |

| विषय                                     | दौहा        | चौपाई   | विषय                                    | दोहा         | चौपाई    |
|------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------|--------------|----------|
| भानुप्रताप-आख्यानमें रामनाम और भी        | क्ते-शब्द   | नहीं    | मंगल कलश                                | ९९           | (6)      |
| , <b>૧</b> ૭૦ (                          |             |         | ਸੰਵਲ                                    | ૧૫૪          | (2)      |
| " अरिमर्दन पूर्वके कौन थे ?              |             |         | मन्त्र ४९ (५-६)                         | ), 900 (     | ७ ), ફંહ |
| ,, नाम नाश कथन समय                       | १६६         | (३)     | मन्त्र और मन्त्री चार प्रकारके          |              | (9)      |
| " भगवद्भक्तिहीन था १५९ (६),              | १६४         | (५)     | मन्दोदरी                                | 906          | (9-8)    |
| ,, की कथाकहाँ की है १२१ (३-५),           | १५३         | (9)     | ,, का सौन्दर्य                          | 906          | (२)      |
| " की वेदादि धर्ममें अति श्रदा            | १५३         |         | मकर राशि                                | yly          | (२)      |
| 2) ' ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` | 960         | (६,८)   | ,, स्नान                                | 84           | ( 9-2 )  |
| ,, के आंख्यानसे उपदेश                    | १७४         |         | <br>मणिके धर्म                          | १४६          | •        |
| ,, के हृदयमें गुप्त वासना १५५,           | १५९         | ( ६-७ ) | मति-अनुसार, ययामति ४७                   | , 99¥        | (4)      |
| ."<br>૧૬૪ ( <sup>૫</sup> ૬ ),            |             |         | मद ( मदिराका नशा )                      |              |          |
| ,, को ज्ञानी, विवेकी कहनेका भाव          | १६४         |         | मदन ८५ (५), ८७ (                        |              |          |
| भाविक अलंकारके उदाहरण                    | ५०          | ( ३-४ ) | मद ममता भववन्धनके कारण हैं              | १५२          | (३)      |
| भावी और उसके मेद-प्रमेद                  | ५६          | (६)     | भद मोह आदिका बीतनेवाला                  | •            |          |
| भावी अमिट है तव शुभ मुहूर्त              |             |         | संसारमें नहीं                           | ६०           | (६)      |
| आदिसे क्या लाभ ?                         | ६८          |         | मनु ( मनु और मनुकी स्त्री )             | १४६          | (७)      |
| भावी जाननेपर भी कर्तव्य करना धर्म है     | ६२          |         |                                         | ८, ४९        | (9)      |
| भुजदंड, भुजवल्ली                         | १७६         | (२)     | मनु-प्रकरणसे उपदेश                      | •            | (9-4)    |
| भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करनेकी रीति         | १६५         | (4)     | मनु-शतरूपा                              | 985          | `(°)     |
| भुशुण्डिचरितसे उपदेश                     | १७६         | (9-4)   | ,, ,, के तपकी कथा कालिका पुराणमें       |              | •        |
| भूत और पिशाचके भेद                       | 994         | ( ७-८ ) | ,, ,, और पार्वतीतप ७४                   |              | (3)      |
| भूत-प्रहोत्थ तथा पिशाच-प्रहोत्थके भेद    | "           | •       | ,, ,, किसका दर्शन चाहते हैं             | <i>. ૧૪૪</i> | •        |
| मङ्गी                                    | ९३          | (8)     | ,, ,, और श्रीभरत (दण्ड और लक्कट)        | )            |          |
| भृगु                                     | ६४          |         | ,,,,                                    | 986          | (७)      |
| ,, का शिव-भक्तोंको शाप                   | ६२          | (३)     | ,, प्रकरणमें तीन ही तीनका अद्भुत प्रसंग | । १४५        | (4-6)    |
| ,, की लातका आध्यात्मिक भाव               | ६४          | v.      | ,, ,, ,, का उपक्रम, अम्यास और           |              |          |
| भोगवती                                   | १७८         | (७)     | उपसंहार भक्तिसे                         | १५२          |          |
| भोग अष्ट प्रकारके 🦙 ८४ ( ७-८ )           | , ९०        | ( \$ )  | ,, और भानुप्रताप                        | १७४ .        |          |
| भोग-विलासमें इन्द्रकी उपमा दी जाती है    | <b>૧</b> ૫લ |         | <br>मनोज-न,सावन                         | yo           | ( ३-४ )  |
| भोजनके चार प्रकार ९९ (४),                | १७३         | (9)     | मन्यन्तरींके नाम                        | ७५           | (8)      |
| भोरी                                     | Peip        | , ,     | ममता                                    | १६४          | (8)      |
| भ्रम                                     | ५३          | (9)     |                                         | १७८ ( २      |          |
| भ्रम और कुतर्क प्रीति-प्रतीतिके वाधक है  |             | (७)     | मन्ततयज्ञमं देवताओंका पक्षीरूप धारण     | •            | ,, ,     |
| भ्रम ( अयथार्थ ज्ञानके विषयको यथार्थ     |             |         | करना                                    | १८२          | ( % )    |
| ज्ञानका विषय समझना )                     | 99७         |         | महाकाव्य और नाटकीकलाके एकी-             | •            |          |
| ,, का मिटाना कियासाध्य नहीं, कृपा-       | t           |         | करणकी युक्तियाँ                         | १५१          |          |
| •                                        | 398         | ( 9-3 ) | महामोहके दस भेद                         | 994          | ( ১-৬ )  |
| मंगल ९१ (८)                              | , ९१        |         | महिदेव                                  | 964          | (9)      |

| विषय                                     | दोहा           | चौपाई      | विषय                                     | दोहा              | चौपाई    |
|------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------|-------------------|----------|
| महिषेशु                                  | ४७             | (६)        | मायासे श्रीराम ही रक्षा कर सकते हैं      | 976.              | 938      |
| महीश                                     | १६७            | ( ६ )      | ,, ,, रसाके लिये हरि-भजन उपाय है         | •                 | (८)      |
| महेश ६४ (५)                              | , ७० ( १       | <b>( )</b> | ,, और जगत्का एक ही स्वरूप है             |                   | (9)      |
| माध-नामका कारण                           | ४५             | ( 9-2 )    | ,, ,, श्री पृथक्-पृथक् हैं               | १२९               | (6)      |
| माघ-स्नानकी विधि                         | <b>8</b> 8     | (८)        | ,, सबकी (श्रीराम, त्रिदेव, देवता, राक्षस |                   | ( - )    |
| माता-भावमें केवल चरण-दर्शनका             |                |            | मनुष्यकी) अलग-अलग होती है                |                   | (४)      |
| अधिकार                                   | 308            | (७)        | मार ८३,                                  | १२७               | ( ५-६ )  |
| माधुरी                                   | 286            | (६)        | मारीचमें नीचता और प्रेम                  | ४९                | ( ३-४ )  |
| -10                                      | 990            | (२)        | माल्यवान् , माली, सुमाली                 | Sup               | (५-८)    |
|                                          | 990            | ( ₹ )      | माष ( मक्ष, अमर्ष )                      | ८७                | (9)      |
| मानस और भा० ७।१।४०                       | , १२२          | ( ৬-८ )    | मास ( चार प्रकारके ज्योतिषमें )          | ४५                | ( १-२ )  |
| मानस, वाल्मीकीय, महाभारत, पद्मपु०        | ,              | •          | मिथ्या, मृषा ११२ (१), १                  | ९७ ( ७            | · ),     |
| ेअध्या० रा० के रावण, विभीषणादि           |                | ( 9-4)     | 99७                                      | , ११८             | (८)      |
| मानस, अध्यात्म और वाल्मीकिके             | <del>-</del> , | ·          | मिलान-                                   |                   |          |
| दृष्टिकोण                                | ४९             | ( ७-८ )    |                                          | 9.5               | ( a.v.)  |
| मानसके सारे प्रश्नोंके उत्तरमें आधि-     | <b>:</b> .     | •.         | (क) गिरी और वटकी शोभा                    |                   |          |
| दैविक, आध्यात्मिक और आधिमौतिक            | 4              | *          | ( ख ) दूलह और शिवदूलहका साज              |                   | ( g-lq:) |
| रहस्योंका एकीकरण                         | ·४६            | ( ६-८ )    | (ग) पंपासर और मदन प्रसंग                 | ८६                | छन्द् ः  |
| मानसमेंके कलापरिवर्तनको Mr. Gro          | wse            |            | ( घ ) पार्वतीतप मानस और पार्वती-         | •••               |          |
| न समझ सके                                | ४६             | ( ६-८ )    | मंगलका .                                 | ७४                | ( 9-3 )  |
| मानसका सिद्धान्त                         |                | (9-4)      | ( ङ ) श्रीपार्वती-प्रण और श्रीसीता-प्रण  |                   |          |
| मानसमें जहाँ-जहाँ स्मरण करना कहा है      |                |            | ( च ) श्रीपार्वती-प्रेम और श्रीशिव-प्रेम | ७६                | ( ४-४ )  |
| वहाँ उसे प्रत्यक्ष लिखा है               |                | (2)        | ( छ ) पार्वती-मनुशतरूपा-तप               | is, 98            | 8 (8)    |
| मानसी प्रजा-सृष्टि                       |                |            | ( ज ) ब्रह्माजी और दशरथजी (पत्रिक        | Ţ                 |          |
| माया (=दया)                              |                |            | पानेपर )                                 | ९१                | ( ६-८ )  |
| 'माया' के अर्थ ९७ (३                     | ), 942         | (8)        | ( झ ) शिवजीके सतीप्रति वचन और            | î`.               |          |
| •                                        | -              | •          | <u> </u>                                 | ६२                | ( ४-६ )  |
| माया १२६(१), १२८(८),<br>१५२(४), १८       | (9 ( 9°)       | )          | ( ञ ) शैलराज और रामभक्त                  | ६६                | ( ३ )    |
| ,, पाँच प्रकारकी                         | १५२            | (8)        | ( ट ) सप्तर्षियोंके वचन और पार्वतीजी     | के                | • '      |
| का व्यापना क्या है ?                     | 936            | (6)        | <b>उत्तर</b>                             |                   | ( ১-৫ )  |
| ,, (प्रकृति, अन्यक्त) ब्रह्मकी राक्ति है | 998            | ( 9-7 )    | (ठ) श्रीभरद्वाज-पार्वतीजीके प्रसंग       | ४७                | (2)      |
| ,, की आवरण और विक्षेप-शक्तियाँ           | 906            | ( ३-४ )    | ( ड ) नारद-शिव मदन-प्रसंग 💉              | १२७               | ( 3-8 )  |
| के त्यागका चिह्न                         | १३८            | (9)        | ( ढ ) नारद-हरगण-शापानुग्रह               | १३९               | _        |
| ,, ,, परिवारमें सात्त्विक गुणोंको न      |                |            | (ण) मनु-शतरूपा-नारद                      | १५२               |          |
| गिनानेका कारण                            | 998            | (२)        | (त) श्रीपार्वती, गरुङ और भरद्वांजजी      | के                |          |
| ,, के बलको सबने बखाना है                 | ५६             | (५)        | संशय                                     |                   | •        |
| ,, जिसे मोहित न कर सके ऐसा               |                |            | मुण्डमाल ( किसके सिरोंकी ), ७९           | (y), <sup>9</sup> | १२ (१-५) |
| कोई नहीं                                 | 9 <b>२८</b> `  | * .        | मुनि किसे कहते हैं                       |                   | (9)      |
| . 35,5                                   |                |            | ÷ (                                      |                   | 7        |

| विषय                                   | दोहा     | चौपाई        | विषय                                      | दोहा               | चीपाई          |
|----------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|
| मुनि और ऋषि ४४ (७                      | ), ६१    | (४)          | याज्ञवल्क्य                               | ४५                 | (४-८)          |
| ,, का प्रधान लक्षण भगवद्भक्ति          | १८७      | (9)          | ,, मोक्षवित जनकके समयसे कुळगुरु           | ४५                 | ( ३-४ )        |
| ,, आदिके सगुण अगुणके अमेदको            |          |              | ,, ब्रह्मनिष्ठ-संवादमें शाकस्थका सिर      |                    |                |
| गानेके प्रमाण                          | ११६      | (9)          | फटना                                      | ४५                 | (6)            |
| ,, और बुधका प्रमाण वेद पुराणके         |          |              | युग और उनका प्रारम्भ                      | ४८                 | (9-7)          |
| साथ देनेका भाव                         | ११६      | (9)          | योगाग्नि                                  | ६४                 | (2)            |
| मुनियोंके ध्यानमें अवस्थाका नियम       | ,        |              | ,, में शरीर दग्ध होनेसे पुनर्जन्म नहीं हो | ता ,,              | 33             |
| नहीं                                   | ૧૪૬      | (4)          | योगी प्रशालोकके प्रभावसे त्रिकालक होते    | हैं ६६             |                |
| 'मुसुकाई' में हास्यकलाका सुन्दर प्रयोग | ४७       | (२)          | ,, लोग त्रिकालज्ञ होते हुए भी सर्वज्ञ     | •                  |                |
| मूढ़, अति मूढ़ ४७ (४), ४९              | (4), 949 | 1 2          | नहीं होते                                 | ६६                 |                |
| <b>6</b>                               | ७४       | (8)          | योगी ( बद्र योगी ) का सामर्प्य            | 996                | ( ४-८ )        |
| मृग ( पुनीत )                          | १५६      | (8)          | योपित                                     | 990                | (9)            |
| मृत्युके चार द्वार                     | १७२      |              | रष्ट (महाराज) ४८ (                        | ٥-८), <sup>9</sup> | 160 (4)        |
| मृषा ( अयथार्यज्ञानका विषय, घोखा       |          |              | ,, का पराक्रम और दान                      | 86                 | ( 0 )          |
| देनेवाला )                             | 990      |              | रघुकुलकमल पतंग                            | ९८                 | (७)            |
| मेघनाद                                 | 360      | (0)          | रघुकुल मणि दंशरथंत्री और रामनी            | ११६                |                |
| मेना (मैना)                            | ६८       | ( ₹ )        | रघुपति                                    | 44                 | <b>(</b> 9-३ ) |
| ्,, का पुत्र मैनाक                     | ,,,      | , ,,         | रघुवंश ( नामका कारण )                     | ¥ሪ                 | (७)            |
| मेलना                                  | ६८       | (6)          | रजत-सीप भानुकर बारि दो दृष्टान्तॉका       |                    |                |
| मैत्री समान शील व्यसनवालोंमें          | 900      | (8)          | <b>भाव</b>                                | 990                |                |
| मेथुन अष्ट प्रकार                      |          | ( ৬-৫ )      | रज्जुमें सर्पका भ्रम उसकी स्वल्पसत्ताका   | •                  |                |
| मोरकी बोली दो प्रकारकी                 | १६१      | ,            | प्रत्यायक है                              | 990                |                |
| मोह और तमके आठ-आठ मेद                  |          | ( ७-८ )      | रज्जुका सर्प देख पड़ना अज्ञान नहीं है     |                    |                |
|                                        | ४७       |              | किंतु उसको सर्प समझना अज्ञान 🔾            | 990                | ( १-४ )        |
| ,, भ्रम, संशयके मेद ३                  |          | s (          |                                           | ८७                 | छन्द           |
| ,, ,, ,, तीनोंको तीनों श्रोताञीन       |          |              | ,, का रुदन आदि                            | ટંહ                | >>             |
| अपनेमें स्वीकार किया है                |          |              | ,, की त्रिनती                             | "                  | >>             |
| ,, का प्रभाव                           | 9२० (    | ( 9-2 )      | रस                                        | 999                |                |
| ,, महिपालके तीन सुभट                   |          |              |                                           |                    | (9)            |
| ,, मद, मान भजनके बाधक                  |          |              |                                           |                    | ( 9-3 )        |
|                                        |          |              | रसोई चार विधिकी                           | १७३                | (9)            |
| मोहना<br>मौन सम्मति लक्षण              | 900      | ( <b>६</b> ) | राक्षस नवजात बालकोंको पार्वतीजीका         |                    |                |
|                                        |          |              |                                           | 969                | (₹)<br>(¹•)    |
| . , , ,                                | ولالا    |              | •                                         | :944<br>:01=\      | • •            |
| यथाश्रुत १०५                           |          |              |                                           |                    | (9-8)          |
|                                        |          | •            | _                                         | _                  | (२)<br>(४)     |
|                                        |          |              | ,, के छः गुण                              |                    | (8)            |
| यश (विशद)                              | 939      |              | " (राज्य) के सात अंग                      | ાનજ                |                |

| विषय                                     | दोहा                                         | चौपाई                                 | विषय                                    | दोहा                    | चौपाई         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|
| राजा गुरु और देवताके                     | यहाँ खाली                                    |                                       | श्रीरामको रिझानेकी वस्तु                | 988                     | (8)           |
| हाथ न जाय                                | <i>૽ૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢ</i>                | · ( <b>ξ</b> )                        | रामकुपाका चिह्न                         | 9३८                     | (9)           |
| राजाओंको मृगया, पाँस                     | ा <mark>खेळना और</mark> ः कार्नेन्द्र        |                                       | रामचरित आदरपूर्वक सुने                  |                         | (9-7)         |
| मद्यपान निन्दित                          | 9५७                                          | (8)                                   | " ऐश्वर्य और माधुर्य दो प्रकारका        | 990                     | `( ₹ )        |
| राजि                                     | <u>።                                    </u> | (६)                                   | 'राम सदा सेवक रुचि राखी' में एक         |                         |               |
| श्रीरामजी अपनेको प्रकर                   | ट करना क्यों                                 |                                       | ही अपवाद                                | 949                     | (६)           |
| नहीं चाहते                               | * ~ <b>%</b> & <b>5</b> ;                    | 4                                     | रामस्वरूप-स्वभावके जानकार 👉 🚟           | १४६                     | (8)           |
| ,, कृतज्ञ हैं                            | ७६                                           | (4)                                   | रावणके अर्थ उपनिषदमें                   | १७६                     | (५)           |
| " निर्मल दर्पण हैं                       | ુ <b>પ</b> ્ર                                | ( <b>9</b> )                          | ,, नाम कैलासके नीचे दबनेपर              | १७६                     | ( 4 )         |
| ,, के विषयमें तुलर्स                     | ोकी भावना ४९ <sup>९</sup>                    | (১৬-८)                                | रावण                                    | १७६                     | ( १-४ )       |
| ,, के नाम रूप गुण                        | गान आदि 🔗 🦠 🏗                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ,, के दस शिर                            | १७६                     | ( ४-४ )       |
| पावन हैं                                 | ५० (३-४) १०९                                 | (८)                                   | ,, ,, का आध्यात्मिक अर्थे               |                         |               |
| ,, ,, ,, की चर्चा                        | श्रोताओंने 🤛                                 | · ·                                   | ,, का नव सिरोंकी आहुति देना             | ૧૭૭                     | ( १-४ )       |
| की है                                    | ४६ः                                          |                                       | ,, को ब्रह्मा शिव दोनोंने मिलकर         |                         |               |
| ,, ,, ,, को शिव                          | जी हृदयमें 💎                                 | · j.; ·                               | वर दिया                                 | 900                     | ( ५ )         |
| बसाये हैं                                | •                                            | 1 N. 2<br>1                           | ,, की मॉंका घर                          | 906                     | (9)           |
| ,, ,, ,, सच्चिदान                        | न्द विग्रह हैं ४६                            |                                       | ,, कुम्भकर्ण, हिरण्यकशिपु,              |                         |               |
| श्रीरामजीको परोक्ष प्रिय                 | है १८७::                                     | · (8)                                 | हिरण्याक्षसे कम बलवान् था               | 922                     | ( ৬-८ )       |
|                                          | तित्रत्य भंग                                 |                                       | " और उसके भाइयोंका तप                   | . ବୃତ୍ତ                 | (9)           |
| नहीं होता                                | <b>५६</b>                                    |                                       | ,, की जन्मकुण्डली                       | १७६                     | (4)           |
| ,, के मायाबलको प्रश                      | ांसा सभीने की है ५६०<br>इ.स.च्या             |                                       | ,, के कठिन तपका कारण                    | 9७७                     | (9)           |
| ,, और श्रीरामचरितरं                      |                                              | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )               | ,, तप गोकरण क्षेत्रमें                  | ૧૭૭                     | (9)           |
| सम्बन्ध                                  |                                              | ( o )                                 | " के वशमें ब्रह्मसृष्टि कैसे            | 965                     | ( 9-7 )       |
| (श्री) राम जिसमें नहीं व                 | ह शास्त्र नहीं, न 🐬 🤞                        | A Part of                             | ,, ने जानकर मुक्त होनेके लिये           | ·<br>γ                  |               |
|                                          | र संहिता ११६                                 | (, , , )                              |                                         | ું ૪૬                   |               |
|                                          | नोंको सूर्य कहा है <b>१</b> १६               |                                       | " और मारीच दोनों नीच<br>राशि १२ हैं     | ÷ 88                    | (8)           |
| ,, ,, रूपादि सभी                         | मंगलभवन हैं ११२                              | ( <b>8</b> )                          |                                         |                         |               |
|                                          | प्रधानता १२१                                 |                                       | रिषि (ऋषि) सात प्रकारके                 | 88                      | (७)           |
| <i>"</i>                                 | हें १२२ (३), १८५                             |                                       | ,, देव आदि एक ही समयमें कई              | `ਜ਼ਿੰਗੇ '<br>ਵ <b>.</b> | ( a:a )       |
| ,, ही ब्रह्म, हरि, वार्<br>सन्दिर्दर हैं | पुदेव,<br>१४३ <sup>°</sup>                   |                                       | रूप धर सकते हैं                         |                         |               |
| सरागे केंग्रका जो                        | उत्ते हैं 9४७                                |                                       |                                         |                         | ςξ (γ)<br>(ε) |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  |                                              |                                       | रुद्रकी उत्पत्ति ब्रह्मासे              | 23                      | (६)<br>(४-७)  |
| ,, को सगुण, निर्गुण<br>कहनेका भाव        | , अ <i>न्</i> यस्थ्य<br>१४७                  | -                                     | रुद्री क्या है<br>रूप शील तेज           | 80<br>3∂∰               | ( u-e )       |
| ਕੀ ਅੀਜੀਜ਼ਾਂਦੀ ਤੋ                         |                                              |                                       |                                         |                         |               |
| ,, का श्रासाताणा ६<br>दूसरा नहीं         | ५,<br>१८६                                    | ्रक हैं <b>छन्द</b>                   | लङ्का और उसकी दुर्गमता<br>श्रीलक्ष्मणजी | ५३                      | (9)           |
| ने रावणवधके पर                           | धात छओ ऐश्वर्य                               |                                       | लच्छन ३२ हैं                            | <b>ः ६७</b> :           | ે ( ફ≀)       |
| प्रकट कर <b>ं</b> दिख                    | ये हैं ११८                                   | ng;                                   | लोभ प्रतिलाभ बढ़ता है                   | 960                     | ···(; ₹ )     |
|                                          | •                                            | •                                     | •                                       |                         |               |

| विषय दोहा चौ                                        | पाई विषय ः दोह                                     | ा चौपाई     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| शंकरजी ईश्वर, ब्रह्म, रामोपासक ५८ (५-               | ८ ) शिवजीकी दिनचर्या ७५                            | (6)         |
| ,, वैष्णवाग्रगण्य ४८                                | ,, ,, रहनीः ः ६०                                   |             |
| ्र <sup>क्र</sup> के शतनाम और उसके जपका रहस्य १३८ ( |                                                    | • •         |
| शंभुचरितमें नवधाभक्ति, नवरस १०४ (१-                 |                                                    | ( 9-4, )    |
| ,, आचरणद्वारा जपादिका उपदेश ७६ ( <b>९</b> -         | २ ) 🧓 , , , किस अंगमें कोन सर्व आभूषित ईं ९३       | २ (१-३)     |
| 'श'—शंभुचरित विवाह-प्रसंगमें तालन्यी                | " " मुण्डमालमें किसके मुण्ड हैं ७९ (५-             | ६),९२ (१-३) |
| शकार 'शिव' शब्द में ५७ (२),                         |                                                    |             |
| शक्ति (प्रलयकालमें लीन हुई) फिर ईश्वरका             | ,, ,, सिरपर गंगाका भाव ९०६                         |             |
| ही आश्रय लेती हैं ९८ (१                             | ६) 'शिव' नामसे समस्त पापोंका नादा ६३               |             |
| शत्रु बुद्धि वलसे जीता जाता है १५४ (                | २ ) 🧠 ,, जीके सब विशेषण श्रीरामजीमें 🕻 🤼 १०५       | 9           |
|                                                     | <sup>9</sup> ) शिवरूप लावण्यनिधिके रत्न १०६        |             |
| शत्रु (वीर शत्रु) ललकार नहीं सह सकते १८२ (          | ८) ,, वर्णनमें सद्गुक्के सब छक्षण ,,               |             |
|                                                     | २) ,, ,, नयो रस ,,                                 |             |
|                                                     | ( ) श्रीशिवजी और श्रीपार्वतीजीका अपने-             |             |
| शम दम ४४ ('                                         | ो ) अपने स्वामीमें प्रेम ७६                        | ( 9-2 )     |
| श्ररदातप १२० (                                      | 3) शिवविवाह कार्य करानेवाले महर्षिके नाम ९९        | • •         |
| श्रशिकिरण ४७ (।                                     | <sup>3</sup> ) शिवजी भगवान्के आवेशावतार ९८ (४),    |             |
| शाक छः प्रकारके ७४ (१                               | ( ) शिवसमाज और देवसमाज ९३                          |             |
| शान्तरस १०७ ( ९                                     |                                                    |             |
| बाप कोधसे होता है १२३, १३९ (१                       | () शिवजी समाधिस्य और उसी समयराम-                   | •           |
| शाप मिटानेका सामर्थ्य ऋषिमें नहीं है १३८ ( इ        | रावण-युद्धके दर्शक भी ६०                           | / s \       |
| ,, ,, ,, भगवान्में है १२४ (९                        | ्रे शिव, ब्रह्म, कर्ता, कर्म, अर्हन् आदि सब        | ( ₹ )       |
| शाप भगवान् व्यर्थं कर सकते हैं १२४ (१), १३८ ( इ     |                                                    |             |
| शाप अनुग्रह १३९ ( ४                                 | • \                                                |             |
| शारदा (सरस्वती) मति फेरनेमें प्रधान १७७ ( ८         | ्रे शिव, भुशुण्डी आदि रामस्वभावके<br>३) जानकार १४६ | (४)         |
| शारदा (मण्डन मिश्रकी धर्मपत्नी) के प्रश्र           | হাীল ৬ <b>६ (५), ৭০५ (৭),</b> 9२৬                  |             |
| श्रीशंकराचार्यजीसे १२६ (३-४                         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *            | •           |
| शिवजीका अमंगल वेप असुरोंको मोहित                    | शुक ( शुकाचार्य ) ६४, १५४                          | • •         |
| े करनेके लिये 🧗 🔍 २६ ( १ ) ९५ ( ७                   |                                                    |             |
| शिवजीका आचरणद्वारा उपदेश ७३ (१                      |                                                    | • •         |
| " " राममन्त्रानुष्ठान जीवोंको मुक्तिके              | शुनासीर १२५                                        |             |
| लिये : 😑 ४६ ( ५                                     | . •                                                |             |
| ,, ,, व्याह समय गणोंसहित सुन्दररूप                  | शैल नदी आदि अचरोंके दो रूप जड़                     | ` '         |
| धारण करना 🕾 👙 🗎 🥞                                   | और चेतन ः ९४                                       | (8)         |
| ,, ,, श्रीरामजीको प्रत्यक्ष प्रणाम एक               | श्रद्धा उत्साहसे धन धर्मकी वृद्धि 💛 🖂              |             |
|                                                     | ) श्रवण, विचार और प्रत्यक्षदर्शनमें बहुत           | • •         |
| ं,, की उपासनी बील वा किशोररूपकी ११२     ( ३         |                                                    | ( ५-६ )     |
| भाग के अन्ति अस्ति। (४                              | •                                                  |             |

| विषय                                     | दोहा        | चौपाई                                 | विषय                                 | दोहा              | चौपाई   |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|
| श्री और माया भिन्न-भिन्न हैं             | <b>१</b> २९ | (८)                                   | सचिदानन्द ५० (३)                     | ). 9 <b>8</b> 8   | (२)     |
| श्रीनिवास                                | 926         | (8)                                   | ,, का प्रयोग ऐश्वर्यमें              | ,<br>१ <b>१</b> ६ | (4)     |
| श्रीवत्स                                 | 980         | (६)                                   | ,, ब्रह्मका स्वरूप है न कि गुण       |                   | (9)     |
| श्रीभगवान्                               | હવ          |                                       | सजनोंके यहाँ चार बातोंका अभाव न      |                   | ` ,     |
| श्रुतिमाथ                                | 976         | (४)                                   | होता                                 | ६६                | (८)     |
| श्रुतिसिद्धान्त हारीतमत                  | 908         |                                       | सतीजी विष्णुतेजका अवतार              | ६४                | ( ६ )   |
| ु,, अर्थपंचक                             | 908.        | **                                    | ,, विष्णुमायाका अवतार                | ४७                | (3)     |
| श्रुतिसेतु ८४ (६)                        | , १२१       | •                                     | सती, सती-विवाह, सतीजनमके पूर्वकी     | क्या ७९           | (3)     |
| श्रोताकी खातिरी वक्ताओंकी रीति है        | 335.        | *,                                    | ,, का सीतारूप कव छूटा                | لجلع              | ( ४-६ ) |
| -श्रोताके लक्षण                          | ع ملع       | ( १-२ )                               | ,, की बहिनों-बहनोइयोंके नाम          | ६२                | (9-₹)   |
| ं ,, को वक्ताओंसे सुख १०४ (१)            | 904         | (२)                                   | ,, ,, रामपरीक्षा विधिमें चूक         | ७८                | ( ३-४ ) |
| ( उत्तम ) श्रोतासे वक्ताको सुख           |             | ( १-२ )                               | ,, ,, ,, से कितना संदेह निवृत्       |                   |         |
| ्रवान, इन्द्र और युव एक सूत्रमें         | १२५         | *                                     | हुआ                                  | 908               | ( ५-६ ) |
| षट्वदन                                   | १०३         | ·· (७)                                | , के दक्षयज्ञमं जानेका मुहूर्त       | ६२                |         |
| षट् रस                                   | १७३ .       | (9.)                                  | ,, के हरिसे वर माँगनेपर विचार        | ६५                | ( ५-६ ) |
| षडेरवर्य मुक्तकोटिके जीवोंमें भी हो      | .,          |                                       | ,, को चार अग्नि लगीं ६३ (६           |                   |         |
| जाते हैं                                 | ४६ -        | <sub>सिक्</sub> (३)                   | ,, के प्रश्नोंमें रूप, लीला, नामका ह |                   | •       |
| षोडशोपचार पूजन                           |             | ( ५-६ )                               | ,, ,                                 | 906               | ( ५-७ ) |
| संकल्प                                   |             | , (२)                                 | सती-मोह-प्रसंगपर आक्षेप और उसक       | ग                 |         |
| संतगुरु आदिकी निन्दा सुननेपर कर्तव्य     |             |                                       | उत्तर                                | ५४                | ( १-२ ) |
| संत महात्माओं के चरणों में तीथों का निवा | स ६६        | (७)                                   | सती-मोहसे उपदेश                      | 908               | ( ৬-८ ) |
| संतपादोदकका माहात्म्य                    | ६६          | (७)                                   | _                                    | १२४               | 4. 3    |
| संतकी प्रशंसा किन लक्षणोंसे              | १६०         | (२)                                   | सतीत्वका बल                          |                   | (७)     |
|                                          | <u>.</u>    | *                                     | सत्ता जहाँ स्वल्पमात्र नहीं होती वह  | Ĭ                 |         |
| कर सकता                                  |             | -                                     | भ्रम नहीं होता                       | _                 |         |
| संदेह विशेष दोनों पक्षोंके बलवान         | •           |                                       | सत्पुरुषोंके संगमें जड़ भी सुखदाई ह  |                   |         |
| होनेपर होता है                           |             |                                       | •                                    |                   | (७)     |
| संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि ६१ (१)   | ), १२७      | (9)                                   | सत्य ( शुचि और अपावन )               |                   |         |
| संवाद                                    | ४७          |                                       | ,, ( परिवर्तनरहित, अपरिणामी )        |                   | _       |
| ,, के प्रसंगकी रीति                      | १२४         | •                                     |                                      |                   | ( ৬-८ ) |
| सँभारना                                  | 900         | (७)                                   | ,, युगमें प्राण अस्थिगत रहता है      | 384               | ( )     |
| संयम, धीरज, धर्म                         | ८४          | ( ৬-८ )                               | सत्संग (स्वप्नमें किये हुए) व        | <b>न</b>          |         |
| . संशय                                   | ४५          | (७)                                   | माहात्म्य                            | 994               | ( १-२ ) |
|                                          |             |                                       | सत्संगकी याचना दो ही माहात्माओं      |                   |         |
| ,, पार्वती, गरुड़, भरद्वाजके एकसे हैं    | 999         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | की है                                | 88                | ( 9-7 ) |
|                                          | ५९          | · (६)                                 | सद्गुरु-लक्षण                        | १०६               | •       |
| सकल गुण                                  | ६७          | <del>, (</del> 9 )                    | सप्तद्वीप                            | <i>વેત</i> જ      |         |
| सखा सही                                  | ८६          | छन्द                                  | ,, जीतनेमें समुद्र कैसे पार किये     | નુષ્ય             |         |

|                                    |            | -             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |         |
|------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| विषय                               | दोहा       | चौपाई         | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दोहा                                    | चीपाई   |
| सप्तर्षि ७५ (                      | ४), ७७     | (٤)           | साधु साधु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 964                                     | (4)     |
| ,, वर्तमान मन्वन्तरके              | ৩৩         | (2)           | सामदेवमें रामकथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 994                                     | (       |
| ,, के स्थान वा आश्रम               | ८२         | ( १-४ )       | सावधान सुनु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १२२                                     | (३-४)   |
| ,, शिवविवाहके मध्यस्य              | ७७         | (८)           | साराञ्च-प्रणाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३८                                     | (२)     |
| ,, तपस्वियोंकी देख भाळ करते हैं    | ७८         | (४)           | सिद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६१                                      | (9)     |
| ,, के वचन और उनके उत्तर            | ८०         | (6)           | <b>चिदान्त समृ</b> हका होता <b>है</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 990                                     | (3)     |
| ,, के वचनोंके निन्दा और ख          | ति-        |               | 'सिरु नाई' (प्रणाम ) से कार्यसिद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68                                      | (३)     |
| पक्षके भाव                         | ७९         | ( ५-६ )       | <b> </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · .                                     | •       |
| सत्र दुःख                          | عابرنع     | (२)           | स्वीकार करना है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६७                                     | (6)     |
| सन सुख                             | 99₹        |               | ( श्री ) सीताजी चिद्रुपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 942                                     | (8)     |
| सभासदोंको सभामें यथार्थ कहना चा    | हिये ६४    | (9)           | ,, के सम्बन्धमें 'माया'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | , ,     |
| ,, का अयथार्थ सुनकर चुप रह         | ना         |               | शन्दका प्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 947                                     | (8)     |
| पाप है                             |            | (9)           | चीदना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२१                                     | (७)     |
| 'सभीत अति' का स्वरूप               | ५५         | (५)           | सीपमें रजत, रज्युमें सर्व और रवि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                       | • •     |
| सम (=कुछ कम )                      | 960        | ( ξ )         | किरणमें जलका भार क्यों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 990                                     |         |
| सम त्ल                             | १९३        | (४)           | मुख दो प्रकारका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७९                                      | (८)     |
| समन्वय सिद्धान्त १९२ (१-           | २), ११६    | ( 9-2 )       | सुख-दुःख दोनोंमं पुलकादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६८                                      | (9-₹)   |
| " "में सगुण निर्गुण, माय           | T 99६      | ( 9-7 )       | सुनान किसीको दोप नहीं देते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५६                                      | ( ६ )   |
| समर्थको दोष नहीं                   | ६९         | (6)           | सुधा-सम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ११२                                     | (4)     |
| समान ( सभा, जुटाव )                | <b>አ</b> ጸ | (७)           | ्र सुनासीर<br>'सुनु' के अन्तर्गत मनन, निदिष्यासन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 994                                     | ( v )   |
| " के अनुकूल वेषसे वहाँ जाय         | १३५        | ( 9-3 )       | भी हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ૧ <b>૧</b> ૫                            |         |
|                                    | ), १२७     | ( 9-8 )       | सुन्दरतामें प्राणदाशक्ति है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ८६                                      | (6)     |
| समाठोचकको वताना चाहिये वि          | के         | ·             | सुभद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89                                      | (0)     |
| दोषकी सम्भावना क्यों और कैसे है    | ६५         | (4)           | सुमति<br>सुमति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६२                                     | (₹)     |
| समुद्रके चौदह रत्न                 | १०६        |               | 'सुर' (शब्दका प्रयोग दक्षयज्ञप्रसंगमें)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |         |
| सयानपनके रहते प्रभु कृपा नहीं करा  | ते १८६ ह   | <b>प्रन्द</b> | सुरतर सुरपेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 988                                     | (9)     |
| सहज वैर                            | ६६         | ( 9-7 )       | सुरषेतु (कामषेतु )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 993                                     | (1)     |
| ,, ,, जीवन भर रहता है              |            | •             | सुरलोक सद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 993                                     |         |
| सहज स्वरूप                         | 40         | (८)           | <b>सुविचार</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ७२                                      |         |
| सही                                |            | ४ छंद         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२७                                     | ( 9-8 ) |
| सांख्यशास्त्र (सेश्वर और कपिल)     |            |               | सुहद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 950                                     |         |
|                                    | •          | (9-7)         | स्परास्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33                                      | 1 1     |
| ,, मज्जन                           | 88         | (8)           | सेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १७२                                     |         |
| साधक अति कष्टमें भी इष्टका प्रेम न |            | ( - /         | सेना चतुरंगिणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 948                                     | (₹)     |
| <b>छो इ</b> ते                     |            | ( ६-७ )       | सेनाके दस संघ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33                                      | "       |
|                                    |            |               | सेवक-धर्म कि स्वामीको संकोचमें न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ,,      |
| साधु सन्तोंको उपदेश                |            |               | डाले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | እጻ                                      |         |
|                                    |            |               | , and the second |                                         |         |

## [`३३ ]

| विषय                                | दोहा        | चौपाई   | विषय                               | दोहा ं | चौपाई        |
|-------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------|--------|--------------|
| सेवत सुरुभ                          | 980         | (٤)     | हरि                                | 960    |              |
| सोचमें निद्रा नहीं आती              | 300         | 1 1     | हरि ( के अर्थ )                    | 396    | (८)<br>(७-८) |
| . सौभरि ऋषि                         | ६०          | (9-2)   | हरि इच्छा, भावी, माया तीनों प्रबल  |        | (६)          |
| सौभाग्य-वर्णन                       | ६६          | (2)     | 'हरि इच्छा भावी बलवाना' तब         | ,,     | ( 1          |
| स्त्रियोंकी परतन्त्रता              | ५३          | • ,     | पुरुषार्थका क्या प्रयोजन           | ५२     | (७)          |
| ,, का वेदाधिकार                     | 990         | (9)     | <b>^</b>                           | 948    | (8)          |
| ,, को सौन्दर्य प्रिय है             | 939         | •       | हर्ष-शोकके अश्रु आदिकी पहचान       |        |              |
| स्त्रीका नाम नहीं लिया जाता         | १३२         | (६)     | ६८ ( १ )                           | २२८    |              |
| स्त्री-लालसा योग, ज्ञान, भक्तिका    |             |         | हाथ जोड़नेसे देवता शीघ्र प्रसन्न   |        |              |
| नाशक है                             | १३३         | (9)     | होते हैं                           | 940    | (३)          |
| स्री-संग्रहका विचार विरक्तके मनमें  |             |         | हास                                | ५३     | (६)          |
| आते ही अनेक दोष आ जाते हैं          | 939         | ( २-५ ) | हास, प्रसन्नता, स्वभाव, माया       | १२८    | ( ५-६ )      |
| स्त्री-सम्बन्धी विचार               | १३९         |         | हास्यरस नैतिक सुधारका सहायक        | १२७    |              |
| स्त्री-स्वभाव                       | ५३          | (५)     | ,, का महाकाव्यकलामें प्रयोग        |        |              |
| स्नानसे थकावट दूर होती है           | १५९         | (9)     | तुल्सीका कमाल है                   |        |              |
| स्नेह (=कोमलता)                     | ९६          | •       | ,, का उचित प्रयोग यही है कि        |        |              |
| स्मरणयोग कौन है                     | १२९         | ( 9-2 ) | हास्यपात्रका हित हो                | १२९    | (५-६)        |
| स्वप्नके विकल्पमें केवल मन द्रष्टा, | •           | ( /     | ,, की एक सूक्ष्म बात               |        | ९४ छंद       |
| दर्शन और दृश्यस्य होकर भासता है     | 99/         | (3)     | हितोपदेश न मानना विधिकी प्रतिक्छता | •      |              |
| स्वप्नके संसंगका माहात्म्य          |             | (9-7)   | जनाता है                           | ५२     | (६)          |
| स्वभाव प्रबल है, सब उससे लाचार हैं  |             | ( , ( ) | हिमाचलके यहाँ सब वस्तुओंकी शोभा    |        |              |
| •                                   |             | ( ta )  | अकथनीय                             | ९४     |              |
| 88 ( ¥ )                            |             |         | ,, से अधिष्ठातृदेवता अभिप्रेत है   |        |              |
| स्वभावका प्रभावः                    | ५३          | (3)     |                                    |        | (4)          |
| ,, केवल धर्मशीलता आदिसे नहीं        |             | / to \  | हिमाचलका जन्म शिवजीके दक्षिण बगत   |        |              |
|                                     | <b>૧</b> ૭૬ | (५)     | ,, भगवतीके लिये तप                 |        |              |
| स्वयंवरा सखी                        | १३४         |         | हेतु (=प्रेम) ८३ (८)               | •      | (५)          |
| स्वर्ग २१ हैं                       | 993         | / . \   | हृदयनिकेत                          | ८६     |              |
|                                     |             | (2)     | 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा, तब     |        | 7 1          |
| हटकना                               | ६३          | , .     | पुरुषार्थं क्यों करें              | ५२<br> | (७)          |
| हर, रुद्र, महेश                     | ९६          | (५-६)   | श्रीसीतारामचन्द्रापेण              | नस्तु  |              |

### कुछ ग्रन्थोंके नाम जो खण्ड २ में आये हैं

अगस्त्यरामायण अगस्त्यसं हिता अद्भुतरामायण अध्यात्म रामायण अनेकार्थकोश अन्वितार्थ प्रकाशिका टीका ( श्रीमद्भागवतकी ) अभिप्रायदीपक अभिज्ञान शाकुन्तल अमरकोश अमरविवेक टीका (महेश्वरकृत) अमरन्याख्यासुधा अर्लकार-मंजूषा अष्टाध्यायी (पाणिति ) अष्टावक वेदान्त आगमसार आचारमयूख आनन्दरामायण आत्मरामायण आह्निक सूत्रावली इपनिषद्— कठ, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, मुक्तिकोपनिपद्, श्रीरामतापनी, श्रीरामरहस्य, बृहदारण्यकः शाण्डिल्य, श्वेताश्वतर, श्रीसीतोपनिषद् । उपनिषद्भाष्य (श्रीदर्शनानंदकृत) रुमानन्दनाथकृत तान्त्रिक प्रन्थ (श्री)एकनाथमहाराजनी भागवत टीका एकाक्षरकोश ऋग्वेद कथासरितसागर कवितावली

कामन्दकीय नीतिसार

( प्रतिष्ठेन्दुशेखर )

कामसूत्र ( वाभ्रव्यऋषि ) कार्तिकमाहात्म्य काशीखण्ड किशोर रामायण कुमारसम्भव कुलार्णवतन्त्र कृष्णगीतावली कोशलखण्ड गीता गीता ज्ञानेश्वरी टीका गीतावली चर्पटपञ्जरी चाँद (पत्रिका) चाणक्यनीति (श्री) जानकीभाष्य (श्रीराम-प्रसादाचार्य ) तार्किकरक्षा तुलसोपत्र (वालकराम विनायक) त्रिकाण्डरोप कोश ( श्री ) दुर्गाकल्पद्रुम शास्त्रार्थ-देवीभागवत दोहावली नवरस तरंग ( श्रीशर्वरीशजी ) नक्षत्र चित्रपट श्रीरघुनाथशास्त्रीकृत नारदपञ्चरात्र नारदभक्तिसूत्र ( श्री ) निम्बार्काचार्य भाष्य पाण्डव गीता पातंजल योग पार्वतीमंगल पुराण— कालिका, गरुड़, पद्म, ब्रह्माण्ड, भविष्योत्तर, श्रीमद्भागवृत, मत्स्य, महाभारत, मार्कण्डेय,

लिङ्ग, वायुपुराण, वामन,

वाराह, विष्णु, शिव, स्कन्द, हरिवंश प्रवोधचन्द्रनाटक प्रसन्नराघव नाटक विजय दोहावली विनयपत्रिका बरवें रामायण वैराग्यसंदीपनी भक्तमार ( श्रीनाभाजी ) भक्तिरसवोधिनी टीका ( श्रीप्रियादासजी ) भक्तमालकी टीका (श्रीरूपकलाजी) भक्ति रसायन भर्तु हरिशतक भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्व भावार्थ रामायण भास्करवीजगणित भुवनेश्वरसंहिता मनुसंहिता मनुस्मृति कल्लूकभट्टकृतटीका मन्त्ररामायण ( यजुर्वेद ) महारामायण माधवनिदान माधुरी (पत्रिका ) माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेदीय मानसतत्त्व निवरण मानसपत्रिका मानसमणि मानसर मानसांक (गीता प्रे०) मेदिनीकोश यजुवंद योगतारावली योगशास्त्र योगसूत्र

रघुवंश
रसरत्नहार
राजशिक्षा सोपान
रामचिन्द्रका
(श्री) रामरहस्यत्रय
(श्री) रामस्तवराज
, भावप्रकाशिका
टीका श्रीरसरंगमणिकृत
रामहृद्य
'रायलहारस्कोप'
(वि० सूर्यनारायणकृत)
(श्री) रामाज्ञाप्रश्न
लृहायन संहिता
लोमश रामायण

वसिष्ठ संहिता

वात्स्यायनसूत्र

विश्रामसागर

विष्णुधर्मोत्तर

वीरभद्रचम्पू

वैदिक निघण्टु शतपथ बाह्यण शाङ्करभाष्य (ब्रह्मसूत्रपर) शिवसंहिता शिवस्मृति शुकदेवलालकी टीका शुक्तनीति शुक्लयजुर्वेदीय माध्यन्दिन

गुक्छयजुर्वेदीय माध्यन्दिन वाजसनेयी रुद्राष्टाध्यायी

श्रीभाष्य संगीत दामोद्र सतसई (तुल्लाकृत) सत्यार्थप्रकाश (स्वामीद्यानन्द) सदाशिवसंहिता सनत्कुमारसंहिता समश्ती सरयूदासजीका रामचरितमानस-का गुटका सांख्यकारिकाभाष्य (गौडपादा-

वेदान्तसार अभंग रामायण ( मराठी ) सांख्यतत्त्व कौमुदी सांख्यशास्त्र

सामवेद भाष्य ( जयदेव

वेदालंकार)

साहित्यदर्पण सिद्धान्ततत्त्वदीपिका सिद्धान्त शिरोमणि

(श्रीभास्कराचार्य)

सुधा (पत्रिका)
सुन्दर विलास
सुन्दरी तन्त्र
सूर्यसिद्धान्त
सौन्दर्य लहरी
स्वप्नाध्यायी
हठयोग प्रदीपिका
हनुमानवाहुक
हस्तामलकस्तोत्र
हितोपदेश
हेमकोश

नोट—श्रीरामचरितमानसकी टीकाओंके नाम तथा संकेताक्षरोंके विवरण सब खण्ड १ में दिये जा चुके हैं, अतः यहाँ नहीं दिये जाते।

चार्य)

### मायामुक्त नारदजी



तब मुनि अति सभीत हरि चरना। गहे पाहि प्रनतारति ,हरना॥

अनमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्याय । श्रीसीतारामचन्द्रास्यां नमः ।
अन्यो भगवत्या अस्मदाचार्याये श्रीरूपकलादेश्ये । श्रीसन्तगुरुभगवच्चरणकमलेक्ष्यो नमः ।
अन्यो भगवते मङ्गलमूर्त्तये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय श्रीरामदूताय सर्वेविच्नविनाधकाय क्षमामन्दिराय,
धारणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदश्रेमपराभक्तिप्रदाय सर्वर्धकटिनवारणाय श्रीहनुमते ।
अन्याचार्याय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्ये नमः ।
परमाचार्याय श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासाय नमः ।

# श्रीरामचरितमानस

प्रथम सोपान ( बालकाण्ड खंण्ड २ )

## मानस-पीयूष

स्वबोधिनी व्याख्यासहित

अथ श्रीभरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद प्रकरण

## दो॰—अब रघुपति पद पंकरुह, हिअँ धरि पाइ प्रसाद । कहों जुगल मुनिबर्य कर, मिलन सुभग संबाद ॥ ४३ ॥

शन्दार्थ-पंकरह=कमल । प्रसाद=प्रसन्नता, कृपा । वर्य=श्रेष्ठ ।

अर्थ-अब श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंको दृदयमें रखकर और उनकी प्रसन्नता पाकर मैं दोनों मुनिश्रेष्ठों (भरद्वाज और याज्ञवल्क्य ) का मिलना और उनका सुन्दर संवाद कहता हूँ ॥ ४३ ॥

टिप्पणी—(पं० रामकुमारजी) १ 'अब' कहकर पूर्वके 'जागबिक जो कथा सुहाई। मरद्वाज सुनिवरिंह सुनाई॥ किहहीं सोइ संबाद बखानी। ३०। १-२।',' इस प्रसंगको यहाँ मिलाते हैं। पुनः इस शब्दसे श्रीरामचरित-मानसके प्रसंगका आरम्भ यहाँसे जनाया।

२—ऊपर दोहेमें 'सुमिरि भवानी संकरित' कहकर तब इस दोहेमें श्रीरामपदकमलको हृदयमें धारण करना लिखनेका भाव यह है कि श्रीशिवजीकी कृपासे श्रीरामपदपंकजकी प्राप्ति है, यथा—'जेहि पर कृपा न करिहं पुरारी। सो न पाव मुनि भगित हमारी ॥ १ । १३८ ।' इसी प्रकार पहले 'सिवा-सिव-पसाऊ' पाना कहा था, यथा—'सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ । १ । १५ ।' और पीछे यहाँ श्रीरघुपतिप्रसाद पाना कहा ।

३—रामायणका मुख्य प्रसंग यहाँ से प्रारंभ होता है। 'रघुपित-पद-पंकबह' से प्रारम्भ कर निज इष्टदेवकी वन्दनाकी आवश्यकता आदिमें सूचित की। 'पाइ प्रसाद' से इस काव्यमें दैवीशक्तिकी प्रधानता दिखायी। यह प्रसाद काव्य है। 'जुगुरु मुनिवर्य' के संवादरूपी कर्मघाटसे प्रारम्भ करके यह सूचित किया कि प्रथम अन्तःकरणकी शुद्धता होती है तब भगवत्स्वरूपका ज्ञान होता है और तत्पश्चात् उपासना। यह सनातन वेदमर्यादा है। इसीका पालन पूज्य ग्रन्थकारने भी किया है।

नोट-9 रामायणपरिचर्यामें (जिसका आधारसंवत् १७०४ की पोथी है) इस दोहेके ऊपर निम्न दोहा अधिक है। भरद्वाज जिमि प्रश्न किय जागबिलक मुनि पाय। प्रथम मुख्य संबाद सोह कहिहीं हेतु बुझाय॥

२--- 'अब रघुपति पद पंकरूद ····' इस दोहेके साथ उसके पूर्ववाले दोहेके उत्तरार्ध 'सुमिरि भवानी संबरहि कह कि

कथा सुद्दाद्द' को छेकर यों भी अर्थ किया जाता है कि—'भवानीशंकरका स्मरण करके श्रीरामचन्द्रजीके पदकमलेंकि द्भदयमें भारण करके और दोनोंका प्रसाद पाकर''''''' आगेकी कथा कहता हूँ।

भरद्राज सुनि नसिं प्रयागा । तिन्हिं रामपद अति अनुरागा ।। १ ।। तापसं सम दम दया निधाना । परमारथ पथ परम सुजाना ।। २ ।।

अर्थ—श्रीभरद्वाजमुनि प्रयागमें रहते हैं। उनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है ॥ ९ ॥ वे तपस्वी है, श्रम, दम और दयाके (तो) खजाना या समुद्र ही हैं और परमार्थके मार्गमें बड़े ही सुजान हैं॥ २ ॥

नोट—१ 'मरहाज मुनि' इति । शब्दसागरकार लिखते हैं कि—'अङ्गरस गोत्रके उतथ्यऋषिकी स्त्री ममताके गर्भमेंसे उतथ्यके भाई नृहस्पतिके वीर्यसे उत्पन्न एक वैदिक ऋषि जो गोत्रप्रवर्तक और मन्त्रकार थे । कहते हैं कि एक बार उतथ्यकी अनुपरिधितमें उनके भाई नृहस्पतिने उनकी स्त्री ममताके साथ संसर्ग किया था जिससे भरद्राजका जन्म हुआ । अपना व्यभिचार छिपानेके लिये ममताने भरद्राजका त्याग करना चाहा, पर नृहस्पतिने उनको ऐसा करनेसे मना किया । दोनोंमें कुछ विवाद हुआ पर अंतमें दोनों ही नवजात बालकको छोड़कर चले गये । उनके चले जानेपर मस्द्रगण उनको उठाकर ले गये और उनका पालन-पोपण किया । जब भरतने पुत्रकामनासे मस्त्रतीम यज्ञ किया तब मस्द्रगणने प्रसन्न होकर भरद्राजको उनके सुपूर्व कर दिया""। 'भावप्रकाश' के अनुसार अनेक ऋषियोंके प्रार्थना करनेपर ये स्वर्ग जाकर हन्द्रसे आयुर्वेद सीख आये थे । ये राजा दिवोदासके पुरोहित और सप्तर्पियोंमेंसे भी एक माने जाते हैं ।

पं॰ रामवल्लभाशरणजी महाराज कहते हैं कि—'क्षेत्र दूसरेका और बीज दूसरेका, ऐसे दोसे जो उत्पन्न हो उसे 'द्वाज' कहते हैं। ममताने बृहस्पतिसे कहा कि आप इसका भरण-पोपण करें और बृहस्पतिने कहा कि तुम करो—'मूढे भर द्वाजिममं भर द्वाजं बृहस्पते।' इसीसे भरद्वाज नाम हुआ'। भारत और भागवतमें इनकी कथा विस्तारसे हैं। ये वाल्भीकिजीके शिष्य हैं। वनवासके समय श्रीसीता-राम-रुक्ष्मणजी आपके आश्रमपर गये ये। श्रीभरतजीकी पहुनई आपने अपने तपोबलसे जिस मुकारसे की उसका वर्णन वाल्भीकीयमें विस्तृतरूपसे हैं। इस ग्रन्थमें भी संक्षिप्तरूपसे उस अद्भुत पहुनईका वर्णन है।

टिप्पणी—? 'बसिंह' शब्द देकर याज्ञवल्नय-भरद्राज-संवादका स्थान प्रयाग नताते हैं। 'तिन्हिंह राम पद अति अनुरागा' कहकर जनाया कि रामोपासक हैं। यहाँ 'अति', 'परम' और 'निधान' शब्दोंको देकर औरोंसे इनकी उत्हाष्टता स्चित की है। 'निधाना' शब्द सम, दम और दया तीनोंके साथ है।

२—'तापस सम दम दया निधाना' इति । तापस अर्थात् तपस्वी हैं, तपसे तनको कसते हैं । शम-दम-दयानिधान हैं अर्थात् भीतर-त्राहरकी इन्द्रियोंको कसते हैं—यह भी तप हैं । 'तापस सम दम दया निधाना' का भाव यह है कि अपने तनको तपसे ताप देते हैं और दूसरोंके छिये दयाके निधान हैं । पुनः, इन विशेषणोंसे स्चित किया है कि ये कर्मकाण्डी हैं।

नोट—२ 'तापस सम दम दया'''' इति । इन शब्दोंसे हमलोगोंको यह उपदेश लेना चाहिये कि केवल तर अर्थात् शारीरिक कष्ट मनुष्यका कर्तव्य नहीं है, किंतु उसके साथ शम, दम अर्थात् मन और इन्द्रियोंका निम्नह भी परमावश्यक है। नहीं तो वह तप तामसिक हो जायगा और लाभके बदले उससे हानिकी सम्भावना है जैसा कि गीतामें स्वयं भगवान्ने कहा है—'मृदमाहेणात्मनो यत्पीहया क्रियते तपः।'''तत्तामससुदाहृतम्॥ १७ । १९ ॥' 'जघन्यगुण- हित्स्था अभो गच्छन्ति तामसाः॥ १४ । १८ ॥' अर्थात् जो तप मूद आम्रहसे आत्माको पीड़ा देकर किया जाता है वहु तामस है। निकृष्ट गुणोंकी वृत्तियोंमें स्थित तमोगुणी नीचेको जाते हैं।

टिप्पणी—३ 'परमारथपद' में सुजान कहकर ज्ञानी भी होना दिखाया तथा इनमें कर्म, उपासना और ज्ञान तीनोंकी उत्कृष्टता दिखायी। परंतु श्रीरामपदानुराग मुख्य गुण है, इसीसे उसे सबसे पहिले कहा। 'राम पद अति अनुरागा उपासना है, 'तापस सम दम दयानिधाना' कर्मकाण्ड है और 'परमारथ''' ज्ञान है।

नोट---३ 'तापस सम दम द्यानिधाना' इति । (क) इन्द्रियोंको वशमें करने और दुष्कमोंसे बचनेके विचारसे बस्ती छोड़कर शरीरको कठिन उपवास वत-नियमसे कष्ट दिये जानेकी रीति प्राचीनकालसे चली आती है। इसीको 'तप' कहते हैं। ऐसे लोग प्रायः फूसकी शोपड़ी या गुफामें या वृक्षोंके नीचे वास करते हैं, कंद-मूल-फलपर रहते हैं, गर्मीमें पंचािम तापते, वर्षामें मेघडंबर धारण करते और जाड़ेमें जलशयन करते हैं। कभी-कभी अभीष्ट सिद्धिके लिये भी तप करते हैं। श्रीमनु-शतरूपात्री,

श्रीपार्वतीजी और श्रीभरतजीके तप इसी प्रन्थमें देखिये। गीताके अनुसार तप तीन प्रकारका होता है—शारीरिक, बासिक और मानसिक। देवताओं, गुरुजनों और द्विजोंका पूजन, बड़ोंका आदर-सत्कार, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि शारीरिक तपके अन्तर्गत हैं। सत्य और प्रिय बोलना, वेद-शास्त्र पढ़ना आदि वाचिक तप हैं। और मौनावलम्बन, आत्मनिप्रह आदिकी गणना मानसिक तपमें हैं। (गीता १७। १४—१६)। (ख) सम (शम)=अन्तःकरण तथा ज्ञानेन्द्रियोंको वशमें करना। 'दम'=कर्मेन्द्रियोंको वशमें करना, बुरे कमोंकी ओर न जाने देना। दया=कारण या स्वार्थरिहत कृपा।

(ग) 'वेदान्तभूषणजीका कथन है कि समदमनिधान कहनेहीसे 'तापसका' अर्थ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि शमदमादि तपके प्रधान अंग हैं, तब तापस क्यों कहा गया ? इसका उत्तर यह है कि 'तप संतापे' और 'तप आलोचने' भातुसे तापस शब्दकी सिद्धि है। 'तप संतापे' से सिद्ध 'तापस' के अभ्यन्तर शमदमादि आ जाते हैं। परंतु 'तप आलोचने' से सिद्ध तापसमें ये नहीं आते। शमदमादि तप सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका होता है (गीता १७। १७-१८)। यहाँ 'तप आलोचने' से निष्पन्न तापसका अर्थ 'विचारमान्' है; तात्पर्य कि भरद्वाज महर्षिवर शमदमादि साधन विचारपूर्वक करते हैं। अर्थात् सात्त्विकी हैं, राजसी या तामसी नहीं हैं।

४ 'परमारथ पथ परम सुजाना' इति । 'अर्थ' शब्दके अनेक अर्थ हैं । (क) परमार्थ=सबसे उत्कृष्ट पदार्थ, सार वस्त, यथार्थ तत्त्व । यहाँ परमार्थ पथमें परम सुजान कहकर जनाया कि अर्थपंचकके परम जानकार हैं । 'परब्रक्षका स्वरूप, जीवात्माका स्वरूप, परमात्माकी प्राप्तिका उपाय, प्राप्तिके फल और प्राप्तिके विरोधियोंका स्वरूप—यही पाँच अर्थ हैं' जो समस्त वेदों, पुराणों और इतिहासोंमें कहे गये हैं । इनका जानना जीवके कल्याणके लिये परमावश्यक बताया गया है, यथा— हारीतसंहितायाम् 'प्राप्तस्य ब्रह्मणों रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः। प्राप्त्युपायं फलं प्राप्तेस्तथा प्राप्तिविरोधिनः॥ वदन्ति सकका वेदाः सेतिहासपुराणकाः। सुनयश्च महात्मानो वेदवेदाङ्गवेदिनः॥' श्रीरामरहस्यत्रयेऽपि यथा—'एते च पञ्चार्थाः सर्ववेदादिकारणस्य श्रीराममन्त्रस्यार्थाः' (श्रीमद्धरिदासाचार्यवर्थैः सम्पादितम् )

(ख) परमार्थपथ—परलोकका मार्ग; यथार्थ परमतत्त्वकी प्राप्ति या जाननेका मार्ग। परमार्थ क्या हैं ? यह मानस, विनय, दोहावली आदि ग्रंथोंमें गोस्वामीजीने स्वयं जहाँ तहाँ बताया है, यथा—'एहि जग जामिन जागार्हें जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी॥' २। ९३।' अर्थात् संसारके प्रपंचसे विरक्त ही 'परमार्थी' हैं। 'परमारथ पहिचानि मित, लसित विषय लपटानि। निकसि चितातें अधजरित मानहुँ सती परानि॥' अर्थात् परमार्थवेत्ता विषयमें लित नहीं होतां। 'सखा परम परमारथ एहू। मन कम बचन रामपद नेहू।' अर्थात् मन, कम, वचनसे श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम होना ही 'परमार्थ' है। 'राम ब्रह्म परमारथरूपा' 'रामनाम प्रेम परमारथको सार रे॥ वि०६८।' अर्थात् श्रीराम और श्रीरामनाम ही परमार्थ हैं। 'परमार्थ' परम और अर्थ दो शब्दोंसे मिलाकर बना है। इस प्रकार परमार्थ=नरम अर्थ। 'अर्थ'=वस्तु; पदार्थ। सबसे 'परम' (श्रेष्ठ) जो पदार्थ है वही 'परमार्थ' है। सर्वश्रेष्ठ 'अर्थ' क्या है ? जो अजर, अमर, अविनाशी, अनादि, अनन्त, सत्य इत्यादि विशेषणोंसे युक्त हो वही 'सर्वश्रेष्ठ अर्थ' है। ऐसे तो एक ब्रह्म श्रीरामजी ही हैं। और इसी आश्रयसे मानसकविने 'राम ब्रह्म परमारथरूपा' कहा। अब उस 'परमार्थरूपी' श्रीरामजीकी प्राप्तिके लिये जितने भी साधन कहे गये हैं, उनको 'परमार्थपथ' कहा जायगा। सुजान=चतुर, जानकार, कुशल।

(ग) श्रीलाला भगवानदीनजी कहते हैं कि भरद्वाज मुनिके लिये 'परमारथ पथ परम सुजाना' यह विशेषण इसिलिये दिया गया है कि ये कर्मकाण्डके आचार्य हैं। कर्मकाण्डमें जो परम सुजान हो वही परमार्थ पथमें निभ सकता है, अन्यथा नहीं। इस बातके प्रमाण स्वरूप वह घटना है जो आगे अयोध्याकाण्डमें बन जाते समय भरद्वाजजीसे श्रीरामजीने पूछा है कि 'बाथ कहहु हम केहि मग जाहीं।' अर्थात् जब ये परमार्थ पथमें अति चतुर हैं तब हमें ऐसा पथ जरूर बतायेंगे जिसपर चलकर हम अवतार धारण करनेकी समस्त लीला (कर्म) अवाध्यरूपसे कर सकें।

श्रीमद्भागवत द्वादश स्कन्धमं परमार्थका निरूपण श्रीकृष्णजीने श्रीउद्धवर्जीसे और श्रीशुकदेवजीने श्रीपरीक्षित्जीसे किया है। उसका सारांश यह है कि जो कुछ वाणीद्वारा कहा जाता है और मनसे चिन्तन किया जाता है वह सब मिण्या है। जैसे प्रतिविम्ब, प्रतिष्विन और आभास अवस्तु वा असत् होकर भी वस्तुबोधवश सत्यवत् भासनेसे अनर्थका कारण होते हैं उसी प्रकार देहादि उपाधियाँ भी असत् होनेपर भी मृत्युपर्यन्त भय देती रहती हैं। यथा—'वाचोदितं तदनृतं मनसाप्यातमेव च ॥ ११। २८। १॥ छायाप्रत्याद्वयाभासा इसन्तोऽप्यर्थकारिणः। एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामृत्युतो भयम् ॥ ५॥

देह जन्मता-मरता है। यह किसी समय नहीं था, समय पाकर उत्पन्न होता है और फिर समय पाकर नष्ट भी हो बाता है। जैसे बीजसे अंकुर और अंकुरसे बीज उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तुम इस समय उत्पन्न होकर भी अब पुत्र-पौत्रादि रूपसे पुनः उत्पन्न न होंगे, क्योंकि देहसे देह उत्पन्न होता है न कि जीवातमा। जैसे अग्न कार्य न्वात रहकर भी उससे पृथक है बेसे ही जीव शरीरसे सर्वथा पृथक है। आत्मा अज और अमर है। जैसे स्वप्नायस्थामें वह अपने सिरका करना और मृत्यु आदि देखता है, वैसे जागतमें देह आदिके-पंचत्वको (मरण आदिको) देखता है। जैसे घड़े के दूर जानेपर घटाकाश महाकाशमें मिल जाता है वैसे ही देहके नष्ट होनेपर जीव ब्रह्ममें लीन हो जाता है। आत्माका देहारि उपाधियोंसे जो सम्बन्ध है वह मायाकृत है। मन ही आत्माक लिये देह, गुण और कमोंकी सृष्टि किया करता है। तैल, तैलपात्र, बत्ती और अग्निके सम्बन्धसे दीपकका दीपकत्व है; वैसे ही देह आदिके संयोगसे जीवका तत्कृत जन्म होता है, यह संसार उसका देह-सम्बन्ध रहनेतक ही रहता है। संसारके नाशसे उसका नाश नहीं होता। वह ज्योतिःस्वरूप, स्वयंप्रकाश, असक्ताव्यक्त, स्कूम और स्थूल दोनोंसे परे, आकाशके समान सबका आधार है, निश्चल, अनन्त और उपमारहित है। यह आत्मा स्वयं प्रकाश, अजन्मा, अप्रमेय, महानुभवरूप, सर्वानुभव स्वरूप, एक और अद्वितीय है। यथा—'न तन्नात्म स्वयंक्रमेतियों क्यकाक्ष्यक्रयोः परः। आकाश इन चाधारो ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः॥ १२।५।०॥', 'प्र स्वयंक्रमोतियों क्यकाक्ष्यक्रमेवो महानुभृतिः सकलानुभृतिः। एकोऽद्वितीयो क्वस्यं विरामे ""। ११।२०।३५।'

अतप्रव विचारवान् पुरुषको चाहिये कि किसीके भले-बुरे स्वभाव अथवा कर्मकी न तो प्रशंसा ही करे और न निन्दा ही, नहीं तो परमार्थ साधनसे शीघ्र पतित हो जायगा ।- 'निज प्रभु मय देखिंह जगत केहि सन करिंह विरोध ॥ ७ । १९२ ।'

माघ मकर गत रिव जव होई। तीरथपितिहि आव सब कोई।। ३।। देव दनुज किन्नर नर थेनी। सादर मजहाँ स्कल त्रिवेनी।। ४॥ पूजहिं माधव पद जलजाता। परिस अखयबद्ध हरपिहं गाता।। ५॥

श्राब्दार्थ—माघ मकर—टिप्पणी १ और ४५ (१-२) में लिखा जायगा। गत=प्राप्त। तीरथपित=तीर्थोंका स्वामी, प्रयागराज । श्रेनी (श्रेणी)=पंक्ति, समूह। जलजात=कमल। माधव=लक्ष्मीपित वेणीमाधवजी। यह प्रयागराजका एक प्रधान तीर्थविशेष है। अखय (अक्षय)=क्षय या नाशरहित, अविनाशी, कल्यान्तस्थायी। 'माधव', 'अक्षयवट'—२ (११) देखिये। परिष=सर्श करके, लूकर। हरपना=पुलिकत होना, रोमाञ्चसे प्रफुल्ल होना, यथा—'नाइ चरन सिर सुनि चले, पुनि पुनि हरपत गात'। गात (सं० गात्र)=शरीरके अङ्ग; शरीर।

अर्थ—माघ महीनेमें (और) जब सूर्य मकर राशिपर प्राप्त होते हैं (अर्थात् जब मकर-छंकान्ति होती है तब प्रयागराजमें देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य (आदि) सब कोई झुण्ड-के-शुण्ड आते हैं और सभी आदरपूर्वक त्रिवेणी-बीमें स्नान करते हैं । ३-४ । वेणीमाधवजीके चरणकमळांकी पूजा करते हैं और अक्षयवटका स्पर्शकर उनके शरीर (सब अक् ) पुलकित होते हैं ॥ ५॥

टिप्पणी—9 'माघ मकर गत रिन' इति । 'माघ' और 'मकरगतरिन' कहकर दो मास स्चित किये । एक चान्द्रमास, दूसरा सौरमास । इसे आगेके चौपाइयोंमें स्पष्ट कर दिया गया है । यथा—'एहि प्रकार मिर माघ महाहीं यह चान्द्रमास है और 'एक बार भिर मकर नहाए' यह सौर मास है ।

२ 'जब होई' का भाव कि मकर राशिपर सूर्य चाहे पौपमें हों चाहे माघमें, दोनों माघ ही कहलाते हैं। मकर राशिसे सूर्य उत्तरायण माने जाते हैं। 'सब कोई' अर्थात् जिनको आगे गिनाते हैं। देव और किन्नरसे स्वर्गलोक, दनुजसे पाताललोक और नरसे मर्त्यलोकवासियोंको स्चित किया। नर शब्द अन्तमें देनेका भाव यह है कि ये सब नररूपसे आते हैं। (पुन: 'सब कोई' से यह भी जनाते हैं कि छोटे-बड़े, ऊँच-नीच, पापी और पुण्यातमा, सभी वर्णों और सभी आश्रमोंबाले, स्त्री और पुरुष इत्यादि सभी प्रकारके लोग आते हैं। सामान्यरीतिसे इन सबोंको जनाकर तब देव, दनुज आदिको साथ ही आगे लिखकर बताया कि केवल मनुष्य ही नहीं आते, किंतु देवादि भी आते हैं।)

र 'साइर मजाहिं' इति । आदर सहित मजन करनेसे ही तीर्थस्थानका फल यथार्थ मिलता है। [गीतामें भगवान्ने

र सं॰ १६६१ वाली प्रतिमें 'पूर्जाह' और 'हरबहि' पाठ है। 'हरबहि' के अनुस्वारपर हरताल है। ऊपर 'मर्जाह' है उसी तरह यहाँ 'पूर्जाह' और 'हरबहि' उत्तम जान पड़ते हैं।

स्तरं कहा है कि—'अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तमं कृतं च यत्। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह । १७-२८।' अर्थात् अश्रद्धासे होम, दान, तप जो कुछ भी किया जाय वह 'असत्' कहलाता है अर्थात् उसका करना न करना बराबर है, वह न इस लोकमें काम आयेगा न परलोकमें, इसीसे ग्रन्थमें सर्वत्र 'सादर मज्जन' लिखते हैं। यथा—'सबिहं सुलम सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा॥ १-९।' 'सादर मज्जन पान किये तें। मिटिहं पाप परिताप हिये तें॥ १।४२।' इत्यादि। 'सादर मज्जन' यह है कि भद्र होते हैं (अर्थात् क्षीर कराते हैं, सिर-मूँछ-दादी मुँडवाते हैं, यथा—'मुण्डनं चोपवासं च तीर्थस्थाने विधीयते,' 'मुण्डनं तु विरक्तानां कच्छकुक्षविवर्जितम्।', तीर्थका माहात्म्य सुनते हैं, स्नान करते हैं, त्रिवेणीजीकी पूजा करते हैं और दान देते हैं।

४ 'पूजिंह माधव पद जलजाता' इति । पदकमलकी पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान्के पद प्रयाग हैं, यथा-'रामचरन भिन्दाम कामप्रद तीरथराज बिराजे । संकर दृदय भगित भूतलपर प्रेम अषयबट भ्राजे ॥ श्याम बरन पदपीठ अरुनतल ससित बिसद नखश्रेनी । जनु रिबसुता सारदा सुरसिर मिलि चिल लिल लिल त्रिबेनी ॥ अंकुस कुलिस कमल ध्वज सुंदर भ्रमर तरंग बिलासा । मर्जिंह सुर सज्जन सुनिजन मन सुदित मनोहर बासा । बिनु बिराग जप जाग जोग बत बिनु तीरथ तनु त्यागे । सब सुख सुलम सच तुलसी प्रभुपद प्रयाग अनुरागे ॥' इति गीतावल्याम् (७। १४) माधव और अक्षयवटका सम्बन्ध है । वे अक्षयवटके पत्रमें निवास करते हैं । इसीसे दोनोंको एक साथ कहा । अक्षयवटसे मेंटनेकी रीति है । 'परस' से मेंटनेसे तात्पर्य है ।

नोट—१ माघ मकर मासमें माधव-भगवान्की पूजाकी विशेषता इस कारण है कि वे माघके स्वामी हैं। विनायकी टीकाकार िखते हैं कि 'द्वादश महीनेके माहात्म्यमें परमेश्वर क्रमशः एक-एक नामसे पूज्य समक्षे गये हैं। अगहनमें केशव, पूसमें नारायण, माघमें माधव, फागुनमें गोविन्द, चैतमें विष्णु, वैशाखमें मधुसूदन, ज्येष्ठमें त्रिविक्रम, आषाद्रमें वामनं, आवणमें श्रीधर, भादोंमें दृषीकेश, कुवारमें पद्मनाभ और कार्तिकमें दामोदरका विशेष माहात्म्य समझा गया है।

२ मानस दीपक एवं रा० प० का मत है कि 'अभिजित ब्रह्म नक्षत्रपर सूर्य आते हैं इससे मकर अति पावन है। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि माधमें माहात्म्य इससे अधिक होता है कि इस अवसरपर दो प्रयाग, एक भूमण्डल दूसरा भानुमण्डलका एकत्र हो जाते हैं। काष्ठजिह्यास्वामीजी लिखते हें—"माधमें काहे महातम लाग सब दिन मिलत प्रयाग। महिमंडलको यह प्रयाग नित यामें निहं कछु दाग॥ दिन्य प्रयाग मानुमंडल में ताको सुनहु विमाग। कछुक उदित रिव सोई गंगा अनुदिन जमुना ताग। सरस्वती प्राची अस गाई संगम लिलत सोहाग॥ मकरे में रिव अरुण नाम के मए सोराग। दोऊ प्रयाग मिलत हैं या में यह सुनते मन पाग॥ कछुक उदित रिव में नहाइ अस ब्यासदेव को बाग। वही माव कोमल दरसावत माग जनन को जाग॥'

३ यहाँ 'दरस, परस, मजन' तीनों दिखाये। 'पूजिंह माधव'''' से दर्शन; 'परिस अषयवदु'''' से स्पर्श और 'सादर मजिंह' से मजन।

४ 'हरषिं गात' इति । बीर किवजीका मत है कि 'गात-शब्दमें मन या दृदयकी लक्षणा है, क्योंकि हर्षका स्थान हृदय या मन है, गात नहीं।'—परंतु 'हर्ष' का अर्थ 'पुलकित होना' भी है। यह अर्थ ग्रहण करनेसे लक्षणाकी आव- स्यकता ही नहीं रह जाती।

भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिबर मन भावन ॥ ६ ॥ तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा । जाहिं जे मज़नक तीरथ राजा ॥ ७ ॥ मज्जहिं प्रात समेत उछाहा । कहिं परस्पर हरिगुन गाहा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—आश्रम=ऋषियों, मुनियों, साधु सन्तोंका निवासस्थान । रम्य=सुन्दर, रमणीय । मनभावन=मनको भाने या अच्छा लगनेवाला । प्रातः=सबेरे प्रभावके समय । द्वित्र रातके अन्तमें स्योंदयके पूर्वका काल । यह तीन मुहूर्तका माना गया है । जिस समय स्योंदय होनेको होता है उससे डेढ़-दो घंटे पहले पूर्व दिशामें कुछ प्रकाश दिखायी पड़ने लगते हैं . और उधरके नक्षत्रोंका रंग फीका पड़ना प्रारम्भ होता है तभीसे इस कालका प्रारम्भ माना जाता है । (श॰ सा॰ )। 'पंच पंच उपः कालः पट्पंचारुणोदयः । सप्तपंच भवेत् प्रातः प्रश्रात्स्योंदयः स्मृतः ॥' इस प्रमाणानुसार पचपन दण्ड बीतने-

पर ( अर्थात् सूर्योदयसे पाँच दण्ड पहले ) उषःकाल, छप्पन दण्डपर ( अर्थात् सूर्योदयके चार दण्ड पूर्व ) अरुणोद्य, सत्तावनपर प्रातः और उसके पश्चात् सूर्योदय होता है ।

अर्थ - श्रीभरद्वाजजीका आश्रम अत्यन्त पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियोंके मनको मानेवाला है ॥ ६ ॥ वहाँ ( उनके आश्रममें ) उन मुनियों, ऋषियोंका समाज होता है जो तीर्थराज प्रयागमें स्नानको जाते हैं ॥ ७ ॥ ( वे सबके सब ) प्रातःकाल उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और आपसमें एक दूसरेसे भगवान्के गुणोंकी कथा कहते हैं ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'अति पावन' का भाय कि प्रयागराजकी सभी भूमि तथा समस्त प्रयागवासियों के आश्रम पावन हैं और भरद्वाजजीका आश्रम 'अति पावन' हैं। इसका कारण आगे कहते हैं कि 'तहाँ होइ सुनि रिषय समाजा।' (ख) 'सुनिवर मन मावन' इति। जो स्थान पित्र और सुन्दर होता है वही सुनियों के मनको भाता है, यथा—'आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिष मन अति भावा॥', 'सुचि सुंदर आश्रम निरक्षि हरषे राजिवनयन', तथा यहाँ 'अरहाज आश्रम अति पावन'। इसीसे यहाँ 'अति पावन' और 'परम रम्य' कहकर तब 'सुनिवर मन भावन' कहा।

प॰ प॰ प॰ मरद्वाजजी श्रीवालमीकिजीके शिष्य ये। यह अद्भुत रामायणसे सिद्ध है। यद्यपि महर्षि वालमीकिजीके आश्रममें 'खग सग बिप्रुक कोलाहरू करहीं। बिरहित बैर सुदित मन चरहीं।। २। १२४। ८॥' ऐसी स्थिति थी जो बात श्रीमरद्वाजजीके आश्रममें नहीं थीं, तथापि महर्षि वालमीकिजीके आश्रमको 'अति पावन परम रम्य' विशेषण न देकर केवल 'सुचि सुंदर आश्रम' कहा गया है, यह बात कुल खटकती-सी है। पर मर्म यह है कि भरद्वाजाश्रम 'सुनिबर-मन-मावन' है, मुनिवरोंकी दृष्टिमें यह अति पावन और परम रम्य है, पर वालमीकि आश्रम इतना शुचि (पावन) और इतना सुन्दर (रम्य) है कि वह 'कोटि काम कमनीय', 'आनंदह के आनन्ददाता', 'जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट मई सिव सीस धरी' ऐसे श्रीराम रघुनाथजीको भी आनन्दकर हुआ, उनको वह शुचि और सुन्दर देख पड़ा और वे देखकर आनन्दित हुए—'सुचि सुंदर आश्रम निरित्य हरपे राजिवनेन'। 'अनुपम न उपमा आन राम समान राम' को शुचि सुन्दर लगा और उससे उनको हर्ष कहकर किने जना दिया कि उसकी शुचिता और रमणीयता अनुपम है, अनिर्वन्तनीय है, 'अति' और 'परम' आदि शब्दोंसे उसका कहना असम्भव है।

दिपाणी—२ (क) 'तहाँ होइ सुनि रिषय समाजा' इति । 'सुनि रिषय समाजा' कहनेका माव कि प्रयागराजमें आते तो सभी कोई हैं—'देव दन्ज किसर नर श्रेनी', पर समाज सत्रका नहीं होता । समाज फेवल ऋषियों-मुनियोंका होता है। (ख) 'जाहिं जे सज्जन' इति । 'तहाँ होइ' से स्चित होता है कि इस आश्रमपर ऋषि-मुनि सदेव रहते हैं, उन्हींका समाज होता रहता है। अतएव कहा कि 'जाहिं जे....' अर्थात् जो स्नान करने जाते हैं उन्हीं ऋषियों-मुनियोंकी सभा होती है। (यहाँ 'समाज' के दोनों अर्थ लगते हैं—जुटाव और सभा । ऋषि-मुनि वहाँ आकर जुटते हैं और उनकी सभा होती है।)

नोट—१ मुनि और ऋषि पर्यायवाची शब्द हैं। यथा—'विश्वामित्र महामुनि आए। बा० २१४।' और 'रिषम संग रघुवंसमिन। बा० २१७।' यहाँ कहते हैं कि 'तहाँ होइ मुनि रिषम समाजा' परन्तु आगे इनके जानेके समय इनमेंसे एक ही शब्द दिया है जिससे भी स्पष्ट हैं कि ये दोनों शब्द पर्यायी हैं। यथा—'मकर मिज गवन हिं मुनि हन्दा। ४५।२', 'सब मुनीस आश्रमन्द्र सिधाए। ४५।३।' । । । । । । विश्व एक साथ आये हैं, इस कारण इन दोनों में महानुभावोंने कुछ सक्ष्म भेद कहा है। वह यह कि—(क) मुनि मननशील हैं और ऋषि मन्त्रद्रष्टा। (रा० प०)। (ख) मुनि ध्यान करनेवाले और ऋषि कर्मकाण्डी हैं। (पां०)। (ग) ईश्वर, धर्म और सत्यासत्यादिका स्क्ष्म विचार करनेवाले मननशील महातमा मुनि कहे जाते हैं। जैसे कि—अंगिरा, पुलस्त्य, भ्यु, कर्टम, पञ्चशिख आदि। आध्यात्मिक और भौतिक तत्त्वोंका साक्षास्कार करनेवाले, वेदमन्त्रोंके प्रकाशक महारमाओंकी 'ऋषि' संज्ञा है। ऋषि सात प्रकारके माने गये हें—(१) महिष् जैसे व्यास। (२) परमिष जैसे मेल। (३) देविष जैसे नारद। (४) ब्रहार्ष जैसे विसष्ठ। (५) श्रुतिष जैसे न्युत्र। (६) राजिष जैसे ऋगुपर्ण। (७) काण्डिप जैसे जैमिन। एक पद ऐसे सात ऋगियोंका माना गया है जो कल्यान्त प्रल्योंमें वेदोंको रिक्षत रखते हैं। (श० सा०)। (घ) कोई-कोई कहते हैं के जो महात्मा पत्नीसंयुक्त भजन करते हैं वे मुनि हैं और जो अकेले रहते हैं वे ऋषि हैं। परन्तु इसका अपवाद है।

महाभारत आदि पर्न अध्याय ९९ में ययातिजीने अष्टकजीसे 'मुनि' की व्याख्या इस प्रकार की है कि-'भरण्ये क्सतो यस्य प्रामो भवति पृष्ठतः । प्रामे वा वसतोऽरण्यं स मुनिः स्याजनाधिष ॥ ९ ॥' अर्थात् जिसके वनमें रहनेपर नगर-

के सब भोग पीछे पह जाते हैं और नगरमें बसते हुए वन आँखोंके सामने खड़ा रहता है, वही सचा मुनि है। अर्थात् नगरके भोग-विठास त्यागकर जो वनमें रहे। घररहित अपने गीत्र और शाखाके अभिमानसे रहित कौपीनमात्र धारणकर जीवम-रक्षामान अन भीजन करता हुआ नगरमें रहनेवाळा भी 'सुनि' है, वन उसके सामने माना गया है। (इलोक १२, १३)।

नोट—१ 'मज़िंह प्रात'...' इति । 'प्रात' पद देनेका भाव यह है कि स्नान तो त्रिकाल होता है । प्रात:, मध्याह और सायं । यथा—'पावन पय तिहुँकाल नहाहीं ।' (अ०)। और अन्यत्र अनेक स्थानों में कथाका समाज प्राय: चौथे पहरमें ही ज़ुद्धता है, दोपहरके भोजन और विश्रामके उपरान्त स्नानके पश्चात् कथाका नियम पाया जाता है, यथा—'ल के कहन कछ कथा पुरानी । विगत दिवस गुर आयसु पाई । संध्या करन चले दोड भाई ॥' परन्तु यहाँ यह नियम था कि प्रात:काल स्नानके पश्चात् ही समाज होता था। माधमें प्रात:स्नानका विशेष माहात्म्य है । वही स्नान मुख्य है । (पंजाभीजी)। एक ही पंक्तिमें 'मज़िंह प्रात:...' और 'कहिंह परस्पर' शब्द देनेसे भी इसी भावकी पृष्टि होती है ।

टिप्पणी—३ (क) 'मर्जाहं प्राप्त समेत उछाहा' इति । उत्साहपूर्वक कर्म करनेसे धन-धर्मकी वृद्धि होती है और उत्साह भंग होनेसे, मनमं खेद या मिलनता आ जानेसे दोनोंकी हानि होती है । यथा—'उत्साहभंगे धनधर्महानिः'। 'सादर मजाहं'''। ४४ । ४ ।' में प्रमाण देखिये । अमुत्साहका कारण प्रायः अश्रद्धा ही होता है और अश्रद्धासे किया हुआ कर्म-धर्म सब व्यर्थ होता है । [ उत्साह यह है कि शीतका भय नहीं करते । (वै०)। (ख)—'कहिंदं परस्पर' का भाव कि कथाकी रीतिके अनुसार समाज नहीं होता कि कोई एक विशेष व्यक्ति कहे और सब सुनें वरंच सभी कहते हैं। तात्पर्य कि अनेक जगहके, देश-देशके, ऋषि-मुनि एकत्रित हुए हैं, सबकी इच्छा यही होती है कि सबकी वाणी सुननेको मिले। अत्तप्त कब अपनी-अपनी मितके अनुसार श्रीरामजीके गुणोंका कथन करते हैं। ('परस्पर' का भाव डींगरजी यह कहते हैं कि जो जिससे सत्संग करनेका इच्छुक होता था उसका उससे समागम होता था।)

४ इस दोहमें प्रयाग-माध-स्नानकी विधि, कथाका देश और काल कहे गये हैं। विधि यह बतायी है कि— प्रातःकाल स्नान करे, फिर माधवजीकी पूजा करके अक्षयवटका स्पर्श करे, तत्पश्चात् भरद्वाज मुनिका दर्शन करे तथा कथा सुने और कहे (यह प्रथा गोस्वामीजीके समय थी और अबतक चली आती है।) 'भरद्वाज आश्रम अति पावन' से देश और 'प्रात समेत उछाहा' से कालका निर्देश किया गया।

## दो॰—ब्रह्म निरूपन धर्म बिधि बरनिहं तत्व बिभाग । कहिं भगति भगवंत के संजुत ज्ञान बिराग ॥ ४४ ॥

अर्थ-ब्रह्मका निरूपण, धर्मके विधान और तत्त्वके विभागोंका वर्णन करते हैं और ज्ञान-वैराग्य-संयुक्त भगवान्की भक्ति कहते हैं ॥ ४४ ॥

नोट-१ ब्रह्मका वर्णन नहीं हो सकता, यथा-'यतो वाची निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह', 'मन समेत जेहि जान न बानी। तर्कि न सकिंद सकल अनुमानी॥' इसीसे ब्रह्मका निरूपण करना कहा।

टिप्पणी—9 इस दोहेमें प्रथम तीर्थराज प्रयागको कहा, यथा—'मरद्वाज मुनि बसिंह प्रयागा' तथा 'तीरथ पितिह शाव सब कोई'। फिर भगवान्के पद-प्रयागको कहा, यथा—'पूर्जाई माधव पद जलजाता' और अब यहाँ तीसरे प्रयाग अर्थात् संतसमाज प्रयागको कहते हैं। तीर्थराज प्रयागमें सरस्वती, यमुना और गङ्गा हैं और इस संतसमाज प्रयागमें ब्रह्म-निरूपण सरस्वतीं हैं, यथा—'सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचारा'। धर्मविधि यमुनाजी हैं, यथा—'विधि निषेधमय कलिमल हरनी। करम कथा रिवनंदिन बरनी॥' और भगवान्की भक्ति गङ्गाजी हैं, यथा—'राम मगति जहँ सुरसिर धारा'।

२ भगवान्के छः ऐश्वर्य हैं--ब्रह्मनिरूपण, धर्मविधि, तत्त्वविभाग, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य । इसीसे भगवत' कहा ।

'ब्रह्मनिरूपण, धर्मविधि, तत्त्वविभाग'

9 (क) ब्रह्मनिरूपणसे उत्तरमीमांसा, धर्मविधिसे पूर्वमीमांसा, तत्त्वविभागसे सांख्य शास्त्र, 'मगति मगदंत के' से शाण्डिल्ड सूत्र, नारद पञ्चरात्र, श्रीमद्भागवत और भक्ति भाव संग्रह इत्यादि मक्तिके ग्रन्थ और ज्ञानसे वेदान्तशास्त्र अभिमेत हैं। इनकी कुछ विशेष व्याख्या आगे छिखी जाती है—

(स) ब्रह्मेति उत्तरमीमांसा ब्रह्मविद्या अथवा वेदान्त । जिस तरह पूर्वमीमांसाका विषय 'धर्म' है उसी तरह उत्तरमीमांसाक

निषय जहां है—'भयातो जहाजिहासा'। 'जहां कीन है ? उसका क्या स्वरूप है ? अयवा वह कैया अर्थात् कित गुज-स्वभावका है ? कीन जहां नहीं है ?—हत्यादि सब विचार उसमें किये गये हैं । उसे वेदान्त इसिट्ये कहते हैं कि बह वेदोंका अन्तिम रहस्य है । वेदान्तका अर्थ है वेदोंका अन्त अर्थात् शिरोभाग । इन शिरोभागोंको ही उपनिपद् कहा जाता है । उसमें सब वेदोंका अन्तिम रहस्य अर्थात् जहानिरूपण ही विशेष करके प्रतिपादित है । इन उपनिपदींकी एकताकरता और पूर्वापर विरोधका निराश करनेके लिये भगवान् व्यासने बहायहाँकी स्वाम की, जिसका आदिम सूत्र 'अथातो कहालांकी पूर्वापर विरोधका निराश करनेके लिये भगवान् व्यासने कहायहाँकी अन्तिम निर्णय था साध्य अक्षप्राति है किर भी अहास्त्रोंके हुनोंघ होनेसे उनपर कतिपय आचार्योंने माध्य किये । आजकल जो भाष्य प्रसिद्ध है उनमेंसे प्रथम श्रीशहराक्तायंजीका है जिसमें अहीत-सिद्धान्तका ही प्रतिपादन किया गया है । उनके प्रभात् श्रीरामानुजावार्यंजीका माध्य है जिसमें उन्हीं स्वासे विशिष्टादित सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है । इसी प्रकार श्रीरामानुजावार्यंजीका भाष्य है जिसमें विशिष्टादित सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है । इसी प्रकार श्रीरामानुजावार्यंजीक पूर्व भी ग्याह-वारह भाष्य हो चुके ये । इन सब प्रन्योंमें अथमा इनके आधारपर और भी को प्रत्य लिखे जाते हैं उनमें को विषय निरूपित है वह सब वेदान्त शब्दसे कहा जाता है और यही सब ब्रह्मनिरूपणी लक्षित है । वेदोंके कर्म स्वरूपणे पर उद्यक्ष गति है । अतः 'ब्रह्मनिरूपण' से ब्रह्मविचारात्मक बेदान्तदर्शन ही ग्रहीत है ।

(ग) प॰ प॰ प॰ का मत है कि 'यहाँ 'नक्क' शन्द्रों 'बेद' अभियेत हैं, क्योंकि 'ज्ञान' शन्द्रों 'नक-परकक-निरूपण' का अन्तर्भाव होता है। नहा-निरूपण≕वेदप्रवचनादि।'

२ घर्मेति । (क)—मीमांखादर्शनके दो भाग हैं-एक पूर्वमीमांखा, दूछरा उत्तरमीमांखा । पूर्वमीमांखा विधिनिवेषात्मक कर्मका निरूपण करता है और यही धर्मद्याखका विषय है । उसका प्रथम सूत्र है—'अधातो धर्म जिल्लाखा'। धर्म क्या बद्ध है ? उसके क्या लक्षण हैं ? पात्र आदि भेदसे उसका कैसा-फैसा स्यरूप होता है ? यही सन उसके यह वे विषय हैं । अतः धर्मविधिते धर्मशाख अथवा पूर्वमीमांसा ही अभिन्नेत हैं । पूर्वमीमांसा के कर्त्ता व्यास्त्रीके शिष्म जैमिनिजी हैं ।

(ख) 'धर्म विधि' इति। धर्म 'घरित विश्वं वा भ्रियतं जनैः स भर्मः'=अर्धात् जो विश्वशं धारण करता है अथवा जो छोगोंसे धारण किया जाता है यह धर्म है। पुनः धर्म=चेद्विद्वित कर्म। यथा अमरकंशः—'भर्मस्तु हिद्विधः। केन (बेदेन) विधीयते यज्ञादिः धर्म उत्यते।' अर्थात् चेद्वे द्वारा विश्वना विधान किया गया है यह पशादि कर्म 'धर्म' कहा जाता है। 'धर्मविधि'=धर्मस्य विधिः कथनं यस्मिन् (प्रन्थे) स धर्मविधिः।' अर्थात् 'धर्मविधि' शन्दते वेदं, स्तृति, पुराण, पूर्वमीमांसा आदि, तथा इन सर्वोंके आधारपर आधुनिक निर्णयहिष्यु-धर्मित्यु आदि प्रन्थ और अन्में प्रतिपादित धार्मिक विषय कहे जा सकते हैं, जिसको संक्षेत्रमें कर्मकाण्ड और धर्मश्रास्त्र कह सकते हैं।

कर्मके दो मेद हैं—एक विधि, वूसरा निषेध । 'सरबं बद' यह विधि है। 'दिवा निहां मा इह' यह निषेध है। हनके भी नित्य, नैमित्तिक और काम्य ऐसे तीन मेद हैं। जो कर्म नित्य आचरण करनेकों कहा गया है, निसका कोई निमित्त नहीं है वह 'नित्य कर्म' है। जैसे कि संध्योपासना, एकाद्यीवत आदि। ये सब 'नित्य विधि' हैं। बूठ न बोलो, चौरी न करो, आदि 'नित्य निषेध' हैं। जो किसी निमित्तसे विधि-निषेध कहे जाते हैं वे नैमित्तिक हैं। जैसे कि प्रहणमें स्नान 'नैमित्तिक विधि' है और प्रहणमें भोजन न करों यह 'नैमित्तिक निषेध' है। जो किसी कामनासे कियां जाय वह 'काम्य' है। जैसे कि पुत्रकी इच्छा करनेयाला पुत्रकामेंश्व यह करे, यह 'काम्य विधि' है। संततिका कस्याण चाहनेवाला सोमवारको मुण्डन न करे (बाल न बनवाये) यह 'काम्य निषेध' है। इनमेंसे नित्य और नैमित्तिक आचरण न करनेसे दोष लगता है और काम्य कर्म तो अपनी इच्छापर है।

इन सब कर्मों के 'सामान्य और विशेष' ये दो भेद हैं। जो मनुष्यमात्रके लिये कहे गये हैं वे 'सामान्य' हैं। जो किसी वर्ण या आश्रम आदिके लिये कहे गये हैं वे 'विशेष' हैं।

इस प्रकार इस विषय ( धर्म विभि ) का यथार्थ ज्ञान तो उपर्युक्त प्रत्योंके पदनेसे ही हो सकता है, यहाँ दिग्दर्शन-मान किया गया है।

उपर्युक्त प्रन्थोंनें कर्मकाण्ड या धार्मिक विषय प्रतिपादनके समय मोझ या भगवत्पातिकी विशेष चर्चा नहीं है, तथापि इसके सुननेसे मनुष्य नरकादिजन्य दुः खके डरसे पापाँसे निवृत्त हो सकता है, तथा सुखके िये पुण्यमें प्रवृत्त हो सकता है। वे सब कर्मफलकी आशा न रखकर केवल भगवतप्रीत्यर्थ वा अपना कर्तव्य समक्षकर करे तो इनके द्वारा विश्वकी शुडि

į.

βĺ

होती है जो मोक्ष या भगवत्प्राप्तिके लिये अत्यन्त आवश्यक है। जबतक चित्तमें अनेक विषय-वासनाएँ हैं तबतक उसे अशुद्ध कहते हैं। विषयवासनाओं के नष्ट होनेपर वह शुद्ध कहा जाता है। यथा—'अशुद्धं कामसम्पर्काच्छुदं कामविवर्जितम्'। श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहा है—'एतान्यिप सु कर्माणि सक्नं त्यक्त्वा फलानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥ १८।६।', 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।३।२०।' अतः महात्मालोग प्रसङ्गानुसार इस विषयकी भी चर्चा करते हैं॥

- (ग) वि॰ टी॰—'धर्मविधि' इति । 'राजिशक्षासोपान' नामकी पुस्तकसे—शास्त्रोंके अनुसार धर्मकी अनेक पिरिमाषाएँ हैं सो यों कि—(अ) 'वेदमणिहितं कर्म धर्मस्तन्मंगलं परम् । प्रतिषिद्धक्रियासाध्यः सगुणोऽधर्म उच्यते ॥' अर्थात् जो परममंगलकारी कर्म वेदविहित है वह 'धर्म' और वेदमें जिसका निषेध किया है वह 'अध्में' कहाता है। (आ) 'प्राप्तुवन्ति यतः स्वर्गमोक्षी धर्मपरायणे । मानवा मुनिमिन्तं स धर्म इति कथ्यते ॥' अर्थात् जिस कर्मके द्वारा मनुष्य स्वर्ग और मोक्षको प्राप्त होते हैं पूच्यपाद महर्षियोंने उसे धर्म कहा है। (इ) 'सत्त्ववृद्धिकरो योऽत्र पुरुषार्थोऽस्ति केवलः । धर्मशील्ये तमेषाहुर्धर्म केविन्महर्षयः ॥' अर्थात् जो पुरुषार्थ सत्त्वगुणको बदानेवाला हो कोई-कोई महर्षि उसको धर्म कहते हैं। (उ) 'यो बिमर्ति जगत्सर्वमीश्वरंच्छा द्यलौकिकी । सेव धर्मो हि शुमगे नेह कश्चन संशयः ॥' अर्थात् जो अलौकिकी ईश्वरंच्छा इस जगत्को धारण करती है वही धर्म है—इन सब वचनोंका खुलासा यह है कि जिन शारिकि, वालिक और मानसिक्त कर्मोंके द्वारा सत्त्वगुणकी वृद्धि हो उनको 'धर्म' कहते हैं और जिनके द्वारा तमोगुणकी वृद्धि हो उन्हें 'अधर्म' कहते हैं । यथा—'अहिंसा सत्त्यमस्तेयं शौविमिन्द्रियनिग्रहः । एतत्सामासिकं धर्म चातुर्वण्ये अर्थात् प्राणिमात्रपर दया करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, शुद्धता और इन्द्रियोंको वशमें रखना—ये संक्षेपसे चारों वर्णोंक धर्म मनुजीने कहे हैं।
- (घ) महामारत कर्णपर्वमं भगवान्ने अर्जुनजीसे कहा है कि—प्राणियोंके अभ्युदय और कल्याणके लिये ही 'धर्म' की व्याख्या की गयी है। जिससे इस उद्देश्यकी सिद्धि हो वही 'धर्म' है। धर्मका नाम धर्म इसलिये पढ़ा कि वह सबको धारण करता है, अधोगतिमें जानेसे बचाता है और जीवनकी रक्षा करता है। जिस कर्मसे प्राणियोंके जीवनकी रक्षा हो वही 'धर्म' है। जो कर्म अहिंसासे युक्त हो वह 'धर्म' है। वनपर्वमें धर्म व्याधाने धर्मकी व्याख्या इस प्रकार की है—'धर्म-याययुक्त कर्मोंका आरम्म। धर्म तीन प्रकारके हैं। वेदप्रतिपादित, धर्मशास्त्रवर्णित और सत्पुरुषोंके आचरण। वेद, स्मृति और सदाचार ये तीन धर्मका ज्ञान करानेवाले हैं।' शान्तिपर्वमें भीष्मितामहजीका वचन है कि धर्मके अनेक विधान हैं, पर उन सर्वोक्ता आधार 'दम' है। महर्षि देवस्थानने युधिष्ठिरजीसे कहा है कि खूब विचार करके चुद्धिमानोंने यही निश्चय किया है कि किसीसे द्रोह न करना, सत्य भाषण करना, दान देना, सबपर दया रखना, इन्द्रयोंका दमन करना, अपनी ही स्त्रीसे पुत्रोत्पन्न करना तथा मृदुता, लजा और अचञ्चलता धारण करना यही 'प्रधान धर्म' है और स्वायम्युवमनुने कहा है। हंस भगवान्ने साध्यगणोंसे कहा है कि अपने उपस्थ, उदर, हाथ और वाणीको पापसे बचाये रखना 'धर्म' है। कि क्या देश और कालके भेदसे 'धर्म' या 'अधर्म' हो जाती है। लोक और वेदमें धर्मके दो मेद हैं—प्रवृत्ति और निवृत्ति। निवृत्तिका फल मोक्ष है और प्रवृत्तिका बारम्बार जन्म-मरण। विशेष विनय-पीयूष पद १० में देखिये। धर्मके आठ अंग कहे गये हैं, यथा—'इन्याध्ययनदानानि तपः सत्य छतिः क्षमा। अक्षोम इति मार्गीडवं धर्मकाष्टिकः स्मृतः॥'

३ 'तत्त्विभाग' इति । (क) तत्त्विभागसे प्रकृतिके तत्त्वोंका विचार जिस दर्शनमें किया गया है (अर्थात् सांख्यदर्शन) उसका ग्रहण है। इस दर्शनमें पृथ्वी, जल, पवन, तेज, आकाश, मन, बुद्धि, प्रकृति, प्रधान प्रकृति और उसके लक्षण, उनकी विकृति आदिका विचार किया गया है। गोस्वामीजीने अन्यत्र भी इस दर्शन, इसके विषय और कर्ताकी चर्चा की है। यथा—'सांख्य साद्ध जिन्ह प्रगट बलाना। तत्व विचार नियुन भगवाना॥ १। १४२।'

(ख) प्रत्येक मनुष्यका परब्रह्म परमात्माको जानना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उनके जाने बिना न तो वह उनकी भिक्त कर सकता है, न उनकी प्राप्ति और न मोक्ष ही पा सकेगा। जिस प्रकार तिलमें तैल अथवा दूधमें घृत व्याप्त है, उसी प्रकार इस चराचर जगत्में परमात्मा भी व्याप्त है। अतः चराचर जगत्के मूल तत्त्वोंका जानना भी परमावश्यक है। इस विषयका विचार सांख्यशास्त्रमें किया गया है। इस शास्त्रके आद्य आचार्य भगवद्यतार 'किपलदेव' महामुनि हैं। उन्होंने 'सांख्य-सूत्र' बनाया है जिसपर पण्डितोंने भाष्य आदि भी लिखे हैं तथा इनके आधारपर और प्रन्थ बनाये हैं जिनमेंसे 'सांख्य-तत्त्व-कौमुदी' आजकल प्रसिद्ध है और प्रामाणिक मानी जाती हैं। इस प्रन्थमें एक कारिकामें तत्त्व गिनाये हैं। यथा—'मूलप्रकृतिरविकृतिमेहदायाः प्रकृतिविकृतयः सह । बोदशकस्तु विकारो ।' अर्थात् मूल

प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, शब्द, सर्श, रस, रस, गंध—ये पाँच तन्मात्राएँ, पञ्च महाभूत ( आकाश, यायु, तेज, बह, पृथ्वी ), दस इन्द्रियाँ और मन प्रकृतिके चौत्रीस तत्व हैं। पुरुष (जीवात्मा) को मिलाकर कुल पर्चीस तत्व हैं। इनमें मूल-प्रकृति' तो सबकी प्रकृति ही है, यह किसीकी विकृति नहीं है। आगेवाले सात तो पूर्वकी अपेक्षा विकृति और आगेवालोंकी अपेक्षा प्रकृति हो सकते हैं। अतः उनको प्रकृति और विकृति दोनों कहा जा सकता है। इनके बादवाले सेल्ह ( महाभूतादि ) तो विकृति ही हैं। पुरुष न किसीकी प्रकृति हैं और न विकृति ही। तन्तीक विभागके विषयमें दुत मत-भेद हैं। कोई तन्तीकी संख्या २६ वताते हैं, तो कोई २५ और कोई २४ ही कहते हैं। इसी तरह कोई ७, कोई ९, तो कोई ४, १९, १३, १६ वा १७ स्वीकार करते हैं। भा० १९। २२ में भगवान्ते उद्धवसे इसका कारण बताते हुए अपने वक्तव्यमें सबका समन्वय किया है और सभीके विचारोंको सुनंगन बताया है। पाटक किरतारमूर्वक इसका कान उमे पदकर प्राप्त कर सकते हैं। नीता १३।५ में भी यह स्पृत्त हारीर २४ तत्त्वीका समृह कहा गया है यथा—'महाभूताक्त हंकारो हिद्दर्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैक च पन्न चेन्द्रियगोचसः॥' अर्थात् पंचतन्यात्र ( पृष्टी, जल, तेज, वायु और आकाश ), अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, पंचतानेन्द्रिय, पंचतानेन्द्रिय और मन तथा पंचतन्यात्र ( शब्द, सर्थ, स्पर्त, हम, रस, रस, गत्य) चौवीस तत्व हैं।

यद्यपि सांस्यशास्त्रमें ईश्वरकी चर्चा नहीं किन्तु साण्डन ही है तथापि वेदान्तका निरूपण सन्यविभाग आने किना ठीक नहीं हो सकता । अतः हमारे आचायोंने अपने प्रत्योंमें समय-समयद आनश्यक विषयका प्रतिपादन किना है। इसीसे महात्मा लोग भी उसकी चर्चा करते हैं जैसे कि उपयुक्त देखेंसे सप्ट है।

४ 'मगित' इति । मित्तिसे भगवत्-भित्तिका उद्बोधन है । बीवोंक एकमात्र ध्येग, होय और उगास्य भगवान् हैं । वे अनन्त कल्याणगुणींकी राशि हैं । उनके कारण्य, औदार्य और छीटभ्यादि दिव्य गुण भन्ति-आतंबनींक दिये अत्यन्त हितकर और उनके उत्साहके बदानेवाले हैं, उन्हें गङ्काके मृहोद्गम भगवधागायिन्दोंगी और शीचनेवाले हैं । इह संसारस्य महासागरके लिये उससे बीवोंका उद्धार करनेक दिये ये बीहत (जहाब ) के शहरा है, यथा—'मत्याइक्क मेकमेव हि मवाम्मोधेस्तितीर्यावतां वन्देऽहं तमहोषकारणपरं रामाण्यमीशं हरिम् ॥ मंग्र इतेश ।' भगवत्के अतिविक्त जितने सम्बन्ध हैं, वे सब मिय्या, तुच्छ और अनित्य हैं । बीव उधीक अंशभूत हैं, अतः उसीके हैं और उन्हीं सभी वस्तुएँ उसीकी हैं । उन्हें व्यर्थके अहंकार और ममकारते छूटकर अपनेको सर्वतिमानते उसीके नरणीयर अर्थन कर देना चाहिये । यही बीवोंका परमधर्म और एकान्त पुरुपार्थ हैं ।

पद्मपुराण पाताललण्डमें श्रीअम्बरीयजीके पूछनेपर कि 'किस मनुष्यको कर, कर्डो, वैश्री और किस प्रकार भिर्ति करनी चाहिये' श्रीनारदजीने भक्तिमा वर्णन इस प्रकार किया है कि—भक्ति मानमी, पानिकी, कार्यकी, हो क्यि, विदेशी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी अनेकों प्रकारकी है। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा पेटायके निन्तानद्वारा जो भगनान्को प्रयक्त करनेवाली भक्ति की जाती है, उसे 'मानसी' भक्ति कहते हैं। दिन-रात अधिश्वान्ताभावसे वेदमन्त्रीके उच्चारम, जब तथा आरण्यक आदिके पाटदारा जो भगवान्की प्रयक्षताका संपादन किया जाता है, उसका नाम 'वानिकी' भक्ति है। मन, उपवास और नियमोंके पालन तथा पाँचों कर्मेन्द्रियोंके संयमदारा की जानेवाली आराधना 'कापिकी' भक्ति है। पाद, अर्घ्य आदि उपचार, तृत्य, वाय, गीत, जागरण तथा पूजन आदिके द्वारा जो भगवान्की रेगा की जाती है उसे 'लौकिकी' भक्ति कहते हैं। ऋग्येद, यजुर्वेद और सामयेदके जप, संहिताओंके अध्ययन आदि तथा इविष्यकी आहुति, यह-यागादिके द्वारा की जानेवाली उपासनाका नाम 'वेदिकी' भक्ति है। 'आप्यात्मिकी' भक्ति योगजन्य है। इसका साधक सदा अपनी इन्द्रियोंको संयममें रत्यकर प्राणायामपूर्वक प्यान किया करता है। वह प्यानमें देखता है कि भगवान्का मुखारिन्द अनन्त तेजसे प्रदीप्त हो रहा है, यशोपवीत शरीरपर शोभा पा रहा है। वे पीताम्बर धारण किये हैं। उनके नेत्र जीकी जलनको हर रहे हैं, इत्यादि।

पद्मपुराण उत्तरखण्डमें श्रीशिवजीने श्रीपार्वतीजीसे भक्तिका स्वरूप इस प्रकार बताया है कि—'भक्ति तीन प्रकारकी बतायी गयी है—सास्विकी, राजसी और तामसी। सास्विकी उत्तम है, राजसी मध्यम और तामसी फनिए है। मोक्षफटफ रूळुकोंको श्रीहरिकी उत्तम भक्ति करनी चाहिये। अहंकारको लेकर, या दूसरोंको दिखानेके लिये अथवा ईप्यांवश या दूसरोंका संहार करनेकी इच्छासे जो किसी देवताकी भक्ति की जाती है वह 'तामग्री' है। विषयोंकी इच्छा रखकर अथवा यश और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये भगवानकी जो पूजा की जाती है वह राजसी है। क्रमेंबन्धनका नाश करनेके लिये भगवानके प्रति आत्मसमर्पणकी बुद्धि करनी सास्विकी भक्ति है। जैसी भक्ति की जाती है वैसी ही गति प्राप्त होती है।'

५-- 'ज्ञान' इति । ज्ञानसे मतलंब भगवत्त्वरूपके परिज्ञानसे है । आत्म और अनात्म पदार्थोके निवेकको ज्ञान कहते

हैं । भगवान् सत्य हैं और दिव्य संचिदानन्दविग्रह हैं । यह संसार अनित्य है और मन-बुद्धिसहित यह शरीर नश्वर है ।— यही ज्ञान है ।

६—'विराग' इति । यह संसार असत्य हैं । इसके समस्त पदार्थ अनित्य हैं । पुत्र-कलत्रादि समस्त सम्बन्ध मिध्या हैं, ये सभी भगवान्से विमुख करनेवाले हैं । यह योवन अस्थिर है और यह जीवन चञ्चल है, अन्तमें एक दिन मरना है। अतः इनमें नहीं फँसना चाहिये और भगवचरणोंका चिन्तन करना चाहिये । शब्द-स्पर्शादि पञ्चविषयोंसे मनको हटाकर और इस संसारको मायाजाल एवं दु:खस्वरूप जानकर तथा इस शरीरको बन्धन परन्तु साथ ही साधनस्वरूप मानकर आत्म-स्वरूपमें वृत्तिको स्थिर करना परम कर्तव्य है ।

७—'मगति'''संजुत ज्ञान बिराग' इति । भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी व्याख्या मानसमें स्थल-स्थलपर आयी है। विनय-पत्रिका पद २०५ में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य क्या है यह थोड़ेमें इस प्रकार बतलाया गया है—

> 'सम संतोष बिचार बिमल अति सतसंगति ए चारि दृढ़ करि धर । काम क्रोध अरु लोम मोह मद राग द्वेष निस्सेष करि परिहरु ॥ २ ॥ श्रवन कथा मुख नाम हृदय हरि सिर प्रनाम सेवा कर अनुसरु । नयनिन्ह निरिख कृपासमुद्र हरि अग जग रूप भूप सीताबरु ॥ ३ ॥ इहै भगति बैराग्य ज्ञान यह हरितोषन यह सुम ब्रत आचर ।'

नारदपञ्चरात्रमें भी यही कहा है, यथा—"हृषीकैश्च हृषीकेशसेवनं मिकरूच्यते।"

अन्तमें 'संजुत ज्ञान विराग भिक्त' को कहकर स्चित किया है कि सन्तसमाज-प्रयागके सत्सङ्गका निष्कर्प ज्ञान-वैराग्य-संयुक्त भिक्त है। ज्ञान और वैराग्य विना भिक्तके शोभित नहीं होते और भिक्त भी हट तभी होती है जब वह ज्ञान और वैराग्यसे युक्त हो—यह सिद्धान्त दृष्टिगोचर रखकर ही गोस्वामीजीने अन्यत्र भी कहा है कि—'सोह न राम प्रेम विनु ज्ञान ।', 'बादि विरित्त विनु ब्रह्म विचारू ।' (अ०), 'श्रुति संमत हरिमगित पथ संजुत विरित्त विवेक ।' (उ०),तथा—'जुग विच मगित देवधिन धारा। सोहित सिहत सुविरित विचारा। बा० ४०।' ज्ञान और वैराग्य साथमें होनेसे भिक्तकी शोभा विशेष हो जाती है इसीसे ज्ञानी भक्त 'प्रसुद्धि विसेष पियारा' कहा गया है।

अस्तु! प्रयागमें मुनियोंका मकरके अवसरपर जब समागम होता था तब उनमें ब्रह्ममीमांसा, धर्ममीमांसा, सृष्टितत्त्व, भगवद्भिक्त, ज्ञान और वैराग्यकी चर्चा होती थी—इस प्रकार सत्सङ्ग होता था। इनका वर्णन स्थल-स्थलपर प्रसंगानुसार रामचरितमानसमें भी है और होना ही चाहिये, क्योंकि जब उसमें उस अवसरके मुनियोंका (भरद्वाज-याज्ञवल्क्यका) संवाद है तब वे विविध विषय भी आने ही चाहिये, उनका आना स्वामाविक ही है।

नोट—२ करणासिन्धुजीने ब्रह्मनिरूपण आदिपर विस्तारसे लिखा है। पाठक यदि चाहें तो वहाँ देख छैं। धर्म और भक्ति आदिके विषयमें पूर्व भी लिखा जा चुका है।

३ चिद्चित् (जीव और प्रकृति ) और ब्रह्माका शरीर-शरीरी सम्बन्ध है, यथा श्रुति:-'यस्यात्मा शरीरं', 'यस्य पृथिवी शरीरं', 'यस्य सर्व शरीरं' इत्यादि । शरीर-शरीरीसे अभेद माना जाता है । शास्त्रोंका गृह निश्चित सिद्धान्त है कि ब्रह्म सदैव चिद्चिद्विशिष्ट ही रहता है, निर्विशेष चिन्मात्र नहीं । इसीसे ब्रह्मके निरूपणमें ब्रह्मके शरीरभूत जीव और कारण प्रकृतिका निरूपण भी आ गया । अतएव इनका पृथक् निरूपण नहीं कहा गया । प्रकृतिके कार्यभूत तत्त्वोंका विभागशः वर्णन होता है, अतः उसका वर्णन कहा गया । (वे० भू०)

प॰ प॰ प्र॰—ब्रह्म-निरूपण, धर्मविधि और तत्त्व-विभागके सम्बन्धमें 'बरनिहं' अर्थात् वर्णन करना कहा और भिक्ति को 'कहिंह' ऐसा कहा । यह भेद मानसमें ध्यानमें रखने योग्य है । भिक्त रस है, यथा—'राम मगित रस सिद्धि हित भा यह समे जनेस ।', 'हरिपद रित रसः ।' इसका आस्वादन करनेसे तोष-प्राप्तिकी अनुभूति होती है यथा—'स्वाद तोष सम सुगित सुधा के ।' रस कहनेका विषय नहीं है, अतः यहाँ 'कहिंह भगित' से 'कहिंह भगित कथा' ही समझना चाहिये ।

एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं। पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं।। १।। प्रति संबत अति होइ अनंदा। मकर मज्जि गवनहिं मुनि चंदा।। २।। अर्थ—इस प्रकार (अर्थात् जैसा ऊपर कह आये हैं कि 'मजहिं प्रात समेत उछाहा। कहिं परस्पर हिरान गाहा॥') सब पूरे माधभर स्नान करते हैं फिर सब अपने-अपने आश्रमोंको छोट जाते हैं ॥ १॥ हर साल अत्यन्त आनन्द होता है। मकरस्नान करके मुनिवृन्द चले जाते हैं ॥ २॥

टिप्पणी—9 'मरि माघ नहाहीं' इति 'मरि माघ' नहानेका भाव कि एक दिन भी कम नहीं होने पाता, क्योंकि यदि एक दिन भी कम हो जाय तो कल्यवास खण्डित हो जाता है इसीसे चन्द्रमास और सौरमास दोनोंके साथ 'मरि' पद दिया गया है। यथा—'मरि माघ नहाहीं' और 'एक बार भरि मकर नहाए।'

२ 'पृहि प्रकार' से 'कथामें अन्तर न पड़ना' जनाया; यथा—'मज्जहिं प्रात समेत उछाहा। कहिं परस्पर हिर गुन गाहा ॥ पृहि प्रकार मिर माघ नहाहीं।' 'भिर माघ' से दिनका अन्तर न पड़ना और 'प्रित संबत' से वर्पका भी अन्तर न पड़ना जनाया। अर्थात् प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माघ और मकरमासमें प्रत्येक दिन स्नान और कथा इसी प्रकार होती है।

३ 'प्रति संबत अति होइ अनंदा' इति । 'प्रति संबत' का भाव कि वे मुनि कल्पवासमें संवत्का भी अन्तर नहीं पड़ने देते । पुनः भाव कि सत्सङ्गसे अत्यन्त आनन्द मिलता है अतः वे प्रति संवत् आते हैं । इससे सदाकी यही रीति स्चित की । (किसी निश्चित समयतक अनवरत तीर्थसेवनका नाम कल्पवास है ।)

४ यहाँ जाना दो बार कहा गया; यथा—'पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं' और 'मकर मिं गवनिंह मुनि खुन्दा।' दो बार िछलनेका कारण यह है कि—(क) कुछ लोग चान्द्रमास भर ही स्नान करते हें और कुछ माय (चान्द्र) और सौर (मकर) मास दोनों। जो चान्द्रमासभर नहाते हैं वे उसकी पूर्तिपर चले जाते हें, दूसरे मासके पूरा होनेकी राह नहीं देखते। इनका जाना 'एहि प्रकार साश्रम जाहीं' में कहा। मुनिवृन्द मकरस्नानके पूरे होनेके पहले नहीं जाते, ये चान्द्र और सौर दोनों मास पूरा करते हैं। इसीसे इनका जाना पीछे कहा। पुनः, (ख)४४ (३-४) में प्रथम कहा था कि 'तीरथ पितिह आब सब कोई ॥ सादर मजहिं सकल त्रिवेनी।' फिर इनसे पृथक् मुनियों ऋषियोंको कहा गया था; यथा—'तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा। जाहिं जे मजन तीरथराजा॥' इनका स्नान भी देव-दनुजादिसे पृथक् कहा गया है, यथा—'मजहिं प्रात समेत उछाहा।'—उसी प्रकार यहाँ अत्र पहले 'आब सब कोई'—वालोंका जाना 'पुनि सब निजः"' से कहा और फिर मुनिवृन्दोंका जाना कहा। (ग) मकरके सूर्यका निश्य नहीं कि माघहीमें रहें। कभी तो सूर्य पौषहीमें मकर राशिपर आ जाते हैं और कभी माघमें, तथा कभी माघभर मकरके सूर्य रहते हैं। जिनका माघ स्नानका नियम है वे माघकी समातिपर चले जाते हैं।

नोट—१ मुं॰ रोशनलालने 'माघ' की जगह 'मकर' पाठ दिया है। प्रकाशक ( खड़ विलास प्रेस ) लिखते हैं कि कोई हठ करते हैं कि 'मकर' ही शुद्ध पाठ है, क्योंकि सब ठौर मकरका ही स्नान लिखा हुआ है। यथा—'एहि प्रकार भरि मकर नहाहीं।', 'मकर मिक गवनहिं मुनिष्टंदा।', 'एक बार मिर मकर नहाए' तथा 'माघ मकर गत रिव जब होई।'—इसका उत्तर ४४ (३) और उपर्युक्त टिण्गणीमें भी है।

पंजाबीजी लिखते हैं कि 'माघ मकरगत रिव जब होई' में 'माघ' कहनेसे ही मकरगत रिवका बोध हो जाता था। परंतु मास दो प्रकारका होता है। अतः दो पद देकर दो मास स्चित किये हैं।

पं॰ रामवल्लभाशरणजी कहते हैं कि—'परंतु ज्योतिषमें प्रत्येक मास चार प्रकारका कहा गया है—चान्द्र, सौर, सावन और नाक्षत्र । शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे लेकर अमावस्थातकका काल मुख्य वा अमान्त चान्द्रमास कहलाता है। (चान्द्र-मास गौण भी होता है जो कृष्णप्रतिपदासे पूर्णिमान्ततक माना जाता है।) (श॰ सा॰)। एक संक्रान्तिसे दूसरे संक्रान्तितकके मासको 'सौरमास' कहते हैं। जिसमें पूरे तीस दिन हों वह 'सावन' मास है। जितने कालमें चन्द्रमा अश्विनी नक्षत्रसे चलकर सत्ताईस नक्षत्रोंपर एक बार धूमकर पिर अश्विनीपर आता है उसे 'नाक्षत्र' मास कहते हैं। प्रमाण यथा—'दशावांधं चान्द्रसु-शन्ति मास सौरं तथा मास्करमानुमोगात्। जिल्लाहनं सावनसंज्ञमाहुर्नाक्षत्रमिन्दोभंग्नभ्रमाच ॥' आपके मतानुसार उत्रयुक्त टि॰ ४ में जहाँ-जहाँ 'चान्द्र' शब्द आया है वहाँ-वहाँ 'सावन' शब्द होना चाहिये। श॰ सा॰ में लिखा है कि 'सावन' मासका ज्यवहार व्यापारादि व्यावहारिक कामोंमें होता है; यह किसी दिनसे प्रारम्भ होकर तीसवें दिन समाप्त होता है।

२ माघ चान्द्रमासका ग्यारहवाँ महीना है। मानसभावप्रकाशमें लिखा है कि 'माघ'=मा (निपेध) + अघ=मत पापकर। मधा नक्षत्र पूर्णमासीको होता है अतः माघ नाम पड़ा। कोई कहते हैं कि 'माघ-पुष्प ( कुन्द ) इस मासमें फूलता है अतः इसका नाम मधा पड़ा। राशि वारह हैं। उनके नाम ये हैं—मेप, छूप, मिथुन, कर्भ, सिंह, कन्या, तुला, छुश्चिक, धन,

मकर, कुम्भ और मीन । मकर दसवीं राशि हैं । उत्तराषाद नक्षत्रके तीन पाद, पूरा अवण नक्षत्र और धनिष्ठाके आरम्भके दो पाद हैं । इसे षष्ठोदय, दक्षिण दिशाका स्वामी, रूक्ष, भूमिचारी, शीतलस्वभाव और पिंगल वर्णका, वैश्य, वातप्रकृति और शिथल अंगोंवाला मानते हैं । ज्योतिषके अनुसार इस राशिमें जन्म लेनेवाला पुरुष परस्रीका अभिलाषी, धन उड़ानेवाला, प्रतापशाली, बातचीतमें बहुत होशियार, बुद्धिमान् और वीर होता है । इसका स्वरूप मगर वा घड़ियालका-सा होता है ।

प॰ प॰ प॰ प॰ नवहाँ 'अनंदा' और 'बृन्दा' से यमककी विषमताद्वारा प्रदर्शित किया है कि मुनिगणके गमनसे आनन्द घट जाता है। 'संत मिलन सम सुख कछु नाहीं' और 'विछुरत एक प्रान हिर लेहीं' कहा ही है।

### एक बार भरि मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए।। ३।। जागबलिक मुनि परम बिबेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी।। ४।।

अर्थ-एक बार (की बात है कि) सब मुनीश्वर मकरभर स्नान करके अपने-अपने आश्रमोंको चले ॥ ३॥ (तव) भरद्वाजमुनिने परमविवेकी याज्ञवल्क्यमुनिके चरणोंपर माथा रखकर उनको रोक रक्खा ॥ ४॥

नोट-- १ 'मरि मकर'-- ४५ ( १-२ ) देखिये । 'मरि मकर नहाए' इति । मकरभर स्नान करके सब मुनीश्वरोंक जाना कहनेसे स्चित हुआ कि श्रीरामचरितमानसकथा फाल्गुनमें हुई । मकरमास फाल्गुनमें समाप्त हुआ ।

२ 'जागबिक मुनि परम विवेकी' इति । श्रीमद्भागवत १२ । ६ । ५५-७४ में इनकी कथा इस प्रकार है-याज्ञवल्क्यजीने ऋग्वेदसंहिता वाष्कलसे, और वाष्कलने पैलसे सुनी । पैलने व्यासजीसे पट्टी थी । इसी प्रकार यजुर्वेदसंहिता व्यासजीने अपने शिष्य वैशम्यायनजीसे कही । यह संहिता याज्ञवल्क्यजीने वैशम्यायनसे पट्टी थी । वैशम्यायनको ब्रह्महत्या लगी तब उनके शिष्य चरकाध्वर्यने हत्या दूर करनेवाले व्रतका आचरण किया। तब याज्ञवल्क्यजीने कहा—'हे भगवन्! इन अल्पवीर्य ब्राह्मणोंके किये हुए व्रतसे ऐसा क्या लाभ है ? मैं अकेला ही दुश्चरव्रतका आचरण करूँगा'—'याजवस्वयश्च तिच्छिप्य आहाहो भगवन्कियत् । चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्चरम् ॥ भा० १२ । ६ । ६२ ॥' यह सुन वैद्यागायनजी रुष्ट होकर बोले- 'मुझे ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाले तुझ ऐसे शिष्यसे कोई प्रयोजन नहीं है, तू तुरंत ही मुझसे पढ़ी हुई विद्या त्याग दे और यहाँसे चला जा'--'इत्युक्तो गुरुरप्याह कुपितो याह्यलं त्वया । विप्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीतं त्यजा-श्विति ॥ ६३ ॥ तत्र याज्ञवल्क्यजीन यजुः (श्रुतियों) को वमन कर दिया और वहाँसे चल दिये। उन वमनरूपसे पड़े हुए यजुर्वेदके मन्त्रों (श्रुतियों ) को ( जो अत्यन्त सुरम्य थे ) देखकर अन्यान्य मुनियोंने छोलुपतावश तीतररूप रखकर ग्रहण कर लिया। (तीतररूपसे निगला, क्योंकि ब्राह्मणरूपसे वमनको कैसे निगलते ?)। इससे वह अत्यन्त मनोहर यजुःशाला तैत्तिरीय शाखा कहलायी । तत्पश्चात् याज्ञवल्क्यजीने, वैशम्पायन भी जिनको न जानते हों ऐसी यजुःश्रुतियोंकी प्राप्तिके लिये सूर्य भगवान्की आराधना की । स्तुति इलोक ६७ से ७२ तक है । अन्तमें अपनी अभिलापा कही— अहमयातयामयजः-काम उपसरामीति । ७२ ।' अर्थात् मैं यजुर्वेदके ऐसे मन्त्रोंके पानेकी प्रार्थना करता हूँ जो अन्य ऋषियोंको अविदित अथवा यथावत् न ज्ञात हों । स्तुतिसे प्रसन्न हो भगवान् सूर्यने अश्वरूप धारणकर उनकी कामनाके अनुसार उन्हें वैसा ही (अयात-याम ) यजुःश्रुतियाँ प्रदान कीं, जिनसे याज्ञवल्क्यजीने पन्द्रह शाखाओंकी रचना की । अश्वरूप सूर्यके वाजम (गर्दनके बाल वा वेग ) से उत्पन्न होनेसे यजुर्वेदकी वह शाखा वाजसनेयी शाखाके नामसे प्रसिद्ध हुई।

नारायणविद्वलवैद्य पुरन्दरे पुणताम्वेकरजी वैद्यामायनके ब्रह्महत्या आदिके सम्बन्धमें लिखते हैं कि—एक वार समस्त ऋषियोंने किसी विषयके सम्बन्धमें विचार करनेके लिये सुमेर पर्वतपर एक सभा करनेका निश्चय किया और यह नियम किया कि जो ऋषि उस सभामें सम्मिलित ने होगा उसको सात दिनके लिये ब्रह्महत्या लगेगी। उस दिन वैद्यामायनजीके पिताका श्राद्ध था, इसलिये वे अपनी नित्य-क्रियाके लिये अँधेरेहीमें उठकर स्नानको जाने लगे तो एक वालकपर उनका पर पड़ा और वह मर गया। इस वालहत्याके शोकसे वे सभामें न जा सके। इस प्रकार एक तो उन्हें वालहत्या लगी, दूसरे ब्रह्महत्या। इन्हीं दोनों हत्याओंके निवारणार्थ वैद्यामायनजीने अपने सब शिष्योंसे प्रायक्षित्त करनेको कहा और सबोंने करना स्वीकार किया। उसपर याज्ञवल्क्यजीने अन्य शिष्योंका तिरस्कार किया। (आगेकी कथा भागवतसे मिलती है)।—(श्रुक्षयजुर्वेदीयमाध्यन्दिन वाजसनेयी आह्रिक स्त्रावली)।

महाभारत ज्ञान्तिपर्व अध्याय ३१८ में कथा है कि मोक्षवित् जनकके पिता देवरातजीने एक वार यज्ञ किया। अध्वर्यु-

कर्ममें जो प्रायिश्वत्त आदि रहता है उसे वैशम्पायनजी करा रहे थे। उसके करनेमें कुछ तुटि हो जानेसे यशमें कुछ त्यूनता मालूम पड़ी। उस समय याज्ञवल्क्यजीने वैशम्पायनजीका तिरस्कार किया। तब जनक तथा वशम्पायन दोनोंने इनसे प्रार्थना की कि उसकी पूर्ति करा दें। याज्ञवल्क्यजीने अपने वेदोंसे उस तुटिकी पूर्ति करायी। यज्ञ समाप्त होनेपर देवरात-जीने वैशम्पायनको जब दक्षिणा दी तब याज्ञवल्क्यजीने उसका विरोध किया और कहा कि यह सब दक्षिणा हमको मिल्ना चाहिये न कि वैशम्पायनको, क्योंकि यज्ञकी पूर्ति तो हमने अपने वेदोंसे करायी है। अन्तमें महर्षि देवलने वह दक्षिणा दोनोंमें आधी-आधी बँटवा दी। याज्ञवल्क्यने उनके कहनेसे उसे स्वीकार कर ली।—(यह कथा वैशम्पायनकी शिष्यता छोड़नेके बादकी जान पड़ती है। भगवान सूर्यसे सरस्वतीकी कृपासे जो वेदोंकी शाखाएँ उन्होंने पट्टी थीं उसीसे यज्ञकी पूर्ति उन्होंने करायी थी। इससे स्पष्ट है कि वे वैशम्पायनसे कहीं अधिक विद्वान थे।)

विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि ये ऋषि वसिष्ठजीके कुलमें उत्पन्न याज्ञवल्क्य ऋषिके पुत्र थे और वैशम्पायनके भानजे भी थे। परंतु श्रीमद्भागवतमें इनको देवरातका पुत्र कहा है—'देवरातसुतः सोऽपिच्छार्दित्वा यजुषां गणम् ।१२।६।६४।)

श्रीजानकीशरणजी वेशम्पायनजीकी अप्रसन्नताका कारण यह लिखते हैं कि-'एक बार उन्होंने किसी राजाको पुत्रहेतु यश्रीयाक्षत याज्ञवल्क्यजीके हाथ भेजा और आजा दी कि यह अक्षत राजाके हाथमें देना । इन्होंने जाकर द्वारपालद्वारा
राजाको कहला भेजा कि आश्रीवादी अक्षत राजा स्वयं आकर ले जायँ। राजाने ठहरनेको कहा । जब बहुत समय बीत गया
और वह नहीं आया तब वे लौट आये। मुनिने इनको फिर भेजा। इस बार भी राजा सायंकालतक बाहर न आया। तब
इन्होंने वह अक्षत राजद्वारपर पटक दिया और लौट आये। गुरुके पूछनेपर आपने कहा कि आप मेरे विद्यागुरु हैं, आपकी
आज्ञासे मैं कई बार गया परन्तु अभिमानी राजा न आया तब मैं अक्षतको द्वारपर रखकर और प्रतिहारसे कहकर चला
आया। मुनिने फिर जानेको कहा। इन्होंने जानेसे इनकार किया और गुरुके अप्रसन्न होनेपर उनसे पढ़ी हुई विद्या उगल
दी।' उपनिषद् ब्राह्मण-भागमें भी यह कथा कही जाती है। भागवतमें अप्रसन्नताका कारण भिन्न है जो ऊपर लिखा गया
है। श० सा० में लिखा है कि याज्ञवल्क्यजीने जो श्रुतियाँ उगलीं वे कीड़ारूपसे रेंगने लगीं तब वैशम्पायन के अन्य शिष्योंने
उनकें तीतररूपसे चुग लिया और जानकीशरणजी लिखते हैं कि सरक्षप (सरसों) रूपमें वे श्रुतियाँ उगली गयी थीं।
उनका मत है कि सूर्य भगवान्ते उनको सामवेद पढ़ाया। (पर इसका प्रमाण भागवत द्वादशमें नहीं है जिसके आधारपर
वे कथा दे रहे हैं)।

भगवान् सूर्यके प्रसादसे ये शुक्लयजुर्वेद वाजसनेयीसंहिताके आचार्य हुए । वि॰ टीकाकार लिखते हैं कि 'इनका मत यह था कि धर्मानुसार एकान्तवासमें परब्रह्मका ध्यान करना अवश्य है । इसी हेतु ये योगविद्याके आदिकारण समझे जाते हैं । कात्यायनी और मैत्रेयी इनकी दो स्त्रियाँ थीं । इनमेंसे मैत्रेयीको इन्होंने ब्रह्मविद्या आपसकी बातचीतकी रीतिपर पढ़ायी थी।' 'ये शुक्लयजुर्वेद, शतपथब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद्के द्रष्टा समझे जाते हैं ।' वाजसनेयीसंहिताके आचार्य होनेसे इनका नाम वाजसनेय भी हुआ । [विशेष ४५ (७-८) 'कहत सो मोहि लागत मय लाजा' में देखों ] शा० सा० में तीन याज्ञवल्क्योंकी चर्चा है । एक तो वे जो राजा जनकके दरबारमें रहते थे, योगीश्वर याज्ञवल्क्यके नामसे प्रसिद्ध थे और गागीं और मैत्रेयी जिनकी पत्नियाँ थीं । दूसरे, इन्होंके एक वंशधर स्मृतिकारका भी यही नाम था । मनुस्मृतिके उपरान्त इन्हींकी स्मृतिका महत्त्व है और उसका दायभाग आज भी कानून माना जाता है ।—ये श्रीजनकमहाराजके गुढ़ हैं, यथा—'जोगी जागबल्कि प्रसाद सिद्धि लही हैं' (गी० १। ८५)। इनको रामचरितमानस भुशुण्डिजीसे प्राप्त हुआ, यथा—'तेहि सन जागबल्कि पुनि पावा। १। ३०।' और इन्होंने भरद्वाजजीसे कहा।

नीट—३ 'परम बिबेकी' इति । ये कैसे विवेकी थे यह इस कथासे विदित हो जायगा जो आगे दी जाती हैं। एक बार जनकमहाराजने ब्रह्मनिष्ठ ऋषियोंका समाज एकत्र किया और एक सहस्र सबत्सा गौओंको अलंकतकर यह प्रतिश्वा की कि जो ऋषि ब्रह्मनिष्ठ हो वह हमारे प्रश्नोंका उत्तर दे और इन गौओंको ले जाय । सब ऋषि सोचने लगे कि ब्रह्मनिष्ठ तो हम सभी हैं तब दूसरोंका अपमान करके हममेंसे कोई एक इन गायोंको कैसे ले जाय । (कोई-कोई कहते हैं कि सब ऋषि असमंजसमें पड़े कि मला इनके प्रश्नोंका उत्तर किससे बन पड़ेगा । पर इस कथनका प्रमाण कोई नहीं मिला ।) इतनेमें याज्ञवल्क्यजी आये और उन्होंने यह कहते हुए कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ अपने शिष्योंको आज्ञा दी कि इन गौओंको आश्रमपर ले जाओ, मैं इनके प्रश्नोंका उत्तर दूँगा । इसपर अन्य सब ब्रह्मनिष्ठ ऋषि विगड़ गये । तब इन्होंने सबको परास्त किया । देवरातजीके पुत्र मोक्षवित् जनकके यहाँ यह समाज हुआ । वे याज्ञवल्क्यजीके शिष्य हो गये और वनमें जाकर अभ्यासक

ब्रह्मनिष्ठ हो गये। तभीसे उनका नाम 'विदेह' हुआ। और जितने भी राजा उस कुलमें हुए वे भी 'विदेह' ही कहलाये। याज्ञवल्क्यजी कुलके गुरु हो गये। यथा—'जोगी जागबलिक प्रसाद सिद्धि लही है' (गी० १।८५), 'यह सब जागबलिक कहि राखा। २। २८५।'

४ 'मरद्वाज राखे पद टेकी' इति । (क) 'टेकना' पंजाबी मुहावरा है। उदासियोंसे अभी 'मत्था टेकूँ' कहा जाता है। इसका अर्थ है 'चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम करना'। 'सामने साष्टाङ्क पड़ जाना, कहना कि मेरी तो बिदा करनेकी इच्छा नहीं है, आप मेरे ऊपर पैर धरकर अर्थात् बलात् भले ही चले जायँ'—यह भी पद टेकनेकी एक रीति है, परन्तु यहाँ यह भाव नहीं है। बुन्देलखण्डमें 'टेकना' और 'धरना' पर्यायी शब्द हैं। टेकी=धरकर। यथा—'जानु टेकि किप भूमि न गिरा। उठा सँमारि बहुत रिस भरा॥ छं० ८३।' पद टेकी=चरण पकड़कर, पैरों पड़कर, प्रार्थना करके। (ख) 'पद टेकी', पद देकर दरसाया कि भरद्वाजजीने उनको बराबरीके भावसे नहीं रोका किन्तु गुरुभावसे रोका। दीनजी रोक रखनेका कारण यह कहते हैं कि तिरहुत बड़ा विज्ञानी देश है। याज्ञवल्क्यजीको वहाँका समझकर रोक रक्या।

### सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे।। ५॥ करि पूजा मुनि सुजस बखानी। बोले अति पुनीत मृदु बानी।। ६॥

शब्दार्थ—पखारना (प्रा॰ पक्लाइन । सं॰ प्रक्षालन )=धोना; यथा—'जौ प्रभु अवसि पार गा चहहू । तो पद पदुम पखारन कहहू ॥' (अ॰ )। चरन सरोज=कमल समान चरण।

• अर्थ—आदरपूर्वक उनके चरणकमल धोये और अत्यन्त पवित्र आसनपर बैटाया ॥ ५ ॥ मुनिकी पूजा करके और उनका सुन्दर यहा बलानकर ( भरद्वाजजी ) अत्यन्त पवित्र मीटी कोमल वाणी बोले ॥ ६ ॥

नोट—१ 'किर पूजा' इति । पूजाके प्रायः तीन भेद हैं । कोई-कोई १८, ३६ और ६४ उपचार मानते हैं । श्रीदुर्गांकल्यहुमके शास्त्रार्थपरिच्छेदान्तर्गत 'उपचारविषयक विचार' में पूजाके तीन भेद—पञ्चोपचार, दशोपचार और पोडशोपचार—माने गये हैं । यथा—'गन्धपुष्पं धूपदीपों नैवेद्यन्तिपञ्चकम् । पञ्चोपचारमाख्यातं पूजने तत्त्वविद्बुधेः ॥ पाद्यमधं चाचमनं स्नानं वस्त्रनिवेदनम् । गन्धादयो नैवेद्यान्ता उपचारा दशकमात् ॥ आवाहनासनं पाद्यमधंमाचमनीयकम् । स्नानं वस्त्रोपवीतं च गन्धमाख्यान्यनुक्रमात् ॥ धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं च प्रदक्षिणा । पुष्पाक्षलिति प्रोक्ता उपचारस्तु पोडश ॥' अर्थात् गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्यसे जो पूजा होती है उसे पञ्चोपचार, जिसमें इनके अतिरिक्त पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान ( श० सा० के नतसे आचमनीय और मधुपर्क) और वस्त्रनिवेदन भी हों उसे दशोपचार और जिसमें इन सवींके अतिरिक्त आवाहन, आसन, उपधीत, ताम्बूल, प्रदक्षिणा और पुष्पाञ्जलि ( श० सा० के अनुसार आसन, स्वागत, स्नान, वस्त्र, आमरण और वन्दना ) भी हो उसे पोडशोपचार कहते हैं । पोडशोपचारका एक श्लोक यह है—'आसनं स्वागतं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम् । मधुपर्काचमनं स्नानं वस्त्रं च मरणानि च ॥ सुगंधं सुमनो धूपं दीपं नैवेद्य-वन्दनम्;' और इनके अतिरिक्त जिसमें माल्य और स्तवपाठ हो वह अष्टादशोपचार है । अ यहाँ 'सादर चरन सरोज पत्रारं अर्थात् चरणप्रक्षालनसे पाद्य, 'आसन वैद्यरे' से आसन और 'सुनि सुजस बखानी' से वन्दना ये तीन उपचार प्रत्यक्ष कहे गये । 'किर पूजा' पद देकर पूजाके शेष उपचार भी सूचित कर दिये गये । अ

र-कुछ लोगोंका मत है कि घोडशोपचार पूजन किया गया। घोडश पचारमें अन्तमें वन्दन है वही यहाँ 'सुजस

<sup>🛞</sup> पूर्वाचार्योने पूजाके पाँच प्रकार बतलाये हैं जो उपर्युक्त उपचारोके अन्तर्गत आ जाते हैं। जिनका विभाग इस प्रकार है-

<sup>&#</sup>x27;अभिगमनमुपादानं योग:स्वाध्यायमेव च। इज्येति पञ्चमद्देवमचीभेदं निगद्यते ॥' पूज्यके स्थानपर जाकर प्रणाम करना, वहाँका निर्माल्य हटाना, झाडू लगाना आदि कर्म 'अभिगमन' है। दल फूल फल चःदन पार्षदादिपूजोपकरणका संग्रह 'उपादान' है। 'आत्मवत्सेवनं कुर्यात्' के अनुसार भावना करना 'योग' कहलाता है। 'अर्थानुसंघानेः पूर्वमन्त्रानुसंघानं वरम्' के अनुसार मन्त्रार्थानुसंघानपूर्वक मन्त्रजाप, सूक्तस्तोत्रादिका पाठ, गुण-नामादिका कीर्तन और वेदान्तादि शास्त्रोंका अध्ययन 'स्वाध्याय' है। ४, १०, १६, १८ एवं ६४ उपचारोंसे शक्ति-अनुसार पूजा करना 'इज्या' है। उपर्युक्त सब प्रकारके पूजन मुक्तिदायक है। ६४ उपचारोंसे केवल भगवान्का पूजन होता है, अन्यका नहीं। (वेदान्तभूषणजी)।

बसानी' से स्चित किया है। परन्तु दा० सा० में लिखा है कि षोडशोपचारपूजनमें आसन और स्वागतक पश्चात् और दशोपचारमें सर्वप्रथम पाद्यहीकी विधि है। (श० सा० २०७४)।

टिप्पणी—१ 'मुनि सुजसु बखानी' इति । यह कि आपने अमुक-अमुक महात्माओं के भ्रम, संशय और अम्रान दूर किये, अमुक-अमुकको आपके द्वारा भक्ति और ज्ञानकी प्राप्ति हुई, अनेक पापियोंको आपने भगवत्सम्मुख कर उनको पित्र यश प्रदान किया, आपकी महिमा जगत्मात्रमें विख्यात है, महाराज जनक ऐसे योगी भी आपको गुरु पाकर कृतार्थ हुए हैं, आपहीके प्रसादसे सिद्धिको प्राप्त हुए । योग-ज्ञान-विज्ञान और भक्तिके आप समुद्र हैं, सर्वज्ञ हैं । इत्यादि ।

२—'बोले अति पुनीत मृदु बानी' इति । निश्कल सरल वाणी 'पुनीत' कही जाती है, यथा—'प्रश्न उमा के सहज सुहाई । एक बिहीन सुनि सिव मन भाई ॥', 'एक बार प्रभु सुख आसीना । लिकिमन वचन कहे छलहीना ॥', 'सुनत गरह के गिरा बिनीता । सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ उ० ६४ । इत्यादि । जो प्रश्न या बातें दूसरेकी परीक्षा लेने या अपनी चतुराई, बुद्धि इत्यादि जतलानेक विचारसे की जाती हैं वे पुनीत नहीं हैं । भरद्वाजजीके वचन 'अति पुनीत' हैं अर्थात् उनके पवित्र, सरल और निश्कल हृदयसे निकले हुए हैं । पुनीत वचन कभी-कभी सुननेमें कटोर होते हैं अतः कहा। कि इनके वचन कोमल हैं।

नोट—३ कुछ लोगोंका मत है कि साधारण धर्मसम्बन्धी बातें जैसे जप, तप, तीर्थ, व्रत आदि पुनीत हैं और भगवत्सम्बन्धी वाणी 'अतिपुनीत' है। 'पुनीत' और 'मृदु' दो विशेषण देकर भीतर और बाहर दोनोंसे पवित्र दिखाया— इदयसे पुनीत और बाहर सुननेमें मृदु। (पं०)

# नाथ एक संसउ\* बड़ मोरें। करगत वेदतत्व† सब तोरें।। ७॥ कहत सो मोहि लागत‡ भय लाजा। जौ न कहीं बड़ होइ अकाजा।। ८॥

शब्दार्थ—संसउ (संशय=दो या कई बातोंमंसे किसी एकका भी मनमं न बैठना !=अनिश्चयात्मक ज्ञान, संदेह, शंका !=बस्तुका ज्ञान न होना—(पां०) । करगत=हाथोंमं प्राप्त, मुद्दीमं । दिन्न समस्त पदके आदिमें 'गत' शब्द 'गया हुआ', 'र्राहत' वा 'शून्य' का अर्थ देता है । और अन्तमें 'प्राप्त'; 'आया हुआ', 'पहुँचा हुआ' का अर्थ देता है !—गत प्राण, अंजिल गत सुभ सुमन जिमि, । तत्त्व=सिद्धान्त, वास्तविक सार वस्तु । अकाज=अनर्थ, हानि, कार्यका विगइ जाना । यथा—'पर अकाज भट सहसबाहु से', होइ अकाजु आजु निसि बीते।' (अ०)।

अर्थ—हे नाथ! मेरे मनमें एक वड़ा भारी संदेह है और सम्पूर्ण वेदतत्त्व आपकी मुट्टीमें है। (अर्थात् आप समस्त वेदोंके समस्त तत्त्वके पूर्ण ज्ञाता हैं, अतएव आप मेरा संदेह निवारण करनेको समर्थ हैं)॥ ७॥ उसे कहते मुझे भय और लजा लगती है और यदि न कहूँ तो बड़ी हानि है॥ ८॥

टिप्पणी—3 'नाथ एक संसउ बड़ मोरें' इति । 'यह' का माय कि यह संदाय सामान्य नहीं है क्योंकि यह अपने आप समसने-समझानेसे नहीं जाता । यथा—'नाना माँ ते मनिह समुझावा । प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ॥ उ० ५८।' और न आपको छोड़ किसी दूसरेके समझानेसे जानेका है । सामान्य होता तो एक तो अपने ही समझने-समझानेसे चला बाता, नहीं तो अन्य ऋषियोंके समझानेसे तो अवदय ही निवृत्त हो सकता था । अक अपर याज्ञवल्क्यजीको 'परम बिवेकी' विदेशण दे आये हैं । उसका तात्पर्य यहाँ खोला है कि यह संदाय सामान्य विवेकीसे निवृत्त नहीं हो सकता । अन्य ऋषि-मुनि वेदश हैं, अतः विवेकी हैं और आपको तो सम्पूर्ण वेदतत्त्वका हस्तामलकवत् साक्षात्कार हो रहा है अतः आप 'परम विवेकी' हैं । परमविवेकीसे ही इस संदायकी निवृत्ति हो सकती है ।

२ 'करगत बेदतरब सब तोरें' इति । (क) भरद्वाजजी श्रीरामयश पृष्ठना चाहते हैं, यथा—'चाहहु सुनै रामगुन गुड़ा। किन्दिहु प्रस्न मनहु अति मूदा ॥ बा० ४७ ।' और, रामयश वेदोंका सार है; यथा—'बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धान्त निबोरि । बा० १०९ ।' इसीसे यहाँ कहा कि सब वेदतत्त्व आपके करगत हैं, मुट्टीमें हैं । तालर्थ कि जो सम्पूर्ण वेदतत्त्वका ज्ञाता नहीं है, उसे वेदोंमें रामयश सूझता ही नहीं, इसीसे वह रामविषयक शंकाओंका समाधान नहीं कर सकता।

क संसैंड—१६६१ । संसड—ना० प्रा० । † तस्यवेद—भा० दा० । ‡ लाग—ना० प्र०, लागति—१७२१, १७६२, छ० । लागत—१६६१ । १७०४, को० रा० ।

कथनका अभिप्राय यह है कि रामयश कहकर मेरा संशय दूर कीजिये। अथवा यों कहिये कि—(ख) भरद्वाजजीने कहा कि वेदतत्त्व आपके करतलगत है, अतः आप हमारे संशय को दूर करें। इसपर याज्ञवल्क्यजीनें श्रीरामचरित कहकर उनका संदेह दूर किया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि श्रीरामचरित ही वेदका तत्त्व है। अथवा, (ग) भरद्वाजजीके 'करगत वेदतत्त्व सब तोरें' से पाया गया कि हमें उस 'तत्त्व' में संदेह है। श्रीरामरूपमें संदेह होना ही वेदतत्त्वमें संशय होना है, क्योंकि वसिष्ठजीका वाक्य है कि 'वेदतत्त्व नृप तब सुत चारां' और याज्ञवल्क्यजी विसष्ठजीक तुल्य ही वेदज्ञ हैं। ['करगत' एवं 'करतलगत' मुहावरा है। अर्थात् जैसे हथेलीपर रक्त्वी हुई वस्तु मनुष्य निरावरण सर्वांग मलीभाँति देखता है वैसे ही आपको समस्त वेदतत्त्वका साक्षात्कार है, सब तत्त्व प्रत्यक्ष देख पड़ता है ]।

नोट-9 'कहत सो मो.हे लागत भय लाजा' इति । यहाँ भय और लाज दो वातें कहीं । भयके कारण ये हैं कि-(क) कहीं आप यह न समझें कि हमारी परीक्षां छे रहे हैं और ऐसा समझकर कहीं शापन दे दें। (ख) 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोड' यह मेरा प्रश्न सुनकर कहीं आप अप्रसन्न न हो जायँ, यह भी भय हो सकता है क्योंकि यही बात कहनेपर श्रीशिवजी पार्वतीजीपर अप्रसन्न हो गये थे । यथा—'राम सो अवध नृपतिसुत सोई । की अज अगुन अल्ख्यति कोई ॥ जीं नुपतनय त बहा किमि ....॥ बा॰ १०८। (यह पार्वतीजीका प्रदन था, इसपर शिवजीने कहा है कि) 'एक बान निह मोहि सीहानी । जदिप मोहबस कहेहु भवानी ॥ तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव धरिंह मु.नि प्शाना ॥ कहाँह सुनहिं अस अधम नर प्रसे जे मोह पिसाच । पाखण्डी हरिपद बिमुख जानहिं भूठ न साँच ॥ ११४॥ और आगे भरद्वाज-जीके प्रश्न करनेपर याज्ञवल्ययजीने भी कह ही डाला है, यथा—'कीन्हिहु प्रश्न मनहुं अति सूढ़ा । ४७।' 'अनि सूढ़ा' शब्दों में उपर्युक्त शिवजीकी डाँट-फटकारका समावेश हो जाता है। श्रीयाज्ञवल्क्यजीकी बुद्धि वड़ी तीत्र थी। (सूर्य मगवान्स सन विद्या प्राप्त होनेके बाद ) और छोग आपसे बड़े उत्कट प्रश्न किया करते थे । आपने सूर्य भगवान्से शिकायत की तब उन्होंने वर दिया कि जो कोई तुमसे वैसा प्रश्न करेगा अर्थात् जो कोई तुमसे वाद-विवाद करके तुम्हारे निश्चित किये हुए यथार्थ सिद्धान्त-पर भी वितण्डावाद करेगा, उसका सिर फट जायगा। कोई-कोई कहते हैं कि जनक महाराजके समाजमें पंचिशिख मिनने वितण्डावाद किया जिससे उनका सिर फट गया। स्नेहलताजी लिखते हैं कि परमहंसिनी ब्रह्मवादिनी गार्गीका थिर फट गया। परंतु हमें इन दोनोंका प्रमाण कहीं मिला नहीं। महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ३१० में देवरातके पुत्र मोक्षवित् राजा जनकके यहाँ याज्ञवल्क्य-ब्रह्मनिष्ठ-संवाद हुआ था; यथा—'याज्ञवल्क्यं ऋषिश्रेष्टं दैवरातिर्महायशाः । पप्टच्छो जनको राजा प्रश्नं प्रदनिदां वरः ॥४॥' बृहदारण्यकं मधुकाण्ड तृतीयाध्यायमें ब्रह्मवादिनी गागीं और अन्य ब्रह्मनिष्ट ऋषियोंके साथ याज्ञवल्क्यजीका संवाद है जिसमें राजा मोक्षवित् भी थे। उस ब्रह्मनिष्ट-संवादमें भरद्वाज, गार्गी, दावल्य और जनकमहाराज ये ही प्रधान थे। याज्ञवल्क्यजीने सबको परास्त किया। उनका यह प्रभाव देख गार्गी उनकी धरण हो उनकी स्तुति कर घरको चली गयी। शाकल्यको परास्त होनेसे दुःख हुआ और उन्होंने याज्ञवलक्यजीका उपहास किया। तव उनका मस्तक फट गया । तल्रश्चात् राजा जनकने याज्ञवल्क्यजीसे अनुग्रह ब्रह्मोपदेश है विरक्त है विनमें जाकर देहातीत ब्रह्मज्ञान प्राप्तकर विदेह नामको प्राप्त किया। (आह्निक स्त्रावली)। भरद्वाजजी उस ब्रह्मनिष्ठोंकी समामं स्वयं भी उपस्थित ही थे। और उन्होंने शाकल्यऋषिकी जो दशा हुई थी वह स्वयं आखोंसे देखी ही थी, अतएव वे (भरदाजजी) उसी प्रसंगकी और संकेत करते हुए जनाते हैं कि हमारा प्रदन सुनकर आप उसे वितण्डावाद या छलवाद समझकर रुप्ट न हो जायँ जो हमारी भी वही दशा हो।

२ 'लाजा' इति । लाजके कारण यह हैं कि—(१) जो विशेषण शिवजीने श्रीगर्वती जीको दिये हैं वही अधम, पालण्डी, हरिपद विमुख आदि सब अपनेमें लग जाते हैं। (पं० रा० कु०)। (२) आप सोचेंगे कि वंदतस्ववत्ता महर्षि वाल्मीकिजीके शिष्य, और स्वयं ग्यारह हजार वर्षोतक सूर्यभगवान्से वेदोंका अध्ययन करनेवाले होकर तथा सहस्रां वर्षोंसे तीर्थराजमें निवास और अनेक तत्त्ववेत्ता ऋषियों-मुनियोंका सत्संग करते हुए इतनी दीर्घायु वितानेपर भी इन्हें वेदतत्त्वका बोध न हुआ, झूठे ही प्रयागराजमें पूज्य बने बैठे हैं। (३) इस बातसे अपनी ही नहीं किंतु अपने गुरुकी भी निदा होती है कि उन्होंने इनको श्रीरामतत्त्व भी नहीं बताया। (दीनजी)।

टिप्पणी—३ 'जीं न कहीं बड़ होइ अकाजा' इति । (क) क्या हानि होगी यह आगे दोहमें व स्वयं कहते हैं। संशय दूर न होगा, संशय दूर हुए बिना विमल विवेक न होगा, जैसे-के-तैसे अज्ञानी बने रहेंगे जिससे भवसागरमें ही पड़े रहना होगा—यही बड़ी भारी हानि है। (ख) संशयको बड़ा कहा था, यथा—'नाथ एक संसउ बड़ मोरे' इसीसे 'अकाज'

को भी बड़ा कहा। भरद्वाजजीके 'बड़ अकाज' कहनेका तात्पर्य यह है कि श्रीराम स्वरूपकी प्राप्ति बड़ा काज है, उस-में हानि पहुँचती है।

४ जैसे भय और लाज लगती है वैसे ही गोस्वामीजी अपने अक्षरोंसे दिखाते हैं। मुनि लाजकी बात जल्दी नहीं कह सकते, वैसे ही गुमाईजीने जल्दी प्रकट करना न लिखा। 'नाथ एक संसउ वड़ मोरें' कहकर तब विवेककी बात कही, फिर संशय हरनेकी प्रार्थना की; तब संशय प्रकट किया। लाजकी बात न कहनी चाहिये, इसीपर कहते हैं कि 'जों न कहीं बड़ होइ अकाजा।

नोट—३ लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि 'श्रीभरद्वाजजीकों संदेह न था। जबतक अपना अज्ञान, दीनता, भय, संशय प्रकट न करो तबतक कोई ऋपि पूरा तत्त्वका मर्भ नहीं बतलाता, इस विचारसे केवल सत्संगके लिये भरद्वाजजीने ऐसा कहा। भक्तिका तत्त्व इतना सूक्ष्म है कि इन सिद्धान्तोंको बराबर पूछते-कहते-सुनते रहना चाहिये, नहीं तो विर्माण हो जाता है, यथा—'सास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखिय'। श्रीभरद्वाजजी यहाँ कोई छल-कपट नहीं कर रहे हैं, इसीको आगे कहते हैं कि यदि एक ही बार वेदशास्त्र पढ़कर समझ लेनेसे काम चल जाता तो शिवजी आदि संत क्यों उनकी चर्चा करते और क्यों उनके सत्संगके लिये ऋषियोंके यहाँ जाया करते ? फिर हमारी वया ?' भरद्वाजजी अपने आचरणद्वारा हम लोगोंकों उपदेश दे रहे हैं कि श्रीरामतत्त्वका परम ज्ञाता होनेपर भी उसका अभिमान न करके सदा सद्गुक्ओंसे जिज्ञासा करता ही रहे।

४ 'तोरें' इति । बैजनाथजी लिखते हैं कि 'आचार्यके लिये 'तोरें' कहना दूपित है । यहाँ छलरित अज्ञात होकर प्रश्न किया गया है, इससे दूपण भी भूपण हो गया'। 'तोरें' शब्द एक वचनान्त अवश्य है और पूज्यके लिये न प्रयुक्त करना चाहिये, पर ग्रामीण बोलीमें कहीं नहीं यह प्यार और आदरमें भी बोला जाता है । श्रीरामजी आदिके लिये भी ऐसा प्रयोग हुआ है । दूसरे, (वेदान्तभूपणजी कहते हैं कि खुतिमें गुरुजनोंके लिये भी एक वचनका प्रयोग दूषित नहीं है, यथा- 'बाल्ये सुतानां सुरतं कर्नानां स्तृतों कर्नानां समरे मटानाम् । त्वकारशुक्तादिगिरः प्रशस्ताः ''' ॥ भरद्वाजजी यहाँ याज्ञवल्य-जीकी स्तृति करते हुए अपनी जिज्ञासा भी प्रकट कर रहे हैं अतः खुतिपक्षमें होनेसे 'तोरें' दोषावह नहीं है । (कि किवतामें छन्द, अनुप्रास आदि बहुत विषयोंका अनुसन्धान होनेसे एकवचन-बहुवचन, हस्य-दीर्घ, लिंग आदि विषयोंपर कभी-कभी किव ध्यान नहीं देते, उनके लिये यह बात क्षम्य है; और संस्कृतमें तो एक व्यक्तिके वास्ते बहुवचन तो खोजनेपर भी शायद ही मिले ।)

## दो॰—संत कहिंह असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव। होइ न बिमल बिबेक उर गुर सन किएँ दुराव॥ ४५॥

अर्थ—हे प्रभो ! सन्त ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण और मुनि लोग (भी यही) कहते हैं कि गुरुसे छिनाव (कपट) करनेसे दृदयमें निर्मल ज्ञान नहीं होता ॥ ४५॥

टिप्पणी—9 'संत वहाँहं .... मुनि गाव' इति । 'सन्त ऐसा नीतिमें कहते हैं और मुनि श्रुति-पुराणमें ऐसा गाते हैं' इस कथनका तालार्य यह है कि मैं कुछ नहीं जानता, सन्त और मुनि ऐसा कहते हैं। (हमने 'गाव' को श्रुति, पुराण और मुनि तीनोंकी किया माना है। 'गाव'—प्राचीन धर्म और साहित्यिक ग्रन्थ अधिकतर छन्दोत्रद्ध होते थे। इसीसे गोस्वामीजीने सर्वत्र उनका 'गान' लिखा है। 'गान' का अर्थ तवला आदिके साथ गाना यहाँ नहीं है किंतु 'आदरपूर्वक वर्णन करना' है। जो छन्दोत्रद्ध कविताएँ हैं उनको पढ़नेका अलग-अलग ढंग होता है, उस ढंगसे यदि कविता पढ़ी जाय तो सुननेमें चित्ताकर्पक होती है। सम्भवतः इसी अभिप्रायसे मानसमें 'गाई' आदि शब्दोंका प्रयोग किया गया है। यथा—'नेति नेति किह जासु गुन कर्राहं निरंतर गान। बा० १२।', 'मुनिन्ह प्रथम हरिकीरति गाई', 'सो सब हेतु कहव में गाई। कथा प्रबंध बिचित्र बनाई॥ ३३। २॥' इत्यादि। 'संत कहाँह असि....' में 'शब्द प्रमाण अलंकार' हैं।)

२ 'होइ न बिमल बिबेक उर'''' इति । (क) 'गुरु सन किये दुरान' कहनेका भाव कि औरांस छिपान करनेसे हानि नहीं है, औरांसे लाजकी बात भले ही न कहे, पर गुरुसे उसे भी न छिपाना चाहिये, अवदय कह देना चाहिये, गुरुसे छिपान करनेसे वड़ी हानि है। (ख) विमल विवेक=शुद्ध निर्मल ज्ञान। श्रीरामजीका स्वरूप भली प्रकार समझ पड़ना ही निर्मल ज्ञान है और यह सद्गुरुकी कृपा अनुकम्पा करुणासे ही सम्भव है, अन्यथा नहीं। यथा—'सद्गुरु वैद बचन

बिस्वासा। ""बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रहरामभगित उर छाई॥ उ० १२२।', 'तुलिसदास हिरगुरु करुना बिनु बिमल बिबेक न होई। वि० १९५।' इससे स्पष्ट हैं कि भरद्वाजजीके मतसे 'सोऽहं' और 'अहं ब्रह्मास्मि' आदि 'बिमल ज्ञान' नहीं हैं। 'बिमल ज्ञान' का लक्षण भुशुण्डिजीने स्पष्ट कहा है कि 'तब रह राममगित उर छाई।'—इस विमल ज्ञानकी प्राप्ति सद्गुरु-कृपा-करुणासे ही है तब गुरुसे कपट करनेसे वह कब सम्भव है ? क्पट करनेसे वे क्यों करुणा कुपा करने लगे ? गुरुसे दुराव करनेवालेको यदि यत्किञ्चित् विवेक भी हो जाय तो वह कथनमात्रका ही होगा, उससे दुस्तर भवको पार करना असम्भव है; यथा—'वाकज्ञान अत्यन्त निपुन भव पार न पाये कोई। निस्ति गृहमध्य दीपकी बातन्ह तम नियुत्त निहं होई॥" जब लिग निहं निज हृदि प्रकास अरु बिषय आस मन माहीं। वि० १२३।' 'ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर कहाँह न दूसरि बात। कोड़ी लागि लोभ बस कराँह बिप्न गुर घात॥ उ० ९९॥'—ऐसा मनमुखी ज्ञान मिलन (समल) ज्ञान होगा। (वै० रा० प्र०)। ज्ञान होनेसे भवसे छुटकारा न होगा, यथा—'बिनु बिबेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। वि० १२३।'

(ख) श्रीरामचिरतमानसमें उपर्युक्त कथन चिरतार्थ भी हैं। देखिये सतीजीने जगद्गुह शंकरजीसे दुराव किया; यथा—'सती समुझि रघुनीर प्रमाऊ। मय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ॥१।५६।१॥' इसीसे उनके हृदयमें विवेक न हुआ। यथा—'लाग न उर उपदेसु जदिष कहेंउ सिव बार बहु।५९।'; तथा 'होइ न हृदय प्रवोध प्रचारा।१।५९। ४।'-(परंतु दुराव पीछे हुआ। छप्पनवें दोहेमें रघुनाथजीकी परीक्षा छेकर छोट आने पर दुराव किया गया है और उपदेशका न छगना श्रीरामसमीप जानेक पूर्वकी बात हैं। अतः दुराव करनेसे विवेक न हुआ, यह अनुमान संगत नहीं जान पड़ता।) श्रीपार्वती-तनमें जब उन्होंने अपना मोह श्रीशिवजीसे प्रकट किया तब शंकरजीके वचनीसे उनका श्रम मिटा और विमल ज्ञान अर्थात् श्रीरामस्वरूपका बोध हुआ। यथा—'जेहि विधि मोह मिटें सोह करहू। ''', 'सुनि सिव के श्रमभंजन बचना। मिटि गें सब कुतरक के रचना॥ मह रघुपितपद प्रीति प्रतीती। ''तुम्ह छुपालु सब संसउ हरेऊ। रामसरूप जानि मोहिं परेऊ॥ बा० १९९-१२०॥'—इसीसे सज्जन और महात्मा छोग गुरुसे छिपाव नहीं करते। श्रीरामचन्द्रजी भी अपने आचरणसे यही उपदेश दे रहे हैं। यथा—'रामु कहा सबु कीसिक पाहीं। सरल सुमाउ छुअत छठ नाहीं॥ बा० २३७॥'

# अस विचारि प्रगटौं निज मोहू। हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥ १ ॥ राम नाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद गावा ॥ २ ॥

अर्थ—ऐसा सोच-समझकर में अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ । हे नाथ ! दासपर कृपा करके ( उस मेरे अज्ञानका ) दूर की जिये ॥ १ ॥ श्रीराम नामका असीम प्रभाव है, सन्त, पुराण और उपनिषदोंने उसे साया है ॥ २ ॥

टिप्पणी—9 (क) 'अस बिचारि' इति । 'अस' अर्थात् जैसा ऊपर कह आये कि गुरुसे दुराव करनेसे विमल विवेक नहीं होता और बिना इसके घोर भवनिधि पार नहीं होता । 'अस बिचारि' कहकर जनाया कि मुशे विमल विवेककी प्राप्तिकी इच्छा है । (ख) 'हरहु' इति । ऊपर दोहेमें 'गुर सन कियं दुराव' इन वचनोंसे भरद्वाज्ञीने प्रकट किया है कि उन्होंने याज्ञवल्क्यजीको गुरु मानकर मोह दूर करनेकी प्रार्थना की है । पहले गुरु कहकर अब यहाँ उसका अर्थ (कार्य) कहते हैं । गु=अन्धकार । रु=निवारण, निरोध । गुरु=अन्धकार (मोह) का हरनेवाला । अत्यय गुरु कहकर 'मोह हरहु' कहा । 'हरहु' शब्दसे जनाया कि मोह अन्धकार है और गुरुवचन रिवेकर है । यथा—'महामोह तम पुंज जासु बचन रिवेकर निकर ।' (ग) 'किर छोहू' इति । दया करके हरिये । भाव यह कि मुक्ससे प्रत्युपकार नहीं हो सकता; यथा—'मोते होइ न प्रत्युपकारा' (उ०) । पुनः, 'किर जन पर छोहू' कहकर जनाया कि में उसका अधिकारी न भी हूँ तब भी अपना 'जन' (सेवक) जानकर कृपा करके किहये । अपनी कृपासे मुशे अधिकारी बना लीजिये। यथा— 'जदिष जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ बा० १९०॥'

२ 'हरहु नाथ करि जन पर छोहू।' तक प्रदनकी भूमिका हुई। आगे 'राम नाम कर अमित प्रभावा' से कथाका प्रमंग चला है। श्रीरामचरितप्रमंगका उपक्रम यहाँ 'राम' शब्दसे हुआ है और इस प्रमंगका उपसंहार भी अन्तमें 'प्रिय लागहु मोहि राम' उ० १३० में 'राम'-शब्दपर ही किया गया है। 'मंगल मवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी' उस 'राम'-शब्दसे सम्पुटित होनेसे इसका पाट अभिमतदाता होगा।

३ 'रामनाम कर अमित प्रभावा। संत पुरान'''' इति। यहाँ श्रीरामनामके प्रभावके गानेवालों संत, पुराण, उपनिषद् तीन प्रमाण गिनाये। सन्त शास्त्रके वक्ता हैं; वे वेद, पुराण और शास्त्र तीनोंको कहते हैं। रामनामका प्रभाव कथन करनेमें सन्त ही प्रथम हैं, इसिल्ये इनको प्रथम कहा। श्रीअत्रिजी, अगस्त्यजी, नारदजी, पुलहजी, पुलस्यजी, विशिष्ठजी और सनत्कुमारजी इत्यादिने साक्षात्कार करके अपनी-अपनी संहिताओं से श्रीरामनामका प्रभाव लिखा भी है। पद्मपुराण, लिंगपुराण, महामारत, श्रीमद्भागवत, शिवपुराण, नन्दीपुराण इत्यादि पुराणों शिवजी, नन्दीजी, ब्रह्माजी और भगवान विष्णु आदिने विस्तारपूर्वक उदाहरणों सहित श्रीरामनामके प्रभावका वर्णन किया है। श्रीराममन्त्र और श्रीरामनामका प्रभाव प्रकट करनेमें श्रीरामतापनीयोगनिषद् प्रधान है। 'श्रीसीतारामनामप्रतापप्रकाश'में बहुत उत्तम संबह है, उसे पाठक पहें। नामवन्दना प्रकरणमें बहुत प्रमाण आ चुके हैं। अतः यहाँ नहीं लिखे गये।

नोट—१ 'उपनिषद गावा' इति । वेदान्तमृपणजी लिखते हैं कि—'वेदयित' इस व्युत्पत्तिसं वेदशब्दका अर्थ होता है ब्रह्मजानसाधनके संस्कारधर्म और उससे भिन्न जो अधर्म है उसका ज्ञापक।' वेदके मन्त्रात्मक और ब्राह्मणात्मक दो भेद हैं, मन्त्रभागको संहिता कहते हैं । ऋग्, यज्ञः, साम और अथर्व ये चार संहिताओं के नाम हैं । प्रायः इन्हीं के व्याख्यास्वरूप प्रन्थोंको ब्राह्मण कहते हैं । प्रत्येक संहिताके साथ एक-एक ब्राह्मणका सम्बन्ध है और उन्हीं ब्राह्मणगागोंक 'विधि, अर्थवाद तथा आरण्यक' नामसे तीन विभाग हैं । विधिमें कर्तव्य, कर्म और अर्थवाद में कर्मक फल्का प्रतिपादन किया गया है । और 'अरण्ये प्रोच्यमानम्'क अनुसार जिसका कथनीपकथन 'अरण्य' (एकान्तः) में हो उसे आरण्यक कहते हैं । वेदविभागात्मक आरण्यक के अन्तिम भागकी ब्रह्मविद्या संज्ञा है । उसी ब्रह्मविद्याको उपनिपद् कहा जाता है । उपनिपद् (उप + नि + सादि - किप्, उपनिपादयित ब्रह्मणः समीपं प्राप्यतीत्युपनिषत् ) का अर्थ है जीवको ईश्वरंक समीप पहुँचानेवाला । सांसारिक व्यापारमें लगे हुए जीवोंके लिये उपनिपद् भगवत्यत्रिधिमें प्राप्त होनेका साधन है । तत्त्वत्रय, योग, संन्यास, वैष्ण्य, शैव और शाक्त मेदसे उपनिपदोंके लः विभाग हैं । तत्त्वत्रयविभागमें ईशायास्य, केन, कट, प्रस्न, मुण्डक, माण्ड्रक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, लान्दोग्य और बृहदारण्यक ब्रह्मोगनिपत् नामसे प्रसिद्ध तथा सर्वोगनिपतार गारहादि अन्य भी उपनिपद् हैं । वेण्यव विभागमें—श्रीरामतािपनी, गोयालतािपनी, नृसिहतािविनी, महानारायणात्मशेष, रामरहस्योपनिपद् आदि । शैव विभागमें, अथर्वशिरोऽथर्वशिरस्, नीलस्द्र, कालाियस्ट, श्वेताश्वतर और कैवल्य आदि हैं । उपनिपद् असंख्य हैं । इनमेंसे १०८ तक मानी जाती हैं । उपनिपद्के विभिन्न भागोंमें भिन्न-भिन्न वातें होते हुए भी सबमें एक स्वरसे भगवन्नामका अपरिमित महत्त्व कहा गया है ।

२ 'संत पुरान उपनिषद गावा' में यह भाव भी है कि ये गाते हैं पर पार नहीं पाते, क्योंकि अमित है। दूसरा अर्थ यह भी है कि 'सन्त, पुराण और उपनिषद्ने ऐसा कहा है कि रामनामका प्रभाव अमित है।'

प॰ प॰ प्र॰—'संत पुरान उपनिषद गावा' इस चरणमें १६ मात्राएँ होनेपर भी छन्दोभङ्ग होता है पर यह दूपण सहेतुक होनेसे भूषणरूप है। इस चरणके पढ़नेमें जिस प्रकार वाणी रुक जाती है, छन्दोभङ्ग होता है, उसी प्रकार रामनाम-का प्रभाव गानेमें सन्त, पुराण और उपनिषदोंकी वाणी भी रुक जाती है, यह भाव इस छन्दोभङ्गद्वारा ध्वनित किया है।

संतत जपत संभ्र अविनासी। सिव भगवान ज्ञान गुन रासी। ३॥ आकर चारि जीव जग अहहीं। कासीं मरत परम पद लहहीं।। ४॥ सोपि राम महिमा म्रुनिराया। शिव उपदेसु करत करि दाया।। ५॥

अर्थ—कल्याणस्वरूप, नादारहित, पहेंदवर्यभगन्त, ज्ञान और गुगोंकी राद्यि श्रीदाङ्करजी उसे (श्रीरामनामको ) निरन्तर जपते हैं ॥ ३ ॥ संसारमें जीवोंकी चार खाने अर्थात् उत्पत्तिस्थान या जातियाँ हैं। काद्यीमें मरनेसे वे मभी परमपद पाते हैं ॥ ४ ॥ हे मुनिराज ! वह भी श्रीरामनाम ही की महिमा है । श्रीदावजी (मरते हुए जीवोंपर) दया करके (उनको श्रीरामनामका) उपदेश करते हैं ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ 'संतत जपत संभु अविनासी।' इति। (क) अविनाशी, शिव (कल्याणस्वरूप); भगवान्, ज्ञानराशि और गुणराशि शिवजीको ये पाँच विशेषण देकर 'संतत जपत' कहनेका भाव कि ऐसे विशेषणोंसे विशिष्ट परम समर्थ भगवान् भी भीरामनामका जप करते हैं और वह भी निरन्तर, तब अन्य जीवोंका कहना ही क्या ? (ख) ये सब विशेषण ईश्वरके हैं। भगवान् शंकर ईश्वर हैं, यथा—'मृषा बचन निर्हं ईश्वर कहहीं।' जब ईश्वर इसे जपते हैं तब तो वह निर्वाट सिद्ध है कि जिसको वे जपते हैं वह निस्सन्देह बड़े ही भागी प्रभाववाला होगा। (ग) 'संतत जपत' अर्थात् दिन-रात, भूत-भनिष्य-नर्तगान सभी

कालोंमें जपते रहते हैं, जपमें कभी अन्तर नहीं पड़ता। यथा—'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग आराती॥ बा॰ १०८।' यही नहीं किंतु इसीके जपसे शिवजी अविनाशी और कल्याणस्वरूप हो गये; यथा—'नामप्रसाद संभु अविनासी। साज अमंगल मंगलरासी॥' १९ (३), २६ (१) भी देखिये। पुनः, 'संतत जपना' कैसे सम्भव है ? इसीसे कहा वे अविनाशी हैं। मरनेसे जपमें अन्तर पड़ जाता क्योंकि 'तन बिनु वेद मजन नहिं वरना।' पर ये अविनाशी हैं इससे निरन्तर सदा जपते हैं। (घ) क्या यहाँ 'संतत जपत' कहा और अन्तमें 'उपदेश करत करि दाया' कहा। इस तरह दो बातें बतायीं। यह कि शिवजी स्वयं रामनाम जपते हैं और दूसरोंको उसका उपदेश भी करते हैं।

भगवान्' इति । भग=ऐश्वर्य । छः प्रकारकी विभृतियाँ जिन्हें सम्यगैश्वर्य, सम्यग्वीर्य, प्रविद्या एवं अविद्याका श्वान हो प्रायः उसे भगवान् कहते हैं; यथा—'उत्पत्तिं प्रलयं चैव जीवानामगिति गितम् । वेद विद्यामिवद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥' शिवजी इन सब ऐश्वयोंसे सम्यन्न हैं । अतः भगवान्ने कहा । हि समरण रहे कि ये छः ऐश्वर्य न्नहासे अति-रिक्त भक्तकोटिके जीवोंमें भी हो जाते हैं ।

३ 'आकर चारि जीव जग अहहीं।' इति। (क) आकर—८(१) 'आकर चारि लाल चौरासी। जाति जीव' में देखिये। (ख) इससे जनाया कि कोई भी जीव-जन्तु किसी भी योनि और खानिका क्यों न हो सबको एक समान मुक्ति मिलती है। यथा—'जो गित अगम महा मुनि दुरलम कहत संतश्रुति सकल पुरान। सोइ गित मरनकाल अपने पुर देत सदाशिव सबिंहं समान॥ वि०३।,' 'जोग कोटि करि जो गित हिर सों मुनि माँगत सकुचाहीं। बेद बिदित तेहि पद पुरारिपुर कीट समाहीं॥ वि०४।' तथा—'कासी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम वल करउँ विसोकी' (ग) जग अहहीं' कहकर जनाया कि काशीवासीकी ही मुक्ति होती है—ऐसा न समिश्रये। वरंच कोई भी जीव हो, जगत्में कहीं भी रहता हो, यदि वह यहाँ आकर मरे तो वह भी परमपदको प्राप्त होता है। काशी में मृत्युकी प्राप्तिमात्र मुख्य है।

४ 'सोपि राममहिमा'''' इति । सोपि=सः अपि=वह भी । इस कथनका भाव यह है कि मुक्ति देनेमं कुछ काशीकी मिहमा नहीं है, रामनामकी मिहमा है । रामनाम ही मुक्तिका हेतु वहाँ भी है; यथा—'कासी मुक्कित हेतु उपदेसू ।' १९(३) और २६'(१) भी देखिये । पुनश्च हारीतस्मृतौ यथा—'अद्यापि रुद्धः काश्यां वै सर्वेषां त्यक्तजीवनाम् । दिशत्यंतन्महामन्त्रं तारकं ब्रह्मनामकम् ॥'

५ 'शिव उपदेसु करत किर दाया' इति । दयाभावसे उपदेश करनेका तात्पर्य यह है कि शिवजी यह विचार मनमें नहीं लाते कि यह इसका अधिकारी है या नहीं, अपना सेवक है वा नहीं, काशीवासी है या नहीं, और न उसके कर्म या दुष्कर्मकी और दृष्टि डालते हैं, सबको परमपद दे देते हैं।

नीट—9 'दाया' इति । दया निस्त्वार्थ कृपाका नाम है । भगवान् शंकरकी बद्ध जीवोंपर केसी असीम दया है यह इस बातसे साष्ट है कि उन्होंने इन्होंक मोक्षक िये सहस्रों मन्वन्तरतक राममन्त्रानुष्टानरूपी किटन तप किया, जिससे भगवान् श्रीरामने प्रसन्न होकर इनका मनोरथ पूर्ण किया । श्रीरामतापिनी उत्तरार्ध-चतुर्थकण्डिका, यथा—'श्रीरामस्य मनुं काश्यां जजाप यृषमध्वजः । मन्वन्तरसहस्रेस्तु जपहोमार्चनादिभिः ॥५॥…अथ स होवाच श्रीरामः—''…मुमूर्णोदिक्षणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम् । उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिव ॥ १२ ॥'—यहाँ 'उपदेक्ष्यिन' शब्द है इसीसे भरद्वाजजी भी 'उपदेश करत' कहते हैं । आजतक यह नहीं सुना गया कि शंकरजीको छोड़ किसी औरने परोपकारके निमित्त ऐसा कष्ट उटाया हो । यह केवल शिवजीकी करुणा है, दया है । (वे० भू०)।

टिप्पणी—६ किया रामनामके प्रभावके तीन प्रमाण दिये गये हैं। इनमेंसे 'प्रथम संतपुरान उपनिषद गावा' है। यह शास्त्र-प्रमाण है। दूसरा 'संतत जपत संभु अविनासी' यह ईश्वर-प्रमाण है और तीसरा 'आकर चारि जीव जग अहहीं। कासी मरत'''' यह लोक-प्रमाण है।

नोट—र कि यहाँ यह शङ्का की जाती है कि यहाँ तो कहते हैं कि "कासीं मरत परमपद लहतीं' काशीमें मरण-मात्रसे मुक्ति होती है। श्रुति भी है—'काश्यां मरणान्मुक्तिः।' और उधर श्रुति यह भी कहती है कि 'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः।' बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं होती। इन दोनों परस्परिवरोधी वाक्योंका एकीकरण क्योंकर होगा ?'' इसका समाधान यह है कि श्रीरामनामके प्रभावसे मरते समय प्राणीमें वह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है—श्रीरामनामका यह प्रभाव 'सोऽपि राममहिमा' कहकर जना दिया गया है। श्रुति भी कहती है—'ज्ञानमार्गं च नामतः।' (रा॰ ता॰ उ॰ ४)—विशेष ३५ (४) और विनय-पीयूष पद ३ (३), ७ 'तुअ पुर कीट पतंग समाहीं' और २२ (८) में देखिये।

नोट—'जा मजन ते बिनहिं प्रयासा। मम समीप नर पाविं बासा॥', 'अवध तजे तन निंह संसारा' और 'कासी मरत परमपद रुहहीं' इत्यादिको पटकर भगविं मुख कहा करते हैं कि—'चौरासी लक्ष योनियों मेंका कोई भी जीव हो और कैसा ही अधम क्यों न हो, उसको बिना परिश्रम मुक्ति प्राप्त हो जाती है तब तो 'कर्म प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करें सो तस फल चाखा॥'—यह विरोधी चौपाई लिखने और कर्मफल-भोगकी प्रधानता दिखानेका परिश्रम व्यर्थ क्यों किया गया!

इस प्रदनके उत्तरमें प्रथम तो हमें यह कहना है कि — श्रीकाशीवास, श्रीअवधवाम, श्रीसरयूस्तान शास्त्रोंमें विश्वास करके क्षेत्रसंन्यास लेकर भगवद्धामों, सप्तपुरियों एवं तीर्थस्थलोंमें शरीर छोड़ नेके लिये जाना—ये भी तो कर्म ही हैं या कुछ और ? इन स्थानोंमें यह शिक्त, यह सामर्थ्य दे दिया गया है कि वे समस्त अध-ओधका नाश कर दें। जो शास्त्रोंको मानते हैं, उनको यह अधिकार कहाँ है कि वे उनकी एक बात मानें, दूसरी न मानें ? जब हमारे सत्-शास्त्र यह बताते हैं कि अमुक यज्ञ, जप, तप, दान आदि शुभ कमोंका अमुक फल है और उसके अनुसार हम कर्मक्षेत्रमें फल-प्राप्तिके लिये प्रविष्ट होते हैं तब इसमें सन्देह ही क्या कि श्रीअवध, काशी, मिथिला, चित्रक्ट, बज आदि क्षेत्रोंमें मरणको प्राप्त होनेसे जीव मोक्षको प्राप्त होते खाये, होते हैं और होंगे ? जो भगवद्धामोंका आश्रय लेते हैं वे निस्सन्देह मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि भगवान्के नाम-रूप, लीला और धाम चारों सचिदानन्द विग्रह हैं।

पुनः, दूसरा समाधान यह है कि 'कर्म प्रधान बिस्व किर राखा। जो जस करें सो तस फल चाखा॥' यह उक्ति कर्म-काण्डियों के लिये हैं। जिनको अपने कर्तव्यका, अपने पुरुषार्थका अभिमान है। ये अपने शुभाशुभक्रमोंका फल अवस्य भोगेंगे। पर 'जेहि गति मोरि न दूसरि आसा।', जो एकमात्र भगवच्छरणपर निर्भर है, जो श्रीरामर्जीके नाम, रूप, लीला अथवा धामका अवलम्बन ले लेता है-वह तो कर्मबन्धनसे लूट ही गया, उसपर ब्रह्मा या यमराजका अधिकार ही नहीं रह जाता। वह तो एकमात्र जगन्नियन्ताके ही अधिकारमें है। धर्मराजने स्वयं अजामिल आदिके प्रसंगोंमें अपने अनुचरोंको यही उपदेश दिया है कि तुम भूलकर भी ऐसे लोगों के पास न जाना, भगवच्छरण होते ही हमारा अधिकार वहाँ से उठ गया। 'भगतिषंत अति नीचहु प्रानी । मोहिं परमिपय अस मम बानी ॥', 'अतिप्रिय मोहिं इहाँ के बासी । मम धामदा पुरी सुखरासी ॥'और 'जा मजन ते बिनहि प्रयासा । मम समीप नर पावहिं वासा ।'—ये सत्यवत, सत्यसन्ध, सत्यसंकल्प, सत्यप्रतिज्ञ, महापुरुप, मर्यादापुरुषोत्तम, लोकको आदर्श मानवजीवनके परमपथके प्रदर्शक, साक्षात् परब्रहा श्रीदाशरथिराजकुमाररूपमें अवतरित खु-कुलमणि श्रीरामजीके श्रीमुखवचन हैं। ये कालत्रयमें कदापि असत्य नहीं हो सकते। फिर, सोचिये तो, कितने ऐसे हैं जो श्रद्धाविश्वासपूर्वक आकर श्रीधाममहाराजकी शरण ठेते हैं ? बत्तीस करोड़ में दो-चार दस-त्रीस प्रतिवर्ष न ? सभीके ऐसे भाग्य कहाँ ? उनको विश्वास ही न होगा ।— 'अतिकृष हिर कृपा जाहि पर होई । पाँव देह एहि मारग सोई ॥' पूर्वके बड़े सुकृतोंसे ऐसी बुद्धि होती है। कितने ही तो जन्मभर धाम-निवास करते हैं: अन्तमें यहाँ से निकाल, बाहर किये जाते हैं। तीसरे, यह स्मरण रखनेकी बात है कि महान् पापी, अधर्मी, कुकर्मी, अधर्मीके ही मोक्षप्राप्तिमें धाम आदिकी विशेष महत्ता है। निष्पाप और सुकृतियोंका मोक्ष तो सर्वत्र हो सकता है- किबरा जो काशी मरे तो रामहिं कीन निहोर ।' पर वेचारे दीन, सर्वपुरुषार्थहीन, साधनशून्य, पतित हम-सरी खे लोगोंके लिये तो एकमात्र दीनदयाल, अशरणशरण, अनाथनाथ, अधम उद्धारण, पतितपावन, आदि विश्वविख्यात विरदोंका बाना धारण करनेवाले श्रीरघुनाथजीके ही चतुष्टयविग्रहका एकमात्र अवलम्ब है। नहीं तो 'किल केवल मलमूल मलीना। पाप पयोनिधि जनमन मीना॥' तत्र हम दीनजन अपने पुरुषार्थसे कव मनको निर्मल वना सकेंगे ? उनका सहारा न हो तो करोड़ों कल्पोंतक हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता।--यह उपाय तो प्रभुने हमारे-सरीखे अपाहिजोंके लिये ही रच दिया है।—'कबहुँक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥' उन्हीं करुणायरुणालयने क्रुणा करके यह सुगम उपाय भी बता दिया है। देखिये, असाध्य वा कष्टसाध्य रोगोंके लिये ओषधि वर्तायी जाती है कि सुवाली जाओ, मस्री जाओ इत्यादि । यह क्यों ? क्योंकि उस देशमें उस रोगके नाशक तत्त्व विशेष पाये जाते हैं। मुसलमान मका, मदीना और अजमेर आदिकी जियारत करते हैं, हाजी और हाफिज़की उनमें प्रतिष्ठा है ! इसी तरह अन्य मजहबोंमें कुछ स्थान मुतबर्रक माने जाते हैं-कुछ हमारे ही यहाँ नहीं। हमारे महर्षियोंने, योगेश्वरोंने अनुभव किया है कि भगवदामीं के तत्त्व बहुत ही विशुद हैं, उनमें शक्ति जीवको ऊपर छे जानेकी है। देखिये, सिद्धपीठोंमें अनुष्ठान शीव क्यों सिद्ध होते हैं ? उनका वातावरण बहुत

सिद्ध है, इसीसे न ? तब भगवद्धाममें भगवान्ने श्रद्धालुओं के लिये मानसरोगों के नाशकी शक्ति और जीवको प्रारब्ध-भोगके अन्तमें प्रभुकी समीपता आदि प्राप्त करनेका सामध्य प्रदान कर दिया है तो आश्चर्य क्या ?

रामु कवन प्रभु पूछौं तोही। किहय बुझाइ कुपानिधि मोही।। ६।। • एक राम अवधेस कुमारा। तिन्हकर चरित बिदित संसारा।। ७।। नारि विरह दुखु लहेउ अपारा। भएउ सरोषु रन रावनु मारा।। ८।।

अर्थ—हे प्रभो ! मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं। हे दयासागर ! मुझे समझाकर किहये (अर्थात् केवल इिक्कत करनेसे काम न चलेगा) ॥ ६॥ एक राम तो अवधनरेश (श्रीदशरथमहाराज) के पुत्र हैं। उनका चिरत (तो) संसारभरमें प्रसिद्ध है (कि)॥ ७॥ उन्होंने स्त्रीके विरह-वियोगमें अपार दुःख पाया। उन्हें कोध हुआ, (जिससे) उन्होंने युद्धमें रावणकों मार डाला ॥ ८॥

टिप्पणी—१ 'रामु कवन 'प्रमु पूछों तोही।' इति। (क) 'रामु कवन'—भरद्वाजजी पूछते हैं कि जिनके नामका ऐसा प्रभाव हैं, ऐसी महिमा है, वे राम कीन हैं ? 'कवन' से दो रामका होना सूचित किया। इसीसे 'एकको ऊपर 'संतत जपत संभु अ बनासी' में कहकर दूसरेको आगे कहते हैं। अर्थात् एक राम तो शिवजीके इष्ट हैं जिनको वे सदा जपते हैं और दूसरे अवधेशकुमार हैं।—( श्रीकरुणासिन्धुजी 'रामु कवन' का भाव यह छिखते हैं कि मैं तो एक इन्हीं दशरथनन्दन 'राम' को जानता हूँ कि यही एक, अखण्ड, एकरस, परात्पर ब्रह्म हैं; परन्तु इनके चित्र ऐसे हैं कि उनसे इनके परात्पर ब्रह्म होनेमें सन्देह हो जाता है। परब्रह्ममें दुःख और क्रोध कैसे सम्भव हो सकते हैं ? इसीसे भ्रम हो रहा है कि शिवजीक उपास्य कोई अन्य राम होंगे।)

- (ख) प्रमु=जो अनुप्रह या निष्रह करनेमें समर्थ हो, जिसके आश्रयमें जीवोंका निर्वाह होता है। यह शब्द प्रायः श्रेष्ठपुरुपोंके सम्बोधनमें प्रयुक्त होता है पर यहाँ यह सम्बोधनमात्र नहीं है, सामिष्राय भी है। यहाँ 'प्रमु' सम्बोधन देकर जनाते हैं कि आप मेरा सन्देह दूर करनेको समर्थ हैं।
- (ग) 'पूछों नोही' इति । विना पृछे रामतत्त्व न कहना चाहिये इसीसे 'पूछों' (अर्थात् में पूछता हूँ अतः किहिये) कहा। (पुनः भाव कि मैं इसे दूसरेसे नहीं पूछ सकता था, इसिछये आपसे पूछता हूँ। वि० त्रि०)
- (घ) 'क्रपानिधि' इति । ऐसा प्रश्न करनेपर क्रोधकी सम्भावना है, कहीं याज्ञवल्क्यजी रुष्ट न हो जायँ । जैसे शिवजी पार्वतीजीक इसी प्रश्नपर हुए हैं, अतः 'क्रपानिधि' सम्बोधनद्वारा प्रार्थना स्चित की कि आप क्रोध न करें, मुझार दया करके मुझे समझाकर कहें । पुनः भाव कि गुरुकी क्रपाके विना रामस्वरूपका बोध नहीं हो सकता । गुरु क्रपासिन्धु होते हैं, यथा—'बंदु गुरुपदकंज क्रपासिंधु नररूप हरि ।' अतः हे क्रपानिधि ! आप मुझपर कृपा करें जिससे रामस्वरूप समझ पड़े । पुनः, 'प्रभु' सम्बोधित करके फिर 'क्रपानिधि' सम्बोधनका भाव कि समर्थ होनेपर भी यदि दया हृदयमें न हुई तो उस प्रभुत्वसे कोई लाभ नहीं होता, यथा—'प्रभु अक्रपाल कृपाल अलायक जह जह चितहिं डोलावों । हुई समुक्ति सुनि रहों मोनहीं कह अमु कहा गवाँवों ॥ वि० २३२ ॥' उससे अम कहना भी व्यर्थ है । आप प्रभु भी हैं और कृपाल भी—यह सौलभ्य है । पुनः भाव कि अधिकारी मैं न भी सही तो भी आप कृपासे अधिकारी बना लें ।
- (इ) क्रिक्र ४५ (६) में कविने जो कहा है कि 'बोले अति पुनीत मृदु वानी।' उसीका निर्वाह 'नाथ, प्रभु, कृपानिधि' शब्दों में है। ये सब शब्द 'अतिमृदु' हैं।
- २ 'एक राम अवधेसकुमारा।'''' इति। (क) भरद्वाजजीने भगवान् शिवके इप ब्रह्म 'राम' का रूप नहीं कहा, 'नाम' मात्र कहा, क्यों कि उनके (भरद्वाजजीके) मतसे ब्रह्म अवतार नहीं छेता। सतीजीको दो बातों में संदेह था, एक तो अवतार छेने में, दूसरे चिरतमें। यथा—'ब्रह्म जो ब्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि दंह घरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥ ५०॥' तथा 'जों नृपतनय त ब्रह्म किमि नारिविरह मित मोरि। १०८।' संदेहका वही स्वरूप भरद्वाजजी-के प्रश्नमें दिखाया है अर्थात् इनको भी वही दोनों संदेह हैं—यही आगे याज्ञवल्क्यजी कहेंगे, यथा-'ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी।' 'राम नाम कर अमित प्रभावा।'''सोपि राम महिमा'में ब्रह्मरामकी महिमा नाममहिमाद्वारा कहनेसे ही 'ब्रह्म राम-

फे अवतार लेनेमं संदेह हैं यह स्पष्ट जनाया है। दूसरा संदेह इस चौपाईसे स्पष्ट है। अवधेशकुमार हैं तब ब्रह्म कैसे हो सकते हैं ? 'नारि बिरह दुखु छहंड अपारा' तब ब्रह्म कैसे हो सकते हैं ?

—'अवधेसकुमारा, दुख लहेउ, मएउ रोष रन रावनु मारा'—

- (क) श्रीभरद्वाजजीका कहना है कि शिवजी तो शायद किसी अन्य निर्गुण ब्रह्म रामकी उपासना करते हैं, उनका नाम जपते हैं और मैं जिनको जानता हूँ वे तो अवधेशके वालक हैं। ये तो ब्रह्म हो नहीं सकते; क्योंकि इनमें दो अवगुण प्रत्यक्ष हैं—एक तो यह कि ब्रह्म अजन्मा है और इनका तो जन्म चक्रवर्ती महाराज दशरथजीके यहाँ हुआ। दूसरे, ब्रह्मको योग-वियोग नहीं होता। वह सम है, शुद्ध-ग्रोध-विश्वान-स्वरूप है, उसमें काम-क्रोधादि विकार कहाँ ? और, ये तो कामी और क्रोधी दोनों हैं जो अज्ञानियोंके लक्षण हैं। 'दुख लहेंड' से राग और 'मएड रोपु' से द्वेप पाया गया। राग-द्वेष, काम-क्रोध, दुःख-सुख, शत्रु-मित्र—ये सब अज्ञानसे होते हैं, जीवके धर्म हैं न कि ईश्वरके; यथा—'क्रोध कि द्वेत सुद्धि बिनु द्वेत कि बिनु अज्ञान।', 'हरष विषाद ज्ञान अज्ञाना। जीव धरम अहमिति अभिमाना॥'—( पं० रा० कु०)
- (ख) पुनः, 'अवधेस कुमार' का भाव यह है कि यदि आप कहें कि ये वही परातर ब्रह्म राम हैं तो ये तो नेतामें हुए, वैवस्वतमनुकी चौबीसवीं चतुर्युगीमें हुए, हरिवंद्य तथा मत्स्य पुराणोंमें इसका प्रमाण है, यथा—'चतुर्विद्ययुगे चापि विश्वामित्रपुरःसरः। राज्ञो दशरथस्याथ पुत्रः पद्मायतेक्षणः ॥ हरिवंद्य १।४१। १२१ ॥' इनका नाम तो शिवजी पहलेसे जपते चले आते हैं और ये तो हालमें हुए। (लाला भगवानदीनजी)। 'नारि विरह' से जनाया कि इन्द्रिय-विषयमें रत थे; इसीसे कामासक्त थे ओर कामासक्त होनेसे ही विरह न सह सके। काममें हानि पहुँचनेसे क्रोध उत्पन्न होता ही है, यथा—'संगात्संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते।' (गीता)। अतः 'रोप' हुआ। (वै०)
- (ग) 'रनु रावनु मारा' इति। अर्थात् सम्मुख बराबर युद्ध हुआ, आप भी मारे और बाँघे गये। मेघनाद एक तुच्छ निशाचरने इनको नागपाशसे बाँघा तब इनका ईश्वर होना कैसे सम्भव है ? यथा—'मोहि मएउ अति मोह प्रभुवंधन रन महुँ निरिष्त । चिदानंदसंदोह राम बिकल कारन कवन ॥ उ० ६८।', 'मवयंधन ते छूटिंहं नर जिप जाकर नाम । खर्व निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम ॥ उ० ५८।' तथा 'मृकुटि मंग जो कालिह खाई । ताहि कि सोहें ऐसि लराई ॥ छं० ६५।' पुनः भाव कि ब्रह्म तो लवनिमेषमें जगत्का प्रलय कर सकता है । जिसकी इच्छामात्रसं, भृकुटिविलातमात्रसं संसारका प्रलय तथा कालकी भी मृत्यु हो जाती हैं; यथा—'उमा कालु मरु जाकी ईछा। छं० ९०९।', 'उतपित पालन प्ररूप समीहा। छं० ९५।' भला वह ब्रह्म इतना श्रम क्यों उठावेगा ? वह तो घर बैठे इच्छामात्रसे रावणको मार डालता।

टिप्पणी—३ 'तिन्ह कर चरित बिदित संसारा।' इति । भाव कि ब्रह्ममें अज्ञान होना न किसीने सुना न देखा और इनका अज्ञान तो संसारभरमें विख्यात है। पुनः भाव कि किसी गरीवके पुत्र होते तो इनका चरित्र चाहे कोई न भी जानता पर ये तो चक्रवर्तीकुमार हुए इससे सभी इनके (काम-क्रोध-सम्बन्धी) चरित जानते हैं। सम्राट-पुत्र होनेसे संसारभर जानता है।

४— क्ष्णिप्रथम जो उत्पर कहा था कि 'राम नाम कर अमित प्रमावा।' उसका तालर्य यहाँ खोला कि वह (शिवजीके उपास्य) राम ये ही हैं तो इनमें तो कुछ भी प्रभाव नहीं दीखता। गरुइजीने भी ऐसा ही कहा है, यथा—'सो अवतार सुनेउँ जग माहीं। देखउँ सो प्रमाउ कछु नाहों॥ उ० ५८।'

नोट—श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी लिखते हैं कि साहित्यके संसारमें तुलसीदासजीने एक अनोखा काम यही किया है कि महाकाव्यकला और नाटकीयकलाका एकीकरण कर दिया है जो मिल्टन और स्पेन्सर (Milton & Spencer) इत्यादिसे नहीं बन पड़ा बल्कि जो उनको असम्भव-सा प्रतीत होता था। तुलसीदासजीकी युक्ति ही यह है कि श्रीरामचन्द्रजी आदिके मानवीजीवनको नाटकीय रंगमंच्यर दर्शावें, पर स्वयं उपस्थित होकर टिप्पणी करते चलें। मानो किव रंगमञ्च और द्रष्टाओंके बीचमें इस प्रकार उपस्थित रहता है कि नाटकीय चरित्र उसे देख न पावें। परन्तु वह द्रष्टाओंको रहस्य बताता चले। बड़े वाहन आधिदैविक तथा आध्यात्मिक रहस्योंके प्रकटीकरणके लिये श्रीशिव-पार्वती, श्रीमुशुण्डि-गरुड़ और श्रीयाज्ञवल्क्य-भरद्वाजके बोड़ ठीक उसी तरह दूरसे दिखायी देते हैं, जैसे आजकल नाटकों या सिनेमा (Cinema)के परोंपर धार्मिक नाटकोंमें प्रकारको गोलेमें भगवान कृष्ण द्रीपदीचीरहरण इत्यादिके समय दिखायी देते हैं जिससे दृश्यका आधिदैविक रहस्य खुल जाता है। इसीसे किवने रामावतारकी कथा ले ली है जो (अवतार) मानवीमर्यादाको स्थापित करता है। यहाँके सारे प्रश्न ही ऐसे हैं कि जिनके उत्तरमें आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिमीतिक रहस्योंका एकीकरण हो। बीच-बीचमें आधिदैविक सीन

(Scene ) बड़ी मुन्दरतासे लाये गये हैं और 'निसिचरहीन करों महि'—वाली प्रतिज्ञाके उपरान्त, जो ऋषियोंकी हिंदियोंके ढेरके समीप की गयी है, कलाको पूर्णरूपसे महाकाव्यकी ऊँचाईपर पहुँचा दिया है। इस कला-परिवर्तनको न विचारकर ग्राउस्जी (Mr. Growse) ने लिखा है कि काव्यकला अयोध्याकाण्डके उपरान्त शिथिल हो गयी है। वास्तवमें वहाँसे कला नाटकीय होनेके स्थानमें अधिकतर महाकाव्यकी है और तुलनामें (Shakespeare) शैक्सपियर हत्यादिके स्थानमें (Milton) मिल्टन और (Homer) होमर इत्यादिको लेना चाहिये।—विशेष व्याख्या 'चाँद' में प्रकाशित लेखमालामें है।

# दो॰—प्रभु सोह रामु कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि। सत्यधाम सर्वज्ञ तुम्ह कहहु विवेकु विचारि॥ ४६॥

ं अर्थ—हे प्रभो ! ये वही राम हैं या कोई और दूसरे हैं जिनको त्रिपुरासुरके शत्रु श्रीमहादेवजी जपते हैं। आप सत्यके धाम और सब कुछ जाननेवाले हैं (अतः आप) ज्ञानसे विचारकर किहये॥ ४६॥

टिप्पणी—१ 'जाहि जपत त्रिपुरारि' इति । (क) भारी समर्थं सेवकके द्वारा स्वामीका ईश्वरत्व प्रकट होता है; यथा—'हैं दससीस मनुज रघुनायक । जाके हन्मानसे पायक ॥ छं० ६२।' इसीसे यहाँ 'त्रिपुरारि' विशेषण दिया । अर्थात् त्रिपुरासुरको मारनेको जो समर्थ थे ऐसे शिवजी जिनको जपते हैं, वे मनुष्य कैसे हो सकते हैं ?

भावार्थान्तर—त्रिपुरारीका भाव कि ( ख ) शिवजीने त्रिपुर-ऐसे बली शत्रुके मारनेमें जिन प्रभुकी सहायता ली क्या वे यही अवधेशकुमार राम हैं या कोई और हैं ? इस भावमें इशारा उस कथाकी ओर है जिसमें कहा जाता है कि शिवजी त्रिपुरासुरकों न मार सके तब उन्होंने श्रीरामजीका ध्यान किया। श्रीरामजीने वत्सरूपसे अमृत पी लिया तब शिवजीने उसका संहार किया।—विस्तृत कथा ४८ (६) 'सुनि सन बिदा माँगि त्रिपुरारी।' में दी गयी है। (पं०)। (ग) जो त्रिपुरके जीतनेवाले हैं और काम-क्रोध जिनके वशवत्तीं हैं वह शङ्करजी भला कामी-क्रोधीको क्यों भजने छंगे ? (भावप्रकाश)।

२—'कि अपर कोउ' इति । भाव कि शिवजीके इष्टके चिरत्र अज्ञानताके नहीं हो सकते । (अतः उनके इष्ट मेरी समझमें तो कोई और ही हैं।) कि उत्तरकाण्डमें जो कहा है कि 'निरगुन रूप सुलम अति सगुन जान नहिं कोइ। सुगम अगम नाना चरित सुनि सुनि मन भ्रम होइ॥ ७३॥' वह यहाँ चरितार्थ है। भरद्वाज ऐसे मुनियोंको भी सगुण-चरित्र देखकर ही मोह हुआ है।

३—'सत्यधाम सर्वज्ञ तुन्ह' इति । अर्थात् आप जो कुछ कहते हैं सत्य ही कहते हैं, वह सत्य ही होता है, सभी उसको प्रमाण मानते हैं । वक्ताको सत्यवादी होना चाहिये, यह गुण आपमें इस विशेषणसे जना दिया । सत्य क्या है यह आप जानते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं । [ पंजाबीजी लिखते हैं कि—'सत्य ( धाम ) अर्थात् जिसमें सत्यका निर्णय है, उत्तरमीमांसा जिसका मूळ 'अथातो मधाजिङ्गासा' यह सूत्र है उसके आप पूर्ण ज्ञाता हैं।' ]

नोट—१ श्रीभरद्वाजजीने 'रामनाम कर अमित प्रमावा।' से लेकर 'प्रभु सोह राम कि अपर कोउ जाहि जपत विष्ठरारि' तक अपना मोह प्रकट किया है। महानुभावोंका कहना है कि इसमें उन्होंने भगवान्के नाम, रूप, लीला और धाम चारोंका प्रश्न किया है क्योंकि वे चारों सचिदानन्दिवग्रह माने गये हैं, यथा—'रामस्य नाम रूपं च लीला धाम परात्परम्। एतचतुष्टयं नित्यं सचिदानन्दिवग्रहम्॥' (विसिष्ठसंहिता)। इसी तरह इन चारोंकी चर्चा श्रीपार्वतीजी और

*ृ* भीगरुङजीके प्रश्नोंमें भी पायी जाती है।

नाम

लीला

धाम

भीभरद्वाज रामनाम कर अमित राम कवन प्रभु पूछों तिन्हकर चरित बिदित आकर चारि जीव जग जी प्रमावा ।'''सोइ राम॰ तोही।''''एक राम अवधेस संसारा ।''''रावनु मारा । अहहीं । कासी मरत कुमारा ।

| श्रीपार्वती<br>जी | प्रभु जे मुनि परमारथ<br>बादी। कहिं राम कहँ<br>महा अनादी॥ तुम्ह पुनि<br>राम राम दिन राती।<br>सादर जपहु०। | 1                                                             | बालचरित पुनि कहहु<br>उदारा ।''''राज बैठि<br>कीन्ही बहु लीला। | 'प्रजासहित रघुवंसमिन<br>किमि गवने निजधाम ।'                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| श्रीगरुइजी        | मवबंधन ते छूटहिं नर<br>जपि जाकर नाम ।                                                                   | ब्यापक ब्रह्म विरज<br>बागीसा ।***सो अवतार<br>सुनेउँ जग माहीं। | खर्व निसाचर बाँधेड<br>नागपास सोइ राम ॥                       | 'मवबंधन तें छूटीहें'<br>अर्थात् धामको प्राप्त<br>होते हैं। |

२—गरुइजीको भगवान्की रणकीड़ामें मोह हुआ था। इसिलये उनके प्रश्नमें लीलाहीकी प्रधानता है। ये संदेह प्रथम इनके मनमें थे। इन्हींको इन्होंने नारदजी, ब्रह्माजी, शङ्करजी और भुशुण्डिजीसे प्रकट किये थे। यथा— 'कहेसि जो संसय निज मनमाहीं।', 'निज संदेह सुनावत मएऊ।', 'पुनि भापन संदेह सुनावा।' और 'मोहिं मएड अतिमोह प्रभु बंधन रन महें निरित्त । चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कवन॥'

३—नाम, रूप, लीला और धाम ये चारों श्रीरामिवग्रह हैं, नित्य हैं—यह वात इससे भी निर्विवाद सिद्ध हैं कि अविनाशी श्रीशिवजी इन चारोंको अपने हृद्य में वसाये हुए हैं; यथा—'संतत जपत संसु अविनासी। सिव मगवान ज्ञान गुनरासी॥'(नाम), 'अनुज जानकी सिहत निरंतर। बसहु राम नृप मम उर अंतर।'(रूप), 'रचि महेस निज मानस राखा।' (लीला), और 'द्रवड सो दसरथ अजिर बिहारी।' (यह धाम है। क्योंकि दशरथ-अजिर और रामनृप धाममें ही हैं)। जैसें मिटें मोह अम भारी। कहहू सो कथा नाथ विस्तारी।। १।।

अर्थ—हे नाथ! जैसे मेरा भारी मोह और भ्रम दूर हो, वह कथा विस्तारसे कहिये॥ ९॥

नोट—१ 'जैसें' शब्दका अर्थ प्रायः सभी टीकाकारोंने 'जिससे' किया है। पर दासकी समझमें तो इसका अर्थ 'जिस प्रकार' ही सर्वत्र देखनेमें आता है। अतएव मेरी समझमें इस अर्थालीका अर्थ होगा कि—'वह कथा उस प्रकारसे कहिये जिस प्रकारसे मेरा भारी भ्रम और मोह मिटे।'; कथा तो वही है पर कहने-कहनेका ढंग है; सम्भवतः यही आशय भरद्वाजजीका है।

टिप्पणी—९ 'जैसें मिटे मोह अम मारी' इति । ट्रिंड 'अस बिचारि प्रगटों निज मोहू । ४६ । ९ ।' मोहकथन-का उपक्रम है और 'जैसें मिटे मोह अम मारी' उपसंहार है । इनके वीचमें भरद्वाजजीने अपना मोह प्रकट किया है ।

२ क्लि श्रीमरद्वाजजीने अपनेसें मोह, भ्रम और संशय तीनों कहे हैं; यथा—'नाथ एक संसउ बढ़ मोरें' ४५ (७) और 'जैसें मिटें मोह भ्रम मारी।' (यहाँ)। 'इसी प्रकार श्रीपार्वतीजी, श्रीगरुज़ और श्रीगोस्वामीजी इन तीनोंने अपने-अपनेमें इन तीनोंका होना बताया है।—

श्रीपार्वतीजी--'सिसभूषन अस हृदय बिचारी। हरहु नाथ मम मित भ्रम भारी॥ १०८॥'

'अज्ञ जानि रिस उर जनि घरहू। जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करहू ॥ १०९ ॥'

'अजहूँ कछु संसउ मन मोरें। करहु कृपा विनवीं कर जोरें॥ १०९॥'

श्रीगरुइजी---'जौं निह होत मोह अति मोही । मिलतेउँ तात कवनि विधे तोही ॥ उ० ६९ ॥'

'सोइ अम अब हित करि मैं माना।' 'मोहि मयउ अति मोह प्रभुवंधन रन महुँ निरित्त ॥ उ० ६८ ॥' 'देखि चरित अति नर अनुसारीं। मयउ हृदय मम संसय भारी ॥ उ० ६९ ॥'

<sup>#</sup> मीर —१६६१, १७०४, कोदवराम । माह—१७२१, १७६२, छ०, ना० प्र०, भा० दा०। रा० प्र० में लिखा है कि दोनों पाठ मिलते हैं। श्रीपावंतीजीके—'तो प्रभु हरहु मोर बज्ञाना । किह रघुनाय कथा विधि नाना ॥ १०८ ॥' की जोड़में 'मोर' भी ठीक है, पर हमने पं० रामकुमारजीके भावोंको देखकर 'मोह' पाठ उत्तम समझकर रखा है। पं० रामकुमारजीके भावोंको देखकर 'मोह' पाठ उत्तम समझकर रखा है। पं० रामकुमारजीको भावोंको देखकर 'मोह' है।

### । श्रोतुलसीदासजी--'निज संदेह मोह भ्रम हरनी । करों कथा मवसरिता तरनी ॥ बा० ३१ ॥'

(यहाँ श्रीगरु जी, श्रीपार्वती जी और श्रीमरद्वा ज ये तीनों श्रोता हैं ओर इन तीनोंने अपनी-अपनी शंकाएँ अपने-अपने वक्ताओंसे कही हैं। वक्ताओंने इनके संशयोंकी निष्टत्ति कथा कहकर की है। परंतु यहाँ गोस्वामी जी वक्ता हैं, श्रोता नहीं और न उन्होंने ग्रन्थमें कहीं इसका उल्लेख ही किया है कि उन्हें भ्रम हुआ था और वह भ्रम अमुक वक्ता-द्वारा कथा-श्रवणसे निष्टत्त हुआ। तथापि यह कहा जा सकता है कि गोस्वामी जीको अपने गुरु महाराजसे इस कथा को जारंबार सुननेसे ही संशय-मोह-भ्रमरहित ज्ञान हुआ। इससे उनको यह भी विश्वास हो गया कि जो भी इस कथा को सुनेगा उसके संदेह, मोह और भ्रम दूर हो जायँगे। इसी आश्रयसे कथा का माहात्म्य कहते समय उन्होंने प्रारम्भमें 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' ऐसा उल्लेख किया है। यहाँका 'निज' शब्द बड़े महत्त्वका है। 'निज' का अर्थ है 'अपना', जो गोस्वामी जीमें भी लग सकता है एवं अन्य लोगों में भी जो भी इसे सुनें। 'मेरे अपने' तथा 'उनके अपने।' इसी भावसे 'मम' शब्द न देकर 'निज' शब्दका प्रयोग किया है। सम्भवतः यही आश्रय पं० रामकुमार जीका है।

२ 'भारी' इति । प्रथम संशयको बड़ा कह चुके हैं, यथा—'नाथ एक संसउ बड़ मोरें।' इसीसे 'मोह और 'भ्रम' को भी भारी कहा । वहाँ 'बड़' और यहाँ 'भारी' कहनेसे तीनों एक समान बराबर पाये गये, नहीं तो समझा जाता कि मोह और भ्रम सामान्य हैं। पुनः भाव कि परब्रह्ममें संदेह हुआ है इसीसे उस संशय, मोह और भ्रमको भारी कहा; यथा—'महा मोह उपजा उर तोरें। उ० ५९।' यदि अन्यमें सन्देह होता तो 'भारी' विशेषण न देते। ( श्रीत्रिपाठी जी लिखते हैं कि माध-मकर स्नानमें एक मास ब्रह्मनिरूपण आदि मेरे आश्रमपर महात्माओं द्वारा हुआ पर मेरा भ्रम नहीं गया, इससे सिद्ध हुआ कि मेरा भ्रम भारी है )।

४ 🗗 संदेह, मोह और भ्रमके भेद 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' बा० ३१ (४) में िळखे जा चुके हैं। पाठक वहीं देख हैं।

नोट—२ श्रीकान्तरारणजी लिखते हैं कि—'संदाय, मोह और भ्रमका अभिप्राय क्रमशः ईश्वर, जीव और माया (= तत्त्वत्रय) के अज्ञानमें हैं'। उनका मत है कि 'अपने (जीव) स्वरूपमें अज्ञान होना' मोह, 'जिससे अपनेको देह ही मानना और इन्द्रियाभिमानी होकर दसों इन्द्रियोंके भोक्ता होनेमें दशमुखरूप होना है। ''भ्रमका अर्थ अचित् (माया) तत्त्वमें अनिश्चय होना अर्थात् ब्रह्मके शरीररूप जगत्में नानात्व सत्ताका भ्रम होना है।' किसी वस्तुके ज्ञानमें द्विविधा होना संदेह है।'

हमारी समझमें 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' बा॰ ३१ में ये अर्थ लागू हो सकें तो हो सकें क्योंकि वहाँ एक साधारण बात कही गयी है। परंतु प्रस्तुत प्रसंगमें तो 'ब्रह्म राम' वा 'अवधेशकुमार राम' के स्वरूपके सम्बन्धहीमें संशय, मोह और भ्रम कहे गये हैं न कि जीव और मायाके सम्बन्धमें।

३ 'मोह' के स्थानपर 'मोर' पाठ यदि सही मान छें तत्र तो संशय, मोह और भ्रमकी उलझन ही नहीं रह जाती। हमने 'मोह' पाठ क्यों पसंद किया यह पाठकोंको उपर्यक्त टिप्पणी २ से समझमें आ गया होगा।

िष्णी—५ 'कहहु सो कथा' इति । भाव कि श्रीरामकथा कहकर ही संशय, मोह और भ्रम दूर कीजिये, अन्य उपायोंसे नहीं । 'सो कथा'=उन्हीं रामकी वह कथा । अथवा भरद्वाजजी कहते हैं कि 'सो' (वह ) कथा कहिये और याज्ञवल्क्यजीने श्रीरामचरित कहा, इससे निश्चय हुआ कि 'सो कथा' से श्रीरामकथा ही अभिप्रेत थी । ॐ श्रीपार्वतीजीने भी ऐसा ही कहा है । यथा—'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । किह रघुनाथ कथा विधि नाना ॥ १०८ ।'…'विधि नाना' का भाव श्रीभरद्वाजजीके 'जैसें' और 'विस्तारी' शब्दोंमें आ जाता है ।

नोट—४ पंजाबीजी लिखते हैं कि पूर्व भरद्वाजजीने उनको 'सत्यधाम' विशेषण देकर पूर्वोत्तरमीमांसाका ज्ञाता जनाया है; यथा—'सत्यधाम सर्वज्ञ तुम्ह कहहु विवेकु विचारि।' ऐसा समझकर वे यह न कहें कि यज्ञ करो, शमदम आदि करो, इनके करनेसे तुम्हारा मन निर्मल हो जायगा, भ्रम मिट जायगा। अतः कहते हैं कि कथाहीसे संदेह मिटाइये।

िपणी—६ 'विस्तारी' इति ? भाव कि संदाय, मोह और भ्रम भारी हैं; अतएव विस्तारसे अच्छी तरह बढ़ाकर किहिये जिसमें तीनोंकी निवृत्ति हो जाय । पुनः भाव कि संक्षेपसे कहनेसे समझमें न आवेगा । सूक्ष्म कथा तो बुद्धिमान्, शानवान् लोग ही समझ सकते हैं और मैं तो मूढ़ हूँ, मूढ़को संक्षेपसे समझमें नहीं आता । इक समरण रहे कि भरद्धाजजीने मूढ़ बनकर प्रदन किया है, यह बात याज्ञवलक्यजीने स्वयं कही है; यथा—'कीन्हिहु प्रदन मनहुं अति मूढ़ा ।' कि शिवजीने

सतीजीसे प्रथम दण्डकारण्यमें रास्ता चलतेमें श्रीरामकथा संक्षेपसे कही थी, इससे उनकी समझमें न आयी थी; इसीसे उन्होंने भ्रमसे सीतावेष धारण किया था।

#### ग्रन्थका प्रयोजन

श्रीरामचरितमानसका आविर्भाव क्यों हुआ ? उसका क्या उद्देश्य है ?—यह बात ग्रन्थकार यहाँ मानसकथाके उपक्रममें बता रहे हैं। भरद्वाजजीके प्रश्नोंसे ही मानसके तात्पर्य (प्रयोजन) का उपक्रम हुआ है। 'नाथ एक संसद कड़ मोरे। '''राम कवन प्रभु पूछों तोहीं। '''प्रभु सोह राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि। '''जैसें मिटे मोह भ्रम मारी 'कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥'—से स्पष्ट है कि मानसकी रचना और मानसकथाके प्राकट्यका अभिप्राय श्रीराम तत्त्वका यथार्थ बोध कराना और श्रीरामजीके नामरूप, लीला, धाम आदि विषयक संशय, मोह और भ्रमकी निवृत्ति करना है। और, इससे तीनों श्रोताओंके मोह, भ्रम और संशय दूर भी हुए।

इन प्रश्नोंके उत्तरमें याजवल्क्यमुनिद्वारा उमा-महेश्वर-संवादकी प्रवृत्ति हुई । वे कहते हैं कि—'ऐसेइ संसय कीन्द महानी । महादेव तब कहा बखानी ॥ ४७ (८) ।' आगे चलकर पार्वतीजीका संदाय कहते हैं । वे पूछती हैं—'प्रभु वे सुनिपरमारथ बादों । कहिंदि राम कहुँ बहा अनादी ॥'''नुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग आराती ॥ राम सो अवध नृपतिसुत सोई । की अज अगुन अलखगित कोई ॥ ९०८ ।' इत्यादि ।—इन प्रश्नोंसे भी यही सिद्ध होता है कि श्रीदांकररचित रामचरितमानसका जगत्में प्राकट्य श्रीरामविषयक संशय-मोह-भ्रमादिके निवारणार्थ हुआ । इसी प्रकार श्रीगहद-भुशुण्डिसंवादका उद्देश्य भी श्रीरामविषयक संदेहोंकी निवृत्ति ही है अतएव जिन लोगोंको श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला और धाम आदिके विषयमें भ्रम हो, उनसे दासकी विनीत प्रार्थना है कि वे श्रीरामचरितमानसका अध्ययन किसी गुरुद्वारा एवं मानसविजोंद्वारा कुछ काल उनके साथ रहकर करें । इससे उनका मोह अवश्य दूर हो जायगा । सची जिज्ञासा चाहिये।

यह तो हुआ संवादोंका हेता। अब श्रीमद्रोस्वामीजीद्वारा यह मानसकथा क्यों प्रकट की गयी ? इसका हेता सुनिये। उनके समकालीन श्रीनाभास्वामीजी लिखते हैं कि 'किल कुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी मण्ड।' और, गोस्वामीजीने स्वयं भी इस ग्रन्थके लिखनेका तात्पर्य वताया है, वह उन्हींके वचनोंमें सुनिये—'स्वान्तःसुसाय तुलसी रघुनाथगाथामाषानिबन्धमितमंज्ञलमात्तनोति।

उनके—'जे एहि कथिंह समेह समेता। कहिहिंह सुनिहिंह समुद्रि समेता। होइहिंह रामचरन अनुरागी। किलमह रहित सुमंगल भागी ॥ सपनेहुँ साँचेहु मोहि पर जौं हर गौरि पसाउ। तौ फुर होउ जो कहेउँ सब माधा भनिति प्रभाउ॥ १५।' इन वाक्यों में ग्रन्थका प्रयोजन भी है और आशीर्वाद भी। और फिर दोहा ३० के आगे 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करों कथा मनसरिता तरनी॥' से लेकर 'रामचरित राकेसकर सरिस सुखद सब काहु। '''। ३२।' तक उन्होंने श्रीरामचरितमानस कथाका माहात्म्यविशेष तथा ग्रन्थका प्रयोजन वा उद्देश विस्तारसे कहा है।

इपक्रममें तो मानसक्याके प्रकट होनेका तात्पर्य िखा गया, अब उपसंहारमें देखिये। प्रन्थकारका उपसंहार 'पहि किछकाल न साधन दूजा। जोग जज्ञ जप तप वत पूजा॥ उ० १३०। ५।' से प्रारम्भ होता है। अन्तके उसके शब्दोंका उल्लेख हम यहाँ करते हैं— '''स्वान्तस्तमःशान्तये। माषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्॥ पुण्यं पापहां सदा शिवकरं विज्ञानमिक्प्रदम्। मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुमम्॥ श्रीमद्रामचित्रमानसिमदं मक्त्या वगाहन्ति ये। ते संसारपतंगचोरिकरणैर्द्धन्ति नो मानवाः॥' तथा—'रष्टुबंसभूषनचिति यह नर कहिं सुनिहं जे गावहीं। किछमल मनोमल घोइ बिनु श्रम रामधाम सिधावहीं॥ सत्तपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर घरे॥ दाहन अविद्या पंचजनित विकार श्रीरघुवर हरे॥'

अतएव मुख्य तात्पर्य तुल्सीदासजीद्वारा प्रादुर्भूत श्रीरामचरितमानसका यही है कि हम-सरीखे कुटिल जीवोंका सहज ही उद्धार हो जाय।

#### ध्वनित प्रयोजन

कवि स्वभावतः अपने कालका Historian इतिहासपरिचयदाता भी होता है। उसने जो भरद्वाज-याज्ञवस्क्य, उमार मदेश्वर और ग्राहक-भुशुण्डि नीन प्रताल्ज वा कर्म, ज्ञान और उपासना तीन घाट रचे हैं उनका प्रारम्भ, उनका उपक्रम- 'रामु कवन ''', 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि।', 'राम सो अवधनृपितसुत सोई। की अज अगुन अरुखगित कोई॥' इत्यादि—स्पष्ट बता रहा है कि उसके समयमें श्रीनानकजी और श्रीकवीरजीका तथा अद्वेतवादियोंका निर्मुण सगुणवाद बहुत जोर पकड़ता जा रहा था, अर्थात् दशरथनन्दन राम और हैं, योगिजन जिनमें रमण करते हैं वे राम और हैं, सगुण राम और हैं और अज, अगुण, अलखगित राम और हैं, इत्यादि। इस भ्रमको मिटानेके लिये, जो निर्मुण हैं वही सगुण हैं, श्रीराम ही निर्मुण और सगुण दोनों हैं, इत्यादिका निश्चय करानेके लिये ही इस ग्रन्थका निर्माण हुआ। इसका निर्णय महर्षि याज्ञवल्क्य, भगवान् शंकर और श्रीभुशुण्डिजीद्वारा कराया गया।

जागविलक बोले मुसुकाई। तुम्हिह बिदित रघुपित प्रभुताई।। २।। रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारि मैं जानी।। ३।। चाहहु सुनैक राम गुन गूढ़ा। कीन्हिहु प्रस्न मनहुँ अति मूढ़ा।। ४।।

अर्थ-श्रीयाज्ञवल्क्यजी मुस्कराकर बोले-'तुमको श्रीरघुनाथजीकी प्रमुता विदित है।। २॥ तुम मन, कर्म और वचनसे श्रीरामचन्द्रजीके भक्त हो। मैं तुम्हारी चतुरता (होशियारी) समझ गया (कि इस बहाने तुम) श्रीरामजीके गृद्ध गुणों, गुप्त रहस्योंको सुनना चाहते हो। इसीसे ऐसे प्रश्न किये हैं मानो अत्यन्त मूर्ख हो। ३, ४।'

िरपणी—१ 'जागबिलक बोले सुसुकाई । ''' इति। (क) 'मुसुकाई'। मुसकुरानेका कारण 'चतुराई' है; यथा 'देखि कृपानिधि सुनि चतुराई। लिये संग बिहँसे दोंड माई ॥ आ० १२।' यही बात वे आगे कहते भी हैं; यथा— 'खतुराई तुम्हारि में जानी।' क्या 'चतुराई' जानी, सो आगे कहते हैं कि 'कीन्हिहु प्रस्न मनहुं अित मूढ़ा।' अर्थात् अत्यन्त मूढ़ बनकर प्रश्न किया है जिसमें याज्ञवल्क्यजी कुछ कहें, यद्यपि स्वयं उसके ज्ञाता हैं। (ख) इच्छे यहाँ ग्रन्थकार जनाते हैं कि मूढ़ बनकर प्रश्न करना चतुरता है और चतुर बनकर प्रश्न करना मूढ़ता है। (ग) 'तुम्हिह बिदित रघुपित प्रसुताई।' हित । भरद्वाजजीने जो कहा था कि हमको भारी मोह है, उसपर याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि तुम्हें मोह नहीं हैं (क्योंकि) तुम रघुपितप्रसुता जानते हो। प्रसुता जाननेसे मोह नहीं रह जाता; यथा—'नयन नीर मन अित हरखाना। श्रीरघुपित प्रताप उर आना ॥ पाछिल मोह समुझि पिछताना। ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥ उ० ९३ ॥', 'राममगत तुम्ह मन क्रम बानी।' यह जो आगे कहा है उससे भी मोहका निराकरण किया है। क्योंकि मोहके रहते हुए, मोहके गये बिना, श्रीरामजीमें अनुराग नहीं होता, यथा—'मोह गये बिनु रामपद होइ न दृ अनुराग। उ० ६९।' और तुम तो मन-कर्म-बचनसे रघुनाथजीके भक्त हो तब तुममं मोह कहाँ सम्भव है ?

(घ) 'रघुपति प्रभुताई' इति । 'रघुपति' अर्थात् अवधेशकुमार राम जिनके विषयमें तुम संदेह प्रकट कर रहे हो, उनकी प्रभुता तुमको मालूम है कि 'रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मिन । इति रामपदेनासौ परं ब्रह्मामि-धीयते ॥ रा॰ ता॰ उ॰ ४ ।' [पुनः विदित होनेका प्रमाण यह है कि तुम वाल्मीकिजीके शिष्य हो । रामायणमें दाशरिथ रामका प्रभुत्व वर्णित् है ही ।]

वि॰ त्रि॰—जो रोगी रोगका निदान भी जानता हो तथा उसकी अचूक औषध भी जानता है, उसे वैद्यकी क्या आवश्यकता है ? और उसे रोगी भी कैसे कहें ? भरद्वाजजीने अपने कथनको स्वयं मोह-मूलक और आन्त वतलाया और उसके मिटनेका उपाय विस्तारयुक्त रामकथा भी बतला दी। इसपर याज्ञवल्क्यजी हँस पड़े।

दिष्णी—२ 'राममगत तुम्ह मन क्रम बानी ।' इति । (क) यहाँ 'रामभगत' और फिर आगे 'रामगुनगृदा' कहकर जनाया कि तुम जानते हो कि रघुपति 'राम' और श्रुतिप्रतिपादित 'राम' एक ही हैं। (ख) इक्ट भरद्वाज याज्ञ-वल्क्यसंवादमें ऊपरसे वरावर दिखाते आ रहे हैं कि भरद्वाजजी, पार्वतीजी और गरुड़जी तीनोंके संदेह, मोह और भ्रम तथा प्रश्न एकसे ही हैं। तीनों संवादोंके मिलानसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तीनों वक्ताओंका व्यवहार-त्रर्वाव अपने-अपने श्रोताओंके साथ एक-सा है। तीनोंने अपने जिज्ञास श्रोताकी पहले बड़ी 'खातिरी' (प्रशंसा, आदर-सत्कार) की है। इससे सूचित किया है कि विद्वानों-शिष्टपुरुषोंकी जिज्ञासुकी 'खातिरी' करनेकी रीति है, प्रथम 'खातिरी' करते हैं जिसमें जिज्ञासु घवड़ा न जाय, फिर पीछे और तरहसे उसके प्रश्नोंका अनुचित होना भी कह डाला है। यथा—

श्रीशिवजी—'तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु प्रश्न जगतिहत लागी॥ राम कृपा तें पारवित सपनेहु तव मन माहिं। सोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहिं॥ १९२।'

श्रीभुशुण्डिजी--'सब विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । क्वपा पात्र रघुनायक केरे ॥ तुम्हिंह न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥ ७ । ७० ।'

तथा यहाँ ( श्रीयाज्ञवल्क्यजी )-- 'तुम्हिह विदित रघुपित प्रभुताई । रामभगत'''' इत्यादि ।

नोट—१ बैजनाथजी िखते हैं कि—'श्रीरामरूपमें मन लगाये रखते हैं, हाथोंसे श्रीरामपरिचर्या ( कैंक्यं ) करते हैं और वाणीसे नामस्मरण, यशकीर्तन इत्यादि करते हैं अतः मन-कर्म-वाणीसे राममक्त होना कहा ।' इसी प्रसंगते 'मन, कर्म, वचन' से राममक्त होना भी सिद्ध हो सकता है। इस तरह कि—'चाहहु सुनै रामगुनगृदा' यह मनकी भक्ति है, 'रामनाम कर अमित प्रभावा' से 'सिव उपदेसु करत करि दाया' तक वाणीकी भक्ति है और मूद वनकर 'चतुराई' से प्रश्न किया जिसमें वे कुछ कहें यह कर्म है।

टिप्पणी—३ 'चतुराई तुम्हारि में जानी' इति । (क) क्या चतुराई जानी ? यह ऊपर टि॰ ९ में लिखा जा चुका है। चतुराई कैसे जानी ? इस तरह जान ली कि कोई मूढ़ इस प्रकार प्रश्न नहीं कर सकता; जैसे इन्होंने उठाया है कि प्रथम 'रामनाम कर अमित प्रमावा। संत पुरान उपनिषद गावा॥ सिव उपदेसु करत करि दाया' कहकर विषय कहा कि शिवजी महामहिमावाले रामनामके जापक, उपासक और उपदेशक हैं फिर पूर्वपक्ष 'राम कवन' इस प्रश्नसे उठाया। जिन रामको जानते हैं उनकी चर्चा कर संदेह किया और उसपर सिद्धान्त जाननेकी जिज्ञासा की।

नोट—२ इस ग्रन्थमं 'चतुर' और 'चतुराई' शब्दोंका प्रयोग जहाँ-तहाँ रामभजन, सत्संग और श्रीरामभिक्ते सम्बन्धमें ही प्रायः किया गया है। यथा—'रीझेंज देखि तोरि चतुराई। माँगेहु मगित मोहिं अति माई॥ उ० ८५॥', 'परिहरि सकल मरोस रामिह भजिहें ते चतुर नर। आ० ६।' इसीसे यहाँ प्रथम 'रामभगत तुम्ह' कहकर तब 'चतुराई' और तब 'चाहहु सुनैंं 'कि कहा। भाव यह कि 'तुम रामभक्त हो इसिल्ये रामचर्चा-तत्संग करना चाहते हो। तुमने प्रश्न किया है जिसमें रामचर्चास्तंग हो। यही चतुरता है।'—(दीनजी)।

३ श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजीने बहुत ठीक लिखा है कि यहाँ ( 'जागविलक बोले मुसुकाई ।''चतुराई तुम्हारि में जानी ।' के ) 'मुसुकाई' में हास्यकलाका यड़ा सुन्दर प्रयोग है। हम जब अपने मित्रकी 'चतुराई' एकड़ लेते हैं, जिसके द्वारा वह हमें भ्रममें डालना चाहता है, तो हमें हँसी आ जाती हैं! तुलसीदासजीकी हास्यकलामें बहुधा हास्य-पात्रके प्रति प्रेम बना रहता है। ऐसी कलाको कार्लाइल ( Carlyle ) बहुत ही आदरणीय बताते हैं।

४ 'चाहहु सुनै रामगुन गूढ़ा।' इति। (क) लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि गूढ़ गुण वे हैं जो श्रीरघुनाथजीने अपने श्रीमुखसे वर्णन कियं हैं; क्योंकि गुप्त दूसरा जान ही नहीं सकता तव कहेगा क्योंकर जबतक उन्हींसे न सुना
हो। गूढ़ गुण, यथा—'कोटि विप्रवध लागिंह जाहू। आए सरन तजज निर्हे ताहू॥ सनमुख होह जीव मोहि जबहीं।
जन्म कोटि अघ नासिंह तबहीं॥ सुं० ४४॥', 'सुनहु सखा निज कहज सुमाऊ। जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ॥ जो
नर होइ चराचर दोही। आवे सभय सरन तिक मोही॥ इत्यादि। (सुं० ४८), 'सुनु मुनि तोहि कहज सहरोसा।
मजिंह जे मोहिं तिज सकल भरोसा॥ करज सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि बालक राखह महतारी॥ आ० ४३॥' तथा
'अब सुनु परम बिमल सम बानी। सत्य सुगम निगमादि वखानी॥ निज सिद्धान्त सुनावज तोही। सुनु मन घर सब
तिज मस्र मोही॥' उ० ८६ (१) से 'प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊँ। ८८।' तक, इत्यादि। (ख) पाँचेजीके मतानुसार
'शंकररचित मानस' ही 'गूढ़ गुण' है। श्रीरामचरितमानसको गुत और सुद्दावा कहा मी है, यथा—'रामचरित सर गुर
सुहावा। संसु प्रसाद तात में पावा॥ उ० १९३॥' वैजनाथजीका मत है कि चेद-पुराणमें गुत होनेसे 'गूढ़' कहा।
(ग) प्रथम कहा था कि 'तुम्हाई बिदित रघुपति प्रभुताई' (अर्थात् तुम श्रीरामजीका प्रभुत्व, जो उनके अवतारवाठे
लीलचरितमें गुतरूपसे भरा हुआ है और साधारण लोगोंको नहीं देख पड़ता, जानते हो, उसके बताने वा पूछनेकी
आवश्यकता नहीं है ) और यहाँ कहते हैं कि 'चाहहु सुनै रामगुन गृढ़ा।'—इस तरह जनाया कि 'रघुपति प्रभुता' और
'रामगुण गृद्द' दोनों बातें एक ही हैं। रघुपति प्रभुताईं—'रामगुनगृह'। (पं० रा० कु०)।

(घ) 'गूढ़' का अर्थ है गुप्त, कठिन, जो शीघ समझमें न आ सके; यथा— 'उमा रामगुन गूद पंदित सुनि पावहिं

विरति । पाविंह मोह बिमूढ़ जे हिर बिमुख न धर्मरित ॥ आ० मं० ।' यहाँ चरितकी गूटता यह है कि उसीसे दो विरोधी फल प्राप्त होते हैं । एक ही माधुर्य-प्रसंगसे एकको तो संसारसे वैराग्य हो जाता है और दूसरेको मोह प्राप्त होता है । श्रीसतीजी और गरुड़जीको भी मोह हो गया तब अस्मदादिका कहना ही क्या ?

टिप्पणी—४ 'कीन्हिंहु प्रस्त मनहु अतिमूढ़ा।' इति । यहाँ 'मनहु' कहकर जना दिया कि हम जानते हैं कि 'तुम्हें मोह नहीं हैं। तुम पण्डित हो, मूढ़ नहीं हो। तुमने मूढ़ बनकर प्रश्न किया है। मोह मूढ़को होता है इसीसे मूढ़ बनकर तुम अपनेमें मोहका होना कह रहे हो'। तुम्हें मोह नहीं है और न तुम मूढ़ ही हो, इसके कारण टि०९ (ग) में कह आये हैं।

वि॰ त्रि॰—भगवान्ने गीतामें कहा है, कि 'अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्'; मुझ मनुष्य-शरीर धारण करनेवालेकी मूढ़ लोग अवज्ञा करते हैं। और भरद्वाजजीने अत्यन्त अवज्ञा करके पूछा है, इसिलये याज्ञवल्क्यजीने 'मनहु अति मूढ़ा' कहा।

नोट—५ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि 'तुम्हें मोह नहीं हैं। तुम रामगुण सुनना चाहते हो। इसीसे मूढ़ बनकर तुमने प्रश्न किया है। ऐसा ही अन्य वक्ताओंने भी अपने-अपने श्रोताओंसे कहा है, जैसा टि० २ (ख) में दिखा आये हैं।—इसका एक आशय तो ऊपर लिखा ही गया कि पहलेहीसे फटकार सुनकर वह घबड़ा न जाय, दूसरा भाव यह कहा जाता है कि तुम जो 'संदेह मोह अम' अपनेमें बतलाते हो वह अविद्याकृत नहीं है, किन्तु विद्याकृत है; इसीसे उसकी गणना मोह आदिमें नहीं है। जो 'मोह' अविद्याकृत होता है वही 'मोह' कहलाता है। विद्याकृत मोह मोह नहीं है, क्योंकि यह तो प्रभुकी प्रेरणासे होता है, इससे भक्तिकी वृद्धि होती है। यथा—'हिर सेवकिह न ब्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित क्यापिह तेहि विद्या ॥ ताते नास न होइ दास कर । भेदमगित बादह बिहंगवर ॥ उ० ७९ ॥'

तीसरी बात यहाँ जो उपदेश की गयी है वह यह है कि यदि कदाचित् कभी कोई शंका हृदयमें उत्पन्न हो और उसके निवारण करनेवाले कोई विशेष विज्ञ मिलें तो मूद बनकर ही प्रश्न करना चाहिये तभी वक्ता गृद रहस्यका प्रकाश करेंगे। उसे भली प्रकार समझानेका प्रयत्न करेंगे; नहीं तो गोप्य वस्तु हर एकको तुरत नहीं पकड़ा दी जाती। यथा—'गृद्धों तत्व न साधु दुराविहें। आरत अधिकारी जहाँ पाविहें। अति आरित पूछों सुरराया। बा॰ १९०।' प्रश्नके साथ अपना भी जानना यदि प्रकट किया गया तो उत्तर देनेवालेके मनमें यह अवश्य ख्याल उत्पन्न होगा कि ये हमारी परीक्षा है रहे हैं। ऐसी हालतमें या तो वह बात टाल देगा, अथवा, यदि कुछ कहेगा भी तो बहुत सृक्ष्म।

६ अलंकार—जहाँ किसी वस्तुके अनुरूप वलपूर्वक कोई उपमान कित्यत किया जाता है, वहाँ 'वस्त्त्येक्षा' होती है। जब उत्प्रेक्षाका विषय पहले कहा जाय और तब उसके अनुरूप कल्पना की जाय तब 'उत्तिविषया वस्त्त्येक्षालंकार' कहा जाता है। (अ० मं०)। यहाँ उत्प्रेक्षाका विषय, 'राम नाम कर अमित प्रमावा।' से 'जेसें मिटें मोह अम मारी। "" तक तो प्रथम कहा गया और उसपर उत्प्रेक्षा यहाँ हुई 'कीन्हिहु प्रस्त मनहुँ अति मूढ़ा।' अतः यहाँ उक्तविषयावस्त्रेक्षा है।

## तात सुनहु सादर मन लाई। कहहुँ राम के कथा सुहाई।। ५।।

अर्थ-हे तात! मैं श्रीरामजीकी सुन्दर कथा कहता हूँ। तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो ॥ ५॥

नोट—'तात' सम्बोधन है। यह शब्द यहाँ दुलार, प्यार और अत्यन्त घनिष्ठ प्रेमका द्योतक है। इसका प्रयोग पुत्र, भाई, पिता, गुरुजन, सखा इत्यादि छोटे, बढ़े और बराबरवाले सभीके सम्बन्धमें हुआ है; यथा—'तात तात बिनु बात हमारी। केवल गुरुकुल कृपा सँमारी। अ० ३०५॥' में पहला 'तात' भाई भरतके लिये और दूसरा पिता दशरथके लिये आया है; 'सुनहु तात तुम्ह कहुँ मुनि कहहीं। राम चराचर नायक अहहीं। अ० ७७॥' में पुत्र श्रीरामके लिये आया; 'माँगहु बर प्रसन्न में ताता। बा० १७७।' में ब्रह्माजीने अपने उपासक रावण आदिके लिये प्रयुक्त किया और 'तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ', 'तात धरम मतु तुम्ह सबु सोधा।' अ० ९५ में श्रीरामजीने सुमन्त्रजीके लिये तथा 'तात कृपा करि कीजिश्न सोई। जातें अवध अनाथ न होई॥ अ० ९५।' में सुमन्त्रने श्रीरामजीके लिये प्रयुक्त किया है। परन्तु 'तात' शब्द संस्कृत भाषाका है। उसका अर्थ है—'पिता', यथा—'तातस्तु जनकः पिता इत्यमरकोशे।' और गुरुजनोंको पितृतुल्य समझकर उनके वास्ते भी इसका प्रयोग हुआ है। यथा—'छमव तात लिख वाम विधाता। २। २९३।' (यहाँ

क कहतुँ - १६६१। प्रायः अन्यत्र कहीं पोथीमें अर्धचन्द्रविःदु देखनेमें नहीं आता। पर यहाँ है। पाठान्तर-'कहउँ'।

भरतजीने जनकमहाराजके लिये इसका प्रयोग किया है); 'तासों तात वयर निहं की जैं' (३।२५।) एवं 'अकसर आयहु वात । ३।२४।' (मारी चने रावणको 'तात' का सम्बोधन किया); 'तात चरन गिह माँगाउँ ....।५।४०।' (विभीषणजीने रावणके लिये 'तात' का प्रयोग किया), इत्यादि। इसका प्रयोग गुरुजनोंके सम्बन्धमें दुलार वा प्यारके सम्बन्धसे कहना उचित न होगा। छोटे या बराबरवालोंके सम्बन्धमें जब इसका प्रयोग होता है तब प्रायः दुलार-प्यारके सम्बन्धसे ही होता है। इसके उदाहरण उपर आ गये हैं।

टिप्पणी—9 'तात सुनहु सादर मन लाई।'''' इति। (क) ऊपर जो कहा था कि 'चाहहु सुनै रामगुन गृहा' उसके सम्बन्धसे यहाँ 'तात सुनहु सादर मन लाई' यह कहा। क्योंकि गृद्ध विषयोंके समझनेकी यही रीति है और 'कहहुं सो कथा नाथ विस्तारी' के सम्बन्धसे 'कहहुँ राम के कथा सुहाई'—यह कहा।

(ख) 'सादर मन लाई' अर्थात् मन, बुद्धि और चित्तको एकाग्र करके सुनो; क्योंकि यह गृद्ध रहस्य है। चित्त जरा हटा कि प्रसंग समझमें न आयेगा, प्रेमसे मनको एकाग्र करके सुनो जिसमें एक भी शब्द व्यर्थ न जाय।

नोट—ध्रिक्ट यहाँ गूढ़ विषय समझनेकी रीति बतायी है। इसके ििये दो बातें आवश्यक हैं—एक तो 'सादर सुनना', दूसरे 'मन लगाकर सुनना'। इनमेंसे एककी भी कमी होगी तो विषय समझमें न आवेगा।—( दीनजी )। बैजनाथजीका मत है कि बाह्येन्द्रियोंका व्यापार-कथाके अनुकूल सुनना 'सादर' सुनना है।

टिप्पणी—२ 'कहहूँ राम के कथा सुहाई ।' इति । भाव कि तुमने जो कहा कि वह कथा कहो जिससे मोह मिटै, सो वह कथा तो श्रीरामकथा ही है; इसीसे मोह मिटेगा । यह कहकर याज्ञवल्क्यजी कथाका माहात्म्य कहने लगे । अथवा, भरद्वाजजीके वचन हैं कि 'जैसे मिटे मोह अम मारी । अर्थात् जिस प्रकार मिटै; अतः यहाँ प्रथम प्रकार दिखाते हैं । वह यह कि प्रथम कथाका माहात्म्य कहा ।

३—'सुहाई' का भाव कि ऐसी सुन्दर है कि मन लगाकर सुनने योग्य है।

### महामोह महिषेसु विसाला। रामकथा कालिका कराला।। ६॥ रामकथा ससि किरन समाना। संत चकोर करहिं जेहि पाना॥ ७॥

अर्थ—महामोहरूपी बड़े भारी महिषासुरके लिये श्रीरामकथा बड़ी भयंकर कालिकादेवी है। १। श्रीरामकथा चन्द्रिकरणोंके समान है जिसे संतरूपी चकोर पिया करते हैं। ७॥

टिप्पणी—९ 'महामोह महिपेसु विसाला।''' इति। (क) इक्ट इसमें और आगेकी अर्धालीमें श्रीराम-कथाका माहात्म्य कहते हैं। भरद्वाजजीके 'जैसें मिटें मोह अस भारी। कहहु सो कथा'''।' की जोड़में उसीके उत्तरमें यहाँ 'महामोह महिपेस विसाला। रामकथा कालिका कराला॥' कहा। सांसारिक पदार्थमें अस होना अर्थात् असत्यमें सत्यका अस, स्वस्वरूपकी विस्मृति, इत्यादि मोह है और ईश्वरके स्वरूपमें अस होना महामोह है। यथा—'महामोह उपजा उर तोरें। उ० ५९।' (बैजनाथजीका मत है कि गुरुशास्त्रोपदेशमें जो आवरण डाले वह मोह है)।

(ख) महामोहको 'विशाल महिषासुर' कहनेका भाव कि महिषासुर सामान्य था। उसे कालिकादेवीने मार डाला; परंतु 'महामोह' रूपी महिपासुर साधारण नहीं है जो मार लिया जावे। इसने तो भगवती सती (जो दुर्गा और कालिका-रूप धारण करती हैं) को ही जीत लिया। यथा 'मएउ मोह सिव कहा न कीन्हा। बा० ९८।' [मोहने उन्हें ऐसा दबाया कि तन त्याग करना पड़ा।—यही मोहका उनको ग्रास कर लेना है, लील लेना है। इतना ही नहीं किन्तु देखिये तो कि पुनः जन्म लेनेपर भी वह (महामोह) इनके दूसरे तनमं भी न्यात रहा। यथा— 'अजहूँ कछु संसउ मन मोरें।"" तब कर अस बिमोह अब नाहीं। बा० १०९।'—यह स्वयं एक्नाल है। तथा—'एक बात नहिं मोहि सुहानी। जदिप मोहबस कहे हु मवानी।। ११४॥' उस महिषासुरने तो एक ही स्थूल शरीरमें दुःख दिया और महामोह महिषासुरने दूसरे जन्मतककी खबर ली। जीवोंके संसारचक्रमें रमते रहनेका कारण महामोह ही तो है। अतः महामोहको विशाल महिषासुरकी उपमादी।

नोट-- १ महिषेसु=महिषासुर । (क) मार्कण्डेयपुराणमें इसकी कथा विस्तारसे हैं । यह रंभनामक दैत्यका पुत्र था । इसकी आकृति भैंसेकी-सी थी । इसने हेमगिरिपर कठिन तप करके ब्रह्माजीसे यह वर पाया था कि स्त्री छोड़ किसी पुरुषसे उसका वध न हो सके । वर पाकर इसने इन्द्रादि सभी देवताओंको जीत लिया और सबको सताने लगा था । कालिका देवीने इसका वध किया। इसको अपने बलका बड़ा गर्व था, यह बात सप्तशतीके दूसरे चरितसे स्पष्ट है—'महिषमद मंग करि अंग तोरे' (वि० ९५)

( ख ) स्कन्दपुराण नागरखण्डमें लिखा है कि चित्रसम नामका एक दैत्य था। यह बड़ा सुन्दर तथा तेज और वीर्यसे सम्पन्न था । इसे भैंसेकी सवारी रुचिकर थी । एक बार यह भैंसेपर चढ़कर गंगातटपर जलपक्षियोंका शिकारं करने लगा। महर्षि दुर्वासा वहीं समाधि लगाये वैठे थे। चित्रसम अपने व्यसनमें भैंसा बढ़ाये चला गया जिससे मुनि कुचल गये। नेत्र खोलकर उन्होंने उस दानवको देख कुपित हो शाप दिया कि तू भैंसा हो जा और आजीवन भैंसा बना रह। यह हिरण्याक्षका पुत्र था । शुक्राचार्यजीके कहनेसे उसने शिवजीकी आराधना की जिससे शिवजीने वरदान दिया कि (दुर्वासा-शाप व्यर्थ नहीं हो सकता पर तुम जिस इच्छासे पूर्वरूप चाहते हो उसका उपाय में किये देता हूँ ) जितने भी देव. मानव तथा आसुरभोग हैं वे सब तुम्हें इसी शरीरमें प्राप्त होंगे । उसने यह भी वर माँग लिया कि स्त्री छोड़ वह सबसे अवध्य रहे । वर पानेपर वह इन्द्रको जीतकर इन्द्र बन बैठा । इसके अत्याचारसे कार्तिकेय आदि देवताओंको वड़ा कोध हुआ और उस आवेशमें सबके मुखसे तेज प्रकट हुआ जो मिलकर एक कुमारी कन्यांके रूपमें परिणत हो गया। स्कन्द, विष्णु, इन्द्र, शंकर आदिने अपने-अपने भयंकर आयुध उसको दिये। सिंहपर सवार हो विन्ध्याचलपर जाकर ये तपमें संलग्न हुई । इनका परम सौन्दर्य सुनकर उसने इनको भार्या बननेको कहा । देवीने फटकारा । महिषासुरकी सेना मारी गयी तब वह सींगोंके प्रहारसे देवीपर शिलाखण्ड फेंकने लगा। देवी बड़ी फ़र्तीसे उसकी पीठपर चढ़ गयीं और उसे लातोंसे मार-मारकर लहूलुहान कर दिया। वह आकाशमें उछलने लगा तब देवीकी ज्योतिसे एक सिंहने प्रकट होकर उसके पिछले पैर पकड़ लिये । इन्द्र आदिने प्रकट होकर देवीको तलवार दी कि उसका सिर काट लें। गर्दनके दो दुकड़े होते ही वह ढाल-तलवार लिये हुए तेजस्वी पुरुषके रूपमें प्रकट हुआ। देवीने उसकी चोटी पकड़ ली और उसका नाश करनेके छिये तलवार उठायी। यह देख वह स्तुति करने लगा। देवी तत्र असमंजसमें पढ़ गयीं। देवताओंने वधकी प्रार्थना की । तब देवीने कहा कि मैं न तो इसे मारूँगी और न छोड़ूँगी, सदा इसकी चोटी पकड़कर इसे अपने हाथमें ही लटकाये रक्खँगी।

टिप्पणी—२ 'रामकथा कालिका कराला' इति । श्रीरामकथाको करालकालिका कहनेका भाव यह है कि महिषासुर-को तो कालिकाने मारा पर विशाल महिषासुर ( महामोह ) उनसे नहीं मर सका । उसके मारनेके लिये करालकालिकाका अवतार होना चाहिये । अतएव महामोहरूपी विशाल महिषासुरके नाशके लिये श्रीरामकथारूपी 'करालकालिका' का अवतार हुआ । श्रीरामकथाने महामोहको जीतकर कालिका (सती ) की रक्षा की । अर्थात् कथा श्रवण करनेसे सतीजीका प्रवल मोह निवृत्त हुआ, यथा—'ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदावप मारी ॥ बा० १२० ।'— ( बाबा हरीदासजी । शीला ) ।

नोट—२ पंजाबीजी एक भाव यह लिखते हैं कि महिषासुरको भारकर जिनका दुःख कालिकाने दूर किया, उनकी जन्म-मरणसे निवृत्ति नहीं हुई। और रामकथा महामोहका तो नाश ही कर डालती है, साथ-ही-साथ मोहमस्त प्राणीको जन्म-मरणसे भी लुड़ा देती है।

३ यहाँ 'रामकथा' पर 'कालिका' होनेका आरोप किया गया, क्योंकि पहले 'महामोह' पर 'महिषेश' होनेका

आरीप कर चुके हैं । अतः यहाँ परम्परितरूपक है ।

टिप्पणी—३ 'भगवतीको मोह होना असम्भव है। तब उनमें मोह कैसे कहा ?'—इस शंकाका समाधान यह है कि मायिक पदार्थमें उनको संदेह होना असम्भव है, परन्तु ईश्वरकी लीलामें संदेह हो जाना असम्भव नहीं है। ब्रह्माकों मोह हुआ तब उन्होंने वत्सहरण किया, शिवजीको मोह हुआ तो वे मोहिनीके पीछे दौके, इन्द्रको मोह हुआ तो उन्होंने महावृष्टि की, नारदको मोह हुआ तो उन्होंने व्याह करनेकी इच्छा की और सनकादिको मोह हुआ तो उन्होंने जय-विजयकों शाप दिया इत्यादि। कौन ऐसा है जिसको ईश्वरके अत्यन्त माधुर्य चिरतोंमें मोह न हुआ हो ? यथा—'नारद भव विश्व सनकादी। जे सुनि नायक आतमवादी। मोह न अंध कीन्ह केहि केही। उ० ७०।'

—कालिका—

(क) 'देवीभागवतमें देवीकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें कथा इस प्रकार है—महिवासुरसे परास्त होकर सब देवता ब्रह्माजीके पास गये। ब्रह्माजी, शिवजी तथा देवताओंके साथ विष्णुके पास गये। विष्णुजीने कहा कि महिवासुरके

मारनेका उपाय यह है कि सब देवता अपनी स्त्रियोंसे मिलकर अपना थोड़ा-थोड़ा तेज निकालें। सबके तेजसमूहसे एक स्त्री उत्पन्न होगी जो उस असुरका वध करेगी। महिपासुरको वर था कि वह किसी पुरुपके हाथसे न मरेगा। भगवान् विष्णुके आज्ञानुसार ब्रह्माने अपने मुँहसे रक्त वर्णका, शिवने रौप्य वर्णका, विष्णुने नील वर्णका, इन्द्रने विचित्र वर्णका, इसी प्रकार सब देवताओंने अपना-अपना तेज निकाला। उससे एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई, जिसने महिपासुरका संहार किया।' (श० सा०)।

- (ख) दूसरी कथा यह है कि 'शुम्भ और निशुम्भके अत्याचारोंसे पीड़ित इन्द्रादि देवताओं की प्रार्थनापर एक मातङ्गी प्रकट हुई जिसके शरीरसे इस देवीका आविर्भाव हुआ। पहले इनका वर्ण काला था, इसीसे इनका नाम कालका पड़ा। ये उम्र भयोंसे रक्षा करती हैं। इनका ध्यान इस प्रकार है—कृष्णवर्णा चतुर्भुजा, दाहिने दोनों हाथों मेंसे ऊपरके हाथमें कटारी और नीचेके हाथमें खप्पर, बड़ी ऊँची एक जटा, गलेमें मुण्डमाला और सर्प, लाल नेत्र, काले वस्न, किंदमें बाघम्बर, बायाँ पैर शवकी छातीपर और दाहिना सिंहकी पीठपर, भयंकर अद्देश करती हुई।'—(श॰ सा॰)।
- (ग) बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि—'कराला देवीका नाम है। कराला करारा देवीका दक्षिणमें स्थान है, बहाँ के करारे ब्रह्माण्ड उन्हीं के नाम और उपासनासे हैं।' इसके अनुसार अर्थालीका अर्थ होगा—'रामकथा इस किन कालमें महामोहरूपी महिषासुरके नाश करनेको करालादेवी-रूप है।'
- (घ) विनयपत्रिकामें इनको घट्भुजा वा अष्टभुजा कहा गया है। यथा—'बर्म चर्म कर कृपान सूल सेल धनुष-बान धरनि दलनि दानवदल रन करालिका। पद १६।'
- (ङ) पं० श्रीहरिवक्षजी जोशी काञ्यसांख्यस्मृतितीर्थ िलखते हैं कि 'इन्द्रादि देवताओं के अधिकार िक्त जानेपर वे सब हिमालयपर जाकर देवीकी स्तृति करने लगे। उस समय भगवती पार्वती आयीं और उनके शरीरसे शिवा प्रकट हुई । सरस्वती देवी पार्वतीके कोष शरीरसे निकली थीं, इसलिये उनका कौशिकी नाम प्रसिद्ध हुआ। कौशिकीके निकल जाने-के बाद पार्वतीका शरीर काला पड़ गया, इसलिये कालिका कहते हैं। विशेष 'विनयपीयूष' १५, १६, १७ में देखिये।

टिप्पणी—४ 'रामकथा ससिकिरन समाना।'''' इति। श्रीरामजीकी कथा चन्द्रिकरण है। श्रीरामचन्द्रजी चन्द्रमा हैं। सन्त चकोर हैं। सन्तको चकोरकी उपमा देनेका भाव कि जैसे चकोर चन्द्रमाको छोड़ और किसीकी तरफ नहीं देखता, इसी तरह सन्त ही इस शान्तिदायक कथाके परम अधिकारी हैं, वे रामकथा छोड़ अन्य कथा नहीं देखते। मिलान कीजिये—'रधुवरकीरित सज्जनिह सीतल खलहि सुताति। ज्यों चकोर चक चक्कविन तुलसी चाँदिनि राति॥' (दोहावली)। पुनः, भाव कि जैसे चकोर किरणको पान करता है वैसे ही सन्त श्रीरामकथाको श्रवणपुटद्वारा पान करते हैं। यथा—'नाथ तवानन सिस स्वत कथा सुधा रधुबीर। श्रयन पुटन्हि मन पान करि नहिं श्रधात मित भीर॥ उ० ५२।'

प यहाँ रामकथाके िकये दो दृष्टान्त दिये गये—एक तो 'कालिका कराला' का, दूसरा शिशिकरणका। दो दृष्टान्त देनेका भाव यह है कि—(क) महामोह आदिके नाशके लिये रामकथा कराल है और सन्तोंको सुख देनेके लिये चन्द्र-किरण-समान शीतल है। पुनः, (ख)—जैसे देवीने प्रथम मिह्पासुरको मारकर देवताओंको सुखी किया फिर उनको अपने दर्शनका सुख दिया। इसी प्रकार रामकथा महामोहका नाश करके सन्तोंको सुख देती है, फिर अपने स्वरूपका सुख देती है। पुनः, (ग)—जैसे मोहनाशनार्थ कथाको 'कालिका' कहा वैसे ही मोहनाशनार्थ ही उसे शशिकरण कहा, यथा—'ससिकर सम सुनि गिरा सुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥' (९१९२०)। श्रीरामकथाको शशिकरण कहकर मोहको शरदातप जनाया। यथा—'सरदातप निस सिस अपहरई।' मिलान कीजिये—'रामचिरत राकेस कर सिरस सुखद सब काहु। सजन कुसुद चकोर चित हित बिसेष बड़ लाहु॥ बा० ३२।' पुनः, (घ) इससे कथाकी गूटता दरसायी। वह दो रूप धारण किये हैं—एक तो कराल और दूसरा सुन्दर शान्तिदायक। [यह दुष्टोंके लिये कराल है और सजनोंके लिये सौम्य हैं (वि० त्रि०)] जिनको महामोह है, उनके उस मोहकी नाशक है और जिनको मोह नहीं है उनको विशेष सुखद है। दो बातें दिखानेके लिये दो हृधन्त दिये।—(जब प्रभु स्वयं ही कठोर और कोमल दोनों हैं, सम भी हैं और विषम भी, तब उनकी कथा वैसी क्यों न हो है सुआ ही चाहे—'कुलिसहु चाहि कठोर अति कोंमल कुसुमहु चाहि। ०। १९।', 'जवाप सम नहिं राग न रोषू। "तदिप करिंह सम विषम यहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा॥ २। २९९।')

नोट-४ 'सारांश यह है कि श्रीरामकथा रामभक्तोंके लिये सुखद है और रामभक्तके द्रोहियों (मोह, मद, काम क्रोधारि) के लिये कालरूप है और रामकथामें अभेद होनेसे 'प्रभु सक त्रिश्चवन मारि जिआई' के अनुसार श्रीरामजीकी तरह श्रीरामकथामें भी कालिकाके दृष्टान्तसे संहार-शक्ति और शशि-िकरणके दृष्टान्तसे पालनशक्तिका होना वर्णन किया।'--( वे० भू० )

५—'रामकथा सिस किरन समाना' में धर्मलुतोपमालंकार है। 'संत चकोर करिंह जेहि पाना' में 'सम अभेद रूपक' हैं। चकोर—दो॰ ३२ (ख) में देखो। चकोर कहकर जनाया कि सन्त श्रीरामकथाके अनन्य प्रेमी हैं, उसे छोड़ दूसरी कथा नहीं सुनते।

प० प० प०-(क) श्रीरामकथाकामाहात्म्य कहनेमं प्रथम महामोहका विनाश कहा, क्योंकि बिनु सतसंग न हिरकथा तेहि बिनु मोह न माग। मोह गए बिनु रामपद होइ न दढ़ अनुराग॥ इस तरह सन्तसंगमें सन्तमुखसे श्रीरामकथाश्रवण स्वित किया है। (ख) 'रामकथा सिस किरनः'' इति। रामकथा सुखदायक है, यथा—'रामचिरत राकेस कर सिस सुखद सब काहु।', 'रघुपति भगति बिना सुख नाहीं' यह मानसका अकाट्य श्रुतिसिद्धान्त है। शशिकरणमें अमृत रहता है पर उसका पान केवल चकोर ही कर सकता है। अतः सन्तोंको चकोर कहा। श्रीरामप्रेमभिक्त ही सुधा है—'प्रेम अमिय मंदर बिरह।' अतः स्चित किया कि रामकथासे रामभिक्त दढ़ अनुरागका सहज ही लाभ होता है। (ग) 'रामचिरत राकेस कर' 'रामकथा सिसिकरन' से रामकथाको चन्द्रकिरण कहा और रामनामको चन्द्रमा कहा है, यथा—'राका रजनी मगित तव रामनाम सोइ सोम'। ३। ४२।' इससे ध्वनित किया कि नाम और कथामें चन्द्र-चन्द्रिका-सम्बन्ध है, नाम कारण है, कथा कार्य। कार्यमें कारणकी पूर्ण व्याप्ति रहती है; अतः कहा गया कि 'ए हे महँ रघुपति नाम उदारा।''''

नोट—६ श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि किलमें महामोहने सब साधनोंको परास्त कर दिया; इससे शंकरजीने गोस्वामीजीको आज्ञा दी कि वे वेदपुराणादि समस्त 'सद्ग्रन्थोंकी शक्ति निकालकर श्रीरामकथा स्त्री कालिकाको प्रकट करो । तब उन्होंने सब सद्ग्रन्थोंका सार निकालकर श्रीरामकथा िर्माण की ।' (परंतु इसमें पूर्वापरसे विरोध होता है । 'माषा बद्ध करिब में सोई । ३९।२।' 'कहों कथा सोइ सुखद सुहाई । ३५।९३।', 'यत्पूर्व प्रभुणा कृतं ....तद्र धुनाथनाम-निरतं ....। उ०।' देखिये । इसे स्वयं शंकरजीने रचा जो समस्त श्रुतिसिद्धान्तका निचोड़ है । ) यहाँ श्रीरामजी चन्द्र हैं, कथा किरण है; अन्य देवादिकी कथाएँ तारागणका प्रकाश हैं । तारागणके प्रकाशसे चकोरका हृदय श्रीतल नहीं हो सकता । (मा० मा०)।

ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी। महादेव तब कहा बखानी।। ८॥

अर्थ-पार्वतीजीने इसी प्रकार सन्देह किया था, तब महादेवजीने विस्तारपूर्वक कहा था ॥ ८ ॥
टिप्पणी-9 'ऐसेइ' पद देकर भरद्वाज और पार्वतीजी दोनोंके संशयोंको एकही-सा बताया। ऐसेइ=ऐसे ही=
इसी प्रकारके। ['ऐसेइ' का दूसरा अर्थ है-'इसी प्रकार।' अर्थात् जिस प्रकार तुमने प्रश्न किया उसी प्रकार उन्होंने
भी सन्देह प्रकट किया। ] दोनोंके संदेह तथा प्रकारकी समानता नीचे दिये हुए मिलानसे स्पष्ट हो जायगी।

## दोनोंके प्रसंगोंका मिलान-

श्रीभरद्वाजजी करि पूजा सुनि सुजस बखानी।

बोले अति पुनीत सृदु बानी ।
नाथ एक संसउ बड़ मोरें
करगत बेदतत्व सब तोरें
हरहु नाथ करि जनपर छोहू
राम नाम कर अमित प्रमावा ।
संत पुरान उपनिषद गावा ॥
संतर जपत संसु अबिनासी ।
सिव मगवान ज्ञान गुनरासी ॥
राम कवन प्रसु पूछों तोही ।
कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही ॥
एक रासु अवधेस कुमारा । ""

श्रीपार्वतीजी

९ 'बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी'से 'जोग ज्ञान वैराग्यनिधि प्रनत कलपतरु नाम ॥ बा॰ ९०७ ।' तक

२ बिहँसि उमा बोलीं प्रिय बानी

३ अजहूँ कछु संसउ मन मोरें

8 बरनहु रघुवरं विसद जसु श्रुति सिद्धान्त निचोरि

५ जानिय सत्य मोहि निज दासी

६ सेष सारदा बेद पुराना। करहिं सकल रघुपतिगुन गाना॥

७ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग-आराती॥

८ अति आरति पूछों सुरराया।

९ कहतु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ

१० तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु""। राम

प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि । नारि बिरह दुख कहेड अपारा

सो अवध नृपतिसुत सोई। की अज अगुन अलखगित कोई॥ ११ नारि बिरह मति भीरि

सर्वज्ञ तुम्ह सत्यधाम

१२ प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सक्ल कलागुन धाम

जैसें मिटे मोह अस मारी कहह सो कथा नाथ बिस्तारी

१३ जेहि विधि मोह मिटे सोइ करहू १४ कहि रघुनाथ कथा विधि नाना।

अप्रसंग-मिलानके १०, ११ में दोनोंके संशयका एक-सा होना प्रकट है । शेषमें प्रश्न करनेका प्रकार एक-सा दिखाया गया है।

वि॰ त्रि॰--यह भारतवर्षकी प्राचीन प्रणाली है कि प्रश्नकर्ताके उत्तरमं किसी दूसरे बड़ेके संवादको दिखलातें हुए उत्तर देते हैं, वैसे ही याज्ञवल्क्यजी उमा-महेश्वर-संवाद कहेंगे। साथ ही भरद्वाजजीको उत्साहित करते हैं कि रांकाको सामने लाते हुए लजा और भयको चित्तमें स्थान न दो, स्वयं भवानीने ऐसी ही शंका की थी।

नोट- १ भवानी=भवपत्नी=शिवजीकी भार्या । कालिकापुराणमें लिखा है कि परब्रह्म के अंशस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव हुए । ब्रह्मा और विष्णुने तो सृष्टि और स्थितिके लिये अपनी शक्तिको अहण किया पर शिवने शक्तिसे संयोग न किया । वे योगमें मग्न हो गये । ब्रह्मा आदि देवता इस बातके पीछे पड़े कि शिव भी किसी स्त्रीका पाणिप्रहण करें पर उनके योग्य कोई स्त्री मिलती न थी । बहुत सोच-विचारके पीछे ब्रह्माने दक्षसे कहा—'विण्णुमायाके अतिरिक्त और कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो शिवको लुभा सके, अतः मैं उसकी स्तुति करता हूँ। तुम भी उसकी स्तुति करो कि वह तुम्हारी कन्याके रूपमें तुम्हारे यहाँ जन्म के और शिवकी पत्नी हो।' वही विष्णुमाया दक्षकी कन्या 'सती' हुई जिनने अपने रूप और तपके द्वारा शिवको मोहित और प्रसन्न किया।

पंजाबीजी लिखते हैं कि-'यहाँ 'भवानी' पद इसलिये दिया कि 'भव' संसारको कहते हैं और संसारकी जो रक्षा करे सो 'भवानी' हुई । संसार संशयस्वरूप है, इस सम्बन्धसे भवानीमें भी संशय घटित होता है । 'महादेव' पद इसिंखें दिया कि 'देव' प्रकाशको भी कहते हैं। जो प्रकाशरूप है, संशयरूपी तमके हरनेको समर्थ है, वही 'महादेव' है।

**इक्ट** भवानी शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। भवत्यस्मात् (सत्तार्थक भू धातु ) भवः शिवः। भवस्य पत्नी भवानी=सती, पार्वती, भगवान् शंकर भवरूपसे सृष्टिका उत्पादन करते हैं। अकेले नहीं, आदिशक्तिको साथ लेकर, उसकी सहायता प्राप्त कर । जब वह शक्ति सृष्टि-स्जनमें सहायता पहुँचाती है तब उसका नाम 'भवानी' व्यवहृत होता है। यहाँ 'ऐसेइ संसय कीन्द्र भवानी' में भाव यह है कि 'भव भव बिभव पराभव कारिनि' शक्ति जो भवानी उनको श्रीरामचरितमें संदेह हो गया, तब तुमको सन्देह हो गया तो क्या आश्चर्य ?

बैजनाथजी लिखते हैं कि-''ऐसेइ संसय कीन्ह मवानी' में 'भवानी' सती और पार्वती दोनों रूपोंका बोधक है। 'यहाँ मोहनाश हेतु कथाकी करालता दिखाते हैं। सतीरूपमें उन्होंने हृदयसे सन्चा संशय किया तब उनको महादुःख हुआ—इति भयंकरता है। और पार्वतीरूपमें उन्होंने वचनमात्र संशय किया तब महादेवजीने बखानकर कहा जिससे संशयका नाश हुआ और वे सुखी हुई।

### श्रीभरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद-प्रकरण समाप्त उमा-महेश्वर-संवाद-प्रकरण

## दो०-कहों सो मति अनुहारि अब उमा संभु संबाद। भएउ समय जेहि हेतु जेहि\* सुनु मुनि मिटहि† बिषाद ॥ ४७ ॥

शब्दार्थ-अनुहारि (सं० अनुहार)=अनुसार, अनुकृछ । यथा-'किह नृप बचन बिनीत तिन्ह, बैठारे नर नारि । उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि॥ बा॰ २४०।', 'सुकवि कुकवि निजमतिअनुहारी। नृपहि सराहत संब नर नारी॥ १।२८।' 🖅 इस विशेषणका लिङ्ग भी 'नाईं' के समान है। अर्थात्यह शब्द संज्ञा पुंक्षिंग और संज्ञा स्त्रीलिंगः

<sup>₩</sup> पाठान्तर—अव—भा० दा०, रा० गु० द्वि०। † मिटिहि—रा० प्र०, भा० दा०।

दोनोंका विशेषण होता है। संवाद-शोता-वक्ताकी प्रश्नोत्तरके ढंगपर बातचीत, कथोपकथन। बा० ३६ देखिये। विषाद=खेद, दुःख।

अर्थ—अब अपनी बुद्धिके अनुसार वह उमा-शम्भु-संवाद कहता हूँ। जिस समय और जिस कारण वह संवाद हुआ (वह भी) कहता हूँ। हे मुनि! उसे सुनो, उससे तुम्हारा विघाद मिट जायगा॥ ४७॥

नोट-- १ यहाँ से उमा-महेश्वर-संवादका प्रकरण चला। 'कहौं सो' ये वचन याज्ञवल्क्यजीके हैं। 'सो' का सम्बन्ध ऊपर कहे हुए याज्ञवल्क्यजीके 'ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी। महादेव तब कहा बखानी॥' इन वाक्योंसे है। इस तरह किने भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवादको उमा-महेश्वर-संवादमें मिला दिया। अब जो कथा शिवजीने कही वही याज्ञवल्क्यका कहना हुआ।

टिप्पणी—१ 'कहों सो मित अनुहारि अब'''' इति । कि जैसे याज्ञवल्क्यजी यहाँ उमा-महेश्वर-संवाद (पार्वती-जीका संशय और महादेवजीका विस्तारसे रामचिरत-कथन और संवादका हेतु ) कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसी ही प्रतिज्ञा ग्रन्थकारने भी आरम्भमें की है—'कीन्हि प्रस्न जेहि माँति मवानी । जेहि विधि संकर कहा बखानी ॥ सो सब हेतु कहव में गाई । कथा प्रवंध बिचित्र बनाई ॥ बा० ३३ ।' कविकी भी उस प्रतिज्ञाकी पूर्तिका प्रारम्भ यहींसे है । कि वह सब हेतु (श्रीयाज्ञवल्क्यजीके द्वारा ) अब गान करता है । 'कहों सो '''' यहाँसे छेकर आगे 'हिय हरषे कामारि ''' क्रपानिधान । १२० ।' तक याज्ञवल्क्यजी और गोस्वामी तुळसीदासजी दोनोंके वचन हैं । ( याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे जो कह रहे हैं, वही श्रीगोस्वामीजी अपने श्रोताओंसे कह रहे हैं । बीच-बीचमें कहीं-कहीं केवळ गोस्वामीजीका ही कथन पाया जाता है । यथा—'चरित सिंधु गिरिजारमन '''। बरनइ तुळसीदास किमि अति मितमंद गँवार ॥ १०३ ।' इत्यादि । 'सो' अर्थात् जिसकी प्रतिज्ञा पूर्व कर चुके हैं । [ उमा-शम्भु-संवाद है, इसीसे यथाबुद्धि कहनेको कहा । ( वि० ति० ) ]

२ 'मित अनुहारि' इति । कथा-प्रसंगमें बड़ोंकी यह परम्परा है कि वे निजी नहीं कहते, दूसरेसे सुनी कहते हैं, क्योंकि सम्भव है कि अपने विचार गलत हों। (दीनजी)। यथा—'गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा। में सब कही मोरि मित जथा।। उ० ५२।' 'नाथ जथामित भाषेजें राखेजें निहं कछु गोइ।।उ० १२३।' तथा 'संतन्ह सन जस किछु सुनेजें तुम्हिंह सुनाएजें सोइ। उ० ९२।'

३ 'उमा संभु संबाद' इति । याज्ञवल्क्यजीका उमा-शम्भु-संवाद कहनेमें भाव यह है कि भरद्वाजजीका विश्वास श्रीमहादेवजीके इष्ट्रपर है जैसा उनके प्रभु 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि ।' इन वाक्योंसे प्रकट है । इसीसे वे (याज्ञवल्क्यजी) शिवजीका ही कहा हुआ कहकर उनका बोध कराते हैं। जो बात भरद्वाजजीने कही है—'आकर चारि जीव जग अहहीं। कासी मरत परमपद लहहीं॥ सोपि राममहिमा मुनिराया। सिव उपदेसु करत करि दाया॥ ४६। ४-५।'; वही बात शिवजीने अपने मुखसे कही है, यथा—'कासी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करीं बिसोकी॥ सोइ प्रभु मोर चराचरस्वामी। रण्ड्यर सब उर अंतरजामी।। वा० १९९।', 'सोइ मम इष्टदेव रखुवीरा। बा० ५९। ८।' उमा-शम्भु-संवाद तथा शिवजीके वाक्य सुनकर भरद्वाजजीको विश्वास एवं आधिक आनन्द प्राप्त होगा—और ऐसा हुआ भी, यथा—'भरद्वाज मुनि अति सुख पावा॥ बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। नयनन्हि नीरु रोमाविल अदी।। प्रेम बिबस मुख आव न बानी। बा० १०४।'

जिसका जिसमें विश्वास हो उसीकी बात कहकर जिज्ञासुका सन्देह दूर करना वक्ताकी चतुरताका द्योतक है। ४ 'मएउ समय जेहि हेतु जेहि' इति । किया यहाँ संवादका समय, संवादका कारण और संवाद तीनोंके कहनेकी प्रतिज्ञा है। 'एक बार त्रेता जुग माहीं।'—यह समय है और सारा प्रसङ्ग-का-प्रसङ्ग संवाद और संवादका हेतु है। [उमा-महेश्वर अर्थात् 'उमा-दाम्भु-संवाद' का प्रधान हेतु तो श्रीपार्वतीजीके प्रदन हैं जिनकी चर्चा 'कथा जो सकल लोक हित-कारी। सोइ पूछन चह सैलकुमारी।। १। १०७ (६)।' से प्रारम्भ होकर 'तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना। .... १९९१।' तक है। और इन प्रदनोंका कारण श्रीरामस्वरूपमें मोह है जो श्रीपार्वतीजीको सती-तनमें हुआ था और जिसकी चर्चा उन्होंने प्रदनोंके साथ की भी है। इस तरह सतीमोह-प्रसङ्ग अर्थात् ४८ (१) से १९१ (५) तक संवादका हेतु है! उसके पश्चात संवाद कहेंगे।

नोट—इस प्रसङ्गमें भरद्वाजजीने तीन बार कहनेको कहा, यथा—'कहिय बुझाइ दयानिधि मोही।४६।६।', 'सत्यधाम सर्वज्ञ तुम्ह कहहु बिबेकु बिचारें। ४६।', 'कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी। ४७। १।' अतः याज्ञवल्क्यजीने भी तीन ही बार उनसे सुननेको कहा, यथा—'तात सुनहु सादर मन लाई। ४७। ५।', 'सुनु सुनि मिटिहि विपाद। ४७।', 'कहौं सुनहु अब रघुपति लीला। १०५। १।' और तीनों बार 'कहों भी कहा है।

( उमा-शम्भु-संवाद-प्रकरणान्तर्गत )

### सती-मोह-प्रसंग

एक बार त्रेता जुग माहीं। संभु गए कुंभज रिषि पाहीं।। १।। संग सती जगजनि भवानी। पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी।। २।।

अर्थ—एक बार त्रेतायुगमें ज्ञिवजी अगस्त्य ऋषिके पास गये ॥ ९ ॥ साथमें जगदम्या भवानी सतीजी (भी) थीं । समस्त जगत्का ईश्वर अर्थात् सर्वेश्वर जानकर ऋषिने उनका पूजन किया ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ 'एक बार त्रेताजुग माहीं' इति । त्रेतायुगमें एक बार शिवजी अगस्त्य मुनिके पास गये—इस कथनसे उमा-श्रममु-संवादका समय बताया कि यह संवाद त्रेतायुगमें हुआ। 'एक बार' गए' कहनेका भाव कि जाया-आया तो अनेक बार किये पर यह प्रसङ्ग एक बार किसी उस त्रेतायुगका है जिसमें परब्रह्म रामका अवतार हुआ था।

नोट—१ 'त्रेतायुग' इति । किस कल्पके किस त्रेतायुगमं यह संवाद हुआ इसमं बहुत मतभेद हैं । सभी अपनी-अपनी गाते हैं और अपने मतको पृष्ट करते हैं । पं० शुकदेवळाळजी 'किसी कल्पके किसी त्रेतायुगमें'-ऐसा अर्थ करके शावें निकल जाते हैं । वैजनाथजी प्रथम कल्पका त्रेतायुग कहते हैं जिसमें मनुजी दशरथ हुए । कोई चौत्रीसवाँ कल्प कहते हैं तो कोई सत्ताईसवाँ और कोई अट्टाईसवाँ । अस्तु, जो भी हो, परन्तु यह निश्चय है कि यह किसी उस कल्पके त्रेतायुगकी बात है, जिसमें परात्पर परब्रह्मका प्रादुर्भाव हुआ कि जो मनुजीके सामने प्रकट हुए थे और जिनके स्वरूपका वर्णन उस प्रसङ्गमें स्वयं मानसकारने किया है । यथा—'अपर हेतु सुनु सैळकुमारी । कहीं विचित्र कथा बिस्तारी ॥ जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म मएउ कोसळपुर भूपा ॥ जो प्रभु बिपिन किरत तुम्ह देखा । बंधु समेत धरे मुनि वेषा ॥ जासु चरित अवलोकि मवानी । सती सरीर रहिहु बौरानी ॥ अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु अमरजहारी ॥ वा० १४९ ।'

त्रेतायुग चार युगोंमंसे दूसरा युग है। उसका आरम्भ कार्तिक शु० ९ वा वै० शुक्क ३ को होता है। स्कन्दपुराण मा० कु० ३ के अनुसार सत्ययुगका प्रारम्भ कार्तिक शुक्क ९ को, त्रेताका वैशाख शु० ३ को, द्वापरका माघी अमावरयाको और किलयुगका माद्र कु० १३ को हुआ। यथा—'नवमी कार्तिके शुक्का कृतादिः परिकीर्तिता। वैशाखस्य तृतीया या शुक्का क्रेताहिरूच्यते ॥२९९। माघे पद्मद्दशी कृष्णा द्वापरादिः स्मृता बुधैः। त्रयोदशी नभस्ये च कृष्णा सादिः कलेः स्मृता॥३००॥ शब्दसागरमें कार्तिक शु० ९ को त्रेताका और वै० शु० ३ को सत्ययुगका प्रारम्भ माना है। उपर्युक्त दलोकका पाटान्तर भी मिलता है, यथा—'वैशाखस्य तृतीया या कृतस्यादिः प्रकीर्तिता। कार्तिकस्यापि नवमी शुक्का त्रेतादिरूच्यते ॥' मुहूर्तचिन्तामणिमं सत्ययुगका प्रारम्भ कार्तिक शु० ९ को माना गया है। त्रेतायुग बारह लाख छियानवे हजार वर्षका होता है। अतः यह भी निश्चय है कि जिस चतुर्युगीमें ब्रह्म श्रीरामका अवतार हुआ, उसीमें सतीजीको उनके चरितमें मोह हुआ, उसी युगमें उनका सतीतन लूटा और उसीमें श्रीपार्वतीजीका अवतार, तप और विवाह हुआ। उसीमें यह संवाद हुआ। बन्दनपाठकजी 'एकवार' का अर्थ एक—बारह'=१३।—इस प्रकार करके रावणजन्मके बाद तेरहवें त्रेतामें अगस्यजीके पास जाना कहते हैं।

टिप्पणी—२ 'संभु गए कुम्मजरिष पाहीं।' इति । यहाँ कुम्भज नाम देकर ऋषिका वड़प्पन दिखाया कि जैसे सबकी उत्पत्ति है वैसी इनकी नहीं है। इनकी उत्पत्ति घटसे है। तात्पर्य कि ये मुनि बड़े विलक्षण हैं तभी तो महादेवजी उनके पास सत्सङ्गको गये हैं और ये ही नहीं किंतु सनकादि ऐसे बढ़े-बड़े ऋषि-मुनि भी उनके पास आते हैं। यथा— 'तहाँ रहे सनकादि मवानी। जह घटसम्भव मुनिवर ज्ञानी॥ उ०३२।' 'घटसम्भव' से भी उनका वड़प्पन दिखाया गया। पैदा तो हुए घटसे और काम किये कैसे धुरंधर !'—'रोक्यो बिंध्य सोख्यो सिंधु घटजहू नामबलः''' इति विनये।

नोट—२ अगस्त्यजीके पास सत्सङ्गके लिये जब-तब जानेका एक कारण यह भी हो सकता है कि अगस्त्यजी भी काशीवासी थे। देवताओं के कल्याणार्थ विन्ध्याचलको रोकनेके लिये ये दक्षिण चले गये थे। अतः अपने मित्रसे मिलने, उनको अपने सत्सङ्गका लाभ देनेके लिये जाया करते थे।—यह कथा काशीखण्डमं है। (मा॰ पत्रिका)। श्रीत्रिपाठी-जी लिखते हैं कि सभी देवता इनके यहाँ आया-जाया करते थे, उनके बैठनेके लिये आश्रममें स्थान बने हुए थे। यथा- 'स तत्र ब्रह्मणः स्थानमग्ने स्थानं तथैव च। विष्णोः स्थानं महन्द्रस्य स्थानं चैव विवस्त्रतः। सोमस्थानं मवस्थानं स्थानं काबेरमेव च॥ धातुर्विधातुः स्थानं च वायोः स्थानं तथैव च। स्थानं च पाशहस्त्रस्य वरुणस्य महात्मनः॥""

प॰ प॰ प॰ अत्र, वाल्मीकि आदि रामभक्तिप्रिय ऋषियोंके पास न जाना सहेतुक है, यह 'संसु' पदसे स्चित

किया है। शिवजी जानते हैं कि इस समयकुम्भज ऋषिके पास जानेसे ही 'शं' (कल्याण) होगा, श्रीरघुपतिका दर्शन होगा और दर्शनसे कल्याण होता है। दूसरा हेतु कुम्भजके पास जानेका यह है कि अगस्त्यजीको 'सत्संगित अति प्यारी' है। श्रीरामचिरतमानसमें श्रीरघुनाथजीसे सत्संगिकी याचना इन्हीं दो महात्माओं (श्रीअगस्त्यजी और श्रीशिवजी) ने की है। यथा 'अविरल भगति विरति सत्संगा। चरन सरोरुह प्रीति अमंगा॥ ३। १३।११॥', 'बार बार बर मागउँ हरिष देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ ७। १४॥' इसिलये सनकादिक भी अगस्त्यजीके पास जाया करते थे।

टिप्पणी—३ 'संग सती जगजननि मवानी' इति । (क) 'संग सती' से जनाया कि साथमें नन्दी आदि कोई गण न थे। 'सती कहकर उनका नाम बताया। भवपत्नीका नाम सती है, यथा—'सती नाम तय रहा तुम्हारा। उ० ५६।' 'जगजननि' और 'मवानी' सतीके विशेषण हैं। सती कैसी हैं ? जगजननी हैं और भवानी हैं अर्थात् भवकी स्त्री हैं। पुनः, 'सती जगजननि भवानी' तीन नामों वा विशेषणों के और भाव ये हैं कि—

- (ख) 'जगजनि' से उनका ऐश्वर्य कहा। 'सती' और 'भवानी' से माधुर्य कहा। अर्थात् 'सती' नामसे उनका अवतार दक्षके यहाँ कहा और 'भवानी' से उनका ब्याह शंकरजीके साथ होना कहा। 'जगजननी' कहकर तब 'भवानी' कहनेका भाव यह है कि बिना ईश्वरके सम्बन्धके माया जगत्की रचना नहीं कर सकती। सती माया हैं, शंकरजी भगवान् हैं, यथा—'तुम्ह माया मगवान सिव सकल जगत पितु मातु। बांक ८९।'
- (ग) इन तीन विशेषणोंको देकर इनकी 'उद्भव, स्थित और संहारकारिणी' तीनों प्रकारकी शक्तियाँ कहीं। वह इस प्रकार कि सत्त्वगुणको धारण करके जगत्का पालन करती हैं यह 'सती' पदसे स्चित किया। 'जगजननी' होकर जगत्की उत्पत्ति करती हैं और 'भवानी' होकर संहार करती हैं, यथा—'जगसंभव पालन-लथकारिनि। निज इच्छा लीलाबपु धारिनि।। बा० ९८ (४)।।' [प० प० प० का मत है कि 'भवानी' से संहारकर्शीका भाव लेना गलत है। पालक-शक्तिको भृद्धानी कहते हैं—(भृद्ध पालने रक्षणे), और संहार शिवशक्तिको शर्वाणि कहते हैं। 'अमरव्याख्या-सुधा' देखिये।

नोट-पं॰ रामकुमारजीके भाव टिप्पणीमें दिये गये। अन्य मानसिवज्ञोंने जो भाव लिखे हैं उनमें से कुछ ये हैं-

- ( घ ) ये तीन विशेषण देकर कविने यहाँ श्रीरामयशकी महिमा दिखायी है। इस तरह कि जब वे रामयशश्रवणके छिये शिवजीके साथ जा रही थीं तब श्रन्थकारने उनके तीन उत्तम नाम दिये-सती, जगजनिन और भवानी। छौटते समय इनको श्रीरामचरितमं सन्देह हुआ, इसिंख्ये उससमय सन्देह होनेके आगमपर 'दच्छकुमारी' नाम दिया है। (मा॰ म॰)।
- ( हः ) 'सती' पतित्रताको कहते हैं। इसमें अतिन्याप्ति है। अर्थात् इस शब्दमात्रसे अन्य पतित्रता स्त्रियोंका भ्रमसे ग्रहण हो सकता है। अतः 'जगजनिन' कहा। परन्तु रमा, ब्रह्माणी आदि भी जगजनिनी हैं, इसिलिये 'भवानी' कहा अर्थात् जो भवकी पत्नी हैं। अब अतिन्याप्ति मिट गयी। ( रा० प्र० )।
- (च) 'सती' नाम देकर दक्षपुत्री होना कहा। दक्षको बड़ा मोह और अभिमान हो गया था। दक्षसम्बन्धी नाम देकर जनाया कि इनको भी मोह होगा। पुनः, माता संकट सहकर बचोंका पालन करती है, ये स्वयं संकट सहकर जगत्का हित करंगी—इस विचारसे 'जगजनि' कहा। 'जगजनि' और 'भवानी' से यह भी जनाया कि ये तो जगद्गुर शंकरजीकी वामा हैं, जगदम्बा हैं, इनको मोह कहाँ ? ये तो केवल लीला करेंगी, जिससे संसारका हित हो।
- (छ) यहाँ शिवजीको शम्भु और अखिलेश्वर कहा, उसी सम्बन्धसे उनकी अनुकूला होनेसे सतीजीको 'जगजनि' और 'भवानी' कहा। शिवजी रामकथा सुनने चले तब यह भी कथा सुनने चलीं। इससे 'सती' अर्थात् शिवजीको अनुकूला पतिव्रता नाम दिया। शिवजीको 'अखिलेश्वर' (जगत्के स्वामी) कहा, अतः सतीको जगजननी कहा। शम्भुकी जोइमें भवानी अर्थात् शिवपत्नी कहा। (जानकीशरणजी)।

टिप्पणी-४ 'पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी' इति। भाव कि अखिलेश्वर जानकर पूजा की; विश्वनाथ, सर्वश्वर जानकर पूजा की; अतिथि जानकर नहीं। अर्थात् हमारे यहाँ अतिथि होकर आये हैं, इनकी पूजा करनी चाहिये; ऐसा समझकर पूजा नहीं की। [ पुनः भाव कि अन्य देवताओंकी पूजा जैसी किया करते थे, उससे अधिक इनकी की। वि० त्रि०]

५ जब शम्भुका अगस्त्यजीके यहाँ जाना कहा तब साथमें सतीजीका जाना न कहा था। 'संभु गए कुंमज रिषि पाहीं'—केवल इतना ही कहा था। जब मुनिने पूजा की, तब 'संग सती जगजनि मवानी' कहा। यहाँ 'संग सती …' दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर लगता है। इस तरह साथ जाना भी प्रकट हो गया और शक्तिसमेत शिवजीका पूजन किया

गया यह भी सूचित कर दिया गया। [ पुनः, 'संग सती जगजननि भवानी' कहकर 'पूजे' कहनेका भाव कि चैसे शिवजीको अखिलेश्वर जानकर पूजा की, वैसे ही इनको शिवजीकी आद्याशक्ति जगजननी जानकर पूजा। ]

रामकथा ग्रुनिवर्ज बखानी। सुनी महेस परम सुख मानी।। ३॥ रिषि पूछी हरिभगति सुहाई। कही संभ्र अधिकारी पाई।। ४॥

अर्थ-मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीने रामकथा विस्तारसे कही (और) महादेवजीने परम सुख मानकर सुनी ॥ ३॥ ऋषि (श्रीअगस्त्यजी) ने (श्रीशिवजीसे) सुन्दर हरिमक्ति पूछी (और) शिवजीने अधिकारी (उपयुक्त पात्र जिससे गुप्त रहस्य कहे जा सकते हैं) पाकर (उनसे) हरिमक्ति कही ॥ ४॥

टिप्पणी—१ 'रामकथा मुनिवर्ज बखानी' इति । शिवजीके बिना पूछे ही रामकथा क्यों कही ? इसका भाव यह है कि पूजाके अन्तमें स्तृति की जाती है जिससे देवता प्रसन्न हों । ऋषिने सर्वेश्वरकी पूजाकरके उनको प्रसन्न करनेके छिये स्तृतिकी जगह रामकथा सुनायी; क्योंकि वे जानते हैं कि शिवजीको रामकथा 'अतिप्रिय' है; यथा—'सिव प्रिय मेकल सेंह सुता सी । बा॰ ३९।', 'अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । वा॰ ३२।' हि इसी तरह अत्रिके आश्रमपर जानेपर अत्रिजीने शिक्तसिहत भगवान रामका पूजन और स्तृति की । अनस्याजीका श्रीजानकीजीमें वात्सल्य भाव था; उस भावके अनुसार उन्होंने श्रीजानकीजीको आशीर्वाद दिया और निकट वैठाया, दिन्य वस्त्र-भूषण पहिनाये—यह सत्र वात्सल्यभावका पूजन करके उन्होंने विना पूछे उनको पातिव्रत्य धर्म कह सुनाया; क्योंकि श्रीजानकीजीको पातिव्रत्य धर्म 'अतिप्रिय' है ।

नोट--१ पं॰ शुकदेवलालजीका भी यही मत है। श्रीकरणासिन्धुजी तथा वैजनाथजीका मत है कि शिवजीकी आशासे अगस्त्यजीने रामकथा कही। वैजनाथजी लिखते हैं कि साकेतविहारी श्रीरामजीके अवतारकी कथा अगस्त्य-रामायणमें वर्णित है; वही कही। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि श्रीरामजी मुनिके आश्रममें पधारे थे, सम्भवतः वही प्रिय समाचार तथा वही सब वृत्तान्त मुनिने सुनाया।

टिप्पणी—२ 'मुनिवर्ज' (मुनिवर्य) इति । अगस्त्यजीको मुनिवर्य कहा । इनका मुनिश्रेष्ठ होना इसीसे सिद्ध है कि अखिलेश्वर शिवजी इनके श्रोता हुए । सनकादि ऋषितक सत्संगके लिये इनके पास ब्रह्मलोकसे आया करते हैं जैसे शिवजी कैलाससे । यथा—'आसा बसन ब्यसन यह तिन्हर्ही । रघुपति चरित होइ तहँ सुनहीं ॥ तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहँ घटसंभव मुनिवर शानी ॥ उ० ३२ ॥'—उत्तरकाण्डके इस उद्धरणमें शिवजीने भी उन्हें 'मुनिवर' कहा है ।

३ 'सुनी महेस परम सुख मानी' इति । भाव कि—(क) मुनिने ऐसी सुन्दर कथा कही और ऐसी मधुरता और भनोहरतासे युक्त कही कि महान् ईश जो महेश वे भी सुनकर परम सुखी हुए । पुनः, (ख) 'परम सुख' का भाव कि पूजांचे सुख माना था और अब कथा सुनकर परम सुख माना । [श्रीमुखवचन है कि—'मम गुनमाम नाम रत, गत ममता मद मोह । ताकर सुख सोइ जाने परानंद संदोह ॥ ३० ४६ ।' भगवान्के गुणमाम और नाम परानन्दरूप ही हैं । पुनः, श्रीरामगुणमामको सुनकर पुलक आदि होना ही चाहिये; इष्टका चरित्र हैं । त्रिपाठीजीका मत हैं कि 'सुनी महेस' से स्चित किया कि सतीजीने सादर नहीं सुना ]

नोट—२ मुं० रोशनलालजी लिखते हैं कि—'परम सुख मानी' का भाव यह है कि ध्यानसुखसे भी अधिक सुख रामकथामें मिला इसीसे तो ध्यान छोड़-छोड़कर शिवजी और सनकादि कथा सुना करते हैं; यथा—'मगन ध्यानरस दंड जुग युनि मन बाहेर कीन्ह । रघुपति चरित महेस तब हरियत बरने लीन्ह ॥ बा० १९१ ।', 'जीवनसुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तिज ध्यान । जे हरिकथा न करिहं रित तिन्हके हिय पाषान ॥ उ० ४२ ।'—( पां० )।

टिप्पणी—४ 'रिषि पूछी हरि मगित सुहाई।' इति । यह ऋषिकी चतुरता है कि जब शिवजी रामकथा सुनकर परम आनन्दित हुए तब हरिभक्ति पूछी । इससे पाया गया कि शिवजीके समान हरिभक्तिका शाता कीई नहीं है और यह कि हरिभक्ति परम दुर्लभ पदार्थ है कि अगस्त्यजी ऐसे महात्मा भी उसे नहीं जानते थे।—( इसपर हमारे विचार आगे नोट ३—५ में देखिये)।

नोट-- ३ इस विषयमें श्रीमुखवचन है कि 'जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाव मुनि मगित हमारी॥ बा॰ १३८।' अर्थात् शिवजी रामभक्तिके कोठारी, भंडारी वा खजांची हैं। ४ अगस्त्यजीने सत्संगके छिये भगवद्गिक्त पूछी, क्योंकि विना पूछे भगवत्चर्चा कैसे होती ? और वास्तवमें तो भक्त जितनी ही उच्च कोटिको पहुँचता जाता है उसे भक्ति उतनी ही और भी अगम्य जान पड़ती है। वह अपनेको बहुत् गिरा हुआ पाता है। श्रीभरतजी ऐसे परम भक्तशिरोमणिके विचार देख छीजिये।

५ वे० भू० रा० कु० दासजी कहते हैं कि—'अस तव रूप बखानों जानों। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रित मानों ॥ संतत दासन्द देहु बड़ाई।'''' (आ० ९३) के अनुसार भगवत्तत्व एवं हरिमक्तितत्त्वके पूर्ण जानकारोंमें श्रीअगस्त्यजीका भी एक मुख्य स्थान है; इसका ज्वलन्त उदाहरण 'अगस्त्यसंहिता' नामक उनका रचा हुआ विस्तृत प्रवन्ध ही है। तथा अन्य श्रुति-स्मृति-इतिहास-पुराणादिसे भी इसकी पृष्टि होती है। परन्तु अगस्त्यजीका कुछ ऐसा नम्र स्वभाव ही रहा है कि वे जब किसी पहुँचे हुए भगवद्भक्तोंका सत्संग पाते थे तब वे उनसे जगत्के कल्याणार्थ भगवद्भक्तिका गृह रहस्य अवश्य पूछा करते थे। इसका प्रमाण श्रीरामचरितमानसके अतिरिक्त श्रीहनुमत्साहता एवं आनन्दरामायण आदि दे रहे हैं।

६ 'हरिमगति' इति । 'मिक्तिसारसंग्रह', शाण्डिल्यमुनिकृत 'मिक्तिसूत्र', 'श्रीमद्भागवत' आदि मिक्तिविषयक ग्रन्थ हैं । ईश्वरमें अतिशय अनुराग होना मिक्त हैं । भागवतमें नौ प्रकारकी मिक्तयाँ वर्णन की गयी हैं । 'मगतिनिरूपन विविध विभाना ।' ३७ ( १३ ) में देखिये । गुणोंके मेदसे मिक्त सास्विकी, राजसी और तामसी तीन प्रकारकी होती है । श्रीपंजाबीजी हरिमिक्तिसे 'परामिक्ति' का ग्रहण करते हैं । भ्रशुण्डिजीने हरिमिक्तिकी व्याख्या इस तरह की है—'बिरित चर्म असि ज्ञान मद लोम मोह रिप्र मारि । जय पाइअ सो हरि मगति देख्न खगेसु विचारि ॥ उ० १२० ।'

टिप्पणी—५ 'कही संनु अधिकारी पाई' इति। 'अधिकारी पाई' कहनेका भाव कि रामभक्तिके अधिकारी भी दुर्लभ हैं। अगस्त्य ऐसे मुनि इसके अधिकारी हैं। अधिकारीसे गूढ़ तत्त्व भी छिपाये नहीं जाते। अतः शिवजीने हरिभक्ति कही।

[ वि॰ त्रि॰ जी लिखते हैं कि 'सुहाई' से फल्हिपा, सिद्ध हरिभक्ति जनायी। यथा—'सब कर फल हिर मगित सुहाई'। साधनरूपा भक्तिके तो सभी अधिकारी हैं। यथा—'पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ। भक्ति भाव मज कपट तिज मोहि परमित्रय सोइ॥' परन्तु सिद्धा भक्तिके ( जिसे अविरल निर्भर आदि अनेक नामोंसे पुकारते हैं ) अधिकारी कोई विरले ही होते हैं।]

नोट—७ इससे यही जनाया कि अनिधकारीसे इसे न कहना चाहिये। अधिकारी और अनिधकारीके लक्षण उ० ११३ और उ० १२८ में कहे गये हैं। यथा—'तोहि निज मगत राम कर जानी। ताते मैं सब कहेउँ बखानी॥ ११३। १२। 'राममगित जिन्ह कें उर नाहीं। कबहुँ न तात कि कि तिन्ह पाहीं॥ १३॥', 'यह न कि सठ ही हठ सीलिहें। जो मन लाइ न सुन हरिलीलिहें॥ ३॥ कि कि न लोमिहि कोधिहि कामिहि। जो न मजे सचराचर स्वामिहि॥ ४॥ द्विजद्दोहिहि न सुनाइअ कबहूँ। सुरपित सरिस होइ नृप जबहूँ॥ ५॥ रामकथा के तेइ अधिकारी। जिन्ह कें सतसंगति अति प्यारी॥ ६॥ गुरपद प्रीति नीति रत जेई। द्विजसेवक अधिकारी तेई॥ ७॥ ता कहँ यह विसेष सुखदाई। जाहि प्रानिप्रय श्रीरघुराई॥ १२८।८॥' लोमश-भुशुण्ड-प्रसंगसे अधिकारीका चिह्न यह सिद्ध होता है कि—जगतमात्रको निज-प्रभुमय देखता हो, महत् शीलवान् हो और श्रीरामचरणोंमें हट विश्वास हो।

अगस्त्यजीको कैसे अधिकारी जाना ? उपर्युक्त लक्षणोंसे । अथवा, श्रीरामकथा जिस प्रकारसे उन्होंने कही उसीसे जान लिया । अथवा, इनको सत्संग अति प्रिय है इत्यादिसे ।

नोट--- जैजनाथजीका मत है कि मुनिने रामकथा कही और शिवजीने हरिमिक्ति । इस तरह परस्पर उपकारसे यहाँ अन्योन्यालंकार है ।

# कहत सुनत रघुपति गुन गाथा। कुछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा॥ ५॥ सुनि सन विदा मागि त्रिपुरारी। चले भवन सँग दच्छकुमारी॥ ६॥

अर्थ-श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथा कहते-सुनते कैलासपित शिवजी कुछ दिन वहाँ रहे ॥ ५ ॥ ( फिर ) मुनिसे विदा माँगकर त्रिपुरासुरके शत्रु शिवजी दक्षकुमारी श्रीसतीजीके साथ घरको चले ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ 'कहत सुनत' इति । यहाँ 'सुनत कहत' ऐसा पाठ चाहिसे था, क्योंकि भगवान् शम्भुने प्रथम सुनिसे कथा सुनी तब हरिभक्ति कही, परन्तु यहाँ उलटा (कहत-सुनत) कहा गया। यह उलटा लिखना भी अभिप्राय-

गर्भित है। ऐसा करके ग्रन्थकारने दोनोंकी प्रधानता रक्खी। ऊपर 'रामकथा मुनिवर्ज वखानी। सुनी महेस ''' इस अर्घालीमें मुनिका कहना प्रथम है और शिवजीका सुनना पीछे और यहाँ शिवजीका कहना प्रथम और मुनिका सुनना पीछे कहा। पहलेमें मुनिकी प्रधानता रक्खी और दूसरेमें शिवजीकी। इस तरह दोनोंकी प्रधानता रही।

नोट—'कहना-सुनना' मुहावरा है। 'सुनना-कहना' मुहावरा नहीं है। गोस्वामीजीने यहाँ मुहावरेक अनुकूल पद् दिया है। इस मुहावरेमें आगे-पीछेका प्रश्न नहीं उठता। गोस्वामीजीने अन्यत्र भी इसका प्रयोग किया है। यथा— 'भायप भगित भरत आचरन्। कहत सुनत दुख दूषन हरन्॥ २। २२३। १।', 'कहत सुनत सितमाउ भरत को। सीयरामपद होइ न रत को॥ २। ३०४। २।', 'कहत सुनत हरिहर सुजस गएउ दिवस भइ साँझ। २। ३९२।' इत्यादि। डींगरजीका मत है कि यहाँ 'कहत-सुनत' का अर्थ है 'अनुकथन करते'। यथा—'सुनि अनुकथन परस्पर होई। पथिकसमाज सोह सर सोई॥ बा० ४९।'

टिप्पणी—२ 'रघुपित गुन गाथा' इति । पूर्व कहा था कि 'रामकथा मुनिवर्जं वखानी' और 'रिषि पूछी हिर-मगित सुढाई' और यहाँ लिखते हैं कि 'कहत सुनत रघुपित गुनगाथा' ऐसा करके जनाया कि 'कथा' और 'हरिमिक्ति' दोनों रघुपितके गुण हैं।

३ 'कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा' इति । (क) 'कछु दिन' कथनका भाव कि सत्संग कुछ दिन साथ रहनेसे ही वनता है। यथा—'सुनि मोहि कछुक काल तह राखा। रामचिरतमानस तब भाषा॥', 'तब कछु काल मराल तनु धिर तह कीन्ह निवास। सादर सुनि रघुपित गुन पुनि आएउँ कैलास॥ उ० ५७।' तथा यहाँ 'कहत सुनत रघुपित गुनगाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा॥' आये और चले इसमें सत्संग नहीं होता। (ख) 'गिरिनाथा' का भाव कि कैलासपित हैं, सदा कैलासमें रहते हैं। कैलास बड़ा रमणीक स्थान है, यथा—'परम रम्य गिरिवर कैलास्। सदा जहाँ सिव उमा निवास्॥ बा० १०५।' ऐसा रमणीय स्थान छोड़कर शिवजी सत्संगके लिये यहाँ कुछ दिन रह गये।—यह सत्संगकी महिमा दिखायी।

नोट—'गिरिनाथ' का दूसरा भाव यह है कि गिरि अचल होता है, वैसे ही आप अचल होकर यहाँ रहकर सावधानतापूर्वक कथा कहते-सुनते रहे यह सत्संग तथा कथाके इच्छुकोंके लिये उपदेश है।

टिप्पणी-४ 'मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी' इति । (कं) [ त्रिदा=जानेकी आज्ञा; रुखसत । 'त्रिदा' माँगना शिष्टाचार हैं। चलते समय आज्ञा माँगनेकी रीति हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई आदि सभी सभ्य कौमोंमें है इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसीके यहाँ प्रेमवद्य जाना अपने अधीन है किंतु लौटना उसके अधीन रहता है जिसके यहाँ जाय! विदा माँगना प्रीतिका प्रणय अङ्ग हैं!] विदा माँगनेसे रखनेवाले (जिसके यहाँ जाओ उस) का (मन और) मान (दोनों) रहते हैं। इसीसे बड़े लोग विदा माँगकर चलते हैं। यथा—'सकल मुनिन्ह सन विदा कराई। सीता सहित चले दोउ माई॥ आ० ३।', 'जुगुति विमीषन सकल सुनाई। चलेउ पवनसुत विदा कराई॥ सु० ८।' तथा यहाँ 'मुनि सन बिदा मागिः''' कहा। (ख) 'त्रिपुरारी' इति। (जैसे ऋषिके यहाँ जानेमें 'संसु गए कुंमजरिषि पाहों' कहा था, वेसे ही चलते समय विदा माँगकर चलनेमें भी 'मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी'—केवल शिवजीका नाम दिया। क्योंकि ये पति हैं। इन्हींकी प्रधानता है सतीजीको संग कहा; वे गौण हैं। त्रिपाठीजीका मत है कि विदा माँगनेमें दक्षकुमारी ही कारण मालूम होती हैं, नहीं तो गिरिनाथ तो ऐसे रामकथाके रसिक हैं कि भुशुण्डिजीके यहाँ मराल तन धरकर पूरी कथा सुनी।)

५ 'चले मवन सँग दच्छकुमारी' इति । भवनको चले । भवन कहाँ है ? यह किव आगे स्वयं कहते हैं—'विस्वनाथ पहुँचे कैलासा । बा॰ ५८ ।' अर्थात् कैलास उनका घर है; यथा—'मवन कैलास आसीन कासी' इति विनये । पूर्व कहा था कि 'संग सती जगजनि भवानी ।' सती पतिव्रताको कहते हैं; इससे वहाँ यह न खुला कि सती कौन हैं । उसे यहाँ खोलते हैं कि सती दक्षकी कुमारी हैं ।

### —६ 'त्रिपुरारी' 'दच्छकुमारी'—

पं॰ रा॰ कु॰—त्रिपुरारी और दक्षकुमारी कहकर आगेवाली प्रसंगभरकी भविष्य कथा दिखाते हैं। इस तरह कि— (क) त्रिपुर अधर्मी था इसीसे शिवजीने उसे मारा। इसी तरह जो अधर्मी हैं, शिवजी उनको मारते हैं, एवं उनका त्याग करते हैं। सतीजीने यह अधर्म किया कि पतिवचन मृषा माना, ब्रह्मको प्राकृत नर ( मनुष्य ) माना और श्रीसीताजीका रूप धारण किया, अतएव त्रिपुरारीने सतीको त्याग दिया। दक्षने अधर्म किया कि शिवजीसे विरोध किया, उनको जामाता मानकर उनकी निन्दा की, उनका अपमान किया, यज्ञमें भाग न दिया और सती-ऐसी पतिन्नता भगवद्धक्ताका अपमान किया। अतएव उसको वीरभद्रद्वारा मारा और उसका यज्ञ विध्वंस किया। 'दच्छ-कुमारी' कहकर भविष्य यह जनाया कि—'सतीजी दक्षके यहाँ जायेंगी। शिवजीसे विरोध माननेके कारण दक्ष सतीजीका मान न करेगा। शिवजीका भाग यज्ञमें न देखकर पतिका अपमान मानकर सतीजी दक्षका नाता मिटानेके लिये शरीर-त्याग करेंगी। पुनः, ( ल ) शिवजी त्रिपुरारी हैं। उन्होंने त्रिपुरके मारनेमें बड़ी सावधानतासे काम लिया था। इसी तरह वे लक्ष्यपर सदा सावधान रहते हैं। अतएव आगे श्रीरामरूप देखकर इनको भ्रम न होगा। और दक्षको ईश्वरमें भ्रम था। उसने शिवजीको न जाना। सतीजी दक्षकुमारी हैं अतः इनको भी परमेश्वर ( रामरूप ) में भ्रम होगा।—यह दक्षकुमारी कहकर जनाया। ( 'कारन ते कारज किटन' इसके अनुसार दक्षसे अधिक मोह सतीको हुआ। दक्षको ईश्वर शिवमें भ्रम हुआ और दक्षकुमारीको शिवजीके इष्ट परमेश्वर राममें महामोह हुआ)।

नोट—प्रसंगके आरम्भमें 'जगजनिन' और 'भवानी' आदि नाम दिये थे। अब बिदा होनेपर घरको छौटते समय पित और ऐश्वर्यसम्बन्धी नाम छोड़ दिये गये। केवछ पिता-सम्बन्धी नाम दिया गया। क्योंकि अब ये पितसे विमुख होनेवाछी हैं और शिवजी रास्तेहीमें पित-पत्नी-भाव त्याग देंगे। यथा—'ए हे तन सितिहि मेंट मोहि नाहीं। सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं ॥ बा॰ ५७।' इस तरह पिता-सम्बन्ध देकर इनका भावी त्याग सूचित किया।

### त्रिपुरासुर

भा० ७ । १० में लिखा है कि एक बार जब देवताओं ने असुरोंको जीत लिया तब वे महामायावी शक्तिमान् मयदानवकी शरणमें गये। मयने अपनी अचित्त्य शक्तिसे तीन पुररूपी विमान लोहे, चाँदी और सोनेके ऐसे बनाये कि जो तीन पुरोंके समान बड़े-बड़े और अपरिमित सामग्रियोंसे भरे हुए थे। इन विमानोंका आना-जाना नहीं जाना जाता था। यथा—'स निर्माय पुरस्तिको हैमीरोप्यायसीविंसुः। दुर्लक्ष्यापायसंयोगा दुर्वितक्यंपरिच्छदाः॥ ५४॥' [ महाभारतसे पता चलता है कि ये तीनों पुर ( जो विमानके आकारके थे ) तारकासुरके तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीनों पुत्रोंने मयदानवसे अपने लिये बनवाये थे। इनमेंसे एक नगर (विमान) सोनेका स्वर्गमें, दूसरा चाँदीका अन्तरिक्ष-में और तीसरा लोहेका मर्त्यलोकमें था। ऋग्वेदके कौपीतमें और ऐतरेय ब्राह्मणोंमें त्रिकका वर्णन है यथा—'( असुराः ) हिरणीं ( पुरं ) हादो दिविचिक्ररे। रजतां अन्तरिक्षलोके अयस्मयीमस्मिन् अकुर्वत् ॥' ( कौ० ८। ८, ऐ० १। १३ ) अर्थात् असुरोंने हिरण्मयी पुरीको स्वर्गमें बनाया, रजतमशीको अन्तरिक्षमें और अयस्मयीको इस पृथ्वीलोकमें। ] तीनों पुरोंमें एक-एक अमृतकुण्ड बनाया गया था। इन विमानोंको लेकर वे असुर तीनों लोकोंमें उड़ा क्रते थे।

अब देवताओंसे अपना पुराना वैर स्मरणकर मयदानबद्वारा शक्तिमान् होकर तीनों विमानोद्वारा दैत्य उनमें छिपे रहकर तीनों छोकों और छोकपितयोंका नाश करने छगे। जब असुरोंका अत्याचार बहुत बढ़ गया तब सब देवता शंकरजी-की शरण गये और कहा कि 'त्राहि नस्तावकान्देव विनष्टांखिपु राज्येः। ५६।' ये त्रिपुरानिवासी असुरगण हमें नष्ट किये डाळते हैं। हे प्रभो! हम आपके हैं, आप हमारी रक्षा करें। शङ्करजीने पाशुपतास्त्रसे अभिमन्त्रित एक ऐसा बाण तीनों पुरोंपर छोड़ा कि जिससे सहस्रशः बाण और अग्निकी छपटें निकलती जाती थीं। उस बाणसे समस्त विमानवासी निष्पाण हो गिर गये। महामायावी मयने सबको उठाकर अपने बनाये हुए अमृतकुण्डमें डाल दिया जिससे उस सिद्ध अमृतका स्पर्श होते ही वे सब फिर बज़समान पुष्ट हो एक साथ खड़े हो गये। जब-जब शङ्करजी त्रिपुरके असुरोंको बाणसे निष्पाण करते थे, तब-तब मयदानव सबको इसी प्रकार जिला लेता था। शङ्करजी उदास हो गये, तब उन्होंने भगवान्का समरण किया। उनको मग्न संकल्प और खिल्लचित्त देख भगवान्ते यह युक्ति की कि स्वयं गौ वन गये और ब्रह्माको बल्लड़ा बनाक्त बल्लड़ेसिहत तीनों पुरोंमें जा सिद्धरसके तीनों कृपोंका सारा जल पी गये। दैल्लगण खड़े देखते रह गये। व सब ऐसे मोहित हो गये थे कि रोक न सके। तत्यश्चात् भगवान्ते युद्धकी सामग्री तैयार की। धर्मसे रथ, ज्ञानसे सारथी, वैराग्यसे स्वजा, ऐश्वर्यसे घोड़े, तपस्यासे धनुष, विद्यासे कवच, कियासे बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियोंसे अन्यान्य वस्तुओंका निर्माण किया। इन सामग्रियोंसे सुसजित हो शङ्करजी रथपर चढ़े और अभिजित् सुह्तेंमें उन्होंने एक ही बाणसे उन तीनों दुर्गेय पुरोंको भरम कर दिया। (भा० ७। ९०। ५३-६८)।

दूसरा आख्यान-न्त्रपुरोंकी उत्पत्ति और नाशका एक आख्यान महर्षि मार्कण्डेयने किसी समय धृतराष्ट्रसे कहा था

जो दुर्योधनने महारथी शल्यसे (कर्णपर्वमें) कहा है। उसमें बताया है कि तारकासुरके तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ऐसे तीन पुत्र थे, जिन्होंने घोर तय करके ब्रह्माजीसे यह वर माँग लिया था कि 'हम तीन नगरों में बैठकर इस सारी पृथ्वीपर आकाशमार्गसे विचरते रहें। इस प्रकार एक हजार वर्ष बीतनेपर हम एक जगह मिलें। उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जायँ तो उस समय जो देवता उन्हें एक ही बाणसे नष्ट कर सके, वही हमारी मृत्युका कारण हो। यह वर पाकर उन्होंने मयदानवके पास जाकर उससे तीन नगर अपने तपके प्रभावसे ऐसे बनानेको कहे कि उनमेंसे एक सोनेका, एक चाँदीका, और एक लोहेका हो। तीनों नगर इच्छानुसार आ-जा सकते थे। सोनेका स्वर्गमें, चाँदीका अन्तरिक्षमें और लोहेका पृथ्वीमें रहा। इनमेंसे प्रत्येककी लम्बाई-चौड़ाई सौ-सौ योजनकी थी। इनमें आपसे सटे हुए बड़े-बड़े भवन और सड़कें थीं तथा अनेकों प्रासादों और राजद्वारोंसे इनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इन नगरोंके अलग-अलग राजा थे। स्वर्णमय नगर तारकाक्षका था, रजतमय कमलाक्षका और लोहमय विद्युन्मालीका। इन तीनों दैत्योंने अपने अस्त्र-शस्त्रके बलसे तीनों लोकोंको अपने वश्में कर लिया था। इन दैत्योंके पास जहाँ-तहाँसे करोड़ों दानव योद्वा आकर एकत्रित हो गये। इन तीनों पुरोंमें रहनेवाला जो पुरुष जैसी इच्छा करता, उसकी उस कामनाको मयदानव अपनी मायासे उसी समय पूरी कर देता था। यह तारकासुरके पुत्रोंके तपका फल कहा गया।

तारकाक्षका एक पुत्र 'हरि' था। इसने तगसे ब्रह्माजीको प्रसन्न कर यह वर प्राप्त कर लिया कि 'हमारे नगरोंमें एक बावड़ी ऐसी बन जाय कि जिसमें डालनेसे शस्त्रसे घायल हुए योद्धा और भी अधिक बलवान हा जाय ।' इस वरके प्रभावसे दैत्यलोग जिस रूप और जिस वेषमें मरते थे उस बावड़ीमें डालनेपर वे उसी रूप और उसी वेषमें जीवित होकर निकल आते थे। इस प्रकार उस बावड़ीको पाकर वे समस्त लोकोंको कृष्ट देने लगे। देवताओंके प्रिय उद्यानों और ऋषियोंके पवित्र आश्रमोंको उन्होंने नष्टभ्रष्ट कर डाला धन्द्रादि देवता जब उनका कुछ न कर सक तब वे ब्रह्माजीकी शरण गये। ब्रह्माजीकी आज्ञासे वे सब शङ्करजीके पास गये और उनको स्तुतिसे प्रसन्न किया। महादेवजीने सबको अभयदान दिया और कहा कि तुम मेरे लिये एक ऐसा रथ और धनुषवाण तलाश करो जिनके द्वारा में इन नगरोंको पृथ्वीपर गिरा सकूँ।

देवताओंने विण्णु, चन्द्रमा और अग्निको वाण बनाया तथा वड़े-बड़े नगरोंसे भरी हुई पर्वत, वन और द्वीपांसे व्याप्त वसुन्धराको ही उनका रथ बना दिया। इन्द्र, वकण, कुवेर और यमादि लोकपालोंको घोड़े बनाये एवं मनको आधारभूमि बना दिया। इस प्रकार जन (विश्वकर्माका रचा हुआ) वह श्रेष्ठ रथ तैयार हुआ तब महादेवजीने उसमें अपने आयुध रक्खे। ब्रह्मदण्ड, कालदण्ड, कद्रदण्ड और ज्वर ये सब ओर मुख किये हुए उस रथकी रक्षामें नियुक्त हुए। अथवां और अङ्गिरा उनमें चक्ररक्षक बने। सामवेद, ऋग्वेद और समस्त पुराण उस रथके आगे चलनेवाले योद्धा हुए। इतिहास और यज्ञेवेद पृष्ठरक्षक बने। दिव्यवाणी और विद्याएँ पाइवरक्षक बनी। स्तोत्र, वणट्कार और आंकार रथके अग्रभागमें सुशोभित हुए। उन्होंने छहों ऋगुओंसे सुशोभित संवत्सरको अपना धनुष बनाया और अपनी छायाको धनुषकी अखण्ड प्रत्यञ्चाके स्थानोंमें रक्खा। ब्रह्माजी उनके सारथी बने। भगवान् शङ्कर रथपर सवार हुए और तीनों पुरोंको एकत्र होनेका चिन्तन करने लगे। धनुष चढ़ाकर तैयार होते ही तीनों नगर मिलकर एक हो गये। शङ्करजीने अपना दिव्य धनुष खींचकर बाण छोड़ा जिससे तीनों पुर नष्ट होकर गिर गये। इस तरह शङ्करजीने त्रिपुरका दाह किया और दैत्योंको निर्मृलकर त्रिलोकका हित किया।

वाल्मीकीयसे पता चलता है कि दंधीचि महर्षिकी हिंड्डियोंसे पिनाक बनाया गया था और भूषण टीकाकारका मत है कि भगवान् विष्णु बाण बने थे जिससे त्रिपुरासुरका नाश हुआ । यही धनुष पीछे राजा जनकके यहाँ रख दिया गया था । दंधीचिकी हिंड्डियोंसे दो धनुष बने, शार्क्न और पिनाक । वाल्मीकीय रा॰ बा॰ सर्ग ७५ के आधारपर कहा जाता है कि विष्णुभगवान्ने शार्क्नसे असुरोंको मारा और शङ्करजीने तीनों पुरोंको जलाया । ('विनयपीयूष' से उद्धृत । विनय पद ३)।

स्कर्तपु० आवत्त्य रेवाखण्डमें लिखा है कि राजा बलिका महापराक्रमी पुत्र बाणासुर भी सहस्रभुज था। उसने एक सहस्र दिव्य वर्षोतक महादेवजीकी उपासना की। उसकी सेवासे संतुष्ट होकर शङ्करजीने उससे वर माँगनेको कहा। उसने माँगा कि 'मेरा नगर दिव्य एवं सम्पूर्ण देवताओं के लिये अजेय हो। आपको लोड़कर दूसरे किसी देवताके लिये यहाँ प्रवेश पाना अत्यन्त कठिन हो। मेरा यह नगर मेरे स्थिर होनेपर स्थिर रहे और मेरे चलनेपर वह साथ-साथ चले, सर्वथा मेरे मनके अनुकूल बना रहे।' महादेवजीने उसे यह वर दिया। तदनन्तर भगवान विष्णुने भी बाणासुरको वैसा ही दूसरा पुर दिया। दोनोंने उसे बसाजीके पास भेजा। वहाँ जानेपर ब्रह्माजीने भी उसे वैसा ही तीसरा पर दिया। इन तीनों पुरोंको प्राप्त करके बाणासुर

'त्रिपुर' नामसे विख्यात हुआ । इस तरह वर पाकर वह समस्त देव, दानव, यक्ष, राक्षसादिसे अवध्य और अजेय हो गया । उसके अत्यान्वारसे सब उद्विग्न हो गये । सबने शङ्करजीसे पुकार की । शङ्करजी अपने प्रमुख पार्षदों और देवी पार्वतीसहित जाकर श्रीशैळ नामक सिद्ध पर्वतपर ठहरे । वहीं विराट्ष्य धारण कर पिनाक नामक धनुषको हाथमें ले उसपर अघोर नामक बाण लगाकर छोड़ा जिससे दग्ध होकर त्रिपुरके तीन खण्ड हो गये । उसे जर्जर करके शिवजीने नर्मदामें गिरा दिया । तीनों पुरोंके दग्ध हो जानेपर बाणासुरने शिवजीकी भारी स्तुति की जिससे वे प्रसन्न हो गये । उसने परिवारसहित इसी शरीरसे शिवलोककी प्राप्ति माँगी और पायी ।

दक्ष, दक्षकुमारी' इति । पद्मपुराणमें लिखा है कि ब्रह्माजीने अपनेसे उत्पन्न अपने ही स्वरूपभूत स्वायम्भुवको प्रजापालनके लिये प्रथम मनु बनाया । इनकी दो कन्याएँ हुई —प्रस्ती और आकृति । मनुने प्रस्तिका विवाह दक्षके साथ कर दिया । प्रस्तिके गर्भसे पहले चोंबीस कन्याएँ हुई जिनको धर्मने अपनी पित्नयोंके रूपमें ग्रहण किया । इनसे छोटी १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० १९ व्यारह कन्याएँ और थीं जो ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुस्या, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नामसे १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ९९ प्रति प्रीस्त हुई । इनको कम्रशः भ्रगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त पुलह, कृत, अत्रि, वसिष्ठ, अग्नि तथा पितरोंने ग्रहण किया । यह भी लिखा है कि भ्रगु, पुलह, कृतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वसिष्ठ ब्रह्माके, उन्हींके सहश, मानसपुत्र हैं । ये नौ भी ब्रह्मा ही कहे जाते हैं। ( संक्षित ५० पु० ) । भा० ४। १। १९ में भी यही बात मैत्रेवजीने विदुरजीसे कही हैं कि स्वायम्भुव मनुने अपनी तीसरी कन्या प्रस्तिका विवाह ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिसे किया था । उसी अध्यायमें यह भी कहा है कि प्रस्तिसे दक्षने अति सुन्दरी सोलह कन्याएँ उत्पन्न की जिनमेंसे तेरह धर्मको, एक अग्निको, एक समस्त पितृगणको और एक शङ्करजी को दी । शङ्कर पत्नीका नाम 'सती' था जिन्होंने युवावस्थाहीमें क्रोधवश योगके द्वारा अपने शरीरको त्याग दिया था ।

गरहपुराणमें कथा इस प्रकार है कि 'ब्रह्माने सृष्टिकी कामनासे धर्म, रुद्र, मनु, भृगु तथा सनकादिको मानसपुत्रके रूपमें उत्पन्न किया। फिर दाहिने अँगूठेसे दक्षको और बायेंसे दक्षपत्नीको उत्पन्न किया जिससे दक्षको संग्रह कन्याएँ उत्पन्न हुई—श्रद्धा, मैत्री, त्या, श्रान्ति, तुष्टि, पुष्टि, किया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, मूर्ति, तितिक्षा, ही, स्वाहा, स्वधा और सती।—(ये नाम मा०४। १ में आये हैं। स्वाहाका अग्निसे, स्वधाका पितृगणसे सम्त्रन्य हुआ, प्रथम तेरहका धर्मसे।) रुद्रको सती प्राप्त हुई। "श्रिवजीने दक्षयज्ञ विध्वंस किया और शाप दिया कि तुम मनुष्य होकर ध्रवके वंशमें जन्म लंगे। ध्रवके वंशन प्रचेतागणने जब घोर तपस्या की तब उन्हें प्रजास्तृष्टि करनेका वर मिला और उन्होंने कण्डुकन्या मारिषाके गर्भसे दक्षको उत्पन्न किया। दक्षने चतुर्विध मानसस्तृष्टि की, पर जब मानसस्तृष्टिसे प्रजावृद्धि न हुई तब उन्होंने वीरण प्रजापितकी कन्या 'असिननी' को ब्रहण किया और उससे सहस्र पुत्र और बहुत-सी कन्याएँ उत्पन्न की। इन्हीं कन्याओंसे कश्यप आदिने सृष्टि चलायी।'—(श० सा०)। और पुराणोंमें भी इसी तरह कथा कुछ हेर-फेरसे हैं। कल्यभेदसे सभी कथाएँ टीक हैं।

तेहि अवसर भंजन महिभारा। हरि रघुवंस लीन्ह अवतारा।। ७।। पिता बचन तजि राजु उदासी। दंडक वन विचरत अविनासी।। ८॥

अर्थ—उस समय (उन्हीं दिनों) पृथ्वीका भार हरनेके लिये (दुःखके हरनेवाले भगवान्) हरिने रघुकुलमें अवतार लिया ॥ ७ ॥ पिताके वचनसे राज्यको छोड़कर उदासी वेषसे वे अविनाशी भगवान् दण्डकवनमें विचर रहे थे ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ 'तेहि अवसर भंजन महिभारा।'''' इति (क) 'तेहि अवसर' अर्थात् उन्हीं दिनों त्रेतायुगमं जैसा पूर्व कह आये। यथा—'एक बार त्रेताजुग माहीं।' (ख) [अथवा, 'तेहि अवसर' का अन्वय 'दंडक बन बिचरत अविनासी।' के साथ कर छैं। चारों चरणोंका अन्वय एक साथ कर छेनेसे शंका नहीं रह जाती।] (ग) 'भंजन महिमारा' और 'हिर'से अवतारका हेतु बताया। पृथ्वीका भार उतारना अवतारका हेतु है, यथा—'जगकारन तारन भव मंजन धरनी मार। की तुम्ह अखिल भुवनपति लीन्ह मनुज अवतार॥ कि० १।'जो दुःखको हरे वही हिर हैं। राम ही हिर हैं; यथा—'वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यभीशं हिरम्।' (मं० इलो०)। (घ) 'रघुवंस लीन्ह अवतार' इति। रयुवंशमं अवतार

लिया—इस कथनका भाव यह है कि रघुवंश धर्मात्मा कुल है; यथा—'रघुवंसिन्ह कर सहज सुमाऊ। मनु कृपंशु पर्य धरें न काऊ॥ बा० २३९।' और यह अवतार धर्मकी रक्षा के लिये है।

नोट—पुनश्च, इस अवतारमें अनेक नीच योनियोंके प्राणियोंको गित देनी है, संतोंकी रक्षा करनी है, शरणमें आये हुआंको अभय प्रदान करना है और, रघुकुल इन बातोंमें विख्यात है, उदार है, तेजस्वी है, प्रतापी है। अतः इस कुलमें अवतरे, जिसमें यह संदेह न हो कि ब्रह्मने अवतार लिया है, सब यही जानें कि मनुष्य हैं।

२ 'रघुवंस' इति । इसे सूर्यवंश, इक्ष्वाकुवंश भी कहते हैं । ब्रह्माजीके प्रपौत्र विवस्वान् ( सूर्य ) हुए जिनके पुत्र वैवस्वत मनु हुए । सम्भवतः इस कुळके पुरुषा विवस्वान् हैं इसीसे इसे 'सूर्यवंश' कहते हैं । गोस्वामीजीने भी इन्हें रघुकुळ गुरु कहा है, यथा—'उदउ करहु जिन रिव रघुकुळ गुरु ॥ २ । ३७ ।' मनुके पुत्र इक्ष्याकु हुए । वाल्मी० १ । ७० में इक्ष्याकु महाराजको ही प्रथम राजा अयोध्याका ळिखा है । इसीसे इसे इक्ष्याकुवंश कहा जाता है । वंशपरम्पराएँ जो वाल्मीकीय और मागवतमें दी हैं उत्तमें बहुत अन्तर है जिसका कारण कल्पभेद ही जान पड़ता है । वाल्मीकीयमें इक्ष्याकुसे दखें मान्धाता, उन्नीसवें दिळीप, वाईसवें रघु महाराज और पैतीसवें दशरथ महाराज हैं; और भागवतमें इक्ष्याकुसे अठारखें भाग्धाता, अड़तीसवें दिळीप, तिरपनवें रघुजी और पचपनवें दशरथजी हैं । वाल्मीकीयमें रघुजी दिळीपजीके प्रपौत्र हैं । दिळीपके भगीरथ, भगीरथके ककुत्स्थ जिनके पुत्र रघु हुए । भागवतमें बहुत अन्तर है पर वड़े-बड़े राजाओं के नाम दोनों में हैं ।

पद्मपुराणमें उत्तरखण्डमें देवलमुनिने वैदय शरभसे राजा दिलीपका वृत्तान्त यों वताया है कि-'जब सुदक्षिणा रानीसे कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ तत्र राजा शोचयुक्त हो गुरु विशिष्ठके पास गये और अपने आनेका कारण बताया। श्रीवशिष्ठजीने ध्यानद्वारा जानकर कारण बताया कि-'तुम इन्द्रकी सेवामें गये थे। परन्तु रानीके ऋतुकालका अतिक्रम न हो यह सोचकर राजमहलको लौटते समय उतावलीके कारण मार्गमें कल्पवृक्षके नीचे खड़ी हुई कामधेनुको तुमने प्रदक्षिण करके प्रणाम नहीं किया जिससे उसने द्याप दे दिया कि जवतक तू मेरी प्रस्ती संतानकी सेवा न करेगा तवतक तुझे पुत्र न होगा।' और कहा कि हमारी नन्दिनी गौ उसकी प्रस्तीकी पुत्री है। तुम दोनों इसकी सेवा करो। वनमें इसकी सेवा तुम करो और आश्रमपर आनेपर रानी करें। दृदतापूर्वक निन्दनीकी आराधना करते हुए राजाको इकीस दिन बीत गये। तन निन्दनीको एक सिंहने पकड़ लिया। राजाने ज्यों ही बाण चलाना चाहा त्यों ही सिंहकी दृष्टि पड़ते ही वह जडवत् हों गया। तब राजाने प्रार्थना की कि मैं इसके बदले अपना शरीर समर्पण करता हूँ। यह सुनकर सिंह मौन हो गया और राजा उसके सामने मुँह नीचे किये हुए लेट गये और सिंहके द्वारा दुःसह आधातकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अकस्मात् उनपर आकाशसे फूळोंकी वृष्टि हुई। फिर 'बेटा! उठो!' यह सुनकर वह उठे तो वह नन्दिनी पास खड़ी थी, सिंह वहाँ न देख पड़ा । निन्दनीने कहा कि मैंने ही मायासे सिंहका रूप धरकर तुम्हारी परीक्षा ली थी । तुम वर माँगो । वंशधर पुत्रका वर माँगनेपर निन्दनीने कहा कि 'पत्तेके दोनेमें दूध दुहकर इच्छानुसार पीलो, इससे तुम्हें अस्त्र-शस्त्रोंके तत्त्वका वेत्ता पुत्र प्राप्त होगा।' पर इन्होंने उत्तर दिया कि आश्रमपर पहुँचनेपर वत्सके पी लेनेपर फिर गुरुजीके पूजन आदि समस्त धार्मिक क्रियाओं के अनुष्ठानसे बचे हुए आपके प्रसादस्वरूप दूधका ही पान करूँगा। इस प्रकार पूर्णमनीरथ होकर राजा-रानी दूसरे दिन अयोध्यापुरीको छोटे। कुछ दिनोंके बाद दिलीप महाराजके 'रघु' नामक पुत्र हुआ जिसके नामसे इस पृथ्वीपर सूर्यवंशकी ख्याति हुई अर्थात् रघु ऐसे प्रतापी राजा हुए कि उनके वाद सूर्यवंशका नाम ही रघुवंश हो गया।

कालिदासजीने भी 'रघुवंदा' में दिलीप महाराजके पुत्रका नाम 'रघु' बताया है और मुरिभ (कामधेनु) के शाप तथा निन्दिनीके प्रसादकी कथा भी दी है जो सर्ग १ श्लोक ७५-७७ इत्यादिमें है । जब दिलीप महाराज निन्यानवे यज्ञ कर चुकनेके बाद फिर यज्ञ करने लगे तब इन्द्र डरा और उसने यज्ञका घोड़ा चुरा लिया । अश्वकी रक्षागें रघुजी नियुक्त थे । इन्होंने ऐसे अस्त्र-शस्त्र चलाये कि इन्द्रके प्राणोंपर आ बनी तब उसने वज्र चलाया । उससे एक क्षणभर रघुजी मूर्च्छित हो गये फिर तुरंत ही उठकर युद्ध करने लगे । इन्द्र विस्मित हो गया और इनके पराक्रमसे संतुष्ट हो उसने यज्ञपश्चको छोड़ अन्य वर माँगनेकों कहा । रधुजीने पिताके यज्ञकी पूर्तिका वर माँगा । यज्ञ पूरा हो गया । रघु महाराजने विश्वजित् यज्ञ करके सर्वस्व दान कर दिया । उसी समयकी बात है कि वरतन्तु ऋ पिने अपने शिष्य कौत्सके इठ करनेपर उससे चौदह विद्याओंकी शिक्षाके बद्धेमें चौदह करोड़ स्वर्णमुद्राएँ माँगी । कौत्स घनड़ाकर महाराज 'रघु' के यहाँ आये तो देखा कि वे सर्वस्व दान करके स्वयं मिटीके पानसे निर्वाह करते हैं । वे लौटने लगे तो राजाने आगमनका कारण पूछा और बतानेपर कहा कि मैं कल ही प्रातः इवेरपर

चढ़ाई करके तुम्हें इतना धन दूँगा। कुबेरको रातहीमें खबर मिली। वे डर गये और रात्रिमें ही उन्होंने स्वर्णमुद्राकी वर्षा की। राजाने कौत्सको वह सब दे दिया। इसी प्रकारकी उनके प्रतापकी अनेक कथाएँ हैं। इसीसे तबसे उस वंशका नाम 'रख्वंश' पढ़ गया।

टिप्पणी—२ 'लीन्ह अवतार' इति । 'लीन्ह' शब्दसे सूचित करते हैं कि वे अविनाशी हैं, जन्म-कर्मरहित हैं, उन्होंने अपनी इच्छासे अवतार लिया, कर्मवश नहीं । यथा—'निज इच्छा प्रमु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि । कि॰ २६ ।', 'निज इच्छा निरमित तनु माया गुन गोपार ।', 'इच्छामय नर बेष सँवारे । होइहीं प्रगट निकेत तुम्हारें ॥ बा॰ ९५२ ।'

३ 'पिता बचन तिज राजु उदासी ।'''' इति । (क) पिताके वचनोंकी रक्षाके लिये राज्य छोड़कर सबसे उदासी होकर दण्डकवनमें विचरते हैं; यथा—'तापस बेष बिसेषि उदासी । चौदह बरिस रामु बनबासी ॥ अ० २९ ।' (ख) 'बिचरत' शब्द देकर जनाया कि सुखसे वनवास कर रहे हैं।

नोट—३ राज्यका त्याग और वनवास दोनों कठिन काम हैं; परंतु आपने ये दोनों काम पिताके बद्ध वचन होनेसे उनके वचनोंको मानकर सुखपूर्वक किये ।—यह बात 'तिज राज उदासी' और 'दंडक बन बिचरत' कहकर दर्शायी हैं। क्योंकि 'विचरण' और 'उदासीनता'—ये दोनों सुखके द्योतक हैं। यही बात ग्रन्थकारने अयोध्याकाण्डमें कही है; यथा—'प्रसक्ततां या न गतासिषेकतस्तथा न मम्छे वनवासदुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य में सदास्तु सा मञ्जुलमंगलप्रदा ॥ मं० श्लो०।', 'पितु आयसु भूषन बसन तात तजे रघुबीर। बिसमउ हरषु न हृदय कछु पहिरे बलकल चीर ॥ अ० १६५।' 'उदासी' से राजपाटसे उदासीनता और निर्होभता एवं हर्ष-शोकरहित मन भी स्चित होते हैं और उदासी वेप भी।

४ 'दंडक बन बिचरत' अर्थात् दण्डकवनमें विचरना कहकर यह भी जनाया कि विशेषकर इसी वनमें फिर रहे हैं जिसमें वहाँकी भूमि, वृक्ष, वन, छता और तृण आदि सभी आपका चरणरज पाकर पवित्र हो जायँ। अगस्यजीके 'दंडक बन पुनीत प्रभु करहू। उग्रश्राप मुनिबर कर हरहू॥' इन वचनोंको सत्य कर रहे हैं, चिरतार्थ कर रहे हैं (मा० प०)। 'दंडकबन' इति। यह इक्ष्वाकुमहाराजके पुत्र दण्डकी राजधानी थी। इसने शुक्रकी पुत्री अरजाके साथ वछात्कार किया जिससे शुक्रजीने इसको शाप दिया। शापसे इसके राज्यके सब जीव-जन्तु, तृण-छता-वृक्ष हो गये। सारा राज्य नष्ट होकर भयानक वन हो गया। विशेष 'दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन।' दोहा ४ चौपाई ७ देखिये।

टिप्पणी—३ 'अबिनासी' इति । अविनाशी विशेषण देकर खरदूषणवधकी कथा सचित की कि सव (चौदह हजार अजर, अजय और देवताओं आदिसे भी अवध्य) राक्षस मारे गये और श्रीरश्वनाथजीको कोई न मार सका; क्योंकि ये 'अविनाशी' हैं । अथवा, प्रथम 'हिर रघुवंस लीन्ह अयतारा' से अयतार होना कहा । परन्तु जिसका जन्म होता है उसका नाश (मरण) भी निश्चय ही होता है; यथा 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धु जन्म मृतस्य च। गीता २। २७।' अतः प्रथम अवतार कहकर फिर यह भी कहा कि ये 'अविनाशी' हैं, इनका नाश नहीं होता। क्योंकि इनका अवतार निज इच्छासे होता है (जैसा ऊपर 'लीन्ह अवतारा' की व्याख्यामें कह आये हैं), सब जीवोंकी तरह कर्मके वशसे नहीं होता। इनके जन्म-कर्म सभी दिव्य हैं।

नोट-मा॰ पत्रिकाकार लिखते हैं कि "अविनाशी" से जनाया कि जैसा नाच वैसी काँछ वा जैसी काँछ तैसा

नाच'-इस लोकोक्तिको पूरा कर दिखा रहे हैं, नहीं तो वे तो परव्रहा हैं।"

िपणी—४ इस प्रसंगमें यहाँ 'तेहि अवसर मंजन महिमारा। हिर रघुबंस लीन्ह अवतारा' यह वालकाण्डकी कथा है 'पिता बचन तिज राज उदासी' यह अयोध्याकाण्डकी कथा है और'दंडक बन विचरत अविनासी' यह अरण्यकाण्ड है। यहाँतक चार चरणोंमें इतनी कथा कही गयी।—(इससे अनुमान होता है कि) श्रीअगस्त्यजीन श्रीशिवजीस श्रीराम-विरहतककी कथा कहा और फिर यह बोले कि वही श्रीरामजी इस समय दण्डकवनमें श्रीसीताजीको खोज रहे हैं।—यह विरहतककी कथा कहा और फिर यह बोले कि वही श्रीरामजी इस समय दण्डकवनमें श्रीसीताजीको खोज रहे हैं।—यह सुनकर श्रीशिवजी दर्शनकी इच्छासे मुनिसे बिदा माँगकर चले, जैसा आगे लिखते हैं। यथा—'हृदय विचारत जात हर सुनकर श्रीशिवजी दर्शनकी इच्छासे मुनिसे बिदा माँगकर चले, जैसा आगे लिखते हैं। यथा—'हृदय विचारत जात हर सुनकर श्रीशिवजी दर्शनकी इच्छासे मुनिसे बिदा माँगकर चले, जैसा आगे लिखते हैं। इस अमिप्राय तथा इस अनुमानका प्रमाण श्रीसनकादिजीके प्रसंगमें भी मिलता है। वहाँ कहा है कि—जानि समय सनकादिक आए। तेजपुंज गुन सील सुहाए॥ " श्रीसनकादिजीके प्रसंगमें भी मिलता है। वहाँ कहा है कि—जानि समय सनकादिक आए। तेजपुंज गुन सील सुहाए॥ " तहाँ रहे सनकादि मवानी। जह घटसंभव सुनिबर झानी॥ रामकथा सुनिबर बहु बरनी। ज्ञानजोनि पावक जिमि अरनी॥ उठ ३२।' यहाँ अगस्त्यजी सातों काण्डोंकी रामकथा कहकर श्रीसनकादिसे बोले कि इस समय श्रीरामचन्द्रजी राज्य कर

रहे हैं, श्रीभरत, लक्ष्मण, शत्रुष्न, और पवनकुमारसहित इस अवसरपर उपवनमें एकान्तमें हैं—यह सुनकर सनकादिजी अगस्त्यजीसे विदा होकर श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनार्थ श्रीअवधपुरीमें आये।

नोट—६ श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि—१ यहाँ (अवतार कहा किंतु) विवाहादि लीलाएँ नहीं कहीं। क्योंकि 'रामायणमें विवाहादि लीलाएँ केवल इसी अवतारकी हैं। तथा पीछे उत्तरकाण्डमें जो राजतिलककी कथा है वह भी इसी अवतारकी लीला है। और, जन्महेतु और वनयात्रासे लेकर रावणवधतकका प्रसंग 'अनेक अवतारोंकी संकीर्णतामें इस अवतारकी कथा विचित्र रीतिसे सूक्ष्म कही है।' इसीसे यहाँ इसे प्रकट कहा।

'दंडक बन बिचरत' से भरतागमनसे लेकर शूर्पणखाका रावणके पास जानेतककी कथा स्चित कर दी।

#### --- पिता-बचन---

लोग यहाँ शंका किया करते हैं कि 'महाराज दशरथजीने तो अपने मुखसे कहा नहीं तब यहाँ 'पिताबचन' कैसे लिखा ?' वाल्मीकीयमें तो स्पष्ट कहा है। रहा इस प्रन्थमें सो अनुमानसे वचन स्पष्ट जान पड़ते हैं—'मौनं सम्मितिलक्ष- णम्।' सत्यसम्ध श्रीरामजीके वचनोंसे भी आज्ञा सिद्ध है। यथा 'तात वचन पुनि मातुहित माह भरत अस राउ। मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुन्य प्रमाउ। अ० १२५।', 'कहें हु सत्य सब सखा सुजाना। मोहि दीन्ह पितु आयसु आना॥ बरब चारिदस बासु बन मुनिब्रत बेपु अहारु॥ अ० ८८।', 'पिता दीन्ह मोहिं कानन राजू। जह सब माँति मोर बढ़ काजू। अ० ५३।', 'मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनीधर सेसू॥ सो तुम्ह करहु करावहु मोहू। अ० ३०६।', 'हम पितु बचन मानि बन आए। कि० २।', 'पिता बचन में नगर न आवउँ। लं० १०५।', तथा 'राखेउ राउ सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेड पेम पन लागी॥ तासु बचन मेटत मन सोचू। अ० २६४। इत्यादि।

अब महाराज श्रीदशरथजीके वचन सुनिये—'रामरूप गुन सील सुमाऊ । सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥ राज सुनाइ दीन्ह बनवासू । सुनि मन मएउ न हरपु हरासू । अ० १४९ ।' वनयात्रा कर देनेपर उन्होंने सुमंतजीसे कहा है कि—'रथ चढ़ाइ देखराइ बनु फिरेहु गए दिन चारि ॥ ८९ ।' 'जों निर्ह फिरिह धीर दोउ माई । सत्यसंघ दढ़ बन रघुराई ॥ तौ तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी । फेरिअ प्रभु मिथिलेसिकसोरी ॥'—इन वचनोंसे स्पष्ट है कि उन्होंने आहा दी । अगाध मिक्त और प्रेमके कारण आहा देना प्रन्थकारने स्पष्ट नहीं लिखा । मला प्रेममें वियोगके वचन मुखसे कैसे निकल सकते हैं ?

पिता वचनबद्ध हो चुके थे। वे श्रीरामजीकी शपथ करके कैकेयीजीको वचन हार चुके थे। यथा—'फ्रुठेहुँ हमिंह दोषु जिन देहु। दुइ के चारि मागि मकु छेहू ॥ रघुकुलरीति सदा चिल आई। प्रान जाहु वरु वचनु न जाई ॥ " तेहि पर राम सपथ करि आई। सुकृत सनेह अविध रघुराई। अ० २८।'—त्र वे उसके विरुद्ध कैसे कह सकते थे ? दशरथजीके सामने ही कैकेयीजीने श्रीरामजीसे कहा भी है कि—'सुत सनेहु इत वचनु उत संकट परेंड नरेसु। सकहु त आयसु घरहु सिर मेटेहु कठिन कलेसु। अ० ४०।' वरका माँगना और राजाका वर देना भी कहा था। कैकेयी अम्बाद्धारा उनकी आशा भी प्रथम ही श्रीरामजीको मालूम हो गयी थी। वचनबद्ध हो जानेसे वनवासकी आशास्पष्ट हो जाती है। फिर यहाँ तो मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी उज्ज्वल कीर्ति जगमगा रही है कि इतनेहीसे (कैकेयी और वह भी सौतेली माँके कहनेमात्रसे) उन्होंने पिताकी आशा मान ली, ऐसे गजबके वे पितु-भक्त थे। उन्होंने यह न कहा कि सबके सामने तो उन्होंने हमें युवराज बनानेकी बात कही और इस समय भी हमसे तो उन्होंने कहा नहीं कि राज न देंगे, वनवास देते हैं, तब हम क्यों जायें ? आपने इस परतः आशाको आशा मान ली। क्योंकि यदि आप उनके वचनबद्ध हो जानेपर और भरतको राज्य देनेको स्पष्ट कह देनेपर भी वनको न जाते तो अगाध भक्ति और प्रेमके कारण पिताका इस वरके ऋणसे सप्ट ही उदार न हो सकता और उनके सत्यवतमें भी बट्टा लग जाता। क्योंकि कैकेयीजी तो सप्ट शब्दोंमें कह चुकी थीं कि-

'होत प्रात मुनिबेष धरि जौं न राम वन जाहिं। मोर मरनु राउर अजस नृप समुक्षिअ मन माहिं। ३३।'

तथा फिर दूसरे वरके विषयमें कैकेयीसे बहुत कुछ प्रार्थना करनेपर भी जब उसने नहीं माना और अपनी हठ रक्खी तब उन्होंने यही कहा कि 'अब तोहि नीक लाग कर सोई।'—इस तरह उन्होंने कैफैयीको आज्ञा सुना देनेकी भी इबाजत दे दी। यदाप आज्ञा सुनानेकी इजाजत होने न होनेका प्रभाव नहीं हो सकता।

📂 यह तो हुआ इंकाके अनुसार उसका समाधान । हमारी समझमें तो यह शंका ही निर्मूल है । 'पिता बचन॰' का

अर्थ यह क्यों न लें कि-'पिताने जो कैकेयीको वचन दिया था उसके कारण राज्यको त्याग कर ।' इसमें कोई शंका ही नहीं रह जाती और वास्तविक अर्थ भी यही है। पुनः अध्यात्मरामायण २।३ में इस प्रसंगपर जो वचन श्रीरामजीने कैंकेयीजीसे कहे हैं और जो कैंकेयीजीने उनसे कहे हैं; यथा—'किमिदं राज्ञो दुःखस्य कारणम्। '''त्वमेव कारणं हान्न राज्ञो तुःखोपशान्तये । किञ्चित् कार्यं त्वया राम कर्त्तब्यं नृपतेर्हितम् । ५५ । कुरु सत्यप्रतिज्ञस्त्वं राजानं सत्यवादिनम् "। सत्यपाशेन सम्बद्धं पितरं त्रातुमर्हसि । ५७ । पुत्रशब्देन चैतद्धि नरकात् त्रायते पिता । ५८ ।' ( अर्थात् ) श्रीरामजीने कैकेयीजीसे पूछा कि पिताके दुःखका क्या कारण है ?' उसने कहा कि दुःखके कारण तुम्हीं हो, उनके दुःखकी शान्तिके लिये तुम्हें कुछ उनका प्रिय कार्य करना होगा। तुम सत्यप्रतिश्च हो, उनको सत्यवादी बनाओ। उन्होंने मुझे दो वर दिये हैं जिनकी सफलता तुम्हारे हाथ है। सत्यपाशमें बँधे हुए अपने पिताकी रक्षा तुम्हें कर्तव्य है। 'पुत्र' शब्दका अर्थ ही है 'जो पिताकी नरकसे रक्षा करता है'। इसपर जो श्रीरामजीने कहा है, वह पुत्रोंके लिये सुवर्णाक्षरोंमें लिख लेनेकी बात है। वे कहते हैं---'पित्रथें जीवितं दास्ये'''। अनाज्ञप्तोऽपि कुरुते पितुः कार्यं स उत्तमः ॥ ६० ॥ उक्तः करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाहतः। उक्तोऽपि कुरुते नैव स पुत्रो मल उच्यते॥ २।३।६१। (अर्थात्) पिताके लिये मैं प्राण दे सकता हूँ।""जो पुत्र पिताकी आज्ञाके त्रिना ही उनका अभीष्ट कार्य करता है वह उत्तम है। जो पिताके कहनेपर करता है वह मध्यम है और जो कहनेपर भी न करे वह विष्ठाके समान है। राम दो बात कभी नहीं कहता—'रामो द्विनीम-भावते ।' मैं आज्ञा अवश्य पूर्ण करूँगा ।—इन वचनींसे शंका करनेवालींको उपदेश लेना चाहिये कि 'उत्तम' पुत्रका यही लक्षण है जो श्रीरामजीने अपने आचरणसे दिखाया है। उन्होंने केवल वचनबद्ध होनेसे ही पिताकी आज्ञाका आश्य समझकर उनकी आज्ञाका पालन किया । मर्यादापुरुषोत्तम हम लोगोंको आचरणद्वारा उपदेश दे रहे हैं।

# दो॰—हृदय बिचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होह। ग्रित रूप अवतरेड प्रभु गएँ जान सबु कोह॥ सो॰—संकर डर अति छोभु सती न जानिह मरमु सोह। तुलसी दरसन लोभु मन डरु लोचन लालची॥ ४८॥

शब्दार्थ—गएँ=जानेसे। छोसु (क्षोभ)=खलबली, उद्देग, चित्तकी विभिन्न गित होना। स्थिर न होना। अर्थ—श्रीशिवजी हृदयमें विचारते हुए चले जाते हैं कि किस प्रकार (प्रभुके) दर्शन हों। प्रभु (परात्पर ब्रह्म श्रीरामजी) ने गुप्तरूपसे अवतार लिया है। (वहाँ उनके समीप मेरे) जानेसे सब लोग उन्हें जान जायेंगे। तुलसीदासजी कहते हैं कि शंकरजीके हृदयमें बड़ी ही खलबली (पड़ी) है, दर्शनकी लालसासे नेत्र ललचा रहे हैं, (परंतु) मनमें डर (भी) है। सतीजी इस मर्म अर्थात् शिवजीके हृदयके रहस्यको—उनकी खलबलीको नहीं जानतीं। ४८॥

टिप्पणी—9 'हृदय बिचारत जात हर' हृदयमें विचारते चले जाते हैं, इस कथनका तात्पर्य यह है कि यह वात प्रकट करने योग्य नहीं है, इसीसे सतीजीसे भी नहीं कहते, मन-ही-मन विचार कर रहे हैं। २ 'केहि बिधि दरसनु होइ' से जनाया कि दर्शनकी कोई विधि नहीं बैठती। यही बात आगे कहते हैं,—'ग्रह्म रूप'''।

श्रीरामजीके दर्शनोंके लिये अवसरपर कभी नहीं चूकते । किसी-न-किसी विधिसे अवश्य दर्शनोंको आया-जाया करते हैं, प्रभुके जन्मपर शिशु-रामके दर्शनोंके लिये आगमी बनकर आये । यथा—'अवध आज आगमी एक आयो । करतल निरिष्ट कहत सब गुनगन बहुतन परचो पायो ॥ १ ॥ बूढ़ो बड़ो प्रमानिक ब्राह्मन संकर नाम सुहायो ।' (गीतावली वा० १४) ।', 'औरो एक कहीं निज चोरी । सुनु गिरिजा अति इढ़ मित तोरी ॥ काकसुसुंदि संग हम दोऊ । मनुज रूप जाने निहं कोऊ ॥ परमानंद प्रेमसुख फूले । बीधिन्ह फिरिह मगन मन भूले ॥ बा० १९६।' कभी योगी बने, कभी अपने निज

ॐ गुपुत — १७२२, १७६२, छ०, कोदवराम । गुप्त—१६६१, १७०४ । †गए—छ०, कोदवराम । गये—१७२१, १७६२ । गएँ—१६६१, १७०४ । इक्ट अनुस्वारकी उपयोगिता यहाँ अर्थ लगानेमें देखिये । अनुस्वार न होता तो 'जान गये' ऐसा ही अर्थ प्राय: लगाया, जाता ।

रूपसे दर्शन करने आये । विवाह, रावणवध और राज्याभिषेक आदि सुअवसरोंपर आपका श्रीरामदर्शनार्थ जाना गीतावली और रामचरितमानसमें बराबर पाया जाता है ।

इस समय दण्डकारण्यसे ही आपका कैलासकी ओर जाना हो रहा है। और प्रभु भी इस समय दण्डकवनहीं विचर रहे हैं। इतने निकट होनेपर भी अपने इष्टदेवका दर्शन न करें चयह मन मानता नहीं। यदि दर्शन करनेको समीप जायँ और उनको प्रणाम न करें तो प्रभुका अनादर होगा-अपमान होगा। यदि जाकर उनको प्रणाम करते हैं तो सब जान जायेंगे कि ये परब्रह्म परमेश्वर हैं, शिवजीके इष्ट हैं, तभी तो शिवजीने इनको प्रणाम किया। इससे स्वामीको संकोच होगा।

इस प्रकार शंकरजी असमंजसमें पड़े हैं। स्वामीको संकोच न होने देना—यह उत्तम सेवकका धर्म है। देखिये, भरतजीके विषयमें कहा है कि 'मरत सरिस को राम सनेही' सो उन्हीं भरतजीके वाक्य हैं कि 'जो सेवक साहिबहि सँकोची। निज हित चहुइ तासु मित पोची ॥ अ० २६८।', 'अब कृपाल मोहि सो मत भावा। सकुच स्वामि मन जाइ न पावा॥ अ० २६९।', 'श्रीशंकरजीका भी यही सिद्धान्त यहाँ सिद्ध होता है, वे भी स्वामीको संकोचमें डालना सेवक-स्वामि-धर्मके विरद्ध मानते हैं।—इसीलिये अनेक युक्तियाँ मनमें सोचते हैं पर कोई युक्ति ठीक नहीं जँचती।

टिप्पणी—२ 'गुप्त रूप अवतरेड प्रश्च गये जान सब कोइ।' इति। (क) अर्थात् परव्रह्मने अपना ऐश्वर्य छिपाकर मनुध्यरूपसे अवतार छिया है। वे अपना ऐश्वर्य प्रकट करना नहीं चाहते। (रघुवंशमें इक्ष्वाकु, मान्धाता, रघु और दिली। आदि एक-से-एक बड़े-बड़े प्रतापी, तेजस्वी और शरणागतरक्षक तथा धर्मात्मा राजा हुए हैं। व्रह्मने उसी कुलमें अवतार छिया जिसमें आपके बल, पराक्रम, पुरुषार्थ, तेज और प्रताप आदिको देखकर किसीको आपके व्रह्म होनेका गुमान भी न हो; सब आपको अवधेशकुमार ही समझें। बाललीला, स्त्री-वियोग-विरहमें विलापादि नरनाट्य इसीलिये हैं कि कोई भाँग न सके कि ये ब्रह्म हैं।) गुप्तरूपसे क्यों अवतरे ? अपनेको प्रकट क्यों नहीं करते ? यह छिपाव क्यों ?—इसका कारण अगली अर्थालीमें देते हैं—'रावन मरन मनुज कर जाचा।' (ख) 'गएँ जान सन्न कोई' का भाव कि अभी सब कोई नहीं जानता। हमारे जानेसे उनका ऐश्वर्य सब कोई जान लेगा। इस तरह 'गुप्तरूपः कोई' का भाव यह हुआ कि हमारा प्रभुके पास जाना उनकी रुचिके प्रतिकृल है और विधिके भी प्रतिकृल हैं। क्योंकि उनका वचन असत्य हो जायगा।

३ 'संकर उर अति छोयुः''' इति । विचार करनेमं 'हर' नाम दिया । जीवोंके क्लेशके हरनेवाले हैं । अपने भक्त रावणका भी उद्धार हो और समस्त प्राणियोंका संकट मिटे, पृथ्वीका भार उतरे—इसीसे विचार करते हैं । 'हर' संहारके देवता हैं । राक्षसोंका संहार भी आपको इष्ट हैं । अवतार गुप्त रखनेसे लोकमात्रका हित है, रावणादिका और देवताओं, मुनि, विप्र, धरणी आदि सभीका हित चाहते हैं, अतः शंकर नाम भी दिया । स्वयं असमंजसमें पड़कर भी परोपकार ही करते हैं ।

४ 'सती न जानहिं मरमु सोइ' इति । यहाँ दिखाया कि शंकरजीके हृदयकी बात सतीजी भी नहीं जानतीं और आगे बतायेंगे कि सतीजीके हृदयकी बात शंकरजी जान गये । यथा— 'जचिप प्रगट न कहेउ मवानी । हर अंतरजामी सब जानी ॥ ५१ ॥' [ सतीजीने मन लगाकर कथा सुनी होती तो कुछ मर्म समझतीं । वि० त्रि० ]।

५ 'तुलसी दरसन लोभु मन ढरं''' इति । (क) इन्हिन्दर अवसर पाकर किन चूकता नहीं, अपना सम्बन्ध लगा ही देता है। वैसे ही यहाँ भी दर्शनके लोभमें आप भी शामिल हो गये। अर्थात् हमको भी दर्शनकी लालसा है, हमारे भी नेत्र लालायित हो रहे हैं। ग्रन्थकारकी अपना सम्बन्ध लगानेकी रीति है। उदाहरण यथा—'मन संतोषे सबन्हि के जहाँ तहाँ देहिं असीस। सकल तनय चिरजीवहु तुलसिदासके ईस ॥ १९६।', 'तुलसिदास जिय जानि सुअवसर मिक्त दान बर माँगि लये।' (गीतावली)। इत्यादि।

(ख) 'मन ढर' इति । ऐश्वर्य प्रकट करना प्रभुकी इच्छाके प्रतिकृत होगा । ऐश्वर्य खुलनेका डर है । इससे प्रभुको संकोच होगा; क्योंकि यदि ऐश्वर्य प्रकट हो जानेपर रावणका बध करें तो अपने भक्त ब्रह्माका वचन असत्य हो जायगा, उनकी प्रतिष्ठा जाती रहेगी ।

(ग) 'लोचन लालची' इति । दर्शनका लालच तो मन और लोचन दोनोंको ही होता है; यथा—'पितु दरसन लालचु मन माहीं ।। बा॰ २०७ ॥', 'देखि रूप लोचन ललचाने । हरपे जनु निज निधि पहिचाने ॥ बा॰ २३२ ॥', 'दरस लागि लोचन अकुलानें । २२९ ।', इत्यादि । पर यहाँ मन ऐश्वर्य खुलनेको डर रहा है, इसीसे यहाँ मनका ललचाना न कहा, केवल नेत्रोंका ललचाना कहा ।

नोट—र श्रीरामजी क्यों अपनेको प्रकट नहीं करना चाहते यह तो उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। अवतार किन कारणोंसे होता है यह भी प्रायः कोई नहीं जान सकता। यथा—'हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदिमत्यं किह जाह न सोई॥ १। १२१॥' यदि कहें कि रावणवधके ही िक्ष्ये अवतार हुआ तो उसका वध तो साठ वर्षकी भी अवस्था उनकी न थी तभी कर डाला था फिर कम-से-कम ग्यारह हजार वर्षतक वे क्यों श्रीअयोध्याका राज्य करते रहे ? रावण वध करके चले जाना था जैसे कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिषु आदिके लिये अवतार लेकर चले गये थे। रावणवधके पश्चात् भी तो उन्होंने अपने अवतारको अन्ततक गुप्त ही रक्खा है। खास-खास मक्तोंको ही जनाया है। तब रावणवधके लिये ही ऐश्वर्यका गुप्त रखना कैसे कहा जाय ? दोहा ४८ में यहाँ और आगे भी टिप्पणियों और लेखोंमें जो यह कहा है कि ईश्वरता प्रकट होनेसे विधिका वचन असत्य हो जायगा—यदि इसका यह तात्पर्य है कि तब रावणका वध न हो सकेगा तो हमें इस भावकी यथार्थतामें सन्देह होता है। अतः हमें 'बिधि बचन' शब्दपर विचार करना होगा। रावणने वर माँगा है कि—''हम काहू के मर्राह न मारे। बानर मनुज जाति दुइ बारे॥ १। १७७ ॥' और ब्रह्माजीने 'एवमस्त' कहा। फिर यह भी कहते हैं कि 'रावन मरन मनुज कर जाँचा' और लंकाकाण्डमें रावणने अङ्गदसे कहा है कि—'नर के कर बध आपन बाँची। हँसेउँ जानि बिधि गिरा असाँची॥ ६। २९॥'

इन तीनों स्थलोंमें कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि भगवान्, देवता, ब्रह्म आदि कोई मनुष्य या वानर-रूप न धारण करें; यदि वे मनुष्य या वानर बनकर आवें तो मैं न मरूँ । जहाँतक महात्माओं, विद्वानोंके सत्सङ्क्ष्में मालूम हुआ कहीं किसी ग्रन्थमें रावणने यह रार्व नहीं लगायी और न ब्रह्माजीने ऐसा वर दिया। तब यदि वह जान भी जाय कि ये ब्रह्म ही हैं तो भी उसके वधमें बाधा कैसे पड़ सकती है ? फिर जिन रामायणोंमें ऐसा उल्लेख है कि रावणको निश्चय हो गया था कि ये ब्रह्म ही हैं (जैसे कि अध्यात्मके कल्पके रावणको हुआ) तो उन कल्गोंमें रावणका वध फिर क्योंकर हुआ ? रावण तो यह चाहता ही था कि उनके हाथोंसे वध हो जिसमें फिर संसारमें न पड़ना हो । फिर यह भी देखिये कि अवतार ग्रुप्त कहाँ रहा । विभीषणजी, मन्दोदरीजी, माल्यवान्, मारीच्, कुम्मकर्ण ये सभी तो जानते थे और सबने रावणसे कहा भी। 'नर या मनुज' का अर्थ यही है कि जो शिशु, कुमार, किशोर, पौगण्ड आदि अवस्थाओंको प्राप्त हो, दुःख-सुखमें उनके अनुकूल व्यवहार करे, जिसके श्वासोच्छ्वास-निमेष आदि मनुष्यमें देख पड़नेवाले लक्षण देखनेमें आते हों, और प्रभु वैसा ही सब नर-नाट्य कर ही रहे हें तब रावणका वध कैसे न होगा ? शिवजी कह रहे हैं कि—'प्रभु विधि बचन कीन्ह चह साँचा' ब्रह्माके वचन सत्य करना चाहते हैं । वे यह नहीं कहते कि ऐश्वर्य खुल जानेसे विधिके वचन असत्य हो जायेंगे । ब्रह्माके वचन सत्य करनेके लिये ही वे मनुष्यका स्वाँग (विलाप आदि) कर रहे हैं—इतना ही मात्र यहाँ अभिमेत है । नरनाट्यमात्रसे विधिके वचन सत्य हो जाते हैं; क्योंकि ब्रह्ममें तो ये अवस्थाएँ और विकार होते ही नहीं।

हमारी समझमें 'गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु'''' का सम्बन्ध इन चौपाइयोंसे नहीं है, इसीसे प्रन्थकारने भी एक सोरठा बीचमें देकर दोनोंको पृथक कर दिया है। गुप्त रखनेका कारण एक तो यही है कि तब नर-नाट्यकी शोभा न रह जायगी और लीलाका रस भक्त हो जायगा। ईश्वरका चिरत होनेसे वह मनुष्योंके लिये अनुकरणीय न होगा और आदर्श मनुष्य, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई इत्यादि होनेसे वह मनुष्योंके लिये अनुकरणीय होगा।

### रावन मरनु मनुज कर जाचा । प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साचा ॥ १ ॥ जो नहिं जाउँ रहें पछितावा । करत बिचारु न बनत बनावा ॥ २ ॥

अर्थ—रावणने अपना मरण (मृत्यु ) मनुष्यके हाथसे माँगा है। प्रभु ब्रह्माके वचनको सत्य करना चाहते हैं ॥ ९ ॥ यदि में (दर्शनको ) नहीं जाता तो पछतावा (पश्चात्ताप ) बना रह जायगा। (शङ्करजी इस प्रकार अनेक ) विचार कर रहे हैं पर कुछ 'बनाव' (युक्ति । वा, बनाया ) नहीं बनता ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ 'रावन मरनु मनुज कर जाचा।"" इति। 'गुप्त रूप अवतरेड प्रभु' का (अर्थात् अपना ऐश्वर्य छिपाये हुए प्राकृत मनुष्य बने हुए चरित्र क्यों कर रहे हैं, इसका) कारण यहाँ खोलकर कहते हैं। [ शिवजी मन-ही-मन सोच रहे हैं कि—'रावणकी तपस्यापर रीझकर ब्रह्माजीने उससे वर माँगनेको कहा तत्र उसने वर माँगा कि—'हम काहू के मरहिं न मारे। बानर मनुज जाति दुइ बारे।। बा० १७७॥' और ब्रह्माजीने उसको यह वर दिया, यथा—'एवमस्तु तुम्ह

बढ़ तप कीन्हा। में ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ १७७ ॥' हिल रावणने तो वर माँगा कि 'बानर' और 'मनुज' इन दो जातियों को छोड़ कर किसी औरसे मेरी मृत्यु न हो; क्यों कि वह जानता था कि नर और वानर तो हमारे नित्यके आहार हैं, ये तुच्छ जन्तु हमारा क्या कर सकते हैं। पर यहाँ कहते हैं कि रावणने अपना मरण 'मनुज' के हाथ माँगा है। इसका सामञ्जस्य इस प्रकार होता है कि रावणने दो को छोड़ा; विधाताने 'मनुज' से निश्चय कर दिया। कह दिया कि इन दोको छोड़ अन्यसे मृत्यु न होगी, इनमेंसे भी 'मनुज' से होगी—यह कह उसके ललाटमें 'मनुज' के हाथ मृत्यु होना लिख दिया। इसका प्रमाण लं० २९ (२) 'नर के कर आपन वध बाँची। हैं सेउँ जानि विधि गिरा असाँची॥' में मिलता है तथा यहाँ केवल 'मनुज' शब्द देनेसे 'हँसेउँ जानि विधि गिरा असाँची' से स्पष्ट है कि वह ब्रह्मा के वचनको असत्य करना चाहता था। वर पाकर उसने समस्त देवताओं आदिको जीत लिया; यथा—'भुजवल विस्व बस्य किर राखेसि कोउ न सुतंत्र। मंडलीक मनि रावन राज करें निज मंत्र॥ बा० १८०॥' इन्ह्रादि देवता तो उसके बन्दीखानेमें सइने लगे, ब्रह्मा और शिव भी उससे डरते थे। भगवान विण्यु भी उसका कुल न विगाड़ सके; यथा—'की मैनाक कि स्वापित होई। मम बल जान सहित पति सोई॥ आ० २९॥', तब मला बेचारे मनुष्य किस गिनतीमं हैं ?—यह विचार कर प्रभुने स्वयं 'मनुजरूप' धारणकर रावण-वध करनेका निश्चय किया। े 'मनुजरूप' धारण किया और प्राकृत मनुष्योंकेसे चरित्र कर रहे हैं, क्योंकि रावणको मारना है—(कोई और मनुष्य उसका वध नहीं कर सकता)—जिसमें ब्रह्माके बचन सत्य हो जायँ कि रावण मनुजके हाथ मारा गया।

नोट—१ मुं॰ गुरुसहाय लाल तथा पं॰ शिवलाल पाठकजी 'मनुज' का अर्थ 'मनुसे उत्तन्न ' करते हैं। मयंककार लिखते हैं कि—'रामचन्द्रजी साधारण मनुष्य नहीं हैं। अतएव उनको 'मनुज' कहना पाप है। वे मनुशतरूपाजीके प्रेमसे उत्पन्न हुए, अतएव उनको 'मनुज' कहना योग्य है, परन्तु साधारण भावसे नहीं। रावणके वर माँगनेमें भी चतुरता है। वह 'मनुज' से मृत्यु माँगता है, क्योंकि प्रभुने मनुको वर दिया है कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे अवतार लेंगे।'— 'होइहहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। ५१।'

टिप्पणी—२ 'प्रभु बिधि वचनु कीन्ह चह साचा।' इति। 'प्रभु' कहनेका मान कि समर्थ होकर भी उन्होंने ऐसी हीनता धारण की कि नर बने और प्राकृत नरचिरत—विलाप आदि किये। 'कीन्ह चह साचा' का भान कि प्रभु अपने भक्त ब्रह्माके वचनको सत्य करना चाहते हैं तो हमको वह काम करना उचित नहीं जिसमें उनका वचन असत्य हो जाय। अध्यापि वर देनेमें शिवजी भी शामिल थे; यथा—'में ब्रह्मा मिलि तेहि वर दीन्हा।' तथापि वे अपना नाम यहाँ नहीं लेते। 'बिधि बचन' सत्य करना चाहते हैं—इससे स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्माने मनुष्यके हाथ मृत्युका निश्चय किया था।

नोट—२ यहाँ 'प्रमु' पद बड़े मार्केका है। जिससे जनाते हैं कि आप रावणवधके लिये वैसे ही समर्थ थे, अवतार लेनेकी भी आवश्यकता न थी। यथा—'जार्के ढरु अति काल ढेराई। जो सुर असुर चराचर खाई॥ सुं० २२॥, 'उमा काल मरु जाकी ईला। सो प्रमु जन कर प्रीति परीला।। लं० १०१॥', 'प्रमु सक त्रिमुचन मारि जियाई। केवल सक्रिह दीन्हि बड़ाई। लं० १९३।' तथा 'मृकुटिबिलास सृष्टि लय होई॥ आ० २८। जब आपके मृकुटिके इशारेमात्रसे 'सृष्टि' लय होती है, तब भला रावणका वध कितनी बात थी ? प्रमुने केवल ब्रह्माको बड़ाई (यश) देनी चाही, उनकी बात रखनी चाही; इसिलये 'मनुज' रूप और उसका स्वाँग धारण किया। यहाँतक कि उन्होंने ब्रह्मादिसे भी अपना ऐश्वर्य छिपाना चाहा।

देखिये, आजकल भी चार-छः रूपये वेतन पानेवाला एक चौकीदार भी यदि कुछ बेजां भी कर्म कर बैठता है तो भी ऊपरके कर्मचारी, राज्याधिकारी उसकी बात रखते हैं। कलेक्टर, मैजिस्ट्रेट, गवर्नर, वाइसराय आदि यदि कभी कोई अन्याय कर डालते हैं तो उसपर जनताकी हाय-हाय सुनकर भी राजा उसकी अन्यथा नहीं करता। ओडायर और कर्जनके कर्म सभी जानते हैं, जिल्यानवालाबागका हाल छिपानेसे भी न छिपा, इत्यादि। पर हाय-हायसे हुआ क्या ? यह क्यों ? केवल राज्यकी मान-मर्यादाकी स्थितिके लिये।

जब प्राकृत राजाओंका यह हाल है तब भला अखिलब्रह्माण्डनायकमें यह (अपने पर्म अधिकारी कर्मचारियों और भक्तोंके वरदानके वाक्योंकी रक्षा वा पूर्ति करनेका) गुण होनेमें आश्चर्य ही क्या? वे तो श्रुतिसेतुपालक हैं ही, सबकी मर्यादा क्यों न रक्लेंगे ? ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि उन्हींके बनाये हुए अधिकारी ही तो हैं; यथा 'हरिहरिह हरता बिधिहि बिधिता श्रियहि श्रियता जेहि दई। सोइ जानकीपति मधुर मूरित मोदमय मंगलमई। वि० १३५।' यदि ब्रह्माका वचन सत्य न हो तो कोई तप आदि करेगा क्यों ? तथा उनको मानेगा क्यों ?

टिप्पणी—३ 'जी नहिं जाउँ रहें पछितावा।' इति। ट्रिंग्यहाँतक शिवजीके विचारकी सीमा दिखायी, उनके हृदयकी खलबली कही। प्रथम कहा था कि 'हृदय विचारत जात हर केहि विधि दरसन होह़' यह विचारका उपक्रम है और
'करत विचार न बनत बनावा' यहाँ उपसहार है। 'केहि विधि दरसन होह़' से 'रहें पछितावा' तक सब हृदयके विचार हैं।
प्रथम कह आये कि 'गएँ जान सब कोह़' जानेसे सब कोई उनको जान जायगा। और, न जानेसे क्या हानि होगी सो
यहाँ कहते हैं कि 'रहें पछितावा'। पछतावा रह जायगा कि 'स्वामीके इतने समीप पहुँचकर भी दर्शन न किये, चले आये।
वनमें एकान्तका दर्शन था और वह भी बिना परिश्रमका, अनायास, ऐसा भी सुन्दर अवसर हाथसे निकल जाने दिया।'
(वै०)। पुनः, 'रहें पछिपावा' का भाव कि वह पश्चात्ताप किस कामका ? व्यर्थ ही तो होगा ? यथा 'समय चुकें पुनि का
पछितानें। बा० २६१।' अभागे ही पीछे पछताते हैं; यथा 'फिरि पछितहिस अंत अमागी। अ० ३६।', 'अहह मंदमन
अवसर चूका। अजहुँ न हृदय होत दुइ हूका॥ मीजि हाथ सिर धुनि पछिताई। अ० १४४।'—यह पछतानेका एक
स्वरूप हैं।—(यहाँतक मनमें शंका-समाधानका उटना 'वितर्क संचारी माव' है। ब्रह्माके वचन सत्य करनेके लिये 'ध्वज
कुलिश अंकुश कंज युत' चरणोंसे वनके काँटोंमें घूम रहे हैं, ऐसी भक्तानुग्रहकारिणी अवस्थामें यदि भक्तवत्सल प्रभुकी
इस अवस्थाकी झाँकीका दर्शन न किया तो पछतावा रह जायगा। वि० ति०)।

४ 'न बनत बनावा' इति । अर्थात् न तो दर्शन करते बने और न दर्शन छोड़ते ही बने । बनावा=बनाव, युक्ति, तदबीर ।=बनाया, बनाते । बनाये न बनना मुहावरा है अर्थात् कोई एक बात निश्चित नहीं हो पाती कि जायँ या न जायँ । पुनः भाव कि पूर्व कहा था 'केहि बिधि दरसन होइ' अर्थात् दर्शनकी 'बिधि' पर विचार करते चले । और यहाँ कहते हैं— 'करत बिचार न वनत बनावा ॥' अर्थात् विधिका विचार करते तो हैं पर दर्शनकी 'बिधि' का बनाव नहीं बनता । कोई युक्ति मनमें नहीं बैठती । अकि मिलान की जिये—'एकड ज्युति न मन ठहरानी । सोचत मरतिह रैनि बिहानी ॥ अ० २५३ ।'

### एहि विधि भए सोचबस ईसा। तेहीं समय जाइ दससीसा।। ३।। लीन्ह नीच मारीचिहि संगा। भएउ तुरत सो कपट कुरंगा।। ४।।

अर्थ—इस प्रकार शिवजी सोचके वश हुए। अर्थात् चिन्ताग्रस्त हो गये। उसी समय नीच रावणने जाकर नीच मारीचको साथ छिया। वह (मारीच) तुरत ही मायाका हिरन बन गया। ३।४।'

टिप्पणी—9 'एहि बिधि मए सोच बस ईसा' इति । (क) 'एहि बिधि' अर्थात् जैसा 'हृद्यँ बिचारत जात' से यहाँतक कह आये उस प्रकार । [ दूसरा अर्थ एक यों भी हो सकता है कि— "इस 'बिधि' के सोचके वश हो गये।"] (ख)— 'मए सोच बस'— प्रकार गम (अपने इष्टदेव) के दर्शनकी विधि न बैठी, कोई युक्ति मनमें न जँची, यह बड़े सोचकी बात है ही। अतः सोचवश होना कहा। (ग)— [ 'ईसा' इति। ईश एवं ईश्वर शब्द गोस्वामीजीने प्रायः महा देवजीके लिये प्रयुक्त किया है; यथा— 'भएउ ईस मन छोधु बिसेषी। नयन उघारि सकल दिसि देखी॥ १।८७।', 'मुधा बचन निहं ईस्वर कहई। ७।४९।' इत्यादि। ईशका अर्थ है 'ईश्वर' 'समर्थ'। यहाँ यह शब्द सामर्थ्य सचित करता है। 'ईश', 'ईश्वर' और 'ईशान' ये तीनों शिवजीके नाम अमरकोषमें मिलते हैं; यथा— 'शम्भुरीशः पशुपितः शिवः धूली महेश्वरः। ईश्वरः शर्व ईशानः "। १।१।२।२२।' ईश ऐश्वर्य धातु है। 'ईपे तच्छील ईशानः।' अर्थात् जो समर्थ या ऐश्वर्यवान् होता है वही ईश, ईश्वर और ईशान है। 'सोचबस' के साथ 'ईश'—शब्द वड़ा ही मजेदार है, रोचक है, सुन्दर है। भाव यह है कि शिवजी-ऐसे समर्थ भी इस समय 'सोच' के फंदेमें पढ़ गये हैं, उससे छुटकारा नहीं पाते, सोचमें निमग्न हैं, जैसे कोई समर्थ किसी शत्रुके वशमें अनायास पड़ जाय और उससे छुटनेका उपाय न एस पड़े। 'सस मए' से जनाते हैं कि वहुत देरतक सोचमें मग्न रहे। ] सोच=असमंजसपूर्वक विचार। (वै०)।

'तेहीं समय जाइ दससीसा।'''' इति। (क) 'तेही समय' कहकर पूर्वप्रसंगसे सम्बन्ध मिलाते हैं। इस तरह कि—'तेहि अवसर'''। पिता बचन तिज राज उदासी। दंडकबन बिचरत अविनासी। ४८ (७-८)।''' 'तेही समय'''।' अर्थात् जब भगवान् रामचन्द्रजी दण्डकारण्यमें उदासी वेषसे मुख्यूर्वक विचरण कर रहे थे उसी समय रावणने सीताजीका हरण किया। 'दंडकबन बिचरत''' तक कहकर वक्ता बीचमें शिवजीके हृदयका विचार और सोच वर्णन करने लगे ये, क्योंकि प्रन्थकार तो एक ही हैं। अब पुनः वहींसे प्रसंग उठाते हैं। ['दससीसा' से उमकी निर्भयता दर्शित की। यथा 'हैं काके दें सीस ईसके जो हिठ जन की सीम चरें। वि० १३७। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—३ 'लीन्ह नीच मारीचिह संगा।' इति। (क) उसी समय दशशीशने जाकर मारीचको संगमें लिया, इस कथनसे पाया गया कि रावण लंकासे मारीचके स्थानपर अकेला आया। यथा 'चला अकेल जान चिंद तहवाँ। बस मारीच सिंधुतट जहवाँ। अ०२३।', 'कचन हेतु मन व्यय्र अति अकसर आएहु तात। आ०२४।' ॎ (ख) 'नीच' विशेषण रावण और मारीच दोनोंमें लगता है। घक्ताओंने यह शब्द रावणके लिये अरण्य और लंकाकाण्डमें भी प्रयुक्त किया है। यथा 'दसमुख गएउ जहाँ मारीचा। नाह माथ स्वारथरत नीचा॥ आ०२४।' तथा 'बानप्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहिं मानेहि नीचा। लं०३५।' (मंदोदरीवाक्य रावणप्रति)। चोरीसे परस्त्रीको हरण करने चला, इसीसे रावणको नीच कहा। परस्त्रीहरण करना नीचता है।

नोट—'नीच' शब्द यहाँ मारीच शब्दसे सटा हुआ रक्खा है। इसिछये 'नीच' विशेषण मारीचसे ही अधिक सम्बन्ध रखता हुआ जान पड़ता है। दोहावलीमें भी मारीचको गोस्वामीजीने 'नीच' विशेषण दिया है; यथा 'सुकृत न सुक्रती परिहरें कपट न कपटी नीच। मरत सिखावन देइ चले गीधराज मारीच ॥ ३४९ ॥ इससे 'नीच' को यहाँ भी मारीचका विशेषण माननेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती । परंतु अरण्यकाण्डमें गोस्वामीजीने उसके दृदयके श्रीरामविषयक अटल प्रेम इत्यादिकी भूरि-भूरि प्रशंसा एक छन्द, एक दोहा और कुछ चौपाइयोंमें की है; यथा 'अस जिय जानि दसानन संगा' से 'धन्य न मो सम आन ॥ २६ ।' तक । इतना ही नहीं किंतु अपने इन वचनोंकी पुष्टिमें श्रीरामजीका, उसके अन्तः करणका प्रेम पहचानकर, उसको मुनि-दुर्छभ-गति देना कहा है; यथा 'अंतर प्रेम तासु पहिचाना । मुनि दुर्छभ गति दीन्हि सुजाना । २७ ।' अंतमें उसने प्रेमपूर्वक रामजीका स्मरण करते हुए प्राण छोड़ा है, इससे जान पड़ता है कि वह पूर्णरीत्या साधु हो गया था और इसी कारणसे वह समुद्रके इसी पार सुन्दर आश्रम बनाकर एकान्तमें भजन करता था। यथा-- 'शरेण मुक्तो रामस्य कथंचित् प्राप्य जीवितम्। इह प्रवाजितो युक्तस्तापसोऽहं समाहितः॥ वाल्मी० ३। ३९ । १३ । १ ( अर्थात् श्रीरामजीके बाणसे किसी तरह बचकर विरक्त होकर मैं तपमें स्थित रहता हूँ । यह उसने रावणसे कहा है )। रावणका मामा होते हुए भी उसके साथ नहीं रहा। और, इसीसे उसने रावणको सदुपदेश भी किया।—तव उसको 'नीच' क्यों कहा ? इसपर कहा जा सकता है कि-'एक तो इसने नीच कार्यमें नीच रावणका साथ दिया और बना है साधु ! दूसरे, इसने श्रीरामजीका किञ्चित् उपकार न माना कि एक बार तो सिद्धाश्रममें उन्होंने जब यह भाई और सेनासहित उनसे लड़ने आया था इसके भाईको तो बाणसे भरम कर दिया था पर इसको बिना फलके बाणसे उड़ाकर इसके प्राण बचा दिये थे । यथा-'बिनु फर बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥ १ । २१० ।' फिर भी यह दूसरी बार पञ्चवटीमें इनको साधारण तपस्वी समझकर और पूर्व-वैर स्मरण करके अपने दो साधियोंसहत भयंकर महामृग बनकर उनको मार डालनेके विचारसे उनके आश्रमके पास गया। श्रीरामजीने इसके साथियोंको तो मार डाला; पर यह किसी सूरतसे अपने प्राण बचाकर भाग आया । यह बात उसने स्वयं रावणसे ( वाल्मी० ३ । ३९ । 9-9४ में ) कही है। अध्यातम ३, सर्ग ६ में भी कहा है कि जब मैं ती खे सींगोंवाला मृग बनकर पञ्चवटी में गया था तब उन्होंने एक ऐसा बाण छोड़ा कि मेरा हृदय विंध गया और मैं आकाशमें चकर काटता हुआ समुद्रमें आ गिरा। तबसे राज, रत्न, रमणी, रथ आदि ( के प्रथम अक्षर 'र' ) के कानोंमें पड़ते ही भयभीत हो जाता हूँ; इसिलये तबसे मैं 'राम' का ही सोते-जागते निरन्तर ध्यान करता रहता हूँ । यथा-- 'मां विलोक्य शरमेकमक्षिपत् ॥ २० ॥ तेन विद्धहृदयोऽहमुद् भ्रमन् राक्षसेन्द्र पतितोऽस्मि सागरे । "राममेव सततं विमावये भीतभीत इव मोगराशितः ॥ राजरत्नरमणीरथादिकं श्रोत्रयोर्यद गतं मयं मवेत् ॥ २२ ॥'--तब कृतघ्नतासे अधिक नीचता क्या होगी ?

'यदि कहो कि वह तो परवश था, परवशतासे उसने ऐसा किया, ऐसा न करता तो रावण उसे मार ही डालता ! यथा—'उमय माँति देखा निज मरना। ''उतरु देत मोहि बधय अमागे॥ कस न मरों रघुपति सर लागे।' तो उसका उत्तर भी प्रन्थकारने एक ही शब्दमें दे दिया है। वह यह कि 'मएउ तुरत सो कपट कुरंगा।' अर्थात् उसमें नीचता यह थी कि कपटमृग बननेमें किंचित् विलम्ब न किया, तुरंत ही कपटमृग बन गया और फिर छल भी किया कि एक तो भगवान्को छलसे दूर ले गया, दूसरे, बाण लगनेपर श्रीरामजीके स्वरमं लक्ष्मणजीका नाम पुकारा, जिसमें वे वहाँ ने वल दें, श्रीजानकीजी अकेली रह जायँ, तो रावणका काम बन जाय। यथा—'प्रगटत दुरत करत छल भूरी। एहि विधि प्रभुहि गएउ ले दूरी॥ '''लिखन कर प्रथमहि ले नामा। पाछे सुमिरेसि मन महुँ रामा॥ आ० २६।' ऐसा न करता तो सीतावियोग न होता। इसने पहले तो कपट-रूप धरा फिर मरते समय कपटके वचन भी कहे। अतएव 'नीच' कहा।

यदि कही कि 'उसे बदला भी तो लेना था ?' तो उत्तर यह है कि बदला लेना चाहिये था श्रीरामजीसे, सो तो बना नहीं; उलटे उसने जानकीजीके साथ नीचता की।

उपर्युक्त विचारोंको लेकर यह कहना पड़ता है कि पूर्व तो यह अवश्य नीच था, पर विरक्त होनेके पश्चात् उसने तीन काम नीचताके किये—रावणका साथ दिया, छलकर श्रीराम-लक्ष्मणको आश्रमसे दूर ले जानेके लिये मृग बना और लक्ष्मणजीका नाम श्रीरामजीके स्वरमें पुकारा। यह क्यों किया ? इसका कारण स्पष्ट है कि वह रावणके राज्यमें रहता है, रावणका मामा है, रावणका जन्मभर नमक खाया है। यदि उसका साथ छोड़कर वह रामजीकी शरण आ गया होता, उसके राज्यमें न रहता तो रावण उसका कुछ कर न सकता था। पर उसने पूर्व ऐसा न किया। उसका यह परिणाम हुआ कि उसे रावणका साथ देना पड़ा। इसी तरह भीष्मिपतामह, द्रोणाचार्य आदिको दुर्योधनका साथ देना पड़ा था और विदुरजी अन्यायका प्रारम्भ देख दुर्योधनको छोड़ चल ही दिये, इससे वे बच गये। भीष्मादिने जानते हुए कि दुर्योधन अधर्म कर रहा है उसका नमक खानेसे उसीका साथ दिया। दूसरे, रावण वध करनेपर तैयार है, यदि वह आज्ञा-पालन नहीं करता । तब उसने स्वामीका कार्य करते हुए भगवान्के हाथसे मरनेका हद निश्चय किया। रावणसे यह कहकर कि राजन् ! मैं आपकी आज्ञा पालन करूँगा—'राजन् करोम्याज्ञां तव प्रमो।' अध्याय ३।६।७।', फिर वैसा न करता तों भी स्वामिद्रोही, कृतष्न, असत्यवादी होनेका कलंक लगता । रावणने जो-जो कहा वही उसने किया। श्रीराम-लक्ष्मणको आश्रमसे दूर है जानेको भी रावणने कहा था—'विचित्रमृगरूपपृक् । रामं सरुक्ष्मणं शीव्रमाश्रमादितदूरतः ॥ आक्रम्यःः॥ ६ । २२-२४ ।' लक्ष्मणजीको आश्रमसे दूर छे जानेका यही उपाय था जो उसने किया । रावणसे झूट बोलकर प्राणोंके लोभसे श्रीरामजीकी शरण जाना उसने स्वीकार न किया, वरंच उनके हाथसे मरकर तुरत भव-पार होना उत्तम समझा, न जाने जीवित रहनेपर फिर घोर तामसी वृत्ति आ जाये तब तो भवमें ही पड़ा रह जाना होगा। 'तुरत' मृग बननेका कारण उसका अभङ्ग प्रेम भी है। आगे टिप्पणी ४ में देखिये। स्वभाव बड़ा बलवान् है। साधु होनेपर भी संगवरा वह अपना प्रभाव प्रकट कर देता है।-प्रकृतिवश उसने यह काम किया, इसमें उसका दोष क्षम्य है। या यह कह सकते हैं कि लीलाकार्यके अनुकृल उसकी बुद्धि हो गयी, इससे उसने ऐसा किया।

ियणी—४ 'मण्ड तुरत सो कपट कुरंगा' इति । (क) 'तुरत' । यदि 'नीच' विशेषण मारीच का मानें तो इसका भाव ऊपर नोटमें आ गया । अर्थात् 'तुरंत' मायामृग बन गया किंचित् विलम्ब न किया; यह नीचताका परिचय है । दूसरा भाव 'तुरंत' का यह है कि उसके हृदयमें श्रीरामदर्शनकी तथा उनके हाथसे मरनेकी उत्कण्टा और उत्साह है, जैसा कि अरण्यकाण्डमें कहा है; यथा—'तब ताकिस रघुनायक सरना ॥ कस न मरों रघुपति सर लागे ॥ अस जिय जानि दसानन संगा । चला राम पद प्रेम अमंगा ॥ मन अति हरण जनाव न तेही । आजु देखिहउँ परम सनेही ॥ " फिरिफिरि प्रमुहि बिलोकिहउँ धन्य न मो सम आन ॥ २६ ॥' हिं बालकाण्डमें उसे 'नीच' विशेषण दिया और अरण्यकाण्डमें लिखते हैं कि उसके हृदयमें श्रीरामजीके चरणोंमें 'अमंग' अनुराग है । फिर यह भी कहा है कि श्रीरामजीने उसके अन्तःकरणका प्रेम पहचानकर उसे मुनिदुर्लभ गति दी । यथा—'अंतर प्रेम तासु पहिचाना । मुनिदुर्लभ गति दीनिह सुजाना ॥ आ० २७ । यह विरोधामाससा है ? इसका समाधान यह है कि मरते समय भी जो उसने नीचता की कि श्रीरामजीकासा स्वर बनाकर लक्ष्मणजीको पुकारा सो यह तो उसने स्वभाववश ही किया । नीच और कपटी अपना स्वभाव नहीं छोड़ देते, संग या पूर्व किसी सुकृतके वश मलाई भले ही करने लगे । यथा—'खलउ करिं मल पाइ सुसंगू । मिटे न मलिन सुभाउ अमंगू ॥ बा० ७ ।' तथा 'सुकृत न सुकृती परिहरे कपट न कपटी नीच । मरत सिखावनु देइ चले गीधराज मारीच ॥ दो० ४९ ॥' दोहावलीका यह दोहा स्पष्ट कह रहा है कि मारीचक आचरणसे हमें यह शिक्षा मिल रही है । स्वभावसे मनुष्य लाचार है—'काल करम गुन सुमाउ सब के सीस तपत ।' पर प्रभु तो इसकी ओर ध्यान न देकर हृदयका प्रेम देखते हैं । भगवान्की प्रेरणासे उसने लीलामें सहायता की ।

(ख) 'कपट करंगा।' [ कपट-त्रनावटी। अभिप्राय साधनेके लिये असली रूप छिपानेको 'कपट' कहते हैं। कपटमृग=मायामृग। कपटमृगका वर्णन मानसके अरण्यकाण्डमें तथा वाल्मीकीयमें विस्तारसे लिखा है। यथा—'तव मारीच कपट
मृग भएउ॥ अति बिचित्र कछु बरिन न जाई। कनकदेह मिनरचित बनाई॥ सीता परम रुचिर मृग देखा॥ आ० २७
(२-४) देखिये।] 'कुरंग=मृग, हिरन, हरिण। 'कुरंग' नाम देनेका भाव कि यद्यपि वह बहुत सुरंग (परम रुचिर)
बना है तथापि 'कुरंग' है, क्योंकि कपटका है।

# करि छल मूढ़ हरी बैदेही। प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेही।। ५॥ मृग बिध बंधु सहित हरि आए। आश्रम देखि नयन जलु छाए।। ६॥

अर्थ—उस मूर्ख (रावण) ने छल करके 'वैदेही' (भार्या-जानकी) को हर लिया। प्रमुका जैसा प्रभाव है वैसा उसे मालूम नहीं था॥ ५॥ भगवान् हिरनको मारकर भाईसमेत आश्रमपर आये। आश्रमको (खाली) देख नेत्रोंमें जल भर आया॥ ६॥

टिप्पणी—१ 'करि छलु'''' इति । छल करके हरा अर्थात् युद्ध करनेका साहस न कर सका, युद्ध करके हरण करनेकी ताब न लाया; इसिलये छल किया । 'हरी वैदेही' अर्थात् जब दोनों भाई कपट-मृगके पीछे चले गये तब अकेलेमें उनको हरा । 'करि छल्ज' क्या छल किया ? छल यह कि मारीचको कञ्चनमृग बनाया और जब छलकारी मृगके पीछे दोनों भाई आश्रमसे चले गये तब स्वयं यित (संन्यासी) बनकर सीताजीके पास आया । यथा—'होहु कपटमृग तुम्ह छल-कारी । जेहि बिधि हरि आनों नृपनारी ॥ आ० २५ ।', 'सून बीच दसकंघर देखा । आवा निकट जती कर बेषा ॥ आ० २८ ।'—[सीताजीको लक्ष्मणजीकी खींची हुई रेखासे बाहर निकाला—यह भी छल है । रेखाके लंघन करनेका भी साहस न हुआ । यथा—'रामानुज लघु रेख खँचाई । सोउ निहं नाघेहु असि मनुसाई ॥ ल० ३५ ।' किसी ग्रन्थन्तार-में कथा है कि उसने कहा—'हम बंधी भीख नहीं लेंगे ।' अतएव संन्यासी जानकर वे भिक्षा देनेको रेखाके बाहर निकल आर्यों, तब उसने हरा । ]

र 'मूद हरी बैदेही' इति । 'मूट्' कहकर उसका कारण बताते हैं—'हरी बेदेही' और 'प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही।' अर्थात् वह प्रभुके वास्तविक प्रभावको यथार्थ न जानता था, अतः उसे मूट् कहा। [ दूसरे उसे, मिला क्या ? 'बैदेही' ही तो ! अर्थात् जिसके देह नहीं है उसीको तो हरा। माया-जानकी। जानकी जीका प्रतिविक्त ही तो हाथ लगा। यथा—'निज प्रतिविक्त राखि तह सीता। तैसे ह रूप सील सुपुनीता॥ आ० २४।' भाव यह कि रावणने छल किया तो श्रीरामजीने भी उसके साथ वही माया (छल) रची।—'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तर्थव भजाम्यहम्।' गीताके इस वाक्यको यहाँ प्रभुने चितार्थ किया। उसने भगवान्को 'मायामृग' दिया तो भगवान्ने उसको 'मायासीता' दी। जो दे सो पावे। उसने भगवान्के साथ छल करना चाहा सो वे तो ठगे नहीं, वह स्वयं ही ठगा गया। तिसपर भी वह मूर्ख समझता है कि मैं 'सीता' को हर लाया। यदि वह सीताजीको हर ले गया होता, तो सतीजीको श्रीसीतासहित रामचन्द्र-जीका दर्शन कैसे सम्भव हो सकता ? सतीजीको सीतासहित दर्शन हुआ; यथा—'सती दीख कोतक मग जाता। आगे राम सहित श्री श्राता। फिर चितवा पाछें प्रभु देखा। सहित बंधु सिय सुंदर बेषा॥ बा० ५४।'…'सोइ रघुवर सोइ छिसन सीता। देखि सती अति मई समीता॥ बा० ५५।' अतएव मूट् कहा।]

३ 'प्रभु प्रमाउ तस बिदित न तेही' इति । 'जस' और 'तस' का सम्बन्ध है। 'तस बिदित न' से जनाया कि जैसा प्रभाव है वैसा नहीं जानता । भाव कि मोहवश होनेसे, मूढ़ताके कारण उसे संदेह ही बना रहा । यथा—'सुररंजन मंजन मिह भारा । जो मगवंत लीन्ह अवतारा ॥ तो में जाइ बैरु हिंठ करऊँ । प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊँ ॥ जों नररूप भूपसुत कोऊ । हरिहों नारि जीति रन दोऊ ॥ आ० २३ ।' पुनः, 'तस बिदित न' का भाव कि वैसा नहीं जानता पर कुछ अवश्य जानता है । अभी-अभी मारीचने उसे प्रभुप्रताप कह सुनाया और समझाया है । यथा—'जेहि ताड़का सुवाहु हित, संबेड हरको दंड । सरदूपन ब्रिसिरा बधेड मनुज कि अस बरिबंड ॥ आ० २५ ।' यह प्रभाव जाना है, इसीसे युद्ध न किया । मारीचने कहा था 'जों नर तात तदिष अति सूरा । तिन्हिंह बिरोधि न आइहि पूरा ॥ आ० २५ ।' और रावणको प्रभुके मनुष्य होनेका भ्रम है । इसीसे उसने सीताहरण किया ।

नोट इसका भाव यह भी हो सकता है कि यदि वह प्रभुका प्रभाव जानता तो निश्छल होकर शरणागत हो जाता, वैर न करता । यथा — 'जों पे प्रभु प्रमाड कछु जाना । तो कि बराबरि करत अयाना ॥ १ । २७७ ।', 'बिस्मय हरवरहित रधुराऊ । तुम्ह जानहु सब राम प्रमाऊ ॥ २ । १२ । ३ ।', 'उमा राम सुमाउ जेहि जाना । ताहि भजन ति भाव न आना ॥ सुं० ३४ । ३ ।'

क्ष प्रभु—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०, को० रा०, गौड़जी। हरि—१६६१, १७०४। 'हरि' का भाव टिप्पणी ५ में दे दिया गया है। 'प्रभु' पाठका भाव यह होगा कि मारीचको मारकर उसकी खाल ले आये, क्योंकि समर्थ है। पुनः भाव कि समर्थ होकर भी असमर्थकी तरह विलाप करने लगे।—इसके पूर्व चरणमें तो 'प्रभु' शब्द आ चुका है इससे भी इमने 'हरि' ही पाठको उत्तम समझा। प्राचीनतम और भावयुक्त तो है ही।

र निश्कुल होनेपर ही प्रभुकी प्राप्ति होती है यह न जाना, अतः 'मूद्' कहां। (वै०)

३ 'तस' विशेषण पूर्व 'जस' विशेषणका बोधक है। अन्वय होगा—'जस प्रमाड तस'। यथा—'तिस मित फिरी अहह असि माबी। अ० १७।', 'जो जिस करें सो तस फछ चाला।'

४ बाबा जयरामदासजी रामायणी लिखते हैं कि 'रावणके सम्बन्धमें जो यह बात फैली हुई है कि उसने श्रीराम- जीको ईश्वरावतार जानकर ही बैर बढ़ाया और अपने परिवारसिहत मुक्त होनेकी चेष्टामें प्रवृत्त था, यह बात तुलसीकृत रामायणसे सम्मत नहीं है। इस अन्थमें यही प्रमाण मिलता है कि रावणने केवल उस रात्रिमें ऐसा अनुमान किया था कि यदि मगबन्तने अवतार लिया होगा तो उनके बाणोंसे प्राण त्यागकर मुक्त हो जाऊँगा। परन्तु जब परीक्षाद्वारा भगवान् राजपुत्र निश्चत हो गये तो उसने अपने उस अनुमानको बदलकर दूसरे अनुमानको, जो भूपसुत होनेका था, पृष्ठ और हद बना लिया फिर 'न्यनारी' जानकर ही श्रीसीताजीका हरण किया तथा सदैव उनके सम्बन्धमें कुमनोरथ सिद्ध करनेकी धनमें रहकर प्राण गँवाया। उसने उनका नर होना ही निश्चित किया था। इसीसे तो याजवल्क्यजी कह रहे हैं कि 'प्रभु प्रमाव वस बिद्धित न तेही।' यदि वह भगवदिमुख न होता तो वक्ता यह कैसे कहते कि 'ताहि कि संपित सगुन सुम सपनेहु मन विश्वास मिस्तुहोहरत मोहबस रामबिसुख रत काम ॥'… प्रन्थकार दूसरोंके द्वारा उसके 'नर' माननेका खण्डन कराते हैं; वार-बार समझानेपर भी उसका अटल विश्वास 'नर' ही रहना लिखते हैं। फिर रावणके अपनी विजयके लिये अमरयज्ञ करने, मजका विश्वंस होनेपर जीनेकी आज्ञा त्यागकर लड़ाईके लिये चलनेका वर्णनकर तथा उसके लिये 'रघुपतिविमुख', 'शहरे, 'हठवश' और 'अज्ञ' आदि शब्दोंका प्रयोगकर उसे स्पष्ट भ्रम और मोहमें पड़ा हुआ निर्णय कर दिखाते हैं। "…

'सुनत बचन दससीस रिसाना। मन महुँ चरन बंदि सुख माना॥ आ० २८।', 'एकबार विलोकु मम कोरा॥ सुं०।' और 'कहाँ राम रन हतों प्रचारी। लं०।'—इन तीन स्थलोंके सिवा और कहीं भी ऐसा प्रसङ्ग नहीं है जहाँ अनुमान लगानेवाले लोग अर्थमें खींच-तान करनेकी कल्पना भी कर सकेंगे। यदि रावणके मनके भीतर स्वप्नमें भी कोई दूसरा भाव होता तो ग्रन्थकारको उसे प्रकट करनेमें कदापि संकोच न होता जिस प्रकार बालीके लिये लिख दिया गया है कि 'हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। बोला चितह रामकी ओरा॥' उसी प्रकार रावणकी भी बात कह दी गयी होती। यदि रावणको यह निश्चित हो जाता कि श्रीरामजी नर नहीं हैं तो सारा ग्रन्थ ही विरोधमें परिणत हो जाता। क्योंकि सबके पहले बहाा और शिवका वरदान ही नष्ट हो जाता। भगवान् के रूपमें उसको वध ही सम्भव नहीं था। नर या वानर होकर ही उसे मारा जा सकता था। दूसरे, ब्रह्माके लेखकी मर्यादा ही जाती रहती। क्योंकि उन्होंने 'नर' के हाथ उसकी मृत्यु लिख दी थी—'जरत बिलोक्यों जबहिं कपाला। विधिके लिखे अंक निज माला॥ नरकें कर आपन बध बाँची।' 'तीसरे, भगवत्सङ्कल्प नीचा हो जाता और जीवका ही संकल्प बढ़ जाता; क्योंकि भगवान् रामजी तो यह चाहते थे कि रावण मुहो ईश्वरके रूपमें न जान पावे। और रावण परीक्षा लेकर जान लेना चाहता था। इस तरह तो यह महिमा ही खिलडत हो जाती कि 'सोह जानह जेहि देहु जनाई' तथा 'राम कीन्ह चाहिंह सोह होई। करें अन्यथा अस निर्हे होई॥ "" छठे यदि रावणको वास्तवमें आसुरीप्रकृतिवाला मानें तो फिर उसे भगवान्के स्वरूपका बोध होना शास्त्रविद्ध हो जाता है।—'तुम्हरी कृपा तुम्हहि रसुनंदन। जानिह मगत मगत उर चंदन॥ ""

दूसरे पक्षवाछे यह कहते हैं कि—१ यह कहना कि भगवान तो यह चाहते थे कि रावण 'मुझे ईश्वररूपमें न जान पावे' इसका उल्लेख प्रन्थमें कहीं नहीं है। दूसरे यह बात सभी कल्पों में लागू होनी चाहिये, क्यों कि सबमें बरदान एक ही-सा है। अन्य रामायणों की अवहेलना करनी उचित नहीं है। तीसरे प्रारम्भमें रावणको भ्रम होना अवश्य है जैसा— 'औं भगवंत लीन्ह अवतारा' से स्पष्ट है। परंतु यह भ्रम आगे जाता रहा तभी तो उसने 'मन महुँ चरन बंदि सुख माना।'—यहाँ उसने हृदयमें हृद कर लिया कि ये जगदम्बा हैं। यह निश्चय उसने त्याग दिया इसका उल्लेख आगे कहीं नहीं है। रहा दुश्वचन जो उसने कहे और किसीका कहना न माना कि जानकी जीको दे दे इसका कारण उसका हृद संकल्प ही था जो उसने गुप्त रक्खा। यथा—'मन क्रम बचन मंत्र दृद एहा' (३१२३)। यदि ऐसा न करता तो श्रीरामजी उसे मारते ही क्यों ? अध्यात्मरामायणमें तो स्पष्ट ही है। जैसे श्रीरामजी अपनेको नर-नाट्यसे लियाये हैं वसे ही रावण भी अपने हृद संकल्पको लिपाये हुए है।—यहाँ 'मंत्र' शब्द साभिप्राय है। मंत्र वह है जो मनन करनेसे भवसागरसे रक्षा करता है—'मननात्त्राणनात्मन्त्रः'। मंत्र गुप्त रक्खा जाता है किसीसे प्रकट नहीं किया जाता—'जोग जुगुति तप मंत्र प्रमाऊ। करहा सबहि जब करिय दुराऊ॥ १। १६८ (४)।', 'आयुर्वित्तं गृहच्छित्रं मन्त्रमें धुनभेषजम्। तपो दानाऽपमानी च नव

गोप्यानि यत्नतः ॥' रावणने 'मन' 'कर्म' और 'वचन' तीनोंसे इसको गुप्त और दद रक्ला । जो संशय उसको लातू वृण्यान्य सुनकर हुआ उसको दृढं करनेवाले खरदू वृण्य धसे भी अधिक बहे-चड़े कार्य आगे हुए; जैसे कि वालीवध (कि जो वाली रावणको काँखतले दवाये रहा), समुद्र-उद्धांघन, लंकादहन, एक ही वानरद्वारा अगणित प्रधान सुभट निशाचरोंका वध, सेतुबंधन, अंगद-पदारोपण इत्यादि । यही नहीं हनुमान्जी, मारीच, विभीषणजी, पुलस्त्यजी, माल्यवान, अंगद, शुक-सारण और कुम्भकर्णतकसे इसके मनका संशय (कि ये भगवान ही हैं) दृढ़ ही होता गया ।— इन विशेष दृढ़ करने वाले कारणोंके होते हुए यह क्योंकर समझा जाय कि वह संशय जाता रहा। मनसे यह संकल्प वाहर जाने न दिया, वजनके कभी किसीसे न कहा और कर्मसे दृढ़ रक्ला कि जो कोई उससे कहता कि जानकीजीको दे दो तो उसे दुर्वचन कहता, लात मारता, इत्यादि । क्योंकि दे देनेसे फिर 'जगदीश' 'प्रभु' के सरसे कैसे मरता ? वह प्रभुके हाथों मरकर मुक्त हो जाना निश्चय कर चुका है । इस संशयकी निवृत्तिका उद्धेख आगे नहीं है और न इस संकल्पके त्यागका । विल्क उसके पूर्ण दृढ़ होनेका उल्लेख स्पष्ट रूपसे 'मन महुँ चरन बंदि सुख माना । ३ । २८ ।' देख पड़ रहा है ।

अध्यात्ममें तो रावणने मन्दोदरीसे स्पष्ट कह दिया है कि मैं जानता हूँ कि श्रीराम विण्णु हैं और जानकीजी हक्षी हैं, उनके हाथसे मरकर परमपद प्राप्त करूँगा यही विचार करके मैंने सीताहरण किया है, इत्यादि यथा—'जानिम रावरं विष्णुं छक्ष्मीं जानामि जानकीम् । ज्ञात्वेव जानकी सीता मयानीता वनाद्वलात् ॥ रामेण निधनं प्राप्य यास्यामीति परं पदम् । विमुख्य त्वां तु संसाराद्गमिष्यामि सह प्रिये ॥ अध्यात्म० युद्धकाण्ड सर्ग १० इलोक ५७-५८।' और हनु० ना० में विभीषणजीसे उसने कहा है कि मैं जानकीजी और मधुसूदन रामको भी जानता हूँ, अपने वधको भी जानता हूँ तथापि मैं दशानन हूँ, मैं जानकीको किस प्रकार दे सकता हूँ । यथा—'जानामि सीतां जनकप्रसूतां जानामि रामं मधुसूदनं च। वशं च जानामि निजं दशास्यस्तथापि सीतां न समर्पयामि ॥ हनु० ७ । १९ ।'

इस प्रकार ईश्वरत्वके जान छेनेसे वधमें बाधा तो दूर रही, उछटे यही सिद्ध होता है कि रावणको पूर्ण विश्वस था कि मनुष्य तो कोई उसे मार नहीं सकता जबतक कि भगवान स्वयं ही मनुष्यरूपसे न अवतार छें। अध्यासके रावणका संकल्प मन-कर्म-वचनसे दृढ़ न था। इसीसे उसने अन्तमें मन्दोदरीसे कह ही दिया और मानसके रावणका संकल्प मन्त्रतुल्य था। इससे मन-कर्म-वचन तीनोंसे उसे रावणने गुप्त रक्खा और जब उसने गुप्त रक्खा तो किव उसे कैसे प्रकट करता ? विधिका वचन असत्य होनेकी शंकापर दोहा ४९ में देखिये।

टिप्पणी—४ 'मृग बध बंधु सहित हरि आए।' इति । (क) मृगका वध करके तब भाईसहित आना लिखनेमें अभिप्राय है कि मृगवधके समय बन्धु लक्ष्मणजी साथ न थे। बीचमें मिले। अतः आश्रममें साथ-साथ आये। (ख) ऊपर कहा था 'मएउ तुरत सो कपटकुरंगा।' यहाँ 'मृग वधि' कहकर कुरंगका अर्थ 'हिरन' है 'मृग' है—यह स्पष्ट कर दिया।

नोट— कि इस प्रन्थमें आदिसे अन्ततक इस बातका पूर्ण निर्वाह देख पड़ता है कि जहाँ विशेष माधुर्यका वर्णन आता है, वहाँ साथ-ही-साथ कि सूत्रधरकी तरह ऐश्वर्य भी दिखा दिया करता है जिसमें पाठक सावधान हो जाय, उसकी मूलकर भी कभी भगवान श्रीरामजीमें नर-बुद्धि न आ जाय, उसकी उनके चरितमें भ्रम न उत्पन्न हो जाय। कि वृद्धि दूसरे चरणमें 'आश्रम देखि नयन जल छाए' कह रहे हैं, इसीसे प्रथम ही वक्ता यहाँ 'हरि' और आगे चलकर 'नर हव' आदि शब्दोंका प्रयोग करके पाठकको सावधान कर रहे हैं। इन शब्दोंसे ऐश्वर्यका दर्शन कराया है कि ये तो संसारभारके हरनेवाले हैं, जीवोंके मोह आदिके क्लेशोंके हरनेवाले हैं, प्राणियोंके जन्म-मरण आदि कष्टोंके निवारणकर्ता हैं, इत्यादि इत्यादि । इनको दुःख कहाँ ? ये तो केवल नरनाट्य कर रहे हैं । यही बात वाल्मीकिजीने श्रीरामजीसे कही हैं; यथा— 'नरतनु घरेड संत सुर काजा। कहहु करहु जस प्राकृत राजा॥ ''जस काळिय तस चाहिय नाचा॥ अं० १२७।'

टिप्पणी—५ (क) 'मृग बिथ' के सम्बन्धसे भी 'हरि' पद दिया। मारीचने मायामृगका तन धारण किया था, उस मायातनको भी मारा और असली मारीचतनको भी। दोनों शरीर हरण किये; अतः 'हरि' कहा। श्रीजानकीजीने मायामृगकी देखकर भगवान् रामसे कहा था कि—'एहि मृग कर अति सुंदर छाला ॥ सत्यसंय प्रभु बध करि एही। आनहु चरम कहित बैदेही ॥ आ० २७।' यद्यपि मारीचने प्राण निकलते समय अपना पूर्वराक्षस-देह प्रकट कर दिया फिर भी ये तो 'हरि' हैं, सत्यसम्य हैं, उन्होंने वैदेहीजीके वचनको पूरा करनेके लिये उसके मायावी शरीरको उससे अलग कर दिया और उसे भी मारकर साथ लाये। अतः 'हरि' कहा। विशेष आ० २७ (१६) 'प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा' में देखिये।

( ख ) 'आश्रम देखि नयन जल छाए ।' अर्थात् आश्रममें श्रीजानकीजीको नहीं पाया, अतः प्राकृत नरवत् विरह और विलापका नाट्य करने लगे। यथा-- भाश्रम देखि जानकी हीना। भए बिकल जस प्राकृत दीना॥ आ० ३०।

नोट--- 'नयन जल छाए' अर्थात् स्नेह और विरह-शोकसे नेत्रोंमें आँसू भर आये, जैसा कि प्राकृत मनुष्योंका स्वभाव है। 'हरि' होते हुए ऐसा करते हैं, मानो सत्य ही जानकीहरण हो गया, न जाने कौन लेगया, वे कहाँ और कैसी होंगी, अब हमको मिळेंगी या नहीं, राक्षस खा न गये हों। इत्यादि। पंजाबीजी लिखते हैं कि 'अत्यन्त शोक है।' सोचते हैं कि पत्नी बिना नानप्रस्थधर्म नहीं निभ सकता और सीताहरणसे दोनों कुलोंमें हमको कलंक लगेगा, अतः नेत्रोंमें जल भर आया ।'

नि॰ त्रि॰—'व्रजन्ति ते मूढ्धियः परामवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ।' अर्थात् मायावीके साथ जो माया नहीं करता, वह मूद् पराभवको प्राप्त होता है। अतः प्राकृत दीनकी भाँति विकल होना, यह रामजीकी माया है, जिसमें मायाकी जानकीको ही वह असली जानकी समझे रहे।

### बिरह विकल नर इव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दोउ भाई।। ७।। कबहुँ जोग बियोग न जार्के। देखा प्रगट बिरह दुखु तार्के।। ८॥

अर्थ-श्रीरघुनाथजी (प्राकृत) मनुष्योंकी तरह विरहसे व्याकुल हैं। दोनों भाई (मायाजानकीको) दूँद्ते हुए वन-में फिर रहे हैं ॥७॥ जिसको (वास्तवमें ) कभी भी संयोग वियोग नहीं उसमें प्रत्यक्ष विरह (जिनत) दुःख देखा गया ॥८॥

ट्रिप्पणी-- 9 'बिरह विकल नर इव रघुराई ।' इति । यहाँ 'रघुराई' एक उचन पद देकर जनाया कि केवल श्रीरघुनाथ (श्रीरामचन्द्र ) जी विरहसे व्याकुल हैं। लक्ष्मणजी व्याकुल नहीं हैं। ये तो उनको समझाते हैं, यथा 'कछिमन समुझाए बहु माँती।' ( आ० ३० )। लक्ष्मणजी विकल होते तो समझाते कैसे ? [ इसीसे एक चरण ( पूर्वार्घ ) में 'बिरह बिकल' के साथ 'रघुराई'-राब्द दिया और दूसरे चरणमें (उत्तरार्धमें) उससे पृथक् 'खोजने' में 'दोड माई' पद दिया ]।

२ (क)—[ 'नर इव' में वही भाव है जो आ० ३० (६) 'मए बिकल जस प्राकृत दीना' का है तथा 'एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी । मनहुँ महाबिरही अतिकामी ॥ पूरनकाम राम सुखरासी । मनुज चरित कर अज अबि-नासी ॥' आ० ३० ( १६-१७ ) में जो भाव हैं वह सब 'नर इव' इस पदमें भरे हुए हैं।

वहाँ विरहमें व्याकुल होना कहकर पुनः अगली अर्धालीमें ऐश्वर्य दर्शाते हैं। पुनः ( ख ) ब्रह्मादिके प्रार्थना करनेपर ब्रह्मवाणीने कहा था कि 'नारद बचन सत्य सब करिहीं।' उसको भी यहाँ चरितार्थ करते हैं। नारद-वचन है कि 'नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी।', अतएव विरहमें विकल होकर उनके वचन सत्य कर रहे हैं। और 'नर इव' कहकर जनाया कि रावणको नररूपसे मारकर विधिका वचन सत्य करेंगे। पुनः भाव कि—(ग) विकलता ईश्वरमें नहीं होती इसीसे विरह-विकल होनेमें 'रघुराई' नाम दिया। तात्पर्य यह है कि भगवान् माधुर्यमें व्याकुलता ग्रहण किये हुए हैं, इसीसे माधुर्यका नाम दिया और 'नर इव' कहा। अथवा, (घ)—नारदजीने दो शाप दिये हैं, एक तो 'नुप तन' धरनेका, दूसरा नारि-विरहमें व्याकुल होनेका। यथा—'बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा। सोइ तनु धरहु श्राप मम पृहा ॥ " मम अपकार कीन्ह तुम्ह मारी । नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी ॥ बा० १३७ । भगवान् नृपरूप धरकर स्वयंवर-में गये थे, यथा 'धरि नृपतनु तहँ गएउ कृपाला। कुअँरि हरिष मेलेड जयमाला ॥ बा० १३५।' इसीसे 'रघुराई' शब्द देकर 'सोइ तनु धरहु' इस शापको सत्य किया । 'बिरह बिकल वर इव रघुराई' में पूर्णोपमा अलंकार है ।

ं क्षभावार्थान्तर—१ 'जिन श्रीसीतारामजीको किसी कालमें संयोगका वियोग नहीं है। अर्थात् इनमें सदा एकरस

संयोग रहता है, वियोग तो है ही नहीं।'—( रा० प्र०)

१ इव नर-१७२१, १७६२, भा० दा०। नर इव-१६६१, १७०४, छ०, को० रा०। २ दुसह-१७२१, १७६२, छ०, को० रा०। बिरह- १६६१, ७०४। पूर्व चरणमेंके 'जोग वियोग' शब्दोंके सम्बन्धसे यहाँ 'बिरह दुखु' उत्तम है।

२ 'जिनको न संयोग होनेका सुख और न वियोग होनेका दुःख होता है अर्थात् दोनों आनन्दमूर्ति हैं। दोनोंमें सदा एकरस संयोग है' (वै॰)। ३-पं॰ रा॰ व॰ श॰ जीका मत है कि-'न संयोग है, न वियोग। वयोंकि संयोग होनेपर वियोग है और वियोग होनेपर ही संयोग कहा जाता है।'

३ 'खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई' इति । 'खोजत बिपिन' अर्थात् लता, तरु, पत्ती आदिसे पूछते हैं—'पूँछत चले छता तरु पाती ।'; इससे व्याकुलता दिखाते हैं। [ अधि श्रीरामजी व्याकुल हैं, वे लता, तरु आदि इन सबींसे पूछते हैं और लक्ष्मणजी इन्हें समझाते जाते हैं तथा चारों ओर दृष्टि जमाये खोजते भी जाते हैं। ] खोजनेमें दोनों भाइयोंको कहते हैं। 'फिरत' कहकर जनाया कि विश्राम नहीं लेते, बैठते नहीं, चलते ही रहते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि 'वनको खोजते फिरते हैं अर्थात् सारे वनमें कोना-कोना दूँ द रहे हैं, वनका कोई भाग खोजनेसे लूटा नहीं।

४ 'कबहूँ जोग वियोग न जार्के ।' इति । श्रीरामजी विरहसे व्याकुल हें, इसीपर कहते हैं कि 'जिसे कभी भी अर्थात् भृत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोंमेंसे किसीमें भी संयोग वियोग नहीं उसमें विरहदुःख प्रत्यक्ष देखा गया कि रो- खेकर विलाप करते हैं, भोजन-विश्रामादि त्यागकर खोजते फिरते हैं'—यह कैसे सम्भव है ? तात्पर्य यह है कि सुख-दुःख योग-वियोगसे उत्पन्न होता है; जहाँ योग-वियोग ही नहीं है, वहाँ योग-वियोगजनित सुख-दुःख कैसे होगा ? जहाँ काल ही नहीं, वहाँ कार्य कैसे सम्भव है ? भाव कि ये सब रघुपतिके चरित हैं, जैसा वक्ता आगे स्वयं कहते हैं । इसीसे अरण्य- काण्डमें कहा कि 'बाहिज चिंता कीन्हि।' [ अदितीयको योग-वियोग कहाँ ? योग-वियोग तो जीवको होता है, इसीको भ्रमका फन्दा कहा गया है । यथा—'जोग बियोग मोग मल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा।।' ( वि० ति० ) ]

५ 'देखा प्रगट विरह दुख तार्कें' इति । यहाँ 'प्रगट देखा' का भाव है कि इनके विरह दुसह दु:खको संसार जानता है; यथा—'एक राम अवधेसकुमारा । तिन्ह कर चरित विदित संसारा ॥ नारि विरह दुखु छहेउ अपारा ॥, वा॰ ४६।'

नोट—१ (क) श्रीशुकदेवलालजी, बैजनाथजी और पंजाबीजी 'देखा प्रगट' का भाव यह कहते हैं कि यह विरह-दुःख केवल दिखावमात्र है, देखनेभरका है, आरोपितमात्र है। वास्तवमें दुःख नहीं है। साधारणलोगोंको दुःख-स देख पड़ता है। (ख) जोग (योग)=मेल, मिलाप, संयोग। वियोग=मेल वा साथका लूट जाना; जुदाई। प्रगट= प्रत्यक्ष-में, जाहिरमें। (ग) यहाँ विरोधाभास अलंकार है। क्योंकि यहाँ विरोधी पदार्थोंका वर्णन किया गया है। ऐसा वर्णन वर्णनीयकी विशेषता या उत्कृष्टता जनानेके लिये होता है। (अ० मं०)

### \* गोस्वामीजीकी सावधानता \*

ए० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी—भगनान् स्वयं रसस्वरूप हैं, आनन्दस्वरूप हैं। भगवान्के अतिरिक्त अन्य विषयको लेकर अथवा भगवान्को भूलकर जहाँ रसकी अनुभूति होती है, वहाँ रस है ही नहीं, रसाभासमात्र हैं। संसारके जितने विषय हैं, जितने नायक नायिका हैं, उनको लेकर जिस रसका प्रातीतिक अनुभव होता है, उसे सत्य, नित्य और स्थायी रस नहीं कहा जा सकता। यह 'ब्रह्मास्वादसहोदर' होनेपर भी 'ब्रह्मानन्द' नहीं है। परन्तु भगवान् नित्य सत्य हैं, उनकी लीला नित्य सत्य हैं, इसलिये उन्हें आलम्बन बनाकर जिस रसकी अनुभूति होती है, वह रस वास्तवमें रस है, ब्रह्मानन्द हैं और एक अर्थमें तो ब्रह्मानन्दसे भी बद्ध हैं। .....

भगवान् राम और अपने रसस्वरूपका अनुभव करानेके लिये ही अवतीर्ण होते हैं और अनेकों प्रकारकी रहमयी लीला करते हैं। उनके अवतार और लीलाका उद्देश ही यह है कि लोग प्राकृत रसाभासमें न भूलकर वास्तविक रसका आस्वादन करें। भगविद्ययक रस अप्राकृत रस है। महात्मा लोग उसी रसका वर्णन करते हैं। वे उस रसका वर्णन करनेके लिये थोड़ी देर कवित्वकों अपना लेते हैं। वे जीवन भर और जीवनके परे भी महात्मा हैं। परन्तु कुछ समयके लिये कि भी हैं। उनका जीवन काव्यनिर्माणसे शून्य हो सकता है परन्तु महात्मापनसे शून्य नहीं हो सकता। भगवान की स्मृति उनका स्वभाव है और कवित्व आगन्तुक। इसीसे जब वे कविता लिखते हैं तब भी उनका स्वभाव काम करता रहता है और वे यही चाहते हैं कि कभी एक क्षणके लिये भी में भगवान्कों न भूलूँ और इस लीलाकों पढ़ने वाला भी न भूले। वे बड़ी सावधानीसे इसपर दृष्टि रखते हैं कि कहीं कोई भगवान्कों केवल मनुष्य न समझ ले। वह भगवान्की स्मृतिसे च्युत हो जायगा, उसके हृदयमें भगवान्के प्राकृत होनेका संदेह आ जायगा और वह सच्चे रसते विद्यत रहकर अन्य अस्थायी सांसारिक रसोंमें फँस जायगा। इसके लिये महात्मा लोग भगवान्की भगवत्ताका स्थान स्थानपर स्मरण दिलाया करते हैं। वे कविताक प्रवाहमें बहकर किसी भी दशामें केवल कवि नहीं हो आत, सर्वदा वे भक्त अथवा महात्मा ही रहते हैं। श्रीगोस्वामीजीके जीवनसर्वस्व श्रीरामचरितमानसमें इस भावपर सर्वत्र दृष्टि रस्त्री गयी है। वे भगवान्की मनुजरूपके अनुरूप होनेवाली लीलाओंका वर्णन करते हैं और बार-बार स्मरण दिलाते रहते हैं कि ये भगवान्की मनुजरूपके अनुरूप होनेवाली लीलाओंका वर्णन करते हैं और बार-बार स्मरण दिलाते रहते हैं कि ये भगवान्की मनुजरूपके अनुरूप होनेवाली लीलाओंका वर्णन करते हैं और बार-बार स्मरण दिलाते रहते हैं कि ये भगवान्की मनुजरूपके अनुरूप होनेवाली लीलाओंका वर्णन करते हैं और बार-बार समी महात्माओंने इस और

हिं रक्खी हैं। श्रीमद्भागवतमें भगवान् श्रीकृष्णके लीलावर्णनके प्रसङ्गमें ठीक ऐसी ही बात आयी है। केवल भागवतमें ही नहीं सभी आध्यात्मिक ग्रन्थोंमें स्थान-स्थानपर भगवान्की भगवत्ताका रमरण दिलाया गया है। श्रीगोस्वामी तुलसीदासने भी इस बातपर बड़ा ध्यान रक्खा है और चेष्टा की है कि कहीं भगवान्की विरमृति न हो जाय। भगवान्को केवल मनुष्य भानना, अथवा उन्हें भूल जाना बड़ा भारी प्रमाद है, प्रमाद ही मृत्यु है, मृत्युसे रक्षा करनेके लिये ही महात्माओं की वाणी है।

श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीमद्भागवतकी भाँति भगवान्के विद्याध्ययनके प्रसंगमें कहा है—'जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। सो हिर पढ़ यह कौतुक भारी॥' रामको सीताके विरहमें विलाप करते हुए देखकर स्मरण कर लेते हैं—'प्रनकाम राम सुखरासी। मनुज चरित कर अज अविनासी॥' और मेघनादके द्वारा नागपाशमें वँध जानेपर उनके मुँहसे स्वभावतः ही निकल पड़ता है—'नर इव कपट चरित कर नाना। सदा स्वतंत्र एक भगवाना॥'

कहाँ तक उद्धृत किया जाय ? श्रीगोस्वामीजीने सर्वत्र इस दृष्टिका निर्वाह किया है। वास्तवमें यही विशुद्ध रस है। मगवान्को भूळकर छोग इन क्षणिक रसाभासोंमें न भूळ जायँ, नित्य सत्य रस प्राप्त करें। इनकी कविताकी यही मूळ प्रवृत्ति है और यही सर्वथा उचित भी है। भगवान् हम सबपर कृपा करें कि हम उनके स्वरूपभूत नित्य सत्य रसका अनुभव प्राप्त करनेके अधिकारी बन सकें। १ (कल्याण १३।२।)।

श्रीविन्दुब्रह्मचारीजी (श्रीअयोध्याजी)—श्रीमद्गोस्वामीजीने नैमित्तिक रामचरितको नित्य रामचरितसे मिला-सा दिया है, और माधुर्यको ऐश्वर्यसे वे इस प्रकार एक करते गये हैं कि इसकी पूर्णताकी तनिक भी हानि नहीं हुई है। यह गोस्वामीजीका अपूर्व कौशल है।

नोट—पूर्व अन्यत्र भी इस सम्बन्धमें िलखा जा चुका है। प्रो० श्रीरामदासगौड़जीका मत था कि बारम्बार ऐश्वर्यका स्मरण दिलाकर उन्होंने महात्मा श्रीकबीरजी और श्रीगुरु नानकजीके निर्गुणवाद वा दाशरथि-साकेतिवहारी रामसे कोई भिन्न रामके प्रतिपादनका खण्डन श्रीशङ्करजी एवं श्रीयाज्ञवल्क्यजीके तथा श्रीमुशुण्डिजीके वाक्योंद्वारा किया है। वे पंथ उनके समयमें काफी जोर पकड़ रहे थे जिससे नास्तिकता फैल रही थी और जनता भ्रममें पड़ रही थी। भ्रमको मिटानेके लिये जहाँ-तहाँ ऐसे नर-नाट्य आते हैं वहीं तुरन्त वे पाठकको सावधान करते हैं।

पं० बलदेवजी उपाध्याय एम० ए०—श्रीरामचन्द्रके विषयमें तुलसीदासकी कांन भावना थी, इसे उन्होंने अपने प्रन्थमें अनेक स्थानोंमें स्पष्ट रूपसे प्रदर्शित किया है। श्रीरामजी स्वयं भगवान् के रूप हैं और श्रीजानकीजी साक्षात् शिक्तरा हैं। रामसे ही क्यों, रामके रोम-रोमसे करोड़ों विष्णु, ब्रह्मा और शिवजीकी उत्पत्ति होती रहती है; उसी प्रकार श्रीसीता-जीके शरीरसे करोड़ों उमा, रामा और ब्रह्माणीका आविर्माव हुआ करता है। दो शरीर होनेपर भी उसमें नैसर्गिक एकता बनी हुई है। सीतारामजीकी परिदृश्यमान अनेकतामें भी अन्तरङ्ग एकता वर्णन तुलसीदासजीने बड़ी मार्मिकताके साथ किया है—'गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत मिस्न निम्न । बंदुउँ सीतारामपद जिन्हिंह परम प्रिय खिन्न ॥' इस प्रकार दो प्रकारके उदाहरणोंको रखते समय गोसाईजीने इन्हें सर्वसाधारणके लिये बोधगम्य ही नहीं बनाया है, प्रत्युत शक्तरिणी सीता और शक्तिमान्स्वरूपी रामके द्विविध उपासकोंको पृथक् रूपसे पर्याप्त मात्रामें सन्तुष्ट कर दिया है। इस प्रकार युगल सरकारकी मनोरम जोड़ीकी वास्तविक एकताको गोसाईजीने स्पष्टरूपसे प्रदर्शित किया है।

यही कारण है कि रामचरित्रका वर्णन करते समय तुल्सीदासजीने उनके वास्तविकरूपको कहीं नहीं भुलाया है बिल्क पाठकोंको बार-बार याद दिलाया है कि केवल नरलीला करनेक विचारसे ही सरकार ऐसा चरित कर रहे हैं अन्यथा ये तो साक्षात् परमात्मा ठहरे, उनको किसी प्रकारका क्षोम नहीं, किसीपर क्रोध नहीं, सुवर्णमृगपर भी किसी प्रकारका लोभ नहीं, इत्यादि । मायामृगके पीले मनुष्य लीला करनेके लिये जो दौड़े चले जा रहे हैं वे वही व्यक्ति हैं जिनके विपयमें श्रुति नेति-नेति कहकर पुकार रही है और ज्ञिवजी भी जिनको ध्यानमें भी नहीं पाते—'निगम नेति शिव ध्यान न पावा । माया मृग पाले सो धावा ॥' [ इसी प्रकार यहाँ मायामृगका वधकर आश्रमपर आकर उसे खाली पाकर उन्नके नेत्रों में जल भर आया, वे विरहसे व्याकुल हैं' पर भक्तकिय हमें भूलने नहीं देते । 'विरह विकल नर इव रघुराई । '' कहकर बताते हैं कि ये वहीं हैं कि 'कबहूँ योग वियोग न जाके ।' इत्यादि । ]

ऐसे प्रसङ्गोंकी बाहुल्यताको देखकर कुछ आलोचक गोस्वामी जीपर तरह-तरहका आक्षेप किया करते हैं। उनसे मेरा कहना है कि उन लोगोंने तुलसीदासके दृष्टिकोणको मलीगाँति परखा ही नहीं। यदि वे श्रीरामविषयक उनकी भावनाका ऊहा-मा॰ पी॰ बा॰ खं २. ४पोह किये रहते तो इस प्रकारकी अनर्गल आलोचना करनेका दुःसाहस नहीं करते। व्यापक दृष्टिसे देखनेपर मानसमें कोहें भी प्रसङ्ग आक्षेप करनेलायक नहीं है।

गोसाईजीने उत्तरकाण्डमें ज्ञान और भक्तिके विषयों में अपने विचारों को स्पष्टरूपसे बड़ी खूबीके साथ दिखलाया है। उस प्रसंगके अवलोकन करनेसे भक्तिकी प्रधानता स्पष्ट ही प्रतीत होती है। (उनके मतानुसार) भक्ति और ज्ञानमें आकाश और जमीनका अन्तर है—महान् भेद हैं। इस कारण गोसाईजीने अपना सिद्धान्त स्पष्ट शब्दों में प्रदर्शित किया है—'सेवक सेव्य माव बिनु मव न तरिय उरगारि "यह सिद्धांत अपेल।"

वाल्मीकि रामायणमें कर्मको आधार मानकर लीलाएँ वर्णित की गयी हैं, अध्यात्मरामायणमें ज्ञानको आश्रव देकर और रामचरितमानसमें भक्तिपक्षको लेकर । इस प्रकार तीनों रामायणोंद्वारा एक-एककी पूर्ति होती है, पुनरक्ति नहीं ।। यही कारण है कि देववाणीमें लिखे गये आदिकवि वाल्मीकिके द्वारा निर्मित रामायणके रहते हुए भी विवेकी पण्डितजन भाषामें भी लिखे गये मानसका अध्ययन प्रेमसे करते हैं और उसमें सानन्द अवगाहन कर अपनेको कृतकृत्य मानते हैं।—(क्ल्याण १३—२)

नोट—ऊपर कहा था कि 'पिता बचन तिज राज उदासी' और यहाँ कहते हैं कि 'मृग बिध बंधु सिहत हिर आए'। 'कहाँ तो उदासी और कहाँ मृग-वध, ये दोनों परस्पर विरोधी वातें हैं। जब उदासी वेषका वचन था तब धनुष-वाण कैसे धारण किये रहे और मृगादिका वध कैसे करते रहे ?'—यह शङ्का जब-तब रामायणसे अनिभन्न छोग किया करते हैं। इस विषयमें दो-तीन वातें ध्यानमें रखनेसे शङ्का-समाधान आपसे आप हो जाता है। एक तो यह कि 'कैकेयीजीने क्या वर माँगा।' दूसरे, जो वेष उन्होंने धारण किया वह कैकेयीके सामने या उनकी दृष्टिसे वाहर ? तीसरे, धनुष-वाण धारण करना कैकेयीके मतमें था या नहीं। चौथे, श्रीरामजी सत्यसंकलन हैं न ? सत्यवत हैं न ?

कैकेयीजीने माँगा था—'तापस बेस बिसेष उदासी। चौदह बरिस रामु बनबासी॥' एवं 'होत प्रात मुनिबेष धिर जो न राम बन जाहिं।' कैकेयीने स्वयं मुनिवेष अपने सामने धारण कराया। यथा—'मुनि पट-भूषन-माजन आनी। आगे धिर बोली मृदुबानी॥ राम तुरत मुनिवेष बनाई। चले जनक जननिहि सिरु नाई॥ सिज बन साजसमान्न सब बिनता बंधु समेत। बंदि बिम गुर चरन प्रभु चले करि सबहि अचेत॥' श्रीरामचरितमानसके अनुसार इसके बाद फिर घर जाना नहीं हुआ। अतएव निश्चय है कि मुनिवेषके साथ क्षत्रियधर्मके अनुक्ल धनुषवाण भी उन्होंने कैकेयीजीके सामने ही धारण किया और कैकेयीजीने उसपर कोई एतराज नहीं किया। एतराज करती ही क्यों ? 'वेष' शब्दमें केवल वस्त्राभूषण श्रृङ्कारका ही मान रहता है। देखिये न परशुरामजीके धनुष, वाण, तरकश, परशु धारण करनेपर भी उनके वेषको 'शान्त बेष' ही किवेने कहा है। जिससे स्वष्ट है कि कैकेयीजीका 'तापस बेष बिसेष उदासी' एवं 'मुनिवेष' से यह तात्मर्य न था कि वे अपने आयुध साथ न लें। और, वाल्मीकीयमें तो धनुष, वाण, खड्न आदि सभीका, उसी समय उनके सामने ही लेकर जाना लिखा है। यदि कैकेयीका मत (शङ्का करनेवालेके अनुसार) वैसा होता तो श्रीरघुनायजी श्रीसीता जीसे (वाल्मीकीय वनकाण्डमें) ऐसा न कहते कि हम मुनियोंको रक्षाका वचन दे चुके हैं, हम अवश्य राक्षसोंका वर्ष करेंगे। और यह भी स्मरण रहे कि श्रीरामजी सत्यवत हैं। जब उन्होंने कैकेयीजीसे यह कह दिया कि हम पिताके बचन और आपकी आश्रकापालन करेंगे, तब वे आश्रकेप्रतिक्ल कोई भी बात कब करते ? कैकेयीजीका जो मतलब (आश्रय) था वह या तो कैकेयी ही समझती थीं या पूर्णरीत्या श्रीरामजी ही। हो सकता है कि इस प्रकारकी शङ्काके विचारसे ही गोस्वामीजीने आगेका दोहा लिखा हो।

## दोहा—अति बिचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान । जे मतिमंद बिमोह बस हृदय धरहिं कञ्ज आन ॥ ४९ ॥

अर्थ-श्रीरघुनाथजीका चरित्र अत्यन्त विचित्र है, परम सुजान (ही इसे) जानता है। जो मन्दबुद्धि और विशेषमोहके वश हैं क्षे वे दृदयमें कुछ और ही धारणा कर लेते हैं। अर्थात् कुछ-का-कुछ समझ बैठते हैं।। ४९॥

\* 'अति विचित्र रघुपति चरित जानिह परम सुजान' \*

9 पं॰ रामकुमारजी—'अति बिचिन्न' और 'परम सुजान' पदोंसे जनाते हैं कि रघुपतिके चरित्र तीन प्रकारके होते हैं—'चित्र,' 'विचित्र' और 'अति विचिन्न'। और उनके शाता (जानकार) भी क्रमशः तीन प्रकारके होते हैं—'जान', 'सुजान' और 'परमसुजान'।

| चारत्र                         | चरित्रोंके ज्ञाता |                                           |  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--|
| सत्त्वगुणी चरित्र 'चरित्र' हैं | 9                 | कर्मकाण्डी मुनि इनके शाता 'जान' हैं       |  |
| रजोगुणी चरित्र 'विचित्र' हैं   | २                 | ज्ञानी सनकादि इनके ज्ञाता 'सुजान' हैं     |  |
| तमोगुणी चरित ( विलाप आदि )     | ą                 | उपासक भुशुण्डि, शिव इनके ज्ञाता           |  |
| 'भित विचित्र' हैं।             |                   | 'परम सुजान' हैं । इन्हें भ्रम नहीं होता । |  |
| . ^                            |                   |                                           |  |

प्रमाण, यथा—'वदन्ति मुनयः केचित् जानन्ति सनकादयः। मद्गक्ता निर्मेलात्मानः सम्यक् जानन्ति नित्यदा ॥' इति अध्यात्मे । पुनः यथा—'जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी । जिन्ह रघुबीर चरन रित मानी ॥'

२ कोई महानुभाव ऐसा कहते हैं कि अन्तर्यामीका चरित्र 'चित्र' है, विराट्का 'विचित्र' है और श्रीरघुपितचरित 'भिति विचित्र' है। इस प्रकार इनके चरित्रोंको जाननेवाले क्रमसे 'जान', 'सुजान' और 'परम सुजान' हैं।

र वे॰ भू॰ जीका मत है कि भगवान्के अन्य अवतारोंके चरित्र 'विचित्र' हैं उन्हें वेद-शास्त्रादि तथा अन्य साधनोंद्वारा भी लोग जान सकते हैं। अतः उनके जाननेवाले 'सुजान' हैं। और साक्षात् ब्रह्म रघुपतिके चरित 'अति विचित्र' हैं। वे उन्हीं चरितनायककी कृपासे, उन्हींके जनानेसे जाने जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। यथा—'सो जानइ जेहि वेहु जनाई।' अतएव इनके जाननेवाले 'परम सुजान' कहे जाते हैं।

४ वैजनाथजी लिखते हैं कि 'जहाँ अनेक रंगोंकी संकीर्णता (अर्थात् बहुतसे रंगोंका सम्मिश्रण वा मेल) होती है, उसे विचित्र कहते हैं ।' मुं॰ रोशनलालजी भी 'विचित्र' का भाव 'अनेक रंगोंके सहित' ऐसा लिखते हैं । दोनोंके मतोंमें रंगके विषयमें कहीं-कहीं भेद हैं । बाकी जान पड़ता है कि पाँड़ेजीकी टीकासे ही वैजनाथजीने यह भाव लिया है ।

| चरित                                                                                        | रस                                     | रंग<br>पाँ । बै०                        | चरित                                                                    | रस                   | रंग<br>पाँ । बै॰ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <ol> <li>तपस्वीवेष</li> <li>धनुर्धारीवेष</li> <li>प्रियासंयुक्त</li> <li>मारीचवध</li> </ol> | शान्त<br>वीर<br>संयोगश्रङ्गार<br>रौद्र | इवेत<br>लाल । पीत<br>श्याम<br>काला। लाल | ५ प्रियावियोग<br>इसे वियोग<br>६ विरह-विकलता<br>इसी तरह<br>विचित्रता है। | वीभत्स<br>अनेक रंगमय | खाकी । नील       |

५—'अति विचिन्नः''' इति । वास्तवमें 'विचिन्न' का अर्थ है—असाधारण, विलक्षण । अर्थात् सर्वसाधारणको अगम्य—अज्ञेय । जींवोंका चिर्त्र सर्वसाधारणको अगम्य है, पर ब्रह्मादि देवताओं तथा योगियोंको वह गम्य है । इसीलिये उसे 'विचिन्न' कहा जा सकता है । और ईश्वरका चिर्त्र सामान्य जीवोंकी कौन कहे, ब्रह्मादि देवता तथा योगियोंको भी अगम्य है । उदाहरणमें गोवत्सहरणप्रसङ्गमें ब्रह्माजी, नागपाशमें गरुइजी और मोहिनीस्वरूपमें शिवजीके मोहका दृष्टान्त दिया जा सकता है । अतः यह 'अति विचिन्न' है । यथा—'अति विचिन्न मगवंत गित को जग जाने जोग।' 'परम सुजान' तो एक परमेश्वर ही है, वही अपने चिर्त्रको जानता है, दूसरा नहीं । वह ही जिसको जना दे वह भी जान जाता है और उतने विषयके लिये उसको 'परम सुजान' कह सकते हैं, सर्वथा 'परम सुजान' तो परमेश्वर ही है । नोट ३ भी देखिये ।

नोट-१ संवत् १६६१ में 'जानहि' पाठ है। एकवचनात्मक कियाका भाव यह है इसको यथार्थ जाननेवाले विरले कोई एक-दो अर्थात् बहुत थोड़े होते हैं और वे वही होते हैं जिनपर श्रीरघुपतिकृपा हो जाती है। – 'सो जानइ जेहि देहु जनाई।' टिप्पणी—२ 'जे मितमंद बिमोहबस' इति। यहाँ न जाननेवालोंकीभी तीन कोटियाँ वा संज्ञाएँ जनायीं—एक मितमन्द, दूसरे मोहवश और 'तीसरे विमोहवश।' सत्त्वगुणके चित समझनेमें मितमन्द हैं, रजोगुणकी लीला समझनेमें भोहवश हैं और तमोगुणी लीलाके समझनेमें 'विमोहवश' हैं।

३ 'हृदय भरिंद कछु आन' इति । अर्थात् श्रीरामजीको नर मानते हैं। 'जे मितमंद "आन' ये वचन याज्ञवल्क्य-जीके हैं। मितमन्द हृदयमें क्या धारणा रखते हैं, यह याज्ञवल्क्यजी अपने मुँहसे भी नहीं कहना चाहते अथवा न कह सके। इसीसे उन्होंने 'धरिंद कछु आन' इतना मात्र कहा। आगे चलकर शिवजीके वचनोंमें इसको कहा है; यथा— 'तुम्ह जो कहा राम कोड आना। जेहि श्रुति गाव धरिंद मुनि ध्याना॥ कहिंद सुनिंद अस अधम नर प्रसे जे मोह पिसाच। पाषंडी हरिपद विमुख जानिंद मूठ न साच॥ वा० १९४।'—इस तरह 'धरिंद कछु आन' का भावार्य यह हुआ कि उनकी यह धारणा रहती है कि 'श्रुतिप्रतिपाद्य, रमन्ते योगिनोऽस्मिन' ये राम दाशरिथ रामसे भिन्न कोई और है।'

नोट—२ करणासिन्धुजी लिखते हैं कि 'आसुरीबुद्धिवाले यह समझते हैं कि ये परमात्मा होते तो इस तरह वियोगमें व्याकुल होकर क्यों जानकीजीको खोजते-फिरते।' यथा—'खोजे सो कि अझ इव नारी। ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी। बा० ५१।' बैजनाथजी लिखते हैं कि मित्रमन्दकी धारणा यह होती है कि 'दशरथनन्दन खुनाथजी कामासक ये, इसीसे विलख-विलख रो रहे हैं। वे प्रभुमें दुःख मानते हैं; यथा—'निज अम नहिं समुझहिं अज्ञानी। प्रभुपर मोह भरहिं जड़ प्रानी॥' इत्यादि। विशेष 'कामिन्ह के दीनता देखाई।' आ० ३९ (२) में देखिये।

३ 'अति विचिन्न' और 'परम सुजान' शब्दोंमें ध्विन यह है कि इन चित्रोंको देखकर जब जगजननी भवानी सतीको ही संश्य, मोह और श्रम हो गया तब इनके 'अति विचिन्न' होनेमें सन्देह ही क्या ? और तब भला भगवान् शंकरसरीखे परम सुजान परम भागवतोंको छोड़कर इन चित्रोंको यथार्थतः और कौन जान और समझ सकता है, 'परम सुजान' ही इनके अधिकारी हैं । यथा—'जगु पेखन तुम्ह देखिनहारे । विधि हिर संभु नचाविनहारे ॥१॥ तेड न जानहिं मरसु तुम्हारा । और तुम्हिह को जानिनहारा ॥२॥ सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हिह तुम्हि होइ बाई ॥३॥ तुम्हिरिह कृपा तुम्हिह रघुनंदन । जानिह भगत भगत उर चंदन ॥४॥ चिदानंदमय देह तुम्हिरी । विगत विकार जान अधिकारी ॥५॥ नर तन घरेहु संत सुरकाजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥६॥ राम देखि सुनि चित्र सुम्हारे । जड़ मोहिह बुध होहिं सुखारे ॥ ७ ॥ अ० १२७ ।', 'उमा राम गुन गृह पंडित मुनि पाविह विरति । पाविह मोह बिमूद जे हरिविमुख न धर्म रित ॥ आ० मं० ॥', 'गिरिजा सुनहु राम के लीला । सुरहित दनुज बिमोहन सीला ॥', 'असि रघुपिक लीला उरगारी । दनुजबिमोहिन जनसुखकारी ॥ ७ ॥ ७३ ॥' श्रीवालमीकिजी, शिवजी और भुशुण्डिजीके उपर्युक्त वाक्योंसे स्पष्ट है कि 'परम सुजान' से दैवीसम्पत्ति वा देवी बुद्धिवाले पंडित, मुनि आदि, जे भीरामजीके भक्तजन हैं, वे ही अभिप्रेत हैं । और, 'जे मितमंद बिमोह बस'....' के 'मितमंद' शब्दसे आसुरी सम्पदा वा आसुरी बुद्धिवाले, विमूह जड़ मनुष्य जो हरिपदिनुसुख हैं जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं हैं—उन्हींसे तात्रवर्ष है ।

'परमसुजान क्या समझते हैं ?'—यह भी इन उपर्युक्त उद्धरणों में स्पष्ट कहा हुआ है। वे यह जानते हैं कि आपकी देह चिदानन्दमय है, अर्थात् उसमें देह-देही विभाग नहीं है, आपकी देह पञ्चतत्त्वात्मक नहीं है, वह तो समस विकाररहित है। आपने रूप शरीर धारण किया है, अताएव प्राकृत रूपकेसे चरित भी करते हैं।

एक ही चिरत एकमें मोह उत्पन्न कर देता है और दूसरेको सुख देता है, इसमें आश्चर्य ही क्या ? देखिये 'एक ही पवनके वेगके स्पर्शंसे जलमें शीतलता और अग्निमें उष्णता होती है, वेंसे ही श्रीरामचरित भगवद्भक्तोंमें भिक्त, विश्वास, वैराग्य आदि और भगविद्वसुखोंको मोह और अनिश्चयके कारण होते हैं।' ( शुकदेवलालजी )

(श्रीकरणासिन्धुजी अपनी आनन्दलहरीटीकामें लिखते हैं कि 'परम सुजान' यह समझते हैं कि ) 'इन अपने चिरतोंसे प्रभु हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे हम श्रीजानकीजीसे मिलनेके लिये उत्सुक और व्याकुल हैं, इसी तरह हमारे भक्त हमारे मिलनेके लिये उत्कण्ठित और व्याकुल हों।'

श्रीरूपकलाजीका मत है कि यहाँ प्रभुने अपने भक्तोंको उपदेशके ही लिये कामियोंका स्वरूप दिखा दिया है। शिवजीका भी यही मत है, यथा—'गुनातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सब अंतरजामी।। कामिन्ह के दीनता दिखाई। धीरन्हके मन बिरति हढ़ाई।। आ॰ ३९॥' अर्थात् धीर भक्तोंको उपदेश देते हैं कि देखो विषयासिक्तमें कामासिक्तमें इसी तरह अमित संकट उठाने पड़ते हैं, रो-रो प्राण देना पड़ जाता है, अतएव कामसे बचो। यही बात भगवानने देविष नारदसे कही है, यथा—'अवगुन मूल स्लप्ट प्रमदा सब दुख खानि। ताते कीन्ह निवारन मुनि में यह जिय बानि।। आ॰ ४४॥'

प॰ प॰ प॰—चित्र, विचित्र और अति विचित्र यह क्रम है। चित्र बाब्दके तीन अर्थ ये हैं—अद्भुत, आश्चर्यकारक,

अनेक परस्परिविद्ध लक्षणोंसे युक्त । तीनों अर्थ यहाँ ग्राह्य हैं । रघुपतिचरित 'सुर हित दनुज विमोहन सीला' है, अतः अति विचित्र हैं । 'विस्व सुखद खल कमल तुसारू' होनेसे भी अति विचित्र हैं । ऐसा विचित्र हैं कि श्रीसतीजी, गठइजी तथा भुशुण्डिजीके समान रामभक्तोंको भी मोह-विमोह होता है । श्रीरघुपतिगुरु श्रीविष्ठिजी भी कहते हैं कि 'देखि देखि आचरन तुम्हारा । होत मोह मम हृदय अपारा ॥' श्रीरघुपति 'बिधि हरि संभु नचाविनहारे' हैं तब दूसरा कीन है जो रघुपतिचरितका रहस्य सम्पूर्ण रीतिसे जान सकेगा । अतएव 'जो परम सुजान है वह जानता है' ऐसा अर्थ लेनेसे विषष्ठिजी भी मितिमन्द आदि सिद्ध हो जायँगे । 'राम रहस्य ललित बिधि नाना । गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ विनु श्रम तुम्ह जानब सब सोज ।' ऐसा आशीर्वाद होनेपर भी भुशुण्डिजीको रामचरित्र देखकर मोह हुआ है तब दूसरोंकी बात ही क्या? अतः 'ज्ञानी मूढ़ न कोइ । जेहि जस रघुपति करिंह जब सो तस तेहि छन होइ ॥ १ । २२४ ॥' यह ध्यानमें रखकर और 'अति बिचित्र मगवंत गित को जग जाने जोगु ।' ऐसा समझकर जो सन्देहातीत रहेगा वही परम सुजान कहने योग्य हैं ।

नोट—४ उत्तराईमें 'जे' बहुवचन पद देकर जनाया कि ऐसाकी संख्या अधिक है। 'धरहिं' से जनाया कि उसे जुगैकर रखते हैं, दृदयसे उसे निकाल डालना नहीं चाहते, ऐसा गाइकर रखते हैं कि उसका निकालना भी कठिन हो जाता है।

'--यहाँ 'प्रथम निदर्शना' अलंकार है। जहाँ दो वाक्योंके अर्थमें विभिन्नता होते हुए समताभावस्चक ऐसा आरोपण किया जाय कि दोनों एक-से जान पड़ें वहाँ 'निदर्शनालंकार' होता है। यथा---'जो सो जे ते पदन किर असम वाक्य सम कीन्ह। ताकहँ प्रथम निदर्शना बरनें किव परवीन ॥' (अ० मं०)।

६ मिलान कीजिये—'अविशत गित जानी न परें ॥ मन बच अगम अगाध अगोचर केहि विधि बुधि सचरें । अति प्रचंड पौरुष सो मातो केहिर भूख मरें ॥ तिज उद्यम आकाश कर बैठ्यो अजगर उदर मरें । कबहुँक तृण वृद्धे पानी में कबहुँक शिला तरें ॥ बागर से सागर कर राखे चहुँ दिशि नीर भरें । पाहन बीच कमल बिकसाहीं जलमें अग्नि जरें ॥ राजा रंक रंक ते राजा लें सिर छत्र धरें । 'सूर' पतित तर जाय छनकमें जो प्रभु टेक करें ॥' (वि० टी०)।

संभु ममरा नेहि रामहि देखा । तपला हिरा अनिक दरच विभेण ।। १ ।।

भरि

अर्थ—ि

॥ १॥ छन्नि-

चय ( जान-

समुद्र श्रीरामचन्द्र पहचान ) न किय

टिप्पणी—9 'समु समय ताह रामाह दला।' इति। (क) अब यहा दखनका समय वतात है। (ख) 'समय तेहि' अर्थात् जेहि समय 'बिरह बिकल नर इव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दोउ गाई॥' जिस सपय विरहमें व्याकुल प्राकृत नरकी तरह सीताजीको वनमें खोजते फिरते थे—'तेहि समय' उसी समय देखा। (ग) 'संमु रामिह देखा' से जनाया कि शङ्करजीने श्रीरामजीको देखा, श्रीरामजीने उनको नहीं देखा। कारण कि शिवजीको दर्शनकी इच्छा थी; यथा—'तुलसी दरसन लोभु मन उस लोचन लालची। ४८।', सो प्रभुने उनको दर्शन दे दिया। शिवजी असमञ्जसमें पड़े थे कि 'केहि बिधि दरसन होइ' और कोई विधि बैठती न थी; यथा—'करत बिचार न बनत बनावा।', दर्शनका कोई उपाय मनमें जमता न था सो श्रीरामकुनासे बिना परिश्रम दर्शन हो गया। श्रीरामजीने शङ्करजीको नहीं देखा। माधुर्यमें इसका कारण 'व्याकुलता' है और ऐश्वर्यमें तो शिवजी स्वयं उनसे मिलना नहीं चाहते थे, जिसका कारण पूर्व कह आये कि 'गुस क्या अवतरेउ प्रभु गएँ जान सब कोइ' और आगे भी लिखते हैं कि कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी अतएव सर्वण, अन्तर्यामी भगवान्ने उनकी ओर न देखा। यदि वे देखते तो शिवजी अपने इष्टदेव स्वामीको प्रणाम कैसे न करते ? इत्यादि।

टिप्पणी—२ यहाँ शंका होती है कि 'श्रीरामजी अगस्यजीके आश्रमसे दक्षिण पञ्चवटीको गये। सीताहरण पञ्चवटीमें हुआ। शिवजी अगस्यजीके आश्रमसे उत्तर कैलाशको चले। तब शिवजीकी श्रीरामजीसे भेंट क्योंकर हुई ?' रिस्का समाधान यह है कि श्रीरामजी विरहमें व्याकुल हैं; सारे वनमें खोजते फिरते हैं; यथा—'बिरह विकल नर इस रशुराई। सोजत विपिन फिरत दोड माई॥' व्याकुलतामें खोजते-खोजते उत्तरकी ओर चलेगये। अतः भेंट हो गयी।—यह समाधान

**ॐ तेहि—१७२१, १७६२। अति—१६६१, १७०४।** 

माधुर्यके अनुकूल हुआ। ऐश्वर्यके अनुकूल समाधान यह है कि जब शिवजी स्वामिदर्शनार्थ शोचवश हुए अर्थात् अति आर्त्त हुए तब भगवान् सर्वउरवासी, सर्वव्यापक श्रीरामजीने उनके लिये वहीं प्रकट होकर उनको दर्शन दिये, जैसे सतीजीके सन्देहनिवारणार्थ उन्होंने अनेक रूप प्रगट किये, जिसका वर्णन आगे हैं।

(स्वामी प्रज्ञानानन्दजी लिखते हैं कि अगस्त्याश्रम नगर जिलेके अकोला ताल्लुकाके अकोलाग्रामसे दो मीलपर है। यह स्थान पञ्चवटीकी दक्षिण दिशामें ही है। श्रीरघुनाथजी दक्षिण दिशाकी ओर खोजते जा रहे ये और श्रीशिवजी अगस्त्याश्रमसे उत्तर दिशाकी ओर जाते थे। वाल्मीकीय रामायणमें अगस्त्याश्रम और पञ्चवटीका जो सम्बन्ध वर्णित है वह इस अगस्त्याश्रम और नासिक पञ्चवटीका आज भी विद्यमान है। अतः उपर्युक्त शंका ही निर्मृल हो जाती है।)

३ 'उपजा हिय अति हरषु बिसेषा' इति । 'अति हरषु बिसेषा' का भाव कि श्रीरामदर्शन विना शिवजीका मन छट्टपटा रहा था, उनके मनमें अत्यन्त खलवली पड़ी थी; यथा—'संकर उर अति छोभु सती न जानहिं मरमु सोइ। तुष्ठसी दरसन छोभु मन दर छोचन छाछची ॥' अतएव दर्शन होनेपर 'अति विशेष' हर्ष हुआ। पूर्व 'अति क्षोभ' था, अतः अब 'अति विशेष हर्ष' हुआ।

नोट—१ हर्षका एक कारण तो इष्टदर्शन है। स्मरण रहे कि किसी पदार्थकी प्राप्तिके लिये जितनी ही अधिक उत्कट तीत्र इच्छा और जितनी ही अधिक व्याकुलता होती है, उतनी ही अधिक प्रसन्नता उसके पानेपर होती है, यथा—'जो अति आतप ब्याकुल होई। तरुलाया सुख जाने सोई॥'

शिवजीको श्रीरामचिरतके श्रवण, कथन और स्मरणसे सदा ही विशेष आनन्द प्राप्त होता है। प्रनथमें विवाह-राज्याभिषेक आदि प्रसङ्गाओं कैलास-प्रकरण इसके प्रमाण हैं। और, इस समय तो अकस्मात् साक्षात् दर्शन, वह भी अनायास और एकान्तमें, और 'मिर लोचन'—मीठा और कठौतीभर। उसपर भी छिबिसिंधु तथा वस्त्राभूषणसे अनावृत शोभाका अधाकर दर्शन और मनुजवेषका पूरा अनुकरण—ये सब 'अति विशेष हर्ष' के कारण हुए।

२ श्रीसुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'एक कलाके बाद (अब पुनः) 'खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई' ऐसा नर-रूप देखनेमें आया, इससे अत्यन्त हर्ष हुआ।' और पंजाबीजी िळखते हैं कि—'शिवजी प्रभुका वास्तविक स्वरूप जानते हैं। उनके नरनाट्यमें शोकादि रचनाओंकी पूर्णता देखकर कि खूब स्वाँग रचा है, जैसा इस वेपमें करना चाहिये था वैसा ही कर रहे हैं (अर्थात् शोकादि स्वाँगोंमें नरनाट्यकी पूर्णता देख) प्रसन्न हुए। अथवा, अब दुष्ट रावणका वध अवश्य होगा यह समझकर प्रसन्न हुए और सौन्दर्यके आनन्दमें मग्न हुए।'

प॰ प॰ प्र॰ स्वामीका मत है कि भगवान्की अपने ऊपर परम कृपा और भक्तवत्तलता देखकर विशेष हर्ष हुआ । भगवान्ने मेरे हृदयकी बात जानकर मेरी लालसा पूरी कर दी, इस कृतज्ञताकी भावनासे भी विशेष हर्ष है ।

३ श्रीशंकरजी श्रीरामजीको विकल देखकर दुखी न हुए, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रमु नरनाट्य कर रहे हैं, कामियोंकी दशा दिखा रहे हैं। (पं० रा० कु०)।

टिप्पणी—४ 'देखा प्रगट बिरह दुख ताके' में एक बार 'देखा' किया कह आये हैं; अब यहाँ पुनः देखना कहते हैं—'संभु समय तेहि रामिह देखा।' पहलेमें 'विरह-दुख' का देखना कहा था और यहाँ श्रीरामजीका दर्शन करना कहते हैं। अतः पुनकित्त नहीं है। प्रथम 'देखा' का कर्चा वक्ता या किय है और दूसरेका कर्चा 'सम्भु' हैं अतः पुनकित्ति वात यहाँ नहीं है।]

५ 'मिर छीचन छिबसिंधु निहारी'। इति । (क) 'मिर छोचन' का भाव कि ये छोचन रूपके छिये छाछायित थे, यथा—'तुछसी दरसन छोभु मन डर छोचन छाछची।' इसीसे नेत्र भरकर रूपका दर्शन किया। (ख) 'छिबिसिंधु' का भाव कि श्रीरामजी समुद्रकी तरह सदा एकरस छिवसे भरे हुए हैं, नित्यशोभाकी नयी-नयी छहरें उठ रही हैं, उनके रूपका पार न मिछा, वह (रूप) समुद्रवत् अपार है, नेत्र थक (थिकत हो) गये, पछक मारना बन्द हो गया। यथा 'छिबसमुद्र हरिरूप बिछोकी। एकटक रहे नयनपट रोकी ॥ बा॰ १४८।' पुनः, भाव कि पात्र बहुत छोटा है और वस्तु बहुत है।

नोट—४ 'छ बसिंधु निहारी' के और भाव ये हैं—(क) नेत्र मानों घट हैं। उनको छिविसिंधु जरुमे भर लिया, तब वह न्याकुलता जो पूर्व थी कम हो गयी और लालची नेत्र कि बित् तृप्त हो गये (द्वा॰ प्र॰)। (ख) नेत्र भर देखा

अर्थात् उसी छिनिमें डून गये। (वै॰)। (ग) एकान्त है, अतः नेत्र भरकर देखा। इस समय कौपीनमात्र धारण किये होनेसे सारे तनकी छिनि देख पड़ी। 'जहाँ जाह मन तहिंह लोमाई।'

नोट-५ छिबि=शोभा, सौन्दर्य। बैजनाथजी िखते हैं कि 'छिब' अर्थात् शोभाके नौ अंग हैं। यथा-'शुितं छावण्य स्वरूप सोइ सुंदरता रमणीय। कांति मधुर मृदुता बहुरि सुकुमारता गनीय॥' शरद् चन्द्रकी-सी झलक 'शुित' है। मोतीका-सा पानी लावण्य है। बिना भूषणके ही भूषित होना 'स्वरूपता' है। सर्वाङ्ग सुठौर होना 'सुन्दरता' है। देखी होनेपर भी अनदेखी-सी देख पड़ना 'रमणीयता' है। सोनेकी-सी ज्योति 'कान्ति' है। और जिसको देखकर तृप्ति न हो वह 'माधुरी' है। यहाँ सिंधुमें जो जलकी झलक, जलकी अमलता, तरङ्गें, अपारता, जलका स्वाद, शीतलता, अगाधता और दोनों किनारे हैं वे ही क्रमशः श्रुति, लावण्य, स्वरूप, सौन्दर्य, रमणीयता, कान्ति, माधुरी, मृदुता और सुकुमारता—ये छिवके नौ अङ्ग हैं।'

टिप्पणी—६ 'कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी' इति । 'कुसमय जानि' का भाव पूर्व लिखा जा चुका है । यथा—'रावन मरनु मनुज कर जाचा । प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साचा ॥', 'गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गए जान सव कोह', बिरह बिकल नर इव रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोउ माई ॥' अर्थात् जिस समय दर्शन हुआ वह समय व्याकुलताका है, इसलिये मिलनेके योग्य नहीं है इसलिये ('असमय' न कहा ) 'कुसमय' कहा ।—[ जानेसे सब कोई जान जायेंगे । सतीजी भी साथ हैं अतः जाना ठीक नहीं । (रा० प्र० । वै० )। दुःख वा वियोगका समय 'कुसमय' है ] जब रावणवध हो गया तब ऐश्वर्य प्रकट होनेका डर न रह गया तथा जब फिर प्रभु श्रीसीतासहित विराजमान हुए, वियोग दूर हुआ तब 'सुअवसर' हुआ । इसीलिये तब कविने लिखा कि 'जानि सुअवसर प्रभु पहिं आएउ संभु सुजान । ६ । १९४।'

नोट—६ इसपर यह शंका हो सकती है कि शंकरजी तो 'सेवक स्वामी सखा सिय पीके' हैं, सखाके नातेसे तो उन्हें अवस्य ऐसे दुःखके समयमें (माधुर्यमें) जाना चाहिये था, ऐसे ही समयमें तो मित्रकी परीक्षा होती हैं; यथा— 'धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद काल परिखिअहिं चारी॥ ३।५।७।' तब उनका मेंट न करना तो मित्रधर्मके प्रतिकृत होगा ? मित्र-दृष्टिसे यदि यह शंका है तो इसके अनुसार 'कुसमय जानि' का भाव यह कहा जा सकता है कि रावण शिवभक्त है। अतः वे सोचते हैं कि हमारे ही भक्तने इनका आराध किया है, हम इनको जाकर मुँह कैसे दिखावें!

'कुसमय' शब्द ग्रन्थमें और भी आया है। जैसे 'कुसमय समुक्ति सोक परिहरहू। २। १६५।', 'मोहि अनुचर कर केतिक बाता। तेहि महँ कुसमउ बाम बिधाता॥ २। २५३।' और 'में अति प्रेम बिकल महतारी। 'गीरज कीन्ह कुसमय बिचारी॥ १। १०२।' इत्यादि। उपर्युक्त प्रथम और दूसरे उद्धरणमें 'कुसमय' का अर्थ है—संकट-काल। और तीसरेमें उसका अर्थ है—योग्य समय नहीं, अनुचित समय। यही अन्तिम अर्थ 'कुसमय जानि''' के 'कुसमय' का है।

मुं॰ रोशनलालजी 'कुसमय' का भाव यह लिखते हैं— 'श्रीरघुनाथजी शिकारी हैं और खरदूषण-त्रिशिरा-रावणादि मृग शिकार बाणके सन्मुख आ पड़े हैं। शिवजी विचा ते हैं कि हमारे चिन्हारी करनेसे शिकार भाग न जाय।'— (पर खरदूषणादिका वध तो हो चुका और रावण भाग भी गया)।

टिप्पणी—७ 'न कीन्हि चिन्हारी' इति । (क) पूर्व जो कहा था कि 'मन इरु छोचन छालची' मन ऐश्वर्य खुलनेको उरता है और नेत्र दर्शनके लालची हैं—इन दोनोंको यहाँ चिरतार्थ किया है। लोचन लालची हैं इसीसे 'मिर छोचन' छिनको देखा। और मन उरता है इसीसे 'चिन्हारी' न की। (ख) चिन्हारी-जान-पहिचान, मुलाकात।— निकट नमस्कार कुशल प्रश्न-वार्ता। (वै०)।

जय सिंबदानंद जग पावन । अस किह चलेउ मनोज नसावन ॥ ३ ॥ चले जात सिंव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ ४ ॥

अर्थ—'जय सिंदानंद जग पावन'! (अर्थात् हे सिंचदानन्द! हे जगत्को पावन करनेवाले! आपकी जय।)— ऐसा कहकर कामदेवके नाद्या करनेवाले शिवजी चल पहें ॥ ३॥ कृपाके धाम शिवजी सतीसमेत चले जा रहे हैं और बारंबार पुलकायमान हो रहे हैं ॥ ४॥

टिप्पणी—१ (क) 'जय सिबदानंद जग पावन' इति। 'हे सिबदानन्द! हे जगपावन! आपकी जयहो' ऐसा कहकर शिवजीने प्रणाम किया। अथवा, 'जय सिबदानंद जग पावन' यह प्रणाम ही है। यहाँ शिवजीका प्रणाम करना नहीं कहते।

नाम-सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने वस करि राखे रामू॥

्ररूप-भैं नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जनसुखदाई।

नाण्ड

चरित-जगपाविन कीरति बिस्तरिहिं । गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहिंह ॥

धाम-वंदों अवधपुरी अति पावनि । सरयू सरि कलि कलुष नसावनि ॥

पुनः, 'जगपावन' का भाव कि 'आप तो वास्तवमें जगत्को पवित्र करनेके लिये ही विचर रहे हैं', नहीं तो आप धाम' के वासी हैं।'

नोद—9 'सिचदानंद जगपावन' इति । पूर्व 'विरह विकल नर इव रघुराई' अर्थात् श्रीरघुनाथजीका नरसमान है होना कहा गया था पर यह न बताया गया था कि वे 'रघुराई' नर नहीं हैं तो कौन हैं ? उसका निराकरण जय सिचदानंद॰ से करते हैं । अर्थात् यह बताते हैं कि वे 'रघुराई' सत् चित् आनन्दघन ब्रह्म हैं, नर नहीं हैं ।' रह 'सिचदानंद' शब्दसे परब्रह्मका अवतार और 'जगपावन' से उनके अवतारका हेतु कहा गया ।

पंजावीजी िळखते हैं कि 'नमः सिचदानंद'न कहकर 'जय सिचदानंद' कहनेका आश्य यह है कि प्रमुने यह विणवधनिमित्त रचा है। इसिळिये शिवजी आशीर्वाद देते हैं कि इस कार्यमें आपकी जय हो। यह आसिष सेवक, और सखा सब भावोंमें बनती है।' अनन्त श्रीरूपंप्रसादमिश्रजी महाराज फरमाते हैं कि 'जय' का अर्थ भगवानके ममें 'आपकी सदा जय है' ऐसा है। श्रीरूपंप्रसादमिश्रजी िळखते हैं कि 'जय' शब्दके अनेक अर्थ हैं— शत्रुको पराङ्मुख करना अर्थात् जीतना। इससे अर्थ हुआ कि 'आप शत्रुको जीतें'। (ख)—नमस्कार। 'जयित अनेन जयः ग्रन्थः'। अर्थात् श्रुतिस्मृति पुराणादि आपको 'सिचदानंद जगपावन' कहते हैं, में क्या चीज विष्यपुराणमें 'जय' का अर्थ यही िळखा है। यथा—'अष्टादशपुराणानि रामस्य चिरतं तथा। विष्णुधर्मादिशासाणि मिश्र भारत॥ काष्ण्ये च पञ्चमो वेदो यन्महाभारतं स्मृतम्। सीराश्र धर्मराजेन्द्र मानवोक्ता महीपते॥ जयेति नाम प्रवदन्ति मनीषिणः।' (मा० प०)। (घ) 'जय' कहकर भी प्रणाम करनेकी एक रीति है। यथा—'किह जय सीस तिन्ह नाष्। अ० ५२।', कि जय जीव बैठ सिरु नाई। अ० ३८।', 'देखि सचिव जय जीव किह कीन्देहु नासु। २। १४८।' तथा च 'नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयंत्॥' १। २। ४)। वैजनाथजी ळिखते हैं कि 'सत्=शुद्ध धर्मात्मा। चित्=सबके चैतन्यकर्त्ता। ''जयः शत्रुपराङ्मुखी- छठ्यस्योत्कर्षस्य हत्यमरविवेके' अर्थात् शत्रुपराजयसे जो बड़ाई होती है उसे जय कहते हैं।'

प० प० प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'शिवजी 'सेवक स्वामि सखा सियपीके' हैं। अतः अधिकारभेदानुसार यहाँ शब्दके तीन अर्थ हो सकते हैं। स्वामि और सखाभावसे यह अर्थ उचित है कि 'जिस हेतुसे यह लीला हो रही है सफलता शीव्रतम हो जाय।' सेवकभावसे यह अर्थ है कि 'आप अपनी जगपावनी शक्ति शीव्रतम प्रकट कीजिये तितिके 'जय जय ब्रह्मजां' श्लोककी श्रीधरी टीका देखिये)—और निशाचरवध करके जंगत्को शीव्रातिशीव्र कीजिये।

मानसमें श्रीशिवजीने श्रीरघुनाथजीको केवल एक बार ही प्रत्यक्ष प्रणाम किया है। पार्वती-विवाह-प्रकरणमें 'प्रगटे राम-इताला। रूपसीलनिधि तेजबिसाला॥ " ७६।५।', रावणवधके पश्चात् शिवजीने समीप जाकर हाथ जोड़ कर स्तुति की अमिरक्षय रघुकुलनायक। धतबर चाप रुचिर कर सायक। " ६।९९४।' किन्तु इन दोनों प्रसंगोंमें प्रणाम करनेका उल्लेख नहीं हैं । उत्तरकाण्डमें राज्याभिषेकके समय 'जय राम रमारमनं शमनं' कहकर खिति की और उस समय 'तव नाम जपामि नमामि हरी।' इन शब्दोंसे प्रणाम किया है । यह खिति ऐश्वर्यभावप्रधान है । साधुर्यभावमें 'रघुकुलनायक' को प्रणाम नहीं किया।'

२ 'जगपावन' का भाव कि जगत् राक्षसोंके उपद्रवसे अपावन (भ्रष्ट) हो गया था, अतः उसको पवित्र करनेके लिये आपका अवतार हुआ। यथा 'अस अष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना'। त्रा० १८३।' इत्यादि। (मा० प०)

टिप्पणी—२ 'जय सचिदानंद जगपावन । अस किह चलेड मनोज नसावन ॥' इस अर्धालीका अनुष्ठान करनेसे कामका नारा होता है । अर्थात् मनमें कामकी वासना नहीं होती ।

३ 'अस किह चलेड मनोज नसावन' इति। (क) पूर्व कह आये हैं कि शिवजी मुनिसे विदा माँगकर चले, यथा 'मुनि सन बिदा माँगि न्निपुरारी। चले मवन सँग दच्छकुमारी॥' और यहाँ पुनः चलना कहते हैं। यहाँ पुनः चलना लिखनेसे पाया गया कि श्रीरामदर्शनार्थ शिवजी खड़े हो गये थे। जब दर्शन कर चुके तब पुनः 'चले' का भाव कि 'श्रीरामजीका' दर्शन दूरसे हुआ हैं। ऐसा न हो कि प्रभु इधर ही चले आवें तो सामना हो जानेसे काम बिगड़ जाय। अतः अधिक ठहरे नहीं। 'जय सिचदानंद जगपावन' इतनामात्र कह चलते हुए।

( ख ) 'मनोज नसावन' इति । 📂 यहाँ काव्यालंकारोंसे अनिमज्ञ लोग यह शङ्का कर बैठते हैं कि 'कामदेवका भस्म करना तो सतीतनत्यागके पश्चात् पाया जाता है। यहाँ प्रथम ही यह विशेषणसे कैसे दिया गया ?' इसका समाधान एक तो यह है कि कान्यकी यह एक रीति है, उसका यह एक अलङ्कार है कि कि विभूत और भविष्यको प्रत्यक्ष-सा वर्णन करता हैं । इसे 'माविक' अळङ्कार कहते हैं । यथा–'माविक भूत मविष्य जहें परतछ होहिं बनाय' इति भाषामूपणे, 'मावितं भूतं मविष्यं साक्षात्कारस्य वर्णनम् ।' शिवजी कामका नाश भविष्यमें करेंगे, कविने उस भविष्यको पूर्व ही कह दिया । इस प्रकारके उदाहरण प्रन्थमें ठौर-ठौरपर मिछते हैं। यथा 'भूष्न बनमाछ। नयन विसाछा सोमासिध खरारी। बा० १९२।' ( यहाँ कौशल्याजी प्रमुके प्रकट होते ही उनको 'खरारी' संबोधन करती हैं ) 'में नारि अपावन प्रमु जगपावन रावनरिषु जनसुखदाई । वा॰ २९९ ।' ( श्रीसीताहरणके पश्चात् रावणरिपु होंगे पर अहल्याने उनको पूर्व ही रावणरिपु कह दिया ) तथा 'भृगुपति केरि गरन गरुआई । २६०।५।' (परशुरामजी अभी आये भी नहीं, धनुर्भंग भी नहीं हुआ और उनका गर्वदलन पहले ही कह दिया गया ) इत्यादि । [ दूसरे, प्रत्येक कलामें अवतार होते हैं; यथा 'कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चरित नाना विधि करहीं ॥ वा० १४०।' जिनमें मुख्य चरित्र प्रायः एकहीसे होते हैं। उन्हींके अनुस-धानसे कवि प्रायः सभी विदोषण दिया करते हैं। तीसरे, शिवजी तो सदासे ही कामको जीते हुए हैं जैसा कि पार्वतीजीके वचनोंसे स्पष्ट हैं; यथा 'तुम्हरे जान कामु अब जारा। अब लगि संभु रहे सिबकारा॥ हमरे जान सदा सिव जोगी। अज अनवध अकाम अमोगी। बा० ९०।' आगे जो कामदेवका नाश वर्णन किया गया है वह तो एक लीलामात्र है। चौथे, यह शंका गोस्वामीजीके इस कथनसे भी निर्मल जान पड़ती है कि देवता अनादि हैं, उनके चरित्रोंमें संदेह न करना चाहिये। यथा 'मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजें संभु मवानि । कोउ सुनि संसय करें जिन सुर अनादि जिय जानि ॥ बा॰ १००।' जब सुर अनादि हैं तो उनके गुण और नाम भी अनादि हुए ही !]

(ग) 'मनोज नसावन' विदोषण देकर जनाया कि शिवजीकी श्रीरामजीमं निदींप भक्ति है। काम आदि भक्तिके दीव है। यथा—'भक्ति प्रयच्छ रघुपुक्रव निर्भरां में कामादिदीषरहितं करु मानसं च। सुंग मंग।', 'तव लगि कुसल न जीव कहुँ सपनेहु मन विश्राम। जब लगि भजत न राम कहुँ सोकधाम तजि काम॥ सुंग ४६।' क्रिंड दर्शन करना

नामोचार करना, प्रेमसे पुलकित होना—पह शिवजीकी श्रीरामजीमें भक्ति दिखायी।

नोट—३ 'मनोज' दाब्द यदापि कामवाचक ही प्रसिद्ध है तथापि उसका अर्थ मनमें 'जायमान' यह होनेसे काम-क्रोधादि सभी राजस-तामस वृत्तियोंका उससे ग्रहण हो सकता है। इस तरह 'मनोज नसावन' कहकर उनको निष्काम भक्त और काम-क्रोधादि विकारोंसे रहित जनाया। सेवकके लिये विकार-रहित होना आवश्यक है तभी तो श्रीसुमित्रा अम्बाजी उपदेश देती हैं कि 'राग रोष इरिषा मद मोहू। जिन सपनेहु इनके बस होहू॥ सकल प्रकार विकार विहाई। मन क्रम बचन करेंहु सेवकाई॥ २। ७५।'

४ 'मनोज नसावन' विशेषण देकर वक्ता यहाँ यह दिखाते हैं कि शिवजी कामके नाशक हैं और श्रीरामजी उनके भी इष्ट हैं तब मला वे कामासक्त कैसे हो सकते हैं, कामीका ढंग केवल बनावटी खाँग है। (श्रीरूपकलाजी)! 'मनोजनसावन' मला कामीका भक्त कैसे हो सकता है ? पुनः भाव कि शिवजी ऐसे समर्थ हैं (कि लोकविजयी कामको भी नाश कर हाला) तभी तो ऐसे माधुर्य में भी श्रीरामजीको ऐश्वर्यमय देख रहे हैं, भला कामी कभी प्रभुके वास्तविक स्वरूपको लख सकता है ? कदापि नहीं।

टिप्पणी—४ 'चले जात सिव सती समेता' इति। 'चले जात' का भाव कि प्रथम दर्शनकी आशासे रुके थे, अब दर्शन हो गया, अतः अब बराबर चले जा रहे हैं। शिवजीका सतीजीमें अत्यन्त प्रेम है, इसीसे वक्ता उनको वराबर सती- समेत ही दिखाते आ रहे हैं। यथा—'संग सती जगजनि मवानी।', 'चले भवन संग दच्छकुमारी' तथा यहाँ 'सती समेता।'

[प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि पहले कहा कि 'अस किह चलेड मनोज नसावन' और अब कहते हैं 'चले जात सिव सती समेता', यह पुनरुक्तिवदाभास अलंकार है। यह नाट्यका एक सुन्दर नमूना और शिवजीकी प्रेममग्न दशाका प्रदर्शक है। रूपदर्शनानन्द तथा रामप्रेममं वे इतने मग्न हैं कि उनको परिस्थितिका भान ही नहीं रह गया, सतीजी साथमें हैं यह भी वे भूल गये और अकेले ही चल पड़े। सतीजी त्वरासे पीछे चलने लगीं तब नूपुरादिकी ध्वनिसे होश आ गया और किंचित् काल खड़े रहे, इतनेमें सतीजी समीप आ गयीं, तब 'चले जात सिव सती समेता' कहा, यह मनोहर नाट्य है ]।

५ 'पुनि पुल पुलकत कृपा निकेता' इति । (क) पुनि-पुनि पुलकना कहकर जनाया कि श्रीराम-दर्शनसे शिवजीको विशेष हर्ष और सुल उत्पन्न हुआ । सामान्य हर्ष होता तो सामान्य पुलकावली होती । [ पुनः भाव कि जैसे-जैसे प्रभुकी छिथ और उनके चिर्त्रोंका स्मरण होता जाता है, वैसे-ही वैसे आनन्दसे पुलकित होते जाते हैं । ( मा० प० ) ] ( ख ) 'कृपानिकेता' का भाव कि शिवजी योगीश्वर हैं; चाहें तो योगवलसे एक पलमें कैलास पहुँच जायँ, पर ऐसा न करके सब जीवोंपर कृपा करके सबको दर्शन देते हुए सतीसमेत चले जा रहे हैं । ( बैजनाथजीका मत है कि अपनेमं प्रेम दर्शाकर स्त्रीको भी श्रीरामरूपकी प्रेमिन बनाना चाहते हैं, अतः 'कृपानिकेत' कहा । विपाटीजीका मत है कि दक्षकुमारीका मन नहीं लगा इसलिये भवन चले थे, यहाँ भी थोड़ा ही ठहरे, अतः 'कृपानिकेत' कहा )।

सतीं सो दसा संभ्र के देखी। उर उपजा संदेहु विसेषी।। ५।। संकरु जगतबंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत असीसा।। ६।। तिन्ह नृपसुतिह कीन्ह परनामा। कहि सिचदानन्द परधामा।। ७।। भए मगन छवि तासु विलोकी। अजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी।। ८।।

अर्थ—सतीजीने शंकरजीकी वह (प्रेम) दशा देखी। उनके हृदयमें भारी सन्देह उत्पन्न हुआ ॥ ५॥ श्रीशंकरजी जगत्यूज्य और जगदीश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सभी उनको माथा नवाते हैं ॥ ६॥ (सो) उन्होंने (एक) राजकुमारको 'सिचदानन्द परधाम' कहकर प्रणाम किया॥ ७॥ (और) उसकी छित्र देखकर (उसमें ऐसे प्रेम) मग्न हो गये हैं (कि) अत्र भी प्रेम उनके हृदयमें रोकनेसे भी नहीं रुकता। (अर्थात् हृदयमें नहीं अमाता, बाहर उमझता चला ही आता है॥ ८॥

टिप्पणी—१ (क) 'सर्तों सो दसा संभु के देखी' इति। शम्भुकी दशा देखी कहकर जनाया कि सतीजीने शिवजीके हृदयकी बात न जान पायी थी, दशा देखनेपर जानी। (ख) 'उर उपजा संदेहु विसेपी' अर्थात् दशा देखनेपर विशेष संदेह हुआ। 'विशेष' संदेहका भाव कि—(१) संदेह तो प्रणाम करनेपर ही हुआ था। परंतु प्रेमकी दशा 'प्रिन पुलकत कृपानिकेता' देखकर 'विशेष' संदेह हुआ। तातर्य कि बाह्येन्द्रियोंका व्यवहार देख संदेह हुआ और अब भीतरका व्यवहार देख विशेष संदेह हुआ। 'जय सिचदानंद जगपावन' कहनेसे संदेह हुआ और पुलकावलीसे अधिक संदेह हुआ। (रा० प०)।

(२) (पंजाबीजीका मत है कि श्रीरामजीको द्योकातुर देखकर सामान्य संशय हुआ आँर शिवजीकी द्या देखकर विशेष संदेह हुआ। पं० रामकुमारजीका मत यह नहीं है। वे कहते हैं कि) 'शिवजीकी द्या देखकर संदेह हुआ' इस कथनका आशय यह है कि श्रीरामजीका चिरत देखकर उनको संदेह न हुआ, क्योंकि सतीका यह निश्चय है कि रघुनाथजी मनुष्य हैं; यथा—'बहा जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अमद। सो कि देह धिर होइ नर जाहि न जानत बेद ॥'५०॥' यदि वे श्रीरामजीको ईश्वर जानतीं तो संदेह न होता, यथा—'मवबंधन ते छूटिंह नर जिप जाकर नाम। खर्व निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम॥ ७। ५८।' इति गरुड़ः, 'प्राकृत सिसु इव लीला देखि मएउ मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंदसंदोह ॥' इति भुशुण्डः।

<sup>😄</sup> नावहि-१७२१, १७६२, छ०, को० रा०। नावत-१६५१, १७०४।

(३) [ 'संदेहका वर्णन 'संकर जगतबंध जगदीसा' से प्रारम्भ हुआ। भाव कि चराचर हमारे पतिकी वन्दना करता है। इनको आजके पूर्व कभी किसीको प्रणाम करते नहीं देखा। अतः संदेह होना उचित ही है। फिर चराचरपित होकर भी इन्होंने एक साधारण राजकुमारको 'सिचदानंद परधाम' कहकर प्रणाम किया, अतः विशेष संदेह होना उचित ही है। उसपर भी प्रेम हृदयमें समाता नहीं, यह भी कारणविशेष है।' (सुधाकर द्विवेदीजी.)]

नोट—१ 'त्रिसेषी' (विशेष) का अर्थ वस्तुतः 'बहुत' वा भारी है। यहाँ 'उपजा' कियासे इसी समय 'विशेष' संदेहका उत्पन्न होना पाया जाता है। पूर्व उत्पन्न हुआ था, अन नदा ऐसा नहीं। जन परस्परिवरोधी दो वातें देखी जाती हैं तन संदेह उत्पन्न होता है। यदि उन दोनोंमेंसे एक न्नात विशेष पृष्ट होती है और दूसरी कम तन संदेह सामान्यरूपसे होता है और दोनों पक्ष समान नलवान् होते हैं तन संदेह भी विशेषरूपसे हो जाता है। 'विशेष संदेह' कहनेका तात्पर्य है कि—जो अपने विचारसे अथवा निना मगवत्कृपाके न छूट सके।

टिप्पणी-- २ 'संकर जगतबंद्य जगदीसा । " इति । (क) शंकर जगद्वन्य हैं । अर्थात् जगत् इनकी वन्दना करता है और ये जगत्मात्रका कल्याण करते हैं इसीसे इनको 'शंकर' कहते हैं। 'सुर नर सुनि सब' अर्थात् छोटे-बड़े, ः सामान्य-विशेष सभी—ि मुरसे स्वर्गलोकवासी, नरसे मर्त्यलोकवासी, मुनिसे विरक्त लोकव्यवहाररहित दोनों लोकोंके निवासी और 'सत्र'में राक्षस, दैत्य, दानव, वानर आदि शेष सत्र कहे गये। इस तरह त्रैलोक्यवासियोंसे वन्दित जनाया। (मा० सं० )। पुनः भाव कि जगत्के वन्द्यने किसकी वन्दना की ? जगदीशने किसको ईश माना ? जिसको सुर-नर-मुनि शीश नवाते हैं, उसने किसे सिर नवाया ? ऐसेको तो शंकरसे भी बड़ा होना चाहिये (वि० त्रि०)] ( ख) 'तिन्ह नृपसुतिह कीन्ह परनामा' उन्होंने राजकुमारोंको प्रणाम किया, इस वाक्यसे पाया जाता है कि सतीजीने नृपसुत जानकर उन्हें प्रणाम नहीं किया था और शिवजीका प्रणाम करना देखकर भी सतीजीने श्रीरामजीको प्रणाम नहीं किया। (ग) किह सिचदा-नंद परधामा' इति । यहाँ दिखाते हैं कि शिवजी अपना मन, वचन और कर्म तीनों श्रीरामजीमें लिंगाये हुए हैं । मनसे प्रेमकर पुलकित हुए। वचनसे स्तृति की, 'जय सिचदानंद'ं''। कहा और शरीरसे प्रणाम किया। (घ) 'कीन्ह परनामा' 'किह सिचिदानंद' सिचदानन्द कहकर प्रणाम किया, इस कथनका तात्पर्य यह है कि राजा समस्त दिग्पालोंका तथा भगवान्का स्वरूप माना जाता है; यथा—'नराणां च नराधिपः ।'—इस भावसे शिवजीने प्रणाम किया हो सो वात नहीं है, उन्होंने साक्षात् सचिदानन्द परब्रह्म कहकर प्रणाम किया। 'सचिदानन्द' ब्रह्म है, यथा—'उमा अवधवासी नर नारि क्रतारथ रूप । ब्रह्म सिचदानंदघन रघुनायक जहँ भूप ॥ उ० ४७ ।, वह ब्रह्म रघुनाथजी हैं, उनका परधाम साकेत हैं। केवल ब्रह्म कहकर परधाम नहीं कहते बनता: क्योंकि ब्रह्मका धाम नहीं होता । ब्रह्म रामरूपसे साकेतमें बसता है। 'परमधाम'=जिसका धाम सबसे परे है।

३ 'मए मगन छिंब तासु बिलोकी।'''' इति। (क) 'मगन मए' अर्थात् छिंब-समुद्रमें ह्र गये। पूर्व छिंबिको समुद्र कह आये हैं, यथा—'भिर लोचन छिंबिसंधु निहारी।' भगवान् राम ही छिंविके समुद्र हैं। यथा—'छिंब समुद्र हिर रूप बिलोकी।' समुद्रके योगसे यहाँ मग्न होना कहते हैं। यथा—'राम बिरह सागर महें भरत मगन मन होत।' मग्न हुए=हूब गये। यथा—'सिववियोगसागर नागर मन बूड़न लागेउ सिहत चित चैन।', 'बूड़त बिरह बारीस ऋपानिधान मोहि कर गिंह लियो। उ०।' (ख) 'अजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी' हित। 'रहित न रोकी' से जनाया कि शिवजी उस प्रीतिको छिपाना चाहते हैं, परन्तु वह इतनी बढ़ी हुई है कि द्यानसे भी नहीं दवती, बारम्बार पुलकाङ्गद्वारा बाहर उमझी पड़ती है, प्रकट हो रही है। 'रहित न रोकी' पर शंका होती है कि 'प्रीतिको रोकनेका प्रयोजन ही क्या था?' इसका समाधान यह है कि जब दसवीं दशा होने लगती है तब प्रेमकी उस दशाको रोका जाता है। यथा—'रघुवर बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह चढ़े बिबेक जहाज॥ अ० २२०।'—[ अथवा, इससे रोकते हों कि सतीजी इस मर्मको न जान पार्वे। 'ग्रस रूप अवतरेउ प्रभुः'' उनको भी न मालूम हो जाय। (माल सं०)। पुनः भाव कि अपरोक्षमें वन्दना की और उनके परोक्षमें ध्यान कर रहे हैं। प्रेमप्रवाहके रोकनेसे बार-बार सात्विक भाव हो रहा है। (वि० त्रि०)]

नोट—२ सतीजी प्रभुको राजकुमार समझती हैं इसीसे वे उनके लिये एकवचन 'नृपसुतिहें' और बहुत ओछा,

हलका, निरादरसूचक एक वचन 'तासु' शब्दोंका प्रयोग कर रही हैं।

दो॰—ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ ५० ॥ सर्थ—जो ब्रह्म सर्वव्यापक, निर्मल, अजन्मा, निरवयव, चेष्टा-इच्छा और भेदरहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, भला (क्या) वह देह धरकर मनुष्य होगा ? ॥ ५०॥

टिणणी—9 ( क्य यहाँ सतीजी सोचती हैं कि यदि कहा जाय कि 'शिवजीने इनको सचिदानन्द कहा है तो ये अवश्य ही ब्रह्म होंगे', तो ऐसा मान लेनेमें यह आपत्ति आती है कि ) ब्रह्म तो 'व्यापक विश्व अज अकल अनीह अभेद' है, ऐसे विशेषणोंसे युक्त ब्रह्मका अवतार होना असम्भव है । क्योंकि जो ब्रह्म अर्थात् बृहत् है, सारा ब्रह्माण्ड ही जिसका स्वरूप है, वह लघु कैसे होगा ? जो व्यापक है, वह एक ही जगह कैसे हो सकता है (अर्थात् वह एकदेशीय नहीं हो सकता )। जो विश्व है, वह गुणयुक्त कैसे हो सकता है ? (गुण प्रकृतिका विकार है )। जो अज है वह जन्म कैसे लेगा ? जो चेप्टारहित है, वह चेप्टा कैसे करेगा ? जो अभेद है वह भेदयुक्त कैसे होगा ? और जिसे वेद भी नहीं जानते उसे सब कोई कैसे जान सकते हैं ?—'सो कि होइ नर' ? क्या वह देह धरकर मनुष्य होगा, अर्थात् नहीं होगा, यह निश्चय है। [ यह 'काकु वक्रोक्ति' अलंकार है। कोई इसे अर्थालंकार मानते हैं और कोई शब्दालंकार। ]

नोट—१ तात्पर्य यह कि वृहत्का लघु होना, व्यापकका एकदेशीय होना, इत्यादि बातें जो ऊपर कहीं वे सभी असम्भव हैं। और, इनमें तो ये सभी बातें हैं।—ये छोटे हैं, इनका छोटा-सा शरीर है, ये अयोध्यामें रहते हैं, इनमें विरह-विलापादि विकार हैं, (मन मलीन है, ये कामी हैं), इनका जन्म दशरथजीके यहाँ हुआ, इनमें शिशु, बाल, कुमार, पीगण्ड, युवा आदि अवस्थाएँ और चेष्टाएँ देखी गर्या, इनके शत्रु और मित्र हें—ये शत्रु ओंका नाश करते हैं, ये नर हैं और इनको सब जानते हैं कि ये दशरथनन्दन राजकुमार हैं—ये सब लक्षण ब्रह्मके लक्षणोंसे विरुद्ध हैं। अतः ये ब्रह्म नहीं हैं, यह निश्चयाहै हिन्स्य संदेह श्रीनार्वतीजी अपने प्रश्नोद्धारा आगे प्रकट करेंगी। यथा—'जों नुप तनय त ब्रह्म किम नारि बिरह मित मोरि। बाल १०८।'

२ बाबा हरिदासजी लिखते हैं—श्रीरामजीमें ब्रह्मके लक्षणोंका निश्चय करनेके लिये सतीजी विचारती हैं कि— 'ब्रह्म चराचर जीव साहूकार और चोरमें स्वयं व्यापक हैं। ये ब्रह्म होते तो सीताजीको कौन चोर ले जाता। अतः ये व्यापक नहीं हैं। ब्रह्म निर्मल है और ये मिलन हो रोते हैं, अतः ये विरज नहीं हैं। ब्रह्म अज अर्थात् देहधारी नहीं है और ये देहधारी हैं। ब्रह्म अकल है अर्थात् सुन्दर नहीं है, उसमें मन नहीं लगता और ये तो सुन्दर हैं कि 'जिन्हिंह बिलोकत अति अनुरागा। बरवस ब्रह्मसुखिह मन त्यागा॥' ब्रह्म अनीह है और ये ईहा (व्यापार) युक्त हैं, क्षत्रियोंका व्यापार धनुष्रवाण धारण किये निशाचरोंको मारते हैं। ब्रह्म अभेद है अर्थात् लिद्ररहित है, सब दिशाओं परिपूरित है और ये तो सब दिशाओं से सीताजीको खोजते हैं। अत्रएव ये अकल, अनीह आदि नहीं हैं। (शीला॰)।

३ सुधाकर दिवेदीजी िलखते हैं कि 'संदेह हो जानेसे मन चञ्चल हो जाता है, मनकी चञ्चलतासे बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जानेसे चाहे अज्ञान दशामें जो अनुचित कर्म न हो, सो सब आगेके दोहेमें तर्क-वितर्कसे और संश्रय बढ़नेपर स्पष्ट है।' (मा० प०)

विष्तु जो सुरहित नर तनु धारी। सोउ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी।। १।। खोजै सो कि अज्ञ इव नारी। ज्ञानधाम श्रीपित असुरारी।। २।। संभ्र गिरा पुनि मृषा न होई। सिव सर्वज्ञ जानु सबु कोई।। ३।। अस संसय मन भएउ अपारा। होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा।। ४।।

अर्थ—भगवान् विष्णु जो देवताओं के हितके िं नरतनधारी होते हैं वे भी महादेवजी के समान सर्वज्ञ हैं ॥९॥ ज्ञानके धाम, लक्ष्मीजी के पित और असुरों के शत्रु वे (भगवान् विष्णु ) भला (क्या) अज्ञानियों की तरह स्त्रीको खोजेंगे ? (कदापि नहीं) ॥२॥ फिर शिवजी की वाणी भी श्रुठी नहीं हो सकती। शिवजी सर्वज्ञ हैं (यह) सब कोई जानता है ॥३॥ इस प्रकारका अपार संशय मनमें हुआ। (उनके) हृदयमं प्रवोधका संचार (किसी तरह भी) नहीं हो रहा है ॥ ४॥

टिप्पणी—१ ब्रह्म अवतार नहीं लेता यह (ऊपर दोहमें) निश्चय करके अब कहती हैं कि विष्णु सुरहित अवतार लेते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं; यथा—'धरिहिंद बिष्तु मतुजतनु तहिआ।' (नारदवाक्य)। उनके प्रति प्रणामादि बन सकते हैं। यदि कहें कि ये विष्णु हैं, इन्होंने देवताओं के हितार्थ नर-तन धारण किया है तो यह माना नहीं जा सकता। ये विष्णु भी नहीं हो सकते, वयों कि विष्णु तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानधाम हैं, श्रीपित हैं और असुराश हैं। उनमें अज्ञान वहाँ ? विष्णु

होनेमं इतनी शङ्काएँ उत्पन्न हुई । क्रमसे इनके भाव ये हैं कि-( क ) विणाु सर्वज्ञ हैं अर्थात् भूत-भविष्य-वर्तमान तीनों कालका हाल जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं और सब कुछ जानते हैं। अतएव नर-शरीरधारी हुए तो भी सर्वज्ञ हैं। तब उनको सीताजीकी खनर कैसे न होगी ? पर इनको सीताजीकी खनर नहीं है कि कहाँ हैं तभी तो 'लता तर पाती' सभीसे पूछते फिरते हैं--यह भाव 'सोउ सर्वज्ञ' का हुआ। अर्थात् विष्णु सर्वज्ञ हैं और ये सर्वज्ञ नहीं हैं, अतः ये विष्णु नहीं हैं। (ख) यहाँ 'सर्वज्ञ' के साथ ही 'जथा त्रिपुरारी' कहा है। अर्थात् विष्णु भगवान् भी सर्वज्ञ हैं और त्रिपुरारि भी सर्वज्ञ हैं। 'त्रिपुरारी' की समानता कहकर जनाया कि वे शिव-समान समर्थ भी हैं। 😂 यहाँ विणा और त्रिपुरारि दोनोंका एक समान सर्वज्ञ होना कहकर आगे इन दोनोंका हाल ( अर्थात् इनकी सर्वज्ञताको विचारकर तर्क ) यथासंख्या-लंकारसे कहती हैं। वह यह कि विष्णु सर्वज्ञ हैं अतः वे अज्ञकी तरह स्त्रीको न खोजेंगे और त्रिपुर्रार सर्वज्ञ हैं, अतः ये विना जाने 'सचिदानन्द परधाम' न कहते। (ग) 'ज्ञानधाम' हैं, अतः वे अज्ञानीकी तरह स्त्रीको न खोजते; अतः ये विणा नहीं हैं। भाव कि विष्णु ज्ञानधाम हैं और ये अज्ञानी हैं। (घ) वे श्रीपति हैं। लक्ष्मीजीके पति होकर प्राकृत नारीके विरहमें व्याकुल नहीं होनेके। लक्ष्मीजीसे बढ़कर सुन्दर कौन है जिसके लिये व्याकुल होंगे ? ( पुनः भाव कि श्रीजीका इनसे वियोग कभी सम्भव ही नहीं और न श्रीजी इनको छोड़कर कभी दूसरेके पास जा सकती हैं। परखीकों ये दूँ देंगे ही क्यों ? (ङ) वे असुरारी हैं। असुर उनसे सदा भयभीत रहते हैं तब भला असुर उनकी लक्ष्मीको हरण ही कब कर सकते हैं । अतः ये न तो निर्गुण ब्रह्म हैं और न विष्णु (सगुण) हैं । पुनः, (च) 'ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी' इन तीन विशेषणों-को देकर यह भी जनाती हैं कि ये (विष्णु ) तीनों गुणोंको घारण करते हैं। ज्ञानधार्मिस सन्वगुण, श्रीपतिसे रजोगुण और असुरारीसे तमोगुणका धारण करना कहा । अर्थात् तीनों गुण इनके वशमें हैं, तीनों गुणोंकी उत्तम सिद्धि इनमें हैं। २ 'संभु गिरा पुनि मुषा न होई।"" इति । (क) सतीजीने विचारकर निश्चय किया कि ये न तो ब्रह्म हैं और

२ 'संभु गिरा पुनि मृषा न होई।""' इति। (क) सतीजीने विचारकर निश्चय किया किये न तो ब्रह्म हैं और न विष्णु। (ख) 'पुनि' राब्दका भाव कि हमने जो बात विचार की है वह मृषा नहीं है। ब्रह्म अवतार नहीं ठेता और विष्णु अज्ञ नहीं हैं। (तब कहेंगे कि द्यावजीहीकी भूछ होगी। उसपर विचार प्रकट करती हैं कि) शिवजीकी भी वाणी मृषा नहीं हो सकती क्योंकि शिवजी सर्वज्ञ हैं—यह बात 'जान सब कोई' अर्थात् प्रसिद्ध है, कुछ मैं ही ऐसा नहीं कहती, सभी कहते हैं। अतएव जब उन्होंने राजेकुमारको सचिदानन्द परधाम कहा है तो ये अवस्य सचिदानन्द परधाम होंगे। सर्वज्ञ होकर वे किसी मनुष्यको सचिदानन्द कदापि न कहेंगे। (ग) 'जान सब कोई' कहकर 'सर्वज्ञता' को पुष्ट किया है। अतः पुनरक्ति नहीं है।

नोट—९ बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि 'स्रीका वियोग तीन प्रकारसे होता है। एक तो जब पित अज्ञानी वा जह हो पितमें स्रीकी वा स्त्रीमें पितकी रुचि न हो। दूसरे, पित निर्धन हो। तीसरे कोई असुर हर ले। सो विण्युजी तो ज्ञानधाम हैं, श्रीपित हैं और असुरारि हैं। इसलिये यहाँ स्त्रीवियोगका योग ही नहीं है। (शिलावृत्ति)।

टिप्पणी—३ 'अस संसय मन मएउ अपारा।'''' इति। (क) यहाँतक संदायका स्वरूप दिखाया। 'सती सो दसा संभु के देखी। उर उपना संदेह बिसेषी॥ ५० (५)' उपक्रम हैं और 'अस संसय मन मएउ अपारा' उपमंहार हैं। संदाय पहले 'विशेष' था अब अपार हो गया, अर्थात् वृद्धि क्रमपर हैं। (ख) 'अपारा' का भाव कि अनेक प्रकारसे समझनेका प्रयत्न किया, समझा, पर संदायका पार नहीं मिला ('अपारा' कहकर संदायको समुद्र बताया। आगे श्रीशिवजी जहाजरूप होकर हनको पार करेंगे, जैसे गरुइजीको भुशुण्डिजीने पार लगाया। यथा—'मोहजलिध बोहित तुम्ह मए। मो कहें नाय बिकिस सुख दए॥ उ० १२५।') यहाँ 'संदाय' के दो 'पार' (किनारे) हैं। सतीजी दोनों और पार नहीं पाती। वे दो पार ये हैं—विष्णु अज नहीं हैं कि अज्ञकी तरह स्त्रीको खोजें और शिव सर्वज्ञ हैं उनकी 'गिरा' मृधा नहीं हैं, वे मनुष्यको सिचदानन्द न कहेंगे। इन दोनोंमेंसे यदि एक ही बात होती तो संदाय मिट जाता (पर एक रहने नहीं पाती। वे दोनों ही पक्ष हद्दापूर्वक प्रहण किये हुए हैं। दोनोंको सत्य निश्चय किये बैठी हें)। (ग) 'होइ न हृदय प्रवोध प्रचारा' इति। भाव कि प्रवोधका प्रचार करती हैं, बुद्धिको दौड़ाती हैं; मनको समझाती हैं; एक बात निश्चय करनेका प्रयत्न करती हैं, किर भी हृद्यमें ज्ञान नहीं होता। यथा—'नाना मॉित मनिहं समुझावा। प्रगट न ज्ञान हृदय श्रम छावा॥ उ० ५९।' प्रवोध=प्रकर्ष बोध, ज्ञान। प्रचार=प्रादुर्भाव सञ्चार, पसारा। अपारा=जिसका वारापार नहीं, असीम, वेहद। अर्थात् संवेहपर संदेह बढ़ता ही गया। बैजनाथजी 'प्रचार' का अर्थ 'विस्तार', 'प्रकारा' लिखते हैं कि 'श्रीरामरूपमें निश्चय न हुआ कि ये कीन हैं, हत्यादि, संदायोंके कारण उनके हृदयमें ऐसा महामोह ला गया कि बुद्धिमें आवरण हो गया, जिससे हुआ कि ये कीन हैं, हत्यादि, संदायोंके कारण उनके हृदयमें ऐसा महामोह ला गया कि बुद्धिमें आवरण हो गया, जिससे

शिववचनरूप दीपकसे ज्ञानका प्रकाश न हुआ।' अर्थात् यहाँ संशय अंधकार है, शिवोपदेश दीपक है, ज्ञान प्रकाश है। परंतु शिवोपदेश तो आगे है। सम्भवतः 'शिववचन' और 'शिवउपदेश' से उनका तात्पर्य 'जय सिचदानंद परधामां ।' हो ]

जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी । हर अंतरजामी सब जानी ।। ५ ।। सुनिह सती तव नारि सुभाऊ । संसय अस न धरिय उर काऊ ।। ६ ।। जासु कथा कुंभज रिषि गाई । भगति जासु मैं सुनिहि सुनाई ।। ७ ।। सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा । सेवत जाहि सदा सुनि धीरा ।। ८ ।।

अर्थ—यद्यपि सतीजीने प्रत्यक्ष (कुछ) नहीं कहा (तथापि) अन्तर्यामी शिवजी सब जान गये ॥ ५॥ (और बोले) हे सती ! सुनो, तुम्हारा स्त्रीस्वभाव है, मनमें ऐसा सन्देह कभी भी न रखना चाहिये ॥ ६॥ जिनकी कथा अगस्त्य ऋषिने गायी (कही) और जिनकी मिक्त मैंने मुनिको सुनायी ॥ ७॥ वही मेरे इष्टदेव ये रघुवीरजी हैं, जिनकी सेवा धीर मुनि सदा किया करतें हैं ॥ ८॥

टिप्पणी—१ (क) 'जद्यपि प्रगटन कहेड मवानी' इति । भवानीने प्रकट क्यों न कहा ? उन्होंने भय वस प्रकट न किया, यह समझकर कि शिवजीसे यह बात कहने योग्य नहीं हैं । जिनको शिवजीने सिन्दानन्द कहकर प्रणाम किया उनको हम ब्रह्मसे तथा विष्णुसे पृथक् (भिन्न) नृपसुत समझती हैं । यह बात कहनेसे शिवजीको अच्छी न छगेगी । यथा—'एक बात नहिं मोहि सोहानी । जदिप मोहबस कहें हु मवानी ॥ तुम्ह जो कहा राम कोड आना । जेहि श्रुति गाव धरिं मुनि ध्याना ॥ कहाँ सुनिं अस अधम नर प्रसे जे मोह पिसाच । १९४।' इत्यादि । [ कहनेसे पितवचनका उद्धांवन पाया जाता है । जो पातिव्रत्य धर्मके प्रतिकृछ है । अतः मुखसे कहना अनुचित जानकर न कहा । वै० ] (ख) 'हर अंतरजामी सब जानी' इति । अञ्च शिवजी सतीजीके हृदयकी जान गयेपर सतीजी उनके हृदयकी न जान पायीं जैसा पूर्व कह आये हैं, यथा—'संकर उर अति छोसु सती न जानइ मरमु सोइ ।' इससे जनाया कि भगवान्में मायासे अधिक शान है (वा, यों कहिये कि शक्तिसे शक्तिमानमें अधिक शान है )। शिवजी भगवान् हैं, सतीजी माया हैं, यथा—'तुम्ह माया मगवान सिव सकछ जगत पितु-मातु ।'

मानसतत्त्विवरण—"हर' शब्द भोक्ता कहा जाता है, प्रधानके भोक्तृत्वसे हरता है तो अब इस सुरता परि-पक्ततासे जो हमने चित्र किया है श्रीशङ्कर भगवान नहीं जानें तो भला है ताते सोई अन्तर्यामित्वहरत्वधर्म करि (के द्वारा ) टीक-ठीक जान जानेका कारण हुआ जैसा अब भी योगीन्द्रोंमें पाया जाता है। पुनः, 'हर' शब्दका भाव कि कृपा करके बोले क्योंकि जीवोंके दुःखोंके हरनेवाले हैं। ऐसा संशय करनेसे भवमें पड़ना होता है। जो क्लेशोंको हरे वह हर है, यथा—'क्लेशं हरतीति हरः'।"

प० प० प० प० - १ सतीजी पतिव्रता हैं, भवकी पत्नी हैं। 'सिव सर्वज्ञ जान सब कोई' यह वे निस्सन्देह जानती हैं, अपने हृदयका संशय उनसे छिपा न रहेगा, इत्यादि जाननेपर भी उन्होंने कहा नहीं। यह व्यवहार 'भवानी'-पदंक अनुचित-सा हुआ। ऐसा होना सतीजीके सहज स्वभावमें असम्भव था। इस बातको किव 'हर अंतरजामी सब जानी' कहकर ध्वनित करते हैं। २ 'हर अंतरजामी' शब्दोंमें श्रेष है। हर-अन्तर्यामी श्रीरघुनाथजी तथा सतीके अन्तर्यामी हर। पत्नीको पतिके अनुकृष्ठ रहना चाहिये, सतीने ऐसा नहीं किया। शिवजीने प्रणाम किया, सतीने तब प्रणाम नहीं किया। यह शिव-अपमान हर-अन्तर्यामी श्रीरघपति सह न सके। अतः उन्होंने अपनी मायाको प्रेरित करके सतीके हृदयको महाप्रविष्ठ सन्देहोंका की बास्थान बना दिया। इसीसे संशयहारक हर भी इन संशयोंका हरण करनेमें असमर्थ ही ठहरेंगे। शिवजी अभी यह नहीं जानते कि इनको हरिमाया छगी है, वे यही समझते हैं कि स्नी-स्वभावसे ऐसा हुआ है।

वि॰ त्रि॰—सब जान गये और समझा कि पूछनेपर कहनेसे सामान्य बात हो जायगी, बिना पूछे कहेंगे तो विश्वास होगा कि जो मनकी बात जान छेता है उसका कहना अन्यथा नहीं हो सकता और संशय जाता रहेगा। 'नापृष्टः कस्यिष्ट् ब्रूयात' यह नियम ऐसे अवसरके छिये नहीं है, ऐसे संशयका इनके हृदयमें क्षणभरके छिये होना भी इन्हें अपने पदसे गिरा सकता है। उस महाप्रभुके पर-रूपके देखनेमें देवता भी असमर्थ हैं, जब वे कृपासिंधु छोकमंगछके छिये शरीर धारण करते हैं,

छ तन-१७२१, १७६२, छ०, मा० दा०, रा० प्र० (परंतु रा० प्र० में अर्थमें 'मन' है )। मन-को० रा• । उर-१६६१, १७०४।

तभी उनके पूजनका मार्ग निर्गल होता है। तब उनके अवतीर्ण होनेपर संशय करना तो उस कृपाधारासे अपनेको विद्यित करना है जो लोकमङ्गलके लिये पृथ्वीपर वह रही है। अतः विना पूछे भी कहते हैं।

टिप्पणी—३ 'सुनिह सती तव नारि सुमाऊ' अर्थात् यह अविवेक जो तुम्हारे हृदयमें उत्पन्न हुआ है, यह तुम्हारा स्नी-स्वभाव है, नहीं तो श्रीरामजीमें संदेह करनेका प्रयोजन ही क्या था ? उनकी कथा और भक्ति तुम अभी-अभी सुन जुकी हो तब तो सन्देहका प्रयोजन ही नहीं रह गया। स्नीस्वभाव, यथा—'अहो मोह महिमा बलवाना। नारि सुभाउ सत्य किव कहहीं। अवगुन आठ सदा उर रहहीं॥ साहस अनृत चपलता माया। भय अविवेक असौच अदाया॥ छं० १६॥' [ नोट-पं० रामकुमारजीके मतानुसार यहाँ 'अविवेक' स्वभाव अभिप्रेत हैं। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि—'नारिसुभाउ' का भाव यह है कि 'जहाँ सन्देह न होना चाहिये वहाँ सन्देह करना स्नी-स्वभाव है, बुद्धि विचारमानों-का नहीं। (रा० प्र०)।' विचारमान संदाय उत्पन्न होते ही उसके निरसनका प्रयत्न करते हैं, उसे हृदयमें छिपाये नहीं रखते। (वि० त्रि०)। और किसी-किसीका मत हैं कि यहाँ अविवेक, साहस और चपलता स्वभावसे तात्पर्य है, पर अविवेक मुख्य हैं। सर्वेश शिवजीसे दुराव करना साहस हैं।]

४ 'संसय अस न धरिय उर काऊ ।' इति । भाव कि ऐसा संशय दृदयमें लानेसे शान-वैराग्यादि गुण नष्ट हो जाते हैं; यथा—'अस संसय आनत उर माहीं । ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं ।। बा० १९९ ॥' क्लिस्तीजी ऐसा संशय दृदयमें लायीं इसीसे उनके दृदयमें उनके ज्ञानका प्रचार न हुआ । यथा—'अस संसय मन मण्ड अपारा । होइ न हृदय प्रवोध प्रचारा ॥' पुनः भाव कि—[संशयात्माका कल्याण नहीं होता, यथा—'संशयात्मा विनश्यति'। 'न धरिय' अर्थात् इसको हृदयसे निकाल डालो, यह धरनेकी वस्तु नहीं है निकालकर फेंक देनेकी है । 'काऊ' अर्थात् भूलकर भी कभी । ]

टिप्पणी—५ (क) 'जासु कथा कुंमजरिषि गाईं ''।' इति । सतीजीके मनमें संशय हुआ, अन्तर्यामी शहरने सब जान लिया; अतः संशयका निषेध करने लगे । निषेध करनेमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्दप्रमाण देते हैं । 'जासु कथा कुंमजरिषि गाई' इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । अर्थात् तुमने कुम्भजऋषिके मुखसे उनकी कथा सुनी और उनकी भक्ति हमारे मुखसे सुनी । अतएव उनके विषयमें सन्देह न करना चाहिये । तुम संशय करती हो सो नारि स्वभावसे । प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि कानसे सुना है । 'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा ।' यह अनुमान प्रमाण है । अर्थात् हमारे इष्टदेव हैं, धीर मुनि उनकी सेवा करते हैं; इससे तुम्हें अनुमान कर लेना चाहिये कि श्रीरामजी नर नहीं हैं । 'किह नेति निगम पुरान आगम जासु कीरित गावहीं' यह शब्दप्रमाण है । प्रमाण चार प्रकारके हैं; उनमेंसे यहाँ तीन प्रमाण दिये गये । चौथा उपमान प्रमाण न दिया, कारण कि विशिष्टाइँती तीन ही मानते हैं, उपमानको नहीं मानते ।

नोट—प्रमाण कितने प्रकारके हैं इसमें आचायों में मतभेद हैं। चार्वाक् 'प्रत्यक्ष' एक ही प्रमाण मानते हें। कणाद और बौद्ध 'प्रत्यक्ष' और 'अनुमान' दो मानते हैं। सांख्य (किपल्मगवान्) योग पतञ्जलि और कोई एक नैयायिक (भूषणीय) 'प्रत्यक्ष', 'अनुमान' और 'शाब्द' ये तीन मानते हैं। नैयायिक (गौतम) 'प्रत्यक्ष', 'अनुमान', 'शाब्द', 'अर्गान' ये चार मानते हैं। प्रमाकर (गुक्) 'प्रत्यक्ष', 'अनुमान', 'शाब्द', 'उपमान' और 'अर्थापत्ति' ये पाँच मानते हैं। माद्ध (कुमारिल भट्ट मीमांसक) और अद्देत-वेदान्ती उपर्युक्त पाँच और 'अभाव' (अनुपल्कि) ये छः मानते हैं। परन्तु विशिष्टाद्देत-वेदान्ती प्रथम तीन ही मानते हैं। पौराणिक उपर्युक्त छः और 'सम्भव' तथा 'ऐतिह्य' ये आठ मानते हैं। प्रमाण 'तार्किकरक्षायाम्' यथा— 'प्रत्यक्षमेकं चार्वाकाः कणाद् सुगतो पुनः। अनुमानं च तचाथ सांख्याः शब्दंच ते अपि॥ न्यायकदेशिनोप्येवसुपमानं च केचन॥ ८॥ अर्थापत्या सहेतानि चत्वार्याह प्रमाकरः। अमावपष्टान्येतानि माद्या वेदान्तिनस्तथा॥ ९॥ सम्मवैतिद्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः।' तान्त्रिक एक 'चेष्टिक' प्रमाण भी मानते हैं। परन्तु प्रथम तीन 'प्रत्यक्ष', 'अनुमान' और 'शाब्द' प्रधान हैं, इन्हींके अन्तर्गत अन्य सब प्रमाण आ जाते हैं। लक्षणोंसे ऐसा जान पड़ता है कि प्रस्तुत प्रसङ्गमें अनुमान और शाब्द दो प्रमाणोंसे काम लिया गया है। जो प्रत्यक्षका उदाहरण दिया गया है (कानसे सुननेका) यह शाब्दमें आ जाता है।

टिप्पणी—६ (क) 'जासु कथा कुंभजरिषि गाई', यथा—'राम कथा मुनिवर्ज बखानी'। 'भगति जासु....'
यथा—'रिषि पूछी हरिमगति सुहाई। कही संसु अधिकारी पाई॥' (ख) 'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा' इति। 'रघुबीरा'
से दाशरथी रामको अपना इष्टदेव और 'सेविहें जाहि सदा मुनिधीरा' से मुनियोंके इष्टदेव जनाया। इष्ट ही की सेवा

सदा की जाती है। मुनिसे मननशील और धीरसे इन्द्रियजित जनाया; यथा — 'ते धीर अछत विकार हेतु जे रहत मनसिज यस किये' अर्थात् विकारके हेतुओं के रहते हुए भी जिनके मनमें विकार उत्पन्न न हो, वे धीर हैं। पुनः 'मस इष्टदेव' से सूचित किया कि तुम पतिव्रता हो, चाहिये था कि यही भाव तुम्हारा भी इनमें होता। (यह 'संकर जगत वंद्य जगदीला। सुर नर मुनि सब नावाह सीसा॥' का उत्तर है। वि० त्रि०।)

छंद—मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं। किह नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं।। सोइ राम्र ब्यापक ब्रह्म भ्रवननिकायपित मायाधनी। अवतरेड अपनें भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी।।

# सी०—लाग न उर उपदेसु जदिप कहेउ सिव बार बहु । बोले बिहिस महेसु हरिमायाबलु जानि जिय ॥ ५१ ॥

वर्थ—'मृनि, धीर, योगी और सिद्ध निरन्तर निर्मल मनसे जिनका ध्यान करते हैं। वेद, पुराण और तन्त्र 'नेति नेति' कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक, अखिल भुवनों (समस्त ब्रह्माण्डों) के स्वामी, मायापित, सर्वथा स्वतन्त्र, नित्य, ब्रह्म श्रीराम अपने भक्तोंके लिये रघुकुलमणिरूपसे अवतरे हैं (प्रकट हुए हैं)।' यद्यपि शिवजीने बहुत बार समझाया तथापि उनका उपदेश सतीजीके दृदयमें न लगा। (प्रविष्ट न हुआ, न बैठा। (तब) महादेवजी मनमें भगवान्की मायाका बल जानकर हँसकर बोले।

टिप्पणी—१ 'सुनि धीर योगी सिद्ध संतत'''' इति । (क) 'विमल मन जेहि ध्यावहीं' कहकर जनाया था कि ये विषयोंको त्यागकर सेवा करते हैं। विषयसे मन मिलन हो जाता है; यथा—'काई विषय सुकुर मन लागी', 'हृदय मिलन विषय संग लागे' (विनय), इत्यादि। ॎ (स्ट्रि) (ख) मुनि, धीर, योगी और सिद्ध इन्हीं चारके मन निर्मल होते हैं क्योंकि मुनि सदा मनन करते हैं, धीर मनको वशमें किये रखते हैं, योगी चित्तकी वृत्तिको रोके रहते हैं और सिद्धोंको ज्ञान सिद्ध है—यही सब मनके निर्मल होनेके हेतु हैं। (ग) [मानसपत्रिकाकार लिखते हैं कि इस कथनसे शिवका आशय यह है कि 'तुम भी मनसे मनन करो, धैर्यसे विचार करो तो हमारी बात तुम्हारी समझमें आ जायगी। जिनका मुनि, धीर आदि निर्मल मनसे ध्यान करते हैं उनमें विकार कैसे सम्भव हो सकते हैं ?' वि० ति० का मत है कि मुनिसे ज्ञानमार्गी, धीरसे उपासनामार्गी, योगीसे योगमार्गी और सिद्धसे कममार्गी इस तरह चारों मार्गवालोंका ध्यान करना कहा।]

२ 'किह नेति निगम पुरान आगम '' इति । (क)—'न इति न इति कहकर गानेसे निरंतर गाना स्चित किया । यथा—'जेहि श्रुति निरंतर ब्रह्म ब्यापक बिरज अज किह गावहीं।', 'वेदे रामायणे चैव हरिः सर्वत्र गीयते।' (ख) क्ष्या यहाँ तक तन, मन और वचनसे सेवा करनेवालोंका उदाहरण दिया। कोई मुनि और धीर शरीरसे सेवा करते हैं, यथा—'सेवत जाहि सदा सुनि धीरा।' और कोई मनसे सेवते हैं, यथा—'सुनि धीर योगी सिद्ध संतत विश्वल सन जेहि ध्यावहीं।' और कोई वचनसे, यथा—'क्रहि नेति निगम '''। तात्पर्य कि जिसकी जैसी और जहाँतक पहुँच हैं, वह उसी प्रकार सेवा करता है, पर 'निरंतर' सेवा में हैं; यथा—'सेवत जाहि सदा सुनि धीरा', 'संतत विश्वल मन जेहि ध्यावहीं' और 'किह नेति निगम ''गावहिं', 'नेति नेति कहि जासु गुन करिंह निरंतर गान। वा० १२।' पुनः [(ग) 'कहि नेति ''का माव कि मेरी नहीं मानती हो तो न सही, वेदशास्त्रादिका प्रमाण मानो। (मा० प०)। विशेष दोहा १२ में लिखा जा चुका है। (घ) 'सुनिधीर ''गावहीं' यह सतीजीके 'मए मगन छिन तासु बिलोकी। धजहु प्रीति उर रहित न रोकी' का उत्तर है। वि० ति०)]

३ 'सोइ रामु ब्यापक मद्दा' इति । (क) सतीजीका सिद्धान्त है कि व्यापक ब्रह्म अवतार नहीं लेता । उसीपर फहते हैं कि 'सोइ राम व्यापक ब्रह्म', 'भुवननिकायपित मायाधनी' हैं । श्रीरामजी साक्षात् व्यापक ब्रह्म हैं, साक्षात् ब्रह्मके अवतार हैं। क्लिंग्ड स कथनसे 'हर अंतरजामी सब जाना' यह वाक्य चिरतार्थ हुआ । (ख) 'भुवननिकायपित सायाधनी' अर्थात् समस्त ब्रह्माण्डोंके तथा जो समस्त ब्रह्माण्डोंकी रचियत्री माया है उसके भी स्वामी हैं। अर्थात् कारण और कार्य दोनों- हैं स्वामी हैं। 'मायाधनी' कहकर जनाया कि ब्रह्मका अवतार मायाकी. प्रेरणासे नहीं होता। ब्रह्म राम तो मायाके प्रेरक हैं,

'निजतंत्र' हैं अर्थात् काल, कर्म, गुण और स्वभावके वश नहीं हैं। काल, कर्म, गुण और स्वभाव आदिके वश तो जीवों-का अवतार (जन्म) होता है; यथा—'फिरत सदा मायाकर प्रेरा। काल करम सुमाउ गुन घेरा॥ उ०।' इनका अवतार कर्मवश नहीं होता, यथा-'करम सुमासुम तुम्हिह न बाधा।' ये स्वतन्त्र हैं, अपनी इच्छासे अवतार ठेते हैं, यथा-'निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि । कि॰ २६ ।' ( वैजनायजी 'ब्यापक महा भुवननिकायपित मायाधनी' का अर्थ यह करते हैं कि-'मायारचित जितने भुवन हैं उन सर्वोमें जो न्यापक ब्रह्म है जिससे सारा चराचर चैतन्य है. और जितने विष्णु, महाविष्णु और नारायणादि सगुणरूप हैं, इन अगुण-सगुण दोनों रूपोंके, तथा समस्त भुवनोंके और मायाके भी पति 'राम' हैं। प्रभु राम सूर्यवत् हैं और व्यापक ब्रह्म उनका तेज है। विष्णु आदि यावत् रूप हैं वे प्रभुके अंशकला हैं। सतीजीकी तर्कणामें अगुण और सगुणका माहात्म्य है। इसीपर शिवजी कहते हैं कि जिन रूपोंको तुम महत्त्व माने बैठी हो उनके भी पति साकेतिबहारी श्रीरामरूप हैं।'] (ग) 'सुवनिकायपित मायाधनी' कहकर 'अवतरेड अपने मगवहित' कहनेका भाव कि मायाके बनाये हुए समस्त ब्रह्माण्डोंमें अपने भक्तोंका हित करनेके लिये अवतार छेते हैं। यथा-- 'प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा । देखीं बालविनोद अपारा ॥ उ० ८९ ।', 'तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे । धरों देह नहिं आन निहोरे ॥ सु० ।', 'सो केवल मगतन्ह हित लागी । बा० १३ । ५', 'मगित हेतु मगवान शमु राम धरेड तनु भूप । उ० ७२ ।' इत्यादि । अपने भगत=निजभक्त, सच्चे भक्त । यथा—' जे निज मगत नाथ तेव अहहीं। जो सुख पाविंह जो गित लहहीं॥ बा० १५०। ', 'तिमि रघुपति निज दास कर हरिंह मान हित लागि। ७। ७४।' इत्यादि । 🚙 यहाँ 'अपने ' विशेषण देकर जनाया कि प्रभु संतसे इतना अपनपौ रखते हैं कि उनके निर्मित्त अवतार हैते हैं। (घ) 'निज तंत्र नित रघुकुलमनी' इति। [ 'तंत्र' के दो अर्थ हैं-- ९ अधीन, वश। २ आनन्द या प्रसन्नता, ( क्रुपा या इच्छा )। निजतंत्र=स्वतंत्र एवं अपनी प्रसन्नता, कृपा या इच्छासे।—शेष भाव ऊपर ( ख ) में हिखे जा चुके हैं | ] नित=नित्य | 'नित्य' का भाव कि इनका आविर्भाव और तिरोभाव, प्रकट होना और अन्तर्धान हो जाना दोनों अपनी इच्छाके अनुकूल होता है। 'रघुकुलमनी' अर्थात् ये रघुकुलमणि हैं, रघुकुलमें अवतार लिया है। 'निज तंत्र' 'अवतरेउ' और 'रघुकुलमनी' दोनोंके साथ हैं।

नोट- १ सतीजीने दो सिद्धान्त किये थे। एक यह कि ये ब्रह्म नहीं हैं, इसका उत्तर 'सोइ मम इष्टदेव रधुबीरा' से छेकर 'सोइ राम ब्यापक ब्रह्म' में दिया कि ये राम ब्रह्म हैं। दूसरे यह कि ब्रह्म अवतार नहीं छेता। इसका उत्तर 'सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म अवतरेड अपनें मगत…' से दिया कि वह अवतार छेता है। अवतारका कारण और देश भी बताया।

२ 'अपने भगत हित' कहकर यह अवतार 'निजमक्त' श्रीमनुशतरूपाजीके हितार्थ लेना जनाया। मनुशतरूपाजी निज (अनन्य) भक्त हैं, यथा—'प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। गित अनन्य तापस नृप रानी ॥ वा० १४५।' उनके सामने जो श्रीसीतारामजी प्रकट हुए वे ही ब्रह्म हैं और वे ही वरदानानुसार उनके लिये प्रकट हुए हैं। यही वात आगे शिवजीने पार्वतीजीसे यों कही है—'जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म मपुउ कोसलपुर भूपा॥ वा० १४९।' ये वही मनुजीको दिये वरके अनुसार अवतरे हैं, यह बात शिवजीके 'जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा। "वा० १४९।' इन वचनोंसे सप्ट हैं।

३ स्वामी श्रीरामदेवजी लिखते हैं कि—इस छन्दमें व्यापक, ब्रह्म इत्यादि पदोंसे निर्गुण, निर्विकार, एक, अद्वितीय, सिच्चितनत्द्वन परमात्माका ही संकेत है, जो मायाके द्वारा समस्त संसारमें वसा हुआ है। वही अपने भक्तोंके कल्याणके लिये सगुणरूपसे प्रकट होता है। इस कथनसे निर्गुण और सगुण ब्रह्मका अमेदान्वय किया गया है न कि मेदान्वय। (कल्याण १३। १९)।

वि० त्रि०--यह छन्द २८ दलका कमल है। हरिगीतिका छन्द है।

िष्पणी—४ 'लाग न उर उपदेसु जद्मि कहें सिव बार बहु।' इति। (क) 'लाग न उर उपदेसु' यह वात भी अन्तर्यामी भगवान् शंकर जान गये। उपदेश न लगनेका स्वरूप यह है कि जो शिवजीने उपदेश किया कि 'सुनि धीर योगी और सिद्ध निर्मल मनसे जिसका ध्यान करते हैं, वेद, पुराण-शास्त्र जिसका यश गान करते हैं, जो हमारे इप्ट हैं, जिनका नाम हम जपते हैं, वही राम व्यापक ब्रह्म अपने भक्तोंके हितार्थ अवतरित हुए हैं।' यह बात उनको निश्चय न हुई, उनको न जँची, मनमें न बैठी, इसीसे तो पार्वतीतनमें उन्होंने इसी बातका संदेह कहकर प्रश्न किया है; यथा—'प्रभु जे सुनि परमारथ बादी। कहिंह राम कहु ब्रह्म अनादी ॥ सेष सारदा बेद प्रश्ना। सकल करिंह रघुपित गुन गाना ॥ तुन्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥ राम सो अवध नृपित सुत सोई। की अज अगुन अलखगित

कोई ॥ "जो अनीह ब्यापक विशु कोऊ । कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ वा० १०८—१०९ ॥ (ख) शिवजीका उपदेश 'सुनिह सती तव नारि सुमाऊ।' से लेकर 'अवतरेड अपने मगतिहत "" तक है। (ग) 'जदिप कहेड सिव बार बहु' इति । वहे लोगोंकी रीति है कि (जीवके कल्याणार्थ वे उसे) समझानेके लिये वार-वार कहते हैं; यथा—'तदिप कही गुर बारिह बारा । समुझि परी कछु मित अनुसारा ॥' (घ) ['जदिप' (यद्यपि) का भाव यह है कि एक तो शिवजी ऐसे जगद्गुरुका उपदेश और वह भी वार-वार! तव भी न समझ पड़ा, यह आश्चर्यकी बात है। यह भाव शिवजीके 'मोरेहु कहें न संसय जाहीं। विधि विपरीत मलाई नाहीं॥' आगेके इन वचनोंसे सिद्ध होता है। यहाँ 'विशेषोक्ति अलंकार' है—'विद्यमान कारण वन्यो तऊ न फल जहँ होइ'। (अ० मं०)]

५ 'बोले बिहसि महेसु हरिमाया बलु जानि जिय' इति । (क) 'बोले बिहसि' हँ एकर वोलनेका भाव यह है कि साधारणतया उपदेश न माननेसे लोगोंको क्रोध हो आता है पर शिवजीको इसपर क्रोध न हुआ। वे प्रसन्न हैं। प्रसन्तता-का कारण 'हरिमायाबल जानि जिय' है। अर्थात् भगवान्की मायाका बल जानकर वे सतीजीका इसमें कुछ दोष नहीं सानते, तब उनपर रुष्ट क्यों हों ? प्रभुकी मायाका ही बल है, कर्तव्य है, जबरदस्ती है कि उसने हमारे बारंबार समझाने-पर भी हमारे उपदेशको उनके हृदयमें प्रविष्ट न होने दिया। उपदेश न लगनेमें उसीकी प्रेरणा है।

नोट—४ 'बिहिसि' इति । अथवा, मायाकी प्रबलता देखकर हँसे कि प्रमुकी माया ऐसी प्रबल है कि पतिव्रता-दिरोमणि सतीने हमारा भी उपदेश न माना । यथा—'निज मायावल देखि बिसाला । हिय हँसि बोले दीन दयाला ॥ १ । १३२ ।' (नारदजीपर प्रभाव देखकर हँसे थे) । प्रमुकी माया अति प्रबल है । यथा—'सुनु खग प्रवल राम के माया । जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरह । बरिआई बिमोह मन करई । उ० ५९ ॥' 'प्रेरि सतिहि जेहि सूठ कहावा ॥ बा० ५६।' इन उ० ५८ से ६२ तक मायाका प्रावल्य वर्णित है । वैजनाथजी हँसनेका भाव यह लिखते हैं कि 'हमारे समझाये नहीं समझती हो तो इसका फल भोगो ।'

५ श्रीलमगोदाजी लिखते हैं कि 'विहसि'—शब्दमें उपहासभाव और परिहासभाव दोनों ही हैं। उपहासभाव यह है कि हिमाया के सामने अपनी हार मानते हैं कि हमारा समझाना भी न सफल हुआ। और, परिहास (विनोद) भाव स्तीके साथ है, जैसे जब हमारा मित्र नहीं मानता तो हम कहते हैं—अच्छा, जाकर परीक्षा लो, खूब छकोगे। हाँ! शिवजीकी उदारताका भी यह द्योतक है कि कोध नहीं किया।

जौ तुम्हरें मन अति संदेहू। तौ किन जाइ परीछा छह ।। १।। तब लिंग बैठ अहों वटछाहीं। जब लिंग तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं।। २।। जैसें जाइ मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतन विवेकु विचारी।। ३।।

अर्थ—जो तुम्हारे मनमें अत्यन्त सन्देह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं हे होती ? ॥ ९ ॥ जबतक तुम मेरे पास ( होटकर ) आओगी तबतक में बहगदकी छायामें बैठा हूँ ॥ २ ॥ जिस प्रकार तुम्हारा भारी मोह और भ्रम दूर हो, विवेकसे सोच-समझकर तुम वही उपाय करना ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ 'जौं तुम्हरें मन अति संदेहू ।' इति । (क) पूर्व कह आये हैं कि 'उर उपजा संदेहु बिसेषी ।' इसीसे यहाँ कहते हैं—'जौ तुम्हरें मन अति संदेहू' अर्थात् । 'अति संदेह' है, तभी तो हमारे समझानेसे भी नहीं जाता । 'अति संदेह' बिना परीक्षाके नहीं जाता अतः कहते हैं 'ती '''। (ख) 'ती किन जाइ परीछा छेहू ।' अर्थात् हमारे कहनेसे नहीं जाता तो परीक्षा छेकर उसे दूर कर छेना चाहिये । 'किन छेहू' का भाव कि वे तो अभी विद्यमान हैं, समीप ही हैं, तुरत परीक्षा छेकर संदेह मिटा छेना चाहिये, ऐसा करनेमें विख्म्ब करना उचित नहीं, शीघ जाकर परीक्षा छे छो कि ये ब्रह्म ही हैं या नहीं । किन=क्यों नहीं । यथा—'बेगि करहु किन आँखिन ओटा ।' [ महेशजीकी ईशन शक्ति भी सतीजीके संशयोंका निरास करनेमें असमर्थ ठहरी; अतः 'अति संदेह' कहा । शिवजी समझ गये कि इन संदेहोंका निरास केवछ श्रीरामकुपासे ही होगा । इस 'अति संदेह' को ही आगे 'असङ्का' ( अतिशंका ) कहेंगे । ( प० प० प्र० ) ]

२ 'तब लगि बैठ अहीं बट छाहीं।'''' इति। (क) [ वटवृक्षकी छायामें बैठनेको कहा, क्योंकि एक तो वटवृक्ष

आपको प्रिय है, यथा 'तेहि गिरिपर वट विटप विसाला।'''सिव विश्राम विटप श्रुति गावा। वा० ९०६।' दूसरे, वट आपका स्वरूप कहा गया है, यथा—'प्राकृत बटबूट बसत पुरारी हैं।' तीसरे (वैजनाथजी लिखते हैं कि फाल्गुन कृ० ९ से किञ्चित् घाम होने लगता है। उनके मतसे) सीताहरण फाल्गुन कृ० ९ के पश्चात् हुआ। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि चैत-चैशाखके दिन हैं। घाम कुछ तेज होने लगता है। और वटछाया गर्मीमें शीतल और टण्टकालमें गर्म होती है। यथा—'कृपोदकं वटच्छाया श्यामा खी चेष्टिकागृहम्। शीतकाले भवेदुष्णमुष्णकाले च शीतलम् ॥'अतः उसके नीचे टहरनेको कहा। चौथे, पासमें वटका ही वृक्ष होगा, इससे साधारणतः यह बात कही। ] (ख) 'बैठ अहीं ''जब लिंग सुम्ह ऐहहु', इस कथनसे उनको पूरा अवकाश दिया। अर्थात् शीव्रता न करना, सावधानतासे काम बनाकर, अच्छी तरह परीक्षा लेकर अपना संदेह निवृत्त करके आना, चाहे जितना समय लगे इसकी परवा न करना, में यहाँ वरावर वैटा रहूँगा ज़बतक तुम न आ जाओगी।

३ 'जैसे जाइ मोह भ्रम मारी।''' इति। (क) हरिमायाका बल भारी है। इसीसे मायाकृत विकारोंको भी भारी कहते आ रहे हैं; यथा—'सती सो दसा संभु के देखी। उर उपजा संदेहु बिसेषी।', 'अस संसय मन भएउ अपारा।' तथा—'जैसे जाइ मोह अम मारी'।—संदेह, संशय, मोह और भ्रम ये सब मायाकृत विकार हैं। (ख) पूर्व 'जौ तुम्हरे मन अति संदेहू' और यहाँ 'मोह श्रम मारी' कहकर सूचित किया कि सामान्य मोह होता तो हमारे इतने ही उपदेशसे मिट जाता, भारी हैं इससे दूसरे शरीरमें भी साथ लगा रहेगा। पुनः भाव कि भारी हैं इसीसे यह वातोंसे न जायगा, परीक्षासे ही जायगा (ग) 'करेहु सो जतनु बिबेकु बिचारी' इति। ﷺ शिवजीने विवेकसे विचारकर यत्न करनेको कहा। यदि इस प्रकार प्रथम ही सावधान न कर दिया होता तो सतीजीको कुछ भी दोष न लग पाता। तब वे यह कह सकती थीं कि आपहीने तो मुझे परीक्षा लेनेके लिये भेजा था, अब हमारा त्याग क्यों करते हैं ? मेरा इसमें अपराध क्या ? अपराध केवल इतनेहीसे हुआ कि शिवजीने विवेकपूर्वक विचार करके परीक्षा लेनेको कहा था और इन्होंने मोहाविष्ट होनेसे अविवेकसे परीक्षा ली।

नोट- 9 'करेहु सो जतनु' में ध्विनसे यह अर्थ भी निकलता है कि संदेह-निवारणार्थ कोई प्रयत्न उठा न रखना, संदेह दूर करके आना। 'बिबेकु बिचारी' में भाव यह भी है कि सहसा अविवेकसे कोई अनुचित काम न कर बैठना कि पळताना पड़े। 'बिबेकु बिचारी' अर्थात् विवेकपूर्वक सोच लेना कि जो उपाय तुम करना चाहती हो वह उचित है या नहीं।

नोट—र यहाँ लोग यह शङ्का कर बैठते हैं कि 'शिवजीने जान-बृझकर सतीजीको आपत्तिमें डाला यह उचित नहीं जान पड़ता।' बैजनाथजी लिखते हैं कि 'प्रवृत्तिमार्गमें व्यावहारिक देशमें तो ये वचन अनादरणीय हैं टीक नहीं हैं। परन्तु निवृत्तिमार्ग अर्थात् पारमार्थिक देशमें यह भी एक उपदेश हैं। उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि जीव जैसे भी भगवत्समुख हो सके वैसा ही करना बड़ोंका कर्तव्य है। इसी विचारसे उन्होंने परीक्षा लेनेको भेजा।' (वे॰ मा॰ प॰)। कि नाभाकृत भक्तमाल और उसकी टीका 'मिक्तरसबोधिनी' में मदालसा महारानी और उनके पुत्र राजा अलर्ककी कथा है। माता जब बनको चली गयी तब अपने सुयोग्य विरक्त सब पुत्रोंसे कह दिया कि देखो तुम्हारा लोटा भाई भवसागरमें न पड़ जाय, जैसे हो सके उसको भी संसारसे विरक्त करा देना। भाइयोंके सदुपदेशको जब अलर्कने न माना तब उन्होंने अपने मामा काशीनरेशसे उसपर चढ़ाई करा उसका राज्य लिनवा दिया "तब उसको उपदेश लगा और वह भी परम भक्त हो गया।

मनुष्य जब प्रत्यक्ष देख छेता है तब बोध शीघ्र हो जाता है। भुशुण्डीजीने भी प्रत्यक्ष सब देखा तब मोह मिटा और पक्का विश्वास हो गया। कहा भी है कि 'जाने बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती॥' श्रीरघुनाथ-जीमें विश्वास और प्रेम हो, इसीछिये शिवजीने उन्हें परीक्षा छेने भेजा।

यह भी कहा जा सकता है कि यदि हम यह मानते हैं कि शिवजी भावीको जानते थे तो उसका एक सीधा उत्तर यह है कि इस नाट्यमें एक पात्र (अभिनेता) होनेके कारण उनका उस लीलामें सम्मिलित और सहायक होना उचित ही है! यदि मानें कि वे भावी न जानते थे तब अवश्य यह कहना पड़ता है कि अभी संशयकी प्रारम्भिक अवस्था थी, कुछ काल समझानेपर जब न समझमें आता तब भले ही दण्डका उपाय सोचा जाता। इस समय सतीजीको प्रभुके निकट भेजनेसे कितने उपद्रव हुए। इष्टका अपमान हुआ, दक्ष और उसके यज्ञकी दुर्दशा हुई, सतीजी भरम हुई, इत्यदि। यदि भक्तवत्सल और दयाल प्रभु सहायता न करते तो न जाने किर कभी इन दोनोंका संयोग होता। जान पड़ता है कि शंकरजीने जो कुछ, किया वह भगवत्-इच्छानुक्ल किया। परन्तु हम लोगोंको ऐसी अवस्थामें बहुत सावधानीसे काम करना चाहिये। प० प० प० प०—यहाँ शिवजीपर आक्षेप करना मोहका ही लक्षण है। अनुमान, शास्त्र और आसवाक्य प्रमाणोंसे जिनका

समाधान नहीं होता उनको प्रत्यक्ष प्रमाणसे समाधान होना सहज सम्भव होता है। सतीजीके संशय प्रत्यक्षप्रमाणजनित थे, अतः हरिकृपासे प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे उनका संहार शक्य है यह जानकर और सतीजीको संदेहजनित दुःखोंसे शीघ्रतम छुनानेके सद्धेतुसे ही शिवजीने विनोदमें ही कहा कि 'तौ किन जाह परीछा छेहू।' सतीजीने विनोदको ही प्रमाण मान छिया और अपने तकोंकी सत्यता सिद्ध करनेके छिये ही चल पड़ीं। उनका हद विश्वास है कि ये 'राम' केवल नृपसुत हैं इसीसे विवेकपूर्वक विचार न कर माया सीता बन गयी। इसमें शिवजीका छेशमात्र दोष नहीं।

## चलीं सती सिव आयसु पाई। करहिं बिचारु करौं का भाई।। ४।।

अर्थ-शिवजीकी अनुमति पाकर सतीजी चलीं । मनमें विचारती हैं कि भाई ! मैं क्या करूँ ॥ ४ ॥

टिप्पणी—9 शिवजीकी आज्ञा पाते ही सतीजी परीक्षा छेने चल पड़ीं। इससे पाया गया कि उनके हृदयमें परीक्षा छेनेकी इच्छा तो थी ही, आज्ञा पाते ही परीक्षा छेनेका उत्साह हुआ; क्योंकि उनके हृदयमें अति संदेह हैं। [ इससे यह भी जनाया कि शिवजीकी आज्ञा न होती तो कदापि न जातीं, क्योंकि वे सती अर्थात् पतिव्रता हैं। (मा॰ प॰)]

२ 'करिंद विचार करों का साई।' इति। (क) तात्पर्य कि कोई भी विचार मनमें नहीं आता। ॐ जब शिवजीने आज्ञा दी थी कि विवेकसे विचारकर यत्न करना, तब सतीजीको पूछ छेना चाहिये था कि आप ही परीक्षाका जो उपाय बतावें वही मैं जाकर कहाँ। यह पूछनेका ज्ञान न रहा, उन्होंने न पूछा। हिमायाके वश हैं। अतः आज्ञा पाते ही तुरंत चळ दीं। (ख) 'शंकरजीकी आज्ञा है कि विचार करना, इसीसे 'करिंद विचार' अर्थात् विचार करती है। कि यहाँ 'बिचार' पर सतीका प्रसङ्ग छूटा। (ग) 'करीं का माई' इति। ॐ 'भाई' मनका सम्बोधन हैं। विचार करनेमें, बार्त करनेमें मनको भाई सम्बोधन करना मुहाबरा है। यथा—'जन बहु नर सर सिर सम माई। बा० ८।', 'होइ ह जात गहरु मोहि माई। बा० ९३२।', 'तरुपल्ळव महुँ रहा छुकाई। करइ विचार करडें का भाई॥ सुं० ९।', 'कान दंड कछ करिय गोलाई॥ सवही कहा मंत्र भळ माई॥ सुं० २४।' इत्यादि।

नोट—मानसपत्रिकाकार 'करों का माई' का भाव यह लिखते हैं कि—'का भाई' अर्थात् श्रीरामजीकी मन-भाई कौनसी बात करूँ। सीताजीका रूप धरूँ, यह उनके मनको भावेगा। यह बात शिवजी जान गये, अतः अनुमान करने छगे।'—(परंतु शिवजीको 'का भाई' यदि ऐसा भाव लें तो अधिक सङ्गत होगा, क्योंकि शिवजीने कहा ही था कि 'विवेकसे विचारकर' करना।)

## इहाँ संभ्र अस मन अनुमाना। दच्छसुता कहुँ नहिं कल्याना।। ५॥ मोरेहु कहें न संसय जाहीं। विधि विपरीत भलाई नाहीं।। ६॥

मर्थ—इधर (वटतले बैठे हुए) शिवजीने मनमें ऐसा अनुमान किया कि दक्षसुताका कल्याण नहीं है ॥ ५ ॥ मरे भी समझानेसे संदेह दूर नहीं हो रहे हैं। विधाता उलटे हैं, (अतः) कुशल नहीं है ॥ ६ ॥

दिप्पणी—१ 'इहाँ संभु अस सन अनुसाना।' इति। (क) इक्क 'इहाँ'—पद देकर जनाया कि कुबुद्धिकी बात करनेवालेके साथ किविकी बुद्धि नहीं है, क्योंकि सतीका कल्याण नहीं है। किविकी बुद्धि शिवजीके साथ है, इसीसे 'इहाँ'—पद दिया। अथवा, सतीका शिवजीके समीपसे चलना कहकर अब शिवजीका हाल कहते हैं १ किविकी बुद्धि इस समय शिवसमीप ही है, अतः इस जगह 'उहाँ' कैसे कहें १ यदि सतीजीका श्रीराम-समीप पहुँचना कहकर शिवजीका हाल लिखते तो 'इहाँ' न कहकर 'उहाँ' कहते। (ख) 'दच्छसुता कहुँ निहं कल्याना' इति। शिवसम्बन्धीका अकल्याण असम्भव है और सतीका कल्याण नहीं है। अतः दक्षसम्बन्ध यहाँ दिया। अथवा, शंकरजी सोचते हैं कि दक्ष अज्ञानी है, मुझमें अद्धा नहीं खता, हमको नहीं मानता। उस दक्षका अंश सतीमें आ गया है, इसीसे यह हमारा कहा नहीं मानतीं; अतः इनका कल्याण नहीं है। कल्याण = भलाई।

नोट—९ अनुमान करनेमें शम्भु नाम दिया। आप कल्याणकर्ता तो जीवमात्रके हैं; यथा—'विनु संभु कृपा निहें भी विवेक। विनय।' और स्त्रीके लिये तो पित ही सर्वकल्याणका मूल है, इसीसे सतीके कल्याणपर अब भी उनकी हि है। उसपर भी शम्भु ऐसे पितके वचनका निरादर किया और कल्याणकर्ता शिवको छोड़ परीक्षा लेने गयीं, मानो क्रियाणको खो बैठीं। 'दक्षमुता'—४८ (६) देखिये।

१. करइ-१७२१, १७६२, छ०, को० रा०। करहि-१६६१, १७०४।

टिप्पणी—र 'मोरेहु कहें न संसय जाहों।'''' इति। (क) 'मोरेहु' का भाव कि सती हमको ईश्वर, जगद्वन्य जगदीश जानती हैं; यथा—'संकर जगतबंग जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा॥', दूसरे हम इनके पित हैं। पितृता होकर भी हमारे वचनमें प्रीति नहीं हैं, इसीसे विधाता विपरीत हैं, और विधाताके विपरीत होनार फिर भला भलाई कहाँ हो सकती हैं? (ल) कोई किसीके भलेका उपदेश करे और वह न माने तो जानना चाहिये कि उसपर विधि विपरीत हैं। यथा—'मंदोदरी हृदय कर चिंता। मएउ कंतपर विधि विपरीता॥ ५।३७।' विधाताके विपरीत होनेपर ईश्वरका भी उपदेश नहीं लगता, जैसे दुर्योधनको न्यास और श्रीकृष्णजीका उपदेश न लगा। इस प्रकार 'मोरेहु कहें' का भाव यह हुआ कि ईश्वर संशय नाश करनेकी अविधि हैं। मैं ईश्वर हूँ। (मेरे वचन मोहान्धकारको दूर करनेके लिये रविकिरण-समान हैं, यथा—'सुनु गिरिराज कुमारि अमतम रिकर बचन मम। १५५।' सूर्यिकरणसे अन्धकार मिटता है यह विधि हैं, वैसे ही मेरे वचनसे मोह मिटता है, यह विधि हैं), मेरे भी उपदेशसे संशयका नाश न हुआ तब और किसके उपदेशसे नाश होगा ? अतः निश्चय है कि विधाता विपरीत हैं। (एवं यह बात विधि-विपरीत हैं)। (ग) संशय अपार हैं, इसीसे 'जाहीं' बहुवचन किया दी।

श्रीवैजनाथजी—'निहं कल्याना', 'मलाई नाहीं' इति । निश्छल जीव जब प्रभुके सम्मुख होता है तो उसका उसी देहसे कल्याण होता है। सतीजी छलसहित जाती हैं; इसिलये प्रभु उस छलमय देहको नाशकर तब दूसरी देहमें इनका कल्याण करेंगे। 'विधि विपरीत' है अर्थात् कुभाग्य उदय हुआ है। अथवा, छल्लप 'विपरीत विधि' से प्रभुके सम्मुख गयी हैं इससे देहमें भलाई नहीं है।

नीट—पं० रामकुमारजीने अपने एक पुराने खरेंमें 'विधि विपरीत' का भाव यह लिखा है कि—'विधि' अर्थात् शास्त्रोक्त विधान वा व्यवस्था तो यही थी कि सतीजी पतिकी आज्ञाका पाठन करतीं, पतिके वचनपर विश्वास करतीं, सो न करके वे उसके प्रतिकृत् कर रही हैं। अतः भला न होगा। वेदान्तभूषणजीका मत है कि 'उत्तम शिक्षाको मान लेना 'उत्तम (कल्याणकारी) विधि' है और उसपर ध्यान न देना, उसे न मानना 'विपरीत विधि' है। जिसकी आयु क्षीण हो जाती है, उसे हितकारी उपदेश नहीं लगते यथा—'दीपनिर्वाणगन्धं च सुहृद्वाक्यमरूम्धतीम्। न जिब्बन्ति न श्व्यवन्ति न पश्यिन्ति गतायुषः ॥ सु० र० भा०।' सतीजीकी आयु अब क्षीणवत् हो गयी है; इसीसे 'मोरेहु कहें न संसय जाहीं' यह 'विपरीत विधि' हुई। पति-परित्यक्ता और अपमानिता होकर मरना 'भलाई नाहीं' है, यद्यपि सतीजी अभी सत्तासी हजार वर्ष जीवेंगी किन्तु वह भी तो उनके लिये गतायुवत् ही है।' और प० प० प० का मत है कि 'माया-मोह-विनाशार्थ श्रीरामकी शरण लेना अनुकृत विधि है। प्रभुकी परीक्षा लेनेक लिये उनके सम्मुख जाना 'विपरीत विधि' है।' इसी प्रकार एक भाव यह भी हो सकता है कि 'विपरीत विधि' से अर्थात् यदि यह वहाँ जाकर कोई विपरीत वात करें तो भलाई नहीं। यह भाव शिवजीके 'लोन्हि परीच्छा कवन विधि कहहु सत्य सब बात ॥ ५५।' से भी स्चित होती है। परंतु मेरी समक्षमें इन सबोंमें खींच-तान ही है।

होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढ़ावे साखा।। ७॥ अस किह लगे जपन हरिनामा। गई सती जह अस सुख्धामा।। ८॥

अर्थ—होगा तो वही जो श्रीरामजीने रच रक्खा है। तर्क करके शाखा-प्रशाखा जीन वढ़ावे १॥७॥ ऐसा कहकर वे हरिका नाम जपने लगे। (उधर) सतीजी वहाँ गयीं जहाँ सुखके धाम प्रभु (श्रीरामजी) थे॥८॥

टिप्पणी—9 'हां हहि सो इ जो राम रिच राखा।''' इति। (क) इस कथनसे स्पष्ट है कि शिवजी भी यह नहीं जानते कि श्रीरामजीने क्या विचारा है, इसी से वे संदिग्ध वचन कह रहे हैं। शिवजी सर्वश्च हैं, सतीजीके दृदयनी सब बात जान गये, पर यह न जान पाये कि प्रभुने सतीजीके लिये क्या रचना रच रक्खी है। यदि वे जानते कि सती सीताजीका रूप धरेंगी तो वे प्रथम ही मना कर देते कि ऐसा न करना, नहीं तो हम तुमको त्याग देंगे। श्रीसीताजीका रूप धारण करनेसे शिवजीको बड़ा दुःख हुआ। यथा—'सती की न्ह सीता कर बेषा। सिव उर मयउ विषाद विसेषा।' यदि वे जानते तो भारी विषादकी बात ही क्यों होने देते ? (ख) 'को किर तर्क बढ़ावे साखा।' हित। भाव कि तर्क करके शाखा बढ़ानेमें काल व्यर्थ व्यतीत हो रहा है। यही बात आगे कहते हैं—'अस किह लगे जपन हरिनामा।' पूर्व कह आये हैं

कि 'इहाँ संभु अस मन अनुमाना' और यहाँ कहते हैं कि 'को किर तर्क बढ़ावें साखा।' इससे पाया गया कि 'मतमें अनुमान करना' ही 'तर्क करना' है। तर्कपर तर्क होना यही शाखा बढ़ाना है। ('शाखा'=बुद्धिके विचारोंका विस्तार)।

नोट—9 'को किर तर्क बढ़ावें साखा।' इति। अर्थात् एक बार सोचेंगे कि ऐसा होगा, फिर उसपर तर्क करेंगे। कि ऐसा है तो इसका फल यह होगा और ऐसा होगा तो उसपर यह होगा, इत्यादि। ज्यों-ज्यों उसपर विचार करेंगे, तर्कपर तर्क बढ़ता ही जायगा, मनकी वृत्ति सोचमें ही डूब जायगी, कुछ ठाम न होगा। कि यहाँ मगबद्धकोंकी रहिनिरीति दिखाते हैं कि जब उनको कोई असमंजस आ पड़ता है तब वे तर्क-वितर्कमें न पड़कर प्रमुहीपर उसका भार छोड़ देते हैं और प्रमुकी इच्छाको ही मुख्य मानते हैं। यथा 'संभु दीन्ह उपदेश हित नहिं नारदिह सोहान। मरद्वाज कोतुक सुनहु हिर इच्छा बलवान॥ बा० १२७।' 'राम कीन्ह चाहिंह सोह होई। करें अन्यथा अस नहिं कोई॥', 'वोछे विहिस महेस तब ज्ञानी मुढ़ न कोह। जेहि जस रघुपित करिंह जब सो तस तेहि छन होइ॥ १। १२४।', तथा 'राम रजाइ सीस सबही के। अ० २५४!' तर्क-वितर्कमें पड़नेसे अपार संश्योंके उत्पन्न होनेसे भगवत्-स्मरणमें बाधा उपस्थित हो जाती है। अतः ऐसा विचारकर वे भजनमें तत्यर हो जाते हैं। यही बात शिवजीने की। तर्क-वितर्क छोड़ नाम जपने छगे। ऐसे अवसरमें उच्च स्वरसे राम-नाम रटनेसे शान्ति प्राप्त हुआ करती है।

२ शिवजी के 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा', 'उमा दारु जोषित की नाई । सविह नचावत राम गोसाई ॥', 'राम कीन्ह चाहिंह सोइ होई', 'हिर इच्छा मावी बलवाना', इन वाक्यों तथा मुशुण्डिजी के 'नट मर्कट इव सबिह नचावत । रामु खंगेस बेद अस गावत ॥' इस वाक्यका आधार लेकर कोई-कोई कहते हैं कि तब तो हमें कुछ कर्तव्य ही नहीं, चुपचाप बैठ जाना चाहिये । पुरुषार्थ करके पाप-पुण्यके पचड़े में पड़ नेका प्रयोजन ही क्या ?

इस शङ्काका समाधान हमने प्रसङ्ग पाकर अन्यत्र किया है। हम यहाँ बाबा जयरामदासजीकृत समाधान उद्धृत करते हैं जो उन्होंने किसी जिज्ञासुकी लगभग ऐसी ही शङ्कापर किया है।

राङ्का—उपर्युक्त वचनोंके आधारपर बैठ रहना भी कैसे ठीक है जब कि लक्ष्मणजी 'नाथ दैव कर कवन भरोसा' तथा 'दैव दैव आलसा पुकारा' कहकर उपर्युक्त वचनोंका खण्डन कर देते हैं ?

समाधान—'शंकरजीका 'होइहि सोइ जो राम रिच राखा।' यह वचन जीवमात्रके लिये नहीं है, बिल्क केवल सतीके सम्बन्धमें हैं। इसके अतिरिक्त यह वचन उस स्थितिमं उनके मुखसे निकला है जब उन्हें यह अनुभव हो चुका है कि भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने सतीके साथ जो लीला रच रक्खी है उसका कोई लास उद्देश्य है और वह होकर ही रहेगी। इसलिये शंकरजीके इस वाक्यको जीवमात्रपर घटाना ठीक नहीं। वसे तो और भी भगवद्भक्त जो निश्चितरूपसे प्रारब्धपर निर्भर रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं और उनका कहना अनुचित न होगा। क्योंकि प्रारब्धका भोग अटल और अवश्यम्भावी होता है। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि प्रारब्धपर निर्भर रहकर और कुछ किया ही न जाय। जो भगवद्भक्त प्रारब्धपर निर्भर रहते हैं वे भी कर्तव्य कर्म ( भजन-ध्यानादि परमार्थ साधन) तो करते ही रहते हैं, अतः प्रारब्धपर निर्भर रहनेवालोंको भी अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिये और प्रारब्धमोगोंको अवश्यम्भावी समझकर अनासक्तभावसे भोगना चाहिये। इस प्रकार विचार करनेसे श्रीशङ्करजी तथा श्रीलक्ष्मणजीके वचनोंमें कोई पारस्परिक विरोध नहीं प्रतीत होता। एकका वचन प्रारब्ध कर्मके सम्बन्धमें है और दूसरेका क्रियमाण कर्मके सम्बन्धमें। श्रीलक्ष्मणजीने समुद्रगर होनारूप कर्तव्य कर्मके उपस्थित होते ही अपने उपर्युक्त दोनों वचनोंका प्रयोग किया है।

'नट मर्कट इव' और 'उमा दारु जोषित की नाईं' ये दोनों चौपाइयाँ अपने-अपने प्रसङ्गमें ईश्वरके उस स्वरूपके प्रमाणमें आयी हैं जो अरण्यकाण्डमें श्रीलक्ष्मणजीके प्रश्न करनेपर भगवान् श्रीरामद्वारा कथित हुआ है। वहाँ भगवान्ने अपने श्रीमुखसे ब्रह्मका निरूपण इस प्रकार किया है—'माया ईस न आपु कहँ जान कहिश्व सो जीव। वंधमोच्छप्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव॥' अर्थात् ईश्वर, जीव और माया—इन तीनों तत्त्वांमें ईश्वर इसीलिये सर्वपर हैं कि वे जीवको बन्धमोक्षके दाता तथा मायाके भी प्रेरक हैं। अस्तु; यहांपर उल्लिखित 'बंधमोक्षप्रद' की पुष्टि 'नट मर्कट इव सबहि नचावत' से तथा 'मायाप्रेरक' की पुष्टि 'उमा दारु जोषित की नाईं। सबहि नचावत रामु गोसाईं॥' द्वारा की गयी है।'—[ विशेष सुन्दरकाण्ड 'देव देव आलसी पुकारा' दोहा ५९ (४) देखिये ]।

टिप्पणी-- ३ 'अस कहि छगे जपन हरिनामा' इति । (क) पूर्व कहा था कि 'इहाँ संभु अस मन अनुमाना' और

यहाँ िलखते हैं कि 'अस किह'। मनके अनुमानमें 'कहना' क्योंकर घटित होगा ? इस शङ्काका समाधान एक तो यह है कि प्रथम अनुमान किया, फिर उसको मुखसे कहा भी। दूसरे यह कि 'दच्छसुता कहँ निहें कल्याना। मोरेहु कहँ न संसय जाहों। विधि विपरीत मलाई नाहीं ॥' इतना मनका अनुमान है। और, 'हो इहि सो इ जो राम रचि राखा। को कि तर्क बढ़ाब हि साखा।' यह वचनसे कहा है। (ख) 'जपन लगे हिरनामा' अर्थात् तर्क-वितर्क छोड़कर भगवन्नाम जपने लगे; क्योंकि हिरिभजन ही मायासे बचनेका एकमात्र उपाय है। यथा 'हिरिमायाकृत दोषगुन विनु हिरिभजन न जाहिं। मिजय रामु सब काम तिज अस विचारि मन माहिं॥ उ० ९०४।' क्लेशहरणके सम्बन्धसे 'हिरे' शब्द दिया। क्लेशं हरतीति हिरिः। 'हिरि हिरे' जपने लगे, ऐसा भी अर्थ हो सकता है; पर तुलसीदासजीके मतानुसार शिवजी सदा 'राम राम' जपते हैं, यथा 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनग आराती॥ १। ९०८।' अतः, 'रामाख्यमीशं हिरें' के अनुसार 'राम' नाम जपने लगे; यही अर्थ टीक है। (ग) 'जपन लगे' से सूचित होता है कि माला हाथमें है, नहीं तो कहते कि समरण करने लगे; यथा 'राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेड सती जगतपित जागे॥ वा० ६०।'

नोट-- ३ इष्टके ध्यानपूर्वक जिह्वासे उचारणको जप कहते हैं और केवल मनसे रूप और नामकी स्मृतिको स्मरण कहते हैं। जब मनमें तर्क-वितर्क उठते हैं तब जोर-जोरसे नामोचारण कर्नेसे शान्ति प्राप्त होती है—यह साधारण अनुभवकी बात है।

टिप्पणी—४ 'गई सती जह प्रभु सुखधामा' इति । (क) सतीजी श्रीरामजीको असमर्थ और दुखी समझती हैं; इसीसे बक्ता यहाँ 'प्रभु सुखधाम' कहकर बताते हैं कि जिनको वे शोकधाम समझकर परीक्षा लेने गयी हैं, उनमें दुःख कहाँ ? वे तो हर्षशोकशृत्य शुद्ध आनन्दधन हैं, पूर्णकाम हैं, मनुष्यचरित कर रहे हैं। यथा—'पूरनकाम राम सुखरासी। मनुजचरित कर अज अविनासी॥ ३। ३०॥' (ख) ['प्रभु' और 'सुखधामं' शब्द परीक्षा प्रसङ्क वीज हैं। इस प्रसङ्क से श्रीरामजीकी प्रभुता इनके हृदयमें जम जायेगी और प्रभुत्वसे ही सुखधाम होनेका भी ज्ञान हो जायगा।]

## दो॰—पुनि पुनि हृदय बिचारु करि धरि सीता कर रूप। आगे होइ चिल पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप॥ ५२॥

अर्थ-नारम्बार द्वदयमें विचारकर श्रीसीताजीका रूप धरकर वे उस मार्गमें आगे होकर चलीं जिसमें 'नरभूप' राजा रामचन्द्रजी आ रहे थे ॥ ५२॥

टिप्पणी—१1'पुनि पुनि हृदय बिचार करि' इति । सतीजीका प्रसंग 'करिं विचार' अर्थात् विचारपर छोड़ा था, अब पुनः प्रसंग वहीं से उठाते हैं कि सतीजी विचारती रहीं पर कोई विचार हृदयमें आता नहीं; अतः पुनः-पुनः विचार करना पड़ा । 'बारम्बार हृदयमें विचारकर सीताका रूप धरा' इस कथनसे पाया गया कि उन्होंने खूब अच्छी तरह विचारकर यह निश्चय किया कि इस उपायसे परीक्षा हो जायगी। वे श्रीरामजीको 'अज्ञ' समझती हैं। वे पूर्व ही निश्चय कर चुकी हैं कि ब्रह्म अवतार नहीं छेता और विष्णु जो अवतार छेते हैं वे सर्वज्ञ हैं, वे अज्ञकी तरह स्त्रीको न खोजेंगे—इसीसे उन्होंने सीतारूप धारण किया कि यदि ये विष्णु हैं तो जान जायँगे कि ये सती हैं, इन्होंने सीतारूप धारण किया है और यदि नर हैं तो न जान पायेंगे।

नोट—२ 'पुनि पुनि विचार करि' के और भाव—(क) अर्थात् परीक्षाके अनेक उपाय एक-एक करके सोचती-विचारती गयीं तब यही निश्चय किया कि इस समय ये राजकुमार श्रीसीतावियोगविरहसे व्याकुल हैं, इसलिये सीतारूप धारणकर इनको मिल जानेसे तुरत ही सहजमें परीक्षा हो जायगी। क्योंकि यदि ये राजकुमार हैं तो हमें देखकर हर्पसे फूले न समायेंगे, वे यह न जान पायेंगे कि हम सती हैं। (और तब में अन्तर्धान हो जाऊँगी। वि॰ ति॰)। (ख)—शङ्करजीकी आज्ञा है कि 'करंहु सो जसनु विवेकु विचारी', अतः 'पुनि पुनि विचार' करना दिखाया। (ग) पं॰ रामकुमारजीके एक पुराने खरेंमें यह भाव लिखा है कि पुनः-पुनः विचार करनेका आश्चय यह है कि सतीजीको श्रीसीतारूप धारण करनेमें असमञ्जस हो रहा है, पर परीक्षाका कोई और उपाय न देखा, तब सीतारूप धारण किया।' पर यह भाव पूर्वापरसे सङ्गत नहीं है। इसीसे उन्होंने पुनर्विचारपर फिर इसे नहीं रक्खा।

२ यदि सतीजी जानतीं कि श्रीरामजी बहा हैं तो वे कभी सीतारूप न धारण करतीं; पर वे तो उनको प्राकृत

राजकुमार ही निश्चय किये हुए हैं, अतः उनकी स्त्रीका रूप धरा।

टिप्पणी--२ 'आंग होइ चिल पंथ तेहिं' इससे स्पष्ट है कि शिवजी दूसरे मार्गमें थे। आगे होकर चलनेका भाव कि

यदि मैं पीछे रहूँगी तो राजकुमारोंको संदेह होगा कि ये सीता नहीं हैं, हम तो पीछे सब तिल-तिल जगह खोज आये, अब ये कहाँसे आ गयीं। आगे होकर चलनेमें सन्देह न होगा, क्योंकि आगे अभी खोजना बाकी है और श्रीराम-लक्ष्मणजी अभी आश्रमसे बहुत दूर नहीं हैं, इसीसे दाहिने-बायेंसे भी न चलीं; क्योंकि वह सब दिशाएँ भी दूँद सुक थे, तुरन्त जान जाते कि कोई मायाबी है। (पं० रा० कु०, शीलावृत्ति।) अतः जिस ओर राहमें श्रीरामजी आ रहे हैं उसी मार्गमें आगे होकर इनकी ओर इनके सम्मुख चलने लगीं।

टिप्पणी—३ 'आवत नरभूप' इति । अर्थात् प्राकृत नरकी तरह स्त्रीवियोगविरहसे व्याकुळ वनमें खोजते हुए अपने ऐश्वर्यको छिपाये हुए चले आ रहे हैं; यथा—'विरह विकल नर इव रघुराई । खोजत विपिन फिरत दोउ माई ॥ ९ । ४९ ॥'

नोट—३ (क) 'नर इव रघुराई। खोजत…' पर प्रसङ्ग छोड़ा था। अब 'नरभूप' कहकर वहीं से प्रसंगका सम्बन्ध मिलाया। बीचमें शिवजी और सतीजीका हाल कहने लगे थे। (ख) श्रीरामजीको ठगनेके लिये अपना रूप छिपाना 'युक्ति अलंकार' है। जहाँ कोई कर्म कियाद्वारा छिपाया जाता है, वहाँ यह अलंकार होता है। यथा—'मर्म छिपावन हेतु वा मर्म जनावन हेतु। करें किया कछु युक्ति तेहि मापत सुकवि सचेत॥ अ० मं०॥'(ग) अल्ले यहाँ यह भी दिखाया है कि पतिकी आज्ञाके उल्लङ्घन करनेका परिणाम यह हुआ कि विचार भी कुविचार हो गया।

४ पाठान्तरपर विचार—िकसी-िकसी पुस्तकमें 'नंरभ्य' के बदले 'सुरभ्य' पाठ मिलता है। बाबा हरीदासजी 'सुरभ्य' का भाव यह लिखते हैं कि 'सतीजी श्रीरामजीको मुलावेमें डालनेके लिये बिना हेरी हुई मार्गसे चर्ला पर वे यह नहीं जानतीं कि ये 'सुरभ्य' हैं, अन्तर्यामियों के भी राजा हैं। सुर अन्तर्यामी होते हैं। 'नरभ्य' पाठ प्राचीनतम है और संगत भी है। सतीजी इन्हें प्राकृत समझे हुए हैं, यथा—'तिन्ह नृपसुतिह कीन्ह परनामा', तभी तो परीक्षा लेने गयीं। नर जानकर ही परीक्षा लेने और ठगनेका विचार ठाना है, नहीं तो सीतावेप क्यों बनातीं?

लिखिमन दीख उमाकृत बेषा। चिकत भए भ्रम हृदय विसेषा।। १।। किह्न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभु प्रभाउ जानत मित धीरा।। २।।

अर्थ-श्रीलक्ष्मणजीने उमा ( सती ) का बनावटी वेष देखा। वे चिकत हो गये, हृदयमें विशेष भ्रम हुआ ॥१॥ वे कुछ कह नहीं सकते। ( क्योंकि वे ) अत्यन्त गम्भीर हैं, प्रभुका प्रभाव जानते हैं और मतिधीर हैं ॥ २॥

टिप्पणी- 'लिछमन दीख उमाकृत बेषा' इति । ( क ) 'उमाकृत बेषा' - सतीजीने अपनेको छिपाया, वैसे ही प्रनथकार भी यहाँ उनको अपने अक्षरोंसे छिपा रहे हैं । इसीसे 'सतीकृत बेषा' न कहकर 'उमाकृत बेषा' लिखते हैं । लक्ष्मण-जीको भ्रम हुआ, अतः यहाँ 'उमा' कहा । श्रीरामजीको भ्रम नहीं है, अतएव कविने वहाँ नाम छ। छिनाया, 'सती' ही नाम दिया; यथा—'सती कपट जानेउ सुरस्वामी । सबदरसी सब अंतरजामी ॥' जहाँ भ्रम है वहाँ शब्द भी भ्रमात्मक है और जहाँ भ्रम नहीं है, वहाँ शब्द भी स्पष्ट है। (ख) प्रथम लक्ष्मणजीका देखना कहा,-यह सूची-कटाह-न्यायसे। अथवा, ठक्ष्मणजी श्रीरामजीकी सेवामें सावधान हैं, वे सर्वत्र दृष्टि रखते हैं; इसीसे उन्होंने प्रथम देखा, पीछे श्रीरामजीने । (ग) 'उमाकृत बेपा' कहकर जनाया कि उमा सीताजीका रूप धरे हुए हैं; इससे उमाका स्वरूप नहीं है और न साक्षात् सीता हैं। इसीसे यहाँ न 'उमा' कहा न 'सीता'; किन्तु 'उमाकृत बेष' कहा। ( घ ) 🖅 'उमा' नाम यहाँ देकर वक्ता स्पष्ट कर रहे हैं कि देवताओं के सभी अवतारों में सभी नाम सिद्ध रहते हैं। दक्ष प्रजापतिकी कन्या होनेपर भी उनके 'सती', 'भवानी', और 'उमा' नाम कहे गये। यथा—'संग सती जगजनि भवानी। पूजे रिषि अखिलेश्वर जानी॥' तथा यहाँ 'लिछिमन दीख उमाकृत बेषा' और हिमाचलराजके यहाँ जन्म लेनेपर भी ये सब नाम थे। यथा---'नाम उमा अंविका भवानी ।' तथा 'धन्य सती पावनि मति तोरी ।' 😂 ( पुनः, उमा, अम्बिका और भवानी आदि नाम शिवजीके सम्बन्धसे हैं, दक्ष या हिमाचलके यहाँ जन्म लेनेसे नहीं। सती=पतिव्रता।)। ( ङ ) 'उमा' कहनेका भाव यह है कि उत्कृष्ट मायाका किया हुआ वेपे लक्ष्मणजीने देखा, इसीसे उन्हें विशेष भ्रम हुआ। अन्य रूपमें अन्यरूपका भास होना 'भ्रम' है। ं सीताका रूप धरनेका विचार करना 'तर्क' है, भ्रम नहीं है। [ उमाकृत=उ (वह ) + मा (सतीजीका वा सीताजीका-सा ) कृत ( किया हुआ )।]

हिङ्कि २ सतीजीके कपटमें लक्ष्मणजीको भ्रम हुआ, श्रीरामजीको भ्रम न हुआ। इसी तरह रावणकी मायामें लक्ष्मण-जीको भ्रम हुआ, श्रीरामजीको नहीं हुआ। यथा—'तब रावन माया विस्तारी॥ सो माया रघुवीरहिं बाँची। लिछमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ देखी किपन्ह निसाचर अनी । अनुज सहित बहु कोसलधनी ॥ लं० ८८ ॥'; तत्र भगवतीकी मायामें भ्रम होना क्योंकर असम्भव है ? इसी तरह भरतजीके विषयमें श्रीरामजीको भ्रम न हुआ, पर लक्ष्मणजीको हुआ । यथा—'कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी ।'''आए करें अकंटक राजू । २ । २२८ ।' (लक्ष्मणवाक्य) तथा 'मरतिह होह न राजमदु बिधिहरिहर पद पाइ । २ । २३९ ।' (श्रीरामवाक्य)।

अथवा, सती महामाया हैं। उनकी मर्यादा रखनेके लिये श्रीरामजीकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीको केवल ऊपरसे (दिखावमात्र) भ्रम हुआ, नहीं तो लक्ष्मणजी तो श्रीरामजीके स्वरूप ही हैं। फिर आगे किव लिखते भी हैं कि 'सुमिरत जाहि मिटें अज्ञान।' अर्थात् श्रीरामजीके स्मरणसे अज्ञान मिट जाता है; तब लक्ष्मणजी तो श्रीरामजीका स्मरण दिनरात (निरन्तर) करते हैं, उनको अज्ञान कैसे होना उचित होगा ?—[निरन्तर मजन करनेवाले श्रीशिवनारदादि भी मायाके वश होते देखे जाते हैं। भगवान् स्वयं कहते हैं कि 'मोरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी॥ जनहि मोर बल निज बल ताही। दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही॥ ३।४३।'; इसलिये यही करना पड़ता है जो शिवजीने कहा है कि 'ज्ञानी मृद न कोह। जेहि जस रघुपित करहिं जब सो तस तेहि छन होइ॥ १।१२४।' देखिये न! कि लक्ष्मणजीने कहाँ तो निपादराजको परमार्थ ज्ञानका उपदेश दिया और दूसरे ही दिन पिताको कटुवचन कहे और फिर कुछ ही दिन पीछे भरतजीको मार डालनेको तैयार हो गये। अतः ऐसे महाभागवतांके सम्बन्धमें यही मानना पड़ता है कि प्रमु जिससे जो स्वाँग जब कराना चाहते हैं उसीके अनुकूल वह करता है। ऐसी दशामें यदि उन्होंने सतीजीको न पहचाना हो तो कोई विशेष बात नहीं]

नोट—9 'रुखिमन दांख' इति । श्रीलक्ष्मणजी और श्रीरामचन्द्रजी दोनों ही साथ-साथ चले जा रहे हैं। दोनोंकी हिए एक साथ सतीजीक कृत्रिम वेषपर पड़ी—यह न कहकर यहाँ लक्ष्मणजीकी ही हिएका उनके वेषपर पड़ना लिखा। यह क्यों ? इसका कुल कारण पं॰ रा॰ कु॰ जीकी उपर्युक्त टिप्पणीमें लिखा गया। लक्ष्मणजी सेवाम बड़े सावधान हैं। इसी तरह जब श्रीभरतजी चित्रकृटमें पहुँचकर प्रभुको प्रणाम करने लगे तब भी इन्होंकी हिए प्रथम भरतजीपर पड़ी। दूसरे, लक्ष्मणजीका प्रथम देखना कहकर यह भी दिखाते हैं कि श्रीरामजी बहुत विह्नल हैं। तीसरे, 'विष्णुपुराणमें लिखा है कि चलते समय न ऊपर माथा उठाकर, न दूरकी वस्तु देखता हुआ और न तिरले देखता हुआ चले। केवल चार हाथ पृथिवीको देखता हुआ चले इत्यादि अनेक दोप लिखे हैं। यथा—'नोध्व'न तिर्यक दूर वा निरीक्षन पर्यटेर बुधः। युगमात्रं मही-पृष्ठं नरो गच्छेद्विलोकयन् ॥ ३। १२। १९। १९ हमिलेये श्रीरामजीने नहीं देखा। और लक्ष्मणजी तो सेवक थे। उनका कर्तव्य ही यह था कि देखते चलें और उसकी सूचना दें।' अतः उनका प्रथम देखना युक्तियुक्त हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों खोजते चले जा रहे हैं, यह स्वयं किव कह रहे हैं—'खोजत विषिन फिरत दोउ माई।' इससे यह भी कहा नहीं जा सकता कि श्रीरामजी सब दिशाओं में नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने भी देखा हो पर देखकर भी देखी अनदेखी बन गये हों। इसीसे लक्ष्मणजीके विषयमें 'किह न सकत कछ अलि गंभीरा। प्रभु प्रमाउ जानत मितिशीरा॥' ऐसा किवने कहा है। अर्थात् उन्होंने सोचा कि प्रभु तो देखकर कुल बोलते नहीं इससे जान पड़ता है कि ये श्रीजानकीजी नहीं हैं, इसमें भी कुल विशेप मर्म है। प्रभु देखते हुए भी देखना जनते नहीं इससे जान पड़ता हैं किवन नहीं लिखते।

२ 'दीख उमाकृत बेषा' इति । पं० रा० कु॰ जीका मत टिप्पणीमें आ गया कि रुक्ष्मणजीने उमाका मायाका किया हुआ वेष देखा, इसीसे उनको विशेष भ्रम हुआ । पं० शुकदेवरार जीका भी वही मत है । वे लिखते हैं कि 'रुक्ष्मणजीने सतीजीकी बनावट कुछ नहीं जानी, क्योंकि जीव तो ध्यानावस्थामें ही सर्वज्ञ होता है । स्वतः सर्वज्ञ तो ईश्वर ही है । श्रीनंगे परमहंसजी (बाबा श्रीअवधिवहारीदासजी) का भी यही मत है । वे लिखते हैं कि 'उमाकृत' का अर्थ है 'पार्वतीका किया हुआ ।' पार्वतीका किया हुआ वेष क्या है ? पार्वती सीताजी बन गर्या । इन सीताजीको देख रुक्ष्मणजी चिकत हुए, क्योंकि उनके (लक्ष्मणजीके ) हृदयमें विशेषरूपसे भ्रम हो गया कि ये निश्चय ही सीताजी हैं । 'भ्रम'— शब्दका अर्थ है असत्में सत्का निश्चय हो जाना । जैसे रस्सीमें साँपका निश्चय हो जाना । फिर सतीका कपटवेष श्रीरामजीके लिये जानना लिखा है; यथा—'सती कपटु जानेउ सुरस्वामी ।' इससे ध्वनित होता है कि रुक्ष्मणजीने नहीं जाना । रामजीने क्यों जाना ? इसका कारण बताया कि वे सर्वदर्शी और सर्वान्तर्यामी हैं ।'

दूसरे पक्षमें मानसमयङ्ककार, करुणार्सिधुजी, पंजाबीजी, वीरकविजी, वैजनाथजी, वाबा हरीदासजी और वे० भू० रामकुमारदासजी हैं। इन महानुभावोंका मत है कि 'लक्ष्मणजीकी दृष्टि दशों दिशाओंमें हैं। वे सजग रहते हैं। उन्होंने उनको सतीरूपमें शिवजीके साथ देखा, किर अकेले आते देखा और सीतारूप धारण करते भी देखा। इसिलये इनको मारी संदेह हुआ कि यह क्या चरित्र इन्होंने किया। वाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'श्रीरामजीने श्रीलक्ष्मणजीको ( सतीजीका सीतारूप धरना ) प्रथम ही दिखा दिया। जिसमें सतीका कुछ भी करतव हमारे साथीपर भी न चल पाये। श्री पं० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'उमा [ =महादेवजीकी लक्ष्मी। -जिनको महादेवजीने मना किया था ( कि अविवेकसे काम न करना ) ] शब्दसे ही सिद्ध है कि लक्ष्मणजीने यह समझ लिया कि ये सीताजी नहीं हैं, किंतु सती हैं। लक्ष्मणजी जान गये क्योंकि वे तो 'सेषसहस्रसीस जग कारन। सो अवतरेड भूमिमयटारन॥' हैं। और, वे० भू० जीका मत हैं कि "लक्ष्मणजी श्रीरामजीके अंशावतार क्षीराव्धिशायी श्रीनारायण हैं। ये भी सर्वज्ञ हैं। उनपर दैवीमायाका प्रभाव नहीं पड़ सकता। वे उमाकृत वेषको देखकर न भूले, जान गये कि ये 'उमा' हैं"—इत्यादि।

दूसरे पक्षवाले कहते हैं कि 'यहाँ प्रभुका 'जनत्राता' गुण दिखाते हुए प्रभुका प्रभाव भी दर्शाया है कि स्तीजीने जो माया रची वह माया लक्ष्मणजीको ही न मोह सकी, तब भला प्रभुको क्या घोखा देगी।'

#### \* चिकत भए भ्रम हृदय विसेषी \*

भ्रमका आरोपण कोई तो लक्ष्मणजीमें करते हैं और कोई सतीजीमें। दोनों पक्षोंमें धुरन्धर-धुरन्धर विद्वान् हैं। सतीजीमें भ्रम आरोपण करनेवाले नारद-वचन 'एक बार आवत सिवसंगा। देखेंड रघुकुल कमल पतंगा॥ मएड मोहु सिव कहा न कीन्हा। अमवस बेषु सीय कर लीन्हा॥ बा० ९८।' को प्रमाणमें पेश करते हैं। और जो लक्ष्मणजीकों भ्रम होना मानते हैं वे 'लिछमन दीख उमाकृत बेषा' से लेकर 'देखहु नारि सुमाव प्रमाऊ' तक इसी प्रसंगके शब्दोंकों प्रमाणमें देते हैं। और रावणकी माया तथा भरतके सम्बन्धके विचारोंको उदाहरणमें पेश करते हैं।

लक्ष्मणजीको क्या भ्रम हुआ ? वे क्यों चिकत हुए ? इसमें भी दो पक्ष होनेसे दो प्रकारके उत्तर भी हैं। जो यह मानते हैं कि लक्ष्मणजीने पहचान लिया कि ये | जो यह मानते हैं कि लक्ष्मणजीने यही जाना कि ये सीता

सती हैं उनके मतानुसार लक्ष्मणजी इस अममें पड़े हैं कि— जी ही हैं उनके मतानुसार लक्ष्मणजी सोचते हैं कि—

9 शिवजीकी अर्धाङ्गिनी होकर भी इन्होंने यह वेष न जाने किस अभिप्रायसे धारण किया, कुछ समझमें नहीं आता। (पं॰ वै॰)

२ उमाको कृतिमवेषमें देख अकेले वनमें घूमनेसे आश्चर्य है। भ्रम यह है कि किसी कारणसे शिवजीने इन्हें त्याग तो नहीं दिया। या इनपर कोई भारी विपत्ति तो नहीं आ पड़ी (वीरकवि)।

३ चिकत इससे हैं कि शिवजीकी अर्धाङ्गिनी होकर भी इनका भ्रम और दुर्वासना न गयी। इन्होंने शिवजी-का कहा न माना। जो मना किया वही इन्होंने किया। लक्ष्मणजी सोचते हैं कि सतीके हृदयमें यह क्या भ्रम छाया है। (मा० प०)

४ विशेष भ्रम हो रहा है कि मेरे समझनेम तो कुछ चूक नहीं हो रही है। या कोई ऐसी माया हो रही है जो मैं समझ नहीं रहा हूँ। (वि॰ त्रि॰)। १ यह कोई राक्षसी माया तो नहीं है—(रा० प०)।

२ श्री जानकीजी यहाँ कहाँसे प्रकट हो गया । (रा० प०)

३ 'इस विशेष भ्रमसे चिकत हो गये कि सीता-प्राप्ति तो कल्य-कल्पमें रावणवधके पीछे होती है। इस कल्यमें अभी सीताप्राप्तिका, स्वामी जानें, कोंन कारण है। (शुकदेवलाल)

४ 'श्रीसीतारूपधारिणी कोई स्त्री विशेष विछोह-दुःखसे व्याकुल न होती हुई साधारण रीतिसे अकेली वनमें विचर रही है, यह क्या बात है ? उसे तो स्वामीके दर्शनोंके लिये व्याकुल होना था"" (वि॰ टी॰)।

५ लक्ष्मणजी भ्रमके कारण चिकत हुए। यथा—'भ्रम तें चिकत राम मोहि देखा। बिहँसे सो सुनु चरित बिसेषा॥ उ० ७९॥' (पं० रा० कु०। यह भुशुण्डिजीने अपने विषयमें कहा है)।

टिप्पणी—३ 'कहि न सकत अति कछु गंभीरा' इति । 'किहि न सकत' लिखनेका भाव यह है कि यहाँ श्रीरामजीसे कहनेका प्रयोजन था कि सीताजी मिल गयीं; पर गम्भीरताके कारण न कह सके । सोचे कि 'यह भी कोई राक्षसी माया है । जैसे मारीचने छल किया वैसे ही यहाँ भी छल है, नहीं तो जानकीजीको राक्षस भला अकेले क्योंकर छोड़कर चले जाने लगे ? जो उमाकृतवेष उन्होंने देखा उसे वे यह कह नहीं सकते कि वह सीता है या नहीं । गम्भीर हैं, अतः उन्होंने उतावली न की, तुरंत कह न दिया । गम्भीर=गहरे, हृदयकी बात तुरत न कह डालनेवाले । चिकत=आश्चर्यमुक्त ।

४ 'प्रभु प्रभाड जानत मित धीरा' इति । कह न सकनेका एक हेतु पहले बताया कि 'क्षित गंमीर' हैं । यहाँ 'अित गंभीर' होनेका हेतु बताते हैं कि प्रभुके प्रभावको जानते हैं और मितधीर हैं । 'प्रभुका प्रभाव जाननेके कारण मितधीर हैं । अर्थात् उनकी बुद्धि स्थिर है, कभी डगने वा चलायमान होनेवाली नहीं । वे खूब समक्षते हैं कि जो कुछ भी असिलयत (वास्तिवकता) है वह अभी-अभी स्वामीके सामने खुली जाती है, मैं कुछ क्या कहूँ १ कि इसे तरह रावणने जब माया रची तब वही लोग धैयं रख सके जो श्रीरामजीका प्रभाव जानते थे । अन्य सब लोग माया देखकर भाग गये । यथा—'रहे बिरंचि संभु मुनि ग्यानी । जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी ॥ जाना प्रताप ते रहे निर्भय किपन्ह रिपु माने फुरे । लं० ९५ ।'—[ लक्ष्मणजी प्रभाव जानते हैं; यथा—'लिक्षमन विह सि कहा सुनु माता । शुक्रि बिलास सृष्टि लय होई । सपनेहुँ संकट परें कि सोई ॥ आ० २८ ॥' वे जानते हैं कि प्रभु सर्वज्ञ और अन्तर्यामी हैं, कुछ चिरत करना चाहते हैं, भला उन्हें कीन छल सकता है ? प्रभुकी माया परम बलवती है, कोई देवीमाया उनके सामने कब ठहर सकती है ? इत्यादि सब प्रभाव है । (कद०, पं०)। पुनः 'सपनें होइ मिखारि नृप रंक नाकपित होइ । अ० ९२ ।' से 'कहि नित नेति निरूपहिं बेदा। मगत भूमि भूसुर सुरिम सुरहित लागि कृपाल । ९३ ।' तक श्रीरामजीका प्रभाव है जो लक्ष्मणजीने निषादराजमे वर्णन किया है । ] लक्ष्मणजीको पूर्ण ज्ञान है कि किसीका कपट यहाँ न चलेगा, अतः 'मितधीर' कहा । सीताजीके मर्म वचनपर भी इनका मन चलायमान न हुआ । प्रभुकी प्रेरणासे ही चलायमान हुआ था; यथा—'हिर प्रेरित लक्षमन मन डोला। ३ । २८ ।'

यहाँतक लक्ष्मणजीके मन, तन और वचन तीनोंका हाल कहा। मनमें भ्रम है, तनसे चिकत हैं और वचनसे कुछ कह न सके।

नोट—भावार्थान्तर ये हैं—१ पंजाबीजी लिखते हैं कि 'जो अपराधके प्रति विचार कर वचन बोले वह 'गम्भीर' हैं और जो अपराध देखकर भी कुछ न कहे वह 'अति गंभीर' हैं। लक्ष्मणजी सतीजीका अपराध देखकर भी कुछ न बोले, इसीसे 'अति गंभीर' विशेषण दिया'। २—न कह सकनेका कारण जो टि० २ में लिखा गया वही मत बैजनाथजीका भी हैं। बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि न कह सके क्योंकि 'अति गम्भीर हैं, प्रभुका प्रभाव जानते हैं और प्रभुप्रभाव जाननेमें मतिधीर हैं। इसीसे यद्यपि विस्मयका समय है तो भी न कहा।' २—वे० भू० जीका मत है कि 'अंशांशी विप्रहोंमें तात्त्विक भेद न होनेसे यहाँ कह न सकनेमें लक्ष्मणजीके भी चार विशेषण हैं 'अति गम्भीर, प्रभु, ( चराचरके ) प्रभावके श्वाता और मित धीर—जैसे अगली दो अर्थालियोंमें श्रीरामजीके चार विशेषण—'सुरस्वामी, सबदरसी, सब उर अन्तर्यामी और सर्वज्ञ'—दिये हैं।'

संती कपटु जानेउ सुरस्वामी। सबदरसी सब अंतरजामी॥३॥ सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना। सोइ सरबज्ञ रामु भगवाना॥४॥

अर्थ—सर्वदर्शी, सर्वान्तर्यामी, देवताओंके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी सतीजीके कपटको जान गये ॥ ३ ॥ जिनके स्मरणमात्रसे अज्ञान मिट जाता है, श्रीरामचन्द्रजी वही सर्वज्ञ भगवान् हैं ॥ ४ ॥

नोट—१ 'सुरस्वामी, सबदरसी, सब अंतरजामी' इति । यहाँ उपर्युक्त विशेषण श्रीरघुनाथजीको दियं हैं जब विरहमें विकल प्राकृत नरकी-सी लीला करते देखकर प्रभुको भ्रमसे राजकुमार समझकर सतीजी उनकी परीक्षा लेने चलीं तब 'नरभूप' कहा था; यथा—'आगे होइ चिल पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप।' और जब सतीका कपट जानना कहा तब सुरस्वामी इत्यादि कहा । तात्यर्थ कि माधुर्यकी जगह माधुर्थ कहा और ऐश्वर्यकी जगह ऐश्वर्य कहा । प्रभुके समीप पहुँचते ही उन्होंने सतीका कपट जान लिया । इस स्वतःसर्वज्ञ गुगके विचारसे यहाँ 'सुरस्वामी' विशेषण दिया, जिसका भाव यह है कि देवता लोग मनकी जान लेते हैं, उनसे कपट नहीं लिखता, तब ये तो देवताओंके भी स्वामी हैं, इन्होंने जान लिया तो आश्वर्य क्या ? 'सबदरसी' (सर्वदर्शी ) हैं अर्थात् बाहरकी, दूर और निकट रहनेवाली सभी वस्तुओंको जो त्रैलोक्यमात्रमें हैं, सहज ही एकरस देखते रहते हैं। 'अन्तर्यामी' हैं अर्थात् सबके दृदयके भीतरकी भी जानते हैं; यथा— 'सबके उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुमाउ।' अ० २५७।' भाव यह है कि कपट को जाना, वेप जो बनाया उसे जाना और सतीके हृदयके भावको भी जान लिया। (पं० रा० कु०)।

टिप्पणी-१ 'सती कपट जानेउ' इति । सतीका कपट जाननेमें इतने विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता थी ? ये विशेषण इसिलेये दिये गये कि एक तो सतीजी देवी हैं, शक्ति हैं, उनका कपट जान लेना साधारण बात नहीं है, पर ये देवमात्रके स्वामी हैं, स्वामीसे सेवकका कपट कब छिप सकता है ? यथा—'चलैं न चोरी चार की' इति विनये । अतः सुरस्वामी होनेसे जान

गये। पुनः, 'सती कपट' कहनेका भाव कि सतीजी कोई साधारण देवी नहीं हैं। वे शिवजीकी आद्याशक्ति हैं, भव भव विभव परामव कारिनि' हैं। उनका कपट, मनुष्यकी क्या कही जाय, देवताओं को भी जानना दुर्लभ है। भगवान् शङ्कर भी इस कपटको स्वतः न जान पाये, ध्यान करनेपर ही जान पाये (यह बात कविन आगे कही हैं, यथा—'तव संकर देखेंड धरि ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सब जाना॥ बा० ५६॥' सो उनके भी कपटको श्रीरामजी स्वतः सब जानते हैं। इस यही ब्रह्ममें और भगवत्कृपाप्राप्त सिद्ध जीवों में भेद है। कपट=चरित। यथा—'सती जो कीन्ह चरित सब जाना। बा० ५५।'=कपटका आचरण।

टिप्पणी—२ 'सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना। ''' इति। (क) सतीजी श्रीरामजीको अज्ञानी समझे हुए हैं, यथा—'खोजै सो कि अज्ञ इव नारी', 'में संकर कर कहा न माना। निज अज्ञान रामपर आना। बा० ५४॥', उसीपर कहते हैं कि जिनके स्मरणमात्र से दूसरेका अज्ञान मिट जाता है, उनमें अज्ञान कैसे सम्भव है ? वे सतीक करटको कैसे न जान छेते ? अज्ञ समझकर सतीजीने सीतारूप धरा, यदि वे 'अज्ञ' होते तो कपट न जान पाते, पर वे तो 'सर्वज्ञ' हैं। अर्थात् सब ब्रस्तुको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, भूत-भविष्य-वर्तमान तीनों कालकी बातोंको जानते हैं। 'राम' हैं अर्थात् अवमें रामते हैं और 'भगवान्' हैं अर्थात् उनमें ज्ञान, वैराग्य आदि षडेश्वर्य हैं, वे विद्या और अविद्या दोनों मायाओंको जानते हैं। यथा—'वेचि विद्यामविद्याद्य स वाच्यो मगवानिति।' अर्थात् दोनों मायाओंके स्वामी हैं, महामायापति हैं। तब माया इन्हें कैसे मोह सकती है ? तालर्य यह है कि ईश्वरमें अज्ञान नहीं है; इसीसे श्रीरामजी अपने स्वरूपसे सतीका कपट जान गये।

नोट—२ (क) 'सती कपट जानेड ।' इस पूर्वार्धमें 'जानेड' किया दी गयी है और इस कियाका अभिप्राय तीनों विशेष्यपदोंमें, जो उत्तरार्धमें दिये गये हैं—'सबदरसी, सबअंतरजामी और सर्वज्ञ', पाया जाता है। इसिलये यहाँ 'पिरकरांकुर अलंकार' हुआ। कपट जाननेके लिये एक ही विशेषण पर्याप्त था तो भी इतने विशेषणोंको, इतने गुणोंको इसमें कारण दिखाया। अतः यहाँ 'द्वितीय समुच्चय अलंकार है।' (ख) पुनः, 'सबदरसी' से जनाया कि ये सब देख रहे हैं कि शिवजी वट तले बैठे हैं और वहींसे ये आयी हैं। अन्तर्यामी हैं, अतः जानते हैं कि शंकरजीका उपदेश इनके गले नहीं उतरा, इसिलये परीक्षा लेनेके लिये सीता बनकर आयी हैं। (बि० त्रि०)

र सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि शिवजीने पूर्व जो 'सोह मम इष्टदेव''''सोह राम न्यापक ब्रह्म'''''माया-धनी।' कहा था, उसीकी सचाई यहाँ इन विशेषणोंद्वारा दिखायी है।

४ 'सुरस्वामी, सर्वदर्शी, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ' में जो भाव कहे गये, भगवती श्रुति भी ब्रह्मके लिये वैसा ही कहती है; यथा 'स वेत्ति वेदां न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरप्रयं पुरुषं महान्तम्। इति दवे० दव० उ० ३ । १९ ।' अर्थात् वह सम्पूर्ण वेद्यवर्गको जानता है, किंतु उसे जाननेवाला कोई नहीं है । उसे सबका आदि, पूर्ण एवं महान् कहा गया है ।

सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥ ५॥ निज माया बलु हृदय बखानी। बोले बिहँसि रामु मृदु बानी॥ ६॥

अर्थ—( श्रीयाज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे कहते हैं कि ) स्त्रीस्वभावका प्रभाव तो देखिये कि सतीजी वहाँ भी दुराव ( छिराव, कपट ) करना चाहती हैं ॥ ५ ॥ हृदयमें अपनी मायाके बलकी प्रशंसा करके श्रीरामचन्द्रजी मुस्कुराकर ( मीडी ) कोमल वाणी बोले ॥ ६ ॥

िषणी—१ 'सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ ।'''' इति। (क) दुराव करना स्नी-स्वभाव है। यथा 'सत्य कहिं कि नारि-सुमाऊ। सब विधि अगहु अगाध दुराऊ ॥ अ० ४७ ।', 'विधिहु न नारि हृदय गित जानी। सकल कपट अध अवगुन खानी॥ सरल सुसील धरमरत राऊ। सो किमि जाने तीय सुभाऊ॥ अ० १६२ ।' सतीजी श्रीरामजीको अज्ञानी, अल्प् और ऐश्वर्यहीन समझे हैं; इसीसे दुराव कर रही हैं—इसीपर कहते हैं कि 'देखहु नारि सुमाव प्रभाऊ।' (ख) 'देखहु' कहनेका भाव कि यह बात देखने ही योग्य है, क्योंकि जो बात तीनों कालोंमें सम्भव नहीं है, वही बात सतीजी स्नीस्वभाववश कर रही हैं। इसीर एक है कि शिवजीने 'नारि-स्वभाव' को ही सती-मोह-प्रसंगमें प्रधान रक्खा है। यथा—'सुनिह सती तव नारि सुमाऊ। संसय अस न धरिय उर काऊ॥ ५९१ ।' [िक्क वही बात अन्य वक्ता भी कह रहे हैं। वे भी शिवजीसे सहमत हैं। इसीसे वे कहते हैं—'देखहु नारि सुमाव''''। ये याज्ञवल्क्यजीके वचन हैं। ] (ग) 'तहहुँ' 'वहाँ भी' कहनेका भाव कि दुराव वहाँ किया जाना चाहिये, जहाँ लोग न जानते हों। अर्थात् जहाँ अज्ञान हो। पर सतीजी इसके विपरीत उससे दुराव करती हैं जिसके स्मरणमात्रसे दूसरेका अज्ञान दूर हो जाता है, जो सर्वज्ञ है, अो भगवान हैं।

२—'देखहु नारि सुमाव प्रमाक ।' इति । (क) नारि-स्वभावकी महिमा देखो । नारि-स्वभाव क्या है ? आठ अवगुणोंका होना नारि-स्वभाव है, यथा—'नारि सुमाउ सत्य सब कहहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥ छं० १६ ।' विशेष ५९ (६) में देखिये । आठ अवगुणोंमेंसे यहाँ 'अविवेक' अवगुणका ग्रहण है । अर्थात् इन्होंने विवेकसे काम न छिया । 'सती कीन्ह चह तहहुँ दुराक' अर्थात् जहाँ दुराव न करना चाहिये, वहाँ भी दुराव किया—यही 'नारि-स्वभाव' है । (स्त्र) 'सुमाव प्रमाक' इति । अर्थात् स्त्रीस्वभाव ऐसा प्रवळ है कि जो न करना चाहिये वह भी करा डालता है । कि स्वभावकी प्रवळता देवी-देवताओंपर भी रहती है; यथा 'काळ कर्म गुन सुमाव सबके सीस तपत' इति विनये; 'काळ सुमाउ करम बरिआई । मळेड प्रकृति वस चुकड़ भलाई ॥ बा० ७।' (ग) "यहाँ 'देखहु नारि सुभाव प्रमाक' किस विचारसे कहा क्योंकि सतीजी तो श्रोरामजीको सर्वज्ञ नहीं समक्षतीं ? यदि सर्वज्ञ समझकर दुराव करतीं तो स्वभावका प्रभाव कहना ठीक होता ?''—इसका उत्तर यह है कि शिवजीने उनको श्रीरामजीका स्वरूप समझा दिया था और यह भी कह दिया कि विवेकसे विचारकर यत्न करना ।—इन दोनों उपदेशोंमेंसे सतीजीने एकको भी न माना । सीतारूप धारण किया, यह अविवेककी बात की । और, अविवेक 'स्नीस्वभाव' है ।

नोट-१ 'नारि सुमाव प्रमाऊ' कथनका भाव यह है कि स्त्री कितनी ही उच्च पदवीको क्यों न प्राप्त हो जावे, पर उसका स्वगाय नहीं स्ट्राता। देखिये, सतीजी एक तो श्रीशियजीकी पत्नी, दूसरे पतिव्रताशिरोमणि और भगवती, जगजननी, तो भी उनमें यह अज्ञान उपस्थित हो गया, उनका स्त्रीस्वभाव न स्ट्रा, तब भला साधारण प्राप्तता क्षियोंके विषयमें क्या कहा जाय ? सच है, स्वभाव सब गुणोंको दबाकर सबके अपर रहता है। 'अतीत्य हि गुणान सर्वान्स्वभावो मूर्धन वर्तते।'

वि॰ टी॰—'ब्रह्मवैवर्तपुराण गणेशखण्ड अध्याय ६ में लिखा है—'दुर्निवार्यश्र सर्वेषां छीस्वमावश्र चापलः। हुस्त्याच्यं योगिमिः सिद्धेरस्मामिश्च तपस्विभिः॥' अर्थात् स्त्रियोंका स्वभाव चञ्चल होता है, उससे किसीका वचाव नहीं होता। उसे योगी, सिद्ध तथा हम-सरीखे तपस्वी भी कठिनाईसे त्याग धकते हैं।'

नोट—२ स्वभावकी विचित्रता ही यह है कि सर्वगुणसम्पन्नकी बुद्धिकों भी भय और भ्रममें डाठ दे। सत्पुरुपोंमें तथा सती स्त्रियोंमें उनका स्वभाव विशेष साधनोंसे दबा रहता है, परंतु कभी-कभी विशेष कारणांसे प्रकट हो जाता है। और अन्य पुरुषों और स्त्रियोंमें तो उनका स्वभाव सदा अभिव्यक्त रहता है। अन्य स्त्रियोंसे सती स्त्रियोंमें यही विशेषता है। पुराणोंमें भी इन दोषोंका वर्णन मिळता है; यथा 'अनृतं साहसं माया मूर्यंत्वमितकोभता। अशोचत्वं निदंयत्वं च जीणां दोषाः स्वमावजाः ॥' इति देवीभागवते। संसारमें कोई भी निदोंष नहीं हो सकता क्योंकि इसका कारण ही सदोप है। समस्त दोषोंसे निर्मुक्त एक परब्रहा ही है। (स्वामी रामदेवजी मानसमणि)। 'प्रभाऊ'=प्रभाव=अन्तःकरणको किसी और प्रवृत्त कर देनेका गुण। सामर्थ्य। महिमा।

िष्णणी—३ 'निज मायाबलु हृदय बखानी' इति । (क) श्रीरामजीकी मायाका बल श्रीशिवजी समझे, यथा 'बोले बिहास महेसु हरिमाया बल जानि जिय । ५९ ।', 'बहुरि राम-मायहि सिरु नावा । प्रेरि सितिह जेहि फूठ कहावा ॥५६ ।' (ख) सतीजी श्रीरामजीको (अपनी मायासे ) मोहने आयों, सो वे तो उन्हें मोह न सकीं, उल्टे श्रीरामजीकी मायाने उनको ही मोहित कर लिया । ठगने गयों, पर ठगी गयों स्वयं । 'अपनी मायाका बल बखाना' अर्थात् हमारी माया बड़ी बलवती है कि इसने साक्षात् भगवतीको अपने वशीमूत कर लिया, इस तरहकी प्रशंसा मनमें की । (ग) 'हृदय बखानी' का भाव कि अ ना ऐश्वर्य अपने मुखसे कैसे बखान करते ? अपने मुखसे अपनी प्रशंसा शोभा नहीं देती । अतः हृदयमें सराहा । अथवा मायाका बल प्रगट बखान करना उचित नहीं है, क्योंकि इसने भक्तको व्याकुल किया है, अतः हृदयमें सराहा । भारी पराक्रमसे पराक्रमीकी प्रशंसा होती ही है, यथा 'मूर्ळा गइ बहोरि सो जागा । किवबल बिपुल सराहन लागा ॥ ६ । ८३ ।' वैसे ही अपनी मायाका पराक्रम देखकर कि इतनी प्रभावशालिनी भगवतीको भी उसने बलात विमोहके वश कर डाला, प्रभुने उसकी सराहना की । [कथाके अनादरके समयसे ही मायाकी परणा हुई है । इसीसे शिवजीका उपदेश न लगा । बात यहाँतक बढ़ी कि अब ये सीता बनकर आयी हैं । अतः अघटितघटनापटीयसीकी हृदयसे प्रशंसा की । सीता बननेपर हँसे । (वि० त्रि०) ] हुङ्गश्रीरामजीने निजमायावलकी प्रशंसा की, इस कथनका भाव यह है कि उन्होंने सतीजीको निर्दोष टहराया । उनके अन्तःकरणमें यह भाव है कि हुराव करनेमें सतीजीका किश्चित् दोप नहीं है । इस चरणसे अन्तःकरणका भाव प्रकटकर आगे बाहरका हाल लिखते हैं कि हँसकर मृद्ध वाणी बोले । ।

४ 'बोले बिहसि राम मृदु बानी' इति । हॅसकर क्यों बोले ? उत्तर—(क) ये हमारी परीक्षा लेनेके लिये सीतारूप धरकर आयीं, यह जानकर हॅसे। अथवा, (ख) नारिस्वमायका प्रमाव देखकर हॅसे, यथा 'सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ। देखहु नारिसुमाव प्रमाऊ ॥' अथवा, (ग) यह तो श्रीरामजीका स्वतः सिद्ध सहज स्वभाव ही है कि सदा हँसकर बोलते हैं, यथा 'स्मितपूर्वामिमाची च' इति वाल्मीकीये। अथवा, (घ) अपनी मायाका वल देखकर हॅसे, यथा 'निज मायाबल देखि बिसाला। हिय हँसि बोले दीनदयाला॥ बा० १३२।' अथवा, (ङ) (पं० रामकुमारजीके एक पुराने खरेंमें यह भाव है कि) प्रमुका हास माया है, यथा—'माया हास बाहु दिगपाला। लं०।' प्रमुके सामने मायावी वेष बनाकर आयी हैं, अतः ये भी उनसे अपना वास्तविक रूप न कहकर बनावटी ही रूपका परिचय देंगे।

नोट—३ क्लि यह बात स्मरण रखनेकी है कि जब कोई श्रीरामजीसे चतुराई करता है तब वे उसे जानते हुए भी अनजानकी तरह माधुर्यलीलामें रत होने (बिहॅसने) की मुद्रा प्रदर्शित करते हैं; जैसे उन्होंने सुतीक्ष्णजीके प्रति किया था। यथा—'देखि छपानिधि सुनि चतुराई। छिए संग बिहसे दोड माई॥ आ० १२।' और जैसे अपने अन्तर्यामित्व-गुणकी शक्तिसे रावणकी परीक्षा करनेकी युक्ति जानकर वे बिहँसे और अपनी प्राणिप्रयासे उन्होंने अपनी युक्ति बतायी थी जिसमें भाव यह था कि 'देखें किसके युक्तिकी विजय होती हैं? भला मेरी युक्तिके आगे रावणकी युक्ति क्या चलेगी ?'- (कल्याण १२। १२)। पुनः प्रभुको जब कोई विशेष चिरत करना होता है तब उसे इँसकर करते हैं, यथा—'अम तें चिक्ति राम मोहि देखा। बिहसे सो सुनु चिरत बिसेषा॥ ७। ७९।'

टिप्पणी—५ 'बोले मृदु बानी' इति । यह भी प्रभुका स्वभाव है । पुनः भाव कि मृदु वाणी बोले; जिसमें सतीजी-को भय न उत्पन्न हो कि हम इनकी परीक्षा लेने आयी हैं ( ये अप्रसन्न न हों )। इसीसे श्रीरामजी प्रसन्नतापूर्वक बोले। बिहुँसनेसे मुखकी प्रसन्नता रही और मृदुवाणीसे कोमलता रही। [ मृदुवाणी बोले क्योंकि शीलसिंधु हैं। (वै॰)]

## जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनाम्। पिता समेत लीन्ह निजश नाम्॥ ७॥ कहेउ बहोरि कहाँ चृषकेत्। बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेत्॥ ८॥

अर्थ-( प्रथम तो ) प्रभुने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पितासमेत अपना नाम लिया ॥ ७ ॥ फिर कहा कि 'वृषकेतु' ( शिवजी ) कहाँ हैं ? ( आप ) वनमें अकेटी किस कारणसे फिर रही हैं ? ॥ ८ ॥

नोट-9 सती जीने सीतारूप धरकर श्रीरामजीको धोखा देना चाहा, उनकी परीक्षा लेनी चाही। प्रमुने प्रणाम आदिद्वारा ही जना दिया कि हम तुम्हारे कपटको जानते हें, तुम शीता नहीं हो, तुम शिव-पत्नी हो। यहाँ 'तिहित' अलंकार है। जहाँ अपना हाल छिपानेवाले व्यक्तिक प्रति कोई ऐसी किया की जाय जिससे जान पड़े कि उसका वह हाल किया करनेवालेको ज्ञात हो गया, वहाँ यह अलंकार होता है।

टिप्पणी—9 'जोरि पानि प्रमु कीन्ह प्रनाम्' इति। (क) हाथ जोड़कर प्रणाम करनेमें भाव यह है कि—(१) सती सीतारूप धारण किये हुए हैं; तब भी श्रीरामजीने (परस्त्री होनेसे) माता भाव माना। इसी तरह जब सीतारूप त्यागकर वे युनः अपना रूप हो गयीं तब भी शिवजीने (अपनी अर्धाङ्गिनी होते हुए भी) उनमें माताभाव माना। इस तरह, स्वामी सेवक दोनोंका समान धर्म है, यह दिखलाया। [अथवा, स्वामीसे सेवकका धर्म अधिक कहा]। अथवा, (२) श्रीरामजी नरतन धारण किये हुए हैं, और सती देवता हैं। अतः देवभावसे प्रणाम किया। यह माधुर्यकी मर्यादा रक्खी, यथा—'राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। मुदित देव लहि लोचन लाहू॥' पुनः, (३) [शिवजीके इस विचारको कि 'गुसरूप अवतरेड प्रभु गएँ जान सब कोह', पुष्ट करनेके लिये यहाँ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अर्धात् माधुर्यमें अपनेको राजकुमार जनाया और आगेके प्रश्नसे अपनी सर्वज्ञता भी प्रकट कर दी। (मा० प०)]

स्वरि—रा० प्र०। पं० रा० कु०। १७२१, १७६२, छ०। 'हरि' पाठ देकर रा० प० ने० 'पिता समेत लीव्ह हिर नामु' का अर्थ यह किया है कि —'हरि ( श्रीरामचव्रजी ) ने पितासमेत सतीजीका नाम लिया। अर्थात् दाझायणीजी ! आपको नमस्कार है — यह यहां । नमस्ते दक्षतनये । वीरभद्र नम्पूर्में ऐसे ही वचन हैं । यथा — 'कि वाण्या दनुजा नागा वानरा किन्नरा नराः । वत्स लक्ष्मण प्रयोगां मायां मायाविमोहिताम् ॥ नमस्ते दक्षतनये नमस्ते शम्भुभानिनि । किमर्थं धूर्जंटी देवं त्यक्त्वा भ्रमसि कानने ॥ 'निज' पाठ १६६१, १७०४, को० रामका है ।

२ 'पितासमेत लीन्ह निज नाम्' इति। कि (क) पितासमेत अपना नाम लेकर प्रणाम करनेकी विधि है; यथा 'पितु समेत कि कि कि नामा। लगे करन सब दंड प्रनामा॥ १। २६९।', 'विस्वामित्र मिले पुनि आई। पदसरोज मेले दोड भाई॥ रामलपन दसरथके ढोटा। १। २६९।'—विदोष १। १५८ (८) में देखिये। यह प्राकृत व्यवहार करके अपने ऐदवर्यको लिपाये हैं। (ख) यहाँ ऐदवर्य है, माधुर्यका काम नहीं है; इसीसे सतीजीको पहचाना। और, कि किन्धाकाण्डमें जब हनुमान्जी विप्ररूप धरकर आये हैं, तब वहाँ माधुर्यका वर्णन है; इसीसे वहाँ अनजानकी तरह पूलना लिखा है, वहाँ हनुमान्जीको मानो पहचानते नहीं, इसीसे उनको 'विष्र' कहकर सम्बोधन किया है; यथा—'कहहु विष्र निज कथा बुसाई। ४। २।' (ग) पितासमेत अपना नाम लिया अर्थात् कहा कि में रघुकुलमणि श्रीदशरथजी महाराजका पुत्र राम हूँ। इस तरह अपना पूरा परिचय दिया।

र 'कहेड बहोरि कहाँ चृषकेत्।'''' इति। (क) 'बहोरि' अर्थात् अपना हाल कहकर (अर्थात् अपने पिताका और अपना नाम लेकर प्रणाम करके) अब उनका हाल पूछते हैं। (ख) 'गृषकेतु' का भाव कि शिवजीके केतु (ध्वजा) पर गृषमका चिह्न हैं जो दूरते दिखायी पड़ता है, सो वे कहीं देख नहीं पड़ते ? कहाँ हैं ? अथवा, गृप=धर्म। 'कहाँ गृषकेत्'=धर्म ही जिनकी ध्वजा है वे शिवजी कहाँ हैं ? (ग) 'बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेत्।' अर्थात् धर्मको छोड़कर वनमें फिर रही हो, यह किस लिये ? 'फिरहु' शब्दसे स्चित हुआ कि सतीजी कहीं बैठी या खड़ी नहीं हुई फिरती ही रहीं।

नोट—र स्मरण रखनेकी बात है कि वक्ताओंने श्रीरामजीके 'वृषकेतु' शब्दको शिवजीके लिये आगे इसी प्रकरणमें बहुत प्रयुक्त किया है; मानो श्रीरामजीने आजसे यह नाम शिवजीका रख दिया है। सती-त्यागकी स्चना इस प्रसंगमें इस शब्दसे प्रसंगके प्रारम्भमें ही दे दी है।

# दो॰—रामवचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु । सती सभीत महेस पिंह चलीं हृदय बड़ सोचु ॥ ५३॥

अर्थ-श्रीरामजीके मीठे कोमल और गूढ़ वचन सुनकर सतीजीको अत्यन्त संकोच हुआ। वे डर्श हुई महादेव-जीके पास चर्ला । उनके हृदयमें भारी सोच है ॥ ५३ ॥

नोट—श्रीरामचन्द्रजीने तीन बातें कहीं ।—9 मैं दाशरथी राम हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। २ वृपकेत कहाँ हैं ? ३ आप वनमें अकेली कैसी फिर रही हैं ? कोमल तो सभी शब्द हैं, उसपर भी ये वचन हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले गये थे, इससे वे और भी कोमल हो गये। सभी वचन सुननेमें मृदु हैं, पर समझनेमें गूढ़ हैं। अर्थात् इनमें बहुत अभिष्राय गुप्त हैं, बहुत व्यंग्य भरा हुआ है। इन वचनोंके गृढ़ आश्रय देखने हैं।

9 'जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनाम्' ( अर्थात् हाथ जोड़ने और प्रणाम करने ) के भाव ऊपर ५३ (७) टि० १ में आ चुके। 'पिता समत लीन्ह निज नाम्' का गूढ़ भाव श्रीजैजनाथजी यह लिखते हैं कि 'इससे अपने स्वरूपका परिचय दिया। इस तरह कि अगस्त्यजीने जो मनुशतरूपाका वृत्तान्त तुभको सुनाया और मनुशतरूपाका दशरथ-कौशल्यारूपसे अवतरित होना कहा, हम उन्हीं दशरथजीके यहाँ पुत्ररूपसे अवतरे हैं, वही 'राम' हैं।' माधुर्यमें भाव यह है कि आप सीतारूपसे मेरे पास आयी हैं; यदि मैं आपको पकड़कर दृदयसे लगा लेता तो सतीत्व कहाँ रह जाता ? यदि समझती हो कि पकड़नेके पहले ही अन्तर्धान हो जायेंगी तो ऐसी समझ भूल है, क्योंकि कथामें सुन चुकी हो कि कपट मृग मुझे छलने न पाया, उसका मृगचर्म मैं ले ही आया, वैसे ही मेरे आगसे तुम अन्तर्धान नहीं हो सकती थीं। ( श्रीजानकीशरणजी )।

२ 'वृपकेतु'-जिनकी ध्वजापर 'वृप' हैं । वृप≈त्रैल ।=धर्म । वृपकेतु=धर्मकी ध्वजा । यह शिवजीका एक नाम है । 'कहाँ वृषकेतू' यह कहकर प्रथम तो यह जनाया कि हम तुमको जानते हैं । दूसरे यह कि शिवजी धर्मध्वज हैं, सदा धर्मपर तत्मर रहते हैं, आपके पातिवत्यधर्मकी भी ध्वजा वे ही हैं, उनके वचनोंकों न मानकर और उनसे अलग होकर आपने तो मानो अपने पातिवत्यधर्मकी ही तिलाञ्जलि दे दी । आपका वह स्तीत्वधर्म अत्र कहाँ गया ? ( वर्रा ) । तीसरे यह कि 'तुमको उनके वचनपर विश्वास करना चाहिये था, क्योंकि वे 'सत्य' रूप धर्मकी ध्वजा हैं, सदा सत्य बोलते हैं । उनकी बात न माननेका कोई कारण न था ।' ( मा० प० ) । चौथे यह कि 'वे वृपकेतु हैं । बैलपर सवार रहनेसे क्या बौरहा

(वावला) जानकर उनका अपमान किया है, उनको त्याग दिया है ?' (खर्रा)। पाँचवें यह कि आप पातिव्रत्यकी पताका लिये फिरती थीं, वह पताका अब कहाँ गयी कि जो अब परस्त्रीका रूप धारण किया है। परायी स्त्री बनी हैं।

३ 'विपिन अकेलि फिरहु केहि हेत्' इति । (क) अर्धाङ्गिनी होकर वनमें पतिसे अलग अकेली फिरना स्वतन्त्रता है। यह कहकर स्वच्छन्दचारिणी, स्वेच्छाचारिणी जनाया, जो स्त्रियोंके लिये अयोग्य है; यथा 'जिमि सुतंत्र मएँ विगरिह नारी । कि॰ १५ ।, 'पिता रक्षति कौमारे मर्त्ता रक्षति यौवने । पुत्राश्च स्थाविरे मावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमहीति ॥ २३॥ अरक्षणाणया पाकः यसकाऋवशागो वसेस् । तथैव युवर्ता नारी स्वच्छन्दाद्दुष्टतां व्रजेत् ॥ २५ ॥ प० पु० स्१० ४९ । अर्थात् बचपनमें पिता, जवानीमें पित और बुढ़ापेमें पुत्र नारीकी रक्षा करता है; उसे कभी स्वतन्त्रता नहीं देनी चाहिये "नहीं तो वह व्यभिचारमें प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोईपर दृष्टि न रखनेसे उसपर कौए और कुत्ते अधिकार जमा छेते हैं, उसी प्रकार युवर्ती नारी खच्छन्द होनेपर व्यभिचारिणी हो जाती है। ( पार्वतीवचन )। पुनः, भाव कि—(ख) हमारे स्त्रीवियोगका कारण तो हमारी इच्छानुसार है, ( यथा 'सुन हु प्रिया व्रत रुचिर सुसीला । मैं कछु करिब ललित नर कीका ॥ ३ । २४ । १), और तुमने तो पतिवचन न मानकर वनमें फिरना स्वीकार किया है, जो कर्म पतिव्रताओं को उचित नहीं । नीतिशास्त्र है कि 'भ्रमन्सम्पूज्यतं राजा भ्रमन्सम्पूज्यतं द्विजः । भ्रमन्सम्पूज्यतं योगी स्त्री भ्रमन्ती विनश्यति ॥ (वि॰ टी॰)। (ग) वनमें अकेली फिरती हो। हम राजकुमार हैं, परपुरुष हैं। स्त्रीवियोगसे पीड़ित हैं। हमारे सामने दाक्षायणीरूप त्यागकर सीतारूपसे आयी हो । किस उपपत्तिहेतु क्रियाचातुरीकर स्वयं दूती वनकर क्रिया-विदग्धारूप धारण किया है ? हम परकीयाके ग्राहक नहीं हैं। अतः छीट जाओ ।' (वै॰)। पुनः, 'अकेछी फिरना' कहकर यह भी जनाया कि 'पतिको तुमने स्वयं त्यागा और हमने भी न ग्रहण किया। अब छौटनेपर शिवजी भी तुम्हें न ग्रहण करेंगे; अब तो आप-से-आप तुम्हारे भाग्यमें अकेला ही रहना लिख गया। तुम न इधरकी हुई, न उधरकी।' (वें०)। (ङ) 'केहि हेत्' का भाव यह है कि परीक्षा छेने आयी हो ? अर्थात् वृषकेत पतिकी तुमने अवज्ञा की, उनका कहा नहीं माना, तभी तो परीक्षा छेने आयी हो-यह व्यङ्ग श्रीरामजीके वचनोंके अभ्यन्तर भरा है। अवज्ञा न करना स्त्रीका धर्म है; यथा 'उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पितागृहे । आज्ञामङ्गो न कर्तव्यो वरं यातु वराङ्गना ॥ (पं० रा० कु०)। पुनः, (च) भाव कि मेरे इस वनमें फिरनेका हेत तो यह है कि श्रीजानकीजीको कोई राक्षस हर हे गया है, हम उन्हें दूँद रहे हैं; यथा 'इहाँ हरी निसिचर बैदेही । बिप्र फिरहिं हम खोजत तेही ॥ कि० २ । १ पर आप अकेली क्यों फिर रही हैं ? अर्थात् आपके अकेले फिरनेका कोई कारण नहीं दीखता। क्या आपको राक्षसोंका भय नहीं है ? अथवा, क्या शङ्करजीको किसीने चुरा तो नहीं लिया ? ( वीरकवि )

टिप्पणी—9 'सुनि उपजा अति संकोच' इति । (क) इससे जनाया कि सतीजी गृढ़ व्यङ्गको जो श्रीरामजीके वचनोंमें भरा है समझ गयीं । इसीसे 'अति संकोच' हुआ । (ख) 'अति संकोच' का भाव कि संकोच तो तभी हुआ था कि जब प्रभुने पहचान ित्या और हाथ जोड़कर प्रणाम किया । (अर्थात् हमने अपना रूप छिपाया सो ये जान गये, यह जानकर सतीजीको सङ्कोच हुआ था)। पर जब उन्होंने 'कहाँ बृषकेत् । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेत् ॥' ये वचन कहकर जनाया कि हम तुम्हारे हृदयके कुत्सित भावको भी जानते हैं और वही बात पूछते हैं, तब 'अति संकोच' हुआ ।

( कि हमने अच्छी परीक्षा ली, शिवजीके चिताये हुए विवेकसे दूर रहीं )।

२ 'सती समीत महेस पिंह चलीं' इति । (क) अति संकोचवश होनेपर उत्तर नहीं देते बनता; यथा 'सीय सकुच बस उत्तर न देई । सो सुनि तमिक उठी केंकेई ॥ अ० ७९ ।' अतः सतीका कुछ उत्तर नहीं िल्ला । और, उत्तर देतीं भी तो क्या ? इसका कुछ उत्तर है ही नहीं । अतः उत्तर न िल्ला गया । [ (ख) 'सती' शब्द देकर वक्ताने जना दिया कि अब सतीजी सीतारूप त्यागकर अपना रूप हो गयीं । रूप बदला, इसीसे नाम भी बदल गया । परन्तु पं० रामकुमारजीका मत है कि अद्भुत दर्शनके बाद कपट वेष छूटा । ५५ (६) देखिये । ] (ग) 'सभीत' इति । इसंका कारण कि स्वयं आगे लिखते हैं । वह यह कि 'में संकर कर कहा न माना । निज अज्ञानु रामपर आना ॥ जाइ उत्तर अव देहीं काहा । उर उपजा अति दारून दाहा ॥' अर्थात् पति-अवज्ञा और उनके कोपसे भयभीत होनेसे शोचयुक्त हुई । महादेवजीका डर है । (घ) 'महेस पिंह चलीं' अर्थात् शिवजीकी आज्ञापर श्रीरामजीकी परीक्षा लेने चली थीं, अब यहाँसे फिर शिवजीके पास चलीं । दोनों 'चलीं' के बीचमें कहीं बैठना नहीं कहकर जनाया कि बराबर फिरती ही रहीं; यथा 'बिपन अकेलि फिरहु'''' (ङ) 'एइप बह सोन्हु ।' सोच अपनी करनीका है जैसा कि आगे वक्ता स्वयं स्पष्ट कह रहे हैं; यथा 'हदय सोच सञ्चयत निज

करनी । ५८ । १ । पुनः, सोच इस बातका है कि यह बात कैसे शिवजीसे छिपे ? उनको क्या उत्तर दूँ ?

मैं संकर कर कहा न माना। निज अज्ञानु राम पर आना।। १।। जाह उतरु अब देहीं काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा।। २।।

शब्दार्थ-कहा=कहना, वचन । आनना=लाना, आरोप करना, धरना । काहा=क्या ।

अर्थ—मैंने शङ्करजीका कहना न माना । अपना अज्ञान श्रीरामचन्द्रजीपर आरोपित किया ॥ ९ ॥ अब जाकर क्या उत्तर दूँगी ? ( यह सोचकर ) हृदयमें अत्यन्त भयङ्कर जलन पैदा हो गयी ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'में संकर कर कहा न माना' अर्थात् अपने कल्याणकर्ताका कहा न माना । अतः मेरे कल्याणकी अब हानि हुई । [ जो शिवजीका अनुमान था वही इनका अनुमान हुआ । यथा 'इहाँ संभु अस मन अनुमाना । दच्छसुता कहुँ निर्ह कल्याना ॥ मोरेहु कहे न संसय जाहों ।' ट्रिंट नोट—यह सतीजीका पश्चात्ताप है । वे अपनी भूल अब स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि शङ्करजीका वचन मानना चाहिये था, सो मैंने न माना । मान िया होता तो यह क्लेश क्यों मोगना पहता ? 'संकर कर कहा' अर्थात् 'सुनिह सती तव नारि सुमाऊ । ५९ । ६ ।' से 'अवतरेड अपने मगत हित....' तक जो शिवजीने कहा था । ] (ख) 'निज अज्ञानु राम पर आना' इति । अर्थात् अज्ञानी तो मैं हूँ, पर अपनेको मैंने सज्ञान समझा और श्रीरामजीका स्वरूप तो जाना नहीं, उलटे उन्हींको समझ लिया कि अज्ञ हं, स्त्रीको खोजते हें, यथा 'खोजै सो कि अज्ञ ह्व नारी । ५९ । २ ।' [ श्रीरामजी अज्ञानी नहीं हैं । वे तो निर्मल दर्पण हैं । जो जैसा है उसको उनमें वैसा ही झलकता है । (मा० प० ) मिलान कीजिये—'निज श्रम नहिं समुझिं अज्ञानी । प्रभु पर मोह घरिंड जड़ प्रानी ॥ बा० ९९७ ।' तथा 'जे मित मिलन विषय बस कामी । प्रभुपर मोह धरिंड इमि स्वामी ॥....वालक श्रमिंड ममझी रहादी । कहिंड परस्पर मिथ्या बादी ।....निज अज्ञान रामपर घरहीं ॥ उ० ७३ ।' भाव यह है कि शिवजीने समझाया तो बहुत था, पर मेरी ही समझमें न आया । ]

- २ (क) सतीजीने अपने ऊपर दो अपराध साबित किये। एक यह कि सती कहलाकर भी मैंने पतिका वचन न माना और दूसरा यह कि ब्रह्मको नर माना। यथा 'मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पतिवचन मृपा किर माना॥ ५९। र।' शङ्करजीका उपदेश न मानकर, ब्रह्मको मनुष्य जानकर उसकी परीक्षा ली, यह अपराध हुआ। इसी अपराधको छिपानेके लिये आगे भूठ बोलीं कि 'कछु न परीच्छा लीन्हि गोसाई।' ५६। र।' [ क्ट्रिंग्ट प्रायः देखा जाता है कि एक अपराधको छिपानेके लिये दूसरा अपराध किया जाता है और दूसरेक लिये तीसरा; इत्यादि। इससे हमको उपदेश मिलता है कि हम प्रथम ही अपराधपर सावधान हो जायँ, उसको स्वीकार कर लें जिसमें और पाप न बढ़े जो हमारे नाशका कारण बने। ] (ख) पूर्व दोहेमें 'सभीत' और 'हृद्य बड़ सोखु' जो कहा है, उन्हींका हेतु यहाँ यथा संख्यालंकारसे कहा गया। अर्थात् 'मैं संकर कर कहा न माना। निज अज्ञानु रामपर आना॥' इस हेतुसे सभीत हुई। और 'जाह उत्र अब देहीं काहा' यह सोचका कारण हुआ। सोच और भय होनेसे 'अति दारण दाह' उत्तन्न हुआ। [ नोट—पण्डितजीक एक पुराने खरेंमें यह लिखा है कि 'संकोच ऊपर कह आये कि 'मृदु गूढ़ बचन सुनकर' संकोच हुआ। अव 'मैं संकर कर कहा न माना।"" से सोचकी बात कहते हैं। कहना न माननेका मोच, अपना अज्ञान श्रीरामपर धरनेका सोच और 'अब क्या उत्तर हूँगी' इसका सोच है। अतः 'बड़ सोच' कहा गया। ]
- ३ (क) 'जाइ उतर अब देहीं काहा।' इति। शिवजीकी बात सत्य निकली। अतः सोचती हैं कि जाकर क्या उत्तर दूँगी। क्या उत्तर दूँगी? इतनेसे ही जना दिया कि शिवजी अवश्य प्रश्न करेंगे और हुआ भी ऐसा ही। शिवजीने प्रश्न किया कि 'लीन्ह परीछा कथनि विधि कहहु सत्य सब बात। ५५।' 'क्या उत्तर देंगी' यह मोचकर दृदयमें बड़ा संताप हुआ और कोई उत्तर विचारमें नहीं आया तब उनसे झूठ बोलीं। (ख) 'उर उपजा अति दारुन दाहा' इति। 'अतिदारुण दाह' से तीन प्रकारके दाहकी स्चना मिलती है—दाह, दारुण दाह और अति दारुण दाह। ये तीनों सतीजीमें दिखाते हैं। इस तरह कि 'में संकर कर कहा न माना' यह सोचकर 'दाह' हुआ। 'निज अज्ञानु राम पर आना' यह सोचकर 'दाहण दाह' हुआ। और, कुछ भी उत्तर नहीं स्झ पड़ता यह समझकर 'अति दारुण दाह' हुआ।

४ रघुपतिमाया अत्यन्त प्रचण्ड है, इसीसे इस प्रमंगमं रघुपतिमायाकृत विकार भी भारी-ही-भागे वर्णन किये गये।
मा॰ पी॰ बा॰ खं २. ५—

| यथा—'अस ससय मन भएउ अपारा।', 'उपजा अति संकोचु', 'चली हृदय बड़ सचि', 'उर उपजा अति दास्न दाहा', |     |                                                                           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 'देखि सती अति मई समीता', 'चिंता अमित जाह नहिं वरनी', 'अकथनीय दारुन दुख मारी' इत्यादि ।       |     |                                                                           |  |  |
| श्रीसतीजीके 'अति संकोच, बड़ सोच और अतिदारुण दाह' के कारणोंका खुलासा—                         |     |                                                                           |  |  |
| <b>संको</b> च                                                                                | 9   | 'जोरि पानि प्रमु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह निज नामू॥' से संकोच       |  |  |
|                                                                                              |     | हुआ कि हमने छिपाया पर ये जान गये कि मैं सती हूँ, सीता नहीं हूँ।           |  |  |
| अति संकोच                                                                                    | २   | 'वृषकेतु कहाँ हैं ? अकेली वनमें फिरनेका क्या कारण है ?'—इनके गृह          |  |  |
|                                                                                              |     | आशयको समझकर कि ये हमारे हृद्यके कुत्सित भावको समझ गये कि पतिकी            |  |  |
| _                                                                                            |     | अवज्ञा करके परीक्षा छेने आयी हैं 'अति संकोच' हुआ ।                        |  |  |
| परिणाम                                                                                       | ą   | उत्तर न बन पड़ा, यह परिणाम हुआ ।                                          |  |  |
| सभीत                                                                                         | 9   | पतिकी अवज्ञा और उनके कोपका भय है।                                         |  |  |
| सोच                                                                                          | २   | सोच करनीका है। शिवजीसे बात कैसे छिपे यह भी सोच है।                        |  |  |
| बद सोच                                                                                       | ₹   | कहा न माननेका, अपना अज्ञान प्रभुपर आरोपित करनेका, और क्या उत्तर दूँगी,    |  |  |
|                                                                                              |     | तीन बातांका सोच होनेसे 'वड़ सोच' कहा।                                     |  |  |
| परिणाम                                                                                       | 8   | हृदयमं क्रमशः दाह, दारुण दाह और अति दारुण दाह, यह परिणाम हुआ।             |  |  |
| दाइ                                                                                          | 9 j | पतिकी अवज्ञासे ( जो भय है उससे ) दाह ।                                    |  |  |
| दारुण दाह                                                                                    | .२  | 'निज अज्ञान राम पर आना'—इससे जो सोच है उससे दारुण दाह।                    |  |  |
| अति दारुण दाह                                                                                | ₹   | 'शिवजीके प्रश्न करनेपर क्या उत्तर देंगी, यह न स्झनेसे जो बड़ा सोच है उससे |  |  |
|                                                                                              | - 1 | 'अति दारुण दाह' हुआ।                                                      |  |  |
| सबका परिणाम                                                                                  | 8   | पतिसे धूठ बोर्ली।                                                         |  |  |
| दसरी तरह संक्षेपसे इस प्रकार कह सकते हैं                                                     |     |                                                                           |  |  |

दूसरी तरह संक्षेपसे इस प्रकार कह सकते हैं-

| कारण                                                                                                                                                                      | कार्य                                                                                                   | परिणाम                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>श्रीरामजीका प्रणाम करना</li> <li>श्रीरामजीके दोनों प्रश्न</li> <li>शिवजीकी बात न मानना</li> <li>अपना अज्ञान रामपर लाना</li> <li>जाकर क्या उत्तर दूँगी</li> </ul> | संकोच<br>अति संकोच ( पूर्व संकोचमें वृद्धि )<br>भय ( सभीत )<br>सोच<br>बड़ सोच ( पूर्वके सोचमें वृद्धि ) | उत्तर न दे सकना<br>वापस चलना<br>दाह<br>दारुण दाह ( पूर्वदाहमें वृद्धि )<br>अति दारुण दाह |

च्चियहाँ यह बात नहीं है कि प्रथम कारण (प्रणाम) होनेपर उसका कार्य और परिणाम हुआ तब कुछ समयके बाद दूसरा कारण (प्रदन) और कार्य आदि हुए, किंतु क्षणभरमें हो ये सब कारण, कार्य ओर परिणाम होते गये। इसीसे किवने पूर्वके कार्य तथा उनके परिणाम न कहकर केवल अन्तिम अवस्था (अर्थात् अति संकोच, लौट चलना, बड़ सोच और अति दाकण दाह) का उल्लेख किया। हाँ, केवल 'भीति' स्वतन्त्र वस्तु होनेसं लिखा किर भी उसके परिणाम (दाह) का उल्लेख किवने नहीं किया। तथापि शतपत्र भेदन्यायसे यहाँ कारण, कार्य और परिणाम दिखाये गये हैं। [इक्क साधारणतया अनुभवसे देखा जाता है कि यह आवश्यक नहीं है कि 'अति संकोच', 'बड़ा सोच' या 'अति दाकण दाह' शब्दोंका प्रयोग तभी हो सकेगा कि जब उसके पूर्व 'संकोच', 'सोच' या 'दाह' और 'दाकण दाह' की प्राप्ति हुई हो। अपने प्रियके वियोगका समाचार सुनते ही मनुष्य अत्यन्त शोकको एकदम प्राप्त हो जाते हैं। 'अति', 'बड़ा,' 'भारी', 'दाकण', 'दु:सह' इत्यादि प्रायः केवल यह यूचित करनेके लिये प्रयुक्त होते हैं कि वह शोक, भय, दाह आदि सामान्य नहीं हैं। विशेष 'देखि सती अति मह समीता। १ । ५५ ।' में देखिये ]

#### \* सती-मोह-प्रकरण \*

इस प्रसंगके सम्बन्धमं कितपय शैव महानुभावोंने यह लिखा है कि यह प्रसंग किसी रामायण या पुराण आदि प्राचीन ग्रन्थोंमें नहीं है, गोस्वामी तुलसीदासजीने साम्प्रदायिक विद्वेषसे यह प्रसंग किता किया है। हम उन महानुभावों-को क्या कहें ? केवल प्रेमी पाठकोंकी जानकारीके लिये यहाँ कुछ लिख देना आवश्यक समझते हैं।

भा० ४। ३। ११ में जो सतीजीने कहा है कि 'तथाप्यहं योषिदतस्विच ते दीना दिदक्षे भव में मविक्षितिम्॥' अर्थात् मैं स्त्रीस्वभाव होनेके कारण आपके तस्वसे अनिभज्ञ हूँ और बहुत दीन हूँ इसिलये अपनी जन्मभूमि देखनेके लिये बहुत उत्सुक हूँ, उससे स्पष्ट अनुमान होता है कि दुःखका कुछ कारण अवस्य है जिससे वे पितकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके उनसे रष्ट होकर पिताके घर चली ही तो दीं—जो व्यवहार एक सतीके लिये महान् अयोग्य था। पर उस कारण-का उल्लेख उसमें नहीं है। अतः उसे अन्यत्र खोजना है।

अध्यात्मरामायण और आनन्दरामायण भी उमा-महेश्वर-संवाद है। अध्यात्ममें पार्वती जीका यही प्रश्न रामायणका मूळ है जो रामचिरतमानसका है। यथा—'तथापि हृत्संशयबन्धनं में विभेत्तुमहंस्यमलोक्तिमिस्त्वम् ॥ ११ ॥ वदिन्ति रामं परमेकमाद्यं निरस्तमायागुणसम्प्रवाहम्'''॥ १२ ॥ यदि स्म जानाति कुतो विलापः सीताकृतेऽनेन कृतः परेण।'''॥ १४ ॥ अश्रोत्तरं किं'''॥ १५ ॥', (अ० रा० बाल० सर्ग १)। अर्थात् तथापि अपने विशुद्ध वचनोंसे मेरे हृदयकी संशयप्रन्थिका उच्छेदन की जिये। प्रमादरित सिद्धगण श्रीरामजीको परम, अद्वितीय, सबके आदिकारण और प्रकृतिके गुणप्रवाहसे परे बतलाते हैं।'''यदि वे आत्मतत्त्वको जानते थे तो सीताके लिये विलाप वयों किया ?—ये उद्धृत वाक्य सूचना देते हैं कि उनको मोह हुआ था, उसकी निवृत्तिके लिये प्रश्न है। पर यह नहीं बताते कि मोह कब और कहाँ हुआ ? मानसमें इसकी जोड़का दोहा यह है—'जो नृपतनय त ब म किम नारि विरह मित मोरि।'''। १। १०८।'

आनन्दरामायण सारकाण्डके सप्तम सर्गमें शिव-पार्वती-संवादमें 'सती-मोह' प्रसङ्गकी चर्चा आयी है। सीताहरणकी कथा कहकर जब शङ्करजी श्रीरामविरहका वर्णन करने लगे, तब पार्वती जीको सतीतनमें श्रीरामविलाप देखकर प्रश्न करनेकी याद दिलाते हुए उन्होंने कथा कही है। यथा 'ययौ पञ्चवटीं ज्यग्रस्तन्न सीतां ददर्श न। ततो मानुपमावं तु दर्शयन् सकलान् जनान् ॥ १३६॥' से श्लोक १५० तक।

एकनाथजी महाराजकी मराठीमें रची हुई भावार्थरामायणमें भी सती-मोहका प्रसङ्ग कुछ परिवर्तितरूपमें है। आकाशमें प्रभुके विरह-विलापकी लीला देवता लोग देख रहे हैं। शिव-पार्वतीजी भी देख रहे हैं। सतीजीको भ्रम हो गया । वे शङ्करजीसे पूछती हैं-- आप जिनको पूर्ण ब्रह्म मानते हैं, क्या ये वही हैं ?' और शङ्करजीके 'हाँ' करनेपर फिर बोलीं कि 'ये तो सीता-सीताकी पुकार मचाते हुए व्याकुलतासे वृक्षों और पाषाणोंको भी लातीसे लगा रहे हैं'। शङ्करजीका उत्तर पाकर कि 'तथापि ये पूर्णब्रहा हैं' इत्यादि, अन्तमें सतीजीने कहा 'यदि मैं रामको छका दूँ तो १' इसपर शिवजीने कहा 'तो हम समझ लेंगे कि ये ब्रह्म नहीं हैं।' शङ्करजीने आखिर यह कहा कि 'वे पूर्ण सावधान हैं, तेरी इच्छा हो तो परीक्षा कर देख।', बस सती सीतारूप घरकर श्रीरामके सामने खड़ी हो गयीं, पर उन्होंने उनकी ओरसे मुँह फेर लिया। सती सामने बार-बार जाती हैं कि इधर देखिये में आ गयी, पर वे मुँह फेर छते हैं। लक्ष्मणजी भी कहते हैं कि माता सीता तो आ गयीं, आप क्यों चिल्लाते हैं ? तब श्रीरामजी डाँटते हैं कि भाई होकर मुझसे वैर क्यों करता है ? यहाँ सीता कहाँ हैं ? लक्ष्मणजी चुप हो रहे कि माता खयं समझा छेंगी। ब्रह्मा आदि भी भ्रममें पड़ गये कि सीता कैसे आ गयीं । सीतारूप सतीने श्रीरामका हाथ पकड़ िया और समक्षाया । तत्र भगवान्ने हंसते हुए कहा- भाता ! मैं आपके चरण छूता हूँ, आप मुझे न सताइये। "अप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? भगवान् शङ्करको अकेले छोड़ कर मुझे तंग करनेके लिये सीताका रूप धारणकर आप यहाँ क्यों आयी हैं ? यह सुनकर वे चरणींपर गिरीं । ग्लानि होने-पर वृक्षों आदिसे भेंटनेका रहस्य तथा परमार्थका रहस्य श्रीरामजीने उन्हें वताया। उनको पूर्ण ज्ञान हो गया और वे कैलासको लीट गयीं । सीतारूप धारण करनेसे शिवजीने उनमें माताभाव कर लिया । तत्र दक्षयज्ञके वहाने वहाँ जाकर उन्होंने शरीर त्याग दिया।

एकनाथजीका समय सं० १५८५ से १६५५ तक कहा जाता है। सं० १६२८ से १६३० तक उनका काशीमें रहना पाया जाता है। भावार्थरामायणका समय सं० १६४५ से १६५५ तकके भीतरका कहा जाता है। आनन्दरामायण श्रीसमर्थ रामदासजीकृत कहा जाता है और समर्थजीका समय मानसके पश्चात् आता है। इससे इन ग्रन्थांसे गोखामी-जीने लिया यह सिद्ध नहीं होता।

वीरमद्रचम्पू पुराना ग्रन्थ हैं। इसमें भी सतीजीका मोहवश सीतारूप धारण करके श्रीरामजीके समीप जाना हत्यादि पाया जाता है। श्रीरामजी उनको देखकर लक्ष्मणजीसे कहते हैं—'किं वाच्या दनुजा नागा वानरा किन्नरा नराः।'''' (५३।७।पाद-टि॰ देखों)। अर्थात्—श्रीरघुनाथजी श्रीलक्ष्मणजीसे कहते हैं कि दैत्यों, नागों, वानरों, किन्नरों और नरोंकी कौन कहे देखों तो कि माया (शिवशक्ति श्रीसतीजी) भी मेरी मायासे विमोहित हो गयी हैं।—यह कहकर तब सतीजीसे बोले कि 'शम्भुभामिनी दक्षतनये! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। किस कारणसे महादेवजीको त्यागकर आप वनमें भ्रमण कर रही हैं ?'

अब हम शिवपुराणका ही प्रमाण देते हैं जो शैवग्रन्थ है। उसीमें यह मोह-प्रसङ्ग पूरा-पूरा मिलता है। हम कुछ अंग्र उसका यहाँ उद्धृत करते हैं और उसकी जोड़की चौपाइयाँ भी देते हैं—

शिवपुराण रुद्धसंहिता अ० २४

१ एकस्मिन् समये रुद्धः सत्या त्रिमवगो मवः ।
आगत्य दण्डकारण्यं पर्यटन् सागराम्बरम् ॥ २२ ॥
२ तम्र रामं ददर्शासी छक्ष्मणेनान्वितं हरः ।
अन्विष्यन्तं प्रियां सीतां रावणेन हतां छळात् ॥ २३ ॥
यत्तस्ततश्च पश्यन्तं रुद्धन्तं हि मुहुर्मुहुः ॥ २४ ॥
३ पूर्णकामो वराधीनः प्राणमत्समुदाहरः ॥ २७ ॥
इतीदशीं सती दृष्ट्वा शिवलीलां विमोहनीम् ।
सुविस्मिता शिवं प्राह शिवमायाविमोहिता ॥ २९ ॥
४ सत्युवाच—त्वं प्रणस्यो हि सर्वेषां सेव्यो ध्येयश्च सर्वदा ।
सयोज्येष्ठं कञ्जश्यामं दृष्ट्वा वैकेन हेतुना ।
स्रुदितः सुप्रसन्नात्मा मवामक्त इवाधुना ॥ ३४ ॥

- ५ शिव उवाच-श्रण देवि सती प्रीत्या यथार्थं विच्या नच्छलम् ३७ ज्येष्ठो रामामिधो विष्णुः पूर्णाशो निरुपद्भवः । अवतीर्णः क्षितौ साधुरक्षणाय मवायनः ॥ ४०॥
  - ६ श्रुत्वापीत्थं वचः शम्भोर्न विशश्वास तन्मनः ॥ ४१ ॥
- ७ शिव उवाच-ऋणु मद्भचनं देवि न विश्वसित चेन्मनः। तव रामपरीक्षां हि कुरु तत्र स्वया धिया ॥ ४३ ॥
- ८ गत्वा तम्र स्थिता स्तावत् वटे मव परीक्षिका ।
- ९ ब्रह्मोवाच । इत्थं विचार्य सीता सा भूत्वा रामसमीपतः । अगमत् तत्परीक्षार्थं सती मोहपरायणा ॥ ४७ ॥
- १० सीतारूपं सतीं दृष्ट्वा जयन्नाम शिवेति च। विहस्य तत् प्रविज्ञाय नत्वावीचद्रधृद्वहः॥ राम उवाच।प्रेमतस्त्वं सति ब्रूहि कशम्भुस्ते नमो नमः। एका हि विपिने कस्मादागन्ता पतिना विना॥ ४९॥
- ११ हति रामवचः श्रुत्वा चिकतासीत्सती तदा । स्मृत्वा शिवोक्तं मत्वा चावितथं लिजता मृशम् । अचिन्तत् पथि सा देवी सञ्चलन्ती पुनः पुनः । किंसुत्तरमहं दास्ये गत्वा शंकरसिक्की ॥ ४३ ॥ अ०

#### मिलती-जुलती चौपाई

'एक बार त्रेताजुग माहीं। संभु गए कुंभज रिषि पाहीं॥ संग सती जगजननि भवानी।'

'तेही समय जाइ दससीसा।'''करि छल मृद् हरी वैदेही।'''विरह विकल नर इव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दोड भाई॥'''देखा प्रगट विरह दुख ताकं।'

'सती सो दसा संभु के देखी। उर उपजा संदेहु विसेषी॥ संकर जगतबंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सय नावत सीसा॥'

'तिन्ह नृपसुतन्ह कीन्ह परनामा ।'''मए मगन छवि तासु विलोको ।'

'मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं।
…सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म भुवन-निकाय-पित माया धनी।
अवतरंड अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी॥'
'लाग न उर उपदेसु जदिप कहेड सिव बार बहु।'

'जौ तुम्हरे मन अति संदेहू। तौ किन जाइ परीछा छेहू॥'

'तब लगि बैठअहीं बटलाहीं। जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं॥'

'पुनि पुनि हृदय विचार करि घरि सीता कर रूप। आगे होइ चिल पंथ तेहि…॥'

'सती कपट जानेउ सुरस्वामी।''''जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनाम् । पिता समेत लीन्ह निज नामू॥ कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेत् । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेत्॥'

'रामबचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु । सती समीत महेस पहिं चलीं हृदय बड़ सोचु ॥ ५३॥''''

'जाइ उतर अब देहों काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा॥'

# जाना राम सती दुखु पावा। निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा॥ ३॥ सती दीख कौतुक मग जाता। आगें राम्रु सहित श्रीभ्राता॥ ४॥

अर्थ-श्रीरामचन्द्रजी जान गये कि सतीजीको दुःख हुआ (अतः) उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट कर दिखाया ॥ ३॥ सतीजीने मार्गमें चलते हुए यह कौतुक (तमाद्या) देखा, (कि) श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीताजी और भाई सहित आगे (चले जा रहे) हैं ॥ ४॥

टिप्पणी—१ 'जाना राम सती दुखु पावा।'''' इति। (क) सतीजीके हृदयके सोच और अत्यन्त दारुण संतापके जाननेके सम्बन्धसे 'राम' नाम दिया। सबमें अन्तर्यामीरूपसे रमे हुए हैं, हृदयके मावोंके साक्षी हैं, अतः जान गये। (ख) 'सती दुखु पावा' सतीजीने दुःख पाया और श्रीरामजी यह बात जान गये कि सतीजीने हमारे निमित्त दुःख पाया। बड़े लोग पराया दुःख नहीं देख सकते, यथा—'सतिहि ससोच जानि वृषकेत्। कही कथा सुंदर सुख हेत्। प८॥' श्रीरघुनाथजीका करुणामय स्वभाव है, वे पराया दुःख देखकर शीघ्र स्वयं दुखी हो जाते हैं; यथा—'करुना-मय रघुनाथ गोसाई। बेगि पाइअहि पीर पराई॥ अ०।' अतः उनका दुःख दूर करनेका उपाय कर दिया। 'निज प्रभाव' कुछ दिखाया जिसमें इस समय उनका मन प्रभाव देखनेमें लग जायगा तो दुःख भूल जायगा।

र 'निज प्रमाउ कछु प्रगिट जनावा' इति । (क) एक कारण ऊपर लिखा गया । प्रभाव प्रकट करनेका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि सतीजी इनको प्रभावरित जाने हुए हैं । अतः किंचित् प्रभाव दिखाया कि वे जान लें कि हम ऐसे हैं । बड़े लोग कहकर नहीं दिखाते, करके दिखाते हैं । तीसरे, प्रभाव देख लेनेसे संशय दूर हो जाते हैं, यथा—'जाना राम प्रमाउ तब पुलक प्रफुल्लित गात । जोरि पानि बोले बचन हृदय न प्रेमु अमात ।। वा० २८४।' चौथ यह प्रभाव देख लेनेसे किर माया नहीं व्यापती और न मायासे उत्पन्न भ्रम, संदेह आदि दु:ख व्यापते हैं; यथा—'अस उर धरि मिह बिचरहु जाई । अब न तुम्हिंह माया निअराई ॥ वा० १३८।', 'माया संमव भ्रम सकल अब न व्यापिहिंह तोहि । जानेसु बहा अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि ॥ उ० ८५।' पाँचवें यह कि जनतक इनको यह विश्वास न हो जायगा कि हम बहा हैं इनको पतिवचनतपर पूर्ण विश्वास न होगा । अभी ब्रह्म होनेका निश्चय नहीं है, नहीं तो पतिकी तरह ये भी अब प्रणाम करतीं । (ख) 'कछु प्रगटि जनावा' हित । 'कछु' का भाव कि प्रभाव तो अमित हैं (जैसा मुशुण्डिजीने गरुइजीसे उत्तरकाण्डमें कहा हैं—'मिहमा नाम रूप गुन गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ ९९।')। अनंत अमित प्रभावमेंसे कुछ दिखाया । इससे स्चित हुआ कि जो प्रभाव आगे वर्णित है यह किंचिन्मात्र हैं; सम्पूर्ण प्रभाव नहीं हैं, केवल उतना है जितनेसे सतीजीको यह बोध हो जाय कि ये ब्रह्म हैं । सम्पूर्ण प्रभाव तो न कोई जान सकता है, न देखनेका सामर्थ्य रखता है । (ग) 'प्रगटि जनावा' हित । प्रकट करके दिखानेमं भाव यह है कि पूर्व भी तो कुछ प्रभाव दिखाया था । अर्थात् सर्वज्ञता गुण जो दिखाया था वह गुत था, गूढ़ वचनोंद्वारा जनाया गया था और अब कुछ प्रभट भी दिखाते हैं (जिसमें परीक्षामें कुछ कसर न रह जाय)।

#### \* निज प्रभाउ कछु प्रगटि दिखावा \*

पूर्व दिखा चुके हैं कि सतीजीको यह संदेह था कि निर्गुण ब्रह्म 'ब्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद' है, वह नरदेह धारण ही नहीं करता, दूसरे यह कि विष्णुभगवान सगुण ब्रह्म हैं, वे नरदेह धारण करते हैं, सो वे सर्वज्ञ हैं, ज्ञानधाम हैं, श्रीपति हैं, लक्ष्मीजीका उनसे कभी वियोग होता ही नहीं और न निश्चिर उनको हर ही सकते हैं। सीतारूप धरफर रामसमीप आनेपर रामजीने उनको विधिवत् प्रणाम किया और 'कहेंउ बहोरि कहाँ वृषकेत्। विपिन अकेलि फिरदु कहि हें ॥' श्रीरामजीके इन गूद वचनोंसे सतीजीको यह बोध हो गया कि ये सर्वज्ञ हैं, स्वद्शीं हैं, अन्तर्यामी हैं। परन्तु इससे यह निश्चय नहीं होता कि ये ब्रह्म हैं जो अज, अकल, विरज, अभेद और व्यापक हैं, क्योंकि विण्णुभगवान भी हो सर्वज्ञ हैं और अनेक योगी और सिद्ध भी इतना हाल जान लेते हैं। श्रीरामजी स्वतः ही उनका कपट जान गये, रहते वे अनुमान कर सकती हैं कि ये ब्रह्म ही हैं विष्णु नहीं, परन्तु निश्चय नहीं कर सर्की क्योंकि वे क्या जाने कि ये स्वतः ज्ञान गये या कैसा ? पहचान भर लेना उनका संशय निर्मूल करनेकोपर्याप्त न था। श्रीरघुनाथजीने जब देखा कि बे हुत दुलित हैं तब इनपर दया आ गयी। वे सोचे कि इनका यह भ्रम मिटा ही देना और पतिवचन 'सिश्चरानंद परधाना', 'सोइ मम इष्टदेव रघुनीरा' इत्यादिमें विश्वास करा देना इसी समय उचित हैं, नहीं तो इनका त्याग सदैवके हिंदे हैं। ज्ञायगा। हमारे सम्मुल आनेपर भी प्रबोध न हो गया तो फिर कभी भी न हो सकेगा।' सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि

रामजीने जान लिया कि सतीको दुःख हुआ पर अभी ये मुझे सिचदानन्द ब्रह्म नहीं मानतीं, नहीं तो पतिकी तरह अब तो मुझे प्रणाम करतीं; अतः इनको अपना प्रभाव प्रकट करके दिखाया। प्रभुका प्रभाव बिना उनके जनाये कौन जान सकता है ?—'सो जानह जेहि देहु जनाई।' बिना प्रभाव जाने प्रतीति नहीं होती जिसके बिना प्रीति नहीं हो सकती; यथा—'जाने बिनु न होइ परतीता। बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती॥' यह भी जान लेना चाहिये कि प्रभाव प्रकट देख लेनेपर फिर माया नहीं व्यापती और न मायाजनित भ्रमादि दुःख व्यापते हैं; यथा—'अस उर धरि महि बिचरहु जाई। अब न तुम्हिंह माया नियराई', 'मायासंमव भ्रम सब अब न व्यापिहिंह तोहि।' अतएव कुछ प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाया।

इस समय कि चित् ही प्रभाव प्रकट देख छेनेसे सतीजीके उपर्युक्त संदेह दूर हो जाते हैं। इसीसे पार्वतीतनमें अव यह शंका नहीं करती हैं कि 'यह ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म मनुष्य कैसे हो सकता है ?' कि जो प्रभाव प्रभु यहाँ दिखा रहे हैं, उससे सतीजीको यह निस्संदेह बोध हो जायगा कि 'श्रीरामजी स्वतन्त्र हैं और विधि-हरिहर परतन्त्र हैं। स्चुनाथजी 'सचिदानन्द परमधाम' सबके इष्टदेव और सेव्य हैं। श्रीसीताजीका वियोग इनको नहीं हुआ और न हो सकता है, इनमें वियोग और दु:खकी कल्पना निर्मूल थी।'

जो कोरे पण्डित या कि हैं, श्रीरामजीके परत्व और गुण-स्वभावको नहीं जानते, जो रामोपासक नहीं हैं, वही यहाँ भ्रममें पढ़ जाते हैं कि सतीजीको इस दुःखित दशामें प्रभाव दिखाना अनुचित था। भगवान् भक्तवत्सल हैं। अम्बरीषजी इत्यादिकी कथाएँ सभी जानते हैं। आपने-अपने परम भक्त श्रीशंकरजीके वचनोंकी सत्यता दिखानेके लिये, सतीको सचिदानन्द रूपका प्रबोध कराने तथा उनके कल्याणके लिये अपना लेशमात्र प्रभाव प्रकट कर दिखाया, न कि सतीको भयमें डालनेके लिये। सतीजी तो अपने अपराधोंसे ही भयभीत हैं। यदि उन्हें उनका भय और दुःख ही बढ़ाना अभिप्रेत होता तो विराट्रूपका दर्शन कराते जैसे अर्जुनको। बात तो यह है कि सतीजीको दुःख तो हुआ पर इतनेपर भी उन्हें पश्चात्ताप न हुआ और न दीनता और नम्रता आयी; अतः प्रभाव दिखाया।

प० प० प०—श्रीरामजीने सतीको मातृभावसे प्रणाम किया है। वे अत्यन्त कोमल चित्त हैं अतः उन्होंने सतीजी-को अपना दिव्य, सौम्य, व्यापक विश्वरूप उपास्य-उपासकरूपमें प्रकट किया। यह विश्वरूप दुखी जगजननीको भीतिग्रस्त करनेके लिये नहीं दिखाया गया। श्रीकौसल्याजीको जो विश्वरूप दिखाया गया वह इतना रमणीय नहीं था। सतीजीके सभीत होनेका कारण विश्वरूप नहीं था। अपितु परमात्माको मैंने नृपसुत मान लिया और 'निज अपराध रामपर आना' यह था, जैसे कौसल्याजीके सभीत होनेका कारण 'जगत पिता में सुत करि जाना। २०२। ७।' यह था।

टिप्पणी—३ 'सतीं दीख कौतुकु मग जाता।' इति। (क) 'कौतुकु' पद देकर जनाया कि उन्होंने श्रीसीताटक्ष्मणसहित अनेक रूप प्रकट किये और फिर क्षणमात्रमें उनमेंसे एक भी न रह गये। यही कौतुक है। अथवा, कौतुक=
ळीळा। माया दिखळानेमें भी कौतुक शब्दका प्रयोग होता है, यथा—'''मगजानाथ अति कौतुक कस्यो। देखि एरस्पर
राम करि संप्राम रिपुदछ छरि मस्यो॥ ३।२०।' (ख) 'मगजाना' अर्थात् आगे मार्गमें श्रीराम-छक्ष्मण-जानकी तीनों
देख पड़े। (ग) । एक पूर्व ४९ (८) में कह आये हैं कि 'कबहूँ जीग वियोग न जाकें। देखा प्रगट विरह दुख
साकें॥' उसीके सम्बन्धसे यहाँ नित्य संयोग दिखाते हैं। इससे सतीजीका वह भ्रम मिटेगा जो 'खोजे सो कि अज्ञ इव
नारी ज्ञानधाम श्रीपति असुरार्रा॥' से ज्ञात होता है। अर्थात् उनको बोध हो जायगा कि श्रीरामजी सञ्चिदानन्द ब्रह्म हैं,
श्रीसीताराम संयोग नित्य हैं, इनमें त्रिकालमें कभी वियोग नहीं है, अज्ञ इव खोजना विधिके वचन सत्य करनेके ळिये नरनाट्यमात्र था, वस्तुतः सीताहरण हुआ ही नहीं, केवळ मायासीतावा हरण हुआ है। अतः सीता-छक्ष्मणसमेत दर्शन दिया गया।

४ 'आगे रामु सहित श्रीआता' इति । ऊपर कह आये कि सतीजी महादेवजीके पास सभीत चर्ला । महादेवजी पंचवटीसे उत्तर दिशामें हैं और श्रीरामजी पंचवटीसे दक्षिणकी ओर जा रहे हैं । सतीजी इस समय श्रीरामजीवाला मार्ग छोड़कर उत्तरवाले मार्गपर जा रही हैं । दूसरे, इस समय सतीजी श्रीरामजीसे सकुचाकर चली हैं । संकोचवश होनेसे वे पीछे श्रीरामजीकी तरफ नहीं देखती हैं और सोचके वशीभूत होनेसे वे इधर-उधर भी कहीं हिए नहीं डालतीं, सीधे महेशजीके पास चली जा रही हैं । इसीसे भगवान् श्रीसीतालक्ष्मणसहित जिस मार्गमें सतीजी चली जा रही हैं उसी मार्गमें उनके सामने ही प्रकट हो गये जिसमें वे देखें । अथवा, सतीजी श्रीरामजीको पीछे छोड़ आयी हैं इसीसे आगे देख पड़े । [५० (१) हि० २ के अन्तमें प० प० प० का मत देखिये ]

प॰ प॰ प॰--'सहित श्रीश्राता' इति। 'श्री' का प्रयोग सामिप्राय है। सतीजीका संशय इस प्रकार है--'बिच्नु जो

सुर-हित नरतनुधारी। सोउ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी॥ खोजै सो कि अज्ञ इव नारी। ज्ञानधाम श्रीपित असुरारी॥' अतः प्रथम 'रासु सहित श्रीभ्राता' रूप दिखाकर ध्वनित किया कि विण्यु-अवतार रामको भी नरनाट्यमें स्त्रीको खोजना पड़ता है, पर वह केवल माधुर्य लीला है, इत्यादि।

## फिरि चितवा पार्छे प्रभु देखा। सहित बंधु सिय सुंदर वेषा।। ५।। जहँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना। सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रवीना।। ६।।

अर्थ—(फिर उन्होंने) फिरकर देखा तो प्रमुको भाई और श्रीसीताजीके सहित सुन्दरवेपमें पीछे भी देखा ॥ ५॥ जहाँ (ही) दृष्टि डालती हैं वहाँ (ही) प्रमु विराजमान हैं और प्रवीण (सेवामें कुशल, चतुर) सिद्ध और मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं॥ ६॥

टिप्पणी-9 'फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा।"" इति । (क) सतीजीने जब अपने आगे तीनों मूर्तियोंको देखा तन उनको सन्देह हुआ कि मैंने तो अभी फेवल दोनों भाइयोंको पीछे छोड़ा था, ये आगे कहाँसे आ गये और सीताजी इतनी जल्दी कहाँ से मिल गयीं जो इनके साथ हैं ? अतः सन्देह मिटानेके लिये चिकत होकर उन्होंने फिरकर पीछे देखा । अथवा, मारे सङ्कोचके आगे न देख सकीं इससे फिर गयीं। पीछेकी ओर मुख कर लिया तो अब पीछे भी तीनों देख पड़े। (ख) 'सिहत बंधु सिय' इति । देखिये, जब सतीजीने आगे देखा तब वहाँ सीताजीको प्रथम कहा और यहाँ पीछे देखनेमें बंधु लक्ष्मणजीको प्रथम कहते हैं। एक जगह सीताजीको प्रथम और दूसरी बार लक्ष्मणजीको प्रथम कहकर जनाया कि श्रीराम-जीकी प्रीति दोनोंमें समान है। अथवा, जब आगे देखा था तब सतीके सामने चले आते थे, उस समय श्रीरामजी आगे हैं, उनके पीछे श्रीसीताजी हैं तब लक्ष्मणजी हैं-ऐसा देखा। इसीसे प्रथम 'श्री' कहा तब भ्राता। और जब फिरकर पीछे देखा तो वहाँ भी वही कम है। तीनों दक्षिणकी ओर जा रहे हैं। सबसे आगे श्रीरामजी हैं, उनके पीछे सीताजी, तब लक्ष्मणजी। इस समय सतीजीकी ओर उनकी पीठ है इसीसे प्रथम लक्ष्मणजी देख पड़े तब सीताजी। अतएव फिरकर देखनेपर 'सहित बंधु सिय' कहा-[ 😂 स्मरण रहे कि मार्गमें चलते समय चलनेकी विधि यही है कि बीचमें सीताजी रहती हैं और आगे श्रीरामजी । यथा---'आगे रामु छखनु बने पाछे । तापस बेष बिराजत काछे ॥ उमय बीच सिय सोहति कैसें । बहा जीव बिच माया जैसें ॥ अ० १२३।' 😂 जो मूर्तियाँ आगे देखीं वे सामनेसे आती हुई दिखायी दीं और जो मूर्तियाँ पीछे देखीं, वे मूर्तियाँ दूसरी ओर चली जाती हुई दिखायी दीं। 🗺 इस तरह श्रीराम-लक्ष्मण-सीता तीनोंका नित्य संयोग दिखाया । ] (ग) 'सुंदर बेषा' इति । यहाँ सुन्दर वेष तपस्वी उदासी वेष है । यथा 'आगें राम अनुज एनि पार्छे । मुनिबर बेष बने अति काछें ॥ ३।७ ।' तथा 'पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर बेप के रचना ॥ कि० २ ।'

नोट- १ बैजमाथजीका मत है कि सतीजीको जो दर्शन दिया गया वह दिव्य भूषणवसन आदि पूर्ण शृङ्कारयुक्त प्रसन-वदन मूर्तियोंका दिव्यदर्शन था। इसीसे 'सुंदर बेव' पद दिया गया। अर्थात् यह दर्शन तपस्वी वेपका नहीं है। उनका मत है कि यहाँ सनत्कुमारसंहितावाला दिव्यव्यानवाला दर्शन अभियेत है। यथा- 'वैदेहीसहितं सुरद्रुमत है हैमे महामण्डपे। मध्ये पुष्पमयासने मणिमये वोरासने संस्थितम् ॥ अये वावपति प्रमंजनसुते तत्त्वं च सिन्नः परम्। व्याख्यातं मरतादिमिः परिवृतं रामं मजे श्यामलम् ॥' वे बंधुसे भरत, लक्ष्मण ओर शत्रुव्य तीनों भाइयोंका साथ होना कहते हैं। वि० ति० का मत है कि पीछे तीनों मूर्ति नृत्यवेषमें दिखायी दिये, जिसमें सतो यह न समसे कि 'जिधर मुँह फेरती हूँ उधर ही आ एक होते हैं।

टिप्पणी—२ 'जहँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना।' इति। (क) आगे और पीछे देख चुकीं। अब दाहिने-बाएँ, जगर नीचे, जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ ही सर्वत्र प्रभुकी आसन (सिंहासन) पर बैठे देखती हैं। अथवा, जहाँ देखती हैं वहाँ मारे सङ्कोचके सम्मुख दृष्टि नहीं करतीं, इसीसे तुरंत अन्यत्र देखने लगती हैं। अतः 'जहँ चितविंह तहँ' कहा। (ख) 'तहँ प्रभु आसीना' इति। आगे और पीछे जिन श्रीरामजीको देखा उनके विषयमें कुछ न कहा कि वे खड़े हैं कि बैठे हैं अथवा चलते हैं। यहाँ सबका हाल इकट्ठा कहा कि जहाँ भी दृष्टि डालती हैं तहाँ ही प्रभुको बैठे देखती हैं। 'तात्मर्य कि सतीजी दोनों भाइयोंका खोजते-किरना जानती समझती हैं। इससे प्रभुने बैठे हुए स्वरूपका दर्शन कराया। भाई और सीतासहित बैठे हुए दर्शन देशर जनाया कि न तो सीताहरण ही हुआ है और न हम दोनों भाई खोजते किरते हैं; हम तीनों तो मुखपूर्वक एकत्र बैठे हैं।

नोट—२ परंतु पण्डितजीने जो भाव टि॰ १ ( ख ) में दिया है उससे यह विरोध पाता है। उस भाव तथा समाधानके अनुसार तो पूर्व जो दर्शन आगे और पीछे हुए वे चलते हुए मूर्तियोंके ही निश्चित होते हैं। और गोस्वामी-

जीके शब्दोंसे भी वह भाव सिद्ध होता है। 'मग जाता' को दीपदेह लीन्यायसे दोनों ओर ले लेनेसे तीनों मूर्तियोंका मार्गमें चलते हुए देखना स्पष्ट सिद्ध है। यदि टि॰ २ (ख) वाले भावको ही ठीक माने तो उपर्युक्त टि॰ १ (ख) वाला भाव और समाधान छोड़ देना होगा। पहले तीनों मूर्तियोंको चलते दिखाकर जनाया कि सीताजीको खोजना लीलामात्र है। फिर दिव्य दर्शन देकर, जिसमें प्रभु सिंहासनासीन हैं, सर्वत्र विराजमान हैं, जनाया कि हम विष्णु नहीं हैं, ब्रह्म हैं, सर्वव्यापी हैं। 'कह हु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहों' तथा शिववाक्य 'सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म....' को यहाँ चरितार्थ किया। इसमें ऐश्वर्य दिखाया है। भाव यह कि निर्गुणरूपसे ही नहीं वरन् सगुणरूपसे भी हम व्यापक हैं।

टिप्पणी—३ 'सेविह सिद्ध मुनीस प्रवीना' इति । यह दिखाकर शिवजीके वचनोंको चिरतार्थ किया । यथा 'सेवित जाहि सदा मुनि धीरा ॥ सुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं । या० ५९ ।' सिद्ध=सिद्धावस्थाको प्राप्त । मुनि=साधनावस्थाको प्राप्त । (विशेष ४४ (७) देखिये ) । दोनों अवस्थावालोंसे सेवित दिखाया । आगे शिव, विधि, विण्णु आदिको शक्तियोंसिहत दिखाया है । सती विधात्री और इन्दिरा त्रिदेवोंकी शक्तियाँ हैं । उनको साथ-साथ कहा है । सथा 'सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप । ५४ ।' और देवताओंको भी शक्तियोंके साथ कहा है; यथा 'सिकिन्ह सिहत सकल सुर तेते ।' पर यहाँ सिद्ध मुनीश्वरोंकी स्त्रियोंको न कहा । ऐसा करके जनाया कि प्रभुकी सेवामें निवृत्ति-मार्गवाले सिद्ध मुनीश्वर भी हैं और प्रवृत्तिमार्गवाले देवता आदि भी हैं । इससे जनाया कि हम सबके सेव्य हैं । ५५ (१-३) टिप्पणी ५ भी देखिये ।

प० प० प०—9 'आसीना' से दिखाया कि राम ब्रह्म हैं, उनको आना जाना इत्यादि कुछ नहीं है तथापि वही प्रमु होनेसे 'आसीनो दूरं वजित', 'तद् दूरे तदिन्तके' भी है। २ शिव-विधि विणाुके पूर्व सिद्ध मुनीशका उल्लेख करनेका हेतु यह है कि वे अन्तर्बाह्यत्यागी हैं और त्रिदेव अन्तरत्यागी हैं, बहिमोंगी हैं। सिद्ध मुनीश त्रिदेवसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनका चरित्र सहज अनुकरणीय आदर्शमूत रहता है। देवताओंका चरित बहिमोंगी रहता है, गूढ़ है, अनुकरणीय नहीं है। इसीसे 'न देवचरितं चरेत' कहा है। 'प्रवीण' वे हैं जो सब संशयोंको त्यागकर श्रीरष्ठपति रामका भजन करते हैं। यथा—'मसकहि करिंह विरंचि प्रसु अजिह मसक ते हीन। अस विचारि तिज संसय रामहि मजिहें प्रवीन ॥ ७ | १२२।'

देखे शिव विधि विष्तु अनेका । अमित प्रभाउ एक तें एका ॥ ७ ॥ बंदत चरन करत प्रभु सेवा । विविध वेष देखे सब देवा ॥ ८ ॥

## दोहा—सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप। जेहि जेहि वेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप।। ५४॥

अर्थ—एकसे एक अमित प्रभाववाले अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे ॥ ७॥ ( जो प्रभुके चरणोंकी वन्दना और सेवा कर रहे हैं। सब देवताओंको माँति-माँतिके अनेक वेष धारण किये हुए देखा ॥८॥ अगणित उपमारहित सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मियोंको देखा । जिस-जिस वेषमें ब्रह्मादि देवता थे, उसी-उसीके अनुरूप इनके भी शरीर और वेष थे ॥ ५४॥

टिप्पणी—१ 'देखे शिव बिधि बन्तु अनेका।"" इति। (क) श्रीरामंजीके सेवकों में शिवजी अग्रगण्य हैं। अतः उनको प्रथम कहा। अथवा, सतीजीको भ्रम है कि श्रीरामंजी नर हैं और ये शिवजीकी शक्ति हैं, हसीसे प्रथम शक्ति शिवजीको ही सेवा करते दिखाया। (ख) कि भुगुण्डजीके मोह-प्रकरणमें प्रथम ब्रह्मांजीका नाम लिखा गया है। यथा— 'कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा। अगनित उड़गन रिव रजनीसा॥ उ० ८०। 'और यहाँ प्रथम शिवजीका। यह भी साभिप्राय है। सतीजीका सिद्धान्त हैं कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता; यथा—'ब्रह्म जो ब्यापक विरंज अज अकल अनीह अमेद। सो कि देह धिर होह नर जाहि न जानत बेद ॥५०। 'इसपर शिवजीने कहा कि ब्रह्म अवतार लेता है, यथा—'सोह राम व्यापक ब्रह्म भुवन कि ब्रायपित मायाधनी। अवतरेउ अपने भगतिहत निजतंत्र नित रघुकुलमनी॥५९॥' सतीजीका सिद्धान्त है कि विण्यु अवतार लेते हैं। यथा—'बिन्तु जो सुरहित नरतनु धारी।', इसीसे श्रीरामंजीने अपना प्रभाव दिखाया कि विण्यु हमारे चरणसेवक हैं; यथा—'बंदत चरन करत प्रभु सेवा।' ये हमारे अंशसे उपजते हैं, यथा—'संभु बिरंचि विष्तु भगवाना। उपजिह जासु अंस ते नाना॥ १। १४४।' [प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'यहाँ रामभक्तिका प्रसंग है और विशेषतः शिवशक्ति सतीका सम्बन्ध सुख्य है। सतीजी शिवजीको विण्युसे भी श्रेष्ठ मानती हैं जैता उनके 'सोउ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजह सो सम्बन्ध सुख्य है। सतीजी शिवजीको विण्युसे भी श्रेष्ठ मानती हैं जैता उनके 'सोउ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजह सो

कि अज्ञ इव नारी॥ इन वचनों में प्रयुक्त एकवचनसे सिद्ध है। अतः 'शिव' को प्रथम कहकर जनाया कि जिन शिवको . तुम सर्वोन्तर्यामी तथा सर्वसेव्य मानती हो वे ही रामसेवकों में अग्रगण्य हैं]।

िष्पणी—२ (क) 'अनेका' इति । शिवजीने श्रीरामजीको 'निकाय भुवनपति' कहा । प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव रहते हैं । यहाँ अनेक ब्रह्मा-विष्णु-महेशोंको सेवामें उपस्थित दिखाकर जनाया कि समस्त भुवनों और ब्रह्माण्डोंके त्रिदेव सेवामें हाजिर हुए हैं । निकाय ब्रह्माण्डोंके पृथक्-पृथक् त्रिदेव हैं, इसीसे उनके रूप भी अनेक हैं और उनके प्रभाव भी एक-दूसरेसे बढ़े-चढ़े हुए हैं । [भुशुण्डिजीने 'लोक लोक प्रति मिन्न विधाता । मिन्न विष्तु सिव मनु दिसित्राता ॥' देखा था । यहाँ लोक न दिखाकर संक्षेत्रमें अनेक त्रिदेव दिखाया । (वि० त्रि०) ] 'यंदत चरन करत प्रभु सेवा ॥'''' इति । इस प्रसंगमें श्रीरामजीका प्रभुत्व दिखाया है, इसीसे यहाँ प्रायः 'प्रभु' शब्दका ही प्रयोग किया गया है । यथा—'फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा । ५४ । ५ ।' 'जह चितवहिं तह प्रभु आसोना । ५४ । ६ ।' 'बंदत चरन करत प्रभु सेवा ।' तथा 'पूजिह प्रभुहिं देव बहु बेषा । ५५ । ३ ।'

३ 'सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप' इति । (क) प्रथम शिव, विधि और विष्णुको कहा था, अब कमसे तीनों शक्तियोंका नाम देते हैं । वहाँ शिव, विधि और विष्णु अनेक हैं, इसीसे यहाँ सती, विधात्री और इन्दिरा अमित हैं । वहाँ त्रिदेवके विषयमें कहा था कि 'अमित प्रभाउ एक तें एका' वैसे ही इनको 'अनूर' कहा । 'अनूर' का भाव कि एककी उपमा दूसरेसे नहीं दी जा सकती थी । (ख) सब सितयोंको शिवसमेत चरणवन्दना करते दिखाकर जनाया कि सब शिवशक्तियाँ सब 'सती-आँ' रामभक्त हैं, एक तुम ही श्रीरामविमुखा हो ।

४ त्रिदेवोंको कहकर वहीं तीनोंकी शक्तियोंको भी कहना चाहिये था, सो न करके बीचमं देवताओंको कहने छगे; यथा—'विविध बेष देखे सब देवा।'—यह क्यों ?

समाधान—प्रथम तिदेवको कहा। फिर और भो समस्त देवताओंको कहकर अत्र क्रमसे सवकी शक्तियाँ एक साथ कह रहे हैं। 'सती विधात्री इंदिराः'' इस दोहेमें त्रिदेवकी शक्तियाँ कहीं। आगे 'देखे जहँ तहँ रघुपति जेते। सिकन्ह सहित सकल सुर तेते॥' इस अर्धालीमें सब देवताओंकी शक्तियाँ कहीं।

५ 'जेहि जेहि बेष अजादि सुर'''' इति (क) भाव कि देवता बहुत वेषके हैं; यथा-'बिबिध बेप देखे वहु देवा ।' अतः जिस-जिस वेषके देवता हैं उसी-उसी वेषके अनुकूल-वेषकी उनकी शक्तियाँ हैं। (ख) 'तेहि तेहि तन अनुरूप' इति । 'तन अनुरूप' कहनेका भाव कि वेपके अनुकूछ वेष हैं और तनके अनुकूछ तन है। दोनों वातें जनानेके छिये 'तन' और 'वेप' दोनों शब्द दिये। यहाँ 'वेप' का अर्थ हैं 'श्रङ्कार'। जैसा श्रङ्कार अजादिका है, वैसा ही उनकी शक्तियोंका है। जैसा तन ब्रह्मादिका है वैसा ही तन राक्तियोंका है। तालर्य कि अष्टभुजके साथ अष्टभुजा राक्ति है, सहस्रभुजके पास सहस्रभुजा शक्ति है। (वि॰ त्रि॰ का मत है कि यहाँ 'वेष' से अभिप्राय रूप, भूषण और वाहनसे हैं )। [ श्रीकान्तरारणजी लिखते हैं कि सप्तशती चंडीपाठमें भी इसी भावका यह इलोक है—'यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूपणवाहनम्। तहदेव हि तच्छित्तरसुरान्योद्धमाययो।' (अ०८) ] यदि ऐसा न हो तो सन शक्तियाँ एक तरहकी हो जायँ। एक ही तरहका वेष हो तो भ्रम हो जाय कि किस देवताकी कौन शक्ति है। अतएव सबके मिन्न-मिन्न स्वरूप दिखाय। (रा॰ प्र॰)। [ अथवा, 'तेहि तेहि तनु अनुरूप' का भाव यह है कि जिस ब्रह्माण्डमें जिस प्रकारके देवता और जिस प्रकारकी उनकी शक्तियाँ हैं, उसी-उसी रूप और वेषमें यहाँ प्रमुके समीप हैं। इससे तात्वर्य इतना ही मात्र है कि सतीजीने जिन देवताओं और शक्तियोंको इस ब्रह्माण्डमें देखा है उनको वे प्रभुके समीप देखकर पहचान हैं कि ये वही हैं, और अपने पतिको भी पहचान छैं जिससे उनको विश्वास हो जाय कि हम सबों के भी स्वामी ये हैं, नहीं तो सब दृश्य दिखाना व्यर्थ हो जाता। यह बात जरूरी नहीं है कि पंचमुखी, चतुर्मुखी या चतुर्भुजी आदि देवताओंकी शक्तियाँ भी उतने ही मुख या भुजाओंकी हों ]। (ग) यहाँ सेवकोंको राक्तिसमेत दिखानेमें भाव यह है कि सतीजी तो श्रीरामजीको राक्तिहीन समझे हुए हैं और रामजी अपने चिरतसे उनकी दिखाते हैं कि हम शक्तिमान् हैं और हमारे सब सेवक भी शिक्तमान् हैं। न इमको कभी शक्तिका वियोग होता है, न हमारे सेवकोंको।

नोट—१ दोहेके पूर्वार्क्षमें 'सती बिधात्री इंदिरा' कहा । उसीके अनुक्ल उत्तरार्क्षमें 'शिवादिसुर' कहना चाहिये था, सो न कहकर 'अजादि सुर' कहा गया । इसका एक भाव ध्वनिसे यह निकलता है कि अब तुम शिवपत्नी नहीं रह गर्यी, तुम्हारा त्याग होगा। श्रीपं० सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि यहाँ 'सती' का अर्थ 'सच्ची पतिव्रता' करके यह विशेषण 'विधात्री' और 'इन्दिरा' में लगना चाहिये; क्योंकि इस समय सतीजी शिवजीके साथ नहीं हैं। प्र० स्वामी भी दिवेदीजीसे सहमत हैं कि शिवजीके साथ दक्षकुमारी नहीं हैं। वि० त्रि० श्रीसतीजीका भी होना कहते हैं।

२—सर्वत्र अपनेको श्रीसीतालक्ष्मणसहित दिखाकर प्रभुने अपनेको न्यापक जनाया । सेविह सिद्ध सुनीस "' से 'भुवनिकायपित' होना पुष्ट किया । 'देखे शिव "सब देवा' से 'मायाधनी' होना सिद्ध किया और विष्णुको भी सेवा एवं वंदना करते दिखाकर अपनेको परब्रह्म साबित किया । इस प्रकार सतीजीको पतिके समस्त वचनोंका प्रत्यक्ष प्रमाण देकर पतिके वचनोंमें प्रतीति करायी । ( मा० प० )

३ खंरेंमें लिखा है कि 'देखे सिव विधि विष्तु अनेका'''' यह कौतुक सतीजीके पूर्वके 'संकर जगतबंद्य जग-दीसा।'''तिन्ह नृपसुतिह कीन्ह परनामा।' इस भ्रमको दूर करनेके हेतु दिखाया गया।

४ 'आगें रामु सहित श्रीश्राता' से लेकर इस प्रसंगभरमें 'तृतीय विशेष' अलंकार है। जहाँ एक ही वस्तु युक्तिसे बहुत ठीर वर्णन की जाय जैसे यहाँ एक 'राम लक्ष्मण सीता' अनेक ठीर दिखाये गये, वहाँ यह अलंकार होता है।

देखे जहँ तहँ रघुपित जेते। सक्तिन्ह सिहत सकल सुर तेते।। १।। जीव चराचर जो संसारा। देखे सकल अनेक प्रकारा॥ २॥ पूजिह प्रभृहि देव बहु वेषा। राम रूप दूसर निहं देखा॥ ३॥

अर्थ—( उन्होंने ) जहाँ-तहाँ जितने रघुपित देखे, उतने-ही-उतने समस्त देवता शक्तियों सिहत ( प्रभुकी सेवामें वहाँ-वहाँ ) देखे ॥ १ ॥ संसारमें जितने जड़ और चेतन जीव हैं, वे सब अनेक प्रकारके देखे ॥ २ ॥ ( देखा िक ) देवता होग अनेकों वेष धारण किये प्रभुका पूजन कर रहे हैं ( पर ) श्रीरामजीका दूसरा रूप नहीं देखा ॥ ३ ॥

टिप्पणी—9 'देखे जहँ तहँ रघुपति जेते। "' इति । पूर्व देवताओं कहा, शक्तियों को न कहा था, अत्र शक्तियों को भी कहते हैं। पूर्व देवताओं को देखना कहा, अब रघुपतिको देखना कहते हैं। ऊपर कहा है कि 'बिविध बेख देखें सब देवा', इसीसे यहाँ 'सकल सुर' कहा। 'सकल' अर्थात् तैंतीस कोटि। 'जहाँ जितने रघुपति देखे तहाँ "'' का भाव। के इतने रघुपति थे कि तैंतीस कोटि देवता पृथक-पृथक पूजा कर रहे हैं।

नोट—१ 'जहँ तहँ' के अर्थ दो प्रकारसे हो सकते हैं। एक तो, जहँ-तहँ=जहाँ-तहाँ, इतस्ततः, इधर-उधर। यथा—'जहँ तहँ गई सकल तब सीता कर मन सोचु। सुं० ११।' अथवा, जहँ-तहँ=सर्वन्न, सब जगह, यथा—'जहँ तहँ सोचिह नारि नर कृस तन राम बियोग। उ०।' दूसरे, जहँ तहँ=जहाँ वहाँ। पं० रामकुमारजीने दूसरा अर्थ रक्खा है। 'जहाँ-जहाँ ही दृष्टि पड़ी वहाँ-वहाँ सर्वन्न' यह अर्थ उत्तम है। २—'रयुपति' से द्रारथात्मज रामजीका बोध कराया और यह भी जनाया कि राजकुमाररूप ही सर्वन्न था। कि कि निसी-किसीका मत है कि 'रयुपति' कहनेसे चराचरस्वामित्वका बोध हो गया। विश्वकोषके 'रयुजींवात्मखुद्धिश्च मोका भुक् चेतनस्तथा' के अनुसार सम्पूर्ण जड़ एवं चेतनमान्नकी 'रयु' संज्ञा है। इसीसे संसारमान्नके चराचर जीवोंसे सेवित जनाया।' २—वैजनाथजीका मत है कि 'प्रभुका परम प्रकाशमयरूप सतीजीकी दृष्टिमें समा गया है अथवा सर्वन्न व्याप्त है; इससे उनको दिशा-विदिशा जहाँ देखती है तहाँ, रामरूप ही दिखाता है।' परन्तु 'निज प्रमाउ कछु प्रगिट जनावा। ५४। ३।' से इसका विरोध होता है।

टिप्पणी—२ 'जीव चराचर जो संसारा।'''' इति। (क) शंका—'सिद्ध, मुनीश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवी-देवताओं से तेवा, वन्दन वा पूजन करना कहा गया। पर चराचरका देखना कहते हैं, सेवा करना नहीं लिखते; वह क्यों ?' समाधान—यहाँ सेवाका प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरणके बीचमें चराचर जीवों को लिखकर जनाया कि ये भी सेवा कर रहे हैं। चर और अचर सभी श्रीरामजीके सेवक हैं; यथा—'सेवहिं सकल चराचर जाही।' अथवा, दूसरा समाधान यह है कि सिद्ध, मुनि और त्रिदेव आदि देवता सेवाके अधिकारी हैं, अतएव इनकी सेवा कही। और, सब चराचर श्रीरामजीकी सेवाका अधिकारी नहीं है; इसीसे चराचर जीवकी सेवानहीं कही।—[सब चराचर सेवाका अधिकारी नहीं है इसमें हम सहमत नहीं है। अयोध्याकाण्डमें पृथ्वी, वृक्ष, मेघ, तृण आदिकी सेवाका वर्णन है जो जड़ हैं तब भला चेतन जीव अधिकारी क्यों

न होंगे ? ]—इसपर प्रश्न होता है कि 'तब बीचमें चराचर जीवका उल्लेख क्यों किया गया ?' उत्तर यह है कि श्रीशंकर-जीने पूर्व जो सतीजीसे कहा है कि 'सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म भुवनिकायपित मायाधनी । अवतरेउ० । ५१ ।', उसको यहाँ चिरतार्थ किया है । समस्त भुवनोंके छोटे-बड़े चराचर जीव उपस्थित दिखाकर 'भुवनिकायपित' होना सिद्ध किया है । (ख) 'जो संसारा' इति । इस समय प्रभु दण्डकारण्यमें हैं । दण्डकवनमें भी चर और अचर पशु, पक्षी और वृक्ष आदि हैं । 'जो संसारा' कहकर जनाया कि दण्डकारण्यके ही चराचर जीव देखे यह बात नहीं, सारे संसारके चराचर जीव उसी जगह प्रभुके समीप देखे गये। (ग) 'सकछ अनेक प्रकारा' इति । समस्त ब्रह्माण्डोंके छोटे-बड़े जीव यहाँ हैं; इसीसे अनेक प्रकारके हैं । कर्मानुसार जीवोंके अनेक प्रकारके शरीर होते हैं और ब्रह्माण्ड-ब्रह्माण्डमें भिन्न-भिन्न प्रकारके हंते हैं।

नोट-४ बैजनाथजी लिखते हैं कि भुशुण्डिरामायणमें कल्प-कलामें और-और किरमके नर आदिना वर्णन है। श्रीसुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं कि 'यहाँ श्रीरामजीका विराट्रूप दिखाते हैं। संसारमें जंगम और स्थावर जितने प्राणी थे वे अपने-अपने कर्मानुसार विविध प्रकारके देख पड़े।' (मा० प०)

टिप्पणी—३ 'पूजिह प्रभुहि देव बहु बेषा।"" इति। (क) पूर्व देवताओंका वेष कहा, यथा 'बिबिध बेष देखे सब देवा। ५४।' अब उनकी सेवा कहते हैं। (ख) ब्रह्मादि देवताओंका वेष कहा, चराचरका वेष नहीं कहा, क्योंकि इनका वेष नहीं होता। इनकी अनेक किस्में होती हैं, ये अनेक प्रकारके होते हैं, अतः इनके प्रकार कहे;—'देखे सकल अनेक प्रकार।'

४ 'रामरूप दूसर निहं देखा ।' इति । (क) श्रीरामजीका रूप एक ही प्रकारका कहा और आगे उनका वेष भी एक ही प्रकारका बताते हैं; यथा—'सीतासहित न वेष घनेरे ।' और समस्त देवताओं और उनकी शक्तियों के रूप और वेष अनेक प्रकारके कहे; ऐसा करके जनाया कि श्रीसीतारामरूक्ष्मणजी कारण हैं और सब कार्य हैं। कारण एक प्रकारका है और कार्य अनेक प्रकारके हैं। (ख) सबके बहुत वेष कहे गये। इससे पाया गया कि श्रीराम-रूक्ष्मण-जानकी जीके भी बहुत वेष होंगे। अतः उस अनुमानका निषेध करते हुए कहते हैं कि श्रीरामजीके बहुत रूप नहीं हैं और न बहुत वेप हैं, फेवरू एक ही सर्वत्र हैं। (ग) पुनः, 'राम रूप दूसर निहं देखा' का तात्मर्य यह है कि विशेष देवके पास विशेष रामरूप होगा और सामान्यके पास सामान्य होगा ऐसा नहीं किंतु, सबके पास श्रीरामजी एक ही प्रकारके हैं।

नोट—५ श्रीरामचन्द्रजीकी आकृति और वेप सर्वत्र एक ही रहा। इससे जनाया कि श्रीरामजी स्वतन्त्र हैं और सब परतन्त्र। श्रीरामजी शुभाशुम कमोंसे निलित हैं और चराचर जीव कमों के बन्धनमें हैं, जैया कर्म करते हैं वैसा तन फल भोगने के लिये पाते हैं। यथा—'परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावें मनिहं करह तुम्ह सोई॥ कर्म सुमासुम तुम्हिह न बाधा। १। १३७। नारद्वाक्य।', 'गहिहें न पाप पूचु गुन दोपू। करम प्रधान विश्व किर राखा। जो जस करह सो तस फल चाखा॥ अगुन अलेप अमान एक रस। २। २९९। सुरगुरुवचन।', 'न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृहा।' हित मां योऽमिजानाति कर्ममिनं स यद्व्यते। गीता ४। १४।'—(वै०, मा० प०)। ६ 'दूसर निहं' अर्थात् कहीं भी भेद न था। श्रीसुधाकर दिवेटीजी लिखते हैं कि—चराचर प्राणी तो अपने कर्मोंक वरा अनेकं प्रकारके देख पड़े। श्रीरामजी अखण्ड अविनाशी सचिदानन्द, व्यापक, अन्तर्यामी, मायापित, कर्मसे निर्कित और अदितीय हैं; इसीसे सर्वत्र रामजीकी आकृति एक ही थी, कहीं रत्तीभर भेद न था। उनके साथ श्रीसीताजी और लक्ष्मणजी भी एक ही चालके देख पड़े।

७ भुशुण्डिजीने भी गरुइजीसे ऐसा ही कहा है। यथा-'मिन्न मिन्न में दीख सबु अति विचित्र हिर जान। अगनित भुवन फिरेडॅ प्रभु राम न देखेडॅ आन॥ उ०८९।'ॐइस अद्भुत दर्शनका मिलान प्रेमी पाटक उ०८०-८२ से कर लें।

टिप्पणी—५ यहाँतक इस सेवा-प्रकरणमें प्रथम सिद्ध और मुनीशकी सेवा कही; यथा—'सेविंह सिद्ध मुनीस प्रणीना'; फिर शिव-विष्णु और ब्रह्माजीका चरणवन्दन करना कहा, यथा—'बंदत चरन करत प्रभु सेवा'; तराश्चात् देवताओंका पूजन करना कहा, यथा—'पूजिंह प्रभुहि देवा…।' सिद्ध और मुनीशको प्रथम कहा, क्योंकि श्रीरामसेवामें सदा तत्पर रहना यही इनका दिन-रासका काम है। दूसरे, शिवजीने भी सेवामें इन्हींको प्रथम कहा है, यथा—'सेवत जाहि सदा मुनि धीर। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं॥' त्रिदेव, देव और चराचरको कमते कहा।

अवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न वेष घनेरे।। ४।। सोइ रघुवर सोइ लिंछमनु सीता। देखि सती अति भई सभीता।। ५।। हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं। नयन मूदि वैठीं मग माहीं।। ६।।

अर्थ-श्रीसीतासहित बहुतसे रघुपित देखे (परंतु उनके) वेष अनेक न थे, अर्थात् एक-सा ही वेष सर्वत्र था ॥४॥ वही रघुवर (श्रीरामजी), वही लक्ष्मणजी और वही सीताजी (सर्वत्र) देखकर सतीजी अत्यन्त भयभीत हो गयीं ॥५॥ (उनका) हृदय काँपने लगा, देहकी कुछ भी सुध न रह गयी। (वे) आँख बन्द करके राहमें बैठ गयीं ॥६॥

टिप्पणी—१ 'अवस्रों पेरं रघुपति बहुतरे । सीता सहित "" दिते । (सतीजीने अपने-अपने आगे रास्तेमं जो रूप देखा वह शक्तिसहित था, यथा—'सतीं दीख कीतुक मग जाता । आगे रामु सहित श्री भ्राता ॥ ५४ ॥' अपने पीछे जो रूप देखा वह भी शक्तिसहित था, यथा—'फिर चितवा पाछें प्रभु देखा । सहित बंधु सिय सुंदर वेषा ॥ ५४ ॥' बीचमें और जितने रूपोंका दर्शन लिखा उनके साथ शक्तिका उल्लेख नहीं किया गया—'जह चितवहिं तह प्रभु आसीना । सेवहिं सिम् मुनीस प्रवीना ॥' इससे यह समझा जाता कि ये रूप शक्तिसहित न थे, इसीलिये अब सबके साथ शक्तिका उल्लेखकर स्पष्ट करते हैं कि श्रीरामजी सर्वत्र शक्तिसहित देख पड़े, बिना शक्तिके कहीं नहीं हैं । वहाँ कहा था कि 'जह चितविं तह प्रभु आसीना' वैसे ही यहाँ कहते हैं कि 'देखे जह तह रघुपति जेते । सिक्तन्ह सहित "" । (ख) 'न वेष घनेरे' इति । पूर्व वेषकी सुन्दरता कही थी, यथा—'सहित बंधु सिव सुंदर बेषा ।' यह न कहा था कि वेष बहुत नहीं हैं, सो अब कहते हैं । घनेरे वेष नहीं हैं अर्थात् सर्वत्र एक-सा ही वेष है । पुनः, भाव कि पिताका वचन है कि तपस्वी वेषसे बनवास करें, इसीसे जो प्रभाव दिखाया गया उसका भी स्वरूप तापसवेष है । यहाँ श्रीरामजीके धर्मकी स्वच्छता है ।

नोट-9 यहाँ टीकाकार महात्माओं में मतभेद है। श्रीकरुणासिंधु जी, वैजनाथ जी और सूर्यप्रसाद मिश्रजीका मत एक है। उनका मत है कि सुन्दरी तन्त्र और श्रीरामतापिनी उपनिषद् आदिमें जो स्वरूप वर्णित है, उसीका सर्वत्र दर्शन कराया गया है। वह इस प्रकार है—(क) (श्रीजानक्युवाच जनकं प्रति)—'अयोध्यान्तःपुरं रम्ये सरयूतीरमाश्रिते। अशोकवनिकामध्ये सुरद्दमलताश्रये ॥ चिन्तामणिमहापीठे लसत्काञ्चनभूतले । कल्पचृक्षतले रम्ये रत्नगृहनिपेविते ॥ सुवर्ण-वेदिकामध्ये रत्नसिंहासनं शुमम् । तन्मध्ये च महापद्मं रत्नजालैः सुवेष्टितम् ॥ तन्मध्ये कर्णिकादिव्यं विद्वगृहिवभूषितम् । तन्मध्ये चिन्तयेद्वेमिनद्रनीलमणिप्रमम् ॥ पीताम्बरं महोल्लासं तेजःपुंजघनावृतम् । द्विभुजं मधुरं स्निग्धं कृपापाङ्गविमो-क्षणम् ॥ वीरासने समासीनं श्रीरामं परमाद्भुतम् । सेन्यं जानुनि हस्ताबनं सांख्यसुद्राविराजितम् ॥ न्याख्याननिरतं सम्यक् ज्ञानसुद्रोपशोमितम् । सुकुटोञ्ज्वलदिन्याङ्गलसत्कुण्डलमण्डितम् ॥ नासावतं ससुक्ताढयं लसद्द्रदनपङ्कजम् । श्रीवत्सकौस्तु-मोरस्कं मुक्तादाम सुकंठकम् ॥ रत्नकंकणकेयूरं मुद्रिकामिरलंकृतम् । यज्ञसूत्रामिलवितं कटिसूत्रानुरंजितम् ॥ रत्नमंजीर-रम्याधिव्रह्मेशविष्णुसेवितम् । कामपूर्णं कामवरं कामास्पदमनोहरम् ॥ "दिन्यायुधसुसंपन्नं दिन्यामरणभूषितम् । स्वप्रकाशं **चिदानन्दं** चिन्मयानन्दविमहम् ॥'''वामपाश्वें धनुर्दिश्यं दक्षिणे तु शरस्तथा। वामकोणसमासीनामारकोत्पलधारिणीम् ॥ द्शकोणे तथा देवं रूक्ष्मणं एतछत्रकम् । तथा भरतशत्रुष्नौ तालवृत्तकराष्टुमौ ॥ रामाग्रे हनुमान्वीरो वाचयन्तः सुपुस्तकम् । वस्तं निरूपणं व्याख्याकर्तारी रावणानुजः इति सुन्दरीतंत्र।' पुनश्च, (ख) श्रीसनत्कुमारसंहितायाम् यथा—'वैदेही सहितं सुरह्मतछे हैमे महामण्डपे । मध्ये पुष्पमयासने मणिमये वीरासने संस्थितम् ॥ अग्रे वाचयति प्रभंजनसुते तत्त्वे च स्तिः परम् । न्याख्यातं मरतादिमिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ॥' पुनश्च, (ग) यथा—श्रीरामतापिनीयोपनिषद्— 'प्रकृत्या सहितः श्यामः पीतवासः प्रमाकरः । द्विभुजः कुण्डली रत्नमाली धीरी धनुर्धरः ॥ देहीदेहविमागः स्यात्सिचिदा-मन्द्रविप्रहः।'

टिप्पणी—२ 'सोइ रघुवर सोइ लिंगन सीता। देखि''' इति। (क) आगे-पीछे जो रूप देखा उनके साथ लक्ष्मणजीको भी देखना कहा गया था। बीचमें जो और दर्शन कहा उनमें लक्ष्मणजीको साथ देखना नहीं कहा गया। इसीसे अब यहाँ कहते हैं कि 'सोइ रघुवर', 'सोइ लिंगन सीता', अर्थात् वही रघुवर-लक्ष्मण सीता हैं जो पूर्व देखे थे, वही सर्वत्र हैं, तीनोंका वही एक ही रूप और वही एक ही वेष सर्वत्र हैं। तीनोंका तपस्वी वेष हैं, और रूप जैसा है वैसा ही दे। (ख) 'सोइ' शब्द रघुवर और लक्ष्मणजीके साथ हैं, सीताजी साथ नहीं हैं क्योंकि पहले जब विरहमें सीताजीको खोजते फिरते में तब केवल दोनों भाई थे, सीताजी न थीं। 'सोइ' से पूर्व खोजते समयका रूप कहा, यथा—'खोजत विषक्त फिरते होता माई।' इसीसे 'सीता' के साथ 'सोइ' नहीं कहा।

नोट—२ प्रायः अन्य सब महानुभावोंका मत है कि 'सोइ' तीनोंके साथ है। जो आगे, पीछे देखे घे वे ही 'राम छदमण सीता' सर्वत्र थे। सबका रूप और वेष सर्वत्र वेसा ही था, यह कहकर जनाया कि तीनों नित्य हैं और तीनोंका सदा संयोग हैं। पं० सू० प्र० मिश्र छिखते हैं कि इस दर्शनसे अपनेको स्वतन्त्र और अपने अधीन श्रीहक्ष्मणजी और श्रीसीताजीको स्वतन्त्र दिखाया।

वि॰ त्रि॰—सतीजीका ध्यान प्रथम रामजीपर गया, सो जगद्व्यापी वैषम्यमें एक ही साम्य दृष्टिगोचर हुआ, रामजी सर्वत्र एक ही देख पड़े। तब सीताजीपर दृष्टि डाली तो वे भी सर्वत्र एक-सी ही देख पड़ी अर्थात् मूलप्रकृतिमें भी कहीं भेद नहीं दिखायी पड़ा। इसी तरह लक्ष्मणजी भी सर्वत्र एक-से थे, जाप्रत्के विभुमें भी कहीं अन्तर नहीं प्रतिभात हुआ।

नोट—३ यहाँ प्रश्न होता है कि यहाँ 'सोइ लिछमनु' कहकर उनका रूप और वेष सर्वत्र एक ही कहा गया है पर उत्तरकाण्डमें तो भुशुण्डिजीके मोह-प्रसङ्गमें भरतादि सभी भाइयोंके विविधरूप कहे गये हैं, यथा—'दसरथ कौसल्या सुनु ताता। बिबिध रूप भरतादिक भ्राता॥ "अगनित भुवन फिरेडँ प्रभु राम न देखेडँ आन॥ ७।८९।' इन दोनोंका समन्वय कैसे होगा ?

स्तीजीको सर्वत्र श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी एक ही रङ्ग, रूप रखाके दिखाये गये। भरत, शत्रुच्न और दशरथ, कौसल्याजीका दर्शन सतीजीको नहीं कराया गया। और भ्रुशुण्डीजीको जो दर्शन हुआ उसमें सीताजीका दर्शन नहीं है पर भरतादि सभी भ्राताओं ओर श्रीदशरथ कौसल्याजीका दर्शन कराया गया है। भिन्न-भिन्न ब्रह्माण्डों में इन सभीका दर्शन भिन्न-भिन्न रङ्ग रूप रेखाका हुआ। इसका वास्तविक कारण तो नटनागर भगवान् ही जानें। हाँ! अनुमान-से प्रसङ्ग लगानेके लिये हम यह समाधान कर सकते हैं कि प्रस्तुत प्रसङ्गमें वनवासका समय है। दोनों भाई और शीताजी ही वनमें, आये हैं। सीताहरण हो चुका है। दोनों भाई उन्हें खोज रहे हैं। विलाप करते और सीताजीको खोजते फिरते देख सतीजीको संशय हुआ कि ये न तो ब्रह्म हो सकते हैं और न सर्वज्ञ विष्णु ही। (इसके कारण ५९ (९-२) और दोहा ५० में दिये जा चुके हैं)। प्रभुको यह दिखलाना है कि सीताजी हमारे साथ ही हैं, हम दोनोंमेंसे कोई उन्हें खोज नहीं रहा है। वियोग ही नहीं हुआ तब खोजना और विलाप कैसे सम्भव है ? खोजना आदि लीलामात्र है। लक्ष्मणजी तथा सीताजीका सर्वत्र और नित्य साथ होना तभी सिद्ध होगा जब उनका रङ्ग-रूप रेखा सर्वत्र एक ही हो, भिन्न-भिन्न रङ्ग-रूप होनेसे समाधान न हो सकेगा। प्रस्तुत प्रसङ्गमें इन्हीं तीनका प्रयोजन है, इससे इन्हींका दर्शन सर्वत्र कराया गया।

भुशुण्डिजी बालरूपके उपासक हैं। वे केवल बाल-लीला देखा करते हैं और वह भी केवल श्रीरामजीकी। इस समय वे श्रीरामजीके साथ खेल रहे हैं और श्रीरामजी भी उनके साथ अनेक प्रकारकी क्रीडा कर रहे हैं—'मोहि सन करिंह बिबिध बिधि क्रीड़ा। ७। ७७।' इस क्रीड़ामें भरतादि कोई भी सम्मिलित नहीं हैं, यथा—'तेहि कौतुक कर मरम न काहू। जाना अनुज न मातु पिताहू॥ ७। ७९।' सीतामोह प्रसङ्गमें इस लीलामें लक्ष्मणजी भी सम्मिलित हैं। भुशुण्डीजीको मोह केवल श्रीरामजीके चरित्रमें हुआ और वे रामजीको ब्रह्म जानते हैं। अतः इनके प्रसङ्गमें भरतादि भ्राताओं इत्यादिकी एकरूपता या भिन्नता समझानेवाली कोई बात हैं ही नहीं। बाललीलाके समय सीताजी कैसे साथ दिखायी जातीं क्योंकि अभी विवाह हुआ ही नहीं। दशरथजीका आँगन हैं, माता और भ्राता वहाँ उपस्थित हैं; अतः ये सब दिखाये गये। लीला विधानके अनुसार जहाँ जैसा उचित होता है प्रभु वैसा ही दर्शन कराते हैं।

प्र॰ स्वामीका मत है कि 'जिन रामजीको स्तीजीने देखा उस कल्पके लक्ष्मण शेषशायी क्षीराविधिनवासी नारायणके अवतार हैं, उनका रूप सभी ब्रह्माण्डोंमें एक ही रहता है। पर भुशुण्डि कल्पमें लक्ष्मणजी शेषावतार हैं। प्रति ब्रह्माण्डमें शेषजीका रूप भिन्न-भिन्न है।'

### 'पूजिं प्रभुद्धि देव बहु बेषा'....'सोइ रघुवर सोइ॰....' इति ।

(१) बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि 'इस प्रकरणमें उपासना दिखा रहे हैं। जो देवता केवल रामरूपके उपासक हैं, उनके पास अकेले श्रीरघुनाथजी दिखायी दिये। जो युगलस्वरूप श्रीसीतारामजीके उपासक हैं, उनके पाम श्रीसीतारामजी युगलस्वरूप देख पड़े। और जो तीनोंके उपासक हैं उनके पास श्रीसीतारामलक्ष्मण तीनों स्वरूप देख पड़े।

इसीसे यहाँ तीन प्रकारके दर्शन कहे गये।—'राम रूप द्सर नहिं देखा', 'अवलोके रघुपति बहुतरे। सीतासहित 'न वेष घनेरे' और 'सोइ रघुवर सोइ लिछमनु सीता।' मानसपत्रिकाका भी यही मत है।

(२) पाँड़ेजी एवं वैजनाथजीका मत है कि—'वेदोंके आधारपर हमारे आचार्योंने तीन मत प्रतिपादित किये हैं—अद्वेत, हैंत और विशिष्टाह्वेत । गोस्वामीजीने 'तीनोंको रामायणके अनुकूल रक्खा' । अर्थात् तीनों मत यहाँ दरसाये हैं । अद्वेत—वेदान्तके अनुसार एक ब्रह्म ही नित्य हैं । 'राम रूप दूसर निहंदेखा' में रामरूप ही कहकर उसमें अद्वेतमतानुसार दर्शन कहा । द्वेतमतमें केवल परमात्मा और माया नित्य माने जाते हैं । उसका दर्शन 'अवलोके रघुपति बहुतेरे । सीता नुसार दर्शन कहा । द्वेतमतमें केवल परमात्मा और माया नित्य माना जीता हैं । इस सिहत न बेप धनेरे ॥' इस अर्थालीमें हैं । और विशिष्टा-द्वेतमतमें ब्रह्म, जीव और माया तीनोंको नित्य माना जाता हैं । इस मतके अनुसार ब्रह्म सदैव माया और जीवसे मतके अनुकूल दर्शन 'सोइ रघुवर सोइ लिखमन सीता ।' में कहा गया है । इस मतके अनुसार ब्रह्म सदैव माया और जीवसे मतके अनुकूल दर्शन 'सोइ रघुवर सोइ लिखमन सीता ।' में कहा गया है । इस मतके अनुसार ब्रह्म सदैव माया और जीवसे मतके अनुकूल दर्शन 'सोइ रघुवर सोइ लिखमन सीता ।' में कहा गया है । इस मतके अनुसार ब्रह्म सदैव माया और जीवसे मतके उनुकूल दर्शन 'सोइ रघुवर सोइ लिखमन सीता ।' में कहा गया है । इस मतके अनुसार ब्रह्म खैतत् ।' विशिष्ट रहता है, केवल अशेष चिनमात्र नहीं; यथा श्रुतिः 'भोका मोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त व्रिविधं ब्रह्म चैतत् ।'

श्रीपाँद्वेजी और वैजनाथजीने इन अर्घालियोंमें जो अद्देतादि मतांका भाव कहा है उससे मेरी समझमें सम्भवतः उनका आश्रय यह है कि—जहाँ दर्शनमें केवल रामजी हैं (अर्थात् साथमें श्रीसीता-लक्ष्मणजी नहीं हैं ) उस दर्शनसे हम अद्देतमतका सिद्धान्त ले सकते हैं कि एक ब्रह्म ही ब्रह्म है। यथा श्रुतिः—'एक मेवाद्वितीयं ब्रह्म', 'नेह नानास्ति किसन'। जहाँ श्रीसीताजी और श्रीरामजी दोका दर्शन है उस दर्शनसे हम द्वैतमतका सिद्धान्त ले सकते हैं। और जहाँ श्रीलक्ष्मणजी, श्रीसीताजी और श्रीरामजी तीनोंका दर्शन है उस दर्शनसे हम विशिष्टाद्दैतमतका सिद्धान्त ले सकते हैं।

इन विचारोंसे यह भी ध्वनित होता है कि भगवान् इन सब सिद्धान्तोंमें सहमत हैं, अतः सब साम्प्रदायिकोंको चाहिये कि अपने-अपने सम्प्रदायके सिद्धान्तोंपर अटल रहें और अन्य सिद्धान्तोंकी निन्दा न करें। कहा भी है—'श्रद्धां मागवते शास्त्रेऽनिन्दामन्यन्न चैव हि।' (श्रीमद्भागवते १९।३।२६)

(३) पं॰ राजकुमारजीका मत ऊपर टि॰ १ और २ में दिया गया। वे सर्वत्र तीनोंका साथ होना ही निश्चित करते हैं। तथापि उन्होंने यह भी लिखा है कि 'सीतासहित रघुपति' यह देत है और 'सोइ रघुवर…' यह विशिष्टा है । और 'जीव चराचर जो संसारा।…' इसपर लिखते हुए उन्होंने यह भी लिखा है—'जो प्रभाव दिखाया सो कैसे ? केवल ब्रह्म है, प्रकृति पुरुष है और मायाजीव सहित है'—ये तीन प्रकारसे प्रभाव दिखाया।

(४) प० प० प्र० का मत है कि 'जहँ चितविंह तहँ प्रभु आसीना। ५४। ६।' से 'रामरूप दूसर निंह देखा। ५५। ३।' तक केवलाद्देतमतके अनुसार ही विश्वरूप दिखाया है। केवल ब्रह्ममें माया और जीव आदि द्वेत नहीं है यह ध्वनित किया है। 'अवलोके रघुपित…' में द्वेत और सांख्यमतका संब्रह है और 'सोइ रघुवर…' में विशिष्टाद्वैतादि मतों- का संब्रह है। माध्यादि सभी मतोंका अन्तर्भाव इसमें होता है।

टिपाणी—३ 'देखि सती अति मई समीता' इति । (क) और को देखकर भय न हुआ, श्रीराम-रुक्ष्मण-सीताको देखकर भय हुआ, यह क्या यात ? ऐसी वात नहीं है कि अकेले रघुनाथजीको देखकर भय न हुआ, सीतासहित
देखकर भय न हुआ, और तीनोंको देखकर भय हुआ । यदि यहाँ रघुपतिको देखना न कहा होता तब वैसा अर्थ समझा
जाता । अथवा, यह भी हो सकता है कि (जितने दर्शन हुए) सबको देखकर डरना कहा गया । (ख) 'अति सभीत'
का भाव कि प्रथम जब अपने मृतु गृद्ध वचनोंद्वारा प्रभाव दिखाया था तब सभीत हुई थीं; यथा—'सती सभीत महेस
पिंह चलीं हृदय वह सोच । ५३।' और जब कुछ प्रभाव प्रकट करके दिखाया तब 'अति' सभीत हुई । (जिनको अपनी
माया दिखाने चली थीं उनकी मायाका पार नहीं पा रही हैं। अत्यन्त आश्चर्यमय हृश्यकी बढ़ती हुई विषमताको देखकर
अत्यन्त भय उत्यन हुआ । वि० ति० । ) सतीजीने अपराध किये हैं, इसीसे प्रमुक्ता प्रभाव देखकर डरीं, नहीं तो प्रसन्न
होतीं । (यहाँ केवल श्रीरामलक्ष्मणसीताजीके दर्शन हुए और चराचरमात्र सेवा करता हुआ देख पढ़ा, क्योंकि यहाँ तो
केवल सतीजीको यह निश्चय कराना था कि हम बहा हैं, हम विष्णु नहीं हैं और हमारा नित्य संयोग है। कोई इरावने
हश्य नहीं दिखाये गये जिससे वे डरतीं। अर्जुनजीको तो भयावना हश्य दिखाया गया था, विराट्का दर्शन कराया गया
था; इससे वे डर गये थे )। अति सभीतकी दशा आगे कहते हैं।

नोट-४ 'अति सभीता' इति 'अति सभीत' होनेके अनेक कारण यहाँ उपस्थित हो गये हैं। एक तो पतिवचनकी अवज्ञा, दूसरे अनुचित परीक्षा लेकर पतिके इष्टका अपमान, तीसरे परीक्षामें उलटे लिजित होना पढ़ा यह हृदयकी ग्लानि,

तथा चौथे श्रीरामजीका सर्वत्र अद्भुत दर्शन देख यह सोचकर कि इस महान् अपराधका फल क्या होगा। भयकी सीमा न रह गयी, वे अत्यन्त भयभीत हो गयीं।' (मा० प०, वै०)। अत्र वे सोचती हैं कि यह क्या हुआ, हाय! अब मैं क्या करूँ ? प्रभुकी माया कहीं मुझे पागल न कर दे। (मा० प०) हिंड 'सती समीत महेस पहिं चलीं …' उपक्रम है और 'देखि सती अति मई समीता' उपसंहार है।

टिप्पणी—४ 'हृद्य कंप तन सुधि कछुं नाहीं। '''' इति। (क) [यह 'अित समीत' का स्वरूप है, दशा है। वैद्यकशास्त्र भी यही कहता है। उससे कलेजा घड़कने लगता है। रिधरका प्रवाह रक जाता है जिससे मूर्छा हो जाती है। तब आँखें बंद हो जानेपर मयहूर रूपका दर्शन जाता रहता है, इससे कुछ देर बाद चित्त स्वस्थ होनेपर होश आ जाता है। (मा० प०)। वही दशा यहाँ सतीजीकी हुई। ] (ख) बहुत डर जानेपर लोग स्वामाविक ही आँखें बंद कर लेते हैं, स्मोंकि वह दृश्य देखा नहीं जाता। यथा—'मृदं वैं नयन ग्रसित जब मयऊँ। उ० ८०।' (ग) 'नयन मृद् वैं कीं '''— तेत्र बन्दकर बेठ जानेका भाव कि सर्वत्र श्रीशीतारामलक्ष्मणजी ही देख पड़ते हैं, सम्मुख देखा नहीं जाता, इसीसे नेत्र बन्द कर लिये कि यह दृश्य दिखायी न दे। और बेठ इसलिये गर्यी कि जहाँ दृष्टि पड़ती है, आगे-पीले, जपर-नीच समस्त दिशा-विदिशाओं में सर्वत्र श्रीरामजी ही समस्त सेवकों सहित बैठे देख पड़ते हैं, कहीं तिलमात्र चलनेकी जगह नहीं है, तब जायँ कहाँ, चलें तो कैसे चलें ? अतः बैठ गर्यी। 'मग माहीं' मार्गमें ही बैठ गर्यी, क्योंकि मार्गमें ही तो श्रीसीतारामलक्ष्मणजी आगे देख पड़े थे, यथा—'सती दीख कोतुक मग जाता। आगे राम सहित श्री आता।' और कहीं किसी ओर निकलनेका रास्ता दीखता न था। (घ) हिंदी केति होगा, अतः भीतर न देख पड़े। नेत्र मूँदनेमें ही सतीने निर्वाह सोचा है और बहुत सभीत हैं, अतः अब न दिखायी दिये। प्रभुने सब दृश्य हटा लिया।

वीरकिवजी—इस वर्णनमें सतीजीका आश्चर्य स्थायीभाव है। श्रीरामलक्ष्मणजानकीजी आलम्बन विभाव है। अनेक ब्रह्मा-विष्णु-महेश आदिके भिन्न-भिन्न रूपोंमें दर्शन उदीपन विभाव हैं। दृदयकम्प, स्तम्भ, नेत्र बन्द करना अनुभाव हैं। मोह, जङ्ता आदि संचारी भावोंसे पुष्ट होकर 'अद्भुत रस' हुआ।

बैजनाथजी—भयाग्निकी ज्वाला उठी जिससे सर्वाङ्गमें ताप-सी चढ़ गयी, हृदय काँप उठा, देह विवरण हो गयी। मूर्ळावश देह सँभालकी सुध भूल गयी। अङ्गमें प्रस्वेद आ गया, इति 'व्याधि' दशासे नेत्र बंदकर मार्गमें ही बैठ गयी। भाव कि मार्ग छोड़कर अलग बैठनेका होश न रह गया। यही 'व्याधिदशा' है। यथा—'अंगवरण विवरण जहाँ अति ऊँचे ऊसास। नयन नीर परिताप बहु व्याधि सुकेशवदास॥'

नोट—'५ जैसे अतिशय आनन्दकी बातसे सात्विकभाव, अश्रु, कंप आदि शरीरमें उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही मय, शोक आदिसे भी दाह, कंप मूर्छा आदि अनुभाव शरीरमें उत्पन्न हो जाते हैं। सुमन्तजीकी भी ऐसी ही दशा हुई थी, यथा—'सोच सुमंत्र विकल दुख दीना।'''जिम कुलीन तिय साधु सयानी॥ पतिदेवता करम मन वानी। रहें करम क्स परिहरि नाहू॥ सचिव हृदय तिमि दाहन दाहू। २। १४४-१४५।' सुमंतजी शोकसे व्याकुल सोच रहे हैं कि में अवधमें जाकर सबको क्या उत्तर दूँगा। इत्यादि। उनके हृदयमें दाहण दाह हुआ। अर्जुनजीकी भी महाभारतके महायुद्धके प्रारंभमें ऐसी ही दशा हुई थी जिसका वर्णन गीताके प्रथम अध्यायमें है। यथा—'बेपथुश्र शरीरे में रोमहर्पश्र जायते। २९। गाण्डीवं संसते हस्तात्वक्चेव परिदृष्धते। न च शक्नोम्यवस्थातुं अमतीव च मे मनः॥ गीता १। ३०।' सारे शरीरमें दाह उत्पन्न हो गई थी। श्रीदशर्यजीमहाराजकी भी दशा वनवासका वर माँगे जानेपर ऐसी ही हुई थी, यथा— 'माथे हाथ मूँदि दोउ लोचन। तनु धिर सोचु लाग जनु सोचन॥ २। २९॥' 'अजहूँ हृदय जरत तेहि आँचा। २। ३२।' इसी तरह सतीजीको जो शोच और भय आदि इस समय हैं वे इसके पूर्व भी थे पर इससे यहुत कम थे, अतः उस समय केवल दाह था और अब यह सत्र प्रभाव देखनेपर वे शोच और भय अत्यन्त वद गये जिससे हृद्यमें कंप और बेहोशी आदि अनुभाव उत्पन्न हो गये।

नोट—६ 'तनु सुधि कछु नाहीं' इति । पं॰ रामकुमारजीका मत है कि इस कथनसे जाना जाता है कि यहाँसे सीतावेप जो सतीजीने धारण किया था वह छूट गया, जब तनकी सुध न रही । यथा—'अस किह परेड चरन अकुलाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ कि॰ ३।', 'प्रगट बखानत राम सुमाऊ । अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥ सुं॰ ५२।'—

प्रेमसे देहकी खबर न रह गई, निज तन प्रगट हो गया।' तथा यहाँ तनकी सुध न रहनेपर सतीकपट छूट गया। परंतु दालकी समसमें सीतावेष उसी समय सतीजीने त्यागकर अपना रूप प्रकट कर लिया जब मृदुगृदुवचन सुनकर भ्यमीत एकि वे शिवजीके पास चलीं। इसीसे वहाँ 'सती समीत महेस पिंह चलीं' ऐसा कहा। दूसरे, हनुमान्जी और शुकसारणके प्रसङ्घमें जैसे उनके कपटका छूटना किवने कहा वैसे ही यहाँ भी कहना चाहिये था, पर यहाँ सतीकपट छूटनेका उल्लेख किवने नहीं किया। इससे भी यही सिद्ध होता है कि उन्होंने पूर्व ही स्वयं ही अपना रूप कर लिया। हनुमान्जी आदिने अपनेसे अपना पूर्वरूप नहीं कर लिया था, वह तो प्रेम होनेसे प्रकट हो गया था। तीसरे, हनुमान्जी आदिपर प्रसुने यह प्रकट नहीं होने दिया कि 'हम तुमको जान गये' और यहाँ प्रमुके सामने आते ही उन्होंने अपने गृद्ध वचनोंसे तथा प्रणामसे सतीजीको बता दिया कि तुम सीता नहीं हो, प्रभुके मुखसे वचन निकलते ही उनका सीताके छूट जाना चाहिये, नहीं तो अधिकसे अधिक सतीके चल देनेपर तो अवश्य ही। हनुमान्जीको किप तब कहा जब उनका किक सन प्रकट हो गया। इसी तरह शुक-सारनको बानरोंने राक्षस तब जाना जब उनका किपतन छूट गया। यहाँ उसके विपरीत है।

७ स्॰ प्र॰ मिश्रजी लिखते हैं कि 'नयन मूँ दि' से व्यक्त होता है कि मायाने अपनी प्रवलता सतीजीपर खूब दिखायी।'

# बहुरि बिलोकें नयन उघारी। कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी।। ७॥ पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा। चलीं तहाँ जहँ रहे गिरीसा॥ ८॥

अर्थ — नेत्र खोलकर फिर देखा (तो ) दक्षकुमारी (सतीजी ) को वहाँ कुछ न देख पड़ा ॥ ७ ॥ श्रीरामजीके चरणोंमें वारंबार सिर नवाकर वे वहाँको चलीं जहाँ कैलासपित शङ्करजी (बैठे) थे ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ 'बहुरि बिलोकेड नयन उघारी।""' इति। [(क) इससे जनाया कि कुछ देर बाद होश आ गया, हृदयका कंप दूर हुआ, वे सावधान हुई। तब आँखें खोळीं। तनकी सुध न रह जानेसे हृदय कुछ शान्त हुआ, भय कम हुआ, तब नेत्र खोळ। (ख) 'कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी' अर्थात् पूर्ववाळा अद्भुत हश्य न देख पड़ा। जैसे पहले प्रभुको नरनाट्य करते, 'विरह बिकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोड माई' देखा था, वैसे ही पूर्ववत् नरनाट्य करते अब देख रही हैं।] इससे प्रभुने जनाया कि हमारा आविर्माव और तिरोभाव होता है, हम जन्ममरणसे रिहत हैं। पुनः भाव कि—(ग) सतीजी नेत्र बन्द करके बैठ गई थीं। उनका नेत्र बंद करना ही स्चित करता है कि वे इस हश्यसे उकता गई हैं, घवड़ा गयीं हैं, सोचती हैं कि कैसेहू यह हश्य हमारे सामनेसे जाय, अब हम इसे देखना नहीं चाहतीं—यही उनके मनमें है, इसीसे अब दक्षकुमारीने कुछ न देखा। (ख) यहाँ श्रीरामजी न देख पड़े, इसीसे दक्षवम्बन्धी नाम दिया। दक्षको ईश्वर न देख पड़े, इसीसे उसने शिवजीसे विरोध किया।

नोट—9 'दच्छकुमारी' के और भाव !—(क) इतना प्रभाव देख छेनेपर भी बोध न हुआ, यथा—'मैं बन इति रासप्रभुताई। अति सय बिकल न तुम्हिह सुनाई॥ तदिप मिलन मन बोध न आवा। बा० १०९।' अतः दक्षसम्बन्धी नाम देकर जनाया कि परम भागवत शङ्करजीके विरोधीकी कन्या हैं, तब कैसे पूर्णबोध हो, यह अब भी झूठ बोछेंगी। (पं०)। (ख) पतिका वचन सत्य न मानकर जब परीक्षा छेने चली थीं तब भी शङ्करजीने यही विशेषण दिया है, यथा—'दच्छसुता कहँ निहं कल्याना।' अब भी उनसे जाकर झूठ बोछेंगी, जिससे उनका अकल्याण होगा। प्रसङ्कि अंतमें यह नाम देकर जनाया कि अब इनका सम्बन्ध पतिसे न रह जायगा, इनका कल्याण नहीं है। जो प्रभाव यहाँतक दिखाया गया और जिसिलेये दिखाया गया, उसका खुलासा यहाँ दिया जाता है।

दर्शन ९ खर्वत्र श्रीसीतारामलस्मण देख पड़े

२ अनेक ब्रह्मा, विष्णु, महेशको शक्तियों सहित चरणवन्दन करते देखा।

#### भाव

हम सर्वत्र हैं, तीनोंका वियोग कभी नहीं है, लक्ष्मणजी हमारे सेवक हैं और सीताजी हमारी शक्ति हैं।

ये सब हमारे चरणसेवक हैं। ( हमारे अंशसे ये उत्पन्न होते हैं)

३ देखे जहँ तहँ रघुपति जेते। सक्तिन्द सहित सकल सुर तेते॥

४ संसारके समस्त चराचर जीव दिखाये।

५ सन अनेक प्रकारके परंतु रामजी एक ही प्रकारके सर्वत्र देखे।

६ आँखें खोलनेपर कुछ न देखा ।

सतीजी शक्तिका विछोह समझे हुए हैं, अतः सेवकॉं-को शक्तियोंसहित दिखाया, अर्थात् हमारे सेवकोंको शक्ति-वियोग कभी नहीं होता तो हमारा कैसे होगा।

हम चराचरमात्रके खामी हैं।

हम सबके कारण हैं, कारणका ही रूप रहता है, कार्यके अनेक रूप हैं। और सब कार्य हैं।

हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हम जन्ममरणरहित हैं।

७—ब्रह्म केवल है, मायायुक्त है तथा जीव-मायायुक्त है, यह जनाया। तीन प्रकारके उपासक हैं। तीनों उपास-नाएँ दिखायीं। केवल श्रीरामकी, युगल श्रीसीतारामकी और श्रीसीतारामलक्ष्मणकी।

चिद्र्पा जगजननी श्रीसीताजी तथा श्रीलक्ष्मणजी सदा श्रीरामजीके साथ ही रहते हैं। यथा—'हमानया हिसुजया सर्वालंकृतया चिता। श्रिष्टः कमलधारिण्या पुष्टः कोसलजात्मजः॥ २७। दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ स भनुः पाणिना पुनः।' (रा० ता०) अर्थात् चिद्र्पा श्रीजानकीजी स्वर्णवर्णकी, द्विभुजा, सर्वाभरणभूषिता और हाथमें कमल धारण किये हुए श्रीरामजीके साथ हैं और दाहिने लक्ष्मणजी धनुष लिये हुए हैं।

टिप्पणी—२ 'पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा। चलीं तहाँ जहँ "" इति। (क)—जन परीक्षा लेने चलीं तब इनको नृपसुत समझे थीं; यथा—'आगे होइ चिल पंथ तेहि जेहि आनत नरसूप।' इसीसे तन उनको प्रणाम न किया था। जन प्रमान देखकर इनको ब्रह्म जाना तन पुनः-पुनः प्रणाम करती हैं। यथा—'नार नार नाने पद सीसा। प्रसुद्दि जानि मन हरष कपीसा। िक० ७। १४।' पुनः अपना अपराध समझकर उस (अपराध) को क्षमा करानेके विचारसे नार-नार प्रणाम करती हैं। पुनः नारंगरका प्रणाम भय और पश्चात्तापकी भी दशा स्वित करता है। अर्जुनजी भी विराट्रूफ्पका दर्शन कर भयभीत हो गये थे और अपने सारथीको भगवान जानकर भय और पश्चात्ताप होनेसे उन्होंने भी नारंगर प्रणाम किया और क्षमाकी प्रार्थना की हैं। यथा—'ततः स निस्मयानिष्टो हृष्टरोमा धनंजयः। प्रणम्य शिरसा देनं कृताक्षिरमानत ॥ गीता ११। १४। "नमस्कृत्वा भूय प्रवाह कृष्णं सगद्गदं मीतमीतः प्रणम्य। ३५। "नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ३९। तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेत्वामहमीशमी उपम् । ४४।' नैजनाथजी लिखते हैं कि 'प्रमान देखनेसे भ्रमका नाश हुआ। जन ने सभीत हुई तन प्रमुको दया आ गयी जिससे मोहका नाश हुआ और जीवमें शुद्धता आयी तन प्रमुको परात्यर जानकर नारंगर मस्तक ननाती हैं'] ( ख ) यदि 'रामपद' न कहते तो समझा जाता कि जितने देखे थे सन्नो प्रणाम करती हैं। अतः 'नाइ रामपद सीसा' कहा।

नोट—र 'भगवान्को नम्रतापूर्वक प्रणाम करनेसे सदैव कल्याण होता है, परन्तु सतीजीको तो दुःख ही भोगना पड़ा, यह क्यों ? यह शंका उठाकर पंजाबीजी उसका समाधान यह करते हैं कि 'यह प्रणाम व्यर्थ न होगा। इउका फल यह होगा कि दुःख दूर होकर दुवारा पतिसंयोग प्राप्त होगा।' और, स्० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि 'सतीका मन शुद्ध न था। 'पुनि-पुनि' पदसे भी यही सिद्ध होता है कि बार-बार यत्न किया पर प्रारम्भने न छोड़ा। (मा० प०)।

टिप्पणी—३ 'चलीं सती जहँ रहे गिरीसा' इति। (क) पूर्व एक बार शिवजीके पास चलना कह आये हैं। यथा—'सती समीत महेस पिंह चलीं '''। पर बीचमें बैठ गयी थीं, यथा—'नयन मूँदि बैठीं मगु माहीं', अब पुनः चलीं; इसीसे अब फिर 'चलीं सती' कहा। (ख) 'गिरीसा' (गिरिके ईश) कहनेका भाव कि अब वे गिरिका सेवन करेंगे, सतीजीसे सम्बन्ध न रक्लेंगे।

नीट—३ पितके समीप जानेके प्रसंगमें यहाँ प्रारम्भमें ही यह नाम देकर जनाया कि ये प्रतिज्ञाके अटल हैं। जो मनमें ठानेंगे उसपर गिरिवत् निश्चल रहेंगे, झूठ-फरेबसे टलनेवाले नहीं, ( सुधाकर द्विवेदीजी )। अथवा, ( ख ) सतीजो ज्ञवतक लौट न आयीं तबतक वे यहीं बटतले ही बैठे रहे। अतः गिरीश-पद दिया। जैसे अगस्यजीके यहाँ सत्यंगके लिये कुछ दिन टहर जानेपर भी यही नाम दिया था। यथा—'कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा'।

इति सतीमोहान्तर्गत श्रीरामप्रभावसाक्षात्कार (अद्भुतदर्शन ) प्रसंग समाप्त ।

#### दो॰—गई' समीप महेस तब हँसि पूछी कुसलात। लीन्हि परीछा कवन बिधि कहहु सत्य सब बात ॥५५॥

अर्थ--( सतीजी ) पास पहुँचीं तब महादेवजीने हँसकर कुशल पूछा । और कहा कि तुमने किस प्रकार परीक्षा छी ? सब बात सच-सच कहो ॥ ५५ ॥

टिप्पणी—९ 'गई समीप महेस तब'''' इति । पास या उनके सम्मुख जन पहुँचीं तन कुशलपश्च किया यह गम्भीर स्वभावका द्योतक है । गम्भीर लोग उतावली नहीं करते । दूरसे कुशल पूछ चलते तो गम्भीरतामें दोष आता। अथवा प्रथम सन्न चिंता रामजीपर छोड़ चुके, सन्न बात उनके अधीन कर चुके हैं; यथा—'होइहि सोइ जो राम रिच राखा। को किर तक बढ़ावे साखा॥ ५२।'; अतः जल्दी न की, जन समीप आयीं तन पूछा।

२ (क)—'हॅं सि पूछी कुसळात' इति । सतीजी अति सभीत, संकोच-सोचवश और व्याकुळ शिवजीके प्रस् आयी हैं, यथा—'में बन दीखि राम प्रभुताई । अति मय विकळ न तुम्हिंह सुनाई ॥ १०९ ।', दूसरे, शिवजीका अनुमान यह है कि उनकी कुशळ नहीं है, 'हहाँ संभु अस मन अनुमाना । दच्छसुता कहुँ नहिं कल्याना ॥ ५२ ।' अतः उन्होंने कुशळ पूछा । ['कुसळता'=कुशळ, खैरियत, कल्याण । यथा—'विहें सि दसानन पूछी बाता । कहिस न सुक आपिन कुसळाता ॥ सु० ५३ ।', 'दच्छ न कछु पूछी कुसळाता । १ । ६३ ।', 'श्वः श्रेयसं शिवं मन्नं कल्याणं मक्कं कुमम् ॥२५॥ मानुकं मिनकं मन्यं कुशळं क्षेममिखयाम् । शस्तं च'—(अमरकीश काण्ड १ काळवर्ग ४ ) ।—ये सव 'कल्याण' के पर्यायवाची शब्द हें । २—शिवपुराण कृद्रसंहिताके 'अथ तां दुःखितां दृष्ट्वा पप्रच्छ कुशळं हरेः । प्रोवाच वचनं प्रीत्या तत्परीक्षा कृता कथम् । २७ । ४५ ।' इस श्लोकके आधारपर 'पूछी कुसळाताः…' का अर्थ होगा कि—'हिरिका कुशळ पूछा और प्रेमसे पूछा-कि क्या परीक्षा ळी । इस प्रकार हँसनेका भाव है कि स्तीजीको दुखित देखकर उनसे प्रेमसे पूछने ळगे । ] ( ख ) 'हॅं सि' इति । हॅसकर कुशळ पूछनेका भाव यह है कि—शिवजीका दृदय बड़ा सरळ है । सतीजीन उनका वचन न माना । वे इस बातको मनमें किंचित् भी न ळाये । उनके मनमें वचन न माननेके कारण परिहासका भाव उत्पन्न हुआ सो बात नहीं हैं । 'सत्य कहहु सब बात' कहनेका भाव यह है कि सतीजी हमारा वचन झूठ मानती रहीं, उन्होंने ईश्वरको नर मान रक्खा था, इसळिये अब वह प्रमुका प्रभाव देखकर उरके मारे हमसे सख न कहनेंगे और ऐसा ही हुआ भी, यथा—'सती समुक्षि रधुवीर प्रमाऊ । भय वस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥'—इसीसे उन्होंने सत्य कहनेंको कहा । परीक्षाका प्रकार पूछा; क्योंकि ईश्वरकी परीक्षा साधारण ज्ञत नहीं हैं, इही कठिन हैं ।

नोट—पंजाबीजी लिखते हैं कि 'यहाँ हैंसना निरादरार्थ है, क्योंकि शिवजीके मनमें खटका है कि उन्होंने कोई उपद्रव न खड़ा कर लिया हो। इसीसे वे पूछते हैं कि कौन विधिसे परीक्षा ली, सत्य-सत्य कहो और इसी विचारसे उन्होंने चलते समय उनको सावधान कर दिया था।' वैजनाथजीका मत है कि हँसे यह कि 'तुमने जान-बूझकर विष खाया है, जिससे प्राणहानिका संशय है। अतः अपना कुशल तो कहो। जैसी यहाँ से गयी थीं वैसी ही कुशलसे आयीं ! तन, मन या वचन किसी अंगसे कोई अपराध तो नहीं किया है ! 'सत्य कहो' का भाव कि तुम्हारा नाम सती है, तुम तन-मनसे पतिव्रता हो, अतः असत्य कहकर यह भी अपराध न कर बैठना।' पं० सुधाकरिंद्वेदीजीका कहना है कि 'दम्पतियोंमें हास-विनोद हुआ ही करता है। इसलिये हैंसकर महादेवजीने कुशल पूछा और हँसीहीमें यह भी पूछा कि किस प्रकार परीक्षा ली। महादेवजी देवासुर-संग्राममें श्रीरामजीकी मोहिनी मूर्तिसे घोखा खा चुके हैं और जानते हैं कि राम बड़े कौतुकी हैं, नारदक मुँहको बंदरके मुँह-ऐसा कर दिया था, सो सतीके संग भी कुल-न-कुल खेल किया ही होगा, जिससे सतीजी लिखते हो गयी हों। लजासे शायद बात लिपावें इसलिये हँसीसे कहा कि सब बात सच-सच कहो।' और स्० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि—'हँसी निरादरस्चक है। यह लोकप्रसिद्ध बात है कि अच्छी बात समझानेसे जब कोई नहीं मानता और हानि पाता है तब वह हँसा जाता है। दूसरा भाव यह है कि तुमने जान-बूझकर विष खाया था, तुम्हें मर जाना चाहिये था सो जीती आर्या, मरी नहीं ?' (मा० प०)

यह भी कारण हो सकता है कि सतीजीकी चेष्टासे वे जान गये कि ये डरी हुई हैं, डरसे व्याकुल हैं न्योंकि हमारी अवज्ञा करके गयी थीं, यदि हमं ६ए समझेंगी तो सत्य न वतावेंगी, अतः हँसकर जनाया कि हम ६ए नहीं हैं जिससे उनको श्रान्ति हो, डर न रहे और वह सत्य-सत्य नता दें।

भीलमगोड़ाजीने जो भाव 'बोले बिहँसि महेस'''। ५१।' पर लिखा है कि यहाँ परिहास (विनोद) है कि अच्छा! जाकर परीक्षा लो। खूब छकोगी; उसके अनुसार यहाँ 'हँसि' में भी यह भाव होगा कि उन्होंने तुम्हें छकाया न। प्र० स्वामीका मत भी यही है। वे लिखते हैं कि सतीजी सभीत हैं, ऐसी दशामें निरादर या उपहास करना कृपासिंधु शिवजीमें असम्भव है। (जैसे 'तो किन जाइ परीक्षा छेहू' विनोदसे कहा वैसे ही यहाँ हँसी प्रेमजनित है। भाव यह है कि दुम्हारी जीत हुई कि हमारी; सत्य हो सो कहना।

वि॰ त्रिपाठीजी लिखते हैं कि कोई कैसा ही बड़ा क्यों न हो, चूक हो जानेमें हँसीका पात्र हो जाता है। "उत्तर देते न देखकर कहते हैं 'कहहु सत्य सब' चूक लिपानेका प्रयत्न न करो।

सतीं समुझि रघुबीर प्रभाऊ । भय वस सिव् सन कीन्ह दुराऊ ॥ १ ॥ कछु न परीछा लीन्हि गोसाई । कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहिं नाई ॥ २ ॥ जो तुम्ह कहा सो मृषा न होई । मोरें मन प्रतीति अति † सोई ॥ ३ ॥

अर्थ—सतीजीने श्रीरघुनाथजीका प्रभाव समसकर डरके मारे शिवजीसे दुराव (छिपाव) किया ॥ ९ ॥ (फहा कि ) हे स्वामी ! मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं छी । (वहाँ जाकर मैंने ) आपकी ही तरह (उनको ) प्रणाम किया ॥ २ ॥ जो आपने कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मनमें यह पूर्ण विश्वास है ॥ ३ ॥

दिप्पणी—१ (क) 'सतीं संगुधि रघुबीर प्रमाठ।'''' इति । प्रभाव; यथा—'जाना राम सर्ता दुखु पावा। निज प्रमां कछु प्रगिट जनावा॥ ५४। ३।' से 'सीं इ रघुबर सीं इ लिछम जु सीता। निखः''। ५५।५।' तक। यही प्रभाव समझकर शिवजीसे उन्होंने उसे लियाया। प्रभाव समझकर उसे मनहीमें रक्खा, क्योंकि प्रभाव कहनेसे जाना जाता कि परीक्षा ली है, ब्रह्मको प्राकृत नर माना था। प्रभाव कहनेपर शङ्करजी अवस्य पूछेंगे कि क्या परीक्षा ली जो प्रभुने यह प्रभाव दिखाया। परीक्षा लेना कहें तो उससे ईश्वरमें अभाव और पितके वचनमें अविश्वास सिद्ध होता है। अतएव दुराव किया, जिसमें ये दोनों बातें लिय जायँ। यही बात आगे कहती हैं। (ख) 'मय वस सिव सन कीन्ह दुराक' हित। शिवजीका कहा न माना। जो उन्होंने उपदेश किया था वही सत्य टहरा। प्रथम तो पितके वचनको न माना हस डरसे दुराव किया, उसपर भी अब उत्तर देना चाहें तो कुछ उत्तर नहीं है; यथा—'में संकर कर कहा न माना। निज अज्ञानु रामपर आना॥ जाइ उत्तर अब देहीं काहा। उर उपजा अति दास्न दाहा॥ ५४॥' पूर्व सतीजीने स्रीस्वभाववश पितके इप्ट श्रीरामजीसे दुराव किया; यथा—'सत्तो कीन्ह चह तह हुँ दुराऊ। देखहु नारि सुमाउ प्रमाऊ॥ और अब भयवश पितसे भी दुराव किया।

नोट-१ (क) भयके वश होनेसे प्रभावको छिपाया, यथा-'अति मय विवल न गुम्हिं सुनाई'। भय दोनों ओरसे हैं। एक तो प्रभाव देखकर भयभीत थीं ही, यथा-'सोइ रघुबर सोइ छिमनु सीता। देखि सती अति मई समीता॥' जैसे-जैसे उसका स्मरण हो आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमने ब्रह्मसे कपट किया। दूसरे, शिवजीका इर है कि वे अब क्या कहेंगे ? छजाके कारण पतिका भय है। भयसे चित्त भ्रान्त हो गया, इसीसे वात छिपायी। (मा० प०)। चित्त भ्रान्त हो जानेसे कुछ ठीक उत्तर न स्झा। (ख) 'पित सन कीन्ह दुराक' न कहकर 'सिष सन'''' कहनेका भाव कि कल्याणकर्तासे कपट करनेसे अब कल्याणका कोई उपाय भी न रह गया। (मा० प०)।

२ प्रभाव समझकर प्रसन्न होना था कि हमारा संशय दूर हो गया सो न होकर भय हुआ, यह क्यों ? वाबा हरि-दासजी कहते हैं कि 'प्रभाव यह समझा कि श्रीरामजी त्रिदेवके भी ईश हैं, पिता हैं। हमने उनकी स्त्रीका रूप घरा यह सुनकर शिवजी रुष्ट होकर हमको त्याग देंगे—इस भयसे झूठ बोली।'

टिप्पणी—२ 'कछ न परीछा लीन्ह'''' इति । (क) परीक्षा लेनेसे दो बातें सिद्ध होती हैं जो ऊपर कहीं। उनमेंसे पतिके इष्टका अपमान छिपानेके िये तो श्रीरामजीमें अपनी भक्ति दिखाती हैं कि 'कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहिं नाई'। और, पतिका अपमान छिपानेके लिये आगे कहती हैं कि 'मोरें मन प्रतीति अति सोई'। (ख) यह कहनेपर कि परीक्षा

प्रमु - १७२१, १७६२, छ० । सिव - १६६१, १७०४, को, राम ।

<sup>†</sup> असि-को० सम । अति - सीर सबोंमें ।

नहीं छी, यह प्रश्न होता है कि 'तब गयीं किसिलये ?' क्योंकि पूर्व शिवजीने कहा था कि 'जो तुम्हरे मन अति संदेहूं। ती किम जाह परीछा छेहू ॥' और सतीजी पितका बचन सुनते ही तुरन्त चल दी थीं जिससे स्पष्ट है कि वे परीक्षा होने जा रही हैं। तब परीक्षा क्यों न छी ? उसपर कहती हैं कि मैंने पूर्व प्रणाम न किया था, भूल गयी थी, इससे प्रणाम करनेको गयी थी। (ग) 'गोसाई' का भाव कि आप अन्तर्यामी हैं, सबके मनकी जानते हैं। आप स्वयं जानते हैं कि आपके बचनोंमें मेरे मनमें अत्यन्त प्रतीति है। (घ) 'कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहिं नाई'। जैसे आपने प्रणाम किया था उसी तरह अर्थात् सचिदानन्दभावसे, 'जय सचिदानन्द परधाम' कहकर तथा छिपकर प्रणाम किया, पास नहीं गयी। जैसे आपपास न गये, दूरसे प्रणाम किया था वैसे ही मैंने प्रणाम कर लिया।

टिप्पणी—३ 'जो तुरह कहा सो मृषा न होई। '''' इति। (क) अपने जानेका कारण कहकर अब 'क्छु न परीष्ठा लीन्ह' का हेत कहती हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका वचन असत्य नहीं हो सकता तब परीक्षा क्यों लेती? परीक्षा न लेना जो कहा इस झूठ बनानेका हेतु भय है और वे कहती हैं दूसरी बात जो झूठ है। (ख) 'जो तुरह कहा' अर्थात् श्रीरघुनाथजी ब्रह्म हैं, ब्रह्महीने गुप्तरूपसे (भक्तके वचन सत्य करनेके लिये) अवतार लिया है, वे योगियों तथा आपके इष्ट हैं, इत्यादि, 'जासु कथा कुम्मज रिषि गाई मि 'निजतन्त्र नित रघुकुलमनी'। ५९।' तक जो आपने कहा यह सत्य है। मेरे मनमें उन वचनोंपर अत्यन्त विश्वास है। (ग) 'मृषा न होई' इति। मृथा नहीं है—ऐसा नहीं कहतीं, किंतु 'न होई' कहती हैं। क्योंकि 'मृषा नहीं है' इस कथनसे परीक्षा लेना खुल जाता। उसका अर्थ यह होता कि परीक्षा ली तुम्न जाना कि ब्रह्म हैं, नहीं तो बिना परीक्षा कैसे जाना कि झूठ नहीं है। अतः 'न होई' कहा। इससे परीक्षा न लेना पाया गया। (घ) 'मोरे मन प्रतीति अति सोई' इति। 'मनमें प्रतीति हैं' कहनेका भाव कि मैंने इस बातको आपसे प्रकट नहीं किया।—[विश्वासका स्थान मन है। यथा—'याभ्यां विना न परयन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्।' वा० मं०']

## तब संकर देखेंड धरि ध्याना । सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना ।। ४ ।। बहुरि राममायहि सिरु नावा । प्रेरि सतिहि जेहि झूँठ कहावा ।। ५ ।।

अर्थ—तब शंकरजीने ध्यान धरकर देखा। सतीजीने जो चरित किया वह सब जान लिया ॥ ४॥ फिर (उन्होंने) श्रीरामजीकी मायाको प्रणाम किया जिसने प्रेरणा करके सतीहीसे झूठ कहला लिया ॥ ५॥

टिप्पणी—9 'तब संकर देखेड धरि ध्याना ।' इति । (क) इससे स्पष्ट है कि शिवजीको सतीजीके वचनपर विश्वास न हुआ । वे समझ गये कि ये झूठ कह रही हैं । यों तो सतीजीकी सभी वातें सन्देह उत्पन्न करनेवाली हैं फिर भी 'जी तुम्ह कहा सो मृषा न होई । मोरें मन प्रतीति अति सोई ॥'—यह वचन विशेप शङ्काजनक है । इसीसे इन वचनोंको सुनते ही शङ्करजीका ध्यान करना कहा गया । 'तब' अर्थात् जब उन्होंने यह कहा कि 'मोरें मन'''' । विश्वास न होनेका कारण यह था कि पहले तो बहुत समझानेपर और वह भी बार-बार समझानेपर भी न माना था और यह कहते ही कि 'तो किन जाह परीछा छेहू' तुरत परीक्षा छेने चल दी थीं, उस समय भी यह न कहा कि 'परीक्षा क्यों लेंगी ? आपके वचन असत्य नहीं हो सकते हैं।' गर्यां तो परीक्षा क्यों न ली ? पहले तो हमारे वचनको झूठ माना था, वचनमें प्रतीति न थी । अब इतनी घीघ कैसे सत्य मान लिया ? बिना परीक्षा ही हमारे वचनोंमें प्रतीति कैसे हो गयी ? दोनों बातें परस्पर असंबद्ध हैं । दूसरे, इनकी चेष्टासे भय और विषाद प्रकट हो रहा था । वह भी संदेह उत्पन्न करनेवाला था । अतः शङ्करजीने ध्यान घरकर देखा । (ख) अपने शरीरमें ही समस्त ब्रह्माण्ड है, ध्यान करनेसे सब देख पद्धता है। (ग) शङ्करजीने स्तीजीका चरित ध्यान घरकर देखा तब जाना । इससे चरितकी अगाधता दिखायी । यथा—'ज्ञानिनामिष चेतांसि देवी मगवती हि सा । बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छित ॥' 'ख्रियाश्चरित्रं पुरुषस्य माग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्यः।'

२—'सतीं जो कीन्द चिरत सब जाना' इति । (क) स्रीके कपटकी 'चिरत' संज्ञा है, यथा—'नारि चिरत जल-निधि अवगाहू । २ । २७ ।' इसीसे यहाँ 'कपट' को 'चिरत' कहा । पूर्व कहा था कि 'सती कपट जानेउ सुरस्वामी' वैसे ही अब यहाँ कहते हैं कि 'सती जो कीन्द्र चिरत सब जाना ।' इस तरह 'चिरत' और 'कपट' पर्याय हैं।—[ कपट और चिरत पर्याय नहीं हैं। परंतु यहाँ पर सम्भवतः पण्डितजीका यह आज्ञाय हो सकता है कि 'सती कपट' में कपटका अर्थ कपटी आचरण ही है और 'सतीं जो कीन्द्र चिरत' के चिरतका भी वही अर्थ है। यह आज्ञाय लेकर उन्होंने पर्याय माना है। पूर्वके 'कपट' और यहाँ के 'चरित' में हमारी समझमें कुछ मेद हैं। वह यह कि श्रीरामजीका लक्ष्य सतीजीके केवल 'कपट' पर है कि ये हमें छलके के विचारसे आयी हैं, और शिवजीका ध्यान उनके 'चरित' पर है कि इन्होंने सीतारूप धारण किया न कि उनके कपटपर। परीक्षाके लिये कपट तो वे कर ही सकती थीं, इसीलिये यहाँ 'चरित' शब्द दिया और वहाँ कपट। पूर्व बताया गया है कि अभिप्राय साधनार्थ अपने असली रूपको लियाना 'कपट' है। वहाँ असली रूप लियाया गया और सीतारूप बनाया ही नहीं गया किंतु उस रूपसे श्रीरामजीके सम्मुख जाकर अपनेको सीता प्रकट किया—यही सब 'चरित' है। ] ( ख ) 'सब जाना' हित । सतीजी झूठ बोल रही हैं यह तो वचन सुनते ही जान गये थे। उन्होंने क्या चरित किया था, यह सब ध्यान धरने पर जाना। ( ग ) कि यहाँ वक्ता दिखाते हैं कि सतीजीने मन, कर्म और वचन तीनोंसे कपट किया। 'जो तुम्ह कहा सो मुषा न होई । मोरें मन प्रतीति अति सोई ॥' यह मनका कपट है, क्योंकि मनमें प्रतीति नहीं है और कहती हैं कि मनमें प्रतीति हैं। 'सती कीन्ह सीता कर बेषा', 'युनि युनि हृदय बिचार किर धिर सीता कर रूप', यह तन ( कर्म ) का कपट हैं। और झूठ बोलना यह वचनका कपट है। 'प्रेरि सितिह जेहि फूठ कहावा'—'फूठ कहावा' यह वचन है।

नोट-9 'धरि ध्याना' इति । यहाँ ब्रह्म और ( ईश्वरकोटिके ) जीवमें मेद दिखाते हैं । ब्रह्म सब बात निरावरण देखता और जानता है, वह स्वतः सर्वज्ञ है । और, भगवत्कृपाप्राप्त पुरुष स्वतः सर्वज्ञ नहीं है वह प्रायः साधन (ध्यान आदि) द्वारा ही कोई बात जान सकता है । श्रीरामजीने सहज ही सतीकपट जान लिया था । उसी कपटके जाननेके लिये शिवजीको ध्यानावस्थित होना पड़ा । श्रीसुधाकरिद्विवेदीजी लिखते हैं कि जैसे तारकी किया जाननेवाला जवतक उस कियाको न करेगा तबतक दूसरेका समाचार न जानेगा, इसी तरह योगी लोग जवतक ध्यानकी किया नहीं करते तबतक दूसरेके कामको नहीं जान सकते । श्रीशङ्करजी योगीश्वर हैं और भगवान योगेश्वर हैं—यह भेद हैं ।

प० प० प्र०—(क) यह 'ध्यान धरना' योगकी एक प्रक्रिया है। पातञ्जलयोग विभ्तिपादमें संयमसे प्राप्त तीस सिद्धियोंका वर्णन है। इसमें १६ वें सूत्रमें कहा है—'परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्।' धर्म, लक्षण और अवस्था— इन तीन परिणामोंमें चित्तका संयम करनेसे अतीत (भृतकालीन) और अनागत (भविष्यकालीन) घटनाओंका प्रत्यक्ष दर्शन हृद्यमें होता है। किस स्थानमें क्या हुआ या होनेवाला है, यह जाननेके लिये सूर्यमें संयम करना पड़ता है—'भुवन- ज्ञानं सूर्य संयमात्। २६।' (ख) सती-चरित जाननेके लिये योगीश्वर महेशको भी योगकी प्रक्रियाका अवलम्ब लेना पड़ा, तब अन्य जीवोंकी बात ही क्या है। (त्रिपाठीजी लिखते हैं कि सतीजीने लिपाना चाहा, इसिलये शिवजीको ध्यान करना पड़ा, नहीं तो बिना ध्यान किये ही पूर्व सतीके मनकी बात जान ली थी। यथा—'हर अंतरजामी सब जाना।')

दिप्पणी—३ 'बहुरि राम मायिह सिर नावा।'''' इति। (क) जब सतीजीको उपदेश न लगा तब शिवजीने उसका कारण हरिमायावल ही जाना था, यथा—'लगा न उर उपदेस जदिष कहेउ सिव बार बहु। बोले विहॅसि महेसु हिसायावल जानि जिय ॥' और, जब झूठ बोलीं तब मायाको प्रणाम किया। इस स्झमभेदसे स्चित करते हैं कि यह काम उस कामसे कठिन था। ईश्वरका स्वरूप अगाध है, इससे वह न समझ पड़ा, उपदेश न लगा, यह मायाका कोई विशेष वल नहीं है। पर देवता झूठ नहीं बोलते। उसपर भी भगवती सती पतिवताशिरोमणि! उनका झूठ बोलना तो महा अगम था, नहीं है। पर देवता झूठ नहीं बोलते। उसपर भी भगवती सती पतिवताशिरोमणि! उनका झूठ बोलना तो महा अगम था, असम्भव था, सो उनसे भी झूठ कहला दिया, यह मायाका विशेष बल है जो यहाँ प्रत्यक्ष देखनेमें आया। (ख) श्रीरधुनाथ-असम्भव था, सो उनसे भी झूठ कहला दिया, यह मायाका विशेष बल है जो यहाँ प्रत्यक्ष देखनेमें आया। (ख) श्रीरधुनाथ-असम्भव था, सो उनसे भी झूठ कहला दिया, यह मायाका विशेष बल है जो यहाँ प्रत्यक्ष देखनेमें आया। (ख) श्रीरधुनाथ-असम्भव अपनी मायाको परम प्रवल समझकर उसके बलकी प्रशंसा की, और शिवजीने अपने इह और (उनकी) मायाका बल समझकर महतक नवाया। (ग) यहाँतक मायाके बलके सम्बन्धमें तीन वातें कहीं। एक यह कि मायाका वल हदयमें जाना, यथा—'बोले बिहसि महेस हरिमायावल जानि जिय।' दूसरे, मायाको प्रणाम किया। तीसरे प्रणामसे हदयमें जाना, यथा—'बोले बिहसि महेस हरिमायावल जानि जिय।' दूसरे, मायाको प्रणाम किया। तीसरे प्रणामसे हदयमें जाना, यथा—'बोले बिहसि महेस हरिमायावल जानि जिय।' दूसरे, मायाको प्रणाम किया। तीसरे प्रणामसे हदयमें जाना। यथा—'वोले बिहसि महेस हरिमायावल कमी बखानते हैं। यथा—'निज मायावल हदय बखानी'—( श्रीरामजी ), बखानना। प्राप्त कि साया सि स्वल है कि शिवजी रामगुक्तान। हिरमायावल बरनत पुनि पुनि परम सुजान॥ उ० ५९।'—रामजीकी माया ऐसी प्रवल है कि शिवजी रामगुक्तान। हिरमायावल करते हैं।—'हरि इच्छा मावी....'। (ध) 'प्रेरि स्रतिहि' का भाव कि मायाने वलात् ( जबरदस्ती) भी उसकी प्रशंसा करते हैं।—'हरि इच्छा मावी....'। (ध) 'प्रेरि स्रतिहि' का भाव कि मायाने वलात् ( जबरदस्ती ) भी उसकी प्रशंसा करते हैं।—'हरि इच्छा मावी....'। (ध) 'प्रेरि स्रतिहि' का भाव कि मायाने वलात् ( जबरदस्ती )

उनसे ऐसा कहलाया नहीं तो भला वे त्रिकालमें भी ऐसा करनेकी न थीं। 'सितिहि' का भाव कि जब ऐसी पितवताहिरोमिण शिवनीके अर्थाङ्गमें निवास करनेवालीसे झूठ कहला दिया तब अन्यकी तो गिनती ही क्या? 'सती' का अर्थ ही है 'पितवता'। दवाव डालकर किसी काममें किसीको लगा देनेको 'प्रेरणा' कहते हैं। माया स्वतन्त्र नहीं है—'प्रसु प्रेरित नहिं निजवल ताईं।'

हरि इच्छा भावी वलवाना। हृदय बिचारत संभ्र सुजाना।। ६।। सतीं कीन्ह सीता कर वेषा। सिव उर भएउ बिषाद विसेषा।। ७।। जौ अब करौं सती सन प्रीती। मिटै भगतिषथु होइ अनीती।। ८।।

अर्थ—सुजान (परम चतुर एवं ज्ञानवान्) शिवजी हृदयमें विचार रहे हैं कि 'हरिइच्छा मावी' वलवान् है ॥६॥ सतीजीने सीताजीका वेष बनाया (इससे) शिवजीके हृदयमें बहुत अधिक दुःख हुआ ॥ ७॥ यदि अब सतीजीसे प्रेम कहूँ तो भक्तिमार्ग मिट जायगा और अन्याय होगा ॥ ८॥

नोट—9 'हरि इच्छा मावी वलवाना।''' इति । भागवतमें कथा है कि युवनाश्वको पुत्रप्राप्तिके लिये सृषियोंने ऐन्द्रयज्ञ कराया। अनजानमें रात्रिमें प्याससे व्याकुल हो पुत्रोत्पन्न करनेवाला मन्त्रपूत जल जो कलशमें रक्षा हुआ था, उसे राजाने पी लिया। कलश खाली देख ऋषियोंने जन पूछा कि मन्त्रपूत जल क्या हो गया तन वह वृत्तान्त जाननेपर ऋषियोंने भी ऐसा ही कहा था कि—'अहो! दैवनल ही प्रधान है। और यह कहते हुए उन्होंने ईश्वरको प्रणाम किया। यथा—'राज्ञा पीतं विदित्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते। ईश्वराय नमश्चकुरहो दैवनलं वलम् ॥ भा० ९।६।२९।' वैसे ही सतीजी गयीं तो परीक्षा लेने, पर यह आपित्त दैवयोगसे उनपर आ पड़ी, उनका विवेक जाता रहा, उन्होंने सीतारूप धारण कर लिया, इत्यादि। इसीपर शिवजी विचारते हैं कि 'हिर इच्छा मावी' नलवाना है।

टिप्पणी—9 'हिर इच्छा मावी वलवाना।'''' इति। (क) सतीजीके झूठ बोलनेमें तीन कारण हुए-हिरइच्छा, भावी और माया। इसी तरह अयोध्याकाण्डमें कहा है कि—'पग पिर कीन्ह प्रबोध बहोरी। काल करम विधि सिर धिर स्थारी ॥ २४४।' अर्थात् इन तीनोंने मिलकर तुमसे ऐसा कराया तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। (ख) ट्रूच्चे तीनों प्रवल हैं। यथा—'राम कीन्ह चाहिंह सोइ होई। करें अन्यथा अस निंह कोई॥ १२८।' (हिरइच्छा), 'हरेरिच्छा बलीयसी', 'सुनहु मरत मावी प्रवल बिलिख कहेंड मुनिनाथ। हानि लाभु जीवन मरनु जसु अपजसु विधि हाथ॥ अ० १७९।', 'भूपित भावी मिटे निंह जदिप न दृष्न तोर। बा० १७४।', ['अवश्यम्मावि मावानां प्रतीकारो भवेद्यदि। तदा दुःखैन लिप्येरन् नलरामयुधिष्टिराः॥', 'यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिवृंकोदरः। कृष्णा स्त्री गाण्डिचं चापं सुद्धत् कृष्णस्ततो विपत्॥'] (मा० प०) इति 'भावी बलवाना' तथा—'नज माया वल हृदय बलानी' (इति मायावल)।'

र (क) 'हृद्रय विचारत संभु सुजाना' इति । हृद्यमें विचारते हैं अर्थात् भावीका यल कुछ कहते नहीं वनता । इससे हृद्यमें विचारते हैं । हिरिइच्छा, भावी और माया तीनोंका यल शिवजीके विचारमें हैं । वे विचारते हैं कि हिरिइच्छा है इसीसे भावी बलवान् है, हमारा उपदेश कैसे लगे ? जो होनहार हैं वही हुआ (हृद्रयके विचारका) तात्पर्य यह हैं कि बड़े लोग दूखरोंका दोष प्रकट नहीं करते । यथा—'निज सायावक हृद्रय वखानी', 'धोले विहास महेस तब हिरे मायावक जानि जिय ।', 'मन महें करें विचार विधाता । उ० ६०।' तथा यहाँ 'हिर इच्छा मावी बलवाना । हृद्रय विचारत' कहा । अथवा भावी अनिर्वचनीय है, इससे हृद्रयमें विचार करना कहा । हृद्रय विचारत संभु सुजाना' देहलीदीएक हैं । आगेकी चौपाई और दोहमें भी विचार ही हैं । (ख) भावीका वल जानते हैं इसीसे 'सुजान' विशेषण दिया । भावीका वल विचारनेमें भाव यह हैं कि उसका वल समझनेसे चित्तको संतोप हो जावे, मनमें विकार न उत्पन्न होने पावे कि सतीने हमारे इष्टका और हमारा अपमान किया । (यही भाव बना रहे कि प्रमुकी इच्छा ही ऐसी थी । ऐसा होनेवाला ही था। इसमें किसीका वश क्या ? किसीका दोष क्या ? हिरमाया, हिरइच्छा, भावी वझी प्रवल है, उसके सामने किसीका वश नहीं चलता । नहीं तो भला सतीजी ऐसा करती ? )—इसीसे उनको 'सुजान' कहा । सुजान लोग इसी तरह विचार करते हैं । यथा—'अस कहि चले देविधि करत रामगुनगान । हिरमाया वल बरनत पुनि पुन परम सुजान । उ० ५९।' हिन्न सुजानलोग किसीका दोष नहीं समझते, वे प्रेरकका ही दोष समझते हैं । यथा—'सुनदु भरत मावी प्रवल:" अस विचारि केहि देइल दोसु । व्यरथ काहि पर कीजिल रोसू ॥ अ० १७१–१७२।' अतः शिवजीको 'सुजान' कहा ।

३ पहले तो यह कहा कि 'बहुरि राममायिह सिरु नावा' अर्थात् राम मायाको प्रणाम किया और उसके पश्चात् अब 'हरिइच्छा भावी बलवाना' कहते हैं । ऐसा कहनेमें तात्पर्य यह है कि भगवान् ही जब मायाको प्रेरित करते हैं तभी वह मोह और भ्रम उत्पन्न करती है । मोह-भ्रम होनेपर लोग अनुचित कर बैठते हैं; यथा—'मएउ मोहु सिव कहा न कीन्हा । भ्रम बस बेषु सीय कर लीन्हा ।। बा॰ ९८ ।'

४ 'भावी' इति । भावी दो प्रकारकी है । एक कर्मके वशसे, दूसरी हरिङ्च्छासे । कर्मकृत भावीको शिवजी मेट सकते हैं, यथा—'भाविड मेटि सकिंह त्रिपुरारी'। परंतु श्रीहरिङ्च्छाभावी बळवान् है, यह नहीं मिट सकी । यथा—'राम कीन्ह चाहिंह सोइ होई । करें अन्यथा अस निहं कोई ॥'

नोट—भावी=होनहार, भवितन्यता। साधारणतः भाग्यवादियोंका विश्वास होता है कि कुळ घटनाएँ या त्रातें ऐसी होती हैं जिनका होना पहलेसे ही किसी अदृश्य शक्तिके द्वारा निश्चित होता है। ऐसी ही वातोंको भावी कहते हैं। (श॰ सा॰)। कर्मकृत जो भावी होती है वह कर्मसे, पुरुषार्थसे मिट भी जा सकती है जैसे मार्कण्डेयजीकी भावी। इसी 'भावी' को 'दैव' और 'अदृष्ट' भी कहते हैं। और जो हरिइच्छाकृत भावी है वह अमिट है जैसे भानुप्रतापकी भावी। इसी

नोट—३ 'हरिइच्छा मावी बलवाना' के दो अर्थ पं॰ रामकुमारजीने लिखे—'हरिइच्छा और भावी दोनों बलवान् हैं' तथा 'हरिइच्छासे भावी बलवान् हैं'। तीसरा अर्थ यह भी होता है कि 'हरिइच्छारूपी भावी' बलवान् हैं। वीरकविजी लिखते हैं कि 'भावी' उपमेयका गुण हरिइच्छा उपमानमें यहाँ स्थापन किया गया है, अतः यहाँ 'तृतीय निदर्शना अलंकार' है। बैजनाथजी 'हरिइच्छामय भावी' अर्थ करते हैं।

भावी ( अर्थात् सुख-दुःख देनेवाला भावी कार्य ) के दो भेद हैं—प्रवल और दुर्वल । इसका कारण दो प्रकारका है । एक प्रधान, दूसरा गौण । फिर प्रधान एवं गौणके भी दो कारण हैं—एक चेतन दूसरा अचेतन । प्रधानमें 'चेतन' से सर्वेश्वर और विधाता तथा ग्रह आदि और 'अचेतन' से प्रारूघ अभिप्रेत हैं । इन दोनों को प्रधान कहने का कारण यह है कि सर्वेश्वर समर्थ होनेपर भी प्रारूघके बिना कुछ नहीं करता, यथा—'करम प्रधान विस्व करि राखा । जो जस करह सो तस फल चाखा ।' और प्रारूघ स्वयं जड़ होनेसे सर्वेश्वर के विना कुछ कर नहीं सकता । यह भी दो प्रकारका है—प्रबल और दुर्वल । 'प्रवल' वह है जो अवश्य भोगना पड़ता है । दुर्वल वह है जो प्रायक्षित्तसे मिट सकता है । फिर इनके भी दो भेद हैं—पूर्ण और अपूर्ण । पूर्ण वह है जो कर्त्ता के यत्न बिना फल देता है । अपूर्ण वह है जो कर्त्ता से यत्न करवाके फल देता है । अपूर्ण प्रारूघके तीन भेद हैं—इच्छाप्रारूघ, अनिच्छाप्रारूघ, परेच्छाप्रारूघ । 'इच्छाप्रारूघ' वह है जो कर्त्ता के अपनी इच्छासे यत्नमें प्रवृत्त करता है, 'अनिच्छाप्रारूघ' वह है जो इच्छा न होते हुए भी कर्ता सहसा कर बैठता है । और 'परेच्छाप्रारूघ' वह है जो दूसरकी इच्छासे कर्त्ता है ।

गौणकारणमें 'चेतन' से मनुष्यादि (सहायक) और 'अचेतन' से काल, जह पदार्थ और इन सबोंका संयोग आदि अभिन्नेत हैं। संक्षेपमें यों कह सकते हैं—

| प्रधान कारण        | गीण कारण       | कार्य ।      | फुल ्     |
|--------------------|----------------|--------------|-----------|
| १ ईश्वर २ प्रारब्ध | काल, संयोग आदि | भावी=होनिहार | सुख, दुःख |

जब कोई असम्भव बात हो जाती है जिसका कारण हमारी समझमें नहीं आता, तब उपर्युक्त प्रधान या गौण कारणोंमेंसे किसी कारणका या कार्यका नाम छेकर समाधान माना जाता है। कभी-कभी तो कार्य और कारण दोनोंको साथ ही कहते हैं। यथा यहाँ—'हरि इच्छा मावी बलवाना।', तथा —'होनिहार का करतार'''। इत्यादि।

क्ष यथा—'भावी काहूँ सों न टरें। कहँ वह राहू कहँ वह रिव शिंश आनि संयोग परें।। मुनि विसिष्ठ पिंडत अित झानी रिच पिंच लगन घरें। तात-मरन सिय हरन राम बन बपु धिर विपित भरें।। रावण जीति कोटि तेंती से त्रिभुवन राज्य करें। मृत्यू बाँधि कूप महँ राखें भावीवश सिगरें।। अर्जुनके हिर हितू सार्यों सोऊ बन निकरें। हुपदमुताके राजतभा दुश्शासन चीर हरें।। हिरिश्चन्द्र सो को जगदाता सो घर नीच चरें। जो गृह छाँड़ि देश बहु धावें तज वह संग फिरें।। भावी के वश तीन छोक हैं सुरनर देह घरें। सूरदासप्रभु रची सु हुई है को किर सोच मरें।।' (वि टि ट)। पुनश्च यया—'ब्रह्मात्मजेनापि विचार्य दत्तं पदाभिषेकाय परं मुहूर्त्तम्। तेनैव रामो विगतो वनान्ते बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा।।' अर्थात् ब्रह्माके पुत्र विस्थानीने विचारसे श्रीरामचन्द्रजीको युवराज होनेके निमित्त जो मुहूर्तं दिया था उसी मुहूर्तमें श्रीरामचन्द्रजी वनवासी हुए। इससे प्रकट है कि केवल ईश्वर-इच्छा ही बलवती है। (वि टी टी )।

४ 'संभु सुजान' इति । पूर्व कह आये हैं कि 'अति विचित्र रघुपित चिरत जानिहें परम सुजान । ४९ ।'—यहाँ 'सुजान' विशेषण देकर बताते हैं कि ये प्रभुके चिरतको जानते हैं तभी तो ये इसे हरिइच्छा ही समझते हैं कि सतीजीको मोह हुआ और वह भी ऐसा कठिन कि उसकी निवृत्तिके समस्त उपाय निष्फल ही नहीं वरंच उल्टे ही पड़े । शिवजीका यही सिद्धान्त पूर्व भी दिखाया जा चुका है । पूर्वका 'होहिह सोह जो राम रचि राखा । ५२ । ७ ।' उपकम है और 'हिरइच्छा मावी' उपसंहार है । उपदेशभागमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि भक्तको जब कोई असमंजस आ पड़े तो उसे हिरइच्छा मान ले, तर्क-वितर्कसे मनमें विकार न उत्पन्न होने दे । ७० (५) भी देखिये।

वैजनाथजी लिखते हैं कि 'शिवजी सुजान अर्थात् विज्ञानधाम और रामतत्त्वके ज्ञाता हैं। वे इस कर्तव्यताको विचारते हैं। जीव अल्पज्ञ है, अतः सतीका दोप नहीं। माया भगवान्के अधीन है अतः उसका दोष नहीं। ईश्वर तो कृपालु है, अतः उसका दोष नहीं। जीव सकाम कर्म करता है, कर्मका फल काल पाकर उदय होता है, फलका भी दोष नहीं; जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही स्वभाव पड़ जाता है। काल-कर्म-स्वभावपर प्रभुकी आज्ञा रहती है। अतएव को हरिइन्छामय भावी होती है, वह बलवान् है।'

िपणी—५ 'सती कीन्ह सीता कर बेषा ।'''' इति । (क) पूर्व कहा था कि सतीनीने सीताजीका रूप बनाया या । यथा—'पुनि पुनि हृद्य विचार करि घरि सीता कर रूप । ५२।' और अब कहते हैं कि सीताका वेष बनाया। इससे पाया गया कि सतीनीने सीताजीका रूप और वेष दोनों बनाये । इसीसे वहाँ रूप कहा और यहाँ वेष । अथवा, रूप और वेषको पर्यायी जनाया । वहाँ रूप कहा था उसीको यहाँ वेप कहा । (ख) 'सिव उर मएउ विषाद विसेष' हित । जिस कारण विषाद हुआ वह आगे कहते हैं—'जो अब करों सती सन प्रीती।'''' इत्यादि । (ग) 'विषाद विशेष' का भाव कि विषाद तो पूर्व ही हुआ था, अब 'विशेष' हुआ । श्रीरघुपतिका अपमान किया, अपना (शिवजीका) वचन शूठ माना—इससे सतीजीके धर्मकी हानि हुई; यह समझकर विषाद हुआ । जैसा—'मोरेहु कहे न संसय जाहीं । विधि विपरीत मलाई नाहीं' से स्पष्ट है । और, सीतारूप धारण करनेसे हमारे धर्मको हानि पहुँचती है, हम धर्मसंकटमें पर गये, यह समझकर 'विशेष' विपाद हुआ । अथवा, आकर शूठ वोर्छी कि परीक्षा नहीं ठी, यह कपट किया । इससे विपाद और सीतारूप धारण करनेसे 'विशेष' विषाद हुआ । अथवा, सतीजीसे प्रीति करनेसे भक्ति और नीतिका नाश है और महान् पाप है तथा प्रेमका त्याग कठिन है जैसा आगे कहते हैं, यह समझकर 'विशेष' विषाद हुआ ।

'जो अब करों सती सन प्रांती।'''' इति । यही बात आगे पुनः कहते हैं, यथा—'परम पुनीत न जाइ तिज किएँ प्रेम बढ़ पापु'।—यह सब शिवजीके हृदयके विचार हैं। वे विचार करते हैं; इसीसे ब्रन्थकारने दो बार लिखकर जनाया कि अपनी स्त्रीमें प्रेम करना नीति है, पर सीतारूप धारण करनेसे अब सती जीसे प्रेम करना अनीति है। प्रेम करनेसे, मिक्तपथका नाश है। प्रीति न करनेसे, प्रेम तोड़ देनेसे ही मिक्तपथ रह सकता है। रहा, प्रेमका त्याग यह कठिन है जैसा आगे कहते हैं और मातामाव अब न मानें तो मिक्त-पथ मिटता है।

श्रीशिवजी श्रीरामभिक्ति भी आचार्य हैं, जगद्गुरु हैं। वे सोचते हैं कि धर्ममर्यादाकी रक्षाके लिये हमारा अवतार है। हम ही उसे तोड़ देंगे तो धर्म ही मिट जायगा; यथा—'मूलं धर्मतरोधिवेकजलधेः ''शंकर। आ० मं० श्लो० १।', 'जी निहें दंड करीं खल तोरा। अष्ट होइ श्रुतिसारग मोरा। ७। १०७।' (यह शिवजीने भुशुण्डिजीसे कहा है )।

#### दोहा—परम पुनीत न जाइ तिज किएँ प्रेम बड़ पापु। प्रगटि न कहत महेसु कञ्ज इदय अधिक संतापु॥ ५६॥

अर्थ-परम पवित्र सती (अथवा परम पवित्र प्रेम ) छोड़ी (भी ) नहीं जाती और प्रेम करनेमें भारी पाप है। महादेवजी कुछ भी प्रकट करके नहीं कहते, (उनके ) हृदयमें बहुत संताप है।। ५६॥

🕾 परम पुनीत न जाइ तिज किएँ प्रेम वड़ पापु 🥸

यह पाठ सं० १६६१ का है। १७०४ की पोथी, ना० प्र० सभा और मानसपत्रिकामें भी यही पाठ है। पं० रा० कु० और दिवेदीजीका पाठ तथा उनकी परम्पराका पाठ 'परम प्रेम तिज जाइ निहं' है। पं० रामकुमारजीने भी इसी परम्पराकी पोथीसे पढ़ा है। कोदोराममें 'प्रेम निहं जाइ तिज' पाठ है।

9६६१ के पाठका अन्वय करनेमें हम 'प्रेम' शब्दको दोनों ओर ले सकते हैं। इस तरह कि 'परम पुनीत प्रेम न जाइ तिज' और 'किएँ प्रेम बड़ पापु।' अर्थात् शिवर्जा और सतीजीका प्रेम परम पिवत्र है, अतः छोड़ा नहीं जाता, पर प्रेम करनेसे महापाप है। दूसरे 'परम पुनीत' को सतीजीका विशेषण मानकर अर्थ कर सकते हैं कि 'सतीजी परमपिवत्र हैं। अतः उनको छोड़ते नहीं बनता, पर उनसे प्रेम करना महापाप है।'

'परम पिवत्र प्रेम' वह है जो खाभाविक ही होता है। सहज खाभाविक प्रेम मिटता नहीं। सतीजीका प्रेम सचा और खाभाविक है जैसा कि उनके 'जो मोरें सिवचरन सनेहूं। मन क्रम बचन सत्य व्रत एहूं। ५९।'—इन वचनोंसे जो प्रतिशापूर्वक कहे गये हैं, निर्विवाद सिद्ध है। और, शिवजीका भी उनमें सहज प्रेम है; यथा—'दुखी मएकँ वियोग प्रिय तोरें। ७। ५६।'

'परम पुनीत' को सतीजीमें लगावें तो उसका प्रमाण होगा-'बिनु अघ तजी सती असि नारी।'-ये याज्ञवल्क्यजी-के वचन हैं। पं॰ स्॰ प्र॰ मिश्रजी लिखते हैं कि 'अपनी स्वामाविक शक्ति समझकर उनको 'परम पुनीत' कहा। स्रीका त्याग उसी समय हो सकता है जब वह परपुरुषगामिनी हो जाय; सो तो सतीजीने किया नहीं! उनका भाव बुरा न था।' और सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'अनेक जन्मोंसे संग होनेके कारण 'परम पुनीत' कहा है।'-विशेष 'विनु अघ तजी सती असि नारी' १०४ (७) में देखिये। बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि 'सतीमें अघ नहीं है। सीतारूप धारण पाप नहीं है। क्योंकि श्रीरामजी तो सबके सच्चे पति हैं। बजमें गोपिकाएँ प्रमाण हैं, परंतु शिवजीको (स्त्रीभावसे अब सतीजीको ग्रहण करनेमें) दोष लगता है।' (शीलावृत्ति)। श्रीरामजीमें प्रेम करनेमें पातिव्रत्य भङ्ग नहीं होता। प्रमाण शिवसंहितायाम, यथा—'स च सीतापितः श्रामान जडजीवविलक्षणः। वेदवेदान्तसर्वार्थों योगिनां परमागितः। एतस्मिन कीतिते ध्याते श्रुते वाष्यिंतेऽधिते। पातिव्रत्यक्षयों नैव सर्तानामि जायते॥' (मा॰ प॰)।

श्रीशिवजी भी सतीजीको उन अपराघोंके लिये जो उनसे हुए, दोष नहीं देते । वे इसको 'हरि इच्छा मावी' और 'राममाया' के ही माथे घरते हैं ।&

२ 'परम पुनीत न जाइ तजि' अर्थात् सतीजी परम पुनीत हैं, उनका शिवजीके चरणोंमें परम पिवत्र प्रेम है और शिवजीका भी उनमें वैसा ही प्रेम है । अतः वे त्यागयोग्य नहीं हैं । 'किएँ प्रेम बड़ पाप' अर्थात् श्रीसीताजी जगजननी हैं, श्रीरामवल्लमा हैं और अपनी इष्टदेवता होनेसे माता हैं । सतीजीने उनका रूप धारण किया और प्रमुके पास इस भावसे गयीं कि देखों में आ गयी अब क्यों विलाप करते हो, मैं तो आपका प्रेम देखनेके लिये लिप गयी थी । अतः वे भी माताजुल्य हुईं । मातामें स्त्रीभावसे प्रेम करना महापाप है ।—इस तरह एक और परमियका वियोग और दूसरी और धर्मसंकट, दोहरी चिन्तामें पड़ गये । [ अथवा, 'परम प्रनीत न जाइ तिज' यह धर्म है; क्योंकि विवाहमें पाणिग्रहण करते समय प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके, तब धर्मशास्त्रानुसार पतिवता और परमपुनीत होनेसे त्याग करना अनुचित है । और 'किएँ प्रेम बड़ पाप', क्योंकि प्रेम करनेसे भक्तिके स्क्ष्ममार्गको धका पहुँचनेकी सम्भावना है । इस प्रकार दो धर्मसंकटोंमें पड़े के ऐसा न हो कि प्रेमके कारण कहीं मैं अपने परम धर्मसे डिग जाऊँ। ]

टिप्पणी—१ (क) 'प्रगटि न कहत महेसु कछु' इति । (अर्थात् सतीजीसे अपने हृदयके विचारों तथा सतीजीके अपराधको कहते नहीं, हृदयमें ही रक्खे हैं)। 'प्रगट' न कहनेका भाव आगे सतीजीके वचनोंसे स्पष्ट है कि शिवजी 'परम अगाध' हैं और 'कृपासिंधु' हैं। यथा—'कृपासिंधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहें सोर अपराधा। ५८।' वे समझते हैं कि कहनेसे सतीको बड़ा कष्ट होगा। 'कछु' का भाव कि सतीजीका सब चरित जान गये तब भी कुछ नहीं कहते। (ख) 'हृदय अधिक संतापु' इति। भाव यह कि हृदयका दुःख कह डाछनेसे विपाद कम हो जाता है, यथा—'कहें हू ते कछु दुख घटि होई'। पर शिवजी कुछ भी प्रकट नहीं करते, इसीसे भीतर-ही-भीतर बहुत संताप है। पुनः भाव कि प्रथम तो सतीजीके धूठ बोछनेका विपाद हुआ, उससे अधिक दुःख सीतावेपरूप धारण करनेका हुआ और अब उससे भी 'अधिक संताप' मक्तिपथके निर्वाहकी चिन्तासे हो रहा है। पुनः भाव कि सतीजीके हृदयमें भी संताप उत्पन्न हुआ था, यथा— 'जाह उत्तर अब देहीं काहा। उर उपजा अति दारन दाहा। ५४।' उससे अधिक दाह शिवजीके हृदय में हैं।

<sup>&</sup>amp; 'परम प्रेम' का अर्थ पं० रा० कु० जी 'सहज प्रेम' लिखते हैं। सहज प्रेम मिटता नहीं, यथा—'मोरिशिखा बिन मूरिहू पलुहत गरजत मेह।' (दोहावली)। वीरकविजी कहते हैं कि यहाँ 'परम प्रेम' के दो अर्थ हैं।' पहला सतीके प्रति और दूसरा भक्तिके प्रति। अर्थात् भक्ति परम प्यारी है, वह छोड़ी नहीं जा सकती और सतीसे प्रेम करनेमें पाप है।'

नोट—यहाँ शिवजीके गम्भीरस्वभावका दर्शन कराया गया। 'हितोपदेश' में उनकी दशा इस प्रकार दर्शायी गयी है।—'मजन्नपि पयोराशो लब्ध्वा सर्पावलम्बनम्। न मुद्धति न चादत्ते तथा मुग्धोऽस्मि सम्प्रति ॥' अर्थात् समुद्रमें डूवता हुआ मनुष्य सर्पका अवलम्बन पाकर न तो उसे छोड़ता है न पकड़ता है, वैसे ही मैं इस समय असमञ्जसमें पड़ा हूँ।

तव संकर प्रभुपद सिरु नावा। सुमिरत राम्र हृदय अस आवा।। १।। एहि तन सितिहि भेट मोहि नाहीं। सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं।। २।। अस विचारि संकरु मितिधीरा। चले भवन सुमिरत रघुवीरा।। ३॥

मर्थ—(जब बहुत संतप्त हुए और कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करना चाहिये) तब शङ्करजीने प्रभुके चरणों-में सिर नवाया। श्रीरामजीका स्मरण करते ही ( उनके ) हृद्यमें ऐसा (विचार) आया॥ १॥ सतीको इस तनमें (पित-पत्नीमावसे ) मुझसे भेंट ( अर्थात् बोळचाळ-स्पर्श-विनोद आदि ) नहीं ( होने की )। शिवजीने मनमें (यह) सङ्कल्प कर लिया॥ २॥ धीरबुद्धि शङ्करजी ऐसा विचारकर श्रीरघुवीर ( रामचन्द्रजी ) को सुमिरते हुए घर ( कैळास ) को चळे॥ ३॥

नोट—१ 'तब संकर प्रभुपद सिरु नावा । सुमिरत रामु' इति । लोकरीति है कि जब एक भी उपाय नहीं स्झता तम रामजी स्झते हैं । सेवक जब सङ्घटमें पड़ता है तब स्वामीहीका स्मरण करता है । यहाँ श्रीरामपदमें सिर नवाना और उनका स्मरण करता हसी अभिप्रायसे है कि 'मैं धर्म-सङ्घटमें पड़ा हूँ, कुछ समझमें नहीं आता कि क्या करूँ । ('प्रभुपद सिरु नावा' अर्थात् ) आप मेरे प्रभु (स्वामी ) हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपके चरणोंको प्रणाम करता हूँ, प्रभु ही अपने सेवकोंके सोच-संकटको दूर करते हैं । हे राम ! मैं आपका स्मरण करता हूँ । आप सबके 'उर अंतर बसहु जानहु माउ कुमाउ ।' आप सबके उरप्रेरक हैं, यथा—'उरप्रेरक रघुबंस बिभूषन'। जो इस समय मेरा कर्त्तव्य हो वही प्ररणा मेरे हृदयमें कीजिये । मुझे बताइये कि मैं क्या करूँ ।'—'सुमिरत राम हृदय अस आवा' से स्पष्ट है कि इसीलिये स्मरण किया गया था कि हृदयमें कर्तव्यका विवेक उत्पन्न हो, जिससे दोनों काम बनें । और हुआ भी ऐसा ही । शङ्करजीके स्मरणका प्रभाव यह हुआ कि मनमें तुरंत यह बात स्फरित हो आयी कि 'जीवात्मा तो अविनाशी हैं, केवल देहहीसे नाता है । सतीजीने इस देहसे सीतारूप धारण किया, इसलिये इस देहसे प्रेम न किया जाय ।' कि स्मरण रखना चाहिये कि शुद्ध प्रेमभावसे भगवान्को प्रणाम और साथ ही उनका स्मरण करनेसे वे अवश्य सेवकका दुःख हरते हैं । (मा० प० ) । यथा—'राम प्रनाम महामहिमा खिन सकल सुमंगलमिन जनी ।'

प० प० प०—'प्रभुपद सिरु नावा' इति। 'जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहीं। जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल माजहीं॥' इन पदसरोजोंको ही मानसिक प्रणाम किया। 'सुमिरत राम' से रामनामका उच्चारण समझना चाहिये; क्योंकि 'प्रभुपद' में रामरूपका अन्तर्भाव होता है। यहाँ रामनाम-स्मरणसे उपक्रम और 'चले मवन सुमिरत रघुवीरा' से उपसंहार किया है।

पं॰ रामकुमारजी—श्रीरामजीका स्मरण करते ही उन्होंने प्रेरणा की, क्योंकि वे उरप्रेरक हैं। क्या प्रेरणा हुई सो आगे लिखते हैं। स्मरण करते ही प्रभुने सोच दूर किया, हृदयमें विवेक हुआ।

जब सतीजी शूठ बोलीं तब शिवजीने मायाको सिर नवाया कि त् बड़ी प्रवल है और जब सीतारूप धरा तब प्रभुपदमें शीश नवाया कि हमारे धर्मकी रक्षा कीजिये।

माया भी स्त्री और सतीजी भी स्त्री । यद्यपि स्त्री स्त्रीको नहीं मोहित कर सकती है तथापि माया तो नर्तकी है, उसने सतीजीको नचा ही डाला । उसने ब्रह्मादिको नचा डाला । यथा—'सुनि विरंचि रामहि सिरु नावा । समुझि प्रताप प्रेम उर छावा ॥ हिरमाया कर अमित प्रमावा । विपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥ ७ । ६० ।' 'जो माया सब जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ सोइ प्रमु भ्रू विलास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥ ७ । ७२ ।' कहीं हमको भी न नचावे, यह सोचकर सिर नवाकर प्रमुका स्मरणकर उन्हीं मायापित प्रमुकी शरण गये ।

टिप्पणी—२ 'एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं।'...इति। (क) ऊपर कहा 'हृदय अस आवा' 'कस आवा !' क्या आया? क्या प्रेरणा हुई ? सो न लिखकर संकल्प लिख रहे हैं। इससे जनाया कि जो संकल्प मनमें कर रहे हैं वही बात प्रभुकी प्रेरणासे हृदयमें आयी थी। अर्थात् सतीतनमें प्रेम!न करो, उनके दूसरे शरीरमें प्रेम करना—ऐसा हृदयमें आया।

उसीका संकल्प किया, यदि हृदयमें आना पृथक् लिखते और फिर संकल्प करना पृथक् लिखते तो एक अर्घाली व्यर्थमें बढ़ जाती। अतः दोनोंको एक ही जगह लिख दिया। हृदयमें जो आया, उसीका सङ्कल्प किया। [क्ल्यूम्थमरमें यह बात बरती गयी है कि प्रसङ्घ आनेपर घटना खोल दी जाती है, बार-बार नहीं दोहरायी जाती। जैसे 'रामानुज लघु रेल खंबाई।'] (ख) 'पृष्टि तन' अर्थात् सतीशरीरमें। भाव कि इस शरीरके छूटनेपर जो ये दूसरा शरीर धारण करें उसमें प्रेम करनेसे दोष नहीं। (ग) शंकरजीको प्रेम करनेसे सोच हुआ, यथा—'जो अब करों सती सन प्रीती। मिटे मगित-प्रयः।।' क्योंकि प्रेमके त्यागका नियम नहीं है कि इतने ही दिन प्रेम करना चाहिये। परंतु अब श्रीरामजीकी प्रेरणासे नियम हो गया कि सतीके इस तनमें प्रीति न करनी चाहिये, अन्य तनमें प्रीति करना दोष नहीं—इससे शिवजीके मनमें शान्ति और संतोष हुआ। सतीजीने इस शरीरसे अपराध किया, अतः यह शरीर त्याज्य है।

प॰ प॰ प॰ निर्म अर्थात् शिवजीकी माया हैं—ओः महेशस्य मा मायाशिकः । माया और मायाधीश, शिक्त और शक्तिमान्का सम्बन्ध नित्य है, यह प्रभुनिर्मित है, इसका त्याग हो ही नहीं सकता । केवल शरीरका सम्बन्ध और उस शरीरसे पतिपत्नीभावसे प्रेम करना त्याज्य है। (यह भाव प्रायः वही है जो आगेके नोट ९ में दिया गया था)।

टिप्पणी—३ 'सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं' इति । [यहाँ ताल्व्य शकार है। क्योंकि यहाँ उनके भारी महत्त्वकी बात कही है। संकल्प वचनसे भी होता है, यथा—'निसिचरहीन करों मिह भुज उठाइ पन कीन्ह। आ०९।' ] यहाँ संकल्प मनमें किया गया क्योंकि संकल्प सतीके त्यागका है। प्रकट कहते तो उनको बड़ा दुःख होता। शिवजी करणावरुणालय हैं कृपालु हैं, इसीसे उन्होंने अपनी तरफसे दुःख न दिया। पुनः, मनमें संकल्प करनेका तात्पर्य यह है कि प्रथम जब मनमें, सोच था, कोई विचार हृदयमें नहीं आता था कि क्या करें तब भी शिवजीने कुछ न कहा, यथा "'प्रगटि न कहत महस कछु हृदय अधिक संतायु। ५६।' और जब हृदयमें विचार स्फरित हुआ तब भी कुछ न बोले, मनमें ही सङ्कल्प किया। इस तरह आपको संतप्त और शान्त दोनों अवस्थाओं एक रस दिखाया।

नोट—१ सङ्कल्प=प्रतिज्ञा, प्रण, यथा—'अस पन, तुम्ह वितु करें को आना।' जैसे हाथमें कुश और जल आदि लेकर मन्त्र पट्कर लोग करते हैं जिससे वे उस कार्यके करनेके लिये बद्ध हो जाते हैं। सङ्कल्प इससे आवश्यक हुआ कि सतीजी अपनी नित्यकी शक्ति हैं। कदाचित् कभी प्रभुकी आज्ञाका उल्लङ्घन हो जाय। संकल्पसे दोनों बातें बन गयीं। 'साँप मरें न लाठी हूटे'। परम पुनीत सतीका त्याग किटन था सो भी रहा, क्योंकि दूसरे शरीरमें फिर सङ्ग होगा। सदाका त्याग न हुआ क्योंकि नित्यकी शक्ति थीं और प्रेम करनेसे पाप था सो भी निभा, क्योंकि जिससे पाप हुआ उसीका सङ्ग छूटा। भक्तिपथमें भी अन्याय न हुआ, धर्मकी मर्यादा बनी रह गयी। स्थूल शरीरका त्याग हुआ, आत्मस्वरूपका नहीं। (रा० प्र०, मा० प०)।

टिप्पणी—४ 'अस विचारि संकर मितधीरा।'''' इति। (क) 'अस विचारि' अर्थात् जो विचार श्रीरामजीकी प्रेरणासे हृदयमें आया उसी विचारका मनमें संकल्प करके। (ख) 'मित धीरा' इति। भाव कि पूर्व मित व्याकुल थी, हृदयमें विचार करते थे, यथा—'हृदय विचारत संभु सुजाना' पर शान्ति न होती थी; क्योंकि तब कोई विचार मनमें न आता था। अब श्रीरामजीकी प्रेरणासे जब विचार आया तब 'धीर' हुई। जो विचार प्रभुने दिये उसीमें अपनी बुद्धिको स्थिर किया, इसीसे 'मितधीर' विशेषण दिया। (ग) शिवजीने सतीतनके त्यागका सङ्गला किया। इसीसे प्रन्थकारने भी सतीका त्याग अपनी चौपाइयोंमें दिखाया है। टिया यहाँसे वे शिवजीका अकेले चलना लिख रहे हैं, यथा—'अस विचारि संकर मितधीरा', 'बिस्वनाथ पहुँचे कैलासा।' इसके पूर्व मतीसहित लिख आये हैं; यथा—'संग सती जगजन ने मवानी', 'चले मवन सँग दच्छ कुमारी' तथा 'चले जात सिव सती समेता।' सती संगमें हें, यह अब नहीं लिखते।— यह त्यागका लक्ष्य है। (घ) विचार प्रभुने दिया, अतः उसका मनमें सङ्कल्प किया और उसी विचारसे मितको धीर किया। इस तरह मन और बुद्धि दोनोंको श्रीरामजीकी आज्ञामें लगाना कहा। इसी तरह 'सुमिरत राम हृदय र स आवा' अर्थात् श्रीरामजीके स्मरणसे ही सन्ताप मिटा। विकल थे सो सावधान हुए। अतः 'चले मवन सुमिरत' अर्थात् उन्हीं आर्तहरण भगवान् रामका रमरण करते घरको चले। (यह कृतज्ञता है।)

नोट-- २ 'मितधीरा' के और भाव। शक्तिका वियोग दुःसह है फिर भी उनके त्यागमें कुछ भी संकोच न किया और न किञ्चित् क्लेश माना। वियोग स्वीकार किया पर भक्तिपथको विगड़ने न दिया वरंच दृढ़ रक्ला। अतः 'मितधीर' कहा । पुनः, 'मितधीर' इससे कहा कि अच्छी बात उनके हृदयमें बैठ गयी । इस आचरणसे शिवजी जीवोंको श्रीरामभक्तिमें हद करते हैं, शिक्षा देते हैं कि आधे अङ्गको भी अलग कर देना अच्छा है पर भक्तिपथका निगाइना उचित नहीं । (मा॰ प॰ )।

टिप्पणी—५ (क) 'चले मवन' से जनाया कि सतीजीके आनेपर और उनसे प्रश्न करनेपर सोचमें पड़ गये ये, चलना भूल ही गया था। जब बुद्धि स्थिर हुई तब चले। 'भवन' कैलाश है, यथा—'भवन कैलास आसीन कासी'। यह आगे स्पष्ट है, यथा—'बस्वनाथ पहुँचे कैलासा'। (ख) 'सुमिरत' इति। शिवजी जबतक वटतले बैठे रहे तबतक नाम जपते रहे, यथा—'अस किह जपन लगे हरिनामा।' और जब चले तब स्मरण करते चले। इससे पाया गया कि शिवजीका सब काल भजनमें ही बीतता है, निरन्तर नामस्मरण होता है। यथा—'संतत जपत संभु अविनासी।' पुनः, सब दशामें नामस्मरण दिखाया। पहले व्याकुल दशामें स्मरण करते रहे अब बुद्धि स्थिर होनेपर भी स्मरण कर रहे हैं। दुःख और सुख दोनोंमें स्मरण होता रहता है। पुनः, [ भाव कि इस समयका स्मरण धन्यवादका है कि स्मरणमात्रसे हमारा धर्मसंकट मिटाया। (सुधाकर द्विवेदी)] (ग)—'सुमिरत रखुवीरा' इति 'रखुवीर' शब्दसे जनाया कि राक्षसोंको मारनेके लिये धनुष-बाण धारण किये जिस वेपसे वनमें विचर रहे हैं उस रूपका स्मरण करते चले।

नोट—३ पंजाबीजी लिखते हैं कि रघुवीरके स्मरणका भाव यह है कि शिवजीने दक्षसुताका त्याग किया। त्यागका समाचार पाकर वह कोई उपाधि खड़ी न करें। अथवा, कहीं दक्ष शाप न दे दे जैसे रोहिणीसे प्रेम करनेपर उसने चन्द्रमाको शाप दिया था। इन सबोंसे बचायें इसल्ये वीररूपका स्मरण किया। पुनः भाव कि प्रतिज्ञा बड़ी किन है कि साथ रहते हुए भी पत्नीभाव न रक्लेंगे। कामादि विकार बड़े प्रबल हैं। इनसे धनुर्धारी प्रभु ही रक्षा कर सकते हैं। यथा—'तव लिग हृदय वसत खल नानाः जब लिग उर न वसत रघुनाथा। घरे चाप सायक किट माथा॥ सुं॰ ४७।' रघुवीरसे धनुर्धर वीरस्वरूप जनाया। रक्षाके लिये स्मरण किया, इसीसे उनके संतोषके लिये आकाशवाणी हुई।

४ सतीको त्याग करना कठिन है और सङ्कल्य करना भी कठिन है। इसीसे इन दोनोंकी आगे प्रशंसा करते हैं। यथा—'सिव सम को रघुपतिव्रतधारी। विनु अघ तजी सती असि नारी ॥'—यह सतीत्यागकी प्रशंसा है। 'अस पन तुम्ह विनु करें को आना। रामभगत समस्थ भगवाना ॥' यह प्रणकी प्रशंसा है।

चलत गगन भे गिरा सुहाई। जय महेस भिल भगति दृढ़ाई\* ॥ ४॥ अस पन तुम्ह वित्र करें को आना। राम भगत समस्थ भगवाना॥ ५॥

अर्थ—चलते ही सुन्दर आकाशवाणी हुई। 'महेश! आपकी जय हो!' आपने अच्छी तरह भक्तिको हट किया ॥४॥ आपके सिवा दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है ? आप रामभक्त हैं, समर्थ हैं और षडेंश्वर्यसम्पन्न हैं॥५॥

टिप्पणी—९ 'चलत गगन में गिरा सुहाई' इति । (क) चलते ही आकाशवाणी हुई । इससे जनाया कि रामभक्तिको 'ओर निवाहनेसे', दृढ़ रखनेसे, प्रशंसा होती है । शिवजीने परमपुनीत सतीकी अपेक्षा भक्तिको अधिक श्रेष्ठ समझा, भक्तिपथको दृढ़ किया, इसीसे देवता प्रसन्न होकर जय-जयकार करके बधाई दे रहे हैं; प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने बड़ा भारी काम किया । भारी काम करनेसे प्रशंसा होती ही है । शिवजीने मनमें सङ्कल्प किया । आकाशवाणीने मनकी बात जानकर कही । (ख) 'गिरा सुहाई' इति । यहाँ सुहाई विशेषण दिया । अन्यत्र 'गम्भीर' विशेषण दिया गया है । गम्भीरता ही वाणीकी शोभा है । इस तरह यहाँ 'सुहाई'=गंभीर । यथा—'गगनिगरा गंभीर मह हरन सोक संदेह । १८६ ।' पुनः 'सुहाई'=सुन्दर । आकाशवाणी शिवजीके मनकी हुई, अतः 'सुहाई' है ।

नोट १—प्र॰ स्वामीका मत है कि यह आकाशवाणी न तो देवताओं की है और न ब्रह्मादिकी, क्योंकि जिसका पता साक्षात् जगजननी सतीको नहीं लगा जो अत्यन्त समीप थीं उस सङ्कल्पका जानना ब्रह्मादि देवताओं को असम्भव है। ब्रह्म (श्रीराम) की वाणी भी यह नहीं हो सकती, क्योंकि श्रीरघुनाथजीने अपने भक्तोंकी प्रशंसा जहाँ जहाँ की है वहाँ कहीं भी 'जय' शब्दका प्रयोग नहीं है। अतः निश्चय ही यह वाणी 'राममाया' की है जिसे शिवजीने प्रणाम किया और जिसने सतीजीको सीता बननेकी प्ररेणा की तथा उनसे श्रुठ कहलाया।

इस आकाशवाणीका हेतु क्या है ? इसका मुख्य हेतु है सतीजीको राम-सम्मुख करना, रामभक्त बनाना, सम्पूर्णतया शिवातुक्छ बना देना । राममायाने रामभक्त बनाने आदिका यह अमोघ उपाय रच दिया । यदि गगनिगरा न होती तो प्रित्यागंकी कल्पनाका सतीजीके मनमें आना असम्भव था। सतीजी यही समझतीं कि शिवजी समाधिमग्न हैं। उनको अपनी करनीका पश्चात्ताप न होता। आकाशवाणीसे सिद्ध होता है कि सतीजी शिवसंकल्पको अनुमानसे जान लेंगी और प्रदीर्घ-कालतक जब उनका दृदय पश्चात्तापादिसे जलता रहेगा तब वह शुद्ध हो जायगा और वे रघुनाथजीकी शरण लेंगी।

टिप्पणी—२ आकाशवाणी यद्यपि सुहाई है तथापि उसे सुनकर जगदम्बा सतीजीको तो सोच ही उत्पन्न हो गया;
यथा—'सुनि नमिगरा सती उर सोचा' [ इसका कारण यह है कि सतीजीके दृदयमें पाप था | उन्होंने अपराध किया था,
इसीसे उनको सोच हुआ, नहीं तो वह तो उत्तम बात थी, प्रशंसाके योग्य थी, इसीसे आकाशवाणीने उसकी प्रशंसा की |
इसी तरह जब देवता, सिद्ध, साधु और मुनि भरतजीकी भक्तिकी प्रशंसा कर रहे हैं, यथा—'देखि दसा सुर वरसिंह फूछा ।
अ० २१६ ।'''सिद्ध साधु मुनिबर अस कहहीं । भरतिंह निरिष्ठ हरषु हिय छहहीं । २१७ ।'—ठीक उसी समय उनकी
यह दशा देखकर इन्द्रको सोच हो रहा था । यथा—'देखि प्रभाउ सुरेसिंह सोचू'।—उसपर किवने जो आलोचना की वह
यह है—]'जगु-मछ मलेहि पोच कहुँ पोचू'। अर्थात् जो जैसा होता है उसको वैसा ही सूझता है । वही बात यहाँ हुई ।
('ख्) 'चछत गगन में गिरा सुहाई' यहाँ से आकाशवाणीका प्रारम्भ है और 'जदिप सती पूछा बहु माँती' पर समिति
है। ('मैं गिरा सुहाई') उपक्रम है। 'सुनि नभगिरा' उपसंहार है। (आकाशवाणी तीन चरणोंमें है)।

र 'जय महेस मिल मगित दढ़ाई' इति। (क) 'जय महेस' का भाव कि भक्तिकी दढ़तासे ही आप महान् ईश हैं, देष-देष हैं; सबसे आपका उत्कर्ष बढ़कर है। [पुनः भाव कि—'क्यों न हो! आप महेश ही हैं, देवदेव हैं, ऐसा करना आपके योग्य ही था। आपकी जय हो] (ख) 'मिल भगित दढ़ाई' इति। जो बात शिवजीके मनमें थी वही आकाशवाणीने कही।—

'जी अब करों सती सन प्रीती । मिटे भगति पथ होइ अनीती ॥' १ 'जय महेस मिल भगति दढ़ाई ।' अर्थात् प्रेम करनेसे भक्तिपथका नाश होगा । अर्थात् सतीके त्यागसे आपका भक्तिपथ दृ हुआ । 'यहि तन सितिहि भेट मोहि नाहीं । सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं ॥' २ 'अस पन तुम्ह बिनु करें को आना ।'

संकल्प और पन एक ही बात है।

'अस पन तुम्ह बिनु करें को आना।' इस आकाशवाणीको जब सतीजीने सुना तब उन्होंने शिवजीसे पूछा 'कीन्ह कवन पन कहह कृपाछा।'

३ 'अस पन तुम्ह बिनु करें को आना' इति । अर्थात् सती ऐसी स्त्रीको त्याग दे, भक्तिपथको न टूटने दे, ऐसा कौन रामभक्त है ? यथा—'सिवसम को रघुपतिव्रतधारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥' (भाव कि यह आपहीका काम है, दूसरा कोई इस व्रतको नहीं धारण कर सकता । यह प्रण आपके ही योग्य है । इसमें यथायोग्यका संग वर्णन करता 'प्रथम सम अलंकार' है )।

४ 'राम मगत समरथ मगवाना' इति । ऐसा व्रत धारण करनेमें आपमें तीन वड़े वल दिखाये । अर्थात् आप राम्भक्त हैं इससे सीतारूपमात्र धारण करनेसे सतीमें माताभाव मान लिया और उनको त्याग दिया । प्रणके निर्वाह करनेमें आप 'समर्थ' हैं । आप भगवान् हैं अर्थात्, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और ज्ञानसे युक्त हैं तब तो आपने ऐसा प्रण किया है, (सामान्य) जीव ऐसा प्रण करके नहीं निवाह सकता ।—[ प्रतिज्ञा करनेके लिये कोई भी एक गुण पर्याप्त था तब भी इतने गुण दिखाये। यहाँ दूसरा समुच्य अलंकार है।]

सुनि नभगिरा सती उर सोचा। पूछा सिविह समेत सकोचा ॥ ६॥ कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला। सत्यधाम प्रभ्र दीनदयाला॥ ७॥ जदिप सती पूछा बहु भाँती। तदिप न कहेउ त्रिपुर आराती॥ ८॥

सर्थ - आकाशवाणी सुनकर सतीजीके मनमें सोच हुआ (उन्होंने) सकुचाते हुए शिवजीसे पूछा ॥ ६॥ है कुपालु ! कहिये, आपने कौन प्रण किया है ? हे प्रमो ! आप सत्यधाम हैं, समर्थ हैं और दीनद्यालु हैं ॥ ७॥ यद्यपि सतीबीने बहुत तरहसे पूछा तथापि त्रिपुरारि (महादेवजीने ) न बताया ॥ ८॥

टिप्पणी—9 'सुनि नमिगरा सती उर सोचा। ""'इति। (क) यहाँ आकाशवाणी सुनकर सतीजीके द्ध्यमें सोच होना लिखा; शिवजीका कुछ हाल न लिखा। इससे ज्ञात होता है कि शिवजी अपनी प्रशंसा सुनकर सकुचा गये नहीं तो उनका हिंति होना लिखते जैसे सतीका सोच लिखा। सतीजीने अपराध किया है, इसीसे प्छते हुए संकोच हो रहा है। उन्होंने शिवजीसे कपट किया, उनसे झुठ बोलीं। उसके पीछे आकाशवाणी हुई; इसीसे उनको सोच हो गया। उनको शंका हो गयी; चिन्ता हुई कि कहीं हमारे त्यागका प्रण न किया हो—इसी कारण सकुचते हुए पूछती हैं। जो अपराध करता है उसे संकोच होता ही है। अतः संकोच उचित ही है। (ख) 'पूछा सिवहि' से स्पष्ट है कि वे शिवजीके मनकी न जान सकीं, इसीसे पूछा। (ग) 'समेत संकोचा।' इति। पूछनेमें प्रथमहीसे संकोच हुआ, इसीसे किने आदिमें ही 'संकोच' शब्द दे दिया। आगे जो कुछ पूछा वह सब 'संकोच समेत' है। संकोच=हिचिकचाहट, परोपेश। पुनः 'समेत संकोचा' का भाव कि विवाहके समय पति प्रतिज्ञा करता है कि अर्थ, धर्म, काममें मैं इसका अतिक्रमण नहीं करूँगा। अतः पूछनेमें कोई संकोचकी बात न थी, परंतु अपराध होनेसे संकोच हुआ (वि० त्रि०)]

२ 'कीन्ह कवन पन कहहु छपाला।' इति। (क) यहाँ सब विशेषण साभिप्राय हैं। 'कृपाला' का भाव कि आप कृपालु हैं; क्या किसीपर कृपा हुई हैं ! कोई कृपाका प्रण किया हैं ! 'सत्यधाम' का भाव कि क्या सत्यके विषयमें कोई प्रतिश आपने की हैं ! 'प्रभु' का भाव कि आप समर्थ हैं, क्या किसी दुष्टके वधकी प्रतिज्ञा की हैं ! 'दीनदयाल' का भाव कि क्या किसी दीनपर दया करने, किसी दीनको पालनेकी प्रतिज्ञा की हैं ! कौन प्रतिज्ञा की हैं ! पुनः भाव कि—आप 'कृपालु' हैं। अपने इस गुणसे मुझपर कोध न की जिये किन्तु अपनी ओरसे मुझरर दया की जिये। आप 'सत्यधाम' हैं अतः मुझसे सत्य ही किहिये कि क्या प्रण किया है। सती जी शिवजीसे झुठ बोलीं, इसीसे समझती हैं कि शिवजी भी सूठ बोलेंगे इसीसे 'सत्यधाम' कहा। आप 'प्रभु' हैं, अर्थात् प्रण निवाहनेमें आकाशवाणीने आपको समर्थ कहा है; यथा—'अस पन तुम्ह बितु करें को आना। राममगत समरथः''' पुनः भाव कि—[ यदि आप कहें कि हम प्रतिज्ञा कर चुके, वह अमिट हैं। तो उसपर कहती हैं कि आप 'प्रभु' हैं, होनी अनहोनी करनेको समर्थ हैं। आप 'दीनदयाल' हैं। आपकी कृपा तो जीव-माज्ञपर हैं पर दीनोंपर आपकी विशेष दया रहती हैं। मैं दीन हूँ। आप मुझपर दया करें। (रा० प्र०)]।

प० प० प०--'कृपाल' का भाव कि मुझपर कृपा करके 'कीन्ह कवन पन' यह किह्ये। 'क्ल्यधाम' हैं अर्थात् आपने जो प्रण किया है, उसका सत्य करना आपको सहज सुलभ है। मुझसे कह देनेसे उसके निर्वाहमें कोई किठनता पदा नहीं होनेकी; अतः कृपा करके किह्ये।' 'प्रभु' अर्थात् मेरे स्वामी हैं, आपको छोड़ दूसरेसे पूछना मेरे लिये असम्भव है, अतः आप कहें। 'कृपाला' से उपक्रम करके 'दयाला' पर उपसंहार करके जनाया कि आप सदैव मुझपर दया करते आये हैं, वैसे ही अब भी की जिये।

टिप्पणी—३ 'कीन्ह कवन पन '' से स्पष्ट है कि सतीजीने शंकरजीके हृद्यकी बात न-जान पायी। शंकरजीका रुख देखकर आगे यह जान गयी हैं कि उन्होंने हमें त्याग दिया। पर यह फिर भी नहीं जाना कि सीतारूप धारण करनेसे त्याग दिया है। शंकरजी ध्यानद्वारा उनके हृदयकी सब जान गये।

४ 'जदिप सती पूछा यहु माँती।'''' इति। (क) 'यहु माँती' इति। आप कृपाल हैं, आप सत्यधाम हैं, प्रभु हैं, दीनदयाल हैं, इत्यादि विषदावली कह-कहकर जो पूछा वही 'यहु माँती' का पूछना है। ि [ शिवजी त्रिपुरान्तक हैं, अपने लक्ष्यपर बड़े हद हैं, एक सहस्र वर्षतक त्रिपुरपर लक्ष्य बाँधे ही रह गये, उन्होंने नहीं ही कहा। यहाँ बातको खोलना और लक्ष्यपे होना एक बात थी। बातको खोलना अनुनय-विनयको अवसर प्रदान करना था, इसलिये नहीं कहा। 'बहुभाँ ति' यह कि अपनी शपथ दिलायी, अपने प्रेमकी शपथ दिलायी, इत्यादि। (वि० त्रि०)] (ख) 'तदिप न कहें जिपुर भाराती' इति। संकल्य न बतानेमें 'त्रिपुर भाराती' विशेषण दिया। भाव यह कि जैसे त्रिपुर वधमें निष्टुर हो गये थे वैसे ही अपना प्रण न कहनेमें निष्टुर बने रहें, सतीजीके दिये हुए कृपाल, सत्यधाम आदि विशेषण न माने, अपना प्रण नहीं ही कहा।

<sup>&</sup>amp; बैं - 'बहुभौती' अर्थात् 'पत्नीभाव, हासिवलासकटाक्षादि करके, कदाचित् कामवत कहा, मान करके, कदाचित् हमारे मिलनेके लोभवश वहा, अथवा, किंचित् प्रौढ़ता करके अर्थात् क्रोधवश होकर कहा, इत्यादि बहुत भौतिसे पूछा ।' हासिवलासादिहारा पूछनेपर कामपर विजय, मानवती होनेपर क्रोध न किया, और सत्यधाम आदि कहनेपर छुव्ध न हुए। अतः 'त्रिपुरआराती' विधेषण दिया।

वस्तुतः 'कृपाल' आदि सब गुण 'न कहनेमें' घटित हो रहे हैं। शिवजीने प्रण न बताया क्योंकि वे कृपालु हैं, दीनदयालु हैं। वे जानते हैं कि कहनेसे सतीजीको दुःख होगा। कृपालु होनेके कारण वे उनको अपनी ओरसे दुःख न दे सके, बल्क उनका दुःख दूर करनेमें लग गये। यथा—'सतिहि ससोच जानि वृषकेत्। कही कथा सुंदर सुखहेत्॥' सत्यधाम हैं और सत्य कहनेसे दुःख होगा और झूठ बोलते नहीं। अतः न कहा। 'सत्यधाम' हैं, अतः बनाकर कोई बात न कही। 'प्रभु' हैं अर्थात् जगत्के स्वामी हैं, ईश्वर हैं। ईश्वर शूठ नहीं बोलते; यथा—'मुधा बचन नहिं ईस्वर कहां।' [ कि क्यों न कहा ? इसका कारण सतीजी स्वयं अपनेसे ही कहती हैं; यथा—'कृपासिंधु सिव परम भगाधा। मगट न कहें जोर अपराधा। '८।' पुनः, नीतिशास्त्रका मत है कि अप्रिय बात सत्य भी हो तो भी न कहे। यथा—'न ब्यात् सत्यमियम' अतः न कहा। पुनः, बुद्धिमान् पराया दोष नहीं कहते; यथा—'गुन प्रगटिहं अवगुनिहं दुरा-विहें।' इत्यादि कारणोंसे न कहा।

भावार्थान्तर—(१) सतीत्यागसे काम और लोभ दोनोंसे शनुता की। सतीके अपराधपर क्रोध न किया और न मुखसे ही कुछ कहा। इस तरह काम-क्रोध और लोभ ही तीन पुर हैं। यह भाव 'त्रिपुर आराती' कहकर जनाया।' (पाँ०, वै०) अर्थात् काम, क्रोध और लोभ ही तीन पुर हैं। सती-त्यागसे काम तथा लोभपर विजय हुई। प्रेम न करना लोभको जीतना है। अपराधपर कुछ न कहा, यह क्रोधपर विजय है। (पाँ०)। पुनः, (१) 'त्रिपुरआराती' में भाव यह है कि 'जन अपनी अर्धाङ्गनीका ही त्याग कर दिया तन जो अन्य रामितिरोधी हैं, उनके साथ शिवजीका नर्ताव कैसा होगा, यह इसीसे अनुमान कर लेना चाहिये।' (रा० प्र०)। पुनः (१) 'तीनों लोकों के रहनेवाले जो राममेददर्शक हैं उनके शत्र महादेवजी हैं। शत्रुसे मनकी बात न कहनी चाहिये। अतः शिवजीने कुछ न कहा, इस हेत त्रिपुर-आराती कहा।' (स्० प्र० मिश्र)। (४) त्रिपुरआरातीसे यह सूचना कर दी कि नड़े-नड़े राक्षसों अथवा तीनों पुरोंके संहारकर्ता हैं, अतः तारकासुरके मारनेके लिये कुसमय समझकर अपने प्रणको लिया रक्खा कि कहीं सुनकर ये अभी प्राण न दे दें तो अनर्थ हो जायगा क्योंकि अभी तारकासुरके जन्ममें विलम्ब है, और इनके दूसरी देहका भी समय अभी नहीं है।' (सु० दिवेदी)। (५) यहाँ लक्षणामूलक गृह व्यंग है कि जो कठिन दुर्जय त्रिपुर जैसे दैत्यके वैरी हैं, वे अपराधिनी सतीकी प्रार्थनापर कैसे दयालु हो सकते हैं। (वीरकिव)

#### दो॰—सतीं हृदय अनुमान किय सबु जाने अस्व । कीन्ह कपटु में संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥ सो॰—जल पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भलि । बिलग होइ\* रसु जाइन कपटु खटाई परत पुनि ॥५७॥

अर्थ-सतीजीने हृदयमें अनुमान किया कि सर्वज्ञ (शिवजी) सब जान गये। मैंने शङ्करजीसे कपट किया। (सत्य है) स्त्री स्वभावसे ही मूर्ख और नासमझ होती है। (वक्ता कहते हैं कि—) प्रीतिकी सुन्दर रीति देखिये। जह (वृधमें मिलनेसे) वृधके समान (अर्थात् वृधके भाव) बिकता है। परंतु फिर कपटरूपी खटाई पड़ते ही (वृध-पानी) अलग हो जाता है (अर्थात् फट जाता है) और स्वाद जाता रहता है। ५७॥

टिप्पणी—१ 'सतीं हृदम अनुमान किय" दिता । (क) अनुमान अवलम्बसे होता है जैसे धूमसे अग्निका अनुमान । सतीजीने अभी-अभी अपराध किये हैं और इसी समय शङ्करजीके प्रण करनेकी आकाशवाणी हुई, उसपर उन्होंने शिवजीसे पूछा, पर शिवजीने न बताया। इससे अनुमान हुआ कि शिवजी सर्वत्र हैं, वे सब कपट जान गये और प्रतिशा मेरे विरुद्ध मेरे सम्बन्धमें ही कोई हुई है। (ख) 'शंभु' के भाव पूर्व आ चुके। (ग) 'नारि सहज जड़ अश्च' इति। सतीजीका हृद् निश्चय है कि शिवजी सर्वश हैं, यथा— 'सिव सर्वश जान सबु कोई', 'सोउ सर्वश जथा त्रिपुरारी' तथा 'सबु जानेड सर्वग्य'। सर्वश जानते हुए

क्ष हीत—छ०, भा० दा०, १७६२, १७२१ । होइ—१६६१, १७०४, कोदबराम । † जात—भा० दा० । †पुनि—
१६६१ । हो — १७०४, १७२१, १७२२, छ , भा० द ० ।

भी कपट किया, हमें यह न स्झा कि हम इनसे कपट करती हैं, ये सब जान लेंगे—यही 'सहज जड़ता' और 'सहज अज्ञान' है। [ पुनः, हित करनेवालेसे कपट करना अपने हाथों अपने पैरमें कुल्हाड़ी मारना है। यही जड़ता और अज्ञान है। (मा॰ प॰)]।

नोट—१ कि जब किसीपर, अपनी ही करनीसे, क्लेश आ पड़ ता है तब उसे अपने किये हुए दुष्कमाँका स्मरण हो जाता है। वैसा ही यहाँ हुआ। जब शिवजीने उत्तर न दिया तब सतीजी मन-ही-मन सोचने लगीं। अपनी करनीपर ज्यों-ज्यों विचार करती हैं त्यों-त्यों शोक और चिन्ता बढ़ती जाती है। अब वे सोचती हैं कि हमारे अज्ञानकी बिलहारी कि हमने अपने कल्याणकर्तासे दुराव किया, उस समय हमारी बुद्धिकों वया हो गया था? हमने कैसे समक्ष लिया कि वे हमारे कपटकों न जान पायेंगे? उनकी सर्वज्ञता हमें कैसे बिसर गयी?—इसका कोई उत्तर न समझ पड़ा, सिवाय इसके कि 'नारि सहज जड़ अज्ञ' है, जो शिवजीने कहा था कि 'सुनहि सती तब नारि सुमाऊ' वह बिलकुल ठीक है। स्वभाववश ही मुझे न सूझ पड़ा कि वे तो सब जान जायेंगे।

िष्पणी—२ 'जल पय सिस बिकाइ''' इति । भाव कि दूधमें मिलनेसे जल भी दूधके भाव विकता है और उसमें दूधका रस (रंग और स्वाद ) भी आ जाता है (यह दूधका भलपन है), पर खटाई पहते ही दूध अलग हो जाता है (दूध फट जाता है) और उस जलमें दूधका स्वाद नहीं रह जाता । इसी तरह कपट करनेसे सङ्ग लूट जाता है । प्रीतिरूपी रस नहीं रह जाता । [दूध फट जानेपर फिर दूध नहीं बन सकता, वैसे ही फटा हृदय फिर नहीं जुहता, फिर प्रेम हो ही नहीं सकता, बिगड़ा सो बिगड़ा, फिर नहीं सुधर सकता । कहा है कि 'मन मोती और दूध रस इनको यह स्वमाव । फाटे ते जुड़ते नहीं करिए कोटि उपाव ॥' दूध और जलके द्वारा प्रीतिकी रीति देख पड़ती है । इसीसे कहा कि 'देखहु'। तात्पर्य यह कि इसे देखकर ऐसी प्रीति करे, कपट न करे ।

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी—'किव दृष्टान्त दिखाते हैं कि देखों दूध ऐसे निर्मल शिवजी (कर्प्रगौरं) और जह (जल) सती 'किमसुभिर्फिपतेंजंड मन्यसे' इस वचनसे श्रीहर्षजीने भी 'डलयोः सावर्ण्यात्' से 'जड़' से जल लिया है। दोनोंके अच्छी तरहसे प्रीति देखों कि दोनों मिलकर एक हो गये थे, दोनों साध-साथ पूजे जाते थे, दोनोंकी महिमा एक समझी जाती थी, जैसे दूधमें पानी मिलनेसे पानी भी दूध ही कहा जाता है। दूधहीके भावसे दूध मिला पानी भी विकता है। पर जैसे वह खटाई पड़नेसे अलग और विगड़ जाता है, वैसे ही यहाँ कपट करनेसे दूध ऐसे महादेव सती जड़ (जल) से अलग हो गये और विगड़ भी गये।' [द्विवेदीजी 'मिल' का अन्वय 'देखहु' के साथ करते हैं]

नोट—र यहाँ दृष्टान्त अलंकार है। दृष्टान्तमें दो वाक्य होते हैं। एक उपमेयवाक्य, दूसरा उपमानवाक्य। दोनोंके धर्म पृथक-पृथक् होते हैं। दोनोंमें विम्ब-प्रतिविम्ब-भाव-सा जान पड़ता है। अर्थात् सब प्रकारकी समता जान पड़ती है। परंतु यह समता बिना धाचक शब्दोंके दिखलायी जाती है। (अ० मं०)। 'जळ पय सिरस विकाइ''' उपमेय वाक्य है, 'खटाई परत पुनि' उपमान वाक्य है। प्रीतिसे इसकी समता बिना वाचक (जैसे, तैसे) के दिखानेमें विम्बप्रतिविम्बमाव-सा झलकता है।

३ मित्रतापर भिखारीदासजीका पद मिलान-योग्य है—'दास परस्पर प्रेम लखो गुन छीर को नीर मिले सरसाह है। भीर विकायत आपने मोल जहाँ जहें जायके छीर विकाद है। पायक जारन छीर लग्यो तय नीर जरावत आपन गाह है। भीर की पीर निवारिन कारन छीर घरी ही घरी उपनात है।।'—इस पद्यमें दूधका और जलका भलपन अलग अलग दिखा दिया गया है।

हृदय सोचु समुझत निज करनी। चिंता अमित जाइ नहिं बरनी।। १।। कृपासिंधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा।। २।। संकर रुख अवलोकि भवानी। प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी।। ३।। निज अघ समुझि न कछु कहि जाई। तपै अवा इव उर अधिकाई।। ४।।

शब्दार्थ—प्रगट (प्रकट )=खोलकर । रुख=मुखकी चेष्टा, कयाफा । यह फारसी शब्द है ।=चेहरा, मुँह । अकुळाना=व्याकुल, व्यप्र और दुखी होना । यथा—'परम समीत धरा अकुळानी ।'

अर्थ-अपनी करत्तको समझकर सतीजीके हृदयमें सीच और अपार चिन्ता है जो वर्णन नहीं की जा सकती ॥१॥ (व सोचती हैं) शिवजी दयाके समुद्र और परम गम्भीर हैं (इसीसे उन्होंने) मेरा अपराध प्रकट न कहा ॥२॥ शङ्करजीके

**इ**खसे यह देखकर कि प्रभुने मुझे त्याग दिया, भवानी सतीजी हृदयमें अकुला उठीं ॥३॥ अपना पाप जानकर कुछ कहा नहीं जाता । ( परंतु ) हृदय आँवेकी तरह अधिक-अधिक तप रहा है ॥ ४ ॥

दिप्पणी—9 'हृदय सोखु समुझत निज करनी ।''' इति । (क) [ 'हृदय सोच'—सोच ही सोच चला— 'सती समीत महेस पहँ चली हृदय बढ़ सोच ।', फिर 'सुनि नमिगरा सती उर सोचा', फिर 'हृदय सोच समुझत निज करनी ।' (बि॰ ति॰) ] 'निज करनी' पूर्व कह आये; यथा 'में संकर कर कहा न माना । निज अज्ञान राम पर आना ।' हत्यादि । उसका समझना अब कहा । यथा—'सती हृदय अनुमान किय सय जानेउ सर्वय्य । कीन्ह कपट में संभु सनः''।' (ख) 'समुझत' का भाव कि अबतक अपनी करनी नहीं समझी थी, अब अपनी करनीकी समझ आयी ।अभी-तक (इसके पूर्व) समझती थीं कि शिवजी हमारा कपट नहीं समझीपये । अब समझी तब अपना अपराध समझकर सोच हुआ कि मैंने पितसे कपट किया यह मुझसे बड़ा भारी पाप हुआ । और चिन्ता हुई कि इस पापका फल भी हमें आगे मिलेगा । [ (ग) 'चिंता अमितः''' इति । दण्ड न प्रकट होनेसे चिन्ता बढ़ना उचित ही है । मनुष्यका स्वभाव है कि दुःख पबनेपर अपने बुरे-बुरे कर्मोंको सोच-सोचकर अधिक घबड़ाता है । (मा॰ प०)। हमने बड़ा बुरा किया, न जाने हसका परिणाम क्या होगा, अब अपने कियेका इलाज नहीं, यह चिन्ता है । अपराध भारी है अतः चिन्ता भी भारी है । [ चिन्ताका स्वरूप ऐसा कहा है; यथा—'चिन्ता चिंता समाख्याता किंतु चिन्ता गरीयसी । चिंता दहित निर्जीवं रसजीवो दहार्तं उनया ॥ प० पु०।' पुनश्च यथा—'चिंता ज्वाल शरीरवन दावो लगि लगि जाय । प्रगट धुआँ निंद देखिये उर अंतर धुँधुआय । उर अंतर धुँधुआय जरें क्यों काँचकी मद्दी । रक्त मांस जिर जाइ रहें पाँजर की उद्दी ॥ कह गिरिधर किंदाय सुनो हे मेरे मिंता। वे नर कैसे जिये जिन्हें नित ब्यापे चिंता॥' ]

र 'कृपासिंधु सिव परम अगाधा।'''' इति। (क) अपनी करनी समझकर अब शिवजीके गुणोंका स्मरण करती हैं कि ऐसे कृपाळसे मैंने कपट किया कि जिन्होंने मेरा कपट जानकर भी मुझसे मेरा अपराध न कहा कि कहनेसे इसे दुःख होगा। कृपाका 'सिंधु' कहा, इसी सिन्धुके सम्बन्धसे 'परम अगाध' कहा, क्योंकि सिंधु 'अगाध' है। प्रभु 'परम अगाध' हैं, यह कहकर अगाधता कहती हैं। 'प्रगट न कहें ज मोर अपराधा' यही अगाधता है। अपराधका न कहना गम्भीरता है। अत्यन्त कृपालुता दर्शानेके लिये 'कृपासिंधु' कहा। अर्थात् अपराधीको दण्ड देना चाहिये सो तो दूर रहा, उन्होंने मुखसे भी मेरा अपराध न प्रकट किया—ऐसे दयालु !! (ख)—सतीजी अब शिवजीके गुण और अपने अवगुण समझकर सोच करती हैं। इस तरह कि वे सर्वज्ञ हैं और मैं अज्ञ हूँ। वे कृपासिंधु हैं और मैं सहज ही जह हूँ कि मैंने उनसे कपट किया। वे परम अगाध हैं, मेरा कपट न प्रकट किया और में पापिनी हूँ, यथा—'निज अघ समुक्तिः''।'

३ 'संकररुष अवलोकि भवानी । "" दित । (क) शंकरजीका प्रेम अब सतीजीपर नहीं है जैसा उन्होंने स्वयं कहा है—'जो अब करों सती सन प्रीती । भिटे भगतिपथ होइ अनीती ॥' रुख देखनेसे यह बात जान पड़ी, इसीसे व्याकुल हो उठीं । रुख देखकर जान गयीं कि अब हमसे प्रीतिका व्यवहार नहीं करते, हमें त्याग दिया है । अपने अपराधसे 'सोच' हुआ और त्याग समझकर 'अकुला उठीं'। क्योंकि 'तनु धनु धामु धरनि पुरराजू। पति बिहीन सब सोक समाजू ॥ मोग रोग सम भूषन मारू। जम जातना सरिस संसारू। २। ६५।'

नोट-- 9 'रुख अवलोकि' इति । रुख देखना यह है कि अपने वामभागमें नहीं रक्खा, रास्तेमं कोई प्रेमकी बात महीं की । पं० सू० प्र० मिश्रजीका मत है कि 'रुख देखकर बात जान ली । अतः भवानी' कहा । पुनः भाव कि जैसे शिवजी गम्भीर हैं वैसे ही ये भी गम्भीर हैं क्योंकि 'भवानी' हैं । त्याग होनेपर भी इन्होंने यह बात दृदय होमें गुप्त रक्षी ।' और, सुधाकरिद्ववेदीजी लिखते हैं कि यहाँ 'भवानी' का अर्थ है कि 'भव (महादेवजी) ने जिसके लिये 'आनी' अर्थात् शपथ किया वह सतीजी ।' 'रुख अवलोकि' का भाव यह है कि रुख देखकर समझ गर्या कि शास्त्रमें ब्राह्मण और स्नीका मारना मना है । महापापमें इन दोनोंके लिये त्यागना ही दण्ड लिखा है; इसलिये पतिने मुझे त्याग दिया । त्याग समझकर अकुला उठीं, क्योंकि स्त्रीके लिये इससे बदकर दुःख नहीं है । मनुने कहा है कि 'पतिरेको गुरुः स्नीणाम्' पति ही एकमात्र शरण है, उसके त्याग देनेसे कहीं शरण नहीं। (मा० प०)

टिंपाणी—४ 'निज अघ समुद्धि न कछु कि जाई' इति । भाव कि जब सब बात जान गर्यी तब अपराध क्षमा करानेके लिये कुछ कहतीं; उसपर कहते हैं कि अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता। तात्पर्य कि जो अपराध क्षमा मा॰ पी॰ बा॰ सं २. ६—

कराना है, वह तो स्वयं इन्हींने शिवजीसे छिपाया है; यथा—'कछु न परीछा लीन्ह गोसाई'। जब अपने जपर अपराध धरती ही नहीं, तब अपराध कैसे क्षमा कराते बने ? (कहनेसे दुःख घट जाता है, पर कहें तो किससे। जिससे कहें, वह उल्टे इन्हींको दोष देगा। इससे दूसरेसे भी कुछ कह नहीं सकतीं। इसीसे हृदय दुःखकी आँचसे धषकता है।)

नोट—२ इस प्रसंगसे उपदेश यह निकलता है कि यदि हमारे अपराधोंपर गुरुजन कोध न करें, दयावश देखी अनदेखी कर जाय तो फिर हमारा सुधार ही असंभव हो जायगा, क्योंकि तब हमें कभी यह संदेह भी न होगा कि हमसे अपराध हुआ है और न हमें उस अपराधपर पश्चात्ताप ही होगा जो सुधारका मूल है। जैसे कि यदि शिवजी सतीबीका स्याग न करते तो न उनको पश्चात्ताप ही होता और न वे सुधरतीं।

टिप्पणी—५ 'तपे अवाँ इव उर अधिकाई' इति । अधका फल ताप है, इसीरे 'अघ' कहकर तव ताप कहा। 'अवाँ इव' अर्थात् जैसे कुम्हारकी भट्टी या नानवाईकी भट्टीको आग प्रकट नहीं होती वैसे ही सतीजी अपना पाप प्रकट नहीं कहतीं, अघसे दृदय बहुत तप रहा है।

नोट—३ 'अवॉ इव' कहकर स्चित किया कि भीतर-ही-भीतर संतापसे—चिन्ताग्निसे हृदय दग्ध हो रहा है, कोई ठौर संतापसे खाळी नहीं है तथापि बाहर देखनेवाळोंमेंसे कोई भी इस मर्मको नहीं जानता। पुनः भाव कि वैसे ऑवेकी अग्निकी ळपट भीतर-ही-भीतर घूमती है, नीचे, ऊपर या बाहर भी भभककर नहीं निकळने पाती वैसी ही गति सतीजीके अन्तःकरणकी है।

सितिहि ससोच जानि वृषकेत्। कही कथा सुंदर सुख हेत् ॥ ५ ॥ बरनत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा॥ ६ ॥ तहँ पुनि संभ्र सम्रिझ पन आपन। बैठे बट तर किर कमलासन॥ ७ ॥ संकर सहज सरूप सँभारा। लागि समाधि अखंड अपारा॥ ८॥

शब्दार्थ-इतिहास=बीती हुई प्रसिद्ध घटनाओं और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोंका कालक्रमसे वर्णन। महाभारत इतिहास है। ६५ (४) देखिये। कमलासन=पद्मासन। यह योगका एक आसन है। दोनों जंघींपर चढ़ाकर अर्थात् दाहिने जंघेपर बायाँ पैर और फिर दाहिना पैर उसके ऊपरसे बायें जंघेपर रक्खे। दोनों एडियाँ मिली हुई हीं और दोनों हाथ दोनों घुटनोंपर हों । मेरुदण्डको सीधा करके सीधे बैठते हैं यथा-- 'ऊर्वोरुपरि उमयपादतलकरणपूर्वकमवस्थानं पद्मासनम् ।' 'उत्तानौ चरणौ कृत्वा करूसंस्थौ प्रयत्नतः । करूमध्ये तथोत्तानौ पाणी कृत्वा ततो दशौ ॥ ४५ ॥ नासाप्रे वन्यसेद्राजन् दन्तमूले तु जिह्न्या । उत्तभ्य चिबुकं वक्षस्युत्थाप्य पवनं शनैः ॥ ४६ ॥ इदं पद्मासनं प्रोक्तं सर्वज्याधि-विनाशनम्'—हठयोग प्रदीपिका प्रकरण १ ।--इस पद्मासनमें हाथ खाली रहते हैं, इससे इसमें जप भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक पद्मासन और है जो 'बद्धपद्मासन' कहलाता है। इस दूसरे आसनमें और सब परिस्थिति तो पद्मासनकी-सी ही होती है किन्तु इसमें दोनों हाथोंको पीठकी ओर ले जाकर दाहिने हाथसे दाहिने पैरका अँगूठा और बायेंसे बायें पैरका अँगूठा पकड़ा जाता है । यथा-'वामोरूपरि दक्षिणं च चरणं संस्थाप्य वामं तथा, दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना धत्वा कराभ्या दृदम् । अङ्गुष्टी इदये निधाय चित्रुकं नासाग्रमालोकये, देहन्याधिविनाशकारि यमिनां पद्मासनं प्रोच्यते ॥ १ । ४४ । शाण्डल्योपनिषद्में बद्ध-पद्मासनके सम्बन्धमें यह श्रुति है-- अंगुष्ठेन निबध्नीयाद्धस्ताम्यां स्युत्क्रमेण च । ऊर्वोरुपरि शाण्डिल्य कृत्वा पादतले उभे । पद्मासनं मचेदेतत्सर्वेषामपि पूजितम् ॥ १, ३ । --- भावार्थ एक ही है । स्० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि योगशास्त्रमें आसनके पाँच भेद लिखे हैं। यथा-'पग्रासनं स्वस्तिकारुयं मद्रं बजासनं तथा । बीरासनमिति प्रोक्तं कुमादासनपञ्चकम् ॥' और पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि योगमें चौरासी आसन हैं।— 'चतुरशीत्यासनानि शिवेन कथितानि च।' (हठयोगप्रदीपिका १।३३)। प्र० स्वामीजी कहते हैं कि कमलासन, स्विस्तिकासन और वज्रासन (सिद्धासन) दीर्घकालतक बैठने और ध्यान-जपादिके समयमें उपयुक्त हैं। इनमें किसीको उत्तम, मध्यम या फनिष्ठ नहीं कहा जा सकता। जिसकी प्रकृतिको जो सुखद हो वही उसके लिये उत्तम और श्रेष्ठ है। 'स्थिरसुखम् आसनम्' यह व्याख्या आसनकी योगशास्त्रमें है।

मर्थ—धर्मकी ध्वजा (शिवजी) ने सतीजीको शोचयुक्त (चिन्तित) जानकर उन्हें सुख देनेके िं सुन्दर कथाएँ कहीं ॥ ५ ॥ रास्तेमें तरह-तरहके अनेक इतिहास कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पहुँचे ॥ ६ ॥ वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिका समझकर वटतले कमलासन लगाकर बैठ गये ॥ ७ ॥ शङ्करजीने (अपना) सहज स्वरूप सँभाला । उनकी अखरड अपार समाधि लग गयी ॥ ८ ॥

स्मरण रहे कि श्रीरामजीका रक्खा हुआ नाम अब वक्ता लोग भी देने लगे। 'कहंउ वहोरि कहाँ मृषकेत्' के बाद यहाँ ही उस 'वृषकेतु' नामका प्रथम प्रयोग हुआ है।

टिप्पणी—9 'सितिहि ससीच जानि बृषकेत्।'''' इति । (क) यद्यपि सतीजी अपना सोच नहीं कहतीं, यथा—
'हदय सोच समुझत निज करनी', 'निज अघ समुझि न कछु किह जाई', तथापि शङ्करजी जान गये। यहाँ 'सर्वज्ञ' विशेषण
को चिरतार्थ किया। (ख) वृषकेत्=जिनकी पताकामें धर्म है। भाव कि आप धर्मकी ध्वजा हैं। आप धर्मको जानते
हैं, धर्मका एक पाद दया है। धर्मात्माको उचित है कि दूसरेका सोच मिटावे। इसीसे सोचयुक्त जानकर सुन्दर कथाएँ
कहने छगे। अतः 'वृषकेतु' कहा। । अतः

सुधाकर-द्विवेदीजी 'पापीसे बात करना भी दोष है। पर अपने पापको समझकर सतीका हृदय अवाँ ऐसा दहकने लगा। पापग्लानिसे हृदयके भीतरका सब पाप भस्म हो गया। भीतरसे सती शुद्ध हो गयीं। इसिलये महादेवजीने सतीसे बात करना आरम्भ कर दिया। देहकी शुद्धि तो उसके जला देनेसे ही होगी। इसिलये स्पर्शदीषके भयसे दूर रहे। इसिलये अन्थकारने भी यहाँपर महादेवको 'वृषकेतु' बनाया। राहमें सतीके संतोषके लिये तरह-तरहके इतिहास कहे।'

टिप्पणी—र 'कही कथा सुंदर सुख हेत्।' इति। (क) 'कही कथा'। कथा कहनेसे रास्ता जल्दी निवुक जाता है, चुक जाता है यथा—'पंथ कहत निज मगित अनूपा। मुनि आश्रम पहुँचे सुरमूपा। आ० १२।', 'सीय की सनेह सीछ कथा तथा छंक की कहत चले चाय से' (क०) तथा 'चले हरिष रघुनायक पासा। पूछत कहत नवल इतिहासा। ५। २८।' दूसरे, दुःखकी निवृत्ति होती है। (ख) 'सुन्दर' अर्थात् धर्मकथाएँ। जिनसे दुःख भूल जाय, मन जिनमें लग जाय और बहल जाय। (ग) 'सुख हेत्,' का भाव कि ये कथाएँ उपदेश या संदेह-निवृत्यर्थ नहीं कहीं, क्योंकि उपदेश तो पूर्व ही दिया था, सो लगा ही नहीं; यथा—'लाग न उर उपदेसु ""; तो अब क्या लगेगा, किन्तु इस विचारसे कही कि इस समय ये हमारे गुण और अपने अवगुण समझकर बहुत चिन्तित हैं, इनका मन उधरसे हट जाय, दुःख भूल जाय और इनको सुख हो। (घ) 'कही कथा"" से 'कृपासिंधु' विशेषणको चित्तार्थ किया। क्योंकि 'सुख हेतु' कथा कहनेसे सिद्ध हुआ कि शिवजी पराया दुःख देख नहीं सकते इसीसे दुःख दूरकर सुख दिया। [ प्रेम विशेषका त्याग किया है, सहानुभूतिका त्याग नहीं है। बोलना बन्द नहीं किया है, केवल प्रतिज्ञा नहीं वतलायेंगे। (वि० त्रि०)]

३ 'बरनत पंथ बिबिध इतिहासा'''' इति । (क) ऊपर कहा कि सुन्दर कथाएँ कहीं । कौन कथाएँ कहीं ? यह वहाँ न कहा था, उसे यहाँ स्पष्ट करते हैं कि 'अनेकों इतिहास' कहे । 'बरनत पंथ' का भाव कि पंथमें कथा कही, इससे पंथ चुक गया, रास्ता कटा । यह भी जनाया कि पंथ समास हुआ तब कथा भी समाप्त कर दी । पंथभर कथा कही, फिर नहीं । ['बिबिध इतिहास' और 'बरनत पंथ' में यह भाव भी है कि पंथ जबतक न चुका बराबर इतिहासकी कथाओंका ताँता लगाये रहे, कथाप्रसङ्घकी धारा न टूटने दी जिसमें सतीजीकों कोई और बात छेड़नेका अवकाश ही न मिले । ] (ख) 'बिस्वनाथ पहुँचे कैलासा' इति । इस प्रसङ्घमें 'गिरिनाथ' या उसका पर्याय शब्द कई बार आया है । यथा—'कहत सुनत रहुपति गुनगाथा । कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा', 'पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा । चलीं तहाँ जहँ रहे गिरीसा ।' यहाँ 'बिस्वनाथ' कहकर जनाया कि आप केवल गिरिनाथ, कैलाशपति ही नहीं हैं, विश्वके भी नाथ हैं । कैलाश आपका भवन है और विश्व देश है ।

४ 'तहँ पुनि संभु समुझि पन आपन "' इति । (क) 'तहँ पुनि' इति । शङ्करजीने दण्डकवनमें वटतले सती-त्यागका सङ्कल्प किया । वहाँसे अपना प्रण समझकर कैलाशको चले, यथा—'अस विचारि संकर मितधीरा । चले मवन' । जब कैलाशपर पहुँचे तब वहाँ पुनः अपने प्रणको विचारकर कि हमने सती-तनमें दाम्पत्यप्रेमका त्याग किया है, समाधिलगा ली । तात्पर्य कि कथा कहकर पंथ बिताया और समाधिस्थ होकर सतीजीकी आयु बितायी, सतीजीमें प्रेम होनेका अवकाश ही न आने पाया। इस तरह प्रतिशाका निर्वाह किया। (ख) 'बैठे बटतर करि कमलासन' इति । वटतले बैठनेसे पाया जाता है कि कैलाशपर शिवजीके रहनेका स्थान नहीं बना है, वटतले रहते हैं। यथा—'तेहि गिरिपर वट बिटप विसाला। नित्र कृतन सुंदर सब काला ॥ त्रिबिध समीर सुसीतिल छाया। सिव-बिश्राम-बिटप श्रुति गाया। १०६।' कैलाश मवन है, यथा—'जबिह संभु कैलासिह आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए।""' 'करिह बिबिध विधि मोग विकासा। गनक

समेत क्लिह कैलासा। १०३।' 'परम रम्य गिरियर कैलासू। सदा जहाँ सिव उमा निवासू। १०५।' घर नहीं है, यथा—'निर्गुन निल्ज कुचेप कपाली। अकुल अगेह दिगंबर व्याली। ७९।' टिक्किपरंतु कवितावलीमें 'घर भाँगकी टाटिन्हको परदा' है ऐसा कहा है और पुराणोंमें भी कैलाशपर शिवजीके महलोंकी बड़ी विस्तृत व्याख्या पायी जाती है। 'अकुल अगेह' आदिमें जो परिहास और गूढ़ भाव है वह तो कुल और ही प्रकरण है ] (ग) वट शिव-स्वरूप है, अतः उसके तले बैठे। [ सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'वटके नीचे शिवजी पूजाके लिये बैठा करते थे। उस समय उनके पास कोई नहीं जाता था।' ]

टिप्पणी—५ (क) 'किर कमलासन' इति । योगके चौरासी आसन हैं । उनमेंसे कमलासन एक श्रेष्ठ आसन हैं । कमलासनसे बैठनेसे स्चित हुआ कि समाधिस्थ होना चाहते हैं । [प०प०प०ठिक ही कहते हैं कि केवल पद्मासनस्थ होनेसे समाधिस्थ होना स्चित नहीं होता । सन्ध्या-पूजा-जप आदिमें भी लोग पद्मासनसे बैठते हैं । कैलारापर पहुँचनेपर यह समझकर कि हमने प्रण किया है 'एहि तन सितिह भेंट मोहि नाहीं ।' उन्होंने सोचा कि यदि हम जाग्रत् अवस्थामें रहेंगे तो कदाचित् सतीजीसे प्रेम हो जाय और प्रेम करनेसे बड़ा पाप होगा ।—'परम पुनीत न जाह तिज किये प्रेम बह पाप'। अतएव प्रण निवाहनेके लिये वे समाधिस्थ हो गये । [पुनः भाव कि चित्तकी वृत्ति सतीजीकी ओरसे हटी, तब उन्होंने उसे समाधिमें लगा दी । योगेश्वर शङ्करजीने सती—वार्तालापके भयसे समाधि लगायी हो यह बात टीक नहीं है ।' (मा० प०)]

६ 'संकर सहज सरूप सँमारा।''''इति। (क) सहज स्वरूप=ब्रह्मस्वरूप। यथा—'सहज सरूप कथा मुनिबरनत रहत सकुचि सिरु नाई' (वि०), 'मम दरसन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज सरूपा। ३।३६।', 'जीवो प्राप्तैव केवलम्' तथा 'सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा। वारि बीचि इव गाविं बेदा। ३।९९९।' इसीको आगे सप्ट करते हैं—'लागि समाधि अखंड अपारा।' अर्थात् ब्रह्माकार (तदाकार) होना समाधि है। यथा—'मनसो वृत्तिज्ञून्यश्च प्राप्ताकारतया स्थितिः। असंप्रज्ञातनामासौ समाधिरिमधीयते॥'

नोट— क्लिं सहज स्वरूप क्या है', इसमें मतभेद हैं। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि इससे ब्रह्मगुफामें रहने-वाला परमात्मारूप (अभिप्रेत) है, जिसे सावधानीसे देखते ही मन ब्रह्मगुफामें बैठकर ब्रह्मानन्दके सुखमें मग्न हो जाता है फिर उसे देहकी खबर नहीं।' श्रीकरुणासिंधुजी लिखते हैं कि 'व्यास, वाल्मीकि, अगस्त्य, शुक-सनकादि, नारद, हनुमान् और शिवजी इत्यादिके एक-एक स्वरूप परधाममें श्रीरामचन्द्रजीके निकट नित्य सेवामें रहते हैं और एक-एक स्वरूप प्रकृतिमण्डलमें आचार्यरूपसे रहते हैं। जो स्वरूप श्रीरामजीके निकट रहता है वही 'सहज स्वरूप'है। पुनः, 'सहज स्वरूप सँभारा' अर्थात् अपना वह स्वरूप जो देहादिसे भिन्न है, उसे सँभारकर परस्वरूपमें लगे।' वैष्णवमतानुसार श्रीशङ्करजी महाशस्त्रूपसे साकेतलोकमें श्रीसीतारामजीकी सेवामें नित्य रहते हैं। उस स्वरूपके सँभारनेसे इस देहमें वृत्तिके अभाव होनेसे अखण्ड अपार समाधि लग गयी। (इसीका विस्तार अरण्यकाण्ड द्वितीय संस्करणके परिशिष्टमें श्रीचक्रजीके लेखमें है)।

वंदान्तभूषणजी कहते हैं कि जीवका 'सहज स्वरूप' सचिदानन्द है। वह मायाके कारण भूला रहता है। जिन्हें भगवत्कृपा प्राप्त हो जाती है, वे जब चाहें अपने असली स्वरूपको सँभालकर भगवद्धयानमें तल्लीन हो जा सकते हैं। क्योंकि पूर्ण भगवत्कृपा प्राप्त जीवको फिर माया नहीं व्याप सकती। यथा—'अव न तुम्हिंह साया नियराई' (नारदप्रति भगवद्दाक्य), 'साया संभव अस सब अव न व्यापिहिंह तोहि' (भुशुण्डिप्रति श्रीरामवाक्य)।

वैजनाथजीका मत है कि 'आत्मतत्त्व जो कारणप्रकृतिवश हो जीव हुआ और कार्य प्रकृतिवश मनादि इन्द्रिय-विषय सुखमें पढ़कर बद्ध हुआ इत्यादि समग्र व्यवहारको त्यागकर उस आत्मतत्त्वको सँभारकर स्वरूपकी वृत्तिको श्रीरामरूपमें छय कर छिया। अर्थात् स्वरूप आत्मतत्त्व ही 'सहज स्वरूप' है।

दूसरा मत यह है कि ब्रह्म ही रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुण गुणत्रयके ब्रह्म करनेसे ब्रह्मा, शिव और विष्णुरूप होकर ज्ञयन्त्री उत्पत्ति, संहार और पालन करता है। शङ्करजीने वही अपना शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, ब्रह्मात्मक स्वरूप सँभारा। इसीसे अक्टर अपार समाधि लग गयी।

दुःसारसम्भव सर्ग ३ के इलोक ५०-५९ भी इसी सम्बन्धमें ये हैं—'मनो नवहारनिषिद्धवृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य पुरुष्णिकरणम्। यमक्षरं क्षेत्रविदो विदुस्तमात्मानमात्मन्यवक्रोकयन्तम्॥ ५०॥ स्मरस्तथाभूतमयुग्मनेत्रं प्रयद्मतूरान्मन- साप्यध्यम्। नालक्षयत्साध्वससन्नहस्तः सस्तं शरं चापमिष स्वहस्तात् ॥५९॥ अर्थात् मनकी वृत्तिको शरीरके नौ द्वारों-से रोककर समाधियुक्त करके हृद्यकमलमें स्थित कर महात्मालोग जिस परमात्माको अक्षर (अविनाशी ) जानते हैं उसको अपनी आत्मामें अवलोकन करनेवाले, मनसे भी दुर्धर्प त्रिनेत्र शिवजीको दूरसे देखता हुआ कामदेव ऐसा सहम गया कि अपने हाथोंसे धनुष-वाणका गिर जाना भी न जान पाया।

जीवके जो स्वरूप संसारमें दिलायी देते हैं, वे कर्मकृत हैं। सत्त्वगुणी कर्मोंसे देवयोनि और रजसत्त्वगुणी कर्मोंके संमिश्रणसे मनुष्य-राजा इत्यादिकी योनि मिलती है इत्यादि। जब समस्त शुभाशुभ कर्मोंका विष्वंस हो जाय तब षह 'सहज स्वरूप', जो वचनसे अगोचर 'शुद्ध चेतन अमल अविनाशी सहज सुखराशी' इत्यादि है, प्राप्त हो। जिसे प्राप्त हो वही जान सकता है पर वह भी कह नहीं सकता। भगवत्साक्षात्कार होनेपर ही स्वरूपकी प्राप्ति होती है। यथा—'मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा॥ ३। ३६॥'

जीवकी पाँच कोटियाँ हैं। बद्ध, मुमुधु, मुक्त, केवल और नित्य पार्षद। मुक्त जीवमें भी दो भेद हैं—एक 'नित्य मुक्त', दूसरे 'बद्ध मुक्त'।'

जीवका स्वरूप विज्ञानमय हैं । इसीको 'धर्मा' कहते हैं और उसमें रहनेवाले ज्ञानको 'धर्मभूतज्ञान' कहते हैं । यथा—श्रुतिः— 'जानात्येवाऽधं पुरुषः ।', 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात् ।', 'एषोऽन्तरात्मा विज्ञानमयः । विज्ञानं यज्ञं तनुते ।', 'यथा प्रकाशयत्येकः कृत्सनं लोकमिमं रविः । क्षेत्री क्षेत्रे तथा कृत्सनं ।'

गोस्वामीजीने 'सहज स्वरूप' शब्द अन्यत्र भी प्रयुक्त किया है। और विनयमें तथा मानसमें भी जीवका स्वरूप थोड़े ही शब्दोंमें समझाया है। अतः इस शब्दका तात्पर्य जाननेके छिये हम उन प्रसङ्गोंको यहाँ उद्धृत करते हैं।—

९ 'मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ ३ | ३६ | १

र--'ईस्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ सो मायावस भयउ गोसाई । बँज्यो फीर मरकट की नाई ॥ जड़ चेतनहि अंथि परि गई।'''तब ते जीव भयउ संसारी ॥ छूट न अंथि न होइ सुखारी। ७ । ९७ ।'

३—'जिव जब ते हिर ते विलगान्यो । तब ते देह गेह निज जान्यो ॥ मायाबस स्वरूप विसरायो ।'''आनंद सिंधु मध्य तब बासा ॥'''निज सहज अनुभव रूप तब खलु भूलि जनु आयो तहाँ । निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुख तें परिहरघो ॥ निष्काज राज बिहाइ नृप इव स्वप्न कारागृह परघो । १२ ।'''अनुराग जो निज रूप तें नग तें विलक्षन देखिये । संतोष सम सीतल सदा दम देहवंत न लेखिये । निर्मम निरामय एकरस तेहि हरष सोक न ब्यापई ॥ श्रेलोक्य-पावनसो सदा जाकी दसा ऐसी मई । १९ ।'''श्रीरघुनाथ चरन लय लागे ॥ देह जिनत विकार सब त्यागे । तय फिरि निज स्वरूप अनुरागे ॥' (विनय पद १३६)।

उद्धरण—१ से यह सिद्ध होता है कि श्रीरामजीके दर्शनसे भगवत्साक्षात्कारसे 'निज सहज स्वरूप' की प्राप्ति होती है। उद्धरण—२ से यह बताया है कि जीव ईश्वरका अंश है, चेतन, अमल सहज-सुखकी राशि और अविनाशी है। जह मायाके वश होकर वह संसारी हो गया अर्थात् अपनेको देह मानने लग गया।

उद्धरण—३ से स्चित किया कि जीव मायावश 'निज सहज अनुमव रूप' भूल गया। जीवका वह रूप है— निर्मल, निरञ्जन, निर्विकार, निर्मम, निरामय, एकरस, हर्ष-शोकरहित, संतोष सम-शीतल सदा, दम, देहाभिमानरित हत्यादि। श्रीरामजीके चरणोंमें लयलीन हो, देहजनित विकारोंके त्याग हो जानेपर 'निज स्वरूप' में अनुराग होता है।

इस प्रकार 'सहज स्वरूप' सँभारना यह हुआ कि मैं देह नहीं हूँ, मैं चेतन, निर्मल, सहज-सुखराशि हूँ, अविनाशी हूँ, निर्मम निरामय एकरस हूँ, जितने भी संबन्ध स्त्री, पुत्र, शत्रु, मित्र आदि हैं वे देहके संबन्ध हैं, मेरे नहीं। ये सब संबन्ध मायिक हैं, माया जड़ है और मैं चेतन हूँ, मैं ईश्वरका अंश हूँ, प्रभु शेषी, अंशी, भोत्ता, स्वामी इत्यादि हैं और मैं उनका शेष, अंश, भोग्य, सेवक इत्यादि हूँ, प्रभुके चरणोंमें लय होना उनके ध्यानमें मग्न रहना ही मेरा कर्तव्य हैं।

प्रस्तुत प्रसङ्गमें 'सहज स्वरूप' सँभारनेसे समाधिका लगना कहा है। फिर आगे चलकर दोहा ८२ (४) में 'मन थिर करि तब संभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना॥' कहकर दोहा ८३ (३) में ब्रह्माजी कहते हैं कि 'सिव समाधि बैठे सबु स्यागी'। फिर दोहा ८६ में कहते हैं—'चली न अचल समाधि सिव कोपेड हृद्यनिकेत।' और अन्तमें कहा कि

'इदि समाधि संसु तव जागे।'—समाधिके इन दोनों प्रसङ्गोंका मिलान करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनको स्थिर करके श्रीरघुनाथजीका ध्यान करना ही 'सहज स्वरूप' सँभारना है। ध्यान करते ही तदाकार वृत्ति हो गयी, यह 'समाधि' लग जाना है।

गोस्वामीजीने भगवान् शङ्करको ईश्वर और ब्रह्म कहते हुए भी श्रीरामोगासक कहा है। और उपनिषदों भी इनको ब्रह्म कहते हुए भी इनकी उत्पत्ति श्रीमन्नारायणसे बतायी है और इनको श्रीरामजीका उपासक कहा है। यथा—'रुद्रस्तारकं ब्रह्म क्याच्छे' (रा० त० उ० १), 'श्रीरामस्य मनुं काश्यां जजाप दृषमध्वजः। मन्वन्तरसहस्त्रे स्तु जपहोमा-चंनादिमिः॥ १॥ ततः प्रसन्तो भगवान्छ्रीरामः प्राह शङ्करम्। दृणीष्व यदभीष्टं तद्दास्यामि परमेश्वर ॥ २॥ गाः क्षेत्रेऽस्मिन्योऽचंयद् मक्त्या मंग्रेणानेन मां शिव। ६।' (रा० ता० उ०), इत्यादि, श्रुतिवाक्योंमें शिव, शंकर, रुद्र, वृपभध्वज्ञ और परमेश्वर आदि शब्दोंसे कहे जानेवाले काशीपति विश्वनाथका श्रीराममन्त्रजापक, श्रीरामाराधक और श्रीराममन्त्रो-पदेशक होना स्पष्ट पाया जाता है।

गोस्वामीजीने भी श्रुतियोंके मतानुसार शिवजीको ईश, ईश्वर, कद्र, ब्रह्म कहते हुए भी उनको राममन्त्रका जापक, उपदेशक और रामाराधक ही सर्वत्र कहा है। यथा—'महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासी मुक्ति हेतु उपदेस्। १। १९।' 'प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूप सील निधि तेज विसाला।''''अंतरधान मए अस माषी। संकर सोइ मूरित उर राखी। १७६-७७।' अतएव गोस्वामीजीके मतसे 'सहज सरूप सँभारा' का तात्पर्य यही निश्चय होता है जो हम ऊपर लिख आये कि श्रीरामरूपके ध्यानमें संलग्न हो समाधिस्थ हो गये। इसीसे जागनेपर वे 'राम राम' रमरण करते हुए पाये गये।

अद्वैतमतके सिद्धान्तसे 'सहज स्वरूप' से 'ब्रह्म स्वरूप' का अर्थ लिया जायगा। इसके लिये प्रमाणमें श्रीमद्भागवत-के निम्न उद्धरण दिये जा सकते हैं। यथा—'अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम्।''', सजन् रक्षन्हरन्विश्वं द्र्ष्में संज्ञां क्रियोचिताम्। ४। ७। ५०-५९।', 'जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयोः। शक्तेः शिवस्य च परं यत्त् ब्रह्म निरन्तरम्॥ ४२॥ त्वमेव भगवन्नेतिच्छिवशक्योः सरूपयोः। विश्वं सजसि पास्यित्स क्रीडन्नूर्णपटो यथा। ४३। (४।६)।'—जिस प्रकार मकड़ी आप ही जालेको रचकर उसमें क्रीड़ा करती हैं और अन्तमें उस जालेको अपनेहीमें हीन कर लेती हैं वैसे ही आप भी अपने ही स्वरूपसे संसारकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं।

कपर कुमारसंभवसे उद्भृत श्लोंकोंमें जो 'आत्मानं आत्मिन अवलोकयन्तम्' कहा गया है वह विशिष्टाहैत और अहैत दोनों पक्षोंमें लिया जा सकता है। 'अपनी आत्मामें परमात्माको अवलोकन करनेवाले' इसीको गोस्वामीजीके 'करन लगे रघुनायक ध्याना' कह सकते हैं।

टिप्पणी—७ 'लागि समाधि अलंड अपारा' इति। 'अखंड' का भाव कि यह समाधि वीचमें खण्डित नहीं होगी। जितने दिनोंके लिये हैं, उतने दिन पूरे होनेपर लूटेगी। सिद्ध सङ्कल्पयोगी समाधि लगाते समय समाधिकालका जो सङ्कल्प करते हैं वह संकल्पवलसे उस कालकी समाप्तिपर लूटती है। यह अखण्ड हैं; इसमें भाव यह है कि आगेवाली (दूसरी) समाधि अखण्ड नहीं हैं, उसे काम खण्डित करेगा। सत्तासी हजार वर्षकी होनेसे अपार कहा। अपार=भारी। [मा॰ प॰ में 'सहस सतासी' का अर्थ 'एक हजार सत्तासी' किया है।]

नोट—२ (क) 'समाधि' इति । वेदान्त शास्त्रमें चित्तकों एकाग्रताके परिणामको 'समाधि' कहा है । 'चित्तस्यैकाग्रता परिणामः समाधिः' । इसके दो भेद हैं । एक संविकल्पक, दूसरा निर्विकल्पक । इनकी अवस्थाओंका स्वरूप
इस प्रकार िल्ला है—'इकिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्धिभातं त्वजमंकभव्ययम् । अलेपगं सर्वगतंयदृद्धयं तदेव चाहं
सत्ततं विमुक्तम् ॥ १ ॥', 'इकिस्तु छुद्धोऽहमविकियात्मको न मेऽस्ति बंधो न च मे विमोक्षः ॥ २ ॥', 'छये संबोधयेचितं
विक्षिप्तं शमयेत् पुनः । सक्षायं विजानीयात् शमप्राप्तं न चालयेत् ।'—(मा० प०)। अर्थात् सविकल्पसमाधिमें
साधककी यह भावना होती है कि जो ध्यानगत स्वरूप आकाशवत् सर्वव्यापक, सर्वपर एकरूप मालूम होनेवाला,
अजन्मा, एक, निर्विकार, मायारिहत, सर्वत्रप्राप्त और अद्वितीय है, उसी प्रकार में भी निरन्तर, विमुक्त, शुद्ध और विकाररिहत हूँ, मेरा न कभी बन्धन हुआ न मोक्षा (१,२)। निर्विकल्पमें चित्तविक्षेपका शमन हो
जाता है और जब मनोमलको जानकर उसे शमन करके साधक समाधिको प्राप्त होता है, तब वह अपने
सङ्कल्पके भीतर चलायमान नहीं हो सकता। (ल) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'जो योगी योगिकियामें कच्चे
रहते हैं, उनकी समाप्ति सङ्कल्प किये हुए वर्षोंके भीतर ही कई बार टूट जाती है; पर महादेवजी तो पूरे योगी हैं;
इससे हजारों वर्षकी समाप्ति लग गयी।' श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि प्रकृति पुरुषके परस्पर अभ्यासके विच्छेदसे ही सहज स्वरूपमें समाधि होती है, यथा—'तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्'। यहाँ प्रकृति (सती) से पुरुप (शिव) के प्रेमका विच्छेद ही समाधिका कारण हुआ।'

# दोहा—सती बसहिं कैलास तब अधिक सोचु मन माहि। मरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहि॥५८॥

अर्थ-तब सतीजी कैलाशपर रहने लगीं। ( उनके ) मनमें बहुत सोच है। कोई कुछ भी ( इस ) मर्मको नहीं जानता ( उनके एक-एक ) दिन युगके समान बीत रहे हैं।। ५८॥

टिप्पणी—१ (क) 'सती बसहिं कैलास' इति । भाव कि शिवजी समाधिमें बसे और सतीजी कैलासमें वसती हैं। शक्करजी बटतले हैं और ये कैलाशपर वहांसे दूर निवासस्थानमें अकेली रहती हैं। अर्थात् दोनों में वियोग है। वियोग होनेसे अधिक सोच है। (ख) 'अधिक सोच' अर्थात् सोच तो पूर्वसे ही था; यथा—'हृदय सोच समुझत निज करनी'। अब अधिक हो गया। [ 'अधिक सोच्च' का स्वरूप उत्तराई में कहते हैं कि 'जुग सम दिवस सिराहिं'। 'वसहिं कैलास' कहकर 'अधिक सोच्च' कहनेका भाव यह भी है कि कैलाश बड़ा ही रमणीय और सब सुखोंसे परिपूर्ण है; यथा—'परम रम्य गिरवर कैलास्।' इत्यादि; ऐसे सुखके स्थानमें रहनेपर भी उनको सुख न हुआ। कारण कि केलाशमें जो सुख है उसके मूल तो शिवजी ही हैं। यथा—'बसिंह तहाँ सुकृती सकल सेविंह सिव सुखकंद। १०'५।' सो उन्हीं सुखमूलने हनको त्याग दिया है, तब सुख कहाँ ? पुनः भाव कि पतिवियोगके समान संसारमें दुःख नहीं है। पतिक विना सुरपुर भी नरकके समान दुःखद होता है। यथा—'पिथ वियोग सम दुख जग नाहीं। ""गुम्ह विनु रधुकुलकुमुद विधु सुरपुर नरक समान ॥ अ० ६४। ""पतिविहीन सब सोकसमाजू॥ ""प्राननाथ तुम्ह विनु जग माहीं। मो कहुँ सुखद कतहुँ कोड नाहीं।' इत्यादि। ] पुनः भाव कि दाम्पत्यभाव त्यागनेपर भी उनके शोकके निवारण करनेवाले एकमात्र शिवजी ही थे; यथा—'सतिहि ससोच जानि वृषकेत्। कही कथा सुंदर सुख हेत्।', सो वे शङ्करजी भी समाधिस्थ हो गये। अतः अधिक सोच है कि अब दिन कैसे बीतेगा ? यही बात आगे कहते हैं।

२ (क) 'मरमु न कोऊ जान कछु' इति । कोई मर्म नहीं जानता क्योंकि वे किसीसे कहती नहीं । [यह भी सोच बढ़नेका एक कारण है। भेद किसी मित्रसे कहनेसे दुःख कुछ कम हो जाता है, पर वहाँ कहें तो किससे ? (ख) 'छगसम दिवस सिराहि'—दुःखके दिन इसी तरह बीतते हैं, काटे नहीं कटते ]

नित नव सोचु सती उर भारा। कब जैहीं दुखसागर पारा॥१॥
मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पति बचनु मृषा करि जाना॥२॥
सो फलु मोहिं विधाता दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा॥३॥
अब विधि अस बूझिअ नहि तोहो। संकर विद्युख जियाविस माही॥४॥

अर्थ-श्रीसतीजीके हृदयमें सोचका भार (बीस) नित्य नया बद्ता जाता था (वा, सोच नित्य नया और भारी हो रहा था)। (वे सोचती हैं) मैं इस दुःखसागरके पार कब जाऊँगी॥ १॥ मैंने जो रघुनाथजीका अपमान किया (और उसपर) फिर पतिके वचनोंको भी भूठा समझा॥ २॥ उसका फल मुझे विधाताने दिया। जो कुछ उचित था वही (उसने) किया॥ ३॥ हे विधाता! अब तुझे ऐसा उचित नहीं कि शङ्करजीसे विमुख मुझे जिला रहा है॥ ४॥ था वही (उसने) किया॥ ३॥ हे विधाता! अब तुझे ऐसा उचित नहीं कि शङ्करजीसे विमुख मुझे जिला रहा है॥ ४॥

टिप्पणी—१ (क) 'नित नव सोचु....'। नित नया सोच प्राप्त होता है, नित्य नया बढ़ता हैं। दु:खको सागर कहा; इसीसे उसके 'पार' जाना कहा। यहाँ 'सोच' जल है। जैसे सागरमें नित्य नवीन जल प्रवेश करता है, वसे ही सतीजीके दु:खसागरमें नित्य नया 'सोच' प्राप्त होता है। यथा—'सती समीत महेस पहिं चली हृदय बह सोचु'। यहाँ उत्तर क्या देंगी यह सोच हुआ। फिर 'सुनि नम गिरा सती उर सोच्' यह त्यागका 'सोच' हुआ। इसके बाद 'हृदय सोच समुद्रात निज करनी' यहाँ अपनी करनीका सोच उत्पन्न हुआ। तत्मधात् 'सती वसहिं केलास तब अधिक सोच सम माहिं' यह वियोगका 'सोच' हुआ और अब 'नित नव सोच सती उर मारा' यह नया सोच दु:खरागरके पार

जानेका हुआ। (ख) 'कब जैहीं दुखसागरपारा' इति। समुद्रके पार कोई जा नहीं सकता, इसीसे पार होनेका सोच है। (कि कैसे पार होजँगी, यह तो अपार है, इसके पार होना असंभव है, मेरी शक्तिसे बाहर है) नित्य नया सोच होता है (अर्थात् कभी कम नहीं होता, दिन दूना रात चौगुना बद्ता ही जाता है) इसीसे दुःखसागर बद्ता जाता है, एक-एक दिन युगसमान बीतता है—यही समझकर कहती हैं कि 'पार कब जाऊँगी।'

नोट—१ दुःख पड़नेपर एकान्तमें रहनेसे नाना प्रकारके विचार उठनेसे नित्यप्रति शोक बढ़ता ही है, क्योंकि मनुष्य उसीको दिन-रात सोचा करता है। नित्य अपनी सब करनी, अपना अपराध, प्रभुका अपमान, पित-अपमान, पित-पित्याग, पितत्याग, पितत्याग इत्यादि विचार कर-कर अधिक शोचयुक्त होती जाती हैं। कोई उपाय समझ नहीं पड़ता, इसीसे दुःख अपार समुद्र देख पड़ रहा है। पित-पित्यागसे बढ़कर दुःख नहीं, इसीसे उसे सागर कहा। नित नव होनेमें प्रमाण,—'असी चिन्ताज्वरस्तीवः प्रत्यहं नवतां वजेत'। (मा० प०)। भारा=भार, बोहा=भारी।

टिप्पणी—२ 'मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना '' इति । (क) श्रीरघुपति अपमान यह है कि शिवजीको प्रणाम करते देखकर भी उन्होंकी तरह प्रणाम न किया, उलटे उनको मनुष्य माना । 'पितवचन' अर्थात् जो उन्होंने कहा था 'सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवनिकायपित मायाधनी । अवतरेड अपने मगतिहत ॥'''। ५९ ।' (ख) प्रथम रघुपितका अपमान किया, पीछे पितवचनको झूठा माना । उसी क्रमसे यहाँ ग्रन्थकारने लिखा भी । 'रघुपित-अपमान' प्रथम ही प्रारंभ हुआ जव उन्होंने उनमें नर-बुद्धि की । पितने वचन पीछे कहे । 'पुनि' शब्द भी यही स्चित करता है । 'जो' का सम्बन्ध आगे 'सो फलु मोहि विधाता दीनहा ।' से है । 'जो' 'सो' का संबन्ध है ।—'यत्तदोर्नित्यसम्बन्ध: ।'

नोट—२ बैजनाथजीका मत है कि—'पितका वचन कि ये सिचदानन्द ब्रहा हैं। झूठ मानकर ब्रहाको मनुष्य करके जाना और उसका परीक्षाहेतु अपमान किया। इस तरह पितवचनका मृषा मानना प्रथम हुआ 'तव रघुपित अपमान' यह सिद्धान्त कर वे यह शङ्का उठाकर कि 'तब रघुपित अपमान' को यहाँ प्रथम क्यों लिखा', उसका समाधान यह करते हैं कि 'फलकी प्राप्ति प्रथम इहें मयो।' (संभवत: 'इहें' अशुद्ध ल्या हैं। 'इहें' होगा)। अर्थात् यहाँ, फलकी प्राप्तिके कारणोंमें 'रघुपित-अपमान' को प्रथम कहा गया क्योंकि न वे सीतारूप धारण करतीं, न व्यभिचारिणी वनायी जातीं और न उनका त्याग होता। मुख्य कारण यही था। इसल्ये इसको प्रथम कहा। दोनों वातें इससे कहीं कि यदि पितवचन मान लेतीं, तो 'रघुपित अपमान' का अवसर ही न आता। इस प्रकार पितवचन झुठ माना—इसका फल त्याग है सो पिले हुआ।

यदि श्रीनैजनाथजीका मत ठीक मानें कि श्रीरघुपतिजीकी सीतारूप घरकर परीक्षा लेना ही 'रघुपति अपमान' है तो इसको प्रथम कहनेका यह भी एक कारण हो सकता है कि श्रीरघुनाथजी शिवजीके स्वामी हैं (जैसा कि शिवजीके प्रणाम, पुलक आदि भाव अनुमान और उनके वचनोंसे सतीजी समझ गयी हैं), अतः उनका अपमान ही अपने त्यागका प्रधान कारण मानती हैं, इसीसे प्रधान कारणको उन्होंने प्रथम कहा।

टिप्पणी—३ सतीजी दो ही अपराध करना कहती हैं—एक 'रघुपित अपमान' दूसरा पितवचनको भूठ मानना । सीतारूप धारण करनेको अपराध नहीं कहतीं । कारण कि सीतारूप तो परीक्षार्थ धारण किया था, किसी दुष्टमावसे नहीं । शिवजीने मिक्तपन्थकी रक्षाके छिये इसे अपराध माना । (शङ्करजी ओराममिक्तिके आचार्य हैं । अगस्त्यजीने आपसे मिक्त पूछी तब अधिकारी जानकर आपने उनसे कही । अतः मिक्तका आदर्श दिखानेके छिये सीतावेप धारण करनेमात्रसे सतीजीको अपराधी मान छिया ।)—यह श्रीशङ्करजीके भावकी बड़ाई है । नहीं तो औरोंके मतसे इसमें सतीजीका कोई अपराध नहीं है । यथा—'बिनु अघ तजी सती असि नारी।'

४ (क) 'सो फल मोहि विधाता दीन्हा' इति । पापका पल दुःख है, यथा—'करिहं पाप पाविहं दुख मय रुज सोक वियोग ।' विधाता ही कर्मका पल देता है, यथा—'किन करम गित जान विधाता । जो सुम असुम सकल फल दाता ॥ अ० २८२ ।' और उचित ही फल देता है, यथा—'कोड कह जो मल अहइ विधाता । सब कहँ सुनिअ उचित फल दाता ॥ वा० २२२ ।'—इसीसे विधाताका फल देना कहा । [प्र० स्वामीका मत है कि 'विधाता श्रीरघुनाथजी हैं, वे ही कर्मफलदाता हैं, यथा—'करिंहं मोह बस नर अघ नाना । स्वारथ रत परलोक नसाना ॥

कालरूप तिन्ह कहँ मैं भ्राता। सुभ थर असुम कर्मफलदाता॥ ७ | ४९ | ४-५ | अगे चलकर सतीजी उन्होंसे प्रार्थना करती हैं। 'अस बिबेक जब देइ बिधाता। ९ | ७ | ९ ।' में भी रघुनाथजी ही बुद्धिदाता हैं ] क्या फल दिया १ यह पूर्व ही कह चुकी हैं—'कब जैहों दुखसागर पारा।' अर्थात् मुझे दुःखसागरमें डुगा दिया। यह फल दिया। भारो पाप किया इसीसे दुःखसागर मिला। (ख) 'जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा' अर्थात् विधाताका इसमें कोई दोष नहीं है, विधाताने उचित ही किया। ऐसे पापीको ऐसा ही दण्ड मिलना चाहिये।

५—'अब विधि अस वृक्षिअ निहं तोही…' इति। (क) 'अस वृक्षिअ निहं' का भाव कि अवतक जो किया वह उचित ही किया, पर अब अनुचित कर रहे हो। मेरे इस पापका फल 'शरीरत्याग' होना चाहिये सो दण्ड न देकर मुसे जीवित रख रहे हो, यह अनुचित है। 'शंकर विमुख जिआविस मोही' यह अनुचित है। तालर्य कि शङ्करविमुखको जिलाना न चाहिये। जिसमें मेरा मरण हो वह करना तुमको उचित है। 'अब' का भाव कि पापका फल तो में पा चुकी कि पितसे विमुख हुई, इससे अधिक बदकर दुःख कौन है ? अर्थात् कोई नहीं। यथा—'वनदुख नाथ कहे बहुतरे। अय विपाद परिताप घनरे॥ अमु वियोग लवलेस समाना। सब मिलि होहिं न कृपानिधाना॥ अ० ६६।', 'सब दुख दुस इसहाव हु मोही। लोचन ओट रामु जनु होंही॥ अ० ४५।' अब फल भोग लेनेपर भी तुम्हें ऐसा न चाहिये कि शङ्कर-विमुख होनेपर भी मुझे जीवित रखकर दुःख भोग करा रहे हो। अथवा, पापका फल देहत्याग (मृत्यु) चाहिये सो क्यों नहीं देते ?

नोट—३ 'उचित रहा सोइ कं:न्हा' कहा, क्योंकि 'जो जस करइ सो तस फल चाखा। २। २१९।', 'करइ जो करम पाव फल सोई। २। ७७।', यह नीति है। यथायोग्यका सङ्ग होनेसे यहाँ 'सम' अलङ्कार है। 'विधि बूझिअ निर्हें तोही' का भाव कि आपका नाम तो 'विधि' है परंतु आप करते हैं अविधि, यह उचित नहीं। तुम्हारी यह विधिता हमारे समझमें नहीं आती। बूझिअ=चाहिये। किसी-किसीने ठीक अर्थ और 'बूझिअ' का प्रयोग न जाननेसे 'बूझना या समझना चाहिये' अर्थ किया है जो गलत है।

किह न जाइ कछु हृदय गलानी । मन महुँ रामिह सुमिरि सयानी ॥ ५ ॥ जौं प्रभु दीनदयालु कहावा । आरतिहरन वेद जसु गावा ॥ ६ ॥ तौ मैं विनय करौं कर जोरी । छूटो वेगि देह यह मोरी ॥ ७ ॥

अर्थ-दृदयकी ग्लान कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती (चतुर) सतीजी मनमें श्रीरामजीको सुमिरने लगीं ॥ ५॥ हे प्रभो ! यदि आप दीनदयाल कहलात हैं, आप (दीनोंका) दुःग्व हरनेवाले हैं—पदि वेद (आपका यह) यश गाते हैं॥ ६॥ तो मैं हाथ जोड़कर (आपसे) विनती करती हूँ कि मरी यह देह शीव लूट जाय॥ ७॥

टिप्पणी—१ 'किह न जाइ कछु हृदय गलानी' इति। (क) इक्त सतीजीके हृदयमं जीनेकी ग्लानि हैं, इसीसे वे बारंबार अपने मरनेकी बात कहती हैं। यथा—'संकरिबमुख जिआविस मोहीं', 'छूटी वेगि देह यह मोरी', 'होइ मरनु जेहि बिनिह श्रम दुसह बिपित बिहाइ। ५९।' इसीसे मरणके लिये भगवान्से प्रार्थना करती हैं, साथ-ही-साथ अपने पातिव्रत्यका भी बल लगा रही हैं। और अपने अपराधकी भी ग्लानि हैं, इसीसे बारंबार अपना अपराध विचारकर ग्लानि करती हैं, कुल कहती नहीं। यथा 'हृदय सोचु समुझत निज करनी। चिंता अभित जाइ नहिं वरनी।', 'निज अघ समुझि न कछु किह जाई। तपे अबाँ इव उर अधिकाई', 'पितपिरत्याग हृदय दुखु मारी। कहै न निज अपराध विचारी। ६९।' (ख) 'मन महुँ रामिह सुमिर सयानी' इति। 'सुमिर' पाठ प्राचीनतम पोथी सं० १६६९ का है और ग्रुद्ध भी हैं। सुमिरि अपूर्ण किया अग्रुद्ध होगी। 'सुमिर' कहकर आगे कहते हैं कि किस तरह सुमिर रही हैं। 'सुमिरि' एक दूसरी पूर्ण किया चाहता है पर आगे कोई ऐसी किया नहीं है। (ग) श्रीरामजीका स्मरण करना ही सयानपन है; यथा—'पिरहिर सकल मरोस रामिह मजिह ते चतुर नर। आ० ६।' इक्त यहाँतक अज्ञानता होती चली आयी। जब श्रीरामजीका स्मरण किया तब सतीजीको वक्ता 'सयानी' कहते हैं। सतीजी शोचसागरमें पड़ी हुई हैं। श्रीरामजीक स्मरण किया तब सतीजीको वक्ता 'सयानी' कहते हैं। सतीजी शोचसागरमें पड़ी हुई हैं। श्रीरामजीक स्मरण के शोचसमुद्ध रह ही नहीं जाता; इसीसे सतीजीने उनका स्मरण किया। अतः अब शांक छूटेगा।

नोट-१ सुधाकरिद्विदीजी लिखते हैं कि 'अब सतीजी टीक राहपर आ गर्या कि पतिक पतिकी शरणसे दोनों प्रसन्न हो जायेंगे। इसलिये ग्रंथकारने 'या लोकद्वयसाधनी हितकरी सा चानुरी चातुरी' इस प्रमाणसे सनीकी 'सयान' कहा।' स्० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि सतीजीने यही सोचा कि जिनका मैंने अपमान किया जवतक उनकी शरण न जाऊँगी तवतक क्लेश सेन छूटूँगी। ऐसी बुद्धि हो जानेपर ग्रंथकारने उनको 'सयानी' कहा। और, पंजाबीजी लिखते हैं कि स्याने लोग रोगका निदान समझते हैं, वैसे ही इन्होंने जान लिया कि 'रघुपति अपमानका फल यह दुःख हुआ, उन्होंकी शरण जानेसे सुख होगा, तब उन्होंने 'स्मरण' रूपी दवा की।

कर्म, वचनसे भगवान्की शरण हो जाता है तब उसका कल्याण अवश्य होता है, उसके कठेशोंका अन्तकाल आ जाता है। सत्यसंध हद्वत श्रीरामजीका श्रीमुखवचन है कि 'सनमुख होइ जीव मोहि जवहीं। जन्म कोटि अघ नासिह तबहीं।' 'कोटि विष्र वध लागिह जाहू। आए सरन तजीं निहं ताहू। सु० ४४।'

क्वित्रति मनुष्यको अपने पुरुषार्थका अभिमान बना रहता है, जवतक उसको अपने किये हुए कुकमोंकी ग्लानि नहीं होती, तबतक भगवान्की वरणागित दूर है ! सत्-वास्त्रोंका यही सिद्धान्त है कि यदि अपने मनमें अपने दुष्कमों अपने पापोंकी ग्लानि आ जावे तो भगवान् अवश्य क्षमा और सहायता करते हैं । वही यहाँ हुआ । सतीजी अपने अपराधोंका वारंबार स्मरण करती हैं और अपना अपराध स्वीकार कर रही हैं। पतिपरित्यागरूपी दण्डको भी उचित मानती हैं । अत्यन्त ग्लानिकी यह सीमा है कि मनुष्य अपना मरण चाहने लगता है । उसके मन और वचनमें यही धुन लगी रहती है कि कव और कैसे यह दारीर छूटे और बहुधा लोग तो इसी कारणसे आत्महत्या कर लेते हें । टीक उसी समय उसके शुभ संस्कारोंसे उसे प्रभुकी शरण होनेकी बुद्धि उत्यन्न हो गयी तो उसके सब काम बन जाते हैं । वही यहाँ हुआ ।—यहाँ सतीजीने 'आर्तप्रवन्न' के रूपमें भगवच्छरण स्वीकार किया । इसीसे 'दीनद्याल' 'आर्तिहरन' गुणोंको स्मरण करती हैं । इसीसे आर्तिहरणका शीघ उपाय हो गया ।

टिप्पणी—२ 'जौं प्रभु दीनदयाल कहावा।' इति। यथा—'जेहि दीन पिआरे वेद पुकारे द्रवहु सो श्रीमगवाना। अर्थात् अपना दीनदयाल बाना यहाँ दिखाइये, अपने 'दीनोंपर दया करनेवाले' विरद्को स्मरणकर मेरे भारी संकटको हरण कीजिये; यथा—'दीनदयाल विरिद्द संभारी। हरहु नाथ मम संकट मारी। सु० २७।' अपने दीनदयाल बानेकी रक्षा कीजिये। आप दीनोंपर दया करके उनका दुःख हरते हैं ऐसा वेद कहते हैं। मैं दीन हूँ, दुखी हूँ। मेरा दुःख हरिये, नहीं तो विरद झूठा हो जायगा।—ब्रह्मा शिवजीसे विमुख कराके अब जीवित रख रहा है, मरण नहीं देता। इसीसे ब्रह्मासे प्रार्थना नहीं करतीं। श्रीरामजी दीनदयाल और आर्तिहरण हैं, इसिट उनकी शरण गयीं, उनसे प्रार्थना करती हैं।

नोट—'प्रमु' का भाव कि आप 'कर्त्तु' अकर्त्तुं अन्यथाकर्त्तुं' समर्थ हैं। 'दीनदयाल' और 'आरितहरन' गुण कहकर जनाया कि पितपरित्यक्ता होनेसे मैं दीन भी हूँ और दुखी भी हूँ। मुझपर दया करना और मेरा दुःख निवारण करना आपको उचित है।

टिप्पणी—३ 'तो मैं विनय करों कर जोरी। छूटी बेगि देह '' इति। (क) तालर्य कि यदि लोकमें जो आपका दीनदयाल विरद प्रसिद्ध है वह सचा है और यदि वेदवाणी सत्य हो कि आप आर्तिहरण हैं और मैं सत्य ही दीन और आर्त हूँ तो मेरी देह शीघ छूट जाय—इस कथनसे पाया गया कि सतीजी जानती हैं कि विना देह छूटे दु:ख न मिटेगा; इसीसे 'आर्ति' छूटनेकी प्रार्थना न करके देह छूटनेकी प्रार्थना करती हैं। (ख) 'कर जोरी' इति। हाथ जोड़ना परम दीनता और देवताओं को शीघ प्रसन्न करनेकी परमा मुद्रा है; यथा—'सकहु न देखि दोन कर जोरे।' 'तो' का भाव कि यदि आप दीनदयाल आदि न होते तो में आपसे विनय न करती! आप ऐसे हैं, अतः में विनय करती हूँ। (ग) छूटो=छूटे। 'बिगि' कहकर जनाया कि पतिपरित्यागका दुःख भारी है, अब सहा नहीं जाता। यथा 'तजों देह कर बेगि उपाई। दुसह बिरह अब निहं सिंह जाई। सु० ९२।'[ दूसरे 'वेगि' इससे कि पतिकी इच्छा और प्रतिज्ञा दोनों पूर्ग हो जायँ। तीनरे यह कि जिसमें शीघ पुनैः संयोग हो। ](घ) 'छूटो देह यह' इति। 'यह देह छूटै' कहनेका भाव यह है कि शिवजीका इसी देहके त्यागका संकत्य है—'पृहि तन सिंतिह मेंट मोहि नाहों।'यह बात उन्हीं भगवान्की प्रेरणासे सतीजीको भी मालूम हो गयी कि जिनने महादेव-जीको सतीतनत्यागकी प्रेरणा की थी। इसीसे वे 'छूटा देह यह' कहकर इसी देहके छूटनेकी प्रार्थना करती हैं। (ङ) यह तन त्याग क्यों कराथा गया। इसका कारण यह है कि दक्ष शिवविरोधी है और उसके वीर्यसे यह तन उत्पन्न हुआ है।

इस तनको छुटाकर अधर्मांसे धर्मात्माका नाता छुटाया है। यथा—'पिता मंदमति निंदत तेही। दच्छ सुक्र संमव यह देही ॥ तजिहों तुरत देह तेहि हेतू । ६४ ।'—इस विचारसे शिवजीको सतीतनत्यागकी प्रेरणा की गयी।

[ आर्ति और दीनताके छूटनेके दो ही उपाय हैं—या तो शिवजी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ें या सतीजीको देह छूटे। तीसरा उपाय है हो नहीं। सतीजी कहती हैं कि शिवजीकी प्रतिज्ञा न छूटे, मेरी देह छूट जाय। दीनता और आर्तिका कारण शिवचरणस्नेह है, अतः कहती हैं 'जों मोरें…' (वि० त्रि०)]

जौं मोरें सिवचरन सनेहू । मन क्रम बचन सत्य व्रत एहू ॥ ८॥

### दोहा—तो सबदरसी सुनिय प्रभु करों सो नेगि उपाइ। होइ मरनु जेहि बिनहि श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ॥ ५९॥

अर्थ—यदि शिवजीके चरणोंमें मेरा स्नेह हैं (और) मन-कर्म-वचनसे सत्य ही मेरा यही व्रत हो (वा, मेरा यह व्रत सत्य हो)।। ८।। तो हे सर्वदर्शी प्रभु! (मेरी प्रार्थना) सुनिये। शीव्र वह उपाय कीजिये जिससे मेरा मरण विना परिश्रमके ही हो जाय और विना परिश्रम ही मेरा असहा दुःख दूर हो जाय।। ५९॥

टिप्पणी—१ 'जों मोरें सिव चरन सनेहूं। '' इति। (क) यहाँतक दो बातें कहीं। एक तो यह कि 'जों प्रभु दीनदयाल कहावा। ''तो में बिनय करों ''।' और दूसरी यह कि 'जो मोरें सिवचरन सनेहूं। '' तो सबदरसी ''।' दोनों में 'जो' 'तो' का सम्बन्ध है। दो बातें लिखनेका भाव यह है कि—सतीजी रामभक्त हैं; यथा 'मनमहुँ रामिह सुमिरि सयानी' और पितवता भी हैं। इसीसे उन्होंने भगवानसे प्रार्थना की और साथ ही शिवचरणमें स्नेह भी खा। पुनः भाव कि श्रीरामजीको शरणागत प्रिय है, इसिलये प्रथम उनके 'दीनदयाल' 'आरतिहरन' गुणोंका स्मरण किया, उनकी शरण गयीं। और भगवानको पितवता भी बहुत प्रिय है, यथा—'जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय। आ॰ ५।'—इसिलये अपना पितवत्य स्मरण किया। दोनोंका जोर लगाया। (ख) एहू=यही। यथा—'तो जानिकिहि मिलिहि बरु एहू। नाहिन आलि इहाँ संदेह ॥ २२२।' 'बत एहू' कहनेका भाव यह कि अन्य वत नहीं है, एक मात्र यही एक वत है। यथा—'एके धर्म एक बत नेना। काय बचन मन पितपद प्रेमा॥ आ॰ ५।' (ग) मन-कर्म-वचनसे सत्य हो अर्थात् मनसे चरणों में स्नेह करती हूँ, मन और तनको सेवामें लगाये रखती हूँ और वचनसे कहती हूँ।

२—'तां सबदरसी सुनिय प्रभुः'' इति । (क) 'सबदरसी' (सबदर्शीं) अर्थात् आप सब दुछ देखनेवाले हैं। अतः आप मेरे चिरचरणस्नेहको मी देखते और जानते हैं, (आपसे कुछ छिपा नहीं हैं। आपसे में ज्रूठ केंसे बील सकती हूँ ?)। (ख) 'सुनिय' कथनका भाव कि पहले विनय की हैं (अर्थात् कहा हैं कि हाथ ओड़कर विनय करती हूँ ) इसीसे अब कहती हैं (कि जो में कहती हूँ उसे सुनिये)। 'प्रभु' का भाव कि आप उपाय करने में समर्थ हैं। (ग) 'करों सो बेगि उपाई' इति। विपत्ति दुसह है, सही नहीं जाती, इसीसे 'देह छूटने' और 'उपाय करने' में, दोनों जगह विगि पद दिया।—'छूटो बेगि' और 'बंगि उपाय करों'।

३—'होइ मरनु जेहि बिनहिं श्रम दुसहः''' इति । (क) भाव कि त्रिना मरे दुःसह दुःख नहीं जानेका । सती-जीने दो वर माँगे । एक तो मरण, दूसरा मरणका उपाय । भगवान्की प्रार्थनांसे मरण माँगा और शिवचरणस्नेहसे उपाय माँगा । (ख) 'बिनहि श्रम' देहलीदीपक हैं ।

नोट—१ 'तो सबदरसी बिता उपाय, होइ मरनः'' इति । वैजनाथजी लिखते हैं कि 'शीव सुगम उपाय कीजिये जिसमें विना परिश्रम मेरण हो' इसमें भाव यह है कि पतिपरित्यागसे मरण न स्चित हो, किसी तरहका अपयश न हो, धर्ममर्यादा और सुयशसिंद्द मरण हो, इसीलिये में आपसे प्रार्थना करती हूँ, नहीं तो जल-अग्नि, विप आदि अनेक उपाय सबको सुलभ हैं ही, पर वे द्वपाय में नहीं चाहती। क्योंकि उनमें आत्मधातका दोप लगेगा।

२—सतीजी पहले सर्वदशीं न जानती थीं, परिक्षा कर्नेपर जो अनुभव हुआ उससे यह विशेषण दिया है और अब उनको 'प्रभु' समझती हैं।

एहि बिधि दुखित प्रजेसक्मारी । अकथनीय दारुन दुखु भारी ॥ १ ॥

#### बीतें संवत सहस सतासी । तजी समाधि संभ्र अविनासी ।। २ ॥

सर्थ-प्रजापित ( दक्ष ) की कन्या इस प्रकार दुखित थी। भारी कठिन दुःख वर्णन नहीं किया जा सकता ॥१॥ सत्तासी हजार संवत् ( वर्ष ) बीत जानेपर अविनाशी शिवजीने समाधि छोड़ी ॥ २॥

टिप्पणी—9 'पृहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी' इति । (क) यहाँ दुःखवर्णनकी इति लगाते हैं क्योंकि यहाँ दुःखकी भी इति है। श्रीरामजीका स्मरण करने, उनकी द्यारण जानेसे दुःखका भी अन्त आ गया। (ख) 'पृहि विधि' अर्थात् जैसा 'सती वसिंह केलास तब अधिक सोचु मन माहिं। '५८।' से यहाँतक कह आये। (ग) 'दु खित प्रजेसकुमारी' इति । दुखित होनेमें प्रजेशकुमारी नाम देनेका भाव यह है कि—(१) इतने भारी प्रजापतिकी कन्या होकर भी दुःखी है, यह क्यों ? पितपिरत्यक्ता होनेसे। तात्यर्थ कि स्त्रीके लिये तो पितका सुख ही प्रधान है। वह न हुआ तो और चाहे समस्त सुख भी हुए तो उसके लिये तुच्छ हैं। यथा—'प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं। मो कहुँ सुखद कतहुँ कोड नाहीं॥ अ०॥', 'जमजातना सिरस संसारू।' (२) [ जब प्रजेशकी कन्याहीकी यह गित पित और इपके अपमानसे हुई तब प्राकृत स्त्रियाँ यदि ऐसा करें तो उनकी न जाने क्या गित हो। (रा० प्र०)। ] अथवा, (३) 'प्रजेश' पद देकर जनाया कि इस समय (अर्थात् शिवजीकी समाधि खुलनेक कुछ दिन पूर्व) दक्ष प्रजापति हुए जैसा आगे कहते हैं— 'दक्ष प्रजेस भए तेह काला।' इसीसे अवतक प्रजेश न कहकर दक्ष ही कहते आये, यथा—'दच्छसुता कहुँ निह कल्याना'। अथवा, (४) [ प्रजापति शङ्करविमुख है। अतः 'प्रजेसकुमारी' में अभिप्राय यह है कि शङ्करविमुखकी कन्याका दुखी होना उचित ही है। (वीर)।]

२—'अकथनीय'''' इति । सतीजीकी चिता, ग्लानि और दुःल इतने बदे हुए हैं कि वक्ता लोग वर्णन नहीं कर सकते । यह बात इस प्रसङ्गमें दिखाते हैं, यथा—'हृदय सोचु समुझत निज करनी । चिंता अमित जाइ निहं बरनी ।', 'किह न जाइ कछु हृदय गलानी', 'एहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुन दुख मारी ॥' अतः 'अकथनीय' कहा । वक्ता तो कह ही नहीं सकते पर सतीजी भी नहीं कह सकतीं, यथा —'निज अघ समुझि न कछु किह जाई' 'किह न जाइ कछु हृदय गलानी' इत्यादि ।

३—'धीतें संबत सहस सतासी।'''' इति। बीतें=बीतनेपर। (क) सत्तासी हजार वर्ष बीतनेपर शङ्करजीने समाधि छोड़ी। भाव यह कि सतीजीकी आयुके इतने वर्ष बाकी थे। वह शिवजीने समाधिमें विता दिये। जिसमें सती-तनसे प्रेम न हो। 'तजी' से जनाया कि शिवजीने समाधि स्वयं छोड़ी, नहीं तो 'छूटि समाधि' छिखते जैसा कि दूसरी समाधिके संबन्धमें छिखा है जो कामके उत्पातसे छूटी थी। यथा—'छूटि समाधि संसु तब जागे', (ख) 'संसु अविनासी' कहकर शंसुको अविनाशी और सतीको नाशवान जनाया। सतीका विनाशकाल जानकर अविनाशी शंसुने समाधि छोड़ी। अथवा, भारी समाधि लगानेके सम्बन्धसे 'अविनाशी' कहा। अथवा, इससे जनाया कि समाधिमें भी वे राम-नाम जपते रहे क्योंकि शिवजी राम-नामके प्रसादसे ही अविनाशी हैं। यथा—'नाम प्रसाद संसु अविनासी'। इसीसे समाधि छूटते ही राम-नाम जपने लगे । (ग) सतीजीने श्रीरामजीसे प्रार्थना की कि मरनेका उपाय शीघ कीजिये सो उपाय तुरंत होने लगा कि समाधि छूटी, इत्यादि।

नोट—9 'सहस सतासी' इति । श्रीसुधाकर द्विवेदीजी इसके आठ अर्थ लिखते हैं।—(क) सहस सतासी=
सह (साथ)+स (शत)+सतासी=१८७। (ख) सहस (एक इजार)+सत्तासी=१०८७। (ग) ८७०००।
(घ) सहस—सता—सी=सौ हजार ऐसे।(ङ) सहससत + असी=एक लाख वर्षके नरकके समान वीते। इत्यादि। वे
लिखते हैं कि कल्पभेदसे अनेक अर्थ इस तरह होते हैं। सू० प्र० भिश्रजीका मत है कि 'एक हजार सत्तासी वर्षकी समाधि
लगी थी। जैसे एकादश रुद्र हैं, वैसे ही ग्यारहसौ वर्पकी समाधि लगायी थी पर सतीजी जो रामजीकी शरण गयीं, इससे
१३ वर्ष पहले ही समाधि खुल गयी। ११०० वर्ष और एकादशस्द्र ये दोनों बातें मिलती हैं। बाना हरिदासजीने १०८७
अर्थ किया है।

इतने अर्थों में १०८७ और ८७ इजार ये दो तो शब्दोंको बिना तो इन्मरों इनिकलते हैं। रहा यह कि इनमें से भी कौन ठीक है यह तो कोई प्रमाण आयुका मिलनेसे ही निश्चित किया जा सकता है। अखण्ड अपार और आगेके 'अविनाशी' पदोंसे तो सत्तासी हजार वर्ष यह अर्थ विशेष सङ्गत जान पड़ता है। और, सतीजीका दुःख देखकर १०८७ की ओर भी चित्त चला जाता है। अरतु जो हो। जो पाठकोंको रुचे।

२—वैजनाथजी लिखते हैं कि—'यहाँ अविनाशीसे ईश्वरतत्त्व जनाया। अर्थात् शङ्करजी त्रिकालज्ञ हैं, सतीके मरणका समय जानकर समाधि छोड़ी। अथवा रामराज्याभिषेक आदि अनेक अवसरोंपर प्रकट देखे गये (उसके समाध्यानके लिये अविनाशी विशेषण दिया)। ईश्वरमें यह बात होनी आश्चर्य नहीं।' पं० रा० कु० का मत टि० २ में हैं।

क्रियं शक्कां विषयमें कि 'समाधिस्थ थे तो रावणके मरनेपर लंकामें और राज्याभिषकके समय अयोध्यामें कैसे पहुँचे ? शिवजीके दण्डकारण्यसे कैलास लौट आनेके एक वर्षके भीतर रावणंवध और रामराज्याभिषेक हो जाता है ?'—सौभिर महर्षिकी कथा स्मरण रखने योग्य है । श्रीमद्भागवत ९।६ में कथा है कि 'एक वार सौभिर ऋषि श्रीयमुनाजलमें गोता लगाये हुए कठिन तपस्या कर रहे थे । वहाँ जलके भीतर एक मत्स्यराजको मैथुन धर्ममें प्रवृत्त देल ग्रहस्थाश्रममें बड़ा मुख समझ उनको विवाहकी इच्ला हुई । वे तुरंत ही राजा मान्धाताके पास गये और एक कन्या माँगी । राजाने कहा कि मेरी पचास कन्याओंमेंसे जो भी आपको स्वयंवरमें पसन्द करे आप उसे ले सकते हैं । तब मुनिन विचारा कि राजाने यह विचारकर कि यह बुड़ा है, इसके वाल पक गये हैं, शरीरमें शुरियाँ पड़ गयी हैं, ितर काँपने लगा है, अतः यह लियोंको प्रिय नहीं हो सकता, मुझसे यह चाल चली, स्वयंवरके वहाने सूखा जवाब दे दिया।\*\*\*\* ऐसा विचारकर समर्थ सौभिर ऋषिने अपने तपोबलसे सुरसुन्दिर्योंको भी लुभानेवाला परम मुन्दर मनोहर रूप बना लिया और अन्तः पुरमें प्रवेश किया । राजाकी सभी कन्याओंने उन्हींको अपना वर वरण कर लिया। ' फिर महर्षिने अपने तपोबलसे उनके पृथक-पृथक निवासके लिये पचास परम मनोहर महल बनाये जो सर्व भोगविलासकी सामिश्रियोंसे परिपूर्ण ये और पचास ही रूपधारणकर प्रत्येक महलमें एक-एक रूपसे प्रत्येक कन्याके पास नित्य ही रहा करते थे। एक बार राजा अपनी कन्याओंको देखने आये। जिसके पास जाते और समाचार पूलते वह यही उत्तर देती थी कि ऋषि नित्य हमारे ही साथ रहते हैं, हमको बड़ा मुख है, परंतु सोच यह है कि हमारी बिहनें बहुत दुर्खा होंगी। इत्यादि।

पुनः इसी प्रन्थमें प्रमाण मिळता है कि हिमाचळराजने सब सर, सरिता, नदी, शैंळादिकको विवाहमें निमन्त्रण दिया था और वे सब सुन्दर तन धारण करके विवाहमें सम्मिळित हुए, और दूसरे रूपसे जगत्का काम भी बराबर होता रहा।

जब ऋषियों और नदी-नदादिकके अधिष्ठाता देवताओं का यह पराक्रम है कि वे कई रूप धरकर संसारमें काम करते रहते हैं तो भगवान् शिवजी तो बड़े ऐश्वर्यवान् हैं, ईश्वरकोटिमें हैं, उनमें क्या आश्वर्य है कि एक रूपसे समाधिमें रहे और दूसरे रूपसे लोकमें विचरते रहे, एक ही रूप रहे तो जगत्का कल्याण कैसे हो सके ? भक्तों की रक्षा, तप करनेवालों को वर देना, संहार-प्रलय सत्र ही बन्द हो जावें। इधर समाधिमें रहे उधर रणकीड़ा, राज्याभिषेक इत्यादि रात्र चित्र भी देखते रहे, यथा—'सुर ब्रह्मादि सिद्ध सुनि नाना। देखत रन नम चढ़े बिमाना॥ हमहूँ उमा रहे तेहि संगा। देखत रामचरित रन रंगा॥ लं० ८०॥' देखिये, देवतालों ग एक ही समयमें अनेक स्थानों में पूजा लेते हैं, वह भी एक प्रकारकी नहीं।

वे० भू० जीका मत है कि 'यद्यपि महर्षि सोभरि और प्रचेतागणने एक ही कालमें अनेक शरीर धारण किये तथापि उन शरीरोंसे एक ही कालमें भिन्न-भिन्न कियाएँ नहीं कर सकते थे। क्योंकि जीवातमा अणु होनेसे एक ही प्रधान शरीरमें रहता है, उस प्रधान शरीरसे जो कियाएँ होती हैं वही सब कियाएँ अन्य सब शरीरोंसे स्वाभाविक होती हैं, विभिन्न कियाएँ नहीं। और, यहाँ तो शङ्करजी एक तरफ समाधिस्थ हैं, दूसरी तरफ उससे भिन्न किया श्रीरामखुति आदि करते लक्का और अयोध्यामें पाये जाते हैं। अतः ये दृष्टान्त संघटित नहीं हो सकते हैं। किया परंतु वे भी इतना मानते हैं कि ब्रह्मसून (वेदान्तदर्शन) के देवाधिकरणके अनुसार उपर्युक्त दृष्टान्त देनेवालोंका समर्थन हो सकता है कि शङ्करजी एक रूपसे समाधिस्थ थे और एकरूपसे भगवल्लीलामें सम्मिलित थे। इससे तो ऊपर किये हुए समाधानकी पृष्टि ही हुई न कि खण्डन। जीव अव्यापक अर्थात् अणु होते हुए भी ज्ञानव्यापक होनेके कारण बहुतसे शरीरोंका संचालन कर सकता है जैसा कि एक ही शरीरमें केवल किसी एक ही (अर्थात् हृदय) स्थानमें स्थित रहकर भी वह शरीरके समस्त अवयवोंका संचालन करता है। यथा—'अन्यापित्वेऽपि पुंसोऽभिमतबहुवपुःग्रेरणे योगपयं ज्ञानव्याप्योपपन्न यहुषु च वपुपोंऽशेषु निर्वाह एषः॥' (तत्त्वमुक्ताकलाप २। १९)।

वे॰ भू॰ जी समाधान इस प्रकार करते हैं कि 'तहँ पुनि संभु समुक्षि पन आपन' के 'पुनि' शब्दते यह ध्वनित होता है कि सम्पूर्ण रामावतारकाछिक छीछा देखनेक बाद शङ्करजीने समाधि छी। कैछाशपर पहुँचनेके बाद सतीजी कैछासपर रहीं और ये बराबर अकेछे बिचरते रहे और भगवल्छीछाका आनन्द छेते रहे।'—पाठक स्वयं विचार छैं।

नोट—३ कुछ महानुभावोंने यह कहकर कि समाधि हरिइच्छासे इतने ही समयमें छूट गयी नहीं तो वह तो 'अखण्ड अपार' थी, यथा—'लागि समाधि अखंड अपार' फिर यह शङ्का की है कि 'श्रीशिवजी तो प्रभुके ध्यानमें मन्त्र यह तो कोई बुरा कर्म न था, फिर अपने भक्तके ध्यानमें विध्न करना तो उचित न था' और समाधान यह किया है कि 'शिवजी समाधिमें स्थित निजानन्द लूट रहे थे। समाधिसे केवल उन्हींको सुख था, दूसरेको नहीं। सतीजी जवतक विधि आदिका आश्रय लेती रहीं तवतक प्रभु चुप रहे। जब उन्होंने आर्त होकर श्रीरामजीकी शरण ली तव आर्तका दुःख छुदानेके लिये समाधि छुदायी।'

रामनाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सती जगतपति जागे।। ३।। जाइ संभुपद बंदनु कीन्हा। सन्मुख संकर आसन दीन्हा।। ४।।

अर्थ—शिवजी श्रीरामनामका स्मरण करने लगे। (तय) सतीजीने जाना कि जगत्के स्वामी (श्रीशिवजी) जाग पढ़े हैं।। ३॥ उन्होंने जाकर शम्भुजीके चरणोंकी वंदना की। शङ्करजीन (उन्हें वैठनेके लिये) सामने आसन दिया।।४॥

टिप्पणी—9 'राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ'''' इति। इससे पाया गया कि सतीजी शिवजीके समीप नहीं रहती थीं। इसीसे ग्रन्थकारने प्रथम ही लिख दिया था कि 'सती बसहिं कैलास तव'। यदि शिवजीके समीप रहतीं तो शिवसमीप बसना लिखते। आगे भी कहते हैं कि 'जाइ संभुपद बंदन कीन्हा। 'एए' से भी इसकी पुष्टि होती है। समीप होतीं तो 'जाइ' क्यों कहते। पर साथ ही वे इतनी दूर भी न थीं कि कुछ जान न पड़ता। [सती दिन-रात शङ्करजीमें ही मनोयोग दिये रहती थीं। अतएव विश्वनाथके जागनेका पता पहिले उन्हींको लगा। (वि० त्रि०)]

२ 'जानेउ सती जगतपित जागे' इति । जगत्पितिका भाव कि—(क) ईश्वरके जागनेसे जगत्की रक्षा होती है। यथा—'उत्तिष्टोत्तिष्ट गोविन्द त्यज निद्धां जगत्पते । त्विय सुप्ते जगन्नाथ जगत् सुप्त भवेदिदम् ॥', 'उत्थितं चेष्टिते सर्व-सुत्तिष्टोत्तिष्ट माधव ।' इस भावसे ईश्वरके जागनेपर 'जगत्पति' विशेषण दिया । यथा—'गुर ते पहिलेहि जगतपित जागे राम सुजान । बा० २२६।' संत 'प्रकृति' (प्राकृत) निद्धासे जागते हैं, अथवा समाधिसे जागते हैं, तब श्रीरामनामका स्मरण करते हैं । यथा—'मन महुँ तरक करें किप लागा । तेही समय विभीषनु जागा ॥ राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा ॥ सुं० ६।'; यथा यहाँ कहा कि 'रामनाम सिव…''। [ जगत्पति अर्थात् संसारमात्रके रक्षक हैं । मैं जगत्में हूँ, अतः मेरी भी रक्षा करेंगे। (पं०)। (घ) अपना पितभाव हटाकर समिष्टरूपसे शिव जाना। (मा० प०)]

नोट-9 यहाँ सतीजी अपना सम्बन्ध नहीं देतीं क्योंकि वे जान गयी हैं कि आपने पत्नीभावका त्याग किया है। पतिकी प्रसन्नता जिसमें रहे वही करती हैं। एक बार चूक चुकी हैं। (पं॰)।

२ 'जागे' इति । समाधिदशामें समस्त बाह्य-इन्द्रियाँ भीतर स्वरूपमें लीन रहती हैं, शरीर जडवत् रहता है जैसे कि निद्रामें । इसीसे समाधि छूटनेपर 'जागना' कहा ।

टिप्पणी—३ 'जाइ संभुपद बंदनु कीन्हा। "" इति। (क) श्रीशिवजीके चरणकमलों में प्रेम करना सतीजीका वत है। यथा—'जो मोरें सिवचरन सनेहू। मन क्रम बचन सत्य ब्रत पहूं'; अतः शिवजीके जागते ही उन्होंने पद-वन्दन किया। (ख) 'शम्भुपद' का भाव कि इन्हों कल्याणकारी चरणोंसे मेरा कल्याण है। (ग) 'सनमुख संकर आसन दीन्हा' इति। सम्मुख आसन माताको दिया जाता है। अपने सामने बैठनेके लिये आसन देकर सतीतनमें स्त्रीभावका त्याग और मातृभावका ग्रहण जनाया। सत्तासी हजार वर्ष बीतनेपर भी उन्होंने सतीजीमें पत्नीभाव नहीं रक्खा—यह शङ्करजीकी सावधानता है, दृदता है। जब दूसरे तनमें पत्नीभाव ग्रहण करेंगे तब भामिनी मानकर वामभागमें आसन देंगे। यथा—'जानि प्रिया आदक अति कीन्हा। बाम माग आसन हर दीन्हा॥ १०७।' ट्रिंग पदवन्दन करते ही तुरत शिवजीने सम्मुख आसन दिया कि कहीं ऐसा न हो कि वामभागमें आकर बैठ जायँ। इससे शिवजीकी अपने व्रतमें सावधानता दिशत करायी। सतीजीने पदवन्दन करके अपना पातिब्रत्य दिखाया। दोनों ही अपने-अपने पातिब्रत्यमें दृद हैं।

नोट—३ वैजनाथजीका मत है कि 'जीव-ईश्वरका नित्य सम्बन्ध है ऐसा विचारकर पदवन्दन किया। ईश्वरके सम्मुख ही जीवको अधिकार है, यही भाव सतीमें जानकर शंकरजीने सम्मुख ही आसन दिया। पुनः, सीतावेषका भाग्य भाग्य करते हैं। श्रीजानकीशरणजीका मत है कि सीता-भाव ग्रहण करते तो उनके आगमनपर उठकर प्रणाम करते और आदर करते तथा फिर कदापि उनके साथ विवाह न करते। यहाँ तो केवल स्त्रीभाव लोइनेके कारण वामभागमें नहीं बैठाया।

नोट—'गई समीत महेस तव' दोहा ५५ से लेकर यहाँतक अधिकतर शिवपुराणके रुद्रसंहिताके अ० २७ आदिसे मिलता है।

चौपाई सती सभीत महेस पहिं चलीं हृदय वड़ सोच ॥ ५३ ॥ गई समीप महंस तब हँसि पूछी कुसलात। **छीन्हि परीछा कवन बिधि कह**हु० ॥ ५५ ॥ कछु न परीछा लीनिह गोसाई। कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहिं नाई ॥ तब संकर देखेड धरि ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥ हृद्य बिचारत संभु सुजाना । सती कीन्ह सीता कर बेषा।"'जी अब करों सती सन प्रीती॥ मिटे मगतिपथु होइ अनीती ॥ एहि तन सतिहि मेंट मोहि नाहीं। सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं॥ चलत गगन भै गिरा सुहाई। जय महेस भिल भगति दढ़ाई। अस पनः प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी बरनत पंथ विविध इतिहासा । विस्वनाथ पहुँचे कैलासा ॥ बैठे बटतर करि कमलासन ॥ संकर सहज सरुपु सँमारा। छागि समाधि०। बीते संबत सहस सतासी । तजी समाधि संभू अविनासी ॥ जानेड सती जगतपति जागे॥ जाइ संभुपद बंदनु कीन्हा । सन्मुख संकर भासनु दीन्हा ॥

समानायीं रहोक अ० २७

- ९ अथ तां दुःखितां दृष्ट्वा
- २ पप्रच्छ कुशलं हरेः । प्रोवाच वचनं प्रीत्या तत्परीक्षा कृता कथम् ॥ ४५ ॥
- ३ श्रुत्वा शिववची 'नाहं किमपि' प्रणतानना ।
- ४ अथ ध्यात्वा महेशस्तु बुबोध चरितं हृदा ॥ ४७ ॥
- फुर्याञ्चेद्क्षजायां हि स्नेहं पूर्वं यथा महान् ।
   नश्येन्मम पणः शुद्धो लोकलीलानुसारिणः ॥ ५० ॥
- ६ इत्थं विचार्यं बहुधा हृदा तामत्यजत् सर्ताम् । पणं न नाशयामास वेदधर्मप्रपालकः ॥ ५१ ॥
- चलन्तं पिथ तं न्योमवागुवाच महेश्वरम् ।
   धन्यस्त्वं परमेशान त्वत्समोऽमतथा पणः ॥ ५८ ॥
- ८ ततोऽतीव शुशोचाशु बुद्ध्वा सा त्याग आत्मनः
- ९ सत्यामाप स कैलासं कथयन् विविधाः कथाः ।
- १० वटे स्थित्वा निजं रूपं दधौ योगी समाधिभृत्।
- ११ महान् कालो न्यतीयाय तयोरित्थं महामुने । ध्यानं तत्याज गिरिशस्ततः स परमोर्शतकृत् ॥
- १२ तज्ज्ञात्वा जगद्म्वा हि सर्ता तत्राजगाम सा ।
- १३ आसनं दत्तवान् शम्भुः स्वसम्मुखमुदारधीः ॥

लगे कहन हरिकथा रसाला। दच्छ प्रजेस भये तेहि काला।। ५।। देखा विधि विचारि सब लायक। दच्छिह कीन्ह प्रजापितनायक।। ६।। बड़ अधिकार दच्छ जब पावा। अति अभिमानु हृदय तब आवा।। ७।। निहं कोउ अस जनमा जगमाहीं। प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं।। ८।।

शब्दार्थ-रसाला=रंसभरी, रसीली । प्रभुता=अधिकार, स्वामीपना ।

अर्थ—भगवान्की रसीली कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापित हुए ॥ ५ ॥ ब्रह्माजीने विचारकर उन्हें सब (प्रकार) योग्य देखा। (अतः) दक्षको उन्होंने प्रजापितयोंका नायक (अधिपित, सरदार) यना दिया॥ ६ ॥ जय दक्षने (यह) बड़ा पद पाया तब उनके हृदयमें भारी अभिमान आ गया॥ ७ ॥ (वक्ता अपनी ओरसे सिद्धान्त कहते हैं) संसारमें ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रसुता पाकर अभिमान नहीं हो। ८।

टिप्पणी—१ 'लगे कहन हरि कथा रसाला।' इति। इं ग्रन्थकार शिवजीकी रहनी दिखाते हैं कि ध्यान करने बैठे तब नामका रमरण करते पाये गये, ध्यान क्ट्रनेपर भी श्रीरामनामहीका रमरण कर रहे हैं और जब श्रीता मिला, तब कथा कहने लगे। इस तरह उनका सब समय श्रीरामजीके भजनमें ही जाता है, व्यर्थ एक क्षण भी नहीं व्यतीत होता।

जहाँ और जबसे उन्होंने सतीजीके त्यागका संकल्प किया तहाँ और तबसे उन्होंने सती-तनमें प्रेम होनेका अवकाश ही नहीं आने दिया। प्रथम तो विविध इतिहासकी कथाएँ कहकर रास्ता काटी, फिर सत्तासी हजार वर्षकी समाधि छेकर सतीजीकी आयुका समय विताया। जब समाधि छोड़ी तब रामनामका स्मरण करने छगे और जब सतीजी समीप आयीं तब पुनः हरिकथा कहने छगे। (हरि-कथा कही जिससे सतीजीका दुःख दूर हो।)

नोट—१ पं० स्० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'कथा कहने लगे जिसमें ऐसा न हो कि कहीं त्यागनेका कारण पूलने लगें।'—(पर यह भाव श्रीसतीजीके स्वभावसे जैसा प्रसंगभरमें दिखाया गया है, संगत नहीं जान पड़ता)। पुराणोंमें लिखा है कि जबतक कथाका प्रसंग समाप्त न हो तबतक कोई दूसरी बात न कहनी चाहिये। यथा—'कथायां कीत्यमानाणं विष्नं छुवांन्त ये नराः। "भवन्ति ग्रामस्कराः॥ सनत्कुमार सं०।' और पं० सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'समयसे पहले ही जाग उठे, इसिंग्ये ठीक समय आनेके लिये बीचका समय सुखसे बीत जाय, इसिंग्ये रसभरी हरिकथा कहने लगे।

नोट—२ 'दच्छ प्रजेस मये तेहि काला' इति । प्रजेस=प्रजापित=प्रजाकी उत्पत्ति करनेवाला । 'वेदों और उप-निषदोंसे लेकर पुराणोंतकमें प्रजापितके सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी कथाएँ हैं । पुराणोंमें ब्रह्माके पुत्र अनेक प्रजापितयोंका उल्लेख है । "कहीं ये दस कहे गये हैं और कहीं इकीस । मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुल्ह्स्य, पुल्ह्, ऋतु, प्रचेता, विषष्ठ, भगु और नारद—ये दस हैं । नारद और प्रचेताको छोड़कर इक्कीसमें भी इनकी गिनती है । अन्य तेरह ये हें—ब्रह्मा, सर्य, मनु, दक्ष, धर्मराज, यमराज, परमेष्ठी, विवस्वान्, सोम, कर्दम, क्रोध, अर्वाक् और क्रोत ।' ( श० सा० )

टिप्पणी—२ 'देखा बिध बिचारि सब लायक…' इति । (क) अधिकार तभी सोंपा जाता है जब मनुष्य उसके योग्य होता है। यथा—'कहइ भुआलु सुनिय मुनि नायक। भए राम सब बिधि सब लायक। अ०३। "नाथ रामु करिअहिं जुबराजू।' (ख) दक्षको पहले प्रजेश कहा और अब वे प्रजापितनायक किये गये। इससे पाया गया कि ब्रह्माजीने दक्षको दो अधिकार सोंपे। पहले प्रजापित बनाया फिर उसमें उन्हें सब प्रकार योग्य पाकर अब उनको प्रजापितयांका नायक बना दिया। समाधि छूटनेके पूर्व प्रजापित हुए और छूटनेके बाद प्रजापितनायक बनाये गये। प्रजापित बहुत हैं, उनके भी पित हुए अर्थात् पहले राजा थे, अब राजाओंके राजा किये गये। ब्रह्माके बाद फिर यही पद है। यह कथा भागवतमें है।

नोट—३ प० पु० सृष्टिखंडमें लिखा है कि ब्रह्माजीने पहले मनके संकल्पसे ही चराचर प्राणियोंकी सृष्टि की, किंतु इस प्रकार उनकी सारी प्रजा पुत्र-पौत्र आदिके क्रमसे अधिक न बढ़ सकी; तब उन्होंने अपने ही सहदा नो मानस-पुत्र उत्पन्न किये जो नौ ब्रह्मा माने गये। वे ये हें—भृगु, पुलह, कृतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि, पुलस्य और विस्छ। अपनेसे उत्पन्न अपने ही स्वरूपभूत स्वायम्भुवको प्रजापालनके लिये प्रथम मनु बनाया। मनुने अपनी कन्या प्रस्तिका विवाह दक्षके साथ कर दिया। प्रसृतिके गर्भसे (भा० ४। १ के अनुसार अति सुन्दरी १६ और प० पु० के अनुसार) चौत्रीस कन्याएँ उत्पन्न करके उन्होंने बड़ी प्रथम तेरह कन्याएँ धर्मको व्याह दीं, शेष ग्यारहमेंसे एक अग्निदेवको, एक शिवजीको और एक पितृगणको व्याह दीं, और अन्य आठ-आठ उपर्युक्त मानसपुत्रोंको दी गर्यो। प्रसृतिजीकी कन्याओं-द्वारा विशाल सृष्टि (वंशपरम्परा) सारी त्रिलोकीमें फैल गयी। प्रजाकी वृद्धिका कार्य जैसा दक्षद्वारा हुआ ऐसा किसीसे न हुआ था। उनका तेज सूर्यके समान था। प्रजापतियोंके यज्ञमें जब वे गये तब उनके तेजसे वह विशाल समामण्डप जगमगा उठा। ब्रह्माजी और महादेवजीके अतिरिक्त तेजःपुञ्ज अग्निपर्यन्त सभी समासद् उनके तेजसे प्रभावित होकर अपने-अपने आसनोंसे उटकर खड़े हो गये। " इसके वहुत पश्चात् और भी प्रजापतियोंका नायक बना दिया। (भा० ४। १। २)

टिप्पणी—३ 'वड़ अधिकार दच्छ जव पावा।""' इति । 'वड़ अधिकार' का भाव कि पहले प्रजापित हुए, यह अधिकार पाया और अब प्रजापितनायक किये गये, यह 'बड़ा' अधिकार मिला । 'अति अभिमान' का भाव कि प्रजापितका अधिकार मिलनेपर अभिमान हुआ ( तभी तो शिवजीकी निन्दा करने लगे ) और अब नायक हो गये, यह बड़ा अधिकार मिला, अतः अब 'अति' अभिमान हो गया। अधिकार हो जानेपर अभिमान हो जाता है, यथा—'जग बौराय राजपद पाए।'

४—(क) 'निह कोउ अस जनमा जग माहीं।'''' इति। 'ऐसा' अर्थात् अभिमानरिहत पुरुष जगत्में दुर्छभ है। कुछ एक मदहीके जीतनेसे तात्पर्य नहीं है। ऐसे ही अन्य सब विकारोंका जीतनेवाला संसारमें कोई नहीं है—यह बात इसी प्रन्थमें जहाँ-तहाँ दिखायी गयी है। यथा-'नारद मब विरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमवादी॥ मोह न अंध कीन्ह केहि

हों। को जग काम नचाव न जेही ॥ तृष्ना केहि न कीन्ह वौराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥ ज्ञानी तापस स्र किंव कोबिद गुन आगार। केहि के लोम विखंबना कोन्ह न एहि संसार। श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि प्रभुता यधिर न काहि ॥ मृगलोचिनिके नयनसर को अस लागि न जाहि ॥ उ० ७० ॥ इत्यादि।' (ख) (प्रसङ्गानुकूल अर्थ यही है जो अपर दिया गया। दूसरा अर्थ यह भी करते हैं कि) 'जिसको प्रभुता पानेपर मद न हुआ ऐसे (किसी पुरुष) ने संसारमें जन्म नहीं लिया। अर्थात् मदका जीतनेवाला पुनर्जन्म नहीं लेता, वह भवपार हो जाता है, क्योंकि जगत्की उत्पत्ति आहंकारहीसे है, बिना अहंकार संसारमें जन्म कैसे सम्भव है ? [यह अर्थ पंजावीजीकी टीकासे लिया जान पड़ता है। इसके अतिरिक्त पंजावीजीने एक अर्थ और भी दिया है कि—'केवल प्रभु ही ऐसे हैं जिन्हें प्रभुता पानेपर भी अभिमान नहीं है सो उनका जन्म नहीं होता, वे तो प्रकट हुआ करते हैं।'—यह भी प्रसङ्गसे दूरका अर्थ है। भावार्थ वा ध्वनित अर्थ हसे मले ही मान लें।

नोट—४ वस्तुतः यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है। यथा— 'साधारण किहये बचन कछु अवलोकि सुमाय। ताको पुनि दढ़ कीजिये प्रगट विशेष बनाय॥' (अ० मं०)। अर्थात् पहले कोई बात साधारण कहकर फिर उसीको विशेष सिद्धान्तसे समर्थन करना 'अर्थान्तरन्यास' है। यहाँ पहले एक बात साधारण कही कि दक्षको अधिकार-प्राप्तिसे अभिमान हुआ। फिर उसीको विशेष सिद्धान्तसे हद किया कि जगत्मात्रमं कोई ऐसा नहीं है जिसे पद्वी पानेपर अभिमान न हुआ हो। प्रमाण यथा हितोपदेशे—'दुर्मन्त्रिणं कमपयान्ति न नीतिदोषाः संतापयन्ति कमपथ्यभुजं न रोगाः। कं श्रीन दर्पयित कं न निहन्ति मृत्युः कं स्वीकृता न विषयाः पितापयन्ति ॥ तथा 'अपथे पदमप्यन्ति हि श्रुतवन्तोऽि रजोनिमी-किताः।' अर्थात् ऐसा कौन है जिसका मन्त्री दुर्मन्त्री हो और उसको नीतिका दोष न लगे ? ऐसा कौन है जिसे अपथ्य भोजनसे रोगने न सताया हो ? ऐश्वर्य किसको दर्पयुक्त नहीं बनाता ? मृत्यु किस नहीं मारती ? विपयोंका स्वीकार करनेपर किसको कष्ट नहीं होता ? जैसे नेत्रोंमें धूल पड़नेसे मार्ग न स्झनेसे कंटकादिपर पैर पड़ जाता है वैसे ही रजोगुणके दोषोंसे युक्त पुरुष विद्यावान् होनेपर भी कुमार्गमं प्रवृत्त हो जाता है।

५—प्रथम कहा कि 'अति अिक्सान हृदय तव आवा' और यहाँ कहते हैं कि 'प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं।' इस तरह जनाया कि मद और अभिमान पर्याय हैं।

६—यहाँ दक्षके मद-अभिमानके कथनका प्रयोजन क्या है ? आगे दक्षयज्ञका वर्णन है । उसमें ज्ञिवजीको निम-न्त्रण नहीं दिया गया और न यज्ञमें भाग ही दिया गया है । उसका कारण सूक्ष्म रीतिसे एतनेसे ही जना दिया है । उसको बढ़ा भारी अभिमान हो गया जिससे उसने महादेवजीको ही अपमानित करनेकी ठानी । यह अनुचित कर्म किया। प्रथम कारण 'मद' कहकर आगे उसका 'कार्य' कहते हैं ।

७—दक्षके अभिमानका प्रमाण भा० ४ । ३ । २-४ में है । यथा—'यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्टिना । प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्मयोऽभवत् ॥ इष्ट्वा च वाजपेयेन ब्रह्मष्टानिभभूय च । वृहस्पतिसवं नाम समारेभे कृत्समम् ॥ तस्मिन् ब्रह्मष्यः सर्वे देविषिपितृदेवताः । आसन् कृतस्वस्त्ययनास्तत्पत्न्यश्च समत् काः ॥' अर्थात् जिस समय ब्रह्माजीने दक्षको समस्त प्रजापतियोका अधिपति बना दिया तभीसे उसका गर्व और भी बढ़ गया । उसने (भगवान् शंकर आदि) ब्रह्मनिष्ठोंको यज्ञभाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया किर वृहस्पतिसव नामका महायज्ञ आरम्भ किया जिसमें सभी ब्रह्मपिं, देविषं, पितर, देवता आदि अपनी-अपनी पित्नयोंके साथ पधारे और सबका यथायोग्य खूब स्वागत-सत्कार किया गया ।

#### दो॰—दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग॥६०॥

ं अर्थ—दक्षने सब मुनियोंको बुलवा लिया और बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञमें भाग पाते हैं उन सर्वोंको आदरपूर्वक निमन्त्रित किया ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ 'दच्छ लिए सुनि बोलि सब'''' इति । (क) जैसा क्रमसे हुआ वैसा ही दोहेमं कहते हैं। प्रथम सुनि बुलाये गये। उन्होंने आकर यह प्रारम्भ किया। तत्पश्चात् देवता निमन्त्रणमें आये। 'बोलि लिए' से जनाया कि मुनियों- को निमन्त्रण नहीं गया, उनको दक्षने बहुत निम्नकोटिका समझा, इसीसे बुलवा मेजा। (ख) [ 'बड़ जाग' इति मा॰ ४। ३ में लिखा है कि प्रजापतिनायक होनेपर प्रथम वाजपेय यज्ञ किया फिर बृहस्पतिसव नामक महायज्ञ किया जिसमें सतीजीने जाकर अपना शरीर त्याग दिया था। 'महायज्ञ' ही बड़ा यज्ञ है। प० पु० सृष्टिखण्डमें लिखा है कि 'इस यज्ञमें एक विशाल वेदी बनायी गयी थी जहाँ सब लोग एकत्रित थे। चारों ओरसे दस योजन भूमि यज्ञके समारोहसे पूर्ण थी। दक्षने यह यज्ञ गङ्गाद्वारमें किया था। गङ्गाजीके पश्चिमी तटपर सतीजीने जहाँ अपनी देहका त्याग किया था, वह स्थान आज भी 'सौनिक तीर्थ' नामसे प्रसिद्ध है।' यह यज्ञ हरिद्वार कनखलमें हुआ। स्कंदपु० माहेश्वरखण्ड-केदार खण्डमें स्पष्ट लिखा है कि रुद्रका अपमान करनेके लिये ही दक्षने यह यज्ञ किया था। ] (ग) 'करन लगे बढ़ जाग' कहकर 'नेवते' कहनेका भाव कि जब मुनि यज्ञकी तैयारी करने लगे तब निमन्त्रण देवताओंको गया। यज्ञ बहुत बड़ा था, इसीसे 'सब' मुनि बुलाये गये।

२—'नेवते सादर' इति। सब देवताओंको आदरपूर्वक निमन्त्रण भेजनेमें भाव यह है कि शिवजीका अनादर

र—'नेविते सादर' इति । सब देवताओं को आदरपूर्वक निमन्त्रण भेजनेमें भाव यह है कि शिवजीका अनादर (अपमान) करना है, इसिलये सबको न्योता दिया, सबको सपरिवार बुलाया, सबको सवारी, पूजा, भेंट आदि भेजी, जैसा आदर-सत्कार करनेकी रीति है वह सब किया । और शिवजीको निमन्त्रण भी न भेजा । सबका विशेष आदर किया जिसमें सब हमारे पक्षमें रहें, शिवजीका पक्ष कोई न ले। [ पुनः सादर न्योतनेका भाव कि जिसमें कहीं ऐसा न हो कि शिवजीके निमन्त्रित न होनेसे वे निमन्त्रण अस्वीकार कर दें, तो यह ही कैसे होगा । (वि० त्रि०)]

३—'सकल सुर ने पावत मख माग' इति । जो देवता यज्ञमें भाग पाते हैं उन सबोंको न्योता दिया, क्योंकि अपने यज्ञमें शिवजीको भाग देना नहीं चाहते । दक्षके हृदयका भाव जैसा है वैसा ही दोहके शब्दोंमें झलक रहा है— जो-जो यज्ञमें भाग पाते थे उन सबोंको निमन्त्रित किया जिसमें सबको विदित हो जाय कि शिवजीको यज्ञमें भाग नहीं मिला, जातिमें उनका अपमान हो । यहाँ 'सकल सुर' कहकर आगे कुछका नाम भी देते हैं—'किन्नर''' [ शङ्करजी भी यज्ञका भाग पाते थे; पर उनको न्योता नहीं दिया और दक्षके बुद्धिहीन याजकोंने भी आपको यज्ञभागसे विद्यत्ति । यथा—'न यत्र भागं तब मागिनो ददुः कुयन्विनो येन मखो निनीयते ॥ भा० ४ । ६ । ५०।' ( यह ब्रह्माजीने स्वयं शिवजीसे दक्षयज्ञके उद्धारकी प्रार्थना करते हुए कहा है जिसमें यह भी कहा कि आपकी कुपासे यज्ञ सम्पूर्ण होता है)

नोट-पं॰ सू॰ प्र॰ मिश्रजी दोहार्थके प्रमाणमें काशीखण्डका यह रहोक देते हैं-'प्राप्य स्वमवनं देवानां जुहाद सवासवान् । अहं यियक्षुर्य्यं मे यज्ञसाहाय्यकारिणः ॥ मवन्तु यज्ञसंमारानानयन्तु त्वरान्विताः ।'

किंनर नाग सिद्ध गंधर्बा। बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा।। १।। बिष्तु बिरंचि महेसु बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई।। २।। सती बिलोके ब्योम बिमाना। जात चले सुंदर बिधि नाना।। ३।। सुरसुंदरीं करिंह कल गाना। सुनत श्रवन छूटिंह सुनिध्याना।। ४।।

सर्थ—िकन्नर, नाग, सिद्ध और गन्धर्व (आदि) सभी देवता अपनी-अपनी स्त्रियोंसिहत (यज्ञके निमन्त्रणमें) चले ॥ १ ॥ विष्णु भगवान्, ब्रह्माजी और महादेवजीको छोड़कर सभी देवता (अपने-अपने) विमान सजा-सजाकर चले ॥ २ ॥ सतीजीने देखा कि अनेक प्रकारके सुन्दर विमान आकाशमें चले जा रहे हैं ॥ ३ ॥ देववधूटियाँ सुन्दर (मधुर स्वरसे) गान कर रही हैं, जिसे कानोंसे सुनते ही मुनियोंका ध्यान छूट जाता है ॥ ४ ॥

नोट—9 'किंनर नाग सिद्ध गंधवी' इति । 'किन्नर'—कादम्बरीमें इनके दो भेद लिखे हैं। किसीका मुख मनुष्यका-सा और शरीर अश्वका-सा होता है और किसीका शरीर मनुष्यका-सा और मुख अश्वका-सा होता है। कोशमें 'किन्नरा नरिवम्रहा अश्वमुखा देवयोनयः।' ऐसा अर्थ किया है। अर्थात् उनका शरीर मनुष्यका और मुख घोड़ेका होता है। ये भी देवसर्गमेंसे एक प्रकारके हैं। यह देवजाति नाचने-गानेमें बड़ी प्रवीण और उत्तम स्वरवाली होती है। इनमें परस्पर विवाहकी शैली विचित्र ही है। अर्थात् पुरुपका शरीर मनुष्यवत् होगा तो उसकी स्त्रीका शरीर अश्ववत् होगा और स्त्रीका शरीर मनुष्यवत् होगा तो उसके पतिका अश्ववत् होगा।

'नाग'—कद्रूके एक सहस्र पुत्र जो सहस्रमस्तकवाले नाग थ वे 'नाग' कहलाये। इनमंसे अनन्त, वासुकि, येष, कर्कोटक, राङ्क, कम्बल, महानील, तक्षक, पद्म, महापद्म, महाराङ्क आदि छन्त्रीय नाम प्रधान हैं। (प॰ पु॰ सृष्टिखण्ड)। विष्णुपुराण अंश १ अ० २१ में भी कहा है—'तेषां प्रधानभूतास्तु शेषवासुकितक्षकाः॥ १॥ शङ्करवेतो महापग्नः कम्बलाश्वतरी तथा। प्लापुत्रस्तथा नागः कर्कोटकधनक्षयो॥ २॥' 'नागा वासुकिप्रभृतयो नराकाराः।' इति । इस प्रमाणके अनुसार नागोंका शरीर नराकार है। अष्टकुली नाग देवताओंकी पूजा होती है। नागपञ्चमी तिथि इन्हींके पूजनकी तिथि है। वे अष्टकुली नाग ये हें—'अनन्तो १ वासुिकः २ पद्मो ३ महापद्मश्च ४ तक्षकः ५। कुलीरः कर्कटश्चेष वाष्टी नागाः प्रकीर्तिताः।' (यह इलोक मा० प० से लिया है।)। नाभाजीने इनके नाम 'इलापत्र, अनन्त, पद्म, शंकु, अशुकम्बल, वासुिक, कर्कोंकट और तक्षक' दिये हैं। (भक्तमाल छप्पय २७)। इनकी चर्चा श्रीरामतापिनीयोपनिषद्में भी है। ये सब हरिके द्वारपाल कहे जाते हैं।

'सिद्ध' इति । 'सिद्ध' देवकोटिमेंकी एक जाति हैं । श्रीब्रह्माजीने दस प्रकारकी सृष्टि रची । उनमेंसे एक देवसर्ग हैं । देवसर्ग आठ प्रकारका है—(१) देवता, (२) वितर, (३) असुर, (४) गन्धर्व-अप्सरा, (५) यक्ष-राक्षस, (६) सिद्ध, चारण, विद्याघर, (७) भृत-प्रेत-पिद्याच और (८) किन्नरादि । यथा—'देवसर्गश्चाष्टविधो विद्यधाः वितरोऽसुराः । गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥ भा०३।१०।२७॥ भूतप्रेतिपिशाचाश्च विद्याधराः किन्नरादयः । दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वस्कृताः ॥ २८॥' मानसके इस प्रसङ्गसे भी 'सिद्ध' का देवजाति होना सिद्ध हैं । इस तरह कि ऊपर कहा है कि दक्षने समस्त देवताओंको निमन्त्रित किया, यथा—'नेवते सादर सकल सुरः''; और यहाँ नाग और गन्धर्वके बीचमें 'सिद्ध' को भी कहा । अतएव 'सिद्ध' भी एक देवजाति ही हुई ।

'गंधर्च' इति । देवसर्गमेंसे यह चौथे प्रकारके देवता हैं । ये पिंगलवर्णके होते हैं । स्वर्गमें रहते हैं । ये अच्छे गवैये होते हैं । विष्णुपुराणमें इनके विषयमें कहा है कि—'पूर्वकल्पं कृतात्पुण्यात् कल्पादांचेव चेन्नवेत् । गन्धर्वत्वं ताहशोऽत्र देवगन्ध्यं उच्यते ॥' (अर्थात्) पूर्वकल्पमें किये हुए पुण्योंके प्रभावसे कल्पकी आदिसृष्टिमें जो गन्धर्व होते हैं वे देवगंधर्व कहे जाते हैं । वेदोंमें गन्धर्व दो प्रकारके माने गये हैं—एक द्युस्थानके, दूसरे अन्तरिक्ष स्थानके । उपनिषदों और ब्राह्मण प्रन्थोंमें भी गन्धवोंके दो भेद मिलते हैं, देवगन्धर्व और मर्त्य वा मनुष्यगन्धर्व । गन्धर्वका अर्थ है—'गा' वा 'गो' का धारण करनेवाला । और 'गो' वा 'गा' से पृथिवी, वाणी, किरण इत्यादिका ग्रहण होता है । गन्धर्व सोमके रक्षक, रोगोंके चिकित्सक, स्वर्गीय ज्ञानके प्रकाशक, नक्षत्रचक्रके प्रवर्तक, इत्यादि माने गये हैं । वरुण इनके स्वामी हैं । अग्निपुराणमें गन्धवोंके ग्यारह गण माने गये हैं । गन्धवोंमें हाहा, हूहू, चित्ररथ, हस, विश्वावसु, गोमायु, तुम्बुरु और नन्दि प्रधान भाने गये हैं ।

अमरकोश स्वर्गवर्ग २ इलोक १९ में भी देवोंकी जातियोंका वर्णन है। यथा—'विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्व-किसराः। पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः॥ १९।' इसपर श्रीमन्नालाल अभिमन्युकी दिलाणी इस प्रकार है— 'विद्याधरा जीमूतवाहनादयः। अप्सरसो देवाङ्गनाः। यक्षाः कुबेरादयः। रक्षांसि मःयाविनो लंकादिवासिनः। गन्धर्वा-स्तुम्बुरुप्रभृतयो देवगायनाः। किन्नराः अश्वादिमुखाः नराकृतयः। पिशाचाः पिशिताशा भूतिवशेषाः। गृह्यकाःमणिमद्रादयः। ( निधि रक्षन्ति ये रक्षाः ते स्युर्गृह्यसंज्ञकाः)। सिद्धाः विश्वावसुप्रभृतयः। भूताः वालकग्रहादयो रुद्रानुचरा वा॥'

टिप्पणी—१ (क) 'बधुन्ह समेत चले सुर सर्बा' इति । सब देवताओं को आदरसमेत न्योता है, इसीसे सब वधुओं (अपनी स्त्रियों) सहित चले । 'नेवते सादर' का भाव यहाँ लोल दिया कि स्त्रियोंसहित न्योता । ये सब गान करती जाती हैं; यथा—'सुरसुंदरी करहिं कल गाना ।' यहाँ देवताओं और देवाङ्गनाओंका चलना कहकर आगे इन दोनोंकी पृथक्-पृथक् कियाएँ (कर्म) लिखते हैं कि सब सुर विमान सजा-सजाकर चले और उनकी स्त्रियाँ गान करती चलीं, यथा—'चले सकल सुर जान बनाई' तथा 'सुरसुंदरी करहिं कल गाना ।' किया लिखकर फिर दोनोंकी नियाओंकी सुन्दरता दिखायी; वह यह कि देवताओंने जो यान बनाये वे नाना विधिके हें और सुन्दर हैं यथा—'सत्ती विलोके व्योम विमाना। जात चले सुंदर विधि नाना ॥' और सुर-सुन्दरी जो गान करती हैं वह इतना सुन्दर हैं कि मुनियोंक ध्यान लूट जाते हैं। (ख) यहाँ इन्द्र, कुवेर और वर्कण आदि प्रसिद्ध देवताओंका नाम नहीं लेते; साधारण देवताओं (किन्नर आदि) के ही नाम दिये हैं। इससे जान पड़ता है कि त्रिदेवके न जानेमें इन्द्र-कुवेर आदि प्रधान देवता भी नहीं गये। आगे जो देवता गये उन सबोंका मारा जाना लिखते हैं। यथा—'सकल सुरन्ह विधिवत फल दीन्हा।'

२ (क) 'बिप्नु बिरंचि महेसु बिहाई।'''' इति । महेशके त्यागसे प्रथम विणा और विरंचिका त्याग हुआ, इसीसे, यहाँ विणा, और विरञ्जिका प्रथम त्याग लिखा गया। देवता तीनोंको त्यागकर चले, इसीसे सबने दण्ड पाया।

दक्ष तो शिवविमुख था। इससे उसने शिवजीको त्यागा; पर देवताओं को उचित न था कि त्रिदेवको छोड़कर वहाँ नायँ। देवता आदर-सत्कारपूर्वक निमन्त्रण पाकर बड़े उत्साहसे छोभवश चछे। उन्होंने किंचित् विचार न किया कि जब यहाँ त्रिदेव नहीं जा रहे हैं तब यहाँ कुशल कैसे होगा। 'चले सकल' से उन्हीं देवताओं का ग्रहण हैं जो त्रिदेवको न मानने वाले थे। वे ही शृङ्कार कर-करके और विमान सजा-सजाकर अर्थात् बड़े उत्साहसे चले, इसीसे सब मारे गये। शृम्भु-विमुखको जो दण्ड मिलता है वह उनको मिला।

नोट—१ वैजनाथजीका मत है कि 'वधुन्ह समेत चले सुर सर्वा' के 'सुर सर्वा' से इन्द्र, वरुण, कुवेर, सूर्व और चन्द्रादि सभी देवता स्चित कर दिये गये हैं। और वे 'विष्तु विरंचि महेसु विहाई। चले सकल सुर जान वनाई। का अन्वय इस प्रकार करते हैं कि 'महेसु विहाई विष्तु विरंचि आदि सकल सुर ''' अर्थात् विष्णुभगवान् तथा श्रीब्रह्माजी अपनी-अपनी शक्तियोंसहित तथा समस्त देवता यश्में गये, केवल महेशको छोड़कर।' और पं॰ सुधाकर दिवेदीका मत है कि 'ब्रह्मा और विष्णु भगवान्को भी निमन्त्रण नहीं दिया गया। अर्थात् जिसने उसे प्रजापितनायक वनाया उन्हें भी न बुलाया और न उनके पिताको—यह अति अभिमानका लक्षण है।' पं॰ रामकुमारजीका मत टि॰ १। २ में है कि 'सुर सर्वा' और 'सकल सुर' से किन्नर-नाग आदिकी कोटिके और उनसे छोटे जातिके देवता अभिन्नेत हैं। यदि इन्द्र, वरुण, कुवेर आदि होते तो इनको प्रधानमें गिनाकर तव 'सुर सर्वा' कहकर उससे समस्त और देवता कहते।

दोहा ६० में 'नेवते सादर सकल सुर'''' कहा, फिर 'वधुन्ह समेत चले सुर सर्वा' और 'चले सकल सुर जान बनाई' कहा गया। दोहा ६० से स्पष्ट है कि (शिवजीको छोड़) यशमाग पानेवाले सभी देवताओं को निमन्त्रण गया। पर भगवान विण्णु और श्रीब्रह्माजी, यह जानकर कि शंकरजीको न तो निमन्त्रण ही गया है और न उनको यश्चमें भाग दिया गया है, यश्चमें न गये। वे भावी उत्पातको प्रथमसे ही जानते थे, उन्होंने शिवापमानको अपना अपमान माना, इसीसे दक्षयश्चमें वे भी न गये। यथा—'उपलभ्य पुरैवेत क्रगवान व्जसम्भवः। नारायणश्च विश्वातमा न कस्याध्वरमीयतः॥ भा० ४।६।३।' पश्चपुराणके सृष्टिखण्डमें जो कथा पुलस्त्यजीने कही है, वह किसी अन्य कल्यकी जान पड़ती है, क्योंकि 'उसमें ब्रह्माजी अपने पुत्रोंसहित आकर यश्चके सभासद हुए तथा भगवान विष्णु भी यशकी रक्षाके लिये वहाँ पधारे'—ऐसा उल्लेख आया है। मानस और भागवतकी कथाओंसे इस कथामें विरोध है।

'सुर सर्वा' 'सकल सुर' इति । पद्मपुराणके अनुसार 'सकल सुर' ये हैं—'शचीमहित देवराज इन्द्र, धूमोर्णा-सिंदत परम धर्मिष्ठ यमराज। गौरीसिंहत वरुणदेव, अपनी पत्नीसिंहत कुवेरजी, देवताओं के मुखस्वरूप अग्निदेव, उनचासों गणोंसमेत पवनदेव, संज्ञासिंहत सूर्यदेव, रोहिणी आदिसिंहत चन्द्रमा, आठों वसु, दोनों अश्विनीकुमार, देवता, नाग, यक्ष, गाइड इत्यादि देवगण यज्ञमें आये थे। उनके वृक्ष, वनस्पति, गन्धवं, अप्सराएँ, विद्याधर, भूतों के समुदाय वेताल, राक्षस, पिशाच तथा और भी प्राणधारी जीव वहाँ उपस्थित थे। कश्यप, पुलस्त्य, अत्रि, पुलह, कृतु, प्राचेतस, अङ्गिरा, शिष्योंसिंहत विषष्ठजीतथा भूमण्डलके समस्त पुण्यातमा राजा लोग और सतीजीकी सब बहिनें, बहनोई तथा भानजे भीथे।'

श्रीमद्भागवतमें इस तरह नाम तो नहीं गिनाये गये हैं परंतु यह लिखा है कि सम्पूर्ण ब्रह्मार्ष, देवार्ष, पिन्गण और देवता आदि दक्षते सत्कृत हो पधारे थे तथा उनकी स्त्रियाँ भी साथ आयी थीं, यथा—'तस्मिन्ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षिपिनृदेवताः। श्रासन्कृतस्वस्त्ययनास्तत्पत्न्यश्च समन् काः ॥ भा० ४ । ३ । ४ ।' इससे यह कहा जा सकता है कि पद्मपुराणमें जो गिनती 'सकल सुर' की की गयी है, वह सब आये हों और पीछे उपद्रव देख चले गये हों। जो निन्दामें द्यामिल थे उन्हें दण्ड मिला। पं० रामकुमारजीने जो लिखा वह भी टीक ही है। पर यह निश्चय है कि पद्मपुराणकी कथा अन्य कल्पकी है। उसमें यशके होता महर्षि विषय्रजी थे, अङ्गिरा अध्वर्यु थे, बृहस्पित उद्गाता और नारदजी ब्रह्मा थे। और श्रीमद्भागवतक दिस्यगमें स्गुजी ही प्रधान थे। पद्मपु० में सतीके पूळनेपर कि 'दांकरजीको क्यों नहीं न्योता' दक्षने सतीजीको गोदमें विटाकर समझाया कि 'वे निर्लंज हैं, नंगधड़ंग रहते हैं, यज्ञमण्डपमें आने योग्य नहीं, यज्ञके बाद हम उनको बुलावेंगे और सबसे बद-चदकर उनकी पूजा करेंगे इत्यादि।''' जब दिवजीके गणोंने सब देवताओंको परास्तकर भगा दिया और यश्विष्यंस कर दिया तब दक्ष शंकरजीकी शरण गया और स्तृति की। शंकरजीने प्रसन्न होकर कहा—'मैंने तुन्हें प्रकृत पूरा-पूरा फल दे दिया। तुम अपनी सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये यज्ञका उत्तम फल प्राप्त करोगे।'

🕶 प॰ पु॰ की कथा मानससे नहीं मिलती। मानसकी कथा भा॰ ४ सर्ग ३ से ६ से मिलती-जुलती है।

टिप्पणी—३ 'सतीं बिलोके ब्योम बिमाना। जात चले....' इति। (क) पहले लिखा कि 'चले सकल सुर जान नाई' इसीसे यहाँ 'सुंदर बिधि नाना' कहा। अर्थात् नाना प्रकारके रंग-त्रिरंगके हैं और बढ़े सुन्दर हैं।—(भा०४। ३ कहा है कि ये विमान राजहंसोंके समान श्वेत और सुन्दर हैं।) (ख) यहाँतक 'चले' किया तीन बार लिखी—'यपुन्ह ममेत चले' 'चले सकल सुर जान बनाई' और 'जात चले सुंदर बिधि नाना'। 'वपुन्ह समेत चले' यह घरसे चले बका हाल हैं। 'जात चले' यह बीच रास्तेका हाल हैं। और, 'चले सकल सुर' विष्णु आदिको त्यागकर चले, तबका लिल हैं। (ग) सतीजीने आकाशमें विमान देखे—इसका कारण आगे लिखते हैं कि 'सुर सुंदरी करिंड कल गाना'। घ) शिवजी हरिकथा कह रहे हैं, उनका चित्त उसमें लगा हुआ है, इसीसे न तो उन्होंने विमान देखे और न उनका यान ही छूटा। सतीका चित्त व्यग्र था। आन्तरिक भारी दुःख होनेसे उनका चित्त पूर्णरीत्या कथामें नहीं लग रहा है, वाक्कनाओंके कलगानने उनका चित्त उधरसे हटा दिया। इसीसे कथा छोड़कर उधर चला गया। (ङ) [रा० प्र० का ति है कि 'ब्योम शून्य है, ये कथाको छोड़कर शून्यकी ओर देखती हैं, अतः इनको दुःख होगा।']

४—'सुर सुंदरी कराह कल गाना " हित । (क) 'सुंदरी' कहकर जनाया कि स्वरूप सुन्दर है और सब शृङ्कार किये हुए हैं।—(सब मृगनयनी हैं, चमकीले कुण्डल और हार पिन सज-धजके साथ हैं। भा० ४। ३। ६ के ये भाव सुन्दरी' शब्दमें भरे हैं)। देवता स्वरूपसे सुन्दर होते ही हैं, यहाँ उनकी 'स्त्रियोंकी भी शोभा कही। किलर और गन्धर्व वरूपके सुन्दर होते हैं और बड़े गवैया हैं, इसीसे उनकी स्त्रियाँ भी गवैया हैं और सुन्दरी हैं। (ख) इस प्रसङ्क में गोस्वामी- विने देवताओंको 'सुर' कहा है। यथा—'नेवते सादर सकल सुर जे पावत मखमाग', 'बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा', 'चले किल सुर जान बनाई', 'सुर सुंदरी करिह कल गाना' और 'सकल सुरन्ह विधिवत फल दीन्हा'। 'सुर' पद प्रसङ्क में खंत्र देकर जनाया कि ये 'सुरा' ग्रहण किये हुए हैं। इसीसे ऐसे मदमाते हैं कि इन्होंने किंचित विचार नहीं किया और त्रेदेवको छोड़कर यज्ञमें गये। (ग) 'सुनत श्रवन छूटिं सुनिध्याना' इति। सम्प्रज्ञातसमाधिवालोंका ध्यान लूटता हैं। भसंम्प्रज्ञातसमाधिवालोंका ध्यान नहीं छूटता। यथा—'मनसो वृच्चिज्ञन्यस्य ब्रह्माकारतयास्थितिः। असम्प्रज्ञातनामासी तमाधिरिमधीयते॥' अर्थात् वृच्चिरहित मनकी ब्रह्माकारिथितिको असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। [जिसका दु:खमें मन इद्धिन न हो और जिसे सुखकी इच्छा न हो, जिसका राग, भय और कोध दूर हो गया हो, ऐसे स्थितप्रज्ञको 'सुनि' कहते हैं। 'दु:खेव्ब नुद्धिन्ममनाः सुखेषु विगतस्पृहः। बीतरागमयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥ (वि० त्रि०)]

नोट—रा० प्र० कारका मत है कि 'कल गान' वही कहा गया है, जिससे ध्यान छूटे, 'कल गान सुनि सुनि ध्यान यागिहें काम कोकिल लाजहीं ॥ बा० ३२२।' किसी-किसी महानुभावका मत है कि यहाँ यह ध्विन भी है कि इनके द्वारा वियोंको विध्न हुआ, इससे इनका भी भला न होगा। २—उत्तरालण्ड और कैलासपर अनेक सुनियोंके आश्रम हैं, श्या—'सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किन्नर सुनिवृंद। असिहें तहाँ सुकृती सकल सेविहें सिव सुखकंद ॥ बा० ९०५।' वेमान उपरसे ही होकर गङ्गाद्वारको जा रहे हैं। इससे मुनिध्यानका छूटना कहा।

पूछेउ तब सिव कहेउ बखानी । पिता जभ्य सुनि कछु हरपानी ॥ ५ ॥ जौ महेसु मोहि आयसु देहीं । कछु दिन जाइ रहीं मिस एहीं ॥ ६ ॥ पित परित्याग हृदय दुखु भारी । कहै न निज अपराध विचारी ॥ ७ ॥

अर्थ—सतीजीने पूछा तब शिवजीने बखानकर कहा । पिताका यशोत्सव सुनकर वे कुछ प्रसन्न हुईं ॥ ५॥ (वे पनमें सोचने लगीं कि ) यदि महादेवजी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन जाकर वहाँ रहूँ ॥ ६॥ पति (द्वारा) पित्याग (कर दिये जाने ) का भारी दुःख दृदयमें हैं (परंतु ) अपना ही अपराध विचारकर कहती नहीं हैं ॥ ७॥

टिप्पणी—१ 'प्छेट तब सिव कहेउ बखानी।'''' इति। (क) 'पूछा तव कहा' इस कथनसे पाया गया कि यदि व पूछतीं तो इसकी चर्चा वे कदापि न करते; क्योंकि ये सब देवता त्रिदेवका अपमान करके चर्छ हैं। (पंजावीजी छेखते हैं कि कितने ही समाजोंमें स्त्रियाँ नहीं जातीं और यहाँ सभी जा रही हैं; इसीसे सतीजीको विशेष उत्कण्टा हुई और उन्होंने पूछा)। (ख) 'पिता जग्य सुनि कछ हरषानी' इति। 'कछ हरषानी' का भाव कि दृदयमें पतिपरित्यागका भारी दुःख है, पतिका सुख ही स्त्रीके छिये पूर्ण सुख है, पिताका सुख उसके छिये कुछ ही सुख है; यथा—'मातु पिता आता हितकारी।

मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ अमित दानि भर्ता वैदेही । आ० ५ ।' अतएव पिताका यश सुनकर 'कुछ' ही हर्ष होना कहा । [ पुनः भाव कि यह समझकर कि पिताके घर जानेसे कुछ तो जी बहल जायगा । यहाँ रहनेपर पितका परित्याग सहा नहीं जाता । वहाँ पितके परोक्षमें माता, पिता, सखी-सहेलियोंके बीचमें रहनेसे यह दुःख कुछ तो भूल ही जायगा ।' (पं० मा० प०)]

२ 'जी महंसु मोहि आयसु देहीं।' इति। (क) यह सतीजीके दृदयका विचार है कि यदि आज्ञा हो तो कुछ दिन उत्सवके वहाने वहाँ रहकर कुछ दिन विताऊँ। भारी दुःखके दिन एक जगह रहकर काटे नहीं कटते। यथा—'सती बसिंह कैसास तब अधिक सोचु मन माहिं। मरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिं। ५८।'; इसीसे जानेकी इच्छा हुई। (ख) 'जी' संदिग्ध वचन है। 'जी' कथनका भाव यह है कि आज्ञामें सन्देह है। वे आज्ञा न देंगे, क्योंकि उनसे और दक्षसे आपसमें विगाद है। पिताने उन्हें निमन्त्रण नहीं भेजा है। (ग) 'आयसु देहीं' का भाव कि शिवजी स्वयं तो जायँगे नहीं क्योंकि निमन्त्रित नहीं हैं। ( हमको इस विचारसे आज्ञा दे सकते हैं कि पिताके घर सन्तान विना बुठाये जाय तो हर्ज नहीं। कि शक्करजी कथा कह रहे हैं और इनका मन अन्यत्र है, कथाका सादर अवण नहीं हुआ)

३ 'कछु दिन जाइ रहीं मिस पही' इति । (क) 'कछु दिन' का भाव कि यज्ञसमाप्तितक (अथवा, जञ्ञतक और भी बहिनें रहेंगी तज्ञतक ), क्योंकि कन्या पिताके घर सज दिन नहीं रहती। (ख) 'जाइ' का भाव कि वहाँसे कोई न लेने आया है, न आयेगा। अपनी ओरसे जाना चाहती हैं। (ग) 'मिस पही' से जनाया कि पिताके घर जानेकी आज्ञा अज्ञतक कभी न माँगी थी, क्योंकि कोई उत्सव आदिका मौका और वहाना न था, अज्ञ उत्सव एक बहाना है जिससे पिताके घर जासकें। स्त्रीके रहनेके दो ही स्थान हैं—या तो पिताका घर या पितका घर। और कोई नहीं है। और, पितने पित्याग कर दिया है, अतः कुछ दिन पिताके यहाँ जिताना चाहती हैं। (भाव यह है कि दुःल काटनेके बहाने तो जा ही नहीं सकती थीं, दूसरेको इसका मर्म नहीं मालूम है, उत्सवके बहाने जाना हो सकता है और वहाँ जानेसे कुछ जी बहल जायगा।)

४ 'पित पित्याग हृदय दुखु मारी।'''' इति। (क) 'दुखु मारी' है। अर्थात् हृदयको जलाता रहता है। ['अकथनीय दारुण' न कहकर केवल 'भारी' कहा; क्योंकि समाधि खुल गयी और वे इस समय शङ्कर भगवान्के साथ हैं।(वि॰ त्रि॰)](ख) 'कहें न निज अपराध बिचारी' का भाव कि अपराध तो स्वयं किया है तब कहें किस मुखसे। यथा—'निज अघ समुक्ति न कछु किह जाई। सपे अवाँ इव उर अधिकाई।। ग्रा॰ ५८!' पुनः भाव कि दृदयका दुःख कह देनेसे कुछ घट जाता है, यथा—'कहें हू तें कछु दुख घट होई। सुं०।' पर अपना अपराध विचारकर किसीसे कहती नहीं। यदि कह भी दें तो पतिपरित्यक्ता होनेसे सभी निरादर करेंगे, फिर कोई न पूछेगा। अतः कहती नहीं। (ग) यहाँ 'विचारी' के दोनों अर्थ लगते हैं— 'विचारकर' और 'वह बिचारी अर्थात् गरीबिनी, बेचारी।' इसे अपूर्ण किया और विशेषण दोनों मान सकते हैं।

नोट-पं॰ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि मालिकके प्रसन्न रहनेसे उससे कुछ कहा जा सकता है, पर महा अपराधसे पति रूस गया है तब कैसे कहें ?'

### बोलीं सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी॥८॥ दोहा—पिता-भवन उत्सव परम जी प्रभु आयसु होइ। तो मैं जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ॥६१॥

अर्थ-सतीजी भय, संकोच और प्रेमरसमें सनी हुई मन लुभानेवाली सुन्दर वाणी बोलीं ॥ ८॥ हेप्रभो ! पिताके घर घहुत बड़ा उत्सव है । यदि आपकी आज्ञा हो तो, हे कृपानिधान ! मैं आदरसहित उसे देखने जाऊँ ॥ १६॥

टिप्पणी—9 'बोर्डी मनोहर यानी ।'''' इति । 'बोर्डी', अतः कथा रक गयी। अपराधके कारण कुछ बोरुती न थीं; पर रहा न गया, पिताके यहाँ जानेको बहुत उत्मुक थीं, अतः बोर्डी । मनोहर और प्रेमरससानी वाणी बोर्डी जिसमें वे प्रसन हो जायँ और आज्ञा दे दें। भय, संकोच और प्रेम तीनों आगे दोहेमें कहते हैं। ['रस सानी' अर्थात् यह वाणी भय-रस, संकोच-रस और प्रेम-रस तीनोंमें इस तरह सनी है, युक्त है, भरी हुई है, कि जैसे कोई चीज किसी रसमें सानकर एक कर लीजिये तो उसके रेशे-रेशेमें वह रस विध वा समा जाता है, वैसे ही इस वाणीमें तीनों रस भरे हुए हैं। यहाँ सहोक्ति अलङ्कार है ]

२ (क) 'पिता भवन उत्सव परमः''' इति । पिताके भवनमें उत्सव देखनेका प्रेम है; यथा—'पिता जग्य सुनि क्षु हरपानी' । उत्सव परम=महोत्सव । वह अपनी चाह प्रकट करती हैं । निज अपराधका संकोच है; यथा—'कहें ने जिल अपराध बिचारी' । और, शिवजी आज्ञा दें, न दें—यह भय हैं । यथा—'जो महेस मोहि आयसु देहीं' । ये तीनों बातें प्रथम कहकर अब तीनोंको दोहेमें एकत्र करते हैं । (ख) 'पिताभवन' कहनेका भाव कि पिताके घर विना बुलाये जाना चाहिये । यही बात आगे शिवजीने कही हैं; यथा—'जदि मित्र प्रसु पितु गुरु गेहा । जाइव विनु वोले न संदेहा ॥' 'उत्सव परम' कहनेका भाव कि बड़ा भारी महायज्ञ हो रहा है, साधारण यज्ञ होता तो न भी जातीं । भारी महायज्ञ है अतः अवश्य देखना चाहिये । इसीस 'सादर' देखनेको कहा । [ भा० ४ । ३ में सतीजीने जो यह कहा है कि 'में अपनी जन्मभूमि देखनेके लिये बहुत उत्सुक हो रही हूँ । देखिये, इन विमानोंपर कितनी ही स्त्रियाँ तो ऐसी हैं जिनका दक्षसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है, फिर भी वे अपने-अपने पतियोंके साथ सज-धजकर झुण्ड-की-झुण्ड वहाँ जा रही हैं। ऐसी अवस्थामें अपने पिताके यहाँ उत्सवका समाचार पाकर उसकी बेटी उसमें सम्मिलित होनेके लिये क्यों न छटपटायगी ? हाँ, आप यह अवश्य कह सकते हैं कि हम लोगोंको बुलावा नहीं आया है । किन्तु पित, गुरु और माता-पिता आदि सुद्धतेंके यहाँ तो बिना बुलाये ही जा सकते हैं ।'—वे सब भाव और तर्क 'पिताभवन' 'उत्सव परम' में सूचित किये गये हैं तभी तो हन सब बातोंका उत्तर शिवजीके वचनोंमें हैं ।]

३ (क) 'जी प्रभु आयसु होह' इति । 'आज्ञा देंगे'—इसका सतीके मनमें संदेह हुआ था, अब उसी मनके संदेहको वचनोंसे प्रकट करती हैं अतः 'जी॰' कहा । ['जी प्रभु आयसु होह' में दूसरा मान यह भी है कि पिताके घर दो ही कारणसे जाना होता है—एक या तो पिता बुठांबे, दूसरे यदि पितकी आजाः हो तो कन्या स्वयं जा सकती है । सो पिताने तो बुठांया नहीं और मेरी इच्छा जानेकी होती है । अतः आयसु माँगती हैं । ] (ख) 'ती मैं जाउँ कृपायतन' इति । अर्थात् यदि मुझपर आप कृपा करें । आज्ञा देनें तो । श्रीमन्द्रागवतमें जो कहा है कि 'आप मुझपर इतनी कृपा अवश्य करें । आप बड़े करणामय हैं ! आपको मेरी यह इच्छा पूर्ण करनी ही उचित हैं । आपकी कृपालुताका में कहाँतक वर्णन करूँ ? अहो, परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अङ्गमें स्थान दिया है । अब मेरी इस याचनाको स्वीकार करके मुसे अनुग्रहीत कीजिये । ४ । ३ । १३, १४ ।' वे सब भाव इसमें भरे हैं । (ग) 'सादर देखन सोइ' इति । श्रेष्ठ यज्ञको आदर्पूर्वक देखना विधि हैं । अतः 'सादर देखना' कहा । ['सादर' को दीपदेहठी मानकर दूसरा भाव यह भी कह सकते हैं कि 'जैसी आपकी प्रतिष्ठा है उस आदरके साथ जाऊँ । अर्थात् सवारी नौकर-चाकर, सेवक और रक्षक आदिके जानेकी आज्ञा दें तो जाऊँ । ऐसा नहीं कि आप नाराज तो हैं ही, कह दें कि अकेठी चठी जा।' (मा॰ प॰)।]

नोट—वाणी तो सभी मनोहर है, विनीत है और प्रेमभरे शब्दों में है। 'पिता मवन उत्सव परम' में प्रेम प्रधान है, भय और संकोच गौण हैं पर हैं तीनों ही। महोत्सवमें जानेकी इच्छा और वह भी पिताके घर—प्रेम स्वित करता है। कहीं शिवजी यह न कहें कि वही पिता तो है जिसने तुम्हारी बहिनों-बहनोइयोंको तो बुलाया और तुमको पूछातक नहीं, उसीके यहाँ जाना चाहती हो।—यह संकोच और भय है। 'प्रभु', 'कृपायतन', 'आयमु होइ' और 'सादर' इन सब शब्दों में प्रेम झलक रहा है। 'आयमु' में भी भयका ग्रहण हो सकता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रेम, भय और संकोच तीनों शिवजीके ही सम्बन्धसे हैं।

कहेहु नीक मोरेंहु मन भावा। यह अनुचित नहिं नेवत पठावा॥ १॥ दच्छ सकल निज सुता बोलाई। हमरें बयर तुम्हों विसराई॥ २॥ ब्रह्मसभाँ हम सन दुखु माना। तेहि तें अजहुँ करहिं अपमाना॥ ३॥

अर्थ—( श्रीशिवजी बोले ) तुमने अच्छी बात कही। वह मेरे मनको भी भाई ( अच्छी लगी )। ( परंतु ) यह अनुचित है ( क्योंकि दक्षने ) नेवता नहीं भेजा ॥ १॥ दक्षने अपनी सब कन्याओंको बुलाया (किंतु) हमारे वरते तुम भी भुला दी गर्यी ॥ २॥ दक्षने ब्रह्माजीकी सभामें हमसे दुःख मान लिया, इसीसे अब भी हमारा अपमान करते हैं ॥ ३॥

टिप्पणी—१ 'कहेंहु नीक मोरेंहु मन मावा।"" इति । (क) सतीजीकी वाणी वास्तवमें मनोहर है, मनको भानेवाली है; इसीसे शिवजीने कहा कि 'मोरेंहु मन मावा'। मनको भानेका कारण यह है कि वात अच्छी है, यज भगवान्-का अंग है, उसका दर्शन करना पुण्य है, धर्म है, उसे अवश्य देखना उचित है। सतीजीने 'जाउँ सादर देखन सोह'

अर्थात् यज्ञ देखनेकी वात कही; इसीसे शिवजीने उसे 'नीक' कहा। (ख) 'मोरेंहु मन मावा' का भाव कि हम भी तुम्हें भेज देते इसमें संदेह नहीं। (ग) 'यह अनुचित निहं नेवत पठावा' अर्थात् विना नेवताके वहाँ जाना अनुचित है। तात्पर्य कि तुम्हारी वाणीमें एक यही अनौचित्य हैं जो भेजने नहीं देता। यज्ञमें भाग पानेवाले देवताके नाते मुझकों भी न्योता भेजना चाहिये था।

नोट-- १ नीक है, मनको भाया भी तब उचित या अनुचित कहनेकी आवश्यकता क्या रह गयी ? इसपर पंजाबीजी लिखते हैं कि 'शिवजी ईश्वर हैं इसलिये क्रोध होनेपर भी वे कुछ भी अनुचित नहीं करना चाहते। उन्होंने सतीनीके हितकी बात कही। यही कारण है कि उनकी बातको भली कहकर अर्थात् उसका समर्थन करके फिर अनुचित (अंश) कहा। । 🖙 जिसकी बातका खंडन करना हो, सामान्यतः प्रथम उसका समर्थन करके तब युक्तिपूर्वक उसका खंडन करना चाहिये। यदि सीधे-सीधे खंडन कर दिया जाय तो जिसकी बातका खंडन किया जाता है उसमें दुराग्रहपनेकी संभावना हो सकती है। देखिये गुरु श्रीवसिष्ठजीने भरतजीसे राज्य ग्रहण करनेको कहा और माता कौसल्याजी तथा मिन्त्रयोंने उनकी आज्ञाका अनुमोदन किया तब भरतजीने क्या किया ? उन्होंने प्रथम सबकी बातोंको उचित कहा: यथा--'मोहि उपदेसु दीन्ह गुरु नीका।'...मातु उचित धरि भायसु दीन्हा। अवसि सीस धरि चाहउँ कीन्हा ॥' फिर कहा कि 'तुम्ह तो देह सरल सिख सोई। जेहि आचरत मोर भल होई॥ जद्यपि यह समुझत हो नीके। तदपि होत परितोष न जी के ॥ अव तुम्ह विनय मोरि सुनि छेहू । मोहि अनुहरत सिखावन देहू । २ । १७७ ।' इसके पश्चात् उन्होंने सबकी बातोंका अनौचित्य दिखाया और यहाँतक कह डाला कि 'परम हानि सब कहें यह लाह । अदिनु मोर नहिं तूपन काहू ॥ संसय सील प्रेम वस अहहू । सबुइ उचित सब जी कछु कहहू ॥ २ । १८१ । १ इत्यादि । इसी प्रकार जब लक्ष्मणजी सेनासहित भरतजीको मारनेके लिये तैयार हुए और आकाशवाणी सुनकर संकुचित हुए तब श्रीरामजीने प्रथम उनके वचनोंका समर्थन किया; यथा—'कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब तें कठिन राजमदु भाई ॥' फिर उनमें अनौ-चित्य दिखाया, इस तरह कि 'जो अँचवत नृप मातिंह तेई। नाहिन साधुसमा जेहिं सेई। सुनहु लखन मल मरत सरीसा । विधि प्रपंच महँ सुना न दीसा ॥' इत्यादि । (२ । २३१ ) । इसी तरह अंग्रेजी नाटक जूलियस सीज़र Julius Coesor में ऐनटनी Antony ने ब्रूटसकी बातोंका कैसा उत्तम रीतिसे खंडन किया है।—इसी तरह शिवजीने पहले समर्थनकर अब उसका खंडन प्रारम्भ किया।

टिप्पणी—२ 'दच्छ सकल निज सुता बोलाई । " इति । (क) अर्थात् यदि दक्ष अपनी अन्य सब लड़िक्यों को न बुलाता तो तुम्हें भी न्योता न देनेसे 'बिसराना' अर्थात् युलाना न कहा जा सकता था; क्योंकि जब किसीको न बुलाया तो तुम्हों भी न्योता न देनेसे 'बिसराना' अर्थात् युलाना न कहा जा सकता था; क्योंकि जब किसीको न बुलाया तो तुमको भी न बुलाया तो इसमें उचित-अनुचितका प्रश्न ही नहीं उठता। (ख) 'सकल निज सुता " 'इति । दक्षकी कितनी-कितनी कन्याएँ हैं इसमें पुराणोंमें मतभेद हैं। कोई १६, कोई २४, कोई ६० इत्यादि कहते हैं। इसीसे गोस्नामीजीने 'सकल' शब्द दिया। मा० ४। १ में इनकी कन्याओं और उनके पतियोंके नाम इस प्रकार हैं—श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पृष्टि, क्रिया, उन्नित, बुद्धि, मेथा, तितिक्षा, ही और मूर्त्ति—ये तेरह धर्मकी पित्याँ हुई। स्वाहा अग्निदेवको, स्वथा पितरों (अग्निष्वात्त, बिहिषद्द, सोमप और आज्यप ) को और सतीजी शंकरजीको ब्याही गयीं। प० पु० में २४ कन्याओंके नाम हैं जिनमेंसे 'ख्याति' का विवाह भृगुजीसे और अनुस्याजीका अत्रिजीसे लिखा है।—विशेष ४८ (६) 'दक्ष, दक्षकुमारी' में देखिये। [(ग) 'हमरें वयर तुम्हों विसराई' इति। हमारे वैरसे तुमको भी विसरा दिया अर्थात् इमसे वैर मानते हैं और इमारे नाते तुमसे भी वैर मानते हैं—यह आगे स्पष्ट ही है। यथा 'दक्ष म कछ पूछी इसलाता। सितिह बिलोकि जरे सब गाता। ६३।' 'विसराई' कहनेका माव कि तुम 'विसरि गर्था' ऐसा नहीं है, यदि विसर जातीं, भूलसे रह जातीं तो उन्हें दोष न लगता पर उन्होंने तो जान-जूसकर हमें विसराया और हमसे वैर है यह समझकर हमारे कारण तुम्हें भी विसरा दिया, नहीं तो तुम्हींको बुला लेते।

नोट—र केवल तुमको न बुलाया और अपनी सभी लड़िक्योंको बुलाया, इस कथनसे दक्षका अपनेसे विरोध बनाकर आगे विरोधका कारण कहते हैं। पुनः, 'हमरे बयर तुम्हों विसराई' का भाव कि दक्षको उचित तो यह था कि तुम उनकी बड़ी प्यारी लड़की थीं, तुम्हारे सम्बन्ध और प्रेमके नाते हमसे वैर विसरा देते—यह उनकी दक्षता (चतुराई) होती, उनका नाम इस कर्तव्यसे सार्थक हो जाता, 'यथा नाम तथा गुण' यह लोकोक्ति सिद्ध होती। अथवा, केवल तुमको बुला लेते तो भी हर्ज न था; पर उन्होंने यह न करके उलटे तुमको भी भुला दिया।

३ श्रीपंजाबीजी और पं० स्० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'यहाँ दक्षका जैसा नाम वैसा ही गुण दिखाया गया है। दक्ष नाम यहाँ सामिप्राय है। दक्ष=चतुर=सयाना=चालाक। उसने खूत चतुरता दिखलायी। तुम्हें न बुलाया यही चतुरता है। जिसमें तुम्हारा और हमारा प्रकट अपमान हो।' पुनः, 'हमरें बयर' का भाव कि हम उनसे वैर नहीं मानते (इसीसे हमने कभी तुमसे इसकी चर्चा भी न की थी, यदि तुम वहाँ जानेकी बात न कहतीं तो में उसका नाम भी न लेता) पर वह वैर मानता है। भा० ४। ७। २ से भी यही बात सिद्ध होती है। शंकरजीने ब्रह्मादिसे कहा है कि दक्ष ऐसे नासमझोंके अपराधकी न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही। यथा—'नाघं प्रजेश बालानां वर्णये नानु-चिन्तये। देवमायामिभूतानां दण्डस्तत्र छतो मया॥'

टिप्पणी—३ 'ब्रह्मसमाँ हम सन दुख माना।"" इति। (क) वैर कहकर अब उसका कारण कहते हैं। 'ब्रह्मसभा' कहकर जनाया कि ब्रह्मादि देवता इस बातको जानते हैं। 'हम सन दुख माना' का भाव कि और किसीसे दुःख नहीं माना। पुनः (ख) 'माना' का भाव कि उन्होंने दुःख अपनेसे मान लिया, हमने दुःख देनेकी कोई बात महीं की। हमने जान-बूझकर दक्षकी अवज्ञा नहीं की थी; उसने मूर्खतासे ऐसा मान लिया था।—यह भाष मा॰ ४-२-३ से स्पष्ट है। दुःख मानना=अप्रसन्न होना।

नोट-४ 'दुःख माननेकी कथा' इति । श्रीमद्भागवत स्कन्ध ४ अ० २ में यह कथा रहोक ४ से ३३ तक है। वहाँ श्रीविदुरजीके प्रश्नपर श्रीमैत्रेयजीने वैरका कारण इस तरह वर्णन किया है।-

एक बार पूर्व अति प्राचीनकालमें विश्वस्रष्टाओंने एक यह किया, जिसमें समस्त परमिष्, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने-अपने अनुयायियोंके सिंहत आ उपस्थित हुए। सूर्यके समान तेजस्वी दक्ष उस समय वहाँ आये। दक्षको देख उनके तेजसे प्रभावित और धर्षितचित्त होकर, श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजीको छोड़ अन्य सभी देवता, श्रृषिगण आदि सदस्यगणोंने अपने आसनोंसे उठकर उनका सम्मान किया। दक्ष ब्रह्माजीको प्रणामकर उनकी आहा पा उनके दिये हुए आसनपर बैठ गये। दक्षने यह देखकर कि शिवजी आसनपर बैठे ही रहे उठकर उन्होंने सम्मान नहीं किया और उनके इस व्यवहारसे अपना अपमान समझकर क्रूर्टिश उनकी ओर देखा और उस महासभामें ही उनको बहुत दुर्वचन कहे। (श्लोक ९ से १६ तक में दुर्वचन हैं। जिसे देखना हो वहाँ स्वयं देख छें)। और पछताने लगा कि मैंने केवल ब्रह्माजीके कहनेसे ही ऐसे पुरुषको अपनी सुन्दर साध्यी मोली-भाली कन्या दे दी। 'तस्मा उन्मादनाधाय नष्टशीचाय दुर्हदे। दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमंष्टिना॥ १७॥' शिवजी कुछ भी न बोले। दुर्वचन कहकर दक्षने श्रीशिवजीको शाप भी दिया कि 'देवयशोंमें इन्द्र-उपेन्द्र आदि देवगणोंके साथ यह यशका भाग न पावें।' यथा—'अयं तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रादिमिर्भवः। सह मागं न लभतां देवेदेवगणाधमः॥ १९॥' शाप देकर अत्यन्त कुद्ध हो वह समासे निकलकर अपने घर चलता हुआ।

यह जानकर कि दक्षने शाप दिया है नन्दीश्वरको बड़ा ही कोध हुआ और उन्होंने दक्ष और उन ब्राह्मणोंको, जिन्होंने दक्षके छुवाक्योंका अनुमोदन किया था, घोर प्रतिशाप दिया कि 'यह दक्ष देहाभिमानी है, देहहीको आत्मा समझता है, अविद्याको विद्या जानता है, विषयसुखवासनाओंमें आसक्त हो कर्मकाण्डमें रत रहता है। अतएव यह जड़ पशु है, पशुओंके समान यह स्त्री-रूम्पट हो और इसका मुख शीघ ही बकरेका हो। यह सदा तत्त्वज्ञानसे विमुख रहे। यह और इसके अनुयायी बारम्बार आवागमनरूप संसारचक्रमें पड़े रहें, कर्ममार्गमें ही भ्रमते रहें। ये ब्राह्मणगण मध्यान्मस्यके विचारसे रहित हो केवल पेट पालनेके लिये विद्या, तप और वतादिका आश्रय लें और धन, शरीर और इन्द्रियोंमें ही सुख मान मिश्चक होकर पृथ्वीपर विचरा करें।—'सर्वमक्षा द्विजा वृत्त्ये धतविद्यातपोवताः। वित्ते देहिन्द्र-यारामा याचका विचरन्त्वह ॥ २०॥' इसपर भ्रगुजीसे न रहा गया। उन्होंने बदलेमें अत्यन्त दुस्तर ब्रह्मशाप दिया कि शिवमक्त और उनके अनुयायी सत्-शास्त्रोंक विरुद्ध आचरण करनेवाले और पाखण्डी हों, शाचहीन, बुद्धिहीन हों, जटा, भरम और अस्थियोंके धारण करनेवाले हों…'' भृगुके शाप देनेपर श्रीशिवजी अपने पापदोंसहित वहाँसे चल दिये। दस देषभाव मनमें तबसे बराबर रक्खे रहा।

टिप्पणी—४ 'तेहि ते अजहुँ करहिं अपमाना।' इति। (क) 'अजहुँ' का भाव कि 'प्रथम भरी ब्रह्मसभामं हमारा अपमान किया था और उस बातको बरहों बीत गये तथापि अब भी अपमान करनेपर तुले हुए हैं, अब भी करते हैं। यह यह भी हमारे अपमानके लिये ही प्रारम्भ किया गया हैं। यहमें हमारा भाग देनेन सबको रोकना चाहने हैं। हमारा भाग न देनेका आरम्भ अपने इस बहारे कर रहे हैं।' [पुनः भाव कि बड़े होग होटी बातोंपर कुछ प्यान नहीं देते।

ध्यान भी हो जाता है, तो थोड़ी ही देर उसका आवेश रहता है। पर यह अवतक अपमान करता जाता है। इसका कारण पूर्व कह आये कि 'अति अभिमान' हो गया है; उसी मदके नशेमें अवतक मतवाला बना हुआ अपमान करता है। (मा॰ प॰)]

नोट-पं॰ सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि-'हम सन'=हम छोगींसे। अर्थात् ब्रह्मा-विष्णु महेशसे। इसीसे तीनोंको न्योता न गया।

जौ विन्तु बोलें जाहु भवानी। रहें न सीलु सनेहु न कानी।। ४।। जदिप मित्र प्रभु पितु गुर गेहा। जाइअ विन्तु बोलेहु न सँदेहा।। ५॥ तदिप बिरोध मान जहँ कोई। तहाँ गए कल्यान न होई।। ६॥

अर्थ—हे भवानी ! यदि तुम विना बुलाये जाओगी तो न शील-स्नेह ही रह जायगा और न मान-मर्यादा ही ॥ ४ ॥ यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरुके घर विना बुलाये भी जाना चाहिये ॥ ५ ॥ तो भी जहाँ कोई विरोध (वैर) मानता हो वहाँ जानेसे कल्याण नहीं होता ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ 'जों बिनु बोलें जाहु मवानी।'''' इति। जो शङ्करजीने कहा वही हुआ भी। किसीने न तो स्तेह किया, न शील रक्खा और न कानि मानी। यथा—'पिता मवन जब गई मवानी। दच्छ त्रास काहु न सनमानी॥''' दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सितिह बिलोकि जरे सब गाता॥ ६६॥' 'कानि न मानी' अर्थात् किसीने इसकी परवा न की कि ये भगवान् शङ्कर महामहिमकी पत्नी हैं; भवानी हैं; इनका आदर करना कर्तव्य है। (ख) 'भवानी' सम्बोधन अर्थात् पित-सम्बन्धी नाम देनेमें भाव यह है कि भवपत्नीका जैसा शील, स्नेह और मर्यादा-प्रतिष्ठा है वैसी न रहेगी। हमको न बुलाकर हमारा अपमान किया और कर रहे हैं तो वहाँ जानेपर तुम्हारा अपमान होगा।

नोट—१ (क) पंजाबीजी लिखते हैं कि 'भवानी कहकर शिवजी स्चित करते हैं कि हमने केवल सतीतनका त्याग किया है, परम प्रेम जो हमारा तुममें है, कुछ उसका त्याग हमने नहीं किया। हमारी इस प्रतिज्ञाका तात्पर्य यह नहीं है कि तुम्हारा अपमान हो तो हमें बुरा न लगेगा।' और, पं॰ सुधाकर द्विवदीजी लिखते हैं कि 'दुखी होकर शिवजीने 'भवानी' सम्बोधन किया। अर्थात् बिना न्योते जानेसे तुम 'भव' (मुझ शिवको या संसारमात्र ) को 'आनि' (ग्लान ) देनेवाली होगी।' तथा पं॰ सू॰ प्र॰ मिश्रजीका मत है कि 'भवानी' से यह स्चित किया कि तुम हमारी स्त्री होकर ऐसा अपमान न सह सकोगी।'

भा० ४। ३ के 'तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृद्क्षो सम द्विट् तदनुवताश्च ये। " २४। 'और 'भथापि मानं न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः ॥ २०॥' के अनुसार 'भवानी' सम्बोधनका भाव यह है कि यद्यपि तुम दक्षकी परम प्रिय पुत्री हो पर मेरी आश्रिता हो भवपत्नी हो, इसिलये तुम्हारा अपमान होगा और यद्यपि तुम्हारा शरीर दक्षसे उत्पन्न हुआ है तो भी 'भवपत्नी' के नातेसे तुम्हें मेरा शत्रु होनेके कारण उसको तथा उसके अनुयायियों के देखनेका विचार कदापि न करना चाहिये। (ख) स्कन्द पु० माहेश्वर के० खण्डमें मिलता हुआ इलोक यह है— 'अनाहूताश्च ये सुश्चु गच्छन्ति परमन्दिरम्। तेऽपमानं प्राप्नुवन्ति मरणादिधकं ततः। २। ५९।'

नोट—२ 'सील सनेहु न कानी' इति । यह दोनों ओर लगता है । तुम्हारा शील आदि उनके साथ न रह जायगा, न उनका तुम्हारे साथ । हमारे वैरसे तुमसे भी सब वैर मानेंगे और तुम्हारा अपमान करेंगे तब तुम्हें उनपर क्रोध आ जायगा—यह शील-स्वभाव गया । तुम्हारे वाप और बहिनोंको तुम्हारा वहाँ पहुँचना अच्छा न लगेगा । वे तुमपर हँसेंगी, तुम्हारा परिहास करेंगी, कटाक्ष करेंगी, यह देख तुम्हारा स्नेह चला जायगा । अपनेको भवपत्नी जानकर तुम वह अपमान न सह सकोगी । यह तुमको जो दुःख है जिसे तुम अपना अपमान समझती हो उससे कहीं अधिक दुःख तुमको वहाँ प्राप्त होगा । तुम्हारा जो मान अभी है वह न रह जायगा । इसी तरह दूसरोंका शील आदि तुम्हारे साथ न रहेगा । शील न रहा; यथा—'दच्छ ग्रास काहु न सनमानी', 'भिगनी सिलीं बहुत मुसुकाता ।' स्नेह न रहा, यथा—'दच्छ न कछु पूछी कुसलाता ।''' और मर्यादा भी न रक्खी, यथा—'कतहुँ न दीख संभुकर मागा', 'प्रभु अपमान समुद्दि उर दहेज', 'सब ते कठिन जाति अपमाना ।' यहाँ शीलसे 'आदर-सत्कार, मुलाहजा-मुख्वत' और किति' से जाति-पाँतिमें मान-मर्यादा अभिप्रेत है ।

३ इस कथनमें सहोक्ति और संभावना अलङ्कारोंका सन्देह संकर है।

टिप्पणी—२ जदिष मित्र प्रभु पितु गुर गेहा । "'इति । अर्थात् इतने स्थानोंमें जिना बुलाये जानेमें अपमान होनेका शील-स्नेह-कानि जानेका तथा अकल्याणका सन्देह नहीं है । वहाँ जानेमें यह सन्देन कदापि न करे कि जिना बुलाये कैसे जायँ । तात्पर्य कि इनके घरको अपना-सा ही समझें । वहाँ जिना बुलाये जानेमें अपनी 'अमानता' ही भूपण है ।

३ 'तदिप विरोध मान जह कोई।'''' इति प्रियम बिना बुलाये किसीके यहाँ जानेका परिणाम बताया कि शील आदि नहीं रहते। अब बताते हैं कि जहाँ कोई भी विरोध मानता हो वहाँ जानेसे कल्याण नहीं होता। और दक्ष विरोध मानते हैं, इसिलये वहाँ जानेसे कल्याण न होगा। अर्थात् यहाँ दोनों बातें हैं—न निमन्त्रण हैं और न प्रेम है, किन्तु वैर है, अतः तुम्हारा मरण होगा। (ख) 'कोई' का भाव कि जब मित्रादिके यहाँ जानेसे कल्याण नहीं तब और किसी दूसरेके यहाँ जानेसे कल्याण कब सम्भव है ? [दासकी समझमें भाव यह है कि कहीं भी, जहाँ कोई विरोध मानता हो, जानेसे कल्याण नहीं होता। फिर माता-पिता भाई-बन्धु, मित्र आदि स्नेही ही यदि विरोध मानने लगे हों तब तो उनके समान कोई दूसरा शत्रु हो ही नहीं सकता। वहाँ तो कल्याणकी बात ही क्या, प्राण ही बचना असम्भव है। पुनः, 'कोई' का भाव कि मित्र आदि न भी वैर मानते हों पर उनके यहाँ भी यदि कोई अपनेसे वैर मानता हो तो भी कल्याण नहीं होता और यहाँ तो स्वयं तुम्हारा पिता ही वैर रखता है तब कल्याण कैसे सम्भव हो सकता है ? ]

नोट—४ पं॰ सुधाकर द्विवेदी लिखते हैं कि 'इनके यहाँ बड़े होनेके कारण बिना बुलाये ही जाना चाहिये। क्योंकि और लोग खाली देहके साथी होते हैं और ये लोग तन, मन, धन सबके साथी हैं'। मनके साथी होनेसे इनके यहाँ जानेमें कुछ भी संशय नहीं। 'तदिष विरोध….' से सूचित किया कि दक्ष पिता हैं, तुम उनके घर जा सकती हो, पर तुमसे मुझसे सम्बन्ध है और वे मुझसे बुरा मानते हैं। इसलिये ऐसे समयमें तुम्हारा जाना मेरा हो जाना है; अतएव में मना करता हूँ।' यहाँ तिरस्कार अलङ्कार है।

५ 'जो बिनु बोलें जाहु मवानी।'''' इत्यादि वाक्योंसे स्पष्ट है कि सतीजीके वचनोंमें ये सब तर्क मीजूद हैं। जैसा ऊपर दोहेकी व्याख्यामें दिखाया गया है। भा०४।३। ८-९४ में सतीजीके वचन स्पष्ट हैं। यथा—'कथं सुतायाः पितृगेहकौतुकं निशम्य देहः सुरवर्य नेङ्गते। अनाहुता अप्यभियन्ति सौहदं मर्तुगुरोदेंहकृतश्च कंतनम्॥ ९३॥' अर्थ पूर्व दोहे ६९ की टि०२ में दिया जा चुका है।

वहाँ शिवजीने उत्तरमें यह कहा था कि तुम्हारा कहना उचित है पर जब स्वजन अभिमानजित कोधके कारण दोषभरी दृष्टिसे देखते हों तो वहाँ जानेपर वह क्रूरहृष्टिसे ही देखता है। उसके कुटिल कुवाक्यरूपी वाणोंसे मर्मस्थान विद्व हो जानेसे दिनरात संताप और व्यथा होती रहती है। ऐसे लोगोंके यहाँ, यह समझकर कि ये हमारे बान्धव हैं, कभी न जाना चाहिये। वह हमसे द्वेष रखता है, अतः तुम्हारा मान न करेगा। यथा—'त्वयोदितं शोमनमेव शोमने अनाहुता अप्यमियन्ति बन्धुषु। ते ययनुत्पादितदोषदृष्टयो यलीयसानात्म्यमदेन मन्युना॥ १६॥ ""नैतादशानां स्वजन-स्यपेक्षया गृहान्प्रतीयादनवस्थितात्मनाम्। येऽभ्यागतान्वकधियामिचक्षते आरोपितभूभिरमर्पणाक्षिभिः॥ १८॥ "स्वानां यथा वक्षधियां दुरुक्तिमिदिवानिशं तप्यति मर्मताहितः॥ १९॥' हिंद्धे 'कल्याण न होगा' यह बात रलोक २५ में स्पष्ट कही है, यथा—'यदि ब्रजिष्यस्यतिहाय मद्वचो मद्रं मवत्या न ततो भविष्यति। संभावितस्य स्वजनात्परामयो बदा स सयो मरणाय कल्पते॥' अर्थात् यदि मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो कल्याण न होगा। क्योंकि प्रतिष्ठित मनुष्यका स्वजनोंद्वारा अपमान शीघ ही मरणका कारण हो जाता है।

भाँति अनेक संभु समुझावा। भावी वस न जानु उर आवा॥ ७॥ कह प्रभु जाहु जो बिनिह बोलाएँ। नहिं भिल बात हमारें भएँ॥ ८॥ दो०—किह देखा †हर जतन वहु रहे न दच्छकुमारि। दिए मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि॥६२॥

 <sup>⊕</sup> हमारेहि—१७२१, १७६२, छ०, कोदवराम । हमारें—१६६१, १७०४ ।
 † 'करि'—पाठान्तर ।

अर्थ—शिवजीने अनेक प्रकारसे समझाया (पर) होनहारवश उनके हृदयमें बोध न हुआ ॥ ७॥ प्रभु (शिवजी) ने कहा कि यदि तुम विना बुठाये जाती हो तो हमारी समझमें यह बात अच्छी नहीं है ॥ ८॥ (जब) शिवजीने बहुत प्रकारसे कहकर देख िठया कि दक्षकी कुमारी किसी प्रकार न रहेगी तब त्रिपुरारि महादेवजीने मुख्यगण साथ देकर उनको विदा कर दिया ॥ ६२॥

िपणी—१ 'माँति अनेक संभु समुझावा' इति । 'कहें हु नीक मोरें हु मन भावा' से 'निहं मिल बात हमारें साएँ' तक जो समझाया यही बहुत भाँति समझाना है। सतीजीने जो कहा कि 'पिता मवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होह' उसके उत्तरमें कहा कि 'कहें हु नीक मारें हु मन भावा। यह अनुचित निहं नेवत पठावा॥' यह कहकर उसका अनीचित्य दिखाया कि 'जो बिनु बोलें जाहु भवानी। रहें न सील सने हु न कानी॥' यदि कहो कि भूल गये तो उसपर कहा कि भूल नहीं गये, जान-बूझकर 'विसरा' दिया। फिर विसराने की पृष्टि की कि 'दक्ष सकल निज सुता बोलाई। हमरे हथर सुम्हों विसराई॥' आपसे चैर क्यों मानते हें ? इसका उत्तर दिया, वैरका कारण बताया कि 'ब्रह्मसमाँ हम सन दुस् माना'। यह तो बहुत दिनकी बात हो गयी, अब उसका खवाल थोड़े ही होगा ? उसपर कहते हैं कि यह बात नहीं है वह तो 'तेहिं तें अजहुँ करिंह अपमाना।' पिताके घर जाने में अपमान न समझना चाहिये, बिना बोलाये जाना उचित है; उसपर कहा कि यह ठीक है 'तदिष विरोध मान जहुँ कोई। तहुँ गए कल्यान न होई॥' इत्यादि अनेक भाँति समझाना है। अन्य प्रन्थों में भी जो और कहा गया हो वह भी 'अनेक' में ले सकते हैं।

२ 'मार्ची बस न ज्ञान उर आवा' इति । इस कथनसे सूचित होता है कि सतीजी यही समझती हैं कि हमारे पिता इनसे वैर नहीं मानते और न इनका अपमान करते हैं, ये जाने देना नहीं चाहते, इसीसे ऐसा कहते हैं । यज्ञमें जाकर शिवजीका भाग वहाँ न देखनेपर जो कहा गया है कि 'तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ । प्रभु अपमानु समुझि उर दिहेऊ ॥' उससे यह आशय स्पष्ट झलकता है कि सतीजीने शिवजीकी बात झूट समझी थी ।

इकि महात्मा लोग हितके लिये अनेक प्रकारसे समझाया करते हैं। इसी तरह श्रीहनुमान्जी, विभीपणजी आदिने रावणको समझाया। यथा—'जदिष कही किप अति हित बानी। मगित बिबेक विरित नय सानी॥ '', 'बुध पुरान श्रुति संमत पानी। कही विभीषन नीति वखानी॥' जिसके हितकी कही जाय यदि वह उपदेश न माने तो इसमें महात्माका दोष ही क्या ?

'भावी वस' कहनेका भाव कि सतीजी पहले शिवजीसे झूठ बोलीं, यथा—'प्रेरि सतिहि जेहि सूठ कहावा। ५६।', यह भी भावीवश था, यथा—'हरि इच्छा भावी वलवाना। हृदय विचारत संभु सुजाना॥ ५६।६॥' और अब शिवजीको झूठा समझीं। सतीजीका झूठ बोलना और शिवजीको मिथ्यावादी समझना, दोनों हो असम्भव हैं। यही स्चित क्रनेके लिये दोनों जगह 'भावीवश' कहा।

३ 'कह प्रभु जाहु जो विनहिं बोलाए…' इति । तात्पर्य कि तुम अपने मनसे जो चाहो सो करो, हम आज्ञा नहीं दे सकते । अनेक भाँति समझानेपर भी जब सतीजी न बोलीं और न यह कहा कि 'बहुत अच्छा मैं न जाऊँगी' तब शिवजीने यह बात कही कि बिना बुलाये जाना हमारे विचारसे अच्छा नहीं है । शिवजीने भावोकी प्रबलता समझकर यह न कहा कि तुम न जाओ, हम नहीं भेजते किन्तु यही कहा कि जाना हमारे विचारमें अच्छा नहीं है । 'बिना बुलाये जाना अनुचित है' इसीसे शिवजी बारम्बार यह बात कहते हैं । यथा—'यह अनुचित नहिं नेवत पठावा', 'हमरें बयर सुम्हीं विसराई', 'जी विनु बोले जाहु मवानी । रहे न सीलु सनेहु न कानी' ॥ 'तदिप बिरोध मान जह कोई ॥ तहाँ गए फल्यान न होई' तथा यहाँ 'जाहु जो बिनहि बोलाये । नहि मिल वात हमारें माए ॥'

इंग्रिथम इनका मन रखनेके लिये, मनुहारके लिये कहा कि 'कहेंड नीक मोरेंहु सन मावा।' और अब साफ धवाब देते हैं कि बिना बुलाये जाना अच्छा नहीं है।

नोट—१ यहाँ कुछ लोग शंका करते हैं कि 'शिवजी भावीकी प्रबलता समझते थे, भविष्य जानते थे तब उसमें स्कावट स्यों डालते हैं?' इसका समाधान यह किया जाता है कि यहाँ शिवजी लोकमान मर्यादाके अनुकूल शिक्षा दे रहे हैं। सतीका अप-मान होना अपना ही अपमान है। रही भावी। सो तो अमिट है। सतीजी मानेंगी हो वयों ? वे इससे उपदेश दे रहे हैं कि कर्तव्य रहे हैं कि कर्तव्य करना अपना धर्म है, उससे न चूकना चाहिये और फल तो हरि-इच्छानुसार ही होगा। देखिये, विषष्ठजी जानते थे कि अभी तो राज्य होना नहीं है फिर भी उन्होंने राजासे यह बात नहीं कही, बल्कि राजाके 'नाम रामु करिश्रहि जुबराजू। कहिश्र कृपा करि करिश्र समाजू॥' इत्यादि बातोंके उत्तरमें यही कहा कि 'येगि बिलंबु न करिश्र नृप साजिश्र सबुद्द समाजु। सुदिन सुमंगलु तबहिं जब रामु होहि जुबराजु॥ २।४॥' उन्होंने राजाको कर्तव्य करनेको कहा और श्रीरामजीको संयम करनेको कहा। श्रीरामजीको इस प्रकार दो दिन उपवास हो गया। पं० राम-कुमारजी कहते हैं कि शिवजी भावीकी प्रबलता समझते हैं, इसीसे यह नहीं कहते कि 'न जाओ' क्योंकि ऐसा कहनेपर यदि जायँ तो पतिकी आज्ञाका स्पष्ट उल्लंघन होगा।

टिप्पणी—४ 'किह देखा हर जतन बहु'''' इति । (क) यहाँ शिवजीका कोमल स्वभाव दिखा रहे हैं कि आशा भद्भ करनेपर भी उन्होंने न तो कटोर वचन कहे, न भय दिखाया, किंतु सतीके ही मनकी वात रक्खी। (ख) 'किह देखा हर जतन बहु' अर्थात् बहुत युक्तियों द्वारा, बहुत प्रकारसे कहकर जहाँ तक समझानेकी सीमा है वहाँ तक समझाया। 'रहें न दक्षकुमारि' का भाव कि इस समय उसकी दक्षमें प्रीति है, पतिको त्यागकर वहाँ जानेपर तुली है। [पुनः भाव कि दक्ष हठी था वैसे ही इस समय इनका हठ है तो आश्चर्य ही क्या ? आखिर उसीकी तो लड़की हैं। सुधाकर दिवेदीजी िज्यते हैं कि 'दक्षकुमारीका भाव यह है कि 'दक्षको बुरी रीतिसे मारनेवाली है', उसको मारनेके लिये जाना है।' (मा० प०)]

नोट—२ 'रहै न' से यह भी जनाया कि यदि बलपूर्वक रोकते हैं तो यह प्राण दे देंगी और जाने देते हैं तो वहाँ इसके देहत्यागकी सम्भावना है इससे बलपूर्वक रोकना उचित न समझा। यथा—'एनावदुक्त्वा विरराम शङ्करः पत्न्यक्रनाशं ह्युभयत्र चिन्तयन्। सुहृद्दिह्धुः परिशक्षिता भवाक्षिष्कामती निर्विशती द्विधाऽऽस सा॥ भा० ४।४।९।

हिन्सा० ४। ४ में लिखा है कि सतीजी शिवजीकी आजा मंगकर उनको अकेले छोड़कर पिताक यहाँ अकेली ही चल दीं, उनको प्रणामतक न किया था और न उनकी परिक्रमा ही की। इसीसे वहाँ जाकर उनका फिर लौटना न हुआ। यथा—'न ननाम महादेवं न च चके प्रदक्षिणम्। अतप्व हि सा देवी न गता पुनरागता ॥' सतीजीके चल देनेपर मणिमान् आदि गणोंको भूषणवस्त्र आदिसहित शिवजीने भेजा। वहाँपर सतीजीकी उच्छुङ्खलता-स्वच्छन्दता भागवतकारने दिखायी है जो एक पतिव्रता स्त्रीमें न होना चाहिये। परंतु पूज्य भक्त किव तुलसीदासने सतीशिरोमणिसे अमर्यादित कर्म नहीं करवाये। उन्होंने सतीका आज्ञा माँगना लिखा है और आज्ञा देनेका ही आग्रह किया है। जों प्रभु आयसु होइ सों में जाड़ें' साफ कह रहे हैं कि यदि आज्ञा होगों कि 'न जाओं' तो में न जाऊँगी, जब शंकरजीने देखा कि ये अवश्य जाना चाहती हैं और बिना आज्ञा जायँगी भी नहीं, यदि हम हठ करेंगे तो इनके प्राण ही न चले जायँ, तब उन्होंने सेवकोंको साथ कर उनको भेज दिया। पूज्य किवने स्त्रीका आदर्श रखनेके लिये ही लिखा कि 'कहि देखां ' दिये सुख्य गन ' किवा कि कहा है कि दुरात्मा पिताने आपको आमन्त्रित नहीं किया, उसके मनमें आपके प्रति सद्राव है । स्कन्दपु में सतीजीने कहा है कि दुरात्मा पिताने आपको आमन्त्रित नहीं किया, उसके मनमें आपके प्रति सद्राव है या दुर्माव यह सब जाननेके लिये में वहाँ जाना चाहती हूँ, अतः आप आज्ञा दें। ऐसा सुनकर शिवजीने आज्ञा दी स्वीर उनके साथ-साथ साठ हजार ठद्रगण कर दिये ( माहेश्वर के लं २ )। यह कथा मानसके अनुकृल है।

टिप्पणी—५ 'दिये मुख्य गन संग तब'''' इति । जो अपना परम विश्वासी और सेवामें कदापि न चूकनेवाला होता है वही स्त्रीके साथ भेजा जाता है, इसीसे यहाँ 'मुख्य गणों' को साथ करना कहा । गण साथ इससे किये कि सतीजीने कहा था कि आज्ञा हो तो सादर देखने जाऊँ, अर्थात् मुझे आदरपूर्वक भेजिये। अतः आदरार्थ मुख्य गण साथ कर दिये। पिताके घर जानेपर सतीका अनादर होगा, इस विचारसे आज्ञा न दी।

नोट—३ मुख्य गण साथ करनेके और भाव ये हैं कि—(क) लोकमर्यादाकी रक्षाके लिये ऐसा किया जिसमें यह न प्रकट हो कि पितसे रूठकर आयी हैं, उनकी मर्जीके विरुद्ध आयी हैं, अथवा पित भी इनका आदर नहीं करता। इत्यादि। (ख) दक्षसे वैर है, अतः शस्त्रास्त्रमें जो निपुण हैं उन्हींको साथ भेजा। भा० ४। ४। ४ में लिखा है कि सतीजीको जाते देख भगवान् शंकरके मणिमान् और मद आदि सहस्रों अनुचरगण नन्दीश्वरको आगे कर अन्य पार्पदों और यक्षोंके सहित बड़ी शीव्रता और निर्भयतासे उनके साथ हो लिये। यथा—'तामन्वगच्छन्द्रुतविक्रमां सतीमकां त्रिनेत्रानुचराः सहस्रशः। सपार्षदयक्षा मणिमन्मदादयः पुरोवृषेन्द्रास्तरसा गतब्ययाः॥ ४॥'—मानसकविका सँभाल देखिये कि वे शंकरजीका सादर विदा करना लिखते हैं, न कि पीछेसे अनुचरोंका जाना।

४—आदरपूर्वक भेजना 'दिए मुख्य गन' और 'बिद्दा कीन्ह' से साष्ट है। नन्दीश्वरपर सवार कराके और श्वेत छत्र चँवर, माला और दर्पण, गेंद आदि कीड़ाकी सामग्रियाँ तथा दुन्दुभी, शंख आदि गाने-वजानेका सामान साथ कर दिया। यथा—'तां सारिशकन्दुकदर्पणाम्खुजहवेतातपत्रव्यजनस्रगादिमिः। गीतायने दुन्दु भिशङ्क वेणुभिकृषेन्द्र मारोप्य विटक्किता ययुः॥ भा०४।४।५।'

नोट--५ 'विदा कीन्द त्रिपुरारि' इति । भाव कि--(क) जैसे त्रिपुरके वधमें रूखे हो गये ये वैसे ही रूखे होकर इनको विदा किया। (पं० रा० कु०)। (ख) ये त्रिपुरके रात्रु हैं, इनको दक्षसे क्या भय हो सकता है। काशी-खण्डमें लिखा है कि जब सतीजी पिताके घर चलीं उस समयकी साअत ऐसी थी--शिनवार, ज्येष्ठा नक्षत्र, नवमी तिथि, व्यतिपात योग, धिनष्ठा नक्षत्रके आधे भाग वीतनेपर उत्पन्न होनेसे सतीका पाँचवाँ तारा था। यथा--'अद्य प्राचीं िययासं त्वां वारयेत् पहुवासरः। नक्षत्रं च तथा ज्येष्ठा तिथिं च नवमी प्रिये॥ अद्य सप्तद्रशो योगो वियोगोऽद्यतनः शुमः। धिनष्ठार्धसमुत्पन्ने तव ताराध पद्यमी॥' (स्० प्र० मिश्र)! (ग) 'तारकामुरके वधका समय पहुँच गया है। इसिल्ये 'तद्रिप न कहंड त्रिपुर आराती' इस चरणका ध्यानकर ग्रन्थकारने यहाँ भी महादेवजीको 'त्रिपुरारि' कहा। दोहा ५७ की चौपाइयोंमें इसकी व्याख्या देखो।' (सु० द्विवेदी)। 'त्रिपुर-ऐसे भीषण दानवके संहारकर्त्ता सतीका नाश जानते हुए भी मनमें क्षोभ न लाये, तुरत विदा कर दिया। यहाँ परिकरांकुर अलंकार है।' (वीर)। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि त्रिपुरारिका विदा करना कहकर जनाया कि लौटेंगी नहीं।

पिता भवन जब गईं भवानी। दच्छ त्रास काहु न सनमानी।। १।। सादर भलेहि मिली एक माता। भगिनीं मिलीं बहुत मुसुकाता।। २।। दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सतिहि विलोकि जरे सब गाता।। ३।।

मर्थ—जब भवानी ( सती ) पिताके घर पहुँची तब दक्षके डरसे किसीने उनका सम्मान न किया ॥ ९ ॥ केवल एक माता तो भले ही आदरसे मिली । बिहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिलीं ॥ २ ॥ दक्षने कुछ कुशल ( तक ) न पूछी । सतीजीको देखकर उसके सारे अंग जल उठे ( सर्वाङ्गमें आग-सी लग गयी। उसे बड़ी कुढ़न हुई ) ॥ ३ ॥

टिप्पणी—9 'पिता सवन जब गई सवानी।""' इति। (क) 'भवानी' का भाव कि ये भव (शंकरजी) की पत्नी हैं इसीसे इनको न्योता न गया था, ये बिना बुलाये गयीं तो भवके ही सम्बन्धसे दक्ष आदि किसीने इनका सम्मान न किया। (ख) 'दच्छ श्रास काहु न सनमानी' अर्थात् और लोग इनका सम्मान करते (क्योंकि ये भवानी हैं) पर दक्षके उरसे न किया। यथा—'तासागतां तम्र न कश्चनाद्वियद्विमानितां यज्ञकृतो मयाज्ञनः। भा०४।४।७।' इस कथनसे जनाया कि दक्ष शिवजीसे विरोध मानता है-यह सबको मालूम है। इनका सम्मान करके दक्षका कोप-भाजन कौन बने ?

नोट—9 सुधाकर द्विवेदीजी छिखते हैं कि 'पिता सबस जह गई' से जनाया कि सतीजी पहले यज्ञशालामें नहीं गयीं सीधी वापके घर गयीं। भव (शिवजी) को फिर सतीने ग्लानि दी, इसिलये 'भवानी' कहा। 'दच्छ त्रास' से जनाया कि दक्षके लोगोंने निमन्त्रणके समय महादेव और सतीको निमन्त्रण देनेके लिये बहुत विनय की थी पर दक्षने सभीको डाँट दिया था कि खबरदार उनका नाम न लेना।'

टिप्पणी—२ 'सादर सलेहि मिली एक माता।'"' इति। (क) 'एक माता' का भाव कि कीई दूसरा आदरसे न मिला। [माता एक तो मनुशतरूपाजीकी कन्या, दूसरे दक्षकी पत्नी, इसीसे उसकी भय न हुआ। दूसरे माताको तो कन्या अति प्यारी होती ही है। अतः वह सादर मिली। भा०४।४।७ में लिखा है कि माता बढ़ी प्रसन्न हुई। स्तीजीको उसने स्तेहपूर्वक गले लगा लिया। उनके नेत्रोंमें प्रेमाश्रु भर आये, कण्ठ गद्गद हो गया। कुशल प्रश्न किया और आसन, अलंकार आदि उपहारमें दिये यह सब बात 'सादर' शब्दसे वक्ताने जना दी। यथा—'ऋते स्वसूर्वे जननीं च सादराः प्रेमाश्रुकण्ड्यः परिषस्वजुर्मुदा ॥७॥ सौदर्यसम्प्रशन्समर्भवार्त्या मात्रा च मातृष्वस्मिश्र सादरम्। वृत्तां सपर्यां चरमासनं च सा नादत्त पित्राप्रतिनन्दिता सती॥ भा०४।४।८।' पर पितासे अपमानित होनेके कारण इस आदरपर सतीजीने ध्यान न दिया (ख) 'मलेहि' इति। 'भलेही' बोली है। कोई-कोई इसका अर्थ 'अच्छी तरहसे' यह करते हैं। पर वास्तवमें यह मुहावरा है। इस शब्दको देकर स्चित करते हैं कि और किसीने निरादर भले ही न किया हो पर आदर नहीं किया। लोकरीति है

कि स्त्रियाँ आगे जाकर लाती हैं, चादर उतारती हैं, भेंटती हैं। यह सब आदर है। 'भलेही क्लार जताया कि बहिनें आकर मिलीं तो जरूर पर आदरसे नहीं।](ग) 'भिगनीं मिलीं बहुत मुसुकाता' इति। 'मिलीं' बहुवचन है, क्योंकि दक्षकी बहुत कन्याएँ थीं। ४८ (६), ६२ (२) देखिये। 'बहुत' देहलीदीपक है। बहुत भिगनीं, बहुत मिलीं, (पर) 'बहुत मुसुकाता मिलीं'। बहिनें मिलीं, इस कथनसे जनाया कि उनको भी दक्षका त्रास नहीं है। इससे ये भी आकर मिलीं। और कोई दक्षके त्राससे पास भी न गया। 'बहुत मुसुकाता' का भाव कि ये सब निमन्त्रित थीं और सतीजी निमन्त्रित न थीं। मुसुकाना भी निरादर ही-सा है।

नोट—२ 'मुसुकाता' के और भाव—(क) इसमें व्यंग्य यह है कि वह घमण्ड कहाँ गया कि ब्रह्म-सभामें पिताजी-को देखकर खड़े न हुए थे और अब यज्ञमें नेग-जोग लेनेको पत्नीको भेजा है! वे समझती हैं कि शिवजीने भेजा है। (रा॰ प्र॰ मा॰ प॰)। (ख) 'श्रीमद्भागवतमें भगिनीकृत अपमानका उल्लेख नहीं है पर काशीखण्डमें यह लिखा है कि बहिनोंने अभिमान किया। इससे सतीजीने उनसे बात भी न की, पिताके पास गयीं। (मा॰प॰)

टिप्पणी—३ 'दच्छ न कछु पूछी कुसलाता।"" इति। (क) भाव कि जिन्हें मिलना चाहिये, वे तो आकर मिलीं। दक्षको कुशल-प्रश्न करना चाहिये था सो उसने कुछ न पूछा। (ख) 'जरे सब गाता' अर्थात् नखसे शिखापर्यन्त रिस व्याप गयी। यथा—'हँसत देखि नखसिख रिस व्यापी।' जलना कोधका धर्म है। सब गात जलने लगे अर्थात् सतीको देखकर उनके मनमें बड़ा कोध हुआ। (ग) शिवजीने जो कहा था कि 'हमरे बयर तुम्हों विसराई', वह वैरभाव यहाँ देख पड़ा कि दक्षने इन्हें शत्रुभावसे देखा। जो शिवजीने कहा था कि तुम्हारा शील, स्नेह और कानि न रहेंगी सो न रह गये। दक्षके मन, तन और वचन तीनोंकी दशा यहाँ दिखायी कि सतीको देखकर मनमें कोध हुआ, तनसे जल उठा और वचनसे कुशल भी न पूछी।

नोट—३ सितिहि बिलोकि जरं "' का भाव कि अपनी कन्याको देखकर पिता प्रसन्न हुआ करते हैं, यह मानव-प्रकृति है। सतीजी भी यही समझती थीं कि पिता हमें देखते ही प्रसन्न होंगे और सब वैर भूल जायँगे, पर दक्षको तो इन्हें देखते ही उनके पतिद्वारा किया हुआ अपमान भड़क उठा। और वह अपनी कन्या सतीहीको देखकर जल उठा। इसीसे यहाँसे सती नाम दे चले। उसीके सम्बन्धसे यज्ञ देखने गयीं, नहीं तो यहाँ क्यों आतीं?

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी 'जरे सब गाता' को सतीजीमें लगाते हैं। वे लिखते हैं कि—'पिताके न पूछनेपर सनीजीको दुःख हुआ कि माँ-बापके लिये तो सब संतान समान हैं, इसलिये माताने मेरा यथोचित सम्मान किया पर बापने वाततक न पूछी। लोगोंने सम्मान न किया, बहिनें चुटकी लेते मिलीं और वापने पूछा भी नहीं—ये मानो क्रमसे तीन अग्नि दावाग्नि, बहवाग्नि और जठराग्नि लगीं जिससे सतीकी सब देह भीतर-बाहर जलने लगी।' स्कन्दपु॰ में तो 'दक्षने यह कह हाला है कि तुम यहाँ आयी ही क्यों ? ठहरो चाहे चली जाओ। यह भाव भी 'जरे सब गाता' में आ जाते हैं।

विनायकी टीकाकारने यहाँ एक फकीरकी आजमायी हुई (अनुभूत) कुछ नसीहतें (उपदेश) दी हैं। वे ये हैं—
'खफगी पिताकी। दया माताकी। होतीकी बहिन। अनहोतीका यार। आँखकी त्रिया। गाँठका दाम—जब तब आवे
काम। अनुठा शहर। सोवें सो खोवें, जागें सो पावै।'

सतीं आह देखेउ तब जागा। कतहुँ न दीख संभु कर भागा॥ ४॥ तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ। प्रभु अपमान समुझि उर दहेऊ॥ ५॥ पाछिल दुखु नक्ष हृदय अस ब्यापा। जस यह भएउ महा परितापा॥ ६॥

अर्थ—तब सतीजीने जाकर यंज्ञ देला। (तो वहाँ) कहीं शिवजीका भाग न देखा।। ४॥ तब शंकरजीने जो बात कही थी वह चित्तमें चढ़ी (उनके हृदयमें चेत हुआ, बात जम गयी)। स्वामीका अपमान समझकर उनका हृदय जठने छगा॥ ५॥ पिछला दुःख उनके हृदयमें वैसा न लगा जैसा यह महाघोर दुःख हुआ॥ ६॥

टिप्पणी—9 'सतीं जाइ देखेंउ तब जागा।'''' इति । 'तत्र' अर्थात् जब दक्षकी यह दशा देखी तत्र सतीजी वहाँसे चल दीं कि यज्ञ देखें, हमारे पतिका वहाँ भाग है या नहीं। 'कतहुँ न दीख' से जनाया कि सारे यज्ञशालामें खोजती फिरीं पर कहीं न देखा। ('कतहु' में भाव यह भी है कि यद्यपि ब्रह्माजी और विष्णुभगवान् भी न गये थे तथापि उनके भाग वहाँ रक्खे थे पर शंकरजीका भाग कहीं न था।)

२ 'तव चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ।'''' इति। (क) 'तब' का भाव कि जब शिवजीने कहा था कि 'ब्रह्म सभाँ हम सन दुखु माना। तेहि तें अजहुँ करिंह अपमाना॥' तब न माना था अब जब आँखों देख लिया कि शिवजीका भाग नहीं है तब माना—यह सतीजीका स्वभाव दिखाया। 'तब चित चढ़ेउ'''' अर्थात् तब ज्ञान हुआ, होश आया कि वे झूठ नहीं कहते थे सत्य कहते थे हमने झूठ मान लिया था। 'जो संकर कहेऊ' अर्थात् यह कि हमसे वेर है, इसीसे अब भी हमारा अपमान करते हैं। (ख) भाग=अंश, हिस्सा। चित्तपर चढ़ना=ध्यानमें आना, मनमें बसना, समझमें आना। (ग) 'प्रभु अपमान समुक्ति'''' अर्थात् अपने अपमानसे हृदयमें संताप न हुआ था। (जब दक्षने सतीजीका अपमान किया तब वक्ताओंने उनका क्रोध होना नहीं कहा। पर स्वामीका अपमान समझकर संतप्त हो गर्यी। शिवजीके सब वचन सत्य निकले।—

शिवयचन
दच्छ सकल निज सुता बोलाई ।
हमरे चयर तुम्हीं बिसराई ॥
महासमा हम सन दुखु माना । तेहि । ।
जी विनु बोले जाहु भवानी ।
रहे न सीलु सनेह न कानी ॥
तद्िप विरोध मान जह कोई । ....

यहाँ सिद्ध हुआ

१ भिगनी मिलीं बहुत मुसुकाता

२ दच्छ न कछु पूछी कुसलाता

३ कतहुँ न दीख संभु कर भागा

४ दच्छ न्नास काहु न सनमानी।

दच्छ न कछु पूछी कुसलाता।

५ अस कहि जोग अगिनि तनु जारा

नोट- (पाछिल दुखु न हृद्य अस ब्यापा। "" इति। पति-परित्याग दुःख भी भारी दुःख है। उसे भी दारुण दुःख कहा है, यथा-'एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुन दुख मारी ॥' परंतु पतिपरित्यक्ता होनेकी बात कोई जानता न था और यहाँ यज्ञमें तो सुर, मुनि, किन्नर, गन्धर्व, नाग इत्यादि सभी निमन्त्रित होकर आये हैं। त्रिदेव-को यत्तोंमें बराबर भाग मिला करता था पर इस यत्तमें शिवजीका अपमान किया गया, उनको भाग नहीं दिया गया, यशभाग पानेवाले देव जातिसे शिवजीका बहिष्कार हो गया । यह बात सभी जान गरे । इससे अब अधिक परिताप हुआ । क्यों न हो ? 'संमावित कहँ अपजस लाहु । मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥' सत्य ही है । भागवत और गीताका भी यही मत है। यथा—'अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽब्ययाम्। सम्मावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते ॥ .... येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि छाघवम् । निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ गीता २ ।' अर्थात् हे अर्जुन ! लोग तुम्हारी अक्षय दुष्कीर्ति गाते रहेंगे । मान्य पुरुषोंके लिये अपयश तो मृत्युसे भी बदकर है । जिन लोगोंमें तुम्हारा मान है, उन्हींकी दृष्टिमं तुम लघु हो जाओरे । शत्रु तुम्हारे सामर्थ्यकी निन्दा करेंगे । सोचो न कि इससे बढ़कर क्या दुःख हो सकता है । पुनश्च यथा—'सम्भावितस्य स्वजनात्परामवो यदा स सची भरणाय कल्पते । भा० ४ । ३ । २५।' गोस्वामीजीने भी यही बात विनय पद ९४ में दरशायी है कि पंक्तिसे अलग किया जाना बड़ा अपमान है और शोचकी बात है। यशाना प्रमा गनिका गज स्याध प्रांति जह तह हीं हूं बैठारो। अब केहि छाज कृपानिधान परसत पनवारो फारो ॥' काशीखण्डमें भी कहा है कि जातिमें अपमान होनेसे जीवन धिक्कृत हो जाता है। यथा—'धिग् जीवितं शास्त्रकलोज्झतस्य धिग् जीवितं चोधमवर्जितस्य। धिग् जीवितं ज्ञातिपराजितस्य धिग् जीवितं व्यर्थमनोरथस्य ॥' इसीसे और सब दुःख और अपमान सह लिये गये पर यह अपमान न सहा गया। पतिपरित्याग अकथनीय दारुण दुःख था, पर उससे शरीर न छूटा था और 'प्रभु अपमान' के दुःखसे शरीर छूट गया, इससे यह सिद्ध है कि यह दुःख उससे अधिक है। पतिपरित्यागका दुःख अपना निजका दुःख है और पति-अपमानजीनत दुःख पतिक सम्बन्धका दुःख है। पतिव्रताको अपने दुःखकी अपेक्षा दूसरेके द्वारा किये हुए पतिका अपमान अवश्य ही कहीं अधिक असहा होना ही चाहिये। इसीसे इसे 'महापरिताप' कहा। अन्यकी 'अधिक संताप' संज्ञा थी।

'प्रश्नु अपमान' का भाव कि साधारण पुरुषका अपमान हो तो वह सह छेता है पर जो समर्थ है, ऐश्वर्यवान् है, जिसकी धाक बँधी हुई है उसका अपमान हो तो मरनेके तुल्य है। 'समुक्षि' का भाव कि ऊपर जो उपर्युक्त विचार सती-जीके हृदयमें उठे इसीसे 'अकथनीय दारुण दुख' से भी उसकी मात्रा बढ़ गयी।

२—श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'सतीजीके चार अग्नि लगीं। 'दच्छ त्रास काहु न सनमानी' यह लोगोंका सम्मान न करना पहली अग्नि है। बहिनोंका व्यंग्यसे मुसुकुराना, चुटकी लेते मिलना दूसरी अग्नि है। वापने वाततक न पूछी, यह तीसरी अग्नि है। ये क्रमसे दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि लगीं। इनके लगनेसे सब देह भीतर-वाहर जलने लगीं। और अब चौथी अग्नि महादेवापमानसे संसारका संहार करनेवाली प्रलयाग्नि हृदयमें लगी। अब कैसे शान्त हो। इसीसे ग्रन्थकारने 'महा परितापा' कहा। एकके नाराज होनेसे दूसरा शरण देता है पर जातिमात्रके अपमानसे मनुष्यकों कहाँ शरण ? जातिके अपमानसे घरका पड़ा मुर्दा सड़ा करता है, अन्तमें डोमड़ेके हाथसे मरनेपर भी दुर्गति होती है। इसिलेये ग्रन्थकारने उसे सबसे कठिन कहा। यह सब समझकर उन चारों अग्नियोंको और भभकानेके लिये इँधनके ऐसा सतीका महाकोध भड़क उठा।'

२—पिताकृत अपमान उपमेयरूप है और पितपिरत्याग उपमानरूप है। उपमानसे उपमेयको अधिक दुःखदायी कहना 'ठयितरेक अलंकार' है। व्यापना=लगना, असर करना, प्रभाव डालना।

जद्यपि जग दारुन दुख नाना। सब तें कठिन जाति अवमाना ।। ७॥ समुझि सो सितिहि भएउ अति क्रोधा। बहु विधि जननी कीन्ह प्रबोधा॥ ८॥ दोहा—शिव अपमानु न जाइ सिह हृदय न हो इ प्रबोध। सकल समिह हिठ हटिक तब बोली बचन सक्रोध।। ६३॥

सर्थ-यद्यपि संसारमें भयंकर दुःख अनेक प्रकारके हैं (तो भी) जाति-अपमान सबसे अधिक कठिन (दुःख) है।। ७।। यही समझकर सतीजीको अत्यन्त क्रोध हुआ। माताने बहुत तरहसे उनको समुझाया-बुझाया।। ८।। परंतु शिवजीका अपमान सहा नहीं जाता और न मनको संतोप ही होता है तब वे सारी सभाको हठपूर्वक रोककर क्रोधयुक्त वचन बोळीं।। ६३।।

टिप्पणी—१ 'जद्यपि जग दारुन दुख नाना '' इति । जाति-अपमान सबसे अधिक कठिन हैं । यह सतीजीके द्वारा प्रकट दिखाया । क्योंकि सतीजीने दारुण दुःख तो सह लिया, यथा—'एहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुन दुख मारी ॥ ६० ।' पुनः 'जाइ उत्तरु अब देहीं काहा । उर उपजा अति दारुन दाहा ॥' यह दुःख भी सह लिया । ब्रह्मसभामें अपमान हुआ वह भी सह लिया पर यह जाति-अपमान है अतः न सहा गया ।

२—'समुद्धि सो सतिहि भएड अति क्रोधा।' इति। (क) क्रोध दो वातोंपर हुआ। प्रथम तो अपना माग न पाया, यह समझकर 'क्रोध' हुआ और अब जातिमें अपमान हुआ यह समझकर 'अति क्रोध' हुआ। दो वार्ते समझकर क्रोध हुआ—एक तो पतिअपमान, दूसरे जाति-अपमान। इसीसे दो बार 'समुद्धि' क्रिया दी गयी, 'प्रभु अपमान समुद्धि उर दहेंडें तथा 'समुद्धि सो सितिहि भयंड अति क्रोधा।' [नोट—अथवा, शिवजीने जो कहा था कि दक्ष हमारा अपमान करता है उसे यहाँ यज्ञमें भाग न देखनेपर सत्य जानकर हृद्वयमें आग लग गयी। फिर विचारने लगीं कि यज्ञमें भाग न पाना तो जातिमें अपमान है, अतः 'अति क्रोध' हुआ। तात्पर्य कि यहाँ शिव-अपमान ही जाति-अपमान है। ये दो वार्ते नहीं हैं, एक-ही हैं। इसीसे अगले दोहेमें 'शिव अपमान न जाइ सिहि' यही कहा, दूसरेको नहीं। वास्तवमें यहाँ 'अर्थान्तरन्यास अलंकार' है। पहले एक साधारण बात कहकर कि 'पाछिल दुख हदय अस व्यापा।'''' फिर उसका विशेष सिदान्तसे समर्थन किया गया है कि 'जद्यपि जग दाहन दुख नाना।''''। दो बार 'समुद्धि' इससे लिखा कि 'प्रभु अपमान समुद्धि दर दहेंड' यह कहकर फिर वक्ता उस परितापका कारण और स्वरूप कहने लगे थे, अब फिर वहींसे प्रसंग मिलाते हैं कि 'समुद्धि सो'''। भा० ४।४।९ में 'अतिक्रोध' का उल्लेख इस प्रकार है कि ऐसा क्रोध था मानो अपने रोपसे समस्त लोकोंको भरम कर देंगी। यथा—'अरुद्दभागं तमवेक्ष्य चाध्वरं पित्रा च देवे क्रतक्ष्त विमां। अनाहता यज्ञसदस्यधीधरी खुकोप छोकानिव धक्ष्यवी रुषा'॥ ९।']

३—'बहु बिधि जननी कीन्ह प्रबोधा' इति । इससे पाया गया कि सतीसे भेंट होनेके बाद तथा दक्षके बात न करने-पर जब सतीजी यज्ञमें गयीं तो माता प्रस्तिजी स्नेहवश वहाँतक इनके पीछे-पीछे साथ ही गयीं । सतीजीके मुखकी चेंटासे जान

<sup>₩</sup> अवमाना—१६६१ । अपमाना—पाठान्तर।

िया कि उनको भारी दुःख हुआ है, इसीसे समझाने लगीं। 'अति क्रोध' है इसीसे 'बहु विधि' समझाना पड़ा और 'प्रकर्ष करके' समझाया पर प्रवोध न हुआ; इसका कारण आगे कहते हैं कि 'शिव अपमान न जाह सहि'। अत्यन्त क्रोध है, इसीसे ज्ञान न हुआ।

नोट—१ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'बोध' के साथ 'प्र' उपसर्ग लगानेसे यह बात पायी जाती है कि माँने गोदमें लेकर बहुत लाइ-प्यारसे तरह-तरहकी बातें कहकर समझाया। २—'कीन्ह प्रबोधा'। समझाया कि तुम्हारे पिता तो बोरा गये हैं, उनकी मित मारी गयी, उनकी बातका बुरा न मानो, मैं तुम्हारी बिदाई नेग-जोगसहित तुम्हारी सब बिह्नोंसे भी बद्-चद्कर करूँगी, इत्यादि।

टिप्पणी-४ 'शिव अपमान न जाइ सहि...' इति । शिवजीके अपमानसे क्रोध हुआ; यथा-'प्रभु अपमान समुद्रि उर दहेऊ' । शिव-अपमान सहा नहीं जाता, इसीसे क्रोध शान्त नहीं होता । क्रोध शान्त न होनेसे प्रबोध नहीं होता । तब सभाको हठ करके रोकने लगीं । 'हठि हटिक' कहकर जनाया कि रोकनेसे नहीं मानते थे; इसिलये हठ करके वेदपाठ, होम आदि सब यज्ञकर्म बंद कराया और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया । सभा अर्थात् जिनके निरीक्षणमें यज्ञ हो रहा था तथा उसमें भाग लेने जो देवता आये थे और शिवनिन्दा की थी ।

नोट—२ (क) यहाँ 'शिव' में तालव्य शकार दिया है। ऐश्वर्य बोध करानेके लिये ऐसा किया है। उसमें भाव यह है कि 'जिनका 'शिव' यह दो अक्षरोंका नाम प्रसंगवश एक बार भी मुखसे निकल जानेपर मनुष्यके समस्त पापोंको तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आञ्चाका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता उन्हीं पवित्रकीर्ति, मंगलमय, संसारके कल्याणकर्ता, विश्वनन्धु भगवान् शिवका दक्षने अपमान किया', अतः सहनेयोग्य नहीं, अवश्य इसको दण्ड देना उचित है। यथा—'यद् ह्रघक्षरं नाम गिरेरितं नृणां सक्तत्प्रसङ्गाद्घमाशु हन्ति तत्। पवित्रकीर्तिं तमल्ड्घ्यशासनं मवानहो हेष्टि शिवं शिवेतरः ॥ १४ ॥ यत्पादपद्यं महतां मनोऽलिमिनिवेवितं ब्रह्मरसासवार्थिमिः। लोकस्य यह्नपति चाशिषोऽर्थिनस्तसमें भवान् द्रुव्यति विश्ववन्धवे ॥ १५ ॥ किं वा शिवाख्यमशिवं न विदुक्त्वदन्ये ब्रह्माद्यस्तमवकीर्यं जटाः श्मशाने। तन्माख्यभस्मनृकपाल्य-वसिपशाचेयें मूर्धमिद्धिति तखरणावस्प्रम् ॥ १६ ॥ भा० ४ । ४ ।' (ख)—हटकना=रोकना, चुप करना। यथा—'तुम्ह हटकहु जो चहहु उवारा। २७४।', 'डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब कटक हटिक मनजात। ३-३७।' अवमान=अपमान। हिठी करना।

३ 'बोलीं वचन सकोध' इति । 'क्रोधके आठ सँघाती (साथी) हैं—निन्दा, साहस, बुरा चेतना, ईर्ष्या, तूषण दूँ दना, हानि पहुँचाना, कटुवचन और कठोरता। यथा—'पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयार्थतूषणम् । वाग्दण्डनं च पारुप्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः'।—(वि॰ टी॰)।

सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन्ह संकर निंदा।। १।। सो फलु तुरत लहब सब काहू। भली भाँति पछिताब पिताहू।। २।। संत संग्र श्रीपति अपबादा। सुनिअ जहाँ तहँ असि मरजादा।। ३।। काटिअ तासु जीभ जो बसाई। श्रवन मूँदिन त चलिअ पराई।। ४।।

शब्दार्थ-मुनिंदा (मुनींद्र, मुनींद्र)=मुनीश्वर, मुनिश्रेष्ठ। ठहव=पावेगा, मिलेगा। पिलताव=पळतावेगा। अपवाद= भूठा दोष लगानेका भाव, निन्दा, अपमान। मरजादा (मर्याद)=धर्म, संस्था, नियम, शास्त्राज्ञा। पराना=भाग जाना।

अर्थ—हे सभामें उपस्थित सब लोगो ! हे समस्त मुनीश्वरो ! सुनो । जिन-जिन लोगोंने शङ्करजीकी निंदा की या सुनी है ॥ १ ॥ उन सबोंको उसका फल तुरत मिलेगा । पिता भी भलीभाँति पछतावेगा ॥ २ ॥ जहाँ (कहीं ) सन्त, शम्भु या श्रीपति (लक्ष्मीजी एवं जानकीजीके पति ) की निन्दा सुननेमें आवे, वहाँ ऐसी मर्यादा है (कि ) ॥ ३ ॥ यदि (अपना ) वश चले तो उसकी जीम काट ले, नहीं तो कान मूँदकर भाग जाय ॥ ४ ॥

नोट—१ पं० सुधाकर द्विवेदी एवं स्० प्र० मिश्रजी 'सभासद' को 'सुनिंदा' का विशेषण मानते हैं और यह अर्थ करते हैं—'हे सभ्य सब मुनिवरों! सुनिये।' वे लिखते हैं कि 'मुनिंदाका भाव यह है कि अभी तो सज्जन-समाजमें बैठे हो। आपलाग ऐसे पद्पर होकर अनुचित काम कराते हैं। श्रेष्ठ ही लोग धर्माधर्मका विवेक करते हैं। इसीलिये सतीजीने मुनीन्द्र सभ्योंको सुनाया।' मनुस्मृतिमें भी कहा है कि—'वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्। आचारश्चेव साधूनामात्म-

नस्तुष्टिरेव च ॥ २ | ६ ।' अर्थात् अखिल वेद तथा वेदज्ञोंकी स्मृति और शील तथा साधुओंका आचार और आत्माका सन्तोष—यही धर्मका मूल है । पुनश्च यथा—'वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतचतुर्विधं प्राहुः साक्षा-द्वर्मस्य लक्षणम् ॥ २ | १२ ।' अर्थात् वेद्, स्मृति, सदाचार और आत्माको प्रिय—ये चार धर्मके लक्षण हैं । वि० त्रि० जी लिखते हैं कि समामें जानेपर यथार्थ कहना चाहिये । चुप रह जानेवाला या अन्याय करनेवाला तमान पापी होता है । यथा—'समायां न प्रवेष्टच्यं वक्तव्यं वा समक्षसम् । विश्ववन् वापि नरो भवति किल्विषी।'

टिप्पणी—१'सुनहु समासद सकल सुनिंदा। '' इति । (क) सब सभाको इट करके रोका है; यथा—'सकल

टिप्पणी—१'सुनहु समासद सकल सुनिंदा।""' इति। (क) सब सभाको हठ करके रोका है; यथा—'सकल समिह हिठ हटिक तब ""।'अतः अब उन्हीं सबींसे बीलीं। 'सुनहु' अर्थात् हमारे वचन ध्यान देकर सुनी। 'सकल' दीप-देहरीन्यायसे दोनों ओर है—'सकल समासद' और 'सकल सुनींद्र'। (ख) 'कही सुनी जन्ह' इति। इससे पाया गया कि प्रथम किसीने कहा तब औरोंने सुना। पिताने पहले निन्दा की, तब औरोंने सुना। पिताका नाम यहाँ नहीं लिया, क्योंकि उनको आगे कहेंगी। पुनः, 'जिन्ह' बहुवचन पद देकर जनाया कि पिताके अतिरिक्त सभासद् और मुनीन्द्रोंमें भी बहुतों (जैसे कि भृगुजी आदि) ने निन्दा की थी। इसीसे सभासदोंके साथ भी कहना लिखा गया। (ग) 'शंकर निदा' अर्थात् जो सबके कल्याणकर्त्ता हैं उन्हींकी निन्दा की। (तब कल्याण कब हो सकता है ?)।

२ 'सो फल्ल तुरत लहब सब काहू।'''' इति। (क) 'सो फल्ल' अर्थात् जो फल शिविनन्दकको तथा शिविनन्दाके श्रोताको मिलता है, जो फल शिविनन्दाके कथन और श्रवणका है वह। 'तुरत लहब सब काहू' सब कोई तुरत पावेगा—यह वचन शापरूप है। इसीसे फल तुरंत मिला, नहीं तो चाहे जन्मान्तरमें मिलता। निन्दाका फल तुरंत नहीं मिलता। यथा—'हर गुर निंदक दादुर होई। जन्म सहस्र पाव तनु सोई॥'''होंहिं उक्क संत निंदारत। मोह निसा प्रिय ज्ञान मानुगत॥ उ० १२१।' इसीसे आप कहती हैं कि इस घोखेमें न भूले रहना। इस निन्दाका फल तुमको तुरत इसी तनमें मिलेगा, आगे जो होगा सो होगा।—[किल्लिक कहा भी है कि 'त्रिमिर्वर्ष': त्रिमिर्ग पक्षेत्रिमिर्विने:। अत्युत्कर्टः पुण्यपापैरिहेव फलमरनुते॥' (कहींका प्रसिद्ध इलोक है)। अर्थात् अत्यन्त उत्कट पुण्यों एवं क्षापोंका फल तीन वर्षों, तीन पक्षों अथवा तीन दिनोंके अन्तमें भोगना पड़ता है।—प्रस्तुत प्रसंगमें पहले ब्रह्मसभामें घोर पापका प्रारम्भ हुआ, दक्षने मूर्वतावश शिवजीको बहुत बुरे-नुरे वचन कह और शाप दिया। फिर इन महायज्ञमें भाग न देकर उनका अपमान किया गया। फिर भी फल न मिला। इस तरह उत्कटता बढ़ती ही गयी जो सतीके मरण और रुद्रगणोंके मारे जानेपर पूर्ण हो गयी। इसीसे सब पापोंका फल तुरत सबको मिल गया।]

(ख) 'मली माँति पछिताब पिताहू' इति । सभासदों और मुनीन्द्रोंको कहकर अत्र पिताको उनसे पृथक् कहती हैं। 'मलींमाँति' पछतायेगा—पह कहकर जनाया कि सभासदों और मुनीन्द्रोंसे अधिक उनकी दुर्दशा होगी।—[पिता मरेगा नहीं, पर ऐसी दशा उसकी हो जायगी कि वह जन्मभर पछतायगा। मरणसे भी अधिक दुःख उसको होगा (सु॰ द्वि॰)। उसका सिर बकरेका हो जायगा। भा॰ ४। ५ के अनुसार वीरभद्रने दक्षका सिर तनसे अलग कर यश-पशुकी तरह उसको बलिकर यशकुण्डमें जला दिया। शिवजीके प्रसन्न होनेपर आशा दी कि बकरेका सिर लगा दिया जावे। यथा—'प्रजापतेदंग्धशीक्णों मवत्वजसुखं शिरः। ४। ७। ३।' पुनर्जीवित होनेपर उसने बहुत पश्चात्ताप किया है ] 'पछताब' अर्थात् हमसे न बना, हमने बड़ा बुरा किया, हमने आपका स्वरूप न जाना। इत्यादि।

३—'संत संभु श्रीपति अपबादा।'''' इति। (क) यहाँ संत, शम्भु और श्रीपति तीन नाम कहे, क्योंकि ये तीनों एक हैं, शरीरमात्रसे पृथक् पृथक् देख पढ़ते हैं। हर और हिर उपास्य हैं। संत उनके उपासक हैं। हिर-हरते उनके दास अधिक हैं, इसीसे संतको प्रथम कहा। यथा—'मोरें मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा॥ उ० १२०।', 'मोतें संत अधिक किर छेखा। आ० ३६।' श्रीशिवजी श्रीपतिके उपासक हैं, इससे शम्भुको पहले कहा, तब श्रीपतिको। संत और शिव दोनों उपासक हैं, इससे दोनोंको साथ रक्खा। (ख) 'सुनिक जहाँ तह असे मरजादा' हित। भाव कि जहाँ पर सुने वहीं ऐसा करे, विलम्त न करे, यदि ऐसा न करे तो समझना चाहिये कि मर्यादाका नाहा हुआ। क्या मर्यादा है ? यह आगे बताती हैं कि 'काटिअ'''

४—'काटिश तासु जीम जो बसाई।'''' इति । 'बमाई=बस चले, अपना काबू हो । 'जो' संदिग्धपद यहाँ उक्ला, क्योंकि जीम काट लेना कठिन है । (अपनेसे अधिक समर्थ हुआ तो कठिन होगा । अथवा, सामर्थ्य होते हुए भी सामयिक फ़ान्नफ़े डरसे भी ऐसा करना कठिन हो सकता है)। प्रथम मर्यादा, धर्म वा नियम यह बताया कि जीभ काट हे। यदि 'न यसाई' वस न चले तो क्या करे ? यह दूसरे चरणमें बताती हैं। (ख) 'अवन मूँदि न त चलिअ पराई' इति। यह दूसरा उपाय है जिससे मर्यादा भंग न हो और सुननेका पाप भी न लगे। कान बंद करके भाग चले। अर्थात् कान बंद करनेते सुन न पड़ेगा। सुननेसे बड़ा पाप होता है, यथा—'हरिहर निंदा सुनै जो काना। होइ पाप गोधात समाना॥ ६।३९।'

नोट—२ प० पु० स्वर्गखण्डमें व्यावहारिक शिष्टाचारके वर्णन-प्रसंगमें देव, गुरु, वेद आदिकी निन्दाके फलके विषयमें व्यासजी कहते हैं कि शास्त्रोंमें उस निन्दकके उद्धारका कोई उपाय नहीं देखा जाता। वह मनुष्य सौ करोइ फएगोंसे अधिक कालतक रौरव नरकमें पकाया जाता है। जहाँ उनकी निन्दा होती हो, वहाँ क्या करे ? वहाँ चुप रहे, क्षुष्ठ भी उत्तर न दे। कान वंद करके वहाँसे चला जाय। निंदा करनेवालेकी ओर दृष्टिपात न करे।' यथा—'निन्दयेष् ह्या गुरुं देवं वेदं वा सोपशृंहणम्। कल्पकोटिशतं साग्रं रौरवे पच्यते नरः॥ ३७॥ तृष्णीमासीत निन्दायां न ब्रूयात् फिल्लियुत्तरम्। कर्णी पिधाय गन्तव्यं न चैनमवलोकयेत्॥ अ० ५५। ३८।'

जीम काटनेकी मर्यादा इसिंखे रक्खी गयी कि जिस अंगसे अपराध किया गया वह अंग नष्ट कर दिया गया । सभासदोंसे इस बातके कहनेका क्या प्रयोजन है ? उनसे कहनेका भाव यह है कि तुमने निन्दा सुनी । जिससे सुनी उसकी न तो जीम ही काटी और न वहाँ से कानमें अंगुली देकर तुम भाग ही गये । बैठे सुनते रहे । अतएव तुमको तुरत फल मिलेगा । यदि कहो कि 'तुमने भी तो निन्दा सुनी पर तुमने भी न तो जीभ काटी न कान बंद कर लिया ?' तो इसका उत्तर आगे देती हैं—'तिजहीं तुरत देह…'

नोट—३ पाठान्तरपर विचार । 'काटिअ' पाठ सं० १६६१, १७०४, १७६२ आदि प्राचीनतम पोथियोंमें हैं। 'कादिअ' इसका पाठान्तर हैं जो किसी-किसीमें मिलता है। 'कादिअ' पाठकों कोई-कोई इसलिये उत्तम मानते हैं कि एक तो 'काटनेमें कुल-न-कुल तो रह ही जायगी और हथियार खोजनेमें विलम्ब होगा, और दूसरे, निन्दकका फल 'दादुरजन्म' कहा गया हैं। दादुरके जीभ नहीं होती, तदनुसार निन्दककी दशा प्रथम ही जीभ निकाल लेनेसे हो जायगी। तीसरे यह कि राख लगाकर जीभ उखाइ लेना आसान है।

'काटिअ' को उत्तम इस विचारसे हम मानते हैं कि 'यह पाठ सं० १६६१ वाली पोथीमें है जो प्राचीनतम है। दूसरे, इसी पाठका ही नहीं किंतु इस अर्घालीका प्रतिरूप हमें भा०४।४। १७ में मिलता है। यथा—'कणों पिघाय निरियायदकल्प ईशे धर्मावितर्यस्णिमिन् मिरस्यमाने। छिन्चात्प्रसद्ध रशतीमसतीं प्रभुश्चेजिद्धामस्निप ततो विस्केत्स धर्मः॥' (सतीवाक्य सभासद् एवं दक्षप्रति )। अर्थात् मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि निरङ्कुश लोग धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेवाले अपने पूजनीय स्वामीकी निंदा करें, तो यदि अपनेमें उसे दण्ड देनेकी शक्ति न हो तो कानोंमें अँगुली रालकर वहाँ से चला जाय। और यदि शक्ति हो तो 'छिन्चात्प्रसद्धा' वलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करनेवाली अमङ्गलरूप शीभको काट ढाले। इसके बाद यदि आवश्यक हो तो अपने प्राण भी दे दे —यही धर्म है।—इसके अनुसार भी 'काटिअ' पाठ शुद्ध है। यह भगवान् व्यासका वाक्य है। सर्वप्रथम टीकाकार श्रीकरणासिन्धुजीका भी यही पाठ है और वैजनाथजी, बाबा हरीदासजी आदिने भी 'काटिय' पाठ दिया है।

फरेगासिंधुजी तथा बैजनाथजीने 'फाटिय' का दूसरा भाव यह भी लिखा है कि 'शास्त्रोक्त प्रमाणोंसे उसका खण्डन करें।' ये भाव अंगद-रावणसंवादके आश्रयपर कहा गया है। क्योंकि वहाँपर रावणने कई बार अंगदसे श्रीरामजीकी निन्दा की पर उन्होंने रावणको न तो जीभ ही काटी और न कान बंदकर भागे ही। परंतु मुँहतोड़ उत्तर दिया। यथा— एत्य वेहि कीन्द्र राम के निंदा। क्रोधवंत अति अयउ किंप्दा ॥ " पुनि सकोप बोलेउ जुवराजा। गाल वजावत तोहि न छाजा ॥ सर गर काटि निलज कुल घाती " रे त्रियचोर कुमारगगामी। " सन्यपात जल्पिस दुर्वादा। " राम मनुज बोलत घास पानी। गिरहिं न तव रसना अभिमानी ॥ गिरिहिं रसना संसय नाहीं। " लं० ३२-३३'— (पर वहाँपर एक छारण घह भी है कि वे दूत हैं, जीभ निकाल लेनेसे प्रभुका अपमान समझते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि 'मैं तव दसन किंपिके कायुक । क्षायस मोहि म दीन्द रधुनायक ॥ इत्यादि।)

किसी-किसीने 'जो बसाई' का अर्थ 'जो दुर्गन्धवाली है' यह भी किया है। परंतु आगेके 'न त चिल्ल पराई' (अर्थात् न (बसाइ) तो 'पराई चिल्ये') के सम्बन्धसे यह अर्थ संगत नहीं। उपर्युक्त रलोक भी 'राक्त हो तो' इसी अर्थका पोषक है।

# जगदातमा महेसु पुरारी। जगत जनक सब के हितकारी॥ ५॥ पिता मंदमति निंदत तेही। दच्छ शुक्र संभव यह देही॥ ६॥

अर्थ-श्रीमहादेवजी जगत्की आत्मा, महान् ईश, त्रिपुरासुरके शत्रु, जगत्के पिता और समके हितकारी हैं ॥ ५॥ मन्दबुद्धिवाला पिता उनकी निंदा करता है और (मेरा) यह शरीर दक्षके वीर्यसे उत्पन्न हुआ है ॥ ६॥

नोट-- 'जगदातमा महेसु पुरारी ।'''' इति । भाव कि पिताको यह नहीं सूझता कि ये जगत्की आत्मा है। अर्थात् संसारके आधारभूत हैं, इनसे वैर करना मानो जगत्मात्रसे तथा अपनी आत्मासे वैर करना है। (रा० प्र०, वै॰ )। 'महेश' महान् ईश हैं, अर्थात् सबोंसे पूज्य हैं, ब्रह्मादि भी इनकी पूजा करते हैं। 'जगदातमा महेसु' में भा० ४ | ४ | ९९ । ९६ के, 'न यस्य लोकेऽस्त्यतिशायिनः प्रियस्तथाप्रियो देहमृतां प्रियात्मनः । तस्मिन्समस्तात्मिनि मुक्त-वैरके ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत् ॥११॥ किंवा शिवाख्यमशिवं न विदुस्तवदन्ये ब्रह्माद्यस्तमवकीर्यं जटाः श्मशाने। तन्मास्यमस्मनुकपाल्यवसत्पिशाचैर्यं मूर्धमिद्धित तचरणावसृष्टम् ॥' [ अर्थात् भगवान् शंकरसे बड़ा तो संसारमें कोई नहीं है। वे तो समस्त देहधारियोंकी प्रिय आत्मा हैं। उनका न कोई प्रिय है, न अप्रिय। अतएव उनका किसी भी प्राणीसे वैर नहीं है। आपके सिवा ऐसा कौन है जो उनसे वैर करेगा ?। 99। (आप कहते हैं कि) उनका नाममात्र शिव है पर उनका वेष 'अशिवरूप' है क्योंकि वे नरमुण्डमाला, भस्म और हड्डियाँ धारण किये, जटा विखेरे, भूत-पिशाचोंके साथ रमशानमें विचरा करते हैं। जान पढ़ता है कि आपके सिवा यह उनकी अशिवता ब्रह्मादि देवता नहीं जानते । वे तो उनके चरणोंपरसे गिरे हुए निर्माल्यको अपने सिरपर धारण करते हैं ], इन श्लोकोंके ये भाव भरे हुए हैं। पुनः, 'जगदात्मा' का भाव कि यह संपूर्ण जगत् तंतुओं में वस्त्रके समान उनमें ओतप्रोत है, वे संपूर्ण देहधारियों की आत्मा हैं । यथा—'धारियष्यित ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम् । यस्मिन्नोतिमदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुपु ॥ भा० ९ । ९।७। (यह भगीरथमहाराजने गंगाजीसे कहा )। पुनः भाव कि इन्द्रादि देवताओं की निंदा करना पाप है। तत्र ये तो 'महान् ईश' हैं, इनकी निंदाका पाप कैसा होगा, यह तुम नहीं जानते ? इन्द्रादिके कोपसे बचना कठिन है तब इनका कोप कैसा होगा, यह तुम नहीं जानते ? पुनः भाव कि ये जगदात्मा हैं। इनके वैरसे सारा जगत् वैरी हो जायगा, इनकी निंदा करनेसे तुम 'भूतद्रोही' हो जाओंगे। तब कैसे बच सकते हो ? यथा—'चौदह भुवन एक पित होई। भूत-मोह तिष्ठै नहिं सोई ॥ ५ । ३८ ॥' पुनः भाव कि [ 'इस शब्दसे ''हरिहरयोर्भेंदो नास्ति'' सूचित किया है ।' ( स्० प्र० मिश्र ) ]। 'महेश' का भाव कि जिन देवताओं और मुनियोंके भरीसे तुम भूले फिरते हो, उनकी शक्ति महादेवपर न चलेगी। यथा कुमारसंभवे-'स हि देवः परंज्योतिस्तमःपारे व्यवस्थितम्।' अर्थात् श्रीमहादेवजी तमोगुणसे परे परज्योतिस्वरूप हैं।

२ (क) 'पुरारी' अर्थात् इन्होंने सबकी रक्षांके लिये त्रिपुरासुरको मारा। भाव यह कि यदि किसीको अपने बलका गर्व हो, तो भला त्रिपुरारिके सामने किसका गर्व रह सकता है ? [त्रिपुरासुरके आगे आपका गर्व कहाँ चला गया था कि लिपे-लिपे फिरते ये और महेशकी शरणमें गये थे ? क्या वह सब भूल गये ? ऐसे कृतव्न हो रहे हैं। (प० प० प०)] 'जगतजनक' जगत्पिता हैं, तुम भी जगत्के एक प्राणी हो। अतः सुम्हारे भी पिताके तुल्य हैं। तब भला पुत्रको अपने पिता-समान गुरुजनोंकी निन्दा करनी उचित है ? 'जगतजनक' का भाव कि सृष्टिमात्र इनको पिता-समान मानती है। पुनः, कल्पभेदसे ये जगत्के उत्पन्न करनेवाले भी कहे गये हैं, इससे 'जनक' कहा। (पं०)। पुनः, भाव कि जगत्के पालनकर्ता हैं। पिता वा पालन करनेवालेसे वैर करनेसे पालन-पोषण कैसे होगा ? (ख) 'सबके हितकारी' हैं। भाव कि अपने हितकरसे द्वेष करना कब उचित है ? तब तो उनसे वैर करनेवाला अपने हितसे हाथ ही घो बैठे। 'हितकारी' से भिक्त, मुक्ति, मुक्ति, ऐश्वर्य सभी कुछ देनेवाले, उदारिचत्त और दयालु जनाया। । इन्हों हो महान् पुरुष निन्दायोग्य हो सकते विण्य भी इन्होंको सिद्ध किया। 'जगत-जनक' से सबको उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मा और 'हितकारी' से जगत्मालक विण्य भी इन्होंको सिद्ध किया। 'जगत-जनक' से सबको उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मा और 'हितकारी' से जगत्मालक विण्य भी इन्होंको सिद्ध किया।

इस प्रकार त्रिमूर्तिरूप शिवजीकी निन्दा सूचित की। इसीसे 'मंदमित' कहा। (स्० प्र०, द्विवेदीजी)। मा॰ ४।४।९५। 'होकस्य यहपंति चाशिषोऽर्धिनस्तस्में मवान्द्रुद्धित विश्वयन्थवे॥' (अर्थात् जो सकाम पुरुषोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं उन विश्ववंधु भगवान् शिवसे तू द्रोह करता है) के यह भाव 'हितकारी' शब्दमें हैं।

३ 'पिता मंदमित निंदत तेही' इति । (क) 'तेही' अर्थात् जिसका संसारपर उपकार है, जिनकी ऐसी महिमा है जैसा ऊपरकी अर्थालीमें कह आयीं—उनकी। तात्पर्य कि जिनकी पूजा, स्तुति आदि करनी चाहिये उनकी (निन्दा करता है)। शिवजीका उपकार और महिमा न जाननेसे 'मंदमित' कहा। भा० ४। ४। १४ के 'पिवज्रकीर्तिं तमलङ्क्ष्यशासनं मयानहो हेष्टि शिवं शिवेतरः' (अर्थात् ऐसे पिवज्रकीर्तिं जिनकी आज्ञाका कोई उल्लङ्क्षन नहीं कर सकता उन शिव मङ्गलम्पूर्तिसे आप हेष करते हैं, अवश्य आप अमङ्गलरूप हैं)—इस श्लोकके भाव इस चरणमें हैं। 'निंदत' कियासे जान पहता है कि पूर्व ब्रह्मसभामें ही नहीं निन्दा की थी किंतु अब भी इस यज्ञ-महासभामें भी निन्दा करता है। क्या निन्दा करता है ? यह कुछ ऊपर नोट १ (क) में स्वयं सतीजीके वाक्यमें आ गया है—यही भा० ४। २। ९, १६ का भी सारांश है। जो देखना चाहे वहाँ देख ले। यहाँ तो सतीजी सभासदोंसे कह रही हैं तब उनसे यह कहनेकी क्या जरूरत है ? उनसे कहनेका अभिप्राय यह है कि तुम ऐसे महामहिम सर्वहितेरतः की बैठे-बैठे निन्दा सुनते हो और कुछ कहते नहीं, न निन्दककी जीभ काटते हो, अतः तुमको निन्दा सुननेका फल मिलेगा। इसका सम्बन्ध आगे अपनेसे भी हैं।

(ल) 'दच्छ शुक्र संभव यह देही' इति । [ 'आत्मनो जायते असो आत्मज वा आत्मजा' के अनुसार दक्षका अंश सतीजीकी देहमें है। इसीसे दक्ष-शुक्रसम्भव कहा । नहीं तो वस्तुतः सतीजी तो विष्णुमाया या उनके एक तेजका अवतार हैं। ७९ (८) 'पंच कह शिव सतीं विवाही' में देखिये। ] देही=देह। यथा—'चोंचन्ह मारि विदारेसि देही। आ० २९।', 'कबहुँक करि करना नर देही। देत ईस विनु हेतु सनेही। उ० ४४।' तथा 'तजिहीं तुरत देह तेहि हेतू' जो आगे स्वयं सतीजीने स्पष्ट कर दिया है। 'देही' को 'देह' कहा। [ उपर्युक्त कारणोंसे यहाँ वीर्य अर्थ लेना अनुचित है। 'शुक्रं तेजो रेतसि च' इत्यमरे। जिस तेजको प्राशन करनेसे सतीजीका प्रथम अवतार हुआ उससे ही सती-देह बनी है, पर दक्षके शरीरमें प्रविष्ट होनेसे दक्षका भी सम्बन्ध है। प० प० प्र०]

तिजहीं तुरत देह तेहि हेत्। उर धरि चंद्रमौलि दृषकेत्।। ७।। अस किह जोग अगिनि तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा।। ८।।

अर्थ—उसी कारण (मैं) ललाटपर द्विजचन्द्र धारण करनेवाले वृषकेतु (जिनकी पताकामें धर्म विराजमान हैं, धर्मध्वज, धर्मात्मा) को हृदयमें धारणकर इस देहको तुरंत ही त्याग दूँगी ॥ ७ ॥ ऐसा कहकर उन्होंने योगाग्निसे शरीरको भरम कर दिया। सारी यज्ञशालामें हाहाकार मच गया॥ ८ ॥

टिप्पणी—९ 'तिजहीं तुरत देह...', इति । 'तुरत' का भाव कि भगवत्-विमुखसे सम्बन्ध पलभर भी नहीं रखना चाहिये अतः में भी अब क्षणभर भी पिता-पुत्रका-सम्बन्ध न रक्ख्ँगी ।—[ देखिये, 'दच्छ्युक संमव यह दंही ॥ तिजहीं तुरत' के पूर्व वे दक्षको पिता ही कह रही थीं । यथा—'पितामवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होह ।' (६९), 'पिता संदमित निंदत तेही ।' पिताका नाम लेनेका निषेध हैं । पर अब पिता न कहकर 'दक्ष' कहा । और उसे 'मंदमित' कहा । इस तरह जनाया कि मैंने उससे अब सम्बन्ध तोड़ दिया । 'तेहि हेत्' अर्थात् दक्ष-शुक्रसम्भव होनेके कारण । ]

नोट-- १ भा० ४ । ४ में इसी भावके सतीजीके निम्न वाक्य हैं-

'अतस्तवोत्पन्नमिदं शितिकण्ठगर्हिणः। धारयिष्ये कलेवरं न मोहाद्वि विशुद्धिमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते ॥ १८ ॥ नैतेन देहेन हरे दहोद्भवेनालमलं कृतागसी कुजन्मना। ममाभूत्कुजनप्रसङ्गतस्तजनमधिग्यो महतामवद्यकृत्॥ २२॥ गोत्रं त्वदीयं मगवान्वृषघ्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनाः । **ब्यपेतनर्मस्मितमा**शु तद्वचहं न्युत्स्रक्ष्य एतत्कुणपं त्वदङ्गजम् ॥ २३ ॥

(अर्थात्) आप भगवान् नीलकण्ठकी निन्दा करनेवाले हैं। अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीरकी अब मैं नहीं रख सकती। यदि अज्ञानवश भूलसे कोई अशुद्ध अखाद्य वस्तु खा ली जाय तो उसे वमन करके निकाल देनेसे ही शुद्धि होती हैं। (अन्य उपाय नहीं है। इसी प्रकार आपके यहाँ उत्पन्न होनेकी निन्दा इस शरीरके त्याग देनेसे ही दूर होगी, अन्यथा नहीं)॥ १८॥ हरका अपराध करनेवाले आपसे उत्पन्न यह निन्दित देह वस बहुत हो चुकी, इसे रखकर क्या करना है, अब मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं। आप ऐसे दुर्जनसे सम्बन्ध होनेसे मुझे लजा आती है। जो महापुरुषोंका अपराध करता है उससे होनेवाले जन्मको धिकार है॥ २२॥ जिस समय 'वृषध्वज' शंकरजी आपके साथ मेरा सम्बन्ध दिखलाते हुए मुझे हँसीमें 'दाक्षायणी' कहकर पुकारते हैं, उस समय उनकी हँसीको भूलकर मुझे बड़ी लजा और खेद होता है। इसलिये आपके अङ्गसे उत्पन्न इस शवतुल्य शरीरको तुरत त्याग दूँगी॥ २३॥

२ 'उर धिर चन्द्रमौिल बृषकेतू 'इति 'चन्द्रमौिल 'का भाव कि-(क) सतीजी योगाभिते तनको जलाना चाहती हैं। चन्द्रमौिलको उरमें धारण करती हैं जिसमें अभिका ताप न व्यापे। (गं० स्कृ०)। (ख) चन्द्रमामें अमृत है, वह ताप दूरकर शीतल करता है। अतएय आप हमें पुनः जीवित और शीतल करेंगे। (पां०)। (ग) इससे शिवजीको स्तीण-दीनसंग्रही स्वित करते हुए जनाया कि मुझ दीन दासीको अवश्य ग्रहण करेंगे; मेरा पालनकर मुझको महत्त्व देंगे। (र० प्र०)। (घ) 'चन्द्रमौिल धर्मध्वज' को हृद्यमें रखनेसे स्तीजीने अपने पति जगदात्माको ध्यानमें मनकी ब्रह्म गुफामें चढ़ा लिया और योगाभिमें मलिन देहको भरम कर दिया, इसल्ये महादेवमें लीन हो गयीं। अन्त समय मनुष्य जिसको स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसी रूपका वह हो जाता है। (सु० द्विवेदीजी)। गीतामेंभी भगवानने कहा है—'यं यं वापि स्मरन्मावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावमावितः। ८। ६। और भी कहा है—'अन्ते मितः सा गितः।' (ङ) 'शिवजीकी प्राप्तिके लिये चन्द्रमौिल वृषकेतुको उरमें रक्खा—'जहाँ जाकी आसा तहाँ ताकी बासा'। अमियमय चन्द्र सिरमें है। इससे मुझे सजीव कर लेंगे।' (वै०)। (च) दूसरे जनमें अमरकथा सुनाकर सदाके लिये अमर कर लेंगे। (वि० शि०)।

टिप्पणी-२ 'अस कहि जोग अगिनि तनु जारा' इति । (क) स्तीजीने जो यह कहा कि 'तिजहीं तुरत देह तेहि हेत्' तो गोस्वामीजीने भी तुरत देहका तजना चौपाईमें दिखाया। 'एक ही चौपाईमें व्यवधान न किया।' (ख) 'अस कहि' का भाव कि यदि सतीजी ऐसा न कहतीं तो लोग सतीजीको दोष देते कि दक्षने निमंत्रण नहीं दिया था, इसीसे वे यज्ञनाशहेतु यहाँ आकर मर गयीं। परन्तु सतीजीके ऐसा कह देनेसे लोक और वेद दोनोंमें उनकी स्फाई हुई (वे निर्दोष साबित हुई)। अब लोग जानेंगे कि शिवविमुखसे सम्बन्ध मिटानेके हेतु उन्होंने तनका त्याग किया, निमंत्रण न होनेके कारण नहीं।—यह लोकमें सफाई (निष्कलंकता) हुई। और वेदाशा है कि विमुखसे सम्बन्ध न रक्खे, सो देह-त्यागसे इस वेदाशाका भी पालन हो गया। यह वेदकी सफाई है।

शंका—सत्तासी हजार वर्ष क्लेशसहित जीवन त्रिताते हुए प्रार्थना करती रहीं कि देह छूट जाय, तत्र योगाग्निसे देह क्यों त्याग की ?

समाधान—शिवजीने सतीजीको त्याग दिया था। यदि वे पतिपरित्यागके कारण शरीर छोड़तीं तो पातिवत्यमं दोष आता कि पतिके ऊपर प्राण दे दिये। उन्होंने जो पतिका अपमान समझकर तन त्याग किया, उससे पातिवत्यधर्मकी स्वच्छता बनी रह गयी। योगामिसे जलना—यह उत्तम रीति है; यथा 'अस कि जोग अगिनि तनु जारा। राम कृपा कैंड सिधारा॥ आ०९।,' 'तिज जोग पावक देह हरिपद लीन मह जह निह फिरे। आ० ३६॥'

नोट—३ योगामिमें शरीर किस प्रकार जलाया ?—यह श्रीमैत्रेयजीने भा० ४ । ४ में इस प्रकार कहा है—'इत्यध्वरे दक्षमन्यशत्रुहन् क्षिताबुदीचीं निषसाद शान्तवाक् । स्प्रष्ट्वा जलं पीतदुक्लसंवृता निमील्य दग्योगपथं समाविशत् ॥ २४ ॥ कृत्वा समानावनिली जितासना सोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रतः । शनैहृंदि स्थाप्य धियोरसि स्थितं कण्ठाद्भुवोर्मध्यमनिन्दिताऽनयत् ॥ २५ " जिहासती दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रेष्विनलाग्निधारणाम् ॥ २६ ॥' देवी सतीजी उत्तरकी
ओर मुख करके नैठ गर्या और पीताम्बर धारणकर आचमन लेकर नेत्र बंदकर आसन लगाकर उन्होंने 'प्राण' और
'अपान' वायुको नाभिचक्रमें स्थितकर उन्हें 'समान' किया । फिर उदानवायुको नाभिचक्रसे ऊपर उठाकर धीरे-धीरे
बुद्धिके साथ हृदयमें, तीनों मिले हुए वायुओंको, स्थिर करके तब वहाँसे उन्हें कण्ठमार्गसे मृकुटियोंके बीचमें ले गर्यी ।
इस प्रकार सारे शरीरकी वायुको रोककर महामनस्विनी सतीजीने दक्षपर कुपित होकर अपने सम्पूर्ण अङ्गोंमें वायु और
अग्निकी धारणा की ॥ २६ ॥' सब ओरसे चित्त हटाकर शिवपदके ध्यानमें लग गर्यी । शिवही शिव ध्यानमें रह गये ।
वस तुरन्त ही योगान्निसे शरीर जल उठा ।

४ यहाँपर लोग यह शक्का करते हैं कि—'योगाग्निसे शरीर जलनेपर पुनर्जन्म नहीं होता; यथा—'त्रजि जोग पावक देह हिरापद लीन मह जह ँ निहें फिरे ॥ आ० ३६ ॥' और सतीजी तो तुरंत ही हिमाचलके घर जाकर अवतरित हुई, यह कैसे ?'—इसका समाधान तो स्वयं ग्रन्थकारने ही अगले दोहेकी पाँचवीं और लठी अर्घालीमें कर दिया है कि 'सर्ती मरत हिर सन वरु माँगा। जनम जनम सिवपद अनुरागा॥ तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमी पारवती तन्नु पाई॥' अर्थात् सतीजीने मरते समय यह वर माँगा कि पुनर्जन्म होकर शिवपदमें मेरा प्रेम हो। इसीसे उनका पुनर्जन्म हुआ। इसी ग्रन्थमें शरमंग मुनि और श्रीशवरीजीका भी योगाग्निहारा शरीर लोड़ना पाया जाता है। इनमेंसे श्रीशवरीजी तो हिरपदमें लीन हो गयीं, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा भक्तिवरदान नहीं माँगा था परन्तु शरमंगजीने भक्तिवरदान माँगा था इसिलये वे हिरपदलीन न हुए। यथा 'अस किह जोग अगिनि तनु जारा। रामकृपा बैंकुंठ सिधारा॥ ताते मुनि हिर लीन न मएऊ। प्रथमहि भेद मगति वर लएऊ॥ आ० ९॥' श्रीशरमंगजी और सतीजीकी व्यवस्था प्रायः एक-सी है। यही उनके पुनर्जन्मका कारण हुआ। दूसरा समाधान यह है कि सतीजी भगवती हैं, ईश्वर कोटिमें हैं, 'जगसंमव पालन लयकारिनि। निज इच्छा लीला बपु धारिनि॥ वा० ९८॥' हैं। वे तो जब इच्छा करें लीलातन धारण कर सकती हैं। उनके लिये योगाग्नि आदि बाधक नहीं हो सकते। स्मरण रहे कि शरमंगजी और सतीजीकी एक व्यवस्था होनेसे दोनों जगह 'अस किह जोग अगिनि तनु जारा' वही एक चरण रक्खा गया।

५ 'मयड सकल मस हाहाकारा' इति । अर्थात् सब लोग सोचमं पड़ गये कि अब यज्ञका नाश हो गया । (पं० रा० कु०)। सम्पूर्ण यज्ञज्ञालामं हाहाकार मच गया, इससे सिद्ध हुआ कि दक्ष भी उनको हाहाकार करनेसे न रोक सका। भा० ४।४। २८-३९ में विदुरजीसे मैंत्रेयजीने 'इस हाहाकार' का वर्णन यों किया है—पृथ्वी और आकाशमें जितने यज्ञके देखनेवाले थे, वे सबके सब इस अद्मुत सतीचरित्रको देखकर हाहाकार करने लगे (जिसका कोलाहल आकाश और पृथ्वीमें छा गया) कि 'हा हा! बड़े, खेदकी बात हैं। श्रीशिवजीकी प्रिया सतीजीने कुपित होकर प्राण ही त्याग दिया। अहो! सारे चराचरके जीव इसी प्रजापतिकी प्रज्ञा हें, संतान हैं, तो भी इसकी महामृद्रता और दुष्टता तो देखो! इसने अपनी कन्याका निरादर किया जो सभीकी माननीया और पूज्या हैं, आदरपात्री और उदारचित्ता हैं। इसके किये हुए अपमानके कारण ही उन्होंने शरीर त्याग दिया; दक्ष ब्रह्महोही है। इसका हृदय बड़ा कठोर है। लोकमें इसकी बड़ी अपकीर्ति होगी। इसीके अपराधसे इसकी कन्या इसीके सामने देह त्याग करनेपर उद्यत हुई तो भी इसने उन्हें न रोका।' यथा 'तत्पश्यतां खे भुवि चाद्भुतं महद्धाहेतिवादः सुमहानजायत। हन्त प्रिया देवतमस्य देवी जहावसून्केन सती प्रकोपिता॥ २८॥ अहो अनात्म्यं महदस्य पश्यत प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजाः। जहावसून्यिहमतातम्जा सती मन-स्वनी मानममीक्ष्णमहंति॥ २९॥ सोऽयं दुर्मर्षहृद्यो ब्रह्मधुक्च लोकेऽपकीर्ति महतीमवाप्स्यति। यदक्रजां स्वां पुरुष-हिच्छीतां न प्रत्यपेधनम्मतयेऽपराधतः॥ ३०॥ वदत्येषं जने सत्या ह्युडिस्तयागमद्भुतम्। (स्तं० ४ अ० ४)।'

प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि सतीजीने देह-त्यागका निश्चय कह दिया तथापि दक्ष या भृगुं आदि मुनिवर एवं इन्द्रादि देवोंमेंसे किसीने भी उनको समझानेका किंचित् भी प्रयत्न न किया। इससे सिद्ध होता है कि उनको विश्वास न था कि सती-जीमें स्वेच्छासे देह त्याग करनेकी शक्ति है (भृगु आदि ऋषि और इन्द्रादिके न समझानेका कारण यह भी हो सकता है कि ये सब दक्षके पक्ष में थे। ब्रह्मसभामें दक्षके आनेपर-इन्द्रादि देवता तेजहत हो गये थे, सबने उठकर अभिवादन किया था। दक्ष सबका नायक है। दक्षने ही जब सतीका अपमान किया तब उसके सामने सतीजीको समझानेका साहस ये कब कर

सकते थे। पुनः, समझाने या कुछ कहनेका अवकाश ही सतीजीने न दिया, उन्होंने यह कहते ही शरीरको योगाग्निसे भस्म करके देहका सम्बन्ध अलग कर दिया।

### दोहा—सती मरनु सुनि संभुगन लगे करन मख खीस। जग्य बिधंस बिलोकि भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥६८॥

अर्थ - सतीजीका मरण सुनकर शिवगण यज्ञको नष्ट-भ्रष्ट करने छगे। यज्ञका नाश देखकर मुनीश्वर भृगुने यज्ञकी रह्या की ॥ ६४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'मरनु सुनि' से पाया गया कि हरगण पहले ही वाहर रोक दिये गये थे, यश्शालामें नहीं नाने पाये थे। अब खबर पाकर वे घुस पड़े। यदि वे साथ ही भीतर गये होते तो 'सती मरनु लिखे' ऐसा लिखते। सती-मरणपर हाहाकार हुआ था वही सुनकर ये यशशालामें गये। [ यशशालाके भीतरका हाहाकार बाहर सुनायी दिया हो या न दिया हो पर आकाशचारी देवगणोंके हाहाकारका जो कोलाहल हुआ उससे वह बाहर-भीतर सर्वत्र सुनायी दिया, उसीसे हरगण जान पाये। ] (ख) 'करन लगे मख खीस'। भाव कि इस यशसे हमारी स्वामिनीका नाश हुआ है तो हम इस यशका नाश करेंगे। इस भावसे वे अस्त्र-शस्त्र लिये इस यशशालामें घुसकर उसका नाश करने लगे। (ग) 'स्रगु रच्छा कीन्ह सुनीस' इति। यश करानेवाले समस्त सुनियोंमें भ्रगुजी श्रेष्ट और समर्थ हैं, इसीसे इन्होंने मन्त्र द्वारा यशकी रक्षा की।

नोट-१ 'मृगु रच्छा कीन्हि' इति । इससे ज्ञात होता है कि भृगुजी इस यज्ञके आचार्य थे, अध्वर्यु थे । अपनेको आचार्य जानकर अथवा ब्रह्मसमामें जो शापाशापी हुई थी उस कारण शिवजीसे वैर मानकर उन्होंने यज्ञकी रक्षा की । किस तरह रक्षा की १ मा० ४ । ४ में लिखा है कि विष्नोंके नष्ट करनेवाले मन्त्र पढ़कर उन्होंने दक्षिणाग्निमें आहुतियाँ डालीं । उसके प्रभावसे सहस्रशः नामक वीर, तेजस्वी तपस्वी यज्ञरक्षक देवगण तुरंत प्रकट हो गये जिन्होंने अपने तपके प्रभावसे बहुत-सा सोमरस प्राप्त किया था । 'तेषामापततां वेगं निशाम्य भगवान्भृगः । यज्ञ्ञष्वन्नेन यज्ञपा दक्षिणाग्नी खुहाव ह ॥ ३२ । अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा । ऋमवो नाम तपसा सोमं प्राप्ताः सहस्रशः ॥ ३३ ।' इन्होंने जलती हुई लकड़ियोंसे आक्रमणकर गुह्मकोंसहित समस्त प्रमथगणोंको भगा दिया ।

२—'भगुजी' इति । ये भार्गववंशके पुरुषा हैं । सप्तिमेंसे एक ये भी माने जाते हैं । ब्रह्माजीके नौ मानस पुत्रोंमेंसे यह भी एक हैं । भागवतमें लिखा है कि स्वायंभुवमन्वन्तरमें मनुजीकी देवहूित नामक कन्यासे, जो कर्दमजीको व्याही थीं, जो नौ कन्याएँ कला, अनुस्या, श्रद्धा, हिवर्भू, गित, किया, ऊर्जा (अरुन्धती), चिति वा शान्ति और स्याति हुई, वे कमशः मरीचि, अत्रि, अङ्किरा, पुलस्य, कृतु, विषष्ठ, अथर्वण और भृगु इन नौ ब्रह्मियोंसे व्याही गर्यी (भा० ३। २४। २२—२४, तथा भा० ४। १)। प० पु० सृष्टिखण्डमें भृगु, विषष्ठ, अत्रि आदि आठ मानसपुत्र दक्षके जामाता हैं। इनकी स्थियाँ प्रस्तिजीकी कन्याएँ लिखी हैं—यह किसी अन्य कल्पकी कथा जान पड़ती है। भृगुजीने त्रिदेवकी परीक्षा लेनेके विचारसे विष्णु भगवान्की छातीपर लात मारी थी। (भगवान्के वक्षःस्थलपर लक्ष्मीजीका निवास है। यहाँ लात मारनेका तात्यर्थ यह है कि ब्राह्मणोंको विरक्त रहना चाहिये, उनको लक्ष्मीसे कुछ लगाव न रखना चाहिये। लोभको दबाये रखना उचित है।। स० सा० में लिखा है कि 'कोई इनको शिवजीका और कोई मनुजीका पुत्र कहते हैं। महाभारतमें लिखा है कि रदने बड़ा यज्ञ किया था, उस समय ब्रह्माजीके वीर्यहारा अग्निश्चामेंसे इनकी उत्पत्ति हुई। देत्यगुरु शुक्राचार्य भृगुजीके पौत्र थे। परशुरामजी इन्होंके वंशमें हुए। मार्कण्डेयजी इनके प्रपीत्र थे। (भा० ४। १। ४४-४५)। इनकी कन्या श्रीविष्णुजीकी पत्नी है। ये ही फिर समुद्रसे प्रकट हुई थीं।

३—सुधाकरद्विवेदीजीका मत है कि 'मृगु ( ग्रुक ) भूत, प्रेत और राक्षसोंके आचार्य हैं, इसिटिये उनके कहनेसे सब शम्भुगण हार गये। इसिटिये यज्ञकी सामग्री सुरक्षित रही।—परंतु यह भाव भागवत आर प० पु० के विरुद्ध हैं।

समाचार सब संकर पाए। बीरभद्र करि कीप पठाए॥१॥ जग्य बिघंस जाइ तिन्ह कीन्हा। सकल सुरन्ह विधिवत फलु दीन्हा॥२॥

अर्थ-महादेवजीने सब समाचार पाए। ( उन्होंने ) कृषित होकर वीरभद्रको भेजा।। १ ॥ उन्होंने नाकर पक्र विध्वंस ( नारा ) कर डाला। समस्त देवताआंको विधिपूर्वक यथोचित फल ( दण्ड ) दिया।। २ ॥ नोट—१ 'समाचार सब संकर पाए' इति । 'मवो भवान्या निधनं प्रजापतेरसत्कृताया अवगम्यनारदात् । स्वपाषंद सैन्यं च तद्भ्वरर्भुमिर्विद्रावितं कोचमपारमाद्धे ॥' भा० ४ । ५ । १' के अनुसार नारदजीने जाकर शंकरजीसे सतीजीका दक्षसे अपमानित होनेके कारण शरीर छोड़ देने और ऋभुओंद्वारा उनके पार्षदोंकी सेनाके मार भगाये जानेका समाचार कहा ।

सुधाकर द्विवेदीजी और बैजनाथजी आदि कुछ छोगोंका मत है कि जो हरगण सतीजीके साथ आये थे, वे ही मार मगाये जानेपर शंकरजीके पास दौड़ गये और खबर दी। किसीका मत है कि आकाशवाणी हुई। बहुमत होनेसे प्रन्यकारने किसीका नाम नहीं दिया।

'सब समाचार' अर्थात् 'दच्छत्रास काहु न सनमानी । ६३ (१)' से लेकर 'रच्छा कीन्हि मुनीस'। ६४।'
तकका सब हाल ।

२—'वीरमद्र किर कोप पठाए' इति । (क) काशीखण्ड अ० ८९ में लिखा है कि नारदजीने आकर सतीतन-त्यागकी कथा कही तब शंकरजीने सुनकर यही कहा कि संसारकी यही व्यवस्था है । बुद्धिमानोंको इसमें मोह न करना चाहिये । इन वातोंको सुनकर नारदजीने कहा कि 'आपका कथन तो ठीक ही है, पर यह संसार ऐसा विलक्षण है कि सब यही समझेंगे कि महादेवजीमें कुछ पुरुषार्थ नहीं है । ऐसे देवकी पूजा हम क्या करें ?' यह सुनकर उनको कोध आया और उसी कोधसे महाकाल अर्थात् वीरभद्र हुए । यथा—'शरीरिणां स्थितिरियमुत्पिक्तप्रलयात्मिका । दिन्यान्यि शरीराणि कालाधान्त्येवमेव हि ॥ ५ ॥ दश्यं विनश्वरं सर्वं विशेषाद्यदनीश्वरम् । ततोऽत्र चित्रं किं महान् कं कालः कालयेक वे ॥ ६ ॥ अमाविनो हि मावस्य मावेः कापि न संमवेत् । माविनोऽपि हि नामावस्ततो मुद्धन्ति नो तुधाः ॥ ७ ॥'' कहो बराकः संसारः क मविष्यत्यनीश्वरः । आरभ्याद्यदिनं न त्वामचिष्यिन्ति केऽपि यत् ॥ ११ ॥'' रुद्धातीव रुद्धो-भद्रह कोपाग्निदीपितः । ततस्तत्कोपजाहे राविरासीन्महाद्युतिः ॥ प्रत्याक्षः प्रतिमाकारः कालमृत्युप्रकम्पनः ॥' इत्यादि । (मा७ प० )। महेश्वर केदारखण्ड ३ में भी नारदसे समाचार पाना कहा है । शिवजीने कोधसे जटा उखाड़कर पर्वतपर पटकी जिससे वीरभद्र आदि उत्तक हो गये ।

(ख) 'बीरभद्र करि कोप पठाए' से सूचित हुआ कि कोपसे वीरभद्रकी उत्पत्ति हुई। 'बीरभद्र' अर्थात् जिसका कल्याण कभी पराजित न हो सके। 'पठाए' अर्थात् आज्ञा दी कि जाकर दक्षका बृहस्पति-सवनामक महायज्ञ विध्वंस करो और सबको दण्ड दो। (पं॰ रा॰ कु॰)। 'करि' शब्दसे व्यंजित होता है कि वीरभद्रको उसी समय उत्पन्नकर उसको अपने गणोंका नायक बनाकर भेजा। 'करि कोप पठाए' का भाव यह है कि भृगु आदि किसीके कहनेको न माने, जी बोठे उसे मारे।' (मा॰ प॰)।

३—'बीरमद्र किर कीप पठाए' इति । श्रीमद्भागवतमं यह प्रसङ्घ यों वर्णन किया गया है कि 'शिवजीने कुद्ध हो दाँतोंसे अपने ओठोंको चवाकर तत्थण शिरसे जटा उखाड़ी जो बिजली-सरीखी चमकने लगी। फिर सहसा उठकर गम्भीर नादसे अदृहास करके उस जटाको पृथ्वीपर पटक दिया। जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। इनका शरीर बड़ा ही विश्वाल था, सद्ध्व भुजाएँ और सूर्यके समान तेजवाले तीन नेत्र थे, दाँत कराल, शिरके केश अग्निज्वाला-सदृश थे। इमामवर्ण, मुण्डमाला पहने हुए और भुजाओंमें अख्य-शस्त्र लिये हुए थे। ये वीरभद्र हाथ जोड़े हुए शिवजीके समीप आ खड़े हुए और बोले कि 'भगवन ! क्या करनेकी मुझे आज्ञा होती है ?' शिवजी बोले 'हे रुद्ध ! हे भट ! तुम हमारे अंश हो, हमारे गणोंमें अग्रगण्य हो, जाकर दक्ष और उसके यज्ञको नष्ट करो।' कुपित शंकरजीकी आज्ञा पा अपनेको कृतार्थ मान शिवजीको प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके वे त्रिशूल उटाये हुए दक्षकी यज्ञशालाकी ओर दौड़ चले, साथमें अन्य शिवगण भी चले। नभ धूलिसे छा गया, यज्ञशालामें उपस्थित लोग सोचते हैं कि इस समय प्रलयके लक्षण हो रहे हैं। भूमि, आकाश और अन्तरिक्षमें महाधोर उत्यात होने लगे, जिन्हें देख दक्षका हृदय भी काँप उटा।

महाभारतमें वीरभद्रकी उत्पत्ति और साथके गणोंकी कथा कुछ भिन्न है। शान्तिपर्वमें वैशम्पायनजीने जनमेजयसे कहा है कि शंकरजीने अपने मुखसे वीरभद्र नामक भयंकर भूतको प्रकट किया। उसका शौर्य, बल और रूप शंकरके ही समान था। कोघका तो वह मूर्तिमान स्वरूप ही था। उसके बल, वीर्य और पराक्रमकी सीमा ही न थी। यज्ञविध्वंसकी आज्ञा पानेपर उसने अपने शरीरके रोम-रोमसे 'रौम्य' नामक गण उत्पन्न किये, जो रुद्रके समान भयंकर, शक्तिशाली और पराक्रमी थे।

वे महाकाय वीरगण सैकड़ों और हजारोंकी कई टोलियाँ चनाकर चड़ी फ़तींके साथ यज्ञविध्वंस करनेके लिये टूट पड़े। भवानीके क्रोधसे उत्पन्न हुई महाकालीने भी सेवकोंसहित उसका साथ दिया था।

ग्रन्थों में मिन्न-भिन्न कथा होनेसे ही ग्रन्थकारने इतना ही लिखा कि 'बीरमद करि कोप पठाये ॥ अग्य विश्वंस जाइ तिन्ह कीन्हा ।' अन्य रुद्रपार्पदोंका साथ जाना अथवा न जाना न कहा और न यही कहा कि किस प्रकार यह विश्वंस किया गया । इस प्रकार सभी पुराणोंकी संगत कथाओंका समावेश इसमें हो सकता है।

नोट-४ 'जग्य बिधंस जाइ तिन्ह कीन्हा। "" इति। भा० ४। ५। इलोक १३, १४, १५ में यज्ञविध्वंसकी और रलोक १६ से २६ तक 'सकल सुरन्ह विधिवत फल दीन्हा' की कथा है। संक्षेपसे वह कथा इस प्रकार है-प्रथम तो रद्रगणोंने जाकर यज्ञशालाको चारों ओरसे घेर लिया जिसमें कोई भाग न सके। फिर उनमेंसे कितनोंहीने प्राग्वंश ( यज्ञशालाके पूर्व और पश्चिमके खम्मोंपर पूर्वपश्चिमः ओर आड़ा रक्खा हुआ काष्ठ ) को तोड़ डाला, कितनोंने पत्नी-शाला नष्ट कर दी, किन्हींने यज्ञशालाके सामनेका मण्डप और उसके आगेके हविर्धानोंको, किन्हींने यजमानगृहको और भोजनागारको विध्वस्त कर दिया। किन्हींने यज्ञके पात्र फोड़ डाले, किन्हींने अग्नि बुझा दी, किन्हींने यज्ञकुण्डोंमें मूत्र कर दिया और किन्हींने वेदीकी सीमाके सूत्रोंको तोड़ डाला ॥ १३-१५॥ कितनोंहीन मुनियोंको कष्ट देना आरम्भ किया, कोई स्त्रियोंको धमकाने लगे, और किन्हींने अपने निकट ही भागते हुए देवताओंको पकड़ लिया। मणिमान् रद्रगणने महर्षि भृगुको बाँच लिया और वीरमद्रने हाथमें खूवा लेकर भृगु ऋषिकी दादी-मूँछ उखाङ ली, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मसभामें तथा इस महायज्ञमें अपनी मूँछोंको मटकाते हुए और दाढ़ीको हिलाते हुए दक्ष-यजमानके वचनोंका अनुमोदन करते हुए श्रीशिवजीकी हँसी की थी। यज्ञमें पहुँचते ही वीरमद्रने दक्ष-प्रजापितनायकको कैंद कर लिया, चण्डीशने पूषाको और नन्दीश्वरने भगदेवको पकड़ लिया । उस समय सम्पूर्ण ऋ त्विज्, सदस्य और देवतागण भगवान् शंकरके पार्घदों की यह भयंकर लीला देख उनके कंकड़-पत्थर फेंकनेसे अति पीड़ित हो जैसे-तैसे वहाँ से भाग गये। तदनन्तर वीरभद्रने भगदेवको क्रोधपूर्वक पृथ्वीपर गिराकर उनकी आँखें निकाल लीं; क्योंकि उन्होंने ब्रह्मसभामें भगवान् शंकरको बुरा-भला कहते और शाप देते हुए दक्षको आँखोंके इशारेसे उत्साहित किया था। यथा-'मगस्य नेन्ने मगवान्पातितस्य रुषा भुवि । उज्जहार सदाःस्थोऽक्ष्णा यः शपन्तमसूसुचत् ॥ २० ॥' फिर उन्होंने पूषाके दाँत उखाङ डाले क्योंकि जब दक्ष शंकरजीकी निन्दा कर रहा था और शाप दे रहा था उस समय वह बत्तीसी निकाले हँस रहा था-- 'शप्यमाने गरि-मणि योऽहसद्शेयन्दतः ॥ २१ ॥' इसी प्रकार जिस अङ्गसे जो निन्दामें सम्मिलित हुआ था उसको उसी अङ्गसे हीन कर दिया गया । तत्यश्चात् वीरभद्र दक्षको गिराकर उसकी छातीपर चढ़ बैठे और उसका गला काटने लगे, पर नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे भी उसकी त्वचा ( खाल ) तक न कट सकी तच यहमें पशुओंको गला घोंटकर मारनेका यन्त्र आदि उपाय ही देख उसी युक्तिसे उसके शिरको मरोइकर धइसे अलगकर यज्ञकी दक्षिणाग्रिमें डाल दिया, मानी, इससे होमकुण्डकी पूर्णाहुति की। अन्तमें यज्ञशालाको जलाकर वे कैलाशको लौट गये॥ २२--२६॥

यज्ञमं जो ऋत्विज, सदस्य और देवगण आये थे वे रुद्रपार्पदोंके त्रिज्ञूल, पिट्टश, खङ्ग, गदा, परिघ और मुद्गर आदि आयुधोंसे सर्वाङ्गमें छिन्न-भिन्न हो भाग गये थे॥ भा० ४।६।९॥

टिप्पणी—१ (क) 'जाइ तिन्ह कीन्हा' से जनाया कि जो हरगण सतीजीके साथ गये थे, वे यज्ञ-विष्वंस न कर पाये थे, इसीसे इन्होंने जाकर प्रथम यही काम किया। भृगुजीने हरगणसे यज्ञकी रक्षा की थी, वे भी वीरभद्रसे यज्ञकी रक्षा न कर सके। (ख) 'सकल सुरन्ह' से जनाया कि जो यज्ञ्ञ्ञालामें निमंत्रणमें जाकर बैठे थे, सत्रको दंड दिया; क्योंकि एक तो इन्होंने शिवनिन्दा की, दूसरे शिवजीके गणोंको मारा, तीसरे ये त्रिदेवको छोड़कर (उनका अपमानकर) यज्ञमें गए और चौथे सतीजीका शाप ही यह था कि 'सो फल तुरत लहन सन काहूँ।' (ग) 'विधिवत' कहकर सृचित किय कि जिसने जैसा किया, उसको वैसा फल दिया। तात्मर्य कि जो हँसा था उसके दाँत तोड़े, जिसने हाथ उठाया उसका हाथ तोड़ा, जिसने नेत्रका इशारा किया कि गणोंको मारो उसके नेत्र निकाल लिये। इत्यादि। जैसा नोट ३ में दिखाया गय है। 'विधिवत फल दिया' कहकर जनाया कि देवताओंके किये कुछ न हुआ।

भै जग-बिदित दच्छगति सोई। जिस कछु संभु विमुख के होई॥ ३॥ यह इतिहास सकल जग जानी। ताते में संछेप वसानी॥ ४॥

श्वदार्थ—इतिहास—'धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम् । पूर्ववृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥' अर्थात् जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके उपदेशोंसे समन्वित और प्राचीन (सत्य) घटनाओंसे युक्त हो, उसे 'इतिहास' कहते हैं। वर्थ—दक्षकी जगत्प्रसिद्ध वही दुर्दशा हुई जैसी कुछ शंकरद्रोहीकी होती है ॥ ३॥ यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीसे मैंने थोड़ेहीमें कहा ॥ ४॥

ियणी—9 'भे जगिवदित दच्छगित सोई।''' इति। अर्थात् शंभुविमुखकी बड़ी दुर्दशा होती है। जैसी शम्भुविमुख दक्षकी हुई ऐसी ही शम्भुविमुखकी होती है। 'जग विदित' का भाव कि संसारमरमें उसकी अपकीर्त्ति हुई। ['जगिवदित' का भाव यह भी है कि शंकरिवमुखकी दशा क्या होती है यह जगत् जानता है। दक्षकी क्या दुर्गित हुई—यह ६५ (१-२) नोट—३ और ६४ (२) की टि०२ (ख) में आ चुकी है। शम्भुकी शएण जानेपर तो यह दशा हुई कि वकरेका शिर हुआ और भृगुजीकी वकरेकीसी दादी हुई। शरण न जाता तो न जाने कितने कलोंतक रौरवनरक भोग करता 'जग-विदित' इससे भी कह सकते हैं कि वकरेका सिर लगानेपर दक्षने जीवित होकर वकरेका-सा ही शब्द किया था जिससे शिवजी प्रसन्न हो गये थे। इस शब्दसे भगवान् शंकर प्रसन्न होते हैं यह समझकर आज भी लोग शंकरजीकी पूजाके अन्तमें वकरेका-सा शब्द करते हैं।]

२ 'यह इतिहास सकल जग जानी।"" इति। (क) यह उक्ति याज्ञवल्वयजीकी है कि और आचायोंने इसे विस्तारसे कहा है, कथा प्रसिद्ध है। प्रगिद्ध कथाओंको (ग्रन्थकार) संक्षेपसे कहते हैं। यथा 'जगु जान पन्मुख जन्म कर्मु प्रतापु पुरुपारथु महा। तेहि हेतु में वृषकेतुसुत कर चित्त संक्षेपिह कहा॥ १०३॥' [ संक्षेपसे बखान करनेका दूसरा भाव यह भी है कि तुलसीदासजी रामचिरत वर्णन करनेको उद्यत हैं, वे शिवद्रोहीकी कथा नहीं कहना चाहते। आगे कहा भी है कि 'संकर प्रिय मम द्रोही सिवद्रोही मम दास। ते नर करिंह कलप मिर घोर नरक महुँ बास॥ छं० र ॥' वे चाहते हैं कि शीघ्र सतीजीका जन्म हो और उमामहेश्वरसंवादसे श्रीरामचारेतामृतधाराका प्रवाह बहे। इसिलये इस चौपाईसे दक्षकथा। समाप्त कर की। श्रीशिवपुराण, श्रीमद्भागवत, पद्मपुराण आदिमें कथा प्रसिद्ध होनेसे जगत्का जानना कहा। ]—( मा० पी० ) पुन:, 'संक्षेप बखानी' से जनाया कि पुराणों में विस्तारसे है।

इतिहासों में नड़ी विलक्षणता यह है कि इनसे भगवान्के चरणों में प्रेम होता है। यथा—'कहीं परम पुनीत इतिहासां सुनत श्रवन छूटीहें मवपासा ॥ उपने प्रीति रामपद कंना।' हमारे इतिहास ब्रह्मशानी, भगवद्धक्त, स्वाभाविक ही सदा-चारपरायण, सत्यवादी ऋषियों के लिखे होने के कारण पढ़ने वालोंको भवपाशसे मुक्तकर उन्हें भगवान्का परम प्रेम प्रदान करते हैं। आधुनिक इतिहासों तो केवल घटनाओं (वह भी सत्य हों या न हों, क्योंकि असलियत प्रायः छिपाई जाती है और तारीख और सनोंका ही उल्लेख मिलता है और प्रायः वे किसी-न-किसी सम्पर्कयुक्त व्यक्तिके लिखे होनेसे सर्वथा सत्य भी नहीं होते। (कल्याण १३।३)।

सतीमोह तथा देहोत्सर्ग प्रकरण समाप्त हुआ। श्रीपार्वती-जन्म-तप ( अर्थात् उमाचरित )--प्रकरण

सतीं मरत हरिसन वरु मागा। जनम-जनम सिव पद अनुरागा।। ५।। तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमीं पारवती तनु पाई।। ६।।

अर्थ-सतीजीने मरते समय श्रीरामचन्द्रजीसे वर माँगा कि जन्म-जन्म (प्रत्येक जन्म वा जन्मान्तरमें ) मेरा अनुराग श्रीशिवजीके चरणोंमें हो ॥५॥ इसी कारण उन्होंने हिमाचलके घर जाकर पार्वती-शरीर पाकर जन्म लिया ॥६॥

िष्णि – १ 'सतीं मरत हिर सन वरु मागा।' इति।' (क) इक्क जहाँ तनका त्याग िखा गया वहाँ वर माँगना नहीं िखा गया। यहाँपर िखनेसे पाया गया कि यह वर माँगा गया था। प्रन्थकारने इस रीतिको बहुत स्थलोंपर वर्ता है। जो बात कहीं फिर िखना जरूरी है उसे दोनों जगह न लिखकर दूसरी जगह लिख देते हैं। यथा─'रामानुज लघु रेख खँचाई। सो निह नाँ घेहु असि मनुसाई॥ ६। ३५।' अरण्यकाण्डमें रेख खींचना नहीं लिखा लंकाकाण्डमें लिखा जिससे जाना गया कि रेख खँचाई थी। इसी तरह पार्वतीजन्मके हेतुमें यह बात पुनः कहनी थी; इसिलये मरते समय न कहकर केवल यहाँ कह दी। (ख) मरते समय वर माँगनेमें भाव यह है कि उस समय जो वासना होती है, वह दूसरे जन्ममें सिद्ध होती है, यथा—'यं यं वापि रमरन्

भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तदावमावितः ॥ गीता ८ । ६ । १ ( ग ) 'जनम जनम सिवपद अनुरागा ।' इति । मरते समय शिवपदानुराग माँगनेमें भाव यह है कि योगाग्निसे शरीर जला देनेसे जीव हरिपदलीन हो जाता है और मेदभक्तिसे जीव हरिपें लीन नहीं होता । इसीसे शिवपदानुराग माँगा । पदानुराग मिक्त है और सतीजी शिवभक्त हैं ही । (घ ) 'जनम-जनम' का भाव कि भक्त मोक्षकी इच्छा नहीं करते । भक्तिके निमित्त अनेक जन्म चाहते हैं । यथा—'जेहि जोनि जनमज कम बस तह रामपद अनुरागक । कि० १०।', 'जेहि जेहि जोनि करम यस अमहीं । तह तह हैंसु देउ यह हमहीं ॥ सेवक हम स्वामी सियनाहू । होउ नात यह ओर निवाहू ॥ अ० २४।', 'नाय एक वर माँगज रामकृपा करि देहु । जनम जनम प्रभुपदकमल कबहुँ घटह जिन नेहु ॥ ७ । ४९।' (ङ ) 'हरि' से वर माँगनेका भाव यह है कि शिवजीकी भिक्त हरिके देनेसे मिलती है । [परंतु मानसमें इसका प्रमाण हमारी समझमें नहीं है । शिवजीकी कृपासे हरिभक्तिकी प्राप्तिके प्रमाण तो बहुत-से हैं । सतीजीने दारण दुःसह दुःससे छुटकारेके लिये भगवान्से ही पूर्व प्रार्थना की थी । यथा—'जों प्रभु दीन दयालु कहावा । आरितहरन वेद जसु गावा ॥ तो मैं विनय करीं कर जोरी । छूटी वेित देह यह मोरी ॥ … तो सबदरसी सुनिय प्रभु करो सो वेित उपाइ । होइ मरनु जेहि विनिह क्षम दुसह बिपक्ति बिहाइ ॥ आर्चिहरण प्रभुने वह प्रार्थना सुनी और तुरंत सबका उपाय रच दिया कि शिवजीकी समाधि छूटी, दक्षयक्ता आरम्भ हुआ । और वहाँ विना श्रम देहका त्याग हुआ । आर्चिहरणसे वर माँगनेक सम्बन्धसे 'हरि' शब्दका प्रयोग हुआ ]

प० प० प०— 'हिरिसे वर माँगनेमें हेतु यह भी हैं कि पहली बार भी शिवजी विवाह नहीं करना चाहते थे किंतु ब्रह्मा और विष्णु आदिके अनुरोधसे ही उन्होंने विवाह किया जिसकी ऐसी दशा हुई अतः अब वे विवाह कदापि न करेंगे, यह सतीजी ठीक-ठीक जानती हैं, पर यह आशा है कि रामसेवक होनेके कारण शिवजी अपने उपास्य श्रीरामजीकी इच्छाका भङ्ग कदापि नहीं करेंगे। इसीसे रामाख्यमीशं 'हिरि' से प्रार्थना करके वर माँगती हैं। र 'शिवपद अनुरागसे' यह भी जनाया कि ऐसा अनुराग हो कि अब कभी पतिके वचनोंमें अविश्वास करानेवाली मित न उत्पन्न हो। उस कुमित तथा रामविरोधी वृत्तिका आप हरण करें क्योंकि आप हिर्र हैं।'

नोट—9 'सतीं मरत हिर सन बर मागा'—इस प्रसंगमें 'हिन्दी नवरत्न' में मिश्रवन्धुओंने िलखा है कि 'यहाँ-पर हिरसे वर मँगवाना भी बेजा है।' परंतु इसमें क्या बेजा है, यह कुछ नहीं वताया। दोपोद्धावना करते हुए समा-लोचकको बताना चाहिये कि यदि कहीं किसी दोषकी सम्भावना है तो क्यों है, कैसे है ! ऐसा करनेसे उसपर विचार करनेका मौका मिलता है। बिना सब्तके इलजाम लगाना कैसा है उसे कोई साधारण भी कानूनदाँ समझ सकता है। लेकिन दुःखकी बात है कि एक वादी और समालोचकके कर्त्तव्यको समझते हुए भी आप लोगोंने उसकी पर्वा न की।

अच्छा अब उस प्रसंगपर दुक विचार की जिये। सती जीके पिता दक्षने भगवान् शिवका ( उनका भाग न देकर ) अपमान करने के अभिप्रायसे द्वेषबुद्धिपूर्वक यज्ञका अनुष्ठान किया। उन्हीं दिनों पितसे पित्यक्ता होकर भगवती सती अत्यन्त दुःखसे काल यापन कर रही थीं। पिताके यज्ञका समाचार सुनकर कुछ मन बहलाने के लिये वे अपने मायके गयीं। जब वहाँ यज्ञमें 'जगदातमा महेश पुरारी। जगतजनक सबके हितकारी॥' का भाग नहीं देखा तब वे अत्यन्त संतप्त और विश्वब्ध हुई। पिताके यज्ञका उद्देश्य वे समझ गयीं। और उनके इस मंद कृत्यपर उन्हें उनसे अत्यन्त मृणा एवं अमर्ष उत्पन्न हुआ। उसी समय उसी आवेशमें ( जब कि प्रस्तुत मानसिक भाव अत्यन्त उत्कर्णको प्राप्त हो यहां था ) सती जीने योगा गिनमें दक्षशुक-सम्भूत अपनी देह जला दी।

आगे चलकर गोस्वामीजी कहते हैं—'सतीं मरत हिर सन यरु माँगा।' श्रीसतीजी भगवान् शंकरकी वल्लभा थीं। उनका प्राणपतिके चरणोंमें अत्यन्त अनुराग था। फिर यह नितान्त स्वामाविक हैं कि एक पितप्राणा पितव्रताशिरोमणि अपने अन्त समय जन्मान्तरमें भी अपने उसी प्राणेश्वर पितको पानेके लिये ईश्वरते प्रार्थना करे। यही भगवती सतीने किया। कदाचित् आपका यह तर्क हो कि उन्हें भगवान् शिवहीसे (जब कि वे उन्हें 'जगदात्मा' जानती-मानती हैं) यह वर माँगना था। परंतु आपको यह भी समझना चाहिये कि निरितशय प्रीतिमें माहात्म्यज्ञानका विस्मरण हो जाता है। और, विशेषकर ऐसे अवसरपर जब कि परमोत्कृष्ट भावावेश हो रहा हो। मनोभावके उस प्रवल प्रवाहमें बुद्धि वह जाती है, ज्ञान ह्रव जाता है और आत्मविस्मरण एवं संज्ञातक लीन हो जाती है। अत्यन्त दुःख या सुखमें ऐसा होता है। अनेक घटनाएँ ऐसी उपिथत की जा सकती हैं। यह माधुर्य-चित्त है। मनो-विज्ञानके अनुसार यह सिद्धान्त है—'माबोत्कर्पात् ज्ञानामावः'। यदि 'हिर' शब्द

आपको खटकता हो तो सामान्यतः ईश्वर और परमात्माका वह बोधक है और निर्दिष्ट स्थलपर इसी भावमें वह व्यवहृत हुआ है। उसके प्रयोगमें अनौचित्य क्या ? उसकी गन्ध भी नहीं। (ब्रह्मचारी श्रीविन्दुजी, साकेतवासी)।

वीर किवजी लिखते हैं कि 'शिवजी रामभक्त हैं। सतीजीने यह सोचा कि पितके उपास्यदेवके साथ मैंने अपराध किया है। विना उनके क्षमा किये शिवजी न प्रसन्न होंगे। इसीसे उन्होंने भगवान्से वर माँगा और अन्तमें भगवान्हीने शिवजीसे प्रार्थनाकर पार्वतीजीके साथ विवाह करनेको उन्हें राजी किया। इसमें वेजा कौन-सी वात है १ इसको मिश्रवन्धु ही जाने, क्योंकि वे धुरन्धर समालोचक हैं।'

जिसका अपराध किया जाय उसीकी क्षमासे अपराध क्षमा हो सकता है। अपराध किया श्रीरामजीका, तब शिवजी उसे क्षमा कैसे कर सकते हैं ? देखिये, दुर्वासाजीको भगवान्ने क्षमा न किया, अम्बरीषजीके पासही क्षमाके लिये भेजा। दूसरे, श्रीरामजी शिवजीके स्वामी हैं, वे दोनों अपराधोंको क्षमा कर सकते हैं। अतः उनसे प्रार्थना करना उचित ही था।

ियाणी—२ 'तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमी''' इति। 'तेहि' शब्द पूर्वकथित बातका बोधक है। अर्थात् भक्ति वर माँगा इस कारण जन्म हुआ। बिना तनके भक्ति नहीं होती। यथा 'तजजँ न तन निज इच्छा मरना। तन यिनु येद मजन निहं बरना॥ उ० ९६ ॥' इसिंठिये तन धारण किया कि जिससे शिवजीकी भक्ति करें। 'तेहि कारन' से केवल पुनर्जन्मके संदेहकी निवृत्ति की गयी। 'हिमाचलके यहाँ क्यों जन्म हुआ ?'—इसका कारण यहाँ नहीं लिखा। शिवपुराणमें लिखा है कि हिमाचलने इनके लिये तप किया था कि ये हमारी पुत्री हों इससे इनके यहाँ आकर जन्म लिया। 'जनमी जाइ' अर्थात् अपनी इच्छासे वहाँ जाकर अवतरीं, कर्मवश नहीं। यथा 'जगसंमव पालन लय कारिनि। निज इच्छा लीला-वपु-धारिनि। ९८॥'

नोट-- र हिमाचलके यहाँ क्यों जन्म लिया, इसके अनेक भाव महानुभावोंने लिखे हैं--

- (क) 'मानस-अभिप्राय दीपककार' लिखते हैं कि 'इन शब्दोंसे ज्ञात होता है कि सतीजीने यह भी वर माँग लिया था कि हिमाचलपर्वतपर मेरा जन्म हो । यदि यह कहा जाय कि शिवपदमें अनुराग होना माँगा, अतः हिमालयमें जन्म हुआ तो यह कहना अलग्न होगा, क्योंकि हिमालयमें ही जन्म लेनेसे तो शिवपदमें प्रीति होगी नहीं। हरिके आशीर्वादवश जहाँ भी जन्म हो वहाँ ही शिवपदमें प्रीति अवश्य होगी। अतः यह सिद्ध होता है कि उपर्युक्त दोनों चौपाइयोंमें यह ध्विन सम्मिलित है कि शिवपदानुराग तो वर प्रसादवश अवश्य होगा, परन्तु हिमाचलमें जन्म लेनेसे वहाँ शिवपदप्रेमोत्पादक बहुत पदार्थ हैं। अतएव प्रेम शीष्ठ होना सम्भव है।'
- (ख) 'सतीजी चार अग्निमें जली हैं। एक तो विरहानलमें; यथा 'तपै अवाँ इव उर अधिकाई ।' दूसरे, यज्ञानलमें अर्थात् यज्ञमें भाग न देखकर अपमान समझकर, यथा 'प्रभु अपमान समुझ उर दहें जा' तीसरे, कोधानलमें, यथा 'वोलीं वचन सक्रोध'। चौथे, योगानलमें,—६३ (४-६) भी देखिये। इससे इनको अधिक शीतलताकी आवश्यकता है। शीतलता प्राप्त करनेके लिये यहाँ प्रकट हुई।' (मा० प०)
- (ग) 'पित-वियोग और पित-अपमानरूपी अग्निसे हृदय जलता था, यहाँ जन्म लेकर हृदयका दाह बुझाया। वा पहले महाभिमानी दक्षके यहाँ जन्म लेनेसे मुझसे भी पितका अपमान हुआ, यह विचारकर अब ऐसेसे पैदा हुई जिसका मन सदा शीतल रहे, कभी गर्म न हो।' (सु॰ द्विवेदी)।
- (घ) 'हिमालय शिवजीका अत्यन्त प्रेमी था इससे अथवा, पर्वतकी तरह शिवचरणमें अपनी बुद्धि स्थिर करनेके लिये पर्वतराजके यहाँ जन्मीं।' (स्० प्र० मिश्र)।
- (च) 'यहाँ बाल्पनेसे स्वाभाविक ही तप होता रहेगा। अथवा यह विचारकर कि हिमऋतु बड़ी विषम हैं इसमें वृक्ष पहाव नहीं लेते, पक्षी अण्डा नहीं देते, सर्प-विच्छू आदि विषम जीव लुके रहते हैं—हिमालयके घर तपहेतु जन्म लिया।' (शीलावृत्ति)।

इन्हें दासकी क्षुद्र वृद्धिमें तो यह आता है कि विरह आदि तापें ऊपरकी ठंटसे नहीं मिट सकतीं ! मुख्य कारण यह जान पड़ता है कि भगवतीने 'हरि' से शिवपदानुराग माँगा अतः 'हरि' ने यह स्थान सब भाँति इनके अगले जन्म-चरित्रके योग्य समझकर यहाँ जन्म दिया । यह तपोभूमि है । कैलामका इससे सम्बन्ध है ।—'हरि इच्छा भावी बलवाना ।' अथवा यह भी हो सकता है कि भगवतीने अपनी इच्छासे यहाँ जन्म लिया । यथा''निज इच्छा लीलाबपुधारिनि । "अब

जनिम तुम्हरें भवन निज पति लागि दारुन तप किया ॥ ९८ ॥' कोई आवश्यकता 'जन्मस्थान' के लिये वर माँगनेकी प्रतीत नहीं होती । और यों तो जहाँ भी जन्म होता वहाँ के ही विषयमें शंका उठ सकती थी । पं॰ रामकुमारजीका भाव ठीक है जो टि॰ २ में है ।

श्रीजानकीशरणजीका मत है कि विरहादिक तायोंके ऊपरके ठंढसे मिटनेमें संदेह नहीं करना चाहिये। 'अग्निसे जलनेपर वैद्यकशास्त्रानुकूल हिमालयसे कटकर जो ओला मेचद्वारा वर्षाके साथ गिरता है वह तापनाशक श्रेष्ठ ओषिध है' (मा॰ मा॰)

नोट—३ 'हिमगिरि' से जड़ पर्वत न समझना चाहिये वरंच हिमालय पर्वतके राजा या अधिष्ठातृ देवता समझना चाहिये। जैसे इंगलैण्ड और जर्मनीकी लड़ाईसे वहाँ के राजाओंकी लड़ाईका अर्थ होता है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और पवन तत्त्वोंका एक अचर रूप होता है जो सबको दृष्टिगोचर होता है और एक-एक चर वा देवरारीर होता है जिससे उन तत्त्वोंका नियमानुसार सञ्चालन होता है। उदाहरणार्थ समुद्र जलतत्त्व है, यह उसका एक स्थूल रूप है। वह समुद्र विप्ररूपसे भगवान् रामजीके सामने मेंट लेकर आया, यथा 'कनक थार मिर मिनगन नाना। विष्ररूप आयउ तिज माना॥ ५। ५८॥' और वरण जलतत्त्वके अधिकारी देवता हैं। पृथ्वीका स्थूलरूप सब देखते हैं। वह गोन्तनधारी होकर ब्रह्माजीके पास गयी थी। अग्नि और पवनका स्थूल रूप नित्य अनुभवमें आता है। अग्नि देवरूपसे दशरथजीके पुनेष्टि यज्ञमें हिव लेकर आये तथा लंकामें सीताजीको लाकर श्रीरामजीको सौंपा यथा 'प्रगटे अगिनि चरू कर लीनहें। ''यह हिव बाँटि देहु नृप जाई॥'''तब अदश्य मए पावक'''॥ १। १८९॥', 'धरि रूप पावक पानि गहि श्री'''॥ ६। १०८॥' इसी तरह पवनके अधिष्ठाता देवता वायुलोकमें रहते हैं जिसकी चर्चा हनुमान्जीके बालकेलि प्रसंगमें आयी है।—इसी प्रकार पर्वतोंके अधिकारी देवता हिमाचल हो सकते हैं।

मानसतत्त्वविवरणकार लिखते हैं कि 'हिमालय अधिष्ठानरूप देवताके घर जाकर अर्थात् जयदुर्गारूप होकर शिवजीका सतीजन्यवियोग दूरकर हिमाचलके यहाँ प्रकट हुई। लिङ्गपुराणानुसार हिमालयका जन्म शिवजीक दाहिने बगलसे पाया जाता है। इसिलये यह कोई तेजस्वी पुरुष है। स्थूलदर्शी पुरुषोंको पर्वतमात्र देखः पड़ता रहा जैसा सिद्धिके परत्वमें कहा है। यथार्थमें वह एक राजा था। देवीभागवतमें इसका भगवतीको ज्ञान बतलाना और हिमालयपरत्वका वर्णन है। पुनः हिमगिरिनामक देवता समझ लें। अतः उसके गृहमें जन्म कहा। ये सब उपर्युक्त अर्थ इसी प्रन्थसे प्रमाणित होते हैं, यथा 'जब तें उमा सैल गृह जाई', 'तुम सिहत गिरि ते गिरजें' इत्यादि। अथवा यह देविवाहका देशकाल है। इससे सूक्ष्मसृष्टिमें सारे कार्यका होना सिद्ध है। अतः हिमालयनामका राजा उसी मृष्टिका रहा, पर्वत उसका गृह था जैसे जलमें वरुण।' (संतउन्मुनी टीका)।

४ रद्रप्रयागसे पैतालीस मील उत्तर एक 'गौरीकुण्ड' है। वहाँपर श्रीगौरीदेवीका मन्दिर और दो कुण्ड हैं— एक शीतल और दूसरा अत्यन्त तप्त खारे और पीतवर्ण जलका। इस स्थानको पार्वती जन्म-भूमि कहा जाता है। हिमाचल-राज यहाँ अपनी पत्नी मैनाजीसहित महल जनाकर रहते थे। गौरीकुण्डसे पाँच मीलपर श्रियुगीनारायणनामक स्थान शिवपार्वती-विवाहमण्डप कहा जाता है। सम्भवतः गौरीकुण्डसे वहाँतक बसती रही हो। (वे० भू०)। दोहा ८२ (१-२)भी देखिये। (वि० त्रि० का मत है कि 'चैत्र शुक्रा नवमीको त्रेतायुगके आदिमें अर्धरात्रिके समय भगवतीका जन्म हुआ। मानसप्रकरणके हिमन्नमुतुका आरम्भ सुचित करते हैं।—'हिम हिमसेलसुता सिव ब्याहू।')

टिपाणी—३ 'जनमीं पारवती तनु पाई' इति । (क) पार्वती-तन पाकर जन्म छनेका ताल्पर्य यह है कि पर्वतराजके यहाँ उत्पन्न हुई, इससे पार्वती कहलायीं । पर्वतसे निदयाँ प्रकट होती हैं; यथा 'पापपहार प्रगट मह सोई। अ०।', अतः 'पार्वतीतनु' कहकर जनाया कि नदीरूपसे प्रकट हुई हों, सो न समझो; वे शरीरधारी होकर प्रकट हुई। (ख) [बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'तनुपाई' का भाव यह है कि 'नरदेह धारण की। दुःख सहनेके लिये तथा शिवभक्ति और तप करनेके लिये न्रदेह धरी, नहीं तो पर्वतकी कन्याका तो पर्वतरूप ही उचित था।' (शीलावृत्त )]

जब तें उमा सैल गृह जाई। सकल सिद्धि संपति वह छाई।। ७॥ जह तह मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे। उचित बास हिमभूधर दीन्हे।। ८॥

अर्थ—जबसे उमाजी हिमाचलके घर पैदा हुई तबसे वहाँ सारी सिद्धियाँ और सम्पत्ति छा गर्यी ॥ ७ ॥ मुनियोंने जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम बना लिये । हिमाचलने (सबसे ) उचित स्थान (आश्रमके छिये ) दिये ॥ ८ ॥

नोट—'जब तें उमा सेलगृह जाई।' '' इति। (क) क्रिंग्डरमें भाग्यशालीके आते ही पिताके ऐश्वर्यका उद्य होता है, जैसे श्रीजानकीजीके आविर्भावसे श्रीजनकमहाराजका। यथा 'तब तें दिनदिन उदय जनक की जब तें जानिक जाई। गी० वा० ॥' पार्वतीजीके जन्मसंसर्गसे पर्वतराजका संपत्तिवान होनेका वर्णन 'प्रथम उल्लास अलंकार' है। देखिये श्रीसीतारामजीके संसर्गसे चित्रकूट, दण्डकवन, प्रवर्पण गिरि और सुवेल पर्वत आदिकी कैसी व्यवस्था हो गयी? सत्पुरुषोंके संसर्गसे जड़ भी सुखदायी हो जाते हैं। यथा 'जबतें आइ रहे रघुनायक। तबतें मयउ वन मंगलदायक। फूलिहं फलिहं विटप विधि नाना।'''किर केहिर किप कोल कुरंगा। विगत वैर विचरिहं सब संगा॥'''मिहिमा किह्न क्विंचि तास्। सुखसागर जह कीन्ह निवास्॥ अ० ९३७ (५) से ९३९ (४) तक।—यह चित्रक्टका वर्णन है। इसी तरह 'मंगलरूप मयउ वन तब तें। कीन्ह निवास रमापित जब तें॥' (प्रवर्षणिगिरि ३। ९३) और 'सब तक करे रामिहत लागी। रितु अरु कुरितु काल गित त्यागी॥ (छं०), इत्यादि। (ख) 'जाना'=जन्म लेना, जन्म देना। 'छाना'=भरपूर होना, छावनी डाल देना, स्थिर होना। (ग) 'उमा' अर्थात् उ (शिवकी) मा (लक्ष्मी) शिवजीकी लक्ष्मी हैं जो सिद्धियों की जननी हैं। माताने यहाँ जन्म लिया, अतः उनके साथ सिद्धियाँ और सम्पत्ति भी यहाँ आकर वस गर्यी। 'सकल सिद्धि संपति तहँ छाई' का भाव कि पहले कुल ही थीं अब सब पार्वतीजीकी सेवाके लिये आकर वस गर्यी। अथवा पूर्व सब थीं पर स्थिररूपसे नहीं और अब स्थिररूपसे वस गर्यी। (पं० रा० कु॰)।

टिप्पणी—१ 'जह ँ तह ँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे। " दित । (क) इससे जनाया कि पर्वत अत्यन्त रमणीय हो गया। (क्योंकि मुनियोंके आश्रम रमणीय स्थानोंमें प्रायः होते हैं)। 'सुआश्रम कीन्हे' का भाव कि अन्यत्र जहाँ रहते थे, वे स्थान ऐसे रमणीय न थे। वहाँ आश्रम थे और यहाँ 'सु' (सुन्दर) आश्रम बने। 'कीन्हे' शब्दसे जनाया कि यहाँ अब बहुत दिनोंतक निवास करनेका विचार किया है। इसे सिद्धपीठ जानकर यहाँ निवास करेंगे। 'जह ँ तहँ' का भाव कि मुनियोंके आश्रम पृथक्-पृथक् तथा भिन्न-भिन्न होते हैं। (ख) 'उचित बास हिमभूधर दीन्हे' इति। 'वास' देनेका भाव कि हिम (बर्फ) के कारण वहाँ निवास नहीं हो सकता था, इसिलये हिमालय स्फटिकमणिके समान हो गया, पृथ्वी सम हो गयी। 'उचित' अर्थात् यथायोग्य। इससे जनाया कि सबके आश्रमोंकी जगह एक-सी न थी। जो जिस योग्य था उसको वैसा स्थान आश्रमके लिये मिला।

## दोहा—सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति । प्रगटीं सुंदर सेल पर मनि आकर बहु माँति ॥ ६५॥

अर्थ—उस सुन्दर पर्वतपर अनेक जातिके सब नये-नये वृक्ष सदा फूल-फल-सम्पन्न रहने लगे और बहुत प्रकारकी मिणयोंकी सुन्दर खानें प्रकट हो गयीं ॥ ६५ ॥

टिप्पणी—9 'सदा सुमन फल सहित' इति । फल-फूल दोनों साथ-साथ एक ही समय होना प्रायः देखा नहीं जाता। उसपर भी सभी वृक्षोंका सदा हरे-भरे फूलते-फलते रहना यह तो असम्भव ही है। सब वृक्ष सदा नहीं फूलते-फलते, कोई फूलता है या फलता ही है, इस रीतिसे वनमें सदा फल-फूल बना रहता है, किन्तु यहाँ सब कालों में सब वृक्षों नवीन पल्लव, फूल और फल होते हैं, यह सर्वत्रसे विलक्षणता है। यह पार्वतीजनमकी महिमा है। 'नव' के दो अर्थ हैं—9 नवीन। र नम्र होना। झुकना। इस तरह पूर्वार्थका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि 'सदा फूल-फलसे लदे-होनेसे सब वृक्ष झुके हुए हैं। यथा 'फल मारन निम विटप सब रहे भूमि निअराइ।' आ० ४०।' इससे जनाया कि वहाँ सदा वसन्त बना रहता है।

'प्रगर्टा सुंदर सैल पर…' इति । प्रायः खान खोदनेसे मणि प्रकट होती हैं, किंतु यहाँ विना खोदे स्वयं प्रकट हो गयी हैं। यथा 'वन कुसुमित गिरिगन मनिआरा। श्रविहं सकल सरितामृतधारा॥' पर्वतके ऊपर वृक्ष फूल-फल रहे हैं, वृक्षके नीचे मणि विखरे पड़े हैं।—यह पहाइके बाहरका हाल कहा। और 'प्रगर्टी सुंदर सैल पर मनि-आकर…', यह पर्वतके भीतरका हाल कहा। 'प्रगर्टी' कहनेका भाव कि खानें गुप्त होती हैं, ममीं ही जानते हैं किन्तु यहाँ जो गुप्त थीं वे भी प्रकट हो गयीं।

नोट—प्रथम कहा कि उमाके जन्मसे सन सिद्धियाँ और निधियाँ आ नसी । अन उन सिद्धियों का ऐश्वर्य फल-फूल नवपल्लवयुक्त नये-नये वृक्ष, मणिकी खानें इत्यादिका प्रकट होना कहा । (मा॰ प॰)। सिद्धियों का छा जाना कहकर सिद्धिप्राप्तिके इच्छुकों (मुनियों) का आ नसना कहा और आगे इनके सत्कारके लिये फूल-फलादिका सदैन रहना कहते हैं (वि॰ ति॰)

सरिता सब पुनीत जलु बहहीं। खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं।। १।। सहज बयरु सब जीवन्ह \* त्यागा। गिरि पर सकल करहिं अनुरागा।। २।।

अर्थ—सत्र निद्याँ पवित्र (मधुर अमृतसमान) जल बहती हैं। पक्षी, पद्म और भौंरे सभी सुखी रहते हैं॥१॥ सब जीवोंने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया। सत्र पर्वतपर प्रेम करते हैं॥ २॥

नोट—१ 'सरिता सब'—अर्थात् भागीरथी, मन्दाकिनी, अलकनन्दा, यमुना, शेपगंगा, स्वर्णगंगा, विणागंगा, रामगंगा, न्यासगंगा, नन्दागंगा, गरुइगंगा, वीरगंगा, पातालगंगा और तुङ्गभद्रा इत्यादि । स्० प्र० मिश्रजीका मत है कि यहाँ गंगाको छोइकर अन्य सब निदयोंका ग्रहण है, क्योंकि गंगाजी तो हरिहरविधि रूपा शुभवर्णा स्वयं हैं । इस तरह भाव यह हुआ कि पहले तो गंगा आदि दो एक निदयों ही पवित्र जल बहती थीं, अब सभी निदयोंमें पुनीत जल बहता है ।

टिप्पणी—१ (क) पर्वतसे नदीकी उत्पत्ति है। अतः प्रथम पर्वतका वर्णन करके पीछे नदीका वर्णन कहते हैं। 'पुनीत' से यहाँ 'मध्र, मीठा' अर्थ छेना होगा, यथा 'पुनीत मध्रं मिछं'। ['पुनीत' से पावन करनेवाला, पापनाशक एवं अमृतसमान भी अर्थ छे सकते हैं। यथा—'श्रविहं सकल सितामृतधारा।'] (ख) वृक्ष, फूल और फल कह आये। अब उनके आश्रित 'खग मृग मध्रप' को कहते हैं। सुमन, फल, वृक्ष और जल ये सब खगमृगादिके सुखके हेतु हैं। सुमनसे मध्रप सुखी, फलसे पक्षी सुखी, 'नाना नव द्रुम' अर्थात् वनसे मृग सुखी। और भी सुखका हेतु आगे लिखते हैं कि 'सहज बयह सब जीवन्ह त्यागा'।—इस प्रकार सम्पूर्ण सुख वर्णन किया।

२ 'सहज वयर सब जीवन्ह त्यागा ।'''' इति । माव कि स्वामाविक वैरका त्याग करना कठिन है, जब उसीको त्याग दिया तब साधारण वैरका त्याग करना कौन बात है ?—यह सब उमाजीकी महिमा है ।—'अहिंसा प्रतिष्ठायां करसिकों वैरत्यागः' इति योगसूत्रे । उमाजीके प्रभावसे काल, कर्म, गुण और स्वभाव वाधा नहीं करते ।—यह बात यहाँ दिखायी है । 'सदा सुमन फल सहित सब दुम नव'—यहाँ कालकी बाधा नहीं है, सब बृक्ष सब काल फूलत, फलते, हरितपह्ववयुक्त रहते हैं । 'खग सृग मधुप सुखी सब रहहीं'—यहाँ कर्मकी बाधा नहीं होती । 'सिरता सब पुनीत जल बहहीं' यहाँ गुणकी बाधा नहीं, क्योंकि नदीमें अपुनीत जल भी बहता है इसीसे कहा है कि 'समरथ कहुँ निर्हे दोष गोसाई । रिब पावक सुरसि की नाई ।' 'सहज वयर सब जीवन त्यागा'—यहाँ स्वभावकी बाधा न हुई । और 'गिरि पर सकल करिंहें अनुरागा' वैर छोड़कर सब परस्पर अनुराग करते हैं । जैसे कि रामराज्यमें—'खग सृग सहज वयर विसराई । सबन्हि परस्पर प्रति बढ़ाई । उ० २३।' [ इस प्रकार यहाँ प्रकृतिमें परिवर्तन दिखाया । खग मृग एक दूसरेसे भयभीत रहते हैं, यथा 'सहबासी काचो गिलें, पुरजन पाक प्रवीन । कालछेप केहि बिधि करें तुलसी खग सृग मीन ॥' मधुप मधु छीने जानेके भयसे दुर्गम स्थानोंमें छत्ते लगाते हैं पर वहाँ भी बंदरोंकी बाधा रहती हैं । 'सव जीवन्ह'में काल-उल्क, अश्व-महिष्क, बाज-सिंह आदि भी आ गये । 'गिरिपर' से जनाया कि पर्वतपर परस्परका वैर नहीं रह गया, पर पर्वतके नीचे आनेपर वह सहज वेर हो जाता था। ( वि० त्रि० ) ]

नोट—र सृष्टि दो प्रकारकी होती है, स्थावर और जंगम। यहाँ प्रन्थकार दिखाते हैं कि स्थावरात्मक और जंगमात्मक दोनों प्रकारकी सृष्टियाँ पार्वतीजीके संयोगसे सुखी हैं। यथा—कुमारसम्मवे, 'शरीरिणां स्थावरजङ्गमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव'। वृक्ष और सरिता आदि स्थावर हैं। खग, मृग आदि जङ्गम हैं। (मा॰ प॰)

३—'सहज वयह'''' इति । नीतिवादियोंका सिद्धान्त हैं कि सहज वैर जीवनपत्न कथमपि नहीं जाता । यथा-'प्राणदानं विना वरं सहजं याति न क्षयम्' । ऐसे वैरको छोड़ दिया तो क्या उदासीन हो गये ? नहीं । वे शत्रुके साय भी प्रेम करने छगे । इसका हेतु यह है कि सिद्धियोंकी माता पार्वतीजीकी वालछीछा देखकर सब मोहित हो गये । हाथी, सिंह, घोड़े-भैंसे, गाय-बाघ, सर्प-नकुछ, इत्यादि सब पार्वतीकी छीछा (देखनेमें बाधा न हो, इसिट्ये आपसमें मेल करके) देख-देख आनन्दित होने छगे । (मा० प०)। पर ऐसा मान छनेपर यह कहना आवश्यक हुआ कि वालमीकि आश्रममें किसकी बाल-छीछासे मोहित हुए। (प० प० प०)

# सोह सैल गिरिजा गृह आएँ। जिमि जनु रामभगति के पाएँ॥ ३॥ नित नूतन मंगल गृह तास् । ब्रह्मादिक गावहिं जसु जास् ॥ ४॥

वर्थ—घरमं पार्वतीजीके आनेसे पर्वत ( ऐसा ) शोभायमान हो रहा है जैसा रामभक्तिके पानेसे भक्त सुशोभित होता है ॥ ३ ॥ उसके घरमें नित्य नये मंगलोत्सव होते हैं, ब्रह्मादि ( देवता ) जिसका यश गाते हैं ॥ ४ ॥

टिप्पणी—9 'सोह सेल गिरिजा गृह आएँ 'शेलकी शोभा 'सकल सिद्धि संपति तहँ छाई' से लेकर 'गिरिपर सकल करीं अनुरागा' तक कह आये। सब सिद्धियों और नवनिधियोंका आ बसना शैलकी शोभा है। मुनियोंके सुन्दर आश्रमोंसे शैलकी शोभा है। सब बृक्षोंके नवीन पल्लव, फूल और फलोंसे सम्पन्न होनेसे शैलकी शोभा है। मिणयोंकी खानोंक प्रकट होनेसे शैलकी शोभा है। इसी तरह निद्योंके बहने और अनेक पिक्षयोंके विहारसे शैलकी शोभा है, इत्यादि। यह शोभा गिरिजाके आगमनसे प्राप्त हुई। इस शोभाका मिलान श्रीरामभक्तकी शोभासे करते हैं। 'जिम जनु राममगित के पाए' कहनेसे स्पष्ट है कि शैलराज और जन (भक्त, संत), गिरिजा और राममिक उपमेय उपमान हैं।

#### \* शैलराज और रामभक्त ( संत ) का मिलान \*

- (क) शैल संत हैं। दोनों परोपकारी हैं, यह समानता है। यथा—'संत बिटप सरिता गिरि धरनी। परिहत हेतु सवन्ह के करनी ॥ उ० १२५।' तथा 'पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया। उ० १२९।'
- ( ख ) जैसे गिरिराज संतके स्वरूप हैं, वैसे ही गिरिजाजी श्रीरामभक्तिरूपा हैं। शैलराजके घर उमा आयीं। संतके हृदयरूपी घरमें रामभक्ति आती है।
- (ग) शैलके यहाँ ऋषि-सिद्धि संपित छाईं। रामभक्तके यहाँ ऋदि-सिद्धि विना बुलाये आ जाती हैं। यथा— 'कृपिन देइ पाइय परी बिनु साधन सिधि होइ।' तथा 'छाँछ को ललात जे ते रामनामके प्रसाद खात हुनसात सोंधे दूधकी मलाई। क॰ उ॰।' सब सिद्धियाँ संतके वशमें रहती हैं।
- (घ) शैलराजका देश पर्वत । संतका देश उसका हृदय है, यथा—'संकर हृदय मगति भूतलपर प्रेम अखयबट राजें। गी० उ०।'
- ( ङ ) दौलके यहाँ मुनियोंके आश्रम, वैसे ही संतके यहाँ मुनियोंका समाज सदा रहता है। अयोध्याजीके प्रसिद्ध महात्मा वावा रघुनाथदासजी, वावा वैष्णवदासजी, पटनाके बाबा भीष्मदासजी आदि इसके जीते-जागते उदाहरण हैं।
  - (च) जैसे शैठके यहाँ 'सदा सुमन फल सहित दूम', वैसे ही संतके यहाँ भी।
  - ( छ ) दौलपर 'मनि आकर बहु माँति', वैसे ही संतके हृदयमें नाना गुण ।
  - ( ज ) शैलके यहाँ नदी मधुर जल बहती है। संतके आश्रममें सदा स्वच्छ मधुर जल बहता है।
  - ( श ) दोनोंके यहाँ पक्षी सुखी रहते हैं । यथा—'सुनिगन निकट बिहँग सृग जाहीं।'
  - ( ञ ) दोनोंके यहाँ वैर त्यागकर सब जीव बसते हैं।
  - (ट) दोनोंपर सत्रका अनुराग है।
  - (ठ) गिरिजाके आगमनसे शैलकी शोभा, रामभक्तिके पानेसे भक्तकी शोभा। रामभक्तिके पीछे सब पदार्थ लगे रहते हैं।
  - (ड) दोनोंके यहाँ नूतन मंगल।
  - (ढ) दोनोंका यश ब्रह्मादि गाते हैं।

नोट—१ स्॰ प्र॰ मिश्रजी छिखते हैं—'श्रवरीकी कथा अरण्यकाण्डमें प्रसिद्ध है। भक्ति होनेके बाद भक्तकी क्या दशा होती है यह 'भक्तिरसायन' में इस प्रकार वर्णित है, यथा—'यद्ब्रह्मनाम चरणेषणयोरुभक्त्या चेतोमलानि विधमेद्गुण-

कर्मजानि । तस्मिन् विद्युद्ध उपलभ्यत आत्मतस्तं साक्षाद्यथामलद्दशोः सिवतृप्रकाशः ॥ १ ॥ यथाऽग्निना हम मलं जहाति ध्मातं पुनः संलमते स्वरूपम् । आत्मा च कर्मानुशयं विभूय मद्गित्त्योगेन मजत्यथो माम् ॥ २ ॥ यथा यथात्मा परिम्लयतेऽसी मत्युण्यगाथाश्रवणामिधानैः । तथा तथा परयति वस्तु सुक्षमं चक्षुर्यथैवाञ्चनसंप्रयुक्तम् ॥ ३ ॥ विषयान् ध्याय-तिश्चसं विषयेषु विषजते । मामनुस्मरतिश्चसं मय्येव प्रविलीयते ॥ ४ ॥' अर्थात् जिनकी मिक्तसं चित्तके मल नष्ट हो जाते हैं और तब हृदयमें आत्मतत्त्वका अनुभव उसी प्रकार हो जाता है जैसे कि नेत्रों के निर्मल होनसे सूर्यप्रकाशका अनुभव होता है ॥ १ ॥ जैसे अग्निसे स्वर्ण ग्रुद्ध हो जाता है वैसे ही मेरे भक्तियोगसे मनुष्यका आत्मा कर्ममलको भत्म करके अपने स्वस्पको प्राप्त होकर तब मेरा भजन करता है ॥ २ ॥ मेरी पुण्यकथा श्रवण और नामरमरणसे आत्मा जैसे-जैसे ग्रुद्ध होता जाता है वैसे-ही-वैसे वह सूक्ष्म वस्तुका अनुभव करता जाता है, जैसे कि अंजन लगानेसे ऑख सूक्ष्मदर्शक होती जाती है ॥ ३ ॥ जैसे विषयोंका ध्यान करनेवालेका चित्त विषयोंमें संलग्न हो जाता है । वैसे ही मेरा स्मरण करनेवालेका चित्त विषयोंमें संलग्न हो जाता है । वैसे ही मेरा स्मरण करनेवालेका मुक्तमें संलग्न हो जाता है ।

२—सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'रामभक्ति पानेसे जनकी शोभा बढ़ती है। प्रहाद राक्षसकुलके थे। रामभक्ति ऐसी शोभा बढ़ी कि लोग प्रातःकालमें उनके नामका रमरण करने लगे। ('प्रहाद नारदपराशर''') दाखीपुत्र नारद रामभक्तिके कारण देविष हो गये। निषाद भिक्तिहीके कारण रामसखा हुआ। इत्यादि।—ऐसे अनेक उदाहरण हैं। पार्वतीजीके ही प्रश्न और महादेवजीके उत्तरसे आगे रामभक्ति कथा उत्पन्न होगी। इसलिये पार्वती रामभक्तिमय हैं। उनके आनेसे हिमालय भी पूर्ण रामभक्ति पा गये। इसलिये जगत्मान्य हुए। 'रे—यहाँ उदाहरण अलंकार है।

४ श्रीरामभक्ति बहुत दुर्लभ पदार्थ है । जगदम्बा श्रीपार्वतीने शिवजीसे श्रीरामभक्तिकी दुर्लभता वर्णन करते हुए प्रस्त किया है कि ऐसी भक्ति कागकों क्यों कर मिली। यथा 'नर सहस्र महँ सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धरमव्रत-धारी ॥ धरमसील कोटिक महँ कोई। विषय विमुख विरागरत होई ॥ कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ज्ञान सकृत कोड लहुई ॥ ज्ञानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ॥ तिन्ह सहस्र महुँ सब सुख खानी । दुर्लम ब्रह्मकीन बिज्ञानी ॥ धरमसील विरक्त अरु ग्यानी । जीवनसुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ सव तें सो दुर्लम सुरराया । राम-मगति-रत गत मद माया ॥ सो हरि भगति काग किमि पाई।' (उ०। ५४)। प्रभुकी भक्ति क्या है, उसके क्या रुक्षण हैं, यह स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने अपने मुखारविंद्से पुरजनोंको बताया है । यथा 'कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप-तप उपवासा ॥ सरल सुमाव न मन कुटिलाई । जथा लाम संतोष सदाई ॥ मार दास कहाइ नर आसा । करइ तो कहटु कहा बिस्वासा ॥ बहुत कहउँ का कथा बढ़ाई । एहि आचरन बस्य में माई ॥ वयरु न विग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ अनारंम अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दच्छ विज्ञानी ॥ प्रांति सदा सज्जन संसर्गा । तृनसम श्रिषय स्वर्ग अपवर्गा ॥ भगति-पच्छ हठ नहिं सठताई । दुष्ट तर्क सव दूरि वहाई ॥ मस गुनप्राम नाम रत गत ममता मद मोह । ताकर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥ उ० । ४६ ।' और इसकी प्राप्तिक उपाय भी वताये हैं कि द्विज-सेवा करे, इसका फल संतदर्शन होगा और सन्तोंके सत्संगसे भक्ति प्राप्त होगी। पुनः, शंकर-भजनसं भी प्राप्ति वतायी हैं। भक्तिकी प्राप्ति होनेपर क्या होता है यह उत्तरकाण्डमें भुशुण्डिजीने वता दिया है। भोह दिरद्र निकट निहं आवा। स्रोस कात नहिं ताहि बुझावा ॥ प्रवल अविद्यातम मिटि जाई।""खलकामादि निकट नहिं जाहीं। गरल सुधा सम अरि हित होई। "इयापिंह मानसरोग न भारी। जिन्ह के बस सब जीव दुखारी॥ रामभगति मिन उर वस जाकें। दुख स्वस्टेस न सपनेहु तार्के ॥ ७ । १२० ॥

इस भक्तिसे प्रभु भक्तके वश हो जाते हैं। श्रीनामास्वामी-कृत भक्तमालमें सन्तोंके चिरत पाठक स्वयं पढ़ देख हैं। अपनी भक्तिके साधन परम कृपालु भक्तवत्सल प्रभुने लक्ष्मणजी तथा श्रीशवरीज़ीसे भी कहे हैं। देखिये अरण्यकाण्ड दोहा १५-१६ 'में अरु मोर''' से 'सदा विश्राम । १६।' तक और दोहा ३५-३६ 'प्रथम मगति''' से 'हिय हरप न दीना' तक । ऐसी भक्ति पाकर भक्त कैसा सुशोभित होगा, यह तो परमभक्त ही अनुभव कर सकते हैं। ऊपर किंचित् दि० ९ और नोटमें लिखा गया है। भक्तिहीन पुरुष कैसा अशोभित है, यह 'भगतिहीन नर सोहंद्द कैसा। विनु जल शिदि देखिश जैसा ॥ आ० ३५॥' में बताया गया है। जैसे विना पानीका मेघ।

टिप्पणी—२ 'नित नृतन मंगल गृह तास्।'''' इति। (क) उपर्युक्त शोमा सारे हिमालय पर्वतपर हो रही हैं और पर्वतके अभिमानी देवता अथवा राजाके घर नित्य नवीन मंगल होते हैं। अर्थात् पार्वतीजीके जन्मके कारण नित्य वधाई,

सोहर, ( छठी, बरही आदि ) उत्सव होते रहते हैं। ( ख ) 'ब्रह्मादिक गावहिं जस जास्' इति। क्या यश गाते हैं ? यह कि हिमराज धन्य हैं कि जिनके घरमें जगत् मात्रका मंगलकल्याण तथा देवताओं और मुनियोंका निस्तार करनेवाली, जगजननी पार्वती जीका जन्म हुआ। लोकमात्रका हित हिमाचलद्वारा हुआ, यह यश हुआ। [ हिमाचलको वे वात्सल्यका सुख दे रही हैं। वे दिनरात उनके बालचरितामृतको पान किया करते हैं। अतः वे धन्य हैं। ( मा० प० ), इत्यादि ] यश हुआ और आगे होगा। यथा—'एहि तं जसु पैहिंह पितु माता'। ( नये मंगलके लिये लोग मङ्गलगौरीका पूजन करते हैं तव जहाँ वे स्वयं अवतीर्ण हुई हैं वहाँ नित्य नया मंगल क्यों न हो। ( वि० त्रि० )।

नोट—५ 'जास्' और 'तास्' का सम्बन्ध रहता है। 'जास्' का अर्थ प्रायः 'जिसका' होता है। साधारणतया अर्थ यह होता है कि 'जिस (हिमाचल) का यहा ब्रह्मादि गाते हैं उस (हिमाचल) के घर नित्य नवीन मंगल होते हैं।' कई टीकाकारोंने 'जास्' का अर्थ 'उसका' किया है। कुछ अङ्चन देखकर स्० प्र० मिश्रजीने 'जास्' से 'पार्वतीजीका' अर्थ किया है। अर्थात् 'जिन पार्वतीका यहा ब्रह्मा आदि गाते हैं उनके जन्मसे हिमालयके घर नित्य नये उत्सव होते हैं।'—पर इसमें ह्याब्द बहुत अपनी ओरसे बढ़ाने पड़ते हैं और जास्तास्का सम्बन्ध नहीं रहता। सम्भवतः अभिप्राय कविका यह है कि जन्मके समयसे ही ब्रह्मादि हिमाचलका यहा गाने लगे, उत्सवमंगल तो जन्मके बादसे हुए। उत्सव होनेपर भी गाते हैं।

#### नारद समाचार सब पाए। कौतुकहीं अगिरगेह सिधाए।। ५॥ सैंलराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि बर† आसनु दीन्हा।। ६॥

अर्थ-नारदजीने सब समाचार पाये और 'कौतुकही' हिमाचलके घर पथारे ॥ ५ ॥ शैलराजने उनका बड़ा आदरसत्कार किया । चरण धोकर उनको (बैठनेके लिये ) आसन दिया ॥ ६ ॥

टिप्पणी—९ 'नारद समाचार सब पाए....' इति । (क) 'समाचार पाए' सं पाया जाता है कि नारदजी ब्रह्मलोकमें न थे, किसी अन्य लोकमें गये हुए थे। इसीसे उन्हें समाचार बहुत दिनों बाद मिला। जब कन्या सयानी हो गयी
तब समाचार मिला। नहीं तो ब्रह्मलोकमं होते तो ब्रह्मादिक यशोगानसे उनको तुरत मालूम हो जाता। (ख) 'समाचार
सय' अर्थात् पार्वतीजन्म, जन्मसम्बन्धी उत्सवों एवं उनके बड़े और तपयोग्य होने आदिका समाचार। (ग) 'कौतुकहीं
गिरिगेह सिधाए' इति। श्रीनारदजी भगवान्की इच्लाके रूप हैं। वे सदा भगवान्की इच्लाके अनुकूल काम करते हैं।
भगवान्की इच्ला है कि पार्वतीजी शिव-प्राप्तिके लिये तप करें। इसीसे वे वैसा ही उपदेश करनेके लिये हिमाचलके घर
आये। ॎ विक्रिंहिमाचलने अपने यहाँ मुनियोंको निवास दिया और फलफूल मिण आदिसे सबको मुखी करते हैं। भगवतीका
उनके यहाँ अवतार हुआ है। अतएव परम भाग्यवान् और परोपकारी जानकर नारदजी उनके यहाँ गये। परोपकारी, सन्तसेवी भाग्यवानोंके ही यहाँ सन्तोंका आगमन होता है, प्रायः ईश्वरप्राप्ति करानेके लिये ही सन्तोंका आगमन होता है। नारदजी भी ईश्वरप्राप्ति करानेके लिये आये। 'कौतुकहीं' का भाव यह कि उनको वहाँ तक आनेमें कुल भी परिश्रम नहीं हुआ।

नोट—१ 'नारदर्जाने किससे समाचार पाया ?' इसका उल्लेख यहाँ नहीं है । मानस-पत्रिकाका मत है कि 'इसका उत्तर 'ब्रह्मादिक गाविह जसु जासू' में आ गया । ये यहा गाया करते हैं, उसीसे मालूम हो गया ।' प० पु० सृष्टिखण्ड श्रीपार्वती-जन्म-प्रसंगयं पुल्रस्यजीके कथनानुसार नारदजी इन्द्रके मेजे हुए यहाँ आये हैं । वे कहते हैं—'पार्वतीका जन्म होनेपर इन्द्रने नारदका स्मरण किया उनके आनेपर उनकी पूजा कर-चुकनेपर जब उन्होंने कुशल-प्रश्न किया तब इन्द्रने कहा—'मुने ! त्रिसुवनमें हमारे कुशलका अंकुर जम चुका है । अब उसमें फल लगनेका साधन उपस्थित करनेके लिये मेंने आपका स्मरण किया है । ये सारी बातें आप जानते ही हैं फिर भी आपने प्रश्न किया है; इसलिये में बता रहा हूँ । विशेषतः अपने सुद्धदोंके निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष बड़ी शान्तिका अनुभव करता है । अतः जिस प्रकार भी पार्वती देवीका पिनाकधारी भगवान् शंकरके साथ संयोग हो, उसके लिये हमारे पक्षके सब लोगोंको शीव उद्योग करना चाहिये । इन्द्रसे उनका सारा कार्य समझ लेनेके वाद नारदजी हिमाचलराजके यहाँ गये ।'

२ 'काँतुकहाँ गिरि-गेह सिधाए' इति । सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'विलक्षण पार्वतीबाललीलाका समाचार पाकर सब काम छोड़ वहाँ पहुँच गये । कोतुक=अपूर्व विषयदर्शनीपभोगोत्साह ।

छ 'कौतुक हिमगिरिगेह' पाठांतर । † तब-१७२१, १७६२, छ० । वर-१६६१, १७०४, कोदवराम ।

र 'कौतुकही'=ळीळापूर्वक, जैसे कोई खेळ करे ।=विनोदार्थ। नारदजीके सम्बन्धमें यह शब्द प्रन्यकारने अन्यत्र भी प्रयुक्त किया है। यथा 'सुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ। बा० १३० ॥' उनके िक्ये यह एक खेळ वा विनोद ही है। जी बहळानेके िक्ये सोचे कि चळो हम भी देख आवें और किसी प्रयोजनसे नहीं। 'सिधाये'=चळ दिये। 'कौतुकही' के साथ यह शब्द बड़े मार्केका है। कौतुकप्रिय हैं, अतः चळ दिये। वैजनाथजी 'कौतुकही' का अर्थ 'त्याभाविकही' करते हैं। पं० रामकुमारजीने जो अर्थ किया है वह भी प्रन्थसे प्रमाणित है। 'कौतुकही'=सहज ही बिना श्रम; यथा 'सिंधु तीर एक सूधर सुंदर। कौतुक कृदि चढ़ेउ ता ऊपर ॥ सुं० १॥'

. शिवितीमंगल' ग्रन्थमें जन्मादिका वर्णन यों है—'मंगलखानि भवानि प्रगट जब तें मह । तब ते रिधिसिधि संपित गिरिगृह नित नह ॥ ४॥ नित नव सकल कल्यान मंगल मोदमय मुनि मानहीं । ब्रह्मादि सुर-नरनाग अति अनुराग माग बखानहीं ॥ पितु-मातु प्रिय परिवाह हरषि निरित्व पालिहें लालहीं ॥ सित पाख बाढ़ित चंद्रिका जनु चंद्रभूपन-मालहीं ॥ ५॥ कुअँरि सयानि बिलोकि मातु-पितु सोचिहें । गिरिजा जोगु जरिहि वह अनुदिन लोचिहें ॥ एक समय हिमवान मवन नारद गए । गिरिवह मैना मुदित मुनिहि पूजत भए ॥ ६ ॥' इससे अनुमान होता है कि विवाह योग्य होनेपर माता-पिताकी चिन्ता मिटानेके लिये नारदजी मगवत्-प्रेरणासे आये । जैसे श्रीरामजीके विवाहकी चिन्ता दशरथ महाराजको जब हुई तब विश्वामित्रजी भगवत्-प्रेरणासे अयोध्या आये थे ।

हरिइच्छाहीसे इन्द्रको नारदके स्मरणकी बात भी सुझी। और विनोदार्थ भी आये हों तो वह भी हरि-इच्छासे हो सकता है। केवल भेद इतना होगा कि विनोदार्थ आये तो तपके लिये भेजना है—यह उनको ज्ञात नहीं है। विना जाने हरिइच्छासे वैसा उपदेशका प्रसंग आ गया।

'नारद'—इनके पूर्व जन्मकी कथा 'वालमीक नारद घटजोनी' ३ (३) में दी गयी हैं। ये ब्रह्माजीके मानस-पुत्रों में हैं। स्टिश्चित्वनाके लिये ब्रह्माने मानस-पुत्र उत्पन्न किये थे। इन्होंने प्रजास्टिकी रचना स्वीकार न किया और अन्य मानसपुत्रोंको भी बहकाया जिससे वे भी विरक्त हो गये। शब्दसागरमें लिखा है कि इस प्रकार स्टि-रचनामें वाधा करनेके कारण ब्रह्माजीने इनको शाप दिया कि तुम कभी स्थिर होकर एक स्थानपर न रह सकोंगे, सदा विचरते ही रहोंगे। परन्तु भागवत ६।५ में दक्षका इनको ऐसा शाप देना कहा है। यथा 'तस्माक्लोकेषु ते मूह न मवेद्श्रमतः पदम् ॥४३॥' अर्थात् इसलिये हे मूढ़! लोकोंमें विचरते हुए तेरे टहरनेका कोई निश्चित स्थान न होगा। बा० ७९ (१-२) में देखिये। इसी कारण ये त्रैलोक्यमें विचरते ही रहते हैं। ये देविष हैं; इससे कहीं कोई परदा नहीं करता और न कहीं इनको रोक-टोक हो।—'त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि। बा० ६६॥', 'नारद को न परदा न नारद सों पारिपो। क० बा० १६॥' सदैव हाथमें वीणा लिये हुए मगवद्यशका गान उसे बजा-बजाकर करते हैं। मगवानके हादश प्रधान भक्तोंमें आप भी हैं (देखिये भक्तमाल ल्लप्य ७)। इनके जीमें यही रहती है कि औरोंको भी हरिभक्त बनावें, संसारसे विरक्त करा दें। आपका स्वभाव संतोंका-सा दयामय है। आप एक लोकका समाचार दूसरे लोकको दिया करते हैं। स्वभाव आपका कलहिप्रय कहा गया है। जहाँ-तहाँ देवता-दैत्योंमें लड़ाई-झगड़ेकी जड़ आप ही देखे गये हैं। आप मगवान्के मन कहे जाते हैं। सेवा, पूजा, कीर्तन, प्रसाद, भक्तिप्रचारक हत्यादि सभी निष्ठाओंमें प्रधान हैं।

टिप्पणी—२ 'सैलराज बड़ आदर कीन्हा।'''' इति। (क) 'शैलराज' ने आदर किया, इस कथनका भाव यह है कि राजा लोग महात्माओंका जैसा आदर करते हैं वैसा आदर-सत्कार किया। पुनः भाव कि महात्माओंका आदर करनेसे मनुष्योंको बड़ाई प्राप्त होती है। यहाँ नारदजीका आदर करनेसे उनको 'शैलराज' कहा गया। (ख) 'बढ़ आदर'—आगेसे चलकर मिलना, दण्डवत्-प्रणाम-करना, अगवानी करके लाना, सामने सेवामें खड़े रहना, चरण-प्रक्षालन करना, आसन देना, पूजन करना इत्यादि वड़ा आदर है। यथा 'मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गएउ है बिप्र समाजा। किर दंडवत मुनिहि सनमानी। निज आसन्ह वैठारेन्हि आनी। चरन पखारि कीन्हि अतिपूजा। मोसम आज धन्य नहिं दूजा। बिविध माँति मोजन करवावा। वा० २०७॥' (ग) पूर्वाधमें 'वड़ आदर कीन्हा' कहकर उत्तराधमें यह भी बताया कि क्या आदर किया। स्वागत करके चरणप्रक्षालन करना, आसन देना यही आदर है।

प्रायः परातमें चरण धोनेकी रीति शिष्ट लोगोंमें देखी-सुनी जाती है, जिसमें जल बाहर न गिरे। पैर परातमें रखकर आदरपूर्वक धोये जाते हैं, फिर अँगोलंसे पोंले जाते हैं। तत्पश्चात् सुन्दर आसनपर बिठाया जाता है। यथा 'सादर जल के चरन परारे। पुनि सुंदर आसन वैठारे॥ आ० ३४॥' ( श्रीशबरीजी ), 'सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन वैठारे॥ वा० ४५॥ ( श्रीभरद्वाजजी ), तथा यहाँ 'सेलराज…'।

### नारि सहित मुनिपद सिरु नावा । चरनसिलल सबु अभवन सिंचावा ॥ ७ ॥ निज सौभाग्य बहुत गिरि† वरना । सुता बोलि मेली मुनि चरना ॥ ८ ॥

अर्थ—( फिर उन्होंने ) स्त्रीसिंहत मुनिके चरणोंमें सिर नवाया ( अर्थात् प्रणाम किया ) चरणोदकसे सारे घरको सिचवाया ( अर्थात् चरणधोवन सारे घरमें छिड़कवाया ) ॥ ७ ॥ हिमाचलने अपने सौभाग्य ( सुन्दर भाग्य ) की बहुत सुद्गाई की और वेटीको बुलाकर सुता कहकर मुनिके चरणोंपर डाल दिया ॥ ८ ॥

टिप्पणी—9 'नारि सहित मुनिपद सिरु नावा।"" इति। (क) इससे शैलराजकी अत्यन्त भक्ति सचित की।
यथा 'गहे चरन सिय सहित वहोरी। बोले राम कमल कर जोरी॥ अ०९॥' (ख) 'चरन सिलल सबु मवनु
सिंचावा'—हिन्न चरणोदकसे घर सिंचवाया, क्योंकि महात्माओं के चरणकमलमें अनेक तीथोंका निवास रहता है।
चरणोदक सर्वतीथोंके समान है। उसके सिंचनसे घर पवित्र होता है, वंशकी वृद्धि होती है, दारिद्रच और अनेक अनिष्ट
दूर होते हैं। पदतीर्थ-सेवनसे अन्तःकरण शुद्ध होता है। यहाँ गृहस्थोंका धर्म दिखाया है कि उनको अपने कल्याणार्थ
प्रेसा करना चाहिये।

२ 'निज सौमाग्य बहुत गिरि बरना' इति | [ अर्थात् कहा कि—'महान् माग्योदयः' आपके आगमनसे, आपके दर्शनसे हमारा भाग्य उदय हुआ । आज हमारे कोई बड़े पुण्यसमूहोंका, पूर्वसुकृतोंका उदय हुआ कि आपके दर्शन घर वैठे हुए; क्योंकि 'पुन्यपुंज विनु मिलहिं न संता । उ० ४५ ।' भगवान्की आज हमारे ऊपर बड़ी असीम कृपा हुई कि आपने स्वयं आकर दर्शन दिये; यथा 'जीं रघुवीर अनुग्रह कीन्हा । ती तुम्ह मोहि द्रसु हिठ दीन्हा ॥ सुं० ७ ॥', 'बिनु हिर कृपा मिलिहें निहं संता ।' आज हमारा घर और हम पिवत्र और कृतार्थ हो गये, हमारे भाग्यकी बड़ाई कौन कह एकता है । इत्यादि, सौभाग्यका वर्णन है । यथा 'सेवक सदन स्वामि आगमन् । मंगलमूल अमंगल दमन् ॥ प्रभुता तिज प्रभु कीन्ह सनेहु । मयउ पुनीत आज यहु गेहू ॥ अ० ९ ॥' महात्माके दर्शनसे भाग्यकी वड़ाई है ( बड़ा सौभाग्य समश्रा जाता है ); यथा 'नाथ कुसल पद्पंकज दंखें । मयउँ माग्याजन जन लेखें ॥ अ० ८८ ॥' ( निषाद ), 'अहो माग्य मम अमित अति राम-कृपा-सुख-पुंज । देखेउँ नयन विरंचि सिव सेव्य जुगल पद-कंज ॥ सुं० ४७ ॥' विभीषण ।— [ किसीने कहा है 'धन्य वाके माग जांक साधु आए पाहुने ।' चाणक्यनीतिमें लिखा है कि—'न विप्रपादोदककर्दमानि न वेदशास्त्रध्वनिगितितानि । स्वाहास्वधाकारिविजितानि रमशानतुल्यानि गृहाणि सानि ॥'अर्थात् जिन घरोंमें विप्रचरणोदकसे कीचड़ न हुआ हो, वेदशास्त्रध्वनि न हुई हो और जो घर स्वाहा-स्वधासे रहित हों, वे घर इमशानतुल्य हैं । (वि० टी० ) ]

र् 'सुता बोलि मेली सुनि चरना' इति । (क) ( मेलना=डाल देना, यथा—'सिय जयमाल राम उर मेली । बा॰ २६४ ॥', 'मेली कंट सुमन के माला । कि॰ ८।' यह शब्द केवल प्रयमें प्रयुक्त होता है और इसका प्रयोग प्रान्तिक है । ) मेली=प्रणाम कराया । यथा 'पद सरोज मेले दोउ माई । बा॰ २६९ ॥' 'मेली' शब्द देकर पार्वतीजीकी सुग्धावस्था दिखायी है अर्थात् यह स्चित किया है कि वे अभी बहुत छोटी हैं । आगे चौपाईसे मालूम होता है कि वे सखीकी गोदमें थीं, यथा 'जानि कुअवसर प्रीति दुराई । सखी उछंग वैठी पुनि जाई ॥ ६८ ॥' छोटी होनेक कारण पिताने प्रणाम कराया, जैसे महाराज दशरथने चारों पुत्रोंको विश्वामित्रजीके चरणोंमें प्रणाम कराया था । यथा 'पुनि चरनिह मेले सुत चार्रा । राम देखि सुनि दह बिसारी ॥ बा॰ २० ॥' और विश्वामित्रने परशुरामके चरणोंमें प्रणाम कराया या, यथा 'विस्वामित्र मिले पुनि आई । पद सरोज मेले दोउ माई ॥ २६९ ॥' ( ख ) चरणोंमें प्रणाम, चरणोंका प्रक्षालन, चरणप्राप्तिसे अपने सौभाग्यकी प्रशंसा करनी, सुताको प्रणाम कराना—इत्यादिसे स्चित किया कि हिमाचल विप्रचरणक्रमलोंमें अत्यन्त प्रेम रखते हैं; यथा 'बिष्र चरन पंकज अति प्रेमा ।'

छ तब-१७२१ । विधि-१७२१, १७६२, छ०, १७०४ । † गिरि-१६६१, कोदवराम ।

पं० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—'सर्वस्याभ्यागतो गुरुः' (अर्थात् अभ्यागत सत्रका गुरु है), इस मनुवाक्य-से और नारदको सबसे प्रधान देविष समझकर, सजनके लिये मनुजीने जैसा कर्तव्य त्रताया है, शैलराजने उसी प्रकार गुरुके समान उनका आदर-सरकार किया। मनुजीने लिखा है कि 'तृणानि भूमिस्दक वाक्चतुर्थी च सृनृता। एतान्यिप सत्तां गेहे नोष्टियन कदाचन ॥' तृणानि ( कुशासन ) अथवा भूमि ( आसन ), जल और उत्तम वाणी—इन चार त्रातोंका अभाव सजनोंके यहाँ नहीं होता।—इस नियमसे पहले दूरसे देखकर खड़े होकर आगे जाकर, दण्डवत्कर साथ-साथ ले जाना यह 'बड़ आदर कीन्हा' से हुआ। 'पद पखारि' से अर्घ्य किया। 'वर आसन दीन्हा'से 'तृणानि' और 'भूमि', 'नारि सहित सुनिपद सिरु नावा। चरन सिल्ल सब मवन सिंचावा॥' से विशेष सत्कारके साथ उनके चरणोदकसे घर सिचवाना इससे 'उदक' और 'निज सौमाग्य बहुत गिरि बरना। '''से 'स्नृत वाणी'—ये चारों मनुकी आशाएँ पालन की गर्यी!'

# दोहा—त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि । कहह सुताके दोष गुन सुनिवर हृदय विचारि ॥ ६६ ॥

अर्थ—( हिमाचलराज बोले ) हे मुनिश्रेष्ठ ! आप त्रिकालत और सर्वत्र हैं, सर्वत्र आपकी पहुँच है । (अतएव कृपा करके ) हृदयमें विचारकर ( इस ) लड़कीके दोष और गुण कहिये ॥ ६६ ॥

टिप्पणी-9 'त्रिकालग्य', 'सर्वग्य', 'गति सर्वत्र तुम्हारि'-ये तीनों विशेषण सहेतुक हैं। (क) आप त्रिकालज हैं अर्थात् भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंके ज्ञाता हैं। अतः इसका भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कहिये। मुनिने आगे तीनों कालकी बातें कही भी हैं—'सुता तुम्हारि सकल गुन खानी। सुंदर सहज सुसील सयानी॥ नाम उमा अंबिका मवानी । सब लच्छन संपन्न कुमारी ॥'--यह वर्तमान हैं । 'होहहि संतत पिअहि पिआरी' से 'जोगी जिटल अकाम मन'''। ६७ ।' तक भविष्य है । भूतकालका हाल इस समय नहीं कहा । क्योंकि उसमें ऐश्वर्य है । उसके कहनेसे ऐश्वर्य प्रकट हो जायगा, जिससे फिर माता-पिताको वात्सल्यका सुख न मिल सकेगा। ऐश्वर्य प्रकट करनेका समय विवाहके अवसरपर आवेगा तब कहेंगे, यथा-'पूरुव कथा प्रसंगु सुनावा। "जनमीं प्रथम दच्छगृह जाई ॥' से 'हर विरह जाइ वहोरि पितुके ज्ञाय जोगानल जरीं । ९८ ।' तक ।—यह भूत है। (ख) 'सर्वग्य'। अर्थात् आप सर्वशास्त्रोंके ज्ञाता हैं। (अतः ज्योतिष, सामुद्रिकशास्त्रद्वारा हाथ देखकर इसके गुण-दोष कहिये )। इसीसे आगे हस्तरेखाएँ देखकर सामुद्रिक कहेंगे। यथा-'अस स्वामी पृहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख। ६७।' [ योगी लोग प्रज्ञालोकके प्रभावसे वस्तुविदोपका भूत, भविष्य जान छेते हैं, इस भाँति त्रिकालज्ञ होते हुए भी सर्वज्ञ नहीं होते। नारदजी त्रिकालज्ञ भी हैं और सर्वज्ञ भी। (वि॰ त्रि॰)](ग) 'गति सर्वत्र तुम्हारि' से जनाया कि आप समस्त लोकोंके भी ज्ञाता है। (आप सर्वत्र विचरते हैं। अतः बताइये कि इसके योग्य वर कहाँ है।) यह भी आगे देवर्षिजी बतायेंगे। यथा—'जद्यपि वर अनेक जग माहीं'। पृहि कहँ सिव तिज तूसर नाहीं ॥ ७०।' [ और पार्वतीमंगलसे स्पष्ट है कि माता-पिता वरके लिये चिन्तित ये और उन्होंने नारदसे स्पष्ट पूछा है। यथा—'कुअँरि सयानि बिलोकि मातु पितु सोचिहिं। गिरिजाजोग जुरिहि यरु अनुदिन छोचिहैं ॥ ६ ॥ .... तुम्ह तिभुवन तिहुँ काल विचार विसारद । पारवती अनुरूप कहिय वरु नारद ॥ ८ ॥ १ ] (घ) त्रिकालश, सर्वज्ञ और सर्वत्र गति होनेसे 'मुनिबर' कहा।

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी—'मुनि सिद्ध भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंका वृत्तान्त जानते हैं, सबके जानने श्रीसुधाकर द्विवेदीजी—'मुनि सिद्ध भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंका वृत्तान्त जानते हैं, सबके जानने वाले और सब जगह जानेवाले होते हैं। इसिल्ये सब विशेषण उचित दिये गये हैं। तीन जन्मका फल कहने के लिये 'विकालका' कैसा वर मिलेगा इसके लिये 'सर्वका' और वह वर कहाँ मिलेगा इसके लिये 'गित सब्द्रा' कहा। वाक्लल से 'त्रिकालका' कैसा वर मिलेगा इसके लिये 'सर्वका' (शर्वका) याने शर्व (महादेव) को जाननेवाले हो। हिमालयके मुखसे सरस्वतीने यह भी कह दिया कि तुम 'सर्वका' (शर्वका) याने शर्व (महादेव) को जाननेवाले हो। हिमालयके मुखसे सरस्वतीने यह भी कह दिया कि तुम 'सर्वका' (शर्वका गुणदोप कहो। हाथको संस्कृतमें 'दोप' कहते हैं। किसके साथ इसका ब्याह होगा यह दृदयमें विचारकर तब कन्याका गुणदोप कहो। हाथको संस्कृतमें 'दोप' कहते हैं। इसिलये 'कहहु सुताके दोष गुन' अर्थात् कन्याक 'हाथों' को गुनकर याने देखकर तब दृदयमें विचारकर 'बर' (इसका

पति ) कहो । इससे यह भी जनाया कि जनमपत्र नहीं है ।'

अपूरा रलोक यह है—'गुरुरिनिद्धिजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः। पितरेको गुरुः स्त्रीणां सर्वस्याम्यागतो गुरुः॥' अपित स्वित्यांका, ब्राह्मण सब वर्णोका और पित स्त्रियोंका गुरु है। अम्यागत सवका गुरु है।

नोट-9 यह तुलसी काव्यकी महिमा है कि चाहे जैसा भारी विद्वान् हो वह भी इसके शब्दोंमें गूढ़ भाव निकाल-निकालकर इसमें आनन्द प्राप्त करता है।

२—'कहहु सुता के दोष गुन' में दोषको प्रथम कहां है और नारदमोहप्रकरणमें विश्वमोहिनीके विषयमें 'कहहु नाम गुन दोष सब पहिकं हृदय बिचारि। १३०।' ऐसा कहा है अर्थात् गुणको प्रथम कहा है। इसमें क्या भेद और भाव है यह दोहा १३० में लिखा जायगा। पाठक वहाँ देख लें।

वि॰ त्रि॰ जी लिखते हैं कि केवल गुण और केवल दोषकी जगत्में स्थित भी नहीं है। इसलिये दोष-गुण दोनों पूछते हैं। दोष लक्षित नहीं होता है, अतः जिज्ञासामें प्रधानता दोषको है, इसलिये दोषको ही पहिले कहा।

#### कह मुनि विहसि गूड़ मृदु बानी । सुता तुम्हारि सकल गुन खानी ॥ १ ॥ सुंदर सहज सुसील सयानी । नाम उमा अंविका भवानी ॥ २ ॥

अर्थ--- गुनिने हँसकर गूढ़ और कोमल वचन कहे। तुम्हारी बेटी समस्त गुणोंकी खान है। १॥ स्वाभाविक ही सुन्दरी, सुशील और स्यानी है। उमा, अम्बिका और भवानी (इसके) नाम हैं।। २॥

नोट—१ 'कहहु सुनि विहसि' इति । हँसनेके कारण महानुभावोंने ये लिखे हैं—(क) हिमाचल भवानीको अपनी फन्या जानकर दोष और गुण पूछते हैं । यह नहीं जानते कि यह जगदम्बा है, इनमें दोष कहाँ ? (रा० प्र०) (ख) बैसे किसीके पास रत्न हो जो उसकी कदर या प्रभाव न जानता हो, यदि वह जौहरीके पास उसे ले जाय तो जौहरी देखकर प्रसन्न होता है (क्योंकि वह उसका गुण जानता है) और जीमें यह विचारकर हँसता है कि यह वेचारा इसके गुण क्या जाने, ठीक उसी प्रकारकी यहाँ नारदजीकी हँसी है। (पं०)। अथवा, (ग) यह सोचकर हँसे कि गुण सुनकर हर्ष होगा, पर जब सरका स्वरूप सुनेंगे तब दुखित होंगे। (पं०)। (घ) आज यह विलक्षण लीला है कि जगजननीके हाथकों में देख रहा हूँ और वह चुपचाप वालिका बनी दिखला रही हैं—ऐसा विचारकर हँसे। (सु० द्वि०)। (छ) ये 'भव मव विभव परामव कारिमि। विस्वविमोहिन स्वयसिवहारिन ॥' हैं, सो आज में उनकी हस्तरेखा देखकर ग्रुम और अग्रुम फल कहने वैटा हूँ। (मा० प०)। (च) नारदजी कीतुकप्रिय हैं ही। यह सोचकर हँसे कि अभी तो ये प्रसन्न होंगे, आगे फिर हमें इनकी रानी गाली देगी, यह तमाज्ञा देखनेको मिलेगा। (छ) यह जगत्का नियम है कि जब किसीकी गयी हुई वस्तुको वह पुनः देखता है, तब उसे देखकर वह प्रसन्न होता है। नारदजीने सतीको यज्ञमें शरीर त्याग करते समय देखा था, अव उनको पार्वतीरूपमें देखकर हँसे। (स्० प्र० मिश्र)। (ज) समग्र लक्षण देखते ही पूर्वापर समग्र हाल जान गये, अतः इसे। (वै०)। (ह्र) दंपतिके वात्सल्यपर हँसे। (वि० त्रि०)।

िप्पणी—१ 'कह सुनि बिहसि गृढ़ मृदु बानी । " हिता (क) 'मुनि' अर्थात् मननशील हैं, मनन करके तब कहा । ऐश्वर्य प्रकट करनेका अवसर यह नहीं है, इसीसे 'गृढ़' अर्थात् गुप्त करके कहते हैं । वचनोंमें ऐश्वर्य गुप्त है, यही वाणीकी गृढ़ता है। हिमाचलको इन वचनोंके गृढ़ भावोंका कुछ भी ज्ञान न हुआ। अतएव 'गृढ़' विशेषण खूब ही घटित हुआ। [(ख) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'कैसे कहें' ? एक तो देवर्षि, दूसरे जगजननी सामने खड़ीं। झूठ कैसे कहूँ और जो प्रत्यक्षमें सब भेद खोल दूँ तो जगत्पिता महादेव और जगजननी उमा दोनोंकी इच्छासे उलटा करनेका अपराधी ठहरूँगा। इसिलये गृढ़ वाणी बोले, जिसमें शैलराज और उसकी स्त्री तथा सिलयाँ टीक-टीक अर्थ न समर्से। स्योतियी लोग प्रसन्न करनेके लिये सुलक्षण ही पहले कहते हैं; इसिलये मुनिने 'सकल गुन खानी' प्रत्यक्षण कहा। उसमें गृढ़ार्थ यह है कि सन्त, रज और तम तीनों गुणोंकी 'खानि' अर्थात् प्रकृतिरूपा आद्याशक्ति हैं।] (ग) 'सकल गुन'से चीदहों गुणोंका भी होना कह दिया। वे ये हैं—देशकालका ज्ञान, हदता, कप्टसहिण्णुता, सर्वविज्ञानता, दक्षता, उत्साह, मन्त्रगुप्ति, एकवाक्यता, शूरता, भिक्त, ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागतवत्सलता, अमर्पित्व और अचापल।

२ (क) 'सुंदर सहज सुसील सयानी'...' इति । 'सकल गुन खानी' यह गूढ़ वाणी कहकर अब कुछ प्रकट गुण कहते हैं। सहज सुन्दरी है, अर्थात् बिना श्रङ्कारके ही सुन्दर है। 'सहज' का अन्वय सबके साथ है। सहज मुशील है अर्थात् जन्मस्वभावसे ही सुशील है, कुछ पढ़ने-लिखने या दूसरोंको देखकर नहीं। और न पण्डितोंकी सेवासे यह सुशीलता प्राप्त हुई है, यथा—'सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई। ७। ९०॥' 'सहज सयानी' है, अर्थात् विना पढ़े-लिखे ही इसकी बुद्धि

सयानोंकी-सी है। तीन विशेषणोंसे तीन वातें कहीं—शरीरसे सुन्दर है, स्वभावसे सुशील है और बुद्धिसे सवानी है। ( ख ) 'नाम उसा अंबिका मवानी' इति। इससे पाया गया कि नामकरण देवर्षि नारदद्वारा हुआ। हिमाचलने वेटीका कोई नाम नहीं लिया; 'कहहु सुताके दोष गुन' इतना ही कहकर सुताके दोष-गुण पूछे थे। [ वाक्यमें गूढ़ता यह है कि स्वयं नाम बतलाने लगे। इतनी बड़ी कन्याका नाम माता-पितासे पूछना चाहिये; न कि माता-पिताको उसका नाम वतलाना चाहिये (वि० त्रि०)]

नोट---२ तीन नाम देकर भूत, वर्तमान और मविष्य तीनों कालोंके नाम वताये। यहाँ त्रिकालज्ञता चिरतार्थ की। 'अंबिका' अर्थात् जगज्जननी हैं---यह भूतमें, 'उमा' वर्तमानकालमें नाम है और 'भवानी' नाम भविष्यमें होगा। (वै०, सू० प्र० मिश्र)।

सब लच्छन संपन्न कुमारी । होइहि संतत पिअहि पिआरी ।। ३ ।। सदा अचल एहि कर अहिवाता । एहि तें जसु पैहिंह पितु माता ।। ४ ।।

अर्थ-कन्या सब सुलक्षणोंसे युक्त है। (यह अपने) पतिको सदा प्यारी होगी॥ ३॥ इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। माता-पिता इससे यश पावेंगे॥ ४॥

टिप्पणी—9 'सब लच्छन संपन्न कुमारी ।'''' इति । दो चरणोंमें गुण कहकर अब लक्षण कहते हैं । सब लक्षण वहीं हैं जो आगे कहते हैं । 'होइहि संतत पिश्रहि पिआरी' निरन्तर प्रिय होगी—इसका कारण पूर्व कह आये कि सर्वगुण-खानि है और सर्वलक्षणसम्पन्न हैं । अतः पतिव्रता होगी । पतिव्रता होनेसे पतिकों सदा प्रिय होगी । [ जो लक्षण पतिव्रतामें होने चाहिये, वे सब इसमें हैं । सामुद्रिकमें बत्तीस लक्षण कहे गये हैं, उन सबोंसे युक्त जनाया। 'कुमारी' शब्दसे जनाया कि 'कुमारावस्थामें चंचलता आदि दुर्गुण होते हैं, उन सबोंसे रहित सब लक्षणसम्पन्न रहेगी।' 'होइहि संतत'''' से विवाह होनेपर पतिप्रिय और अनुकूल जनाया।' ( मा॰ प॰ ) ]

२ 'सदा अचल एहि कर अहिवाता। ""' इति। (क) इससे जनाया कि ये ईश्वरकी शक्ति हैं। न ईश्वरका कभी नाश, न इस सुताका नाश। स्त्रीके लिये मुख्य लक्षण यही है कि उसका सौभाग्य सदा बना रहे और वह सदा पितको प्रिय रहे। (ख) 'एहि तें जसु पैहिंहिं पितु माता'—यह पूर्वसे चिरतार्थ होता आ रहा है; यथा 'नित नृतन मंगल गृह तासू। ब्रह्मादिक गाविह जसु जासू॥'—यह तो भूत और वर्त्तमानका यश हुआ और आगे भविष्यमें भी यश होगा। [लोग कहेंगे कि शैलराज और मयनाजी धन्य हैं कि जगज्जननी भवानीके माता-पिता हुए; यथा 'जिन्हिंहें बिरिच बड़ मयउ बिधाता। महिमा अविध राम पितु माता॥' इनके द्वारा जगत्का उपकार होगा। पण्मुल कार्तिकेयजी इनके पुत्र हुए, जिन्होंने तारकासुरका वध किया। पितासे संतानका नाम होता है पर यहाँ संतानसे पिता-माताका नाम होगा—यह माता-पिताका सौभाग्य है; यथा 'तुम्हतें पुन्यपुंज बड़ कार्के। राजन राम सरिस सुत जार्के॥'—यही यश है। 'एहि तें' में यह भी ध्विन है कि तुम्हारे पुत्र मैनाकसे तुम्हें यश नहीं मिला ]

नोट—'जसु पैहिंह पितु माता' इति । यथा—'कहहु सुकृत केहि भाँति सराहिय तिन्ह कर । लीन्ह जाइ जगजनि जनसु जिन्हके घर ॥''' ४॥ सुनि कह चौदह भुवन फिरडँ जग जहँ जहँ । गिरिबर सुनिय सरहना राउरि तहँ
तहँ ॥ भूरि माग तुम्ह सिरस कतहुँ कोड नाहिंन । कछु न अगम सब सुगम भयां विधि दाहिन ॥ ९॥ दाहिन मण्
विधि सुगम सब सुनि तजहु चित चिंता नई । बह प्रथम यिरचि विरंचि विरची मंगला मंगलमई ॥ यिधि लोक चरचा
चलित राउरि चतुर चतुरानन कही । हिमवानु कन्या जोग वह बाउर विवुधबंदित सही ॥ १०॥'—(पार्वतीमंगल)।

होइहि पूज्य सकल जग माहीं। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं।। ५॥ एहि कर नामु सुमिरि संसारा। त्रिय चिंदहिं पतित्रत असि धारा॥ ६॥ सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी। सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी॥ ७॥

अर्थ—(यह) सारे जगत्में पूज्य होगी। इसकी (पूजा) सेवा करनेसे कुछ भी (पदार्थ) दुर्टभ न होगा। ५॥ संसारमें स्त्रियाँ इसका नाम सुमिरकर, पातित्रत्यरूपी तलवारकी धारपर चढ़ जावेंगी॥६॥ हे शैलराज! तुम्हारी वेटी सुलच्छना है। जो दो-चार अवगुण हैं, वह भी अत्र सुन लो॥ ७॥

टिप्पणी—9 'होइहि पूज्य सकल जग माहीं।'''' इति। (क) दोनों कुलोंकी कहकर अब जगत्में पूज्य होना फहते हैं। 'सकल जगमें' अर्थात् तीनों लोकोंमें। (ख) 'एहि सेवत कछु दुर्लम नाहीं' इति। पूज्य कहकर अब उनकी पूजाका फल कहते हैं कि सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, लोक-परलोक दोनों बन जायेंगे। 'कुछ दुर्लम नहीं' अर्थात् दुर्लभ भी सुलभ हो जायगा। यथा 'सेवत तोहि सुलम फल चारी। बरदायनी पुरारि पिआरी॥ देवि पूजि पद कमल तुम्हारे। सुर नर सुनि सब होहिं सुखारे॥ बा॰ २३६॥'

२ 'पृहि कर नाम सुमिरि संसारा।'''' इति । सेवा-पूजाका फल कहकर अब नामका फल कहते हैं । नाम पूर्व कह आये—उमा, अंविका, भवानी । पातिव्रत्य खड्गधाराके समान कठिन है उसपर स्त्रियाँ इसके नामका स्मरण करके सुखसे चढ़ेंगी।अर्थात् यह ऐसी पतिव्रता होगी कि इसका नाम स्मरण करनेसे संसारभरकी स्त्रियाँ पतिव्रता हो जायँगी। तात्पर्य कि यह पतिव्रताशिरोमणि होगी। यथा 'पतिदेवता सुतीय महँ, मातु प्रथम तव रेख ॥ २३५ ॥' पूर्व 'होइहि संतर पिअहि पिआरी' से इसपर पतिका प्रेम और 'एहि कर नाम सुमिरि'''' से इसका प्रेम पतिपर कहा। इस तरह पति-पत्नीकी अन्योन्य प्रीति कही।—[खड्गकी पैनी धारपर पैर धरते ही पैर कट जायगा, यथा 'परत खगेस होइ नहिं बारा ॥ ७। १९९ ॥' पातिव्रत्य खड्गकी पैनी धारके तुल्य है। ऐसे कठिन धर्मपर भी स्त्रियाँ इसके नामका स्मरण करते हुए आरुद्ध हो सकेंगी, अर्थात् नामके प्रभावसे पातिव्रत्य सर्वथा निव्ह जायगा। 'चढ़िहिहें' अर्थात् जहाँ कोई दूसरा पैर नहीं रख सफता, वहाँ इसके नामके बलसे स्त्रियाँ चढ़कर खड़ी रहेंगी। अर्थात् पातिव्रत्य सुगम हो जायगा।

३ 'सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी ।''' इति । (क) 'सुंदर सहज सुसील सयानी । नाम उमा अंविका भवानी ॥' कहकर 'सेल लच्छन संपन्न कुमारी' कहा । और 'होइहि संतत पिअहि पिआरी ।' से 'त्रिय चिढ़हिंहें.''' तक कहकर 'सेल सुलच्छन सुता तुम्हारी' कहा । इससे पाया गया कि 'सुंदर सहज सुसील.''' 'लक्षण' हैं और पित-पिय होना, सौमाग्यका अचल रहना तथा पितृतता होना 'सुलक्षण' हैं । (ख) 'सब लच्छन संपन्न कुमारी' से 'सेल सुलच्छन सुता''' तक लक्षण कहे । अर्थात् 'सब लच्छन '''' उपक्रम है । और 'सेल सुलच्छन '''' उपसंहार है । (ग) 'सुनहु जे अब अवगुन दृष्ट चारी ।' इति । 'दुइ चारी' का भाव कि यह गुणोंकी तो खानि है, अवगुण दो-चार ही हैं अर्थात् बहुत कम हैं (घ) नारदजी पार्वतीजीके लक्षणोंसे प्रसन्न होकर ऐसे मुग्ध हो गये कि बारंबार प्रशंसा कर रहे हैं- ' 'सुता तुम्हारि सकल गुनखानी' २—'सब लच्छन संपन्न'''।' ३—'सेल सुलच्छन सुता तुम्हारी ।' (ङ) हिमाचलने प्रथम उमाके दोष पूछे, यथा—'कहहु सुताके दोष गुन''''। नारदजीने प्रथम गुण कहे, सबके पीछे दोष कहे । इसमें भाव यह है कि दोष यदि प्रथम कहते तो माता-पिता विकल हो जाते, गुण सुननेका उन्हें होश भी न रहता, इस विचारसे प्रथम गुण कहे । (अच्छी वात पहले कही ही जाती है)।

नोट-- 9 'सकल गुन खानी' और 'सुलच्छन' कहकर फिर दोष बताना यह भी गूढ़ता है। निर्दोष तो ईश्वर छोड़ दूसरा होता ही नहीं। इसलिये यदि दोष न कहते तो इसका ऐश्वर्य प्रकट हो जाता। यह विचारकर 'अवगुन' शब्द कहा, यद्यपि वे अवगुण हैं नहीं।

२—आगे जो अवगुण कहते हैं, वे तो सुताके दोष नहीं हैं, वरंच वरके दोष हैं, जैसा कि नारदजी आगे स्वयं फहते हैं, यथा—'जे जे बरके दोष वखाने। ६९। ३।'—इस कारण टीकाकारोंने 'सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी। सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी' ॥ के भिन्न-भिन्न भाव कहे हैं—

(क) पति-पत्नीमें अमेद मानकर, उनको एक जानकर पतिके अवगुण पार्वतीजीमें आरोपण करके कहे। वह निन्दा वस्तुतः प्रशंसा है। १ (रा० प्र०)।

(ख) 'सुता तुम्हारी' का भाव यह है कि जबतक यह कुँआरी है, तुम्हारी सुता कहलाती है अर्थात् एक तनचारी है तबतक तो इसमें सब सुलक्षण-ही-सुलक्षण हैं, एक भी कुलक्षण (दोष) नहीं है। हाँ! जब इसका विवाह हो जायगा तब पति-सम्बन्धसे ये अवगुण होंगे। पतिमें जो अवगुण हैं सो सुनो।' (बै॰)

(ग) पंजाबीजी लिखते हैं कि 'नारदजी शिवजीमें मला दोष कैसे कह सकते हैं ? इन्होंने दोष नहीं कहे वरंच गृद वचन कहे, जो दंपतिको दोष जान पड़ेंगे और हैं तो गुण ही।', वे अवगुणका अर्थ इस प्रकार करते हैं—'अव (धातुका अर्थ रक्षा है, उसके स्वामी रक्षक ) के गुण दो-चार कहे। 'दो चार कहे' अर्थात् गुण कहकर मैं पार नहीं पा सकता, इससे दो-चार कहता हूँ।'

वि॰ त्रि॰—यही मुनिका कौतुक है। उमाको तपके लिये भेजना चाहते हैं जिसमें उनका परम कल्याण हो। दोप न दिखावें तो माता-पिता तपके लिये आज्ञा देंगे नहीं। अतः पतिविषयक ऐसे विशेषण देंगे जो महादेवजीमें जाकर गुण हो जाते हैं, सामान्य जीवके लिये तो महा अवगुण हैं।

नोट—३ यहाँतक ग्यारह लक्षण गिनाये गये—सुन्दर १, सुशील २, सयानी ३, उमा ४, अंत्रिका ५, भवानी ६, 'संतत पिश्रिष्ठ पिश्रारी' ७, 'अचल अहिवात' ८, 'एहिं तें जसु पैहिंह पितु माता' ९, 'होहि एउय' १० और 'एहि कर नाम सुमिरि''' १९। ग्यारह ही लक्षण बतानेमें गृढ़ता यह है कि कद्र ग्यारह हैं, ये कदाणी हैं। प्र० खामी 'उमा, अंत्रिका, भवानी' की जगह 'सकल गुन खानी, एहि सेवत कछु दुर्लम नाहीं, शैल-सुलक्षण' को लेकर १९ पूरे करते हैं और 'शैल सुलक्षण' को एक गुण मानकर उसका अर्थ 'शैलके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न' ऐसा करते हैं। प्रथम चार गुण कुमारी अवस्थाके और शेष विवाहितावस्थाके हैं, अतः लच्छन और सुलच्छनमें पुनकक्ति नहीं है।

४—दुइ चारी=दो-चार, कुछ । यह अल्पसंख्यार चक मुहावरा है । दो-चार कहनेका भाव यह है कि जिसमें धबड़ा न जायँ। 'दो प्रथम कहकर तब चार कहा जिसमें धबड़ा न जायँ।—यह भाव यहाँ नहीं है, यहाँ दो-चारसे छः का मतलब है । वनवासके समाचारमें जो 'चार दस' का भाव है, वह यहाँ लागू नहीं है । दो-चार मुहावरा है ।

५—नारदं से मैनाजी के संखीद्वारा सुता के सौभाग्यस्च कि चिह्नों के पूछने का प्रसंग प० पु० में भी है वहाँ भी नारद-जीने मुस्कुराकर पितका ही वर्णन किया है और प्रकटरूपसे उनके शब्दों का अर्थ दोपपरक ही हिमवान्ने समशा। जैसे वहाँ पितका वर्णन बेटी का ही सौभाग्य (गुण या दोष) वर्णन माना गया, वैसे ही यहाँ पितके गुण या दोष कन्या के ही सौभाग्यके गुण या दोष समझे जाने से शंकाकी जगह नहीं रहती।

६--नारदजीके वचनोंके गृद्ध और प्रकट अर्थ निम्न चार्टसे स्पष्ट हो जायँगे।

| नारद-वचन          | प्रकट अर्थ          | गुप्त ऐश्वय                         |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| १ सकल             | स्त्रियोंमें जो गुण | गुण तीन हैं-सत्त्व, रजर             |
| गुनखानी           | चाहिये वे सन        | त्रिगुणात्मिका माया हैं, मूलप्रकृति |
|                   | ine.                | और तमस्से संहार करती हैं। यथ        |
|                   |                     | विमव परामव कारिनि।'                 |
| २ नाम             | उमा,                | डमा अर्थात् प्रणव ( ॐ               |
| उसा               | अंबिका,             | अक्षर इस नाममें हैं। अंत्रिका       |
| अंबिका            | भवानी               | संज्ञा है । इसमें भाव यह भ          |
| भवानी             | नाम हैं             | माता होंगी और जगत्की भी             |
|                   |                     | जगदंविके शंभुजायासि जय जय           |
|                   |                     | आद्याराक्ति हैं । अंविका, भव        |
| •                 |                     | वर्तमानके नाम जनाये।                |
| ३ संतत            | निरन्तर पतिकी       | 'संतत' और 'सदा अ                    |
| <b>पिक्षहि</b>    | प्यारी होगी         | अनादिकालसे शिवजीकी अर्दाहि          |
| पिआरी             |                     | अविनाशी और यह भी अवि                |
| •                 |                     | अविनासिनि । सदा संभु अरधंग ि        |
| ४ 'एहि ते जसु     | बङ़ी प्रतिष्ठा      | वरदायक अविनाशी शि                   |
| पैहहिःः           | होगी।               | अर्धाङ्गमं निवास होगा । पतिव्रता    |
| 'होइहि पूज्य''''  | पूज्य होगी।         | व्रत और पूजन करेंगी। रामचरित        |
| 'त्रिय चिवृह्हिं' | , पतिवता होगी ।     | षण्मुखको जन्म देकर देवताओं          |
|                   | 1                   | पिताका नाम होगा ।                   |

गुण तीन हैं—सत्त्व, रजस्, तमस्। तीनोंकी खानि हैं। अर्थात् त्रिगुणात्मिका माया हैं, मूलप्रकृति हैं। रजोगुणसे उत्पत्ति, सत्त्वसे पालन और तमस्से संहार करती हैं। यथा—'जगसंभवपालन लयकारिनि', 'मव मव विभव पराभव कारिनि।'

उमा अर्थात् प्रणव (ॐ) स्वरूपा हैं। अ, उ, म् प्रणवके तीनों अक्षर इस नाममें हैं। अंविका वैदिक नाम है। यह मृलप्रकृतिकी भी संज्ञा है। इसमें भाव यह भी है कि ये पण्मुख और गणेराजीकी माता होंगी और जगत्की भी माता हैं। यथा—'छमुख हंरंय अंयासि जगदंखिके शंभुजायासि जय जय मवानी।' भवानी अर्थात् भवपत्नी, आद्याशक्ति हैं। अंविका, भवानी और उमा क्रमशः भृत, भविष्य, वर्तमानके नाम जनाये।

'संतत' और 'सदा अचल अहिवात' से स्चित किया कि अनादिकालसे शिवजीकी अद्धाङ्गिनी हैं, दोनोंका नित्यसम्बन्ध हैं, पति अविनाशी और यह भी अविनाशिनी । यथा—'अजा अनादि शक्ति अविनासिनि । सदा संभु अरधंग निवासिनि । ९८ ।'

वरदायक अविनाशी शिवजीकी पत्नी होनेसे जगत्पूच्य होगी। अर्धाङ्गमें निवास होगा। पतिव्रताशिरोमणि होगी इसीसे पतिव्रताएँ इसका व्रत और पूजन करेंगी। रामचरितमानसको प्रकटकर लोकका हित करेगी। पण्मुखको जन्म देकर देवताओंका दुःखहरण करेगी। इन सबमें माता-पिताका नाम होगा।

पूर्व और भी भाव टिप्पणियों में आ चुके हैं।

नोट-७ सुघाकर द्विवेदीजी गुप्त आशय इस प्रकार लिखते हैं-(क) 'सुंदर सहज स्सील सयानी'-यहाँ सकारादि विशेषणसे प्रत्यक्षमें शरीर और स्वभावको कहा और छिपी बात यह है कि यह समय याने शिवमय है—'नामैकदेशे नामग्रहणम्' इस प्रमाणसे यह कहा । चारोंके आद्याक्षर हेनेसे 'सुससुस=सुश सुश । याने श (शंकरजी ) सु (सुष्ठ= अच्छी तरह ) हैं । इस द्विरुक्तिसे पार्वतीके मनको उसके प्राणपित शंकरका सुसमाचार सुनाकर प्रसन्न भी कर दिया ।' (ख) 'कृत्तिकाके तृतीय चरणोंमें होनेसे राशिनाम 'उमा' यह प्रत्यक्षमें कहा। और, 'उ' (महादेवकी ) मा (लक्ष्मी) यह है-यह गृह बात कही। 'अंबिका' अर्थात् जैसी अंबा ( माता ) है वैसी ही यह भी है, यह प्रत्यक्षमें कहा। और गृह इसमें यह है कि जगजननी हैं। 'भवानी' प्रत्यक्ष भाव यह है कि तुम्हारे भाग्यसे यह 'भव' ( संसार ) में 'आनी' ( लायी गयी ) हैं और भव ( शिव ) की स्त्री हैं-यह लिपी बात कही । ( ग ) 'कुमारी'=कु ( कुत्सित लोगोंको ) मारी ( मारने-वाली )। यह गुप्तार्थ है। कुमारी=कन्या। यह प्रत्यक्षमें कहा। 'सब लक्षण' का 'व' 'वयो सावण्यात्' से शव-लक्षण हुआ । अर्थात् मुर्देके लक्षणसे संपन्न है । यानी मुर्देके साथ विहार करनेवाली महिषासुरमर्दिनी कालिका है । यह गूढ वात कही । 'संतत पिय'=सदा पिय=सदाशिव । सदाशिवको प्यारी होगी-यह गुप्तरूपसे कहा । 'सदा अचल एहि कर अहिवाता' में गुप्त भाव यह है कि—स + दा=दानके सहित । अचल ( येन विष्णुना चलः अचलः ) याने विष्णु ( राम ) के प्रेमसे चंचल रहेगा।' [ बंदन पाठकजी 'सदा अचल एहि कर अहिवाता' का अर्थ इस प्रकार करते हैं—'हे अचल (हिमवान् )! इनका अहिवाता (=अहिवार्ता। अहीनां सर्पाणां वार्ता अस्मिन् इति अहिवार्तः शिवः ) याने महादेव अर्थात् पति सदा ( =दानके सहित ) अर्थात् महा उदार होगा ।'--यह गुतरूपसे कहा ।' ] ( घ ) 'होइहि पूज्य सकल जग माहीं' का गुप्तार्थ यह है कि—'सकल (=कलाके साथ।) अर्थात् पतिके साथ अर्घाङ्गिनी होकर जगमें पूजनीय होगी।' 'पृहि सेवत कछु दुर्लम नाहीं'-के गुप्तार्थमें 'कछु=कछुआ=कच्छपावतार । और पहला 'नानुस्वारविसगीं वृत्तमङ्गाय' इस प्रमाणसे 'नाहीं' को अर्धचन्द्र छोड़ देनेसे 'ना-अही' ऐसा पदच्छेद करनेसे 'दुर्लभ नाऽही'=दुर्लभ पुरुष जो अही अर्थात साँपवाले हैं वह महादेवजी भी इसे ( तुम्हारी बेटीको ) सेवते हैं। अर्थात् यही आद्याद्यक्ति है। 'एहि कर नाम सुमिरि' अर्थात् 'में सती होती हूँ' यह कहकर पतिके साथ सती होंगी। ( ङ ) 'दुइ चारी' ( अर्थात् ब्रह्मा और विष्णु इन दोनोंके चलानेवाले जो शिव पति हैं उनमें ) जो अवगुण हैं उनहें सुनिये।

अगुन अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संसय छीना।। ८।। दोहा—जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेष। अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख।। ६७॥

वर्थ--गुणहीन, मानहीन, माता-पिता-विहीन, उदासीन, सर्वसंशयरहित ( ला-परवा, वेफिकरा ), ॥ ८ ॥ योगी, जटाधारी, कामरहित मनवाला, नंगा और अमंलवेषवाला—ऐसा पित इसको अवश्य मिलेगा । इसके हाथमें ऐसी रेखा पढ़ी है ॥ ६७ ॥

नीट—१ शिवपुराणमेंके—'एका विलक्षणा रेखा तत्फलं श्रणु तत्त्वतः ॥ १० ॥ योगी नग्नोऽगुणोऽकामी मानृतातिवविर्जितः । अमानोऽशिववेषश्च पितरस्याः किलेद्दशः ॥ ११ ॥ (२ | ३ | ८)—इस दलोकके 'योगी, नग्न, अगुण, अकामी, मानृतातिवविर्जितः, अमानी, अशिववेष, पितरस्याः, करे गिरे । एका विलक्षणा रेखा' शब्द मानसके 'योगी, नगन, अगुन, अकाम मन, मानुपितुहीना, अमान, अमंगलवेष, अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि, परी हस्त असि रेख' ये हैं । मानसमें 'उदासीन सब संसय छीना' और 'जिटल' ये दो विशेषण अधिक हैं ।

्र इंग्रिया प्रसंग शिवपुराणरुद्रसंहिताके पार्वतीखण्डमें हैं । और विशेषकर अक्षरशः मिलता है ।

टिप्पणी—९ प्रत्यक्षरूपमें जो गुण पार्वतीजीमें कहे, उनके विपरीत पतिमें अवगुण दिखाते हैं। जिसका तात्पर्य यह है कि सुताके योग्य वर न मिलेगा।

सुता पति

९ गुणखानि अगुण

२ जगत् पूज्य अमान

३ मातापिताको मातुपितुहीना
यश देनेवाली

सुता ४ सहजसुशील ५ सहज सुंदर ६ सहज सयानी पति उदासीन जोगी जटिल अमंगलवेष अकाममन, संशयक्षीण

हिं संशयक्षीण होना गुण है पर विरक्तके िंग न कि ग्रहस्थके िंग । ग्रहस्थके िंग यह दोष है । इसीसे इसे दोषमें गिनाया ।

२ 'जोगी जटिल'''' इति । नारदजीने दो-चार अवगुण कहनेकी प्रतिज्ञा की पर वस्तुतः कहा एक ही वह यह कि इसे योग्य वर न मिलेगा । यह क्यों ? इस शंकाका समाधान यह है कि—वरके दोषसे कन्या भी दूषित हुई । जैसे कि—

- (क) वर मातुपितुहीन हुआ तो कन्या सासु-स्वशुरहीना हुई।
- (ख) पतिके अमंगलवेषसे स्त्रीकी भी सुन्दरता गयी। यथा 'गिरा सुखर तन अरघ भवानी।'
- (ग) योगीके साथ विवाह होनेसे यह भी योगिनी कहलायेगी, रानी नहीं।
- (घ) नंगेके साथ ब्याहे जानेसे यह भी दरिद्रा हुई।

ये चार दोष हुए।

नोट—र पं॰ रामकुमारजीका 'दो-चार' और 'सुताके दोष' वाली शंकाका समाधान उपर्युक्त िएपणी र में आ गया। सुधाकरजीने 'दुइ-चारी' का अर्थ 'महादेव' किया है—यह पूर्व दिखाया गया है। और वंदन पाठकजी 'दुइचारी' का अर्थ 'दो चौक आठ' करते हैं और अगुन, अमान, मातुपितु-हीना, उदासीन, सब संस्थलीना, जिटल जोगी, अकाम मन और नगन अमंगलवेष—ये आठ अवगुण गिनाते हैं। इस दीनकी समझमें यदि मातु-पितु, जोगी जिटल और नगन-अमंगलवेषको दो-दो जोड़ें, जैसा वस्तुतः जोड़ना चाहिये, तो ग्यारह लक्षण (दोष) शिवजीमें और अर्धाङ्गिनी तथा पितपत्नीकी एकरूपतासे पार्वतीजीमें होते हैं। वरके दोष ग्यारह गिनाकर उनको रुद्र स्चित किया गया है—ऐसा कह सकते हैं। इस कते विश्व गुप्त भाव यहाँ तालिका वा चार्टमें दिये जाते हैं और कुछ आगे नोटमें दिये जायँगे।

| दियं जीत है आर कुछ आग नाटम दियं जायग । |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                        | प्रकट दोष परक अर्थ                                                                               | कुछ हार्दिक ऐश्वर्यपरक भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ९ अगुम                                 | पक भी गुण नहीं है                                                                                | निर्गुण, सत्त्व-रज-तम तीनों गुणोंसे परे गुणातीत है।                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| २ अमान                                 | अप्रतिष्ठित, तुच्छ,                                                                              | (१) निरमिमान, अभिमानजित्, सरल स्वभाव, भोले-भाले ।                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| मिलान कीजिये                           | स्वात्माभिमान—रहित<br>'अगुन अमान जानि तेहि<br>दीन्ह पिता बनवास।<br>छं० ३९।'(भी देखिये)।          | (२) इयत्ताशून्य । अपरिमित, अतुल, अनन्त महिमावाले । (३) 'एन विष्णुना मानः सम्मानो यस्य' जिसमें विष्णुके सय गुण हैं और जो उनसे भी सम्मानित होता है। (मा॰ प॰)। (४) विराट (सू॰ प्र॰ मिश्र)। (५) ऐश्वर्यशाली होनेका किंचित् गर्व नहीं (पद्मपुराण)।                                                                                       |  |
| ३ मातु-पितु-<br>हीना                   | इसके सास-श्वसुर<br>नहीं हैं। पतिके मॉ-<br>वापका पता नहीं।<br>त्यागी, रूखे स्वभाव-                | अजन्मा है, स्वयं प्रकट हुआ, अथवा ब्रह्माकी स्रष्टिके नहीं हैं, सृष्टिसे बहिर्मूत । वर जगत्का पिता है, उसके माता-पिता कौन और कहाँ ? वे जात नहीं, किन्तु जनक हैं। अयोनिज हैं। (१) जीवमात्रपर समदृष्टि रखनेवाला, शत्रुमित्ररहित, निर्लेप।                                                                                              |  |
| ४ उदासीन                               | का, घरद्वाररिहत<br>संसारसे अलग ।                                                                 | (२) (मा॰ प॰)—'उत्+आसीन = सबसे जपर बैठनेवाला।'<br>। (३) मायारहित।                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ५ सब संशय-<br>छीना                     | घरबार और खाने-<br>पीनेकी चिंता नहीं।<br>अर्थात् वेटी भूखों<br>मरेगी। किसीका डर<br>नहीं। वेफिकरा। | (१) जीवोंके भ्रम, संशय, आदिके लुझानेवाले हैं और अपने तो संशय-मोह-भ्रमरहित हैं ही। (२) 'धेर न विग्रह आस न ग्रासा। सुखमय'''' यह गुण जनाया। (३) 'निर्मल, स्वतंत्र'—(मा॰ प॰)। (४) व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों चिन्ताओंसे रहित, प्रभुपर निर्मर। (५) 'परम स्वतंत्र न सिर पर कोई' का भाव भी हो सकता है। (६) निश्चल ज्ञान और बुद्धिवाला। |  |
| ६ जोगी                                 | जोगड़ा, पाखंडी,<br>भीख माँगनेवाला।<br>बड़ी-बड़ी जटाओं-                                           | नित्य परमात्मामें आत्मवृत्ति लगाये हुए हैं। योगीश्वर हैं। सब सिद्धियाँ<br>इनके वशमें हैं।<br>अनादिकालीन है। जिनकी जटाओंमें गंगाजी विला गर्यी ऐसी<br>जटाओंवाले चिरकालीन तपस्वी हैं। मुंहन आदि संस्कार                                                                                                                                |  |
| ७ जटिल                                 | वाला। भयानक                                                                                      | विश्वासीय विस्ताया वास्त्र है। इंग लंग विश्वासी                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                         | ; **                                                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जटिरु जोगी<br>८ अकाम भन | जटाधारी जोगड़ा<br>नपुंसक है । सुताको                                                                                       |
| ९ नगन                   | पतिका सुख न होगा।<br>नंगधङ्झ, नंगा,<br>निर्ल्ज; एकाकी                                                                      |
| ९० असंगल देप            | ानल्जः एकाका (अकेला), यथा— 'सहज एकाकिन्हकं गृहः…' 'ब्याल कपाल बिभूपन छारा।' इत्यादि अशुभ वेघ हैं। अर्थात् सुल- क्षणहीन है। |

कौन करता ? वे तो सबके आदि हैं ।
अवधूत योगीश्वर अर्थात् सिद्ध हैं ।
कामजित् हैं । पूर्णकाम हैं, यथा 'का देउँ प्रनकाम संकर'।
या० १०१ ॥' निष्काम ।
(१) दिशाही जिनका वस्त्र हैं । दिगंबर । माया-आवरणक्ष्मी वस्त्ररहित । (२) 'ऐसा महत् आकार हैं कि दसीं दिशाएँ इसके वस्त्र हैं'—यह सामर्थ्य दिखाया । (पं०) । (३) एक न गण = जिसके गण अर्थात् साथी न हो । = एकाकी = अद्वितीय।' (मा० प०)।
अ=अतिशय, यथा—'वुंद अघात सहिंहं गिरि कैसे' में अघात= अतिशयघात । अ + मंगळ=अतिशय मंगळकारी । (२)—'येन विष्णुना मंगळवेषो यस्य स अमंगळवेषः' अर्थात् विष्णुके प्रभावसे सदा मंगळरूप। (मा० प०)। पुनः, अमंगळ=न विद्यते मंगळं यस्मात्-जिससे बढ़कर मंगळ नहीं हैं ।

नोट—३ प० पु० सृष्टिखण्ड पार्वती-जन्म-प्रसङ्ग नारदजीने जो लक्षण पतिके कहे हैं उनका तात्पर्य भी फिर उन्होंने हिमवान्को समझाया है। उन लक्षणों में से कुलके भाव 'मातु पितुहीना' और 'सब संशयछीना' में आ जाते हैं। अतः वे यहाँ लिखे जाते हैं।—माता-पिता नहीं हैं। तात्पर्य कि वास्तवमें उनका जन्म नहीं। भूत, भविष्य और वर्तमान जगत्की उत्पत्तिके कारण वे ही हैं। यह ब्रह्माण्ड उन्होंके संकल्पसे उत्पन्न हुआ। वे जात नहीं, जनक हैं; पुत्र नहीं, पिता हैं। 'सब संसयछीना' का भाव यह है कि वे सबको शरण देनेवाले एवं शासक, सनातन, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। ब्रह्माजीसे लेकर स्थावरपर्यन्त यह जो संसार है वह जन्म, मृत्यु, आदिके दुःखसे पीड़ित होकर निरन्तर परिवर्तित होता रहता है किन्तु महादेवजी अचल और स्थिर हैं। वे जगत्के स्थामी और आधिव्याधिरहित हैं। सर्वज्ञ हैं।

४ जो वरके दोष वरमें गिनाये, उनका तात्पर्य यह हुआ कि पुत्री तो मुलच्छना है, पर वर 'लच्छनहीन' है। लच्छनहीनका अभिप्राय यह है कि शरीरके अवयवों में जो चिह्न या रेखाएँ होती हैं वे सीभित आयु, धन और सौभाग्यको व्यक्त करनेवाली होती हैं, परन्तु जो अनन्त और अप्रमय है उसके अभितसौभाग्यको स्चितको करनेवाला कोई चिह्न या लक्षण शरीरमें नहीं होता। जीवके शरीरमें जो सीमित लच्छन होते हैं वे इनमें नहीं हैं। अर्थात् ये ईश्वर हैं। ५ पार्वतीमंगलमें शिशकेष्ठर शिवजी वतुवेष धारणकर पार्वतीजीकी प्रेमपरीक्षा लेने गये हैं तब उन्होंने भी इन्हींसे

प्रावित्तीमंगलमें राशिशेखर शिवजी वतुवेष धारणकर पार्वतीजीकी प्रेमपरीक्षा लेने गये हैं तब उन्होंने भी इन्होंसे मिळते-जुलते हुए पितके लक्षण कहे हैं। यथा—'कहहु काह सुनि रीक्षिहु बर अकुलीनहिं। अगुन अमान अजाति मानु-पितु-हीनहिं॥ भीख माँगि मव खाहिं चिता नित सोवहिं। नाचिहं नगन पिसाच पिसाचिनि जोविहं॥ ३१॥ माँग धत्र अहार छार छपटाविहं। जोगी जिटल सरोष भोग निहं भाविहं॥ सुमुखि सुलोचिन हर मुखपंच तिलोचन। बामदेव फुर नाम काममदमोचन ॥ ३२॥ एकउ हरि न वर गुन कोटिक दूषनु। नरकपाल गजखाल ब्याल-विषभूषनु॥ कहँ राउर गुनसील सरूप सुहावन। कहाँ अमंगल वेषु विसेषु मयावन॥ ३२॥' इस उदाहरणमें उदासीन और संशयलीन दोको छोड़ और सब शब्द आ गये हैं। 'उटासीन' का भाव 'मोग न भाविहं' एवं 'मीख माँगि भव खाहिं' में और 'संसयछीन' का भाव 'चिता नित सोविहें' और 'माँग धत्र अहार' में आ जाते हैं। 'नरकपाल गजखाल ब्याल' 'छार कपटाविहें' 'जोगी जिटल'—यह सब 'अमंगल वेष' है।

क सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि—'नग्न' शब्दके कई अर्थ शास्त्रोमें लिखे हैं। १—'नग्न: काषायवस्त्र: स्यान्नग्न:
कोपिनिकावृत्त: ।' (शब्दार्थचिन्तामणि)। २—'द्विकच्छ: कच्छशेषश्च मुक्तकच्छस्तथैव च। एकवांसा अव्यस्तश्च नग्न:
पद्मविष्य: स्मृत: । येषां कुले न वेदोऽस्ति न शास्त्रं नैव च त्रतम्।' (मार्कण्डेय पुराण)। ३—'ते नग्ना: कीर्त्तिताः
सद्भित्तेषामन्नं विग्रहितम्। ऋग्यजु:सामसंज्ञेयं त्रयो वर्णावृतिद्विज ।' (विष्णुपुराण)। ४—एता मुद्धान्ति यो मोहात् स नग्न:
पातकी स्मृत: ।' (मा० प०) इन प्रमाणोंके अनुसार 'नग्न' के ये भाव होते हैं।

'सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी' कहकर फिर सुताके सौभाग्य-दोष कहनेमें पतिके ग्यारह दोप गिनाकर पार्वतीमंगल ३३ का भाव यहाँ भी सूचित किया है कि-तुम्हारी कन्या तो सुलक्षणा है अर्थात् उसका सुहावन रूप, गुण और शील है परन्तु वर लक्षणहीन है; उसमें न रूप है, न गुण है और न शील है, वह अमंगलपेप और भयावन है। सारांश यह कि वह बावला है; यथा 'हिमवान कन्या जोगु वरु बाउर विवुधवंदित सही ॥ १०॥ मोरेहु मन अस आव भिलिहि वरु बाउर ॥ १९ ॥' (नारद वचन )।''''कहा मोर मन धरि न वरिय वर वौरेहि ॥ ३४ ॥' (वटु वचन । पार्वती मंगल )। 'जोगी जटिल ''वेष' ये बावलोंके लक्षण हैं। दक्षने भी ऐसा ही कहा है, यथा-'प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतंर्भृत-गणैर्वृतः । अटत्युन्मत्तवन्नग्नो न्युसकेशो हसन्रदन् ॥ भा० ४ । २ । १४ ॥ चितामस्मकृतस्नानः प्रेतस्रङ्त्रस्थिभूषणः । शिवापदेशो हाशिवो मत्तो मत्तजनप्रियः । "पतिः प्रमथभूतानां तमोमात्रात्मकात्मनाम् ॥ १५ ॥ अर्थात् यह प्रेतांके निवासस्थान भयंकर रमशानादिमें भूतप्रेतोंसे घिरा हुआ उन्मत्तके समान नंगा और वाल विखेरे कभी हँमता और कभी रोता हुआ घूमा करता है, शरीरमें चिताकी भरम लगाये रहता है, गलेमें प्रेतोंके मुण्डोंकी माला और अंगप्रत्यंगमें हिंडूयों-के आभूषण पहने रहता है। इसका नाम शिव है पर है 'अशिव'। यह स्वयं भी मतवाला है और मतवाले पुरुप ही इसे प्रिय हैं। यह निर्लज्ज है, तामसी प्राणियोंका नायक है।—ये सब भाव दोष-पक्षमें यहाँ 'जोगां "वेष' में हैं।

६ 'एहि कहेँ मिलिहि' अर्थात् वर स्वयं आकर मिलेगा। ऐसा कहकर पार्वतीजीकी प्रधानता स्चित की।

(पां॰)। 'परी हस्त असि रेख' का भाव कि एक ही रेखा ऐसी विलक्षण पड़ गयी है।

सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपतिहि उमा हरपानी।। १।। नारदहुँ यह भेदु न जाना। दसा एक समुझव विलगाना॥ २॥ सकल सखी गिरिजा गिरि मैना। पुलक सरीर भरे जल नैना॥ ३॥

अर्थ नारद मुनिकी वाणी सुनकर और उसे जीमें सत्य जानकर पति और पत्नी (हिमवान् और मैना) को दुःख हुआ और उमाजी प्रसन्न हुईं ॥ १ ॥ नारदजीने भी इस मर्मको न जाना, (क्योंकि) दशा एक (सी) है पर समझ भिन्न-भिन्न है ॥ २ ॥ सारी सिखयाँ, पार्वतीजी, हिमवान् और मैना (सभी) के शरीर पुरिकत थे और नेत्रोंमें

आँसू भरे थे ॥ ३ ॥

टिप्पणी-9 'सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी।"" इति। (क) मुनिने तो गुण और दोप दोनों कहे। दुःख जो हुआ वह अवगुण सुनकर, गुण सुनकर दुःख नहीं हुआ। अतः यहाँ 'गिरा' से 'सुनहु जे अत्र अवगुन दुइ चारी' वाला अंश 'अगुन अमान'''' से 'अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि '''' तक अभिषेत है। कि जहाँ जितना प्रयोजन है उतना ही अंश लिया जाना चाहिये। ग्रन्थमें और भी ऐसे ही प्रयोग आये हैं। यथा 'समय रानि कह कह सि किन कुसल रामु महिपाल । लपनु भरतु रिपुद्मनु सुनि भा कुवरी उर साल ॥ अ० १३॥'-यहाँ कुवरीको राम 'कुराल' पूछनेसे ही उरमें शाल हुआ न कि भरतजीके कुशल प्रश्नसे । पुनश्च 'हृद्य सराहत सीथ लोनाई । गुर समीप गवने दोउ माई ॥ वा॰ २३७ ॥'--यहाँ श्रीसीताजीका लावण्य श्रीरामजी ही हृदयमें सराह रहे हैं, लक्ष्मणजी नहीं। ( ख ) 'सत्य जिय जानी'-दुःख अथवा हर्षका कारण यही है। सबको पूर्ण विश्वास है कि मुनिकी वाणी असत्य नहीं हो सकती। यथा 'सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी' ,'होइ न मृपः देवरिषि भाषा' ( उमाजीका विश्वास ), 'मूठि न होइ देवरिषि वानी । सोचहि दंपति"" ( दंपति विश्वास )।

नोट-9 दम्पतिको दुःख होनेका कारण यह है कि कन्याकेमाता-पिताको सदायही अभिलापा रहती है कि पतिका घर हराभरा हो, कुल अच्छा हो, वर मुन्दर हो, श्रुतज्ञ और शास्त्रज्ञ हो, इत्यादि। और माताकी विशेष अभिलापा यह रहती है कि पति धनवान हो, खाने-पीने पहिननेका पूर्ण मुख हो। यथा 'कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतम्। यान्यवाः कुलिसच्छन्ति सिष्टान्नसितरे जनाः । इति मनुः ।' अर्थात् कन्या सुन्दर पति चाहती है, माता धनयान् और पिता श्रुतज्ञ दामाद चाहता है। वन्धुवर्ग अच्छा कुल और वराती मिणन्न (मिठाई) भोजन चाहते हैं। नारदर्जीने पतिको नग्न, संशयक्षीण, मातु-पितुहीन, अकाममन, उदासीन और अमंगळवेप आदि कहा, तो व सोचमं पड़ गये कि उसके पास स्वयं वस्त्र नहीं तो लड़कीको क्या पहनायेगा नपुंसक है, प्रेम तो वह जानता ही नहीं तब कन्या उसके यहाँ कैसे सुखी रहेगी ? ऐसा बुरा पति हमारी कन्याके भाग्यमें है यह सोचकर वे शोक-दुःखसे ऐसे विह्नल हुए कि रोंगटे खड़े हो गये और नेत्रोंमें अशु भर आये। पार्वतीजीको हर्ष हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि जो लक्षण मुनिने कहे वे सब शिवजीमें हैं और उन्हें यह भी विस्वास है कि नारदजीका वचन अवश्य सत्य होगा। अतः शिवजीकी प्राप्तिका निश्चय होनेसे वे हर्पित हुई। हर्पके मारे प्रेगाशु निकल आये श्रीर शरीर पुलकायमान हो गया । क्रिं सती मरत हरि सन वर माँगा। जनमजनम सिवपद अनुरागा ॥'—इस वरकी विदि नारद-वचनसे जान पड़ी। अतः हर्ष हुआ।

देखिये, वचन एक ही है पर उनके अर्थ भिन्न-भिन्न समझनेसे भिन्न-भिन्न भाव (दुःख, हर्ष) उत्पन्न हुए। उपर्युक्त व्याख्यासे यह भी स्पष्ट है कि नारद्जीके गूढ़ वचनोंका आश्रय पार्वतीजी समझ गयीं और कोई न समझ पाया। मिलान कीजिये—'मोरेहु मन अस आव मिलिहि वरु बाउर। लखि नारद नारदी उमहि सुखु मा उर ॥ सुनि सहमे परि पाँय कहत मए दंपति।' (पार्वतीमंगल)।

टिप्पणी—२ 'नारदहूँ यह भेद न जाना ।''' इति । ('नारदहूँ' से जनाया कि वहाँ जितने छोग, राजा-रानी और सिखयाँ थीं उनमेंसे किसीने न जाना और नारदजी जो सर्वज्ञ हैं उन्होंने भी न जान पाया । (ख) 'यह भेद' अर्थात् दम्पित और सिखयोंकी यह दशा और उमाकी उसी दशामें जो भेद है वह न जाना दशा एक है, पर कारण भिन्न-भिन्न हैं, —यह भेद न जाना । उमाकी यह दशा हर्षसे हैं, वही दशा दम्पित आदिकी दुःखसे हुई । (ग) 'दसा एक समुद्रख विलगाना'—यह भेद न समझ पानेका कारण वताया कि दशा सबकी एक है—'पुरुक सरीर भरे जल नेना' पर समझका भेद हैं। नारदजीने भेद क्यों न जान पाया ? इसका कारण यह है कि उमाजी अपनी प्रीतिको छिपाती हैं। जिस बातको भगवती छिपाना चाहे उसे कोई नहीं जान सकता। यथा 'जानि कुअवसरु प्रीति दुराई। सखी उछंग बैठी पुनि जाई ॥' पार्वतीजी ईश्वर कोटिमें हैं।

नोट—२ नारदजीने भेद न जाना, तो समझा क्या ? वे यही समझे कि माता-पिताको दुखित देखकर उमा भी दुखित हो गयीं। इसीसे इनकी भी यह दशा हुई। दूसरेका दुःख देखकर स्नेहीको दुःख होता ही है। यथा 'सोवत प्रभुहि निहारि निषाद्। भयउ प्रेमबस हृदय विषाद्॥ तनु पुरुकित लोचन जल बहुई। अ० ९०॥' निषादराजको श्रीरामजीको पृथ्वीपर सोते देख दुःख हुआ था।

३ सन्त उन्मुनीटीकाकार 'समुझव विलगाना' का अर्थ यह लिखते हैं—उसका समझ लेना बिलग ही रीति है। भाव यह कि ईरवरकी गति ईश्वरकी कृपाके अधीन है। अभ्यासाधीन नहीं। इसीसे नारदजीने न जान पाया।' यहाँ 'मीलित' अलंकार है क्योंकि योगिराज देवर्षिको भी पता न चला। पूर्व ५६ (४) 'तब संकर देखेड धरि ध्याना' में बता चुके हैं कि जीव स्वतः सर्वज्ञ नहीं है, वह ईरवरकी कृपासे ध्यानद्वारा ही सब बात जान सकता है।

४ भावार्थान्तर—(१) 'यह भेद न जाना अर्थात् यह जाना कि उमा सतीका अवतार हैं और शिवजीके साथ हसका विवाह होगा। जब गिरिजाके छक्षण भवानीकी एक दशा मिल गयी। पुनः गिरिजापित शंकरकी एक दशा मिल आई, इत्यादि। तब एक दशा समझनेसे भेद बिलगा गया अर्थात् नारदजीने जान लिया कि ये सती—अवतार हैं, शंकरजी इनके पित होंगे।'—(वै०)।(२) 'महादेवजी पुरुष हैं। उनकी आद्याशित उमा हैं जो प्रकृति हैं। पुरुष—प्रकृतिके भेदको नारदजीने न जाना क्योंकि दोनोंकी दशा एक हैं अर्थात् दोनोंमें अभेद हैं। समझनेमें प्रकृति पुरुष ये दो नाम होनेसे अलग मालूम होते हैं।' (सु० द्विवेदीजी)।(३) 'नारदजीने भी न जाना कि ऐसे वर शंकरजी हैं। यह चौपाई पार्वतीजीकी उक्ति मालूम होती हैं। वे सोचती हैं कि यदि नारदजीको मालूम होता तो शंकर नाम सुनाकर क्या वे मेरे माता-पिताके क्लेशको न हटा देते ?'—(सू० प्र० मिश्र)।—परन्तु इन भावोंसे और 'कह सुनि बिहँसि गूढ़ खुढ़ु पानी' तथा 'नारद समाचार सब पाए' से विरोध पड़ता है।

नोट—५ कि शिवपुराणमें 'इत्याकण्यं वचस्ते हि सत्यं मत्वा च दंग्यती। मेना हिमाचलश्चापि दुःखितौ तौ वभूवतुः ॥ ८ । १२ ॥ जगदिम्बका जहर्षाति मुने हृदि ॥ १३ ॥ भेन केवल इतना ६८ (१) से मिलता है। 'नारदहूँ यह भेद न जाना । ''नैना ।' उसमें नहीं है। यह अंश वक्ताकी टिप्पणी वा आलोचना है।

टिप्पणी—३ 'सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना।"" इति। [(क) 'सखीं=सिखयाँ। अनुस्वार देकर बहुवचन स्चित किया गया है।](ख)—दुःख और मुख दोनोंमें यह दश्चा होती है। यथा—'कहि प्रनामु कछु कह न िक्य सिय सह सिथिल सनेह। थिकत वचन लोचन सजल पुलक पल्लिवत देह। अ० १५२॥'—यहाँ दुःखसे पुलक हुआ। वियोगमें स्तेहकी वृद्धि होना 'दुःख' कहलाता है संयोगमें स्तेहकी वृद्धि होना 'मुख' कहाता है। यथा 'एक सखी सिय संग बिहाई। विहि दोउ यंधु विलोक जाई॥ प्रेम विवश सीता पिह आई॥ तासु दसा देखी सिखन्ह पुलक गात जलु नयन। कहु कारचु निज हरष कर पूछिह सब मृदु वयन॥ वा० २२८।'—यह दशा संयोग सम्बन्धके हर्पकी है। इसमें भी 'पुलक गात' और

'जफ नयन' हैं। (ग) 'पुलक सरीर मरें जल नैना'—यह दशा कहलाती है, यथा—'तासु दसा देखी सिवन्ह पुलक गात जल नयन।' इसीसे पूर्व अर्घालीमें इसे दशा कहा—'दसा एक ।' हर्ष और शोकके अश्रु आदिकी पहचान। बा॰ २२८ में देखिये।

नोट—६ नारदंजीके आगमनपर केवल शैलराजको आदर-सत्कार आदि करना कहा गया। पूर्व 'नारि सहित सुनिपद सिरु नावा' (६६) और 'दुख दंपतिहि उमा हरपानी' (६८) कहा। अब यहाँ शैलराजकी रानीका नाम बताया कि 'मैना' हैं और यह भी बताया कि सिलयाँ भी यहाँ आयी हैं। जब 'सुता बोल मेलो सुनि चरना' तब ये सिलयाँ ही पार्वतीजीको लेकर आयी थीं और तबसे यहीं हैं। मेनाजी कौन हें ? किसकी पुत्री हैं ? शब्दसागरमें तीन मेनाओंका उल्लेख है—हिमवान्की स्त्री मेनका; बृषणश्वकी मानसी कन्या मेना। (ऋग्वेद); और पितरोंकी मानसी कन्या मेनका। ब्रह्माण्डपुराण और कुमारसम्भवमें इन्हें पितरोंकी मानसी कन्या कहा है। यथा—'स मानसी मेरुसखः पितृणां कन्यां कुलस्य स्थिते हा। मेनां सुनीनामिष माननीयामातमानुरूपां विधिनोपयम ॥ कुमारसम्भव १।१८॥', 'तेषां तु मानसी कन्या मेना नाम महागिरं:। पत्नी हिमवतो यस्याः पुन्नो मैनाक उच्यते ॥ ब्रह्माण्डपुराण।'—अर्थात् पितरोंकी उस मानसी कन्या मेनाको मुनियोंकी माननीया और अपने अनुरूप जानकर गिरिराज हिमवान् वंशवृद्धिके लिये व्याह लिया। मैनाक मेनाका पुत्र हैं और पार्वतीजी पुत्री हैं। इस सम्बन्धसे भी स्पष्ट हैं कि हिमवान् पर्वतोंके अधिष्ठाता देवता ही हैं।

होइ न मृषा देवरिषि भाषा। उमा सो बचनु हृदय धरि राखा।। ४।। उपजेउ शिवपदकमल सनेहू। मिलन कठिन मन\* भा संदेहू।। ५।। जानि कुअवसर प्रीति दुराई। सखी† उछंग बैठी पुनि जाई।। ६।।

अर्थ—देवर्षि नारदका कहा हुआ असत्य नहीं हो सकता। उमाजीने उस वचनको दृदयमें धर रक्खा ॥ ४ ॥ शिवजीके चरणकमलोंमें स्तेह उत्पन्न हुआ। (पर) मिलना (प्राप्ति) कठिन है (यह जानकर) मनमें संदेह हुआ॥ ५ ॥ कुअवसर जानकर (ठीक मौका न समझकर) प्रीतिको लियाकर सखीकी गोदमें फिर जा वैठीं ॥ ६ ॥

टिप्पणी—9 'होइ न मृषा देवरिष माषा ॥''' इति । (क) भाव कि देवताओंका वचन असत्य नहीं होता, उसपर भी ये देविष हैं तब इनका वचन कैसे असत्य हो सकता है ?' 'ऋषिः सत्यवचाः' जो सत्य बोठं वह ऋषि कहलाता है । ये देव और ऋषि दोनों हैं । (ख) 'उमा सो बचनु हृदय धिर राखा' में भाव यह है कि और सब लोग चाहते हैं कि नारदजीका वचन किसी उपायसे मिट जाय अर्थात् उमाको ऐसा वर न मिले; यथा—'उर धिर धीर कहें गिरिराऊ । कहु नाथ का करिय उपाऊ ॥' किन्तु उमाजीने उनका वचन हृदयमें धर लिया, अर्थात् ये वचन मृत नहीं होनेके, शिवजी ही मेरे पित होंगे, यह विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने नारदजीको गुरु मान लिया; यथा—'गुरूके बचन प्रतिति न जेही । सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही ॥ ८० ॥' (ये उमाजीके वचन हैं )। भाषा=कहा हुआ, वचन ।

२ 'उपजेड शिव पद कमल सनेहू ॥''' इति । (क) नारदजीके वचन दृदयमें धारण करनेसे शिवपदकमलमें अनुराग हुआ, क्योंकि नारदजीने स्पष्ट कहा है कि 'अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि'! इसमें तालर्य यह है कि गुरु और सन्तकी वाणीको दृद पकड़नेसे भगवान्में प्रेम होता है। यथा—'सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत ॥ या० २२९ ॥' पुन: भाव कि—[ 'सतीं मरत हिर सन बर माँगा। जनम जनम सिव पद अनुरागा॥ ६५ ॥', इसीसे इस जन्ममें 'उपजेड शिवपद कमल सनेहू।', इसीसे 'उपजना' कहा। (ख) 'मिलन किटन मन मा संदेहू'—शिवजीका संकल्प दृद है, इससे सन्देह हुआ । पर यह संदेह शिथिल है; स्नेहसे प्रेमास्पदकी प्राप्ति अवस्य होती है, यथा—'जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिस्न कछ संदेहू ॥ या० २५९ ॥']

नोट-१ भावार्थान्तर- क) 'यह प्रेम पूर्वाभिलाप है।'-(वै०)। (ख) 'पार्वती जीके हृद्यमें पतिवियोगकी आग जल रही है। नारदजीकी रसभरी वातको उस हृदयामिमें घरते ही उससे स्नेह टपकने लगा।' (सु० द्विवेदीजी)।

क मा मन- १७२१, १७६२, छ०, को० रा०। मन भा-१६६१, १७०४।

<sup>†</sup> १६६१ की प्रतिमें 'सिख' के । पर कुछ हरताल जान पड़ता है और 'ी' पतली लकीर फीकी स्याहीने बनामी

मा॰ पी॰ बा॰ खं २. ८—

(ग) 'वरका मिलना माता-पिताके अधीन है। सो ये तो लक्षण सुनते ही दुखित हो गये हैं। जो ये न चाहेंगे तो मैं न्या कर सक्ँगी ?—(स्० प्र० मिश्र, वै०)। इस दीनकी समझमें तो कठिनता वही है जो नारदजीने आगे कही है कि— 'दुराराध्य पे अहिंद महेस् ।' इसीसे संदेह हुआ।

टिप्पणी—३'जानि कुअवसर प्रीति दुराई ॥""' इति । (क) 'कुअवसर' यह कि सभी दुखी हैं, रो रहे हैं, उनके सामने हमारा हर्ष प्रकट हो जानेसे उन्हें संदेह होगा। (माता-पिता दुःखित हों और वालक आनन्दमें हो तो अवश्य आश्चर्य होगा, क्योंकि वालस्वभाव ऐसा होता है कि माता-पिताको रोते देख बच्चे भी रो उठते हैं )। शिवजीकी प्राप्ति अभी नारदजीने भी गुप्त रक्खी हैं; क्योंकि यहाँ खोलना योग्य नहीं है। (अतः इन्होंने भी प्रेम गुप्त रखनेके लिये यह वालचरित किया कि वालस्वभावसे जाकर सखीकी गोदमें बैठ गयीं।) 'पुनि जाई' से जनाया कि पहले गोदमें वैठी थीं, मुनिको प्रणाम करनेके लिये उतार दी गयी थीं। 'सुता बोलि मेली मुनि चरना' से 'परी हस्त असि रेख' तक सखीकी गोदसे पृथक नारदजी वा माता के पास रहीं।

नोट—२ 'कुअवसर' इति । माता-पिता, सिखयाँ और त्रिकालज्ञ एवं सर्वज्ञ ऋषि सब समीप हैं । उनपर हमारा पितप्रेम प्रकट न हो जाय । अज्ञोध वाल्यावस्थामें ही पितका नाम सुनकर उसमें प्रेम होना प्रकृतिके प्रतिकृल हैं । अतः 'कुअवसर' कहा । पुनः भाव कि 'अभी माता-पिता और मुनिका संवाद सुनना समझना उचित हैं । इसके उपरान्त जो कर्तव्य होगा करूँगी ।' (पं०)। पुनः भाव कि माता-पिता कहीं यह न समझें कि मुझे दुःख हुआ जिससे वे और व्याकुल हों । अतः 'कुअवसर' कहा ।' (पं०)।—विशेष 'कुसमय जानिः॥ १। ५०। २॥' देखिये।

नोट--- ३ शिवपुराणमें मानसके 'होइ न मृषा शिवपदकमल सनेहूं' का तुल्यार्थी इलोक यह है--'न मृषा नारदव-चिस्त्वित संचिन्त्य साशिवा। स्नेहं शिवपदहुन्हें चकाराति हृदा तदा ॥ ८। १४॥' 'जानि कुअवसर' ये शब्द मानसकारके हैं।

> झूठि न होइ देवरिपि बानी। सोचिहं दंपित सखीं सयानी।। ७।। उर धरि धीर कहै गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ उपाऊ।। ८।।

#### दो॰—कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार । देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार ॥६८॥

अर्थ--'देवर्षिकी बाणी झूटी नहीं होनेकी' (यह जानकर) स्त्री-पुरुप (हिमवान् और मैना) और सयानी सिखयाँ सीच (चिन्ता कर) रही हैं ॥ ७ ॥ हृदयमें धैर्य धारणकर गिरिराज बोले—हे नाथ! काह्य। क्या उपाय किया जाय ॥ ८ ॥ मुनीदवर नारदजी बोले—हे हिमवान्! सुनो विधाताने जो ललाट (मस्तक) पर लिख दिया है, उसे देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मेटनेवाला नहीं है (अर्थात् कोई भी मिटा नहीं सकता)॥ ६८॥

टिप्पणी—१ (क) 'सोचिह दंपित सखीं सयानी' इति । मुनिकी वाणी सुनकर प्रथम दुःख हुआ; यथा—'सुनि सुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दंपितिहिः''' और अब 'वाणी झूठी नहीं हो सकती' यह समझकर सोचमें पड़े हैं । 'देविरिष' के भाव ६८ (४) में आ गये।—('सत्य' जानकर दुःख और 'झूठी न होगी, टल नहीं सकती' यह समझकर सोच हैं । सयानीका सोचना कहकर जनाया कि वहाँ मुग्धा, मध्या भी थीं।) (ख) 'उर धिर धीर कहें गिरिराऊ' हिते । धैर्य धारण करनेके सम्बन्धसे 'गिरिराऊ' कहा । [(ग) 'नीति भी यही कहती है कि 'विषदि धैर्यम्'। हिमवान्के धैर्य करनेसे यह बात सिद्ध हो गयी कि स्त्रीरवभाव और पुनीका कलेश इन दोनों वालोंसे मैनाजी घनड़ा गयीं', उन्हें कुछ नहीं सझता। पर, पुरुप होनेसे हिमालयने उद्योगका अवलम्बन किया।' (स्० प्र० मिश्र)। पुनः, हिमवान् प्रथम कह चुके हैं कि 'गित सर्वत्र तुम्हारि' इसलिये उन्होंने विचार किया कि इन्होंसे पूलना चाहिये कि उस पुरुपको बतावें जिसमें ये सब दोप हों, पर उन दोपोंके ऊपर ऐसे गुण भी हों जिनसे वे दोप हूब गये हों। 'निमज्जतीन्दोः किरणोध्यवाङ्कः' के ऐसा दोष कुछ भी न जान पड़े।' (सु० द्विवेदी)। 'का करिय उपाऊ' अर्थात् जिस उपायसे ऐसा वर न मिले अथवा यह दोप निवारण हो सो बताइये; यथा—'नाथ कहिय सोइ जतन मिटें जेहि दूपनु॥ १२॥ '(पार्वती मंगल)) एवं 'किसुपायं सुने कुर्याम्' (शि० ए० २। ३।८।१५)।]

२ (क) 'जो विधि लिखा लिलार' इति । पूर्व कहा था कि 'परी हस्त असि रेख' और यहाँ कहा कि 'जो बिधि

लिखा लिलार'। इसमें पाया गया कि दोनोंका अभिप्राय एक ही है। विधाता जो बात हाथमें लिखते हें वही ललाटपर लिखते हैं। (ख) 'देवदनुजनाग' से स्वर्ग और पातालवासी तथा 'नर मुनि' से मर्त्यलोकवासी, इस तरह बैलोक्यवासियों-मेंसे कोई मिटानेवाला नहीं है, यह जनाया। (ग) शि॰ पु॰ २।३।८ में 'कररेखा ब्रह्मलिपिन मृषा मवति धुवम्' हैं।

नोट-१ 'गहना कर्मणो गितः', 'यद्दात्रा निजमालपटिलिखितं' और 'कर्म कमण्डल कर गहे' इत्यादि समझकर नारदने 'प्रारच्धकर्मणो भोगादेव क्षयः'—इस सिद्धान्तसे हिमवान्को सन्तोष दिया। देवदानवादिको गिनाकर प्रन्थकारने यह भी सूचित किया कि इन लोगोंकी सामर्थ्यसे तो बाहर है, पर त्रिदेव जो चाहें वह कर सकते हैं। ब्रह्माजीके पुत्र विश्वष्ठके लिये प्रन्थकारने ही लिखा है कि 'सो गुसाइँ विधि गित जेहि छेंकी। सकइ कोटारि टेक जो टेकी ॥ अ० २५'९॥' ब्रह्माके पुत्रमें यह शक्ति है तब ब्रह्मा, हरि और हरमें क्यों न वह सामर्थ्य हो १ पुनः, 'विधि लिखा लिलार' इससे भी यह बात सिद्ध होती है कि औरकी तो सामर्थ्य नहीं है पर जिस ब्रह्माका लिखा है वह या उससे बड़े हरि-हरकी सामर्थ्य है कि कर्मकी रेखपर मेख ठोक सकें।'— सु० द्विवेदी )

२ विधाता छछाटपर कर्मानुसार मावी छिख देते हैं। यथा—'तुम्ह सन मिटिहिं कि विधिक अंका' (पार्वतीवाक्य) 'बिधिक अंक छिखे निज माला' (रावणवाक्य) तथा 'जिन्हके माल लिखी लिपि मेरी' (विनय)। 'कोड न मेटिनहार', यथा—'तृणं बज्रायते नृनं बज्रं चैव तृणायते। वलवान् यत्नहीनः स्याद्देवस्य गतिरीदशी॥' (स्० प्र० मिश्र)। अर्थात् तृण बज्रात्लय हो जाता है और बज्र तृणवत् हो जाता है; यत्नहीन भी बलवान् हो जाता है; ऐसी ही दैवकी गति है। लिलाटका छेख और हाथकी रेखा एक ही बात है।

३ ऐसे ही बचन विषष्ठजीके हैं ।—'सुनहु मरत भावी प्रवलः''।' अ० १७९ ॥' लोग इसपर शंका करते हैं कि—'जब भावी अमिट है तब ग्रुम मुहूर्त्त आदिका क्या महत्त्व और मङ्गलकायोंको ग्रुम मुहूर्त्त आदिका क्या महत्त्व और मङ्गलकायोंको ग्रुम मुहूर्त्त आदिका क्या महत्त्व और मङ्गलकायोंको ग्रुम मुहूर्त्त आदिका क्या लाग शे इसका समाधान कुछ 'हिर इच्छा भावी वलवाना' में किया गया है कि भावी मिट सकती है, विषष्ठजी भी भावी मिटा सकते हैं तब ब्रह्मा, हिर और हरकी बात ही क्या ? शिवजीके सम्बन्धमें भी कहा है—'माविड मेटि सकहिं त्रिपुरारी।' फिर भी न विश्वष्ठजी बनवास रोक सके और न शंकरजी सतीजीका यशमें जाकर जलना। यह क्यों ? यह इसिलये कि इन भावियांमें हिर—इच्छा भी सिम्मिलित थी जिससे वे भावियाँ बहुत प्रवल्ठ थीं, वे जलना। यह क्यों ? यह इसिलये कि इन भावियांमें हिर—इच्छा भी सिम्मिलित थी जिससे वे भावियाँ बहुत प्रवल्ठ थीं, वे इनकी एवं किसीके मानकी न थीं। इसीसे उन दोनों स्थलोंनर 'प्रवल' और 'बलवान' विश्वपण भी साथ ही लगा दिया इनकी एवं किसीके मानकी न थीं। इसीसे उन दोनों स्थलोंनर 'प्रवल' और 'बलवान' विश्वपण भी साथ ही लगा दिया है। 'ऐसे अपवाद—स्वस्य प्रसंगोंका उदाहरण देकर वेद-शास्त्रकी विधियों अर्थात् शुम मुहूर्त्त आदिके सम्बन्धमें कोई संशय न उत्पन्न होने देना चाहिये, और न यही समझना चाहिये कि ऐसे उदाहरण सामान्य, शासीय विधियोंके निषेषक हैं। सब अपने-अपने स्थानपर समयानुसार फलप्रद हैं। नारद्जीने यहाँ भावीके विपयमें यह वहा तो, पर आगे उपाय भी बताते हैं; इसपर ध्यान देना चाहिये।

श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि यहाँ प्रारब्ध और पुरुषार्थके वलावलका बड़ा ही सुन्दर विचार किया गया है। जैसा प्रारब्ध है वैसा होकर रहेगा, इसमें संदेहकों स्थान नहीं है, फिर भी पुरुपार्थको एकवारगी कोई स्थान न हो यह वात भी नहीं है। प्रारब्धको हस्तरेखा ज्योतिष आदि ज्ञास्त्रोंसे निश्चित करके ऐसा उपाय (पुरुषार्थ) करे जो प्रारब्धके अनुकूल हो, प्रारब्ध उसका साथ दे सके। पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिये कि प्रारब्धकी घटना ज्यों-की-त्यों घटने दे, पर सुखदु:खरे प्रारब्ध उसका साथ दे सके। पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिये कि प्रारब्धकी घटना ज्यों-की-त्यों घटने दे, पर सुखदु:खरे तारतम्यमें भेद पड़ जाय। प्रारब्धके प्रतिकृत पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। अतः एक उपाय नारदजी वतलाते हें, पर उसका तारतम्यमें भेद पड़ जाय। प्रारब्धके प्रतिकृत पुरुषार्थ करना वैसा ही मिलेगा, यह प्रारब्ध अमिट है पर वैसा वर मिलनेसे सिद्ध होना प्रारब्धके साथ देनेपर निर्भर है। वर तो उमाको वैसा ही मिलेगा, यह प्रारब्ध अमिट है पर वैसा वर मिलनेसे उमाके दु:खका प्रायवार नहीं, अब पुरुषार्थ यह करना है कि ऐसा वर खोजा जाय जिसमें ये सब बातें हों पर उमाको दु:ख न होकर सुखकारी हो।

पुष्प न शाम पुष्पमाप ए। ।
४ 'देव दनुज'—दोहा ७ 'देवदनुज नर नाग''।' में देखिये। नागोंके विषयमें नाभास्वामीने भक्तमाल स्रण्य ४ 'देव दनुज'—दोहा ७ 'देवदनुज नर नाग''।' में देखिये। नागोंके विषयमें नाभास्वामीने भक्तमाल स्रण्य १७ में इनका परिचय यों दिया है—'उर्ग अष्टकुल द्वारपाल सावधान हिरधाम थिति। इलापत्र मुख अनन्त अनम्त कीरित विसतारत। पद्म शंकु पन प्रगट ध्यान उर ते निहं टारत॥ अशुकस्वल वासुकी अजित आज्ञा अनुवरती। करकोटक कीरित विसतारत। पद्म शंकु पन प्रगट ध्यान उर ते निहं टारत॥ अशुकस्वल वासुकी अजित आज्ञा अनुवरती। करकोटक कीरित विसतारत। पद्म शंकु पन प्रगट ध्यान उर ते निहं टारत॥ अशुकस्वल वासुकी अजित आज्ञा अनुवरती। करकोटक कीरित विसतारत। पद्म शंकुल द्वारपाल सावधान तक्षक सुभट सेवा सिर धरती॥ आगमोक्त शिवसंहिता 'अगर' एकरस भजन रित'। उरग अष्टकुल द्वारपाल सावधान हिरधाम थिति॥'—विशेष 'किन्नर नाग सिद्ध ग्रीधर्वा।' ६९ (१) में देखिये।

तदिप एक मैं कहों उपाई। होइ करें जो देंड सहाई।। १।। जस वरु में वरनेड तुम्ह पाहीं। मिलिहिं उमिह तस संसय नाहीं।। २।। जो जे वर के दोप वखानें। ते सब सिव पिह में अनुमानें।। ३।। जो विवाह संकर सन होई। दोषो गुन सम कह सबु कोई।। ४।।

अर्थ—तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि दैव सहायता करे तो वह (सिद्ध) हो जायगा । १॥ जैसा वर मैंने नुमसे वर्णन किया, वैसा उमाको अवश्य मिलेगा इसमें संदेह नहीं ॥ २॥ वरके जो-जो दोष बखाने (कहे) गये वे सब शिवजीमें हैं, (यह) मैंने अनुमान कर लिया हैं (अर्थात् मेरे विचारमें वे सब शिवजीमें हैं)॥ ३॥ यदि शंकरजीसे विवाह होगा तो दोपको भी सब लोग गुणोंके समान ही कहेंगे।

नोट—१ 'तदिष एक में कहीं उपाई....' इति । (क) शैं छराजने उपाय पृछा; यथा 'कहहु नाथ का किश्व उपाई ।' अतः नारदर्जा उपाय कहते हैं । यहाँ शिक्षा देते हैं कि प्रारव्ध और पुरुषार्थ दोनों ही मनुष्यको कर्त्तव्य है । प्रारव्ध जानकर भी पुरुषार्थसे न चूकना चाहिये । कर्म और करत्त दोनों चाहिये । (पं० रा० कु०) । क्ष्य स्मरण रहे कि हस्तरेखाएँ भी ब्रह्मिलिपि ही हैं । इनसे भाग्यका निर्णय होता है । पर मनुष्यके पाप, पुण्य, गंग, कुसंग, भगवितन्दा, भगवत्-भजन आदिसे हस्तरेखाएँ बदछती, मिटती, नयी उत्पन्न होती रहती हैं । शरीरपर तिछ आदि जो छक्षण होते हैं उनका भी यही हाल है । ज्योतिष शास्त्रका भी यहीं मत है । और नित्य अनुभवमं भी आता है । अतएव मनुष्यका कर्त्तव्य है कि वह मंगल-कल्याणके छिये पुरुषार्थ करनेसे कभी न चूके । (ख) 'होइ करें जो देउ सहाई ।' इति । 'दैवं दिष्टं भागधेयम्' अमरकोशके इस वचनसे 'दैंउ' (दैव) का अर्थ 'भाग्य' होगा । इस कथनमें भाव यह है कि यद्यपि विधिका छिला मिट नहीं सकता, तथापि एक उपायसे कार्य सिद्ध हो सकता है भावी मिट सकती है, वह उपाय करो, पर साथ ही ईश्वरका भरोसा रक्खो । 'जों' का भाव यह है कि उपाय करना कर्त्तव्य है, फल भगवान्क हाथ है ॥८३॥ (१) भी देखिये ।

स्० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि—'दैवसे किसीकी नहीं चलती। प्रमाण व्रज्ञवैवर्तपुराणे गणेशखण्डे, यथा—'दैवाधीनं जगत्सर्व जन्मकर्मशुमाशुमम्। संयोगाश्च वियोगाश्च न च दैवात्परं वलम्॥ इण्णायत्तं च तदेवं स दैवात्परत्ततः। मजन्ति सततं सन्तः परमात्मानमीश्वरम्॥देवं वर्द्धयितुं शक्तः क्षयं कर्ज्युं स्वलीलया। न देववद्धस्तवक्षश्चाविनाशी च निर्गुणः॥' अर्थात् जगत्का जन्म, कर्म, योग-वियोग सत्र दैवाधीन हैं। वह दैव भगवान्के अधीन हैं। भगवान् दैवके बढ़ाने घटानेमें समर्थ हैं, इसीसे संत भगवान्का भजन करते हैं। भगवान् और उनके भक्त दैवके अधीन नहीं हैं। अत्यद्ध 'करें जो दें सहाई' कहा। 'दैउ '=भाग्य। लक्षणासे भाग्य बनानेवाले ब्रह्माका ग्रहण करनेसे पीलेकी बात सिद्ध हुई कि जो बह्मा सहायता करें तो इस उपायसे काम हो जाय।' (मा० प०)।

**\* दैव-पुरुषार्थवाद \*** 

'बिना बीजके कोई चीज पैदा नहीं होती । बीजसे ही बीज पैदा होता है और बीजसे ही फळ होता है । जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फळ मिळता है । जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फळ प्राप्त होता है । जैसे खेतमें बीज बोये विना फळ नहीं होता वेसे ही प्रारव्ध भी पुरुषार्थ बिना काम नहीं देता । कर्मकर्ता अपने शुभाशुभका कर्म स्वयं भोगता है, यह संसारमें प्रत्यक्ष दिखायी देता है । पुरुषार्थी सर्वत्र सम्मान पाता है । पुरुषार्थी करनेपर दैवके अनुसार फळ मिळता है, किन्तु चुपचाप बैठे रहनेपर दैव किसीको कोई फळ नहीं दे सकता । जैसे आगकी एक चिनगारी भी हवाके सहारेसे प्रज्वित होकर महान रूप धारण करती है । उसी प्रकार दैव भी पुरुषार्थकी सहायतासे बड़ा हो जाता है । जगत्में उद्योगहीन पुरुष फूळता-फळता नहीं दिखायी देता । दैवमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह कुमार्गमें पड़े हुए पुरुषको सन्मार्गपर पहुँचा दे । जैसे शिष्य गुरुको आगे करके चळता है, दैसे ही दैव पुरुषार्थका ही अनुसरण करता है । संचित किया हुआ पुरुषार्थ ही दैवको जहाँ चाहता है ले जाता है । पुरुषार्थका महान फळ है । (ब्रह्मा—विस्प्रसंवाद । अनुशासनपर्व )।

ह अर्थान्तर - कार्य होगा। यदि वह उपाय करो और देव भी सहायता करेगा।', 'करें जो देउ सहाई' ये शब्द शिवपुराणमें नहीं हैं। उसके शब्द हैं— 'तत्रोपायं प्रृणु प्रीत्या यं कृत्वा लप्स्यसे सुखम्। २.३. ८.१८।' हों, यदि ऐसा अर्थ करें कि—'यदि पह उपाय करे तो देव सहाय होगा' तो दलोकका भावार्थ इससे मिल जायगा। देव सहाय होगा अर्थात् उसके करनेसे सुख होगा।'

कृपाचार्य भी कहते हैं कि—'अकेल दैव या पुरुषार्थसे कार्यसिद्ध नहीं होती। सफलताके लिये दोनोंका सहयोग आव-रयक हैं। [यथा—'यथा होकेन चकेण न रथस्य गितर्मवेत्। तथा पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्धचित ॥' (सुभापित)। अर्थात् जैसे एक चाकसे रथ नहीं चल सकता, वैसे ही उद्योगके बिना दैव सिद्ध नहीं होता। ] संसारमें कोई भी कार्य प्रायः निष्फल नहीं देखा जाता। इसिलये बुद्धिमान् लोग दैवके अनुकूल न होनेपर भी कार्य करते हैं। परंतु कर्म न करनेपर तो दुःख ही दिखायी देता है। " जो पुरुष दैव और पुरुषार्थ दोनोंके सहयोगको न मानकर केवल दैव या पुरुषार्थके ही भरोसे पड़ा रहता है वह अपना अनर्थ ही करता है।—यह बुद्धिमानोंका निश्चय है। कई बार उद्योग करनेपर भी जो फल नहीं मिलता, उसमें पुरुषार्थकी न्यूनता और दैव, ये दो कारण हैं। परन्तु पुरुषार्थ न करनेपर तो कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता।—इसी भावसे यहाँ 'करें होइ जो देव सहाई' कहा।

नोट—२ (क) 'मिलिहि' का 'हि' निश्चयवाचक है। पाहीं=से। 'जस वह मैं वरनेउँ' अर्थात् हमने जो लक्षण वरके बताये हैं उन्हीं लक्षणोंवाला वर। (ख) 'जे जे वर के दोष बखाने। ते सव "" इति। भाव यह कि मैंने लक्षणोंका नियम किया कि अमुक लक्षण होंगे, व्यक्तिका नियम नहीं किया कि अमुक प्राणी इसका पित होगा। व्यक्तिका नियम नहीं है कि जो हम बताते हैं यही वर होगा—यह स्चित करनेके लिये कहते हैं कि यह दोष हमने शिवजीमें अनुमान किये हैं। (पं० रा० कु०)। यदि निश्चय कह दें तो माधुर्यमें उपाय और वात्सल्य अर्थात् माधुर्य-भाव जाता रहेगा—यही सोचकर 'अनुमान' कहा। नारदजी जानते हैं कि शिवजीमें वे दोष दोष नहीं हैं, इसीसे कहते हैं 'ते सब शिव पिंह मैं अनुमाने।' देखिये तो, आपहीने दोष कहे और आपहीने अनुमानकर वर निश्चय किया।

३ 'दोषी गुनसम कह सब कोई' इति । भाव कि औरोंमें (जीवोंमें ) तो ये छक्षण दोप ही माने जाते हैं परंतु शिवजीमें ये छक्षण गुणके ही सहरा माने गये हैं, वे गुण ही हैं यद्यपि छौकिक दृष्टिसे दोप-से देख पड़ते हैं । यथा— 'मव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहाविन पावनी । बा० ९०।' दोष गुणरूप ही हैं, यह दोहा ६७ में दिखा आये हैं । 'कह सब कोई' अर्थात् यह सबका सम्मत है, कुछ एक मैं ही नहीं कहता, सभी ऐसा कहते हैं । दोपोंको गुण कहना 'छेश अलंकार' हैं । दोष कैसे गुण हो सकते हैं, इसप्र आगे चार दृष्टान्त देते हैं—'जो अहिसेज…' ।

४ मिलते हुए रलोक ये हैं—'तादशोऽस्याः पतिः शैल मविष्यति न संशयः । २-३, ८-१८ । तादशोऽस्ति वरः शम्भुलीलारूपघरः प्रभुः' । कुलक्षणानि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सद्गुणैः ॥ १९ ॥' (शिवपु०) ।

जो अहिसेज सयन हिर करहीं। बुध कछ तिन्ह कर दोष न धरहीं।। ५।। भानु कृसानु सर्व रस खाहीं। तिन्ह कहँ मंद कहत कोउ नाहीं।। ६।। सुभ अरु असुभ सिलल सब बहई। सुरसिर कोउ अपुनीत न कहई।। ७।। समरथ कहुँ निहं दोपु गोसाई। रवि पावक सुरसिर की नाई।। ८।।

अर्थ—जो (मान लिया कि, अगर च) विष्णुभगवान् शेप-शय्यापर शयन करते हैं तो भी पण्डित लोग उनकों कोई दोष नहीं लगाते ॥ ५ ॥ सूर्य और अग्नि सब प्रकारके रस भक्षण करते अर्थात् खींचते हैं तो भी उनकों कोई बुरा नहीं कहता ॥ ६ ॥ गङ्गाजीमें शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर उन्हें कोई (भी) अपवित्र नहीं कहता ॥ ७ ॥ हृषीकेश भगवान्, सूर्य, अग्नि और गङ्गाजीकी तरह समर्थकों (कहीं) दोष नहीं (लगता)॥ ८ ॥

िषणी—9 'जो अहिसेज सयन हरि करहीं। ''' इति। (क) भाव यह कि संसारमें दोपसे कोई भी बचा नहीं है। दोप भगवान् तकमें है। रोपनागकी शय्यापर सोना भी दोप माना जाता है; पर बुद्धिमान्का प्रमाण माना जाता है, जो बुद्धिहीन हैं उनकी बात प्रमाण नहीं मानी जाती। 'अबुध' (बुद्धिहीन) दोप लगाते हैं' पर बुद्धिमान् पण्डित भगवान्पर दोषारोपण न करके उनकी प्रशंसा ही करते हैं; यथा—'शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरंशम्।'— [पण्डितजन प्रशंसा करते हैं कि लोग तो एक मुँहे सर्पको ही देखकर दूरसे भागते हैं पर ये हजार मुँहे सर्पपर भी निर्भय रहते हैं उसे वशमें किये हैं। वह नित्य आपका कीर्तन करता रहता है, इत्यादि। (मा॰ प॰)। नारायणके सोनेसे वह भी गुण हो गया]।

कहँ—छ०, को० रा०। कर—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२।
 † को—१७२१, १७६२, छ०। कहुँ—१६६१, १७०४। कहँ—को० रा०।

नोट—9 'मानु कसानु सर्व रस खाईं। '''' इति। अर्थात् मल, मूत्र आदिके रसको भी अपनी किरणोंसे खींच लेते हैं और गङ्गा, यमुना, सरस्वती, सरयू, सागर आदिका पित्र जल भी खींचते हैं। बुरी-भलीका विचार कुछ नहीं करते। बुरी-भलीका विचार जो नहीं करता उसे साधारणतः लोग 'मंदबुद्धि' कहते हैं, पर सूर्यको कोई दोष न देकर उलटे यही कहते हैं कि उनकी स्वपर समान दृष्टि है। (सब उनकी स्तृति करते हैं; यथा—'मास्वते सर्वमक्षाय रौद्राय खपुपे नमः', 'ते नमः उक्ति विधेय'। (वि० त्रि०)। यह भाव 'तिन्ह कहूँ मंद कहत''' का हुआ।

२ 'सुरसिर कोड अपुनीत न कहई' इति । भाव कि गङ्गाजीका यह कर्म अपुनीत हो रहा है। उसमें सब मैल गिरता और बहता है, उसमें सरयू, यमुना, सरस्वतीका शुभ जल भी मिलता और कर्मनाशाका अशुभ जल भी, पर उनमें अपुनीतता कोई नहीं मानता, कहता। अपना शरीर अपिवत्र होनेपर लोग उसे उसी जलके पानसे पिवत्र करते हैं। इन सबोंको दोष क्यों नहीं दिया जाता ? उनको अपिवत्र क्यों नहीं माना जाता ?—इसका कारण आगे वताते

हें- 'समस्य कहुँ नहिं दोष'। अर्थात् ये समर्थ हैं।

३ 'समस्य कहुँ निह दोषु गोसाई।'''' इति । समर्थको दोष नहीं लगता क्योंकि उसमें उस दोषके पचा डालनेकी शक्ति हैं। समर्थ दोषोंको पचा डालता है। उसमें दोष भी विकार न उत्पन्न कर 'गुण' का रूप धारण कर लेते हैं। सूर्य सबका रस लेते हैं पर वह रस बड़ा ही गुणकारी वर्षाजलरूप हो जाता है। अग्निमें विष्ठा आदि भी जलकर ओषधि बन जाती हैं। सुरसिंग मेले नालोंका जल मिलते ही उसके सब कीड़े मर जाते हैं और वही जल गङ्गाजलके समान गुणद हो जाता है। कर्मनाशाका भी जल उसमें पड़त ही सुकृतरूप हो जाता है। भाव यह कि जैसे इनको कोई दोप नहीं लगता, वरंच वे दोष भी उनमें गुणरूप हो जाते हैं वैसे ही शिवजी समर्थ हैं। ये दोष भी उनमें गुणरूप ही हैं। इस कथनका अभिप्राय यह है कि शङ्करजी भी समर्थ हैं, जैसे हिर, भान, कृशान और सुरसिंर समर्थ हैं। अतः उनमें भी दोप गुणरूप ही हैं।

'समरथ कहुँ नहिं दोषु गोसाई ।'''' इति ।

बाबा हरीदासजी अर्थ करते हैं कि—'समर्थको सर्वरसमोगसे दोष नहीं लगता, क्योंकि वे 'गोसाई' हैं अर्थात् इन्द्रियाधीन नहीं हैं। जैसे रिव, पावक और सुरसिर।' (शीलावृत्ति)। और सुधाकर द्विवेदीजी 'गोसाई' का अर्थ गो (पृथ्वीके) साई (=धारण करनेवाले) अर्थात् 'भूधर' करते हैं। इस तरह उसे सम्बोधन मानते हैं।

वैजनाथजी 'गोसाई' को गिरिराजका सम्बोधन मानते हैं। फिर दूसरा अर्थ यह करते हैं कि—'साई'=ईश्वर। उसके 'गो' अर्थात् इन्द्रियाँ हैं। रिव प्रभुके नेत्र, अग्नि मुख, गङ्गा चरणामृत हें—उनकी (ईश्वरकी इन इन्द्रियोंकी) नाई'। तथा शिवजी प्रभुका अहंकार हैं, इत्यादि समर्थ हैं। इससे उनमें भगवत् भास्करका प्रकाश होनेसे दोषरूपी तमकी वहाँ गित नहीं है।' तात्पर्य कि रिव, पावक और सुरसिर भगवान्के अंग हैं, इनमें भगवान्का प्रकाश है, भगवान् समर्थ हैं, उनके सम्बन्धसे ये भी समर्थ हैं।

श्रीकरणासिन्धुजी लिखते हैं कि-'यहाँ दिखाते हैं कि जिनमें ईश्वरतत्त्व है, वे ही समर्थ हैं। उनको दोष नहीं

लगता वरंच उनके संयोगसे दूपण भी भूषण हो जाता है।

हुं जो अहिसेज संयन हरि करहीं', 'मानु इसानु सर्व रस खाहीं' और 'सुरश्रि कोड अपुनीत न कहई'—
यहाँतक चार समर्थ गिनाये—हरि, भानु, कृसानु और सुरसि । इनमेंसे 'हरि' स्वयं भगवान् ही हैं अतः स्वयं समर्थ हैं । आँर भानु, कृशानु तथा सुरसि कमसे भगवान्के नेत्र, मुख और चरणोदक होनेसे भगवान्के सम्बन्धसे समर्थ हैं । पहले व्यिष्टरपसे चार कहे, अब इन्हींको 'समर्थ' कहकर इस अर्थालीमें एकत्र करके कहते हैं । 'रिव' (भानु), 'पावक' (कृशानु) और 'सुरसि' ये तीन नाम तो स्पष्ट ज्योंके त्यों वहीं हैं । चौथा नाम भी यहाँ अवश्य ही होना चाहिये । जैसे ऊपर 'हरि, भानु, कृशानु और सुरसि' कमसे आये हैं, ठीक उसी कमसे 'गोसाईं, रिव, पावक और सुरसि' इस अर्थालीमें हैं । इस तरह यहाँका 'गोसाईं' शब्द 'हरि' का वाचक माना जायगा । 'गोसाईं' शब्द यहाँ सम्बोधन नहीं है । नारदजीका शैलराजको 'गोसाईं' कहना यहाँ प्रसंगानुसार किसी प्रकार न तो उचित ही है और न संगत ही । यह भी स्मरण रहे कि इस प्रसंगमें जहाँ जहाँ सम्बोधन हुआ है वहाँ वहाँ 'शैल', 'हिमवंत' और 'गिरीस' ही कहा है, यथा— 'सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी', 'कह सुनीस हिमवंत सुनु…', 'होइहि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस' । यहाँ 'गोसाई' 'कहनिंदरोंका स्वामी या प्रेरक=इतीकेश=हरि ।=गो और पृथ्वीके पालनकर्ता=हरि, भगवान, विणा ।

श्रीबैजनाथदासजी, सूर्यप्रसाद मिश्रजी तथा बहुतसे टीकाकारोंने 'गोसाईं' को सम्बोधन माना है। परन्तु इस दीनकी समझमें उपर्युक्त कारणोंसे उसे सम्बोधन मानना संगत नहीं जान पड़ता। देखिय, प्रथम चार दृष्टान्त दिये गये तब उनमेंसे प्रथम एकको (आदिका ही नाम) छोड़कर केवल तीन क्यों गिनाये जायँगे ? मुनि, वह भी देविष, शैल-राजको यहाँ 'गोसाइ', क्यों सम्बोधन करेंगे—इसका कोई प्रयोजन यहाँ समझमें नहीं आता।

यहाँ 'समरथ' उपमेय हैं। 'गोसाई, रवि, पावक और सुरसरि' उपमान हैं। 'नाईं' वाचक और 'नहिं दोप' अर्थात् निदीप होना धर्म है। इस तरह यहाँ 'पूर्णापमा' अलंकार है।

नोट-४ शिवपुराणमें इस अर्घालीका प्रतिरूप मिलता है। इसके ऊपरकी तीन अर्घालियोंकी जोड़के श्लोक उसमें नहीं हैं। 'रिव पावक सुरसरि' ये तीनों उसमें हैं। यथा—'प्रमोदेषो न दुःखाय दुःखदोऽस्त्यप्रमोहिं सः। रिव-पावक-गङ्गानां तत्र ज्ञेया निदर्शना ॥ २ । ३ । ८ । २० ॥' अर्थात् प्रमु ( समर्थ ) में दोप भी गुण ही होता है और अप्रभुमें गुणः भी दोष होते हैं। सूर्य, अग्नि और गङ्गामें इनका प्रमाण देखना चाहिये। भागवतमें भी इस सम्बन्धमें कहा गया है। मिलान की जिये--'तेजीयसां न दोषाय वहेः सर्वभुजो यथा। मा० १० उत्तरार्ध ३३।३०। यथा रुद्रोऽव्धिजं विषम् । ३१ ॥ इस उद्धरणमें श्रीशुकदेवजीने श्रीकृष्णसम्बन्धी शंकाके समाधानमें 'अग्नि' और 'रुद्र' दो तेजस्वियोंका उदाहरण दिया है और मानसकविने श्रीशिवसम्बन्धी शंकाके समाधानमें शेषशायी हरि, सूर्य, अग्नि और सुरसरि चार समर्थोंका उदाहरण दिया है। चौपाइयोंका 'सर्व रस खाहीं' भागवतका 'सर्वभुजो' है और यहाँका 'समरथ' ( समर्थ ) भागवतका 'तेजीयसां' है। 🐼 यहाँ चार दृशन्त क्यों दिये गये ? इसमें भी कुछ रहस्य अवश्य है ? य प्रश्न स्वतः मगमें उठते हैं और उनके समाधानपर विचार किया जानेपर ऐसा ज्ञात होता है—वस्तुतः गुण और दोष तो मायाकृत हैं, यथा---'हरिमायाकृत दोष-गुन विनु हरि भजन न जाहिं। ७। ९०४ ॥', 'सुनहु तात मायाकृत गुन अरु दोप अनेक। गुन यह उमय द देखिअहिं :::।। ७ । ४९ ॥', और भगवान् मायातीत हैं अर्थात् मायिक गुणदोषांसे परे हैं । अतः छनके विषयमें गुण-दोषका शंका-समाधान ही उचित नहीं। परन्तु मायामोहमें फँसे हुए हम लोगोंको इतने मात्रसे शान्ति नहीं होती कि वे ईश्वर हैं, उनमें दोष कहाँ ? अतः हम लोग भगवान्के विषयमें भी ऐसी शंकाएँ किये विना रह ही नहीं सकते । यथा 'कहिं सुनहिं अस अधम नर प्रसे जे मोह पिसाच ।'''१ । १९१४ ॥' हम-ऐसे नीवों के लिये ही भागवतमें परीक्षित्जीके द्वारा प्रश्न किया गया और उसका समाधान भी. श्रीग्रुकदेवजीने 'तेजीयसां न दोपाय' यही किया। इस विषयको लक्षित करके गोखामीजीने भी उसी प्रकारकी शंकाका समाधान करते हुए चार दृशन्त दिये। प्रथम 'शेपशायी हारि'.का.दिया । परन्त यह दृशन्त केवल शास्त्रोंपर विश्वास रखनेवालोंके लिये ही हो सकता है क्योंकि भगवान् हरि सर्व-साधारण जनताको प्रत्यक्ष देखनेमें नहीं आते अतः दूसरा दृशन्त सूर्यका दिया कि सूर्यकी किरणें यद्यपि मलमूत्रादि दूखित पदार्थोंपर भी पड़ती हैं तथापि लोग सूर्यको दूपित नहीं मानते । पर सूर्य हम लोगोंसे अत्यन्त दूर होनेसे उनके सम्बन्धमें भी बहुत तर्क-वितर्क हो सकते हैं। अतः अग्निका दृष्टान्त दिया क्योंकि अग्नि प्रत्यक्ष है और हमारे निकट भी। यद्यि अग्नि शुद्धाशुद्ध सभी पदार्थोंको जलाता है, तथापि लोग उसे अशुद्ध नहीं मानते । नीच-से-नीचक घरकी भी आग काममें छायी जाती है। फिर भी यह बात व्यवहारपर निर्भर रहती है। चिता आदिकी अग्नि काममें नहीं लायी जाती। अतः गङ्गाजीका दृष्टान्त दिया गया। गङ्गाजीमं कितने ही दूषित पदार्थ (गंदे नाले, नगरभरका मलमूत्रादि, प्लेग, कालरा आदि बीमारियोंके रोगी मुदे इत्यादि ) मिलते वा पड़ते हैं, फिर भी गङ्गाजी और गङ्गाजल पवित्र ही माने जाते हैं। क्षणभरके लिये शास्त्रीय शुद्धताको अलग रक्खा जाय तो भी आजकलके विज्ञानके द्वारा डाक्टरोंने भी गङ्गाजलको अत्यन्त शुद्ध और गुणकारी सिद्ध कर दिया हैं। सर्वसाधारण लोगोंको भी इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि गङ्गानल वर्षो घरमें रखने-पर भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते। अन्य जल तो दो चार दिनोंहीमें विगड़ जाता है। अतः एकके बाद एक देते हुए ,चार दृष्टान्त दिये जिसमें सबको संतोष हो जाय।

प० प० प०—तीनों दृष्टान्त साभिप्राय हैं और उनका शिवजीके साथ अप्रकट सम्बन्ध है। जैसे—(१) हिर अहिसेजपर शयन करते हैं वैसे हर अपने शरीरपर सर्प लप्नेटे रहते हैं। (२) भान कृशान सर्वरसभक्षी हैं वैसे ही अहिसेजपर शयन करते हैं। वैसे हर अपने शरीरपर सर्प लप्नेटे रहते हैं। (२) भान कृशान सर्वरसभक्षी हैं वैसे ही शिवजी भाँग, धत्रा आदि भादक पदार्थों का सेवन करते हैं। शिवजीका शृतीय नेत्र अग्निस्वरूप हैं ही। (३) सुरस्वरि शुभाशुभ सभी बहनेपर भी त्रैलोक्यपावनी हैं तब जिन शिवजीने उनको धारण किया वे नग्न अमंगलविपादि होनेपर अपिवर्त्त, अमंगल कैसे हो सकते हैं। जैसे हिर, रिव, अग्नि और सुरसिकों कोई द्रोष नहीं देता।

### दो०—जो अस\* हिसिषा करहिँ नर जड़ विबेक अभिमान । परिहँ कलप भरि नरक महुँ जीव कि ईस समान ॥ ६९ ॥

सर्थ-यदि मूर्ख मनुष्य अपने ज्ञानके अभिमानसे ऐसी बराबरी (स्पर्धा) करते हैं। (या करें ) तो वे फल्पभर नरकमें पहते हैं (या पड़ेंगे )। क्या 'जीव' ईश्वरके समान हो सकता है ? (कदापि नहीं )॥ ६९॥

नोट—१ हिसिपा=ईप्यांवश वरावरी करनेका भाव; दाँज, स्पर्धा। 'हिसिषा करिहें' अर्थात् ईप्यांवश वरावरी करनेका मन्द काम करते हैं। 'जह' कहनेका भाव कि सामर्थ्य तो है नहीं और करते हैं वरावरीका दावा। समर्थ होते तो दोष न लगता। 'समर्थ' नहीं हैं अतएव वरावरी करनेका फल यह मिलता है कि 'परिह कलप मिर नरक महें'। आदिमें 'अस हिसिषा करिह नर' कहा और अन्तमें 'जीव कि ईस समान'। इससे स्चित हुआ कि जड़बुद्धिवाले मनुष्य वरावरी करते हैं और कहते हैं कि 'जीव' और ईश्वरतत्त्व एक ही है। जीव ईश्वरांश है। जैसे ईश्वरके कर्म निर्लेप हैं, वे शुभाशुभ कर्म करते हैं तो उनको वह कर्म वाधक नहीं होते और न उनको कोई दोष लगता है, वैसे ही जीव भी निर्लेप हैं, उसे शुभाशुभ कर्म नहीं लगते, तो फिर जो कर्म ईश्वर करता है वही कर्म हमें करनेमें क्या दोष ?'

'जड़ विवेक अभिमान' कथनका भाव यह है कि ये लोग हैं तो असमर्थ, पर ज्ञानके अभिमानसे यह मूर्खतावश ईश्वरोंके वचनोंका अनुकरण तो करते नहीं किन्तु उनके आचरणोंके अनुकरण करनेका साहस कर बैठते हैं। वे यह नहीं जानते कि वे समर्थ अहङ्कारशून्य हैं, देहाभिमानरहित हैं, उनके शुभाशुभ कार्य स्वार्थ या अमङ्गलकी आशासे रहित होते हैं। इनको 'जड़ विवेक अभिमान' कहकर ईश्वरोंको 'निरहंकारी' जनाया।

'परिहं कलप मिर नरक महुँ' इति । यह ईश्वरोंके धर्मव्यितिक्षम कमों वा चिरतोंके अनुकरण करनेका साहस करने-वालोंको कर्मके फलकी प्राप्ति कही । भाव यह कि अनीश्वरोंको मनसे भी कभी ईश्वरोंके ऐसे कमोंके अनुकरणकी स्पर्ध न करनी चाहिये । यथा—'नैतत्समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीश्वरः । भा० ९० । उ० ३३ । ३९ ।', 'अनुष्टितन्तु यदेवेर्मुनि-मिर्यदनुष्टितम् । नानुष्टेयं मनुष्येस्तत्तदुक्तं कर्म चाचरेत् ॥ हारीतस्मृति ।' अर्थात् देवताओं और महर्षियोंने जो आचरण किये हैं, मनुष्योंको उनका अनुकरण न करके उनके वचनोंका ही अनुकरण करना चाहिये ।

#### \* जीव कि ईस समान । इति \*

'जीव' का अर्थ है—जीव ( जीवातमा ); मनुष्य, प्राणी; अनीश्वर । यथा—'माया वस परिछिन्न जह जीव कि ईस समान । ७ । ९९ ।', 'ईस्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ सो मायावस मयउ गोसाई ७ । ९९७ ।', 'ते जह-जीव निजातमक घाती । जिन्हिं न रघुपित कथा सोहाती । ७ । ५३ ।', 'अस को जीव जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रानिप्रय नाहीं । २ । १६२ ।', 'जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं । जल बिलोकि तिन्ह के परिछाहीं । ५ । ३ ।', 'ईस अनीसिह अंतरु तैसे । १ । ७० ॥', 'ईस अधीन जीव गित जानी । २ । २६३ ।'—ये वचन श्रीरामजीने भरतजीसे कहे हैं । इसमें ईशका अर्थ ईश्वर है और जीवका अर्थ 'जीव' एवं प्राणी है । प्रथम अर्थको लेकर 'जीव कि ईस समान' का भावार्थ इस प्रकार है कि—जीव ईश्वरके समान नहीं है, यद्यपि वह ईश्वरका अंश है । जीव मायाके वश होकर काम-क्रोध-लोभ मोहादिमें पड़कर मिलन हो जाता है, और ईश्वर तो मायाका स्वामी है, माया उससे डरती रहती है । यथा—'देखी माया सब विधि गाढ़ी । अति समीत जोरें कर ठाढ़ी । देखा जीव नचावें जाही । बा० २०२।' नारदजीने अपना यह सिद्धान्त हिमवान्से

क्ष भैसिह इसिषा करहिँ नर विवेक अभिमान-१७२१, १७६२। अस हिसिषा करिहँ नर जड़ बिबेक अभिमान-१६६१,१७०४,छ०,को० रा०।१६६१ और रा०प० में 'करिह', 'परिह' पाठ है। अर्थ होगा कि-'मनुष्य करे' तो "पड़ेगा'। † अर्थान्तर -१ 'जो नर ईंब्यिस ऐसा (अर्थात् दोषी) कहें, उनका 'जड़ विवेक' अर्थात् मूर्खोंके ऐसा ज्ञान है और उनका अभिमान ही है जो ऐसा कहते हैं—( सु० द्विवेदीजो)।

२—'रिव, पावक और सुरसिरको नाई शिवजीमें जो दूपण हैं वे भूषणहर्ण हैं। उनको देखकर जो हिसिषा करे वह जड़ हैं "जीव किसी कालमें ईशके समान नहीं। यदि कहो कि जीव तो ईश्वर अंश अविनाशी है, जीव और ईश एक ही इप हैं उसपर आगे भेद कहते हैं।—(वावा हरिदास। शीलावृत्ति), ३—'अभिमानवश जड़वत् विवेक, अर्थात् जीव-ईश्वर एक ही है ऐसा विवेक कर जो नर ईश्वरकी बरावरी करें।—(वै०)।

कहा कि जीव प्राणी कभी भी ईश्वरके समान नहीं हो सकता। तात्पर्य कि प्राणीमें दोष गिने जाते हैं, ईश्वरमें दोप भी गुण समझा जाता है। भाव कि शिवजी ईश्वर हैं उनके दोषोंपर कोई ध्यान नहीं देता।

हैंश समान । उ० १९१ ।' मुशुण्डिजीने यही सिद्धान्त अपना कहा है । यथा—'मायावस परिछिन्न जह जीव कि हैश समान । उ० १९९ ।' मुशुण्डिजीने जीव-ईश्वरकी समानता न होनेका कारण भी बता दिया है कि वह 'मायावस परिछिन्न जह हैं । दोनों जगह वही शब्द हैं—'जीव कि ईस समान'। अतएव दोनोंका भाव भी एक जनाया गया है । 'ईस' एवं 'ईश्वर' श्रीशिवजी और भगवान् वा श्रीरामजी दोनोंके ही लिये इस ग्रन्थमें आया है । यथा—'मयउ ईस मन छोमु बिसेषी । १ । ८७ ।', 'नमामीशमीशान' (७ । १०८), 'सबह लाभ जग जीव कह भए ईसु अनुकूल ।१।२४९ ।' 'ईस अनेक करवरें टारीं । १ । ३५७ ।', 'जेहि जेहि जोनि करम बस अमहीं । तह तह ईसु देउ यह हमहीं । २।२४ ।', 'अंब ईस आधीन जगु काहु न देइअ दोपु । २ । २४४ ।', 'मुधा बचन नहिं ईश्वर कहई । ७ । ९४ ।' (शिवजी), 'ईश्वर राखा धरम हमारा । १ । १७४ ।' (भगवान्), 'ईश्वर अंस जीव अबिनासी।'

गोस्वामीजीने शिवजीको जगदीश, ईश्वर, 'सिद्धसनकादि-जोगींद्र-वृंदारका विण्तु-विधि वंद्य चरणारविंदं । विनय पद १२ ।', और ब्रह्म कहा है । पुराणों और उनमें भी वैष्णवपुराण श्रीमद्भागवतमें उनको ईश्वर कहा है और त्रिदेवमें अभेद बताया है । यथा—'त्वमेव भगवन्नेतिच्छिवशक्त्योः सरुपयोः । विश्वं सृजित पास्यित्स क्रीडन्नृणपटो यथा । भा० ४ । ६ । ४३ ।', 'जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिवीजयोः । शक्तेः शिवस्य च परं यत्त्वसृक्ष निरन्तरम् । ४ ।'— ब्रह्माजी कहते हैं 'हे ईश ! 'में आपको जानता हूँ । आप शक्ति और शिव, अर्थात् प्रकृति और पुरुष, दोनोंसे परे सनातन ब्रह्म हैं । जैसे मकड़ी स्वयं ही जालेको रचकर उसमें क्रीड़ा करती और अन्तमें उसे अपनेहीमें लीन कर लेती है वैसे ही आप अपने ही स्वरूप पुरुष और प्रकृतिसे संशास्त्री रचना, पाठन और संहार करते हैं । पुनः यथा—'अहं ब्रह्मा च शर्वश्व जगतः कारणं परम् । आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं स्वावताम् । ५९ । ५० । आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज । सृजन् रक्षन्हरन्विश्वं दश्चे संज्ञां क्रियोचिताम् । ५९ ।'—भगवान् कहते हैं कि में ही ब्रह्मा और शिव हूँ; में ही संसारकी रचना, पाठन और संहारके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीन नाम धारण करता हूँ । शिवपरक उपनिपदों ( श्वेताश्वतर, सद्व आदि ) में भी शिवजीको ब्रह्म कहा गया है । मानसमें भी भगवान् शङ्करको भगवान्का अहङ्कारूष कहा गया है; यथा—'अहंकार सिव बुद्धि अज ( ६ । १५) ) । वैष्णवाचार्य श्रीवल्लभान्नार्यजी, श्रीमाध्वाचार्यजी तथा महाप्रभु कृष्णचैतन्यजीने भी शङ्करजीको 'ईश्वर' माना है । क्रिक्ट इस प्रकार मगवान् शङ्कर 'हैं । और दोहमें 'जीव ईश्वरके समान नहीं हो सकता' यह सिद्धान्त कहा गया है ।

जो जीवका ही ईश्वर (ब्रह्म ) हो जाना मानते हैं उन्हें इस दोहेमें कड़ी फटकार है कि समानता तो दूर रही, उसकी समानताकी कामनामात्रसे विनाश होता है।

प्र॰ स्वामी लिखते हैं कि 'केवलाहैतमें भी जीवको ईश्वरसमान होना कहीं नहीं कहा गया है। जीव अपने सहज स्वरूपमें लीन हो सकता है पर ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर सोपाधिक ब्रह्म है। जीवकी उपाधि अविद्या है। अविद्यासे मुक्त होनेपर जीव ब्रह्मस्वरूपकी उपलब्धि कर सकता है। पर ईश्वरकी उपाधि विद्यामाया है, ईश्वर 'मायापति' मायाप्रेरक सीव' है। जीव मायामुक्त होनेपर भी मायापति, मायाप्रेरक हो ही नहीं सकता। इस तरह केवलाहैतके अनुसार भी ईश्वर और जीवमें उपाधिमेदसे भेद है, पर उपाधिन्त्यागरें भेद नहीं है। अतएव यह वचन केवलाहैतको भी कोई जटिल समस्या नहीं है।

विशिष्टाहैतसम्प्रदायवाले भगवान् शङ्करको भी 'जीव' मानते हैं। ब्रह्मके अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं, वे सब 'जीव' हैं। अतएव विशिष्टाहैतमतानुयायी 'जीव' का दूसरा साधारण अर्थ 'प्राणी' या 'मनुष्य' लेते हैं। इस अर्थकी पुष्टि पूर्वार्धके 'नर' और 'जड़ विवेक अभिमान' से होती हैं। जिसे पूर्वार्धमें 'नर' कहा उसीको उत्तरार्धमें 'जीव' कहा। अतः जीव=नर। ईशका अर्थ समर्थ और शङ्कर भी हैं। इस तरह उत्तरार्धका भावार्थ यह होता है कि—'नर' (मनुष्य) ईश्वर (शङ्करजी) के समान कैसे हो सकता हैं ? विशिष्टाहैतमतके अनुसार मेरी समझमें अधिक उत्तम अर्थ होगा कि—'क्या अनीश्वर प्राणी समर्थ तेजस्वी पुरुपोंके समान हो सकता हैं ?'

नोट-ऐसी ही शंका श्रीपरीक्षित्जीने श्रीशुक्देवजीसे श्रीमद्भागवतके दशमस्कन्ध उत्तरार्थ अ० ३३ में भगवान् श्रीकृणाजीके सम्बन्धमें की है। यथा-'संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च। अवर्ताणीं हि भगवानंशेन जगदीखरः ॥२०॥ स कथं धर्मसेत्नां वक्ता कर्ताऽभिरक्षिता। प्रतीपमाचरद्वहान्परदाराभिमर्शनम् ॥ २८\*\*\*' अर्थात् भगवान्ने धर्मसंस्थापनार्थ एवं अधर्मविनाशनार्थ अवतार लिया तव धर्ममर्यादाके वक्ता, रचयिता और रक्षक होकर भी उन्होंने परस्तीगमनरूप विरुद्ध आचरण क्यों किये ?

श्रीशुकदेवजीने इसका समाधान यों किया है-- धर्मन्यतिकमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् । तेजीयसां न दोपाय बह्नेः सर्वभुजो यथा ॥३०॥ नैतत्समाचरेजातु मनसापि हानीश्वरः । विनश्यत्याचरन्मीह्याद्यथा रुद्रोऽव्घिजं विषम् ॥३१॥? अर्थात् ईरवरों (समर्थ वा तेजस्वी पुरुपों) द्वारा कहीं-कहीं धर्मके व्यतिक्रम ( उल्लंघन ) में साहस देखा जाता है। किन्तु उन अकार्यांसे तेजस्वी पुरुषोंको कोई दोप नहीं होता, जैसे शुद्धाशुद्ध सभी कुछ भक्षण करनेवाला अग्नि उन शुभाशुभ पदार्थोंके गुण-दोषके कारण दूषित नहीं होता । जो अनीश्वर हैं (समर्थ नहीं हैं) वे ईश्वरोंके ऐसे आचरणोंके अनुकरण-का कभी मनमें संकल्प भी न करें। यदि मूर्खतावश कोई वैसा आचरण करता है तो उसका विनाश हो जायगा। जैसे समुद्रसे निकले हुए कालकू टको भगवान् शंकरने पी लिया तो उनका कुछ न विगड़ा, किन्तु यदि कोई उनका अनुकरण करके विप पान करें तो अवस्य ही नष्ट हो जायगा। इसके पश्चात् श्रीशुकदेवजीने ईश्वरों, तेजस्वियोंको दोष न लगनेका कारण वताया है और हम-ऐसे जीवोंके कर्तव्यका उपदेश दिया है। सूक्ष्म प्रकारसे वह यह है-अहंकारहीन देहाभिमान-शून्य समर्थ पुरुषोका शुभकर्म करनेमें स्वार्थ नहीं रहता और अशुभ कर्मसे उनका अनर्थ नहीं होता। अर्थात् वे न तो द्युभकमोंसे कोई मंगलकी कामना रखते हैं और न अशुभ कमोंसे उन्हें अमंगलकी आशा रहती है। जब ईश्वरोंको ही शुभाशुभ कमोंसे कोई हानि-लाभ नहीं होता तो तिर्यक्, मनुष्य और देवता आदि समस्त शासित जीवोंके एकमात्र प्रभु सर्वेदवरका किसी शुभ या अशुभसे क्योंकर संसर्ग हो सकता है? जिनके चरणकमलरजके सेवनसे तृप्त भक्तजन और योगके प्रभावसे संपूर्ण कर्मचन्धनोंसे मुक्त मुनिजन ( सब प्रकारके विधिनिषेधरूप बन्धनोंसे छूटकर ) खच्छन्द विचरते हैं, उन स्वेच्छाशरीरधारी (परमेश्वर) को कर्मका बन्धन कैसे हो सकता है ? यथा—'कुशलाचरितनेपामिह स्वार्थी न विग्रते। विपर्ययेण वानथीं निरहंकारिणां प्रमो ॥ ३३ ॥ किमुताखिलसच्वानां तिर्यङ्मर्त्यदिवीकसाम् । ईशितुश्चेशितष्यानां कुशला-कुशलान्ययः ॥ ६४ ॥ यत्पादपंकजपरागनिपेवतृप्ता योगप्रभावविधुताखिलकर्मवन्धाः । स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्ममा-नास्तस्येच्छयाऽऽत्तवपुषः कुत एव वन्धा ॥ ३५/॥' आदेश यह किया है कि—ईश्वरोंके वचन सत्य होते हैं ( अर्थात् हमें अनक वचनोंके अनुकूळ चळना चाहिये ) और कहीं-कहीं उनके आचरण अनुकरणीय होते हैं किन्तु सब नहीं I अतः उनके तो आचरण उनके वचनों ( उपदेशों ) के अनुकृष्ठ हों बुद्धिमान् पुरुषोंको उन्हींका अनुकरण करना चाहिये। यथा—'ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्रचित् । तेपा यत्स्ववचीयुक्तं चुद्धिमांस्तत्समाचरेत् ॥ भा० १० । ३२ । ३२ ॥' 'समरथ'क्हुँ नहिं दोष गोसाईं।''''जीव कि ईस समान।' में भागवतके उपर्युक्त उद्धरणोंका सभी भाव और

उपदेश भरा हुआ है।

उपर्युक्त उद्धरणसे मिलान करनेसे सारांश यह निकलता है कि—जिसे दोहेमें 'नर' और 'जीव' कहा है, वहीं भागवतमें 'अनीश्वर' शब्दसे कहा गया है। दोहेका 'ईस' भागवतका 'ईश्वर' और 'ईशित' ( 'ईश्वराणां', 'ईशितुरचेशित-ब्यानं । भामकतमें ईश्वरोंसे भगवान् श्रीफृष्णः श्रीकद्र और अग्नि आदि समर्थ स्चित किये गये हैं न कि केवल शंकरजी । इसी प्रकार इस दोहेमें भी समझना चाहिये । यहाँ एक सिद्धान्त कहा गया है ।

प॰ प॰ प॰-आंगे 'सुरसरि जलकृत'''' के दृष्टान्तस तो केवलाइँतकी सिद्धि होती है। 'जले जलं वियद् ब्योम्नि' ( श्रुति ) के समान जीव अविद्यायुक्त होनेपर देह-त्यागके पश्चात् ब्रह्ममें लीन होता है। जनतक माया और अविद्याका र्संपर्क रहता है तत्रतक जीव तत्त्वतः भी ईश्वरके समान नहीं हो सकता। तत्त्वतः ईश्वर ब्रह्म ही है और जीव भी ब्रह्म है पर अविद्यारूपी मंदिराके संपर्कसे वह अपावन बना है और ईस्वर विद्योपाधिरूपी गङ्गाजीके समान सदा पावन ही है। अतः ईश्वरकी समानताका साहस ज्ञानाभिमानी जङ जीव ही करेगा, कोई सुविचारवान् , गुरु-साधुसभा-सेवक शास्त्ररह-स्यज्ञ मानव यह नहीं कहेगा कि जीव ईशक समान है।

वि॰ त्रि॰-सम्पूर्ण विद्या स्नात होकर भी जीव एक तृणकी रचना नहीं कर सकता। उसकी जगत्की सृष्टि स्थिति और लय करनेवाले ईश्वरसे कौन समता है ? ईश्वरकी समताकी इच्छा होती हैं तो यह उसके बड़े भारी अकल्याणका कारण है। जगत्में जो दुर्दशा उसकी होती है, वह तो होगी ही। मरनेपर उसे पूरे कल्पभर नरक भोगना पड़ेगा। जो शानाभिमानी होकर हलाहल पान करेगा वह अवश्य मरेगा और आत्मघाती होकर घोरतर नरकमें जायगा।

सुरस्रि जुलु, कृत बार्स्यन जाना । कबहुँ न संत करहिं तेहि. पाना ॥ १ ॥

## सुरसरि मिलें सो पावन जैसें। ईस अनीसिंह अंतरु तैसें॥ २॥

नोट-महात्माओंने इसका अन्वय और अर्थ दो प्रकारसे किया है। दोनों पक्षोंमें बड़े-बड़े महात्मा है। अतः हम यहाँ दोनोंको देते हैं। अर्थकी जाँचमें 'मिलें' के अनुस्वारकी उपयोगिता भी दर्शनीय है।

अन्वय—१ वारुणी सुरसरि-जल-कृत (है यह ) जाना (तथापि) संत कवहुँ तेहि पान न करहिं। जैसे सो सुरसरि मिले पावन (होती है) तैसे ईश अनीश्चहि अंतर है।

अर्थ—१ वारुणी गङ्गाजलसे बनायी हुई है यह जानकर भी संत कभी भी उसे नहीं पीते ॥ १ ॥ वही गङ्गाजीमें मिल जानेपर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और अनीश्वरमें वैसा ही भेद है ॥ २ ॥

अन्वय २-- 'सुरसरि कृत जल बारुनी जाना । संत तेहि कबहुँ न पान करहिं । ....'

अर्थ—२ गङ्गाजीका किया हुआ जल (अर्थात् गङ्गाजीका लाइन जल) अपावन मिंदरा-तुल्य जानकर संत उसे कभी नहीं पीते ॥ १ ॥ जैसे जो जल गङ्गाजीसे मिला हुआ है वह 'सुपावन' (सुष्टु पावन ) है, वैसे ही ईशं (शिवजी) और अनीश्वर (जीव ) में अन्तर हैं ।—(संतडन्मनी टीका, नंगे परमहंसजी )।

नीट-१ नंगे परमहंसनी और पाण्डेजीने 'सुपावन' पाठ दिया है; पर मानस-अभिप्रायदीपकमें 'सो पावन' पाठ ही है। र सबसे प्राचीन टीकाकार श्रीकरणासिंधुजी (अयोध्या), पं० शिवलालपाठक (काशी) और श्रीसंतरिंहजी पंजाबी (अमृतसर) हैं; जिन्होंने संवत् १८७८ वि० में टीकाएँ लिखीं। ये प्रथम अर्थके पक्षमें हैं। इन्हीं टीकाओं के साथ पं० सुधाकर द्विवेदी, बाबा हरिदास, बैजनाथदासजी, पं० सूर्यप्रसादिमश्र, श्रीजानकी शरण स्नेहलताजी आदिने अपने शब्दोंमें दिये हैं। दूसरे अर्थके पक्षमें संत श्रीगुरुसहायलाल सन्त उन्मनीटीकाकार और श्रीअवधिवहारीदासजी नंगे परमहंसजी हैं। नंगे परमहंसजी प्रथम अर्थको बहुत दलीलोंसे दूषित ठहराते हैं। पहले हम श्रीनंगेयरमहंसजी के लेखके आवश्यक अंशको यहाँ देते हैं फिर प्रथम अर्थके पक्षमें जो लोगोंने कहा है वह देंगे।

#### \* अर्थ २ की पुष्टिमें श्रीनंगे परमहंसजीका कथन \*

(क)—जैसे [ 'सुरसरि निक' जल (=जो जल गङ्गाजीसे मिला हुआ है) और 'सुरसरि कृत जल' (=गङ्गाजीका किया हुआ जल=छाड़न) ] इन दो जलोंमें अन्तर है, एक पावन है दूसरा अपावन, और जल-तत्त्व एक है (अर्थात् यद्यपि दोनों जल तत्त्वतः एक ही हैं); वैसे ही ईश शिवजी और अनीश मनुष्यमें अन्तर है, यद्यपि दोनोंमें जीवतत्त्व एक है।

(ख) यहाँ गङ्गाजी ब्रह्म, छाड़न ब्रह्मसे पृथक हुआ जीव और धारासे मिला हुआ जल शिवजी हुए। ब्रह्मसे पृथक होनेसे जीव अपावन हो जाता है जैसे गङ्गाजीने जिस जलको छोड़ दिया है अर्थात् जो धारासे अलग हो गया है वह शास्त्रप्रमाणसे अपावन है; [यथा—'गङ्गाया निस्सतं तोयं पुनर्गङ्गां न गच्छति। तस्तोयं मदिरानुन्यं पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्॥' परंतु यह श्लोक कहाँका है, पता नहीं। बहुत खोजनेपर भी अभीतक मिला नहीं। पुनः, यथा—'नुरूसी रामहिं परिहरे निपट हाने सुनु ओझ। सुरसरि-उर-गत सोइ सिल्ल सुरा सरिस गंगोझ॥ दोहावली ६८॥' 'जिमि सुरसरि गत सिल्ल बर सुरा सरिस गंगोझ॥' (सतसई)। शिवजी परमात्मासे मिले हुए हैं अतः पावन हैं; जैसे धारासे मिला हुआ जल पावन है।

(ग) छाइनको सुरसरिकृत कैसे माना जाय ? उत्तर-क्योंकि छाइन जल न तो मनुष्यकृत है और न मेघकृत,

वह गङ्गाजीका ही किया हुआ है।

(घ) यदि कही कि जैसे मिला हुआ जल पावन है वैसे ही छाड़न पुनः गङ्गाजीके मिलनेपर पावन हो जाता है; तो उत्तर यह है कि यहाँ छूटकर पुनः मिलनेकी व्यवस्थासे कोई प्रयोजन नहीं; वर्तमानमें जो दशा दो जलों (धारासे छूटे हुए और धारासे मिले हुए जलों ) की है उसीसे यहाँ मनुष्य और शिवजीकी उपमा दी गयी है, उसीसे यहाँ प्रयोजन है। क्योंकि शिवजी परमात्मासे प्रथमसे ही मिले हुए, छूटकर नहीं मिले हैं। मिलव्यमें दोनों जलोंकी दशा जो भी होती रहे सो रहे, उससे यहाँ प्रयोजन नहीं है।

(क) अर्थ १ में ये दोष हैं—(१) गङ्गाजलसे जब मदिरा बनी हुई है तब तो वह मदिरा है ही, उसके लिये 'बाहिन जाना' क्यों लिखा ? जब वह प्रत्यक्ष ही वाहणी है तब 'जाना' कियाका प्रयोजन ही न था। वस्तुतः यहाँ 'जाना' शब्द देकर जनाया है कि यहाँ 'वाहिन' से वास्तविक मदिराका तात्पर्य नहीं है किंतु छाड़न जल जो मदिराके तुल्य माना बाता है वह अभिप्रेत है। 'जाना' का भावार्य ही यहाँ लेना होगा। 'बाहिन जाना'=मदिरा-तुल्य माना गया है।

(२)—अर्थ १ तभी हो सकता है जब 'उत्प्रेक्षा अलंकार' की उपमा रहती है। बिना 'मानो' आदि शब्दोंके ऐसा अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता। 'क्योंकि न तो कोई गङ्गाजल लाकर मिद्रा बनाता है और न कोई गङ्गाजीमें छोड़ने जाता है; तो ऐसी उसकी उपमा क्यों दी जायगी कि जो बात संसारमें होती ही नहीं। मूल्यन्थमें प्रत्यक्ष होती हुई बातकी उपमा दी जाती है। 'जैसे' 'तैसे' शब्द प्रत्यक्ष होती हुई बातोंमें ही लिये जाते हैं। (३)—मिद्राको तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही वर्ण निषेध और अपावन मानकर नहीं पीते तब यहाँ 'संत' का ही पान न करना क्यों लिखा? कारण स्पष्ट है कि छाड़न जलको केवल संत नहीं पीते और चारों वर्ण पीते हैं। गाजीपुरके कई ग्रामोंमें देखा जाता है कि छाड़न जल चारों वर्ण पीते हैं।

\* अर्थ १ के पक्षमें महात्माओं के कथन \*

करणासिंधुजी—कोई मनुष्य थोड़ा-सा गङ्गाजल भर ले जाय और उसमें किसी वृक्षका फल, किसीका छिलका और मिठाई (जैसे कि महुआ, गुइ) आदि मिलाकर मिदरा बनावे तो उसे कोई भले आदमी पान नहीं करते। (भाव यह कि गङ्गाजल यद्यि उसी गङ्गाका अंदा है और पावन है, पर वह महुआ, गुड़ आदिके सम्बन्धसे अपावन हो जाता है, उसे सदाचारी लोग नहीं पीते। उस अल्य जलमें, उस अपावनतारूपी दोषको पचानेकी शक्ति नहीं है।)

यदि वही फल, छिलका, मिठाई हजारों मन भी गङ्गाजीमें डाल दिया जाय तो (गङ्गाजल अपवित्र नहीं होता किन्तु) यह सब भी पावन हो जाता है। (भाव यह कि गङ्गाजीमें वा धाराके जलमं कितनी ही अपावन वस्तु पढ़ जानेपर भी वह गङ्गाजल अपावन नहीं होता किन्तु पावन ही माना जाता है, क्योंकि उसमें इन अपावन वस्तुओं वा दोषोंके पचानेकी शक्ति है)। वैसे ही जीव अल्प्य है। वह अनादि कालसे कमों (वा माया) के वशमें पड़ा हुआ है, इससे वह काम, क्रोध, लोम आदि अनेक विकारोंको धारण किये हुए हैं। (भाव यह कि जीव यद्यपि ईश्वरका अंश है तथापि मायावश हो जानेसे वह दूषित हो गया है। ईश्वरसे पृथक हो जानेके कारण उसमें दोषोंके पचानेकी शक्ति नहीं रह गयी)। अतएव उन जीवोंकी संगति संतजन नहीं करते, उनका वचन नहीं पान करते। प्रत्यक्ष देखिये कि (मल, मूत्रादि) जो कुल गङ्गाजीमें पड़ता है वह सब पावन हो जाता है; वैसे ही जो 'ईश' अनेक विकार धारण करे तो वह विकार भी निर्विकार हो जाते हैं और उन 'ईशों' को संतजन मजते हैं। वैसे ही शिवजीको जानो। (ख)—'सुरसिर का छूटा जल' यह अर्थ यहाँ नहीं है। एवं जो यह कहते हैं कि 'जो वही मद्य गङ्गाजीमें पड़े तो गङ्गा हो जाता है वैसे ही जीव ईशको जाननेसे ईश हो जाता है'—सो यहाँ इस अर्थका प्रयोजन ही नहीं है।

पंजाबीजी—अल्पन्न जीव एक पापसे भी पापी हो जाता है और ईश्वर जो सर्वज्ञ है उसमें अनेक अनुचित कर्म भी हों तो भी वे कर्म उसे मिलन नहीं कर सकते; किन्तु स्वयं पवित्र हो जाते हैं; जैसे अनेक गोपियाँ परिश्लयाँ श्रीकृष्ण-जीको कलंकित न कर सकीं किन्तु उनके संगसे स्वयं कृतार्थ हो गयीं।

पं॰ रामकुमारजी--गङ्गाजलमें बनी हुई मदिरा भी पान न करनी चाहिये।--यह मदिराका त्याग दिखाया। धारारूप ईश्वर अपवित्र नहीं हो सकता, पर अल्पजलरूप जीव पापसे अशुद्ध हो जाता है।

स्० प्र० मिश्र, सुधाकर द्विवेदीजी—श्रन्थकार दोहार्थको दृष्टान्तद्वारा सिद्ध करते हैं। 'समूहे शक्तः' यह सिद्धान्त है। अर्थात् बहुत बड़े पदार्थमें अनेक शक्ति रहती है। समुदायमें जो शक्ति होती है वह अल्पभागमें कदापि नहीं रह सकती; जैसे गङ्गाजलमें जो शक्ति थी कि—'चान्द्रायणसहस्रेण यत्फलं स्याजानाद्रन। ततोऽधिकं फलं गङ्गामृतपानाद्र-वाप्नुमात्॥ काशीखण्ड अ० २८॥' यह शक्ति मदिरामं अल्पजल होनेसे मादक-पदार्थ-संयोगद्वारा जाती रही; इसिलेये उसे गङ्गाजल न समझकर संत लोग नहीं पीते। यदि हजारों बोतल मदिरा गङ्गाजीमं डाल दी जाय तो उसकी सारी मादकता उसी क्षण नष्ट हो जायगी, गङ्गाजीका ही प्रभाव देख पड़ेगा कि वह मद्य भी उसके प्रभावसे गङ्गाजल-तुल्य हो जाता है। यही व्यवस्था जीव वा मिलन प्राणी और ईश्वरकी है। मायाकं अधिकांश होनेमे अल्पज्ञ जीव थोड़े पापसे नष्ट हो जाता है; अर्थात् उसपर मिलनता ला जाती है, ईश्वरांशका सारा प्रभाव जाता रहता है। ईश्वरमें कितने ही दोष क्यों न हों पर दोषद्वारा उसका कुछ भी नहीं होता। यथा कुष्णजीको रासकी हा, नन्द-ग्रहपादुर्भाव आदि।

स्० प्र० मिश्र—मेरी समझमें 'अंतर' शब्दका अर्थ 'उपाधिकृत मेद' करना चाहिये, 'वास्तविक मेद' नहीं । यदि वास्तविक मेद कहें तो प्रन्थकारका यह कथन सर्वथा शास्त्रविरुद्ध हो जायगा; क्योंकि शास्त्रोमें माया और ईश्वरका मेद वर्णन है न कि जीव और ईश्वरका वास्तविक मेद है। यथा— 'प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्थम ॥ भा० १९ । २२ । २९ ॥' अर्थात् हे पुरुषश्रेष्ठ उद्धव! प्रकृति और पुरुष इन दोनों में अत्यन्त मेद है। यहाँ ऐसा विवेक करना चाहिये कि मिद्राके स्थानमें 'जीवर और 'गङ्गार के स्थानमें 'ईश्वर' है। जीव और ईश्वरकी पावनता और अपावनताका उल्लेख नहीं है।— [इसपर वे० भू० जी लिखते हैं कि—'परंतु रामचिरतमानसके—'ईश्वर जीव मेद प्रभु सक्क कहतु समुझाइ। आतें होह चरन रित सोक मोह अस जाइ॥ ३। १४॥ 'ईश्वर जीविह मेद कहतु कस।' 'परवस जीव स्ववस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता॥ ७। ७८॥ तथा—'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषम्बजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहत्यनक्तक्षन्यो अभिचाकशीति॥ [ ऋग्वेद मण्डल १ सूत्र १६४ मन्त्र २०, अथवेवेद काण्ड ९ अनुवाद ५ सूत्त ९ मन्त्र २०; निषंद्व प्रकरण १४ मन्त्र ३०; एवं द्वेताश्वतरोपनिषत् अ० ४ मन्त्र ६ 'ज्ञाज्ञो द्वावजावीशनीशो।' (द्वेताश्वर उपनिषद् अध्याय १ मन्त्र ९), 'बालाप्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीदः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते (द्वेताश्वतरोपनिषद् अ० ५ मन्त्र ९), इत्यादि श्रुतियोसे ईश्वर और जीवका मेद बहुत स्पष्ट शब्दोमें कहा गया है। अतः मानसकारका कथन शास्त्रविचद्ध कदापि नहीं है। प्रत्युत उसका तोड़-मरोड़कर मानस-सिद्धान्तको कुचलना शास्त्रविच्छ है। यहाँ मेदका ही उल्लेख है। ]

श्रीजानकीशरण स्नेहल्ताजी—दीपककार में भिले मध्कि है भे सुरा, नीर गङ्ग पर धार । गुड़ आदिक मे गङ्ग अस हैस अनीस विचार ॥ ५६ ॥ इस दोहेका भाव यह है कि जीव यदाप ईश्वराश है तो भी कामादिक विकारों से मिलित होकर अग्रुख हो गया तब वह ईश्वरकी बराबरी करे तो कैसे हो सकता है ! अभिप्राय यह है कि जो अवगुण जीवको रस.तल भेजता है वहीं अवगुण पंच ब्रह्म जो सूर्यादि हैं उनमें पड़नेसे शोभा देता है । भाव यह कि जो मदका सरंजाम धरस्थ गङ्गाजलमें पड़नेसे उसको विगाड़नेका सामर्थ्य रखता है, वही सरंजाम धारस्य जलके विगाड़नेको समर्थ नहीं है । इसी प्रकार जो अवगुण जीवको भ्रष्ट कर देता है, वही ब्रह्म पड़कर ब्रह्म जो गुण है उसीका रूप हो जाता है । ध्विन यह है कि घटस्थ जल यदि धारके सहश होना चाहे तो कैसे हो सकता है ! वेसे ही अवपन्न जीव सर्वज्ञ ने वर्शवर होनेकी ईप्या करे तो नरकमें जायगा । मेरी समझमें अर्थ १ ही ठीक है । पाङ्गाकी धारासे छूट जानेपर ही पाङ्गोझ कहलाकर वह जल मदिरातुल्य हो जाता है — ऐसा अर्थ २ के समर्थकोंका कथन है । इस कथनसे यह भाव निकलता है कि जीव परमात्मासे विखुड़ते ही मदिराके तुल्य अपावन हो जाता है । परन्तु ऐसी बात है नहीं । जैसे गङ्गासे जल ले जाकर यदि विचारपूर्वक रक्खा जाय तो वह ग्रुद्ध ही रहत, है, उससे भगवानकी सेवा होती है, इत्यादि । हाँ ! वह जल महुआ आदिके संसांसे अपावन हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वरसे प्रथक होनेपर भी जीव विचारपूर्वक रहनेपर अर्थात् कर्म, ज्ञान, उपायना-युक्त रहनेपर परमात्माके तुल्य कहलाता है । यथा—'भक्त भिक्त भगवंत गुरु चतुर नाम यपु एक ।' परन्तु जब वह कुलंगमें पड़ जाता है तब बद्ध, विपयी, दुष्ट और पापात्मा कहलाता है, उस जीवको अपावन जान संतजन ग्रहण नहीं करते । यहाँ तालप्र केवल यही है कि जीव ईश्वरसे प्रथक होनेपर उसका अंश होनेपर भी ईश्वरके सहश नहीं हो सकता ।'

वि० त्रि० — जैसे गङ्गाको मद्यमें परिणत करनेका सामर्थ्य किसीको नहीं है, वैसे ही ईश्वर दोपी हो नहीं सकता। धोड़ा-सा गङ्गाजल लेकर यदि मद्य बनाया जाय, तो वह मद्य है गङ्गाजल नहीं। कोई हटी भले ही कहे कि गङ्गाजल सदा गङ्गाजल ही रहेगा, पर कोई संत उसे ग्रहण नहीं करेगा। इसी भाँति जीव ईश्वर-अंश होनेपर भी ईश्वरसे पृथक होनेपर अनिश्वर हो जाता है। मायावश होकर दोपयुक्त हो जाता है। कोई विवेकाभिमानी भले ही कहे कि वह ईश्वरसे व्यतिरिक्त और कुछ नहीं है, दोषसे उसका संसर्ग हो नहीं सकता, पर कोई संत इसे माननेकों तैयार नहीं हो सकता। वही मद्य यदि गङ्गामें छोड़ दिया जाय तो वह गङ्गाको दूषित नहीं कर सबंगा, गङ्गामें मिलकर स्वयं गङ्गा हो जायगा। वही जीव यदि मुक्त हो जाय या ईश्वरकी शरणमें चला जाय तो ईश्वरमें लय होकर तरण-तारण हो जाता है। भाव यह कि अंशमें अल्पताके कारण दोषका प्रभाव पड़ जाता है, और अंशीमें महत्ताके कारण दोषका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

कोई कहते हैं कि—(क) छाड़न-परक अर्थ अद्वेतमतमें अधिक टीक वैटता है; क्योंकि गङ्गाजीमें, और उसमें युद्ध मेद होनेपर भी केवल अलग होनेसे उसको दोषी कहा गया। वहीं फिर गङ्गाजीमें मिलनेसे युद्ध माना जाता है। परन्तु घाट्दार्थमें पाङ्गाजीसे अलग किया हुआ जला ऐसा अर्थ करना होता है। इसमें 'अलग शब्द वाहरी तथा 'कृता साद्दकों उटाकर 'सुरसिर के साथ लगाकर अर्थ करना होता है और 'जाना। का अर्थ 'माना। करना पड़ता है। अर्थात् छाड़न-परक अर्थके लिये मूल पाटमें प्रथम 'कृता तब 'जला, तथा 'जाना। के वदले 'माना। टीक होता। [किव सुगमतासे लिख

सकता था—'सुरसिर कृत जल बारुनि माना। कबहुँ न संतः''पर उसने 'सुरसिर जल कृत बारुनि जाना' लिला। ] 'सुरसिर मिलें सो पावन' का अर्थ टीक यही होगा कि—'यह छाड़न गङ्गामें मिलनेसे पवित्र होता है।' क्योंकि 'सुरसिर मिले सो' में 'सो' का महत्त्व है। जो गङ्गाजीसे मिला है वह तो गङ्गा ही है, उसमें शंकाका स्थान ही नहीं। छाड़न-परक अर्थकी अपेक्षा अर्थ १ ही अधिक उत्तित जान पड़ता है। उसमें शब्दका हेरफेर, अध्याहार (अलग) नहीं करना पड़ता।

(ख) संत=सदाचारी। ब्राह्मणादि जो दुराचारी हैं वे ही पीते हैं, शूद्रादि भी जो सदाचारी हैं वे नहीं पीते। इसीसे 'संत' कहा। तात्पर्य यह कि यहाँ ब्राह्मणादिका उल्लेख न करके 'संत' शब्द दे देनेसे छाड़नपरक ही अर्थ करना चाहिये, यह वात नहीं कही जा सकती।

(ग) ब्रह्म व्यापक होनेसे जीव उससे कभी अलग तो है ही नहीं। गोस्वामीजीने भी यही कहा है; यथा 'ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती। १, २०। ', 'तें निज कर्मजाल जह घरों। श्रीहरि संग तज्यों निहं तेरों।। विनय० १३६। जैसे गङ्गाजलसे वनी हुई मिदरा गङ्गाजल होनेपर भी वह भिन्न दूषित नामरूप गुणवाला होनेसे अपवित्र होता है और वही फिर गङ्गाजीमें मिलनेसे उसके दूषित नाम रूपगुण नष्ट हो जाते हैं और वह गङ्गाजल ही कहा जाता है वैसे ही ईश्वरांशरूप यह जीव मायाञ्चत देहादि अभिमानसे भिन्न नाम-रूप-गुणवाला होकर दोषी होता है। वही इनका अभिमान छोड़कर ईश्वरसे मिलता है तब शुद्ध हो जाता है, परन्तु देहादि रहनेतक तो वह जीव ही कहलायेगा। देहादिके नष्ट होनेपर अद्येतमतसे तो वह ब्रह्मरूप हो जाता है और विशिष्टाद्देतमतमें तो पृथक अनुभवमें न आनेपर भी वह स्वरूपतः भिन्न रहता है, वस्तुतः क्या है सो तो परमात्मा ही जाने।

(घ) यह भी कोई नियम नहीं है कि 'जो दुनियोंमें देखा जाता है वही उपमामें दिया जाता है'; वह तो एक किविकी कल्पना है। यथा—'ब्रह्म जीव विच माया जैसे। २। १२३।', 'विष्र विवेकी वेदविद संमत साधु सुजाति। जिमि धोखे मद पान कर सिचव सोच तेहि भाँति॥ २। १४४॥', अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रसिद्ध उपमा न होनेसे मदिरापरक अर्थ नहीं हो सकता।

बाबा हरिदासजी-किसी-किसी देशमें ब्राह्मणादि सभी जातियाँ मद्यपान करती हैं। (यह बात आज भी प्रत्यक्ष देखी जाती है। शाक्त तो सभी पीते हैं) पर संतजन उसे नहीं पान करते, अतः उन्हींको कहा।

लमगोड़ाजी—गोखामीजीका काव्य प्रसादकाव्य है । अर्थ १ में प्रसाद गुण है, अतः वही ठीक है ।

नोट—६९ (५-७), ६९, ७० (१-२) कविकी ही व्याख्या है। शिवपुराणमें नहीं है। भागवत और शिव-पुराण आधार भले ही हो पर यहाँकी व्याख्या बड़ी ही अनोखी है।

संभु सहज समरथ भगवाना । एहिं विवाह सब विधि कल्याना ।। ३ ।। दुराराध्य पे अहिंह महेस्र । आसुतोप पुनि किएँ कलेस्र ।। ४ ।। जी तपु करें कुमारि तुम्हारी । भाविउ मेटि सकिंह त्रिपुरारी ।। ५ ।।

शब्दार्थ—दुराराध्य=जिसका पूजन, जिसको संतुष्ट वा प्रसन्न करना, जिसकी उपासना कठिन हो । आसुतोप=शीघ संतुष्ट वा प्रसन्न होनेवाले । आसु ( आशु )=शीघ; यथा 'खंड खंड होइ फूटहि आसू ।', 'सत्वरं चपलं तूर्णमविलिम्बत-माशु च । अमरकोश । १ । ६८ ॥

अर्थ—शिवजी स्वाभाविक (आपसे आप) ही समर्थ और भगवान् (पड़ेश्वर्यसम्पन्न) हैं। इस विवाहसे सब प्रकार कल्याण ही है। ३॥ पर महादेवजीकी आराधना किटन है। फिर भी क्लेश उटानेसे वे शीझ प्रसन्न हो जाते हैं॥ ४॥ यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो त्रिपुरके नाश करनेवाले शिवजी भावी भी मिटा सकते हैं॥ ५॥

टिप्पणी—१ 'संभु सहज समस्थ भगवाना ।…' इति । (क)—पूर्व यह कहकर कि 'समस्थ कहुँ निहं दोषु गोसाई ।…' तब यहाँ 'संभु सहज समस्थ …' कहनेका भाव यह है कि शिवजी समर्थ भी हैं और षडिश्वर्यसम्पन्न होनेसे 'ईश्वर' भी हैं । अतएव 'अगुन, अमान' आदि दोष उनमें दोष न होकर गुणरूप ही हैं । ये सब गुण हैं । [(ख) 'सहजः शब्दसे जनाया कि वे किसीके बनायेसे समर्थ नहीं हैं, उनका सामर्थ्य उपाजित नहीं है, किंतु वे स्वभावसे स्वयं समर्थ हैं । 'भगवान्' से जनाया कि दोष तो जीवोंमें होते हैं, और ये तो 'भगवान्' हैं अर्थात् सर्वदोषरहित हैं, जीवोंको गित और अगितके देनेवाले हैं ।

पुनः भाव कि वे ईश हैं। उनमें पूर्व कहे हुए दोष 'मलके ऐसे तन्मय हैं, उन दोषोंके ऊपर उनका प्रभाव छा गया है; अतएव उनके साथ विवाह होनेसे सब प्रकार हित ही है। (सुधाकर दिवेदी)। (ग) पूर्व ५२ (५) में जो कहा था कि 'हहाँ संभु अस मन अनुमाना। दच्छमुता कहुँ निह कल्याना॥' उसीकी जोड़ में यहाँ अब कहते हैं कि 'एहिं बिबाह सब विधि कल्याना।' पूर्व अकल्याणरूपी पतिवियोग हुआ और अब पुनः संयोग होगा।

नोट—१ देखिये, 'शंभु' का अर्थ 'कल्याणकर्ता' है। 'सब बिधि कल्याना' के साथ इसका प्रयोग कैसा सुसंगत है। वे शंभु हैं; अतः उनका सम्बन्ध हो जानेसे सब प्रकार कल्याण हुआ ही चाहे। इसी प्रकार आगे 'दुराराध्य' और 'आसुतोष' के सम्बन्धसे ( अर्थात् आराधनाकी किटनता और फिर प्रसन्नतामें शीव्रता कहते समय ), 'महेस' नाम दिया है। 'महेश' हैं अर्थात् महान् ईश हैं, परम समर्थ हैं, इसीसे तो उनमें दोनों विपरीत गुण, विरोधी भाव सिद्ध हैं। और 'भाविड मेटि सकहिं' अर्थात् भावी मेटनेके सम्बन्धसे 'त्रिपुरारी' शब्द दिया। विशेष टिप्पणी २ में देखिये।

२ 'दुराराध्य पे अहाँह महेसू।' इति । आराधना बड़ी कठिन है, रावणने शिर काट-काटकर चढ़ाये। जम वे बड़ी कठिन रीतिमे आराधनीय हैं तब ऐसा कठिन क्लेश उठानेसे क्या लाम ? प्रसन्न होनेपर वे क्या दे सकते हैं यदि कष्ट उठाया जाय ? इसपर कहते हैं कि वे 'महेश' हैं, महान् ऐश्वर्यसे भरे हैं, यदि क्लेश उठाया जाय तो प्रसन्न होनेपर क्या नहीं दे सकते ? सभी कुछ दे सकते हैं।

र 'दुराराध्यः हैं तो बहुत दिनों कष्ट उठाना पड़ेगा ? इस दांकाकी निवृत्तिके लिये 'आसुतोष पुनिः'' कहा । अर्थात् कष्ट उठानेसे झट प्रसन्न हो जाते हैं, देर नहीं लगती । 'आसुतोषः के उदाहरण विनयपित्रकार्में 'वावरो रावरो नाह भवानी''।' ( पूरा पद ५ ), 'कविन भगति कीन्हि गुनिनिधि द्विज ।''' ( पद ७ ), इत्यादि हैं । ( सुधाकर द्विवेदीजी ) ।

टिप्पणी—२ 'जौ तपु करें ''भाविड मेटि सकिं त्रिपुरारी' इति । (क) 'त्रिपुरारी' का भाव कि जैसे त्रिपुरका मारना कि विसे ही भावीका मिटाना भी किटन है। पर जैसे इन्होंने त्रिपुरको मारा वैसे ही भावी मेटनेको भी वे समर्थ हैं। त्रिपुरको कोई देवता, देख आदि न मार सके थे, शिवजीहीने उसे मारा। इसी प्रकार पूर्व जो कहा था कि 'जो बिधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि कोड न मेटनिहार।। ६८।। उस त्रिपुरामुरुक्पी भावीको शिवजी मिटा सकते हैं, अन्य देव-दनुज आदि उसे नहीं मिटा ककते हैं। (ख) 'भाविड मेटि सकिंह' का भाव यह भी है कि यदि शिवजी ही पित लिखे हैं, तब तो वे मिलेंगे ही, पर यदि कोई और वर इन लक्षणोंका लिखा होगा तो उस लेखको भी ये मिटा सकते हैं। प्रमाण यथा—'जिन्ह के भाग लिखी लिपि मेरी सुखकी नहीं निसानी। तिन्ह रंकन्ह कहुँ नाक सँवारत हों आयो नकवानी॥ विनय पद ५।'

वि॰ त्रि॰—प्रारब्ध और नियति भी महेश विमुखको होती है। नियति ईश्वरकी शक्ति है, उसका रूप संकल्प है। ईश्वर सत्यसंकल्प है, पर नियतिका स्वभाव है कि ईश्वरपरायणके सम्मुख कुण्टिता हो जाती है। यह महेश अपनी नियतिको भी हटाकर भक्तसे साधनका संपादन कराके उसे फलसे युक्त करता है। यही उसका यड़ा भारी स्वातन्त्र्य है।

नोट ४ हिंह पार्वतीजी तो भगवती भवानी शिव-शक्ति ही हैं, इनको तपमें प्रवृत्त करानेका क्या कारण है ? इस शांकाके समाधानमें यह कहा जा सकता है कि—जब योगश्रष्ट आदि उच्च कोटिके जीव किसी कारणसे पृथ्वीपर देह धारण करते हैं तब उस देहके पार्थिव अंशके साथ बुछ मायाके दोष भी आ ही जाते हैं जिनको तपश्चयिक द्वारा नाशकर वे प्राणी दिव्य हो जाते हैं । उसी तरह सर्ताजीन एक तो अपने पतिके इष्टका अपमान किया था, दूसरे पतिका भी अपमान किया था और स्वयं भगवती होकर भी दो बार पतिसे सूट बोर्ली । ये दोप तो पूर्वसे थे ही और अब पार्थिव शरीर ग्रहण करनेसे उसके भी कुछ दोष होना स्वाभाविक ही है । इन दोपोंके नाश होनेपर ही वे पुनः शिवजीकी शक्ति होनेके योग्य हो सकेंगी । अतः तपके लिये कहा गया । नारदजीने पार्वतीजीसे कहा है कि तपसे पवित्र होनेपर द्वार्श शिवजी स्वीकार करेंगे; यथा—'तपसा संस्कृतां रुद्रस्स द्वितीयां करित्यति ।' (शिवपुराण २ । ३ । २१ । २८ )।

५ जोड़के क्लोक ये हैं—'शिवस्सर्वेश्वरस्सेव्योऽविकारी प्रभुख्ययः ॥ शि० पु० २ । ३ । ८ । २१ ॥ शोवप्रसादः स शिवस्तां ग्रहीप्यत्यसंशयम् । तपःसाध्यो विशेषेण यदि कुर्याच्छिवा तपः । ॥२२॥ सर्वधा समर्थो हि स शिवस्सक्छेश्वरः । कुलिपेरिप विध्वंसी ब्रह्माधीनस्त्वकप्रदः ॥ २३ ॥' इनमें 'सहज समर्थ भगवान', 'आसुतोप पुनि,' 'जो तपु करे कुमारि तुम्हारी' को जोड़में क्रमशः 'सर्वेश्वर, सेव्य, अधिकारी, प्रभु, अव्यय, 'शोवप्रसादः''', 'तपःसाध्यो''तपः' ये शब्द हैं

और 'भाविउ मेटि सकहि त्रिपुरारी'का भाव 'कुलिपेरपि' 'प्रदः', 'सर्वधा समर्थो हि''' में है। वे सबका नाश कर सकते हैं, ब्रह्मा उनके अधीन हैं (अतः भावी मिटवा देंगे )।

वैजनाथजी—'पहले वरकी कुरूपताको विधिक अंकोंद्राग दृढ़ करके शिवजीकी प्राप्तिसे भूषित किया। (फिर) शिवप्राप्तिको दुर्घट कहकर तपस्यासे कार्यकी सिद्धि कही। इसिल्ये यहाँ दृढ़ता अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। यथा—'सामासंख्य विचारि के फिर विशेष दृढ़ भाव। दृढ़ता अतिशय उक्ति सो वर्णन रसिक सुदाव॥ या प्रकार विधि जो बने तय तो ऐसो होय। होय होय कि होय निहं त्रिविध बाद इमि सोय॥' [वीरकविजी लिखते हैं कि 'पहले यह कहना कि शिवजी दुराराध्य हैं, फिर इसके विपरीत कथन कि कष्ट उठानेसे आश्रतीय हैं; 'उक्ताक्षेप अलंकार'।' ]

जद्यपि वर अनेक जग माहीं। एहि कहँ शिव तिज दूसर नाहीं।। ६।। वरदायक प्रनतारतिभंजन। कृपासिधु सेवक मन रंजन।। ७।। इच्छित फल विनु सिव अवराधें। लहिअ न कोटि जोग जप साधें।। ८।।

शब्दार्थ—वरदायक=वरदाता ।=वर देनेमें एक ही ( अद्वितीय ) । रंजन=चित्तको प्रसन्न वा आनिदित करनेवाले । इच्छित=इच्छा की हुई, चाही हुई अभीष्ट, मनोवांछित । अवराधना=आराधना, उपासना=सेवा, पूजा । अवराधना=आराधना करना ।—इस कियाका प्रयोग केवल पद्यमें होता है । ल्हना=प्राप्त करना, पाना । साधना=सिद्ध करना, पूरा करना ।

अर्थ—यद्यपि संसारमें वर बहुतेरे हैं ( पर ) इसके लिये शिवको छोड़ दूसरा वर नहीं है ॥ ६ ॥ ( शिवजी ) वरदाता, शरणागतके दुःखके नाशक, दयासागर और सेवकके मनको प्रसन्न करनेवाले हैं ॥ ७ ॥ शिवजीका आराधन किये विना करोड़ों योग और जप साधने ( निर्विध्न पूर्ण समाप्त करने ) पर भी ( इसके लिये ) मनोवाञ्छित फल नहीं प्राप्त किया जा सकता ॥ ८ ॥

नोट-१ 'जद्यपि बर अनेक जग माहीं ।''' इति । (क) अर्थात् इन लक्षणोंसे युक्त वर संसारमें अनेक हैं, पर इसके लिये शिवजी ही वर हैं। 'दूसर नाहीं' का आन्तरिक भाव यह है कि यह दूसरेको बरेगी ही नहीं, जैसा कि आगे दोहा ८० में पार्वतीजीने स्वयं कहा है, जब सप्तर्पि पार्वतीजीके प्रेमकी परीक्षा हैने गये हैं । सप्तर्षियोंने बहुत होभ दिखाया है, यथा-'हम तुम्ह कहुँ वरु नीक बिचारा ॥ अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला । गाविह वेद जासु जस लीला ॥ द्यन रहित सकल गुन-रासी । श्रीपित पुर बैकुंड निवासी ॥ अस बरु तुम्हिह मिलाउँब आनी । और शिवजीकी अयोग्यता आदि कही है, यथा—'निर्गुन निलंज कुवेप कपाली। अकुल अगेह दिगंबर ट्याली ॥ कहहु कवन सुख अस वर पाएँ।' (७९) पर सप्तर्षियोंसे शिवजीकी अयोग्यता और अतिशय सुन्दर वरके प्राप्तिका प्रलोभन दिये जानेपर भी वे अपनी निष्ठामें अचल बनी रहीं जैसा उनके उत्तरसे स्पष्ट हैं । यथा—'हरु न छूट छूटे वरु देहा । ''महादेव अवगुन भवन विप्तु सकल गुन धाम । जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८० ॥ अब में जन्मु संभु हित हारा । को गुन दृषन करें बिचारा ॥ जो तुम्हरे हठ हृदय बिसेषी । रहि न जाइ बिनु किए बरेपी ॥ तौ कोतुकिअन्ह आलस नाहीं । वर कन्या अनेक जग माहीं ॥ जन्म कोटि लिंग रगर हमारी । बरउँ संभु न त रहउँ कुआरी ॥ " 'इत्यादि । ( नारदजी जानते हैं कि ये सती हैं, शिवजीकी शक्ति हैं। ऐश्वर्य गुप्त रखनेके लिये ही उन्होंने इस तरह घुमा-फिराकर कहा है। सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'सती मरत हरि सन वह मागा। जनम जनम सिवपद अनुरागा॥' इस बातको अपनी सिद्धिके बल स्मरणकर नारदने कहा कि इसे शिव छोड़ दूसरा नहीं है। (ग) वंदनपाठकजी लिखते हैं कि—एकाक्षर-कोश और 'नामैकदेशेन नाम ग्रहणम्' इस सिद्धान्तसे 'अनेक' [ अ=( =विष्णु ) + ने ( =देवताओंका नेता=इन्द्र ) + क (=ब्रह्मा ) ] वर (=श्रेष्ठ ) हैं । अर्थात् विष्णु, इन्द्र और ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं । पर इसे 'शिव तजि ( –शिव तजी ) अर्थात् पूर्व जन्ममें इसे महादेवजीने त्याग दिया है—'पृहि तन सितिहिं भेंट मोहि नाहीं। सिव संकृत्यु कीन्ह मन माहीं॥' इसलिये यह 'नाहीं' (=नाहकी=अपने पतिकी) 'दूसर' (=दूसरी) है अर्थात् दूसरी देहधारिणी है।'—(परंतु यह पण्डितोंका वाग्विलास है, क्लिप्ट कल्पना है। भाव यह है कि इसमें. ऐसे-ऐसे चमन्हत गुण हैं कि दूसरा वर इस मिल नहीं सकता (वि० त्रि०)।

२ 'वरदायक प्रनतारित भंजन ।''''इति । वरदायक आदि गुण कहकर शिवजीकी प्रशंसा करते हैं । जिसमें दभ्पित पार्वतीजीको तपत्या करनेके लिये भेजें और पार्वतीजीका भी तपत्यामें उत्साह बदे । 'वरदायक' हैं जैसे कि शवण आदिको वर दिये हैं। प्रणतारितभंजन हैं। यथा—'गये जे. सरन भारित के लीन्हें निरुद्धि निहाल निमिष महँ कीन्हें । विनय ६ ।

'कृषासिधु' हैं अर्थात् कृपा उनके हृदयमें अगाध समुद्रवत् भरी हुई है; यथा—'करुनायरुनालय साई हियो है।' (क०)। २०५ इससे जनाया कि अवढरदानी हैं, वि'शीव कृपा करेंगे। 'सेवक मन रंजन' हैं, अतः पार्वतीजीके मनकी अभिलापा पूर्ण करके उनको आनन्दित करेंगे।

३ 'इच्छित फल बिनु सिव अवराधें ''' इति । यथा—'इन्ह सन काहु न सिव अवराधे । काहू न इन्ह समान फल लाधे ॥ ३११ ॥' भाव यह है कि शिवजी वर देते समय आगा-पीछा कुछ नहीं विचार करते, जो ही सेवक माँगता है वहीं दे देते हैं, चाहे उल्टे अपने ही जी-जानपर क्यों न आ वने । देलिये मिथ्या वासुदेवके पुत्रको कृत्यानल देकर द्वारका भेज दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि सुदर्शन चक्रने काशीपुरीको जला डाला । भरमासुरको वर दे दिया कि जिसके सिरपर वह हाथ रख दे वह भस्म हो जाय सो वह वर पाकर आपहीपर हाथ साफ करने गया । इत्यादि । इस कथनमें आशय यह है कि बिना किंचित् भी सोचे-विचारे मनोवाञ्छित फल देनेवाले शिवजी ही हैं और देवता विना विचारे वर नहीं देरी, अतएव मन-माँगा वर चाहते हो तो शिवजीकी आराधनासे ही मिल सकता है ।—यहाँ प्रयम विनोक्ति अल्ड्झार है । हुक्कि यहाँ 'एहिं कहँ शिव तिज दूसर नाहीं' का ही प्रसङ्ग चल रहा है । इसलिये 'इच्छित फल से पार्वतीजीके लिये शिवजीकी प्राप्तिरूपी इच्छित फल अभिमेत है । कारण कि इच्छित वरदानकी प्राप्ति ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा भी होती है पर शिवजी ही प्राप्त हों, इसके लिये तो उनकी ही आराधना करनी पड़ेगी ।

वि० त्रि०—सेवक मनोरंजन तो शिव ही हैं। इस कन्याको रेखा पड़ी है 'होहहि पूज्य सकल जग माहीं', 'एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं' और विना शिवकी आराधनाके वाञ्छितकी प्राप्ति नहीं होती। अतः यह फल तभी घटित होगा जब तुम्हारी कन्या तप करें और शिवजीसे इसका विवाह हो।

# दो॰--अस किह नारद सुमिरि हिर गिरिजिह दीन्हि असीस। होइहि यह \* कल्यान अब † संसय तजहु गिरीस॥ ७०॥

अर्थ-ऐसा कहकर श्रीरामजीका स्मरण करके नारदजीने पार्वतीजीको आशीर्वाद दिया। (और कहा) है गिरिराज! अब संदेह छोड़ दो, यह कल्याण (मंगल अर्थात् विवाह) निश्चय ही होगा। ॥ ७० ॥

िपणी—१ जो प्रथम शैलराजने सुताको प्रणाम कराया था, उसका आशीर्वाद यहाँ लिखते हैं। 'सुमिरि हरि' का भाव कि कल्याण होनेका आशीर्वाद देते हैं और कल्याणके कर्ता 'हरि' हैं; यथा—'सुमिरह श्री भगवान। पारवितिह निरमएउ जेहि सोइ करिह कल्यान॥ ७१॥' अतः हरिको सुमिरकर आशीर्वाद दिया। पुनः भाव कि 'हे भगवन्! आप यह कार्य सिद्ध करें, शिवप्राप्ति कठिन है उसे करा दें।' इस प्रकार मनमें भगवान्का स्मरण करके तब आशीर्वाद दिया।—[ पुनः, तुःखहरणके सम्बन्धसे 'हरि' शब्द दिया; क्योंकि चाहते हैं कि वे दुःख हरनेवाले भगवान् इसके क्लेशको हरें तथा दम्पितके सोचको हरें। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'यहाँ 'हरि'से श्रीरामजी ही अभिप्रेत हैं। जिन श्रीरामजीसे सतीजीने मरते समय वर माँगा था उन्हींका ध्यान करके नारदर्जाने पार्वतीजीको आशीर्वाद दिया—'हे श्रीराम! आप इसे वर दे ही चुके हैं, अब इसकी इच्छा र्राष्ट्र पूरी कीजिये।' हरिका ध्यान करते ही भविष्यज्ञान होनेसे कहा कि 'होइहि वह कल्यान'''।' हरि = श्रीरामजी। यथा—'रामाल्यमीशं हरिं' (मं० श्लोक ६)।

२ 'होंद्दि यह कल्यान'''' इति । (क) भगवान्का स्मरण करके आशीर्वाद दिया और कहा कि यह कल्याण होगा । शुक्जन आदि जो आशीर्वाद देते हैं कि भगवान्का स्मरण करके आशीर्वाद देते से ही उसकी सफलता होती है । ऋषि, मुनि, देवता, गुक्जन आदि जो आशीर्वाद देते हैं, उनकी पूर्ति प्रभुकी कृषाहांसे होती है, अन्यथा नहीं । यथा—'तात बात फुरि राम कृषाहीं । राम-विमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं । २ । २५६ । (ख) 'क्या कल्याण होगा !' यह ऊपर प्रथम ही कह चुके हैं; यथा—'संभु सहज समरथ भगवाना । एहि विवाह सब विधि कल्याना ॥'; इसीसे यहाँ 'यह कल्यान' कहा अर्थात् जो अभी-अभी ऊपर कह चुके हैं वही । (पुनः, पूर्व पतिपरित्याग यह अकल्याण हुआ था, अब पतिसंयोग यह कल्याण होगा ) । शिवजीसे विवाह होगा, यह आशीर्वाद दिया । पूर्व 'एहिं विवाह सब विधि कल्याना' और 'णहि कहें शिव तिज दूसर नाहीं'

<sup>\*</sup> अव । † सब-१७२१, १७६२, छ० । १ यह २ अव-१६६१, १७०४, को० रा० ।

में गुप्तरूपसे शिवप्राप्तिका आशीर्वाद दिया था और अब यहाँ प्रकटरूपसे आशीर्वाद दिया । 'कल्याण' का अर्थ मंगल है। २०६। विवाह भी कल्याण वा मंगल कार्य है; यथा—'कल्यानकाज बिबाह मंगल सर्वदा सुख पाइहैं।' इस तरह यहाँ अल्याण से विवाह-मंगल अभिपेत है। ['अब' में भाव यह है कि कल्याणके लिये प्रयत्न आरम्भ हो जायगा और सिद्धि भी होगी, क्योंकि प्रारब्ध अनुकृल है, शिवपदानुरागका पूर्वजन्माजित वर है। (वि० त्रि०)]

३ 'अब संसय तजहु गिरीस' इति । 'अवः का भाव कि पूर्व कल्याणकी हानि हुई थी; यथा—'इहाँ संभु अस मन अनुमाना । दच्छसुता कहुँ निहं कल्याना ॥' ( ५ ); वह कल्याण अव पुनः होगा । अतः 'अवः कहा ।

नोट—१ आशीर्वाद चलते समय देनेका कारण यह भी है कि गिरिराज वरके दोष सुनकर अधीर हो गये थे। इसीसे अन्तमें यह भी कहा कि 'संसय तजहु गिरीस।' अर्थात् इसका विवाह शंकरजीसे होगा, दूसरेसे नहीं, इसमें संदेह नहीं है। यथा कुमारसम्भवे—'समादिदेशैकवर्ध् भवित्रीं प्रेम्णा शरीरार्धहरां हरस्य। १।५०। अर्थात् नारद नीने कहा कि यह सपिलयोंसे रहित शिवजीकी अर्धाङ्गनी होगी। अब चिन्ता न करो। 'तजहु' से पाया जाता है कि उन्हें सोच और संशय था; यथा—'झूठि न होइ देवरिषि वानी। सोचिहं दंपित सखी सयानी॥ उर धिर धीर कहें गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ उपाऊ॥' (६८)। इसीसे 'संसय तजहु' कहा।

उमाचरित ( श्रीपार्वती-तप ) प्रकरण

कि क्र अस ब्रह्मभवन मुनि गएऊ । आगिल चिरत सुनहु जस भएऊ ।। १ ।। पितिहि एकांत पाइ कह मैना । नाथ न में समुझे ने मुनि बैना ।। २ ।। जो घरु वरु कुलु होइ अनूपा । किरि बिबाह सुता अनुरूपा ।। ३ ।। शब्दार्थ—अनूपा ( सं० अनुपम )=सुन्दर, उत्तम । अनुरूपा=नुत्यरूपका; योग्य, उपयुक्त ।

अर्थ—(याज्ञवल्यजी कहते हैं) ऐसा कहकर मुनि (श्रीनाग्दजी) ब्रह्मलोकको गये। आगे जैसा कुछ चरित्र हुआ उसे सुनो ॥ १ ॥ पतिको एकान्तमें (अकेले) पाकर मैनाजीने कहा—हे नाथ! मैं मुनिके वचन (अर्थात् उनके वचनोंका आश्य) नहीं समझी ॥ २ ॥ यदि घर, वर और कुल (तीनों) उत्तम और कन्याके योग्य हों तो विवाह कीजिये ॥ ३ ॥

नोट—१ 'कहि अस ब्रह्मभवन सुनि गएऊ।'''' इति (क) 'नारद समाचार सव पाए। कीतुक ही गिरि गेह सिधाए॥ ६६। ५॥ उपक्रम है और 'ब्रह्म भवन सुनि गएऊ' उपसंहार। वे ब्रह्मभवनसे आये थे; यथा 'ब्रह्मादिक गाविह जसु जासू। नारद समाचार सब पाए॥ ६६। ४-५। 'ब्रह्मभवन=ब्रह्मलोक=सत्यलोक; यथा 'सत्यलोक नारद खेले करत रामगुनगान। १। १३८। नारद जी प्रायः ब्रह्मलोकमें ही रहा करते हैं। अथवा जब कहीं बाहर जाते हैं तो प्रायः प्रथम अपने पिता ब्रह्माजोके पास ब्रह्मलोकमें चिग्त सुनानेके लिये आने हैं; यथा 'प्रेम सहित सुनि नारद खरिन रामगुनग्राम। सोभासिंधु हृदय धिर गए जहाँ विधिधाम॥ ७। ५१॥ 'बार वार नारद सुनि आविह । चिरत पुनीत रामके गाविह ॥ नित नव चिरत देखि सुनि जाहीं। ब्रह्म लोक सब कथा कहाहीं॥ ७। ४२॥ इत्यादि वैसे ही इस समय भी चिरत सुनाने गये। (ख) 'आगिल चिरत सुनहु जस भएउ' से पाविती-तप प्रसंगः चला। (ग) 'चिरतः शब्द यहाँ देकर जनाया कि पूर्व जो जन्म आदि कहे गये वह भी पावितीजीका एक 'चिरतः है। यहाँतक 'जन्म 'नामकरण' तथा 'इच्छितवरप्राप्तिका आशीर्वाद' कहा गया। [नारद कीतुकके लिये आये, कीतुक करके चले गये। कीतुकसे क्या-क्या हुआ यह याज्ञवल्क्यजी आगे कहते हैं। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—१ (क) 'पितिहि एकांत पाइ कह मैना' इति । [एकान्तमें पूछा; क्योंकि वरके विषयमें कन्या आदिके समने माता-पिताका बात करना उचित नहीं । पुनः एकान्तमें पूछनेका कारण यह कि सबके सामने यह कैसे कहें कि हमारी समझमें बात नहीं आयी । अथवा, संभव है कि सबके सामने हिमाचल मुनिकी सब बातें न कहें, अतः एकान्तमें पूछा । अथवा कुछ समझीं, कुछ न समझीं इससे, वा, पितका आशय जाननेके लिये एकान्तमें पूछा । (सू० प्र० मिश्र ) । कि घरकी बातें एकान्तमें ही कहनी चाहिये । ] (स्व ) 'नाथ न में समुझे मुनि बेना' इति । न समझनेका कारण यह है कि नारदजीके वचन स्पष्ट नहीं हैं, यथा 'नारद वचन सगर्भ सहेत् । ७२ । ३ ॥ इसीसे प्रन्थकारने भी 'बचन' शब्द न रखकर 'बैन'

<sup>\*</sup> अस कहि—भा० दा० । † वूझे—१७२१, १७६२, छ० । समुझे—१६६१, १७०४, की० रा० ।

Spile 1

(बयन) रक्ला। पुनः, मैनाके वचनसे पाया जाता है कि वे इतनाभर समझों कि वर अच्छा न मिलेगा। जैला कि नारदजीने प्रथम कहा था—'अस स्वामी पृष्टि कहूँ मिलिहि एरी हस्त असि रेख। ६७। तत्पश्चात् जो नारदजीने कहा वह न समझीं। कारण न समझनेका एक तो यह था कि नारदजी गृह वचन बोले थे क्योंकि वे पार्वतीजीका ऐश्वर्य अभी खोलना नहीं चाहते थे, स्पष्ट कहना नहीं चाहते थे कि यह शिवजीकी अर्घाङ्गिनी हैं, वे ही इनके पित होंगे; दूसरे, वरके दोष सुनकर मैनाजी बहुत विहल और अधीर हो गयी थीं। [इस चरणमें श्रीमैनाजीका भोलाभालापन दिलाया है कि कैसी सीधी-सादी हैं]।

नोट-- र 'जी घर बर कुछ होइ अन्पा:" इति । (क) कन्यादानमें प्रथम कुलका विचार किया जाता है, इसमें पिताकी इच्छा प्रधान होती है। फिर घरका विचार कि भोजन, वस्त्र और रहनेका सुख हो, इसमें माताकी इच्छा प्रधान है। जब ये दोनों माता-पिताकी इच्छाके अनुकूल हों तब वरके विषयमें विचार होता है। यह कन्याकी इच्छाके अनुकूल होना चाहिये। यहाँ इस कमके प्रतिकृल कहा है। अर्थात् पहले 'घर' कहा तब 'वर' और तब 'कुल'। कारण कि ये मैनाजीके वचन हैं। मैनाजी माता हैं अतएव वे अपनी इच्छाको प्रधानता दिया ही चाहें; इसीसे उन्होंने प्रथम अपनी रुचि 'धर' कहा, तब कन्याकी रुचि, और तब पिताको रुचि कही। (पांडेजी, बै॰)। (ख) सू॰ प्र॰ मिश्रजी लिखते हैं कि यहाँ स्त्रीस्त्रभाव दिखलाया है। मैनाजी कहती हैं कि नारदजीने यदि किसी अयोग्य वरके साथ व्याह करनेको कहा हो तो ठीक नहीं, खूब देख-भालकर व्याह करना चाहिये। ऐसा न हो कि आप नारदर्जीके कहनेपर व्याह कर डालें। पहले तो 'घर उत्तम होना चाहिये; यथा 'माता वित्तम् ।' 'बर' से कन्याकी इच्छाको दिखलाया कि वर देखनेमें सुन्दर हो; यथा 'क्रन्या वरयते रूपम् ।' 'कुल' से बान्धवोंकी रुचि सूचित की कि ऐसा न हो कि विवाह करनेपर बान्धव हँ हैं; यथा 'बान्धवाः कुलिमच्छन्ति'। ि कि पूरा दलोक इस प्रकार है—'कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता ध्रुतम्। बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टाक्सितरे जनाः ॥ ( सुभाषित ) । अर्थात् कत्या रूपवान् पति, माता ऐश्वर्य, पिता विद्याः बंधुवर्ग उत्तम कुल और अन्य लोग (बाराती ) सुन्दर भोजन सत्कार चाहते हैं। ] (ग ) सुधाकर दिवेदोजी कहते हैं कि मैनाको मोटी-मोटी बातें समझ पड़ीं कि मेरी कन्याके विवाहके विषयमें कुछ नारदने कहा है और किसी वरका भी नाम लिया है, इसलिये कहती हैं कि 'जी घर''' अर्थात् घर, वर, कुल उत्तम और वेटीके अनुकृल हो; क्योंकि शास्त्राक्ष है—'समाने सहशे वरे'। अर्थात् योग्य वरको कन्या देनी चाहिये। (घ) घर, वर और कुलके साथ 'अन्पाः और विवाहके साथ 'सुता अनुरूपा' वा 'सुतां के 'अनुरूपा' कहनेका भाव कि घर-वर-कुल उत्तम हो, हमारे सहश या हमसे विशेष हो और विवाह सुताके अनुरूप हो अर्थात् वर सुताके सहश सुन्दर, सुशील आदि हो। (पं०) किसीने इसपर यह दोहा लिखा है-'रूपहिं दंपति मातु धन पिता नाम विख्यात। उत्तम कुल वांधव चहें भोजन लोग वरात॥' •जी घर-घर कुल · · · से रपष्ट है कि मैनाजी मुनिके वचनका सीधा अर्थ ही समर्सी ।

३ पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें भगवान्ने ब्राह्मणसे बताया है कि कन्याका विवाह किसके साथ न करना चाहिये।— 'जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान् हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुळ उत्तम न हो, खो मूर्ख हो, जो अत्यन्त वृद्ध, अत्यन्त दीन, रोगी, अति निकट रहनेवाला, अत्यन्त कोधी वा असन्तुष्ट हो?—इन वारह व्यक्तियोंको कन्या न देनी चोहिये। जो लोभवश अयोग्य पुरुपको कन्यादान करता है वह रीरव नरकमें पड़ता है; यथा 'यः पुनः शुक्कमश्नाति स याति नरकं नरः। विकीत्वा चात्मनां मूढों नरकास निवर्तते॥ लोभादसहशे पुंसि कन्यां यस्तु प्रबच्छति। रीरवं नरकं प्राप्य चाण्टालत्वं च गच्छति॥ (४९। ९०-९१)। हान्य गोस्वामीजीके 'जो घर वर कुळ...' इससे तथा पद्मपु० के उपर्युक्त उद्धरणसे कन्याओं माता-पिताओं को उपदेश ग्रहण करना चाहिये। पदापु० के उद्धरणको 'मुताके अनुह्य कीन नहीं है' इसकी व्याख्या वा परिगणन समझना चाहिये।

कुलनात्मक श्लोक—'मेना प्राप्यकदा शैलनिकटं प्रणनाम सा ॥ ३ ॥ ''मुनिवाक्यं न बुद्धं में सम्यष्ट् बारीस्वभावतः । विवाहं कुरु कन्यायास्मुन्दरेण वरेण ह ॥ शि० पु० २ | ३ | ९ ॥'

न त कन्या वरु रहउ कुआरी। कंत उमा मम प्रान पिआरी॥ ४॥

<sup>\*</sup> रहर —छ० । रहट चट्टाउ४ तीरव बार्ष । तिलु भरि भूमि न सके छकार्ष ।' (१ । २५२ ) इत्यादि ।

जी न मिलिहि वरु गिरिजिहि जोगू । गिरि जड़ सहज किहिह सबु लोगू ॥ ५ ॥ सोई विचारि पति करेहु विवाहू । जेहि न वहोरि होइ उर दाहू ॥ ६ ॥ शब्दार्थ—कंत (सं॰ कान्त )=पति, स्वामी । प्रान पिआरी=प्राणोंके समान वा प्राणोंसे भी अधिक प्यारी ।

अर्थ—नहीं तो वेटी भले ही कुँआरी रह जाय (इसमें हर्ज नहीं, पर अयोग्य वरके साथ व्याह करना उचित नहीं)। हे स्वामिन्! उमा मुझे प्राण-प्यारी है।। ४।। यदि पार्वतीके योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि (आखिर) गिरि स्वाभाविक जड़ (ही तो) हैं। (इसीसे ऐसा अयोग्य वर हूँदा)।। ५।। 'हे पति! इस बातको विचार कर ही व्याह कीजियेगा; जिसमें फिर पीछे हृदयमें संताप न हो।। ६।।

नोट—१ 'न त कन्या वह रहउ कुँआरी ।' इति । (क) स्त्रियोंका कन्यापर जैसा वास्सहय और स्नेह रहता है वैसा ही ठीक-ठीक यहाँ दरसाया गया है । यह स्वभावोक्ति हे । (ख) 'रहउ कुँआरी' का भाव 'सुक्र, दरिद्री और हीन कुलवालेको कन्या न देना, क्योंकि ऐसेको कन्या देनेसे सभी (कन्या, माता-पिता, वंधुवर्ग) को दुःख होगा। (ग) 'यह रहउ कुँआरी' का भाव कि अयोग्यके साथ तो व्याह कदापि न कक्रा, व्याह न हो तो न सही । कन्या मुझे भार नहीं है । इस तरह अयोग्य वरके साथ विवाह होनेसे अधिक क्लेश जनाया और विना व्याही रहनेमें उतना क्लेश नहीं होता, यह जनाया। पुनः भाव कि कुँआरी रही तो इसमें अपना वश ही क्या है ? यथा—'कुँअरि कुआरि रहउ का करऊँ।' (१। २५२ श्रीजनकवचन)। मनुजो भी कहते हैं---'काममामरणात्तिक्टेद्गृहे कन्यतुँमस्यिप। न चैवैनां श्रयच्छेत गुणहीनाय किहिंचित्॥' ९। ८९। अर्थात् माता-पिता कन्याको ऋतुमती,होनेपर भी आमरण घरमें ही रक्लें, परन्तु गुणहीन वरके साथ कभी व्याह न करें।

टिप्पणी—— १ 'कंत उमा मम प्रान पियारी।' इति। (क) [ 'कंत' 'एकांत' के सम्बन्धसे कितना सुन्दर है ! बड़ा ही प्रिय शब्द है जिसमें पितके प्रति प्रेमका भाव भरा हुआ है। मिछान की जिये 'कंत करव हरि सन परिहरहू। मोर कहा अति हित चित धरहू॥ ५। ३६।', 'कंत राम बिरोध परिहरहू। ६। १४।', 'कंत समुक्षि मन तजहु कुमितही। ६। ३५।' मन्दोदरीने चिन्तित होनेपर और पित उसकी बात मान ले इस विचारसे अपना अत्यन्त प्रेम दरसानेके लिये 'कंत' सम्बोधन किया है। वैसे ही यहाँ मेनाजी चिन्तित हें और चाहती हैं कि पित मेरी सलाह मान लें। (ख) 'उमा मम प्रानिपयारी' कहनेका भाव कि उसका क्लेश मुझसे न सहा जायगा, उसको दुखो देखकर मेरे प्राण न रहेंगे। यथा— 'तुम्ह सिहत गिरि तें गिरड पावक जरों जलनिधि महुँ परों। घर जाउ अपजसु होउ जग जीवत बिबाहु न हों करों॥ ९६।—[ वंदन पाठकजी लिखते हैं कि 'संस्कृत एकाक्षरकोशों 'म' ब्रह्माको कहते हैं, इस तरह 'मम'=मस्य म: इति मम: ।=म (ब्रह्माका) +म (ब्रह्मा) = ब्रह्माको बनानेवाला महादेव। मम प्रानिपियारी=महादेवकी प्राणिया है—यह अर्थ वाक्छ के मेनाको जोभपर वैठकर सरखतीने कह दिया। इसीका और पक्का करनेके लिये उमा— 'वो: महादेवस्य मा लक्ष्मीः' इति उमा—नाम भी कहा। (मा० प०)। परंतु यह क्लिष्ट कल्पना और पण्डितोंका वाग्विलास है जो महाक्षिजोके प्रसादकाल्यकी महिमा ही दिखा रहे हैं।]

नोट— ? 'जी न मिलिहि बरं ''' इति । प्रथम 'उमा मम प्रान पिआरो' कहकर अपनेको व जेश होगा यह जनाया और अब इस वाक्यसे सुझाती हैं कि अयोग्य वर मिलनेसे मेरे तो प्राण जायंगे ही और आपकी भी हँ ती होगी, आपको सभी जह कहेंगे और कन्याको भी क्लेश होगा । इस तरह हम तीनोंका मरण होगा; क्योंकि सम्भावितके लिंश अपकीर्ति मरणसे भी अधिक दुःख देनेवाली है । यथा—'संभावित कहूँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ २ । ९५ ।' 'गिरि जड़ सहज…' अर्थात् पर्वत स्वभावसे जड़ होता ही है, इसीसे इन्होंने जड़ता (मूर्खता) की तो आश्चर्य हो क्या ! ये तो पर्वतराज हैं, इन्होंने जड़ता को सो उचित ही है । इसीसे गिरिजाके योग्य वर न हूँ दा । पुनः भाव कि एक तो हम जड़ हैं ही पर तब अन्य सब लोग भी हमें जड़ कहेंगे । अथवा, पर्वत जड़ होता ही है, उसके सम्बन्धसे हमें भी लोग जड़ कहेंगे । क्योंकि हमलोग इनके अधिष्ठाता देवता या राजा हैं ।

टिप्पणी --- २ 'सोइ बिचारि पित करेहु विवाहू। ''' इति । (क) 'पिति' का भाव कि 'पाति रक्षति इति पितः।' अर्थात् आग हमारे रक्षक हैं, अतः इस संतापसे हमारी रक्षा कोजिये, मेरी रक्षा करना आपका धर्म है। [(ख) 'सोइ बिचारि' से सूचित होता है कि नारदजीकी वातोंसे इतना और समझ पड़ा था कि नारदजीने किसी अयोग्य वरकी चर्ची को है। (सुधाकर दिवेदी)। पुनः भाव कि लोग हमें मूर्ल कहें, जड कहें, इसकी मुझे अधिक परवा (चिन्ता) नहीं, पर ऐसा न हो,

कि अयोग्य वरके साथ व्याह कर देनेसे गिरिजाका दुःख देखकर हम लोगोंके हृदयमें संताप हो, अतएव खून सोच-विचारकर व्याह कीजियेगा। यही समझकर कहती हैं कि 'जेहि न बहोरि होइ उर दाहू'] (ग) 'जेहि न…' अर्थात् आगे दाह होनेसे यही अच्छा है कि कन्या कुआरी ही रह जाय।

अस किह परी चरन #धिर सीसा । बोले सिहत सनेह गिरीसा ॥ ७॥ बरु पावक प्रगटै सिस माहीं । नारद वचनु अन्यथा नाहीं ॥ ८॥

शन्दार्थ-अन्यथा=औरका और, असत्य, झूठ।

अर्थ-ऐसा कहकर (पितके):चरणोंपर सिर रखकर गिर पड़ी। (तव) हिमवान् प्रेमसिहत बोले॥ ७॥ चन्द्रमामें अग्नि भले ही प्रकट हो जाय, पर श्रीनारदजीके वचन असत्य नहीं हो सकते॥ ८॥

नोट—9 'अस कहि'—अर्थात् जैसा ऊपर लिख आये—'जौ घर घर' से 'जेहि न यहोरि होइ उर दाह ।' तक र—'परी चरनः''' इति । चरणोंमें सिर घरकर पढ़ जानेका भाव कि—मैनाजी इस तरह मनाती हैं कि 'हे स्वामी! आप भी प्रतिज्ञा करें कि अयोग्य वरसे व्याह न करेंगे। इस तरह पतिकी कार्यपद्धतिको वरलना चाहती हैं कि वे 'जोगी जिटल अकाम मन' वालोंमें कौन अच्छा है इस खोजमें न लगें, अच्छे घर-वर-कुलकी खोज करें। यह दशा करुणारसकी परिपूर्णता और प्रार्थनाकी हद सूचित करती हैं। इस करुणारसपरिपूर्ण प्रार्थनासे हिमवान्को दया आ गयी और वे स्नेह-सहित कोले। (पं० पां० वे, मा० प०)। ३—'सहित सनेह' का रूप आगे दिखाया गया है; यथा—'प्रिया सोच परिहरहुं'''। इससे यह भी जनाया कि हँसकर, हाथ पकड़कर मैनाजीको उठाकर आदरसहित अत्यन्त निकट वैठाकर, गलेमें हाथ डालकर इत्यादि रीतिसे प्रेम दरसाकर 'प्रिया' सम्बोधन करते हुए बोले। मैना घबड़ा गयी हैं, उनको टारस देना है, सन्तुष्ट करना है, अतः प्रेमसहित समझाना आवश्यक था; इसीसे 'बोले सहित सनेह' कहा। ४—'गिरीसा' इति। नारदजीने जो कहा था कि 'एहि तें जसु पैहाई पितु माता', वह फल उनको प्रत्यक्ष मिल रहा है, क्योंकि 'जब तें उमा सेलगृह जाई। सकल सिद्ध संपति तहें छाईं॥ ब्रह्मादिक गाविहें जसु जास् '—इससे हिमवान्को नारद-चचनमें पूर्ण विश्वास हो गया था, वह विश्वास कैसे हट सकता है ? श्रद्धासे जिस बातको पकड़ ली, उसे नहीं छोड़ेंगे, इस भावको दरसानेके लिये यहाँ प्रारम्भमें ही 'गिरीस' नाम किवने दिया है।

नोट—' 'बरु पावक प्रगटे सिंस माहीं ।'''' इति । (क) इस वाक्यसे नारदजीके वचनकी दृद्ता स्चित करते हैं कि इनका वचन तीनों कालों अन्यथा होनेवाला नहीं; अतः तुम स्निस्वभाव छोड़कर भगवान्का स्मरण करो, जैसा आगे कहते हैं । सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'शिश्त (चन्द्रमा) जलमय है । पुराणों में लिखा है कि चन्द्रमा अत्रिके अशुजलसे बना है; यथा—'हरिहर विरिद्धावरलामश्रवण सहर्ष पुत्रकामाऽत्रिनेग्रविगलितजलविन्दुरिन्दुः ।' जल अग्निका नाशक है, उसमें अग्निका होना असम्भव है । वह भो सम्भव हो जाय तो हो जाय, पर नारदका वचन अन्यथा नहीं हो सकता । इस वाक्यसे ग्रन्थकारने 'हिम' से अचल श्रद्धा दिखायी । अर्थात् 'यथा नाम तथा गुणः' इस सिद्धान्तसे जैसा गिरिका नाम 'अचल' है वैसा ही नारदके वाक्यमें श्रद्धा भी अचल है, यह सिद्ध किया ।' पं० रामकुमारजी कहते हैं कि चन्द्रमा भी भगवान्का मन है और नारद भी मन हैं । चाहे चन्द्रमा—मनका धर्म लूट जाय पर यह (नारद) मनका धर्म न लूटेगा ।' और कोई महानुभाव कहते हैं कि गिरिराजका अभिप्राय यह है कि 'हे प्रिय ! यह तो तुम जानती ही हो कि शिश्त हिमकर भी कहा जाता है, हिमालयपर वह हिम स्वता ही रहता है, उसमेंसे अग्निका खयना असम्भव है, तो भी चाहे यह अनहोनी भी सम्भव हो जाय पर नारद-वचन असम्भव हो जाय यह कदापि सम्भव नहीं ।' स्न्द्रमा मनसे जातः ।' अर्थात् चन्द्रमा मनसे उत्यत्न हुआ है और नारदजी तो भगवान्के मन ही हैं ।

(ख) साधारण देवता भी असत्य नहीं बोलते और ये तो देविष हैं। इनके वचन स्वभावतः कभी असत्य नहीं हो सकते। इस सामान्य बातका विशेषसे समर्थन करना 'अर्थान्तरन्यास अलंकार' है। 'प्रीटोक्ति' का भी आभास है। (बीरकवि)। यह 'सोइ बिचारि पति करेह बिबाहू' का उत्तर है। (ग) शिवपुराणमें भी ऐसा ही है। यथा—'इत्युक्तवाश्रुमुक्ती मेना पत्यरूष्ट्रघोः पतिता तदा। तामुत्याच्य गिरिः प्राह यथावत्प्राज्ञसत्तमः॥ ८॥ श्रृणु त्वं मेनकं देवि यथार्थं विष्म तत्त्वतः। भ्रमं त्यज मुनेर्वाक्यं वितथं न कदाचन। २। ३। ९। ९।'

#### दो॰—प्रिया सोचु परिहरहु सबु\* सुमिरहु श्रीभगवान । पारवितिहि† निरमएउ जेहि सोइ‡ करिहि कल्यान ॥ ७१ ॥

अर्थ-प्रिये! सब सोच छोड़ दो, 'श्रीभगवान्' का स्मरण करो। जिसने पार्वतीको रचा (बनाया, पैदा किया) है, वही निश्चय ही कल्याण करेगा॥ ७९॥

नोट—१ असम्भव बात वा होनहारके लिये सोच न करना चाहिये। दूसरे, भगवान् ही भावीको मिटा सकते हैं। अतः सोच छोड़ कर स्मरण करनेको कहा। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'कम प्रधान विश्व करि राखा' इस पूर्वमीमांसाके िद्धान्तको पक्का मानकर तथा—'स रक्षिता रक्षित यो हि गमें' इसके अनुसार कहा कि जिसने पार्वतीको बनाया वही सब कल्याण करेगा। बहुत ज्ञान होनेसे लोग नास्तिक हो जाते हैं, भगवान्में उनकी अचल अद्धा नहीं होती। इसलिये सब बातोंको छोड़कर 'कर्त्तुमक्तुमन्यथाकर्त्तुं समर्थो मगवान्' इसी एकको जो पकड़कर रहता है वही पूरा आस्तिक मूद्र कहाता है—'सबसे बड़े हैं 'मूद्र जाहि न ब्यापत जगत गति।', सो महामूद्र गिरीश अपना सिद्धान्त कहकर आप निश्चिन्त हुए और अपनी स्त्रीको भी निश्चिन्त किया।'

२ 'सव सोच' अर्थात् घर-घर-कुलका सोच, सुताके योग्य वर मिलने न मिलनेका सोच, हमको जड़ कहे जानेका सोच तथा हृदयमें दाह होनेका सोच।

३ 'सुमिरहु श्रीमगवान' इति । (क) इससे जनाया कि हिमाचलका भागवत (नारद) के वचन और श्रीभग-वान्पर विश्वास हैं। (ख) श्रीभगवान्को स्मरण करनेका भाव कि वे अपनी ऐसी जोड़ी मिला देंगे। पुनः, 'पारबिहिंह निरमएउ जेहिं' इस सम्बन्धसे 'श्रीभगवान्' कहा; जो उत्पत्ति करे वह भगवान् है। (पं० रा० कु०)। पुनः, 'श्रीभगवान्' कहकर जनाया कि श्रीसहित भगवान्का स्मरण करों जिसमें जैसा श्रीजीका पित सुन्दर है वैसा ही पित पावतीको मिले। श्री=श्रीजी, सीताजी; यथा—'आगे राम सिहत श्री श्राता।' (पं०)। स्० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि—'श्रीभगवान्' पदसे यह व्यंजित हुआ कि केवल गगवान् असमर्थ हैं, श्रीसहित उनका भजनसे वे सब इच्छा पूर्ण करेंगे। प० प० प्र० का मत हैं कि गिरिराजने जान लिया कि मेनाका नारद-वचनपर विश्वास नहीं है और भगवान्की कृपाके बिना यह विश्वास नहीं होगा। श्री=लक्ष्मी, ऐश्वर्य, शोभा इत्यादि। इन सभीकी प्राप्ति श्रीकी कृपासे होगी। अतः श्रीसहित समरण करनेको कहा।' (ग) साहसपूर्वक ईश्वरपर भरोसाकर चित्तको हद करना 'धृतिसंचारी भाव' है। (बीरकिव)।

कि 'सोई करिंदि कल्यान' इति । नारदजीने कहा था कि 'होइहि यह कल्यान अव', अतः ये भी कहते हैं कि 'सोई करिंदि कल्यान' । दोनों वाक्योंमें 'हि' निश्चयका अर्थ दे रहा है । नारदजीने कहा — 'संसय तजहु' । वैसे ही ये मेनाजीसे कहते हैं कि 'सोच परिहरहु सख' । नारदजीके सम्बन्धमें 'सुमिरि हरि' कहा था, हिमवान् भी उसीके अनुसार 'सुमिरहु श्रीमगवान' कहते हैं । नारदजीने 'गिरीश' सम्बोधन किया था, वही 'गिरीश' शब्द यहाँ वक्ता मेनाको सम्भानेमें देते हैं—'बोळे सिहत सनेह गिरीसा ।' वहाँ के 'गिरीश' सम्बोधनकी सार्थकता एवं चरितार्थता यहाँ दिखायी । कि जैसा गिरीशको नारदजीने समझाया, ठीक वैसा ही गिरीशने मेनाजीको उपदेश दिया । इससे दिखाया कि हिमवान्ने मुनिके वचन गाँठ वाँध लिये । उनके वचनोंपर इनकी परम श्रद्धा है, अतः उसीको उन्होंने हद किया है । यहाँ यह भी स्वित होता है कि नारद-यचन अन्यथा होगा नहीं और उन्होंने इसके कल्याण होनेका आशीर्वाद दिया है तथा संशय और सोच छोड़नेको कहा है । अतः सब चिन्ता छोड़कर भगवत्समरण करनेको कहा । स्वयं तो नारदके उपदेशसे संशय छोड़े हुए हैं ही ।

#### अव जौ तुम्हिह सुता पर नेहू । तौ अस जाइ सिखावनु देहू ॥ १ ॥

<sup>्</sup> अव । †पारवती — १७२१, १७६२, छ०, भा० दा० । ८ सबु । † पारवितिहि—१६६१, १७०४, को० रा० । ‡ सोई करिविहि—ना० प्र० ।

### करैं सो तपु जेहि मिलहिं महेस् । आन उपाय न मिटिहि कलेस् ॥ २ ॥ नारद बचन सगर्भ सहेत् । सुंदर सब गुन निधि वृपकेत् ॥ ३ ॥

अर्थ-अब, यदि तुम्हें कन्यापर प्रेम है तो जाकर उसे ऐसी शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे कि जिससे शिवजी मिल जायँ। (अर्थात् वे वररूपसे प्राप्त हो जायँ)। अन्य किसी उपायसे क्लेश नहीं मिटेगा॥ १-२॥ नारद्जीक वचन गृद्ध भाव (रहस्य)—पूर्ण, हितकारी और कारणयुक्त हैं। वृषकेतु (धर्मध्वज) श्रीशिवजी, सुन्दर और समस्त गुणोंके निधान (भण्डार) वा खजाना हैं॥ ३॥

नोट—शिवपुराणमें इससे मिलते हुए श्लोक ये हैं—'यदि स्नेहो सुतायास्ते सुतां शिक्षय सादरम्। तपः कुर्याच्छ-इरस्य सा मक्त्या स्थिरचेतसा ॥ १०॥ चेत्प्रसन्नः शिवः काल्याः पाणि गृह्णति मेनके ॥ २ । ३ । ९ । ११ ।'

दिप्पणी—9 'अब जो तुम्हाहं''' इति । (क)—'अब' का अन्वय 'जाइ सिखावन देहू' के साथ है । 'सुता पर नेहू' के साथ नहीं हैं । क्योंकि सुतापर माताका स्नेह तो सब दिनसे हैं—[ दोहमें बताया कि प्रथम परमश्चरका विश्वास और भरोसा करना मुख्य है और अब उपाय बताते हैं । भाव यह कि भगवान्का भरोसा रखकर उपाय करना चाहिये । पुनः, 'अब' का भाव कि अभी सुअवसर है, अभी मुनिके वचनोंका प्रभाव सबोंपर छाया हुआ है, अतः तत्सन्वन्धी शिक्षाका प्रभाव तुरत पड़ेगा, फिर तुम्हारा अथवा सुताका मत कोई फेर न दे ।—'श्चमस्य क्षीव्रम्' । शुभकार्यमें देर न करना चाहिये । (पं०)। पुनः भाव कि एक बात तो बता चुके कि शोच छोड़कर भगवान्का स्मरण करो, वे क्लेश हरेंगे; कल्याण करेंगे । अब दूसरी बात कहते हैं सो सुनो । (ख)—'जो तुम्हिं सुता पर नेहू' का भाव कि यदि सत्य ही कहती हो कि 'उमा मम प्रान पिआरी' 'जेहि न बहोरि होइ उर दाहू', और यदि सत्य ही सुतापर नुम्हारा स्नेह है तो ऐसा करो जैसा मैं कहता हूँ । प्रियका जिसमें हित है उस साधनाका उपदेश उसे जी कड़ा करके देना चाहिये । कि पिता और कन्याको माता लौकिक व्यवहारकी शिक्षा देते हैं, इसीसे हिमवान मेनाजीसे पार्वतीजीको शिक्षा देनेके लिये कहते हैं, नहीं तो स्वयं सिखावन देते । ]

२ (क) 'करें सो तप जेहि मिलहें महेसू।' इति । नारदजीका वचन है कि 'जौ तपु करें कुमारि तुम्हारी। माविड मेट सकहिं त्रिपुरारी ॥ यद्यपि वर अनेक जग माहीं। एहि कहें सिव तिज दूसर नाहीं ॥' अवएव कहते हैं कि 'करें सो तप''''' ।—[ पुनः, 'सो तप' का माव कि नारदजी कह चुके हैं कि 'दुराराध्य पे अहिंह महंसू। आसुतोप पुनि किएँ कलेसू ॥' अर्थात् किटन कलेश करनेपर वे शीव्र प्रसन्न हो जाते हैं, अतः वह ऐसा किटन तप करें कि वे शीव्र प्रसन्न हो जाते हैं, अतः वह ऐसा किटन तप करें कि वे शीव्र प्रसन्न हो जायाँ। 'महेसू' का माव पूर्व लिखा जा चुका है। तात्पर्य कि वह शिवजीके लिये भारी किटन तप करें, क्योंकि वे दुरा-राध्य हैं। (ख)—'आन उपाय न मिटिह कलेसू' इति। नारदजीने कहा है 'इच्छित फल बिनु सिव अवराधें। लिह अ कोटि कोग जप साधें ॥' तथा 'माविड मेटि सकहिं त्रिपुरारी ॥' इसीसे हिमाचल कहते हैं कि क्लेश मिटनेका एकमात्र उपाय यही है। माव यह है कि तपसे शिवजीकी प्राप्ति हो जानेसे सब क्लेश आप ही मिट जायगा, अन्य किसी उपायसे तथा बिना शिवप्राप्तिके क्लेश नहीं मिटनेका। इसीसे 'जेहि मिलहें महेसू' कहा, और 'आन उपाय न' कहा।]

३ 'नारद बचन सगर्भ सहेत्।'''' इति । भाव भरा होनेसे 'सगर्भ' कहा और उनके कहनेका यह कारण है इससे 'सहेत्' कहा । शिवजीका विवाह करना प्रकट न कहा, यह साभिप्राय है—इति भावः। [सगर्भ=गर्भसिहत=भीतर कुछ और अथों और भावोंसे भरा हुआ । अर्थात् जैसे गर्भका बालक ऊपरसे दिखायी नहीं देता, वैसे ही मुनिक वचनोंमें जो अभिप्राय और हित भरा हुआ है, वह ऊपरसे नहीं समझ पड़ता। उनके वचन रहस्यपूर्ण हैं, गृह अभिप्राययुक्त हैं। ]

नोट—१ 'सहेतू' का भाव कि 'ये वचन हमारे हितके स्चन हैं, शिवजीके सम्यन्धित हमारा प्रतान बहुंगा, हमारी प्रशंसा होगी, कन्या भवानी होकर जगत्यूज्य हो जायगी और इस सम्बन्धित हम लोग भी महिमाकी अविध माने जायेंगे; यथा—'महिमा अविध राम पितु माता।' इन वचनोंका आशय श्रेष्ठ है। (पं०)।

२ 'सगर्म सहेत्' कहकर 'सुंदर सब गुन निधि वृपकेत्' कहनेका भाव कि जो नारद्जीने 'जोगी जिटल अकाम मन नगन अमंगल बेष' कहा है उन कुरूपतास्चक वचनों के गर्भमें 'सुन्दरता' का आशय भरा है और जो 'अगुन अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संसय छीना॥' कहा, उन अवगुणस्चक वचनों में 'सर्वगुणसम्पन्न' होनेका आशय गर्भित है। वेजनाथ-जी एवं रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'जितने दोष नारद्जीने गिनाये हैं वे अन्यत्रं दोप हैं पर शिवजीमें वे गुण हैं। कर्जाचत्

इसका व्याह शिवजीसे लिखा हो तो ठीक ही है जिना उपाय भी सम्भव है; उसपर यदि उपाय भी किया गया तब तो फिर कहना ही क्या ? और यदि शिवजीके साथ विवाह नहीं लिखा है तो उपाय करनेसे होगा। इसलिये दोनों प्रकारसे उपाय करना भला है। वे तो गुणखानि हैं, अवगुण तो ऊपरसे दिखावामात्र है, इसलिये 'सुन्दर' कहा।

र सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'हिमवान्ने पीछेसे नारदजीके प्रत्येक वचनपर ध्यान और विचार किया, इसीसे कहा कि 'नारद वचन सगर्भ सहेत्' हैं। वचनोंके अन्तर्गत जो गर्भित आशय है वह पूर्व लिखे गये हैं। भूत-प्रेतादिके सङ्ग रहनेसे कोई यह न समझे कि वे अधोड़ी या बेधमीं हैं, इसलिये 'वृषकेतु' विशेषण दिया।'

४ कोई-कोई 'सुंदर सबगुन निधि वृषकेत्' को 'वचन' के ही विशेषण मानते हैं।

वि॰ त्रि॰—'सुंदर सब गुननिधि बृषकेत्ं…' इति ।' 'कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतम् । बान्धवाः कुलिमिच्छन्ति मिष्टाम्नमितरे जनाः ॥ कन्या रूपका वरण करती है इसिलये कहते हैं कि वृपकेतु सुन्दर हैं । पिता श्रुतका वरण करता है, इसिलये कहते हैं 'गुननिधि बृषकेत् ।' माता वित्तका वरण करती है, इसिलये कहते हैं कि शंकर हैं, वृसरोंका कल्याण किया करते हैं, उन्हें वित्तका क्या घाटा है । बान्यव कुलकी इच्छा करते हैं, अतः कहते हैं 'सबिहं मौति संकर अकलंका' इस माँति घर-वर-कुलका अनूपत्व कहा ।

# अस विचारि तुम्ह \* तजहु असंका । सबिह भाँति † संकरु अकलंका ॥ ४ ॥ सुनि पति बचन हरिष मन माहीं । गई‡ तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—अशङ्का (सं० आशङ्का )=डर, संदेह, अनिष्टकी भावना । टिंग्यह शब्द मानसकारने प्रायः 'शूठी शंका अर्थात् जहां कोई संदेह या भयकी बात नहीं है वहाँ संदेह, शङ्का, भय या अनिष्टकी भावना' के अर्थमें प्रयुक्त किया है । यथा—'तदिष असंका की निह्हु सोई । कहत सुनत सबकर हित होई ॥ ९ । ९९३ ।'

अर्थ-ऐसा विचारकर तुम व्यर्थका सन्देह छोड़ दो। शिवजी सभी प्रकार कलंकरहित हैं ॥ ४॥ पतिक वचन सुनकर मनमें प्रसन्न होकर मेनाजी उठकर तुरंत ही पार्वतीजीके पास गयीं ॥ ५॥

नोट—१ 'अस बिचारि' अर्थात् नारदवचन सगर्भ और सहेतु हैं, शिवजी सुन्दर हैं, गुणोंकी खानि हैं, धर्मकी ध्वजा हैं तथा सब प्रकार निष्कलङ्क हैं—यह विचारकर आशङ्का छोड़ो। 'आशङ्का' कहकर जनाया कि जहाँ कोई शङ्काकी, सोचकी बात ही नहीं है वहाँ तुम शङ्का कर रही हो। तुम्हारी शङ्का निर्मूल है, मिथ्या है। २—'सबिंद माँ ति अकलंका' अर्थात् 'अगुन अमान मातुषितु हीना' इत्यादि कोई भी कलंक उनमें नहीं हैं। पुनः, 'सबिंह माँति' अर्थात् लोक और वेद-शास्त्र-पुराणादि सभीके मतसे वे दोषरहित हैं। ३— कि जैसे नारदजीने गिरिराजने भी मेनाजीसे प्रथम यह कहकर कि 'जो बिंघ लिखा लिलार' उसे 'कोड न मेटनिहार' फिर उपाय भी बताया था; वैसे ही गिरिराजने भी मेनाजीसे प्रथम यह कहकर कि 'नारद बचन अन्यथा नाहीं' फिर उपाय भी कहा कि 'करें सो तप जेहि मिलहिं महेसू।' नारदजीने कहा था कि 'तदिष एक मैं कहीं उपाई। होइ करें जों देंड सहाई', इसीसे उन्होंने प्रथम ही मेनाजीसे 'सुमिरहु श्रीमगवान' अर्थात् श्रीमगवान्का स्मरण करनेको कहा जिसमें वे सहायता करें और 'करें जो देंड सहाई' की बात भी पूरी हो जाय। और मिलान पूर्व आ चुके हैं। ४ 'नारदजीकी बातसे मेनाके मनमें जो शङ्का और भ्रम उत्पन्न हुए थे, हिमवान् सची बात कहकर उन्हें दूर करनेका प्रयत्न करते हैं। यहाँ 'भ्रान्यापहुति अलंकार' की ध्विन है।' (वीर-कविजी)।

टिप्पणी—१ (क) 'सुनि पित बचन हरिष मन माहीं। गई:" इति। पूर्व कहा था कि 'अस कि परी चरन भिर सीसा'। ७१ (७) और यहाँ लिखते हैं कि 'गई तुरत उठि'। इससे जनाया कि जब गिरिराज समझाने लगे तब वे उठकर बैठ गयी थीं, और अब बैठेसे उठकर गिरिजाक पास गयीं। मारे खुशीके 'तुरत' गयीं। नारदजीके वचन सुनकर दुखित हुई थीं, अब पितके वचन सुनकर मनमें हर्ष हुआ।—[ यहाँ 'हरिष मन माहीं' से दो बातें दिखायीं— एक तो पितके वचनमें विश्वास होनेसे पातिवत्यधर्म और दूसरे यह कि आत्मजा (कन्या) को ऐसा पित मिलनेसे सुख होगा।' पुनः, 'हरिष मन माहीं' मनका हर्प कार्यसिद्धिका द्योतक है, यथा 'होइहि काज मोहि हरपं बिसंपी। ५।४।' मिलानका क्षोक—'इत्याकण्यं गिरेर्वाक्यं मेना प्रीततराऽमवत्। सुतोपकण्डमगमदुपदेषु तपोरुचिम्। शि० पु० २।३।९।१३।']

सव─१७२१, १७६२, छ०, भा० दा० । तुम्ह─१६६१, १७०४, को० रा० । † १६६१ में अनुस्वार नहीं
 है । ‡ गह─१६६१ ।

#### उमिह बिलोकि नयन भरे बारी। सिहत सनेह गोद वैठारी॥६॥ बारिह बार लेति उर लाई। गदगद कठन कछ किह जाई॥७॥

सर्थ—उमाको देखकर नेत्रोंमें जल भर आया। मेनाजीने प्रेमसहित उनको गोदमें त्रिटा लिया ॥६॥ (मेनाजी उमाको) वारंबार छातीसे लगा लेती हैं। उनका गला स्नेहक कारण भर आया, कुळ वोला नहीं जाता॥ ७॥ नोट—'उमिह बिळोकिः''' इति। (क) माता तपश्चर्याकी शिक्षा देने गयीं परंतु कन्याको तपने योग्य न समक्ष-कर उनकी सुकुमारता देख वात्सल्य उमड़ आया, नेत्रोंमें जल भर आया, प्रेमाश्रु निकल ही पड़े। कन्या एक तो स्वभाव-से ही सुकुमारी होती है, उसपर भी ये तो राजाकी कन्या हैं, इनकी सुकुमारताका क्या कहना ? वे अति सुकुमारी हुआ ही चाहें—'अति सुकुमार न तनु तप जोगू' आगे ७४ (२) में कहा ही है। तपकी आजा कैसे दें, यह सोचकर प्रेमके कारण विह्वल हो गयीं, आजा न दे सकीं। (ख)—सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'उमिह विलोकि नयन भरे यारी।' यहाँ हृदय समुद्र है, आत्मजाका मुख चन्द्रमा है, उसे देखते ही हृदय-समुद्र उमड़ा जिससे नेत्रोंमें जल भर आया। 'गोद बेंगरी' से हृदयने अपने पास बैटाया और प्राणप्यारी होनेसे 'बारिह बार लेति उर लाई' से वह हृदयमें दैठा हुआ प्राण बार-बार हृदयके भीतर अपने पास रखनेके लिये हृदयमें लगा-लगाकर भीतर ले आनेका यत्म करता है। प्रेमजलके बहनेसे गला भर गया, कण्टावरोध होनेसे मुँहसे बात नहीं निकलती—यह स्वभावोक्ति है।' (ग) 'सहित सनेहः''' यह नित्यका अनुभव लोकमें प्रत्यक्ष देखा जाता है कि ऐसी दशामें पुत्र एवं कन्यापर स्नेह अधिक उमड़ता है, माता उसे गोद लेती, प्यार करती है, हत्यादि, वही स्वाभाविक मेनाजी कर रही हैं।

२ 'बारिह बार लेति उर लाई ।'''' इति । गोदमें बिटाना और वारम्बार हृदयमें लगाना यह प्रेम-विह्नलद्शा प्रकट कर रहा है । यथा—'पुनि पुनि सीय गोद किर लेहीं', 'बार वार मेंटिह महतारीं' इत्यादि । कि मेनाजीका मन, कर्म, वचन तीनोंसे कन्यामें प्रेम दिखाया है । 'सुनि पितवचन हरिष मन माहीं । गई तुरत उि ''' से मनका प्रेम दिखाया । 'गोद वैठारी', 'बारिह वार लेति उर लाई' और 'अस किह परी चरन धिर सीसा' यह कर्मसे प्रेम दिखाया । 'कंत उमा मम प्रान पिआरी' तथा 'गदगद कंठ न कि कह कि लाई' यह वचनका प्रेम दिखाया । कि 'उमिह विलोकि नयन मरे बारी ।'''गदगद कंठ''' में मेनाजीके 'कंत उमा मम प्रान पिआरी' और 'जो तुम्हिह सुता पर नेहूं इन वचनोंको प्रन्थकारने प्रत्यक्ष कर दिखाया है । [विरहका ध्यान करके वार-बार हृदयसे लगाती हैं (वि० ति०)]

३ मिलानके रलोक—'सुताङ्गं सुकुमारं हि द्यातीवाथ मेनका । विव्यथे नेत्रयुग्मं चाश्रुपूर्णेऽभवतां हुतम् ॥१४॥ सुतां ससुपदंण्डं तन्न शशाक गिरिप्रिया ।' (शि॰ पु॰ २ | ३ | ९ | १५ )।

# जगतमातु सर्वग्य भवानी। मातु सुखद बोलीं मृदु वानी।। ८॥ दोहा—सुनिह मातु मैं दीस्व अस सपन सुनावों तोहि। सुंदर गौर सुबिश्वर अस उपदेसे उमाहि॥ ७२॥

अर्थ—जगजननी जगदम्वा और सर्वज्ञ भवानी माताको सुख देनेवाली कोमल मीठी वाणी वोली ॥ ८॥ माँ ! सुन । मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, तुझे सुनाती हूँ । एक सुन्दर गौरवर्ण उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मणने नुझे ऐसा उपदेश दिया है ॥७२॥

टिप्पणी-१ 'जगतमातु सर्वग्य मवानी।'''' इति। (क) ऐश्वर्यमं जो जगजननी हैं वे ही माधुर्य ित्र हुए पुत्रीकी तरह मातासे बोली। सर्वज्ञ हैं अतः माताक हृदयका अभिप्राय जान गयीं कि वे किसिटिये हमारे पान आयी हैं और क्यों कुछ कह नहीं सकतीं तथा यह कि वे प्रेमसे विह्वल हैं, तपके लिये आज्ञा न देंगी। भवानी हैं, अतः भवकी प्राप्तिके लिये बोली। पुनः भाव कि—[ (ख) मातासे कन्या अपने विवाहकी या वरकी चर्चा करे, यह योग्य नहीं हैं। इसीसे कहते हैं कि ये सामान्य कन्या नहीं हैं, ये तो जगजननी हैं, इनमें अयोग्यता नहीं कही जा सकती। उसपर भी ये 'भवानी' हैं अर्थात् ये तो 'सदा संग्र अरधंगनिवासिनि' हैं, इनका कुछ नया सम्बन्ध नहीं हो रहा हैं; इसीसे ये महादेवजीके लिये तप करनेकी बात कहेंगी, इस तरह वे शिवजीकी प्राप्तिका उपाय रच रही हैं। (पं०, मा० प०)। पुनः, (ग)—मुधाकर द्विवदीजी लियते हैं कि 'नारदजीने जो तीन नाम 'उमा, अम्बका, भवानी' पहले बताये हैं, वही तीनों नाम यहाँ ग्रन्थकारने भी रनले हैं। 'जगत-मातु'=अम्बका, 'भवानी' दोनों जगह हैं। रहा तीसरा-'सर्वज्ञ', इसते 'उमा' नाम कहा; वयों के उमा=महादेवजीकी लक्षी=मातु'=अम्बका, 'भवानी' दोनों जगह हैं। रहा तीसरा-'सर्वज्ञ', इसते 'उमा' नाम कहा; वयों के उमा=महादेवजीकी लक्षी=

सर्वज्ञा। अथवा, सर्वज्ञ=रार्वज्ञ=रार्व (=िरावजी) को जाननेवाली।' 'सर्वज्ञ'-राब्दमें 'परिकरांकुर अलंकार' की ध्विन है।] (घ) 'मातु सुखद' इति। अर्थात् जो माताके दृदयमें है, जो शिक्षा वे देने आयी हैं और जो वह चाहती हैं वही बात कोमल वाणीसे कही जिससे माताको सुख हो और सुकुमारताका विचार उनके दृदयसे निकल जाय।

र 'सुनिह मातु में दील अस ''' इति! (क)—गार्वती जीका माधुर्यमें स्वप्न देखना कहा। इसी तरह श्रीसीता जीका माधुर्यमें स्वप्न देखना अयोध्याकाण्डमें कहा है; यथा—'जागे सीय सपन अस देखा। २।२२६।' (ख) 'सुन्दर' अर्थात् 'कर्परगीरं', 'शब्स्वेन्द्वाममतीच सुन्दरतनुं', 'कुंद इंदु दर गौर सुन्दरम' इत्यादि। सुविप्र=उत्तम ब्राह्मण ['सुविप्रवर' से जनाया कि उपदेश देनेवाला वह ब्राह्मण शास्त्रज्ञ, सदाचारी और तेजस्वी इत्यादि है। ऐसे हीके वचनोंपर लोग श्रद्धा रखते हैं, इसीसे उपदेशकका 'सुविप्रवर' होना कहा। (सुधाकर द्विवेदी जी लिखते हैं कि—'सुविप्र=सुप्टु विप्रो द्विज्ञश्चन्द्रो पस्य या सुप्टु स्थाने शेखरे विप्रश्चन्द्रो यस्य स सुविप्रः=चन्द्रशेखर। बर=वर=विवाहयोग्य युवा पुरुष। अर्थात् एक शङ्कके समान गौर वर्ण, मस्तकपर चन्द्रमा धारण किये, जवान पुरुषने मेरे पास आकर मुझे उपदेश दिया। विप्र=द्विज्ञ=चन्द्र।' और सु० प्र० मिश्र कहते हैं कि 'सुविप्र' से नारदका भी ग्रहण हो सकता है ) क्ष्य उपदेश दिया। विप्र=द्विज्ञ=चन्द्र।' और सु० प्र० मिश्र कहते हैं कि 'सुविप्र' से नारदका भी ग्रहण हो सकता है ) क्ष्य उपदेश दिया। विप्र=दिज्ञ=चन्द्र।' और सु० प्र० मिश्र कहते हैं कि 'सुविप्र' से नारदका भी ग्रहण हो सकता है । क्षित्र के साथ 'वर' शब्द बड़े रहस्यका है । इससे यह भी जनाया कि वह हमारा 'वर' ही है जिसने स्वप्नमें दर्शन दिया। ] (ग)—माताके मनका अभिप्राय जानकर स्वप्नके बहाने तात्पर्य सूचित करके उनके मनका असमंजस दूर करना 'सूक्ष्म अलंकार' है। (वीर किव)। परंतु वैजनाथजीका मतह है कि यहाँ 'प्रहर्षण अलंकार' है; क्योंकि माता जिस लिये पास आयी, वह इन्होंने स्वयं सुना दिया।

वि॰ त्रि॰-स्वप्नाध्यायीके अनुसार सुन्दर गौर सुविप्रवरका कहा हुआ सत्य होता है। 'सुनावों तंहि' का भाव कि उत्तम पुरुपसे ही स्वप्न सुनानेका विधान है। इससे ज्ञात होता है कि प्रातःकाल उठकर मना पार्वतीजीके पास गयी थीं, हिमाचलसे वातचीत रातको एकान्तमें हुई थी।

नोट—१ मिलान कीजिये—'बुबुधे पार्वती तहैं जननीङ्गितमाञ्च सा ॥१५॥ अथ सा कालिका देवी सर्वज्ञा परमेश्वरी। उवाच जननीं सद्यः समाश्वास्य पुनः पुनः ॥१६॥ मातश्र्यणु महाप्राज्ञेऽद्यतनेऽज मुहूर्तके। रात्रौ दृष्टो मया स्वप्नस्तं वदामि कृपां कुरु ॥१७॥ विप्रश्चैव तपस्वी मां सदयः प्रीतिपूर्वकम्। उपादिदेश सुतपःकर्तुं मातश्शिवस्य वै ॥१८॥' (शिवपु० २।३।९)।

#### करिं जाइ तपु सैंलकुमारी। नारद कहा सो सत्य बिचारी।। १।। मातु पितिह पुनि यह मत भावा। तपु सुखप्रद दुख दोप नसावा।। २।।

अर्थ—हे गिरिराजकुमारी ! नारदजीने जो कहा है उसे सत्य समझकर जाकर तप कर ॥ ९ ॥ (यदि कहें कि माता-पिताकी आशा बिना कैसे जा सकती हैं, तो उसपर कहते हैं कि तेरे ) माता-पिताको भी यह मत (विचार) अच्छा छगा है। तप सुखका देनेवाला और दु:खदोषका नाशक है ॥ २ ॥

टिप्पणी—९ 'करिह जाइ तपु सैंळकुमारी।'''' इति। (क) स्वप्न जो सुविप्रवर (रूप शिवजी) ने आकर कहा यह पाँच अर्घािलयों में है। 'करिह जाइ तपु 'यह उसका उपकम है और 'करिह जाइ तपु अस जिय जानी' उपसंहार है। स्वप्ने सत्य होनेका क्या प्रमाण श्व्यों कि स्वप्ने तो विशेषकर झूठे भी होते हैं?—इस सम्भवित शङ्काके निवारणके लिये 'नारद कहा सो सत्य बिचारी' कहा। स्वप्न नारदर्जीके वचनोंसे मिलता है, इसीसे आगे माता-पिताने उस स्वप्नकों प्रमाण माना |- (पुनः, जगदम्बा पिता-माताके हृदयकी ही बात कह रही हैं, इससे भी विश्वास होगा।) (ख) 'करिह जाइ' इति। 'जाइ' का भाव कि घर छोड़कर वनमें जाकर तप कर, घरमें तप न सघेगा; क्योंकि राजमहलमें रहते हुए विपयांस वैराग्य होना दुस्तर है; यथा—'होइ न बिषय विराग भवन वसत मा चौथपन। ९। ९४२।', यह मनुमहाराजका अनुभव है। [(ग) 'सैल-कुमारी' का भाव कि 'तू ऐसेकी वेटी हैं कि जहाँ सभी तपस्या करनेको आते हैं, तब तू क्यों न तप कर ?'—(सू० प्र० फिश्र)। वा, 'सचमुच तू जड़की कन्या है, इसीसे तुझे अपना हित नहीं सझता।'—(सु० द्विवेदी)। वा, धैर्य धारण कर, त् शैलराज हिमवानकी कन्या है अतः हिमवानके समान थैर्य धारण करना चाहिये; यथा—'धैर्येण हिमवानिव' (वाल्मी० ९। ९७)। (रा० प०) कि विस्तातः भाव यह है कि तुम पर्वतराजकी कन्या हो, अतः पर्वतसहश हृदतासे जाकर तप कर सकती हो, डरनेका काम नहीं है। पुनः, शैलकुमारी=शैलराजकी कन्या । माधुर्यमें ही उपदेश बनता है, इसीसे राजकारी कहकर उपदेश किया ] (घ)—'नारद कहा सो सत्य'''' इति। 'नारद कहा सो' से 'अगुन अमान' से लेकर

'हस्त भिस रेख' तक और मुख्य करके 'संभु सहज समरथ मगवाना' से लेकर 'इच्छित फल विनु सिव अवराधे।'''' तक जो कुछ कहा गया वही अभिप्रेत हैं।—इस वचनसे स्वप्नकी सत्यता हद करायी।

नीट—१ 'मातु पितिह पुनि यह मत भावा' इति । भाव कि यदि कही कि कन्या स्वतन्त्र नहीं है, विवाहके पूर्व वह माता-पिताके अधीन है, तब बिना उनकी आज्ञाके घरसे बाहर कैसे जाकर तप कर सकती है ?—'न हि कीणां स्वतन्त्रता', 'कत बिधि सजी नारि जग माहीं । पराधीन "। १ । १०२।' तो उसपर कहते हैं कि तेरे माँ-बापका भी यही मत है, यही दिन है । उनको यह मत पसंद है । प्रमाण यथा—'अब जी तुम्हिंह सुता पर नेहू । ती अस जाह सिखावन देहू ॥' यह पिताका मत है और यह मत माताको भी दचता है । यह 'सुनि पित वचन हरिष मन माहीं । गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥' से सिद्ध है । पुनः माताके हृदयका संकोच मिटानेके अभिप्रायसे स्वप्नके मिय कहा कि 'मातु पितिहि""। इससे 'सुंदर गौर सुविप्रवर' की सर्वज्ञता भी द्योतित हुई ।

२ 'तपु सुखपद दुख दोष नसावा' इति । (क) सुखप्रद है अर्थात् इससे तुझे सुख मिलेगा अर्थात् शिवप्राप्ति होगी और वरके दोष भी मिट जायँगे तथा जो वरके दोष सुनकर दम्पतिको दुःख हुआ वह भी (अर्थात् कारण और कार्य दोनोंहीका) नाश हो जायगा। क्योंकि नारदवचन सत्य है कि 'माविड मेटि सकहिं त्रिपुरारी।' (रा० प्र०, मा० प०)।

'तपु सुखपद दुख दोष नसावा'—विप्रवरने खन्मों इन शब्दोंसे गिरिजाजीको सान्त्वना दी कि तुमने जो पितका अपमान करनेसे दुःख पाया कि कैछाससे च्युत हो पुनर्जन्म छेना पड़ा, इत्यादि, वह सब दोप और दुःख तपसे धुछ जायगा और तुम्हें पुनः पूर्व सुखकी प्राप्ति होगी। मनाजी जो समझती हैं कि शंकरजीमें 99 दोप हैं, उनसे विवाह होनेस कन्याको सुख तो मिछेगा नहीं वरंच दुःख ही भोगना पड़ेगा, उनको यह स्वप्न सुनानेसे विश्वास होगा कि तपोबछसे वरके दोष भी गुण-समान हो जायँगे और दोष न रह जानेसे सुख होगा, दुःख रह ही न जायगा।

नोट— अयह और आगेका स्वप्नवृत्तान्त मानसका ही है। शिवपुराण आदिसे यह स्वप्न सरस है, भावगर्भित है, सुन्दर है।

तप बल रचे प्रपंचु विधाता। तप बल विष्नु सकल जगत्राता।। ३।। तप बल संभ्र करिहं संघारा। तप बल सेपु धरें मिह भारा।। ४।। तप अधार सब सृष्टि भवानी। करिह जाइ तपु अस जिय जानी।। ५।।

अर्थ—(देख) तपके ही बलसे ब्रह्माजी संसारको रचते हैं, तपबलसे ही भगवान् विष्णु सम्पूर्ण जगत्की रक्षा (पालन) करते हैं ॥ ३ ॥ तपबलसे ही शिवजी संहार करते हैं और तपके ही बलसे शेपजी पृथ्वीका भार (अपने एक ही सिरपर) धारण करते हैं ॥ ४ ॥ (अधिक क्या कहें ) हे भवानी ! सारी सृष्टि ही तपके आधार (आश्रय, सहारे ) पर है। ऐसा जीमें जानकर जाकर तप कर ॥ ५ ॥

िषणी—१ 'तप बल रचें प्रपंच विधाता।''' इति। इकि श्रीरामचन्द्रजीके भजनके वलसे तीनों देय (त्रिदेव) तीन काम करते हैं; यथा—'जांक वल विरंचि हिर ईसा। पालत सजत हरत दससीसा॥' (५। २१ हनुमत्-याक्य)। प्रपंच=सृष्ठि ।=चौरासी लक्ष योनियाँ, इत्यादि। [भगवान्के नाभिकमलसे उत्पन्न होनेपर 'कैसे सृष्टि करूँ' इस यातफें जाननेके लिये ब्रह्माजीने सैंकड़ों दिल्यवर्षोतंक तप किया। प्रमाण यथा—'विरिज्ञोऽिष तथा चक्के दिल्यं वर्षशतं तपः। भा० ३।१०।४।', 'भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्। ताभ्यामन्तहंदि ब्रह्मन्लोकान् इक्ष्यस्यपानृतान्॥ भा० ३।१।३०।'—(भगवान्ने उनको पुनः तप करनेकी आज्ञा दी जिससे वे सम्पूर्ण लोकोंको अपने अन्तःकरणमें स्पष्टदेख सक्तें और वैसी ही सृष्टि रचें )! श्रीसीतारामार्चनमें भी इसकी चर्चा है। पुनश्च यथा—'सोऽस्वज्ञपसायुक्तो रजसा मदनु- भहात्। लोकान्सपालान्विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरिति त्रिधा॥ भा० १९।२४। ११।' (अर्थात् ब्रह्माने तपस्या की और रजोगुणहारा लोकपालोंसिहत तीनों लोकोंकी रचना की ) भा० २।९ म लिखा हुआ है कि ब्रह्मा कमलनाभिते उत्पन्न हो लोकरचनाका विचार करने लगे परन्तु प्रपञ्चरचनाकी विधिका ज्ञान न हुआ। उन्हें अकरमात् 'तप' राव्य सुनायी पढ़ा। तत्र वे लोकरचनाका विचार करने लगे परन्तु प्रपञ्चरचनाकी विधिका ज्ञान न हुआ। उन्हें अकरमात् 'तप' राव्य सुनायी पढ़ा। तत्र वे तपमें प्रवृत्त हुए और एक सहस्र दिल्यवषोंपर्यन्त एकाग्रचित्तसे प्राण, मन और इन्द्रियोंको जीतकर घोर तप किया। यया—'स तपमें प्रवृत्त हुए और एक सहस्र दिल्यवषोंपर्यन्त एकाग्रचित्तसे प्राण, मन और इन्द्रियोंको जीतकर घोर तप किया। यया—'स क्षादिदेवो:''नाध्यगच्छद्दशमत्र सम्मतां प्रपञ्चनिर्माणविधियया भवेत् ॥ ५॥ ''दिल्यं सहस्राव्यममोघदर्शनो जितानिलातमा आदिदेवो:''नाध्यगच्छद्दशमत्र सम्मतां प्रपञ्चनिर्माणविधियया भवेत् ॥ ५॥ '''दिल्यं सहस्राव्यममोघदर्शनो जितानिलातमा

विजितोमयेन्द्रियः । अतप्यत स्माखिललोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः ॥ ८ ॥' भगवान् विष्णु भी तपत्रलसे पालन करते हैं; यथा—'सृजामि तपसेवेदं प्रसामि तपसा पुनः । बिमर्मि तपसा विश्वं वीर्यं में दुश्चरं तपः ॥ २३ ॥ अर्थात् तपसे ही में संसारकी उत्पत्ति करता हूँ; तपसे ही उसे ग्रास कर लेता हूँ और तपसे ही उसका पालन करता हूँ, दुश्चर तप ही मेरा वीर्य ( वल ) है । काशीखण्ड अ० २४ में भी त्रिदेवादिके विषयमें ऐसा ही कहा है । कि जैसा यहाँ सुवि-प्रवर्त कहा है वैसा ही कपटीमुनिने भानुप्रतापसे कहा है । यथा—'जिन आचरज करहु मन माहों । सुत तप तें दुर्लम कछु नाहीं ॥ तप यल तें जग सृजह विधाता। तप वल विष्तु मए परित्राता ॥ तप वल संभु करिह संघारा। तप तें अगम न कछु संसारा ॥ १ । १६३ ।' ]

२ 'तपयल सेष घरें महिमारा' इति । शेषजीको भगवान् रामजीके बलसे यह सामर्थ्य है । यथा—'जा बल सीस घरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥' विधि-हरि-हर-शेष बड़े-बड़े महानुभावोंकी बातका कथन 'शब्द-प्रमाण' अलंकार है ।

३ 'तप अधार सव सृष्टि मवानी' इति । (क) भाव कि जिन-जिनको ऊपर कह आये कि सृष्टिको उत्पन्न, पालन, संहार और धारण करते हैं, वे सब तपके ही आधारसे करते हैं; तपके ही आधारपर सारी सृष्टि चल रही है, तप न होता तो वह एक क्षण न ठहर सकती । सबके तपके आधारसे सृष्टिका कार्य चल रहा है । भौतिक बलसे यह कोई कार्य नहीं हो सकता।

नोट—१ पहले विधिहरिहर और शंपका बल कहा कि उनमें तपका ही बल है और 'तप अधार '' में सृष्टिका तपके आधारसे चलना कहा । पुनः भाव कि तपसे कोई बात दुर्लभ नहीं है, अतः तू भी तप कर । 'तप अधार सब सृष्टि' इस नियमका तुम भी पालन करके 'भवानी' बन जाओ । २—'भवानी' सम्बोधनका भाव कि तुम तो भवपत्नी हो, सब जानती ही हो । (रा॰ प्र॰)। अधार भवानी' सम्बोधन 'गुविष्यवर' का मानो पार्वतीजीको आशीर्वाद ही है कि तपके पश्चात् तुम भव-पत्नी होगी । ४—सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'भवानी=भव + आनी=संसारमें लायी गयी ।' जिसका अभिप्राय यह जान पड़ता है कि तुम संसारमें हिर इच्छासे लायी गयी हो और संसारमें तपका ही आधार सबने लिया है, जिनको तुम चाहती हो वे भी तो तप करते हैं, अतएव तुम भी तपद्वारा पतिकी प्राप्ति करों ।

सुनत वचन विसमित महतारी। सपन सुनाएउ गिरिहि हँकारी।। ६ ॥ मातु पितिह बहु बिधि समुझाई। चलीं उमा तप हित हरपाई।। ७॥ प्रिय परिवार पिता अरु माता। भए% विकल मुख आव न बाता।। ८॥

वर्थ-श्रीपार्वतीजीके वचन सुनते ही माँको आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान्को बुलाकर स्वप्न सुनाया ॥ ६ ॥ माता-पिताको बहुत प्रकारसं समक्षाकर उमाजी प्रसन्नतापूर्वक तपके लिये चली ॥ ७ ॥ प्रिय कुटुम्बी, पिता और माता (सभी ) व्याकुल हो गये; किसीकं मुखसं बात नहीं निकलती ॥ ८ ॥

नोट—9 'सुनत बचन बिसमित महतारी । "" इति । (क) आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो नारदजीने कहा था— 'जो तपु करें कुमारि तुम्हारी । "", वही स्वप्नमें भी कहा गया और जो हम लोगोंका सम्मत था वह भी यह कह रही है, यह तो उसकी जानी हुई न थी । (पं० रा० कु०)। (ख) 'हँकारी'=बुलाकर, पुकारकर। यह शब्द आनन्दका द्योतक हैं। भाव यह कि जिस लिये आपने हमें भेजा था, वह कार्य दैवीविधानसे आप ही आप ठीक हो गया। सब काम ठीक है, आश्चर्यकी जो बात हुई सो आप भी सुन लें। (सू० प्र० मिश्र)। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'आश्चर्यमें होनेसे लोग पुकारकर बोलते ही हैं। अतः 'हकारी', यह स्वभावोक्ति है'। 'हॅकारी' शब्दसे जनाया कि जहाँ पार्वतीजी थीं वहीं बुला भेजा क्योंकि यहाँ लड़की भी है। सम्भव है कि बुलाकर स्वप्न कहा और उसके सामने ही यह भी कहा कि पूलो यह क्या कह रही है। इससे पतिके पास स्वयं नहीं गयी, उन्हींको बुलाया।

२ 'मातु पितिह बहु बिधि समुझाई' इति। (क) 'बहु बिधि' यह कि नारद्-वचन असत्य नहीं हो सकता; ब्राह्मणदेवने भी स्वप्नमें वहीं बात पृष्ट की; स्वप्नमें उन्होंने कहा कि तुम्हारा भी सम्भत है, सो भी ठीक निकला, तपश्चर्यासे दुःखदोष मिटेंगे और कल्याण होगा और मुनिक शुभाशीर्वादसे कोई कप्ट न होगा, मैं प्रसन्नता और श्रद्धापूर्वक तपश्चर्या करनेपर

ө भएउ-१७२१, १७६२। भए-१६६१, १७०४, को० रा०।

तत्पर हूँ । ध्रुव आदिकी कथाएँ सुनायीं कि उनकी अवस्था तो मुझसे भी कम थी, हमारे मनमें हर्ग है इससे कार्यिविद्धिमें संदेह नहीं है । आप दुःख न मानिये, यात्राके समय शुभकार्यमें अश्रपात न करना चाहिये, में शीघ ही आऊँगी, कुछ दूर तो रहूँगी नहीं तब आप क्यों घबड़ाते हैं, इत्यादि । (ख) वावा हरिदासजी लिखते हैं कि वे सब विधियों ये हैं कि—'स्वप्नमें जो बात कही गयी वह सत्य है, आगे वेदिशरामुनि भी तुम्हें समझाने आवेंगे, उनकी बातको सत्य जान निःशोच होना ठीक हैं। —यह 'एक विधि' हुई। "अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष—ये चार फल हैं। इनकी पृथक्-पृथक् चार कियाएँ हैं। अर्थकी किया सेवा, धर्मकी श्रद्धा, कामकी तप और मोक्षकी भक्ति है। विना तपके कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, अतः तप करना निश्चय ही ठीक है।—यह 'तीसरी विधि' है। " ब्रह्माजी मुझसे प्रथम ही कह गये ये कि 'माता-पिताने तुम्हारे लिये बहुत तप किया था, तब तुम उनको मिली हो शिवारूप'—( अर्थात् शिवारूपसे तुमने उनको दर्शन दिया था, वही अब तुमने यहाँ जन्म लिया है)। सो तुम भी ऐसा ही तप करो तब शिवजी मिलेंगे। तुम कालीरूप धरकर मुकट हुई हो सो अब गौरीरूप धारण करो तब ठीक है। ब्रह्माजी जगद्गुरु हैं, सो उन्होंने तुम्हें प्रथम ही तपका उपदेश किया है, अतएव निश्चय ही तप करना उचित है।—यह प्रसङ्ग शिवपुराणमें लिखा है।—यह 'पाँचवीं विधि' है।

३ 'चली उमा तप हित हरषाई' इति। यात्रासमय हर्ष मङ्गलकारक है। पितकी प्राप्तिके लिये तप करने जाती हैं, अतः हर्ष है। धर्मके कार्यमें हर्ष और उत्साह होने ही चाहिये। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—'दुख दंपितिह उमा हरषानी' (६८), 'मिलन कठिन मन भा संदेहू' (६८), 'जानि कुअवसरु प्रीति दुराई' (६८) "यह सब बातें अकेले वनमें रहनेसे निकल जायँगी तब अच्छी तरहसे पितपदमें प्रीति कहँगी। पितने मेरे वियोगमें 'संवत सहस सतासी' की समाधि ली थी, मैं उनके लिये अब हठयोग साधन कहँगी, इत्यादि समझ मनोरथकी सिद्धिकी आशामें पार्वतीजी प्रसन्न हुईं।'

नोट-४ (क) 'उमा' इति । यहाँ 'उमा' नाम भी सामिप्राय है । 😂 पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें पार्वतीजीके तप करने जानेका प्रसङ्ग कामदहनके पश्चात् आता है। हिमवान् अपनी कन्याको वस्त्राभूषणोंसे भूपितकर उसकी दो सिखयोंके साथ भगवान् शंकरके समीप है आ रहे थे। मार्गमें रितसे मदनदहनका समाचार सुनकर उनके मनमें कुछ भय हुआ और वे कन्याको लेकर पुरीमें लौट जानेका विचार करते हैं --यह देख पार्वतीजीने सिखयोंके मुखसे तपकी मिहमा कहलायी और यह भी कहलाया कि अपना अभीष्ट प्राप्त करनेके लिये मैं तप करूँगी। तव हिमवान्ने कहा 'उ-मा'— ऐसा न कर । बहुत कहनेपर भी जब पार्वतीजी घर जानेको तैयार न हुईं, तब मन-ही-मन उन्होंने पुत्रीके हढ़ निश्चयकी प्रशंसा की । उसी समय आकाशवाणी हुई--'गिरिराज ! तुमने 'उ' 'मा' कहकर अपनी पुत्रीको तपस्या करनेसे रोका, इसिळिये इसका नाम 'उमा' होगा। यह मूर्तिमती सिद्धि है, अभीष्ट अवश्य प्राप्त करेगी। यह सुन हिमवान्ने आज्ञा दे दी। 😂 यद्यपि यह कथा कल्पमेदसे कुछ भिन्न है तो भी 'बहु विधि समुझाई' से यह ध्वनित हो सकता है कि माता-पिताने वियोगके कारण विकल हो वन जानेसे रोका हो और इसीसे 'उमा' शब्द देकर उस कथाका अन्तिम अंश यहाँ स्चित कर दिया है। 😂 दिवपुराणमें भी मेनाका बहुत प्रकारसे बाहर तप करने जानेका निषेध करना कहा है। इसीसे 'उमा' नाम हुआ । यथा—'तपो निषिद्धा तपसे दनं गन्तुं च मेनया । हेतुना तेन सोमेति नाम प्राप शिवा तदा ॥' (शिवपु॰ २ | ३ | २२ | २५ ) । कुमारसम्भवमें भी कहा है—'उमेऽति मात्रा तपसी निपिद्धा पश्चादुमाख्या सुमुखी खगाम । १ । २६ ।' ( ख )—तपस्या महा उत्तम शृङ्गी तीर्थपर करने गयीं । तभीसे उसका नाम गौरीशिखर पढ़ा । यथा--'तपश्चकार सा तन्न श्वक्रितीर्थे महोत्तमे। गौरीशिखरनामासीसत्तपः करणाद्धि तत्॥२।३।२२।३६॥' (ग) हर्षका कारण देववाणी भी हो सकती है।

५—'प्रिय परिवार पिता अरु माता। मणु यिकलः'' इति । सुकुमारता देख व्याकुल हुए । नारदजीके— 'सुता सुम्हारि सकल गुन खानी' और 'एहि सें जसु पैहिंहें पितु माता' इत्यादि वचनोंसे वे इन्हें 'लक्ष्मी ही मानो घरमें पैदा हुई' ऐसा समझने लगे थे, इसीसे इनका वियोगदुःख दुःसह है, यह समझकर लोग व्याकुल हो गये।'—( मुधाकर दिवेदी )। 'मुल आव न बाता' अर्थात् न तो जानेको कहते बनता है और न रहनेको ही कहते बने । (पं० रा० कु०)।

म्याकुळतामें भी यह दशा हो जाती है।

दोहा—बेदिसरा मुनि आइ तब सबिह कहा समुझाइ। पारबती महिमा सुनत रहे प्रबोधिह पाइ॥ ७३॥

सर्थ — तव वेदिशरा मुनिने आंकर सबको समझाकर (पार्वतीजीका महत्त्व ) कहा । पार्वतीजीकी महिमा सुन र सब प्रवोध ( ज्ञान, संतोष वा समाधान ) पाकर रह गये ॥ ७३ ॥

नोट—१ माधुर्यमें विकलता रही इसीसे मुनिने आकर ऐश्वर्य कहा, तब ज्ञान हुआ। २ क्रिक्ट 'वेदिशरा' इति । ये मुनि कीन हैं ?—इसपर लोगोंके विभिन्न मत हैं । सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—'चार शिखानाले ब्रह्माजी जो मुनिस्पसे पार्वतीजीका वालचरित देखनेके लिये हिमालयपर आ बसे थे, उनका नाम 'वेदिशरा' है । बहुत-से लोग पुराणोंके कर्ता व्यासका ग्रहण 'वेदिशरा' से करते हैं ।' सू० प्र० मिश्रजीका कथन हैं कि—'पुराणोंमें वेदिशराके बदले वेददर्श तथा देवदर्श नाम मिलता है । ये महर्षि कवन्यके शिष्य थे, जिनके गुरु अथर्वणवेदके आचार्य महर्षि सुमन्तु थे । वेदिशराके अपनी संहिताके चार विभाग करके मोद्र आदि चार महर्षियोंको पढ़ाया ।'—(विष्णु पु० अंश ३ अ० ७ । ८ । १० भा० १२ । ७१९-२ । पर इनमें क्रमशः वेददर्श और देवदर्श नाम मिलते हैं । वेदिशरा और वेददर्श वा देवदर्श एक ही हैं, इसका क्या प्रमाण है ?) । जो मुनि हिमालयपर रहते थे, 'जहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हें । उचित बास हिमभूषर दोन्हें ॥ ६५ ॥' से यह बात ठीक हो सकती है कि उनमेंसे ये भी एक हों । कार्त्तिकमाहात्म्यमें ऐसा उल्लेख कहा जाता है कि इनके तपको देखकर इन्द्रने इनका तप भङ्ग करनेके लिये अपसरा भेजी । जब उस अपसराके समस्त उपाय निष्कल हो गये, कोई भी उपाय न चला तब वह उनके अङ्गमें जाकर लपट गयी। मुनिने उसको शाप दिया कि तू जल हो जा। फिर उसके बहुत विनय करनेपर उसका शापानुग्रह इस प्रकार किया कि तुझमें शालग्राम निवास करेंगे।—(परन्तु हमें यह कथा कार्त्तिकमाहात्म्यमें मिली नहीं)। हिंदी-शब्दसारमें 'वेदिशरा' के ये अर्थ मिलते हैं—(१) भागवतके अनुसार कथा कार्त्तिकमाहात्म्यमें मिली नहीं)। हिंदी-शब्दसारमें 'वेदिशरा' के ये अर्थ मिलते हैं—(१) भागवतके अनुसार कथा कार्तिकमाहात्म्यमें मिली नहीं)। हिंदी-शब्दसारमें 'वेदिशरा' के ये अर्थ मिलते हैं कि भागवलोगोंका मूलपुरुष वही था।

हिन्न ग्रन्थों में खोजते-खोजते हमें 'सुनिश्रेष्ठ वेदिशरा' नाम भा० ४ । ९ में मिला । ये भृगुजीके प्रपौत्र हैं। भृगुजीके तीन पुत्र धाता, विधाता और किव हुए । धाताके मृकण्ड हुए जिनके पुत्र मार्कण्डेयजी हैं। विधाताके प्राण और प्राणके पुत्र 'वेदिशरा मुनि' हुए। यथा—'मार्कण्डेयो मृकण्डस्यप्राणाद्वेदिशरासुनिः । ४ । ९ । ४५ ।'

३ 'सबिह कहा समुझाइ' इति । बाबा हरिदासजी समझाना यह लिखते हैं कि—ये उद्भवस्थितिलय करनेवाली कालको भी कालकप काली हैं, काल भी इनके अधीन हैं। पूर्वकालीरूपसे प्रकट हुई थीं, वही अब गौरीरूप घरकर तुम्हारे यहाँ अवतरी हैं। कौन ऐसा समर्थ है जो वनमें इनको कप्ट दे सके ? भगवतीकी ही प्रेरणासे तुम्हें हम उनकी महिमा समझाने आये हैं।' (वेदिशरा मुनिने खोलकर यह नहीं बताया कि ये सती हैं और ये शिवजीकी आद्याशक्ति हैं।)

'रहे प्रबोधिह पाइ' से पाया जाता है कि वे सबके सब पार्वतीजीको पिछियाये चले जाते थे। इनके समझानेपर रुके। समाधान एवं ज्ञान पाकर शान्त हो गये। मिलान कीजिये—'समुझाइ सबिह दढ़ाइ मन, पितु मातु आयसु पाइं कै। लागी करन पुनि अगमु तपु तुलसी कहैं किमि गाइ के॥ २०॥ फिरेड मातु पितु परिजन लगि गिरिजा पन। जेहि अनुरागु लागु चितु, सोइ हितु आपन ॥ २१॥ (पार्वतीमंगल)।

उर धरि उमा प्रानपित चरना। जाई विपिन लागीं तपु करना।। १।। अति सुकुमार न तनु तप जोगू। पित पद सुमिरि तजेउ सन्नु भोगू।। २।। नित नव चरन उपज अनुरागा। विसरी देह तपिह मनु लागा।। ३।।

अर्थ—प्राणपति (श्रीशिवजी) के चरणोंको हृदयमें धारणकर उमाजी वनमें जाकर तप करने छगीं ॥ १ ॥ उनका शरीर अत्यन्त सुकुमार (नाजुक, कोमछ ) है, तपके योग्य नहीं है, (तो भी ) उन्होंने पतिके चरणोंका स्मरण कर सब सोगोंको त्याग दिया ॥ २ ॥ (पतिके ) चरणोंमें नित्य नया अनुराग उत्पन्न होता गया, तपमें मन छग गया, देहकी सुध-बुध जाती रही ॥ ३ ॥

टिप्पणी—9 'उर धरि उमा प्रानपति....' इति। (क)—सतीजीका शिवजीके चरणों में सदा अनुराग रहा; यथा—
'जो मोरें सिवचरन सनेहूं। मन क्रम वचन सत्य बतु एहू' (५९) 'जाइ संभुपद बंदनु कीन्हा' (६०) और मरते समय भी
'जनम जनम सिवपद अनुरागा' यही वर उन्होंने भगवान्से माँगा था। अतएव पार्वतीतनमें भी 'उपजेउ शिवपद कमल
सनेहूं' (६८)। अत्र उनके लिये वनमें तप करनेको चलीं, तब भी उन्हींके चरणोंको हृदयमें धारण करके चलीं और आगे भी

चरणोंका स्मरणकर सब भोग छोड़ा है। पुनः (ख) 'प्रान पित चरना' का भाव कि वनमें छोटे वालकोंके प्राणोंकी बाधा रहती है, इसीसे 'प्राणपित' (प्राणोंकी रक्षा करनेवाले) चरणोंका धारण करना कहा। तात्पर्य कि ये ही चरण हमारे प्राणोंकी रक्षा करेंगे।

नोट—१ 'पित' का अर्थ 'रक्षक' भी है और 'स्वामी' भी। यहाँ 'प्रानपित' और आगेक 'पितपद' दाब्दों से सूचित किया कि शिवजी ही हमारे पित हैं, इनकी प्राप्तिका मानो यह हद संकल्प करके तपमें प्रवृत्त हुई। सतीतनत्याग्नसम्य भी इन्हीं चरणोंका ध्यान था। यथा—'ततः स्वमर्तृश्चरणाम्बुजासवं जगद्गुरोश्चिन्तयती न चापरम्। भा०४। ५।' अर्थात् वें क्रैठकर समाधि छगाकर अपने पितके चरणकमछोंका चिन्तन करने छगीं। क्ष्यिच्यण हृदयमें रखनेका भाव यह है कि गुरुजनोंके चरणोंकी पूजा होती है। दास्यभावमें चरणोंसे ही देवताके रूपका वर्णन हुआ करता है, चरणोंकी आरती भी चार होती है; और अङ्गोंकी एक-एक होती है, क्योंकि चरणके अधिकारी सब हैं। छोकरीति भी है कि अपराध क्षमा करानेके छिये चरण ही पकड़े जाते हैं, स्तीतनमें जो अपराध हुआ था वह यही क्षमा करायेंगे। पुनः, र—मुधाकर द्विवेदीजी छिखते हैं कि—'प्राणपित' से ग्रन्थकारने पार्वतीजीका शिवजीमें अनन्य अनुराग दिखाया। अनुरागके छिये वनमें गर्यी जहाँ अब केवछ प्राणपितका ध्यान है। इसिछये उमा (शिवजीकी छक्ष्मी) यह नाम अब उचित ही है।—[अथवा, माता-पिताके रोकनेपर भी आयी हैं और इसीसे यह नाम पद गया जैसा पूर्व छिखा गया, इसीसे यहाँ भी 'उमा' ही नाम दिया गया। पुनः, र—स्० प्र० मिश्रजी चरणोंको हृदयमें धारण करनेका भाव यह छिखते हैं कि 'जहाँ चरण रहता है वहाँ शरीर भी रहता है। अर्थात् 'नामैकदेशे नामप्रहणम्' इस न्यायसे शंकरजीको हृदयमें रखकर तप करना आरम्भ किया। पुनः, 'चरण' का अर्थ आचरण भी है। अर्थात् प्राणपितको जे आचरण ( अर्थात् तप ) अत्यन्त प्रिय था उसे स्वयं करने छरीं।

प० प० प० कहते हैं कि यहाँ पतिके चरणोंका ध्यान करना ही तपका प्रधान अंग है। ध्यानकी दृदताके लिये ही आगे आहार-नियन्त्रणरूपी तपका उल्लेख है। आहार-नियन्त्रण या आहार-त्याग मुख्य तप नहीं है। पति-पद-ध्यान ही मुख्य है, इससे उसका उल्लेख प्रथम किया है।

वि॰ त्रि॰—'प्राणपति' कहकर दुष्कर तपकी सुकरता दिखलायी। प्राणपतिके लिये दुष्कर कुछ भी नहीं है। इसीसे एकाग्रता भी सूचित की।

४—'जाइ बिपिन' इति । पद्मपुराणमें लिखा है कि—ने हिमालयके उस प्रदेशमें गर्या जहाँ देवताओं का भी पहुँचना कठिन था । वहाँ का शिखर परम पवित्र और नाना प्रकारकी धातुओं से विभूषित था । सब ओर दिन्य पुष्प और लताएँ फैली हुई थीं, वृक्षोंपर भ्रमर गुंजार कर रहे थे । ७३ (६-८) नोट ४ देखिये ।

नोट—५ 'अति सुकुमार''' इति। (क) बाल्यावस्था होनेसे 'अति सुकुमार' कहा। अनन्यानुरागका यही छक्षण है कि मनुष्य सामर्थ्यसे बाहरका काम करता है। अति कोमल दारीरसे कठिन तपश्चर्या करती हैं, यह सामर्थ्यसे बाहरका काम है। (ख)—द्विवेदीजी लिखते हैं कि—'पित पद'—पितके चरण। वा, पित-पदः—पितका स्थान कैलाश। 'पित-पद' को समरणकर कि पितके संगसे जो कैलासमें सुख था उसके आगे यह सांसारिक भोगसुख तुच्छ है, यह समझकर उस अपूर्व सुखके लिये सांधारण सुखको छोड़ दिया। ज्यों-ज्यों तपसे सांसारिक अनुराग छूटता जाता है त्यों त्यों नित्य नया-नया अनुराग बढ़ता जाता है। कहावत प्रसिद्ध है—'ज्यों-ज्यों भीजे कामरी त्यों-त्यों भारी होय।' (मा० प०) पद्मपुराणमें लिखा है कि वनमें जाकर उन्होंने अपने सब वस्त्र और आभूषण उतार डाले और दिव्य वल्कल धारण कर लिये, किटमें कुशोंको मेखला पहन ली।—यह सब भी 'तजेड सब मोगा' में आ गया। प्राणपितके स्मरणमें जो सुख है, उसके सामने समस्त भोग तुच्छ हैं।

टिप्पणी—२ 'नित नव चरन उपज अनुरागा' इति । इति पार्वतीजी मनकर्मवचनसे शिवजीके चरणकमटोंमें तत्मर हैं। पतिके चरणोंको उन्होंने हृदयमें धारण किया, यथा—'उर धरि उमा प्रानपित चरना', जिहास रमरण करती ई, यथा—'पतिपद सुमिरि तजेउ सब मोगू' और मनमें अनुराग हुआ, यथा—'नित नव चरन उपज अनुरागा।'

३ 'बिसरी देह तपिंह मनु लागा' इति । मन लगनेपर देहकी सुध नहीं रह जाती, यथा—'मन वह जह रघुबर बैदेही । बिनु मनं तन दुख सुख सुधि केही ।' हिंड यहाँ क्रमसे, पहले नारदपदपंकजमें प्रणाम हुआ फिर उनक उपदेशसे तप हुआ, तब सब भोगोंका त्याग होनेपर नित्य नवीन अनुराग हुआ । यही भक्तिका क्रम है; यथा—'प्रथमाँह बिप्रचरन अति प्रीती । निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ एहि कर फल मन विषय विरागा । तब मम धरन (धरम ) उपज अनुरागा ॥'—(पं० रा० कु०)।

सू॰ प्र॰ मिश्रजी—'विसरी देहः'''' में प्रमाण 'तदानपेक्ष्य स्वशरीरमार्दवं तपो महत्सा चरितुं प्रचक्रमे' ( क्रुमार-सम्भवे ५१९८ ) यह बात शास्त्रका सिद्धान्त है कि जबतक कोई अनुष्ठान किया जाय और उसकी शान्ति अर्थात उद्यापन न किया जाय तदतक वह सफल नहीं होता । इस शास्त्रकी मर्यादाका पालन पार्वतीजीने पूरी तौरपर किया है। नैसा आगे कहते हैं।

नोट-६ तपका प्रकरण पार्वतीमंगलके तपके प्रकरणसे मिलाने योग्य है, मिलानसे मानसके तप-प्रकरणके माव स्पष्ट समझमें आ जायेंगे।--

'वजेउ मोग जिमि रोग छोग अहिगन जनु । मुनि मनसहु तें अगम तपहि लायो मनु ॥ २१ ॥' 'सकुचिह वसन विभूषन परसत जो बपु । तेहि सरीर हर-हेतु अरंभेउ बढ़ तपु ॥'

( यहाँतक 'अतिसुकुमार न तन तपनोगू।""मोगू' का भाव हुआ।) 'पूजिह शिविह समय तिहुँ करिह निमजन । देखि प्रेमु बतु नेमु सराहिह सजन ॥ २२ ॥' नींद न भूख पियास सरिस निसि वासर। नयन नीरु मुख नाम पुलक तनु हिय हरु॥

( यहाँतक 'नित नव चरन उपज अनुरागा।' का भाव हुआ।) 'कंद मूल फल असन कबहुँ जल पवनहिं। सूखे बेल के पात खात दिन गवनहिं॥ २३॥' नाम अपरना मयो परन जब परिहरे। नवल धवल कल कीरति सकल भुवन मरे॥ देखि सराहर्हि गिरिजर्हि सुनिवर सुनि बहु। अस तपु सुना न दीख कंबहुँ काहू कहुँ॥

काहू न देख्यो कहिंह यह तपु जोगु मल फल चारिका। नहिं जानि जाइ न कहित चाहित काहि कुधर कुमारिका ॥ (यह तपका प्रकरण है।)

संबत सहस मूल फल खाए। सागु खाइ सत बरष गवाँए।। ४।। कछु दिन भोजन बारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपबासा।। ५।। वेलपाती # महि परे सुखाई। तीनि सहस संबत सोइ खाई।। ६॥ पुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमहि नाम तब भएउ अवरना।। ७॥

शब्दार्थ-मृल=जड़=लाने योग्य मीठी-मीठी जड़ें। 'मूल' कन्द, शकरकन्द, बेदारीकन्द, आदि फलाहारकी संशा है= कन्दमूल; यथा-'करहिं अहार साक फल कंदा । १ । १४४ ।' फल=वनस्पतिमें होनेवाला वह पोषक द्रव्य, या गूदेसे परि-पूर्ण वीजकोश जो किसी विशिष्ट ऋतुमें फूलोंके आनेके बाद उत्पन्न होता है। फल संज्ञा उनकी है जो पृथ्वीके ऊपर वृक्षीमें हों । इनके अनेक भेद हैं । कुछमें केवल एक ही बीज या गुठली रहती है, कुछमें अनेक । कुछके ऊपर बहुत ही मुलायम छिलका रहता है और कुछपर बहुत कड़ा या काँटेदार रहता है । सागु (साग, सं॰ शाक )=पौधोंकी खानेयोग्य पत्तियाँ। इसमें प्रायः पत्ते ही रहते हैं। विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि शांक छः प्रकारके होते हैं। पत्ते, फूल, फल, डंडी, कन्द और नये-नये अंकुर । बतासा=पवन, हवा । यह शब्द ग्रामीण भाषाका है, बाँदा-प्रान्तमें बोलते हुए मैंने सुना हैं। सम्भव है कि यह 'बात' का अपभ्रंश हो। विनायकी टीकाकार 'बारि बतासा' का अर्थ 'पानीके बुलबुले' करते हैं, परंतु 'पार्वतीमंगल' से भी 'जल और पवन' अर्थ ही सिद्ध होता है। वहाँ पार्वती-तपका वर्णन इस प्रकार है—'कंद सूछ फ़्छ असन कबहुँ जल पवनहिं। सूखे बेलके पात खात दिन गवनहिं॥ नाम अपरना भयउ पर्ने जब परिहरे।२३,२४। वेलपाती=बेल बृक्षकी पत्तियाँ=वेलपत्र । यह शंकरजीपर चढ़ाया जाता है जैसे तुलसी शालग्रामपर चढ़ानेका महत्त्व है वैसे ही शंकरजीपर वेळपत्र चढ़ानेका महत्त्व है। वेळपत्रका रस भी बहुत सास्विक होता है और लाभदायक होता है। परना ( पर्ण )=पत्ते। अपरना ( अपर्णा )=पार्वतीजीका नाम।

अर्थ-( पार्वतीजीने ) एक हजार वर्ष मूल और फल खाये (फिर) सौ वर्प साग खाकर बिताये ॥ ४ ॥ कुछ दिन जल और पवनका ही भोजन किया ( अर्थात् इन्हींके सहारे रहीं )। कुछ दिन कठिन लंघन वा कड़ाके किये॥ ५॥ जो वेलपत्र सूखकर पृथिवीपर गिरते थे, तीन हजार वर्षतक उन्हींको खाया ॥ ६ ॥ फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिये तब (से)

उमाका नाम अपर्णा हुआ ॥ ७ ॥

८ बेलपाति —१७२१, १७६२, छ०। बेलपात-को० रा०। वेलपाती-१६६१, १७०४। 'बेलपाती' का 'घे' पाठ करते समय हस्व पढ़ा जायगा; एक ही मात्रा मानी जायगी; जैसे 'जेहि' के 'जे' में सर्वत्र एक ही मात्रा मानी गयी है।

### \* 'संवत सहस मूल फल खाए'''' इति । \*

पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि 'हजारका दशांश सौ, सौका दशांश दस, दसका दशांश एक, एक वर्षका दशांश छत्तीय ( ३६ ) दिन । इस तरह क्रमसे मूल, फल, साग, जल, पवन और उपवास हुआ । 'कठिन उपवास' का भाव कि जल और पवन भी भोजन नहीं कहलाता, जल और पवनपर रहना भी उपवास ही कहलाता है; अतएव इनका भी त्याग करनेसे 'कठिन उपवास' कहा। 'मोजन बारि बतासा'—जळ और पवनको खाकर रहनेका भाव कि उमाजीको इनके सेवनमें भी वैसा ही हर्ष रहता था जैसा भोजन करनेपर सुख मिलता है।—पहले तपमें उत्साह दिखाते हैं।

'बेलपाती महि परें सुखाई। तीनि सहस संबत सोइ खाई॥' यह अर्घाली तपक्रमसे प्रतिकृल पड़ती है। ऐसा समझकर मुं॰ रोशनलालजी लिखत हैं कि 'यह चौपाई क्षेपक जान पड़ती है, क्योंकि ऊपर सम्पूर्ण तपका क्रम लिख आये और अब स्रें बेळपत्रका खाना और छोड़ना ळिखते हैं; यह व्यतिक्रम है। वाबा हरिहरप्रसादजी ळिखते हैं कि 'पाठकमते अर्थकम बली होता है; इस न्यायके अनुसार अर्थ यों करना होगा कि शाक-मोजन त्यागकर पृथ्वीमें गिरे हुए सूखे वेलपत्र खाने लगीं, उनके पीछे जल ही केवल पीने लगीं और अन्तमें केवल वायु सेवन करने लगीं। वा, एक बार व्रत समाप्त करके फिर प्रारम्भ किया ।' ( रा॰ प्र॰ )। पण्डित रामकुमारजीका भी मत यही है कि यहाँ 'तव' और 'पुनि' से तपकी दो आवृत्तियाँ दिखायीं । पहले मूलफलादि छोड़कर उपवास किये । फिर दूसरी आवृत्तिमें सूखे बेलपत्र खाना छोड़कर अपवास किये। गोस्वामीजीके 'पार्वतीमंगल' प्रन्थमें भी कन्दमूल, फल, जलपवन और सूखे वेलपत्र—यही क्रम है; अतः यह क्षेपक नहीं हो सकता । श्रीपार्वतीजीके तपके सम्बन्धमें बहुत प्रकारकी आलोचनाएँ हुई हैं । प्राचीन मानसविज्ञोंने अनेक प्रकारके सुन्दर-सुन्दर भाव कहे हैं।--

9 किसीका मत यह है कि 'चद्रीकी कोटिसे तपस्या की । अर्थात् १००० वर्ष मूलफल फिर उसका दशांश १०० वर्ष साग दोनों मिलकर १९०० वर्ष हुए। १९ कट्रीका स्वरूप है। इस प्रकार एक कट्री तप पूरा हुआ। जल, पवन और उपवासके व्रत धारण करनेमें दिनकी गिनती नहीं दी है। परंतु जैसे पहले क्रममें मूल, फल और साग तीन वस्तुएँ हैं, वैसे ही दूसरे क्रममें भी जल, पवन और उपवास तीन वस्तुएँ कही हैं। इसलिये यहाँ भी वही क्रम समझा जाय। अर्थात् बारि बतासा १००० वर्ष, उपवास सौ वर्ष । इस प्रकार दूसरा एकस्द्री तप यह हुआ । इतनेपर जब कोई वरदायक न आया तब तीसरे प्रकारका अधिक कठिन तप किया। यह बात कालिदास महाराजके 'कुमारसम्भव' से भी पुष्ट होती है। प्रमाण यथा—सर्ग ५ रलो० १८—'यदा फलं पूर्वतपःसमाधिना न तावतालभ्यममंस्त काल्क्षितम् । तदानपेस्य स्वशरी-रमार्दवं तपो महत्सा चरितुं प्रचक्रमे ॥' अर्थात् पूर्व तपसे जन वाञ्छित फलकी प्राप्ति न देखी तव अपने शरीरकी **द्युमारताका किं**चित् भी विचार न करके उन्होंने अति कठिन तप प्रारम्भ किया। २००० वर्ष सूखे वेलपत्र, किर २०० वर्ष वह भी छोड़े रहीं; यह ३२०० वर्षका तीन रुद्री तप हुआ। - सब मिलकर पाँच रुद्री तप हुआ। भाव यह कि शंकरजी पञ्चमुखी हैं, इस विचारसे पञ्चरदी तप किया गया।

२ वैजनाथजी लिखते हैं कि-'१००० वर्ष मूलफल खानेसे दसों इन्द्रियाँ शुद्ध हुई, १०० वर्ष शाक-भाजी खानेसे वेराभिमानको जीता, कुछ दिन अर्थात् इसका दशांश १० वर्ष जल, पवनका सेवन करनेसे मन शुद्ध हुआ, फिर कुछ दिन अर्थात् इसका दशांश एक वर्ष उपवास किया; तब चित्त थिर हुआ। इस प्रकार पहले १९९९ वर्षका एक पुरश्चरण किया। जब कोई वरदायक न आया तब दूसरा पुरवचरण इसका तिगुना अर्थात् ३३३३ वर्षका किया। इस प्रकार कि ३००० वर्ष गिरे हुए सुखे बेलपत्र, ३३३ वर्ष फिर उसको भी त्यागे रहीं, जिससे वृद्धि शुद्ध हुई और तीनों अवस्याएँ

बीत तुरीया अवस्था शिवरूपमें लय हुईं।

वि॰ त्रि॰ भी दस वर्षतक जल और वायुका आहार और एक वर्ष कठिन उपवास मानते हैं। उनके मतसे १९०० वर्षकी एक रुद्री हुई फिर ११ वर्षकी दूसरी रुद्री हुई।

३ शास्त्रका सिद्धान्त है कि जन्नतक कोई अनुष्ठान किया जाय और उसकी शान्ति अर्थात् उद्यापन न किया जाय तदन तक वह सफल नहीं होता। इस शास्त्रमर्यादाका पालन पार्वतीजीने पूरी तौरपर किया है। शान्ति दशांशते होती है। अथवा, यह कह सकते हैं कि जपयशकी रीतिसे तप किया गया। यशमें यश, तर्पण, मार्जन, विप्रभोजन और दक्षिणा ये पाँच अञ्च होते हैं । यहाँ १००० वर्ष मूल फल-यह यश हुआ, इसका दसांश १०० वर्ष साग-यह तर्पण हुआ, इसका दशांश १० वर्षं जल-पवन-पह मार्जन हुआ। पुनः २००० वर्ष बेलपत्र-भोजन-पह विप्र-भोजन हुआ, उसका दशांश २०० वर्ष उपवास-पह दक्षिणा है। इस प्रकार जप-पञ्च किया गया।

४ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'कठिन किया साधते-साधते अन्तमें सिद्धि होती है। इसलिये १००० वर्ष मूळ फळ ( अर्थात् मूळ याने जहें मिळीं तो वही खा ळीं, फळ मिळा तो उसीको खा लिया दोमंसे जो मिळा वही। या, पहळे मूळ खाती रहीं, उसके बाद फळ जो उससे भी हळके होते हैं खाये गये )। उसके बाद मूळफळकी अपेक्षा हळके पदार्थ साग खाकर १०० वर्ष निताये गये। कुछ दिन सागसे भी हळका पानी पिया गया और फिर उससे भी हळका हवा पायी गयी। उसके बाद और कठिन उपवास किया गया। 'कठिन' से समाधि अभिषेत है। अर्थात् समाधि लगाकर उपवास किया जिसमें हवाका पीना भी छोड़ दिया। 'कछु दिन' से जान पड़ता है कि यह जळ पीना, पवन पीना और समाधि लगाकर उपवास करना वर्ष दिनके वीचहीमें किया गया; जो कई वर्ष तक किये जाते तो ग्रंथकार वर्ष ( शब्द ) का प्रयोग करते।'

५ रामायणीजी कहते हैं कि 'यहाँपर उपदेशहेत क्रमशः तप दिखाया गया है। पहले राजभोग व्यञ्जनादि छोइ ज़ड़ें जो नीरस होती हैं उनका सेवन किया। जब मूल अनुकूल हो गया तब फल और तत्पश्चात् शाक, फिर जल, अन्तमें पवनका आधार लिया। ये सब क्रमशः एक-से-एक नीरस हैं।'

😂 महानुभावोंने जो सुन्दर कल्पनाएँ की हैं, वह इधर रामायणियोंने भी अपनायीं और कतिपय विद्वान् टीकाकारोंने भी उनको अपनाया है। पर मेरी तुच्छ बुद्धिमें तो यह आता है कि—( क ) श्रीपार्वतीजीकी सारी तपश्चर्या मुख्य अनुष्ठान ही है न कि-अनुष्ठान और उसकी साङ्गता । साङ्गता अनुष्ठानका अङ्ग होता है और अनुष्ठानकी अपेशा बहुत कम और सुगम होता है। उसमें अनुष्ठानसे अधिक कष्ट तो कभी भी नहीं होता। (२)—तपकी दो आवृत्तियाँ तपश्चर्याके प्रसङ्गमें जो देखनेमें आती हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि प्रथम अनुष्टानसे जब मनोरथकी सिद्धि न हुई तब उन्होंने पहलेसे अधिक कड़ा अनुष्ठान ठाना, शरीरकी किंचित् परवा न करके घोर तप प्रारम्भ किया। कालिदासजीका भी यही मत है। यथा-'यदा फलं पूर्वतपःसमाधिना न तावता लभ्यममंस्त काङ्क्षितम्। तदानपेक्ष्य स्वशरीरमार्दवं तपो महत्सा चरितुं प्रचक्रमे॥' (कुमारसम्भव सर्ग ५। १८)। दूसरे यह भी हो सकता है कि प्रथम अधिकारप्राप्त्यर्थं अनुष्ठान किया गया, तत्पश्चात् मुख्य तप प्रारम्भ किया गया । इस भावके प्रमाणमें हम गायत्री आदि मन्त्रोंके पुरश्चरणकी विधि हे सकते हैं। उन अनुष्ठानोंमें प्रथम अधिकारप्राप्तयर्थ कृच्छादि अनुष्ठान किया जाता है, उससे शुद्धि हो जानेपर तब मुख्य अनुष्ठान होता है। यहाँ प्रथमावृत्तिमें जो तप किया गया वह भी अधिकारसिद्धयर्थ हो सकता है, क्योंकि इसमें जो आहार किया गया वह प्राकृत आहार है-फल, मूल, साग लोग खाते ही हैं और जैसे कुच्छादिमें अन्तमें उपवास होता है। वेंसे ही यहाँ भी उपवास किया गया। तत्पश्चात् दूसरी आवृत्ति जो हुई उसमें सूखी बेळपती खायी गयी, जो प्राकृतिक आहार नहीं है। यह मुख्य अनुष्ठान प्रथमावृत्तिसे बहुत कड़ा है, क्योंकि इसमें प्राणोंकी बाजी लगी है। जिसकी उपासना की जाती है उसकी प्रिय वस्तुसे ही तप किया जाता है। शिवजीको बेलपत्र बहुत प्रिय है, इसीसे अनुष्ठान उसीसे प्रारम्भ किया गया । जैसे कि गणेशजीकी तपश्चर्यामें दूर्वादल या उसका रस ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार मुख्य तप 'बेळपाति महि परै सुलाई' से प्रारम्भ हुआ—ऐसा कहें तो अनुचित न होगा।—अव जो रद्रकोटि तप या जपयरारीतिका तप आदि भाव महानुभावोंने लिखे हैं उनपर विचार करना है।

की संहितासे कुछ मन्त्रोंको चुनकर उनका संग्रह एकत्र किया गया, जिसमें सूर्य, गणेशजी आदि देवताओं के स्तृतिपरक मन्त्र होते हुए भी शिवपरक मन्त्र ही अधिक हैं। अतः इसका नाम 'शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्ट्राध्यायी' रक्खा गया। इसीको कर्मकाण्डी पण्डित व्यवहारमें 'रुद्री' कहते हैं। यद्यपि वेदपाठका सामान्य फल पापनाश वा पुण्यप्राप्ति है तथापि इस रुद्राष्ट्राध्यायीका विनियोग विशेषतः शिवजीके अभिषेकमें किया जाता है। एक पात्रमें नीचकी ओर महीन छेद करके उसमें जल भरके शिवजीके उत्पर टाँग देते हैं जिससे उत्पर अखण्ड जलधार गिरा करती है। साथ ही पास वैठकर उपर्युक्त मन्त्रोंका पाठ किया जाता है। च्हरीको 'अभिषेक' कहते हैं। यद्यपि इस संग्रहके अन्तमें 'शान्त्यध्याय' और 'स्वस्तिप्रार्थनामन्त्राध्याय' जोड़ दिये गये हैं तथापि इसे 'अष्टाध्यायी' ही कहते हैं। इसके पाठके कुछ प्रकार हैं। इसके आदिसे अन्ततक यथाक्रम पाठको 'स्कृदावर्तन' कहते हैं। इसके पञ्चमाध्यायको 'नमक' कहते हैं, क्योंकि इसमें 'नमः' शब्द वारंवार आया है तथा अष्टमान

ध्यायको 'चमक' कहते हैं, क्योंकि उसमें 'चमे' शब्द बारंबार आया है। चमकमें जो मन्त्र हैं उनके ग्यारह भाग किये हैं, जिसमें किसीमें चार, तो किसीमें तीन और किसीमें दो वा एक ही मन्त्र हैं। जब नमक अर्थात् पत्रमाध्याय समग्र पढ़ा जाता है तब चमकका प्रथम भाग पढ़ा जाता है, फिर नमकको पढ़कर चमकका दूसरा भाग पढ़ते हैं, हत्यादि रीतिसे जब नमक ग्यारह बार पढ़ते हैं तब चमकके समग्र भागोंकी एक आवृत्ति पूरी होती है। नमकके पूर्वके चार अध्यायों तथा नमकके आगे चमकतक दो अध्यायोंमें जो मन्त्र हैं उनको प्रथमावृत्तिके समय यथाकम पढ़ा जाता है। अर्थात् प्रारम्भमें जो नमकका पहला पाठ होता है तब उस समय पहली बार नमकके पूर्वके चारों ओर आगेके दो अध्यायोंका भी पाठ कर लिया जाता है फिर नहीं। दूसरे आवर्तनसे इन (छः अध्यायोंके) मन्त्रोंको छोड़ दिया जाता है, केवल नमक-चमकका ही साथ रहता है और ग्यारह आवर्तन (अर्थात् चमकका अन्तिम भाग पढ़ने) पर आगेवाले दो अध्यायोंके पाठसे शान्ति और प्रार्थना करके समाप्ति करते हैं। इस प्रकारके पाठको 'क्ट्र' कहते हैं। ग्यारह (१९) क्ट्रोंका एक 'लघुक्ट्र', ग्यारह 'लघुक्ट्रों' का एक 'महाक्ट्र' और ग्यारह महाक्ट्रोंका एक 'अतिक्ट्र' होता है।

इसी प्रकार कृष्णयजुर्वेदके 'आपस्तंब' संहिताके कुछ मन्त्रभागको भी 'रुद्र' कहते हैं। उसमें भी 'नमक' और 'चमक' दो भाग हैं। प्रत्येक भागमें ग्यारह-ग्यारह भाग हैं जिनको 'अनुवाक' कहते हैं। उसका भी पाठकम वैसा ही है—एक बार समग्र नमक तब एक चमक। इस प्रकार ग्यारह बार नमक पढ़नेसे चमककी एक आदृत्ति होती है। इस अनुष्ठानको 'एकादिशनी' कहते हैं। ग्यारह एकादिशनीका एक 'ल्युरुद्दर' होता है। इत्यादि। कि अनुष्ठानके साथ श्रीपार्वतीजीके तपका क्या मेल या सम्बन्ध है श यहाँ तो दो मन्त्रभागांका हेर-फेर हैं और वहाँ तो मन्त्रका नाम भी नहीं। सम्भवतः किसी शिवमन्त्रका जप अवश्य रहा होगा, परन्तु गोस्वामीजीने कोई उल्लेख नहीं किया ( जैसे कि मनुशतरूपाजीके तपप्रसंगमें किया है )। यहाँ तो केवल वर्ष और दिनोंका उल्लेख किया गया, सो भी आहारकी अविध दिखानेके लिये। क्या १९०० वर्षमें १९ संख्यासे 'रुद्री' तप कहनेका कोई प्रमाण है ? 'रुद्री' नामका प्रयोग करनेके लिये ही १९९९, ३३३३, ९९९९ आदिकी कल्पनाएँ पण्डितोंने सम्भवतः की हैं, यद्यपि गोस्वामीजीके शब्दोंमें इन संख्याओंका उल्लेख नहीं है और न हमें पद्मपुराण, कुमारसम्भव, शिवपुराणमें ही इन संख्याओंकी कल्पनाका कोई प्रमाण मिला।

जपयज्ञकी रीतिसे तप करना कहनेमें यह आपत्तियाँ उपस्थित होती हैं कि—(१) जो भक्त इष्टकी प्राप्तिका सङ्कला करेगा, वह संख्याका निश्चय नहीं करेगा। उसका ध्येय तो यही होगा कि जवतक न मिलेंगे तवतक कठिन-से-क्रिंठन तप करता रहूँगा। वह न मन्त्रकी संख्या कर सकता है, न दिनोंकी। (२)—दूसरे, जपयज्ञका विधान शास्त्रोंमें सह है कि-जिपका अनुष्ठान पूरा करके तब उसका दशांश होम, होमका दशांश तर्रण और तर्रणका दशांश मार्जन (अभिषक) और इसका दशांश या अधिक ब्राह्मणभोजन। यदि होमादिका सामर्थ्य न हो तो जपद्वारा जो होमादि किया ज्ञाता है उसकी संख्या इस प्रकार है कि दशांशके हिसावसे होमादिकी जो संख्या ऊपर कही गयी है उसमें होमके बद्छेमें चतुर्गुण जप होना चाहिये और शेपमें प्राप्त संख्याका द्विगुण जप होना चाहिये। यथा—'दशांशहोमविचारः॥ जपान्ते प्रत्यहं सन्त्री होसयेत्तद्शांशतः । तर्पणं चाभिषेकं च विष्रमोजनमाचरेत् ॥ अथवा सर्वपूर्ती च होमादिकमथा-षरेत् ॥९८॥ श्रोमाद्यशक्तौ ॥ यद्यदंगं भवेद्मग्नं तत्संख्याद्विगुणो जपः। होमामावे जपः कार्यो होमसंख्याचतुर्गुणः ॥९९॥'— (दुर्गाकल्पद्वम शास्त्रार्थं परिच्छेदान्तर्गत जपविषयक-विचार)। जपयज्ञकी इस कसौटीपर कसनेपर जपयज्ञरीत्यनुसार तपकी कल्पनाकी भीति किञ्चित् देर भी नहीं ठहर पाती । इस कल्पनाके अनुसार मूलपुरश्चरण केवल एक हजार वर्षका था और उसके बाद जो बहुत उग्र तप हुआ वह सांगतामात्र ठहरी।—िकतनी अनुचित कलरना है ? फिर होमादिका सामर्थ्य भी हिमान्वलराजको है ही, वे करा सकते थे। (३)—जप-यज्ञमें जो संख्या प्रारम्भ की जाती है वही नित्य समाप्तितक होनी चाहिये, नहीं तो वह जप ही न्यर्थ हो जाता है। यथा—'यत्संख्यया समारव्धं तज्ञप्तव्यं दिने दिने। यदि न्यूनाधिकं कुर्याद् व्रतभ्रष्टो मवेन्नरः ॥ ९५ ॥' (श्रीदुर्गाकल्पद्वम )। (४) वर्षोमें दिनोंकी संख्या एक-सी नहीं होती । वर्षमें दिन घट-चढ़ भी जाते हैं । अधिक मास भी होता है । तब एक हजार वर्षका दशांश सो कैसे होगा ? न्पसंख्यामें जब अदल-बदलका निषेध है तब कैसे मान लिया गया कि एक हजार वर्षमें जितना जप या तप हुआ उसका ठीक दशांश सौ वर्षमें होगा ? इसी कठिनाईको विचारकर ही आचायोंने जपविषयक विचारमें संख्याका दशांश कहा है, दिनका नहीं क्योंकि दिन घटते-बढ़ते हैं। इत्यादि। रुद्रकोटि अथवा जपयश्ररीति कहनेमें बलात् जल, पवन और उपवासके लिये सौ, दश और एक वर्षकी कल्पना करनी पड़ती है जो कविके शब्दोंसे विरुद्ध है। कविके शब्द हैं—'कछु दिन मोजन बारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उप-बासा॥' हमारी समझमें श्रीसुधाकर द्विवेदीजी ठीक ही कहते हैं कि 'कछु दिन' से शात होता है कि जल, पवन और उपवास वर्ष दिनसे कम ही सेवन किये गये अथवा वर्ष दिनके बीचमें ही किये गये। यदि कई-कई वर्ष किये गये होते तो यहाँ भी कवि वर्ष शब्दका प्रयोग करते।

पं० श्रीकान्तरारणजीने एक कल्पना और भी की हैं। वे लिखते हैं कि 'श्रीपार्वतीजीने यवाकार तपस्या की है।' इस तरह कि प्रथम पुरश्चरण १९९९ वर्षों का हुआ। फिर ३००० वर्ष वेलपत्र आहारसे रहीं, फिर ३०० वर्ष उसे भी त्यागके रहीं, इसपर मनोरथ सिद्धिका वर मिल गया। नहीं तो ३०, ३ वर्षका करके ३३३३ वर्षोंका दूसरा पूरा होता। फिर ९९९९ का तीसरा, तब ३३३३ का चौथा पुनः १९९९ का पाँचवाँ पुरश्चरण यवाकृति होकर पूर्ण होता।'—िवश्च पाठक अब स्वयं विचार लें। प्रथम तो इसका प्रमाण क्या कि पार्वतीजीने ऐसा ठाना था। दूसरे इप्टमाप्ति तीसरेमें भी न होती तो तप घटा देतीं—क्या यह बात स्वीकार करने योग्य हैं? न मिलनेपर और कठिन वत करतीं या कि घटातीं? दूसरे, उनके वाक्यमें 'वदतो व्याघात' दोष है। पहले तो वे लिखते हैं कि 'यवाकार तपस्या' की और फिर लिखते हैं कि 'यवाकात होता'। तीसरी आपित्त इस कल्पनामें यह आ पड़ती हैं कि 'यवाकार' शब्द तपके साथ हमें कहीं नहीं मिला। हाँ! चान्द्रायण वतके सम्बन्धमें पिपीलिकामध्य और यवमध्य दो भेद मनुस्मृतिमें मिलते हैं। जब वत शुक्क-पक्षसे प्रारम्भ होता है तब वह यवमध्य कहलाता है और जो कृष्णपक्षसे प्रारम्भ होता है वह पिपीलिका-मध्य कहा जाता है। यथा—'एकैकं हासयेतिपण्डं कृष्णे शुक्ले च वर्द्धयेत्। उपस्मृतिकानकान्द्रायणं समृतम् ॥ एतमेवविधि कृतस्तमा-कर्यवमध्यमे। शुक्कपक्षादिनियतः चरंश्चान्द्रायणं वतम् ॥' (मनुस्मृति १९) २९६, २९७)। अर्थात् कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे एक-एक ग्रास प्रतिदिन कम करता जाय और शुक्क पक्षमें एक-एक यहाता जाय। त्रिकाल स्नान करे। यह पिपीलिका-मध्यचान्द्रायण वत हुआ। इसी प्रकार शुक्कपक्षकी प्रतिपदासे प्रारम्भ कर एक-एक ग्रास प्रतिदिन बढ़ाता जाय फिर कृष्ण-पक्षमें एक-एक ग्रास प्रतिदिन बढ़ाता जाय फिर कृष्ण-पक्षमें एक-एक ग्रास प्रतिदिन बढ़ाता जाय फिर कृष्ण-पक्षमें एक-एक ग्रास घटाता जाय—वह यवमध्य चान्द्रायण वत है। दोनों वर्तोंका सम्बन्ध चन्द्रमाके घटने-बढ़नेसे है।

नोट—१ 'मोजन बारि''' 'बेलपाति महि परे सुखाई' इति । (क) श्रीउमाजी जलमें केवल वही जल पीती थीं जो अपने ही आप प्राप्त हो जाता था; जैसे वनके वृक्ष केवल वर्षाजलहीपर रहते हैं और चातक स्वातीके जलपर, वह भी जो उसके मुखमें सीधा आकर पड़े, यह भी नहीं कि जो इधर-उधर गिरे । यथा कुमारसम्भवग्रन्थे (सर्ग ५ रलोक २२)—'अयाचितोपस्थितमम्ब केवलं रसात्मकस्योद्धपतेश्च रश्मयः । बभूव तस्याः किल पारणाविधिनं वृक्षवृत्तिव्यति-रिक्तसाधनः ॥' अर्थात् मिना माँगे जो जल मिल जाता उसे अथवा चन्द्रकिरण पान करती थीं जैसे कि वृक्ष अनायास प्राप्त जल और किरणसे सन्तुष्ट होते हैं । (ख) इसी प्रकार वेलपत्र भी वे वही खाती थीं कि जो पेडमेंसे सूखनेपर स्वणं गिरे । पत्तियोंको हाथसे तोड़नेसे वृक्षोंकी हिंसा होती है, इसिलये जो आप-से-आप सूखकर पृथ्वीपर गिरती थी उसीको खाती थीं । पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें लिखा है कि प्रतिदिन वे केवल एक बेलपत्र खाकर रहती थीं । यह बात सूचित करनेके लिये ग्रन्थकारने 'परे' एक वचन किया यहाँ दी है । (ग) बेलपत्रपर शिवजीका बड़ा प्रेम है (जैसे तुलसीपर भगवान्का), इसिलये उन्होंने पतिके प्रिय वस्तुको ग्रहण किया । हिल्ल स्मरण रखना चाहिये कि बेलपत्र और तुलसीके सेवनसे सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है । (घ) यहाँ तीन हजार वर्ष बेलपत्रका खाना लिखा गया । कितने दिन उसे लोड़े रहीं, उसका उल्लेख नहीं है ।

२ 'पुनि परिहरे सुखानेउ परना।'''' इति। (क) 'पुनि' शब्द देकर यहाँ तपकी दूसरी आवृत्ति, अनुष्ठान वा पुरश्चरण सूचित किया। जैसा पूर्व िल्ला जा चुका है। कितने दिनोंतक बेल-पत्रका लाना छोड़े रहीं, इसका पता नहीं। पार्वतीमंगल, कुमारसम्भव और पद्मपुराणमें भी इसका उल्लेख नहीं है, सर्वत्र केवल छोड़नेपर 'अपर्णा' नाम होनेका उल्लेख पाया जाता है; यथा—'नाम अपरना मयो परन जब परिहरे। नवल भवल कल कोरित सकल भुवन मरे ॥ २४ ॥', 'स्वयं विशीर्णहुमप्णयुक्तिता परा कि काष्ठा तपसस्तया पुनः। तदप्यपाकीर्णमतः प्रिमंददां वदन्त्यपर्णित च तां पुराविदः ॥' (अर्थात् यह तपकी पराकाष्टा है कि पार्वतीजीने आप ही आपसे रिरे हुए पत्ते जो भोजन करती थीं वह भी छोड़ दिया। इसीसे प्रियवादिनी पार्वतीको पुराणोंके विश्व 'अपर्णा' कहते हैं। कुमारसम्भव सर्ग ५ इलोक २८)। इसके बाद इलोक २९ में कहा है कि—'तपः शरीरेः कठिन स्पार्जितं तपस्तिनां दूरमधश्चकार सा।' जिससे स्पष्ट है कि पत्तींका खाना छोड़नेपर कठिन

उपनास फिर किया । पुनश्च यथा—'शुष्कानि चैव पर्णानि नाशितानि तया यदा । अपर्णेति च विष्याता वभूव तनु-मण्यमा ॥' (स्कन्दपुराण ) । अर्थात् जब उन्होंने सूखे पत्तोंका खाना भी छोड़ दिया तब उनका नाम 'अपर्णा' हो गया ।

स्० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि भविष्योत्तर पुराणमें चौसठ वर्ष स्खे पत्ते खाना लिखा है; यथा—'संवत्सर-मतुष्यिं पक्तपर्णाशनं वृतम्।' और हरिवंशमें लिखा है कि हिमाचलके तीन कन्याएँ थीं, जिनमेंसे एकका नाम अपर्णा था, यथा—'तिस्नः कन्यास्तु मेनायां जनयामास शैलराट्। अपर्णामेकपर्णां च नृतीयामेकपाटलाम्।' ( पूर्वखण्ड अ० २४ )। 'करुप भेद हरि चरित सुहाए' ही इसका समाधान है। मानसकल्पमें वही था जैसा मानसक्विने लिखा है।

३ यहाँतक चरणोंका प्रताप दिखाया कि पतिपदके प्रभावसे ही वे सब भोगादि छोड़कर तपमें क्रमशः बढ़ती गयी।

देखि उमहि तप खीन सरीरा । ब्रह्मगिरा भै गगन गभीरा ॥ ८॥

### दो॰—भएउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि। परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिइहि त्रिपुरारि॥ ७४॥

शब्दार्थ-'खीन' (क्षीण )=दुर्बल; दुबला पतला ।=सूखा हुआ।

मर्थ - तपसे उमाका शरीर अत्यन्त क्षीण देखकर आकाशसे गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई।८। हे गिरिराजकुमारि! सुन। तेरा मनोरथ सिद्ध हुआ। अब (ये) सारे कठिन क्लेश त्याग दे। (अब) शिवजी तुसे निश्चय ही मिलेंगे। ७४।

टिप्पणी—१ (क) 'देखि उमिह तप' दि शीणसे जनाया कि तपसे शरीरमें हडीमात्र रह गयी थी। (जैसा मनुजीके सम्बन्धमें कहा है—'अस्थि मात्र होइ रहं सरीरा')। शरीर श्लीण हो जानेसे यह संदेह हुआ कि शरीर अब न रहेगा, प्राण निकल जायँगे। इसीसे अब आकाशवाणी हुई। ब्रह्मीगरा=ब्रह्मवाणी=ब्रह्माकी वाणी, यथा—'सुनत गिरा विधि गगन बखानी। पुलक गात गिरिजा हरपानी ॥' [(ख) सुधाकराइवेदीजी लिखते हैं कि 'पुनि परिहरे सुखानेड परना' इससे शरीरमें दुर्बलता दिखायी गयी। अर्थात् किन तपसे देहकी हड्डी रह गयी। अब स्त्ये पत्ते भी नहीं खाये जाते। तब देखनेवाले देवता लोग उमाको 'अपर्णा' 'अपर्णा' कहने लगे। अर्थात् श्लीण शरीर हो जानेसे देवताओंको संदेह हुआ कि उमा मर न जाय, इसलिये ब्रह्मलोकमें दोहाई देने लगे कि अब तो उमा 'अपर्णा' हो गयी। इस कोलाहलसे ब्रह्माजीने देखा कि सचमुच उमाका शरीर श्लीण हो गया है। वे विस्मत हो गये जैसे सप्तर्षि हुए हैं; यथा 'देखि दसा मुनि बिसमय भयऊ।' तब आकाशसे ब्रह्मवाणी हुई। 'ब्रह्म' से परब्रह्म श्लीरामजी अभिप्रेत हैं, क्योंकि ५९ वें दोहेके छन्दमें कह आये हैं कि 'सोइ राम व्यापक ब्रह्म…' गम्भीर वाणी हुई जिसमें उनके दुर्वल कानोंतक पहुँचे। वि० ति० जी कहते हैं कि कद्माणी पद देना है, इसके देनेवाले ब्रह्म ही हैं, ब्रह्मा नहीं। यथा 'बिधिह विधिता हरिहि हरिता हर

२—'मएउ मनोरथ सुफल तव'''' इति । (क) यहाँ 'माँगु बर' न कहकर 'मएउ मनोरथ सुफल तव' कहनेका भाव कि श्रीपार्वतीजीका मनोरथ प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं कि शिवप्राप्त्यर्थ वे तप कर रही हैं । नारदजीका यही उपदेश या । हिमाचल और वेदिशरा आदि सभी मुनि जानते हैं । अतएव आकाशवाणीने यह न कहा कि वर माँगो जैसा औरोंसे कहा है । यथा 'माँगु माँगु बर मह नम बानी । परम गँमीर कृपामृतसानी । १ । १४५ ।' इति मनुप्रसंगः, 'गए बिमीपन पास पुनि कहेउ पुत्र बर माँगु । १ । १७७ ।' इति रावणप्रसंगः, 'गए बिमीपन पास पुनि कहेउ पुत्र बर माँगु । १ । १७७ ।' इति विभीषणप्रसंगः, 'परम प्रसन्त जानु मुनि मोही । जो वर मागहु देउँ सो तोही । ३ । १९ ।' इति सुतीक्षणप्रसंगः, 'काकमसुंदि माँगु बर अति प्रसन्त मोहि जानि । ७ । ८३ ।' इति कागभुशुण्डिप्रसंगः । पुनः, (ख) 'माँगु बर' न कहनेका दूसरा भाव यह है कि उमाजीको प्रकटरूपसे पतिका वर माँगनेमें संकोच होगा; यथा 'कहत बचन मनु अति सकुचाई' (दोहा ७८ में ऐसा पार्वतीजीने सप्तियोंसे कहा ही है )। इसीसे वर माँगनेको न फहा गया।

नोट—१ 'सुनु गिरिराजकुमाति' इति । सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि— 'ज्योतिपशास्त्रमें लिखा है कि जिस मनुष्यके बहुतसे नाम हों, उनमेंसे किस नामसे उसके भले-बुरेका विचार किया जाय, इसके लिये जब वह मनुष्य मुखसे सो जाय तब उसे उसके प्रत्येक नामसे पुकार-पुकारकर जगाया जाय । जिस नामके पुकारनेसे वह जाग उठे वही उसका सचा नाम समक्षों और उससे भले-बुरेका विचार करों । परन्तु यदि खाली उस मनुष्यको पुकारना ही हो जिसके कई नाम हों तो उसके वापका

नाम छेनेसे वह आदमी तुरंत समझ जायगा कि मुझे पुकारते हैं। नारदजीने पार्वतीके तीन नाम रक्खे—उमा, अम्बिका, भवानी। इन्हें छोड़ पार्वतीजीको तुरंत समझनेके छिये ब्रह्मवाणीने बापके नामके साथ उन्हें पुकारा। किया देना भी माधुर्यमें ही है। अतः गिरिराजकुमारि संबोधन किया। पुनः अपने ब्रतमें अच्छ होनेसे 'गिरिराज' का सम्बन्ध दिया।

२ 'परिहरु दुसह कलेस सब' इति। (क) भाव कि जिस कार्यके लिये तप कर रही थीं वह कार्य हो गया; अतृएव अब उसे करनेका प्रयोजन ही क्या रह गया ? यथा 'जिमि हरिभगित पाइ श्रम तजिह आश्रमी चारि। ४। १६।', 'तापस तप फल्ल पाइ जिमि सुखी सिरानें नेमु। २। २३६।' (ख) 'सब' अर्थात् कन्द, मूल, फल, साग, पत्ते, जल, पवन और उपवास आदि। राजभोग आदिके त्यागसे जो क्लेश है, पितपिरित्याग आदिका जो क्लेश है, एवं तपका क्लेश-इत्यादि 'सब क्लेश' हैं।

३ 'शव मिलिहाँहें त्रिपुरारि'। (क) 'शवः''' का भाव कि पार्वतीजीके चित्तमें संदेह था कि मिलना कित हैं; यथा 'मिलन कित मन मा संदेहू।' अतः ब्रह्मवाणीने 'शव मिलिहाँहें' कहकर संदेह दूर किया। (ख) 'मिलिहाँहें' का भाव कि यहाँ आकर ब्याह ले जायँगे, ऐसा न होगा कि शैलराज तुम्हें वहाँ ले जाकर दे आवें जैसा कि राजाओंके यहाँ जहाँ-तहाँ रीति है। मनुमहाराजने अपनी कन्या कर्दम ऋषिकों जाकर दी थी। (ग) 'त्रिपुरारि' इति। प्रथम कहा कि 'मएड मनोरथ सुफल तव।' क्या मनोरथ हैं ?—यह नहीं कहा। पार्वतीजी अभी बालिका हैं। इतनामात्र कहनेसे कदाचित् उन्हें संदेह रह जाय तो ब्रह्मवाणीका होना न होना बराबर हो जायगा। अतः निस्संदेह करनेके लिये ब्रह्म मनोरथको स्पष्ट कर दिया कि—'मिलिहाँह त्रिपुरारि।'—[(घ) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—सतीत्यागका प्रण करनेपर सतीजीने शिवजीसे अनेक प्रकारसे पूछा था कि आपने क्या प्रण किया है पर शिवजीने उस समय न बताया था। दोहा ५७ की आठवीं अर्घालीमें ग्रन्थकर्ताने 'जदिप सती पूछा बहु माँती। तदिप न कहेड त्रिपुर शराती।' कहा था। वहीं 'त्रिपुर शराती' (=त्रिपुरारि यह नाम ब्रह्मवाणीद्वारा ग्रन्थकारने यहाँ भी कहा। इसके माव वहाँ लिखे जा चुके हैं]।

### \* श्रीपार्वतीतप और श्रीमनु-शतरूपातपका मिलान \*

श्रीपार्वतीतप ( दोहा ७३-७४ )

- १. मातु पिता वहुविधि समुझाई।
- २. चली उमा तप हित हरपाई । जाइ विपिन लागीं तप करना
- १. अति सुकुमार न तनु तप जोगृ।
- ४. 'पतिपद सुमिरि तजेड॰'---
- ५. नित नव चरन उपज अनुरागा
- ६. संवत सहस मूलफल खाए। सागु खाइ सत वरष गँवाए
- ७. कछु दिन मोजन बारि वतासा
- ८. किये कठिन कछु दिन उपवासा
- ९. देखि उमहिं तपखीन सरीरा
- १०. 'ब्रह्मगिरा सह गगन गॅंभीरा । भएउ मनोर्थ सुफल तव०'
- ११. परिहरु दुसह कलेस सब भव मिलिहिंह त्रिपुरारि
- १२. 'अब उर धरहु ब्रह्म बर थानी ।'''हठ परिहरि 'घर जायहु तबहीं'
- १३. सुनत गिरा विधि गगन बखानी । पुरुक गात गिरिजा हरपानी ॥

श्रीमनु-शतरूपातप ( १४३-१५१ )

बरवस राज सुतिह नृप दीन्हा नारि समेत गवन वन कीन्हा कृस सरीर मुनिपट परिधाना सुमिरिह ब्रह्म सिचदानंदा बासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग । करिह अहार साक फल कंदा बारि अहार मूल फल त्यागे । एहि विधि बीते वरष षट सहस बारि आहार । संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार ॥

संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार ॥

बस्य सहस दस त्यागेड सोऊ

अस्थि मात्र होइ रहे सरीरा ।

माँगु माँगु वर मह नभ वानी ।

परम गँभीर कृपामृत सानी ॥

नृप तव तनय होव में आई ।

अब तुम्ह मम अनुसासन मानी ।

वसहु जाइ सुरपित रजधानी ॥

अवन सुधा सम बचन सुनि प्रेम प्रफुल्लित गात "प्रेम न हृद्य समात ।

# अस तपु काहु न कीन्ह भवानी। भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी॥१॥ अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी॥२॥

अर्थ — हे भवानी ! अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हो गये पर ऐसा ( उग्र ) तप किसीने नहीं किया ॥ ९ ॥ अव ( इस ) श्रेष्ठ ब्रह्मवाणीको सदा सत्य और निरन्तर पवित्र जानकर हृदयमें धारण करो ॥ २ ॥

नोट-- 9 'अस तपु काहु न कीन्ह' इति । ( क ) 'अस' अर्थात् जैसा कठिन तप तुमने किया । जो 'पतिपद सुमिरि तजेड सब मोगू' से लेकर 'देखि उमहि तप खीन सरीरा' तक ऊपर कहा गया। ( ख ) 'काहु न कीन्ह' का भाव कि मुनियोंने भी कठिन तप किये हैं पर उनकी ऐसी छोटी और सुकुमार अवस्था न थी जैसी तुम्हारी थी। मनु-शतरूपाजीका तप तो इससे भी कठिन था पर वे जब तप करने गये थे उस समय उनका चौथापन था और शरीर हृद्दस्य था। (ग) कुछ लोग लिखते हैं कि 'अस तप' का भाव यह है कि तुमने जिस कामनासे (अर्थात् पति-प्राम्त्यर्थ ) तप किया इस कामनासे और किसीने नहीं किया ।' वा पतिके लिये ऐसा तप नहीं किया (अर्थात् और मनीरथोंके लिये ऐसा तप किया गया है )। वा, केवल पार्वतीजीकी बड़ाईके लिये ऐसा कहा। (पं० सू० प्र० मिश्रजी ) !--पर ब्रह्मवाणीके 'परिहरु दुसह कलेश सव' और 'भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी' से इसका विरोध होगा । ब्रसवाणी असत्य नहीं होती । यहाँ 'अस' का भाव 'ऐसा कठिन' ही विशेष संगत है । यही भाव कुमारसम्भव सर्ग ५ रलोक २९ से भी प्रमाणित होता है; यथा—'मृणालिकाये लवमवमादिभिन्नतैः स्वमङ्ग' ग्लपयन्त्यहर्निशम् । तथा शरीरैंः किंठनैरुपार्जितं तपस्विनां तूरमधश्रकार सा ॥' अर्थात् कमलनालसदृश अपने कोमल शरीरको इस प्रकारके किंटन व्रतासे रात-दिन गला देनेवाली श्रीपार्वताजीने मुनियोंके कठिन शरीरसे किये हुए तपसमूहका अत्यन्त तिरस्कार किया। पुनः, 'अस तप'=इस विधिसे तप; अर्थात् पहले मूल-फल खाकर, फिर साग, इसके वाद जल और वायु पीकर और नदनन्तर उसे भी छोड़कर । ध्रुव आदिने भी तप किये पर हवा पीते थे। हवा पीना भी छोड़कर तप करना यह पार्वतीहीका काम था। अतः 'अस तपु काहु न कीन्ह' कहना उचित ही है। (मा॰ प॰)। (घ) 🖾 प्रसन्न होनेपर ही वर दिया जाता है । यथा--' अति प्रसन्न मोहि जानि । माँगहु वर जोइ माव मन महादानि अनुमानि ॥ १ । १४८ । दिति मनुप्रसंग; 'अब प्रसन्न में संसय नाहीं। मागु जो भूप माव मन माहीं॥ १। १६४।' इति कपटीमुनि-भानुप्रताप प्रसंग; 'मागहु बर प्रसन्न में ताता।'''एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा॥ १।१७७।' इति रावणप्रसंग। इत्यादि। अतएव 'मएउ मनोरथ सुफल तव''' यह वर देकर अब अपनी प्रसन्नताका कारण 'अस तपु काहु न कीन्ह' इत्यादिसे कह रहे हैं कि धीर, मुनि और ज्ञानी अनेक हुए जिन्होंने तप किया पर पवन भी न पिया हो, कटिन उपवास किये हों और वह भी छोटी कोमल अवस्थामें, यह किसीने नहीं किया। अतः मैं बहुत प्रसन्न हूँ।

र 'भवानी' इति । प्रथम कहा कि 'अब मिलिहाँह त्रिपुरारि ।' 'मिलिहाँह' से हो सकता है कि मिलेंगे, पर पति बनेंगे या नहीं यह संदेह ही रह गया । इसके दूर करनेके लिये अब 'भवानी' सम्बोधन किया । प्रथम 'गिरिराजकुमारि' नाम दिया था और अब 'भव' से सम्बन्ध होनेका वर देनेपर 'भवानी' सम्बोधनद्वारा स्चित करते हैं कि शंकरजी तुम्हारे पति हो गये, तुम अबसे शिवजीको अपना पति और अपनेको उनकी पत्नी समझो । इसमें संदेह न करो । अपने के में तुम्हारा पुत्र होऊँगा अपनी वाणीको सत्यता दिखानेके लिये वर देनेके बाद उनको श्रीरामजीने 'तात' और 'मातु' सम्बोधन किया; यथा—'तहँ किर मोग विसाल तात गए कछ काल पुनि ।'''', 'मातु विबेकु भलोकिक तोरें। कबहुँ न मिटिह अनुग्रह मोरें॥' वैसे ही यहाँ 'मिलिहाँह त्रिपुरारि' कहकर उन्हें 'भवानी' संबोधनकर अपनी वाणीकी सत्यता हट की।

दिपाणी—9 'अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी। "" इति । (क) इससे अनुमान होता है कि पार्वती जीके हृदयमें यह अभिलाषा हो रही थी कि शिवजी स्वयं आकर मिलें, दर्शन दें और वर दें तब मैं तप छोड़ मी; यथा—'तजड न नारद कर उपदेस्। आपु कहाँह सत बार महेस्॥ १। ८९।' नारद जीने यह कहते हुए भी कि 'दुराराध्य पे अहाँह महेस्' यह भी कहा था 'आसुतोष पुनि किएँ कलेस्'; इससे उनको विश्वास था कि वे स्वयं आकर प्रसन्न होकर वर देंगे। पर शिवजी न आये प्रायः यही रीति है कि जिस देवताओं के लिये अनुष्टान किया जाता है वही प्रकट होता है। सतीतनत्यागके लिये ही प्रतिशा थी सो वह तन छूटकर दूसरा जन्म भी हो गया और फिर उनके लिये तप भी किया गया तव भी वे स्वयं न आये।

हसीसे आकाशवाणी यह कहकर कि 'अब उर धरहु ब्रह्म वर बानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी॥' यथा—'मिलिह तुम्हि जय समिरिपीसा। जानेहु तब प्रमान बागीसा॥' उनको आश्वासन दे रही है, विश्वास करा रही है। (ख) 'उर धरहु' अर्थात् ऐसी धारणा कर लो, इस बातको हृदयमें धारण कर लो, इसे भूलना नहीं, इसमें विश्वास रक्खो। यथा—'अस उर धरि महि विचरहु जाई।' (यह नारदजीसे भगवान्ने कहा है। १।१३८।) पुनः, [ मान कि 'इस ब्रह्म-वाणीको तुम प्रकाश मत करो, क्योंकि तुम कन्या हो। केवल इसको विश्वास करके हृदयमें रक्खो, किसीसे कहनेका काम नहीं है। (स्० प्र० मिश्र) पुनः, 'ब्रह्म वर बानी'=ब्रह्मकी वरके लिये अर्थात् पितके सम्बन्धकी जो वाणी हुई कि 'अब मिलिहिंह त्रिपुरारि' उसे हृदयमें धारण करो। (सुधाकर द्विवेदीजी)।] (ग) 'सत्य सदा संतत सुचि जानी' इति। सदा सत्य है अर्थात् ब्रह्मवाणी झूठ न कभी हुई, न है, न होगी। 'संतत सुचि' अर्थात् कभी अश्चिच न हुई, न है, न होगी। 'संतत सुचि' अर्थात् कभी अश्चिच न हुई, न है, न होगी। 'स्राच' का भाव कि ब्रह्मवाणी किसीके साथ कभी छल नहीं हुआ; यह वेदरूप है; वेद सब वाणियोंमें श्रेष्ठ है सत्य है, इसमें अधर्म नहीं है। हिन्निविश्वास दिलानेके लिये ब्रह्म अपने वाणीकी वा, ब्रह्मवाणी अपनी प्रशंसा कर रही है।—(आशय यह है कि जो हमने 'अब मिलिहिंह त्रिपुरारि' और 'भवानी' यह कहा है, इसमें संदेह न करो। क्या चिन्ता है कि शिवजी स्वयं नहीं आये, पर यह निश्चय है कि वे अब शीघ्र मिलेंगे। अतः अब क्लेश मत उठा। पुनः सत्य और शुचि दोनों विशेषण देकर स्चित करते हैं कि इसमें धूठका लेश नहीं है। सत्य अपावन भी होता है। जिस सत्यसे किसीका प्राण जाय, वह 'सत्य' पावन नहीं है जैसे कि कंसके प्रसंगमें और द्रोणाचार्य वधके प्रसंगमें हुआ। तथा भाव कि इसमें 'कुंजरो वा नरो वा' का-सा सत्य नहीं है)।

आवै पिता बोलावन जबहीं। हठ परिहरि घर जाएह तबहीं।। ३।। मिलहिं तुम्हिंह जब सप्त रिषीसा। जानेहु तब प्रमान बागीसा।। ४।। सुनत गिरा बिधि गगन बखानी। पुलक गात गिरिजा हरषानी।। ५॥ उमा चरित सुंदर मैं गावा। सुनहु संभ्रु कर चरित सुहावा।। ६॥ शब्दार्थ—वागीश=वाणियोंमें श्रेष्ठ=ब्रह्मवाणी।

अर्थ—जभी (जिस समय ही) पिता बुलाने आवें तभी (उसी समय) हठ लोड़कर घर चली जाना ॥ ३॥ जब तुम्हें सप्तर्षि मिलें तब (इस) ब्रह्मवाणीको प्रमाण (सत्य, ठीक, चिरतार्थ वा ठीक घटता हुआ) जान लेना ॥ ४॥ आकाशसे कही हुई ब्रह्मवाणीको सुनते ही गिरिजाजी हर्षित हुई । उनका शरीर पुलकित हो गया॥ ५॥ (श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं-) मैंने सुन्दर उमाचरित गा सुनाया। अब शिवजीका सुन्दर चिरत सुनो ॥ ६॥

नोट—१ (क) 'आवे पिता बोलावन जबहीं।'''' इति। पिताने ही माताको तपकी शिक्षा देनेके लिये मेजा था। इस तरह वह पिताका ही वचन हुआ जिसे मानकर गिरिजाजी तप करने आयी थीं। इसीसे कहा कि जब वे बुलाने आवें तब जाना। बिना उनकी आजा घर जानेसे पिताकी आजाका उल्लंघन होगा। दूसरे, उमाजीका मनोरथ तो पूरा ही हो गया, पर अभी महादेवजीकी परीक्षा बाकी है जो सप्तर्षियोंद्वारा होनी है। इन कारणोंसे तुरंत घर जानेको न कहा। तीसरे, इन्हीं दो वातोंके द्वारा अपनी वाणीको प्रमाण करेंगे; अतः ऐसा कहा। (स्०प्र० मित्र)। कि सम्भवतः वरदान अभी गुप्त ही रखना है। पिताके बिना बुलाये घर जानेसे एक तो सबको वरदानका पता लग जायगा, और यदि घर जानेपर वरदानकी बात गुप्त रक्खेंगी तो बिना वरदान पाये तप अधूरा छोड़ देनेसे कार्यसिद्धिमं संदेह होनेसे माता-पिता दुखी होंगे। अतः ऐसा कहा। (ख) 'हठ परिहरि घर जायहु'''' से जान पड़ता है कि इसके पूर्व भी पिता कई बार बुलाने आये थ, पर ये हठ करके नहीं गयीं। पुनः 'घर जायहु'''' का भाव कि तुम्हारा काम हो ही गया, पर बिना घर गये विद्याहका संयोग नहीं होगा, इसल्ये बुलाने आवें तब तुरन्त चली जाना, जिसमें तुरन्त विवाहका कार्य आरम्भ हो सके। इसीसे 'त्वही' कहा।

टिप्पणी—9 'मिलहिं तुम्हिंह जब सप्त रिषीसा।'''' इति। (क) यह वाणीकी सत्यताका चिह्न बताया। जैसे लंकिनीको निशिचर-छुल संहारका चिह्न ब्रह्माजीने बताया था; यथा—'जब रावनिह ब्रह्म बर दीन्हा। चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा॥ विकल होसि तें किप के मारे। तब जानेसु निसिचर संहारे॥ ५। ४।' भाव यह कि यदि तुम्हें पिता बुलाने आवें और सप्तर्पि आवें, ये दोनों बातें मिलें, सच्ची निकलें, तो यह भी सत्य जान लेना कि तीसरी भविष्य-वाणी 'मिलिहिंह त्रिपुरारि'

৪ मिलिहि जबहि अब—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०। मिलिह तुम्हिह जब—१६६१, १७०४, को० रा०।

भी सत्य होगी, उनकी सत्यता इसकी सत्यताका प्रमाण होगी।—( मनु-शतरूपाजीके प्रसंगमें और रावणके अत्याचार-पर देवताओं की पुकारपर भी आकाशवाणियाँ हुई पर उनमें से किसीमें भी इतना प्रमाण देकर प्रेमसे वाणीकी सत्यताका विश्वास दिलाना नहीं पाया जाता। यहाँ एक भविष्यके प्रमाणके लिये दो भविष्य और कहे गये और रुत्य एवं शुचि होनेका विश्वास करनेको कहा गया। यह क्यों ? इससे स्पष्ट है कि शिवजी स्वयं वर देनेको नहीं आये, इसीसे पार्वती-जीको विश्वास नहीं होता था कि हमारा तप सिद्ध हुआ, शिवजी हमारे पति होंगे। अतएव वारंगर समसाते हैं और प्रमाण देते हैं )। [ ( ख ) 'सप्तिषीसा=सप्तिषिं। 😂 यह सात ऋषियोंका समूह या मण्डल होता है। शतपथ ब्राह्मणके अनुसार सात ऋषियोंके नाम ये हैं—गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमद्ग्नि, विसेष्ठ, कश्यप और अति । महाभारतके अनुसार—'मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलह, कतु, पुलस्य और वसिष्ठ। ( श॰ सा॰ )। ह्हिण्यक कल्प अर्थात् एक सहस्र चतुर्युगी वा ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मनु और मन्वन्तर होते हैं। प्रत्येक मनु एकहत्तर चतुर्युगीसे कुछ. अधिक समयतक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मन्वन्तरमें भिन्न-भिन्न मनु, मनुवंशी नृपतिगण, सप्तर्षि, देवता, इन्द्र तथा उनके अनुयायी गन्धर्वादिका एक मण्डल रहता है। (भा० ३। १९। २४)। इसलिये सप्तिष मण्डल भी प्रत्येक मन्वन्तरमें भिन्न-भिन्न होता है। स्वायम्भुव मन्वन्तरमें मरीचि आदि ही सप्तर्षि होते हैं। स्वारोचिष मन्वन्तरमें अत्रि, दत्तात्रेय, च्यवन, स्तम्ब, प्राण, कश्यप और वृहस्पति । औत्तम मन्वन्तरमें ऊर्ज नामके-कौिकभिण्डि, कुतुण्ड, दालभ्य, शंख, प्रवाहित, मित और सम्मित। तामसमें कवि, पृथु, अग्नि, अकपि, कपि, जन्य तथा धामा। रैवतमें देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा और सप्ताश्व । चाक्षुपमें भृगु, सुधामा, विरज, विण्णु, नारद, विवस्वान् और अभिमानी । वैवस्वत मन्यन्तरमें अत्रि, विसष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदिम-ये सप्तर्षि मण्डल रहते हैं। इस समय वैवस्वत मन्वन्तर चल रहा है अतः अन्नतकके सप्तर्पियोंके नाम लिखे गये। इसके आगे सात मन्वन्तर और हैं जिनके नाम हैं-सावर्ण्य, रौच्य, भौत्य, मेरुसावर्णि, ऋभु, बीतधामा और विप्वक्सेन। (पद्मपुराण सृष्टिखण्ड )। 😂 जिस कल्पमें जिस मन्वन्तरमें पार्वतीजीका चरित हुआ हो, उसके अनुकृत सप्तर्ण मण्डल यहाँ समझना चाहिये। पर यह निश्चय है कि उस मण्डलमें नारद्जी नहीं थे क्योंकि उनके रहते हुए सप्तर्पि नारदजीकी निन्दा कैसे करते ? कुमारसम्भवके मतसे यह कथा वैवस्वत मन्वन्तरकी होगी क्योंकि उसमें विषयेगी और अधन्धतीजीका भी नाम है-७७ (८) 'तबिंह सप्तरिषि सिव पहिं आए' नोट २ देखिये। विष्णुपुराणमें केवल पैवस्वत मन्वन्तरमें ही वसिष्ठजीका नाम सप्तर्षियोंमें पाया जाता है, अन्यमें नहीं । यथा—'विवस्वतस्सुतो विप्र श्राद्धदेवो महा-णुतिः । मनुस्संवर्तते धीमान् साम्प्रतं सप्तमेऽन्तरे ॥ वसिष्ठः काश्यपोऽथात्रिर्जमदग्निस्सगोतमः । विश्वामित्रमरहाजौ सप्त सप्तर्षयोऽमवन् ॥' (विष्णुपुराण अंश ३।९।३०,३२)। वसिष्ठजीका नाम प्रथम होनेसे वे इस मण्डलमें प्रधान जान पड़ते हैं।--विष्णुपुराण अंश ३ अध्याय १ और २ में चौदहों मन्वन्तरोंके सप्तर्पियोंकी नामावली दी हुई है। अधिक देखना हो तो पाठक वहाँ देखें । 🖾 इन्हीं सप्तर्षियोंके नामसे उत्तर दिशामें सात तारागणका एक समूह रहता है जो ध्रवके चारों ओर फिरता दिखायी देता है। सम्भव है कि ये ऋषियों के लोक हों ]।

टिप्पणी—२ 'सुनत गिरा बिधि गगन बसानी ।' इति । (क) टिंड यहाँ 'ब्रह्मवाणी' का अर्थ स्वष्ट कर दिया कि 'विधिकों कही हुई वाणी' हैं । (अधिक लोग 'विधि' से 'विधानकर्ता श्रीरामजी' यह अर्थ करते हैं वयोंकि आगे शिवजीकों भी ये ही समझानेकों प्रकट होंगे )। (ख) 'पुलक गात' यह हर्षका लक्षण है। 'पुलक गात गिरिजा हरवानी' इस कथनमें यह भी अभिप्राय भरा हुआ है कि उनका शरीर जो तपसे क्षीण हो गया था, वह ब्रह्मवाणी सुननेपर पुनः फूलकर ज्यों-का-त्यों हो गया, जैसे मनुशतरूपाजी ज्यों-के-त्यों हो गये थे। यथा—'मृतक जिआविन गिरा सुहाई। अवनरंग्र होइ उर जब आई ॥ हष्ट पुष्ट तन मए सुहाए। मानहुँ अविह मवन ते आए॥ १। १४५।' [(ग) श्रीपार्वतीजीके हर्षका उल्लेख इस प्रसंगके आदि, मध्य और अन्त तीनोंमें दिखाया गया है। प्रथम 'सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपतिहि उमा हरवानी॥' ६८ (१) में, (पार्थव शरीरके कारण जो किंचित् आवरण माधुर्यमें था वह नारद-वचन सुनकर हट गया अतः हर्ष हुआ)। दूसरी बार, माता-पिता तप करने जाने देंगे इसमें संदेह था अतः तपके लिये आज्ञा पाकर जानेमें हर्ष हुआ—'मातु पितहि बहु बिधि समुहाई। चर्ली उमा तप हित हरवाई॥ ७३ (७)।' और तीसरी बार संदेह था कि शंकरजी पतिरूपसे मिलेंगे या नहीं; अतः 'अव मिलिहिंह त्रिपुरारि' यह ब्रह्मवाणी सुनकर हर्ष हुआ।]

३ 'उमा चरित सुंदर में गावा।''' इति। (क) यहाँ 'उमा चिति' संपुट हुआ। 'जब ते उमा सैक गृद्ध जाई।

६५ । ७ ।' उपकम है और 'उमाचरित सुंदर में गावा' उपसंहार है । ( ख ) 'उमा चरित सुंदर' और 'संभु कर चरित सुहावा', अर्थात् एकमें 'सुन्दर' और दूसरेमें 'सुहावा' पद देकर दोनोंके चरितोंकी समानता दर्शित की ।

प० प० प०—'श्रीउमा शिव चरित्र' जैसे यह एक ऐतिहासिक घटना है वैसे यह प्रदीर्घ रूपक है। श्रीमदाचार्यकृत 'सौन्दर्यलहरी' में 'आनन्दलहरी' के ४९ श्लोकों में जिस कुण्डलिनी महायोगका वर्णन है; उसका सार ही इस उमाशिव-चरित्र रूपकमें है।

उमा और सिचदानन्दघन शिवका निवास ब्रह्मरन्ब्ररूपी कैलासपर्वतपर था। सती उमा हिरमाया-मोहित हुई और प्रदीर्घ कालतक उनका वियोग हुआ। फिर सतीने योगानलमें देहत्याग किया और 'जनमी जाइ हिमाचल गेहा।' उमा=महेशजीकी मायाशक्ति। इस माहेश्वरी शक्तिको ही कुण्डलिनी शक्ति शिवा कहते हैं—( ज्ञानेश्वरी अ०६ देखिये। पर्वत=पीठकी रीद=पृष्ठवंश रज्जु पर्वतका गेह=पृथ्वीतत्त्वका स्थान मूलाधार चक्र। इसके समीप नीचे एक कुण्डलिकार नाइीमें निवास करनेसे उसको कुण्डलिनी नाम प्राप्त हुआ, यही शिवजीकी शक्ति है।

पश्चात् श्रीनारद-सद्गुरुकी कृपासे वह जाग्रत् हो गयी और शिवकी प्राप्तिके लिये कियाशील बनी । 'जौं तप करें कुमारि तुम्हारी । माविड मेटि सकिं त्रिपुरारी ॥' शम्भु कृपासे ही शांभवकी आत्म-स्वरूप शिवकी प्राप्ति होती है। स्यूलदेहाहंकार, स्क्ष्मदेहाहंकार और कारणदेहाहंकार ही त्रिपुरासुर है। इसका विनाश शिव-शक्तिसे ही होता है।

महायोगकी प्रक्रिया ही तप है।

'उर धरि उमा प्रानपति चरना।'''' 'सागु खाइ सत बरव गँवाए' इस प्रकार सभी भोगोंका त्याग किया। अन्नाहार, पौष्टिकाहारका भी त्याग किया और कन्द-मूळ-फळ भक्षण करके एक सहस्र वर्ष तप किया।

'कन्दोध्व कुण्डलीशक्तिः' मनुष्यकी देहमें मूलाधार चक्रके नीचे 'कन्द' नामक स्थान है। इसके ऊपर और मूलाधारके नीचे कुण्डलिनीका स्थान है, उसका त्याग करके निकलीं। कन्द-मूल-फल पृथ्वीतत्त्वके ही विकार हैं, उनकी भक्षण करती रहीं। भाव यह कि मूलाधार (पृथ्वीतत्त्वका चक्र) में प्रवेश करके पृथ्वीतत्त्वका भक्षण किया। 'पार्धिव धासु आधवी। आरोगितां (खानेपर) काहीं भुखी' (ज्ञानेश्वरी ६। २३९)। तत्पश्चात् मूल फलादि खाना भी छोड़ दिया। भाव कि मूलाधार चक्रको छोड़कर ऊपर चलीं और 'कछु दिन मोजन बारि वतासा' किये। भाव यह कि जलतत्त्वके स्वाधिष्ठान चक्रमें प्रवेश किया और शरीरमें जो जलतत्त्व है उसका प्राशन करने लगीं, उसका शोषण कर दिया। पश्चात् अमितत्त्वके मणिपूरक चक्रका भेदन करके सुपुम्नामार्गमें ऊपर जाना पड़ता है तब हृदयमें वायुतत्त्वके अनाहत चक्रमें प्रवेश किया, यह गात 'कछु दिन मोजन बारि वतासा' से कही है। दीर्घकालतक अनाहत चक्रपर रहीं। पश्चात् वायुतत्त्वका भी त्याग किया; अर्थात् अनाहत चक्रसे निकलकर आकाशतत्त्वके 'विश्रद्ध' चक्रमें प्रवेश किया।— 'किये कठिन कछ दिन उपवासा'।

जनतक श्वासंच्छ्वासकी किया चलती है तनतक जलको त्याग देनेपर भी वायुका आहार तो होता ही रहता है। वायुका भी त्याग किया इससे सिद्ध हुआ कि कुछ समाधि अवस्थामें गया। 'बिसरी देह तपिह मन लागा।' ज्ञानमयं तपः—आत्मज्ञानमें मन लगा दिया। इतनी दीर्घ तपश्चर्या करनेपर भी शिवजी प्रसन्न न हुए, यह देख इससे भी कठिन तपका निश्चय किया।

'बेल पाति मिह परह सुखाई । ''' अर्थात् केवल एक विल्यपत्र खाकर रह गयीं । विल्यपत्र त्रिदल होता हैं। भाय यह है कि विशुद्ध चक्रका भी त्याग करके आज्ञाचक्रमें प्रवेश किया। इडा, पिंगला और सुपुम्ना नाड़ियोंका संगम ही त्रिदल विल्यपत्रके समान हैं। इस चक्रमें स्थित रहकर पार्वतीजीने शिवपद कमलका ध्यान किया। जो कोई आज्ञाचक्रमें घटिकात्रयतक स्थिरवनी रस (विषयाशारहित होकर) रहता है उसको आत्मज्ञान होता है, यह योगशास्त्रका सिद्धान्त हैं। 'ई=ईपन्। ज्ञा=ज्ञान' जिसमें होता है वह आज्ञाचक है। इसका स्थान भूमध्यमें बताया जाता है। इसीको त्रिक्टाचल, त्रिवेणी-संगम, वाराणसी आदि नामोंसे उपनिषदोंमें और सन्तोंने बखाना है। आज्ञाचक्रमें प्रवेश करना अत्यन्त कठिन है; वड़े-बड़े हार मानकर अभ्यास छोड़ देते हैं; ऐसा श्रीएकनाथजी महाराजने श्रीभागवतटीकामें स्पष्ट कहा है। कोई बड़भागी ही इसमें प्रवेश करता है। इस चक्रमें तीन घड़ी भी स्थिर रहना बड़ा भारी कठिन काम है, किन्तु पार्वतीजी इसमें ३००० वर्ष स्थिर रहीं। फिर भी शिव प्रसन्न नहीं हुए। अब इस चक्रका भेदन करके सहसारचक्रमें प्रवेश किया 'पुनि परिहरें सुखानेंउ परना'। जब सहसारमें प्रवेश होता है तब शिवमिलनकी आशा सफल होनेकी शक्यताकी अनुभृति होती है। जब आज्ञाचक्रसे सहसारमें प्राणका शिक्ता प्रवेश होता है तब विशिष्ट व्यनि सुननेमें आती है। यह यहाँ मानो 'ब्रह्म गिरा गगन गमीरा' है। यह ब्रह्मिं श्रीरामजीकी ही है, रामभक्त नारदका आशिष सत्य करनेकी जिम्मेदारी तो श्रीरामजीपर ही रहती है।

पश्चात् सप्तर्षिरूपी सिद्धियाँ खड़ी होकर परीक्षा छेती हैं। सिद्धियों के प्रलोभनसे वचनेपर आकाशवाणीकी आज्ञान्सार कुछ कालके लिये भवानी भवनमें आकर रहने लगीं। यहाँ फिर सिद्धियों आदि रूपी विष्नोंका सामना करना पड़ा। सप्तर्षिने फिर परीक्षा छी और अन्यभिचारिणी भक्ति देख छी तब शिवजी ब्रह्मरन्थ्ररूपी कैलाससे किञ्चित् नीचे उतरकर हिमालयमें आ गये और शिवशक्ति पार्वतीका पाणिग्रहण कर अपने धर्मरूपी वाहनपर उनको अपने पास विटा लिया। और उमासहित कैलासरूपी ब्रह्मरन्थ्रमें सुखसे विलास करने लगे।

# श्रीपार्वती-जन्म-तप अर्थात् उमाचित्त-प्रकरण समाप्त हुआ । \* श्रीशम्भु-चरित-प्रसङ्ग \*

जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा । तब तें शिव मनं भएउ विरागा ॥ ७ ॥ जपिं सदा रघुनायक नामा । जहँ तहँ सुनिहं राम-गुन-ग्रामा ॥ ८ ॥

अर्थ-जबसे सतीजीने (दक्षयज्ञमें) जाकर शरीर त्याग किया तबसे शिवजीके मनमें वैराग्य हो गया ॥ ७ ॥ में सदा श्रीरघुनाथजीका (राम) नाम जपते और जहाँ-तहाँ श्रीरामजीके गुणग्राम (यश, चिरत, गुणोंकी कथा) सुना करते ॥ ८ ॥

नोट- "जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा।"" इति । यहाँ यह शङ्का होती है कि "क्या पूर्व वैराग्य न था जो यहाँ कहते हैं कि सतीजीने तन त्याग किया 'तवसे' वैराग्य हुआ ? क्या पूर्व वे रागी थे ?'' इसका समाधान भिन्न-भिन्न प्रकारसे लोगोंने किया है-(क) कैलासस्थलमें जो उनका प्रेम था उससे वैराग्य हो गया। इसी कारणसे उन्होंने सतीजीके वियोगमें कैलासको छोड़ दिया और उतरकर इधर-उधर विचरने लगे, यथा "दुखी मयउँ वियोग प्रिय तोरें॥ सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा । कौतुक देखत फिरडँ बेरागा ॥ ७ । ५६ ।" सतीजी जब कैलासपर रहती थीं तब श्रीहरि-कथावार्ताका सत्सङ्ग रहा करता था । उनके न रहनेसे वह सुख जाता रहा, इससे चित्तमें उचाट हो गया । (पं० रा० कु॰, बाबा हरिदास )। पुनः ( ख ) "मन मएउ विरागा" अर्थात् घरमें रहकर भक्तके विरहका दुःख सहा न गया अथवा घर नहीं सुहाता। इसिंछिये घर छोड़ तीर्थाटन करने लगे। (मा॰ त॰ वि॰)। पुनः, (ग) कुमारसम्भवमें कालिदासजीने भी लगभग ऐसा ही लिखा है। उनके कथनानुसार भाव यह है कि सतीमरणके पश्चात् फिर उन्होंने विषयसङ्ग छोड़ अपत्नीक रहना ही स्वीकार किया । यथा ''यदैव पूर्वे जनने शरीरं सा दक्षरोपात्सुदती ससर्ज । तदा-प्रभृत्येव विमुक्तसङ्गः पतिः पञ्चनामपरिग्रहोऽभूत् ॥ सर्ग १ । ५३ ।" अर्थात् जिस समयसे सतीजीने दक्षयज्ञमें शरीर त्याग किया, उसी समयसे शिवजी विषयोंके सङ्गको छोड़कर अपत्नीक हुए। अर्थात् अन्य स्त्रीका ग्रहण न किया। पुनः. (घ) बिरागा='विशेष राग'। भाव कि देह और प्राणसे अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है सो उस प्रिय तनको सतीजीने श्रीशिवजीके वियोगमें भरम कर दिया । शिवजीका प्रेम सतीजीमें तो पूर्वसे ही था; यथा 'परम पुनीत न जाइ तजि किये प्रेम बड़ पाप।'; सतीतनत्याग होनेपर वह प्रेम अब और भी बढ़ गया यह दो कारणोंसे। एक तो यह सोचकर कि इन्होंने हमारे निमित्त देह भी त्याग दिया। दूसरे इससे कि 'सतीतन रागका प्रतिवन्धक था, क्योंकि उसके लिये प्रतिशा थी कि 'एहि तन सतिहि मेंट मोहि नाहीं।' वह शरीर अब छूट गया। उस (प्रतिबन्धकता) के भिटनेसे अब विशेष प्रेम हुआ।' (रा॰ प्र॰, पा॰)। पुनः, (ङ) पहले सतीजीमें प्रेम था अब वैराग्य हो गया; क्योंकि उन्होंने सोचा है कि सङ्ग दुःखदायी ही था, अब स्वतन्त्र हो गये। सतीजीमें माताभाव कर लिया था; सतीतनमें पत्नी-भाव न रखनेकी वे प्रतिज्ञा कर चुके थे, जिससे सतीजी दुःखित रहती थीं। उनको दुःखित देखकर शिवजीके चित्तमें भी दुःखका होना सम्भव था। (रा॰ प्र॰)। सदा विरागरूप होनेपर भी, गृहस्थको लोकसंग्रहके लिये; स्त्री-रक्षा कर्नव्यरूपमे प्राप्त रहती ही है। घरपर रहना ही पड़ता है। यदि बाहर जाय तो स्त्रीको साथ रखना पड़ता है, रागाभासको स्वीकार करना प्रता है, अब वह भी नहीं रह गया। अतः कहते हैं 'तब ते सिव मन मयउ विरागा' (वि त्रि॰)।

२ 'जपिंह सदा रघुनायक नामा ।""' इति । (क) सदा रामनाम जपते हैं, यथा 'नुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग आराती ॥ ९ । ९०८ ।' तथा 'मंतत जपत मंभु अविनासी । ९ । ४६ ।' (म्य ) हिन्ति प्रन्थ- कारने जो उपदेश ग्रन्थकी समाप्तिपर दिया है कि, 'रामिंह सुमिरिय गाइय रामिंह । संतत सुनिय रामगुन प्रामिंह ॥ ७ । १२० ।', वह सब बातें यहाँ शिवजीमें दिखाते हैं । (मा० पी०)। पुनः 'सदा जपिंह' का भाव कि पहिले सर्ता जी बातचीत करनी ही पढ़ती थी, तब जप बंद रहता था, अब सदा जप होता है । (वि० त्रि०)।

उपदेश रामहि सुमिरिय गाइय रामहि सुनिय रामगुनमामहि चिरतार्थ जपिंह सदा रघुनायक नामा कतहुँ रामगुन करिंह बखाना जहँ तहँ सुनिंह रामगुनप्रामा

क्कि तात्पर्य यह कि यह उनकी दिनचर्या है। किंचित् भी समय भजनसे खाली नहीं जाने देते।

### दो॰—चिदानन्द सुखधाम शिव बिगत मोह मद काम\*। बिचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम†॥ ७५॥

वर्थ—चिदानन्द, सुखके धाम, मोह-मद-कामरहित शिवजी समस्त लोकोंको आनन्द देनेवाले श्रीरामजीको हृदयमें धारणकर पृथ्वीपर विचरने लगे॥ ७५॥

नोट—१ यदि कोई कहे कि महादेवजी तो कामके नाशक हैं, वे स्त्रीके वियोगसे क्यों खिल्ल होंगे, तो उसपर इस दोहेका उल्लेख किया गया। (सू० प्र० मिश्र)। श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'किवने यहाँ शिवजीका माहात्म्य वर्णन किया है, जैसे दोहा ४८ के 'पूजे रिषि अखिलेश्वर जानी' इस चरणमें उनको 'अखिलेश्वर' कहा है। इस दोहेमें शिवजीके विशेषण और पीछे कहे हुए श्रीरामजीके विशेषण हैं वैसे ही ५० (३) और ५२ (८) में 'जय सिक यहाँ 'चिदानन्द', 'विगत मोह मद काम', 'सुखधाम' विशेषण हैं वैसे ही ५० (३) और ५२ (८) में 'जय सिक वानंद जगपावन' और (गई सती जह ) प्रभु सुखधामा' हैं। जिसमें मोह—मद—काम न हों वही 'जगपावन' है। जैसे यहाँ 'सकल लोक अमिराम' वैसे ही वहाँ (मिरलोचन) छिबसिंधु (निहारी)' ५० (२) है। जिसके दर्शनसे सकल लोक अमिराम शिवजीके दृदयमें भी विशेष हर्ष हुआ।' ['चिदानन्द सुखधाम' के भाव ५० (३) और ५२ (८) में आ चुके हैं। भाव यह है कि यह न समझों कि ये वियोगविरहसे पीड़ित होकर घरसे निकल गये। ये तो चिदानन्द हैं, सदा आनन्दरूप हैं। लोकके दिखावमात्रमें ऐसा है, वस्तुतः वे तो लोगोंको आनन्द देनेक लिये इस बहाने कैलाससे निकल पड़े हैं। श्रीद्विवेदीजी 'सकल लोक अमिराम' को शिवजीका विशेषण मानते हैं। प्रायः और सब इसे 'हरि' का विशेषण भानते हैं ]।

२ 'बिचरिंह महि'''' इति । (क) पृथ्वीपर विचरनेका भाव कि सांसारिक जीगोंको कृतार्थ करते फिरते हैं। इससे जना देते हैं कि कैलाससे उतरकर पृथ्वीपर विचरते हैं। 'बिचरिंह' आनन्दपूर्वक घूमना-फिरना स्वित करता है। स्० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'भूमि ही कर्मभूमि है, अतएव सब कर्मधर्म पृथ्वीपर ही होते हैं, स्वर्ग तो भोगस्थल है', अतः 'बिचरिंह महि' कहा। (ख) 'सकल लोक अभिराम' को 'शिव' का भी विशेषण मान सकते हैं। तब 'लोक' का अर्थ 'लोग' होगा। अर्थात् सभी लोगोंको आनन्द देनेवाले (सबको आनन्द देनेके लिये पृथ्वीपर विचरते हैं)। शिवनीका विशेषण मानें तो इसका स्वरूप आगे दिखाते हैं कि 'कतहुँ मुनिन्ह उपदेसिंह ज्ञाना।''' इत्यादि। ज्ञानियोंसे ज्ञान कहते हैं, उपासकोंसे श्रीरामगुण बखान करते हैं।

कतहुँ मुनिन्ह उपदेसिंह ज्ञाना । कतहुँ रामगुन करिंह बखाना ॥ १ ॥ जदिप अकाम तदिप मगवाना । भगति बरह दुख दुखित सुजाना ॥ २ ॥

अर्थ-क्हीं ( तो ) वे मुनियोंको ज्ञानका उपदेश करते और कहीं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करते ( अर्थात्

क्ष 'मान' पाठ सं० १६६१, १७६२ और १७०४ में है। १६६१ की पोथीमें किसीने 'मान' शब्दको पेन्सिलसे घरकर हाशियेपर पेन्सिलसे 'काम' लिखा है। 'काम' पाठ १७२१, छ०, को० रा० की पोथियोंमें है। सम्भव है कि 'कामराम' के अनुप्रासके विचारसे लोगोंने 'काम' पाठ कर दिया हो। अनुप्रास होनेसे 'काम' पाठ उत्तम जान पड़ता है। दूसरे दोहा ७६ (२) में 'जदिप अकाम तदिप भगवाना। भगतिबरह दुख दुखित सुजाना' से मूचित होता है कि पूर्व निष्काम होना कहा जा चुका है। इससे भी यह पाठ समीचीन जान पडता है। 'मान' पाठ प्राचीनतम तीन पोथियोंमें होनेसे उसकी अवहेलना भी नहीं की जा सकती। उसके पक्षमें यह कह सकते हैं कि—'मोह, मद और मान' ये तीनों शब्द कि कि कि कि कि साथ आये हैं, यथा—'जिम बुध तजिंह मोंह मद माना।' † 'आराम'— भा० दा०, पं०।

श्रीरामयश कहते ) ॥ १ ॥ यद्यपि ( शिवजी ) काम और कामनाओंसे रहित ( अर्थात् निष्काम ) है, तथापि वे सुजान भगवान् भक्त ( सती ) के वियोग-दुःखसे दुखी हैं ॥ २ ॥%

नोट- १ 'कर्ताहुँ मुनिन्ह उपदेसिंह ज्ञाना।"" इति । (क) इक्क मुनियोंको शानोपदेश करनेका तात्पर्य यह है कि अधिकारीको ज्ञान देनेसे वह ज्ञान और बढ़ता है। शास्त्रोंमें कहा है—'जले तैलं खले गुहां पाने दानं मनागिप। प्राज्ञ शास्त्रं स्वयं याति विस्तारं वस्तु शक्तितः ॥'—( भास्करबीजगणित ) अर्थात् जलमें तेल, दृष्टमें गुप्त बात, योग्यमें दान और बुद्धिमान्में शास्त्र थोड़ा भी देनेसे विस्तृत हो जाता है। मुनि लोग भगवान्का मननकर अन्तःकरण शुद्धकर सत्पात्र हो गये हैं। अतः मुनियोंको अधिकारी और सत्तात्र समझकर ज्ञानोपदेश देते हैं, वह यही कि राम-नाम जपो। यथा 'कहीं संभु अधिकारी पाई । १ । ४८ ।' अधिकारी भक्त श्रोता मिलता है तब राम-गुणगान करने लगते हैं। 😂 भाव यह है कि दिन-रात श्रीरामगुगानुवादमें ही समय विताते हैं जिसमें अनन्य-भक्ता सतीके विरहका दुःख न व्यापे। यही बात आगे दिखाते हैं। 🗺 यहाँ शिवजीके आचरणद्वाग उपदेश देते हैं कि जब अधिकारी श्रोता मिले तब रामगुण कथन करो, वक्ता मिले तो सुनो और दोनोंके अभावमें स्वयं जप, स्मरण, मनन करो, कभी खाली न बैटो। अकेलेकी चर्या पूर्व 'अस किह लगे जपन हरिनामा। गई सती जह प्रमु सुखधामा ॥ १। ५२।' में भी कही गयी है और ऊपर 'जपहिं सदा रघुनायक नामा' में भी ।--भागवत २ । १ । ५ में भी ऐसा ही उपदेश श्रीशुकदेवजीने किया है: यथा 'यस्माद्वारत सर्वात्मा मगवान्हरिरीश्वरः । श्रोतब्यः कीर्तितब्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छतामयम् ॥ ५ ॥' अर्थात् हे परीक्षित् ! जो अभय चाहता है उसे चाहिये कि सर्वात्मा भगवान् हरि परमेश्वरका सदा कीर्तन, श्रवण और स्मरण करता रहे। इस क्षोकमें श्रोतन्यः ( वक्तरि सति ), कीर्तितन्यश्च ( श्रोतरि सति ) और स्मर्तन्यश्च ( वक्तृश्रोत्रभावे ), ऐसा अन्वयार्थ समझना चाहिये अर्थात् श्रोतासे कहे, वक्ता मिले तो सुने, दोनोंके अभावमें स्मरण करे। (मा॰ प॰)। (ख) प्रथम चरणमें मुनियोंको ज्ञानोपदेश करना कहा पर दूसरे चरणमें किसीका नाम नहीं दिया गया। कारण कि श्रीरानयश-अवणके अधिकारी श्रीरामोपासक ही होते हैं, उपासकोंका सारा कर्मधर्म एवं सर्वस्व यही है; यथा 'रामिह सुमिरिय गाइय रामहि । संतत सुनिय राम गुन ग्रामहि ॥ ७ । ९३० ।' अतः उपासकोंसे रामगुणकथन करना समझना चाहिये ।

#### \* 'जदिप अकाम तदिप भगवाना।"" इति।\*

9—महानुभावोंने इसका अर्थ कई प्रकारसे किया है—(१) 'यद्यपि शिवजी कामनारहित हैं तो भी वे भगवान् (ऐश्वर्यवान्), सुजान हैं और भक्तोंके वियोगदुःखसे दुःखित होते हैं। भाव कि सतीजीको भक्त जानकर उनके वियोगसे अपनेको भी खेदित माना।'—(सू॰ प्र॰ मिश्र)।(२) 'श्रीशिवजी यद्यपि कामनारहित हैं (अर्थात् उनको विवाहकी इच्छा नहीं हैं) तथापि भगवान् श्रीरघुनाथजी भक्त पार्वतीजीका दुःख देख दुःखित हुए; क्योंकि सुजान हैं, पार्वतीजीके तप (एवं दुःख) को जानते हैं।'(रा॰ प्र॰)। सू॰ प्र॰ मिश्र इस अर्थके विषयमें लिखते हैं कि मेरी समझमें यह अर्थ प्रकरणसे मिलता है।[परन्तु 'जदिप' और 'तदिप' इस बातको निश्चय कराते हैं कि जिसके लिये 'अकाम' कहा हैं उसीके लिये 'भगवान्' इत्यादि भी कहा है। (और भी अन्वय तथा अर्थ पाद टिप्पणीमें दिये गये हें)]।

२ (क) 'तदिष मगवाना'—'तो भी भगवान् ही तो हैं'-ऐसा अर्थ करनेपर भाव यह होता है कि 'अकाम होनेपर भी आप भक्तके विरहदु:खसे दु:खित हो गये, क्योंकि 'भगवान्' हैं। भगवान्के छः गुणोंमेंसे एक 'करणा' भी है—'कारण्यं पर्मा: पूर्ण रामस्तु भगवान् स्वयम्।' दूसरेके दु:खसे दुखी हो जाना 'करणा' गुण है, इसी कारण आप उमाके दु:खसे दु:खित हैं। (ख) श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'भगवान्के परम भक्त होनेसे (वैष्णवानां यथा शम्भुः) वे भगवान्के समान हो गये हैं; इसीसे कहा कि यद्यि अकाम हैं तो भी ऐश्वर्यसे भरे हैं।' विशेष पूर्व ४६ (२-५) में लिखा जा चुका है। (ग) बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'भगवान्' का भाव यह है कि 'कामनाओंको रोकनेमें समर्थ हैं, कामना

<sup>&</sup>amp; 'जदिष "सुजाना । २ ।' का अन्वय कई प्रकारसे हो सकता है।—१ 'जदिष अकाम (हैं) उदिष भगवान् (हैं जतः वें) सुजान भक्त बिरहदु: ससे दुखित हैं।' २—'जदिष अकाम (हैं) तदिष सुजान भगवान् भक्त विरह ""'। ३—'जदिष भगवान् (शिव) अकाम (हैं) तदिष सुजान (होनेसे) भक्त "'। ४—'जदिष अकाम हैं ) तदिष भगवान् (ऐदवर्यमान् हैं) सुजान (हैं) और भक्त-विरहदु: ससे दुखित (हैं)।' (मा० प०)। ५—'जदिष सुजान अकाम (हें) तदिष (वें) भगवान् भक्त "' (मा० सं०)। ६—'जदिष (वें) सुजान भगवान् अकाम (हें) तदिष भगत ""'।

पार नहीं आ सकती। कामनापर प्रवल हैं सही, तो भी भक्त (सती) के विरहसे दुखी हैं क्योंकि सुजान हैं, निज दासके दुःखसे दुःखी होना ही चाहिये।' (घ) बाबा हरिहरप्रसादजी कहते हैं कि—'अकाम तो जीव भी होते हैं, उन जीवोंसे प्रथक करनेके लिये 'भगवान्' कहा है। (रा० प्र०)। (ङ) यहाँ विरोधाभास अलंकार है।

३ 'मगत ियरह दुख दुखित सुजाना।' इति। (क) यहाँ 'मगत' से सर्ताजीका ताल्पर्य है। सतीजी आपकी पूर्ण भक्ता हैं। यथा—'जो मोरे सिव चरन सनेहू। मन क्रम वचन सत्य बतु एहू॥ ५९।', 'सती मरत हरि सन बरु माँगा। जनम जनम सिव पद अनुरागा॥ ६५।', 'जनम कोटि लगि रगिर हमारी। बरवँ संभु न त रहवँ कुआरी॥ ८९।' इत्यादि। इसी अभिप्रायसे 'अकाम, भगवाना और सुजान' विशेषण दिये गये हैं। कोई यह न समझे कि शिवजी कामसे दुःखित हैं, इसीलिये कहा कि वे 'अकाम' हैं; यथा—'हमरे जान सदा शिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी॥ ९०।' सब कामनाओंसे रहित हैं तब वे दुःखित क्यों हैं ? क्योंकि वे सुजान हैं। वे जानते हैं कि भक्ता सती एक तो विरह-दुःखसे ही जाकर दक्षयज्ञमें मरीं, यथा—'हर बिरह जाइ बहोरि पितु के जग्य जोगानल जरी। ९८।' तथा अब पार्नतीतनमें भी पुनः संयोगके लिये ही कठिन क्लेश उठा रही हैं और अब भी वियोगसे दुखी हैं। भक्तवत्सल हैं, उनकी दुःखित जानकर आपको दुःख होता है। शिवजीका दुखी होना सतीजीके मरणसे ही प्रारम्भ हो गया है। (ख) पुनः, 'भगत विरह दुख' का भाव कि भक्तका वियोग हुआ इस दुःखसे दुखी हैं, यदि सती भक्त न होतीं तो दुखी न होते।

### एहि विधि गएउ काल बहु बीती। नित नै होइ रामपद प्रीती।। ३।। नेमु प्रेमु संकर कर देखा। अबिचल हृदय भगति कै रेखा।। ४।।

अर्थ—इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें उनकी नित्य नवीन प्रीति होती गयी॥३॥ शंकरजीका नेम (नियम), प्रेम और उनके हृदयमें भक्तिकी अचल रेखा (लकीर वा चिह्न श्रीरामजीने ) देखी॥४॥

टिप्पणी—9 'पृहि बिधि गएउ काल बहु बीती। "' इति। (क) बहुत कालका प्रमाण यह कि सतीतनत्यागके जितने दिनोंके बाद पार्वतीजीका जन्म हुआ, जन्मसे फिर जितनी अवस्था होनेपर वे तप करने गयीं और जितने दिन तप किया, इतना काल व्यतीत हो गया। (ख) 'नित ने होहू "' इति। ग्रन्थकारने श्रीशिवजी और श्रीपार्वतीजीके प्रेम-प्रसंगकी समानता दिखानेके लिये 'नित ने होह "' यह कहा।

| श्रीपार्वतीजी                           |   | श्रीशिवजी                                |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------|
| अपने पतिमें नित्य नया अनुराग            | 9 | अपने पति ( रामजी ) में नित्य नया प्रेम । |
| यथा-'नित नव चरन उपज अनुरागा ।'          |   | ं यथा-'नित ने होइ रामपद प्रीती।'         |
| द्रेखि इमिह सप खीन सरीरा।               | २ | नेस प्रेम संकर कर देखा। अविचल हृद्य      |
|                                         |   | मगित के रेखा ॥                           |
| ब्रह्म गिरा मह् गगन ग्रमीरा ॥           | 3 | प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला ।               |
| सप्द मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि । | 8 | कह प्रभु हर तुम्हार पनु रहऊ ।            |
| उमाकी प्रशंसा-'अस तप काहु न कीन्ह'      | ų | बहु प्रकार संकरिह सराहा ।                |
|                                         | ì | तुम्ह विन अस व्रत को निरवाहा।            |
| भव उर धरहु बहा बर घामी                  | ६ | अव उर राखेहु जो हम कहेऊ ।                |
| ब्रह्मवाणीने समझाया-'आवै पिता॰'         | હ | 'बहु बिधि राम सिवहि समुद्रावा।''''       |
| अब मिलिहाँह त्रिपुरारि                  | 8 | जाइ विवाहहु सैलजिह                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |   | /                                        |

(ग) [ सुधाकर द्विवेदी जी लिखते हैं कि अपने भक्त (सती) के दुःख दूर करने के लिये ही शिवजी चारों ओर चिचरते हुए रामोपदेश और रामगुणगान करते-करते शरीरको सुखाकर एक तरहका तप ही करते हैं। 'नित ने प्रीति'''' इत्यादि तप ही हैं।] (घ) 'नित ने '''' से यह भी जनाया कि सतीजीके विरह-दुःखसे शिवजीका प्रेम घटा नहीं किन्दु दिनोंदिन बढ़ता ही गया। उस विरहजन्य दुःखको दूर करनेही के लिये रामपद प्रेम बढ़ाते गये।

टिप्पणी-- २ 'नेमु प्रेमु संकर कर देखा। "" इति । (क) 'नेम' सतीत्यागका, (यथा 'एहि तन सतिहि भेट

मोहि नाहीं। सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं ॥ ५७ ।', 'अस पन तुम्ह विज करह को आना ॥ ५७ ।', 'तुम्ह विज अस मत को निरवाहा। ७६ ।')। 'प्रेम' श्रीरामजीमें; यथा—'नित ने होइ रामपद श्रीती'। 'अविचल हृदय ''' यह िक अब स्तीजीको कभी (किसी तनमें भी) न ग्रहण करेंगे। पार्वतीतनमें भी स्तीजीको अंगीकार करना शिवजी उचित नहीं समझते, यह हृदता ही 'अविचल रेखा' है। यथा 'जय महेस मिल मगति हृदाई। ५७।' [(ख) पंजाबीजी, सू० प्र० मिश्र और सु० द्विवेदीजीका मत है कि विना श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाक पार्वतीतनमें भी न ग्रहण करना यही भिक्तिकी अविचल रेखा है। परन्तु इसका प्रमाण क्या है कि उनके मनमें ऐसा था कि श्रीरामजी आकर कहें ? यदि उनसे कहलाकर ग्रहण करनेकी इच्छा थी तो यह मिक्तिको अविचल रेखा न रह जायगी। (ग)—एक महात्मा 'प्रेम' से 'स्तीका प्रेम' लेते हैं और कहते हैं कि प्रभुने देखा कि उनके प्रेमके कारण उनके विरहमें दृखी हैं तथानि हमारी मिक्तिक कारण उनके त्यागे हुए हैं; उनका कहना है कि 'स्तीजीके प्रति शंकरजीका प्रेम' अर्थ करनेसे आगेके 'अविचल हृदय मगति के रेखा' में पुनसक्तिका दोष नहीं रहेगा तथा नेममें भी महत्त्व आ जायगा कि जिसकी स्राहना प्रभु स्वयं आगे करते हैं। पुनः, (घ)—'नेम' यह तनकी क्रिया या व्यवहार है। प्रेम मनका व्यवहार है। इस तरह भीतर-जाहर दोनोंकी मिक्तिकी हृद रेखा देखी।—(वै०)]

## प्रगटे राम्र कृतज्ञ कृपाला । रूप सील निधि तेज विसाला ॥ ५॥ बहु प्रकार संकरिह सराहा । तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निखाहा ॥ ६॥

मर्थ—(तब वे) कृतज्ञ, कृपाल, रूप और शीलके समुद्र तथा बहुत भारी तेजवाले श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हो गये ॥ ५॥ (और उन्होंने) बहुत प्रकारसे शङ्करजीकी प्रशंसा की। (कहा कि) आपके सिवा (अतिरिक्त) ऐसा (कठिन) व्रत कौन निवाह सका हं ? (कोई भी तो नहीं)॥ ६॥

नोट- १ (क) 'प्रगटे राम' इति । भगवान् प्रेमसे प्रकट होते हैं, यथा- 'प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी । १८४।', 'प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना। १८४।' ( शंकरवचन )। अतः शिवजीका नित्य नया प्रेम और मिक्तकी अटल रेखा ( कि अब सतीजीको किसी तनमें भी न ग्रहण करेंगे, प्रभुकी अनन्य मिक्तमें ही लीन रहेंगे ) देखकर प्रकट हो गये। (ख) 'कृतज्ञ' इति। कृतज्ञ हैं अर्थात् जानते हैं कि शङ्करजीने हमारी भक्तिको दृद रखनंक िये ही यह प्रण किया है। (गं॰ रामकुमारजी)। प्रेमीके किये हुए स्वल्य सुकृतको भी बहुत मानते हैं, इसीसे प्रभु 'कृतश' कहलाते हैं; यथा—'कृतं जानन् कृतज्ञः स्यात् कृतं सुकृतमीरितम्।' इति भगवद्गुणदर्पणे। यही बात विनयम भी खूब कही गयी है; यथा--'ज्यों सब माँति कुदेव कुठाकुर सेये बपु बचन हिये हूँ। त्यों न राम सुकृतक्त जो सकुचत सकृत प्रनाम किये हूँ ॥ वि० १७० ॥' मक्तमालमें भी प्रमाण मिलते हैं। यथा—'बोल्यो मक्तराज तुम बढ़े महाराज कोऊ थोरोऊ करत काज मानो कृतजाल है।' (श्रीमोरध्वजवाक्य। मक्तिरसबोधिनीटीका)। तिलोचनजी, देवापंडाजी आदिने भी ऐसा ही कहा है। - इस कृतश्रगुण स्वभावके कारण प्रभुने विचार किया कि हमारी भक्तिके कारण इन्होंने सतीजीको त्याग दिया। पुनः, कृतज्ञ हैं इसीसे स्व-इच्छित प्रकट हुए। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि चारों ओर रामयश फैलानेसे वे शिवजीका उपकार मानते हैं, इससे कृतज्ञ कहा। (ग) 'कृपाला' इति। भाव कि सतीजीकी अवज्ञाका, स्वीकृत अपमानका किंचित् भी स्मरण आपके चित्तमें नहीं है, क्योंकि आप 'कृपाल' हैं। दक्ष यज्ञमें शरीर भस्म करते समय तथा उसके पूर्व जो उन्होंने आपका स्मरण किया था; यथा—'सती मरत हरिसन वरु माँगा।' ( ६५ ), 'जौं प्रसु दीनदयालु कहावा । आरतिहरन बेद जसु गावा ॥ तो में बिनय करों कर जोरी । छूटी बेगि देह यह मोरी ॥ ५९ ॥', उतने मात्रसे उन्हें दीन जानकर और शिवजीके लिये कप्ट शेलते देख उनको शिवजीसे मिला देना चाहते हैं। सतीजीके उस किञ्चित् स्मरणरूपी कृतिको स्मरण करके कि वे हमारी शरण आ चुकी हैं वे कृपा करके प्रकट हुए। यथा- 'रहति न प्रभु चित चूक किये की । करत सुरति सय बार हिये की ॥', 'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥ ७ । १ ॥, 'कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति । न स्मरन्त्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥' (वाल्मीकीयं अयोध्या-काण्डे सर्ग १। ११)। अर्थात् श्रीरामचन्द्रजी सैकड़ों अपराधोंको आत्मीयताके कारण स्मरण नहीं करते और भूले चूके भी यदि उपकार हो जाता है तो उसे बहुत मान लेते हैं। पुनः, 'कृपाल' का भाव कि वे यह समझकर कि शिना हमारे ये इस दुःखसे न छूट सकेंगी, इम ही एकमात्र इनका दुःख दूर करनेको समर्थ हैं दूसरा नहीं, वे कृपा करके प्रकट हुए । कृपागुणका यही लक्षण है; यथा-'रक्षणे सर्वभूतानामहमेव परो विभुः । इति सामर्प्यसन्धानं कृपा सा पारमेश्वरी ॥' (भगवदुगुणदर्पण वै०)

नोट-- २ 'रूप सील निधि :...' इति । (क) ये सन्न विशेषण भी साभिप्राय हैं। सुन्दर रूप देखकर शिवजी प्रसन होंगे और कहना मानेंगे। भारी तेज इसिल्ये कि तेजस्वीकी आज्ञाके उल्लङ्घनका साहस किसीको नहीं होता। कोमल वाणी कहकर कार्य करायेंगे, अतः 'सीलनिधि' कहा।' (पं॰ रा॰ कु॰)। (ख) 'रूप, शील और तेजकी व्याख्या भगवद्गुणदर्पणमें इस प्रकार है। 'अङ्गानि भूषितान्येव निष्कार्यश्च विभूषणैः। येन भूषितवद्गाति तद्र्पमिति क्रय्यते ॥ चुम्यकायः कर्पन्यायैर्दूरादाकर्षको वलात् । चक्षुषां सगुणो रूपं शाणस्मारशरावलेः ॥' अर्थात् जो त्रिना भूषणोंके ही भूषित-सा देख पड़े और जो नेत्रोंको अपनी ओर इस प्रकार आकर्षित कर लेता है जैसे लोहेको चुम्बकपत्थर उसीको 'रूप' कहते हैं, नहीं तो निष्क (कण्ठश्री) आदि भूषणोंसे सामान्य रूप भी सुन्दर लगता है। 'हीनैदींनैर्मलीनैश्र बीमत्सैः क्रित्सतरिप । महतोऽच्छिद्रसंश्लेषं स शीलं विदुरीश्वराः ॥' अर्थात् बड़े लोगोंका हीन, दीन, मलीन, बीभत्स, कुत्सित— ऐसे भी लोगोंके साथ गाद आलिंगन करना 'शील' गुण है। मनुस्मृति कुल्लूकभट्टकृत टीका अ० २। ६ में 'शील' की व्याख्या इस प्रकार है।—'शीलं ब्रह्मण्यतादिरूपं तदाह हारीतः।' ब्रह्मण्यता, देवपितृभक्तिता, सौम्यता, आरोपतामिता ( दूसरोंको कष्ट न देना ) अनुस्यता ( गुणोंपर दोषारोपण न करना ), मृदुता, अपारुष्यं ( कठोर न बोलना ) तु मैत्रता, प्रियवादित्वं, कृतज्ञता, शरण्यता, कारण्यं, प्रशान्तिधा, इति त्रयोदशविधं शीलम्।—ये तेरह शीलगुण हैं। पुनः, उत्तम आचरण, सद्षृत्ति, कोमल हृद्य, अच्छा स्वभाव जिसमें कभी दूसरेका जी न दुखे और ऊँच-नीच कोई भी क्यों न हो उसका आदर, उससे प्रिय बोलना, इत्यादि सभी भाव सामान्यतः 'शील' के अन्तर्गत हैं। विनय पद १०० शीलकी व्याख्या ही है। (ग)--'रूप शील निधि' 'तेज विशाल' (महातेजस्वी) का भाव कि रूप शील-तेज तो शिवजीमें भी हैं परंतु श्रीरामजीका रूप और शीछ समुद्रवत् अपार है, अथाह है, यथा—'मरि लोचन छिबसिंधु निहारी।' और तेज भी विशाल है; यथा—'राजन राम अतुल बल जैसे। तेज निधान लघन पुनि तैसे ॥ १ । २९३ ॥' क्योंकि जबतक अपनेसे अधिक न देखेंगे तबतक दाब कैसे मानेंगे ? पुनः, (घ)—रूपशीलनिधि कहकर जनाया कि संसारके सब रूप और स्वभाव इन्हींसे उत्पन्न हुए हैं। (सु॰ द्विवेदी)। (ङ) 😂 रूपशीलनिधि और विशाल तेजको देखकर शिवजी प्रेममें ऐसे मग्न हो गये कि प्रभुको प्रणाम करना भी भूल गये। श्रीविदुरानीजीकी भी दशा श्रीकृष्णजीके मुखारविन्दका शब्द सुनते ही कैसा हुई थी, यह मक्तमाळके पाठकोंको विदित ही है। अत्यन्त प्रेमदशामें सुध-बुध नहीं रह जाती। कि 'तेज विसाल।' इति । विशाल तेजके स्पष्टीकरणके सम्बन्धमें पद्म पु॰ में राजगद्दी प्रसङ्गमें जो कहा है उसे देखिये। वहाँ बताया है कि जिस दिव्य रूपका दर्शन शिवजोको उस समय हुआ था वह इतना विशाल तेज-युक्त था कि अन्य सव नर-वानर-देव इत्यादि उसके तजकं प्रभावसं मूर्छित हो गये। यथा—'इत्युक्तः शम्भुना रामः प्रसादप्रणतोऽमवत्। दिष्यरूपधरः श्रीमान् अद्भुताद्भुतद्शनः ॥ ४२ ॥ तं तथा रूपमालोक्य नरवानरदेवताः । व द्रष्ट्मपि शक्तास्ते भेषजं मह-द्द्भुतम् ॥ ४३ ॥ मयाद्वे त्रिद्शाः श्रेष्ठाः प्रणेमुश्रातिभक्तितः ॥ ४४ ॥

३ 'बहु प्रकार संकर्राह सराहा' इति । (क) 'महादेवजीने श्रीरामयश चारों ओर फैलाया और यश फैलाकर उनकी प्रशंसा की, येसे ही रामजीने शिवजीकी प्रशंसा की । यह कृतज्ञता है'। (सु॰ द्विवेदी)। 'ये यथा मां प्रपचन्ते संस्तर्थेव भजाम्यहम्' इस भगवद्वाक्यको चरितार्थ किया। उनके हृद व्रतकी, उनके प्रेमकी, प्रतिज्ञाके निर्वाह इत्यादिकी प्रशंसा की। आपने हमारी प्रसन्तताके लिये, भक्तिका आदर्शस्वरूप लोकको उपदेश देनेके लिये, भक्तिकी महिमा दरसानेको यह सब किया। हम यह देखकर बहुत प्रसन्न हें इत्यादि कहा। (ख) पार्वतीतनमें भी अब सतीजीको ग्रहण न करेंगे इस हठसे निवृत्त करना है। अतः प्रथम आते ही प्रशंसा कर चले। (ग) 'तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरवाहा।' इति। 'अस' से जनाया कि यह वत बहुत किटन है। यथा—'अस पन तुम्ह बिनु करें को आना। राममयत समस्य मगवाना॥ ५०॥', 'अस वत' अर्थात् परम पुनीत सती ऐसी स्त्री जिसमें परम प्रेम था उसको भी सहज ही त्याग देना अत्यन्त दुष्कर वत है; यथा—'शिव सम को रघुपति वतधारी। बिनु अघ तजी सती अस नारी॥ पनु करि रघुपति मगति देखाई॥ १।१०४॥', 'को निरवाहा' का भाव कि ऐसा कठिन वत भले ही लोग कर लें पर उसका आदान्त निर्वाह कठिन है। आपने त्याग किया, िर लगभग एक लाख वर्ष साथ रहते हुए भी उस गंकलासे न डिगे, कभी भूलकर भी सतीमें पत्नीभाव न आने दिया। सतीतन त्यागकर भी प्रतिज्ञाका निर्वाह कर रहे हैं। वैजनाथजीके मतसे यहाँ 'मुौशीलयगुण' है।

वि॰ ति॰ ठिखते हैं कि देवताओंने शिवजीके प्रणकी प्रशंमा की। यथा—'चलन गगन मह गिरा सुहाई। जय महेस मिल मगित दढ़ाई॥ ५७।४॥' और श्रीरामजी उस प्रतिज्ञाक निर्वाहकी प्रशंमा करते हैं।

## बहु विधि राम शिवहि समुझावा । पारवती कर जनम सुनावा ॥७॥ अति पुनीत गिरिजा के करनी । विस्तर सहित कृपानिधि वरनी ॥८॥

अर्थ-श्रीरामचन्द्रजीने वहुत प्रकारसे शिवजीको समझावा और पार्वतीजीका जन्म (समाचार) सुनाया ॥ ७ ॥ दयासागर श्रीरामजीने पार्वतीजीकी अत्यन्त पवित्र करनी विस्तारसहित वर्णन की ॥ ८॥

नीट—9 'बहु बिध समुझावा' इति । (क) अर्थात् कहा कि तुम्हारी प्रतिशा तो यह थी कि 'पृहि तन सितिह मेंट मोहि नाहीं ।' सतीजीने वह तन त्याग दिया । अब उन्होंने दूसरा तन धारण किया, फिर तुम्हारे प्राप्त्यर्थ उन्होंने उप्र तप किया, मन, कर्म, वचनसे वे तुम्हारी ही हो रही हैं, अब उनको ग्रहण करनेमें तुम्हारी प्रतिशा भी रही, तुमको कोई दोष नहीं और उन्होंने अपनी करनीका फल भी पा लिया । विधिने आकाशवाणीद्वारा उन्हें वरदान भी दिया है । तुम्हारे ग्रहण न करनेसे ब्रह्मवाणी असत्य हो जायगी, देखिये कि यदि कोई मनुष्य कोई अनुष्ठान करे और देवता उसपर प्रसन्त हो जाय और वर माँगनेपर अथवा स्वयं उसका मनोरथ जानकर भी उसके इच्छित मनोरथको न दे तो उस देवताकी सामर्थ्यमें दोष लगता है, उसकी प्रसन्नता व्यर्थ समझी जायगी । अतः ब्रह्मवाणीने उसे वर दिया । उनकी वाणी व्यर्थ नहीं की जा सकती । पार्वतीजी आपके वियोगसे बहुत क्लेशित हैं, अब दुख्याका दुःख छुड़ाओ, उनका कष्ट देखा नहीं जाता और तुम्हें भी दुखी देखकर मुझे दया आती हैं । देखिये आपका नाम शिव है, आप उस नामको चिरतार्य कीजिये, पार्वतीजीको अंगीकारकर उसका कल्याण कीजिये । स्त्रीके लिये पतिको छोड़ दूसरा कल्याणकर्त्ता नहीं है । आप हित्त हैं, अतः संयोग उचित हैं । उनके संगसे आपकी भक्ति वृद्धिको प्राप्त होगी; सत्संगसे उनके द्वारा होको-पकार होगा । अत्यय्व परोपकारार्थ विवाह करी, उससे जगत्में रामचरित प्रकट होगा । इत्यादि । ( बाबा हिरदास, सु० दिवेदी ) । अथवा, 'बहु बिधि' समझाना वही है जो आगे कहते हैं कि—पार्वतीजन्म, गिरिजाकी पुनीत करनी, इत्यादि । ( ख) श्रीरामजीने समझाया, दूसरा कौन जगद्गुकको समुझावे ? ( वि० त्रि० ) । ( ग ) 'पार्वती कर जन्म'''' अर्थात् श्रीलराजके यहाँ अनुक दिन, अमुक संवत् , नक्षत्र आदिमें उनका जन्म हुआ ।

२ 'अति पुनीत गिरिजा के करनी। ''ं इति। (क) सती तन तो भरम ही कर डाला, रहा मन, सो भी उग्रतपश्चर्याद्वारा निर्विकार हो गया। बालपनसे ही उनके हृदयमें आपके प्रति अनन्य प्रेम हैं। दिनोंदिन वह प्रेम बद्ता ही गया। बालचित कहकर 'उमाचिरत' कहा कि माता-पिताको समझाकर अपनी इच्छासे ही वनमें आपकी प्राप्तिके लिये तप करने गर्या। फिर जैसा-जैसा उत्तरोत्तर किन्त तप किया वह कहा। (ख) 'गिरिजा' का भाव कि अपराध और अपवित्रता तो दक्षसम्बन्धसे सतीतनमें थी और गिरिराज तो परम भक्त हैं, अतः गिरिजातन अति पुनीत हैं। गिरिजा मन-कर्म-वचनसे पवित्र हैं। (ग) 'विस्तरसहित' कहना पड़ा, इससे स्चित करते हैं कि द्वावजी यह टाने बैठे थे कि अब विवाह नहीं ही करेंगे। जिसमें संयोग हो जाय, शिवजी प्रसन्नतापूर्वक उनको स्वीकार कर लें, उस पक्षकी ही बार्ते बखानकर कहीं। यहाँ 'कृपानिधि' विशेषण देकर पूर्वका 'कृपाल' विशेषण चिरतार्थ किया। (संक्षेपसे कहनेमें संतोप नहीं, अतः विस्तारसे कहा, क्योंकि कृपानिधि हैं। (वि० ति०)

### दो०—अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज नेहु । जाइ बिबाहहु सैलजहि यह मोहि मार्गे देहु ॥ ७६॥

शब्दार्थ—निजु (निज)=आपका ।=सचा, यथार्थ; यथा—'जे निज भगत नाथ तव अहर्हों। १। १५०।' माँगे=माँगनेसे।

वर्थ—( अन्तमें यह कहा— ) द्यावजी ! अब मेरी विनती मुनिये । याद आपका मुझपर सचा प्रेम है तो जाकर पार्वतीजीको व्याहिये—यह मुझे माँगे दीजिये ॥ ७६ ॥

नोट-9 'अब विनती मम सुनहु शिव'''' इति । सतीत्याग श्रीरामजीकी प्रेरणासे हुआ, यथा-'सुमिरत राम हृद्य अस आवा ।५७।' इसीसे दोनोंके संयोगकी प्रार्थना भी आप ही करते हैं। विनती करके तब माँगनेकी वस्तु माँगी जाती है, वही नियम भगवानने भी पालन किया । मृत्दर रूपका दर्शन दिया, प्रशंसा की, समक्षाया, विनती की और अन्तर्ग मिक्षा

माँगी, तब कार्य सिद्ध हुआ । २ क्लिस्मरण रहे कि यहाँ प्रभुके विनती करनेपर तालव्य 'श' का प्रयोग किया है। ३ 'जी मी पर निज्ञ नेहु' अर्थात् यदि सत्य ही आपका मेरे ऊपर सच्चा स्नेह है तो जो मैं कहता हूँ वह मानिये (तब मैं नानूँ कि आपका सच्चा प्रेम है )। सत्य प्रेमकी यह एक बड़ी पहचान है।

४ 'यह मोहि माँगे देहु' का भाव कि आप मेरे कहनेसे जब विवाह करेंगे तो सब यही कहेंगे कि मेरे माँगनेसे यह भिक्षा आपने मुझे दी, हमारे निहोरेसे आपने विवाह किया, कोई आपको लाञ्छन न देगा। देखिये, बड़े होकर तुमसे में भिक्षा माँगता हूँ, इसको तो विचार कीजिये। 'जाइ विवाहहु' का भाव कि सम्मानपूर्वक बारात ले जाकर व्याह लाइये।

वि॰ त्रिः—भगवान् आविर्भूत होकर वर देते हैं, पर यहाँ स्वयं माँग रहे हैं, कहते हैं कि सबकी विनती तुम सुनते हो । मेरी न सुननेका कोई कारण नहीं । अथवा, में विनती सुनता हूँ, करता नहीं, सो आज तुमसे करता हूँ, इसिल्ये सुनो । 'मैं माँगता हूँ, मुझे दो' का भाव कि भगवान् उमासे वाक्यबद्ध हो चुके हैं कि 'अब मिलिहिंह त्रिपुरारि', अतः मार्गते हैं कि 'जाह विवाहहु…'।

नोट— अवाँ भक्तपराधीनताका कैसा सुन्दर आदर्श है? यहाँ दिखाते हैं कि भगवान् अपने भक्तोंके कैसे अधीन रहते हैं। यहाँ भागवत धर्मका महत्त्व दरसाया है; यथा—'में तो हों अधीन तीन गुनको न मान मेर भक्तवात्सव्य गुण सब ही को टारं हैं।' (भक्तिरसबोधिनी टीका भक्तमाल )। पुनश्च यथा—'अहं भक्तपराधीनो हास्वतन्त्र हव हिज। साधुनिर्मस्तहृदयो भक्तेर्भक्तजनित्रयः ॥ ६६ । "ये दारागारपुत्राप्तान्त्रणान्विक्तिममं परम् । हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्वनतुमुत्त्तहं ॥ ६५ । मिय निर्वन्नहृद्धाः साधवः समदर्शनाः । वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सित्स्यः सत्पितं यथा ॥ ६६ ॥ "साधवो हृदयं त्वहम् । मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागि ॥ ६८ ।' भगवान् दुर्वाधाजीसे कहते हैं कि में परतन्त्रके समान भक्तोंके अधीन हूँ । उन्होंने मेरे हृदयपर अधिकार कर लिया है । जो स्त्री, पुत्रादिको छोड़कर मेरी शरणमें आते हैं, जिन्होंने अपने हृदयको मुझमें लगा दिया है वे मुझे उसी तरह अधीन कर लेते हैं जैसे साध्वी स्त्री अपने साधुपतिको वशमें कर लेती हैं । ऐसे भक्त साक्षात् मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ क्योंकि वे मेरे सिवा किसी वस्तुको प्रिय नहीं समझते। (भा०९।४)। जोरावर भक्तसे वस नहीं चलता। विलसे कुछ न चली तव भीख ही माँगनी पड़ी। वैसे ही किसी प्रकार शिवजीने स्वीकार न किया तो लाचार हो भीख माँगी।—इसी भावसे यहाँ 'विनती' और 'माँगे देहु' कहा। जय! जय!! जय!!!

#### कह शिव जदिप उचित अस नाहीं। नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं।। १।। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा। परम धरमु यह नाथ हमारा।। २।।

मर्थ—शिवजी बोले कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है तथापि स्वामीके वचन भी मेटे नहीं जा सकते ॥ ९ ॥ है नाथ ! हम लोगोंका तो परमधर्म यही है कि आपकी आज्ञा िसरपर रखकर करें ॥ २ ॥

#### 'कह शिव जदिप उचित अस नाहीं' इति ।

'अस' किस वाक्यका संकेत कर रहा है, इसमें मतमेद है।

पंजाबीजीका मत है कि 'त्यागकर पुनः अङ्गीकार करना और फिर बारात ले जाकर विवाह करना हम अवधूतों-को उचित नहीं है।' वैजनाथजी लिखते हैं—'वन्धनसे लूटकर पुनः बन्धनमें पड़ना उचित नहीं है। सुधाकर द्विवेदीजी-का मत है कि—'जाइ बिवाहहु' यह जो कहा यह उचित नहीं है। क्योंकि जब कन्याके माता-पिता किसीको अगुआ करके वरपक्षमें आकर विनय करते हैं तब गणना करके कुण्डली मिलाकर विवाह टीक होता है।' पं० स्० प्र० मिश्र कहते हैं कि प्राणीमात्रको अपनी प्रतिज्ञा तोंड़नी उचित नहीं और में तो अवधूत हूँ, मुझे ब्याहसे अब क्या सम्बन्ध है ? दूसरे इसीने तो सीतारूप धारण किया था इससे उसके साथ विवाह करना उचित नहीं, पर साथ ही आपकी आज्ञा न माननी भी उचित नहीं। —ऐसे दुविधाके विचारोंमें महादेवजी पड़ गये और 'यही रीति भी है कि बिना दो बातोंके सिद्धान्त भी नहीं होता। अतएव शिवजीने यही सिद्धान्त किया जो अगली चौपाईमें है।'

मु॰ रोशनलालजी लिखते हैं कि—'यह बात प्रतिकृल पायी जाती है। क्योंकि शिवजीने यही प्रतिज्ञा की थी कि 'एहिं तन सतिहि भेट मोहि नाहीं' और उस तनके लूटनेके लिये इतना सब उपाय हुआ तब अब (पार्वतीजीको ग्रहण करनेकों) क्यों अनुचित कहते ? दूसरे यह कि यदि यह वास्तवमें अनुचित होता तो रघुनाथजी उनसे यह बात क्यां माँगते ? और जब उन्होंने माँगा तो शंकरजी उसे अनुचित न कहते । (पाँ०)। वीरकविजी छिखते हैं कि—'बहुत छोग यह अर्थ करते हैं कि शिवजीने कहा—'हे नाथ! यद्यपि पार्वतीक साथ विवाह करना उचित नहीं है, फिर भी आपकी बात मेटी नहीं जा सकती; अर्थात् आपके कहनेपर छाचार होकर मुझे व्याह करना पड़ेगा।' पर यह अर्थ नहीं, अनर्थ है। इस अर्थसे और नीचेकी चौपाइयोंसे बिल्कुछ विरोध है। शिवजी यहाँ सेवक भावसे कहते हें 'आप स्वामी हैं और में दास हूँ।' सेवकसे स्वामी विनय करे, यह कदापि उचित नहीं है। स्वामीको आज्ञा करनी चाहिये और सेवकका परम धर्म उसका पाठन करना है—'उचित कि अनुचित कियें बिचारू। धरम जाइ सिर पातक मारू॥ २। १७७। स्वामीको आज्ञाको शिवजी कभी अनुचित नहीं कह सकते।'

विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि—'यदि यह कहा जाय कि विवाह करके फिर बन्धनमें पड़ना उचित नहीं तो यह बात ऊपरके कथनसे विरोध पाती है कि 'सगत बिरह दुख दुखित सुजाना' अर्थात् वे भक्तोंके विलोहसे यदि दुःखी हैं तो उनका अङ्गीकार क्यों न करेंगे ? काहेसे कि कहा गया है कि 'मक्त बिरह कातर करुणालय डोलत पाछे लागे। स्रदास ऐसे प्रभुको कत दीजत पीठ अमागे॥'

२ पाँड़ेजी, वीरकवि, विनायकी टीकाकार इत्यादिका मत है कि, शिवजी कहते हैं कि आप हमारे स्वामी हैं, में सेवक हूँ । आपने जो ये वचन कहे कि—'विनती मम सुनहु' और 'मोह माँगें देहु' ऐसे वचन स्वामीको सेवकसे कहना उचित नहीं । स्वामीका विनय करना कैसा ? उन्हें तो आज्ञा देनी चाहिये और सेवकका तो यह परम धर्म है कि स्वामीकी आज्ञा विना सोचे-विचारे मानकर उसका पालन करें । आप आज्ञा देते तो में उसका पालन कैसे न करना ? विनती तो उससे की जाय जो वचन न माने, वा जो अपनेसे बड़ा हो, न कि सेवकसे । इसी भावको आगे पुष्ट करते हैं कि लोकमर्यादा भी यही है कि माता, पिता, गुरु और स्वामीकी वाणीका पालन करना पुत्र, शिष्य और सेवकका धर्म है । इनको यह अधिकार नहीं है कि ये पहले विचार करें कि वचन मानने योग्य हैं या नहीं, तब करें या न करें । प्रमुकी आज्ञा आदरपूर्वक पालन करना सेवकका परम धर्म है; यथा—'गुर पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन सुदित करिंश भिल जानी ॥ उचित कि अनुचित किएँ बिचारू । धरमु जाह सिर पातक मारू ॥ २ । १७७ ।' हमारे तो माता, पिता, गुरु, स्वामी और हित सब आप ही हैं, लोक-परलोक दोनोंके बनानेवाले आप ही हैं । तब भला हमारा यह धर्म हो सकता है कि ऐसे परम हितेषी प्रमुके बचन हम टाल देते ? आपकी आज्ञा शिरांधार्य हैं । पुनः 'मेटिन जाहीं' का भाव कि औरोंकी आज्ञा मेटी जा सकती है पर 'प्रमु अज्ञा अपेल श्रुति गाई', अतः में उसे शिरोधार्य करता हूं ।

नोट—गंजाबीजी आदिके मतका सारांश यह है कि—शिवजी सोचते हैं कि सतीजीने सीतारूप धारण किया, यह पार्वती वहीं सती तो हैं, तब इनको पत्नी बनाना मेरे छिये उचित नहीं । यदि कहों कि जिस शरीरसे अपराध हुआ वह शरीर तो अब रह ही नहीं गया तो उसपर उनका सिद्धान्त यह है कि—'मनःकृतं कृतं राम न शरीरकृतं कृतम्। येने-वािकिक्रता कान्ता तेनेवािकिक्रता सुता।' अर्थात् मनसे जो किया जाय वहीं किया हुआ समझा जाता है, क्योंकि आर्छिंगन तो स्त्री और छड़की दोनोंसे होता है पर मनके भावमें अन्तर हैं। अतएव व्याह करना उचित नहीं। पुनः, जैसे पाप-पुण्य जिस शरीरसे होता है वह तो यहीं रह जाता है किर भी उसका सुख-दुःख तो जीवको दूसरे शरीरमें भोगना पड़ता है। इससे स्पष्ट हैं कि वह पाप जीवातमासे सम्बद्ध है, न कि उसी शरीरमात्रसे। अतः दूसरा शरीर धारण करनेपर भी वह पाप-पुण्य साथ रहता ही है। इतना ही नहीं वरंच पुण्य-पाप ही दूसरे शरीरके कारण होते ह। इस विचारसे पार्वती-तनमें भी प्रेम करना उचित न होगा। 'अस' पिछले पूरे वाक्यको सूचित करता है। यद्यपि और तथापिका सम्बन्ध है, इससे उन लोगोंके अनुसार चौपाईका भाव यह है कि यद्यपि उनको ग्रहण करना मेरे लिये उचित नहीं है तथापि आपकी आशा यही है तो में बिना किसी विचारके उसे अवश्य धारण करूँगा। दूसरे अर्थमें 'जदिप' का तात्तर्य एवं मम्बन्ध टीक नहीं बैठता।

पाँडेजी आदिके मतका सारांश यह है कि—सेवक-स्वामिभावमें 'उचित अनुचित' का विचार नहीं हो सकता, आज्ञा पालन करना ही विधि है, स्वामीकी आज्ञाको अनुचित कैसे कहेंगे जब कि स्वयं वे आगे कह रहे हैं कि 'किनिह विचार करिक्ष' यही धर्म है । अतएव 'अस' पूर्व वाक्यके केवल 'यिनती सम सुनहु' और 'मोहि माँगे देंहु' इन वाक्योंको स्वित करता है । अर्थात् 'विनती करना और माँगे देंहु' ऐसा कहना उचित नहीं, पर आप स्वामी हैं, आप जैसा चाहें वैसा कहें, जो भी कहें सो अमिट है । रह गया विवाहकी आज्ञा सो उसके विषयमें आगे कहते हैं—'सिर धिर आयमु करिक्ष''', अर्थात् वह तो शिरोधार्य है ।

नोट—'सिर घरि आयसु'''' इति । सेवक होकर अपने लिये 'हमारा' बहुवचन क्यों कहा ? यहाँ सिद्धान्त कह रहे हैं; अतः 'हमारा' कहा । अर्थात् मेरा ही यह धर्म नहीं है किन्तु सभी भक्तोंका, भक्तमात्रका, हम सब लोगोंका सेवक- धर्म यही है । यद्यपि और भक्तोंका नामोल्लेख यहाँ नहीं है तथापि शंकरजी तो वैष्णवोंमें शिरोमणि हैं, यथा—'नदीनां च यथा गक्ता वैष्णवानामहं यथा । देवानां च यथा विष्णुर्वेदानां प्रणवस्तथा ॥' (ब्रह्माण्डपु०)। केवल उन्हींके नामसे खबका ग्रहण हो सकता है । इसीसे उन्होंने 'हमारा' कहा । (पं०, स्० प्र० मिश्र) विशेषभाव ऊपर आ चुके हैं। 'परम धरम' का भाव कि अपने प्रणपर स्थिर रहना धर्म है पर स्वामीकी आज्ञा मानना परम धर्म है ।

मातु पिता गुरक्ष प्रभु के बानी। बिनिह विचार करिअ सुभ जानी।। ३।। तुम्ह सब भाँति परम हितकारी। अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी।। ४।।

अर्थ-माता, पिता, गुर और स्वामीकी वात विना ही विचारे शुभ जानकर करनी (मान लेनी) चाहिये ॥३॥ (और) आप (तो) सब प्रकारते परम हितकारी हैं। हे नाथ! आपकी आज्ञा हमारे सिस्पर है। (मैं उसे जिरोधार्य करता हूँ)॥४॥

नोट—१ 'मात पिता''' इति । (क) बचपनमें माताकी आज्ञा, कुछ बड़े होनेपर घरसे बाहर निकलनेपर पिताकी आज्ञा, पाँच वर्ष बाद गुरुसे पढ़नेपर गुरुकी आज्ञा और पढ़-लिखकर लोक-परलोक दोनों में सुख होनेके लिये जीवनपर्यन्त प्रभु (अपने स्वामी) की आज्ञा मान्नेसे प्राणीका भला होता है। (मा० प०)। महाभारत ज्ञान्तिपर्वमें भीष्मिपितामहजीने युधिष्ठरजीसे कहा है कि—दस श्रोत्रियोंसे बढ़कर आचार्य हैं। दस आचार्योंसे बड़ा उपाध्याय (विद्यागुर ) है। दस उपाध्यायोंसे अधिक महत्त्व रखता है पिता और दस निताओंसे अधिक गौरव है माताका। परंतु मेरा विश्वास है कि गुरुका दर्जा माता-पितासे भी बढ़कर है। माता-पिता तो केवल इस शरीरको जन्म देते हैं, किंतु आत्मतत्त्वका उपदेश देनेवाले आचार्यहारा जो जन्म होता है वह दिव्य है, अजर-अमर है! मनुष्य जिस कर्मसे पिताको प्रसन्न करता है, उसके द्वारा ब्रह्मा भी प्रसन्न होते हैं तथा जिस वर्तावसे वह माताको प्रसन्न कर लेता है उसके द्वारा पर्क ब्रह्म परमात्माकी पूजा सम्पन्न होती है। इसल्ये गुरु माता-पितासे भी बढ़कर पूज्य है। गुरुओंकी पूजासे देवता, श्रृषि और पितरोंकी भी प्रसन्नता होती है, इसल्ये गुरु परम पूजनीय है। माता, पिता और गुरु कभी भी अपमानके योग्य नहीं। उनके किसी भी कार्यकी निन्दा न करनी चाहिये।' पुनः माता, पिता और गुरु सदा अपने पुत्र या शिष्यका कल्याण ही चाहेंगे, वे कभी बुरा न चाहेंगे। अतः 'बिनहि विचार करिश सुम जानी' कहा।

२ (क) 'बिनहिं बिचार करिक''' इति । भाव कि विचारका खयाल मनमें आनेसे भारी पाप लगता है; यथा 'उचित कि अनुचित किये बिचार । धरमु जाइ सिर पातक मारू ॥ २ / १७७ ।' (ख) 'सुम जानी' का भाव कि अनुचित भी यदि हो तो भी आज्ञा पालन करनेवालेका मञ्जल ही होगा, उसे कोई दोष नहीं देगा । अतः उसे मङ्गल कारक जानकर करना चाहिये । यथा 'गुर पितु मातु स्वामि सिख पालें । चलेहुँ कुमग पग परिहं न खालें ॥ २ । ३९५ ।', 'परसुराम पितु अय्या राखी' से 'अंचुचित उचित बिचार तिज जे पालिहें पितु बैन । ते भाजन सुख सुजस के''' तक (२ । १७४)। (ग) 'तुम सब माँ ति परम हितकारी' इति । अर्थात् माता-पिता आदि सब आप ही हैं, आपने सब प्रकार हमारा हित किया और कर रहे हैं; यथा—'राम हैं मातु पिता सुतु बंधु औ संगी सखा गुरु स्वामि सनेही । रामकी सौहँ मरोसो है राम को राम-रँगी-रुचि राचों न केही ।'''क० ३० ।', 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्धुम सखा त्वमेव । '''त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥'—सब माँ ति हमारा परम हित किया है जैसे कि—मसमासुरसे रक्षा की, कालकूटको अमृत कर दिया; यथा 'नामप्रमाउ जान सिव नीको । कालकृट फल दीन्ह अमी को ॥' गुरुस्त्यसे आपने घटकार ब्रह्मात करना चाहिये; यथा 'सुमिरत रामु हृदय अस आवा । १ । ५७ ।' इत्यादि । पुनः भाव कि आप हमारे माता-पिता आदि सब कुल हैं अतः आप 'यह मोहि माँगे देहुं' क्यों कहते हैं ? (घ) हिल्ले इस चौपाईमें पुत्र, शिष्म और सेवकके धर्म उपदेश किये गये हैं । बालकोंको श्रीशङ्करजीकी शिक्षापर थ्यान देना चाहिये ।

३ 'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी' इति । (क) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं', 'परम धरम यह नाथ हमारा' और 'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी'—यहाँ शिवजीने रामजीको 'नाथ' कहा है । 'नाथ बन्धने'

अप्रमु गुरु—१७२१, १७६२, छ०। गुर प्रभु—१६६१, १७०४, को० रा०।

से 'नायते असी नाथ:' अर्थात् जो नाथ हे (अपने अधीन कर जैसा चाहे करे ) वह नाय है। पूर्व भी शिवजीने 'बहुरि राममायहि सिर नावा। प्रेरि सितिहि जेहिं फूठ कहावा॥' यह कहा था और यहाँ 'नाथ' कहकर जनाया कि पहले तो आपने उनसे वियोग कराके चारों ओर भ्रमाया और फिर संसारकी मायामें नाथते हैं। इसिलये आप सचमुच वहे भारी नाथनेवाले नाथ हैं।' (मा० प०)। (ख) पूर्व जो कहा था कि 'सिर धिर आयसु'''' इत्यादि वह सिद्धान्तमान्न कहा था। वहाँ यह न कहा था कि मैं भी आज्ञाका पालन करूँगा। यह बात यहाँ कह रहे हैं।

# प्रश्च तोषेड सुनि संकर बचना । भक्ति विवेक धर्मजुत रचना ॥ ५ ॥ कह प्रश्च हर तुम्हार पन रहेऊ । अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥ ६ ॥

वर्थ—शङ्करजीकी भक्ति, विवेक और धर्मसे युक्त वचन-रचनाको सुनकर प्रभु (श्रीरामजी) संतुष्ट (प्रसन्न) दुए ॥ ५ ॥ प्रभुने कहा—'हर ! तुम्हारी प्रतिज्ञा रह गयी (अर्थात् मान-मर्यादाके साथ निवह गयी, पूरी हो गयी)। अब जो हमने कहा है उसे दृदयमें रखना (अर्थात् स्मरण रखना, भूल न जाना)॥ ६॥

नोट— १ 'प्रभु तोषेड सुनि:"' इति । (क) 'तोषना' किया केवल पद्यमें प्रयुक्त होती है। सं० 'तोषण' से बनायी गयी है। अर्थ है 'सन्तुष्ट, तृप्त या प्रसन्न होना'। सन्तुष्ट होना कहकर उसका कारण दूसरे चरणमें बताते हैं कि उन वचनोंकी रचना भक्ति-विवेक-धर्म-युक्त है। कौन वचन भक्तियुक्त है, कौन विवेकयुक्त और कौन धर्म-युक्त है इसमें मतमेद है। नीचे चार्टसे विभिन्न मत समझमें आ जायेंगे।

| वाक्य                                                                                                                                                         | पं. रा. कु.                                          | सु०∙द्वि०                                     | Ψo                                        | पां॰          | वि० त्रि०     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| जदिए उचित अस नाहीं<br>नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं<br>सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा<br>परम धरम यह नाथ हमारा<br>'मातु पिता'''सुम जानी'<br>तुम्ह सब माँति परम हितकारी | विवेक<br>,,<br>भक्ति<br>धर्म, भक्ति<br>धर्म<br>भक्ति | विवेक<br>भक्ति<br>धर्म<br>"<br>"<br>"<br>धर्म | मिक्ति<br>१५<br>धर्म<br>११<br>विवेक<br>११ | भक्ति<br>धर्म | भक्ति<br>धर्म |

पाँडेजीका मत है कि 'सिर धरि'''' भक्ति है, 'परम धरम'''' धर्म है और इन दोनोंका सम्भाल 'विवेक' है। और किसीका मत है कि—'मातु पिता'''। विनिह बिचार' में 'विचार' शब्द होनेसे इसे विवेकसुत वचन समझना चाहिये। ﷺ मेरी समझमें सारे वचन भक्तिसम्बन्धी विवेक और धर्मसे युक्त हैं। (ख) यहाँ सहोक्ति अलङ्कार है। यथा—'जह मनरंजन बरनिये एक संग बहु बात। सो सहोक्ति आमरण है ग्रंथनमें विख्यात॥' (अ० मं०)।

२ 'कह प्रश्न हर सुम्हार पन रहेऊ ।' इति । (क) शिवजीने कहा था कि 'जदिप उचित अस नाहीं', उसीपर प्रश्न कहते हैं कि 'सुम्हार पन रहेऊ'। भाव कि प्रण था कि 'पृष्ठि तन सितिह मेंट मोहि नाहीं', सो सती-तन तो भरम हो गया, अब तो पार्वती-तन हैं। शिवजीने कहा कि 'मातु पिता गुर प्रश्न के बानी।'''' इसीसे किन भी यहाँ 'कह प्रश्न' लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने ही यह कहा है कि 'प्रश्न' की वाणीको विना विचारे ही करना चाहिये। पुनः, जैसे वहाँ 'कह प्रश्न' लिखा। (ख) सुधाकरिह वेदीजी लिखते हैं कि 'यहाँ श्रीरामजीने हास्य बुद्धिसे 'हर' कहा है। अर्थात् तुम्हारा प्रण ठीक रह गया, तुमने सतीके तनको हर लिया। और आगे 'अब उर राखेहु' यह भी हास्यसे कहा है। अर्थात् याद रखना नशेकी झौंकमें भूल मत जाना।' (ग) 'अब उर राखेहु' का भाव कि आप 'भोलानाथ' हैं भोले बाबा हैं, बहुत शीम भूल जाते हैं, इसीसे सावधान किये देता हूँ कि भूल न जाना। पुनः भाव कि अबतक आप हृदयमें यह रक्खे थे कि व्याह न करेंगे, पार्वतीजीको न ग्रहण करेंगे, उस बातको हृदयसे निकाटकर अब उसकी जगह हमारी बात 'जाइ बिबाहहु' को रिखये। हिन्न जैसे उमाजीका हठ था कि जबतक शिवजी न मिलेंगे, तप उसकी जगह हमारी बात 'जाइ बिबाहहु' को रिखये। हिन्न जैसे उमाजीका हठ था कि जबतक शिवजी न मिलेंगे, तप उसकी जगह हमारी बात 'जाइ बिबाहहु' को रिखये। हिन्ह परिहरि बर जायहु', वैसे ही शिवजीसे कहा गया।

#### अंतरधान भए अस भाषी। संकर सोइ मूरित उर राखी।। ७॥ तवहिं सप्तरिपि सिव पिंह आए। बोले प्रभु अति बचन सुहाए।। ८॥

सर्थ—ऐसा कहकर वे अन्तर्धान (गुप्त, अदृश्य, गायब ) हो गये। शङ्करजीने उसी मूर्ति (ध्यान ) को हृद्यमं धर िया।। ७।। उसी समय सप्तर्षि शिवजीके पास आये। प्रभु (शिवजी ) उनसे अत्यन्त सुन्दर वचन बोले।। ८॥

नोट—१ 'अंतरधान मए …' इति। (क) आदिमें प्रभुका एकदम प्रकट होना और यहाँ अन्तमें अन्तर्धान होना कहकर शिवजीके विश्वासको चिरतार्थ किया जो उन्होंने आगे कहा है—'हिर ब्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना।… १।१८५।' (ख) 'अस मापी' अर्थात् 'हर तुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखेंहु जो हम कहेऊ ॥' यह कहकर। काम हो गया, अब ठहरनेकी आवश्यकता न रह गयी, अतः अन्तर्धान हो गये। (ग) 'संकर सोइ मूरित उर राखी'—इस कथनसे सूचित होता है कि इसके पूर्व और किसी छिनको हृदयमं बसाये हुए थे। कुछ छोगोंका अनुमान है कि इसके पूर्व वनकी झाँकी जिसका दर्शन दण्डकारण्यमें हुआ था हृदयमें रक्खे थे। (घ) प्रभुने तो बात हृदयमें रखनेको कही थी पर इन्होंने मूर्त्तिको भी हृदयमें रख छी इससे उनकी विशेष श्रद्धा दिश्ति हुई। (मा॰ प०)। क्षणभरका वियोग असहा है, या तो इन आँखोंके सामने रहें या मानसिक दृष्टिके सामने रहें (वि॰ त्रि॰)।

२ 'तबहिं सप्तरिषिंंं इति । ( क ) ब्रह्मवाणीने सर्वप्रथम सप्तर्षिकी चर्चा की है; यथा—'मिलहिं तुम्हिंह जब सप्त रिपीसा । जानेहु तव प्रमान बागीसा ॥ ७५ ॥ और यहाँ श्रीरामचन्द्रजीके अन्तर्धान होते ही तुरंत 'तब्रहिं' तत्काल ही वे आ गये। अर्थात् इधर प्रभु अन्तर्द्धान हुए और उधर वे आये। इससे अधिक महात्माओंका मत यही है कि वह वाणी भी श्रीराम ब्रह्मकी ही थी और उन्हींकी प्रेरणासे सप्तर्षि भी उसी समय पहुँच गये। बैजनाथ आदिके मतसे वह ब्रह्माजीकी वाणी थी, और ब्रह्माजीकी प्रेरणासे सप्तर्षि वहाँ आये। शिवपुराण तथा कालिदासजीका मत है कि शिवजीने तेजोमय सप्तर्पिका स्मरण किया तो वे शिवजीके सम्मुख तत्काल ही आ प्राप्त हुए और उन्होंने शिवजीकी पूजा और स्तुति की। कहा कि आपके स्मरणरूपी अनुग्रहसे आज हम अपने तपकी सिद्धि समझते हैं, अपनेको अधिक मानते हैं, क्योंकि सत्पुरुषोंके द्वारा किया हुआ आदर अपने गुणोंमें प्रायः विश्वासको उत्पन्न करता है। आपके चितवन करनेसे हमलोग उपस्थित हुए हैं। क्या आज्ञा होती है ? यथा शिवपुराणे—'विसष्ठादीन्मुनीन्सप्त सस्मार सूतिकृद्धरः॥ ७॥ सप्तापि मुनयश्शीव्रमाययुस्स्मृतिमात्रतः।"" (२ | ३ | २५ | ७-११ )। अर्थात् शिवजीने वशिष्टादि सप्तर्षियोंका स्मरण किया, स्मरण करते ही वे शीघ्र आ गये । पुनश्च यथा कुमारसम्भवे—'ऋषीञ्ज्योतिर्मयान् सप्त सस्मार स्मरशासनः ॥ ३ ॥ ते प्रमामण्डलैम्योम योतयन्तस्तपोधनाः । सारुन्धतीकाः सपदि प्रादुरासन् पुरः प्रमोः ॥ ४ ॥ "चिन्तितोपस्थितांस्तावत् शाभि नः करवाम किस् ॥ २४ । १ ( सर्ग ६ ) । पार्वतीमंगलमें भी शिवजीका उन्हें स्मरण करना लिखा है । यथा--'सिव सुमिरे मुनि सात आह सिर नाइन्ह । कीन्ह संभु सनमानु जनम फल पाइन्ह ॥ सुमिरिह सकृत तुम्हिह जन तेइ सुकृती बर । नाथ जिन्हिं सुधि करिल सिन्हिं सम तेइ मर ॥ ४७ ॥ सुनि सुनि बिनय महेस परम सुख पाएउ ।'--पार्वती-मंगलकी कथा कुमारसम्भवसे प्रायः मिलती-जुलती है। पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें इन्द्रने सप्तर्षियोंको पार्वतीजीके पास भेजा है; इत्रिक्टिये पद्मपुराणकी कथा मानसमें नहीं लग सकती। 🔯 'कल्पभेद हरिचरित सुहाए। माँति अनेक मुनीसन्हि गाए ॥' के अनुसार और सभी उपर्युक्त भाव ठीक हो सकते हैं। मतमेद होनेसे मानसकविने सप्तर्षिका आगमनमात्र कहकर सब मतोंकी रक्षा की है।

एक बात रमरण रखनेकी है कि मानसमें जहाँ जहाँ रमरण करना कहा है वहाँ उसे प्रत्यक्ष लिखा है, जेसे कि—'सुमिरत राम हृदय अस आया', 'हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई' (श्रीसीताजी), इत्यादि। यह भी हो सकता है कि शिवजीने अपने इस कर्मसे अपनेको प्रभुकी आज्ञा पालन करनेमें परम उत्साहित और तत्पर दिखाया। (ख) 'सप्तिं हित । पूर्व दोहा ७५ की अर्घाली ४ 'मिलिं तुम्हिं जब सप्त रिपीसा।' में लिखा जा चुका है कि प्रत्येक मन्वन्तरमें सप्तिं भिन्न-भिन्न होते हैं। जबतक यह निश्चय न हो कि किस कल्पके किस मन्वन्तरमें यह चिरत हुआ, तबतक सातों के ठीक नाम नहीं बताये जा सकते। अविवास समयमें वैवस्यतमन्वन्तर चल रहा है, इसके सप्तिं ये हैं—'क्रयपोऽत्रिमरहाजो विश्वामित्रोऽय गौतमः। जमदिग्विशिष्टश्च साध्वी चैवाप्यरूच्धती॥'—७५ (४) देखो।

३ 'बोले प्रभु अति वचन सुहाए।' 🕼 अशिवजीकी रामाज्ञामें तत्परता किव अपने शब्दोंसे दिखा रहे हैं कि

BW 4-24

सप्तिषियों के आते ही उन्होंने कुछ और बात न की, झट पार्वतीजीके पास जानेकी आज्ञा दी। यचनोंको 'छित सुद्वाए' मिरोषण दिया; क्योंकि ये वचन श्रीरामाज्ञाके अनुकूछ हैं। पुनः भाव कि ये वचन सप्तिषयों, देवताओं तथा सभीको भाये, अतः 'सुद्दाए' कहा। पुनः सुघाकर द्विवेदीके मतानुसार 'अति सुद्दाए' का आज्ञाय यह है कि 'तारकासुरते सव धबढ़ा गये थे, सबकी इच्छा थी कि शीघ्र ही शिवजी पार्वतीजीका पाणिग्रहण करें। सप्तिष्ट भी व्याहकी प्रार्थनाके ही छिये शिवजीके पास आये थे। उनके मनकी बात कहनेसे वचन 'अति सुद्दाए' हुए।

सतर्षिका स्वयं प्रभु प्रेरित आगमन अथवा बुलाया जानेका आश्रय यह है कि विवाह करानेमें एक मध्यस्थ होता है। ये मध्यस्थका काम करेंगे। ब्रह्मवाणीको प्रमाण करेंगे। यथा—'मध्यस्थिमष्टेऽष्यवलम्वतेऽर्थे।' (अर्थात् इष्ट अर्थमें मध्यस्थकी आवश्यकता होती है)।

### दोहा—पारवती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु। गिरिहि प्रेरि\* पठएहु अवन दूरि करेहु संदेहु॥ ७७॥

शब्दार्थ — प्रेरि (सं॰ 'प्रेरणा' से )=प्रेरणा करके। किसीको किसी कार्यमें प्रवृत्त या नियुक्त करने वा लगाने वा उत्तेजना देनेको 'प्रेरणा' कहते हैं। प्रेरि=भेजकर, नियुक्त करके।

वर्थ—आपलोग पार्वतीके पास जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा लें और हिमवान्को प्रेग्णा करके भेजकर उन्हें घर भेजवाइये तथा उनके सन्देहको दूर कर दीजिये ॥ ७७ ॥

नोट—'पारवती पिंह जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा छेहु' इति। 'प्रभुकी आज्ञाका पालन करना, उनके वचनों में विश्वास रखना कि ये सदा शुभ हैं, यह सबका एवं हमारा परम धर्म हैं, कर्तव्य है, यह शिवजी स्वयं कह चुके हें। इस तरह पार्वतीजीका पाणिग्रहण तो मंजूर कर चुके, प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य की। तब पार्वतीजीके प्रेमपरीक्षाका प्रयोजन अब क्या रह गया ? क्या प्रेम न हो तो न ग्रहण करेंगे ? ये शंकाएँ उठाकर महानुभावोंने उसका समाधान इस प्रकार किया है—

पं॰ रामकुमारजी—पार्वतीजीका प्रेम तो शिवजी मानते ही हैं, अब सप्तिष्द्वारा परीक्षा कराक उसे जगत्में प्रकट किया चाहते हैं। तप तो संसारने जान लिया, भीतरका प्रेम परीक्षा विना कैसे खुले ? यथा—'प्रेम अमिय मंदरु विरह मरत पयोधि गँमीर। मिथ प्रगटेड सुर साधु हित कृपासिंधु रघुवीर॥ २। २३८।' जैसे भरतजीका प्रेम जगत्को प्रकट दिखानेके लिये और आदर्श जनानेके लिये भरतकी यह परीक्षाका चरित रचा गया तथा जस श्रीजानकीजोकी शुद्धता जगत्में प्रमाणित करनेके लिये सीतात्याग और लंकामें अग्नि-परीक्षाका चरित किया गया; नहीं तो श्रीरामजी तो प्रेम और पवित्रता जानते ही थे। यदि पार्वतीजीका प्रेम शिवजी न जानते होते तो ऐसा न कहते कि 'गिरिह प्रेरि पटएहु भवन दृरि करेहु संदेहु' किंतु सन्देहगुक्त (संदिग्ध) वचन कहते। [ किया पार्वतीजीका सन्देह पूर्व ही कह आये हैं— 'मिलम कठिन मन मा संदेहू' देखिये जब प्रमु कृपा करते हैं तब सब माँतिसे करते हैं। उनका परमानन्य पातिकत्य जगत्को आदर्शक्षयसे दिखलानेके लिये प्रेम-परीक्षा करायी गयी।' ऐसा ही प्रेम हमारा श्रीरामजीमें होना चाहिये ]

वन्दनपाठकजी—'श्रीरामजीके कहनेसे महादेवजीने तो पार्वतीजीसे विवाह करना स्थिर कर लिया था, संशय केवळ इतना था कि विवाहयोग्य अवस्था आ गयी है कि अभी कसर है। इस वातके जाँचनेके लिये प्रेम-परीक्षा लेना कहा। अर्थात् मेरेमं प्रेम-प्रभावके उत्पन्न होनेसे तुम लोगोंको अवस्था माल्म हो जायगी। उस समय हिमवानको हरुसे भेजकर पार्वतीको घर भेजवाना। जो हिमवानको संशय हो कि महादेवजी पार्वतीजीको शायद स्वीकार करें तो तुम लोग सब संशयको दूर कर देना।

सु॰ द्वि॰—लोकव्यवहार दिखानेके लिये सप्तर्षियोंको प्रेम-परीक्षा लेनेको कहा अर्थात् हृदयसे मेरेमें पार्वतीका अनुराग है या नहीं, इसको जाँचो ।

स्० प्र० मिश्र—परीक्षा लेनेका भाव यह है कि उसका हठ गया या नहीं, इसे देखकर तब हिमालयके पास

जाना ।—अस्तु ।
वि॰ त्रि॰—प्रभु लोग जनकी प्रीतिकी परीक्षा करते हैं, यथा—'सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा । ६ । ९०९ । ३ ।'
इससे प्रभुका अज्ञान नहीं समझना, उसका उद्देश्य नीति रक्षा है। यथा—'जचिष प्रभु जानत सब बाता । राजनीति राखत
सुरत्राता ॥' यदि कोई प्रेमके लिये तपस्या करता हो तो उसके प्रेमकी परीक्षा लेनी नीति हैं। परीक्षोत्तीर्ण होनेका यश उसे

मिलेगा और परीक्षकका भी मान हुआ कि वे अमुककी परीक्षा लेनेके योग्य समझे गये। सती-शरीरसे इन्होंने स्वामीकी परीक्षा लेना उचित समझा था, अतः स्वीकारके पहले शिवजीने इनकी भी परीक्षा लेना उचित समझा, परीक्षामें उत्तीर्ण होना तो निश्चित ही है।

ब्रह्मिगरा भी सत्य करनी है कि 'मिलहिं तुम्हिं जब सम्रिष्मिसा। जाने हु तब प्रमान बागीसा॥' इसिल्ये सप्तिष्म भेजे गये और भेजनेका यह तो एक बहानामात्र है कि परीक्षा लें! 'तूरि करें हु संदेहु'। सन्देह पार्वतीजी और हिमवान्जी दोनोंमें घट सकता है। गिरिराजको सन्देह था कि पार्वतीजी जिना शिवप्राप्तिके घर लौटेंगी या नहीं, क्योंकि अनेक बार वे पूर्व उनको लेने गये परंतु वे न लौटों। यह बात ब्रह्मवाक्यसे भासित होती है कि 'हठ परिहरि घर जाएहु'। इनको समझा देना चाहिये कि अब वे अवश्य आयेंगी, उनका मनोर्थ सुफल होगा, इत्यादि। पुनः, ७७ (७-८) के नोट ३ में भी एक कारण लिखा जा जुका है कि विवाहमें मध्यस्थ, विचवानी वा साधककी आवश्यकता होती है। यह पार्वतीमंगलके 'दुलहिन उमा, ईस बर, साधक ए सुनि। बनिहि अवसि यह काज गगन मह अस धुनि॥ ४९॥' इस वाक्यसे भी स्पष्ट है और परीक्षा तो एक मिबमात्र है। पुनः माधुर्यमें यह भाव भी ले सकते हैं कि परीक्षा लो जिसमें मेरा संदेह दूर हो। संदेह होनेपर ही लोकव्यवहारमें परीक्षा लेना देखा जाता है। इसीसे परीक्षामें उत्तीर्ण होनेपर सप्तिकिं हर्ष हुआ और ये समाचार देने शिवजीके पास गये जिसे सुनकर शिवजी प्रेममें मन हो गये।

नोट—'हिमाचल और मेना पूर्व लेने गये थे यह बात शिव पु॰ २ | ३ | २३ में स्पष्ट लिखी हैं | यथा— 'हिमाछयस्तदागत्य पार्वतीं कृतिनिश्चयाम् । सभायस्ससुतामात्य उवाच परमेश्वरीम् ॥ २ ॥' पर वे न लौटीं, सबको लौटा दिया; यथा—'सर्वे भवन्तो गच्छन्तु स्वं स्वं धाम प्रहर्षिताः । १३ ।'

\*तव रिषि तुरत गौरि पहँ गयऊ । देखि दसा मुनि विस्मय भयऊ ।। १ ।।
रिषिन्ह गौरि देखी तहँ कैसी । मुरितमंत तपस्या जैसी ।। २ ।।

अर्थ — तत्र ( अर्थात् शिवजीकी आज्ञा सुनकर ) सप्तर्षि तुरंत गौरी ( श्रीपार्वतीजी ) के पास गये। उनकी ( तपसे क्षीण ) दशा देखकर मुनि विस्मित हो गये ( उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ ) ॥ १ ॥ ऋषियोंने वहाँ गिरिजाजीको कैसे देखा जैसे ( मानो ) मूर्तिमान् तपस्या ही है ॥ २ ॥

नोट—१ 'तब रिषि तुरतः'' इति (क) सुघाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—'जैसे शिवजीने बहुत बातचीत न की, तुरंत ऋषियों को प्रेम-परीक्षा के लिये भेजा, वैसे ही ऋषि-लोग भी 'तुरंत' गौरीजीके पास गये। श्रीरामजीकी आशा शिरोधार्य करते ही पार्वतीजी शिवजीकी अर्धाङ्किनी हो गयीं। शिवजी 'कर्पूर गौरें', 'कुंद इंदु दर गौरसुंदरं' कहे गये हैं। इसलें योग्य यहाँ ग्रन्थकारने 'गौरी' नाम कहा।' (ख) हिं स्थित अपने सुहागके लिये गौरीका ही पूजन करती हैं। इससे अनुमान होता है कि पतिके लिये तप करनेसे 'गौरी' नाम पड़ा हो।—'पूजन गौरि सखी के आई। १। २३१।' पुनः गौरी=आठ वर्षकी कन्या=गोरे रंगकी कन्या। यथा—'अष्टवर्षा मवेदगौरी नववर्षा ह रोहिणी। दशवर्षा मवेत् कन्या इत कर्ष्यं रजस्वला॥' (प्रसिद्ध है)। तप देखकर सप्तर्षिको आश्चर्य क्यों हुआ ? इसका कारण किने यहाँ 'गौरि' शब्द देकर बता दिया है कि वह अभी आठ ही वर्षकी थीं जब तपस्या करने लगीं। यह अवस्था और उसपर यह दुष्कर मुनियोंके भी मनको अगम तप! अतः आश्चर्य हुआ। (ग) गौरी, सती, पार्वती, गिरिजा, शिवा, अपर्णा, उमा आदि पार्वतीजीके ही नाम हैं। (घ) 'देखि दसाः''; यथा—'देखि उमहि तप सीन सरीरा। ७५।' जो तप इन्होंने किया वह धीर मुनि ज्ञानियोंसे भी होना कठिन था, यथा—'अस तपु काहु न कीन्ह मवानी। मप् अनेक धार मुनि ज्ञानी॥' (७५। ब्रह्मवाणी); अतः आश्चर्य हुआ।

२ 'रिषिन्ह गौरि'''देखी' इति । (क) मूर्तिमान् तपस्या ही है ऐसा देखा अर्थात् तेजपुंज तपोमृर्ति ही है, तपस्या-

क्ष यह वर्धाली संवत् १६६१ की प्रतिमें है। छूटका चिह्न देकर हाशियेपर लिखी गयी है। लेखनी और मिस वहीं जान पड़ती हैं। सुधाकर द्विवेदीजी, सू० प्र० मिश्रजी एवं पं० रामगुलाम द्विवेदीजीकी प्रतियोंमें भी यह पाठ है। परन्तु कािंधराजकी, छक्षनलालजी और भागवतदासजीकी पोषियोंमें नहीं है। करणािंसधुनी एवं बैजनायजीकी छपी पुस्तकोंमें इसकी जगहपर—'सुनि सिव बचन परम सुन्न मानी। चले हरिप जहें रही भवानी॥' यह शर्घाली है जो किसी प्रामाणिक पोषीमें नहीं मिलती है।

की मानो अधिष्ठात्री देवी हैं। तपसे तेजोमय हो गयी हैं; यथा—'बिनु तप तेज कि कर विस्तारा।' पद्मपुराणमें लिखा है कि इनके तेजने सूर्य और अग्निकी ज्वालाओंको भी परास्त कर दिया। (तपसे तेजका विस्तार हो रहा है, इसीसे गौरी नाम दिया। वि॰ त्रि॰)। ( ख ) सू॰ प्र॰ मिश्र लिखते हैं, कि 'यहाँ कुछ त्रुटि मालूम पहती है। वह यह है कि जन साधारण जन भी किसी श्रेष्ठके यहाँ जाता है, तो वह अवश्य उसे कुछ आदरके साथ वैठाता है और उसके आनेका कारण पूछता है, तब वह अपने आनेका कारण कह सुनाता है। इन वातोंका यहाँ कुछ भी उल्लेख नहीं है। कुमार-सम्भवमें उल्लेख है कि जब शिवजी ब्रह्मचारी वेषमें परीक्षा लेने गये तब गिरिजाजीने प्रथम उनका आदर-सम्मान किया तदनन्तर दूसरी बातें हुई ।' मेरी समझमें यहाँ पूजन आदर-सत्कार शिष्टाचारका उल्लेख न होनेके दो कारण समझ पदते हैं। एक तो यह कि मुनियोंने उनको इस शिष्टाचारका मौका ही न दिया। उन्हें बहुत काम करने हैं, इनकी परीक्षा, फिर हिमवान्को समझाकर इनके पास भेजना, इनको घर भेजवाना और सबींका संदेह निवृत्त करना—और शीप्र ही शिवजीको सब समाचार देना । इसीसे उन्होंने पहुँचते ही प्रश्न करना प्रारम्भ कर दिया । दूसरे, 'रिषिन्ह गौरि देखी "म्रातिवन्त तपस्या जैसी।' से जान पड़ता है कि गौरीजी तपमें मग्न हैं, उन्होंने अभी तप करना छोड़ा नहीं है। छोड़तीं कैसे ? ब्रह्मवाणीने तो स्वयं कहा है कि वाणीको प्रमाण तब जानना जब सप्तर्पि मिलें। ऐसा अनुमानित होता है कि ब्रह्मवाणी और शिवजीको श्रीरामदर्शन; ये दोनों एक ही समय तुरंत आगे-पीछे हुए हैं। (ग) शिवपुराणमें भी ऐसा ही कहा है। यथा-'इत्याज्ञसाश्च मुनयो जग्मुस्तत्र दुतं हि ते। यत्र राजित सा दीसा जगन्माता नगात्मजा ॥ १८॥ तम्र दृष्टा शिवा साक्षात्तपःसिद्धिरिवापरा । मूर्ता परमतेजस्का विरुसन्ती सुतेजसा ॥ २ | ३ | २५ | १९ ॥' इस उद्धरणमें 'दीता', 'साक्षात्तपःसिद्धिरिवापरा'''सुतंजसा' मानसके 'मूरितमंत तपस्या' के भावार्थ ही हैं। अर्थात् दीप्तियुक्त थीं मानो मूर्तिमती दूसरी तपकी सिद्धि ही परम तेजोमय मूर्तिसे विराजमान हो।

कुमारसम्भवमें श्रीपार्वतीजीकी तपोमूर्तिका वर्णन इस प्रकार है-'यथा प्रसिद्धंमंधुरं शिरोक्हेर्जटामिरप्यंवमभूस-दाननम् । न पट्पदश्रेणिमिरेव पंकजं सशंवलासंगमि प्रकाशते ॥ ५ ॥' अर्थात् पूर्व जैसे कोमल केशोंसे मुख शोभित या, वैसे ही अब जटाओंसे सुशोभित है । कमलपुण केवल भ्रमरसे ही नहीं शोभित होता, किंतु काईक सङ्गरं भी शोभित हुआ करता है । (घ)—यहाँ 'अनुक्तविषया वस्तूत्प्रेक्षा अलंकार' है । उत्प्रेक्षा अलंकारका मुख्य तात्पर्य किसी उपमेयका कोई उपमान कल्पना-शक्तिद्वारा कल्पित कर लेना है । कल्पना प्रतिभाके बलसे ही हो सकती है । जितनी ही शक्तिमती प्रतिभा होगी उतनी ही उत्तम कल्पना हो सकेगी, इसलिये इस अलंकारको 'उत्प्रेक्षा' कहते हैं । यथा—'यल सो जहाँ प्रधानता करि देखिय उपमान । उत्प्रेक्षा भूपन तहाँ कहत सुकवि मितमान ॥' जहाँ किसी वस्तुके अनुरूप वलपूर्वक कोई उपमान कल्पित किया जाता है वहाँ 'वस्तूत्प्रेक्षा अलंकार' होता है । इसके भी दो भेद हैं । जहाँ उत्प्रेक्षाका विषय न कहा जाय, केवल उसके अनुरूप कल्पना की जाय वहाँ 'अनुक्तविषया वस्तूत्प्रेक्षा' होती है ।—( अलंकारमंजूपा )। यहाँ तपस्थाका मूर्तिमान् होना कविकी कल्पनामात्र है ।

बोले मुनि सुनु सैलकुमारी । करहु कवन कारन तपु भारी ॥ ३ ॥ केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू । हम सन सत्य मरम् किन कहहू ॥ ४ ॥

अर्थ—मुनि (सप्ति) बोले—हे शैलकुमारी गिरिजे! किस कारण तुम (यह इतना) भारी तप कर रही हो ? ॥ ३॥ किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो ? हमसे (अपना) सच-सच मर्म (भेद) क्यों नहीं कहती हो ? ॥४॥ मिलानके श्लोक—'श्रणु शेलसुते देवि किमर्थ तप्यते तपः। इच्छिस त्वं सुरं कं च किं फलं तद्ददाधुना। शिव पु॰ २। ३। २५। २९।' अर्थात् हे शैलकुमारी! तुम किसिलिये तप कर रही हो ? तुम किस देवताका या किस फलकी कामना करती हो ? सब कहो।

नोट-9 'बोटे मुनि सुनु सैटकुमारी। '' इति। (क) माताको जो स्वप्न सुनाया था उसमें भी 'सैटकुमारी' ही सम्बोधन था। यथा 'करिह जाइ तपु सैटकुमारी। ७३। १।' यहाँ 'सैटकुमारा' से जड़ता ग्नित की; इसीको आगे स्पष्ट कहेंगे; यथा 'गिरि संभव तव देह'। प्रश्नके आदिमें और उत्तरके अन्तमें जड़ताका भाव स्वित किया है, फिर नहीं। (ख) 'करहु कवन कारन तपु भारी' का भाव कि जिसके टिये टोग तप करते हैं वह सब बार्त तो तुम्हें बिना तप किये ही प्राप्त हैं,

अ सब —१७२१, १७६२, छ०। किन —१६६१। की न-१७०४।

१ मरम-१७२१, १७६२, छ०, को० रा० । बचन-१६६१, १७०४, सुधाकरिद्ववेदी ।

यथा कुमारसंभवे सर्ग ५ इलोक ४९—'कुळे प्रस्तिः प्रथमस्य वेधसिखलोकसौन्दर्यमिवोदितं वषुः । अमृग्यमैश्वर्यसुलं नवं वयस्यपः फलं स्यात्किमतः परं वद ॥' अर्थात् ब्रह्माके प्रथम कुल (उत्तम देवकुल) में जन्म; त्रेलोकोत्तर सौन्दर्य, कात्तिमान् दिव्य शरीर, विना परिश्रम ही ऐश्वर्य (राज्यसुख) और नवीन अवस्था (जब प्राप्त ही है तब इसके अतिरिक्त) हससे बदकर तपका फल क्या हो सकता है (आप ही) बतलाइये ? यही आश्रय पार्वतीमंगलके बदुरूप शिवजीके वाक्योंमें है । यथा 'जनिम जगत जस प्रगटिहु मातु पिता कर । तीयरतन तुम्ह उपजिहु मवरत्नाकर ॥ २७ ॥ अगम न किस जग तुम्ह कहँ मोहि अस स्माह । विनु कामना कलेस कलेस न वृह्मह ॥ जौ वर लागि करहु तपु तो लिस्काइय । प्राप्त जौ घर मिले तो मेरु कि जाइय ॥२८॥ मोरे जान कलेस किरय विनु काजिह । सुधा कि रोगिहि चाहिह रतन कि सम्बिह ॥ लिख न परेड तपकारन०।'

वि॰ त्रि॰—परीक्षा लेनेमें ही सतीसे चूक हुई थी। अतः ग्रन्थकार इनकी परीक्षा लेनेकी विधि बतलाते हैं। स्मापियोंने अपना स्वरूप नहीं पलटा। केवल मन्वन्तरके सप्तर्षि होनेके नाते पूछते हैं कि किस कारण तप करती हो? विसमें उत्तर पानेपर शंकर भगवान्में वरोचित गुणोंका अभाव दिखलावें और विष्णुमं सभी वरोचित गुणोंकी स्थिति निरूपण करें, इतनेसे ही परीक्षा हो जावेगी।

नोट—२ 'केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू ।'''' इति । 'किन कहहू' इन अन्तिम वचनोंसे जान पड़ता है कि 'करहु कवन कारन तपु मारी' का उत्तर न मिला तब दूसरा प्रश्न किया, उसका भी उत्तर न मिला, अथवा गिरिजाको उत्तर देनेमें कुछ संकुचित देखा तब मुनियोंने कहा कि 'हम सन सत्य मरमु किन कहहू' ? भाव कि हम लोग तो ऋषि हैं, हमसे क्या पर्दा ? हमसे क्यों छिपाती हो ?

( हम मन्वन्तरके सप्तर्षि हैं, तपस्वियोंकी देखभाल हमारे सुपुर्द है, हम वर भी दे गकते हैं, अतः हमसे मर्म कहना चाहिये। वि० त्रि०)।

[सुनत रिषिन्ह के बचन भवानी | बोली गूढ़ मनोहर बानी || ]\*
कहत बचन मनु अति सकुचाई | हँ सिहहु सुनि हमारि जड़ताई || ५ ||
मनु हठ परा न सुनै सिखावा | चहत बारि पर भीति उठावा || ६ ||
शन्दार्थ-भीति=दीवार | बारिपर भीति उठाना=पानीपर दीवार खड़ी करना | यह मुहावरा है |

मर्थ—( ऋषियों के वचन सुनते ही भवानी गूढ़ मनोहर वाणी बोलीं )। वचन कहनेमें मन बहुत सकुचाता है। आप सब लोग हमारी जड़ता ( मूर्खता ) सुनकर हैंसेंगे ॥ ५॥ मन हठमें पड़ा है ( अर्थात् हठ पकड़ ली है ), ( किसीकी ) शिक्षा सुनता ही नहीं । वह पानीपर दीवार उठाना चाहता है ॥ ६॥

नोट—१ 'कहत यचन....' इति । (क) 'कहत वचन मनु अति सकुचाई' को किन या वक्ताकी उक्ति मान सकते हैं और पार्वतीजीकी भी । किनकी उक्ति माननेमें अर्थ होगा कि—किन कहता है कि—'पार्वतीजी बात कह रही हैं पर उनके मनमें बहुत बड़ा संकोच भरा हुआ है । मनमें अत्यन्त संकोचयुक्त होकर वे वचन कह रही हैं कि—।' इसी तरहका उदाहरण अयोध्याकाण्डमें यह है—'मातु समीप कहत सकुचाहीं । बोले समउ समुक्षि मन माहीं । २ । ६९ । ९ ।' पार्वतीजीकी उक्ति मानें तो भी अर्थ ठीक लग जाता है । (स) सप्तियोंने मर्म पूछा—'हम सन सत्य मरमु किन कहहू।' और कहा कि सत्य-सत्य कहो । मर्म गुन्त रखनेकी वस्तु है, उसे प्रकट करनेको कहते हैं । इसी कारण मनमें संकोच हो रहा है तथापि ब्रह्मियोंकी आज्ञाको भी कैसे टालें। अतः इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया। क्या संकोच है ? इसके उत्तरकी झलक दूसरे चरणमें है कि

क्ष वर्षाली १ 'कहत वचन''' के पहले 'सुनत रिषिन्ह''' कोष्ठकान्तर्गत वर्षाली पंजाबीजी, बैजनायजी, रामा-यणीजी और पं० रामवस्त्रभाषारणजी, नंगे परमहंसजी, पांडेजी, वाबा हरिदासजीकी छ्यी पुस्तकों में है। परन्तु संवत् १६६१, नागरी प्र० समा, गीताप्रेस, आदिमें यह नहीं है। मेरी समझमें यह प्रक्षिप्त अर्थाली है। यदि 'कहत वचन'' सकुचाई' को किक मान लें तब तो प्रक्षिप्त प्रकट ही है। ही, जिनमें 'कहत मरम'''' पाठ है उनको एक अर्थाली पूर्वकी आव-स्वकता प्रतीत हो सकती है। १६६१ और १७०४ में 'वचन' ही है। 'कहत बचन' को श्रीपार्वतीजीकी भी उक्ति मानें तो भी 'सुनत रिषिन्ह''' की आवश्यकता नहीं जान पड़ती है। इसीसे हमने इसे संख्यामें नहीं लो और कोष्ठकमें रख दिया है। मानसपीयूषके संवत् १६२४ वाले संस्करणमें हमने इसे दिया था। हो, शिवपुराणमें भी ऐसा श्लोक है।—'इत्युक्त्वा सा शिवा देवी गिरीन्द्रतनया द्विजे:। प्रत्युवाच वचस्सत्यं सुगूढमिंप तत्पुर:। २।३।२४।२२।' सुननेवाले हँसेंगे, हमको मूर्ख वा जड़ कहेंगे। कौन-सी वह जड़ता है यह दूसरी अर्घालीमें कहती हैं कि जलपर दीवार खड़ी करना चाहती हैं—यह जड़ता ही तो है, जो सुनेगा, हँसेगा। पुनः संकोचका कारण यह भी है कि स्त्रीको स्त्रीस भी पितको वार्ता करनेमें लजा लगती है और ऋषि चिरकालोन हैं तथा पिताके तुल्य हैं, इनसे कैसे कहें ? सत्य कहनेकी आज्ञा है अतः बात बनाकर कह नहीं सकतीं। इत्यादि। अतः 'अति संकोच' है। पुनः 'अति' का भाव कि सखी-सहेली आदिसे कहनेमें 'संकोच' होता है और पिता आदिसे 'अति संकोच' होता है। (ग) 'हँ सिहहु सुनि….' इति। मुनियोने 'शैलकुमारी' संबोधन किया। शैल जड़ पदार्थ है, इस सम्बन्धमें यहाँ 'जड़ताई' शब्दका प्रयोग अति उत्तम हुआ है। इस शब्दमें ध्विन यह है कि आपने मुझे 'शैलकुमारी' कहा, सो पर्वत तो जड़ होता ही है, तब मुझमें जढ़ता क्योंकर न होगी ? अर्थात् मैंने शैल-सम्बन्धके योग्य ही जड़ता की है, इसलिये आप हँसेंगे। (स्तेह जाड़्य है, यथा 'सो सरेह जड़ता वस कहहू'। मैं स्तेहसे जड़ हूँ, मुझे समझनेका सामर्थ्य नहीं है।' वि० त्रि०।)

र 'मनु हठ परा न सुनै सिखावा ।'''' इति (क) इसमें ध्वनि यह है कि आप जो शिक्षा देने आये हैं उसे भी यह न सुनेगा, यह बड़ा हठी है, जैसे और किसीकी नहीं सुनता वैसे ही आपकी भी न सुनेगा।--यह भी जड़ता है, मूर्खेता है। ( ख ) 'चहत बारिपर मीति उठावा'। अर्थात् पानीपर दीवार उठाना असम्भव है परन्तु मनने यही हट ठान रक्खा है। असम्भवको सम्भव, अनहोनीको होनी करना चाहता है। शिवजीको प्राप्त करना, उनसे अपना व्याह होना, यह इच्छा करना ही जलपर दीवार उठानेकी चाह करना है। शिवजी अगाध जल हैं, यथा 'कृपासिंधु सिव परम अगाधा।', उनकी गृहिणी (स्त्री ) बनना दीवार उठाना है। पुनः भाव कि वे परम विरक्त, निष्काम, योगीश्वर हैं अतः उनसे विवाह असम्भव है। वा, वे 'अगेह' हैं और मैं उनकी 'गेहिनी' वनना चाहती हूँ। बाबा हरीदासजी लिखते हें कि 'शिवजी यहाँ जल हैं, समुद्रवत् अगाध और निराधार हैं, सती-त्यागके समयसे ही उन्होंने घर छोड़ दिया था, जाकर बटतले समाधि लगा ली थी, फिर सती-तन-त्यागके पश्चात् तो उनका राग कैलासमें भी न रह गया था, यथा—'जब तें सती जाइ तनु त्यागा। तब तें सिव मन मएउ विरागा॥' सो उनकी घरनी बनना चाहती हैं। घरनी घर निना कहाँ रह सकती है, जब संयोग होगा तब वह वैराग्य छोड़कर घर बनाना ही होगा। वैराग्य छुड़ाकर उनके मनमें 'राग' उत्पन्न करानेकी चाह ही 'भीति' उठाना है। श्रीनंगेपरमहंसजीका भी यही मत है। पुनः, वारिपर भीति बनानेका भाव यह इ कि जलकी स्थिति हद नहीं है, उसकी आधार बनाकर उसपर दीवार खड़ी नहीं का जा सकती, वैस हीं मैं तपके बळपर शिवजीको ब्याहना चाहती हूँ, यह असम्भव है। 'जलपर दीवार उठाना' मुहावरा है। ऐसी वस्तुकी आधार बनानेका कि जो हद् न हो। (ग) यहाँ 'लिलत अलंकार' है, क्योंकि कहना तो यह है कि मैं योगीश्वर शिवजी-से न्याह करना चाहती हूँ, पर इस प्रस्तुत चुत्तान्तको न कहकर यह कहती हैं कि बारिपर भीति' उठाना चाहती हूँ। (वीरकवि)। "करह कवन कारन तप' का यह उत्तर है।

शिवपुराणमें भी ऐसा ही कहा है। यथा—'करिप्यथ प्रहासं में श्रुत्वा वाची ह्यसम्मवाः। संकोची वर्णनाहिष्रा भवत्येव करोमि किम् ॥ २४ ॥ इदं मनी हि सुदृदमवशं परकर्मकृत्। जलोपिर महामित्ति चिकीपिति महोसताम् ॥ २।३।२५।२५।' अर्थात् आप मेरी असम्भव वाणी सुनकर अवश्य हँसेंगे अतः मुझे वर्णन करनेमें उंकोच होता है, पर मैं क्या कहूँ ? यह मेरा दूसरेके वशमें पढ़ा हुआ मन जलके ऊपर एक दृद् और बहुत ऊँची भीति बनाना चाह. है। हु इसके अनुसार वह अर्थ ठीक है जो हमने दिया है।

नारद कहा सत्य सोइ आना । विनु पंखन्ह हम चहहिं उड़ाना ॥ ७ ॥ देखहु मुनि अविवेकु हमारा । चाहिअ सदा सिवहि भरतारा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—पंख ( सं॰ पक्ष । प्रा॰ पक्त । मराठी एवं हिन्दी पंख ) = पक्ष, पखने, पर, डैंना पाँख । वह अवयव जिससे चिक्रियाँ, पतिंगे आदि हवामें उड़ते हैं ।

अर्थ नारदजीने जो कहा उसीको सत्य जान लिया । हम बिना पंखोंके उड़ना चाहती हैं ॥ ७ ॥ हे मुनियो ! आप हमारा अज्ञान तो देखिये कि मैं सदा-शिवजीको ही पित बनाना चाहती हूँ ॥ ८ ॥

क्ष १ सत्य हम-१७२१, १७६२, छ०। सत्त सोइ-को० रा०। सत्य सोई-१६६१, १७०४।

<sup>†</sup> सिविह सदा-१७२१, १७६२, छ०। सदा शिविह-१६६१, १७०४।

नोट—१ 'नारद कहा सत्य सोइ जाना।''' इति। (क) ज़ इता क्यों करती हो १ जब तुम अपनी बातको असम्मव जानती हो तो फिर करती ही क्यों हो १ इस सम्मावित प्रदनका उत्तर देती हैं कि एक तो मनने ऐसा ही हर कर लिया, वह कहा सुनता ही नहीं। दूसरा उत्तर यह है कि 'नारद कहा'''।' (ख) 'नारद कहा' अर्थात् 'ज़क्षि वर अनेक जंग माहीं। पृष्टि कहें सिव तिज दूसर नाहीं॥', 'इच्छित फळ बिन्न शिव अवराधे। क्रहिअ न कोटि जोग अप साधे'—यह जो नारदने कहा था। (ग) 'सत्य सोइ जाना' इति। इससे नारदजीके वचनोंमें प्रतीति जनायी। उन्होंने बताया कि इसके लिये शिव ही वर हैं, अतः इसे मानकर उनको मनने पित मान लिया। और जो उन्होंने कहा कि 'इच्छित फळ' के लिये शिवाराधन करना आवश्यक है, अतः शिवाराधन करती हूँ। । कि इस प्रकार इन शब्दोंसे तीन बातें गुतरूपसे स्चित कीं।—एक तो 'केहि अवराधहु १' का उत्तर दे दिया कि देवर्षि नारदने शिवाराधन बताया, अतः शिवाराधन करती हूँ। दूसरे, 'का तुम्ह चहहू १' का उत्तर कि शिवजीको पित चाहती हूँ। तीसरे यह कि आराधना बतानेसे वे मेरे गुरु हुए, उनके वचनको त्यागनेकी नहीं। पुनः यह भी स्चित करती हैं कि यह हठ मैं अपने मनसे नहीं कर रही हूँ, नारदजी ऐसे महातमा और देवर्षिकी सम्मतिसे करती हूँ कि जिनके कथनानुसार चळनेसे भुव-प्रहादादि कृतकार्य हो गये। वे भी आप छोगोंसे कम नहीं हैं, कि सहज ही किसीके कहनेसे छोड़ दूँ—वस्तुतः सप्तर्षियोंने यह प्रश्न नहीं किया था; वे अपनी तरफसे ही कह रही हैं जिसका आशय यह हो सकता है।

#### \* बिनु पंखन्ह हम चहहिं उड़ाना \*

भाव यह कि योगीश्वर शिक्जीकी प्राप्तिके योग्य मुझमें साधन नहीं है तथापि उनको अपना पित बनाना चाहती हूँ। (पं०)। यहाँ शिक्जी आकाश हैं, यथा—'चिंदाकाशमाकाशवासं', 'त्वं ब्योम त्वं धरणिरातमा' इति पुष्पदन्तमुनिवाक्यम्। सो मैं उनकी वामाञ्जी होना चाहती हूं। वामाञ्जी होने या यों किहये कि ईश-प्राप्तिके दो उपाय हैं तप और भक्ति। (यही दो नारदजीने बताये हैं; यथा—'जौ तप करें कुमारि तुम्हारी। माविउ मेटि सकिंहें त्रिपुरारी॥ १।७०।'—यह तपका उपदेश दिया। दूसरे 'इच्छित फल बिनु सिव अवराधे।'''' यह आग्रधनाका उपदेश किया।) ये दोनों हममें नहीं हैं। केवल गुरु नारदके वचनका भरोसा है कि 'होइहि यह कल्यान अव' और उनके आशीर्वादका भरोसा है। आकाशमें पक्षी पक्षबलसे ही उड़ते हैं। पक्ष न रहनेपर उड़ नहीं सकते; यथा—'जरे पंख अति तेज अपारा। परेड भूमि करि घोर चिकारा॥ ४। २८।', 'कांटेसि पंख परा खग धरनी। ३। २९।' कि यहाँ पार्वतीजी अपनेको विना पक्षका पक्षी और शिवजीको आकाश जनाती हैं। तप और भक्ति दोनों पक्ष हैं। उनसे अपनेको रहित बताती हैं। (बाबहिरदासजी)। पं० रामकुमारजी 'कर्म और करत्त' को पंख बनाते हैं। वि० त्रि० का मत है कि आराधनके साधन विरति और विवेक हैं, यथा—'श्रुति संमत हिर मगति पथ संजुत बिरति बिबेक।' सो ये दोनों नहीं हैं फिर भी आराधना करना चाहती हूँ। अथवा कार्यसिद्धिके साधन हैं दैव और पुरुषार्थ। सो दैव प्रतिकृल हैं, यथा—'जस बर मैं बरनेडं सुम्ह पार्ही। मिलिहिं उमिंह तस संसय नाहीं।।' और पुरुषार्थ मुझे हैं नहीं। करना।

'सिद्ध योगी बिना पक्षके उड़ा करते हैं। यहाँ शिवजी चेतन आकाश हैं—'चिदाकाशमाकाशवासं'। शिवप्राप्तिके योग्य साधन पक्ष हैं। जैसे बिना पक्षके पक्षी नहीं उड़ सकता वैसे ही ऊर्ध्वरेता योगीश्वर श्रीशिवजीकी पत्नी होना सम्भव नहीं।' (मा० त० वि०)

बैजनाथजी लिखते हैं कि 'पति-पत्नी-भावका नेहनाता ही पंख है। जबसे शिवजीने हमें त्याग दिया तबसे इम बिना पक्षके हो गयीं। अब नारदवाक्यके भरोसे बिना पक्षके ही हम उड़ना चाहती हैं अर्थात् पुनः संयोग किया चाहती हैं।'

क्र वस्तुतः 'बिना पंसके उड़ना' मुहावरा है। इसके लिये यह आवश्यकता खोजनेकी नहीं है कि पंख क्या है, उड़ना क्या है, इत्यादि। क्रि यहाँ अनहोनी बातकी चाह करना 'असम्भव अलंकार' द्वारा सूचित किया गया है।

ऐसा ही शिवपुराणमें कहा गया है। यथा—'सुरषें रशासनं प्राप्य करोमि सुरढं तपः। रहः पितमंत्रेमें हि विधायेति मनोरथम् ॥ २६ ॥ अपक्षो सन्मनः पक्षी व्योगित उड्डीयते हठात् ॥ २ । ३ । २५ ।' अर्थात् देवर्षिकी आज्ञासे सदको पित बनानेके मनोरथसे अति हद तप करती हूँ। मेरा मनरूपी पक्षी विना पक्षका होनेपर भी हठात् भाकाशमें उड़ता है।—इस इलोकके अनुसार 'सन' पक्षी है।

नोट—२ 'देखहु मुनि अविदेक हमारा।'''' इति । (क) अविवेक यही है कि शिवजीको स्टाके लिये अपना पित बनाना चाहती हैं। भाव यह कि वे तो सहज ही उदासी हैं तब वे स्त्री क्यों करने लगे ? और में उनकी अर्धिक्रिनी बननेका हठ ठाने हुए हूँ, यह मेरा अज्ञान तो देखिये ? सप्तिष्योंने भी आगे यही कहा है; यथा—'तुम्ह चाहहु पित सहज उदासा।' (ख) 'देखहु मुनि' का भाव कि आप निश्चय ही इसे समझ सकते हैं, आपको भी मेरी त्रात ऐसी ही जँचेगी। पुनः भाव कि यह बात देखने ही योग्य है। (ग) 'चाहिअ सदा शिवहि मरतारा' इति। सदा शिवहि—सदा शिवहिको ।=शिवजीको ही सदाके लिये अर्थात् जन्म-जन्मान्तरोंके लिये, निरन्तरके लिये जिसमें अब कभी भी वियोग न हो। पुनः, नारदजीने कहा था कि 'सदा अचल एहि कर अहिवाता'। इसी 'सदा अचल' के सम्बन्धसे यहाँ 'सदा सिव' कहा। अर्थात् शिवजी सदा कल्याणस्वरू हैं, अतः उन्हींकी पत्नी बननेसे अहिवात अचल रह सकता है। (घ) हिन्दी यहाँ पार्वतीजीने मन कर्म वचन तीनोंहीसे शिव-प्राप्तिकी चाह प्रकट की है। 'मन हठ परा'''' यह मन, 'बिजु पंतन्ह हम चहाँह उदाना' यह कर्म और 'चाहिअ सदा सिवहि मरतारा' यह वचन है। (ङ) 'भरतारा' शब्द भी 'सहज उदासा' के सम्बन्धसे बहुत ही उपयुक्त है। जो भरण-पोषण करे वह 'भर्तार' है। उदानी क्या किसीका भरण-पोषण करेगा ? कदापि नहीं। यह भी अविवेक ही है।

३ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'यह लेख उपहसनीय है। कोई कन्या अपने बड़ेसे ऐसा न कहेगी कि 'देखहु''''भरतारा'। पर ये बातें समझमें नहीं आतीं कि गोस्वामीजीने ऐसी खुलाखुली बातें क्यों लिखीं ? देखो, कालिदासने भी इसीको यों लिखा है कि पार्वतीजीने स्वयं नहीं कहा बल्कि अपनी सखीको इशारा किया, तब उसने ही कहा कि ये महादेवजोको पति चाहती हैं। ऐसा कुमारसम्भवमें है।'—द्विवेदीजीकी शंकाका समाधान यह है कि— (क) यहाँ वनमें पार्वतीजी अकेली तप करने आयी हैं, उनके साथ कोई सखी नहीं है जैसा कि पूरे प्रसंगसे सपष्ट है। ऋषि सत्य-सत्य कहनेको कहते हैं, उनसे झूठ भी तो नहीं कह सकतीं। इसीसे तो उत्तरके पूर्व प्रारम्भमें ही 'कहत बचन मनु अति सकुचाई' शब्दोंका प्रयोग हुआ । इन शब्दोंकी सार्थकता इस शंकाके होनेगर सपष्ट दिख रही है । ( ख ) बात कहनेमें परम संकोच है, फिर भी क्या करें, "लाचार हैं, ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। नहीं बोलतीं तो सारा मामला ही चौपट हुआ जाता है। अतः ऐसे अवसरमें ऐसा कहा जाना दोच नहीं समझा जा सकता। 🖅 देखिये, श्रीकौशल्या अम्बाके सामने जब श्रीरामजीको श्रीसीताजीसे बोलना पड़ा तब भी कविने श्रीरामजीका सकुचाना कहकर तब उनसे वचन कहळाये हैं; क्योंकि गोस्वामीजी कट्टर गर्यादावादी थे। यथा—'मातु समीप कहत सकुचाहीं। बोले समउ समुद्दि मन माहीं ॥ २ । ६९ ।' वैसे ही श्रीसीताजीको भी सासके समीप ही पतिको उत्तर देना पड़ा तब उन्होंने 'लागि सासु पग कह कर जोरी। छमबि देवि बड़ि अबिनय मोरी ॥ २ | ६४ ।'-इस त्रह क्षमा प्रार्थना करके कहा ही तो ! न कहतीं तो करतीं ही क्या ? वियोगमें प्राण ही निकल जाते। कम-से-कम चौदह वर्षका वियोग सामने था। इसी तरह यहाँ भी ब्रह्मवाणीसे सप्तर्षियोंका आगमन पूर्व ही मालूम हो चुका है। उनका आगमन कुछ रहस्यसे ही है। यदि उनसे नहीं बोलतीं तो बना बनाया सारा खेल ही बिगड़ जानेकी सम्भावना है, मौका ही ऐसा आ पड़ा तब लाचार होकर कहना ही पदा, नहीं तो कभी न कहतीं। देखिये, वियोग सिरपर खड़ा देख और बिना स्पष्ट कहे काम न चलेगा, लजा करनेसे प्राण ही चले जायँगे, यह सब सोचकर सीताजीको सासके सामने मर्यादा तोड़नी पड़ी थी और उन्हीं सीताजीसे जब प्राम-वासिनी स्त्रियाँ पूछती हैं-- 'कोटि मनोज छजावनिहारे । सुमुखि कहहु को आहिं तुम्हारे ॥ सुनि सनेहमय मंगछ बानी । सकुची सिय मन महुँ मुसुकानी ॥ २ । १९७ ।' तब कविने वहाँ मर्यादाका कैसा व्यवहार दिखाया है। पतिका नाम लेना तो दूर रहा, अंगुल्यानिर्देश भी न किया गया। और इनको घरपर छोड़कर वनवासके लिये जानेपर तत्वर देख उन्हीं सीताजीको सब संकोच छोड़कर पूरा छेक्चर ही देनापड़ा जो अनुचित नहीं समक्षा जाता, वैसे ही यहाँ समझना चाहिये।

नोट—श्रीलमगो बाजीने 'विश्वसाहित्यमें रामचरितमानसके 'हास्यरस' में सारे शिव-पार्वती विवाह-प्रकरणके प्रहरूत-कलाकी बड़ी सुन्दर व्याख्या की है। हम संक्षेपसे कुल बातें लिखेंगे जो इस प्रकरणमें विचारणीय हैं।—(१) केन्ट और हेजिल्टने जो अनिमल बेजो इपनको हास्यका कारण बताया है, उसका यह बड़ा ही सुन्दर उदाहरण है—एक ओर पार्वती जीकी सुन्दरता और दूसरी ओर 'बर बौराह बरद असवारा' इत्यादि। (२) हाँ, तुलसीदासजी पाश्चात्यदेशके इस सिद्धान्तको नहीं मानते कि कोई चरित्र हर समय ही हास्य-चरित रहता है; इसीसे उनकी हास्यकला अधिक शिक्षाप्रद है, क्योंकि हमें छात होता है कि कब हमारा कोई दोष हास्यप्रद हो जाता है और हम सतर्क हो जाते हैं। शिवजी में उपहासभाव इतना अधिक है कि वह

शात हास्यचरित हैं और उन्हें चिड़चिड़ाहट नहीं आती । इक्क उपर्युक्त चौपाइयोंमें अनमिल-वेजोड़पन साफ है और अभी पार्वतीजीमें उपहासभावकी इतनी ही मात्रा है कि स्वयं उसको सप्ट कर देती हैं।

### दो॰—सुनत बचन बिहसे रिषय गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेसु सुनि कहहु बसेउ किसु गेह।। ७८॥

शब्दार्थ—िकसु ( कस्य )=िकसका । यथा—'सब सिधि सुलय जपत जिसु नामू' में 'जिसु'=िजसका । अर्थ—( श्रीपार्वतीजीके ये ) वचन सुनते ही सप्तर्षि खूब हँसे और हँसते हुए बोले कि (क्यों न हो आखिर) तेरा श्रीद्र प्रवंतसे ही उत्पन्न हुआ है ! ( मला ), कहो तो, नारदका उपदेश सुनकर ( आजतक ) किसका घर बसा ? अर्थात् किसीका तो नहीं ॥ ७८ ॥

नोट—१ (क) 'सुनत बचन बिहसे रिषय' इति । सप्तिषंपरीक्षा छेने आये हैं। इसीसे वे पार्वतीजी और नारद्जीके वचनोंके निरादरार्थ हँसे और नारद्जीके प्रति व्यंगसे उन्होंने निन्दा स्चित करनेवाछ वचन कहै। आगे दोहा ८९ में ऋषियोंने कहा है कि 'तुम माया मगवान सिव सकल जगत पितु मातु ।' और विवाहके समय श्रीमेनाजीको श्रीनारद्जीके वचनोंमें प्रतीति भी दिलायी हैं। इससे स्पष्ट हैं कि भीतरसे वे न नारद्जीकी निन्दा ही कर रहे हें और न निरादर अभिप्रेत हैं, कपरसे ही परीक्षार्थ यह सब कर रहे हैं। शिवपुराणमें लिखा है कि शिवजीने सप्तिष्योंको आज्ञा दी थी कि सर्वथा छळ और वञ्चनायुक्त वचनोंसे परीक्षा करें, इसमें संशय न करें। यथा—'सर्वथा छळसंयुक्तं वचनीयं वचश्च वः। न संशयः प्रकर्त्तव्यशासनान्मम सुवताः॥ २।३।२५।१७।' इसीसे वे छळभरे असत्य वचन बोळे—'प्रोचुरछळवचो मृषा। २८।'—अतएव इस व्यंगमें स्तुति-पक्षके भाव भी महात्माओंने दरसाये हैं। जैसे ब्रह्माकृत व्यंग-स्तुति विनयमें शिवजीकी यह हैं,—'बावरो रावरो नाहु मवानी' वैसे ही यहाँ भी व्यंग हैं। (ख) 'गिरि संमव तब देह' इति। माव यह कि पर्वत जड़ है और तुम्हारी उत्पत्ति पर्वतसे हैं, इससे तुम्हारी बुद्धि भी जड़वत् हो गयी हैं, पथरा गयी है। स्तुतिपक्षमें भाव यह है कि पर्वत परीपकारी और गम्भीर होते हें वैसे ही तुम भी परम पवित्रतमा, गम्भीर और परोपकारिणी हो। 'गिरिसम्भव' में लक्षणामूळक व्यंग हैं कि जड़की कन्या क्यों न जड़ता करे, शैळकी कन्या स्वाभाविक ही जड़ हुआ ही चाहे। (यं०, वीरकवि)।

शिवपुराणमें जोड़के श्लोक ये हैं—'इत्याकण्यं वचस्तस्या विहस्य मुनयश्च ते। "२८। न ज्ञातं तरय चितं व्या पण्डितमानिनः। देवषः क्र्यनसः सुज्ञा भूत्वाप्यगातमजे॥ २९। नारदः क्र्यवादी च परिचित्तप्रमन्थकः। तस्य वार्ता- श्रवणतो हानिर्भवित सर्वथा॥ ३०।' अर्थात् पार्वतीजीके वचन सुनकर सुनि हँसकर बोले। ज्ञानवती होकर भी तुमने झूठे मानी पण्डित कठोर मनवाले नारदका चिति नहीं समक्षा, वह क्र्यवादी हैं, दूसरोंका चित्त मथन करनेवाले हैं। उनके वचनोंको सुननेमात्रसे ही हानि होती है। (२।३।२५)। 'गिरि संमव तव देह' और 'नारद कर उपदेस सुनि " में ये सब भाव भरे हुए हैं।

२ 'बसेड किसु गेह' में 'वक्रोक्ति अलंकार' है। काकुद्वारा यह अर्थ सूचित करते हैं कि किसीका घर न बसा, जिसको उपदेश दिया, उसका घर ही उजड़ गया। कामारिको पित पाकर क्या तुम्हारा घर कभी बसेगा ? इसीके उत्तरमं पार्वतीजीने कहा कि 'बसड भवनु उजरड निह हरऊँ' (८०)। स्तुति-पक्षमं यह भाव कहा जाता है कि यह देह ही गेह (घर) है; यथा—'जिव जब तें हिर ते विलगान्यो। तब तें देह गेह निज जान्यो। वि० १३६।' नारदजीके उपदेशसे यह देहरूपी घर रह ही नहीं जाता, देहाभिमान जाता रहता है, जीव अपना सहजस्वरूप पा जाता है जिससे वह मुक्त हो जाता है। (पं०)।

देशसुतन्ह उपदेसिन्ह जाई। तिन्ह फिरि अवनु न देखा आई।। १।। चित्रकेतु कर घरु उन्ह घाला। कनककसिपु कर पुनि अस हाला।। २।।

शब्दार्थ—घाळना=बिगाड़ना, नाश करना । यथा—'जिमि कपिळिह घाळइ हरहाई । ७ । ३९ ।' 'आपु गए अरु घाळिह आनि । ७ । ४० ।' घर घाळना=घर बिगाड़ना; परिवारमें अशान्ति वा हानि पहुँचाना, नाश करना, चौपट करना। अर्थ—उन्होंने जाकर दक्षके पुत्रोंको उपदेश दिया (जिससे ) उन्होंने फिर छौट आकर (घरका मुँह भी ) देखा ॥ १ ॥ चित्रकेतुका घर उन्होंने ही चौपट किया । फिर हिरण्यकशिपुकी भी ऐसी ही दशा की ॥ २ ॥

नोट—9 'दक्ष सुतन्ह "'दित । भाव कि दक्ष दक्ष ही हैं, बड़े चतुर हैं, सो उनके भी पुत्रों को इन्होंने ऐसा बहकाया कि उनकी दक्षता कुछ काम न कर सकी । एक भी पुत्र न रह गया । सभी पुत्र पिताकी आज्ञाके प्रतिक्छ चछे, घर न छोटे । जब ऐसे चतुर दक्षका घर बिगाइ डाला तब तुम क्या चीज हो, जइ गिरिकी ही पुत्री हो । 'बाई' का भाव कि प्रायः शिष्य ही गुक्के पास जाता है, परन्तु दक्षके पुत्र नारदके पास उपदेशके लिये नहीं आये थे, वे (नारद) स्वयं बिना बुलाये ही, बिना प्रयोजन उनके पाप गये और उनको उपदेश दिया । भाव कि तुग्होरे पास भी तो अपने-आप ही आये थे, कोई बुलाने नहीं गया था । उनका यह त्यभाव है कि खोज-खोजके यही काम किया करते हैं । पुनः भाव कि नारद और दक्ष दोनों ही ब्रह्माके पुत्र हैं [४८ (६) देखिये], नारदजीका जब अपने आत्मीयोंमें यह हाल है, तब तुम तो परायी हो, तुमको भइकानेमें उन्हें कब दया आने लगी ? घरमें ही आग लगायी तब बाहरको कब छोड़ेंगे ?

र जोड़के श्लोक ये हैं—'''ंनारदस्तन्न ने ययो ॥ ३३ ॥ कूटोपदेशमाश्रान्य तन्न तान्नारदो मुनिः। तदान्नया ते सर्वे पितुनं गृहमाययुः ॥ ३४ ॥'''ददौ तदुपदेशं ते तेभ्यो श्रातृपधं ययुः। आययुनं पितुनें हं मिश्चवृत्तिरताश्च ते ॥ ३० ॥ विद्याधरश्चित्रकेतुर्यो बभूव पुराकरोत् । खोपदेशमयं दत्त्वा तस्मै शून्यं च तद्गृहम् ॥ ३९ ॥ श्रह्णादाय स्वोपदेशनिहरण्य-किशिपोः परम् । दत्त्वा दुःखं ददौ चायं परबुद्धिप्रभेदकः ॥ ४० ॥' (२।३।२५)। अर्थात् दक्षके सुतों। दो बार ऐसा कृट उपदेश दिया कि फिर वे घर न गये, मिक्षावृत्ति-मार्ग ग्रहण कर लिया। उनके पात स्वयं जाकर उपदेश दिया। विद्याधर चित्रकेतुको वैराग्यका उपदेश देकर उसका घर सूना कर दिया। प्रह्णादको उपदेश देकर हिरण्यकशिपद्वारा उसे बहुत दुःख पहुँचवाया। अतः वे दूसरोंकी बुद्धिके भेदक हैं।

३ स्तुति-पक्षका भाव—'उन्होंने फिर संसारमें भ्रमण न किया, पुनः जन्म न लिया, मोक्षमार्गकी राह ली, जहाँसे फिर लौटना नहीं होता । यथा—'पन्थानमनिवर्तनम् । भा० ६ । ५ । २९ ।' चित्रकेतु भी भगवत्को प्राप्त हुआ । चित्रकेतुका अज्ञान और देहाभिमान इन्होंने मिटाया, हिरण्यकस्या नृसिंहभगवान्के दर्शनसे कृतार्थ हुआ ।' (पंजाबीजी )।

४ दक्षपुत्रोंकी कथा—पञ्चजन प्रजापितकी कन्यासे दक्षने विवाह करके उससे हर्यहवनामक दस हजार पुत्र उत्तत्र किये। (मत्स्यपुराणमें १००० हजार पुत्र होना लिखा है—अ० ५ क्षो॰ ४—१२ में इसकी कथा है)। इन सर्वोकों दक्षने प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दे सृष्टि रचनेके लिये तपस्या करने भेजा। सिंधु नदी और समुद्र के रागमपर नारायणसर तीर्थ है। यहाँ आ स्नानकर वे तपस्यामें तत्वर हुए। उसी अवसरपर श्रीनारद मुनि वहाँ पहुँचे और यह विचारकर कि हनका हृदय अभी स्वच्छ है, ये भगवद्भजनक योग्य हैं, इनको उपदेश लगेगा, उनसे बोले कि—हे हर्यथी! तुमने भूमिका अन्त देखा है ? विना उसके देखे सृि केसे करोगे ? प्रजापित होकर भी तुम बड़े अज्ञ हो जो व्यर्थ तप कर रहे हो। हमारे प्रश्नका उत्तर दो कि तुमने ये पदार्थ देखे हें—(१) वह देश जिसमें केवल एक ही पुष्प है।(२) एक विल जिसमें जानेका मार्ग देख पड़ता है पर उससे निकलते किसीकों नहीं देखा। (३) दोनों ओर बहनेवाली नदी (जो एक ओर उथली है और दूसरी ओर काटती है)। (४) पचीस पदार्थोंसे गठित अद्भुत घर। (५) विचित्र मोली बोलनेवाला हंस।(६) छुरा और वज्रसे रचित स्वयं धूमनेवाला चक्ष।(७) बहुत रूप धरनेवाली स्त्री। (८) एक पुस्व जो पुंधलीका पति है।(९) पृथ्वीका अन्त। और यह भी बताओं कि तुम (१०) अपने सर्वश्र पिताकी आज्ञा जानते हो ?

इन कूट वाक्योंको सुनकर हर्यश्चगणने उनका भाव अपनी बुद्धिसे यों विचारा कि 'यह लिंग-शरीर राज्य हैं; जिसमें जीव हो एक पुरुष है। यही आत्माके बन्धनका अनादि कारण है। ईश्वर एक है, सबका साक्षी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वेश्वर्य-सम्पन्न और आप ही अपना आधार है। उसको विना जाने और उसमें चित्त लगाये विना सब कर्म व्यर्थ हैं। ब्रह्ममें लीन होने-पर पातालगत व्यक्तिके समान फिर कोई नहीं लौटता। अपनी बुद्धि ही वह स्त्री हैं। जैसे दुष्ट स्त्रीके संगसे पतिकी स्वाधीनता चली जाती है वैसे ही मायाके संगसे जीव ऐश्वर्य-भ्रष्ट हो गया और उस मायाकी सुख-दुःख-रूप गतिका अनुगमन करता रहता है। उत्पत्ति और संहार करनेवाली माया नदी है। अन्तर्यामी पुरुप २५ तत्त्वोंका अद्भृतं आश्रय है। ईश्वर-प्रतिपादक शास्त्रमें कर्म जिनसे बन्धन और जिनसे मोक्ष होता है कहे गये हैं, यही शास्त्र हंस है; स्वयं घूमनेवाला काल चक है जिसकी धार बड़ी तीक्ष्ण है। शास्त्र हमारा पिता है, निवृत्ति ही उसकी उपयुक्त आजा है।' मनमें इस प्रकार निश्चय करके नारदजीकी परिक्रमा करके उस मार्गको चल दिये जहाँ से कोई न लोटता। (भा० स्कं० ६ अ० प्रकोक ९—२१)।

इसके पश्चात् दक्षने फिर पञ्चजनकी कन्यासे सवलाश्व नामक १००० पुत्र उत्पन्न किये—( मत्त्यपुराणमं वीरणप्रजा-पतिकी कन्यासे रावला नामक १००० पुत्र होना लिखा है—'हर्यश्वेषु प्रणप्टेषु पुनर्दक्षः प्रजापितः। वैरिण्यामेव पुत्राणां सहस्रमस्जव्यमुः ॥ शत्रका नाम ते विषाः समेताः सृष्टिहेतवः ॥') और इनको भी सृष्टि रचनेके लिये तपस्या करनेको पृष्टी भेजा । श्रीनारदजीने इनसे भी वही प्रश्न किये और अन्तमें इन्हें उपदेश दिया कि तुम भी अपने भाइयोंकी रीति ग्रहण करो, उन्हींका अनुसरण करो । इन्होंने भी वैसा ही किया और घर लौटकर न गये । दक्षने जब यह समाचार पाया तो नारदपर बहुत कुपित हुए और उनसे बोले कि 'तू कपट-वेष धारण किये हैं, असाधु है, तूने मेरे धर्मनिष्ठ पुत्रोंको भिक्षुकोंके मार्गपर भेज दिया । प्रथम बार मेरे साथ असहा दुष्टता की सो मैंने ब्रह्माजीके कहनेसे सह ली । अब फिर तूने हमारे साथ वही अग्रिय व्यवहार किया, हमारा संतानोच्छेदरूपी अमंगल जो तुमने किया है इसको में क्षमा नहीं कर सकता' ऐसा कहकर नारदजीको शाप दिया कि 'तुम एक ठौर स्थिर न रहोगे, तीनों लोकोंमें धूमते-फिरते रहोगे, कहीं तुम्हारा पैर न ठहरेगा ।' यथा—'तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद् अगतः पदम् ॥ भा० ६ । ५ । ४३ ।' इसके पश्चात् दक्षने ६० कन्याएँ अपनी पत्नी असिकनीसे उत्यन करके उन्हें श्रृष्वियोंको व्याह दीं और इनके द्वारा सृष्टि रचने लगे।

५ 'चित्रकेतुकी कथा,-शूरसेन देशमें चित्रकेतु सार्वभौम राजा था। इसके एक करोड़ रानियाँ थी।-( बैजनायजी और महाराज हरिहरप्रसादजी १६००० लिखते हैं )। परंतु न तो कोई पुत्र ही था और न कन्या ही। एक दिन श्रीअङ्गिरा ऋषिजी विचरते हुए राजाके यहाँ आ पहुँचे। राजाने प्रत्युत्थान, पाद्य, अर्घ्यद्वारा पूजनकर उनका आतिथ्य-सत्कार किया। राजासे कुशल-प्रश्न करते हुए ऋषिजीने कहा—'राजन्! तुम्हारा आत्मा कुछ असंतुष्ट-सा देख पदता है। किसी इष्ट पदार्थकी अप्राप्तिसे दुखित हो ? तुम चिन्तित-से जान पढ़ते हो, क्या कारण है ?' राजाने अपना दुख इ । सुनाया कि 'निना एक पुत्र के मैं पूर्व जों सहित नरक में पड़ रहा हूँ, कृपा करके वह उपाय की जिये जिससे पुत्र पाकर दुष्पार नरकसे उत्तीर्ण हो सकूँ।' मुनिने त्वाष्ट्र चरु तैयार कर उससे त्वरा देवताका पूजन कराया और राजाकी ज्येष्ट और श्रेष्ठ पटरानी कृतव्यतिको उस यज्ञका अवशिष्ट अन्न देकर कहा 'इसे खा छो'। फिर राजासे कहा कि इससे एक पुत्र होगा, परंतु उससे तुमको हर्ष और शोक दोनों होंगे। ऋषि यह कहकर चले गये। पुत्र उत्पन्न होनेपर राजाने बहुत. दान दिये। पुत्रवती होनेके कारण राजाकी प्रीति इस रानीसे बढ़ती गयी जिससे और रानियोंके हृदयमें डाह होने लगा। वे सोचतीं कि हम दासियोंसे भी गयी गुजरीं, हमसे अधिक मंदभागिनी कौन होगी। वे सवतका सौभाग्य न देख सह सकती थीं । एक बार पुत्र सो रहा था, माता किसी कार्यमें लगी थी । सवतोंने अवसर पाकर बच्चेके ओठोंपर विषका फाया फेर दिया, जिससे उसके नेत्रोंकी पुतलियाँ ऊपर चढ़ गयीं और वह मर गया। इसकी माँको सवतोंके द्रेषका पता भी न था। बहुत देर होनेपर माताने धायसे राजकुमारको जगा लानेको आज्ञा दी, धायने जाकर देखा तो चीख मारकर मूर्छित हो गिर पड़ी । रानी यह देख दौड़ी, कोलाहल मच गया । रानी राजा दोनोंका शोक उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, महाशोकसे विलाप-प्रलाप करते हुए वे मोहके कारण मूर्छित हो गये।

ठीक इसी अवसरपर श्रीअङ्गराऋषि और नारदंजी वहाँ आ पहुँचे । महर्षि अङ्गरा और नारदंजी राजाको यौं समान लगे कि हे राजाओं में श्रेष्ठ! सोचो तो कि जिसके लिये तुम शोकातुर हो वह तुम्हारा कौन है और पूर्व-अनममें तुम इसके कौन थे और आगे इसके कौन होगे ? जैसे जलके प्रवाहके वेगसे बालू (रेत) बह-बहकर दूर-दूर पहुँचकर कहाँ-से-कहाँ जा इकड़ा हो जाती है, इसी प्रकार कालके प्रवल चकद्वारा देहधारियोंका वियोग और संयोग हुआ करता है। जैसे बीजमें कभी बीजान्तर होता है और कभी नहीं, वैसे ही मायासे पुत्रादि प्राणी पिता आदि प्राणियोंसे कभी संयोगको प्राप्त होते हैं और कभी वियोगको । अतएव पिता-पुत्र कल्यनामात्र हैं। वृथा शोक क्यों करते हो ? हम, तुम और जगन्भात्रके प्राणी जैसे जन्मके पूर्व न थे और मृत्युके पश्चात् न रहेंगे वैसे ही इस समय भी नहीं हैं ... [ भा० ६ । १५ । इली० १०८ ] । राजाकी ज्ञान हुआ इस प्रकार कुछ सान्त्वना मिलनेपर राजाने हायसे आँस् पोंछकर ऋषियोंसे कहा- 'आप दोनों अवधूत वेश बनाये हुए कौन हैं ? आप ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हैं जो हम-सरीसे पागलींको उपदेश देनेक लिये जगत्में विचरते रहते हैं। आप दोनों मेरी रक्षा करें। मैं घोर अन्धकारकृपमें इबा पड़ा हूँ। मुझे शान-दीरकका प्रकाश दीजिये।' अङ्गिरा ऋषिने दोनोंका परिचय दिया और कहा कि-'तुम भगवान्के भक्त और ब्रह्मण्य हो, तुमको इस प्रकार शोकमें मग्न होना उचित नहीं। तुमपर अनुब्रह करने हीको हम दोनों आये हैं। पूर्व जब मैं आया था तब तुमको अन्य विषयोंमें मग्न देख ज्ञानका उपदेश न दे पुत्र ही दिया, अत्र तुमने पुत्र पाकर स्वयं अनुभव कर लिया कि गृहस्थकों कैसा संताप होता है। स्त्री, घर, धन और सभी ऐश्वर्य सम्पत्तियाँ यों ही शोक, भय, मन्तापकी देनेवाली नश्वर और मिथ्या हैं। ये सब पदार्थ मनके विकार तत्र हैं, क्षणमें प्रकट और क्षणमें लुवा होते हैं। इनमें सत्यताका विश्वास त्यागकर शान्ति धारण करो।' देविष नारदजीने राजाको मन्त्री-

पनिषद् उपदेश किया और कहा कि इसके सात दिन धारण करनेसे संकर्षण भगवान्के दर्शन होंगे। फिर सबके देखते नारद मुनि मरे हुए राजकुमारके जीवात्मासे बोले—'हे जीवात्मा! अपने पिता, माता, सुहुद्, बान्धवोंको देख। वे कैसे संतप्त हैं। अपने शरीरमें प्रवेशकर इनका संताप दूर कर। पिताके दिये हुए भोगोंको भोगो और राज्यसिंहासनपर वैठो।' ल्डका जी उठा और बोला कि—'मैं अपने कर्मानुसार अनेक योनियोंमें भ्रमता रहा हूँ। किस जन्ममें ये मेरे िता-माता हुए थे ? क्रमशः सभी आपसमें एक दूसरेके भाई, पिता, माता, शत्रु, मित्र, नाशक, रक्षक इत्यादि होते रहते हैं। ये लोग हमें पुत्र मानकर शोक करनेके बदले शत्रु समझकर प्रसन्न क्यों नहीं होते ? जैसे सोना, चाँदी आदिके व्यापारियोंके पास सोना-चाँदी आदि वस्तुएँ आती-जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी अनेक योनियोंमें भ्रमता रहता है। जितने दिन जिसके साथ जिसका सम्बन्ध रहता है उतने दिन उसपर उसकी ममता रहती है। आत्मा नित्य, अव्यय, स्हम, स्वयं प्रकाशित है। कोई उसका मित्र वा शत्रु नहीं। "'' (भा० स्कं० ६ अ० १४, १५। अ० १६। इलोक १-११)। वह जीव फिर बोला कि मैं पाञ्चाल देशका राजा था, विरक्त होनेपर मैं एक ग्राममें गया। इस मेरी माताने भोजन वनानेफे िलये मुझे कण्डा दिया, जिसमें अनेकों चीटियाँ थीं (कोई-कोई कहते हैं कि फल दिया था; जिसमें चीटियाँ थीं )। संशोधन किये बिना मैंने आग लगा दी । वे सब चीटियाँ मर गयीं । मैंने शालग्रामदेवका भोग लगाकर प्रसाद पाया। वहीं चीटियाँ मेरी सौतेली माताएँ हुईं। प्रभुको अर्पण होनेसे एक ही जन्ममें सबने मुझसे बदला ले लिया, नहीं तो अनेक जन्म छेने पड़ते—'प्रमु राखेउ श्रुति नीति अरु मैं नहिं पाना कलेस'। अन इस देहसे मेरा सम्बन्ध नहीं। 'यह सय माया कर परिवारा'। इतना कह जीव शरीरसे निकल गया। राजाको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने राज्य छोड़ दिया। नारदमुनिने सङ्कर्पण भगवान्का मन्त्र दिया; स्तुतिमयी विद्या बतायी। सात दिन जप करनेपर शेप भगवान्का दर्शन हुआ । आपको एक विमान मिला, जिसपर चढ्कर आप आकाशमार्गपर घूमते थे । पार्वतीजीके शापसे वृत्रासुर हुए । भा० स्क॰ ६ अ० ९, १०, ११, १२ में वृत्रापुर और इन्द्रकी वार्ता आदि देखने योग्य है।—( भक्तिसुधास्वाद भक्तमाल तिलक तृतीय आवृत्ति पृष्ठ १२५-१२६ )

६ 'कनककशिपुकी कथा'--प्रह्वादजीकी माताको उपदेश दिया जिससे पिता-पुत्रमें विरोध हुआ। पिता मारा गया। विशेष २६ (४) में देखिये।

दैत्य बालकोंके पूछनेपर प्रह्वादजीने स्वयं यह वृत्तान्त यों कहा है। (भा० ७ अ० ७ में यह वृत्तान्त दिया है)।—
हिरण्याक्षके मारे जानेपर जब मेरे पिता हिरण्यकशिपु मन्दराचलपर तप करनेके लिये गये तब अवसर पाकर देवताओंने दैत्योंपर चढ़ायी की। दैत्य समाचार पा जान बचाकर भागे, स्त्री-पुत्रादि सबको छोड़ गये। मेरे पिताका घर नष्ट कर छाला गया और मेरी माताको पकड़कर इन्द्र स्वर्गको चले। मार्गमें नारदमुनि विचरते हुए मिल गये और बोले कि 'इस निरपराधिनी स्त्रीको पकड़ ले जाना योग्य नहीं, इसे छोड़ दो'। इन्द्रने कहा कि इसके गर्भमें दैत्यराजका वीर्य है। पुत्र होनेपर उसे मारकर इसे छोड़ दूँगा। तब नारदजी बोले कि यह गर्भ-स्थित बालक परम भागवत है। तुम इसको नहीं मार सकते। इन्द्रने नारदवचनपर विश्वास करके मेरी माँकी परिक्रमा करके उसे छोड़ दिया। नारदजी उसे अपने आश्रममें ले गये। वह गर्भके मङ्गलकी कामनासे नारदमुनिकी भक्तिपूर्वक सेवा करती रही। दयालु ऋषिने मेरे उद्देशसे मेरी माताको धर्मके तत्त्व और विज्ञानका उपदेश किया। ऋषि-अनुग्रहसे वह उपदेश में अवतक नहीं भूला।

### नारद सिख जे सुनिह नर नारी । अवसि होहिं तिज भवनु भिखारी ॥ ३ ॥ मन कपटी तन सज्जन चीन्हा । आपु सिरस सबही चह कीन्हा ॥ ४ ॥

अर्थ—पुरुष (हो या) स्त्री जो भी नारदकी सीख (सिखाबन, उपदेश, शिक्षा) सुनते हैं वे घर-चार छोड़कर अवश्य भिक्षुक हो जाते हैं ॥ ३ ॥ (उनका) मन (तो) कपटी है और शरीरपर सज्जनोंके चिह्न हैं । वे सबको अपना-सा (अपने समान) बनाना चाहते हैं ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) यहाँतक तीन उदाहरण दिये। दक्ष, चित्रकेतु और हिरण्यकशिपुके। तीन उदाहरण देनेका भाव कि तीन बहुवचन है। तीन उदाहरण देकर जनाया कि ये तो लोक पीछे एक-एक उदाहरण हमने दिया। (दक्षसुत स्वर्गके, चित्रकेतु मर्त्यलोकके और हिरण्यकशिपु पातालके। पर हिरण्यकशिपुकी राजधानी मुलतान कही जाती है जो भारतवर्गमें है। इससे यह आश्राय समझ पहता है कि लोक तीन हैं; इसलिये तीन उदाहरण दिये गये।)। इनके अतिरिक्त बहुतेरोंको मा॰ पी॰ बा॰ खं २. १०—

उपदेश दे देकर घर उजाइ डाला। (ख) ये तीनों उदाहरण पुरुषोंको बहकानेके हुए। इसीसे फिर कहते हैं कि 'नारद सिख जे सुनिह नर नारी'। अर्थात् लियोंको भी बहकाते हैं जिनमेंसे एक तुम भी हो जिन्हें उपदेश दिया। इस प्रकार जनाया कि तीनों लोकोंके निवासियोंको चौपट करते हैं। पुनः, ['नर-नारी' कहनेका भाव कि पहले जिनको उपदेश दिया उनमें दो दक्षसुत और चित्रकेतु तो पुरुष थे और हिरण्यकशिपुकी स्त्रीको उपदेश देकर हिरण्यकशिपुको चौपट किया। वैरागी पुत्र उत्पन्न हुआ जो अपनी माँ के वैधव्यका कारण हुआ। यह उदाहरण स्त्रीको सीख देनेका है। अतः 'नर नारी' कहा ]।

नोट—१ (क) 'जे सुनहिं' इति। भाव कि ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जिसमें उनका उपदेश सुननेसे घर न निगड़ा हो। तुमने भी सुना; इसीसे घर छोड़ वनमें पड़ी हो, राजभोग ऐश्वर्य छोड़ भिखारिनी तपस्विनी बनी हो। पुनः भाव कि उपदेश सुनभर छेनेका यह फल होता है और तुमने तो इतना कर भी डाला। (ख)—'अविध'= अवश्य ही। अर्थात् इसमें संदेह नहीं है। 'भिखारी होंहि' का साधारण अर्थ यही है कि द्वार-द्वार उन्हें भोख माँगनी पड़ती है, दुःख उठाना पड़ता है। देख न छो, तुम्हारा घर छुड़ाया, तपके बहाने वनमें भेजवाया और तप भी किस छिये?—'भिखारीसे विवाह करानेके लिये।' तब तुम्हारे भिखारिनी होनेमें क्या संदेह रह गया? मिलान की जिये—'असाध्वकार्यभंकाणां मिक्शोर्मार्गः प्रदर्शितः। भा० ६। ५। ३६।' (दक्षने नारदजीसे कहा है कि तुमने स्वधर्मपरायण मेरे पुत्रोंको भिक्षुओंके मार्गका उपदेश दिया)। स्तुतिपक्षमें 'भिखारी' से संसारसे विरक्त हो जाना कहा।

२ 'मन कपटी तन सजन चीन्हा।' इति । 'कपटी' अर्थात् मनमं कुछ है और बाहर दिखानेको कुछ और ही है। 'कपटी' कहकर दूसरे चरणमं कपटका कारण कहते हैं कि 'आपु सिरस सबही चह कीन्हा'। अर्थात् चाहते हैं कि जैसे हम घरबार रहित हैं, वैसे ही किसीके भी घरबार न रह जाय। बसा बसाया घर देख उसे उजाइनेकी टोहमें ठमें रहते हैं। सृष्टिकी बढ़ती नहीं देख सकते।—'उजरे हरष विषाद बसेरे' मेनाजीने भी यही कहा है; यथा 'नारद कर में काह विगारा। मवनु मोरें जिन्द बसत उजारा॥""परघरघालक लाज न भीरा। ९७। १-४।' 'तन सज्जन चीन्हा' अर्थात् जपरसे तिलक, कंटी, माला, बीणा, हिर्गुणगान आदि सज्जनोंके-से चिन्ह बनाये रहते हैं। सज्जन बिछुड़े हुओंको मिलाते हैं और ये मिले हुओंको छुड़ाते हैं। (वै०)। 'आपु सिरस' अर्थात् बिना स्त्री और घरका। यथा 'साँचेहु उन्ह के मोह न माया। उदासीन धनु धामु न जाया। ९७। ३।'

३ जोड़के इलोक—'मुनिना निजविद्या यच्छ्राविता कर्णरोचना। सा स्वगेहं विहायाशु भिक्षां चरति प्रायशः। ४९ | नारदो मिलनातमा हि सर्वदोज्ज्वलदेहवान्। जानीमस्तं विशेषेण वयं तत्सहवासिनः। ४२ | १ (शि० पु० २ | ३ | २५ ) | अर्थात् जिस-जिसने उनका कर्णरोचक उपदेश सुना वह-वह घर छोड़ भिक्षावृत्तिपरायण हो गया। वे देखनेमें बगला-सरीखे उज्ज्वल देहवाले हैं, पर उनका मन मिलन है । हम सहवासी हैं, इससे सब जानते हैं।

४ सप्तिष्व अपने वचनोंसे सुझाते हैं िक नारदजी मन, वचन और तन तीनोंसे पराया घर विगाइनेमें छगे रहते हैं। 'मन कपटी' से मन सिख' से वचन और 'तन सज्जन चीन्हा' से तन वा कर्म—इस तरह तीनोंसे घोखा देकर- महकाकर विगाइना कहा। पुनः भाव कि उनके वचनोंमें तो वैराग्य भरा रहता है, मनमें कपट रहता है और तनमें सज्जन-चिह्न अर्थात् ऋषि-वेष बनाये रहते हैं—यह अवगुणी दुरात्माओंके छक्षण हैं; यथा 'बरन घरसु गयो, आश्रम निवास तज्यो, श्रासन चिकत सो परावनो परो सो है। करम उपासना कुबासना विनास्यो, ज्ञान बचन, विराग बेष जगत हरों सो है। "" (क० उ० ८४)। पुनश्च यथा 'वचस्यन्यन्मनस्यन्यत्कार्यमन्यद्दुरात्मनाम्।' अर्थात् दुरात्माओंके मनमें कुछ, वचन कुछ और कार्य कुछ और होता है। दक्षने भी कहा है कि तुम ऊपरसे साधुवेष घारण किये भीतरसे दूसरेका बुरा चेतते हो, यथा 'अहो असाधो साधुनां साधुछिङ्गेन नस्त्वया। भा० ६। ५। ३६।' (पं० ए० कु०)। (ग) स्तुति-पक्षके भाव कि संसारकी ओरसे मन हटाकर भगवद्भक्त बना देते हैं।

### तेहि के वचन मानि बिस्वासा । तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥ ५ ॥ निर्मुन निलज कुवेष कपाली । अकुल अगेह दिगंवरु व्याली ॥ ६ ॥

अर्थ—( सो ) उसके वचनोंपर विश्वास मानकर तुम ( ऐसेको ) पित बनाना चाहती हो जो जन्मसेही स्वाभाविक हो उदासीन हैं ॥ ५ ॥ गुणहीन, निर्लज, बुरे वेषवाला, प्रेतों और मनुष्योंकी खोपड़ियोंकी माला पहननेवाला ( मुण्डमालभारी ), कुलहीन, घरबार-रहित नंगा और ध्योंको सारे दारीरमें लपेटे रहनेवाला है ॥ ६ ॥ नोट—१ 'तेहि के बचन'''' इति । (क) भाव कि कपटी, अवगुणी, मोहमाया, द्यारहित मनुष्य विश्वास करने योग्य नहीं होता, तुमने ऐसे मनुष्यका विश्वास केंसे कर लिया ? यहाँतक उपदेशकी निन्दा की। आगे वरकी निन्दा करते हैं। (ख) पार्वतीजीने पहले नारदवचनको सत्य मानना कहा था तब शिवजीको पतिस्पमें वरण करनेकी वात कही थी; यथा 'नारद कहा सत्य सोइ जाना। विनु पंखन्ह'''। चाहिश्र सदा सिविह भरतारा॥' अतः उसी क्रमसे ऋषियोंने प्रथम उपदेशकी निन्दा की, (यदि पार्वतीजी इसे सुनकर नारदवचनको असत्य मान लेती तब तो आगे कहनेकी आवश्यकता ही न रह जाती), तब वरकी।

२ 'तुम्ह चाहहु पति' ज्याली' इति । नारदजीने जो वरके लक्षण वताये थे, उनसे मिलान कीजिये-

| नारद           | सप्तर्षि | नारद         | सप्तर्षि | नारद        |   | सप्तर्पि        |
|----------------|----------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|
| १ अगुन         | निर्गुण  | ४ उदासीन     | सहज उदास | ८ नग्न      |   | दिगम्बर         |
| २ अमान         | निलज     | ५ संशयक्षीण  | अगेह     | ९ अमंगळ वेष | ξ | <b>ब्या</b> ली, |
| ३ मातुपितुहीना | अंकुल    | ६ जोगी       | सहज उदास | जटिल        | } | कुवेष,          |
|                | 1        | '७ अकाम मन 🕽 | ·        | 1           |   | कपाली           |

पार्वतीमंगलमें गोस्वामीजीने इसीको वरवैछन्दमें यों लिखा है—'कहहु का सुनि रीझेहु वर अकुर्लानिह । अगुन अमान अजात मातु-पितु-हीनहिं ॥'---जिसके अनुसार 'अकुल' का अर्थ 'अकुलीन' या 'अजाति' होना पाया जाता है । 'सहंज उदासा' और 'भगेह' कहकर जनाया कि उनको किसीका घर नहीं भाता, कहीं नदी-तटपर रमशानमें पह रहते हैं जैसी उदासियोंकी रीति है; यथा 'कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी । वसहिं ज्ञानरत मुनि संन्यासी । ७ । २९ ।'; क्योंकि वहाँ सदा मृतक शरीरोंको देखते रहनेसे आत्मबुद्धिका विस्मरण नहीं होने पाता। 'निर्मुण' से जनाया कि वर होने योग्य उनमें एक भी गुण नहीं है। भाँग धतूरा आदि खाते हैं। तुम उत्तम शीलादिगुणोंसे युक्त हो तब निर्गुणी तुम्हारे योग्य कैसे हो सकता है ? 'निलज' (निर्लज) हैं अर्थात् भूत प्रेत पिशाच पिशाचिनियोंके साथ नंगे नाचते हैं, पिशाचियोंको घूरते हैं; ऐसेके साथ तुम भी लजित होगी। 'कुवेष' सं चिताकी अपवित्र भस्म लगाये, पञ्चमुख, तीन नेत्र, जटाधारी, गज-व्याघचर्मधारी, (व्याघचर्म पहने और गजचर्मओं हे), इत्यादि सब कहे। 'कपाली' हैं अधीत् मनुष्यीं, प्रेतों और सतीके मरनेपर सतीके भी मुण्डोंकी माला धारण करते हैं। प्रेतोंकी मुण्डमाला धारण करनेका प्रमाण; यथा-'प्रेतस्त्रङ्न्स्थिभूषणः। भा०४।२।१५।' 'अकुल' हैं अर्थात् उनके माँ-वापका ठिकाना नहीं, वे अकुलीन हैं तव कुळीन पुरुषोंके साथ वे बैठ नहीं सकते । अथवा, कुळ नहीं है, तुम्हारे सास, स्वसुर, ननद, भौगाई इत्यादि वोई भी नहीं है, ऐसा घर किस कामका है ? 'अगेह' हैं, घर नहीं है; अर्थात् वहाँ तुम्हारे रहनेका वहीं टिकाना नहीं, तब फिर रहोगी कहाँ ? 'दिगम्बर' हैं, उनके पास कपड़ा भी नहीं, तब तुम्हें ओढ़ने-पहननेको कहाँ से मिलेगा ? 'व्याली' हैं ? अर्थात् सपोंको सब अङ्गोंमें लपेटे रहते हैं, नागराज वासुिकको यज्ञोपवीतरूपमें धारण किये रहते हैं, और इसी रूपमें वे पृथ्वीपर भ्रमण करते रहते हैं।—सबका आशय यह हुआ कि विवाह घर, वर और कुल देखकर किया जाता है, सो ये तीनों ही वार्ते प्रतिकृत हैं। न घर अच्छा न कुल और न वर ही अच्छा।—विशेष ७९ (७) में देखिये।

३ श्रद्धेय शिवजीके विषयमें मुनियोंका अयथार्थ घृणा प्रदक्षित करना 'बीमतम रसामास' है (वेत्सवि)। क्रिस्तुतिपक्षमें ये सब विशेषण गुण हैं। यहाँतक देविष नारद तथा योगीश्वर शिवजीके विषयमें जो त्रातें कहीं गयी हैं, उमके स्तुतिपक्षके भाव यहाँ एकत्र दिये जाते हैं—

| वचन                  | निन्दा-पक्षमें भाव                                                                                                    | स्तुति-पक्षमें भाव                                                                     |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 'गिरि संभव<br>तव देह | गिरि जड़ है, तुम उसकी पुत्री<br>हो; इससे तुम्हारी बुद्धि भी जड़<br>हुआ ही चाहे, कि तुम नारदके<br>वचनपर हठ कर वैठी हो। | गिरि परोपकारी वैसे ही तुम भी हो, वह गम्भीर वैसे<br>ही तुम भी हो। परम पवित्र हो ( पं॰ ) |  |  |  |

बसेठ किसु गेह

तिन्ह फिरि भवन न देखा चित्रकेतु कर घर घाला

द्धनककिसपु द्धर अस हाला अवसि होहिं''' मिखारी किसका घर वसा ? सवको उन्होंने उजाङ दिया, घरका नाश कराया । कामारिको पति पाकर क्या तुम्हारा घर वसेगा ? शैलराजका घर भी उजड़ेगा।

घर छोटकर न आये । दक्षका घर उजड़ गया । वंश ही न रह गया ।

उसको मरवा ही डाला । बाप-वेटेमें विरोध करा दिया । रोटीके लाले पड़ जाते हैं। दुकड़े माँगते-फिरते हैं। यह देह ही घर है, यथा 'जिव जब ते हिर ते बिछ-गान्यो। तब तें देह गेह निज जानेड।' नारदजीके उपदेशसे फिर यह देहरूपी घर रह ही नहीं जाता, देहाभिमान छूट जाता है और जीव मुक्त हो जाता है। (पं०)।

उन्होंने फिर संसारमें भ्रमण न किया, पुनः जन्म न

(जन्मान्तर-वृत्रासुररूपमें ) चित्रकेतु भी भगवान्को प्राप्त हो गये। नारदने उनका अज्ञान और देहाभिमान मिटा दिया।

हिरण्यकशिपु नृसिंहजीके दर्शनसे कृतार्थ हुए भगवत्-को प्राप्त हुए ।

घर छोड़ विरक्त संन्यासी हो जाते हैं, मिथ्या सम्पदा त्यागकर शमदमादिकसे सम्पन्न हो जाते हैं। संसारसे मन-को कपट छेते हैं, दूसरेकों भी सजन बना छेते हैं।

इिक्स्म् ॥ ४४ ॥ यदर्थमीद्दां वाले करोषि विपुलं तपः । सदोदासी निर्विकारो मदनारिनं संशयः ॥ ४५ ॥ अमंगलवपुधारी निर्ल्जोऽसदनोऽकुली । कुवेषी भूतप्रेतादिसंगी नम्नो हि शूलभृत् ॥ ३६ ॥' (२।३। २५)। अर्थात् तुम् विदुषी
होकर भी उनका उपदेश पाकर मूर्णा होकर व्यर्थ ही कठिन तप कर रही हो। जिसके लिये तुम कठिन तप कर रही हो वह
कामारि, सदा उदासी, निर्विकार, अमङ्गलवपुधारी, निर्लज, अगेह, अकुली, कुवेषवाला, भूतप्रेतोंका साथ करनेवाला, नम्न
और त्रिशूलधारी हैं। ६ कि सदा उदासी, निर्लज, कुवेषी, अकुली, अगेह और नम्न तो स्पष्ट ही मानसमें हैं। मानसके
निर्गुण, कपाली और व्यालीके बदले शिवपुराणमें निर्विकार, अमङ्गलवपुधारी, भूतप्रेतादिसङ्गी और शूलभृत् हैं।

नोट—शिवजीके विशेषणोंके साधारण ऊपरी भाव कुछ ऊपर नोटमें दिये गये और कुछ अगली चौपाई 'करहु फवन सुख अस बर पाए' में दिये जायेंगे। स्तुतिपक्षके भाव कुछ पूर्व 'जोगी जटिल अकाम मन''। ६७।' में दिये गये हैं और कुछ यहाँ पुनः-दिये जाते हैं।—'सहज उदासा' अर्थात् कोई शत्रु-मित्र नहीं, विषय-वासना छू भी नहीं गयी, अतः परमभक्त हैं। 'कुवेष' अर्थात् पृथ्वीपर ऐसा वेष किसीका नहीं है। कु=पृथ्वी। 'ब्याली' अर्थात् शेषजीको सदा भूषणसरीखा धारण किये रहते हैं, यथा 'भुजगराज भूषण', 'लसद् माल बालेंदु कंटे भुजंगा'—ऐसे सामर्थवान् और भगवान्के कीर्तनरसिकके सङ्गी। 'कपाली' अर्थात् जिनकी समाधि कपाल अर्थात् दशमद्वारमें रहती है। निर्गुण=गुणातीत। अकुल अर्थात् अजनमा हैं। 'दिगम्बर' और 'अगेह' से परम विरक्त संत जनाया। 'निलज' से अमान अभिमानरित जनाया, यह भी संतलक्षण है।—इस प्रकार यहाँ व्याजस्तुति अलङ्गार है।

#### कहहु कवन सुखु अस बरु पाएँ। भल भूलिहु ठग कें बौराएँ॥ ७॥ पंच कहें सिव सती विवाही। पुनि अवडेरि मरायेन्हि ताही॥ ८॥

श्वादार्थ—भूळना=गळती करना, घोखेमें पड़ जाना; लुभा जाना, चूकना। पंच=पाँच या अधिक छोगोंका समुदाय जो कोई झगड़ा निवटानेके ळिये एकत्र हों ।=जनता=लोग ।=लोग । अवडेर (अव + रार वा राड़ )= झमेला, झंझट, बखेड़ा' (श० सा०)। अवडेरना=न वसने देना; न रहने देना; यथा 'मोरानाथ मोरे हो सरोष होत थोरे दोष पोषि सोषि थापि अपनो न अवडेरिये।' (बाहुक)।=चक्करमें डालना, फेरमें डालना, फँसाना। (श० सा०)। अवडेरा= धुमाव-फिराववाला, चक्करदार, वेटव। कुटव। (श० सा०)। पुनः, 'अवडेरि'=त्याग कर। (पाँ०)। सुना जाता है कि पहलवानोंमें इस शब्दका प्रयोग पाया जाता है। कोई दाँव या पेंच करके जोड़ीको फाँसा जाता है जिसे अवडेरा कहते हैं। मराएन्हि=मरवा डाला।

अर्थ-भठा, कहो तो सही, ऐसा वर पाकर तुमको कौन-सा सुख होगा ? तुम उस दग ( नारद ) के पगलाने-बहकानेमें

खूब ही भूलीं ( भटक गयीं ) ॥ ७ ॥ लोगोंके कहनेसे ( पहले तो ) शिवजीने सतीजीसे विवाह किया, फिर फेरेमें डाल-कर या त्यागकर उनको मरवा डाला ॥ ८॥

नोट- 'कहहु कवन सुख अस बर पाएँ' इति । भाव कि 'संसारमें दो प्रकारका सुख देखा जाता है-एक तो वह है जिसका सम्बन्ध शरीरसे होता है और दूसरा वह जो मनको शान्ति एवं आनन्द प्रदान करनेवाला होता है। यदि तुम अपने शरीरके लिये नित्य मुखकी इच्छा करती हो तो तुम्हें व्याली, कपाली, दिगम्बर, निलंब, पृणित वेषमें रहने-वाले, भूतप्रेतोंके सङ्गी महादेवसे वह सुख कैसे मिल सकता है ? वे व्याली हैं, फ़फकारते हुए भयंकर भुजङ्गोंकी आभृषण-रूपमें धारण करते हैं, अगेह हैं इसीसे इमशानभूमिमें रहते हैं और रौद्ररूपधारी प्रमथगण सदा उनके साथ लगे रहते हैं। जिस वरको तुम चाहती हो उसके पानेहीमें बहुत क्लेश है और यदि कदाचित् प्राप्त भी हो जाय तो वह निष्फल वृक्षके समान है—उससे तुम्हें सुल नहीं मिल सकता। दूसरे किसी देवताके पानेसे तुम्हें मानसिक सुखकी प्राप्ति हो सकती है, इस वरसे कदापि नहीं।

र मिलान कीजिये पार्वती-मङ्गलके बटुरूपधारी शिवजीके वाक्योंसे—

'कहहु काह सुनि रीझिहु बरु अकुलीनहिं। अगुन अमान अजाति मातु-पितु-हीनहिं। मीख माँगि भव खाहिं चिता नित सोवहिं। नाचिहं नगन पिसाच पिसाचिनि जोविहें॥ ३१॥ भाँग धतूर अहार छार छपटावहिं।""

सुमुखि सुलोचनि ! हर मुखपंच तिलोचन । वामदेव फुर नाम काम-मद-मोचन ॥ ३२॥ . एकउ हरहि न बर गुन कोटिक दूषनु । नर कपाल गज, खाल ब्याल विष भूपनु । कहें राउर गुन सील सरूप सुहावन। कहाँ अमंगल बेपु बिसेप जो सोचिह सिसकलह सो सोचिह रौरेहि। कहा मोर मन धरि न वरिय वर वौरिह। हेरि हठ तजहु हठे दुख पैहहु। स्याह समय सिख मोरि समुझि पछितेहहु॥ १४॥

उपर्यक्त सारा उद्धरण 'कहहू कवन सुख अस वरु पाएँ' का भाव ही है।

१ (क) 'कहहु कवन सुख अस बरु पाएँ' अर्थात् तुम्हीं कहो, ऐसा वर मिलनेसे क्या सुख मिलेगा, कुछ भी तो नहीं । भाव कि सहज ही उदासीन होनेसे तुमको पतिका सुख नहीं; निर्गुण-निर्लंज होनेसे जाति-पाँतिमें प्रतिष्ठा-मानका सुख नहीं; कुवेष-कपाली होनेसे सङ्गका सुख भी नहीं; अकुल-अगेह<sup>े</sup> होनेसे कुल और घरका सुख नहीं, दिगम्बर होनेसे खान-पान ओट्ने-पहननेका भी सुख नहीं और ब्याली होनेसे डर ही लगा रहेगा। भाव कि विवाह घर, घर और कुल देखकर किया जाता है सो ऐसे वरसे कोई सुख नहीं होनेका, न घरका, न पतिका, न कुलका, न खान-पानका, न ओढ़ने-पहिरनेका । ( ख ) 'भल भूलिहु ठगके बौराए' इति । [ ठग लोग बहुधा नशेके मादकमिश्रित पदार्थ लोगोंको खिलाकर नावला बनाकर यात्रियोंको ठग लिया करते हैं। वैसे ही नारदने 'संभु सहज समरथ मगवाना। पृद्धि बिबाह सब बिधि कल्याना ॥' इत्यादि वचनरूपी विषमिश्रित मोदक वेकर तुमको ठग लिया। हजारों वर्ष तनको तपस्यासे कष्ट दिया, इसीसे 'मल भूलिहु' कहा । पुनः भाव कि उनके चक्करमें पड़ना न था पर तुम पड़ गयीं।

नोट-- ३ मिलानके श्लोक-- 'स धूर्तस्तव विज्ञानं विनाश्य निजमायया । मोहयामास संयुक्त्या कारयामास वै तपः ॥ ४७ ॥ ईदशं हि वरं रूट्या किं सुखं सम्मविष्यति । विचारं कुरु देवेशि त्वमेव गिरिजात्मजे ॥ ४८ ॥ प्रथमं दक्षजां साध्वीं विवाह सुधिया सतीम् । निर्वाहं कृतवान्नैव मृढः किंचिद्निनि हि ॥ ४९ ॥ तां तथैव स वैदोपं दरवात्याक्षीतस्वयं प्रमुः । शिवपु॰ । २ । ३ । २५ । अर्थात् उस धूर्तने अपनी मायासे तुम्हारा विज्ञान नष्ट कर दियां और मीठी-मीठी वार्तोसे तुमको मोहितकर तपमें लगा दिया। भला तुम्ही विचार करो कि ऐसा वर पानेसे क्या सुख मिलेगा? पहले दक्षकी साध्वी कत्या सतीसे विवाह किया पर मूढ़ने थोड़े दिन भी उसका निर्वाह न किया वरंच उसे दोप लगाकर त्याग दिया।

मानसके 'ठग' का भाव पूरा इलोक ४७ है। 'दोषं दस्वात्याक्षीत्' और 'निर्वाहं "हि' का सब भाव 'अवहेरि

मराएन्डि' में हैं। नोट-४ (क) 'पंच कहें सिव सती बिबाही।''' इति। भाव कि यदि कही कि पूर्व भी तो उनके स्त्री थी, पहले भी तो विवाह किया था, तब तुमने क्यों न रोका था, अब हमको ही क्यों मना करते हो? उसपर कहते हैं कि-'पंच कहें "" अर्थात् शिवजी तो परम विरक्त हैं, जन्मस्वभावसे ही उदासीन हैं। वे व्याह न करते ये। देवताओंने मिछकर जबरदस्ती विवाह

करवा दिया था। परंतु उसका परिणाम क्या हुआ ? उन्होंने दाँव-पेंच लगाकर उसे मरवा ही डाला। प्रथम तो उसके नापका अपमान करके उसकी शत्रु बना दिया, फिर उसे दण्डकारण्यमें ले गये। वहाँसे लीटते समय स्वयं ही उसकी श्रीरामजीकी परीक्षा छेने मेजा और परीक्षा छेनेपर उस वेचारीको दोष लगाकर त्याग दिया तथा बापके घर मेजकर उसे मरवा डाला |--यही भाव 'पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही' का है । आशय यह कि उस विवाहसे हम सबोंको अनुभव हो गया। इसीसे तुम्हें मना करते हैं। नहीं तो जैसी दशा सतीकी हुई वैसी ही तुम्हारी भी होगी। पीछे हमारी शिक्षा स्मरण करके पछताओगी। ( ख ) 'पंच कहें' इति। पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें सतीजीके जन्मके पूर्वकी कथा तथा विवाह-तिथि आदिका प्रसङ्ग पुलस्त्यजीने भीष्मजीसे यों कहा है-पूर्वकालमें भूलोक, सुवलीक, स्वलीक तथा महलीक आहि सम्पूर्ण लोक दग्ध हुए, तब समस्त प्राणियोंका सौभाग्य एकत्रित होकर वैकुण्ठमें जाकर भगवान्के वक्षःस्थलमें स्थित हो गया। तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात् जब पुनः सृष्टिरचनाका समय आया, तब प्रकृति और पुरुपसे युक्त सम्पूर्ण लोकोंके अहङ्कारसे आवृत हो जानेपर श्रीव्रह्माजी तथा भगवान् श्रीविणाुमं सर्घा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंगकी भयंकर अग्निज्वाला प्रकट हुई जिससे भगवान्का वक्षास्थल तप उठा और वह सौभाग्यपुंज वहाँसे गलित हो गया। भगवान्के वक्षःस्थलका वह सी भाग्य अभी रसरूप होकर घरतीपर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्माजीके पुत्र दक्षने उसे आकाशमें ही रोककर पी लिया। उस सौभाग्यके अंशसे उन्हें नीलकमल-समान मनोहर शरीखाली सती नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो 'लिलता' नामसे भी प्रसिद्ध है। शङ्करजीने तीनों लोकोंकी सौभाग्यरूपा त्रिभुवन-सुन्द्री, भोग और मोक्षकी देनेवाली सतीके साथ चैत्र शुक्क तृतीयाको विवाह किया। (अध्याय २४)। कालिकापुराणमें लिखा है कि ब्रह्माजी और भगवान् विण्यते सष्टि-स्थितिके लिये अपनी-अपनी शक्तिको प्रहण किया, पर शिवजीने शक्तिसे संयोग न किया किंतु योगमें मझ हो गये। ब्रह्मादि देवता इस बातके पीछे पड़े कि शिवजी भी किसी स्त्रीका पाणिग्रहण करें पर उनके योग्य कोई स्त्री न मिली। ब्रह्माकी आज्ञासे दक्षने विष्णुमायाको कन्यारूपमें प्राप्त करनेके लिये उसकी स्तुति की। वह माया सतीरूपमें उनकी कन्या हुई जिसने अपने रूप और तपस्याद्वारा शिवजीको मोहित और प्रसन्न किया। इस तरह देवताओंके बड़े यल करनेपर शिवजीने सतीसे न्याह किया। भा०४। २। १७ में जो दक्षने कहा है कि मैंने ब्रह्माजीक कहनसे अपनी भोळी-भाळी क्रन्या इसे व्याह दी; यथा--'तस्मा उन्मादनाथाय नष्टशौचाय दुहुदे । दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमछिना॥' इससे भी यही ज्ञात होता है कि ब्रह्मादि देवताओंने बलात् शिवजीका ब्याह कराया। अतएव 'पंच कहें शिव सती बिबाही ॥' कहा । ब्रह्मादि देवता ही 'पंच' हैं। स्कन्दपु० मा० के० ९ में भी लोमराजीने कहा है कि परमेशी ब्रह्माजीके कहनेसे दक्षने सतीका विवाह शङ्करजीके साथ कर दिया था।

### दो०—अब सुख सोवत सोचु निहं भीख माँगि भव खाहि। सहज एकाकिन्ह कें भवन कबहुँ कि नारि खटाहि।।७९॥

शब्दार्थ—एकाकी=अकेला रहनेवाला । अकेला । यथा 'कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताकी । जानि राम बनबास एकाकी ॥ २ । २२८ ।' खटाना=निर्वाह होना, निभना, टिकना ।

अर्थ—अब शिवजी सुखसे (अर्थात् सुखकी नींद ) सोते हैं। उनको केई चिन्ता नहीं रह गयी। भीख माँग-कर खा छेते हैं। भठा स्वभावसे ही अकेळे रहनेवाळेके घरमें कभी स्त्रीका निर्वाह हो सकता है ? (कदापि नहीं)॥ ७९॥

टिप्पणी—१ (क) 'अब सुख सोवत सोचु निहं मीख माँगि मव खाहिं॥' इति। अर्थात् अब बेफिलीकी नींद छेते हैं। तात्पर्य कि जबतक सतीजी जीवित रहीं तबतक उनके कारण सोच रहा; अब उनके मर जानेसे निःशोच, निश्चिन्त हो गये। चिन्तारहित होनेसे 'पैर पसार' कर सोते हैं, यही सुखसे सोना है; यथा 'जागे भोगी भोगहीं, बियोगी रोगी रोगबस, सोवे सुख तुळसी मरोसे एक राम के। क० ७। ९०९।', 'प्रसार राम नामके पसारि पायँ स्तिहों। क० उ० ६९।' पुनः, 'सोचु निह' का स्वरूप 'मीख माँगि खाहिं' में भी बताया। इधर-उधरसे भिक्षा कर छेते हैं, बनी-बनायी जहाँ मिळी खा ळिया, घरमें चूल्हेकी जरूरत न रह गयी। (ख) 'सहज एकाकिन्हके मवन कबहुँ कि नारि खटाहिं' अर्थात् जो सदा अकेळे रहा है, जिसकी बान अकेळे रहा है, उसकी दूसरेका सङ्क कब अच्छा ळगेगा ? कभी नहीं। उसपर भी स्त्रीका साथ ? उसका निर्वाह तो असम्भव ही है। पुरुष हो तो चाहे निबह भी जाय। स्त्री तो रोज हाय-हाय मचाया करेगी; [ इक्ट पार्वती। मङ्क के ७९ (७-८) में दिये हुए उदरणसे मिळान कीजिये। (ग) यहाँ काकुद्वारा वकोक्तिअळङ्कार है। 'पूज्यदेव

श्रीमहादेवजी और नारदजीके कमोंका उपहास वर्णन किया 'हास्यरसाभास' है'—( वीरकवि )। ( घ ) स्तुतिपक्षमें अर्थ होगा कि जिसकी भिक्षा छेते हैं, उसके 'भव' अर्थात् जन्ममरण वा संसारको खा छेते हैं, हर छेते हैं, फिर आवागमन नहीं होने देते, मुक्ति दे देते हैं। भिक्षा 'आकपात आखत अति थोरे' इत्यादि ही है। 'सुख सोवत' अर्थात् सदा तुरीया- मस्थामें रहते हैं, आनन्दस्वरूप हैं ]।

नोट—१ ऐसा ही शिवपुराणमें है। यथा 'ध्यायनस्वरूपमकलमशोकमरमत्सुखी। एकलः परिनर्वाणो हासंगोऽह्रय एव च। तेन नार्याः कथं देवि निर्वाहः सम्मविष्यति। २। ३। २५। ५०-५१।' 😂 'सुख सोवत' का भाव 'ध्यायन्''' में है। अर्थात् सुखपूर्वक अकल एवं अनुपम रूपका ध्यान करते हुए अशोक हो रमण करते हैं। उत्तराई में इलोक ५१ का भाव है।

२ पं० श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी ७९ (५-८) इत्यादिक सम्बन्धमें 'हास्यरस' में लिखते हैं कि 'सहज उदासी, निर्गुण, कपाली, दिगम्बर, न्याली, सोवत सोचु निहं और सहज एकाकी' इन शन्दोंके हास्य व्यङ्गयकी प्रशंसा किटन है। एक ओर यह हास्यप्रद शिववेष प्रकट करते हैं और दूसरी ओर सदाशिवकी बड़ी ही सुन्दर व्याख्या करते हैं—यह तुल्सीदासजीकी कान्यकलाका कमाल है कि हास्यरसकों भी महाकान्यकलामें निवाहा है। मिल्टन (Milton) की कला इसके अभावमें रूखी है। यह दुभाषीपन ही इन शन्दोंका जीहर है।

अजहूँ मानहु कहा हमारा। हम तुम्ह कहुँ वरु नीक विचारा।। १।। अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला। गावहिं वेद जासु जसु लीला।। २।। द्षनरहित सकल गुनरासी। श्रीपति पुर वेंकुंठ निवासी।। ३।। अस वरु तुम्हिह मिलाउव आनी। सुनत विहिसि क्रकह वचन भवानी।। ४।।

अर्थ—अब भी हमारा कहना मान लो। हमने तुम्हारे लिये अच्छा वर सोचा-विचारा है ॥ १ ॥ ( जो ) वहुत ही सुन्दर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और चरित्र वेद गाते हैं ॥ २ ॥ जो दोपांसे रहित, समस्त गुणोंकी राशि, श्रीपित और वैकुण्ठपुरीका निवासी है ॥ ३ ॥ हम ऐसे वरको लाकर तुमसे मिला देंगे । यह सुनते ही भवानीजी हँसकर यह वचन बोलीं—॥ ४ ॥

कि जोड़ के श्लोक—'अद्यापि शासनं प्राप्य गृहमायाहि दुर्मतिम्।'''प२। त्वद्योग्यो हि वरो विष्णुस्सर्वसद्-गुणवान्त्रभुः। वैकुण्ठवासी लक्ष्मीशो नानाकीडाविशारदः॥ ५३॥ तेन ते कारियण्यामो विवाहं सर्वसौग्यदम्॥ ५४॥ इत्येवं वचनं श्रुत्वा पार्वती जगदम्बिका। विहस्य च पुनः प्राह'''। शिवपु० २।३।२५।५५।'

टिप्पणी — १ (क) 'अजहूँ मानहु कहा हमारा।'''' इति। 'अजहूँ अर्थात् जो हुआ सो हुआ, पीछेके िये अव पश्चात्ताप क्या ? वह तो अब मिट नहीं सकता पर अभी कुछ गया नहीं। अब भी हमारा कहना मानो। अर्थात् नारद-चन्चन त्याग दो। (ख) 'हम तुम्ह कहुँ वह नीक विचारा' अर्थात् नारदने जो वर विचारा वह 'नीक' नहीं है और हमने जो सोचा है वह 'नीक' है। 'नीक' का अर्थ आगे स्वयं स्पष्ट करते हैं।— 'अति सुंदर'''।' नारदने विचारकर बताया था, यथा— 'जे जे वर के दोष वखाने। ते सब सिव पिंह में अनुमाने॥', 'संभु सहज समरथ मगवाना। एहि विवाह सय विधि कल्याना॥'''जद्यपि वर अनेक जग माहीं। एहि कहें सिव तिज दूसर नाहीं॥' अतः ये भी कहते हैं कि हम भी विचारकर बताया रहे हैं। (ग) 'अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला॥ वैकुंठ निवासी' इति। 'अति सुंदर' अर्थात् जितने भी सुन्दर पुरुष हैं उन सबसे ये अधिक सुन्दर है। स्त्रियोंको पतिकी सुन्दरता प्रिय हैं, इसीसे प्रथम सौन्दर्यवान् होना कहा। यथा— 'नारि विलोकहिं हरिष हिय निज निज रुचि अनुरुष। जनु सोहत सिंगार धिर मूरति परम अनुष॥' [ 'अति सुंदर' कहनेका भाव कि जटा, पंचमुख, १५ नेत्र आदि कुरूपता इनमें नहीं हैं, यथा— 'विकट देष मुग्व पंच पुरारी।', ये परम रूपवान् हैं। 'सुचि' पवित्र हैं अर्थात् शिवजीकी तरह चिताकी अपावन मसम नहीं लगाते, मुण्डमाला, सर्व, वायम्बर हस्यादि धारण नहीं करते, किंतु वैजयन्तीमाला, कौरतुभमणि, वनमाला इत्यदि माङ्गलिक पवित्र वस्तु धारण करते हैं। 'सुखद' अर्थात् उनके दर्शनसे सुख होता है, शंकरजीकी तरह भयंकर नहीं हैं। शंकरजी संहार करते हैं, ये सबका पालन

बचन कह बिहॅसि — १७२१, १७६२, छ०। विहसि कह वचन—१६६१, १७०४ को०, रात्।

करके सबको आनन्द देते हैं—'बिकट वेष रद्रिह जब देखा। अबरुन्ह उर मय भएउ विसेषा। ""' ९६ (४-५)। 'सुरील' हैं, सबका आदर-सत्कार, लिहाज-मुख्बत करते हैं, किसीका अनादर नहीं करते जैसे शिवजीने दक्षका किया, ऐसा सुन्दर स्वभाव है कि भृगुर्जीने चरणका प्रहार किया तो भी उनका पूजन ही किया, उनका चरण ही दबाने लो कि कहीं चोट न लग गयी हो। शंकरजीकी तरह ये उदासीन नहीं हैं। बाबा हरिप्रसादजी लिखते हैं कि 'अति' का भाव यह है कि सुन्दर, पवित्र, सुखद इत्यादि तो शिवजी भी हैं परंतु विष्णु भगवान् अतिशय सुन्दर इत्यादि हैं। 'दूपणरहित' हैं अर्थात् इनमें दिगम्बर, व्याली, अकुल, अगेह इत्यादि एक भी दोष नहीं हैं, ये सकल गुणखानि हैं 'पुरवैकुण्ठनिवासी' अर्थात् इनके घर है, वैकुण्ठ अनुगम स्थान इनका है।—(रा० प्र०, पं०, वै०)।] 'गाविह बेद जासु जसु लोला' का भाव कि कुलमान भी यशी होते हैं, सो बात यहाँ नहीं, इनकी लीलाका यश वेद गाते हैं। 'पुरवैकुण्ठ' कहनेका भाव कि वैकुण्ठ बहुत हैं, अह बेकुण्ठ हैं, तथा जहाँ भी भगवान् बिठा दिये जाते हैं वहीं स्थान बैकुण्ठ कहलाने लगता है, से नहीं किंतु जो बेकुण्ठ उपमारहित हैं वहाँके निवासी हैं। 'श्रीपति' का भाव कि वे दिगम्बर हैं और ये श्रीके पति हैं। पुनः, श्रीपति=शोभायुक्त हैं, लक्ष्मीपति हैं। ये बचन 'सहज एकाकिन्हके मवन कबहुँ कि नारि खटाहिं' की जोड़में कहे गये। पंजाबीजी लिखते हैं कि 'यदापि 'श्री' का अर्थ लक्ष्मी भी प्रसिद्ध है, परंतु यहाँ सचिवर्द्धनहेतु कथन है, इससे 'शोभके स्वामी' हो अर्थ ठीक है। लक्ष्मी अर्थ करनेसे सपत्नी—दाह—द्योतक रिच्छातक वाक्य होता है।'' वैजनायजी और रा० प्र० ने भी यही अर्थ किया है। श्रीपति हैं अर्थात् कुवेब नहां है ] अथवा श्री=धनु।

२ (क) यहाँ नौ गुण विष्णुमें दिखाये। कारण कि शिवजीमें भी नौ ही अवगुण दिखाये हैं। एककी जोडमें एक गुण यहाँ दिखाया है, यथा—

| श्रीशिवजी |   | विष्णुभगवान् | श्रीशिवजी           |    | श्रीविष्णुजी        |
|-----------|---|--------------|---------------------|----|---------------------|
| सहज उदासी | 9 | सुशील        | कपाली               | 4  | য <del>়</del> ুचি  |
| निर्गुण   | ₹ | गुणराशि      | <b>अ</b> कुल        | `ξ | गावहिं बेद जसु लीका |
| निर्लंज   | ą | दूषणरहित     | अगेह                | b  | पुर वैकुंठनिवासी    |
| कुवेषु    | ሄ | अतिसुन्दर    | दिगम्बर             | 6  | श्रीपति             |
|           | - | •            | <sup> </sup> व्याली | 5  | सुखद                |

[ १-वीरकविजी ८ ही ८ अवगुण और गुण लेते हैं और दोनोंका मिलान अन्य प्रकारसे करते हैं। वे लिखते हैं कि 'ऊयर कमसे १ निर्गुण, २ निर्लं , ३ कुवेषु, ४ कपाली, ५ अकुल, ६ अगेह, ७ दिगम्बर और ८ व्याली—ये आठ दोप शिवजीके गिनाये हैं। उसी प्रकार भंगकमसे १ जिनके यशकी कथा वेद गाते हैं, २ सब गुणोंकी राशि, ३ अतिष्ठुन्दर, ४ वैंकुण्ठवासी, ५ लक्ष्मीनाथ, ६ पवित्र, ७ निर्दोष और ८ सुखद—ये आठ गुण विष्णुके कथन करनेमें 'यथासंख्य अलंकार' है। जिस कमसे पहले अवगुणोंका वर्णन है वह कम गुणोंके वर्णनमें नहीं निवाहा गया है। २—कोई निर्लं के मुकाविलेमें 'गाविंद येद जासु जसु लीला' अर्थात् यशस्वीको, अकुलकी जोड़ में श्रोपतिको, दिगम्बरके मिलानमें सुखदकों और व्यालीके मेलमें दूषणरिहत विशेषणकों लेते हैं। वि० त्रि० दिगम्बर, अकुल, उदासी ओर निर्गुणकी जोड़ में कमशः सुशील, दूषणरिहत, श्रीपित और 'गाविंद वेद जासु जसु लीला' को लेते हैं।

नौ ही नौ अवगुण एवं गुण कहकर एक (शिवजी) को अवगुणकी अवधि और दूसरे (विष्णुजी) को गुणोंकी अवधि स्चित की। संख्याकी अवधि ९ ही तक है। जैसा २८ (१) में दिखा आये हैं। ﷺ श्रिपार्वतीजीने भी ऋृपियों के कथनका यही अर्थ समझा। यह बात आगे के दोहें से स्पष्ट है,—'महादेव अवगुन मवन विष्णु सकल गुनधाम'। स्मरण रहे कि सप्ति प्रेमपरीक्षार्थ आये हैं, इसिलये उन्होंने अवगुण शब्दका प्रयोग किया है, नहीं तो वे तो श्रीहरिहरके परम भक्त हैं। इन विशेषणों तथा वाक्यों में भीतर-भीतर स्तुति भरी हुई हैं, जैसा ६७ (८), ६७ और ७९ (३-६) में लिखा जा चुका है। ] (ग)—'अस वर तुम्हिंह मिलाउव आनी' इति। भाव कि तुमने ऐसा उग्र तप किया तब भी तुमको शिवजी न प्राप्त हुए और हम बिना परिश्रम ही घर बैठे सुन्दर वरको लाकर मिला देंगे, नारदकी तरह तुमसे उनके लिय तप करनेको न कहेंगे। (घ) 'सुनत बचन कह विहँसि मवानी' इति। 'तुम्ह कहुँ मिलाउब आनी' जो कहा इसीपर हँसी। हँसकर ऋषिके वचनका निरादर और नारदवचनका आदर सुचित किया। हस्तरेखको तथा विधिक अंकोंको प्रभाण रक्खा।

ि 'सुनत बचन बिहँसे रिषय' वैसे ही यहाँ 'सुनत वचन कह बिहँसि भवानी' कहा। वे इनके वचनपर हँसे थे, पे उनके वचनपर हँसे एक विचनपर हँसे थे, पे उनके वचनपर हँसी। इन दोनों वाक्योंके बीचमें ७८ से ८० (४) तक ऋषियोंके वचन हैं। टिंक ऋषियोंके वचन दो दोहे और १९॥ अर्थालियोंमें हैं, पार्वतीजीका उत्तर एक दोहा और १९॥ अर्थालियोंमें हैं।

पं० श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी—'सुनत बिहसि कह ववन मवानी'। शिव और विष्णुका अनिक वेजोड़पन अभी व्यंग्यहीकी भाषामें है, इससे पार्वतीमें भी हास्यभाव ही है जैसा आगे विदित है यद्यपि अब कुछ चिड़चिड़ागन भी है—(हास्यरस)।

# सत्य कहेहु गिरि भव तनु एहा। हठ न छूट छूटै वरु देहा॥ ५॥ कनकौ पुनि पत्नान तें होई। जारेहु सहजु न परिहर सोई॥ ६॥

शन्दार्थ-भव=उत्पन्न । पत्रान ( पाषाण )=पत्थर । सहजु=स्वभाव ।

अर्थ—( पार्वतीजीने कहा—) आपने सत्य ही कहा कि ( मेरा ) यह शरीर पर्वतसे उत्पन्न हुआ है ( इसीसे तो इसका ) हठ न छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाय ॥ ५॥ देखिये ) किर सोना भी तो पाषाणसे ही उत्पन्न होता है सो तपाये जानेपर भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता ॥ ६॥

नोट—१ (क) 'सत्य कहें हु...' इति सप्तिर्थों के 'गिरिसंमव तव देह' का उत्तर यहाँ पूरी एक चौपाईमें (दो अर्घािल्यों में ) है—'सत्य' से 'पिरहर सोई' तक। अर्थात् आपने जा कहा यह सत्य ही है। गिरिसम्भव होने के कारण मेरा हृदय पत्थरके समान हृद और कठोर है। कारण के अनुसार ही कार्य होता है, यही नहीं किंतु कारण कार्य अधिक कठिन होता है, यह स्वामाविक नियम है। यथा—'कहँ लिंग कहउँ हृदय कठिनाई। निदि कुलिसु जेहि लहीं यद्राई॥ कारन से कारज कठिन होइ दोषु निहं मोर। कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर॥ २। १७९।' जैसे पत्थरकी लीक नहीं मिटती वैसे ही मेरी भी वृत्ति अविचल है; किसीके कहनेका प्रभाव अब उसपर नहीं पहता। (ख) 'हठ म छूट....' इति। भाव कि स्वभाव जन्म-जन्मान्तरमें भी नहीं लूटता। इसी तरह हमारा यह द्यार लूट जाय तव भी दूसरे जन्ममें मेरा फिर यही हठ रहेगा। जनतक शिवजीकी प्राप्ति न होगी तवतक कितने ही जन्म क्यों न हो जाम, सबमें यही हठ रहेगा। यथा 'जनम कोटि लिंग रगिर हमारी। वरज संसु न त रहज कुँआर्रा॥ १। ८९।' पुनः भाव कि दुराग्रहीके लिये कोई नीति नहीं है। जिनकी समझ उल्टी है उन्हें किसने आजतक राहपर लगाया है। मुझे भी ऐसा ही समझकर मेरे विषयमें अधिक विचार अब न कीजिये। यह 'अजहूँ मानह कहा हमारा' का उत्तर है।

२ (क) 'कनको पुनि पषान तें होई' इति। भाव कि सोना भी पत्थरसे ही उत्पन्न होता है। सोनेको जला डालो तो भी वह अपना स्वभाव (रंग और खरापन) नहीं छोड़ता, तब पार्वती उत्पन्न होनेपर मैं अपना स्वभाव कैंसे छंड़ सकती हूँ ? सोना जड़ होकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता और मैं तो चेतन हूँ तब मुझे तो अपनी हटपर और भी हद होना चाहिये। तात्पर्य कि शिवजीके छिये मेरा दृढ़ संकल्प है, यह छूट नहीं सकता। ( ख ) 🖅 इसके जोड़की चीपाई अयोध्याकाण्डमें यह है--'कनकिह बान चढ़इ जिमि दाहे। तिमि प्रियतम पद प्रेम निवाहे॥ २।२०५।' (ग) यहाँ 'दृष्टान्त अलङ्कार' है। 'हरु न छूट'''' उपमेय वाक्य हैं और 'जारेहु सहजु'''' उपमान वाक्य है। ( घ ) 'पुनि' का भाव कि जैसे तुम मुझे गिरिसम्भव कहते हो वैसे ही कनक भी तो गिरि-सम्भव है। मुझसे स्वभाव छोड़नेको कहते हो, उसका स्वभाव क्यों न छुड़ा दिया ? पुनः भाव कि मैं तो उसकी बहिन ही टहरी तब मेरा स्वभाव उसका-सा क्यों न हो ? (ङ) 'जारेहु सहजु न परिहर सोई' इति । भाव कि जलानेपर सभी पदार्थोंका रङ्ग-रूप बदल जाता है, परंतु सोना जैसे-जैसे तपाया जाता है तैसे-तैसे वह और भी चोखा रंग पकड़ता जाता है। वैसे ही मेरी भी चाहे जितनी कठिन परीक्षा हो मैं हठ नहीं छोड़नेकी, मेरा प्रेम नित्य नया बढ़ता ही जायगा। तपाये जानेसे सोनेका स्वभाव घटता नहीं वरंच बढ़ता है, उसका मूल्य बढ़ता है। वैसे ही मेरा भी उत्तरोत्तर बढ़ेगा। पुनः भाव कि जलानेपर पापाणका हंट लूट जाता है पर पाषाणसे उत्पन्न कनकका 'हठ' नहीं छूटता, चाहे वह हजारों बार क्यों न जलाया जाय; वैसे ही मेरे पिता 'गिरि' का हठ भले ही लूट जाय पर हमारा हठ नहीं ही लूटेगा। (खर्रा)। (च) 😂 मिलान कीजिये-'अचल मुता मनु अचल रमारि कि डोलड्। साँचसनेह साँचि रुचि जो हिट फेरइ। सावन सरित मिधुरुल सूप सो घेरइ॥ मनि त्रिनु फिन जलहीन मीन तनु त्यागइ। सो कि दोष गुन गनइ जो जेहि अनुरागइ॥ ३६-३७॥१-(पार्वतीमङ्गल)। -ये सब भाव इन तथा आगेवी अदांतियों- में भरे हुए हैं। 🖅 पुनः यथा शिवपुराणे—'सत्यं भवितः कथितं स्वज्ञानेन सुनीश्वराः। परंतु मे हठो नैव सुन्तो भवित हे द्विजाः ॥ ५६ ॥ स्वतनोः शैलजातत्वात्काठिन्यं सहजं स्थितम् । इत्थं विचार्य सुधिया मां निपेद्धुं न चार्हथ ॥ २।३।२५।५७।

### नारद बचन न मैं परिहरऊँ। बसौ भवन ऊत्ररौ नहिं डरऊँ॥ ७॥ गुर के बचन प्रतीति न जेही। सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही।। ८॥

व्यर्थ—(इसी प्रकार) मैं नारदजीका उपदेश न छोड़ूँगी। घर बसे या उजड़े, मुझे इसका डर नहीं (है)॥७॥ जिसको गुरुके वचनोंमें विश्वास नहीं है, उस स्वप्नमें भी सुख और सिद्धि (वा, सुखकी सिद्धि) सुलभ नहीं हो सकती ॥ ८॥ श्रीलमगोड़ाजी—ऋषियोंके दोनों मजाकोंको बड़ी सुन्दरतासे उलट दिया गया है। परंतु अन्तिम पट्—'गुरंक बचन प्रतीति न जेही ।""' हास्यरससे शान्तरंसपर पहुँच गया है ।

नोट- १ सप्तर्थियोंकी सभी बातोंका उत्तर पार्वतीजीने दिया है-

पार्वतीजीके उत्तर 'सत्य कहें हु गिरिमव तनु एहा। हठ न छूट छूटे वरु देहा॥ गिरि संमव तव देह 9 कनकी पुनि पषान तें होई । जारेहु सहजु न परिहर सोई ॥' नारद बचन न में परिहरऊँ। बसी भवन उजरी नहिं दरऊँ॥ मारद कर उपदेश सुनि कहहु बसेहु किसु गेह 2 तेहि के यचन मानि विस्वासा गुर के बचन प्रतीति न जेही 3 कहरू कवन सुख अस वर पाएँ सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही 8 ५. शिवजीके अवगुण और विष्णुजीके गुण कहे, उसका उत्तर 'महादेव अवगुन भवन विष्नु सकल गुनधाम । जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८० ॥' है । भजहूँ मानहु कहा हमारा जो तुम्ह मिलतेउ प्रथम मुनीसा । सुनितिउँ सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ अब मैं जन्मु संभु हित हारा । भस वर तुम्हिंह मिछाउब आनी जों तुम्हरे हठ हृदय विसेषी । रहि न जाइ विनु किये वरेषी ॥ तौ कौतुकिअन्ह आलस नाहीं। वर कन्या अनेक जग माहीं॥ मन कपटी तन सज्जन चीन्हा । में पा परउँ कहै जगदंबा। तुम्ह गृह गवनहुः।। "'तेहिके वचन

नोट-२ (क) सप्तर्षियोंने नारदजीको बुरा-भला कहा। यह पार्वतीजीको बहुत बुरा लगा। इसीसे प्रारम्भमें ही वे उनको बताये देती हैं कि देवर्षि नारद हमारे गुरु हैं, उनके वचन हमारे लिये पत्थरकी लकीरके समान हैं, टाले नहीं टल सकते । 'नारद बचन न में परिहरजें' कहकर फिर उसका कारण बताती हैं कि 'गुर के बचन प्रतीति न जेही।'"' ( ख ) 'नारद' शब्द ही गुरुत्वका द्योतक है; क्योंकि 'गु-शब्दस्त्वन्धकारस्तु रु-शब्दस्तिकरोधकः । अन्धकारनिरोधित्वाद्गुरु-रित्यभिधीयते ॥' के अनुसार हृदयके अन्धकारके नाशको 'गुरु' कहते हैं । हृदयका अन्धकार अज्ञान है । अज्ञानका नाश आत्म-गरमात्म-शानसे ही होता है और आत्म-परमात्म-ज्ञान जिनके द्वारा हो, वे ही 'गुरु' हैं। अतः 'गुर बिनु होड़ कि ज्ञान' के अनुसार ज्ञानदाता 'गुरु' कहे जाते हैं और 'नारं ज्ञानं ददातीति नारदः' अर्थात् 'नार' ( ज्ञान ) जो दे उसका नाम 'नारद' है। इस व्युत्पत्तिसे नारद और गुरु शब्द एकार्थवाची होनेसे नारदजीको 'गुरु' कहा और 'गुरोराज्ञा गरीयसी' तथा 'आज्ञा गुरूणां हाविचारणीया -' ( रघुवंशे ), के अनुसार 'नारद बचन न मैं परिहरऊँ । "गुरुकं बचन'"' इत्सादि कहा गया । (वे॰ भू॰ रा॰ कुं॰ दास )। (ग) 🗱 श्रीगुरुवाक्यपर शिष्यका ऐसा ही दृद् विश्वास रहना चाहिये । विश्वासका धर्म दृढ़ता है, यथा 'बट बिश्वास अचल निज धर्मा ।' वह अवस्य फलामृत होगा इसमें सन्देह महीं । शिष्यमें आचार्याभिमान होना परम गुण है, इष्ट्रप्राप्तिका सर्वोपिर उपाय है और परम लाभ है । गुरुनिष्ट भक्तोंकी कथाएँ भक्तमालमें भी प्रसिद्ध हैं। ( घ ) 'सपनेतु सुगम न सुख सिधि तही' इति । भाव कि मनुष्योंकी कौन कहे, देयताओं को भी स्वप्नमें भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। देवराज इन्द्र और चन्द्रमा ये लोकपाल भी गुरुकी भवशा करनेसे दुखी ही हुए।

नीट- रे शिवपुराणमें गुरुवचनपर चार रहीक हैं। उनको भी 'प्रतीति न जेही' और 'प्रतीति न जेही' करके यहाँ भी

छे सकते हैं। जिनको प्रतीति नहीं है उनको दुःख-ही-दुःख होता है और जिनको प्रतीति है उन्हें सुख होता है। यथा— 'गुरूणां वचनं पथ्यमिति वेदिवदो विदुः। ५८। गुरूणां वचनं सत्यमिति यद्धदये न धीः। इहासुत्रापि तेपां हि दुःखं न च सुखं किचत्॥ ६०। गुरूणां वचनं सत्यमिति येषां दढा मितः। तेपामिहासुत्र सुखं परमं नासुखं किचत्॥ ५९। सर्वथा न परित्याज्यं गुरूणां वचनं द्विजाः। गृहं वसेद्वाश्र्न्यं स्थान्मे हठस्सुखदस्सदा॥ २।३। २५। ६९।'

४ नारदं जीसे पार्वती जीने तप करनेका उपदेश होनेपर उनसे पञ्चाक्षरी मन्त्र भी लेकर उनको गुरु किया था। यथा शिवपुराणे—'रुद्रस्थाराधनार्थाय मन्त्रं देहि मुने हि मे। ३१। न सिद्ध्यित क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरुं विना। एक्षि श्रुत्वा वचस्तस्याः पार्वत्या मुनिसत्तमः। पञ्चाक्षरं शम्भुमन्त्रं विधिपूर्वमुपादिशः॥ २।३।२१।३३।' अर्थात् जब पार्वती जीने कहा कि बिना सद्गुरुके खिद्धि नहीं होती; अतः आपं मुझे शिवाराधनका मन्त्र दें, तत्र नारदं जीने उनको पञ्चाक्षरी मन्त्र दिया, उसका प्रभाव बताया, ध्यान बताया।—इस तरह वे विधिपूर्वक गुरु हुए थे।

### दो॰—महादेव अवग्रन भवन बिष्तु सकल ग्रन थाम। जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम।। ८०॥

शब्दार्थ-रमना=लग जाना, आसक्त हो जाना।

अर्थ—महादेवजी अवगुणोंके घर ( सही ) और भगवान् विष्णु समस्त गुणोंके घाम हों। ( सही ) पर जिसका मन जिससे रम गया है, उसको तो उसीसे काम है।। ८०॥

नोट—१ क्टिंग श्रीपार्वतीजी अपने वाक्योंद्वारा उपदेश दे रही हैं कि मनुष्यको अपने उपास्यमें हद रहना चाहिये, अन्यमें चित्त लगाना उचित नहीं। यहाँ किस सुन्दरताके साथ उत्तर दिया गया है, वह देखने ही योग्य है। 'शिवजीमें आप जिन मातोंको दोष समझे हुए हैं, जो आप अवगुण नताते हैं, वे गुण ही अवगुण नहीं हैं—यह वाद-विवाद वे नहीं करती। न तो परम श्रद्धास्पदके गुण-दोष-विवेचनपर शास्त्रार्थ इष्ट है और न विष्णुके विरुद्ध एक शब्द मुखसे निकालना इष्ट है। वे सप्तियोंकी बात मान लेती हैं कि ठीक है, शिवजीमें दोप-ही-दोष हैं और विष्णुजीमें गुण-ही-गुण हैं, पर म कहाँ तो क्या ? मेरा मन तो शिवजीहीमें रम गया है, हमं गुण-दोषसे कोई सरोकार ही नहीं रह गया। अतः व ही मुक्षे प्रिय लगते हैं, दूसरा नहीं। यथा—'तस्य तरेव हि मधुर यस्य मनो यत्र सल्लग्न' (कथासिरसागर) अर्थात् जिसका मन जहाँ लगा है, उसे वही मीटा है )। पुनश्च—'गुन अवगुन जानत सब कोई। जो जेहि माव नीक तेहि सोई।। १। ५।' यह लोकोिक है। 'सो कि दोप गुन गनह जो जेहि अनुरागइ। ३०। वारेहिक अनुराग महुज विवाद वाजिर। दोस निधान हसानु सत्य सबु मापेड। मेटि को सकह सो आँकु जो विधि लिख राखेड॥ ३९। को किर वादु विवादु विपाद वदावइ। मीठ काह किय कहिं जाहि जोइ मावइ॥ ४०।' वाद-विवाद करनेसे क्या लाभ ? बहुत कहनेकी आवश्यकता ही नहीं। हमारा मन इन्हींमें रम गया है—इस बातका कोई उत्तर नहीं रह गया। जो बात ऋषियोंने कही, उसाको लेकर उसास उत्तर देती चली जा रही है। सप्तियोंने पावतीजीको 'गिरिसम्भव' कहा, शिवजीको अवगुणधाम कहा आर नार्यजीको 'कपटा' तथा उन्हींके सम्बन्धसे 'बसेड किसु गेह' इत्यादि जो-जो वातें उन्होंने कहीं, उन स्वांको स्वीकार करते हुए आप उत्तर दे रही है।

'जेहि कर मनु रम जाहि सन''' यह पद प्रेमकी एकायताक लिये जनश्रुति यन चुका है। पार्वतीजीक प्रेमकी

धारणामें आन्तरिक जोड़ देखा जाता है, बाहरी नहीं। (हास्यरस । लमगोड़ाजी)।

जो तुम्ह मिलतंहु प्रथम मुनीसा। सुनतिउँ सिख तुम्हारि धरि सीसा॥ १॥ अब मैं जन्म संभ्रु हित इहारा। को गुन दूपन करें विचारा॥ २॥ जो तुम्हरें हठ हृदय विसेषी। रहि न जाइ विन्रु किएँ वरेषी॥ ३॥

शब्दार्थ—बरेबी-वरकी इच्छा=कन्याके लिये योग्य वर देखना और मिलाना वर देखी ( जिसे किसी-किसी देशमें वरगुहारी, वरतही, विचवानी और सगाई भी कहते हैं )। वरेक्षा, वरेच्छा, वरिच्छाकी राति यही जान पड़ती हैं।= विवाहसम्बन्धके लिये वर या कन्या देखना; विवाहकी ठहरीनी। यह शब्द अन्यत्र भी प्रयुक्त हुआ है; यथा—'लोग मई पोच सो न सोच संकोच गरे व्याह न यरेपी जाति पाँति न चहत हीं।', 'घरघाल चालक कलह-प्रिय कहियत परम परमारथी। सैसी यरेबी कीन्हि पुनि मुनि सात स्वारथ सारथी॥ ५७।' (पार्वतीमंगल)।

अर्थ—हे मुनीश्वरो ! यदि पहले आप ही मिले होते तो मैं आपका ही उपदेश सिरपर घरकर मुनती ॥ १ ॥ अब (तो ) में अपना जन्म शिवजीके लिये हार चुकी; (अतः अब ) गुण-दोषका विचार कौन करे ? ॥ २ ॥ यदि आपके इदयमें बहुत ही हठ है, विवाहकी बातचीत किये बिना रहा नहीं जाता ॥ ३ ॥

टिप्पणी--१ 'जो तुम्ह मिलतेड प्रथम ''' इति । (क) सप्तर्षियों के 'अजहूँ मानहु कहा हमारा' का उत्तर यह दे रही हैं। इसपर यदि वे कहें कि जभी महात्मा मिल जाये तभीसे हठ छोड़ कर उनका कहा मान लेना चाहिये। हम इस समय मिले हैं, तुम्हारी भूल तुमको बताते हैं; अतः अभीसे उसे मानकर उसपर चलो।' तो, उसके उत्तरमें कहती हैं कि 'अय मैं जन्म संभु हित हारा'। अर्थात् सम्मित देने या माननेका समय अब हाथसे निकल गया। (ख) 'अव मैं जन्म संभु हित हारा' में वर्तमान स्थिति कही और आगे भविष्यकी भी यही परिस्थिति प्रतिज्ञापूर्वक कहती हैं—'जन्म कोटि लिंग रगर हमारी।''' केवल वर्तमान कहतीं तो भविष्य रह जाता। भूतके कथनका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह तो हो ही चुका। वर्तमान और भविष्यके लिये बता दिया कि मैं अपनेको शिवजीको समर्पण कर चुकी। अतः आपका उपदेश शिरोधार्य करनेमें असमर्थ हूँ। यदि आप नारदजीके पहले आते तो आपका उपदेश शिरोधार्य करती।

नीट—१ 'धिर सीसा' इति। बड़ोंकी आज्ञा सिरपर धरकर स्वीकार करना कहा जाता है, अर्थात् शिरोधार्य की जाती है। यथा—'अज्ञा सिरपर नाथ तुम्हारी', 'सिर धिर आयसु करिश्च तुम्हारा॥ ०६।', 'मातु उचित धिर आयसु कीन्हा। अवसि सीस धिर चाहउँ कीन्हा॥ २। १०४।' 'प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई। माथे मानि करौँ सिख सोई॥ २। २५८।', 'प्रभु प्रसन्ध मन सकुच तिज जो जेहि आयसु देव। सो सिर धिर धिर किरिह सबु: "॥ २। २६९।', 'खळे सीस धिर राम रजाई। २। ६९८।', इत्यादि। यह मुहावरा है। अतः 'धिर सीसा' कहा। अर्थात् आदरपूर्वकं सुनती। ध्वनि यह है कि अब तो नारदके वचनको सिरपर घर चुकी हूँ अतः आपके वचनोंका आदर नहीं हो सकता। पुनः, भाव कि आज्ञा न माननेसे अप्रसन्न होकर शाप न दे दें यह सोचकर समझा रही हैं कि यदि प्रतिज्ञाबद्ध न होती तो अवश्य मानती, प्रतिज्ञा तोड़ना तो आप भी पसद न करेंगे। दूसरे, कन्याका विवाह एक ही बार होता है सो मैं तो मनसे शिवजीको वर चुकी, अब दूसरेके योग्य नहीं रही। तीसरे, आपके कहनेसे आज नारदजीका वचन छोड़ दूँ, कल और कोई आकर कुछ और कहे तो क्या आपका वचन छोड़ना आपको ठीक छगेगा ?

२ 'संभु हित हारा' इति । भाव कि जैसे जुएमें जो वस्तु हार दी जाती है वह दूसरेकी हो जाती है; वैसे ही मैं प्रेमरूपी जुएमें यह शरीर शिवजीके हाथ हार चुकी, अब यह तन उनका हो गया, हमारा या किसी औरका कोई अधिकार इसपर नहीं रह गया । 'को गुन दूषन करिह विचारा' इति । भाव कि यह धर्म कुलवन्तियोंका नहीं है कि पहले किसीसे मन लग गया, फिर दूसरेकी प्रशंसा सुनी तो गुण दोषोंका निर्णय करने लगीं । जिसको एक बार मन दे दिया, फिर उसमें दोष न विचारना चाहिये । प्रेमास्परमें गुण-दोषका विचार करना प्रेमीके प्रेममें कच्चापन साचित करता है, उसके प्रेममें बट्टा लगाता है ।—'सो कि दोष गुन गनइ जो जेहि अनुरागइ । ३७ ।' (पार्वतीमंगल)।

३ 'जो तुम्हरे हठ''''— भाव कि इतना उत्तर पानेपर भी यदि आप नहीं चले जाना चाहते और हठ करके फिर कुछ कहना चाहते हैं अतः कहती हैं 'जों'''। (वि० त्रि०)

तौ कौतुकिअन्ह आलमु नाहीं। बर कन्या अनेक जग माहीं।। ४।। जन्म कोटि लगि रगर\* हमारी। बरौं संभु न त रहीं कुआरी।। ५।।

मर्थ—तो कौतुकिपय लोगों (खेलाड़ियों) को आलस्य तो होता ही नहीं, संसारमें वर और कन्याएँ बहुत हैं (आप वहाँ जाकर बरेकी करें, अपना होसला मिटा सकते हैं) ॥ ४॥ हमारी तो करोड़ों जन्मोंतक यही रगइ रहेगी कि शिवजीहीको न्याहूँगी नहीं तो कुआरी ही बनी रहूँगी॥ ५॥

नोट—दोहा ८० से ८९ (४) तकका प्रसंग कविका अपना जान पड़ता है। अर्घाठी ५ का भाव शिवपुराण-के—'बेच्छिवस्स हि में विप्रा विवाहं न करिष्यति। अविवाहा सदाहं स्यां सत्यं सत्यं चदाम्यहम् ॥ २ । ३ । २५ । ६८ ।' इस इलोकमें हैं।

टिप्पणी—९ 'सो कोतुकिअन्ह''''' इति । कोतुकिअन्ह ( =कोतुक करनेवाले ) कहकर जनाया कि आप तो कोतुक

<sup>🖶</sup> रगरि—१७२१, १७६२, १७०४, छ० । रगर ।-?६६१

करने आये हैं। 'बरेषी' कन्याकी ओरसे की जाती है, कहीं वरकी ओरसे कन्याएँ नहीं हूँ ही जातीं, सो आप विण्य भगवान्की ओरसे उनके छिये कन्या ढूँ हने आये हैं, अतः यह कौतुक ही जान पहता है। 'कौतुकी' कहनेके और भाव ये हैं—(क) नारदजीको गुरु कहा, यथा—'गुर के बचन प्रतीति न जेही।' इससे इनको कौतुकी कहा। (ख) सप्तिर्धिंके बचन मानना नहीं हैं और वे नारदजीके उपदेशसे हटाना चाहते हैं। अतः कौतुकी कहा। (ग) कौतुकीका काम है खेळ खिळाना, खेळ करना। ये एकको दूसरेसे मिळानेका काम करनेको कहते हैं, यथा—'अस वरुतुम्हिह मिळाउव आनी।' अतः कौतुकी कहा।—( ब्रह्मवाणीने तो मनोरथ सुफळ होनेका वरदान दिया और कहा कि 'अब मिळिहिह न्निपुरारि।' साथ ही वाणीके प्रमाणके ळिये सप्तिर्धिंगेंके मिळापकी सूचना दी थी। सप्तिर्धिं आये तो, पर उळटी-पळटी वार्ते करने छगे। दूसरा वर कर देनेकी और शिवजीकी ओरसे विमुख करनेकी कह रहे हैं। इससे वे समझ गर्यी कि ये खेळवाड़ कर रहे हैं। यही समझकर वे कह रही हैं कि आपको आकाशवाणीने भेजा किसळिये और आप कह क्या रहे हैं, खेळवाड़ ही करना है तो बहुत घर हैं। यहाँ तो आकाशवाणीको प्रमाण करनेवाळी वात ही कहनी उचित थी)। २—'आळस नाहीं' हिते। खेळाड़ी और तमाशाई आळसी नहीं होते, आळस्य करें तो फिर कौतुक कैसे कर सकें।

नोट—१ 'ऋषियोंका कैसा अच्छा मखौल है। यह याद रहे कि ऋषियोंने केवल परीक्षाके लिये यह सब कहा था। इसीसे चतुरताके साथ द्विभाषीपन प्रकट है। तुलसीदासजीकी काव्यकलामें कलाकारी और कारीगरी साथ-साथ चलती है।'—(हास्यरस। लमगोड़ाजी)।

२ 'जन्म कोटि लगि रगर हमारी।''' इति। यदि ऋषि कहें कि अच्छा इस जन्ममें न सही आगेके लिये हम अभीसे कहे रहते हैं। अथवा, कहें कि तुम हमारा अपमान करती हो। पर शिवजी तो तुम्हें प्राप्त होनेके नहीं, तुम पीछे पछताओगी कि हमने ऋषियोंकी बात न मानी, नारदके बहकानेमें लग गयीं, सब परिश्रम व्यर्थ हुआ, तो उसपर कहती हैं कि यह आसरा न रिखये, इस जन्मकी तथा एक जन्मकी क्या करोड़ों। जन्म बीत जायँ तो भी में अपना हठ नहीं छोड़नेकी, व्याहूँगी तो उन्हींको, नहीं तो कुआरी ही बनी रहूँगी। 'कुँआरी रहऊँ' का भाव कि प्रतिज्ञा न छोड़ूँगी, हताश होकर संकल्पके प्रतिकूल विवाह न करूँगी, दूसरेसे विवाह कदापि न करूँगी, यह समझ लूँगी कि विवाह विधाताने लिखा ही नहीं। यथा—'तजहु आस निज निज गृह जाहू। लिखा न विधि बैदेहि विवाहू॥ सुकृत जाह जों पन परिहरऊँ। कुँअरि कुआरि रहउ का करऊँ॥' यहाँ 'विकल्प' अलंकार है। जहाँ ऐसा वाक्य हो कि ऐसा हुआ तो हुआ, नहीं तो ऐसा ही होगा, वहाँ यह अलंकार होता है। आशय यह कि इस जन्ममें तप करते-करते प्राण छूट गये तो दूसरे जन्ममें किर अन्दीं- के लिये तप करूँगी, कराबर प्रयत्न करूँगी।—यह प्रेमकी सीमा है।

तर्जो न नारद कर उपदेस् । आपु कहिं सत वार महेस् ॥ ६॥ मैं पाँ परौं कहैं जगदंवा । तुम्ह गृह गवनहु भएउ विलंबा ॥ ७॥

अर्थ—मैं नारदजीका उपदेश नहीं ही छोड़ूँगी (चाहे) महेशजी ही स्वयं सैंकड़ों वार क्यों न कहें ॥ ६॥ जगन्माता श्रीपार्वतीजी कहती हैं कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप घर जायँ, वहुत देर हो गयी है॥ ७॥

नोट—'तजों न'''आपु कहिंह सत बार महेसू।' इति। 'शिवजीके लिये ही तो तप कर रही हैं, उनको पित मान चुकीं, फिर भी उनका कहना न मानेंगी।' इस कथनका क्या प्रयोजन है ? इसमें क्या अभिप्राय है ? इसपर महानुभावोंने अनेक भाव लिखे हैं। कुछ ये हैं—

१ पूर्व कह चुकी हैं कि 'गुर के बचन प्रतीति न जेही। सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही।' इष्टसे आचार्यका दर्जा (पद) बड़ा है। [वाल्मीकिजीने श्रीरामजीसे कहा है—'तुम्ह तें अधिक गुरिह जिय जानी। २। १२।' और भी किसीने कहा है—'गुरु गोविन्द दोनों खड़े काके लागों पाय। बिलहारी उन गुरुनकी गोविन्द दियो लखाय॥', पुनः, 'रालह गुरु जों कोप विधाता। गुर विरोध निह कोउ जग त्राता॥१।१६६।'] अतएव गुठके वचनपर हद रहना ही कर्तव्य है।

२ जब किसी अनुष्ठानका फल प्राप्त होनेको होता है, उसकी सिद्धि होनेका समय आता है, तब देवता अनेक विष्न उपस्थित करते हैं, पर उत्तम साधक इष्टकी ओरसे चाहे कितना ही कष्ट क्यों न पहुँचे कदापि इष्टका प्रेम नहीं छोड़ते। यथा-'बरिष परुष पाहन पयद पंख करउ दुक दूक। तुलसी तदिष न चाहिये चतुर चातर्काह चूक॥ उपल यरिष गरजत हरिज डारत कुलिस कठोर। चितट कि चातक मेघ तिज कबहुँ दूसरी ओर ॥ पित पाहन दामिनि गरज झिर झकोर खिर खी हा। रोप न प्रीतम दोप लिख तुलसी रामिह री झि ॥ दोहावली २८२। २८४।'—इष्ट स्वयं ऐसा विष्न डालते हैं, हानि पहुँ-चाते हैं, तब तो प्रेमी प्रेम छोड़ता ही नहीं, तब और किसी के विष्न डालने से, बहका ने से वह कब बहक सकता है ? यहाँ शिवजीका स्वयं कहना ही (कि हम तुम्हारे पित नहीं होंगे, हमारे लिये तप न करो, इत्यादि ) प्रेमपनमें विष्न डालना है। कुमारसम्भव और पार्वती-मंगलमें तो यहाँ तक लिखा है कि शिवजी स्वयं ब्रह्मचारी बनकर परीक्षा लेने गये थे। यथा—'वह वेप पेखन पेम पनु वत नेम सिस सेखर गए ॥ २५।' (पार्वती मंगल)।

कुछ लोगोंने और भी भाव लिखे हैं पर मेरी समझमें वे उपयुक्त नहीं हैं। जैसे कि-

(क) ऊपर जो सप्तियोंने नारदजी एवं शिवजीकी निन्दा की उसका प्रायश्चित बताती हैं कि 'आपु कहाई सत बार महंसू।' अर्थात् निन्दाका पाप तभी छूटेगा जब आप सौ बार महेश-महेश जपें वा शंकरशतक जपें। यथा—'जपहु जाइ संकर सत नामा। १। १३८।' (भगवान्ने नारदजीसे कहा है)। (ख) नारदजीका उपदेश शंकर-प्राप्तिका है। अतः अवरेशसे अर्थ कर लें कि 'नारदजीका महेश (प्राप्तिका) उपदेश नहीं छोड़ूँगी, चाहे आप हमसे सैकड़ों बार क्यों न कहें।'

नोट-'१ में पाँ परीं कहें जगदंबा ।''' इति । (क) 🖾 यह साधारण मनुष्यकृति है कि जब किसी दुष्ट वा प्रतिकृल पुरुषका संग पड़ जाता है जो दुष्टतासे बाज नहीं आता, व्यर्थ ही जीको दुखाता है, जिससे मनुष्य आजिज (तंग) आ जाता है और शिष्टाचार या अपनी भलमनसाहतके कारण कुछ कह नहीं सकता, तब वह यही कहता है— 'अच्छा' में पाँव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, आपसे हार गया, जाइये बहुत देर हो गयी, अधिक कुछ कहना-सुनना नहीं चाहता, वड़ी कृपा होगी अब आप चले जायँ।'-यही सब भाव 'पाँव पड़ने' में हैं। यह मुहाबरा 'अत्यन्त दीनतासे प्रार्थना वा विनय करने' के भावमें आता है। ( ख ) 'कहें जगदंबा' इति। श्रीनारदंजी और श्रीशिवजी, गुरु, साधु और इष्टकी निन्दा मप्तर्पियोंने की। पार्वतीजी उसे सह न सकीं; गुरु-इष्टकी निन्दा सुनकर क्रोध आना उचित ही था पर उन्होंने क्रोध न करके उलटे विनती की। अतः 'जगदंगा' विशेषण दिया। अर्थात् ये तो जगज्जननी हैं, पुत्र कितना ही विगाइता है तम भी माला बालक जानकर वात्सल्य नहीं छोड़ती, उसका अहित नहीं करती, न उसपर कोंघ ही करती है। यथा—'कुपुत्रो जायंत क्वचिदिप कुमाता न भवति ॥' (वै०, रा० प्र०, पं० रा० कु०)। (ग) पार्वती-मंगलमं बदकी बातें सुन क्रोध आया है फिर भी ऐसी ही विनय वहाँ भी है; यथा—'करनकटुक बटु बचन बिसिख सम हिय हुए। अरुन नयन चिंद भुद्धाटे अधर फरकत मए। बोली तनु फिरि लिख सिखिहि काँपु थर-थर। आलि विदा कर बटुहि वेगि वड़ वरवर ॥ ३८ । "विक जिन उठिह बहोरि कुजुगुति सँवारिह ॥ ४० । जिन कहि कछु विपरीत जानत प्रीति रीति न वात की । सिव साधु निंदक मंद अति जो सुने सोउ बड़ पातकी ॥ ४१ ।'—ये सब भाव इस अर्थाछीम हैं। ( घ ) 'जगदंभा' राब्द देकर यह भी जना दिया कि ये सर्वज्ञा हैं, जानती हैं कि सप्तर्पिको आगे और क्या करना है। अभी हिमाचलके घर जाना है, उनको यहाँ भेजना इत्यादि ।

र 'तुम्ह गृह गवनहु —' इति । (क) इसमें भी ध्विनसे बहुत भाव भरे हैं। एक तो साधारण कि—'बाबा! बहुत हो चुका, अब घर जाइये, अधिक जी न जलाइये।' दूसरे, मैं तो उपदेश लेने आपके यहाँ गयी नहीं, आप अपने घर जाय, मंन आपको बुलाया तो है नहीं, इत्यादि। आप अपने घर रहें, मैं अपने। तीसरे, आपको क्या और काम नहीं है जो यहाँ इतना समय व्यर्थ बिता रहें हैं? जाइये, अपना काम देखिये, आकर व्यर्थ बकवादसे क्या लाभ?—ये भाव तो साधारण मुहाबरेके अनुक्ल हुए। आशय यह कि मैं निन्दा सुनना नहीं चाहती, व्यर्थ न सताइये, चलते हूजिये।—'मह बिह बार आल कहु काज सिधारहि' (पार्वतीमंगल ४०)। (ख) व्यंग्यसे यहाँ 'नारद कर उपदेस सुनि कह हु बसेउ किसु गेह'

का भी उत्तर दे रही हैं कि 'जाइये, महाराज! अपना घर सँवारिये, सँभािंक ये, वह न उजड़ ने पावे। हमार घरकी चिन्ता न की जिये।' (ग) यहाँ 'तिरस्कार अलंकार' है; यथा—'त्यािगय आदरणीय हूं लिखय जो दोप विशेप। तिरस्कार भूषण कर्ष जिमको सुमित अशेष॥' (अ० मं०)। (घ) पुनः, गुप्तरूपसे यह भी बताती हैं कि 'क्या शिवजीकी आशा आप भूल गये?' अब शीघ हमारे घर जाइये। शंकरजीकी आशानुसार गिरिराजको जाकर हमारे ले जाने के लिये भिजिये।—यह भाव 'जगदम्बा' के सम्बन्धसे हो सकता है। (ङ) कोई-कोई यह भाव लिखते हैं कि 'अपने वरके लिये जाकर किसी औरका घर देखिये' यह भाव 'तो कोनुकिअन्ह आलस नाहीं। ''' के अनुकूल है। परन्तु मुहावरेक अनुसार तो यह अर्थ यहाँ प्रसंगानुकूल नहीं। 'गृह' के साथ 'अन्य किसीका' ये शब्द अपनी ओरसे बढ़ाने पढ़ते हैं।

देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय जय जगदंविके भवानी।। ८।।

### दो०—तुम्ह माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु । नाह चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥ ८१ ॥

मर्थ-श्रीपार्वतीजीका प्रेम देखकर ज्ञानी-मुनि सप्तिर्षि बोले—'जगदिम्बिके ! हे भवानी ! आपकी जय हो ! जय हो ! ॥ ८ ॥ आप माया हैं और शिवजी भगवान् हैं । आप दोनों संसारके भावा-पिता हैं ।'—(यह कहकर पार्वतीजीके ) चरणोंमें सिर नवाकर (प्रणाम करके ) मुनि वहाँसे चल दिये । उनके ज्ञारीर वारंवार पुलकित हो रहे हैं ॥ ८९ ॥

नोट-- १ 'देखि प्रेम''' इति । (क) शिवजीकी आज्ञा थी कि—'पारवती पिंह जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा छेतु । ७७ ।', सप्तिषियोंने आकर परीक्षा करके प्रेम देख लिया । अतः 'देखि प्रेम' कहा । (ख) सप्तिपंजी पार्वतीजीका वास्तिनिक स्वरूप जानते हैं, अतः उनको 'ज्ञानी' कहा । (ग) मुनि जब परीक्षा लेने आये तब उन्होंने पार्वतीजीको 'शैलकुमारी' कहकर सम्बोधन किया था, क्योंकि परीक्षा माधुर्यहीमें होती हैं; इसीसे वहाँ ऐश्वर्यस्चक सम्बोधन नहीं दे सकते थे। परीक्षा ले चुकनेपर ऐश्वर्य खोल दिया, 'जगदम्बिक भवानी' कहा । (घ) 'पार्वती पिंह जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु ॥ ७७ ।' उपक्रम है, 'देखि प्रेम' पर उसका उपसहार है। (ङ) 'जय जय जगदंविक' इति । परीक्षामें पृरी उतरी, रससे सब अत्यन्त प्रसन्न हुए और जय-जयकार करने लगे। आनन्दके उद्गारमें मुखसे ऐसे शब्द वार्वार निकलते हैं। सहाँ आनन्दकी वीष्मा है। (दो बार प्रश्नोत्तर हुआ, अतः दो बार जय-जयकार किया। वि० ति०)। 'जगदिन्वक' और 'म्वानी' का भाव कि हम लोग जानते हैं कि आप तो जगन्माता हैं, भवकी नित्यशक्ति हैं, आप जानती ही हैं कि इमलोग किसलिये आये थे। इस तरह पूर्वके माधुर्यको ऐश्वर्यसे मिलाते हैं।

२ 'तुम्ह माया मगवान शिव'''' इति। (क) माया और ईश्वरसे, प्रकृति और पुरुषसे जगत्की उत्पत्ति हैं। इससे दोनोंका सम्बन्ध अनादि सिद्ध जनाया। उत्पत्तिकर्ता होनेसे 'भगवान' कहा, यथा—उत्पत्ति प्रलयदेव ''''। मिलान की जिये— 'श्रुतिसेतुपालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी।' जो सजित जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की॥ २। १२६।' (ख) 'नाह घरन सिर मुनि चले' इति। जब सप्तर्षि आये थे, तब उन्होंने प्रणाम नहीं किया था, आते ही तपका कारण पूछ चले थे, क्योंकि परीक्षा लेनी थी, बड़े बनकर आये थे। उस समय 'शैलकुमारी', 'गौरि' नाम दिये गये अर्थात् प्रापृत राजाकी कन्या कहकर सम्बोधन किया गया था। राजकुमारीको प्रणाम अयोग्य होता। उपदेश भी माधुर्यमें ही बनता है, रेश्वर्यमें नहीं। अतः उस समय प्रणाम न किया। अब उनको जगदिनिके, भवानी, भगवान शंकरकी आवाशक्ति माया कहा, अतः प्रणाम करना आवश्यक हुआ। प्रारम्भमें यदि प्रणाम करते तो माताकी परीक्षा लेना घोर अनुचित होता।(ग) 'तय रिकि तुरत गौरि पहिं गयऊ। ७८। १।' उपकम है, 'नाह चरन सिर मुनि चले' पर उसका उपमहार हुआ। (प) 'पुनि पुनि हरकत गातु' इति। इससे हृदयका प्रेम सूचित हो रहा हैं। देवताओंको प्रणाम करनेमें हर्प होना ही चाहिये। यथा— 'कले जात सिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता॥ "मए मगन छवि तासु विलोकी। अजहुं प्रीति टर रहित कर रोकी॥ ५०।' पुनः निष्ठा, श्रद्धा और प्रेम देखकर मग्न हो गये हैं, अतः शरीर पुलकित हो रहा हैं। जैन—भरतर्दाका कराते हो रहित हो रहा है । जैन—भरतर्दाका कराते हो साह है । जैन सहित हो रहा है । जैन स्तर्दाका

स्वभाव, विनय, प्रेम, निष्ठा आदि देख श्रीवसिष्ठ, जनक, देवता आदि सभी आनन्दमें मग्न हो जाते थे—'अरत बिनय सुनि देखि झुनाऊ । सिथिक सनेह समा रघुराऊ ॥ रघुराउ सिथिक सनेह साधु समाज सुनि मिथिकाधनी । मन महुँ सराहत मरत नायप मगित की मिहिमा घनी ॥ २ । ३०१ ।', 'धन्य भरत जय राम गोसाई । कहत देव हरषत बरिकाई ॥ सुनि मिथिकेस समा सब काहू । पुक्कि प्रसंसत राउ बिदेहू ॥ सेवक स्वामि सुमाउ सुहावन । नेम पेमु अित पावन ।'''सिव समासद सब अनुरागे ॥ २ । ३०९ ।', 'सुनिगन गुर धुरधीर जनक से । ''तेउ बिकोकि रघुवर मरत प्रीति अनूप अपार । मए मगन मन तन बचन सिहत बिराग बिचार ॥ २ । ३१७ ॥' ऐसे ही सप्तर्षि श्रीपार्वतीजीका प्रेम, नेम, निष्ठा तथा अन्तिम विनम्र वचन आदि देख, सुन और स्मरण कर पुक्कित होते हैं, प्रेममें मग्न हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं । भवानीका स्वभाव और उनकी बातें जैसे-जैसे स्मरण होती हैं तैसे-तैसे पुक्काङ्ग हो-हो आता है; अतः 'युनि पुनि हरपत' कहा । पुनः, जिस कार्यके किये आये थे उसकी सिद्धि हुई इससे हर्ष है । ( ङ )—यहाँ सप्तर्थिका मन, वचन और कर्म तीनोंसे भवानीके चरणोंमें अनुराग दिखाया है । 'पिन पुनि हरपत' से मन (क्योंकि हर्ष मनका धर्म है), 'जय जय जगदंबिके भवानी । सुम्ह माथा मगवान'''' से वचन और 'नाइ चरन सिर' से कर्मका अनुराग कहा । जिस्ता अगराग कहा । अगरा अगराग कहा । अगराग और जयजयकार है ।

३ श्रीलमगोड़ाजी—(क) दृश्य हास्यसे उठकर शान्त रसके शिखरपर जा पहुँचा जो महाकाव्यकी विशेषता है। (ख) जी० पी० श्रीवास्तवजी जो इस समय हास्यकलाके मुख्य आचार्य हैं, उनके सूत्रानुसार ऋषियोंने मानो 'कुकुड़्क्ं वोल दिया। तुलसीदासजीकी कलाका कमाल यह है कि 'कुकुड़्क्ं' बोलनेवाले चरित्र भी बहुधा रंगमंचसे हिर्षित ही विदा होते हैं।

#### सप्तर्षि-गिरिजा-संवाद समाप्त हुआ !

जाइ मुनिन्ह हिमवंतु पठाए। करि बिनती गिरिजिह गृह ल्याए॥ १॥ बहुरि सप्तरिषि शिव पहिं जाई। कथा उमा कै सकल सुनाई॥ २॥

वर्थ-गुनियोंने जाकर हिमवान्को भेगा। वे विनती करके गिरिजाजीको घर छे आये ॥ १॥ फिर सप्तर्षियोंने शिवजीके पास जाकर उमाजीकी सारी कथा उनसे कह सुनायी॥ २॥

नोट—१ 'जाइ मुनिन्ह ''' इति । (क) शिवजीकी आज्ञा थी कि 'गिरिहि प्रेरि पठएडु मवन' उस आज्ञाका पालन यह हुआ। यहाँ 'प्रेरि' का अर्थ खोल दिया। पूर्व 'प्रेरि' कहा और यहाँ 'पठाए'। इस तरह 'प्रेरि'=भेजकर। यथा—'म्टंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे। ९०।' (ख) 'किर बिनती ''' इति । विनती करनेका भाव कि पार्वतीजी तपका हठ किये हुए हैं, अतः विनती करके उनको तपसे निवृत्त किया। 'ब्रह्मवाणीके 'हठ परिहरि घर जायहु तबहीं' से यही भाव सिद्ध होता है। (ग) 'गृह ल्याए' इति । घरसे हिमाचलकी राजधानी 'ओषधिप्रस्थ' अभिप्रेत है। गन्धमादनपर्वत इस पुरके बाहरका उपवन है ऐसा कुमारसम्भव सर्ग ६ रलोक ३३ में कहा है। इस पुरका वर्णन इलोक ३६ से ४६ तकमें है। पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें भी इसका वर्णन है। दोहा ६५ की अर्थाली ६ भी देखिये।

२ 'बहुरि सप्तरिषि शिव'''' इति । (क) 'बहुरि' का:भाव कि शिवजीकी आज्ञा तो इतनी ही मात्र थी कि प्रेमपरीक्षा लो, गिरिराजको भेजकर उमाजीको घर भेजो । लौटकर फिर अपने पास आनेको नहीं कहा था परंतु सप्तिषं पार्वतीजीका निश्चल पित्र प्रेम देख इतने मुग्ध हो गये कि उनका चिरत सुनानेके लिये वे शिवजीके पास पुनः आये । परीक्षा लेने भेजा था, अतः कहने आये कि हमने परीक्षा ली, उनके प्रेमकी बिलहारी है । पुनः, 'बहुरि' कहा क्योंकि एक बार पूर्व आ चुके थे, यथा—'तबिह सप्तरिष सिव पित पित आप'। अब दूसरी बार आये। पुनः, 'बहुरि'=लौटकर, फिर । पुनः, 'बहुरि' का भाव कि जब हिमाचल पार्वतीजीको घर ले आये तब।—यह भाव 'गिरिहि प्रेरि पठपहु मवन' से ध्वनित होता है। (ख) 'कथा उमा कै''' इति। अर्थात् जिस प्रकार जाकर परीक्षा ली; जो-जो बातें एन्होंने कहीं और जो-जो उत्तर उन्होंने दिये वे सब कहे। तथा यह भी बताया कि कैसी तपोमूर्ति ही वे देख पढ़ती थीं।

## भए मगन शिव सुनत सनेहा। हरिप सप्तरिपि गवनें गेहा॥३॥ मन थिरु करि तब संभ्र सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना॥४॥

सर्थ—( उमाजीका ) प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमें डूब गये। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर गये॥ ३॥ तब सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरघुनाथजीका ध्वान करने लगे॥ ४॥

नोट- १ 'सए मगन शिव सुनत सनेहा।' इति। (क) मग्न होनेका भाव कि 'अय पार्वतीर्जाको भरोसा हो गया होगा और उनकी तपन मिट गयी होगी !' (रा॰ प्र॰)। और भी भाव टीकामें दिये हैं पर मेरी धुद्र इदि में तो 'पार्वतीजीका अपने ऊपर सच्चा अनन्य प्रेम' होना ही मग्न होनेका वास्तविक कारण है । उनके प्रेम-समुद्रमें आप ह्न गये । त्रिपाठीजीका मत है कि भगवती 'ई' हैं, बिना उनके शिव शव हैं; अतः पुनः 'शिवत्व' प्राप्तिके निश्वयसे आनन्दित हुए। ( ख ) 'हरिष " गेहा' इति । सेवा जो सौंपी थी वह अपने द्वारा पूरी हो गयी, भगवान् शङ्कर सेवासे प्रसन्न हुए, अतः इनको भी 'हर्ष' हुआ। (ग) सप्तर्षियोंका घर कहाँ है जो इनका यहाँसे घर जाना कहा गया ? इसका उत्तर 'जहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे । उचित बास हिमभूधर दीन्हे ॥ ६५ ॥' से ही हो जाता है कि अन्य ऋषियों की तरह इन्होंने भी हिमालयपर ही आश्रम बना लिया था, वहीं गये। हरिद्वारसे पाँच छः मील उत्तर (पूर्विदेशा लिये हुए) एक सप्तस्रोत नामक प्रसिद्ध रमणीक स्थान है। यहाँसे थोड़ी-थोड़ी दूरसे छोटी-छोटी सात भाराएँ जाकर भगवती भागीरथीमें मिलती हैं। इन्हीं सप्तस्रोतोंके स्थानपर सप्तर्पियोंका निवासस्थान कुछ कालतक था; ऐसी प्रख्यात जनश्रुति है। कुमारसम्भवके अनुसार यह कथा वैवस्वत मन्वन्तरकी ही है। इसी मन्वन्तरमें सन्तर्षि पार्वतीजीके पास गये ये। सप्तर्षियों के नाम जो इसमें दिये हैं, उनमें वसिष्ठजीका भी नाम है, जो श्रीअरुन्धती जीसहित यहाँ गये थे। वैवस्वत मन्वन्तरके सप्तर्षियोंमें वसिष्ठजीका नाम प्रथम है। (विष्णुपुराण अंश ३।१।३०,३२। विष्णुपुराण अंश ३ अ० 9, २ में चौदहों मन्वन्तरोंके सप्तर्षियोंकी नामावली दी हुई है। उनमेंसे कवल वैवस्वत मन्वन्तरमें ही विषष्ठजीकी गणना है, अन्य तेरहमें नहीं है। 😂 सप्तिर्वियोंके घरके विषयमें तर्क-पूर्ण एक समाधान तो ऊपर हो ही चुका। दूसरा समाधान यह है कि हिमालयसे भिन्न भी इनके घर प्रसिद्ध हैं—( १ ) विषष्टजीका घर एक तो अयोध्याजीमें प्रसिद्ध ही है, दूसरा घर ( 'रघुवंश' महाकाव्यके सर्ग २ के अनुसार ) अर्बुद नामक हिमालयक एक शिखरपर भी है जहाँ रहकर महाराज दिलीपजीन उनकी नन्दिनी कामधेनुकी सेवा कर वरदान पाया था। (२) काइयपका घर सुगेर प्रसिद्ध है। अभिज्ञान-शाकुन्तलमं भी इसका वर्णन सप्टरूपसे हैं। (३) अत्रिजीका घर चित्रकृटमं अनुसूया आश्रमके नामसे प्रसिद्ध है। (४) जमदग्निजीका आश्रम रेवा नदीकं तटपर था (महाभारत)। (५) गौतमजीका स्थान गोदरिया सेमरिया जनकपुर-से कुछ दूरीपर अहल्या-आश्रम नामसे दरमंगा जिलेमें कमतौल स्टेशनके पास था। (६) विश्वामित्रजीका स्थान कुछ दिन कौशिकी तटपर था। ब्रह्मिष हो जानेपर गङ्गातट कामवनके सिद्धाश्रममें था जिसे आजकल वक्सर कहते हैं। उसका असली नाम 'व्याव्रसर' हैं। (७) भरद्वाजजीका आश्रम प्रयागमें प्रसिद्ध ही है। (वें० भू० रा० कु० दास )।

२ 'सन थिरु करि'...' इति । (क) 'भक्ता सतीके स्नेह और विरहसे अवतक मन थिर न था। पुनः भाव कि श्रीपार्वतीजीके प्रेमसे मन चंचल हो गया था। उनके प्रेमके हाथों मानो विक गये थे; यथा—'हमहि आज लिंग कनउद काहु न कीन्हेंड । पारवती तप प्रेम मोल मोहि लीन्हेंड ॥४५॥ पार्वतीमंगल।' अतः मनको सावधानकर फिर भजनमें लगे। पं० रामकुमारजी कहते हैं कि 'सतीतनत्यागसे मनमें वैराग्य हो गया था, कहीं किसी वस्तुमें राग न होता था, सर्वत्र विचरते फिरते थे। (नीलिगिरिपर भुशुण्डिजीसे रामचरित सुननेसे विश्राम मिला तव पुनः कैलास आये थे) अब मन स्थिर हुआ तब ध्यान करने लगे। पहली समाधिमें काननचारी रूपका ध्यान किया थाऔर इस समाधिमें, जिस रूपसे श्रीरामजी उनके सामने प्रकट हुए थे, (यथा — 'प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपसीलिनिधि तेज विसाला॥ ७६॥') उसी रूपका ध्यान किया। पुनः, 'मन थिरु किर' का भाव कि जीव स्वतः मनके यश हो जाता है, जब भगवान कृपा करें, तब उसका मन अपने वशमें होता है, और ये तो भगवान हैं, मन स्वतः इनके वशमें ही हैं, जब जैसा चाई उससे वैसा काम लें, वे मनके अधीन नहीं हैं। अतएव उन्होंने अपनेसे ही मनको स्थिर किया।' त्रिपाठीजीका मत हैं कि आनन्दकी घटना उपरिथत होनेपर महात्मा लोग भगवान्का ध्यान करते हैं, वैसे ही शिवजी यहाँ ध्यान करने लगे। (ख) कि मनको स्थिर कर ध्यान करने लगे अर्थात् भगवान्का ध्यान करते हैं, वैसे ही शिवजी यहाँ ध्यान करने लगे। (ख) कि मनको स्थिर कर ध्यान करने लगे अर्थात्

समाधि लग गयी, यथा—'सहज बिमल मन लागि समाधी। १२५।' समाधि लगनेकी बात आगे ब्रह्माजीके वचनोंसे स्पष्ट है, यथा—'तेहि तपु कीन्ह संभु हित लागी। शिव समाधि बैठे सब त्यागी॥ ८३।' (ग) 'मन थिरु करिं…' यह उपक्रम है। इसका उपसंहार 'मयउ ईस मन छोभु बिसेषी॥''। ८७। ४।' पर है।

श्रीपार्वती-प्रेम-परीक्षा प्रकरण समाप्त हुआ

तारक असुर भएउ तेहि काला। भुज प्रताप बल तेज विसाला।। ५॥ तेहि असव लोक लोकपति जीते। भए देव सुख संपति रीते।। ६॥

अर्थ—9 उसी समय तारक नामका दैत्य हुआ जिसकी भुजाओंका वल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। (अर्थात् जो बड़ा प्रतापी बलवान् और तेजस्वी था)॥ ५॥ उसने सब लोकों और लोकपालोंको जीत लिया। देवता सुख और संपत्तिसे खाली हो गये॥ ६॥

नोट-पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें तारकासुरके जन्मकी कथा इस प्रकार है- महर्षि करवपके वरदानसे दितिके वजाङ्ग नामक एक पुत्र हुआ जिसके सभी अङ्ग वज्रके समान सुदृद् थे और जो जन्मते ही सब शास्त्रोंमें पारङ्गत हो गया। माताकी आज्ञासे वह स्वर्गमें गया और अमोध तेजवाले पाशसे इन्द्रको बाँध लाया। ब्रह्माजी तथा करयपजीके कहनेसे उसने इन्द्रको मुक्त कर दिया और ब्रह्माजीसे वरदान माँगा कि मेरा मन तपस्यामें लगे और वह निर्विच्न पूरी हो । ब्रह्मा जीने उसे वर दिया और एक वराङ्गी नामकी स्त्री उत्पन्न करके उसको पत्नीरूपसे अंगीकार करनेको दी । दोनों तप करने लगे। ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वर दिया कि उसके हृदयमें आसुरभाव कभी न हो और तपस्यामें उसका अनुराग वनां रहे। तपस्या समाप्तकर जब वह घर आया तो स्त्रीको न पाया। वनमें उसने स्त्रीको रोते हुए पाया। पूछनेपर मालूप हुआ कि इन्द्रने उसे बहुत डरवाया और घरसे निकाल दिया था जिससे वह प्राण त्याग करनेका निश्चय कर चुकी थी। उसने वज़ाङ्कसे कहा- आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिये जो मुझे इस दुः खसमुद्रसे तार दे । वजाङ्कने इसी आश्रयसे फिर तप किया और ब्रह्माने उसे वर दिया कि 'तारक' नामक महाबली पुत्र होगा। मत्स्यपुराणमें भी इस तप और वरदानका उल्लेख है। यथा-- 'अलं ते तपसा वत्स मा क्लेशे दुस्तरे विशा। पुत्रस्ते तारको नाम भविष्यति महावलः ॥ अ० १४७ श्लोक १७।' वराङ्की अपने पतिद्वारा स्थापित किये हुए गर्भको पूरे एक हजार वर्पतक धारण किये रही इसके बाद उसने पुत्रको जन्म दिया जो जन्मते ही भयंकर पराक्रमी हो गया । देवताओंका दमन करनेके विचारसे उसने पारियात्रपर्वतपर जाकर बड़ा उम्र तप किया जिससे सुरासुर सभी जले जाते थे। सबको भयभीत देख ब्रह्माजीने उसके पास जाकर उससे इच्छित उत्तम वर'मॉॅंगनेको कहा । यथा--'उद्दिमाश्च सुराः सर्वे तपसा तस्य मीषिताः । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा परमं तोषमागतः ॥ मत्त्य-पुराण अ॰ १४८ रहीक १४ । ' 'वृतं तेनेदमेव प्राक् मयाचारमै प्रतिश्रुतम् । वरेण शमितं होकानहं दग्धु हि तसपः ॥ कुमारसम्भव सर्ग १ श्लोक ५६ ॥'-और शिवपुराणमें इसे तार असुरका पुत्र कहा है। इसने जब एक हजार वर्षतक तप किया और कुछ फल न हुआ, तब इसके मस्तकसे एक बहुत प्रचण्ड तेज निकला जिससे देवता लोग न्याकुल होने लगे, यहाँतक कि इन्द्र सिंहासनपरसे खिचने लगा । देवताओंकी प्रार्थनापर ब्रह्माजी उसे वर देने आये । पद्मपुराणमें चार सौ वर्ष तप करना लिखा है । अस्तु ।

मत्स्यपुराणके अनुसार उसने साष्टाङ्ग दण्डवत कर हाथ जोड़ प्रार्थना की कि 'देव भूतमनोवास वेल्सि जन्तुविचेष्टितम्। कृतप्रतिकृताकांक्षी जिगीपुः प्रायक्षो जनः ॥१८॥ वयं च जातिधर्मण कृतवैराः सहामरेः । तेश्च निःशेषिता देत्याः क्रूरेः सन्त्यज्य भिर्मताम् ॥ तेषामहं समुद्धर्त्ता मवेयमिति मं मितः । १९ ।' हे देव ! हम सब प्राणियोंके हृद्यमें वास करनेवाले ! आप सबकी इच्छाको भलीभाँ ति जानते हैं । प्रायः लोग दूसरेके साथ वैसा ही कर्तव्य करनेकी इच्छा रखते हैं जैसा उनके साथ दूसरोंने किया है। हमसे देवताओंसे स्वाभाविक वैर है। उन्होंने दैत्यकुलको निःशेष कर दिया है। अतः उसका उद्धार करनेकी इच्छा है। यह कहकर तब उसने इस तरह वर माँगा कि 'किसी महापराक्रमी प्राणी या किसी अस्त्र शक्ते मेरी मृत्यु न हो, यही उत्तम वर हमारे हृदयमें स्थित है। हे देवेश ! यही वर मुझे दीजिये और किसी वरकी मुझे इच्छा नहीं है।' और पद्म-पुराणमें यह वर माँगना लिखा है कि 'किसी भी प्राणीसे मेरी मृत्यु न हो। श्रीब्रह्माजीने कहा कि देहधारियोंके लिये मृत्यु न निश्चत है, अतः ऐसा वर नहीं मिल सकता कि किसी प्रकार मृत्यु न हो। तुम ऐसा वर माँगो कि इस-इससे मेरी मृत्यु न

<sup>#</sup> वेर-१७०४ । वे-को० रा० । तेहि-१६६१, १७२१, १७६२, छ० । तेस्व-१७०४ ।

ोही।' जिस किसी निमित्तसे भी, जिससे तुम्हें भय न हो, अपनी मृत्यु माँग छो, जिससे तुम्हें इंका हो उससे मृत्यु न होनेका वर माँग लो। तब दैत्यराजने मायासे मोहित होकर यह वर माँगा कि हमारी मृत्यु सात दिनके बाटक शिशुको छीड़कर और किसीसे न हो।' और शिवपुराणानुसार उसने दो वर माँगे। पहला तो यह कि-'मेरे समान संसारमें कोई वलवान् न हो।' दूसरा यह कि-'यदि मैं मारा जाऊँ तो उसीके हाथसे जो शिवजीसे उत्पन्न हो।' अस्तु, ब्रह्माजी उसके इच्छित वरको देकर ब्रह्मलोकको गये और तारक अपने घर गया। ऐसा वर प्राप्त होनेपर महिष, कालनेमि, जम्म, प्रसन, शम्भु आदि बड़े-बड़े दैत्य उससे आ मिले और उसको अपना अधिपत्ति बनाया । ( मत्स्यपुराण अ० १४८, १५४, रलीक २०-२६, ४७-४९ )। अब तारकासुर घोर अन्याय करने लगा । त्रेलोक्यमें कोई स्वतन्त्र न रह गया । देवताओं के सारे विमान-समृह छीन लिये, सुमेस्परके देवताओं के निवासस्थानोंपर भी अधिकार कर लिया। पद्मपुराणमें लिखा है कि वायुदेवसे असुरोंका उद्योग जानकर कि वे बड़ी भारी सेना लेकर स्वर्गपर धावा करनेवाले हैं इन्द्र देवताओंकी सेना लेकर संग्रामके लिये निकले और एक साथ ही सब-के-सब तारकपर प्रहार करने लगे। पर उसका कुछ कर न सके। उसने देवताओं को अपने हाथके पृष्ठ भागसे हो मार गिराया । बचे हुए प्राण लेकर भगे, तब सब देवता ब्रह्माजीके पाम गये और उनसे अपना दुखड़ा रो सुनाया ।—'देखे बिधि सब देव दुखारे' पर टिप्पणी देखिये । ब्रह्माजीने कहा कि हमने उसे वर दिया है, उसका स्वयं नारा करना हमारे लिये अयोग्य है। 'विषका वृक्ष भी बढ़ाकर स्वयं ही काट... रोग्य नहीं।' उस दैत्यने सात दिनके शिशुसे अपनी मृत्यु होनेका वर माँगा था। तारकासुरके तेजको श्रीमहादेवजीके वीर्यसे उत्पन्न शिशुके अतिरिक्त और कोई नहीं सह सकता। 'शिवजीके पुत्रके अतिरिक्त तारकको और कोई मार नहीं सकता। इस समय हिमालयपर पार्वतीजी शिवजीके लिये तप कर रही हैं। जाकर ऐसा उपाय रचों कि उनका संयोग शिवजीके साथ हो 'जाय।'-( श॰ सा॰ ) शिवजी समाधिस्थ हैं, यत्न करी कि वे पार्वतीजीसे विवाह करें। ( कुमारसंभव सर्ग २। ५७, ५९, ६१। मत्स्यपुराण अ० १४६, १५४ )। पद्मपुराणमें लिखा है कि—'हिमालयकी कन्या जो उमादेवी होगो, उसके भार्भसे उत्पन्न पुत्र अरिण प्रकट होनेवाले अग्निदेवकी भाँति तेजस्वी होगा । उस पुत्रका सामना करनेपर तारकासुर नष्ट हो जायगा।' ( सक्षिप्त पद्मपुराणसे ) इसके आगेकां कथा आगे ग्रन्थकारने स्वयं दी है।

नोट—२ 'मयउ तेहि काला' इति । (क) इससे प्रश्न होता है—'तेहि काला' ?' सतीजीक समयमें ही हुआ या पार्वतीजन्म होनेपर या शिवजीके दूसरी समाधि लगानेपर हुआ ? स्कन्द और पद्मपुराणमें तो निश्चय होता है कि तास्कासुरके वर पाने और देवताओं की पुकारके पश्चात् श्रीपार्वतीजीका जन्म हुआ और मत्स्यपुराण तथा कुमारसंभवका मत है कि देवताओं ने जब ब्रह्माजीसे पुकार की उस समय शिवजी समाधिस्थ थे। इससे यह निश्चय होता है कि पार्वती-क्षिके जन्मके पश्चात् ही तारकका जन्म हुआ और पार्वतीतपकी समाप्तिके लगभग ही उसको भी वर मिला, चाहे कुछ प्रश्ले या पीछे और उसका अत्याचार समाधि होनेपर बदा। मानसका 'तहि काला' कुमारसंभव और मत्स्यपुराणसे मिल्रता-जुलता है। (ख) देखिये, प्रभुकी आज्ञा तो है कि 'जाइ विवाहहु संल्जिहिं' और शिवजी समाधि लगाकर वैठ गये। उनका यह कर्म प्रभुकी आज्ञाके प्रतिकृत हुआ। इसीसे भगवान् विद्या उपस्थित कर दिया कि 'तारक असुर भयक तेहि काला।' उसका जन्म चाहे समाधिके पहले ही हो गया होपर विश्वाल प्रताप, बल और तेज उसका समाधित्य होनेपर हुआ। ऐसा अन्वय कर सकते हैं कि—'भुज प्रताप वल तेज तेहि काल विसाल मएउ।' प्रभुकी आज्ञा तो अन्याहकी है ही, अब लोकन्यवहार भी ऐसा ही आ बना कि अब उमाजीको अवश्य व्याहेंगे। आगे 'संभु मुकसंभृत सुत पृक्ष जीते रन सोह' इस दोहेके द्वारा लोकन्यवहार कहा गया। (पं रामकुमारजी)।

टिप्पणी—9 'भुज प्रताप बल तेज बिसाला' इति । (क) कीर्त्त, यद्य, वल या नाम सुनकरही शत्रु हर जाय यह 'प्रताप' कहलाता है। 'तेज' यह है कि मुखपर तपस्याके कारण ऐसा प्रकाश है कि शत्रु सामने आनेपर आँख नहीं लड़ा सकता, देखकर काँप उठता है; यथा 'तेज निधान लखन पुनि तेसें। कंपिह भूप विलोकत जाकें। जिमि गज हरिकियोरके नाकें॥ १ । २९३'; देखते ही सिर शुक जाना, नम्र पड़ जाना यह 'तेज' का प्रभाव है। 'वल' यह है कि कैंगा भी दुर्घट कार्य हो उसे सुगमतासे बिना परिश्रम कर डाले। (ख) कुमारसम्भवमें 'तेज' के सम्बन्धमें यह लिखा है कि जब सब देवता घबड़ाकर ब्रह्माजीके पास गये, तब ब्रह्माजीके प्रश्न करनेपर इन्द्रका इशारा पाकर बृहत्यतिजीने देवताओंका दुःख यों वर्णन किया है—'इन्द्र, वरुण, यमराज, चन्द्रमा, सूर्य, पथन, क्द्रों और वासुकी हत्यादिके तेज तारकासुरके सामने नष्ट हो गये हैं।

सपी उसका कल जोहते रहते हैं, तो भी वह शान्त नहीं होता, तीनों भुवनोंको क्लेश देता है। दुष्ट कभी भी भला विना प्रतिकारके शान्त हो सकते हें ? वह देवनधूटियोंसे पंखा झलवाता है, यज्ञोंमें दिये हुए ह्ल्योंको अग्निके मुखसे छीन हे जाता है। विणाका चक्र भी उसका कुछ न कर सका। (सर्ग २, इलोक २०-५५)। पन्नपुराणमें लिखा है कि ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा—'तुम्हारा तेज किसने छीन लिया ? तुम ऐसे देख पड़ते हो मानो तुममें कुछ भी करनेकी शक्ति ही न रह गयी। तुम्हारी कान्ति जाती रही। —यह सब तेज और प्रतापका ही भावार्थ है। इसीसे 'प्रताप तेज' विशाल कहा। उसके आगे देवताओंका तेज प्रताप जाता रहा। (ग) 'वल' के सम्बन्धमें पूर्व कह आये हैं कि उसने यह वर माँग लिया था कि 'मेरे समान संसारमें कोई बलवान न हो' अतः 'बल' विशाल है। उसके सामने किसीका वल नहीं चलता। समस्त देवताओंने एक साथ उसपर प्रहार किया तब उसने रथपरसे कृदकर करोड़ों देवताओंको अपने हाथके पृष्ठ भागसे ही मार गिराया—(पन्नपुराण)।—यह उसके विशाल बलका उदाहरण है। अर्थाली ७, ८ का नोट भी 'प्रताप बल केल' पर देखिये। ['वल' शब्दके पहिले 'प्रताप' शब्दके प्रयोगका भाव कि उसकी मुजाओंके प्रतापके बलसे उसके अनुचर छोकपालोंको बाँधकर पश्चोंकी भाँति खींच लाये। इस माँति प्रताप कहा। (वि० ति०)]

नोट—२ (क) 'तेहि सब लोक लोकपित जीते' इति । सब लोकपित अर्थात् 'रिव सिस पवन बरुन धनधारी । भिगिन काल जम सब अधिकारी ॥ १ । १८२ ।' पद्मपुराणमें लिखा है कि अपने दूत वायुसे दैत्योंका उद्योग सुनकर सन्द्रने संग्रामकी तैयारी की । यमराजको सेनापित बनाकर समस्त लोकपाल अपनी-अपनी दुर्जय सेना लेकर साथमें गये । पर सबके सब प्रथम ही बार हार गये । तब उसने सबके लोकोंपर अधिकार जमा लिया । अतः 'लोक लोकपित जीते' कहा । (ख) 'भए देव सुख संपित रीते' इति । इससे जनाया कि सब देवता पराधीन होकर रह रहे हैं । पराधीनको सुख कहाँ ? यथा—'पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं । १ । १०२ ।' अतः 'सुख रीते' कहा । उनके सब लोक लिन गये हैं अतः 'संपित रीते' कहा । इससे जनाया कि इन्द्रादि लोकपालोंको जीतकर उनकी सब संपित भी छीन ली । 'लोक जीते' से यह भी जनाया कि लोकोंको लोकपालोंसे छीनकर अब उनमें अपनी नीतिके अनुसार हुकूमत करता था, उन अधि-फारियोंके स्थानपर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिये थे । दैत्य ही देवताओंपर शासन करते थे ।

## अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर किर विविध लराई।। ७॥ तव विरंचि सन अजाइ पुकारे। देखे विधि सव देव दुखारे॥ ८॥

मर्थ--वह अजर-अमर था, ( किसीसे ) जीता नहीं जाता था। देवता लोग ( उसके साथ ) अनेक प्रकारसे छहाई करके हार गये॥ ७॥ तब सबोंने जाकर ब्रह्माजीसे पुकार की। ब्रह्माजीने सब देवताओंको दुखी देखा॥ ८॥

टिप्पणी—9 'अजर-अमर सो "" इति । (क) भाव कि वह न तो बुट्टा ही होता है, न उसका शरीर किसी प्रकार जीर्ण वा जर्जर होता है और न वह किसीके मारे मरता है; अतएव जीता नहीं जाता । [ (ख) यहाँ यह शंका उठाकर कि 'वह अजर-अमर था तो मरा कैसे ?' वे महानुभाव अपनी शंकाके समाधानार्थ यों अर्थ करते हैं कि 'अजर-अमर (जो देवता उन) सों (से) जीता नहीं जाता', वा 'अजर-अमर देवताओंसे वह जीता नहीं जाता ।' वा सो=सों= सहस, समान । अर्थात् 'अजर अमर-सा है, इसीसे जीता नहीं जाता ।' मेरी समझमें समाधान यह हो सकता है कि जैसे देवता भी अमर कहलाते हैं, 'अमर' उनका नाम ही हो गया है, पर वे भी तो काल पाकर मरते ही हैं । देवताओंको जो 'अमर' कहा जाता है वह मनुष्यादिकी अपेक्षासे ही कहा जाता है । वेसे ही यहाँ भी 'अमर' से तात्पर्य यही है कि केवल सात दिनके शिशुको छोड़कर वह सबसे अमर था, अवध्य था। काल आदि देवता मारनेको समर्थ होते हुए भी उसे नहीं मार सकते, भगवान् विष्णुका चक्र भी उसका कुछ न कर सका, जो मृत्युके साधन प्रसिद्ध हैं और जो वर्तमान हैं उनसे वह अवध्य है, उनके द्वारा इस समय वह मर नहीं सकता।—इसी मावसे उसे 'अजर अमर' कहा गया।] (ग)—'हारे सुर किर विविध लराई' इति। 'विविध' अर्थात् जितनी भी लड़ाईकी विधियाँ हैं, वह सब प्रकारकी लड़ाई की, फिर भी न जीत पाये। कोई भी प्रकार लड़ाईका न बचा। अथवा साम, दाम, दण्ड और मेद सब प्रकारसे लड़ाईमें हार गये। पुनः, 'विविध' से यह भी भाव के सकते हैं कि बहुत वार लड़ाई की, कभी न जीते। ['अजर अमर'' से वल और 'हारे सुर''' से उसका तेज दिखाया। वि० त्रि०]

<sup>€</sup> पहिं-१७२१, १७६२, छ०। सन-१६६१, १७०४, को० रा०।

२ 'तब बिरंचि सन जाद पुकारे'''' इति । (क) 'तब' अर्थात् जब किसी प्रकार न जीत पाये, जब अपना कोई पुरुषार्थ कारगर न हुआ, न चला । (ख) 'बिरंचि' का भाव कि ये स्पृष्टिरचियता हैं, इन्होंने देवताओं के टिये स्वर्ग आदि लोक रचे और सृष्टि रचनेके समयसे ही आपने स्वर्गलोक यज्ञभोगी देवगणके अधिकारमें दे रक्ला है, वह अधिकार तारकासुरने छीन लिया है, अतः उन्हींके पास फरियाद केकर आये । ट्रिक्ट प्रायः यही रीति भी है कि जब देवता दैत्यों या राक्षसोंसे पीड़ित होते हैं तब इन्हींके पास फरियाद करते हैं, वैसे ही यहाँ भी उन्हींसे पुकार की । रावणके अत्याचारपर भी 'बिरंचि' ही के यहाँ जाना कहा है । भाव यह है कि आपने सृष्टि रची, अधिकार दियः, वह आपनी सृष्टि नए हुई जाती है, आपका सारा परिश्रम मिट्टीमें मिल जायगा, सारी सृष्टि चौपट हो जायगी, यदि आप शीब इसका उपाय न करेंगे । पुनः, ब्रह्माने ही उसे वर दिया हैं, अतः सृष्टिरचियता जान उन्हींके पास गये । (ग) 'देखे विधि सब देख 'दुखारं' इति । देवता सृष्टिरचियता तथा अपना स्वामी जानकर उनके पास गये और 'विधि' (ब्रह्माजी) सबके विधानकर्ता हैं, अतः वे दुखी हुए । इसी मेदसे पहले 'बिरंचि' और अब 'विधि' नाम दिये गये । 'देखे'''' का दृश्य कुमार-सम्मवमें बहुत अच्छा दिखाया है । सर्ग २ रुलोक १९-२७ में लिखा है कि ब्रह्माजी देवताओंको देखकर बोले—'हे वत्स लोगो ! आपके मुखोंपर पूर्ववत् कान्ति नहीं है । इन्द्रका वज्र कुण्ठित-सा और वरुणका पाश दीन-सा देख पढ़ता है । कुबेरकी भुजा गदासे रहित मानो अनादरको जता रही है । यमराजका दण्ड अशक्त-सा जान पड़ता है । '''क्या आपकी प्रतिष्ठा किसीने भंग की है ?

नोट—१ 'भुज प्रताप बल तेज विसाला' कहकर 'देखे विधि सब देव दुखारे' यहाँतक उसका प्रताप, बल और तेज तीनों दिखाये। यद्यपि प्रताप और तेज प्रायः पर्याय शब्दकी तरह प्रयुक्त होते हैं तब भी उनमें सहण भेद हैं। 'प्रताप' बल-पराक्रमादि महत्त्वका ऐसा प्रभाव जिसके कारण उपद्रवी शान्त रहते हैं। मनुष्य एक ही स्थानपर बेटा रहता है पर उसका प्रताप देश-देशान्तरोंमें दूर-दूरतक फैला हुआ काम करता है, उसका भय छाया रहता है। यथा—'जब तें राम-प्रताप खोसा। उदित मएउ अति प्रबल दिनेसा॥ पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका। बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका॥ प्रताप खोसा। उदित मएउ अति प्रवल दिनेसा॥ पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका। बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका॥ उ० २१॥' 'जिन्हके जस प्रताप के आगे। सिस मलीन रिव सीतल लागे॥'—शतुके उरमें अत्यन्त ताप हो यह प्रतापका लक्षण है। 'मए देव सुख संपति रीते' सुख जाता रहा, यह विशेष संतापका प्रताप कहा। और ऊपर यह भी दिखा सन जाह पुकारे। देखे विधि सब देव दुखारे॥' इन दोनोंमें तारकासुरका विशाल प्रताप कहा। और ऊपर यह भी दिखा सन जाह पुकारे। देखे विधि सब देव दुखारे॥' इन दोनोंमें तारकासुरका विशाल प्रताप कहा। और ऊपर यह भी दिखा आये हैं कि सब लोकपालोंके तेज नष्ट हो गये।—'सिस मलीन रिव सीतल लागे'—यह सब प्रताप है। कोई मुँहसे कुछ भी बात निकालते उरता है। 'तेज' जैसे कि अग्न। तेजमें अग्निका दृधान्त दिया जाता है। 'तेज कृत्वान रोप महिषेता।' मी बात निकालते उरता है। 'तेज' जैसे कि अग्न। तेजमें अग्निका दृधान्त दिया जाता है। 'तेज कृत्वान रोप महिषेता।' तेजमें भी ताप और प्रकाश होता है। शरीरमें तेज रहनेसे साहस और बल होता है। मेद केवल इतना है कि तेज सम्मुख होनेपर काम देता है और प्रताप पीठ पीछे परोक्षमें भी। यथा—'राजन राम अतुल वल जैसे। तेज निधान लखन पुन होनेपर काम देता है और प्रताप पीठ पीछे परोक्षमें भी। यथा—'राजन राम अतुल वल जैसे। तेज निधान लखन पुन होनेपर काम देता है और प्रताप पीठ पीछे परोक्षमें की। यथा—'राजन राम अतुल वल जैसे। तेज निधान लखन देखा है। पर जीवा तेज कि होनेपर काम देता है और प्रताप पीठ पीछे परोक्ष की वा तेज निधान लखन होनेपर काम देखा है। तेज कि होनेपर काम देखा है अगर प्रताप पीठ पीछे परोक्ष होनेपर काम देखा होनेपर काम देखा है। तेज कि पाये परोक्ष होनेपर काम देखा होनेपर काम देखा होनेपर काम देखा होनेपर काम होनेपर काम होनेपर काम होनेपर होनेपर काम होनेपर होनेपर होनेपर

## दोहा—सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुजनिधन तब होह। संभु सुक्र संभूत सुत एहि जीते रन सोह॥ ८२॥

अर्थ-ब्रह्माजीने सबसे समझाकर कहा कि उस दानवका नाश तब होगा जब शिवजीके वीर्यसे पुत्र उत्पन्न हो ।

स्से लड़ाईमें वही जीतेगा ॥ ८२ ॥

टिप्पणी—'१ (कं) 'सब सन कहा बुझाइ' इति । सबसे कहा जिसमें सबको संतोप हो और सब मिलकर उपाय करें ।

सबसे कहा, इसीसे सभीने वचन सुनकर अन्तमें प्रशंसा की; यथा 'मत अति नीक कहइ सब कोई ।' 'कहा बुझाइ' अर्थात्
समझाया कि उसने ऐसा बड़ा उम्र तप किया था कि उसके तेजसे पृथ्वी जली जाती थी। इस दुःखके निवारणार्थ हमने उसे वरदान
समझाया कि उसने ऐसा बड़ा उम्र तप किया था कि उसके तेजसे पृथ्वी जली जाती थी। इस दुःखके निवारणार्थ हमने उसे वरदान
समझाया कि उसने ऐसा बड़ा उम्र तप किया था कि उसके तेजसे पृथ्वी जली जाती थी। इस दुःखके निवारणार्थ हमने उसे वरदान
समझाया कि उसने ऐसा बड़ा उम्र तपस्यासे रोका । वह इस समय देवता, देत्य और असुर सभीके लिये अवध्य हैं । जिनके द्वारा
देकर अनुकूल बनाया और तपस्यासे रोका । वह इस समय देवता, देत्य और असुर सभीके लिये अवध्य हैं । जिनके द्वारा
उसका वध हो सकता है, वह पुरुष त्रिलोकीमें अभीतक पैदा नहीं हुआ । उस देत्यने अपनी मृत्यु सात दिनके ऐसे शिशुने
उसका वध हो सकता है, वह पुरुष त्रिलोकीमें अभीतक पैदा नहीं हुआ । उस तेजसे जो पुत्र होगा वह तारकता वध करेगा ।

माँगी है जो वीर्यसे पैदा हो । श्रीशिवजीके वीर्यमें ऐसा तेज हैं । उस तेजसे जो पुत्र होगा वह तारकता वध करेगा ।

तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा । वही पुत्र तुम्हारा सेनापित होगा । पार्वतीजीने शिवजीको पितरूपसे पानेके लिये तप किया है और मैंने उन्हें वरदान दिया है। शिवजी समाधिस्थ हो गये हैं। तुम जाकर ऐसा उपाय करो कि उनकी समाधि छटे और वे पार्वतीजीको ग्रहण करें। (कुमारसम्भव सर्ग २, मत्स्यपुराण अ० १४६, १५४, पद्मपुराण सृष्टिखण्ड। कुमार-सम्भवमें ब्रह्माजीके शब्द ये हैं कि 'तुम शिवजीके चित्तकों किसी प्रकार उमाजीके रूपपर मोहित कर दो जैसे चुम्बक लोहे-को आकर्षित करता है। यथा 'उमारूपेण ते यूयं संयमस्तिमितं मनः। शम्मोर्यतध्वमाकप्दुमयस्कान्तेन छोहवत्॥ २। ५९॥') पुनः, बुझाना यही है जो आगे कहा है—'दनुजनिधन तब होइ' से लेकर 'एहि विधि मलेहि देव हित होई' तक । (ख) 'विधि' इति । इसके यहाँ दोनी अर्थ लिये जा सकते हैं-एक तो 'ब्रह्मा, विधानकर्त्ता'; दूसरे 'विधान, उपाय, प्रकार ।' अर्थात् ब्रह्माजीने विधि समझाकर कही । पुनः भाव कि ये 'विधि' हैं अर्थात् विधानकर्ता है, सब विधान जानते हैं, क्या उचित कर्त्तथ्य है इसके जाननेवाले तथा करनेवाले हैं; इसीसे उन्होंने सबको दुःखित देखकर दया करके विधान (उपाय) बताया जिससे देवताओं के अधिकार उनको फिर मिल जायँ और सृष्टिका कार्य विधिपूर्वक चलता रहे । इस भावसे यहाँ 'विधि' नाम दिया गया । (ग) 'दनुज निधन तब होह' इति । जब ऐसा हो तब ऐसा हो, यह 'संमाधना अलंकार' है। इससे जनाया कि हम तुम्हारा दुःख दूर नहीं कर सकते, उपाय बताये देते हैं जिससे दुःख दूर हो। (घ) 'संभु-छुक्र-संभूत सुत' इति। भाव कि सुत तो गणेशजी भी हैं, यदि वे ज्येष्ठ पुत्र समझे जायँ (वा, 'सुर अनादि जिय जानि' के भावसे क्योंकि उनका पूजन इनके विवाहमें होगा ही ); पर वे शम्भु-शुक्र-सम्भूत नहीं हैं। इस कथनसे मत्स्यपुराण, शिवपुराण और कुमारसम्भव तीनोंके मतोंका पोषण हो जाता है। यदि यह वर माँगा हो कि शम्भु-शुक्र-सम्भूत सुतस मरूँ तो वह भी बात आ गयी और यदि यही वर माँगा हो कि सात दिनके बालकसे मरूँ तो भी इसमें आ गया कि ऐसा तेजस्वी पुत्र शंकरजीके ही तेजसे सम्भव है, अन्यसे नहीं । अतः उनका विवाह कराना आवश्यक है। संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि 'शिवजी ऊर्ध्व रेता हैं। इस कारण उनके वीर्यका पतन होना ही दस्तर हैं। तो भी जैसे हो उनके ही वीर्यसे पुत्र उत्पन्न होना चाहिये। ऊर्ध्वरेताका वीर्य परवश परस्त्रीकी कलासे पात नहीं होता । इसिंखे विवाह होनेका उपाय प्रथम होना आवश्यक है!' (मा॰ त॰ वि॰)। और मयंककार लिखते हैं कि 'वीर्य' शब्दका प्रयोग करनेका कारण यह है कि शिवजीका वीर्य पार्वती-रितके मिष पृथ्वीपर गिरा, वहाँसे गङ्गामें प्राप्त हुआ, गङ्गासे जाम्बुनदतालमें प्राप्त हुआ । इस प्रकार अग्नि आदिमें वह वीर्य प्राप्त हुआ जिससे षट्मुख कार्त्तिकेयका जन्म हुआ । इस कारण वीर्य कहा । ( ङ ) यहाँ 'शुक्र' शब्दमें १६६१ की पोथीमें ताळव्य शकारका प्रयोग विया गया है। (च) 'शंभुशुक्त' कहकर जनाया कि शरीरसम्भूत पृत्रसे काम न चलेगा। नहीं तो शरीरसम्भूत तो वीर-भद्रादिक थे ही। (वि॰ त्रि॰)। (छ) कुमारसम्भवमें इस दोहेसे मिलता हुआ यह रलोक है—'संयुगे सांयुगीनं तम्दाते प्रसहेत कः । अंशादते निषिक्तस्य नीललोहितरेतसः ॥ २ । ५७ ॥'

वावा हरिदासजी िल्खते हैं कि—'अजर अमर सो जीति न जाई।' कोई देवता उसे जीत न पाते थे, इसका कारण यह है कि उसका नाम 'तारक' था। भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका षडक्षर मन्त्र भी तारक कहलाता है। नामका सम्बन्ध होनेसे न मरता था। यह नामका महत्त्व दिखाया। अतः उसके मारनेका उपाय 'शंभु-शुक्र संभूत सुत' बताया। शम्भु=शं + भु=कल्याणकी भूमि। उनके वीर्यसे सम्भूत अर्थात् सं (कल्याण) ही 'भूत' अर्थात् उत्पन्न होगा। भाव यह कि शिवके भी शिवरूप लोककल्याणहेतु प्रकट होंगे। शिवजी पश्चमुख हैं और शिवसुत षट्मुख होंगे। ये शिवके भी शिव हैं, पट्मुख षडक्षरमन्त्ररूप होकर प्रकट होंगे। भगवान्ने देखा कि यह 'तारक' होकर जीवोंको भवसागरमें डालता है, हमारे जन्मकी निन्दा कराता है; अतः षड अर ब्रह्म तारकमन्त्ररूप शिवजीके द्वारा प्रकट कराया।

मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईश्वर करिहि सहाई।। १।। सतीं जो तजी दक्ष मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल गेहा।। २॥ तेहि तपु कीन्ह संस्र पति लागी। शिव समाधि बैठे सबु त्यागी।। ३॥

अर्थ—मेरी बात सुनकर उपाय करो, कार्य होगा, ईश्वर सहायता करेंगे ॥ १ ॥ सतीजी जिन्होंने दक्षके यश्चमें शरीर छोड़ दिया था उन्होंने जाकर हिमाचलके घर जन्म लिया है ॥ २ ॥ शिवजी पति हों इस निमित्त उन्होंने तप किया । (और रघर) शिवजी सब छोड़-छाड़ समाधि लगा बैठे ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'मोर कहा सुनि करहु उपाई। '''' इति। भाव कि उपाय करों और ईश्वरका भरोसा रक्सों कि वे कार्य सफल करेंगे। हिन्स यहाँ पुरुषार्थ और ईश्वरकी सहायता दोनोंको प्रधान रक्सा। इससे जनाया कि जीवके िये दोनों वातें कर्त्तव्य हैं, उपाय भी और ईश्वरका भरोसा भी। यथा—'तासु दूत तुम्ह तिज कर्राई। राम हृदय धिर करहु उपाई॥ ४। २९॥' 'सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिश देव जों होइ सहाई॥ ५। ५९॥' 'तद्वि एक में कहीं उपाई। होइ करें जो देउ सहाई॥ ६९। १॥' भी देखिये। (ख) 'होइहि ईश्वर करिहि सहाई'—यह एक प्रवार-से ब्रह्माजीका आशीर्वाद हुआ। ऐसा कहा क्योंकि मनुष्यका कर्ममें अधिकार हैं, फल तो ईश्वरके हाथ हैं; यथा—'शुम अरु अशुम कर्म अनुहारी। ईस देइ फल हृदय विचारी॥' (ग) [ 'होइहि ईश्वर करिहि '' ये ब्रह्माजीक यचन हैं और 'होइ करें जो देउ सहाई।' ये हिमाचलप्रति नारदजीके वचन हैं। ब्रह्माजी तारक्षुरको वर दे चुके हैं और इधर पार्वती-जीको भी वर दे चुके हैं तथा वे भगवान्के प्रभावके द्वादश प्रधान ज्ञाताओंमेंसे हैं, अतः उन्होंने निश्चय वहा—'होइहि', 'करिहि सहाई'। देविध नारदने 'जों' संदिग्ध वचन कहा; क्योंकि उन्हें पार्वतीजीका ऐश्वर्य हिमाचलसे अभी गुप्त रखना था और हिमवान्को पार्वतीजीको, तप करने भेजनेके लिये उत्साहित करना था।]

२ 'सती जो तजी''' इति । (क) 'सती जो' का भाव कि संसारमें सती बहुत-सी हैं, पर हम उन सतीको कहते हैं जो दक्षकी कन्या और शिवजीकी पत्नी थीं, जिन्होंने दक्षयत्रमें अपना शरीर त्याग दिया था। वही पार्वतीरूपते हिमाचलके यहाँ अवतरी हैं । पुनः, 'जो तजी' से जनाया कि तुम वह सब वृत्तान्त जानते ही हो। एवं उनको भी जानते ही हो। पुनः, 'सती' कहकर जनाया कि वे पतिव्रता-शिरोमणि हैं, वे दूसरेको कभी न व्याहंगी, वह तुम निश्चय जानो । वे सती हैं इसीसे उन्होंने शिवजीके लिये ही तप किया। (ख) 'जनमी जाइ'''। इति [ 'जाइ' का भाव कि यश तो हरिद्वार कनखलमें हुआ था। वहीं उन्होंने शरीर लोड़ा था और जन्म लिया हिमाचलके यहाँ। अतः जाकर जन्म लेना कहा। यथा—'तहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमी पास्वती तनु पाई। ६५।' वि० त्रि० लिखते हैं कि कालिकापुराणमें लिखा है कि उन ऊर्ध्वरेता शम्भुके वीर्यको स्थानसे प्रचलित करनेमें पार्वती ही समर्थ ह और किसी स्त्रीमें ऐसा सामर्थ्य नहीं है।—'तमूर्ध्वरेतसं शम्भुं सेव प्रच्युतरेतसम्। कर्तु समर्था नान्यास्ति काचिद्य्यवरापरा॥']

३ 'तेहि तपु कीन्ह संभु पित लागी।'''' इति। (क) द्राम्भु पित होनेके लिये तप किया। भाव कि उन्होंकी पितिल्पसे वरण कर चुकी हैं। यथा—'देखहु मुनि अविबेक्क हमारा। चाहिय सदा शिवहि मरतारा॥'—यह स्वयं उन्होंने सप्तिषियोंसे कहा है। और ब्रह्माजीने तो वर ही दिया है कि 'अब मिलिहाँहें त्रिपुरारि', 'अस तपु काहु न कीन्ह मवानी'; वे जानते ही हैं। (ख) 'शिव समाधि बैठें''' इति। भाव कि विवाहके लिये कन्या तो मौजूद ही हैं, पर विवाहकी कोई युक्ति बैठती नहीं कि कैसे हो। ताल्पर्य कि शिवजी पार्वतीजीको अङ्गीकार नहीं करते। यही वात आगे स्पष्ट कही हैं, यथा—'पारवती तपु कीन्ह अपारा। करहु तासु अब अंगीकारा। ८९।' इसीसे समाधि लगाकर बैठ गये हैं। [(ग) पूर्व कहा था कि 'छगे करन रघुनायक ध्याना। ८२। ४।' अब ब्रह्माजीके वचनोंसे जान पड़ा कि ध्यानमें समाधि लग गयी।](घ) 'सब त्यागी' अर्थात् सब संग, सबका ममत्व इत्यादि त्यागकर। यथा—'भजहु नाथ ममता सब त्यागी। ६। ७।' (मंदोदरीवाक्य), 'एहि विधि सर रचि मुनि सरसंगा। बैठे हृदय छाँदि सब संगा। ३। ८।'

जदिप अहै असमंजस भारी। तदिप बात एक सुनहु हमारी॥ ४॥ पठवहु कामु जाइ शिव पाहीं। करें छोभु संकर मन माहीं॥ ५॥ तब हम जाइ शिवहि सिर नाई। करवाउव विवाहु वरिआई॥ ६॥

अर्थ—यद्यपि है तो वहा ही असमंजस ( दुविधा, संदेह, शक ) तथापि हमारी एक बात सुनो ॥ ४॥ जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो । वह जाकर शङ्करजीके मनमें क्षोभ ( चंचलता, विचलता, खलवली ) उत्पन्न करे । ( जिससे समाधिसे मन विचलित हो, समाधि हूट जाय )॥ ५॥ तब हम जाकर शिवजीके चरणोंमें माथा नवाकर जनरदस्ती व्याह करवा देंगे॥ ६॥

टिप्पणी—१ (क) 'अहे असमंजस मारी' इति । भाव कि प्रथम तो यही असमंजस है कि न जाने समाधि कर छूटे । दूसरे, यदि प्रयत्न भी किया जाय तत्र भी उसका एक तो छुड़ाना ही दुस्तर है और कदाचित् प्रयत्नते छूट भी जाय

तो छुड़ानेवालेकी खैरियत नहीं, वह बच नहीं सकता। तीसरे, समाधि छूटनेपर भी विवाह करना कठिन है। (ख) 'पठवहु काम जाइ'''' इति । समाधि छुड़ानेकायह उपाय बताया । ['जाइ' दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर लगेगा । जाकर भेजो और वह 'जाइ शिव पाहीं'। अथवा अन्वय यों करें-- 'जाइ, पठवहु काम शिव पाहीं' जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो । इससे जनाया कि कामदेवका आवाहन ब्रह्माजीके सामने नहीं हुआ । अन्यत्र हुआ । ब्रह्माजीसे सलाह लेकर देवता ब्रह्मलोक वा सुमेरपरसे ( जहाँ ब्रह्माजीकी कचहरी है ) लौट गये। यही वात 'सुरन्ह कही निज विपति''। ८३। से भी पायी जाती है। कुमारसम्भवमें भी ऐसा ही है; यथा—'इति व्याहृत्य विद्युधान् विश्वयोनिस्तिरोद्धे। मनस्याहित कर्तन्यास्तेऽपि देवा दिवं ययुः । २ । ६२ । तत्र निश्चित्य कन्दर्पमगमत् पाकशासनः । मनसा कार्यसंसिद्धौ त्वरा द्विगुणरं-हसा ॥ ६३ ॥' अर्थात् ब्रह्माजी देवताओंसे इस प्रकार कहकर अन्तर्धान हो गये तब देवता मनसे अपने कर्तव्यका निश्चय करके स्वर्गको गये और वहाँ झटपट कामदेवका स्मरण किया। यदि 'जाई' को 'शिव पाहीं' के ही साथ समझें तो यह भी भाव हो सकता है कि देवता सब वहीं बने रहे और वहीं उन्होंने कामदेवका आवाहन किया और जनतक समाधि नहीं छूटी तबतक देवता वहीं रहे। ८८ (४) भी देखिये। (ग) 'करें छोभु संकर मन माहीं' इति। श्रकरजीका मन इस समय समाधिमें स्थिर है, अतः मनमें क्षीम करनेको कहा। क्ष्म संचलने। मन चंचल होनेसे समाधि छूट जायगी क्योंकि समाधि निर्विकार चित्तैकसाध्य है। 'मन माहीं' कहनेका भाव कि कामदेवका स्थान मन ही है, इसीसे उसके मनसिज, मनोज आदि नाम हैं। अतः वह शंकरजीके मनतक पहुँच सकता है, दूसरेकी पहुँच वहाँ नहीं हो सकती। पुनः, मनमें स्रोभ करनेको कहा; क्योंकि महात्मा पुरुष निष्कम्प-अविचल होते हैं। उनके मनको वश करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। मन ही इन्द्रियोंके समुदायका रूप है। मनको क्षुब्ध करनेपर ही महात्माओंपर विजय हो सकती है। अतः समझाया कि कामको भेजो कि वह अन्तः करणमें प्रवेश करके इन्द्रियसमुदायको व्यात कर रमणीय साधनोद्वारा कार्य सिद्ध करे ]।

२ 'तय हम जाइ'''''' इति । (क) देवताओं ने ब्रह्माजीसे पुकार की, अतः उन्होंने उपाय बताया कि इस तरह जाकर समाधि छुड़ानेका प्रयत्न करो । किर आगे विवाह करानेका काम स्वयं करनेको कहा—यह सहायता उन्होंने अपनी ओरसे देनेको कही । 'सिरु नाई' का भाव कि जब किसीसे कोई काम जबरदस्ती कराना होता है तब उसका यही उपाय है। बड़प्पन छोड़ सिर चरणोंपर रख देनेसे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। एंठसे बरिआई नहीं चलती। भाव कि उनको प्रणाम करेंगे और काम निकाल लेंगे। 'वे सप्तर्षिसे हिमाचलको कहला चुके हैं तब विवाह कैसे न करेंगे!' यह बरिआईका भाव है।

एहि विधि भलेहि\* देवहित होई। मत अति नीक कहै सबु कोई।। ७॥ प्रस्तुति† सुरन्ह कीन्हि अति‡ हेत्। प्रगटेउ विषम बान झखकेत् ∧॥ ८॥

शन्दार्थ-प्रस्तुति ( सं॰ )=प्रकर्षेण स्तुति=अत्यन्त स्तुति; प्रशंसा । हेतु=प्रेम, अनुराग; यथा--'पित हिय हेतु अधिक अनुमानी । विहँसि उमा बोलीं प्रिय बानी ॥ १ । १०७ ॥' 'झख'=मळ्ळी । झखकेतू=जिसकी ध्वजापर मळ्ळीका चिह्न है--८४ ( ६ ) 'कोपेड जबहिं बारिचरकेत्' देखिये ।

अर्थ—इस तरह भले ही देवताओं का हित होगा (अन्य उपाय नहीं है)। (यह सुनकर) सब कोई बोल उठे कि

<sup>⊕</sup> मले—१७०४। † अस्तुति—१७०४, १७२१, १७६२, छ०। प्रस्तुति—१६६१। 'प्रस्तुति' पाठ १६६१ की पोषीका है। सम्भवतः इसको लेखप्रमाद समझकर वा इसका अर्थ न समझकर लोगोंने 'अस्तुति' पाठ कर दिया है। यह संस्कृतभाषाका शब्द है। इसमें 'स्मरण, आवाहन और प्रकर्ष करके स्तुति एवं अत्यन्त प्रशंसा' के भाव एक साथ चित्तमें आ जाते हैं। सबसे प्राचीन पाठ होनेके अतिरिक्त भावपूर्ण होनेसे यही पाठ उत्तम लगता है।

<sup>‡</sup> अस हेतू—१७२१, १७६२, छ०, को० रा०। अति हेतू—१६६१, १७०४। 'हेतू' का अर्थ प्राय: 'कारण' ही होता है। सम्भव है कि वह अर्थ ठीक न बैठनेसे 'अति' के स्थानपर 'अस' पाठ कर दिया गया। 'अस हेतू' का अर्थ 'इस हेतुसे' इस अभिशायसे, इस कारणसे, करना होगा। पर टीकाकारोंने—'हेतु ऐसा है कि (जिसकी स्तुति नहीं की) उसकी स्तुति कर रहे हैं।' यह अर्थ किया है।

<sup>्</sup>रवान झखकेतू—१६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० राम । बारिचर केतू—१७०४ । परन्तु रा० प्र० में 'बाम झखकेतू' हो है ।

सलाह बहुत ही अच्छी है ॥ ७ ॥ देवताओंने अत्यन्त अनुरागसे कामदेवकी भारी स्तुति की (तय) पञ्चवाणधारी मकर-ध्वज कामदेव प्रकट हुआ ॥ ८ ॥

टिप्पणी—9 'पृहि विधि मलेहि देवहित होई।"" इति। (क) 'भलेहि'=भले ही।=भलीभाँत। यहाँ ये दोनों अर्थ घटित होते हैं। इस अर्थालीका अर्थ कोई ऐसा भी करते हैं—'सव कोई कहने लगे कि यह मत बहुत अच्छा है, इस प्रकार देवताओं का पूरा हित होगा।' (ख) 'देवहित होई' इति। क्या हित होगा? मुख्य हित तारकवध है; यथा 'सब सन कहा बुझाइ विधि दनुजिनधन तब होइ।' तारकवधसे देवगण फिर स्ववश वसेंगे। [पृनः भाव कि समाधि-भंगके अन्य उपाय भी हैं, पर उनके करनेसे समाधिमंग होनेपर शिवजी कारणकी खोज करेंगे, देवताओंपर विपत्ति विना आये न रहेगी। अतः उनसे भली प्रकार हित न होगा। और कामकी उत्पत्ति ही मनः स्रोभके लिये हैं, अतः उसके समाधिभक्ष करनेपर कारणकी खोज न होगी। वि० ति०।](ग) 'मत अति नीक कहें सब कोई' इति। जो मत सबके मनको भाता है, उससे अवश्य कार्य सिद्ध होता है; यथा 'नीक मंत्र सबके मन मावा।' तात्पर्य कि सब सहमत हुए।

२ 'प्रस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू:"' इति (क) कामदेवके आविर्भावके छिये अत्यन्त स्तेहसे भारी स्तुति की। हेतु= प्रेम; यथा 'हरपे हंतु हेरि हर ही को ॥ १ । १९ ॥' 'चले संग हिमवंत तव पहुँचावन अति हंतु ॥ १०२ ॥' (ख) 'प्रगटेउ' कहा क्योंकि काम तो सर्वत्र व्यापक है, मनमें ही उसका निवास रहता है, अतः स्तुति करनेपर वहीं प्रकट हो गया। दिवगण आर्त थे, इसिल्ये उन्होंने प्रकर्ष रूपसे स्तुति की, नहीं तो कामदेव बुलवा लिये जाते। यथा 'कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ १२५ । ५ ॥' (वि० त्रि०)] (ग) 'विषम बान' इति। विषम=पाँच ः=तीक्षण।-मनमें विपमता अर्थात् विकार उत्पन्न करनेवाले।=कठिन जिससे कोई उबर (बच) न सके] कामदेवके बाणोंकी विषमता शिवजी भी न सह सके; यथा 'छाँढे विषम विसिख उर लागे। छूटि समाधि संभु तव जागे ॥ ८७ ॥' अतः वाणोंको 'विषम' विशेषण दिया।

नोट—१ कि कामदेव पञ्चवाणधारी कहा जाता है। वे पञ्च वाण क्या हैं—इसमें कई मत है। (क) पं॰ रामवल्लभाशरणजी प्रमाणका एक रलोक यह वताते थे जो अमरकोशकी टीकामें भी है—'उन्मादस्तापनश्चैव शोपणस्तम्म-नस्तथा। संमोहनश्च कामस्य बाणाः पंच प्रकोतिंताः॥' बावा हरिहरप्रसादजी तथा मुं॰ रोशनलालजी इसीको भागामें यों लिखते हैं—'वशीकरन मोहन कहत आकर्षण किव लोग। उचाटन मारन समुद्ध पंच वाण ये योग॥' श्रीकरणासिधुजी लिखते हैं कि 'आकर्षण, उचाटन, मारण और वशीकरण ये चारों कामदेवके धनुप हैं। कंपन पनच है और मोहन, स्तंभन, शोषण, दहन तथा वंदन—ये पाँच वाण हैं पर मुमनरूप हैं।' (ख) ये पाँच फुल कौन हें ? पंजावीजी, पं० श्रामवल्लभाशरणजी तथा अमरकोशटीकाके अनुसार वे पाँच पुष्प ये हैं—'अरिवन्दमशोकज्ञ चूतंच नव मिललका। नीलोत्पलं चपम्चेते प्रवाणस्य सायकाः॥' मुं॰ रोशनलाल एवं बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'करना केतिक केवड़ा कदम आमके और। प् पाँचो शर कामके केशवदास न और॥' पंजावीजी 'लालकमल, अशोकपुष्प, आमका बौर, चमेली और इन्दीवर' नाम लिखते हैं। श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि केवड़ा उचाटन, केतकी आकर्षण, कमल मोहन, गुलाव वशीकरण, करवीर (कनेर) मारण, ये पंच पुष्पवाण हैं। कि विवार ही पंचवाण हैं। पर इस मतका कोई प्रमाण दासको नहीं मिला। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पाँच विकार ही पंचवाण हैं। पर इस मतका कोई प्रमाण दासको नहीं मिला।

२ कि पंचवाण धारण करनेका भाव यह कहा जाता है कि 'यह शरीर पंचतत्त्वों—पृथ्वी, जल, पावक, वायु और आकाशसे ही बना है। इस कारण एक-एक तत्त्वकों भेदन करनेके लिये एक-एक वाण धारण किया है। कामदेवक वाण प्रायः पृथ्वोंके ही माने गये हैं और श्रीमद्गोस्वामीजीका भी यही मत है। यथा 'स्ल इलिस अंस अँगवनिहारं। तं रित-नाथ सुमन सर मारे॥ २। २५॥' धनुष और बाण दोनों फूलके हैं; यथा 'काम कुसुम धनु सायक लान्हें। सकल भुवन अपने वस कीन्हें॥ १। २५७॥' 'अस किह चलेड सर्वाह सिक् नाई। सुमन धनुष कर सहित सहाई॥ ८४। ३॥'

विषम वाण और झलकेतु ये दोनों वशीकरण और विजयके आयुध साथ दिखाकर जनाया कि विजय प्राप्त होगी । मीन वशीकरणका चिह्न माना जाता हैं।

दोहा—सुरन्ह कही निज बिपति सब पुनि मन कीन्ह विचार । संभु बिरोध न कुसल मोहि बिहिस कहेउ अस मार ॥८३॥ वर्ध—देवताओंने अपनी सारी विपत्ति उससें कह सुनायी। कामदेवने सुनकर मनमें विचार किया। (फिर) हॅसकर उनसे यों कहा कि शिवजीके वैरसे मेरी कुशल नहीं ॥ ८३॥

टिप्पणी—१ (क) 'मन कीन्ह विचार' कहकर जनाया कि 'संभु विरोध न कुसल मोहि' यह उसने मनमें विचार किया और फिर यही बात स्पष्ट कह भी दी। (ख) 'संभु विरोध न कुसल' इति। माव कि वे शम्भु हैं, कल्याणकी उत्पत्ति फरनेवाल हैं, कल्याणकर्ता हैं, जब कल्याणकर्त्ता ही विरोध किया जायगा तब कल्याण कैसे हो सकता है ? कुशल और कल्याण पर्याय हैं।

नोट-9 'विहसि कहेउ अस मार' इति । यहाँ हँसनेमें व्यंजनामूलक गृद् व्यंग्य है कि ये सब ऐसे स्वार्थपरायण हैं कि अपना हित-साधनके लिये दूसरेको आगमें झोंकते हैं; इन्हें अपना काम बननेसे प्रयोजन है चाहे दूसरेका उससे नाश ही क्यों न हो । यथा 'कपट कुचालि सीवँ सुरराजू । पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ २ । ३०२ ॥' महानुभावोंने हँसनेके अनेक भाव लिखे हैं-(१) मेरे पराक्रमको देवता लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ईश्वरके मनमें भी क्षोभ उत्पन्न कर देनेवाला हूँ। इसीसे वे मुझे ऐसे वीरके सामने भेजते हैं। अर्थात् अपनी शूरताके गर्वसे हँसा। (पं॰, रा॰ प्र॰)। (२) 'ये विवुध (विशेष बुद्धिमान् ) कहलाते हैं पर इनकी बुद्धिमें यह नहीं आता कि शिवजी तो 'अमन' (जिनके मन है ही नहीं ) हैं । जब मन ही नहीं है तब हमारा वहाँ गुजर कहाँ ? क्योंकि हम तो मनजात वा मनसिज ही हैं, मनहीमें प्रभाव भी डालते हैं।' (रा॰ प्र॰)। (३) 'ये सुमेरुको सेरसे मिलाया चाहते हैं। कहाँ तो सुमेरुवत् शिवजी और कहाँ सेर-समान मैं; हमारा उनका जोड़ कहाँ ?' (रा॰ प्र॰)। ( ४ ) कामदेव सोचता है कि 'सूल कुलिस असि अँगवनिहारे। ते रितनाथ सुमन सर मारे !! २ । २५ ॥'-यह मेरा प्रभाव है, ऐसा मैं हूँ । मैं अपने सामने अवतंक किसीको कुछ न समझता था, पर इन्होंने आज मुझे शंकर-ऐसे वीरसे भिड़ाया कि जहाँ जाकर फिर कुशल नहीं। पर क्या हानि है ? क्या हर्ज ? वीरका काम ही समरमें सम्मुख लड़कर मरना है, यही वीरकी शोभा है; यथा 'सन्मुख मरन बीर कै सोमा। तब तिन्ह तजा प्रान कर लोमा ॥ ६ । ४९ ॥ (पं०, रा० प्र०)।(५) देवता यह नहीं सोचते कि मेरी मृत्यु हो जायगी तो उनको भी तो भोगका सुख न मिलेगा। (पं०)।—( मेरी समझमें हँसनेका कारण गर्व नहीं हो सकता, क्योंकि आगे वह स्ययं कह रहा है कि 'श्रुति कह परम धरम उपकारा।' इससे विरोध होगा)।(६) यह मोहदलका प्रथम वीर है, अतः मृत्युपर हँसा-'शूराणां मरणं तृणम् ।' (वि० त्रि०)।

नोट—२ 'कहेउ अस मार' इति। 'मार' का भाव कि अभीतक तो मैं सबका मारनेवाला कहलाता था, परंतु अब मेरी ही मृत्यु जान पढ़ती है। 'मार'=कामदेव। 'मार' का एक अर्थ कोशमें 'जिसपर मार पढ़ती है' यह भी दिया है। हस प्रकार एक भाव यह भी निकल सकता है कि 'जिसपर मार पड़नेको है, जिसका नाश होनेको है, वह कामदेव बोला।' कुशल नहीं है, इसीसे 'मार' नाम दिया। पुनः, 'राम' का उलटा 'मार' है। भगवान् शङ्करके हृदयमें 'राम' विराजमान हैं; यथा—'लगे करन रघुनायक ध्याना।' वह इस ध्यानको उलटने जा रहा है; अतः 'मार' नाम दिया गया। 'राम' की जगह 'मार' होनेपर खेरियत नहीं, मारा ही जायगा। 'मार' यह नाम आगे फिर ऐसा ही विचार उठनेपर महाकविजीने दिया है; यथा—'चलत मार अस हृदय विचारा। शिव बिरोध ध्रुव मरनु हमारा॥' अतः 'मार' शब्दके प्रयोगका यह भाव सुसंगत भी है। 'अस'—अर्थात् 'संसु विरोध न कुसल मोहि। तदिप करव में काज सुम्हारा। ''' इत्यादि।

तदिप करव मैं काज तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ।। १ ।। परिहत लागि तजै जो देही । संतत संत प्रसंसिंह तेही ।। २ ।।

व्यर्थ—तो भी मैं तुम्हारा काम करूँगा। श्रुति (वेद) कहती है कि परोपकार परम धर्म है।। ९।। दूसरेके हितके छिये जो शरीर त्याग देता है, संत उसकी सदा बड़ाई करते हैं।। २।।

टिप्पणी—९ 'तद्पि करव मैं काजु तुम्हारा।'''' इति । (क) 'तद्पि' का भाव कि अपनी मृत्युकी किंचित् परवा (चिंता) न करके आप लोगोंका काम करूँगा। ﷺ यह कामकी सत्पुरुषता दिखाते हैं। (ख) 'श्रुति कह परम धरम उपकारा।' इति । [उपकार परम धर्म है, यथा—'पर हित सरिस धरम नहिं माई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ निर्नेय

<sup>🕾</sup> जे—१७०४, १७२१, १७६२, छ०। जो—१६६१, को० रा०।

सकल पुरान बेद कर । ७ |४९ |', 'अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् । परोपकारः पुण्याय पापाय परपादनम् ॥' अर्थात् व्यासजीके अठारहों पुराणोंका सारांश ये दो वचन हैं—परोपकार ही पुण्य है और परपीड़ा ही पाप हैं । भर्नृहरि-जीने भी कहा है—'एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये । सामान्यास्तु परार्थमुद्यमस्तः स्वार्थाविरोधेन थे । तेऽमीमानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये । ये निघ्नन्ति निर्धं कं परहितं ते के न जानी महे ॥' (नीतिशतक ७५)। अर्थात् वे ही लोग सत्पुरुष हैं जो अपना स्वार्थ त्यागकर निःस्वार्थ भावसे दूसरों के कार्यका सम्पादन करते हैं । जो अपना स्वार्थ एखते हुए भी दूसरों के कार्यमें उद्यम करते हैं वे सामान्य मनुष्य हैं । और जो अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को हानि पहुँ चाते हैं, कष्ट देते हैं, दूसरोंका काम विगाइते हैं, वे मनुष्यरूपमें राक्षस ही हैं । परन्तु हमारी समझमें नहीं आता कि वे कीन है, उनको किस नामसे पुकारा जाय कि जो विना प्रयोजन ही दूसरोंके हितकी हानि करते हें । क्ष्ट्रिस देवताओंका तो हित होगा, एक हमारी मृत्यु हो जायगी तो हो जायगी । यही उपकार 'सत्पुरुषता' है । 'श्रुंति कह परम धरम उपकारा' इत्यादि वचनोंसे स्पष्ट है कि इस परोपकारके विचारसे ही वह इस कार्यमें तत्यर हो रहा है । उपकारको परम धर्म कहकर जनाया कि आत्मरक्षा धर्म है । ]

- टिप्पणी—२ 'पर हित लागि तजे जो देही।""' इति। (क) कहनेका आशय यह है कि अभीतक तो वीरोंमें मेरी गिनती रही, वीरोंमें ही प्रशंखा होती रही और अब परोपकारियोंमें प्रशंखा होगी। (ख) 'संतत संत प्रसंसिंह तेही' इति । यहाँ संतका प्रशंसा करना कहा । शुकदेवजी, विष्र, सुकवि और बुध आदिका प्रशंसा करना न लिखा, यह क्यों ? इसका कारण यह है कि मन, वचन और कर्मसे परोपकार करना संतोंका ही स्वभाव है; यथा-'पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुमाउ लगराया ॥' 'संत सहहिं दुख पर हित लागी। ७। १२१।' इसीसे ये सदा प्रशंसा भी करते हैं। सुकवि कुछ असत्य भी जोड़ गाँठ लिया करते हैं। कामदेवको एक वड़णन तो यही मिल गया कि उसकी गणना चार पदार्थों (पुरुषार्थों) में होने लगी । यथा—'गुरु संगति गुरु होड़ सो लघु संगति लघु नाम । चारि पदारध में गने नरकद्वारहू काम । दोहावली ३५९।' (रा॰ प्र॰)। अथवा भाव कि आजतक मेरी गिनती पड्रिपुमें रही, संत मेरी निन्दा गरते रहे, अब परोपकारके लिये शरीर छोड़ नेसे संतसमाजमें मेरी प्रशंसा सदा होगी। (वि॰ त्रि॰)। (ग) संत मन-कर्म-वचनसे परोपकार करते हैं । उनका प्रशंसा करना कहा है, अतः कामदेवकी परोपकारमें मन-कर्म-वचनसे तत्ररता भी यहाँ दिखायी है। यथा—'सुनि मन कीन्ह बिचार', मनसे विचार किया कि मरण होगा पर यह उपकारका काम है, अवएन कर्तव्य हैं; 'तदिष करव' यह मनसे तत्पर दिखाया । 'तदिष करव में काजु तुम्हारा।'''अस किह ॥' यह वचनसे परोपदारमें तत्पर जनाया । और 'चलेंड सबिहं सिरु नाई' इत्यादि कर्मकी तत्परता है। [(१) सरस्वतीजीको जब देवताओं ने रामवनवास करानेके छिये संकोचमें डाला तब उसने भी कुछ ऐसा ही विचारकर हर्पपूर्वक देवताओंका काम करनेको द्दारथपुर प्रस्थान किया था। यथा—'आगिल काजु विचारि यहोरी। करिहर्हि चाह कुसल कवि मोरी॥ हरिप हृदय दसरधपुर आई। २ । १२ । १ (२) यहाँ 'अर्थान्तरन्यास अलङ्कार' है । पहले साधारण सिद्धान्त कहा कि 'श्रुति कह परम धरम उपकारा', फिर विशेष सिद्धान्तसे उसका समर्थन किया कि उत सदा परोपकारमें प्राण समर्पण कर देनेवाटोंकी प्रशंसा करते हैं। (२) मानसमें इस वाक्यका उदाहरण मिल जाता है। श्रीरामजीने गीधराजकी प्रशंसा की है; यथा— 'जल भरि नयन कहिं रघुराई । तात कर्म निज तें गति पाई ॥ परिहत यस जिन्हके मन माहीं ॥ तिन्ह कहुँ जग दुर्लम कछु नाहीं ॥ ३ । ३९ ।'; श्रीरामजी संत हैं, यथा--'सब कोउ कहइ राम सुठि साथू । २ । ३२ ।'

अस किह चलेउ सबिह सिरु नाई। सुमन धनुप कर सहित सहाई॥ ३॥ चलत मार अस हृदय विचारा। शिव विरोध ध्रुव मरन हमारा॥ ४॥

अर्थ—ऐसा कह सबको सिर नवा, हाथों में पुष्प धनुष (बाण और ध्वजा) लिये हुए सहायकों सित वह चला ॥ ३॥ चलते समय कामदेवने हृदयमें ऐसा विचार किया कि शिवजीसे वर करनेते हमारा मरण निध्य है ॥ ४॥

टिप्पणी—१ (क) 'अस किं उपसंहार है। 'संभु विरोध न इसक मोहि विहिस कहें उस मार।'''' इसका उपक्रम है। यहाँतक कामके वचन लिखे गये। [(ख) 'सिरु नाई' इति। कि विदा होते समय वहाँ और वरावरवालाँ-को प्रणाम करना शिष्टाचार है और यहाँ तो इन्द्र, वहण, कुवेर आदि समस्त देवगणोंका ही समाज एकत्र है, उहुपर भी इन्द्र देवताओंका राजा ही है। इसिलये प्रणाम उचित ही है। पुनः वड़ोंको प्रणाम करके चलनेसे उनका हार्दिक आशीवांद साय

<sup>₩</sup> लेत--१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०। सिंहत--१६६१, १७०४, को० रा०।

रहता है, जिससे कार्यमें सफलता होती है। यथा-'अस किह नाइ सवन्ह कहुँ माथा। चलेज हरिष हिय धरि रघुनाथा॥' ( हनुमान्जी ५ । ४ । ), 'अंगद चलेड सर्वाहं सिरु नाई । ६ । १८ ।', 'रघुपति चरन नाइ सिर चलेड तुरंत अनंत । ६ । ७४ ।' क्रिस्मरण रहे कि ग्रन्थमें महाकविने बराबर दिखाया है कि जहाँ प्रणाम नहीं किया गया है वहाँ प्रायः कार्यकी सिद्धि नहीं हुई है; यथा--'सिहत सहाय जाहु मम हेत्। चलेउ हरिष हिय जलचरकेत्। १। १२५।' (कामदेव नारदकी समाधि न छुड़ा सका ); 'क्षायसु मागि राम पहिं अंगदादि किप साथ । लिछमन चले ऋद होइ बान सरासन हाय । ६ । ५९ ।' ( लक्ष्मणजी शक्तिसे मूच्छित हुए ) । इत्यादि । [ कुछ महानुभावोंने 'सिरु नाई' के ये भाव लिखे हैं— (१) कामदेवने अनुमानसे निश्चय किया है कि 'शिव-बिरोध ध्रुव मरन हमारा', इसिलये उसने सोचा कि इस तनसे यह अन्तिम दण्डवत् तो कर लूँ, फिर शरीर रहे न रहे। (पं०)। (२) 'सबिह सिरु नाई' अर्थात् सभीने सिर नीचा कर लिया, इस विचारसे कि हमारा यह ऐसा सचा सेवक सहायक मारा न जाय । अथवा, सनका सिर नवा दिया । इत्यादि । परंतु ये भावार्थ संगत प्रतीत नहीं होते । ] ( ख ) 'सुमन धनुष कर सहित सहाई' इति । 🖅 ये कामदेवके आयुध और वल वा सेना हैं। वन, ऋतुराज वसन्त, भ्रमर, कोकिलादि पक्षी, इत्यादि कामके सहायक सैन्य और सुभट हैं, यथा-'मिरह विकल वलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल । सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल ॥ देखि गएउ भ्राता सहित तासु दृत सुनि यात । डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब कटकु हटिक मनजात । ३ । ३७ । बिटप बिसाल कता अरुप्तानी । विविध ग्रितान दिए जनु तानी ॥ कदिल ताल बर धुजा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका । विविध माँति फूछे तरु नाना । जनु वानैत वने वहु वाना ॥ कहुँ कहुँ सुंदर विटप सुहाए । जनु मट विलग विलग होइ छाए ॥ कूजत पिक मानहु गज माते। ढेक महोख उँट विसराते ॥ मोर चकोर कीर वर बाजी। पारावत मराल सब ताजी ॥ सोतिर लावक पदचर जूथा । यरिन न जाइ मनोज बरूथा ॥ रथ गिरि सिला दुंदुमी झरना । चातक बंदी गुनगन बरना ॥ मधुकर मुखर भेरि सहनाई । त्रिविध वयारि वसीठी आई ॥ चतुरंगिनी सेन सब लीन्हें । विचरत सबिह चुनौती दीन्हें ॥ छछिमन ! देखत काम अनीका। रहिंह घीर तिन्ह के जग लीका ॥ एहि कें एक परम बल नारी। तेहि तें उबर सुमट सोइ मारी ॥ ३ । ३८ ।' (ग) ﷺ 'सुमन धनुष कर' इति । [ कामका धनुष फूलोंका बना हुआ है, उसका नाम उन्मादन प्रसिद्ध है, जो स्त्रीकी भौंहोंके तुल्य चलनेवाला है। यथा—'ततः कामोऽपि कोदण्डमादाय कुसुमोद्भवस्। उन्मादनेति विख्यातं कान्ताभ्रतुक्यविक्टतम् ॥ का० पु०।' (वि० त्रि०) ] यहाँ लोग शंका करते हैं कि यहाँ धनुषका हाथमें लेना कहा, परंतु बाणका नाम नहीं लिया, यह क्यों ? बिना बाणके धनुष व्यर्थ ही है। समाधान यह है कि जब कामदेव प्रकट हुआ तब उसके साथ ध्वजा और बाणका वर्णन कर चुके थे; यथा—'प्रगटेउ बिषम बान झखकेतू ।' अब चलते समय 'सुमन धनुष' भी साथ होना कह दिया । दोनों जगह दोनोंको समझना चाहिये । इस प्रकार दोनों मिलाकर कामदेवका पूरा स्वरूप कहा गया । 😂 यह श्रीमद्गोस्वामीजीकी शैली है कि जब कोई बात दो या अधिक जगह लिखनी होती है तब वे प्रायः उसका कुछ अंश एक जगह लिख देते हैं और कुछ दूसरी जगह। अर्थ लगाते समय दोनोंको सर्वत्र समझ लेना होता है। इसी तरह यहाँ अर्थ लगानेमें ध्वजा, धनुष और सरको दोनों ठौर ले लेना चाहिये। [ दूसरे, 'सुमन धनुष'=सुमन ( विषम वाण ) और सुमन धनुष । पुष्प ही उसके बाण हैं, अतः 'सुमन' से उसे भी कह दिया। इस तरह भी समाधान कर सकते हैं। धनुष-बाण दोनों साथ हैं यह आगे स्पष्ट कहा है यथा-- 'दुंद माथ केहि रितनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनु सरु धरा। ८४।']

टिप्पणी—२ 'चलत मार अस हृदय विचारा। ''शव' से वेर करना निश्चय है, अतः 'मार' नाम दिया। दोहा ८३ भी देखिये। (ख) शिव-विरोधसे मरण निश्चय किया। 'शिव' से वेर करना कल्याणसे वेर करना है; अतः अकल्याण छोड़ और क्या हो सकता है? पुनः, 'शिवविरोधमें मरणका निश्चय इससे किया कि शिवजी परम भागवत हैं; यथा—'संतद्रोह जिमि कर छल नासा।' अम्बरीय-दुर्वासाकी कथा प्रसिद्ध ही है।—'साधुसज्जनसंतापात्किमाश्चर्य कुलक्षयः।' साधुसंतोंके संतापसे कुलका क्षय होता है, इसमें आश्चर्य ही क्या ?' (पं०)। [कामदेवको ब्रह्माका शाप था कि त् शम्भुकी नेत्राग्निसे निःसंशय जल जायगा, उस शापका स्मरण कर उसने मनसे 'ध्रुव मरन हमारा' ऐसा विचार किया। यथा—'प्राप्त-कालश्च सस्सार शापं ब्रह्मकृतं पुरा। शम्भुनेन्नाग्निदग्धस्त्वं भविष्यसि न संशयः॥ का० पु०।' (वि० त्रि०)] यहाँ 'राद्यनान प्रसाण' अलंकार है। (ग) यहाँ 'ध्रुव' शब्द बीचमें होनेसे उसके हृदयका निश्चय भी बताता है। 'शिष

विरोध धुव ' अर्थात् परोपकारार्थ विरोध करना आवश्यक है, अतएव वह तो निश्चय ही कलँगा । और 'धुव मरन हमारा' यह उसका फल भी निश्चय ही है । ये दोनों विचार उठे । (घ) ऊपर उसने अपने लिये एक वचन 'में' का ही प्रयोग किया था, यथा—'संसुबिरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेउ अस मार' 'तदिप करव में काज तुम्हारा ।' पर यहाँ उसने 'शिष बिरोध धुव मरन हमारा' कहा । 'हमारा' बहुवचन पद देकर जनाया कि मेरा ही मरण नहीं, किंतु मेरे साथ सब सहायकोंका भी मरण है । क्योंकि यह विचार 'अस किह चलेउ सबिह सिरु नाई । सुमन धनुप कर सिहत सहाई ॥' के पश्चात्का है, जब सहायक भी उसके साथ हैं । अथवा, 'शिवविरोध' करनेका हद संकल्प करनेसे अलंकारसे 'हमारा' कहा । आगे 'तब आपन प्रमाउ बिस्तारा । ''' में गर्व और मद संचारी भाव झलक भी रहे हैं ।

तब आपन प्रभाउ विस्तारा । निज वस कीन्ह सकल संसारा ॥ ५ ॥ कोपेउ जबहिं बारिचरकेत् । छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेत् ॥ ६ ॥

मर्थ-तव उसने अपना प्रभाव फैलाया और सारे संसारको अपने वदा कर लिया ॥ ५ ॥ इयों ही मीनध्वज कामदेवने कोप किया त्यों ही क्षणमात्रमें समस्त चेदमर्थादा मिट गयी ॥ ६ ॥

नोट-- 9 'तब आपन प्रमाउ विस्तारा ।'''' इति । (क) तालर्य कि आलिर मृत्यु तो होनी ही है, मरना तो है ही, तो विनाशकालमें भी संसारको अपना प्रभाव दिखाकर ही क्यों न मरूँ? कम-से कम लोगोंको यह तो दिखा ही दूँ कि में फैसा पुरुषार्थी रहा हूँ। (यहाँ भर्व और मद संचारी भाव हैं)। (गं० रा० कु०)। (स) 'निज दस कीन्द्र सकल ""' इति । यहाँ यह शंका होती है कि 'कार्य तो था केवल शंकरजीको विजय करनेका. सारे संमारको इसने क्यों मताया ?' इसका समाधान भी लोगोंने अनेक प्रकारसे किया है।—(१) एक यह कि उसने यह सोचा-विचारा कि हमारी मृत्यु तो होगी ही, पर लोग यह न समझें कि मेरा प्रभाव कुछ नहीं है, इससे अपना प्रभाव दिखा दूँ कि में कैसा वीर हूँ। (वै॰, रा॰ प्र॰)। (२) दूसरे यह कि शिवजीको आगे 'दुराधर्प' कहा है, यथा 'रुद्रित देखि मदन मय माना। दुराधरप दुर्गम भगवाना ॥' यदि प्रथम कामका विश्वविजयी होना न दिखाते तो श्रीशङ्करजीकी उत्कर्पता न पाई जाती । इसका प्रभाव देख छेनेपर अब लोग शंकरजीकी प्रशंसा करेंगे कि ऐसे विश्वविजयी कामको उन्होंने जला दिया। (वंदनपाठकजी)। (३) तीसरे यह कि काम सबके हृद्यमें रहता है। जब उसने शिवजीके विजयके लिये अपना प्रभाव डाला तो अगत् आप-से-आप वशमें हो गया। (वंदनपाठकजी)। (४) चौथे यह कि शत्रुपर चटाईके समय जो भी सम्मुख पड़ जाता है, उसपर भी बार हो ही जाता है, यह रोति है। (बंदनपाठकजी)। (५) पाँचवें यह कि 'जब किसीकी मृत्यु निकट होती है त्रच उसका प्रताप अत्यन्त तप जाता है अतएव कामको विश्वविजयी गाया।' ( वंदनपाटकजी )। ( ६ ) जब बढ़ी वानु जलानी होती है तब अग्नि भी बड़ी ही प्रकट करनी होती है और अग्नि जितनी ही आंधक बड़ी होती है उतनी ही अधिक दूरतक उसका ताप भी चारों ओर फैलता है। इसी तरह कामदेवको शिवजीक विजयक छिये अपनी वड़ी भारी पूरी शिक लगानी पड़ी और सर्वव्यापक होनेसे समीपर उसका प्रभाव पढ़ गया (७) विश्वनाथपर प्रहार करनेके पहले विश्वको वश्य करना चाहिये। राजापर वार करनेसे पहिले उसके राज्यपर आक्रमण करना चाहिये। (वि० त्रि०)।

नोट—२ 'कोपंड जबहिं बारिचरकेत्। ' दिन पह अर्थाली स्वरूप है और इसके आगेकी चांपाई व्याख्यारूप है। बारिचर=जलमें चलनेवाली=मल्ली, मीन। प्यजामें मल्लोका चिह्न धारण करनेके कारण ये कहे जाते हैं—(१) कामका नाम मनसिज है, मनसे ही इसकी उत्यत्ति है। मन चंचल है, काम भी चंचल है और मीन भी चंचल। जो जैसा होता है वैसा ही संगी, साथी, सम्बन्धी हाँ दता है। इसीसे उसने अपनी प्यजापर मीनका चिह्न धारण किया। (पं०)। (२) यहाँ 'बारिचर'—शब्दका प्रयोग ख्यी, चोखाई और अभिश्रायसे खाली नहीं। 'बारि' में एक मल्लीहीका सच्चा स्नेह है, जलसे उसका वियोग हुआ नहीं कि उसने प्राण दे दिये। यथा—'मकर उरग दाहुर कमर कल कोवन जल गेह। तुलसी एक मीन को है साँचिलो सनेह ॥ दोहावली ३१८।' अन्य जलचर जलके बाहर भी रह जाते हैं, पर मीन एक पल भी जलसे बाहर नहीं रह सकती। जब ध्वजामें मीन है तब वहाँतक जल भी रहना (उसको जीवित स्वनेक लिये) परमावश्यक है। अतः 'बारिचरकेत्' नाम देकर सूचित करते हैं कि वह कामरूपी जलकी बादको ध्वजातक पहुँचा देगा, तब मला धर्मका पताका क्योंकर रह सकता है ? जलकी बादमें बाँधों और पुलोंके टूटनेका भी भय पहुँचा देगा, तब मला धर्मका पताका क्योंकर रह सकता है ? जलकी बादमें बाँधों और पुलोंक टूटनेका भी भय

रहता है। यहाँ घ्वजातक जल चढ़ा, इसीसे श्रुतियोंके सेतु (पुल) इव गये। (पं०)। (३) 'बारिचरकेत,' और 'श्रुतिसेतु' कथनका आश्रय कि मलली जलके तले (भीतर) ही रहती है सो पताकापर चली गयी, इतना अधर्म-जल बढ़ा, अतः श्रुतियोंकी बाँधी हुई मर्यादा न रह गयी तो आश्रय ही क्या ? पुनः भाव कि वेदोंकी रक्षाहेतु मत्स्यावतार होता है, इसीसे उसने मत्स्यको ध्वजापर धारणकर श्रुतिसेतुको तोड़ना ग्रुरू किया कि अब कैसे जाकर वेदोंका उद्धार करेंगे। पुनः मीन और काम दोनों तमोगुणी हैं और दोनोंकी वृत्ति जलमय होती है। काम द्रव्यरूप ही है। यथा—'होह बिकल सक मनिह न रोकी। जिमि रिवमिन द्रव रिविह विलोकी ॥ ३। १७॥' वैसे ही यह सबकी वृत्तिको काममय कर देता है। (पं० रा० कु०)। दोहा १२५ की छठी अर्घाली 'चलेउ हरिष हिय जलचरकेत,' भी देखिये। मीन वशीकरणका चिह्न है। ध्वजापर यह चिह्न कहकर बताते हैं कि वह सारे ब्रह्माण्डको वशमें किये हुए है। यथा 'मीन बिंदु रामचन्द्र कीन्ह्यो वर्शाकरण पाँय ताहि ते निकाय जनमन जात हन्यों है।' (भक्तिरसबोधिनीटीका भक्तमाल)।

नोट—३ 'छन महुँ मिटे....' इति । (क) 'छन महुँ' अर्थात् थोड़ी ही देरमं; क्योंकि कामका सारा कौतुक केवल चार दण्डतक तो रहा ही था। यथा—'दुइ दंड भिर ब्रह्मांड मीतर काम कृत कौतुक अयं।' और 'डभय घरी छस कीतुक मयऊ।' (ख) श्रुतिसेतु=वेदोंने जो वर्णाश्रम सदाचार आदि धर्मकी मर्यादा बाँध दी है। इसका वर्णन स्वयं ग्रन्थकार आगेकी चौपाइयोंमें कर रहे हैं। 'श्रुतिसेतु' स्त्ररूप है, आगे इसकी व्याख्या है। ब्रह्मचर्यादि वेदोंके बाँधे हुए पुल हैं। (ग) लड़ाईमें जिन पुलोंसे सहायता मिलती है वे पहले तोड़े जाते हैं। अतः पहला काम उसने यह किया कि श्रुति सेतुको तोड़ डाला। (वि॰ त्रि॰)

## व्रह्मचर्ज व्रत संजम नाना । घीरज घरम ज्ञान विज्ञाना ॥ ७ ॥ सदाचार जप जोग विरागा । सभय विवेक कटकु सबु भागा ॥ ८ ॥

मर्थ-- ब्रह्मचर्य, व्रत और अनेक प्रकारके संयम, धेर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग और वैराग्य (यह) विवेककी सारी सेना भयभीत होकर भाग गयी ॥ ७-८ ॥

नोट- १ (क) ब्रह्मचर्य दो प्रकारका होता है । एक आधिदैविक दूसरा आध्यात्मिक । आधिदैविक ब्रह्मचर्यके पालनसे ही आध्यात्मिक ब्रह्मचर्यकी प्राप्ति होती है जो कि मनुष्य-शरीरका चरम लक्ष्य है। और उस आधिदैहिक ब्रह्मचर्य-की पूर्ण रक्षा अप्र प्रकारके भोगोंके त्यागसे ही हो सकती है । ब्रह्मचर्यके बाधक आठ प्रकारके भोग ये हैं-'स्नगन्धो वनिता वस्त्रं गीतताम्बूरुभोजनम् । भूषणं वाहनं चेति भोगस्त्वष्टविधः स्मृतः ॥' दूसरा आध्यात्मिक ब्रह्मचर्थं है ब्रह्ममें विचरना । अर्थात् सतत काल ब्रह्म ( इष्ट ) का चिन्तन करना, 'सर्वे ब्रह्ममयं जगत्' 'निज प्रभुमय देखिंह जगत', जगत्मात्रमें ब्रह्म-व्याप्तिकी भावना करते रहना, सम्पूर्ण चराचरमात्रको ब्रह्ममय देखना आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य कहा जाता है। आधिदैहिक ब्रह्मचर्य, नाना प्रकारके संयम, नियम, वत, दान, धैर्य, धर्म और ज्ञानादि आध्यात्मिक ब्रह्मचर्यके साधन हैं। साधनसे साध्य श्रेष्ठ होता है। इसीस साध्य 'ब्रह्मचर्य' को यहाँ प्रथम कहकर तब व्रत-संयमादि साधन कहे गये। साधनमें विपरीतता होनेसे साध्यमें भी विपरीतता हो जाती है। यही बात आगे 'विवेककटक' ( साधन ) के भागने (विपरीत होने ) पर कही गयी है-'देखिं चराचर नारिमय'''' (वे॰ भू०)। पुनः मन-कर्म-वचन तीनोंसे मैथुनका त्याग ब्रह्मचर्य-व्रत है। मैथुन (वा भोग ) आठ प्रकारका होता है; यथा- 'कर्मेणां मनसा वाचा सर्वावस्था तु सर्वदा । सर्वत्र मैथुनस्यागो बहाचर्य तदुच्यते ॥' (वै० पं०)। 'दर्शनं स्पर्शनं केलिः रहस्यं गुद्यमाषणम्। संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृ त्तिरेव च। एतद्योगत्व (एतन्मैथुन) मष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥' (पां॰ । कोष्ठकवाला पाठ भावप्रकाशका है ) पुनश्च 'सर्वत्यागसंकल्प रति तनमय गुप्त विचार । कीर्तन सुमिरन देखियो मैथुन अष्ट प्रकार ॥' (वै०) । पुनः (ख) 'व्रत'—िकसी वातके करने वा न करनेका हद संकल्प । ब्रह्मचर्य वत=ब्रह्मचर्यका संकल्प । कामको जीतनेसे ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है । इससे कामका मुख्य शत्रु ब्रह्मचर्य है; यथा 'ब्रह्मचरज व्रत रत मित धीरा । तुम्हिह कि करइ मनोमव पीरा ॥ १ । १२९ ॥'; इसीसे प्रथम ब्रह्मचर्यको ही जीता, उसीका नाश प्रथम किया-यह जनानेके लिये ही इसीको प्रथम कहा । मुख्य विरोधीको कानूमें कर लेनेसे और सन तो फिर सहज ही दन जाते हैं, वशमें हो जाते हैं। (ग) 'संजम नाना' इति। संयम=इन्द्रियनिग्रह=मन और इन्द्रियोंको वरामें रखनेकी किया। संयम कहीं वारह और कहीं दश प्रकारके कहे गये हैं। दश ये हैं—'१ अहिंसा २ सत्यमस्तेयं ३-४

क्याचर्य प द्याजंवम् ६-७-८ क्षमाप्रतिमिताहारः ९-३० ग्रुचिश्च संयमा दश ॥' अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता एवं कुटिलताका अभाव, क्षमा, धेर्य, स्क्ष्म भोजन । 'नाना' विशेषण देकर ये सव जना दिये गये । योगमं ध्यान, धारणा और समाधिके साधनको संयम कहा है। (घ) धीरज=धेर्य=कामादिके वेगके वश न होना, यथा—'वेगेना-ध्य्यमानत्वमिति कामकोधयोः । गदितं धीमतां धेर्यं बले भूपसि तेजिस ॥' (वै०)। (ङ)—विज्ञान, योग, वैराग्यके अर्थ पूर्व दोहा ३७ (७, ९-९०) में तथा अन्यत्र भी लिखे गये हैं। 'धर्म' के चार चरण सत्य, तप, दान और विशा हैं; यथा 'विद्या दानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च।' (भा० ३। ९२। ४९)। कोई-कोई विद्याके बदलेंमें 'शांच' को एक पाद कहते हैं।—विशेष दोहा ४४ 'धर्म विधि"' में देखिये। 'सदाचार'=अच्छे आचरण; वेदविहित कर्म-धर्म; सान्तिक शिष्ट व्यवहार। 'जप' इति।—यह कई प्रकारका होता है। मनके अभ्यन्तर मन्त्र और मन्त्रके अभ्यन्तर मनका स्थित करना भी 'जप' है; यथा 'मनो मध्यस्थितो मन्त्रः मन्त्रमध्यस्थितं मनः। मनो मन्त्रं च संयोगो जप इत्यमिधीयते॥' (वै०)। जपके नाम और भेद हारीतस्मृतिमें आये हैं; यथा 'जपो नामविधिवद्गुरूपिदृष्टवेदाविरुद्धमन्त्राभ्यासः। सिंह-विश्वं वाचिकं मानसं चेति। मानसं तु मनसा ध्यानयुक्तम्। वाचिकं द्विविधम्, उच्चेरुपांगुभेदेन। उच्चेरुच्यारणं यथोक्त-फलम् । उपांग्रु सहस्रगुणम्, मानसं कोटिगुणम् ॥' (अ०३। ४९-४४)। विशेष ३७ (१०) में देखिये।

२ 'समय बिबेक कटकु सब मागा' इति । (क) ब्रह्मचर्य, संयम आदिको अलग-अलग कहकर 'समय''' कहनेका भाव कि यह सब विवेककी सेना है। इनके अतिरिक्त और भी हैं, 'सबु' कहनेसे उनका भी ब्रहण हो गया। (ख) यहाँ विवेककी सेनाका भागना कहा, आगे विवेक (अर्थात् राजा) का भी भागना कहते हैं। (ग) ब्रह्मचर्य आदि सबके एक साथ भाग जानेका वर्णन 'सहोक्ति अलंकार' है। इन सबोंको विवेकसैन्यके साथ रूपण देना 'रूपक' है। (वीरकवि)।

छंद—भागेछ विवेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग महि सुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरिन्ह महु जाइ तेहि अवसर दुरे।। होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा। दुइ माथ केहि रितनाथ जेहि कहु कोपि कर धनु सरु घरा।।

शन्दार्थ—'संजुग=रण, संग्राम । यथा 'जीतेहु जे मट संजुग माहीं । सुनु तापस में तिन्ह सम नाहीं ॥६।८९॥' संजुग महि=संग्रामभूमि; लड़ाईका मैदान । मुरे=मुड़े; फिरे; पीठ दी । कंदरा=पर्वतकी गुफा । दुरे=छिप गये । रतिनाथ=कामदेव । खरभर=खलकारी । करतार (कर्तार )=विधाता ।

अर्थ—विवेक सहायकोंसमेत भागा। उसके उत्तम-उत्तम योद्धा संग्राम-भूमिमें पीठ दिला गये (अर्थात् रणमें सम्मुख न ठहर सके)। उस समय वे सब सद्ग्रन्थरूपी पर्वतकी कंदराओं में जा छिपे। संसारभरमें खलबली पड़ (मच) गयी। (जहाँ-तहाँ छोग कह रहे हैं) हे विधाता! क्या होनेवाला है ? हमारी रक्षा कौन करेगा ? दो मस्तक किसके हैं अर्थात् दो सिरोंवाला ऐसा कौन है कि जिसके छिये रितके पित कामदेवने कोपकर धनुप-वाण (वा, धनुपपर वाण) धारण किया है।

नोट—9 'मागेउ विवेक सहाय सहित....' इति । इससे जनाया कि कामका कटक बहुत प्रवल और अपार था; इसीसे विवेकके सुभट रणभूमिमें उनके सम्भुख ठहर न सके; पीठ दिखा गये । विवेकराजा अपनी सेनासहित प्राण ठेकर भगा; यथा 'ते सनमुख नहिं करिं छराई । देखि सबल रिपु जाहिं पराई ॥ ९ । १८१ ॥' 'देखि विकट भट खिं कटकाई । जच्छ जीव ले गए पराई ॥ ९ । १७९ ॥' इधर विवेक राजा उधर काम—राजा । इदय ही देश वा राजधानी है । देवता असुरोंके भयसे भागकर सुमेरकी कन्दराओंमें जा छिपते थे; यथा 'रावन आवत सुनेंड सकोहा । देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा ॥ १ । १८२ ॥' अर्थात् हारा हुआ राजा जाकर कहीं छिपता है, जहाँ शतुका भय न हो । वैसे ही यहाँ 'विवेक राजा' अपने मन्त्री, सेना आदिसहित मनुष्योंके इदयोंसे निकल-निकलकर सद्मन्योंमें जाकर छिप रहे । अर्थात् किसीमें ब्रह्मचर्य, संयम, सदाचार आदि न रह गये और न विवेक ही रह गया । कामदेवका पूरा दखल इनके देश (इदय ) पर हो गया । सबके मन शानादिकी ओरसे हटकर कामकी ताचेदारीमें लग गये । यही विवेकादिका भागना है । 'सद्युन्य' अर्थात् सदाचारके समीचीन यन्य पर्वत हैं; यथा 'पावन पर्यत येद

प्रताना। ७। १२०।' उन ग्रन्थोंमें जो अध्याय, सर्ग, काण्ड, ऋचाएँ, मन्त्र और श्लोकोंकी पंक्तियाँ आदि हैं, वे ही कन्दराएँ हैं। अथवा, सद्ग्रन्थ ही पर्वतकन्दराएँ हैं। सद्ग्रन्थरूपी पर्वतकन्दराओंमें जा छिपनेका भाव कि ये सदाचार केवल पोथियोंमें लिखे भर रह गये, ऋषि-मुनि, स्त्री-पुरुष, देवता-मनुष्य, इत्यादि किसीमें दिखायी नहीं देते। (ख) करणासिन्धुजी लिखते हैं कि यहाँ विवेक राजा है, धर्म रथ है; धीरज ध्वजा है, ज्ञान खड्ग, संतोष चर्म, क्षमा बखतर (कवच), वैराग्य मन्त्री, विज्ञान मित्र, यम भट, नियम सेनापति, सदाचार सेना, वेदाध्ययन बाजा, सदन कर्म और ब्रह्मचर्य इत्यादि सेवक हैं।' (करं, वै०)।

२ प्रगोधचन्द्रनाटकमें कामको मन्त्री और प्रधान सेनापित और महामोहको राजा कहा गया है। उसकी सेनाका भी वर्णन है। इसी प्रकार विवेकको राजा कहकर उसकी सेनाका भी वर्णन किया गया है। दोनों प्रतिद्वन्द्वियों के समाजकी तालिका अयोध्याकाण्ड दोहा २३५ में दी जायगी क्योंकि वहाँ मोहको राजा कहा गया है और विवेकको भी। और, दोनोंकी तालिकाका स्वयं गोस्वामीजीने बहुत सुन्दर वर्णन किया है।

३ 'होनिहार का करतार'''' इति । (क) कि अद्भुत घटनाएँ देखकर मनुष्य इसी भाँति सोचने लगता है। वही खाका यहाँ खींचा है। लोगोंका व्यय होना 'खरभर' कहलाता है; यथा 'सुनि आगवनु दसानन केरा। कपिदल खरमर मएउ घनेरा॥ ६। ९९॥', 'पुर सोमा खरमर अधिकाई।' (पं० रा० कु०)। (ख) 'होनिहार का करतार', 'को रखवार' हत्यादि शंका वितर्क संचारी भाव है। वैजनाथजींक मतानुसार 'दुह माथ केहि ''' में प्रौढ़ोक्ति अलंकार है। वहाँ उत्कर्षका हेतु कल्पित किया जाय वहाँ 'प्रौढ़ोक्ति' होती है।

४ 'दुइ माथ केहि रितनाथ जेहिं ...' इति । भाव कि एक रिरवाले तो उसके कोपमात्रसे ही वशीभूत हो गये, कोई दो िएवाला ही होगा तभी परास्त नहीं हो सका । उसीके लिये कामदेवको धनुषवाण लेना पड़ा है । एक सिरवालों के सिर तो कट ही गये, वे तो वशमें हो चुके । जिसके दो िसर रहे होंगे, उसीका एक सिर अभी वच रहा है, इसीसे उसीका अभिमान तोड़नेके लिये उसे धनुषपर वाण चढ़ाना पड़ा है । मिलान की जिये—'केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीनहा । २। २६।' बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'यहाँ लोक तो दो ही माथकी शंका कर रहा है, यह नहीं जानता कि जिनके लिये धनुषपर सर चढ़ाया है उनके पाँच मस्तक हैं।'

वि॰ त्रि॰—'धर्म सकल सरसीरह दृंदा। होइ हिम तिन्हिंह दृष्टै सुखमंदा॥', धर्मरूपी कमलके लिये स्त्री हिम हैं और वही कामका परम वल है। इस समय जगत् स्त्रीमय दिखायी पड़ रहा है। हिमकी भारी वर्षा हुई। संसार हिममय हो गया। अतः धर्म सरसीरहिकी पुर्दशा कहते हैं—'भागेउ विवेक सहाय सहित।' हिमशैलसुता-शिवविवाह प्रकरण हिमऋतु हो गया।

बाबा हरिदासजी—यहाँ शंका होती हैं कि कामकी चढ़ाई तो शिवजीपर है और वे हैं पाँचमाथवाछ । उनके िलये तो 'दुइमाथ' कह नहीं सकते क्योंकि तीनकी कमी आयेगी । तब इसका समन्वय कैसे होगा ? समाधान—इसमें बात यह हैं कि तिभुवनमें अवतक एकमात्र कामदेवका सिर छत्रधारी रहा है । नीति है कि प्रीति और विरोध बराबर-वालेसे करना चाहिये । अब सब कहते हैं कि किस दूसरे वीरका सिर छत्रधारी हो गया है जिसपर कि रितनाथने कोधित होकर धनुपबाण हाथोंमें धारण किया है कि उस दूसरे छत्रकों भंग कर हूँ ।

### दोहा—जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम। ते निज निज मरजाद तिज भए सक्छ बस काम।। ८४॥

शब्दार्थ—सजीव=जीव या प्राणयुक्त=जीवधारी; प्राणधारी; प्राणी । मरजाद ( मर्यादा )=नियम; सीमा; सदाचार, धर्म, रीति, परिपाटी ।

वर्थ-संसारमें जो अचर (स्थावर जड ) और चर (चेतन ) स्त्री और पुरुष ऐसे नामवाले जीवधारी प्राणी हैं, वे सब अपनी-अपनी मर्यादा छोड़कर कामके वश हो गये॥ ८४॥

#### 'जे सजीव जग अचर चर''''

'सजीव' का भाव यह कि कोई यह न समझे कि अचर सभी जीवरहित हैं। 'अचर' में भी बहुतेरे ऐसे हैं कि जिनमें स्पर्श, गन्ध आदि विषयोंकी चेष्टा होती है। वे काम-क्रोधादिके वश भी होते हैं, त्रिना आँखोंके देखते भी है। उनमें पुरुषत्व और स्नीत्वके चिह्न भी होते हैं। जैसे कि वृक्षों, पौधों और छताओं में। उनमें भी कोई पुरुष और कोई सी संज्ञावाले हैं। जो लोग न अपने यहाँके यन्थोंको देखते हैं और न उनमें विश्वास करते हैं वे ही जा वेजा शंकाएँ उटा बैठते हैं और अपने यहाँकी परम पवित्र वेदवाणीको भी निरादरकर ईसाई, मुमलमान आदि होकर दीन-दुनिया दोनोसे हाथ धो बैठते हैं। ऐसे ही लोग कहते हैं कि 'वृक्षोंका निहारना कैसे कहा ? वे तो जड़ हैं।' वे सब कुछ पाधात्य साइन्सकी आँखोंसे देखते हैं कि जो साइन्स अभी प्रारम्भिक अवस्थामें है और वदलती रहती है। उन लोगोंको भी यह वता देना जरूरी है कि वर्तमान साइन्ससे बहुत-सी अपने प्राचीन प्रन्थोंकी बातें सत्य सिद्ध हो चुकी हैं। जैसे कि विमान, अग्निबाण, शब्दमेदी बाण आदि । और जड़ पदार्थों के विषयमें इतना ही कह देना बहुत है कि विज्ञानसे यह निश्चय हो चुका है कि वृक्षोंमें भी जीवत्व है। उनमें क्रोध करने, खाने-पीने, मारने, सह न सकने आदिकी शक्तियाँ भी होती हैं। कोई बीस-बाईस वर्ष हुए कि माधुरी एवं और भी पत्रोंमें यह समाचार निकला था कि अफ्रिका या अमरीकामें एक वृक्ष ऐसा है कि जिसके पास यदि कोई मनुष्य या पक्षी आदि जाता है तो उसकी डालियाँ पत्तोंसहित उसपर एकदम धक पहती हैं और वह उन पत्तोंमें एकदम बंद हो जाता है। पत्ते उसे भक्षण कर छेते हैं। लाजवती ( छुई मुई ) छनेते मुर्सा जाती हैं। कुम्हड़ेकी बतियाँ तर्जनी देख मुर्धा जाती हैं, यथा-'इहाँ कुम्हड़बतिया कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि मिर जाहीं ॥ १ ! २७३ ॥' पुनः यह भी सब सुनते ही हैं कि 'खरबूजा खरबूजेको देखकर रंग पकड़ता है । वृक्षींके बीजोंमें भी संयोगके लिङ्ग होते हैं। इनकी नसलें भी लिङ्गोंके संयोगसे पैदा की जाने लगी है। अस्त । सजीवसे जनाया कि जिनमें जीवत्व नहीं है उन्हें छोड़ शेष सब कामवश हो गये, चाहे वह चर हों चाहे अचर।

'ते निज निज मरजाद तिज "' इति । अर्थात् कामवश हो गये । चेतनीने चेतनता छोड़ दी; जहाँने जटता छोड़ दी । यहाँ छीपुरुषोंकी आसक्तत कही । (पं० रा० कु० )। 'निज-निज मरजाद तिज'= जिसके लिये जो नियम बँघे हुए हैं उन नियमोंको त्याग कर यथा 'मये कामबस समय बिसारी'। जड़ोंकी जो मर्यादा बँघी है कि इससे आगे न बहें वह मर्यादा उन्होंने तोड़ दी । इत्यादि । त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'जो न नारि हैं न पुरुष, बेन्छ उनके नामके साथ छीलिंग और पुँत्लिंगके प्रत्यय लगे हुए हैं, वे कामवश नहीं होते, पर आज वे भी कामवश हुए, उनमें भी मानो जीवन आ गया, क्योंकि काम जीवनी शक्ति है ।'

दिन यहाँ प्रथम अचरका कामवश होना कहा तब चरका । इसीस 'अचर' शब्द प्रथम दिया तब चर । अब इसीको कमसे आगे विस्तार करते हैं । 'सबके हृदय'''' से 'अचर' का कामवश होना कहा और 'देव दनुज'''' यहाँसे 'चर' के कामवश होनेका विस्तृत उल्लेख है ।

'जे' 'ते' वाचकपद देकर दो असम वाक्योंकी समता दिखानेसे 'प्रथम निदर्शना अलंकार' है।

सब के हृद्य मदन अभिलाषा। लता निहारि नवहिं तरु साखा।। १।। नदीं उमिग अंबुधि कहुँ धाई। संगम करिह तलाव तलाई।। २।। जहुँ असि दसा जड़न्ह के बरनी। को किह सकै सचेतन करनी।। ३।।

शन्दार्थ-अभिलाषा=बड़ी या प्रवल इच्छा । अंबुधि=जलका अधिष्ठान=समुद्र । संगम=मिलाप, संयोग । संगम करना=मिलना-जुलना, संयोग करना । सचेतन (सं०)=वह प्राणी जिसमें चेतना हो=चेतन्य । जिनमें जान है, जो चलते-फिरते हैं। करनी=व्यवस्था, कर्म, दशा।

अर्थ—सबके हृदयमें कामकी प्रवल इच्छा हुई। लताओं (वेलों) को देखकर वृक्षोंकी शाखाएँ (ढालियाँ) सुकने लगीं ॥ १ ॥ निदयाँ उमड़-उमड़कर समुद्रकी ओर दौड़ीं। ताल-तलेयों से संगम करने लगे ॥ २ ॥ निद्रा जड़-पदार्थोंकी ऐसी दशा वर्णन की गयी है तहाँ (भला) चैतन्य जीवोंकी करनी कौन कह सकता है ? (कोई भी तो निर्ध कह सकता) ॥ ३ ॥

नोट-१ (क) 'सबके हृदय मदन अमिलाषा' इति । हुन्ति कपर दोहेमें 'जे सजीव जग अचर चर' वह आये, अब यहाँ उनमें से कुलको गिना रहे हैं। यहाँ से दो अर्थालियों में अचेतन (जड़) जीवोंकी दशा दिखायी हैं। (ख) 'लता मा॰ पी॰ बा॰ खं २. ११—

निहारि नवहि तरु साखा' में पुरुषसंज्ञक जड़ोंमें विशेष कामोद्दीपन दिखाया । 'तरु' पुँक्षिंग है, वे छता स्त्रियोंको देखकर इनपर आसक्त हो रहे हैं। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'सबके हृदय मदन अभिलाषा' यह 'जे सर्जीव जग' के विषयमें और 'छता निहारि'''तलाई' यह अचर 'नारि पुरुष अस नाम' के सम्बन्धमें कहा गया। लतामें कुच-केशादि कोई दृश्वण नारीके नहीं हैं और न वृक्षमें कोई लक्षण पुरुषके हैं, केवल लता शब्द स्त्रीलिंग है और तर शब्द पुँक्षिंग है। इसी भाँ ति नदी, तलाई आदिमें स्त्रीलिङ्गका और समुद्र, ताल आदिमें पुँल्लिङ्गका व्यवहार है। सो इस व्यवहारके नाते ये मर्यादा त्यागकर एक-दूसरेसे मिलना चाहते हैं। 'नविह' से जनाया कि लताएँ वृक्षोंके तले अथवा उनके बहुत निकट और उनसे नीची हैं: अतः वृक्ष उनपर संयोगके लिये सुकते हैं। और, 'नदं उमिंग अंबुधि कहँ धाई' में स्त्रीवर्गमें विशेष कामासक्ति दिखायी । इस तरह स्चित किया कि स्त्री-पुरुष दोनोंपर कामका प्रभाव बराबर पड़ा । तथा 'संगम करहि तलाब तलाई' में दोनोंमें कामकी प्रज्ञलता एक-सी साथ-साथ दिखायी। [(ख) 'लता निहारि' इति। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'वृक्ष भी देखते हैं' यह शास्त्रसिद्ध बात है; यथा—'तस्मात्पश्यन्ति पादपाः'। अथवा, काम ही उनमें प्रविट होकर देखता है जैसे प्रेत मनुष्योंमें प्रवेश करके अदृष्ट बात कहते हैं। नदी तो समुद्रको जाती ही है, पर 'इमग' कर धाना यही कामासक्तिका चिह्न है। नदी, तालाब और तलैयोंका उमझना कहा, क्योंकि बिना उमझे दोनोंका संगम कैसे हो सकता है ? ] (ग) ऊपर कहा है कि 'निज निज मरजाद तिज मए सकल वस काम।' उसीको यहाँ दिखाते हैं कि नियम तो यह है कि छता-शाखाकी ओर बढ़ती है, यथा—'बढ़त बौंड़ जनु लही सुसाखा । २।५।८।', पर यहाँ मर्यादा त्यागकर तरु-शाखा लताकी ओर धुकने लगा। इसी तरह विना वर्षाके ही नदियाँ समुद्रकी और दौड़ी। (वि॰ त्रि॰)। (घ) 'जहँ असि दसा जड़-ह के वरनी।...' इति। अर्थात् इसीसे अनुमान कर लीजिय। उनकी विशेष निर्लजता वर्णन करनेमें एक तो लजा लगती है, दूसरे वह अकथनीय है। यह चर अर्थात् चेतनायुक्त प्राणियोंकी दशा कही कि वे तो अत्यन्त कामासक्त हो रहे हैं। रक्तमांसादियुक्त स्थूल शरीरवालें जैसे कि मनुष्य, पशु-पक्षी आदि 'चर' समझे जायँ।

२ यहाँ 'नदी', 'धाईं' और 'तलाई' बहुवचनसंज्ञक शब्द दिये हैं और 'करिह' एकवचन किया देकर अत्यन्तासिक दरसा रहे हैं । पाठक मनमें समझ लें । 'करिह' पाठ ती साधारणतया ठीक ही है । पर 'करिह' हो तो यह भाव होगा ।

पं॰ राजबहादुर लमगोड़ाजी—तुलसीदासजीक श्रङ्काररसमें मर्यादाका अवलम्बन नहीं है जैसा कि उनकी फुलबारी छीलाकी व्याख्याओंसे प्रकट है। यहाँ कामरसका ही वर्णन है, इसलिये कवि मजबूर है। पर फिर भी वर्णन संकेत और आइसे हैं। उर्दू कवि 'नसीम' में यह कला अच्छी है, पर वहाँ श्रङ्काररस मर्यादास बाहर है।

## पसु पक्षी नभ जल थल चारी। भए कामबस समय बिसारी।। ४॥ मदन अंध ब्याकुल सब लोका। निसि दिन नहि अवलोकहि कोका।। ५॥

अर्थ—आकाश, जल और पृथ्वीपर विचरने ( चलने ) वाले पशु-पक्षी (अपने-अपने संयोगका ) समय मुलाकर कामके वश हो गये ॥ ४ ॥ सब लोग ( एवं तीनों लोक ) कामान्ध होकर व्याकुल हो गये । चक्रवाक ( चक्वा-चक्वी ) रात-दिन ( कुल ) नहीं देखते ( अर्थात् रात-दिनका विचार भूल गये ) ॥ ५ ॥

नोट—१ (क) पसु पक्षी नम जरू थल चारी। मये…' इति। जल, थल और आकाश तीनहीं में सारी जड़-चेतन नामक सृष्टि है, यथा—'जलचर थलचर नमचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना। १। ३।' अतः यहाँ तीनोंको कहकर संसारभरके प्राणियोंको जना दिया। आकाशगामी पशु नन्दीश्वर, ऐरावत इत्यादि; जलके पशु मकर, घड़ियाल, कलुए हत्यादि और थलके पशु गाय, श्वान, गर्दभ, भैंसा, बैल, हाथी, सिंह इत्यादि। जल पश्ली कुक्कुट, बगला, हंस, बचल हत्यादि। थलके पश्ली सारस, मोर, चकोर इत्यादि। (ख) 'समय विसारी' इति। भाव कि पशु-पश्लियों में मंयोगके समय वेंचे हुए हैं; जैसे कि हाथी ग्राममें संयोग नहीं करता, कुत्ते-कुत्तियोंका संयोग कार्तिकमें, गदहे-गदहीका संयोग वैशाखमें और चकवा-चकवीका दिनमें होता है, रातमें नहीं। इत्यादि। इस समय ये सब अपने संयोगका समय प्राप्त हुए बिना ही भोग करने ठगे। (ग) 'मदन अंध व्याकुल सब लोका' इति। 'मदन' पद देकर जनाया कि बड़े-बड़े योगी, श्राणि, ब्रह्मचारियों हत्यादिका मद जाता रहा, कोई अभिमानी इन्द्रियजित् वा कामजित् न बचा। 'लोक' के यहाँ दोनों अर्थ हैं—लोग और होक। 'सब लोका' अर्थात् तैलोक्यमात्र। आगे तीनों लोकों के प्राणी गिनाये गये हैं, यथा—'देव दनुज नर किन्नर व्याला …"

'मदन अंध' कहकर जनाया कि बुराई-भलाई, लजा आदिका कुछ ज्ञान किसीको न रह गया। अंधेको स्प्तता नहीं, वैसे ही कामान्ध होनेसे इन्हें कहीं कोई और देख नहीं पड़ता जिसकी लजा करें। अतः 'अंधा' कहा। अन्येको दिन-रात बराबर, वैसे ही इनको। अन्येमें और भी भाव भरे हैं, समझनेवाले स्वयं समझ लें। 'व्याकुल' से जनाया कि कामोदीपन अत्यन्त प्रवल होनेसे व्याकुल हैं कि कहाँ यह आग बुझावें। कामाग्नि ज्ञीच बुझानेके लिये व्याकुल हैं। 'निसिदिन नहिं अवलोकिह कोका' इति। 'कोका' राब्दका प्रयोग यहाँ मार्केका है। 'कोका' नाम उस पण्डितका भी है जिसने कोव शास्त्र रचा था। सब-के-सब कोका-पण्डित ही हो गये, कोकशास्त्रमें मानो खूब निपुण हैं। ऐसे कामान्ध हो रहे हैं कि दिन-रात, समय-कुसमय कुछ नहीं स्झता।

#### 'निसि दिन नहि अवलोकहि कोका'

'अगळे छन्दमें कहा है कि 'दुइ दंड मिर बहांड मीतर कामकृत कौतुक अयं' अर्थात् कामने यह खेळ दो दण्ड मार किया अर्थात् दो दण्डभर ही यह कामकृत कौतुक रहा और यहाँ कहते हैं कि चकवा-चकवी रात-दिन कुछ नहीं देखते, जिससे यह कौतुक कम-से-कम एक दिन एक रात तो अवश्य ही होना समझ पड़ता है। पुनः, आगे ८६ (१) में 'उमय घरीं अस कौतुक मयऊ' ऐसा िळखते हैं। इस तरह यहाँ 'तीन विरोधी वातें' आ पड़ी हैं, यद्यि थे तीनों प्रसङ्गानुसार एक ही होनी चाहियें'—यह शङ्का उठाकर इसका समाधान महानुभावोंने अनेक प्रकारसे किया है—

- (१) विजयदोहावलीमें लिखा है कि 'उमय घरीं सुरलोकमें ब्रह्मलोक दुइ दंड। रह्यो भुवनमें दिवस निसि व्यापेउ मदन प्रचंड ॥' अर्थात् कामके प्रसंगमें तीनी लोकोंको दशा कही गयी है; इसीलिये तीन प्रकारते सगय भी लिया गया। ब्रह्मलोकमें दो दण्डतक कोतुक रहा, सुरलोकमें दो घड़ी कौतुक रहा और भूलोकमें एक रात एक दिन रहा।
- (२) करणासिंधुजी, पं॰ रामकुमारजी आदि लिखते हैं कि 'कामका प्रभाव ब्रह्माण्डमरमें व्याप्त है। ब्रह्माण्डमें एक ही समय एक भागमें रात्रि और दूसरे भागमें दिन रहता है, यह सभी जानते हैं। (स्वतः पृथ्वीपर ही एशिया और यूरोपमें ही देख लीजिये कि जब भारतवर्षमें सबेरा होता है उसके कई घंटे बाद विलायतमें सबेरा होता है। यहाँ दिन हैं तब अमरीकामें रात्रि होती है। इत्यादि)। इस कारण रात और दिन दोनों शब्द दिये गये। तात्पर्य कि चकवाक सर्वत्र संयोग करने लगे। रात-दिन दोनोंहीमें शब्हाँ रात्रि हैं वहाँवाले रात्रिहीमें और जहाँ दिन हैं वहाँवाले दिनहीमें कर रहे हैं। 'पदि केवल रातका भोग कहते तो दिनका भोग न पाया जाता और यदि केवल दिनका भोग कहते तो रात्रिका न पाया जाता। अतएव दोनों कहे। '(पं॰ रा॰ कु॰)। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि जहाँ रात्रि थी वहाँ के चकवा-चकई न रात्रि नहीं देखी और जहाँ दिन था वहाँ के चकवा-चकई दिन क्यों देखने लगे, दिनका निपेध तो केवल मनुष्यके लिये हैं।
- (३) यदि एक ही ठौरको छें तो सब खेल रातमें ही होना निश्चित होगा, क्योंकि चक्रवाक दिनहीं सम्भाग करते हैं, सो मदान्ध होनेसे रात्रिमें ही सम्भोग करने लगे। कुछ विचार न रह गया कि अभी दिन नहीं है, रात ही है। पुनः,
  - (४) एक दण्ड दिन रहेसे एक दण्ड राततक यह कौतुक हुआ। अतः रात और दिन दोनों कहे। (वं॰ पा॰)।
- (५) किसी-किसीने 'निसिदिन' का अर्थ 'समय कुसमय' किया है और किसीने यह अर्थ किया है कि 'रात-दिन समय-कुसमयका विचार नहीं रह गया क्योंकि सब 'कोका पंडित' ही हो गये।' और कोई यह अर्थ कहते हैं कि 'कोई रात-दिन नहीं देखता अर्थात् किसीको यह भी नहीं सूझता कि रात है या दिन है, कौन है, क्या है।'
- (६) वीरकिविजी अर्थ करते हैं कि 'कोई समय-कुसमय नहीं देखता कि क्या है।' वे लिखते हैं कि—यहाँ 'कोका' शब्दका चकवा पक्षी. अर्थ किया जाता है कि चकवा-चकवी दिन रात नहीं देखते। कामदेवने यह सब खेल दो द्रगड (४८ मिनट) में किया। इतने अल्प समयमें दिन-रातका होना असम्भव है। बन्दन पाठकने अपनी शंकावलोमें लिखा है कि एक दण्ड रात थी और एक दण्ड दिन। पर यह वाग्विलासके सिवा कोई प्रामाणिक बात नहीं है!' आप 'कोका' का अर्थ 'कोई' और 'क्या' करते हैं पर गोस्वामीजीक प्रन्भों एवं शब्दसागरमें ऐसा अर्थ दासको कहीं नहीं मिला। 'निसि-दिन' के साथ 'कोका' का कोई दूसरा अर्थ सक्त भी नहीं खाता और प्रसिद्ध भी 'चक्रवाक' ही अर्थ है। इसी अर्थमें इसका प्रयोग इसी प्रन्थमें प्रायः सर्वत्र हुआ है। यथा 'कोक सोकप्रद पंकजदोही। अवगुन बहुत चंद्रमा तोही॥''उपेठ अरून अवलोकहु ताता। पंकज कोक लोक सुखदाता॥ १। २३८॥', 'कमल कोक मधुकर सग नाना। हरपे सकल निसा अवसाना॥ १।

२३९ ॥; 'कोक तिलोक प्रांति अति करिही ॥ २ । २०९ ॥' 'सुख संतोष विराग विवेका । विगत सोक ए कोक अनेक ७ । ३९ ॥' इत्यादि । ध्रिंट वस्तुतः चक्रवाकका ऐसा कट्टर नियमवाला दूसरा नहीं कि जो एक पिंजड़ेमें भी बंद दिये जानेपर भी सम्भोगकी कौन कहे, भेंट भी चक्रवीसे नहीं करता, दोनों एक दूसरेके सामने मुख भी नहीं कर यथा 'संपित चक्रई भरत चक्र मुनि आयसु खेलवार । तेहि निस्ति आश्रम पिंजरा राखें मा मिनुसार ॥ २ । २९७ जब उनकी प्रकृति भी बदल गयी तब भला जो केवल शास्त्रमर्यादासे ही चलनेवाले हैं उनकी क्या कही जाय यह आश्रय जनानेके लिये 'कोक' का उदाहरण दिया गया है ।

- (७) श्रीनंगे परमहंसनी लिखते हैं कि 'चकवा-चकवीका नियम छोड़ना निश्चित करता है कि कामदेव शिव-जीक पास रात्रिमें गया था जिस कारण चकवा-चकईने अपना नियम छोड़ दिया। यदि कहिये कि तब चकवा-चकईके छिये 'दिन' शब्द क्यों लाया गया--'निशि दिन'''।' तो उसका उत्तर यह है कि 'दिन रात' द्वन्द्व शब्द हैं (जो दो शब्द एक साथ बोलनेका मुहावरा है ), जैसे हानि-लाभ, सुल-दुःख, हर्ष-शोक इत्यादि द्वन्द्व शब्द हैं और द्वन्द्वके साथ कहे भी जाते हैं किंतु प्रतिकृष्ठ प्रसङ्गमें कहे जाते हैं। जैसे यदि किसी पण्डितसे पाप-कर्म हो जाय तो यही कहा जायगा कि पण्डितने पाप-पुण्यका विचार नहीं किया, यदि पाप-पुण्यका विचार किया होता तो ऐसा न करता। अब देखा जायगा कि 'पाप' के साथ 'पुण्य' शब्द लगाना पड़ा है पर अर्थ करनेमें 'पाप' हीका अर्थ किया जायगा। वैसे ही चकवा-चकर्दके लिये 'निश-दिन' शब्द है, पर अर्थ करनेमें 'निशि' ही अर्थ किया जायगा, क्योंकि उनके लिये रात्र ही प्रतिकृत है। पुनः, 'निशि दिन नहिं अवलोकहिं कोका' से यह ध्वनि होती है कि रात-दिन देखा करते थे परंतु उस दिन नहीं देखा। 'रात दिन' क्यों देखा करते ? रात देखते हैं आपसमें अलग होनेक लिये और दिन देखते हैं मिलनेके लिये। अब देखा जाय कि यदि यह प्रसङ्ग सबके लिये प्रतिकृल हैं तो चकवा-चकईके लिये प्रतिकृल क्या है ? रात्रि। क्योंकि दिन तो उसके लिये अनुकूल है। (अब जो दो बातें और जो विरोधी कही जाती हैं, उनको लीजिये)— 'दुइ दंड मरि ब्रह्मांड मीतर काम फ़ृत कोतुक अयं' यह पद कामदेवके तमाशा रचनेके समयको सूचित करता है कि कामदेवने ब्रह्माण्डकं भीतर अपना कौतुक घड़ीभरमें ही रचकर तैयार कर दिया था। और 'उमय घरी अस कौतुक भयऊ' यह पद कामदेवके तमाशेका दो घड़ी हियत रहना सूचित करता है। यह तमाशा कवतक रहा ? जनतक कि कामदेव शिवजीके पास पहुँचा है और वह दो घड़ीमं उनतक पहुँचा है।-- 'जव लाग काम शंभु पहिं गयऊ।' पुनः, जन ब्रह्माण्डके भीतर दो दण्डमर खेळ करना लिखा गया है तन दो घड़ीका रहना भी निश्चय होता है। क्योंकि जहाँ तमाशा किया जाता है, वहीं रहना भी होता है। सो जब ब्रह्माण्डमरमें कौतुकका रहना सिद्ध हुआ तब सब लोकोमें रहना भी निश्चय हो गया । क्योंकि ब्रह्माण्डके भीतर ही सब लोक स्थित हैं। अतः 'विजयदोहावली' का लेख दोषयुक्त है ।'
- (८) शीलावृत्तमें लिखा है कि—'कौतुक दो ही दण्डभर हुआ पर उसका नशा ज्यों-का-त्यों दो दण्ड और बना रहा। इस तरह दो घड़ीतक कौतुक रहा। एक घड़ी=रो दण्ड। पुनः 'सब लोगोंका कामान्ध्र होना लिखा है। दो घड़ीमें रात और दिन इस तरह बनता है कि जहाँ रिव है वहाँ दिन है। वहाँके नर-नारियोंने मर्यादा छोड़ दी, दिनमें ही भोग करने लगे। और जहाँ रात है वहाँके चकवा-चकईने मर्यादा छोड़ दी कि रातमें ही संयोग करने लगे।'
- (९) हिन्दी बोलचालमें दण्ड और घड़ीमें प्रायः भेद नहीं माना जाता। वीरकविजीने दण्डका अर्थ 'घड़ी' फिया है और पं॰ रामकुमारजीने भी यही अर्थ किया है। एक दण्ड २४ मिनटका होता है।

देव दनुज नर किंनर व्याला। प्रेत पिसांच भूत वेताला।। ६॥ इन्ह के दसा न कहेउँ वखानी। सदा काम के चेरे जानी॥ ७॥ सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेपि काम वस अये वियोगी॥ ८॥

शब्दार्थ—दनुज=दैत्य, असुर। देव, किंनर, व्याल (=सर्प, नाग)—४४ (४) 'देव दनुज'''' किंनर''''' देखिये। प्रेत, पिशाच, भूत, वैताल—नोटमं दिये जायँगे। सिद्ध—६१ (१) देखिये। तेपि=तेऽपि=ते अपि=वे भी। सर्थ—वेवता, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, नाग, प्रेत, पिशाच, भूत और वेतालींको सदा कामके चेरे (चेले, दास, गुलाम,

र्षिकर ) जानकर मैंने इनकी दशा वलानकर नहीं कही। ६, ७। (जो ) सिद्ध, महान् वैराग्यवान्, महामुनि और महान् योगी (हैं ) वे भी कामवश योगरहित एवं विरही हो गये॥ ८॥

नोट-9 'देव दनुज''' इति । ( क )-देवसे स्वर्गवासी, दनुजसे पातालवासी और नरसे मर्त्य लोकवासी सभी जनाये । भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल आदि सभी रणमें भाग छेनेवाले नीच प्रकारके शिवगण हैं । भूत, पिशाच और वेताल यह सब प्रेतोंके भेद हैं। उनकी मिन्न-भिन्न जातियाँ हैं। ये सब भी देवकोटिमें माने जाते हैं। भूतोंका मुंह नीचेकी ओर लटका हुआ या ऊपरकी ओर उठा हुआ माना जाता है। ये आत्माएँ अनेक प्रकारके उपद्रव करती और लोगोंको बहुत कष्ट पहुँचाती हैं। भूत-प्रेतोंके सम्बन्धमें साधारणतः यह माना जाता है कि मृत-प्राणियोंकी जिनकी मुक्ति नहीं होती उनकी आत्माएँ चारों ओर घूमा करती हैं और उपद्रव मचाया करती हैं। पिशाच, यक्षों और राक्षसोंसे हीन कोटिके बहुत अशुचि और गंदे तथा रक्त आदि पीनेवाले कहे जाते हैं। वेताल भूत पिशाचोंकी अपेक्षा अधिक जबरदस्त और राक्षसोंकी जोड़के होते हैं। वेतालांकी एक जाति अगियावेताल भी होती है जिनके मुखसे अग्निकी ज्वाला निकलती है। आनन्दरामायणमें प्रेत-पिशाचका लक्षण इस प्रकार वर्णित है—'वक्रदंष्ट्रो लम्यजिह्नो निमग्नो रफलोचनः। पांञुः पीनोदरः क्षामः लम्बोष्ट्रोद्यथरस्वतः॥ —भूत पिशाच आदि सभी बड़े भयंकर होते हैं। इनकी करालताका वर्णन आगे शिव-बारातरें देखनेमें आता है। (ख) 'इन्ह के दसा न कहेंडें....' इति। भाव कि औरोंके. पशु-पक्षीतकके तो समयका नियम भी है, पर इनका तो कोई नियम है ही नहीं, ये तो सदा कामासक्त बने रहते हैं, सदा कामके चेले ही हैं अर्थात् सदा कामकी वृद्धि ही चाहते हैं। आश्य यह कि ये सदा सुन्दर स्त्री ही दुँदा करते हैं। इसीसे इनका वर्णन विस्तारसे नहीं किया । 😂 प्रन्थकार महात्मा हैं, इसीसे उन्होंने कामासक्त लोगोंकी करनी कुछ न लिखी । यथा 'जह असि दसा जड़नह के यरनी। को कहि सकइ सचेतन करनी ॥' तथा यहाँ 'इन्ह के दसा न कहेउँ यखानी।' (पं॰ रा॰ कु॰)। (ग) यहाँ देव-दानवादिकी कामान्धताका अर्थ दूसरे योगसे स्थापन करना कि ये तो सदा कामके अनन्य सेवक ही हैं 'अर्थापत्ति प्रमाण अलंकार' है। ( वीरकवि )।

र 'सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी "।' इति । (क) भाव कि सिद्ध आदि योगीश्वर होते हैं, वे इन्द्रियविजयी होते हैं, कामी नहीं होते; सो वे भी कामानुर हो विरही हो गये । इस अयोग्यमें कामदेवकी योग्यता दिखाकर उसके प्रभावकी अतिशय बड़ाई करना 'सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार' है । (वीरकिव )। (ख) कि यह 'वियोगी' के दो भावार्थ कहे जाते हैं । एक तो 'वियोगी'=वि (= विगत ) + योगी । 'भए वियोगी'=योग छोड़ बैठे; कामकी प्रवलतामें अष्टाङ्गयोगसे ध्यान छूट गया और वे कामके वश हो गये । दूसरे, सिद्ध, विरक्त, महामुनि और योगी प्रायः छीरहित होते हैं । इनके सियाँ तो होती नहीं तब उनको स्त्रियोंका संयोग कहाँ मिले और काम उन्हें सता रहा है; इस कारण वे स्त्री-विरहमें कामियोंकी तरह वियोगी अर्थात् विरही-से देख पड़ते हैं । वे स्त्रीके लिये इतने व्याकुल हैं जैसे कोई महाविरही अतिकामी स्त्रीके वियोगमें व्याकुल हो । पुनः भाव कि उनका ज्ञान ध्यान सब जाता रहा । वे सब अपने-अपने धमोंसे वियोगी हो गये । अर्थात् जो महान् सिद्ध थे उनका सिद्धियोंसे वियोग हो गया, महामुनियोंका मननसे वियोग हो गया, महाविरक्तका वैराग्यसे और महायोगीका योगसे वियोग हो गया । ये सब स्त्री ढूँढ़ने लगे ।

टिप्पणी—9 यहाँतक 'आलिङ्गन, चुम्बन, भाषण और मैथुन' कहे और कामवश होनेमें चार कोटियाँ कहीं— १ जह, २ चेतन, ३ चैतन्यतर और ४ चैतन्यतम। यथा—'जहँ असि दसा जड़न्ह के वरनी। को किह सकह सचेतन करनी॥', 'जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम।''''। 'देव दनुज नर किन्नर ब्याला''''', 'सिद्ध विरक्त महा मुनि जोगी।' पशु-पक्षी आदि साधारण चेतन हैं। देव-दनुजादि चैतन्यतरजीव हैं। 'सिद्ध विरक्त' आदि चैतन्यतम हैं।

छंद—भए कामवस जोगीस तापस पावरिन्ह की को कहे।
देखिंह चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे॥
अवला विलोकहिं पुरुपमय जगु पुरुप सब अवलामयं।
दुइ दंड भिर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयं॥
वर्ष कोरीय कीर करारी (की जा ) समावा हो गरे (बर ) विचारे कीच पाणि

अर्थ-योगीश्वर और तपस्वी ( ही जब ) कामवश हो गये (तब ) विचारे नीच प्राणियोंकी कीन करे। जो छोग

चराचर (मात्र ) को ब्रह्ममय देखते थे, वे उसे स्त्रीमय देखने लगे । स्त्री खारे जगत्को पुरुषमय और पुरुष सबको स्त्रीमय देखते हैं । ब्रह्माण्डभरके भीतर दो दण्डतक कामदेवने यह कौतुक रचा (वा कामदेवका रचा हुआ यह कौतुक हुआ)।

नोट—१ (क) 'मए कामबस जोगीस….' इति । कामका विशेष कीप योगीश्वरों और तपस्वियोंपर है, इसीसे किने उनका नाम दो बार लिखा । यथा 'मए अकंटक साधक जोगी । जोगी अकंटक भए…॥ ८७ ॥' (पं० रा० कु०)। पुनः प्रथम चीपाइयोंमें योगी विरक्त आदिका कामबश होना कहा था और यहाँ छन्दमें उनके सम्बन्धमें जो पूर्व कहा है, उसे छेकर कहते हैं कि ये तो वे लोग हैं कि जो कामसे सदा दूर रहते थे, सदा रागरिश्त रहते थे, जो कामजित ब्रह्मचर्यरत हैं, जिनकी सारी सिद्धि ही ब्रह्मचर्यपर खड़ी है, उनकी यह दशा हो गयी, तब तुच्छ मनुष्योंकी क्या कही जाय ? न कहनेका कारण बतानेमें उनकी दशा फिर कही । तात्पर्य यह है कि वे पामर प्राणी तो यों ही सदा कामबश रहा करते थे, इस समय तो जो उनकी दशा हुई वह अकथनीय है । वा उनका कामबश होना तो स्वाभाविक इसीसे सिद्ध है, कहनेकी आवश्यकता नहीं ।

२ 'देखिंद चराचर नारिमय'''' इति । ब्रह्ममय देखते थे; यथा 'सर्वमेवात्र त्वद्रूप भूपालमिन व्यक्तमव्यक्त गतभेद विष्नो ।''''आदिमध्यांत मगवंत त्वं सर्वगतमीस परयन्ति ये ब्रह्मवादी ॥ जथा पट-ततु घट मृत्तिका, सर्प-स्नग, दार-किर, कनक-कटकांगदादी ।' (विनय० ५४); 'सर्वं खिलवदं ब्रह्म'। अर्थात् जो लोग सदा संसारको इस तरह देखते थे, 'सारा जगत् ब्रह्ममय है' यह ही जिनकी दृष्टिमें रहता था, सो भी जगत्को स्त्रीमय देखने लगे। पूर्व सब चराचरमें एक ब्रह्मको ही देखते थे अब सबमें उनको स्त्रीका ही दर्शन हो रहा है। (ब्रह्ममय देखनेवाले शानियोंको समदर्शनका अभ्यास है। उन्हें अब नारीका ध्यान आया तो ब्रह्मकी भाँति वे चराचरमें नारी ही देखने लगे। वि० त्रि०)।

३ 'अयला विलोकिहें पुरुषमय'''' इति । (क) अर्थात् मैं ही एक स्त्री हूँ और जगत्मात्र पुरुष है, बिना सबसे सम्मोग किये संतोष न होगा—ऐसी कामातुर हो रही हैं। वही हाल पुरुषोंका है; वे केवल अपनेको पुरुष देखते हैं और चराचरमात्रको स्त्रीरूप देख रहे हैं, समझते हैं कि बिना सबसे संयोग किये तृप्ति न होगी। (ख) 'अबला'का माव कि है तो कहाती 'अबला' (बलहीन) पर यही कामका परम वल है; यथा 'एहि के एक परम बल नारी। तेहि ते उबर सुमट सोइ भारी॥ ३। ३८॥' और अन्तमें इसने परम बल किया ही। (ग) रिक्षकिविहारीके 'नैननमें प्यारी सैननमें प्यारी हन बेननमें प्यारी सुख दैननमें प्यारी है। काननमें प्यारी मन प्राननमें प्यारी गान ताननमें प्यारी स्ववनमें प्यारी है। काननमें प्यारी मन प्राननमें प्यारी गान ताननमें प्यारी स्ववनमें प्यारी है। जागतमें प्यारी बसी रिक्षकिहारी रोम रोममें प्यारी है।' इस किवत्तको 'नारिमय' एवं 'अवलामयं' का भावार्थ समझना चाहिये। (घ) पुनः, पुरुष अवलामय देखते हैं, इसमें यह भी ध्विन है कि मदान्ध होनेके कारण वे जिस-तिस स्त्रीको अपनी प्यास वा आग बुझानेके लिये पकड़ छेते हैं, उसे 'अवला' ही जानते हैं।

४ 'दुइ दंढ मिर''' इति । (क) प्रारम्भमें कहा था 'तब आपन प्रमाउ बिस्तारा'। विस्तार कैसे किया यह यहाँतक लिखा, ब्रह्माण्डमरमें प्रमाव विस्तृत किया। (ख) 'दुइ दंड' और 'अयं' का अर्थ आगे करते हैं कि दो घड़ी है, यथा—'उमय घरी अस कौतुक मएउ'। दो ही दण्डमें ब्रह्माण्डको जीत लिया और दो ही दण्डमें शिवजीके पास पहुँच गया। (पं० रा० कु०)। 'दुइ दंड' और 'उभय घरी' पर पूर्व ८५ (५) 'निसि दिन निहं अवलोकिह कोका' में लिखा गया है, उसे देखिये। (ग) 'कृत कौतुक अयं' इति। ब्रह्माण्डका जीतना कामके लिये एक खेल या तमाशा ही है इसीसे 'कौतुक' कहा'।

## सोरठा—धरी न काहूँ घीर सबके मन मनसिज हरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महुँ॥ ८५॥

अर्थ—िकसीने भी धीरज न धारण किया। कामदेवने सबके मन हर िलये। श्रीरघुवीरने जिनकी रक्षा की, वे ही उस समय वच रहे ॥ ८५॥

नोट- 'धरी न काहू धीर'''' इति । काम ऐसे प्रवल वीरसे रक्षा की । अतः 'रव्ववीर' शब्दका प्रयोग हुआ । वीर ही रक्षा कर सकता है । तात्पर्य कि रव्ववीरकी वीरताके आगे उसकी वीरता न चली । जैसे रक्षाके सम्बन्धसे 'र्घुधीर' शब्द दिया, वैसे ही मन हरण करनेके सम्बन्धसे 'मनसिज' नाम बहुत ही उपयुक्त है ।

#### \* 'जे राखे रघुवीर ते उवरे''''' \*

१ वेदमें तीन काण्ड हैं - कर्म, ज्ञान और उपासना । यहाँतक यह दिखाया कि कामदेवने कर्म और ज्ञानको नष्ट कर

डाला । बचे तो केवल उपासक ही । ( 'ब्रह्मचर्य, व्रत, संयम नाना, धीरज, धर्म, सदाचार, जप, यांग, वैराग्य'), 'समय विवेक कटक सब मागा' 'सो सुमट संजुग मिंह सुरे' से कर्मकाण्डकी और 'मागेड विवेक सहाय सिंहत' से ज्ञानकी हार सूचित की । जप, तप, संयम आदि कर्म हैं । विवेक ज्ञान है। रही उपासना सो उसकी रक्षा श्रीरघुवीरजीने की । (पाँ०)।

२ 'जे राखे रघुवीर' अर्थात् जिनकी रक्षा रघुनाथजीने की उन्हें कौन नष्ट कर सकता है? उनका वाल वाँका नहीं हो सकता । अतः रघुवीराश्रित ही बचे । 'सीम कि चाँ पि सके कोउ तासू। वड़ रखवार रमापित जासू॥ १। १२६।'—यह नारदमोहप्रसंगमें भी इसी भावमें आया है और ग्रीतावलीमें भी ऐसा ही कहा है; यथा—'तिन्ह की न काम सके चाँपि छाँह। तुलसी जे बसिहं रघुवीर वाँह॥ गी० २। ४९॥'

र श्रीनारद्जी जब पम्पासरपर श्रीरघुनाथजीके पास गये थे तब उन्होंने प्रभुसे प्रश्न किया था कि जब में आपकी मायासे मोहित होकर व्याह करना चाहता था तब आपने मुझे विवाह क्यों न करने दिया। उसपर प्रभुने यह उत्तर दिया कि 'सुनु मुनि तोहि कहुउँ सहरोसा। मजिह जे मोहि तिज सकल मरोसा॥ करुउँ सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि यालक राखह महतारी ॥ गह सिसु बच्छ अनल शहि धाई। तहँ राखह जननी अरगाई ॥ प्राढ़ मएँ तेहि सुत पर माता। प्रीति करह निर्दे पाछिलि बाता ॥ मोरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥ जनिह मोर बल निज बल ताही। दुहुँ कहुँ काम कोध रिषु आहीं ॥ यह विचारि पंडित मोहि भजिहीं। पाएहुँ ज्ञान मगित निह तजिहीं ॥ २। ४२।' सिद्ध, महामुनि और योगियोंको अपने साधन ज्ञान, योग, पुरुषार्थ-बलका भरोसा रहता है। ये प्राढ़ (सयानं) लड़के हैं, अपनी रक्षा स्वयं करें। परंतु उपासकोंको श्रीरघुनाथजीको छोड़ स्वप्नमं भी दूसरोंका आज्ञा-भरोसा नहीं रहता। ये शिशु-समान हैं। इसीसे प्रमु उनकी रक्षामें माता-सरीखे सदैव लगे रहते हैं।

४ इनोई-कोई 'जे राखे रघुवीर' का अर्थ 'जिन्होंने रघुवीरको हृदयमें धारण किया' ऐसा करते हैं।

५ (क) 'चलत मार अस हृदय बिचारा'। ८४। ४।' उपक्रम है और 'जब लिंग काम संसु पिंह गए, अं उपसंहार है। (ख) 'जे' 'ते' के सम्बन्धसे अल्रङ्कारमंजूषाके मतानुसार यहाँ 'प्रथमिनदर्शना अल्रङ्कार' हैं और वीरकविजी के मतसे—'पहले यह कहकर कि कामदेवने सभी के मनको हर लिया, फिर अपनी कही हुई वात के विपरात कथन कि 'जे राखे रघुबीर…'' उक्ताक्षेप अल्रङ्कार है। (ग) पंजाबीजी लिखते हैं कि 'हमने यह वात परम्परास सुनी हैं कि गोस्वामी-जीने पूर्वार्ध सोरटा लिखा तब सोचमें पड़ गये कि यह क्या अनर्थ हो गया; सबमें तो शिवजा भी आ गयं। तब श्रीहनुमान्जीने उत्तरार्ध लिख दिया।' ऐसी ही किंवदन्ती 'बूड़ सो सकल समाज' के विपयमें है। परंतु इसकी सचाई कहाँतक सम्भव है यह विचारनेसे हो प्रकट हो जाती है।

## उभय घरीं अस कौतुक भएऊ। जब \* लिंग काम संभु पहिं गएऊ॥ १॥ शिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू। भएउ जथा थिति सबु संसारू॥ २॥

शब्दार्थ—'थिति'=ठहराव, स्थायित्व । स्थिति, अवस्था, दशा । 'जथा थिति' होना=पूर्व अवस्था या दशामं हो जाना, पूर्वस्थिति होना । 'यथाथिति' संस्कृत भाषाके 'यथास्थिति' शब्दका अपभ्रंश है जिसका अर्थ है 'स्थितिमनतिकस्य वर्तते इति यथास्थिति ।' स्थितिका उल्लङ्घन न करके जैसाका तैसा रहना । जैसा था वैसा ही ।

अर्थ—दो घड़ीतक ऐसा तमाशा रहा जवतक कामदेव शम्भुके पास पहुँच (न) गया ॥ १॥ शिवजीको देख-कर कामदेव डर गया । सारा संसार (पुनः) ज्यों-का-त्यों स्थिर हो गया ॥ २॥

नोट—१ 'उमय घरीं'''' इति। (क) दो दण्डमें कामदेवने यह काँतुक सारे ब्रह्मण्डमें कर दिया और दो घदीतक यह काँतुक होता रहा जवतक शिवजीके पास न पहुँच गया। (नंगे परमहंसजी)। प्रायः अन्य बहुत लोगों के मतानुसार 'घरीं'= दण्ड। 'दुइ दंड मिर' जो छन्दमें कहा था, वहींसे फिर प्रसंग उठा रहे हैं कि 'उमय घरी अस कांतुक'''' वीचमें किय अपनी उक्ति कहने लगे थे कि 'जे राखे''''। (ख) 'जव लगि''''' इति। इससे जनाया कि स्वर्गस रास्ता चलत हुए ब्रह्मण्डभरमें उसने यह प्रभाव फैलाया। शिवजीके निकट पहुँचनेके पूर्व ही वह यह सब काँतुक रच चुका था और सारे

व्याण्डको वशमें कर लिया था। शिवजीके पास पहुँचनेके समयतक ही यह कौतुक रहा, पहुँचते ही कौतुकका अन्त हो गया, सब कौतुक खतम हो गया।

२ 'शिवहि विलोकि ससंकेउ मारू''' इति । (क) 'ससंकेउ'-सशंक हो गया, शंकितहृदय वा संदेहयुक्त हो गया, हर गया। हृद्यमें शङ्का हो गयी कि ये दुराधर्ष हैं, इन्हें कैसे जीत सकूँगा, इत्यादि । जगत्को वश करनेवाला अपना प्रभाव भूल गया। कि कुमारसम्भवमें भी ऐसा ही कहा है; यथा—'स्मरस्तथा भूतमयुग्मनेत्रं पश्यकतृरान्मन-साध्यध्यम् । नालक्षयत साध्वससन्नहस्तः सस्तं शरं चापमिष स्वहस्तात् ॥ सर्ग ३ श्लोक ५९ ।' अर्थात् शिवजीके निकट जानेपर ज्यों ही कामदेवकी दृष्टि उनपर पड़ी, वह भयसे शिथिल हो गया, उसको यह भी सुध-बुध न रही कि उसके हाथोंसे धनुप-वाण मारे भयके गिर पड़े हैं।—यही सब भाव 'ससंकेउ' के हैं। (ख) 'भएउ जथायिति'''' इति । ताल्यं कि भयसे कामका वेग नहीं रह जाता। जब कामदेव डरा तब लोग यथास्थित हो गये, जगत् निर्भय हो गया, जैसा पूर्व अपनी मर्यादामें था वैसा ही पुनः हो गया। (पं० रा० कु०)। यह शिवजीका प्रभाव दिखाया।

भए तुरत जग \* जीव सुखारे । जिमि मद उतिर गएँ मतवारे ॥ ३ ॥ रुद्रहि देखि मदन भय माना । दुराधरष दुर्गम भगवाना ॥ ४ ॥

सर्थ—संसारके (सब ) जीव तुरंत सुखी हो गये। जैसे मद (नशा ) के उतर जानेपर मतवाले सुखी होते हैं ॥ ३ ॥ दुराधर्ष, दुर्गम, षडेश्वर्यमान रुद्र (श्रीशङ्करजी ) को देखकर कामदेव भयभीत हो गया ॥ ४ ॥

\* भए तुरत "मद उतरि गएँ मतवारे \*

9 (क) मदिरा या कोई भी मद्य पान करनेपर जब कोई मतवाला हो जाता है तब उसके कर्म, वचन और तन किसीका भी सँभाल नहीं रह जाता। यथा—'बातुल भूत विवस मतवारे। ते नंहिं बोलिंह बचन बिचारे। १। १९५ ।' जब नशा उतर जाता है तब सावधानता आती है। इसी तरह जबतक कामरूपी भूत सिरपर सवार रहता है, तबतक मनुष्यके विचार और बुद्धि उसे छोड़ देते हैं। दितिकी कथा श्रीमद्भागवतमें प्रसिद्ध ही है कि कामान्ध होनेके कारण उसने कश्यपजीकी एक न मानी। और कामरूपी मदके उतरनेपर फिर पश्चात्ताप करने लगी। (भा० ३। १४)। हाथी जब मदान्ध होता है, उसका मद बहता है, तब वह बड़ा ही व्याकुल हो जाता है। वही मद निकल जानेपर शान्त हो जाता है। वैसे ही ब्रह्माण्डमें सर्वत्र हुआ। कामका नशा जाता रहा, तब सबके विचार ज्यों-के-त्यों पहले-सरीखे हो गये। जो जैसा पहले था, वैसा ही पुनः हो गया। अर्थात् जो पूर्व जितने कामी ये वे उतने ही कामी रह गये, जो कामी न ये वे अब कामके वश्च न रह गये। (ख) मद्यका उदाहरण देनेका भाव यह है कि जैसे मदिरापानसे लजा, भय और मर्यादा तीनों ही नहीं रह जाते। मदिरा श्रेष्ठ लोगोंको भी दूषित कर देती है। वैसे ही कामने किया था। उसके नशेमें भी लजा, भय, मर्यादा तीनों ही नष्ट हो गये थे। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि मदिरा और काममें इतना ही अन्तर है कि 'काम भावविशेष्य है'। (ग) 'मए सुखारे' कथनसे पाया गया कि दो घड़ी बड़ी व्याकुलता रही; यथा—'मदन संघ स्वाकुल सव लोका'

२—'कामका तो भोग है, तब दुखी कैसे हुए ?'—यह शंका उठाकर उसका उत्तर पं॰ रामकुमारजी यह देते हैं कि सब जीव कामके भारसे दु:खित हुए, दो दण्डमें सबको भोगकी प्राप्ति न हुई, मन बिगड़ता रहा, स्त्रियाँ थीं नहीं, भोग किससे करते।। (पं॰ रा॰ कु॰)। और जिनके स्त्री थी तो समय अनुकूछ न था।

टिप्पणी—9 'रुद्रहि देखि मदन मय माना ।'''' इति । (क) रुद्र प्रलयके देवता हैं। शिवजीको देखकर भयकी प्राप्ति हुई, इससे 'रुद्र' नाम दिया। यथा—'बिकट बेख रुद्रहि जब देखा। अयलन्ह उर मय मयउ विसेषा ॥ १ । ९६ ।' रुद्र= रीद्ररससे परिपूर्ण । इस शब्दसे ही भयंकरकी भयानक मूर्तिका ध्यान हृदयमें आ जाता हैं। रुद्र-शब्द ही भयंका स्चित करनेवाला है। उसका अर्थ भी 'भयंकर, भयावन'हैं। यहाँ 'परिकरांकुर अलंकार' है। (कामदेवका 'मद न' रह गया, अतः 'मदन'नाम दिया)। (ख) 'दुराधप' अर्थात् दवने योग्य नहीं है। दुर्गम हैं अर्थात् उनके समीप कोई जा नहीं सकता और भगवान् हैं अर्थात् प्रलयकर्त्ता है। पुनः, भाव कि दुराधप हैं इसीसे वह उन्हें आगे दवा न सका और दुर्गम हैं अतः उनको न'पिल सका'।—( दुराधप जिसका पराजय करना, दवाना, उपमर्दन करना या तिरस्कार करना इत्यादि अत्यन्त कठिन है। 'भगवाना' का भाव कि इनमें

शान, वैराग्य आदि षडिश्वर्य सदा रहते हैं, अतः उनपर वार नहीं चल सकता)। (ग)—पूर्व लिख आये हैं कि 'शिवहिं बिलोक ससंकेउ मारू' और अब यहाँ फिर लिखते हैं कि 'स्वृहि देखि मदन मय माना'। दोनों एक ही बात होनेसे पुनरिक्त होती हैं शिसमाधान यह है कि यहाँ पुनरिक्त नहीं है। जो पूर्व लिखा था कि 'ससंकेउ मारू' उत्तीको अब यहाँ स्पष्ट करके लिखते हैं कि किस कारण वह सशंकित हुआ था। दुराधर्प दुर्गम और प्रलयकारी मूर्ति देखकर शंकित हुआ था। अथवा, पूर्व दूरसे देखा तब शंकामात्र हुई थी और अब निकटसे देखनेपर भयभीत हो गया। अथवा, पूर्व केवल सशंकित होनेका परिणाम कहा गया कि संसार पुनः ज्यों-का-त्यों स्थित हो गया।—'ससंकेउ मारू। मएउ जथा थिति सब संसारू॥' और अब भयका कारण बताते हैं। अथवा, पूर्व शंकित होना कहकर बीचमें संसारका पूर्ववत् स्थित होना कहने लगे थे, अब पुनः वहींसे सम्बन्ध मिलाते हैं, इसीसे पुनः भयका मानना लिखा गया। ].

### फिरत लाज कछ करि \* निहं जाई । मरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥ ५ ॥ प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा † । कुसुमित नव तरु राजि ‡ विराजा ॥ ६ ॥

मर्थ—-फिरते हुए लजा लगती है और कुछ किया जाता नहीं (अर्थात् कुछ करते वनता नहीं। मनमें मरनेका निश्चय कर उसने उपाय रचा। ५। उसने तुरंत ही सुन्दर ऋतुराज वसन्तको प्रकट किया। फूले हुए नये-नये गृक्षोंकी कतारें सुशोभित हो गयीं। ६।

नोट—9 'फिरत लाज' इति । लजा इससे होती है कि देवताओं को वचन दे आया था कि 'तदिष करव में काज दुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥' अब उनको मुँह कैसे दिखाउँगा । चढ़ाई करके फिर भागनेसे जो द्या वीर-की होती है वह 'लाज' से जना दी, यथा—'विरिद वाँधि वर बीर कहाई । चलेंड समर जह सुभट पराई ॥ २ । १४४ । ८ ।' भारी अपयश होगा, यह लजा है । अतः यह निश्चय किया कि लौटनेसे तो मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि सबके सामने डींग मारी थी कि 'पर हित लागि तजे जो देही । संतत संत प्रसंसिंह तेही ॥' २—'कछ करि निर्हें जाई ।'— भाव कि करना चाहता है, पर भयवश कुछ किया नहीं जाता । ३—'मरनु ठानि....' इति । 'मरता क्या नहीं करता' यह लोकोक्ति है । मनमें मरनेका निश्चय किया क्योंकि काम किये बिना लौट जाय तो सबको मुँह क्या दिखायेगा, हँसी होगी और 'संमावित कहें अपजस लाहू । मरन कोटि सम दादन दाहू ॥' कहा ही है । अतः निश्चय किया कि मर जाऊँ तो मर जाऊँ, एक बार अपना सारा पौरुष खर्च कर दूँ । अतः जिस भयके मारे शिथिलता आ गयी थी, कुल पुरुपार्थका साहस न रह गया था, उसे लोड़कर निःशंक होकर फिर पुरुषार्थ करने लगा ।

टिप्पणी—१ (क) 'प्रगटेसि तुरत "' इति । तुरत प्रकट करना कहकर जनाया कि अपनी मायासे प्रकट किया। यथा—'तेहि आश्रमिह मदन जय गएऊ । निज माया वसंत निरमएऊ ॥ १ । १२६ ।' ऋतुराजको प्रकट करनेसे पाया गया कि उस समय और कोई ऋतु थी, वसन्त न था । 'रुचिर रितुराजा' का भाव कि जो वसंत ऋतु अपने समयपर होती है, उससे यह वसंत बहुत अधिक सुन्दर है । (ख) 'कुसुमित नव तरुराजि विराजा' इति । वसंतको निर्माण किया है, अतः वृक्षोंका कुसुमित होना कहा और वृक्ष कुसुमित हें अतः 'नव' अर्थात् 'नमित' हैं । ('नव' से नवीनका भी अर्थ होता है ) मायिक है, अतः वि (विशेष) + राजा (शोभित हैं ) कहा ।

वन उपवन वापिका तड़ागा। परम सुभग सव दिसा विभागा॥ ७॥ जहँ तहँ जनु उपजत अनुरागा। देखि ग्रुएँह मन मनसिज जागा॥ ८॥

शब्दार्थ--उपवन=छोटे-छोटे वन जो वनके पास हों=हाथरा लगाये हुए दक्षोंका वन । पुराणोंमें चौबीस उपवन गिनाये गये हैं।

अर्थ—वन, उपवन, बावली, तालाव और दिशाओंके सब विभाग परम सुन्दर हो गये। ७। जिधर देखो उधर ही मानो प्रेम ही उमड़ रहा है जिसे देखकर मरे हुए ( एवं मरे हुआंके ) मनमें भी काम जाग उठा। ८।

छ कहि—ना० प्र०। † रितुराजू, विराजू—छ०। ‡ सथा—१७२१, छ०। जाति—१७६२, को० रा०। राज—ना० प्र०, १७०४। राजि—१६६१। साल—पाठान्तर। ट्र्चे 'राजि' संस्त्रत भाषाका घटर है। जसका वर्ष है—पंक्ति, अवली, कतार। ग्रन्थमें अन्यथं भी इसका प्रयोग है। यथा—'चने मत्त गज घट विराजी। मनहू मुभग सावन घन राजी।। १।३००।' 'तहराज' पाठका थे। आम या पारिजात वृक्ष अर्थ करते है।

टिप्पणी—१ 'वन उपवन वाटिका तड़ागा।' इति। (क) (वन उपवन सुन्दर हैं, विहारके योग्य हैं। वापिका और तड़ाग जलकी हाके योग्य हैं। वि० त्रि०) वन और उपवनकी शोभा जलाशय विना नहीं होती, इसीसे वन, उपवनको कहकर 'वापिका तड़ागा' कहा। (ख) 'परम सुभग सब' कहकर जनाया कि दसों दिशाओं में पृथक्-पृथक् न्यारी-न्यारी सुन्दरता है। (सव दिशाएँ और उनके विभाग ये हैं—पूर्व, आग्नेयी, दक्षिण, नैऋती, पश्चिम, वायवी, उत्तर, ईशानी, कर्ष्व और अध। 'उमगत अनुरागा' से यहाँ कामासक्तिका उमड़ना कहा। अनुरागा=कामकी लहर। 'जहँ तहँ जनुःः' में अनुक्तविषया वस्त्त्येक्षा है। 'परम सुमग सब दिसा विमागा' कहकर 'उमगत अनुरागा' और 'मनसिज जागा' कहनेका भाव कि सीन्दर्य देखकर अनुराग होता है, उससे कामोद्दीपन होता है। आगे भी 'जागे मनोमव सुएँहु मन वन सुमगता न परे कही' इसी भावसे कहा गया है।

नोट--१'देखि मुपँदु मन'''' इति । साधारणतः इसका अर्थ तो यही होता है कि 'मरे हुआंके भी मनमें कामोदीपन हुआ।' परंतु इस अर्थमें लोग शंका करते हैं कि 'यहाँ 'देखि' शब्द आया है और निजींव प्राणियोंका देखना नहीं कहा जा सकता ?' यहाँ कामदेवकी अत्यन्त उत्कृष्टता, उसका प्रचण्ड प्रभाव दिखा रहे हैं, अतः असम्भवका भी स्टम्म होना कहा गया। यह 'असम्भवातिशयोक्ति अलंकार' है। प्रायः औषधियोंके विषयमें प्रशंसा करते हुए यह कहा ही जाता है कि यह जहीं ऐसी ही हैं कि मरा हुआ भी जी उठे। पुनः जैसे काश्मीरके सम्बन्धमें कहा जाता है कि जली हुई लकड़ी भी हरी हो जाती है। वैसे ही यहाँ कहा गया। मरा हुआ बीज नहीं जमता पर यहाँ वह भी जमा। (पंष्राण्डु कु )। कि 'मुपँहु' से मृतप्राय लोगोंका भाव लेना चाहिये। यथा-'अङ्ग गिलतं पिलतं मुण्डं दशनविहीनं गात्रं तुण्डम् । वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदिष न मुञ्जत्याशापिण्डम् ॥' (चर्षटपञ्जरीमें कही हुई यह दशा मृतकवत् दशा है। मानसमें भी 'अतिवृद्दे' को मृतकवत् ही माना है। यथा-'अतिवृद्धा।'''जीवत सव सम चौदह प्रानी।' 'मुएहि क्ये निहं कछु मनुसाई।' (६।३०×)। ८७ (७) भी देखिये।

पाँडेची इस शक्का निवारणार्थ 'सुरहु मन' का अर्थ 'नपुंसक मनमें भी' वा 'मरे हुए मनमें भी' करते हैं। 'मरे हुए मन'- 'जिनके मन शमदमादि साधनों हारा सकल्प-विकल्परहित हो गये हैं। =जिन्होंने अपने मनको कामकी ओरसे मही-माँति मार रक्खा है। जैसे पारा मारा (फूँका) जाता है तो उसकी चञ्चहता दूर हो जाती है, वैसे ही इनके मन मर गये हैं।' इस अर्थके प्रहण करने में फिर यह शङ्का उपस्थित होती हैं कि—'ऐसे होगों का वर्णन तो पूर्व कर चुके हैं; यथा 'सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेपि कामबस मए वियोगी॥' तो अब यहाँ दूसरे कौन हैं जिनसे ताल्पर्य है ? इस प्रश्नको उठाकर वे ही यह समाधान करते हैं कि यहाँ 'सुएँहु मन' शिवजी के समीपवर्त्ता सिद्ध, मुनि आदिसे ताल्पर्य है, जिनकी चर्चा 'सिद्ध तपोधनं जोगिजन सुर किंनर सुनिष्टंद। बसहिं तहाँ सुकृती सकल सेविहं शिव सुल कंद।' दोहा १०५ में आयी है और पूर्व ब्रह्माण्डके सिद्ध विरक्त आदिको कहा था। परंतु कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि पूर्व वे निकटवर्त्ती सिद्धादि मोहित नहीं हुए थे।

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'मनकी बीज-वासना है। निर्वासन मन मरा हुआ है, क्योंकि उसका बीज नष्ट हो चुका है, पर सुन्दरतामें यह प्राणदा शक्ति है कि मरा हुआ मन भी थोड़ी देरके लिये जाग उठता है।'

विनायकी टीकाकार इस प्रसङ्गपर लोलाम्बराजका यह रलोक देते हैं-

'ताम्बूलं मधु कुसुमस्तजो विचिन्नाः कान्तारं सुरतरुर्नवा श्रिलासवत्यः। गीतानि श्रवणहराणि मिष्टमन्नं क्लीवा-मामिष जनयन्ति पञ्चवाणम् ॥' अर्थात् पान, वसन्त, सुगन्धित पुष्पोंकी मालाएँ, सघन वन, दिव्य वृक्ष, नवयौवना स्त्री, फर्णमधुर गीत और स्वादिष्ट अन्न—ये पदार्थ गिरे हुए दिलवालों (नामदों ) के भी मनमें कामोद्दीपन करते हैं। दोहा ८७ (७) भी देखिये।

छंद—जागे मनोभव मुएहु मन वन सुभगता न परे कही। सीतल सुगंघ सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही॥ विकसे सरन्हि वहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचिह् अपछरा॥ अर्थ—मरे हुओं के एवं मरे हुए मनमें भी काम जाग उठा। वनकी सुन्दरता कही नहीं जा सकती। कामरूपी अग्निका सच्चा सखा शीतल, सुगन्धित और सुन्दर मन्द पवन चलने लगा। तालाओं में बहुत-से कमल खिल उठे। सुन्दर अमरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। कलहंस, कोयल और तोते रसीली ध्वनि कर रहे हैं, अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं।

खरी-'मुएँहु' मनमें मनसिजका जागना कहकर आगे वताते हैं कि कैसे जागा। इस तरह कि शीतल-सुगन्ध सुमन्द पवनको हृदयमें प्रवेश करके कामाग्निको प्रज्यलित कर दिया। 'सखा सही' कहकर उसमें यह अभिप्राय कह दिया है।

नोट—१ (क) 'मदन अनल सखा सही' इति-। सही=सचा। कामदेव भयभीत है। इस आपत्तिमें (शीतल सुमन्द सुगन्धित) पवनने उसकी सहायता की। इसिलये उसे 'सचा' सखा कहा। यथा 'आपत काल परिवर्भित चारी। धीरल धर्म मिन्न अरु नारी॥' 'विपित काल कर सत गुन नेहा। श्रुति कह संत मिन्न गुन एहा॥४।७॥' यहां कामको अग्नि कहा। पवन अग्निको प्रज्विलित करता ही है। इसिलये पवनको अग्निका सखा कहा गया। शीतल, मन्द और सुगन्धित पवनसे कामोदीपन होता है; यथा 'चली सुहाविन त्रिविध वयारी। काम कृसानु बढ़ाविन हारी॥ १२६। ३॥' इससे यह कामका मित्र हुआ और आपित्तमें सहायता करनेरो 'सचा सखा' हुआ। [ पवन अग्निका सखा प्रख्यात है, पर वह सचा सखा नहीं है, वह दीपकको बुझा देता है। यथा 'सबे सहायक सबलके कोज न अथल सहाय। वाल बढ़ावत अग्निको दीपहि देत बुझाय।' परंतु शीतल मन्द-सुगन्धित पवन कामाग्निका सचा सखा है। कैसी ही दुर्वल कामाग्नि हो, उसे वह बढ़ा ही देगा। इसीलिये 'मदन अनल सखा सही' कहा। (वि० त्रि०)] (ख) 'मंजल मधुकरा' से जनाया कि ये साधारण मौरींकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर हैं। 'कलहंस'—इस अन्थमें हंस तीन प्रकारके कहे गये हैं—हंस, राजहंस और कलहंस। मधुर स्वरके सम्बन्धसे यहाँ 'कलहंस' को कहा। 'कल' का अर्थ 'सुन्दर' भी होता है। यहाँ मधुर वाणीवाले कलहंससे प्रयोजन है। क्योंकि कामोदीपनके लिये मधुर वाणीका प्रयोजन होता है। मिलान की जिये—'बोलत जल कुक्कट कलहंसा। प्रभु विलोकि जनु करत प्रसंसा।' (३।४०)।

२ वनकी सुभगता 'कुसुमित नव तर राजि विराजा' से 'करि गान नाचिंह अपछरा' तक कही गयी। वनशोभा, तड़ागशोभा, कमलशोभा और मधुकर शोभा कमसे लिखी गयी। इंसकी शोभा चालसे हैं; यथा—'सखी संग लें कुँअरि तब चिल जनु राजमराल।' 'हंस गविन तुम्ह निहं वन जोगू॥ २। ६३॥'

३ पंतासरके वर्णनसे मिलान करनेसे यहाँकी चौपाइयोंके भाव स्पष्ट हो जाते हैं।अतः यहाँ हम उनका मिलान देते हैं— पपासर यहाँ

बिकसे सरिसज नाना रंगा। मधुर मुखर गुंजत वहु भृङ्गा। १ विकसे सरिन्ह वहुकंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा।''''सुंदर खगगन गिरा सुहाई। २ कलहंस पिक सुक सरस रव जात पथिक जनु लेत बुलाई।

चहुँ दिसि कानन बिटप सुहाए। चंपक बङ्ख कदंव तमाला। ३ कुसुमित नव तरुराजि विराजा।""

पाटल पनस परास रसाला ॥

नवपल्छव कुसुमित तरु नाना।""

सीतल मंद सुगंध सुभाज। संतत वह मनोहर बाज। ४ सीतल सुगंध सुमंद मारुत। कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं। सुनि रव सरस ध्यान पिक सरस रव सुनि टरहीं।

उपर्युक्त मिलानसे स्पष्ट है कि—'बहु='नाना रंगके' अर्थात् रवेत, पीत, अरुण, रयाम आदि रंगोंके विविध जातिके कमल।' 'मधुकरा'=मधुर-मधुर शब्द करनेवाले भ्रमर। 'सरस रव' अर्थात् रसीले स्वरसे सबको मोहित और कामासक्त कर देते हैं। 'कुसुमित नव तरु राजि'=हरे नवीन पल्लवोंसे युक्त, फूल-फलसे लदे हुए चम्पा, कटम्य, तमाल, मोलिसरी, पाकर, कटहल, ढाक वा पलाश, आम आदिके वृक्ष। 'पिक सरस रव'='कुहू-कुहू' वा 'पी कहा, पी कहाँ,' का रसीला शब्द करती है, जिसे सुनते ही मुनियोंके ध्यान टूट जाते हैं। कि यहाँतक सब उद्दीपन हैं, आगे 'किर गान नाचिहें अपन्यरा' आलम्बन हैं।

४ 'करि गान नाचिंह अपछरा' इति । 😂 (क) गोस्वामीजीने 'अप्सरा' शब्दको विगाइ कर उसकी लगह भाव भरा हुआ 'अपछरा' शब्दका प्रयोग किया है। वे छल करने, मनको मोहित करने या चुराने आयी हैं, अतः 'अपछरा' यहुत ही उपयुक्त है। अपछरा=अप (=बुरी तरहसे) छरा (=छलनेवाली)। इससे भला कब किसीका भला सम्भव है? ये सदा तपको भ्रष्ट करती रहती हैं।—यह समझकर 'अपछरा' ही प्रायः लिखते हैं। यथा 'होहिं सगुन मंगल प्रमुद करिं अपछरा गान ॥ ९१ ॥' इत्यादि। (ख) 'किर गान नाचिहें...' का भाव कि अपने गान तान गृत्यसे मनको विशेष मोहित करनेके लिये आयी हैं। यथा 'सुरसुंदरीं करिं कल गाना। सुनत श्रवन छूटिं सुनि ध्याना॥ ९। ६९॥' (ग) 'किर गान' को कोई-कोई कलहंस, पिक और शुकके साथ लगाकर भी अर्थ करते हैं, इस तरह कि—कलहंस, शुक, पिक सरस ध्वनिसे गान करते हैं और अपसराएँ उनके गानके साथ गृत्य करती हैं। पुनः 'किर गान' को देहली-दीपक भी मानकर दोनों ओर लेकर अर्थ किया जा सकता है।

# दोहा—सकल कला करि कोटि बिधि हारेउ सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव कोपेउ हृदय निकेत ॥ ८६॥

अर्थ—कामदेव सेनासहित करोड़ों प्रकारसे अपनी समस्त कलाएँ करके हार गया। (पर) शिवजीकी अचल समाधि न डगी, तब हृदय ही जिसका घर है वह कामदेव कुपित हो उटा।। ८६॥

नोट- १ 'सकल कला' इति । 'सकल कला' मेंसे कुछ ऊपर 'प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा ।' से 'करि गान नाचिह अपछरा' तक लिखे गये । विशेष १२६ (४-७) में देखिये ।

वि॰ त्रि॰—कामका सेनापित शङ्कार है और हावभावादि सेनिक हैं। यथा 'सेनाियपो मे शङ्कारो हावाभावाश्च सेनिकाः।' भाव चार हैं—स्थायी, संचारी, अनुभाव आर विभाव। स्थायीके नव, संचारीके तेंतीस, विभावके दो और अनुभावके अन्तर्गत हावके ग्यारह भेद हैं। कलाएँ चौंसट हैं। यथा 'विब्बोकाद्यास्तथा हावाश्चनुःषष्टिकलास्तथा। का॰ पु॰।' ये सब कलाएँ और हाव-भाव अप्सराओं के नृत्यमें दिखाये गये।

नोट—२ (क) 'हारेड सेन समेत चर्छा न ''' इति । कुमारसम्भव सर्ग ३ इलोक ४० में कहा है कि उस समय अप्सराओंका गाना सुननेपर शिवजी ध्यानमें और भी जम गये । भळा आत्मेश्वरोंकी समाधि छुटानेमें कोई विष्न समर्थ हो सकता है ?' यथा 'श्रुताप्सरोगीतिरिप क्षणेऽस्मिन् हरः प्रसंख्यानपरो चभूव । आत्मेश्वराणां निह जातु विष्नाः समाधिमेदप्रभवो मवन्ति ॥' पद्मपुराणमें भी कुछ ऐसा ही है—कामदेवकी कळाको समझकर वे योगमायासे आवृत होकर हट्दापूर्वक समाधिमें स्थित हो गये। (ख) 'कोपंड हृदय निकेत' इति । भाव कि हृदय ही कामका घर है । शंकरजीन उसका अपने घरमें जानेका रास्ता ही बंद कर दिया । उसे अपने घरमें जानेका रास्ता खोळना है अतः वह कोधरूपी उपायसे राह निकाळनेकी युक्ति करने ळगा । कि माध हुआ ही चाहे । ये सब भाव 'हृदयनिकेत' और 'कोपंड' में हैं । पुनः 'हृदयनिकेत' कहकर जनाया कि उसने इन्द्रयोंको विषयोंमें प्राप्त कर दिया पर इन्द्रयाँ विषयोंको न प्राप्त हुई , विषय सामने प्राप्त होते हुए भी इन्द्रियोंने उधर न ताका तब उसे कोध हुआ । पुनः भाव कि हृदय उसका निकेतन (घर) है, अतः वह हृदयमें विकार उत्तन्न करनेमें समर्थ होगा । इस तरह 'हृदयनिकेत' कहकर आगेकी सफळता यहाँ प्रथम ही जनाये देते हैं । ठीक ही है अपने घरमें अपनी बात चळती ही है । चळनी ही चाहिये । अपनी गळीमें कुत्ता भी शेर हो जाता है । विशेष आगे चौपाईमें देखिये ।

देखि रसाल क्ष विटप वर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदन मन माखा।। १।। सुमन चाप निज सर सघानें। अति रिस ताकि श्रवन लिंग तानें।। २।।

शन्दार्थ—रसाल=आमका वृक्ष । साखा ( शाखा )=डाल । 'माखा'—'माष' किया 'मक्ष' और 'अमर्प' दोनोंसे बनी हुई मानी जा सकती है। 'मक्ष' का अर्थ है—दम्भ; दोप लियानेकी चालाकीसे कोशिश । 'मर्प' सहनशीलताको कहते हैं। 'अमर्प' का अर्थ हुआ 'अधीरता' 'असहनशीलता' और इसीलिये 'रोप' और 'क्रोध' भी असहनशीलता और अधीरतासे होता है। आगे 'अय जिन कोउ मापे मट मानी।' ( २५२ ), 'मापे लखन कुटिल में में हैं। रद्पट फरकत नयन रिसिंहिं॥' ( २५२ ) और 'तुम्हरं लाज न रोप न मापा।' (६।२४) तथा यहाँ 'माप' से 'न सह सकने और इसीसे रुष्ट

ॡ—बिसाल--१७०४। रसाल १६६१, १७२१, १७६२, छं०, को० रा०।

वा कुद्ध होनेका भाव निकलता है। 'रोष' अर्थ लक्ष्यार्थ है। 'संधानना'-धनुषकी प्रत्यंचा चढ़ाकर उसपर बाणको लगाना। रिस≕कोध।

अर्थ—आमके वृक्षकी एक भारी, मोटी सुन्दर डाल देखकर कामदेव मनमें खिसियाया और कोधसे भरा हुआ उसपर जा चढ़ा ॥ १ ॥ अपने पुष्पधनुषपर अपने (पाँचों पुष्पके खास ) वाण चढ़ाये और अत्यंत कोधसे (लक्ष्य वा निशानेको ) ताककर उन्हें कानपर्यन्त ताना ( खींचा ) ॥ २ ॥

नोट—१ 'देखि रसाल बिटप' इति। (क) आम शृङ्काररसकी मूर्ति है। इसीसे आमपर चढ़ा। आमका नाम ही 'रसाल' रसका आलय है और काम भी 'रसालय' है, शृङ्काररसका रूप ही है। (खर्रा)। आमके वृक्षपर चढ़नेके और भी भाव ये कहे जाते हैं,—निशाना लगाना है और निशाना ऊँचेसे ही अच्छा लगता है। आजकल भी खिहके शिकारके लिये मचान बाँधे जाते हैं जहाँ से सिहपर निशाना लगाया जाता है। (खर्रा)। अथवा जहाँ शिवजी समाधिमें स्थित हैं उसके समीप ही आमका वृक्ष है। (पं०)। वा, आमका वृक्ष कामदेवका रथ है, अतः आमपर चढ़ा, मानो अपने रथपर चढ़कर युद्ध करनेको चला। अथवा कामदेवने सोचा कि बाण मारकर इसके पत्तोंमें लिप भी सकेंगे जिसमें शिवजी देख न सकें। (पं०)। अतः आमपर चढ़ा। (ख) 'बर' से बड़ी श्रेष्ठ बौरोंसे लदी हुई आदि जनाया।

र किसी-किसीका मत है कि शिवजी आमकी छाँहमें समाधि लगाये नैठे थे, इसीसे कामदेव उसपर चढ़ा और कोई बटतले समाधिका लगाना और आमका वृक्ष उसके पास होना कहते हैं। पर निशाना सामनेसे और वह भी कुछ दूरीसे विशेष ठीक होता है। पद्मपुराणमें लिखा है कि समाधिस्थलकी वेदी देवदाक वृक्षसे सुशोभित हो रही थी। और, कुमारसम्भवका भी यही मत है, यथा—'स देवदारु मवेदिकायां शार्क चर्म व्यवधानवत्याम्। आसीनमासन्नशरीर-पातिस्थ म्वकं संयमिनं ददर्श॥' (कु॰ सं॰ ३।४४) अर्थात् देवदारु वृक्षके नीचे वेदिकापर व्याप्त्रचर्म विछाये हुए समाधिस्थ त्र्यम्बक शिवजीको कामदेवने, जिसकी मृत्यु निकट आ गयी है, देखा। मानसमें शिवजीका निवास प्रायः वटतले देखा जाता है। पर किस स्थानपर श्रीरघुनाथजीने उनकों दर्शन दिये और कहाँ, इसपर मानसकवि चुप हैं।

३ आम, आमके पुष्प और आमके बौर ये सभी कामदेवको अतिप्रिय हैं। कुमारसम्भवमें नवीन आम्रपल्लवों-सिंहत आमके पुष्प और बौरको मदनका बाण कहा गया है यथा 'सद्यः प्रवालोद्गमचारुपत्रे नीते समाप्तिं नवचूतवाणे। निवेशयामास मधुद्धिरेफान् नामाक्षराणीव मनोभवस्य ॥ सर्ग ३। २७ ॥' अर्थात् आमके कोमल पत्ते ही जिनके पंख हैं ऐसे नवीन बौररूपी बाणोंको तैयारकर वसंतने उनपर भ्रमरोंको बिठा दिया है जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो बाणोंपर नाम खोद दिया गया है।

'देखि' इति । पूर्व कहा था कि 'कोपेड हृदयनिकेत' और अब कहते हैं कि 'देखि रसाल विदेव ।' इस तरह पद्मपुराणका भाव भी यहाँ जना दिया कि 'पहले वह वृक्षकी शाखासे भ्रमरकी भाँति शंकार करते हुए भगवान् शंकरजीके कानमें होकर हृदयमें प्रविष्ट हुआ था पर वे उसके कुचकको समझकर हृदता-पूर्वक समाधिमें स्थित हो गये। उनके मोगमायासे आविष्ट होनेपर कामदेव जलने लगा, अतः वह वासनामय व्यसनका रूप धारण करके उनके हृदयसे बाहर निकल आया।' बाहर निकलनेपर 'देखि रसाल' कहा।

४ 'मन माखा' इति । जब मनुष्य अपने कार्यसाधनमें एकावट देख खिसिया जाता है और वह मरण निश्चय जान लेता है तब उसका कोध और साहस बहुत बढ़ जाता है और उस दशामें वह बड़ा भारी काम कर डालता है। यही बात 'मन माखा' कहकर जनायी गयी है।

५ 'सुमन चाप निज सर संधानें । "' इति । (क) 'संधानें बहुवचन किया देकर 'निज सर' से पुणके पाँचों बाणोंका धनुषपर लगाना जनाया । अथवा, पद्मपुराणके अनुसार 'निज सर' से जनाया कि 'आमके बौरका मनोहर गुच्छ लेकर उसमें मोहनास्त्रका अनुसन्धान किया'—यही उसका बाण था जो उसने चलाया । (ख) 'अति रिस ताकि ख्रवन किया तानें इति । अभीतक तो कामदेव सेनाकी सहायतासे काम करता रहा था । जब उसने देख लिया कि सेना अपना सब करतब (कर्तव्य) कर चुकी, कुछ बन न पड़ा, तब स्वयं अकेला ही समाधि छुटानेपर उद्यत हुआ। इसीसे यहाँ अब सेनाको नहीं लिखते । रिसमें आकर वीर मनुष्य अपना पूरा-पूरा पुरुषार्थ करनेपर उतारू हो जाता है, उसके बाण कराल हो जाते ही हैं । श्रीराम-खरदूषणादि और श्रीराम-रावणादिके समरमें इसके अनेक प्रमाण हैं । कानपर्यन्त प्रत्यचा

खींचनेका भाव यह है कि उसने उसमें अपना भरपूर बल लगा दिया। प्रत्यंचा जितना ही ताना या खींचा जाता है, बाण भी उतने ही अधिक वेगसे जाता है जिससे दुवेंध्यकों भी मेदा जा सकता है। मिलान कीजिये—'तानि सरासक प्रवन' लिंग पुनि छाँदे निज तीर ॥ तब चले बान कराल ॥'''कोपेउ समर श्रीराम। चले बिसि खिनिसत निकाम ॥' (३। १९-२० खरदूषण प्रसंग), वैसे ही यहाँ 'सुमन' चाप निज सर संघानें। अति रिस वाकि श्रव न लिंग तानें ॥ छाँदे यिस म बिसिख ''।' पुनः रावणसमरमें भी ऐसा ही देखिये। यथा—'मए कृद्ध के जुद्ध बिरुद्ध ''।' तानें चाप श्रवन' लिंग छाहे बिसिख कराल ॥' राम मारगन गन चलें ''। ६। ९०।' 'खेंचि सरासन श्रवन लिंग छाँदे सर एकतीस। ६। १०९।'—इससे रावणके प्राण ही लेलिये। वेसे ही यहाँ कामदेवने भी देवताओंका काम करनेके लिये प्रवल राजु शिवजीके लिये कानतक शरासन खींचकर उनके हृदयको लक्ष्य करके अपने खास तीक्षण बाण लोंदे और उन्होंने जाकर पूरा काम किया।

छाँड़े बिषम विसिख उर लागे। छूटि समाधि संग्रु तब जागे॥ ३॥ भएउ ईस मन छोग्रु विसेषी। नयन उघारि सकल दिसि देखी॥ ४॥

शब्दार्थ—विषम=तीक्ष्ण ।=पाँच । ८३ (८) देखिये । विसिख (सं० विशिख )=बाण । छोम (क्षोम )= उद्देग, चंचलता, खलबळी । उधारना=खोलना ।

सागे ॥ ३ ॥ समर्थ शंकरजीके मनमें बहुत क्षोभ हुआ । उन्होंने नेत्र खोलकर सब दिशाएँ देखीं ॥ ४ ॥

नोट—१ 'छाँ दे विसम'''' इति । (क) सारी कलाएँ जब कारगर नहीं होतीं तब 'निज सर' से काम लिया जाता है। वैसे ही यहाँ सब तरह हार माननेपर उसने अपने खास पंचवाणोंका प्रयोग किया। 'विषम वाणोंके' संधानकी विषमता वा तीक्ष्णता दिखाते हैं कि उन्होंने जाकर शिवजीके हृदयकों वेध डाला। यहाँ 'विषम' के दोनों अर्थ हैं। (ख) कामके पाँचों वाण बड़े भयंकर हैं। यथा—'त्वदाशुगानां यहीर्थ्यं तद्वीर्थ्यं न मविष्यति। वैष्णवानाञ्च रौदाणां ब्रह्माखा-गाञ्च-ताराम्॥' इनका वीर्य वैष्णवास्त्र, रौद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्रसे भी अधिक है। कामदेवको ब्रह्माजीका वरदान था कि विष्णु, शिव और में भी तुम्हारे अस्त्रके वशवर्त्ता रहेंगे। यथा—'अहं विष्णुहरक्षापि तवास्त्रवशवर्तिनः। का० पु०।' (वि० त्रि०)। (ग) 'छूटि समाधि'''' इति। समाधि छूटी, अतः ध्यान जाता रहा। पूर्व कहा था कि-'मन थिर किर तव संभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना॥' तथा 'शिव समाधि वैठे सब त्यागी।'—अब बाण लगनेसे वह सब वातें जाती रहीं। ध्यान मनकी एकाग्रतासे होता है सो जो मन स्थिर था वह अब अस्थिर हो गया, जैसा आगे कहते हैं— 'मएउ ईस मन छोभु विसेषी।' हिन्ने ब्रह्माजीने जो कहा था कि 'पठवहु कामु जाइ शिव पाहीं। करें छोभु संकर मन माहीं॥' उस ब्राक्यको यहाँ चरितार्थ किया, अर्थात् वैसा यहाँ कामद्वारा करवाके दिखाया गया, वह काम पूर्ण हो गया।

२—(क) 'मएड ईस मन छोसु विसेषी' इति । 'विशेष क्षोभ' से कामके वाणकी 'विषमता' कही । 'पुणधनुषपर पुणवाण चढ़ाकर उससे समाधि लुड़ाना, अपूर्ण कारणसे कार्यका उत्पन्न करना 'द्वितीय विमावना मलंकार' है।' (वीरकिव )। 'ईश' का भाव कि श्रीरामजीकी माया ऐसी प्रवल है कि 'अक्षोभ' और 'ईश्वर' अर्थात् ऐश्वर्यवान् समर्थ शिवजीतकका मन क्षुच्ध हो गया। (वे०)। (ख) शंका—'शिवजी तो श्रीरामजीके ध्यानमें थे 'तव कामदेवसे उनको विध्न क्यों हुआ ?', समाधान—प्रभुकी तो आशा थी कि—'अब उर राखेह जो हम कहेक' (७७)। 'जाह विवाह हु सेलजिह' (७६) यह प्रभुने कहा था और इसीको हृदयमं धरनेको 'कहा था। शिवजीने यह आशा शिरोधार्य भी की, यथा—'सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा।' 'आशा सिरृपर नाथ तुम्हारी' (७७)। परंतु तत्पश्चात् इस आशाका पालन न कर वे समाधिस्थ हो बैठे, उनकी आशाको हिद्दममें धरनेके घटले उन्होंने उनकी मूर्ति हृदयमें घर ली और श्रीपार्वतीजी तथा देवताओंका दुःख ह्रना इस समय प्रम आवश्यक है। अत्यव समाधिमें विध्न हुआ। (वे०)। (ग) 'नयन उघारि' इति। इससे जनाया कि शिवजीकी समाधिमें नेत्र बंद थे। (पद्मपुराणकी कथामें उनके नेत्र अधखुले थे और उनकी हिए नासिकाके अग्रभागपर जमी हुई भी। उससे एकवाक्यता यों की जा सकती है कि पूर्व जो नेत्र अधखुले थे और एक ओर ध्यानमें लगे हुए थे उनको उस ओरसे उठाकर पूरा खोला और सब दिशाऑमें देखा।) नारदजीकी समाधिमें नेत्र खुले हुए थे, इसीसे वहाँ

<sup>🖶</sup> छांदेउ । 🕆 बान-१७२१, छ०, भा० दा० । विशिष-१६६१ ।

नेत्रींका खोळना नहीं ळिखा गया। पुनः, 'उघारि' से यह भी जनाया कि कामके किसी करतवसे नेत्र नहीं खुळे वरंच मनमें चञ्चळता आ जानेपर उसका कारण देखनेके ळिये उन्होंने स्वयं नेत्रोंको खोळा। (घ) 'सकल दिसि देखी'—सव दिशाओं में देखा कि चित्तके विकारका क्या कारण है, यथा—'हेतुं स्वचेतो विकृतेदिंदक्षुर्दिशामुपान्तेषु ससर्ज दृष्टिम्।' (कु० सं० सर्ग ३। ६९)।

## सौरभ पल्लव मद्नु विलोका। भएउ कोषु कंपेउ त्रैलोका।। ५॥ तब सिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम्रु भएउ जरि छारा।। ६॥

वर्थ—आमके पत्तोंमें (छिपे हुए) कामदेवको (उन्होंने) देखा (तो) उन्हें बड़ा क्रोध हुआ जिससे तीनों छोक काँप उठे ॥ ५॥ तब शिवजीने तीसरा नेत्र खोळा। देखते ही कामदेव जळकर राख हो गया॥ ६॥

नोट—१ (क) 'सौरम पल्लव मदनु विलोका' इति । पूर्व कामदेवका आमकी मोटी डालपर वैठना कहा था; यथा—'देखि रसाल बिटप वर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदनु मनु माखा' और यहाँ लिखते हैं कि 'सौरभपल्लम मदनु बिलोका'। इसमें भाव यह है कि कामदेवने बाण मारनेके लिये बड़ा रूप धारण किया, इसीसे बड़ी मोटी शाखापर चढ़-कर वहाँसे बाण छोड़े। बाण छोड़ नेपर जब क्षोभ हुआ और शिवजी नेत्र खोल देखने लगे तब छोटा रूप धरकर आमके पत्तोंमें छिप गया। (शिकारीकी पोशाक भी हरी होती है, पत्ते भी हरे, कामका शरीर भी श्याम।) यथा—'तरपल्लव महँ रहेउ छुकाई' (श्रीहनुमान्जी)—(खर्रा)। 'मदन विलोका'=कामदेवको देखा। दूसरा भाव कि देखकर जनाया कि अब तू सच ही 'मदन' हो जायगा तेरा 'मद' न रह जायगा, तेरा नाश ही किये देता हूँ। (ख) 'मएउ कोए कंपंउ त्रेलोका' इति। 'कोप' देखकर ऐसा अनुमान होता था कि प्रलय करना चाहते हैं। इसीसे त्रेलोक्य काँप उटा। एक बार सतीका मरण सुनकर कोप किया था तो सब देवता देखे हुए हैं कि दक्षयज्ञकी क्या दशा हुई। उसके पश्चात् यह कोप देखा तो भयभीत हो गये कि न जाने क्या कर डालें ? हमारे मित्र कामदेवका नाश न कर डालें।

- २ (क) 'तब सिव तीसर नयन उघारा' इति । श्रीशिवजीके प्रत्येक सिरमें तीन-तीन नेत्र हैं, इसीसे त्रिनेत्र वा त्रिलीचन भी उनका नाम है । चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि तीन नेत्र हैं, यथा—'भारती बदन विप अदन सिव सित पतंग पायक नयन'—(क० उ० १५९), 'निट्ठर निहारिए उघारि डीठि माल की'—(क० उ० १६९)। पहले दो नेत्रों ते देखा कि कामदेव कहाँ छिपा हुआ है और तीसरा नेत्र उसको भरम करनेके लिये खोला, क्यंंकि जलाना साम अग्निका है। कोई-कोई महानुभाव ऐसा भी कहते हैं कि दो नेत्र सूर्य चन्द्ररूप जगत्की उत्पत्ति और पालन करते हैं और अग्निनेत्र प्रलय करनेवाला है। इसीसे त्रैलोक्यवासी काँप उठे। कुमारसम्भवके अनुसार कामदेवको देखते ही तीसरे नेत्रसे अग्नि-ज्याला निकल पढ़ी। (ख) तीसरे नेत्रसे जलानेके अनेक भाव टीकाकारोंने लिखे हैं जिनमेंसे कुल ये हैं—
  - (१) तीसरे नेत्रसे जलाया क्योंकि काम भी चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मांक्षमं तीसरा है (रा०प्र०)वा॰,
- (२) यह तुच्छ जीव है, जो नेत्र घुरनेसं ही काम चले तो शस्त्र क्यों चलावें। (पंजात्रीजी)। वा, (३) कामका मनमें प्रवेश करनेका फाटक नेत्र है; इसलिये द्वारहीपर मारा, भीतर न जाने दिया। (रा० प्र०)। वा, (४) श्रीरामजी आपसे पार्वतीजीको प्रहण करनेको कह गये थे, उसमें काम समाधि छुटाकर सहायक हुआ; इसलिये नेत्रा-वलोकन कृपादृष्टि है। उसपर यह कृपा की कि अवतक तन होनेसे एकदेशीय था, अब सर्वदेशी बना दिया; यथा 'विनु वपु व्यापिहि सबहि अब' (८७)। (वै० रा० प्र०)।

—अग्निनेत्रसे चितवना और कामका भस्म होना, कारण और कार्य एकसाथ होनेसे 'अक्रमातिशयोक्ति' अलंकार हुआ—( वीरकवि )।

नोट—रे 'चितवत' अर्थात् आँख खुलते ही दृष्टि उसपर पहते ही वह भरम हो गया, देर न लगीं, देवता मुँद्से कुछ बात भी न कह सके। यथा—'स्फुरन्तुद्धिः सहसा तृतीयाद्दणः कृशानुः किल निष्पात ॥ क्रीघं प्रभो ! संहर संहरेति यावद् गिरः खे महतां चरन्ति । तावत्स विद्वर्भवनेत्रजन्मा मस्मावशेषं मदनं चकार ॥ कु० सं०। १। ७९-७२।' अर्थात् कामदेवको देखते ही उनके तीसरे नेत्रसे अग्निज्वाला निकली और जनतक देवगणके मुखसे वचन निकलें-निकलें. कि हे प्रभो ! क्रोधको रोकिये, रोकिये, तन्नतक ज्वालाने कामदेवको भरम ही कर डाला ।

## हाहाकार भएउ जग भारी। डरपे सुर भए असुर सुखारी।। ७॥ सप्रुह्मि कामसुख सोचिहिं भोगी। भए अकंटक साधक जोगी॥ ८॥

शृद्दार्थ—हाहाकार=शोर, हलचल, हा, हा ! हाय ! हाय !—ये शोकके वचन हैं । डरपना=डरना; यथा— 'एकहि दर दरपत मन मोरा । प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा । १ । १६६ ।' भोगी=इन्द्रियोंका सुख चाहनेवाले; विषया-सक्त, विषयी; व्यसनी लोग अकंटक=कंटक (काँटा) रहित—निष्कंटक, विष्नबाधारहित; वेखटका ।

अर्थ- गंगरमें वड़ा हाहाकार मन्व गया। देवता डर गये और दैत्य प्रसन्न हुए ॥ ७ ॥ विषयी लोग काम-

सुखको याद कर-करके सोचमें पड़ गये और साधक योगी निष्कंटक हो गये॥ ८॥

नीट—9 'हाहाकार मएउ जग मारी। ढरपे सुर''' इति। देवताओंने जब तारकासुरसे पीड़ित हो श्रीब्रह्माजीसे जा पुकार की तब 'सय सन कहा ब्रह्माइ विधि दनुज निधन तब होइ। संसु-सुक्र-संभूत-सुत एहि जीतइ रन सोइ॥८२॥ सोर कहा सुनि करहु उपाई।' श्रीब्रह्माजीके आज्ञानुसार देवताओंने शिवजीकी समाधि छुड़ानेके लिये कामदेवको भेजा था। श्रीशिवजीने अग्निनेत्र खोलकर कामदेवको भरम कर दिया। देवता भयभीत हो गये हैं, क्योंकि काम ही जब भरम हो गया तब शिवजीक वीर्यसे पुत्र उत्पन्न होना ही असम्भव हो गया, पुत्र न उत्पन्न होनेसे तारकासुरका वध नहीं हो सकता, अब असुर और भी सतावेंगे। जो कारण देवताओंके शोकका हुआ, वही असुरोंकी प्रसन्नताका हुआ ही चाहे। दूसरा कारण भयका यह है कि हम लोगोंने कामदेवको समाधि छुड़ाने भेजा था, यह जानकर शिवजी हमें भी दण्ड न दें। जैसे दक्ष-यञ्चमें दक्षकी सहायता करनेवाले सब देवताओं और मुनियोंको भी भारी दण्ड दिया गया था।—यह तो स्वर्गवासियोंके भयका कारण हुआ। पुनः भाव कि कामके नाशसे तो सभीके वंशोंका अब नाश ही हुआ, पितृतर्पणादि कीन करेगा! हत्यादि। इससे जगत्के और लोगोंमें हाहाकार मचा।

२ 'समुझि काम सुख सोचिह मोगी'''' इति । (क) विषयी लोगोंको चिन्ता हो गयी कि अब विषय-सुख मोग कैसे करेंगे । मेथुन विषयानन्द आठ प्रकारका है; इसीसे विषयीका कामसुख समझकर सोचना कहा । अथवा, वे सोचते हैं कि कामदेव भस्म कर दिया गया तब तो हमें अब कामवासना ही न पैदा होगी; अतः भोगके सुखसे अब हम सदाके लिये वंचित रहेंगे । (ख) 'मए अकंटक साधक जोगी' इति । साधक योगियोंके लिये काम काँटा है अर्थात् रात्रु है; यथा—'भए कामवस जोगीस तापस पावँरिन्ह की को कहै। ८५।' वे अकंटक हो गये अर्थात् रात्रु हीन हो गये। यथा—'आए करें अकंटक राजू। २। २२८।'

३ 🖅 यहाँतक शिवजीकी समाधि छुड़ानेके प्रसङ्गमें कामदेवके तीन आक्रमण वा एकके बाद एक करके तीन सार उपाय करना कहकर यह भी दिखाया गया है कि 'सिद्ध, विरक्त, महामुनि, योगीश, तापस' आदिसे शिवजी कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। सिद्धादिको मारने (कामवश करने ) में न तो कामदेवका ही काम पड़ा और न उसकी सेनाका। वे तो उसके प्रभावमात्रसे ही मारे गये। देखिये कामदेव जब देवताओंसे विदा होकर चला तब प्रथम उसने केवल अपना प्रभाव फैलाया; यथा—'तव भाषन प्रभाउ विस्तारा' और इतनेहीसे उसने 'निज बस कीन्ह सकल संसारा।' कामके प्रभाव एवं कौतुकका वर्णन 'तब आपन प्रभाउ विस्तारा' ८४ ( ५ ) से लेकर 'धरी न काहू धीर''' ८५ तक है। इस खेलमात्र (प्रभावदर्शनमात्र ) से 'भए कामयस जोगीस तापस' । पर इसका किंचित् भी प्रभाव शिवजीपर न पड़ा !--यह प्रथम आक्रमण हुआ । शिवजीपर कुछ भी प्रभाव न पड़नेसे वह खिसिया गया और प्राणोंपर खेलकर उसने दूसरा उपाय रचा । उसने रुचिर ऋतुराजको प्रकट किया । वनकी परम सुभगता आदि उपाय रचे जिसे देल 'सुएँ हुँ मन सनसिज जागा।' 'मुएँहु मन' से जनाया कि सिद्ध विरक्त महामुनि 'जोगी' और 'जोगीस तापस', जिनका पूर्व ही कामके प्रभावसे ही पराजित होना कह आये हैं, उनसे ये 'सुएँहु मन' अधिक हैं, क्योंकि इनकी प्रभावमात्रसे न वश कर सका था, इनके लिये विशेष उपाय रचना पदा था। ८६ (६) ८६ 'मुन्हु मन' देखिये ।--यह वूसरा आक्रमण है, जो 'म 3 ठानि सन रचेसि उपाई' ८६ (५) से लेकर 'सकल कला करि कोटि विधि हारेड सेन समेत ।' (८६) तक पर्णित है-यहाँ काम और उसकी सेनाकी कलाओंका बल दिखाया, पर इसका भी प्रभाव शिवजीपर न पढ़ा। तब उसने स्परं अपना निजका पुरुवार्य दिखाया 'कोपेड हृदयनिकेत' (८६) से 'छाड़े विषम विसिख उर छागे।' तक है। यह तीसरा आक्रमण है। इससे शिवजीकी समाधि छूट गयी।

४ 'कासु मएउ जरि छारा' इस एक कारणसे ही कई विरोधी कार्य एक साथ उपस्थित हो गये। देवता उरे, असुर सुखी हुए, भोगी चिन्तित हुए और योगी निष्कण्टक हो गये। अतः यहाँ 'प्रथम व्याघात अलङ्कार' है।

छंद--जोगी अकंटक भए पति-गति सुनत रित मुरुछित भई। रोदित बदित बहु भाँति करुना करत संकर पिह गई।। अति प्रेम किर विनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रश्च आसुतोष कृपाल शिव अवला निरिष्व बोले सही।।

शब्दार्थ—रति=कामदेवकी स्त्री जो दक्षके पतीनेसे उत्पन्न उनकी कन्या मानी जानी है। सबसे अधिक रूपवती और सौंदर्यकी साक्षात् मूर्ति होनेसे समस्त देवताओं के मनमें इसे देखकर अनुराग उत्पन्न हुआ था; इसीसे इसका नाम 'रति' पड़ा। करना (करणा)=वह दुःख जो अपने प्रिय बन्धु इष्ट-मित्रादिके वियोगसे उत्पन्न होता है। शोक। सही-सत्य सचमुन्न, निश्चय।

अर्थ—योगी वेखटके हो गये। रित अपने पितकी दशा सुनते ही मूर्ष्छित हो गयी। रोती-पीटती हैं, ि पिलाम करती हैं, (इस तरह ) बहुत प्रकारसे शोंक करती हुई वह (कल्याणकर्ता) शङ्करजीके पास गयी। अत्यन्त प्रेमसे यहुत प्रकारसे विनती करके वह हाथ जोड़े सामने खड़ी रह गयी। समर्थ, शीघ प्रसन्न होनेवाले, दयालु शिवजी अवला (असहाय स्त्री) को देख बोले ही तो सही। (अर्थात् दुःखित देख रहा न गया, करुणा आ गयी और प्रसन्न होकर ये शुभ वचन बोल ही पड़े।)

नोट—१ (क) 'पित गित सुनत' इति । किससे सुना १ पद्मपुराण और कुमारसम्भवमें तो 'रित' का कामदेवके साथ वहाँ जाना और आक्रमणमें सहायक होना कहा गया है; यथा—'समाधवेनािमसतेन सख्या रत्या च सा शंकमनुप्रयातः । अंगव्ययप्राधितकार्यसिद्धिः स्थाण्वाश्रमं हैमवतं जगाम ॥' (कु० सं० ३ । २३)। अर्थात् मदन अपने प्रिय सखा वसंत और रितके साथ हिमाचलपर शिवजीके आश्रममें यह निश्चय करके गया कि चाहे प्राण ही क्यों न चले जायँ पर देवकार्य सिद्ध कर दूँगा। इनके मतानुसार रितने कामदेवको भस्मीभूत होते स्वयं देखा। पर मानसकार यहाँ 'पित गित सुनत' अर्थात् दूसरोंसे कामदेवकी गितका सुनना लिखते हैं। इसीसे रितका समीप होना नहीं पाया जाता। उससे दूर ही वह रही होगी। 'हाहाकार मयउ जग सारी'—यह देवताओंका हाहाकार सुनकर उसे कामदेवके भस्म होनेका हाल मिला अथवा नारदजीने समाचार दिया हो। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'कामदेवने विभाव प्रस्तुत कर दिया था, पर वहाँ अनुभाव ही नहीं हुआ, स्थायी भाव पुष्ट कैसे हो १ अतः रितका आगमन न हो सका था। उसने पितकी गित सुनी।'

(ख) 'बदित'—यह रीति स्त्रियों में प्रायः नित्य ही वेखने में आती है कि मृतककी प्रशंसा कर-करके रोती हैं, कहीं कहीं खिर और छाती भी पीटती हैं, ये सब भाव 'बदित' शब्दमें ध्वनित हैं। रावणके मरनेपर भी ऐसा ही हुआ था, यथा 'पिति सिर देखत मंदोदरी। मुरुछित विकल धरिन खिस परी॥ जुवित वृंद रोमत टिड घाई। तेहि उठाइ रावन पिर्ट आई ॥ पिताति देखि ते करिंह पुकारा। छुटे कच निंह बपुप सँभारा॥ उर ताइना करिंह विधि नाना। रोवत करिंह प्रवाप यखाना॥ एस बल नाथ बोल नित धरिनी। तेजहीन पावक सिस तरिनी। सेप कमठसिंह सकिंह न भारा। सो तनु भूमि परेज मिर छारा॥ परन कुवेर सुरेस समीरा। रन सनमुख धर काहु न धीरा॥'''''' तव बस विधि प्रपंच सब नाथा॥' (६।९०२)। ऐसा ही यहाँ भी समझ लेना चाहिये। (ग) 'बदित करिना करित' हित। 'कुमारसम्भव' सर्ग ४ में रितेश विलाप कालिटास-जीने वर्णन किया है। उसमेंसे किंचित् यहाँ लिखा जाता है।— हे प्राणनाथ! तुम्हारा सुन्दर शरीर इस दशासो प्रात देखक मो मेरा हृदय विदीर्ण नहीं होता। हा! स्त्री कैंसी कठोर होती है। हे पित! तुम जो यह कहा करते ये कि तू मेरे हृदयमें रहती है, मेरी प्रिया!' वे वचन तुम्हारे हाथोंसे बना हुआ वसन्तसम्बन्धी पुणोंका यह आभरण मेरे अद्वीरर वर्तमान है, परंतु वह तुम्हारा सुन्दर शरीर नहीं दिखायी देता। कर देवताओंके स्मरण-करनेपर मेरे पैरोंमें महावर समात किये विना ही तुम चले राये थे, अब आकर उसे पूरा तो करो।'''हे पिती! तुमसे अलग होकर में छनमर भी जीती रह नदी, यह निन्दा अवस्य मुझे प्रात होगी।'''हे कामदेव! इस समय दर्शन दो। यह वसन्त पुणार दर्शन दो, पर मित्रोंपर तो अवस्य ही होता है। ''दु:सह दु:खसे नेरा रंग 'रूम-चा हो गया है। मुते कियोंमें स्थर भले न हो, पर मित्रोंपर तो अवस्य ही होता है।'''दु:सह दु:खसे नेरा रंग 'रूम-चा हो गया है। मुते

देखों तो सही ! हे वसंत ! देखों चिन्द्रका चन्द्रके साथ जाती हैं, विजली मेघके साथ नष्ट होती हैं, स्त्री पितके मार्गमें जानेवाली हैं, यह जह भी जानते हैं, मुझे अग्नि देकर तुम पितके समीप पहुँचा दो ।""( रलोक ५-२८ )।—यही सब् महु माँतिकी करणा है।

( ध ) 'संकर पिंह गई ।' शंकर शब्दकी सार्थकता उनके आचरणमें प्रकट कर दिखायी है । कल्याणकर्त्ता उनका नाम ही है । अतः वे कल्याण करेंगे, अतः शंकरके पास गयी और उन्होंने कल्याण किया भी ।

२ 'अति प्रेम करि बिनती—' इति । इससे जनाया कि 'रोदित बदित बहु माँ ति करुना करत' ये शिवजीके पास पहुँचनेके पूर्व मार्गमें चलते हुए समयकी दशाका वर्णन है। समीप पहुँचनेपर 'अति प्रेम' से विनती करने लगी। प्रापुराणमें उसकी 'विविध माँति बिनती' विस्तारसे हैं। अकल्याणमय, शरणद, मनोवाञ्छित प्रदान करनेवाले इत्यादि विशेषणोंको दे-देकर उसने वारम्वार नमस्कार करके अन्तमें अपना मनोरथ इस प्रकार कहा है —'मैं अपने प्रियतमकी प्राप्तिके लिये सहसा आपकी शरणमें आयी हूँ। भगवन्! मेरी कामनाको पूर्ण करनेवाले और यशको बढ़ानेवाले मेरे पितको मुझे दे दीजिये। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। पुरुषेश्वर! प्रियाके लिये प्रियतम ही नित्य सेन्य है। आप प्रमद्यालु और भक्तोंका दुःख दूर करनेवाले हैं।'

३ 'प्रभु आसुतोप रूपाछ शिव' इति । 'प्रभु' का भाव कि आप समर्थ हैं । कर्त्तु मकर्तुं, होनी-अनहोनी, सम्भव-असम्भव आप सब कुछ कर सकते हैं। कामदेवको जला दिया, उसे जिला भी सकते हैं। 'आसुतोष' हैं अर्थात् कोई आपका कितना ही अपराध क्यों न करे पर यदि फिर दीन होकर विनती करे तो आप उसके पूर्वकृत अपराधोंपर किंचित् भी विचार न करके उसपर शीष्ठ प्रसन्न हो जाते हैं। अपिता एवं क्रोध तीन प्रकारके कहे गये हैं — उत्तम, मध्यम और निकृष्ट । यथा — 'उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानि । प्रीति परिच्छा तिहुन की वैर व्यतिक्रम जानि ॥ दोहावली ३५२ ॥' आपका क्रोध उत्तम है, शीघ्र मिट जाता है जैसे पानीकी लकीर । 'क्रपाल' हैं, प्रसन्न होकर शीघ्र कृपा करते हैं, रितपर भी कृपा करेंगे। 'शिव' अर्थात् कल्याणस्वरूप हैं। कामदेवके बिना सृष्टि कैसे बढ़ेगी ? देवताओंका कल्याण केंसे होगा ? यह सब समझकर कल्याणका उपाय करेंगे। (ग) 'अबला निरिख' इति। 'प्रभु' कहकर 'अबला निरिख' का नेका भाव कि असहाय, असमर्थको देखकर समर्थकी-सी बात कहेंगे, कृपा करेंगे, कृपा न करनी होती तो मौन रह जाते, बोलते नहीं। 'अबला' नाम ही यहाँ दीनता, निर्बलता, पराधीनता, असहायता और पतिविहीनता स्चित कर रहा है। 'अवला' का अर्थ है — 'नहीं है वल जिसके।' स्त्री पराधीन है पर जवतक पति रहता है तवतक उसे पतिके बलसे बल रहता है। पतिके मर जानेपर, एकमात्र बल जो उसको था, वह भी न रह गया और वह यथार्थ ही 'अबला' हो. गयी। इसीसे 'अवला' शब्द बहुत ही उत्तम यहाँ प्रयुक्त हुआ है। (घ) 'बोले सही।' 🗱 यहाँ दिखाया कि जब विनती मन, कर्म, वचन तीनोंसे की जाती है तब देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। रितने मन, वचन, कर्म तीनोंसे बिनती की । यहाँ 'अति प्रेम' से मन, 'करि विनती' से वचन और 'जोरि कर' से कर्म स्वित किया गया । इसीसे शिवजी शीघ प्रमुझ हो गमे । प्रन्थमें इसके उदाहरण सर्वत्र हैं।

क्ष्यप्यपु० सृष्टिखंडमें पुलस्त्य-भीष्म-संवादमें मदनदहन-प्रसङ्गकी कथा भी है। पुलस्त्यजी कहते हैं—कामदेवको भगवान् शिक्के हुक्कारकी ज्वालासे मस्म हुआ देख रित उसके सखा वसन्तके साथ जोर-जोरसे रोने लगी। फिर वह त्रिनेत्रधारी भगवान् चन्द्रशेखरकी शरणमें गयी और धरतीपर घुटने टेककर स्तुति करने लगी।

रित बोछी—जो सबके मन हैं, यह जगत् जिनका स्वरूप है और जो अह्मुत मार्गसे चलनेवाले हैं उन कल्याणमय शिवको नमस्कार है। जो सबको घरण देनेवाले तथा प्राकृतगुणोंसे रहित हैं उन भगवान् शंकरको नमस्कार है। भक्तोंको मनोवाद्धित वस्तु देनेवाले महादेवको प्रणाम है। कर्नोंको उत्पन्न करनेवाले महेश्वरको नमस्कार है। देव ! आप ललाटमें बन्द्रभाका चिद्व घारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपको लीलाएँ असीम हैं। उनके द्वारा आपको उत्तम स्तुति होती रहती है। वृपभराज नंदी आपका वाहन है। आप दानवोंके तीनों पुरोंका अन्त करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आप स्तंत्र प्रसिद्ध हैं और नाना प्रकारके रूप धारण किया करते हैं, आपको नमस्कार है। कालस्वरूप आपको नमस्कार है तथा कर बोनोंसे अतीत आप परमेश्वरको नमस्कार है। आप चराचर प्राणियोंके आचारका विचार करनेवालोंमें सबसे बड़े आपमार है। शाणियोंकी सृष्टि आपहीके संकल्पसे हुई है। आपके ललाटमें चन्द्रमा शोभा पाते हैं।

नोट-४ 😂 यहाँ तक मदनकी चढ़ाई और दहन-प्रसङ्गमें चार हरिगीतिका छन्द आये हैं। चार छन्दों के प्रयोगका भाव यह कहा जाता है कि यहाँ कामदेवने चार चतुष्टयोंको विजय किया है—(१) तप, योग, ज्ञान, वैराग्य-को। (२) देव, मनुष्य, तिर्यंक् और स्थावरको। (३) चारों वणों और (४) चारों आश्रमोंको। वे० भृ० पं० राम-कुमारदासजी कहते हैं—(क) यहाँ के चारों छन्द कामसम्बन्धी हो हैं। परंतु तीन छन्दों में 'रितनाथ' काम' और 'मनोभव' शब्द क्रमशः स्वतन्त्ररूपसे आये हैं और चौथेमें रितकी गौणतामें आया है। प्रथम छन्दमें 'रितनाथ' का भाव है--रित ( आसक्ति )। नाथ ( नायृबंधने ) अर्थात् जिसने सबको अपनेमें आसक्त ( अर्थात् कामासक्त ) करके बाँध लिया है। इस अर्थका स्पष्टीकरण दोहेंमें किया गया है, यथा—'मए सकल वस काम'। दूसरे छन्दमें 'काम'---शब्द देनेका भाव कि ब्रह्माण्डभरको वश करनेमें उसे किंचित् भी प्रयास नहीं करना पड़ा। ब्रह्माण्डको वश करना उसका एक कौतुकमात्र था । इसीसे दूसरे छन्दमें 'काम' शब्द दो बार आया है—'मए कामवस जोगीस' और 'काम कृत कौतुक अयं । कामवश होना कहकर फिर यह भी उसी 'काम' शब्दसे बताया कि कामने सबको कैसे वशमें कर लिया। काम=इच्छा । कामकृत=इच्छामात्रसे किया । अर्थात् उसने कौतुककी इच्छा मात्र की, वस सब वशीभृत हो गये। प्रथम द्रो छन्दें में दिखाया कि इच्छामात्रके कौतुकसे जीवित-मनवालोंको वशमें कर लिया और तीसरेमें दिखाया कि मुये मनको सहायकोंकी कुपाद्वारा वश किया और स्वयं मुये मनमें प्रवेश करके उसे जगाया। इसीसे यहाँ 'मनोभव' माम दिया गया। जब अपनी इच्छामात्र तथा साथियोंकी सहायतासे भी शिवजीको न क्षुब्ध कर सका तब शरीरके बलका प्रयोग किया और शरीरसे विनाशको प्राप्त हो गया। चौथेमें रितकी गौणतामें कहकर जनाया कि रितकी याचनासे ( यहाँ 'नाथ' धातु 'याचने' अर्थमें है ) उसे शक्ति एवं शरीर प्राप्त हुआ । शक्ति तुरंत ही प्राप्त हो गयी; इससे उसे पहले कहा । शरीर कालान्तरमें प्राप्त हुआ, अतः उसे पीछे कहा ।

(ख) कर्मकाण्डी और शुष्क ज्ञानवाले ज्ञानियोंका वश होना और उपासकोंका उवारना कहा। शिवजी ज्ञानी उपासक हैं अतः काम उनसे डर गया और उन्होंने उसपर निग्रह-अनुग्रह भी किया। ज्ञानी उपासकोंसे काम डरता हैं, यशा—'नारद विष्तु भगत पुनि ज्ञानी' अतः 'कामकला कछु मुनिहि न व्यापी। निज भय ढरेंड मनोभव पापी।'

## दो॰—अब तें रित तव नाय कर होहिह नामु अनंगु। बिनु बपु ब्यापिहि सबिह पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु।।८७॥

शब्दार्थ-अनंग=िता अंगका; कामदेवका नाम है। प्रसंग=त्रात।

अर्थ—हे रित ! अबसे तेरे स्वामीका नाम 'अनङ्ग' होगा । वह सबको बिना शरीरहीके व्यापेगा । (यदि वह कहे कि मुझे तो उससे सुख न होगा तो उसको सान्त्वना देनेके लिये स्वयं ही यह भी कहते हैं (कि) और अब त् अपने पितसे मिलनेकी बात सुन ॥ ८७ ॥

नोट-१ (क) 'होइहि नाम अनंगु' इति । अर्थात् । अत्रसे कामदेवका नाममात्र रहेगा, शरीर न रहेगा, पर क्रियाकारिता रहेगी । केवल तेरे मिलापके लिये मैं उसे शरीर देता हूँ। (ख) 'यिनु वपु व्यापिहि'—यह अनुप्रह हैं, प्रसाद हैं। इस आशीर्वादसे संसारका काम होता रहेगा । 'विनु वपु व्यापिहि सविह'—प्रसन्तताका फल हैं। अभीतक सह एकदेशीय था और 'अब सबको बिना अंगके ही व्यापेगा,' इस आशीर्वादसे वह सर्वदेशीय, सर्वव्यापी वन गया। (ग) 'सुनु मिलन प्रसंग' अर्थात् कब और कहाँ वह तुझसे सशरीर मिलेगा अब यह भी बताता हूँ सो सुन। उसको प्रयुक्तजीकी प्राप्ति कैसे हुई यह प्रसंग श्रीमद्भागवत स्कन्ध १० उत्तरार्घ अ० ५५ में है।

जब जदुवंश कृष्नु अवतारा । होइहि हरन महा महिभारा ॥ १ ॥ कृष्नतनय होइहि पति तोरा । वचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥ २ ॥ रित गवनी सुनि संकर वानी । कथा अपर अव कहीं वखानी ॥ ३ ॥

श्वादार्थ-जदुबंस (=यदुवंश,=राजा यदुका कुल । राजा ययातिके बड़े पुत्रका नाम यदु था जो शुकाचार्यकी लदकी देवयानीसे पैदा हुआ या । ययातिने जब उससे युवावस्था माँगी और उसने वृद्धावस्थाके बदलेमें अपनी युवावस्था देना

स्वीकार न किया तब ययातिने शाप दे दिया। शापकी वात श्रीकृष्णजीने स्वयं उप्रसेनसे कही है। यथा—'ययातिशापा-बदुमिर्नासितव्यं नृपासने। भा० १०। ४५। १३।' अर्थात् हम यादवींको शाप है, इससे हम राज्यसिंहासनपर नहीं बैठ सकते। प० पु० भूमिलण्डमें लिखा है कि ययातिने शाप दिया कि 'तेरा वंश राज्यहीन होगा। उसमें कभी कोई राजा न होगा' किर यदुकी प्रार्थनापर कि में निदांत्र हूँ, मुझ दीनपर दया कीजिये, राजाने प्रसन्न होकर वर दिया कि भगवान तेरे वंशमें अंशोंसहित अवतार लेंगे, उस समय तेरा कुल शापसे मुक्त हो जायगा। यदुवंशका वर्णन भा० ९।३० में दिया है।

सर्थ-जन पृथ्वीका भारी भार हरण करनेके लिये यदुवंशमें (भगवान्का) श्रीकृष्णावतार होगा ॥ १ ॥ तब भीकृष्णजोका पुत्र (प्रत्युम्न) तेरा पित होगा । मेरा वचन असत्य नहीं होता ॥ २ ॥ श्रीशङ्करजीके वचन सुनकर रित

चछी गयी। अत्र दूसरी कथा विस्तारसे कहता हूँ ॥ ३ ॥

नोट—१ (क) 'जय जदुवंस'''' इति । अर्थात् द्वापरके अन्तमें । इससे जान पड़ता है कि पार्वती-जन्म, तप तथा मदन-वहन यह सब सम्भवतः त्रेताहीमें हुआ । (ख) 'हरन महि भारा' इति । द्वापरमें बहुत-से राक्षस ही मनुष्यरूप धारणकर पृथ्वीपर आये थे; यथा—'मूमिर्ह सनुप्व्याजदेत्यानीकशतायुतैः । आकान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥ भा० १० । १ । १७ । अर्थात् जरासन्ध, कंस, शिशुपाल, वक्रदन्त, दुर्योधनके भाई इत्यादि सब पूर्व जन्ममें राक्षस थे । इन्हींका नाश करनेके लिये भगवान्ने यदुवंशमें अवतार लिया।ये सब भूमिपर भारस्वरूप थे । भा० १ । २ । २३ में भी कहा है । यथा 'एकोनविंशे विंशतिमें वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी । रामकृष्णविति सुवो भगवानहरसरम् ॥' अर्थात् यदुवंशमें वलराम और कृणारूपसे जन्म लेकर पृथ्वीका भार उतारा ।

२ 'कृप्नतनय होहिह पति तोरा' इति । भा० १० उत्तरार्ध अ० ५५ में कथा है कि श्रीकृष्णजीके पुत्र प्रद्युम्नजी-को स्तिकायहसे ही शम्त्ररासुर उठा ले गया था, जन वे दस दिनके भी न थे और ले जाकर समुद्रमें डाल दिया था। वहाँ एक वटवान् मत्स्यने उनको निगल लिया। दैवयोगसे वह मत्स्य एक मलुवाहेके जालमें फँस गया। धीवरलोग उसे राजाफी भेंटके योग्य समझकर उस मत्स्यको शम्बरके निकट हे गये। शम्बरासुरके रसोइयेने जब उसका पेट चीरा तो उसमेंसे एक सुन्दर बालक निकला। उन्होंने ले जाकर उसे मायावतीको दे दिया जो शम्बरासुरके यहाँ रसोईको देख-भालका काम करती थी। मायावतीको बड़ा आश्चर्य हुआ। नारदजीने उसी समय आकर उसे बताया कि यह कामदेव-का अवतार है। मायावती पूर्वकी रित थी जो इस रूप और नामको धारणकर अपने पितकी प्रतीक्षा कर रही थी। नारदं भीसे मात्रूम होनेपर वह उनका पालन करने लगी, मायावतीने प्रद्युम्नको सब वृत्तान्त पूर्व और वर्तमान जन्मका बताया और प्रयुम्नको मोहनी माया सिखायी जिससे वे शम्बरासुरके वधके बाद पति-पत्नी दोनों श्रीरुक्मिणीजी (प्रद्यम्न-जीकी माता ) के पास गये। खोये हुए वेटेको पाकर सब प्रसन्न हुए। हिन्दी शब्दसागरमें न जाने कहाँसे किस प्रमाणसे यह लिखा है कि प्रयुम्नके पुत्र अनिरुद्ध कामदेवके अवतार कहे गये हैं। जो भी हो यदि ऐसा कहीं प्रमाण हो भी सो भी वह न तो गोस्वामीजीका सम्मत है न शङ्करजीका और न भागवतका। भा० १० उ० ५५ के कामस्तु वासुदे-बांशो दग्धः प्रामुद्रमन्युना । देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत ॥ १ ॥ स एव जातो वैदभ्यौ कृष्णवीर्यसमुद्रवः । प्रयुक्त इति विख्यातः सर्वतोऽनवमः पितुः ॥ २ ॥ अर्थात् वासुदेवके अंश कामदेवने रुद्रद्वारा भरम किये जानेपर पुनः शरीर-प्राप्तिके लिये वासुदेवहीका आश्रय लिया । वह कामदेव ही भगवान् कृष्णके वीर्यद्वारा रिक्मणीजीके गर्भसे उत्पन्न हुआ । -रूस उद्धरणसे प्रयुम्नजीका ही रतिपति होना सप्ट है।

रे (क) 'होहहि पित तोरा' का भाव कि तब तेरा पित अनंग न रहेगा, सदेह होकर तुझको पितसुख देगा। (क) 'अचनु अन्यथा होह न मोरा' इति । अन्यथा=व्यर्थ, असत्य, निष्फल । शिवजी न भी कहते तब भी वचन झूठा नहीं हो सकता था। यह जो कहा वह केवल उसके विश्वास और पिरतोषके लिये। ऐसे ही श्रीरामजीके वचन श्रीमनु-शतरूपाजी-प्रति और भुशुण्डिप्रति हैं,—'पुरउय में अभिलाप तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कि ह्रणानिधाना। अंतरधान मए मगवाना॥ १५२॥' 'पुनि पुनि सत्य कहों तोहि पाहीं। मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं॥'''मगतिवंत अति नीचउ प्रानी। मोहि प्रानिप्रय असि मम यानी॥ ७। ८६॥' इसी तरह नारदप्रति भगवान्के वचन हैं,—'जेहि यिधि होहिह परमिहत नारद सुनहु तुम्हार। सोह हम करव न आन कछु वचन न सृषा हमार ॥ १३२॥'—इत्यादि। (खर्रा)।

४ (क) 'रित गवनी सुनि संकर बानी' इति । श्रीशङ्करजीकी वाणी अर्थात् कल्याणकारी कथाकी इति यहाँ लगायी। 'रोदित बदित वहुँ माँ ति करुना करित संकर पहिँ गई' उपक्रम और 'रित गवनी सुनि संकर वानी' उपसंहार है। रितको

सद्यः पतिकी प्राप्ति नहीं हुई, अतः वह हर्षित नहीं हैं और दूसरे युगमें मिलनेकी ध्रुव आशा है, इससे उसे विपाद भी नहीं हैं। अतः हर्ष-विषाद कुछ न कहकर 'रित गवनी' मात्र कहा गया। 'अवला निरित्त बोले सही' और 'रित गवनी' के बीचमें शंकरवाणी हैं। हिं मदन-दहन प्रसङ्ग यहाँ समाप्त हुआ। यह सब कथा श्रीशम्भुचरितके अन्तर्गत है, लो 'सुनहु संभु कर चरित सुहावा' ७५ (६) पर प्रारम्भ हुआ था। (ख) 'कथा अपर अब वहीं विद्यानी।' यहाँसे अब पार्वती-विवाहकी कथा प्रारम्भ होती है। 'अपर' अर्थात् शिवसमाधि, मदनदहन और रितवरदानकी कथा कही, अब दूसरी कथा कहते हैं।

श्रीशम्भुचरितान्तर्गत मदन-दहन-प्रसङ्ग समाप्त हुआ ।

( शम्भ्रचरितान्तर्गत )

## उमा-शम्भु-विवाह-प्रसङ्ग

देवन्ह समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक बैक्कंठ सिधाए॥ ४॥ सब सुर विष्नु बिरंचि समेता। गए जहाँ शिव कृपानिकेता॥ ५॥

अर्थ—देवताओंने सब समाचार पाये। ब्रह्मा आदि (सब देवता) वैकुण्ठको चले॥४॥ (वहाँसे) विणा

और ब्रह्माजीसहित सब देवता जहाँ कृपाके धाम श्रीशिवजी थे, वहाँ गये ॥ ५ ॥

नीट—१ 'देवन्ह समाचार सब पाए' इति । नारदजीने रितको मदनदहनकी स्चना दी, फिर उसको वरदान होते ही उन्होंने देवताओं और ब्रह्माजीको खबर दी । ब्रह्माजीने कहा ही था कि शंकरजीकी समाधि छूटनेपर हम जाकर उनका जबरदस्ती विवाह करवायेंगे; अतः देवता तुरंत ब्रह्माजीके पास समाचार पाते ही पहुँचे । अथवा कामदेवको शिवजीके पास मेजकर वे ब्रह्मछोक वा ब्रह्माजीकी कचहरीमें ही बने रहे, अपने-अपने स्थानको छौट न गये थे, इसीसे 'तब बिरंचि पहिं जाह पुकारे' कहकर वहाँ से उनका छौटना नहीं कहा । यथा 'एहि विधि मछेहि देवहित होई । मित अित नीक कहें सब्द कोई ।' यह कहकर वक्ता 'अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अित हेत्,' यह कहते हैं । अतः वहीं नारदजीसे सभाचार मिळनेपर तरत ब्रह्माजीको साथ छेकर वे वेकुण्ठ श्रीविण्यु भगवान् के पास गये । 'सब' अर्थात् मदनका प्रभाव फैलाना, कोटि कछाएँ रचना, फिर स्वयं पञ्चवाण चळाना, त्रिनेत्रका उसे भस्म करना और रितको वरदान देना, यह सब समाचार ।

२ 'सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता' से जनाया कि भगवान् विणाको साथ छेनेके छिये वैकुण्ठ गये थे। 🖅 स्मरण रहे कि अन्यत्र भी छिखा गया है कि विधि, हरि, हर—ये त्रिदेव जगत्के कार्यके छिये एक-पादविभूतिमें रहते हैं। जिसके द्वारा जो कार्य होनेको होता है उसके पास अन्य दो जाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। उसी तरह यहाँ भी ये दोनों शिवजीके पास गये। त्रिपाठीजीका मत है कि वरिआई विवाह कराना है और विणापर शिवजीकी बड़ी प्रीति है, इनको छे

चलनेसे शिवजीपर अधिक दबाव पड़ेगा । इसलिये सब वैकुण्ठको गये ।

३ 'गए जहाँ शिव क्रपानिकेता' इति । अभी कृपा करके रितको वरदान दिया ही है, यथा 'प्रभु आसुतोष कृपाछ शिव'''।' अतः 'क्रुपानिकेत' विशेषण दिया । पुनः भाव कि देवताओंने कामको विष्न करने भेजा तव भी इनपर रुष्ट न शिकर कृपा ही करेंगे, इनकी प्रार्थना स्वीकारकर सबका दुःख हरेंगे, यह जनानेके लिये प्रारम्भमें ही यह विशेषण बीजरूपसे दिया।

पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। भए प्रसंक चंद्र अवतंसा।। ६।। बोले कृपासिधु चृपकेत्। कहहु अमर आए केहि हेत्।। ७॥ कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी। तदिप भगतिवस विनवीं स्वामी।। ८॥

अर्थ—उन सबोंने अलग-अलग शिवजीकी स्तुति की। चन्द्रशेखर श्रीशिवजी प्रसन्न हुए ॥६॥ द्यासागर धर्मकी ध्वजा शिवजी बोले—'हे देवताओ! कहिये, आप किसलिये (कैसे ) आये ?॥७॥ ब्रह्माजीने कहा—हे प्रभो! आप अन्तर्यामी हैं ( सबके हृद्यकी जानते ही हैं ), तथापि हे स्वामी! भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ।। ८॥ अन्तर्यामी हैं ( सबके हृद्यकी जानते ही हैं ), तथापि हे स्वामी! भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ।। ८॥

अन्तयामा ह ( सबक हृदयका जानत हा ह ), त्यान ह द्यान व त्याम ह त्याम ह

हीन, दीन, दुर्बलको आश्रय देनेवाले हैं। देवता लोग इस समय अपने लोकोंसे निकाले हुए, यज्ञमागसे विश्वत क्षीण, दुर्बल तथा ऐश्वर्यके लिन जानेसे, 'सुख संपित रीते' हो जानेसे दीन और दुःखित हैं; उनको भी आश्रयदाता होंगे। (२) चन्द्रमा- को आश्रय देकर जगत्यूज्य बना दिया, वैसे हो देवगणकी रक्षाका उपाय करके उनको फिरसे ऐश्वर्यसम्पन्न करके उनकी प्रतिष्ठा स्थापित कर देंगे। (३) चन्द्रमा गुरुद्रोही और वक है, और देवताओंने भी स्वार्थवश जगद्गुरु शंकरजीका अपराध किया, तो भी जैसे चन्द्रमाको अपनाया वैसे ही इनको अपनायगे। (४) चन्द्रमा शरदातपको हरता है वैसे ही शिवजी देवताओंके संतापको हरेंगे। (५) दक्षने चन्द्रमाको शाप दिया, उसी दक्षने सतीजीका अपमान किया। जैसे दक्षसे श्रासित चन्द्रमाको आपने ग्रहण किया वैसे ही दक्षसे अपमानित सतीको जो अब पार्वतीरूपमें हैं आप स्वीकार करेंगे। इत्यादि।

२ यहाँ पंजाबीजीने यह शंका की है कि—'देवताओं में भगवान् निष्णु और ब्रह्माजी भी थे। इनको शिवजीने न प्रणाम ही किया और न अम्युत्थानका शिष्टाचार किया। यह क्यों ?' और इसका समाधान यह किया गया है कि शिवजीके उपास्यदेव श्रीरघुनाथजी हैं, उनको छोड़ वह और किसीको बढ़ा नहीं मानते; यथा 'रघुकुरूमनि मम स्वामि सोह् कहि सिव नायउ भाथ ॥ १९६ ॥' परंतु भा० ४। ६। ४० 'स त्पुरुभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरमिवन्दिनाङ्घिः। उत्थाय चके शिरसाभिवन्दनमहत्तमः कस्य यथैव विष्णुः ॥' (अर्थात् सुरेश तथा असुरेशोंसे भी वन्दित शंकरजीने ब्रह्माजीको आया हुआ देख इस तरह सिर झुकाकर और उठकर प्रणाम किया जैसे भगवान् विष्णु वामनरूपसे कश्यपजीके पुत्र होनेसे कश्यपजीको प्रणाम करते हैं )। एवं भा० ४। ७। २२ 'प्रणेसुः सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्रज्यक्षनायकाः ॥' (अर्थात् दक्षयज्ञालामें भगवान् विष्णुको आये हुए देख ब्रह्मा, इन्द्र, शिवजी आदिने उठकर उनको प्रणाम किया।), इन प्रामाणिक वाक्योंसे विरोध पद्गता है। इनमें शिवजीका ब्रह्माजी एवं भगवान्का प्रणाम करना स्पष्ट कहा है। इसका समाधान ८८ (५) के नोट २ में भी कुछ लिखा जा चुका है।

विविध पुराणोंके देखनेसे प्रत्येक पक्षपातरहित मनुष्य इस सिद्धान्तपर पहुँचेगा कि विष्णु, शंकर और ब्रह्मा तीनोंहीके 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' 'नित्यविज्ञानानन्दघन निर्गुणरूप सर्वच्यापी' 'सगुण एवं निराकाररूप' और 'ब्रह्मा विष्णु रद्र, ये रूप सिद्ध होते हैं । विष्णुपुराणमें श्रीपराशरजी भगवान् विष्णुकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि 'निर्विकार', शुद्ध, नित्य, परपातमा, सर्वदा एक रूप, सर्वविजयी, हरि, हिरण्यगर्भ, शंकर, वासुदेव आदि नामोंसे प्रसिद्ध, संसारतारक, विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति तथा लयके कारण, एक और अनेक स्वरूपवाले, स्थूल, सूक्ष्म, उभयात्मक व्यक्ताव्यक्त स्वरूप एवं सुक्तिदाता भगवान् विष्णुको मेरा बारंबार नमस्कार है । इस संसारकी उत्पत्ति, पालन एवं विनाश करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, महेराके भी मूल कारण, जगनमय उस सर्वव्यापी भगवान् वासुदेव परमात्माको मेरा नमस्कार है । विश्वाधार, सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म सर्वभूतोंके अंदर रहनेवाले, अच्युत पुरुषोत्तम भगवान्को मेरा प्रणाम है । वि॰ पु॰ १ । २ । १५ ।

मा० ४। ७। ५१-५४ में श्रीमन्नारायण-वाक्य हैं कि मैं ही सृष्टि, पालन और संहार कृत्योंके अनुकूल ब्रह्मा; विण्यु और रद्ररूप धारण करता हूँ। इसी प्रकार ब्रह्माजीके बारेमें देवीपुराण ८३। १३—१६ में कहा गया है कि 'उत्तम बुद्धिवाले, व्यक्ताव्यक्तरूप, त्रिगुणमय, सबके कारण, विश्वकी उत्पत्ति, पालन एवं संहारकारक ब्रह्मा, विष्णु, महेशरूप तीनों भावोंसे भावित होनेवाले देवाधिदेव ब्रह्मदेवके लिये नमस्कार है। हे महाभाग! आप रजोगुणसे आविष्ट होकर हिरण्यगर्भरूपसे चराचर संसारको उत्पन्न करते हैं तथा सत्त्वगुणयुक्त होकर विष्णुरूपसे पालन करते हैं एवं तमोमूर्ति धारण करके रद्ररूपसे सम्पूर्ण संसारका संहार करते हैं।'

भा० ८। ७। ७-४५ में कालकूटसे जलतेहुए देवदानवर्गण जब शङ्करजीके पास गये तब प्रजापितयोंने शंकरजीकी स्तुति करते हुए ऐसा ही कहा है। जैसे श्रीमद्भागवतमें भगवान्का वाक्य है कि 'श्रहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम् ॥' यथार्थमें हम तीनों एक हैं। वैसे ही शिवपुराणमें शिववाक्य है 'त्रिधा मिन्नो हाहं विष्णो ब्रह्माविष्णुहराख्यया। एकं रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च वन्धनं मवेत् ॥' लिंगपुराणमें कई अद्भुत कथाएँ ऐसी हैं जिनसे देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु और ब्रह्माचे भी शिवका उत्कर्ण दिखाया गया है। लिंगपुराणमें जिस प्रकार शिवजीको परब्रह्म परमात्मस्वरूप माना है उसी प्रकार अन्य पुराणों में विष्णु आदिको सर्वशक्तिमान् माना है परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वरस्वरूप है एक ही व्यक्ति, किसी भी पुराणमें परमेश्वरस्व शक्तिका भागीदार नहीं मिलता। पूर्ण पुरुषकी ही भिन्न-भिन्न नामोंसे वन्दना की गयी है। हिंदू विचारोंका अद्भुत ऐक्य ही हिंदू धर्मकी महान् विशेषता है।

शिवपुराणमें कहा गया है कि 'ये तीनों (ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) एक दूसरेसे उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरेको धारण

करते हैं और एक दूसरेके अनुकूल आचरण करते हैं। कहीं ब्रह्माकी प्रशंसा की जाती है, कहीं विणाकी और कहीं महादेवकी। उनका उत्कर्ष एवं ऐस्वर्य इस प्रकार एक दूसरेकी अपेक्षा अधिक कहा है मानो वे अनेक हों।'

वैसे ही यहाँ कहा है कि 'सब सुर बिष्नु विरंचि समेता। गये जहाँ शिव कृपा निकेता॥ पृथक-पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। मये प्रसन्न चंद्र अवतंसा॥' इस सम्बन्धसे शिवजीकी अतिशय प्रशंसा 'सम्बन्धातिशयोक्ति' अलंकार है।

उपर्युक्त वाक्योंसे यह स्पष्ट है कि वस्तुतः एक ही ब्रह्म सृष्टि-कार्यनिमित्त तीन रूप धारण करता है। तीनोंमें गुण-जन्यभेद होनेपर भी वास्तविक अभेद है। इसकी पुष्टि विष्णुपुराणके 'सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुक्षिवाभिधाम्। स संज्ञां याति मगवानेक एव जनार्दनः॥' एक ही भगवान् सृजन, रक्षण और हरणरूप कार्य करनेसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश नामोंको प्राप्त होते हैं। नाम-रूपका भेद है, परंतु वस्तु-तत्त्वमें कोई भेद नहीं है।

जब जिसके द्वारा सृष्टि-रक्षा आदिका कार्य होनेको होता है तब उसके पास शेष दो रूप देवगणसहित जाते हैं.और उसकी स्तृति करते हुए उसको जगत्-मात्रका स्वामी, स्रष्टा, उद्भवस्थितिसंहारकर्त्ता और अपनेको उनका सेवक कहते हैं। वास्तवमें तीनों एक ही तत्त्व हैं, अभेद हैं। तब कौन किसका वन्य कहा जाय ? वे परस्पर एक दूसरेसे वन्य हैं।

रह गया यह कि यहाँ प्रणामादि क्यों न किये गये। इसका कारण तो यही जान पड़ता है कि ब्रह्माजीके वचन भी सत्य करने हैं। उन्होंने कहा था कि 'तब हम जाइ शिवहि सिरु नाई। ""'। इसीलिये ब्रह्माजीका स्तुति आदि करना लिखा गया और शिवजीका उनको प्रणाम करना नहीं कहा गया। यहाँ ब्रह्माजी सेवकभाव लेकर आये हैं, यह 'सिरु नाई' एवं 'कह बिध तुम्ह 'प्रभु' से स्पष्ट है। तब शिवजी प्रणाम केंसे करते ? वास्तवमें कोई किसीस न्यूनांधक नहीं है। ब्रह्माजी परिपतामह हैं, आगे समधी बनकर वारातमें जायँगे। भगवान्के व्यंग्य वचन सुन-सुनकर शिवजी हॅसते देखे जाते हैं, क्योंकि हरि और उनके वचन दोनों ही शिवजीको प्रिय हैं। यथा—'मनही मन महेस मुसुकाहीं। हरिके व्यंग्य वचन नहीं जाहीं ॥ अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे।' ( ९३ )।

नोट—३ (क) 'बोले कृपासिंधु बृषकंत् ।'''' इति । कृपाके समुद्र हैं, असीम कृपा करेंगे । एव (वैल, धर्म ) आपकी पताकापर है । उपकार परम धर्म है, यथा—'श्रुति कह परम धर्म उपकार' । इस तरह (=वृपकेतु परापकारक्षी परम धर्म ) । आपकी पताकापर है । भाव कि आप परोपकारका पताका वाँधे वा फहरा रहे हैं । कृपा की और परोपकार करेंगे । (खर्रा ) पुनः भाव कि धर्मध्वज हैं । अतः धर्मकी, वेदमर्यादाकी रक्षा अवश्य करेंगे । (ख) 'कहहु अमर आए केहि हेतू' हिता । 'अमर' संबोधनसे ही अभयदान दे रहे हैं, जैसे श्रीरघुनाथजीने विभीषणको 'लंकेस' कहकर सम्बोधन किया था । 'कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी ।'''' यह 'कहहु अमर आए केहि हेतू, 'का उत्तर है। (ग) 'तदिपमगित वस विनवीं ''''। भाय कि जिस लिये हम आये हें सो तो आप जानते ही हैं तो भी भक्तिभावके अनुसार अन्तर्यामीसे कहा ही जाता है, यह भक्तिकी रीति है, स्वामी जानते हुए पूछते हैं और भक्त कहता है । जैसे मनुजीसे माँगनेको कहा गया तव उन्होंने कहा कि 'सो तुम्ह जानहु अंतरजामी । पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥' उसपर भगवान्ने कहा 'सकुच बिहाइ मागु नृप मोही । १४९ ।' तब उन्होंने माँगा । यह भक्तिकी रीति है । मिलान की जिये—'जधिष अवध सदेंव सुहाविन । रामपुरी संगरकमय पाविन ॥ तदिष प्रीतिकी रीति सुहाई ।' यही भाव 'मगति—यस' का है ।

## दोहा—सकल सुरन्ह कें हृदय अस संकर परम उछाहु। निज नयनिह देखा चहिंह नाथ तुम्हार विवाहु॥ ८८॥

अर्थ-१ हे श्रीशंकरजी ! हे नाथ ! समस्त देवताओं के हृदयमें ऐसा परम उत्ताह है (कि) अपनी आँखों से आपका ज्याह देखना चाहते हैं ॥ ८८ ॥

अर्थ — २ हे नाथ ! कल्याणकारी मंगलोत्सव आपका व्याह अपनी आँखोंसे देखना चाहते हैं। — ऐसा सब देखताओं के हृदयमें है ॥ ८८ ॥

नोट-9 'सकल सुरन्ह के हृद्य अस'। भाव कि यह उनके हृद्यकी बात है जो वे प्रकट नहीं कह सकते थे, आप 'अन्तर्यामी' हैं जानते ही हैं, वही मैंने आशानुसार प्रकट कह सुनाया। 'निज नयनिह देखा चहहिं' एन वचनोंमें भी

संकीच भरा हुआ है। संकीच न होता तो कहते कि 'निज नयनिह देखहिं' हम सब देवता आपका विवाह देखें। देवता संकोचवश हैं, इसीसे उन्होंने स्वयं न कहा, विधिने उनकी चाह अपनी ओरसे कही। (पं० रा॰ कु॰)। पुनः 'सकक सुरन्ह' का भाव कि मैंने तो पहिला व्याह जो सतीके साथ हुआ था उसे देखा है। पर उस मन्वन्तरके देवता अब रहे नहीं, साथके सब देवता इस मन्वन्तरके हैं इन्होंने आपके व्याहकी कथा केवल सुनी है। अतः ये लोग अपनी आँखाँसे देखना चाहते हैं। (वि॰ त्रि॰)। उछाहु=मंगल, आनन्द, उत्साह, उत्कण्ठा। यथा—'तिन्ह कहुँ सदा उछाहु मंगला-यतन रामजसु', 'प्रभु विवाद जस मण्हु उछाहू। सकहिं न बरनि गिरा अहिनाहू ॥', 'रामरूपु भूपति भगति ब्याहु उछाह **अनंद्र** । जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधिकुलचंदु ॥'

यह उत्सव देखिअ भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदन-मद-मोचन ॥ १ ॥ काम्र जारि रति कहुँ वरु दीन्हा । कुपासिधु यह अति भल कीन्हा ॥ २ ॥ सासित करि पुनि करिंह पसाऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ।। २।।

शन्दार्थ-पसाऊ ( सं॰ प्रसाद, प्रा॰ पसाव )=प्रसाद, कृपा, अनुग्रह । यथा-- 'चारिउ कुँवर बियाहि पुर गवने दसरय राउ । मए मंजु मंगल सगुन गुरु-सुर संभु-पसाउ ॥' ( श्रीरामाज्ञाप्रश्न ३८ )।

मर्थ-हे कामदेवके मदको छुड़ानेवाले ! वही ( ऐसा ही ) कुछ की जिये कि सब लोग यह उत्सव नेत्र भरकर देखें ॥ ९ ॥ 'कामदेवको जलाकर रतिको वरदान दिया', हे दयासागर ! यह आपने बहुत ही अच्छा किया ॥ २ ॥ हे नाय ! समर्थ स्वामियोंका यह सहज ( जन्मका ) स्वभाव ही है कि वे दण्ड देकर फिर अनुग्रह किया करते हैं ॥ ३ ॥

नोट-9 'यह उत्सव देखिभ''' इति । (क) पूर्व कहा कि 'निज नयनिह देखा चहहिं तुम्हार बिबाहु' और यहाँ 'यह उत्सवः''' फिर कहकर जनाया कि विवाह देखनेकी बड़ी लालसा है, भारी उत्कण्ठा है। 📂 जो विषय अत्यन्त प्रिय होता है, उसके थोड़े सेवनसे तृप्ति नहीं होती, इन्द्रियोंको उसके भरपूर भोगनेकी इच्छा होती है, इसीसे 'मरि छोचन' देखनेको कहा। ( ख ) 😂 जहाँ-जहाँ दर्शनकी भारी उत्कण्ठा देखी जाती है वहाँ-वहाँ कविने 'भरि छोचन' देखना कहा है। यथा-

उत्कण्ठा

'हृदय विचारत जात हर केहि विधि दरसन होइ। गुलसी दरसन छोस मन दरु छोचन लालची। ४८।' 'रामचरनवारिज जब देखों। तय निज जनम सुफल करि छेखों २ सरि छोचन विछोकि भवधेसा । तय सुनिहीं "।' ६ । १९०, १९९ निहारी । छोचन सुफल करीं उरगारी ॥

मरि छोचन छविसिंध निहारी

निज प्रभु बद्नु निहारि

३--- 'मंगलमुरति लोचन मरि मरि । निरखिं हरिष दंडवत करि करि ॥' ४—सवके उर "कविं देखिवे नयन मिर रामळखन दोड बीर । १ । ३०० ।

पुनः, (ग)-'मरि छोचन' अर्थात् जी भरकर देखनेका भाव कि सव'तारकासुरसे सताये हुए हैं, शीव विवाह हो जाय जिसमें हम सब बारातमें जाकर जी भरकर आनन्द लूटें, नहीं तो यदि उसने हमें सता ही लिया, कैद कर लिया या ऐसा कोई कड़ा दण्ड दिया कि हम विवाहमें न जा सके, तो फिर व्याह कौन और कैसे देखेगा ? जीकी लालसा जीहीमें रह जायगी। (घ) 'सोह कछु करहु' अर्थात् जिससे भी कार्य वने वही कीजिये, हम और कुछ नहीं कहते। ( र ) 'मदन मद मोचन' सम्बोधन देकर देवता स्चित करते हैं कि हम जो विवाह करनेकी प्रार्थना करते हैं वह कुछ रसिलिये नहीं कि आपकी तृप्ति होगी; क्योंकि आप तो कामके मदके मर्दन करनेवाले हैं, आपने तो कामको जला ही बाला; किन्तु इससे कहते हैं कि देवताओंका सङ्घट दूर हो । आप अपने सुखके लिये विवाह न करें सही, किन्तु हमारे हेतु करें, हमें विवाह देखनेका मुल दें। भक्तोंकी हिच रखनेके लिये विवाह की जिये। (रा० प्र०; वै०)।

२ 'काम जारि''' इति । (क) यह मानवप्रकृति है। जिसकी प्रसन्न करना होता है उसके किये हुए कार्यकी प्रथम प्रशंसा की जाती। वैसा ही यहाँ देखा जाता है। ( ख ) 'सासति करि पुनि…' इति। इस अर्थालीको अर्थाली २ 'काम जारि"' और अर्थाली ४ 'पारवती तपु कीन्ह"" के बीचमें दीप-देहली-न्यायसे रखकर जनाया कि यह आगे-पीछे दीनीं अर्घािठयोंके साथ है। कामको दण्ड दिया फिर रितपर करणा करके प्रसन्न हो वरदान देकर कामदेवपर अनुग्रह भी किया।

ब्रह्माजी गुप्त रीतिसे दरसाते हैं कि इसी प्रकारसे सतीजीने सतीपनमें आपकी अवज्ञा की, इष्टका अपमान किया, भूठ बोलीं, इत्यादि अपराध किये। उसका दण्ड अवतक उनको बहुत मिल चुका। आप स्वामियों के सहज स्वभावको जानते ही हैं। अपने उस प्रभुत्वके सहज स्वभावसे अव उसपर भी कृपा कीजिये। (ग) 'कृपासिंधु'''' इति। अर्थात् द्यानिधान लोगोंको जैसा चाहिये वैसा ही आपने किया। इससे सृष्टिका कार्यन विगरेगा। (घ) 'नाथ प्रभुत्त कर''' इति। यथा—'नाधं प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये। देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र एतो मया॥ भा० ४।७।२।' यह वाक्य शिवजीका दक्षके सम्बन्धमें है कि दक्ष-जैसे बालबुद्धिवालोंके अपराधको न में कहता हूँ और न स्मरण ही करता हूँ। केवल सावधान करनेके लिये थोड़ा दण्ड दे दिया है। श्रुतिसेतुकी रक्षाके लिये दण्ड देना आवश्यक है। यथा—'जौं नहिं दंड करों खल सोरा। श्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा। ७। १०७।४।'

### पारवतीं तपु कीन्ह अपारा । करह तासु अव अङ्गीकारा ॥ ४ ॥ सुनि विधि विनय समुझि प्रभु वानी । ऐसेह होउ कहा सुखु मानी ॥ ५ ॥

अर्थ-पार्वतीने भारी तप किया है, अब उसे (वा उसके तपको ) अङ्गीकार कीजिये ॥ ४ ॥ ब्रह्माजीकी विनती सुनकर और प्रश्च श्रीरामचन्द्रजीका वचन याद करके शिवजीने आनन्द एवं प्रस्नतापूर्वक कहा कि 'ऐसा ही हो'॥ ५ ॥ नोट-१ (क) 'तप कीन्ह अपारा' कहनेका भाव कि उग्र तपस्या करके वे अब शुद्ध हो गयी हैं और यह तप भी आपके लिये ही किया है। 'अपारा' कहा क्योंकि ऐसा तप किसीने नहीं किया; यथा—'अस तपु काहु न कीन्ह भवानी। मपु अनेक धीर सुनि ज्ञानी॥' (ख) 'करहु तासु अब अंगीकारा' हति। भाव कि आप पित हों, इसीलिये यह अपार तप किया गया। आप तप करनेवालेको उसका फल दिया करते हैं, अतः उसके तपको सुफल कीजिये, उसका मनोरंथ पूरा कीजिये। अङ्गीकार=स्वीकार।=ग्रहण।

२ (क) 'सुनि बिधि'''' इति । भाव कि 'विधि' की विनय है, अतः 'विधि' ही है, करनी ही चाहिये । उल्लंघन करने योग्य नहीं है । 'प्रभु बानी' है, अर्थात् स्वामी (श्रीरामजी) की आज्ञा है सो भी भङ्ग करने योग्य नहीं । अतः दोनों माननीय हैं, कर्तव्य हैं । 'बिधि बिनय'—'कह विधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी' ८८ (८) से यहाँ 'करहु तासु अब अंगीकारा' तक है । और 'प्रभु बानी' दोहा ७६ 'जाइ बिबाहहु सैलजहिं'''' 'अव उर राखेहु जो हम कहेऊ ।' हैं । (ख) प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचन अकेले ही इस कार्यके लिये काफी थे, तो भी साथ-ही-साथ एक कारण यहाँ ब्रह्माजी-की प्रार्थना, और भी उपस्थित हो गया; इस प्रकार यहाँ 'द्वितीय समुचय अलङ्कार' हुआ । यथा—'एक काजके करनको हेतु सु होयँ अनेक । ताहि समुचय वूसरो बरनें किंच सविवेक ॥'—(अ० मं०)।

## तव देवन्ह दुंदुभी बजाई । बरिष सुमन जय जय सुरसाई ॥ ६ ॥ अवसरु जानि सप्तरिषि आए । तुरतिह विधि† गिरिभवन पठाए ॥ ७ ॥

सर्थ—तब देवताओंने नगाड़े बजाये और फूठोंकी वर्षा कर-करके 'जय जय सुरसाई' (हे देवताओंके स्वामी! आपकी जय हो! जय हो!!) ऐसा कहने छगे॥ ६॥ उचित समय जानकर सप्तर्षि आये। ब्रह्माजीने तुरंत ही उनकी हिमाचलके घर भेजा॥ ७॥

नोट-9 'तब देवन्ह''''' (क) 'तब' अर्थात् जब शंकरजीने कह दिया कि 'ऐसेह होह' तब। इससे जनाया कि पहले सन्देह था कि पार्वतीको अज्ञीकार करेंगे या नहीं जैसा कि ब्रह्माजीने उनसे कहा था; यथा—'जदिए अहद्द असमंजस मारी' एवं 'एहि बिधि मलेहि देवहित होई।' 'मलेहि' संदेहवाचक है। (ख) 'दुंदुमीं बजाई' इससे अपना हर्प संचित किया। दुंदुभी एकवचन है, 'दुंदुभी' बहुवचन है। अनुस्वार बहुवचनका चिह्न है। 'नदी' का बहुवचन 'नदी'; यथा—'मदी उसिंग अंबुधि कहुँ धाई' और 'तलाई' का बहुवचन 'तलाई' है; यथा—'संगम करिंह तलाव तलाई' (८५)। जैसे नगाड़े बजाना हर्षका सूचक है वैसे ही 'बरिंग सुमन'''' भी हर्षके ही कारण हो रहा है। यथा—थनुपके टूटनेपर'

<sup>🕾</sup> बचन--१७०४। विनय--१६६१, १७२१, १७६२, छ०, की० रा०।

<sup>†</sup> हिमि--१७०४ । विधि-अन्य सवोंमें ।

'पुर छह ट्योम याजने याजे।'''सुर किन्नर नर नाग सुनीसा। जय जय जय किंह देहिं असीसा।' (२६५), और फिर विवाह हो जानेपर —'सुनि हरपिंह वरघिंह विद्युध सुरत्तर सुमन सुजान।' (३२४)। इसी तरह शिव-पार्वती-विवाह हो कानेपर 'हिय हरपे तब सकल सुरेसा॥'''जय जय जय संकर सुर करहीं ॥ बाजिंह बाजन बिबिध बिधाना। सुमन दृष्टि मम मह विधि नाना॥' (१०१)।—देवता लोग स्वार्थकी सिद्धि देखकर इस प्रकार अपना हर्ष प्रकट किया करते हैं। (ग) 'सुरसाई' कहा क्योंकि पार्वतीजीको ग्रहण करनेसे देवताओंकी रक्षा होगी। स्वामी सेवककी रक्षा करता ही है।

२ (फ) 'अयसर जानि'''' इति । शिवजीने पार्वतीजीको प्रहण करना स्यीकार कर लिया है, ब्रह्मादि देवता अभी वहीं उपस्थित हैं; वस, तुरंत इसी समय लग्न निश्चित्तकर बारात सजा ली जाय, फिर कहीं समाधि आदिकी शंका न रह जाय । उचित अवसरपर काम करनेसे सराहना और सफलता होती है । 'अवसर कोड़ी जो चुके बहुरि दिये का छात । तुइज न चंदा देखिये उदय कहा मिर पाख ॥ दोहावली ३४४ ॥' इससे जनाया कि सप्तर्षियोंको बड़ी लालता है कि इस महामङ्गलमें हम भी किसी प्रकारसे निमित्त बनें । अब अवसर आया है कि ब्राह्मण लग्नपत्रिका लिखानेके लिये भेजा जाय; अतः सप्तर्षि स्वयं पहुँच गये । (ख) 'तुरतिह विधि गिरि-मवन पठाए ।'— इससे जनाया कि सब चाहते हैं कि तुरत ही विवाह हो जावे । ब्रह्माजीको अभी सब घेरे हुए हैं, इसीसे उन्होंने कार्यमें शीव्रता की जिसमें सबको सन्तोष हो । (ग) 'गिरि मवन पठाए'—उनको समाचार देने और मुहूर्त ठीककर लग्न-पत्रिका लानेको भेजा। यथा 'सब प्रसंग गिरिपतिहि सुनावा। सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई । वेगि बेदबिध लगन धराई । पत्री सप्तरिधिन्ह सोइ दीन्ही ॥ ९१॥' 'जाहु हिमाचल गेहु प्रसंग चलाएहु । जों मन मान तुम्हार तो लगन लिखाएहु । अस्थती मिलि मैनहि बात चलाइहि । नारि कुसल इह काल आल विन आहिह । दुलहिन उमा ईस वरु साधक ए सुनि । बनिह अवसि एहु कालु '''॥ पार्वतीमङ्गल ४८-४९ ॥'—ये सब भाव यहाँ ले सकते हैं ।

प्रथम गए जहँ रहीं भवानी। बोले मधुर बचन छल सानी॥ ८॥ दोहा—कहा हमार न सुनेहु\* तब नारद कें उपदेस। अब सा झूठ तुम्हार पन जारेड कामु महेस॥ ८९॥

सर्थ—वे पहले वहाँ गये जहाँ भवानीजी थीं और कपटभरे मीठे वचन बोले ॥ ८॥ नारदके उपदेशसे तुमने उस समय हमारी वात न सुनी (कहा न माना)। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया (क्यांकि) महादेवजीने (तो) कामको जला डाला ॥ ८९॥

नीट—१ 'प्रथम गए जह रहीं "दिवा (क) इससे जनाया कि पार्वतीके रहनेका घर अलग था, जैसे जनकपुरमें शीजानकीजीका महल अलग था।—'सिय निवास सुंदर सदन सोमा किमि कहि जाह ॥ २१३॥' प्रथम इनके पास क्यों गये ?'यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर रामायणी लोग यह देते हैं कि 'जब पहले गये थे तब वे अनशनब्रत कर रही थीं। उस समय बुद्धि और होती है और अब घरमें राजसी ऐश्वर्य भोग रही हैं। अतः देखना चाहते हैं कि अब कैसी वृत्ति है। वा केंद्रकर उनके मुखारविन्दसे कुछ और भी सुनना चाहते हैं। (अर्थात् विनोदार्थ वहाँ गये; कीतुकी हैं ही, यथा—'ती कौतुकिअन्ह आलस नाहीं॥ ८१॥') कि केंद्र पं० रामकुमारजीका मत है कि प्रथम बार उत्तर न स्झा था, अब उत्तरकी जगह मिल गयी है। अतः गये कि देखें अब क्या कहती हैं। यह समाधान विशेष संगत है। विशेष दोहा ९० में देखिये। (ख) 'योठे मधुर वचन छल सानी' इति। कपटी छली लोग मधुर बोलते ही हैं जिसमें उनका कपट चल जाय; यथा 'कपट योरि यानी मदुल योछेउ जुगुति समत॥ १।१६०॥' (कपटी मुनि), 'सिज प्रतीति बहु बिधि गढ़ि छोली। भवध सादसाती तय योली॥ २।१७॥' (मंथरा)। कपटी मुनि और मंथरा तो भीतरसे कपटी थे पर यहाँ यह बात नहीं हैं। ये उदाहरण एकटेशीय-मात्र समझे जायाँ। यहाँ 'छल सानी' कहकर जनाते हैं कि सप्तियोंका दृदय गुद्ध है, उनके वचनमात्रमें ही छल है, भीतर तो पूज्य भाव है, जपरसे दिखावमात्रके ऐसे वचन हैं। विनोदयुक्त हैं। (खर्रा) पुनः, छल साने हुए वचन प्रायः इसिलये मीठी वाणीसे बोले जाते हैं कि जिसमें जिसको छेड़ा जाता है उसको बुरा भी न लगे, वह रंजन हो, उसे कोध न आवे; नहीं तो विनोदका मजा ही चला जाय। (भावोपहत न होनेसे यहाँ छलयुक्त वचन भी प्रशस्त है।)

छ सुनहु—१६६१ । सुनेहु-औरोंमें । † कर-१७०४ । कें-१६६१ । के-औरोंमें ।

२ 'कहा हमार न सुनेहु तब नारद कें उपदेसु' यथा 'तर्जों न नारद कर उपदेसू। भाषु कहिंह सत बार महेसू' 'जनम कोटि लगि रगर हमारी। यरों संभु न त रहउँ कुँआरी॥' 'अब मा फूठ तुम्हार पन' अर्थात् यह काम अब तो अविवेकका साबित हुआ। जब कामदेवको जला दिया तो अब व्याह करके क्या करेंगे ? और तुम्हें पतिका सुल ही क्या होगा? पांडेजी 'अब मा फूठ' को देहरीदीपक मानकर अर्थ करते हैं कि 'नारदका उपदेश और तुम्हारा प्रण दोनों सूठे हुए।'

३ (क) 'जारेड काम महेसु।' कामको जलानेमें 'महेस' नाम दिया। भाव कि ये महान् समर्थ है इससे इन्होंने कामको भरम हो कर दिया, नहीं तो उसे भरम करना तो दूर रहा, जीतनेको भी कोई समर्थ नहीं है। यथा 'काम इन्सम धन सायक छीन्हें। सकछ भुवन अपने बस कीन्हें॥ २५७॥' 'सूछ कुलिस असि अँगवनिहारे। ते रितनाय सुसन सर मारे॥ २। २५॥' अब तो कुँआरी ही रहो या हमारे बताये वरको व्याहो। (ख) परीक्षा वहे गज़बकी थी और क्रांग्यका माधुर्य तो स्पष्ट है ही। (लमगोड़ाजी)।

वि॰ त्रि॰—भाव यह है कि कन्यादान अथवा प्रतिग्रहमें कामकी ही प्रधानता है। मन्त्र पढ़ा जाता है - 'को दाद कस्मा अदात, कामोदात कामायादात कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामैतत्ते।' (अर्थात् किसने दिया ! किसको दिया ! कामको दिया । हे काम ! यह सब तेरे छिये है )। जब काम ही नहीं तब विवाह क्या ! पुत्र-प्रयोजना भार्य।

सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी। उचित कहेहु मुनिवर विज्ञानी।। १।। तुम्हरे जान कामु अब जारा। अब लिंग संसु रहे सविकारा।। २।।

शन्दार्थ—'सिवकारा'=विकारयुक्त । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर—ये षट्विकार माने गये हैं। इनमेंसे यहाँ 'काम'-विकारसे ही तात्पर्य है। अर्थात् कामी हैं।

अर्थ—यह सुनकर भवानी मुस्कुराकर बोलीं—हे विज्ञानी मुनीश्वरो! आपने यथार्थ (ठीक ) ही कहा ॥ ९ ॥ आपकी समझमें शिवजीने अब कामको जलाया। अबतक वे कामी हो रहे ॥ २ ॥

नीट—9 'सुनि बोलीं सुसुकाइ भवानी…।' (क) सुस्कुरानेके भाव कि ज्ञानी और मुनिश्रेष्ठ होते हुए भी अज्ञानीके-से वचन कहे। (खर्रा)। वा इस तरह उनके वचनका निरादर स्चित किया। एवं मुस्कुराकर जनाया कि क्या अभी भी आपका चिच परीक्षासे नहीं भरा, फिर कुछ सुनना चाहते हैं ?—(वै०)। (ख) 'मुसुकाइ' के साथ 'भवानी' ऐश्वर्यस्चक पद दिया, नहीं तो राजकुमारीकी हैसियतसे ऋषियोंपर हँसना पाप है। यथा 'सुनत विहास कह यचन भवानी ॥ सत्य कहे हु गिरिभव तजु एहा' (८०)। (ग) 'उचित कहे हु मुनियर विज्ञानी' इति। 'विज्ञानी मुनीश्वरोंका ऐसा कहना योग्य ही है! शंकरजीको काम विकारयुक्त जानना यही विज्ञानका रवरूप हैं ?'—यह व्यंग्य है। (रा० छ०)। आप विज्ञानी हैं, बड़े हैं, तब क्या कहूँ शआपका कहना ठीक ही है। आप जो कहें उचित ही है। वीरकविजी टिखते हैं कि 'मुनिबर विज्ञानी' में स्फुटगुणीभूत व्यंग है। विज्ञानी मुनियोंका अज्ञानीकी तरह वातें कहना वड़े आश्वर्यकी वात है। पंडेजीका मत है कि 'विवाहक व्यवहारमें अपना देवर मानकर' हँ एकर बोली। वैजनाथजी भी टिखते हैं कि समर्थि ब्रह्माजीके पुत्र हैं और रुद्र भी ब्रह्माजीसे उत्पन्न हैं, इस प्रकार ये शिवजीके छोटे भाई हुए। इधरके प्रान्तोंमें रीति हैं कि छोटा भाई भावज (बड़े भाईकी पत्नी) से हँसी करता है, उसीको यहाँ टुस्य करके श्रीपार्वतीजीने ये वचन कहे। अभिप्राय कि विज्ञानी होनेक कारण तुम सब जानते ही हो, तब अज्ञानियोंकी स्तातुसार जब सप्तरिं प्रथम पार आपको 'सक्छ जगत मातु' (८९) एवं 'जगदंविक भवानी' कहकर प्रणाम कर चुके हैं तब उसके प्रतिकृत दूसरा अर्थ सङ्गत नहीं जान पड़ता।

त्रित नहीं जान पड़िता। (८००२ (क) 'तुम्हरे जान कासु अब जारा'''' इति। इसमें अज्ञानपनको स्पष्ट कह दिया। 'अय जारा' इस वचनछे ही शिवनीपर दोषारोपणको झलक निकल रही है जो वे आगे कहती हैं। और उनके वचनोंका खण्डन भी इनमें हैं। अर्थात् शिवजी तो कामदेवको अनादिकालसे जलाये हुए हैं, कुछ अब नहीं जलाया। 'तुम्हरें जान कासु अय जारा' यह स्त्राहै, -इसीकी व्याख्या आगेके तीन चरणोंमें है। (ख) 'हमरें जान सदा शिव जोगी'''' इति। खदाका अन्यय 'ज़ोगी', 'अज' इत्यादि सबके साथ है।

पं॰ राजबहादुर लमगोड़ा—'मखौल कितना साफ है कि आप लोग ऋषि होते हुए भी असली रहस्य न समझ सके और शिवजीमें विकारकी सम्भावना कर ली। वक्तृताका आगामी अंश हमारे प्रसङ्गसे बाहर हैं "परंतु इसमें प्रेमकी द्वन्द्वता कौर प्रतिशाकी अटलता क्ट-क्ट भरी है और कामदेवके भस्म होनेका रहस्य भी खोल दिया गया है। यह भी प्रकट कर दिया गया है कि सच्चे प्रेमको अपने ऊपर विश्वास होता है, जैसा किसी उर्दू कविने कहा है 'कच्चे धागेसे चले आयेंगे सरकार वॅथे।' (हास्यरस)।

हमरें जान सदा शिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी।। ३।। जो में शिव सेए अस जानी। प्रीति समेत कर्म मन बानी।। ४॥ तो हमार पन सुनहु मुनीसा। करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा।। ५॥

शृद्दार्थ—अनवद्य (अन + अवद्य )=अनिन्द्य, निर्दोष । (श॰ सा॰ )।—अवद्य=अधम, गर्ह्य, नीच। यया—'निकृष्टप्रतिकृष्टावरेफयाप्यावमाधमाः। कुप्रयकुत्सितावद्यखेटगर्ह्याणकाः समाः॥' अनवद्य=उत्तम। अभोगी= ित्यको स्त्री आदि समस्त भोग विषयोंकी इच्छाः नहीं=अनित्य समस्त भोग विषयोंसे विरक्त वा उदासीन। भोग आठ प्रकारके हैं-शिरगन्ध, वनिता, वस्त्र, गीत, ताम्बूल, भोजन, भूषण और वाहन।

मर्थ—हमारी समझमें तो शिवजी सदासे ही योगी, अजन्मा, अनिन्द्य, निष्काम और भोगविषयोंसे विरक्त हैं ॥३॥ यदि मैंने ऐसा जानकर शिवजीकी सेवा मन, कर्म, वचनसे प्रेमसहित की है ॥४॥ तो हे मुनीश्वरो ! सुनिये, दयाके निधान (सागर, भण्डार) 'ईश' हमारा प्रण सत्य करेंगे ॥ ५॥

नोट—१ 'हमरें जान सदा शिव जोगी।""' इति। (क) 'सदा' का अन्वय 'जोगी', 'अज' इत्यादि सबके साथ है। (ख) यहाँ 'योगी' आदि पाँचों विशेषण वड़े महत्त्वके हैं। योगी हैं; यथा—'नाम बामदेव दाहिनो सदा धासंग-रंग अर्ध-अंग अंगना अनंगको महनु है। क० ७। १६०।' 'तुम्हरें जान' की जोड़ में यहाँ 'हमरें जान' कहा। दोनोंकी 'जान' का मिलान—

वहाँ—१ तुम्हरें जान २ अव लगि ३ संभु रहे सविकारा। यहाँ—१ हमरें जान २ सदा ३ शिव जोगी।

'योगी' कामकी चाह नहीं करते । यथा—'समुक्षि काम सुख सोचिह मोगी । मए अकंटक साधक जोगी ॥' इनको कामसे वैर है, तब ये कामी कैसे हुए ? पुनः, 'अज' अर्थात् अजन्मा हैं । अजन्मा कहकर वासनारिहत बताया, क्योंकि काम (वासना) से ही जन्म-मरण होता है और इनका जन्म नहीं होता; तब ये कामी कैसे हुए ? अनवद्य हैं अर्थात् निर्विकार हैं तब इनमें विकार कैसे सम्भव है ? 'अकाम' अर्थात् स्त्रीविषयसे रहित हैं और अभोगी अर्थात् समस्त भोगविषयसे विरक्त हैं, विषयके पास भी नहीं जाते, विषय-भोग नहीं करते, तब कामी कैसे हो सकते हैं ? अज पासनासे रिहत होता है, वही अकाम और अभोगी होता है और वही उत्तम कहा जाता है ।

२ 'जी में शिव सेए अस जानी ।''' इति । (क) 'अस' अर्थात् योगी, अज, अनवद्य, अकाम और अमोगी । भाव कि छी होते हुए भी में यह जानकर भी कि उनको स्त्रीकी चाह नहीं है, वे अकाम अभोगी हैं, में उन्होंसे विवाह करना चाहती हूँ, मुसे भी विषयभोगकी इच्छा नहीं हैं । (ख) 'सेए'''प्रीति समेत कम मन बानी' हित । सेना=सेवा, उपासना या आराधना करना । 'केहि अवराधहु' जो प्रथम वार सप्तर्षियोंने कहा था, वही 'अवराधन' यहाँ 'सेवा' हैं । 'प्रीति समेत' यथा—'उर घरि उमा प्रानपित चरना ।'''', 'नित नव चरन उपज अनुरागा ।''' ७४ ।', 'जेहिं कर मन खु जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८० । देखि प्रेम वोले मुनि झानी । ८९ ।' 'कर्म' यथा—'संबत सहस मूल फल दाप । ७४ । ४ ।' से लेकर ७४ (७) तक सारा तप । मन, यथा—'बिसरी देह तपिह मनु लगा । ७४ (३)', 'उर घरि उमा प्रानपित चरना', 'सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी ।'''' (६८), 'उमा सो बचनु हृद्य घरि राखा' (६८), रस्यादि सब मनकी सेवा है । वाणीकी सेवा; यथा—'वरौं संमु न त रहीं कुआरी ।', 'तजौं न नारद कर उपदेस् ।' इत्यादि । इक्के श्रेनुसार श्रेवपुराणमें लिखा है कि नारदजीने पार्वतीजीको पञ्चाक्षरी शिवमन्त्र जपनेको वताया था । इसके अनुसार श्रोपार्वतीजी शिवमन्त्र वरावर जपती रहीं । यही उनकी वाचिक सेवा है । इक्के जप गुप्त रखना चाहिये, यथा—'जोग झुपुित तम मंत्र प्रमाक । फलह तविह जय करिल दुराऊ । ९ । १६८ ।' इसीसे प्रन्थकारने भी स्पष्ट न लिखा था; उन्हींकी 'कहनी' लिख दी । जब पार्वतीजीने 'वाणी' से सेवा कही तब उससे नाम वा मन्त्रका जप सिद्ध हुआ ।

३ 'तो हमार पन सुनहु मुनीसा।""' इति। (क) ठीक ऐसे ही वचन श्रीजानकीजीके हैं। दोनोंका मिलान-

श्रीपार्वतीजी कर्म मन बानी जो में सिव सेए तो'''कृपानिधि ईसा हमार पन'''करिहहि सत्य प्रीति समेत, हमार पन

श्रीजानकीजी (दोहा २५९)

३ तन मन यचन मोर पन साँचा,

२ रघुपतिपदसरोज चितु राचा।

३ तौ मगवान सकल उर वासी,

४ करिहि मोहि रघुवर के दासी।

५ प्रभु तन चित्रह् प्रेम-पन ठाना ।

(ख) 'हमार पन' अर्थात् 'बरौं संभु न त रहों कुआरी'। शिवजीसे ही विवाह कलँगी, दूसरेसे नहीं। (ग) 'करिहाँहें सत्य' अर्थात् मेरा प्रण सत्य होगा, शूठ नहीं होनेका, भगवान् हमारी प्रतिज्ञाको अवश्य सत्य करेंगे। 'कृपानिधि' का भाव कि ये द्यासागर हैं, मुझपर अवश्य द्या करेंगे, मुझे उनकी अहेतुकीय कृपाका भरोसा है। (घ) 'ईसा' हित । ईशके दोनों अर्थ लग सकते हैं—एक तो परमेश्वर श्रीरामजी। यथा—'जों प्रभु दीनद्याल कहावा। तो सयद्रस्ती सुनिक प्रभु ""॥५९॥' सतीजीने इन्हीं सर्वदर्शी प्रभुका स्मरण आर्ति हरण करनेके लिये किया था। और उन्हीं प्रभु अवतक बराबर उनपर कृपा की है। इसीकी जोड़में श्रीजानकीजीके वचन 'तो मगवान सकल उर यासी' हैं। अतः, ईश=श्रीरामजी। दूसरे, ईश=शंकरजी। (ङ) पुनः, 'ईश' का भाव कि वे समर्थ हैं, असम्भवको भी सम्भव कर देंगे। अध्यानकी समर्थिके 'अब मा मूठ तुम्हार पन'का उत्तर हुआ।

### तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा । सोइ अति बड़ अविवेकु तुम्हारा ।। ६ ॥

अर्थ—आपने जो कहा कि महादेवजीने कामदेवको जला दिया, यही (आपका कथन) आपका अत्यन्त बड़ा भारी अज्ञान है ॥ ६ ॥

नोट-9 'हर जारेड मारा' इति । कामदेवका संहार करनेके सम्बन्धसे 'हर' नाम दिया । इससे यह भी जनाया कि ये संसारमात्रका संहार करनेवाले हैं, कामको भरम करना कौन बड़ी बात हैं ? अथवा, 'क्लेशं हरतीति हरः' क्लेश हरण करनेके सम्बन्धसे 'हर' नाम दिया अर्थात् वह साधकों, योगियों और भक्तजनोंको क्लेश दे रहा था, अतः उसे जला हाला । र 'सुम्ह जो कहा हर जारेड मारा ।'''' इति । 'हर जारेड मारा ।' अर्थात् आपके कथनसे यह आशय निकलता हैं कि अभीतक शिवजीको काम व्यापता था, अब न व्यापेगा । अथवा, कामका जलाना कहकर आप भगवान् शंकरपर दूसरोंको कष्ट देने या मारने आदिका दोव लगाते हैं । ये दोनों इलजाम अनुचित हैं । क्योंकि वे तो सदासे योगी, अज, अकाम, अनवद्य और अभोगी हैं । दूसरे वे किसीको क्यों मारने या जलाने लगे ? वे तो राग-देव-कोधादिसे परे हैं, अतः यह दोषारोपण भी अनुचित हैं ।—इसीको आगे स्पष्ट दृष्टान्त देकर समझाती हैं और इसीसे उनको 'अविवेकी' कहती हैं । ३—'सोह' अर्थात् 'हर जारेड मारा' वा 'जारेड काम महेस' यह कथन ।

#### अवि बड़ अविवेक तुम्हारा \*

9 'अति बड़ अबिबेकु'से तीन तरहका अज्ञान पाया गया 'अविवेक', 'यह अविवेक' और 'अति यह अविवेक'।
भवानीजीने उनमें तीनों बातें दिखायीं। 'तुम्हरेंजान काम अब जारा' यह अविवेक हैं अर्थात् इतना भी ज्ञान तुमको
नहीं है कि वे तो सदासे योगी, अकाम और अभोगी, सदासे ही कामरहित हैं। इन्हिंग्यह भी न जानना अविवेक हैं। 'अब
हिंग संगु रहे सिकारा' अर्थात् शम्भुको घट्विकारयुक्त मानना, उनको कामी जानते रहे, यह 'यह अविवेक' है। और,
'हर जारेड मारा' अर्थात् भगवान्में किसीको मारनेका दोष लगाना यह 'अति बड़ अविवेक' है। 'हर जारेड मारा' इस
कथनको सप्तर्षिका 'अति बड़ अविवेक' कहा, क्योंकि इससे ईश्वरपर दूसरोंको मारने वा जलानेका दोष आरोपित होता है,
कथनको सप्तर्षिका 'अति बड़ अविवेक' कहा, क्योंकि इससे ईश्वरपर दूसरोंको मारने वा जलानेका दोष आरोपित होता है,
क्यानको सप्तर्षिका अनमल नहीं करते, वे किसीको नहीं मारते। पापी अपने पापसे मारे जाते हैं। यथा—'यिस्वक्यातः ईश्वर किसीका अनमल नहीं करते, वे किसीको नहीं मारते। पापी अपने पापसे मारे जाते हैं। यथा—'यिस्वक्यातः ईश्वर किसीका अनमल नहीं करते, वे किसीको नहीं मारते। पापी अपने पापसे मारे जाते हैं। यथा—'यिस्वक्यातः ईश्वर किसीका अनमल नहीं करते, वे किसीको नहीं मारते। पापी अपने पापसे मारे जाते हैं। यथा—'विस्वक्यातः ईश्वर किसीका अनमल नहीं करते, वे किसीको नहीं मारते। पापी अपने पापसे मारे जाते हैं। यथा—'विस्वक्यातः ईश्वर किसीका अनमल नहीं करते, वे किसीको नहीं मारते। पापी अपने पापसे मारे जाते हैं। यथा—'विस्वक्यातः ईश्वर किसीका अनमल नहीं करते, वे किसीको नहीं मारते। पापी अपने पापसे मारे जाते हैं। वे करते हैं। करम बिबस दुख सुख छित लाहू॥ विश्वरिक्ष होसा पापी ॥ २ । ९२ ॥',

श्रीमद्भागवत स्कं० ४ अ० ६ में श्रीब्रह्माजीने शिवजीसे ऐसा ही कहा है।—'त्वं कर्मणां मङ्गलं मङ्गलानां कर्तुः स्म छोके ततुषे स्वः परं था। अमङ्गलानां च तमिस्रमुल्बणं विपर्ययः केन तदेव कस्यचित् ॥ ४५ ॥ न वें सतां त्वधरणापिंवात्मनां मृतेषु सर्वेप्विमपश्यतां तव। भूतानि चात्मन्यपृथिग्दिद्धतां प्रायेण रोषोऽिममवेद्यथा पशुम् ॥ ४६॥ पृथिग्धियः कर्मद्द्र्रो द्वर्षात्रायाः परोदयेनार्पितहृदुजोऽिनशम्। परान्दुक्तेवितुदन्त्यरुन्तुदास्तान्माऽवधीद्देववधान्भवद्विधः॥ ४७॥ भाव यह कि 'जिनका स्वभाव ही है कि दूसरेके मर्मको सदा छेदन करते हैं उनको समझ छेना चाहिये कि उन्हींका कर्म उनका छेदन करता है। देव आप ही उनके विपर्यय हो रहा है। जिनका हृदय मायासे तृप्त हो रहा है, वे अहं-मममें पड़े हैं। जैसे-करता है। देव आप ही उनके विपर्यय हो रहा है। जाप-सरीखे जो भगवत्-आश्रित हैं वे उनके दुष्कृत देख यही सोचते हैं कि देवगितमें यह विचारा क्या करे, आप सब उसपर कृपा ही करते हैं।

कुमारसम्भवमें श्रीपार्वतीजीने व्रह्मचारी (शिवजी) से कहा है कि—(सर्ग ५ इलोक ७५) 'उवाच चैनं परमार्थतो हरं न वेस्सि नूनं यस एवसात्य साम्। अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुकं द्विषन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्॥' अर्थात् महात्माओं के चरित अज्ञानी नहीं समझते; इसीसे वे उनको दोष लगाते हैं, उनके चरित्रोंकी निन्दा करते रहते हैं।— इस प्रकार तीन वार्ते जो भवानीने कहीं, उन्हीं तीनोंमें कमसे तीनों प्रकारके अविवेक उन्होंने सप्तर्षियोंमें कहे।

रिलायं—एक तो यह कि कामको 'अब' जलाया; दूसरे, 'कामदेवके रहते वे कामी बने रहे अब कामवासना नहीं रह गयी और तीस यह कि कामको 'अब' जलाया; दूसरे, 'कामदेवके रहते वे कामी बने रहे अब कामवासना नहीं रह गयी और तीसरे यह कि कामको जलाया (इससे रागद्वेषविकारयुक्त दिलाया)। इस तरह कामके जीवित रहते और उसके न रहते दोनों दशाओं में, इनके शब्दोंसे इनका शिवजीको दोषी ठहराना साबित किया। इस प्रकार सप्तियोंको उनके ही वाक्यसे लक्षित कर दिया, किर वे कुळ कह ही न सके।

३ पुनः प्रथम वाक्य भवानीजीका यह है—'उचित कहेउ मुनिवर विज्ञानी।' व्याख्या आगेके सब वचन हैं। व्यंगसे प्रथम कहा कि 'विज्ञानी मुनिवर' का ऐसा कथन अयोग्य है। आगे इस व्यंग्यको स्वयं धीरे-धीरे खोळती हुई अन्तमें स्पष्ट कह दिया कि ऐसे कथनसे स्पष्ट है कि आप अत्यन्त बड़े अज्ञानी हैं। जैसे अन्तमें 'अति बड़ अविवेक' वैसे ही आदिमें 'मुनिवर विज्ञानी'। 'मुनिवर विज्ञानी' से तीन तरहके मुनियोंकी सूचना दी—मुनि, मुनिवर, विज्ञानी मुनिवर। कमसे इनके कथन 'अविवेक, वड़ अविवेक, अति वड़ अविवेक' के कहे। अर्थात् मुनियोंका ऐसा कथन अविवेकका, मुनिवरोंका 'वड़ अविवेक' का और विज्ञानी मुनिवरोंका ऐसा कथन 'अति वड़ अविवेक'का सूचक है।

त्रिपाटीजीका मत है कि 'मैंने कामवासनासे शङ्करकी उपासना की है, ऐसी धारणा तुम लोगोंका बड़ा अविवेक है, पर शङ्करमें अभिमानका आरोप करना कि उन्होंने कामको जलाया, यह तुम्हारा और बड़ा अविवेक है।'

तात अनल कर सहज सुभाऊ । हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ ॥ ७ ॥ गएँ समीप सी अवसि नसाई । असि मन्मथ महेस कै नाई ॥ ८ ॥

मर्थ—हे तात ! अग्निका तो यह सहज ही (अपना निजका, जन्मसे ही) स्वभाव है कि पाला उसके पास कभी भी नहीं जाता ॥ ७ ॥ समीप जानेपर (तो) वह अवश्य नष्ट हो जायगा । कामदेव और महादेवजीका (भी) ऐसा ही न्याय है ॥ ८॥

नोट—१ 'तात अनल "' इति! (क) प्रथम तो ऋषियोंको अत्यन्त बड़ा अज्ञानी कहा और अब उनको 'तात' सम्बोधन करती हैं; यह कैसा ? 'तात' संस्कृत भाषाका शब्द है । यह 'पिता' का वाचक है और पितृतुल्य गुरुजनोंके लिये प्रयुक्त हो सकता है। पर दुलार, प्यार आदिके भावसे छोटोंके लिये जब आवेगा तब प्रायः सम्बोधनरूपमें ही आवेगा। सम्बोधनरूपमें यह भाई, मित्र, पुत्र विशेषतः अपनेसे छोटेके लिये व्यवद्वत होता है। यहाँ आदिमें श्रीपार्वती जीको 'भवानी' नाम दिया है—'सुनि बोलों सुसुकाइ भवानी।' भवानी हैं, जगन्माता वा भववामा होनेसे प्रथम तो सत्ति पर्योको उन्होंने डाँट-फटकार बतायी; फिर माताके समान उनको समझाने लगीं; अतः प्यारका सम्बोधन दिया। माताका यह सहज स्वभाव होता ही है। पंजाबी जी लिखते हैं कि पूर्व इनको अविवेकी कहा था एसीसे अब सम्मान-हेतु 'तात' सम्बोधन किया। और पाँडेजी इसको सम्बोधन न मानकर अग्निका धर्म मान्त हुए इस चरणका अर्थ करते हैं कि 'अग्निका सहज स्वभाव ही 'तात' (गर्म) है।' (ख) 'हिम तेहि निकट॰। गए समीप सो व्यक्ति नसाई' इति। हिम और अग्निका दृशन्त यहाँ देनेके भाव ये कहे जाते हैं कि—(१) आगके पास जाए-पाटा नहीं रहने पाता, उसका नाश हो जाता है। वह पास न जाय तो अग्नि उसे जलाने तो नहीं जाती। वैसे ही काम-

देव धृष्टतापूर्वक स्वयं शिवजीके पास गया। अग्निनेत्र खुलते ही यह जल मरा; इसमें शिवजीका दोप क्या ? (२)परमार्थमें ज्ञान-वैराग्यादि अग्निरूप हैं, उनके पास कामादिरूपी हिम नहीं जाता। (वै०)। (३) लौकिकमें पाला वायव्यदिशामें रहता है, आग्नेय दिशामें जाता ही नहीं, अतः 'निकट जाय निहं काऊ' के दृष्टान्तमें इन दोनोंकी उपमा दी। (वै०)

२ 'असि मनमथ महेस के नाई' इति । 'नाई' का अर्थ है—१ समान दशा, २ एक-सी गति । ३ समान, तुल्य । इस चरणके अर्थमें टीकाकारोंको बड़ी कठिनाईका सामना पड़ा है और वे भावार्थ कहकर निकल गये । 'असि' और 'नाई' दोनों पर्याय-से हैं, यही कठिनाईका कारण हो गया । पांडेजी 'नाई' का अर्थ 'पास' लिखते हैं और वीरकविजीने भी निकट जानेसे ऐसा अर्थ किया है । दासकी समझमें इसका दो प्रकार अर्थ हो सकता है । एक कि 'ऐसी हो मन्मथ और महेशकी गति वा दशा है ।' दूसरा कि 'ऐसा ही न्याय मन्मथ और महेशका है' अर्थात् यही न्याय उनमें लागू होता है। इस्मरण रहे कि सं० १६६१ की पोथीमें 'नाई' शब्द है । यह संस्कृत भाषाके 'न्याय' शब्दका अपभंश है । न्याय पुँक्रिक्स है, नाई स्त्रीलिक्स है । 'असि' के सम्बन्धसे स्त्रीलिक्स का प्रयोग हुआ है । यहाँ 'नाई' संशा है, विशेषण नहीं है ।

उपमान वाक्यमें दो बातें नहीं। एक कि अग्निका सहज स्वभाव है कि हिम उसके पास नहीं जाता। दूसरी कि यदि हिम गया तो अवश्य नष्ट हो जाता है। यही न्याय वा यही दशा शिवजीकी और कामदेवकी है। महेशके पास काम जाता ही नहीं, यदि गया तो अवश्य नष्ट हुआ चाहे। महेश अनलक्ष हैं, काम हिमक्ष है, 'मन्मथ' की जोड़में महेशका प्रयोग कैसा उत्कृष्ट हुआ है। वह मनको मथनेवाला है तो ये भी तो देवोंके देव महादेव हैं। मला, इनके मनमें वह कब विकार उत्पन्न कर सकता है ? यहाँ 'हष्टान्त अलंकार' है। कि 'मुम्ह जो कहा हर जारेड मारा।' से लेकर 'असि मन्मथ''' तक सप्तर्षियोंके 'जारेड काम महेस' का उत्तर है।

# दोहा—हिय हरषे मुनि बचन सुनि देखि पीति विश्वास । चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥ ९०॥

वर्थ—( भवानी पार्वतीजी ) के वचन सुनकर और उनका प्रेम और विश्वास देखकर सप्तर्षि मनमें प्रथन्न हुए। वे भवानीको मस्तक नवा (प्रणाम ) कर चल दिये और हिमाचलके पास पहुँचे ॥ ९०॥

नोट—१ 'हिय हरपे मुनि बचन सुनि' इति । (क) 'हिय हरपे' का भाव कि 'अति बड़ अविवेकी' बनानेपर रंज न हुए क्योंकि मुनि हैं। जैसे 'छल साने' वचन कहे थे वैसा ही उत्तर भी मिला। (ख) 'देखि प्रीति विश्वास।' इति । प्रीति देखी, यथा—'जौ मैं शिव सेए अस जानी। प्रीति समेत करम मन बानी।' देखि विश्वास, यथा—'जौ हमार पन सुनहु मुनीसा। करिहाई सत्य कृपानिधि ईसा॥' (प्रीति देखी कि 'शिवजीने कामको जलाया' यह दोपारोपण सह न सकीं, तुरंत बोलीं 'यह अति बड़ अबिबेक तुम्हारा।' विश्वास देखा कि गुरुरूपमें नारदपर और इष्टदेवरूपमें शिवजीपर कैसा अटल विश्वास है—'तौ हमार'''' वि० त्रि०)। (ग)—पं० रामकुमारजी यह शंका उठाकर कि 'इस बार तो उन्हें भवानीके पास न ब्रह्माहीने भेजा न शिवने, तब वे अपनेसे क्यों गये ?' और उसका समाधान करते हैं कि 'पहले जब उमाकी परीक्षा लेने आये तो उमाजीके वचनसे निरुत्तर हो गये, कोई जवाय न बन पड़ा। अब मनमें आयी कि 'अब मा भूठ तुम्हार पन' यह कहें चलकर, देखें क्या जवाब देती हैं।

इस प्रसङ्गमें दो बातें स्मरण रखनेकी हैं कि श्रीपार्वतीजीके लिये सर्वत्र बहुवचन कियाओंका प्रयोग हुआ है।—'प्रथम गए जह रहीं भवानी', 'सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी'। दूसरे जैसे मुनियोंने 'हमार' 'तुम्हार' का प्रयोग किया वैसे ही उत्तरमें 'हमार हमरें', 'तुम्हार, तुम्हरें' का प्रयोग हुआ है।

२ 'चले मवानिहि नाइ सिर' यह उपसंहार है। 'प्रथम गए जह रहीं मवानी।। ८९। ८॥' उसका उपक्रम है। विनोदार्थ आये थे, विनोद हो गया और निरुत्तर भी हो गये। अतः कुछ न बीले, प्रणाम करके चलते हुए। प्रथम बार भी चलते ही समय प्रणाम किया गया था। प्रथम बार परीक्षा लेने आये थे तब पार्वतीजीने उनते चले जानेको कहा था; यथा—'मैं पा परडँ कहैं जगदंबा। तुम्ह गृह गवनहु मएउ विलंबा॥ ८९॥', तब वे गये थे। अवकी बार वह नौबत नहीं आयी; कारण कि अबकी विनोदमात्र था और वह भी मधुर वाणीमें।

३ 'गए हिमाचल पास' इति । 'तुरतिह बिधि गिरि मवन पठाए ।' ८९ (७) पर प्रसङ्ग छोड़ा था, अव 'गए

हिमाचक पास' कहकर वहींसे प्रसङ्ग मिलाते हैं।

सन्च प्रसंगु गिरि पतिहि सुनावा । मदन दहन सुनि अति दुखु पावा ॥ १ ॥ वहुरि कहेउ रित कर वरदाना । सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना ॥ २ ॥ हृद्य विचारि संभ्र प्रभुताई । सादर मुनिवर लिये बोलाई ॥ ३ ॥

सर्थ- (और उन्होंने) गिरिराजको सब प्रसंग (समाचार) सुनाया। कामदेवका भरम होना सुनकर वह अत्यन्त दुखी हुए।। १॥ फिर उन्होंने रितका वरदान (पाना) कहा, वरदान सुनकर वे बहुत सुखी हुए॥ २॥ हृदयमें शहूरजीकी प्रभुता विचारकर हिमवान्ने आदरपूर्वक श्रेष्ठ-श्रेष्ठ मुनिवरोंको बुळवा िळया॥ ३॥

नोट--१ (क) 'सव प्रसंगु' अर्थात् तारकासुरसे पीड़ित देवताओंका ब्रह्माजीके पास जाना । उनकी सलाहसे शिवजी-की समाधि छुड़ानेके लिये उन सबोंका कामदेवको भेजना और कामदेवका ब्रह्माण्डको विजय करके शिवजीकी समाधि छुटाना, शिवजीका उसे भरम कर देना । इतनी कथा कही । ( ख ) 'मदन दहन सुनि अति दुखु पावा'—दुःख होनेका कारण यह हुआ कि कन्याको पतिका मुख ही न होगा, हमें नाती-पनातीका मुख न मिलेगा और इतना भारी तप शिवजीके छिये जो किया गया वह सब व्यर्थ ही हुआ। अब उनके साथ विवाह करना उचित होगा या नहीं, यह चिन्तापक गयी। उधर तप उन्हींके लिये किया गया है, अतः यह टाले टल भी नहीं सकता । (ग) 'अति दुखु पावा' से जनाया कि पूर्व पतिके दोप सुनकर दुःख हुआ था और अब कामदेवका दहन सुना, तब 'अति दुःख' हुआ। (घ) "'रित,कर परदाना । सुनि " यहुत सुखु माना' इति । भाव कि जिसको हानिसे अति दुःख होता है, उसको लाभसे अति सुख हुआ ही चाहे । अतः वरदान सुनकर अति सुख हुआ । पुनः जिस वस्तुकी हानिसे अति दुःख होता है जब वही वस्तु पुनः प्राप्त हो जाती है तब जो मुख होता है वह अकथनीय होता है, अतः 'अति सुखु माना' कहा । बहुत दुःख हुआ अतः उसकी निवृत्तिके लिये रितका वरदान कह सुनाया। इससे सिद्ध हुआ कि दम्पतिकी अब भी वहीं लौकिकी हिष्ट है। ( ङ ) 'यिचारि प्रभुताई' अर्थात् विचारा कि नड़े ही समर्थ हैं, कुपाल हैं—'नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुमाऊ । सासित करि पुनि करिं पसाक'। उजाइना और फिर बसा देना, मारना और जिलाना इत्यादि कार्मोके करनेको आप ही समर्थ हैं। इस प्रभुताको विचारनेसे लौकिकी दृष्टिसे जो शङ्का हुई थी वह जाती रही। अतः व्याहके लिये तैयार हो गये। (च) 'सादर द्धनियर लिए बोलाई' इति । सप्तर्षि तो समीप हैं ही, अतः 'मुनिवरीं' से उन ऋषियोंका ग्रहण है जो हिमालयपर बसे हुए धे। यथा-- 'नहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे' (६५), 'वेदिसरा मुनि आइ तव सब्हि कहा समुझाइ' (७३)। मुनिवरींका बुलाना कहकर जनाया कि सप्तर्षियोंने रितके वरदानके पश्चात् ब्रह्मादि देवताओंका शिवजीके पास जाना, विवाह अङ्गीकार कराना और तुरंत अपना यहाँ भेजा जाना भी कहा और यह भी कहा कि सब देवता अभी वहीं हैं, हमारी राह देख रहे होंगे। यह जानकर हिमवान्ने भी शीघता की। उसी समय उन्होंने ज्योतिषी मुनीश्वरोंको बुलवाकर मुहूर्त निश्चय करायी।

## सुदिन सुनखतु सुघरो सोचाई। वेगि वेद विधि लगन धराई॥ ४॥ पत्री सप्तरिपिन्ह सोइ दीन्ही। गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही॥ ५॥

सर्थ—उनसे ग्रुभ दिन, ग्रुभ नक्षत्र और ग्रुभ घड़ी शोधवाकर वेदविधानके अनुसार शीव्र लग्न धरायी अर्थात् निश्चित कराके लिखा ली ॥४॥ हिमाचलने वही लग्नपत्रिका सप्तर्षियोंको दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनय की ॥५॥

नोट—१ 'सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई "लगन" इति । (क) दिन, नक्षत्र और घड़ी में 'सु' उपसर्ग देनेसे पाया जाता है कि दिन, नक्षत्र, घड़ी बुरे भी होते हैं। त्रिपाठीजी कालिकापुराणका प्रमाण देते हुए लिखते हैं कि वैद्याल सुदी पंचमी गुरुवार, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, मेष लग्न, भरणीके आदिमें सूर्य, यह लग्न मुनियोंने स्थिर की। यथा—'माधवे मासि पद्मस्यां सिते पक्षे गुरोदिने। चन्द्रे चोत्तरफाल्गुन्यां भरण्यादी स्थिते रवी।'

२ 'देगि येद विधि'''' इति।(क) 'वेगि' का भाव कि कहीं शिवजी फिर समाधि न लगा नैठें। अथवा यह जानकर कि देवता दुखी हैं, इसीसे ब्रह्माजीने सप्तर्षियों को हमारे यहाँ भेजा है, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अतः शीप्रता की कि इन्हीं के साथ छग्न चली जाय। शुभ कार्यमें विलम्य करना उचित नहीं—'शुभस्य क्षीप्रम्।' 'बेद विधि'''' इस कथनसे ज्ञात हुआ कि देवतालोग भी वेदका प्रमाण मानते हैं और वेदके अनुसार चलते हैं। (ख) 'पन्नी''' सोइ दीन्ही।'''' इति। 'यहाँ लगन धराई' की अर्थ खोल दिया कि लग्न आदि शोधवाकर पत्रमें लिखवा लिया और वही पत्र उनको दे दिया। इस पत्रको लग्नपत्र

वा पत्रिका कहते हैं। हिं इसमें विवाह और उससे सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे कृत्योंका भी लग्न स्थिर करके व्योरेवार लिखा जाता है। (ग) 'गिह पद बिनय'''' इति। विनती की कि हमारे महत् भाग्य उदय हुए, हम तो किसी योग्य नहीं, उनको कुछ दे नहीं सकते इत्यादि। मेरी ओरसे यह बहुत-बहुत विनती ब्रह्माजी और महेशजीसे कर दीजियेगा।

जाइ बिधिहि तिन्ह से दीन्हि सो पाती । बाचत प्रीति न हृदय समाती ॥ ६ ॥ लगन बाचि अज† सबिह सुनाई । हरपे मुनि ‡ सब सुर समुदाई ॥ ७ ॥ सुमनबृष्टि नभ बाजन बाजे । मंगल कलस दसहु दिसि साजे ॥ ८ ॥

शब्दार्थ-पाती=पत्रिका, लग्नपत्र । समुदाई ( समुदाय )=समाज, गिरोह ।

मर्थ — उन्होंने जाकर वह पत्रिका ब्रह्माजीको दी। उसे पढ़ते हुए उनके हृदयमें प्रेम नहीं समाता ( उमदा चला आता है )॥ ६॥ ब्रह्माजीने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। सब मुनि और सब देव-समाज ( सुनकर ) हर्षित हुए ॥७॥ आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे। दसों दिशाओं में मङ्गलकलश सजाये गये॥ ८॥

नीट—१ 'जाइ विधिहि''' इति । (क) पार्वतीमंगलसे जान पड़ता है कि एक रात सप्तियोंको हिमाचलके यहाँ लग्नपत्रिकाके कारण ठहरना पड़ा था; यथा 'रिषि सात प्रातिह चले प्रमुदित लिलत लगन लिखाह के ॥ ५१ ॥' (ख) 'विधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती' इति । लग्नपत्रिका कन्याका पिता वरके पिताके पास मेजता है । यहाँ ब्रह्मांजी समाजमें अगुआ हैं, प्रधान हैं, सबके पितामह हैं, इन्हींने शिवजीको विवाहके लिये राजी किया और इन्हींने सप्तियोंको गिरिराजके पास मेजा था । यह भी रीति है कि जब पिता नहीं होता तो जो वड़े-चूढ़े होते हैं उनके हाथमें पत्रिका दी जाती है । शिवजी तो वूलह हैं; विवाहका कार्य बड़े-चूढ़ेके हाथमें रहता है । अतः इन्हींको लग्नपत्रिका दी गयी । पुनः, श्रीमद्भागवतमें ब्रह्माजीसे ही छद्रकी उत्पत्ति कही गयी है । यथा 'धिया निगृह्ममाणोऽपि श्रुवोर्मध्यात्रजापतेः । सखो-ऽजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः ॥ ७ ॥ स वे स्रोद देवानां पूर्वजो मगवान्मवः ॥ ८ ॥' अर्थात् सनकादिने जब स्रष्टि-रचना करनी स्वीकार न की तब ब्रह्माजीको कोध आ गया । बहुत रोकनेपर वह कोध भृकुटियोंद्वारा तुरंत एक नीललोहितवर्ण बालकके रूपमें प्रकट हो गया । वे देवताओंके पूर्वज भगवान् शङ्कर उत्पन्न होते ही रोने लगे इत्यादि । (भा० ३ । ९२) । पद्मपुराण स्रष्टिवण्डमें भी है कि क्रोध आनेपर ब्रह्माजीके ललाटसे मध्याहकालीन सूर्यके समान अर्धनारीश्वररूप कद्म प्रकट हुए ।—इन प्रमाणोंसे ब्रह्माजी शिवजीके पिता ही हैं । अतः ये समधी हैं; इसीसे इनको लग्नपत्रिका दी गयी । इनका और हिमाचलका समधीरा हुआ है । यथा 'पहिलिहि पँवरि सुसामध मा सुखदायक । इत विधि उत हिमवान सरिस सब लायक ॥' (७२ पार्वतीमंगल) । (ग) 'बाचत प्रीति न हृद्य समाती ।' इति । हुल श्रीरामविवाहकी पत्रिका जब श्रीदशर्थजी मुहाराजके पास आयी तब उनका भी यह हाल हुआ था । विशेष भाग वहीं लिखे गये हैं ।

#### \* दोनोंका मिलान \*

श्रीनद्वाजी
जाइ विभिद्ध तिन्ह दीन्द्र सो पाती
बाँचत प्रीति न हृदय समाती
लगन बाचि अज सबिह सुनाई
इरवे सुनि सब सुर समुदाई
सुमन बृष्टि नम बाजन बाजे
मंगळ कलस दसह दिसि साजे

श्रीदशरथजी (दोहा २९०)

१ करि प्रनासु तिन्ह पाती दीन्ही।

र बारि बिलोचन बाचत पाती। पुरुक गात आई मरि छाती।

३ पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची

४ हरषी समा बात सुनि साँची

५ हरिष हुने गह गहे निसाना

६ 'भुवन चारिदस मयउ उछाहू॥'
'मंगल रचना रची बनाई'॥ २९६॥

भीति न हृदय समातीं की व्याख्या उपर्युक्त मिलानमें आये हुए उद्धरणोंसे हो जाती है। 'प्रेम समाता नहीं' अर्थात् इतना बढ़ा है कि हृदयरूपी पात्रमें न अट सका, अश्रु और रोमाञ्चरूपसे बाहर निकल पड़ा। प्रेममें यह दशा

छ दीन्ही सो-१७०४। † विधि-१७२१, छ०। अस-१७६२। तेहि-१७०४। अज-१६६१, को० रा०। ‡ सुनि सब-१७०४। मुनिवर-को० रा०। मुनि सब-१६६१, १७२१, १७६२, छ०। मा० पी० खा० खं२. १२-

हो जानेका कारण एक तो यह है कि देवताओंका दुःख अन अवश्य शीघ दूर होनेकी पूर्ण आशा हो गयी, पार्वतीजीको वर दिया वह पूरा होगा, वारातमें समधी वनकर जायँगे। दूसरे पत्रिकाकी रचना भी कारण है। (घ) दो बार बाँचनेके उल्लेख-का भाव एक तो यह कि प्रेमके मारे पढ़ी न जा सकी, पढ़ते ही प्रेम-विभोर हो गये। इससे दुवारा पढ़ी; जैसे कि दशरथंजी महाराजने। दूसरा कि प्रथम पढ़कर स्वयं समझ लिया तब सबको भी पढ़कर सुनाया। तीसरा भाव कि प्रथम लग्नपत्रका पदना टिखा और दूसरी बार केवल लग्न सबको सुनायी। बाँचना एक ही बारका कहा, दूसरी बार बाँच चुकनेपर केवल लगको सुनाया। वा चौथा भाव कि प्रथम स्वयं पढ्कर आनन्द लिया फिर प्रेमलपेटी पत्रिका सबको सुनाकर सबको भी आनन्द दिया। 😂 'नम याजन याजे' 'मंगल कलसं दसहु दिसि साजे।' कहनेसे पाया जाता है कि ब्रह्माजीने लग्न मुनाकर सबसे यह भी कहा कि सब-के-सब विवाहके मङ्गल-साज सजो और शीघ बारातकी तैयारी करो । इसीसे तुरंत मक्त छ सजाये और वधाइयाँ होने लगीं। यथा 'वेगि बुलाइ विरंचि वँचाइ लगन तब । कहेन्हि बियाहन चलहु बुलाइ अमर सब ॥ विधि पठए जहँ तहँ सव सिवगन धावन । सुनि हरषिं सुर कहिंह निसान वजावन ॥ पार्वतीम्ंगल । ५६ ॥' ( ङ ) 'हरपे मुनि सब सुर:''।' हर्षका कारण सप्ट है कि अब तारकासुरका नाश शीघ होगा, हमारी विपत्तिं दूर होगी एवं वाराती वनकर तुरत ही जायँगे, इत्यादि। हर्ष मनका है; इसीको सुमनवृष्टि करके कर्मद्वारा प्रकट कर रहे हैं। (च) 'मंगल कलस दसहु दिसि साजे' इति । दसहु दिसि कहकर जनाया कि समस्त दिग्पाल मङ्गल मनाने लगे, सभी अपने-अपने यहाँ मङ्गलकलश सजा-सजाकर रख रहे हैं। 'मंगल कलश' उन्हें कहते हैं जो विवाहके समय सजाये हुए चौक पूरकर द्वार-द्वारपर रक्खे जाते हैं। इनपर मङ्गलशकुनसूचक पक्षी आदि भी बनाये जाते हैं। श्रीरामविवाहमें भी इनका उल्लेख है और राज्याभिषेकपर भी । यथा 'संगल कलस अनेक बनाए ॥ २८९ । २ ॥' 'खुहे पुरद घट सहज सुहाए । मदन सकुन जनु नीढ़ बनाए ॥ ३४६ । ६ ॥' ( ये ही मञ्जलकलश हैं, विशेष वहीं देखिये ), 'कंचन करुस विचित्र सँवारे। सबिह धरे सिज निज निज द्वारे॥ ७।९। सम्भवतः 'मंगल कलसं' का भाव न समझकर लोगोंने 'मंगल सकल' पाठ कर दिया हो । 'मंगल कलस' पाठमें दोनों भावोंका समावेश हो सकता है-- 'मंगल' और 'मंगलकलश ।' इस प्रकार प्रथम 'मंगल' का अर्थ होगा—'शकुनसूचक व्रव्य ।' यथा 'मंगल मुदित सुमित्रा साने ॥ हरद दूव दिघ पल्लव फूला। पान पूराफल मंगल मूला ॥ अच्छत अंकुर रोचन लाजा । मंजुल मंजरि तुलसि बिराजा ॥ छुहै पुरट घट सहज सुहाए । मद्दर सकुन जनु नीद बनाए॥ सगुन सुगंध न जाइ बखानी। मंगल सकल सजिहं सब रानी॥"" इत्यादि। (१। ३४६)। पुनः, यथा--'यंदनवार पताका केत्। सवन्हि यनाए मंगल हेत्॥ यीथीं सकल सुगंध सिचाई । गजमनि रचि बहु चौक पुराई ॥ नाना माँ ति सुमंगल साजे । हरिष नगर निसान वहु वाजे ॥ ( उ० ९ ); यह ही अनेक प्रकारके 'मङ्गल' हैं।

पं॰ रामकुमारजी -- 'देवता सब प्रत्यक्ष यहीं बैठे हैं तब आकाशमें बाजा बजानेका क्या प्रयोजन ? उसी जगह क्यों न बजाये ?' इस सम्भावित शङ्काका उत्तर यह है कि ( सुरतस्के पुष्पोंकी ) वृष्टि नमसे ही बनती है, इसीसे सुमन-ष्टि वहींसे हुई और बाजे भी साथ-साथ वहींसे बजे । अथवा 'बाजन बाजे' बहुवचन पद देकर जनाया कि गन्धर्वलोग आकाशसे अनेक बाजे बजा रहे हैं । यह काम उनका है।'

## दोहा—लगे सँवारन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान । होंहिं सगुन मंगल सुभदशकरहिं अपछरा गान ॥ ९१ ॥

वर्ष- सन देवता अपने भाँति-भाँतिके वाहन और विमान सजाने छगे। शुभदायक (मङ्गलकारक) मङ्गल शक्ति हो रहे हैं; अप्सराएँ गाना गा रही हैं ॥ ९९ ॥

नोट—9 'छगे सँवारनः'' इति । (क) लग्न पढ़ी गयी और तुरंत देवता वाहनादि सजाने लगे । इससे निश्चय हुआ कि लग्न जल्दीकी ठहरी है । (ख) 'वाहन विविध विमान' इति । देवताओं के वाहन भिन्न-भिन्न हैं, जैसे कि भगवान् विष्णुका वाहन गरुष, इन्द्रका ऐरावत, यमका भैंसा, कुवेरका पुष्पकविमान, वर्षणका मगर, ब्रह्माजीका हंस एवं हंसाकार विमान, अग्निदेवका वकरा, पवनदेवका मृग, ईशानका ष्ट्रपम और नैर्श्वतका प्रेत थाइन है। इसी प्रकार सब लोकपाल, प्रह

छ सुमग-छ० । सुखद-१७०४, को० रा० । सुभद-१६६१, १७२१, १७६२, ।

आदि अपनी-अपनी सेनासहित थे। वाहन=सवारी। विमान=आकाशमें उड़नेवाला रथ। ये भी अनेक प्रकारके होते हैं। कुबेरका पृष्पकितमान प्रसिद्ध ही है। कुबेर मानसर नामक' प्राचीन प्रन्थके अनुसार विमान गोल, चौपहला और अठपहला होता है। गोलको 'वेसर', चौपहलेको 'नागर' और अठपहलेको 'प्रविद्ध' कहते हैं। (श०सा०)। देवताओं के विमान भी दिव्य होते थे। उनमें घटने-बढ़ने, छोटे-बड़े हो जानेकी शक्ति होती थी। त्रिपुरासुरके तीनों विमानोंकी चर्चा पूर्व आ चुकी है। वे नगरके समान बड़े थे। पुष्पकितमानपर समस्त वानरयूथप आ गये थे। (ग) वाहनोंपर बहुमूल्य धूलें आदि डाली जाती हैं, उनको आभूषण पहनाये जाते हैं, तिलक आदि अनेक विचित्र रङ्गोंसे उनके मस्तक आदिपर चित्रकारी होती है, उनको मालाएँ पहनायी जाती हैं, इत्यादि। यही सब सँवारना है। ऐसा ही विमानोंके सम्बन्धमें जानिये। आज भी बारातों और मङ्गलोसवोंमें यह रीति देखनेमें आती है।

'होंहिं सगुन मंगल सुमद''' इति । (क) 'सुभद' (शुभद)=शुभदायक । यह संस्कृत शब्द हैं । इस्मिन्तः अर्थ न समझनेके कारण इसे लेखकप्रमाद समझकर 'सुभग' और 'सुखद' पाठ लोगोंने कर दिया हो । (ख) मंगल शकुनों-का वर्णन कि श्रीरामजीके विवाहकी बारातके पयान-समय करेंगे, इसीसे उन्होंने यहाँ केवल 'मंगल सुमद' विशेषण देकर छोद दिया । दोहा ३०३ में जो वर्णन है, वही सब यहाँ मङ्गल सुभदसे कह दिया है । यथा—'होहिं सगुन सुंदर सुमदातां।। चारा चाषु बाम दिसि लेई । मनहुँ सकल मंगल किह देई ॥ दाहिन काग सुखेत सुहावा । नकुल दरसु सब काहूँ पावा ॥ सानुकृल वह त्रिविधि वयारी । सघट सवाल वाव बर नारी ॥ लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा । सुरमी सनमुख सिसुिंह पियावा ॥ मृगमाला फिरि दाहिनि आई । मंगल गन जनु दीन्ह देखाई ॥ छेमकरी कह छेम विसेषी । स्यामा बाम सुतरु पर देखी ॥ सनमुख आयो दिध अरु मीना । कर पुस्तक दुइ बिप्र प्रबीना ॥ मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार । जनु सब साँचे होन हित मए सगुन एक वार ॥ ३०३ ॥ मंगल सगुन सुगम सब ताके ''। । इस्क इस उद्धरणका 'सुभदाता' और 'कल्यानमय अभिमत फलदातार' ही यहाँका 'सुभद' है और 'मंगलमय' यहाँका 'मङ्गल' है ।

३ स्कन्द पु॰ मा॰ के॰ के मतानुसार शिवजीने विष्णु, ब्रह्मा आदिको नारदजीके द्वारा वारातके लिये बुलाया दें और मानस-कल्पवाली कथाके अनुसार जान पड़ता है कि सप्तिषियोंने ब्रह्माजीको लग्नपत्रिका दी। उसे पाकर ब्रह्माजीकी प्रेरणासे सब देवता बराती बनकर चले। स्कन्द पु॰ के शिवजी विवाहके लिये उतावले हो रहे थे। मानसकल्पके शिवजी ऐसे नहीं हैं। यहाँ तो ब्रह्मादि देवता ही उनके विवाहके लिये उत्सुक हैं। इसीसे तो लग्न सुनते ही सब सुर और मुनि हिषित होकर बारातके लिये तैयार होने लगे। 'पार्वतीमंगल' में ब्रह्माजीका ही सबको निमन्त्रण भेजना कहा है। यथा—'बिग बुलाह बिरंचि बँचाइ लगन तब। कहेन्हि बियाहन चलहु बुलाइ अमर सब ॥ विधि पठए जहँ तहँ सब सिवगन धावन। सुनि हरपिंह सुर कहिंह निसान बजावन ॥ ५६ ॥ रचिंह विमान बनाइ सगुन पाविंह मले। निज निज साज समाज साजि सुरगन चले॥'

शिवहि संभ्रगन करहिं सिंगारा। जटा मुक्ट आहेमीरु सँवारा।। १॥ कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट केहिर छाला।। २॥ सिंस ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा।। ३॥ गरल कंठ उर नर सिर माला। अशिव वेष शिवधाम कृपाला।। १॥ कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा। चले बसहँ चिंद वाजिहें वाजा।। ५॥

शब्दार्थ—'मौर' (मौर)—एक प्रकारका शिरोभूषण जो ताइपत्र या खुखड़ी आदिका बनाया जाता है और विवाहमें वरके सिरपर पहनाया जाता है। 'कुण्डल'—यह कार्नोमें पहननेका एक मण्डलाकार भूषण है, जो प्रायः सोने या चाँदीका
होता है। यह अनेक प्रकारके आकारका बनाया जाता है; जैसे—मकराकृत, मीनाकृत, मोराकृत कुण्डल। 'कंकन' (कहूण)
—यह आभूषण हाथकी कलाईपर बाँधा जाता है और विवाहके पश्चात् जारात लोटनेपर कहूण लोड़नेकी रस्म होती है। शब्दसागरमें लिखा है कि विवाहमें देशाचार-अनुसार चोकर, सरसों, अजवायन आदिकी पीले कपड़ेमें नौ पोटलियाँ लाल-पीले
तागेसे बाँधते हैं, एक तो लोहेके लिलेके साथ दूलह वा दुलहिनके हाथमें बाँध दी जाती है। शेप आट मृसल, चक्की,
ओखली, पीढ़ा, हरीस, लोढ़ा, कलश आदिमें बाँधी जाती हैं। 'डमरू'—एक बाजा जिसका आकार बीचमें पतला और दोनों
सिरोंकी ओर बराबर चौड़ा होता जाता है। दोनों सिरोंपर चमड़ा मदा होता है। इसके बीचमें दो तरफ बराबर बढ़ी हुई डोरी

वैदी रहती है निस्के दोनों छोरोंपर एक-एक कोड़ी या गोली वैंधी होती है। वीचमें पकड़कर जब बाजा हिलाया जाता है तब दोनों कीड़ियाँ चमड़ेपर पड़ती हैं और शब्द होता है। यह बाजा शिवजीको बहुत प्रिय है। (श॰ सा॰)। संस्कृत ध्याकरणके चौदह मूल सूत्रोंकी रचना 'इमरू' से ही हुई है। इस सम्बन्धमें एक मत यह है कि व्याकरणके पारदर्शी होनेक उद्देश्यसे पाणिनिने घोर तपस्या की। शिवजीने प्रकृट होकर ताण्डव नृत्य करते हुए चौदह बार डमरू बजाया। उसके १४ नादोंसे ही १४ सूत्रोंकी रचना हुई। इसीसे वे माहेश्वरसूत्र कहलाये। दूसरी कथा यह है कि सनकादिकी प्रार्यनापर शिवजीने १४ बार डमरूध्विन की, जिससे ये १४ सूत्र हुए। (विशेष विनयपीयूष पद १० में देखिये)। कहा जाता है कि इस जगत्को विनाश करनेवाले रात्रि-दिवसको ही शिवजी डमरूरूपसे धारण किये हुए हैं।

सर्थ—शिवजीके गण शिवजीका शृङ्कार कर रहे हैं। जटाओंका मुकुट बनाकर उसपर सपोंका मौर सजाया गया॥ १॥ सपोंके कुण्डल और सपोंके कङ्कण पहने हैं। शरीरपर भरम (रमाये) और वाधाम्बरका वस्न (किटमें वंधा है)॥ २॥ सुन्दर ललाट (माये) पर सुन्दर चन्द्रमा और सुन्दर सिरपर सुन्दर गंगाजी (विराजमान हैं)। तीन नेत्र हैं। सपोंका ही जनेऊ है ॥ ३॥ कण्ठमें हालाहल विष और वक्षःस्थल (छाती) पर मनुष्योंकी खोपड़ीकी माला है। ऐसा अमङ्गल वेष होनेपर भी वे कल्याणके धाम और कुपालु हैं॥ ४॥ हाथमें त्रिशूल और डमरू विशेष शोभा दे रहे हैं (शिवजी यह शङ्कार हो जानेपर) बैल (नन्दीहवर) पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं॥ ५॥

टिप्पणी-- 9 'शिवहिं शम्भुगन करहिं सिंगारा। "" इति । ( क ) उधर देवता वारातकी तैयारी करते हैं, उसी समय इधर गण वरको तैयार करते हैं। वरका शृङ्गार वर स्वयं नहीं करता, दूसरे ही करते हैं; इसीसे यहाँ शिवगणोंका शृङ्गार करना कहा । ( पुनः उनका शृङ्गार उनके अनुकूल अन्य देवता कर भी नहीं सकते । शिवजीके नित्यके परिकर ही जान सकते हैं कि उनके स्वरूपके योग्य कैसा शृङ्कार करना चाहिये। अतः 'शंभुगण' का ही शिवजीको सजाना कहा ) ( ख ) भगवान् शङ्करके किस अङ्गमें कौन सर्प आभूषणरूपसे रहते हैं ? उत्तर—वे सर्पराज वासुकिको छातीमें चपकाये हुए यशोपवीतकी भाँति धारण करते हैं। कम्बल और अश्वतर इन दोनों नागोंको दोनों कानोंका कुण्डल बना रक्ला है। कर्कोटक और कुल्किसे उत्तम कङ्कणका काम छेते हैं। शङ्ख और पद्म नामक नाग उनके भुजवन्द हैं। (स्कं० पु० मा० के०)। ऐसा ही श्रद्धार शिवगणोंने शिवजीका किया ]। (ग) 'तन विभूति पट केहरि छाला' इति । दूलहके अङ्गराग लगाया जाता है। उसकी जगह यहाँ 'विभृति' अर्थात् भरम है । जामाकी जगह वाधाम्बर है । 'छाल'=चर्म । सिंहचर्म पहने नहीं हैं, किंतु ब्रॉंधे हैं, जैसे कटिमें पदुका बाँधा जाता है। आगेके 'नगन जटिल मयंकरा' जो लड़कोंने माँ-बापसे कहा है उससे शिवजीका नम होना, वस्त्र न पहिने होना सपष्ट हैं । केहरिछाला पटुका है । (घ) 'सिस ललाट सुंदर सिर गंगा' इति । वेष भरमें यही सुंदर हैं, चन्द्रमा और गङ्गाजी । इसीसे इन्हींके साथ 'सुंदर' विशेषण दिया । मस्तकपर चन्द्रमा है, उसके ऊपर गङ्गाजी, इसीसे प्रथम चन्द्रमाको कहा तब गङ्गाको। [ (ङ) 'गरल कंठः''। अशिव वेप शिवधाम' इति । 'गरल' अर्थात् देवता आदिको कालकूट-की विषम ज्वालासे जलते देख आपने उस गरलको कण्ठमें रख लिया था। जिसके कारण कण्ठ नीला पड़ गया है। उसीका यहाँ संकेत है। यह शिवजीके अत्यन्त कृपाल करणामय स्वभावका सूचक है, इसीसे 'कृपाला' कहा। 'उर नर सिर माला' से सपष्ट किया कि मृतक मनुष्योंकी खोपिइयोंकी माला है। कहा जाता है कि श्रीसुरथ और श्रीसुधन्वाजी जो राजा नीलध्वज या इंसप्वजके टङ्के ये। जिन्होंने युधिष्ठिरजीके राज़स्य यज्ञके घोड़ेको पकड़ा था और परम भागवत थे, उनके मारे जानेपर उनकी खोपिस्योंको भी मालामें धारण किये रहते हैं। स्कंद पु॰ में लिखा है कि जब चन्द्रमा राहुसे डरकर शिवजीकी शरणमें गया और शहरतीने उसे मस्तकपर स्थान दिया तव राहुने आकर शङ्करजीकी स्तुति करके उनसे अपना भक्ष्य माँगा। चह्नरलीके कहनेपर कि मैं देवता और असुर सत्रका आश्रय हूँ, राहु भी उनको प्रणाम कर मस्तकपर जा बैठा। तब सपके मारे चन्द्रमाने अमृतका स्नाव किया। उस अमृतके सम्पर्कसे राहुके अनेक सिर हो गये। देवकार्यसिद्धिके लिये घद्धरजीने उन सब मुण्डोंकी माला बना ली। (माहेदवर केदार-खण्ड)। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जव-जब सतीजी धरीरका त्याग करती हैं तब-तब उनके मुण्डकों वे धारण करते हैं, उन्हीं मुण्डोंकी यह माला है। पर यहाँ 'उर नर सिर माला' से इसका निराकरण होता है। (च) 'अशिव बेप'—गुण्डमाला, श्मशानकी विभूति, सर्प लपेटे, व्याधाम्बर इत्यादि वेष 'अमङ्गल' है; परंतु आप शिवधाम (कल्याणके घर) और कृपाल हैं। अतः दूसरोंको भी कल्याण देते हैं। यथा—'भेष तो भिखारि को मयहरूरतप शहूर दयाल दीनवन्धु दानि दारिद-दहनु है। कु॰ उ० १६०।, 'साज अमंगल मंगल रासी॥ २६। १।'

देखिये। कि 'कुमारसम्भव' सर्ग ५ रलोक ७५=८२ में ब्रह्मचारी (शिव) से शिवजीके अमङ्गल-वेपकी निन्दा सुनकर भीपार्वतीजीने कहा है कि 'अज्ञानीलोग महात्माओंको यथार्थ नहीं जान सकते, इसीसे उनकी निन्दा करते हैं। शिवजी तो दिरद्र होनेपर भी सम्पत्तियोंके कारण हैं, रमशानके आश्रय होते हुए भी त्रेलोक्यनाथ हैं, भयङ्कर-रूप होते हुए भी वे शिव कल्याणसीम्यरूप हैं—'स मीमरूपः शिव इत्युदीर्थ्यते।' चिताभस्म भी उनके देहस्पर्श-संसर्गसे पवित्र करनेको समर्थ हो जाती है। देवता उसे शिरोधार्य करते हैं। ऐरावतपर चढ़नेवाला इन्द्र बैळपर सवार शिवके चरणोंको प्रणाम कृतता है। इत्यादि। ] यहाँ विरोधामास अलंकार है।

र 'कर त्रिस्ल अर उमर बिराजा।'''' इति । त्रिश्लसे भक्तजनोंके तीनों श्लोंका नाश करते हैं। वसहपर खबार हैं। वसहपर सवार हैं अर्थात् धर्मपर आरूढ़ हैं, यथा—'जो निह करडें दंड यक तोरा। होड़ अप श्रुति मारग मोरा', मूलं धमंतरोविंवेकजलधेः'। 'कर उमर बिराजा' कहकर 'चले' और 'याजहिं याजा' कहनेका भाष कि शिवजी भी उमरू बजाते जा रहे हैं और भी बाजे वज रहे हैं। 'बाजा' के साथ 'याजहिं' किया दी और उमरूके छिये 'बिराजा' ऐसा करके जनाया कि उमरू इन सब बाजोंसे विशेष हैं; कारण कि उमरू व्याकरण-शास्त्रका मूल हैं भोर उसके बजानेवाले श्रीशङ्करजी हैं। ऊपर कहा था कि 'सुमन वृद्धिनम बाजन बाजे' और यहाँ कहते हैं कि 'चले उसर चिह बाजहिं बाजा', इस तरह जनाया कि उपर और नीचे दोनों, बाजे बज रहे हैं। [ यदि 'बाजहिं' को एकवचन मानें तो उमरू बजाते हैं, यह अर्थ कर सकते हैं।]

पं० राजबहादुर लमगोड़ा—चित्रका अनिमल बेजोड़पन 'सिस ललाट सुंदर सिर गंगा' के साथ-साथ विचारणीय है। 'श्रिह मीर सँवारा' में 'सँवारा' शब्द हास्यकलाकी जान है। मैं तो जब इस प्रसंगको पढ़ता हूँ तो मुँहसे अनायास ही निकल जाता है कि 'बलिहारी भँग घुटना बाबाकी, क्या शकल बनायी है।' परंतु किव बड़े सुन्दर संकेतसे याद दिला देता है कि यह नकाली नहीं है। इसमें शिव-व्यक्तित्वका रहस्य भी है—'असिव वेष सिवधाम कृपाला'। तुलसीदासजीकी कलाकी यह विशेषता है कि संकेत ऐसे होते कि रसभंग न हो।

दूलहके साजका शिव दूलहके साजसे मिलान

खिरपर पगड़ी । उसपर रंग-विरंगके मणियोंसे जटित मौर, कानोंमें कुण्डल, हाथमें कङ्कण

उबटन, अतर जामा नीमा पटका

जामा नीमा पदुका दही अझतका तिलक धुद्धताके लिये स्नान माथेपर डिठौना जिसमें नजर न लगे व्याहके पूर्व तीन सूतका जनेऊ

दूलहके पास खड़ा वा लोहेका अस्त्र रक्षाहेतु रहता है मोतीमणि भादिकी माला े ९ जटामुकुट । उसपर रंग विरंगके मणियुक्त स्पोंका मीर

२ सर्पका सिर और पूँछ मिलाकर कुण्डल बना । कङ्कणाकार करके कलाईमें लपेट; दिया ।

३ विभूति, चिताकी भएम

४ बाघाम्बर

५ द्वैजचन्द्र

६ गङ्गाजी सदा विराजमान

७ भालपर अग्निनेत्र—'निट्ठर निहारिये डीटी भालकी।'

८ तीन सपोंसे त्रिस्त्र जनेऊ बना

९ त्रिशूळ और उमरू

१० नर-मण्डमाल

नोट—१ सर्पों के आभूषण, विभूति, व्याघ्रचर्म आदिके धारण करने के कुछ आध्यात्मिक भाव—(क) कालभगवान् के अधीन है, इस भावको दरसाने के लिये आप महाविषधर सर्पको धारण किये हैं। पुनः, जिस समय जीव अपनी सत्ताको शिव-भावमें लीन कर देता है उस समय जीवसे द्वन्द्वात्मक कमों से युक्त प्रकृतिके नाना प्रकारके धर्म अपने आप ही निवृत्त हो जाते हैं। इस बातको प्रकट करने के लिये शङ्कराजी सर्पों को अपना अलंकार बनाये हैं। (ख) स्थूलका अन्तिम परिणाम भरम हैं। इस स्थूल ब्रह्माण्डको भरमरूपमें ले आनेवाले शङ्कर हैं। इस भावको स्वित करने के लिये उनके शरीरमें भरम लगी रहती है। यह स्थाग-वैराग्य-उदासीनता-निर्किततादिको भी प्रकट करता है। (ग) अति शौर्यशाली तथा वली जीवोपर शासन करने में समर्थ हैं। स्थाघन्य में धारण करना इस भावका स्वक है। पुनः प्रथमरूपमें ब्रह्माण्डके साथ कालका सम्बन्ध है। ब्रह्माण्डकी आयुक्ते अनुसार महाकाल रद्र भी परिच्छिन्न है। इसल्ये रद्रको व्याघाम्बरधारी कहा है। ( मस्तकमें चन्द्रमाका संकेत प्रणवकी अर्धमात्रासे हैं और इसी निमित्त उनके मस्तकको अर्धचन्द्र भूषित करता है। ( श्रीभवानीशद्वरजी )। वालशिश धारण कर

रनाते हैं कि टेवे, कुटिल, दीन-क्षीणको भी शरण देते तथा जगद्दन्य करते हैं—'यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वन्न बन्यते।' ( ह ) आध्यात्मिक गङ्गा एक वड़ा तेजपुञ्ज है जो महाविष्णुके चरणसे निकलकर ब्रह्माण्डनायक श्रीमहादेव-जीके मस्तकार गिरता है और वहाँसे संसारके कल्याणके निमित्त फैलता है। इस तेजको केवल 'महादेव' धारण कर सकते ₹। श्रीशिवजीकी कृपासे इस आध्यात्मिक गङ्गाका लाभ अभ्यन्तरमें अन्तरस्थ काशीक्षेत्रमें होता है। (श्रीभवानी-शहर ) पुनः, शिवजीको 'पृथ्वीका अभिमानी देव' कहा गया है । पृथ्वीका सबसे उच प्रदेश हिमालय ही उनका सिर है। दिमालयसे जगत्पावनी पुण्यसिलला श्रीगङ्गाजीका आविर्भाव होता है। इस भावको प्रकट करनेके लिये शक्करजी गङ्गाजीको अपने मस्तकपर धारण करते हैं। (च) दोनों नेत्र पृथ्वी और आकाशके सूचक हैं। तृतीय नेत्र बुद्धिके अधिदैव सूर्य ज्ञानाग्निका सूचक है। इसी ज्ञानाग्निरूप तीसरे नेत्रके खुलनेसे काम भस्म हो गया था। ( छ ) 'गरसकंठ' इति । संधारके अनिष्टसे अनिष्टकारी पदार्थोंको भी अनुकूल बनानेमें आप समर्थ हैं। इस भावको प्रकट करनेके लिये आप विषयान किया करते हैं। ( श्रीगंगेश्वरानन्दजी )। (ज ) 'नर सिर माला' इति । विनयमें भी 'नृकपालमालभारो' (पद १२) कहा है। कारण-शरीर-विशिष्ट चेतनकी समिष्ट ही कद्र है। कारणविशिष्ट चेतन जो शरीरद्भयके नष्ट होनेपर अविशिष्ट रह जाता है, उन्हीं सब प्रलयकालीन जीवोंकी स्थितिके सूचक भगवान शङ्करके गलेमें मुण्डमाल पड़ी हुई है। ( थीगंगेश्वरानन्दजी )। ( प्त ) 'त्रिशूल' का भाव है त्रितापका नाश करना अर्थात् त्रितापसे मुक्ति पाकर जामत् , स्वम, मुपुप्ति इन तीनों अवस्थाओंसे भी परे तुरीयामें पहुँचना। ऐसा साधक ही यथार्थ त्रिशूलधारी है। (श्रीभवानीशङ्करजी)। 'इमरू' का भाव शब्दार्थमें दिया गया है। (ञ) 'बसह' इति। सत्त्वगुणका पूर्ण विकास होनेपर ही धर्मका विकास होता है। पशुजातिमें सबसे अधिक सत्त्वगुणका विकास गोजातिमें है। इसिलये धर्मका सूचक बैल ही श्रीशिवजीका वाहन है। श्रीवासुदेवशरणजी लिखते हैं कि कामकी एक संज्ञा 'वृष' है। शिवजी मदनका दहन कर चुके हैं। उन्होंने कामको परास्त कर लिया है। वे अरूपहार्य योगीश्वर हैं। अतएव 'वृष' उनका वाहन बन गया है। - विशेष देखना हो तो 'विनयपीयूप' में पद १०, ११, १२ में एवं अन्य शिवस्तुतियोंमें देखिये।

वि॰ त्रि॰—शिवजी तमोगुणके अधिष्ठाता होनेपर भी त्रिगुणातीत हैं, इसीलिये अशुभ वेष शिवधाम हैं। भस्म, गङ्गाजी, तृतीय नयन, सर्प और डमरूके व्याजसे पाँचों तत्त्वोंको धारण किये हुए हैं। चन्द्र और गरलके व्याजसे सञ्जीवनी और मारण-शक्ति (जो सब शक्तियोंकी सार हैं) धारण किये हुए हैं! धं अशिव वेष शिवधाम' यह अलौकिकता है। लोकमें ठीक इसके विपरीत है। सौम्यको 'सौम्य वेष' और करालको कराल वेष प्रिय लगता है।

प० प० प०—(क) 'जटा मुकुट अहि मौर सँवारा'—जटा मुकुट तो मङ्गळरूप है किंतु उसपरका 'अहिमौर' अमङ्गळ है। तथापि अहिमौर वताता है कि कोई कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों न हो जवतक वासनारूपी धर्पका फण उसके कपर रहता है तवतक भव-भयसे छुटकारा न मिलेगा। वह सर्प डसेगा। (ख) 'सिस छलाट'—श्वाक्त धारणका भाव कि तुम भले ही वक और कलिह्नत आदि क्यों न हो, यदि सद्गुरुरूपी शिवजीका आश्रय छे लोगे तो अवश्य जगद्वन्य हो जाओगे। (ग) 'सुंदर सिर गंगा' द्वारा स्चित करते हैं कि वासनारूपी नागिनके भय और उसके दुःखद विषयरूपी विषसे मुक्त होनेके लिये ज्ञान गङ्गाको मिरपर धारण करना चाहिये। भगवचरणामृतको सिरपर चढ़ाइये। ज्ञान-गङ्गा सद्गुरु शिवजीकी छ्यासे ही प्राप्त होगी—'ज्ञानं महेश्वरादिच्छेत्'। विन गुरु होइ कि ज्ञान ज्ञान कि होई बिराग बिनु।' अतः प्रथम अहिमीर तत्र वैराग्यकी आवश्यकता वतायी।श्व इस्त्री 'वैराग्याम्बुजभास्कर' हैं ही। (घ) 'कुण्डल व्याला'—मन ही भयहूर व्याल हैं। कानोंमें जो नाद सुन पड़ता है, उसमें मनको लगानेस वह मनरूपी व्याल वश्यमें आता है-(योगतायलि देखिये)। इस अभ्यासको नादानुसंधान कहा है। मनको वश करने के लाखों साधनोंमें यह सर्वश्रेय हैं। यहाँ योगाभ्यासकी आवश्यकता स्चित की। (ङ) 'कंकन व्याला'—विषय दुर्धर व्याल हैं, इनसे जीव घिरा हुआ है जिससे उसका भगवान्से वियोग हुआ।नादानुसंधानरूपी योगसायनद्वारा विपय व्यालयन्धन तो छूटेगा ही, पर वे जीवके वशमें इसके हाथमें कङ्गणके समान भूगणात्य वनके रहेगे। (च) 'पट केहिर छाला'—योगाभ्यास वादाम्वरूपर करना श्रीष्ठ सिद्धप्रद होता है।व्याप्र करूपश्च है पर उसका चर्म पवित्र हैं।व्याप्र कर लेटनेसे स्चित किया कि दोयोंको त्यागकर गुणोंका प्रहण करना चाहिये। (छ) 'कन विभृति' से जनाया कि अप्रतिद्व आदि विभृति योगाभ्याससे प्राप्त होगी, पर जो साधक इस ऐश्वर्यकी चितामसमके समान अमङ्गल समझर त्याग करेगा उसके शरीरपर लगा हुआ भरम भी परममञ्जलकारक होगा। यह याद रक्के कि सब हृद्य

एवं ऐश्वर्य एक दिन भस्म होगा ही । (ज) 'नयन तीनि' शिवजी त्रिनयन हैं । कृशानु भानु और हिमकररूप हैं । मध्य नयन कृशानु है। नयन=नेता=हे आनेवाहा (अमरव्याख्या सु॰)। सुख समाधानतक हे जानेवाहे तीन नयन श्रीरामनाममें हैं, यथा—'बंदौं नाम राम रघुवर को । हेतु कृसानु भानु हिमकर को । १९ । १ । श्रीरामनामरूपी नयनका अभाव हो और तीन या उससे भी अधिक आँखें हों तो भी भक्ति-विवेक-विरागका दर्शन होना असम्भव है। जिसके पास रामनाम-नेत्र होगा वह कृतकृत्य होगा। (क्ष) 'उपवीत भुजंगा' इति। भुजंग=कुटिल गति। भाव यह है कि रामनामके प्रभावसे क्रिटिल गतिवाले काम-क्रोधादि महा भयङ्कर भुजङ्क वशमें आ जायँगे। (अ) 'गरलकंठ'-रामनामके प्रभावसे कालकृट भूषण हो गया, वे नीलकण्ठ वन गये, अमर हो गये। रामनामका प्रभाव दिखाया कि उससे जन्ममरणका भय दूर हो नाता है। संसारमें फिर आना नहीं पहता। (ट) 'उर नर सिरमाला'—इससे जनाया कि ऐसे रामनामांनरत रामभक्त भगवान् शिवजीको इतने प्रिय होते हैं कि वे उनके मुण्डोंकी माला अपने गलेमें धारण करते हैं। (ठ) 'कर त्रियूल'— भाग कि शिवनी और रामनाम रामनामप्रेमी भक्तोंके त्रिशूल त्रिविध तापोंका नाश करते हैं। ( ह ) 'कर उमर बिराजा' इति। उमरू एक प्रकारका वाद्य है। इसके वादनसे उम्-उम् ऐसी ध्वनि निकलती है। उम् इति ध्वनि इयर्ति इति असरू (अमरव्या॰ सु॰)। शिवजीकी डमरूध्वनिकी यह महिमा है कि उसको सुनते ही सब प्रतिकृत्वता भाग नाती है। 'द'-कार शहर है। उनके 'कर' में शं (कल्याण ) विराजता है। (ढ) 'चले बसह चढ़ि' इति। शिवजी वृषारूढ होकर •याइके लिये चल पड़े। बृष=धर्म। योग, श्वान और मक्तिकी प्राप्तिका मूल आधार धर्म है। वेदपुराणोक्त धर्मपर आरूढ होकर चकनेसे ही यह सब साधन अनायास सिद्ध होगा, अन्यथा असम्भव है। यथा- भर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना । ज्ञान मोक्षप्रद बेद बखाना', 'बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम मगति उर छाई॥'

उपसंहार । 'जटा मुकुट' से प्रारम्भ किया, मानो साधन-मन्दिरके कलशसे प्रारम्भ हुआ और साधन-मन्दिरकी धर्म-रूपी नींवतक बखाना है। शिवजीके वेषमें जो कुछ अमङ्गलता देखनेमें आती है, वह इस प्रकार परम मङ्गलताका बोध करानेके लिये हैं। १४ प्रकारोंसे भूषित शिवजी अमङ्गल वेषवाले होनेपर भी १४ भुवनों में वन्य और पूज्य हैं और 'श्रीरामभूपित्रयम्' हैं। वैसे ही इस साधन-परम्पराका आश्रय छेनेवाला जीव चौदहों भुवनोंमें पूज्य-वन्य ही बनेगा. यह भी ध्वनित किया है।

देखि शिवहि सुरतिय मुसुकाहीं। बर लायक दुलहिनि जग नाहीं।। ६।। बिष्तु बिरंचि आदि सुरब्राता। चिंद चिंद बाहन चले बराता॥ ७॥ सर समाज सब भाँति अनुपा। नहिं बरात दूलह

शब्दार्थ-त्राता=( त्रात )=समूह, समुदाय । यथा-'समूहो निवहच्यूहसंदोहविसखाः । स्तोमीघनिकस्वात-षारसंघातसञ्चयाः ॥ ३९ ॥ समुदायः समुदयः ।' ( अमरकोश २ । ६ ) ।

अर्थ-श्रीद्यावजीको देखकर देवताओंकी स्त्रियाँ (देवाङ्गनाएँ) मुस्कुरा रही हैं कि (अहा ! इस ) वरके योग्य (तो) दुलहिनि संसारभरमें नहीं मिलेगी ॥ ६॥ श्रीविष्णु भगवान् और ब्रह्माज़ी आदि देवताओं के समाज (अपनी-अपनी ) सवारियोंपर चढ़-चढ़कर बारातमें चले ॥ ७ ॥ देवसमाज सब प्रकार उपमारहित ( अर्थात् परम सुन्दर ) या । ( हाँ ! पर ) बारात दूलहंके योग्य न थी ॥ ८॥

पं॰ राजबहादुर लमगोड़ा—देववधुओंका मजाक देखिये। 'मुसुकाहीं' 'वरलायक दुलहिनि जग नाहीं' और 'नहिं

बरात दूलह अनुरूपा' की चुटिकयाँ गजनकी हैं। अनिमल वेजोड़पन निलकुल साफ कर दिया है।

नोट- १ देववधूटियों के दबी जवान मुस्कुरानेमें व्यंग यह है कि पार्वती जी तो परम सुन्दर है पर दूलह ऐसा परम भयावन है, भला वह उनके योग्य कम हो सकता है ? दूलहके स्वरूपके योग्य तो वैसे वेपवाली स्त्री हो सकती है, सो कहीं मिलनेकी नहीं। कहाँ तो अमङ्गल-वेष एवं भयंकर दूलह और कहाँ परम सुन्दर रूपवती दुलहिनि! दो अनमिल वस्तुओंका एक ठौर वर्णन होनेसे यहाँ प्रथम विषम अलेकार है।

२-एं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि यहाँ मुरित्रयोंका मुस्कराना लिखा, पर उनका कहना नहीं लिखा। (अर्थात् मन-ही-मन यह समझकर कि 'बरलायक दुलहिनि जग नाहीं' मुस्कुरा रही हैं )। 'मुसुकाहीं' का कारण दूचरे चरणमें देते हैं। बाबा हरिहर प्रसादजी लिखते हैं कि 'वर लायक दुलहिनि जग नाहीं' में भाव यह है कि इनके योग्य केवल

चिद्र्पा श्रीपार्वतीजी ही हैं, जो अप्राकृत हैं, इस जगकी नहीं हैं।

२ 'विष्मु विरंचि आदि सुरमाता।'''' इति । (क) किवका सँभाल यहाँ दर्शनीय है। यदि 'बिरंचि आदि' अपया 'विष्णु आदि' कहते तो विण्णु या ब्रह्माकी न्यूनता पायी जाती। अर्थात् दूसरेकी सामान्यता पायी जाती, दूसरा छोटा समझा जाता। इस दोपको बचानेके लिये 'विष्मु बिरंचि' दोनोंको कहकर तब 'आदि' शब्द दिया। नहीं तो इनमेंसे एक नो 'आदि' शब्दके पश्चात् लिखा जाता वह अन्य देवताओंके समान समझा जाता। (पं॰ रा॰ कु॰)। (ख) 'सुर झाता' कहा नयोंकि देवताओंकी बहुत जातियाँ, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व आदि हैं, सबके अपने-अपने अलग-अलग यूथ हैं। वहीं यहाँ 'मुरब्राता' ते जनाया। (ग) 'चिंद चिंद बाहन'—विष्णु गरुइपर, ब्रह्मा हंसपर, इन्द्र ऐरावतपर इत्यादि। 'विशेष दो॰ ९१ नोट १ में देखिये'। बहुतसे विमानोंपर हैं और सब सपरिवार हैं। इसीसे सुरित्रयोंकी भी चर्चा की गयी। (घ) 'सब माँति अनूपा' अर्थात् रूप, भूषण, वसन, वाहन इत्यादि सब प्रकारसे परम सुन्दर हैं, कोई उपमा नहीं दी जा सकती। (ङ) 'निहं बरात दूलह अनुरूपा' अर्थात् जैसा दूलह है, जैसा उसका समाज है, वैसी ही बारात होनी चाहिये। वावा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि इसमें भाव यह है कि 'बारात अनुपम है, परंतु सर्पादि भूषणों- के योगसे दूलह ऐसी वारातके योग्य नहीं।'

इस यहाँतक वारातियोंके समाजका वर्णन हुआ । बारातमें कौन आगे, कौन पीछे, यह बात भी किवने अपने कमाः वर्णनसे जना दी है। आगे पार्पदींसहित विष्णुभगवान् हैं, उनके पीछे ब्रह्माजी और उनके पीछे देवसमाज हैं।

#### दोहा—विष्तु कहा अस बिहिस तब बोलि सक्ल दिसिराज। विलग बिलग होइ चलह सब निज निज सहित समाज।।९२॥

सर्थ-तव विष्णु भगवान्ने सब दिक्पालोंको बुलांकर हँसकर ऐसा कहा—( भाई!) सब लोग अपने-अपने समाधसमेत अलग-अलग होकर चलो ॥ ९२॥

नोट—१ 'विष्तु कहा अस विहसि तब बोलि सकल दिसिराज।"" इति। (क) हँसकर हास्य किया, यहाँ हँसकर कहना एक तो व्यंय है; यथा 'हिर के व्यंग बचन निर्हें जाहीं।' व्यङ्गोक्तिद्वारा यहाँ हास्यरस वर्णन किया गया। दूसरे, यह हँसना दयालुता सूचित करता है। शिवगणोंने दूलहका शृङ्गार किया और उनके हृदयमें दूलहके साथ-साथ चलनेकी रही, पर देवताओंके वीचमें उनका गुजर कैसे हो? भगवान्ने सोचा कि सबका समाज अलग-अलग हो जाय तो शिवगणोंकी भी लालसा पूरी हो जायगी। इस कारण हँसकर व्यंग बचन कहे। तीसरा कारण हँसकर कहनेका यह है कि जवतक इस तरह न कहेंगे, शिवजी अपनी सेनाके साथ न रहेंगे और जवतक शिवगण शिवजीके साथ न होंगे तमतक वह बारात शिवजीकी वारात न जान पड़ेगी। (ख) 'बोलि सकल दिसिराज' इति। दशों दिक्पालोंसे कहा, शिवजीसे न कहा कि आप हमसे अलग हो जाइये, यह इसिलये कि उन्होंने सुन्दर रूप धारण नहीं किया, अता वे अपनी अनुपम वारात अपने साथ बुलाकर कर लें, देवताओंके साथ यह रूप नहीं सोहता। (पं० रा० कु०)। (ग) 'सकल दिसिराज।' दिक्पाल दस है जो दसों दिशाओंका पालन करते हैं—पूर्वके इन्द्र, अग्निकोणके अग्नि (बिह्र), दिक्षणके यम, नैर्म्यूत्यकोणके नैर्म्युत (सूर्य), पश्चिमके वर्ण, वायव्यके पवन, उत्तरके कुबेर, ईशानके ईश (वा चन्द्र), ऊर्द्धिक व्रहा और अधोदिशाके अनन्त नाग।

दस दिशाओंपर विशेष २८। १ भाग १ में देखिये। (घ) दस दिक्पालोंके अधिकारमें ही सब देवता हैं, अतः इन्हींको बुलाकर कहा। (ङ) 'यिलग'''' इति। 'अपना-अपना समाज अलग-अलग लेकर चली' कथनका भाव कि जिसमें स्पष्ट प्रतीत हो कि यह अमुक दिक्पालका समाज है, अपनी-अपनी तैयारी और त्रुटिका अपनेको ही जिम्मेदार रहना चाहिये। एककी त्रुटिके सब जिम्मेदार न समझे जायँ। सबकी अलग-अलग शोभा दिखायी पहे। शिवजी स्वयं ईशानकोणके दिक्पाल हैं, इनकी शोभा अलग रहे। (वि॰ त्रि॰)।

वर अनुहारि वरात न भाई। हँसी करैहहु† पर पुर जाई।। १।। विष्तु वचन सुनि सुर मुसुकानें। निज निज सेन सहित विलगानें।। २।। मन ही मन महेसु मुसुकाहीं। हिर के विग्य वचन नहिं जाहीं।। ३।।

छ पाठान्तर—'विष्तु कहा तब विहेंसि करि'

<sup>†</sup> करेहिह--रा० पo । अर्थात् वारात जाकर हँसी करावेगी ।

शब्दार्थ—विलगाना=अलग-अलग हो जाना। त्रिंग्य ( व्यंग्य )—शब्दकी तीन प्रकारकी शक्तियों या वृत्तियों में ते वह शक्ति या वृत्ति जिससे शब्द या शब्दसमूहके वाच्यार्थ अथवा लक्ष्यार्थसे भिन्न किसी और ही अर्थका बोध होता है। साधारण अर्थको छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है 'ब्यंजना शक्ति' कहलाती है। व्यंजनाशक्तिसे प्रकट होनेवाले विशिष्ट गुप्त अर्थको 'व्यंग्य' कहते हैं। इस तरह, व्यंग्य=वह लगती हुई वात जिसका कुछ गुप्त अर्थ हो।

अर्थ—भाई ! दूलहके योग्य बारात नहीं है । पराये (दूसरेके) नगरमें जाकर हंधी कराओंगे ? ॥ १ ॥ विणा-भगवान्के वचन सुनकर देवता भुरकुराये और अपनी-अपनी सेनाके सहित अलग-अलग हो गये ॥ २ ॥ महादेवजी

मन-ही-मन मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान्के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। (वा, व्यर्थ न जाने पावें)॥३॥

पं॰ राजबहादुर लमगोड़ा—भगवान् विष्णुकी चुटकी भी मजेकी है। 'सुर मुसुकाने' में परिहार भाव और 'मनही मन महेस मुसुकाहीं' में उपहास भाव कूट-कूटकर भरा है। शिवजीका उदार उपहासभाव देखिये कि मजाककी पूर्ति स्वयं करा लेते हैं जैसा आगे प्रकट होगा।

टिप्पणी- १ 'बर अनुहारि बरात न माई ।'''' इति । (क) अनुहारि ( अनुहारका स्त्रीलिङ्क )=योग्य, अनुरूप, लायक। अपर कहा था कि 'सुर समाज सब माँति अनूपा। नहिं वरात दूलह अनुरूपा।' अर्थात् बारात सब भाँति मुन्दर है और वर सब भाँति असुन्दर वा कुरूप है। इसी बातको विष्णुभगवान् भी व्यंगसे कह रहे हैं कि 'वर अनुहारि बरात नहीं हैं अर्थात् वर तो सुन्दर है पर बारात असुन्दर है-यह व्यंग्य सुनकर देवता भी हँसे और शिवजी भी हँसे [ पंजाबीजी भी ऐसा ही लिखते हैं-- काव्यमें चमत्कारको व्यंग कहते हैं। यहाँ इन वचनोंमें यह चमत्कार है कि कहना तों था कि बरातके अनुसार वर नहीं है और कहा यह कि वरके अनुसार बरात नहीं। पुनः कहा कि तुम्हारी हँसी होगी और ( उस कथनमें ) तात्पर्य यह है कि वरकी हँसी होगी। यहाँ व्यंग्यसे जनाया कि वारात तो अनुपम है, पर वर कुरूप है।] 'भाई' प्यार और प्रेमका सम्बोधन है। विशेष ८। १३, १३। १०, ३९।८, भाग १ देखिये। [(ख) 'सुर मुसुकानें कथनसे पाया गया कि देवताओंने यह व्यंग्य समझ लिया और उसे पसंद किया। व्यंग्य दो प्रकारका होता है। एक तो विनोदका जो दिल्लगी करनेवालेका, समाजको तथा जिसके सम्बन्धसे दिल्लगी की जाय उसको भी प्रिय लगता है। यथा 'गारी मधुर स्वर देहिं सुंदरि बिंग्यबचन सुनावहीं।""सुनि सचुपावहीं॥ १। ९९॥' दूसरा व्यंग्य तिरस्कारा-रमक जो कम-से-कम उसको बुरा लगता है जिसके सम्बन्धमें वह बोला जाता है ( जैसे जनकपुरमें धनुर्भङ्गके पश्चात परशुरामजीके साथ लक्ष्मणजीके वचन )। भंगवान्विष्णुका व्यंग्य विनोदका था। इसीसे देवता हँसे और शिवजीको भी वह व्यंग्य 'अति प्रिय' लगा । ] यहाँ 'सुरों' के सम्बन्धमें 'सुसुकानें' कहा और शिवजीके सम्बन्धमें कहते हैं कि 'मन ही मन महेस सुसुकाहीं'। इस भेदमें भाव यह है कि देवता प्रकट मुसुकाये और महादेवजी मन-ही-मन मुसुकाये। अर्थात् ये मनहीमें प्रसन्न हुए और देवतालोग भगवान्का तर्क सुनकर हँसे। पुनः 'मुसुकानें' और 'मुसुकाहीं' से जनाया कि देवता प्क ही बार सब-के-सब हॅंसे और शिवजी बारम्बार मुसुका रहे हैं, मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। (ग) 'हरिके विगय बचन नहिं जाहीं' इति ।-[ पंजाबीजी 'नहिं जाहीं' का अर्थ 'ज्यर्थ न जावें' ऐसा करते हैं । वे लिखते हैं कि शिवजीके वचनोंका अभिप्राय यह है कि 'हरि हमारे प्यारे हैं और उनकी इच्छा हँसी करानेकी है तो हमको भी यही कर्तव्य है शिसमें वे प्रसन्न रहें'। इसमें महेशजीकी गम्भीरता दिखायी गयी है। व्यंग्यका अन्य अर्थ संगत नहीं है क्योंकि किन आगे स्वयं कहते हैं कि 'अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे'। यह व्यंग्य प्रसन्नताको स्चित कर रहा है।' श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि (जब देवता अलग हो चले तब भी ) 'भगवान् बारम्बार ब्यंग्य वचन कह रहे हैं। इसीसे 'नाहें जाहीं' नहीं जाते ऐसा नहा। मंद-हँसन स्वनिष्ठ उत्तम हास्य हैं । पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि 'देवताओंने भगवान्की आज्ञाका पालन किया कि अलग-अलग हो गये और शिवजीने आज्ञावाले गणोंको बुलाया। 'हरिके विंग्य बचन नहिं जाहीं' अर्थात् रहें ]

अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे। भृंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे।। ४।। शिव अनुसासन सुनि सब आए। प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए।। ५।। नाना बाहन नाना वेषा। विहसे शिव समाज निज देखा।। ६।।

शब्दार्थ-भंगी-अमरकोशमें नन्दीश्वरका ही नाम 'भृङ्की' भी कहा है, यथा-'शृङ्की भृङ्की रिटिस्तुण्डी निद्दिको

मन्दिकेश्वरः ।' (१।१।४३)। ये कामरूप हैं, जब जो रूप और जितने रूप चाहें बना सकते हैं। ये वाहन भी हैं और शिवजीक द्वारपाल भी। यथा—'लतागृहद्वारगतोऽध नन्दी वामप्रकोष्ठार्षितहमवेत्रः। मुखार्पितेकाकुं लसंज्ञयेव माणापमायेति गणान् व्यनेषीत्॥ कु॰ छं॰ ३।४१।' अर्थात् शिवजीके समाधिस्थ होनेपर द्वारपर सोनेका बेत लिये हुए
गणोंको अपने मुखपर अंगुली देकर इस इशारेसे उनको मना करते हैं कि यहाँ कुछ भी शब्द न करो। ये प्रमथादि
गणोंके नायक हैं। शब्द-सागरमें 'मृद्धी' को 'शिवजीका एक विशेष पार्पद', कहा है। हिं हो सकता है कि इस
नामका कोई और पार्पद हो जो साथमें चोवदारकी तरह चल रहा हो अथवा नन्दीश्वरहीके ये दोनों नाम और रूप हों।
निस्त समय जैसी सेवाकी आवश्यकता होती हैं, वैसा रूप धारण कर लेते हैं। प्रेरि=प्रेरणा करके।=भेजकर। यथा—
'गिरिहि प्रेरि पटयह भवन' (७७)। अनुशासन=आशा। टेरना=बुलाना=जँचे स्वरसे पुकारना।

सर्थ-अपने प्यारेके अत्यन्त प्रिय वचन सुनते ही उन्होंने भृङ्गीको भंजकर अपने समस्त गणोंको बुला लिया ।। ४ ।। शिवजीकी आज्ञा सुनकर सब आये और स्वामीके चरणकमलोंमें उन्होंने शिर नवाया (प्रणाम किया ) ।। ५ ॥

माँति-भाँतिके अनेक वाहन और अनेक वेपीवाळे अपने समाजको देख शिवजी खूब हँसे ॥ ६ ॥

पं॰ राजबहादुर लमगोड़ा—'अति प्रिय' में उपहास-भाव इतना कूट-कूटकर भरा है कि कुछ हिसाब नहीं। दोस्तकी बात ( मजाक ) से शिवजीको बड़ा आनन्द हुआ। 'अनिमल बेजोड़पन' के उभारनेके लिये और दूसरी ओर 'जस दूकह तिस बनी वराता' का 'जोड़' साफ दिखा देनेके लिये यही ठीक था कि सब शिवसमान एक साथ हो नाय।

नोट—१ 'मृंगिहि प्रेरिः'' इति । भृङ्गीको प्रेरित किया । उन्होंने समस्त गणोंको उच्चस्वरसे आवान देकर बुठाया । चाहे वह कोई दूसरा गण हो और चाहे नन्दीश्वरके ये दोनों रूप हों । एक रूपसे वाहन बने हैं, दूसरे रूपसे सेवफ भृद्गी । 'अनुसासन सुनि' से जनाया कि सबको शिवजीकी आज्ञा उन्होंने सुनायी । कोई-कोई 'मृङ्गी' का अर्थ 'निगुङ' करते हैं, पर 'अनुसासन सुनि' से भृङ्गीगण ही अर्थ होना ठीक है ।

२ 'शिव अनुसासन सुनि सव आए।''' इति। आज्ञा सुनकर सब आये। भाव कि मङ्गलका समय है, उसमें अपनी कुरुवता (अमङ्गलरूप) समझकर न आते, पर भृङ्गीद्वारा शिवजीकी आज्ञा पाकर आये। 'प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए' इससे उनकी स्वामिभक्ति और जानकारी जनायी। ये गण कौन हैं, यह किव आगे स्वयं लिखते हैं। (पं॰ रा॰ कु॰)। ३—'नाना बाहन नाना वेषा।'''' इति। प्रथम मनमें हँसे थे, अब खिलखिलाकर वा प्रकट हँसे। एक कारण इसका यह भी हैं कि पहले अपने मित्रों और छोटोंमें थे। दूलहरूपसे उनके सामने जोरसे हँसना अयोग्य समझा, अब अपनी जमातमें हैं इससे खूब हँसे। शिवजीकी हँसीमें भगवान्की व्यंगोक्तिका उत्तर व्यंजित होता है। वे यहाँ हँसकर उत्तरमें जनाते हैं कि अब तो बारात बरके योग्य हो गयी न ? अब तो 'पर पुर' में हँसी न होगी ? श्रीवैबनाथजी लिखते हैं कि यह परनिष्ठ मध्यम हास्य है।

कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू। विज्ञ पद कर कोउ बहु पद बाहू ॥ ७॥ विपुल नयन कोउ नयन विहीना। रिष्टपुष्ट कोउ अति तन खीना॥ ८॥ छंद—तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरें। भूपन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें॥ खर स्वान सुअर सुकाल मुख गन वेप अगनित को गनें। बहु जिनस बेत पिसाच जोगि जमाति बरनत निह बनें॥ सोरठा—नाचिहं गाविहं गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोलहं वचन विचित्र विधि॥ ९३॥

रान्दार्थ—विषुल=बहुत । बाहु=भुजा, हाथ, बाँह । रिष्टपुष्ट (हृष्टपुष्ट )=मोटाताजा। गांत-रीति, वेप, ढंग, चाल।= दशा—(पं० रा० कु०)। कपाल-मरे हुए मनुष्यकी खोपड़ी। सद्य (सं० अव्यय )=आजहीका, तुरंतका, तत्कालका,

पाठान्तर—पृगाल—( रा० वा० दा० )

ताजा। शोनित=खून, रक्त, रुधिर। भरें=लगाये हुए, पोते हुए। खर=गर्दभ, गदहा। श्वान=कुत्ता। सुअर=श्कर। स्काल (श्वाल )=सियार, गीदङ। जिनस (जिंस )=किरम, जाति, प्रकार। जोगि=जोगड़े, प्रमथादि पार्यद। जमाति (जमाअत )=गरोह, समूह। तरंगी=लहरी, मनमौजी, जो जीमें आवे वही करनेवाले।

अर्थ—कोई बिना मुखका है तो किसीके बहुत-से मुख हैं, कोई बिना हाथ-पैरका है तो किसीके बहुत-से हाथ-पैर हैं ॥ ७ ॥ किसीके बहुत-से नेत्र हैं तो कोई बिना ऑलका ही है । कोई मोटा-ताजा है तो कोई अत्यन्त दुर्बल इारीरका (अर्थात् बिलकुल सूखा हुआ, जिसके दारीरमें मांस रह ही नहीं गया )॥ ८ ॥ कोई अत्यन्त दुर्बल दारीरका है तो कोई अत्यन्त मोटा-ताजा है । कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेष धारण किये हैं । उनके आभूपण (गहने ) भयंकर हैं, हाथोंमें खोपिइयाँ हैं । सभी दारीरोंमें ताजा खून पीते हुए हैं । उनके मुख गदहे, कुत्ते, मुअर और गीदहांकेसे हैं । गणों (शिवजीके पार्पदों वा सेवकों ) के अगणित (बेद्युमार, असंख्य) वेष हैं, उन्हें कीन गिने ? बहुत जातिके प्रेत, पिशाच और जोगड़ोंकी जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता । (छंद ) । सब भूत परम तरगी हैं, सब मन-मीजी गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं । वे देखनेमें बहुत ही बेढंगे हैं, विचित्र प्रकारकी बोल बोल रहे हैं । (सोरठा ) ॥ ९३ ॥

पं० राजबहादुर लमगोदा—इस शिवसमाजको देखिये और दिल खोलकर हॅसिये। अनिमल वेजोइपनका इससे सुन्दर उदाहरण मिलना कठिन है। यह न्यंगचित्र सर्वसाधारणको इतना कचिकर हुआ कि आज भी धनी वैश्योंके लड़कोंके विवाहमें विदूषक लोग इसी शिवसमाजकी नकलमें हास्यजनित प्रगतियाँ करते देखे जाते हैं; क्योंकि शिव-बारात सौभाग्यस्चक समझी जाती है।

पं० रामकुमारजी—१ (क) 'कोड मुखर्हान बिपुक मुख काहू'। विना मुखके ही जीवित हैं, इस कथनसे उनकी दिव्यता दिखायी। यहाँसे छेकर 'तन खीन कोड अतिपीन' तक गणोंका रूप वर्णन किया, आगे उनका वेष कहते हैं।—'पावन कोड अपावन गित घरें'। यहाँ गितिका अर्थ दशा है। (ख) 'भूपन कराल कपाल कर'। भाव कि जैसे देवता वैसा ही उनका वेष भी हुआ ही चाहे। गण कराल वैसे ही उनके भूषण भी कराल। [ 'कपाल कर' कहकर 'सच सोनित तन मरें' कहनेसे जान पड़ता है कि खोपड़ियोंसे खून टपक रहा है, वही खून सारे शरीरमें पोते हुए हैं। 'पावन गित घरें' अर्थात् त्रिपुण्ड्र रमाये, रुद्राक्ष पहने, रुद्राक्षवा कण्ठा गलेमें पहने, इत्यादि जिससे वे पवित्र जान पड़ते हैं। हाथमें ताजे कटे हुए सिर लिये हैं, यह अपावन गित हैं। (ग) 'खर स्वान सुअर सकाल मुख गन बेप'''' इति। अर्थात् किसीका मुख गधेका-सा है, किसीका कुत्तेका-सा, इत्यादि। गणोंके वेष अगणित हैं। [ कोई-कोई 'मुख' का अर्थ 'मुख्य' करते हैं, यह अर्थ यहाँ नहीं लगता, क्योंकि पूर्व कह आये हैं कि 'मुंगिहि प्रेरे सकल गन टेरे', सभीको बुलाया, मुख्यहीको नहीं। प्रथम इतना भर कहा था कि कोई मुखहीन हैं, कोई बहुमुख है। और यहाँ यह बताया कि मुख किस प्रकारका है—मनुष्यका-सा, देवताओंका-सा या और किसी तरहका ? ]

नोट—१ पार्वतीमङ्गलके वर्णनसे मिलान कीजिये—'प्रमथनाथके साथ प्रमथगन राजिहें। विविध माँति मुख बाहन बेच विराजिहें || ६१ ॥ कमठ खपर मिल खाल निसान यजाविहें। नरकपाल जल मिर भिरे पिअिहें पियाविहें। वर अनुहरित बरात बनी हिर हँसि कहा। खुनि हिय हँसत भहंस फेलि कौतुक महा ॥ ६२ ॥', तथा 'मुदित सकक सिवद्त भूतगन गाजिहें। सूकर मिह्न स्वान खर बाहन साजिहें ॥ ५७ ॥ नाचिह नाता रंग तरंग बढ़ाविहें। अज उल्हें मृक नाद गीत गन गाविहें। "॥ ५८ ॥—इससे मानसके वर्णनके भावार्थ स्पष्ट हो जाते हैं। 'जोगि जमाति' प्रमथगण हैं जो शिवजीके मुख्य पार्पद हैं। 'कपाल कर' से एक अर्थ तो वही हैं जो ऊपर दिया गया, दूसरा यह कि एक हाथमें खोपिड़ियोंके ही पात्र हैं जिनसे जल भीते हैं।

नोट—२ 'बहु जिनस प्रेत पिसाच…' इति । (क) यहाँ प्रेत-पिशाचके साहचर्यसे 'जोगि' (योगी) भी प्रेत-िप्याचोंकी ही कोई जाति जान पड़ती है। योगिनियों, रणदेवियोंका वर्णन युद्धमें अरण्य और लङ्का काण्डोंमें आया है। जैसे योगिनियाँ हैं वैसे ही योगी भी एक जाति ही होगी। कालिकापुराणके अध्याय २९ में प्रमथ आदिकी उत्पत्तिका वर्णन है। प्रमथ, भृत, पिशाच आदिकी रणमें भाग लेनेवाली नीच जातियाँ भी हैं और प्रमथोंकी अनेक ऊँची जातियाँ भी हैं जो योगी हैं और शङ्करजीके समान हैं। हमारी समझमें 'जोगि जमाति' से वही अभिप्रेत होंगे। स्कन्दपुराण ब्रह्मोत्तरकण्डमें रनके रूप और वेषका वर्णन सुना जाता है। (ख) पं॰ रामकुमारजी 'जोगि' से 'योगी शिवजी' का अर्थ परते हैं और करते हैं कि 'लोगी' के साहचर्यसे यहाँ 'जमाति' शब्द दिया। योगी शिवजीकी जमात है, अतः 'बरनत निहं बने।' अर्थात् सक्य है। वे यह भी कहते हैं कि योगियोंके समूहको 'जमात' कहते हैं, जिससे समझ पड़ता है कि वे दोनों प्रकार अर्थ फरते हैं। आगे वालकोंने जो—'संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट…रजनीचरा' कहा है, उससे बारातमें (रातमें विचरनेवाली) योगिनियोंका भी साथ होना पाया जाता है। वैसे ही योगी भी प्रमथादिकी एक जाति ही बान पड़ती है। पार्वतीमङ्गलसे भी यही सिद्ध होता है।

३ (क) इनके वाहनोंका उल्लेख नहीं किया गया। मुख बताये; उसीसे समझ पड़ता है कि जैसा मुख है वैसी ही स्वारी है। पार्वतीमंगलमें वाहनोंका वर्णन इस तरह है,—'सुदित सकल सिव दूत भूतगण गाजिह । स्कर मिहप स्वान रार बाहन साजिह ॥ ५ ॥' प्रेत, पिशाच, भूत—८५ (६) में देखिये। कहते हैं कि पिशाचोंका मुख सुईके छेदके समान होता है और उनकी तालू अग्निक समान चमकती रहती है। (ख)—'नाचिह गाविह गीत परम तरंगी भूत मृत भूत । देवसमाजमें अप्सराएँ गाती हैं,—'होंहिं सगुन मंगल सुभद करिंह अपल्या गान ॥ ९१ ॥' शिवसमाजमें भूत नाचते-गाते हैं। सब 'परम तरंगी' हैं, अर्थात् बड़े ही लहरी हैं, जैसी तरंग मनमें उठी वैसा ही नाचने-गाने लगते हैं। हिस्से यह भी जनाते हैं कि देखनेमें कराल हैं पर हृदयके स्वच्छ हैं—(पं० रा० कु०)। यहाँपर 'भूत सब' शब्द देकर लगाया कि कगर जो 'यह जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमाति' कहा, उन सबकी 'भूत' संज्ञा है। उन्हींको यहाँ 'भूत' कहा। (ग) 'देखत अति विपरीत वोलहिं वचन विचित्र विधि' हित। 'देखत अति विपरीत' अर्थात् देखनेमें अच्छे नहीं अत्यन्त बुरे आचरणवाले हैं। 'वोलहिं बचन विचित्र विधि' अर्थात् किसीका गला घषाता है, कोई हकलाता है, बोई भिन्नाता है, हत्यादि। कोई कुत्तेकी, कोई भेड़ियेकी, कोई गधे इत्यादिकी माँति-माँतिकी बोलियाँ बोलते हैं। यथा—'नाचिह नाना रंग तरंग बवाबहिं। अज उल्लेक वृक्त नाद गीत गन गाविह ॥ ५८ ॥' इति पार्वतीमंगले। पंजावी-लीने 'विचित्र विधि' का अर्थ सुन्दर वाणी किया है और अन्य कुल महानुभावोंने ये अर्थ किये हैं—(१) शास्त्रविहित वचन बोलते थे, गीत राग-रागिनीसंयुक्त गाते थे, विधिपूर्वक विचित्र वचन बोलते थे (१) अजब ढंगसे बोलते थे। (१) जो किसीके समझमें न आवे ऐसे विचित्र ढंगसे बोलते थे।

४ 'कोड मुख हीन '' में 'हीन, 'विपुल, पद, नयन' हत्यादि शब्द कई बार आये हैं जिससे भाव अधिक क्षित्त हो गये हैं अतः यहाँ 'पुनक्तिप्रकाश अलंकार' है।—एक शब्द बहु बार जहँ परें कियरता अर्थ। पुनक्ती परकाश से वरनें बुद्ध समर्थ। (अ० मं०)। यहाँ शिवजीकी बारात-वर्णनमें हास्यरसकी प्रधानता है और गौणरूपसे अद्भुत तथा बीभत्सकी भी किंचित् झलक है। शंकरजी अवलम्बन विभाव हैं। उनकी विलक्षण वेषरचना, सर्पभूषण, बिटल, हरिचर्म और विभूतिधारण, अद्भुतगण उद्दीपन विभाव है। उन्हें देखकर सुर, देवाङ्गनाओंका हँसना अनुभाव है, हमें संचारी-भावद्वारा हास्य स्थायीभाव पृष्ट होकर रसरूप हुआ।

पं० प० प्र०—१ शिवसमाज और देवसमाज । (१) शिवसमाजमें 'कोड सुखहीन बिपुल सुख काहू'। देवों में दो मुल और चार श्रङ्गवाले अग्निदेव हैं तथा चार मुखवाले ब्रह्माजी हैं। इस तरह देवों में 'बिपुल मुख काहू' हैं, पर 'कोड सुखहीन' नहीं है। शिवसमाजमें मुखहीन हैं फिर भी जीते हैं, दी इते-नाचते हैं, यह उनकी अलोकिकता है। कवन्यका मुख नष्ट होनेपर उसे पेटमें मुख देना पड़ा तब वह जीवित रहा। मुखहीनका जीना असम्भव है सो शिवसमाजमें देखिये। (२) 'विनु कर पद कोड बहु पद बाहु' हित। विण्युक्ते चार हाथ हैं। अग्निके सात हाथ और तीन पर हैं, इस प्रकार देवों में भी 'बहु पद बाहु' हैं, पर 'बिनु कर पद' कोई नहीं है। शिवगणों में 'विनु पद' होते हुए भी दोइनेवाले हैं यह अलौकिक है। यह केवल योगसामध्येत ही हो सकता है। (३) 'विपुल नयन कोड नयन यहीना' इति। ब्रह्माके आठ, अग्निके चार और इन्द्रके सहस्र नेत्र हैं। सहस नयन होनेपर भी इन्द्र अन्धान्ता है—'कोचन सहस्र न स्क्र्म सुमेरू।' पर शिवसमाजमें अन्वे भी अपरिचित मार्गपर आनन्दमग्न होकर चल रहे हैं, यह अलौकिक योगसामध्य-निदर्शक है। (४) 'रिष्टपुष्ट कोड अति तन छीना'. इति। देव प्रायः सभी हृष्टपुष्ट होते हैं, पर लोकलजाको डरते हैं, विपयी हैं अतः वस्त्राभूपणोंसे अपनी कुरूपता लिपाते हैं। शिवसमाज 'सब कोकलाज खोई' वाले हैं। निस्पृह हैं, यथालाभ संतुष्ट हैं। जैसे उनके स्वामी वैसे ही वे। और देवसमाज स्वार्थी हैं।—'अये देव सदा स्वार्यो। बचन कहिंह जनु परमारधी॥' (५) 'पावन कोड अपावन गित घरें इति। कोई घरास, घरासमाला, तिलक, वस्त-भूपण, हाँक्ष-मृदंग, शंख, शहनाई आदि धारण किये हैं। इसके विदद्ध कोई कराल, स्वरोणित आदि अपावन अमंगल पदार्थोंको धारण किये हैं। देवोंमें भी स्वाहीके समान कृष्णवर्ण और

महिषारूढ़ यमराज हैं; सात हाथ, दो मस्तक और तीन पदवाले अग्नि मेषारूढ़ हैं; घोड़ेका मुख, नरका शरीर तथा नरमुख, अश्वशरीरवाले किन्नर हैं। निर्माृति देवका वाहन तो प्रेत ही है। वरुणका वाहन मगर है।—क्या ये सौन्दर्य और पावनताके लक्षण हैं ? पर दोष देखनेवालेको दोष ही दीखते हैं और गुणोंकी खोज करनेवालेको गुण ही देख पढ़ते हैं। निर्दोष तो एकमात्र भगवान् ही हैं—'निर्दोष हि समं ब्रह्म।'

इस शिवसमाज-वर्णनमें ध्यानमें रखनेयोग्य एक वात यह है कि इस समाजमें एक भी स्त्री नहीं है। शिव-समाज अपने स्वामीके समान 'जोगी अकाम मन' है, यह यहाँ ध्वनित किया गया है। देव तो अपनी-अपनी पत्नीको साथ ठेकर चले हैं, इतना ही नहीं किंतु अप्सराओंका समाज भी उनके साथ है। जैसे शिवदूलहवेप-वर्णनमें शङ्कार और रौद्र रसोंका अभाव है वैसे ही शिवसमाजमें दोनोंका अभाव है। कामके अभावमें कोध भी नहीं है।

(६) 'नाचिंह गाविंह गीत परम तरंगी''' इति । देवसमाजमें अप्सराएँ गान कर रही हैं, पर वह गान देवोंको प्रसन्न करनेके लिये हैं, स्वतन्त्र नहीं हैं । शिवसमाजमें भी गायक हैं, पर ये स्वामितन्त्र होते हुए भी स्वतन्त्र-आत्मतन्त्र हैं, आत्मानन्दमें रँगे हुए स्वामिभक्तिरस-सरिता-तरङ्गमें जो जिसको जब भाता है वह तब तैसा गाता-नाचता है ।

२ कि 'देखत अति विपरीत'—यहाँ हमारे पथप्रदर्शक (किव ) पर्देके पीछे प्रकाशमें वताते हैं कि शिवगण विपरीत नहीं हैं, पर उनका व्यवहार-आचरण विपरीत-सा दीखता है। शिवगणोंने सोनेपर चाँदीका मुलम्मा चढ़ा दिया है और देवोंने चाँदीपर सोनेका मुलम्मा चढ़ाया है। देवोंने स्वार्थको परमार्थमें छिपाया है और शिवगणोंने अपवित्रतामें परमार्थको छिपाया है। इस प्रकार शिवसमाज भी अशिववेष शिवधाम है। जैसा देव वैसा भक्त।

रे शिवसमाजमें रस । शृङ्गाररस नहीं है । वीररस नहीं-सा है, क्योंकि इस रसका स्थायी भाव उत्साह तो सबमें है पर उद्दीपन विभावादिका पूर्ण अभाव है । मुखहीन, करहीन, पदहीन, अति तनु क्षीण शिवगण करुणरसका उद्दीपन विभाव है । अति विपरीत, अति विचित्र बोलना, नयन बिना देखना, पदिवहीनोंका चलना इत्यादि अद्भुत रस तो भरा पड़ा है । इसी तरह हास्य, भयानक, बीभत्स रस तो भरपूर हैं । रौद्र नहीं है, क्योंकि कोध किसीमें नहीं है, कोई शतु-मित्र नहीं है । शान्तरस पावन गतिवालोंमें है । नाचना, गाना, शिववन्दन करना इत्यादि भक्तिके संचारी भाव हैं ।

वि॰ त्रि॰—इस बारातमें सात्त्वक, राजस, तामस तीनों प्रकृतिके छोगोंके इष्टदेव हैं। शिवजीकी जमातमें राजसके इष्टदेव यक्ष-राक्षसोंका अन्तर्भाव है। भूत-प्रेत तामसी छोगोंके इष्टदेव हैं। विष्णु आदि सात्त्विक छोगोंके इष्टदेव हैं। इस तरह यह बारात इष्टदेवोंकी है। इसीछिये कहा गया कि 'उमा महेस विवाह बराती। ते जलचर अगनित यह माँती।' ये श्रीराम सुकीर्ति सरयूके जलचर हैं। रामभक्तोंको इनसे बचकर रहना चाहिये। जलचर मनुष्योंको निगल जाते हैं, इसी माँति इष्टदेव भी उपासकको अपनेमें मिला छेते हैं। भूतप्रेतके उपासक भूत-प्रेत, यक्ष-राक्षसके उपासक यक्ष-राक्षस और देवताके उपासक देवता हो जाते हैं। और प्रभु कहते हैं कि मेरे उपासक मुझको प्राप्त होते हें—'देवान् वेषयजो यान्ति मञ्जन। यान्ति सामिष्।' अतः रामभक्तोंको अन्यकी उपासनामें तन्मय न हो जाना चाहिये।

जस दूलह तसि बनी बराता। कौतुक विविध होहिं # मग जाता॥ १॥

अर्थ—( याज्ञवरूक्यजी कहते हैं कि ) जैसा दूलह हैं ( अब ) वैसी ही बारात बन गयी। मार्गमें जाते हुए बहुत प्रकारके अनेक कौतुक हो रहे हैं ॥ ९ ॥

टिप्पणी—9 (क) 'जस तिस' का भाव कि प्रथम बारात दूलहके अनुरूप न थी; यथा 'सुरसमाज सब माँति अनुषा। निहं बरात दूलह अनुरूप॥ ९२।८॥' (ख) 'तिस बनी' अर्थात् अब अनुरूप वन गयी। तात्रर्थ कि अब बारातने शोभा पायी, जैंसी चाहिये वैसी ही अब है। पुनः भाव कि अब बारातकी शोभा हो गयी, इससे अब हँसी न होगी। पहले बारात देवताओं की-सी थी, वह वरके अनुरूप न थी, इससे उनकी हँसी होती; यथा 'बर अनुहारि वरात न माई। हँसी करेहहु पर पुर जाई॥ ९३॥ १॥' यथायोग्यका वर्णन 'प्रथम सम अलंकार' है। (ग) 'कोतुक विविध होंहिं मग जाता' इति। 'विविध कौतुक' का भाव कि और वारातमें जो कौतुकी हैं वे ही कौतुक करते हैं और इस बारातमें सभी कोतुकी हैं; यथा 'परम तरंगी भूत सब॥ ९३॥' इसीसे यहाँ 'विविध' कौतुक होते हैं। ﷺ वारातों में कौतुक, गान आदि सब होता ही है, यथा 'करिह विदूषक कौतुक नाना। हास कुसल कल गान सुजाना॥ ३०२।८॥' वैसे ही यहाँ भी हो रहे

हैं। यहाँ 'विविध कीतुक' क्या है, यह ऊपर दोहेमें लिख आये हैं 'नाचिह गाविह गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अवि विपरीत योटाई यचन यिचित्र विधि।' (ध) देवताओं की वारातका चलना लिख आये, यथा 'विष्नु बिरंचि आदि मुरबाता। चित्र चित्र बाहन चले बराता॥ ९२। ७॥' अब भूतों की वारातका चलना कहते हैं।—'कौतुक विविध हों हिं मग जाता।'

नोट—गरातका वर्णन यहाँ समाप्त हुआ । वारातकी समाप्तिसे पहले ही 'जस दूलह तिस बनी बराता' यह Suggestiveness की कला वदी सुन्दर है। श्रीतुल्लीदासजी हमारी कल्पनाशक्तिको उभारकर स्वतन्त्र भी छोड़ देते हैं। चाहे जितने कीतुकोंकी कल्पना आप करते जायँ। 'विविध'—शब्द भी इस कलाकी जान है। कौतुक अनेक प्रकारके हैं, एक ही तरहके नहीं कि जी ऊन जाय।

शिव-वारात-वर्णन-प्रसंग समाप्त हुआ

इहाँ हिमाचल रचेउ विताना। अति विचित्र नहिं जाइ बखाना।। २।। सेल सकल जहँ लगि जग माहीं। लघु विसाल नहिं बरनि सिराहीं।। ३।।

अर्थ--यहाँ (कन्याकी ओर ) हिमाचलने अत्यन्त विचित्र मण्डप रचा, जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ २ ॥ जगत् भरमें जहाँतक सत्र छोटे-बड़े पर्वत हैं जो वर्णन करनेसे चुक नहीं सकते ॥ २ ॥

टिप्पणी—9 'इहाँ हिमाचल…' इति । (क) 'इहाँ' का सम्बन्ध ऊपरसे हैं । 'लगन बाँचि अज सबिह सुनाई । हरपे मुनि सब सुरसमुदाई । सुमन बृष्टि नम बाजन बाजे। मंगल कलस दसहुँ दिसि साजे ॥ ९१ (७-८)।'— यहाँसे इसका सम्बन्ध हैं । वहाँ देवता मङ्गल साजते हैं, यहाँ हिमाचलने वितान रचा हैं । वहाँ अन्थकारको इसके कहनेका मौका नहीं मिला । जब बारात चली, तब वितानकी चर्चाका मौका मिला । पुनः, 'इहाँ' से सूचित होता है कि इस समय अन्थकारकी बुद्धि भी बारातकी पेशवाई अगवानीमें है, घरातियों-जनातियोंके साथ हैं । (ख) प्रथम राजाके घरकी शोभा कहते हैं, आगे पुरकी शोभा कहेंगे । वितानके वर्णनसे हिमाचलके घरका वर्णन हुआ, क्योंकि वितान घरमें हैं । यथा 'भूप मवन किम जाइ बखाना । विश्वविमोहन रचेड विताना ॥ १ । २९७ ॥'

२ 'अति विचित्र निहं जाइ यखाना' इति । 'अति विचित्र' का भाव—( क ) पुरकी शोभा विचित्र हैं; यथा 'पुर सोमा अवलोकि सुहाई। लागइ लघु विरंचि निपुनाई॥' और राजाके घरकी शोमा 'अति विचिन्न' है; यथा 'कनककोट यिचित्र मनिकृत सुंदरायतना घना ॥ ५ । ३ ॥ " "गयंड दसानन मंदिर माहीं । अति विचित्र कहि जात सो माहीं ॥ ५ । ५ ॥ ( ख ) वह वितान अनेक प्रकारके मिणयोंसे रचित है जो पर्वतसे प्रकट हुई हैं; यथा-'प्रगटीं सुंदर सैछ पर मनि आकर बहु माँति ॥ ६५ ॥' (ग) 'जनकपुरका वितान 'विचित्र' है, यथा 'जाइ न बरनि बिचित्र बिताना ॥ २८९ ॥' और यह वितान 'अति बिचिन्न' है । यह भेद भी साभिप्राय है । जनकपुरका वितान गुणी मनुष्योंका बनाया हुआ है; यथा 'पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना। जे वितान विधि कुसल सुजाना॥ विधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंमा ॥ २८७ ॥' और यहाँका वितान 'हिमाचल रचेड' अर्थात् यह देवताओंका रचा हुआ है। इसीसे इस वितानकी विशेषता 'अति' से जनायी ।-[ 🖾 श्रीमद्गोस्वामीजीकी यह शैली है कि जिस विषयको एकसे अधिक बार वर्णन करना है, उसको पूरा-पूरा स्वेत्र नहीं छिखते, किंतु उसे प्रायः एक ही स्थलपर कह देते हैं जहाँ उसकी प्रधानता समझते हैं और अन्यत्र वहीं वर्णन वहाँ के दो-एक शब्दोंद्वारा सूचित कर देते हैं। श्रीमिथिलाजीमें मण्डपकी विचित्र रचना विस्तारसे कहेंगे; इसिलये यहाँ 'अति विचित्र निहं जाइ वखाना' इतना ही कहकर छोड़ दिया। वहाँके 'अति बिचित्र' 'रचना' 'वितान' 'जाइ न वरिन' वे शब्द यहाँ देकर वैसी ही रचना यहाँ भी जना दी गयी। विचित्र रचनाका वर्णन 'रचहु विचित्र वितान वनाई' २८७ (६) से लेकर 'जाइ न वरिन विचित्र विताना' २८९ (३) तक है। इसमें 'विचित्र' शब्द दो यार और रचनाकी अति विचित्रता एक बार कही गयी है। यथा 'रचना देखि विचित्र अति मन विरंचि कर भूछ ॥ २८७ ॥'-ये सत्र भाव 'अति विचित्र' में यहाँ भी समझना चाहिये। ऐसा विचित्र कि ब्रह्मा भी अपनी कारीगर्रा भूल जाते हैं, इसे देखकर भौचक्के-से हो जाते हैं। पं॰ रामकुमारजीकी दृष्टि केवल वितानके साथ जो 'त्रिचित्र' राज्य है उसीपर सम्भवतः पदी होगी ]। २—'निर्ह जाह बखाना' इति । जो 'अति बिचित्र' होता रै यह बलाना नहीं जा सकता; यथा 'रायड दसानन मंदिर माहीं। अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं ॥ ५। ५॥ 'जाइ न वरिन विचित्र विताना ॥ २८९ । ३॥ 'यहाँ भी वितान 'अति विचित्र' है, इसीसे कहते हैं कि 'निह जाइ बलाना' बलाना नहीं जाता, इसीसे ग्रन्थकारने उसका वलान नहीं किया। -यह 'निह जाइ बलाना' इन वचनोंका स्वरूप दिखा दिया।

३ 'सैल सकल जहँ लिंग…' इति । (क) शैल भाई-विरादरी हैं, जाति-विरादरी के हैं; इससे इनको प्रथम न्योता,—यह बात 'सैल' शब्दको आदिमें देकर जना दी । और विरादरी होनेसे छोटे-बड़े सभीको न्योता, क्योंकि विरादरीमें छोटे-बड़ेका भेद नहीं माना जाता । सब बराबरके माने जाते हैं। (ख) 'जहँ लिंग जग माहीं' से जनाया कि सातों द्वीपोंके पर्वतोंको निमन्त्रित किया । (ग) 'निह बरिन सिराहीं' का भाव कि सबको पृथक्-पृथक् न्योता दिया था, इससे सबको पृथक्-पृथक् वर्णन करना चाहिये था; इसी कारण कहते हैं कि वर्णन करनेसे चुक नहीं सकते, इतने अधिक हैं। यह भी दिखाया कि जिनका-जिनका वर्णन नहीं हो सकता, उन सबोंको न्योता पृथक्-पृथक् दिया गया है। (घ) कि 'छा बिसाल निहं बरिन सिराहीं' का अन्वय दीपदेहलीन्यायसे आगेके 'धन सागर सब नदीं तलावा' के साथ भी है।

#### बन सागर सब नदीं तलावा। हिमिगिरि सब कहुँ नेवत पठावा।। ४।। कामरूप सुंदर तन धारी। सहित समाज सहित वर नारी।। ५।।

शन्दार्थ — नेवत=निमन्त्रण, न्योता, विवाह आदि मङ्गळउत्सवोंमें जाति, विरादरी, सम्बन्धी और मित्र आदिको सम्मिलित होनेके लिये बुळानेकी रीति । कामरूप=इच्छा-अनुसार रूप धारण कर लेनेवाला ।

अर्थ—(और जितने भी छोटे-बड़े) सब वन, समुद्र, निद्याँ और तालाव हैं उन सबोंको हिमाचलने न्योता भेजा ॥ ४॥ ये सब इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारण कर समाजसहित अपनी-अपनी सुन्दर स्त्रियोंको साथ िये हुए ॥ ५॥

टिप्पणी - १ 'बन सागर सब नदीं तलावा।''' इति। (क) हिमाचल स्वयं जलमय है; यथा 'जलु हिम उपल बिलग निहं जैसे' (११६)। यह स्वयं पर्वत है और इसपर वन हैं, इसीसे पर्वतों, वनों और जलाशयोंको न्योता दिया।—[नदी शैलकन्या कहलाती हैं जैसे कि गङ्गाजी 'हिमसैलवालिका' (विनय १६), नर्मदाजी 'मेकलसेलसुता' (१।३१) कहलाती हैं। समुद्र निदयों-जलाशयोंका पित कहलाता है। इस नाते निदयों और समुद्रोंको सपरिवार न्योता।] (ख) 'सब' का अन्वय वन, सागर, नदी और तालाब सबके साथ है। 'सब' कहकर जनाया कि घरभरको न्योता भेजा, यही बात आगे कहते हैं—'सहित समाज सहित बर नारी।'

२ 'कामरूप सुंदर तन धारी।'''' इति। (क) जैसी जिस समय कामना करें, वैसा रूप धर ले सकते हैं; इसीसे 'सुंदर तन' धारण किये हैं । पुनः, ( पर्वत आदि कैसे आ सकते हैं वे तो जड़ हैं, इसीसे ) 'कामरूप' कहा । अर्थात् वे सब अपने इस निज रूपसे नहीं आ सकते थे, इसीसे शरीर धारण करके आये। 😂 पूर्व दोहा ६५ (६) में बताया गया है कि--पर्वत, नदी आदिसे उनके अधिष्ठाता देवता अभिप्रेत हैं। वे जन जैसा चाहें वैसा रूप धारण कर सकते हैं। देखिये, जब रघुनाथजीने समुद्रपर कोप किया तब वह 'विप्ररूप' धरकर आया था। इसी प्रकार निद्यों के दो रूप हैं, एक जलप्रवाहरूप दूसरा मूर्तिमान् देवरूप। पार्वतीमङ्गलसे भी यही भाव पुष्ट होता है। यथा 'गिरि वन सरित सिंधु सर सुनह जो पायउ । संबु कहँ गिरिवर नायक नेवति पठाएउ ॥ ५२ ॥ धरिधरि सुंदर भेस-चले हरिपत हिए।""५३ ॥' इसपर वि० त्रि॰ कालिकापुराणका प्रमाण देते हैं--'नग्रश्च पर्वताः सर्वे द्विरूपास्तु स्वभावतः । तोयं नदीनां रूपं तु शरीरमपरं तथा । स्थावरं पर्वतानां तु रूपं कायं तथा परम् । शुक्तीनामथ कम्बूनां यथैवान्तर्गता ततुः । यहिरस्थिस्वरूपं तु सर्वदेव प्रवर्तते । एवं जलं स्थावरं तु नदीपवंतयोस्तदा । अन्तवंसित कायस्तु सततं नोपपचते । नदीनां कामरुपित्वं पर्वतानां तथेव च । जगत्स्थित्ये पुरा विष्णुः कल्पयामास यत्नतः ॥'-[ शैल नदी आदिके दो रूप होते हैं । स्थूलरूप तो वही है जैसा हम लोग देखते हैं, पर इसीके अन्तर्गत उनका दूसरा रूप है। जैसे शङ्ख और घोंघा आदिके दो रूप होते हैं, एक शो अगरवाठी खोपड़ी जइरूप, दूसरा भीतरका जन्तु चेतन रूप।](ख) 'सुंदर तन धारा' इति। सुन्दर शरीर धारण करनेका भाव यह है कि जिनके यहाँ जाना है, वे सब सुन्दर हैं। हिमाचल, मेना और पुरवासी सभी सुन्दर हैं। यथा 'विनता पुरुप सुद्रर चतुर छिब देखि सुनिमन मोहहीं।' (९४ छन्द)। (विवाहका समय है, ब्रह्मादि देवता बारातमें आ रहे हैं, अपने सब सम्बन्धी भी जुटेंगे; अतएव 'सुंदर तन' धारण करके आना योग्य ही है। (ग) 'सहित समाज सहित यर नारी' इति। इससे स्पष्ट है

अ सिहत समाज सोह—१७०४। चकल समाज सिहत—को० रा०। सिहत समाज सिहत—१६६९, १७२९,
१७६२, छ०।

ि हिमाचलने सभीको न्योता दिया है इसीसे सब सपरिवार आये हैं। (घ) 'बर नारी' अर्थात् जैसे उनके पित सुन्दर तनधारी होकर चले वैसे ही ये सुन्दर रूप धारण करके साथ चलीं।

गए सकल तु हिमाचल गेहा। गावहिं मंगल सहित सनेहा।। ६॥ प्रथमिह गिरि वहु गृह सँवराए। जथा जोगु तहँ तहँ सब छाए॥ ७॥ पुरसोभा अवलोकि सुहाई।। लागै लघु विरंचि निपुनाई॥ ८॥

श्वाचीर्थ—जथाजोग=यथायोग्य, जैसा चाहिये वैसा । छाना ( अकर्मक किया )=डेरा डालना, वसना, टिकना । यथा—'राम प्रयरपन गिरि पर छाए ॥ ४॥ ९२॥' 'चित्रकूट रघुनंदन छाए ॥ २ । १३४ ॥' निपुनाई=निपुणता, कौशल, रचना-चातुरी, फला-कौशल ।

अर्थ—सन सादर हिमाचलके घर गये। सन प्रेमसहित मङ्गल गीत गा रहे थे ॥ ६ ॥ हिमाचलराजने पहलेहीसे बहुत-से घर सजना रक्खे थे। नहाँ-नहाँ ने सन यथायोग्य ( जहाँ जिसके लिये जैसा उचित था, जिसको जहाँ सुपास था ) टिक गये॥ ७॥ नगरकी सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्माजीकी रचना-चातुरी तुच्छ लगती थी॥ ८॥

टिप्पणी—९ 'गए सकल तु हिमाचल गेहा'''।' इति । (क) हिमाचलके घर गये। 'गेह' कहनेका भाव कि हिमाचल पर्वत तो अनेक योजनका है। जहाँ उसका अधिष्ठाता देवता हिमाचलराज रहता है वहाँ गये। (ख) 'गावहिं मंगल' इति। विवाहके समय मङ्गलगान होता ही है; इसीसे स्त्रियाँ मङ्गल गाती हैं। ﷺ प्रायः स्त्रियाँ ही मङ्गल गाया फरती हैं; यथा—'सुरसुन्दरी करिंह कल गाना। ६९।', 'मंगल गान करिंह बर मामिनि', इत्यादि। वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये। (ग) 'सहित सनेहा' इति। भाव कि इस विवाहोत्सवको अपने ही घरका मङ्गल समझती हैं, अतः प्रेमसे गाती हैं जैसे घरके उत्सवमें गातीं।

२ 'प्रथमहिं गिरि बहु गृह'''' इति । (क) ऊपर न्योतहरियोंका आना कहा, इसीसे यहाँ 'प्रथमहिं' पद दिया । भाव कि न्योता देनेके साथ ही उनके टिकनेका पहले ही बन्दोबस्त कर दिया गया कि न जाने कन आ जायँ । 'बहु गृह' सजवाये क्योंकि न्योतहरी नहुत हैं । (ख) 'सँवराए' कथनका भाव कि ये सन घर पूर्वके ही बने हुए हैं, केवल सजाये गये हैं । अर्थात् इस समय केवल रचना-विशेष की गयी हैं । (ग) 'जथाजोग' कहकर जनाया कि सबको उचित स्थान टिकनेको मिला; यथा 'उचित बास हिममूधर दीन्हें' (६५)। पूर्व 'लघु विसाल नहिं बरिन सिराहीं' कहा था, अब उन्हीं सवाका यथायोग्य वसना कहते हैं, इस तरह कि छोटेको छोटा स्थान, बड़ेको बड़ा, जो जैसा है वैसा ही स्थान उसको दिया गया ।—ये सन स्थान हिमाचलके घरके भीतर हैं, क्योंकि न्योतहरी सब हिमाचलके घरमें गये हैं—'गए सकल तु हिमाचल गेहा'। घरमेंके ही घर सजवाये गये हें, सबोंको घरमें ही वास दिया गया है। यह बात आगे प्रसङ्गसे भी निश्चित होती है । यहाँतक राजाके घर वर्णन किये । वितान और निमन्त्रित लोगोंका वर्णन हुआ आगे पुरका वर्णन करते हैं । आशयसे जनाया कि राजाका स्थान बड़ा भारी है कि जिसमें अनन्त लोगोंकी समायी हो गयी। ['छाए' शब्दसे जनाया कि कुछ दिनोंतक यहाँ निवास होगा। यथा—'चित्रकूट रघुनंदन छाए। २। १३४।', 'वर्षाकाल सेघ नम छाए। ४। १३।', 'सकल सिद्ध संपित तहँ छाई। १। ६५।']।

३ 'पुर सोमा अवलोकि सुहाई। "" इति। (क) 🖙 जहाँ अत्यन्त शोभा दिखानी होती है, वहाँ ग्रन्थकार

छ तुहिनाचल—१७२१, १७६२, छ०, को० रा० । तु हिमाचल-१६६१, १७०४, वंदन पाठक । रा० प० में 'आएउ सकल हिमाचल गेहा' पाठ है । तुहिनाचल=तुहिन + अचल=हिमाचल । सं० १६६१ में 'तु हिमाचल' स्पष्ट है । 'तु' लव्यय होनेसे कई अयं देता है । जैसे कि 'निश्चय, तो, सादर' इत्यादि । यथा 'तु स्याद्भेदेऽवधार्णे । अमरकोश ३ । ३ । २४१ ।' पादपूर्तिके लिये भी बिना किसी अयंके इसका प्रयोग होता है; यथा—'तु हि च स्म ह वे पादपूर्णे । अमरकोश १ । ४ । ४ । ' — इस तरह एक तो पादपूर्तिके लिये समझ लें तो भी कोई अड़चन नहीं पड़ती । दूसरे यदि 'सादर' कर्य लें तो यह भाव निकलता है कि सब लोग आदरपूर्वंक हिमाचलके यहाँ गये । जब किसी हित, मित्र या पूज्यके यहाँ लोग निमन्त्रममें जाते हैं तब समयानुसार कुछ भेंट अवश्य ले जाते हैं, विशेषकर कन्याके विवाहमें तो अवश्य ही । दूसरे राजा, गुद एवं देवताओंके यहाँ खालो हाय जानेका शास्त्रोंमें निपेच भी है—'रिक्तहस्तस्तु नोपेयाद्राजानं देवतं गुरुम्।' 'तु' अव्यय देवर जनाया कि ये निमन्त्रित लोग मेंट लेकर आये । यथा—'धरि धरि सुंदर भेस चले हरियत हिए । चर्जर चीर उपहार हार मिनगन लिए ॥ पावंतीमङ्गल ।' 'ने न नाई—१००४। 'सुहाई' औरोंमें ।

1/3.

'विधि' के बनानेकी उत्प्रेक्षा किया करते हैं। यथा—'सिंहासनु अति दिन्य सुहावा। जाइ न बरनि विरंचि बनावा॥ १। १००। ३।', 'चारु बजारु विचिन्न अँबारी। मिनमय विधि जनु स्वकर सँबारी॥ १। २९३। २।', 'जनु विरंचि सद निज निपुनाई। बिरचि बिश्व कहँ प्रगिट देखाई॥ १। २३०। ६।', 'कहा एक मैं आजु निहारें। जनु विरंचि निज हाय सँबारे। १। ३९१। ५।' 'मिनखंम मीति बिरंचि विरची कनक-मिन मरकत खची। ७। २७। छन्द।' इत्यादि। (ख) 'छागे छघु बिरंचि निपुनाई' इति। तात्पर्य कि ब्रह्माकी सृष्टिभरमें ऐसा सुन्दर नगर नहीं है। विरंचिकी निपुणताका नमूना घरमें मौजूद है। सिंहासन उनका बनाया हुआ है; यथा—'सिंहासनु अति दिन्य सुहाचा। जाइ न बरिन बिरंचि बनावा। १। १००। ३।' यह निपुणता पुरकी शोभाके आगे छघु छगती है। यह कहकर जनाया कि पुर बक्ती कारीगरीसे बना है। यहाँ 'सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार' है। ( त्रिपाठीजीका मत है कि 'अनुकरणकी वस्तु असछीसे अच्छी बनी हुई है। नकली कमल असलीसे सुन्दर बने हैं, इसिलये विरक्षिकी निपुणता थोड़ी मालूम होती है।)(ग) पुरकी शोभा 'अत्यन्त' कहनेसे राजाके स्थान महल आदिकी विशेषता स्वित हो गयी, क्योंकि पुरसे राजाका स्थान विशेष सुन्दर होता ही है, इसीसे पुरकी शोभा अधिक कही गयी। (ध) प्रथम वितानकी रचना, निमन्त्रित लोगोंका आगमन और यहोंका सँवारना कहकर तन पुरकी शोभा कहनेका भाव कि यह सन पुरकी शोभा है।

छंद—लघु लाग विधिकी \*निपुनता अवलो त पुर सोभा सही। बन बाग क्षप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही।। मंगल विपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं। बनिता पुरुष सुन्दर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहहीं।।

## दोहा—जगदंबा जहँ अवतरी सो पुरु बरिन कि<sup>†</sup> जाइ । रिद्धि‡सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥ ९४ ॥

शब्दार्थ—तोरन=बन्दनवार। मङ्गल अवसरोंपर आम, अशोक आदिके पत्तोंको सुतलीमं लगाकर या पुणोंकी माला बनाकर दीवारों, द्वारों, खम्मों आदिपर सजावटके लिये लटकानेकी रीति है। इन्हींको तोरण कहते हैं। संस्कृतमें 'तोरण' का अर्थ—'किसी घर या घरका वाहरी फाटक विशेषतः वह द्वार जिसका ऊपरी भाग मण्डपाकार तथा मालाओं और पताकाओं आदिसे सजाया गया हो'—ऐसा वाल्मीकीय आदिमें मिलता है। श्रीवैजनायजीने 'तोरण' का अर्थ 'मण्डपका फाटक' किया है। 'पताका', 'केतु'—गाँस या कदम्ब, मोलसरी आदि लकड़ियोंके डंडे (पाँच हाथसे लेकर उन्नीस हाथतक लंबे) जिनपर पताका फहराती है उन्हें 'केतु' या 'ध्वजा' कहते हैं। जो तिकोना या चौकोर कप वजाके सिरेपर लगाया जाता है, उसे 'पताका' कहते हैं। इसपर कोई-न-कोई चिह्न अवश्य होता है। ये रंग-विरंगके होते हैं। पताका बिना डंडेके भी सुतली आदिमें लगाकर फहराते हैं। पुनः, केतु=शंडा, निशान, अलम। 'पताका'= फरद, , डी।—मङ्गल कार्योंमें शोभाके लिये इनका व्यवहार होता है। आनन्दरामायण मनोहरकाण्ड हनुमद्ध्वजारोपण सर्गके अनुसार पाँच हाथतकके डंडेमें जब वस्त्र लगता है तब उसे 'पताका' और इससे अधिक उन्नीस हाथतकके डंडेमें जब वस्त्र लगता है तब उसे 'पताका' और इससे अधिक उन्नीस हाथतकके डंडेमें जब वस्त्र लगता है तब उसे 'पताका' और इससे अधिक उन्नीस हाथतकके डंडेमें जब वस्त्र लगता है तब उसे 'पताका' और इससे अधिक उन्नीस हाथतकके डंडेमें जब वस्त्र लगता है तब उसे 'पताका' और इससे अधिक उन्नीस हाथतकके डंडेमें जब वस्त्र लगता है । हिस्ति। हिस्ति है। सिद्वि हिस्ति ह

मर्श-नगरकी शोभा देखकर सचमुच (यथार्थ ही) ब्रह्माजीका कलाकौशल तुन्छ लगने लगा। वन, वाग, कुएँ, तालाब और निद्याँ सभी सुन्दर हैं। उन (की सुन्दरता) का वर्णन कोन कर सकता है ? (कोई तो नहीं)। घर-घर वहुत-से मक्क तथा माङ्गिलक वन्दनवार, ()पताका और ध्वजाएँ शोभित हो रही हैं। वहाँके सुन्दर चतुर स्त्री-पुर्वपोंकी छटा देख-

क्ष के—रा० प०।

<sup>†</sup> न जाइ—१७०४। ‡ रिधि सिधि संपति सकल सुख—१७२१, छ०, भा० दा०। रिद्धि-सिद्धि संपति सकल सुख—को० रा०। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख—-१६६१, १७०४।

<sup>()</sup> दूसरा अर्थ-प्रत्येक घरके फाटकपर अनेक माङ्गलिक घ्वजाएँ आदि शोभित हैं।

मर मुनियोंके मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगरमें स्वयं जगत्की माताने ही अवतार लिया क्या वह पुर वर्णन किया मा सकता है ? (अर्थात् नहीं)। ऋदि-सिद्धि, सम्पत्ति और सुख नित्य नये बढ़ते जाते हैं॥ ९४॥

नोट—१ लमगोड़ाजी लिखते हैं कि—'मानो एक ओर शिवसमाज और दूसरी ओर हिमाचलपुरीका अनिमल बेजोड़पन एक अनुपम उदाहरणरूपमें रचा गया है। हास्यरसकी एक सक्ष्म बात याद रहे कि शिवसमाजका चित्र तभी शास्यप्रद हो सकता है जब शिवगणोंका रूप भी भीतरसे कल्याणकारी और बाहरसे अशिव हो; अन्यथा यही दृश्य भयानक रसका स्चक हो सकता है। लड़के जो इस रहस्यको समझ नहीं सके भयभीत हुए और बड़े (सयाने) जो-जो इसे समझ सकते ये, उनके लिये वह हास्यका मसाला बना। बड़े शिव-बारातपर भी हँसते हैं और लड़कोंके भयपर भी। (हास्यरस पृष्ठ ६०)।

टिप्पणी- 'लघु लाग'''' इति । (क) 'सही' अर्थात् निश्चय ही लघु लगती है, इसीसे कविने वहीं उसी समय प्रथम ही लघु लगना लिख दिया था । यथा—'लागै लघु विरंचि निपुनाई ।' (वि० त्रि० 'सही' को शोभाका पिशेषण मानते हैं। शोभा सही=सची शोभा )। (ख) 'लघु लाग "सही' इस कथनसे पाया गया कि पुरकी शोभा ब्रह्माजीके कला-कौशलसे बाहर है। यह भगवतीका चमत्कार है। (ग) 🗗 यहाँ 'लघु लागः'' यह पुरकी शोभा कही और आगे 'मंगल विपुल तोरन'''' में फिर पुरकी शोभा कह रहे हैं, बीच 'बन बाग' आदिकी शोभा कही है-ऐसा फरके जनाया कि वन, बाग आदि शहरके बीचमें भी हैं। (घ) 'वन बाग कूप तड़ाग'''' इति । यह पुरके बाहरकी शोभा कहते हैं; यथा-'सुमन वाटिका वाग वन'''। सोहत पुर चहुँ पास । १ । २१२ ।', 'पुर सोभा कछु बरनि न जाई । याहेर नगर परम रुचिराई ॥ देखत पुरी अखिल अघ मागा । बन उपबन बापिका तड़ागा ॥ वापी तड़ाग अनूप क्ष्म मनोहरायत सोहहीं।" ७। २९।' (ङ) 'सक को कही'—कोई कह नहीं सकता, इसीसे केवल वन-बाग आदि सबके नाम भर गिना दिये, उनकी सुन्दरता न कही। (च) 'मंगल बिपुल तोरन''' इति। विपुल मङ्गल हैं। अर्थात् द्वार-द्वारपर चौकें पूरी गयी हैं, विचित्र स्वर्णके घट घरे हैं, माङ्गिलंक वृक्ष लगे हैं, यथा 'कंचन कलस बिचित्र सँवारे । सबनि घरे सजि-सजि निज द्वारे ॥ वंदनवार पताका केत् । सबन्हि बनाए मंगल हेत् ॥ वीथी सकल सुगंध सिंचाई । गजमिन रचि यह चीक पुराई॥ "७ । ९ । पुरके बाहरकी शीभा कहकर अब पुरके भीतरकी शीभा कहते हैं। 'गृहगृह सोहरीं कहकर जनाया कि पार्वतीजीके विवाहका उत्सव घर-घर हो रहा है। [ पार्वतीमङ्गळमें ग्रन्थकारने यह रचनाएँ यों वर्णन की हैं--'कहेउ हरिप हिमवान वितान वनावन । हरिषत लगीं सुआसिनि मंगल गावन ॥ ५३ ॥ तोरन कलस चँयर धुज विविध वनाइन्हि । हाट पटोरन्ह छाय सफल तरु लाइन्हि । ५४।'] (छ) 'बनिता पुरुष सुंदर चतुर' कहनेका भाव कि चतुराई विना सुन्दरता खण्डित है, अधूरी रहती है, 'सुंदर चतुर' कहकर पूर्ण शोभा जनाई । (६-८)। 'सुन्दर' से शरीरकी शोभा कही और 'चतुर' कहकर अनेक शुभगुण सम्पन्न जनाया। यथा--'पुर नर-नारि सुमग सुचि संता। भरमसील ज्ञानी गुनवंता। १। २१३।' 'चतुर' से पवित्र, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान् जनाया। (ज) 'मुनि मन मोहर्हा' से सुन्दरताकी अतिशय बड़ाई कही कि जिनका मन 'विधि प्रपंच वियोगी' है, विधिकी निपुणतासे विरक्त है, वे भी मोहित हो जाते हैं। पुरकी शोभा कहकर तब यहाँतक पुरवासियोंकी शोभा कही गयी।

टिप्पणी—२ 'जगदंगा जह अवतरी' इति । (क) कि अत्युक्तिका समाधान इसी प्रकार ग्रन्थकार सर्वत्र करते हैं यथा—'यसइ नगर जेहि लिच्छ किर कपट नारि वर वेषु । तेहि पुर के सोमा कहत सकुचिह सारद सेषु ॥ १ । २८९ ।', 'सोमा दसरथ मवन कइ को किव वरने पार । जहाँ सकल सुर-सीसम ने राम लीन्ह अवतार । १ । २९७ ।' तथा यहाँ 'जगदंगा जह अवतरी'...' । (स) 'जगदम्या' का भाव िक जो जगत्की उत्पत्ति करनेवाली हैं, जब वही अवतरीं तब उस जन्मभूमिकी शोभा कौन कह सके ! तात्वर्य कि जगत्भरसे उसकी शोभा अधिक है । (ग) 'रिद्धि सिद्धि संपत्ति....' यह दूयरा हेत शोभाके अकथनीय होनेका है 'ऋिद्ध-सिद्धि-संपत्ति' अर्थात् अष्ट सिद्धियाँ और नवीं निधियाँ सभी सुख नित्य नवीन अधिक होते हैं। इसरे शोभा नहीं कही जा सकती । जब उमाजी गिरिराजके घरमें अवतरीं तबसे विद्धियों और निधियोंने वहीं वास कर लिया । यथा—'जब ते उमा सेल गृह जाई । सकल सिद्धि संपति तहँ छाई । ६५ ।' और जब विवाह होने लगा तब 'नित नृतन' अधिक होने लगीं। 'नित नृतन अधिकाई' कहनेसे प्रथमका (पूर्वका) वर्णन न्यून हो गया।

र 🖅 हिमाचलके यहाँ सब वस्तुओंकी शोभा अकथनीय है—यह इस प्रसंगमें दिखाया है। यथा—

(१) इहाँ हिमाचल रचेउ निताना । अति निचित्र नहिं जाइ नखाना ।

- (२) बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुमग सब सक को कही।
- (३) वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि सुनि मन मोहहीं।
- (४) जगदंबा जहँ अवतरी सो पुर बरनि कि जाइ।
- ( ५ ) सो जेवनार कि जाइ बखानी । बसिंह मवन जेहि मातु मवानी । ९९ ।
- (६) जेवँत जी बढ़ेउ अनंदु सो मुख कोटिहू न परे कह्यो। ९९।
- ( ७ ) सिंघासन अति दिस्य सुद्दाया । जाद्द न यरनि यिरंचि बनावा । १०० ।
- (८) सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोटिहुँ बदन बखानी । १००।
- ( ९ ) अन्न कनक माजन मिर जाना । दाइज दीन्ह न जाइ बखाना । १०१ ।
- (१०) पुनि पुनि मिलति परित गहि चरना। परम प्रेम कछु जाइ न बरना। १०२।

नोट—२ पार्वतीमङ्गळके वर्णनसे मिलान कीजिये। 'तोरन कलस चँवर धुज। गौरी नैहर केहि विधि कहहु बखानिय। जनु रितुराज मनोजराज रजधानिय॥ ५४॥ जनु राजधानी मदनकी विरची चतुर विधि और ही। रचना बिचित्र बिलोकि लोचन विथक ठौरहि ठौरही॥ ५५॥'

नगर निकट बरात सुनि आई\*। पुर खरभरु सोभा अधिकाई ॥ १॥ किर बनाव सिजि बाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना॥ २॥ हिय हरषे सुरसेन निहारी। हिरिह देखि अति भए सुखारी॥ ३॥ शिव समाज जब देखन लागे। विडिर चले वाहन सब भागे॥ ४॥

शब्दार्थ—खरमह=खड़बड़, चहल-पहल, धूमधाम । बनाव=श्टङ्गार, सजावट । अगवाना । ( संज्ञा पु० )—जन बारात कन्याके घरके पास आ जाती है तब कन्यापक्षके कुछ लोग खूब सज-धजकर गाजे-बाजेसहित आगे जाकर बारात और समधीसे मिलकर उनको सादर द्वारपर ले आते हैं, इन्हीं लोगोंको 'अगवान' कहते हैं । और, इस अम्यर्थनाको 'अगवानी' वा 'पेशवाई' कहते हैं । सिज=सजाकर; भूषण-बस्नादिसे अलंकृत करके । सेन=सेना, समाज । विडरना=विशेष डर जाना । यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है और इसका प्रयोग प्रान्तिक है । 'विडरि', यथा—'हारे ले बिढारे जाइ पति पे पुकारे कही सुनो बजमारे मित जावो हिर गाइए ।'—( भक्तमाल भक्तिरसबोधिनी टीका क० ३१ ), 'मजे बिडरि बालक चहुँ ओरी' ( लानप्रकाश ) ।

अर्थ— बारातको नगरके निकट आयी सुनकर नगरमें चहल-पहल (मचने) से उसकी शोभा और भी बढ़ गयी ॥ १ ॥ कन्या पक्षवाले अगवानी लोग अपना-अपना बनाव-शृङ्कार करके और अनेक प्रकारकी स्वारियाँ सजाकर आदरपूर्वक अगवानी लेने चले ॥ २ ॥ देवताओं के समाजको देखकर वे मनमें हर्षित हुए । और, विण्यु भगवान्को देखकर तो अत्यन्त ही सुखी हुए ॥ ३ ॥ (किंतु) जब वे शिवसमाजको देखने लगे तब सब वाहन (घोड़े, हाथी, ऊँट आदि) डरसे भइककर तितर-वितर हो भागे ॥ ४ ॥

टिप्पणी—9 'नगर निकट बरात सुनि आई। '''' इति। (क) 'निकट सुनि' का भाव कि अभी बारात इतनी दूर है कि सुन पड़ी, देख नहीं पड़ती, नहीं तो 'देखि' कहते। कि रिकेट रित हैं कि जब बारात निकट आ जाती है तब लोग अगवानीके लिये चलते हैं। निकट आनेका समाचार सुनकर सज-अजकर तैपार रहते हैं। (ख) 'पुर खरमर जो स्थिर है वह चलायमान होवे, यही 'खरमर' कहलाता है। यथा—'होनिहार का करतार को रखवार जग खरमर परा। ८४।', 'खरभर नगर सोच सब काहू। दुसह दाह उर मिटा उछाहू।', 'चिक्रराहें दिग्गज ढोल महि गिरि स्रोल सागर खरमरे। ५। ३५।', 'सुनि आगमन दसानन केरा। किप दल खरमरु मयउ घनरा। ६। ९९।' (ग) 'सोमा अधिकाई' का भाव कि शोभा तो पुरमें पूर्वसे ही थी, यथा—'पुर सोमा अवलोकि सुहाई।'''। ९४। ८।', अब वारातका निकट आना सुनकर पुरमें चहल-पहल मच गयी है, अगवानीके लिये लोग तैयार हो रहे हैं, इसीसे अब शोभा अधिक हो गयी है। यही आगे लिखते हैं—'करि बनाव''''।

क्ष जब—१७०४ । सुनि--१६६१, १७२८, १७६२, छ० । † सब—१७०४, गौड़जो । सजि—१६६१, ६७२१, १७६२, छ०, को० रा० ।

२ (फ) 'किर यनाव सिंज याहन नाना ।' इति । अगवानीमें वाहन मुख्य हैं, इसीसे वाहनोंका साजना कहा । 'नाना' से जनाया कि वहुत हैं, हाथी, घोड़े, ऊँट आदि सभी हैं और अनेक जातिके हैं। प्रथम सब तैयारी करके तब होग अगवानीको जाते हैं, हसीसे 'सिंज' पद दिया। (ख) 'हिय हरपे सुर सेन निहारी' इति । प्रथम सुरसेनके देखने- से पाया गया कि देवता होग अलग-अलग होकर आगे हो गये हैं, शिवजीको पीछे छोड़ दिया है, इसीसे प्रथम देव- एमाज देख पढ़ा, पीछे शिवसमाज। 'सुरसमाज' सब सुन्दर हैं, यथा—'सुरसमाज सब माँति अनूपा।' इसीसे सुरसमाज- को देखकर हर्प हुआ। (ग) 'हिरिहि देखि अति मए सुखारी' इति। एक चरणमें देवताओंको कहा, दूसरेमें विष्णु भगवान्को। देवताओंसे विण्णु भगवान्को पृथक् कहकर जनाया कि ये सब देवताओंसे अधिक सुन्दर हैं। 'अति मए सुलारी' का भाव कि देवसमाजको देखकर सुखी हुए और भगवान्को देखकर 'अति सुखी' हुए। (घ) 'शिवसमाज जव'''' हिति। शिवसमाज, यथा—'नाना याहन नाना बेपा। विहसे सिव समाज निज देखा।' ९३ (६) से 'देखत अति विपरीत''''।' ९३ तक। (ङ) 'विहरि चले'''' से जनाया कि जो नाना वाहन यूथ-यूथ थे वे सब मारे भयके पृथक्- पृथक् होकर भागे; क्योंकि शिवसमाज बहुत भयंकर है। और, जो यूथ वँघे थे वे सब भी भागे और 'विडरि' चले। (त्रिपाठीजी लिखते हैं कि शिवसमाजको देखकर हाथी-घोड़े ऐसे मड़के कि सवारोंके रोकनेपर भी न रुके, भाग निकले। अतः सवारका भागना न कहकर वाहनका भागना कहते हैं)।

नोट—१ सब वाहन एवं अधिकांश पैदल दर्शक हाथी-घोड़ोंके भड़कनेके कारण भगे। अगवानियोंका भागना नहीं समसना चाहिये, क्योंकि ये तो बारातको लेकर आयेंगे। कि वाराती प्रायः अपरिचित होते हैं, इसीसे भेंट-प्रणाम किसीसे कोई नहीं करता, सवारसे सवार मिलते हैं, और लोग तमाशा देखते हैं। अतएव यहाँ भेंट या प्रणाम करना कुछ न कहा, केवल देखनाभर लिखा है। यथा—'हिय हरपे सुरसेन निहारी' (१) 'हरिहि देखि अति मए सुखारी' (१) 'शिव समाज जब देखन लागे' (१)। 'देखन लागे' में भाव यह है कि पूरा समाज नहीं देख पाये कि वाहन भड़कर भगे। यह भी जनाया कि चिकत होकर देख रहे हैं कि यह कैसी वेढंगी बारात है।

२ लमगोड़ाजी--'विडरि चले' इस भगद्डका फिल्म-कला और हास्यप्रद चित्रण विचारणीय है। आगे चलकर लड़कोंका चित्रण 'मय कंपित गाता' भी इन्हीं कलाओंका उदाहरण है।

धरि घीरज तहँ रहे सयानें। बालक सब लै जीव परानें।। ५॥ गए भवन पूछहिं पितु माता। कहिं बचन भय कंपित गाता।। ६॥

रान्दार्थ-जीव=प्राण । पराने=भागे ।

मर्थ—समझदार ज्ञानवान् कुछ वड़ी अवस्थावाले धीरज धरकर वहाँ डटे रह गये और बालक (तो) सब प्राण लेकर भगे॥ ५॥ घरमें जानेपर पिता और माता पूछते हैं (तब वे) भयके मारे काँपते हुए ज्ञरीश्से वचन कह रहे हैं॥ ६॥

टिप्पणी—9 'धिर धीरज तहँ रहे सयानें। "' इति। (क) 'तहँ रहे' का भाव कि समाज देखकर डरे तो सयाने भी, पर वे धेर्य धारण करके रह गये, भागे नहीं। (ख) 'सयानें' का भाव कि समझदार हैं, वे यह समझकर खड़े रहे कि ये हमें भक्षण न करेंगे, इनका वेप ही ऐसा है। और बालक लोग प्राण लेकर भगे कि कहीं ये हमें खा न जायँ। पुनः, 'बालक सब छे जीव परानें' के सम्बन्धसे 'सयानें' का अर्थ है— 'अवस्थामें बड़े', 'वयोबृद्ध', 'समझदार', 'ज्ञानवान्', हाथी, घोड़ों आदिके सँभालनेमें कुशल, तथा जो शिवजीका स्वरूप भलीमाँति समझतेथे, जो यह जानते हैं कि शिवजी असुरोंको मोहित करनेके लिये ही यह अमङ्गल वेष धारण किये हुए हैं पर वस्तुतः हैं मङ्गलराशि।यथा पद्मपुराणे—'त्वं च स्व महामाग मोहनाथें सुरिह्मपाम्। पालण्डाचरणं धर्म कुरुष्व सुरसत्तम। एवं देवहितार्थाय वृत्तिं वेदिवगिहिताम्। विष्णोराज्ञामपुरस्कृत्य कृतं मस्मादिधारणम्। वालचिह्नियं देवि मोहनाथें सुरिह्मपाम्। अन्तरे हृदये नित्यं ध्यात्वा देवं जनाद्वम्॥' (उत्तरखण्ड अ०२३५ इलो०२८–३०)। अर्थात् हे देवश्रेष्ठ महाभाग स्त्रजी! आप असुरोंको मोहित करनेके लिये पाखण्डके आचरण प्रहण करें। भगवान् विण्णुकी इस आज्ञाके अनुसार देवताओंके हितार्थ वेदिवस्त्व निषद्ध आचरण हमने धारण कर लिये। चिताकी भरम रमाने, मुण्डमाल और सर्पादि धारण करने लगे। श्रीशिवजी कहते हैं कि द्वर्यमें तो में स्टेव एनार्दन भगवान्का ही ध्यान करता हूँ। हिशेष पूर्व २६ (१) 'साज अभंगल मंगलरासी' भाग १

देखिये। (ख) बालक और पशु अज्ञानी हैं, वे भगे। सयाने जिनके ज्ञान है वे वहीं वने रहे। सयानोंने अपने ज्ञानसे धीरज धरा, जो बालक हैं वे अज्ञानके कारण धीरज न धर सके, अतः भगे।

र 'बालक सब लें''' इति। (क) वालकके साथ 'सव' विशेषण दिया, 'स्यानें' के साथ कोई विशेषण नहीं दिया। इससे जनाया कि बालकों में से वहाँ कोई न रह गया, सभी भाग गये। सवार भी सब भागे; यथा—'विदि चले बाहन सब भागे'। 'सयाने' के साथ 'सब' विशेषण न देनेका तात्पर्य यह है कि कुल भागे, कुल वहीं रहे। (ख) कि बालक, युवा और बुद्ध तीनों अगवानी में थे। जिस क्रमसे अगवानी लेने चले, उसी क्रमसे ग्रन्थकार लिखते हैं। युवा सवारी में आगे-आगे थे। उनके वाहन उन्हें ले भागे, न तो वे समय पर घर गये और न वहाँ ही रहे। अतः प्रन्थकारने उनका हाल कुल न लिखा। उनके पीले स्याने थे, वे वहीं खड़े रहे, उन्हींने अगवानी करके वारातको लेजाकर जनवासे में ठहराया इनके पीले बालक थे जो भागकर घर आये और सब बृत्तान्त कहा। (ग) वालकका प्राण लेकर भागना कहा; क्योंकि उनको बारात यमराजकी सेना-सी देख पड़ी; यथा 'नम कर धार कि घों वरिकाता'। यमदूत प्राण हरण करने आते हैं, इसीसे 'प्राण लेकर' भागना कहा कि कहीं ये ले न लें।

३ 'गए भवन पूछिंह पितु माता।'''' इति। (क) 'पूछिंह' से जनाया कि घर जाकर इन्होंने वारातका हाल स्वयं न कहा; क्योंकि भयसे व्याकुल हैं। भयसे शरीर काँप रहा है। भयके मारे मुँहसे बात नहीं निकलती और मनमें भय भरा अर्थात् तन-मन-वचन तीनोंसे भयको प्राप्त हैं, इसीसे पिता-माताको पूछना पड़ा। माता-पिताको चिन्ता हो गयी कि एकायक इसको क्या हो गया, कोई रोग तो नहीं हो गया जो यह थर-थर काँप रहा है। पूछनेपर इन्होंने कहा। [(ख) प्रथम पिताको लिखा, तब माताको क्योंकि पिता घरके बाहर बैठे हुए पहले मिले तब माता। (ग) वाहनों और बालकोंका अयथार्थ भयवर्णन 'भयानक रसाभास' है। (बीरकवि)]।

कहिअ क्र काह कि न जाइ न बाता। जम कर घार कि घों विराजाता।। ७।। बरु बौराह बसह‡ असवारा। ब्याल कपाल विभूषन छारा।। ८।।

शन्दार्थ-निरात=नारात । नीराह=नीरहा, नावला, पागल। नसह (सं वृषम)=वैल। असवार=चढ़ा हुआ सवार। (क्षार)=राख, भरम।

अर्थ—क्या कहें ? कुछ बात कही नहीं जाती। भला यह यमकी सेना है कि वारात है ? ॥ ७ ॥ दूलह पागल है, बैलपर सवार है । सप, मनुष्योंकी खोपिइयाँ (नरमुंडमाला) और राख ही उसके विभूषण (भूषणविशेष) हैं॥८॥

टिप्पणी—१ 'कहिश काह'''' इति । (क) कहना तो चाहिये था कि 'बारात है कि यमकी सेना है, पर ऐसा न कहकर कहा कि 'यमकी सेना है कि बारात'। क्योंकि वे इसे निश्चय ही यमकी सेना समझे हुए हैं। इसीसे 'जम कर भार' में 'धों' नहीं कहते, 'बिरआत' में 'धों' कहते हैं। बारात होनेमें संदेह है, निश्चय नहीं है। यहाँ संदेहालंकार है। (ख) यमके दर्शनसे शरीर काँपने लगता है, बोल नहीं निकलता। इन्हें यमकी सेना देख पड़ी, इसीसे ये बीचमें न रुके, घरमें जा धुसे। घरमें माता-पिता बारातका हाल पूछते हैं तो उसपर कहते हैं कि 'कहिश काह' क्या कहें ? अर्थात आप जो पूछते हैं सो तो कही नहीं जाती। फिर आगे कुछ कहते हैं। पुनः भाव कि तुम क्या पूछते हो, हमसे तो बोला भी नहीं जाता, कहें तो क्या कहें और कैसे कहें। (ग) शिवसमाज किसीसे भी कुछ कहते नहीं बनता; यथा 'कह जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बने॥ ९३॥' तब इन बेचारे वालकोंसे कैसे कहते वने।

२ 'बर बौराह बसह "' इति । (क) बारातको कहकर अब वरका हाल कहते हैं। कि जो वारात देखने जाते हैं, वे बारात देखते हैं, वरकी सवारी देखते हैं, वरके आभूषण देखते हैं, इत्यादि । वैसे ही ये सब देखने लगे । देखनेपर सब विपरीत ही देख पड़ा, वह यह कि वर उत्तम सवारीपर चढ़ता है, घोड़ेपर या पालकीमें प्रायः चढ़ता है पर यह बैलपर सवार है। वर सोनेके बाले, कंकण आदि पहनते हैं और यह सर्पोंको पहने हैं। वर मोहनमाल, मोतियों या मणियोंकी माला पहनते हैं और यह नरमण्डमाल पहने हैं। वर पीताम्बर आदि धारण करते हैं और यह नंगा है। वर अतरचन्दनादि लगाये रहते हैं और यह इमशानकी भस्म रमाये हैं। वारातमें सुन्दर-सुन्दर बाराती आते हैं, इसके बाराती भूत-प्रेत-पिशाच हैं। तात्पर्य कि यहाँ तो एक बात भी अच्छी नहीं है। (ख) वरको बौरहा कहकर 'बौरहा' के लक्षण कहते हैं— 'बसह असवारा'''' इत्यादि। सवारीपर प्रथम दृष्टिपड़ी, क्योंकि बड़ी है, इसीसे प्रथम स्वारी कहकर तब आभूपण करें।

<sup>₩</sup> कहा-पाठान्तर । 🕇 जात-१७०४ । 🕇 बरद-१७०४, १७२१, १७६२, छ० । बसह-१६६१ ।

छं०--तन छार व्याल कपाल भूपन नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि विकट मुख रजनीचरा॥ जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य वड़ तेहि कर सही। देखिहि सो उमा विवाह घर घर वात असि लरिकन्ह कही॥

शब्दार्थ—बिटल=जटाधारी। जटा=एकमें -उलझे हुए शिरके बहुत बड़े-बड़े बाल। रजनीचर=निशिचर। जोगिनि (योगिनी)=रणदेवियाँ जो रणमें कटे-मरे मनुष्योंके रण्डमुण्डको देखकर आनन्दित होती हैं और मुण्डोंको गेंद बनाकर खेलती हैं।

सर्थ—( वरके ) शरीरपर भरम लगी है, सर्प और मुण्डमाल उसके आभूषण हैं । वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है । उसके साथ भयंकर मुखवाले भूत-प्रेत-पिशाच, योगिनियाँ और निशाचर हैं । जो कोई बारातको देखता जीवित बच आयगा सचमुच ही उसके बढ़े पुण्य होंगे । वही उमाजीका विवाह देखेगा ।—घर-घर लड़कोंने ऐसी बातें कहीं ।

टिप्पणी—१ 'तन छार व्याल'''' इति । (क) सब आभूषणोंके ठिकाने (अर्थात् कीन किस अङ्गमें हैं) पूर्व 'जटा मुकुट क्षिमीर सँवारा ॥ कुण्डल कंकन पिर्ट व्याला । तन विभूति पट केहिर छाला ।'''गरल कंठ उर नर सिर माका ।' दोहा ९२ में लिख आये, रसीसे यहाँ आभूषणभर करे, उनके स्थान न करे । (ख) 'भयंकरा' से आभूषण, रूप और साधियों, सायके गणोंको भयंकर जनाया । 'भयंकरा' दीपदेहली हैं। (ग) शंका—शिवजी चाहते तो गणोंसमेत सुन्दर रूप घारण कर लेते तब उन्होंने मंगलसमयमें अमंगल रूप क्यों धारण किया ? समाधान—महातमा देविष नारदका वचन हैं कि 'लोगी जिटल अकाम मन नगन अमंगल बेप । अस स्वामी एहि कहूँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७ ॥' उनके यचन सत्य करनेके लिये वे पार्वतीजीको अमंगलवेषसे प्राप्त हुए ।—'मृषा न होइ देविरिष माषा' [ यह शिवजीका सहज वेप भी हैं। इस वेयसे पार्वतीजीकी अकामता भी प्रतीत हुई हैं। जैसे श्रीरामजी नारदवचन सत्य करते हैं, यथा 'नारद क्यन सत्य सब करिहों' वैसे ही शंकरजी उनके वचन सत्य करते हैं। शिवजीके इस विवाह श्रङ्कारमें श्रङ्कारसका कहीं पता नहीं है यह विशेष ध्यानमें रखनेकी बात है। रोद्र और श्रङ्कारको छोड़ अन्य सब रसोंका अस्तित्व शिवश्रङ्कारमें है। समन्वयकी यह सावधानता कितनी सराहनीय है। काम नहीं है, अतः श्रङ्कार नहीं है। प० प० प० ।] (घ) विशेट—शिवजीका वाधाम्बर पहने होना पूर्व कह आये हैं; यथा—'तन विभूति पट केहरिखाला' और यहाँ 'नगन जिलल' अर्थात् नंगा होना कहते हैं। इससे जान पड़ता है कि बाधाम्बर लँगोटीकी तरह नहीं पहने हैं, किन्तु उसे केवल ऊपरसे टाले हुए हैं। बालक छोटे हैं और नीचे लड़े हैं। शिवजी नन्दीश्वरपर सवार हैं। इसीसे लड़कोंको नंगे दिखायी पड़े।]

र 'संग भूत प्रेत पिसाच…' इति । (क) वरका वर्णन कर अब बारातियोंका वर्णन व्योरा करके कहते हैं कि संगमें भूतप्रेतादि हैं। प्रथम कहा कि बारात यमराजकों सेना है। यहाँ यमकी सेनाका अर्थ खोल दिया कि यही सब भूत-प्रेत-पिशाचादि ही यमकी सेना है। वर स्वयं भयंकर है और भयंकरोंको साथमें लिये है। (ख) हिं देवताओंने प्रथमसे ही संग लो दिया, इसीसे देवताओंको संगमें नहीं कहते, भूत-प्रेत संग हैं, अतः उन्हें कहते हैं। विकट=भयंकर। अर्थात् खा ही नायँगे। (ग) 'जो जिअत रिहिं…' इति। ऊपर 'विकट सुख रजनीचरा' कहा। (रजनीचर मनुष्योंको खा जाते हैं; यथा 'नर अहार रजनीचर चरहीं॥ २। ६३॥')। इससे जनाया कि ये भयंकर-मुख हैं, अवश्य सबको भक्षण कर लेंगे। जो कदाचित् अभी न भक्षण करेंगे तो भी बारात देख लेनेपर कोई भी न जीवित बचेगा, सब छले जायँगे। (घ) 'जो' 'रिहिंह' एकवचन देनेका आश्यय यह है कि बारात देखकर सब न जीवित रहेंगे, कोई एक (चाहे) जीता वच जाय। जो कोई एक वच गया उसके बड़े पुण्य होंगे। (ङ) 'पुण्य बढ़ तेहि कर सही' इति। भाव कि पुण्य-पुष्र ही पमकी सेनामे बचते हैं, पापी मारे जाते हैं। 'जो' संदिग्ध बचन है। तात्पर्य कि पहले तो कोई जियेगा नहीं, यदि कोई जिया भी तो यही जिसके 'घड़ पुण्य' बहुत बड़े पुण्य होंगे, छोटे पुण्यवाला न बचेगा। 'सही' का भाव कि पुण्य बड़ा और सही होगा तभी बचेगा, अन्यथा नहीं। पुनः भाव कि जिस पुण्यमें विष्क हुआ होगा उस पुण्यसे नहीं बच सकेगा।

'दंशिह सो उमा विवाह 'इति । (क) 'जो' का सम्बन्धी 'सो' यहाँ है। 'जो जिअत रहिहि' 'सो बिबाह हैं लिहि।' (स) 'उमाविबाह' कहा क्योंकि यहाँ 'उमा' प्रधान हैं; कन्यापक्षवालों में कन्याकी प्रधानता रहती है, अतः 'उमा बिबाह' कहा। वरपक्षक होते तो 'शिविववाह' कहते। (ग) 'घर घर बात असि लिस्कन्ह कही' इति। घर-घर कहनेका भाव कि देखनेकी इच्छा लड़कोंको बहुत रहती है; इसीसे घर-घरके लड़के बारात देखने आये थे।

मिलान कीजिये—'घरघर बालक बात कहन लागे तव ॥ प्रेत बेताल बराती भूत मयानक । घरद चढ़ा बर बाठर सबह सुयानक ॥ १०६ ॥ कुसल करह करतार कहाँहें हम साँचिअ । देखब कोटि विआह जिसत जो बाँचिअ ॥ १०७ ॥' (पार्वतीमंगल)।

प॰ प॰ प॰ मथनकरसकी महिमा तो देखिये। कपाल शिवगणोंके हायमें है। पर वालकोंने उसे शिवजीके हाथमें ही रख दिया। शिवसमाजमें योगिनी, चामुण्डा आदि स्त्रियाँ हैं ही नहीं तथापि वालकोंकी भयाकुल बुद्धि योगिनियोंका अस्तित्व भी बखाना। भयग्रस्त बालकोंके स्वभावका यहाँ यथातथ्य वर्णन किया है।

## दो॰—समुझि महेस समाज सब जननि जनक गुसुकाहि। बाळ बुझाए विविध विधि निंहर होहु डरु नाहि॥ ९५॥

अर्थ-महादेवजीका सारा समाज समझकर सब माता-पिता मुस्कुराने लगे और उन्होंने बालकोंको अनेक प्रकार-से समझाया कि निडर हो जाओ, कोई डरकी बात नहीं है ॥ ९५॥

टिप्पणी—१ (क) लड़के यमकी धार समझकर डरे और माता-पिता महेशका समाज समझकर हँसे कि शिवजीका समाज ही ऐसा है। कि लड़कोंने जिस तरह सारे हश्यको बखान किया है वह कितना भयानक है ? परंतु किकी हास्यकलाका लुक्फ देखिये कि इस भयानक हश्यसे भी हँसी आती है। 'जनिन-जनक मुसुकाहिं' का हास्य दोतरफा है। हँसी एक ओर तो भंग घोटना बाबाके समाजपर आती है और दूसरी ओर लड़कोंकी बुद्धिपर। 'वर वौराह वरद असवारा' तो एक हास्यप्रद जनश्रुति बन गया है। सारा हश्य फिल्मकलासे ओतप्रोत है।—(लमगोड़ाजी)]। (ख) 'बाल बुझाए बिबिध बिधि' इति। बहुत प्रकारसे समझाना कहा क्योंकि लड़के घर-घरके हैं, बहुत हैं, घर-घरके माता-पिता भी मिलकर बहुत हैं, किसीने कुछ कहकर समझाया, किसीने कुछ और कहकर समझाया, इत्यादि बहुत प्रकार हुआ। अथवा, बालक बहुत डरे हुए हैं; यथा—'बालक भभिर भुलान फिराह घर हेरत' (पार्वतीमंगल ६४)। इसीसे प्रत्येकको विविध प्रकारसे समझाना पड़ा कि डर छूट जाय। (ग) 'निहर होहुः''' का भाव कि लड़के बिना डरके डरे हुए हैं—(यह भी डर छुड़ानेका एक ढंग है)।

लै अगवान बरातिह आए। दिए सबिह जनवास सुहाए॥१॥ मैना सुभ आरती सँवारी। संग सुमंगल गाविह नारी॥२॥

अर्थ—अगवाने लोग नारातको ले आये और सबोंको सुन्दर-सुन्दर जनवासा (टहरनेको) दिया॥ १॥ श्रीमेनाजीने मंगल आरती सजायी; साथमें स्त्रियाँ सुन्दर मंगलाचारके गीत गा रही हैं॥ २॥

िप्पणी—१ (क) 'के अगवान ''ं इति । पूर्व कह आये हैं कि 'धिर घीरज तह रहे सयाने', यही सयाने जो वहाँ रह गये थे वे ही वारातकी अगवानी कर वारातको के आये । पुनः, पूर्व कहा था कि आदरपूर्वक अगवानी केने चके— 'चले केन सादर अगवाना । १५ । २ ।', अब यहाँ अगवानी के आना कहा । ﷺ यहाँ तक 'अगवानी' की रस्मका वर्णन हुआ । (ख) 'दिए सबिह जनवास '''—'दिए' और 'मुहाए' वहुवचनपद देकर जनाया कि बहुत से जनवासे दिये । सबको न्यारे-न्यारे (पृथक-पृथक्) जनवासे दिये क्योंकि सब एक जनवासे के लायक नहीं हैं। देवता, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि अनेक जातिके वाराती हैं। सब अलग-अलग ठहरे यह आगे स्पष्ट है, यथा—'अचवाह दीन्हें पान गवनें बास जह जाको रहो।। ९९।' इससे पाया गया कि सबका निवास पृथक-पृथक् था। (ग) 'मुहाए' बहुवचनमें प्रयोग किया गया है; यथा—'कलपभेद हरिचरित मुहाए। माँति अनेक मुनीसन्ह गाए। १। ३३।', 'जह जह तारथ रहे मुहाए। मुनिन्ह सकल सादर करवाए। १। १४३।', 'तिन्हके निकट विसाल मुहाए। घवल धाम बहु बरन बनाए। १। २२४।', 'नवपल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपति सुरुख्य लजाए। १। २२७।', 'देखन यागु कुँकर दुह आए। १। २२४।', 'नवपल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपति सुरुख्य लजाए। १। २२७।', 'देखन यागु कुँकर दुह आए। वय किसोर सब माँति सुहाए। १। २२९।' इत्यादि। यदि एक ही जनवासा होता तो 'मुहाव' एकतचन—पद देते। यथा—'मध्य बाग सरु सोह सुहावा। १। २२०।', 'मांस जटा सिंस सिंस उयञ सुहावा। १। २३०।', 'सींस जटा सिंस बद्द सुहावा। १। २६८।', 'सिंहासन अति दिव्य सुहावा। १। १००।' इत्यादि। (घ) 'सबिंह' का भाव कि कोई यह न समझे कि देवता उत्तम जनवासेके योग्य हैं और भूत-प्रेतादि उत्तम निवासस्थानके योग्य नहीं हैं, अतः देवताऑको अच्छे जनवासे मिले होंगे और भूत-प्रेतोंको बुरे। सभीको सुन्दर उत्तम जनवासे दिये गये। सबका समान आदर किया गया।

२ 'मेना सुम धारती सँवारी ।""' इति । (क) 'मैना सँवारी' कहनेसे पाया गया कि मेनाजीने अपने हाथों आरती छनायी । इसते रानी मेनाजीकी श्रद्धा दिखायी । (ख) 'सुम आरती' इति । शुभ और मंगल पर्याय हैं, यथा—'रवः श्रेय दां शिवं मद्रं करुयाणं मक्कलं शुमित्यमरे ।' विवाहके पूर्व वरका परछन होता है; यथा—'सिज आरती अनेक विधि मंगल सकल सँवारि । चलीं सुदित परिछन करन गजगामिनि वर नारि । १ । २ १७ ।' पुनः, 'शुम आरती' से परछनके साज-सामग्रीका ग्रहण हुआ । यथा 'रासु दरस हित अति अनुरागीं । परिछन साजु सजन सब लागीं ॥ हरद द्व दिध पल्लव फूला । पान प्राफल मंगल मूला ॥ अक्षत अंकुर रोचन लाजा । मंजुल मंजरि तुलिस विराजा ॥ १ । ३ ४६ ।' यहाँ 'सुम आरती सँवारी' कहकर आगे 'परिछन चली हरिहं' कहनेसे सप्ट हुआ कि आरती करना ही 'परिछन' हैं । (परंतु इसमें आरतीके अतिरिक्त और भी रीतियाँ होती हैं ) । (ग) 'संग सुमंगल गाविह नारी' इति । 'संग नारी' कहकर श्रीमेना अम्बाजीकी प्रधानता जनायी । अर्थात् मेनाजी गाती हैं और उनके संगमें और स्त्रियाँ भी मिलकर गा रही हैं । 'मैना' शब्दके साथ 'गाविह' बड़ा चोखा है । इनका स्वर मधुर है इसीसे 'मैना' नाम है, मानो 'मैना' (सारिका) ही हैं ।—[पं० रामकुमारजीका यह मत है, पर अधिकांश लोगोंके अनुसार मेनाजी नहीं गा रही हैं । केवल क़ियाँ गा रही हैं । मेनाजीपर ६८ (३) में लिखा जा चुका है । ]

कंचन थार सोह वर पानी । परिछन चली हरहि हरषानी ॥ ३ ॥ विकट वेप रुद्रहि जब देखा । \* अबलन्ह उर भय भएउ विसेषा ॥ ४ ॥

श्राव्दार्थ—कंचन=सोना, सुवर्ण। परिछन (परछन)=िववाहकी एक रीति जिसमें वारात घरपर आनेपर कन्या-पक्षकी स्त्रियाँ वरके पास जाती हैं और उसे दही, अक्षतका टीका लगाती हैं, उसकी आरती उतारती हैं तथा उसके ऊपरसे मूसल, वट्टा आदि घुमाती हैं। (श॰ सा॰)। वरके घरपर भी वरपक्षकी स्त्रियाँ माँ, भावज इत्यादि भी परछन करती हैं। कोई-कोई 'परछन' को 'परीक्षण' का अपभ्रंश कहते हैं और कहते हैं कि यह वरकी परीक्षा है और कोई इसे 'परि— अर्चन' का अपभ्रंश मानते हैं। थार (थाल)—काँसे या पीतल आदिका बड़ा छिछला थालीसे बहुत बड़ा बर्तन।

अर्थ-सुन्दर हाथोंमें सोनेका थाल शोभित है। (इस प्रकार वे) हर्पपूर्वक महादेवजीका परछन करने चलीं ॥ ३॥ जब उन्होंने विकट (भयंकर) वेषवाले रुद्रको देखा तब स्त्रियोंके हृदयमें बहुत अधिक भय उत्पन्न हो गया ॥ ४॥

टिप्पणी—१ 'कंचन थार सोह''' इति। (क) 'संग सुमंगल गाविंह नारी' और 'पिरछन चली हरिह हरिवानी' से स्चित किया कि घरते सब गाते हुए चलीं। (ख) 'कंचन थार'—इसमें परछनका सब मंगल द्रव्य रक्खा हुआ है जो पूर्व शुभ आरतीकी टिप्पणीमें कह आये। थालमें आरती भी सजायी हुई होती हैं। (ग) 'बर पानी' कह कर हाथोंको कमल समान जनाया। 'बर पानी' अर्थात् हरतकमलमें। यथा—'कनक थार मिर मंगलिह कमल करन्ह लिये मात। घलीं मुदित परिछिन करन पुलक पर्छित गात। १। ३४६।' (घ) 'परिछन चली हरिहः'''—हरका परछन करने चलीं और हिंपत हैं। ताल्पर्य यह कि शिवजीका दर्शन होगा इस विचारसे हिंपत हैं। दर्शनके लिये हर्ष हुआ कि दर्शन करके आरती उतारेंगी। यथा—'रामदरसिहत अति अनुरागीं। परिछिन साज सजन सब छागीं। १। ३४६।' (इसीसे यहाँ 'हर' शब्द दिया। जो क्लेशोंके हरनेवाले शिव हैं उनकी हम दूलहरूपमें आरती करेंगी। साधारणतः भी वरको देखने आदिका उत्लाह सामु आदिको होता ही हैं और मंगलकार्य भी है, अतः हर्ष होना स्वाभाविक है।)

२ (क) इस प्रसंगभरमें श्रीमेनाजीकी प्रधानता दिखायी है।—शुभ आरती सँवारनेमं प्रधान हैं—'मैना सुम धारती सँवारी'। गानेमं प्रधान हैं, स्त्रियाँ तो संगमें गाती हैं—'संग सुमंगल गावहिं नारी'। शोभामें प्रधान हैं—'कंचन थार सोह वर पानी'। चलनेमं प्रधान हैं—'परिछन चली हरिह हरपानी'। (ख) पुनः, यहाँतक आरती, गान, थाल, हाथ और स्नेहकी शोभा कही। 'आरती सँवारी' से आरतीकी, 'सुमंगल गावहिं' से गानकी, 'कंचन थार' से धालकी, 'वर पानी' से हाथकी और 'हरपानी' से स्नेहकी शोभा कही।

र 'विकट रेप रुद्रहि'''' इति। (क) विकट अर्थात् भयङ्कर; यथा-'तन छार व्याल कपाल भूपन नगन जिल्ल भयंकरा' इसीते अवलाओं की विशेष भय हुआ। (ख) 'रुद्रहि देखा' से पाया गया कि और गणादि संगमें कोई नंहीं हैं, रुद्र अकेले ही हैं। यह बात आगे के 'गए महस जहाँ जनवासा' से स्पष्ट हैं; क्यों कि जनवासे को जाते समय भी कोई गण साथमें नहीं कहा गया। (सम्भव है कि भूत-प्रेतादि बहुत कुरूप एवं नंगे थे जिन्हें देख लड़ के भय खाकर प्राण लेकर भाग आये थे, इसीसे

ए अवलन्ति--१७०४, को० रा०। अवलन्त्--१६६१, १७२१, १७६२।

यह समझकर कि अब स्त्रियाँ परछन करने आयँगी अतः गणादिको जनवासेमें रहने दिया हो; अथवा, देवताओं में यह रीति ही हो कि बाराती जनवासेमें ठहरा दिये जाते हैं, केवल वर परछनके लिये कन्याके द्वारपर आता है क्योंकि यहाँ शंकरजीके अतिरिक्त कोई भी बाराती नहीं कहा गया। 'जब देखा' का भाव कि विकट वेप तो नारदजीसे सुना था, यथा—'नगन अमंगळ बेप' पर देखना दूसरी बात है। सुननेसे डरी न थीं, देखनेसे डरीं। (ग) शिवजीका रूप वेप देखकर स्त्रियों भयको प्राप्त हुई, इसीसे यहाँ 'ठद्र' नाम दिया। रुद्र भयानक हैं, उन्हें देखकर डर लगता ही है। यथा—'रुद्रहि देखि मदन भय माना। १। ८६।' (घ) 'अवलन्ड उर भय' कहनेका भाव कि भय तो पुरुषोंको भी हुआ और वे तो वेचारी 'अवला' ही हैं, अतः इनको विशेष भय हुआ तो आश्चर्य ही क्या ? ऐसा होना तो उचित ही था। (ङ) 'मय विसेषा' का भाव कि भय तो औरोंको भी हुआ। बालकोंको, बाहनोंको, अगवानोंको, सभी को भय हुआ था, केवल स्थाने लोग ही घर्य धारण कर वहाँ रह गये थे और सब तो भाग ही गये। पर, अवलाओंको 'विशेष' भय हुआ, क्योंकि भयभीत होना तो नारिन्स्वभाव ही हैं; यथा—'नारि सुमाउ सस्य सब कहहीं। अवगुन आठ सदा उर रहहीं। "मय अबिके असीच अदाया॥ ६। १६'॥ ['बिशेष मय'के और भाव ये हैं—(१) श्रक्तर-समाज देखकर भय हुआ और ये तो सिरसे पैरतक सर्प लपेटे थे, इससे इन्हें देख विशेष भय हुआ। (२) ब्रह्मा-विष्णु आदि और उनके समाजोंको देखकर बहुत हर्ष हुआ था, उनके बाद एकदमसे विकट विकराल स्तर पर्य लपा, इसीसे 'विशेष हर्प विशेष भय' में परिवर्तित हो गया; वे परम भयभीत हो गयीं। (३) आरती देखकर सर्प लपलपाये, अतः बहुत डर गयीं।]

कि नोट—यह चित्र भी हास्यप्रद है परन्तु यहाँ हँसी टिकाऊ नहीं है। कारण कि स्वयं आगे लिखता है। ( लमगोड़ाजी ) स्त्रियोंका अयथार्थ भय 'मयानक रसाभास' है।

#### भागि भवन पैठीं अति त्रासा । गए महेसु जहाँ जनवासा ॥ ५ ॥ मैना हृदय भएउ दुखु भारी । लीन्ही वोलि गिरीसकुमारी ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—पैठीं (सम्भवतः 'प्रविष्ट' का अपभ्रंश 'पैठना' है )=घुस गयीं, घरके भीतर चली गयीं। यथा— 'चळेड नाइ सिरु पैठेड बागा। ५। १८।'

अर्थ-अत्यन्त भयके मारे भागकर वेसब घरमें घुस गर्यी । और महादेवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गये ॥ ५ ॥ श्रीमेनाजीके दृदयमें भारी दुःख हुआ । उन्होंने गिरीशकुमारी श्रीपार्वतीजीको बुला लिया ॥ ६ ॥

टिप्पणी—9 'भागि भवन पैठीं....' इति । (क) बालक डरे थे, अतः वे भागकर घरमें चले गये; यथा— 'बालक सब ले जीव पराने। गए भवन ""; और इनके सम्बन्धमें कहते हैं कि ये भागकर 'भवन पैठीं' भवनमें पैठ गयीं। वहाँ 'गए' और यहाँ 'पैठीं' शब्द देकर ख्रियोंके 'अति ब्रास' का स्वरूप दिखाया है। (ख) 'अति ब्रासा' का भाव कि बालकोंको 'शास' हुई और ख्रियोंको 'अति ब्रास' हुई । अथवा, अवलाओंके उरमें विशेष भय हुआ इसीसे 'अति ब्रास' हुई । (ग) 'गए महेसु" इससे जनाया कि शिवजी परछन करानेको खड़े रहे, जब ख्रियाँ भाग गयीं तब आप भी जनवासे-को चले गये। इससे जनाया कि शिवजी परछन करानेके लिये द्वारपर ले आये थे। इसीसे जब ख्रियाँ भाग गयीं तब जनवासेमें इनका जाना लिखा गया। अथवा, इनको भी जनवासा देकर तब वहाँसे लाये हों। [जनवासेमें चले जानेका भाव यह भी कहा जाता है कि शिवजीने यही समझा कि इस देश और कुलमें परछनकी यही रीति है कि वरको देखकर परात पटककर ख्रियाँ घरमें घुस जायँ। अतएव परछनकी रसम समास समझकर जनवासेको चले गये। विशेष भाव आगे 'महेश' शब्दमें दिये गये हैं।]

नोट—यहाँ इस प्रसंगमें क्रमशः प्रसंगानुक्छ शिवजीके तीन भिन्न-भिन्न नामों 'हर', 'कद्र' और 'महेरा' का प्रयंग हुआ है। प्रथम आरती वा परछनके साथ 'हर' पद दिया। जो आर्तिहरण हैं, उनकी आरती करने चर्छी, यथा—'आरित करिय आरितहरकी।' (विनय॰) ये श्रीगिरिजाजीका पाणिग्रहण करके गिरिजाजीका तथा माता-पिताका क्ट्रेश हरण करेंगे जिससे फिर देवताओं के भी संकट निवारण होंगे। इस विचारसे आरती (परछन) के प्रसंगमें 'हर' (क्ट्रेशं हरतीति हरः) नाम उपयुक्त है। विकट वेष और विशेष भयकी उत्पत्तिसे 'कद्र' शब्दकी सार्थकता प्रकट ही है। स्त्रियों के माग जानेपर जनवासे में जाते समय 'महेश' नाम देनेमें भाव यह है कि आप 'महान् ईश' हैं, आपकी सब जीवोंपर दया हैं, यथा—'पान कियो विष भूषन मो करनावरनालय साई हियो है। क० ७। १५७।' आप समझ गये कि हमारा विकट वेप देखकर लियाँ डर

गयी, ये हमारे ऐश्वयंको हमारे स्वरूपको नहीं जानतीं, अतएव जनवासेमें जाकर ठहर गये और कोई दूलह होता तो अपमान समझकर वारातसहित घर छोट जाता। आगे स्वरूपका बोध भी होनेका उपाय इसी वहाने रच दिया है।

प० प० प०—'विकट येप रुद्रहि जब देखा। "गए महेस " इति। पहळे शिव ये, यथा—'शिवहि संभुगन करिंदि सिगारा'। फिर 'महेश' बने, यथा—'मनही मन महेस मुसुकाहीं'। तत्पश्चात् 'हर' बने, यथा—'परिछन चली हरिह हरपानी'। पर अन्तमें प्रतीत हुए-'क्द्र'। महेश=महान् ईशः। उन्होंने अपनी ईशनशक्तिसे 'मृंगिहि प्रेरि सकल गन देरें' और महेशता विद्ध की। कुछ कोध नहीं आया, इससे अपने मनपर ईशता दिखायी। स्त्रियाँ परछनके लिये चलीं तब उनको विश्वाम हुआ कि अब पार्वतीजीका विवाह होगा, उनकी चिन्ताका हरण हुआ; अतः 'हर' नाम यथार्थ ठहरा। जब दूलहको प्रत्यक्ष देख लिया तब तो वे क्द्र (भयानक) ही ठहरे। वास्तवमें तो 'संसारकां दावयतीति रुद्रः' (श्रुति)। संसारक्ति रोगके भगानेवाले होनेसे क्द्र नाम है। यहाँ तो उनको देखते ही मेना आदि सब स्त्रियाँ भागने लगीं। अज्ञानी विषयी नीव शिवजीसे दूर-दूर प्रांचमक-मरीचिकाके पीले-पीले भागते दौड़ते हैं—यह इन स्त्रियोंके निमित्तसे दिग्दर्शित किया है। 'शिवधाम छपाला' हैं; इतने अपमानपर भी कोधका लेश नहीं। शान्त गम्भीर इन्द्रियसंयमी महेश जनवासेको चले गये-।

टिप्पणी-र 'मेना हृदय मएउ दुखु मारी।"' इति। (क) 'भारी' कहनेका भाव कि दुःख तो सभी स्त्रियोंको हुआ पर इनको 'भारी' दुःख हुआ । भारी अनर्थ देखकर भारी दुःख हुआ । अन्य स्त्रियोंके हृदयमें भयका होना कहा-'भयलन्ह उर मय मएउ विसेपी।' और मेनाजीके हृदयमें भारी दुःखका भी होना कहा, क्योंकि माताका ममत्व कन्यापर महुत होता है। विशेष वात्सल्य, विशेष ममत्व विशेष दुःखका कारण होता ही है। अथवा उमाजीका भारी क्लेश समझ-कर माताको भारी दुःख हुआ क्योंकि उमामें इनका भारी स्नेह है, उमा इनको प्राणोंसे अधिक प्रिय हैं, यथा— 'कंत उमा मम प्रान वियारी। १। ७१।', 'अधिक सनेह गोद वैठारी'। कन्याके दुःखसे माता दुःखी हुई और माताके दु: खसे साथकी सब अवलाएँ दु: खी हुई; यथा—'मई विकल अवला सकल दुखित देखि गिरिनारि। ९६।' (ख) 🖅 मेनाजीको भय, त्रास, दुःख सभी भारी हुए; यथा—'मय भएउ विसेषा', 'मागि मवन पैठी अति त्रासा ।', 'मैना सदय भएउ दुखु मारी'। (ग) ['लीन्ही वोलि' इति । पार्वतीजीको बुलानेका कारण वात्सल्य और करणा ही जान पड़ते हैं। यहाँका दृश्य मानवप्रकृतिका पूरा नमूना है। ठीक ऐसा ही मनुष्य स्वाभाविक करते हैं। यहाँ करुणरस परिपूर्ण है। टीकाकारोंने बुळानेके भाव ये कहें हैं—( १ ) इनके रूपको देख और गुणोंको स्मरणकर विळाप करेंगे जिससे भय और दुःख दोनों ही कम हो जायेंगे, यथा 'कहें हू तें कछ दुख घटि होई ॥ ५। १५ ॥ (२) 'पार्वतीजी वरको देखकर कहीं डरन जायँ। (३) कहीं ऐसा न हो कि हिमाचल वाहर-ही-बाहर इनको व्याह दें ] (घ) 'गिरीसकुमारी' का भाव कि यह राजकुमारी है, इसका विवाह राजाके साथ होना चाहिये था न कि योगीके साथ । योगीके साथ व्याह बहुत अयोग्य है—यही समझकर मेनाजीको बहुत दुःख हुआ। ( पुनः भाव कि यह पर्वतराजको कन्या है, पर्वत अविचल होते हैं, वैसे ही यह भी माताकी व्याकुलता देखकर किंचित् भी विचलित न होंगी, माताके विलापसे भी इनका धैर्य न जायगा, इनका धेर्य भी 'गिरीशवत्' है, ये माताको भी धीरज देंगी )।

प० प० प०—नारद्जीसे शिवजीके वेपका स्वरूप प्रथम ही जान िलया था, श्रीमगवान्का स्मरण करनेपर उनका भय और सोच चला गया था और वे स्वयं पार्वतीको शंकरिनिमत्त तप करनेका उपदेश देनेको गर्या । फिर मेदिशिरा मुनिसे पार्वतीजीकी मिहिमा भी सुनी, इत्यादि सब होनेपर भी मेनाजी क्यों डरीं ? हिंकि यहाँ मानवी मनके स्वभावका एक सुन्दर चित्र-चित्रित किया है और बताया है कि श्रव, विचार और प्रत्यक्ष वस्तु दर्शनमें महदन्तर रहता है। प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर मानवी मन सब पूर्व विचारों, सिद्धान्तों और रहस्य ज्ञानको एक निमिपमें भूल जाता है। मानसशास्त्राभ्यासी छोगोंको श्रीमानसमें मानवी मनके स्वभावका अभ्यास करनेके लिये जितनी विविध सामग्री उपस्थित मिलती है इतनी किसी अन्य महाकाव्यमें दुर्लभ है। 'ममता तरुण तमी अधियारी। राग हेप उत्कृत सुस्कारी' का महान् प्रभाव यहाँ दिखाया है तथा 'समय सुभाउ नारि कर साँचा। मंगल महँ मय मन अति काँचा॥ ५। ३७।२॥' हस यचनको यहाँ चरितार्थ किया है। अर्जुन और भारतीय युद्ध भी इस मानव प्रकृतिका उदाहरण है।

अधिक सनेह गोद वैठारी। स्याम सरोज नयन भरे\* वारी॥ ७॥ जेहि विधि तुम्हिह रूपु अस दीन्हा। तेहि जड़ वरु वाउर कस कीन्हा॥ ८॥

अर्थ — बहुत स्नेह ( के कारण ) से गोदमें विठा लिया। उनके नीलकमलसमान नेत्रोंमें जल भर आया॥ ७। (वेबोली) जिस विधाताने तुमको ऐसा (सुन्दर) रूप दिया उस जड़ने दूलहको वावला क्यों वा कैसे वना दिया!॥ ८।

टिप्पणी—१ 'अधिक सनेहः''' इति। (क) 'अधिक सनेह' कहकर जनाया कि पूर्व जितना स्नेह था उसं इस समय अधिक बढ़ गया है। पूर्व उमाको प्राणप्यारी कहा है, यथा 'कंत उमा मम प्रान पिआरी' (७१)। अ प्राणोंसे अधिक प्रिय हो गयीं, (दुःख देखकर स्नेह अधिक हो ही जाता है), इसीसे आगे उनके स्नेहके कारण प्राण देनेपर उद्यत हैं। अधिक प्रति भरी कन्याको आगे वहा दुःख होर स्नेहकी अधिकताके कारण हैं। 'अधिक स्नेह' का स्वरूप यहाँसे दिखाते हैं। अधिक स्नेहसे ही गोदमें विठाया। (ख 'स्याम सरोज नयन' इति। शृङ्कारका समय है, इसीसे शृङ्कार करके आरती उतारने चली थीं। पोडश शृङ्कारमें अंजन, काजल या सुरमा लगाना भी एक शृङ्कार है। सुरमा या काजलयुक्त होनेसे नेत्रोंको श्यामकमल समान कहा (पाँडेजी)। (ग) 'नयन मरे वारी'—विचारती हैं कि यह राजकुमारी है, इसका निर्वाह योगीके साथ कैसे होगा यही सोचकर अधिक स्नेहके कारण गोदमें विठा लिया है और यही समझकर आँसू भर आये।

२ 'जेहि विधि तुम्हहि:"' इति । ( क ) वरका भयानक रूप देखकर अपनी कन्याके सुन्दर रूपका सोच कर लगीं। 'विधि' को दोष लगाती हैं क्योंकि फलके दाता 'विधि' ही हैं। (ख) 😂 फलदाता होनेसे विधिको ही स लोग दोष लगाया करते हैं; यथा 'एक विधातिह दूपन देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह विषु जेहीं॥ २। ४९ ॥' 'सहित विष परसपर कहहीं । विधि करतब उलटे सब अहहीं ॥ निपट निरंकुस निटुर निसंकू । जेहि सिस कीन्ह सरुज सकलंकू ॥ रू करुपतरु सागरु खारा । तेहिं पठए वन राजकुमारा॥ २। १९९॥' 'विधि न सकेड सहि मोर दुलारा। नीच बीचु जनः मिस पारा ॥ २ । २६९ ॥' 'विधि बामकी करनी कठिन जेहिं मातु कीन्ही बावरी ॥ २ । २०९ ॥' 'दैं दोप सकल सरें बोलहिं बाम बिधि कीन्हों कहा || २ | २७६ || १ इत्यादि | (ग) 'तेहि जड़' इति | 'जड़' कहनेका भाव कि ऐसी रूपक कन्याका ऐसा पति बनाना 'जड़ता' है। रूपवती दुलहिनके लिये रूपवान् दूलह चाहिये न कि विकट वेपधारी वावला ऐसा बुरा वर रचना मूर्खताका काम है। यथायोग्य कार्य करनेसे ही 'विधि'को 'विधि' कहा जाता है, योग्य कार्य करने ही वह चतुर कहा जाता है। यथा 'जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी। तेहि स्यामल वरु रचेउ विचारी॥ १। २२३ (यह विधिकी चतुरता है); 'कैकइ सुअन जोगु जग जोई। चतुर विरंचि दीन्ह मोहि सोई॥ २। १८९ ॥' (यहाँ यथायोग्य करनेसे विधिको चतुर कहा )। पार्वतीजीके सम्बन्धमें अयोग्य करने ( अयोग्य वर रचने ) से यहाँ 'जड़' कह ऐसे ही अयोग्य कार्य करनेसे 'विधि' को निटुर, निरंकुश, नीच, वाम आदि विशेषण ( उपर्युक्त उद्धरणोंमें ) छोगोंने वि हैं। [(घ) पंजाबीजी हिस्तते हैं कि पार्वतीजीको रूप और तदनुकूल बुद्धि, धैर्य आदि गुण जैसे होने चाहिये वैसे विधिवत् दिया, इसीसे 'तुम्हिह रूप अस दीन्हा' के साथ 'विधि' शब्द दिया। और वरकी भयंकर जटिल आदि अयो-रूप गुणवाला बनानेसे उसी विधिको 'जड़' कहा। और किसीका मत यह है कि इस समय मेनाजी व्याकुल हो गयी हैं, इसीसे विहुलताके कारण उन्होंने 'जड़' कह दिया। यथा 'अति आरत अति स्वारधी अति दीन दुखारी। इन्ह को बिलगु न मानिये बोलहिं न निचारी ॥ लोकरीति देखी सुनी व्याकुल नरनारी । अति घरपे अनयरपेउ देहिं दैविहें गारी ॥ (विनंय ३४)। और कोई-कोई 'जड़' को वरका विशेषण मानकर अर्थ करते हैं कि 'उसने दूलहको जड़ और बावला कैसे बनाया। ( ङ ) इस अर्घालीमें दो अनमिल बातोंका वर्णन है कहाँ तो यह रूप और कहाँ बावला पर ? अतः यहाँ 'प्रथम विषम अलंकार' है ] (च) 🖙 यहाँ मेनाजीके तन, मन और वचन तीनोंकी दशा दिखायी। स्नेहके कारण हृद्यमें दुःख हुआ, यह मनकी व्यवस्था कही। उमाको स्नेहसे गोदमें विटा लिया यह तनका हाल कहा और आगे उमाको स्नेहके कारण दुःखकी बातें कहती हैं कि 'जेहि बिधि'''' इत्यादि, यह वचनकी दशा कही। भाव कि मेनाजी तन-मन-वचनसे उमाजीके स्नेहमें डूब गयी हैं।

वि० त्रि० — जो प्रश्न ब्रहादेवसे करना चाहिये था, वह अपनी कन्यासे करने लगीं । विधिको उपालम्म देती हैं, अथवा इस व्याजसे कन्याकी अस्वीकृति चाह रही हैं।

छंद- - कस कीन्ह वरु बौराह विघि जेहि तुम्हिह सुन्दरता दई। जो फलु चिहअ सुरतरुहि सो वरवस वव्दरिह लागई।। तुम्ह सिहत गिरितें गिरौं पावक जरौं जलनिधि महुँ परौं। घरु जाउ अपजसु होउ जग जीवन विवाह न हों करों।। श्रान्दार्थ — बरवस=जबरदस्ती, वरजोरी, जबरई, वलात्कार। जाउ (जाय)=बिगङ जाय, उजङ जाय। 'घर जाना' मुहाबरा है अर्थात् घर बिगङ जाय, कुलका नाश हो जाय। हों=मैं।

सर्थ—जिस विधाताने तुमको सौन्दर्य ( अर्थात् सुन्दर रूप ) दिया, उसने दूळहको कैसे बावळा बनाया?जो फळ फल्पवृक्षमें लगना चाहिये वह जबरन बब्लमें लग रहा है। तुम्हारे सहित मैं पर्वतपरसे ( भळे ही ) गिर पड़ूँ ( गिरकर प्राण दे दूँ ), आगमें जल मरूँ, समुद्रमें डूब मरूँ, घर ( भळे ही ) उजड़ जाय, वंशका नाश हो जाय और ( चाहे ) जगत्भरमें अपयश ( क्यों न ) हो पर मैं जीतेजी विवाह नहीं ( ही ) करूँगी।

टिपाणी-9 'कस कीन्ह'''' इति । (क) यह बात बारम्बार कह रही हैं, इसीसे ग्रन्थकारने भी इसे दो बार यहाँ लिखा; यथा 'जेहि विधि तुम्हिह रूप अस दीन्हा । तेहि जड़ वरु बाउर कस कीन्हा ।' पूर्व कह चुकी हैं, वही बात फिर कहती हैं। (वस्तुत: ऐसा कुछ नियम भी है कि किसी-किसी छन्दके आरम्भमें कुछ शब्द दोहराये जाते हैं मानसमें भी कई स्थानींपर ऐसा हुआ है)। (ख) 'जो फल चहिअं ''' इति। यहाँ उमाजी फल हैं, सुन्दर रूपवाला पति सुरत र है, शिवनी वव्लका वृक्ष हैं, शिवनीकी प्राप्ति होनेको है यह बबूलमें उस फलका लगना है। 'चहिअ सुरतरुहि' का भाव कि कल्पवृक्ष देववृक्ष है, यह देवताओंका भाग्य है। आशय यह कि उमाजीका व्याह तो किसी परम सुन्दर देवताके साथ होना चाहिये था । वव्ल प्रेतवृक्ष है । प्रेतवृक्ष ववूलमें वह सुन्दर फल लगनेको है अर्थात् प्रेताधिपतिके साथ विवाह हो रहा है। कल्पनृक्षके फलके समान सुन्दर फल नहीं और बबूलसमान निकाम ( निकम्मा ) नहीं कि पास जाय भी तो काँटे ही चुर्भेंगे । त्रयूलमं काँटे-ही-काँटे, वैसे ही वरमं सर्प, विभूति, मुण्डमाल, जटा, बाघाम्त्रर आदि काँटे-ही-काँटे हैं [ वैजनाथजी आदिका मत है कि यहाँ परम सुन्दर भगवान् विष्णु 'सुरतक' हैं। पार्वतीजी और उनका सौन्दर्य (परम सुन्दरी पार्वतीजी) फल हैं। शिवजी काँटेदार बबूलका बक्ष हैं। मेनाजी सोचती हैं कि पार्वतीजीका विवाह होना चाहिये था भगवान् विण्युसे, सो न होकर कुरूप, भयंकर वेपवाले शिवजीसे होनेको है। ] (ग) 'बरबस लागई' का भाव कि हमारा मन तो कदापि नहीं हैं कि शिवजीके साथ व्याह हो । मैं नहीं करना चाहती । [ 'बरबस' कहा क्योंकि शिवजी ही पति हों इसी-लिये तप कराया और किया गया । शिवप्राप्तिका वर भी मिल गया । यथा-- भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज-कुमारि । परिहरु दुसह कलेस सब अव मिलिहिहें त्रिपुरारि । ७४ ।' ब्रह्मवाणी असत्य हो नहीं सकती । अतएव न चाएनेपर भी बलात् होनेको है। (घ) मेनाजीकी इच्छाके विरुद्ध वर मिलना 'विषाद्न अलंकार' है; यथा-- 'जहँ चित घाही वस्तु ते पार्व वस्तु विरुद्ध । बुद्धियंत नर वरनहीं तहाँ विषादन शुद्ध ।' (अ॰ मं॰ )। श्रीमेनाजी अपने उपर्युक्त अभिप्रायको सीधे-सीधे न कहकर उसका प्रतिविंग मात्र 'सुरतरः "लागईं' कहकर जनाती हैं। ऐसा वर्णन 'ललित अलं-कार' हैं । यथा-'छि कित अलंकृत जानिये कह्यो चाहिए जौन । ताही के प्रतिविवही बरनन की जै तौन ।' ( अ० मं० ) ]

२ 'तुम्ह सहित गिरि तें गिरों ''' इति । (क) भाव कि तुम जीती रहोगी तो वे बलात् व्याह कर लेंगे, इसछिये 'तुम्हारे सहित' मैं पर्वतसे गिरूँगी । मेनाजी और पार्वतीजी 'गिरि' पर हैं । हिमाचल 'गिरि' हैं । इसीसे प्रथम
गिरिपरसे गिरनेकी बात कही । (स ) कि वहाँ तीन प्रकारसे मरनेकी तैयारी दिखायी—'गिरि ते गिरों', 'पावक जरों', 'जलिपि महें परों'। पर्वत, पायक और जल इन तीनके कहनेका भाव यह है कि मरनेपर शरीरको तीन तत्त्वोंमेंसे इन्हीं किसी एक ही प्राप्त होती हैं—किसीको प्रश्वीतत्त्व, किसीको अग्नितत्त्व और किसीको जलतत्त्वकी । [ पुनः भाव कि मरनेपर शरीरकी तीन ही प्रकारकी गित होती हैं; यथा—'कृमि मस्म विट परिनाम तत्तु तिह लागि जग वैरी मयो ।' (विनय १२६) । उन तीन व्यवस्थाओं के लिये तीन प्रकारसे कहा । पर्वतसे गिरनेपर पृथ्वीतत्त्वमें मिलनेसे 'कृमि', अग्निमें जलनेसे भरम और समुद्रमें डूबनेसे जलजनुओं के खा लेनेसे 'विष्ठा' होगी ] (ग ) गिरि, पायक और जलिपि तीनोंके कमका भाव कि प्रथम पर्वतसे गिरना सुगम वा सुलभ है, अतः उत्तम है। इससे कित है 'पायकमें जलना' क्योंकि इसमें चिता पनानेकी कितनता है, अतएव यह मध्यम हैं । समुद्रमें जाकर द्वाना इन दोनोंसे कितन है क्योंकि समुद्र दूर हैं, उसकी प्राप्त शीम नहीं हो सकती । अतएव निकृष्ट उपाय होनेसे उसे अन्तमें कहा । [ पुनः दूसरा भाव यह कहा जाता है कि प्रथम गिरिपरसे गिरनेको कहा, फिर सोचीं कि हिमाचल गिरिपा है, इस कारण कदाचित् गिरिपरसे गिरनेपर भी मृत्यु न हो तब अग्निमें जल महँगी और यदि अग्निदेव भी न जलावें (क्योंकि सब देवताओंका स्वार्थ इसी विवाहमें हैं) तो समुद्रमें हुव जाऊँगी ]

प॰ प॰ प॰ प॰—मरनेकें ये तीन उपाय मेनाके मनोभावानुकूल हैं। वे सोचती हैं कि भयानक रहका स्पर्श किसी प्रकार भी मेरी प्रिय पुत्रीके देहको न होने पाये। गिरिसे गिरनेपर व्याघादि पशु उसे तुरन्त खा लेंगे, मृत देहोंका पता भी न लगेगा, यह उत्तम उपाय है और महज साध्य है। अग्निमें जलनेसे देह भस्म हो जायगी, पर वह योगी चिताकी भस्मको विभूति समझता है, भस्मको भी रहवेपका डर लगेगा, अत: यह उपाय उतना उत्तम नहीं। जलमें इनकर मरनेसे जलचर देहको खा लेंगे, मृतदेह उनके हाथ न लगेगी, पर समुद्र दूर और तुर्गम है।—विप, शस्त्र या उद्वन्धनसे मरना इससे मुलभ है पर विषसे मरनेपर वे उसे जिला लेंगे। शस्त्रसे मस्तक काटकर मरनेपर वे किसी पशुका मस्तक उसपर रख देंगे दसकी-मी दशा होगी। इत्यादि। देवोंके पास अमृत रहता ही है और उन्होंने खार्थवश यह सब कराया है। अत: जिस साधनसे मृत देह उनको न मिल सके वे ही सोचे।

लमगोड़ाजी—-'यहाँ अनिमल वेजोड़पनसे ही करुणरस उत्पन्न हो गया है। इसीसे मेरी धारणा है कि वह अनिमल वेजोड़पन हास्यरसमें गिना जाना चाहिये जितसे हँसी आवे।—हाँ! यहाँ कविका कमाल है कि एक चित्रसे एक ओर हास्य, दूसरी ओर भयानक एवं करुणरस उत्पन्न किये हैं। पर किन अन्तमें जोर करुणरसपर ही देता है—-'जो फल चहिअ सुरतरुहि सो बरबस बबूरहि लागई'। इसीलिये 'छहूँदर लगावें चमेलीका तेल' का सकरुण रूपान्तर प्रयुक्त हुआ है।'

टिप्पणी—३ 'घर जाउ''' इति । (क) पूर्व कह आये हैं कि बारात यमकी सेना है (यह लड़कोंने घर-घर कहा है )। विवाह न करनेसे यमकी सेना घर अवस्य लूट लेगी और अपयश होगा, यही सोचकर कहती हैं कि 'वर जाउ'''। अर्थात् घरका छट जाना और अपयश होना यह सब मुझे स्वीकार है, मंजूर है, पर विवाह करना अंगीकार नहीं है। 'घर जाना' शीघ होगा और अपयश पीछे। अर्थात् घर छटनेमें देर नहीं होनेकी और अपयश तो उसके पश्चात् कहीं होगा जब खबर फैलेगी; इसीसे 'घर जाउ' प्रथम कहा। [(ख) वैजनाथजी आदिने 'वारात घर लौट जाय', 'हमसे घर छुट जाय', 'शिवगण हमारा घर लूट लें—इस प्रकार अर्थ किये हैं। पर 'घर जाना' मुहावरा है, अतर ये अर्थ ठीक नहीं हैं।]

## दो॰—भईं विकल अवला सकल दुखित देखि गिरिनारि। करि विलापु रोदित वदित सुता सनेहु सँभारि॥ ६६॥

शब्दार्थ—बिलाप=बिलख-बिलखकर था विकल होकर रोनेकी किया=शोकयुक्त वचन निकालना । रोदित=स्दन करती हैं । बदित=कहती हैं ।

अर्थ—हिमाचलराजकी स्त्रीको दुखित देखकर सब स्त्रियाँ व्याकुल हो गर्या । ( मेनाजी ) वेटीके स्नेहको याद कर-करके विलख-विलखकर रोती-पीटती और कहती थीं । ९६ ।

वीरकविजी—१ 'पर्वतराजकी भायांको विकल हुई देखकर अन्य स्त्रियोंका व्याकुल होना रोना 'मित्रपक्षीय प्रत्यनीक अलंकार' है।

२—शंका—मेनाजी पहले ही देविंप नारद और हिमवान्द्वारा शिवजीके रूपको मुन चुकी थीं, फिर इतना टर उन्हें क्यों हुआ जब कि उन्होंने उक्त वरकी प्राप्तिके लिये कन्याको तपस्या करने मेजा ! समाधान—मानसप्रकरणमें कह आये हैं कि किवता-नदीके लोकमत और वेदमत दो किनारे हैं । यहाँ नदीकी धारा लोकमतके किनारेसे लगकर चल रही है । स्त्रियोंका स्वभाव भीरु और चंचल होता है । भीपण वेप देख पहलेकी कही सुनी वातें मेनाको भूल गर्यो । वे पुत्रीके रनेहमें विद्वल हो उठीं । फिर इस घटना सम्बन्धसे श्रीपार्वतीजीकी अत्यन्त माहमा सब लोगोंपर व्यक्त करना कविको अभीष्ट है ।

३ 'हिंदी नवरत्नके लेखक इस बातको लेकर गोसाई जीपर वेतरह टूट पड़े हैं। उन्होंने यहाँतक कविपर आक्षेप किया है कि महादेवजीका विवाह इस कारण विगाड़ा गया है जिसमें श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी शोभा वद् जाय । शिव ! शिव ! इस दोषारोपणसे समालोचकोंने सत्यका गला घोंट डाला है।'

टिप्पणी—१ 'भई बिकल''' इति । (क) मेनाजीके वचन मुनकर कि वे पार्वतीसिंहत प्राणान्त करनेपर तुली हुई हैं, तथा उनको अत्यन्त दुखित देख, देखनेवाली सब क्रियाँ विकल हो गयाँ। (ख) पहले मेनाजी नेत्रोंमें अश्रु भरे हुए दु:खकी वातें कहती रहीं, अब उच्च स्वरते रोने लगीं। अतः 'करि बिलाप रोद्ति' कहा । (ग) 'किर विलाप' 'सनेह सँभारि' इति । भाव कि सुताका रनेह सँभालकर, हृदयमें घारण करके दुःख मानकर और उसके गुणांको विचारकर विलाप करके रोती हैं और सुताके रूप और गुणोंको बखान करती हैं, अपने दुःखकी बात कहती हैं ।—[ 'सुता सनेह' के तीन अर्थ हो सकते हैं—सुतापर अपना रनेह, सुताका अपनेपर रनेह और सुताकी कोमलता । रनेह—कोमलता । तीनों अर्थ यहाँ घटित होते हैं । मुझे यह प्राणोंसे अधिक प्यारी है तब ऐसे कुथोग्य वरके साथ में व्याद कैसे करने दूँ ! इसका मुझमें इतना रनेह है तब इसकी रक्षा मैं न करूँ तो कौन करेगा ! वि० त्रि० 'सुता सनेह समारि' का भावार्थ यह कहते हैं—'वेटीके रनेहको सँभाले हुए हैं, कोई त्रुटि नहीं होने पावे । यदि ऐसे वरसे व्याह हो गया तो माँके प्रेममें (वास्तल्यमें ) त्रुटि समझी जायगी !'

नारद कर में काह # वेगारा | । भवनु मोर जिन्ह में वसत उजारा ॥ १ ॥ अस उपदेस उमहि जिन्ह दीन्हा । वौरे वरिह लागि तपु कीन्हा ॥ २ ॥

धर्य—मैंने नारदका क्या विगाड़ा जिन्होंने मेरा वसता हुआ घर उजाड़ डाला ? ॥ श्रीर जिन्होंने उमाको ऐसा उपदेश दिया कि उन्होंने बावले वरके लिये तप किया ॥ २ ॥

हिष्णी—१ 'नारद कर मैं काह बेगारा''' इति। (क) विधिकी निन्दा करके अव नारदकी निन्दा करती हैं, क्योंकि विधि तो कर्मका फल देते हैं; उनका दोष ही क्या १ जिसके लिये तप किया गया, विधिने उसकी प्राप्ति कर दी। कर्म (तप) करानेके हेतु नारदजी ही हैं, इन्हींने तप करवाया जैसा वे स्वयं आगे कहती हैं। [(स) 'काह बेगारा' का भाव कि जो कोई किसीको हानि पहुँचावे तो बदलेमें यदि उसको हानि पहुँचायी जावे तो अपराध नहीं माना जाता, कोई दोष नहीं देता; पर मैंने तो नारदजीका कुछ विगादा नहीं, तब उन्होंने हमसे कोहेका बदला लिया कि हमारा अनर्थ किया १]। (ग) 'भवन मोर' '' हित । इस कथनसे जान पड़ता है कि मेनाजीको यह निश्चय विश्वास हो गया है कि अब घर न बचेगा। 'भवनका उजाड़ना कहनेमें भाव यह है कि सत्तिष्योंका वाक्य सुन चुकी हैं कि नारदके सिखावनसे घर नष्ट होता है; यथा—'नारद सिख जे सुनिह नर नारी। अवसि होहिं तिज भवनु भिखारी॥ १। ७२।'- (सप्तिष्योंके वाक्य मेनाजीने सुने हैं इसका प्रमाण नहीं मिलता, यह अनुमान ही होगा। पर यह कह सकते हैं कि मेनाजी नारदजीका स्वभाव जानती हैं और जो कह रही हैं वह भी जानती हैं। यह वात पार्वतीमंगलसे भी सिद्ध होती है। —अौर व्याह न होनेसे वाराती घर अवस्य खूट लेंगे यह मेनाजीको निश्चय है जैसा कि 'धर जाउ''' उपर्युक्त वचर्नोसे स्पष्ट है।—यही विचारकर कहती हैं कि नारदने मेरा घर उजाड़ा। तप कराकर वावले वरको ला मिलाया जिससे घर वचना कठिन है। (घ) 'बसत' का भाव कि घर सम्पूर्ण पदार्थोंसे सम्पन्त है, यदि घरमें कुछ न होता तो इतना दुःख न होता। इन्होंने तो बसा-वसाया घर उजाड़ा।

२ 'अस उपदेसु'' 'इति । (क) यथा—'जो तपु करें कुमारि तुम्हारी। भाविड मेटि सकिह त्रिपुरारी॥ जद्यपि बर अनेक जग माहीं। एहि कह विव तिज दूसर नाहीं॥ १। ७०।'—[ कि जो प्रथम अर्घालीमें कहा था कि 'नारद कर में काह वेगारा' उसीको अगली तीन अर्घालियोंमें स्पष्ट करती हैं कि मैंने कुछ नहीं विगाड़ा, उन्होंने व्यर्थ ही, अकारण ही हमारा घर उजाड़ा, हमारी लड़कीसे त्रथा ही बावले वरके लिये तप करवाया, हमारी लड़कीका जन्म विगाड़ा। (ख) 'बोरे बरिह' '' का भाव कि ऐसा वर मुफ्त भी मिलता तो भी मैं उसे अपनी कन्या न व्याहती, सो उसके लिये उन्होंने उसे तपका उपदेश दिया, जिसमें उनका चाहा चेता टल न सके। कि यहाँ 'बरबस बवूरिह लागई' का भाव स्पष्ट कर दिया है। ] (ग) ब्रह्माने वावला वर वनाया, अतः प्रथम ब्रह्माको बुरा-भला कहा था, यथा—-'कस कीन्ह वर बोराह'''। और नारदजीने तप करवाया, अतः इनकी भी निन्दा की।

साचेहु उन्ह कें मोह न माया। उदासीन धनु धामु न जाया॥ ३॥ पर घर घालक लाज न भीरा। वाँझ कि जान प्रसव के पीरा॥ ४॥

शन्दार्थ—मोह=प्रीति । माया=कृपा, दया । यथा—माया दम्भे कृपायां च ।' जाया=विवाहिता स्त्री, विशेपतः वह जो यद्या जन चुकी हो । यथा—'तज्ञाया जाया भवति यदस्या जायते पुनः इति श्रुतिः ।' जिसमें पुरुप फिर पुत्ररूपसे उत्पन्न

कदा—छ०। काह—१६६१, १७२१, १७६२। † विगारा—प्रायः औरोंमें । नेगारा—१६६१।

<sup>‡</sup> नेहि—१७०४।

होता है वही स्त्री 'जाया' कहलाती है। इसका एक अर्थ 'संतान' भी होता है। घालक=नाशक, नाश करने वा विगाइनेवाले। भीरा=भय, डर। बाँझ=बह स्त्री जिसके बचा न होता हो, वन्ध्या। प्रसव=बचा जननेवाली; प्रस्ति।=बचा जननेकी किया। पीरा (सं० पीडा)=पीड़ा, दर्द, कष्ट।

अर्थ—सत्य ही उनके मोह है न माया (वा, मायामोह नहीं है)। न शत्रु है न मित्र, न धन है न धाम और न धी-पुत्र ही।। रे।। वे पराया घर उजाड़नेवाले हैं, उनको न लज्जां है न भय। भला वाँझ प्रसवकी पीड़ाको क्या जाने १॥४॥

टिप्पणी—१ 'साचेहु उन्ह कें मोह न' ''इति । (क) 'साचेहु' कहकर जनाया कि जब सप्तिषेवोंकी कहनी सुनी थी कि नारदके मोह माया नहीं है तब उनकी वात सत्य न मानी थी, इसीसे अब कहती हैं कि 'साचेहु' अर्थात् यह बात सत्य त्याबित हुई ।—( पर इसका क्या प्रमाण है कि प्रेमपरीक्षाकी गुप्त बातें सप्तिषियों या गिरिजाजीने मातासे कहीं ! मेरी समझमें नारदम्भनिका यह स्वभाव सब जानते ही हैं, वसे ही मेनाजी भी सुनती या जानती रही हैं पर अब स्वयं उसका अनुभव, हुआ, अपने ही ऊपर बीत रही हैं; अतः वे कहती हैं कि 'साचेहु' अर्थात् अर्थात् अर्थात् का तता ही या अब जान गयी कि जो सब कहते हैं वह सत्य ही है )। ( ख) 'मोह न माया' इति । भाव कि उन्होंने इतनी छोटी और सुकुमार कन्यासे तप करवाया और वह भी बावले बरके लिये; यदि उनके हृदयमें प्रेमका अंकुर होता तो ऐसा कदापि न करते । माया, कृपा, दया भी नहीं है, यदि होती तो जब हमने उमाको ले जाकर चरणोपर डाल दिया था; यथा—'सुता बोलि मेली मुनि चरना।' तब तो दया लग आनी थी। आगे मोहमाया न होनेका कारण स्वयं कहती हैं ( ग) 'उदासीन धनु धामु न जाया' इति'। 'उदासीन'में भाव यह कि भलेमानुस नहीं हैं, उनमें भलमंसाहत है ही नहीं, नंगोंके समान हैं; यदि भलेमानुस होते तो अच्छेके यहाँ व्याह कराते। 'धनुधाम' ''' का भाव कि धन-धाम, स्त्रीमें मोह-माया होती ही है, पर इनके ये तीनों नहीं हैं, तव माया-मोह कहाँसे हो ! अपने धन, धाम, स्त्री नहीं हैं, इसीसे 'परघरघालक' हैं, पराया घर उजाड़ा करते हैं, सबको अपना सायनाना चाहते हैं; यथा—'आपु सरिस सबही चह की हा। १। ७९।' हो कि 'साचेहु उन्ह के '' जाया' यह बावले वरके लिये तप करानेका कारण बताया और आगे 'पर घर बावलक' '' में भवन उजाड़नेका हेतु कहती हैं।

२ 'पर घर घालक " इति । (क) 'दच्छ सुतन्ह उपदेसेन्द्रि जाई । तिन्ह फिरि भवन न देखा आई ॥ चित्रकेतु कर घर उन्ह घाला । कनककिसपु कर पुनि अस हाला ॥ १ । ७९।' तथा 'भवन मोर जिन्ह वसत उजारा ।' के सम्बन्धसे 'पर घर घालक' कहा । पूर्व औरोंसे तथा पुराणों-इतिहासोंमें सुना था और अब खयं भी अनुभव किया । (ख) 'लाज न भीरा' इति । अर्थात् लज्जा नहीं है कि कोई कुछ एवं क्या कहेगा ? डर नहीं है कि लोक-परलोक विगड़ेगा । विरक्त हैं, उदासीन हैं, धन-प्राम, स्त्री-पुत्र कुछ है ही नहीं, अतः नंगापन करनेमें डर नहीं है कि कोई हमारा विगाड़ना चाहे तो विगाड़ेगा क्या ? लजा नहीं है, कहनेमें भाव यह भी है कि ब्रह्माजीने एवं दक्षने शाप भी दिया तब भी परघरघालनेका स्वभाव न छोड़ा, ऐसे निर्लच्ज हैं )। (ग) 'बाँझ कि जान प्रसव के पीरा' इति । अर्थात् घर होता तो घर विगड़नेकी पीर भी जानते । [ पुनः भाव कि स्त्री होती और उससे कोई कन्या होती तब उसको यदि ऐसा वर मिलता तो भले ही जान पड़ता कि माता-पिताको कैसा दुःख होता है, तभी दूसरेके दुःखको समझते, फिर ऐसा उपदेश कभी न देते । इस चरणमें काकोक्ति-द्वारा कण्ठध्वनिसे विपरीत अर्थ भास्ति होनेसे यहाँ 'वक्रोक्ति अलंकार' है अर्थात् वन्ध्या स्त्री प्रसव-वेदनाको नहीं जान सकती, उसका अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके संतान कभी होती नहीं, जिसपर पड़े वही जान सकता है । ]

नोट—पार्वतीमङ्गलमें भी मेनाजीके ऐसे ही वचन हैं। वहाँ सप्तर्षियोंको भी लथाड़ा है। यथा—'नारद के उपदेस कवन घर गे निहें ॥ ६६ ॥ घरघालक चालक कलह प्रिय कहियत परम परमारथी। तैसी बरेखी कीन्हि पुनि मुनि सास स्वारथ सारथी ॥ उर काइ उमहि अनेक बिधि जलपति जननि दुख मानई ॥ ६७ ॥'

जननिहि बिकल विलोकि भवानी । बोली जुत विवेक मृदु वानी ।। ५ ।। अस विचारि सोचिह मित माता । सो न अटरै जो रचे विधाता ।। ६ ।।

श्रब्दार्थ—मति=मत, नहीं, न । रचना≕विधान करना, निश्चित करना, लिखना ।

र्थ्य—माताको व्याकुल देखकर भवानी (श्रीपार्वतीजी) विवेकयुक्त कोमल वाणी बोर्ली ॥ ५॥ हे माता । जो विधाता निश्चित कर देता है वह टलता नहीं—ऐसा विचार कर सोच न कीजिये ॥ ६॥

टिप्पणी—१ 'जनतिहि बिकल विलोकि''' इति । (क) मेनाजीको विकल देखकर सब स्त्रियाँ विकल हो गयी थीं। 'जननिहि' कहकर जनाया कि औरोंको व्याकुल देखकर नहीं वरंच 'जननी' को व्याकुल देखकर बोली। (कारण कि और स्य तो मेनाजीकी व्याकुलतासे व्याकुल थीं। जब उनकी व्याकुलता जाती रहेगी तब और सब तो खयं ही शान्त हो जायँगी )। ( स ) 'भवानी' नाम देनेके भाव ये हैं--( १ ) यद्यपि ये कन्या हैं और माता आदि सभी व्याकुल हैं तथापि ये किंचित व्याकुल नहीं हैं। सबकी शिवजीमें अप्रीति है पर इनका प्रेम जैसाका तैसा दृढ़ बना हुआ है। ये जानती हैं कि हम शिवपली थीं और अब भी वही हमारे पति होंगे; इसलिये कविने 'भवानी' अर्थात् भवपत्नी कहा । भला बचा माँको क्या ज्ञानोपदेश करेगा ? और यहाँ ये ज्ञानोपदेशके वचन कह रही हैं, अतः किंव प्रथम ही समाधानके लिये 'भवानी बोली' कहकर तव उनके वचन कहते हैं। अर्थात् ये तो भवपत्नी हैं, लीलामात्रके लिये ये मेनाजीकी पुत्री हुई हैं, नहीं तो ये तो 'सदा संभु अरथंग निवासिनी। हैं। (ग) 'ज़त विवेक' इति । वाणीको यह विशेषण देकर जनाया कि और सब स्त्रियाँ अज्ञानी हैं, इसीसे व सव मेनाजीको विकल देख खयं विकल हो गयीं; यथा—'भई विकल अवला सकल दुखित देखि गिरिनारि ।'; किसीको ज्ञान नहीं है कि मेनाजीको समझक्तर उनका सोच दूर करतीं । भवानी व्याकुल नहीं हुई क्योंकि इनको विवेक है । पुनः, भाव कि 'विवेकमय' वचनोंसे शोक और न्याकुलता दोनों ही दूर होते हैं; यथा--'सोक निवारेड सबिह कर निज विज्ञान प्रकास। २ । १५६ । , 'किह प्रिय वचन विवेकमय कीन्ह मातु परितोषु । २ । ६० । ' अतः 'विवेकयुत' वर्चन वोलीं । [ (घ) भवानीके वोलनेका कारण तो स्पष्ट ही है कि सभी स्त्रियाँ व्याकुल हैं, कोई भी सावधान नहीं हैं जो माताको समझातीं। दसरा कारण यह कहा जाता है कि जयतक माता ब्रह्माको दोप देती रहीं तबतक आप न बोलीं, परंतु जब नारदजीको बुरा-भला कहने लगीं तब बोलना आवश्यक हो गया, क्योंकि गुरुकी निन्दा सुनना पाप है। यदि आप ही सुनती रहतीं तो जगत्में फिर गुरुमर्यादा केंसे रहती ! श्रीसीताखयंवरमें भी माता सुनयनाजी वहुत ही विह्नल हो गयी थीं, परंतु वहाँ उनकी एक सखी बड़ी सयानी थी, उसने उनको समझा लिया था।

२ 'अस विचारि सोचिह मिति...' इति । (क) 'विचार' का भाव कि विचार करनेपर सोच जाता रहता है, अतएव मेरे वचनोंपर विचार करो । (ख) 'सो न टरें...'—आगेकी चौपाई में देखिये । यहाँ लिखा है—'जो रचै विधाता' और आगे कहते हैं 'काम लिखा जो ।' इस तरह 'रचने' का अर्थ 'लिखना' स्पष्ट कर दिया ।

करम लिखा जौ वाउर नाहू । तौ कत दोस लगाइअ काहू ॥ ७ ॥ तुम्ह सन मिटहि कि विधिक्ष के अंका । मातु व्यर्थ जिन लेहु कलंका ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—कत=क्यों; किएलिये। सन=से। अंक=रेखा, लेख, अक्षर। कलंक=अपयश, धव्वा, वदनामी, दोप। नाह् (सं नाथ)=खामी, पति; यथा—'नाह नेहु नित वदत विकोकी। २। १४०।

अर्य—जो हमारे कर्म ( भाग्य ) में बावला ही पित लिखा है तो किस लिये किसीको दोव लगाया जाय ( एवं लगाती हो ) ॥ ७ ॥ विधाताके लिखे हुए अङ्क क्या तुम्हेंसे मिट सक्तते हैं ? ( अर्थात् कदापि नहीं मिट सकते ) । हे माता ! व्यर्थ ही अपने ऊपर कल्ङ्क मत लो ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'करम'=िल्लार, ललाट, (भाग्य); यथा—'दुल सुल जो लिखा किलार हमरें ''।' मेनाजीने नारदजीको दोप लगाया कि 'अस उपदेसु उमिह जिन्ह दीन्हा। ''', उसीपर कहती हैं कि 'करम लिखा' 'तो कत
दोसु लगाइअ काहू।' तालर्थ कि इसमें हमारे कर्मका दोप है, नारदजीका नहीं। यथा—'कौसल्या कह दोसु न काहू।
करम वियस दुख सुख छित लाहू॥ १। २८२।' पुनः भाव कि तुम ही कहती हो कि 'जेहि विधि तुम्हिह रूपु अस दीन्हा।
तेहि जड़ यह वाउर कस कीन्हा॥' (अर्थात् यह सिद्धान्त तुम जानती हो और यह भी जानती हो कि विधिन ऐसा वर
लिखा है तम व्यर्थ किसीको दोप क्यों लगाती हो !) [(ख) 'तुम्ह सन मिटिहि' ''' कि' इति। 'सो न टरें जो रचे
विधाता', 'करम लिखा जो वाउर नाहू' और 'तुम्ह सन मिटिह कि विधि के अंका' कहकर माताको नारदजीके पूर्व वचनोंका सारण कराती हैं।—'कह सुनीस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लिखार। देव दनुज नर नाग सुनि कोउ न मेटिन-

इ.स. १७०४ । मैं — को० रा०। के — १६६१, १७२१, १७६२ ।

हार ॥ ६८ ॥', 'जस बह में बरनेउँ तुम्ह पार्हीं । मिलिहि उमिह तस संसय नाहीं', 'जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेव । अस स्वामी एहि कहूँ मिलिहि परी इस्त असि रेख ॥ ६७ ॥' अर्थात् उन्होंने विधाताका लिखा हमारे भाग्यमें जो है वह बता दिया था । तब नारदमुनिका इसमें दोष क्या ? तुम उनके यचन भूल गयी हो, सो में याद दिलाती हूँ । ये तो प्रथम ही कह चुके हैं कि 'इस्त असि रेख' अर्थात् 'विधिके अङ्क' ऐसे ही पड़े हैं ।—यह नारद-सिद्धान्त है कि 'विधिके अङ्क नहीं मिटते' अतः 'करम लिखा जो बाउर नाहू' अर्थात् विधाताने हमारे भाग्यमें ऐसा ही पति लिखा है यह कहकर अब कहती हैं कि 'तुम्ह सन मिटिह कि ?' । ] अर्थात् तुम्हारे मिटाये विधिके अङ्क नहीं मिटेंगे, तुम जो विधाताके अङ्क मेटनेको कह रही हो, यह हो नहीं सकता । 'जीवत बिबाहु न हों करीं' यही विधाताके लिखे अङ्कोंका मिटाना है; सो यह हो नहीं सकता । मेनाजीने जो कहा था कि 'कस कीन्ह बरु वौराह' 'विबाह न हों करीं' उसीपर कहा कि 'तुम्ह सन मिटिह कि विधि के अंका', और जो माताने कहा था कि 'घर जाउ अपजस होउ' उसपर कहती हैं कि 'व्यर्थ जिन लेहु कलंका।'

नोट—'ब्यर्थ जिन छेहु कर्लका' इति । भाव कि पर्वतपरसे गिरने, अग्निमें जलने या समुद्रमें ह्वनेसे सव तुग्हीं होष देंगे, बुरा-भला कहेंगे । नारदजी एवं विधाताकों कोई दोप न देगा और न उनका कोई दोष है, क्योंकि विधाता कर्मों के अनुसार लिख देता है; यथा—'कठिन करम गित जान बिधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दृःता। २। २८२।'; इमारे कर्मों के अनुसार उसने हमारा पित लिख दिया। अतः विधाताका दोप नहीं। और नारदजीने लिखा हुआ सुना दिया, जेसा होना है वह बता दिया; अतः उनका भी दोप नहीं। जब अपने ही कर्मों का दोप है तब उनको बुरा कहनेसे तुमको कोई अच्छा न कहेगा। 'ब्यर्थ' से यह भी जनाया कि व्याह ने होना ही है और वर भी यही मिलना है; हाय-हाय करनेपर भी कुछ और नहीं हो सकता। लोग तुमको ही कलंक लगायँगे कि बहुत रो-पीटकर कर ही क्या लिया !

छं०—जिन लेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसरु नहीं।
दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरें जाव जहँ पाउव तहीं।।
सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अवला सोचहीं।
बहु भाँति विधिहि लगाइ दूपन नयन वारि विमोचहीं।।

शब्दार्थ—करुणा=मनका वह विकार जिससे पराये दुःखको देखकर दुःख होता है पर यहाँ 'करुणा' से करुणाका कार्य 'शोक, दुःख, विलाप, रोना-पीटना' अर्थ गृहीत है; यथा 'जनि अवला जिमि करुना करहू' ( कैकेबीवाक्य दशरथप्रति। २.। ३५)।

अर्थ-हे माता ! कल्झ मत लो, रोना-घोना छोड़ो, यह अवसर शोकका नहीं है। हमारे ललाटमें जो दुःख-सुख लिखा है वह जहाँ ही मैं जाऊँगी वहाँ ही मुझे मिलेगा । उमाजीके बहुत नम्र, विनययुक्त और कोमल वचन सुनकर सब स्त्रियाँ सोच एवं सोचिवचार करने लगीं और विधाताको बहुत प्रकारसे दोप लगा-लगाकर नेत्रोंसे आँस् गिराने लगीं।

टिप्पणी—१ 'जिन लेंडु कलंकु''' इति । (क) मेनाजी विलाप करके रोती हैं; 'किर विलाप रोदित बदित''' इसीपर कहती हैं कि 'करुना परिहरहु अवसर नहीं' । अर्थात् यह मङ्गलका अवसर है, न कि करणाका । (करणाका अवसर तो तभी था जब नारदसे पहिले-पहल समाचार सुना था। वि० ति० )। यही किव आगे कहते हैं—। 'लगे होन पुर मंगल गाना'। (ख) 'दुखु सुखु जो लिखा''' इति। प्रथम दुःखकी उत्पत्ति है पीछे सुखकी (और इस समय तो दुःख सिरपर पड़ा है) इसीसे प्रथम 'दुःख' कहा। दुःख-सुख दोनों कहनेका भाव कि ये दोनों साथ ही रहते हैं। कहीं भी जीव जाय, दोनों मिलते हैं। कहीं ऐसा नियम नहीं है कि यहाँ सुख ही मिलेगा या दुःख ही मिलेगा। यथा 'जनम मरन सब दुख सुख भोगा। हानि लाभु प्रिय मिलन बियोगा॥ काल करम वस होहिं गोसाई। वरबस राति दिवस की नाई॥ ॥ २११५०।' (ग) 'सुनि उमा बचन बिनीत''' इति। मेनाजी विलाप करके विकल 'हुई; यथा 'किर विलाप'' जननी बिकल अवलोकि', तब खियाँ भी विकल हुई। उमाजीने सोचकर विवेकरत विनम्न पचन करे कि 'दुखसुख जो लिखा '''। इसीसे सब खियाँ सोचको प्राप्त हुई। [पुनः, 'सोचहिं'=विचार करने हुगी। अर्थात् विचारती हैं कि धन्य है यह कन्या! है तो यह बालिका, पर इसकी बुद्धि सयानोंसे भी अच्छी है। जो यह कहती है सो सत्य ही है। नारदका क्या दोप ? उन्होंने तो प्रथम ही कह दिया या कि जो 'बिधि लिखा लिलार' उसके अनुसार वर ऐसा मा॰ पी॰ खा॰ खं २. १३—

अवस्य मिलेगा। दोप है तो विधिहीका न कि नारदका। यह भाव आगेके 'विधिह छगाइ दृष्वन' से भी सिद्ध होता है। अर्थात् वे अब नारदको दोप नहीं देतीं पंजाबीजीका मत है कि स्त्रियाँ पार्वतीजीके वाक्योंको सुनकर 'सोचिहिं' अर्थात् चिना करती हैं कि ऐसी सुन्दर और बुद्धिमान् कन्याको पित कैसा अयोग्य मिला है, विधातापर इसका दोण धरकर सब कदन करती हैं ] (घ) 'बहु भाँति' '' इति। बहुत भाँति दूपण लगाती हैं; यथा 'सिहत बिषाद परसपर कहहीं। विधि करतब उक्तदे सब अहहीं ॥ निपट निरंकुस निद्धर निसंस् । जेहि सिस कीन्ह सरुज सकलंकू ॥ रूख कलपतरु सागरु खारा ॥ २।११९ ।' इत्यादि ही बहुत प्रकार हैं । विधि होकर इसने ये ये 'अविधि' कार्य किये। (ङ) 'विधि' को दोष लगानेका भाव कि माताने विधि और नारद दोनोंको दोष लगाया। पार्वतीजीने माताको मना किया—'कत दोसु लगाइअ काहू' यह समझकर स्त्रियाँ विधिको दोष देती हैं, क्योंकि पार्वतीजीने विधिके लिखनेका प्रमाण रक्खा है—'करम लिखा जो', 'जो विधि लिखा लिलार'।

#### दो॰—तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत । समाचार सुनि तुहिनगिरि गवनें तुरत निकेत ॥ ६७ ॥

शब्दार्थ-तुहिन=पाला, तुषार, हिम । तुहिनगिरि=हिमाचल।

अर्य-यह समाचार सुनते ही तुरंत उसी समय नारदमुनिसहित और सप्तिषयोंको साथ लिये हुए हिमाचलराज धरमें गये। ९७।

लंगगोड़ाजी—किस कुरालतासे करणरसके प्रवाहको शान्तरसकी ओर फेरा है !! माताको भावी पर संतुष्ट होनेका उपदेश, पातिव्रत्य धर्मकी ओर संकेत जिस रूपमें यहाँ है, वही रूप दुःखी माताके सामने ठीक था।

नोट—१ यहाँ 'सहित' और 'समेत' दो शब्द पर्यायवाची देकर सचित किया कि केवल नारद्जीको ही नहीं व्रमें ले गये किन्तु सप्तर्थिको भी साथ ले गये। सप्तर्थिका भी साथ ले जाना आवश्यक दिखाया। इसी कारण इनके लिये एक शब्द ('समेत') अधिक दिया और जनाया कि केवल नारद मुनिके साथ जानेसे काम न चलेगा। पुनः 'सहित' शब्दसे यह भी भाव लिया जा सकता है कि 'स हित' अर्थात् हित मित्रों 'समेत' वा 'प्रेमसमेत नारदको सप्तर्षि समेत'। आदर प्रेमसित नारदजीको साथ ले जाना कहकर जनाया कि लियाँ इनको दोप लगा रही हैं पर हिमाचल दोप न देकर इनका आदर कर रहे हैं। पुनः, दो पर्याय शब्द देनेका भाव यह भी हो सकता है कि नारदजीको लेकर जारहे थे कि इतने में ही सप्तर्षि भी आ गये तय उनको भी साथ ले लिया। पर इसका प्रमाण अभी कोई मिला नहीं है।

२ 'नारद सिहत अह रिषि सप्त समेत' इति । नारद जीको साथ छ आनेका भाव यह है कि स्त्रियाँ इनको दोष दे रही हैं। इसिल्ये ये ही उनको समझानें । दूसरे यह कि समझानें मारद जी बड़े प्रवीण हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, इनके समान समझाना किसीसे नहीं बन पड़ता । और सप्तियोंको साथ इसिल्ये लाये कि स्त्रियोंका इस समय नारद पर विश्वास नहीं है, फिर प्रत्येक मनुष्य अपना समर्थन करता ही है परन्तु सात बड़े-बड़े महिष महात्मा भी वही बात कहेंगे तब विश्वास हो जायगा । तीसरे (पं रामकु मारजीके मतानुसार) 'सप्तिपियोंको साथ इससे लाये कि इन्होंने नारद जीकी निन्दा की थी ।' अतः अब नारद जीके वचनोंसे, उनके समझानेंसे मेनाको बोध न होगा न संतोष होगा, उनके वचनोंपर इनकी प्रतीति नहीं होनेकी । जब सप्तिषियोंके सामने नारद जी मेनाजीको समझायेंगे और सप्तिपे उनके वचनोंमें अपनी सहानुमूति दिखावेंगे, उनके वचनोंमें सहमत होते जायेंगे तब विश्वास होगा कि ये सत्य कह रहे हैं, इनका कुछ भी दोष नहीं है । नारद सफाई देंगे, सप्तिपे उनके गवाह या साक्षी होगे । चौथे यह कि सप्तिष्ट 'वरेपी' करने आये थे, उन्होंने हिमाचलको पार्वतीजीके व्याहकी तैयारी करनेको कहा और लग्न धरवायी थी, इससे उनको भी मेनाजी दोपी समझती हैं, यथा 'तैसी बरेपी कीन्हि पुनि मुनि सात स्वार्थ सारगी ।' (पार्वतीमंगल ६७) । अतः दोनों मुलकिमोंको साथ लाये कि दोनों समझावें ।

तव नारद सवही समुझावा। पूरव कथा प्रसंगु सुनावा।। १।। मयना सत्य सुनहु मम वानी। जगदंवा तव सुता भवानी।। २।। अजा अनादि शक्ति अविनासिनि। सदा संभु अरधंग निवासिनि।। ३।। जग संभव पालन लय कारिनि। निज इच्छा लीला वपु धारिनि।। ४।।

# जनमीं प्रथम दक्षगृह जाई। नामु सती सुंदर तनु पाई।। ५॥ तहहुँ सती संकरहि विवाहीं। कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं।। ६॥

श्चार्थ —अज=अजन्मा अर्थात् कारणरहित ख इच्छित जन्म लेनेवाली । अविनासिनि=नाशरहित । अर्थात् मोहादि कारणींसे आत्मखरूप नहीं भूल सकता, किन्तु जिनका शान सदा एकरस बना रहता है ( वैजनाथजी )।

अर्थ—तब नारदजीने सभीको समझाया। पूर्व-जन्म-कथाका प्रसंग सुनाया। १। (वे वोले) हे मेना! सत्य-सत्य हमारी बात सुनो, तुम्हारी बेटी जगत्-माता भवानी (शिवपत्नी) हैं। २। अजन्मा, अनादि शक्ति और अविनाशिनी हैं। सदा श्रीशिवजीके अर्धाङ्गमें निवास करनेवाली अर्थात् उनकी अर्द्धाङ्गनी हैं। ३। जगत्को उत्पन्न, पालन और संहार करनेवाली हैं। अपनी इञ्लासे लीलाशरीर धारण करनेवाली हैं। ४। पहिले दक्षके घर जाकर इन्होंने जन्म लिया (उस समय इनका) नाम सती था। इन्होंने सुन्दर शरीर पाया था। ५। वहाँ भी सतीने शङ्करहीको व्याहा था (एवं सतीजी शङ्करको व्याही गयी थीं)। यह कथा सारे संसारमें प्रसिद्ध है। ६।

नोट—१ 'तब नारद सबही समुझावा।'''' इति । केवल नारदजीने समझाया, सप्तिषयोंने नहीं; इसका एक कारण यह है कि पूर्व इन्होंने गिरिजाजीका भविष्य और वर्तमान मेना और हिमाचलको सुनाया था, यद्यपि हिमाचलने इनको त्रिकाल्झ कहकर 'भूत'काल भी पूछा था । उस समय 'भूत' कालका चरित सुनानेका अवसर न था, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य भरा है । उसके सुननेसे माधुर्यमें दम्पतिको इनके पालन-पोषण आदिका यथार्थ सुख न प्राप्त होता । अब उस प्रसंगके सुननेका अवसर है । पुन: पूर्वप्रसंगके सुनानेका अवसर है । पुन:, पूर्वप्रसंग सुनानेका भाव कि नारदजीने पूर्व कर्मगति 'जो बिधि लिखा लिलार' कहकर समझाया था; परन्तु इस समय इनको उससे धेर्य और सन्तोष नहीं हो सकता था क्योंकि वे विधाताको भी तो दोष दे ही रही हैं । अतएव पूर्वका ऐश्वर्यमय प्रसंग कहकर सन्तोष नहीं हो सकता था क्योंकि वे विधाताको भी तो दोष दे ही रही हैं । अतएव पूर्वका ऐश्वर्यमय प्रसंग कहकर सन्तोष नहीं हो सकता था क्योंकि भवानीने केवल माताको समझाया था और इन्होंने सबको समझाया मेना तथा सब खेर्य देगे। (ख) 'सबही' का भाव कि भवानीने केवल माताको समझाया था और इन्होंने सबको समझाया मेना तथा सब खियों आदिको जो वहाँ उपस्थित थीं। कैसे समझाया यह दूसरे चरणमें कहते हैं। 'पूरव कथा' अर्थात् पूर्व सती-तनकी कथाका प्रसंग सुनाया। आगे जैसा सुनाया सो कहते हैं।

टिप्पणी—१ भयना सथ्य सुनहु ममं बानी। " इति । (क) यहाँ मेनाजी ही मुख्य हैं । इन्हींकी विकलतासे औरांकी विकलता है। यथा 'भई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि'। इनको योध हो जानेसे और सब स्वयं शान्त हो जायँगी, इसीसे इन्हींको सम्बोधन करके कहते हैं। 'सत्य सुनहु मम बानी' कथनका भाव कि नारदके वचनमें मेनाजीको विश्वास नहीं है, इससे वे कहते हैं कि हमारा वचन सत्य है, हम झूठ नहीं वोलते। अथवा, तुग्हारे समझानेके लिये हम बात बनाकर नहीं कहते, हम सत्य ही कहते हैं। वा, उमाका ऐश्वर्य कहना चाहते हैं, इनको इसमें विश्वास दिलानेके लिये 'सत्य'--पद दिया। (पहिले जो कहा था उस वाणीमें कौतुकका पुट था। सत्य वातको गुप्त रक्खा था वि० त्रि०)। (ख) 'जगदंबा तव सुता भवानी' इति । जगन्माता और शिवपत्नी हैं । पुनः, भवानी इनका नाम है और ये जगत्की माता हैं; यह ऐश्वर्य कहा । 'सुता तुम्हारि' अर्थात् वे ही तुम्हारी सुता हैं; यह माधुर्य कहा, यथा 'जनकसुता जग-जननि जानको । अतिशय प्रिय करुणानिधानकी ।' में श्रीजानकीजीकी माधुर्यमें स्तुति है। (ग) 'अजा अनादि-शक्तिः अविनासिनि।' इति । इनका जन्म नहीं होता, इसीसे आदिरहित हैं, इनका नारा नहीं इसीसे अन्तरिहत हैं, यथा 'नहिं तव आदि अंत अवसाना' । शक्ति कहकर दूसरे चरणमें बताते हैं कि किसकी शक्ति हैं,—'सदा संभु अरधंग निवासिनि'। [ अर्थात् शिवजीका नित्य संयोग इनको प्राप्त है । तुम्हारे देखनेमें ये अलग जान पड़ती हैं पर वस्तुतः शम्भुसे इनका वियोग किसी कालमें नहीं है। इससे यह शङ्का जीमें हो सकती है कि इनको नित्य संयोग है और इनका जन्म तथा विनाश इत्यादि नहीं होते तो हमारे यहाँ जन्म कैसे हुआ १ इसके निवारणार्थ निज इच्छा लीला वपु धारिनिं कहा । अर्थात् अपनी इच्छासे जब लीला करना चाहती हैं 'तब-तब शरीर धारण करती रहती हैं । 'अजा अनादि शक्ति अबिनासिनि' कहकर इनकी ·चिच्छक्तिरूपा' जन।या ] ।

गचच्छाकरूपारजनाया । । २ (क) 'जग संभव पालन लय कारिनि ।'''' इति । सदा 'संभु अरधंग निवासिनि' कहकर उत्पत्ति, २ (क) 'जग संभव पालन लय कारिनि ।'''' इति । सदा 'संभु अरधंग निवासिनि' कहकर उत्पत्ति, पालन, संहार करना कहनेका भाव कि माया ईश्वरसे मिलकर उत्पत्ति आदि कर्म करती है। अर्थात् प्रकृति पुरुपसे मिलकर जगत्का

व्यवहार करती है। जगत्की उत्पत्ति-पालन संहार करती है। अर्थात् यही ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनाती हैं। प्रधान माया त्रिगुण घारण करनेसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहलाती है। (ख) 'निज इच्छा लीला बपु धारिनि' अर्थात् इनका शरीर धारण करना कर्मके वरासे नहीं होता, इनका शरीर 'लीला बपु' है, पाञ्चभौतिक नहीं है। यह कहकर आगे वपु धरना कहते हैं। [जिसतरह श्रीशद्धारवीमें भगवान्के आवेशावतार होनेके कारण शास्त्रोंमें ईश्वरत्व प्रतिपादन किया गया है उसी तरह श्रीपार्वती जीमें भी भगवच्छितिन के आवेश होनेसे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि करनेका निरूपण किया जाता है। (वेदान्तभूषण पं० रामकुमारदासजी)]

यावा हरिदासनी (शीला)—'तब नारद सब ही समुझावा' ',इति । जब श्रीशिवजीका कुवेष देख मेना आदि सव व्याकुल हुए तब नारदजीने श्रीशिवजीका परल कहकर सबको समझाया कि वे विश्वारमा सर्वजीवोंके हृदय हैं । मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारल्प सब उनके अधीन हैं, वे मिलन नहीं हैं, सदा एकरस दुःखमुखातीत हैं, इसीने वे स्वतन्त्र हैं । ऐसे समझाकर तब 'प्रव कथा प्रसंग' मुनाया । 'पृष्व' अर्थात् प्रकाशमयी कथा कही जो आगे कहते हैं । भवानी अर्थात् भव ( संसार ) से आनि अर्थात् अरिता ( शतुता ) है, रामचित्तरूपी ओषधिको प्रकट करनेवाली हैं जिससे भवरोगका नाश होगा । अजा अर्थात् अज जो ब्रह्म उसकी अनादि शक्ति हैं । अविनाशिनी हैं । यावत् देव, दैत्य, राक्षक, नरादि जो समस्त जीव प्रैलोक्यमें हैं वे इन्हींकी शक्ति डोलते-फिरते अर्थात् चेतन्य हैं, ब्रह्म प्रकाशक है और ये चैतन्य करनेवाली हैं।'

टिप्पगी—३ (क) 'जनमीं प्रथम दक्षगृह जाई''' इति । प्रथमका भाव कि तुम्हारे ही यहाँ नहीं प्रथम जनम लिया किन्तु तुम्हारे यहाँसे पहले दक्षके घर जन्म लिया था। 'जाई'का भाव कि अपनी इच्छासे अवतार लिया। 'निज-इच्छा छोला यपु' धारण किया इसीसे सुंदर तन है, यथा 'इच्छामय नर बेच सँवारे। होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे॥ १५२।१।', 'कामरूप सुंदर तनु धारी। ९४।५।', हनुमदादि सब वानर वीरा। धरे मनोहर मनुज शरीरा॥ ७।८।' इत्यादि। पुनः 'सुंदर तनु पाई' कथनका भाव कि मेनाजी यह कहती थीं कि 'जेहि विधि तुम्हहि रूप अस दीन्हा। तेहि जह यह वाडर कस कीन्हा॥' इसी वातको भावसे कहते हैं कि दक्षके यहाँ भी इनका सुन्दर तन था, वहाँ भी सती शहराजोको व्याही गयी थीं। (ख) हिन्स यहाँतक भवानीके नाम, रूप, छीला और धाम चारों कहे। 'अजा अनादि शक्ति अधिनासिनि' यह नाम हैं; 'सदा संसु अरधंग निवासिनि' यह धाम है; 'जग संभव पालन लय कारिनि' यह छीला है और 'निज इच्छा छीला वपु-धारिन' यह रूप है।—यह निर्गुणस्वरूपके सम्बन्धसे कहे; आगे सगुणरूपके सम्बन्धी ये चारों कहे हैं—'जनमी प्रथम दक्षगृह जाई' यह धाम, 'नाम सती' यह नाम, 'सुंदर तनु पाई' यह रूप और 'एक बार खावत सिव संगा' से 'अब जनिम तुम्हरे भक्तन' तक छीला है। (ग) 'तहहुँ सती संकरिह बिवाहीं' अर्थात् किसी भी जन्ममें शिवजीसे वियोग नहीं होता। (घ) 'कथा प्रसिद्ध सक्छ जग माहीं।' अर्थात् सब जानते हैं, अतएव इतके फहनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। जो कथा प्रसिद्ध तहीं है सो हम सुनाते हैं,—'एक बार आवतः'''।

नोट—२ सती-जन्म, सती-तन-त्याग, वीरमद्रद्वारा दक्षयज्ञविष्वंस और पार्वतीजन्मकी कथाएँ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ४ अ०१, २, ३,४,५,७ । मत्स्यपुराण, श्चिवपुराण, सप्तम्यावायवीय संहिता पूर्व भाग अ०१८,१९, द्वितीय सतीखंड अ०२५,२६ तथा पद्मपुराण और स्कन्दपुराणमें विस्तृतरूपसे हैं । सतीमोह, सीतावेषधारण, श्रीरामपरीक्षा और सतीत्यागकी कथा भावार्यरामायण और स्कन्दपुराणमें विस्तृतरूपसे हैं । सतीमोह, सीतावेषधारण, श्रीरामपरीक्षा और सतीत्यागकी कथा भावार्यरामायण सारकांड सर्ग ७, वीरमद्रचंपू प्रन्थ, शिवपुराण रुद्र संदिता सतीखण्ड अ०२४,२६ में हैं । उद्धरण सतीमोहप्रकरणमें दिये गये हैं । मानसमें सतीमोहप्रसंग 'उर उपजा संदेह विसेषी'। ५०।५।, से 'होइ न हृद्य प्रचोध प्रचारा' ।५१।४। तक है 'करेहु सो जतन विवेकुविचारी । ५२।३। से 'में संकर कर कहा न माना । ५४।१। तक सीता-वेप धरकर परीक्षा लेने तथा पश्चात्ताप करनेका प्रसंग है ।

नोट—३'अजा अनादि शक्ति: '' इत्यादि । मिलान कीजिये—'एवं दाक्षायणी हिस्वा सती पूर्वक्छेवरम् । जज्ञे हिम-वतः क्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुम । ५९। तमेव दियतं भूय आवृङ्क्ते पितमिन्वका । अनन्यभावेकगितं शक्तिः सुप्तेव पूरुषम् । ६०। भा०४। ७।' अर्थात् दक्षकन्या सतीने अपने पूर्व शरीरको इस प्रकार त्यागकर हिमालयकी भार्या मेनाके कोखसे घन्म लिया । जिस प्रकार प्रलयकालमें लीन हुई शक्ति फिर ईश्वरका ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्यपरायण श्रीअन्तिकादेवीने उसे जन्ममे भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शङ्करको ही वरा । एक बार आवत शिव संगा। देखेंड रघुकुलं कमल पतंगा॥ ७॥ भएंड मोहु शिव कहा न कीन्हा । अम वस वेप सीअ कर लीन्हा । ८॥ छंद—सिय वेषु सतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरीं। हर बिरह जाइ बहोरि पितु के जग्य जोगानल जरीं॥ अब जनमि तुम्हरें भवन निज पति लागि दारुन तप किया। अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकर प्रिया। लिएट ।

#### दो०—सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा बिषाद। छन महुँ ब्यापेड सक्छ पुर घर घर यह संबाद॥ ९८॥

अर्थ—एक बार शिव जीके साथ (कैलासको ) आते हुए इन्होंने रघुवंशरूपी कमलके (खिलानेको ) सूर्य (रूप श्रीरामचन्द्रजी ) को देखा ॥ ७ ॥ (तब ) इनको मोह हुआ । इन्होंने शिवजीका उपदेश न माना और भ्रमके वश होकर श्रीसीताजीका बेष बना लिया था ॥ ८ ॥ सनीजीने जो सीताजीका रूप धारण किया उसी अपराधसे श्रीशंकरजीने उनको त्याग दिया । शिववियोगमें फिर वे पिताके यज्ञमें जाकर योगागिनमें जल मरीं । अब तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पित (शिवजी ) के लिये उन्होंने बड़ा उग्र (किठन ) तप किया । ऐसा जानकर चिन्ता छोड़ो, गिरिजा तो सदा ही शिवजीकी प्रिया (पत्नी ) हैं । तब नारदके वचन सुनकर सबका शोक मिट गया और क्षणभरमें घर-घर सारे नगरमें यह कृत्तान्त पेल गया ॥ ९८ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'एक बार आवत शिव संगा''' इति । 'आवत' अर्थात् दण्डकारण्यसे कैलासको आ रहे थे । 'रघुकुछ कमल पतंगा' का भाव कि जैसे सूर्यके समीप अन्धकार नहीं जाता वैसे ही श्रीरामजीके पास मोह नहीं जाता; यथा 'राम सिचदानंद दिनेसा। निहं तह मोह निसा छव छेसा॥ १९६ । ५।' वही बात यहाँ कहते हैं । 'मएउ मोह शिव कहा न कीन्हा' अर्थात् वे श्रीरामजीमें मोह (आरोपण) करने लगीं कि जहाँ मोह संभव ही नहीं था। उनके स्वरूपमें भ्रम किया, यथा—'अमबस बेष सीय कर लीन्हा'। भ्रम भी तिमिर है, यथा—'जासु नाम भ्रम विमिर पतंगा। तेहि किमि कहिं बिमोह प्रसंगा॥ १९६ । ४।' (ख) 'सिय बेषु सती जो कीन्ह'''' हित। तात्पर्य कि श्रीरामजीमें मोह और भ्रम करनेसे नहीं त्यागा और न अपनी आज्ञाको भङ्ग करनेसे ही त्याग किया, क्योंकि शिवजी क्षमाशील हैं और ईश्वरमें मोह और भ्रम तो बड़े-बड़े ज्ञानियोंको हो जाता है; किंतु सीतावेष धारण करनेसे इनका परित्याग किया; क्योंकि शिवजीका सीताजीमें माताभाव है इत्यादि। (ग) 'हर बिरह जाइ'''' इति। 'हरके विरहके कारण योगाशिमें वल गर्यी' कहनेका भाव कि योगाशिसे विरहाशि अधिक तापदाता है, यथा—'तर्जो देह कर बेगि उपाई। दुसह विरह अब निहं सिह जाई॥ (यह श्रीसीताजीने त्रिजटासे कहा है)। पुनः, योगाशिसे शरीर त्याग करना उत्तम रीति है, यथा—'अस किंह जोग अगिनि तनु जारा। राम कृषा वैकुंठ सिधारा॥ ३। ९।', 'तर्जि जोग पावन देह हिरपद लीन मह जह निहं फिरे। ३। ३६।' [ 'बहोरि' शब्दका भाव कोई-कोई महानुभाव यह भी करते हैं कि पहिले विरहान करों जलती रहीं, फिर यज्ञमें जानेपर क्रीधानलकी ऑच लगी तब योगाशि प्रकट कर भरम हो गर्यो। ] 'तपु किया' अर्थात् हमने नहीं करवाया।

टिप्पणी—२ 'अस जानि संसय तजहु'''' इति। भाव कि न तो ब्रह्माने इनके लिये वावला वर बनाया और न हमने इनको बावले बरके लिये तप ही कराया, इन्होंने आप ही तप किया है। इनका शिवजीका सम्बन्ध कुछ नवीन नहीं है, ये तो सदासे शिवजीकी ही प्रिया अर्थात् अनादि शक्ति हैं। इन्होंने अपने पतिके लिये तप किया और शङ्करजी उनका सदा प्रिय करते हैं, यह कहकर दोनोंमें अन्योन्य प्रीति दिखायी। 'अस जानि' अर्थात् जैसा पूर्व कह आये—'जगदंबा तब सुता भवानी' से 'अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारन तपु किया।' तक। (यह दीपदेहरीन्यायसे दोनों तरफ लगता है।)

३ (क) 'सुनि नारद के बचन तब'''' इति । पार्वतीजीके समझानेसे विषाद न गया, क्योंकि वे अपना ऐरवर्य

अपने मुखते न कह सकती थीं; जब नारदने उनका ऐश्वर्य वर्णन किया तब विषाद मिटा। 'तब नारद सबही समुझावा।' से पहाँतक नारदके वचन हैं। 'तब नारद "उपक्रम है और 'सुनि नारदके वचन तब' उपसंहार। [नारद शन्दके अनेक अर्थ हैं पर यहाँ 'तुः हदं नारं अज्ञानं धित नाशयित ताहयित' नर जीवोंके अज्ञानको मार-पीटकर भगाते हैं, हसे नारद कहलाते हैं। यह धात्वर्थ यहाँ चितार्थ हुआ है। प० प० प्र०!] (ख) 'ब्यापेड सकल पुर घर घर'''। पूर्व दुःखकी बात घर-घर व्यापी थी, अब यह संवाद घर-घर व्यापा। प्रथम लड़कों द्वारा घर-घर बात फैली थी, अब भी वैसे ही फैली। पुनः भाव कि घर-घरका विषाद दूर हो गया जो वहाँ उपस्थित थे उनका विषाद नारद-चचन सुननेसे चला गया और जो वहाँ नहीं ये उनका (अर्थात् पुरवासियोंकां) विषाद यह संवाद घर-घर व्याप जानेसे दूर हो गया। पुनः आदिमें कहा था कि 'नारद सबही समुझावा', अतः अन्तमें यहाँ कहा कि 'सब कर मिटा बिषाद'। भाव कि नारद- के वचन सुननेसे विषाद नहीं रह जाता। यहाँ 'भ्रांत्यापह ति अलंकार' है।

पं॰ श्रीराजयहादुर लमगोड़ाजी—नारदजीने सारे महाकाव्यवाले रहस्यको खोल दिया; अब प्रहसन-कला शान्तरस-के शिखरपर पहुँच गयी। तुलसीदासजीका कमाल ही यही है कि वे हर रसको उसके पूरे जोरमें लिखते हैं, पर अन्तमें महाकाव्य-कलाके उच शिखरपर पहुँचा देते हैं और नाटकीय एवं महाकाव्य-कलाका एकीकरण हो जाता है जो संसारमें सफलताके साथ किसी और कविसे बन नहीं पड़ा।

नोट—नारदजीका मेना और हिमाचलको समझाना शिवपुराण पार्वतीखण्डमें है। शिवपुराणमें नारदजीने यह बातें पहले ही बार हिमालयसे कही हैं। यथा—'अनया कन्यया तेऽद्रे अर्द्धनारीश्वरो हरः। २।३।८।२९। शरीराई हरस्येषा हिस्यित सुता तव।३०।', 'एपा तव सुता काली दक्षजा हामवत्पुरा॥४५॥ सतीनामामवत्तस्यास्सर्वमङ्गलदं सदा। सती सा व दक्षकन्या भूत्वा रुद्दिप्रयामवत्॥ ४६॥ पितुर्यन्ते तथा प्राप्यानादरं शङ्करस्य च। तं दृष्ट्वा कोपमाधायात्याक्षीदेहं च सा सती॥ ४०॥ पुनस्सैव समुत्पन्ना तव गेहेऽस्थिका शिवा। पार्वती हरपत्नीयं मविष्यति न संशयः॥ ४८॥'

तव मयना हिमवंतु अनंदे। पुनि पुनि पारवतीपद वंदे॥ १॥ नारि पुरुष सिसु जुवा सयानें। नगर लोग सब अति हरषानें॥ २॥ लगे होन पुर मंगल गाना। सजे सबहि हाटक घट\* नाना॥ ३॥ भाँति अनेक भई जेवनारा। स्रपसास्त्र अस कछु ब्यवहारा॥ ४॥

शन्दार्थ—अनंदे=आनन्दको प्राप्त हुए, सुखी हुए। बंदे=बंदना की। स्तुति, प्रणाम, आदर, पूजन, यह सब 'यन्दना' है, यथा—'पुनि मुनिगन्ह दुहुँ माह्न्ह बंदे। अभिमत आसिष पाइ अनंदे॥ अ० २४२।' जुवा ( युवा )= जयान, युवा अवस्थाके। स्याने=हृद्ध, बृढ़े। हाटक=सोना। जेवनार=भोजनके पदार्थ, रसोई। व्यवहारा (व्यवहार)= किया, रीति। सूपशास्त्र=पाकशास्त्र, वह पुस्तक जिसमें भोजनके अनेक विधान दिये हैं। रसोईमें दालका उत्तम बनना मुख्य समझा गया है। इसीसे रसोइयाकी परख होती है। इसी कारण पाकशास्त्रका नाम सूपशास्त्र हुआ। सूप=दाल।

सर्थ — तन मेना और हिमनान् अत्यन्त आनन्दमें मग्न हो गये और उन्होंने नारंनार पार्वतीजीके चरणोंकी वन्दना की ॥ १ ॥ स्त्री, पुरुष, नालक, जनान और वृद्ध नगरके सभी लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २ ॥ पुरमें मंगलगान होने लगा, सभीने अनेक प्रकारके (चित्रित) सोनेक कलश सजाये अर्थात् अपने-अपने द्वारपर सजाकर रक्खे ॥ ३ ॥ जैसी कुल पाकदास्त्रमें रीति है उसके अनुसार अनेक प्रकारकी रसोई बनी ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ 'तब मयना हिमवंतु ....' इति । मेना अधिक व्याकुल थीं, अतः उन्हें अधिक आनन्द हुआ, यथा—'जो 'कित आतप ब्याकुल होई । तरु लाया सुख जानह सोई ॥' इसीसे मेनाको प्रथम लिखा। इसी प्रकार श्रीसुनयनाजीका अधिक आनन्द दिखानेके लिये उनका नाम जनकमहाराजके पहले लिखा गया है, यथा—'सिखन्ह सिहत हरषी अति रानी । सूखत धान परा जनु पानी ॥ जनक लहंउ सुखु सोचु बिहाई । पैरत थके थाह जनु पाई ॥ १। २६३।' पुनः, नारदजीने मेनाहीको सम्बोधन करके समझाया था,—'मयना सत्य सुनहु मम बानी' से 'अस जानि संसय तजहु' तक; इससे भी उनको अधिक हर्ष है और इसीलिये पतिके पहिले इनको कहा गया। [हिमवान्ने यद्यपि धैर्य नहीं छोड़ा था, पर वरको देखकर वे

भी विषणण थे, अब नारदंजीका व्याख्यान और सप्तिषं तथा स्वयं उमाकी मौनरूपेण स्वीकृति देखकर समझ गये कि उमा जगदम्बा हैं। "(वि॰ त्रि॰)] (ख) बंदें इति। ऐश्वर्य जानकर भगवतीभाव आ गया, अतः पुनः-पुनः प्रेमसे पद-वन्दना कर रहे हैं। पुनः भाव कि ऐश्वर्य सुनकर सुख हुआ, सुताभाव माननेसे भय हुआ; यथा—'अस्तुति किर न जाह भय माना। जगतिपता मैं सुत किर जाना॥' अतः 'पुनि पुनि पद बंदें ।

२ 'नारि पुरुष सिसु जुवा सयानें।' इति । अर्थात् जितनी भी स्त्रियाँ थीं, वाल,' युवा और वृद्धा तथा तीनों अवस्थाके पुरुष सभीको सुख हुआ। (ख) 'नगर लोग' का भाव कि हिमाचलके घरके ही नहीं किंतु नगरभरके और कोई-कोई ही नहीं किंतु सभी। नगरभरके लोग 'अति' दुखी हुए थे, इसीसे 'अति हरपाने'। नारदके वचन सुनकर मेना और हिमवंतको आनन्द हुआ, पीछे जब बात नगरमें फैली तब पुरवासियोंको हर्ष हुआ, उसी क्रमसे आनन्द होना लिखा गया।

३ 'छगे होन पुर मंगछ गाना।''' इति (क) प्रथम मंगलगान हो रहा था; यथा—'गावहिं मंगल सहित सनेहा', 'संग सुमंगल गाविं नारी'—वह मंगलगान बंद हो गया था क्योंकि 'अवलन्ह उर मय मएउ विसेषा' और उसकी जगह रोदन होने लगा था; यथा—'मई विकल अवला सकल दुखित देखि गिरि नारि। कि विलाप रोदित बदित सुता सनेह सँमारि'॥ अब वे मंगलगीत पुनः होने लगे। (ख) 'सजे सबिह हाटक घटः''' इति। (घट तो पहले ही सजे और रक्खे गये थे, पर जब मंगलगान बंद हो गया, करुणा ला गयी; तब वे उठाकर घरमें रख दिये गये थे। अब पुनः) घर-घर स्वर्णघट सजे गये। घट सजाकर द्वारपर रखे गये, यथा—'कंचन कलस विचित्र सँवारे। सबिन घरे सिज निज निज हो। (ग) 'नाना' इति। घट नाना प्रकारके हैं अर्थात् अनेक प्रकारसे बने हैं, अनेक प्रकारसे चित्रित हैं और अनेक हैं।

'माँ ति अनेक मई जेवनारा।'''' (क) 'माँ ति अनेक' अर्थात् चारों प्रकारका भोजन बना, यथा—='चारि माँ ति भोजन बिधि गाई। एक एक विधि बरनि न जाई।। सरस रुचिर विंजन बहु जाती। एक एक रस अगनित भाँती।। ३२९। २-५।' इन धनोंका नोध इस पदसे कराया। [ नैजनाथजीका मत है कि मध्य, भोज्य और चोष्य आदि विविध भाँतिके भोजन हैं। वे मध्यमें चर्वणवत् रूखे स्वादिष्ट व्यंजनोंको छेते हैं, जैसे छड्डू, वूँदी, खुर्में, पाप ह समीसा, पिहाक, मठरी, खाजा आदि। भोज्यमें वे दाल-भात, खिचड़ी, तस्मई, (क्षीराज खीर) रोटी, पूरी, पूना, अमरती, जलेंगी आदि मिठाई, दूध, दही, मलाई, मोहनभीग आदिको छेते हैं और चोष्यमें साग-भाजी तरकारीका ग्रहण करते हें। श्रीकरणा-सिंधुजी भक्ष्य, चोष्य और छेहा चार प्रकार मानते हैं। चोष्य वस्तुतः वे पदार्थ हैं जो चूसे जाते हें और छेहा वे हैं जो चाटे जाते हैं। कोई भक्ष्य, चोष्य, लेहा और पेय चार प्रकार मानते हैं। वीरकविंजी पेय (पीने योग्य) को चोष्यमें गिनते हैं। जाते हैं। कोई भक्ष्य, चोष्य, लेहा और पेय चार प्रकार मानते हैं। वीरकविंजी पेय (पीने योग्य) को चोष्यमें गिनते हैं। (ख) कि जनकपुरमें विवाहमें भातका परसना कहा है; यथा—'स्पोदन सुरमी सरिप सुंदर स्वाद पुनीत। छन महुँ सब के परित में चतुर सुआर बिनीत ॥ ३२८।' परंतु हिमाचलके यहाँ देवताओंका भात खाना नहीं लिखते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि देवताओंमें भात खानेकी रस्म (चाल) नहीं है, मनुष्योंमें ही है। दूसरे, यह कि वरके कुलमें कोई है ही नहीं, भात कौन खाये, भात विरादरी और कुलके ही खाते हैं, इसीसे भातका परसना न लिखा।

पंठ राजबहादुर लमगोड़ाजी—१ 'तब मयना हिमवंत अनंदे। "' इति । यह हर्ष कितना टिकाऊ हैं । हमने करणा, भयानक और हास्यरसोंके ज्वारभाटेको देखा है, पर अब हम महाकाव्यके उस उच्च शिखरपर हैं जहाँ स्थायी हर्ष है—शिव और शिवाकी जोड़ी संसारक कल्याणके लिये सामने हैं । इसी रूपकी वन्दना वेदमें हैं । यहाँ भी दम्पति माता-पिता भी इसीलिये 'पुनि पुनि पारबती पद बंदे।'

२ लड़कियोंके पैर पूजनेका रहस्य भी यही है—हम छठीमें बालक और वालिकाका पूजन 'देवी' और देवरूपमें करके आरती उतारते हैं और विवाह-समय अपनी पुत्रीके पदका पूजन लक्ष्मी तथा पार्वतीरूपमें करते हैं।

३ तुल्सीदासजीके प्रहसनकलाका यह सिद्धान्त न भूलना चाहिये कि कोई चरित्र हमेशा हार्यप्रद नहीं रहता, हम 'परिस्थिति' तथा किसी दोषके उभारके कारण हास्य-पात्र बन जाते हैं।

सो जेवनार कि जाइ बखानी। बसिंह भवन जेहि मातु भवानी।। ५॥ सादर बोले सकल बराती। विष्तु विरंचि देव सब जाती।। ६॥ विबिध पाँति बैठी जेवनारा। लागे परुसन निपुन सुआरा।। ७॥ नारिबृंद सुर जेवत जानी। लगीं देन गारी मृदु वानी।। ८॥

शब्दार्थ—कि केसे, किस प्रकार । क्या । जेवनार बहुतसे मनुष्योंका एक साथ बैठकर भोजन करना; भोज, भोजन करनेवाले । पाँति वंक्ति, पंगत । एक साथ भोजन करनेवाले बिरादरीके लोग, परिवार समूह । सुआर स्सोइया; रहोई बनानेवाले; स्पकार । वृद = समूह, शुण्ड ।

मर्थ—(भला) जिस घरमें (स्वयं) माता भवानीका निवास हो वहाँकी वह जेवनार किस प्रकार एवं क्या वर्णन की जा सकती है ? ॥ ५॥ (हिमाचलने) सब बारातियोंको, तथा विष्णु, ब्रह्मा और सब जातिके देवताओंको आदर- पूर्वक (भोजनके लिये) बुला लिया ॥ ६॥ अनेक जातिके देवताओंकी 'पाँति' जेवनारको बैठी (एवं भोजन करने- वालांकी अनेक पंक्तियाँ वैठी। तब) प्रवीण रसोइये परसने लगे॥ ७॥ देवताओंको भोजन करते जानकर स्त्रीवृन्द मीठी कोमल वाणीसे गालियाँ देने लगीं। अर्थात् गालियाँ गाने लगीं॥ ८॥

टिप्पणी—9 'सो जेवनार कि जाइ यखानी ।""' इति (क) 'मातु मवानी' का भाव कि भोजन बनाने और खिटानेमें माता ही मुख्य है। (ख) 'वसिंह मवन जेहि' का भाव कि जिनके स्मरणमात्रसे दूसरोंके यहाँका पाक सुन्दर होता है वहीं वहाँ वसती हैं, तब उनके अपने भवनके पाक क्यों न सुन्दर होंगे ? (ग) 'भवानी' का भाव कि ये भवपत्नी हैं, अतः भवके ित्ये, भवके बरातियोंके ित्ये, इन्होंने अपने प्रभावसे जेवनारको सुन्दर कर दिया; यथा— 'जानी सिय यरात पुर आई। कछु निज महिमा प्रगटि जनाई॥ ३०६। ७।'

२ 'सादर योले सकल वराती।'''' इति। (क) देवता भावके भूखे हैं, इसीसे विष्णु आदिको सादर बुलाया। पाँवई देते लाना आदर है, यथा—'परत पाँवई यसन अन्पा। सुतन्ह समंत गवन कियो भूपा॥ ३२८।२।', 'गिरिवर पठए योलि लगन वेरा मह। मंगल अरघ पाँवई दंत चले लहा॥ ७९।' (पार्वतीमंगल) ( ख) 'सकल वराती' अर्थात् भूत, प्रेत, राक्षस, योगिनी इत्यादि सबको बुलाया। सब जातिके देवताओंका एक साथ बुलावा हुआ, इससे सचित किया कि स्थान वहा भारी हैं जिसमें सबको एक ही समय न्यारे-न्यारे विठाकर एक साथ मोजन कराया गया लेसा आगे लिखिते हैं—'विविध पाँति वैठी जेवनारा'। ['देव सब जाती' अर्थात् देवताओंकी जितनी जातियाँ वा किसमें हैं वे सब बारातमें थे। जैसे—आठ दिक्याल, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, उन्चास मस्त्, यक्ष, गन्धर्व, कित्तर, नाग, सिद्ध इत्यादि।] (ग) 'विविध पाँति'''' का भाव कि देवता अनेक जातिके हैं, अपनी-अपनी जातिकी पाँति हैं, इसीसे अनेक जाति और अनेक पाँति दोनों कहे। (घ) 'निपुन सुआरा' इति। रसोइयोंकी निपुणता यह है कि जिसको जितना चाहिये उतना ही परोसें, जो वस्तु जिसको चाहिये वह बिना माँगे देवें, पवित्रता और सावधानतासे परोसें, ऐसा न हो कि कोई पदार्थ इधर-उधर गिर जाय, कोमल वाणीसे नम्रतापूर्वक भोजन करावें। पुनः भाव कि खणमात्रमें इतनी वड़ी पंगतिको पारस कर दिया; यथा—'छन महुँ सबके पहसि गे चतुर सुआर बिनीत॥ ३२८॥' अनेक जाति-पाँतिकी पंगति हैं और बड़ी भारी है, अतः निपुण रसोइयोंहीका यहाँ काम है।

३ 'नारि गृंद सुर जैंबत जानी', यहाँ जैंबत 'देखी' न कहकर 'जानी' पद देकर जनाया कि स्त्रियाँ सब परदेमें हैं। भोजनके समय देवता सब वेदपाठ करते रहे। जब वेदपाठ बंद हुआ तब जान लिया कि अब भोजन कर रहे हैं, अथवा और किसी प्रकार जाना हो।

छं०--गारीं मधुर सुर देहिं सुंदरि विंग्य वचन सुनावहीं। भोजनु करिं सुर अति विलंबु विनोदु सुनि सचु पावहीं।। जेँवत जो वढ़्यों अनंदु सो मुख कोटिहूँ न पर कह्यो। अचवाइ दीन्हे पान गवने वास जहूँ जाको रह्यो।।

# दो०—बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहुँ लगन सुनाई आई। समय विलोकि विवाह कर पठए देव बोलाई॥ ९९॥

रान्दार्थ-मुर=स्वर, रान्द, आवाज। सुंदरि=गौरांगिनी, गौर वर्णवाली, स्त्रियाँ। विनोद=हास-विलास, मनोरंजक व्यंग, इंसी-दिल्लगीकी वार्ते। सचु=सुख; यथा--'हँसहिं संभुगन अति सचु पार्ये। १२४। ५।', 'कर हरि भली प्रभु घोरा भसवार मए मारी फौज सब कहें छोग सचु पावहीं' (भिक्तरसवीधिनी टीका )। जे वत (जेंवना=जीमना; भोजन करना )=खाते समय। अचवाना=भोजनके बाद हाथ-मुँह धुलाना, कुल्ली कराना। आचमन कराना। लगन=लग्नका मुहूर्त; लग्नपत्रिका। ९९ (४) देखो।

वर्थ — कियाँ मधुरस्वरसे गालियाँ देती हैं और व्यंग्यभरे वचन सुनाती हैं। देवता विनोद (जो गालीक गानमें है उसे) सुनकर सुल पा रहे हैं (इसीस वें) भोजन करनेमें बड़ी ही देर लगा रहे हैं। भोजनके समय जो आनन्द बढ़ा वह करोड़ों मुखोंसे भी नहीं कहा जा सकता। (भोजन कर चुकनेपर) हाथ-मुँह धुलवाकर सबको पान दिये गये (तब) सब जहाँ जिसका निवासस्थान था अर्थात् जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गये। फिर मुनियोंने आकर हिमवान्को लग्नपत्रिका सुनायी। विवाहका समय देखकर उन्होंने देवताओंको बुला भेजा॥ ९९॥

टिप्पणी- १ (क) 'गारी मधुर सुर'''' इति। मृदु वाणी और मधुर स्वरसे गाली देती हैं। व्यंग वचन सुनाती हैं क्योंकि प्रकट गाली कठोर होती है। वही ब्यंग्यके भीतर मृदु और मधुर हो जाती है। एक तो उनकी वाणी मृदु और मधुर है, उसपर भी न्यंग्य सुनाती हैं। अर्थात् अपनी ओरके पुरुषोंका नाम लेकर और ब्रह्मादि देवताओंकी क्रियोंके नाम लेकर व्यंग्यसे दोनोंका संयोग होना गाती हैं, यथा—'जेंवत देहिं मधुर धुनि गारी। ले ले नाम पुरुष अरु नारी। ३२९। ६।' 🕼 विवाहकी गालियाँ मीठी कही जाती हैं, क्योंकि ये प्रेमकी गालियाँ हैं, केवल प्रमोद-विनीद, हासविलासके निमित्त गायी जाती हैं। दोहावलीमें इनको 'अमियमय' कहा है; यथा-- 'अमिय गारि गाऱ्यो गरल गारि कीन्ह करतार। प्रेम बैर की जननि जुग जानहिं बुध न गँवार ॥ ३२८ ॥' किसी औरने भी कहा है—'फीकी पै नीकी लगै जो विवाहमें गारि'। गालियाँ जो और समय बैर विरोधके कारण हो जाती हैं, बुरी लगती हैं, वे ही विवाहमें प्रिय लगती हैं। जो अंगीकार करने योग्य नहीं उसे अंगीकार करनेसे यहाँ 'अनुज्ञा अलंकार' है। व्यंग्य जैसे शिवजीको कहती हैं कि इनके तो माँ-बापका ही ठिकाना नहीं । ] ( ख ) 'मोजन करिंह सुर अति विलंब ''' इति । त्रिलंबसे भोजन करते हैं जिसमें और सुननेको मिलें। आनन्दके लिये ही विनोद होता है अतः 'सचु पावहां' कहा। (ग) 'जंवत जो बढ़यो अनंद'''', यहाँ सचुका अर्थ आनन्द स्पष्ट कर दिया। 'जेवत बढ्यो अनंद' का तात्पर्य कि जेवनार बहुत अच्छा बना है,—'सो जेवनार कि जाइ बलानी', और गालियाँ बहुत अच्छी हुई कि जिससे सब देवता प्रसन्न हुए। 'अँचवाइ दीनहे पान "' का भाव कि भृत्यगण सबको आचमन करवाते हैं, पान देनेवाले पान देते हैं, यथा—'अँचइ पान सब काहू पाए।' (िशपाठीजी लिखते हैं कि 'यज्ञभुक् देवता आज भोजन करने बैठे हैं, स्तुतिके स्थानपर गाली हो रही है। उनके लिये गाला नयी वस्तु है। सो प्रेमकी गाली सुन-सुनकर आनन्द बढ़ रहा है। यह हश्य देखकर लोग फूले नहीं समाते थे, अतः कहते हैं कि वर्णन नहीं हो सकता )। (ङ) 'बास जहँ जाको रह्यों से जनाया कि एक जनवासेमें सबका वास न था, कई जनवासे थे।

नोट—१ इस प्रकरणमें पहले भोजन कहा गया, तब विवाह और आगे श्रीसीतारामजीके विवाहमें प्रथम विवाह हुआ तब जेवनार । भेदका कारण यह है कि यहाँ देव-विवाह है, अतः इसमें देवलोककी रीति वर्ता गयी और श्रीसीताराम-जी मनुष्य-अवतार हैं इसलिये उनके विवाहमें मनुष्यलोक (भूलोक) की रीतिसे प्रथम विवाह हुआ तब जेवनार । कोई-कोई महानुभाव कहते हैं कि जेवनार इससे पहले हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि व्याह करके दूलह तुरत चल दे, वर्गों कि दरे हुए हैं कि परलन न होनेसे दूलह रह न हो गया हो। तथा देवताओं का प्रयोजन तो विवाहसे ही सिद्ध हो जाता है किर उन्हें ठहरनेकी आवश्यकता नहीं। वे सदाके स्वार्थी हैं। अतः डर है कि विवाह होते ही वे दूलहको लेकर चल न दें। इससे जेवनार प्रथम ही कर दिया गया।

त्रिपाठीजीका मत है कि 'व्याह मेष लग्नमें सूर्योदयके समय होनेवाला था, अतः रातको नारात व्याहके पहिले ही जिमाई गयी। रामजीका व्याह रात्रिके समय था, अतः नारातका अपने घर जिमाना दूसरे दिन हुआ।'

टिप्पणी—२ 'बहुरि मुनिन्ह हिमवंत...' इति । (क) मुनिन्ह बहुवचन देकर स्चित करते हैं कि सप्तर्पियोंने आकर लग्न जनाई; क्ष क्योंकि हिमाचलके यहाँसे लग्न सप्तर्षि ले गये हैं—'पत्री सप्तरिपिन्ह सोह दीन्ही । गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही ॥ ९९ । ५ ॥', वही सप्तर्षि अत्र विवाह कराते हैं । [ इस विवाह में गर्ग, विषय, बृहत्यित, अत्रि, गौतम,

क्ष इसीसे और भी सर्वत्र बहुवचन ही कहा है, यथा—'बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई', 'जस बिबाह के बिधि श्रुति गाई। महा मुनिन्ह सो सब करवाई', 'बेदमंत्र मुनिवर उच्चरहीं।'

भागुरि, भृगु, शिक, जमदिग्न, पराशर, मार्कण्डेय, शिलावाक्, शून्यपाल, अक्षतसम्, अगस्य, व्यवन और गीभिल आदि
महिंदि विवाहकार्य विधिपूर्वक सम्पन्न करानेके लिये उपिथत थे। गर्गजी हिमवान्के पुरोहित थे। ] (स) लग्न सुनानेका
तारार्य कि हिमाचल अग देवताओंको बुला भेजें, यही बात आगे कहते हैं—'समय बिलोकि'''। (वि० वि० वि० लिखते
हैं कि प्रातःकालमें सतिर्य लोग लग्न सुनाने आये, अर्थात् वरपक्षते कहलाया गया कि बुलावा जल्दी भेजें। नहीं तो
हिमवान्ने ही ऋपियोंको बुलाकर लग्न स्थिर कराया था, उन्हें फिरसे सुनानिकी आवश्यकता क्या थी ?')। (ग)
'समय बिलोकि'। ऋपियोंको बुलाकर लग्न स्थिर कराया था, उन्हें फिरसे सुनानिकी आवश्यकता क्या थी ?')। (ग)
'समय बिलोकि'। ऋपियोंने आगेसे लग्न जनाई और हिमाचलने लग्नका समय देखा, इससे जाना गया कि हिमाचल
पण्डित हैं। ७ 'सुनाई आहं' का भाव कि लग्नकी बात बहुत सुक्ष्म'है, कहला भेजनेके लायक नहीं थी; सुनियोंने स्वयं ही
आकर सुनायी। टिल्ले अब सर्वत्र देवताओंहीका नाम देते हैं, शिवगणोंका नाम कहीं नहीं कहते, यथा—'सादर बोले
सक्ष्म बराती। विच्नु विरंचि देव सब जाती॥' (१); भोजन करिंह सुर अति विलंब विनोद सुनि सन्न पावहीं।'
(१); 'समय विलोकि वियाह कर पठए देव बोलाइ।' (१); 'बोलि सकल सुर सादर लीनहें। सबिह जथोचित
जासन दीनहें॥' (४); जगदंविका जानि मव मामा। सुरन्ह मनिह मन कीन्ह प्रनामा।' (५); तथा 'पानिमहन जब कीन्ह महेसा!। हिय हरपे तय सकल सुरेसा॥' (६); इससे यह सूचित होता है कि उन सबोंने भी अब देवताओंके
समान सुन्दर रूप धारण कर लिया है। अथवा, बारात पूरी करके वे सब चले गये। (सबने सुन्दर रूप धारण कर लिये
यह वात पार्वतीमङ्गलके 'यर विलोकि विधु गीर सुअङ उजागर। करित आरती सासु मगन सुखसागर॥ ७३।' से
अनुमानित होती है। अब शिवजीका भी भयंकर रूप नहीं है)।

बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबिह जथोचित आसन दीन्हे।। १।। वेदी वेदिवधान सँवारी। सुभग सुमंगल गाविह नारी।। २।। सिंघासनु अति दिव्य सुहावा। जाइ न बरिन विरंचि बनावा।। ३।। वैठे शिव विप्रन्ह सिरु नाई। हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई।। ४।।

शन्दार्थ—जथोचित (यथोचित )=यथायोग्य । ९४ (७) देखो । बेदी (वेदी, वेदिका )=यज्ञादिक शुमकमों में भूमिको शुद्ध और साफ करके उसपर कुछ शुद्ध मिट्टी डालकर प्रायः चौकोर भूमि तैयार करते हैं, इसीको वेदी कहते हैं। विधान=(में कही हुई) रीति । दिन्य=अलौकिक, बहुत ही सुन्दर ।

मर्थ—(हिमाचलने) सन देवताओंको आदरपूर्वक बुलवा लिया।और सबकी यथायोग्य आसन (बैठनेको) दिये॥ १॥ वेदोक्त रीतिसे वेदी सजायी गयी। स्त्रियाँ सुन्दर श्रेष्ठ मङ्गल गीत गाने लगी॥ २॥ (वेदिकापर) अत्यन्त दिव्य सुन्दर सिंहासन (सुशोभित है जो) वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वयं ब्रह्माजीका बनाया हुआ है॥ ३॥ ब्राह्मणोंको मस्तक नवाकर और हृदयमें अपने इष्टदेव श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके शिवजी उस सिंहासनपर बैठे॥ ४॥

टिप्पणी—१ (क) 'शोल सकल सुर''' इति । बुला भेजा । जब वे आ गये तब सबको यथायोग्य आसन दिया । 'सकल'—पद देनेका भाव कि सभी देवता मानकी इच्छा रखते हैं, इसीसे सबको बुलाया और सबको आसन दिये, यथा—'सादर बोले सकल वराती' । 'सादर' अर्थात् पाँबड़े देते हुए जैसे भोजनके समय बुलाया था वैसे ही विवाहके समय बुलाया । बरातियोंको आसन देकर आगे वरको आसन देना कहते हैं । (ख) 'बेदी बेद बिधान'''' इति । देवताओंमें वेदका प्रमाण है, इसीसे सर्वत्र वेदका ही प्रमाण कहते हैं; यथा—'सुदिन सुनखत सुधरी सोचाई । बेगि बेदबिध लगन धराई ॥' (१), 'वेदी बेद विधान सँवारी' (२), 'जस विवाह के विधि श्रुति गाई' (३) 'सँवारी' कहकर जनाया कि वेदी अत्यन्त सुन्दर बनी हैं । वेदी बैठनेके लिये बनी है; यथा—'त्रेदी पर सुनि साध समाजू। सीपसहित राजत रहराजू ॥' (अ०)। वेदीपर सिंहासन है । उसपर शिवजी बैठे, स्त्रियाँ वरके आगमनके मङ्गल गीत गाती हैं । कि सुभगका स्त्रियोंके गानेसे सम्बन्ध है और सुमङ्गलका 'सु' मङ्गलसे सम्बन्ध रखता है ।

२ (क) 'सिंघासनु अति दिव्य'''' इति । वेदी दिव्य है, सुहायी है और सिंहासन अति दिव्य है, अबि सुहावा

छ उस समय वृश्चिक लग्न घी—( वै० )। विवाह मेपलग्नमें हुआ —( वि० त्रि० )।

<sup>†</sup> बिचित्र—१७०४, वीरकवि । विरंचि—१६६१, १७२१, १७६२, को० रा०, पं०, वै० ।

है क्योंकि वेदीके ऊपर रक्खा हुआ है, माना विरंचिका बनाया है—यहाँ लुतोत्प्रेक्षा है। अथवा, विरंचिका ही बनाया है कही इसका प्रमाण अवश्य होगा। ॐ (ख) 'बैठे सिव बिप्रन्ह'''' इति। विप्रोंको सिर नवानेका भाव कि विप्र स्व नीचे बैठे हैं और आप सिंहासनपर बैठने जाते हैं, अतः अपराध क्षमार्थ ऐसा किया। अथवा ब्राह्मण रामजीके इष्ट हैं इससे प्रथम विप्रोंको स्मरण किया तब रामजीका। ब्राह्मण वहाँ उपस्थित हैं, वे ही विवाह करा रहे हैं इससे उन्हें सिर नवाया (यह लोकरीति है, शिष्टाचार है) और श्रीरामजी वहाँ प्रकट नहीं हैं इसीसे उनको हृदयमें सुमिरा। 'निज प्रभु' से कोई दूसरा प्रभु भी पाया जाता है, अतः 'रघुराई' कहकर दाशरथी श्रीरामजीको 'निज प्रभु' बताया। (पुनः शिवजी भक्तिपथको मुख्य आचार्य हैं और भक्तिपथका प्रथमपाद विन्यास है 'प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती'। अतः प्रथम विप्रोंको प्रणाम किया। वि० ति०) [ 'हृदय सुमिरि' का भाव महात्मा लोग यह कहते हैं कि अमनिया पदार्थ प्रथम अपने इष्टको अपण वा निवेदन करके तब स्वयं प्रहण करना चाहिये,—'तुम्हिंह निवेदित मोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट-भूपन धरहीं॥' इस्तिलेये प्रभुको सिंहासन अपण करके तब उसपर बैठे। मङ्गलकायोंमें इष्टदेवका स्मरण आरम्भमें करना उचित ही है। रघुनाथजी शिवजीके इष्टदेव और 'निज प्रभु' हैं; यथा 'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा। ५१। ८।', 'सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुवर सब उर अंतरजामी। १९९। २।'

बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई । करि सिंगारु सखीं लें आई ॥ ५ ॥ देखत रूप सकल सुर मोहे । बरने छिब अस जग कि को हे ॥ ६ ॥ जगदंबिका जानि भवभामा † । सुरन्ह मनिह मन कीन्ह प्रनामा॥ ७ ॥ सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोटिहु वदन बखानी ॥ ८ ॥

शन्दार्थ—मोहे=मोहित हो गये, लुभा गये, रीझे, लुब्ध हो गये, यथा 'देखि रूप मोहे नरनारी। २४८। ४।', 'चात्वो दल दूलह चारु बने। मोहे सुर औरन कौन गने।'। (केशव) 'देखत बपु अति स्थामल सोहे। देखत सुरनर को मन मोहे॥' बहुरि=फिर अर्थात् तत्पश्चात्।

अर्थ — तत्र मुनीश्वरोंने उमाको बुलाया अर्थात् आज्ञा दी कि उमाको ले आओ। सिवयाँ उनका शृङ्कार करकें उन्हें ले आयीं ॥ ५ ॥ उनके रूपको देखते ही समस्त देवता मुग्ध हो गये (तत्र भला) संसारमें ऐसा किव कौन हैं जो उस लिका वर्णन कर सके ? ॥ ६ ॥ जगन्माता और भव (शङ्करजी) की पत्नी जानकर देवताओंने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया ॥ ७ ॥ भवानीजी सुन्दरताकी सीमा हैं, करोड़ों मुखोंसे भी बखानी नहीं जा सकतीं ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ 'बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई' इति । (क) 'बहुरि' पदसे पाया गया कि मुनियोंने ही मन्त्र पदकर शिवजीको सिंहासन अर्पण किया, उसपर उनको बिठाया। ['मुनीसन्ह'से सप्तर्षिका ग्रहण पार्वतीमङ्गलके अनुसार हो सकता है एवं औरोंका भी, जैसा पूर्व दोहा ९९ में लिखा गया है; यथा—'सप्त रिपिन्ह बिधि कहेउ बिलंब न लाइय। छगन बेर मैं बेगि विधान बनाइय॥' 'थापि अनल हर बरहि बसन पहिराएउ। आनहु दुलहिनि बेगि समउ अब आएउ॥'

क्ष यहाँ कोई कोई शंका करते हैं कि 'पूर्व कह आये हैं कि 'पुर सोभा अवलोकि सुहाई। लघु लागई विरंचि नियुनाई' तो अब ब्रह्माके बनाये हुए सिहासनमें क्या चतुरता है जो वर्णन नहीं हो सकती?' और इसके समाधानार्य यह अर्थ करते हैं कि—(१) उसका बनाव विरंचिसे भी वर्णन नहीं हो सकता। (२) जो ब्रह्माके बनाये हुए हैं वे वर्णन नहीं कर सकते। (पं०)। वासको समझमें इसका भाव यह समझना चाहिये कि ब्रह्माजीने इसे अपने हाथोंसे बनाया है, इसीसे वर्णन नहीं किया जा सकता। यथा 'जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे'''मन भाविंह मुख बरिन न जाहीं। १। ३११।', 'सीयमातु किमि जाई बखानी।''''सब समेटि बिधि रची बनाई। ३२४। १, २।' इत्यादि स्यलोंमें जहाँ-जहाँ ब्रह्माजीका स्वयं बनाना या रचना लिखा है वहाँ-वहाँ 'बरिन न जाई' या इसीके समानाधीं शब्द ग्रन्थकारने प्रयुक्त किये हैं, तथा यहाँ भी इसी प्रकार समझ लेनेमें कोई शङ्काकी बात नहीं जान पड़ती। अत्यन्त सुन्दरताके वर्णनमें प्रायः विरंचिका बनाया कहा करते हैं; यथा 'जनु बिरंचि सब निज नियुनाई। बिरचि बिस्व कहें प्रगटि देखाई' (१), 'चार बजार विचित्र व्यवारी। मनिमय जनु बिधि स्वकर सँवारी' (२), 'मनिसंभ भीति बिरंचि बिरचि कनकमिन मरकत खची', (३) तथा यहाँ अत्यन्त सुन्दरताके कारण 'बिरंचि बनावा' कहा गया। सब सृद्धि बिरचि सङ्कल्पसे रचते हैं।

† बामा—ना० प्र०, १७०४। ‡ कोटिन्ह— ना० प्र०। १७०४। कोटिहु—१६६१, १७२१, १७६२; छ॰, को० रा०।

अतएय उन्होंने उमानो बुलाया। और बारातियोंको हिमाचलहीने सादर आसन देकर बैठाया, जैसे जनक महाराजने किया या;—'निज पानि जनक सुजान सब कहँ आनि सिंघासन धरे।' बोलाई अर्थात् लानेकी आज्ञा दी। माता नानकर शक्तार वर्णन न किया। एक ही चरणमें शक्तार करना और है आना कहकर है आने एवं शक्तार करनेमें अति शीमता दिखायी, बहुत सिलयोंने मिलकर शृङ्कार किया। अलंकत कन्याके दानका विधान है। अतः शृङ्कार करके टायी। (ख) 'देखत रूप सकल सुर मोहे "।' इति ।-यह रूपकी सुन्दरता है। भगवतीकी शोभा देखकर सब देवता मोहित हो गये और देवी मोहरूप हैं, सबको मोहको प्राप्त कर देती हैं। यथा-- 'ज्ञानिनामिप चेतांसि देवी मगवती हि सा । यलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छित ॥', 'जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई । बरिआई विमोह वस करई ॥' इसी कारण सब देवता मोहित हो गये। इसका हाल आगे लिखते हैं-- 'जगदंविका जानि'''।' 'बरने छिब अस जग कि को 😢 की व्याख्या आगे लिखते हैं—'सुंदरता मरजाद…'। ये दोनों त्रातें क्रमसे लिखी हैं। (ग) 'बरने छिब अस जग कवि को हैं' का भाव कि दिव्य बुद्धिवाले सब देवता छिन देखकर मोहित हो गये तब जगत्में प्राकृत बुद्धिवाले कि स्या वर्णन करेंगे ? [ श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि रूप वह कहा जाता है जो विना भूषणहीके भूषित हो । ऐसे साधारण रूपको तो देखते ही देवगण मोहित हो जाते हैं तब फिर भला उस रूपका शृङ्गार जब होगा तो उसे भला कौन कि वर्णन कर सकता है ? पुनः, जब देवता ही मोहित हो गये तब मनुष्य ऐसा कौन है जो उस रूप और छिबिको नखसे शिखतक देख सका हो ? और जब देखा ही नहीं तब वर्णन क्यों कर सके ? कोई-कोई महानुभाव कहते हैं कि यहाँ कालिदासजीकी ओर संकेत है। उन्होंने उमाजीका नखशिख वर्णन किया। उसका फल यह मिला कि उनको कुछ हो गया । बहुत विनय करनेपर उन्हें 'रघुवंश' काव्य बनानेकी आज्ञा हुई जिसके बनानेपर रोग दूर हुआ ]।

२ 'जगदंबिका जानि मवमामा।'''' इति। (क) प्रथम रूप देखकर मोहित हो गये, फिर प्रबोध होनेपर जगत्की माता भवभामा जानकर मातृबुद्धिसे प्रणाम किया। (ख) मनमें प्रणाम करनेका भावं कि माधुर्यके समयमें ऐश्वर्य न प्रकट किया, इस विचारसे कि हमारे प्रणाम करनेसे इनका ऐश्वर्य खुळ जायगा। (और ऐश्वर्य खुळनेसे विवाह-कार्यमें विघ्न पड़ेगा)। (ग) 'जानि भवमामा' का भावं कि भवं (शंकरजी) जगत् वन्द्य हैं—'संकर जगतंत्रं जगदीसा। सुर नर मुनि सब नाविह सीसा॥' उनकी ये भामा हैं अतः ये भी जगत्-वन्द्य हैं—यह जानकर प्रणाम किया। (घ) 'जगदंना' का भावं कि जगत् भरकी शोभा इन्हींकी बनायी है।

नोट—मिलान कीजिये, पार्वतीमङ्गलके—'सखी सुआसिनि संग गौरि सुठि सोहति। प्रगट रूपमय मूरित जनु जगु मोहित ॥ ७६ ॥ भूपन वसन समय सम सोमा सो मली। सुखमा बेलि नवल जनु रूप फलिन फली ॥ कहहुं काहि पटतिरय गौरि गुन रूपिह। सिंधु कहिय जेहि माँति सरिस सर कूपिह ॥ ७७ ॥ आवत उमिह बिलोकि सीस सुर मावहिं। मए कृतारथ जनम जानि सुखु पावहिं॥'

टिप्पणी—३ 'सुंदरता मरजाद मवानी ।'''' इति । (क) भाव कि मर्यादातक कोई पहुँचता नहीं, इससे उत्कृष्ट सुन्दरता कहीं है नहीं। 'कोटिहुं बदन' का भाव कि एक तो करोड़ों मुख किसीके हैं नहीं, हो भी तो उनका सौन्दर्य गयाना नहीं जा सकता। €ॐ 'कोटिहुँ' कहकर शेष शारदा आदिका भी निरादर किया। (ख) ६ॐ नारदजीने पार्वतीजीके तीन नाम कहे थे, यथा—'नाम उमा अंबिका मवानी।' यहाँ उसी कमसे तीनों नाम लिखे गये हैं। यथा—(१) 'यहुरि सुनीसन्ह उमा बोलाई', (२) जगदंविका जानि मवमामा' (३) 'सुंदरता मरजाद मवानी।'

छंद—कोटिह बदन निहं बने बरनत जगजनि सोभा महा। सकुचिहं कहत श्रुति सेप सारद मंदर्मात तुलसी कहा।। छिविखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहिं न सकुच पतिपद कमल मनु मधुकरु तहाँ।।

दो०— मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि । कोड सुनि संसय करै जिन सुर अनादि जिय जानि ॥१००॥ अर्थ—जगजननी पार्वतीजीकी महान् शोभा करोड़ों मुखोंसे भी वर्णन करते नहीं वनती । श्रुति, शेप और सरस्वती-जीतक कहनेमें सकुचते हैं, तब भला मन्दबुद्धि तुलसीदास क्या है (किस गिनतीमें है जो कहेगा।) छिनिकी खानि माता भवानी मण्डपके बीचमें जहाँ शिवजी थे गयीं। संकोचवश पितके चरण-कमलोंको वे देख नहीं सकतीं, पर उनका मनरूपी भौरा वहीं था। मुनियोंकी आशासे श्रीशिवपार्वतीजीने गणपितजीका पूजन किया। हृदयसे देवताओंको अनादि जानकर कोई इस बातको सुनकर संशय न करे॥ ९००॥

टिप्पणी—१ (क) 'कोटिहु बदन नहिं वने बरनत' अर्थात् सहस्र, दो सहस्रकी कौन कहे जिसके करोड़ों मुख हों वह भी वर्णन नहीं कर सकता, यह कहकर आगे उसका कारण बताते हैं कि 'जगजनि' ये जगत्-माता हैं और 'सोभा महा' अर्थात् उनकी शोभा अपार है। 'जगजनि' का भाव कि जगत्भरकी शोभा इन्हींकी बनायी हुई है, तब इनकी शोभा कौन कह सके ? अथवा, जगत्भरकी ये माता हैं, सारी प्राकृतिक शोभा इन्हींसे उत्पन्न हुई है, तब भला वह आपकी शोभाकी उपमा कैसे हो सकती है ? अथवा, माताकी शोभा कौन कहे, जगत्मात्र उनकी संतान है। माताकी शोभा-सुन्दरता वर्णन करनेका अधिकार बालकको नहीं है; यथा—'जगत मातु पितु संसु मवानी। तेहिं सिगारु न कहीं बखानी॥ १०३। ४।' (ख) 'सोभा महा' इति। महाशोभा है, इसीसे सर्वत्र शोभा विशेष लिखते हैं, यथा—

रूप देखकर देवता मोहित हो गये,—
छिबकी खानि हैं, कोई किव कह नहीं सकता,—
सुन्दरताकी मर्यादा हैं, कोटिहु वदनसे कहते नहीं बनती,—
शोभा महान् है, श्रुति-शेषादि नहीं कह सकते,—

'देखत रूप सकल सुर मोहे' (१)

'वरने छवि अस जग कवि को' (२)

'सुंदरता मरजाद मवानी ।'''' (३)

'सकुचिह कहतःंं( ४ )।

२ (क) 'सकुचिह कहत श्रुति सेष सारद।' श्रुति, शेष और शारदा ये सब वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। पुनः, श्रुतिसे भूलोक, शेषसे पाताल और शारदासे ब्रह्मलोक एवं स्वर्गलोक के सर्वश्रेष्ठ वक्ता स्वित किये। इन सबका सकुचाना कहकर त्रेलोक्यके समस्त श्रेष्ठ वक्ताओं ओ असमर्थ दिखाया। इस तरह 'सकुचिह कहत''' से महाशोभाका अर्थ खोला। यहाँ 'सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार' हैं। योग्य वक्ताओं में वर्णनकी अयोग्यता कहकर शोभाकी अतिशय बहाई कही गयी। पुनः 'सकुचिह कहत श्रुति सेष सारद' का भाव कि जब 'कोटिह बदन' से नहीं कहते बनती तब यदि हम कहते हैं तो पार न मिलेगा और पार न मिलनेसे हमारी लघुता होती है, यह सोचकर सकुचते हैं। (ख) 'मंदमित तुलसी कहा' अर्थात् जब श्रुति-शेषादि दिल्य बुद्धिवाले कहनेमें सकुचते हैं तब में तुलसी तो मितमन्द, मन्दबुद्धि हूँ। में क्या हूँ, बुल भी तो नहीं हूँ जो वर्णनका साहस कर सकूँ। (ग) 'छिष खानि मातु''' हित। प्रथम सखियाँ श्रीपार्वतीजीको मण्डपकी सीमार्में ले आयी थीं, अब 'मध्य मण्डप' को चलीं। कि यहाँ शोभा-वर्णनके सम्बन्धमें जननि शब्द अनेक बार आया है। यह सामिप्राय है। सबके साथ 'जननि' पद देकर यह बात दरसाते हैं कि सबका इनके प्रति मातुभाव है। मातृबुद्धि ही देवताओंने प्रणाम किया, 'जगजनि' की शोभा श्रुति-शेषादि माता मानकर ही नहीं कह सकते। और वक्ता याज्ञवल्क्यजी मातृभावसे कहते हैं कि 'छिष्यानि मातु मवानि'''।' श्रुति-शेषादि माता मानकर ही नहीं कह सकते। और वक्ता याज्ञवल्क्यजी मातृभावसे कहते हैं कि 'छिष्यानि मातु मवानि'''।'

३ 'अवछोकि सकिं न...' इति । (क) अर्थात् नीचे दृष्टि किये हैं, इसीसे चरण देखे । (ख) 'पतिपद कमछ ...' अर्थात् जहाँ पतिके पदकमल हैं वहाँ इनका मन मधुकर है । इस पूर्व सतीतनमें शिवजीके चरणों में स्नेह था, 'जीं मोरे सिवचरन सनेहू । मन कम बचन सत्यव्रत पहु ॥' अब उमातनमें भी शिवचरण में स्नेह कहते हैं । पतिपद में प्रेम करना पतिव्रताका धर्म है, यथा—'एके धर्म एक व्रत नेमा । काय बचन मन पतिपद प्रेमा ॥' [ (ग) 'सकुच' का कारण लोकमर्यादा, लोकलजा है । सब समाज जनाती, बराती वहाँ बैठे हैं और आप दुलहिन बनी हें । पंजाबीजी सतीवनमें पति-अवज्ञाके कारण भी संकोच होना कहते हैं । 'पति पद कमल मन मधुकर तहाँ ' में 'परम्परित रूपक है' । (घ) मन-मधुकर चरणों में कबसे लगा है, प्राप्त होनेमें संकोच बाधक हो रहा है । भाव यह कि शिवजीका सौन्दर्य कैसा था जिसपर श्रेलोक्यसुन्दरी उमा मुन्ध थीं 'अंग अंगपर उदित रूपमय पूषन' (पा॰ मं॰) । वि॰ त्रि॰ ]

४ 'मुनि अनुसासन गनपतिहि"" इति । (क) 'कोउ सुनि संसय करें जिन' कहा क्योंकि शिव-पार्वती-विवाह ही अभी हो रहा है, गणेशजीका जन्म हुआ ही नहीं, तब गणेशपूजन कैसे हो रहा है ?' यह संदेह मनमें प्राप्त होनेको संभावना

है, अतएव कवि स्वयं ही उसका समाधान करते चलते हैं। (ख) 'सुर अनादि जिय जानि' इति। सब देवताओं के मन्य मृचाएँ टिखी हैं, इससे सिद्ध होता है कि सब देवता अनादि हैं।

नोट-१ (क) श्रीकाष्टजिहस्वामीनी छिखते हैं कि मन्त्रमयी मूर्ति तो सनातन है, अनादि है। अतः गणेशनी अनादि कहे गये। रा॰ प॰ प॰ कार लिखते हैं कि 'मन्त्रमयी मूर्ति अनादि मीमांसारीति वेदोंमें भी लिखा ज्यों-का त्यों महाजीने रचा' [ प्रमाण श्रृति: - 'सूर्य्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।' ( यजुर्वेद ) ] ( ख ) गोस्वामीजी तो सभीको श्रीसीताराममय देखते हैं—'में सेवक सचराचर रूप स्वामि मगवंत'। इस प्रकार भी सब देवता अनादि है। (ग) विवाह अभी हुआ नहीं, किंतु गणेशपूजन करानेमें 'माविक अलंकार' है-(वीरकवि)। (घ) विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि 'यहाँपर हिंदूधर्मके गूढ़ रहस्यके कुछ दिग्दर्शन करनेकी आवश्यकता है, सो यों कि भक्तजन अपनी-अपनी रुचिके अनुसार विशेष गुणसम्पन्न देवताको इष्ट मानकर उसका पूजन सर्वोषिर बतलाते हैं। परंतु यथार्थम ये सब उसी परमातमाके उपासक हैं - तुलसीदासजीने तो सर्वरूपरूपी, सर्वशरीर-शरीरी, सर्वनाम-नामी रामहीको जानकर समस्त नामोंसे रामहीको वन्दन किया है-जैसा लिखा है 'सीय राममय सब जग जानी। करीं प्रनाम जोरि जुग पानी ॥' क्योंकि इन्होंने श्रीरामहीको परमात्मारूप सिद्ध किया है, यथा-'राम सो परमात्मा भवानी ।'....श्रीगणेशजीकी प्रथम वन्दना तथा उनका प्रथम पूजन इस आधुनिक प्रथाको गोस्वामीजीने कितनी उत्तम रीतिसे निवाहा है कि प्रन्थके आदिमें वन्दना भी की तथा उन्हें राममय और रामहीं के कारण पूज्यपद प्राप्त हुए कह गये और सबसे बड़े महादेवजी और पार्वतीजी जिनकी ये संतान पुराणोंमें कहे गये हैं, उन्हींके विवाहमें उनका पूजन करवाकर उन्हें अनादि कहकर दर्शाया है कि ये भी परमात्मारूप पूजनीय हैं। पुराणोंमें दो पीठ प्रसिद्ध हैं—एक विष्णुपीठ जिसमें विष्वक्सेन प्रथमपृज्य है और दूसरा रुद्रपीठ जिसमें गणेश प्रथमपूज्य हैं। बौद्ध, जैन, चार्वाक आदि पाखण्डधर्मके बद्नेपर श्रीशंकरजीने इांकराचार्यरूपसे अवतार छेकर समस्त पाखण्डियोंको परास्त किया और वैदिकधर्म स्थापन किया । सम्पूर्ण पण्डित इन्हींक अनुयायी हो गये और तभीसे बहुधा लोगोंकी रुचि विष्णुपीठकी अपेक्षा रुद्रपीठपर हुई । तभीसे समस्त मंगलकायों में गणेशजीका प्रथम पूजन होने लगा । प्राचीन प्रन्थोंमें ऐसा नहीं किया गया है ।'

जिस विवाह के विधि श्रुति गाई । महामुनिन्ह सो सब करवाई ॥ १ ॥ गिह गिरीस कुस कन्या पानी । भविह समरपीं जानि भवानी ॥ २ ॥ पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा । हिय हरपे तब सकल सुरेसा ॥ ३ ॥ वेदमंत्र मुनिवर उच्चरहीं । जय जय जय संकर सुर करहीं ॥ ४ ॥

शान्दार्थ—गहि=ग्रहण करके, लेकर, पकड़कर। पानी (पाणि)=हाथ।=जल। सुरेस (सुरेश)-दिक्पाल। सब दिगाल अपनी-अपनी सेनाके ईश हैं; यथा—'निज निज सेन सहित बिलगाने'। कुस (कुश)=कासकी-सी एक घास होती है जो नुकीली, तीखी और कड़ी होती है। कुश बहुत पवित्र माना जाता है। यश, विवाह, तर्पण आदि कर्मकाण्डींमें और आएनके काममें इसका उपयोग होता है। कुश और जल हाथमें लेकर संकल्प पढ़ा और किया जाता है। वेदमन्त्र-अर्थात् खितवाचन इत्यादि।

अर्थ-अतियों में विवाहकी विधि जैसी कुछ कही गयी है, महामुनियोंने वह सब करवायी ॥ ९ ॥ हिमाचलने हाथ में कुरा, जल और कन्याका हाथ लेकर उन्हें भवानी (भवपत्नी) जानकर भव (शिवजी) को समर्पण किया ॥ २ ॥ वन महादेवजीने पाणियहण किया तन सभी दिग्पाल देवता हृदयमें बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ श्रेष्ठ-श्रेष्ठ मुनि वेदमन्त्रोंकों उधारण कर रहे हैं, और देवता 'जय जय जय शंकर' अर्थात् शंकरजीका जय जयकार करते हैं ॥ ४ ॥

टिप्पणी — 9 'जिस विवाह के विधि"" इति । (क) यहाँ लोकरीति नहीं कहते, इससे पाया गया कि लोकरीति देवताओं में नहीं है, मनुष्यों में है; यथा — 'किर लोक बेद विधानु कन्यादान नृपभूपन किये। ३२४।' (ख) एक नौराई में (दो चरणों में) सब विवाहकी विधि करना कहा, एकमें कन्यादान करना कहा। दो चौपाइयों में (चार चरणों में) विवाहभर वर्णन कर दिया। महादेव-पार्वतीविवाह बहुत संक्षेपसे गोसाई जीने कहा, क्यों कि आगे श्रीरामिववाह विस्तारसे कहेंगे। दिले अन्यकारकी रीति है कि जो प्रसंग एक जगह विस्तारसे कहा है उसे दूसरी जगह संक्षेपसे कहते हैं, और को संक्षेपसे कहते हैं उसे दूसरी जगह विस्तारसे कहते हैं।

नोट—१ मिलान कीजिये—'बिप्र बेदधिन करिं सुभासिष कि कि । गान निसान सुमन सिर अवसर लिंह कि ॥ ७८ ॥ बरु दुलिहिनिहि बिलोकि सकल मन रहसिं । साखोबार समय सब सुरमुनि बिहँसिं ॥ लोक बेद विधि कीन्ह कीन्ह जल कुस कर । कन्यादान संकलप कीन्ह धरनीधर ॥ ७९ ॥ पूजे कुलगुरु देव कलसु सिल सुम धरी । कावा होम बिधान बहुरि भाँविर परी । बंदन बंदि ग्रंथिविधि किर ध्रुव देखेउ । मा विवाह सब कहिंह जनमफल पेखेउ ॥ ८० ।' (पार्वतीमंगल)।

टिप्पणी—२ 'गिह गिरीस कुस कन्या पानी।'''' इति। 'पानी' शब्द यहाँ श्लेपार्थक है, हाय और जल दोनों अयों में प्रयुक्त हुआ है। (यह शब्द 'गिरीस', 'कुस' और 'फन्या' तीनोंके साथ अर्थ करनेमें लिया जायगा। इसीसे सबसे अन्तमें दिया गया)। 'जानि मवानी' क्योंकि नारदजीसे सुन चुकी हैं कि ये 'सदा संभु अरधंग निवासिनि' हैं। मिवपली जानते हैं, अतः उनकी वरतु (अमानत, धरोहर) जानकर उनकी अमानत उनको समर्पित की, सौंप दी। यथा—त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितम्।' अर्थात् यह सदासे आपकी हैं, अतः मैं आपकी इस वस्तुको आपको ही समर्पण करता हूँ, आप इसे लीजिये। अपनी जानकर देते तो 'दान' करना कहते। पंजाबीजी लिखते हैं कि हिमाचलने विचारा कि ये ईश्वरी हैं, हमको कृतार्थ करनेके लिये कुछ दिनोंके लिये हमारे यहाँ आ गयी थीं, अब पुनः उनको प्राप्त हुई, मैं कीन हूँ जो दानका अभिमानी बनूँ।

नोट—२ स्कं॰ पु॰ में समर्पण इस प्रकार है—'इमां कन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर। मार्यार्थ प्रतिगृह्णीप्व' अर्थात् है परमेश्वर! मैं अपनी यह कन्या आपको धर्मपत्नी बनानेके लिये समर्पित करता हूँ; कृपया स्वीकार करें ( स्कं॰ मा॰ के॰ )। अपनेश्वर पटक स्वयं देख लें कि गोस्वामीजीके शब्द व्यासजीके शब्दोंसे कितने अधिक भावात्मक और उत्कृष्ट हैं।

३ यहाँ विवाह बहुत संक्षेपसे कहा है, इसीसे मेनाजीका आना नहीं कहा । 'जस विवाह के विधि श्रुति गाई । महामुनिन्ह सो सब करवाई' इसीके भीतर मेनाजीका आगमन कह दिया गया; क्योंकि वेदमें स्त्रीसहित कन्यादान करने की विधि हैं। आगे श्रीराम-विवाहमें मेनासहित हिमाचलका कन्यादान करना कहा है। यथा—'जनक बाम दिसि सोह सुनयना। हिमगिरि संग बनी जनु मयना॥ ३२४।४।' स्कंद पु॰ माहेश्वर केदारखण्डमें भी लिखा है कि 'गर्गाचायंजी (हिमाचलके पुरोहित) के आदेशसे हिमाचल अपनी पत्नी मेनाके साथ कन्यादान करनेको उद्यत हुए। मना सोनेका कलश लेकर उनकी अर्धाङ्गिनी बनी हुई थीं। परम सौभाग्यवती मेना समस्त आभूषणोंसे विभूषित होकर हिमवान्के साथ बैठी थीं।'

४ प्रथम सब बिधि कराके पीछे कन्यादान करना हिला। इससे पाया गया कि देवताओं में ऐसी ही रीति है, सब कृत्य करके तब कन्यादान होता है और मनुष्यों प्रथम कन्यादान होकर तब पीछे सब कृत्य होते हैं। (पं॰ रा॰ कु॰)। ५ भवानीको भवके अपण करना कहकर यथायोग्यका संग वर्णन किया यह 'प्रथम सम अलंकार' है।

टिप्पणी—३ 'पानिमहन जब कीन्ह....' इति। (क) पाणि गहकर शिवको समर्पण किया। जब शिवजीने पाणिमहण किया तब सब सुरेश हर्षित हुए कि अब सुरोंकी रक्षा होगी, तारकासुर मारा जायगा। (ख) 'जब' का भाव कि
पाणिमहणतक देवताओं को संदेह था कि व्याह करें या न करें। उसके हो जानेपर संदेह न रह गया, अतः 'हरपे'। (ग)
देवता स्वार्थमें जह हो जाते हैं; यथा—'बिबुध बिनय सुनि देवि सयानी। बोली सुर स्वारध जढ़ जानी॥' (अ०)।
यहाँ भी वे स्वार्थवश जह हो गये हैं, यह नहीं जानते कि शिवजी भगवान्की और ब्रह्माकी आशासे वारात लेकर व्याह
करने आये हैं, विवाह कैसे न करेंगे ? [पंजाबीजी लिखते हैं कि 'पूर्व सतीशरीरमें अवशा और शंकरजीका वैराय्य
विचारकर संयोगमें संदेह था'। त्रिपाठीजी लिखते हैं—'पाणिमहणके पहिलेतक डर रहा कि बात विगड़ने न पाने। परम
विरक्तका व्याह है। इन्हें राजी करनेमें क्या-क्या नहीं करना पड़ा। सब कुछ ठीक होनेपर मैना ही मचल पर्की कि चारे
प्राण जाय व्याह न होने दूँगी। लोकपालोंको आर्तिवश विश्वास नहीं हो रहा है। 'अँघेरेको आँख मिले तब जाने।' वाली
कहावत चरितार्थ हो रही है। अतः पाणिमहण होनेपर ही विश्वास हुआ।' ]

४ 'बेदमंत्र मुनिबर उचरहीं।'''' इति । (क) मुनि कृत्य करवा रहे हैं, अतः वेदमन्त्र उचारण करते हैं। देवता अपनी अर्थसिद्धि समझकर हिर्षित हुए, इसीसे जय-जय करते हैं कि आप सबसे उत्कृष्ट हैं। पाणिप्रहण करके नयका कल्याण किया, इसीसे 'शंकर' कहा। (ख) पाणिप्रहणके पश्चात् जयध्यनि-वेदध्यनि होती हैं, सुमनवृष्टि होती हैं, यांज बजते हैं; यथा—'जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान। सुनि हरपिंह बरपिंह विद्युध सुरवर सुमन सुनान

॥ ३२०॥', यहां यहाँ लिखते हैं—'वेद मंत्र', 'सुमन बृष्टि में बिधि नाना' [ 'जय-जय' में 'वीप्सा अलंकार' है | 'धादर अचरज आदि हित एक शब्द बहु बार। ताही विष्सा कहत हैं जे सुबुद्धि मंदार॥' महानुभावोंने और भाव ये कि हैं — ९ तीन बार जयसे तीनों लोकोंमें वा आदि मध्यं अन्त सर्वदा, वा मन वचन कर्म तीनोंसे जय स्चित की। २—'तीनों अवस्थासे जयरूप जो तुरीयस्वरूप शिवजी हैं, उनकी जय हो'—( पंजाबीजी ) ]।

५ पाणिग्रहण-विवाहमें कन्यादानके समय कन्याका हाथ वरके हाथमें दिया जाता है; इसीको 'पाणिग्रहण' कहते हैं। उस समयसे कन्या वरकी स्त्री हो जाती है। पाणिग्रहणके समय वरको वचन देना होता है कि हम इसके अपराध क्षमा करेंगे। पर यहाँ कन्यादान नहीं है, यहाँ समर्थण है, हाथमें हाथ पकड़ाकर सौंप दिया, वचनगढ़की बात यहाँ नहीं है। इसीसे आगे मेनाजीने शिवजीसे प्रार्थना की है कि 'नाथ उमा मम प्रानिष्ठिय गृह किंकरी करेहु। छमेहु राक्छ अपराध अब होइ प्रसन्न बर देहु॥'

वाजिह वाजन विविध विधाना । सुमन वृष्टि नभ भे विधि नाना ॥ ६ ॥ हर गिरिजा कर भएउ विवाह । सकल भ्रवन भिर रहा उछाह ॥ ६ ॥ दासी दास तुरग रथ नागा । धेनु बसन मिन बस्तु विभागा ॥ ७ ॥ अन्न कनक भाजन भिर जाना । दाइज दीन्ह न जाइ बखाना ॥ ८ ॥

शन्दार्थ—निधान=प्रकार, रीति, ढंग । वृष्टि= झड़ी । उछाह=उत्साह । जान (यान )= विमान, रथ, सवारी । हाइन=दाइजा, दहेज, वह धन और सामान जो कन्यापक्षकी ओरसे वर-पक्षको दिया जाय (प्रायः जो कन्याका पिता बर वा समधीको देता है)।

मर्थ—अनेक प्रकारके वाजे तरह-तरहसे वजने लगे, आकाशसे अनेक प्रकारसे भाँति-भाँतिके फूलोंकी वर्षा (शही) होने लगी ॥ ५ ॥ श्रीशिव-पार्वतीजीका व्याह हो गया । समस्त लोकोंमें उत्साह आनन्द भरपूर ला गया ॥ ६ ॥ दासी, दास, घोड़े, रथ, हाथी, गायें, वल्ल और मणि आदि अनेक जातिकी न्यारी-न्यारी सब वस्तुएँ ॥ ७ ॥ अन और सोनेके वर्तन रथों, विमानों आदि स्वारियोंमें भर-भरकर दहेजमें दिये गये, जिनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ 'वाजिह वाजन''' इति । वाजे वहुत प्रकारके होते हैं और तरह-तरहसे बजते हैं; यथा—'झाँझि स्टूदंग संख सहनाई। भेरि ढोळ दुंदुमी सुहाई॥ वाजिह वहु वाजने सुहाए। १। २६३।', 'सरस राग वाजिह सहनाई॥ मंटघंटि धुनि यरिन न जाहीं। १। ३०२।' (ख) 'सुमन वृष्टि नम में बिधि नाना', यथा—'वरषि सुमन सुअंजिक साजी', 'यरपिह सुमन रंग यहु माला', 'सुरतक सुमनमाल सुर वरपिह', 'देवन्ह सुमन वृष्टि झिर लाई'। यहीं नाना विधिसे वृष्टि हुई, कोई छुट्टे फूळ तो कोई मालाएँ और कोई सुन्दर अञ्जिल सजाकर इत्यादि रीतिसे पुष्योंकी वर्षा कर रिए हैं। (ग) (यहाँ विवाहमें सेंदूरदान, कोहवर, भाँवरी इत्यादि कई रीतियोंका होना वर्णन नहीं हुआ। इसका कारण यह जान पढ़ता है कि देव-विवाहमें ये रीतियाँ नहीं हैं, केवळ पाणिग्रहण ही पर्याप्त है।) (घ) हिन्दी यहाँ देवताओं के मन, वचन, कर्म तीनोंका हाळ कहा, तीनोंसे उनकी प्रसन्ता दिखायी। 'हिय हरपे तव सकळ सुरेसा' (हर्ष मनका धर्म है), 'जय जय जय संकर' यह वचन है और तनसे फूळोंकी वर्षा की।

२ (क) 'हर गिरिजा कर ''' इति। जगत् प्रकृतिपुरुषमय है, प्रकृतिपुरुषके उत्साहसे भुवनभरमें उत्साह भर गया, अर्थात् भुवन भरके सभी लोग उत्साहयुक्त हुए। मुनि लोगोंने उत्साह गाया, इसीसे भुवनमें फैल गया, सभी कोई कह- मुनकर उत्साहयुक्त होते हैं। 'भिर रहा' का भाव कि उत्साह अब कभी जा न सकेगा। [ तृतीयविशेष अलंकार है— (वीरकिव)]। पुनः, हर और गिरिजा नाम यहाँ देव-दुःख-हरणके विचारसे दिये। हर दुःख हरनेवाले और गिरिजा परोपकारिणी। (ख) 'दासी दास तुरग ''' इति। दासी दास सेवाके लिये, घोड़े रथ गज चढ़नेके लिये, धेनु दूध पीनेके लिये, वस्त और मणि पहिननेके लिये दिये। 'वस्तु विभागा' का भाव कि सब वस्तुएँ न्यारी-न्यारी दी। अर्थात् प्रत्येक वस्तु एई-कई प्रकारकी हैं इसीसे वस्तुका विभाग कहा। यथा—'वस्तु अनेक करिअ किमि लेखा। कहि न जाह जानहिं जिन्ह

छ यथा—'पेखेड जनमफल मा विवाह उछाह उमगहि दस दिसा । निसान गान प्रसून सरि तुलसी सुहाविन सो निसा ॥' (पार्वेतीमञ्जल ६२)।

देखा ॥' कि 'दासी' अर्थात् जो श्रीपार्वतीजीकी 'गृचि सेविकाएँ थीं; यथा—'दासी दास दियं यहुतरे । सुचि सेवक के प्रिय सिय करे ॥ ३३९ । २ ।', 'दाइज बसन मिन धेनु भन हय गय सुसेवक सेवकी । दीन्ही सुदित गिरिराज जो गिरिजिह पियारी पेवकी ॥' (पा॰ मं॰ ८९) । 'रथ' को 'तुरग' और 'नागा' के त्रीच देहरीदीयकन्यायसे रखकर स्चित करते हैं कि घोड़े और हाथी जुते हुए रथ दिये एवं घोड़े-हाथी अलग-अलग भी दिये गये । त्रिपाटीजीका मत है कि 'चतुरिङ्गिणी सेना और वस्तु विभाग दिये । दासी-दाससे पदाति कहा । तुरग, रथ, नागसे शेप तीनों अङ्ग कहे । और भी तीन विभाग दिये – धेनुविभाग, वसनविभाग और मणिविभाग ।' ]

३ 'अस कनक माजन भरि'''' इति । अत्र भोजनके लिये और कनकभाजन वैपरने ( नित्य भोजनादिके काममें लाने ) के लिये दिये । [ पुनः, अत्र दहेजमें दिया, क्योंकि इनको वनमें अत्रकी प्राप्ति नहीं है, यथा— अब सुख सोवत सोच निर्दे भीख माँगि मय खाहिं । सहज एकािकन्ह के मवन कबहुँ कि नारि खटािहें ॥ ७९ ।' नहीं तो लोग दहेजमें अज नहीं देते, यथा— 'किह न जाइ कछु दाइज भूरी । रहा कनक मिन मंदप पूरी । कंवल वसन विचित्र पटोरं । माँति मौति बहु मोछ न थोरे ॥ गज रथ तुरग दास अरु दासी । धेनु अलंकृत काम दुहासी ॥ ३२६ । २-४ ।' पुनश्च 'तुरग आख रम सहस पचीसा । सकल सँवारे नख अरु सीसा ॥ मत्त सहस दस सिंधुर साजे । जिन्हिंह देखि दिसि फुंजर खाजे ॥ कनक बसन मिन मिरे मिरे जाना । मिहिंघी धेनु बस्तु बिधि नाना । दाइज अमित न सिकय किह दीन्ह विदेह बहारि ॥ ३३३ ।', यह भाव कई महानुभावोंने 'अन्न और पात्र देनेक' लिखे हैं, माधुर्यमें यह ठीक भी हो सकता है, नहीं तो शिवजी तथा पार्वतीजीकी मिहिमा अभी-अभी नारदादिसे सुन-जानकर यह भाव कहाँ रह सकता है कि घरमें रुदकीको अन्न खानेको न मिलेगा । बरतन तो आज भी दिये जानेकी रीति हैं । ] चीजें अगणित हैं, कहाँतक लिखें ( और आगे श्रीसीताराम-विवाहमें विस्तारसे लिखना भी है ) इसीसे कुलके नाम गिनाकर लिखते हैं कि 'न गाह बखाना ।' अर्थात् अमित हैं । इतनेहीमें सब कह चुके, कुल वाकी न रह गया ।

छंद--दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभुधर कहो।
का देउँ पूरनकाम संकर चरनपंकज गहि रहयो॥
शिव कृपासागर ससुर कर संतोपु सब भाँतिहि कियो।
पुनि गहे पदपाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो॥

# दो०—नाथ उमा मम प्रान सम\* गृहकिंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध अब होह प्रसंन बरु देहु॥१०१॥

शब्दार्थ - पूरनकाम (पूर्णकाम )=निष्काम, जिसकी सब कामनाएँ पूर्ण हैं, किसी बातकी चाह जीमें नहीं रह गयी है; आप्तकाम, सदातृप्त ।=दूसरोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले । ससुर (श्वशुर)=पत्नीका पिता । संतोप=समाधान, सम्मान । सर्थ-हिमाचलने बहुत प्रकारका दहेज दिया । फिर हाथ जोड़कर कहा—'हे शङ्कर ! आप तो पूर्णकाम हैं,

सबसे —हिमाचलने बहुत प्रकारका दहेज दिया। फिर हाथ जाड़कर कहा— ह शहर ! आप ता पूणकाम ह, सबसे कल्याणकर्ता है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ ?' (इतना कहकर वे ) उनके चरण-कमलोंको पकड़कर रह गये (चरण छोड़नेकी इच्छा नहीं करते )। कृपासिंधु शिवजीने सम प्रकारसे समुरका सम्मान किया। फिर (हिमाचलके छोड़नेपर ) श्रीमेनाजीने (शिवजीक) चरणकमल पकड़े। (उनका) हृदय प्रेमसे परिपूर्ण हैं। (मेनावी बोली-) हे नाथ! उमा मुझे प्राणोंके समान (प्रिय) है। इसे अपने घरकी टहलनी बनाइयेगा। अब इसके सब अपराधोंको क्षमा कीजियेगा। प्रसन्न होकर मुझे अब (यही) वरदान दीजिये॥ १०९॥

नोट—9 'दाइज दियो बहु भाँति' इति । कुछ छंदोंका नियम है कि वे पूर्व कहे हुए कुछ शब्दोंको प्रारम्भ देशते हैं । पूर्व कहा है कि 'दाइज दीन्ह न जाइ बखाना ।' उसीसे यहाँ छंदका प्रारम्भ किया—'दाइज दिया बहु माँवि ।' अर्थात् दहेज जो पूर्व छिख आये हैं वह बहुत भाँतिका है । यदि इसकी स्वतन्त्र वाक्य माने तो भाव यह होगा कि दहेज बहुत अर्थात् दहेज जो पूर्व छिख आये हैं वह बहुत भाँतिका है । यदि इसकी स्वतन्त्र वाक्य माने तो भाव यह होगा कि दहेज बहुत

<sup>₩</sup> सम-१६६१, ना० प्र०, गौड़जी। प्रिय-१७२१, १७६२, भा० दा०, को० रा०, छ०, रा० प्र०।

भाँतिका दिया गया, इमने उसमेंसे कुछ भाँतिका कहा है; वह तो इतनी भाँतिका है कि गिनाया नहीं जा सकता । भाव

२ (क) 'कर जोरि' इति । यह विनम्रता दीनताकी परमा मुद्रा है । पुनः भाव कि दान करके विनय करना सम्मान है, विनययुक्त दान आदरका दान है । दान करके विनय न करना अभिमानका सूचक है । (ख) 'चरन पंका गिहि रहो।' इति । चरण पकड़के रह जाना, यह अत्यन्त दीनता, व्याकुलता और प्रेम-विभोरताका सूचक है । और मेनाजी

प्रेमविभोर हैं, इससे वे प्रथमसे ही चरणोंपर गिरीं।

टिप्पणी—१ (क) 'शिव कृपासागर''' का भाव कि ज्यों ही हिमाचल प्रार्थना करके चरणोंपर गिरे त्यों ही शिवजीने उनपर बड़ी भारी कृपा की। (ख) 'का देउँ प्रनकाम' से जनाया कि हिमाचलको दहेज देनेमें संतोष नहीं हुआ, इसीसे शिवजीने उनका संतोष किया कि 'आपने हमें बहुत दिया' (ग) 'संतोष सब माँतिहें कियो' अर्थात् उनके दहेजकी, दानकी, सेवाकी और उनकी भक्ति हत्यादि सभी बातोंकी प्रशंसा की। (घ) 'पुनि गहे पदपापोज केना''' इति। सास और समुर दोनोंका शिवजीमें और शिवजीका सास-समुरमें समान प्रेम हैं; इसीसे प्रन्थकार समान भाव गान कर रहे हैं—(१) दोनोंका 'शिवचरण गहना' कहा। (१) दोनोंके साथ चरणोंको कमलका विशेषण दिया। इस तरह शिवपदकमलमें दोनोंका मधुकर समान प्रेम दिखाया। (१) सास-समुर दोनोंके नाम दिये। (४) समुरका दहेज देकर और सासका उमाको सींपकर प्रार्थना करना दिखाया। (५) दोनोंका शिवजीमें ईश्वरभाव दिखाया। (६) शिवजीका दोनोंमें माधुर्थभाव रखकर दोनोंको संतोष देना कहा। यथा—

श्रीहिमाचलराज का देउँ "खरनपंकज २ गहि १ रहे पुनि कर जोरि हिमभूधर ३ कहा। का ४ देउँ पूरनकाम ५ संकर ससुर कर संतोप ६ सब ७ माँतिहिं कियो श्रीमेनाजी
पुनि गहे १ पदपाथोज २ मेना
" मैना ३
नाथ ५ उमा मम ४ प्रानसम गृहर्किकरी'''
बहुबिधि ७ संभु सासु समुझाई ६

किये तथा आगे भी क्षमा करते रहेंगे, (मनुष्योंके विवाहमें अपराध क्षमा करनेकी प्रतिज्ञा कन्यादानके समय होती ही है)—इसे गृहकिंकरी बनायेंगे, आप निश्लाङ्क रहें।' हिमाचलने दहेज देकर प्रार्थना की कि 'का देउँ'...', इसीसे उनका संतोप करना कहा, इस तरह कि हमने बहुत कुछ पाया।

२ 'नाय उमा मम"" इति । (क) वर माँगती हैं अतः 'नाथ' सम्बोधन किया—'नाथृ याचने'। (ख) नारदजीसे सुन चुकी हैं कि 'सिय बेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी'। इसीके लिये प्रार्थना करती हैं कि 'अमेहु सकल अपराध अव।' (ग) 'सकल अपराध', यथा—'मएउ मोह शिव कहा न कीन्हा' (१), 'अमबस बेष सोय कर छीन्हा' (१), 'में जो कीन्ह रघुपति अपमाना' (३), 'पुनि पतिवचन मृषा करि माना' (४), 'प्रेरि सितिहिं नेहि मृठ कहावा' (५)। (घ) माताका स्नेह कन्यापर अधिक रहता है, इसीसे माताने कन्याके लिये प्रार्थना करके घर माँगा।

नोट—३ 'क्षमेहु सकल अपराध अव' इति । यहाँ पूर्वार्धमें 'नाथ उमा मम प्रान सम "' यह कन्याके लिये प्रार्थना है और उत्तरार्धमें 'क्षमेहु' के साथ 'सकल' और 'अब' शब्द देकर यही आश्रय प्रकट किया है कि पूर्व इसके अपराध आपने क्षमा नहीं किये थे (यह 'असुन्दर व्यंग्य' है ) इसीसे इसकी इतना संकट भोगना पड़ा, 'अब' इसके समस्त अपराध जो पूर्व इससे हुए थे तथा जो आगे इससे हो जायँ उन सबोंको क्षमा कर दीजिये और करते रिहयेगा। 'मम प्रानसम' कहकर यह भी जनाया कि इसको दुःख होनेसे मुझे अत्यन्त दुःख होगा, अतः मेरी खातिर इसके अपराध क्षमा करते रिहयेगा।—यह तो हुआ प्रसंगानुकूल अर्थ। और, साधारण अर्थ यह है कि जो अपराध इससे हो जायँ उन्हें क्षमा कीजियेगा जैसा कि प्रायः कहनेकी रीति है। कोई-कोई 'क्षमेहु सकल अपराध' को मेनाजीमें ही लगाते हैं। अर्थात् मेनाजी कहती है कि मुझसे जो अपराध हुए कि में आपको देखकर घरमें भागकर जा घुसी थी और आपको तथा औरोंको भी बुरा-भटा वह ढाला था, उन्हें क्षमा कीजिये।

२ 'गृहकिकरी करेंडू' और 'क्षमेंडु सकल अपराध' यह लोकीक्ति है, साधारण बोलचाल है-सदा मुझे अपना दास

समिश्चिगा, सब अपराध क्षमा की जियेगा; इत्यादि । पर इनमें व्यंग्यसे कुछ विशेष भाव भी निकलते हैं । जैसे कि — श्रीनारदं और सप्तर्षियोंने शिवजीको 'अगेह', 'अकुछ अगेह दिगंबर' कहा था। मेनाजीके वचनोंसे व्यंग्यद्वारा यह भाव टपकता है कि अब तो इसके लिये घर बनाकर रहना और इसको टहलनी कर देना। यह अमुन्दर गुणीभूत व्यंग्य है। नैजनाथजी यह भाव कहते हैं कि घरही में सेवा कराना, अब अकेले न छोड़ना। वेमर्याद यह बाहर न जाने पावे क्योंकि स्तीको अकेले न छोड़ते तो वे क्यों सीतावेब धारण करतीं।

र यहाँ मेनाजी मन, वचन और तन तीनोंसे लगी हुई विनती कर रही हैं। 'प्रेमपरिप्रन हियो' से मन, 'गहि पद' से तन और 'नाथ उसा सम प्रान सम' से वचनकी दशा प्रकट है।

दिन यहाँ विवाह-प्रसंगमें कहीं भी मेनाजीका शृङ्कार वर्णन नहीं किया गया। ये की कन्यादानके समय हिमाचल के साथ रही हैं और इनका शृङ्कार भी वैसा ही था जैसा श्रीसुनयनाजीका, —यह श्रीसुनयनाजम्बाके शृङ्कार के समय कहा है — 'सुजस सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि विधि रची बनाई॥ "जनक बाम दिसि सोह सुनयना। हिमिगिरि संग बनी जनु मेना॥ ३२३॥ — आगे वर्णन करना था, अतः यहाँ वर्णन नहीं किया।

नोट-मिलान की जिये-'गिह सिव पद कह सासु बिनय मृदु मानिब। गौरि सजीवनिमूरि मोरि जिय जानिब। ॥ ८६॥' (पार्वतीमंगल)।

बहु बिधि संश्व सासु समुझाई । गवनीं भवन चरन सिरु नाई ॥ १ ॥ जननीं उमा बोलि तब लीन्ही । लै उछंग सुंदर सिख दीन्ही ॥ २ ॥ करेहु सदा संकर पद पूजा । नारिधरमु एति देउ न दूजा ॥ ३ ॥ क्चन कहत भरें लोचन बारी । बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ- उछंग ( उत्संग )=गोद । यह केवल पद्ममें आता है । नारिधर्म=पातिवत्य ।

अर्थ—शिवजीने बहुत तरहरी सासको समझाया (तत्र वे) चरणोंमें सिर नवाकर घरको गयीं ॥ १॥ तत्र (लौटनेपर) माताने उमाको बुला लिया और गोदमें लेकर सुन्दर शिक्षा दी ॥ २॥ 'सदा शिवजीके चरणोंकी सेवा-पूजा करती रहना। क्रियोंके धर्ममें पित ही (उनका) देवता है, (पितको छोड़) और कोई (देवता) नहीं है ॥ ३॥ वचन कहते-कहते नेत्रोंमें जल भर आया, (तब उन्होंने) फिर कन्याको छातीसे लगा लिया ॥ ४॥

टिप्पणी—१ 'बहु विधि समुझाई', यह कि (१) अपराध क्षमा करेंगे, (२)—गृह किंकरी वनायेंगे।(३)— 'नाथ डमा मम प्रान सम' जो मेनाने कहा था उसके उत्तरमें कहा कि इनको किंचित् भी क्लेश नहीं होगा, तुम्हें ये प्राण सम प्रिय हैं तो हमारी भी ये प्राणिप्रया हैं। उमाके प्रेममें माता विद्वल हैं, इसीसे 'बहुविधि' समझाया।

नोट—१ बाबा हरिदासनी 'बहु बिधि' में पाँच विधिसे समझाना लिखते हैं। एक यह कि सती नाम पितिवियोगिनीका है, इसलिये अमंगल है और मेरा नाम शिव है जो मांगलिक है। इसी परस्पर विरोध होनेके कारण उस समय वियोग हुआ। दूसरी यह कि इन्होंने उस समय माता श्रीसीताजीका रूप धारण किया था, यदि हम भक्तिपथका त्याग करते तो जगत्भर श्रष्ट मार्ग धारण कर लेता; इसलिये सतीको त्यागना पड़ा। तीसरी यह कि ब्रह्माकी समामें दक्षके नाश होने के लिये नन्दीका शाप हुआ था, बिना हमसे वियोग हुए दक्षका नाश कैसे होता? अतः वियोग हुआ। चौथी यह कि तुम दोनों स्त्री-पुक्पने आदि शक्तिको पुत्रिक्पमें पानेके लिये बड़ा तप किया था, उसकी पूर्ति बिना सतीतन त्यागके नहीं होती, इसीसे वियोग हुआ। पाँचवीं यह कि शिल परोपकारी हैं। गङ्गा आदि इसीसे निकलकर जगत्के पाप हरती हैं। अतः जगत्का उपकार करने किये ये शैल सुता हुई हैं, आगे रामकथाकी श्रोता बनकर जगत्का उपकार करेंगी। २—पं॰ शुकदेवलालजी 'बहु विधि' समझाना यह लिखते हैं कि 'अपने भाग्यको धन्य मानो कि तुम्हारे यहाँ सब देवताओंने आकर तुमको दर्शन दिया। हम पार्वतीपर कदापि रष्ट नहीं होनेके, तुम चिन्ता न करो। हमारा जो वेष तुम देखती हो वह तो हम केवल असुराँको मोहित करने के लिये भगवान्की आशासे बनाये रहते हैं, यह हमारा वास्तविक रूप नहीं है। इत्यादि।' ३—जो 'छमेहु सकर अवराध अव' को मेगवान्की आशासे बनाये रहते हैं, यह हमारा वास्तविक रूप नहीं है। ऐसा है कि साधारण लोग इसे देखकर डर जाते हैं, आप मेनामें लगाते हैं उनके अनुसार भाव यह होगा कि हमारा वेष ही ऐसा है कि साधारण लोग इसे देखकर डर जाते हैं, आप

<sup>₩</sup> भरि-१७०४, को० रा०। भरे-१६६१, १७२१, १७६२।

को टरकर भाग गयी थीं, वह स्वाभाविक वात है, उसमें आपका दोष क्या ? हम तो उसको कभी मनमें नहीं लाये ।

टिप्पणी—२ (क) 'गवनीं मवन' से जनाया कि महलके बाहर निकल आयी थीं । समझानेसे प्रसन्न हुईं। तब
प्रजाम फरके भवनको गयी । उमाजीको पातिन्नत्य धर्मकी शिक्षा देनेके लिये शीघ्रतासे गयीं । (ख) 'जननीं उमा बोहि'
इति । शिवजीसे उमाजीके लिये प्रार्थना की, अब उमाको शिवसेवाका सिखावन देती हैं। (ग) 'ले उछंग''''गोदमें
बैटाया, यह स्नेहका आधिक्य है, यथा—'अधिक सनेह गोद बैठारी।' (घ) 'संकर पद पूजा' का भाव कि कल्याण-कर्ताक पूजनसे तुम्हारा कल्याण है। (ङ) 'नारि धरम''''। पतिपदकी पूजा सदा करना यह कहकर उसका कारण उत्तरार्थमें बताती हैं कि स्त्रीको पतिदेव छोड़ दूसरा धर्म नहीं है। 'एकै धरम एक बत नेमा। काय बचन मन पतिपद प्रेमा॥'
(आ॰) [भाव यह कि उसका मुख्य धर्म यही है कि पतिहीको एकमात्र अपना उपास्य और आराध्य देव माने। पर
पर स्मरण रहे कि भगवान्की भक्ति स्त्रियोंको भी कही गयी है। भगवान्का आराधन परम धर्म, ऐसा न होता तो गोपिकाओंके प्रेमकी प्रशंसा नारदजी भक्तिस्त्रमें न करते, श्रीपार्वतीजी रामनाम न जपतीं, वामदेवजीसे वैष्णवदीक्षा न लेतीं।
धीमीराजी, रत्नावतीजी, कुन्तीजी, द्रीपदीजी, करमैतीजी इत्यादि इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं ]

३ 'यचन कहत भरे''' ' इति । सिखावन दे चुकीं, अब वचन कहती हैं । पहिले गोदमें लिये रहीं, अब अत्यन्त स्नेहवश होकर कुमारी वा पुत्रीभावसे उरमें लगा लिया, ऐश्वर्य भूल गया जो नारदसे सुना था । दुःखकी बात जब कहने लगीं तब नेत्रोंमें जल भर आया । [ क्किं 'लाइ उर लीन्हि' यह करुणरसकी परिपूर्णता जनाता है । कुल लोग कहते हैं कि हृदयसे लगाकर जनाती हैं कि तनसे तो वियोग हो रहा है पर हृदयसे न जाना । (प्र० सं०) श्रीसीताजीकी विदार्ष समय उन्हें शिक्षा दी गयी थी कि 'सास ससुर गुर पूजा करेहू । पतिरुख लिख आयसु अनुसरेहू ॥', पर यहाँ ऐसी शिक्षा नहीं दी गयी, क्योंकि यहाँ तो सास, ससुर और गुरु तीनोंका अभाव है । (वि० त्रि०)]

कत विधि सुजीं नारि जग माहीं। पराधीन सपनेहु सुख नाहीं।। ५।।
भे अति प्रेम विकल महतारी। घीरज कीन्ह कुसमय विचारी।। ६।।
पुनि पुनि मिलति परित गिहि चरना। परम प्रेम्न कछु जाइ न बरना।। ७।।
सव नारिन्ह मिलि भेटि भवानी। जाइ जननि उर पुनि लपटानी।। ८।।

शन्दार्थ — कत=िक्षिलिये, क्यों । खना=उत्पन्न करना, रचना । भेटना=गले वा छातीसे लगकर मिलना । मर्थ — जगत्मं विधाताने स्त्रियोंको क्यों बनाया १ पराधानको तो स्वप्नमें भी सुख नहीं ॥ ५ ॥ माता प्रेममें अत्यन्त व्याकुल हो गर्यी। कुसमय विचारकर उन्होंने धेर्य धारण किया॥ ६ ॥ बारंबार मिलती हैं और चरणोंको पकड़कर पैरोंपर गिर पड़ती हैं। अत्यन्त प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता॥ ७ ॥ श्रीपार्वतीजी सब स्त्रियोंसे मिल-भेंटकर माताके इर्यसे पिर जा लपटीं ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ 'कत विधि स्जीं' दित । भाव कि स्त्री सदा पराधीन ही रहती है। 'सुख नाहीं' अर्थात् पराधीनतामें सर्वथा दुःख-ही-दुःख है। कि हितीपदेशमें पराधीनको मृतकसमान कहा है; यथा 'ये पराधीनतां यातास्ते वै जीवन्ति के मृताः।' स्त्रियों के लिये स्वतन्त्रता ही विगड़ना कहा गया है, यथा 'जिम सुतंत्र होह विगरहिं नारी' (कि॰) कन्या बाल्पनेमें माता-पितांक अधीन है, वे जहाँ चाहें न्याह करें, न्याहके बाद युवावस्थामें पितके अधीन है, वह जैसे चाहें तेसे रक्खे। और बुदावस्थामें पुत्र के अधीन हैं। यह मनुका वचन है।—'पिता रक्षित कौमारे भर्ता रक्षित यौवने। बार्क तु सुतो रक्षेत् न खी स्वातन्त्र्यमहीति॥' स्त्री पराधीन रहती है, इस कथनका भाव यह है कि अब पितके अधीन रहकर पितकी सेवा करना। [ पुनः भाव कि विधिप्रपंच गुण और दोष मिलाकर बना है। इसमें सुख भी है और दुःख भी। पर क्रियोंको तो स्वप्नमें भी सुल नहीं है। उसको सदा पराधीन रहना पड़ता है। कारण कि स्त्रीमें स्वतन्त्रताकी योग्यता नरी है। उसके शरीरका संगठन ऐसा है कि उसे सदा रक्षाकी आवश्यकता रहती है। स्वतन्त्र रहनेसे विगङ जाती है। उमाको विदा कर रही हैं, अतः स्त्रीजातिकी परवशतापर आक्षेप करती है। (वि॰ त्रि॰)]

२ (क) 'में अति प्रेमः''' इति । 'कुसमय विचारी' अर्थात् रुदन करने या व्याकुळ होनेका समय नहीं है। मंगळ समयमें ऑस्न बहाना चाहिये । [ पुनः, 'कुसमय' है अर्थात् दुःखका समय नहीं है, मंगळका समय है वा, यह विचारकर कि करणावश होनेसे समयके व्यापार विगइ जायेंगे। कन्या भी दुःखित होगी। (वै०)] (ख)-'पुनि पुनि मिलित मिलित होती। प्रेममें नेम नहीं रह जाता, इसीसे चरणों में पड़ती हैं। प्रेम कहते नहीं बनता (अकथनीय है), यथा 'निमर प्रेम मगन मुनि जानी। किह न जाइ सो दसा भवानी। हिल्ला माताका प्रेम पार्वतीप्रति दिखाया। आगे पार्वतीजीका प्रेम माताप्रति दिखाते हैं। (ग) प्रथम उमाको गोदमें बिठाया, फिर इदयमें लगा लिया, अत्यन्त प्रेममें विकल हो गयी तब धीरज धरा। अर्थात् उमाको गोदसे उतारकर मेंटने लगीं जब मेंटने लगीं तब पुनः परमप्रेमको प्राप्त हुई। (घ) पुनःपुनः मिलती हैं, पुनः-पुनः चरणोंमें पड़ती हैं। चरणोंमें पड़-पड़कर मेंटनेकी विधि नहीं है, इसीपर आगे लिखते हैं कि परम प्रेम है, प्रेमके ही कारण विकल हैं; यथा 'निमर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। किह न जाइ सो दसा भवानी। दिसि भक्ष विदिस पंथ नहिं सुझा। को मैं चलेक कहाँ नहिं बुझा॥' [(ङ) पुनः, 'मिलति परित' से दो भाव दरसाये। माधुर्यमें वात्सल्यभावसे मिलती हैं। जब ऐश्वर्य स्मरण हो आता है तब पैरों पड़ने लगती हैं, प्रणाम करती हैं, चरण पकड़ लेती हैं]।

३ 'सब नारिन्ह मिछि भेटि''' इति। (क) 'मिछि' 'मेटि' दोनोंका एक ही अर्थ है, यहाँ दोनों शब्द छिखनेका तात्पर्य यह है कि सब खियोंसे दो-दो बार मिछी। (ख) 'सब' से मिछने-भेंटनेका भाव कि पार्वतीजी सुशीला हैं, स्यानी हैं, सबका मान रखती हैं, ब्यवहार यथार्थ बरतती हैं; इसीसे सब खियोंने प्रसन्न होकर आसिष दिया। (ग) मातासे दो बार भेंटीं; प्रथम आदिमें सबसे पिहेले और फिर सबसे पीछे अन्तमें, 'पुनि पुनि मिछिति॰' और 'जनिनिहि यहुरि मिछि॰' बीचमें सब खियोंसे भेंटीं। यह भेंटनेका कम है, अतः इसी कमसे गुसाईजीने छिखा। (घ) 'जाइ जनि उर पुनि छपटानी' से पाया गया कि प्रेममें मतवाली हो जाती थीं तब पुनः-पुनः मिछती चरणोंपर पड़ती थीं और पार्वतीजी भी तब माताके उरमें पुनः-पुनः छपट जाती रहीं। पुनः भाव कि माता पुनः-पुनः मिछीं इसीसे पार्वतीजी भी मातासे पुनः-पुनः मिछती हैं।

नोट-मिलान कीजिये। 'भेंटि बिदा करि बहुरि मेंटि पहुँचावहिं। हुँकरि हुँकरि सुलवाइ धेनु जनु धावहिं। उमा मातु मुख निरिख नयन जल मोचिहिं। नारि जनम जगु जाय सखी कहि सोचिहें। ८७'। (पार्वतीमंगल)।

छंद - जननिहि बहुरि मिलि चलीं उचित असीस सब काहूँ दई ।

फिरि फिरि बिलोकित मातुतन तब सखीं लै शिव प हिंगई ।।

जाचक सकल संतापि संकरु उमासहित भवन चले।

सब अमर हरपे सुमन बरिष निसान नम बाजे मले।।

### दोहा—चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। बिबिध माँति परितोषु करि बिदा कीन्ह बृषकेतु॥ १०२॥

शब्दार्थ—जाचक (याचक)=मँगता, भिक्षुक। 'संतोषि' अर्थात् इतना दान दिया कि अघा गए फिर मॉगनेकी चाइ न रह गयी, यथा 'जाचक संकल अजाचक कीन्द्रे।' 'हेतु'=प्रेम यथा 'माइन्ह सहित उबिट अन्हवाए। छरस असन अति हेतु जैवाए॥' 'अस्तुति सुरन्ह कीन्द्रि अति हेत्। प्रगटेउ विषम बान झालकेत्'। परितोष=प्रसन्न, संतोष, खुरा। इन्छा पूर्ण होनेसे जो प्रसन्नता हो। विदा कीन्ह=लीटनेकी आज्ञा दी, लीटाया, रुखसत किया।

मर्थ—(पार्वतीजी) मातासे फिर मिलकर चलीं, सब किसीने उन्हें यथायोग्य आशीर्वाद दिये। वे घूम-घूमकर पीछे माताकी ओर देखती जाती हैं। तब संखियाँ उनकी शिवजीके पास ले गर्यी। सब याचकोंकी संतुष्टकर शिवजी पार्वतीसहित अपने घर कैलासको चले। सब देवता फूलोंकी वर्षा कर करके प्रसन्न हुए। आकाशमें भलीभाँति (घमाधम) नगाई बजने लगे। तब हिमाचल अत्यंत प्रेमसे पहुँचानेके लिये साथ चले। वृषकेतु श्रीशिवजीने अनेक प्रकारसे परितोप करके उनको बिदा किया। १०२।

टिप्पणी-१ (क) 'जननिहि बहुरि मिलि'''' इति । मातासे भेंट करके जब चलीं तब स्त्रियाने आखिप दिया ।

१. जननी—१७०४। २. मिल-१६६१। ३. जब-१७२१, १७६२, छ०, को. रा.। तब-१६६१, १७०४, रा. प्र०.। ४. 'न' का 'ने' या 'न' पर चिह्न देकर हाशियेपर महीन करूम या निवसे 'हि' बनाया है। राशावाले, हायका बनाया जान पड़ता है। १६६१ में।; १७०४ में भवन है। भवनहि-१७२१, १७६२, को० रा०।

तातर्यं यह कि अन सन जान गई कि ये सनसे मिलमेंट चुकीं, कोई बाकी नहीं रहा, अब ये न लौटेंगी, इससे इस समय आिट दिया। (ख) उचित असीस खियोंके लिये अहिवातकी अचलता है; यथा 'सदा सुहागिन होहु तुम्ह जब हान मिह मिहसीस' 'मचल होहु अहिदात तुम्हारा। जब लिग गंग जमुन जलभारा'। (ग) 'फिरि फिरि बिलोकित''' हिते। मिहि मिहिसीस' 'मचल होहु अहिदात तुम्हारा। जब लिग गंग जमुन जलभारा'। (ग) 'फिरि फिरि बिलोकित''' हिते। फिरि-फिरि देखनेका भाव कि जब सिखयाँ उमाजीको शिवजीके पास ले गयीं तब माता पीछे हो गयीं; इसीसे फिर-फिरकर देखती हैं। 'फिरि-फिरि' यह कि कुछ दूर चलती हैं फिर माताको देखती हैं, फिर चलती हैं, कुछ दूर चलकर फिर पीरे देखती हैं। पुनः भाव कि सिखयाँ अब उनको माताके पास नहीं आने देतीं अतः 'फिरिफिरि बिलोकत' & (घ) 'सर ले गयीं' अर्थात् माता और सब खियाँ वहीं रह गयीं।

२ (क) 'जावक सकल संतोषि संकर' इति । जब उमाजी पास आ गयीं तब उनके कल्याणार्थ शिवजीने दान पुण्य किया । याचक तो आपको सदा ही अत्यन्त प्रिय हैं, यया 'जाचक सदा सुहाहीं' इति । (विनये) और यहाँ र याचकींके लिये समय ही हैं। (ख) 'उमासहित मवन चले' इति । सकल याचकोंको संतुष्ट कर उमासहित चल कहकर स्चित किया कि इतने अधिक याचक थे और इतना अधिक दान दिया; जिसने जो और जितना माँ उससे भी अधिक देवर उनको तृप्त करके चले। पुनः यह कि जितना कुछ दहेज मिला वह सब वहीं दान कर दिया हिमाचलकी दी हुई वस्तुओं उमाजी ही बाकी रह गयों सो उन्हें लेकर घरको चले। यह भाव 'उमासहित सबन चले मा दिलानेके लिये ही 'सुरन सहित चले', 'गनन सहित चले' ऐसा कुछ भी न कहा। (ग) 'भवन' अर्थात् कैलासका चले; यथा—'भवन केलास आसीन कासीं'। (विनय)। आगे इसी अर्थको स्पष्ट कर दिया है, —'जबिंह संसु किलासि आए'।

३ (क) 'सय अमर हरपे सुमन'''' इति । देवता लोगोंने समय जानकर फूल वरसाये, यथा—'समय-समय सुर बरपिह फूला।' यात्रामें मङ्गलके लिये पुष्पकी वृष्टि होती है, यथा 'यरपिह सुमन सुमंगल दाता। ३०२ । ४।', 'सुर प्रस्न यरपिह हरिप करिह अपलरा गान। चले अवधपित अवधपुर सुदित बजाइ निसान ॥ ३३९ ।' और चलनेकी तैयारी करनेपर निशान वजाये जाते हैं; यथा 'चली वरात निसान बर्जाई । सुदित छोट बड़ सब समुदाई ॥३४३ । ७ ।' यात्रा समय हर्प मङ्गलस्चक है, यथा—'चलेड हरिष हिसँ धिर रघुनाथा' (सुं०)—ये समस्त बातें शुभ मङ्गलमय यात्राकी द्योतक हैं । पुनः, जब शंकरजी उमासहित भवनको चले तब सबको हर्षका कारण यह हुआ कि अब तारकासुर मारा जायगा । कामदेवके भस्म होनेपर सब देवता बहुत दुखी और सभीत थे—'उरपे सुर अप असुर सुखारी'। वह डर अब दूर हुआ, असुरवधकी प्रतीति हुई । (ख) हिन्न हिमाचलने प्रथम दिन बारातको खिलाया और दूसरे दिन व्याह करके विदा कर दिया, इससे जाना गया कि देवताओंमें ऐसी ही चाल हैं । [ परंतु 'पार्वतीमङ्गल' में विवाहके पक्षात् जेवनार हुई और किर विदाई हुई । यथा—'लोक वेद विधि कीन्ह जल कुस कर । कन्यादान संकलप कीन्ह धरनीधर ॥ ७९''' जेह चले हिर दुहिन सहित सुर माइन्ह । मूधर भीर विदा कर साज सजाएउ ॥ ८५ ।' ] (ग) 'बाजे मलें अर्थात् गुष्टगहाकर घले ।

४ (क) 'चळे संग हिमवंतु तव' ''' इति। अर्थात् जब उमाण्ण हित शिवजी भवनको चले तब। (ख) मिनाजी भवनसे बाहर आर्थी और मेंट करके फिर भवनमें गर्थी अर्थात्. जैला स्त्रीको उचित है वैला मेनाने किया। और हिमाचल वरको पहुँचानेको पुरके बाहरतक गये। अर्थात् जैला पुरुषोंको चाहिये वैला ही इन्होंने किया। (ग) 'अति ऐतु' = अत्यन्त स्नेहसे; यथा 'हरपे हेतु हेरि हर ही को।' (घ) 'विविध मीति परितोष करि' अर्थात् जैसे पूर्व बहुत तरह समझाया था वैसे ही अब फिर बहुत तरह समझाया; सेवा, भिक्त, दान, दहेज इत्यादिकी प्रशंसा की। (ङ) 'पहुँचावन चले' कहकर 'विदा कीन्ह' कहनेका भाव कि पहुँचानेके लिये साथ न ले गये। वहींसे अथवा कुल दूर चलकर निकटसे ही लोटा दिया। ऐसा करनेमं 'वृपकेतु' कहा, अर्थात् धर्मकी ध्वजा हैं, ऐसा करना धर्म है। कि विवाह प्रसङ्कमें आदि और अन्त दोनोंमें देवताओंका हर्ष, पुणवृष्टि, वाजोंका वजना कहकर बारातके प्रसङ्कको संपुटित किया है। बारात चलनेके प्रथम 'हरपे सुन सय सुर ससुदाई। सुमन वृष्टि नभ वाजन वाजे।' ९१ (७-८) उपकम है, और बारातं विदा होनेपर 'सप अमर हरपे सुमन वरिप निसान नम वाजे मले' यह उपसंहार है।

छ ? छोकरीत भी है कि कन्या विदा होते समय पीछे फिरफिरकर देखती है। ऐसा न करनेसे अपवाद होता है कि अरे ! यह तो पहिलेसे ही पितको पहिचानती थी। २ पं॰--(क) इससे अपनी कृतज्ञता जनाती हैं कि तुम्हारे यहाँ यह अरोर हमें मिला जिससे विछुदे हुए पित फिर मिले। (ख) कृपादृष्टि डालती हैं कि तुम्हारा घर सदा श्रीसे पूर्ण रहेगा, देवता, मृति आदि यहाँ बरावर वास करेंगे। इस कृपादृष्टिका फल है कि नर नारायण वहाँ सदा विराजते हैं, उद्धवादि संत वहाँ जाते थें।'

तुरत भवन आए गिरिराई। सकल सैल सर लिए बोलाई॥१॥ आदर दान बिनय बहु माना। सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना॥२॥ जबहिं संभ्र केलासिं आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए॥३॥ जगत मातु पितु संभ्र भवानी। तेहिं सिंगारु न कहुउँ बखानी॥४॥

रान्दार्थ—शृङ्कार=नख-शिख-शोभा; शरीरकी चित्ताकर्षक सजावट, इत्यादि। स्त्रियों के शृङ्कार सोलह कहे गये हैं—अङ्कमें उवटन लगाना, नहाना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, वाल सँवारना, काजल लगाना, सेंदूरसे माँग भरना, महावर देना, भालपर तिलक लगाना, चिबुकपर तिल बनाना, मेंहदी लगाना, अर्गजा आदि सुगन्धित द्रव्योंका प्रयोग करना, आभूषण पहनना, फूलोंकी माला धारण करना, पान खाना, मिस्सी लगाना।—'अंग शुची मंजन वसन माँग महावर केश। किलक माल तिल चिबुकमें भूषण मेंहदी वेश ॥ मिस्सी काजल अर्गजा बीरी और सुगन्ध। पुष्पकलीयुत होय कर तब वस्तस निबंध ॥' इक्ट यहाँ नखशिख-शोभाके साथ-साथ महती सम्भोगलीला भी 'सिंगार' शब्दसे अभिप्रेत हैं।

अर्थ-गिरिराज हिमाचल तुरंत घर आये और सब पर्वतों और तालाबोंको बुला लिया ॥ ९ ॥ बहुत आदर, सम्मान, दान और विनयसहित सबकी बिदायी हिमवान्ने की ॥ २ ॥ (इधर) जैसे ही शिवजी कैलासपर आये (वैसे ही) सब देवता अपने-अपने लोकोंको चलते हुए ॥ ३ ॥ भवानी और शिवजी जगत्के माता-पिता हैं, इसीसे मैं उनका शङ्कार बखानकर नहीं कहता ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'तुरत भवन आए'''।' बारातियोंके बाद घराती वा जनातीकी विदायी होती है। पाहुने, सम्बन्धी इष्टमित्र अपने यहाँ बारात आने के बहुत पूर्वसे टिके हुए हैं, अतः 'तुरत' आकर इनको विदा किया। (ख) 'सकल सेल सर' इति। 'सैल सकल जहाँ लगि जग माहीं। लघु विसाल निहं बरनि सिराहीं॥ बन सागर सब नदीं सलावा। हिमिगिरि सब कहाँ नेवत पठावा॥' यह ९४ (३-४) में कहा है पर यहाँ केवल 'सैल सर' का नाम दिया गया। इससे यह न समझो कि 'केवल इन्हीं दोकी विदायी हुई, वा केवल यही दो बुलाये गये थे, अतः पूर्वापर विरोध है।' निमन्त्रण भेजनेमें 'सैल' को आदिमें और 'तलावा' (=सर) को अन्तमें कहा, इनके बीचमें 'यन सागर सब नदीं तलावा' को कहा था। ग्रन्थकारने यहाँ विदा करनेमें आदि और अंतके नाम ग्रहण करके मध्यके भी सभी नामोंका ग्रहण स्चित कर दिया।

२ (क) 'आदर दान विनय बहु माना'''' इति । यथा—'सनमानि सकस्त बरात आदर दान विनय बड़ा है । ३२६ ।' [यहाँ चार प्रकारसे विदायी कही है । जिनकी छड़की अपने यहाँ व्याही है, जो अपने यहाँ का कुछ छे नहीं सकते उनका आदर; छोटों और विप्रोंको दान, वड़ों और मुनियोंसे विनय और मान्य (जिनके यहाँ अपने घरकी कन्या व्याही है उन) का मान किया । अथवा, सबका सब प्रकार आदर दान मान आदि किया । सम्मान-दान सब दानोंसे बड़ा है । ] (ख) 'सब कर विदा कीन्ह' इति । भाव कि सबको न्योता भेजा था, यथा—'हिमगिरि सब कहुँ नेवत प्रावा।' इससे 'सबको' बिदा करना कहा । 'बिदा कीन्ह' का भाव कि पाहुने विना विदा किये थिदा नहीं हो सकते । आज्ञा छेकर ही जाना होता है; यथा 'चछेउ पवन सुत विदा कराई ।' (ग) 'विदा कीन्ह हिमवान' का भाव कि स्वयं अपनेसे बिदा किया, राजा होकर भी निरिममान हैं, दूसरेसे विदा करा देते ऐसा नहीं किया।

३ (क) 'जबहिं संभु कैलासिं आए''' इति । भाव कि बाराती शिवजीको घरतक पहुँचाकर तम निर्दा हुए । इस चौपाईका सम्बन्ध ऊपरके 'जाचक सकल संतोषि संकर उमासिंहत भवन चलें' से हैं । वहाँ 'भवन चलें' यहाँ 'भवन केलास आसीन कासी ।' स्चीकटाहन्यायानुसार प्रथम हिमाचलका भवनमें आदर सम्बन्ध (कैलास) में आये', —'भवन कैलास आसीन कासी ।' स्चीकटाहन्यायानुसार प्रथम हिमाचलका भवनमें आदर सम्बन्ध विदा करना कहकर तब शिवजीका कैलासपर आना और विहार इत्यादि वर्णन करते हैं । (ख) 'सुर सब निज निज के कि सिधाए' इति । [यहाँ शिवजीका देवताओंको बिदा करना न लिखकर 'सब सिधाए' कहा । भाव यह कि हिम्बान्नं तो सम्बन्ध न्योता दिया था इससे सबको बिदा भी किया और यहाँ शिवजीने किसीको निमन्त्रण तो दिया न था । सब देवता अपनंत ही नारात सजकर साथ चले थे । ब्रह्मा विण्यु आदिहीने तो शिवजीको दूलह बनाया था । अतः इनकी विदाई भी न कही गयी । जैसे स्वयं बाराती बनकर बारात ले गये वैसे ही स्वयं चले भी गये ]। अथवा, यहाँ विदाईका प्रसङ्घ चल रहा है, विदाईका समय है । मेनाने पार्वतीजीको बिदा किया, इपकेत शिवजीने हिमाचलको विदा किया, हिमाचलने बरातियों और घरातियों की

दिदा किया। इसी तरह यहाँ महादेवजीने देवताओं को बिदा किया। तब वे सिधाये। [स्कन्द पु॰ के अनुसार शिवजीने देवि नारदद्वारा मगवान् विण्यु, ब्रह्मा और इन्द्रादि देवताओं को बारातमें चळने के ळिये कहळा भेजा था। पूर्व इस विषयमें छिखा जा चुका है ]

४ 'जगतमातु पितु'''' (क) माता-पिताका शृङ्कार पुत्रको कहना अनुचित है। जगत्के माता-पिता हैं, यथा—
रपुवंशमहाकाथ्ये 'वागर्याविव संशुक्तो वागर्यप्रतिपत्तये। जगतः पितरो वन्दे पार्वतीपरमेश्वरो' ॥ यह कहकर जनाया कि
जगत्मात्रके किवयांको शम्भुभवानीका शृङ्कार कहना अनुचित है। (ख) यहाँ 'मातु पितु संशु मवानी' यथासंख्य नहीं
है। पाठकमादर्थकमोश्राठीयान् (ग) यहाँ प्रथम 'मातु कहनेका भाव कि शृङ्कार न कहनेमें माता मुख्य है, माताका
शृङ्कार न कहना चाहिये। (घ) 'तिहि सिगार न कहउँ वखानी' का भाव कि यहाँ शृङ्कार कहनेका प्रयोजन था। श्लीपुरुपकी की हाका वर्णन शृङ्कार कहळाता है। जैसी महादेव-पार्वतीजीने काम-की इन की वैसा प्रन्थकार न वर्णन कर सके।
[ स्मरण रहे कि भगवान् शंकरने भी इस समय अत्यन्त सुन्दर रूप धारण करके सुरतारम्भ किया। स्कन्दपुराणका मत है
कि दम्पित महान् की दाके छिये गम्धमादन पर्वतके एकान्त प्रदेशमें चळे गये थे। पर मानसकल्पकी कथामें यह विहार
कैळासपर हुआ। वैजनाथजी छिखते हैं कि यह किवकी उक्ति है। इनका शृङ्काररसमय चरित कहनेमें छजा छगती है।
यह अदछीळ दूणण विचार कर न कहा—'बीडाजुगुप्साऽमंगळ्चंजकत्वादश्ळीळं त्रिधेति' काव्यप्रकाशे। अर्थात् छजा,
पूणा तथा अमंगळका व्यंजक होनेसे अश्लीळ दोष तीन प्रकारका है। त्रिपाठीजी छिखते हैं कि शम्भुशुकसम्भूत सुतकी
इस समय बढ़ी आवश्यकता थी, अतः शृङ्काररसका विधान बढ़े विस्तारसे हुआ, जिसे देखकर भगवान् नन्दिकेश्वरने
कामशास्त्री रचना की।]

करिं विविध विधि भोग विलासा । गनन्ह समेत वसिं कैलासा ॥ ५ ॥ हरिगरिजा विहार नित नयऊ । एहि विधि विपुल काल चिल गएऊ ॥ ६ ॥ तव जनमेउ पटवदन कुमारा । तारक असुरु समर जेहि मारा ॥ ७ ॥ आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । षन्मुख जन्मु सकल जग जाना ॥ ८ ॥

शन्दार्थ-भोग-विलास-आमोद-प्रमोद, रितकीड़ा । भोग=सुख । विलास=मनोविनोद; आनन्दमय क्रीड़ा; प्रेमस्चक एवं प्रसन्न करनेवाली क्रियाएँ । विहार=संभोग; रितकीड़ा । पन्मुख ( षण्मुख )=छः मुखवाले कार्त्तिकेयजी।

मर्थ—श्रीशिवजी और गिरिजाजी विविध प्रकारके भोग-विलास करते हैं, गणोंसहित कैलासपर वसते हैं ॥ ६ ॥ उनका नित्य नया विहार होता था। इस प्रकार बहुत समय बीत गया ॥ ६ ॥ तब छः मुखवाले 'कुमार' नामक पुत्रका सन्म हुआ, जिसने तारकासुरको संप्राममें मारा ॥ ७ ॥ वेद, शास्त्र और पुराणोंमें घट्मुखके जन्म (की कथा) प्रसिद्ध है, सारा संसार जानता है। अर्थात् लोक और वेद दोनोंमें प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ 'कर्राह विविध विधि मोग विलासा' इति । इस समय शिवकी प्रवृत्तिमार्गको प्रहण किये हुए हैं, वही यहाँ कहते हैं — जैसे प्रवृत्तिमार्गवाले अनेक प्रकारका भोग विलास करते हैं वैसे ही शिवजी 'करिह विविध विधि मोग विलासा।' (१), प्रवृत्तिवाले अपने एण समेत अपने घरमें रहते हैं, वैसे ही शिवजी 'गनन्ह समेत वसिंह केलासा'।' (१) प्रवृत्तिवाले अपनी स्त्रीक संग विहार करते, वैसे ही 'हर गिरिजा विहार नित्त नयऊ।' (१); प्रवृत्तिवाले पुत्र उत्पन्न करते हैं वैसे ही यहाँ 'तव जनमेउ पटयदन कुमारा।' (१); वे विवाह करते हैं वैसे ही यहाँ 'हर गिरिजाकर मयऊ विवाह' (५)। पुनः भाव कि तप नहीं करते भोग-विलास करते हैं, गण उनकी सेवा करते हैं, निर्जन स्थानमें नहीं रहते वरन् कैलास दिव्य स्थानमें रहते हैं, अब कहीं विचरते नहीं। उत्तरकाण्ड दोहा ५६ में शिवजीने कहा है कि प्रियाफ वियोगमें वैराग्यवान् होकर गिरिन्यन आदिमें अकेले विचरते थे। इसीसे यहाँ अब प्रियसंयोग होनेपर उस दशाका त्याग कहा। [वि० त्रि० लिखते हैं कि भोग-विलासकी विरतृत विधि है, कामशास्त्रमें 'उसका उल्लेख है। जिसने कामशास्त्र नहीं देखा उसे क्या मालूम ? पशुकी माँति सन्तित उत्पन्न कर लेना दूसरी बात है।]

२ (क) 'हर गिरिजा विहार निव नयऊ' इति । पुराणोंमें लिखा है कि महादेवजीने कई हजार वर्ष रात-दिन भोग-विटास किया तम कार्त्तिकेयका जन्म हुआ। (ख) 'विषुल काल चिल गयऊ' का भाव कि भोग-विलास तथा विहारमें बहुत दिन बीत गये, कुछ जान ही न पढ़ा। श्रीशिवजी योगकी अवधि हैं और भोगकी भी अवधि हैं; यथा — 'श्रुतिषयपालक भरमधुरं भर । गुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥ ७ । २४ । २ ।' (यह श्रीरघुनाथजीके सम्बन्धमें कहा गया है । ) विपुल काल बीत गया, पर विहारसे तृप्ति नहीं होती, यथा—'बुझै न काम अगिनि तुलसी कहुँ विषयभोग बहु घी ते' (विनय)। इसीसे 'नित नयऊ' कहा अर्थात् जैसे—घी पड़नेसे अग्नि बढ़ती है वैसे ही विषयभोगसे कामाग्नि बढ़ती है । (नित नव विहारपर कालिदासने 'कुमारसम्भव लिख डाला, परंतु प्रन्थकारने इसे अनुचित समझकर दिग्दर्शनमात्र कर दिया। (यि॰ त्रि॰)।

३ 'तब जनमेड षटबदन कुमारा''' इति (क) प्रथम भोग-विलास करना कहा, फिर गिरिजासंग विहार करना कहकर तब षटबदनका जन्म, कमसे यह सब वर्णन किया गया। पंचमुख महादेवजी, एकमुख पार्वतीजी, दोनोंके संगसे षट्मुख कुमार हुए। षटबदनका नाम 'कुमार' है, मुद्रालंकारसे यह भी यहाँ जना दिया है। (ख') षट्मुखका जन्म तारकामुर वधहेतु हुआ। इसीसे षट्बदनका जन्म और तारकामुरका वध साथ ही कहा। आगे फिर जन्म और तारकामुरके बधका हाल कहते हैं कि ये दोनों बातें लोकवेद प्रसिद्ध हैं। (ग) 'तारक अमुर समर जेहिं मारा' यह देवकार्यकी सफलता गायी। (घ) 'समर मारा' का भाव कि छल करके अथवा और कोई उपाय करके नहीं मारा, सम्मुख लक्कर मारा। (इ) इन षट्मुखका जन्म कई प्रकारसे मुनियोंने कहा है। सबका मत रखनेके लिये कोई प्रकार यहाँ नहीं लिखा।

४ 'भागम निगम प्रसिद्ध पुराना " इति । (क) इन तीन प्रन्थींका प्रमाण वक्ता प्रायः देते हैं, यथा— 'नाना पुराणनिगमागमसंमतं यद्', 'सारद सेष महेस बिधि भागम निगम पुरान ।' इत्यादि । ये तीनों जगत्में प्रसिद्ध है तथा इन तीनोंमें षडाननजन्म प्रसिद्ध है । इसीसे सब जगत् जानता है । अतएव पहिले तीनोंमें प्रसिद्ध होना कहकर तब अगत्का जानना कहा । कि देखना चाहिये कि कहाँ-कहाँ है । मत्त्यपुराणमें विस्तारसे जन्म कथा है । भारतमें तो 'कार्तिकेयपर्व' ही एक पर्व है ।

नोट- वटवदनकुमारा' ।-इनके छः मुख थे इससे षडानन नाम पड़ा । जन्मकी कथाएँ वाल्मीकीय बाल-काण्ड सर्ग ३६, मत्स्यपु० अ० १५८, महाभारत वनपर्व, पद्म पु० सृष्टि-खण्ड, स्कन्द पुराण मा० के० खण्डादिमें विविध-प्रकारसे दी हुई हैं। शिवपार्वतीजीको भोग-विलास करते हुए सौ या सहस्र वर्ष बीत गये तब इनका जन्म हुआ। वाल्मीकीय-के मतसे दिन्य सौ वर्षतक विहार हुआ, यथा—'दृष्ट्वा च मगवान्देवीं मथुनायोपचक्रमे । तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य भीमतः । शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम् ॥ १। ३६।६। और मत्य पु॰ के अनुसार सहस्र वर्ष हुआ, यथा— 'विभ्रतः क्रीडतीत्युक्तं ययुस्ते च यथागतम् । २२ । गते वर्षसहस्रे तु देवास्त्वरितमानसः ॥ २३ । अ० १५८ । कृत्तिकाओंने इनको पाला। (स्कं॰ पु॰ के अनुसार कृत्तिकाओंने अग्निद्वारा शंकरजीके वीर्यको धारण किया) इसिलये अथवा पद्म पु॰ के अनुसार कृत्तिकाओंने श्रीपार्वतीजीको सरोवरका जल पीनेको दिया और उनसे वचन ले लिया कि उनका पुत्र कृत्तिकाओं के नामसे (कार्तिकेय) प्रसिद्ध हो, वा कृत्तिका नक्षत्रमें जन्म होनेसे इनका नाम कार्तिकेय या स्वामि-कार्तिक हुआ। तेजके स्कन्न होने, गंगाजी और अग्निके धारण करनेसे स्कन्द, गांगेय और अग्निभू इत्यादि भी इनके नाम द्वर । इन्द्रकी सेनाके सेनापित होकर इन्होंने तारकासुरपर चढ़ायी की, इससे सेनानी भी कहलाये। तारकासुरने मुद्गर भिण्डपालादि शस्त्रास्त्र इनपर चलाये पर वह इनका कुछ न कर सका। इन्होंने एक गदा मारी जिससे वह घायल हो गया तब उसने जाना कि ये दुर्जेय हैं, हमारे काल हैं। यह समझकर उसने सब सेनासहित एक बारगी इनपर प्रहार किया, पर इससे भी कुछ न हुआ। अब कार्त्तिकेयजी कुपित हुए, असुर सैन्य मारी गयी और भगी। तब तारकासुरने गदाका प्रहार कर इनके वाहन मोरको मारा। वाहन और देवताओंको भयभीत देख ये शक्ति लेकर उछपर दौड़े और उसके प्रहारसे उसका दृद्य विदीर्णकर उसके प्राण के लिये। (मत्स्यपु॰ अ॰ १६०)।—'विनय-पीयूप' में विनयपत्रिका-के पद १५ में इनकी कथा विस्तारसे लिखी गयी है, प्रेमीपाठक वहाँ देखें।

छंद—जगु जान षन्मुख जनमु कर्मु प्रतापु पुरुषारथु महा।
तिहि हेतु मैं वृषकेतुसुत कर चरित संक्षेपिह कहा।।
यह उमा संभ्र बिवाहु जे नरनारि कहिं जे गावहीं।
कल्यानकाज विवाह मंगल सर्वदा सुखु पावहीं।।

## दो॰—चरित सिंधु गिरिजारमन बेद न पावहिं पारु । बरनें तुलसीदास किमि अति मतिमंद गँवारु ॥ १०३॥

सर्थ — पट्मुखर्का उत्पत्ति, कर्तन्य, प्रताप और महान् पुरुषार्थ (सम्पूर्ण) को संसार जानता है। इसी कारण मैंने पर्मकी प्या श्रीशंकरजीके पुत्रका चिरत थोड़े ही में कहा। जो स्त्री-पुरुष इस शिव-पार्वती-विवाहकी कथाको (न्याख्यान-रूपमें) कहें गे और जो इसे (संगीतके ढंगसे) गाते हैं वा गायें गे वे कल्याणके कार्यों, विवाह-मङ्गळ (आदि) में खदा सुख पाते हैं और पार्वेगे। श्रीगिरिजापित शङ्करजीका चिरत समुद्र (न्वत् अपार) है, वेद भी उसका पार नहीं पाते, (तर्व) अत्यन्त मन्द्वुद्धि और गँवार तुळसीदास क्योंकर वर्णन कर सके॥ १०३॥

टिप्पणी—१ (क) 'जग जान पन्मुख''' इति। मस्यपुराणमें जन्म, कर्म, प्रताप और पुरुषार्थ चारों विस्तारसे हिसे हैं, वहाँ पाठक देख लें, इतना विस्तार यहाँ नहीं लिख सकते। जन्मादि क्रमसे कहे हैं। जन्म अनेक प्रकारसे कहे हैं, कर्म देवताओं को अभयदान आदि, प्रताप यह कि उनके स्मरणसे शत्रु और रागादिका नाश होता है और मनोरथ सिद्ध होते हैं। महापुरुषार्थ तारकामुरका वध है। [पुनः, केवल शम्भुशुक-सम्भूत होना 'जन्म'। जन्म ग्रहण करते ही सुरसेना-पितपदपर अभिषेक 'प्रताप' और उनकी शक्तिका किसी देवतासे न उठना 'महापुरुषार्थ' है। (वि० त्रि०)] (ख) 'तेहि हेतु में'''' इति। यह याज्ञवल्क्यजीकी इति है। वे भरद्वाजजीसे कहते हैं कि आप वेद-पुराण-शास्त्र जानते हैं, इन्होंने जगत्के लिये विस्तारसे कहा है, अतएव जगत् भी जानता है। इसीसे संक्षेपसे कहा। ﷺ संक्षेपका कारण सर्वत्र लिखते हैं; यथा, जो अपने अवगुन सब कहऊँ। बाढ़े कथा पार नहिं लहऊँ॥ ताते में अति अलप बखाने। थोरेहि महँ जानिहिंह सयाने' (१), 'कहुँ महिष मानुष धेनु खर अजखल निसाचर मच्छहीं। एहि लागि तुलसीदास इन्हकी कथा कछु एक है कही॥' (२), यथा यहाँ 'जग जान '''। पुनः भाव कि जिनके चरित वेदादि कहते हैं, संसार जानता है, उनके चरित भला में कहाँ तक बखान कर सकता हूँ ['जग जान' से यह भी जनाया कि चरित अत्यन्त प्राचीन परमान्नदरायक और मनोवान्छित वस्तु प्रदान करनेवाला प्रसिद्ध है, इसीसे सब जानते हैं।]

२ (क) 'यह उमा संभु' इति । अब प्रसङ्गका माहात्म्य कहते हैं । इस कथनका भाव यह है कि हम अपने प्रत्यका माहात्म्य कहते हैं । 'नर नारि' कहकर सबको अधिकारी बताया । 'कहिंर' अर्थात् कथारीतिसे कहते और गानरितिसे गाते हैं । कि क्ष्यम् कहते हैं । 'नर नारि' कहकर सबको अधिकारी बताया । 'कहिंर' अर्थात् कथारीतिसे कहते और गानरितिसे गाते हैं । कि क्ष्यम् कहने का माव कि ये सब चरित्र विवाहसम्बन्धी हैं । (ख) 'कल्यान काज विवाह मंगळ''' इति । मङ्गळ और कल्याण पर्याय शब्द हैं, यथा — 'कल्याणं मंगळं शुमं' इत्यमरः । पर यहाँ दोनों लिखनेसे शत होता है कि कुछ मेद हैं । वह यह कि 'कल्याण=भळाई । और, मङ्गळ=अशुभकी निवृत्ति', तथा— 'मंगळमय कत्यानमय क्षिमत फळ दातार । १ । ३०३ ।' कल्याणकर्ताके विवाहसे कल्याण होगा, इस विवाहसे देवतादि सबका कार्य हुआ, इसीसे इसके अवणसे सबका कार्य सिद्ध होगा । विवाह सुननेसे विवाह, मङ्गळ सुननेसे मङ्गळ और सुवके चरित्र सुननेसे सुख पावेंगे ।—यह सब होंगे । [ यहाँ विवाहकी फळश्रुति कही है । 'कल्यान काज विवाह मंगळ सबंदा सुख'''' का भाव महात्मा लोग यह कहते हैं — (१) 'जो किसी कार्यके लिये कहे या गावे उसे कार्यमें कल्याण होगा। जो विवाहके लिये पढ़ेंगे उनका विवाहमें मङ्गळ होगा और जो निष्काम पढ़ते हैं उनको सदा ही सुख होगा।' (शुकदेवल्लाळजी)। वा, (१) विवाह ही कल्याण कार्य है। (१) वा, 'कल्याणके यावत् कार्य (धन, धाम, स्त्री, पुत्र, आरोग्य, दीर्घायु आदि), विवाहादि यावत् मङ्गळ प्रसिद्ध उत्सवादि सहित सदा सर्वदा सुख्यूर्वक सब वस्तु पावेंगे।' (बै०)]

३ (क) 'चरित सिंधु गिरिजा रमन''' इति । 'सुनहु संसु कर चरित सुहावा' से लेकर 'चरित सिंधु''' तक राम्भु-चरित हैं । यहाँ गोसाईजी अपनी इति लगाते हैं—'वरने तुलसीदास किमि''''। गिरिजारमनका भाव कि जैसे गिरिजाके पित हुए वह चरित समुद्र है, तात्मर्थ कि जितना हमने कहा इतना ही नहीं है । 'चरित सिंधु' कहकर चरितकी अपारता दिखायों, यथा—'रघुवीर चरित अपार वारिधि पार किव कौने लहीं।'; इसीसे 'वेद न पावहिं पार' कहा । [ शिवमहिमन स्तोत्रमें पुष्पदन्तने कहा हैं—'असितगिरिसमं स्यात् कज्ञलं सिंधुपात्रे सुरतस्वरशाखा लेखनी पत्रमुवीं। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं वदिव तव गुणानामीश पारं न याति ॥' 'चरित सिंधु '''—भाव कि नदीका पार मिलता है, समुद्रका

नहीं | इसीलिये 'न पाविंह पार' कहा | वेद सभी कुल कह सकते हैं, जब वे ही नहीं कह सकते तन में क्योंकर कह सकूँ (मा॰ सं॰) | 'चरित सिंधु'''न पाविंह पार' यहाँ कहा | ऐसे ही श्रीरामचरितके सम्बन्धमें उत्तरकाण्डमें कहा है— 'चरित सिंधु रधुनायक थाह कि पावे कोइ । ७ | १२३ |' इससे जनाया कि दोनोंके चरित अपार अथाह सागर हैं । यह समानता दिखायी | (प॰ प॰ प०) | (ख) 'अित मितमंद गँवार ।' इति । भाव कि वेद पद-सुनकर चरित जाने जाते थे, वहीं वेद जब पार नहीं पाते तब में तो वेद पढ़े नहीं हूँ क्योंकि अित मितमन्द हूँ, न वेदोंको सुना ही है क्योंकि गँवार हूँ, प्रामनासी हूँ, प्राममें वेदकी प्राप्ति कहाँ सम्भव है जो सुनता । (घ) अल्य महादेव-पार्वतीका विवाह गुसाईंजीने नियम-पूर्वक गाया है । 'शिवजी गणोंसमेत कैलाससे चले' वहाँ से 'विवाह करके कैलाश आये', यहाँतक प्रत्येक दोहेमें एक लन्द लिखते हैं और प्रत्येक दोहेमें चार-चार चौपाइयाँ लिखीं । एक-ही-एक दोहा और एक-ही-एक लन्द लिखते हैं, सर्वत्र लन्द एक ही प्रकारका है । अल्य चौपाइयाँ लिखीं । एक-ही-एक सदी ( रुद्र=११ ) देकर इस प्रसङ्गको विशेष माङ्गलिक बना दिया है । अल्य पात्र चौपा और जहाँ कहीं संयोगी 'क्ष' चाहिये वहाँ 'छ' की जगह क्षकारही प्रयोग प्राय: हुआ है । इसमें भी कुल भाव अवश्य ही होंगे । पाठकगण तथा खोजक इसपर विचार करें । ]

नोट—१ 'कर्म प्रताप पुरुषारथ महा' तारकासुरके वधसे ही प्रकट हैं। इनका तेज देखकर इन्द्रको सोच हुआ और इसने इनपर वज्रका आघात किया जिससे इनका पेट फट गया। इन्होंने अपने हांथसे अपना पेट फड़ लिया। अश्विनीकुमारने ओषधि देकर पेटको फिर जैसाका तैसा कर दिया। एक बार इन्होंने पर्वतमें बरछा मारा जिससे पर्वतके आरपार छेद हो गया। पैदा होनेके सप्ताहके भीतर ही तारकासुरका इन्होंने वध किया था। इत्यादि।

रे षणमुख और वृषकेतुसुत दो नाम इनके इस प्रकरणमें दिये गये। तारकासुरके वध और तेज प्रताप तथा पुरुषार्थके विचारसे षट्वदन नाम दिया गया। छः मुखवाले हैं तब क्यों न ऐसे हों ? वृषकेतुसुत इससे कहा कि तारका-सुरके वधसे फिर धर्मका प्रचार हुआ।

नोट-- ३ पं० श्रीराजबहादुर लमगोङाजीके 'विश्वसाहित्यमें रामचरितमानस हास्यरस' नामक पुस्तकके आधारपर ही इस ( शिव-पार्वती-विवाह ) प्रकरणके नोट लिखे गये हैं, यह प्रकरण समाप्त हो रहा है; अतएव विश्व-साहित्यके नातेसे अब एक नैतिकका बृहत् अवतरण यहाँ दिया जाता है। श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि मैंने 'रामायणमें करणरस' शीर्षक छेखमालामें ( जिसका कुछ अंश 'कल्याण' में प्रकाशित हो चुका है ) यह स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिमी दुःखान्त नाटकीय सिद्धान्तके कारण आदर्शवाद ( Idealism ) सर्वदा असफल ही समझा जाता है। नवीन साहित्य यहके एक प्रतिनिधि वर्नार्डशा अवश्य हैं। उन्होंने भी अपने 'Man and Superman' नामक नाटकमें आदर्शवादका मखौल ही उड़ाया है। टैनर एक आदर्शवादी था जो संसारसे विरक्त होकर त्याग-पूर्ण जीवन विताना चाहता था। अना मायारूपिणी स्त्री थी जो उसे आदर्शके आकाशसे वास्तविकताकी पृथ्वीपर खींच लाना चाहती थी। आखिर तैनर मायाके फंदेमें फँस गया और विवाह हो गया। पर बेचारेकी आदर्शपूर्ण भावनाएँ अब भी वनी हुई थीं। वह भोग-विलासकी सारी सामग्री बेचकर अब भी एक कुटिया बनाना चाहता था। अनाकी खिलयाँ उसकी ऐसी आदर्शपूर्ण वक्तृवा सुनकर सतर्क हुई तो उसने कहा 'उन्हें बकने दो' ( Let him talk )। आह, जीती हुई माया अपने पराजित व्यक्तिकी सिर्फ बातोंवाली डींगकी परवा नहीं करती। पश्चिमी संसारमें आदर्शवादकी मिट्टी तो अन भी पलीद ही है; पर यहाँ देखिये कि आर्य-सभ्यतामें शिव-पार्वती-विवाह बड़े मर्मकी चीज है। आज भी स्त्री-समुदायमें पातिवत्य धर्मके नाते पार्वती (गीरो )—रूजाको ही प्रमुखता प्रांत है। और, शिवजी तो 'सदा शिव योगी' तथा आदर्श एवं वैशायकी मूर्ति ही समझे जाते हैं। पार्वतीजीका आदर्श भोग-वासना नहीं है अपित सेवा है। वे अनाकी तरह शिवजीको नीचे नहीं प्रसीटतीं परंतु अपनेको शिवजीके अर्पण करती हैं--शिवपावती-विवाहके बाद शिवजीके किसी आदर्शका वटा नहीं लगा। उनकी कुटीको सजावट वही योगोको कुटोको सजावट बनी रही। हाँ, उसमें अन्नर्णांक सौन्दर्यका समावेश अवस्य हो गया जिससे जीवनका रूखा-स्खा-पन जाता रहा'।—कविने इसीलिये लिखा है 'संसुचरित सुनि सरस सुहावा' ( योगके साथ 'हास्यरस' भी है और 'शृङ्कार-रस' भी )।

वीरकविजी-'चरित सिंधु'''बरनै तुलसीदास किमि'''' में उक्ताक्षेप और 'विचित्र' अलंकारकी प्यति व्यंबित

होती है। "अत्यन्त मितमन्द कहकर अपनेको गँवार बनाना इससे श्रेष्ठ वक्ता होनेकी इच्छा रखना विचित्र है। 'लघुता किछव सुवारि न सोरी है।'

श्रीशिव-पावती-विवाह-प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ ।

#### कैलास-प्रकरण

#### ( उमा-शंभ्र-संवादका हेतु )

संभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा।। १॥ वहु लालसा कथा पर बाढ़ी। नयनिह्र नीरु रोमावलि ठाढ़ी।। २॥ प्रेम विवस मुख आव न बानी। दसा देखि हरषे मुनि ज्ञानी।। ३॥

श्राद्वार्थ-सरस=रसयुक्त; रसीला=नवीं रसोंसे पूर्ण। लालसा=उत्कट इच्छा; बहुत बड़ी अभिलाषा या चाह। रोमाविल=रींगटे, रोयोंकी पंक्ति ।=रोयोंकी पंक्ति जो पेटके बीचों बीच नाभिसे ऊपरकी ओर गयी हुई होती है।

स्पर्य – श्रीशिवजीका सुन्दर रसीला चिरत सुनकर श्रीभरद्वाज मुनिने बहुत ही सुख पाया ॥ १ ॥ उनको कथा ( सुनने ) की लालसा बहुत बढ़ी, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गयी ॥ २ ॥ प्रेमसे बेत्रस हो गये, मुखसे बचन नहीं निकलता । ( भरद्वाजजीकी यह ) दशा देखकर ज्ञानी मुनि श्रीयाज्ञवल्क्यजी हर्षित हुए ॥ ३ ॥

टिप्पणी—9 'संभुचरित सुनि सरस सुहावा' इति । (क) 'सरस' से जनाया कि यह प्रसङ्ग नवों रसोंसे पूर्ण है।—[ नवों रसोंके छक्षण पूर्व ३७ । ९० 'नवरस जप तप जोग विरागा' और 'मावमेद रसभेद अपारा । ९ । ९० ।' में विस्तारसे छिखे गये हैं। भक्तवर श्रीशर्वरीशजीने 'नवरसंतरंग' में रसोंके छक्षण इस प्रकार दिये हैं—(९) श्रृङ्गार—'दंपित छिष करपे जहाँ वरपे मोद अपार । सरसे सदा वसंत ऋतु रसमय सोह श्रृङ्गार ॥' उदाहरण— 'छिबखानि मातु भयानि गवनीं मध्य मंद्रप शिव जहाँ। अवलेकि सकिह न सकुच पितपद कमक मनु मधुकर तहाँ ॥ ९ । ९०० ।'; (२) हास्य—'हाव माव मुख भ्रू नयन वयन क्यंग्य सुनि चैन । तेहि रस हास्य जनावई वरनत बने बने न ॥'; (३) फ्रण—'सुखकी चिंता ताप तय दुखहि रहें टिघराय । करुणा रसको रूप इमि सर्वरोश बिलगाय ॥' (४) रौद्र—'सि नय शिय लों क्यापि रहि तपे ताप तन माहि । रस सु रौद्र तेहि किव कहें हुष शोक मय नाहि ॥'; (५) वीर—'पीर गने नहिं शंक मन रहें भीर रणरंग । तके आपनी घात को सो रस वीर प्रसंग ॥'; (६) भयानक—'जाके के पिछाय चिव ममरे मन सुभि ज्ञान । ज्ञान मयानक रस हरेड कैसे करें बखान ॥'; (७) वीमत्य— 'प्रणता अर दुर्गन्भठा कुत्सित महा कुरूप । सहजहि छहिय बिराग जहें सो बिमत्स रसरूप ॥'; (८) अद्भुत— 'सत्य बीच मासे थसत असत बीच सत्यार्थ । हरिचरित्र जग नाळ्य सम अद्भुत यहै यथार्थ ॥ मन दुधि चित सब मिलि रहिं " ठिगाय । होइ विवर्ण ठग मासहों अद्भुत यहै जनाय ॥'; (९) शान्त—'गत संकल्प विकल्प होइ चमकित चमक तुरीय । शर्यरीश गत शान्तरस अकथनीय कथनीय ॥']

उदाहरण, यथा —(१) 'विष्नु विरंचि आदि सुरवाता । चित्र चित्र वाहन चले वराता ॥ सुर समाज सब माँति धनुषा । ९२ । ७-८ ।'; 'सिविह संभुगन कर्राहे सिंगारा ।', 'किर वनावसिंज वाहन नाना । चले लेन सादर अगवाना । ९५ । २ ।', कामसमाजवर्णन, गाली-गान आदि शृङ्काररसके उदाहरण हैं ।

- (२) हास्य 'विष्तु यचन सुनि सुर मुसुकानें। निज निज सेन सहित बिलगानें॥ ९३।२।', 'देखि शिर्वाह सुरिप्तिय सुसुकाहीं। वर लायक दुलहिनि जग नाहीं॥ ९२।६।', 'नाना बाहन नाना बेषा। बिहसे शिव समाज निज देखा॥ ९३।६।' इत्यादि।
- (२) करण—'मई यिकल अयला सकल दुखित देखि गिरिनारि। करि विलाप रोदति, वदति सुता सनेह सँमारि॥ ९६॥ "जिन छेहु मातु कलंकु करना परिहरहु अवसर नहीं॥ ९७॥', 'रोदित बदति बहु माँति करना करण संकर पिर्ट गई; अवि प्रेम करि विनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही॥ ८७॥'
  - (४) रीद्र-'रुद्रहि देखि मदन भय माना । दुराधरष दुर्गम भगवाना ॥ ८६ । ४ ।', विकट बेष रुद्रहि जन

स्वन—१५०४, को० रा०, वि० त्रि०। नयनिह— १६६४, १७२१, १७६२, छ०।

देखा। अबस्मह उर मय भएउ विसेघा ॥ ९६ । ४ ।', 'सौरम पल्लव मद्नु विस्तोका । भयउ कोप कंपेउ ग्रैस्तोका ॥ तब सिष तीसर नयन उघारा । चितवत काम भएउ जरि छारा । ८७ । ५-६ ।'

- (५) वीर—'अस किह चलेंड सबिह सिरु नाई। सुमन धनुष कर सिहत सहाई॥ कोपेड जयिह बारिचरकेत्। छन महँ मिटे सकल श्रुतिसेत्॥ बहाचरज व्रत संजम नाना। धीरज धरम ज्ञान विज्ञाना॥ सदाचार जप जोग विरागा। समय विवेक कटकु सबु मागा॥ ८४। ३-८।', 'देखि रसाल विटप वर साखा। तेहि पर चढ़ेड मदन मन माखा॥ सुमन चाप निज सर संधाने। अति रिस तािक श्रवन लिंग ताने॥ ,छाँ है विषम विसिख उर लागे। छूटि समाधि संभु तब जागे॥ ८७। १-३।'
- (६) भयानक—'शिवसमाज जब देखन लागे। विडरि चले बाहन सय मागे॥ "वालक सय ले जीव परार्ने॥ गए भवन प्लिहिं पितु माता। कहिं बचन मय कंपित गाता॥ किहल काह किह जाइ न याता। जम कर धार किमी बरिक्षाता॥ ९५। ४-७।', बिकट बेप रुद्रहि जब देखा। अवलन्ह उर मय मएउ विसेषा॥ ९६॥
- (७) बीभत्स—'भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें। खर स्वान सुअर सृकाल मुख गन देव अगनित को गने…'॥ ९३॥
- (८) अद्भुत—'कोड मुखहीन विपुष्ठ मुख काहू। विनु पद कर कोड यहु पद वाहू॥ विपुष्ठ नयन कोड नयन विहीना। रिष्टपुष्ट कोड अति तनखीना॥ "९३।', 'अजा अनादिशक्ति अविनासिनि। सदा संभु अरधंग निवासिनि॥ काम संभव पाछन छयकारिनि। निज इच्छा छीछा वपु धारिनि। जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई॥ नाम सती सुंदर तन पाई। ९८। २-५।'
- (९) शान्त—'जब तें सती जाइ तनु त्यागा। तब तें शिव मन भयउ बिरागा॥ जपहिं सदा रघुनायक नामा। वह तहें सुनिहं रामगुनमामा॥ चिदानंद सुखधाम शिव बिगत मोह मद मान (काम)। विचरिहं मिह धिर हृदय हिर सक्छ छोक अभिराम ॥ ७५ ॥', 'मयना सत्य सुनहु मम बानी। जगदंबा तव सुता भवानी॥ "निज इच्छा छीछा- बपुधारिनि।'; 'संकर सहज सरूप सम्हारा। छागि समाधि अखंड अपारा॥ ५८। ८।'

पुनः, इसमें वात्सल्य, सख्य और दास्य भक्ति-सम्बन्धी ये रस भी हैं।

- (१०) वात्सल्यरस, यथा—'कहहु सुता के दोष गुन सुनिवर हृदय विचारि । ६।', 'जननी उमा योलि तब क्षीन्ही । के उछंग सुंदर सिख दीन्ही ॥ करेहु सदा संकर पद पूजा । नारि घरसु पित देउ न दूजा ॥ १०२ । २-३ ।', 'नाथ उमा मम प्रान सम गृहिंकिंकरी करेहु । छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न वरु देहु ॥ १०१ ॥
  - ( ११ ) सख्य यथा-- 'अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे । ९० । ४ ।'
- ( १२ ) दास्य, यथा—'सृङ्गिहि प्रेरि सकल गन देरे ॥ शिव अनुसासन सुनि सब आए । प्रभुपद जलज सीस तिन्ह नाए। ९३ । ४-५ ।', 'सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ॥ मातु पिता गुर प्रभु के बानी। विनहि विचार करिअ सुम जानी ॥ तुम्ह सब माँति परम हिसकारी। अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ ७७ । २-४ ।'

पुनः, श्रवण-कीर्तनादि नवधा भक्तिके भी लक्षण इसमें पाये जाते हैं; अतः 'स्रस' कहा । उदाहरण, यथा-'अपिंह सदा रधुनायक नामा । जहँ तहँ सुनिंह रामगुनग्रामा ॥ ७५ । ८ ।', 'बिचरिंह मिह धिर हृदय हिर सकल लोक अभिराम । ७५ ।', 'निस नै होइ रामपद प्रीती । ७६ । ३ ।', 'सिर धिर आयसु करिय तुम्हारा ।'''७७ । २ ।', 'होइहि सोइ जो राम रिच राखा । ५२ । ७ ।', 'नाथबचन पुनि मेटि न जाहीं ।', इत्यादि । ]

- (ख) 'संभुचरित इति । 'उमाचरित सुंदर में गावा । सुनहु संभु कर चरित सुहावा ॥ १ । ७५ । ६ ।' उपकम है, 'संभुचरित सुनि सरस सुहावा' उपसंहार है ।—यही इतनेके बीचमें 'शम्भुचरित' है । इसके भीतर नौ रस हैं, अतः यह 'सरस' है । सरस है, इसीसे स्वयं 'सुहावा' अर्थात् सुन्दर है और दूसरोंको सुहाता है । 'सरस' और 'सुहावा' दो विशेषण दिये, इसीसे 'अति सुख' पाना लिखा ।
  - (ग) 🖙 अच्छे वक्ताओंकी वाणी सुनकर सर्वत्र श्रोताओंको 'अति सुख' हुआ है। यथा—
  - (१) 'रामकथा मुनिबर्ज वलानी । सुनी महेस परम सुंखु मानी ॥ ४८ । ३ ।'
  - (२) 'भगति जोग सुनि अति सुख पावा । रुष्टिमन प्रभु चरनिह सिरु नावा ॥ २ । १७ । १ ।

A Miles

- (३) 'हरिचरित्रमानस तुम्ह गावा । सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा ॥ ७ । ५३ । ७ । ' (उमाजी )
- ( ४ ) 'नयन नीर मन अति हरपाना । श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥ ७ । ९३ । २ ।' ( गरुङ्जी )

तथा यहाँ, ( ५ ) 'संभुचरित सुनि सरस सुहावा । मरद्वाज सुनि अति सुख पावा ॥'

टिप्पणी—२ 'बहु लालसा कथा पर यादी ।'''' इति । (क) सुनकर 'अति सुख' पाया, इसीसे 'बहु लालसा' पटी कि शिवचरित्र और सुनावें। 'अति सुख पावा', अतएव 'नयन नीर रोमाविल ठादी।' नेत्रोंमें जल और तनमें रोमाद्य होना प्रेमकी दशा है, इसीसे आगे 'प्रेम' शब्द भी लिखते हैं—'प्रेम विवस सुख आव न वानी।' अथवा, (ख) कथा सरस है, भरद्वाजजी रसके जानकार हैं, इसीसे कथापर बहुत लालसा बदी। यथा—'रामचरित जे सुनत अवाहीं। रस विसेप जाना तिन्ह नाहीं।। ७। ५३॥' लालसा बदनेकी बात चेष्टा वा दशाके द्वारा जान पड़ी। दशा आगे लिखते हैं—'नयन नीर'''।' (ग) [ पंजावीजी लिखते हैं कि श्रीयाज्ञवलक्यमुनिकी 'कथाकी रीति और अपूर्व कथासे 'अति सुख' हुआ। अथवा, कथा सरस और सुन्दर है और भरद्वाज 'सर्वरसग्राही' हैं, इसलिये 'सुहावनी' भी है ]।

३ 'प्रेम यियस मुख आव न यानी।"" इति। (क) प्रेममें मुखसे वाणी नहीं निकलती; यथा—'कोउ किखु कहइ न कोठ किछु पूँछा। प्रेम भरा मन निज गित हुँछा॥२।२४२।७।'—(वैजनाथजी लिखते हैं कि प्रियका रुख देखकर या गुण सुनकर जो प्रेम उमगता है और शरीरकी सुध नहीं रह जाती, यह प्रेमकी पहली 'उक्त दशा' है)। (ख) 'दसा देखि' इति। मन, कर्म और वचन तीनोंकी दशा देखी। यथा—'बहु लालसा कथा पर बाढ़ी' यह मन, 'नयनिह नीर रोमाविल ठाढ़ी।' यह तन वा कर्म और 'प्रेम बियस मुख आव न बानी' यह वचनकी दशा कही। मन, कर्म और वचन तीनोंसे भरद्वाजजीको यहाँ प्रेममें मग्न देख श्रीयाज्ञवल्ययमुनि हर्षित हुए। (ग) 'मुनि ज्ञानी' कहनेका भाव कि श्रीयाज्ञवल्य्यजीको यह ज्ञान अच्छी तरहसे हैं कि शिवविमुख श्रीरामजीको प्रिय नहीं है, शिवभक्त श्रीरामजीको प्रिय है। अथवा, ज्ञानी होते हुए भी प्रेमकी दशा देखकर प्रसन्न हुए। इससे जनाया कि श्रीयाज्ञवल्क्यजी ज्ञानी और प्रेमी दोनों हैं। प्रेम ज्ञानकी शोभा है, यथा—'सोह न रामपेस विनु ज्ञान्। करनधार बिनु जिमि जलजान्॥ २। २७७। ५।' वे कोरे शुष्क ज्ञानी नहीं हैं।

प॰ प॰ प॰—हर्षित इससे कि ऐसा श्रोता बड़े भाग्यसे मिलता है। श्रीरामकृपासे ही ऐसे शिव-राम-प्रेमी श्रोता-से सत्सङ्ग करनेका लाभ वक्ताको मिलता है। भुशुण्डिजीने भी कहा है—'श्राजु धन्य मैं धन्य श्रात ज्ञधि सब विधि होन। निज जन जानि राम मोहि संतसमागम दीन॥ ७। १२३।' यह केवल विनय नहीं है। यह त्रिसत्य है कि भर-दाज या गरुइजीके समान श्रोतासे सत्सङ्ग करनेका भाग्य केवल रामकृपासे ही मिलता है।

नोट—१ श्रोताको वक्ताकी प्रशंसा करके अपनी कृतज्ञता जनानी चाहिये थी, सो यहाँ नहीं की गयी ? इसका समाधान यह है कि ग्रन्थकारने इनका कृतकृत्य होना 'प्रेम विबस सुख आव न बानी' कहकर सत्य कर दिखाया। इसीसे आगे इनकी वाणी, इनका बोलना नहीं लिखा।

> अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा। तुम्हिह प्रान सम प्रिय गौरीसा। । ।।। शिव पद कमल जिन्हिह रित नाहीं। रामिह ते सपनेहुँ न सोहाहीं।। ५।। विनु छल विश्वनाथ पद नेहू। रामभगत कर लच्छन एहू।। ६॥

अर्थ—अहा हा ! हे मुनीश ! आपका जन्म धन्य है । आपको गौरीपित श्रीशिवजी प्राणोंके समान प्रिय हैं ॥४॥ श्रीशिवजीके चरणकमलोंमें जिनका प्रेम नहीं हैं, वे स्वप्नमें भी (अर्थात् कभी भूल कर भी )श्रीरामजीको नहीं भाते॥५॥ विश्वनाथ (श्रीशिवजी) के चरणोंमें निष्कपट प्रेम होना, यही (वा, यह भी )श्रीरामभक्तका लक्षण है ॥ ६॥

टिप्पणी — 9 'अहो धन्य तव जनमः दिता, पह पा, पह पा ) आराममक्तका लक्षण ह ॥ ६ ॥ सम्बोधनमें भी 'मुनीस' यह बद्दणनका पद दिया। (पहले मुनि ही सम्बोधन किया था, यथा 'मुनु मुनि मिटिहि विषाद'; अब प्रेममें विभोर देखकर 'मुनीस' कहते हैं । वि० त्रि०)। श्रीरामजीके शुच्च सेवक होनेसे आश्चर्य हुआ, अतः 'अहो' पदा। श्रीरामजीका शुच्च सेवक होना आश्चर्य है। श्रीरामजीके शुच्च सेवक होने तथा गीरीश इनको प्राणसम प्रिय होनेसे 'धन्य' कहा।—(पंजाबीजी टिखते हैं। ॥व यह हैं कि 'इमने गीरीशके चरित तुमको सुनाये थे कि यदि विरक्त होंगे तो

इनका मन इन चिरित्रोंमें न लगेगा, प्रेम न होगा। तुम धन्य हो, तुमको ईश्वरोंकी सत्र कियाएँ प्यारी हैं। अथवा, भेद-दृष्टिवाले तत्त्वके अधिकारी नहीं हैं। दोनोंमें तुम्हारी भक्ति है, इसिल्ये तुम धन्य हो)। (ग) 'गारीसा' का भाव कि जैसे गौरी (पार्वतीजी) को ईश (शिवजी) प्रिय हैं, वैसे ही तुमको भी प्रिय हैं। (घ) श्रीभरद्वाजजीकी रामभक्ति प्रकट है, इसीसे याश्चवल्क्यजीने संवादके आदिमें कहा था कि 'राम मगत तुम्ह मन कम बानी। चतुराई तुम्हारि में जानी॥ ४७। ३।' शिवभक्ति गुप्त है। जब शिवचरित सुनाया गया तब प्रकट हुई, उसीको देखकर प्रशंसा करते हैं।

२ 'शिवपद कमल जिन्हों रित नाहीं।''' इति।(क) तालर्य कि ऐसे लोग रामभक्त कहलाते भर हैं, पर भगवान्को प्रिय नहीं हैं; यथा—'सिवद्रोही मम मगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा॥ ६।२।'—(पं० रा० कु० का पाठ 'भावा' है)।(ख) सगुण रूप होनेसे 'सपनेहुँ 'कहा, नहीं तो ईश्वरको स्वप्न कैसा ?—('स्वप्नमें भी' मुहाबरा है। स्वप्नसे ताल्पर्य नहीं है। 'सपनेहु साँचहु मोहि पर जों.'''' ९। १५ देखिये)।(ग) श्रीरामजीके प्रिय (भक्त) में प्रेम न हुआ तो श्रीरामजीको कैसे मुहावें? पुनः भाव कि शिवपदमें रित नहीं है, अर्थात् उनसे विरोध करते हैं। विरोध-करना इससे पाया गया कि वे रामजीको स्वप्नमें भी नहीं मुहाते। [यहाँ शिवपदकमलरितका अभाव विवक्षित है। प्रेमका अभाव होनेपर भी शिवद्रोहका अभाव रह सकता है। अतः 'रित नाहीं' से विराध करनेका भाव लेना मुसंगत नहीं है। शिवद्रोही तो नरकगामी होते हैं, यथा—'संकर प्रिय मम द्रोही सिवद्रोही मम दास। ते नर करिंह कलप मिर घोर नरक महुँ बास॥ ६। २।' शिवपदरितिहीनको श्रीरामजीकी भक्ति नहीं, यथा—'संकर मजन विना नर मगित न पाविह मोरि। ७। ४५।' (प० प० प०)]

३ 'बिनु छल बिश्वनाथपद नेहूं।'''' इति । (क) 'विश्वनाथ' का भाव कि शिवजा विश्वका उत्पन्न करते हैं, विश्वका पालन करते हैं, विश्वके आत्मा हैं, यथा—'जगदातमा महंसु पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी। १ । ६४ । ५ ।' अतएव इनके पूजनसे विश्वभरका पूजन हो गया। पुनः भाव कि इनकी प्रसन्नतापर जगत्की प्रसन्नता निर्भर है। (ख) विश्वनाथके चरण-सेवनसे श्रीरामजीकी भिक्त मिलती है। यथा—'होइ अकाम जो छल तिज संइहि। मगिति मौरि तेहि संकर देहि ॥ ६ । ३ । ३ ।' (ग) छल क्या है ? 'स्वारथ छल फल चारि विहाई' से राए ई कि स्वार्थकी चाह, अर्थ-धर्म-काम-मोक्षकी चाह भी छल है। संसारको दिखानेके लिये जो भिक्त की जाती है वह छल है। (ध) 'रामभगत कर लच्छन पहूं' इति। भागवतोंपर प्रेम करना ही भागवतोंका मुख्य लक्षण है, यथा—'आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम्। तस्मात्परतरं देवि तदीयानां समर्चनम् ॥ (पान्ने)। श्रीशिवजी परम भागवत हैं; यथा—'निम्नगानां प्रमा नक्ना देवानामच्युतो यथा। वंष्णवानां यथाशम्भः पुराणानांमिदं तथा॥ भा० १२। १२। १६।' (शुकदेवलालजी)]

वि॰ त्रि॰—असाधारण धर्मको लक्षण कहते हैं। यहाँ भरद्वाजजीकी परीक्षा ली गयी कि लक्षितमं लक्षण घटता है या नहीं। सो लक्षण घटा। अतः कथा सुननेका अधिकारी जान लिया।

अलकार—'तुम्हिं प्रान सम प्रिय गोरीसा' में 'पूर्णोपमालंकार' है। 'शिवपद कमल जिन्हिंह रित नाहीं। ''' में पहले साधारण बात कहकर कि जिनका शिवपदकमलमें प्रेम नहीं है वे श्रीरामजीको प्रिय नहीं होत, फिर उसका समर्थन विशेष सिद्धान्तसे करना कि श्रीरामभक्तका लक्षण हो यह है कि श्रीशिवजीमें प्रेम हो 'अर्थान्तरन्यास अलकार' है।

शिव सम को रघुपति व्रत धारी। विनु अघ तजो सती असि नारी॥ ७॥ पनु किर रघुपति भगति देखाई ॥ को शिव सम रामहि प्रिय भाई॥ ८॥

अर्थ-श्रीशिवजीके समान-श्रीरघुनाथजीकी भक्तिका वर्त धारण करनेवाला दूसरा कान है ? अर्थात् कोई नहीं (कि ) जिन्होंने सती-ऐसी पतिवता स्त्रीको बिना अवके ही त्याग दिया ॥ ७ ॥ और प्रण करके श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको दिखाया है । हे भाई ! श्रीरामजीको शिवजीके समान (दूसरा ) कौन प्रिय है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ ८ ॥

टिप्पणी—9 'शिव सम को''' इति । (क) प्रथम कहा कि जिनके शिवपदकमलमें प्रीति नहीं हैं वे श्रीरामजीको नहीं सुहाते और उनके चरणोंमें निष्कपट प्रेम होना यह रामभक्तका लक्षण है, अन इसीका कारण लिखते हैं कि 'शिव सम को''''। अर्थात् उनका रघुपतिवत पतिवताके वतके समान है।

<sup>&</sup>amp; 'हवाई' — रा० प०, गौड़जी, ना० प्र०। 'दिढ़ाई' — वीरकिव। देसाई — १६६१, १७०४, १७२१, १७६२, प्र, को० रा०, पंजाबीजी। प्राचीन पोथियों में 'देसाई' है।

#### # 'विनु अघ तजी...' इति #

महर्षि याज्ञवल्क्य आदिके मतसे श्रीसतीजी 'विनु अघ' हैं, क्यों कि उन्होंने किसी पाप-बुद्धिसे सीतारूप नहीं घाएण फिया, पराक्षार्य धारण किया। 'विवजी रघुपतिव्रतधारी हैं। श्रीसीतारूप धारण करना उस व्रतके विरुद्ध है, उससे मिल्ला नाश है। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, यथा—'जौ अब करों सती सन प्रीती। मिटे मगति पधु होइ सनीला ॥ १। ५६। ८।'; इस कारण उनकी त्याग करना पड़ा। पुनः, 'बिनु अघ' कहनेका भाव कि पापसे तो सभी त्याग करते हैं, पाप होनेपर त्याग करनेसे कौन वड़ाई हैं । भित्तकी रक्षाके लिये बिना पापके ही त्याग किया, यह शिवलीकी बड़ाई है। (पं० रामकुमारजी)। याज्ञवल्क्यजी यहाँ श्रीशिवजीके रघुपति-भक्तिव्रतकी प्रशंसामें यह प्रमाण दे रहे हैं। देखियं, अपराधिनी अहल्याके त्यागसे क्या किसीने गीतमजीकी प्रशंसा को शिक्सीने तो नहीं। तब अपराधिनी सतीके त्यागमें श्रीशिवजीकी वड़ाई कैसे सम्भव हो सकती है श

यहाँ प्रायः सभी यह शंका करते हैं कि सतीमोह आदि प्रकरणों और आगे कैठास प्रकरणमें भी जो कहा है—
'ई जो कीन्द्र रघुपित अपसाना। पुनि पात बचनु मृद्या करि जाना॥ १। ५९। १।', 'कृपासिंधु सिव परम अगाभा।

प्रगाट म कहेउ संतर अपराधा॥ १। ५८। २।', 'निज अब समुक्षि न कछु किह जाई। तपे अवाँ इव उर अधिकाई॥
१। ५८। ४।', 'सिय येषु सर्ता जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरीं। १।९८।', इत्यादि—इन प्रमाणोंके होते हुए
भी 'मिनु अब' केसे कहा १ इससे पूर्वापर विरोध होता है। दूसरी शंका यह करते हैं कि 'यदि सतीजीका कोई अपराध
न था तो शिवजीपर उनक त्यागका दोष आरोपण होता है; उनमें श्रीपार्वतीजीके कथनानुसार 'अकरणा और मर्यादा-मंग'
दोष लगेगा; क्योंकि निरपराध पतिव्रताका त्याग करना घोर अन्याय है!'—ये शंकाएँ उठाकर उनके समाधान भी
महानुभावोंने किये हैं।—

9 'अघ' शब्दका अर्थ 'पाप, दुःख, खेद,और व्यसन' हैं । यथा—'अंहो दुःखव्यसनेष्वघम्' (अमरे ३।३। २७;)। यदि 'दुःख' अर्थ छे छें तो शंका निष्टत्त हो जाती हैं। अर्थ यह होगा—'सती ऐसी प्रिय स्त्रीकों भी त्याग देनेमें उनकों किंचित् दुःख न हुआ, शिवजी रामभक्तिमें ऐसे पक्के हैं।' (मा० त० वि०)। इस अर्थमें कोई-कोई यह शंका करते हैं कि शिवजी तो स्वयं कहते हैं कि 'तब अति सोच मयउ मन मोरें। दुर्खा मयउँ बियोग प्रिय तोरें॥ ७। ५६।' तब 'विना दुःख' कैसे माना जाय ? प्रत्युत्तरमें कहा जाता हैं कि सतीजीमें पत्नी-भावका त्याग करनेमें दुःख नहीं हुआ, जब सतीजी दक्षयश्चमं जाकर भस्म हुई तब शिवजी 'भक्तके विरहसे' व्याकुळ हुए; यथा—'जदिष अकाम तदिष अगवाना। भगत विरह दुख दुखित सुजाना॥ १। ७५। २।' देखिये। सतीजीमें आपके दो भाव हैं, एक पत्नी, दूसरा भक्त। पत्नीभावसे वियोगका दुःख नहीं हुआ। वरंच भक्तिभावसे हुआ।

२ 'यिनु अघ' शिवजीका विशेषण मान लें अथवा 'रघुपति व्रत' का । अर्थात् निष्पाप ( अनघ ) शिवजीने सती ऐसी स्त्रीको तज दिया। 'अथवा, शिवसमान निर्मल रघुपतिभक्तिवत घारण करनेवाला कौन है ? बिनु अघ=निर्मल; यया—'पर अघ सुनह सहस दस काना। १।४।९।', 'बिनु अघ,रघुपति।व्रतघारी'=पापरहित रघुपतिव्रत घारण करनेवाला। भाव यह कि लोग व्रत-नियमादि लोभवश वा स्वार्थके लिये करते हैं और शंकरजीने सतीत्यागरूपी व्रत केवल शीरामचन्द्रजीकी भक्तिके निमित्त घारण किया। ( पं० )।

३ नंगे परमइंस्जी लिखते हैं कि स्तीने सीताजीका रूप धारण किया, इस अपराधसे शिवजीने उनका त्याग किया, अतः स्तीजी पापी नहीं हैं। पापी उनको कहते हैं जो स्वयं पापकर्म करता है और अपराधी उसको कहते हैं जो अपनी चूकसे दूसरेको नुकसान पहुँचा देता है, वैसे ही सतीजीने शिवजीको नुकसान पहुँचा दिया था कि शिवजी जिन सीता जीको माताभाव करके मानते थे, उन्हीं सीताजीका रूप सतीने बना लिया था। अब यदि शिवजी सतीजीसे संग करते हैं तो माताभावमें विरोध पहता है, यही शिवजीका नुकसान है। (प्रमाण)—'जों अब करडें सती सन प्रीती। सिटै भगति-एप होइ अनीती॥' इसी कस्रसे शिवजीने त्याग किया था, अतः सतीके लिये 'विनु अघ' की शङ्कां करना वृथा है।

४ मा० त० वि० कार लिखते हैं कि—(क) 'स्त्री त्याग किये जाने योग्य तभी है जब व्यभिचारका पाप पाया जाय और पाप वही है जिसका प्रायश्चित भी हो, सो पाप सतीमें नहीं रहा तथापि श्रीशिवजी रामव्रत अभिरक्षक हैं, इसिलये स्तिको त्याग किया। जिसमें दूसरोंको भी भय हो।' (ख) 'निज अब समुद्धि' और 'में जो कीन्ह रधुपति अपमाना' इत्यादिमें यो 'अय' करा गया है, यह केवल सतीजीका अनुमानमात्र है; यथा—'सती हृदय अनुमान किय'''। १। ५७।'

भीर यहाँ जो 'बिनु अघ' कहा है वह याज्ञवल्क्य स्मृतिकारकी सम्मिति है। 'तजी' से 'पृथक् शय्या' का तात्ययं है। इतनेपर नी शिवजीने उनका प्रहण नहीं किया, इस अन्तिम अवस्थाका उल्लेख यहाँ 'विनु अघ सत्तां' में है। (ग) अथवा, यद्यपि अतीजीने अपनेको अघयुक्त कहा तथापि श्रीशिवजी और श्रीरामजी किसीने भी उनको अघवाली न कहकर 'परम पुनीत' भीर 'अति पुनीत' ही कहा है। सम्भवतः उन्होंने सोचा होगा कि असत्य भाषण आदि अपराध तो छोटोंसे होता ही है, ऐसे अपराधके लिये यदि स्वामी उसका त्याग करे तो निर्वाह नहीं होनेका।—जान पढ़ता है कि सतीजीको अन्ततक यह नहीं मालूम हुआ कि शङ्करजीने उनका किस कारणसे त्याग किया हैं; वे यही समझती रही हैं कि में झूठ बोली, पतिका वचन असत्य माना और श्रीरामजीको मनुष्य माना, इसीसे मेरा त्याग हुआ है और इसीसे उन्होंने इन्हींका पश्चात्ताप किया है। पश्चात्ताप न होता तो वह पाप बना रहता। पश्चात्तापसे पाप धुल गया, अब वह नहीं है।

५ बैजनाथजी लिखते हैं कि बिना पाप सती—ऐसी सुन्दर पितवताको त्याग करनेका भाव यह है कि यदि शिवजी उनको ग्रहण करते तो शिवजीको कोई पाप न लगता, जो सतीजीका पाप विचारिये तो व्यर्थ ही है, वे अपना फल भोगतीं, शिवजीसे क्या प्रयोजन ? यदि कहो कि सम्बन्ध है तो इसका उत्तर है कि यह तो नियम शिवजीमें नहीं, क्योंकि कब राजा वीरमणिने रामाश्वमेधमें घोड़ा बाँधकर श्रीशत्रुष्नजीसे युद्ध किया तब शिवजीने वीरमणिका साथ दे शत्रुष्नजीसे युद्ध किया, इत्यादि । और सतीजीने परीक्षामात्र सीता-वेष धारण किया, वेष करनेसे असल्यित तो आ नहीं जाती, यथा—'जथा अनेक वेष धिर नृत्य करें नट कोइ। सोइ सोइं माव देखावइ आपुन होइ न सोइ॥ ७।७२।' श्रीराम- 'स्नेह-इद्ता हेतु ही शिवजीने उनका त्याग किया और किसी कारण नहीं।

( विचार की जिये तो सती जी निष्पाप ही ठहरेंगी जैसा ऊपर कुछ महानुभावोंका मत लिखा गया है ) एक पाप 'सीतावेष' धारण करना कहा जाता है। इसमें सतीजी यों निर्दोष ठहरती हैं कि जीव जिस उपायसे भी भगवत्-सम्मुख हो उसे दोष नहीं कहते। सतीजीने तो प्रभुको जानने ही के लिये परीक्षार्थ सीतारूप धारण किया था न कि किसी पाप-बुद्धिसे ।-- 'जानें बिनु न होइ परतीति । बिनु परतीती होइ निहं प्रीती ॥ प्रीति बिना निहं भगति दिढ़ाई । जिमि खग-पित जल के चिकनाई ॥ ७ । ८९ । ७-८ । भुशुण्डिजीका वाक्य है कि बिना जाने विश्वास नहीं होता, यिना विश्वास प्रीति नहीं होती और बिना प्रेमके भक्ति दृढ नहीं होती। सतीजीने जाननेके लिये यह किया, अतः निर्दोष हैं। देखिये गोपिका-वृन्दने तो काममोहित हो प्रभुमें प्रेम किया था तब भी उनको कोई दोप न लगा वरंच वे परम धन्य मानी गयीं। यथा. 'काममोहित गोपिकन्ह पर कृपा अनुलित कीन्ह। जगतपिता बिरंचि जिन्हके चरन की रज लीन्ह॥ विनय० २९४। और भी देखिये, नित्य ही देखनेमें आता है कि लड़के लीला-स्वरूप श्रीराम-कृष्ण-सीता-राधिका आदि वनते हैं पर वे सदाके लिये श्रीराम-कृष्ण आदि नहीं मान लिये जाते, जितनी देर वे लीलारूप धारण किये रहते हैं उतनी ही देर वह भाव उनमें माना जाता है। उनके पिता-माता-विद्यागुरु आदि उन्हीं लड़कोंको पुत्र, विद्यार्थी आदि भावोंसे दण्ड देते हैं तथापि उन माता, पिता, गुरु आदिको लोग और वेद-शास्त्र कोई भी तो दोष नहीं लगाते। इसी तरह भगवत्-सम्मुखता-के लिये और वह भी पतिकी आज्ञासे—'तौ किन जाइ परीछा लेहू ॥ तब लगि बैठ कहीं यटछाहीं। जय लगि ग्रुम्ह पेह्डु मोहिं पाहीं ॥ जैसे जाइ मोह भ्रम मारी । करेहु सो जतनु विवेकु विचारी ॥ १ । ५२ । १-३।'-- सतीजी, यह जाननेके लिये कि ये राम ब्रह्म ही हैं या नहीं, परीक्षार्थ गयीं और उसीके लिये कुछ मिनटोंके लिये उन्होंने सीता-वेप धारण किया । अतः उसमें कोई पाप न था और शिवजी भी यदि उनको न त्याग करते तो भी कोई उनको पाप न लगाता।

दूसरा पाप 'पितसे झूठ बोलना' है। संतीजी परीक्षासे भयभीत हो गयी थीं, वे घवड़ायी हुई पित के पास आयी थीं— 'सती सभीत महेस पिंह चलीं हृदय बड़ सोचु। १। ५३।', ''' 'जाइ उत्तर अब देहीं काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा॥'''' 'सतीं समुझि रघुबीर प्रमाऊ। मय वस सिव सन कीन्ह दुराऊ॥ ५६। १।' विद्यामायाकी प्रेरणासे जीवको मोह होता है, जैसे श्रीभुशुण्डिजी, गरुड़जी और नारदजीको हुआ, तो भी इनको कोई भी पापी नहीं कहता, फिर सतीजीन को 'भय वस' शिवजीसे दुराव किया तो उनका दोष क्या? यह तो मायाकी प्रेरणासे हुआ; यथा—'यहुरि राममायिह सिरु मावा। प्रेरि सितिह जेहि मूठ कहावा॥ १। ५६। ५।' कोई किसीसे जबरदस्ती शूठ कहलावे तो वह झूठ पाप कैते ? फिर शिवजी स्वयं कहते हैं कि 'परम पुनीत न जाइ तिज्ञ''। ५६॥' सतीजी ऐसी पितवता हैं, परम पित्र हैं। यह भाव 'सती श्रस नारी' विशेषणसे भी शलकता है कि सतीत्वमें कलङ्क लगानेवाला कोई वाधक अर्थात् दोप नहीं था। इसमें यदि

यह करा जाय कि सभी जीव तो मायावश ही पाप आदि करते हैं तब तो उन सबको ही दोष नहीं लगना चाहिये तो एसना एक समाधान यह किया जाता है कि शिवजीका भाव सम्भवतः यह है कि जैसे किसी पाषाण आदिका विग्रह बने और उसकी प्रतिष्ठा होनेके पक्षात् वह विग्रह खण्डित हो जाय तो उस पाषाणको किसी अन्य काममें नहीं लाया जाकर उसे पुण्य निद्यों विसर्जन कर दिया जाता है; जिसका अभिप्राय यह है कि दूसरा भी उसे काममें न लावे; इसी प्रकार सतीजीके जिस शारीरिक तत्त्वमें श्रीसीताजीका आकार अर्थात् रूप प्रकट हुआ वह आकार नष्ट होने (बदलने) पर भी उस मूल शारीरिक तत्त्वको काममें लाना उचित नहीं है। क्या इतना उच्च भाव कोई धारण कर सकता है ? इसीसे श्रीयाग्रयल्क्यादिने उनकी प्रशंसा की है।

अथवा, सतीजीका दोष तो था ही जैसा सतीजीने स्वयं 'निज अघ' आदिसे कई जगह जनाया है, परंतु 'पश्चात्तापेन गुद्ध्यित' इस वाक्यानुसार पश्चात्तापसे उनकी शुद्धि हो गयी थी।

इन उपर्युक्त विचारोंके अनुसार सतीजीको स्मृतिकार श्रीयाज्ञवलक्यजीने 'बिनु अघ' निष्पाप ही निश्चय किया, दूसरा चाहे उनमें पापका आरोप भले ही करें। और, विना अपराधके त्यागमें ही शिवजीकी भक्तिकी परमोच भावना और उनके चरितकी परम स्वच्छता प्रकट हो रही है।

वैजनाथजी ठीक ही लिखते हैं कि 'भागवतधर्मकी गित बड़ी सूक्ष्म हैं। असली माता-पिताके दर्शन-स्पर्शेसे धर्ममें याधा नहीं होती; यथा—'लीन्ह लाइ उर जनक जानकी ।', 'बार बार मुख चुंबति माता', इत्यादि। राजा, मित्र, श्रमुर, गुइ और इष्ट इनकी स्त्रियों माताभाव मानना चाहिये; परंतु इनमें मानसी सम्बन्धकी चेष्टा दर्शाना इस भावनामें धर्मकी बड़ी ही सूक्ष्म गित हैं क्योंकि जिनमें माता-भाव रक्खा जाता हैं, पर जो असली माता नहीं हैं, उनके एकमात्र चरणोंका ही दर्शस्पर्श उचित माना गया है, सर्वाङ्गका नहीं। देखिये लक्ष्मणजीने अम्बा श्रीजानकी जीके आभूषण देखकर यही कहा था कि 'नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले ॥ २२ ॥ नुपुरे चैव जानामि नित्यं पादामिवन्दनात् ॥ वाल्मी॰ ४ । ६ ।' ऐसे भागवतधर्मके भावका निर्वाह दुर्घट हैं, क्योंकि थोड़ेहीमें संसार दूषण लगाता है । सतसईमें कहा भी हैं—'धपजस जोग कि जानकी मिन चोरी की कान्छ । तुलसी लोक रिझाइयो करिस कातियो नान्छ ॥' धर्मको परम सक्छ अमल रखनेक लिये बहुत सपाईस काम करनेकी आवश्यकता होती है । श्रीभरतजीने ऐसा ही किया तभी तो उनका निर्मल यश जगमगा रहा है ।—परंतु सपाईका व्यापार जैसा भरतजी और शिवजीका हुआ वह कुछ प्रभुको रिझानेके लिये नहीं किया गया, क्योंकि प्रभु तो सर्वश्च हैं, अन्तर्यामी हैं, वे तो सच्चे प्रमसे रीझते हैं, जो इनमें स्वामाविक ही परिपूर्ण है । इन्होंने अपने धर्मकी अमलताहेतु सतसईक वाक्यानुसार 'नान्ह काता'।'

श्रीशिवजीका भक्तिभाव चंडा ही गूढ़ और स्क्ष्म है। उनका श्रीसीताजीमें माताभाव है। वे अपने आचरणसे उपदेश दे रहे हैं कि इष्टकी परछाहींपर भी दृष्टि न डालनी चाहिये। श्रीरघुपति-स्नेहको अमल और निर्दूषित रखनेके लिये ही उन्होंने परम सती पत्नीका त्याग किया। वस्तुतः यहाँ पापका कोई प्रयोजन नहीं।

शिवजीको छोड़ भक्तिपक्षमं इतना सावधान कौन होगा कि केवल कुछ मिनटोंके लिये और वह भी परीक्षार्थ सीताजीका वेपमात्र बना लेनेसे सतीजीमें माता-भाव कर लिया, तथा पत्नीभाव स्थित रखनेमें अपने भक्तिपथको दूषित और कलंकित समशा यथा—:'जो अब करों सती सन प्रीतो । मिटें मगिति पश्च हो ह अनीती ॥ १ । ५६ । ८ ।' धन्य । धन्य !! धन्य !!! क्यों न हो, जगत्के आचार्यके योग्य ही है । इसीसे तो गोस्वामीजीने उनको 'मूलं धमतरोः' कहा है ।

कि ठीठा-स्वरूपमें भी भगवद्भाव रक्खं। किथीमें प्रभुका कोई गुण देखकर उसमें वह भावना रखनेसे भिक्त हट होती है। यह बात श्रीशिवजीने अपने आचरणसे ही दिखा दी है। वर्तमान समयके महात्मा श्रीमधुसूदनाचारी (मधुप अली) चँदवारा ग्राम जिला बॉदाके, योगिराज बाबा मोहनदासजी फतेहपुरिनवासी और नवलवर-उपासक भक्तप्रवर श्रीरामाजी खेदग्यिनवासी, जिला सारन, के चित्र इस समय भी जीते-जागते उदाहरण हैं। इस संस्करणके समय इनमेंसे दोका साक्तवास हो चुका है। श्रीवभीषणजीकी भिक्त भक्तमालमें देखने योग्य है कि मनुष्यको देख उसमें श्रीरामजीका भाव छे आपे कि हमारे सरकार भी नराकार ही हैं। आश्रीशिव-पार्वतीजीका नित्य संयोग है। भक्तोंमें श्रीरामभिक्त हद करनेके हेत ही, यह सब लीला हुई है।

श्रीज्ञानकीशरणजीने उपर्युक्त विचारोंका खण्डन किया है। वे लिखते हैं—'सतीजी तो 'बिनु अघ' किसी प्रकार कही बा ही नहीं सकती। क्या परपतिमें पापसुद्धि लाना ही पाप है ? और पाप पाप नहीं कहा जाता ? सतीजीमें एक पाप कीन कहें अनेकों पाप साबित हैं। देखिये पतिव्रताका धर्म है—पति-चचनमें विश्वास रखना "। सतीजीको 'लाग न उर उपदेस अदिप कहें सिय बार बहु', जिसके लिये स्वयं शिवजी सोचते हैं—'मोरेहु कहें न संसय जाहों। विधि विपरीत महाई नाहों॥' सतीसे जो कर्म हुआ, पतिके वचनको नहीं मानना, उसका फल भी शिवजीने अनुमान किया और वही हुआ भी, तो क्या बिना अधके भी दुःख होता है ? पुनः, दशरथनन्दन परव्रह्म परमात्माको प्राइन मनुष्य करके मानना, कहना और इस कथनको सुनना, इसपर शंकरजीने पार्वतीजीसे कहा था, यथा—'तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। लेहि श्रुति गाव धरिह सुनि ध्याना॥ कहिं सुनिंहं अस अधम नर प्रसे जे मोह पिसाच। पाखंडी हरिपद विसुख जानिंह मूठ न साँच॥' इत्यादि। क्या ऊपरके अपराधियोंको निष्पाप ही समझा जावे ? पुनः जब सतीके अनुमानसे श्रीरामजी मनुष्य ही जात हो रहे थे तहाँ विरही मनुष्य जिसकी पत्नी खो गयी है उस दशामें उसकी पत्नीका रूप धारण करके उसके निकट जाना क्या पतिव्रताका कर्म है ? इतनेपर भी सतीको अध्युत कहनेमें लोग सब काहेको सकुचाते हें ? परीक्षा पानेपर लौटकर शिवजीके पास आनेपर सतीने शिवजीसे मिथ्या कहा, यथा—'कछु न परीच्छा छीन्ह गोसाई। कीन्ह प्रनाम गुम्हारिह नाई। ॥' क्या मिथ्या बोलना अध नहीं है ? 'नहिं असत्य सम पातक पुंजा' का क्या भाव होगा ? सतीनीके मिथ्या भाषणपर शिवजीका विचारना—'बहुरि राम मायिह सिर नावा। प्रेरि सतिहिं जेहि कूठ कहावा॥'

'जो लड़के लीलारूप बनते हैं वह परीक्षार्थ नहीं, भ्रमवश नहीं, बिल्क प्रेमवश । सतीजीका सीतारूप बनना प्रेमवश तथा भक्तिवश माना जायगा तो ऐसी भक्ताके लिये शिवजी नहीं कहते कि 'किये प्रेम बह पाए।' भगवान् कृष्णके विरहमें गोपिकाएँ कृष्णचरित्र करने लगीं, कोई कृष्ण बनी कोई राधिका आदि, इसी भक्तिपर भगवान् प्रकट हो गये। और सती तो 'भ्रमवस बेष सीय कर लीन्हा'। उसका फल भी देखिये 'सियबेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी'। और स्वरूप बननेवाले लड़कोंको माता-पिता दण्ड देते हैं, वह अन्याय करते हैं। लीलानुकरण-पद्धतिमें लिखा है कि जैसे अर्चा-विमहका पूजनविधान होता है उसी प्रकार लीलारूप भी चाहिये अर्थात् जै वर्णतक लड़के लीलारूप वनें तबतक उनके साथ लीकिक सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये तब प्रभु स्वयं लीलारूपमें आवेश होकर प्रकट होते हैं, नहीं तो लीला नहीं बल्कि उनकी गीला होती है।

'मायाकी प्रेरणासे जीवको मोह होता है, इसमें जीवका कौन दोष ? इसका समाधान—क्या भुशुण्ड, गरुद, नारदादि ही मायाके वश मोहित हुए ? मायाके वशमें सारा संसार ही है अर्थात् सब ही लोग परवश हैं, इस सिद्धान्तसे किसीको पाप लगना नहीं चाहिये।'''कोई जबरदस्ती किसीसे झूठ कहलावे तो वह पाप कैसे ?' समाधान—जिस समय यवनोंका अत्याचार भारतिवासियोंके ऊपर हुआ था उस समय अनेकों भारतवासी हिंतुओंको यवनोंने जबरदस्ती गोमांस खिला दिया था और अपनी विधिसे मुसलमान बना दिया था, अनेकों आदरणीया भारतिवासिनी सती स्त्रियोंके साथ बलात्कार किया था, पुनः यवनी बना दिया, क्या यह सब पाप नहीं गिना जायगा ? मूलके पाठको लोगोंने बदल दिया है 'परम प्रेम निहं जाइ तिज…' में प्रेमकी जगहपर 'पुनीत' कर दिया है ।

'यद्यपि ऐरवर्यमें शिव-पार्वतीजीका नित्य संयोग है, तथापि भक्तिको हदाने हेतु शिवजीने माधुर्य छीछा मर्यादा-पाछनके हेतु की है। सो भी निज सिद्धान्तसे नहीं, निज इष्टदेव श्रीरामचन्द्रजीकी सम्मितसे, यथा—'सुमिरत राम हृद्य अस आवा। यह तन सितिहि मेंट मोहि नाहीं।' यदि सिती निष्याप होतीं, तो उनके साथ प्रेम करनेमें पाप कैसा ? यथा—'किये प्रेम बड़ पाप।' (मा० अ० दी० चक्षु)।'

प० प० प०—सतीजीने यद्यपि असत्य भाषण और पितसे कपट किया तथापि वह उनकी निज बुद्धिसे नहीं हुआ।

यह राममायाकी प्रेरणासे हुआ—'प्रेरि सितिह जेिंह क्रूठ कहावा'। िकनीको गुप्त रीतिसे मिदरा पिलानेपर वह यदि असत्य भाषणादि पाप करे तो यह मानना कि उसने यह पाप किया महादाण है। हिन्स यहाँ यह उपदेश मिलता है कि सती-सहश पितिवता या नारद एवं गकड़-समान िकसी सन्तसे जब उनके स्वभाविषद्ध कोई दोष या पाप इत्यदि हो जाता है, तब उसकी चर्चा करना दूसरों के लिये सन्तिन्दा करने के समान है। दूसरों के दोषों के विषयमें उदासीन रहना ही हितकर है।

पाप हुआ या नहीं और किसने किया इसका निर्णय करना अति दुष्कर है। 'कठिन करम गित जान विधाता' ऐसा समझ-कर भगवान्का स्मरण करना ही श्रेयका मार्ग है। जिससे पाप हुआ उस दोषभाजन या पापकर्ताको पश्चाचापसे दग्ध होकर पापक्षालनके लिये भगवच्छरणागित और भगवनामाश्रय ग्रहण करना आवश्यक हैं। वह कभी ऐसा न मान ले कि हरि-भागाकी प्रेरणासे ही ऐसा हुआ, क्योंकि हरिमायाकी करनीको जानना अति अगम्य है।

(ख) 'पनु किर रघुपित मगित देखाई' इति। अर्थात् सतीजीके त्यागिकी प्रतिज्ञा करके रघुनाथजीके चरणोंमं जो उनका प्रेम था वह उन्होंने प्रकट कर दिया। 'देखाई' का भाव कि शिवजीकी भक्ति गुप्त थी, दूसरेको दिखाती न थी, श्रीशिवजीने अपने कर्म (आचरण) द्वारा दिखाया कि ऐसी भक्ति करनी चाहिये, श्रीरघुपितभक्तिका आदर्श यह है। (ग) 'को शिव सम रामिह प्रिय', यथा—'कोउ निहं सिव समान प्रिय मोरें। असि परतीति तजहु जिन मोरें॥ १। १३८। ६।' (ये भगवान्के वचन हैं)। (घ)—'भाई' सम्बोधनकी रीति है। विशेष भाव पूर्व आ चुके हैं।

### दो०—प्रथमिह मैं किह शिवचरित बूझा मरमु तुम्हार । सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥१०४॥

अर्थ—मैंने प्रथम ही श्रीशिवजीका चरित कहकर तुम्हारा भेद छे छिया। तुम श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण दोषोंसे रहित पवित्र सेवक हो ॥ १०४॥

टिप्पणी — १ 'प्रथमिक ... तुम्हार' इति । इससे पाया गया कि शिवविमुखको श्रीरामचरित न सुनाना चाहिये। याज्ञवल्क्य गीने भरद्वा ज शीका मर्म छेनेके छिये प्रथम शिवचरित कहा, इसीसे गोस्वामी जीने प्रथम रामभक्तका चरित्र कह-कर तब रामचरित कहा । ऐसा करके उन्होंने सबको यह दिखाया कि हमको भी गौरीश प्राणोंके समान प्रिय हैं।

नोट १ 'सुचि सेवक'''' इति । 'शुचि' और 'रहित समस्त विकार' से तात्पर्य उन दोषोंसे है जो ऊपर चौ॰ १-८ में कहे गये हैं। अर्थात् शिवभक्ति और श्रीरामभक्तिमें भेदभाव रखना, परम भागवत श्रीशिवजीके चरित और भीरामचरितमें भेद-बुद्धि रखना इत्यादि विकार हैं। श्रीशिवजीके चरितमें वैसा ही प्रेम रखना जैसा श्रीरामचरितमें, यह भीरामसेवककी शुचिता है। श्रीक्षिवजीसे द्रोह करना और श्रीरामजीक सेवक बनना यह अशुचिता है। जो शिवद्रोही हैं वे श्रीरामजीके शुचि सेवक नहीं हैं। 'सुचि सेवक तुम्ह राम कें ''' का भाव कि शिवजीके चरणकमलींमें तथा उनके चरितमं तुम्हारा वैसा ही प्रेम हैं जैसा श्रीराम-चरण-कमल और उनके चरितमं । कैसे जाना ? यह पूर्व कह आये — 'नयन मीर रोम।विल ठाढ़ी। प्रेमिश्वस मुख आव न वानी। दसा देखि हरपे मुनि ज्ञानी॥ शविचरित सुननेपर उनकी यह मेमकी दशा प्रत्यक्ष देखी । दूसरे, इससे कि उन्हींने श्रीराम-कथा विस्तारसे कहनेकी प्रार्थना की थी, यथा—'कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी । ४० । १ । और याजवलक्यजीने कहा भी — 'तात सुनहु सादर मन छाई । कहहुँ राम कै कथा सुहाई ॥ ४७ । ५ ।' पर यह प्रतिज्ञा करके भी रामचरित न कहकर शिवचरित कहने लगे, तो भी वे सावधानतापूर्वक सुनते रहे, कहीं टोका भी नहीं, यह भी न कहा कि मैंने तो रामकथा पूछी और आप कहने छगे शिवचरित । इत्यादि। वरंच शंभुचरित सुनकर अत्यन्त सुलको प्राप्त हुए। 😂 उत्तम श्रोताके यही लक्षण हैं। २--गंजाबीजीका मत है कि 'श्चि' से निष्काम और 'रहित विकार' से निर्देभ सूचित किया। भाव कि जो सकाम और दम्भा होते हैं वे एकान्तमें गुरजनींसे प्रदन करके उनकी उत्तर देनेमें सावधान करते हैं और उनके हृद्यमें गुह्य आशा यह रहती है कि ये बं प्रामाणिक वक्ता है, हमारे पास इनके रहनेसे हमारी महिमा प्रसिद्ध होगी, इत्यादि वासनाकृत विकार तुममें नहीं पाये नाते । और नैजनाथनी 'विकार' से कामादिका महण करते हैं।

मैं जाना तुम्हार गुन सीला। कहीं सुनहु अब रघुपति लीला।। १।। सुनु मुनि आजु समागम तोरें। कहि न जाइ जस सुखु मन मोरें।। २।।

रान्दार्थ—'धीला' (शील )=पवित्राचरण, सद्वृत्ति, स्वभाष । यथा—'शीलं स्वभावे सद्वृत्ते इत्यमरे ३ । ३ । २०० ।', 'अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा । अनुप्रहश्च दानं च शीलमेतत्प्रशस्यते ॥' (अमर टीका शीलिनरूपणा-प्पाय ), 'शुची तु चिरते शीलम् । १ । ७ । २६ ।' लीला=चिरत । मनुष्यके मनोरञ्जनके लिये किये हुए ईश्वरावतारींका

अभिनय । वह व्यापार जो चित्तकी उमंगसे केवल मनोरञ्जनार्य किया जाय । समागम = सम्मिलन, मिलनेसे, वर्थ-मेंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया । अब मैं श्रीरघुनाथजीकी लीला कहता हूँ, सुनो ॥ ९ आज तुम्हारे समागमसे जैसा कुल सुल मेरे मनमें हुआ है वह कहा नहीं जा सकता ॥ २ ॥

टिप्पणी- १ 'मैं जाना तुम्हार गुन सीला।" इति । (क) भाव कि आप समस्त विकारोंसे रहित स युक्त हैं, यथा—'संत हंसगुन गहिंह पय परिहरि बारि बिकार।' (ख) अध्याप्य श्रोताके सब लक्षण भरद्वाज तब कथा सुनानेको कहते हैं। श्रोताके लक्षण उत्तरकाण्ड दोहा ६९ 'श्रोता सुमित सुसील सुचि कथारिसक हि समा अति गोप्यमिष सज्जन करहिं प्रकास ॥' में दिये हैं। ये सब लक्षण इनमें हैं (१)-सुमति, यथा, 'से जाना ह सुमति आदि गुण हैं। [ सुमति, यथा--'संभु चरित सुनि सरस सुहावा। मरद्वाज सुनि अति सुख पावा॥' ( (२) सुशील, यथा—'मैं जाना तुम्हार गुन सीला'। (३) शुचि, यथा—'सुचि सेवक तुम्ह रामके र विकार'। (४) कथारसिक, यथा—'बहु लालसा कथा पर वाढ़ी।' (५) हरिदास—'सुचि सेवक तुम्ह (ग) 'कहीं सुनहु अब' इति। 'अब' का भाव कि इमने प्रथम रामचरित कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, यथा, 'तात सुन **काई**। कहरूँ राम के कथा सुहाई ॥ ४७ । ५ ।' पर बीचमें तुम्हारा मन छेनेके लिये शिवचरित कहने लगा रष्टुपतिचरित कहता हूँ । पुनः, दूसरा अभिप्राय यह है कि तुम शिवभक्त हो, रामभक्त हो, तुम्हारे चित्तमें कु तुमको रघुपतिलीला अत्यन्त मधुर लगेगी । यथा—'हंरिहरपद रति मति न कुतरकी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा १। ९। ६।' अतएव 'अब' कहता हूँ, सुनो । पुनः, भाव कि उत्तम अधिकारी श्रोताके सब लक्षण तुममें प देख लिये, अतः अत्र कहता हूँ, क्योंकि अनधिकारीसे न कहना चाहिये। [आसुरी सम्पत्तिवालींको सुनानेसे उनक होता है; यथा--'अस रघुपति छीछा उरगारी । दनुज विमोहनि जन सुखकारी ॥'; अतः कथा कहनेके पह छेना चाहिये कि इससे सुननेवालेकी हानि तो नहीं होगी, तब कथा कहनी चाहिये। सतीपर वड़ी विपत्ति कथा आयी (वि० त्रि०)

२ 'सुनु सुनि आज समागम तोरें। "" इति। (क) 'आज समागम तोरें' से जनाते हैं कि यह स 'जागबिक सुनि परम विवेकी। मरद्वाज राखे पद टेकी॥ ४५। ४।' से 'संसुचरित सुनि सरस सुहावा हरवे सुनि ज्ञानी॥ १०४। ३।' तक; एक ही दिनमें याज्ञवल्वयजीने भरद्वाजजीको सुनाया था। पुनः भाव वि पूर्व भी प्रतिदिन होता ही रहा और सुख भी मिलता रहा, परंतु आजके समागमसे नदा सुख हुआ। तथा— सुख पूर्व कभी नहीं मिला था। (ख) संतसमागमसे सुख होता ही है, यथा—'संत मिलन सम सुख जग १२१। १६।', 'आज घन्य में घन्य अति जद्यपि सब विधि होन। निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन (ग) इक भरद्वाजजीका सुख प्रथम कह आये, यथा—'संसुचरित सुनि सरस सुहावा। मरद्वाज सुवि पावा॥' अब इस चौपाई में याज्ञवल्क्यजीका सुख वर्णन करते हैं—'कहि न जाइ जस सुख मन मोरें।' इस प्र सुख वर्णन किया। (घ) ओता और वक्ता दोनोंने शिवचरितसमुद्रमें स्नान किया; यथा—'चरितसिंधु गिरिज पाविह पाठ। १०३।' चरित कहने-सुननेसे सुख होना 'स्नान' करना है। यथा—'कहत सुनत हरपिंड ! सुकृती मन सुदित नहाहीं॥ ४१। ६।' (ङ) इक स्मरण रहे कि सुन्दर वक्ता पाकर श्रोताको सुख होता भोता पाकर वक्ताको सुख होता है। यथा—

श्रीउमाजी (श्रोता)—'नाथ कृपा अब गएउ विषादा। सुखी मएउँ प्रभु चरन प्रसादा॥ १।

(२) भुशुण्डिजी (वक्ता)—'सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता। सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता॥ म परम उछाहा। ७। ६४।', 'पुरुक गात लोचन सजल मन हरपेड अति काग। ७। ६९।'

गर्या / ओता )- 'मोह जलिंग होहित तस्य मण । मो कहँ नाथ विविध सरा दए ॥ ७ । १२

<sup>(</sup>१) शिवजी (वक्ता)—'प्रश्न उमा के सहज सुहाई। छल बिहीन सुनि सिव मन माई॥ १। 'उमा प्रश्न तव सहज सुहाई। सुखद संत संमत मोहि भाई॥ १।१

( र )- 'कहि न जाह' से जनाया कि अपूर्व एवं अकथनीय आनन्द मिला ।

रामचरित अति अमित मुनीसा । कहि न सकहिं सतकोटि अहीसा ॥ ३ ॥ तदिप जथा श्रुत कहीं वखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ — अहीसा ( अहि ईश )=सर्पराज श्रीशेषजी । जथा ( यथा )=जैसा । श्रुत=सुना हुआ; श्रात । जथाश्रुत ( यथाश्रुत ) एक शब्द है । यथाश्रुत ( सं० )='श्रुतम् अनितकस्य वर्तते हित यथाश्रुतम्' अर्थात् जो सुने हुए के बाहर नहीं । तात्पर्य कि जो या जैसा सुना हुआ है । गिरापित=याणीके स्वामी ( प्रेरक ); विशेष— मं० २लो० १ में देखिये । धनु- पानी=धनुपाणि=हाथमें धनुष धारण किये हुए, यथा— 'जब उर बसिंह राम धनुपानी ।'

मर्थ-हे मुनीइवर ! रामचरित अत्यन्त अपार है । सौ करोड़ शेष (भी उसे ) नहीं कह सकते ॥ ३ ॥ तो भी वाणीके स्वामी, हार्थोंमें धनुष (वाण ) धारण करनेवाले प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके जैसा सुना है वैसा बलानकर कहता हूँ ॥ ४ ॥

टिप्पणी- १ 'रामचरित अर्ति अमित'''' इति। ( क ) प्रथम शिवचरितको सिन्धु कह आये, अब श्रीरामचरितकी बहुतायत कहते हैं। तात्रर्य कि भक्त और भगवान् दोनोंके चरित अनन्त हैं। अनन्तता वा अपरिमेयत्व दूसरे चरणमें दिखाते हैं कि 'किह न सकिह सतकोटि अहीसा'। ( ख ) 'अति अमित' कथनका तात्पर्य यह भी है कि हम इसे प्रभुके प्रसन्न होनेके लिये ही कहते हैं, कुछ समाप्तिके विचारसे नहीं कहते। यथा—'एहि माँति निज निज मति बिलास मुनीस हरिह बलानहीं। प्रभु मावगाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं॥ ७ । ९२ । , 'बुध बरनहिं हरिजस अस जानी । करहिं पुनीत सुफल निज बानी।। ९ । ९३ । ८ ।', 'राम अनंत अनंत गुन अमित कथा विस्तार ।'''। ९ । ३३ ।', 'जक सीकर महि रब गनि जाहीं। रघुपति चरित न बरनि सिराहीं॥ ७। ५२।४। इत्यादि 'अति अमित' के प्रमाण हैं। [(ग) जनतक इनका मर्म नहीं जान लिया कि ये शिवविमुख नहीं हैं तनतक 'मुनीश' सम्नोधन नहीं दिया था । यथा— 'कहीं सो नित अनुहारि अन्यासुनु सुनि मिटिहि विषाद । १ । ४७ ।' शम्भुचरितमें प्रेम देख सञ्चा रामभक्त जाना तब 'सुनीश' सम्बोधन भी देने लगे। यथा--'अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा।', 'रामचरित अति अमित मुनीसा'।] ( घ )'कहि न सकहिं सतकोटि भहीसा।' इति । भाव यह कि जब सौ करोड़ शेष एकत्र होकर कहें तो भी कह नहीं सकते तब एक मैं मनुष्य क्या कह सकता हूँ । पुनः, शेवजीके दो हजार जिहाएँ हैं, उस्तर भी करोड़ों शेष ! और मेरे तो एक ही जीभ है त्तव मैं कैसे कह सकता हूँ ? (र ) शतकोटि शालासे वेद शम्भु-चरित कहते हैं पर पार नहीं पाते—'चरित सिंधु गिरिजारमन बैद न पावहिं पार।' यह भागवत-चरितकी अनन्तता है। शतकोटि अहीश रामचरित नहीं कह सकते, क्योंकि 'नाना माँति राम अवतारा । रामायन सतकोटि अपारा ॥', 'रामचरित सतकोटि अपारा । श्रुति सारदा न बरनै पारा ॥ ७ । ५२। २। अपारका पार कहाँ १-यह रामचरितकी अनन्तता है।

र 'तद्पि जथाश्रुत कहाँ ....' इति । ({क ) ऐसा ही अन्य सभी वक्ताओंने कहा है । यह बढ़े लोगोंके क्रथनकी रीति है । यथा-

श्रीशिवजी — 'तदिप जथाश्रुत जिस मित मोरी। कहिहीं देखि प्रीति अति तोरी ॥ १। ११४। ५।

भुश्विजि - 'राम अमित गुनसागर थाह कि पावह कोइ। संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुन्हिहिं सुनाएउँ सोह

तुलसीदासजी--'में पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो स्कर खेत। १। ३०।

[भेद केवल इतना है कि भगवान् याज्ञयलस्य यथाश्रुत कहनेमें समर्थ हैं, यथा—'ते श्लोता बक्ता समसीडा। सबदरसी जानहिं हरिलीला ॥' और दीन घाटके वक्ता यथाश्रुत कहनेमें अपनेकी असमर्थ पाते हैं। यथा—'किमि समझौं जीव जड़ किलमल प्रसित विमृत् ॥ तदिप कही गुर बारहिं वारा । समुद्दि परी कछु मित अनुसारा ॥ माषाबद्ध करव में सोई ।' (वि० त्रि०)]

( ख ) गोरवामीजीने अपने गुरुजीसे सुनी। शिवजीने महर्षि अगस्त्यजीसे सुनी, यथा—'रामकथा सुनिवर्ज बसानी। सर्ना महेस परम सुख मानी॥ १।। ४८। १। भुशुण्डिजीने शिवजीसे सुनी, यथा--'सो सिव कागभुसुंहिह दीन्हा।

१। २०। ४।' और याज्ञवल्वयजीने भुशुण्डिजीसे सुनी—'तेहि सन जागविष्ठिक पुनि पावा। १। ३०।' (ग) 'कहीं पतानी' अर्थात् विस्तारपूर्वक कहूँगा। (घ) 'सुमिरि गिरापिति''' इति। श्रीरामचरित कहनेके ित्ये 'गिरापिति' का समरण किया, यह बात वे स्वयं आगे कहते हैं—'जेहि पर कृपा करिंह जन जानी। किय उर अजिर नचाविंह यानी'''॥' कीन गिरापिति? धनुपाणि अर्थात् धनुषधारी, धनुर्धर शार्क्षधर। कीन धनुषधारी? 'राम सूत्रधर अंतरजामी।' कीन राम? यह जो 'प्रभु' अर्थात् राजा हैं, अथवा, 'गिरा' को प्ररेण करने और विष्न दूर करनेमें समर्थ हैं, धनुप-नाण ित्ये हुए विष्नोंसे रक्षा करते हैं, गिराको प्रेरित करनेवाले हैं। श्रीरामजीको 'गिरापित' कहा, यह बात आगेके 'प्रनवों सोह कृपाल खुनाथा' से स्वयं किने स्पष्ट कर दी है।

नोट—१ पाँदे जी 'गिरापति-प्रभु' ऐसा मानकर अर्थ करते हैं। अर्थात् सरस्विक पित ब्रह्माजीके स्वामी धनुर्धर श्रीरामचन्द्रजी। गिरापति=ब्रह्माजी; यथा—'ईस न गनेस न दिनेस न धनेस न सुरेस सुर गौरि गिरापित निह जपने। कि था। ७८।' और प्रभु श्रीरामजी गिरापित हैं, इसके प्रमाण ये हैं—'ब्रह्म बरदेस बागीस व्यापक विमक्न विपुक्त कालानिर्वान स्वामी। वि० ५४।', 'बरद् वनदाम बागीस विश्वारमा बिरज बैकुंठ मंदिर बिहारी। वि० ५६।'-विशेष मं० इली० १ में 'वाणी' पर टिप्पणी देखिये। १। १९। ७ भी देखिये। रा० प्र०—कार और पंजावीजी 'गिरापित' 'धनुपानी' का भाव यह लिखते हैं कि आप बागीको रसनापर स्थित कर देंगे और जो कुछ कहना उचित होगा उसे कहला देंगे, जो कहते न बनेगा उसे टीकसे कहला लेंगे। पुनः, यशकथनमें अनेक विध्न होते हैं, उनको भी निवारण करेंगे। इस भावकी पृष्टि 'कवि उर श्रवित नवाकहिं बानी' अगली चौपाईसे होती हैं। (रा० प०) पुनः, 'गिरापित प्रभु' के स्मरणका भाव कि जो कटपुतलीके नाचकि यथार्थतः नेत्रसे देखना चाहे अर्थात् यह देखना चाहे कि किस प्रकार काटकी पुतली नाचती और बोलती है तो उसके स्वामी सूत्रधरका सम्मान करे, तब वह तमाशेका सार दिखलाकर तुष्ट करेगा, वैसे ही वाणीके स्वंधर तथा स्वामी श्रीरामजी हैं, उनकी अनुक्लतासे वाणीका यथार्थ नृत्य प्रदर्शित होगा, अतएक 'शिरापित' कहा। (मा० म०)। भाव यह कि जैसे कटपुतलीका नाच देखनेका इच्छुक कटपुतलीसेन बोलकर उसके सूत्रधरका ही सम्मान करता है वेसे ही यहाँ कमा कहनेमें बाणीका समरण न करके उसके सूत्रधर नचानेवाले स्वामी श्रीरामजीका ही स्मरण करके कथा प्रारम्भ करते हैं, इनकी अनुक्लतासे वाणी यथार्थ रातिसे हृदयमें नाचेगी।

वि॰ वि॰ का मत है कि 'रामसचिदानन्दर्का तीन शक्तियाँ हैं। सत् शक्ति ( महालक्ष्मी ), चित् शक्ति ( महाकर्षि ) और आनन्द शक्ति ( महाकाली )। इस भाँति रामजी गिरापित हैं।

२ रामचरितको 'अति अमिस' कहकर फिर उसीको यह कहकर प्रतिपादन करना कि यथाश्रुत कहूँगा 'निपेधाक्षेप अलंकार' है। यथा-'पहिले करें निपेध जो फिर ठहरावें वाहि। कहत निपेधाक्षेप तेहि कविजन सकल सराहि।' (अ० मं०)।

# सारद दारु नारि सम स्वामी। राम स्त्रधर अंतरजामी।। ५॥ जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी। कवि उर अज़िर नचावहिं वानी।। ६॥

शब्दार्थ—दारुनारि=लकड़ीकी बनी हुई स्त्री=कठपुतली। सूत्रधर=सूत्र (=स्त, तार) + धार=कटपुतरीको स्त्र पक्षकर नचानेवाला। अजिर=आँगन। जनु (जन)=दास; भक्तः।

अर्थ—सरस्वतीजी कटपुतलीके समान हैं। अन्तर्यामी स्वामी श्रीरामजी स्त्रधर हैं॥५॥ अपना वन जान-कर जिस कविपर वे कृपा करते: हैं उसके हृदयरूपी आँगनमें वाणीको नचाते हैं॥६॥

टिप्पणी—9 'सारद दारुनारि...' इति। (क) कटपुतलीका स्वामी होता है जो उसे सूत्र धरकर नचाता है। यहाँ श्रीरामजी शारदाके स्वामी हैं, अन्तर्यामीरूपसे उसे नचाते हैं। तात्रर्य कि अन्तर्यामी श्रीरामजी शारदाके स्वामी हैं, शारदाकों भ्रेरित करते हैं। दाशरिथ श्रीरामजी एकपत्नीवत श्रीसीताजीके ही स्वामी हैं, इसीसे अन्तर्यामीरूप पृथक कहा। वाणी जड़ है, अन्तर्यामी भ्रेरणा करता है तब निकलती है, इसीसे वाणीकों कठपुतलीके समान कहा; यथा--'विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥ सवकर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपित सोई॥ १। ११७॥'-- ('स्वामी' कहकर यह भी जनाया कि मेरे ही स्वामी सरस्वतीके, नचानेवाले हैं, अतः मुसपर कृपा करके वे उसे अच्छी तगर

नचार्येगे)।(ख) 'अंतरजामी' का भाव कि कठपुतलीको नचानेवाला लिपकर बैठता है और स्त्रपर कठपुतलीको नचाता है तथा श्रीरामजी अन्तर्यामी रूपसे वाणीको नचाते हैं। ये भी लिपे बैठे हैं, अन्तर्यामी रूप देख नहीं पहता। 'टमा दाल्जोपित की नाई। सबिह नचावत राम गोसाई ॥ ४। १९। ७॥' इस चौपाईमें अन्यकारने श्रीरामजीका अन्तर्यामीरूपसे सबको नचाना कहा ही है! (गीतामें भी कहा है) 'ईश्वरः सर्वभूतानां हहेशेऽर्जुन तिष्ठति। आमयन्तर्यम्ति पन्नाल्टानि मायया ॥ १८। ६९॥' अर्थात् शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कमोंके अनुसार अमाता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है। भा० १।६।७ में भी कहा है 'ईश्वरच दि बशे लोके योषा दास्मयी यथा' अर्थात् कठपुतलीके समान यह सम्पूर्ण लोक ईश्वरके वशीभूत है। (ग) महाँ नचानेवाला, नाचनेवाला और नचानेका स्थान तीनों उत्कृष्ट हैं—श्रीरामजी ऐसे नचानेवाले, शारदा ऐसी कठपुतली और 'चन-उर' ऑगन है।

नोट—१ 'रास स्त्रधर' इति । ऊपर 'सुमिरि गिरापित प्रभु धनुपानी' में श्रीरामजीको 'गिरापित' कह आये हैं, उसी अर्थको यहाँ पुनः शापकहेतुद्वारा युक्तिसे समर्थन किया है अर्थात् वाणीके स्त्रधर हैं, उसे नचाते हैं, इससे जान पड़ा कि वे उसके स्वामी हैं। अतः यहाँ काव्यलिङ्ग अलंकार है।

२ कठपुतली तार या घोड़े के बालके सहारे नचायी जाती है, जिसे 'सूत्र' कहते हैं। कठपुतलीको नचानेवाला 'स्त्रधर' परदेमें लिपकर बैठता है। वैसे ही स्त्रधर राम गोसाई देख नहीं पड़ते। साधारण पुरुष केवल सरस्वतीकी किया देखते हैं। सूत्र क्या है, इसमें मतभेद है।

वैजनाथजी कहते हैं कि 'अन्तर्यामीकी प्रेरणारूप सूत्र नाभिस्थान परावाणीमें लगा है'। फिर आगे चलकर दे लिखते हैं कि कान्यमें तीन कारण होते हैं—शक्ति, न्युत्पत्ति और अभ्यास। शक्ति (ईश्वरकी प्रेरणा) तो सूत्र है जिसे पफड़कर प्रभु वाणीको नचाते हैं, न्युत्पत्ति वाणीका वस्त्र और अभ्यास भूषण है। जैसे भूषण-वस्त्रसे कठपुतलीका नाच धन्छा लगता है वैसे ही न्युत्पत्ति, अभ्यास और शक्तिसे प्रकट वाणी भी भली लगती है।

मा॰ म॰ कार लिखते हैं कि 'वाणी' पाँच हैं—अतिपरा, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। यथा—'क्रम रो पाणी पंच हैं छखो बैखरी माँझ। तुछसी पश्यन्ती परा परापरा पर माँझ॥' (रामनामकला मणिकोश ) सब वाणियों- का कारण अति परा है, उसका स्थान शिखा है। वही वाणी नाभिमें आनेसे परा कहलाती है, उस वाणीका सूत्र ब्रझ है। वही वाणी हृदय, कण्ठ और जिह्नापर आनेसे क्रमसे पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी कहलाती है। उनके सूत्र सच्च, रज, तम हैं, 'अति परा' के कारण श्रीरामजी हैं, अतएव उनको सूत्रधर कहा।' और जानकीशरणजी अ॰ दी॰ च॰ में लिखते हैं कि 'वाणी चार हैं—परा वाणी हृदयमें वसती हैं और सर्वगुणोंसे रहित हैं, पश्यन्ती हृदयके शिरोभागमें रहती हैं और सात्तिकगुणसंयुक्त हैं, मध्यमा कण्ठमें और वैखरी मुखमें विराजती हैं और क्रमशः राजस-तामसगुण युक्त हैं। तीनों सूत्रों, सच्च, रज, तम की सूत्रधर विन्दुरूपा श्रीजनकनन्दिनी हैं क्योंकि वे त्रिगुणात्मिका कही जाती हैं। परंतु पराका सूत्र रेफ हैं और रेफात्मक श्रीरामचन्द्रजी हैं, इसीसे ग्रन्थकारने उनको सूत्रधर कहा।'

श्रीकरणासिंधु जी वाणीके चार स्थान बताते हैं—परा, पद्यन्ती आदि । आद्या शक्ति वा त्रिदेवकी पर्यन्ती, मध्यमा, और वैखरीके सूत्रोंका और श्रीरामजीको परा वाणीके सूत्र (अन्तर्यामी ब्रह्म ) का सूत्रधर बताते हैं।

श्रीगङ्गाप्रतापर्हागरनी लिखते हैं कि किसी-किसीका अनुभव है कि इन वाणियों के स्थान इस प्रकार हैं—वैखरी-का जिहा, मध्यमाका कण्ठ, पश्यन्तीका त्रिकुटी और पराका मस्तक । विचारके पश्चात् ही वाणीका उपयोग होता है और विचारका केन्द्र मस्तक ही है तथा सब शक्तियोंका ही केन्द्र यही हैं । इससे परावाणीका स्थान भी यदि यही हो तो कोई आध्य नहीं । इसपर कल्याणके योगाङ्कमें एक लेख भी है—कुण्डिलिनिके सम्बन्धमें ।

उपर्युक्त महानुभावों तथा अवतकके टीकाकारों मेंसे प्रायः किसीने भी कोई प्रमाण नहीं दिये हैं जिनके आधारपर उन्होंने बाणीके प्रकार और उनके स्थान लिखे हैं। हमने बहुत खोज करके 'मगित हेतु विधि मवन विहाई। सुमिरत सारद आवत हाई॥ १। ११।४॥' में इस विषयपर प्रकाश डाला है। वाणी चार प्रकारकी है—परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। मूलाधारस्थ पवनसे संस्कारीभूत शब्दब्रह्मरूप सन्दश्न्य विन्दुरूप मूलाधारमें स्थित वाणीको 'परा वाणी' कहते हैं। वहीं परा वाणी सब उस पवनके साथ नाभिकमलतक आती है और वहाँ कुछ सप्ट (अभिव्यक्त ) होनेपर मनका विषय होती है तब उसकी 'परपन्ती' कहते हैं। वहीं वाणी जब पवनके साथ हृदयतक आती है और कुछ अधिक सप्ट होती है परंतु श्रोत्रके द्वारा उसका

प्रहण नहीं होता, केवल जपादिमें बुद्धिके द्वारा जानने योग्य होती है तब उसको मध्यमा कहते हैं। वहीं जब मुखतफ आती है और श्रोत्रसे ब्राह्म होती है तब 'वैखरी' कहीं जाती है। विशेष १। ११। ४ में देखिये।

िरपणी—२ 'जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी।"" इति। (क) कठपुतलीवाला धनिक जानकर द्रव्यके लिये नचाता है, और श्रीरामजी 'जन' जानकर छुपा करके (अर्थात् जनसे कुछ चाहते नहीं) वाणीको नचाते हैं। अथवा, कठपुतलीका स्वामी धनके लोभसे धनवान देखकर तब नचाता है; बैसे ही श्रीरामजी प्रेम वाभक्तिरूपी धनका धनी देखकर अपने यशके विस्तार होनेके लोभसे प्रवं भक्त जानकर वाणीको नचाते हैं। कठपुतलीवाला निर्धनके यहाँ नहीं नचाता, मैसे ही श्रीरामजी भक्ति-धन-रहितके हृद्यमें वाणीको नहीं नचाते, क्योंकि यहाँ निज-यश विस्ताररूपी लाभ नहीं होनेका। (अ० दी० च०)](ख) 'कृपा करहिं' से जनाया कि कृपा डोर है, यथा—'कृपा डोरि यंसी पद अंकृस परम प्रेम खड़ चारो। वि० १०२। (स) कृष्ण करहिं' से जनाया कि कृपा डोर है, यथा—'कृपा डोरि यंसी पद अंकृस परम प्रेम खड़ चारो। वि० १०२। (स) कृष्ण करिं से जनावा के कृपा डोर के वाणीको नहीं नचाते और यदि केवळ जन ही है, कवि नहीं, तो भी वाणीको नहीं नचाते। पुनः, (ध) कृपा करनेमें 'जन' कहा, क्योंकि कृपा जनहीपर होती है और वाणीको नचानेमें 'किव' शब्द देनेका ताल्प कि जिसके उरमें वाणी नाचे वही किव है और जिसपर कृपा होती है और वाणीको नचानेमें 'किव' शब्द देनेका ताल्प कि जिसके उरमें वाणी नाचे वही किव है और जिसपर कृपा होती है और वाणीको नचानेमें 'किव' शब्द देनेका ताल्प कि जिसके उरमें वाणी नाचे वही किव है और जिसपर कृपा होते हैं। श्रीरामजी ऐसे निपुण नचानेवाले हैं तथे वाणीकी शोभा क्योंकर न हो तथे हैं। श्रीरामजी ऐसे निपुण नचानेवाले हैं तथे वाणीकी शोभा क्योंकर न हो तथे हैं। अंतानकी अंतर' कहा, क्योंकि पुतली नचानेवाला प्रायः मैदानमें नचाता है। इस प्रकार यहाँ 'सारद दारुनारि'" बानी' में साङ्गरूपक है।

श्रीलमगोदाजी—'सारद दारुनारि'''। राम सूत्रभर'''। "कवि उर'''' इति । कविवर टैगोरका भी यही मत है कि वस्तुतः कवि केवल एक बाँसुरी है, आवाज जो उसमेंसे निकलती है किसी औरहीकी। पूज्य आचार्य श्रीमहावीर-. प्रसाद द्विवेदीने मुझसे एक बार पूछा था कि क्या तुलसीदासजीने यह सब सोचकर लिखा था जो तुम लोग खोज-खोज-कर उने शब्दोंसे निकालते हो ? मैंने कविवर टैगोरके मतके आधारपर उत्तर दिया कि—वास्तविक कविके वाक्य तीके बाक्य होते हैं, जिनमें खदा नवीनता रहती है-जिस तरह सूर्य एक प्रकृतिका चमत्कार है, वह नहीं स्वयं स ं कोई उसकी किरणोंसे रंगोंका विज्ञान निकाल रहा होगा, कोई चिकित्सक सूर्यस्नानकी विधि बताता होगा, सोचता त्यादि । इसी तरह कवि सोचकर नहीं लिखता । उसका शब्दप्रवाह सुरसरिधारकी तरह स्वाभाविक होता है । इत्यादि टीका लिखनेवाळे और समालोचक अनेक-अनेक गुण ढूँढ़ निकालते हैं। इसीलिये मिलटनंने भी कहा है भाष्यव लिखनेसे पहले कविको अपना जीवन ही काव्य बनाना चाहिये; तच तो सरस्वतीका प्रवाह उसके शब्दों द्वारा कि का गरन्तु सीभाग्य यह है कि तुलसीदासजी बहुत अधिक मात्रामें जान-बूझकर लिखनेवाले कवि (Conscious poet) निकले त स्पष्ट हो जायगी यदि आप इस बातपर विचार करें कि हर विचारणीय घटना या वक्तृताके पहले या पीछे थे: यह । आलोचना करते हैं उससे अच्छी आलोचना करना कठिन है। वे स्वयं

्रश्न—'सुमिरत सारद आवत धाई। १। ११। ४।' 'सारद बोलि विनयः सुर करहीं। २। ११। ८।', 'अस कहि सारद गइ विधि लोका। २। २९५।', 'देखि मनोहर चारिउ जोरी। सारद उपमा सकल दँढोरी॥' आदि स्थलींपर शारदाको चैतन्य कहा गया है, तब यहाँ जड़ कठपुतलीकी उपमा क्यों दी गयी ? (वे० मू०)।

उत्तर—ईश्वरका ज्ञान सदा एकरस रहता है, कभी संकुचित नहीं होता और एकपादिनम्त्यन्तर्गत लीव भगवान्की मायाके अधीन हैं। अतः जीवका ज्ञान एकरस नहीं रहता, संकुचित विकित्तत होता रहता है; यथा—'ज्ञान भराण्ड एक सीताबर। माया बस्य जीव सचराचर।', 'माया बस्य जीव अमिमानी', 'उपजड़ विनसह ज्ञान जिमि पाह सुसंग कुसंग' इत्यादि। सन जीवोंके समान ज्ञारदा भी एक जीव विशेष ही है। जह चेतन्य सभी ईश्वरांधीन हैं। समका व्यापार भगवत्येरणासे ही चलता है, स्वतन्त्र नहीं। इसीसे अर्थात् केवल भगवत्यारतन्त्र्यत्वेत ही लक्ष्यते शारदा एवं सबको कठपुतलीसे उपमा दी गयी है, कुछ जहत्वभावसे नहीं; क्योंकि यदि जहत्वभावसे कठपुतलीकी उपमा शारदाकी दी जाती तो यह कठपुतलीकी उपमा शिवजी सम्पूर्ण चराचरमात्रके लिये न दे डालते। यथा—'उमा दार जोवित को नाई। सबहि नचावत राम गोसाई ॥' श्रीमद्रागवतमें भी चराचरमात्रके लिये भगवत्यारतन्त्रवत्वेत ही कारण 'योपा दारमयी यथा' कहा गया है। (वे० भू०)

नोट- विनायकी टीकाकारने 'सारद दारुनारि' की व्याख्यामें एक भजन उद्भृत किया है-'धनि कारीगर

करताको पुतलीका खेल यनाया। थिना हुक्म निह हाथ उठावे वैठी रहे निह पार यसावे ॥ हुक्म होह तो नाच नचावे जब काप हिलावे तार को। जिसने यह जगत् रचाया॥ १ ॥ जगदीश्वर तो कारीगर है पाँचों तत्त्वकी पुतली नर है। नाचे कूदें निह बजर है पुतलीवर संसारको। यिन ज्ञान नजर निह आया॥ २ ॥ उसके हाथमें सबकी छोरी कभी नचावे काली गोरी। किसीकी निह चलती यरजोरी तज दे कूठ विचारको ॥ निह पार किसीने पाया॥ ३ ॥ परलयमें हो बंद तमासा फेर दुवारा रच दे खासा। 'छज्जूराम' को हरिकी आसा है धन्यवाद हुशियारको। आपेमें आप समाया॥ ४ ॥'

प्रनवीं सोइ कृपाल रघुनाथा। वरनीं विसद तासु गुन गाथा।। ७॥

अर्थ-उन्हीं कृपाल रधुनाथजीको मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं (कृपालु) के निर्मल गुणोंकी कथाका वर्णन

करता हूँ ॥ ७ ॥

िट्यणी—१ (क) 'सोइ ह्रपाल' अर्थात् वाणीके प्रेरक जो क्रपा करके 'कवि उर अजिर नचाविह बानी' उनकी। क्रपाल अर्थात् क्रपा करनेवाले कहा क्योंकि ऊपर कह आये हैं कि 'जेहि पर क्रपा करिंहः…।' (ख) 'क्रपाल रघुनाया' इति। पूर्व 'राम अन्तर्यामी' कहा था और यहाँ 'ह्रपाल रघुनाया' कहा, इसमें भाव यह है कि वह जनपर कृपा करनेवाले अन्तर्यामी कृपा करके रघुनाथ हुए हैं, अर्थात् निर्गुण (अन्यक्त) से सगुण हुए हैं। सगुण होनेमें कृपा मुख्य हैं—'मुख्यं तस्य हि कारुण्यं'; इसीसे 'कृपाल' विशेषण दिया। पुनः 'कृपाल' का भाव कि मैं रघुनायजीको प्रणाम करता हूँ, वे मुझे अपना जन जानकर मेरे हृद्यमें वाणीको नचावें जिससे मैं उनके गुण वर्णन करूँ। (ग) 'विसद तासु गुन गाथा' इति। विशद कहनेका भाव कि जैसे भगवान्के गुण विशद हैं, वैसे ही मेरी वाणी विशद हो जाय। यथा—'करहु अनुमह अस जिय जानी। विमल जसिंह अनुहरह सुबानी॥ १। १४। १३।' (घ) इक्र स्मरण रहे कि अन्य सन वक्ताओंने भी श्रीरामजीको प्रणाम करके ही कथा प्रारम्भ की है—

तुल्मीदासजी—'अय रधुपति पद पंकरुह हिय घरि पाइ प्रसाद । कहउँ जुगल मुनिवर्य'''॥ १ । ४३ ।'
'सुमिरि सो नाम राम गुनगाथा । करौं नाइ रघुनाथिह माथा ॥ १ । २८ । २ ।'

शिवजी--'करि प्रनाम रामिंह त्रिपुरारी । हरिष सुधासम गिरा उचारी ॥ १ । ११२ । ५ ।'

भुशुण्डिजी—'तरिह न विनु सेये मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामी॥ ७। १२४। ७।' यह भन्तक। मंगलाचरण है। इसीसे सुचित हुआ कि आदिमें श्रीरामजीको प्रणाम करके भुशुण्डिजीने कथा आरम्म की है।

२ ट्रिंग इस प्रसंगमें यहाँ निर्गुण और सगुण दोनों रूप कहे हैं, इसीसे स्मरण और प्रणाम दो बातें पृथक्-पृथक् लिखीं। निर्गुणके लिये 'सुमिरि' किया और सगुणके लिये 'प्रनवीं' कहा है—'सुमिरि गिरापति''। राम स्वभर संतरजामी', 'प्रनवीं' सोह छपाल रघुनाथा'।

विष्यहाँतक उमा-शम्भु-संवादका हेतु कहा । आगे उमा-शम्भु संवाद कहते हैं । कैलास-प्रकरण (तदन्तर्गत)

### उमा-शम्भु-संवाद एवं शिव-गीता

परम रम्य गिरिवर कैलाइ। सदा जहाँ शिव उमा निवाइ।। ८॥ दो०—सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किन्नर मुनिबृंद। वसिहं तहाँ सुकृती सक्ल सेविहं शिव सुखकंद॥ १०५॥

शान्दार्थ—रम्य=सुन्दर; जो वेखी हुई होनेपर भी अनवेखी-सी जान पड़े; रमणीया। तपोधन=तपस्वी; तप ही जिसका धन है; जो तपके सिवा और कुछ नहीं करता ।=तपस्यापूर्ण—-(वै०) सुखकंद=आनन्दकन्द, आनन्दघन। फंद=मूल।=मेघ, घन, वादल; यथा—-'यज्ञोपवीत विचित्र हेसमय सुक्तामाल उरिस माहि साई। कंद तिहत विच ज्यों सुरपित धनु निकट यलाक पाँति चिल आई॥'(गीतावली)।

व्यर्थ—कैलास पर्वतोंमें श्रेष्ट और अत्यन्त रमणीय है, जहाँ श्रीशिय-पार्वतीजीका निवास रहता है ॥ ८ ॥ सिद्ध, तपस्वी, योगीलोग, देवता, किन्नर और मुनियोंके समूह वहाँ वसते हैं और ये सब पुण्यात्मा आनन्दकन्द शिवजीकी सेवा करते हैं ॥ १०५ ॥

टिप्पणी-- १ (क) 'परम रम्य' का भाव कि इसकी रमणीयता देखकर ही भीशिवजी सदा कैलासपर ही उमा-सहित रहते हैं, तथा इसमें सदा सुख पाते हैं।[मिलान कीजिये-- 'परम रम्य आराम येह जो रामहि सुख देत । १ । २२७।' से। ( जैसे पुष्पवाटिकामें ) श्रीरामजीको सुख देनेसे श्रीजनक महाराजके बागको 'परम रम्य' कहा है। भाव कि श्रीरामजी स्वयं सुलस्वरूप आनन्दघन हैं, उनको भी इसने आनन्द दिया, इसिलये बागको 'परम रम्य' कहा; वैसे ही यहाँ 'सुलकन्द शिवजी' को कैठाससे सुख होता है इससे कैठासको 'परम रम्य' कहा गया। ] पुनः 'परम' का भाव कि अन्य सब स्थानोंसे कैलासकी शोभा अधिक है। ('परम' अतिशयका बोधक है। यह शब्द और भी स्थानोंके साथ आया है--'परम रम्य मुनि बर मन भावन । १ । ४४ । ६ ।', 'परम रम्य आरामु येह'...', इत्यादि )। ( खं ) 'गिरिन्नरु' से जनाया कि सब पर्वतींसे यह अधिक श्रेष्ट है। (ग) 'सदा जहाँ शिव उमा निवास्' से स्चित किया कि शिव-उमाके निवाससे पर्वतकी वड़ाई हुई है, जैसे श्रीसीतारामजीके चित्रकूटनिवाससे विन्ध्याचलने बढ़ाई पायी । यथा—'बिधि मुदित मन सुसु न समाई ॥ अस वितु विपुल वड़ाई पाई ॥ २ । १३८ । ८ ॥' उमा—चहित यहाँ निवास कहनेका भाव कि यह भीशिव-भीका विहारस्थल है। एक रूपसे श्रीउमामहेश्वरजी यहाँ चदा विहार करते हैं। [ पुनः भाव कि हिमालयपर और भी पर्वतिशिखर हैं जो रमणीय हैं, परंतु यह अत्यन्त रमणीय है; इसीसे उमासहित शिवजी यहाँ सदा रहते हैं। इस प्रकार यहाँ स्थानी और स्थान दोनोंकी श्रेष्ठता दिखायी। ( पुनः 'सदा' का भाव कि काशीमें भी वे रहते हैं, यथा-'जह बस संभू भवानि सो कासी सेइअ कस न'। परंतु राजा दिवोदासके समयमें शिवजीके काशी छोड़नेकी कथा सुनी जाती है। कैलासमें सदा निवास रहता है। वि॰ त्रि॰)। (घ) यहाँ उमा — शम्भु-संवादका स्थान दिखाया। तीनों वक्ताओं की कथा अथवा संवादों के स्थान ग्रन्थकारने कहे हैं। यथा-

- (१) 'नौमी मौमवार मधु मासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥१ । २४ । ५ ॥'--( तुल्सीदासजी )
- (२) 'मरद्वाज मुनि बसिंह प्रयाना । १ । ४४ ।'''जागबलिक मुनि परम विवेकी ।'''' (याज्ञवल्क्यजी)
- (३) 'उत्तरिदिसि सुंदर गिरि नीका। तहँ रह काकभुसुंडि सुसीला॥ ७। ६२। २॥'… 'गएउ गरुइः…' (भुशुण्डिजी)।

प० प० प०-१ चारों संवादोंके स्थानोंके वर्णनसे यह सूचित किया है कि परमरम्य, परम पावन, अति विचित्र और गूट रघुपतिकथाके लिये स्थान भी परम रमणीय, परम पावन, सन्त-मुनि और सुकृती पुरुषोंका निवासवाला होना चाहिये। वहाँ शान्ति और एकान्त भी चाहिये।

२ 'जहाँ शिव उमा निवास्' इति । विवाहके पूर्व शिव-उमा थे । विवाह करके कैलासपर पहुँचनेपर शम्भु-भवानी वमे, यथा—'जबहिं संभु कैलासिह आए।'''जगत मातु पितु संभु मवानी । १०३ । ३-४ ।' शृङ्कार विहार समय 'हर गिरिजा' और गिरिजारमण बने, यथा—'हरगिरिजा बिहार नित नयऊ', 'चरितसिंधु गिरिजारमन'''। १०३ ।' पुत्रमुख-दर्शनसे गृहस्थ कर्तव्यमुक्त होनेपर जब रामभक्तिपथका अवलम्बन किया तब फिर शिव-उमा हो गये । केवल भावार्थ भेद-वाले शब्दोंके प्रयोगसे विशेष कुछ भी न कहकर गृह भावना, परिस्थिति, कर्तव्यपालन इत्यादिका दिग्दर्शन सुचाररूपसे करनेकी यह 'मानसकवि तुलसी' की काव्यकला समग्र मानसमें अथसे इतितक भरी पढ़ी है !

टिप्पणी—र 'सिद्ध तपोधनः" इति। [(क) 'वृन्द' रान्द सिद्ध आदिके अन्तमं देकर सबके साथ स्चित किया अर्थात् सिद्धों के वृन्द, तपोधनवृन्द इत्यादि। (व्याकरणमें यह नियम है कि द्वन्द्वसमासके अन्तमें जो पद होता है वह उस समासके प्रत्येक शब्दके साथ भी रुगता है। यथा—'द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमिष सम्बद्धपते'।) सिद्ध भी देवताओं की एक जाति है। तथा जो योगद्वारा सिद्धियों को प्राप्त हो चुके हैं, जिनका साधनकार समाप्त हो गया और जो सिद्ध हो गये। योगी—११२।१; किन्नर—१।६१।१ में देखिये।(ख) मृति' वे मृतिसमुदाय भी हैं जो स्वारोचिप मन्वन्तरमें कश्यपत्रीके सी मृतिसे उत्पन्न हुए। अरिष्टासे जो उत्पन्न हुए वे किन्नर और गन्धर्व कहराये। (प० पु० सृष्टिखण्ड)। 'बसिंह तहाँ सुकृती' का भाव कि सुकृतोंसे कैलासमें वास होता है। तहाँ अर्थात् जहाँ 'सदा शिव उमा निवास्' है। 'बसिंह तहाँ कहने-का भाव कि उमा-शिव-निवास वहाँ सदा रहता है, इसीसे सुवृती वहाँ वर ते हैं। यदि वहाँ शिव-उमा-निवास सदा गरी होता

नोट—मिलान की जिये भा॰ ४ । ६ । ९ 'जन्मीपिष्ठतपोमन्त्रयोगसिद्धैनरेतरैः । जुष्टं किसरगन्धेवरप्सरोमिर्वृतं सदा ॥' यहाँ से लेकर दलोक २२ तक कैलासका बहुत सुन्दर वर्णन हैं । वह सब भाव गोस्वामीजीने 'परम रम्य' विशेषणसे जना दिये हैं । 'सिद्ध तपोधन' आदिसे कैलासकी पवित्रता दिखायी । वाल्मीकीयमें भी सिद्ध तपोधन मुनियों के निवासका प्रमाण मिलता है । अहल्पाको शाप देने के पश्चात् परम तपस्वी गौतमजी हिमालयके उस शिखरपर तपस्या करने लगे वहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं । यथा—'इममाश्रममुत्सज्य सिद्धचारणसेविते । हिमविच्छलरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः ॥ वाल्मी॰ १ । ४८ । ३३ ॥'

हरि हर विमुख धर्म रित नाहीं। ते नर तहँ सपनेहुँ नहिं आहीं।। १॥ तेहि गिरि पर वट विटप विसाला। नित नूतन सुंदर सब काला।। २॥

शन्दार्थ-विमुख=उदासीन, विरुद्ध, प्रतिकूल, जिसकी प्रीति नहीं है। बिटप=वृक्ष, पेड़। नित नूतन=नित्य नया, मटा हराभरा। विसाल। (विद्याल)=बड़ा भारी।

मर्थ- नो इरि-इर-विमुख हैं, निनकी धर्ममें प्रीति नहीं है, वे मनुष्य वहाँ स्वप्नमें भी नहीं जाते ॥ ९ ॥ उस पर्वतपर एक विशाल बरगदका वृक्ष है जो सब कालोंमें सदा हराभरा नित्य नया और सुन्दर बना रहता है ॥ २ ॥

टिप्पणी—९ 'हरिहर विमुख''' इति । (क) दोहेमें कैलासके अधिकारी कहे,—'सिद्ध तपोधन जोगि जन''''
रत्यादि । अब अनिधकारी कहते हैं ।—'हरिहर विमुख'। इस तरह यहाँतक तीन कोटि (तरह) के लोग गिनाये। एक तो
वे जो 'सदा' निवास करते हैं—'सदा जहाँ शिव उमा निवास् ।' दूसरे, सिद्ध तपस्वी योगी इत्यादि सुकृती लोगोंका निवास
फहा; रनका वहाँ 'सदा' निवास नहीं है, क्योंकि इनको सुकृतसे कैलासवास प्राप्त हुआ है, जितना सुकृत है उतने ही दिनका
वास है, 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विश्वन्ति । गीता ९ । २९ ।'; इसीसे सुकृती लोगोंके निवासमें 'सदा' पद नहीं दिया गया।
तीसरी फोटिमें वे लोग गिनाये जिनका वहाँ जाना ही नहीं होता । वे हैं 'हरिहरिबमुख'''। (ख) यहाँ प्रथम 'हरि' को
करनेका भाव यह है कि जैसे शिवविमुख श्रीरामजीको नहीं साते; यथा—'शिव पद कमल जिन्हिह रित नाहीं। रामिह ते
सपनेहु न सोहाहों॥ ९ । १०४॥' वैसे ही 'हरिविमुख' शिवजीको नहीं सुहाते, शिवजी उन्हें अपने कैलासमें निवास नहीं
देते । टिर्म रसी वचनके अनुकृल कैलासवासियोंका भी उल्लेख किया गया है ।—'सेविह शिव सुखकंद' कहकर जनाया
कि ये लोग हरि-हर-विमुख नहीं हैं; 'बसिह तहाँ सुकृती सकल' से स्चित किया कि ये सब धर्मरत हैं । पुनः, (ग)दोहमें
सामर् अवस्थाके निवासी कहे गये और अवस्वानास्थाका हाल कहते हैं कि जो हरिहरिवमुख हैं वे वहाँ स्वानमें भी नहीं जाते

तब वहाँ 'वास' की कौन कहे । जाग्रदवस्थामें जो ज्यवहार होता है, वही स्वप्तावस्थामें होता है, सुपुतिमें कुछ नहीं होता और पुण्यपापके फळका भोग भी जाग्रत् और स्वप्नावस्थामें ही होता है। इसीसे जाग्रत् और स्वप्न दो ही अवस्थाएँ छिलीं । पुनः, ( घ ) 'हरिहर विमुख' से उपासनाहीन, 'धर्म रित नाहीं' से कर्महीन, इस तरह दो कोटिक छोग गिनाये । इससे जनाया कि उपासक और धर्मात्मा वहाँ बसते हैं। ज्ञानीका नाम यहाँ नहीं दिया गया क्योंकि ज्ञानियोंको कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है अथवा ज्ञानाभिमानके कारण वे वहाँसे ज्युत हुए हैं। यथा—'जे ज्ञान मान विमन्त तव मवहरिन मिक्त न आदरी। ते पाइ सुर दुर्जम पदादिप परत हम देखत हरी॥ ७। १३।' [ पुनः 'धर्म रित नाहीं' का भाव कि धर्मपर चळनेवाळोंको दुःख नहीं होता किन्तु सुखकी प्राप्ति होती है, यथा—'सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। धरमसीछ सुंदर नर नारी॥ १। १९५।', 'बरनाश्रम निज निज धरम निरत येद पथ छोग। चळहिं सदा पावहिं सुखिः ॥ ७। २०१।' सुर्क पर्नेते सुखमोगसे विश्वत रहकर दुःख भोगते हैं। 'सुख चाहिहें मूदन धर्मरता। ७। ९०२।' सुखका साधन धर्म है, अतः धर्मसे विमुख रहनेसे सुख कब हो सकता है ? शंकरजी धर्मके मूळ हैं, यथा 'मूळं धर्मतरोः' (का० मं०)। (प० सं०)]

वि॰ त्रि॰—'ते नर तहँ सपनेहुँ निह जाहीं' इति । भाव कि ऐसोंमेंसे कोई कैलास जानेका स्वप्न भी नहीं देखता । यह बात स्पष्ट ही है। आसुरी प्रवृत्तिके लोगोंको वहाँ जानेमें अधिक सुविधा है, क्योंकि वे मद्यमांसादिके प्रयोगसे उस भयानक शीतका सामना कर सकते हैं। पर उनका जाना न जानेके बरावर है। यही ठीक है कि वे नहीं जाते, क्योंकि उन्हें वहाँ सिवा हिम और पाषाणके कुछ दिखायी ही नहीं पड़ता। दिन्य प्रदेशके दर्शनके छिये दिन्य हिमी आवश्यकता होती है। बिना सूर्यमें संयमद्वारा दृष्टि प्राप्त किये कैलासके दिन्यांशका, जिसका यहाँ वर्णन है, दर्शन नहीं प्राप्त हो सकता।

टिप्पणी-- ? 'तेहि गिरि पर बट''' इति । (क) 😂 'परम रम्य गिरिबरु कैलास्' से 'तेहि गिरि पर ''' तक गिरिका वर्णन किया। ( ख ) 'बट बिटप बिसाला' इति। 'बिसाला' अर्थात् हजार योजन लम्बा-चौड़ा है। [ बटबृक्ष बहुत बड़े-बड़े आज दिन भी भारतवर्षमें पाये जाते हैं। नर्मदातट पर एक वटवृक्ष इतना विशाल है कि उसके नीचे महाराजा अपनी छः-छः सात-सात हजार मनुष्योंकी सेना साथ लिये <del>उसके नीचे</del> महीनों विहार किया करते थे । इसके पत्ते इतने सघन हैं कि वे ही शामियानेका काम देते हैं, वर्षाकी बूँदों और सूर्यकी किरणोंका वहाँ गम-गुजर नहीं। इसकी छाया गर्मीमें सुन्दर शीतल और जाड़ेमें गर्म रहती है।—तब फिर कैलासस्य वटकी विशालताका कहना ही क्या ? वह तो अनादिकालीन है। इसी प्रकारका भगवान् विष्णुका अक्षयवट है जो प्रलयमें भी बना रहता है। भा० ४।६। ३२ में भगवान् राङ्करके वटवृक्षका वर्णन इस प्रकार है—'स योजनशतोत्सेधः पादो न विटपायतः। पर्यक्छताचलच्छायो निनींडस्तापवर्जितः ॥' अर्थात् वह वृक्ष सौ योजन ऊँचा और पचहत्तर-पचहत्तर योजन लम्बी शाखाओंसे फैला हुआ था। उसके चारों ओर निश्चल छाया थी। उसमें कोई घोसला भी नहीं था, और उसके नीचे रहनेवालोंको धृपका कए नहीं होता था। ]गिरिकी शोभा कहकर अब गिरिके ऊपर स्थित वटकी शोभा कहते हैं। (ग) 'नित नृतन सुंदर सब काला' इति। अर्थात् उसके पत्ते कभी नहीं झड़ते, सदा हरे-भरे कोमल वने रहते हैं। 'सब काला' अर्थात् वर्षा, हिम, ग्रीष्म सभी ऋतुओं में तथा भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोंमें, दिन-रात-संध्या सभी समय सुन्दर रहता है; तात्पर्य कि उस वटवृक्षको कालके धर्म नहीं व्यापते । साधारण वटके विषयमें किसी कविने कहा है-'क्रुपोदकं वटच्छाया श्यामा खी चेष्टिकागृहम् । शीत-काले मवेदुष्णमुष्णकाले च शीतलम् ॥', और यह तो शिवविश्रामविटप है तव यह सव ऋतुओं में नितन्तन सन्दर हो तो आश्चर्य क्या ? 'नित नृतन'''काला' कहकर इसे माया-आवरण और प्राकृत विकारोंसे रहित तथा दिव्य जनाया । ]

त्रिबिध समीर सुसीतिल छाया। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया॥ ३॥ एक बार तेहि तर प्रभु गएऊ। तरु विलोकि उर अति सुखु भएऊ॥ ४॥

शब्दार्थ—समीर=पवन, वायु। सुसीतिल ( सुशीतल )=अनुकूल ठंढी। विश्रामविटप=यह वृक्ष जहाँ श्रमनिवृत्तिके लिये जाते हैं, श्रमनिवृत्तिका स्थान। शिवजीको विश्राम देनेवाला वृक्ष। तर=तले, नीचे। तर=वृक्ष।

मर्थ—( शीतल, मन्द, सुगन्धित ) तीनों प्रकारकी वायु और सुन्दर ( अनुक्ल ) शीतल छाया वहाँ रहती है। वेदोंने उसे शिवजीके विश्राम करनेका वृक्ष कहा है॥ ३॥ एक बार प्रसु ( श्रीशिवजी ) उसके नीचे गये। वृक्षको देखकर उनके हृदयमें अत्यन्त सुल हुआ।।। ४॥

टिप्पणी-१ (क) 'त्रिविध समीर' इति । तीनों प्रकारके पवनका चलना कहते हैं, परंतु इसका कोई कारण नहीं महते, इससे पाया जाता है कि वहाँ बिना कारण ही सदा स्वतः त्रिविध समीर चलता रहता है। (कारण भी स्पष्ट है। दिमालयार होनेसे शीतल, विशाल वृक्ष उसपर होनेसे मन्द और कैलासपर शिवजीके मित्र कुबेरका चैत्रस्थ वन होनेसे 'सुगन्यत है )। ( ख.) 'सुसीतिह छाया' इति । वटकी सुन्दर छाया विशेष सुखदायी है; इसीसे कविने बहुत जगह बट-की ही छायामें बैठना तथा कथाका होना लिखा है। यथा-'तव लगि बैठ अहीं बटछाहीं। जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं॥ १।५२।२।,' 'जानी श्रमित सीय मन माहीं। घरिक बिलंबु कीन्ह थट छाहीं॥२।१९५।३।', 'तब रघुबीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतरू पानी ॥ तहँ वसि "२ । १२४ । ३-४ । १, 'बटछाया बेदिका बनाई । सिय निज पानि सरोज सुहाई ॥ जहाँ बैठि"। २ । २३७ ॥, 'किर तदाग मजन जल पाना । यट तर गयउ हृदय हरवाना ॥ ७। ६३। ३। १ भेरु सिखर यटछाया मुनि लोमस आसीन। ७। १९०। तथा यहाँ— तिहि गिरिपर बट बिटप बिसाला नित नृतन सुंदर सय काला।""' (ग) 'सुसीतिलि' का भाव कि बहुत शीतलसे जाड़ा लग आता है, रोग उत्पन्न होता है, इसीसे सुशीतल कहकर जनाया कि यह दोषरहित है, सदा एकरस सुखदायक है। यथा-'प्रेम मगति जो बरनि न जाई। सोह मधुरता सुसीतलताई॥ १ । ३६ । ६ । १ तथा-- भरत सुमाउ सुसीतलताई। सदा एक रस बरनि न जाई ॥ १ । ४२ । ८ ।' देखिये । पुनः, ( घ ) शीतल छाया कहकर जनाया कि उमा-शम्भु-संवाद ग्रीष्मऋतुमें हुआ, गर्मांके दिन ये और गर्मामें वटलाया अच्छी लगती ही है। ( ङ ) 'शिव विश्राम बिटप' कहकर वटको अमर बताया और 'श्रुति गाया' से उसका अजर होना कहा। ऊपर 'सुंदर सब काला' अर्थात् काल और प्राकृत विकाररहित कह ही आये हैं। इस तरह इस वटको दिव्य जनाया। इसीसे इसका नाम 'अक्षयवट' है। 'श्रित गाया' से इसे अनादिकालीन जनाया क्योंकि वेद अनादि हैं।

नोट—१ कुछ महात्माओंका मत है कि कथावार्ता कहना-सुनना ही महात्माओंका विश्राम है; यथा—'करि मोजन मुनियर विज्ञानी। छगे कहन कछ कथा पुरानी।। १ | २३७ | ५ | १, रिषय संग रघुवंशमिन किर मोजनु बिश्रामु। धेठे प्रभु आता सहित दिवसु रहा मिर जामु॥ १ | २९७ | १—( दोनों ठीर दोपहरका समय है । इसिछये विश्रामसे कथावार्ता ही स्चित होता है। ) 'पहि विधि कहत राम गुनप्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा।। ५ | ८ | २ | १, 'सुनत श्रवन पाइय विश्रामा। १ | ३५ | ७ ।' यह वट कथावार्ताका स्थान है । यहाँ आकर कथाका स्मरण होनेसे विश्राम और अतिसुख मिलता है। यथा—'हर हिय रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥ श्रीरघुनाथरूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा।। १ | १९१ । ७-८।' भाव कि कथाकी स्मृतिसे परमानन्द होकर अमित सुख होता है। देखिये श्रीसनकादिजी ब्रह्मानन्द छोड़कर कथा सुनते हैं क्योंकि इसमें परमानन्द मिलता है। जिससे बहकर सुख नहीं।

#### गिरि और वटकी शोभांका मिलान

कैलास

परम रम्य गिरिवर कैलासु

गिरि वर

शिव—उमा—निवास

अपनी रमणीयतासे मुखदं है

वर

१ यह भी सब कालमें सुन्दर हैं—'नित नृतन सुंदरः।'

२ वट विशाल

३ शिव--विश्राम विटप

४ वट 'विलोकि उर भति सुख मयऊ।'

टिंप्पणी—२ 'एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। " इति। (क) 'एक बार' का भाव कि यह शिवजीके विश्रामका वट है, वहाँ अनेक बार गये हैं, जाया करते ही हैं, उनमेंसे एक बारका हाल हम कहते हैं कि जब श्रीपार्वतीजीने शीरामचितिका प्रश्न किया था। [ 'एक बार'=एक दफा, एक समयकी बात है कि। ] (ख) 'गयऊ' से बनाया कि रहनेके स्थानसे बटबृक्ष अलग है, दूर है। उस बटतले विश्राम किया करते हैं। (ग) 'तरु बिलोकि " अर्थात् वृक्षकी शोभा देखकर सुख हुआ। तरुकी शोभा पूर्व ही कह आये हैं— 'नित नृतन सुंदर " ।

(घ) 'अति सुख भयऊ' कहकर जनाया कि वटकी अत्यन्त शोभा है, इसीसे अत्यन्त सुख 'नील सघन पल्लव फळ लाला। अविरल छाँह सुखद सब काला॥ मानह तिमिर करनमय किभि सँकेलि सुषमा सी। २। २३७। ४-५।'—[ पुनः, 'अति सुख' होनेका कारण स्थान और यि रमणीयता है, यथा—'परम रम्य धाराम यह जो रामहि सुख देत।' १। २२७।' और यह वट 'परम रम्प पर है ही। पुनः, वट सुखदायी होता ही है, यह बात प्रन्थकारने प्रन्थभरमें उसीको बारम्बार लिखकर क्र 'नाथ वेखिआह विटण विसाला। पाकरि जंद रसाल तमाला॥ तिन्ह तरुवरन्ह मध्य बदु सोहा। मंगु मोहा। २। २३७।', इत्यादि। टि० १ (ख) देखिये। और शिवजीको तो वट इतना अधिक प्रिय बट-बूट बसत पुरारि हैं। क० ७। १४०।' (क) यहाँ लोग यह प्रश्न करने लगते हैं कि 'क्या औन मिला था जो 'एक बार' और 'अति सुख' यहाँ लिखा १ इसका उत्तर टि० २ (क) में आ जाता एक दफाकी बात है; ऐसे ही उनको सदा यही सुख होता है जब-जब वे यहाँ आते हैं।

नोट—र बैजनाथजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीने श्रीरामनवमीको श्रीअयोध्याजीमें कथा प्रारम् हक्यजीने फाल्गुन द्वितीयाको प्रयागमें और शिवजीने 'एक बार' जेष्टग्रीष्ममें कैलासपर इस विशाल वटके

> निज कर डासि नागरिपु छाला । बैठे सहजहिं संभ्र कृपाला ॥ ५ । इंद इंदु दर गौर सरीरा । भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—डासना=विक्ठाना । नाग=हाथी । नाग रिपु=िंह । क्ठाल=खाल, चर्म । नागरिपुह
सहजिंह स्वाभाविक ही अर्थात् कथा या समाधिक विचारसे नहीं, साधारण ही । कुंद—यह पीदा जु
कुआरसे फाल्गुनचैततक फूलता रहता है । मं॰ सोरठा ४ देखिये। दर=शंख। प्रलंब=बहुत लम्बी
लम्बी, आजानु । परिधन (सं॰ परिधान)=कमरके नीचे पहिननेका वस्त्र । अमरकोशमें इसके चार नाम
'सन्तरीयोपसंख्यानपरिधानान्यधांऽशुके।' अमरे २ । ६ । १९७ । सुनिचीरा (चीर=बस्त्र)=बल्कल व

अर्थ — अपने हाथोंसे वाघाम्बर विछाकर कृपालु शिवजी स्वाभाविक ही वहाँ बैठ गये ॥ ५॥ कुन्द- । शंखके समान गौर ( गोरा, उज्ज्वल ) शरीर है। शुजाएँ बहुत लम्बी हैं। मुनियोंके-से वल्कल वस्त्र ( पहने

टिप्पणी-9 (क) 'निज कर डासि' इति । इससे सूचित हुआ कि वहाँ कोई नहीं था। [इ भी सूचित होती है। 🖙 उपदेश—'गोखामीजी सब आचार्यवक्तृत्वधर्म श्रीमहादेवजीद्वारा लक्षित करा हो तत्र भगवत्तत्त्व उपदेश (करने ) का अधिकारी है और तभी जिज्ञासुको यथार्थ तत्त्व प्राप्त हो चाहिये कि मन-कर्म-बचनसें निरिममानी हो, अपने शरीरकी सेवा करानेकी अपेक्षा न करे, अपने हा शरीरकी परिचर्या कर छ। '(कर॰)। (ख) वैजनाथजीका मत है कि 'एकाग्रताहेतु अपने हाथसे 'कोई दूसरा न आवे। इससे जनाया कि वे अकाम हैं। सिंहचर्म ज्ञान-सिद्धिदायक है।' रा० प्र० 'अति संकोची हैं, संकोचके मारे किसीसे विछानेको न कहा; अथवा जीवोंके उपदेशहेत कि सबस चाहिये, वा इससे निर्दम्भ जनाया । दूसरोंसे काम कराना आप सिद्ध बनकर बैठना यह भी दम्भका रव एकान्तमें पार्वतीजीको उपदेश करना है, यहाँ कोई गण नहीं हैं'। प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'अ बिछोनेमें अनेक हेतु हो सकते हैं पर 'स्वयं दासास्तपस्विनः' तपस्वीको अपनी सेवा स्वयं करनी चाहिरे विशेष महत्त्वका यह है कि जिस व्याघ-चर्म, कुश, कम्बल, कृष्णाजिन इत्यादि आसनपर बैठकर पारमार्थिक साधन किया जाता है उसको दूसरेके स्पर्शेस बचाना चाहिये, क्योंकि स्पर्श करनेवालेके संस्का होते हैं। इसीसे कितने तपस्वी लोग अपना आसन अपने कंधेपर रक्खे हुए ही कहीं जाते हैं, जान उसे विछाते और उसपर बैठते हैं। न्यूनाधिकारी साधकके आसनपर बैठना भी उचित नहीं। संस्कारी जैसा अति सूक्ष्म रीतिसे होता है, वैसा आसन, जल, स्थान इत्यादिमें भी होता है। अतः शिवजी ' षताते हैं। '] (ग) 'नागरिपुछाला' इति। 'शिवजीके वाधाम्बर है' (उनको वाधाम्बर प्रिय हैं,

मूल है। मानारंगर आपका आमन है। यह सहा आपके पास रहता है। इसीसे सर्वत्र इसीका उल्ले

इनांग्यरं। ६। मं० २।', 'मृगाधीशचर्माम्यरं मुंदमालं'। ७। १०८।' तथा यहाँ 'निज कर रासि नागरिपुछाका'। इसीसे इसीसी विद्याया । [पार्वतीजीके संदायरूपी नागको नष्ट करना है, अतः सिंहचर्म विद्याया । अथवा, संदायरूपी सिंह रामभिक्तिरुपी गर्ससे विरोध करता था, अतः उसकी खाल निकालकर उसकी दवाकर बैठे। (रा॰ प्र॰)

नोट-१ आसन अनेक प्रकारके कहें गये हैं। सर्वोंके धर्म पृथक्-पृथक् हैं। यथा-"कुशासने अवेदायुः मोक्षः स्याह्याञ्चर्मणि । अजिने सर्वसिद्धिः स्यात्कम्यले सिद्धिरुत्तमा ॥ वस्रासनेषु दारिद्वयं धरण्यां शोकसम्भवः । शिलायां च भवेद्रवाधिः कान्द्रे व्यर्थपरिश्रमः। अगस्त्य सं० ३२ । ९२-९३ । अर्थात् कुशासनसे आयुकी वृद्धि, बाधाम्बरसे मोक्ष, मुणामृगचर्मते सर्वसिद्धि और (ऊनी) कम्बलासनसे उत्तमा सिद्धि, अर्थात् सद्गतिकी प्राप्ति होती है। इसी तरह सतीवलासनत दारिद्रय, विना आसनके खाली भूमिसे शोकोत्पत्ति, पत्थरसे रोग और काष्टासनसे पूजनादि व्यर्थ हो जाते हैं।

टिप्पणी-२ (क) 'घेंठे सहजिंद' साधारण ही बैठ गये, अर्थात् सुखासनसे बैठ गये। ध्यानके लिये वटतले नहीं बैठे जैसे सतीमोह होनेपर बैठे थे; यथा- 'वह पुनि संभु समुक्षि पन आपन । बैठे बटतर करि कमलासन । संकर सहज सरूप सम्हारा । कांगि समाधि अखंड भपारा ॥ १ । ५८ । ७-८ । १ पुनः भाव कि सब क्रत्यसे सावकाश पाकर है । कालक्षेप करनेको बैठे । 'कृपाला'का भाव कि शिव-जी त्रिकालश हैं, जानते हैं कि एकान्त पाकर पार्वतीजी अपना संदेर प्रकट कर प्रदन करेंगी, उनके संशयकी निवृत्तिके लिये कृपा करके एकान्तमें आकर बैठे। पुनः, भाव कि इससे

वक्ताका लक्षण वताया कि उसे ऐसा क्रपाल होना चाहिये।

३—'कुंद इंदु दर गौर सरीरा।'''' इति । (क) कुन्द समान कोमल और सुगन्धयुक्त, इन्दुसमान प्रकाश और आहादयुक्त तथा शङ्ख समान सचिक्कन और दृढ़। यहाँ वाचकलुप्तोपमा अलङ्कार है। शरीर उपमेय है, कुन्द इन्दु दर उपमान हैं, गीर धर्म है; 'सम' वाचक यहाँ नहीं है। [(ख) कीनायोगीजी कहते हैं कि 'कुन्द इंदु दर भगवान् राद्धरक तीनों स्वरूपोंके प्रतिपादक हैं। कुन्द ईश्वरस्वरूपकी उपमा है, क्योंकि इससे सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संहारसे विशेष सम्बन्ध है। इन्दु सदाशिवतत्त्वका वोधक है जो शान्तिका अधिष्ठाता है। इसी तरह दर विशुद्ध विज्ञानात्मक महाशिवस्वरूपका परिचायक है। (ग) वैजनाथजी लिखते हैं कि इन तीन उपमाओंसे सर्वोगकी शोभा दिखाते हैं। 'कुन्द' से शोभाके तीन अङ्ग रमणीकता, मृदुता और मुकुमारता छिये, देखे हुए होनेपर भी अनदेखा-सा जानना यह गुण इनमें है। 'इन्दु' से माधुरी ( जिसे देखनेपर तृप्ति न हो ), सुन्दरता ( सर्वाग सुठौर होना ) और युति अङ्ग लिये। और, 'दर' से कान्ति ( सुवर्णाः निसी ज्योति ), लावण्य (जैसे मोतीका-सा पानी ) और रूप (जो बिना भूषण ही भृषित छंगे ) ये तीन अंग कहे । ] ( घ )— 📂 'कृपाल कहकर भीतर ( अन्तः करण ) की शोभा कही थी, अव वाहर तनकी शोभा कुन्दादिसे कहते हैं। गौरता वा गोरेपनमें एक-एक स्थलके एक-एक उपमान कहे गये हैं पृथ्वीका कुन्द, स्वर्गका इन्दु और जलका शङ्ख । जल, थल और नम ये तीन ही स्थान होते हैं। [ इन तीन उपमाओंको देकर तीनों लोकोंमें सुन्दरताकी सीमा होना स्चित किया। कुन्दसे भूलोक, इन्दुसे स्वर्ग और दरसे पाताललोक स्चित किया; शह समुद्रमें होता है। ( ङ ) तीनों उपमाओं के गुण पृथक्-पृथक् हैं परंतु शिवजीमें तीनों के गुण एक ही ठौर मिलते हैं। कुन्दसमान उज्ज्वल, कोमल, सुगन्धित; इन्दुसम शीतल प्रकाशयुक्त और अमृतमय; तथा 'दर' के समान पुष्ट, सडील, सचिक्कन । कण्ठ शङ्खसमान त्रिरेखायुक्त है । ]

प॰ प॰ प॰ निः चहाँ कुन्द, इन्दु, दर तीन उपमाएँ वक्तव्य गुणोंको दरसानेके लिये प्रयुक्त हुई हैं वैसे ही श्रीरामजीकी स्यामताके लिये नीलसरोक्ह, नीलमणि, नील नीरधर, ये तीन उपमाएँ दी गयी हैं। कुन्दमें प्रसन्नता, नुगन्य, कोमलता, सरसता, माधुर्य, भृङ्गोंको आकर्षित करनेकी शक्ति आदि नौ गुण हैं, जैसे नील सरोक्हमें हैं। कुन्दमें तेजस्विता, शीतलता, ताप-दाह-निवारक शक्ति इत्यादि नहीं है, ये गुण इन्दुमें हैं। पर काठिन्य, गाम्भीर्य, शन्दमाधुरी, शब्दकी प्वनिकी पवित्रता, माङ्गल्य, भयकारिता, भयहारिता इत्यादि शंखके गुण कुन्द और इन्दुमें नहीं हैं। कुन्दके गुण अल्पकाल टिकते हैं पर दरके गुण दीर्घकालतक रहते हैं तथा नीलमणिकी कठिनता और शङ्खकी कठिनतामें बहुत अन्तर है। वैसा ही भेद नीलसरोबह और कुन्दमें, तथा नीलनीलधर, और शह्नमें है। इस प्रकार शिवजीसे रामजीकी किञ्चित् श्रेष्टता भी स्वित की है। उपर्युक्त गुणोंके लिये आधार शिवरूपवर्णनमें मानसमें ही हैं। विस्तारभयसे

पर्गं नहीं दिये जाते।

नोट — २ 'भुज प्रलंय' अर्थात् आजानुत्राहु हैं। 'परिधन मुनिचीरा' अर्थात् उदासीन तपस्वी वेष हैं। पुनः भाव कि 'आप ऐसे विरक्त हैं कि भीजपत्र आदि वल्कल वस्त्र ही पहनते हैं, पर हैं 'प्रलंबसुज' अर्थात् दान देनेके लिये स्दा हाथ बदाये रखते हैं। (क**र**०)।

# तरुन अरुन अंवुज सम चरना । नख दुति भगत हृदय तम हरना ॥ ७ ॥ अजग अति भूषन त्रिपुरारी । आननु सरद चंद छविहारी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ--अंबुज=कमल । दुति ( युति )=चमक, ज्योति । भुनग=सर्व । आनन = मुख ।

अर्थ--नये पूरे खिले हुए लाल कमलके समान चरण हैं। नखोंकी ज्योति भक्तोंके दृदयके अन्धकारको हरने-वाली है।। ७।। सर्प और (चिताकी) भस्म आपके शरीरके आभूषण हैं और आप त्रिपुरासुरके शत्रु हैं। मुख शरत्-पूर्णिमाके चन्द्रमाकी छिनिका हरनेवाला है।। ८।।

टिप्पणी-9 'तरुन अरुन अंबुज सम चरना ।"" इति। (क) यहाँ पूर्णीपमालंकार है। चरण उपमेय है, अम्बुज उपमान है, सम वाचक है और अरुन धर्म है। 'नखदुति मगत हृदय तम हरना' यह चरणका विशेषण है। वे चरण कैसे हैं शअपने नखोंकी चतिद्वारा भक्त-हृदय-तमको हर छेते हैं। 'नखकी चुति मक्तकं हृदयतमको हरती है'—इस अर्थमें 'हृदयसम हरनी' पाठ होना चाहिये, पर यहाँ 'हरनी' पाठ नहीं है, 'हरना' है। 'नखोंकी ग्रुति भक्तींके हृदयतमको हरने-वाली हैं ऐसा अर्थ करनेमें समर्थन इस प्रकार करना होगा कि भाषामें लिंगका नियम नहीं रहता। यथा 'निगम नेति सिव अंत न पावा । ताहि धरै जननी हिठ धावा । १ । २०३ । ८ ।', 'मरम वचन जव सीता बोला । हिर प्रेरित काछिम न मन डोका । ३ । २८ । ५ ।'- इस प्रन्थमें प्रायः कर्ताके साथ कियाका सम्बन्ध नहीं रहता, कर्मके साथ रहता हैं। यथा-'जौं मम चरन सकसि सठ टारी। फिरहिं राम सीता में हारी ॥ ६ । ३३ । ९ ॥'-यहाँ अङ्गदके साथ कियाका सम्बन्ध नहीं है 'सीता' के साथ है, इसीसे 'हारी' कहा । पुनः यथा-'तव हनुमंत कहा सुनु आता । देखी चहुउँ जानकी माता ॥ ५ । ८ । ४ ॥ तथा यहाँ 'हृदयतम' के साथ 'हरन' क्रियाका सम्बन्ध है । ऐसे ही आगे 'आनजु सरद्चंद छवि हारी' में 'हारी' छिबिके साथ है। (अथवा, 'चरना' के योगसे यहाँ 'हरना' कहा। अथवा, 'नख अपनी द्युतिसे तम हरने-वाले हैं' ऐसा अर्थ कर लें। अर्थात् नखका उसे विशेषण मान लें।) (ख) 'नख दुति भगत'''' इति। 'हृदय तम हरना' से सूचित किया कि चरण हृदयमें धारण करे तब हृदयका अन्धकार हरण होगा। 'भगत हृदय' कहनेका भाद कि भक्त लोग ही चरणोंको हृदयमें धारण करते हैं, इसीसे उन्हींके हृदयका तम हरते हैं। वे चरलाको हृदयमें रखते हैं इसीसे भक्त कहलाते हैं-पादसेवन चतुर्थं भक्ति है ही। नख द्युति हृदयतमको हरती है, इस कथनसे जनाया कि शिवजी सबके गुरु हैं, जगद्गुरु हैं; यथा-'तुम्ह त्रिभुवन गुरु बेद बखाना। १।१९१।'९।' गुरुवन्दनामें लिखा है कि गुरुदेव अपने पदनख-ज्योतिद्वारा शिष्यके मोहान्धकारको नाश करते हैं। यथा—'श्रीगुर-पद-नख मनिगन जोती। सुमिरत दिन्य रिष्ट हिय होती ॥ दलन मोह तम सो सुप्रकासू । वहे माग उर आवहिं जासू ॥ १ । १ । ५-६ ॥' यह लक्षण शिवजीमें दिखा-कर उन्हें सबका गुरु जना दिया। पार्वतीजी उन्हें आगे 'त्रिभुवनगुरु' कहेंगी ही, उसीको बीजरूपसे यहाँ कह दिया है। 'भगत हृद्य तम हरना' विशेषण यहाँ देकर सूचित करते हैं कि पार्वतीजीके मोह-भ्रम-संशयरूपी तमका विनाश करेंगे।

२ 'भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी । "' इति। (क) कथाके प्रारम्भमें मङ्गळरूपका वर्णन करते हैं, इतीसे यहाँ अमङ्गळ साज नहीं कहा। मुनि चीर पहने हैं! नरिशरमाळ अमङ्गळ है, अतः उसे यहाँ नहीं कहते। (ख) 'मुजग' से सर्पराज शेष (वा वासुकि) को स्चित किया। शेषजी भूषण हैं, यह आगेके 'मुजगराज भूषन सिरनाधा'। १०९। ८ से स्पष्ट हैं। शेष भगवान्के भक्त हैं, अनन्त नाम छेते हैं, अपने ऊपर भगवान्को शयन कराते हैं। इसीसे इनका संग यहाँ वर्णन किया है। रामभक्त होनेसे वे भी इनका साथ नहीं छोड़ते। (ग) 'मूति'—विभूतिका वहा माहात्म्य है, इसीसे विभूतिको वर्णन किया। (करणासिंधुजीका मत है कि यह विभूति श्रीअवधकी है जो शरीप्पर रमाये हैं। इससे आपकी परमोपासना दिशत की है)। [भूति और भुजङ्गका सम्बन्ध शिवजीके सम्बन्धमें प्रायः सर्वत्र पाया जाता है यथा—'सुकृति संभुतन विमक्त विभूती', 'मव अंग भूति मसानकी सुमिरत सुहावनि पावनी', 'तन विभूति पट केहिर छाछा', 'सोऽयं भूतिविभूषणः', यस्योरिस व्यालराद्', 'वंडे भुजंगा', यहाँतक कि कद्राष्टक भी 'भुजंग प्रयातवृत्त' में किया गया है। (प० प० प०)]

नोट-१ 'त्रिपुरारी' इति । (क) 'सुनि सन विदा मागि त्रिपुरारी' १ । ४८ । ६ । देखिये । (ख) भाव कि त्रिपुरको मारकर आपने त्रिलोकको सुख दिया है। (पं॰ रामकुमारजी)। पुनः त्रिपुरारीका भाव कि 'मन' ही असुर है। उसके तीन पुर काम, कोध और लोभ, अथवा, अर्थ-धर्म-काम, वा सत्त्व-रज-तम है, जिनमें वह क्षण-क्षण बना रहता है। जब मनको

डमके स्थानसहित नाश कर डाले तब परमतत्त्व उपदेश कर सकता है। शिवजीने इन सर्वोका नाश कर डाला है। (किन्)। पुनः, 'त्रिपुरारी' कहंकर त्रिगुणात्मक मोहका नाशक जनाया। (वै॰)। पुनः भाव कि स्थूल-सूक्ष्म-कारण तीनों द्यार ही त्रिपुर है। त्रिपुरासुरके वधसे त्रेलोक्य सुखी हुआ, वैसे ही श्रीशिवजी जीवोंके स्थूल-सूक्ष्म-कारण तीनों द्यारों तथा काम-क्रोध-लोभ एवं त्रिगुणात्मक मोह आदिका नाश कर उनको भवबन्धनसे छुड़ानेवाले तथा सुखी करने-याले हैं। (रा॰ प्र॰)।

टिप्पणी—३ 'आननु सरद-चंद-छिव हारी' इति (क) 'भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा' यह शरीरके मध्यभागका पर्णन हुआ। 'आननु सरदचंद छिव हारी' यह ग्रीवाके अपरका भाग वर्णन किया गया। ध्यान वर्णन करनेंकी एक रीति यह भी है। (ख) यहाँ आनन शरद्चन्द्र है, श्रीरामकथा शिशिक्षण है, (अथवा वाणी किरण है) यथा—'सिसकर सम मुनि गिरा नुम्हारी। मिटा मोह सरदातप मारी।। १।१२०।१॥' शरद्चन्द्र आतप हरता है; आननचन्द्र मोह-शरदा-शपका हरण करता है। [(ग) 'छिवहारी'का भाव यह कि चन्द्रमा तो एक दिन ताप हरता है, दूसरे दिन सूर्य किर तक्ष कर देते हैं पर आपका मुखचन्द्र दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापोंको चरितामृत देकर नष्ट ही कर देता है, किर उन तापोंको कभी होने ही नहीं देता, यह विशेषता है। (कर्क)। (घ) इससे अत्यन्त अज्ञानतम-नाशक जनाया। और विषयानलसे सन्तमोंके ताप हरण करनेवाले निश्चित कराया तथा भक्तचकोरको मुखदायी व्यंजित किया। (रा॰ प्र॰)

वि॰ त्रि॰—'तरुन अरुन अंबुज' से 'मुनिमन मधुप' का आश्रय कहा । 'मुजंग भूति भूपन' से वैराग्य कहा । 'विपुरारी' से सत्यसंघ कहा । 'चंद छिवहारी' से सौन्दर्य कहा, भाव कि उनका चरित ही रसमय नहीं हैं, मूर्ति भी रसमयी हैं !

प॰ प॰ प॰--१॰६ (५-८) इन चार चौपाइयोंमें श्रीशिवजीके इस रूप और गुणोंमें माधुर्य ओजका सुन्दर मिश्रण है। यहाँ प्रसाद गुण भी सहज है। इन तीन गुणोंका रसभावनुकुर मधुर मिश्रण अन्य ग्रन्थोंमें मिलना दुर्लभ है।

### दो०—जटा मुकुट सुरसरित सिर छोचन निक्रन बिसाल । नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बाल बिधु भाल ॥१०६॥

शन्दार्थ—सुरगरित=देवनदी=गङ्गाजी। निलन=कमल। लावन्य ( लावण्य )=लुनाई; नमक, सुन्दरता। लावन्य-निधि=सुन्दरताके समुद्र वा खजाना। वालिधु=द्वितीयाका चन्द्रमा।

मर्थ--शिरपर जटाओंका मुकुट और गङ्गाजी सुशोभित हैं, नेत्र कमल-समान बड़े-बड़े हैं, कण्ठ नीला है, वे सीन्दर्य-निधान हैं, उनके ललाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा शोभित हैं॥ १०६॥

टिप्पणी—१ भगवान् शंकरकी शोभा वर्णन कर रहे हैं, इसीसे यहाँ सब शोभा ही कही है। 'कुंद इंदु दर गौर सरीरा' यह शरीरकी शोभा कही, 'भुज प्रलंब' से भुजाओंकी शोभा कही, 'परिधन मुनिचीरा' से कटिकी शोभा कही। (इक्ट जहाँ-जहाँ भयंकर रूप कहा गया है वहाँ वहाँ नग्न कहा है। 'नगन जटिल भयंकरा' १।९५)। 'तरून अरून संयुज सम चरना' यह चरणोंकी शोभा है, 'नख दुति भगतहृदय तम हरना' से नखकी शोभा कही, 'भुजग भूति भूषन' यह शरीरकी शोभा है; यथा—'गौर सरीर भूति मल भ्राजा। १।२६८।', 'भ्राननु सरद्चंद छिबहारी' से मुखकी, 'जटा मुक्ट ''' से शिरकी, 'लोचन निलन ''' से नेत्रकी, 'नीलकंठ' से कण्ठकी और 'बाल बिधु माल' से ललाटकी शोभा कही गयी।

नोट—१ (क) 'जटा मुक्ट' इति । यही उदासीनताका वेष हैं । शिवजी उदासीन रहते हैं, सबमें उनका समान भाव है, कोई शबु-शित्र नहीं । (वै०) पुनः भाव कि वक्ता भीतर-बाहरसे पहले स्वयं विरक्त स्वरूप धारण करे तब उपदेष्टा धनने योग्य हो; देवनदी गङ्गाको शिरपर धारण करनेका भाव कि किसीसे झूठ न बोले । (रा० प्र०)। शिवजी सदा सत्य धोलते हैं । वे साक्षी हैं। (कर०)। (ख) 'लोचन निलन बिसाल' अर्थात् कमल-दल-समान लंबे। भाव कि नेत्र कृपा-रस भरे हैं, जिसमें श्रोताको आहाद हो। (वै०, कर०)। 'नीलकंठ' का भाव कि नेलोक्यपर दया करके जो कालक्ट आपने पी लिया था उस दयालुताका चिह्न आज भी आपके कण्ठमें विराजमान है; उसीसे कण्ठ नीला पद्र गया। यथा—'जरह सकल सुरवृन्द विषम गरल जेहिं पान किय। कि० मं० सी०।', 'पान कियो विष मूचन मो। क० ७। १५७।', 'विष भूति विमूपन। क० उ० १५१।' पुनः भावंकि यद्यपि विष जलाता है तब भी आप उसे त्यागते नहीं अर्थात् जिसको एक कार अंगीकार कर होते हैं किर उसका त्याग नहीं करते। (रा० प्र०, पं०)। इससे मक्तवात्सल्य स्वित किया। 'कायम्य-

'निधि' का भाव आगे दिया गया है। 'सोह बाल बिधु माल' इति। द्वितीयाका चन्द्रमा दीन, क्षीण तथा वक है; पर आपके आश्रित होनेसे आपने उसे भी जगद्दन्दनीय बना दिया। यथा 'यमाश्रितो हि वकोऽपि चन्द्रः सर्वत्र चन्द्रते। मं० रलो० ३।' पुनः भाव कि कैसा ही टेढ़ा क्यों न हो आप उसे उपदेश कर चन्द्रनीय बना देते हैं। (रा० म०)। द्विजचन्द्रदर्शन मांगलिक है, अतएव आपका दर्शन भी मंगलप्रद है। (कर०) मं० रलो० ३ भी देखिये। किवा कैसा वैरायवान आदि होना चाहिये यह यहाँ दिखाया है। (कर०) क्ष

टिपाणी—२ 'लावन्यनिधि' इति । शोभाके समुद्र हैं । समुद्रमें रत्न हैं । समुद्रमन्थनसे चौदह परमोत्तम रत्न निकले थे । इस प्रसंगमें भगवान् शंकरके स्वरूपमें कुछ रत्नोंका वर्णन किया है । जैसे कि—९ 'नीलकंठ' से गरल (कालकूट), २ 'बिधुमाल' से चन्द्र, ३ 'कुंद इंदु दर गौर' से शंख, ४ 'प्रनत्त कलपतर नाम' (आगे दोहा १०७ में ) से कल्पवृक्ष, ५ 'करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरिष सुधा सम गिरा उचारी ॥ १९२ । ५ । ' से अमृत—(रा० प्र० और वे 'बाल बिधु माल' से ही अमृत-रत्नका प्रहण करते हैं । प० प० प्र० रामकथा सुधाको लेते हें जो उनके मुखसे रमकती है, यथा—'नाथ तवानन सिस स्वत्त कथा-सुधा रसुबीर') ६ 'नखदुति' से मणि, यथा—'श्रीगुर पद नर्स मिनगन-जोती १ । १ । ५ । ', ७ 'पारबती मल अवसर जानी । गई संभु पिह मातु मवानी । १०७ । २ ।' से लक्ष्मीक प्रहण हुआ, यथा—'या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीक्ष्पेण संस्थिता' । † ८ 'रामकथा सुर्थेनु सम सेवत सब सुखदानि' से कामधेनु रत्न कहा । †

नोट—२ समुद्रसे चौदह रत्न निकले थे। यथा—'छक्ष्मीः कौस्तुमपारिजातकसुराधन्वन्तरिधन्त्रमाः। गावः काम दुधाः सुरेश्वरगजो रम्मादिदेवाङ्गनाः॥ अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शङ्घोऽमृतञ्चाम्बुधेः। रत्नानीति चतुर्दशः प्रतिदिन कुर्वन्तु नो मङ्गलम्॥' (अज्ञात) परंतु इनमेंसे यह आठ रत्न शिवजीके योग्य जानकर ग्रन्थकारने इस प्रसंगमें दिये हैं छाने अयोग्य जानकर छोड़ दिये।

टिप्पणी—३ इस प्रसंगमें नाम, रूप, लीला और धाम चारों कहे हैं, इस तरह कि विवाह आदिका वर्ण लीला है, 'परम रम्य गिरिवर कैलासू। सदा जहाँ शिव उमा निवास,' यह धाम है, 'कुंद इंदु दर गौर सरीरा' नीलकंठ छावन्यनिधि सोह बाल बिधु माल' तक रूपका वर्णन है और आगे 'प्रनत कलपतर नाम। १०७।' में ना कहा गया।

वि॰ त्रि॰—'छावन्यनिधि' से शृंगार, 'जटामुकुट' से हास्य, 'कृपालु' से करुणा, 'भुज प्रलंब' से वीर, 'नखदुं भगत हृदय तम हरना' से अद्भुत, 'त्रिपुरारि' से रौद्र, 'भूतिभूषण' से बीभत्स, 'भुजग भूषण' से भयानक और 'नि कर डासि नागरिपु छाला। बैठे सहजाहें संभु कृपाला' से शान्तरस द्योतित किया। अथवा जटामुकुटसे तपित्रयोग राजा, 'सुरसरितसिर' से भक्तवत्सल, 'लोचन नलिन बिसाल' से सर्वद्रष्टा, 'नीलकंठ' से आर्तिहर, 'लावन्यनिधि' छिबिधाम और 'बाल विधु माल' से महिमाप्रद कहा।

क्ष प० प० प्र—इस शिवहणवर्णन तथा दोहा १०७ में उत्तम सह्गुक्ते सभी लक्षण मिलते हैं। शिवज़ोने पार्वतीज सह्गुक्त लक्षण ये कहें हैं—'सह्गुक्त परमेशानि शुद्धवेषो मनोहरः। सर्वेलक्षणसम्पन्नः सर्वावयवधोभितः। १। सर्वागमायंत्रकः सर्वेतन्त्रविधानवित्। लोकसम्मोहनाकारो देववत् प्रियदश्नः। २। सुमुखः सुलभः स्वच्छो भ्रमसंशयनाशकः। इंगिनाकारित सर्वेतन्त्रविधानवित्। लोकसम्मोहनाकारो देववत् प्रियदश्नः। २। सुमुखः सुलभः स्वच्छो भ्रमसंशयनाशकः। इंगिनाकारित प्राज्ञ अहापोहविचक्षणः। ३। अन्तलंक्ष्यो बहिहं हिः सर्वज्ञो देशकालवित्। आज्ञासिद्धिस्त्रकालज्ञो निग्रहानुग्रहसमः। ४ श्वा अहापोहविचक्षणः। ३। अन्तलंक्ष्यो बहिहं हिः सर्वज्ञो देशकालवित्। आज्ञासिद्धिस्त्रकालज्ञो निग्रहानुग्रहसमः। ४ श्वा विचक्षणं सामुर्मनुभूवणभूषितः। ६। निर्मानो नित्यसंतुष्टः स्वतन्त्रोऽनन्त्रकाक्तिमान्। सद्भक्तवसलो पीरः कृ शलुः स्मिश्चित्रकाम् साधुर्मनुभूवणभूषितः। ६। निर्मानो नित्यसंतुष्टः स्वतन्त्रोऽनन्त्रकाक्तिमान्। सद्भक्तवसलो पीरः कृ शलुः स्मिश्चित्रकाम् ए । नित्ये निमित्तिकेक्षाम्ये रतः कर्मण्यनिन्दिते। रागद्वेषभयवलेश्वदम्भाहंकारविज्ञः। ६। स्वविद्यानुश्वत्र धर्मज्ञानार्यदर्शकः। यद्दन्द्वालाभसंतुष्टे गुणदोषविभेदकः। ६। स्त्रीधनादिव्वनासक्तोऽसंगो व्यसनादित्। सर्वादानिकान्तः। र निद्धन्ते नियतवतः। १०। ह्यलोलुगो ह्यसङ्गश्च पक्षपाती विचक्षणः। निःसंगो निविकल्यश्च निर्णतात्निवानिकः। र तृत्यनिव्यक्तिका निर्पेक्षो नियमकः। इत्यादि लक्षणोपेतः क्षीगुरः क्षितः प्रिये। १२। (हिन्दी महायोगिवज्ञान स्वोक्त कुलार्ववन्त्रके हे ऐसी स्मृति उत्स्कृतं होती है )। पाठक मानसवाक्षासे तुलनः कर लें।

्रे बैठ—नेश्रकमलमें कृपारूप लक्ष्मी। रा प्र०—-विभूति ही लक्ष्मी है, क्योंकि विभूतिका अर्थ ऐश्वर्य भी है।
प॰ प्र०-लक्ष्मो=उमा। ओः महेशस्य मा=उमा। दे के भृकुटी धनुष है, द्यादृष्टि कामधेनु, उपदेशवचन घरवरति, व रुषहर्ता कीर्ति उच्चे अवा, कर कल्पतर । प॰ प॰ प्र०—धन्वन्तरि=वैद्य। सद्गुरु वैद्य हैं, और शंकरजी 'त्रिभुवनगुरु क्षहर्ता कीर्ति उच्चे अवा, कर कल्पतर । प॰ प॰ प्र०—धन्वन्तरि=वैद्य। सद्गुरु वैद्य हैं, और शंकरजी 'त्रिभुवनगुरु क्षाना', 'गुरुं शंकररूपिणम्'। सुष्ठु गर्ति ददाति इति सुरा अर्थात् सुरा=उत्तम वस्तुको देनेवाली। रामस्नेहरूपी सुरा विसाना', 'गुरुं शंकररूपिणम्'। सुष्ठु गर्ति ददाति इति सुरा अर्थात् सुरा=उत्तम वस्तुको देनेवाली। रामस्नेहरूपी सुरा

पास है। नागरिं खालामें 'नाग' (गज) है।

टमगोराजी—तुटसीदासजीकी काव्यमयी चित्रकलाका कमाल यह है कि उनके नखशिखवर्णनोंको विचारें तो सारे प्रसङ्गें और भावोंके परिवर्तन सामने आ जाते हैं। ऊपरके वर्णनकी शिवविवाहके समयके वर्णनसे तुलना कीजिये और आनन्द उठाहये।

वेठें सोह कामरिष्ठ कैसें। धरें सरीरु सांतरसु जैसें॥ १॥ पारवती भल अवसर जानी। गई संभु पहिं मातु भवानी॥ २॥

वर्ध-कामदेवके शत्रु श्रीशिवजी त्रैठे हुए कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे (मानो ) शान्तरस ही शरीर धारण किये (बैटा) हो ॥१॥ अच्छा अवसर (मोका) जानकर (जगत्) माता भवानी श्रीपार्वतीजी श्रीशिवजीके पास गर्यी ॥२॥

टिप्पणी—१ 'बैठें सोह'''' इति । (क) कि 'बेठें कहकर प्रसङ्ग छोड़ा था, यथा—'बैठे सहजिं संसु कृपाला । १०६ । ५ ।'; ग्रीचमें स्वरूपका वर्णन करने छगे थे, अब पुनः वहीं से उठाते हैं—'बैठें सोह''' । (ख) 'बैठें सोह सामिरपु—यहाँ 'कामिरपु' कहकर शान्तरसकी शोभा कही । तात्पर्य कि जबतक काम विकारसे रहित न हो तबतक शान्तरस नहीं आ सकता, जब कामका नाश होता है तब शान्तरसकी शोभा है । जब मनुष्य शान्त होता है तभी बैठता है, विना शान्तिके दौदता-फिरता रहता है । (ग) 'धरें सरीह सांतरस जैसें' इति । अर्थात् शिवजी शान्तरसके स्वरूप हैं । शान्तरस उज्ज्वल है और शिवजी भी गौरवर्ण हैं—[ 'कर्परगौरं', 'कुन्देन्दु कर्पर दर गौर विग्रह' (वि० १०), 'कंदु कुन्देन्दु कर्पर गौरं' (वि० १२)] तथा उनका सब साज ही उज्ज्वल है । यथा—(१) 'कुंद इंदु दर गौर यरीरा' (शरीर उज्ज्वल), (२) 'नखदुतिभगतहदयतम हरना' (नखदुति उज्ज्वल), (३) 'मुजग मूति मूपन ग्रिपुरारी' (विभूति और शेप दोनों उज्ज्वल), (४) 'आनन सरदचंद छिबहारी' (मुख चन्द्रसमान प्रकाशित), (५) 'मुरसित सिर' [सुरसित भी शुक्लवर्णा हैं—'भ्राज विद्युधापगा आपु पावन परम मौलि मालेव सोमा विचिग्नं— (वि० ११)], (६) 'विषु माल' (चन्द्रमा भी शुक्लवर्ण)। (घ) 'कुंद इंदु दर गौर' से स्वरूपका वर्णन उठाकर 'बाल विधु माल' पर समात किया। इस तरह प्रथम शिवजीका शुक्लकप वर्णन करके तब शान्तरसकी उपमा दी।

नोट—१ (क) श्रीवैजनाथजी शान्तरसका वर्णन यों करते हैं—'शास्त्र चिंत हरि-गुरु-कृपा है विमाव सत्संग । अन्माव नासाय हम सात्विक सकल अमंग । मित छित अरु निर्वेदता अपस्मृती संभ्रांति । वितर्कादि संचार सब स्थायी मित शांति ॥' शान्तका देवता परब्रहा है, शिवजीके भी देवता परब्रहा हैं, परमात्मा आलम्बन और आत्मतत्त्व उद्दीपन हैं। (ख) मा० म० के मतमे यहाँ निर्वेद (मनका वैराग्ययुक्त होना) स्थायी, रामतत्त्वका ज्ञान अनुभाव (शान्तरसकी अनुभव करानेवाला), वट उद्दीपन और क्षमा विभाव है जो रसको प्रकट कर रहा है। कर्षणाकण जो तनमें विराजमान है वही संचारी हैं। इस रसके स्वामी ब्रह्म हैं। अतएव श्रीशिवजी अपने स्वामीकी अभङ्ग कथा कहेंगे। (ग) रसरल-हारमें 'शान्तरस'का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है—'सम्यग्ज्ञानसमुद्भृतः शान्तो निस्पृहनायकः। रागद्वेषपरित्यागा-रसम्यग्ज्ञानसमुद्भृतः।' अर्थात् शान्तरस जिसका नायक निस्पृह रहता है उसकी उत्पत्ति उस सम्यक् ज्ञानसे हैं जो रागद्वेषके परित्यागसे उत्पन्न होता हैं।

२ (क) 'कामरिपु' का भाव कि कामना अनेक दुःख उत्पन्न करती है, आप उनके निवारक हैं। अर्थात् श्रोताफे हृदयसे कामनाओं को निर्मूल कर देनेको समर्थ हैं। (रा० प्र०)। 'धरें सरीर सांतरस जैसें'—शान्त होकर बैठना भी उपदेशहेतु हैं। इससे जनाते हैं कि बिना शान्तिचत्त हुए उपदेश लगता नहीं। अथवा, काम हरिकथाका बाधक है, यथा—'क्रोधिह सम कामिहिं हरिकथा। उत्पर बीज बए फल जथा॥' अतः 'कामिरपु' विशेषण दिया। (रा० प्र०)। तात्मर्य यह कि बक्ता और श्रोता दोनों निर्विकार हों। (पं० रा० कु०)। (ख) पुनः गाव कि 'उनका भोगविलास भी कामाभास है, सो भी देवताओं के कल्याणके लिये हैं' (बि० बि०)। कि 'वेठें सोहः "सांतरस जैसें' हित। वर्षोकि इसी अवस्थामें श्रीरामकथाका वर्णन हुआ, इसलिये उसमें शान्तरस प्रधान है। कविका कमाल है कि नयों रसोंको पूरे जोरमें लिखता है जो नाटकीयकलाकी विशेषता है पर हर रसकी शान्तरसके इसी केलाशशिखरपर मानो पहुँचा देता है, जो महाकाब्यमें होना ही चाहिये। (लमगोइाजी) (ग) प्रथम चरणमें उपमेय वाक्य देकर फिर दाचक शब्द 'जैसें' हारा उसकी विशेषसे समता दिखाना 'उदाहरण अलंकार' है।

टिप्पणी—२ (क) इन क्याके प्रारम्भ समय शिवजीका स्थान और स्वरूप वर्णन किया। इसीके द्वारा, इसीके

भ्याजसे अन्थकारने कथाके स्थान और वक्ताओं के लक्षण कहे हैं। (ख) 'परम रम्य गिरियर कैलास्। सदा जहाँ शिव टमा निवास्॥ "तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला। नित न्तन सुंदर सब काला। 'से जनाया कि कथाका स्थान ऐसा होना चाहिये। अब उदाहरण सुनिये। (१) 'मरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य सुनिवर मन मावन॥ तहाँ हो ह् सुनि रिषय समाजा। १। ४४। (२) 'सब विधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धिप्रद मंगलखानी॥ विमल कथा कर कीन्ह अरंमा। १। ३५। (३) 'गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी। नील सयल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय सिखर सुहाए। चारि चारु मोरे मन माए॥ तिन्ह पर एक एक विटप विसाला। बट पीपर पाकरी रसाला॥ सैलोपरि सर सुंदर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोहा। ७। ५६। (४) 'मंगलरूप मयउ बन तव तें। कीन्ह निवास रमापित जब तें॥ फटिकसिला अतिसुभ्र सुहाई। सुख आसीन तहाँ द्वौ माई॥ कहत अनुज सन कथा अनेका। मगिति बिरति नृपनीति बिबेका॥ ४। १३। ५–७।', इत्यादि।

कि (ग) वक्ता कैसा होना चाहिये सो सुनिये।—(१) 'निज कर डासि नागरिपुछाला'। ऐसा निरिभमान और कृपाछ होना चाहिये। (२) 'बैठें सोह कामरिपु कैसें। धरें सरीक सांतरसु जैसें॥'—ऐसा स्वरूप हो और निष्काम हो।

(घ) वक्ताके सात लक्षण कहे गये हैं। यथा—'विरक्तो वैद्याखिविशुद्धकृत्। दृष्टान्तकृशलो धीरो वक्ता कार्योऽतिनिस्पृहः ॥' इन सातोंको श्रीशिवजीमें घटित दिखाते हैं।—(१) विरक्त, यथा—'योग ज्ञान वैराग्यनिधि। १०७।' (२) वैष्णव, यथा—'सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुयर सव उर अंतरजामी। १९९। २।' (३) विप्र, यथा—'वंदे ष्रद्यकुलं कलंक शमनं' (३ मं० २लो०१)। (४) वेदशास्त्रविशुद्धकृत्, यथा—'सकल कला गुन धाम'। १०७।' (५) हृष्टान्तकुशल, यथा—'मूठेड सस्य जाहि विनु जानें। जिमि भुकंग विनु रज्ञ पहिचानें। १९२। १।' 'जथा गगन घन पटल निहारो। झाँपेड मानु कहिं कुविचारो। १९७। २।'; 'उमा राम विपद्दक अस मोहा। नम तम धूम धूरि जिमि सोहा। १९७। ४।' इत्यादि। (६) धीर, यथा—'वैठें सोह कामरिषु कैसें। धरें सरीर सांतरस जैसें॥' (७) निस्पृह, यथा—'कामरिषु' अर्थात् निष्काम।

प० प० प्र०—शिवजी जहाँ बैठे हैं वहाँ 'संत बिटप सरिता गिरि धरनी' इन पञ्चपरोपकारियों का सम्मेलन हुआ है। यथा—'शिव बिश्राम बिटप', 'परम रम्य गिरिवर कैलासू', 'सुंदर सिर गंगा'। और पृथ्वीपर तो बैठे ही हैं। शिवजी स्वयं संतशिरोमणि हैं ही। संतों के लक्षण उनमें भरपूर हैं।

टिप्पणी—६ 'पारवती मळ अवसर जानी।'''' इति। (क) अच्छा अवसर यह कि भगवान् दांकर सव कृत्यसे अवकाश पाकर एकान्तमें बैठे हैं। अपना मोह प्रकट करना है, इसिछये एकान्त चाहिये। श्रीभरदाजनीने भी अपना मोह श्रीयाज्ञवल्वयं औस एकान्तमें कहा था जब सब मुनि चले गये थे, क्योंकि सबसे सामने अपना मोह कहने में छज्जा लगती है; यथा—'कहत सो मोहि लगत मय लाजा। १। ४५। ८।' जब शिवजी वटतले आये थे तब उनके साथ कोई न था, अपने हाथों उन्होंने बाधाम्बर बिछाया और जब पार्वतीजी आर्थी तब भी वहाँ कोई और न आया था। स्त्री पुरुषका एकान्त है यह समझकर आर्यी। (रा॰ प्र॰ का मत है कि सुन्दर दिन मुहूर्त तिथि, नक्षत्र आर्यी शिवजीको प्रसन्न बैठे जानकर आर्यी)। (ख) 'मल अवसर' जानकर गर्यी; क्योंकि समयपर काम करना चाहिये, समयपर ही कार्य करनेकी प्रशंसा है, यथा—'समयहि साधे काज सब समय सराहिंह साधु' (दोहावली ४४८)। सब लोगोंने अवसर देखा है, वैसे ही पार्वतीजीने अवसर देखकर काम किया। उदाहरण यथा—'अवसर जान समरिषि आए। तुरतिंह बिधि गिरि मवन पठाए। १। ८९।', 'सो अवसर विरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजि बिमाना। १। १९९।', 'सीय मातु तेहि समय पठाई। दासी देखि सुअवसर आई! २। २८९।', 'ऐसे प्रभृहि बिछोकर जाई। पुनि न बिनिह अस अवसर आई। ३। ४९।', 'अवसर जानि विमीपनु आवा। स्राता चरन सीतु तेहि नावा। ५। ३८।', 'देखि सुअवसर प्रमु पिंह आयउ संमु सुजान। ६। १९९३।',

अवसरपर कार्य करनेसे कार्य सिद्ध होता है और संत तथा जगन सराहता है। यथा—'लाम समय को पालियो, हानि समयकी चूक। सदा विचारिह चारु मित सुदिन कुदिन दिन दूक॥ दोहावली ४४४॥', 'अवसर कीर्दा जो चुक, बहुरि दिये का काल। दुइज न चंदा देखिय, उदी कहा मिर पाल॥ दो० ३४४॥', 'समरथ कोउ न राम सी, तीय हरन अपराध। समयहि साधे काज सब, समय सराहिह साध। दो० ४४८।' इत्यादि। (ग) 'पारवती' नामका भाव कि येपर्वतराजकी

फन्या है। पर्वत परोपकारी होते हैं, यथा—'संत विटप सरिता गिरि धरनी। परिहत हेतु सबन्ह के करनी॥' अतः ये भी शिवलीके पास लगत्का उपकार करनेके विचारसे आयी हैं, यथा—'कथा जो सकल लोक हितकारी। सोह पूछन घह सैलकुमारी॥' [नदी पर्वतसे निकलती है और समुद्रमें जा मिलती है। वाल्मीकीयरामायणके सम्बन्धमें कहा गया ही है—'वाल्मीकिगिरिसम्मृता रामसागरगामिनी'। वैसे ही श्रीरामचरितमानस कथा रूपिणी नदी आप (पार्वतीजी) के द्वारा निकलकर श्रीरामराज्यामिपेक-प्रसंगरूपी समुद्रमें जा मिलेगी।—यह 'पार्वती' शब्दसे जनाया ]। (घ) 'गई संमु पिह मातु मवानी' इति। 'भवानी (भवपली) हैं, अतएव सबकी माता हैं। सबके कल्याणके लिये गयी हैं, इसीसे 'शंभु' पद दिया अर्थात् कल्याण कर्चाके पास गयीं। (माता पुत्रोंका सदा कल्याण सोचती, चाहती और करती है। ये जगजननी हैं, अतएव ये जगत्—मात्रका कल्याण सोचकर कल्याणके उत्पत्तिस्थान एवं कल्याणस्वरूप 'शंभु' के पास गयीं। 'शंभु' के पास गयीं हैं अतः अब इनका भी कल्याण होगा। शिवजी अब इनमें पत्नी-भाव प्रहण- कर इनका पैसा ही आदर करेंगे)।

जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा । वाम भाग आसनु हर दीन्हा ॥ ३ ॥ वैठीं शिव समीप हरपाई । पूरुव जन्म कथा चित आई ॥ ४ ॥

सर्थ—प्रिय पत्नी जानकर शिवजीने उनका अत्यन्त आदरसम्मान किया। अपनी बार्यी ओर बैठनेको आसन दिया॥ ३॥ श्रीपार्वतीजी प्रसन्न होकर शिवजीके समीप (पास, निकट) बैठ गर्यी। (तब उनको अपने) पूर्व (पिछ्छे) जन्मकी कथा स्मरण हो आयी॥ ४॥

ियाणी—१ 'ज्ञानि प्रिया'''' इति । (क) 'ज्ञानि प्रिया' का भाव कि प्रियाका आदर सब कोई करता है। ये शियलीकी प्रिया है; यथा—'अस ज्ञानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकर-प्रिया। १।९८।', 'हुखी मयड वियोग प्रिय छोरें। ७।५६।' (ख) पूर्व सतीतनमें जब सीतारूप धारण किया था तब शिवजीने माता मानकर सम्मुख आयन दिया था।—'जाइ संभुपद बंदनु कीन्छा। सनमुख संकर आसनु दीन्छा। १।६०।४।', अब प्रिया जानकर वामभागमें आयन दिया। क्योंकि त्याग उसी शरीरका था जिससे सीतारूप धारण किया था; यथा—'पुहि तन सतिष्टि भेट मोहि नाहीं। ५७।२।' [(ग) रा० प्र० कारका मत है कि प्रियाके मनकी बात जानकर कि श्रीरामकथा पूछने आयी हैं उनका अति आदर किया] (घ) 'आदर अति कीन्छा' इति। हँसते और प्रिय वचन कहते हुए स्वागत करना, योग्य आयन देना, इत्यादि ही 'अति आदर' है। [(ङ) 'बाम माग'''' इति। यहाँ 'अति आदर' का अर्थ खोठ दिया। वार्यो ओर अपने पास विठाना यही 'अति आदर' का स्वरूप है; यथा—'अति आदर समीप बैठारी। बोद्धे बिहेंसि छपाछ खरारी। ६।३०।४।'; इत्यादि। यहाँ 'हर' शब्दके इलेघहारा ग्रन्थकार गुस रीतिसे यह भी दिखा रहे हैं कि इन्होंने पार्वतीजीके पूर्व (सती) शरीरमें उनका योग्य (वामभागका) आसन जो हर लिया था, यथा—'सनमुख संकर आसन दीन्छा', वह 'हर लिया हुआ' आसन फिर दिया। अर्थात् पार्वतीतनमें माता-भाव नहीं रखा। रिट्ट शब्द द्वारा किसी पूर्व कहे हुए गुत अर्थको कविका स्वयं खोठना 'विवृतोक्ति अलंकार' है। ]

र 'वैठीं शिव समीप हरपाई।""' इति। (क) 'समीप' अर्थात् वामभागमें उनके पास ही। 'हरपाई' का भाव कि सतीतनमें जब सम्मुख आसन दिया था तब दुःखी हुई थीं, अब वामभागमें आसन पानेपर हर्ष हुआ, क्योंकि इससे सूचित हुआ कि शिवजीने हमारे पूर्वके अपराध क्षमा कर दिये। (ख) 'पूरुव जन्म कथा चित आई'—भाव कि जब वाम भागमें आसन दिया तब 'सनमुख आसन'—वाली वातको सुध आयी कि पूर्व जन्ममें हमें श्रीरामजीमें मोह हुआ था, तब इन्होंने सम्मुख आसन दिया था, इत्यादि। [(ग) मा० म० कार तथा रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'हसी वटतले सतीजीका अपमान हुआ था अर्थात् अनादरपूर्वक शिवजीने सम्मुख आसन दिया था, जो पार्वतीजन्मका हित हुआ। अब आदर करके वैठाया, तब सतीअवतारकी कथा याद पड़ी']।

श्रीशिवजी तथा श्रीपाव तीजीका मिलान

श्रीशिवनी बेढे सहजिंदें संभु कृपाला भरें शरीर सांतरस जैसें एक बार तेहि तर प्रभु गयक श्रीपार्वतीजी

१ वैठीं शिव समीप हरपाई

२ 'मातु मवानी' कहकर शातरस जनाया

१,४ पारवती सल अवसर जानी । गई संसु पहिं

हर हिय रामचरित सब आए तर बिलोकि उर अति सुख मयऊ

५ पूरुव जन्मकथा चित आई

६ वैठीं शिव समीप हरपाई

पति हिय हेतु अधिक अनुमानी । विहसि उमा बोलीं प्रिय†वानी ॥ ५ ॥ कथा जो सकल लोक हितकारी । सोइ पूछन चह सैलकुमारी ॥ ६ ॥

अर्थ — पतिके दृदयमें (अपने ऊपर पूर्वकी अपेक्षा) अधिक स्लेह अनुमान कर श्रीउमानी हँ एकर प्रिय वाणी बोलीं ॥ ५ ॥ जो समस्त लोकोंका कल्याण करनेवाली है वही कथा श्रीगिरिजानी पूछना चाहती हैं ॥ ६ ॥

िपणी — 9 'पित हिय हेतु....' इति । (क) शिवजीने उमाजीका 'अति आदर' किया; इसीसे 'अधिक हेतु' कहा । हेतु=स्तेह, प्रेम । (ख) विहॅसि अर्थात् प्रसन्न होकर । तात्पर्य कि पितकी प्रसन्नता चाहती ही थीं सो मिल गयी, अतः प्रसन्न हुई । [ श्रीकरणासिंधुजी हँसनेका कारण 'पिछला तिरस्कार, अपनी अज्ञानता और अब अपनी सम्मुखता तथा शिवजीकी प्रसन्नताका अनुमान कि ऐसे दयालु हैं कि मेरी समस्त चूक क्षमा कर दी', यह सब बताते हैं । वैजनाथजी लिखते हैं कि पूर्वकी अपेक्षा अधिक स्तेह अनुमान करनेपर हृदयसे आनन्दिसंधु उमहा जिसका प्रवाह बाहर आनेपर हृंसीद्वारा प्रकट हुआ । वि० ति० का मतहै कि पूर्वजन्मकी कथाकी स्मृतिसे हँस पढ़ीं। ] (ग) 'अनुमानी'=मनमें मानकर अर्थात् मनमें निश्चय करके (बोलीं)। हिन्छ इस कथनका तात्पर्य यह है कि जबतक बक्ता हृदयसे प्रसन्न न हो तबक्त प्रदन न करना चाहिये। (घ) पार्वतीजी अवसर जानकर आर्यी और अवसर पाकर बोलीं। (शिवजीका अपने जपर प्रेम और प्रसन्न देखकर बोलना ही अवसर पाकर बोलना है)। (ङ) यहाँ पार्वतीजीके मन, वचन और कर्म तीनों लगे हुए दिखाये हैं। 'बिहसि' से मनकी प्रसन्नता कही, वचन 'प्रिय' है और 'बोलीं कर जोरी' यह कर्म है। हाय जोड़ना आगे स्पष्ट है; यथा—'करहु हुवा बिनवीं कर जोरें। २०९। ५।', 'बंदीं पद भरि घरिन सिरु बिनय करीं कर जोरि। १०९।'

र' कथा जो सकल लोक''' इति । (क) लोकहितकारिणी कथा पूछना चाहती हैं, इसीसे 'शैलकुमारी' कहा । शेल परोपकारी हैं—'संत बिटप सरिता गिरि घरनी । परित्त हेतु सबन्द के करनी ।' उनकी ये कन्या हैं अतः परोपकारिणी हैं, वह कथा पूछती हैं जिससे जीवोंका उपकार होगा । यथा 'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान निह कोउ उपकारी । पूछेहु रघुपित कथा प्रसंगा । सकल लोक जग पाविन गंगा । १ । ११२ ।' कथा समस्त लोकोंका हित करनेवाली हैं अर्थात् सबको पिवत्र करनेवाली हैं । [विशेष 'पारवती मल अवसरु जानी' चौ० २ में देखिये। (ख) 'शैलकुमारी' का लोकहितकारिणी कथाका पूछना योग्य ही हैं । यह कारणके समान कार्यका वर्णन 'द्वितीय सम अलंकार' है, यथा— 'कारणके सम बरणिये कारजको जेहि ठौर। देखि सरिस गुन रूप तहँ वरनत हैं सम और।' (अ० मं०)। 'शैलकुमारी' संश्रा सामिप्राय होनेसे 'परिकराङ्कर' की ध्विन व्यंजित होती हैं । (वीरकिव)]

प॰ प॰ प॰ नजो सज्जन परिहत करता है उसके मनमें स्वप्नमें भी यह कल्पना स्पर्श नहीं करती कि मैं ठोकिहत या परोपकार करूँगा। दूसरोंका दुःख या अहित देखकर संतोंका दृदय दुखी होता है और वे अपने हृदयको शान्ति देनेके िलये ही दूसरोंका दुःख निवारण और परोपकार करते रहते हैं। विटप, सरिता, गिरि, धरणीका जैसे सहज स्वभाव है परोपकार करना, वैसे ही यह संतोंका सहज स्वभाव है, उनसे रहा ही नहीं जाता; वे तो शत्रुओंका भी दुःख दूर करनेका प्रयत्न करते हैं। शैळजा तो अपने हृदयकी असम्भावना, मोह आदिसे छुटकारा पानेके िलये ही प्रश्न करती हैं पर संतोंका प्रत्येक महत्त्वका कर्म स्वाभाविक ही छोकोपकारक ही ठहरता है। अतएव इन शब्दोंसे यह भाव न समझ छेना चाहिये कि वे छोकोपकारहेतु कथा पूछती हैं।

विश्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥ ७ ॥ चर अरु अचर नाग नर देवा । सकल करिहं पद पंकज सेवा ॥ ८ ॥

अर्थ—हे विश्वके स्वामी ! हे मेरे नाथ ! हे त्रिपुरासुरके नाशक ! आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं ॥ ७ ॥ चेतन और जड़, नाग, मनुष्य और देवता ( तीनों लोकोंके निवासी ) सभी आपके चरणकमलोंकी सेवा करते हैं ॥ ८ ॥

सनमानी—१७२१, १७६२, । मन माहीं-छ०, बंदन पाठक । अनुमानी-१६६१, १७०४, को० रा० । † मृदु सानी-१७२१, १७६२, को० रा० । प्रिय बानी-१६६१, १७०४।

टिप्पणी-१ 'विश्वनाथ मम नाथ'''' इति । (क) 'विश्वनाथ' का भाव कि आप संसारभरके स्वामी हैं; अतः छंग्रारभरका कल्याण करना आपका कर्तव्य है सो कीजिये, सकल लोकहितकारिणी कथा कहिये। (सकल लोकहितकारिणी क्याक सम्बन्धत 'विश्वनाथ' कहा और अपनी विशेषतानिमित्त फिर 'मम नाथ' कहती हैं )। ( ख ) 'विश्वनाथ' कहकर पिर अपनेको पृथक कर 'मम नाथ' अर्थात् अपना नाथ कहनेका भाव कि मैं अपने नाथकी नाई पूछ रही हूँ, विश्वनाथ-के नातेसे नहीं पूछती हूँ। आप मेरे नाथ पृथक् करके हैं, यथा—'सुर-नर-सुनि सचराचर साई । मैं पूछडें निज प्रभुकी नाइ। २। १४। ६। ( श्रीलक्ष्मण-यचन श्रीरामप्रति )। तालर्य कि अपने नाथसे जोर अधिक है। पुनः भाव कि विश्वके स्वामी जगत्भरका पालन-पोषण-कल्याण करते हैं फिर भी जगत्की अपेक्षा अपने जनपर विशेष कृपा करते हैं: यथा 'नर नारायन सरिस सुभ्राता । जग पालक विसेषि जन भ्राता । १ । २० । ५ ।', अतएव 'मम नाथ' कहकर अपने अपर विदेश कृपा चाहती हैं )। (ग) 'मम नाथ' अर्थात् आप मेरे पति हैं, अतः मेरे भ्रम-संशय-मोहको दूर करना आपका कर्त्तव्य है, उसे दूर कीजिये । यथा-'सिस भूपन अस हृदय बिचारी । हरहु नाथ मम मित अस भारी । १०८। 😮 ।', 'क्षज्ञ जानि रिस उर जनि घरहू । जेहि विधि मोह मिटै सोइ करहू ।' 'अजहूँ कछु संसर मन मोरें । करह कुपा बिनवीं कर जोरें। १०९ । २,५ ।' 😂 ऐसा ही सब श्रोता कहते हैं। यथा-'नाथ एक संसड बड़ सोरें। करगत वेद-करव सब तोरें ॥ अस विचारि प्रगर्टी निज मोहु । हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥""जैसे मिटै मोह अस भारी । कहन सो कथा नाथ यिस्तारी । १ । ४५-४७ । (भरद्वाजः), 'देखि परम पावन तव आश्रम । गयउ मोह संसय नाना भ्रम ॥ भव श्रीरामकथा अति पावनि । सदा सुखद दुखपुंज नसावनि ॥ सादर तात सुनावहु मोही । बार बार विनवर्ड प्रभु तीही । ७ । ६४। (गरुड)। ( घ ) 'पुरारी' इति । भाव कि त्रिपुरासुर तीन पुरोंमें तीनों लोकोंमें रहता था, आपने उसके तीनों पुरांसिंहत उसका नाश किया । वैसे ही मोह, संशय और भ्रम—ये तीन पुर हैं जिनमें शोकरूपी त्रिपुरासुर रहता है, आप तीनों पुरों ( मोहादि ) सहित शोकका नाश करके मुझे मुख दें । पुनः भाव कि त्रिपुरासुर तीनों लोकोंको पीड़ित किये था। आपने उसे मारकर तीनों लोकोंको सुखी किया, वैसे ही वह कथा किहये जिससे तीनों लोकोंको सुख हो। ( रा॰ प्र॰ ) ] त्रिपुरकी कथा-१ । ४८ । ६ 'मुनि सन विदा माँगि त्रिपुरारी' में देखिये। 🖅 शोक, मोह, संदेह और भ्रम-ये चारों शिवजीकी उक्तिमें स्पष्ट हैं । यथा-'राम कृपा तें पारवित सपनेहु तव मन माहिं । सोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहिं। १ । १९२ ।' शिवजीने जो यह कहा है कि 'मम विचार कछु नाहि', उसमें भाव यह है कि शिवजीके विचारमें त्रिपुर कुछ नहीं ही के समान है। (च) 'विश्वनाथ' 'मम नाथ' कहनेके बाद 'पुरारी' कहनेका भाव कि आपने त्रिपुरासुरका वध करके विश्वका हित किया, शोक-मोह-संदेह-भ्रमका नाश करके मेरा हित कीजिये। कथासे विश्वका और मेरा, दोनोंका हित है, पुनः 'पुरारी' कहकर जनाया कि पूर्वकालमें आपने तनसे विश्वका हित किया है, अय फथा कहकर वचनसे विश्वका हित की जिये, क्यों कि यह कथा 'सकल लोक हितकारी' है जो मैं पूछना चाहती हूँ। (छ) 'त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी' इति । कौन महिमा विदित है ? एक तो त्रिपुरवधकी (क्योंकि त्रिपुरासुर तीनों लोकोंको नाकों चना चनवाता था, उसके वधसे तीनों लोकोंमें महिमा विख्यात हुई ) दूसरी महिमा आगे कहते हैं 'सर अरु अचर नाग नर देवा। सकल करहिं पदपंकज सेवा॥' इत्यादि। पुनः त्रिभुवनमें महिमा विदित है, इसीसे त्रेटोक्यनिवासियों ( नाग, नर, देव ) का सेवा करना लिखा।

२ 'चर अरु अचर नाग'''' इति । (क) यहाँ चर और अचर दोनोंको कहा । चेतन जीवोंका सेवा करना तो ठीक है पर अचर (जड़ पदाथं) की सेवा कैसे सम्भव है ? ये क्योंकर सेवा करते हैं ? उत्तर यह है कि भक्त चाहे कहीं किसी योनिमें क्यों न रहें वे कहीं भी सेवा नहीं छोड़ते, उसी योनिमें रहकर भगवान्का स्मरण करते रहते हैं जैसा कि कहा है—(१) 'जह जिह जोिन करम वस अमहीं। तह तह हैं से देउ यह हमहीं। सेवक हम स्वामी सियनाहू होड़ नात यह और नियाहू। अस अमिलाप नगर सब काहू। २। २४।' (अवधपुरवासी)

(२) 'जेहि जोनि जनमें कर्म वस वह रामपद अनुरागक । ४। १०। ( वालि )

<sup>(</sup>१) 'से छिने को लग सग तर किंकर हैं रावरो राम हीं रहिहों। पहि नातें नरकहुँ सचु पेहों या विनु परम पदहुँ दुख दिहाँ।' (विनय २३९ गोस्वामीजी) यदि 'तरु' से सेवा न हो सकती तो ऐसा कदापि न कहते। वृक्षोंकी सेवा यह है कि पूछ और छाया खूब दें। भगवान्की सेवा वनमें जड़ पदार्थोंने की ही है; यथा—'फूल हिं फल हिं विटप विधि नाना। मंज बाछत बर बाल बिताना। २। ९३७।', 'सब तरु फरं रामहित लागी। रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी। ६। ५।

पा । अयोध्याकाण्डमें मेघों, वृक्षों और तृण आदिकी सेवा सबने पहा ही है। यथा—'मह मृदु मिह मगु मंगलमूला। किए जाहिं छाया जलद सुखद बहह बर बात। तस मग मयउ न राम कहँ जस मा मरति जात। २। २९६।', 'मह मृदु भूमि सकुचि मन मनहीं। कुस कंटक कॉकरी कुराई। कहुक कठोर कुबस्तु दुराई। मिह मंजुल मृदु मारत कीन्हें। बहुत समीर ब्रिबिध सुख लीन्हें। सुमन बरिध सुर घन करि छाहीं। विटप फूलि फिल तृन मृदुताहीं। मृता बिलोकि खा बोलि सुवानी। सेविह सकल रामिय जानी। २। ३९९।' दोहावलीमें भी कहा है—'बिनु ही रितु तरुवर फरें सिला बनें जल जोर'। [ पुनः यहाँ 'जङ्' शब्द न देकर 'अचर' शब्द दिया है। एक तो 'चर' के सम्बन्धसे। दूसरे 'अचर' शब्द देकर जनाया कि जो मनुष्यादिकी तरह इधर उधर जा-आ नहीं सकते परंतु जिनमें जीवातमा (चेतन) रहा करता है। जब स्थामी उनके पास आते हैं, तब वे (अचर) उनकी सेवा करते हैं। ] (ख) कैलासवासी जो सुकृती हैं, उनका शिव-सेवक होना कह आये—'सिद्ध तपोधन' सिवहीं शिव सुखकंद। १०५।' और अब यहाँ 'चर''' से अन्य सब स्थानोंके लोगोंको कहते हैं जो कैलासमें वास नहीं करते वरंच अन्यत्र रहकर सेवा करते हैं। (ग) 'नाग कर देवा'—नागसे पाताल (क्योंकि ये पातालमें रहते हैं), नरसे मृद्यंलोक और देवसे स्वर्गलोक अर्थात् पेलोस्य-निवासी चराचर जीवोंका सेवा करना दिखाकर शंकरजीको त्रिभुवनगुर जनाया; यथा—'तुम्ह त्रिभुवन गुरु बेद बखाना। खान जीव पाँवर का जाना। १९९१। ५।' (घ) 'सकल करहिंं करते हैं।

प॰ प॰ प॰ नवाँ 'सकल करिं पद पंकज सेवा' के 'सकल' शब्दपर ध्यान देना आवश्यक है। भाव यह है कि महेश जगदात्मा हैं—'जगदात्मा महेस पुरारी'। प्रत्येक प्राणी, चर हो वा अचर, अपने सुखके लिये रातदिन प्रयत्नशील रहता है, यही प्रभुकी सेवा है। कोई विरला ही यह जानता है कि 'आत्मा त्वं गिरिजा मितः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहस् । पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ॥ संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरः। यद्यत्कर्स करोमि तत्तदिखलं शम्भो तवाराधनम् ॥'—भले ही कोई जाने या न जाने पर आत्माके सुखके लिये ही सब कुल किया जाता है। कोई मार्ग भूलकर करता है और कोई उचित मार्गसे जान-वृह्यकर करता है, इतना ही भेद है।

## दोहा—प्रभु समस्य सर्वग्य शिव सकल कला गुन धाम । जोग ज्ञान बैराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम ॥१०७॥

अर्थ—हे प्रभो ! आप समर्थ, सर्वज्ञ, कल्याणस्वरूप, सम्पूर्ण कलाओं और गुणोंके धाम और योग, ज्ञान तथा वैराग्यके समुद्र भण्डार या खजाना हैं। आपका नाम शरणागतोंके लिये कल्पवृक्ष है ॥ १०७ ॥

टिप्पणी—१ (क) पहले 'विश्वनाथ' कहकर समस्त ब्रह्माण्डका नाथ कहा, अब 'प्रभु' कहकर ब्रह्माण्डमें को जीव बसे हुए हैं, उनका नाथ कहती हैं। (ख) 'समरथ' अर्थात् रामकथा कहने तथा भ्रम दूर करनेको समर्थ हैं, क्योंकि स्वेश हैं; कल्याणस्वरूप हैं, सकल कलाओं और गुणोंके धाम हैं [अर्थात् सब कलाओं सिंहत विद्याका आपमें नियास है, हत्यादि। कला—'सकल कला सब बिद्या हीन्। १। ९। ८।' देखिये। 'समर्थ' से उत्पत्ति-पालन-संहार करने तथा शापाशीर्वादादि देनेको समर्थ जनाया (वै०)। पुनः, 'सर्वज्ञ' से ज्ञानकी निरितशायता कही, 'योग ज्ञान वैराग्यनिधि' से जगद्गुर होना द्योतित किया। (वि० त्रि०)]

नोट — १ करणासिन्धुजी लिखते हैं कि 'चन्द्रमा जब सोलह कलाओंसे पूर्ण हो तब पूर्णिमा होती है। 'सक्छ कला गुन धाम' कहकर शिवजीका सदा षोडश कलाओं और अनन्त गुणोंसे पूर्ण होना यहाँ जनाया है।' वैजनाथनी 'चौंसठ कला वा षोडश कला' ऐसा अर्थ करते हैं। सोलह कलाएँ; यथा—'धर्मश्वयं यश मोक्ष भ्री शरण रक्ष बिरतीस। पोषण मरणोत्पत्तिस्थित लयाधार रिपुखीस॥' (वै०)।

टिप्पणी--२ 'प्रनत कलपतर नाम' अर्थात् प्रणत आपका नाम जपकर चारों पदार्थ प्राप्त करते हैं। चर-अचर आदि जो पूर्व गिना आये वे सभी प्रणत हैं, ये सब पाद-सेवन-भक्ति करतें हैं, नाम जपते हैं और मनोरथ पाते हैं। ('नाम' उपमेयमें कल्पतर उपमानके गुण स्थापन करनेमें 'द्वितीय निदर्शना अलंकार' है)।

प॰ प॰ प॰ प॰ चे सब विशेषण श्रीरामजीमें भी पाये जाते हैं। प्रभु समर्थ; यथा—'प्रभु समरथ कोसलपुर राजा। र। १७। १४।'; सर्वश्र यथा—'सुनु सर्वश्र कृपा सुखिंसिंधो। ७। १८। १'; शिव=सिंदिानन्द, 'राम सिंदिनंद दिनेसा। १। ११६। ५।' सकल कला, यथा—'अलप काल सब विद्या आई। १। २०४। ४।'; गुन धाम, यपा—'विनय सील करना गुन सागर १। २८५। ३।' 'घोग ज्ञान वैराग्यनिधि' यथा—'कोसलपित मगवान'; मगवान्में योग, शान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म और श्री—इन छः गुणोंका निधि ही रहता है। 'प्रनत कलपतर नाम' यथा—'नाम कामतर काल कराला। २७। ५।' 'प्रनत कलपतर करना पुंजा। ७। १२६। २।' इस प्रकार राम और शिवमें अमेद वताया।

जो मो पर प्रसन्न सुखरासी । जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ १ ॥ तो प्रभु हरह मोर अज्ञाना । कहि रघुनांथ कथा विधि नाना ॥ २ ॥

गर्थ—हे सुलकी राशि ( ढेर, समूह, लजाना )! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मुझे सत्य ही अपनी 'निज दासी' नानते हैं ॥ ९ ॥ तो हे प्रभो ! अनेक प्रकारसे श्रीरघुनाथजीकी कथा कहकर मेरा अज्ञान हरिये ॥ २ ॥

टिप्पणी--१ 'जी मोपर प्रसन्न सुखरासी।' इति। (क) पूर्व सुखके विशेषण कहे; यथा-- 'प्रभु समस्य सर्वत्य शिय सकछ कला गुन धाम । जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रनत कलपतर नाम ॥' इस दोहेमें जितने विशेषण हैं वे छन मुखके रूप हैं। 'सुखराशि' कहकर इन सर्वोंकी राशि जनाया। पुनः, आगे शिवजीको कल्पतर कहती हैं; यथा-'म्रासु मधन् सुरतरु तर होई' और कल्परूक्ष सब सुखोंकी राशि है, अतएव 'सुखरासी' सम्बोधन दिया। 'सुखरासी' का भाव कि अज्ञानरूपी दुःख दूर करके मुझे सुखी कीजिये । यह बात उपसंहारमें स्पष्ट है-- 'नाथ कृपा अब गएउ विषादा । मुसी मएउँ प्रभु चरन प्रसादा । १२० । ३ ।' (ख ) श्रीशिवजीने 'जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा' इस अत्यन्त आदरको देखकर कहती हैं कि 'जों मो पर प्रसन्न' यदि सत्य ही आप मुझपर प्रसन्न हैं; और जो 'प्रिया' जानकर 'वाम भाग भासन् हर दीन्हा' उसको लेकर कहती हैं कि 'जौं जानिय सत्य मोहि निज दासी'। (ग) शङ्का-शिवजी तो सत्य ही दासी जानते हैं, उनमें असत्य कहाँ है जो कई बार 'सत्य' शब्द दिया ? समाधान—'सत्य' शब्दका सम्बन्ध शियजीके साथ नहीं है किंतु उमाके साथ है अर्थात् सत्य दासीका विशेषण है। पार्वतीजी कहती हैं कि यदि आप मुझे सत्य ( सची ) दासी जानते हों कि यह हमारी 'सत्य के दासी' है, झूठी दासी नहीं है-यह आगे स्पष्ट कहा है जिससे इस अर्थकी पुष्टि होती है, यथा-'जदिष जोषिता नहिं अधिकारी। दासी सन क्रम वचन तुम्हारी। १९०। १। मन, कर्म, वचनसे दासी होना 'सत्य दासी' होना है। ( यथा—'मन बच क्रम मोहि निज जन जाना। मुनि मति पुनि फेरी भनवाना। ७ । १२३ ।', 'यह मम मगत कर्म मन वानी। ७ । ११४ ।' )—[ प्रथम संस्करणमें हमने यही अर्थ दिया था परंतु अब मेरा विचार है कि मुख्य अर्थ यह नहीं है; इसीसे इसको हमने ऊपर अर्थमें नहीं दिया है। मेरी समझमें ऐसा बोछना मुहाबरा है। दूसरे; 'सत्यं' 'जानिय' के साथ है। 'सत्य' और 'निजदासी' के बीचमें 'मोहि' धम्द रक्ला गया है जो दोनोंको अलग करता है। 'जानिय मोहि सत्य निज दासी' पाठ कवि रख सकते थे। तीसरे, 'निज' का अर्थ 'सचा, खास' भी है, अतः 'सत्य' शब्दको बिना यहाँ लाये भी 'सची दासी' अर्थ हो जाता है; यथा-'जे निज मगत नाथ तय अहहीं । १ । १५० । ८ ।', 'प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी । १ । १४५ । ५ ।' 'देखि दसा निज जन मन भाए | २ | ९० | ९६ |', 'अव विनती मम सुनहु शिव जौ मोपर निजु नेहु | ९ | ७६ |', 'मन मेरो मानै सिख मेरी। जी निज मगित चहैं हरि केरी ॥' (विनय)। वैजनाथजी अर्थ करते हैं-- मन, क्रम, वचनसे मैं आपकी दासी हूँ, यदि यह बात आप सत्य जानते हैं।' इनके अनुसार भी, निज दासी=मन-कर्म-चचनसे सेवामें रत। पंजावीजीका मत है कि वामभागमें आएन देनेसे निश्चय करती हैं कि मुझपर प्रसन्न हैं और दासी बना लिया। 'जानिय **ए**त्य''' का भाव कि आपने मेरे पूर्व जन्मकी सब अवजाएँ, जो मुझसे हुई थीं, अपने चित्तसे मुला दीं ] ( घ ) 'दासी' कहकर उसका अधिकार दिखाती हैं।

प॰ प॰ प्र॰—'प्रभु' और 'दासी' शब्दोंसे सेव्य-सेवक, आश्रय-आश्रित सम्बन्ध जनाया। आगे यह सम्बन्ध 'तुम्ह प्रिभुवन गुरु' कहके गुरु-शिष्य-सम्बन्धमें परिणत होगा, तब शिवजी कहेंगे। आगे मितिश्रम भारीका हरण, दुखः-विनाश ('सिंह कि दरिवजनित दुख सोई') और सुखलाभ यह 'प्रयोजन' कहा है। 'नाना विधि रधुनाथ कथा' यह विषय कहा 'जदिप जोपिता नहिं अधिकारी' हत्यादि और 'आरत अधिकारी' में अधिकारी – अनिधकारी कहा है।

टिप्पणी-- २ 'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना ।'''' इति । (क) 'तौ' का सम्बन्ध 'जौं मो पर''''' से हैं। तात्पर्य कि यदि प्रसक हैं तो उस अपनी प्रसन्नताको सफल की जिये। क्यों कि जिसको ईश्वर अपना जाने और ऐसा जानकर उसपर प्रसन्न हो, तो उसमें अज्ञान न रहना चाहिये। इसीपर आगे हप्टान्त देती हैं—'जासु मवन'''' । अज्ञान इरनेमें 'प्रभु' नहा, अर्थात् हरनेको समर्थ हैं। 🖅 जपर १०७। ४ में कहा है कि 'पूरुव जन्म कथा चित आई' अर्थात् स्मरण हो आया कि पूर्व जन्ममें शिवजी न तो मुझपर प्रसन्न ही रहे और न उन्होंने मुझे निज दासी ही समझा, इसीसे पूर्व जन्ममें अज्ञान दूर न हुआ । इसीसे अब कहती हैं कि अब यदि आपने मुझे निज दासी समझा है और मुझपर प्रसन्न हुए हैं तो अब अज्ञानको भी चला जाना चाहिये, अब उसके रहनेका कौन सम्बन्ध है जो वह बना रहे ? ( ख ) 'हरहु मोर अज्ञाना ।' इति । श्रीरामस्वरूपका न जान पद्रना अज्ञान है, यही पार्वतीजी आगे कहती भी हैं।—'तुम्ह फृपाल सद संसउ हरेज । राम स्वरूप जानि मोहि परेज ॥ १२०। २। १ (ग) 'कहि रघुनाथ कथा' इति । अर्थात् यद्यपि अज्ञान-की निष्टत्ति वेदान्तसे भी होती है, पर उससे मेरा भला न होगा; अतः आप वेदान्त कहकर अज्ञान न हरिये, किन्तु श्री-रघुनाथजीकी कथा कहकर हरिये। तात्पर्य कि आत्म-परमात्म-ज्ञानमें मुझे अज्ञान नहीं है, सगुण ब्रह्म (की छीछा) जाननेमें अज्ञान है। अतएव सगुण ब्रह्मकी कथा कहकर अज्ञान हरण कीजिये। पुनः भाव कि श्रीरघुनायजीकी कथामें शान परिपूर्ण है। यथा--'राम कथा मुनि बर बहु बरनी। ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनो। ७। ३२।८। इसीसे पृथक्-पृथक् ज्ञान कहकर अज्ञान हरण करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। पुनः भाव कि अगस्त्यजीके मुखसे श्रीरामकथा सुन चुकी हैं; यथा-'राम कथा मुनिवर्ज बखानी । सुनी महेस परम सुख मानी । ४८ । ३।' इससे जानती हैं कि वह शानकी समूह है। अतः 'रधुनाथ कथा' ही सुनना चाहती हैं। (घ) 'विधि नाना' इति। अज्ञान भारी है, इसीरे कहा कि 'नाना विधि' से कथा कहिये। विजनाथजी 'नाना विधि' से 'अवतारका हेतु, धामकी महिमा, नामका प्रताप, रूपके गुण और ऐश्वर्य-माधुर्य-यश-कीर्त्तिमय लीलादि' का भाव हेते हैं।

जासु भवनु सुरतरु तर होई। सिंह कि दिरद्र जिनत दुखु सोई॥ ३॥ सिस भूषन अस हृदय विचारी। हरहु नाथ मम मित अम भारी॥ ४॥

अर्थ—जिसका घर कल्पवृक्षके नीचे हो, (भला) वह दरिद्रसे उत्पन्न दुःखको क्यों एहेगा ? ॥ ३ ॥ हे शशि-भूषण (चन्द्रशेखर) ! हे नाथ। ऐसा हृदयमें विचारकर मेरे बुद्धिके भारी भ्रमको हर लीजिये ॥ ४ ॥

टिप्पणी — 9 'जासु मवन सुरतर तर होई। "'' इति। (क) 'सुरतर'—क्षीरसागरमन्यनसे निकला हुआ एक वृक्षः, जो देवलोक (स्वर्ग) में हैं। — 'नाम रामको कल्पतर'। ९। २६। में देखिये। (ख) यहाँ शिवजी करावृक्ष हैं, उसके तले पार्वतीजीका भवन है, अर्थात् ये शिवजीकी दासी हैं। (ग) 'सुरतर तले' भवन होनेमें ही शिवजीकी प्रधानता हैं, इसीसे शिवजीकी प्रधानता रखनेके लिये ऐसा कहा है। भवनके पास कल्पवृक्ष होनेसे पार्वतीजीकी प्रधानता होती, इससे वैसा ही कहा। (घ) ऊपर नामको कल्पतर कहा हैं - 'प्रनत कल्पतर नाम'। रूप भी कल्पतर हैं, यह यहाँ कहा। भाव यह कि जिसका नाम लेनेसे मोहका नाश होता है, उसके समीप रहनेपर तो मोह किसी प्रकार न रहना चाहिये। यहाँ शिवजी सुरतर हैं और उनके समीप रहना यही भवन है। (ङ) क्रिक्ट कल्पवृक्षके तले जाकर माँगनेसे कल्पवृक्ष देता है। यथा— 'जाइ निकट पहिचानि तर लाँह समिन सय सोच। मागत अभिमत पाव जग राव रंक मल पोच॥ २। २६७।' पार्वतीजी कल्पवृक्षरूप शिवजीके पास गर्यी,— 'वैठी शिव समीप हरपाई'; और माँगती हैं कि मेरा अज्ञान नष्ट हो,— 'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना'। सुरतर तले जानेवालेका दरिद्र नाश होता है और मेरा भवन ही सुरतरु नले हैं। ताल्प कि एक बार ही आपके पास जानेसे अज्ञान दूर हो जाता है और में तो रात-दिन आपके पास ही रहती हूँ।— यही सुरतरु नतले भवनका होना है। (च) 'सहि कि दरिद्र-जनित' हिं। मोह दिख है, यथा— 'मोह दरिद्र निकट नहिं आवा। ७। ९२०। ४।' उसीके हरनेकी प्रार्थना करती हैं— 'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना'। अज्ञान और मोह पर्याय हैं। (दिद्रता स्वयं ही दुःख है, यथा— 'निहं दिव्ह सम दुख जग माहीं। ७। ९२९। ९३।' यहाँ 'वक्षोक्त अल्कार' है।)

२ 'ससिमूषन अस हृदय बिचारी।' इति। (क) शशिभूषणका भाव कि शशि शरदातपको हरता है, यथा— 'सरदातप निसि सिस अपहरई'; आप मेरे मोहरूपी तापको हर लीजिये। यह भाव उपसंहारके 'मिटा मोह सरदातप भारी। १।१२०।१।' से सिद्ध होता है। इस तरह 'सुरतरु' और 'शशिभूषण' दोनों ही विशेषण मोहके ही नाशके लिये कहे गये।

[(ग्त) 'सिंग्प्न', यथा—'धाननु सरद चंद छिष हारी। १०६। ८।', 'सोह वाछिष भाछ। १०६।' 'मुल चन्द्र दे, यचन किरण हैं, भारी भ्रम वा मोह शरदातप है। यथा—'सिंसकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप मारी॥' (ग) पुनः भाव कि 'आपने अल्प कलावाले एवं वक चन्द्रमाको मस्तकपर धारण किया और उसे नगत्वन्य बना दिया, में भी अल्प-गुणयुक्त और संशयात्मक हूँ तथापि आपने मुझे अङ्गीकार कर लिया है; अथवा जैसे चन्द्रमा ओपधियोंको रस देता है और अन्धकार भी हरता है, वैसे ही आप मेरी बुद्धिको भक्तिरूपी रस दें और मेरे दुरिका भ्रम भी निवारण करें।' (पं०)।](घ) 'अस हृदय विचारी' का भाव कि आप चन्द्रभूषण हैं, सुरतक हैं अपने गुणोंको विचारकर मेरा भ्रम दूर कीजिये, मेरे अवगुणोंकी ओर न देखिये। (ङ) 'मम मित भ्रम भारी'— मितका भ्रम आगे कहती हैं— 'जॉ नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि-विरह मित मोरि। देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित हुद्दि छित मोरि॥ १०८॥'

वि॰ त्रि॰—गुरुसे पूछनेपर ही ज्ञान होता है, अतः पहिले अज्ञानके दूर करनेकी प्रार्थना मायाकी आवरणशक्ति दूर करनेके लिये की थी—'हरहु मोर अज्ञाना'। अब दूसरी प्रार्थना मायाकी विक्षेपशक्ति (भ्रम) को दूर करनेके लिये हो रही है। पहिले वस्तुका अज्ञान होता है, उसके बाद अन्यथा ज्ञान होता है। ये ही दोनों क्रमशः मायाकी आवरण-शक्ति और विक्षेपशक्ति कहलाते हैं।

प्रभु जे मुनि परमारथ वादी। कहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी।। ५।। सेस सारदा वेद पुराना। सकल करिं रघुपति गुन गाना।। ६।। तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग आराती।। ७।।

शब्दार्थ—परमार्थ=परम अर्थ जो पदार्थ = सबसे परे हैं। (पां०) परमारथवादी (परमार्थवादी)=ब्रह्मज्ञानी, चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्मके स्वरूपको यथार्थ जानने और कहनेवाले। 'परमारथ पथ परम सुजाना। १।४४।२।' देखिये। अनंग=बिना अङ्गके (ही सबको व्यापनेवाला)=कामदेव। यथा—'अब ते रित तव नाथ कर होहहि नामु अनंगु। बिनु बपु व्यापिष्टि सबिह पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। १।८७।' आराती-शत्रु। 'अराती' शुद्ध संस्कृतभाषाका शब्द है। 'अमिघातिपराऽरातिप्रत्यिपरिपन्थिनः।' अमरे। २।८। अनंग-आराती=कामारि।

अर्थ—हे प्रभो ! जो परमार्थवादी मुनि हैं वे श्रीरामजीको अनादि ब्रह्म कहते हैं ॥ ५ ॥ शेष, शारदा, वेद और पुराण सभी श्रीरघुनाथजीके गुण गाते हैं ॥ ६ ॥ और फिर हे कामदेवके शत्रु ! (ये ही नहीं किंतु ) आप भी दिन-रात आदर-पूर्वक राम-राम जपते हैं ॥ ७ ॥

टिप्पणी—9 'प्रभु ने मुनि परमारथवादी।'''' इति।(क) 'जे' अर्थात् सब मुनि नहीं, केवल वही जो परमार्थनत्त्वके शाता और वक्ता हैं। ('परमार्थवादी' हेतुगर्मित विशेषण है। इससे जनाया कि ये यथार्थ तत्त्वके शाता होनेसे इनका विचार वा शान प्रामाणिक हैं)। (ख) 'कहिंह राम कहुँ बहा अनादी' अर्थात् मुनिलोग रूपका निरूपण करते हैं। यथा 'जिति पवन मन गो निरस किर मुनि ध्यान कवहुँक पावहीं॥ ४। ९०॥' 'किर ध्यान ज्ञान विराग जोग धनेक मुनि नेहि पावहीं॥ ३।३२॥' यहाँ 'रूप' कहकर आगे 'लीला' कहती हैं। (ग) 'सेस सारदा''' यथा 'सारद सेस महेस विधि भागम निगम पुरान। नेति नेति किह जासु गुन करिंह निरंतर गान॥ ९। ९२॥ मुनि, शेष और शारदासे मर्त्य, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकोंके प्रधान-प्रधान वक्ताओंको कह दिया। वेद और पुराण तीनों लोकोंके वक्ता हैं। (घ) 'सकल करिंह '' का भाव कि वे रघुपति यही हैं या कोई और 'रघुपति' हैं जिनका वेदादि गुण गाते हैं। कि इन दोनों चरणोंमें 'लीला' कही, 'रघुपति गुण गान' लीला है। आगे 'नाम' को कहती हैं। ['राम' से कई रामका शेष होता है, अतः 'रघुपति' कहा। (पां०)]

२ (क)—['तुम्ह पुनि' का भाव कि वे श्रीरामजीको अनादि ब्रह्म भले ही मानें और कहें तथा उनका गुणगान करें तो भले ही करें, इसमें गुझे आश्चर्य नहीं होता, परंतु आप तो 'प्रभु समर्थ सर्वज्ञ सकल कला-गुन-धाम योग-ज्ञान-वेराग्य-निधि' हैं तथा 'अनंग आरातां' हैं अर्थात् कामनारहित पूर्णकाम हैं; इत्यादि विशेषणों और गुणोंसे युक्त होनेपर भी आप 'राम राम' जपते हैं, इसीसे मुझे भारी संदेह हो गया है ] (ख) 'दिन राती' अर्थात् निरन्तर जपते हैं, विश्राम नहीं करते, भजनहींमें विश्राम मानते हैं। (ग) 'सादर जपहु' का भाव कि श्रीशिवजीको राम-नाम अत्यन्त प्रिय हैं; यथा 'श्रितिध पूस्य प्रियतम पुरारि के ॥ १।३२। ८॥' इसीसे आदरपूर्वक जपते हैं। [पुनः, 'सादर=भावपूर्वक।' भाव कि श्रीसीता-

जीके वियोगकालमें रघुनाथजीको अति शोकातुर देखकर भी आपकी श्रद्धामें किंचित् भी न्यूनता न आयी । (एं०) ] (घ) 'अनंग आराती' का भाव कि कामका नाश करके 'राम राम' जपते हैं, क्योंकि काम भजनका वाधक है। कामको त्यागकर भजन करना चाहिये। यथा 'तब लगि कुसल न जीव कहुँ सपनेहुँ मन विश्राम। जब लगि भजत न राम कहुँ सोकधाम तजि काम ॥ ५। ४६ ॥' [पुनः भाव कि और लोग सकाम जपते हैं और आप निष्काम जपते हैं, उसपर भी आदरपूर्वक जपते हैं। (पं०)। पुनः भाव कि कामदेवको भस्म करके फिर उसे अङ्गहीन सजीव कर दिया, ऐसे समर्थ होकर भी आप नाम जपते हैं। (वै०)](ङ) अन्ति यहाँ नाम कहा, आगे 'धाम' कहती हैं। शिवजी राम-नाम जपते हैं, यथा 'अस कहि लगे जपन हिर नामा ॥ ५२। ८॥' 'राम नाम सिव सुमिरन लागे॥ ६०। ३॥' 'महामंत्र जोह जपत महेसू' 'तव नाम जपामि नमामि हरी॥ ७। १४॥' इत्यादि।

नोट-श्रीपार्वतीजी रूप, लीला, नाम और धाम चारों श्रीरघुपतिकथामें सुनना चाहती हैं, अतएव यहाँ अपने वचनोंमें ये चारों बातें गुप्त रीतिसे प्रकट कर रही हैं। क्रमसे वे चारोंका महत्त्व कहती जा रही हैं। ऊपर जो उन्होंने कहा था - 'तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। किह रघुनाथ कथा विधि नाना' उससे इस भावका समर्थन हो रहा है।

टिप्पणी—३ रूप, लीला और नामको कमसे कहनेका भाव—(क) मुनि, शेषादि और श्रीशिवजी ये सभी नाम, रूप, लीला और धामका निरूपण करते हैं। रही बात यह कि एक-एक मुख्य है। जिसमें जो मुख्य है उसमें उसीको कहा गया। परमार्थवादी मुनिमें रूपकी प्रधानता है, शेषादिमें लीलाकी और शिवजीमें नामकी प्रधानता है। अतएव इन्हींको पृथक-पृथक् उनके साथ कहा। पुनः, (ख) किल्ला और नाम उत्तरोत्तर एकसे दूसरेको अधिक प्रिय जनाया। मुनि रूप कहते हैं। (क्योंकि मुनि मननशील होते हैं। ये रूपका ध्यान करते हैं। इसीसे ये रूप के शाता होनेसे उसीको कहते हैं)। लीला रूपसे विशेष प्रिय है, यथा 'हिर ने हरिचरित पियारे' (गीतावली), 'जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तिज ध्यान। जे हिर कथा न करहिं रित तिन्ह के हिय पापान॥ ७।४२॥' लीलासे नाम अधिक प्रिय है, यथा 'रामचरित सतकोटि महँ लिय महेस जिय जानि॥ १।२५॥' (ग) किल्ला और लीलासे नाम विशेष है, अतएव इनके ग्रहण करनेवाले भी इनसे उत्तरीत्तर विशेष दिखाये गये। मुनियोंसे शेपादि विशेष हैं, क्योंकि मुनि इनकी उपासना करते हैं और इनसे शिवजी विशेष हैं; क्योंकि ये सब शिवजीका गुण गाते हैं।— 'चरित्रसिंधु गिरिजारमन बेद न पावहिं पार ॥ १०२॥'

४ यहाँ तीन प्रमाण दिये हैं—मुनि, शेषादि और शिवजी । तीन प्रमाण देनेका कारण यह है कि पार्वतीजीने सतीतनमें शिवजीके मुखसे तीन ही प्रमाण सुने हैं जो प्रमाण सुने हैं वे ही आप भी दे रही हैं। यथा 'जासु कथा कुंमज रिषि गाई ॥ ५९।७॥' 'सुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं। कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरित गावहीं' और 'सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा। सेवत जाहि सदा सुनि धीरा॥ १।५९।८॥'

५ जिस क्रमसे शिवजीने वर्णन किया था, उसी क्रमसे पार्वतीजीने भी प्रश्न उठाया । दोनोंका मिलान-

श्रीशिवजी

श्रीपार्वतीजी

सोह मम इष्टदेव रघुबीरा १ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु....
सेवत जाहि सदा मुनि धीरा । २ प्रभु जे मुनि परमारथबादी । कहिंह राम कहुँ ब्रह्म अनादी ॥
मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं १ सेस सारदा येद पुराना ।
किहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरित गावहीं १ सकल करिंह रघुपित गुन गाना ॥
सोह राम ब्यापक ब्रह्म भुवन निकायपित मायाधनी । १ राम सो अवधनुपितसुत सोई ।
अवतरेड अपने भगत हित । की अज अगुन अलख गित कोई ॥

### रामु सो अवधनुपति सुत सोई। की अज अगुन अलख गति कोई॥ ८॥

सर्थ—( जिनको मुनि अनादि ब्रह्म कहते हैं, जिनका यश शेषादि गाते हैं और जिनका नाम आप जपते हैं ) में राम वही अवधके राजा दशरथके पुत्र हैं ( जिनको वनमें विलाप करते देखा था ), या अजन्मा, निर्गुण ( अन्यक्त ) और अल्ड्य गतिवाले कोई और ( राम ) हैं ? ॥ ८॥

टिप्पणी—१ (क) वेद-पुराणोंके वचनोंसे और महादेवजीके इष्ट (होने ) से ब्रह्म निश्चय किया। 'अवध' पद कहरूर धाम स्चित किया; नहीं तो 'नृपतिसुत' इतना ही कहतीं । अवधनुपतिके सुत हैं तब तो अवध उनका धाम है। (स) 'की धन्न अगुन अलस्य गति कोई' इति । ऊपर जो तीन वातें तीन चौपाइयोंसे कहीं वही यहाँ 'अजादि' तीन पदों (विशेषणों ) से कहती हैं। अर्थात् उपर्युक्त तीनों चौपाइयोंका प्रयोजन अज आदि तीन पदोंसे ब्रह्म किया गया। 'ब्रश्च जे मुनि परमारय वादी। कहिंह राम कहुँ ब्रह्म अनादी।'—यह वात 'अज' से, 'सेस सारदा बेद पुराना। सकल करिंह रामुदित गुन गाना।'—यह वात 'अगुण' से, और 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती।'—यह वात 'अलस्याति' से ब्रह्म की। (ग) ब्रह्मके तीन लक्षण हैं—अज, अगुण, अरूप। यथा 'जेहि कारन अज अगुन अरूप। प्रदा मपुट कोसलपुर मूपा॥ १। १४१। २॥' यहाँ जो 'अलखगित' कहा, उसका अर्थ इस प्रकार 'अरूप' हुआ। (ध) 'की अज अगुन"' इस शङ्काका कारण आगे देती हैं कि 'जों नृपतनय'''।' अज आदिके भाव भी वर्री दिये जायँगे।

वजनायजी—१ यह आश्चर्य अभिनिवेशित वार्ता है। जैसे लोकमें कोई महाराज नामजादा किसीके कार्यहित दया कर एकाकी हो निकले और कोई उसे पहचानकर कहे कि यह तो अमुक महाराजा है तो सब यही कहेंगे कि तृ शूठा है, क्योंकि तृ एक अदना ( तुच्छ, साधारण व्यक्ति ) को महाराज बताता है, भला वह होते तो डंके, निशान, सेनाके पदमहारसे गर्जी जमीन खुदकर इज हो आकाशको जाती। यदि किसीने विश्वास किया भी तो ऐश्वर्यहीन देख आश्चर्यवश पुनः पूछता है कि अरे, यह वही महाराजा है ? वैसे ही सतीजीको प्रथम विश्वास नहीं आया। जब प्रभाव देखा तब बुद्धि भ्रमित हो गयी जिससे यथार्थ बोध न हो सका। किंचित् विश्वास है इसीसे आश्चर्यान्वित होकर पूछती हैं कि 'राम सो....।'

२ 'अज' का भाव कि ब्रह्म तो जन्म नहीं लेता, बह तो अजन्मा है और ये तो राजाके पुत्र हैं। ब्रह्म 'अगुण' अर्थात् मायिक गुणोंसे परे हैं, उसमें कोई गुण छू नहीं जातें और ये तो रजोगुणवश सकाम होनेसे स्त्रीमें आसक्त रहे, स्त्री-वियोग होनेसे तमोगुणवश हो विलाप करते देखे गये। ब्रह्म अलखगित है, उसकी गित कोई जान नहीं सकता। [ब्रह्मकी गित अलक्ष्य है, वह प्राकृत इन्द्रियोंका विषय नहीं है। बिना दिल्य सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त किये कोई देख नहीं सकता और न जान ही सकता है। यथा—'एष सर्वेषु मृतेषु गृहोत्मा न प्रकाशते। दृश्यते त्वप्रचा सूक्ष्मया स्क्ष्मदिश्तिमः। कठ० १।३।१२।' ] और इनकी गित तो प्रत्यक्ष ही सबको दिख रही है। मैंने स्वयं देखी है जैसा आगे कहती हैं—'देख चिरतः''।' और सभीने देखा है कि विरहसे न्याकुल हो रहे थे—'देखा प्रगट विरह दुरा सार्के। ४९।८।'

टिप्पणी—र क्विशिवजीका उपदेश सतीजीको नहीं लगा। इसका कारण एक तो वहीं उसी प्रसंगमें कहा गया है, यथा—'लग न उर उपदेश जदिष कहेड सिव बार यहु। बोले विहसि महेसु हरिमाया बलु जानि जिय। १। ५१।' अर्थात इसमें मायाका प्रावल्य कारण था। दूसरे, शिवजीने वहाँ अवतारका हेतु नहीं कहा था, इससे संदेह बना रह गया कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता, वही शंका यहाँ प्रकट करती हैं—'जो नृप तनय त ब्रह्म किमि'। यह शंका पूर्व सती-तनमें भी रही थी। यथा—'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत येद। १।५०।' इसीसे वे वारंबार अवतारका कारण पूछती हैं। यथा—'प्रथम सो कारन कहहु विचारी। निर्मुन ब्रह्म सगुन यपु धारी। १।९९०।', 'राम ब्रह्म चिनमय अविनासी। सर्व रहित सब उर पुर बासी॥ नाथ धरेड नृप तन केहि हेत्। मोहि समुझाइ कहहु चृपकेत्॥ १।९२०।'

### दोहा—जो नृप तनय त ब्रह्मकिमि नारि बिरह मित भोरि। देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि॥१०८॥

सर्थ—(क्योंकि वे राम) यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे ? (और यदि ब्रह्म हैं तो) स्त्री-वियोग-विरहमें बुद्धि वावली कैसे ? उनके चरित देखकर और महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यन्त चकरा रही है अर्थात् बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती कि ये ताहारथी राम ब्रह्म हैं।

टिप्पणी —१ पार्वती जीने जिन तीन वातोंसे श्रीरघुनाथजीको ब्रह्म निश्चय किया उन्हीं तीनों प्रकारोंसे श्रीरामजीके ब्रह्म होनेने संदेह करती हैं। यथा — (क) 'प्रमु जे मुनि परमारथयादी। कहिंह राम कहुँ ब्रह्म कनादी।' इसके विरुद्ध यहाँ

दिखाती हैं कि 'जो नृप तनय त ब्रह्म किमि?' राजपुत्र हैं तब अनादि ब्रह्म कैसे ?' (ख) 'सेस सारदा वेद पुराना। सकछ करिंह रघुपति गुन गाना।' इसके विरुद्ध दिखाती हैं कि शेषादि जिनका गुण गाते हैं, उनकी मित नारि-विरहमें भोरी हो गयी, यह गुण कैसे सम्भव करें ? (ग) 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥' अर्थात् जिनके नामकी ऐसी महिमा है। यथा—'राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुरान उपनिषद गावा॥ संतत जपत संशु अबिनासी। सिव मगवान ज्ञान-गुन-रासी॥ आकर चारि जीव जग अहहीं। कासी मरत परमपद लहहीं॥ सोपि राम महिमा मुनिराया। शिव उपदेसु करत करि दाया। १। ४६।' जिनका ऐसा नाम है, उनके चित कैसे हैं ? भाव कि प्रथम तो ब्रह्मका अवतार नहीं होता और यदि अवतार हो भी तो उनमें अञ्चान नहीं हो सकता।

नोट—१ अपनी ओरसे जो पूर्व कहा है उसका खण्डन करती हैं। राजाके पुत्र हैं, राजाके यहाँ इनका जनम हुआ तब ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं कि जिनका परमार्थनादी मुनि ध्यान करते हैं ? स्त्री-विरहमें ये ऐसे विहल हो गये वि इनकी बुद्धि बावली हो गयी, ये विलाप करते थे और लताओं-इक्षों आदिसे पूछते ये; यथा—'हा गुनलानि जानके सीता। कप सीक ब्रत नेम पुनीता॥ किसन समुझाए बहु माँती। पूछत घळे लता तह पाँती। हे खग मृग हे मधुका श्रेनी। तुम्ह देखी सीता मृगनयनी। खंजन सुक कपोत मृग मीना॥' से 'पृष्ठि विधि खोजत विलपत स्वामी। मन्ह महा बिरही अति कामी' तक। (३।३०।७-१६)। जो ऐसे पागल हो रहे ये उनकी लीला मला शेपादि कैसे गावेंगे ? 'देखि चरित' अर्थात् 'नारि विरह मित मोरि' यह चरित प्रत्यक्ष देखा और महिमा सुम्भज ऋषि तथा आपहे सुनी। जिनकी ऐसी महिमा है कि आप निष्काम होकर उनका नाम सादर निरंतर जपा करते हैं उनके चरित्र ऐसे कह हो सकते हैं ? ( भाव यह कि इन सब बातोंका सामञ्जस्य नहीं बैठता। इस भाँति परमार्थवादी, शेष, शारदा, वेद पुराण और स्वयं शिवजीके सिद्धान्तपर भगवती उमाने संदेह किया। वि० त्रि०)

बैजनाथजी—'महिमा सुनत', यथा पुरुषस्को—'एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुपः। पादोऽस्य विष्य भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।' अर्थात् ऐसे पुरुषकी इतनी महिमा है जो लोकका मोक्षदाता है। इसी कारणसे उसके श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कहते हैं। उसके एक पाद अर्थात् किंचित् अंशसे चराचर संसार है, तीन पाद आकाशमें हैं। अथव वह विनाश-रहित स्वयं-प्रकाश है। इत्यादि महिमा है। र 'देखि चरित'—अर्थात् 'नारि विरह मित मोरि' यह चरित देखकर और अंगस्यजीसे, शेष-वेद-पुराणादिसे तथा आपके मुखसे महिमा सुनकर।

जी अनीह ब्यापक विश्व कोऊ । कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ १ ॥ अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहू । जेहि विधि मोह मिटै सोइ करहू ॥ २ ॥

शब्दार्थ — अनीहं (अन ईहा ) इच्छा, चाह वा कामनारहित। 'एक अनीह अरूप अनामा। १। १३। ३। देखिये। व्यापक — १। १३। ३ देखिये। विमु=समर्थ अर्थात् सत्यसंकल्प, सत्यकाम। अज्ञ=अज्ञान, अनजान, अयोध नासमझ, नादान।

मर्थ —यदि अनीह, व्यापक, समर्थ (राम ब्रह्म ) कोई और हो तो, हे नाथ! मुझे वह भी समझाकर कहिये ॥ ९ ।
मुझे अबोध (नादान ) जानकर मनमें कोच न लाइये । जिस तरह मेरा मोह मिटै वही की जिये ॥ २ ॥

टिप्पणी — 9 'जो अनीह …'' इति । (क) अज, अगुण, अलखगति, अनीह, न्यापक और विमु कहकर पू जन्मके संदेह प्रकट किये कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता; यथा—'ब्रह्म जो न्यापक विरज अज अकल अनीह अमेद । सो कि वेह धरि होई नर जाहि न जानत बेद । ९ । ५० ।'; इसीसे कहती हैं कि नृपतिम्रुतसे अन्य जो कोई पूर्वोक्त विशेषण युक्त ब्रह्म है, उसे भी समझाकर किश्ये । ताल्पर्य कि ब्रह्मका 'ब्रह्मना' किन है । (ख) यहाँ अगुण ब्रह्मको 'ब्रह्मां व अर्थात् समझाकर कहनेकी प्रार्थना करती हैं क्योंकि निर्गुण ब्रह्मके चरित नहीं होते, वह तो अनीह हैं और सगुण ब्रह्म चरित करते हैं इससे ऊपर उनकी कथा कहनेकी प्रार्थना की है । यथा—'तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रचुना

चैजनाथजी—जो गुण सुने वे देखनेमें नहीं आये, इसीसे श्रीरामरूपमें परव्रसका निश्चय नहीं होता। इसीसे कहर हैं—'जो भनीह''''। अनीहं=चालयुवावृद्धावस्था, पृष्ट, क्षीण; उदासीन या प्रसन्न इत्यादि चेष्टाओं रहित सदा एकरत प्रसद सप। 'त्रिमु'=समर्थ अर्थात् विभवरूप अनतार भगवान्के पाँच रूप हैं ( व्रह्मस्वरूपके पाँच भेद हैं )। उनमेंसे अर्चा औ ब्यूह इन दो रूपोंमें तो पार्वतीजीने अपने आप ही बोध कर लिया है। इनके अतिरिक्त जो तीन रूप पर, अन्तर्गामी और विभव है, उनके सम्बन्धमें संदेह है, वही पूछती हैं कि इनमेंसे जो सर्वोपरि परब्रहारूप हो (पर-खरूप हो ) वह हमें समक्षाइये। उनका ऐश्वर्य सुनाकर मनको बोध करा दीजिये।

टिप्पणी—२ 'अञ्च जानि रिस उर जिन धरहू !''' इति । (क) क्ष्यिं इस वचनसे निश्चय होता है कि 'जें धनीह व्यापक विभु कोऊ' इतना कहते ही शिवजीकी चेष्टा वदल गयी, कोधयुक्त हो गयी, जैसा कि आगे शिवजीके पचनोंसे भी प्रमाणित होता है । यथा—'एक वात निह मोहि सोहानी । जदिप मोह वस कहें स्वानी ॥ तुम्ह जो कहा राम कोठ आना । जेहि श्रुति गाव धरिं सुनि ध्याना ॥ कहिं सुनि अस अधम नर प्रसे जे मोह पिसाच । ९ । ९९४ ।' कोधका चिह्न देखते ही पार्वतीजी समझ गयीं कि मुझसे कहते नहीं बना, वात विगद गयी, इसिलये उरत ही 'अञ्च जानि रिस उर जिन धरहू' कहकर वे प्रार्थना करने लगीं । ( वैजनाथजीका मत है कि 'अञ्च जानि' का भाव यह है कि 'पूर्ववत् अञ्चन जानकर कोघ न कीजिये कि समझेगी कि नहीं, कौन व्यर्थ वकवाद करे । अथवा, पूर्णवीध बिना में अञ्च हूँ, विना वताये कैसे वोध होगा, ऐसा जानकर रिस न कीजिये )। ( ख ) 'अञ्च जानि'''' का भाव कि अञ्च अथराध वहे लोग उरमें नहीं रखते; यथा—'लमहु चूक अनजानत केरी । ९ । २८२ । ४ ।' किर क्षियाँ तो सहज ही अञ्च होती हैं, यथा—'कीन्द कपट में संभु सन नारि सहज जढ़ अञ्च । ९ । ५७ ।' अतएव कहती हैं कि अञ्च जानकर रिस न कीजिये किन्तु अञ्चताको हर लीजिये । ( पुनः, 'अञ्च जानि'''' का भाव कि नासमझ होनेके कारण यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे क्षमा कीजिये । यथा—'अनुचित वहुत कहेठ अञ्चाता । छमहु छमा मंदिर दोज आता ॥ ९ । २८५ । ६ ।' )। ( ग ) 'जेहि विधि मोह मिटे'''' इति । मोह मिटानेका उपाय हरिकथा है । यथा—'बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि विनु मोह न माग । ७ । ६९ ।' सो यह बात वे प्रथम ही कह चुकी हं—'कहि रघुनाथ कथा''''' । ( भाव कि मैं वह विधि नहीं जानती जिससे मोह मिट जाय । यदि कथा कहनेके अतिरिक्त कोई विधि हो, तो उसे ही कममें लाइये । वि० त्रि॰ )।

में वन दीखि राम प्रभुताई। अति सय विकल न तुम्हिह सुनाई॥ ३॥ तदिप मिलन मन बोधु न आवा। सो फलु मलीमाँति इस पावा॥ ४॥

वार्थ—मैंने वनमें श्रीरामजीकी प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यन्त भयसे व्याकुळ ( होनेके कारण मैंने यह वात ) आपको सुनायी नहीं ॥ ३ ॥ तो भी मेरे मिळन मनको बोध न हुआ । उसका फळ हमने भळी प्रकार ( खूब अच्छी तरह ) पा छिया ॥ ४ ॥

टिप्पणी—9 'में यन दीखि'''' इति । (क) यदि शिवजी कहें कि मोह मिटनेका हेतु तो हो चुक़ा है, तुम वनमें श्रीरामजीकी प्रभुता देख ही चुकी हो; तो उसपर कहती हैं—'में यन दीखि'''', 'अजह कहु संसड सन मोरें। करहु छ्वा''''। (ख) महिमा सुनना ऊपर कह चुकी हें—'देखि चिरत सहिमा सुनत भ्रमित'''''। इससे पाया गया कि महिमा देखी नहीं, यह शिवजीसे दुराव करना ठहरता है, इसीसे कहती हैं कि 'में यन दीखि रास प्रभुताई' पर आपके भयसे व्याकुठ होकर आपसे नहीं सुनाया; कारण कि आपका कहा मैंने नहीं माना था और वहाँ जानेपर आपकी ही बात ठीक निकठी, तब मैं अत्यन्त भयभीत हो गयी कि अब क्या उत्तर दूँगी। यथा—'भें संकर कर कहा न साना। निज अज्ञानु राम पर आना॥ जाइ उत्तर अब देहीं काहा। उर उपजा अति दाकन दाहा॥ १। ५४।', 'सतीं समुक्षि रघुवीर प्रमाऊ॥ मय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ॥ १। ५६। १।' (ग) जब शिवजीकी चेष्टा रिसयुक्त हुई तब समस गयीं कि यही रामजी ब्रह्म हैं, इनसे अतिरिक्त और कोई ब्रह्म नहीं है। यही अब कहती हैं। (ग) 'न तुम्हिं सुनाई' कहकर अपना कपट प्रकट करती हैं। वातको छिपाकर दूसरी बात कहना कपट है। वह कपट यह था कि 'कछ न परीछा छीन्हिं गोसाई । कीन्ह प्रनामु तुम्हारिंह नाई॥ जो तुम्ह कहां सो म्हण न होई। भोरे सन प्रतीति छित सोई १। ५६। २-३।'

पूर्व शिवजीसे कपट किया था, इसीसे उनके दृदयमें ज्ञान उत्पन्न न हुआ; यथा—'होह न विमल बिवेक उर गुर सन कियें दुराव । १ । ४५ ।' अब दुराव छोड़कर कपट त्यागकर शिवजीसे सब हाल स्पष्ट कह रही हैं, इसिलेये अब श्रीराम-स्वरूपका बीध हो जायगा । (घ) [वनमें प्रमुता देखनेका प्रसङ्ग—'जोरि पानि प्रमु कीन्द्र प्रनामू । पिता समेत लीन्द्र निज्ञ नामू ॥ कहेट यहोरि इहाँ प्रयकेष । विपिन अकेकि फिरहु केहि हेत् । १ । ५३ । ७-८ ॥' तथा—'जाना राम

सती दुख पावा। निज प्रभाउ कछ प्रगटि जनावा॥ सतीं दीख कौतुक मग जाता। १। ५४। ३।' से 'वहुरि विलोकेंट नयन उधारी। कछ न दीख तहें दण्कुमारी। ५५। ७।' तक है। अत्यन्त भयसे व्याकुल होनेका प्रसंग—'सती सभीत महेस पिंह चलीं हृदय यह सोखु। ५३।' से 'उर उपजा अित दारुन दाहा' तक। पुनः, 'सोए रघुयर सोह किछमन सीता। देखि सती अित सई समीता॥' इत्यादि। १। ५५। ५-८। तथा—'सती समुक्षि रघुवीर प्रभाऊ। मय बस सिष सन कीन्ह दुराऊ॥ ५६। १।']

२ 'तदिप मिलन मन वोधु न आवा।''' इति । (क) बोध न होनेका हेतु कहती हैं कि मन मिलन था इसीसे शान न हुआ । मनमें संशय, भ्रम आदि करनेसे शानादि गुण नष्ट हो जाते हैं, मन मिलन हो जाता है । यथा — 'शल संसय भानत उर माहीं। ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं। १। १९९। ६।' सतीजीको बहुत स्थाय हुआ था। यथा-'अस संसय मन अएउ अपारा । होइ न हृद्य प्रवोध प्रचारा । १ । ५९ ।' इसी तरह गठड़के हृद्यमें बहुत भ्रम था इसीसे उनको प्रवोध न होता था। यथा---'नाना माँति मनहि समुझावा । प्रगट न ज्ञान हृदय अस छावा । ७ । ५९ । [ गुरुको अवज्ञा करनेसे ईश्वरका साक्षात्कार होनेपर भी बोध नहीं होता । (रा॰ प्र॰)]। (ख) 'सो फलु मलीं माँति " इति । अर्थात् ईश्वरमें नखुद्धि छायी, आपका वचन झूठ माना; इसका फल भली प्रकार मिला । यथा-'मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पति वचन् मृपा किर जाना ॥ सो फलु मोहि विधाता दीन्हा । जा कछ उचित रहा सोइ कीन्हा । १ । ५९ ।' [ भलीभाँ ति फल यह कि पतिने सतीतनमें पत्नीभावका त्याग किया, यह पति-परित्यागका भारी दुःख, उसीके कारण आगे तन-त्याग, पुनर्जन्म, बाळपनेहीसे उम्र तप, इत्यादि जो हुआ वह सब इसीका परिणाम था। यथा- 'प्रमु मोहि तजें इदय अकुलानी। निज अघ समुक्षि न कछु कहि जाई। तपै अया इव उर अधिकाई। १।५८।' (ग) 🖅 भ्रम अन्तःकरणमें होता है। अन्तःकरण चार हैं—मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसीसे यहीं ये चारों कहे गये। यथा—'वैठीं शिव समीप हरषाई। पूरव जन्म कथा चित आई ॥', 'देखि चरित महिमा सुनत अमित बुद्धि भित मोरि।', 'अजह कछ संसउ मनु मोरें।' 'मेरी' बुद्धि अमित हो रही है, 'मेरे' मनमें संशय है। भोरि' 'मोरें' यह अहङ्कार है। मन और बुद्धिके साथ अहंकार मिला हुआ है। (घ) इक्विययि प्रभुता देखी तथापि ग्रीध न हुआ । कारण कि ब्रह्ममें मनुष्यबुद्धि करनेसे मन मिलन हो गया था, इससे तथा शिवजीसे दुराव करनेसे एवं मायाकी प्रवलतासे बोध न हुआ । [ यथा--'सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ । देखहु नारि सुभाव प्रमाऊ ॥ निज माया बलु हृदय बलानी। १। ५३।, 'बहुरि राम मायहि सिरु नावा। प्रेरि सतिहि जेहि शूठ कहावा। ५६। ५।' इसी तरह नारदको मायावश बोध न हुआ था; 'सुनत बचन उपना अति कोधा। माया वस न रहा मन बोधा। १ ।१३६। मोहसे मन मैळा हो जाता है, यथा—'मोह जनित सन काग विविध विधि कीटिहु जतन न जाई।...' ]

देशनाथ जी—'सो फल्ल भली माँति हम पावा'—भाव कि आप-ऐसे आचार्यका उपदेशामृत, उसपर भी प्रभुका दर्शनरूप अमृत दोनोंको पानेपर भी दुःख हुआ क्योंकि मुझसे उचित कर्तव्य न बना। नहीं तो प्रभुका प्रभाव देखकर चाहिये था कि त्राहि-त्राहि करती हुई स्तुति करती तो वे शरणपाल मेरा अपराध क्षमा कर देते और आपसे सच्ची वात कह देती तो आप भी दयालु हो क्षमा कर देते; परंतु मन मलिन था, इससे एक भी कर्तव्य न बना।

वि॰ त्रि॰—'तदिष मिलन''' इति । पहले आचरण और विक्षेप कह चुकीं, अत्र मनोमल कहती हैं, अर्थात् अर्गनेमें मायाकी तीनों शक्तियों आवरण, विक्षेप और मलको दिखलाया । अज्ञानका फल ही दुःख है चो भलीभाँ ति मैं पा चुकी । फिर भी दण्डसे अज्ञान पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ ।

प० प० प०—कारण-कार्यक्रमानुसार चरणोंका क्रम यह चाहिये—'में बन दीख राम प्रभुताई। तदिष मिलिन मन बोध न आवा। अति अय विकल न सुम्हिह सुनाई।''''। यहाँ यह क्रम न रखकर जनाया कि पूर्वजन्मकी उस घटनाकी स्मृतिसे पार्वतीजी इतनी डर गयीं कि भयकी बात पिहले कह डाली। प्रभुताके देखनेका परिणाम प्रतीतिसे प्रीति होना कहा है, पर यहाँ कारणके अस्तित्वमें भी कार्य नहीं हुआ, यह 'विशेषोक्ति अलंकार' है। पार्वतीजीकी भावनाको प्रदर्शित करनेके लिये यहाँ कारण-कार्य सम्बन्ध भङ्ग किया गया।

अजहूँ कछु संसउ मन मोरें। करहु कृपा विनयों कर जोरें।। ५॥ मा॰ पी॰ बा॰ खं २. १५—

## प्रसु तव मोहि वहु भाँति प्रवोधा । नाथ सो समुझि करहु जिन क्रोधा ॥ ६ ॥

सर्थ—मेरे मनमें अब भी कुछ संशय है। (अब मुझपर) कृपा की जिये, मैं हाथ जो इकर विनती करती हूँ । ५॥ हे प्रभो ! उस समय आपने मुझे बहुत तरहसे समझाया था (फिर भी मेरा संदेह न मिटा), हे नाथ ! यह सोचकर कि (इसने हमारी वात न मानी थी) को ध न की जिये ॥ ६॥

नोट — 9 'अजहूँ कछु संसउ' इति । पूरा संशय 'उर उपना संदेहु विसेषी ॥ ५० । ५ ॥' से 'अस संसय मन मप्ट अपारा । ५९ । ४ ।' तक में दिखाया गया । इसमेंसे कुछकी निवृत्ति तो श्रीरामपरीक्षा समय उनका प्रभाव देखने रही गयी थी । ९ । ५३, ९ । ५४ । २-३, ५५ । ७-८ देखिये । अर्थात् यह निश्चय हो गया था कि ये हर्यश्च हैं, ब्रह्मा-विष्णु-महेशके इष्ट और उनास्य हैं, इसमें अन संदेह नहीं । परीक्षा केनेपर अन वे उससे यह सिद्धान्त निकालती हैं कि दो ब्रह्म राम हैं—एक अगुण जो अनतार नहीं केते, दूसरे सगुण जो अनतार केते हैं । अपना यह संशय उन्होंने यहाँ 'रामु सा अनवन्यति सुत सोई ।''' इत्यादिसे प्रकट किया । परन्तु 'की अज अगुन अलख गति कोई ।', 'जो अनीह व्यापक विभु कोऊ' यह सुनते ही शिवजीकी चेष्टा नदली देख आपको विश्वास हो गया कि ये ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म दो नहीं हैं, और अनतार भी ब्रह्मका होता है । अन मुख्य संशय केवल यह रह गया कि किस हेतु और किस प्रकार निर्मुण ब्रह्म सगुण होता है । शेप प्रस्त इन्हींकी शाखाएँ हैं ।

टिप्पणी—१ 'अजहूँ कछु संसउ'''' इति । (क) अर्थात् परिपूर्ण संशय अब नहीं है, पूर्व बहुत था—'अस संसय मन मएउ अपारा । ५१ । ४ ।' (ख) 'करहु कृपा' अर्थात् संशय दूर की जिये । संशयसे भारी क्लेश मिला, उसका लेश अभी बना हुआ है, इसीसे संशय दूर करनेके लिये हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं और उसके हरण करनेके लिये ही 'कृशा' करनेको कहती हैं जैसा आगे 'तुम्ह कृपाल सब संसउ हरें । १२०। २।' से स्पष्ट हैं।

२ 'प्रभु तय मोहि बहु माँति प्रयोधा ।'''' इति । (क) यदि शिवजी कहें कि हमने तो संदेह दूर करनेके लिये ही बहुत समझाया, इसीसे 'प्रयोध' पद दिया। प्रयोध=प्रकर्ष करके समझाया। (ख) इक्ट यहाँ उपदेश न माननेके अग्राधके लिये क्षमाप्रार्थी हैं। इसके पूर्व जो 'अज्ञ जानि रिस उर जिन धरहू' कहकर क्षमा माँगी थी वह प्रश्नकी अग्रानतांक लिये माँगी थी। इसीसे दो बार कोधका क्षमा करना लिखा गया। (ग) कि पार्वतीजी अपने मनसे शिवजीका कृष्ट होना समझे हुई हैं, वस्तुतः शिवजीको कोध नहीं है। देखिये, जब सतीजीने उपदेश न माना थानत्व वे हिर्सि मायाका वल समक्षकर हॅस दिये थे, सतापर कोध नहीं किया था। यथा—'लाग न उर उपदेसु जदिष कहेंउ सिव बार बहु। योळे विहिस महेसु हिरमाया वलु जानि जिय। ५९।' [(घ) 'बहु माँति प्रबोधा'-प्रसंग 'सुनिह सती तब नारि सुमाऊ। संसय अस न धरिय उर काऊ॥ जासु कथा कुंभज रिषि गाई।' से 'लाग न उने उपदेसुं '''। ५९।' तक है।]

तव कर अस विमोह अब नाहीं। रामकथा पर रुचि मन माहीं।। ७।। कहहु पुनीत रामगुन गाथा। भुजगराज भूषन सुरनाथा।। ८।।

शन्दार्थ-विमोह=विशेष मोह, भारी मोह। इचि=लालसा। पुनीत=पवित्र एवं पावन करनेवाली।

अर्थ—तवका-सा विशेष मोह अब नहीं है। (अब तो) मनमें श्रीरामकथापर रुचि है। अर्थात् श्रीरामकथा सुननेकी चाह मनमें हैं॥ ७॥ हे सर्पराजभूषण (शेषजीको भूषणरूपसे धारण करनेवाले)! हे सुरस्वामी! श्रीरामजीके पावन गुणोंकी कथा कहिये॥ ८॥

टिप्पणी—१ 'तव कर अस विमोह अब नाहीं ॰ 'इति। (क) भाव कि उस समय मायाकी प्रवलतासे मेरा मन मिलन हो गया था, इसीसे तब विशेष मोह था। यथा—'माया वस न रहा मन बोधा। १। १३६।' अब सामान्य मोह रह गया है। (ख) 'रामकथा पर रुचि मन माहीं' इति। इसीसे बारम्बार कथा कहनेको कह रही हैं—(यह रुचिका स्पष्ट प्रत्यक्ष रुक्षण है। धीशिवजीने भी कहा हैं—'तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तब में रघुपति कथा सुनाई॥ ७। १२८। २।') यथा—'ती प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना॥ १०८। २॥', 'कहहु पुनीत रामगुन गाथा।' (यहाँ) और आगे भी 'अति आरित पूछों सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया॥ १९०। ३।'—हत्यादि सबोंमें 'कहहु' किया देकर 'रुचि' का स्वरूप दिखाया है। (ग) ध्रिष्ट प्रथम कहा कि वनमें श्रीरामजीकी प्रभुता देखनेपर भी कुछ संदेह रह गया। प्रा—'में बन दीखि राम प्रभुताई। अति सय विकल न तुम्हिं सुनाई॥ तदिष मिलन मन बोधु न भावा।' और तब

कहती हैं कि आपके समझानेपर भी कुछ मोह रह गया है। (अथवा, यह कहकर कि आपके समझानेपर भी मैं न समझी थी, यह समझकर क्रोध न की जिये, अब क्रोध न करनेका कारण बताती हैं कि अब कुछ ही मोह रह गया है। जबतक 'विमोह' रहा तबतक रामकथा सुननेकी रुचि न थी, अब वैसा मोह नहीं है यह इससे जानती हूँ कि अब उसमें रुचि हैं)।

र 'कहहु पुनीत रामगुन-गाथा ।'''' इति । (क) श्रीरामगुणगाथा पुनीत है, यह स्वयं शिवजी आगे कहते हैं। यथा—'पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। संकल लोक जग पावनि गंगा ॥ १९२।७॥' पुनः यथा—'पावन गंग तरंग माल से। 913219४। 'कहहु रामगुन-गाथा' का भाव कि उसके सुननेसे रहा-सहा मोह भी नष्ट हो जायगा । यथा 'विनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग । ७ । ६९ ।' (ख) 'मुजगराज भूषन' अर्थात् शेष-ऐसे वक्ता आपके भूषण हैं, अतः आप सब कुछ कह सकते हैं। [ पुनः, शेषजी भक्तोंमें श्रेष्ठ हैं, सो आपके भूषण हैं, तब और कौन आपसे बदकर हो सकता रे ? आपसे कुछ छिपा नहीं रह सकता। ( रा॰ प्र॰, कर॰ )। पद्मपुराण पातालखण्डमें श्रीवात्स्यायन ऋषिप्रवरने इन्हींसे श्रीरामचन्द्रजीकी कथा विस्तारसे सुनी हैं। इसके पूर्व सूर्यवंशके राजाओं और श्रीरामाश्वमेधकी संक्षिप्त कथा भी शेवजीने ही उन्हें सुनायी थी। शेषजीके ऊपर भगवान् शयन किये हुए हैं, उनसे अधिक भगवान्के चरित्र और कीन जानेगा ? हजार मुखोंसे वे निरन्तर प्रभुका गुणगान किया ही करते हैं। आरतीमें प्रन्थकारने कहा ही है अरु सारद, बरनि पवनसुत कीरति नीकी।' मानसमें भी कहा है-- 'सहस वदन बरनइ परदोषा। १।४।८।' देखिये। (ग) 'सुरनाथा' का भाव कि देवता लोग सत्र वस्तुओं के ज्ञाता होते हैं और आप तो उनके भी स्वामी हैं, अतः सव बात जानते ही हैं। [ पुनः देवता सत्त्वगुणी, 'जान' अर्थात् विशेष बुद्धिमान् और जानकार होते हैं। आप उनके भी स्वामी हैं, अतएव उनसे भी श्रेष्ठ हैं। पुनः आप देवस्वामी हैं अतएव आपका स्वरूप देवी मायासे परे हैं, तब भला आपसे बद्कर रामकथाका वक्ता और भोहकी निवृत्ति करनेवाला कौन मिलेगा ? ( रा० प्र०, रामदासजी ) पुनः भाव कि आप अपने आश्रितींपर कृपा करते हैं, सुरवृन्दपर कृपा करके विष पान कर लिया था। मुखरर कृपा की जिये। (वि० त्रि०)]

# दोहा—बंदों पद धरि धरिन सिरु बिनय करों कर जोरि। बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि॥ १०९॥

मर्थ—मैं पृथ्वीपर सिर घरकर आपके चरणोंको प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ । श्रुतियों-का सिद्धान्त निचोड़कर श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन कीजिये ॥ १०९॥

टिप्पणी—१ (क) 'बंदों पद धरि धरिन सिरु' अर्थात् चरणोंपर वा पृथ्वीपर सिर रखकर प्रणाम करना वन्दनाकी अविध (सीमा पराकाष्टा) है और 'बिनय करों कर जोरि' अर्थात् बद्धाञ्जिल होकर, हाथ जो इकर विनय करना यह विनयकी सीमा है। (ख) 'श्रुति सिद्धांत निचोरि' इस कथनसे सिद्ध हुआ कि श्रीरायुवरपत्र श्रुतियोंका सिद्धान्त है। ताहार्य कि सब वेद श्रीरामजोका यश वर्णन करते हैं। यथा—'बंदों चारिउ बेद मव-चारिधि बोहित सरिस। जिन्हिं न सपनेहु खेद बरनत रधुबर विसद जसु। १। १४।' वेद साक्षात् मूर्तिमान् होकर रामयश गान करते हैं। यथा—'बंदो बेप बेद तब आए जह श्रीराम। ''लखेउ न काहू मरम कछु लगे करन गुन गान। ७। १२। ''जे बहा अजमह - तमनुभवगम्य मनपर ध्यावहों। ते कहहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहों॥' [ वेद रचुवर विमल यश वर्णन तो करते हैं पर वेदका अन्त नहीं, 'यथा—अनन्ता वे वेदाः' (भरद्वाज); अतः कहती हैं कि वेदमेंसे उसके सिद्धान्तको निचोइकर किहेंथे, अर्थात् उसका सार भजनोपयोगी अंश रघुवर यश किहेंथे। (वि० शि०)]

वेदान्तभूषणजी—'श्रुति सिद्धांत निचोरि' इति । महर्षि हारीतजीने श्रुतिसिद्धान्तका वर्णन इस तरह किया है— 'प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तस्य प्रत्यगात्मनः । प्राप्त्युपायं फलं चैव तथा प्राप्तिविरोधिनः ॥ वदन्ति सकला वेदा सेतिहास-पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेदवेदाङ्गवेदिनः ॥' अर्थात् जीवकं परम प्राप्य ब्रह्म श्रीरामजीका स्वरूप, भगवत्वासिसे लाम और जीवको भगवत्से वियोग करानेवाले विरोधियोंके स्वरूप, इन्हीं पाँच तत्त्वोंको इतिहासपुराणोंमहित समस्त वेद तथा वेद-वेदाङ्गके जाननेवाले महात्मा मुनि लोग वर्णन करते हैं । श्रुति-सिद्धान्त निचोइकर कहनेके लिये आग्रह करनेपर श्रीशंकरजीने श्रीरामचरितके साथ-साथ ही इन पाँच स्वरूपोंका विवरण भी स्पष्टरूपमें कर दिया है । एक सिलसिटेसे इन्हींका वर्णन इसलिये नहीं किया गया कि पार्वतीजीने केवल रघुवरचिरतको ही श्रुति-िखद्दान्त समझकर उसके लिये प्रश्न किया था; परंतु परम धेद्र धीशहरजीने प्रमंगानुक्ल इन पाँचों सिद्धान्तोंका वर्णन अच्छी तरह किया है। 'जेहि हमि गाविंह येद बुध जािंह घर्रों मुनि प्यान। सोह दसरथसुत मगत हित कोसलपित मगवान। १९८।', 'किह नित नेति निरूपिंह बेदा।' में 'प्राप्यस्वरूप'; 'ईश्वर अंस जीव अयिनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी। ७। १९७।', 'जीव अनेक एक श्रीकंता', हत्यादिमें प्राप्तका स्वरूप; 'जहें लिग साधन बेद बखानी। सब कर फल हिर मगित भवानी। ७। १२६।', 'नीति निषुन सोह परम सयाना। श्रुति सिद्धान्त नीक तेहि जाना॥ सोह किय कोियद सोह रमधीरा। जो छल छाँ इ यजह रघुबीरा। ७। १२७।', 'श्रुति सिद्धांत हुई उरगारी। मिजिअ राम सब काज विसारी। ७। १२३।' में उपाय; 'सुर दुलम सुख एदि जग माहीं। अन्तकाल रघुपितपुर जाहों। ७। १५।' में फल (भगवत्प्राप्तिमें लाम) और 'एक दुष्ट अतिसय दुख एपा। जा बस जीव परा मवक्पा। ३। १५।' इत्यादिमें विरोधीका स्वरूप दिखाया है।

जदिप जोपिता निहं अधिकारी। दासी मन क्रम वचन तुम्हारी।। १।। गूढ़ी तच्च न साधु दुराविहं। आरत अधिकारी जहँ पाविहं।। २।। अति आरति पूछों सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया।। ३।।

श्चार्थ-जोपिता (सं॰ योपित् )=स्त्री । अधिकारी=उपयुक्त पात्र, हकदार ।

अर्थ—यद्यपि स्त्री अधिकारिणी नहीं है (तथापि मैं तो) मन-कर्म-चचनसे आपकी दासी हूँ ॥ ९ ॥ साधुलोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ वे गूढ़ तत्त्वको भी नहीं लिपाते (कह देते हैं )॥ २ ॥ हे देवताओं के स्वामी ! मैं अत्यन्त आर्त्तभावसे पूछ रही हूँ । मुझपर दया करके अब रघुनाथजीकी कथा किहये ॥ ३ ॥

टिप्पणी १ 'जदिष जोषिता नहिं अधिकारी' इति । (क) दोहेमें श्रुतिसिद्धान्त कहनेकी प्रार्थना है । स्त्रीको वेद सुननेका अधिकार नहीं है । यथा—'स्त्रीशृद्धिजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा। भा० १।४।२५।' [(ख) 'जोषिता नहिं अधिकारी' का भाव आगे दोहा १२० के 'जदिष सहज जड़ नारि अयानी।४।' में श्रीपार्वतीजीने स्वयं स्पष्ट कर दिया है । अनिधकारीका ही अर्थ 'सहज जड़ और अयानी' स्पष्ट किया गया है । दोनों जगह 'जदिं शब्द भी है। भाव यह है कि उनमें इतनी गम्भीर सङ्भवुद्धि नहीं होती कि वे गम्भीर गहन विषय समझ सकें।]

नोट — १ वेदान्तभूपणजीका मत है कि 'यहाँ आया हुआ 'जीपिता' शब्द संस्कृतभापाके रूढ्यात्मक 'योपित्' शब्दका अपभंश न होकर 'ज्ञपा प्रीतिसेवनयोः' इस 'जुप' धात्वात्मक शब्दसे बनाया हुआ है जिसका भाव यह हुआ कि जो स्त्री विपयानुरागिणी होकर भगवत्-व्यतिरिक्त अन्यकी प्रीतिपूर्वक सेवा करे वही श्रुतिसिद्धान्तकी अधिकारिणी नहीं है। शास्त्रकारोंने शिवजीकी भी आवेशावतारोंमें गणना की है और श्रीमद्भागवत तथा मानसमें उनको परम भागवत कहा है। भगवद्भक्ता स्त्री श्रुतिसिद्धान्तित परमज्ञानकी अधिकारिणी है, इस बातको 'स्त्रियो वैश्यास्त्रधा श्रुत्वास्तेऽिष यान्ति परा गितम्' (गीता ९।३२) से भगवान्ते स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है। वाचक्नवी गार्गा, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अदिति, यमी और आत्रेयी आदि अनेक विदुषी क्षियोंके नाम उपनिषदों और संहिताभागमें आये हैं जिन्होंने अमुक-अमुक स्कॉफ अर्थ समझकर महर्षियोंको पढ़ाये हैं।'

इस विषयमें व्याकरण-साहित्याचार्य पं० रूपनारायण मिश्रजीके विचार इस प्रकार हैं। 'जोषिता' 'युष सेवा-याम' इस सौत्रधातुसे, 'इ स रुहि युषिभ्य इतिः'। उणादि सूत्र १।१०२।' इस सूत्रसे इति प्रत्यय करनेसे योषित् शब्द बनता है। भागुरिजीके मतसे हलन्त शब्दोंसे 'आप' प्रत्यय होता है। यथा—'आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा।' अर्थात् जैसे वाच्का वाचा, निश्का निशा और दिश्का दिशा, वैसे ही योषित्का योषिता होता है। अथवा, इसी धातुसे स्वार्थ णिच् प्रत्यय करके कर्ममें 'क्त' प्रत्यय होनेसे भी योषिता शब्द हो सकता है। यद्यपि अमरकोशमें 'योषित्' ऐसा तकारान्त ही है तथापि अन्य कोशोंमें 'योपिता' भी मिलता है। यथा—'स्त्रीवंभूयोंपिता रामा' इति त्रिकाण्डशेषः।' हिन्दोमें 'य' का 'ज' प्रायः पदा जाता है और गोस्वामी जीने 'य' के स्थानपर 'ज' का प्रयोग भी किया है, जैसे कि जथा, जोग, जग्य, जमन इत्यादि। वैसे ही यहाँ भी 'योषिता' को 'जोपिता' लिखा। संस्कृतमें यकारादि 'योषितां' शब्द ही सर्वत्र मिलता है, चवर्गादि 'जोषिता'

छ लन-१७२१, १७६२, को० रा०, छ०। नहि-१६६१, १७०४।

ऐता पाठ कहीं देखनेमें नहीं आता। यदि मिले तो 'जुषी प्रीतिसेबनयोः' इस धातुसे वह वन सकता है; परंतु उसका अर्थ बही होगा जो यकारादि योषिता शन्दका है; क्योंकि 'जुष्' धातुका प्रयोग कुत्सित सेवामें नहीं मिलता। जैसे कि 'जोष्येत्सर्वकर्माणि (गीता ३। २६)' इत्यादि वचनोंसे सिद्ध है।

वे॰ भू॰जीका अर्थ माननेमें और भी आपत्तियाँ पढ़ती हैं। 'जदिए' शब्दका तात्सर्य इस अर्थमें सिद्ध नहीं होता । क्योंकि श्रीपार्वतीजी अपनी गणना 'जोिषता' में कर रही हैं। श्रीमन्द्रागवत, गीता आदि और अन्यत्र मानसमें ही को क्यिंके सम्बन्धमें इस ढंगके वाक्य आये हैं वहाँपर भी स्त्रीवाचक शब्दोंके अर्थ इसी प्रकार भिन्न-भिन्न करने होंगे। अतः इस प्रसङ्गकी व्यवस्था इस प्रकार करनी ठीक होगी कि जैसे 'स्त्रीशृद्धहुज्ञवन्धूनां त्रयो न श्रुतिगोचता। भा॰ १ । ४ । २५ ।' तथा भा॰ ११ । १७ । ३३; १९ । ८ । ७ — १४ और गीता ९ । ३२ में स्त्रियों और शृद्धोंको पापयोनि कहा गया है और इसीसे उनको श्रुतिका अधिकारी नहीं कहा गया फिर भी भगवत्-सम्मुख होनेसे उनका अधिकारी होना भी कहा है, वैसे ही यहाँ सर्वसाधारण स्त्रीकी प्रकृति प्रवृत्ति-प्रधान अर्थात् रजोगुणी और तमोगुणी होने-से अनिधकारी कहा है। अर्थात् स्त्रियोंमें प्रायः अनिधकारी ही होती हैं। श्रुष्टिपित्नयाँ और ब्रह्मवादिनी आदि तो अप-वादमात्र हैं। विश्चान्त समूहका होता है।

प्र० स्वामी भी मेरे मतसे सहमत हैं। वे लिखते हैं कि पार्वतीजीकी भावना यह है कि स्त्रियोंको वेदादिमन्त्रअवणका अधिकार नहीं है, यह सत्य है, तथापि मैं 'दार्सा मन क्रम वचन तुम्हारी' अर्थात् में सती, पितवता हूँ, इससे
में अनिधिकारी नहीं हूँ, सामान्य स्त्रियोंको अधिकार नहीं है। गार्गी आदि नाम अपवादभूत हैं। हाँ, रकन्दपुराण बाहाखण्ड चातुर्मास्य माहात्म्यमें गालव मुनि और पैंजवन श्रूद्रकी कथासंवाद है। इसमें गालव मुनिने पैंजवन श्रूदको शालप्रामपूजा करनेकी आज्ञा दी। इस विषयमें गालवने कहा है कि असच्छूद्र और पातिवृत्यविहीन स्त्रियोंको अधिकार नहीं
है, सच्छूद्र और पितव्रताको अधिकार है। यह सिद्धान्त यहाँ ध्वनित किया है। नानापुराणनिगमागमसम्मत प्रन्थके
सचनोंका विचार नानापुराणनिगमागम सम्मितसे ही ठीक होगा। (स्कन्दपुराणाङ्क पृष्ठ ४९६ देखिये)। सच्छूद्र कीन
है, पितव्रता कौन है, इसका निश्चय गालव या शिवके समान महापुरुष ही कर सकते हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'दासी मन क्रम बचन तुम्हारी' का भाव कि मुझे केवल अपने सम्बन्धि श्री-जाति होनेके कारण अधिकार नहीं है, पर आपके सम्बन्धि मुझे अधिकार है। मैं आपकी दासी हूँ, पतिवता हूँ। आपकी दासी और पतिवता होनेसे मुझे सुननेका अधिकार है। पुनः 'तुम्हारी दासी' का भाव कि आप ईश्वर हैं, ईश्वरके भक्त इसके अधिकारी हैं।—'सोइ सिव कागभुसुंहिह दीन्हा। राम-मगत अधिकारी चीन्हा॥ १।३०॥' (ख) प्रथम चरणमें अनिकारी होना कहकर दूसरे चरणमें अधिकारी होना कहती हैं। [(ग) मन-कर्म-बचनसे दासी होना कहकर अपनेको उत्तम पतिवता जनाया। यथा—'एकइ धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पतिपद प्रेमा॥ ३।५॥' उत्तम पतिवता सब धर्मोंकी अधिकारिणी होती है, तथा सहधर्मिणी होनेसे पतिके साथ उसे सब धर्मोंका अधिकार है। (वै॰)]

षि० त्रि०—िक्रयोंका वेदके सिद्धान्तोंमें अधिकार नहीं है। अधित्व तथा सामर्थ्य न होनेपर अधिकार नहीं होता। केवळ ळीकिक सामर्थ्य भी अधिकारका कारण नहीं होता। शास्त्रीय अर्थमें शास्त्रीय सामर्थ्यकी अपेक्षा होती है। अतः शास्त्रीय सामर्थ्य न होनेसे वेदमें स्त्रीका अधिकार नहीं है, पर भगवती कहती हैं कि मैं तो वेदरूप आपकी मनसा, बाचा, कर्मणा दासी हूँ, अर्थात् सदा आपके अर्धाङ्गमें निवास करनेवाली हूँ। औरोंको न हो, पर ससे शास्त्रीय सामर्थ्य कैसे नहीं हैं ?

टिप्पणी—३ 'गूदो तस्त न साधु दुराविं ।'''' इति । [(क) गूट्=गुप्त, गहन। अथवा, वेदों में जो रामतत्त्व गुप्त हो निना अनुभवके नहीं समझ पड़ता। (वै०)। तत्त्व=ब्रह्म, आत्मा और मायाके सम्बन्धकी वात जिससे मनुष्य मोद्धका अधिकारी हो जाता है। (ख) क्षिण 'गूट्' इति। ब्रह्म दो उपाधियोंसे विभूषित है। उसके सगुण और निर्मुण दो रूप करे बाते हैं। इसी प्रकार उसके चरित भी दो प्रकार के हैं—ऐश्वर्य और माधुर्य। सर्वेश्वरता, सर्वकर्तृत्व, सर्वशता और सर्वव्यापक ता आदिको ऐश्वर्य चरित कहते हैं और मानवप्रकृतिसुलभ चरित या नरनाट्यको माधुर्य। निराकार और सर्वव्यापक परमात्मा किस तरह वेशकाल-बद्ध हो सकता है, यह बात सहसा समझमें नहीं आती। वहे-वहे शानियोंको इस विषयमें मोह हो जाता है। यही इस चरितकी विशेषता भी है। इसीसे इस माधुर्य-चरितको 'गूट्' वा गुप्त कहा है। यथा—'श्रोता वक्ता शानिधि कथा रास है गुद्ध।''', 'उसा राम गुन गृद्धः''। ३ मं०।'', 'चाहहु सुनै रामगुन गृद्धाः''। १। ४७।', 'अस रस्पिति

र्छांटा दरतारी। दनुज विमोहिन जन सुखकारी॥७।७३॥' तथा यहाँ 'गृढ़ उत्तव न साधु दुराविहें।' नरनाट्यमें किन प्रकार परत्वका चमत्कार भरा हुआ है, यही उस चिरतकी निगृहता है। ] (ग) 'गृढ़ तत्त्व भी नहीं छिपाते' कर्नेका तात्त्र्य यह है कि गृह तत्त्वोंको गृत रखना चाहिये। यह प्रत्येकसे कहनेकी वस्तु नहीं है। परन्तु आर्त अधिकारी में वह भी नहीं छिपाया जाता, आर्त अधिकारी मिलनेगर संत उसे कह देते हैं। श्रीपार्वतीजीके कथनका भाव कि गृह तत्त्व अनिधकारीसे न कहना चाहिये, पर में तो आर्त्त अधिकारिणी हूँ, मुझसे वह तत्त्व आपको छिपाना न चाहिये। (घ) 'न साधु दुराविहें' का दूसरा भाव कि तत्त्वका छिपाना उसका आदर करना है, पर जो साधु हैं अर्थात् पराये कार्यको साधते हैं, वे आर्त्त अधिकारी पाकर कह देते हैं। [(ङ) 'आर्त्त अधिकारी'=वे अधिकारी जो उस तत्त्वको पानेके छिये अत्यन्त आतुर हो रहे हैं और उसकी प्राप्तिके बिना जिनका चित्त बहुत व्याकुल तथा दुखी रहता है। श्रीकरणासिधुजी कहते हैं कि 'संसार और उसका सम्बन्ध जिसे दुःखरूप लग रहा है, जो उससे संतप्त हो रहा है और, सत्यंग तथा तत्त्व पाकर ही सुखी होगा, वही 'आर्त्त अधिकारी' है। आरत (आर्त्त)=पीड़ित, दुःखित। कातर ](च) 'अहँ पाविहें' हित। भाव कि आर्त अधिकारी सर्वत्र नहीं मिलते ['जहँ' से स्चित करती हैं कि आर्त अधिकारी कहीं भी हो, किसी भी वर्ण या आश्रमका हो, स्त्री वा पुरुष कोई भी हो, गृह तत्त्व उसे उसी अवस्थामें बताया जा सकता है ]

४ 'अति आरति पूर्वी सुरराया ।'''' इति। (क) 'अति आरति पूर्वी' का भाव कि आर्त अधिकारी होते हैं और में तो अति आर्त हूँ। कि यहाँतक दोनों प्रकारसे अपनेको अधिकारी जनाया—एक तो दासीभावसे, दूसरे 'अति आर्त से।

अति आर्तका लक्षण यह है कि आर्त अपना दुःख वारम्बार निवेदन करता है। श्रीपार्वती जी यहाँ वारम्बार कथा कहनेकी प्रार्थना कर रही हैं, वे अपनेको अति आर्च दिखा रही हैं। चरणोंपर पड़ती हैं, हाथ जोड़ती हैं, वारम्बार विनती करती हैं जैसा पूर्व कह आये हैं, यथा—'यंदों पद धिर धरिन सिर बिनय करड़ें कर जोरि' इत्यादि सब 'अति आरित' का स्वरूप है। (ख) 'सुरराया' का भाव कि देवता 'आर्तिहर' होते हैं और आप तो देवताओं के राजा हैं, देव-देव महादेव हैं। पुनः भाव कि सामान्य राजा आर्तको देखकर उसके दुःखको दूर करते हैं और आप तो सुरराया हैं। पुनः भाव कि आप सुरों के दुःखको दुर्शका दलन करके दूर करते हैं, वैसे ही मेरे मोह-भ्रमरूपी दुर्शका नाश करके मेरे अत्यन्त दुःखको दूर की जिये, ये मुझे अत्यन्त दुःख दे रहे हैं। (ग) 'रघुपित कथा कहहु करि दाया' इति। (पूर्व 'गूढ़ी तत्व' और यहाँ 'रघु।ति कथा' शब्द देकर जनाया कि 'रघुनिकथा' 'गूढ़ तत्त्व' हैं)। 'करि दाया' दायाका भाव कि आपका कृपा-पात्र कथाश्रवणका अधिकारी है। यथा—'संभु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा।'—

नोट—र श्रीशिवजी अनिधकारीसे श्रीरामतत्त्व नहीं कहते। यथा—'रिषि पूछी हरिभगित सुहाई। कही संभु भिधकारी पाई। १। ४८।', 'तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तब मैं रघुपित कथा सुनाई ॥ यह न कहिअ सठ हा इटसी हिंह।'''। ७। १२८।', इत्यादि। अतएव श्रीपार्वतीजी आर्त होकर दयाकी अभिपूषिणी हैं। अन्तमें 'कहडू करि दाया' कहकर जनाया कि मैं तो वारम्बार एकमात्र आपकी कृपाका ही अवलम्ब लिये हुए हूँ। यह भाव दृढ़ करनेके लिये प्रश्नोंके आदि-अन्तमें दयाका संपुट दिया है। यहाँ 'कहडू करि दाया' और अन्तमें 'सोउ दयाल राखहु जानि गोई।' कहा है।

नोट—रे इन चौपाइयोंसे मिळते-जुळते रळोक अध्यात्मरामायण बाळकाण्ड सर्ग १ में ये हैं 'पूच्छामि तस्त पुरुषोत्तमस्य सनातनं रवं च सनातनोऽसि ॥ ७ ॥ गोप्यं यदत्यन्तमनन्यवाच्यं वदन्ति भक्तेषु महानुमावाः । तद्य्यहोऽह तत्र देव भक्ताप्रियोऽसि मे त्वं वद यनु पूष्टम् ॥ ८ ॥—जानाम्यहं योषिदिष त्वदुक्तं यथा तथा ब्रह्तितरन्ति येन ॥ ९ ॥ अर्थात् में आपसे पुरुषोत्तम भगवान्का सनातन तत्त्व पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी सनातन हैं । जो अत्यन्त गुप्त रत्नने योग्य विषय होता है तथा जो अन्य किसी से कहने योग्य नहीं होता उसे भी महानुभाव लोग अपने भक्तोंसे कह देते हैं । हे देव ! में भी आपकी भक्ता हूँ, आप मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, अत्यव जो मैंने पूछा है उसे कहिये । "इस तरह समझाकर कहिये कि स्त्री होनेपर भी में आपके वचनोंको सहज ही समझ सकूँ । (७९) । मानसके 'जदिष जोषित्रा महि भिषकारों' 'दासी मन कम बचन तुम्हारों', 'गुज़ै तत्व न साधु दुराबहिं' इन उद्धरणोंकी जगह कमश अध्यात्ममें जानाम्यहं योषिदिष त्वदुक्तं यथा तथा ब्रह्मि, 'तद्य्यहोऽहं तव देव मक्ता प्रियोऽसि मेत्वं' और गोप्यं यदत्यन्तमन- स्पताच्यं वदन्ति मक्तेषु महानुमावाः' ये वा क्य हैं।—अत्र प्रेमी पाठक मानसके इस अधिकारित्व प्रसंगको अध्यात्म रा के उद्धरणसे स्त्रयं मिलाकर देखें तो उनको स्वयं देख पढ़िगा कि यहाँका वर्णन वहाँसे कहीं उत्तम और बदकर हुआ हैं।

यहाँ श्रीरामचिरतरूपी गूढ़ तत्त्वके तीन अधिकारी कहे गये। एक वह जो मन-कर्म-चचनसे तत्त्व-वेताका दास हो। दूसरे जो आर्त हो। और, तीसरे वह जिसपर संतकी दया हो जाय। श्रीपार्वतीजीके इन वचनोंका अभिप्राय त्यष्ट है। वे कहती हैं कि मैं स्त्री होनेके कारण अधिकारिणी नहीं हूँ, क्योंकि स्त्रियाँ प्रायः सहज अज्ञ होती हैं, परन्तु जो मन-कर्म-चचनते श्रीरामतत्त्ववेत्ताका दास हो वह अधिकारी माना जाता है चाहे वह स्त्री ही क्यों न हो। (यही आश्रय अध्यात्म रा० का है)। यह लक्षण मुझमें अवश्य है। मैं मनसा-चाचा-कर्मणा पातिनत्यका अनुसरण कर रही हूँ। क्यानसकी पार्वतीजी किर इस दावेकों भी छोड़ देती हैं और दूसरे अधिकारत्वकी शरण लेती हुई कहती हैं। यदि दासीसे भी न कहा जा सके तो 'आर्त जिज्ञास्र' भी तो अधिकारी होता है। मैं अति आर्च हूँ। यह भी न सही, मैं सब प्रकार अयोग्य हूँ। अनधिकारिणी हूँ, तो भी आप मुझे अपनी कृपासे अधिकारिणी बना लीजिये। क्यें यहाँ श्रीपार्वतीजीने अधिकारिणी होनेका अभिमान जब सर्वथा क्यों दिया तब उनको संतोष हुआ कि शिवजी अब अवश्य कृपा करेंगे; इसीसे आगे प्रश्न करना प्रारम्भ कर दिया। अध्यात्म रा० में अपनेको अधिकारिणी जनाकर, उसी दावेपर पूळनेका साहस किया गया है और यहाँ मानसमें वे सब अधिकार होते हुए भी अभिमान छोड़कर अपनेको अनधिकारिणी जनाकर केवल शिवकृपाका ही आश्रय लिया गया है।—यह एक भारी विशेषता है।

#### अथ श्रीशिवगीता

वि० ति०—'श्रीरामचिरतमानस भरद्वाजजीके इस प्रश्नपर खड़ा है कि 'राम कवन प्रभु पूछर तोहो । किह स युमाद हिपानिधि मोही ।' ऐसा ही प्रश्न भगवती हिमगिरि-निन्दिनीने शिवजीसे किया था, और शिवजीने उसका समाधान किया था । उसी प्रसङ्घको याज्ञवल्क्यजीने उक्त प्रश्नके उत्तरमें कह डाला । यह रामचिरतमानस है । अपने संशयके उन्मूलनके लिये गिरिजाने आठ प्रश्न किये, तत्पश्चात् बारह प्रश्न श्रीरामावतारके चिरत्रवर्णन तथा भक्तिज्ञानादि विषयक किये, एवं गिरिजाके बीसों प्रश्नोंका उत्तर ही श्रीरामचिरत-मानस है । अन्तमें भगवतीने न्यह भी विनय किया कि जो कुल मुझसे पूलनेमें रह गया हो, उसे भी लिया न रिखये; अर्थात् जानने योग्य जितनी बातें हैं वे सब गिरिजाजीने पूँलीं और शिवजीने उत्तर दिया । परंतु चार प्रश्नोंके उत्तरमें ही गिरिजाका सब संशय जाता रहा और वे कृतकृत्य हो गयीं । अतः में उतने ही अंशको शिवगीता कहता हूँ । अवतारवादमें जो कुल कहना है, उतनेमें सब कुल कहा गया ।'

श्रीगोस्वामीजीने कहा है कि 'नदी नाव पर प्रश्न अनेका। केवट कुसल उतर सिववेका।', अतः यह जानना परमा-वर्यक है कि किस प्रश्नका कीन-सा उत्तर है। गिरिजा बीस प्रश्न बराबर करती गर्यी और शिवजीने भी सबका उत्तर कम-से इकट्ठा ही दिया। उनमेंसे पहिले आठके पृथक्करणमें नड़ी कठिनता पड़ती है। यद्यपि श्रीय्रन्थकारने प्रश्नोंको पृथक् करनेके लिये 'हरहु मोर अज्ञाना', 'कहहु' इत्यादि प्रार्थनास्त्वक लोट् लकारका आठ बार बराबर प्रयोग किया, तथापि उत्तरमें 'सुनहु' 'तजु' आदि कियाओंका भी आठ बार प्रयोग किया है, फिर भी हम-जैसे अल्पज्ञोंको प्रश्न-उत्तरके मिलान-में बड़ी फठिनता पड़ती है। अतः उनका मिलान नीचे दिया जाता है।

यदि पाठक मिलानके अनुसार प्रश्न और उत्तरको मिला-मिलाकर पढ़ेंगे तो उनको प्रन्यके समझनेमें बढ़ा सुभीता होगा और प्रन्थकारकी पंडिताईपर चिकत होना पड़ेगा, कि जै बार 'कहहु' कहकर प्रश्न है, ठीक उतनी ही बार 'सुनहु' कहकर उत्तर है, शिवजीने प्रत्येक 'कहहु' के उत्तरमें 'सुनहु' कहा है।

प्रश्न

जों मोपर प्रसंस सुखरासी। जानिय सत्य मोहि निज दासी। तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाय कथा विधि नाना। १०८। १-२। जासु मवन सुरतरु तर होई। सह कि दरिव्र जनित दुखु सोई॥ सिसभूषन अस हृदय विचारी। हरहु नाथ मम मित भ्रम मारी १०८। १-४। 'प्रभु जे सुनि परमारथवादी' से 'कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ।' (१०८। ५ से १०९। १ तक)

#### उत्तर

- १ 'धन्य-धन्य गिरिराजकुमारी' से 'गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुर हित दनुज विमोहन सीला' तक (१९२। ५ से दो० ११२ तक)
- २ 'रामकथा सुंदर करतारी' से 'सादर सुनु गिरि-राजकुमारी' तक। (११४। १-२)
- ३ 'रामनाम गुन चरित सुहाए। ११४।३।'से'लस निज हृदय बिचारि तज्ञ संसय। ११५।' तक

भार जानि रिसि उर जनि घरहू। जेहि विधि मोह मिटै सो करहू। १०९। २।' 'में बन दीए राग प्रभुताई। १०९। ३।' से 'करहु कृषा बिनवीं कर जोरे। १०९। ५।' तक 'प्रभु मोहि तब बहु माँति प्रबोधा' से 'कहहु पुनीत रामगुन गाथा' तक। १०९ (६-८)। बंदव पद घरि घरिन सिरु विनय करवें कर जोरि। बरनहु रघुयर विसद जस श्रुतिसिद्धांत निचोरि। १०९। 'जदिष जोषिता नहिं क्षिकारी' से 'रघुपित कृषा कहहु करि दाया।' तक। ११९ (१-३)।

- ४ 'मजु रामपद। ११५' से 'वोले कृपानिषान । १२०' तक
- ५ सुनु सुम कथा मवानि रामचरितमानस बिमछ। कहा भुसुंढि वसानि सुना बिहगनायक गरुद्र।१२०॥
- ६ सो संबाद उदार जेहि विधि मा आगे कहता। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर सुखद 19२०॥
- हरिगुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित।
   में निज मित अनुसार कहीं उमा सात्र सुनहु। ११२०
- ८ सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए 1 विपुरू बिसद् निगमागम गाए। १२१। १।

#### श्रीपार्वतीजीके प्रश्न

प्रथम सो कारन कहहु विचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन वपु धारी।। ४।। पुनि प्रभ्न कहहु राम अवतारा। बालचरित पुनि कहहु उदारा।। ५।।

शब्दार्थ—उदार=बहा दानी; देनेमें किंचित् संकोच न करनेवाला ।—'उदारो दातृमहतोः' इत्यमरः ॥ ३ । ३ । १९ ॥' 'जनु उदार गृह जाचक भीरा ॥ ३ । ३९ । ८ ॥' 'सुनहु उदार सहज रघुनायक । सुंदर अगम सुगम पर दायक ॥ ३ । ४२ । १॥' 'ऐसो को उदार जग माहीं । बिनु सेवा जो ववे दीन पर राम सिरस कोड नाहीं ॥ विनय १६२॥'= सुग्दर; यथा 'उदारं सुंदरं प्रोक्तमुत्कृष्टं पूजितं तथा' इति त्रिलोचनः ।' =सरल; यथा 'वालचरित अति सरल सुहाए। सारद सेप संमु ध्रुति गाए ॥ २०४ । १ ॥' 'दक्षिणे सरलोदारी' इत्यमरे ॥ ३ । १ । ८ ॥

अर्थ—प्रथम उस कारणको विचारकर किहिये जिससे निर्गुण ब्रह्म 'सगुण वपुधारी' होता है ॥ ४ ॥ हे प्रभो । धीरामजीका अवतार किहिये और तब फिर उदार बाळचरित किहिये ॥ ५ ॥

नोट—१ श्रीपार्वतीजीकी मुख्य शंका और उनका खिद्धान्त 'प्रथम सो कारन "धारी' में है । उनका खिद्धान्त है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण होता ही नहीं—'ब्रह्म जो ब्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह धरि हो ह नृप जाहि न जानत वेद ॥ ५० ॥' देखिये । दूसरे यह कि 'जो नृप-तनय त ब्रह्म किमि ॥ १०८ ॥' अर्थात् जो देह धारण करता है वह निर्गुण ब्रह्म नहीं है । इस प्रकार उनके खिद्धान्तमें ब्रह्म दो हैं, एक निर्गुण दूसरा सगुण । और शिवजीका सिद्धान्त है कि जो निर्गुण है वही सगुण है, दोनों एक ही हैं ॥ १०९ । १ ॥ 'जो अनीह ब्यापक विश्व कोऊ ।""' में बताया गया है कि शिवजीकी चेष्टा ही देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि ब्रह्म एक ही है, निर्गुण ही सगुण है । अतएव उनका अप केवल यह प्रश्न रह गया कि 'निर्गुण ब्रह्म किस कारण सगुण होता है ?' क्यों शरीर धारण करता है ?

टिप्पणी—१ प्रथम सो कारन "" इति । (क) पार्वतीजीकी मुख्य शङ्का यही है। उन्हें निर्गुणके खगुण होनेमें संदेह है, इसीसे निर्गुण ब्रह्मके सगुण होनेका ही प्रश्न प्रथम किया। अथवा प्रथम अवतारका हेत हा प्रयोजन पूछा, किर अवतारकी छीलाका प्रश्न कमसे करती हैं। (ख) यहाँ निर्गुण ब्रह्मका सगुण होना पूछनेसे जाना गया कि उमाजीने अपनी इस शङ्काको कि, 'ब्रह्म अवतार नहीं छेता।' शिथिल समझा और शिवजीके—'सोह रासु ब्यापक ब्रह्म मुवनिकायपित मायाधनी। अवतरे अपने मगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमनी॥ ५१॥' अर्थात् ब्रह्म अवतार छेता है—इस उपदेशको पुष्ट समझा। (ग) यहाँ वस्तुतः दो प्रश्न हैं। एक कि 'निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ ?' दूसरे 'वपुधारी कैसे हुआ ?' अर्थात् पञ्चतन्त्र निर्मित शरीर कैसे धारण किया ?—[ इससे सिद्ध हुआ कि वे समझती हैं कि प्रभुका यह हारोर मनुष्यका-सा पञ्चतन्त्रोंका ही है; यथा 'छिति जल पावक गगन समीरा। पंचरचित अति अधम सरीरा॥ ४। १९॥' अतः 'बपुधारी' में यह प्रश्न आ गया कि 'उनका शरीर इन्हीं पञ्चतन्त्रोंसे बना है, या वे और किसी प्रकार स्वरूप धर छेते

छ इसके अर्थ ये हैं—(१) सगुण घारीरधारी होता है। (२) सगुण कैसे होता है। तथा वपुधारी कैसे होता है। (पं० रामकुमार)।

हैं, वह शरीर किसी और प्रकारका है ?']। (घ) 'कहहु विचारी'—भाव कि निर्मुणका सगुण होना वहुत कठिन है। क्या यह बात आपके विचारमें आ सकती हैं ? यहाँ 'कहहु विचारी' कहा अर्थात् स्वयं समझकर फहिये और आगे चळकर पुनः कहती हैं कि 'राम ब्रह्म चिनमय अविनासी। सर्व रहित सव उर पुर यासी॥ नाथ घरंउ नर तमु केहि हेत्। मोहि समुझाइ कहहु खुषकेत्॥ १२०। ६-७॥' अर्थात् मुझे समझाकर कहिये। 'विचारी' और 'समुझाई' 'कहहु' का तात्पर्य यह है कि यह शङ्का भारी है, इसे विचारने और समझानेकी आवश्यकता है।

['निचारी' में यह शङ्का होती है कि 'क्या शिवजी जानते नहीं हैं, अब उसका कारण ढूँढ़ निकालेंगे ?' परंतु यह बात नहीं हैं। पार्वतीजीके कथनका भाव यह है कि निर्गुण ब्रह्म अवतार लेता है, यह तो आपके व्यवहार और प्रभुके ऐश्वर्यसे जो मैंने वनमें देखा था, निश्चय हो गया; परंतु वह क्यों अवतार लेता है यह समध्रमें नहीं आता, पूर्णकामको अयोजन नहीं हो सकता, सत्यसंकल्पको शरीर धारणकी आवश्यकता नहीं। अतः उसे इस तरह विचारकर कहिये कि मेरी समझमें आ जाय।]

र 'पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा।'''' इति। (क) अर्थात् एज और वीर्यसे पैदा हुए, गर्भमें रहे, कि आकर अंकट हो गये ? गर्भसे प्रकट होकर जो चिरत किर्फें सो कहिये।

नोट-- २ 'राम अवतारा।' यहाँ इस प्रश्नमें अवतार पूछा कि कैसे अवतीर्ण हुए, गर्भसे पैदा हुए कि साक्षात् प्रकढ हो गये। परंतु जब शिवजीने चार दोहोंमें 'सगुनिह अगुनिह निह कछु मदा॥ ११६ । १ ॥' सं 'शान बिराग सकछ गुन जाहीं ॥ ११९ । ६ ॥' तक अगुण-सगुणका स्वरूप मली-माँति समझाया तब इनको पूर्ण विश्वास हो गया कि श्रीरामजी ही निर्गुण और सगुण दोनों हैं, मोह-माया, हर्ष-विषाद इत्यादिका लेश भी इनमें नहीं है, ये 'राम मझ विनमय अबिनासी' हैं और तब इन्होंने श्रीरामजीके अवतारका हेतु भी पूछा। इसीलिये शिवजीने अवतारके साथ अवतारका हेतु भी कहा है। 'नाथ धरेड नरतनु केहि हेतू ॥ १२०। ७ ॥' का उत्तर 'हिर अवतार हेतु जेहि होई' ॥ १२०। २ ॥' से 'यह सब रुचिर चरित में माषा ॥ १८८। ६ ॥' तक है। इसके आगे शुद्ध परात्पर ब्रह्मका अवतार वर्णन किया गया है।

श्रीकरणासिंधुजी लिखते हैं कि 'इनको पूर्व सती तनमें तीन संदेह हुए थे उनका स्मरण करके गिमत प्रश्न करती हैं। कमहीसे दोनों प्रश्नोंके अवान्तर समस्त तात्पर्य भरा है। वे सोचती हैं कि हमारे मतमें निर्गुण ब्रह्म सगुण नहीं होता। यदि शिवजी कहेंगे कि निर्गुण सगुणरूप होता है तब में समझूँगी कि सती-तनमें मुझसे समझते न बना था, रामचन्द्रजी ही निर्गुण ब्रह्म हैं, भक्तोंके लिये सगुण हुए। दूसरा प्रश्न अवतार और लीलाका यह सोचकर किया कि यदि रामचन्द्रजीको निर्गुण न कहेंगे तो यह कहेंगे कि विष्णुक्ते अवतार हैं, तब में यह समझूँगी कि मेरी समझमें गलती यी कि ये विष्णु नहीं हैं। यदि न निर्गुण और न विष्णु ही कहा तो दशरथ-पुत्र कहेंगे; परंत मंने वनमें इनके चरित्रमें परात्पर विग्रह स्वरूप देखा है, यह सोचकर तीसरा प्रश्न लीलाका किया कि इससे उनका यथार्थ स्वरूप स्पष्ट समझमें आ कावेगा। बाकी सब प्रश्न इन्होंके अन्तर्गत हैं।'

वि॰ त्रि॰—रामजी कैसे अवतीर्ण हुए ? भाव यह कि सभी अवतारोंके अवतीर्ण होनेकी विधि पृथक्-पृथक् है। वृक्षिह भगवान् खम्मेसे अवतीर्ण हुए, बाराह ब्रह्मदेवकी नासिकाले, इत्यादि । ये कैसे अवतीर्ण हुए ?

नोट—३ 'बालचरित पुनि कहहु उदारा' इति । (क) बालचरितको उदार कहनेका भाव कि इसमें थोड़ी ही रिक्षमें बहुत कुल दे देते हैं, जैसे बालक लड्डू देख रूपया भी दे देता है, गोदमें आ जाता है, इत्यादि । देखिने, श्रीसुशुण्डीजीको कैसा बड़ा वर मिला । यथा 'मन मावत बर मागउँ स्वामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी ॥ ७ । ८४ । ८ ॥' से 'एवमस्तु किह रघुकुल नायक "कबहूँ काल न व्यापिहि तोही ॥ ७ । ८८ । ९ ॥' तक । 'उदार'के सभी अर्थ जो शब्दार्थमें दिये गये यहाँ लगते हैं । बालचरित सुन्दर हैं, सरल हैं, उत्कृष्ट हैं और परम दानशील हैं । पुनः, ( त ) उदार=देशकाल-पात्रापात्रका विचार न करके याचकमात्रको स्वार्थरहित मनोवाञ्चित दान देनेवाला । यथा 'पात्रापात्र- विवेदेन देशकालासुपेक्षणे । बदान्यत्वं विदुर्वेदा औदार्यं वचसा हरेः ।' भ० गु० द०, वै० ।' वि० त्रि० कहते हैं कि रख चरितमें दासोंको अधिक आनन्द मिलता है; यथा 'बालचरित हरि बहु विधि कीन्हा ॥ अति अनंद दांसन्ह करें दीन्हा ।' इसीसे इसे उदार कहा ।

४ बाळचरित प्रकरण कहाँसे कहाँतक है ? इसके और अन्य चरितोंके प्रकरण टीक-ठीक बाननेके लिये हमें मूर्छ रामायणसे सहारा लेना चाहिये जो श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीभुशुण्डीजीसे उत्तरकांडमें कहलाया है। वहाँ वाल-चरित भूंपि-शानमन तक दिखाया है। यथा- 'तब सिसुचरित कहेसि मन छाई॥ बाछचरित कहि बिविध विधि मन महेँ परम उछाह। रिवि भागमन कहिल पुनि श्रीरघुवीर विवाह । ६४ ।' शिशु चरित तो प्रगट दपा—'कांज सिसु-छीला श्रात-प्रिय सीला यह सुल परम अनुपा ॥ सुनि वः मूपा ॥', 'सुनि सिसु रुदन परम प्रिय वानी । संश्रम चिल आई सब रानी संस्कार होनेपर 'सुनि धन जन सरयस सिव प्राना । वालकेलि रस तेहि सु 'यह सब चरित कहा में गाई । २०६ । १ ।' तक गया है. ।

> कहहु जथा जानको विवाही। राज तजा सो वन वसि कीन्हें चरित अपारा। कहहु नाथ जिनि राज वैठि कीन्ही वहु लीला। सकल कहहु संक

मर्थ—जिस तरह जानकीजीको न्याहा सो कहिये। राज्यका त्याग कि को कापार चरित किये, उन्हें कहिये। हे नाथ! जिस प्रकार रावणको मारा व राज्यपर वैठकर श्रीरामजीने बहुत लीलाएँ कीं, वह सब कहिये॥ ८॥

टिप्पणी—'कहहु जथा जानकी विवाही।' इति । इस प्रश्नसे मुनि (मालचरितके पश्चात् ) जितना भी चरित बालकाण्डकी समाप्ति तक है वह 'बालचरित कहि विविध विधि मन महँ परम उल्लाह । रिषि आगमन कहिसि तरह चार प्रश्नोंमें बालकांड समाप्त हुआ । आगेके चरणमें 'राज तजा ' प्रभासे अयोध्याकाण्ड पूर्ण हुआ ।

नोट- १ मूल रामायणमें 'बालचरित' के पश्चात् 'ऋषि आगमन' है र तीनीके प्रश्नोंमें 'बालचरित' के पश्चात् 'विवाह' का प्रश्न है। दोनोंमें भेद नह मुख्य कारण है। श्रीदशरथजी महाराजने जन्न पुत्रींके देनेमें संकोच किया, तः 'सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाईं। राम देत नहिं वनइ गोसाईं॥ २०८ मृप संदेह नास कहँ पावा ।', वह समझाना यही था कि इनके साथ जानेसे इ षचनोंमें भी 'अति कल्यान' ये शब्द देकर इसी बातको गुप्त रीतिसे कह दिय मोह भज्ञान । धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कीं इन्ह कहें अति कल्यान । २०७ । यथा—'कल्यान कार्ज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। १। १०३।' गीत कहा गया है यथा-जनम प्रसंग कह्यो कौंसिक मिस सीय स्वयंवर गायो। सुजस सुनायो। तुलसिदास रनिवास रहस वस मयो सब को मन मायो। व **रे—'राजन राम लखन जों दीजै। जस रावरी लाम ढोटनिहूँ ...। गी० ९।** रामायणोंसे भी स्पष्ट है। पुत्र जब विवाह योग्य हुए तब राजाको विवाहकी व मित्रजी आये । यथा--'भथ राजा दशरथस्तेषां दारिक्रयां प्रति ॥ ३७ ॥ चिन तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः ॥ ३८ ॥ अभ्यागच्छन्महातेजा वि अर्थात् धर्मात्मा राजा दशरय मन्त्रियों, बन्धुवर्गों और गुरुसहित पुत्रोंके विवाहके महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्रजीका आगमन हुआ। पुनश्च, 'रामो न मानुषो जात सीतेति जाता जनकनन्दिनी । १८ । विश्वामित्रोऽपि रामाय तांयोजिवतुमागतः अ॰ रा॰ १।४। अर्थात् वसिष्ठनीने समझाया कि श्रीरामजी मनुष्य नहीं हैं, स 🕻 जो जनकनिंदनी हुई हैं। दोनोंका संयोग ( विवाह ) करानेके लिये ही इस स

विप्रम्ह पर दाया। १। २९०। ७।' तक 'ऋषि आगमन' प्रसंग है और 'तय मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रमु देखिय जाई॥ धनुषयज्ञ सुनिःःः। १। २९०। ८।' से 'सियरघुवीर विवाह' प्रकरण प्रारम्भ होगा।

प॰ प॰ प॰ प॰—'जया' का भाव कि जयमाल स्वयंवरमें ब्याहा या पण-स्वयंवरमें, या वीरशुलका प्राप्त की या ब्राह्म-विवाहविधिसे ब्याहा अथवा दुष्यन्त शकुन्तला-विवाहके समान गान्धर्व-विधिसे ब्याहा, या कन्याकी इच्लासे कन्याके पिता आदिसे युद्ध करके ले आये, इत्यादि, किहये।

वि॰ त्रि॰—भाव कि माता-पिताने कन्या देखकर विवाह नहीं किया, अपने पुरुषार्थसे श्रीरामचन्द्रजीने श्रीजानकीजीको ब्याहा, सो वह कथा कहिये।

टिप्पणी—२ 'राज तजा सो दूषन काही'। इति। किस दोषसे राज छोड़ दिया ? इस प्रश्नसे जनाया कि राज्यमें कोई दोष देखा होगा तभी उसे छोड़ा, नहीं तो राज्यके छिये छोग संसारमें क्या नहीं करते; उसपर भी 'अवधराज सुरराज सिहाहीं' ऐसे राज्यको क्यों छोड़ते ? इसका उत्तर शिवजीने 'भूप सजेड अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्हिह सुकराजू ॥ राम करहु सब संजम आजू। जों बिधि छुसछ निवाहें काजू ॥ गुरु सिख देह राय पहिं गयऊ। राम हृद्य अस बिसमय मयऊ ॥ जनमें एक संग सब माई। भोजन सयन केछि छिकाई ॥ करनपेध उपवीत विश्वाहा। संग संग सब मयड उछाहा ॥ विमछ बंस यह अनुचित एकू। बंधु बिहाइ बढ़ेहि अभिषेकू ॥ प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई। २। १०। २-८।' इन चौपाइयोंमें दिया है। चारों भाइयोंके सब संस्कार जन्मसे छेकर विवाह तक साथ-साथ हुए और राज्य भाइयोंको छोड़कर अकेछे मुझ बड़े पुत्रको ही, यह अनुचित समझ उन्होंने राज्यत्यागके उपाय रच दिये और राज्य छोड़ दिया।

नोट—२ इसपर यह शंका होती है कि 'जब इस दोपसे छोड़ा तब फिर उसे ग्रहण क्यों किया ?' समाधान— बिना भक्त भरतके राज्य स्वीकार न किया और भरतजीके देनेसे स्वीकार किया। (रा० प्र०) पुराणों तथा रामायणोंसे स्पष्ट है कि श्रीरघुनाथजीने राज्य सब भाइयोंके पुत्रोंको बाँट दिया था।

३ राज्य तो केकयीके वरदानके कारण छोड़ा गया पर यहाँ श्रोरामजीका उसमें दोप देखकर छोड़ना कहा गया। इसका कारण यह है कि श्रीरामजी स्वतंत्र हैं, वे राज्य ग्रहण करना चाहते तो यह विच्न होता ही क्यों ? यह सब लीला तो प्रभुकी इच्छासे ही हुई । यथा—'तब किछु कीन्ह राम रुख जानी। अब कुचालि करि होहहि हानी। २। २१८। ३।' सत्योपाख्यानमें तो कैकेयीजीसे श्रीरामजीका यह माँगना लिखा है कि हमारे लिये तुम अपयश सहो, यदि तुम्हारा हमपर प्रेम हैं और कैकेयीजीने उसे स्वीकार भी कर लिया था। अतः जो कुछ भी हुआ वह श्रीरामजीकी इच्छासे।

टिपाणी—३ 'बन बिस कीन्हें चरित अपारा'''' इति। (क) इन इस प्रश्न से अरण्य, किष्किन्धा और सुन्दर तीन काण्डं समाप्त हुए । वनचरित बहुत हैं इससे 'अपार' कहा । बहुत चरितका प्रमाण सुशुण्डीजीकी मूल रामायणसे मिलता है। उन्होंने वनचरितकी सूची दो दोहोंसे अधिकमें दी है। यथा—(१) 'सुरपित सुत करनी। ७। ६५।८।', (२) 'मसु भरु अत्रि मेंट पुनि बरनी । ७ । ६५ । ८ ।', ( ३, ४ ) 'किह बिराध वध' 'जेहि विधि देह तजी सरमंग', (५-६) 'बरनि सुतीब्छन प्रीति पुनि' 'प्रभु अगस्ति सतसंग। ६५।', (७) 'किह दंडक बन पावनताई', (८) 'गीध मह्त्री पुनि वेहि गाई', (९) 'पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा। मंजी सकल मुनिन्ह की त्रासा।', (१०) 'पुनि लिखमन उपदेस अनुपा' इत्यादिसे 'सागर निग्रह कथा सुनाई। ७।६७।८।' तक सैंतालीस चरित्र भुशुण्डीजीने गरुइजीसे वर्णन किये हैं। अतएव 'अपार' कहा । अथवा, 'अपार' इससे कहा कि अन्य प्रश्नोंका और विशेषकर कई प्रश्नोंका उत्तर एक ही एक काण्डमें मिल जाता है और इसका उत्तर तीन काण्डोंमें है। अथवा, जिसका कोई पार न पा सके ऐसे जो गुप्त रहस्य हैं उनमेंसे अनेक वनमें (चित्रकूट, स्फटिकशिला, पंचवटी आदिमें) हुए; अतएव 'अपार' कहा। अथवा, सतीतनमें प्रभुकी अपार महिमा वनमें देख अत्यन्त सभीत हो गयी थीं, उस चरितका पार न पा सकीं, उसको विचारकर 'अपार' कहा। ( ख ) वनमें पर्णकुटी छाकर बहुत दिन ( लगभग तेरह वर्ष ) रहे, अतएव 'वन बसि' वनमें वसना कहा। ( ग ) 'कहरू नाथ जिमि राव्यत मारा' से सम्पूर्ण लंकाकाण्डका ग्रहण हुआ। यदि इतना ही कहतीं कि रावणवध कहिये, 'जिमि' अर्थात् जिस तरह यह शब्द न कहतीं तो शिवजी केवल राम-रावण संग्राम कहते । सेतुबन्धन, अङ्गद-रावण-संवाद, कुम्भकर्ण-मेवनादादिका वध इत्यादि कुछ न कहते । 'जिमि' शब्दसे इन सत्रोंका ग्रहण हुआ । इससे रावणके मारनेकी विधि पूछी। इसका मारना बड़ा कठिन था। दुर्गम स्थानमें निवास, मेघनाद कुम्भकर्ण प्रमृतिसे रक्षित, स्वयं तपस्या वरदानादिसे अजेय, सिर कटनेपर भी न मरना, आदि ऐसी अनेकानेक बातें थीं। जनकनिद्नीजी भी इसके मरनेकी विधि त्रिजटासे पूछने लगीं। सो उसके मरनेकी विधि बताइये। (विश्विश्)

भ 'राज बेटि कीन्ही बहु लीला।—' इति। (क) मूलरामायणमें यह प्रसङ्ग इस प्रकार है 'जेहि विधि राम कार निज बाए। यायस यिसद चिरत सब गाए॥ कहेंसि बहोरि राम अभिषेका। पुर बरनत नृपनीति अनेका॥ ७। ६८।' यह प्रसङ्ग उत्तरकाण्डके प्रारम्भेसे 'अस किह मुनि विसष्ठ गृह आए। कृपासिंधु के मन अति माए। ७। ५०। १॥' तक है। (स) 'संकर सुससीला' कहनेका भाव यह है कि आप सब चिरत (जो राज्यपर बैठकर श्रीरामचन्द्रजीने किये) मुससे कहकर मुसे सुख दीजिये, जैसे श्रीरामचन्द्रजीने अपने चरित्रोंद्वारा श्रीअवधपुरवासियोंको सुख दिया या। श्रीरामचन्द्रजीने राजा होनेपर राज्यलीलासे पुरवासियोंको सुख दिया, अतएव पुरवासी उन्हें 'सुखराशि' कहते थे; यथा—'रहुपि चरित देखि पुरवासी। प्रति पुनि कहिर्दि धन्य सुखरासी। ७। २०। ६।' आप मुझे सुनाकर सुख देंगे, अतएव धाप भी 'सुखरील' हैं। श्रीरामचन्द्रजीने श्रीअवधमें अपने चरितसे पुरवासियोंको सुख दिया था, श्रीशिवजीने केलाशपर मीरामचरित सुनाकर श्रीगार्यतीजोको सुख दिया। श्रीरामचरितसिरतमें स्नान करनेवालोंको आज भी वही सुख होता है। यया—'मरत राम रिपु दवन छखन के चरिन सरित अन्हवेया। सुलसी तब के से अजह जानिये रधुवर नगर वसेया॥ ग्रीतावली १।९।६।' तब श्रीपार्यतीजीको सुख क्यों न हो। कुल महानुभाव 'सुखशीला' को लीला और शंकर दोनोंका विशेषण मानते हैं। क्योंकि चरित देखकर पुरवासी सुखी हुए ये जैसा ऊपर कहा गया है। कि कि लोग कहते हैं कि रामराज्यसे ऐसा सुख हुआ कि आजतक भारत उसे भूलता नहीं। जब बहुत सुख मिलता है तब लोग कहते हैं कि रामराज्य हैं। आप सुखशील हैं, ऐसे सुखकी कथा कि हिये। (वि० ति०)]

### दोहा—बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम । प्रजा सहित रघुवंसमिन किमि गवने निज धाम ॥११०॥

अर्थ-फिर (तत्मश्चात्), हे करणाधाम ! जो आश्चर्य (की बात ) श्रीरामजीने किया वह किंदें । रघुकुळ-रिग्रोमणि श्रीरामजी प्रजा-चहित अपने धामको कैंसे गये ? ॥ १९०॥

टिप्पणी—१ 'करुनायतन' इति । पार्वतीजी जानती हैं कि शिवजी श्रीरामजीकी 'निजधाम यात्रा' न कहेंगे । उनकी अरुचि जानकर उसकी कहलानेक लिये 'करुनायतन' सम्बोधन देकर सूचित करती हैं कि मुझरर करणा करके यह झित किसे । यद्यि पार्वतीजीने बहुत नम्रतापूर्वक यह प्रश्न किया तथापि शिवजीने परधाम-यात्रा नहीं ही कही । (छ) 'कीन्ह जो अचरज राम' इति । आश्चर्यकी बात कहा, क्योंकि किसी और अवतारमें ऐसा नहीं हुआ (कि भगवान स्वेह अपने धामको गये हों और अपनी प्रजाको भी साथ ले गये हों । यह अद्भुत चिरत इसी अवतारमें देखा गया । (ग) कि अपने धामको गये हों और अपनी प्रजाको भी साथ ले गये हों । यह अद्भुत चिरत इसी अवतारमें देखा गया । (ग) कि अपने मिस से पूछा निहं होई । सोउ दयाल राखहु जिन गोई ।' जिसमें एक भी चिरत रह न जाय ।—इससे श्रीपार्वती-जीकी श्रीरामकयामें अत्यन्त भीति प्रकट होती हैं । (यह प्रीति देखकर ही शिवजीने श्रीरामचरित कहा ।—'तब मक प्रीति देख अधिकाई । तब में रघुपित कथा सुनाई । ७ । १२८ ।')

वि॰ त्रि॰—'कीन्ह जो अचरज'''' इति। प्रजाप्रेमकी पराकाष्ठा हो गयी। सम्पूर्ण प्रजाको कैसे साथ छे गये ? 'कमें चैचित्र्यात् सृष्टिवैचित्र्यम्', कर्मकी विचित्रतासे हो सृष्टिमें वैचित्र्य है। संज्ञका कर्म एक साथ ही कैसे समाप्त हुआ को सबके सब मुक्त हो गये ?

#### 'किमि गवने निज धाम'

इस प्रश्नका उत्तर श्रीरामचरितमानसमें स्पष्ट रीतिसे कहीं नहीं पाया जाता। गृप्त रीतिसे इसका उत्तर अवहय उत्तरकाण्डमें स्चित कर दिया गया है, ऐसा बहुतोंका मत है। उनका मत है कि श्रीरामस्वरूपका बोध हो जानेसे श्रीपायतीजीको गुप्त उत्तरसे पूर्ण संतोप हो गया, उनको उत्तर मिळ गया, नहीं तो वे कथाकी समाप्तिपर अवहय इस प्रश्नका उत्तर मॉगर्ती। दूसरा मत है कि श्रीशिवजीने इस प्रश्नका उत्तर गुप्त या प्रकट किसी रूपसे दिया ही नहीं। कुळ महानुभावोंने यह प्रश्न उठाकर कि 'परमधाम-यात्रा स्पष्ट शब्दोंमें क्यों वर्णन नहीं की गयी अथवा इस दोहेके प्रश्नोंका उत्तर स्पष्ट क्यों नहीं कहा गया ?' उसका उत्तर भी अपने-अपने मतानुसार दिया है। हम पिहले उनमेंसे कुळका उल्लेख यहाँ करते हैं—

9 परधाम-यात्राके सम्बन्धमें ऋषियोंके मत भिन्न-भिन्न हैं। कितने ही मतोंसे इसके उत्तरमें विरोध पढ़ता। भीगोस्वामीजीने प्रश्न तो कहा 'पर चित्त उनका अत्यन्त कोमल था, अन्तमें उपरामकी बात न कही जा सकी। (षावा रामदासजी)।

२ उपासकोंका भाव यह है कि श्रीरामचन्द्रजी श्रीअयोध्याजीमें नित्य विहार करते हैं, अतएव उनने जानानुसार किसी अन्य धाममें उनकी यात्रा हुई ही नहीं। वा, इसीसे 'विरस जानकर यात्रा न कही।' (वन्दनपाठकजी) गुप्त उत्तरसे उपासकोंकी भावनाके विरुद्ध भी न पड़ा और उत्तर भी हो गया।

३ 'उसा अवधवासी नर नारि कृतारथ रूप। ब्रह्म सिचदानंदघन रघुनायक जहँ भूप।७।४७।' में प्रजाका नित्यधाम-गमन गुप्तरूपसे कहा गया है। क्योंकि 'कृतार्थरूप' कहनेसे प्रजाका आवागमनरहित होना स्चित कर दिया गया है। ब्रह्म श्रीराम जहाँ के राजा हैं वह सिचदानंदघन है, 'अप्राकृत' है अर्थात् साकेत केवल सिचदानंद है यह स्चित किया। (रा० प्र० से उद्धृत)।

रा॰ प्र॰ कार िखते हैं कि 'इस प्रइनको उत्तरके योग्य न विचारकर उत्तर न िखा। क्योंकि साकेत और श्रीअवध एक ही पदार्थ हैं। जैसे साकेतविहारी और अवधिवहारी नाम मात्र दो हैं, इसी प्रकारसे व्यवस्था श्रीसाकेत और श्रीअवधकी जानो।'—[ प्रमाण सदाशिवसंहिता यथा—'भोगस्थानं पराऽयोध्या लीलास्थानं तिदं मुनि। मोग-छीलापती रामो निरंकुशिवभूतिकः।' (स॰ शि॰ सं॰ पटल ५)]—'अवधिह में प्रगट मए हें अवधिह में प्रिन रहें समाय।' इसीलिये इस प्रइनका खण्डन—'उमा अवधवासी नरनारि कृतारथरूप। "' इस दोहेमें किया। यहाँ कृतारथरूप कहकर और ठौर जानेका भ्रम दूर किया क्योंकि वे कृतार्थरूप हैं, और ठौर क्यों जायेंगे? जहाँ राजा ब्रह्मसिदानन्दधन रधुनायक हैं वहाँका त्याग किस माँति सम्भव हैं श्री यहाँ 'चहुरि कहहु कहनायतन '' इस प्रइनको व्यर्थ ठहराया' (व्यर्थ ठहराया अर्थात् पुरवासियोंको किस तरह और कहाँ लेगये, यह प्रइन ही 'नरनारि कृतारथ रूप '' जान लेनेपर अब नहीं उठता या रह जाता)।

सारांश ताल्पर्य यह निकला कि श्रीपार्वतीजीको श्रीरामतत्त्वका उस समय यथार्थ बीध न होने से उनका 'प्रजा सहित रचुषंसमिन किमि गवने निज धाम' यह प्रश्न करना उचित ही था। परन्तु रामतत्त्वके ज्ञाता श्रीशिवजीने जब उन्हें बीध करा दिया कि 'अवधवासी नरनारि कृतारथरूप…'। हैं तब उनका 'निजधाम गवन' का संदेह ही निवृत्त हो गया, इसीसे उन्होंने कथाके बाद यह कहा कि 'जानेउ रामप्रताप प्रभु चिदानंदसंदोह। उ० ५२।' जो शिवजीने 'ब्रह्म सिचदानंद्धन रचुनायक जह सूप' कहा था, वही 'प्रमु चिदानंदसंदोह' श्रीपार्वतीजीके वचनोंमें है।

बाबा श्रीजयरामदासजी रामायणी (साकेतवासी) लिखते हैं कि 'इस प्रश्नका उत्तर शिवजीने दिया ही नहीं हैं, इसीसे इस ग्रन्थमें वह कहीं नहीं मिलता। उत्तर न देनेका कारण यह है कि 'श्रीपार्वतीजीने कुल १४ प्रश्न किये हैं। उन्हें दो विभागोंमें विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भागमें ८ प्रश्न हें—'प्रथम सो कारन कहतु विचारी। उन्हें दो विभागोंमें विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भागमें ८ प्रश्न हैं—'प्रथम सो कारन कहतु विचारी। निगुन बहु सागुन बपुधारी' से 'राज वैदि कीन्ही बहु लीला। सकल कहतु संकर सुम सीला' तक। 'उपर्युक्त प्रथम ८ प्रश्नों का आरम्भ 'प्रथम' शब्दसे होता है और उनकी समाप्ति राजगहींकी प्राप्ति-विपयक प्रश्नपर होती हैं। उसके आगे 'बहुरि'—शब्दसे दूसरा भाग आरम्भ होता है। उसमें छः प्रश्न हैं, जिनमें श्रीरशुनाथजीके स्वरूपका बोध न होनेके कारण कुतकंके आभास एवं असम्भावनाकी आश्रद्धासे युक्त पहला प्रश्न तो यही है। इसके सिवा ५ क्रमशः भगवत्तन, भिक्त, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यके विपयमें हैं। यथा—'यहुरि कहतु करनायतन कीन्ह जो अवरूज राम।'''।' जब श्रीशङ्करजीने पुरूप प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रकट परावरनाथ' से 'राम सो परमातमा भवानी। तह अम अति अविहित तब बानों इस चीपाईतक पार्वतीजीको श्रीरशुनाथजीके स्वरूपका बोध करा दिया, तब श्रीपार्वतीजीकी सारी कुतकंकी रचना नष्ट हो गयी और उन्हें जो श्रीरशुनाथजीका प्रजावर्गछित निज्ञ धामको जाना असम्भव-सा जान पड़ता था वह सारी दारण असम्भवना नष्ट हो गयी,'''सिन शिवके अम मंजन वचना। मिट ग्रहम्य असम्भव-सा जान पड़ता था वह सारी दारण असम्भवना नष्ट हो गयी,'''सिन शिवके अम मंजन वचना। मिट ग्रहम्य असम्भव-सा जान पड़ता था वह सारी दारण असम्भवना नष्ट हो गयी,'''न्सुनि शिवके अम मंजन वचना। मिट ग्रहम्य

सर्राक्त हाय जो इकर कहने लगी—'सिसकर सम जान कृपाल सब संसय हरें । राम स्वरूप जान मोहि परें ॥ ज्यम जो में पूछा सोह कहे हूं।' अर्थात् अय मुसे श्रीरामजीके स्वलपका वोध हो गया है ''मुझे अपनी किइसी जानकर मैंने परेंटे (श्रीरामचन्द्रजीके सिंहासनालद्र होनेतकके आठ) प्रश्न किये हैं अब 'सोई'—केवल उतनों ही का वर्णन की जिये । [तार्त्प कि इसके आगे, 'बहुरि' शब्दसे आरम्भ होनेवाले छः प्रश्नोंको में वापस लेती हूँ। अब उनके उत्तर सुननेकी मुझे आवश्यकता नहीं है। अतः वे सारिज समझे जायँ ]। इस प्रकार जब प्रश्नकर्ताहीने अपने प्रश्नोंको निकाल दियाँ तो यक्ता उत्तर केते दे सकता है ? इसी उत्तरकाण्डमें राज्याभिषेकतकका चरित्र सुनानेके पक्षात् जब शिवजीने कहा कि 'श्रव का कहीं सो कहहु भवानी' तब उन्होंने ''यायस तनु रधुपति भगति मोहि परम संदेह' इत्यादिसे नया प्रश्न भीकाकमुग्रुण्डिजीके विपयमें किया है। इससे सिद्ध है कि अब उन्हें पीछेके प्रश्नोंका उत्तर सुननेकी इच्छा नहीं थीं।'

किसी-किसी महानुभावका मत है कि इस प्रश्नका उत्तर 'एक बार रघुनाय बुलाए"। ७ । ४३ ।' से 'गए जहाँ सीतल अमराई। मरत दीम्ह निज बसन बसाई॥ बैठे प्रमु सेविह सब भाई। मास्तसुत तब मास्त करई। ७ । ५०।' तकमें गुप्तरूपते हैं। शीतल अमराईसे लीटकर फिर घरमें आना वर्णन नहीं किया गया और प्रसङ्गकी समाप्ति कर ही दी' गयी। अतएव समझना चाहिये कि इतनेसे ही निजधामयात्रा स्चित कर दी गयी है। और कोई कहते हैं कि 'हन्मान मरतादिक भ्राता। संग लिए सेवक सुखदाता॥' 'पुनि कृपाल पुर बाहर गए' इन अर्धालियों में पुर-बाहर जाना कहकर परमधाम यात्रा, और 'सेवक' कहकर 'प्रजा' को संग लिये जाना स्चित कर दिया गया है, यथा—'हम सेवक स्वामी सियनाहू। होउ नात एहि ओर निवाहू।' पुनः सेवकसे सुप्रीवादि सखा सेवकों को भी साथ ले जाना जना दिया। 'गए जहाँ सीतल कमराई' के शीतल अमराईसे निज धाम साकेतलों क सूचित किया।

संत उन्मनी टीकाकार, पं॰ शिवलालपाठक और श्रीपंजाबीजी इस दोहेमें दो प्रश्न मानते हैं। १—'कीन्ह जो अचरज राम' अर्थात् कीन-कीन आश्चर्यजनक कार्य किये ? २—प्रजासहित निजधाम क्यों कर गये ? मयंककार लिखते हैं कि 'प्रयम आश्चर्य यह है कि अपने विश्वास-निमित्त श्रीरामचन्द्रजीने श्रीजानकीजीसे शपथ कराया "चौथा आश्चर्य यह है कि मनुष्य-शरीरसे किस प्रकार परधाम गये ? और पाँचवाँ यह कि क्या इस अयोध्यासे श्रेष्ठ कोई अन्य रामचन्द्र- जीका धाम है ?

वेदान्तभूगणजी— प्रत्येक प्रधान भगवद्यतारोंके निजधामगमनमें कुछ विलक्षणता है। जैसे, नृसिंहजीका शरभियाने युद्ध करके, श्रीकृष्णजीका व्याधके बाणद्वारा इत्यादि। वैसे ही मुख्यतम अवतार श्रीरामजीके भी निजधामगमनमं जो विलक्षणता हो वह किहये। अयोध्याके प्रताणी राजाओंमेंसे कई एक राजा अपनी अयोध्यानिवासी प्रजाको साथ लिये भगवल्लोकको गये हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र, रुक्मांगदजी और ऋषभजी और कुशजी अयोध्याके समस्त जोवांसिहत परधामको गये हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र, रुक्मांगदजी और ऋषभजी और कुशजी अयोध्याके समस्त जोवांसिहत परधामको गये हैं। और श्रीरामजी एक तो मुख्यतम अवतार, दूसरे अवधनरेशोंमें सबसे प्रताणी रघुवंशमणि ये, अतः वे अवश्य अवधनिवासी प्रजाओंके साथ स्वधामको गये होंगे। अतएव उस गमनका चरित्र भी किहये। पार्वती-जी यह समझे चैठी हैं कि अन्य अवतारोंकी तरह श्रीरामजी भी कहींसे आकर फिर चले गये होंगे; क्योंकि 'अवतरेज अपने मगतहित निज तंत्र नित रघुकुलमनी' यह बात सतीजीसे स्वयं श्रीशिवजीने ही कही थी और इस समय पार्वतीजीको 'प्रब जन्म कथा चित आई' है, इसीसे उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि निज धामको कैसे गये १ परंतु शिवजी तो जानते हैं कि प्रभु 'अवधहीसे प्रयट हुए और अवधमें ही रहत समाय', इसीसे उन्होंने कहा कि 'राम अनादि अवधपति सोई' अर्थात् श्रीरामजी कहींसे आते नहीं और जन आते ही नहीं तो जायँगे कहाँ १ अतः 'उमा अवधवासी नरनारि हतारमस्य ।''' यही पार्वतीजीके प्रथकाः उत्तर भी है।

इस दीन (सम्पादक) की समझमें तो श्रीपार्वतीजीने जितने प्रश्न किये, उनमेंसे कोई भी वापस नहीं लिये गये। यि श्रीरामचित (परमधाम) के बाद प्रश्न वापस लिये गये होते तो शिवजीने श्रीरामचित वर्णन करते हुए बीच-बीचमें उनकी व्याख्या न की होती। केवल बात यह है कि श्रीरामचितिमें ही भिक्त, ज्ञान, वैराग्यादि संभी सिद्धान्तों के प्रश्न किसी न किसी पात्रद्वारा उठाये गये हुए और उनके उत्तर दिये हुए बराबर पाये जाते हैं। श्रीपार्वतीजी न जानती थीं कि भिक्त आदि भी श्रीरामचितिके अंग हैं इसीसे उन्होंने प्रश्न किया। जब उत्तर मिल ही गया तो अन्तमें फिर कैसे पूछतीं ? फिर पूछतीं तो समक्षा जाता कि कथा ध्यान देकर नहीं सुनी एवं बड़ी मूर्ल हैं। बुद्धिमान्के लिये इशारा काफी है। प्रश्नकर्ताका सन्तोय हो गया, फिर क्यों वह पूछता ? दूसरे, यदि प्रश्न वापस लेतीं तो अपनी 'चोरी' आदि और गुप्त रहस्य शिवजी न

कहते । विशेष आगे १९१ (१-५) में भी देखिये । यह मेरा अपना विचार है और महानुभावों को कचे उनके िलें वहीं अच्छा है। सन्तोष हो जाना चाहिये ।

प० प० प०—'किमि गवने निज धाम' के उत्तरका उपक्रम यों किया है—'जानि समय सनकादिक आए 101३२1३1' यहाँ के 'समय' शब्दका भाव 'निजधाम-गमन-समय' छेना आवश्यक है, अन्यथा शब्दगत निरर्थक दोष घटित होगा, क्योंकि नारद और सनकादिक तो प्रति दिन अयोध्यामें आते थे और दरवारमें ही आते थे, यह 'नारदादि सनकादि सुनीसा। दरसन छागि कोसछाधीसा॥ दिन प्रति सकछ अयोध्या आविहें।' के 'कोसछाधीश' शब्दसे सिद्ध होता है। 'कोसछाधीस' से राज्यसिहासनासीन दरवारमें बैठे हुए श्रीराम अभिप्रेत हैं। इस उद्धरणमें 'समय जानि' 'अवसर जानि' हत्यादि शब्द नहीं हैं। उपसंहारमें भी 'तेहि अवसर सुनि नारद आए करतछ बीन। ७। ५०।' ऐसा कहा है। जन भगवान प्रजासहित निजधाम गवन करनेको तैयार हुए उसी अवसरपर नारदजी आये।

मासात् निजधाम-गमनके समय जो अन्तिम स्तुति नारदकृत है उसमें रघुपति, रघुनाथ इत्यादि रघुवंश या रिक्किल्सम्बन्धी एक भी शब्द नहीं है। 'गावन लागे राम कल कीरति सदा नवीन' उपक्रम है और 'तुलिसदास प्रभु पाहि प्रनत्जन। ७। ५१। ९।' उपसंहार है। 'राम' शब्दसे उपक्रम किया और 'प्रभु' शब्दसे उपसंहार किया, वर्गोकि रघुकुल वा रिवकुलका सम्बन्ध लोड़कर प्रभु राम ही उस समय निज धामको जा रहे थे, रघुवंशमणि निजधाम नहीं गये। प्रभु राम गये (इस स्तुतिमें 'दसरथकुल कुमुद सुधाकर' और कोसलामण्डन शब्द आशे हैं)।

और भी प्रमाण देखिये—विषष्ठजीने अवतारकालमें कभी श्रीरामजीकी ऐश्वर्यभावसे न तो स्तुति ही की और न कुछ माँगा ही क्योंकि गुरु-शिष्य-सम्बन्धका निर्वाह आवश्यक था। पर जब उन्होंने देखा कि प्रभु आज-कलमें परमधाम िष्धारनेवाले हैं तब वे स्वयं राजमहलमें गये और ऐश्वर्यभावसे स्तुति करके उन्होंने वर भी माँग लिया। इससे भी बछवत्तर प्रमाण 'मारुतसुत तब मारुत करई। पुछक बपुष लोचन जल मरई॥ ७। ५०। ७।' यह चौपाई है। सेवामें पुछक वपुष होना स्वाभाविक है पर लोचन जलका उल्लेख रामसेवारत हनुमान्जीके चरित्रमें नहीं है, यह लोचनजल रामवियोग-दुःखजनित है। (उत्तरकाण्डमें देखिये) दूसरा जो सम्पादकजीका मत है वही उचित है।

पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी। जेहि बिज्ञान मगन मुनि ज्ञानी।। १।। भगति ज्ञान बिज्ञान बिरागा। पुनि सब वरनहु सहित विभागा।। २।। औरो राम रहस्य अनेका। कहहु नाथ अति विमल बिवेका।। ३।।

शब्दार्थ—तत्व=वास्तविक यथार्थ पदार्थ। विज्ञान=विशेष श्रान; अनुभव।=ब्रह्मलीन दशा। मं॰ इलो॰ ४, ९। ९८। ५, ९। ३७। ९ 'कहन ज्ञान विज्ञान विचारी' में देखिये। विभाग=प्रत्येक भाग। कई खण्डों या वर्गों में विभक्त वस्तुका एक-एक खण्ड या वर्ग; अंश, भाग। औरौ=और भी। रहस्यगुप्त एवं गूढ़ चरित्र।

मर्थ—हे प्रभो ! फिर वह तत्त्व विस्तारपूर्वक किहिये जिसके विशेष ज्ञान एवं साक्षात्कारमें ज्ञानी मुनि डूवे रहते हैं ॥ ९ ॥ फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य इन सवोंको (अर्थात् इन चारोंके स्वरूपोंको ) उनके प्रत्येक भागसित (प्रयक्-पृथक्) वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ और भी जो श्रीरामजीके अनेक रहस्य (गुप्त चरित) हैं उन्हें भी किहिये । हे नाय ! आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मेल है ॥ ३ ॥

टिप्पणी—9 'पुनि प्रभु कहहु सो तत्व वखानी' इति । (क) ऊपर कहा था कि 'गूढ़ों तत्व न सापु दुराविंह' अव बही गूढ़ तत्त्व पूछ रही हैं। विज्ञानसे गूढ़ तत्त्व छख पड़ता है, इसीसे 'जेहि विज्ञान' पद दिया। (ख) 'सं तत्व जेहि' का भाव कि सब विद्याओं का तत्त्व होता है सो मैं नहीं पूछती, किंतु में वही तत्त्व पूछती हूँ जिसमें विज्ञानी मुनि मग्न रहते हैं। (ग) अश्रीपार्वतीजीने श्रीरामचरित पूछकर तब तत्त्व, भिक्त, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और रामरहस्य पूछे। (इसका कारण यह है कि वे समझती थीं कि ये सब बातें रामायणमें नहीं हैं। इसीसे उन्होंने ये प्रदन अलग किये। दिन्न यहाँ सहज जिज्ञासुका स्वरूप दिखाया है कि वह अज्ञ होता है।) श्रीशिवजीने इन सब प्रश्नोंके उत्तर भी रामायण के अन्तर्गत हो कह दिये, इसीसे रामचरितके पश्चात् इनके उत्तर नहीं दिये। यदि पृथक् उत्तर देते तो समझा जाता कि ये सब रामायण में नहीं हैं। विक्रितिक पश्चात् इनके उत्तर नहीं दिये। यदि पृथक् उत्तर देते तो समझा जाता कि ये सब रामायण में नहीं हैं। विक्रितिक पश्चात् इनके उत्तर नहीं दिये। यदि पृथक् उत्तर देते तो समझा जाता कि ये सब रामायण में नहीं हैं। विक्रितिक पश्चात् इनके उत्तर नहीं दिये। विक्रितिक पृछति हैं। सिद्धिविषयक वार्ते पृछकर किर साधनके

विषयमें पूछती हैं कि भक्ति, शान, विज्ञान और वैराग्यको विभागसहित कहिये, क्योंकि ये चारों साधन पृथक् होनेपर भी परत्यर उपकारी हैं।

नोट-१ (क) 'पुनि प्रभु कहतु सो तत्व बलानी।""'का उत्तर, यथा-धरे नाम गुर हृद्य विचारी। बेदतत्व नृप तव सुत चारी ॥ १ । १९८ । १ ॥', 'जोगिन्ह परम-तस्व-मय मासा। शांत सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥ १ । २४२ । ४ ॥' इस प्रकार 'तत्त्व'=गृद्ध तत्त्व, परम तत्त्व=ब्रह्म । यह अर्थ कोशों में भी है ।

( দ্র ) भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यके उत्तर क्रमसे सुनिये। ( ৪ ) 'भक्ति' का उत्तर 'सगति निरूपन बिविध विधाना । १ । ३७ । १३ ।' में देखिये । (२) 'ज्ञान' का उत्तर है 'ज्ञान मान जहँ एकी नाहीं । देख मक्ष समान सब मार्टी ॥ ३ । १५ । ७ ।' शनका स्वरूप ॥ ४ । ७ । १४-२२ में यों दिखाया है— प्रमुहि जानि मन हरष कपीसा ॥ उपजा ज्ञान यचन तय योला। नाथ कृपा मन भयउ अलोला॥ सुख संपति परिवार बढ़ाई। सब परिहरि करिहर्जें सेवकाई॥ एं सब राम भगति के वाधक । कहिंह संत तब पद अवराधक ॥ सन्नु मित्र सुख दुख जग माहीं । मायाकृत परमारथ नाहीं ॥ सपनें जेहि सन होइ छराई । जार्ने समुझत मन सकुचाई ॥ अब प्रभु कृपा करहु एहि माँती । सब तजि भजन करीं दिन रावी ॥ सुनि विराग संज्ञत किप बानी ।' पुनः यथा—'तारा विकल देखि रघुराया । दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया ॥ छिति जल पायक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ प्रगट सो तनु तम आगे सोना । जीव नित्य केहि स्रिग ग्रुम्ह रोवा ॥ उपजा झान चरन तय लागी । लीन्हेसि परम मगति वर माँगी ॥ ४ | १९ | ३—४ ॥' पुनः अयोध्या-काण्डमें निपादराजको लक्ष्मणजीने ज्ञान-वैराग्य भक्तिरस-मिश्रित उपदेश दिया है जो 'लक्ष्मणगीता' नामसे प्रसिद्ध है। यथा— 'बोटे छपन मधुर मृदु यानी । ज्ञान विराग मगति रस सानी ॥ काहु न कोड सुख-दुख कर दाता । निज कृत करम मोगु सव आहा ॥ जोग वियोग मोग मछ मंदा । हित धनहित मध्यम अम फंदा ॥ जनमु मरनु जहँ छगि जग जाछ । संपति बिपति करम भरु कालू ॥ धरनि धाम धनु पुर परिवारू । सरगु नरकु जहँ लगि ब्यवहारू ॥ देखिश सुनिय गुनिय मन माहीं। मोह मूल परमारथ नाहीं ॥ सपनें होइ मिखारि नृप रंकु नाकपित होइ। जागें लाम न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोइ। ९२।' इत्यादिसे 'मगत भूमि भूखर खरमि""। ९३।' तक। (३) विज्ञान, यथा—'तिन्ह सहस्र महें सब सुरायानी। दुर्छम ब्रह्मलीन बिज्ञानी॥ ७। ५४। ५॥ अीपार्वतीजीके इन वचनोंसे स्पष्ट है कि ब्रह्ममें लीन होना ही 'विशान' है। इस तरह विशानका उत्तर 'ब्रह्मानंद सदा लय लीना। देखत बालक बहु कालीना॥ ७ । ३२ । ४ ।', 'महानंद छोग सय छहहीं। बदुउ दिवस निसि बिधि सन कहहीं ॥' इत्यादि। (४) 'विराग' का उत्तर यथा—'कहिश्र तात सो परम विरागी। तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ ३ । १५ । ८ ॥ ( किसीने ज्ञानदीपक प्रसङ्घको ज्ञान, विशानके उत्तरमें दिया है; पर वह पार्वतीजीके प्रश्नका उत्तर नहीं है )।

टिप्पणी—२ 'मगित ज्ञान विज्ञान'''' इति । भक्तिको प्रथम कहा क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्तिके पुत्र हैं। 'विमाग सहित' का भाव कि इनका एक साथ भी वर्णन हो सकता है। यथा—'मगितिह ज्ञानिह निहं कहु भेदा। उभय हरिहं भव-संभव खेदा ॥ ७ । ९९५ ॥' इस तरहका वर्णन वे नहीं चाहतीं। उनको पृथक्-पृथक् सुननेकी श्रदा है, इसीसे विभागसहित कहनेकी प्रार्थना की।

३ 'कीरी राम रहस्य अनेका।'''' इति। (क) 'औरी' का भाव कि पूर्व जो तत्त्व, भिक्त, ज्ञान, विज्ञान आदिके प्रस्त किये वे सम भी 'रहस्य' हैं, यथा—'यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ। ७।११६।' (ज्ञान और भिक्ति भेदके सम्यन्धमें ऐसा कहा गया है )। इनके अतिरिक्त और्भी जो अनेक रामरहस्य हैं उन्हें किहये। यदि 'औरी राम रहस्य' न कहकर केयळ रहस्य कहीं तो भ्रम होता कि किसका रहस्य कहें, क्योंकि शिवरहस्य, देवीरहस्य, विष्णुरहस्य आदि अनेक रहस्य हैं। अतः 'रामरहस्य कहकर जनाया कि केवळ श्रीरामजीके और रहस्य पूछती हैं। (ख) 'अनेका' का भाव कि कोई संख्या देकर रामरहत्य पूछतीं तो प्रीतिकी इति समझी जाती कि वस इतना ही सुननेकी इच्छा है, आगे नहीं। 'अनेक' कहकर जनाया कि सच किहये, जितने आप जानते हों, एक-दो कहकर न रह जाइयेगा। (ग) 'अति विमल विवेका' इति। रामरहस्य गुप्त पस्तु हैं, किसीको यह देख नहीं पड़ता और न कोई उसे जान सकता है। यथा—'यह रहस्य रघुनाथ कर सेगि न जानह कोइ। जो जानह रघुपित कृपा सपनेह मोह न होइ। ७।११६।' रहस्य विमल विवेकरूपी नेत्रोंसे देख पड़ता है। यथा—'क्षेत्र किरि यिमल विवेक विलोचन ही के।'' सूझिहं

रामचरित मिन मानिक। गुपुत प्रकट जहँ जो जेहि खानिक। १।१। अतएव 'अति विमल विवेका' विदेशण देकर जनाया कि आपको सब रहस्य देख पड़ते हैं। पुनः भाव कि साधक-सिद्ध-सुजान सिद्धाञ्जन लगाकर गुप्त वस्तु देखते हैं और मक्त लोग श्रीगुरुपदरजरूपी अञ्जन लगाकर विमल विलोचन पाकर गुप्त चरित्र देख लेते हैं; पर आप तो सहज ही अति निर्मल ज्ञानवान हैं आपको बिना किसी उपायके श्रीरामकृपासे सहज ही सब रहस्य साक्षात् देख पड़ते हैं। वै॰ तं॰ में शेष और महेशको विमल विवेकी कहा है, यथा—'को बरने मुख एक तुलसी महिमा संत की। जिन्ह के विमल विवेक सेष महेस न किह सकत। ३४।' यहाँ 'अति विमल विवेक' कहकर उन्हें शेषसे भी श्रेष्ठ जनाया।

नोट—२ इस प्रश्नका उत्तर—(क) 'देखरावा मातिह निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि अहांद। १ । २०१। 'से 'यह जिन कतहुँ कहिंस सुनु माई। २०२। ८।' तक। (ख) 'मास दिवस कर दिवस मा मरम न जानइ कोइ। रथ समेत रिव थाकेउ निसा कवन विधि होइ। १। १९५। यह रहस्य काहू निह जाना।' (ग) 'निज निज रुख रामिह सबु देखा। कोउ न जान कछु मरसुं विसेषा। १। २४४। ७।' (घ) 'जिन्ह के रही मावना असी। प्रसु मूरित निन्ह देखी तैसी। १। २४९। ४।'"''। (ङ) 'सुदित नारि नर देखिंह सोमा। रूप अन्प नयन मनु कोमा॥ एकटक सब सोहिंह चहुँ भोरा। रामचंद्र मुखचंद चकोरा। २। १९५। ४-५।' (च) 'लिछमनहूँ यह मरसु न जाना। जो कछु चरित रचा मगवाना। ३। २४। ४।' इत्यादि।

प० प० प०—पहले आठ प्रश्नोंके कथनमें 'कहहु' किया-पद बार-बार आया है। इसका कारण यह है कि वे सब प्रश्न रामचित कथाके हैं। 'कथा' के साथ मानसमें करना या कहना या गाना कियाका ही प्रयोग मिलता है। जहाँ तात्विक िद्धान्तोंकी चर्चा या कथनका सम्बन्ध है वहाँ कहना या करना कियाका प्रयोग न करके बखानना, वर्णन करना इत्यादि प्रयोग मिलते हैं। यह दोहा ४४ की टीकामें लिखा जा चुका है। वही नियम यहाँ भी चितार्थ किया है; पर 'रहस्य' के साथ 'कहहु' कहा है। इसमें भाव यह है कि गृद्ध चिति कथाका 'रहस्य कहहु'। यह भेद ध्यानमें रखनेसे मतभेदके लिये स्थान बहुत कम हो जाते हैं।

इन प्रश्नोंके उत्तर श्रीरामकथाके कथनमें प्रसंगानुकूल दिये हैं। प्रत्येक सोपानमें न्यूनाधिक प्रमाणसे गृद तत्त्व-का बखान है, भक्ति-शान-विश्वान-विरागादिका विवरण है, रामरहस्योंका उद्घाटन प्रसंगानुसार यत्र-तत्र किया है। उत्तर-काण्डमें विशेषरूपसे है।

वि॰ ति॰ 'रामरहस्य अनेका' इति । जितनी माँतिकी मायाएँ हैं उन सत्रोंमें रहस्य होता है। उस रहस्यके जाननेसे वह माया समझमें आ जाती है। सबसे प्रवल रामकी माया है। उस मायाका रहस्य ही रामका रहस्य है। उसके जाननेसे राममायाका पता चलता है, अतः उसके जाननेकी वड़ी आवश्यकता है, जिसके सामने महेशके उपदेशका वल नहीं चलता । वह मायां भी एक प्रकारकी नहीं है । उमाका स्वयं अनुभूत विषय है। एक मायाने उन्हें मोहित किया था और दूसरीने अनेक ब्रह्माण्ड, ब्रह्मा,विष्णु और रुद्रसहित पलभरमें रचे। यह दो प्रकारकी माया तो उनकी स्वयं अनुभूति थी। अतः रहस्य भी कम-से-कम दो होने चाहिये, इसिलये 'रहस्य अनेका' कहती हैं।

# जीं प्रभु में पूछा नहिं होई। सो दयाल राखहु जिन गोई।। ४।। तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना। आन जीव पाँवर का जाना।। ५।।

अर्थ—हे प्रभो ! जो बातें मैंने न भी पूछी हों, वह भी, हे दयालु ! छिपा न रिवयेगा ॥ ४ ॥ वेदोंने आपको श्रेटोक्यका गुरु कहा है । अन्य जीव पामर (नीच) हैं वे क्या जानें ? ॥ ५॥

िष्णणी—१ 'जो प्रभु में पूछा नहिं होई। '''' इति,। (क) इक्किशीयार्वती जी के इस प्रश्नक कारण, उनके इस कियनसे, अब शिवजी अपना अनुभव भी कहेंगे, नहीं तो जितना उन्होंने पूछा था उतना ही कहते। (ख) 'द्याल' सम्बोधनका भाव कि बिना जानी हुई बातका प्रश्न कोई कर ही न सकती थीं, जितनी बातें जानती थीं उतनी ही का प्रश्न किया सम्बोधनका भाव कि बिना जानी हुई बातका प्रश्न कोई कर ही न सकती थीं, जितनी बातें जानती थीं उतनी ही का प्रश्न किया सम्बोधनका भाव कि बिना जानी हुई बातका प्रश्न कोई कर ही न सकती थीं, जितनी बातें जानती थीं उतनी ही का मेंने नहीं पूछा है, स्या और पूछने योग्य बात है सो नहीं जानतीं। अतः 'द्याल' कहकर जनाया कि दया करके और भी जो मेंने नहीं पूछा हो, मैं न जानती हूँ, वह भी किहये। (ग) 'राखहु जिन गोई' का भाव कि बहुत बातें गो गोनीय हैं, उन गोपनीय बातों को भी कुपा करके अपनी ओरसे किहये। यह प्रश्न करने की चतुराई हैं। छिपानेवाली बातें पूछती हैं इसी से उपक्रम और

उन्तरंदारमें प्रार्थना की है—'गृदी तत्व न साध दुराविंदे' तथा 'सोड दयाल राखहु जिन गोई'। पुनः, उपक्रम और रमणंदार दोनोंमं 'द्या' करनेको कहा है—'रघुपित कथा कहहु किर दाया' और यहाँ 'सोड दयाल …'। दयाका संपुट देनेका भाव कि सबका उत्तर दया करके दीजिये। 'दया' मुख्य है। उपक्रममें पूले हुए चितोंको दया करके कहनेको कहा और उपस्थितरमें बिना पूछे हुए चितोंको दया करके कथन करनेकी प्रार्थना करती हैं। अल्ल कहों निज चातें हैं जो पार्वतीजीने नहीं पूछी और शिवजीने कहीं ? उत्तर—अपनी चोरी अपना अनुभव। यथा—'औरो एक कहों निज चोरी। सुनु गिरिजा भित हव मित तोरी॥ काकभुसुंदि संग हम दोऊ। मनुजरूप जाने निंद कोऊ॥ परमानंद प्रेम सुख फूले। बीथिन्ह फिरिंद मगन मन भूले॥ १९६। ३—५।', 'उमा कहउँ में अनुमव अपना। सत हिर मजनु जगत सब सपना। ३। ३९। ५।' इत्यादि।

प० प० प०—'जो प्रश्न में पूछा निर्ह होई....गोई' इति । रमणीय भाव यह है कि जिन प्रश्नोंके पूछनेकी इच्छा है पर पूछना असम्भव-सा हो रहा है, उन प्रश्नोंका उत्तर भी गुप्त न रिलयेगा। ऐसे प्रश्नोंमें मुख्य है 'सीतापिरत्याग'। सितीदेहमें पार्वतीजी पितपिरित्याग दुःखका अनुभव भरपूर कर चुकी हैं, इससे इस प्रश्नके लिये उनकी जिह्ना खुलती ही नहीं, अतः इस सम्भाव प्रश्न करना असम्भव हो गया। इस प्रश्नके उत्तरका संकेत 'दुइ सुत सुंदर सीता जाए। ७। २५। ६।' में है क्योंकि आगे 'दुइ दुइ सुत सब आतन्ह केरे' ऐसा कहा है। इस भेदमें ही सीतापिरत्याग और पित्यक्त दशामें पुत्रजन्म एचित किया है। श्रीसीता-भूमि-विवर-प्रवेश-विषयक ऐसा दूसरा प्रश्न है जो वे न कर सकीं। इसका उत्तर केवल दो-एक शन्दोंमें 'दोउ विजयी विनयी अति सुंदर' इस चरणमें सूचित कर दिया है। 'विजयी' से रामाश्वमेध समयका दिनय और 'विनयी' से दोनों पुत्रोंके यज्ञमण्डपमें श्रीसीताजी और श्रीवालमीकिजीके साथ आकर रामायण गान करके जो विनय दिखाया है उसकी ओर संकेत हैं। इसीके सम्बन्धसे भूमि-विवर-प्रवेश ज्ञात होता है। ऐसा होतीसरा प्रश्न जिसके पूछनेका साइस न हुआ वह है 'लक्ष्मणजीका निर्याण', इसका उत्तर 'एक बार बसिष्ठ सुनि आए। जहाँ राम सुखधाम सुहाएं। अति आदर रचुनायक कीन्हा। पद पत्थारि पादोदक लीन्हा।' में गूट ध्वनिद्वारा संकेत किया गया है। यहाँ पदप्रक्षालन सेवा स्वयं रघुनाथजीने की है। (ठीक है। पर एकान्तमें मिलनेके कारण स्वयं करना उचित है। हनुमान्जी अथवा कोई भ्राता भी सायमें नहीं है। कोई भी साथ होता तो विसष्ठजी न आ सकते थे। यह भी कहा जा सकता है)।

इन प्रसङ्गोंके स्पष्ट वर्णनके लिये जो कठिनता हृदयमें चाहिये वह गोस्वामीजीके कोमल हृदयमें नहीं है, अतः उनसे भी इन प्रसङ्गोंका स्पष्ट कथन च करते बना।

टिप्पणी—२ 'तुम्ह त्रिभुवन गुर येद बखाना।"" इति। (क) 'त्रिभुवन गुर' का भाव कि आप सबके गुर हैं, अतः कथा कहकर त्रेलोक्यवाधियोंका उपकार करना आपका कर्त्तव्य है, सो कीजिये। (ख) 'पाँवर का जाना' अर्थात् आपनेसे वे कुछ नहीं जान सकते, जो आप कहेंगे वही वे जानेंगे। भाव कि सब जीवोंको कृतार्थ कीजिये, सबौंपर कृपा करके सब पदार्थ प्रकट कर दीजिये। [पुनः 'भान जीव पावर' का भाव कि आप पामर जीवोंमें,नहीं हैं, आपकी गणना तो देश्वरकोटिमें हैं, कारण कि आप मोक्षाधिकारी हैं अर्थात् स्वयं जीवन्मुक्त रहते हुए दूसरोंको मुक्ति प्रदान करते हैं। (वे० भू०)। (ग) उमाजीके प्रश्नोंका प्रकरण यहाँ समात हुआ। 'विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी॥ १०७। ७॥' उपकाम है और 'तुम्ह त्रिभुवन गुर "" उपसंहार है।]

प॰ प॰ प्र॰—जनतक पित-पत्नी-भावसे प्रार्थना करती रहीं तनतक रामकथा कहनेका विचार शिवजीके मनमें नहीं आया। 'तुम्ह त्रिभुवन गुर' कहनेसे अन्न गुर-शिष्य-सम्मन्ध प्रध्यापित होनेपर कथाका उपक्रम करेंगे। (सन प्रश्न यहाँ समाप्त हो गये। अन्तमें इसपर समाप्त करके जनाया कि दूसरा कोई इनका यथार्थ उत्तर दे नहीं सकता। उपक्रममें 'विश्वनाय' और 'त्रिभुवन' शब्द हैं, उपसंहारमें भी 'त्रिभुवनगुर' हैं। उनके चुप हो जानेपर उत्तरका आरम्भ हुआ)।

उमा-प्रश्न-प्रकरण समाप्त हुआ । प्रश्नोत्तर-प्रकरणारम्भ

प्रश्न उमा के \* सहज सुहाई। छल विहीन सुनि सिव मन भाई॥ ६॥

### हर हिय रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥ ७॥

शब्दार्थ-आए=सलक पड़े, स्मरण हो आये।

अर्थ —श्रीपार्वतीजीके छलरित सहज ही सुन्दर प्रश्न सुनकर शिवजीके मनको भाये॥ ६॥ हर (श्रीशिवजी) के हृदयमें सब रामचरित आ गये। प्रेमसे शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें जल भर गया॥ ७॥

टिप्पणी—9 'प्रश्न उमाके:"' इति । गोस्वामीजी सर्वत्र 'प्रश्न' शब्दको स्त्रीलिंग ही लिखते हैं । यया 'प्रश्न उमाके सहज सुहाई' (यहाँ), 'धन्य धन्य तव मिन उरगारी । प्रश्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥ ७ । ९५ । २ ॥' इत्यादि । 'सहज सुहाई' अर्थात् बनावटी नहीं; यथा 'उमा प्रश्न तव सहज सुहाई ॥ ९ । ९९३ ॥' छलरित होनेसे 'सुहाई' कहा । अपना अज्ञान एवं जो बातें प्रथम सतीतनमें छिपाये रही थीं, यथा 'में बन दीखि राम प्रमुताई । अति भय बिकछ न तुम्हिं सुनाई' वह सब अब कह दीं; इसीसे 'छल बिहीन' कहा । यथा 'रामु कहा सबु कीसिक पार्टी । सरछ सुनाड खुअत छळ नाहीं ॥ २३७ । २ ॥' ईश्वरको छल नहीं भाता, यथा 'निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छित्र न मावा।॥ ५ । ४४ । ५ ॥' ये प्रश्न 'छल बिहीन' हैं, अतः मनको भाये । (ख) प्रश्न 'सुहाये' और 'मन माये' हैं यह आगे शिवजी स्वयं कहते हैं— 'उमा प्रश्न तव सहज सुहाई । सुखद संत संमत मोहि माई॥ ९९४ । ६ ॥'

नोट—9 प्रश्न चार प्रकारके होते हैं — उत्तम, मध्यम, निक्कष्ट और अधम । उत्तम प्रश्न छलरहित होते हैं, जैसे कि जिशासु जिस बातको नहीं जानते उसकी जानकारीके लिये गुहजनोंसे पूछते हैं जिससे उनके मनकी भ्रान्ति दूर हो । फिर उन बातोंको समक्ष्मर वे उन्हें मनन करते हैं । यथा 'एक बार प्रमु सुख आसीना । छिछमन यचन कहे छल हीना ॥ ३ । १४ । ५ ॥' मध्यम प्रश्न वह हैं जिनमें प्रश्नकर्त्ता वक्तापर अपनी विद्वत्ता भी प्रकट करना चाहता हैं जिससे वक्ता एवं और भी जो वहाँ बैठे हों वे भी जान जायँ कि प्रश्नकर्त्ता भी कुछ जानता हैं, विद्वान् हैं । निकृष्ट प्रश्न वह हैं जो वक्ताकी परीक्षा हेतु किये जाते हैं । और अधम प्रश्न वे हैं जो सत्सङ्ग-वार्तामें उपाधि करने, विष्न डालनेके विचारसे किये जाते हैं ।

पार्वतीजीके प्रश्न उत्तम हैं क्योंकि वे अपना संशय, भ्रम, अज्ञान मिटानेके उद्देश्यसे किये गये हैं। यथा 'जौं मोपर प्रसंन सुखरासी। जानिय सत्य मोहि निज दासी॥ तौ प्रसु हरहु मोर अज्ञाना।'''॥ १०८। १-२॥' 'जेहि विधि मोह मिटै सोइ करहू' 'अजहूँ कछु संसउ मन मोरें। करहु ऋषा विनमों कर जोरें॥ १०९। २, ५॥' इत्यादि।

२ कुछ महानुभावोंने इस विचारसे कि 'प्रश्न' शब्द पुलिंछग है और 'सुहाई' स्त्रीलिंग, 'सुहाई' और 'एड बिहीन' को 'उमा' का विशेषण माना है; पर यह उनकी भूल है। प्रन्थकारने इस शब्दको स्त्रीलिंगका ही माना है।

टिप्पणी—२ 'हर हिय रामचरित सब आए।''' इति । (क) पूर्व कहा था कि 'रचि महेस निज मानस राला। पाइ सुसमं सिया सन भाषा॥ ३५। ११॥' इससे सप्ट हैं कि सब रामचरित शिवजीके हृदयमें हैं; तब यहाँ यह कैसे कहा कि शिवजीके हृदयमें आये ? इस शक्कांका समाधान यह है कि बात सब हृदयमें रहती है पर रमरण करानेसे उनकी सुध आ जाती है। मानस्प्रत्य हृदयमें रहा, पर पार्वतीजीके पूळ्नेसे वह सब रमरण हो आया। यही भाव हृदयमें 'आप' का है। यथा 'सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई। बहुत जनम के सुधि मोहि आई॥ ७। ९५। ३॥' [ भुशुण्डीजी सब जानते थे, पर गरुइ जीके प्रश्न करनेपर वे सब सामने उपस्थितसे हो गये, रमरण हो आये। श्रीमद्भागवतमें इसी प्रकार जब वसुदेवजीने देविष नारदजीसे अपने मोक्षके विषयमें उपदेश करनेकी प्रार्थना की; यथा 'सुष्येम हाइसेवादा तथा नः शाधि सुवत ॥ ११। २। ९॥' तब देविष नारदजीने भी ऐसा ही कहा है यथा 'रवया परमकल्याणः पुण्य-अवणकीतनः। स्मारितो मगवानच देवो नारायणो मम॥ १३॥' अर्थात् आपने परमकल्याणस्वरूप मगवान् नारायणका सुसे स्मरण कराया जिनके गुणानुर्कार्तन पित्र हैं। वैसे ही यहाँ समित्रये। पुनः जैसे पंत्रारीकी दूकानमें सब किराना रहता है पर जब सोदा ळेनेवाळा आकर कोई एक, दो, चार वस्तु माँगता है तब उसके हृदयमें उन वस्तुका समरण हो आता है कि उसके पास वह वस्तु इतनी है और अमुक ठीर रक्खी है। इसी तरह वीसे-जैसे पार्वतीजीके प्रश्न होते गये वैसे-ही-वैसे उनके उत्तरके अनुक्ळ श्रीरामचरित चित्तमें समरण हो आये ] पुनः, हृदयमें 'आए' का भाव कि सब प्रश्नोंके उत्तर मुखाप्र कहने हैं, सब चरित शिवजीको कण्ठ हैं, उनके हृदयसे ही निकलेंगे, पोथीने नहीं। (स) 'सब' अर्थात् जो चरित पूळे हैं एवं जो नहीं पूळे हैं वे भी। (ग) 'प्रेम मुळक'' इति। चरित-समरण होनेसे प्रेम

टलज़ हुआ; यथा 'रघुवर मगिव प्रेम परिमित सी ॥ १ । ३१ । १४ ॥' उत्तसे शरीर पुलित हुआ क्योंकि शिवजीकां भीरामचरितमें अत्यन्त प्रेम हैं; यथा 'अतिथि पूज्य प्रियतम प्ररारि के ॥ १ । ३२ । ८ ॥' (घ) [ 'हर' शब्द देकर सनाया कि वे रामचरित कहकर उनका दुःख हरेंगे ]।

#### श्रीरघुनाय रूप उर आवा । परमानंद अमित सुख पावा ॥ ८ ॥

सर्य-श्रीरद्यनाथजीका रूप हृद्यमें आ गया । उन्हें परमानन्दका अमित सुख प्राप्त हुआ ॥ ८॥

टिप्पणी—१ (क) श्री=शोमायुक्त । दूसरे चरणमें शोभाका आधिक्य दिखाते हैं । परमानन्दस्वरूप श्रीशिवजी भी शोभाको देखकर असीम सुखको प्राप्त हुए । (पं॰ राजकुमारजी 'परमानंद' शब्दको शिवजीमें लगाते हैं) । (ख) प्रथम 'हिंद हिय रामचरित सब आप' कहकर तब 'श्रीरघुनाथरूप उर श्रावा' कहनेका भाव कि जब रामचरित हदयमें आता है सभी रामक्प हदयमें आता है; यथा—'रामकथा मंदाकिनी चित्रकृट चित चाह । तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुनीर श्रिशाह । १ । ३९ ।' श्रीरामचरित और श्रीरामरूप हदयमें आये । रामचरित सुनाना है और श्रीरामरूपका भ्रम (जो पार्यतीजीको है उसे ) दूर करना है, इसीसे ये दोनों हदयमें आकर प्राप्त हुए । पुनः, रामचरित आनेपर तब श्रीरामरूप हदयमें आया, क्योंकि रामचरितमें श्रीरामरूप कथित है, जब चरित कहा जाता है तब उसमें रामरूपका वर्णन होता है; अतः रामरूप पीछे आया । [नाम-स्मरणके प्रभावसे रूपका अनायास हदयमें आना कहा गया है, यथा— 'सुमिरिय गाम रूप थिनु देखे । शावत हदय सनेह विसेपे ॥' और यहाँ चरितसे हदयमें रूपकी प्राप्ति कही । इस प्रकार रामनाम और रामचरितकी समानता दिखायी । प॰ प॰ प्र॰ ]।

नोट—१ प्रथम चरित आता है, उससे प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेमसे रूपका साक्षात्कार होता है। ठीक यही दशा कमशः शिवजीकी हुई। यथा— 'हर हियँ रामचरित सब आए', 'प्रेम पुरुक लोचन जल छाए', तब 'श्रीरघुनाथ रूप दर आवा।' श्रीदशरथजी महाराजने श्रीजनकपुरसे आयी हुई पत्रिका जब पायी और उसमें श्रीरामजीके चरित पढ़े तब उनकी भी कमशः यही दशा हुई थी। यथा—'वारि बिलोचन वाँचत पाती। पुरुक गात आई मरि छाती ॥ राम लखन रह कर यर चीठी। १। २९०। ४-५।' 'रामकथा मंदािकनी। १। ३९।' भी हसी भावका पोषक है।

वाबा हरिदासजी—'श्रीशिवजी अवतक कहाँ रहे जो गिरिजाजीके सुध करानेपर चरित और ध्यान उदय हुए ?' (सम्भवतः उनकी शंका यह है कि उनका ध्यान अवतक कहाँ रहा ?)। समाधान 'जबसे सतीजीसे वियोग हुआ तबसे गिरिजा-समान श्रीरामकथाका अवणरिसक तथा श्रीशिवजीसे पूछनेवाला कोई और न मिला। अथवा, वे अवतक परात्यर निर्गुण ब्रह्मके ध्यानमें रहे, वही पिल्ला अभ्यास बना रहा, जब उमाजीने सुव करायी तब उनके हृदयमें रामचिति और ध्यान उदय हुए।'

नोट— रे कोई-कोई 'श्रीरघुनाय' से 'श्रीसीताजीसंयुक्त श्रीरामजी' का अर्थ करते हैं, जैसे 'वसहु हृद्य श्री अनुक समेता। रे। १३। १०।', 'श्रीसित दिनकरवंसभूषन काम यहु छिष सोहई। ७। १२।' इत्यादिमें 'श्री' शब्द श्रीसीताजीके छिये आया है। परंतु आगे 'वंदी वालरूप सोइ रामू। १९२। रे।' कहा गया है, इससे यहाँ वालरूपका भी हृद्यमें प्यान होना निश्चित है। स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि यहाँ वही रूप अभिप्रेत है जिसके दर्शन उन्हें पाईतीजीसे विवाह करानेके छिये हुआ था।

प॰ प॰ प॰ प॰ चर आवा' इति । पार्वती-विवाह-प्रकरणमें श्रीरामजीने जिस रूपमें प्रकट होकर दर्शन दिया था, उसे शिवजीने हदयमें रख लिया था, पर दीर्घकालतक निर्मुण-निर्विकल्य-समाधि और पार्वती-विवाह तथा इसके पक्षात् दीर्घकालतक गिरिजारमण होकर श्रङ्कार-लीला विहारके कारण वह सगुण-मूर्ति विस्मृत-सी हो गयी थी । अब चित्र-समरणके प्रभावसे वही मूर्ति प्रकट हुई, ऐसा मानना ही पूर्व सन्दर्भ और वस्तु-स्थितिके अनुरूप हैं । 'श्रीरघुनाथ' धन्दोंका भी उसी रूपसे सम्बन्ध हैं । 'प्रगटे राम कृतश कृपाला । रूप सीलनिधि तेज विसाला' । श्री='तेज विसाला' । वही रूप हदयमें आया क्योंकि यहाँ भी पार्वतीजी ही निमित्त बनी हैं ।

नोट—४ 'परमानंद समित सुख पावा' इति। (क) उत्तरकाण्डमें श्रीभुशुण्डीजीके वचन हैं कि 'जेहि सुख छागि इरारि शसुम वेप कृत सिव सुखद। अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महँ संतत मगन ॥ सोई सुख छवछेस जिन्ह बारक कमनेह छहेउ। ते नहिं गनिहं खगेस ब्रह्मसुखिंह सज्जन सुमिति। ७। ८८।', इन्हीं वचनोंकी अपेक्षासे इन्हींके अनुसार यहाँ 'अमित परमानंद सुख' कहा । श्रीरामदर्शनका सुख ऐसा ही है; यथा—'चितवहिं सादर रूप अन्पा। तृष्ति न मानहिं मनु-सतरूपा ॥ हरष विबस तन दसा भुलानी । ९ । ९४८।', 'जाहिं जहाँ जहें बंधु दोउ तहें तहें परमानंद। ९ । २२३।' इत्यादि । ( ख़ ) 'अमित सुख' का स्वरूप आगे दिखाते हैं—'मगन ध्यानरस' ।

## दोहा—मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । रघुपति चरित महेस तब हरिषत बरने लीन्ह ॥ १११॥

शब्दार्थ—दंड-'दुइ दंढ मिर ब्रह्मांड मीतर…' १।८५ छंदमें देखिये।=घड़ी, साठ पल या चाँचीस मिनटका काल। रस=वेग, आनन्द='रसो ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी मवित' (तैत्ति॰ आनन्दवल्ली अनुवाक ७)।=िकसी विषयका आनन्द; यथा—'जो जो जेहि जेहि रस मगन तहँ सौ मुदित मन मानि'।=मनकी तरङ्ग। ध्यानरस=ध्यानजनित आनन्द; यथा—'जाग म ध्यानजनित सुख पावा। ३।९०।९७।'

मर्थ-श्रीमहादेवजी ध्यानके आनन्दमें दो दण्ड तक मग्न रहे, फिर उन्होंने मनको बाहर किया और हर्पपूर्वक श्रीरघनाथजीका चरित वर्णन करने लगे ॥ १९९ ॥

टिप्पणी-9 (क) मन ध्यानरसमें मग्न हो गया, बाहर नहीं होना चाहता था; क्योंकि मृर्ति अत्यन्त मधुर है, मनोहर है । यथा--'मूरति मधुर मनोहर देखी । मयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी । २१५ । ८ ।', 'गंजु मधुर मूरति उर आनी । मई सनेह सिथिल सब रानी । ३३७ । ५ ।'; इसीसे ध्यानको 'रस' कहा । चरित हृदयमें आये, श्रीरामरूप ट्र्यमें आया, दो दण्ड श्रीरामरूपमें मनको मग्न किये रह गये, फिर उसे ध्यानसे अलग किया। इसीसे 'कीन्ह' पद दिया। ( ख) 'बाहर कीन्ह' से सूचित करते हैं कि जन्नरदस्ती हठपूर्वक मनको ध्यानसे हथाया। (ग) 'परमानंद अमित सुम्व' को छोड़कर मन-को किसिलिये बाहर किया ?' इसका उत्तर यह है कि ध्यान करनेके लिये। इस समय बहुत कालका अवकाश नहीं है, हरिचरित वर्णन करना है, इसीसे हरिचरित वर्णन करनेमें मनको लीन किया। 🗺 इसी तरह सभी भक्त चरित्रके लिये ध्यान छोड़ देते हैं। यथा--'जीवनमुक्त ब्रहापर चरित सुनहिं तिज ध्यान। ७।४२।' (सनकादिकजी), 'राम छ खनु उर कर बर चीठी। रहि गये कहत न खाटी मीठी॥ पुनि घरि घीर पत्रिका बाँची। १। २९०।' ( श्रीदशरथजी )। क्योंकि भक्तोंको भगवान्से भगवान्के चरित्र प्रिय हैं-- 'प्रभु ते प्रभु चरित पियारे' इति गीतावल्याम् । पुनः ऐसी मूर्तिका परम आनन्द छोड़कर कथा कहने लगे, यह कथाका माहात्म्य है। यहाँ कथाका यह महत्त्व दिखाकर कथाकी विशेषता दिखायी है। [ और भी उत्तर ये हैं—(३) कदाचित् ध्यानमें समाधि लग जाय तो प्रश्नकर्ता बैटा ही रह जायगा। इस समय पार्वतीजी कथा सुननेको अति उत्कण्ठित हैं। (पं०)। (४) ध्यानमें स्वार्थ था और चरितसे परमार्थ होगा अर्थात् श्रीराम-चरित कहनेसे तीनों लोकोंका उपकार होगा और ध्यानमें केवल अपनेहीको सुख है, यह जानकर ध्यान छोड़ा। (पं०)। (५) ध्यानमें मग्न होकर श्रीरामचरित वर्णन करनेके निमित्त वृत्तिका उत्थान किया। ध्यान करनेका कारण यह है कि ध्यानके पश्चात् वचन मधुर और स्निग्ध होकर निकलते हैं। (पं०)। (६) आनन्द ध्यान और यश दोनोंमें तुल्य है। अतः कुछ काल ध्यान किया फिर यश कथन करने लगे। जैसे, कोई पेड़ा खाकर जलेंगी लाय। (रा॰ प्र॰)। (७) सब कामोंके प्रारम्भमें ध्यान करना विधि है। अतएव ध्यान करके तत्र कथा आरम्भ की। (रा० प्र०)। (८) ध्यान करनेका हेतु यह था कि प्रभुसे प्रार्थना करें कि वह शक्ति प्रदान करें जिससे हमारे कथनसे इनका महामीट वा भ्रम दूर हो। (रा॰ प्र॰)। वा, (९) ध्यानमें प्रश्नोंपर विचार करते रहे जब विचार आ गये तब मनको बाहर किया (रा॰ प्र॰)]। (१०) प्रश्न सुनते ही सब चरित्र हृदयमें आते ही वे गद्गद हो उनके आनन्दमें मग्न हो गये, परन्तु प्रश्नोंका उत्तर देना था उस संस्कारसे फिर देहपर आ गये।

नोट-श्रीवैजनाथजी ध्यानरसका अर्थ 'शान्तरस' करते हैं। भाव यह कि 'शान्तरसमें डूबे रहे फिर गन बाहर किया नोट-श्रीवैजनाथजी ध्यानरसका अर्थ 'शान्तरस' करते हैं। भाव यह कि 'शान्तरसमें डूबे रहे फिर गन बाहर किया अर्थात् परमहंसी वृत्ति छोड़ सजनोंकी वृत्ति धारण की। यहाँ शान्तरसमें परमात्मा श्रीरामस्य आरुम्बन और आरुमतत्त्व अर्थात् परमहंसी वृत्ति छोड़ सजनोंकी वृत्ति धारण की। यहाँ शान्तरसमें परमात्मा श्रीरामस्य आरुम्बन और जात्मतत्त्व उद्दीपन हैं, इत्यादि।' इस भावमें 'रस'=बह आनन्दात्मक चित्तवृत्ति या अनुभव जो विभाव-अनुभाव और नंद्यानित रामचिति किसी स्थायीभावके स्यंजित होनेसे उत्यन्न होता है। 'पार्वतीजीका प्रश्न सत्सङ्गमृत्यक हैं, प्रेम-जल पाकर उसने रामचिति

अहर हुआ, जिसके चिन्तनसे इन्द्रियोंकी वृत्ति अहङ्कारमें, अहङ्कार चित्तमें और चित्त बुद्धिमें लीन हो गये। बुद्धि पाहर मन शुद्ध हो आत्मरूपमें, आत्मरूप श्रीरामरूपमें लीन हो गया ।'(वै॰)।

िट्यणी—२ 'हरिषत यरने कीन्द्र' इति । हिन्न श्रीरामचरितका वर्णन महात्मालोग हर्षपूर्वक ही किया करते हैं। यथा 'कहत सुनत हरपिंह पुलकाहों। ते सुकृती मन सुदित नहाहों॥ १।४१।६॥' अब इनके उदाहरण सुनिये। चारों बक्ताओंकी हर्पपूर्वक प्रवृत्ति इसी ग्रन्थमें देख लीजिये। यथा—(क) 'भयेउ हृदय आनंद उछाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू॥ १।३९।१०॥' (श्रीगोस्यामीजी)। (ख) 'सुनु सुनि आजु समागम तोरें। किह न जाह जस सुख मन मोरें॥ रामचरित अति अमित सुनीसा। किह न सकिंह सतकोटि अहीसा॥ तदिष जथाश्रुत कहों बखानी। सुमिरि गिरापित प्रभु धनुपानी॥ १।१०५॥' (श्रीयाजवल्क्यजी)। (ग) 'किर प्रनाम रामिह त्रिपुरारी। हरिष सुंघासम गिरा उचारी॥ १।११२।५॥' (श्रीशिवजी)। (ख) 'मयउ तासु मन परम उछाहा। लाग कहें रघुपित गुन गाहा॥ ७।६४।६॥' (श्रीभुशुण्डीजी)।

#### झूठेउ सत्य जाहिं विनु जानें। जिमि भुजंग विनु रजु पहिचानें।। १ ॥ जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई॥ २॥

शब्दार्थ—भुजङ्ग=सर्प । रजु ( रज्जु )=रस्सी । जाइ हेराई=खो जाता है; अदृश्य हो जाता है; विस्मृत हो जाता है; नगण्य हो जाता है ।

सर्थ—जिनको विना जाने धूठा भी सत्य जान पड़ता है, जैसे रस्सीको बिना पहचाने ( उसमें ) साँप ( का भ्रम हो जाता है ) ॥ १ ॥ जिसके जान केनेपर संसार खो जाता है, जैसे जागनेपर स्वप्नका भ्रम जाता रहता है ॥ २ ॥

नोट-9 यहाँसे लेकर 'किर प्रनाम रामिह त्रिपुरारी'''॥ १९२ । ५ ॥ तक वस्तुनिर्देशात्मक तथा नमस्कारात्मक मञ्जलचरण है।

वस्तुनिर्देशात्मक वह मङ्गळाचरण कहळाता है जिसमें वक्ता सूत्ररूपसे वह समस्त कथा बीजरूपसे कह जाता है जो वह वर्णन करना चाहता है। समस्त रामचरितमानसका तात्पर्य पार्वतीजीका मोह छुड़ाना है और वह रामरूपका ठीक ज्ञान करा देनेहीसे होगा। अतः यहाँ शिवजीने श्रीरामजीके ठीक रूपका ज्ञान कराने के हेत ही यह चौपाई कही है। गोस्वामीजीके समस्त काव्यग्रन्थों हस प्रणाळीका निर्वाह बड़ी खूबीसे हुआ है, सैकड़ों उदाहरण उसके रामचरितमानसहीं पार्य जाते हैं। यथा 'नीळाम्बुजरयामळकोमळाइं सीतासमारोपितवाममागं। पाणी महासायकचारुचापं नमामि रामं राप्यंसनाथम्॥ 'गई बहोरि गरीब निवाजू॥' इत्यादि। 'सूठेड सत्य जाहिं बिनु जानें' और 'जेहि जाने जग जाइ हेराई' उपमेयवाक्य हैं और 'जिमि भुजंग बिनु रख पहिचानें' तथा 'जागे जथा सपन भ्रम जाई' उपमान वाक्य हैं। दोनों याक्योंमें 'जिमि' और 'जथा' वाचक पद देकर समता दिखायी है। अतएव इनमें 'उदाहरण अळंकार' है।

#### 'झ्ठेउ सत्यः'' इति ।

( समन्वय-सिद्धान्तानुसार )

9—यद्यपि अद्वैत सिद्धान्तमें ही रज्जुसर्पके दृष्टान्तसे जगत्को मिथ्या कहना प्रचिछत है तथापि श्रीमद्गोस्वामीजी-ने रन (रज्जु सर्पाद) प्रचिछत दृष्टान्तोंको समन्वय-सिद्धान्तमें भी सुगमताके साथ छगाया है जिससे सभी दृष्टान्त समन्वय-सिद्धान्तमें छग जाते हैं और इसकी उपादेयता भी बढ़ जाती है।

मानसपीयृषके इस संस्करणके परिचयमें बताया जा चुका है कि श्रीमद्गोस्वामीजी भगवान् बोधायनाचार्यके समन्वयस्दिन्तके पूर्ण अनुयायी हैं। इस समन्वय-सिद्धान्तका विशिष्टाहेत सिद्धान्त नाम पड़नेपर ही लोगोंमें परस्पर भेद-भाव मालूम पढ़ने लगा है, भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजीने अपने आचार-व्यवहारोंसे उस व्यापक सिद्धान्तसे जनसमुदायको अपनाया। उन्हींके शिष्य-प्रशिष्योंमें श्रीगोस्वामीजी हैं। अतः उनके रचित इस मानसमें भी उसी तरह व्यापक शब्दोंके प्रयोग भरे पढ़े हैं जिससे लोगोंको अहैतसिद्धान्त प्रतिपादनकी ही भावना होती है।

समन्यय-सिदान्तमें 'सूट, मृपा, मिथ्या, असत्य' का अर्थ महिपं पतञ्जिलके 'विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्टम्' इस सूत्रके अगुसार 'विपरीत वा अयथार्थ ज्ञानका विषय' है। अर्थात् जिस वस्तुका ठीक-ठीक ज्ञान हमें नहीं हुआ, जिसको हम कुछ-का-कुछ समझ रहे हैं।

'सत्यका अर्थ है 'यथार्थ ज्ञानका विषय' अर्थात् जिसको हम ठीक-ठीक जानते हैं।

समन्वयसिद्धान्तमें 'ब्रह्म' शब्दसे 'चिदिचिद्धिशिष्ट ब्रह्म' का ही ग्रहण होता है। अर्थात् चिद्चिद् जगत् ब्रह्मका शरीर है और ब्रह्म इसका शरीरी अन्तर्यामी आत्मा है। ताल्पर्य यह कि जो चराचर जगत् हमारे हिंगोचर हो रहा है वह वस्तुतः 'चिदिचिद्धिशिष्ट ब्रह्म' ही है। परंतु हमने उस अन्तर्यामी ब्रह्मको उस रूपमें न जानकर केवल उसके एक अंश परिणामी जगत्को एकरस नित्य मान लिया (और उसीमें हम आसक्त हो गये), यही 'अयथार्थ शान' है और जगत् 'अयथार्थ शानका विषय' है, अतः 'झूठा' है। यदि हम अन्तर्यामी ब्रह्मको जगत्के शरीरीरूपमें जानते होते तो यह 'झूठा' न कहा जाता।

यहाँ कुछ छोग शंका करते हैं कि 'रज्जु-सर्पका दृशन्त अद्वेतिसद्धान्तमें ही ठीक बैठता है; क्यांकि जैसे केवल रुक्कमें उससे अत्यन्त भिन्न सर्पका भास होता है, वैसे ही केवल ब्रह्ममें जगत्का भास होता है और तमन्वय-तिद्धान्तमें तो ब्रह्म सदा चिदचिद्विशिष्ट होनेसे जगत् स्ट्रमावस्थामें भी उसमें वर्तमान है; रज्जुमें यदि सर्प होता तो यह दृशन्त ठीक होता ?' यह भी प्रश्न होता है कि 'रज्जुमें सर्पकी कीन सत्ता विद्यमान है जिससे सर्पका भ्रम हो जाता है; क्योंकि रज्जु और सर्पके लिये तो पञ्चीकरण-प्रक्रियाका भी संघट नहीं हो सकता ?'

उसके समाधानके लिये हमें प्रथम सिद्धान्त जान लेना चाहिये कि समन्वय-सिद्धान्तमें दार्शनिकीने 'आकृति' की मी शब्दोंका वाच्य माना है। उसीको 'जाति' आदि शब्दोंसे भी व्यवहार किया जाता है। इसीसे रज्जु, जलरेखा तथा भूदलनादिमें ही सर्पकी भ्रान्ति होती है, अन्यत्र नहीं; क्योंकि अन्यत्र आकृति भी नहीं पाथी जाती।

अवयवरचना-विशेषको जाति माना जाता है। गौकी आकृतिविशेषको ही गोत्व जाति कहते हैं। यह आकृति जहाँ भी होगी, उसको गौ माना जायगा। इस सिद्धान्तानुसार सर्पका लम्बापन, वर्तुलाकार आदि कुछ आकार-विशेष रज्जुमें होनेसे रज्जुमें सर्प भी वर्तमान है। 'जैसे ब्रह्मके साथ जगत् भी है, दैसे ही रज्जुके साथ सर्प भी है। अतः दृशान्तमें कोई वेषम्य नहीं आता।

इसपर शङ्का हो सकती है कि 'जब रज्जुमें नित्य सर्प है ही तब जो लोग व्यवहारमें यह कहते हें कि 'यह रज्जु है' 'यह सर्प है' इसकी व्यवस्था किस प्रकार होगी ?' इसका समाधान यह है कि रस्तीमें रस्तीके अवयव बहुत हैं और सर्पके अवयव कम हैं, अतः रस्तीमें रस्तीके अवयव-विशेष होनेसे उसे रस्ती कहा जाता है। परंतु जब अन्यकारादि दोपरूप प्रतिबन्धकोंसे उसके अवयव आच्छादित हो जाते हैं तब उसमें स्थित सर्पक जो अवयव हैं, वे अनुभवमें आते हैं; इसीसे उसमें सर्पका मास होता हैं। जब प्रकाश आदिसे अन्धकारादि दोषरूप प्रतिबन्धकोंका नाश हो जानेपर रज्जुक अवयव अनुभवमें आते हैं तब रज्जुका शान होनेसे सर्पका अनुभव नहीं होता।

इस प्रकार रज्जुमें कुछ अंशोंमें सर्पकी स्थिति होनेपर वह अव्यवहारी अर्थात् व्यवहार करनेमें अयोग्य है; अतः उसको सर्प नहीं कहा जाता। पुनः 'झूठा' का अर्थ परिणामी अर्थात् परिवर्तनशील और 'सत्य' का अर्थ 'अपरिणामी' अर्थात् 'स्थिर' भी ले सकते हैं। परमात्माको न जाननेसे जीव इस परिवर्तनशील जगत्को स्थिर समझकर उसमें फँसता है। अतः इन चौपाइयोंसे भ्रमकी निवृत्ति की गयी है।-( व्या० न्या० मीमांसा वेदान्ताचार्य सार्वभीम वासुदेवाचार्यजी)।

र बाबा जयरामदासजी—'मूठेड सत्यः''' इति । जैसे—'यत्सच्वादमृपैव मानि सकलं' में कुळ लोगोंका कहना है कि गोस्वामीजीने जगत्को मिध्या माना है, वैसे ही यहाँपर उनके मतानुसार जगत्-प्रपञ्चको शूटा कहा गया है। परंतु यहाँपर भी पूर्व (रज्जो यथाऽहेर्भ्रमः) की तरह सर्प और रस्तीकी उपमा है। अतएव यहाँ भी उसी प्रकार प्रकट जगत्के नानात्वका सस्य भासना मृथा है, न कि जगत्। इसके बादकी चौयाइयाँ स्पष्ट बतला रही हैं कि अगत् रागस्त्यमें यथार्थ गासता है

क्क 'यत्सस्वादमृषेव भाति सकलं' में जगत्को निष्या मानना सहैतवाद कहा जाता है। वावा जयरामदास 'दीन' जी किसते हैं कि अदैतवादके निरासमें यहाँ पहले तो 'यत्सस्वात्' जिस प्रभुती सत्तामें ऐसा हा रहा है— 'नाथ जीव तव माया मोहा'। फिर एलोकके प्रथम और शद्वैतवादके विरोधी तीं तरे चरणपर ध्यान देना चाहिए। यह 'यत्' कोन है यह चौधे चरणमें बताकर उनको प्रणाम किया गया है। 'यन्माया ''' से उन्हें कमयोगका अधीहत्रर, 'यत्सस्वात् '' से जानका आधार बताया गया है। अन्तिम चरणमें उन्होंको 'अधीवकारणपरम्' बताया है। इससे अवतारवाद और सेव्यभाव स्पष्ट सिद्ध होता है।

अब रहा यह प्रश्न कि जगत् मूषा कितने अंशमें भालूमहोता है। इसका निर्णय दी हुई उपमासे ही कीजिय। रश्योको सौंप

तय इसका नानाका प्रतीत होना लो जाता है, यथा—'जेहि जाने जग जाह हेराई।'''' तथा 'यंद् उँ वालक्ष सोह रामू '''। तात्र्य यह कि जिस रूपमें जगत्को हम देल रहे हैं वह सत्य नहीं है; इसका रूप राममय है। अतः इस जगत्का नानाकार स्टा है; न कि जगत् ही झूठा है; जगत् तो रामरूप आकारमें सत्य है, क्योंकि जब हमको जगत् निज्यसु-राम-मय जान पड़ता है तब इसका नानात्व उसी प्रकार गायत्र हो जाता है जिस प्रकार जागनेपर स्वप्नका भ्रम नष्ट हो जाता है। स्वप्नका भ्रम क्या है—'सपनें होइ भिखारि नृपु रंक नाकपित होइ' अर्थात् 'कोई राजा स्वप्नमें अपनेको भिक्षुक रूपमें जानता या देखता है अथवा कोई भिक्षुक अपनेको इन्द्ररूपमें देखता है'। परंतु स्वप्नमें राजाका भिक्षुक होना तथा भिक्षुकका इन्द्र होना मिथ्या था, न कि संसारमें शिक्षुकका होना और स्वर्गमें इन्द्रका होना । ये दोनों वातें सत्य ही है, केवल स्वप्नमें उन व्यक्तियोंका अपने लिये ऐसा परिवर्तन देखना झूठा था। इसी प्रकार जगत्को सूठा न कहकर उसमें जो नानात्व भासता है, उसे ही झूठा कहा गया है। साथ ही जगत् जिस रामका रूप है, उसकी वन्दना की गयी है और नाम-जप (उगसना) की बात कही गयी है, जो अद्देतवादके विरुद्ध है। (मानसरहस्य)।

वेदान्तभूपणजी—'सूठेड सत्य जाहि यिनु जानें । जिसि भुजंग यिनु रज पहिचानें ॥ जेहि जाने जग जाह हेराई । जागे जथा सपन भ्रम जाई' इति । जैसे यहाँ श्रीशिवजी मङ्गलाचरण करते हुए जगत् और श्रीरामजीमें परस्पर स्वभाव तया स्वरूप-भेद वतलानेके लिये रज्जु और भुजङ्गका दृष्टान्त देते हैं वैसे ही श्रीगोस्वामीजीने भी अपने मङ्गलाचरणमें 'यत्सचादमृपंत्र माति सकलं रज्जो यथाऽहेर्भ्रमः' से यही बात कही है । इन प्रकरणोंमें जगत्के मिथ्यात्वका तात्पर्य नहीं है क्योंकि जो पदार्थ नित्य तथा मगवदाश्रित रहते हैं वे कभी मिथ्या हो ही नहीं सकते; कारण कि भगवान् भी मिथ्या नहीं है। जगत् नित्य और हिर-आश्रित है, यथा—'विधि प्रपंच अस अचल अनादी' और 'एहि विधि जग हिर आश्रित रहहें' इत्यादि । इसासे यहाँ मिथ्या न कहकर भ्रम कहा गया है । 'भ्रम' का अर्थ है 'औरका और समझ पड़ना' जैसे कि भूदलन, जलरेल और रज्जुका सर्प आदि । वैसे ही भ्रममें पड़कर अस्वतन्त्र जगत्को स्वतन्त्र मान लेना झूठा है, इसीसे 'भ्रम' कहा । 'जग जाइ हेराई' कहकर केवल अदृश्य होना कहा, मिथ्या नहीं । क्योंकि जगत् तो सदैव सृष्टिक्रमानुसार बना ही रहता है, केवल जिस भाग्यभाजन जीवपर परमात्माकी निहेतुकी छुपा हो जाती है वह मुक्त हो जाता है और त्रिपादिवभूति श्रीमाक्तमें जानेपर वह ब्रह्मके सहित सम्पूर्ण कामनाओंको भोगते हुए आसकाम हो जाता है, यथा—'यो वेद निहितं गुहायाम् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता' (तैत्ति आ० १।१)।

पं॰ रामकुमारजी—१ 'सूठेड सत्य जाहि विनु जाने।'''' इति। हिळ यहाँ झूठ जगत्के लिये और 'जाहि' आगेका 'जेहि' श्रीरानचन्द्र जीके लिये आया। जगत्का ग्रहण 'जेहि जाने जग जाह हं राई' से और 'राम' का ग्रहण 'बंदों बाकरूप सोह रामू' इन अगले चरणोंसे हुआ। हिळ्य यह भी स्मरण रहे कि यहाँ हृशन्त एकदेशीय है, सर्वदेशीय नहीं, केवल सत्य और अगत्य दिखलानेके लिये हृशन्त दिया गया है। इतना मात्र दिखलानेके लिये, कि बिना रामजीको जाने जगत् सत्य प्रतीत होता है और उनको जाननेपर वही असत्य है, हृशन्त दिया गया है। यहाँ झूठा जगत् सर्प है और श्रीरामजी रज्जु हैं। हृशन्तक इस अंशसे यहाँ कविको प्रयोजन नहीं है कि 'रक्षी जह है और सर्प चैतन्य है, ऐसे ही रामजी जह हैं और जगत् चैतन्य'। इस देशमें हृशन्त नहीं दिया गया है। यहाँ कविने दो हृशन्त दिये, एक जाननेमें, दूसरा न जाननेमें, अर्थात् श्रीरामजीको न जाननेसे जगत् सत्य है और जाननेसे असत्य।

मानना मिष्या है, न कि रस्सी और सौपये दोनों निष्या है, नयों कि यदि सौपका अस्तित्व ही न होता तो उसका भ्रम ही कहाँसे आता?

इसी प्रकार यह जगत् कारण रूपसे सत्य और कार्यं रूपमें मृषा है, इसीसे हमें रामहप जगत्में नाना रूप जगत्की भ्रान्ति हो रही है। अर्थात् है तो यह जगत् (स्थावर-जंगम) श्रीरामरूप—'अग जग रूप भूप सीतावर' (वि० प०), परन्तु हमलोगों को प्रभुकी ही माया के आवरण के कारण नाना रूपमें भास रहा है। जैसे रस्सी यथार्थ में है, वैसे ही यह समस्त जगत् रामरूपमें यथार्थ है—'सीयराममय स्थ जग जानी', 'निज प्रभुमय देखिंह जगत', 'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत'।

जिस तरह रज्जुमें सर्पंका भ्रम निष्या है, उसी तरह इस रामख्य जगत्में गृह, वृक्ष, पर्वंत, सिरता, पशु, पक्षी, पुत्र, कलल बादि नानात्वका भासना सूठा है। (मानसरहस्य)। परंतु सर्पं किसी समय देखा मुना हुआ है, सर्पका होना मिथ्या नहीं है। 'नानाख्य जगत्का विशेष्य या स्वतन्त्रख्यसे देखना ही झूठा है, मिथ्या है।—(मा० पो० सं०)। अतः यह विधिप्रपंच भी कारणख्यसे नित्य और अनादि है। यथा—'विधि प्रपंच अस अचल अनादी।', 'प्रकृति पुरुषं चैव विद्ष्यनादी उभाविष।' (गीता १३। १६) अत्य जगत्को सर्वथा मिथ्या नहीं कहाँ गया है, कितु इस प्रकट जगत्की नानाख्यमें सत्यता प्रतीत होना मिथ्या माना गया है।

२ (क) 'झूठेउ'। जगत् झूठा है, यथा—'ऋंगे है ऋंगे है ऋंगे सदा जग संत कहंत जे अंत लहा है (क॰)। (ख) यहाँ रज्जु रामजी हैं और जगत् भुजंग (धर्ग) है, यथा—'मो पाहि संसार-भुजंग-दण्टं॰'। (ग) जगत्को भुजञ्जको उपमा देनेमें भाव यह है कि जगत्का वास्तविक रूप न जाननेसे वह सर्पकी तरह चैतन्य तथा भयदायक है; यथा—'बूढ़ेंड स्रुगबारि खायेड जेवरी के साँप रे' (वि॰ ७४)। [नोट—पण्डितजीका आश्य यह जान पड़ता है कि 'ऋठेड सत्य'''' इस चौपाईमें जो रज्जु-सर्पका दृष्टान्त दिया गया है, उसमें केवल 'अन्यथा शान' अर्थात् भ्रम ही दृश्ति किया गया हो यह बात नहीं है, किंतु जैसे रज्जु वस्तुतः हितकारक ही है, बाधक नहीं है, परंतु उसका शान न होनेसे उसमें अहितकारक और बाधक सर्पका भास होता है, वैसे ही श्रीरामजी सबके हितकारक और अनुकूल हैं, परंतु उनको न जाननेसे उनमें दुःखदायी एवं प्रतिकृल संसारका अनुभव होता है ]। (घ) 'जिमि भुजंग विनु रज्ज पहिचाने' इति। भाव कि जैसे रज्जुमें सर्र भ्रम है, वैसे ही श्रीरामजीमें जगत् भ्रम है। जिनकी दृष्टिमें रज्जु है उनकी दृष्टिमें (वहाँ) सर्प मुद्दी हैं और जिनकी दृष्टिमें जगत् (स्वतन्त्रात्मक) नहीं है और जिनकी दृष्टिमें जगत् (स्वतन्त्रात्मक) नहीं है और जिनकी दृष्टिमें जगत् है, उनकी दृष्टिमें रज्जु और सर्प (के भाव) चित्तमें एक संग नहीं रहते।

वैजनाथजी—9 श्रीपार्वतीजोंक मनमें श्रीरामरूपकी सत्यतामें भ्रम है; इसीलिये श्रीशिवजी कहते हैं कि 'हे प्रिये! इसमें कुछ तुम्हारा दोष नहीं है, संसारमें स्वामाविक यही रीति है कि जिसी पदार्थको विचारो उसीको विना यथार्थ जाने खूठ भी सत्य ही देख पड़ता है।

२ श्रीरामजीको जान लेना चाहिये, क्योंकि जान लेनेसे जगत् ही हेराय जाता है, जैसे स्वप्नमें किसीने देखा कि में लुट गया; अथवा किसीने देखा कि मुझे द्रव्य मिल गया, जागनेपर दोनोंके भ्रम मिट गये। वैसे ही संसार भ्रमरूप है। जैसे हण्डीमें गिलास और गिलासमें दीपशिखा है पर सब यही कहते हैं कि हण्डीका प्रकाश है कोई यह नहीं कहता कि दीपशिखाका प्रकाश है। इसी प्रकार प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पञ्चभूतमय जगरचनामें भगवत्-रूपकी चैतन्यता है, पर लोग ऐसा न मानकर देहव्यवहारहीको सत्य माने हैं। यथा—राजा-प्रजा, ब्राह्मण-शूद, पिता-पुत्र इत्यादि भ्रमरूप संसारकी सत्यता तभीतक है जबतक रामरूपको नहीं पहचाना, जब रामरूपकी पहचान हुई तब लोकसत्यता हैराय गयी। भाव कि वैर त्यागकर सबमें समहिष्टसे भगवान्को व्यास देखने लगता है।

पं० श्रीकान्तशरण—श्रीरामजीको जानना जागना है। जाननेपर सम्पूर्ण जगत्का बोध श्रीरामजीके शरीररूपमें हो जाता है, तब उस (जगत्) के प्रेरक नियामक श्रीरामजी जाने जाते हें और जगत्की भ्रमात्मक नानात्व सचा नहीं रह जाती, यही जगत्का 'हेराय' (खो) जाना है जैसे स्वप्नकी मनःकित्तत सृष्टि जागनेपर नहीं रह जाती, वेसे ही जगत्का नानात्वरूप भी मनसे कितत है, यथा —'जों निज मन परिहर विकास। तो कत हैतजनित संस्ति दुस संसय क्षोप श्रास ॥ सत्रु मित्र मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हें वरिआई। त्यागव गहव उपेछनीय अहि हाटक तृनको नाई ॥' (बि॰ १२४)। अर्थात् जगत् श्रीरामजीका शरीर है, यथा—'जगत्सव शरीर ते'। (वालमी० ६। ११७। २७)। ऐसा शान होनेपर फिर कोई शत्रु-मित्र आदि नहीं रह जाते। अतः हित करनेवाले माता, पिता आदिको मित्र, और अनहित करनेवालेको शत्रु आदिकी भावना मनकी भ्रमात्मक कल्पना है। यही नानात्वहिष्ट 'सुत वित देह गेह स्नेह' छप जगत्के नामसे प्रसिद्ध है। इस नानात्वका दशदिगात्मक रूप—'जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धन मवन सुद्धद परिवारा॥ सबके ममता ताग बटोरी…' है।

\* अद्वैत मतके अनुसार भाव \*

'सूठेड सत्य जाहि बिनु जाने'। "' इति । प्रथम मङ्गलाचरण श्लोक ६ में 'यत्सस्वादमृषेव माति सकलं' अर्थात किनकी छत्तासे सकलं ( संसार ) सत्य भासता है ऐसा कहा है । परंतु वहाँ यों भी अर्थ हो सकता है कि सत्य जगत जिनकी सत्तासे भासता है, अतः ग्रन्थकार इस उद्धरणका अपना अभीष्ट अर्थ स्पष्ट करते हैं कि जगत् भूठा है परंतु सत्य भासता है । सम्भवतः इसी अभिप्रायसे कविने वहाँका रज्जु सर्पका दृष्टान्त ही यहाँ दिया है ।

वहाँ केवल यही कहा कि ब्रह्मकी सत्तासे जगत्का भाष होता है, परंतु यह नहीं बताया था कि वह विपर्धत भास अथांत् अम क्यों होता है और उसकी निष्टत्ति कैसे होगी। वह यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मकेन जाननेसे शूठा जगत् सत्य-सा-भासता है तथा माननेसे उन्नी निष्टत्ति होती है। अर्थात् जगत्का अनुभव तो जैना ब्रह्मशानके पहले था वैसा ही रहेगा, परंतु शानके पूर्य दह उसे सत्य समसता था, अतः वियाविय भावसे सुख, दुःख, हर्ष, विषाद आदि पाता था, अब शान होनेसे उसके सत्यत्वदुद्धिका नाग्न हो गया अतः अब वह सुख-दुःख नहीं पाता।

यहाँपर यह सब विषय कहनेका तालार्य है कि शिवजी पार्वतीजीसे कहते हैं कि यद्यपि तुमने केवल श्रीरामजीके स्वरूपको नहीं जाना अतः उसके जाननेके लिये यह प्रश्न किया है, तथापि इसके साथ और भी बात यह है कि श्रीराम-चीको न जाननेसे प्रपञ्च दुःखदायी भासता है और उनको जाननेसे उस दुःखकी निवृत्ति होती है।

इसी प्रकार हम छोगोंको भी यह समझना चाहिये कि यदि हमें श्रीरामजीके विषयमें कोई शङ्का न भी हो तो भी इस प्रापञ्चिक दुःखते छूटनेके छिये श्रीरामजीका स्वरूप जानना आवश्यक है और स्वरूपके ज्ञानके छिये चितत बाननेकी आवश्यकता है। नादिविन्दूपनिषद्में कहा है कि जैसे रज्जुका त्याग करके अर्थात् रज्जुको न जानकर भ्रमसे कोई धर्मका प्रहण करता है अर्थात् उसे सर्प समझता है, वैसे ही मूद् बुद्धि जीव सत्य ब्रह्मस्वरूपको न जानकर जगत्को देखता है। जब वह रज्जुके दुकड़ेको जान जाता है तब सर्परूप नहीं रहता, वैसे ही अधिष्ठान ब्रह्मको जाननेपर यह सब प्रपञ्चशून्य हो जाता है यथा—'यथा रज्जुं परित्यज्य सर्प गृद्धाति वै भ्रमात्॥२६॥ तद्धत् सत्यमविज्ञाय जगत् पश्यित सूदधीः। रज्जु- स्वर्थे परिज्ञाते सर्परूपं न तिष्ठति ॥२७॥ अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चे ज्ञून्यतां गते…।' श्रीमद्धागवतमें भी दशमस्कन्धमें ब्रह्माजी स्तुति करते हुए कहते हैं कि रज्जुके अज्ञानसे उसमें सर्पश्ती उत्ति अर्थात् अनुभूति होती है और रज्जुके ज्ञानसे उसमें सर्पर्को निवृत्ति होती है, वैसे ही आत्माका स्वरूप न जाननेसे यह सक्छ प्रपञ्च भासता है और आत्माके ज्ञानसे विछीन होता है। यथा—'आत्मानमेवात्मतया विजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपश्चितम् । ज्ञानंन भूयोऽपि च त्रप्रछीयते रज्ज्वामहेर्मोगमवाभवो यथा ॥ १० । १४ । २५ ।'

यद्यपि उपर्युक्त दोनों स्थलों में जगत् तथा रज्जु सर्पको स्पष्ट शब्दोंसे मिध्या नहीं कहा है तथापि वह बात अर्थात् ि दि है कि जो अज्ञानसे भासता है और ज्ञानसे नष्ट होता है वह मिध्या (अम) ही है। अन्यत्र स्पष्ट शब्दों में मिध्यात्व कहा भी गया है यथा—'वेदः शास्त्रं पुराणं च कार्यं कारणमीश्वरः। लोको भूतं जनस्त्वेक्यं सर्वं मिध्या न संशयः। ४३।' (तंजोबिन्दूप०)। अर्थात् वेद, शास्त्र, पुराण, कार्य, कारण, ईश्वर, तीनों लोक, पञ्चभूत और प्राणी हत्यादि सब मिध्या है, इसमें संशय नहीं। भागवत दशमस्कन्धकी ब्रह्मस्तुतिमें 'ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम्। १। १४। २४।' इस प्रकार संसारको मिध्या समुद्र कहा है। अध्यात्मरामायणमें भी 'असर्पभूतेऽहिविभावनं यथा रज्ज्वादिके तद्दपिधरे जगत्। ७। ५। ३७।' ऐसा कहा है। अर्थात् रज्जु आदि जो सर्प नहीं हैं, उनमें सर्पकी भावना जैसे होती है वैसे ही ईश्वरमें जगत्की भावना होती है।

तेजीविन्दूपनिषद्के वाक्योंसे यह शक्का उपस्थित होती है कि 'जब वेद-शास्त्र-पुराण आदि सभी मिथ्या हैं तब दुराचरण आदिसे न तो कोई रोकनेवाला रह गया और न कोई रोकनेकी आवश्यकता ही रह गयी। इस प्रकार आचार यिचार सभीका लोप हो जायगा जो परिणाममें अहितकर हैं ?' समाधान यह है कि जवतक जीवकी किचित् भी देहा-भिमान हैं तबतक उसको वेद-शास्त्र पुराण आदि सब जगत् सत्य ही हैं और उसको वेदशास्त्रानुसार चलना ही चाहिये। आत्मशानोत्तर जब वह ब्रह्ममें लीन रहेगा तब उसके लिये ये सब कथन सत्य हैं क्योंकि उस समय संसार सत्य हो वा सूठ, उसके लिये दोनों वरावर हैं। (ब्रह्मचारीजी)

वि॰ वि॰ स्टू और सत्यका विभाग बुद्धिके अधीन है। जिस पदार्थको विषय करनेवाली बुद्धिका नाश नहीं होता वह पदार्थ सत्य है और जिसको विषय करनेवाली बुद्धि नए हो जाती है वह झूठ है। झूठविषयक बुद्धि तभीतक बनी रहती है जवतक सत्यका शान न हो। सत्यका शान होते ही झूठविषयक बुद्धिका नाश हो जाता है, जैसे जवतक रज्जुका शान नहीं होता तवतक सर्पविषयक बुद्धि बनी रहती है, रज्जुका शान होते ही सर्पविषयक बुद्धिका नाश हो जाता है। अतः रज्जु सत्य है और उसमें भाभित होनेवाला सर्प झूठ है। इसी न्यायसे संसारका मिध्यात्व सिद्ध करते हैं कि ब्रह्मके शानसे संसार खो जाता है; अर्थात् संसारको विषय करनेवाली बुद्धिका नाश हो जाता है इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत् मिध्या है।

#### ॐ जेहि जाने जग जाइ हेराई<sup>…</sup>।'

पं॰ रामकुमारजी—(क) श्रीरामजीको जानना जागना है। जगत् स्वप्न-भ्रम है। स्वप्नमें अनेक भ्रम होते हैं, प्या—'सपने होह भिषारि नृप रंक नाकपित होह', 'जो सपने सिर काटै कोई।''' इत्यादि। इसीसे 'सपन-भ्रम' कहा;

एक भ्रम न कहा । जैसे जागनेसे स्वप्नभ्रम जाता रहता है, वैसे ही श्रीरामजीको जाननेसे जगत् जाता रहता है । माव कि जब श्रीरामजी ही शरीरी-शरीररूपसे ज्यापक ज्याप्य हैं; यथा—'विश्वरूप ज्यापक-रघुराई'। भगवान् ही विश्वरूप हें—'विश्वरूप रघुवंस मिन करहु वचन विश्वास । लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु । लं० १४ ।' पुनः यथा—एं वायुमिन सिक्छलं महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो हुमादीन् । सिरत्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ भा० १९१२। १४९ ।' जब यह समझ पड़ना है तब जगत् कहाँ रह जाता है ? कहीं भी तो नहीं—'में क्षेत्रक सचराचर रूप स्यामि मगवंत ।' वस जगत् इस भाँति दीखने लगता है ।—यह भाव 'जग जाइ हेराई ' का है । पुनः, (ख) जगत् बिना जाने अज्ञानतासे है, ज्ञान होनेपर जगत् नहीं है । जगत् स्वप्नरूप है, यथा —उमा कहउँ में अनुमव अपना । सत हिरम्मजन जगत सब सपना ।' श्रीरामजोको जाने बिना जगत् सर्पकी नाई दुःखदाता है, अर्थात् जन्म-मरण बना ही रहता है और रामजीको जान लेनेसे वही दुःखद जगत् रामरूपमय होकर सुखदायक हो जाता है—'निज प्रभुमय देखाँह जगत कहिं सन करिंह विरोध । ७ १९१२।'

नोट—१ सर्प भयदायक है, डस लेता है। रस्सी निर्भय और सुखदायक है, जल भरनेके काम आती है, इत्यादि। इसी प्रकार जगत् और श्रीरामजी हैं। अर्थात् जगत्-व्यवहार सत्य मान लेनेसे, उसमें आसक्त होनेसे, जन्म-मरण होता है; यही सर्पका डसना है। और उसे श्रीराममय जान लेनेसे, श्रीरामजीको उसका प्रकाशक और उसे प्रकाशय जान लेनेसे लोक-परलोक सब प्रकारसे सुख होता है। श्रीरामजी सत्य हैं, जगत्-व्यवहार असत्य हैं, ऐसा निश्चय होनेपर आवागमन लूट जाता है।

२ 'हेराई' शब्दका स्वारस्य ही है कि वह वस्तु (जिसका 'हेराना' कहा गया है) है, पर हमारे काममें नहीं आती। अर्थात् अब हमको जगत् दुःखद नहीं रह गया। इस शब्दसे जगत्का अभाव नहीं सिद्ध होता, प्रत्युत इससे उसकी अन्यत्र सत्ता ही शात होती है।

वेदान्तभूषणजी—ईश्वरकर्तृक होनेसे स्वाप्नसृष्टि और जाप्रत्सिष्ट दोनों सत्य हैं, क्योंकि 'ईश देह फल हृद्य विचारी' अर्थात् ईश्वर तो जीवोंके ग्रुमाग्रुम कर्मानुसार सुख-दुःख फल देनेक लिये ही सिष्टिकी रचना करता है। अतः स्वाप्नसृष्टि भी ईश्वरकर्तृक है, इसे स्वयं श्रुति ही स्पष्टरूपसे कहती है, िक 'न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो मवन्त्यथ रथान् रथयोगान् पथः सून से स हि आत्मा' (वृहदारण्युकोपनिषद् ४।३।१०)। अर्थात् स्वप्नावस्थामें रथ, घोड़े, सड़क और मैदान आदि नहीं रहते, परंतु जीवोंके कर्मानुसार वहाँपर भी ईश्वर सब कुळ तैयार कर देता है। जिस तरहसे स्वप्नमं कर्मफल भोगनेके बाद जागनेपर जीवोंको वह स्वप्न एक अममात्र ही मालूम होता है, उसी तरह स्थूल शरीरसे जाप्रता-कर्मफल भोगनेके बाद जागनेपर जीवोंको वह स्वप्न एक अममात्र ही मालूम होता है और जीव भगवत्कृपासे परमपद प्राप्त कर लेता है तब यह स्थूल जगत् भी एक अम ही मालूम पड़ने लगता है। इसे श्रुतियोंने 'स उत्तमः पुरुषः स तथ पर्योति' (छान्दोग्य ८।१२।३) इत्यादि शब्दोंमें समझाया है। इसका और भी विशेष विवरण 'जी सपने सिर कार्य पर्योति' (छान्दोग्य ८।१२।३) इत्यादि शब्दोंमें समझाया है। इसका और भी विशेष विवरण 'जी सपने सिर कार्य कर्म है १९८।२।' में देखिये।

नोट—३ 'जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन अम जाई' इति। स्वप्नसृष्टि और स्वप्नसृष्टिके व्यागर छोतेमें सत्य ही जान पड़ते हैं। जनतक स्वप्न देखनेवालेकी नींद नहीं टूटती, वह जागता नहीं, तनतक (स्वप्नमें दी बाई कितना समझावे) उसे कदापि कोई समझा नहीं सकता कि यह सन अम है, स्वप्न है, मिध्या है। जन वह स्वयं जागता है तन आप-ही-आप निना परिश्रम जान लेता है कि यह सन हमारा अम था।

श्रीलक्ष्मणजीने निघादराजको समझाते हुए इस बातको बड़ी उत्तम रीतिसे दिखाया है; यथा — 'सपने होई मिसा र रुप, रंक नाकपित होई। जागें लाम न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई॥ २। ९२।' अर्थात् जैसे कोई कंगाल स्वप्नमें देखे कि वह राजा हो गया, उसे इन्द्रका पद प्राप्त हो गया, अथवा कोई राजा देखें कि वह मिखारी हो गया, तो यह प्रेस कि वह राजा हो गया, उसे इन्द्रका पद प्राप्त हो गया, अथवा कोई राजा देखें कि वह मिखारी हो गया, तो यह प्रम दोनोंको स्वप्नमें सत्य जान पड़ता है। एक मारे खुशीके फूला नहीं समाजा, दूसरा शोकसे पीहित हो रहा है। जब अम दोनोंको स्वप्नमें सत्य जान पड़ता है। एक मारे खुशीके फूला नहीं समाजा, दूसरा शोकसे पीहित हो सब शूठा था, वे जागते हैं, तो न पहलेका हर्ष, न दूसरेका शोक रह जाता है। दोनोंको तब विश्वास होता है कि यह तो सब शूठा था, वे जागते हैं, तो न पहलेका हर्ष, न दूसरेका शोक रह जाता है। दोनोंको तब विश्वास होता है । १ । १९८। २।' अम था—यही हाल इस जगतका है।—'जीं सपने सिर काटह कोई। बिजु जागे न दूरि दुख होई। १। १९८। २।'

ठीक यही हाल जगत्का है। जो कुछ यहाँ हमें दिखायी पड़ता है, यह सब स्वप्नका भ्रम है, यथा—'''धरिन धामु धनु पुर परिवारू। सरगु नरकु जहँ लगि व्यवहारू॥ देखिय सुनिय गुनिय मन माहीं। मोह मूल परमारय नाही। २।९२।' जबतक हम मोह-निशामें सो रहे हैं ये सब प्रपंच हमें सत्य जान पड़ते हैं, यथा—'मोह-निसा सब सोबनिहारा। देखिय सपन थनंक प्रकारा। २। ९३।' जब ज्ञानरूपी स्योदय होता है और हमारी आँखें खुलती हैं तब हम श्रीरामजी-हीं हो तथ ज्ञानते हैं और जगत्के व्यवहार असत्य प्रतीत होते हैं, जगत्-प्रपंचको सत्य मानना ही स्वप्न देखना है। यह हमारी माता है, यह पिता हैं, यह भाई हैं, यह पुत्र है, यह स्त्री है, यह हमारा शरीर है, यह हमारा धन है, यह हमारा घर है, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे कुटुम्बी हैं, इत्यादि अहं-ममत्वके कारण सुख-दु:खात्मक भोगका नाम ही जगत् है। और संसारते वैगाय होना अहं-ममत्वका छूट जाना जगका हेराना वा खो जाना है। श्रीरामजीको जानना जागना है; यथा — 'टमा कहउँ में अनुभव अपना। सत हरिभजन जगत सय सपना॥', 'जानिय तबहिं जीव जग जागा। जब सब विषय विद्यास विरागा॥ होह विवेकु मोह श्रम मागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा। २। ९३। ४-५।'

इसी विषयको विनयपत्रिकाके निम्न परोंमें क्या ही अच्छा दिखाया है । इनसे ये रज्जु, सर्प, स्वप्न और जागना, इत्यादि खूब स्पष्ट समझमें आ जावेंगे ।

- (१) 'जागु जागु जीव जड़ जोहै जग-जामिनी। देह गेह नेह जानि जैसे घन दामिनी॥ सूते सपने ही सहैं संस्त संताप रं। बूड़ो मृगवारि खायो जेवरीको साँप रे॥ कहें वेद बुध तू तौ बूझि मन माहि रे। दोष दुख सपनेके जागे ही पे जाहि रे॥ तुरुसी जागे ते जाह ताप तिहुँ ताय रे। रामनाम सुचि रुचि सहज सुमाय रे॥७३।'
- (२) 'जानकीशकी कृपा जगावती सुजान जीव जागि त्यागि मूढ़ताऽनुराग श्री हरे। किर बिचार तिज बिकार मिज उदार रामचंद्र भद्रसिंधु दीनवंधु येद वदत रे॥ मोहमय कुहू-निसा विसाल काल बिपुल सोयो खोयो सो अभूप रूप स्वप्न जूपरे। अय प्रभात प्रगट ज्ञान-मानु के प्रकास धासना सराग मोह द्वेष निविड तम टरे॥ ७४॥'

#### वंदीं वाल हप सोइ राभू। सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू॥ ३॥

शन्दार्थ — सिधि । सिद्धि ) — आठ सिद्धियाँ ( अणिमा आदि ) भगवत् वा योगसम्बन्धी हैं और दश सामान्य सिद्धियाँ हैं, इनका विस्तृत उल्लेख मं० सो० ९ में हो चुका है। इनके अतिरिक्त पाँच क्षुद्र सिद्धियाँ हैं। सुलभ=सहज हो प्राप्त हो जाता हैं।=सुगम! जिसु=जिसका। यह 'यस्य' का अपभ्रंश जान पड़ता है। यथा 'नारद के उपदेस सुनि एहहु बसेड किसु गेह ॥ ९। ७८॥' में 'किसु'=किसका।

अर्थ-- उन्हीं रामचन्द्रजीके बालरूप ( एवं बालकरूप श्रीरामचन्द्रजी ) की मैं वन्दना करता हूँ, जिनका नाम जयनेसे सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं।। ३।।

टिप्पणी—१ (क) 'इंदी बालरूप' इति । श्रीरामजीके निर्मुणरूपका गुण कहकर अब सगुणरूपके गुण कहते हैं । जब निर्मुणसे सगुण हुए तब प्रथम बालरूप धारण किया, इसीसे, अथवा शिवजीकी उपासना बालरूपकी है इससे बालरूप की वन्दना की । अथवा, शिवजी चाहते हैं कि हमारे हुदयरूपी आँगनमें प्रभु वसं, और बालरूप ही आँगनमें विचरता है इसीसे वे दशरथ अजिरविहारी बालरूप रामकी वन्दना करते हैं। (ख) पूर्व जो 'श्रीरधुनाथरूप उर धावा ॥ १९१ । ८ ॥' कहा था उसे यहाँ खोला कि वह कीन रूप था—बालरूप।

नोट—१ 'यालरूप सोइ राम्' इति। (क) 'सोइ'—जिनके विशेषण ऊपर दो चौपाइयों में दिये और यहाँ भी अर्थात् जिनको न जाननेसे झूठा भी सत्य प्रतीत होता है और जिनके जाननेसे जगत्के व्यवहार असत्य प्रतीत होने लगते हैं; पुनः जिनके नामके जपसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं उन रामचन्द्रजीको (वन्दौं)। (ख) श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि 'शिव जी शान्तरसमें श्रीरामचन्द्रजीको भजते हैं, इसीसे बालरूपहीको इष्ट मानते हैं, उसीका ध्यान करते हैं, क्योंकि यावत् विधिको भक्तियाँ हैं उन सबके करनेको बालरू सुलभ हैं। इस अवस्थामें विधि-अविधि नहीं देखते और थोड़ी सेवामें बहुत प्रसन्न हो जाते हैं; जैसे बच्चा मिट्टोक खिलोंनेक बदलेमें अमूल्य पदार्थको दे देता है।' [इस कथनसे भगवान्में अज्ञताका आरोगण होता है कि वे ऐसे अज्ञानी हैं कि किसीके फुसलानेमें आ जाते हैं। पर वस्तुतः इसमें भाव यह हैं कि भगवान्को जिस प्रकारत जो भजता है, भगवान् उसके साथ उसी प्रकारका नाट्य करते हैं। जो उनको लड़का मानते हैं, उनके साथ वे भी प्राकृत बालकोंका-छा नाट्य करते हैं। दूसरा भाव इसमें यह है कि बालकरूपमें जितनी सेवा भक्त कर सकता है उतनी सेवा अन्य अवस्थाके रूपोंने नहीं हो सकती।] (ग) श्रीलोमशज्ञी और काकमुश्चणिङ्जीकी उपासना भी बालकरूप रामकी थी। यथा 'यालकरूप राम कर ध्याना। कहेउ मोहिं सुनि कृपानिधाना॥ ७। १९३॥' 'इष्टदेव मम बालक रामा॥ ७। ७५ ॥' पुनः, देखिये कि सभी जीवोंके बालक स्वामाविक ही बड़े ही भले और प्यारे लगते हैं, सम्भव

है कि यह भी एक कारण बालरूपकी उपासनाका हो।—(रा० प०)। काशिनरेशकी लिखते हैं कि 'यालक सो परम-हंस वेदन अस मनी है' अर्थात् बालक परमहंसरूप हैं। अतएव बालरूपकी वन्दना की। (रा० प० प०)

२ इस प्रन्थमें कई ठौर शिवजीका ध्यान करना, हृदयमें अन्य अवस्थाओं के रूपों और छिविकी मूर्तिको धारण करना, और वाल, विवाह, उदासीन, राज्याभिषेक आदि सभी समयके रूपोंमें मग्न होना वर्णित है। यथा 'परमानंद प्रेम सुख फूळे। बीथिन्ह फिरिहें मगन मन भूले ॥ १। १९६ ॥' 'संभु समय तेहि रामिंह देखा।''''पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ मये मगन छिव तासु विलोकी। अजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी ॥ ५० ॥' 'अंतरधान मये अस भाषी। संकर सोह मुरित उर राखी ॥ १। ७७ ॥' 'बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर ॥ ७। १३ ॥''''यार यार घर माँगउँ हरिष देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भगित सदा सतसंग ॥ ७। १४ ॥'

इससे स्पष्ट हैं कि श्रीशिवजी सभी रसोंके आनन्दके भोक्ता हैं।—'सेवक स्वामि सखा सिय-पीके।' सभी रसोंके उपासक श्रीशिवजीको अपना गुरु मानते हैं।—'तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना।' 'संकर मजन बिना नर मगित न पावह मोरि॥ ७। ४५॥' और 'विनु तब कृपा रामपद पंकज सपनेहु भिक्त न होइ।' 'रिपे सिद्ध मुनि मनुज दनुज सुर अपर जीव जग माहीं। तुअ पद विमुख पार न पाव कोउ कल्पकोटि चिल जाहीं॥ विनय ९॥' भी इसके प्रमाण हैं। भक्तमालमें श्रीनरसीजीकी कथा भी देखिये।

मसन्वारी श्रीबिन्दुनी कहते हैं कि 'अब यह प्रश्न है कि श्रीशिवजीका ध्येय स्वरूप क्या है ? कुछ महात्माओंका मत है कि उनका ध्येय रूप श्रीरामजीका बालस्वरूप है। क्योंकि यहाँपर वे स्वतः भावसे हार्दिक चावसे रामजीके वाल-रूपकी वन्दना करते हैं—'वन्दो वालरूप सोह रामू।' यहाँपर उद्दीपन प्रत्यक्ष स्वरूप रामजीका कोई नहीं है। प्रत्यक्ष कोई उद्दीपन होनेसे उससे प्रभावान्वित होकर हृद्य उसके वशीभूत हो जाता है। अतः उस समय उस छटाका ध्यान एवं स्मरण होना स्वाभाविक है। परंतु जब प्रत्यक्ष कोई उद्दीपन न हो उस समय यदि भावुक स्वतः किसी स्वरूपका ध्यान करे तो वह उसका सहज और एकान्त ध्येय समक्षा जाता है। यहाँपर भगवान् शङ्करका रामजीके वालस्वरूपका ध्यान ऐसा ही ध्यान है। उसका स्मरण होते ही वे मग्न हो गये, उनका मन उस रूपमाधुरीमें लीन हो गया। जब-जब रामावतार हुआ तब-तब उनकी बाल-छिविके दर्शनोंके लोभसे वे अपने शिष्य भुशुण्डिके साथ छदावेषसे अयोध्या-राज-सदनमें अवश्य गये हैं। छद्मवेष तभी धारण किया जाता है जब हृदयमें कोई रहस्यात्मक भाव उत्पन्न होता है—वह उसका निजी ऐकान्तिक भाव होता है। इससे भी भगवान् शङ्करका बाळ-स्वरूप ही स्वकीय ध्येय सिद्ध होता है। यदि यह कहा जाय कि उन्होंने भगवान् ( श्रीरामचन्द्रजी ) के और रूपोंकी भी प्रेमसे देखा है, जैसे विवाह, वनयात्रा, संग्राम, विजय, राज्यामिषेकके अवसरींपर तथा भगवान्ने जब प्रकट होकर उन्हें विवाह-प्रस्तावपर सहमत किया तब-'संकर सोह मूरित उर राखी।' तो इसका यह तालर्य है कि भावुकों और उपासकोंका एक अङ्की रस अथवा ध्येय होता है और (रस अथवा रूप) अङ्ग-स्वरूप। जैसे मुख है तथा और अङ्ग हैं। जैसे सभी अङ्गोंकी छटाओंपर भावक जन मोहित होते हैं और उनका वर्णन करते हैं पर मुख़का विशेषरूपसे, उसके दर्शनोंसे वे अत्यन्त आनन्दित होते हैं। इसी प्रकार रसिक उपासकोंका अङ्गी रस उनका सविशेष भाव अथवा ध्येय होता है तथा इष्टके मुखेतर (अन्यान्य ) अङ्गोंकी तरह अन्य रस या भाव अथवा स्वरूप अङ्गभूत सामान्य होता है यद्यपि 'जनक भवनकी शोमा जैसी । गृहगृह प्रति पुर देखिय तैसी ॥' तथापि राजसदनकी विशेषता थी । इसी प्रकार इष्टके यद्यपि सभी स्वरूप एकसे गुण धर्म एवं महत्त्वके हैं, परंतु अपनी रुचि और भावनाके अनुसार एक विशेष अथवा अङ्की ध्येय हो जाता है।

प्र० स्वामीका मत है कि शिवजी बालरूपके उपायक नहीं हैं और उसके प्रमाणमें लिखते हैं कि 'मानएमें जिस रूपके दर्शनके लिये शिवजी छटपटा रहे हैं वह बालरूप नहीं है। बालकाण्डमें ५० (३) में 'जय सचिदानंद जगपावन' कहकर जिनके प्रेममें मग्न हुए वह बालरूप नहीं है। 'सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा' में जिसका कथन है वह बालरूप नहीं है, 'रघुवीररूप' है (इसके आगे 'रघुवीर' 'वीर' 'रघुनाथ' शब्दोंके मेंद लिखे हैं, जो दोहा २९० में आ चुके हैं)। 'प्राये राम कृतज्ञ छपाला। रूप सील निधि तेज बिसाला॥ १ । ७५। ५॥ यह अवतार समाप्तिके पश्चात्की वात है। यह भी बालरूप नहीं है। शिवपार्वती-विवाहके समय 'बैठे शिव विप्रन्ह सिरु नाई। हृदय सुमिरि निज प्रमु रघुराई।' जिस राम-प्रमुकी इच्छासे विवाह स्वीकार किया और जिसकी मूर्तिको हृदयमें रख लिया था, उसीका रमरण किया। यह भी बालरूप नहीं है।

'से पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं। ते पद पखारत माग्यमाजन जनक ॥ ३२४ छन्द ॥' जनकडीने वालकर रामके पद नहीं पखारे। इत्यादि। सम्पूर्ण मानसमें केवल एक बार ही बालक्रपको वन्दन किया है। यह वन्दन सामिप्राय है, गूढ़ार्थ-चिन्द्रकामें साधार सिवस्तर लिखा है। यह वन्दन सती-पार्वती-भवानीके भ्रमको मिटानेके हेतु ही किया है।'—पाठक दोनों महात्माओंकी दलीलोंको स्वयं विचार करके जैसा उनको उचे प्रहण करें।

३ (क) श्रीसन्तिसंह जी पंजाबी लिखते हैं कि 'ऊपर दो चौपाइयों में स्वरूप-लक्षण अर्थात् परमात्माका निज स्यरूप वर्णन हुआ और यहाँ तटस्य लक्षणोंका स्वरूप कहा है।' (तटस्थ=िकसी वस्तुका वह लक्षण जो उसके स्वरूपको लेकर नहीं चित्त उसके गुण और धर्म आदिको लेकर वतलाया जाय)। प्रोफे॰ दीन जी कहते हैं कि श्रीपार्वती जीने प्रश्न किया कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है, अतः निर्गुण सगुणको समझाने के लिये श्रीशिवजीने दोनों रूप कहे हैं, पहला रूप यही हैं—'मूठे उसत्य जाहि विनु जाने। "जेहि जाने जग जाइ हेराई। "" और दूसरा रूप 'बंद ज बाल रूप सोइ रामू' है, यह बात 'सोइ' शब्द से प्रकट होती है। इसीको पंजाबी जोने तटस्थ लक्षण कहा है।

संत उनमनी टीकाकार लिखते हैं कि यह रूप 'भ्रूष्राणमध्यमें वा अधर श्वेत द्वीपमें सन्तोंको अनुभव होता है। यद्वा फेवल नेत्र सूर्य अग्नि इत्यादि बुद्धि संवित् प्रवृत्ति करि। जिसका भेद सन्त ही जानते हैं।'

वि॰ त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'बालरूप राम और किशोररूप राम एक ही हैं, फिर भी बालरूपके उपासक वालरूपको ही इष्ट मानते हैं। प्रसङ्ग यहाँ निर्गुण ब्रह्मका है। निर्गुणमें ही जगत्का भ्रम होता है। अतः बालक रामकी उपासनासे निर्गुण ब्रह्मकी उपासना कही। निर्गुण-सगुणमें अवस्था-भेद-मात्र है। सगुणको किशोरावस्था मानिये तो निर्गुण बाल्यावस्था है। जगत्में रहते हुए भी प्रपंचसे पृथक् होनेसे बालरूपमें निर्गुण उपासना ही कही।'

४ 'बंद वं वाल रूप सोह राम्। "अजिर विहारी' इस चौपाईमें 'प्रथम निदर्शना' अलंकार है। 'सोई' 'ज़ोई' इत्यादि शब्दोंसे यह बात प्रकट है। बीर किवजी लिखते हैं कि 'ऊपरकी चौपाई (जेहि जाने जग जाह हेराई।"") का भाव लेनेसे यहाँ 'विकस्वर अलंकार' होता है। पहले विशेष बात कहकर उसका समर्थन 'बंद वं बाल रूप सोह राम्'— इस सामान्यसे करके फिर भी सन्तुष्ट न होकर विशेष सिद्धान्तसे समर्थन करते हैं कि जिनका नाम जपनेसे सारी सिद्धियाँ सुलभ होती हैं।'

टिप्पणी—२ (क) 'सोइ राम्।'''' इति । जिसके विना जाने जगत् रज्जुमें सर्पकी नाई भासता है और जिसके जाननेसे जगत् स्वप्नभ्रमवत् हिरा जाता है, ऐसा कहकर श्रीरामजीकी वन्दना करनेका भाव यह है कि पार्वतीजीको श्रीरामरूपमें भ्रम है, इसीसे श्रीरामरूपकी वन्दना करते हैं कि (मैं तो एक बार इनको उपदेश कर ही जुका पर इनको बोध न हुआ। अतः अब आप ऐसी कृपा करें कि ) मेरे अबकी बारके कथनसे इनको आपका रूप जान पड़े । आपके जाननेसे भ्रम दूर होता है, यह बात स्वयं पार्वतीजीने आगे स्वीकार की है, यथा—'तुम्ह कृपाल सब संसउ हरें । राम स्वरूप जानि मो है परें ॥ १। १२०। २॥' पुनः भाव कि बिना आपको जाने जगत्ने सतीजीको सर्पकी नाई दुःख दिया, इस लिया, जिमसे इनका मरण और पुनर्जन्मा हुआ। अब मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपा कीजिये कि आपका रूप इनको जान पड़े जिसमें आगे जन्ममरण-दुःख न भोगना पड़े । (ख) 'सब सिधि सुरूमः''' इति । [यथा—'विनाप्यर्थः समर्थं हि दातुमर्थचतुष्टयम् । मङ्गर्लायतनं तन्मे बाल्ये यहाममाधितम् ॥' अर्थात् बिना अर्थके भी जो धर्मार्थकामनोद्य देनेमें समर्थं है, ऐसा रामजीका बाल्यावस्थाका भाषण, मेरे लिये मंगलका आयतन हो । (बि० ति०)]। यहाँ तक छः चर्णाका अन्यय एक साथ है।

#### मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दसरथ अजिर बिहारी।। ४।।

शब्दार्थ-इबौ ('द्रवना' से )=कृपा कीजिये । अजिर=आँगन ।

अर्थ—मङ्गलोंके धाम, अमङ्गलोंके हरनेवाले और श्रीदशरथ महाराजके आँगनमें विहार करनेवाले वे ( बालक-रूप श्रीरामजी मुसपर ) कृपा करें ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) नाम, रूप, लीला और धाम इन तीनोंका सम्बन्ध लगाकर तब शिवजी 'बंदों बालरूप''' इत्यादिसे रूपकी वन्दना करते हैं। तात्पर्य कि शिवजीने यहाँ श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला और धाम चारोंका मङ्गला-चरण किया है। इं नामादि चारों 'मंगलभवन' हैं यथा—

नाम-मंगलमवन असंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी॥ १। १०। २॥

ह्य-मंगळमवन अमंगळ हारी। व्रवी सो दसरथ अजिर विहारी॥ (यहाँ) लीला-मंगळ करनि कलिमळ हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की॥ १। १०॥ धाम-सब विश्वि पूरी मनोबर जानी। सकत विश्वि पर जंग करी

धाम-सब विभि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी ॥ १ । ३५ । ५ ॥

अतएव पार्वतीजीके मङ्गल-कल्याणके लिये यहाँ कथाके प्रारम्भमें शिवजीने चारोंका मङ्गलाचरण किया है। यथा— 'सब सिधि सुलम जपत जिसु नामू' से नाम, 'बंदों बालरूप सोह रामू' से रूप, 'द्रवौ सो दसरथ-अजिर' से धाम (क्योंकि दशरथ-अजिर श्रीअयोध्याधाममें है) और 'बिहारी' से लीला (क्योंकि विहार करना लीला है) का मङ्गलाचरण किया है।

(ख) 'मंगलभवन''''' अर्थात् आप स्वयं मङ्गलके भवन हें और दूसरोंका अमङ्गल हरते हैं। 'मंगलायतनो हिं?' 'दसरथ अजिर बिहारी' कहते हुए 'द्रवौ' कहनेका तात्पर्य यह है कि हमारे दृदयाङ्गनमें ही विहार कीजिये। यथा- 'तन की दुति स्थाम सरोख्ह लोचन कंजकी मंजुलताह हरें। अति सुंदर सोहत धूरि मरे छिय भूरि अनंग की दूरि घरें। दमकें देंतियाँ दुति दामिनि ज्यों किलकें कल बाल विनोद करें। अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिरमें बिहरें॥' (क॰ १।१)। इसीसे बालकपकी वन्दना की। बालक घरका आँगन छोड़ बाहर नहीं निकलता, सदा आँगनमें ही 'विचरता' है।

नोट—9 स्मरण रहे कि श्रीमद्गोस्वामीजीने 'मंगल मवन अमंगल हारी' नामको स्मरणकर कथा प्रारम्भ की है, यथा—'माय कुमाय अनल आलसहू। नाम जपत मंगल दिसि दसहू॥ सुमिरि सो रामनाम गुनगाथा। करवें नाह रचुनाथिह माथा॥ २८। 9—२॥' भगवान् शङ्करने भी उद्या 'मंगल मवन अमंगलहारी' से कथा प्रारम्भ की है। मेद केवल इतना है कि श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीरामनामको मंगलमवन अमंगलहारी' कहा, यथा—'मंगल मवन अमंगलहारी। उमासहित जेहि जपत पुरारी॥ ९।२॥' और श्रीशिवजीने वही विशेषण श्रीरामरूपको दिया। इस प्रकार ग्रन्थमें नाम और रूप दोनोंका ऐक्य और दोनोंका 'मंगल मवन अमंगलहारी' होना पुष्ट किया है। ग्रन्थकारने यह बात नाम-वन्दनामें भी प्रकट की है, यथा—'समुझत सारस नाम अरु नामी'

२ प्रोफे॰ दीनजी कहते हैं कि चांपाईक अन्तिम चरणमें जो 'अजिरिनेहारी' शब्द आये हैं वे वालक्ष्महीपर घटित हो सकते हैं। अतः 'मंगळमवन अमंगळहारी' शब्द भी 'वालक्ष्पके' ही विशेषण है। वास्तवमें राजा दशरथका अमङ्गळ (वंशलोप वा अपुत्र होना इत्यादि) बालस्वरूप प्रकट होकर हरण किया और बालस्वरूपसे ही दशरथके घरको मङ्गलसे भर दिया। चारों भाइयोंक संस्कार होते समय उनके जन्मक क्रमानुसार लगातार तान दिनतक एक-एक मङ्गलका सिलसिला चला जाता था—जैसे रामजीको छठा चतुर्दशोको, भरतजीको पूनोंको और लक्ष्मण और शतुष्नजीको प्रतिपदाको। गीतावलीमें इस बातको रतजगाक सम्बन्धमें गोस्वामीजीने स्पष्ट कहा है, यथा— 'ज्यों आस कालिसु परसु जागन होंहिंगे नेवते दिये।' (गी॰ बा॰ पद ५) इत्यादि।

पं॰ शुकदेवलालजी—प्रथम भगवचरित्रके मङ्गलाचरणहीमें श्रीपार्वतीजीके समस्त सन्देहींको निवारण करते हुए भीशिवजीने अपने इष्टदेव बालरूप श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया है।

करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरिष सुधा सम गिरा उचारी ॥ ५ ॥ धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी ॥ ६ ॥

अर्थ—त्रिपुरासुरके नाशक श्रीमहादेवजी श्रीरामजीको प्रणाम करके हर्षपूर्वक अमृत समान वचन वोले ॥ ५ ॥ ; हे गिरिराजकुमारी ! तुम धन्य हो ! धन्य हो ! तुम्हारे सभान कोई भी उपकारी (परोपकार करनेवाला ) नहीं है ॥ ६ ॥

टिप्पणी—९ 'करि प्रनाम " इति । हिन्न श्रीशिवजीका तीन बार प्रणाम करना इस प्रसंगमें लिखा गया । एक 'बंदी बाकरूप सोइ रामू', 'तूसरे करि प्रनाम रामिह' (यहाँ) और तीसरे दोहा ९१६ में 'रघुकुलमिन मम स्वाध्न सोइ कहि सिव नायड साथ।' प्रथम 'बंदीं " में मानसिक मङ्गलाचरण है, तूसरे 'करिप्रनाम " में वाचिक और तींसरे 'सिव नायड साथ' में कायिक मङ्गलाचरण है । इस प्रकार मन, वचन और कर्म तीनोंसे यहाँ मङ्गलाचरण और प्रणाम दिखाया । पुनः, (ख) वन्दन और प्रणाम दो बातें दो बार कहकर जनाया कि निर्गुणरूपकी वन्दना की और उगुणरूपको प्रणाम किया । [ 'बंदीं बाकरूप' ये श्रीशिवजीके वचन हैं और 'करि प्रनाम' ये ग्रन्थकारके वचन हैं। 'बंदन' में रतित और प्रणाम दोनों शामिल हैं। सम्भवतः शिवजीने 'बंदीं बालरूप' कहते हुए साथ-ही-साथ शिर शुकाया और फिर श्रीगिरिराज-दोनों शामिल हैं। सम्भवतः शिवजीने 'बंदीं बालरूप' कहते हुए साथ-ही-साथ शिर शुकाया और फिर श्रीगिरिराज-

कुमारीको छंदोधन करने छगे। इसी बातको कवि छिखते हैं 'करि प्रनाम''''। 'वाळरूप' भी सगुणरूप ही है।] (ग) 'तिपुरारी' का भाव कि शिवजीने त्रिपुरासुरका वध किया था, अब उनकी वाणीसे निपुरके समान दुःखदाता मोरूक्षी असुर एवं अरि नाशको प्राप्त होगा। [पुनः अमरकथादो सुनकर त्रैं छोक्य आनन्दित होगा; अतएव 'त्रिपुरारी' विरोपगयुक्त नाम दिया। ४८।६,९०६।८,९०७। ७ देखिये]। (घ) 'मगन ध्यानरस'''। रघुपति चरित महेस तब हरित वर्तने छोन्ह। १९९।' पर प्रसंग छोदा था। बीचमें मंगळाचरण किया, अब फिर वहींसे प्रसंग उठाते हैं। वहाँ 'हरित बर्रने छोन्ह' कहा, यहाँ, 'हरित सुधा सम गिरा उचारी'। (ङ) गिरा सुधा समान है, पार्वतीर्जाने अंतमें स्वयं इसे अपने मुखसे स्वीकार किया है। यथा- 'नाथ तवानन सिस स्वतं कथा सुधा रघुवीर। श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं अघात मित धीर।७।५२।' 'सुधासम' कहनेका भाव कि मधुर है, अत्यन्त रुचिकर है तथा जन्म-मरण छुड़ानेवाळी है। (च) 'गिरा उचारी' से पाया गया कि पूर्वकी चारों चौपाइयाँ मानसिक है। मनमें मंगळाचरण किया, अब वाणी उच्चारण करते हैं।

नोट—१ 'सुधा सम' कहा क्योंकि आप अमर कथा कहेंगे; इसीकी सुनकर शुक्जी अमर हो गये। पुनः यहाँ 'सुधा' ही न कहकर 'सुधा सम' कथनका भाष कि—(क) समुद्रसे निकली हुई सुधासे तृप्ति हो जाती, अन्य दूसरे स्वादकी इच्छा नहीं होती, परन्तु श्रीरामकथा सुधासे रसजोंकी तृप्ति नहीं होती,—'''निह अघात मित धीर'। और साथही-साथ अन्य रसोंके स्वादोंकी इच्छा भी नहीं होती। यथा—'तौ नवरस पटरस रस अनरस हूँ जात सब सीटे। विनय
१६९।'(ख) समुद्रसे निकली हुई सुधा पाञ्चभौतिक शरीरको सुगान्त या कल्पान्ततकके लिये अमर बना देती हैं
और श्रीरामकथासुधा जीवको मुक्त कर देती है, जिगमें वह फिर जन्म-मरणको प्राप्त ही नहीं होता—यथार्थतः अमर
होना यही हैं।— 'न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते' (लां ८। १५।१), 'मामुपेत्थ तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते'
(गीता ८।१६)। (ग) इसपर शंका हो सकती है कि 'जब सुधा 'रामकथासुधा' की समता नहीं कर सकती तब उसकी
उपमा देकर सम क्यों कहा ?' तो उत्तर यह है कि जब समानताकी उपमा नहीं गिलती तब किश्चित्मात्र भी जिसमें
साहश्य होता है उसीको देकर संतोप करना पड़ता है। जैसे 'इयुवत्सविता गच्छित'अर्थात् सूर्य बाणके समान वेगसे जाते हैं। इसमें बाणकी अपेक्षा सूर्यकी गित बहुत भारी है पर उपमा दें, तो किसकी दें, उपमा तो सर्वसाधारणके अनुभूत
सस्तुकी दी जाती है जिससे यह ताल्पको समझ जाय। पुनः जैसे 'वायु वेगसमं भनः' इसमें मनके वेगको वायुके
समान कहा गया है यदिप मनका वेग अकथनीय हैं। इत्यादि।

टिप्पणी-२ धन्य धन्य गिरिराजकुमारी"" इति । ( क ) उपकारके सम्बन्धते 'गिरिराजकुमारी' सम्बोधित किया । १०७। ६। 'सैलकुमारी' देखिये। गिरि परीपकारी होते ही हैं। गिरिराजने गिरिजाका ब्याह शिवजीके साथ करके देवताओंका उपकार किया। यहाँ 'द्वितीय सम' अलंकार है। गिरिराजकी कन्या परोपकारिणी हुआ ही चाहे। इसमें परिकराङ्करकी ध्वनि है। (ख) 'धन्य धन्य'—भाव कि तुम धन्य हो, गिरिराज धन्य हैं कि जिनकी तुम कन्या हो। इक परीपकारी जीव धन्य हैं क्योंकि परीपकार समस्त शास्त्रोंका सिद्धान्त हैं; यथा-'पर हित सरिस धर्म नहिं माई। पर पीढ़ा सम नहिं अधमाई । निर्नय सकल पुरान वेद कर । कहेउँ तात जानहिं कोथिद नर ॥ ७ | ४९ | १-२ | 'अष्टादश पुराणानां व्यासस्य वचनद्वयम्। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् (प्रसिद्ध )। धर्म और पुण्य पर्याय हैं। 'कवन पुण्य भूति यिदित विसाला' गरुइजीके इस प्रश्नका उत्तर भुशुण्डिजीने यह दिया है कि 'परम धरम श्रुति विदित अहिंसा ।७।१२९। २२।' इस तरह धर्म=पुण्य। पुनः यथा—'सुकृती पुण्यवान् धन्यः' इत्यगरः। ३।१।३।[ 'धन्य-धन्य' में आदरकी वीप्सा र्धे यहाँ वीप्सा अलंकार है । 'घन्य घन्य' अर्थात् तुम प्रशंसायोग्य हो । 🚅 श्रीभुशुण्डिजीने गरुङ्जीके सुन्दर प्रश्न सुनकर उनकी बुद्धिके सम्बन्धमें ऐसा ही कहा है; यथा-'धन्य धन्य तब मित उरगारी । प्रश्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी ।७।९५।२।' घैसे ही यहाँ 'प्रदन सुहाई' के सम्बन्धसे 'धन्य धन्य' कहा गया। अध्यात्म रा० सर्ग १ में इसी भावको यो लिखा है-'धन्यासि भक्तासि परमात्मनस्त्वं यज्ज्ञातुमिच्छा तव रामतत्त्वम् । धुरा न कंनाप्थभिचोदितोऽहं वक्तुं रहस्यं परमं निगूढम्॥' अर्थात् तुम श्रीरचुनाथजीकी परम भक्ता हो क्योंकि तुमने श्रीरामतत्त्वके जाननेकी इच्छा प्रकट की है। अतएव तुम धन्य हो; प्रशंसायोग्य हो । इस परम गोप्य रहस्यको आजतक मुझसे किसीने नहीं पूछा था और न मैंने कहा ।— इसके अनुसार यह भी भाव हुआ कि परम गोप्य रहस्य प्रथम-प्रथम इन्हींने पूछा इससे 'धन्य धन्य' कहा। वि॰ त्रि॰ का मत है कि पार्वतीजीके 'प्रथम विनय 'तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ कथा

विधि नाना' की पूर्तिमें यहाँ से हाथ लगा। इस विनयमें दो अभिलाषाएँ हैं—एक तो रामकथा सुननेकी, दूसरी अज्ञान-हरणकी। अतः दोनों अभिलाषाओं के लिये दो बार धन्य धन्य कहा।' (ग) 'उपकारी'—क्या उपकार किया यह आगे कहते हैं कि सबको श्रीरामचरणानुरागी बनानेके लिये जगत्का कल्याण करनेके लिये श्रीरामकथा, श्रीरामतस्व पूछा है।

पूँछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पाविन गंगा।। ७॥ तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु प्रश्न जगत हित लागी।। ८॥

शब्दार्थ—कथाप्रसंग=कथाके प्रसंग। (पं० रा० कु०)। =कथा और प्रसंग। =कथाके सम्बन्धमें। (वीरकिव)। १। ३७। १५ 'औरी कथा अनेक प्रसंगा' देखिये।

सर्थ—तुमने श्रीरघुनाथजीके कथाके प्रसंग ( एवं कथा और उसके प्रसंग ) पूछे हैं, जो समस्त लोकोंके लिये जगत्पावनी गंगाजी (के समान) है ॥ ७॥ तुम श्रीरघुवीरजीके चरणोंकी अनुरागिणी हो। तुमने प्रश्न जगत्के कल्याणके किये किये हैं ॥ ८॥

टिप्पणी—9 'प्छेहु रघुपित कथा'''' इति । (क) पार्वतीजीने कहा था 'रघुपित कथा कहहु किर दाया', वहीं बात यहाँ शिवजी कह रहे हैं। (ख) कथा प्रसंगा=कथाके प्रसंग । पार्वतीजीने कथाके प्रसंग ही पूछे हैं, यथा—'प्रथम को कारन कहहु विचारी''''।', 'पुनि प्रमु कहहु राम अवतारा', 'बाळचरित पुनि कहहु उदारा', हत्यादि । ये सन कथाके प्रसंग ही हैं। हसीसे 'कथा प्रसङ्ग' पूछना कहा। (किसी-किसीका मत है कि 'यहाँ कथा और प्रसङ्ग दो वातें हैं। पार्वती-जीने प्रथम जो यह कहा था कि 'रघुपित कथा कहहु किर दाया' उसकी जोड़में यहाँ 'कथा' शब्द दिया और फिर जो एक-एक प्रसङ्ग पृथक-पृथक पूछे उनकी जोड़में यहाँ 'प्रसङ्ग' शब्द दिया गया।' पंजाबीजीका मत है कि 'प्रसङ्ग'=वार्ता। (ग) 'सकछ छोक जग पाविन गंगा।' हित। अर्थात् सकछ छोक और जगत्को पावन करनेवाली है। यथा—'वाहमीकिगिरिसम्भूता रामसागरगमिनी। पुनातु अवनं पुण्या रामायण महानदी॥' यहाँ 'सकछ छोक' से 'जग' को पृथक् कहा है, यथा—'विश्वन तीनि काछ जग माहीं। मूरि भाग दसरथ सम नाहीं। २। २। ४।', 'मम अनुरुप पुरुप जग माहीं। देखेठें खोजि छोक विद्वुँ माहीं॥ ३। १७। ९।' तथा यहाँ 'छोक जग पाविन' कहा। (हमन जगपाविन' को महानक विशेषण माना है और 'सकछ छोक' को 'कथा-प्रसङ्गा' के साथ छेकर अर्थ किया है। प्रोफे॰ दीनजी कहते हैं कि मेरे विचारसे इसका पाठ 'पाविन जस' होना अधिक सङ्गत जान पड़ता है, नहीं तो छोक और जग शब्दोंमें पुनरकि हो जाती है और न्यूनपदत्व और अन्वयम्प्रश्ताका दोष आ जाता है। परंतु प्रायः समस्त प्राचीन पोथियोंमें पाठ 'जग पाविन' ही है। 'छोक' का अर्थ 'छोग' भी है। इस तरह यह 'द्वितीय निदर्शना अलंकार' है।

नोट- १ 'सकल लोक जग पाविन गंगा' इति। श्रीमगीरथ महाराज केवल अपने पुरुषा सगर महाराजके पुत्रोंके उद्धारके लिये गङ्गाजीको पृथ्वीपर लाये। पर इस कार्यसे केवल उन्हींका उपकार नहीं हुआ वरन् तीनों लोकोंका हुआ श्रोर आज भी हो रहा है क्योंकि गङ्गाजीकी एक धारा स्वर्गको और एक पातालको भी गयी जहाँ वे मंदाकिनी और भीगवती नामसे प्रसिद्ध हुई। श्रीशिवजी कहते हैं कि इसी तरह तुम्हारे प्रश्नोंसे तीनों लोकोंका हित होगा। यहाँ पार्वतीजीका प्रश्न भगीरथ है कथाको जो कहेंगे वह गङ्गा है। प्रश्न स्वामी लिखते हैं कि 'जग' में रलेष है। जगका दूसरा अर्थ है जंगम। भागीरथी गङ्गा तो देश-परिच्छित्र हैं, स्थावर हैं और पार्वतीजीके निमित्तसे प्रकट होनेवाली रामकथा गंगा जंगम है—'सबहि सुलम सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा॥'

ियाणी - २ 'तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी:""।' इति । (क) अन्य भगवान्के अनुरागी जगत्का देतुरिंदत उपकार करते हैं । यथा—'जग हित निरुपिध साधु लोग से । ९ । ३२ । ९३ ।', 'हेतु रिंदत जग जुग उपकार्ग । तुम्ह तुम्हार सेषक असुरारी । ७ । ४७ । ५ ।' तुममें मोह नहीं है (यह आगे कहते हैं ), तुमने जगत्के हितार्थ प्रश्न किया, अत्यव तुम रघुवीर चरणकी अनुरागिणी हो । पुनः कथा सुननेसे अनुराग होता है, यथा—'राम चरन रित जो चह अथवा पद निर्मान । मावसहित सो यह कथा करउ अवन पुट पान । ७ । ९२८ ।' तुम तो अनुरागिणी हो ही, तुमने जगके हितके लिये प्रश्न किये जिसमें कथा सुनकर सारा जगत् श्रीरामचरणानुरागी हो जाय तथा (सकल लोक जग पायनि गंगाके समान यह कथा पूळकर तुमने ) सकल जगको पायन किया ।

मा॰ पी॰ बा॰ खं २. १६—

नोट--२ श्रीरामचरणानुरागिणी कहनेका एक कारण पूर्व श्रीमरद्वाजप्रसंगमें भी कह आये हैं कि वक्ताओंकी यह रीति है। दूसरे, श्रीरामचन्द्रजीने प्रकट होकर श्रीशिवजीसे इनकी सिफारिश की थी, यथा—'श्रित पुनीत गिरिजा के करनी। दिसहर सहित कृपानिधि यरनी॥'…जाइ विवाहहु सैलजिहिं…' (७६)। श्रीरामपदमें प्रेम न होता तो प्रभु ऐसा क्यों करते ? तीतरा भाव कि श्रीरामपदानुरागीको मोहश्रमादि होता ही नहीं और तुम श्रीरामानुरागिणी हो, अतः यह निश्चय है कि तुम अपनेमें मोह आदि कहकर लोकहित करना चाहती हो। (रा०प्र०)।

३ श्रीअनुस्याजीने अम्बा श्रीजानकीजीको पातिव्रत्यधर्मका उपदेश देकर कहा था कि 'सुनु सीता तव नाम मुमिरि नारि पतिव्रत करहिं। तोहि प्रानिष्य राम कहिउँ कथा संसार हित। ३ । ५ ।' वैसे ही यहाँ शिवजीके वचन हैं।

#### दोहा—रामकृपा तें पारबति\* सपनेहु तव मन माहिं। सोक मोह संदेह अम मम बिचार कछ नाहिं॥११२॥

सर्थ—हे पार्वती ! मेरे विचार ( समझ ) में तो श्रीरामकृपासे तुम्हारे मनमें स्वप्नमें भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है ॥ १९२ ॥

टिप्पणी- १ (क) 'रामकृपा तें' का भाव कि तुम श्रीरघुवीरचरणानुरागिणी हो, इसीसे तुमपर रामकृपा है और रामकृपासे शोकादि कुछ नहीं है। इससे शिवजीका यह सिद्धान्त निश्चित हुआ कि मोह-संदेहादि सब श्रीरामकृपासे जाते रहते हैं। अथवा, (ख) श्रोताकी खातिर करना सब वक्ताओंकी रीति है। यथा—'राममगत तुम्ह मन कम बानी। चतुराई तुम्हारि में जानी ॥ चाहहु सुनं राम गुन गृढ़ा। कीन्हिहु प्रस्न मनहु अति मूढ़ा ॥ १। ४७।' (इति याजवल्क्यः), 'सय यिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरं। कृपापात्र रघुनायक केरे ॥ तुम्हिंह न संसय मोह न माया। मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया। ७। ७०।' (इति भुशुण्डः) तथा यहाँ 'तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी।' अथवा (ग) शोक-मोह-संदेहादिके रहते हुए भी यह कहकर कि तुम्हारे मनमें कुछ भी नहीं है यह दिखाते हैं कि भगवत्-सम्मुख होते ही जीवके अवगुण नहीं गिने जाते। यथा— 'सनमुख होह जीव मोहि जवहीं। जनम कोटि अघ नासिंह तबहीं। ५। ४४। २।'

नोट—१ 'सोक मोह संदेह भ्रम' के भेद । १ ।३१। ४ 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' में देखिये। वि॰ टी॰ कार िखते हैं कि 'श्रीअगस्त्य-शिवसत्संगमें जो वस्तु पार्वतीजीको प्राप्त हुई थी वह उन्होंने वनमें जाकर गँवा दी, खो दी, इसीसे शोक हुआ, सतीवनमें पतिके वचनपर विश्वास न हुआ और श्रीरामचन्द्रजीके ब्रह्म होनेमें संदेह हुआ यही मोह है; और श्रीरामचन्द्रजीको प्राकृत नर समझा यह भ्रम है।'

नोट—२ यहाँ प्रायः लोग यह शक्का किया करते हैं कि 'श्रीशिवजी यह कहते हैं कि 'हमारे विचारमें तो तुम्हें शोक-मोह-सन्देह-भ्रम स्वप्नमें भी नहीं है', यदि यह सत्य है तो फिर शिवजीने आगे चलकर यह कैसे कहा कि, 'श्रस निज इत्य यिचार तजु संसय भजु रामपद। सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम-तम रविकर बचन मम। १९५।', 'एक बात निह मोहिं सुहानी। जदिप मोह वस कहंउ भवानी। १।१९४।७।' और 'राम सो परमातमा भवानी। तह अम अति अबिहित तब यानी॥ अस संसय आनत उर माही। ग्यान विराग सकल गुन जाहीं १९९। ५-६।' इतना ही नहीं वरन् श्रीपाविती-जीने आपके इन अन्तिम वचनोंका समर्थन भी तुरत ही किया कि 'सिसकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप मारी॥ तुम्ह छपाल सब संसय हरें । रामसहप जानि मोहि परें ।। नाथ कृपा अब गयें विषादा १९१२० (१-३)' और कथां की समाप्तिपर पुनः ऐसा ही कहा, यथा—'नाथ कृपा मम गत संदेहा।'''उपजी राम मगति दद बीते सकक कलेस। ७। १२९।', 'तुम्हर्रा कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह। ७। ५२।' श्रीयाज्ञवल्क्यजी भी इनको भ्रम होना सचित फरते हैं, थे श्रीभरद्वा जमुनिसे कहते हैं कि 'सुनि सिवक श्रम मंजन बचना। मिटि गृह सब कृतरक के रचना॥ मह रघुपतिपद श्रीत प्रतीर्दा। दारुन असंमायना बीती। १९९। ७-८।'

इस शङ्काका समाधान भी अपनी अपनी मितके अनुसार छोगोंने किया है।

स् हिममुता—१७२१, छ०, भा० दा०, ग० प०। पारवित—१६६१, १७०४, १७६२, को० रा०, गोड़जी। 'हिममुता' पाटमें 'हिम' से हिमगिरि' का अर्थ लेना होगा। साहित्यानुसार 'हिमसुता' शब्द ठीक नहीं है, 'हिमगिरिसुता' ठीक है। हिमगिरिसुता- का भाव यह है कि 'हिमगिरि अचल, धवल, स्वच्छ है, वैसे ही तुम्हारी बुद्ध अचल, निर्मल और निर्विकार है। (वै०, रा० प्र०)।

9—श्री पं० रामकुमारजी कहते हैं कि—(क) भगवान् भक्तों के अवगुणों को हृदयमं नहीं ठाते, यथा—'जन अवगुन प्रभु मान न काळ । दीनबंधु अति मृदुल सुमाऊ', 'जन गुन अलप गनत सुमेर किर अवगुन कोट विल्लेकि विसारन' (वि० २०६), इत्यादि । [विशेष प्रमाणों के लिये २९ (५) देखिये ]। तन ऑरों की वया गिनती ! सन्त अपने प्रमुका स्वभाव-गुण क्यों न अनुसरें ? अतः वे भी प्रमुक्ते कृपपात्रों में अवगुण रहते हुए भी उन अवगुणों को गिनतीमें नहीं ठाते । पुनः, (ख) उत्तम वक्ताओं की रीति यहाँ दिखायी है । प्रथम खातिर फिर भय आदि यह रीति है । अर्थात् वे श्रोताको पहिलेसे भय नहीं देते; क्यों कि ऐसा करें तो वह इर जायगा, उनका उपदेश ही क्या मुनेगा । जिसका फल यह होगा कि हृदयमें सन्देहकी ग्रन्थ जैसी-की-तैसी बनी ही रह जायगी । इस विचारसे वे उसकी बही खातिर करते हैं । ऐसा ही श्रीयाज्ञवल्क्य मुनि और श्रीभुशुण्डिजीने किया है; यथा 'राममगत तुम्ह मन सम वानी ।''' किन्हें प्रस्त मनहु अति मृद्धा ॥' (४७), यह कहकर मुनि कथा कहने लगे और जैसे 'सब विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपात्र रघुनायक केरे ॥ सम्हिंह न संसय मोह न माया । मोपर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥' (उ० ७० ) काकमु-शुण्डिजीने यह कहकर तब फिर कहा कि 'तुम्ह निज मोह कहा खगसाई । सो नहिं कछु आचरज गोसाई ॥', वैसे ही यहाँ शिवजीने ऐसा कहकर उनका आदर किया, दमदिलासा दिया, आगे फिर 'तदिष असंका कीन्हेहु सोई' इत्यादि वचन कहते हुए भय देकर कथा प्रारम्भ करेंगे । आदर और भयकी रीति श्रीशुकदेव-परीक्षित्जीके संवादमें भी देख लीजिये । (पं० रामकुमारजीके भाव सयुक्तिक और उचित हैं— (प० प० प०)।

र—श्रीमानसजी वन्दनपाठकजी इस शङ्काका समाधान यों करते हैं कि "यहाँ जो भोहादिका न होना यहा है वह अविद्याजनित शोकमोहादि हैं, जो भवसिन्धुमें डालनेवाले हैं। श्रीपार्वतीजीको विद्यामायाजनित गोह है। वह राम-विषयक मोह भव पार करनेवाला है, यथा 'हरि सेवकहिं न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापह तेहि विद्या। तातं नास न होह दास कर। भेद भगति वाढ़इ विहंगवर॥' (उ० ७९)। इसका प्रमाण शिवजीने आप ही दिया है कि 'तदिष असंका कीन्हें हु सोई। कहत सुनत सवकर हित होई ॥' इस चौपाईसे प्रकरण लगा है, संदेह नहीं है। विशेष १९४ (७) भी देखिये।

रे—शिवजीके इस वाक्यमें 'रास कृपा ते' और 'मम विचार' शब्द बड़े गूढ़ हैं। जिसपर श्रीरामचन्द्रजीकी कृगा होगी उसको शोकादिक रह ही नहीं सकते, श्रीरामकृगासे यह सब छूट जाते हैं, हमारे विचारमें तो ऐसा ही हैं कि तुमने यह शक्का परोपकारहेत ही की है, यह तुम्हारी शक्का नहीं है। इसीसे आगे चौपाईमें 'अशक्का' शब्द दिया अर्थात् जो सत्य ही शक्का नहीं है किंतु शक्काभास है—केवल शक्काका मिस (बहाना) है। आगे जो कहा 'तह अम अति अबिहित तब बानी' और 'जंदिप मोह बस कहेउ मवानी' उसका तात्पर्य यह जान पड़ता है कि तुम्हें मोह नहीं है, कथा सुननेके लिये तुमने अपनेको मोहके वश होना कहा। तो भी हमारे सिद्धान्तमें परात्यर परव्रहाके विपयमें ऐसा प्रदन (इस अभिलाषासे भी कि कथा सुननेको मिले) करना अनुचित है। और जो उन्होंने कहा कि तंशय छोड़ो, हमारे अमभंजन वचन सुनो, यह श्रीपार्वतीजीके वचनों के अनुसार कहा है अर्थात् यदि तुम्हें अम है जैसा तुम कहती हो तो कहा भी दूर हो जायगा और औरोंके भी अम दूर होंगे।

४—ब्रह्मचारीः श्रीमिन्दुजी कहते हैं कि वास्तविक तालर्थ यह है कि भगवान् शिवने पहले श्रीपार्वती अम्बाके स्वतः शुद्ध (प्रकृत ) स्वरूपको सहज ही सम्बोधन किया और फिर उनके लीला (नाट्य ) स्वरूपको। यही कारण है कि उन्होंने पूर्वमें उनमें स्वप्नमें भी शोक-मोह, संदेह-भ्रमकी स्थिति नहीं मानी, टनकी उद्भावना नहीं की। फिर घटनाक्रमसे उनमें किञ्चित् मोहका आरोप करते हुए उनके नाट्य-चरितको बुद्धिस्थ किया। अस्तु, भगवतीका मूल स्वरूप तो वैसा ही शुद्ध बुद्ध मुक्त-स्वभाव (मोहरहित) है, जैसा श्रीशिव भगवान्ने वर्णन किया है।

५—मानसतत्त्व-विवरणकार लिखते हैं कि 'शिवजी श्रीपार्वतीजीके 'अझ जानि जिन रिसि उर घरहू। जेहि विधि मीह मिटह सोह करहू॥', 'सो फल मली माँ ति हम पावा', 'सब कर अस बिमोह अब नाहीं। रामकथा पर रुचि मन माहीं॥', हत्यादि इन वाक्योंका अभिप्राय देखकर कहते हैं कि हे पार्वती! जिस किरमके शोक-मोह और संदेह-भ्रमपर मेरी हिष्ट थी सो तुम्हारे मनमें स्वप्नमें भी नहीं है। इस जाग्रतिका क्या कहना, कि जो तुम पूर्ववृत्तान्त रमरण करके हर रही हो। 'सदिप असंका॰' और 'एक बात नहिं मोहि सुहानी।' फिर यह क्यों कहा १ इसका उत्तर यह है कि शिवजी जिस पातार को कर रहे हैं वह 'विमोह' मात्र अर्थात् महामोह है। वह बात न सुहायी, वर्योंकि वह उपासकोंकी रीतिके प्रतिकृत है।'

६—५० श्रीकान्तरारणजी कहते हैं कि 'श्रीशिवजी और श्रीयाज्ञवल्क्यजीने इनके पूर्व पक्षके अंशोंको छेकर कहा है कि जिनमें मीह आदि वास्तविक रूपमें होंगे, वे इन वचनोंसे छूट जायँगे । इस तरह इस प्रसङ्गके महत्त्वको कहा है । श्रीपार्वतीजीने जिस भावते अज्ञान वनकर पूर्व पक्ष किया है उसका अन्ततक निर्वाह किया है और इस तरह श्रोताओंके छिये प्रसङ्गोंका महत्त्व और वक्ताओंके प्रति कृतज्ञता वर्णनकी रीति वतलायी है ।'

७—वि॰ त्रि॰ लिखते हैं कि शिवजी पार्वतीजीपर रामजीकी कृता देख चुके हैं कि स्वयं प्रकट होकर माँगा कि 'जाह विवाहहु संलजिह यह मोहि माँगे देहु', उस पार्वतीको शोक, मोह, संदेह, भ्रम क्या कभी हो सकता है ? 'क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटै सकल राम की दाया॥' अतः कहते हैं 'सोक मोहः''नाहिं।'

तद्पि असंका कीन्दिह सोई। कहत सुनत सब कर हित होई।। १॥ जिन्द हरिकथा सुनी नहिं काना। श्रवनरं घ्र अहि भवन समाना।। २॥

श्रार्थ—असंका ( आशंका )= सूठी शंका, बिना सन्देहका संदेह, बनावटी शंका ।=शङ्का ।=अति शङ्का ( प॰ प॰ प॰ )। প্ৰণ=कान । रंध्र = छेद । अहि भवन=सर्पका बिल ।=बाँबी ।

सर्थ—तथापि तुमने वही आदांका की है जिसके कहने-सुननेसे सबका कल्याण होगा ॥ ९ ॥ जिन्होंने कार्नोसे

हरिकथा नहीं सुनी, उनके कानोंके छिद्र साँपके विलके समान हैं।। २॥

टिप्पणी—9 'तदिष असंका"" इति । (क) असंका; यथा 'जौ नृपतनय त ब्रह्म किमि नारि विरह मित भीरि । १०८ । 'पार्वतीजीने राद्धार्य कीं और कथा प्रसंग पूछे; दोनोंसे सबका हित कहते हैं, यथा 'पूँछेहु रघुपित कथा प्रसंगा। सकड़ लोक जग पाविन गंगा ॥ तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी । कीन्हिहु प्रश्न जगत हित लागी ॥'—यही हित हैं । अर्थात् इससे जगत् पित्र होगा; सबका भ्रम दूर होगा; जैसा शिवजी स्वयं आगे कहते हैं—'सुनु गिरिराज- कुमारि भ्रम तम रिवकर वचन मम । ११५ ।'—( 'असंका' शब्द देकर शिवजी अपने पूर्वके वचनोंको पुष्ट कर रहे हैं । अर्थात् जिसमें तुम्हें संदेह नहीं है वही बात शहा उठाकर तुमने दूसरोंके हितार्थ पूछी है । 'आशंका' शुद्ध शब्द है उसे 'असंका' कहा जैसे आकाशको अकास, 'आनंद' को अनंद, 'आश्चर्य या आचरज' को अचरज, 'आपाद' को असाद, हत्यादि । )

(स) 'कहन सुनत'''' । कहने-मुननेसे कैसे हित होगा ? इस तरहकी लोग कहेंगे कि पार्वतीजीने ऐसी शंका की थी और शिवजीने ऐसा उत्तर दिया था, अतएव माननीय है—ऐसा समझकर भ्राादि दूर होंगे । [ पुनः, 'कहत सुनत' का भाव कि चाहे कहें चाहे सुनें, अर्थात् वक्ता और श्रोता दोनोंका कल्याण होगा । 'सब कर' का भाव कि इसके कथन-श्रवणका अधिकार सबको है, कोई भी जाति, वर्ण या आश्रमका क्यों न हो, सभीका भला होगा । 'कहत सुनत सब कर ''' ये शब्द 'जदिप जोपिता नहिं अधिकारी ।''' के उत्तरमें हैं । अर्थात् तुमने जो कहा कि 'स्त्रियाँ अधिकारिणी नहीं हैं' यह बात श्रोरामकथा के सम्बन्धमें नहीं है, इसके कथन-श्रवणके अधिकारी सभी हैं । क्या हित होगा ? उत्तर—भ्रम दूर होगा, भवनन्धन छूटेगा, श्रोरामादमें प्रीति होगी । यथा —'कहिं सुनिंह अनुमोदन करहीं। ते गोपद इस मवनिधि तरहीं ॥ ७ । ४२९ ।' 'उपजह प्रीति रामपदपंकन । मन क्रम बचन जनित अध जाई । सुनिंह जे कथा धवन मन लाई ॥ ७ । ९२६ ।' ]

प० प० प०—'तदिष असंका कीन्हिहु…' इति । पार्वती-तनमें भी सती-तनवाला संशय बना ही है, यह देखकर उसकी चर्चा चलायी । श्रीरामजीको नर कहा, इससे महेशजीके हृदयमें खलबली मच गयी है, पर पार्वतीजी सभीत न होने पार्वे इस विचारसे ऊगरसे शान्ति धारण करके कहा कि 'कहत सुनतसबकर हित होई ।' तथापि हृदयकी खलबली शान्तिका भक्त करना चाहती है, आशंकाका विषय छोड़कर विषयान्तर करनेका यही कारण है । सतीदेहमें भवानीने जो कुछ किया था, उसकी स्मृति बलवती होकर आगेकी चौपाइयोंमें पर्यायसे व्यक्त हो रही है । इन चौपाइयोंमें तथा आगे १९५ (८) तक मानस-शास्त्राध्यांके लिये बहुत खाद्य भरा हुआ है । २—श्रीरामजीका दर्शन होनेपर सतीजीने नमन नहीं किया । नमस्कार भी नहीं किया । बहुत समझानेपर भी उनके हृदयमें रामभक्ति न आयी । रामगुनगान न करके उल्टे उनकी परीक्षा लेनेको

हः दूंसरा अर्थ-'जिन कानोंने हरिकया नहीं सुनी वे कर्णछिद्र सपैके विलके समान हैं।' आगेकी चौपाइयोंमें इसी प्रकारका वर्ष है इसिलये यहाँ भी वैसा ही अर्थ कर सकते हैं। (मा० पी० प्र० सं०)

दौड़ी गर्यों । अन्तमें कैलासके मार्गमें शिवजीके विविध कथाएँ कहनेपर भी उन्हें हुई न हुआ । सतीजीने रामकथा सुनानेकी प्रार्थना भी न की । इन्हीं छः वातोंकी चर्चा आगेकी छः चौपाइयों में करते हैं; पर पार्वतीजी भयभीत होने न पार्वे, इस हेतुसे क्रम भङ्ग किया है तथा 'राम' के स्थानमें 'हिरे' शब्द प्रयुक्त किया है । तथापि चौ० ६ में तो 'राम' शब्द आ ही गया । ऊपर कहा हुआ भावार्थ न लेनेसे प्रथम चौपाई और वादकी छः चौपाइयों में विषयान्तर और अपस्तुत विषयक कथन दों दोष होते हैं ।

वि॰ त्रि॰—१ 'तदिष असंका''''' इति । भाव कि तुम्हारी आशङ्काका अभिप्राय यह है कि चरित्र देखकर जब मुझे मोह हो गया तो वही चरित्र सुनकर जीवोंको मोह होना कौन बड़ी बात है। अतः शङ्काके व्याजसे वे बातें मुझसे कह- छाना चाहती हो जिनसे संसार मोहसे छूटकर कल्याण प्राप्त करे।

२ जिन्ह हरि कथा"" इति । जो विकलेन्द्रिय या विकृतमस्तिष्क हैं उन्हें किसी वस्तुका सम्यक् ज्ञान हो नहीं सकता, उनका कथन सर्वथा उपेक्षणीय हैं । ऐसे लोग छः प्रकारके होते हैं । इनसे ज्ञिवजी श्रोताको सावधान किये देते हैं । पार्वतीजीके प्रथम विनय 'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना।"" का उत्तर हरि-विमुख निन्दा तथा प्रार्थनाकी स्वीकृति-द्वारा शिवजी दे रहे हैं । ﷺ निन्दा विधेयकी स्तुतिके लिये की जाती है, निन्दायोग्यकी निन्दाके लिये नहीं । यहाँपर छः प्रकारकी निन्दा हरिकथाश्रवणकी स्तुतिके लिये की गयी । कामकथारूपी सर्पके निवाससे जिसके कर्णलिद्र विलक्षे समान भयंकर हो गये, उसके कलेजेपर साँप लोट रहा है, उसके कहनेका कौन प्रमाण ! (यह पहिला हरिविमुख हैं )।

टिप्पणी-२ 'जिन्ह हिर कथा सुनी निह काना।"" इति। (क) हिरकथासे हित होता है और ये उसे नहीं सुनते, अतएव इनके कान व्यर्थ हैं। (यहाँ 'हरि' शब्द देकर भगवान्के सभी अवतारों और खरूपोंकी कथाएँ सुचित कर दी हैं। कोई-कोई 'हरि' से 'राम' का ही अर्थ छेते हैं।—'रामाख्यमीशं हरिम्' ( मं० इलो० ६ )। ( ख ) 'सुनी नहिं काना' का भाव कि जो वस्तु सुननी चाहिये, जैसे कि हरिकथा, यथा—'श्रवनन्ह को फल कथा तुम्हारी' (विनय०), सो नहीं सुनते और जो न सुनना चाहिये, सो सुना करते हैं। (ग) अहिभवनमें सर्प रहते हैं, कानोंमें प्रपञ्चरूपी सपॉने निवास किया है। अर्थात् कानोंसे विषयप्रपञ्चकी कथाएँ सुना करते हैं। [ सर्पके विलमें प्रायः कोई दूसरा जीव नहीं जाता, वैसे ही जिन कार्नोमें विषय-सर्प रहता है उनमें श्रीरामकथा नहीं जाती। अर्थात् उनको रामकथा अच्छी नहीं लगती । ] ( घ ) यहाँ 'श्रवण' को प्रथम कहा क्योंकि अवणभक्ति प्रथम है। ( ङ ) पहले तो कहा कि 'कहत सुनत सब कर हित होई'; इसमें 'कहत' शब्द प्रथम रक्खा और 'सुनत' पीछे, परंतु यहाँ 'जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना' कहा, अर्थात् यहाँ 'सुनना' प्रथम कहते हैं और आगे 'जो नहिं करें राम गुन गाना' कहते हैं अर्थात् कहना, गुण-गान करना यह पीछे कहते हैं। इस मेदमें तात्पर्य यह है कि अवण और कथन दोनों ही एक समान प्रधान हैं, कोई कम-वेश-न्यूनाधिक नहीं है। पुनः, श्रीमद्भागवतमें नवधा भक्तिकी गणना 'श्रवण' हीसे प्रारम्भ की है; यथा-'श्रवणं की तंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्"। ७ । २३ । १ पुनः, वाल्मी किजीने श्रीरघुनाथ जीके जो चौदह निवासस्थान कहे हैं, उनमें भी यही कम है। यथा--'जिन्हके श्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना॥ भरिह निरंतर होहिं न पूरे।""लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहिं दरस जलधर अभिकापे।""जसु तुम्हार मानस विमक हंसिनि जीहा जासु । २ । १२८ ।'; अतएव गोस्वामीजीने भी इस प्रसंगको 'श्रवण' ही से उठाया ।

## नयनिह संत दरस निहं देखा। लोचन मोरपंख कर लेखा॥ ३॥ ते सिर कटु तुंबिर सम तूला। जेननमत हिर गुर पद मूला॥ ४॥

शब्दार्थ -दरस (सं० दर्श, दर्शन)=मूर्ति, स्वरूप; यथा—'मरत दरसु देखत खुलेड मग कोगन्ह कर मागु।२।२२३।'
कि 'दरस दिखाना, दरस देखना, पूर्वकाममें भाषाका मुहावरा-ता रहा है ऐसा जान पढ़ता है। यथा—'प्राम निकट जब निकसिंह जाई। देखिंह दरसु नारि नर धाई ॥ २।९०९।७।'श्रीप्रियादासजीने 'भिक्तरसवोधिनी टीका' (भक्तमाल) में इसका प्रयोग किया है। यथा—'कह्यो कुवाँ गिरो चले गिरन प्रसन्न हिये जिये सुख पायो क्यायो दरस दिलाह्ए।' (पीपाजीकी कथा क० २८३) अर्थात् दर्शन दिया। वैसे ही यहाँ, 'दरस देखा'=दर्शन किया। पुनः, दरस=दर्श, दर्शन; यथा—'दरस परस मज्जन अरु पाना। हरह पाप कह बेद पुराना॥ ९।३५।९।' मोरपंख=मोरका पर को देखनेमें बहुत अधिक सुन्दर होता है और जिसका व्यवहार अनेक अवस्रोंपर प्रायः शोभा या श्रङ्गाके टिये होता है।

हेला=हिसा हुआ |=रेलाएँ, नक्शा, गणना, गिनती । मह तुंबरि=कड़वी होनी (तोंबी) जो भोजनके कामकी नहीं होती । कोई-कोई इसका अर्थ उस कड़वी छोकीका करते हैं जिसके कमण्डल बनाये जाते हैं, जो भोजनके कामकी नहीं होती । संत-महात्माओंका कहना है कि यहाँ कमण्डलुवाटी तोंबीसे तात्र्य नहीं है, वयोंकि उससे तो संत-महात्माओंका बड़ा उपकार होता है । प्रत्युत उस टौकीसे तात्र्य है जो लम्बी-लम्बी होती है तथा जो कमण्डलके काममें नहीं आती, किन्तु उससे जाल बनाये जाते हैं जो जीवोंके फाँसने और नष्ट करनेके काममें आते हैं । यह टौकी जाल-सरीखी फैलती हैं । टोग जहाँ इसे होते देखते हैं तुरत उखाड़ फैंकते हैं । बैजनाथजी 'कड़वी तरोई' अर्थ करते हैं । 'सम त्रूल'—समान, सम, समतल—ये पर्याय शब्द हैं । इनका अर्थ हैं—सहस्र, तुल्य । 'समत्ल' गहोरा (बुन्देलखण्ड ) देशकी बोली हैं । वहाँ 'बराबर' के अर्थमें इसका प्रयोग होता है । मानसमें अन्यत्र भी इसका प्रयोग हुआ है । यथा—'एहि विधि इपने लिच्छ जम सुंदरता सुखमूल । तदिप सकोच समेत किब कहिंह सीय समत्ल ॥ १ । २४७।' पदमूल—नोट—२ देखिये ।

सर्थ-जिन नेत्रोंसे सन्तोंका दर्शन नहीं किया गया के वे नेत्र मोरके पंखकी चिन्द्रकाओं के समान हैं ॥ ३ ॥ जो सिर भगवान् और गुरुके चरणींपर नहीं शुकते अर्थात् उनको प्रणाम नहीं करते, वे कड़वी तोंबीके समान हैं ॥ ४ ॥

टिप्पणी—९ 'नयनिह संत दरस'''' इति । (क) कथा संतके संगसे होती है; यथा— 'बिनु सतसंग न हिर कथा'''। ७। ६९।' जब संतोंका दर्शन ही नेत्रोंसे कभी नहीं किया, उनके पास गये ही नहीं, तब कथा सुननेको कैसे मिले ? कथामें किच क्योंकर उत्पन्न हो ? (ख) प्रथम 'जिन्ह हिर कथा सुनी निह काना' से हरिविमुखोंको कहा, अब 'संत दरस निह देखा' से संत वा भागवतिवमुखोंका हाल कहते हैं कि साधु-संतोंसे इतना वैर रखते हैं कि आँखोंसे उन्हें देखते भी नहीं, उनका संग तो दूर रहा। भा० २।३।२२ में जो 'लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये' ये शब्द आये हैं उसके 'विण्युलिङ्ग' से संत ही अभिष्रेत हैं। 'संत मगवंस अंतर निरंतर नहि किमिप''।'

वैजनाथजी—'यहाँ असज्जनोंके लक्षण वर्णन करके सज्जनोंके लक्षण दिश्ति किये हैं। यथा कथाश्रवण उचित, संतद्र्यन उचित तथा हरिगुरुचरणोंको प्रणाम उचित, हरिभक्ति उचित, गुणगान उचित, कथा सुनकर हर्ष होना और लीलामें मोह न होना उचित हैं। इन सब बाह्यकर्मोंके साथ एक-एक अङ्गको व्यर्थ कहा (यदि उस अङ्गसे वह उचित कार्य न हुआ)।'

नोद- १ 'छोचन मोरपंस कर लेखा।' मोरके पक्षमें चिन्द्रकाएँ बनी होती हैं, देखनेमें वे नेत्र-से जान पहते हैं जो बड़े ही सुन्दर और जीको लुब्ध करनेवाले होते हैं। परंतु वे चिन्द्रकाएँ देखने ही भरकी सुन्दर हैं, रेखा-मात्र ही हैं, उनकी आकृति मात्र नेत्रकी-सी हैं, उनसे देखनेका काम नहीं लिया जा सकता, चक्षुका काम रूप देखना है सो उन नेत्रोंसे नहीं हो सकता, अतएव वे व्यर्थ हैं।

संतोंका दर्शन जिन नेत्रोंसे न किया गया उनकी गणना मोरपंखमें की गयी है। अर्थात् वे नेत्र चाहे कैसे ही खूनसूरत कमलवत् ही स्यों न हों, पर वे और उनकी सुन्दरता व्यर्थ हैं। हरिगुरु-संत-दर्शनहीसे नेत्र सफल होते हैं अन्यथा वे नेत्र केवल नामधारक हैं। यथा—'निज प्रभु बद्दन निहारि निहारी। लोचन सुफल करडें उरगारी।। ७। ७५।'

वि॰ त्रि॰—संतका लक्षण है कि उनकी भगवान्के चरणोंको छोइकर न शरीर प्यारा है न घर। यथा—'तिज मम चरन सरोज प्रिय जिन्ह कह देह न गेह।' रामप्रेमसे ही संतका आदर है। जिसने रामकथा सुनी ही नहीं, वह संतके दर्शनके लिये क्यों बायगा ? मेत्रोंका फल भगवहर्शन है, किंतु भगवहर्शन दुर्लभ है, परंतु भगवान्की चलमृर्ति (संत) का दर्शन तो सुलभ है। संतद्र्शनसे पाप दूर होते हैं, उसे संतद्र्शन हुआ नहीं, अतः वह पापी है, जो चाहेगा बकेगा।

टिप्पणी-२ 'ते सिर कटुत्वेंबरि समन्ता' इति। (क) कटुत्वेंबरी सिरके आकारकी होती है। लम्बी त्वेंबरी न तो

छ वर्यान्तर - १ संतोंको देखकर उनका अवलोकत नहीं किया। २ नेत्रोंसे संतदर्शन न हुआ और न संतोंने उन्हें देखा। ३ व्यादरसमेत दर्शन नहीं किया। (पं० शुक्तदेवलालजी। इनका मत है कि दरस और देखा दो शब्द ताकीदके लिये लिखे गये। ट्रिक्किये सब वर्ष टीकाकारोंने पुनक्कि समझ कर किये हैं। वस्तुतः यहाँ पुनक्कि नहीं है। दरस=रूप, दर्शन; यया—'रहिंह दरस जलधर व्यास्तित्वाये। २। १२६। ६।')

<sup>ं</sup> सम और तूलमें पुनवक्तिके भ्रममे लोगोंने ये अर्थ किये हैं—१ कटुतूँविर और तूल (रूई) के समान हैं ( न जानें कब चढ़ जायें) 1 २—तूँविर सम कटु और तूल सम तुच्छ । (पं०) । ३—अनुमानमें कटु तूँबिर समान हैं। (तुल अनुमाने) इत्यादि।

कदवी होती हैं और न सिरके आकारकी ही, इसीसे 'कटु' तूँबरीकी उपमा दी गयी ( ल ) हिन्स संतक दर्शन करनेपर संतक चरणों में मस्तक नवाना चाहिये। अतः क्रमसे कथाश्रवण कहकर जिनसे कथा प्राप्त होती है उन संतोंको कहा, संत मिलनपर प्रणाम कहा गया। परंतु यहाँ 'संत' पद न कहकर उसकी जगह 'हिर-गुरु-पदमूला' कहा, इसका कारण यह है कि हरि, गुरु, संत तीनों एक ही हैं—'भिक्त मक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक'—( नामाजी )। पुनः, (ग) प्रथम 'हिर' को कहा, फिर संतको और यहाँ गुरुको भी कहकर हिरका सम्पुट दिया। इस तरह यहाँतक भगवान्के तीनों रूपोंसे विमुखोंका हाल कहा—हिरविमुख, संतिवमुख और गुरुविनुख। सब दृष्टान्त तीनों में लगा लेने चाहिये, यह जनाया। आगे भगवान्के चौथे शरीर 'भिक्त' से विमुखोंको कहते हैं।

नोट—२ 'ते सिर'''। हिरिगुरु पद मूला ॥'—यहाँ 'पद मूला' पद कैसा उत्तम पड़ा है। इसकी विलक्षणता श्रीमद्भागवतके स्कन्ध २ अ० ३ के २३ वें श्लोकसे मिलान करनेपर स्पष्ट देख पड़ेगी। 'पदमूल' तलवेको कहते हैं। रज और चरणामृतका तलवेंहीसे सम्बन्ध है। इन्हींकी रज लोग सिरपर धारण करते और तीर्थपान करते हैं। ध्यान भी चरण-चिह्नका किया जाता है। पुनः ऊपरके भागमें नृपुरादि और नखका ध्यान होता है। तुल्ही ऊपर चढ़ेगी। शीशपर तलवे ही रक्खे जाते हैं। 'पदमूला' में पदका ऊपरी भाग और पदमूल दोनोंका अभिप्राय भरा है। श्रीमद्भागवतफे 'भागवता- हिमरेणु' अर्थात् रज और 'विष्णुपद्या'''न वेद गन्धम्' अर्थात् चरणोंपर चढ़ी हुई तुल्हीका सूँधना दोनों ही भाव इसमें दर्शा दिये हैं।

इसी प्रकार यहाँ 'हरि-गुरु' पद भी विलक्षण चमत्कार दिखा रहा है। इसमें गुरु-गोविन्द, दोनोंके नमस्कारका भाव है। श्रीमद्भागवतमें भी इन दोनोंकी वन्दनाका निर्देश है; यथा — 'न नमेन् मुकुन्दम्' (श्लोक० २१) अर्थात् भगवान्का वन्दन। फिर वहीं आगे 'भागवता हिंधरेणुं' अर्थात् भगवद्भक्त, भागवतकी चरणरेणुका सेवन। अस्तु, दोनों ही सेव्य है।

हरिगुरुको जो प्रणाम इत्यादि नहीं करते उनके शिर व्यर्थ हैं। वे शरीरपर मानो बोझ ही हैं, जैसा श्रीमद्भागवत-के 'मारः परं पटकिरीटजुष्टमप्युत्तमाङ्गं' ( रलोक २१ ) में कहा है।

जिन्ह हरि भगति हृदय नहिं आनी । जीवत सव समान तेइ प्रानी ।। ५ ।। जो नहिं करें राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना ।। ६ ।।

श्चान्दार्थ—आनी (आनना=लाना )=लायी; यथा —'कुल कलंकु तेहि पाचँर आना। १। २८३। ३।' 'आनहु रामहि बेगि बोलाई। २। ३९। १।' सव ( शव ) =मृतक; मुर्दा, मरा हुआ।

अर्थ-जो हरिभक्तिको अपने हृदयमें नहीं लाये अर्थात् जिनमें हरिभक्ति नहीं है, वे प्राणी जीते-जी मुदेंके समान हैं ॥ ५ ॥ जो जिह्वा श्रीरामगुणगान नहीं करती, वह मेंदककी जीभके समान है ॥ ६ ॥

टिप्पणी - १ 'जिन्ह हरिमगित हृदय निहं आनी।'''' इति! (क) हरिगुरुषंतचरणसेवनसे हरिमित्त प्राप्त होती है, अतः 'नमत हिर गुर पद मूला' कहकर हरिमित्तको कहा। (ख) 'हरिमगित' शब्दसे जितनी प्रकारकी मित्तयाँ हैं उन सर्वोका यहाँ प्रहण हुआ। इनमेंसे तीन भित्तयाँ ऊपर तीन अर्थालियोंमें कही गयीं—कथा-श्रवण, संतसङ्ग और गुरुपदसेवा (तीसिर मगित अमान)। (ग) 'जीवत सब समान तेंद्र प्रानी' हिते। (लं ३० में अङ्गदके वचन रावणप्रित ये हैं—'कील कामबस कृषिन बिमुदा। अति दिद्र अजसी अति बूढ़ा॥ सदा रोगवस संतत कोघी। विष्तु विमुख श्रुति संत बिरोधी॥ तनु पोषक निंदक अध्यानी। जीवत सब सम चौदह प्रानी॥' इनमें १४ प्राणिगोंको 'जीवत सब सम' कहा है, उन १४ मेंसे दो ये हैं—विष्णुविमुख और श्रुतिसंतिवरोधी। अर्थात् जीते-जी ये मुदें (मरे हुए) के तुल्य हैं। इस प्रमाण-के अनुसार उपर्युक्त चार अर्थालियोंमें जिनको गिना आये वे भी इस गणनामं आ गये, क्योंकि 'जिन्ह हरिकधा सुना मिता । तथा 'जिन्ह हरिमगित हृदयँ निहं आनी' ये दोनों विष्णुविमुख हैं ही और 'नयनन्हि संत दरस निहं देखा' ये संत विरोधी हैं तथा ये सब एवं 'जे न नमत हरिगुरुपदम्कूला' श्रुतिविरोधी हैं क्योंकि वे श्रुतिके प्रतिकृत चलते हैं। संत विरोधी हैं तथा ये सब एवं 'जे न नमत हरिगुरुपदम्कूला' श्रुतिविरोधी हैं क्योंकि वे श्रुतिके प्रतिकृत चलते हैं।

नोट—१ शवसमान कहनेका भाव कि उनका जीवन व्यर्थ है, जैसे मुद्दा फेंका या जलाया ही जाता है। पुनः, जैसे मुद्देंको छूनेसे वा उसके सम्बन्धसे लोग अपवित्र हो जाते हैं, स्नान-दानसे शुद्धि होती है, वैसे ही भास हीन मनुष्य अपवित्र तथा अमंगलरूप और उसके संगी भी अपवित्र। २—प्रोफे० श्रीदीनजी कहते हैं कि शव-समानका भाव यह है कि जैसे मुद्दा- वार्षा प्राप्त प्राप्त पात्र हो जाता है, उसी प्रकार वह भी घृणाका पात्र है, कोई भी उसे अपने संनिकट नहीं रखना चाहता।

रे मिलान की निये—'जीवत राम सुप पुनि राम सदा रघुनायहि की गति जेही। सोइ जिये जगमें तुलसी नतु डोलत सीर सुप परि देही॥' ( क॰ )

टिप्पणी—२ 'जो नहिं करें राम गुन गाना।' इति। (क) ऊपर शिवजीने कथाके सम्बन्धमें कहा है कि 'कहत सुनत सब कर हित होई।' 'कहत सुनत' मेंसे 'सुनत' अर्थात् श्रवण करना 'जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना' में कह आये, अब 'कहत' अर्थात् कीर्तन करना वा कीर्तन-भक्ति कहते हैं। भक्ति पाकर गुणगान करना चाहिये, अतः 'हरिमगति हृदय नहिं आनी' के बाद 'गुण गान' करना लिखा। गुण गान करने और सुननेसे हृदय पुलकित होता है, अतः आगे इसे कहते हैं।

नीट—४ 'जीह सो दादुर जीह:"' इति । मेंडकने जिह्ना होती ही नहीं । इसकी उपमा देकर ख्चित किया है कि जिह्नाका साफल्य श्रीरामगुणगानमें है, जिनसे यह न हुआ उनकी जिह्ना न्यर्थ है, न होनेके सहश है, उनका बोलना निर्धिक है जैसे कोई विना जीभके बढ़बड़ाये । मेंडकोंके विषयमें ऐसी कथा है कि एक बार अग्निदेव रुष्ट होकर पातालको चले गये । वहाँ अग्निकी उणातासे मेंडक ऊपर निकल आये । इधर देवगण अग्निकी खोजमें जब वहाँ पहुँचे तो मेंडकोंसे अग्निका पता लग गया । अग्निदेवने मेंडकोंको शाप दिया कि तुम्हारे जीभ न रहे । इसपर देवताओंने उन्हें आशीर्याद दिया कि उणातासे यदि तुम मृतक भी हो जाओंगे तो भी पावसके प्रथम जलसे तुम सजीव हो जाया करोगे। अयोध्याकाण्डमें कहा भी है—'जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम । २५९।' सुना है कि जापानमें इनकी खेती होती है।

#### कुलिस कठोर निदुर सोइ छाती। सुनि हरिचरित न जो हरपाती।। ७।।

शब्दार्थ - निटुर ( निष्ठुर ) = निर्दय, दयारहित ।

मर्थ-वही छाती वज्रसमान कठोर और निष्ठुर है, जो हरिचरित सुनकर भी हर्षित नहीं होती ॥ ७ ॥

नोट-9 भगवत्-चरित्र सुनकर हर्ष होना चाहिये। यथा—'कहत सुनत हरपिंहं पुलकाहीं। ते सुकृती मन सुदित नहाहीं ॥ १ । ४९ । ६ ॥' हर्ष न होनेसे कठोर और निष्ठुर कहा । निट्ठर='जिसमें निचोड़नेसे कुछ भी रस न निकले; रसहीन, भावनाहीन; जिसमें कोई भी भली-बुरी भावना रह ही नहीं जाती।' (प्रो॰ दीनजी)। पुनः, निटुर कहनेका भाव कि वे अपनी आत्माका नाश कर रहे हैं, उनको अपने ऊपर भी किश्चित् दया नहीं आती। (वै॰)। यथा—'ते जढ़ जीव निजात्मक घावी। जिन्हिं न रघुपित कथा सं।हाती॥ ७। ५३॥' पुनः द्रवीभूत न होनेसे कुलिसकठोर और निष्करण होनेसे निटुर कहा। यथा—'हिय फाटहु फूटहु नयन जरहु सो तन कहि काम। द्रवे स्रवे पुक्क महीं सुलसी सुमिरत रामः॥' (वि॰ ति॰)। २—चौपाईका भाव यह है कि प्रथम तो वे कथा सुनते ही नहीं और यदि सुनते भी हैं तो हृदयमें हर्ष नहीं होता, प्रत्युत मोह होता है। मोहका हेतु आगे कहते हैं।

३ 😂 १९३ (२) से १९३ (७) तक सभी चौपाइयोंका भाव और अर्थ श्रीमन्द्रागवत २। ३ से मिलता-जुलता है; अतः हम उन रलोकोंको यहाँ उद्धृत करते हैं—

च यन्नसी। तस्यतें पुंसामुचन्नस्तं यत्क्षणो उत्तमश्लोकवार्तया ॥ १७ ॥ नीत त्रावः किं न जीवन्ति मस्नाः किं न श्वसन्त्युत । न खाद्दित न महिन्त कि ग्रामपशवोऽपरे ॥ १८ ॥ संस्तुतः पुरुषः पशुः। न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम विळे वतोरुक्तमविक्रमान्ये न श्रण्वतः कर्णपुटे नरस्य । जिह्वाऽसती दार्दु रिकेव सूत न चौपनायत्युरुनाय गाथाः ॥ २० ॥ भारः परं पट्टिकरीटजुष्टमप्युत्तमाङ्गं न नमेन्मुकुन्दम् । शाची करी नी कुरुतः सपर्यो हरेर्लसत्काञ्चनकङ्कणी वा ॥ २१ ॥ वर्षायित ते नयने नराणां लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये। पादौ नृणां तौ द्वमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नातुवजतो हरेयी ॥ २२ ॥ जीवम्छवो मागवता क्विरेणुं न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु। श्रीविष्णुपद्यामनु जस्तुलस्याःश्वसञ्छरोयस्तु न वेद गन्धम् ॥ २३ ॥ तदरमसारं हृद्यं यतेदं यद्गृह्यमाणैईरिनामधेयैः। न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्पः॥ २४॥"

अर्थात् ( सूर्यनारायण उदय और अस्त हो-होकर मनुष्योंकी आयुको तथा नष्ट करते हैं। इसमें उतना ही समय सफल है जिसमें हिर-चर्चा की गयी हो। जैसे मनुष्य जीते हैं वैसे क्या तृक्ष नहीं जीवित रहते, लोहारकी भौंकनी क्या हमारे-तुम्हारे समने नहीं दवासा लेती, ऐसे ही गाँवके पशु कुत्ता, शूकर आदि क्या भोजन और मलस्याग नहीं करते ? यदि मनुष्यमें भिक्त नहीं है तो मनुष्यों और उनमें कुछ अन्तर नहीं है। कुत्ते जिस प्रकार द्वार-द्वार फिर-फिरकर गृहपालद्वारा ताड़ित होते हैं,

ग्राम्य श्करादि जैसे असार वस्तु ग्रहण करते हैं और कॅट जैसे केवल कण्टक भोजन करता है एवं गथा जैसे केवल बोस लाइता है, वैसे ही जिसके श्रवणपथमें भगवान्ने कभी प्रवेश नहीं किया अर्थात् हरिमित्तिहीन मनुष्य कुत्ते समान सर्वत्र तिरस्कारको पाता है और श्करके समान असार (विषय) ग्राही है। वह कॅटके समान दुःखादि कण्टकों सक्षण करता है एवं गधेके समान केवल संसारके भारमें क्लेशको प्राप्त होता है ॥ १७-१९॥)। हे स्तजी! मनुष्यके कान बिलके समान व्यर्थ हैं जिनमें कभी भगवचित्र नहीं गया, वह जिह्ना मेंदककी जिह्नाके सहश हथा है जो हरिकथाओं का कितन नहीं करती ॥ २०॥ वह शिर पट्टे और किरीट-मुकुटसे युक्त होनेपर भी भाररूप है जो हरिके आगे न शुके, वे हाथ मुदेंके हाथोंके समान हैं जो सोनेके कंकण धारण किये हैं परंतु कभी हरिकी सेवा या टहल नहीं करते ॥ २९॥ मनुष्योंके वे नेत्र मीरके परमें जैसे केवल देखनेके नेत्र बनें होते हैं वैसे ही हैं जो भगवान्की पवित्र मूर्तियोंका दर्शन नहीं करते और वे पर वृक्ष-ऐसे वृथा हैं जो भगवान्के मन्दिरमें या तीर्थ-स्थानमें नहीं जाते ॥ २२॥ वह मनुष्य जीते ही परेके तुल्य है जो भगवान्के चरणोंकी रेणुकाको सिरपर नहीं धारण करता या विष्णुके चरणोंकी चढ़ी हुई तुलसीक गन्धको नहीं सूँघता ॥ २३॥ वह हृदय वन्नका है जो हिरनामोंको सुनकर उमग न आवे, गद्गद न हो और रोमाञ्च न हो आवे एवं नेत्रोंमें आनन्दके आँस न मर आवें ॥ २४॥

अवणेन्द्रिय तभी सफल होती है जब उससे निरन्तर भगवान्का चरित्र सुना जाय, अतः कानोंसे सदा भगवान्के चरित, गुण और नामादिको ही अवण करना चाहिये। इसी तरह नेत्रोंसे संत भगवंत आदिके दर्शन चरणस्पर्श आदि करे, सिरसे भगवान्, संत गुरुको प्रणाम करे। हृदयसे भिक्त करे और चरित सुनकर, संत-हरि गुरुका दर्शन और उनको प्रणाम करके हिर्षित हो, हर्षसे शरीरमें रोमाञ्च हो। जिह्वासे निरन्तर श्रीरामयश-गुण-नामका कीर्तन करे, इत्यादिसे ही नेत्र, शिर, हृदय और जिह्वाका होना सफल है, नहीं तो इनका होना व्यर्थ हुआ। यथा—'चक्षुभ्यों श्रीहरेरेव प्रितः भादिनिरूपणम्। श्रोत्राभ्यां कलयेत्कृष्णगुणनामान्यहर्निशम् ॥ ६९। ९७॥'; 'सा जिह्वा या हरिं स्ताति सन्मनस्तरपदा- नुगम्। तानि लोमानि चोच्यन्ते यानि तन्नाम्नि चोत्यितम्॥ ५०। २९॥' (प० पु० स्वर्गखण्ड)। इन सव चीपा- ह्योंमें 'प्रथम निदर्शना अलंकार' है।

प० प० प०—श्रीमद्भागवतके इलोकों में हाथ, चरण, नाक और भगवत्रामकी भी चर्चा है, पर सती जी के चरित्रप्रसंगमें उनका सम्बन्ध नहीं आया, इसीसे शिवजीने यहाँ उनकी चर्चा नहीं की । भागवतके रलोकों में इतना ओज नहीं
है जितना इन चौपाइयों में है। इसका कारण भी शिवजीके हृदयकी 'प्रश्चुब्धता पर द्वायी हुई अवस्था' है। आग १९४
(७) से १९५ (७) तक यह द्वान भी उड़ जाती है। और प्रश्चुब्ध हृदयकी भावना स्वयं प्रकट हो जाती है।
श्रीमद्भागवतमें रलोकों के शब्दों को कुछ फेर-फार करके यहाँ प्रयुक्त करना भी गृद्भाव-प्रदर्शनार्थ है। रामायणी
लोग रलोकों और चौपाइयों के शब्दों का मिलान धात्वर्थके आधारसे कर सकेंगे। मराठी गृदार्थ-चिन्द्रशामें विस्तारसे
लिखा है। (यह अभी प्रकाशित नहीं हुई है)।

#### गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुर हित दनुज विमोहनसीला।। ८॥

शब्दार्थ—विमोहन=विशेष मोहमें डालनेवाली । सीला (शीला । यहाँ यह शब्द विशेषण हैं )=प्रवृत्त, ततर, प्रवृत्तिवाला, स्वभावयुक्त । यथा—'सकल कहहु संकर सुखसीला । १ । १९० । ८ ।', 'किप जयसील रामबल ताते ।' अर्थ—हे गिरिजे ! सुनो । श्रीरामचन्द्रजीकी लीला देवताओंका हित और दैत्योंको विशेष मोहित करनेवाली हैं ॥८॥ नोट—१ इसके जोड़को चौपाइयाँ अयोध्या, अरण्य और उत्तरकाण्डोंमें ये हैं—'राम देखि सुनि चरित तुम्हारे ।

जह मोहिं बुध होहिं सुखारे ॥ २ | १२७ | ७ | १, 'उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पाविं विरित । पाविं मोहि निमृद् जे हिरिबमुल न धरम रित ॥ ३ मं० | १, 'असि रघुपित लीला उरगारी । दनुज विमोहिन जन मुखकारी ॥ ७ | ७३ । १ इन उपर्युक्त उद्धरणोंमें जो 'बुध', 'पंडित', 'मुनि' और 'जन' कहे गये हैं वे ही यहाँ 'सुर' हैं और जो उनमं 'जह', 'विमृद', 'हिरि विमुख न धर्म रित' और 'दनुज' कहे गये हैं वे ही 'दनुज' हैं। अथवा, ७ । ७३ में 'दनुज विमोहिन', 'जन सुखकारी' कहा और यहाँ 'दनुज विमोहिन सीला' और 'सुर हित' कहा; अतएव 'जन' ही 'सुर' हैं। अथवा, जगरा, जगर

भमीं तर )। अर्थात् इस लोकमें दो प्रकारके नीवोंका सर्ग (सृष्टि) है, एक दैनी, दूसरी आसुरी। नो विष्णुभक्तिपरायण दे देवी-सर्गतं मूत हैं और नो उनके निपरीत हैं, ने आसुरी सर्गसंभूत हैं।—इसके अनुसार सुर, बुध, पंडित आदिसे देवी सर्गसंभूत प्राणीमात्र और दनुन, मूढ़ आदिसे आसुरी सम्पत्तिनाले अभिष्रेत हैं। नैराग्य और सुख होना हित है। आसुरी और देवी संपदानालोंके लक्षण गीता अ० १६ में देखिये।

टिप्पणी—१ (क) यहाँ जन अथवा दैवी सम्पदावाले 'सुर' हैं और दुर्जन अथवा आसुरी संपदावाले असुर हैं। (ख) कहना-सुनना और न कहना-सुनना दोनों ऊपर कह आये। अब दोनोंका हेतु लिखते हैं। जो सुर हैं उनका हित होता है, अतः वे कहेंगे-सुनेंगे। जो आसुरी-संपत्तिवाले हैं उनको श्रीरामलीला मोह उत्पन्न करनेवाली है, अतः वे करें-सुनेंगे। (यह सती-चरित्रपर कटाक्ष है, ब्यङ्ग है। प० प० प्र०)।

नोट - 9 श्रीरामकथा देवताऑको हितंकारिणी और दैत्योंको अहितकारिणी है। ताल्पर्य यह है कि दैवीसम्पत्तियाले—सान्त्रिक-चुद्धिवाले सक्तों में इससे भक्ति, वैराग्य, विवेक आदिकी वृद्धि होती है, उनका लोक-परलोक दोनों बनता
है और आसुर-संपत्तिवालों, राजस-तामस-वृत्तिवालों में उसी रामचरितसे मोहकी विशेष वृद्धि होती है, ये शास्त्रों में सुनते
हुए भी मृद्धी बन जाते हैं, ईश्वरको प्राकृत मनुष्य ही कहने लगते हैं। इसपर यह शङ्का हो सकती है कि—'रामलीला पस्तु तो एक ही है उससे दो विरुद्ध कार्य कैसे ?'' समाधान यह है कि—जैसे स्वातीजल तो वही होता है पर उसका
हूँद् पृथक-गृथक वस्तुओं में पड़नेसे उनमें पृथक-पृथक गुण उत्पन्न करता है। देखिये सीपमें पड़नेसे वह मोती बन जाता
है, वही कलेम पड़नेसे कपूर, वाँसमें वंसलोचन, गोकर्ण (गौके कान) में पड़नेसे गोरोचन बन जाता है और सप्में उसीसे विपकी वृद्धि होती है। १९। ९ देखिये। पुनः देखिये, मगवान् श्रीकृष्णके जिस अद्भुत रूपको अर्जुन देखकर उनकी शरण गये, उसीको दुर्यांधनने देखकर उसे नटका खेल कहा। इत्यादि। इसी तरह श्रीरामलीला वस्तु एक ही
है पर पात्रापात्रभेदसे वह भिन्न-भिन्न एवं विरोधी गुणोंको उत्पन्न करती है, 'सुरों' का हित होता है और असुरोंका अहित। यहाँ 'प्रथम न्याघात अलंकार' है।

र 'गिरिजा सुनहु'—यहाँ पार्वतीजीको संबोधन करके सुननेको कहनेमें भाव यह है कि—शिवजी कथाका पात्र-भेदसे भिन्न-भिन्न गुण कहकर श्रीपार्वतीजीको सावधान कर रहे हैं कि देखो फिर छीछासे मोहमें न पड़ जाना, मोहमें पड़न: असुरोंका काम है न कि दैवीसंपत्तिवाछोंका। इसी प्रकार जब अरण्यकाण्डमें पहुँचे तब भी सावधान किया है— 'इसा राम गुन गृदु'''' । क्योंकि वहाँ तो वही छीछा वर्णन की जायगी कि जिससे उन्हें सतीतनमें मोह हुआ था। (वै०)

### दो ॰—रामकथा सुरधेतु सम सेवत सब सुखदानि । सत<sup>9</sup> समाज सुरलोक सब को न सुनै<sup>२</sup> अस जानि ॥११३॥

मर्थ-अरिमकथा कामधेनु-उमान है, सेवा करनेसे सब सुखोंकी देनेवाली है। संतसमाज समस्त देवलोक हैं, ऐसा जानकर उसे कीन न सुनेगा १॥ १९३॥

नोट—१ 'रामकथा सुरधेनु "'। सुरघेनु =कामघेनु । क्षीरसागर-मन्थनसे निकले हुए चौदह रत्नोंमेंसे यह भी एक है। यह अर्थ, धर्म, कामकी देनेवाली है जमदिग्नजी और विषष्ठजीके पास इसीकी संतान निद्नी आदि थीं।— १९। ७ 'कामदगाई' देखिये। 'सेवत'—रामकथाकी सेवा उसका पूजनीय भावसे सादर कीर्त्तन श्रवण है।

टिप्पणी—9 'रामकथा सुरधेनु ""' इति । (क) पूर्व 'सुरहित' कहकर अब उसे (सुरहितको) चिरतार्थ करते हैं कि भक्त सुर हैं, रामकथा सुरधेनु हैं, सतसमाज सुरलोक हैं। तात्पर्य कि कामधेनु सुरलोकमें हैं, रामकथा संतसमाजमें हैं— 'बिन्न सतमंग न हरिकथा'—इससे रामकथाके मिलनेका ठिकाना बताया। जैसे सुरधेनुका ठिकाना सुरलोक है वैसे ही कथा-का संतसमाज हैं। (ख) 'सेवत सब सुखदानि'। सब सुखोंकी दात्री जानकर दैवीसंपदावाले ही सुनते हैं अर्थात् सब सुनते हैं। 'सब सुखदानि' का भाव कि कामधेनु अर्थ, धर्म और काम तीन पदार्थ देती हैं और कथा चारों पदार्थ देती हैं' यदि

<sup>(—</sup>संतसभा—वै०, रा० प्र० । संतसमाज—१६६१ । 'स' पर अनुस्त्रार स्पष्ट है पर हाथसे पोंछा हुआ जान पहा है। यह लेखकप्रमाद है क्योंकि इससे छन्दोभंग दोप आता है।

२--गुने--१६६१।

ऐसा लिखते तो चार ही पदार्थोंका देना पाया जाता परंतु कथा चारों पदार्थ तो देती ही है और इनसे बढ़कर भी पदार्थ ब्रह्मानन्द, प्रेमानन्द, शान, वैराग्य, नवधा प्रेमपराभक्तियाँ हत्यादि अनेक सद्गुणोंको भी देनेवाली है, यही नहीं किंतु श्रीरामचन्द्रजीको लाकर मिला देती है। अतएव 'सव सुखदानि' कहा पापहरणमें गंगासमान और सर्वसुखदानृत्वमें कामधेनु-समान कहा। ( 'सब सुखदानि' अर्थात् सबको, जो भी सेवा करे उसे ही, सब सुखोंकी देनेवाली है)।

प॰ प॰ प॰ प॰ सब सुख तो रामभक्तिसे मिळते हैं, यथा — 'सब सुखखानि मगित तें माँगी। निहं जग कोठ तोहि सम बढ़ भागी॥ ७। ८५। ३।' रामकथा सुरघेनु रामप्रेमभक्ति प्रदान करती है। मानसके उपसंहारमें शिवनीने ही कहा है कि 'रामचरन रित जो चह अथवा पद निर्यान। माव सिहत सो यह कथा करउ प्रवन-पुट पान॥ ७। १२८।', 'सुख कि होइ हिर मगित बिनु। बिनु सतसंग न हिरकथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु रामपद होइ न हद अनुराग॥' भाव यह कि सतसंगमें रामकथा अवण करनेसे वैराग्य, विमळ ज्ञान और पराभक्ति लाभ क्रमशः होते हैं।

नोट-- रामकथाश्रवण स्वयं रामभक्ति है। इसीसे सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं। वालकाण्ड दो॰ ३९ में भी कहा है-- 'जीवनसुकृति हेतु जनु कासी', 'सकल सिद्धि सुख संपति रासी', 'रघुवर मगति प्रेम परिमिति सी ।'

नोट—३ (क) यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। (ख) सुरतर, चिन्तामणि और कामधेन सभी अभिमतके देनेवाले हैं। यहाँ कामधेनुकी उपमा दी क्योंकि धेनु सर्वत्र पूजी जाती है और श्रीरामकथा भी पूजनीय है, यह दोनों में विशेष समता है। पुनः गौ विचरती है, तर स्थायी है और चिन्तामणि केवल इन्द्रको प्राप्त है। कथा भी संतसमाजद्वारा सर्वत्र सबसे प्राप्त है। (ग) 'सुरलोक सब', यही पाठ प्रायः सभी प्राचीन पोथियों में मिलता है, परंतु 'सब' का टीक अर्थ न समलवर कुछ टीकाकारोंने 'सब' की टौर 'सम' पाठ कर लिया है। सुर-लोक=देवताओं के लोक, स्वर्ग। देवलोक बहुत हैं। मत्स्य-पुराणमं भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम् ये सातों लोक देवलोक कहे गये हैं। विश्रामसागर एवं दासबोधमें स्वर्ग एकीस कहे गये हैं। वरुण, कुबेरादि अष्ट लोकपालोंके ही आठ लोक हैं। इनके अतिरिक्त नवप्रहोंके लोक भी सुरलोक कहे जाते हैं, इत्यादि। अतएव 'सब' पाठ निस्सन्देह ठीक है। पुनः लोकका अर्थ समाज भी है। यह अर्थ भी यहाँ टीक घटित हो सकता है। अर्थात् 'संतसमाज समस्त देवसमाजके समान है'।

४ 'को न सुनै अस जानि' इति । (क) श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि 'सभीका इससे हित है— 'सुनिहं विमुक्त बिरित अरु विषई। लहिं भगित गित संपति नई ॥' अर्थात् जीवन्मुक्त पुरुषोंको भिक्त तथा वैराग्यवानोंको मुक्तिका लाभ है और विषयी सम्पत्तिको पाते हैं जिससे उन्हें मोह बद्ता है'।'' (ख) इसकी जोड़की चौपाई दोहा ३९ (७) में हैं— 'रामकथा किल कामद गाई'। वहाँ भी देखिये।

वि॰ त्रि॰—विनय करते हुए गिरिजाने कहा कि 'जासु भवन सुरतरु तर होई। सह कि दरिद्रजनित दुस सोई॥' इसीके उत्तरमें शिवजी कहते हैं कि दरिद्रजनित दु:ख सहनेका कोई कारण नहीं। रामकथारूपी सब सुखदानि कामधेनुका सेवन करो। अज्ञानसे ही लोग दु:ख सह रहे हैं, नहीं तो रामकथारूपी कामधेनुके रहते दु:खकी कीन-सी बात हैं ?

#### रामकथा सुंदर करतारी। संसय विहग उड़ावनिहारी।। १।। रामकथा कलि विटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराजकुमारी।। २।।

शब्दार्थ—करतारी=हाथकी ताली। तारी (ताली)=दोनों हथेलियोंके परस्पर आधातका शब्द।=हथेलियोंको एक दूसरेपर मारनेकी क्रिया; थपेड़ी। कलि=कलियुग।=कलह, पाप, मलिनता। कुटारी=कुलहाड़ी।

सर्थ-श्रीरामकथा हाथकी सुन्दर ताली है जो संशयरूपी पिधयोंको उदानेवाली है ॥ १॥ श्रीरामकथा पिटरपी

ष्ट्य (को काटने ) के लिये कुल्हाड़ी है। हे गिरिराजकुमारी! उसे आदरपूर्वक सुनी ॥ २॥

दिपाणी— १ 'रामकथा सुंदर करतारी' इति । (क) कथाको 'करतारी' कहनेका भाव कि— (१) कथा शब्दल्य हैं और करताली भी शब्द हैं। (२) रामकथाको ऊपर सुरधेनु और संतसमाजको सुरलोक वहा है परंतु सुरधेनु और सुरलोक दोनों अगम (दुर्लभ) हैं। कामधेनु सुरलोकमें है, संतसमाज मृत्युलोकमें हैं और कथाक विणी कामधेनु संतसमाज हैं—यह सुगमता ऊपर दोहेगें दिखायी गयी। किंतु संतसमाजका मिलना भी तो दुर्लभ हैं, यथा 'सनसंगति दुर्लभ संमारा । । १२३। ६।' अतुएव 'करतारी' समान कहकर रामकथाका सबको सुलभ होना जनाया। क्योंकि हाथ सबके होते हैं, ताली

यदाना अपने अधीन है। 'करतारी' अपने पास है, मानो कामधेनु अपने घरमें वँधी है, सभी घर बैठे सुख प्राप्त कर सकते हैं, संतस्मान हूँ दुनेका कोई प्रयोजन नहीं है। (ख) [ 'ताली दोनों हाथोंसे बजती है। भवानी, गरु आदि श्रोता और शिष्प बार्ये हायके समान हैं और श्रीशिवजी, भुशुण्डिजी आदि बक्ता और गुरु दक्षिण हस्तवत् हैं। प्रश्नोत्तर होना शब्द अर्थात् तालीका बजना है। (पं०)। अथवा, मुखसे कथाका वर्णन करना ताली बजना है, नाम और रूप दोनों हाय हैं, दिन्य गुण अंगुलियाँ हैं, नाम और रूपकी गुणमय कथा 'करतारी' है। जैसे कि अहल्योद्धारमें उदारता; यज्ञरक्षामें बीरता, धनुर्भद्भमें बल, खरदूपणादिके वधमें शौर्य, शबरी गीधपर अनुकम्पा और सुग्रीवपर करणा इत्यादि गुण सुननेसे संशय आप ही चले जाते हैं। (वै०)]। (ग) 'करतारी' को सुन्दर कहनेका भाव कि तालीके शब्दसे कथाका शब्द सुन्दर हैं वयोंकि यह भगवत्-यश आदि अनेक गुणोंसे परिपूर्ण है और वह ध्वन्यात्मक है। [ पुनः भाव कि वक्ता और भोता दोनों सुन्दर अर्थात् शानी-विश्वानी हों जब ऐसे वक्ता श्रोता परस्पर श्रीरामकथा कहते-सुनते हैं तब उनके शब्द सुनकर सम जीवोंके संशयरूपी पक्षी उह जाते हैं। (श्रीलावृत्त)]

र 'संसय विहम उड़ाविनहारी' इति । (क) 'श्रीपार्वतीजीने प्रार्थना की थी कि 'अजहूँ कछु संसउ मन मोरें। करहु छपा विनवीं कर जोरें ॥' (अर्थात् कुछ संशय अब भी बना रह गया है); इसी वाक्यके सम्बन्धसे शिवजी यहाँ कहते हैं कि रामकथा संशयको उड़ा देनेवाली है। (ख) 'संशय' को बिहंग कहनेका भाव कि जैसे पक्षी चुक्षपर आते, चैटते और तालीका शब्द करनेसे अर्थात् हाँकनेसे उड़ जाते हैं, वैसे ही अनेक संशय जो आते (उत्पन्न होते) हैं। वे कथा सुननेसे चले जाते हैं। [(ग) जैसे ताली बजानेके साथ-साथ लोग हल्ला मचाते हैं, लगे लगे कहते हैं, तब पक्षी उड़ता है, वैसे ही कथा जब कहे-सुने और उसमें लगे अर्थात् उसे धारण करेगा तब संशय पक्षी भागेगा, अन्यथा नहीं। (छर्रा)। पुनः भाव कि चिड़िया उड़ानेका सुगम उपाय यही है कि बैठे-बैठे ताली बजा दे, चिड़ियाँ स्वयं उड़ जायँगी। इसी भाँति कथा आरम्भ कर दे, संशय आप ही भाग जायगा। (वि० त्रि०)]।

मा॰ म॰—'सम श्रोता वक्ता वर्जे तारी चुटकी नून। नेह कथा रघुनंद को तारी हुटकी ऊन ॥' अर्थात् जहाँ श्रोता-वक्ता समान हों वहाँ मानो ताली वजती है और जहाँ दोमेंसे एक भी न्यून हुआ वहाँ मानो चुटकी बजती है। परंतु चुटकी संदाय पक्षी भागता नहीं और जो इससे भी न्यून हुआ तो उसको केवल हाथ ही हिलाना जानो।

नोट — 9 संशय पक्षी हैं जो खेतका अन्न और वृक्षों के फल खाता है, रखवाले उसे हाँ कते हैं, हत्यादि। यहाँ खेत या वृक्ष, अन्न और फल, किसान; रखवाले और पक्षी आदि क्या हैं ? उत्तर—यहाँ तन खेत वा वृक्ष है। श्रीरामभक्ति, श्रीरामसम्मुखता, श्रीरामश्रेम आदि अन्न और फल हैं। जीव किसान है। गुरु, आचार्य, संत, वक्ता रखवाले हैं; यथा 'जे गामिं यह चित सँमारे। तेइ यहि ताल चतुर रखवारे॥ ३८। १।' ये राजकुमार हैं तो ब्रह्म कैसे ? ब्रह्म हैं तो स्त्री वियोगमें बावले क्यों हो रहे थे ? एक तुच्छ राक्षसने उन्हें नागपाशमें बाँध कैसे लिया ? इत्यादि संशय पक्षी हैं जो जीव- फे श्रीरामसम्मुखता आदि अन्न वा फलको खाते हैं। आचार्यों के मुखसे जो कथाका वर्णन होता है वही थपोड़ी शब्द है जिससे संशय उड़ जाते हैं। (वै॰)।

२ 'रामकथा किल विटप कुठारी' इति। (क) श्रीरामकथाको प्रथम संशयल्पी पक्षीको उड़ानेके लिये 'करताली' फहा। रामकथा फरतालीने संशय-पिक्षयोंको उड़ा तो दिया, परंतु जबतक उनके बैठनेका आधार वा अड्डा 'विटप' बना हुआं है तवतक वे वहाँसे सर्वतः जाते नहीं, उड़े और फिर आ बैठे। अतएव पक्षीको उड़ाना कहकर अब उसके आधारको जड़से काट डालना भी कहा। न वृक्ष रहेगा न पक्षी उसपर बैठेगा। इस तरह भाव यह हुआ कि श्रीरामकथा संशय पक्षीको उड़ाकर फिर उसके बैठनेके स्थान (संशयके स्थान) किल-विटपका भी नाश करती है। (ख) किलको विटप कहनेका भाव कि पक्षी वृक्षपर आते हैं और संशय किलमें आते हैं। अर्थात् संशय मिलन बुद्धिमें होते हैं, दिल्य बुद्धिमें नहीं। (पं० रा० कु०)। संशयका आधार मनकी मिलनता है जो पापोंका मूल है। संशय मिलन मनमें ही बसेग छेते हैं; यथा 'तदिष मिलन मन बोधु न आवाई। १०९।४।' किलका स्वरूप भी मल गूल मिलनता ही है, यथा 'किंक केवल मल मूल मलीना'; इसीसे 'किल' को 'विटप' कहा। किलका अर्थ मिलनता वा पाप भी है। (ग) वेजनाथजी 'किल विटप' का रूपक यों देते हैं कि यहाँ किल वृक्ष है, कुसङ्ग उसका मूल है, कुमित अहुर है। पापकर्म शाखा पल्लवादि हैं और दुःख फल है। रामकथा कुल्हाड़ी है। "आचार्य लोहारूक्ष पातु नाम गढ़िन, गुण धार, युक्ति वेंट, वक्ता बढ़ई' और वचन प्रहार है।— (सृहम रीतिसे केवल इतनेसे

काम चल जाता है। किल-वृक्ष, कथा कुल्हाड़ी, वक्ता-काटनेवाला, वचन-प्रहार )। ( घ ) संश्यमें विहंगका और किसें वृक्षका आरोपण 'सम अभेद रूपक' है। एक रामकथाकी समता पृथक्-पृथक् धर्मों के लिये करताली और कुल्हाड़ी ने देना 'मालोपमा अलंकार' है। दोनोंकी संसृष्टि है। (वीर )।

िष्णणी—३ 'सादर सुनु''' इति । ध्रिक्व श्रीरामचरित आदरपूर्वक सुनना चाहिये । यथा—
'सादर कहिं सुनिंहं नुध ताही । मधुकर सिरस संत गुन प्राही ॥१।१०।६।'
'सविह सुलम सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेसा ॥१।२।१२।'
'सदा सुनिंहं सादर नर नारी । तेइ सुरवर मानस अधिकारी ॥१।३८।२।'
'राम सुकृपाँ बिलोकिंहं जेही ॥५। सोइ सादर सर मज्जन करई''' ॥१।३९।६।'
'सादर मज्जन पान किए तें । मिटिंहं पाप परिताप हिए तें ॥१।४३।६।'
'कहौं कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥१।३५।' (तुल्सी)
'तात सुनहु सादर मन लाई । कहहुँ राम के कथा सुहाई ॥ (याज्ञवल्क्य) १।४७।५।'
'कहौं राम-गुन-गाथ मरहाज सादर सुनहु । १।१२४।' (याज्ञवल्क्यजी )।

'सब निज कथा कहउँ मैं गाई । तात सुनहु सादर मन लाई ॥' ( भुशुण्डीजी ) ७ । ९५ । ४ । तथा यहाँ 'सादर सुनु गिरिराजकुमारी ।'

नोट—३ (क) उपर्युक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि चारों वक्ताओंने अपने-अपने श्रोताओंको सादर सुननेके लिये वरावर सावधान किया है। (ख) 'सादर सुनु' का भाव कि पापका नादा तथा संदायकी निवृत्ति एवं बुद्धिको मिलनताका सर्वतः अभाव तभी होगा जब कथा सादर सुनी जायगी और सादर श्रवण तभी होता है जब उसमें श्रद्धा हो। कथा ओपिध है, श्रद्धा उसका अनुपान है। यथा —'अनूपान श्रद्धा अति हरी। ७। १२२। ७।' इसीसे रामकथा सादर सुननेकी परम्परा है। (ग) कि यहाँ तक कथाका माहात्म्य कहा और कथाके अधिकारी तथा अनिधकारी बताये। इस प्रसङ्गका उपक्रम 'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी। १९२। ६।' है और 'सादर सुनु गिरिराजकुमारी' उपसंहार है। (घ) कि संदाय दूर करके कथा कहनेकी रीति है। यथा—'पृष्ठि विधि सब संसय करि दूरी। सिर धरि गुर-पद-पंकज धूरी॥''करत कथा जिह लाग न खोरी। १। ३४।'

राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए।। ३।। जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन गाना।। ४।।

अर्थ-अरामचन्द्रजीके नाम, गुण, चरित, जन्म और कर्म ( सभी ) सुन्दर और अगणित हैं, ऐसा वेदोंने कहा है ॥ ३॥ जैसे भगवान् श्रीरामजीका अन्त नहीं, वैसे ही उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनन्त हैं ॥ ४॥

नोट—१ नाम जैसे कि राम, रघुनन्दन, अवधिवहारी, हरि आदि । गुण जैसे कि उदारता, करणा, कृपा, दया, भक्तवत्सलता, ब्रह्मण्य, शरणपालत्व, अधम उधारण आदि । चरित जैसे बालचरित, यशकीर्ति-प्रतापादिका जिनमें वर्णन ऐसे धनुर्भग-युद्धादि चरित । जन्म जैसे कि मत्स्य, कच्छप, दृसिंह, कृष्ण, वराह आदि असंख्यों अवतार लेना । कर्म वंसे कि वेद-धर्म-संस्थापन आदि । (पं॰, वै॰)।

टिप्पणी—9 'राम नाम गुन चरित ' इति। (क) नाम, गुण, चरित, जन्म और कर्म आदिको यहाँ गिनाकर तव कथा कहनेका भाव यह है कि जो कथा हम कहते हैं उसमें श्रीरामनाम, श्रीरामगुण, श्रीरामनरित, श्रीरामजन्म और श्रीरामकर्म ये सभी हैं और सभी सुहाये हैं। [मा॰ त॰ वि॰ कार िखते हैं कि "नाम, गुण आदि पाँच गिनाये मानो पञ्चागरूपको श्रुतियोंने अगणित भेद करके गाया है"] (ख) [नाम, गुण आदि सभी अनन्त हैं। यथा—'महिमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा॥ ७। ९९। ३।', 'राम अनंत अनंत गुनानी। जनम करम अनंत नामानो ॥""रघुपति चरित न बरनि सिराहीं। ७। ५२। ३-४।'](ग) 'श्रुति गाए' यथा—'जे ब्रह्म अजमद्देतमनुमवगम्य मनपर प्यावहीं। ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं॥ ७। ९३।' 'श्रुति गाए' कथनका भाव कि सम प्रामाणिक हैं। भगवान्के जन्म, कर्म सब दिव्य हैं और असंख्य हैं। यथा—'जन्मकर्म 'च में दिव्यं (गीता ४।९), 'अवतारा श्रसंस्थेया हरे: सस्वनिधेदिंजाः। (भागवते ९।३। २६-)।'

'जया अनंत राम नगवाना।'''' इति । भाव कि जैसे श्रीरामजी भगवान् (षडेश्वर्ययुक्त) हैं वैसे ही उनके चिति आदि ऐश्वर्यंते भरे हुए हैं; जैसे श्रीरामजीका अन्त नहीं मिलता वैसे ही कथा आदिका भी अन्त नहीं मिलता। [पं॰ रामजुमारजीने यह अर्थ किया है। पर प्रायः लोग वही अर्थ करते हैं जो ऊपर दिया गया।]

नोट—२ 'जया अनंतः''' इति । यथा—'नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रज्ञास्ते मायावलस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये । गायन् गुगान्दराशवानन आदिदेवः शेपोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम् ॥ भा०२। ७। ४९ !' अर्थात् उन पुराणपुरुषके मायावलका अन्त न तो में ही जानता हूँ और न तुम्हारे अग्रज समस्त (सनकादि) मुनि ही जानते हैं। आदिदेव शेष भगवान् अपने हजार मुखोंसे नित्यप्रति उनका गुण-गान करते हुए भी अवतक पार न पा सके। तब और जीव किस=गिनतीमें हैं।

३ वे० मू० जी—'भगवाना' इति यह शब्द जीविवशेष और परमात्माके लिये भी शाखों में व्यवद्धत हुआ है जिसका कारण यहाई कि 'भग' शब्दसे बहुतसे अथोंका प्रहण किया जाता है। सब शब्दों में साधारण और असाधारण दो भेद होते हैं। जो शब्द किसी एकके लिये ही प्रयुक्त किया जा सके, दूसरेमें उसका समावेश न हो उसे असाधारण कहते हैं और जिस शब्द होते हैं और लिय शब्द होते हैं और लिय शब्द होते हैं और लिय शब्द होते हैं और साधारण कहा जाता है। इसलिये असाधारण 'भग, ( ऐश्वर्य) केवल परमात्मामें ही व्यवहृत हो सकता है और साधारणका व्यवहार जीव विशेष, जैसे कि देवताओं और महर्षियों आदिमें करके उन्हें भी भगवान् शब्द से विशेषित किया गया है। असाधारण भग ये हैं, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेज, वीर्य, 'पोषणत्व, भरणत्व, धारणत्व, शरण्यत्व, सर्वव्यापकत्व और कारण्यत्व आदि। यथा—'ज्ञानशक्ति केश्वर्यतेजोवीर्याण्यशेषतः। मगवच्छन्द-पाच्यानि विना हेयेगुंणादिमिः॥' (तत्वत्रयमाष्ये)॥॥ १॥ 'पोषणं मरणाधारं शरण्यं सर्वव्यापकम् । कारण्यं पर्धाः एणीं रामस्तु भगवान् स्वयम् ॥२॥' इन श्लोकोंमें कहे हुए ऐश्वर्य केवल परमात्माहीके गुण हैं, इसलिये ये असाधारण हुए । साधारण भग ये हें—'ऐश्वर्यस्य |स्मग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैत्राग्ययोश्चेव पर्णां भग इतीरणा॥ १॥' (वि० पु०), 'उत्पित्त प्रलयन्त्रेव जीवानामागतिं गितम्। वेत्ति विवामविद्यान्न स बाच्यो भगवानित ॥२॥' इन श्लोकोंमें कही हुई वातोंके प्राप्त एवं जाननेवालोंको भी भगवान् कहा जाता है और ये सब साधनोंसे प्राप्त एवं ज्योतिष यथा दर्शनोंसे जानी जाती हैं। इसलिये शाखशों, लौकिक ऐश्वर्यशालियों तथा देवताओंको भी भगवान् शब्द विशेषित किया जाता है। एन श्लोकोंमें कहे गये भग परमात्मा तथा जीव-विशेषमें भी रहनेसे ये साधारण भग हुए। यही कारण है कि कहीं-कहीं बद्धा, शिव और इन्द्रादि देवताओंको तथा नारद वशिष्ठादि महर्पियोंको भी अभियुक्तोंने भगवान् शब्द विशेषित किया है।

#### तद्पि जथा श्रुत जिस मित मोरी। किहहीं देखि श्रीति अति तोरी।। ५।।

शब्दार्थ--तदपि=तथापि; तो भी । जथाश्रुत=सुना हुआ । १०५ ( ३-४ ) देखिये ।

नोट -१ 'जधाश्रुत जिस सित'''' के और भाव-(क) वेदोंने भी इनका वर्णन करके पार न पाया, वे 'नेति नेति' कहते हैं, 'इति' नहीं लगा पाते, और किसीकी भी बुद्धि वहाँतक नहीं पहुँच सकी फिर भटा और किसीकी क्या सामर्थ्य कि कहे! इसिलिये जैसा कुछ हमने सुना समझा है वह कहता हूँ। (ख) श्रीपार्वतीजीने शिवजीको 'भगवान्', 'समर्थ' आदि विशेषण देकर तन उनसे प्रश्न किये और कथा पूर्छी है; यथा—'सिव मगवान ज्ञान-गुन-रासी', 'प्रभु समर्थ सर्वंग्य सिव सकल-कला-

गुन-भाम।', 'जोग-ज्ञान-वैराग्य-निधि प्रनंत कल्पतरु नाम', 'तुम्ह त्रिभुवन गुरु वेद वखाना।' इसीपर उनका इद्यारा है। वे कहते हैं कि यह सब ठीक है पर भगवान रामचन्द्रजी और उनके चिरत हत्यादि अनन्त हैं, हम इतने समर्थ होनेपर भी उनका वर्णन यथार्थ नहीं कर सकते। (ग) इन शब्दोंसे अपने वाक्यको प्रमाणित कर दिखा रहे हैं। अर्थात् यदि उनका अन्त मिल सकता तो हम सब जानते ही होते और कह भी सकते। (घ) 'यथाश्रुत' कहकर तम 'जिस मित मोरी' कयनका भाव कि जो कुछ हमने सुना है वह भी सबका सब और यथार्थ में नहीं कह सकता, जहाँतक मेरी बुद्धिकी पहुँच हैं वहींतक कह सकूँगा। इससे यह भी जनाया कि सुना बहुत है इतना ही नहीं कि जितना कहता हूँ। (ह) अनन्त वस्तुके कथनमें यही होता है कि वह यथाश्रुत और यथामित कहा जाता है।

टिप्पणी—२ 'किहहों देखि प्रीति अति तोरी' इति। इस विश्वास उपक्रम है। इसका उपसंहार 'तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तब मैं रघुपित कथा सुनाई॥ ७। १२८।२॥' पर है। (ख) 'प्रीति अति'—[श्रीपार्वतीजीने पूर्व कथा-अवण हेतु तीन अधिकारी गिनाये हें—(१) जो मन, कर्म, वचनसे वक्ताका दास हो। (२) जो अति आर्च हो और (३) जो वक्ताका कृपापात्र हो। इन तीनोंमेंसे 'अति आर्च' होना ही 'अति प्रीति' है, इसीको शिवजीने प्रहण किया। अत्र प्रवास पार्वतीजीने कहा है कि 'अति आरित पूर्खें सुरराया। रघुपित कथा कहने सुनानेका भाव कि अथा, कीर्चि, गुण आदि गुद्ध (गोपनीय) थे, अति प्रीति देखकर प्रकट किये गये। इस उपसंहार भी 'तव मन प्रीति देखिलः'' पर करके शिवजी उपदेश कर रहे हैं कि जिसकी श्रीरामकथामें अत्यन्त प्रीति हो उसीको कथा सुनानी चाहिये, प्रीतिरहितको कदापि न सुनावे। इसी प्रकार श्रोताको चाहिये कि पहले अत्तेको 'अति आचं अधिकारी' बना ले, तब प्रक्र करे, तो फिर 'गूढ़ो तस्व न साधु दुराविहि।' (घ) श्रीशिवजी इन चौपाइयों और शब्दोंसे कथाका प्रारम्भ करते हैं और अन्तमें इन्हीं शब्दोंसे कथाकी समाप्ति करेंगे।—

उपक्रम

'जथा अनंत राम मगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना॥ रामनाम गुन चरित सुहाये। जनम करम अगनित स्नुति गाये॥' 'जिस मित मोरी' 'कहिहउँ देखि प्रीति अति तोरी' उपसंहार

- १ 'राम अनंत अनंत गुनानी। जनम करम अनंत नामानी ॥७।५२॥ स्रुति सारदा न वरनइ पारा।
- २ मैं सब कही मोरि मति जथा ( उ० ५२ )
- ३ तव मन प्रीति देखि अधिकाई।""

उमा प्रश्न तव सहज सुहाई । सुखद संत संमत मोहि भाई ॥ ६ ॥ एक बात निहं मोहि सोहानी । जदिप मोह वस कहेहु भवानी ॥ ७ ॥ तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव धरिहं सुनि ध्याना ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—संत सम्मत=संत अनुमत=जिसमें संत भी सहमत हों। सम्मत = सहमत, अनुमत, अनुमीदित।= अनुमति। माई=अच्छी लगी। (गोस्वामीजी 'प्रश्न' को स्त्रीलिङ्ग मानते हैं, इसीसे उसीके अनुसार 'भाई' किया दी है)।

सर्थ—हे उमा! तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक ही सुन्दर, सुख देनेवाले और संतसम्मत हैं (अतएव) मुशे भी भाए ॥ ६ ॥ (परंतु) हे भवानी! मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, यद्यि तुमने मोहवश ही ऐसा कहा (अथवा, यद्यि तुमने अपनेको मोहके वशमें होना कहा है)॥ ७॥ तुमने जो यह कहा कि 'वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और जिनका ध्यान मुनि लोग करते हैं। ॥ ८॥

शिषणी—'उमा प्रश्न हो। (क) 'संतसंमत' अर्थात् छल रहित हैं; यथा—'प्रश्न टमा कं सहज मुहाई। एक बिहीन सुनि सिव मन माई॥ १ । १११ । ६ ॥'—[ इन दोनों चौपाइयोंमं एक ही बात कही गयी है। १९९ । ६ में 'सहज सुहाई' और 'छल बिहीन' होनेसे 'मन माई' कहा था और यहाँ 'सहज सुहाई' 'सुखद संतसंमत' होनेसे 'मन माई' कहा था और यहाँ 'सहज सुहाई' 'सुखद संतसंमत' होनेसे 'मन माई' कहा है। इस प्रकार 'सुखद संतसंमत' से 'छल बिहीन' का अर्थ ग्रहण कराया गया। (ख) 'सहज सुहाई' मन माई' कहा है। इस प्रकार 'सुखद संतसंमत' से 'छल बिहीन' का अर्थ ग्रहण कराया गया। (ख) 'सहज सुहाई' मन माई' कहा है। इस प्रकार 'सुखद संतसंमत' से 'छल बिहीन' का अर्थ ग्रहण कराया गया। (ख) 'सहज सुहाई' मन माई' कहा है। इस प्रकार 'सुखद संतसंमत' से 'छल बिहीन' का अर्थ ग्रहण कराया गया। (ख) 'सहज सुहाई' मन माई' कहा है। इस प्रकार 'सुखद संतसंमत' से 'छल बिहीन' का अर्थ ग्रहण कराया गया। (ख) 'सहज सुहाई' मन माई' कहा है। इस प्रकार 'सुखद संतसंमत' से 'छल बिहीन' का अर्थ ग्रहण कराया गया। (ख) 'सहज सुहाई' मन माई' कहा है। इस प्रकार 'सुखद संतसंमत' से 'छल बिहीन' का अर्थ ग्रहण कराया गया। (ख) 'सहज सुहाई' 'सुखद संतसंमत' से 'छल बिहीन' का अर्थ ग्रहण कराया गया। (ख) 'सहज सुहाई' 'सुखद संतसंमत' से 'छल बिहीन' का अर्थ ग्रहण कराया गया। (ख) 'सहज सुहाई' 'सुखद संतसंमत' से 'छल बिहीन' का अर्थ ग्रहण कराया गया। (ख) 'सहज सुहाई' 'सुखद संतसंमत' से 'सुखद संतसंमत' से 'छल बिहीन' का अर्थ ग्रहण कराया गया। (ख) 'सहज सुहाई' 'सुखद संतसंमत' से 'सुखद संतसंसतं संतसंसतं से 'सुखद संतसंसतं संतसंसतं से 'सुखद संतसंसतं संतसंसतं संतसंसतं संतसंसतं से 'सुखद संतसंसतं संतसंसतं से 'सुखद संतसंसतं संतसंसतं से 'सुखद संतसंसतं संतसंसतं से 'सुखद संतसंसतं से 'सुखद संतसंसतं से 'सुखद संतसंसतं संतसंसतं से 'सुखद संतसंस

यि॰ त्रि॰—प्रश्नकी प्रशंसा करते हैं। 'जी नृप तनय त ब्रह्म किमि' यह प्रश्न बहुत सुन्दर है और इसमें खा भाविकता है। ऐसे मार्मिक प्रश्नके उत्तरमें वक्ताकों भी सुख होता है। सन्तोंकी भी यही सम्मित है कि प्रकृत जिज्ञासुकी प्रभार्थ जिज्ञासाका उत्तर देना चाहिये। शुष्क तर्ककी प्रतिष्ठा नहीं है। बल्यान् तार्किक निर्बलकों दवा लेता है और जे उससे भी बड़ा तार्किक है वह उसके तर्कका भी खण्डन कर देता है, अतः शास्त्रकी मर्यादाके भीतर-भीतर तर्क होन चाहिये। तुम्हारा तर्क शास्त्रके भीतर है, शास्त्रके समझनेके लिये है।

टिप्पणी-- २ (क) 'एक वार्त नहिं''' भाव कि और सब बातें सुन्दर, सुखद और संतसम्मत हैं, केवल एक धी बात अमुन्दर, दुःखद और साधु-असम्मत है; इसीसे वह हमें नहीं अच्छी लगी, अन्य सन्न अच्छी लगी। [(ख़े यहाँपर यह दिखाया है कि रोचक और भय तुल्य होने चाहिये, तभी जिज्ञासुका कल्याण होता है। यदि संकोचवः रोचक ही रोचक कहे तो ठीक नहीं और यदि अपनी उत्कृष्टता दिखानेके लिये बहुत ही भय या ताना दे तो वह भी उचित नहीं । वक्ताओं को यह नीति स्मरण रखनी चाहिये । इसी विचारसे श्रीशिवजीने प्रथम पार्वतीजीकी प्रशंसा की उनके प्रश्नोंको सुन्दर, सुखद, संतसम्मत कहा और तब यह कहा कि 'एक बात नहिं मोहि सोहानी'। (बाबा रामदासजी पं॰ रा॰ प॰ )। पुनः 'नाह मोह सोहानी' का भाव कि एक प्रश्न जो संतसम्मत नहीं है वह भवानीके मुखसे निकलना न चाहिये था, ऐसा प्रश्न उमा ( = महेशकी लक्ष्मी ) की लांछनास्पद है। जो प्रश्न शिवजीकी अप्रिय लगा उससे उनके दृदयमें कोधका प्रादुर्भाव हुआ है और वे पार्वतीजीको फटकारना चाहते हैं, पर वे भयभीत न हो जायँ, इसिलये सामान्यरूपसे कहेंगे। प॰ प॰ प॰। ] (ग) 'जदिष मोह वस कहेंहु' अर्थात् पक्षपात करके नहीं कही गयी तब भी हमें अच्छी नहीं लगी। 🖅 यह बात शिवजीको यहाँ तक असहा हुई कि उनसे रहान गया, उन्होंने उसे कह ही डाला। वह कीन एक बात है सो आगे कहते हैं। (घ) पूर्व दोहा १०८ में श्रीपार्वतीजीने तीन बातें कहीं। (श्रीरामपरत्वके तीन प्रमाण दिये )-(१) 'प्रभु जे मुनि परमारथ वादी । कहिंह राम कहुँ ब्रह्म अनादी ।' (२) 'सेस सारदा बेद पुराना । सकल करहिं रघुपित गुन गाना', (३) 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनँग आराती ॥' और अन्तमें कहा 'राम सो अवध नृपतिसुत सोई । की अज अगुन अलख गति कोई ॥' -यह अन्तिम बात है । 'की अज अगुन''''' ही वह वात है जो न सुहाई। 'तुम्ह जो कहा राम कोउ धाना' के 'कोउ आना' का और 'की''''कोई' का एक ही अर्थ है। शिवजीको यह बात कितनी दुः खद और नापसंद (अरुचिकर) एवं असह्य हुई, यह उनके उत्तरके शब्दोंकी स्थितिसे शलक रही हैं। उन्होंने पार्वतीजीकी तीन बातोंमेंसे दोको 'राम कोड आना' के साथ कहा। ( अर्थात् 'राम कोड भाना' कहकर उसी अर्थालीके दूसरे चरणमें 'जेहि श्रुति गाव धरहिं सुनि ध्याना' इन दो बातोंका वा प्रमाणोंको कहा, अपनेको न कहा )। 'राम कोड आना' के साथ अपना नाम नहीं रक्खा-

पार्वतीजीका प्रश्न सेस सारदा बेद पुराना । सकल करिंह रघुपति गुन गाना प्रभु जे सुनि परमारथ वादी । हुम्ह पुनि राम राम दिन राती ।

श्रीशिवजीका उत्तर

१ जेहि श्रुति गाव

२ धरहिं मुनि ध्याना

३ इसका उत्तर नहीं दिया।

'राम कोउ भाना' के साथ अपना नाम न देकर जनाया कि दाशरथी श्रीरामजीके अतिरिक्त किसी अन्य रामके साथ हमारा नाममात्र भी नहीं है, अन्य रामके प्रतिपादनमें हमारा किञ्चित् कहीं भी सम्बन्ध नहीं है। अन्य रामके प्रतिपादनमें हमारा किञ्चत् कहीं भी सम्बन्ध नहीं है। अन्य रामका प्रतिपादन हो वहाँ हमारे सम्बन्धकी कौन कहे वहाँ तो हमारा नाम भी नहीं सुना जायगा।

वि॰ त्रि॰-आँखें तो बहुतोंको हैं पर सभी रत्नको पहचान नहीं सकते, उन्हें शीशेमें और रत्नमें भेद नहीं मालूम पढ़ता, उस भेदको तो केवल जीहरीकी आँखें देखती हैं। अतः रत्नका ग्रहण दो-एक रात्निकोंको दिखाकर, सत् तर्कद्वारा श्रद्धा करके ही संसार करता है। जो अभागा रात्निकोंपर कुतर्कके बलसे श्रद्धा नहीं करता, वह सदा रत्नसे यंचित रहता है। इसी भाँति राम ब्रह्म हैं या नहीं, इसका निर्णय सामान्य पुरुष नहीं कर सकता। इस बातके जीहरी परमार्थवादी मुनि और शेपशारदादि हैं, उनके वचनपर सत् कर्मद्वारा श्रद्धा करना ही प्राप्त है।

शिवजीका यहना है कि जब तुम स्वयं कहती हो कि "प्रभु जे मुनि परमारथवादी । कहि राम कहँ ब्रह्म अनादी ॥ केप सारदा येद पुराना । सकल कर्रीह रघुपति गुन गाना ॥ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनँग भाराती ॥

तन तुमने कुतर्कका आश्रय करके इनके वचनोंमें अश्रद्धा क्यों की ? ये लोग जब कहते हैं कि ये वही राम है जिनका वेद गुणगान करता है और मुनि ध्यान धरते हैं, तब तुम्हारे मनमें 'राम कोउ आना' की भावना कैसे उटी ? जिसे विशेषण्य महात्मा एक स्वरसे कहें उस विषयमें भी संशयको बनाये रखना, यह मोहकी लाया है। यही बात मुझे भी अच्छी न लगी। इस प्रकारकी धारणा तो हरिविमुखोंको होती है, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। अब उन्हीं हरिविमुखोंकी भर्त्सना पार्वतीजीका भ्रम मिटानेके लिये शिवजी क्रमसे करते हैं।

वै०—'मोह बस कहं हु' = तुमने अपने मनको मोहके वरा होना कहा है। इस अधमें भाव यह है कि इस कपनसे तुम निर्दोष ठहरती हो, मोहवरा होनेसे मनुष्य ऐसा कह सकते हैं। शिवजी पार्वतीजीको वचन-दण्ड दे रहे है, उनके कथनका अभिप्राय यह है कि तुम कहती हो कि अब पहला-सा विमोह नहीं किंतु कुछ ही है, अज्ञ जानकर रुष्ट न हूजिये, अब कथा सुननेकी रुचि मुझको है। सो कथा सुननेके िलये तो तुमको मोह नहीं और श्रीरामरूपमें संदेह करनेके लिये मोह है, यद्यपि उनका प्रभाव तुमने अधाकर देख लिया है!

जैसे एक बने हुए मतवालेने राजाको गालियाँ दीं । उसके नोकरोंने उसे दण्ड देना चाहा तो राजाने रोक दिया कि वह तो पागल है, अपने होशमें नहीं है, ऐसेको दण्ड देना उचित नहीं । वह और भी होर हुआ, अधिक गालियाँ देता हुआ आगे चला, जहाँ नदीमें हलकर पार जाना पड़ना था । वहाँ उसने अपनी जूनी उतारकर हाथमें ले ली । तब राजाने उसको दण्ड देनेकी आज्ञा दी और कहा कि गालियाँ देनेके लिये तुसे होश न था और जूनी बचानेका होश है ! वैसे ही यहाँ शिवजी कहते हैं कि हमारे विचारमें तुम्हें मोह नहीं है, तुमने जान-वृशकर ऐसा प्रश्न किया है इसीसे मुझे यह बात नहीं सुहायी ।

नोट—'भवानी' सम्बोधनका भाव कि तुम तो भव-पत्नी हो, हमसे सम्बन्ध रखनेवालेको ऐसा कदावि न कहना चाहिये था। यही मुझे दुखी कर रहा है।

### दो०—कहिं सुनिह अस अधम नर श्रेस जे मोह पिसाच। पाषंडी हिर पद विमुख जानिहं झूठ न साच ॥११४॥

शब्दार्थ—ग्रसना=बुरी तरह पकड़ना; ऐसा पकड़ना कि छूट न पाने । धूट=वह बात जो यथार्थ न हो। 'सूउ-साँच कुछ नहीं जानते' यह बोली है, मुहावरा है अर्थात् वे झूठ और सत्यमें फर्क नहीं निकाल सकते, उसका विवेचन नहीं कर सकते।

अर्थ—ऐसा अधम मनुष्य कहते हैं, जिन्हें मोहरूपी पिशाचने यस लिया है, जो पाखण्डी हैं, हरिपद्विमुख हैं और झूठ-सच कुछ नहीं जानते ॥ ११४॥

टिप्पणी—९ (क) 'कहाँहें सुनहिं अस अधम'''-माव कि न तो ऐसा कहना ही चाहिये और न सुनना ही। अधम=अधमी । अधमी हैं अर्थात् कर्म (कर्मकाण्ड) रहित हैं। 'प्रसेज मोह पिसाच' मोह-पिशाचने प्रस लिया है अर्थात् शान (शानकाण्ड) रहित हैं। 'हरिपदिवमुख' हैं अर्थात् उपासना (काण्ड) रहित हैं। इस तरह इन तीन उपाधियों से उन लोगों को जो दाशरिथ श्रीरामजीसे मित्र अन्य 'राम' का प्रतिनादन करते हैं, वेदत्रयी कर्म-ज्ञान-उपासना काण्डत्रयसे रहित बताया। और काण्डत्रयरित होनेसे इनकी भुक्ति करापि नहीं हो सकती, सदा संशारकार्म पर जन्मते-गरते रहेंगे— यह जनाया। (ख) 'मसे जे मोह पिसाच'—मोहको पिशाचकी उपमा देनेका भाव कि भृत-प्रेत जिसको लगते हैं, जिसके सिरपर सवार होते हैं, वह पागळ-सरीखा त्रोळने लगता है, वैसे ही ये बोळते हैं। जैसे पिशाच सिरपर चढ़कर पिशाचयरतसे जो चाहता है कहळवाता है, वैसे ही मोहरूपी पिशाच इनके सिरपर सवार है, वहो इनसे परमेश्वरके विषयमें जैसी-तिशे वार्त ककवाता है; यथा—'वातुळ भूत विषय मतचारे। ने नहिं वोळहिं वचन विचारे॥ १९५। ७।'; 'मरम वचन गुनि राउ कह कहु कछु दोषु न तोर। लगेंड तोहि पिसाच जिमि काळु कहावत मोर॥ २। ३५।' (ग) 'पापंडी' हैं अर्थात् दिखानेभरके लिये करते हैं। [(घ) त्रिपाटीजीका मत हैं कि 'यह पहिले प्रकारके हिरिवमुखां (जिन्होंने 'हरिकथा सुनी नहिं काना') के लिये कहते हैं कि ऐसे अधम लोग ऐसी बातें कहते और सुनते हैं। हरिकथा तो कभी मुनी नहीं, वे मिथ्या

ॐ कोई-कोई ऐसा अर्थ करते हैं-—वे झूठ जानते हैं, सत्य नहीं जानते । और यहते हैं कि जैमें संतोंका झूठ बालना विषके समान जान पड़ता है, वैसे ही खलोंको सत्य बोलना विषके समान जान पड़ता है।—"। ध्या माहुर मञ्चनिह खलिंह गरल सम साव । तुलसी खुअत पराइ ज्यों पारद पायक औद ।। ३३६ ।। (दोहायली) अतएव इनका झूठ ही जानना कहा ।

रंसारको ही सत्य माने चैठे हैं, ब्रह्म ( सत्य ) उनके लिये कोई वस्तु ही नहीं है ।']

नीट—'प्रसे जे मोह पिशाच' पाखण्डी इत्यादि विशेषण औरोंके देकर उसके अभिप्रायसे शिवजी पार्वतीजीको धिकारते हैं। (वे॰)। इस भावके अनुसार यहाँ तुल्य प्रधान गुणीभूत न्यंग है—'चमत्कारमें न्यंग्य अरु वाच्य बराबर होय।' तुल्य प्रधान गुणीभूत वहाँ कहा जाता है जहाँ वाच्यार्थ और न्यंग्यार्थ बराबरीके हों। कथन तो यहाँ सर्वसाधारणके टिये हैं पर उस सर्वसाधारणमें पार्वतीजी भी आ जाती हैं; अतः उनपर भी घटित हो जाता है, वे चाहें तो ऐसा समझ सकती हैं कि यह सब मुझको कहते हैं। 'मोह पिसाच' में सम-अभेद रूपक है। पहले एक साधारण बात कहका कि ऐसा अधम नर कहते हैं किर उसका समर्थन विशेष सिद्धान्तसे करना कि जो मोहमस्त हैं, पाखण्डी हैं इत्यादि वे ऐसा कह सकते हैं, किन्तु तुम्हारा कहना युक्त नहीं—'अर्थान्तरन्यास अलंकार' है। प्र० स्वामीके टिप्पण आगेकी चौराईमें देखिये।

## अज्ञ अकोविद अंध अभागी। काई विषय मुकुर मन लागी।। १।। लंबर कपटी कुटिल विसेषी। सपनेहु संत सभा नहिं देखी।। २।।

शन्दार्थ — अश=जिनका धर्मभूत शान संकुचित हो । अकोविद=शास्त्रजन्य शानसे रहित ।=जो पण्डित नहीं है । काई=जङ्ग, मैठ, मठ । ठंपट=विषयों में ठपटे हुए, विषयी, कामी; यथा—'पर त्रिय छंपट कपट सयाने । ७ । ९००।' कपटी-जिनके मनमें कुछ हो और वाहर कुछ ।—'मन कपटी तन सज्जन चीन्हा ।'

वर्थ—जो अज्ञानी, अकोविद, अन्वे और भाग्यहीन हैं; जिनके मनरूपी दर्पणमें विषयरूपी मललगा है ॥१॥ जो विशेषरूपसे लंगट, कपटी और कुटिल हैं, जिन्होंने (जाग्रत्की कौन कहे) स्वप्नमें भी सन्तसमाजका दर्शन नहीं किया॥२॥

टिप्पणी—(क) 'अज्ञ' से ज्ञाननयनरहित जनाया और 'अकोविद' से श्रुतिस्मृतिनेत्ररहित । [ यथा — वृद्धपाराइारस्मृती— 'श्रुतिस्मृती उभे नेत्रे व्राह्मणानां प्रकीचिते । एकेन विकलः काणो द्वाभ्यामन्ध इतीरितः ॥' अर्थात् शास्त्रोंमें
ब्रद्मवेत्ताओंके वेद और धर्मशास्त्र दो नेत्र कहे गये हैं । इनमेंसे जिसको एकहीका ज्ञान हो दूसरेका न हो वह काना है
और जिसे दोनोंका ज्ञान न हो उसे अन्धा कहा गया है । पुनश्च यथा हितोपदेश— 'अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य
दर्शकम् । सर्वस्य छोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध प्रव सः ॥' अर्थात् अनेक संशयोंका छेदन करनेवाला और परोक्ष
बातोंका दर्शानेवाला शास्त्र सत्रकी आँख है; जिसे यह न हो अर्थात् जिसे शास्त्रका ज्ञान नहीं है, वह ही अन्धा है ];
इसीसे (ज्ञान-श्रुतिस्मृति नेत्रहीन होनेसे ) अन्धा कहा । अथवा, (ख) 'अज्ञ अकोविद' से भीतर (हृदय) के नेत्रोंसे
रित कहा और 'अन्ध' से बाहरके नेत्रोंसे रिहत जनाया (अर्थात् इनके भीतरकी और बाहरकी दोनों ही फूर्टी); क्योंकि
स्मुन ब्रह्म बाहरके नेत्रोंसे देख पड़ता है । आगे इसीको स्पष्ट करके लिखते हैं— 'मुकुर मिलन अरु नयन बिहीना ।
रामस्प देखिंद किमि दोना ॥' (ग) [ मा० पी० प्र० सं०— 'अज्ञ अकोविद' को अन्वय वा सम्बन्ध चौथी चौ०
'मुकुर मिलन' ते से हैं। 'अज्ञ' हैं अर्थात् ज्ञान-वैराय-नेत्रहीन हैं। ' ज्ञान-वैराय और श्रुतिस्मृति ये ही दो नेत्र कहे
गये हैं, यथा— 'ज्ञान विराग नयन उरागरी ।७। १२०।' ' |

प॰ प॰ प॰ प॰—मोह पिशाचग्रस्त=विमोहवश । पाख्णडी=न धर्मरति । हरिपदित्रमुख=हरि-विशुल । जानिह शुठ न साँच = मितमन्द । इस प्रकार यहाँ चारको कहा, पर इनमें प्रथम मोहिपिशाचग्रस्तोंका उल्लेख पार्वतीजीपर कटाश्त करके ही किया है । इन चारोंको ही आगे क्रमशः अभागी, अन्ध, अकोविद और अज्ञ कहते हैं, यथा—'अज्ञ अकोविद अंध अमागी ।' पर चौपाईमें क्रम उलर्टा है । कारण कि शिवजीने पार्वतीजीके मोहसे ही उपक्रम किया है और अन्तमें उपसंहार भी पार्वतीमोहके विषयमें ही करना है ।

सती-पार्वती, गरुड़, नारदादि ज्ञानीको मोह होता है, वे अभागी हैं। पाखण्डी = जो वेदविरोधी रावणादि राध्योंके समान हैं, अपनी सत्ता, ऐश्वर्यादिके अभिमानसे मदसे अन्धे हो जाते हैं; जिससे रामलीलाका रहस्य उनकी समझमें नहीं आता। हरिपदिवमुख, हरिभक्तिविहीन हरिविरोधी अकोविद है, वह उलटा ही जानता है। और जो अज्ञ अर्थात् मितमन्द है, वह झूठ और सत्य कुल नहीं जानता, उसको शास्त्र-ज्ञान आदि कुल नहीं है।

ऐसे चार प्रकार न माननेसे भरद्वाज, गरुड़, सती, पार्वती आदिको भी पालण्डी और हरिविरोधी कहना पड़ेगा; पर ऐसा मानना सत्यका अपलाप और सन्तोंकी निन्दा ही ठहरेगी। ( आगे शृङ्खला १९५। ३-४ में देखिये )।

वि॰ त्रि॰—वेद-असम्मत वाणी बोलनेवाले, यदि विश्व भी हों, तो उन्हें अज्ञ ही समझना चाहिये। जिसे इतना

अभिमान है कि अपनी समझके सामने ईश्वरीय वाणीको नहीं गिनता, अथवा ऐसा अविश्वासी है कि सनातन वेदपर विश्वास नहीं करता, अथवा मनसे भी अचिन्त्य रचनावाछे संसारको देखनेपर भी उसके रचिताकी ओर जिसका ध्यान नहीं जाता, वह विश्व होनेपर भी अश्च है, कोविद (पिण्डत) होनेपर भी मूर्ख है, आँख रहते अन्धा है। ""यिद ईश्वरमें विश्वास हो तो यह बात भी समझमें आवे कि इस विश्वका रचनेवाछा विश्वके कल्याणके छिये विना कुछ उपदेश दिये उसे उपेक्षित नहीं छोड़ सकता ! अतः उसे वेद-शास्त्रकी आवश्यकता मालूम पड़ेगी, और जिसे ईश्वरपर विश्वास नहीं वह वेद क्यों मानेगा ? तब वह अभागी है, भव-भंजनपदिवमुख है, मुनि-जन-धन-सर्वस्व शिव प्राण उसके भाग्यमें नहीं, वह सदा जन्म-मरणरूपी संसारमें पड़ा हुआ अधमगतिको प्राप्त होता चला जायगा।

टिप्पणी—२ 'काई बिषय मुकुर मन लागी' इति । (क) विषयरूपी काई मनरूपी दर्पणमें लगी हुई है अर्थात् मन विषयी हो रहा है, तब रामरूप कैसे देख पड़े ? यथा—'राम प्रेम पथ पेखिये दिए विषय तन पीठि । तुलसी केंसुरि परिहरे होत साँपह बीठि ॥' (दोहावली ८२)। अर्थात् श्रीरामप्रेमगली तभी देख पड़ती है जब विषयको पीठ दे, उससे विमुख हो जाय, जैसे सर्पको उस समयतक नहीं सूझ पड़ता जबतक केंसुल उसके शरीरको आच्छादित किये रहती है।

३ 'लंपट कपटी कुटिल'''' इति। (क) [ लंपट अर्थात् कामी, परस्त्रीगामी, व्यभिचारी हैं, इसीसे उनके मनमें कपट रहता है, स्वकार्य साधनार्थ वे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और मनमें उनके कुछ है, सारा व्यवहार कपटका रहता है, अतः कपटी कहा । कुटिल हैं अर्थात् टेढ़ी चाल चलते हैं । वि॰ त्रि॰ लिखते हैं कि कपटी अपनी अन्तरात्मा-से कपट करता है, उसे सत्यज्ञान हो ही नहीं सकता। यथा—'कपट करों अंतरजामिहु ते अब व्यापकिह दुरावों।' कुटिल परम सरल वचनमें भी पैंच देखता है, यथा—'चलैं जोंक जिमि बक्रगति जद्यपि सलिल समान।' ऐसे लोगोंको वेदपर विश्वास नहीं हो सकता ।' ] 'सपनेहु' का भाव कि सन्तसमाजका दर्शन बड़े भाग्यसे होता है, यथा—'वरे माग पाइव सत्तसंगा। '७ | ३३ | ८ | ' जब बड़े भाग्य उदय हों तभी दर्शन होता है, सामान्य भाग्यसे सन्त-दर्शन नहीं मिलता। और, इनके न तो बड़ा भाग्य है और न सामान्य ही; ये तो अभागे हैं। इसीसे इन्हें स्वप्नमें भी सन्त-सभाके दर्शन नहीं हुए । [ पुनः, भाव कि जाप्रदवस्थामें दर्शन होना बड़ा भाग्य है । यह न हो पर कदाचित् स्वप्नमें ही सन्तों के दर्शन हो जायँ तो भी भाग्य ही समझना चाहिये, यद्यपि यह सामान्य ही है। पर ये पूरे अभागी हैं, क्योंकि इन्हें कभी स्वप्नमें भी दर्शन नहीं हुआ। पुनः, मुहावरेके अनुसार 'सपनेहु' का भाव 'कभी भी' 'भूले से भी' है। पुनः, ऊपर जो 'अज अकोविद अंध अमागी' कहा था उसीके सम्बन्धसे यहाँ 'सपनेहु संत सभा'''' कहा। अन्धे भी स्वप्न देखते हैं, पर ये ऐसे अभागे हैं कि इन्होंने कभी स्वप्न भी सन्तोंका नहीं देखा। पुनः भाव कि मनुष्य जो व्यवहार दिनमें करता है, प्रायः वहीं उसे स्वप्नमें देख पड़ता है और ये तो छंपट हैं, इनका व्यवहार कपट एवं कुटिलताका रहता है, अतएव इन्हें वही स्यप्नमें दीखेगा। जाग्रत्में संत-समागम किया होता तो स्वप्नमें भी सम्भव था।—स्वप्नमें भी किये हुए सत्सङ्गका प्रभाव श्रीविषष्ठजी तथा श्रीविश्वामित्रजीके उस प्रसङ्गसे अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है जत्र कि पचास हजार वर्षके कठिन तप-के फलपर विश्वामित्रजी अपने सिरपर पृथ्वी न धारण कर सके और विसष्ठजी स्वप्नमें किये हुए केवल दो घड़ीके सतसङ्ग-के फल्पर पृथ्वीको अपने सिरपर धारण करनेको समर्थ हुए थे। स्वप्नके सत्संगका यह प्रभाव है अतः 'सपनेहु संत समा निहिं देखीं का भाव कि खप्नमें भी सत्सङ्ग होना दुर्छभ पदार्थ है, यदि हो जाता तो वे सुधर जाते, संत-असम्मत वाणी न कहते । पुनः भाव कि इनका साथ सदा असंतोंका रहता है, अतः ये सब आचरण इनमें हैं ]। 🖅 संतसभा नहिं देखीं का भाव कि संतदर्शनसे बुद्धि निर्मल हो जाती है। यथा-- 'संत दरस जिमि पातक टरई। ४। १७।', 'काक होहि पिक नकड मराका', 'सठ सुधरहिं सतसंगति पाई। १। ३। इन्होंने दर्शन नहीं किया; इसीसे मिलनबुद्धि बने रहे।

कहिं ते बेद असंमत बानी। जिन्ह के सझ लाभु निहं हानी।। ३।। मुकुर मिलन अरु नयन बिहीना। राम रूप देखिंह किमि दीना।। ४।।

शब्दार्थ—वेद-असंमत=वेदिवरुद्ध, वेदोंके प्रतिकृत । सर्थ—जिन्हें अपना हानि-लाभ नहीं सहाता, वे ही वेदिवरुद्ध वचन कहते हैं ॥ ३ ॥ ( उनका मनरूपी ) दर्णण मैला है और वे नेत्ररहित हैं, तब भला वे वेचारे श्रीरामरूप कैसे देखें १ ॥ ४ ॥

१ जिन्हिंह न-१७२१, १७६२, छ०, को० रा०। जिन्हके-१६६१, १७०४।

टिप्पणी — १ (क) 'कहिं ते बेद.''' इति । 'संतसमा निं देखी' से संत विरुद्ध और 'वेद-असंमत' से वेदविरुद्ध । अर्थात् उनकी वाणी सन्त और श्रुति दोनोंसे विरुद्ध है; अतएव वह प्रमाण नहीं है । इससे जनाया कि तुम्हारी
'राम कोट आना' वाली बात संत-श्रुति-असंमत है । (ख) 'लाम निंह हानी' इति । लाम क्या है ? रघुपित-भिक्तिका
होना । यथा—'लासु कि किछु हरिमगित समाना। ७ । ११२ । ८ ।', 'लाम कि रघुपित-मगित अकुंठा। ६ । २६ । ८ ।'
हानि क्या है ? नरतन पाकर भी भगवद्धिक न करना । यथा—'हानि कि जग एहि सम किछु माई । भिज्ञ न रामिह
नर तनु पाई ॥ ७ । १९२ । ९ ।' [ पुनः यथा—'तुलसी हिंठ हिंठ कहत नित चितु सुनि हित किर मानि । लाम राम
सुमिरन बड़ो बढ़ी विसारे हानि ॥' (दोहावली २९)] (ग) 'स्हा'—ऊपर इनको 'अंघ' कह आये, इसीसे यहाँ न
स्राना कहा, क्योंकि अन्येको स्झता नहीं । लाभ और हानि इनको नहीं स्झते; यथा—'परमारथ पहिचानि मित लसित
विपय लपटानि । मनहु चिता ते अधकरत तुलसी सती परानि ॥' इति दोहावल्याम्। अर्थात् परमार्थको जानकर भी बुद्धि
विपयमें लपटी रहती है; इनकी दशा वैसी ही शोचनीय है जैसे कोई स्त्री सती होने जाय और अधजली होकर उठ भागे।]

प० प० प०—'काई विषय मुकुर मन लागी ॥ लंपट कपटी कुटिल विसेखी । सपनेहु संतसभा नहिं देखी ॥'—
ये हैं वेद-असम्मत वाणी कहनेके कारण और 'जिन्ह के सूझ लाम नहिं हानी', कारण भी चार ही गिनाये हैं । चारोंको लाभ-हानि नहीं एझती । जिन्होंने स्वप्नमें भी सन्तसभा नहीं देखी वे अकोविद होते हैं । जो अन्धे हैं वे मदान्ध हैं, वे विशेष विषयलम्पट, विशेष कपटी और विशेष कुटिल बनते हैं जैसे रावण । अज्ञ और अन्ध-अकोविद लोगोंके मनपर विषय-काई लगी रहती हैं ।—ऐसे चार भेद न माननेसे सती, पार्वती, गरुइको लम्पट, कपटी, कुटिल विशेष आदि मानना परेगा । सतीने कपट तो किया ही पर विशेष नहीं किया और लम्पटादि नहीं हैं यह है दुर्जनोंका लक्षण । जो अभागी हैं ये 'हिर मायावल जगतंश्रमाहीं।' शेष तीन अविद्या मायावश स्रमते रहते हैं।' (शृङ्खलाके लिये ११५। ७-८ में देखिये)

वि॰ त्रि॰—वेद तो कहता है कि 'चिन्मयेऽस्मिन् महाविष्णों जाते दशरथे हरों। रघोः कुळेऽखिळं राति राजते यो महोस्थितः।' (रा॰ पृ॰ ता॰ उ०) (अर्थात्) चिन्मय महाविष्णु हिर रघुकुळमें श्रीदशरथजीके यहाँ उत्पन्न हुए। रामरहस्योपनिपद् कहता है कि 'राम एव परं बहा राम एव परं तथः। राम एव परं तखं श्रीरामो बहा नापरम।' और मुक्तिकोपनिपद्में कहा है कि 'राम त्वं परमात्मासि सिच्दानन्दिवग्रहः। इदानीं त्वां रघुश्रेष्ठ प्रणमामि मुहुर्मुदुः ॥'राम आप परमात्मा सिच्दानन्दिवग्रहः है। हे रघुश्रेष्ठ ! आपको वार-वार प्रणाम। सामवेदके उत्तरार्चिक अ० १५ खं० २ स्० १ मं० ३ में संक्षेत्रसे रामकथा भी वर्णित है—'भद्रोपमद्रया सह सचमान आगात्, स्वसारं जाशेऽभ्येति पश्चात्। सुप्रकेतंर्धुभिरिन विविष्ठनुशद्भिवंर्णरंभिराममस्थात् ॥' (मद्रः कल्याणकरो रामचन्द्रो भद्रया सीवया सचमानः सिहतः यदा वनमागात् तदा जारः धर्मविरुद्धाचरणेन स्वायुपो जरिवता रावणः पश्चाद् रामसान्निध्ये स्वसारं स्वित्रादिऋषिरकोत्पन्नतेत्रते भिग्नीतुल्यां सीताम् अभ्येति हरणार्थमायात् तद्ननन्तरं सुप्रकेतेः शोननध्वजैः छुभिः अलोकिकेस्यद्धिः कमनी-येवंर्ण रथेः कुम्मकर्णादिश्च सह अभिः क्रोधान्मिप्रज्विलतहृदयो रावणः वितिष्ठन् युद्धाय सब्बद्धः सन् रामम् अभिस्थात् रामस्य सान्निध्यं गतवान् ।) अर्थात् कल्याणकर श्रीरामचन्द्र जव कल्याणकरी सीताजीके साथ वन गये, तव धर्मविरुद्धाचरणसे अपने आपको नष्ट करनेवाले रावणने रामजीको अनुपिर्थितमें स्विपत्रादि ऋषियोंके रक्तसे उत्पन्न भिग्निके समान सीताके समीन जाकर उन्हें हरण किया; तदनन्तर क्रोधाग्निसे जलता हुआ वह विचित्र वर्णवाले रथींसे सजित होकर कुम्मकर्णादिकोंसे युक्त, रामजीके साथ युद्ध करने गया।' मन्त्ररामायण प्रसिद्ध ही है; पर वे कहेंगे कि राम कोई दूसरे हैं।

टिप्पणी—२ 'मुकुर मिलन अरु नयन विहीना।' इति। (क) 'मुकुर' का भाव कि निर्मल मनसे श्रीराम् जी देख पहते हैं। यथा—'निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥ ५। ४४।' 'नयन' का भाव कि श्रतिस्मृति-ज्ञानसे श्रीरामरूप देख पहता है। पर इनका मन-मुकुर मिलन है और श्रुतिस्मृति ज्ञान-नेत्र इनके नहीं हैं, अतः इन्हें नहीं स्वता। 'मुकुर मिलन और नयन विहीना' की व्याख्या 'अज्ञ अकोविद अंध अभागी। काई विषय मुकुर मन लागी' में कर आये हैं, पर वहाँ 'रामरूप देखिह किमि दीना' यह नहीं कहा था, इसीसे इसकी व्याख्या वहाँ नहीं की गयी। (ख) 'रामरूप देखिह किमि' का भाव कि विना रामरूप देखे छेद-असंगत-वाणी कहते हैं, यदि रामरूप देख पढ़े तो ऐसा न कहें। इन्हें जिन्हें पूर्व कह आये और जिन्हें 'पर' (आगे) कहेंगे ये सब रामरूप देखने के अधिकारी नहीं हैं। (ग) 'देखिह किमि दीना' इति। इंका—'दीन तो भगवान्को प्रिय हैं; यथा—'जेह दीन पिकारे येद

पुकारे द्रवड सो श्रीमगवाना । १ । १८६ ।' और दर्शनके अधिकारी हैं (यथा-'नाथ सकछ साधन में होना । कोन्हीं कृषा जानि जन दीना ॥ ३ । ८ । ४ ।' 'हे विधि दीनवंधु रघुराया । मो से सठ पर करिहिंह दाया ॥ ३ । १० । ४ ।' 'पृहि दिवान दिन दीन किनारे रीति सदा चिक आई ।' (विनय), तत्र यहाँ 'देखिंह किमि दीना' कैसे कहा ?' समाधान यह है कि जिन दिव्य गुणोंसे भगवान् देख पड़ते हैं, उन गुणोंसे ये हीन हैं, ऐसे दीन रामरूप देखनेके अधिकारी नहीं हैं । जो दीन भगवान्को प्रिय हैं वह सब दिव्य गुणोंसे पूर्ण हैं पर अपनेको सबसे छोटा वा तुच्छ मानते हैं । गीताके 'अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रिताः । ९ । १९ ।' ही यहाँ के 'दीन' हैं ।

नोट—१ यहाँ मुकुरकी उत्प्रेक्षासे अपने हृद्यमें श्रीरामजीको देखना कहा, क्योंकि मन वा अन्तः करणमें ही ज्ञान-वैराग्य नेत्र हैं और वहीं श्रीरामरूप भी हैं। यथा—'दूरि न सो हित् हेरु हिये ही है। वि० १३५।' 'परिहरि हृद्यकमछ रघुनाथिह बाहेर फिरत विकल मयो धायो। वि० २४४।' (बाबा रामदासजी)।

र (क) मानस-तत्व-विवरणकार ळिखते हैं कि—'यहाँ उपमेयलुसा अळकार है। विययसे अन्तःकरण मिल्नि हो रहा है—'मानं चाप्रतिमं तस्य त्रिकाळविषयं मवेत्। त्र्युतिक्र्रिष्टिः स्वेच्छ्या खगतां व्रजेत्॥' इति शिवसंहितायाम्। इसिळिये सकाई जरूरी हैं यो हुई नहीं। एवं जो सन्तरहस्य है—'उक्ट नयना देख ळे अपना राम अपनेमें' सो इससे भी होन हें एवं रामधन रहित हैं तो रामरूप कैसे देख सकें ? अथवा दो जनोंको निकट वस्तु देखना अगम है। एक वह जिसका दूरवीन मिल्नि है, दूसरा जिसे मोतियाबिन्द हो। और रामरूप तो दूरसे भी दूर और निकटसे भी निकटतर है। दूरवीनका मुकूर मानसचक है, उसमें जंग लगा अर्थात् अगोचरी मुद्रा सिद्ध नहीं हुई है। पुनः, श्रुति-स्मृतिरूपी नेत्र होते तो भी रामरूप देख पढ़ता; क्योंिक श्रुतिस्मृतिके नेत्र रामनाम हैं, यथा—'कोचनस्तु श्रुतीनाम्। यह भेद उनको नहीं मिला, अतएच ये रामरूप कैसे देख सकें।" (ख) प्रोफे॰ दीनजी कहते हैं कि 'मुकुर मिलन अरु नयन विहीना' में। रूपकातिश्योक्ति अलकार' है। (ग) रा॰ प्र॰ कार लिखते हैं कि 'मुकुर मिलन कार नयन विहीना' में। रूपकातिश्योक्ति अलकार' है। (ग) रा॰ प्र॰ कार लिखते हैं कि 'मुकुर मिलन कार है, अर्थात् देखनेके उपयोगी नहीं। यहाँ मुकुर स्थाने उपदेशको जानो।' (घ) वैजनाथजी लिखते हैं कि 'मनरूपी दर्पण तो विषयरूप मल लगनेसे मिलन हैं, फिर वे विचार-विवेकरूपी नेत्रोंसे रहित हैं, उनको अपना ही रूप नहीं सुझता है तब रामरूप कैसे देख पड़े? मनदर्पण अमल आत्मरूप के सम्मुख हो और विचार-विवेक नेत्र हों तो अपना रूप देखे और वैराय्य-सन्तोपकी सहायतासे सावधान होवे तब आत्मरूपके बुद्ध-विज्ञान नेत्रोंसे रामरूप देख पड़े। जो अपना ही आत्मरूप भूला है और बुद्ध शानहीन विययवार है वह दीन रामरूप कैसे जाने ? यहाँ गुण देख उपमेयका उपमानमें आरोप होनेसे 'गौणी साध्यावसाना लक्षणा' है।'

कि नोट—विषयकाईके दूर करनेकी ओषि भी गोस्वामीजीने बतायी है। वह यह कि गुरुपद-रजके सेवनसे मिलिनता दूर होती है। यथा—'श्रीगुरुचरन सरोजरन निज मन मुकुर सुधारि।' पुनः यथा—'गुरु पद रज मृदु मंजुरु अंजन। नयन अमिय हम दोष विमंजन॥'

# जिन्ह के अगुन न सगुन विवेका। जल्पिह किल्पित वचन अनेका॥ ५॥ हिर माया वस जगत अमाहीं। तिन्हिह कहत कछ अघटित नाहीं॥ ६॥

शब्दार्थ — जलपना = बकना, डींग मारना, बकवाद करना, बढ़-बढ़कर वार्ते करना, शेखी ववारना। यथा — 'एहि विधि जलपत मयड बिहाना। ६। ७९। ९।', 'जिन जलपिस जड़ जंतु किप सठ बिलोकु मम बाहु।६।२२।', 'सस्य सत्य सब तब प्रभुताई। जलपिस जिन देखाड मनुसाई॥ ६। ८९। ९०॥', 'जिन जलपना किर सुजस नासिह ''।६।८९।' किल्पत = मनसे गढ़े हुए, मनगढ़न्त; यथा — 'दंभिन्ह निज मित किल्प किर प्रगट किए बहु पंथ।७।९७।' भ्रमारीं = भ्रमते रहते हैं, जन्म-मरणके चक्रमें चक्कर खाते रहते हैं। हिं 'भ्रमाना' भ्रमनाकी सक्रमें किया है परंतु यहाँ वह अक्रमें कियाके ही अर्थमें हैं। अधित = अयोग्य, अशोभित, अनुचित, कुळ आध्यर्यकी वात।

मर्थ—जिनके निर्गुण-सगुणका विवेक नहीं हैं, वे अनेक मनगदन्त वार्ते वकते हैं ॥ ५॥ भगवान्की मायाके वशमें होकर वे संसारमें चक्कर खा रहे हैं। उनके लिये तो कुछ भी कह डालना असम्भव नहीं हैं (अर्थात् वे सभी तरहकी बेढंगी बातें कह सकते हैं, उनका कुछ भी कह डालना आश्चर्यकी वात नहीं )।

ाटपाणी—१ (क) 'अगुन न सगुन वियेका' इति । अगुण सगुणका विवेक यह है कि जब वह अव्यक्त रहता है तब अगुण, निर्मण वा अव्यक्त कहलाता है और जब प्रत्यक्ष दिखायी देता है तब वही सगुण कहा जाता है, दोनों में वास्तविक भेद नहीं है। यथा—'एक दाह गत देखिअ एकू। पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू॥ १।२३। ४॥' अर्थात् निर्मुण काथके भीतरके अव्यक्त, अप्रकट अग्निके समान है और सगुण प्रत्यक्ष वा व्यक्त अग्निके समान है। लेसे 'अति संघर्णन कर जो कोई। अनल प्रगट चंदन ते होई॥', वैसे ही जो निर्मुण 'एक अनीह अरूप अनामा। अज सिंधदानंद परधामा॥ " इत्यादि विशेषणोंसे युक्त है वह भी 'नाम निरूपन नाम जंतन ते' प्रकट हो जाता है—'सोउ प्रगटत जिम मोल रतन ते', पुनः, प्रेमकी अधिकतासे प्रकट हो जाता है; यथा—'प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी', 'नेम प्रेमु संकर कर देखा। "प्रगटे राम कृतग्य कृपाला। १। ७६।' इत्यादि। विशेष १।२३। ४ में देखिये। एवं श्रीशिवजी भी अगुण-सगुणका विवेक आगे स्वयं ही कहते हैं—'सगुनिहं अगुनिहं बहु केदा। "जिल्ल हिम उपल बिलग निहं जैसे। १९६। विशेष १। २३। ४ में देखिन पचन' अर्थात् वेद असम्मत वाणी कहते हैं। वेदविषद्ध होनेसे 'कल्पत' कहा। (ग) 'साम्हप देखिं किम दीना' और 'जल्पिं कल्पत चचन' दोनों वार्त कहकर जनाया कि श्रीरामरूप तो देखते नहीं शीर मार्च बहुत गढ़ते वकते हैं।

र 'हिर माया यस'''' इति । (क) अर्थात् अविद्यामायाके वश हैं। (हिरमाया दो प्रकारकी है, एक विद्या दूसरी अविद्या। जीव अविद्या मायाके वश जगत्में जन्म-मरणके चक्रमें पड़े भ्रमण करते रहते हैं, चौरासी भोगते हैं, वारम्बार जन्म छेते और मरते रहते हैं। यथा— 'तिह कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ॥ एक दुष्ट अतिसय दुखस्त्य। जा यस जीव परा भव कृता॥ एक रचइ जग गुन वस जाकें। प्रभु प्रेरित निहं निज बल ताकें॥ ३। १५। ४८ ॥' अतः यहाँ अविद्यामायावश होना ही अभिप्रेत है।')। (ख) 'तिन्हिह कहत'''—अर्थात् अज्ञानकी वार्ते जो वे कहते हैं वे सव उनमें घटित हैं, उनके योग्य ही हैं। (ग) कि ऐसा ही भुशुण्डिजीने कहा है। यथा—'माया वस मितमंद अमागी। हदय जमनिका बहु विधि लागी॥ ते सठ हठ वस संसय करहीं। निज अज्ञान राम पर धरहीं॥ काम क्रोध मद लोमरत गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जानिहं रधुपितिह मूढ़ परे तम कृत ॥७।७३॥' इस तरह शिवजी और भुशुण्डिजीका एक ही सिद्धान्त है। [जिसने हरिभक्तिको हृदयमें स्थान नहीं दिया उस चौथे प्रकारके हरिविमुखके विषयमें यह कहा गया है। (वि० ति०)]

वातुल भूत विवस मतवारे। ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे॥ ७॥ जिन्ह कृत महामोह मद पाना। तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना॥ ८॥

शब्दार्थ—बातुल=जिसको बात वा बाई चढ़ी है; बावला; सिड़ी; पागल। भूतविवस=जिसके शरीरमें भूतप्रेत समा गया है, भूतका आवेश है; प्रेतग्रस्त। मतवारे (मतवाले) =जो मिद्रा, भंग, धत्र आदि मादक पदार्थ खाकर पागल हो जाते।हैं; उन्मत्त; नशेमें चूर। कान,करना=सुनना। यथा—'तेइ कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रवोधी कूबरी। २। ५०।' यह मुहावरा है।

सर्थ — जिन्हें सन्निपात हो गया है, जो पागल हैं, जो भूत ( प्रेतों ) के विशेष वश हैं, जो मतवाले हैं और जिन्होंने

महामोहरूपी मदिरा पी है, उनके कथन (वचनों, वातों) पर कान न देना चाहिये॥ ७-८॥

टिप्पणी—३ 'यातुल भूत यियस मतवारें' का दूसरा अर्थ इस प्रकार भी होता है कि—'बातुल' से लोभी (यथा—'किम भात निहं ताहि बुझावा। ७। १२०। ४।'), वा कामी (यथा—'काम बात कफ लोभ अपारा।' ७। १२९। ३०।') 'भूतिययस' से मोह्यस्त (यथा—'मसे जो मोह पिशाच। १९४।') और 'मतवारें' से महामोही (यथा—'जिन्ह कृत महामोह मद पाना') का प्रहण कर लें तो भाव यह होगा कि लंग्ट (कामी लोभी), 'प्रसे जो मोह पिसाच' और महामोही ये कोई विचारकर वचन नहीं बोलते। इनके कथनपर कान न देना चाहिये पर यह अर्थ शिथिल है, क्योंकि एक ही बात दो जगह कहनेसे पुनकित दोष आता है। पूर्व जो 'प्रसे जे मोह पिसाच' कहा उसीको यहाँ 'भूतियबस' कहा, [क्योंकि भूत और पिशाच प्रायः एक ही हैं। पूर्व जो 'लंगट कपटी कुटिल' कहा, वही यहाँ 'बातुल' हैं; क्योंकि लंगट कामीको कहते हैं; यथा—'परितय लंगट कपट सयाने'; और कामको बात कहा ही हैं—'काम बात'''। ७। १२९।' वात-प्रस्तको बातुल कहते हैं]; 'जिन्ह कृत महामोह मद पाना' कहनेसे 'मतवारे' का कथन हो चुका, तब पुनः 'मतवारे'

कहनेका प्रयोजन ही क्या रह गया ? यदि कविको यह अर्थ अभीष्ट होता तो विकारोंके नाम खोलकर लिखते; जैसे 'मोह' को पिशाच और महामोहको मादक कहा था।

टिप्पणी—२ 'जिन्ह कृत महामोह मद पाना ।'''' इति (क) क्रिं मोह' को पिशाच कहा-'प्रसे जे सोह पिसाच'। 'महामोह'को मादक ( मद्य ) कहा । तात्पर्य कि पञ्चपर्वा अविद्याके भेदों मेंसे मोह और भहाभोह भी दो भेद हैं । यथा--'तमोऽविवेको मोहः स्याद्न्तःकारणविश्रमः । महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्यमोगसुखैपणा ॥ मरणं ह्यन्थतामिस्र' तामिस्नं क्रोध उच्यते । अविद्या पंचपर्वेषा समुद्भूता महात्मनः ॥', ( विष्णुपुराण ) । अर्थात् अविवेकको तम कहते हैं, मनके भ्रमको मोह, विषयसुलकी इच्छाको महामोह, मरणको अंधवामिस्र और कोधको तामिस्र करते हैं। इस प्रकार परज्ञका परमात्मासे यह पाँच प्रकारकी अविद्या प्रकट हुई है। ( १३६। ५-६ भी देखिये । ( ख ) यह मध्य भीह' से उठाया था-'प्रसे जे मोह पिसाच', और 'महामोह' पर समाप्त किया-'जिन्ह कृत महामोह मद'''' । आदि-अन्तमें मोहको लिखनेका भाव कि जितने अवगुण इनके बीचमें वर्णन किये गये, वे सब मोह और महामोहके अन्तर्गत हैं। पुनः, (ग ) अनिधकारी कुतर्कियोंका प्रसङ्ग 'मोह' से उठाकर (यथा—'कहिं सुनिहं अस अधम नर प्रसे जे मोह पिसाध ॥ 998 ॥') यहाँ महामोहपर समाप्त करनेका तात्पर्य यह है कि मोह सभी अवगुणोंका मूल है, यथा 'भोह सकल व्याधिनह कर मूला ॥ ७ | १२१ । २९ ।', 'मोह मूल बहु सूलप्रद त्यागहु तम अमिमान ।' [ ( घ ) 'महामोहमद पाना' का भाव कि साधारण मदिरासे माते हुएके वाक्यका कोई प्रमाण नहीं करते; क्योंकि वे तो अनाप-शनाप पका ही करते हैं. तब जो महामोहरूपी मदिरा पीकर मतवाले हुए हैं उनकी कौन कहे ? ( रा॰ प्र॰ ) ]। ( छ )हिंक जो-जो श्रीरामजीमें कुतक करनेवाले हैं, उन-उनके नाम यहाँतक गिनाये कि इतने लोगोंकी बातें न सुननी चाहिये। यहाँतक कहनेवालोंकी छः कोटियाँ कीं। प्रत्येक कोटिमें 'कहना' है। यथा-(१) 'कहिं सुनिंह असं। ११४।' (२) 'कहिं ते वेद असम्मत बानी ।' (३) 'जल्पहिं कल्पित बचन अनेका' (४) 'तिन्हिह कहत कछु अघटित नाहीं।' (५) 'ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे ।' (६) 'तिन्ह कर कहा करिय नहिं काना ।'-[(१) से (५) तक 'कहना' किया वा कथ-नार्थवाची शब्दका प्रयोग हुआ और अन्तमें 'कहा' (कथन ) शब्दका प्रयोग हुआ । इसका भाव यह है कि जिन-जिनका ऐसा कहना लिखा गया, उन सर्वोंका ही कहना न मानना चाहिये, उनपर ध्यान न देना चाहिये, उनके वचन अयोग्य हैं, वेदविरुद्ध होते हैं। मा॰ पी॰ प्र॰ सं॰ ]। (च) छः कोटियाँ कहनेका भाव कि ऐसे अंग छः प्रकारके हु-( १ ) काण्डत्रयरिहत । (२ ) अवगुणी । (३ ) निर्गुण-सगुण-विवेकरिहत । (४ ) मायावश । (५ ) वातुल, भतविवश, मद्यप । (६) महामोहवश ।—महामोह भीतरकी मदिरा है और मतवालोंका मतवालापन मदिरासे हैं।

प० प० प०—'वातुल भूत विवस मतवारे' यह वचन अज्ञ, अकोविर और अंध इन तीनोंके लिये उपमंहारात्मक है। काम वात है, उससे कोधकी उत्पत्ति होती है। अज्ञानी विवयी जीव विषय-कामनारूपी वातसे वातुल हैं। भूत और पिशाच भिन्न हैं, यथा—'सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि' (शिव-समाज वर्णनमें), 'जंडुक भूत प्रेत पिसाच। ३। २० छं० १।' इत्यादि। माधवनिदानप्रन्थमें भी भूतप्रहोत्थ उन्माद और शिशाचप्रहोत्य उन्मादके लक्षण भिन्न हैं। 'अत्यर्थवाग्विकमचेष्टः' भूतोत्थ उन्मादका एक लक्षण है। वह मनुष्य लज्ञास्पद आसुरी-राक्षसी वृत्तिसे त्रोलता है, किया करता है। यह अकोविदके लिये कहा है। ऐश्वर्य-मदसे अंध ही मतवारे हैं। यथा—'सव ते किन राजमदु माई। जो अँचवत मृप मातिह तेई॥ २। २३९। ६-७।'

क्ष मानस तथा गोस्वामीजीके अन्य ग्रन्थोंमें तम और महामोह ये शब्द यत्र-तत्र आये हैं। इनका अर्थ प्रसंगानुसार जहाँ जैसा है वहाँ वैसा मानसपीयूषमें लिखा ही गया है। टीकाकारोंने इनके अर्थोंके भेद जो लिखे हैं वह भी इनमें दिये गये हैं। यहाँपर पं॰ रामकुमारजीने मोह और महामोह दोनों शब्दोंके प्रयोगका कारण यह वताया है कि पञ्चपर्वा अविद्यामें ये दोनों नाम हैं।

ईश्वरकृष्णकृत सांस्यकारिकाकी 'सांस्यतस्व-कौमुदी' टीकामें पञ्चपर्वा अविद्याका नाम आया है। यया—-'अवएव 'पञ्चपर्वा अविद्या' इत्याह भगवान वार्षणप्यः ॥ ४७ ॥'' उस प्रसंगमें कहा गया है कि योगशास्त्रमें जो पञ्चपत्रेश, अविद्या, 'पञ्चपर्वा अविद्या, देष और अभिनिवेश बताये हैं इन्हींको सांस्थशास्त्रने क्रमशः तम, मोह, महानोह, तामिस्र और अंधवामिस कहा है। तम और मोहके उसीमें आठ-आठ भेद कहे हैं और महामोहके दस। यपा—'भेदस्तमसोऽप्टविद्यों मोइस्य च दर्शविद्यों महामोहः ॥ ४८ ॥'' अव्यक्त, महत्तस्व, अहंकार और पञ्चतन्मात्राओं में आत्मवृद्धि होना 'तम' है। अणिमादि अप्टिसिद्धियों में महामोहः ॥ ४८ ॥'' अव्यक्त, महत्तस्व, अहंकार और पञ्चतन्मात्राओं में आत्मवृद्धि होना 'तम' है। अणिमादि अप्टिसिद्धियों में महामोहः ॥ ४८ ॥'' अव्यक्त, महत्तस्व, अहंकार और पञ्चतन्मात्राओं में आत्मवृद्धि होना 'तम' है। विणमादि अप्टिसिद्धियों में महामोहः ॥ ४८ ॥ स्वर्था सांस्यशास्तानुसार है। और, शब्दादि पंचविषय दिव्य और अदिव्य भेदसे दस हैं, इनमें आसिक्त होना 'महामोह' है।—यह व्याख्या सांस्यशास्त्रानुसार है।

'ज्ञिन्ह कृत महामोह मद पाना' यह वचन 'हिरमायावश अमागी' जीवोंके लिये हैं ।-'मायाबस मितमंद मनागी। हृदय जवनिका बहु विधि लागी॥ ते सठ हठवस संसय करहीं। निज अज्ञान राम पर धरहीं॥ ७ । ७३ । ८-९ ।' सतीजीने स्वयं ही कहा है कि 'में संकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना॥' उपक्रममें इनके विषयमें कहा कि 'तिन्हिह कहत कछु अघटित नाहीं' और उपसंहारमें कहा कि 'तिन्ह कर कहा करिअ निह काना'। शेष तीन अज्ञ, अकीविद, अंध ( के विषयमें कहा ) 'जल्पिह कलपित बचन अनेका'। श्रृङ्खलाके लिये। १९७।१-३ देखिये)।

वि॰ नि॰ — 'वातुल भूत विवस मतवारे। "' यह पाँचवें हरिविमुखके विषयमें कहा जो रामगुणगान नहीं करता। रामगुणगान न करनेवालेकी बुद्धि मिलन हो जाती है, वह विचारहीन बातें बोलता है। 'जिन्ह कृत महामोह मद पाना। "' यह छठे प्रकारके हरिविमुखके विषयमें कहा है जो हरिचरित सुनकर हर्षित नहीं होता। मद्य पीनेवाले प्रत्यक्ष देखते हैं कि मद्यपकी बुद्धिका लोप हो जाता है। स्वयं भी बुद्धिलोपका अनुभव करते हैं। उन्हें बुद्धिलोपकी अवस्था अच्छी लगती है, वे उसीपर आसक्त हैं। इसिलये वे मद्य पीते हैं। इसी माँति कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें धर्मविषद्ध, धास्त्रिवद्ध तथा ईश्वरके विषद्ध बोलना अच्छा लगता है, जानते हैं कि यह बात बुरी है, पर उन्हें व्यसन हो गया है, उसका त्याग नहीं कर सकते, जिस माँति मद्यप मद्यके दोषोंको जानता हुआ उसको त्याग नहीं सकता,। बल्कि उसकी प्रशंसा करता है। मद्यपके कहनेका न तो कोई खयाल करता है और न कोई उसका कहना मानता है। मोहमयी मदिरा तो घड़ी प्रवल है, उसे पान करनेवालेकी बात तो कभी सुननी नहीं चाहिये, वह सब कुछ कह सकता है। तुम तो परीक्षातक ले चुकी हो, तुम्हें रामकथापर रुचि है, तुमने ऐसी बात मुँहसे निकाली कैसे ?

### सो॰—अस निज इदय विचारि तजु संसय भजु राम पद । सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रविकर बचन मम ॥११५॥

मर्थ-अपने द्वदयमें ऐसा विचारकर संदेहको छोड़ो और श्रीरामजीके चरणोंका भजन (सेवन) करो । है गिरिजे ! श्रमहाी अंवकारका नाश करनेवाळे सूर्यिकरणह्मी हमारे वचन सुनो ॥ १९५॥

टिप्पणी—१ (क.) 'अस' अर्थात् यह लोग अप्रामाणिक बात कहते हैं, इनके कथनपर कान न देना चाहिये, ऐसा । (ख) कि ऐसा ही भुशुण्डिजाने गरुइजीसे कहा है । यथा—'अस विचारि मितिधीर तिज कुतके संसय सकल । मजहु राम रघुवीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥ ७ । ९० ।' तात्पर्य यह है कि विचार करनेपर संशय चला जाता है । बिना हृदयमें विचारे संदेह दूर नहीं होता किंतु परिताप बढ़ता जाता है । यथा—'अनसमुझे अनसोचिबो अविस समुझिये आषु । तुलसी आषु न समुझिये पल पल पर परिताषु ॥' (दोहावली ) । संशय दूर होनेपर मजन बनता है । (ग) 'सुनु गिरिराजकुमारि '''—भाव कि जिनको पूर्व गिना आये हैं, उनके वचन न सुनो, वे भ्रममें डालनेवाले हैं; प्रत्युत हमारे वचन सुनो, क्योंकि हमारे वचन भ्रमके नाशक हैं । ि स्थाय दूर करके अब भ्रमको दूर करते हैं ।

वि० त्रि०--१ (क) 'अस "तनु "संसय' इति । अधम नर वातुल, भूतविवश और मतवालेकी माँति श्रुति-छिद्धान्त विषयोंपर शंका उठाते हैं, शास्त्रविषद्ध वार्ते कहते हैं । संसारसागरके पार जानेके इच्छुकोंको वेदपर विश्वास करना ही होगा । संशय और विषयंय ये दोनों तत्परत्वके मुख्य प्रश्नधक हैं । इनका नाश विषरीत निश्चयसे होता है । अतः इस विषयकी शंका छोड़ो । रामको ब्रह्म समझकर भजो । (ख) 'सुनु'—मनन निद्ध्यासन भी 'श्रवण' के अन्तर्गत हैं । जिसने सुनकर मनन निद्ध्यासन नहीं किया, उसने वस्तुतः श्रवण ही नहीं किया, क्योंकि उसका सुनना न सुननेके बरावर हैं । यहाँ 'सुनु' कहकर तीसरी विनतीके उत्तरकी समाप्ति कही गयी।

विष्यहाँ यह शक्का उपस्थित होती है कि "शिवजी पार्वतीजीसे खलांके वचन श्रवण करनेको मना करते हैं और यह उमामहेश्वरसंवाद त्रेतायुगमें हुआ, यथा 'एक बार त्रेताजुग माहीं। संभु गए कुंमजरिष पाहीं॥' ८७ हजार वर्षपर शिवजीकी समाधि छूटी, फिर सतीका मरण हुआ, पार्वतीका जन्म हुआ, ४४०० वर्ष पार्वतीजीने तप किया, तत्रश्चात् विवाह हुआ, भोग-विलासमें बहुत वर्ष वीते, उसके कुछ दिनों बाद संवाद हुआ। १२ लाख ९६ हजार वर्ष त्रेताका प्रमाण है तनतक त्रेतायुग ही रहा। तब त्रेतायुगमें खल कहाँ रहे ? यथा 'ऐसे अधम मनज खल कृतजुग त्रेता नाहिं। हापर कछुक क्र कहाँ है होहहिंह कि लिजुग माहिं॥ ७।४०।'' इसका समाधान यह है—शिवजीने पार्वतीजीमे कहा कि 'मुम्ह रघुबीर सरन

अनुरागी। कीन्हें हु प्रश्न जगतिहत लागी॥' जगत्के हितार्थ जब यह प्रश्न किये गये हैं तब यह आवश्यक हुआ ही कि इसके अधिकारी और अनिधकारियोंका वर्णन करते। किनकी बातें कान देनेसे मोह उत्पल होता है, यह भी बताना ही चाहिये जिससे जगत् उनसे बचे। अतएव जगत्हितार्थ श्रीपार्वतीजीके मिषसे जगत्को खलोंके वचन सुननेसे मना करते हैं। शिवजी सर्वश्च हैं, वे जानते हैं कि आगे द्वापर और किलमें ऐसे खल होंगे। यह उपदेश वा कथन वैसा ही है जैसा अनस्याजीका पातिवत्यका उपदेश श्रीसीताजी प्रति हुआ है, यथा 'सुनु सीता तब नामु सुमिरि नारि पतिवत करिं। तोहि प्रानिप्रय राम कहें कथा संसारिहत ॥' (ग) 'रियकर वचन मम'—यहाँ वचनको सूर्यिकरण कहा है, रिव क्या है शिवजीका ज्ञान ही रिव है, यथा 'जासु ज्ञान रिव मवनिसि नासा। वचन किरन मुनि कमल विकासा शिरणा शि हि प्रानिप्रय सम कहें कथा संसारिहत ॥ जासु ज्ञान रिव मवनिसि नासा। वचन किरन मुनि कमल विकासा शिरणा शि हि चित्र महिमा सुनत अमित बुद्धि अति मोरि॥' उमाजीके इस वचनके सम्बन्धि वहाँ 'अमतम रिवकर बचन मम' कहा गया। यहाँ परंपरितरूपक है।

#### सगुनिह अगुनिह निहं कछ भेदा । गाविह मुनि पुरान बुध वेदा ॥ १ ॥ अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ २ ॥

शब्दार्थ—सगुन, अगुन—नोट १ में देखिये। अरूप=व्यक्तरूप रहित। =प्राकृतरूप रहित, चिदानन्दरूपवाला। अळख (अळक्ष्य) =जो देख न पड़े।

अर्थ—सगुण और निर्गुणमें कुछ भेद नहीं, मुनि, पुराण, पण्डित और वेद (ऐसा) कहते हैं ॥ १॥ जो निर्गुण, (व्यक्त) रूपरहित, अलक्ष्य और अजन्मा है वहीं भक्तके प्रेमके वश सगुण (व्यक्त गुणयुक्त) होता है ॥ २॥

टिप्पणी—9 'सगुनिह अगुनिह निहं ""।' इति । पूर्व दोहा 99५ (५) में कहा कि 'जिन्ह के अगुन न सगुन विवेका । जल्पिह किल्पत बचन अनेका ॥' अब अगुन-सगुनका विवेक कहते हैं कि इनमें कोई मेद नहीं हैं । निर्गुण-सगुनमां कुछ मेद नहीं हैं, इस कथनका भाव यह है कि जैसे निर्गुणमें मोहादि विकार नहीं हैं वैसे ही छगुणमें भी विकार नहीं हैं । निर्गुणमें सगुणसे बड़ा मेद समझ पड़ता है, निर्गुणमें किञ्चित् भी विकार नहीं है और छगुणमें सभी दिगार देख पढ़ते हैं ( यद्यि वस्तुत: ये भी विकार नहीं हैं ), इसीसे इनमें अमेद कहा । दोनोंमें अमेद हैं, कोई भी मेद नहीं हैं, इसमें 'मुनि पुराण बुध और वेद' का प्रमाण देते हैं—'गावहिं मुनि "'।

#### **\* सिद्धान्त** \*

स्वित्र गुणों और सम्यक् ऐश्वयोंसे युक्त हैं। दिव्य गुणोंकी दो अवस्थाएँ हैं। एक व्यक्त, दूसरी अव्यक्त। जब दिव्य गुणों अौर सम्यक् ऐश्वयोंसे युक्त है। दिव्य गुणोंकी दो अवस्थाएँ हैं। एक व्यक्त, दूसरी अव्यक्त। जब दिव्य गुण अव्यक्त अवस्थामें रहते हैं तब ब्रह्मको निर्गुण वा अगुण कहा जाता है। अगुण=अ (नहीं) + (व्यक्त) गुण ।=नहीं हैं व्यक्त गुण जिसमें। अथवा, अगुण=अव्यक्त हैं गुण-जिसके। यह मध्यमपदलोपी समासद्वारा अर्थ होगा।

'अगुण' का अर्थ मानसके बहुतेरे प्रसङ्गोंमें इसी प्रकार होगा। गोस्वामी जीका अभिप्राय भी यही जान परता है जैसा कि अनेक प्रसङ्गोंपर विचार करनेसे सिद्ध होता है; यथा 'अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अक्य अगाध अनादि अनुपा। " एक दास्त्रात देखिय एकू। पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू ॥ " निर्गुन तें एहि माँति यह नाम प्रमाउ अपार। १।२३।', "जधिप ब्रह्म अलंड अनंता। अनुभवगम्य भजिंद जेहि संता। अस तव रूप विधान जान हैं। किरि किरि सगुन ब्रह्म रित मान हैं। ३। १३।''—(इसमें यद्यपि 'अगुन' शब्द नहीं है परन्तु अन्तिम चरणके 'सगुन' शब्द स्पष्ट है कि प्रथम दो चरणोंमें 'निर्गुण' स्वरूपका वर्णन हैं), "लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्देत अगुन हदमेसा। अकल अनीह अनाम अरूपा। बनुभवगम्य अर्खंड अनुपा। "विविध माँति मोहि मुनि समुझाना। निर्गुन मत सम हृदय न भावा॥ ७। १९९।'' इत्यादि। और 'कोड ब्रह्म निर्गुन प्याव अन्यक्त जेहि ध्रुति गाव॥६।९९३।'' में तो स्पष्ट ही कर दिया गया है।

यद्यपि 'निर्गुण' शब्दका अर्थ समन्वय-सिद्धान्तके विद्वानींने 'मायिक गुणींत रहित' किया है तथानि यह अर्थ मानसके ऐसे ऐसे कतिपय प्रसङ्गोंमें सङ्गत नहीं होता।

जैसे कि प्रकृत प्रसङ्गमें 'सगुनिह अगुनिह निहं कछ भेदा' से जना रहे हैं कि सगुण और अगुण दो भिन्न-भिन्न अमस्थाएँ हैं जो अनुभवमें आती हैं। आपाततः भिन्न अवस्था होनेसे इनको दो मान सकते हैं परंतु विचारपूर्वक सहम दृश्मि देखनेपर उनमें भेद नहीं है, यही वात यहाँ कही गयी है। अब 'अगुन' का अर्थ 'मायिक गुणोंसे रहित' लेनेसे यह आपत्ति पढ़ती है कि तब सांनिध्यात् 'सगुण' का अर्थ भी उसी ढंगसे 'मायिक गुणोंसे युक्त' होगा जो अत्यन्त अनिष्ट है। दृष्टरे, जो मायिक गुणोंसे रहित है वह दिव्यगुणोंसे युक्त है इस कथनसे कोई विशेषता नहीं आती। तीसरे, 'मायिक गुणोंसे रित' और 'दिव्यगुणोंसे युक्त' ये विशेषण व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाओं से समानरूपसे लग सकते हैं तब किर 'निह कि कि मेदा' शब्दोंका महत्त्व ही क्या रह जाता है ?

र अद्देत विद्वान्तमें ब्रह्मको निर्मुण अर्थात् दिव्य (अर्थात् सान्तिक ) और अदिव्य (अर्थात् राजस-तामस ) सर्वमुणोंसे रिहत केवळ सिन्दानन्दस्वरूप माना जाता है। ध्यान रहे कि 'सिन्दानन्दरं गुण नहीं हैं किंतु ब्रह्मका स्वरूप ही है। उपनिषद् पुराण आदिमें जो माया प्रकृति अव्यक्त आदि नामोंसे कही जाती है, वह ब्रह्मकी शक्ति है। उसके सख, रज और तम ये तीन गुण हैं। मायामें ये तीनों गुण समान अवस्थामें रहते हैं। जब हन गुणोंमें मिभण आरम्भ होता है तव महत्त्त्वन, अहङ्कार, पञ्चतन्मात्रा, पञ्चमहाभूत आदि सब सृष्टि अनुभवमें आती है। इस मायाके दो भेद हैं—विद्या और अविद्या। विद्योपाधि ब्रह्मको ईश्वर कहा जाता है। यह ईश्वर कर्त्वमकर्त्तुमन्यथाकर्त्तु समर्थ एवं भक्तव्यस्त तथा दया समा आदि गुणोंसे युक्त है। यद्यपि ये सब गुण मायाके हैं ब्रह्मके नहीं, तथापि माया स्वयं जह है, उसको स्वयं कुछ वळ नहीं है, वह चिद्रूप ब्रह्मके आश्रयसे ही सब कुछ करती है; जैसा मानसमें ही कहा है—"एक रचह जग गुन यस जाकें। प्रसु प्रेरित नहि निज यळ ताकें॥ ३। १५। ६।" अतः इन मायाके गुणोंका आदि आश्रय होनेसे ब्रह्मको 'सगुण' कहा जाता है परंतु वह वस्तुतः है निर्मुण।

सत्त्व गुण भी मायाका ही है तथापि मायाका परिवार जहाँ-जहाँ गिनाया गया है वहाँ-वहाँ काम-क्रोधादि राजस-तामस गुणोंका ही उल्लेख मिलता है; जिससे स्पष्ट है कि दया क्षमा वात्सल्य आदि सात्त्विक गुण जो कि साधारण जीवों-तकमें देख पढ़ते हैं वे जीवको मायासे छुड़ानेवाले हैं। इसीसे उनको मायाके परिवारमें नहीं गिनाया गया। जैसे मोक्षादिकी कामना कामना नहीं कही जाती, वैसे ही सात्त्विक गुण मायाके होनेपर भी उनकी गणना मायामें नहीं की जाती। अतः जैसे जीवोंके सात्त्विक गुण मायामें नहीं गिने जाते वैसे ही ईश्वरके जो शुद्ध सात्त्विक गुण हैं, वे भी मायाके नहीं माने जाकर ईश्वरके ही माने जाते हैं। यद्यपि वे गुण हैं मायाके ही।

टिप्पणी—२ 'गाविं सुनि पुरान बुध बेदा' इति। अर्थात् हमारे इस वाक्यके कि 'सगुनिह अगुनिह निहं कछु भेदा' ये सब प्रमाण हैं। 'सगुनिह'''' ये बचन शिवजीके हैं। इन बचनोंको कहकर वे जनाते हैं कि इम भी यही कहते हैं। यथा—'सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रविकर बचन सम।' यही प्रथम बचन है।

वि॰ त्रि॰—शास्त्रका अनुवाद बाँच छेनेसे कोई शास्त्रके मर्मको नहीं जान सकता । उसे तो गुरुपरम्परासे मनन-शीछ महात्मा लोग जानते हैं । अतः वेद-पुराणके साथ ही, मुनि और बुधको भी प्रमाण दे रहे हैं ।

नोट-मुनि, पुराण, बुध और वेदोंके गानेके प्रमाण, यथा ( क्रमसे )-

- (क) 'निरक्षनं निष्प्रतिमं निरीहं निराश्रयं निष्ककमप्रपञ्चम्। नित्यं ध्रुवं निर्विषयस्वरूपं निरन्तरं रामसहं मजामि।', रामः सत्यं परं ब्रह्म रामात् किंचिन्न विद्यते। तस्माद्रामस्वरूपोऽयं सत्यं सत्यिमदं जगत्॥' (रा॰ स्तव॰ ५६, ९४), अर्थात् निर्मल, निरुपम, इच्छासे रहित, जिनको किसीका आश्रय नहीं है, निरवयन, प्रपंचसे रहित, अविनाशी, जिनका स्वरूप निर्विपय है ऐसे श्रारामजीको मैं निरन्तर भजता हूँ॥ ५६॥ श्रीरामजी ही सत्य पर-ब्रह्म हैं। उनके बिना और कुछ नहीं है, अतः यह जगत् श्रीरामजीका ही स्वरूप है (यह बात) सत्य है। अथवा यह जगत् सत्य है, सत्य है। ९४॥
- (ख) 'सरवादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः । स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः प्रमानाणः प्रसीदतु ॥ योऽसी निर्मुणः प्रोप्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः । प्राकृतेहेयसस्वाधेर्गुणहीनत्वसुच्यते ॥' (विष्णु पु०) । अर्थात् सत्व, रज और तम ये प्रकृतिके गुण हैं । ये गुण भगवान्में नहीं हैं, यह सर्व शुद्धः पदार्थोस शुद्ध है । वह आदिपुरुष (मेरे ऊपर) प्रसन्न हों ॥ शास्त्रोमें जो भगवान्को निर्मुण कहा जाता है इसका तात्पर्य यह है कि भगवान् मायाके तुच्छ गुणोंसे रहित हैं ॥

पुनश्च 'परमानन्दसंदोहो ज्ञानमात्रश्च सर्वशः । सर्वेर्गुणैः परिपूर्णः सर्वदोपविवर्जितः ॥' (वराहपु०) अर्थात् । पद्मात्मा श्रेष्ठ आनन्दसे परिपूर्ण, ज्ञानस्वरूप और सर्वव्यापक है। वह सर्व (दिव्य) गुणोंसे परिपूर्ण और सर्व दोपोंसे रहित है। 'समस्तकल्याणगणात्मकोऽसी स्वशक्तिलेशाद्धतभूतसर्गः । तेजोवलेशवर्यमहावयोधसुवीर्यशक्त्यादिगुणैकराशिः ॥

परः पराणां सकला न यत्र क्लेशादयः सन्ति परावरेशे।' (विष्णुपु॰ ६।५।८४-८५) अर्थात् सर्वमङ्गलकारी गुणोंसे युक्त, अपनी शक्तिके लेशमात्रसे जो अनन्त ब्रह्माण्डोंको धारण करते हैं, जो तेज, बल, ऐश्वर्य आदि गुणोंसे युक्त हैं (हमलोगोंकी दृष्टिसे) श्रेष्ठ (देवता आदि) जिसकी अपेक्षा छोटे हैं ऐसे जिस ईश्वरमें क्लेश आदि कुल भी नहीं हैं वे बड़ोंके भी बड़े हैं।

'समस्तहेयरहितं विष्ण्वाख्यं परमं पदम्' (विष्णुपु॰ १।२२।५३) विष्णु जिनका नाम है ऐसा श्रेष्ठ पद सर्व त्याज्य (गुण आदि) से रहित है।

(ग) 'निर्गुणवादाश्च परस्य ब्रह्मणो हेयगुणासम्बन्धाद्युपपद्यन्ते' (जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्यजी । धीभाष्य )। अर्थात् परब्रह्मके विषयमें (श्रुति-पुराणादिमें ) जो निर्गुणबोधक वाक्य मिलते हैं उनका परब्रह्ममें त्याच्य गुणोंका सम्बन्ध न होनेसे प्रतिपादन किया जाता है। 'स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोपमशेषकल्याणगुणैकराशिम् ।' (जगद्गुरु श्रीनिम्वार्का-चार्यजी )। अर्थात् समस्त दोषोंसे रहित और स्वभावतः जिनमें कल्याणकारी दिव्य गुणोंका एक समृह स्थित है।

'माकृतगुणरहितस्वेन दिव्यगुणवस्वेन च निर्गुणसगुणपदवाच्यं ब्रह्म एकमव ।' (बिन्ह्यचार्य जगद्गुर श्रीरामप्रसादा-चार्यजी ) प्राकृत गुणोंसे रहित होनेसे निर्गुण और दिव्यगुणोंसे युक्त होनेसे सगुण शब्दोंसे कहा। जानेवाला पखहा एक ही है।

(घ) 'परास्य शक्तिविधिव श्रूयते स्वामाविकी ज्ञानवलिशया च ।' (श्वेताश्वतर उ० ६-८) इसपर ब्रह्मकी स्वामाविक ज्ञानवलिशयात्मक विविध परा-शक्ति सुनी जाती है। 'य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिवस्सो- ऽिषपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः।' (छान्दोग्य ८।७।१)। अर्थात् आत्मा पाप, जरा, मृत्यु, क्षघा, पिपासादिस रिहत और सत्यकाम सत्यसंकल्प है।

टिप्पणी —३ 'अगुन अरूप अलख अज जोई।"" इति। (क) यह श्रीपार्वतीजीके 'राम सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलख गित कोई॥' इस प्रश्नका उत्तर है। चारों विशेषणोंका स्वरूप आगे दृशन्तद्वारा दिखाते हैं। (ख) 'मगत प्रेम बस सगुन सो होई' यह सगुण होनेका हेतु कहते हैं, यथा—'तुम्हासारिखे संत प्रिय भोरं। धर्री देह निहं आन निहोरे॥ ५। ४८।', 'व्यापक बिस्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चिरत कृत नाना॥ सो केवल भगतन्त हित लगी। परम कृपाल प्रनंत अनुरागी॥ १। १३।', 'भगत हेतु मगवान प्रभु राम धरेउ तन भूप। ७। ७२।' भगवती श्रुति कहती है—'उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना' (रा० पू० ता०)। यह पार्वतीजीके प्रथम प्रश्न 'प्रथम सो कारन कहहु विचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन यपु धारी॥ १९०। ४।' का उत्तर यहाँ से चला।

मा॰ त॰ वि॰—जो अगुण अर्थात् सिच्चदानन्दमात्र है, अरूप अर्थात् प्राक्षतरूपहित अनादिरूप है, अलख अर्थात् प्राक्षत दृष्टिसे गोचर नहीं किंतु निज शक्ति (गोचर होता है) और जो अज है अर्थात् माता-पिताक र नवीर्य-से उत्पन्न नहीं, वही भक्तके प्रेमके मारे सगुण होता है, जब भक्तको देखा कि वह तदाश्रय, तल्लीन, तद्रूप हो गया, फिर तो सगुणरूप बनाका बना ही है अर्थात् स्वतन्त्र सिच्चदानन्दरूप ही किसीको साकेतादि सर्वोत्कृष्ट लोकोंमें अद्भुत लीला सम्पन्न, किसीको पुत्र-सा इत्यादि यथायोग्य भावात्मक प्रेमकी बाहुल्यतासे न कि जीवोंकी तरह परतन्त्र, अलग्न आदि गुणविशिष्ट हो जाता है। ऐसे निर्विशेष तत्त्वका सविशेष होना क्योंकर (सिद्ध होता है) यह आगे कहते हैं 'जल हिम'''।

वि॰ त्रि॰ – अगुण, अरूप, अव्यक्त और अज जिस ब्रह्मको कहते हैं, वह भक्त में प्रमक्ते वश हो जाता है। वैसा भक्त चाहता है वैसा वह बन जाता है। यथा — 'यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेष विद्धाम्यहम्। गीता ७।२९। वह निर्मुण से सगुण, अरूपसे रूपवान्, अन्यक्तसे व्यक्त और अजसे जन्मवाला हो जाता है।

वे० भू०—भाव यह है कि जो अगुण है अर्थात् सिचदानन्दमात्र है, प्राकृत गुण (जैसे काम-क्रोधादि) रहित है, जो प्राकृतरूप स्थामत्व, गौरत्व तथा बाल, पीगण्ड, युवा आदि अवस्थापन्न रूपरहित है वा जिसका रूप अनादि है, जो अलल है अर्थात् जो प्राकृत नेत्रादि इन्द्रियोंसे अगोचर है किंतु अपनी शक्तिसे ही गोचर होता है, जो माता-पिताक वीर्यसे उत्पन्न नहीं एवं जिनका जन्म-मरणादि विकारोंसे रहित शुद्ध सत्वात्मक विग्रह है वे ही भगवान् भक्तोंके प्रेमवश दिखानेमान्नको प्राकृत गुणींका भी ग्रहण करते हैं। यथा—'शुद्धं स्वधाम्न्युपरताखिल बुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिपिष्य मायाम्। तिष्टं स्तर्येव पुरुषत्व मुंपेत्य तस्यामास्ते मवानपरिशुद्ध इवात्मतन्त्रः ॥ भा० ४।७।२६।', 'मनहु महा विरही अति कामी ।३।३०।९६।', 'भारि बिरह दुख कहेउ अपारा। मयो रोष रन रावन मारा॥' तथा प्राकृतरूपोचित अवस्थाओंका ग्रहण भी अपने दिव्य विग्रहमें करते हैं; यथा—'मये कुमार जबहिं सब भाता'। १। २०४।', 'बय किमोर सुख्यायन्तः''। १। २२०।' इत्यादि। इसीसे प्राकृत इन्द्रियोंसे ग्राह्म भी होते हैं, यथा—'नयन विषय मो कहें मयेउ। १।३४९।', 'ममरप प्राह्त्यादि। इसीसे प्राकृत इन्द्रियोंसे ग्राह्म भी होते हैं, यथा—'नयन विषय मो कहें मयेउ। १।३४९।', 'ममरप प्राह्त्यादि।

विकोकोई जाई।''''२ | १२१ |', 'सब सिसु पृहि मिस प्रेम वस परिस सनोहर गात । तन पुरुकहिं अति हरपु हिय देखि देखि दोठ आव ॥ १ । २२४ ।' इत्यादि ।

जो गुन रहित सगुन सोइ कैसें। जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसें॥ ३॥

शब्दार्थ — हिम उपल=त्रफ्ता पत्थर अर्थात् ओला । विलग-अलग, भेदवाले ।

अर्थ—जो गुणरहित है वही सगुण है। (यह) कैसे ? जैसे जल और ओलेमें भेद नहीं ॥ ३॥

टिप्पणी—9 (क) श्रीपार्वतीजीको संदेह था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण नहीं होता, यथा—'ब्रह्म जो क्यापक विरक्त धकल अनीह अभेद। सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद॥ १।५०।' श्रीशिवजीने निर्गुणका सगुण होना फहकर उनका यह संदेह दूर किया। आगे दोहेतक श्रीरामरूपमें जो संदेह है उसे दूर करते हैं। (ख) 'जल्ल हिम उपछ पिछग निह जैसें' हित। अर्थात् जैसे जल और हिम-उपलमें कुछ भेद नहीं है, इसी प्रकार अगुण और सगुणमें मेद नहीं है। जो अरूप था उसका रूप इस प्रकारसे हुआ जैसे जलसे हिमउपल हुआ, जो अगुण था वह ऐसा सगुण हुआ जैसे हिम उपल, तथा जो अलख था वह ऐसा लख्नेपड़ा, जो अज था उसने इस प्रकार जन्म लिया। इक्ट हिमउपलमें ही सब दिखा दिया। प्रथम जो जल था वही कारण पाकर पत्थर (ओला) हुआ और फिर जल हो गया। ऐसे ही जो प्रथम निर्गुण था बह (मक्तप्रेमरूपी)कारण पाकर सगुण (ब्यक्त गुणवाला) हुआ और फिर निर्गुण (अब्यक्त गुणवाला) हो गया। [(ग) जो निर्गुण है वह सगुणरूप कैसे घारण,करता है, इसका उत्तर यहाँ दिया कि जो निर्गुण है वही सगुण है जेसे जल और ओला। भाव कि तुम सगुणमें विकार आरोगण करती हो, वस्तुतः उसमें विकार है नहीं। जैसे जल निर्वि-कार है वैसे ही ओला भी। ओला भी जल ही है और कुछ नहीं। वैसे ही सगुण और निर्गुणमें भेद नहीं। (खर्रा)]।

मा॰ त॰ वि॰—जल कारण पाकर ओला बन गया पर ज्यों-का-त्यों स्वयमेव, सस्त्य ही है न कि ओरका और हो गया । नोट—'जल हिम उपल' का हप्टान्त देनेका तात्पर्य यह है कि जैसे जलमें कठिनता, बर्जुलाकार और विशिष्ट हवेतता आदि गुण प्रथम देखनेमें नहीं आते परंतु जब शैत्यसंयोग होता है तब बिना किसी अन्य वस्तु के मिलाये ही वह बर्फ यन आता है, उस समय उसमें ये सब गुण प्रकट हो जाते हैं और तदनुसार उसका नाम भी दूसरा हो जाता है। अज्ञानी लोग इसे जलसे भिन्न समझते हैं पर शानी इसमें और जलमें अमेद मानेंगे। यदि जलमें कोई अन्य वस्तु मिलनेसे ओला बनता तो कहा जा सकता था कि उपर्युक्त धर्म उस मिलाये हुए वस्तु के हैं पर इसमें कोई अन्य वस्तु न मिलानेपर भी ये गुणवर्म उत्तब होते हैं अतः यह सिद्ध है कि ये गुणधर्म पूर्व ही स्थित थे, प्रथम अन्यक्त थे, अब व्यक्त हो गये। जैसे कोई अपरिचित मनुष्य हमारे सामने आवे तो हम उसे मनुष्य ही कहते हैं। यदि वह गाने लगा तो हम उसे गवेया कहेंगे अर्थात् गुणके प्रकट होनेपर हम कहेंगे कि गवेया आया है। यदि हम उस मनुष्य के गुण पहलेसे ही जानते हैं तो न गानेपर भी हम उसे गवेया ही कहते हैं। इसी तरह अन्यक्त ब्रह्मको न जाननेपर हम उसके गुण पक्ट होनेपर उसे सगुण कहते हैं और उसके गुण पूर्विस ही जाननेपर अन्यक्तावस्थामें भी हम उसे उन गुणोंसे युक्त कहते हैं। जैसे अन्यक्तावस्थामें भी इम उसे उन गुणोंसे युक्त कहते हैं। जैसे अन्यक्तावस्थामें भी उसको 'जय सगुन निर्गुण रूप अनूप भूष सिरोमने।'''' आदि कहा है।

वेदान्तभूषणजी—जल और ओलेमें केवल द्रवत्व और कितन्त्वका भेद रहता है। अर्थात् वहीं पदार्थ जम द्रवत्वरिहत तथा कितन्त्विशिष्ट रहता है तब ओला कहा जाता है और जब द्रवत्व विशिष्ट तथा कितन्त्वरिहत रहता है तब जल कहा जाता है। केवल द्रवत्व एवं कितन्त्वके उद्भूतानुद्भूतके कारण वह दो नामसे कहा जाता है। 'तासां त्रिवृतं त्रिवृतंमकेकाम करोत्। छान्दोग्य० ६।३।४।' के अनुसार अप् तत्वमें चतुर्थाय तेजतत्त्व तथा चतुर्थाय पृथ्वीतत्त्व है, इसिलेये जिस समय पृथ्वीतत्त्वकी अधिकता रहती है उस समय अपतत्त्व द्रवत्वाधिक्यके कारण जल कहा जाता है और जिस समय पृथ्वीतत्त्वकी अधिकता रहती है उस समय अपतत्त्व कठोरतायुक्त होनेके कारण हिम, उपल, ओला, वर्फ आदि कहलाता है। केवल इसके अतिरिक्त जल और ओलेमें कोई भेद नहीं रहता। इसी तरह स्वामाविक दिव्यगुणविशिष्ट सगुण और स्वामाविक हेयगुणरिहत निर्मुणमें केवल ऐश्वर्य तथा माधुर्यके गोपनत्व एवं प्रदर्शनत्वमात्रका भेद रहता है। अर्थात् जब ब्रह्म अपने ऐश्वर्यके साधिक्यका गोपन करके माधुर्यके आधिक्यका प्रदर्शन प्राकृत इन्द्रियविशिष्ट जीवोंको कराता है तब सगुण और जब माधुर्या- धिक्यका गोपन करके केवल शास्त्रें स्वर्याधिक्यका प्रदर्शन कराता है तब विग्रुण कहा जाता है। जिस तरह अप तक्त्वके स्वर्याधिक्यका गोपन करके केवल शास्त्रें स्वर्याधिक्यका प्रदर्शन कराता है तब विग्रुण कहा जाता है। जिस तरह अप तक्त्वके

द्रवत्व एवं कठिनत्वका कारण तेज एव पृथ्वीतत्त्वकी उद्भूतता तथा अनुद्भूतता है उसी तरह ब्रह्मके उभयहूप प्रदर्शनत्वका कारण 'भगत प्रेम यस सगुन सो होई', 'सोइ द्रसरथ सुत भगतहित कोसलपित भगवान' इत्यादिके अनुसार भक्तपरवशता कहणा आदिको प्रकट करनेसे सगुण तथा इससे भिन्न ईश्वरत्व प्रदर्शनकालमें निर्गुण कहलाता है।

वि० त्रि० — शास्त्र की मर्यादा कहकर अब उसी मर्यादाके भीतर तर्क भी दे देते हैं। प्रश्न यह है कि निर्मुण और सगुण दोनों परस्पर विरोधी पदार्थ हैं, एकमें ही विरुद्धधर्माक्षयत्व कैसे सम्भव है। उत्तर देते हैं कि दो पदार्थ नहीं हैं, अवस्थामेदसे स्वरूपमें भेद मालूम पद्भता है। वास्तयमें भेद कुछ नहीं। जैसे जलका स्वाभाविक गुण द्रवत्व है, परन्तु शीतके वहा होकर उसमें हदता आ जाती है और वह पत्थर-सा हद हो जाता है, जो यात उसमें नहीं थी वह भा जाती है।—हस भाँति 'जो नृप तनय त ब्रह्म किमि' इस मोहांशको मिटाया।

जासु नाम अम तिमिर पतंत्रा । तेहि क्षिमि क्षहिअ विमोह प्रसंगा ॥ ४ ॥ शब्दार्थ---- तिमिर=अन्धकार । पतंग-सूर्य । प्रसंग ( सं० ) + क्षतिष्ठ सम्बन्धः सम्बन्धः माति । ।

अर्थ—जिसका नाम भ्रमरूपी अन्यकार (नष्ट करनेके ) क्रिये सूर्यके समान है उसमें मोहका सम्यन्ध कैसे कहा जा बकता है ! ।। ४ ।।

टिप्पणी—१ (क) प्रथम कथाका माहात्म्यं कहा, यथा—'रासकथा सुरघेनु सम सेवत सब सुखदानि। ''१११। 'रामकथा सुंदर करतारी। संसय बिहन उड़ाविन हारी। रामकथा कि बिटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराजकुमारी। । इत्यादि; अब नाममाहात्म्य कहते हैं—'जासु नाम अम'''। और आगे रूपमाहात्म्य कहते हैं। (ख)—(यहाँ पार्वती-जीकें 'नारि विरह मित भोरि' का उत्तर है)। (ग) 'जासु नाम अम तिमिर पतंगा' हित। अर्थात् जिनका नाम केनेसे दूसरोंके अम मिट जाते हैं; यथा—'सेवक सुमिरत नामु समीती। बिनु अम प्रवक्त मोह दल्ल जीती। ''१। २५। ७।' [ भाव कि प्रमुका तो नाममात्र अमका नाशक है। जहाँ सूर्य प्रकाशमान है वहाँ अन्यकार कैसा ! नामके तेजके सम्मुख मोह जा ही नहीं सकता; यथा—'दिनकर के उदय जैसे तिमिर तोम फटस' (विनय०)। (घ) 'तेहि किमि कहिम विमोह प्रसंगा' अर्थात् जिसके नाममें यह गुण है कि वह दूसरेके मोह-अमको दूर कर देता है, उसमें मोह सम्बन्धप्राप्ति असम्भव है, उसमें मोह होनेकी चर्चा चलाना अयोग्य है, मोह होना तो कोसों दूर है। भाव यह कि अम अपनेमें है, उसमें मोहका लेश सम्बन्ध नहीं है। पार्वतीजीने जो कहा था कि 'खोजें सो कि अज्ञ हव नारी। १। ५१। २।' यही विमोह प्रसंग है, जिसकी ओर यहाँ इशारा है। (यह समाधान 'कैमुतिकन्याय' से किया गरा है। जिसने बड़े वड़े कामकिये उसे छोटा काम क्या बड़ी बात है)]।

नोट--- भुशुण्डिजीने भी ऐसा ही कहा है । यथा-'निर्मेख निराकार निर्मोहा । निरय निरं जन सुख संदोहा ॥ प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ इहाँ मोह कर कारन नाहीं । रिय सनमुख तम कयहुँ कि जाहीं

॥ ७ । ७२ ॥ यहाँ परम्परित रूपक और वक्रोक्तिका भिश्रण है ।

वि० त्रि०—नाम और रूप मायाके अंश हैं इसिंख्ये उन्हें उपाधि कहा । यथा—'नाम रूप दुइ ईस उपाधी'। सक्ष तो उनका सिंबदानन्द है, पर इस नाम उपाधिमें, जिसके सम्बन्धसे ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि सूर्यकान्तमणिकी भौति पापरूपी रूईकी राशिको भसा करके ज्ञानका कारण होता है, यह विरद्द-विकल नहीं हो सकता ।

राम सचिदानंद दिनेसा। नहिं तहें मोह निसा छव छेसा।। ५।। सहज प्रकासरूप भगवाना। नहिं तहें पुनि विज्ञान विहाना।। ६।।

शब्दार्थ—दिनेसा (दिनेश ) = दिनके स्वामी; सूर्य। हव लेसा (हव हेश) = किंचित् भी, हेश या नाम मात्र।

बिहान=सबेरा।
अर्थ — भीरामचन्द्रजी सिचदानन्द (रूप) सूर्य हैं। वहाँ मोहरूपी रात्रिका लेशमात्र- नहीं है॥ ५॥ वे स्वामाविक ही प्रकाशरूप और भगवान ( पड़ैश्वर्ययुक्त ) है। वहाँ विज्ञानरूपी सबेरा ही नहीं होता॥ ६॥

टिप्पणी—१ (क) 'राम सचिदानंद' का भाव कि सचिदानन्दरूपमें मोहादि विकार नहीं हैं। इसीते ऐरवर्षमें सचिदानन्द कहते हैं। यथा—'जय सचिदानंद जग पावन । १ । ५० ।', 'तिन्ह नृपसुतिह कीन्ह परनामा । कहि सचिदानंद

<sup>\*</sup> प्रथम संस्करणमें 'प्रसंग' का अर्थ 'चर्चा' लिखा गया था और इस चरणका अर्थ 'उसके सम्बन्धमें मोहकी चर्चा कैसे हा सकते हैं' किया गया था।

परवामा ॥ १ | ५० ॥, 'जानेडँ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह । ७ | ५२ ।, 'उमा अवधवासी नर नारि कृतारथरूप । क्रम्मुक्तिदानंदघन रूचुनायक जह भूप ॥ ७ । ४७ ॥, 'सोइ सिचदानंद घन रामा । अज बिज्ञान रूप बलधामा ॥'''॥ ७ । ७२ ।, 'चिदानंद संदोह राम विकल फारन कवन । ७ । ६८ ।, 'प्राकृत सिसु इव लीला देखि भएउ मोहि मोह । कवन चरित्र करत प्रमु चिदानंद संदोह ॥ ७ । ७७ ॥, इत्यादि, तथा यहाँ 'राम सिचदानंद दिनेसा ।' कहा । (ख) नामको सूर्य कह आये: यथा—'जासु नाम अम तिमिर पतंगा ।' अब रूपको सूर्य कहते हैं । इस तरह नाम-नामीसे अभेद दिलाया ।-[ 'न मेदो नामनामिनोः ।' पुनः माव कि—(१) पहले दूसरेके अन्धकारको दूर करना कहा । किर ख्यं-प्रकाशस्य होना कहकर दर्शित किया कि उनके पास तो अन्धकार जा ही नहीं सकता । (२) नामको पहले कहा क्योंकि नामके अभ्याससे रूपका साक्षात्कार होता है । ]

नोट स्थ रामं सिंदानंद दिनेसां का भाव कि केंसे सूर्योदय होता है तो किसीको बतलाना नहीं पहता कि यह सूर्य है, सब देखकर आप ही जान लेते हैं, वैसे ही श्रीरामजीके रूप, चित्रिक, गुण आदि देखकर अन्हें स्विदानंद भगवान् मानना ही पहता है, प्रमाणकी अभावश्यकता नहीं रहती। परशुरामगर्वदलन, बालिवध, खरदूषणवध, सेतुबन्धन हत्यादि प्रसन्न ऐसे ही हैं। अधिदानन्दर पद देकर सूर्यसे इनमें विशेषता दिखायी। (मा० पी० प्र० सं०)।

टिप्पणी—२ 'निहं तहँ मोह निसा लव लेसा' इति । भाव कि सूर्यके पास रात्रि नहीं होती, इसी प्रकार सिद्यानन्दरूपमें मोह नहीं होता । यथा—'चिदानंद संदोह मोहापहारी । ७ । १०८ । सूर्य रात्रिका 'अपहारी है, वैसे ही सिद्यानन्द 'मोहापहारी है । ( यहाँ परम्परित रूपक अलंकार है । )

३ 'सहज प्रकासरूप भगवाना ।''' इति । (क) भगवान्से सूचित किया कि समस्त ब्रह्माण्डोंके तथा मायाके पति है; यथा—'सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवनिकायपति मायाधनी । अवतरेड अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ १ । ५१ ॥' (ख) 'नहिं तहें मोह निसा लवलेसा' कथनसे पाया वा समझा गया कि मोह नहीं है तो ज्ञानरूपी विहान है, अतएव उसके निराकरणार्थ कहते हैं कि 'सहज प्रकासरूप भगवाना ।'''' । [ भाव कि जिस प्रकार सूर्य सहज प्रकाशरूप है, उसमें अन्धकार या निज्ञाका लेश नहीं, दिनका भी प्रवेश नहीं; पृथ्वीके जिस भागमें उसकी विद्यमानता होती है, वहाँ दिनकी करवा की जाती है और जहाँ उसका अभाव रहता है वहाँ रात्रिकी भावना होती है, अर्थात् उसकी अभाव-दशाको स्वित्र कहते हैं और भावकी अवस्थाको दिन; वस्तुत: उसमें इत दोनोंकी सम्भावना नहीं, वह शुद्ध और सहज प्रकाशरूप है; यथा—'सहजप्रकाशरूप च रवो न निज्ञा न दिनम् ।' इसी तरह सन्चिदानन्द भगवान् परम शानके तत्त्वभूत स्वत: और सवाभाविक प्रकाशमय अविच्छित्र ज्ञानके सूर्य हैं । इसलिये उन्हें ज्ञानकी अपेक्षा नहीं ।—'देखिय रविहि कि दीप कर सीन्हे ।' वहाँ न अज्ञान है न ज्ञान, ज्ञान वा अज्ञान होना जीवधर्म है जैसा आगे कहते हैं । जैसे रातकी अपेक्षा दिन है वैसे हो पहले अज्ञान होता है तय ज्ञान होता है; यह वात यहाँ नहीं है । यहाँ तो एकरस स्वतः प्रकाश है । प्रभु स्वतः प्रकाशरूप हैं और उनका वद्मा भारी ऐश्वर्य है । 'निहं तह मोह निसा'''से दिखाया कि उनमें अज्ञान नहीं है और 'निहं तह पुनि विज्ञान विहाना' से दिखाया कि ज्ञान भी नहीं है ।]

पुनः, (ग) 'सहज प्रकाशरूप' कहकर जनाया कि सूर्य सहज प्रकाशरूप नहीं है। वह भीसीतारामजीहीसे प्रकाश पाता है। यथा—'यदादित्यगतं तेजो जगन्नासयतेऽखिलम् । यद्यन्द्रमसि यखाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ गीता १५ । १२ ॥ (अर्थात् जो तेज सूर्यमें स्थित हुआ सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है' 'उसको त् मेरा ही तेज जान )। और श्रीरामचन्द्रजी सहज प्रकाशरूप हैं, किसीके प्रकाशसे प्रकाशरूप नहीं हैं, क्योंकि वे भगवान् हैं।

नोट--१ 'निहं तह पुनि विज्ञान बिहाना' इति । भाव कि सबेरा तो वहाँ ही कहा जा सकता है जहाँ रात रही हो । जहाँ रात है ही नहीं वहाँ यह नहीं कह सकते कि सबेरा हुआ । बैसे ही जहाँ अज्ञानरूपी रात्रि है ही नहीं वहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान हुआ; जहाँ भोह रहा हो वहीं ज्ञानसे उसके नाश होनेपर विज्ञानरूप सबेरा होना कहा जा सकता है । [ यहाँ अधिक अभेद रूपक है ।—( वीरकवि ) ] ।

पुनः, यों भी कह सकते हैं कि उदय तभी कहा जा सकता है जब सूर्य अस्त हुआ हो, और जहाँ सूर्य सर्वकाल है, अस्त कभी होता ही नहीं, वहाँ तो उसका उदय होना अथवा प्रभात होना नहीं कहा जा सकता। इसी तरह प्रभु तो सदा विज्ञानका ही हैं वहाँ विज्ञानका उदय होना नहीं कहा जा सकता।

भीपंजावीजी लिखते हैं कि 'लोग कहते हैं कि सूर्य रात्रिका शत्रु है, जब भानुने रात देखी ही नहीं तो उसका नाशक कैसे ! वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीकी आत्मामें भविद्या फ़ुरती ही नहीं तो उसकी अभाव-किया कैसे कही जाय ! जो कोई कहे कि उनमें अशान नहीं पर शान तो है, उसपर कहते हैं कि वे सहज प्रकार्शरूप हैं अर्थात् उनका प्रकाश उपजने या विनाश होनेवाला नहीं है। उनमें शानका होना ऐसे कहते हैं जैसे सूर्यके लिये दिन—दोनों ही असम्भव। तात्पर्य यह कि जिन्होंने निशा देखी है वे दिनको-भी जानसे हैं, जिस भानुमें रात कभी हुई नहीं उसमें दिन किसको कहिये। वेसे ही जिन जीवोंकी सुद्धिमें अविद्या है सो अविद्याकी निष्टत्यवस्थाको शान कहते हैं और जिस सिहदानन्द आस्मामें अशान कुछ फुरा ही नहीं वहाँ शान किसको हो और किसका ?

भीपंजाबीजीके छेखका भाव यह है कि ज्ञान वा अज्ञानका होना जीवमें स्थापित हो सकता है, राममें नहीं । जीव अज्ञानी है, इसिंग्ये उसे ज्ञानका भास होता है। जिसमें अज्ञान है ही नहीं उसमें ज्ञानका भास कैसा ! जिसने राजिको देखा है उसे दिनका भान होगा, जिसने राजि देखी ही नहीं और सदा प्रकाशहीं रहता है वह तो यही जानेगा कि केवल यही दशा रहती है, दिनका उसे नामतक मालूम न होगा ! इसी प्रकार राममें अज्ञानकी स्थापना नहीं हो सकती । अतः ज्ञानकी भी स्थापना नहीं की जा सकती । वहाँ तो एक रूप सदा ही ज्योति ही ज्योति है, प्रकाश ही प्रकाश है, विज्ञान ही विज्ञान है।

र 'पुनि' इति । पूर्व बिखा जा चुका है कि यह शब्द गहोरावांसियोंमें बिना अर्थका ही चोला जाता है । तथा—'में पुनि पुत्रबधू असि पाई' में 'मैं पुनि'=मैंने, 'मैं पुनि गयउँ बंधु सँग कागा' में 'मैं पुनि'=मैं। 'पुनि' का अर्थ 'और भी ले सकते हैं। अथवा 'पुनि' का भाव कि जैसे रातके बाद फिर दिन, अज्ञानके वाद फिर ज्ञान, वैसां यहाँ पुनविज्ञानका प्रसंग नहीं।

४ इन चौपाइयों ि मिलते-जुलते रलोक ये हैं—'अज्ञानसंज्ञी' भवबंधमोक्षी हो नाम नान्यों स ऋतज्ञभावात्। अजक्षिनत्यारमनि केवले- प्ररे विचार्यमाणे तरणाधिवाहनी॥ भा० १०:। १४ । १६ । अर्थात् भवयन्वन और उससे मोक्ष दोनों ही अज्ञानके नाम हैं । ये सत्य और ज्ञानस्वरूप परमात्मासे भिन्न अस्तित्व नहीं रखते । जैसे सूर्यमें दिन और रातका भेद नहीं है, वैसे ही विचार करनेपर अखण्ड चिरस्वरूप केवल शुद्ध आत्मतत्वमें न तो वन्धन ही है और न मोक्ष ही । पुनक्ष, 'यथाप्रकाशों न तु विद्यते रवी ज्योतिः स्वभावे परमेश्वरे तथा । विशुद्धविज्ञानघने रघूनमेऽविधा कथं स्थारपरतः परास्मिन ॥ २१ ॥ नाहों न रात्रिः सवितुर्यथा भवेत् प्रकाशरूपा न्यभिचारतः कविचत् । ज्ञानं तथाज्ञानमिदं द्वयं हरी रामे कथं स्थास्यति शुद्धविज्ञान ॥ २३ ॥ तस्मात्यरानन्दमये रघून्तमे विज्ञानरूपे हि न विधते तमः । अज्ञानसाक्षिण्यरिनन्दकोचने मायाश्रयस्वाद्यहि मोहकारणम् ॥ २४ ॥' (अ० रा० १ । १ ) अर्थात् जिस प्रकार 'सूर्यमें कभी अन्धकार महीं रहता, उसी प्रकार प्रकृत्यादिसे अतीत विशुद्ध, ज्ञानधन, स्वतः प्रकाशरूप, परमेश्वर परमात्मा राममें भी अनिद्या नहीं रह सकती ॥ २१ ॥ प्रकाशरूपताका कभी व्यभिचार न होनेसे जिस प्रकार सूर्यमें रात-दिनका भेद नहीं होता, 'वह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है—उसी प्रकार शुद्ध चेतनधन भगवान् राममें ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं ? ॥ २३ ॥ अतयव परानन्दत्वरूप विज्ञान अज्ञानसाक्षी कमलनयन भगवान् राममें अज्ञानका देश भी नहीं; क्योंकि वे मायाके अधिष्ठान हैं; इसल्ये वह उन्हें मोहित नहीं कर सकती ॥ २४ ॥

हरष विषाद ज्ञान अज्ञाना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना।। ७ ॥ राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना। परमानंद परेस पुराना।। ८॥

शन्दार्थ — अहमिति ( अहं इति )=अहं ऐसा । =अहंकार, यथा—'अहमिति, मनहु जीति जग ठावा । २८६ । ६ ।', 'जिता कास अहमिति सन माहीं । १२७ । ५ ।', 'जले हृदय भहमिति अधिकाई । १२९ । ७ ।', 'हृदय रूप अहमिति अधिकाई । १३४ । १ ।' परमानन्द=परम आनन्दस्वरूप । परेश ( पर ईश ) सबसे परे जो ब्रह्मा आदि हैं उनके भी स्वामी । सब्बेश्रेष्ठ स्वामी । यथा—'तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ।' पुराना=पुराणपुरुप्त ।

अर्थ—हर्प, शोक, शान, अशान अ हं ऐसा को अभिमान अथवा अहंकार और अभिमान (ये सव) जीवके पर्म हैं ॥७॥ भीरामचन्द्रजी (तो) ब्रह्म, व्यापक, परमानन्दस्वरूप, परात्रर स्वामी और पुराण-पुरुप हैं, यह सारा जमत् जानता है ॥ ८॥

टिप्पणी-—'हरप विषाद'''' इति । (क) जीव कर्मवश दुःख-सुखका भागी होता है, उसमें ज्ञान और अञ्चान दोनों रहते हैं, परंतु ईश्वरमें ज्ञान एकरस रहता है। यथा—'ज्ञान अखंड एक सीतावर ॥ जों सब के रह ज्ञान एक रस । ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥ ७। ७८।' (ख) 'अहमिति' अर्थात् में । इसीको 'अहंकार' कहते हैं। अहंकार और अभिमानमें भेद यह है कि अहंकार अपनेका होता है और अभिमान वस्तुका होता है कि यह हमारी है। विजनागजीका मत है कि देहस्यवहारको अपना मानना 'अहमिति' है और मैं बाह्मण, मैं विद्वान, मैं धनी, में राजा इत्यादि 'अभिमान' दे। हमारी समझमें 'अहमिति' 'अहं इति' कहकर अभिमानका स्वरूप क्या है यह बताया है। वि० त्रि० जी 'अहमिति' से अस्मिता और

'अभिमान' से गर्वका अर्थ छेते हैं | ] (ग) 'जीव धर्म' हित । ये सब जीवके धर्म हैं । यथा—'माया बस्य जीव अभिमानी । हुंस इस माया गुन खानी ॥ ७ । ७८ । ६ । भाव कि द्वम श्रीरामनीमें 'विषाद' समझती हो यदि हम उनमें 'हर्प' कहें, दुम उनमें अश्वन कहती हो यदि हम उनमें जान कहें, तो यह भी नहीं बनता; क्योंकि हर्प-विषाद ये सभी जीवके धर्म हैं । उनमें अश्वन कहती हो यदि हम उनमें ज्ञान कहें, तो यह भी नहीं बनता; क्योंकि हर्प-विषाद ये सभी जीवके धर्म हैं ।

नोट—१ 'जीव धर्म'''।' अर्थात् ये सर विकार जीवोंमें होते हैं, ईश्वरमें नहीं। उदाहरणार्थ भीलोमशपुनि, भीलनकादिकशी और गठक्जीको लीजिये। चिरजीवी मुनि भीलोमशजी निर्गुणव्रहाके वेत्ता परम ज्ञानी जो 'सो तें ताहि लेहि मेहा। यारि वीचि हुए गाविह बेदा॥ ७ । १११। ग्रेसा कहते थे और 'व्रह्म-श्चान-रत मुनि विज्ञानी थे, उनको भो कोध आ ही गया। श्रीसनकादिकजीको भी कोध आ गया कि जो 'व्रह्मानंद लहा लयलीना।'''समक्रसी मुनि हिगत विभेदा॥ ७ । १२। १, इन्होंने जय मिज्यको शाप दे ही दिया। 'गठक सहाज्ञानी गुनरासी। हरिसेवह सिर्म निवासी॥ ७ । ५५। भो हनको भी मोह हो ही गया। ये स्व विज्ञानी हैं, फिर भी जीव ही तो ठहरे। भीराम्बी हन दन्होंसे परे हैं, जीव नहीं हैं, वे तो 'व्रह्म व्यापक ''' हैं।

टिप्पणी—२ 'राम प्रदा ज्यापक''' इति । (क् ) ब्रह्म अर्थात् बृहत् हैं, बहेसे भी बहुत बहे हैं। ब्यापक हैं वर्षात् सूक्ष्म हैं। यथा—'अणोरणीयान्महतो महीयान् ।' इति श्रुतिः। (२२० है। २०)। यह जगत् जानता है, यथा—'सय को प्रसु सद में वसे जाने सब कोह।' (विनय)। परमानन्दस्वरूप हैं अर्थात् उनमें दुःख कहीं आहीं नहीं सकता। पुराना, यथा—'संसु बिरंखि बिष्नु अगवाना। उपजिहें जासु अंस ते नाना॥ १४४। ६।'

# दो० — पुरुष प्रसिद्ध प्रकाशनिधि प्रगट परावर नाथ। रघुकुलमिन मम स्वामि सोइ किह सिव नायउ माथ।।११६॥

शब्दार्थ — 'पुर्प'—महिष पतझिलके विद्वान्तानुसार 'क्लेशक्संविपाकाशगैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । (समाविपाद )। अर्थात् पंचक्लेश और कर्मविपाकाशय (कर्मफळमोग) आदिसे अपरामृष्ट (अर्थात् जिनको क्लेशादि सर्शः
भी नहीं कर सकते वह पुरुषविशेष ईश्वर है । यजुर्वेदमें पुरुषकी व्याख्या इस प्रकार है—'पुतावानस्य महिमाइतो
त्यायां पुरुषः । ३१ | ३ । श्वेताश्वतरमें 'स वेशि देखं न च सत्यास्ति वेसा तमाहुरम्यं पुरुषं महान्तस्य । ३ । १९९
अर्थात् जो सवको जाननेवाले हैं, जिनको जाननेवाला कोई नहीं है, उनको महापुरुष सबके आदि पुरातन और महान्
पुरुष कहते हैं। 'प्रसिद्ध'=विख्यात अर्थात् वेदों शास्त्रों आदिमें प्रसिद्ध । दूसरा अर्थ 'सिद्ध' शब्दमें 'प्र' उपसां
हमाक्तर (प्रसिद्ध' शब्द बना हुआ लेकर किया जाता है । इस प्रकार 'प्रसिद्ध'=जिसको उमय विभृतिको सिद्धि विना किसी
उपायके स्वामाविक ही प्राप्त हो=उमयविभृतिविनायक । इस तरह यह श्रीरामजीका एक विशेषण है; यथा—'पादोऽस्य
दिश्वाभृतानि त्रिवादस्यामृतं दिद्धि।' (यजु० ३१ । ३), 'ओक्तष्यानं पराऽयोध्या कीलास्थानं त्विदं सुवि । भोगलीकापती रामो निरङ्कश्विभृतिकः । (सदाशिव संहिता ५)। 'प्रकाशिनिष्ठ=प्रकाशके अधिश्वन खजाना वा मण्डार । प्रगर
(प्रकट )=प्रस्था है । परावरः—'परे अवराः (न्यूना ) खत्र' इस ब्युत्पत्तिके अनुसार (परावरः का अर्थ है 'जिसमें
वहे-से-बड़े जाकर छोटे हो जाते हैं । अर्थात् सर्वभेष्ठ । यह छन्द परब्हा परमारमाके क्लिये उपनिपदोमें भी आया है। यथा—
'भिष्ठते हत्यप्रिप्धिन्यके सर्वसंवादाः। श्रीवन्ते चाल्य कर्माणि सिक्षन्यच्ये परावरे ॥ मुण्डक० २ खण्ड श्रुति ८ । अर्थात्
उस (परावरः (परावर पुरुषोत्तम् ) से इस जीवके हृदयकी अविद्याख्य ग्रन्थि खुल जाती है और उसके खब संशय कर
जाते हैं तथा उसके शुगाग्रुम कर्म नष्ट हो जाते हैं । माथ=सबके स्वामी; सर्वेश्वर । 'पर्ति विश्वस्य आरमेश्वरस्य।'

\* प्रायः क्षत्य टीकाकारोंने परावरनाथ' को एक शब्द' मानकर परावर' के अर्थ किये हैं—(क) पर=त्रिपादिवभूति जो परभाममें है। अवर=एकपादिवभृति अखिल महााण्ड रचना (वे०)। (ख) पर=जीव। अवर=माया। (ग) परावर= महाारि प्रवंज, मनु भादि'। (मानसकोश)। (घ) पर=निर्शुण। अवर=सगुण। (रा० प्र०)। (ङ) पर=कारणावस्थापक्ष जीव तथा प्रकृति=स्हम चित्रचित्। अवर=कार्यावस्थापन्न जीव और प्रकृति=स्थूल चित्रचित्। (वे० भू०)। (च) पर=भवतारी । अवर=अवतार। नाय=सर्वश्वर । कार्यभाससे। (वे० भू०)।

इस तरह 'परावरनाथ'=( क ) त्रिपादिवभृष्ठि एवं एकपादिवभृष्ति दोनों विभृष्तियोके स्वाभी । यथा—(पादोऽस विद्याभृतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ), ( पुरुषक्त यज्ञ ११ । २ ) । (स ) जीव और प्रकृषिके स्वाभी । जीव, भाया और जगत्के स्वामी,—(मानसांक ) । (ग ) ब्रह्मादि पूर्वजोंके स्वामी । (घ ) निर्गुण और सगुण दोनोंके स्वामी । (ङ ) स्विकृ पूर्वोक्तर काळीन जीव और प्रकृषिके स्वामी । (च ) अवतारी, अवशार सीर सर्वेश्वर । अर्थ — जो पुराण-पुरुष हैं (जिनको 'पुरुष-सूक्त' में 'पुरुष' नामसे कहा नाया है ), (वेद-शास्तादिमें ) प्रतिद्व हैं एवं उभयनिभूतिनायक हैं, सम्पूर्ण प्रकाशके अधिष्ठान हैं, प्रकट हैं । परावर हैं और सबके नाथ हैं, वे ही रघुकुल-शिरोमणि श्रीरामजी मेरे स्वामी हैं—ऐसा कहकर श्रीशिवजीने मस्तक नवाया (प्रणाम किया )।। ११६॥

नोट—१ 'प्रसिद्ध' कां अर्थ यदि विख्यात लें तो भाव होगा कि सब कालमें, सब देशमें तथा वेद-शास्त्रपुराणादि: मैं प्रसिद्ध हैं; यथा—शास्त्रं न तस्यात् निह्द यत्र रामः काव्यं न तस्यात् निह्दे यत्र रामः । न संहिता यत्र न रामदेवो न सा स्मृतिर्यत्र न रामचन्द्रः ॥' ( पद्मपुराणे । वै० ) 'प्रद्माविष्णुमहेशाचा यस्यांशाः लोकसाधकाः । तमाविवेदं धीरामं विद्युद्धं परमं भने ॥' ( स्कन्दपु० । वे० ) ।

२ 'प्रकाशनिधि' इति । भाव यह कि सम्पूर्ण प्रकाशयुक्त पदार्थों के जो प्रकाशक हैं, सम्पूर्ण च्योतिमानीका सम्पूर्ण प्रकाश जिनके प्रकाशके एक क्षुद्रतम अंशदारा सम्पादित होता है, सारा जगत् जिनके प्रकाशसे प्रकाशित है; यथा—— 'तुष्कुक्षं ज्योतिष्रां ज्योतिः' 'तसेष्र भानतमनुक्षाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिवं विभाति ॥' (मुण्ड० २, खण्ड २ । १, १०) । 'सम्ब कर परम प्रकाशक जोई।'

वैजनाभजीके मतातुसार, 'प्रकाश निधि'='जिसके रूपों सम्पूर्ण प्रकाश परिपूर्ण हैं। गथा—'तत्त्वस्त्रमं पुरप पुराणं स्त्रतेजसा पुरितविश्वमेकम् । राजाधिराजं रिवमण्डलस्थं विश्वेश्वरं राममहं भजामि॥' (सनत्कुमारसंहिता), 'एकं चापि परं समस्तजगतां ज्योतिर्धं कारणम् । प्रागन्ते च विकारशून्यमगुणं निर्नामरूपं च यत् । तच्छ्रीरामपदारिवन्दनखरः प्रान्तस्य तेजोमलम् ॥ प्रज्ञा वेदविदो वदन्ति परमं तत्त्वं परं नास्त्यतः ।' (भा०)। (वै०)। 'प्रकाशनिध' का विशेष विवरण 'क्योतिश्वरणाविधानान् अक्षसूत्र १।१। २५ पर श्रीभाष्य, श्रीआनन्दभाष्य और धीजानकीभाष्य देखना चाहिये।

३ 'राम सो अवधमृपतिसुत सोई ।' '', पार्वतीजीके इस प्रश्नका उत्तर चल रहा है। 'राम झहा ध्यापक ''' से अन्तर्यामीस्वरूप कहकर अब सर्वकारणरूप पर-खरूप कहते हैं। (रा० प्र०)

टिप्पणी—१ (क) दोहेका भावार्थ यह है कि जो पुरुष, प्रसिद्ध, प्रकाशनिधि और परावर नाथं इन विशेषणीसे युक्त हैं वे 'श्रीराम' प्रकट हैं । वे रघुकुलमणि हैं, अर्थात् उन्होंने रघुकुलमें जन्म लिया है । (ख) अन्तमें 'रघुकुलमिं'
कहकर (पूर्वकिथित) समस्त पेरवर्यको माधुर्यमें घटित किया है । (ग.) क्षा यही प्रसङ्ग उत्तरकाण्ड दोहा ७२ में विस्तारसे कहा गया है । यथा—'सोह सिखदानंदघन रामा । अज विज्ञानरूप बळधामा ॥ ३ ॥ व्यापक व्याप्य श्रग्नंद्ध श्रनंता ।
श्रीखल श्रमोध-सिक्त भगवंता ॥ ४ ॥ श्रमुन अद्भ निरा गोतीता । सयदरसी शनवद्य अजीता ॥ ५ ॥ निर्मम निराक्तार
निर्मोहा । निरय निरंजन सुख संदोहा ॥ ६ ॥ प्रकृति-पार प्रभु सय उर वासी । ब्रह्म निरीह यिरज श्रयनासी ॥ ७ ॥ हहाँ
मोह कर कारन नाहीं । रिब सनमुख तम कबहुँ कि जाहीं ॥ ८ ॥ भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप । "। ७२।"

२ (रघुकुक्तमृनि मस् स्वासि सोइ' कहक्र मस्तक नवानेका भाव यह है कि श्रीशिवजीने प्रथम मानसिक प्रणाम किया था। 'बंदों बालक्टर सोइ राम् ।''किर प्रनाम रामहि त्रिपुरारी ॥ १ । ११२ ॥'—वाला प्रणाम मानसिक था। भीर अब वचन कहकर प्रणाम करते हैं। इसीसे 'किहंश शब्द दिया गया।

३ 'राम महा ज्यापकः''। पुरुष प्रसिद्धः ''नाम' इन विशेषणोंका भाव यह भी है कि जिन्हें वेदान्ती व्यापक ब्रह्म कहते हैं। सांख्य पुराण-पुरुष कहता है, [ यहाँ 'सांख्य' से सेरवर सांख्य, जिसे पातज्जिलदर्शन कहते हैं, समझना चाहिये न कि किपलदेवजीका सांख्य, क्योंकि (किपलदेवजीके) सांख्य-सिद्धान्तमें 'पुरुप' शब्दसे अनेक जीवोंका ही प्रदण किया गया है। उसमें ईश्वरकी सत्ता नहीं मानी गयी है। ]—जिसे योगी प्रकाशनिष और पौराणिक परावरनाथ कहते हैं, सारांश यह कि जो कोई भी जो कुछ भी नाम कहता है, हैं वह सब श्रीरामजी ही। यथा इनुमन्नाटके—'यं शेवाः समुपासते शिव इति कहोति वेदान्तिनो बीद्धा हुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नेयायिकाः॥ अहंकित्यय जैनदायनस्ताः कर्मेति मीमांसकाः। सोडयं वो विद्धानु वाम्छितफलं श्रेलोक्यनाधो हरिः॥' अर्थात् शेव 'शिव' मानकर, वेदान्ती ब्रह्म मानकर, ग्रीद बुद्ध मानकर, प्रमाणमें प्रवीण नैयायिक लोग कर्ता-शब्दसे, जैनी अर्हन् शब्दसे और मीमांसक कर्मशन्दसे जिसकी उपायना करते हैं, वे ही ये त्रिलोकीनाथ हरि श्रीरामचन्द्रजी आप लोगोंके वाञ्चित फलोंकी पूर्ति करें।

<sup>\*</sup> अर्थान्तर—ाजो पुरुष प्रसिद्ध हैं। (वै०)। † प्रथम संस्करणमें प्रयट' या अन्वय प्रयुक्तमिं के सार् करके अर्थ किया गया था कि जो रघुकुरूमें मणिरूप प्रकट एए हैं। मा॰ पी॰ खा॰ खं २. १७—

पंजाद्मीजी—'रास व्रह्म क्यापक जग जाना ।' से लेकर यहाँतक बारह विशेषणींमें निर्गुणका स्वरूप कहा और 'रघुकुलमनि' यह एक विशेषण सगुण हमका कहकर अपनी अमेद उपासना श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपमें लखाकर शंकरजीने प्रन्यके आरम्भके समय निर्विधन-परिश्रमाप्ति-हेतु इष्टदेवको प्रणाम किया ।

वे॰ भू॰—'मम स्वामि सोइ' का भाव कि 'रघुकुलमनि' महाराज श्रीदशरथजीको भी कहा गया है; यथा— 'अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ । वेद विदित्त तेहि दसरथ नाऊ ॥ १ | १८८ | ७ ॥' अतः ब्रह्म, व्यापक, पुरुष आदि अनेक यिशेषण देकर तव 'रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ' कहा । अर्थात् जो इन विशेषणीं से युक्त हैं वे 'रघुकुलमणि' मेरे स्वामी है, अन्य रघकलमणि नहीं ।

नोट—४ 'हर्षं विपाद ज्ञान अज्ञाना ।' से लेकर यहाँतकका तात्पर्य यह है कि जिस ब्रह्मकी वार्ता इस समय मैं कर इहा हूँ उसमें हर्षविपादादि जीवधर्मीका आरोप नहीं हो सकता । वह तो जीव और' माया तथा मेरे 'समान ईश-कोटिवाले

म्पक्तियोंका भी खामी है और वही मेरा इष्टदेव भीरामरूपमें प्रत्यक्ष है।

वि० त्रि० १ भीशिवजी अब उन छहीं आतों (राष्ट्रिकों) की ओरसे उत्तर दे रहे हैं जिनके सिद्धान्तका उमाने अनादर किया था। 'राम सिद्धानंद दिनेसा। ११६। ५। से दोहा ११६ तक परमार्थवादीकी ओरसे कहा। २— हुपं, शोक, शान, अशान, अस्मिता और गर्य—ये सातों जीव-धर्म हूँ। बंधसे लेकर मोक्षतक हैत जीवकिपत है, इससे उन्हें जीव-धर्म कहा। ब्रह्मके सात धर्म हैं— व्यापक, परमानन्द, परेश, पुराना, पुरुष-प्रसिद्ध (यथा— 'जगदातमा प्रानपित रामा), प्रकाशनिधि (यथा— 'जिम घट कोटि एक रिव छाहीं) और प्रकट परावरनाथ (यथा— 'राम रजाइ मेटि जगमाहीं। देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं। उमा दार जोपित की नाहें। सबहिं नसावत राम गोसाईं।।)

निज अम निहं समुझिं अज्ञानी । प्रभु पर मोह धरिं जड़ प्रानी ॥ १ ॥ जथा गगन-घनपटल निहारी । झाँपेउ भानु कहिं कुविचारी ॥ २ ॥

शब्दार्थ — जह=मूर्ख | — विशेष टिप्पणीमें देखों | प्रानी (प्राणी )=जीव, मृतुष्य । धरना—आरोपण करना । अपनेमें खित गुणोंको दूसरेमें मानना । पटल=परदा । समूह, (पं० रा० कु०, चै० ) । शॉपना=दक लेना, क्रिपा देना ।

अर्थ—अज्ञानी मूर्ख मनुष्य अपना भ्रम तो समझता नहीं। (और उलटे) मोहका आरोपण करता है प्रभु भीरामजीमें ॥ १ ॥ जैसे आकाशमें मेघपटल देखकर कुविचारी मनुष्य कहता है कि मेघोंने सूर्यको दक लिया ॥ २ ॥

नोट—१ इन चौपाइयोंकी जोड़की चौपाइयाँ भुशुण्डि-गरूड-संवादमें ये हैं—'जब जेहि दिसि अम होइ खगेसा। सो कह पिन्छम उयउ दिनेसा। मौकारूद चलत जग देखा। अवल मोह बस भापुहि लेखा॥ बालक अमहिं न अमहिं गृहादी। कहिं परस्पर मिध्याबादी॥ हिर विषद्दक अस मोह बिहंगा। सपनेहुँ नहिं अज्ञान प्रसंगा॥ ७। ७३॥'

टिप्पणी---१ 'निज अम''' इति । (क) 'निह समुहाई' का भाव कि यदि अपना अम समझ पड़ता तो प्रमुपर मोहका आरोप कदापि न करता । अज्ञानी कहनेका भाव कि भ्रम अज्ञानसे होता है और अज्ञान जीवका धर्म है । यथा-'इरप विपाद ज्ञान भज्ञाना । जीव धर्मः "॥ १ । ११६ ॥ [ ( ल ) 'प्रभु पर मोइ धरहिं' अर्थात् प्रभुको भज्ञानी तमहते हैं। यहाँ सतीजीके 'सोजै सो कि भज्ञ इव नारी' इन विचारोंकी ओर संकेत है। पुनः, 'नारि विरह दुःख कहेड अपारा। भएउ रोधु रन रावन मारा ॥ १ । ४६ ॥ (भीभरद्राजवानय )। अर्थात् प्रभुका नरनाट्य देखकर उन्हें सचमुच ही सुखी एवं दूखी, कामी एवं कोधी इत्यादि मान लेते हैं और उनको प्राष्ट्रत राजा समझने लगते हैं। विरद्दी, कामी, कोधी आदि समझना ही प्रभुमें मोहका आरोप करना है। वस्तुतः ब्रह्म अवतारकालमें भी कभी मोहावृत नहीं होता परं च नरनाट्य करता हुआ वह लीलारसका भोग करता है। यथा-'परमपुरुपोऽपि लीलार्थ इशरथनसुदेवादिपितृलोकादिकमातमनः स्ट्वा तेमं नुष्यधर्म लीकारसं शुङ्कते । ( श्री भाष्य ४ । ४ । १४ ) ] ( ग ) 'जद प्रानी' कहनेका भाव कि प्रभुमें मोह-का आरोप करना पहता है। यथा—'जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही।''राम कृपा भापनि जहताई। कहउँ खगेस सुनहु 'मन काई॥ ७। ७४-७५॥ भीरामजी सूर्य हैं, मोह रात्रि है, सूर्यके यहाँ रात्रि कभी भी नहीं है—'राम सचिदानंद दिनेसा। नहिं तह मोह निसा कब लंसा॥ जहाँ मोहरात्रिका लेशमात्र नहीं वर्ष मोहका आरोप करते हैं, प्रमुको अशानी समसते हैं, अपना भ्रम नहीं समझ पदता, अतः जड़ कहा। [ जो पुरुप मोहवशात् इष्ट-अनिष्ट, सुख-दुः स आदि नहीं जानता उसे अज्ञ वा जद कहते हैं । यथा-'इष्टं वानिष्टं वा सुखदुः से वा न चेह यो मोहात् बिन्दति परवरागः स भवेदिह जढसंज्ञकः पुरुषः ॥' ] ( व ) अपना भ्रम नहीं समझते, उलटे प्रभुषर मोह धरते हैं, इसीपर आगे दृष्टान्त देते हैं । प्रभुपर मोह धरना अधर्म है; यथा-'पाछिक मोह समुझि पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥ ७ । ९३ ॥

नोट—र 'जथा गगन घनः'' इति। (क) पूर्व एक साधारण वात कहकर कि अज्ञानी मूर्ल मनुष्य अपना भ्रम तो समझता नहीं उल्टे प्रभुपर मोहका आरोपण करता है, अब उसकी विशेपसे समता दिलाते हैं। अतः यहाँ 'उदाहरण' अलंकार है। यहाँ सिचदानन्द भगवान् रामजी निर्मल आकाश हैं, सूर्यका वादलेंसे ढाँचा जाना कहना श्रीरामजीको मोहावृत कहना है, और 'अज्ञानी जड़ प्राणी' यहाँके 'कुविचारी' हैं। (ख) 'साँपेट भानु' इति। साँपना कहनेसे जान पड़ता है कि वस्तु जो छुपाई गयी है वह छोटी है और ढाँकनेवाली वस्तु वही है। मेच नीचे हैं, सूर्य ऊपर। वे सूर्यको तो दक नहीं सकते। हाँ! वे पृथ्वीके सिक्तिट होनेसे अपने आकारप्रकारानुसार पृथ्वीके किञ्चत् अंशको एवं उस अंशपर उपस्थित चराचरवर्गको ही आच्छादित करते हैं। इस तरह मेघोंने देखनेवालोंको टक लिया, इसीसे उसे सूर्य नहीं दिखायी पहते।। परंतु वह अपनी गलती नहीं समझता। यदि बद्रीनारायण आदिक ऊचे पर्वतोंकी शिखरपर वह मनुष्य चढ़ जाय तो उसको अपनी गलती सूझ, पड़े कि मेघ तो बहुत नीचे धोड़ेसे घेरेमें हैं और सूर्य तो हालरपर वह मनुष्य चढ़ जाय तो उसको अपनी गलती सूझ, पड़े कि मेघ तो बहुत नीचे धोड़ेसे घेरेमें हैं और सूर्य तो हालरपर वह उसे तो देख ही नहीं सकते और हठवश कहते हैं कि श्रीरामजीको मोह है। अपनेमें ज्ञान हो तो समझे कि यह तो नरनाट्य है। श्रीप जावीजी यों लिखते हैं कि 'परदा तो नेत्रोंपर पड़ा है और वे उसे सूर्य आगे टहराते हैं। है कि यह तो नरनाट्य है। श्रीप जावीजी यों लिखते हैं कि 'परदा तो नेत्रोंपर पड़ा है और वे उसे सूर्य आगे टहराते हैं। है कि यह तो नरनाट्य है। श्रीप जावीजी यों लिखते हैं कि 'परदा तो नेत्रोंपर पड़ा है और वे उसे सूर्य आगे टहराते हैं।

टिप्पणी—२ (क) प्रथम श्रीरामजीको सूर्य कह आये—'राम सिचदानंद दिनेसा'। इसीसे यहाँ सूर्यका ही हृष्टान्त प्रथम दिया है। (ख) 'फहिंह कुियचारी' का भाव कि जो सुविचारी, विचारवान समझदार ज्ञानी हैं वे ऐसा नहीं कहते, वे तो यह कहेंगे कि हमारी दृष्टिके सामने मेघका आवरण आ गया है जिससे हम सूर्यकी प्रभासे वंचित हो रहे हैं। (ग) 'कुिवचारी' का भाव कि ये विचार नहीं करते कि सूर्य लक्ष्योजन (पर) है, वादलेंसे कैसे ढाँका जा सकता है ? जब बादल सूर्यके ऊपर होते और सूर्यसे बड़े होते तब कहीं दक सकते। अपनी दृष्टि और सूर्यके वीचमें बादल हैं, इससे अपनी ही दृष्टि दकी हुई है जिससे सूर्य नहीं देख पड़ते। चौपाईका तात्पर्य यह है कि मोह अपनेमें है, प्रभुमें नहीं। [ जैसे बादलेंसे सूर्य नहीं ढके हैं वैसे ही श्रीरामजी श्रीजानकी विरहमें न तो विलाप ही कर रहे हैं, न उन्हें खोज रहे हैं और न व्याकुल ही हैं, वे तो नरनाट्य कर रहे हैं, श्रीजानकी वियोग तो उनको कभी होता ही नहीं, दोनोंका नित्यसंयोग है। जैसे सतीतनमें परीक्षा करके पार्वतीजी देख चुकी हैं। यथा—'अवलोके रघुपति यहुतेरे। सीता सिहत न वेष घनेरे। सोह रघुवर सोह लिएमचु सीता। देखि सती अति भई सभीता॥ १। ५६ ॥', 'सती दी कि स्वीतुक्त मग जाता। आगे रामु सिहत'श्री आता॥ ''१। ५४ ॥' याज्ञवल्क्यजी भी कहते हैं 'क्या वेषांग न जाकें। देखा प्रगट विरह दुख ताकें॥ १। ४९ ॥ उनसें मोह नहीं, मोह और भ्रम है देखनेवालेको। (वे०, नंगे परमहराजी)]।

प० प० प०—'निज अम निहं समुझिं अज्ञानी।''''इत्यादि तीन अर्घालियोंमें अज्ञ, अकोविद, अंध, अभागीकी चर्ची सोदाहरण चलायी है। प्रभुपर मोह आरोपित करनेका सर्वसामान्य हेतु यहाँ सिद्धान्तरूपसे कहा है। आगे दो चौपाइयोंमें दृष्टान्त है। रज्जु न देखनेसे किसी-किसीको अम पदा होता है। अमका मूल कारण अज्ञान है। न जाननेसे बाह्य-साहश्यसे विपरीत ज्ञान पदा होता है। इसको अम कहते हैं। रज्जुके ख्यानमें रज्जु-ज्ञान न होनेसे सर्पका अम होता है, अथवा सर्पको न जाननेसे पुष्पहारका अम होता है; यही उस रज्जुपर या सर्पपर अपना अज्ञान और अम आरोपित करना है। राज्जु है नहीं यह अज्ञान आरोपित करना है, राम ब्रह्म नहीं हैं यह अज्ञानका घरना है और राम नृपमुत हैं यह अमका धरना है। तीनों अवस्थाओं तथा तीनों कालोंमें रज्जु रज्जु ही है, वह कभी सर्प नहीं बनती, वैसे ही राम सदा सर्वकाल सर्व अवस्थाओं सिचदानन्द्रघन ब्रह्म ही हैं।

२ अज्ञानी=जद्द-मूद् । 'जद्दं की न्याख्या 'ते जद्द जीव निजातमक घाती । जिन्हिं न रघुपति कथा सोहाती ॥ ७ । ५३ । ७ ॥', 'जे असि भगति जानि परिहरहीं । केवल ज्ञान हेतु अम करहीं ॥ ते जद कामधेनु गृह त्यागी । खोलत आकु फिरिहें पय छागी ॥' इन उद्धरणोंमें है । अर्थात् जद्द=हरिपदिवमुख, हरिभक्तिविमुख, केवल ज्ञानके लिये यन करनेवाले । अज्ञानी अपना भ्रम प्रभुपर आरोपित करते हैं । हरिपदिवमुख, हरिभक्तिवमुख अपना गोए प्रभुपर धरते हैं । अब मान्यार्थमें हष्टान्त देकर गृहार्थमें हरिमायायश्च अभागीकी हालत कहते हैं ।—

'जथा गगन घनपटल''' इति । 'घनच्छत्तदृष्टिर्घनच्छत्तमकं यथा निष्यमं मन्यते चानिमृदः । तथा वद्भवद्गाति यो मूदरष्टः स नित्योपलिद्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ इस्तामलक स्तोत्र १२ ॥ नेत्रोके उपर भेषपटल सामने आनेसे देखनेवाला सूर्यको नहीं देख सकता, वह भेषपटलको ही देखता है। यह आकारान्य मैथ्-

पटल नित्तर्गत स्वयं आता है या पवनके प्रभावसे इकड़ा होता है, इसमें देखनेवाला कारण नहीं है, अथवा नेत्रेन्द्रिय भी सदीप नहीं है, पर सूर्यको न देश सकनेसे उसकी बुद्धिमें भ्रम पैदा होता है, आकाशमें मेवपटल न आता तो वह ऐसा न वहता। यह दृशन्त हरिमायामोहित सती, पार्वती और गरुड़ समान व्यक्तियोंके लिये है। मोहाम्भोधरप्रकृतिके प्रभावित ही आता है और युद्धिमें जो भ्रम होता है वह हरिमायाकी महिमासे ही। (शृङ्खलाके लिये ११७। ३-४ में देखिये)।

वि॰ त्रि॰—'निज भ्रमः'' इति । अपने भ्रमको न समझनेवाले हो अज्ञानी हैं । जो अपने भ्रमको समझता है वह शनी है। दर्पणके प्रतियिग्वका ज्ञान जानकारके लिये प्रभा और अनजानके लिये भ्रमात्मक है। मदान्धकारमें रज्जुका सर्प दिलायी पड़ना अज्ञान नहीं है, रज्जुको सर्प समझना अज्ञान है। वह तो सभीको सर्परूपमें ही दिखायी पड़ेगी। परंतु जानकारको वहाँ भ्रमप्रयुक्त कियाका अभाव है। अविवेकी प्राणी अपने भ्रमको न समझेंगे, वे रज्जुको ही दोष देंगे कि वह सर्परूपमें झ्यों परिणत हो गयी। 'जथा गगनः''—इससे आवरणशक्ति कहा।

चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ। प्रगट जुगल सिस तेहि कें भाएँ।। ३ ॥ उसा राम विषइक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥ ४ ॥

शब्दार्थ—लाऍ=लगाकर, लगाये हुए । भाऍ=समझमें; यथा 'नहिं भलि बात हमारे भाएँ ॥ १। ६२॥ विपहक=विपयका=सम्बन्धका; सम्बन्धी।

अर्थ—जो कोई मनुष्य नेत्रमें अँगुली लगाकर चन्द्रमाको देखे तो उसकी समझमें दो चन्द्रमा प्रकट हैं ॥ ३ ॥ उमा । श्रीरामचन्द्रजीके विषयका मोह ऐसा है ॥ जैसा आकाशमें अन्धकार, घूँआ और धूलका सोहना ॥ ४ ॥

नोट—१ 'लोचन अंगुलि लाएँ। '' इति। (क) आँखके निचले भागमें एक उँगलीसे जरा-सा दबाकर और पुतलीको जरा ऊपर चढ़ाकर देखनेसे एक वस्तु दो रूपोमें दिखायी देती है, यह प्रत्यक्ष अनुभव जो चाहे करके देख ले। (ख) भाय यह है कि दोष-कसूर तो अपना करें और चन्द्रमा दो दिखायी दें तो कहते हैं कि दो चन्द्रमा उदय हुए हैं। इसमें चन्द्रमाका क्या दोप ? (ग) पूर्व एक साधारण बात कही कि मूर्ख अपनेमें तो दोष देखते नहीं, उलटे प्रभुमें मोहकी कल्पना कर लेते हैं, इसी उपमेय वाक्यकी समता विशेष बातसे यहाँ भी दिखा रहे हैं। अतएव यहाँ 'उदाहरण' अलंकार है।

टिप्पणी—१ पिछळे चरणोमें सूर्यका दृष्टान्त देकर अब चन्द्रमाका दृष्टान्त देते हैं। इस तरह सूर्य और चन्द्रमा दोनोंका दृष्टान्त देकर जनाया कि श्रीरामजी सदा सर्वकालमें निरन्तर रहते हैं। सूर्यसे दिनका ग्रहण हुआ और चन्द्रसे रात्रिका । पुनः भाव कि जैसे मेधसमूह ( के आवरण ) से सूर्य नहीं देख पड़ते वैसे ही भारी मोहसे श्रीरामजी ब्रह्म नहीं जान पड़ते किंतु मनुष्य जान पड़ते हैं। जैसे उँगली लगानेसे दो चन्द्रमा देख पड़ते हैं। वैसे ही सामान्य मोहसे श्रीरामजी देख तो पढ़ते हैं पर चन्द्रमाकी तरह दो देख पढ़ते हैं—ईश्वर और मनुष्य । यथा—'प्रभु सोह राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि ॥ १ । ४२ ॥ इति भरद्वाज, एवं 'राम सो अवधनुपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगित कीई।। १ । १०८ ॥ इति श्रीपार्वतीवावयम् ।

नोट---- २ भगवान् शकराजार्यजीने भी प्रथम ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें 'एकश्चन्द्रः स द्वितीयवत्' लिखा है।

३ यहाँ दो दृष्टान्त देनेका भाव यह भी हो सकता है कि किसी वस्तुका यथार्थ ज्ञान होनेके लिये करण अर्थात् मन और इन्द्रिय आदिका गुद्ध होना आवश्यक है। करणके निदींप होनेपर भी यदि कोई बाह्य प्रतिवन्ध आ जावे तो भी यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। प्रथम दृष्टान्त ( ज्ञथा गगन घन पटल निहारी। क्षांपेठ भानु "") से बाह्य प्रतिवन्ध जनाया और दूसरे दृष्टान्त ( 'सितब जो लोचन अंगुलि लाएँ') से करणका दोप दिखाया। अब दार्थान्तमें भगवान् श्रीरामजी भानु हैं, उनका नरवेष धारणकर नरनाट्य करना घनपटल है, यह भगवान्का ज्ञान न होनेके लिये बाह्य प्रतिवन्ध है। पुनः अविद्यांके कारण अपना मन और इन्द्रियाँ दूषित हैं वैसे ही अंगुली लगानेसे अपने नेत्र दूषित हुए, यह श्रीरामल्पी चन्द्रका यथार्थ ज्ञान न होनेके लिये करणदोष है।

दो दृष्टान्त देकर जनाया कि एक-एक ही प्रतिबन्ध होनेसे वस्तुका यथार्थ शान नहीं होता और जहाँ अनेक प्रतिबन्ध हैं वहाँ यथार्थ शान कब हो सकता है।

क्ष अर्थान्तर—श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें इस प्रकार मोहकी कल्पना करना वैसा ही है जैसा' (मानसांक)। सीहना≔ दीखना (मानसांक)।

श्रीनंगे परमहंसजी—'प्रगट जुगल सिसं'''' का भाव कि 'जिसकी बुद्धिमें द्वेत लगा है उसको श्रीरामजानकी दो देख पढ़ते हैं, नहीं तो (दोनों) एक हैं। अतः श्रीरामजीके लिये जो मोह है कि श्रीजानकीजीके विरहमें खोजते हैं यह वृथा है।'

वेदान्तभूषणजी—'चितव जो छोचन अंगुलि लाए। "" इति। नेत्रमें अँगुली लगाकर दोनों पुतिलयोंकी सीधको अपर नीचे कर देनेसे दो चन्द्रमाकी प्रतीति होती है। उस अवस्थामें चन्द्रमाको दो मान लेना निस्सन्देह अज्ञान है, लेकिन दो चन्द्रकी प्रतीति होना अज्ञान नहीं है क्योंकि दर्शन सामग्री एवं देश भेदसे चन्द्रह्यका प्रतीत होना सत्य है। इसका तात्पर्य यह है कि चक्षुगोलकोंकी नेत्रेन्द्रियोंके एक सीधसे हटकर ऊपर और नीचे हं। जानेसे दो सामग्री हो जाती हैं जिससे चन्द्रद्रयकी प्रतीति होती है। जैसे एक वस्तुको दो व्यक्ति एक साथ ही देखते हों वैसे ही अँगुंछी लगानेपर नेत्रेन्द्रियाँ दो जगह होकर एक साथ ही चन्द्रमाको देखती हैं। दो व्यक्तियोंके देखनेपर दोनों शरीरोंका अनुमाहक जीयातमा भिज-भिज होता है, इसीलिये उस पदार्थका दो रूपसे भासित होना नहीं माना जा सकता है। परंतु नेत्रमें अँगुली लगानेपर तो चक्षुरिन्द्रिय देखनेकी शक्तियाँ दो भागोंमें बँट जाती हैं किंतु उनका अनुप्राहक प्रत्यगातमा एक ही होनेके कारण चन्द्रद्रयकी प्रतीति होना 'सर्वविज्ञानयथार्थमितिवेदविदाम्मतम्' इस शास्त्रिसिद्धान्तके अनुसार सत्य है। इसीसे यहाँ श्रीशङ्करजीने, अँगुली लगानेके कारण जो चन्द्र द्वयकी प्रतीति होती है, उस प्रतीतिके यथार्थ होनेसे ही उसमें कोई दोष नहीं दिया जैसे कि अन्य दृशन्तों में 'अज्ञानी, कुविचारी, मोहित और अभित' आदि कहा है। शङ्का हो सकती है कि 'जब उन्हें उसमें कुछ अच्छा या बुरा कहना ही न था तब 'चितव जो लोचन अंगुलि लाए।'''' आदि कहनेका प्रयोजन ही क्या था ?' इसका समाधान बहुत ही सरल है कि देखनेकी सामग्री दो हो जानेसे तो दो चन्द्रकी प्रतीति होनी ठीक ही है, परंतु ब्रह्मको 'अवधन्यतिसुत' से भिन्नको 'अगुण, अज आदि विशेषणयुक्त' देखना, अथवा सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्मको दो अवस्थावाला मान लेना सत्य नहीं किंतु अज्ञान है। क्योंकि ब्रह्मके जाननेका साधन औपनिषदिक ज्ञान दो भागोंमें विभक्त नहीं होता, किंतु धर्मभूतज्ञानके साथ तिरोहित हो जाता है, और उसकी जगहपर अज्ञान एवं तज्जन्य मायामोह भ्रमादि आसन जमा छेते हैं। इसीसे यहाँ 'चितव जो छोचग' आदि कहना पड़ा।

टिप्पणी—२ 'उमा राम विषद्क अस मोहा ।'''' इति । ( क ) यहाँतक जीव ( देखनेवालों ) के सम्बन्धका जैसा मोह है वैसा कहकर अब रामविषयक मोहको कहते हैं अर्थात् जो श्रीरामजीमें प्रत्यक्ष मोह देख पड़ता है ( जैसे कि श्रीसीता-जीको खोजना, उनके विरहमें विलाप करना, इत्यादि ) वह कैसा है यह बताते हैं। 'नम तम'''।' (ख) 'नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा' इति । अर्थात् वह मोह ऐसा है जैसे तम, धूम और धूरिसे आकाश शोभित होता है। यहाँ 'सोहा' एकवचन किया है। यदि आकाशके द्वारा तम, धूम, धूरिकी शोभा कहनी होती तो सोहे बहुवचन कहते। (ग) 'सोहा' कहनेका भाव कि तम-धूम-धूरिसे आकाशकी अशोभा नहीं हुई, किंतु शोभा ही हुई। इसी प्रकार मोह (की लीला) से श्रीराम-जी अशोभित नहीं हुए वरंच शोभित हुए हैं। तात्पर्य कि नरतनमें मोहादिके ग्रहणसे माधुर्यकी शोभा है, ऐश्वर्य प्रकट होनेसे स्वाँगकी शोभा नहीं रह जाती। [ मोह आदि जो नरनाट्यमें दिखाये गये हैं उनसे श्रीरामजीकी भी शोभा है। यदि वे ऐसी लीला न करते तो शोभा न होती। क्योंकि प्रभुने नर-शरीर धारण किया है। जैसे नाट्य करनेमें यदि नटका स्वरूप खुल जाय तो नटकी शोभा नहीं रह जाती, वैसे ही प्रभुक्ते माधुर्य नरनाट्यमें यदि लोग यह जान जाते कि ये परातर बहा है तो फिर नरनाट्य ही कहाँ रह जाता ? ऐश्वर्य न प्रकट हो इसी विचारसे तो श्रीशंकरजी समीप न गये थे, यथा-'गुप्त रूप अवतरंट प्रभु गएँ जान सब कोइ'। ऐसा ही श्रीवालमीकिजीने कहा है। यथा—'नर तनु घरेहु संत सुर काजा। कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहिंह बुध होहि सुखारे ॥ तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा । जस काछिय तस चाहिय नाचा ॥ २ । १२७ ॥' प्रभुके नरनाट्यकी शोभा यही है कि लीलाको देख-देख सब वाह-वाह ही करते रहे कि खूब भेस बनाया, जैसा भेस वैसा ही नाट्य । श्रीमुशुण्डीजीने भी गरहजीसे ऐसा ही कहा है, यया—'जया अनेक देप धरि नृत्य करइ नट कोइ। सोइ सोइ माव देखावइ आपुन होइ न सोइ॥ ७। ७२। असि रघुपित लीला टरगारी। दनुज विमोहनि जन सुखकारी ॥' अध्यात्मरामायणमें विषष्ठजीने कहा है । यथा—'देवकार्यार्थसद्वपर्य मक्तानां मिक्तियद्वे । रावणस्य वधार्थाय जातं जानामि राधव ॥ २४ । तथापि देवकार्यार्थं गुद्धं नोद्धाटयाम्यहम् । यथा त्वं मायया सर्वं करोपि रघुनन्दन ॥ २५ । तथैवानुविधास्येऽहं शिष्यस्तवं गुरुरप्यहम् । २ । २ । अर्थात् हे राधव ! मैं जानता हूँ, आपने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिये, भक्तों की भक्ति सफल करने के लिये और रावणका वध करने के लिये ही अवतार लिया है। २४। तथापि देवताओं की कार्यसिद्धि के लिये में इस गुप्त रहस्यको प्रकट नहीं करता। हे रघुनन्दन! जैसे आप मायाके आश्रयसे सब कार्य करेंगे वैसे ही में भी 'तुंम शिष्य हो और मैं गुरु हूँ' इस सम्बन्धके अनुकूल व्यवहार करूँगा।' नोट—'नम तम धूम धूरि' इति। तम, धूम और धूरि दार्धान्तमें क्या है, इसमें मतभेद है।

- (१) पं॰ रामकुमारजीका मत है कि-(क) यहाँ श्रीरामजी नम हैं, राजधी, सान्तिकी और तामधी मोह कमसे तम, धूम और धूरि हैं। ये श्रीरामजीको सर्श नहीं कर सकते। (जैसे तमादि आकाशका स्पर्श नहीं कर सकते, उसका अंत नहीं पा सकते। यथा—'तुम्हिंह बादि खग मसक प्रजंता। नम उड़ाहिं निंह पाविहें अंता॥ विमि रधुपित मिहमा अवगाहा। तात कवहुँ कोउ पाव कि थाहा॥ ७। ९१। )। अथवा, (ख) जैसे आकाशमें तम, धूम और धूरि सोहते हैं, वैसे ही श्रीरामजीमें मोह शोभित हो रहा है। तम तमोगुण है, धूम सन्वगुण और धूरि रजोगुण है। इन मायिक गुणोंसे ईश्वर मिलन न होकर शोभाहीको प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि श्रीरामजीके प्रहण करनेसे भोह' की 'लीला' संज्ञा हुई जिसके गानसे जीव कृतार्य होता है।
- (२) श्रीनैजनाधजी लिखते हैं कि 'आकाश सदा एकरस निर्मेळ शोभित है। उसमें देखने मात्रको अन्धकारसे विशेष आवरण, धूरीसे सामान्य और धूमसे किञ्चित् आवरण दिखायी पड़ता है सो देखनेवालेको देखने मात्रका आवरण है, आकाश तो सदा अमल है। वैसे ही विषयी जीवोंको अपने मोहसे प्रभुमें मोह दिखायी पड़ता है। आत्मरूपमें ८ आवरण हैं। १ प्रकृति, २ बुद्धि, ३ त्रिगुणाभिमान, ४ आकाश, ५ वायु, ६ अग्नि, ७ जल, ८ पृथ्वी। वायुतक जीवको शान रहता है। जब अग्नितत्त्वमें आया तब किंचित् आवरण हुआ जैसे धूमसे आकाशमें (सतीजी, गरुड़जी आदि शानियोंको जैसे मोह हुआ)। जलतत्त्वका आवरण सामान्य आवरण है जैसे आकाशमें धूल (जैसे रावणादि विमुख जीव जानते हुए भी प्रभुमें मनुष्यत्व आरोपण करते थे)। पृथ्वीतत्त्व आवरण होनेसे जीव विषयी हुआ, यह विशेष आवरण है, जैसे अंधकार—(विषयी प्रभुमें ईश्वरता देखते ही नहीं)।'
- (३) वीरकविजी (भीनैजनाथजीके ही भावको लेकर) इस प्रकार लिखते हैं कि आकाश निर्लेप हैं। धूल धरतीका विकार है, धुआँ अग्निका और तम सूर्यके अहश्य होनेका। कारण पाकर ये आकाशमें फैलते और स्वयं विलीन हो जाते हैं। आकाश इनके दोगोंसे सर्वथा अलग है, वह ज्यों-का-त्यों निर्मल बना रहता है। यहाँ भी उदाहरण अलकार है।
- (४) श्रीनंगे परमहं खर्जी लिखते हैं कि जैसे आकाशमें तम, धूम और धूरि देख पड़ते हैं किंतु आकाशमें ये कोई विकार नहीं हैं, वैसे ही श्रीरामजीके विषयमें ( उनके नरनाट्यमें ) बालचरित, श्रीसीतावियोगविरह और रणकी इा करके रावणादिका वध दिखलायी पड़े हैं, पर ये कोई श्रीरामजीमें हैं नहीं क्योंकि तम, धूम, धूरि ये सब आकाशमें कारणसे हैं वैसे ही श्रीरामजीके चरितमें बालचरित आदि सब कारण पाकर हुए हैं। जैसे तम, धूम और धूरिके कारण कुहरा, अग्नि और पवन हैं वैसे ही नालचरितका कारण मनुशतरूपाका वरदान है। (दोनोंने वर माँगा था कि हमारे पुत्र हों और प्रभुने उनको यह वर दिया भी, यथा--'जाहीं तुम्हिं समान सुत प्रभु सन कवन दुराड । १ । १४९ | "एवमस्तु करनानिधि मोले ।" 'जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा। सोह कृपाल मोहि अति प्रिय लागा॥ " १५०। 'जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं ॥', 'इच्छामय नरबेष सँवारें । होइहीं प्रगट निकेत तुम्हारें ॥ अंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिहीं चरित मगत सुखदाता ॥ १ । १५२ ।' सीताविरहका कारण नारदजीका शाप है । यथा—'मम अपकार कीन्द्र तुम्ह भारी। नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी॥ श्राप सीस घरि हरिष हियः"। १। १३७।, 'मोर साप करि अंगीकारा। सहत राम नाना दुखमारा ॥ २।४९।१) । रणकी इन तथा रावणादिके वधके कारण ब्रह्मस्तुति एवं आकाशवाणी हैं। रणकी इनमें नाग-पाराबंधन, अठारह दिनतक रावणसे संग्राम करके तब उसका वध करना, इत्यादि रणकी शोभाके लिये हैं। यही शिवजीने यताया है। यथा-"नट इव कपट चरित कर नाना । सदा स्वतन्त्र एक मगवाना ॥ रनसोमा लगि प्रभुहिं वेंधायो"॥६।७२। नहीं तो 'मृक्टिमंग जो कालहि खाई। ताहि कि सीहइ ऐसि लराई॥ १। ६५।'; रावणवधके कारण ब्रह्मस्तुति, आकाश-वाणी और रावणका वरदान है। यथा-'मुनि सिद्ध सकल सुर परम मयातुर नमत नाथ पदकंजा ।""। १। १८६।', 'हरिहीं सकछ भूमि गरुआई। निभय होहु देव समुदाई ॥ गगन ब्रह्मबानी सुनि काना । तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ॥ 'हम काहू के मरहिं न मारे। बानर मनुज जाति दुइ बारे ॥ १। १७७ ।', 'रावन मरनु मनुज करे जाचा। प्रभु विधि

बचन कीन्ह चह साचा ॥ १ । ४९ ।')। जैसे आकाशमें कुहरा, अग्नि और पवनरूपी कारणोंका अमान होनेसे तम, धूम आदि कार्योंका अभाव हो जाता है (वैसे ही सबके वरदानों आदिकी पूर्ति वालचरित, सीताविरह, रावणवध आदि कार्योंद्वारा हो जानेपर फिर ये मोह लीलारूपी कार्य नहीं रह जाते जिनसे लोगोंको भ्रम हो जाता है )। और, आकाश कार्यकारणसे रहित सदा स्वच्छ है वैसे ही श्रीरामजी इन कार्य-कारणोंसे रहित, अर्थात् उनसे परे, सदा स्वच्छ, निर्मल, निर्विकार हैं। यथा 'सुद्ध सिचदानंदमयकंद मानुकुळ केतु। चरित करत नर अनुहरत संस्ति सागर सेतु॥ २। ८७।'

(५) मयक्कवार कहते हैं कि 'शिवजीके वचनका ताल्पर्य यह है कि राम-विषयक मोहरूपी तमने गठइके हृद्य-को तमवत् आच्छादित किया और तुम्हारे हृदयको धूमवत् आच्छादित किया और भरद्वाज मुनिके हृदयको धूमवत् आच्छादित किया और भरद्वाज मुनिके हृदयको धूमवत् आच्छादित किया, तब उनके खंदेह निवारणार्थ कागभुशुण्डी, मैं और याशवलक्यने पराभक्तिमय कथाको कहा जिसते वह सम दूर हो गये और उन्हींके द्वारा जगत्में इस कथाका प्रचार हुआ।' सारांश यह कि गरुइजीको रणमें प्रभुका विषय देखकर, सुमको (सतीतनमें) सीताविरहिविछाप एवं वनलीला देखकर और भरद्वाजको स्त्रीविरह तथा रोषयुक्त हो रावणवध करने इत्यादिमें जो मोह हुआ वही कमशः तम, धूम और धूरि है। [परंतु इस भावमें यह शंका उपियत होती है कि क्या उस समय श्रीभरद्वाजयाञ्चवलक्य-संवाद हो चुका था, जब शिवजीने श्रीपार्वतीजीसे यह कथा कही १ भाशवलक्यजीके 'ऐसेह संसय कीन्ह भवानी। महादेव सब कहा खलानी। कहों सो मित अनुहारि अब उसा संभुसंवाद।। १। ४७।' से विरोध होता है। यदि भरद्वाजजीकी जगह श्रीभुशुण्डिजीका मोह छे तो कुछ अच्छा अवश्य हो जाता है, पर तीनों संवादोंका इन तीन दृशन्तोंमें छानेकी बात चली जाती है।

नोट-यहाँतक बाहरके आवरण कहे आगे भीतरके आवरण कहते हैं। (पं॰ रा॰ कु॰ )।

प० प० प०—9 'चितव जो…' इति । (क) इस दृष्टान्तमें यह भेद है कि यहाँ नयन दोष जानवृहाकर निर्माण किया गया है। निस्म और हिरमाया यहाँ अज्ञान और भ्रमका कारण नहीं है। 'नयन दोष जा कहँ जब होई। ''' यह दृष्टान्त सदृश्च नहीं है। यहाँ नयन दोष प्राकृतिक है, सहज ही पैदा हुआ है और यहाँ 'चितव जो…'' में नयनदोप जान-वृह्मकर अल्पकालके लिये निर्माण किया गया है—दोनों में इतना भेद है। पालण्डीलोग जानवृह्मकर ऐसा करते हैं। रावण ठीक-ठीक जानता था पर जानवृह्मकर प्रभुपर मनुष्यत्वका आरोप करता रहा। (ख) मोहपिशाचयस्त पालण्डी हरि-पदिमुख और 'जानहिं मूठ न साँच' वालोंके मोहभ्रमादिके हेतु भिन्न-भिन्न होते हैं, पर 'प्रभु पर मोह धरहिं' यह कार्य एक ही है।

२ 'नम तम धूम धूरि जिमि सोहा' इति । 'सोहा' एकवचन है। 'धूरि' कर्ता होता तो 'सोही' चाहिये था। तम, धूम, धूरि तीनोंको साथ छे छें तो 'सोहिंह' चाहिये था। अतः 'नम सोहा' ऐसा छेनेसे अर्थ होता है कि तम, धूम और धूरिक कारण आकाश सोहता है, उसकी कुछ हानि नहीं होती।

तम ( अन्धकार ) में ही आकाशकी शोभा मनोहर लगती हैं। दिनमें सूर्यके प्रकाशमें आकाश नयनमनोहर नहीं होता। रामचिरत्रमें अञ्चान, मोह, भ्रम, हर्ष-शोक आदि विकार जो दीखते हें वे उनकी शोभा ही बदाते हें—'फूलें कमक सोह सर कैसा। निर्मुन ब्रह्म सगुन मएँ जैसा।' रात्रिमें ही असंख्य तारागण, ब्रह्मदिक आकाशस्य देदीप्पमान मणिदीपोंके समान उस सुनील आकाशपटलपर मनोहर लगते हैं, उससे प्रसन्नता और शीतलताका लाभ होता है। उस-पर भी यदि राका रजनी और राकाशशि हों तब तो उस मनोहरतासे परमानन्द आदि होते हैं और चकोरको तो परम मुख और सुधाकी प्राप्ति होती हैं। चक्रवाक दुखी होते हैं। निर्मुण ब्रह्ममें मायाका संयोग होनेपर सगुण ब्रह्म दीखता है, इसमें बिह 'राक्रा रजनी मगित तब राम नाम सोह सोम' और 'रामचिरत राकेशकर' भी हों तो सन्त-चकोरोको तुखकी परम सीमा ही उपलब्ध होती है। तम तमोगुणका प्रतीक है, अज्ञानका उपमान है। वह आकाशस्य तम आकाशको सर्थातक नहीं करता। इसी प्रकार राम-कृष्णादिके तमोगुणी चरित भी भक्तोंको सुखदायक, दुर्जनोंको विमोहक और सर्रातक नहीं करता। इसी प्रकार राम-कृष्णादिके तमोगुणी चरित भी भक्तोंको सुखदायक, दुर्जनोंको विमोहक और सर्राहककारी ही होते हैं।

३ 'धूम' धूसर होता है पर ऊर्ध्वगामी है और ऊर्ध्वगित सत्वगुणका लक्षण है—'ऊर्ध्व गच्छिनत सत्वरथाः। गीता।' अतः धूमसे भगवान्के सत्त्वगुणी चरित्र समझना चाहिये। निर्गुण निराकार ब्रह्ममें सत्त्वगुण भी नहीं है। धूमको आवाशमें फैलानेमें वायुकी आवश्यकता है, वातकी मदद बिना गतिका अस्तित्व ही नहीं रहता। वायु (= माया) + निर्गुण निराकार ब्रह्म फैलानेमें वायुकी आवश्यकता है, वातकी मदद बिना गतिका अस्तित्व ही नहीं रहता। वायु (= माया) + निर्गुण निराकार ब्रह्म फिलानेमें वायुकी आवश्यकता है। वह आकाशगामी धूमके समान आकाशको शोगांक वर्षक ही होते हैं। प्रतिक्षण एस धूमकी गति और दिशा पलटती है। वह आकाशगामी धूम भी नयनमनोहर होता है, इसेनि लोग उनका पोटो हेने हैं।

इन चरित्रोंके पठन-पाठन, कथन-श्रवण और अनुकरणसे ज्ञान-भक्ति-लाभ होता है और जैसे वह धूम आकाशमें समा जाता है, वैसे ही ज्ञानी भक्त जीव ब्रह्ममें लीन हो जाता है अथवा हरिधामगमनरूपी सर्वोत्तम परमोच्च गतिको प्राप्त होता है।

४ 'धूरि' रजोगुणका प्रतीक हैं । धूरि=रज । 'रज मग परी निरादर रहई' पर 'गगन चढ़त रज पवन प्रसंगा' । आकाशमें चढ़नेके लिये इसे भी पवनकी आवश्यकता है । वह आकाशगामी रज आकाशकी शोभा ही बढ़ाती है । वैसे ही प्रभुके रजोगुणी चरित हर्ष-शोक, विरह-विलापादि, कामीजनोंके-से चरित्र विवाहोत्सव, पुत्र-जननादि सभी चरित्र रजोगुणी हैं । पर इन चरित्रोंके पठन-पाठनादिसे जीवके हृदयाकाशका रजोगुण भाग जाता है, और वह स्वच्छ निर्मल मन जाता है । वायु और अग्नि ( सूर्यकी उष्णता ) की सहायतासे जो वाष्प तैयार होता है उसको जलधर बनानेके लिये आकाशस्य अति सूक्ष्म रजःकणोंका ही उपयोग होता है और वह जलद जगजीवनदाता होता है, वाष्प नहीं । निर्गुण बहारूपी आकाशमें रजोगुणी सगुणचरित्ररूपी लीलाधूरि मायारूपी पवनकी गतिसे उड़ती है । भाव कि वह निर्गुण बहार ही करणाधन, दयाधन वनकर कृपावारिकी दृष्टि करता है 'कृपा-वारिधर राम खरारी' भक्त भव-हारी होते हैं । निर्गुण बहार प्रीप्प-स्मृतुके दिवसके आकाशके समान है । जीवके हृदयका रजोगुण 'रज मग परी निरादर रहई' के समान 'सबके पद प्रहार नित सहई' । सगुण चरित्रमें त्रिगुणात्मक लीला ही मनोहर और प्रलोभनीय होती है ।

वि॰ ति॰ अव विक्षेप कहते हैं। आवरणसे आत्माका अज्ञान होता है, विक्षेपसे द्वेतकी प्रतीति होती है। अपनी आँखमें उँगलीद्वारा विक्षेप हुआ, चन्द्रमाकों कोई विक्षेप नहीं हुआ, अच्छी तरह मालूम है कि एक है, पर चन्द्रमा दो दिखलायी पढ़ने लगते हैं। जगत्का आभास कर्म-दोशोंसे उत्पन्न है, उसकी निवृत्ति ज्ञानमात्रसे नहीं हो सकती। चूक अपनी है, चन्द्रमाकी नहीं। इसी माँति अपना द्वेत भाव राममें दिखायी पढ़ता है। जबतक कार्यका लय नहीं होगा, व्यवहार लय नहीं हो सकता। इसी माँति स्वयं मलावृत्त होनेसे रामजीमें मिलनता दिखायी पढ़ने लगती है। हमें जब अन्धकार, धूम और धूलिका अनुभव होता है, तब कहते हैं कि आकाश अन्धकार, धूम और धूलिसे भर गया। तमसे सूक्ष्म, धूमसे स्थूल और धूलिसे रथूलतर मल कहा। यहाँ ब्रह्मकी उपमा आकाशसे दी गयी, क्योंकि आकाश और चिदात्मा विलक्षण नहीं हैं। दोनों ही सूक्ष्म, निर्मल, अज, अनन्त, निराकार, असङ्ग और सबके भीतर बाहर व्यास हैं। चैतन्यपूर्ण आत्मा ही आकाश है, उसमें किसी वस्तुका लेप नहीं हो सकता। जीव समझता है कि जैसी हमें सच्ची विकलता होती है, वैसी ही रामजीको भी होती है। यह निर्मुण निराकारमें अध्यासका उदाहरण है। वह सबका प्रकाशक है, उसमें अज्ञानान्धकार कहाँ?

#### विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥ ५॥ सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई॥ ६॥

शब्दार्थ—करन (करण)=इन्द्रियाँ। सचेत=चेतनयुक्त चैतन्य, सजग, स्फूर्त। प्रकाशक=प्रकाश करनेवाले। जिसकी सत्तासे किसी अन्य वस्तुका अस्तित्व कायम रहे वह 'प्रकाशक' और वह वस्तु 'प्रकाश्य' कहलायेगी। जैसे अन्धेरेमें दीपकद्वारा हम किसी वस्तुको देखते हैं तो दीपक 'प्रकाशक' है और वह वस्तु 'प्रकाश्य' है। दीपकको हटा दिया जाय तो वह वस्तु स्वयं लुप्त हो जायगी। इसी तरह श्रीरामजी समस्त वस्तुओं प्रकाशक हैं। (लाला भगवानदीनजी)। उनके सत्तारूपी प्रकाशसे जगत् भासित होता है, अनुभवमें आता है, अतः जगत् प्रकाश्य है जैसा आगे कहते हैं।

मर्थ—विषय, इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके देवता और जीव सबके सब ( प्रतिलोगिशितिसे ) एक-दूसरे ( की सहायता ) से चैतन्य होते हैं ॥ ५ ॥ जो सबका परम प्रकाशक हैं ( अर्थात् जिसके कारण सबका अस्तित्व अनुभवमें आता है ) यही अनादि ( ब्रह्म ) अयोध्यापित श्रीरामजी हैं ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'विषय करन " ' इति । पूर्व कह आये हैं कि श्रीरामजी सहज प्रकाशरूप एवं प्रकाशनिधि हैं—'सहज प्रकासरूप मगवाना ।'…' धरुप प्रसिद्ध प्रकासनिधि । ११६ ।' अब उनका प्रकाश कहते हैं । विषय इन्द्रियोंसे, इन्द्रियाँ देवताओंते आर देवता जीवसे उत्तरोत्तर सचेत हैं । विषय, करण आदि एक-से-एक उत्तरोत्तर श्रेष्ट हैं । विषयमें इन्द्रियोंको आकर्षण करनेकी शक्ति है, यही विषयकी चैतन्यता है । छ [ विषय, इन्द्रियाँ उनके देवताओंक नाम निम्न चार्ट

छ 'विषय' का अर्थ देश और आश्रय भी होता है। इस अर्थको लेकर किसीका कहना है कि करण, सुर और जीव समीका आश्रय पा देश देह है, इस तरह 'विषय' का अर्थ देह भी होता है। देह जड़ होनेगर भी जीवका चेतन्य लेकर ही समेद होता है।

(नकरों) से स्पष्ट हो जायँगे। प्रत्येक इन्द्रियपर एक-एक देवताका वास है; यथा—'इंद्री द्वार सरोखा नाना। वह तर सुर बेठे किर थाना। कावत देखिंह बिषय वयारी। ते हिंठ देहिं कपाट उघारी॥ उ० १९८।' इन्द्रियोंमें चेतनता उनके देवताओंसे आती है, यदि देवता अपना वास उनपरसे हटा छें तो वे कुछ काम नहीं कर सकतीं, इसी माँति विषय इन्द्रियोंसे चेतनता पाते हैं और इन्द्रियोंके देवता जीवसे प्रकाश पाते हैं। शरीरके जीवरहित होनेपर देवता इन्द्रियोंको सचेत नहीं कर सकते। जीव भी बिना श्रीरामजीकी सत्ताके कुछ नहीं कर सकता है।

|               |                        | विषय             | इन्द्रियाँ   |                       | इन्द्रियोंके देवता—          |
|---------------|------------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|
|               | श्रानेन्द्रियोंके विषय | ( शब्द           | श्रवण        | शनिन्द्रयाँ           | दिशा                         |
|               |                        | सर्व             | लचा (लक्)    |                       | पवन                          |
| ij            |                        | र्र रूप          | नेत्र        |                       | सूर्य                        |
|               |                        | रस               | जिह्ना       |                       | वरण वा प्रचेता               |
|               |                        | ' । गंध          | नासिका       |                       | अश्विनीकुमार                 |
| पंच तन्मात्रा | कमें न्यिंके विषय      | माषण, भक्षण      | वाणी ( मुख ) | अन्तःकरण कमेन्द्रियाँ | अग्नि                        |
| व             |                        | 🕻 लेना देना      | हाथ          |                       | इन्द्र <sub>ु</sub>          |
| -6-           |                        | <b>्र</b> चलना   | पैर          |                       | जग्विणा उपेन्द्र             |
| į             |                        | (मल-त्याग        | गुदा (पायु)  |                       | यम, वा मित्र                 |
|               |                        | मैथुन मूत्रत्याग | उपस्थ        |                       | प्रजापति वा मृत्यु           |
|               |                        | संकल्प करना      | मन्          |                       | चन्द्रमा                     |
|               |                        | निर्णय करना      | बुद्धि       |                       | ब्रह्म                       |
| `             |                        | धारणा,           | चित्त        |                       | विष्णु, वा अच्युत वा वासुदेव |
|               |                        | अहंता होना       | अहंकार       | i                     | হিব ( <b>হ</b> র )           |

नोट—9 'विषय करन सुर'''' इति । अद्वैतमतानुसार भाव यह कहा जाता है कि 'जीव चेतन है, सुर भी जीव होनेसे चेतन हैं और विषय तथा करण जिसमें मनका भी समावेश है मायाके कार्य होनेसे जड़ हैं । जैसे तारमें विजली और कोयलेमें अग्निक प्रविष्ट होनेसे तार तथा कोयला प्रकाशरूप देखनेमें आता है, वैसे ही चेतन जीव मनमें व्याप्त होनेसे मन चैतन्ययुक्त अर्थात् सचेत होता है । मनसे और देवताओंसे इन्द्रियाँ तथा देह सचेत होते हैं । जीव ब्रह्म- का प्रतिविम्ब है । अतः जैसे चन्द्रका प्रकाश और जल आदिमें पड़े हुए सूर्यप्रतिविम्बका प्रकाश वस्तुतः सूर्यके ही प्रकाश हैं वैसे ही जीवका चैतन्य भी श्रीरामजीका ही है । इस प्रकार श्रीरामजी सबके परम प्रकाशक अर्थात् सबको सचेत करनेवाले हैं ।

२ विशिष्टाद्वेतमतानुसार जीव स्वयं चेतन है तथापि प्रलयावस्थामें देह, मन, इन्द्रियाँ आदि न होनेसे वह जड़वत् ही रहता है। जब श्रीरामजीकी इच्छासे देहादिकी सृष्टि होती है तब उसमें प्रविष्ट होकर वह चेतनताका व्यवहार करता है। अतः उसको भी सचेत करनेवाले श्रीरामजी हुए। अथवा मायावशात् यह जीव अचेत अर्थात् अज्ञानाच्छादित रहता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्त्तव्य है, इत्यादिका ज्ञान उसको नहीं रहता। जब श्रीरामजीकी कृपा होती है तब वह सचेत होता है।

टिप्पणी—२ 'सबकर परम प्रकासक जोई। "" इति — (क) सबके 'परम प्रकासक' कथनका माव कि करण, सुर और जीव ये सब एक ही एकके प्रकाशक हैं और श्रीरामजी सबके प्रकाशक हैं। पुनः भाव कि करण, सुर और जीव ये सब प्रकाशक हैं और श्रीरामजी 'परम प्रकासक' हैं। इन्द्रिय-सुर-जीवके प्रकाशसे विराट् (समिष्ट ब्रह्मण्डगोलंक) चंतन्य न हुआ, किन्तु श्रीरामजीके प्रकाशसे चैतन्य हुआ। [यथा—'वर्षप्रसहस्रान्ते तदण्डसुदकेशयम्। कालकर्मस्वभावस्यो जीवोऽजीब-मिलीबयत् ॥ भा० २ । ५ । ३४ ।' अर्थात् वह अण्ड एक सहस्र वर्षतक जलमें पढ़ा रहा, तदनन्तर काल-कर्म-स्वभावस्थित जीव (सबको अपने स्वरूपमें स्थित रखनेवाले परमात्मा) ने उस निर्णीव अण्डको सजीव कर दिया ]। (ख) 'राम अनादि अवध्यति सोई' अर्थात् जो सबका परम प्रकाशक परमात्मा है वही श्रीरामजी हैं। 'अनादि' का भाव कि विरायक रणादि के भादि श्रीरामजी हैं और श्रीरामजीका आदि कोई नहीं के बे अनादि हैं। अनादि देहलीदीपकन्यायते राम और अवध्यति

दोनोंके साथ है 'अनादि अवधपतिका भाव कि अनादिकालसे अवधपति हैं ( 'अनादि अवधपति' कथनसे अवधकी भी अनादिता स्चित कर दी । इस विशेषणसे जनाया कि त्रेतायुगसे ही ये अवधपति नहीं हुए किन्तु अनादि-कालसे हैं। पुनः 'अनादि राम' कहनेसे निर्गुण ब्रह्मका बोघ होता इसीसे सगुणवाचक पद 'अवधपति' दिया। [ (ग) श्रीरामजी सबके प्रकाशक केंस हैं यह 'यत्सचादमृपंच माति सकलं "' मं॰ रलो॰ ६ की व्याख्यामें भी देखिये। अद्वैत और विशिष्टा देत दोनों मतोंके अनुसार ब्रह्म सबका परम प्रकाशक है। अहैतमतानुसार ब्रह्मका परमप्रकाशकत्व ऊपर 'विषय करन सुर' पर नोट १ में एक प्रकारसे दिया ही है, दूसरा प्रकार एसा है—इस मतमें भ्रमका अधिष्ठान ही उसका (भ्रमका) प्रकाशक है, बैसे रस्टीपर सर्पका भ्रम होता है। यहाँ सर्पका भास करानेवाली रस्सी ही है। रस्सी यहाँ न होती तो सर्पका भास न होता । अतः सर्पका प्रकाशक रस्सी है । परंतु विचार करनेपर रस्सी भी भ्रम ही है; वस्तुतः यह सन है । ( सनको ही एँठन आदि देनेसे रस्ती, टाट, बोरा आदि अनेक पदार्थ मानते हैं परंतु सर्वसाधारणको यह बात ध्यानमें नहीं आती ) अतः सिद्ध हुआ कि सर्पका प्रकाशक रस्ती है और रस्तीका प्रकाशक सन है; इसलिये सर्पका परम प्रकाशक सन है। ऐसे ही दुनियामें जो ये अनेक पदार्थ अनुभवमें आते हैं उनमें एकका दूसरा प्रकाशक है; जैसे परई, पुरवा आदिका मृत्तिका; पदा, लोटा, गिलास आदिका तांबा; कटक, कुंडल आदिका सुवण; घोती, कुरता आदिका रूई प्रकाशक है; परंतु मृत्तिका, ताँवा, सुवर्ण और रूई इत्यादिका भी मूल प्रकाशक परब्रहा ही है। अतः इन सब अनन्त पदार्थोंका परम प्रकाशक ( इनका मूलतत्त्व ) प्रव्रह्म परमात्मा श्रीरामजी ही हैं। विशिष्टाह्रैतमतानुसार भी पूर्व नोट २ में एक प्रकार कहा है, दूसरा-जैसे सूर्य, अग्नि आदि सबको प्रकाशित करते हैं परंतु उनको भी प्रकाशित करनेवाले श्रीराम्बी हैं, यथा—'यदादित्यगतं तेजो जगन्नासयतेऽखिलम् । यच्चन्द्रमसि यद्याग्नौतत्तेजो विद्धि मामकम्।गीता १५।१२।' इत्यादि। वि॰ त्रि॰—'निज भ्रम नहिं समुझहिं भज्ञानी । १९७ । १।' से यहाँतक शिवजीने शारदाकी ओरसे उत्तर दिया।

# जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। मायाधीस ज्ञान गुन धामू॥ ७॥ जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥ ८॥

शब्दार्थ-प्रकारय, प्रकाशक-ऊपर चौ॰ ५-६ में देखिये। मायाधीश=मायाका स्वामी वा प्रेरक एवं अधिष्ठाता। सहाया = सहायतासे।

वर्थ-यह सब जगत् प्रकाश्य है। मायाके अधिष्ठाता, ज्ञान और गुणोंके धाम श्रीरामजी प्रकाशक हैं॥ ७॥ जिनकी सत्यतासे जढ़ माया भी मोहकी सहायतासे सत्य-सी जान पड़ती है।। ८॥

टिप्पणी—९ 'अगत प्रकास्य''''' इति । इक् अन्तर्प्रकाश (भीतरका प्रकाश) कहकर अब बाहरका प्रकाश कहते हैं। जगत् प्रकाशमान है, श्रीरामजी प्रकाशकर्ता हैं। जगत् कार्य है; उसमें प्रकाश कहकर अब (आगे) जगत्के कारणमें प्रकाश कहते हैं। जगत्का कारण माया है। 'श्रीरामजी मायापित हैं, ज्ञानगुणधाम हैं, इस कथनका भाष यह है कि मायाकी जङता और अवगुण (विकार) इनमें नहीं आते। ये तो मायाको ज्ञान और गुण देते हैं, तब उनसे वह जगत्की रचना करती है, यथा—'एक रचह जग गुन बस जाके।'

नोट—१ 'प्रकाशक', 'मायाधीश', 'ज्ञानगुणधाम'। इन विशेषणोंको देकर सूचित करते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी जगत्के प्रकाशक और कारण, और केवल जगत्हीके नहीं वरन् जगत्को रचनेवाली मायाके भी प्रकाशक हैं। मायाको जङ कहा अर्थात् बताया कि उसमें अपनी कुल शक्ति नहीं है, उसमें श्रीरामजीकी शक्ति है इसीसे श्रीरामजीको मायाका स्वामी कहा। श्रीभुशुण्डिजीने भी कहा है कि 'माया खलु नतकी विचारी' है (उ० ११६), जैसा नाच श्रीरामजी नचाते हैं वैसा नाचती है। यथा—'सोइ प्रभु श्रू बिलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा॥ ७। ७२।'

'मायाधीश कहनेसे यह शङ्का होती है कि मायाके सम्बन्धसे श्रीरामजीमें भी मायाजनित अज्ञान और अवगुण होंगे १ इस शङ्काके निवारणार्थ 'ज्ञान गुणधामू' विशेषण दिया अर्थात् श्रीरामजीमें मायाके विकार नहीं हैं, वे तो ज्ञान और गुणोंके वर हैं, उन्हींसे ज्ञान और गुण पाकर माया जगत्की रचना करती है। (मा० पी० प्र० सं०)।

''ज्ञान गुणधाम्', ज्ञानादि दिव्य गुणोंके धाम हैं । यथां-'ज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्तिजःसीशील्यवात्सल्यमादेवाजेब-सीदादेसीम्यकारण्यमाधुर्यगाम्मीयोदार्यस्थैर्यधेर्यशोयपराकमसत्यकामसत्यसंकल्पकृतित्वकृतज्ञताचसंख्येयकल्याणगुणगुणीक महार्णवः इति रामामुजमन्त्रार्थे।' पुनः मगवद्गुणद्रपणे यथा 'ज्ञानशक्ति बर्छेरवर्यवीयतेजांस्यशेषतः। भगवच्छव्दवाच्यानि विना हेर्येर्गुणादिभिः ॥ हेराप्रत्यनीकत्वाहोषत्वाभ्यां सह गुणाष्टकिमदम् । जगदुत्पत्यादिन्यापारेषु प्रधानकारणम् ॥ आधय-सत्यत्वज्ञानत्वानन्तत्वैकत्वविभुत्वामलत्वस्वातन्त्रपानंदत्वाद्याः,। गुणावध्यन्ते णमजनोपयोगिनोऽन्ये तत्र इत्यादि ॥ (बैजनाथजी )।

मूलरामायणमें नारदजीने श्रीरामचन्द्रजीके अनेक गुण वर्णन किये हैं जो निरोध देखना चाहे देख लें। इनमेंसे यदि एक गुण भी किंचित् मात्रामें किसीमें आ जाता है तो वह महात्मा और सिद्ध हो जाता है।

नोट-- र 'जासु सत्यता तें ....' इति । (क) जिन शब्दोंके अनेक अर्थ होते हैं उनका प्रकरणानुसार को अर्थ ठीक बैठता है वही लिया जाता है, जैसे 'हरि' शब्द मानसमें (१) 'रामाख्यमीशं हरिम् । मं॰ श्लो॰ ६ ।', (२) 'क्रगांधपु नररूप हरि । मं॰ सो॰ ५ । (३) 'कह प्रभु सुनु सुग्रीन हरीसा । ४ । १२ । ७ । इत्यादि स्थानोंमें पृथक्-पृथक् अर्थमें आया है। (१) में जीवोंके क्लेश हरनेवाले अथवा भगवान्। (२) में भगवान् अथवा सूर्य, और (३) में बंदर अर्थ लिया गया है। वैसे ही झूठ, मृषा, मिथ्या आदि शब्दोंका प्रयोग तुलसीयन्थावलीमें भिन्न-भिन्न स्थलों में,भिन्न-भिन्न अर्थो-में हुआ है। यथा—'मूठेहुँ हमिंह दोष जिन देहू। २। २८। ३।', 'सुनहु मरत हम मूठ न कहरीं। २। २९०।', 'मूठइ लेना मूठइ देना। ७ । ३९ ।', 'मूठो है भूठो है झूठो सदा जग संत कहंत जे अंत लहा है। क० ७ ।', 'मूपा न कहुउँ मोर यह बाना । ७ । १६ । ७ । १, 'छाँदहु नाभ्र मृषा जल्पना । ६ । ५६ ।', 'मिथ्यारंम दंम रत जोई। ता कहँ संत कहिंह सब कोई ॥ ७ । ९८ । इत्यादि स्थलोंमें जहाँ जो अर्थ ठीक बैठता है वहीं लिया गया है ।

इसी प्रकार 'मूठेंड सत्य जाहि बिनु जानें। १। १९२। १।' में जो अर्थ ठीक बैठता है वह विया गया। वहाँ 'सत्य' के प्रतिपक्षमें 'झूठ' शब्द दिया गया, उसीके अनुसार यहाँ भी 'सत्य इव' कहनेसे इसके प्रतिपक्षमें 'सूठ' का प्रहण होता है। सत्य इव भासती है अर्थात् सत्य नहीं है, झूठ है। इस 'झूठ' का अर्थ यहाँ परिवर्तनशोल अर्थात् परिणामी, बदलनेवाला, अस्थिर । और 'सत्य' का अर्थ 'परिवर्तनरहित अर्थात् अपरिणामी, न वदलनेवाला, स्थिर' है ।

माया अर्थात् मायाका कार्य जगत् झूठा है और श्रीरामजी सत्य हैं। जैसे जल ठंडा है और अग्नि उणा है। इस भेरको न जाननेवाले मनुष्यको यदि गर्म जल दिया जाय तो वह उसका उणाता-धर्म जलका ही धर्म समझेगा, वैसे ही जगत् श्रीरामजीमें मिला हुआ है इसलिये कभी-कभी जगत्में भी सत्यत्यका अनुभव हो जाता है, यद्यपि वह सत्यत्व-धर्म श्रीरामजीका ही है। मोहवशात् इस भेदको और श्रीरामजीको न जाननेसे अशानी जीव इस सत्यत्वको जगत्का ही मान बैठते हैं और उसमें फँसकर दुःख उठाते हैं।

'झूठेड सत्य जाहि बिनु जाने' में श्रीरामजीको न जाननेनेसे झूठ सत्य जान पड़ता है यह बताया था। और यहाँ बताते हैं कि श्रीरामजीकी सत्यतासे माया सत्य-सी जान पढ़ती है। इन दोनों वाक्योंको विचार करनेसे यह बात सिद्ध होती है कि जगत्में भासमान सत्यत्व वस्तुतः श्रीरामजीका है, जब हम रामजीको जानेंगे तब हमें यह ज्ञान हो जायगा कि यह सत्यत्व श्रीरामजीका है।

पूर्व 'विषय करन' को सचेत और जगत्का प्रकाश करनेवाला कहा और यहाँ श्रीरामजीको 'मायाधीस' कहा, उससे जान पड़ा कि माया अर्थात् विषयकरण और जगत् भी कोई एक सत्य वस्तु है जिसके अधीश श्रीरामजी है। उसके निराकरणार्थ कहते हैं कि 'जासु सत्यता तें जड़ माया। मास सत्य इव ""। अर्थात् माया सत्य नहीं है, उसका सत्यत्या भासना श्रीरामजीकी सत्यतासे है।

जैसे 'यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं ं दस प्रसङ्गकी कुछ वार्ते 'झूठेड सत्य जाहि विनु जाने । १९२ । १ । में

कविने खोलीं, वैसे ही 'स्टेंड सत्यः''' की कुछ विशेष गातें यहाँ खोलते हैं।

'स्ठेड सत्य' से यह अर्थ होता है कि सूठा भी सत्य है। अथवा, जो हैत-अहैत दोनोंको सत्य मानने हैं उनके मतानुगार 'सूठ भी है और सत्य भी है' ऐसा भी अर्थ होता है। अतः गोत्वामीजी अपना अभीय अर्थ स्पर्य करनेक लिये यहाँ 'मास सत्य इव' पद देते हैं अर्थात् माया वस्तुतः सत्य नहीं है, किन्तु श्रीरामजीकी सत्यतासे सत्य भागित होती है।

'बिषय करने सुर जीव समेता' से लेकर यहाँतक तीन बातें दिखायीं। एक यह कि इन सर्वोके सचेत करनेवाले भीरामजी हैं। दूसरे यह कि जगत्मात्रको प्रकाशित करनेवाले (अर्थात् जिनके कारण हमें जगत् अनुभवमें आता है यह) भी श्रीरामनी ही हैं। तीसरे यह कि उनमें जो सत्यत्व भासता है वह भी श्रीरामजीके सत्यत्वसे ही भासता है। यथा— 'तत्य मासा सर्वमिदं विभाति। मुण्डक०२।२।१०।' जैसे 'रज्जु सप' के संचलन, भास, सत्यत्व आदि सब गुणधर्म उसके अधिष्ठान 'रज्जु' के ही हैं वैसे ही यह जगत् श्रीरामजीमें भासित होनेसे इस जगत्के चेतनत्व, भास और सत्यत्व सब गुणधर्म श्रीरामजीके ही हैं, यह बात उपर्युक्त प्रसङ्कसे जनायी है।

मा० पी० प्र० सं०-रधूल शरीरकी सत्तासे नख और बाल बढ़ते हैं, यदि हन दोनोंको शरीरसे अलग कर देती रघूल शरीरको किंचित पीड़ा नहीं होती। इसी प्रकार ईश्वरकी सत्तासे जड़ मायामें सत्यकी प्रतीति होती है, उसके अलग हो जानेसे जीवको दुःख नहीं, वरन् सुख ही होता है। पुनः जैसे चुम्बक पत्थरकी उद्दायतासे लोहा (जड़ वस्तु) चैतन्य (चलता हुआ) जान पड़ता है, वैसे ही माया मोहकी सहायतासे सत्य जान पड़ती है। (यह भाव अध्यात्मरामायणके आधारपर होगा। यह अहत मत है।) अध्यात्मरामायण सर्ग १ में शिवजीके वचन इस प्रसङ्गपर ये हैं—'सर्वान्तरस्योऽि निगृत आत्मा स्वमायया सप्टमिदं विचप्टे। जगन्ति नित्यं परितो,श्रमन्ति यत्सिक्षी चुम्बकलोह विद्या। १८॥ एतन जानन्ति विमूत्वित्ताः स्वाविद्यया संवृतमानसा ये। स्वाज्ञानमप्यात्मिन शुद्धबुद्धेस्वारोपयन्तीह निरस्तमाये॥ १९॥ अर्थात् प्रसु स्व जीवोंके अंदर वसे हैं, परन्तु बहुत गुप्त हैं, अपनी मायासे रचे हुए इस संसारको देख रहे हैं। जगत् जड़ है तब भी उनके प्रभावसे नित्य ही इस प्रकार परिश्रमण कर रहा है जैसे जड़ लोहा चुम्बक पत्थरके प्रभावसे। अर्थात् यह जो मायाका दश्य है यह प्रभुकी सत्ताके कारण सत्य-सा देख पड़ता है। ऐसा न जानकर अपने मनपर अविद्यामायाका आवरण डाले हुए मूर्ख लोग अपने अज्ञानको आत्मरूप, शुद्ध-बुद्ध, मायासे परे प्रभुमें आरोपण करते हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'जासु सत्यता तें जड़ माया' इति । आगे इसीको दृशन्त देकर दिखाते हैं। झूठी मायाके सम्मन्धसे रामजी न देख पड़े, किन्तु असत्य मालूम हुए, यथा—'गगन घनपटल निहारी । झाँपेड मानु कहिं छिप्पारी ॥', 'मायाछ च देखिये जैसे निर्गुन मध्य' । रामजी सत्य हैं; उनकी सत्यतासे झूठी माया सत्य जान पड़ी । (ख) जो अतत्य और जड़ माया श्रीरामजीकी देखतासे सत्य और चेतन भासती हैं—ऐसा कहनेसे यह पाया जाता कि सभी-को माया सत्य प्रतीत होती है, इससे 'मोह सहाया' पद दिया। भाव यह कि जिसको मोह है, उसीको माया सत्य भासती है, अन्यको नहीं । यथा—'वदन हीन सो प्रसद्द चराचर पान करन जो जाहों', 'जिमि अविवेकी पुरुष सरीरिह । २ । १४२।' (मोह, अज्ञान, अविवेक पर्याय शब्द हैं । अविवेकी मनुष्य अपनेको देह समझकर देहके ही पालन-पोषणमें लगा रहता हैं । यदि मोह न होता तो वह देहको जड़, असत्य और अपनेको उससे भिन्न चेतन अमल सुखरिश जानता ) जो मोहरिहत ज्ञानी पुरुष हैं जैसे श्रीशुक-सनकादिकजी, उनको तो वह असत्य ही देख, समझ पड़ती हैं । (प्र० सं० )। (ग) पुनः, यहाँ श्रीरामचन्द्रजी और माया दोनोंका प्रायत्य दिखा रहे हैं । श्रीरामजीमें इतनी सत्ता है कि ऐसे ईश्वरको असत्य कर देती हैं । देखिये, गरुदको मोहमें डाल दिया, यथा—'क्यापक बहा विरुष वागीसा । माथा मोह पार परमीसा ॥ सो अवतार सुनेड जग माहीं । देखेड सो प्रमाव कछ नाहीं ॥ । । ५८।' इसी तरह सतीजीको, यथा—'बहुरि राम मायहि सिर नावा । ग्रीरे सितिह जेहि सूठ कहावा ॥' (प्र० सं०)।

वि॰ त्रि॰—माया अघटित-घटना-पटीयसी है। उसके अघीश बनकर सगुण हुए। मिथ्या माया जह है। उसमें प्रकाशन-शक्ति नहीं है। परिच्छेदके अवभासको अनात्मभास कहते हैं, वही अविद्या, जड़ शक्ति, शून्य या प्रकृति कहलाता है। ब्रह्म चेतन है, उसकी सत्यतासे जड़ माया (संसार), मोह (अज्ञान) की सहायतासे सत्य भी मालूम होती है। भाव यह कि श्रीरामजीमें जो 'विरह विकलतादि' तुमने देखा वह माया थी, सत्य नहीं था। जब रामजीमें सारा संसार, विना हुए दिखायी पड़ता है तो उतना विरह विकलतादिका विना हुए दिखायी पड़ना कौन-सी बड़ी बात थी। तुम्हारे अज्ञानकी सहायतासे वह सब सत्य दिखायी पड़ा।

# दोहा—रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानुकर बारि। जदिप मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकै कोउ टारि॥११७॥

शब्दार्थ-रजत=चाँदी। भास (सं०)=भासती है=चमकती है; प्रतीत होती है। भास (संज्ञा)=प्रतीति। भानुकर=

भानु (सूर्य) कर (किरण)। भानुकर वारि—१।४३।८ 'तृषित निरिष्य रविकर भव वारी'''' में देखिये। मृपा= अययार्थ ज्ञानका विषय, घोला देनेवाला। टारना=इटाना।

वर्थ—जैसे सीपमें ( व्यवहारात्मिका ) रजतका भास और जैसे सूर्यिकरणमें ( व्यवहारात्मक ) जलका भास, यद्यपि ये ( व्यवहारात्मिक रजत और व्यवहारात्मक जल दोनों ) तीनों कालों ( भूत, भविष्य, वर्तमान ) में भिष्या है ( तथापि ) इस 'भ्रम' को कोई हटा नहीं सकता। ( भाव कि भ्रम हो जाता ही है )॥ १९७॥

टिप्पणी—१ जैसे सीपमें चाँदीका भास होता है और सूर्यिकरणमें जलका, वैसे ही श्रीरामजीकी सत्यतामें माया सत्य भासती है। (पिछली चौपाई 'जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य हव मोह सहाया॥' में जो कहा उसीका हृष्टान्त इस दोहेमें दे रहे हैं। वहाँ मायाका स्वरूप कहा, यहाँ उसका हृष्टान्त दिया)। सीप सत्य है, (उसमें) चाँदी (का भास) झूठ है। ऐसे ही श्रीरामजी सत्य हैं, माया मुटी है।

र यहाँ दो दृष्टान्त दिये हैं—सीपमें चाँदीका भ्रम और रिविकरणमें जलका भ्रम। दो दृष्टान्त इसिलये दिये कि भीरामजीके दो रूप हैं, एक निर्गुण दूसरा सगुण। (इन्हीं दोका प्रसंग यहाँ चला जा रहा है)। दो रूप, यथा—'जय राम रूप अनुप निर्गुन सगुन गुनप्रेरक सही'। सगुण स्थूल है, इससे सगुण रूपके दृष्टान्तमें 'सीप' को कहा, क्योंकि 'सीप' स्थूल है। निर्गुणरूप सूक्ष्म है; उसके लिये रिविकरणका दृष्टान्त दिया, क्योंकि सूर्यकिरण भी सूक्ष्म है। अथवा, जो दृष्टान्त मायाके लिये दिया, वही आगे जगत्के लिये देते हैं; इसीसे यहाँ दो दृष्टान्त दिये—एक मायाके लिये, दूसरा जगत्के लिये। [ पुनः ऐसा भी कह सकते हैं कि रज्जुसर्प अधेरेका दृष्टान्त है और रजत-सीप तथा मृगजल पूर्ण प्रकाशके दृष्टान्त हैं जिनमेंसे एक निकटका और दूसरा दूरका है ]।

नोट—१ समन्वय-सिद्धान्तानुसार 'मृषा' शब्दका अर्थ 'अयथार्थ ज्ञानका विषय, घोला देनेवाला, परिवर्तनशील हत्यादि ही माना जाता है, जैसा कि 'शूठेड सत्य' की व्याख्यामें लिख आये हैं। 'तिहु काल' का भाव कि यह आजहीका ऐसा नहीं है, भूतकालमें भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही 'मृषा' रहेगा। 'श्रम न सकद कोड टारि' का भाव कि यह जानते हुए भी कि शुक्ति-रजत और मृगजल सदा ऐसा ही घोला देते हैं तब भी इनके घोलमें लोग आ जाते हैं। 'जदिप' कहकर इसमें यह विलक्षणता दिलायी।

इस सिद्धान्तानुसार शुक्ति-रजत और मृगजल दोनों हैं और सदा अपने अधिष्ठानमें, अर्थात् रजत-शुक्तिमें और जल सूर्यिकरणमें, स्थित हैं। इसका समर्थन 'झूठेंड सत्य जाहि बिन्नु जाने। जिमि भुजंग बिन्नु रज्ञ पिहचाने॥ १९२१९११ में किया जा चुका है। एक समाधान और यह भी है कि नैयायिकोंने चाँदीको तेज माना है और शुक्ति पृथ्वीतन्त्र है। पश्चीकरणके अनुसार पृथ्वीमें तेजका अप्टमांश है। अतः शुक्तिमेंके पृथ्वीतन्त्रका अंश आच्छादित होनेसे उसमें स्थित तेजस्तत्त्रका अनुभव होता है। तत्र उसमें चाँदीका भास होता है। इसी प्रकार सूर्यिकरण तेज है और प्रशांकरणानुसार तेजमें जलतन्त्रका अप्टमांश है। जब तेजस्तत्त्वका आच्छादन होता है तब किरणोंमें जलतन्त्रका भास होता है। शिरामानुजाचार्यस्वामी, स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी और श्रीप्रभाकरजी आदि वेदवेत्ताओंका यह निश्चित सिद्धान्त है कि सम्पूर्ण शान सत्य है—'यथार्थ सर्विद्वानमिति वेदविदां मतम्।' (श्रीभाष्य), और श्रुति-स्मृतियोंमं भी त्रिवृत्करण, पश्चीकरण श्रीर सप्तीकरण आदिसे सीपमें रजतकी तथा रविकिरणमें जलकी नित्य सत्यता समझायी गयी है। रज्जुमें सर्पका, सीपमें रजतका तथा रविकिरणमें जलका श्रम उसकी स्वत्यत्ताका प्रत्यायक है। जहाँपर जिसकी सत्ता स्वत्यमात्र भी नहीं रहती, वहाँ उसका श्रम नहीं होता। जैसे सीपके ही पृष्ठभागपर अथवा तमालपत्रादिमें रजतका भान नहीं होता; क्योंकि.वहाँ रजतकी स्वत्य सत्ता भी नहीं है। (वे० भू०)]।

इसपर यह शङ्का हो सकती है कि इस सिद्धान्तके अनुसार जब शुक्तिमें रजत और सूर्यकिरणमें जल सूक्ष्मरूपते है ही तब उसके शानको 'भ्रम' क्यों कहा गया ? इसका समाधान यह है कि उसके शानको यहाँ 'भ्रम' नहीं कहा गया, किंतु वह वस्तुतः 'मृषा' अर्थात् अयथार्थ शानका विषय, अस्थिर और परिवर्तनशील है तथापि हम उसे यथार्थ शानका विषय, स्थिर और परिवर्तनरहित समझते हैं; यही 'भ्रम' है।

२ बाबा जयरामदासजी—'जासु सत्यता ते जद माया''''यह चौपाई अहैतमतके समर्थनने उद्धृत की जाती है। यहाँ यह कहा जाता है कि मायाको असत्य कहा गया है,अतःयह अहैतवाद है।परंतु इसके ऊपरकी चौपाई देखिये—'जगत प्रकास्य प्रकासक राम् । मायाधीस ज्ञान गुनधाम् ॥' इसमें श्रीरामजीको मायाधीश कहकर स्पष्ट मायावाद सूचित किया गया है तथा जगत् शब्द जड़ मायाके पर्यायवाची शब्द रूप स्थाहत हुआ है । दोहेके नीचेकी चौपाई 'एहि बिधि जग हिर धाधित रहहं । जदिप असत्य देत दुख अहहं ॥' में भी जगत्का मासना ही असत्य कहा गया है; क्योंकि यहाँ भी वही स्वप्नकी उपमा दी गयी है; यथा 'जों सपने सिर कार्ट कोई । विज्ञ जागें न दूरि दुख होई ॥' और इस अमका हटना सिया रामकृपाके और किसी साधनसे सम्भव नहीं है—'जासु छपा अस अम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई ॥' यद्यपि यह अम तीनों कालमें मिथ्या है, अर्थात् यह जगत् तीनों कालमें रामक्ष्पके अतिरिक्त और कुल नहीं है, फिर भी उस अमको कोई भी अपने पुरुषार्थसे हटानेमें समर्थ नहीं है जैसा कि 'रजत सीप महँ भास जिमि जथा मानुकरबारि । जदिप मृषा तिहुँ काल सोइ अम न सकह कोउ टारि ॥' इस दोहेमें कहा है । यहाँ 'रजतसीप' की उपमासे 'विद्यामाया' और 'भानुकरबारि' की उपमासे अविद्यामायाको सृचित किया गया है; क्योंकि विद्यामाया—'एक रचइ जग गुन बस जाके' दुःखद नहीं है, परंतु वह नानारूप-जगत्को भासित कराकर, पर्दा-सा डालकर अम उत्पन्न करती है और दूसरी अविद्यामाया मृगानुष्णाकी भाँति 'में' 'मोर' 'तें' 'तोर' वन्धनवाली दुःखरूपा है, यथा 'एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस सिय परा सबकूपा ॥'

इन दोनों प्रकारकी मायाओंसे युक्त जगत् न कभी पहले भूतकालमें ही रामरूपको छोड़कर वस्तुतः इस नानारूपमें या, न अब वर्तमानकालमें ही है और न आगे कभी भविष्यमें ही इसका यह नानात्व वास्तविक होगा; तीनों कालोंमें यह नगत् भगवत्स्वरूप ही सत्य है। इसीसे कहा गया है—'एहि बिधि जग' अर्थात् इस प्रकारका यह जगत् जो 'हिर आश्रित रहई' अर्थात् जिसके आश्रय केवल श्रीरामजी ही हैं, जिनका यह विश्वरूप है—'विश्वरूप रघुवंसमिन करहु बचन विश्वास ।' अतएव यहाँ भी माया या जगत्को मिथ्या न कहकर उसके नानात्व भ्रमको ही मिथ्या कहा गया है, जो भ्रम श्रीरामकृपासे ही मिटता है। भ्रम मिटनेपर जीवको यह संसार श्रीरामरूप भासने लगता है तथा वह भ्रमजनित दुः खसे मुक्त होकर सुखी हो जाता है। इसलिये यहाँ भी अद्देतवादसे कोई सम्बन्ध नहीं है। (मानसरहस्य)।

३ वे० भू०—वेदान्तप्रकरणमें गोस्वामीजी 'असत्य' और 'जड़' शब्दोंको पर्यायवाची तथा 'सत्य' और 'चेतन' शब्दोंको पर्यायवाची मानते हैं क्षा यह निम्न चौपाई और विनयके पदसे स्पष्ट हो जाता है—'जास सत्यता ते जड़ माया। मास सत्य इव मोह सहाया॥' अर्थात् जिस ब्रह्मकी चैतन्यतासे सहायक भूत अपने कार्य मोहके सहित जड़ माया भी चैतन्य भासित होती है, वह दयालु ब्रह्म रघुकुलावतीर्ण श्रीरामजी ही हैं। यदि यहाँ 'सत्य इव' का 'चैतन्य इव' अर्थ न किया जायगा तो 'जड़' शब्दकी कोई गित ही नहीं रह जाती। अतएव 'जड़' शब्दके साहचर्यसे मायामें सत्यका अर्थ चैतन्य और 'असत्य' का अर्थ जड़ मानना नितान्त आवश्यक है। मायाको मिथ्या माननेको तो ग्रन्थकार ही विनयपत्रिका और कितावलीमें मना कर रहे हैं। यथा 'जौ जग मृषा तापत्रय अनुभव होत कहहु केहि लेखें ?‡ 'मूठो है मूठो सदा कम संस कहत जे अंत लहा है। ताको सहै सठ संकट कोटिक काइत दंत करंत हहा है। जानपनीको गुमान बड़ो सुलर्सिक

क्ष परंतु गोस्वामीजीने इस ग्रन्थमें श्रीरामजीको सत् (सत्य चित्) (चेतन) एक साथ ही अनेक बार कहा है। यया 'ध्यापक एक ग्रह्म अविनासी। सत चेतनघन आनंद रासी।। १।२३। ६।।' 'सम सिच्चदानंद दिनेसा।। १।८१६।४।।' 'सोइ सिच्चदानंदघन'''।। ७। २४।।' इत्यादि। यदि सत्य और चेतन पर्याय होते तो क्या इस प्रकार एक साथ इनका प्रयोग हो सकता है? (श्रीगंगाघर ब्रह्मचारीजी)।

<sup>ं</sup> परंतु इसपर शक्दा होती है कि—यहाँ जड़ शब्द एक बार और सत्य शब्द दो बार आया है अत: विशेष होनेसे सत्य शब्द की प्रतियोगितामें जड़का अर्थ मिथ्या क्यों न किया जाय ? जैसा कि आगे के दोहा 'जदिष मूपा विहुं काल' में स्पष्ट कहा ही है, इनी प्रकार अन्यत्र भी 'असत्य' मिथ्या आदि शब्दोंका प्रयोग किया ही है। वहाँ भी क्या ऐसी ही खींचातानी करके अर्थ किया जाय जो सर्वया अनुचित है। (श्रीगंगाघर ब्रह्मचारीजी)।

<sup>‡</sup> वस्तुतः यहाँ लोगोंका तक-वितक है कि यदि जगको झूठ कहें तो दुःखका अनुभव किस प्रकार हो सकता है ? इसके झागे फहते हैं कि—'किह न जाड मृगवारि सत्य स्रमतें दुख होई विसेषें।।' अर्थात् ( सूर्यकी किरणोंसे ) जो मृगजलका स्रम होता है उससे भी वहुत दुःख होता है, परंतु उसको सत्य नहीं कहा जाता। अन्तमें 'तुलसीदास सब विधि प्रपञ्च जग जदिष सूठि श्रुति गावें इस प्रकार स्पष्ट शब्दोंमें जगत्को झूठ कहा और अपने सिद्धान्तको श्रुतिकी सम्मित भी बताया। ( श्रीगंगाधर सहाचारीजी )।

विचार गँवार महा है।' (क॰)। अद्वैतिखद्धान्त प्रांतिमासिक, न्यावहारिक और पारमार्थिक तीन सत्ताओं को मानता है। गोस्वामीजीने इनको कहीं भी स्पष्ट न लिखकर अद्वैत सिद्धान्तों को भ्रमात्मक माना है यथा 'कांउ कहम त्य झुट कह को क खुगळ अवल करि माने। तुलसिदास परिहरें तीनि भ्रम सो आपनु पहिचाने।' भाव यह है कि प्रकृतिको सत्य कहनेवाले सांख्यवादको, असत्य माननेवाले अद्वैतवादको और दोनों सिद्धान्तोंको प्रमल माननेवाले द्वैताद्वेत (भेदाभेद) वादके सिद्धान्तोंको भ्रमात्मक कहते हुए परित्याग करनेके लिये बतलाया गया है।

कोई-कोई समझते हैं कि रजत-सीप आदि दृष्टान्त केवल अद्वैतवादियोंके ही हैं। ऐसा मानना सर्वथा भूल है, क्योंकि इन्हीं दृष्टान्तोंको सभी दार्शनिकोंने अपने-अपने पक्षके समर्थनमें अर्थान्तरसे दिया है।

इसी तरह रज्जु-सर्व और भानुकरबारि आदिके दृष्टान्तींको भी समझना चाहिये।

इस दोहेसे अद्वेतवाद कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि अध्यास तो त्रिना तीनके वन ही नहीं सकता। पक तो अधिष्ठान (आधार) जिसमें कि किसी दूसरी वस्तुका आरोप होता हो। दूसरा वह पदार्थ लिपकी कलाना अधिष्ठानमें की जाय। तीसरा वह (अधिष्ठाता) जो कि अज्ञानसे दूसरेमें दूसरेका आरोप करे। जैसे कि हणन्तमें 9 अधिष्ठान करीपी, रविकिरण और रज्जु आदि। २—कल्पित पदार्थ रजत, जल और सपीदि। ३—अधिष्ठाता करनेना करनेवाला अज्ञानी व्यक्ति। क्योंकि सीपी, रविकिरण और रज्जु आदिकों तो यह भाव हो ही नहीं सकता कि मुझमें चाँदी, जल और सपीदिका आरोप हुआ है। इसी प्रकार चाँदी आदिकों भी यह अनुमान नहीं हो सकता कि में सीपि आदिमें अध्यस्त हूँ। यह भास तो उसे होगा जो अधिष्ठान सीपी आदि तथा अध्यस्त रजत आदिसे सर्वथा भिन्न कोई एक तीसरा ही हो। उसी तरह, अधिष्ठानपदार्थ ब्रह्म १। अध्यस्त पदार्थ जगत् २। और अधिष्ठाता (अध्यास करनेवाला) अज्ञानी ३, होने चाहिये। बिना इन तीनोंके अध्यासवाद बन ही नहीं सकता। और जब तीनों नित्य (अनादि) होंगे तभी स्वामी शंकराचार्यजीके बतलाये 'प्वमनादिरनन्तो नैसर्गिकोऽयमध्यासः' इस सिद्धान्तके अनुसार यह अध्यासवाद सिद्ध होगा। १

† वस्तुतः अद्वेत सिद्धान्तानुसार ब्रह्मको छोड़कर अन्य जीव अयवा जगत् कोई पदार्थ है ही नहीं परंतु यह बात पागर जीवोंके समझमें सहसा नहीं आती। अतः उनको समझानेके लिये शास्त्रमें कहा गया है कि जैसे रज्जुपर सर्प भासता है वैसा हो ब्रह्मार जगत् भासता है। ताल्पर्य प्रातिभासिक सत्ता और ज्यावहारिक सत्ता मानकर हो यह सब कथन है। पारमार्थिक सत्तामें तो 'सबं खिल्वरं ब्रह्म' वा 'अहं ब्रह्माऽस्मि' इत्यादि कथनको भी स्थान नहीं है, ठीक ही है जब कि ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य कुछ है नहीं सब किसको किसका अध्यास होगा ! परंतु यह तस्व न समझनेसे हो अनेक शंकाएँ उठती है। उनका समाधान भी किया जाता है जिसपर लोग और तर्क-वितर्क करने लगते हैं; जैसे श्रीरामजीका धीजानकों और कदापि थियोग नहीं होता तथापि लोलको अनुसार दोनोंका वियोग, उससे दोनोंको शोक, पुनिष्ठन किर हर्व इत्यादि पुराणादिमें विवत हैं; जिसको लेकर अज्ञानो जीव उसपर तर्क-वितर्क करने लगते हैं, उन्हीं लोगोंके विययमें बालकाण्डमें श्रीपावंती जीके प्रस्तपर दोहा ११४ से ११ तक कहा गया है। मेरे विचारसे श्रीगोस्वामीजीने इस मिक्तप्रधान ग्रन्यमें चरित्रको हो प्राथान्य दिया है तथापि अन्य विषय और दार्शनिक तस्व-विवार भी यत्र-तत्र संक्षेपसे दिये हैं, ऐसे स्थलोपर अपने सम्प्रदायके शिद्धान्तानुसार प्रम्यकी संगति लगाने भरका यस करना चाहिये, अन्य सिद्धान्तके खण्डनमें समय न देना हो बच्छा। (पं कर्यनारायण विध्य)।

४ भीनेजनाथजी लिखते हैं कि 'अपने स्थानमें चाँदी और जल सच्चे हैं। उसी सचाईसे सीपमें चाँदीकी प्रभा दिखायी देती है और रिविकरणमें जलकी। सीपमें चाँदीका प्रकाश मात्र है, स्थूल सीप ही है, उसको चाँदी मानना भ्रम है; तथा रिविकरणमें जलका प्रकाशमात्र है, स्थूल किरण ही है, उसको जल मानना भ्रम है। वैसे ही संसरमें ईश्वरका प्रकाशमात्र है, स्थूल पाञ्चमौतिक है यथा स्त्री, पुत्र आदि यावत् देह-व्यवहार है, उसको सच्चा मानना भ्रम है। यदिप देह-व्यवहार तीनों कालमें दृथा है तो भी उसमें सचाईका भ्रम मिटता नहीं।

नोट—५ अद्वेत-सिद्धान्तके अनुसार दोहेका भाव यह है कि जगदुलित्तके पूर्व यह जगत् नहीं था अथवा प्रलयके बाद नहीं रहेगा, यह बात सर्वसाधारणकी बुद्धिमें आ जाती है परंतु जब कि प्रत्यक्ष जगत्का अनुभव हो रहा है और उससे सुख-दुख प्राप्त होता है, अतः अनुभवकालमें तो यह अवश्य है, ऐसा ही सर्वसाधारणलोग समझते हैं। परंतु इस सिद्धान्तमें चराचर जगत् न तो प्रथम था, न इस समय है और न आगे होगा। गोस्वामीजी दो दृष्टान्त देकर इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन यहाँ कर रहे हैं।

रज्जुसर्पके दृष्टान्त पूर्व दिये गये। उसपर कदाचित् कहा जाय कि सर्प चेतन होनेसे हुला-गुल्ला करनेसे भाग गया होगा वस्तुतः वह सर्प ही था, रस्सी न थी, अतः रस्सीमें सर्पका भ्रम होना सिद्ध नहीं होता, अतएव शुक्ति (सीप) रजतका दृष्टान्त देते हैं। रजत् समझकर जब उसको उठाया तब हाथमें सीप आयी तब ध्यानमें आ जाता है कि जिसको हम रजत समझते थे वह रजत नहीं है, सीप है। अतः सिद्ध हुआ कि सीप अनुभवकालमें रजत न था, अब भी नहीं है; अतएव आगे भी नहीं होगा। इस प्रकार तीनों कालमें उसका मृषात्व सिद्ध हो गया।

कुछ दार्शनिक रज्जु-सर्प, शुक्ति (सीप)-रजत, और मृगजल आदिको सत्य अर्थात् तीनों कालोंमें विद्यमान मानते हैं, अतः गोस्वामीजी अपना मत स्पष्ट शब्दोंमें लिखते हैं कि ये तीनों कालोंमें मृत्रा हैं।

प॰ प॰ प॰ प॰—'रजत सीपः'' इति । इन दृष्टान्तोंसे जनाते हैं कि जगत्की प्रातिभासिक सत्ताका नाश भी जीवके अधीन नहीं है । व्यवहारकालमें व्यावहारिक सत्ताका नाश भी जीवके प्रयत्नसे नहीं होता है । भ्रमाधिष्ठान सीप और भानुकरको जान लेनेपर भी उस शानीकी इन्द्रियोंको विशिष्ट परिस्थितिमें शुक्तिमें रजत और भानुकरमें जलका आभास तो होगा ही, पर वे त्रिकालमें सत्य नहीं हैं यह जाननेवाला उनसे सुखप्राप्तिकी आशा कभी करेगा ही नहीं । इस विश्वकी पारमाधिक सत्यता सत्ता नहीं है । यह प्रपंच 'मोहमूल परमारथ नाहीं' यह लक्ष्मणगीतामें कहा ही है । जीवनमुक्तावस्थामें भी विश्वकी प्रातिभासिक और व्यावहारिक सत्ता नष्टनहीं होती है । केवल निर्विकल्प समाधि-अवस्थामें विश्वनहीं रह जाता।

दो दृशन्त साभिप्राय हैं। इन दो दृशन्तोंसे केवलाद्वैतसम्प्रदायके दो मतोंका दिग्दर्शन कराया है। शुक्तिका रजतमें शुक्तिका उपादान कारण है। और सूर्यिकरणोंकी विशिष्ठ परिस्थिति निमित्त कारण है। एक पक्ष मायाधिष्ठान महाको निमित्त और मायाको उपादान कारण मानता है। जल-बीचि, कनक-कंकण दृशन्त भी इस मतके ही निदर्शक हैं। दूसरे दृशन्तमें भानुकर उपादान है और भूमिकी विशिष्ठ परिस्थिति निमित्त कारण है। (यह दूसरा पक्ष है जो) ब्रह्मको उपादान और मायाको निमित्त मानता है। इन दो दृशन्तोंमें सूर्यस्थानीय ब्रह्म है, एकमें सूर्य उपादान है और एकमें निमित्त। भागवतटीकाकार श्रीधर ब्रह्मको उपादान और मायाको निमित्त मानते हैं तथा बहुत-से ज्ञानोत्तरभक्तिमार्गीय केवलाद्वेती सन्तोंका भी यही मत है। शङ्करानन्दादि ब्रह्मको निमित्त और मायाको उपादान मानते हैं। पर दोनोंमें अभेद होनेसे कोई हानि नहीं है। ब्रह्मको उपादान माननेवाले परिणामवादका अंगीकार नहीं करते।—देखिये क्षीमद्भागवतकी वेदस्तुति 'न घटत उज्जवः प्रकृतिपूरुपयोरलयोः'''। भा० १०। ८७। ३१।' की श्रीधरी टीका।

वि॰ त्रि॰—सीपमें रजत तीन कालमें असत्य हैं। सीपोंकी सत्यतासे उसमें सत्यताकी प्रतीति होती है। सीपीका इदमंश रजतमें प्रतीत होता है, और सीपीका नील-पृष्ठ त्रिकोणादिरूप तिरंगहत रहता है। इसी भाँति परमात्मामें इस मिय्या जगत्की प्रतीति होती है। असंग आनन्दादि मुण तिरोहित हो जाते हैं, और रजत्की भाँति जगत् भासित होने लगता है। यह हुआ मन्द अन्धकारका भ्रम। अन प्रकाशका भ्रम कहते हैं। जेठकी दुपहरियामें जलका भ्रम होता है। वह जल तीनों कालोंमें असत्य है, पर दिखलायी पड़ता है। ज्ञानसे भ्रमकी निवृत्तिमात्र होती है, संसार-दर्शनकी निवृत्ति नहीं होती, वह तो उसी भाँति भासित होता रहता है। 'भ्रम न सके कोउ टारि' का यही अभिप्राय है कि असत्य प्रतितिके वाद भी उसका दिखायी देना नहीं बंद होता। उसी भ्रमको कोई टाल नहीं सकता। संसार-भ्रमक्या टलेगा ?

टिप्पणी—३ (क) 'तिहुँ काल' का माव कि श्रीरामजी तीनों कालों में हैं, माया उनके आश्रित हैं, इसते वह मी तीनों कालों में हैं। यथा—'यिधि प्रपंच अस अचल अनादी!' (ख) 'अम न सके कोड टारि'—मृपा होते हुए भी सत्य ऐसा भासती है इस अमको कोई हटा नहीं सकता। अर्थात् अमको दूरकर मायाको लोड़ देना शक्ति शहर हैं, यया—'सो दासी रघुवीरकी समझें मिथ्या सोपि। छूट न रामकृपा बिनु नाथ कहउँ पद रोपि।' ट्रिक्ट लूट नहीं सकती तब आखिर जनक, शुकदेव आदि मायासे छूटे कैसे ? अपनी शक्ति नहीं किंतु रामकृपासे। रामकृपासे ही यह अम मिटता है। यही आगे कहते हैं, 'जासु कृपा अस अम मिटि जाई।' पुनः, [(ग) यहाँ 'कोउ' का अर्थ है त्वयं वह अथवा दूसरा कोई अथवा जिस अधिष्ठानपर अम हुआ है जबतक उसका शान नहीं होगा तबतक कोई नहीं टाल सकता। इसीसे श्रीरामजीको जाने विना उनमें जो जगत्का भास होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। (घ) 'कोउ न सके' का यह भी भाव है कि टारनेका प्रयत्न तो बहुत करते हैं; योग, जप, तप, यश आदि अनेक साधन करते हैं, परंतु इनके द्वारा छूटना तो दूर रहा और अधिक अममें फँसता जाता है।]

नीट—६ पंजाबीजी लिखते हैं कि 'सीपमें चाँदी सीपके अज्ञान (ज्ञान न होने ) से और रेतका ज्ञान न होनेसे रिविकरणके विषय मृगतृष्णाका जल दृष्टिमें आता है। ये कित्रत पदार्थ असत्य हैं, पर उस समय असत्य नहीं भासते', इसीसे 'न सके कोउ टारि' कहा।

एहि विधि जग हिर आश्रित 'रहई। जदिप असत्य देत दुख अहई।। १।। जौं सपने सिर काटै कोई। विनु जागें न दूरि दुख होई।। २।। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई।। ३।।

शब्दार्थ-आश्रित=ठहरा हुआ, सहारेपर टिका हुआ, अधीन ।

सर्थ—इसी प्रकार जगत् भगवान्के आश्रित रहता है, यद्यपि वह असत्य (परिवर्तनशील) है तो भी दुःख देता है ॥ १ ॥ जैसं, यदि स्वप्नमें कोई सिर काटे तो विना जागे उसका दुःख दूर नहीं होता ॥ २ ॥ हे गिरिजे ! जिसकी कृपासे ऐसा भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्रीरघुनाथजी हैं ॥ ३ ॥

नोट—१ (क) दोहा १९७ (८) 'जासु सस्यता तें जह माया।'''' में मायाका स्वरूप कहा और यहाँ १९८ (१) में जगत्का स्वरूप वताया। इन दोनोंके बीचमें दोहा १९७ 'रजत सीप'''' को देकर दोहेको दीपदेहलीन्यायसे दोनों और स्वित किया। अर्थात् माया और जगत् दोनोंका एक ही स्वरूप है यह जनाया। (ख) 'पृष्टि विधि' अर्थात् जिस विधि सीपीके आश्रित जाँदी और रिविकरणके आश्रित जल इसी प्रकार हरिके आश्रित जगत् है। अर्थात् उनकी सत्तासे जगत् सत्य (अपिरणामी) प्रतीत होता है। (ग) 'पृष्टि विधि''' का तात्त्र्य यह है कि ग्रुक्ति-रजत और मृग-सल श्रुक्ति और स्विकरणके आधारपर ही भासते हैं। वैसे ही जगत् भी श्रीरामजीके आधारपर भासता है। 'पृष्टि विधि' से इन्हीं दोका बोध होता है न कि मायाका। मायाका स्वतन्त्र अनुभव है नहीं, जगत् आदि कार्यरूपसे ही उसका अनुभव होता है। अतः दोनोंमें अभेद मानकर ही यत्र-तत्त इन शब्दोंका प्रयोग किया जाता है। (घ) 'पृष्टि विधि' से जाना गया कि जैसे शुक्तिरजत, मृगजल, रज्जुसर्प आदि तीनों कालमें नहीं हैं वैसे ही जगत् पहले नहीं था, अभी नहीं है और न आगे रहेगा। इसपर यदि कोई कहे कि 'जब यह असत्य ही है तो फिर उसकी चिन्ताकी क्या आवश्यकता, उससे कोई हानि नहीं होगी ?' तो उसपर कहते हैं कि यद्यपि यह असत्य है तब उसका आश्रित जगत् असत्य के हो हो सकता है'। समाधान—जैसे ब्रह्म चेतन है परंतु उसका आश्रित जगत् असत्य के हो हो सकता है'। समाधान—जैसे ब्रह्म चेतन है परंतु उसका आश्रित जगत् जह है। ब्रह्म आनन्दयन है परंतु जगत् दुखदायी है, वैसे ही सत्य ब्रह्मका आश्रित जगत् असत्य हो सकता है।

टिप्पणी—१ (क) 'पृहि बिधि' अर्थात् जैसे माया हरिके आश्रित है वैसे ही जगत् भी हरिके आश्रित है। (त) जो इष्टान्त मायाके सम्बन्धमें दिया वही दृष्टान्त जगत्में देनेका ताल्पर्य यह है कि माया और जगत् दोनों एक हैं। माया अगत्की उपादान कारण है, कार्य और कारण अभिन्न हैं जैसे मृत्तिका और घटछ । भगवान्ने स्वयं कहा है-'गो गोचर जह होंग मन जाई। सो सब माया जानेहु माई॥' जगत् मायामय है। (ग) 'जदिष असत्य देत दुख अहई'। 'यद्यि असत्य है तो भी दुःख देतः हैं; यह सत्य है' तब शंका होती है कि असत्यका दुःख देना कैसे सत्य माना जाय ? इसीपर शंकानिवारणार्थ दृष्टान्त देते हैं—'जीं सपने सिर कार्ट कोई…''। हिं यहाँ दिखाया कि माया और जगत्का खरूप एक ही है। माया असत्य है—'जदिष मृषा तिहुँ…' जगत् असत्य है—'जदिष असत्य'' माया हिरके आश्रित,— 'जासु सत्यता ते जद्रः", जग हिर आश्रित— 'एहि बिधि जगः" माया भ्रमरूप है,—'भ्रम न सके कोउ टारि' जगत् भ्रमरूप,— 'जासु कृषा अस भ्रम'।

२ 'अहो विकल्पितं विश्वमज्ञानान्मिय मासते। रूप्यं शुक्तों फणी रज्जौ वारि सूर्यंकरे यथा॥ इति अष्टावक्रवेदान्ते।'
अष्टावक्षजी कहते हैं कि हमको अञ्चानके कारण यह जगत् सीपमें चाँदी, सूर्यकिरणमें जल और रस्तीमें सर्पकी नाई भासता है। यही तीनों दृष्टान्त गोस्वामीजीने भी दिये हैं, परंतु युक्तिके साथ। जहाँ जैसा चाहिये वहाँ वैसा कहा, एक ही ठोर तीनों दृष्टान्त न कहे। यह तुल्सीकी विलक्षणता है। तीनों दृष्टान्त यथा—'सूठेड सत्य जाहि विन्तु जाने। जिमि सुजंग विनु रहा पहिचाने॥' (१), 'रजत सीप महँ मास जिमि' (१), 'जथा मानु कर बारि' (३)। गोस्वामीजीने पूर्व सर्पको 'जग' के साथ दोनोंका भयावन-धर्म लेकर कहा। भाव यह कि जैसे सर्प भयावन है, उसके डसनेसे लहरें आती है, मृत्यु होती है, वैसे ही जगत् भयावन है, उसको सत्य जानना ही उसका डसना है जिससे पुनर्जन्म-मरण होता है। और यहाँ 'रजत सीप ''' इस दोहेमें सीपमें चाँदी और मृगवारिमें जल इन्हीं दोका प्रयोजन था जैसा कि दोहा १९७ की टिप्पणी १ में लिखा गया।

३ गोस्वामीजीने दोनों प्रचिलत मतोंको यहाँ दिया है। किसीके मतसे माया और जगत् हैं। उनके मतके अनुक्ल कहते हैं कि 'जगत प्रकास्य प्रकासक रामू'। अर्थात् जगत् है तभी तो जगत्को प्रकाशित करते हैं। तथा 'मायाघीस ज्ञानगुनधामू' से दिखाया कि माया है तभी तो मायाके अधीश हैं। पुनः, किसीके मतसे न माया है न जगत्। यथा— 'जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इच मोह सहाया॥' 'रजत सीप महँ भास जिमि जथा मानुकर वारि…', 'पृष्टि विधि जग हरि आश्रित रहई। जद्पि असत्य देत…'॥ सीपमें चाँदी नहीं है, सूर्यकी किरणम जल नहीं है, ऐसे ही माया और जगत् भी नहीं है।

वे॰ भू॰ जी-रजतादिका दृष्टान्त देकर 'एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई' पदसे जग और ब्रह्मका शरीर शरीरी भावसे अपृथक्षिद्ध सम्बन्ध दिखलाया है। क्योंकि श्रुतिस्मृतिका मन्तव्य जगत् और ब्रह्मके शरीर-शरीरी भावमें है। यथा-'यस्य प्रथियी शरीरम्', 'यस्यात्मा शरीरमिति श्रुतिः', 'जगत्सवं शरीरं ते' इत्यादि।

टिप्पणी—४ (क) 'जों सपने सिर काटे कोई''''। अर्थात् जगत् स्वप्न है—'उमा कहउँ में अनुमव अपना। सर हरिमजन जगत सब सपना'॥ संसारी दुःख स्वप्नका दुःख है जो जागनेसे ही जाता है। यथा—'सपने के दोष दुख जागे ही पं जाहि रे।' (विनय॰)। हरिको जानना ही जागना है। यथा—'जेहि जाने जग जाह हराई। जागे जया सपन भ्रम जाई॥' (ख) 'जासु छपा अस भ्रम मिटि जाई'।— 'अस' अर्थात् जैसे जागनेसे स्वप्नभ्रम मिट जाता है उसी प्रकार। पुनः, अस अर्थात् जो किसीके टाले न टल सका था,यथा—'भ्रम न सके कोह टारि' वह भ्रम (मिट गया)। भाव यह है कि भ्रमका मेटना-मिटाना कियासाध्य नहीं है वरन् कुपासध्य है। स्वप्नका भ्रम जागनेसे जाता रहता है। मोह निशामें सोये हुओंको रामकृपा जगाती है, यथा विनये 'जानकीस की कृपा जगावती सुजान जीव '''। मूद्रताका त्याग और श्रीहरिपदमें अनुराग करना ही जागना है, यह रामकृपासे ही होता है। सोतेमें अपना दुःख दूर करनेका सामध्यं जीवमें नहीं है, (वह किसीके जगानेसे ही जागता है। जैसे सोतेमें वर्राते हुए सुनकर लोग सोये हुएको सावधान कर देते हैं कि क्या है? क्या वर्रा रहे हो? यही बात यहाँ बताते हैं कि 'जासु कृपा ''' अर्थात् इस संसारक्ष्पी रात्रिमें सोये हुए जीवको श्रीरामजीकी कृपा जगाती है।) रामकृपासे दुःख दूर होता है। और कोई भ्रम टाल भी नहीं सकता, रामजीकी कृपास भ्रम मिट जाता है। (ग) 'सोह कृपाल रघुराई'। जगत्का भ्रम कृपा करके मेटते हैं अतः कृपाल कहा। पुनः कृपालका भाव कि कृपा करके रघुराई हुए, अवतारका हेतु कृपा ही है—'मुख्यं तस्य हि कारण्यम्'। (कृपा न करते तो रघुकुलों अवतार ही वर्षों लेते ? नास्तिकोंका उपहास क्यों सहते ?)।

ख मायाको जगत्का उपादान कारण मानना सांस्थका मत है। अद्वेत एवं विशिष्टादेतादि ब्रह्मको ही उपादान कारण मानते है।

वि॰ त्रि॰—ऊपर धीपमें रजत और भानुकरमें वारिक रहनेकी विधि कह आये कि उनकी भ्रान्तिमात्र होती है। इसी भाँति हरिमें जगत्के होनेकी भ्रान्तिमात्र है, वस्तुतः जगत् कुछ हुआ नहीं, भ्रान्तिमात्र है, मिध्या है, किर भी यह दुःख देता रहता है। उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई स्वप्नमें िंसर काटे। विर तो वस्तुतः सुरक्षित है, विरका काटना विल्कुछ शूठ है, पर स्वप्न देखनेवाछा विरक्षे कटनेकी पीड़ा और मरनेका दुःख ठीक-ठीक अनुभव करता है। उसे उस दुःखसे कोई छुटा नहीं सकता। उसको दुःखसे बचा देनेका एकमात्र उपाय उसका जागना है। जागनेसे ही उसका भ्रम मिट सकता है। स्वप्नके विकल्पमें केवछ मन ही द्रष्टा, दर्शन और दृश्यरूप होकर विचित्रतासे भासता है। इसी प्रकार शुद्ध संवित् भी विचित्राकारसे भासती है। 'जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। १९७। ७।' से 'गिरिजा-सोइ कृपाछ रधुराई। १९८। ३।' तक श्रीशिवजीने शारदाकी ओरसे कहा।

नोट—२ (क) 'कृपा' अर्थात् एकमात्र हम ही समस्त जीवोंकी रक्षाको समर्थ हैं, जीवको सामर्थ्य नहीं है कि वह अपना दुःख दूर कर सके, यह सामर्थ्यका अनुसंधान कृपा है। यथा—'रक्षणे सर्वभूतानामहमेव परो विभुः। इति सामर्थ्यसंधानं कृपा सा पारमेश्वरी ॥'—(वै०)। (ख) 'जासु कृपा' यथा—'सो दासी रघुवीर के समुझे मिष्या सोपि। छूट न रामकृपा विनु नाथ कहउँ पद रोपि', 'क्षतिसय प्रवक देव तव माया। छूटह राम करहु जी दाया॥' (ग) जागना कृपासध्य है तो कृपा कैसे हो ? इसका उत्तर यह है कि 'मन क्रम यचन छाँदि चतुराई। मजत कृपा करिहाँद रघुराई ॥' छठ छोड़कर मजन करनेसे प्रभु कृपा करते हैं, इसका उदाहरण इसी ग्रन्थमें ठीर-ठीर मिलेगा, यथा—'मन यच क्रम बानी छाँदि स्थानी सरन सकल सुर जूथा', जब इस प्रकार ब्रह्मादिक प्रभुके शरण गये तब तुरत कृपा हुई, यथा—'गगन गिरा गंमीर मह हरनि सोक संदेह' (१८६), प्रभुने दुःखकी निवृत्तिका उपाय कर दिया।

रू० ना० मिश्र—अद्वैत सिद्धान्तानुसार भाव यह है कि यहाँ असत्य होते हुए भी जगत् दुःख देता है इसका उदाहरण देते हैं 'जों सपने सिर कार्ट कोई '''।' अद्वैतमतानुसार जगत् स्वप्नवत् मिथ्या है। स्वप्नमें देखे हुए एव पदार्थ मिथ्या होनेपर भी सुख-दुःख देते हैं वैसे ही जगत् मिथ्या होनेपर भी सुख-दुःख देता है, यथा—'तस्मादिदं सगदशेषमसत्स्वरूपं स्वप्नाममस्तिष्वणं पुरुदुःखदुःखम्॥ भा० १० । १४ । २२ ।' अर्थात् यह अशेष जगत् असदूप्, स्वप्नवत् अत्यन्त दुःखद है। पुनश्च, 'शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापत्तिश्च मायया। स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः संस्तिनं प्रवास्तवी॥ भा० १९ । १९ । २ ।' अर्थात् इस जीवको मायासे शोक, मोह, सुख-दुःख और देहप्राप्ति इत्यादि संस्तिका मास होता है, वह वास्तविक नहीं है जैसे कि स्वप्न।

यहाँ 'जासु सत्यता ते जड़ माया' से 'जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई' तक ग्रन्थमें परव्रहा श्रीरामजीको सत्य जगत्को मृगजल, श्रुक्तिरजत, स्वप्नवत् मिथ्या कहा है। इसी प्रकार इस ग्रन्थमें तथा विनय-पत्रिकामें परव्रहा श्रीरामजीको सिद्धदानन्दरूप एक, अनीह, अज, निर्मुण, निर्विकार, निराकार इत्यादि तथा जगत्को रज्जुसपीदिवत् मिथ्या अनेक स्थलोंमें कहा है, इससे यही सिद्ध होता है कि श्रीगोस्वामीजी अद्वेत सिद्धान्तके अनुयायो हैं; क्योंकि उपनिपद्, श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराण आदि सर्वमान्य प्राचीन ग्रन्थोंमें इस प्रकारका वर्णन मिलता है जिसको सर्व साम्प्रदायिक अपने-अपने सिद्धान्तानुसार किसी-न-किसी प्रकार लगा लेते हैं, परंतु निजी साम्प्रदायिक ग्रन्थमें इस प्रकारका वर्णन अद्देतानुयायियोंके ग्रन्थोंको लोहकर अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है।

श्रीगोस्वामीजी किस सम्प्रदायके हैं यह तो इतिहासज्ञ लोग सिद्ध करें, परंतु उनके यन्थकी शैली सगुणोपासक अद्वैतियोंके समान है इतनी बात निर्विवाद है और 'वचस्येकं मनस्येकं कार्यमेकं महात्मनाम्' इस वचनके अनुसार कैसा वे प्रतिपादन करते हैं वैसा ही उनका मत है यह भी सिद्ध ही है।

इसपर शङ्का हो सकती है कि अद्वैती तो निर्गुण ब्रह्मको ही माननेवाले हैं। वे तो 'अहं ब्रह्मास्मि' में ही ब्रग्न हूँ, वही कहनेवाले हैं। वे सगुणोपासना और भक्तिमार्ग क्या जानें ? इसका समाधान यह है कि—अद्वेत मतानुयावियों में दो मेद हैं, एक शानप्रधान और दूसरा भक्तिप्रधान। इनमें पहले भक्तिमार्गको मानते हुए भी तत्त्वविचार, आत्मचिन्तनमें विशेष

क श्रीगोस्वामीजी विशिष्टाहैती होते हुए उन्होंने बहैितयोंका-सा प्रतिपादन क्यों किया इसका कुछ समाधान इस सन्यके प्रारम्भमें 'नये संस्करणका परिचय' में देखिये।

निमन्न रहते हैं और दूधरे ब्रह्मको निर्मुण-निर्विकार आदि मानते हुए भी सगुणरूपके सेवा-पूजा आदि भक्तिमार्गमें निमन रहते हैं। इन दो मार्गोमें प्रथम मार्ग विशेष कठिन है, दूसरा उसकी अपेक्षा कुछ सुलभ है, अतः प्रथम मार्गके अनुयायी थोदे हैं और दूसरे मार्गके अनुयायी विशेष हैं। गोस्वामीजीने अपने ब्रन्थोंमें दोनों मार्गोका प्रतिपादन समान भावसे किया है तथा दोनों मार्गके अनुयायी इसमें वर्णित हैं। इस चरित्रप्रधान ब्रन्थके अन्तिम फलश्रुतिमें भी 'रामचरनरित जो एह स्थया पद निर्वान' कहकर स्पष्टरूपसे दो फल बताये हैं। श्रीलोमशजी प्रथम पक्षके अनुयायी हैं और श्रीशिवजी, स्थारस्थनी, सुतीक्ष्णजी आदि दूसरे पक्षके अनुयायी हैं।

अद्देतिसिद्धान्तको माननेवाले सगुणोपासक किस प्रकार होते हैं इसका उदाहरण महाराष्ट्रिय संत हैं। श्रीज्ञानेश्वर महाराज, नामदेवजी, एकनाथ महाराज, तुकारामजी महाराज, समर्थ रामदासस्वामी आदि अनेक महात्मा कहर अद्वैती होते हुए कट्टर सगुणोपासक हो गये हैं; यह बात उनके ग्रन्थोंसे सिद्ध होती है। किसीने यहाँतक कह डाला है कि यथार्थ उपासक तो अदीती ही हो सकता है, अन्य लोग तो उपासनाकी नकल उतारते हैं। ठीक भी है। उपासक तो अपने इष्ट उपास्यकों छोड़ कर अन्यकों जानता ही नहीं, कहाँतक कहें वह अपना तन, मन, धनकी कौन कहे स्वयं अपनेकों उपास्यों मिला देता है; जैसा कि अरण्यकाण्डमें अनुस्याजीने श्रीकिशोरीजीसे कहा है कि उत्तम पितवताकों अपने पितकों छोड़ कर अन्य पुरुपका मान ही नहीं होता, ऐसे ही उस उपासककी स्थित है वह 'सर्व खिल्बद ब्रह्म' अर्थात् यह जो सब अनुभवमें आता है वह सब मेरा उपास्य परब्रह्म परमातमा ही है, 'अहं ब्रह्मास्मि' अर्थात् में जिसकों 'अहम' ऐसा कहता हूँ वह 'ब्रह्म' ही हैं; में वास्तविक कोई वस्तु नहीं हैं। 'देहबुद्धचा सु दासों इं जीवबुद्धिसे आपका अंग हूँ, परंतु तत्त्वविचारमें वास्तिक में तिश्चिता मितः ॥' अर्थात् देह-बुद्धिसे में आपका दास हूँ, जीवबुद्धिसे आपका अंग हूँ, परंतु तत्त्वविचारमें वास्तिक में तृ ही हूँ, यहाँपर 'एव' शब्द 'त्वं' के साथ लगा है न कि 'अहम्' के साथ अर्थात् 'त्वं' का प्राधान्य है। दूसरोंको क्या कहें, इस सिद्धान्तके आद्य उद्धारक शङ्कराचार्य 'अविनयमपनय विष्णों हें स्यादि 'घट्पदी' में कहते हैं, 'सत्यिप भेदाणमें माम सवाहं न मामकीनस्त्वम् । सासुद्दो हि तरंगः क्वचन समुद्दो न तारंगः ॥' अर्थात् हे नाथ! यद्यपि ( आपमें और मेरेमें वास्तविक कुछ ) भेद नहीं है ( तथापि हैत बुद्धिसे व्यवहार दशामें यही कहा जाता है तरङ्गोंसे समुद्द नहीं कहा जाता।

बहे खेदकी बात है कि ऐसे महापुरुषको कुछ लोग 'मिथ्यावादी, मृषावादी' इत्यादि व्यंग्य कटु वचन (गुप्त गालियाँ कहा करते हैं। सुना जाता है कि प्राचीन प्रन्थोंमें कुछ लोगोंने अद्वैत खण्डनके समयमें इस प्रकार कहा है, यदि यह सत्य हो तो उन महापुरुषोंको क्या कहा जाय! हो सकता है कि अपने सिद्धान्तके अभिनिवेशसे कोधावेशमें आकर मुखसे कुछ निकल गया हो जैसा कि श्रीरामजीके राज्याभिषेकमें विष्न होनेसे कुद्ध होकर लक्ष्मणजीने अपने पिताको कटु वचन कहे हैं (अ॰ रामायण) परंतु हम लोगोंको विशेषतः श्रीरामानन्दियोंको तो उसका अनुकरण कदापि नहीं करना चाहिये, क्योंकि हमलोगोंके पूर्वाचार्य श्रीनाभास्वामीजीने अपने श्रीभक्तमालमें 'कलिजुग धर्म पाछक प्रगट आधारज संकर सुमट''।' इत्यादि वर्णन किया है। गोस्वामीजीके ग्रन्थोंको माननेवालोंको तो विशेषरूपसे सावधान रहना चाहिये, क्योंकि इन्होंने तो जगत्को 'पिथ्या, मृषा, असत्य, झूठ आदि' कहनेकी झड़ी ही लगा दी है।

मुख्य तात्मर्य कहनेका यह है कि अद्देतिखद्धान्तानुयायी होनेसे और जगत्को झूठ कहनेसे उपासनामें यिकिचित् भी न्यूनता नहीं आती किंतु विशेष लाम ही है। अपने ऊपर अपना प्रेम तो सबका स्वभावसिद्ध है, 'मैं सदा रहूँ, मेरा गश कभी न हो' यह सभी चाहते हैं, परंतु में कौन हूँ ? मेरा क्या स्वरूप है ?' यह न जाननेसे देहादिको ही अपना स्वरूप मानकर अर्थात् यह देहादिक ही में हूँ ऐसा समझकर ही इनपर प्रेम करते हैं और रात-दिन उसके लालन-पालनमें टिंगे रहते हैं; परंतु जब यह शान होगा कि यह 'देह, इन्द्रियाँ, मन और चेतन जीवात्मा' में नहीं हूँ; किंतु परब्रह्म परमात्मा श्रीरामजी ही मेरा स्वरूप हैं तब देहादिकी आसक्ति, प्रेम आदि हटकर श्रीरामजीपर यह सब होगा और तदनुसार उन्हींका लालन, पालन आदि सब कुछ होगा।

इसी प्रकार जगत्को मिय्या माननेसे लाभ ही है, क्योंकि जगत्को झूठ समझनेपर न तो उसपर आसक्ति रहेगी, न उसकी इन्हा होगी और न उसकी प्राप्तिसे हर्ष तथा अभावसे दुःख होगा, इन सब विषयोंको दुःखदाई तो सब ही मानते हैं,

उसका त्याग तो अवश्य करना ही है, तब इसको सत्य माननेका व्यर्थ उपद्रव किसिलिये किया जाय, सत्य माननेसे उसमें आसिक बढ़ेगी, मिथ्या माननेसे आसिक घटेगी और उसके त्यागमें कष्ट नहीं होगा, इस प्रकार अद्वैतियोंके इस सिद्धान्तमें भी लाभ ही है।

अद्वेती जो जगत्को मिथ्या कहते हैं इस मिथ्या शब्दका अर्थ है 'अनिर्वचनीय' अर्थात् जिसका प्रतिपादन ठीक-ठीक नहीं हो सकता । नहीं कहो, तो अनुभवमें आता है; और है कहो, तो विचारनेपर हाथमें कुछ लगता नहीं । जैसा रज्जु-सर्प रज्जुके न जाननेसे अनुभवमें आया और समीप जाकर देखने लगे तो लापता हो गया; इसलिये इसको है वा नहीं, कुछ कहा नहीं जाता, इसीको 'अनिर्वचनीय' कहा जाता है । ठीक भी है कि व्यासजी, जैमिनि नी आदि पड्दर्शना-चार्य तथा श्रीस्वामी रामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य, श्रीवल्लभाचार्य आदि बड़े-बड़े धुरंधर विद्वान् भी जिसके निर्वाचनमें सहमत होकर एक निर्णय न कर सके तो उसको 'अनिर्वचनीय' न कहा जाय तो और क्या कहा जाय, वह तो 'अनिर्वचनीय' सिद्ध ही हुआ।

उपनिषद्, पुराण, आदिमें हैत और अहैत ये दो शब्द मिलते हैं। विशिष्टाहैतका नामतक कहीं नहीं है, तथापि श्रीरामानुजान्वार्यजीने सब श्रुतियोंका समन्वय करके एक सिद्धान्त सिद्ध किया और उसीका नाम 'विशिष्टाहैत' रक्ता है। ( इसका अर्थ कोई यह न समझे कि यह सिद्धान्त आधुनिक है। ये सब सिद्धान्त प्राचीन परम्परागत हैं, समयानुसार लुप्त हुए थे, तो इन आचार्योंने उनका जीणोंद्धार किया है), ठीक ऐसे ही श्रीगोस्वामीजीने अपना क्या सिद्धान्त है यह कहीं स्पष्ट नहीं कहा, तथापि इस चरित्र ग्रन्थमें निर्मुण परब्रह्मका वर्णन तथा जगन्मिश्यात्व आदि अहैतियोंके खास विपयोंका वर्णन उन्होंने विशेष रूपसे किया है ( जिसकी यहाँ बिलकुल आवश्यकता नहीं थी ) इसीसे उनके विचारोंका अनुमान कोई भी निष्यक्षपातसे कर सकता है, मेरे विचारसे जो अहैती निर्मुणमतके नामपर उपासकोंको तुच्छ समझते हैं या विरोध करते हैं और जो उपासनाके नामपर निर्मुण विचारको तुच्छ समझते हैं या विरोध, करते हैं, उन दोनोंके लिये गोस्वामीजीन इस प्रकार एकत्र वर्णन किया है कि ये दोनों इसको पढ़ें, मनन करें और परस्पर विरोध करना छोड़ दें।

जगिनम्थ्यात्व सिद्ध करनेके लिये 'रज्जु-सर्प, शुक्तिरजत, स्वप्न' आदि दृष्टान्त दिये जाते हैं, इसका कारण यह है कि जब मनुष्यके अनुभवके विरुद्ध कोई बात कही जाती है तो उसके समझमें नहीं आती तब उसको समझानेके लिये उसके अनुभवमें आयी हुई बातोंका दृष्टान्त दिया जाता है, तब उसके समझमें आता है।

जगत् वस्तुतः है नहीं तो अनुभवमें कैसे आता है ? यह समझानेक िलये ही रज्जुसर्गिदके दृशन्त दिये जाते हैं, ह्न दृशन्तोंको अपने सिद्धान्तानुकूल लगानेक िलये जगत्सत्यत्ववादी अनेक युक्तियाँ लगाते हैं। जैसे कि सर्प कभी देखा था उसीका यहाँ स्मरण हुआ, अथवा, लम्बाकृति आदिरूपसे रज्जुमें सर्प सर्वदा रहता ही है। पञ्चीकरणसे शुक्तिमें (पृथ्वीमें) चाँदी (तेज) स्क्ष्मरूपसे रहता है, रविकिरणोंमें जल रहता ही है, स्वप्नमें ईश्वर सब पदार्थ उत्पन्न करते हैं; हत्यादि। क्या सर्वसाधारण लोगोंको समक्षानेपर भी वे इन युक्तियोंको समझ सकते हैं ? यदि नहीं तो दृशन्तोंसे क्या लाम? इसीसे तो जगत्सत्यत्ववादी इन दृशन्तोंको कभी नहीं देते (और उनको आवश्यकता भी क्या है ? सर्वसाधारण लोग तो जगत्को सत्य मानते ही हैं। उनको दृशन्त देकर समझानेकी आवश्यकता ही नहीं)। गोस्वामीजीने इन दृशन्तोंके द्वारा जगन्मि-थात्व अनेक बार सिद्ध किया है इससे भी उनके सिद्धान्तका अनुमान कोई भी कर सकता है। (पं० रूपनारायण मिक्ष)

आदि अंत कोउ जासु न पावा। मित अनुमानि निगम अस गावा।।।।।। बिनु पद चलै सुनै बिनु काना। कर बिनु करम करें विधि नाना।।।।।। आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी।।६।। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहै घान बिनु बास असेपा।।।।। असि सब भाँति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी।।८।।

शब्दार्थ — अनुमानि = अनुमान करके, विचार करके। कि न्यायके अनुसार प्रमाणके चार भेटों में ते एक अनुमान भी है निससे प्रत्यक्ष साधनके द्वारा अप्रत्यक्ष साध्यकी भावना हो। इसके भी तीन भेद हैं - पूर्ववत् वा केवलान्ययी, रोपवत् वा व्यतिरेकी (जिसमें कार्यको प्रत्यक्ष देखकर कारणका अनुमान किया जाय) और सामान्यतो हुए वा अन्वयव्यतिरेकी (जिसमें नित्यके मामान्य व्यापारको देखकर विशेष व्यापारका अनुमान किया जाता है । वक्ता (वक्ता) = बोलनेवाला; भाषण-पटु। जोगी =

गोंगी ।=योग (कीशल) वाला अर्थात् योग्य। परस (सं० स्पर्श)=लूनेकी किया; लूना। यथा 'दरस परस मजन अर पाना। हरे पान कह येद पुराना॥ १। ३५॥' प्राण (सं०)=नाक। वार्ष (वास)=गंध; सुगंध; वू। अशेषा—सम्पूर्ण। अलीकिक=इस लोकसे परेकी; इस लोककी नहीं।=अप्राक्तत दिव्य; अमायिक। =अद्भुत।

सर्थ—जिमका आदि और अन्त किसीने न पाया। वेदोंने बुद्धिसे अनुमान करके इस प्रकार (जैसा आगे लिखते हैं) गाया है ॥ ४॥ (कि वह) बिना पैरके चलता है, बिना कानके सुनता है, बिना हाथके अनेक प्रकारके कर्म करता है ॥ ५॥ मुखके बिना ही सम्पूर्ण रसाँका भोक्ता (भोग करने वा आनन्द लेनेवाला) है । वाणीके बिना ही बड़ा योग्य यक्ता है ॥ ६॥ द्वारीरके बिना ही (अर्थात् बिना त्वक् इन्द्रिय, त्वचाके) स्पर्श करता और नेत्रोंके बिना ही देखता है। नाकके बिना ही सम्पूर्ण गन्धको ग्रहण करता है (अर्थात् सूँघता है)॥ ७॥ उस (ब्रह्म) की करनी सब प्रकारसे ऐसी अर्थिकिक है (कि) जिसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती ॥ ८॥

नोट—१ इवेताश्वतरोपनिषद् तृतीयाध्यायमें इससे मिलती-जुलती श्रुतियाँ ये हैं—'सर्वेन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रिय-विक्रितिम् ।''' १० ।''' अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श्रुणोत्यकर्णः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता समाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम् ॥ १९ ॥' अर्थात् वे परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको सानते हैं ॥१७॥ वे हाथों और पैरोंसे रहित होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओंका ग्रहण करते हैं और वेगपूर्वक सर्वत्र गमन भी करते हैं । नेत्रके बिना ही देखते हैं, कानोंके बिना सब कुछ सुनते हैं । वे समस्त जानने थोग्य और जाननेमें आनेवाले समस्त पदार्थोंको भलीभाँति जानते हैं; परंतु उनको जाननेवाला कोई नहीं है। जो सबको जाननेवाला है; भला उसको कौन जान सकता हैं श्री उसके विषयमें महापुरुष कहते हैं कि वे सबके आदि, पुरातन, महान् पुरुष हैं ॥ १९ ॥

२ पद्मणुराण भूमिखण्ड अध्याय ८६ वेन-विण्णु-संवादान्तर्गत गुक्तीर्थ तथा च्यवन महर्षिकी तीर्थयात्रा-कथा-प्रसंग-में कुञ्जल (तीता)-उज्जवल-संवादमें कुञ्जलने भगवान्का ध्यान इसी तरहका वर्णन किया है यथा—('ध्यानं चैव प्रवक्ष्यामि द्विधि तस्य चिक्रणः । केवलं ज्ञानरूपेण दरयते ज्ञानचक्ष्या । ६९ । योगयुक्ता महात्मानः परमार्थपरायणाः । यं पश्यन्ति यतीन्द्रास्ते सर्वज्ञं सर्वदर्शकम् ।७०। हस्तपादादिहीनश्च सर्वत्र परिगच्छित । सर्वं गृह्णाति त्रैलोक्यं स्थावरं जंगमं सुत ।७१। मुप्तनासाविहीनस्तु प्राित मुट्कते हि पुत्रक । अकर्णः श्रणुते सर्वं सर्वसाक्षी जगत्विः ॥७२॥ अरूपो रूपसम्पन्नः पञ्चवर्गसमन्वतः । सर्वलोकस्य यः प्राणः पृजितः सचराचरे । ७३ । अजिह्लो वदते सर्वं वेदशाखानुगं सुत । अत्वचः स्पर्शमेवापि सर्वेपामेव जायते । ७४ । सदानन्दो विरक्तात्मा एकरूपो निराश्रयः । निर्जरो निर्ममो न्यापी सगुणो निर्गुणोऽमलः ।७५।' अर्थात् (में चक्रपारी भगवान्का ध्यान कहता हूँ । वह दो प्रकारका है—निराकार और साकार । निराकारका ध्यान ज्ञानरूपसे होता है, ज्ञाननेत्रते ही वे देखे जाते हैं । योगी और परमार्थपरायण महात्मा तथा यतीन्द्र उन सर्वत्र सर्वद्रष्टाका साक्षात्कार करते हैं । ६९-७०। वे हस्तपादादिरहित होनेपर भी सर्वत्र ज्ञाते और समस्त चराचर त्रैलोक्यको ग्रहण करते हैं । ७१ । मुख और नासिकारहित होनेपर भी वे खाते और सूँवते हैं । विना कानके सुनते हैं । सत्रके साक्षी और जगत्यति हैं । ७२ । रूपहोन होनेपर भी पञ्चित्त्रयुक्त रूपवाले भी हैं । स्वच्लोकोंके प्राण और चराचरसे पूजित हैं। ७३ । जिह्वारित होनेपर भी वे वेदशास्त्रानुकृल सत्र वार्ति बोलते भी हैं । स्वचारहित होनेपर भी सर्वोका स्पर्श करते हैं । ७४ । वे सत्रनातन्तरस्वरूप विरक्तात्मा, एकरूप, निराश्रय, जरा-ममता-रहित, सर्वव्यापक, सगुण, निर्गुण और विश्रद्ध हैं ।७५।'

३—वैराग्यसंदीपनीमें गोस्वामीजीने यही विषय यों लिखा है— 'सुनत कस्वत श्रुति नयन विनु रसना विनु रस छेत । यास नासिका विनु लहइ परसइ बिना निकेत । २ ।

टिप्पणी—१ 'क्षादि अंत कोड जासु न पावा।"" इति। (क) आदि और अन्त तन घारण करनेसे होता है, उसके तन नहीं है जैंसा आगे कहते हैं—'तनु विनु परस""। [(ख) इस कथनका भाव यह है कि प्राकृत लोगोंका जनम 'आदि' हैं और मरण 'अन्त' है और ये तो स्वतः भगवान हैं, परात्पर ब्रह्म हैं, अतएव 'अनादि' हैं। स्मरण रहे कि अवतारमें जन्म नहीं होता, प्रभु प्रकट हो,जाते हैं। (मा० पी० प्र० सं०)। पुनः, 'आदि-अन्त किसीने न पाया' का भाव कि हारी स्थि प्रभुत्ते ही उत्तव होती हैं और अन्तमें उन्होंमें लीन हो जाती हैं; तात्पर्य कि स्रष्टिके पूर्व भी एकमात्र प्रभु ही थे और स्रिके अन्दपर भी एकमात्र देही रह जाते हैं और कोई नहीं। तब बीचमें पदा हुआ जीव उनका आदि-अन्त क्या जाने?

सृष्टिके स्थितिकालमें भी जीव जब ज्ञानका सब व्यवहार कर रहा है, उस अवस्थामें भी वह उनका यथार्थ वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि वह परिच्छित्र है, अणु है और प्रभु अपरिच्छित्र तथा व्यापक हैं। अतः 'आदि "पाया' कहा। (ग) वैजनाथजी लिखते हैं कि 'श्रीरघुनाथजीका रूप कब और किससे हुआ, नाम कब किसने घरा, धाम कब किसने निर्माण किया और लीला कबसे प्रारम्भ हुई इति 'आदि' और कबतक रहेंगे इति अन्त 'किसीने भी न पाया।' (घ) मनुष्यकी बुद्धिमें सादि और सन्त पदार्थ ही आ सकते हैं, अनादि और अनन्तकी वह भावना नहीं कर सकता। जिसका आदि और अन्त हो उसीका वर्णन सम्भव है। (वि॰ त्रि॰)]

२ (क) 'मित अनुमानि' इति । भाव कि वेद भी यथार्थ (नहीं जानते और न) कह सकते हैं, बुद्धिके अनुमानभर कहते हैं; क्योंकि आदि-अन्त कुछ है ही नहीं। (भाव यह है कि वेद अनादि हैं सो वे भी जिनका आदि और अन्त खोजते-खोजते हार गये तेव अपनी बुद्धिसे अनुमान करके उन्होंने ऐसा कहा, तो फिर और छोग किस गिनतीमें कि। इसी विचारसे यहाँ केवछ वेदोंका नाम दिया और 'कोउ' शब्दसे शेष सब सृष्टिको जना दिया।)

नोट—४ रा० प्र० कार कहते हैं कि भाव यह है कि 'वह जैसा है वैसा वेद भी नहीं जानते और न कह सकते हैं। इसर यदि कोई शंका करें कि 'आदि-अन्त नहीं तो जन्म, परधामगमन आदि तो सुना गया है, और जिनके हाथ-पेर इत्यादि होते हैं उनका एक दिन अभाव भी है ?' तो इसके निवारणार्थ कहते हैं कि उनका प्राकृत शरीर ही नहीं, तो जन्म और अन्त कैसे बनेगा—'चिदानंदमय देह तुम्हारी।' इसीको आगे कहते हैं—तीन चौपाइयों में प्राकृत इन्द्रिय, प्राकृत शरीर और प्राकृत करनी इत्यादिका निषेध करके फिर कहेंगे कि वह अप्राकृतिक है तथा उसकी इन्द्रियाँ कर्म इत्यादि भी अप्राकृतिक हैं।

५ 'गावा'—वैजनाथजी लिखते हैं कि जो बात निश्चयपूर्वक जानी समझी न हो उसको समझाकर विस्तारसे कहना असम्भव है। इसिलये 'बखाना' 'वर्णन करना' इत्यादि शब्द न देकर 'गाना' शब्दका यहाँ प्रयोग किया, क्योंकि 'गान' में केवल भावार्थ ही दिशत किया जाता है; पढ़ने-सुननेवाला जैसा चाहे समझ ले। इस प्रकार वक्ताकी भी मर्यादा बनी रह जाती है।' दोहा ४५ भी देखिये।

टिप्पणी—३ (क) 'बिनु पद चलें''' इति । यहाँसे भगवान्का वर्णन है । भगवान् पादक देवता हैं इसीसे 'पद' से वर्णन प्रारम्भ किया । इन्द्रियके बिना इन्द्रियका विषय (भोग) कहते हैं यह ईश्वरकी ईश्वरता है इन्द्रियके विना इन्द्रियका विषय नहीं होता । इन्द्रियोंका विषय भी उनमें नहीं है, यह उनकी ईश्वरता है, जेशा आगे कहते हैं, यथा— 'मिहमा जासु जाह निहं बरनी ।' वे सब जीवोंकी इन्द्रियों और इन्द्रियोंके विषयको प्रकाशित करते हें, यथा— 'विषय करन सुर जीव समेता ।'''' सब कर परम प्रकासक जोई ।' और आप स्वयं इन्द्रिय और उनके विषयसे रहित हैं । क्योंकि इन्द्रिय और उनके विषय माया हैं । (ख) 'तन बिनु परस'''' असेषा' यहाँतक दश इन्द्रियोंमेंसे आठका विषय कहा, अश्लील समक्षर गुदा और लिङ्कके विषय नहीं कहे ।

४ 'असि सब माँति अलौकिक करनी' इति । (क) 'सब माँति'— पृथक्-पृथक् चरण, कर, नेत्र, नासिका और अवण आदिको कह आये । जिसके रूपको वेद पार नहीं पाते, जिसकी महिमाका वर्णन करना असम्भव है; इस कथनका ताल्य यह है कि उनका रूप अनन्त है। उनकी महिमा अनन्त है। यथा—'महिमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अकंत रचनाथा।' (ल) ऐसी अलौकिक करनी है। भाव कि जैसी करनी प्रभुमें है कि विना इन्द्रियक सब कार्य करते हैं वैसी करनी त्रेलोक्यमें नहीं है, यह अलौकिकता है।

वि० ति०-योगी लोग आज भी ऐसे बहुत-से कार्य कर दिखाते हैं जिन्हें साधारण पुरुप विश्वास नहीं कर सकते। जिसकी प्रकृति जिस वस्तुके विश्वास करनेकी नहीं होती वह उस वस्तुका विश्वास नहीं कर सकता। आंखमे पट्टी बॉधकर पीरके द्वारा पुस्तक पढ़नेका कौतुक जिसने देखा है, वह बिना हाथके ग्रहण करनेपर बिना पैरके न्वलनेपर, बिना ऑखके देखनेपर, बिना कानके सुननेपर अविश्वास नहीं कर सकता, फिर जिन कामोंको योगिवर्य कर सकते हैं, उन्हें परमश्यर को तित्य योगी हैं, जो सर्वदा ऐश्वर्यशाली हैं, अवश्य कर सकते हैं, वे बिना पैरके चल सकते हैं, बिना हाथके ग्रहण कर सकते हैं, बिना कानके सुन सकते हैं, बिना ऑखके देख सकते हैं, इसमें आश्वर्यकी बात नहीं हैं। इसीसे 'बट योगी' अर्थात, महायोगी कहा है। लौकिक करनीके वर्णनके लिये शब्द हैं, अलौकिक पदार्थके वर्णनके लिये शब्द नहीं मिलते। इसिक्ये किस महाग्रभुकी करनी सब भाँतिसे अलौकिक है, उसकी महिमा नहीं वर्णन की बा सकती।

#### 'आदि अंत''' अलौकिक करनी' इति ।

इन चीपाइयोंके जीएकी जी श्रुतियाँ नोट १ में श्रेताश्वतरोपनिषद्से उद्घृत की गयी हैं उनके पूर्वकी श्रुतियाँ ये हैं— १ 'विश्वतश्चरत विश्वतांमुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पात्। इवे० ३।३।' अर्थात् उनकी सब जगह आँखें हैं, एव बगह मुख है, सब बगह हाथ हैं और सब जगह पैर हैं। २ 'तेनेदं पूर्ण पुरुपेण सब म्।३।९।' अर्थात् उस परम पुरुप परमेश्वरते यह सम्पूर्ण जगत् परिपूर्ण है। ३ 'सर्वाननिशरोमीवः।३।९९।' अर्थात् वह परमात्मा सब ओर मुख, िर और मीवावाला है। ४ 'सहस्वशीर्पा पुरुषः सहस्वाक्षः सहस्वपात्।३।९४।' वह परमपुरुष हजारों सिरवाला, हवारों ऑलोंवाला और हजारों पैरावाला है। ५ 'सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽिश्वशिरोमुखम्। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्व-मायृत्य विष्टित ॥३।९६।' अर्थात् वह परम पुरुष सब जगह हाथपैरवाला, सब जगह आँख, सिर और मुखवाला तथा सब जगह कानोंवाला है ""' ६—सर्वेन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्। सर्वस्य प्रमुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत् ॥९७।' अर्थात् वो समस्त इन्द्रियोंसे विषयोंका जाननेवाला तथा सबका स्वामी और सबका शासक एवं सबसे वड़ा आश्रय हैं।

वेदों में ब्रह्मके रूप और प्रत्येक इन्द्रियों के वर्णनके साथ ही इन्द्रियोंका व्यापार भी वर्णित है। यथा-'ब्राह्मणोऽस्य मुसमासीत्।' (यजु॰), इस श्रुतिमें ब्रह्मके मुख होना कहा है। इसी तरह 'अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्वग्वेदो पर्जुवेदः सामवेदः।' (छां॰), 'सर्वगन्धः सर्वरसः' (बृ॰ उ॰), 'वाहूराजन्यः कृतः' (यजु॰), 'चन्द्रमा मनसो जातः' (यजु॰), 'सत्यकामः सत्यसंकल्पः' (छां॰), 'इच्छां चक्रे' और 'तदेक्षत वहु स्याम्' (छां॰) में ब्रह्मका श्वास छेना, सूँघना तथा स्वाद छेना, दो भुजाओंवाला होना, मनवाला, सङ्कल्प करनेवाला, इच्छा करनेवाला कहकर बुद्धिवाला सूचित किया गया है। ये सब श्रुतियाँ ब्रह्मको शरीरवाला कहती हैं।

इस तरह परसर विरोधी श्रुतियाँ वेदों में हैं। और सभी सत्य हैं, देखने-सुननेमात्र इनमें विरोध भासित होता है। क्टिं इसीसे कहते हैं—'अस सब माँति अलीकिक करनी'। पर्यक्ष परमात्मा अचिन्त्यशक्ति हैं और विरुद्धधर्माश्रय हैं। एक ही समयमें उनमें विरुद्ध धर्मोंकी लीला होती हैं। इसीसे वे एक ही साथ स्क्ष्म-से-स्क्ष्म और महान्-से-महान् बताये गये हैं—'अणोरणीयान्महतो महीयान्' कठ० १ वल्ली २। २०। 'वे परमात्मा अपने नित्य परधाममें विराजमान रहते हुए ही भक्ताधीनतावश उनकी पुकार सुनते ही दूरसे दूर चले जाते हैं—'आसीनो दूर बजित'। परधाममें निवास करनेवाले पार्पदांकी दृष्टिमें वहाँ शयन करते हुए ही वे सब ओर चलते रहते हैं। 'शयानो याति सर्वतः'। अथवा वे सदासर्वदा सर्वत्र स्थित हैं, उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी वही हैं, दूर देशमें चलते भी वही हैं, सोते भी वही हैं और दूर देशमें जाते-आते भी वही हैं। वे सर्वत्र सब रूपोंमें नित्य अपनी महिमामें स्थित हैं। इस प्रकार अलीकिक परमैश्वर्यस्वरूप होनेपर भी उन्हें अपने ऐश्वर्यका अभिमान नहीं है। कठ० १। २। २९।

सम्पूर्ण टोकोंमें स्थित समस्त जीवोंके कर्म एवं विचारोंको तथा समस्त घटनाओंको अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरम्तर देखते रहते हैं। भक्त जहाँ-कहीं भी भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है उसे वे वहीं भोग लगा सकते हैं। वे सब जगह प्रत्येक वस्तुको एक साथ प्रहण करनेमें और अपने आश्रित जनोंके सङ्घटका नाश करके उनकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं। जहाँ भी उनके भक्त उनहें बुलाना चाहें, वहीं वे एक साथ पहुँच सकते हैं। उन्होंने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उनको अपनी ओर खींचनेके लिये हाथ बढ़ा रक्खा है। भक्त जहाँ उनको प्रणाम करता है वहीं उनके चरण और सिर आदि अङ्ग मीजृद्द रहते हैं।

वाबा जयरामदासजी रामावणी — 'विनु पद चलइ सुनइ विनु काना। कर विनु करम करें विधि नाना ॥' इस चीपाईको पट नेपर यह शङ्का उठती है कि जब भगवान् बिना पैरके चल सकते हैं, बिना कानके सुन सकते हैं, बिना हाथके काम-काज कर सकते हैं, तब उन्हें अवतार लेनेकी क्या आवश्यकता होती हैं? वे तो निराकाररूपसे ही सब कुछ कर सकते हैं। और भगवान्के निराकार एवं सर्वव्यापी होनेकी स्थितिमें 'विनु पद चलें' आदि भी कहना कहाँ तक ठीक है ?'

उत्तर-भगवान्के गुण, प्रभाव और रहस्यको न जाननेके कारण ही इस प्रकारकी शङ्काएँ उठा करती हैं। यदि हम भगवान्के सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी होनेपर ही विश्वास कर ठें तो इस शङ्काका समाधान अपने आप हो जाता है। क्योंकि जो सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान् है वह सब जगह सब कुछ कर सकता है। "इस प्रसंगमें प्रन्थकारने वेदवचनों ('अपाणिपादो नवनो प्रहाता' इत्यादि) का ही अशासा अनुवाद किया है—'जेहि इमि गावहि वेद ''। अस्तु। उपर्युक्त शङ्का केवल श्रीमानससे ही नहीं, वेदोंसे भी सम्बन्ध रखती है। 'बिनु पद चलें' इत्यादिसे यही दिखलाया गया है कि परब्रहाश्रीभगवान् जीवोंकी भाँति मायिक शरीर और इन्द्रियोंकी अपेक्षा न रखकर सर्वशक्तिमान् होनेके कारण शरीर और' इन्द्रियोंके कार्योंको अपनी शक्तिसे ही सिद्ध कर लेनेमें पूर्ण समर्थ हैं। यहाँ यह बात नहीं कही गयी है कि परमात्माको चलनेकी आवश्यकता पड़ती है, बल्कि उनके इस ऐश्वर्यका कथन किया गया है कि और कोई विना पैरके नहीं चल सकता परन्तु भगवान् में सामर्थ्य है, वे बिना पैरके भी चलते हैं, यही अघटित घटना है; इसीलिये आगे चौपाईमें कहा गया है—'असि सब माँति अलोकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी॥'

अब रही यह शक्का कि 'सर्वव्यापीको चलनेकी आवश्यकता नहीं, इसलिये उनके सम्बन्धमें 'बिनु पद चलहू।' आदि कहना ठीक नहीं है, अथवा सर्वक्रे सुनने-सुनाने एवं सर्वद्रष्टाके देखने-दिखाने आदि क्रियाओंका वर्णन करना असंगत है।' इस शक्काका समाधान तभी हो सकता है जब वेद भगवान् अथवा स्वयं गोस्वामिपाद अपनी कृपाका प्रसार करके इस रहस्यको समझा दें। इस सम्बन्धमें कितावलीके 'अंतरजामिहु ते बहे वाहरजामी हैं राम जो नाम किए तें। भावत धेनु पेन्हाइ लवाइ ज्यों बालक बोलिन कान किए तें। आपिन वृक्षि कहे तुलसी कहिवे की न याविर वात विये तें। पेज पर प्रहलादृढ्ढ को प्रगटे प्रभु पाहन ते न हिये तें॥' इस सर्वेयामें भक्तजनोंके हितार्थ बहुत सुन्दर सिद्धान्त निचोक्कर रख दिया गया है। इसका तालर्य यह है कि भक्तलोग अपने सगुण सरकारको ही निर्गृण अर्थात् मायांके गुणोंसे अतीत, निराकार अर्थात् मायिक (पाञ्चभौतिक) शरीरसे परे, दिव्य विग्रह, दिव्य वपु, वेदसिद्धान्त आदि भानते हैं। उन्हीं प्रभुको सर्वव्यापक मानकर उनके मम्बन्धमें श्रीगोस्वामिपाद यह कह रहे हैं कि 'अन्तर्यामी भगवान्तरे हमारे बहिर्यामी प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ही बड़े हैं, क्योंकि जब कोई प्रमपूर्वक उनका नाम पुकारता है तब वे उसे सुनकर इस प्रकार दौकते हैं, जैसे तत्काल ब्याई हुई गौ अपने बछड़ेकी बोली सुनकर वात्सल्य भावसे उसकी ओर दौकती है। श्रीगोस्वामीजी महाराज कहते हैं कि भैं अपने समझकी बावरी बात कह रहा हूँ, यह बात दूसरेसे कहनेयोग्य नहीं है। श्रीगोस्वामीजी महाराज कहते हैं कि भैं अपने समझकी बावरी बात कह रहा हूँ, यह बात दूसरेसे कहनेयोग्य नहीं है। श्रीगोस्वामीजी महाराज कहते हैं कि भैं अपने समझकी बावरी बात कह रहा हूँ, यह बात दूसरेसे कहनेयोग्य नहीं है। श्रात उनकी बात रखने तथा उनकी रक्षा करनेके लिये उनके हृदयके अन्तरसे अन्तर्यामी भगवान् नहीं नियले, विक्त भक्त अर्तरारी भगवान् वाहरसे अर्थात् खम्ससे ही प्रकट हुए।

कितनी सुन्दर युक्ति है, इस प्रकार भगवत्-भागवत-रहस्योंपर विचार करनेपर निराकार एवं सर्वव्यापी प्रभुका सुनना, बोलना, चलना ही नहीं, दोइना तथा भक्तरक्षार्थ कर्म (युद्धादि) करना भी खिद्ध होता है। इसमें शक्का करनेकी कोई बात नहीं।

नोट-श्रीरामजीकी जो महिमा यहाँ वर्णन की गयी है, उसपर महानुभावोंने भिन्न-भिन्न भाव लिखे हैं जो यहाँ िखे जाते हैं-

(१) प्रोफे॰ छाला भगवानदीनजी कहते हैं कि 'इन चौपाइयोंसे मैं तो यह मतलव समझता हूँ कि जैसे लौकिक जन विना कनोंके लिये इन्द्रियोंका होना जरूरी है, वैसे ही कौसलपित दशरथसुतके लिये जरूरी नहीं। अर्थात् लौकिक जन विना इन्द्रियोंके कोई कार्य नहीं कर सकते, पर कौसलपित श्रीरामजी कर सकते हैं। भावार्थ यह हुआ कि उनकी शक्ति अनन्त और अपार है, वे किसी प्रकारसे प्रकृतिके पावंद नहीं हैं, स्वतन्त्र हैं। यह बात 'अलोकिक' शब्दसे प्रत्यक्ष प्रकट है, इसी शब्दपर विचार करनेसे सब रहस्य खुल जाता है।'

(२) इस प्रसंगमें गोस्वामीजी 'बिन्न पद चलें' से लेकर 'प्रहद्द घान बिन्न बास असेपा'तक इन्द्रियरित होते हुए भी इन्द्रियों के सब व्यवहार कार्योंका करना कहते हैं। पदादि इन्द्रियरित होनेमें भाव यह है कि प्रभुका सर्वाङ्ग चिन्नय है जैसा कि वाल्मीकिजीने भी कहा है यथा—'चिदानन्दसय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी॥ २।९२७।५।'

इसपर यह प्रश्न उठता है कि 'प्रभुक्ते नखशिखका वर्णन, कर-पद-नासिका-नेत्रादि इन्द्रियोंका उल्लेख शास्त्रों,पुराणों, रामायणों आदिमें तथा इस प्रनथमें भी अनेक स्थलोंमें विस्तारसे पाया जाता है, उसके अनुसार यहाँ विरोध-सा जान पहता है ?' इसका समाधान इस प्रकार है कि जैसे स्वर्णकी मूर्तिमें हस्तपादादि सब अवयव रहते हैं, परंतु विचारहिंग्से देखनेसे वहाँ स्वर्णके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है फिर भी जब हम उसका वर्णन करते हैं तब उसके प्रत्येक अङ्गका पृथक्-पृथक् वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रभुक्ते सगुणक्षमें विग्रहानुसार सब अवयव देखनेमें आते हैं, उन्हींका वर्णन ऋणि-मुनि-भक्त न आदि मित अनुसार करते हैं। तात्सर्य कि प्रभुक्ते सर्वाग चिन्मय है। अतिरिक्त तत्त्वान्तरसे बने हुए अस्मदादिकींक इन्द्रियोंक

सहस्य उनका तत्ति हिपयन शान नहीं है, अर्थात् इन्द्रियादिके निरपेक्ष सर्वदा सर्वविषयक भान आदि उनमें विद्यमान हैं। (दार्शनिक सार्वभीमन्नी)।

'असि सब माँति अलोकिक करनी' इति । जैसे सर्वसाधारण जीव मन, इन्द्रिय और देह आदिसे अभीष्ट कार्य करते हैं, वेसे ही सब कार्य भगवान विना इन्द्रियों के ही करते हैं, अतः उसे 'अलोकिक' कहा । तात्पर्य यह है कि प्रमु सर्वव्यापक हैं । भक्त जहाँ ही उनको पुकारता है, वहाँ ही वे उसकी पुकार सुन लेते हैं और आ भी जाते हैं । वास्तविक यह आना-जाना भी लोकव्यवहार-दृष्टिसे ही कहा जाता है, नहीं तो वे तो अव्यक्तरूपसे वहाँपर भी विद्यमान हैं । यही विनु पद चलने, विना कार्नों के सुनने आदि कथनका भाव है । इसी प्रकार और भी इन्द्रियरहित व्यवहारों को समिश्ये ।

(३) किसीका मत है कि 'भगवान्का स्वरूप सदैव घोडरा वर्षका और द्विभुज है। यह निरूपण साकार ब्रह्मका है। क्योंकि यदि इसको निराकारका निरूपण माने तो अनेक शङ्काएँ उठती हैं, यथा—जब ब्रह्म सबमें व्याप्त ही है तो ऐसा कौन स्थळ है जहाँ उनको चळनेकी आवश्यकता होगी; बोळना और सुनना बिना दो व्यक्तियोंके नहीं हो सकता, यदि कोई और भी है तब तो दो ईश्वर हुए या उसके समान कोई और भी है, ऐसा हुआ तो ईश्वरके अद्वितीय होनेमें संदेह होगा। वह तो अकर्म है; उसका कर्म होना (करना ?) कैसे सम्भव हो सकता है कि जिसके ळिये उसको हाथकी सहरत है, जब किसी रसमें वह अपूर्ण हो तभी उसको किसी रसका भोक्ता कह सकते हैं, वह ब्रह्म तो वाणीमें और वाणीसे परे है तो उसको वक्ता कैसे कह सकते हैं ? पुनः, जब वह किसीसे अळग हो तब उसका स्पर्श करना कहा जावे। वह तो चराचरमें व्याप्त है। इत्यादि, इत्यादि। अतएव यह निश्चय है कि श्रीशिवजी साकारहीका निरूपण कर रहे हैं।'

'त्रिपुटीके अभ्यन्तर सब चराचर ब्रह्माण्ड, विषय, इन्द्रिय, देवता इत्यादि हैं। जैसे कानपर दिशा, पाँवपर यञ्चविष्णु, इत्यादि। जब देवता अपना निवास छोड़ते हैं तब मनुष्य अवणादि कर्म नहीं कर सकता। विराद् इत्यादिके इन्द्रियोंपर भी इनका वास रहता है क्योंकि स्तीगुणसे सम्पूर्ण देवताओं, रजोगुणसे इन्द्रियों और तमोगुणसे विषयोंकी उत्पत्ति और स्थिति है। परंतु प्रभु रामचन्द्रजीकी देह सच्चिदानन्दमय है, देही-देहका यहाँ विभाग नहीं, यश-विष्णु आदि देवताओंका वास इनकी इन्द्रियोंपर नहीं—यही तात्पर्य 'विनु पद' इत्यादिका है।'

- (४) मानसमयङ्कार लिखते हैं कि 'अलैकिक शब्दको विचारो क्योंकि लौकिक उसे कहते हैं जिसका बीज त्रिपुटो है अर्थात् इन्द्रिय, देवता और विषय, जिससे लौकिक काम बनता है। और परमात्माका अलौकिक कर्म है अर्थात् चलना, सुनना, कर्म करना इत्यादि सब हैं परंतु इन्द्रियरहित हैं। तारार्थ यह कि परमात्माकी इन्द्रियों भी अलौकिक हैं जिनसे वह सब कर्म करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि रामका चरण इत्यादि अङ्ग सनातन विराजमान है, जिसके बिना लौकिक अर्थात् त्रिपुटी असमर्थ हो छीज जाता है, यथा—'सबकर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवस्थित सोई॥' 'शब्द अलौकिक ही छखो लौकिक त्रिपुटी बीज। राज राम चरणादि नित तिन बिन होकिक छीज॥'
- (५) वि॰ त्रि॰—एक स्थानसे पैर उठाकर दूसरे स्थानमें रखना ही चलना है। नहाँ पहिले पैर था वहाँ भी पह है। नहाँ रक्खा नायगा वहाँ भी वह है, अतः वह वैठे-ही-वैठे दौड़नेवालेके आगे निकल नाता है हैं (तदावतोऽ-स्थानस्थेनि विष्ठन्), वह श्रोत्रका भी श्रोत्र है, अतः विना कानके सुनता है। उसके पाणि-पाद सर्वत्र हैं, सर्वत्र सिर-भुख हैं, हत्यादि। इसीलिये उसे अपाणिपाद कहते हैं।
- (६) श्रीवैजनाथजी इसका भावार्थ यों लिखते हैं कि—(क) 'किसीने उसके पैर, कान, हाथ, मुख आदि देखे नहीं, पर अनुमानसे उसका चलना, सुनना, अनेक कर्म करना, सब रसींका भोक्ता होना इत्यादि सूचित होता है; क्योंकि उसीके प्रभावसे सब चलते, सुनते इत्यादि हैं जैसे प्रजाके गुण देखकर राजाके गुणोंका अनुमान किया जाता है, वैसे ही श्रीरघुनाथजीको वेद अनुमान करके गाते हैं।'
- (ख) 'इरिभक्त ऐसा अर्थ करते हैं कि जैसे सब जीवोंके हाथ, पैर, कान आदि इन्द्रियाँ हैं वैसी इन्द्रियाँ अधिरामरूपमें नहीं हैं। उनका सर्वाग एकतत्त्व स्वयंप्रकाशरूप है। यथा—'पद्रश्रवणकराननधाणीत्वरनयननासिकादीन्द्रि-यविषयाधीशैः विवर्णितो रामः साक्षात्परव्रह्मविग्रहः सिच्चित्रनन्दात्मकः स्वयम्' (शिवस्मृति)। इस प्रकार प्रभुके पद्द-कर्णादि विषय-देवादि त्रिपुटीवद नहीं हैं। अतएव विना पदादि चलना आदि कहा।'

- (ग) 'शानी लोग अर्थ करते हैं कि अन्तरात्मा पदादि अङ्गहीन है, परंतु उसीकी शक्ति गमनागमन आदि देखा न्यवहार होता है। अतएव बिना पदादि गमनादि कहे।'
- (घ) 'विदुष ऐसा अर्थ करते हैं कि आदि-प्रकृति विना । पदके चलती है, बुद्धि विना कानके सुनती है, विद्युणात्मक अहङ्कार विना दाथके अनेक कर्म करता है। चराचरमात्रकी रचना इस अहङ्कारते ही होती है। साल्वक अहंकारते इन्द्रियों के देवताओं, राजससे इन्द्रियों और तामससे इन्द्रियों के विषयकी रचना होती है। आकाश विना मुखके भक्षण करता है अर्थात् सब उसीमें समा जाते हैं। जल विना जिहाके सब रसोंको धारण करता है। पुनः, न्योम विना वाणीहीके वक्ता है क्योंकि उसमें सहज ही शब्द होता रहता है। पुनः योगी है, सदा एकरस स्थिर रहता है। पवन तन विना सबका सर्श करता है, अग्न नेत्र बिना देखते हैं अर्थात् उसके प्रकाशमें सब देखते हैं, पृथ्वी नाक विना वास धारण करती है, इति विराट्रूपका यहाँ वर्णन हैं।
- (क) मगवत्-किया-परायण यों अर्थ करते हैं कि 'यहाँ पूजित श्रीस्वरूप वर्णित है। भगवत् प्रतिमामें नरवत् पर नहीं है, पर वह कालती है, जैसे साक्षी गोपाल चले आये—(भक्तमाल भक्तिरसवोधिनी टीका क० २३८—२४९); कान निना सुनती है, जैसे जगलाथजीमें प्रार्थनाकां उत्तर मिलता है। इत्यादि। इसी प्रकार श्रीवालाजीने विना हाथके ही अर्थीका मनोरथ पूर्ण किया, श्रीजनार्दन भगवान्के तस्मई (खीर) भोगमें सर्प गिर गया जो अधिकारियोंने अभ्याग्तोंको खिला दिया था। भगवान्के नरवत् नेत्र नहीं पर उन्होंने देखा, आजतक भगवान्का रोप प्रसिद्ध है। करके विना ही सात सौ कोसपर अङ्गदभक्तकी अर्पण की हुई जलमें डाली हुई मणिको जगलाथजीने ग्रहणकर हृदयार धारण किया। विष्णुपुर बेगूसराय जिला मुँगेरमें श्रीरामदासजी श्यामनायिकाजीके यहाँ भगवान् थालका सब भोग पा (खा) गये, क्योंकि ब्राह्मण साधुओंने हँसीमें कहा था कि हम ठाकुरका जूटा न खायेंगे। धनाकी रोटी खायी, नामदेवजीके हायका दूध पिया इत्यादि बिना नरवत् मुखके रसोंका आनन्द लिया।
- (च) श्रीरामानुरागी ऐसा भी कहते हैं कि 'यहाँ प्रेमामिक वर्णित है। जब उरमें प्रभुका सक्षात्कार होता है तब ऐसा प्रेम-प्रवाह उमगता है कि वह बिना पदके चलने लगता है, उसे यह सुध नहीं रहती कि मेरे पेर कहाँ पड़ रहे हैं एवं सर्वांगकी सुध भूल जाती है। यथा नारदस्त्रे—'अथातो मिक्त ब्याख्यास्यामः। सा कस्मै परमप्रेमरूपा। अमृतस्यरूपा च।यल्कब्ध्वा पुमानिसद्धो मवत्यमृतो भवति नृत्रो मवति। यत्प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छित न शोचित न दृष्टिन रमते नोत्साही भवति॥' (वैजनाथजी)
- (छ) विषयी विमुख जीव ऐसा अर्थ करते हैं कि 'यहाँ विषयानन्द वर्णित है कि विनापदके चले स्वपद (अपने पैरसे) न चले किंतु वाहनपर चले; बिना कानके मुने अर्थात् अर्जी आदि वाँचकर मुने, कर विना अर्थात् हुक्ममात्रसे दण्ड और रक्षा आदि करे; मुखरहित सर्वोङ्ग रस भोग करे जैसे कि नेत्रोंसे नृत्यरङ्गरसका, अवणसे गानतानरसका, तनमें अरगजादि पुष्पदाय्याका, इत्यादि रीतिसे सर्व रसोंका भोग करे। बिना वाणी अर्जीपर हुक्म लिख दे; तन विना दृष्टिमात्रसे अनेक रास-विलासका मानसी भोग करे; नेत्र बिना नायब, दीवान आदि द्वारा राजकाज देखे; नासिका विना तन-वसन-मन्दिरादि सुगन्धित रक्ते। ऐसा सर्वोङ्ग सुख जिसको है वही भगवत्रू यहाँ वर्णित है।' १९८ (५-८) में 'प्रयम विभावना' अलङ्कार है; क्योंकि बिना कारणके कार्यकी सिद्धि वर्णन की गयी है।

## दो० जोह इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान। सोइ दुसरथपुत भगतहित कोसलपित भगवान॥११८॥

मुद्धार्थ—इसि=इस प्रकार । 'कोसल'=श्रीअयोध्याजी । हिंदी शब्दसागरमें लिखा है कि 'धाघरा नदीके दोनों तटों-परका देश । उत्तर तटबालेको उत्तर कोसल और दक्षिण तटबालेको दक्षिण कोसल कहते हैं । किसी पुराणमें इस देशके ४ सण्ड और किसीमें ७ खण्ड बतलाये गये हैं । प्राचीन कालमें इस देशकी राजधानी अयोध्या थी ।' और 'कोसलसण्ट' बायक प्रथमें कोसल देशका विवरण इस तरह है कि विन्ध्याचलसे दक्षिणप्रदेशमें एक राजधानी थी जिसका नाम नागपत्तन भा (जिसे आजकल नागपुर कहते हैं )। वहाँ कोसल नामक एक प्रतापी राजा हुआ जिससे उस देशका 'कोसल' नाम पड़ा । स्वसे स्वाके को राज्य होते के छनकी एक 'कोसल' सहा भी होती थी, जैसे तिरहुतिक राजाओं की जनक, कारमारक राजाओं-की केनस, मंज्यकों राज्यकों शि पाञ्चाल होती थी, इत्यादि । उसी वंशमें एक भानुमन्त राजा हुए जिनकी पुत्री श्रीकीशल्याजी भी भोकीशल याजीके विवाहके समयतक उनके कोई भाई न था; इसिस्ये भानुमन्तजीने कोसलदेशका भी उत्तराधिकारी शीदरारथजी महाराजको ही बनाया। उसी समयसे अयोध्या उत्तर कोसल और नागपत्तन दक्षिण कोसल नामसे विख्यात हुआ। महाभारतमें स्पष्ट उल्लेख है कि कौरव-पाण्डव-युद्धमें कौरवोंकी ओरसे उत्तर कोसलका राजा बृहद्बल और पाण्डवोंकी ओरसे नग्नजित् दक्षिण कोशलका राजा गया था।

अर्थ—जिसका वेद और पण्डित इस तरह गान करते हैं और जिसका मुनि छोग ध्यान करते हैं, वही भगवान् भक्तोंके हितार्थ दशरथपुत्र कोसलपति हुए ॥ १९८॥

टिप्पणी—१ अपर कहा था कि 'आदि अंत कोउ जासु न पावा।' वहाँ के 'कोउ' से यह स्पष्ट न हुआ कि किसीने आदि-अन्त कहनेका प्रयत्न किया और न कह सका। अतः उसे यहाँ स्पष्ट करते हैं—'जेहि हिम गावहिं ''' अर्थात् वेद, बुध और मुनि ये सब हार थके, किसीने आदि-अन्त न पाया।

२ (क) 'गाविह येद हुध'''' वेद और हुध वक्ता हैं अतः ये गाते हैं। मुनि मननशील हैं अतः वे ध्यान धरते हैं। (ख) 'सोह दसरथ सुत'''' इति। यहाँ प्रथम 'दसरथ सुत' कहा तब 'मगत हित' और तब 'कोसलपित' और 'भगवान।' यह कम साभिप्राय है। कमका भाव यह है कि श्रीदशरथ महाराजके यहाँ उन्होंने पुत्ररूपसे अवतार लिया तब भक्तोंका हित किया। अर्थात् ताढ़का, सुबाहु, खरदूषण, मेघनाद, रावणादि राक्षसोंको मारकर सबको सुखी किया। रावणवधके पश्चात् राज्याभिषेक हुआ तब कोसलपित हुए और राज्य किया। (भक्तोंका हित यह भी है कि प्रभुने ये सब चित उन्हींके लिये किये, जिसमें इन्हें गा-गाकर भक्त भवपार हो जायँ, यथा 'किये चित पावन परम सुनि किल कल्लुप नसाइ।' 'सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिधु जन हित तनु धरहीं॥ १।१२२।१।')। रावणके वधतक ऐश्वर्य लिया रहा। राज्य ब्रहण करनेपर उनका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य प्रकट हुए। अतः कोसलपित कहकर 'भगवान' कहा। 'भगवान' कहकर जनाया कि अवतारकालमें भी षडिश्वर्ययुक्त थे और अपने ऐश्वर्य प्रकट कर दिखाये हैं जिसमें भक्त उनको भगवान जानकर उनका भजन करें। कमसे उदाहरण सुनिये।

९ ऐश्वर्य ( ईश्वरता )—रामराज नमगेस सुनु सचराचर जग माहि। काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि॥ ७। २९॥

२ धर्म-चारिउ चरन धरम जग माहीं । पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं ॥ ७ । २९ । ३ ॥

३ यश—जे ब्रह्म अजमद्देतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं । ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ॥ ७ । १३ ॥

४ श्री-रमानाथ जहँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ।

अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ ॥ ७ । २९ ॥

५ शान-धरम तड़ाग ज्ञान बिज्ञाना । ए पंकज विकसे विधि नाना ॥ ७ । ३१ । ७ ॥

६ वैराग्य — सुख संतोष विराग विवेका । बिगत सोक ए कोक अनेका ॥ ७ । ३१ । ८ ॥

अथवा, अर्थ करें कि जैसा पूर्व ऐश्वर्य कह आये कि 'बिनु पद चलै सुनै बिनु काना।'''' इत्यादि, ऐसे ऐश्वर्ययुक्त जो भगवान् हैं वही दशरथ कोसलपतिके सुत हुए। पुनः भाव कि भक्तके सम्बन्धसे 'भगवान' कहा। (भगवान्' शब्द का प्रयोग प्रायः उन सब स्थानों में हुआ है जहाँ भक्तोंका हित कहा गया है; यथा 'ब्यापक बिश्वरूप भगवाना। तेहि धिर देह चिरत कृत नाना॥ सो केवल मगतन्ह हित लागी॥ १। १३। ४-५॥' 'भगतबछल प्रभु कृपानिधाना। विश्वयास प्रगटे मगवाना॥ १४६। ८॥' 'मगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप॥ ७। ७२॥'तथा यहाँ 'मगत हित कोसलपति मगवान' कहा। अथवा, कोसलामें बड़ा ऐश्वर्य है; आप उसके पित हैं, अतः 'भगवान' कहा।

नोट—वेदों और पण्डितोंका गान करना पूर्व चौपाइयोंकी न्याख्यामें दिखाया गया है। तत्त्ववेत्ता मुनि उनका ध्यान करते हैं, इसका प्रमाण स्वयं श्रीशुकदेवजी हैं। इन्होंने श्रीमद्भागवतमें 'महापुरुष' कहकर इन्होंकी वन्दना की है। यथा 'ध्येयं सदा परिमवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरश्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥ त्यक्तवा सुदुस्त्यजसुरंप्सितराज्यलक्ष्मीं धिमष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं द्यितये-प्सितमन्वधावद् वन्दं महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥'

वि॰ त्रि॰—'आदि अंत कोड जासु न पावा ।' से यहाँतक शिवजीने वेदकी ओरसे कहा ।

कासी मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम बल करों विसोकी ॥ १॥

सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रधुवर सबक्ष उर अंतरजामी ॥ २॥

अर्थ—जिनके नामके बलसे मैं काशीके जीवोंको मरते हुए देखकर (अर्थात् उनके प्राणोंके निकलनेका समय जानकर ) शोकरिहत करता हूँ ॥ ९ ॥ वे ही मेरे प्रभु अर्थात् इष्टदेव हैं, चराचरके स्वामी हैं, रघुवर हैं और सबके हृदयकी जाननेवाले हैं † ॥ २ ॥

िषणी—१ (क) 'जंतु'=छोटे-बड़े सभी जीव जिन्होंने जन्म लिया ।=जितने भी शरीरधारी हैं। यथा 'जन्तु जन्यु शरीरिणः' इत्यमरः । (ख) 'करों बिसोको' अर्थात् गित देता हूँ। यथा 'जासु नाम वल संकर कासी। देत सयिह सम गित अबिनासी। ४। ९०।', 'आकर चारि जीव जग अहहीं। कासी मरत परम पद लहिं। १। ४६।' [ भव-साँसित सहना, बारंबार जन्म-मरण होना, इत्यादि 'शोक' हैं। इनसे रहित करते हैं। जन्म-मरण छुटाना, उनको परम-पदकी प्राप्ति करा देना 'विशोकी' करना हैं। शुकदेवलालजी 'विशोकी' का अर्थ 'विशोक लोक चासी' करते हें। 'विशोक लोक' अर्थात् जहाँसे फिर संसारमें न आना पड़े। 'लोक विसोक बनाइ बसाए' १। १६। ३ देखिये। ध्रिण्ड काशीमें मरे हुए जीवोंको किस प्रकारकी मुक्ति प्राप्त होती है अथवा कौन लोक प्राप्त होता है, इसमें मतभेद हैं। श्रीरामोत्तरतापिनी उपनिषद्में केवल 'मुक्ति' होनेका वरदान हैं। यथा—'स होवाच श्रीरामः। ''समूप्तिंक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि पा स्वयम्। उपदेश्यिस मन्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिव।' अर्थात् श्रीरामजीने कहा—हे शिव! यहाँपर मरते हुए प्राणियों-के दाहिने कानमें तुम स्वयं या किसी औरके द्वारा हमारे मन्त्रका उपदेश कर या करा दोगे तो वह प्राणी मुक्त हो जायगा। विशेष 'कासी सुक्ति हेतु उपदेसू' १। १९। ३; १। ४६। ४-५ देखिये। 'जासु नाम वल' का भाव कि काशीमें जीवोंकी मुक्ति होना यह उनके नामका प्रभाव हैं। जिसके नाममें यह प्रभाव हैं। ]

२ 'सोइ प्रमु मोर'''' इति । (क) 'सोइ' अर्थात् जीवोंको जिनके नामका उपदेश में किया करता हूँ, वही रघुवर मेरे प्रमु हैं। ['वही मेरे प्रमु हैं' कहकर जनाया कि जीवोंको मुक्त करनेका सामर्थ्य उन्हींने मुझको दिया है, यह प्रमुख उन्हींका है ] पुनः भाव कि उन्होंका नाम मैं भी जपता हूँ, यथा—'तव नाम जपामि नमाभ हरी। ७। १४।', 'महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासी''' । १। १९।', केवल दूसरोंको ही उपदेश नहीं देता। (ख) 'चराचरस्वामी' हैं अर्थात् जड़-चेतन सभीका पालन-पोषण करते हैं। 'सब उर अंतरजामी' अर्थात् सबके हृदयकी जानते हैं, अन्तर्यामीरूपसे सबको चैतन्य किये हुए हैं। (ग) 'रघुवर सब उर अंतरजामी' का भाव कि ये 'रघुवर' हैं, इसीसे सबके हृदयकी जानते हैं। 'रघुवर' शब्दका अर्थ है 'अन्तर्यामी', वही गोस्वामीजी यहाँ लिखते हैं। यथा—'को जिय के रघुवर विनु चूमा। २। १८३।' तथा यहाँ 'रघुवर सब उर अंतरजामी' कहा।

३ श्रीपार्वतीजीके संदेह-निवारणार्थ श्रीशिवजी अनेक प्रकारसे ऐश्वर्य निरूपण करके माधुर्यमें उसका पर्यवसान करते हैं और माधुर्पवीधक नाम कहते हैं। (१) प्रथम 'राम ब्रह्म न्यापक जग जाना। १९६। ८।' से टेकर 'पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावरनाथ। १९६।' तक ऐश्वर्य कहकर उस ऐश्वर्यस्वरूपको उन्होंने 'रघुषर राम' में स्थापित किया।—'रघुकुलमनि मम स्वामि सोह। १९६।' (२) फिर, 'विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥ सब कर परम प्रकासक जोई' में ऐश्वर्य कहा और तुरत 'राम अनादि अवधपित सोई' कहकर उस ऐश्वर्य एक सचेता॥ सब कर परम प्रकासक जोई' में ऐश्वर्य कहा और तुरत 'राम अनादि अवधपित सोई' कहकर उस ऐश्वर्य को उन्होंने 'अवधपित राम' अर्थात 'रघुषर राम' में घटाया। (३) तीसरी वार, 'जगत प्रकास्य प्रकासक राम्। को उन्होंने 'अवधपित राम' अर्थात 'रघुषर राम' में घटाया। (३) तीसरी वार, 'जगत प्रकास्य प्रकासक राम्। १९७। ७।' से 'जासु कृपा अस अम मिटि जाई। १९८। ३।' तक ऐश्वर्य कहकर तव 'गिरिजा सोइ कृपालु रघुराई' १९७। ७।' से 'जासु कृपा अस अम मिटि जाई। १९८। ३।' तक ऐश्वर्य कहकर तव 'सोह दसरथ सुत मगत हित कोसलपित मगवान' से इघ जाहि घरिं मुनि ध्यान। १९८।' तक ऐश्वर्य कहकर तव 'सोइ दसरथ सुत मगत हित कोसलपित मगवान' से उसका एकीकरण कर दिखाया। इसी तरह यहाँ 'जासु नाम वल करठँ बिसोकी' से ऐश्वर्य कहकर उसीको 'सोइ प्रमु मोर'ं।' रघुषर' इस माधुर्यमें घटाया। इत्यादि।

छ बस-१७०४, १७६२ । † अर्थान्तर —वे अन्तर्यामी रघुवर सबके हृदयमें हैं। (वि० त्रि०)।

४ 😂 यहाँतक पार्वतीजीके ( ब्रह्मविषयक ) प्रश्नोंके उत्तर दिये गये —

ਧਮ

प्रमु ने मुनि परमारथवादी । कहिं राम कहुँ
महा अनादी ॥ सेस सारदा बेद पुराना । सकल करिं रघुपति गुन गाना । रामु सो अवधनुपति सुत सोई । १०८। ५, ६, ८।'
'तुन्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनँग आराती । १०८। ७।'
'की अज अगुन अलखगति कोई । १०८। ८।'

∞ ः उत्तर

- १ 'जेहिं इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान । सोइ दसरथसुत'''।११८।'
- २ 'कासी मरत जंतु भवलोकी जासु नाम वल करों विसोकी ॥ सोइ प्रभु मोर'''रघुवर''''।

ينتأزق الر

३ 'अगुन अरूप अलख अज जोई। मगत प्रेम यस सगुन सो होई। ११६। २।'

तात्पर्यं कि जिसको वेद-पुराण गाते हैं, जिसको हम जपते हैं, वही दशरथसुत हैं। कि पार्वतीजीको विश्वास है कि वेद-पुराण, दिव और सुनि—ये तीनों जिसके उपासक हैं वही ब्रह्म हैं [ वा, इन तीनोंके सिद्धान्त जहाँ एक हों, विसे ये तीनों ब्रह्म प्रतिपादित करें वही ब्रह्म हैं—यह पार्वतीजीने मनमें निश्चय किया है। मा० पी० प्र० सं०] इस विचारसे शिवजीने तीनोंका प्रमाण दिया।—'जेहि इसि गावहिं वेद, जाहि धरहिं सुनि ध्यान' और 'सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी'।

वि॰ त्रि॰—यह शिवजीने पुराणोंकी ओरसे कहा । आगे अर्द्धाली ३, ४, ५ में अपनी ओरसे कहते हैं।

विवसहु जासु नाम नर कहहीं। जनम अनेक रचित अध दहहीं।। ३।। सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इव तरहीं।। ४॥

सर्थ—विवश होकर भी जिसका नाम मनुष्य छेते (उच्चारण करते ) हैं ( तो उनके ) अनेक जन्मोंके अच्छी तरह किये हुए पाप भरम हो जाते हैं ॥ ३ ॥ और, जो मनुष्य आदर-पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे भवसागरको । शीके खुरके समान पार कर जाते हैं ॥ ४ ॥

नोट—१ 'विवसहु'=वेबस होनेपर भी, जैसे कि शत्रुके वशमें पड़कर, गिरते-पड़ते, आठस्यमें जँमाई छेते, दुःख या पीड़ासे व्याकुळ होकर, यमदूतोंके भयसे, इत्यादि । जैसे अजामिळ आदिके मुखसे निकळा था । वा,=ळाचारीसे पराधीनतावश, परतन्त्रताके कारण, जैसे कि सन्तोंके साथ पड़ जानेसे (जैसा कि रामधाटिनवासी साकेतवासी श्रीरामधारणजी मौनीवावाके पास जानेपर अवश्य रामनाम छेना पड़ता था )। इस तरह 'विवसहु' का भाव 'अनादरसे भी' है, अर्थात् आदरपूर्वक प्रेमसे नहीं । यह अर्थ आगेके 'सादर सुमिरन जे नर करहीं' से सिद्ध होता है । यहाँ 'विवसहु' से अनादरसहित उच्चारणका और 'सादर सुमिरन "''से आदरपूर्वक उच्चारणका फळ वताया है। किवतावळीमें 'विवस'और 'सादर' फा भाव यों दिखाया है—'आँघरो अध्यम जड़ जाजरो जरा जवन सूकर के सावक ढका ढकेळ्यो मग्ग में । गिरो हिच हहिर 'हराम हो हराम हन्यो'; हाय हाय करत परिगो काळ फग्ग में ॥ तुळसी बिसोक हो तिळोकपित लोक गयो नामके प्रताप यात विदिन है जग्ग में सोई। रामनाम जो सनेह सो जपत जन ताकी महिमा क्यों कही है जाति अगमे॥ (फ० उ० ७६)।' इस किवत्तके प्रथम दो चरणोंमें 'विवश' होकर 'राम' शब्दका उच्चारण होना दिखाया है। शूकरके बच्चेने यवनको धक्का देकर जब ढकेळ दिया और वह मड़मझकर गिर पड़ा तब उसके मुखसे 'हराम' शब्दका उच्चारण हुआ, जिसमें अन्तमें 'राम' है। ॾळ वराहपुराणमें भी कहा है—तीणें गोप्यदवद्मवाणवमहो नाम्नः प्रमावात्पुनः। किं चित्रं यदि रामनामरसिकास्ते यान्ति रामास्यदम्॥' अर्थात् श्रीरामनामके प्रभावसे वह गौके खुरके गड्देके समान भवस्यारको तर गया तब यदि श्रीराम-नामके रिक्त श्रीरामजीके परमधामको प्राप्त होते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?'

टिप्पणी—१ (क) 'विवसहु'''', यथा—'राम राम किह जे जमुहाहीं। तिन्हिंह न पाप पुंज समुहाहीं॥ २। १९४। ५।' रामनाम विवशतासे भी कहे तो भी अनेक जन्मींके रचे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं—यह नामकी महिमाहै। दहहीं=भत्म होते वा करते हैं। जलाना, भत्म करना अग्निका धर्म है, अतः 'दहहीं' से स्चित किया कि पाप रूई है, 'अनेक

जन्म रचित पाप' रूईका पर्वत है, श्रीरामनाम अग्नि है, यथा—'जासु नाम पावक अघ तूला। सुमिरत सकल सुमंगल मूका ॥ २। २४८। २।', 'प्रमादादिप संस्पृष्टो यथानलकणो दहेत्। तथोष्ठपुटसंस्पृष्टं रामनाम दहेदघम ॥' (पाप्ते)। (ख) हिल्ल शिवजीके उपदेशसे जीव विशोक हुए, यह नामके सुननेका माहात्म्य है। 'जासु नाम वल करी विसोकी' से सुननेका फल कहकर अब 'विषसहु जासु नाम "' में अपने मुखसे नामोचारण करनेका माहात्म्य कहते हैं। इस तरह जनाया कि रामनामके कहने तथा सुननेका फल एक ही है, नहीं तो शिवजीके उपदेशसे विशोक न हो सकते। अपने मुखसे जपनेसे भी जीव विशोक होते हैं, यथा—'चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका। नये नाम जिप जीव विसोका॥ १।२७।९।'

र 'सादर सुमिरन'''' इति । नाम-जपसे पापका नाश और मोक्ष दोनों कहे । इसका तात्मर्य यह ई कि भक्तिसे कर्म और शन दोनोंका फल प्राप्त होता है । नाम-जप भक्ति है, उससे पापका नाश होना यह कर्मका फल मिला, और नित्य नैमित्तिक मुक्ति होना यह शानका फल मिला ।—'ऋते शानाक्षमुक्तिः' इति श्रुतिः।

वि॰ त्रि॰—विवश उचारणका फळ बताया कि पापराशि जळ जाती है, परन्त पुण्य वच जाते हैं, जिनके भोगनेमें फिर पाप-पुण्य होते हैं, जिससे जन्म-मरणरूपी संसार बना रहता है। सादर स्मरण करनेवाळेके शुभाशुभ कर्ममात्रका दाह हो जाता है जिससे वह अनायास भवपार हो जाता है।

मा० पी० प्र० सं०—इस प्रसंगमें यह बात स्मरण रखनेकी है कि गोस्वामीजी जहाँ जिसका जैसा मत है वहाँ वैसा ही कहते हैं। उन्होंने ज्ञानियों और उपासकोंका मत पृथक् पृथक् दिखाया है। देखिये, 'जेहि जाने जग जाह हेराई....। १९२। र ।' में उन्होंने ज्ञानियोंका सिद्धान्त कहा कि श्रीरामजीको जाननेसे संसार स्वप्नवत् खो जाता है। और यहाँ 'सादर सुमिरन जे नर करहीं। मव....' में भक्तोंका सिद्धान्त बताया कि भक्तके वास्ते सादर स्मरणमात्रसे संसार छूट जाता है। ये दोनों बातें एक ही हैं।—(पं० रामकुमारजीकी टिप्पणीमें यह नहीं है)।

राम सो परमातमा भवानी। तहँ भ्रम अति अबिहित तव वानी।। ५।। अस संसय आनत उर माहीं। ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं।। ६।। शब्दार्थ-परमात्मा=परमेश्वर, ब्रह्म। अविहित=अयोग्य, अनुचित।

अर्थ—हे भवानी ! वही परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैं । 'उनमें भ्रम' यह तुम्हारे वचन (वा, उनके प्रति तुम्हारे भ्रमके वचन ) अत्यन्त अयोग्य हैं, वेद-विरुद्ध हैं ॥ ५ ॥ ऐसा संशय (संदेह ) हृद्यमें लाते ही शान-वैराग्य आदि समस्त सद्गुण चले (अर्थात् नष्ट हो ) जाते हैं ॥ ६ ॥

िष्णणी—१ (क) इक्ट यहाँतक शिवजीने श्रीरामजीको ब्रह्म कहा, भगवान् कहा और परमातमा कहा । यथा—
'राम ब्रह्म क्यापक जग जाना । १९६ ।', 'सोइ दसरथसुत मगत हित कोसकपित मगवान । १९८ ।', 'राम सो परमातमा
मवानी ।' (यह भगवान्का स्त्ररूपसे वर्णन है, यथा—'ब्रह्मेति परमात्मेति मगवानिति शब्यते' इति भागवते ) । वेदान्ती
ब्रह्म, भक्त भगवान् और योगी परमात्मा कहते हैं । तीन दृष्टिसे यहाँ ये तीन शब्द कहे । (ख) 'तहँ अमः'''—वह
अमकी वाणी यह है—'जी नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि विरह्म मित मोरि । देखि चरित महिमा सुनत अमित दृद्धि अवि
मोरि ॥ १०८ ।' (ग) 'अति अविहित्त' अर्थात् वेदविषद्ध है । [ भाव कि वहाँ यदि अम दिखायी पड़े तो उसे अपना
अम समझना चाहिये । जिसे सूर्य तमोमय दिखायी पड़े, उसे समझना चाहिये कि यह अपना अम है, युक्त दोप भुगमें
ऐसा आ गया है, जिससे ऐसा दिखायी पड़ रहा है । (वि० त्रि०)]

२ 'अस संसय आनत'''' इति । ज्ञान-वैराग्यादि समस्त गुण पापसे नष्ट होते हैं। अतः 'ज्ञान विराग सकट गुन जाहीं' कहकर जनाया कि ऐसा संज्ञय हृदयमें लाना वड़ा भारी पाप है। उदाहरणं, यथा—'अस संसय मन मयड अपारा । होइ न हृदय प्रकोध प्रचारा ॥ १ । ५९ ।' ( श्रीसतीजी ), 'नाना माँति मनिह समुझावा । प्रगट न ज्ञान हृदय असे छावा ॥ ७ । ५९ ।' ( श्रीगहड़जी ) । [ संज्ञय और भ्रम होनेसे दोनोंको ज्ञानका उदय नहीं हो रहा है। अथांत् ज्ञान नष्ट हो गया है । ]

अपार्वतीजीने प्रार्थना की थी कि मेरा मोह, संशय और भ्रम नाश की जिये। अतः शियजी इन तीनोंकी निवतिके लिये उपदेश कर रहे हैं।

| प्रार्थना<br>'बेहि विधि सोह<br>सिटै सोह करह' | 9 | उपदेश<br>'जासु नाम भ्रमतिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिल विमोह प्रसंगा॥ राम सिंदानंद<br>दिनेसा। नहिं तहें मोह निसा छवछेसा॥ ११६। ४-५।', 'प्रसु पर मोह घरहिं<br>दिनेसा। नहिं तहें मोह निसा छवछेसा॥ ११६। ४-५।', 'प्रसु पर मोह घरहिं           |
|----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०९ । २                                      |   | जड़ प्रानी', 'उसा राम विषद्दक अस मोहा । नम तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥'…<br>'जासु सत्यता तें जड़ माया । मास सत्य इव सोह सहाया ॥'… १९७ इत्यादि<br>वाक्योंसे मोह दूर किया ।                                                                |
| शजहूँ कछु संसट<br>मन मोरें                   | २ | 'अस संसय आनत उर माहीं। ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं।' से संसय दूर<br>किया।                                                                                                                                                              |
| 'हरहु नाथ मम<br>मित ग्रम मारी'<br>१०८ । ४    | ₹ | 'जासु नाम अम तिमिर पतंगा', 'निज अम निह समुझिह अज्ञानी'। १७, 'जदिष<br>सृषा तिहुँ काल सोह अम न सकै कोउ टारि। ११७'' जासु कृषा अस अम मिटि<br>जाई।', 'राम सी परमातमा भवानी। तहँ अम अति अबिहित तब वानी॥' इत्यादि<br>वाक्योंसे अम दूर किया। |

नोट—'अस संसय धानत'''' का भाव कि श्रीरामजी. ज्ञानवैराग्यादि गुणोंके मूल कारण हैं। जब कारणहीमें भ्रम हो गया तब कार्य कैसे रह सकते हैं ? भ्रमके साथ ही वे सब चल देते हैं। ध्वनिसे यह एक प्रकारका शिवजीका श्राप दाशरथी राममें संशय करनेवालोंके लिये सिद्ध होता है। (मा पी० प्र० सं०)।

इति दाशरथी श्रीराम-प्रात्पर-स्वरूप-वर्णन ।

सुनि सिव के श्रम भंजन बचना। मिटि गै सब इतरक के रचना॥ ७॥ भइ रघुपति पद श्रीति प्रतीती। दारुन असंभावना बीती॥ ८॥

शान्दार्थ — कुतरक (कुतर्क )=वेद विरुद्ध तर्क । रचना=गटन्त, बनावट, स्थिति । यथा— 'जयित वचन रचना भित नागर । २८५ । ३ ।', 'देखत रुचर वेष के रचना । ४ । २ ।' असम्भावना=जिसका होना सम्भव न हो; जैसे पार्वतीजीका यह दृद्ध निश्चय था कि ब्रह्मका नरतन धारण करना असम्भव है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता । सम्भावना= कल्पना, अनुमान । असम्भावना=ऐसी कल्पना जिसके होनेका कभी अनुमान ही न हो सके । १००० 'अ' जिस शब्दके पहले लगता है उसके अर्थका प्रायः अभाव सूचित करता है । संस्कृतके वैयाकरणोंने इस निषेध-सूचक अव्ययका प्रयोग रतने अर्थोमें माना है— सहस्य, अभाव, अन्यत्व, अल्पता, अप्राशस्य और विरोध । यथा— 'तत्सादश्यमभावश्य सद्मारवंतदस्यता । सप्राशस्त्यंविरोधश्च नव्याः यद् प्रकीर्तिताः ॥ ९ ॥' (वे० भूषणसार । नजर्थ निर्णय । ७ ) । यहाँ अप्रशस्त और विरोधी दोनों अर्थ ले सकते हैं । पार्वतीजीका अनुमान वा कल्पना अप्रशस्त थी, वेदविरुद्ध थी, अतः दूषित थी । असम्भावना=अप्रशस्तकल्पना वा अनुमान ।=अविश्वास (वि० त्रि०)।

अर्थ-श्रीशवजीके भ्रमनाशक वचन सुनकर श्रीपार्वतीजीकी सब कुतर्ककी रचना मिट गयी ॥ ७ ॥ उनको श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम और विश्वास हुआ, कठिन 'असम्भावना' दूर हो गयी ॥ ८ ॥

टिप्पणी— १ 'सुनि सिवके अमभंजन "" दिति। (क) "सुनु गिरिराजकुमारि अम तम रिव कर बचन सम 199५। उपकम है और 'सुनि सिवके अम मंजन "" उपसंहार है। शिवजीके वचनोंको यहाँ चिरतार्थ किया (अर्थात घटित कर दिखाया, उनका साफल्य दिखाया)। वचन अमभंजन हैं, अतः उनसे अमका नाश हुआ। (ख) अब (आग) मोह, संशय और अम सवका नाश कहते हैं। यथा—(१) 'सिसकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप मारी॥' (चौ०१)—यह मोहका मिटना कहा। (१) 'तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ' (चौ०२) यह संसय मिटना कहा। (३) 'सुनि सिव के अम मंजन वचना। मिटि गै सब कुत्तरक कै रचना'—यह अमका नष्ट होना कहा। अमसे ही कुत्तर्ककी रचना होती है, अतः अमके नाशसे कुत्वर्ककी रचना मिट गयी। (ग) संशय और कुत्वर्कका नाश कहनेका भाव कि संसय सर्परूप है और कुत्वर्क लहरें हैं जो सर्पके काटनेपर विषके चढ़नेसे आती हैं। इस तरह सर्प और

सर्पका विष चढ़नेसे जो छहरें उत्पन्न हुई इन दोनोंका नाश हुआ अर्थात् कारण और कार्य दोनों न रह गये, यह जनाया। यथा—'संसय सर्प प्रसेड मोहि ताता। दुखद छहरि कुतर्क यह प्राता। ७। ९३। ६।' (गरुइजीने अपने सम्बन्धमें जो 'कुतर्क यह प्राता' कहा है वही यहाँ 'कुतर्क की रचना' है)। (घ) 'कुतरक के रचना', प्रथा—'प्रद्य को न्यापक विरंज अज अकछ अनीह अभेद। सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥५०॥ विष्तु जो सुर हित नर तनु भारी। सोइ सर्वय्य जथा त्रिपुरारी॥ खोजै सो कि अज्ञ इव नारी। ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी॥""' इत्यादि, 'जो नृप तन्य त शहा किमि नारि विरह मित मोरि।' इत्यादि। (ङ) 'अम मंजन वचन' वे ही हैं जिनमें श्रीरामजीका माहात्म्य छखाया है तथा जिनमें रामनाम-माहात्म्यपर अविश्वासका दोष दिखाया है।' (पं०)। पिछछी चौपाईकी व्याख्यामें ये वचन दिये हैं। प्रभुके परात्पर स्वरूपके छखानेवाछे जितने वचन हैं वे सभी श्रमभंजन हैं। वि० त्रि० के मतानुसार 'सुनि' से चतुर्थ विनय 'अज्ञ जानि रिसि जिन उर धरहू। जेहि विधि मोह मिटे सोइ करहु॥' के उत्तरकी (समिति दिखळायी है।)]

२ 'अह रघुपित पद प्रीति'''' इति । (क) भाव कि अम और कुतर्क इत्यादि प्रीतिप्रतीतिके वाधक हैं। प्रतीति होने प्रीति हुई और प्रतीति हुई श्रीरामस्वरूप जानने से (श्रीरामस्वरूपका जानन वे स्वयं आगे कह रही हैं—'राम स्वरूप जानि मोहि परेज'); यथा—'जाने वितु न होइ परतीती। वितु परतीति होइ निह प्रीती ॥ ७। ८९। ७।' (ख) 'दारून असंभावना बीती' इति । 'दारून असंभावना' से चार वस्तुओंका बोध होता है—एक भावना, दूसरी हम्भावना, तीसरी असम्भावना और चौथी दारूण असम्भावना। इन चारोंके उदाहरण सुनिये—'मह रघुपित पद प्रीति' रघुपित पदमें प्रीति होना भावना है। 'मइ'''प्रीति प्रतीती' श्रीरद्यनाथजीके चरणों में प्रीति और प्रतीति दोनोंका होना सम्भावना है। श्रीरामजीको अज्ञानी मानना दार्थण असम्भावना है। [(ग) मा० पी० प्र० सं॰ में इस प्रकार था—प्रतीतिमें भावना, प्रीतिमें सम्भावना स्चित हुई। ये दोनों एक ही हैं। कुतर्ककी रचनामें असम्भावना और परव्रह्ममें मनुष्यबुद्धि लाकर उनका अनादर करना इसमें दारुण असम्भावना स्चित की। ये दोनों एक से हैं सो दोनों मिट गये'—दो एक प्रसिद्ध टीकाकारोंने इसे लिया है, अतः इसे भी लिख दिया। (घ) श्रीरपुरिताद में प्रीति-प्रतीति होना दारुण असम्भावनाके नष्ट होनेका कारण है। यहाँ कारण और कार्य दोनों साथ हो हुए अर्थात् प्रीति-प्रतीति होना दारुण असम्भावनाके नष्ट होनेका कारण है। यहाँ कारण और कार्य दोनों साथ हो हुए अर्थात् प्रीति-प्रतीति हुई और उसके होते ही साथ-साथ दारुण असम्भावना मिट गयी। अतएव यहाँ 'अक्रमातिश्वोक्ति अलंकार' है।]

## दोहा—पुनि पुनि प्रभुपद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि । बोलीं गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेमरस सानि ॥११९॥

शब्दार्थ-पंकरह=कमल ।

मर्थ—बारम्बार प्रभु (श्रीशिवजी) के चरणकमलोंको पकड़कर और अपने करकमलोंको जोड़कर श्रीगिरिजाजी श्रेष्ठ वचन मानो प्रेमरसमें सानकर बोली ॥ १९९॥

टिप्पणी—१ (क) 'पुनि पुनि "गिरिं पुनः-पुनः चरणकमलोंको पकड़कर जनाती हैं कि इन्हींके प्रसादसे में पुली हुई । यथा—'सुली मयउँ प्रभु चरन प्रसादा' (आगे स्वयं कहती हैं) । सुली हुई, अतः वारम्वार चरण पकड़ती हैं; यथा—'सुनत विमीषन प्रभु के वानी । निहं अधात श्रवनामृत जानी ॥ पद अंद्रज गिह वारिं वारा । दृदय समात न प्रेम अपारा । ५ । ४९ ।', 'देलि अमित वल वाढ़ी प्रीती । वालि वधय हुन्ह मह परतीती ॥ वार वार नावह पद सोसा । प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा । ४, ७ ।' पुनः, [वारम्वार चरण पकड़कर अपनी इतज्ञता स्चित करती हैं । पुनः, श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति-प्रतीति होनेसे सुल हुआ । वारवार चरण पकड़कर अपनी इतज्ञता स्चित करती हैं । यथा—'मो पिंह होइ न प्रति उपकारा । बंदवँ तव पद वारिंह वारा । ७ । १२५ । ४ ।', 'पुनि पुनि मिळित परित गिह चरना । परम प्रेम कछु जाह न बरना ॥ १ । १०२ । ७ ।' (मेनाजी ) । (ख) श्रीरघुपित पदमें प्रीति-प्रतीति अचल होनेके सम्बन्धसे किवने 'गिरिजा' नाम दिया (रा० प्र०) ] (ग) श्रीशिवजीमें पार्वतीजीकी भक्ति मन, कर्म और वचन तीनोंसे यहाँ दिखाते हैं । चरण पकड़ना और हाथ जोड़ना यह कर्मकी भित्त हैं।'बोलां गिरिजा वचन कर' यह वचनकी भक्ति है और 'प्रेमरस' से सानना यह मनकी भक्ति है । प्रेम होना मनका धर्म है ।

मा॰ पी॰ बा॰ खं २. १८—

अलंकार—प्रेमसे आनन्दमें मग्न होकर पार्वतीजीका बोलना उत्प्रेक्षाका विषय है। उनकी वाणी ऐसी मालूम होती है मानों प्रीति आनन्दसे मिश्रित हो। (प्रथम 'बचन बर' कहा, जो उत्प्रेक्षाका विषय है, तब उत्प्रेक्षा की कि मानों प्रेमरसमें साने हैं)। अतः यहाँ 'उक्तविषयावस्तूत्प्रेक्षा अलंकार' है। पार्वतीजीके हृदयमें श्रीराम-ब्रह्म-विषयक रित स्यायीभाव है। रघुनाथजीकी अलोकिक शक्ति, मिहमा, गुण, स्वभावादि सुनकर उद्दीपित हो मित हर्षादि संचारी भावों- द्वारा बदकर हरिकया सुननेके लिये बार-बार स्वामीके पाँव पड़ना, हाथ जोड़ना, अनुभावों द्वारा व्यक्त हुआ है। (बीर)

नोट—१ श्रीपार्वतीजी, श्रीभरद्वाजजी और श्रीगरहजीके संशय एकहीसे हैं। श्रीयाज्ञवल्क्यजीने श्रीभरद्वाजमुनिक के सन्देहनिवारणार्थ श्रीशिव-पार्वतीसंवाद ही सुनाया है। श्रीशिवजी और श्रीकागभुशुण्डिजीकी इस प्रसङ्कमें एकही-सी शैठी जान पहती है। इस कैठाश-प्रकरणका भुशुण्डि-गरुइ-संवादसे मिठान करनेसे यह बात स्पष्ट हो जायगी।—

| उमा-शंभु-संवाद                                       |    |  |  |  |
|------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| 'गिरिजा सुनहु राम कै छीछा ।                          | 9  |  |  |  |
| सुरहित दंनुज बिमोहन सीला ॥'                          |    |  |  |  |
| 'निज भ्रम नहिं समुझहिं अज्ञानी।                      |    |  |  |  |
| प्रभु पर मोह धरहिं जद प्रानी ॥'                      |    |  |  |  |
| जथा गगन घन पटछ निहारी।                               |    |  |  |  |
| भाँपेठ मानु कहिंह कुविचारी ॥                         |    |  |  |  |
| 'चितव जो छोचन अंगुलि लाए।                            |    |  |  |  |
| प्रगट जुगल' संसि तेहिके माए ॥                        |    |  |  |  |
| रुमा राम विषयक अस मोहा।                              |    |  |  |  |
| नम तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥                           |    |  |  |  |
| अज्ञ अकोविद अंध अ <b>मागी</b> ।                      |    |  |  |  |
| भन्न भकीविद अध भमागी। ६<br>काई विषय सुकुर मन लागी॥   |    |  |  |  |
| मुकुर मिछन अरु नयन विहीना।                           | 9  |  |  |  |
| रामरूप देखहिं किमि दीना॥                             | •  |  |  |  |
| शासु नाम भ्रम विमिर पतंगा।                           | .6 |  |  |  |
| तेहि किसि कहिय बिसोह प्रसंगा ॥                       |    |  |  |  |
| 'रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥'                         |    |  |  |  |
| 'बंदर्जें पद भरि भरिन सिरु विनय                      |    |  |  |  |
| इस्डें कर जोरि। बरनहु रघुवर विसद जस''''( १०९ )       |    |  |  |  |
| 'भस निज हृद्य बिचारि                                 | 90 |  |  |  |
| तजु संसय मजु रामपदः…'                                | •  |  |  |  |
| ानि पुनि प्रभुपद कमछ <b>्गहि जोरि पंकरु</b> ह पानि । | 33 |  |  |  |
| योर्छी गिरिजा वचन बर मनहु प्रेम''''                  | 12 |  |  |  |
| ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी।                         | 93 |  |  |  |
| मिटा मोह सरदातप मारी ॥                               |    |  |  |  |
| 'तुम्ह कृपाछ सब संसय हरेज।                           | 38 |  |  |  |
| राम स्वरूप जान मोहिं परेक ॥'                         |    |  |  |  |
| सुली भइडँ तव चरन प्रसादा ।                           |    |  |  |  |
| - ·                                                  |    |  |  |  |

श्रीगरु - भुशुण्डि-संवाद अस रघुपति कीका उरगारी। द्नुज बिमोहन जन सुखकारी॥ जे मतिमंद मिलन मति कामी। प्रभ पर मोह धरहिं इमि स्वामी। 'जब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा। सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा ॥ नयन दोष जाकहँ जब होई। पीत बरन ससि कहँ कह सोई ॥ हरि विषयक अस मोह बिहंगा। सपनेह नंहिं भज्ञान प्रसंगा ॥ माया बस मति मंद अमागी। हृद्य जवनिका बहु बिधि लागी॥ ते किमि नानहिं रघुपतिहि. मुद् परे तम कूप। यहाँ मोह कर कारन नाहीं। रवि सन्मुख तमकबहुँ कि जाहीं ॥ 'अब श्रीरामकथा अति पावनि .... सादर तात सुनावह मोही। बार बार बिनवडँ प्रभु तोही॥' 'अस विचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल । मजह राम रघुबीर""' ( उ० ८८-९० ) 'ताहि प्रसंसि विविध विधि सीस नाह कर जोरि' 'बचन बिनीत सप्रेम मृद बोले' तव प्रसाद मम मोह नसावा

'संसय सर्प प्रसेउ मोहिं ताता। दुखद लहिर कुतके बहु वाता ॥ तव सरूप गारुड़ि रघुनायक। मोहि जियायेउ जन सुखदायक॥ राम रहस्य अनूपम जाना'

नोट-- २ श्रीपार्वतीजी और श्रीभरद्वाजजीका इस सम्बन्धमें मिलान । यथा--

#### श्रीपार्वतीजी श्रीभरद्वाज मुनि पति हिय हेतु अधिक अनुमानी। करि पूजा मुनि सुजस यखानी। अजहूँ कछु संसय मन मोरे। नाय एक संसय बढ़ मोरे। बरनहु रघुवर बिसद जस, श्रुति सिद्धांत निचीरि । 3 कर गत बेद तत्व सव होरे 'तुम्ह त्रिभुवन गुरु बेद बखाना।' 'होइ न विमल विवेक उर, गुरु सन किये दुराव।' 8 ज़ेहि बिधि जाइ मोह अम"। अस विचारि प्रगटउँ निज मोह । ٠, सी प्रभु हरदू मोर अज्ञाना। हरहु नाथ करि जन पर छोहु॥ Ę भन्न जानि रिस उर जनि धरह ॥ कहत सो मोहि लागत भय लाजा। Ø प्रभु जे मुनि परमारथ बादी। कहिंह राम कहेँ ब्रह्म अनादी राम नाम कर अमित प्रभावा। सेष सारदा बेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुनः संत पुरान उपनिषद गावा ॥ तुम पुनि राम राम दिन राती। संतत जपत संभु भविनासी। सादर जपहु धनेंग भाराती॥ जौ अनीह ज्यापक बिभु कोऊ। राम कवन प्रभु पूछउँ तोही। 90 कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही॥ (जी नृप तनय त ब्रह्म किमि) ( राम एक अवधेस कुमारा । ) 99 देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति''' तिन्ह कर चरित विदित संसारा। ""नारि बिरह मांत मोरि। नारि बिरह दुख लहेड अपारा ॥ राम अवध नृपति सुत सोई। प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ, 93 की अज अगुन अलख गति कोई ॥ जाहि जपत त्रिपुरारि । हरहु नाथ मम मति अम भारी। जैसे मिटइ मोह भ्रम मारी। 38 कहहु सो कथा नाथ विस्तारी ॥ प्रथम सो कारन कहहु विचारी संसिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ १ ॥

तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ॥ २॥

श्रन्दार्थ—सरदातप ( शरद् आतप )—शरद्ऋतुके आश्विन मासमें जन चित्रा नक्षत्र होता है तन घाम चहुत तीक्ष्ण होता है । इस घाममें हिरन काळे पढ़ जाते हैं । उन्हीं दिनोंकी तपनको शरदातप कहते हैं ।

अर्थ—आपकी चन्द्रिकरण समान वाणी सुनकर भारी मोहरूप शरदातप मिट गया ॥ ९ ॥ हे कृपाल ! आपने मेरे सब संदेह हर लिये । मुझे श्रीरामजीका ( यथार्थ ) स्वरूप जान पड़ा ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'सिसकर सम सुनि गिरा तुम्हारी।'''' इति । यहाँ वाणीको चन्द्रिकरण कर्कर मुखको श्राशि सूचित किया, यथा 'नाथ तवानन-सिस श्रवत कथा सुधा रघुबीर ॥७ । ५२॥' वाणीका सुनना किरणका त्यर्ध है । मोह शरद्श्रुतुका भारी घाम है । कि जपर शिवजीने अपने वचनको 'रिवकर' कहा है—'सुनु गिरिराजकुमारि भ्रमतम रिवकर वचन मम' उससे रात्रिके दोष भ्रमतमको नाश किया । और यहाँ उनके वचनको 'शशिकर सम' कहा । ताप-दिनका है सो चन्द्रिकरणसे नाश हुआ अर्थात् उसी वचनसे दिनके दोष भारी आतपरूपी मोहको नाश किया । पार्वतीनि जो कहा था कि 'जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करहू' उसीके सम्बन्धसे यहाँ कहा कि 'मिटा मोह सरदावप'''' ।' [ पुनः, पूर्व जो कह आये हैं कि 'भाननु सरदचंदछिबहारी ॥ १०६ । ८ ॥' 'सिस भूषन अस हृदय विचारी । हरहु नाथ मम मिति भ्रम मारी ॥१०७ । ४॥' उसीके सम्बन्धसे वचनको शशिकरण सम कहा । 'मैं जो कीन्ह रघुपित अपमाना' और 'पुनि पत्तिबचन मृत्या करि माना ॥ १ । ५९ । २ ॥' ( सती वचन ), ये दोनों वार्ते शरदातप हैं । ]

नोट-9 प्रोफे॰ दीनजी कहते हैं कि श्रीशिवजी अपने वचनोंको 'रविकर' समान कहते हैं और पार्वतीजी उनके यचनोंको शशिकर सम पाती हैं। इसका भाव यह जान पहता है कि शिवजी तो अपने वचनोंको भ्रमत्यी तमको दूरफरने-

न याला ही समझते हैं, पर श्रीपार्वतीजी उन वचनोंको तम दूर करनेवाले और विशेष प्रकारका शान्तिदायक भी पाती हैं। अतः चन्द्रिकरण मानती हैं, क्योंकि चन्द्रिकरणमें दोनों गुण हैं—तमनिवारक और आनन्ददायक भी। क्योंकि पार्वतीजी स्वयं कहती हैं—'तुम्ह कृपाल सब संसड हरेऊ।' इतना काम सूर्यका था सो हो चुका। आगे चन्द्रिकरणका काम वे स्वयं स्वीकार करती हैं—'नाथ कृपा अय गयड विषादा। सुखी महउँ प्रभुचरन प्रसादा।' यही आह्रादका पाना है।

वि॰ त्रि॰—९ भगवतीने शीतलताका अनुभव किया, अतः 'सिसकर सम सुनि गिरा तुम्हारी।' कहा। शशिकरमें मृगतृणाका भ्रम भी नहीं होता, अन्धकार भी मिटता है और शरदके चित्राकी कड़ी धूपका ताप भी मिटता है। २— विनती थी कि 'जेहि विधि मोह मिटै सोइ करहू' सो अब कहती हैं कि 'मोह मिटा।' चौथी विनयके उत्तरमें ही सब संशय मिट गया, अतः पाँचवीं विनय 'अजहूँ कछु संसय मन मोरे' के उत्तरकी आवश्यकता नहीं रह गयी।

प० प० प्र०—पार्वतीजी कहती हैं कि भारी मोह मिटा और रामस्वरूपका ज्ञान हुआ। पर यह स्वीकारिता मोहनाशाभास है; श्रीमहेशजीके उरसे दी हुई है, मोहका पूरा-पूरा नाश अभी हुआ नहीं। प्रमाण देखिये। आगे शिवजी कहते हैं—'सती सरीर र्राहहु वौरानी। अजहुँ न छाया मिटित तुम्हारी॥ तासु चरित सुनु श्रमरुजहारी। १४९। ४-५।' शिवजीके जिन वचनोंसे डर गयीं वे ये हैं—'राम सो परमातमा भवानी। तहँ श्रम अति अविहित तव वानी॥ अस संसय धानत उर माहीं। ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं।॥' पार्वती-चचन और शिववाक्यका समन्वय इस प्रकार होता है। भारी मोहरूपी शरदातप मिट गया, भारी मोह नहीं है यह पार्वतीजीने कहा है। शिवजी कहते हें—'अजहुँ न छाया मिटित' अर्थात् तुम्हें अब न तो भारी मोह है और न मोह ही, पर मोहको छाया है। अतः दोनोंमें विरोध नहीं है।

उत्तरकाण्डमें भवानी भी स्वयं ही कहती हैं—'तुम्हरी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह। ५२।' और फिर अन्तमं भी कहा है—'नाथकृपा मम गत संदेहा'। १२९। ८।' अतएव बालकाण्डमें यदि सम्पूर्ण भोहका नाश मान लें, तो फिर उत्तरकाण्डमें 'न मोह' 'गत संदेहा' की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः अर्थ यही करना होगा कि इस समय 'मारी मोह' का मिटना कहकर जनाया कि अभी कुछ मोह है। उस मोहके मिटनेपर उत्तरकाण्ड में 'अब न मोह' कहा। अर्थात् मोह नहीं रह गया। कुछ संदेह रह गया था वह भी जाता रहा यह अन्तमें कहा गया। मोहका प्रभाव ही ऐसा है कि कुछ अवणके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वह जाता रहा, पर वह हृदयके कोनेमें कहीं छिपा रहता है और समय पाकर पुनः प्रकट हो जाता है। इसीसे तो शिवजीने गरुड़जीसे कहा है—'तबिंह होइ सब संसय मंगा। जय बहु काल करिअ सतसंगा॥ ७। ६९। ४।' [ यह भी कह सकते हैं कि श्रीरामिवपयक जो मोह रह गया था वह चित्त सुननेपर मिट गया। अतः तब कहा 'अब कृतकृत्य न मोह'। आगे जो 'गत संदेह।' कहा गया वह संदेह श्रीगरुड़जी और भुशुण्डिजीके सम्बन्धके थे, उसका मिटना अंतमें कहा। उपक्रममें कहा है—'वायस तन रशुपित मगित मोहि परम संदेह। ५२।' श्रीरामिविषयक संशय भी रामचित्त सुननेपर नहीं रह गया, यह 'तुम्ह कृपाल सब संसउ हरेऊ।' से स्पष्ट है।]

टिप्पणी—२ 'तुम्ह कृपाल सबु संसड'" इति । (क) पार्वतीजीने संशय नाश करनेके लिये कृपा करनेकी प्रार्थना की थी। यथा—'अजहूँ कछु संसड मन मोरें। करहु कृपा बिनवीं कर जोरें ॥ १०९ ।' अतः जब शिवजीने संशय नाश कर दिया तब उनको 'कृपाल' विशेषण दिया। (ख) 'सबु संसड' अर्थात् अपार संशय जो हुआ था, यथा— 'अस संसय मन भयड अपारा। ५९।', वह सब हर लिया। संशय दूर होनेसे श्रीरामस्वरूप जान पड़ता है। अतः 'संसड हरेंक' कहकर तब 'रामस्वरूप जानि परेंक' कहा। (जबतक संशय रहता है तबतक न तो स्वरूप ही देख पड़ता है और न दुःख ही दूर होता है। यथा—'बार बार नावह पद सीसा। प्रभुहि जानि मन हरप कपीसा॥ उपजा ज्ञान यचन तय योला। नाथ कृपा मन मयड अलोला॥ "मिलेहु राम तुम्ह समन विषादा। ४।७।' सुग्रीवका संशय दूर हुआ, तब रामस्वरूपकी प्राप्ति हुई और श्रीरामजीमें प्रीतिप्रतीति हुई, जिससे विषाद दूर हुआ)। (ग) रामस्वरूप जानना ज्ञान है। संशय ज्ञानका नाशक है। यथा—'अस संसय आनत उर माहों। ज्ञान विराग सकल गुन जाहों॥' इसीसे संशयमें रामस्वरूप नहीं जान पड़ा था। (घ) संशयसे कुतर्ककी उत्पत्ति है अर्थात् कुतर्क उसका कार्य है। पूर्व कुतर्कका नाश कह आयं,—'मिटि गे सब कुतरक के रचना।' और अब यहाँ संशयका नाश कहकर कार्य-कारण दोनोंका नाश दिखाया।

वि॰ त्रि॰-शिवजीने कहा था कि 'मुकुर मिलन अरु नयन विहीना। रामरूप देखिह किमि दीना॥' सो कहती

हैं कि 'तुम्ह फ़पाल सब संसड हरेऊ। रामस्वरूप चानि मोहि परेऊ ॥'—'राम सचिदानंद दिनेता' से 'राम सो पर-मातमा मवानी' तक रामजीके स्वरूपका निरूपण शिवजीने किया है।

वि॰ टी॰—श्रीपार्वतीजीने यथार्थ स्वरूप जो समझा उसे यों कह सकते हैं—'वही राम दसरध घर ही हैं। वही राम घटघट में बोलें ॥ इसी राम का सकल पसारा । वही राम है सब से न्यारा ॥'

नाथ कृपा अब गएउ विषादा । सुखी भएउँ 'प्रभु वरन प्रसादा ॥३॥ अब मोहि आपनि किंकरि जानी । जदिष सहज जड़ नारि अयानी ॥४॥

मर्थ — हे नाथ! आपकी कृपासे अब (सब) दुःख दूर हो गया। हे प्रभो! में आपके चरणोंकी कृपासे सुखी हुई ॥ ३॥ यद्यपि मैं स्वाभाविक ही जड़ हूँ, फिर स्त्री और अज्ञानी एवं बुद्धिहीन हूँ तो भी मुसे अपनी दासी जान-कर अव—॥ ४॥

टिप्पणी—9 'नाथ कृपा अवः'' इति । (क) 'अव' अर्थात् जब आपने सव संशय हर लिया और मुसे श्रीरामस्वरूप जान पढ़ा तब विषाद गया । तात्पर्य कि रामजीके मिलनेपर, उनका साक्षात्कार होनेपर, विपाद नहीं रह बाता । यथा 'बालि परम हित जासु प्रसादा । मिलेड राम तुम्ह समन विपादा ॥ ४ । ७ ।' (ख) 'सुखी मयर्डें प्रभु चरन प्रसादा' अर्थात् आपकी कृपासे संशय दूर होते हैं, संशय न रहनेसे श्रीरामस्वरूप जान पड़ता है जिससे फिर विपाद नहीं रह जाते और विषादके जानेसे सुख होता है—यह क्रमका भाव हुआ ।

र 'अब मोहि आपनि किंकरि जानी "" इति । (क) 😂 ईश्वरको दास अति प्रिय है, इसीसे वारंवार अपने-को दासी कहकर प्रश्न करती हैं। यथा (१) 'जों मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिय सत्य मोहि निज दासी॥' १०८। १।' (२) 'जदिष जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ १९० | १ ।', तथा (३) 'अय मोहि आपनि किंकरि जानी'। [स्वामीको सेवक अति प्रिय होता है; यथा—'सब के प्रिय सेवक यह नीती। ७। १६।', 'सुचि युसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग । ७ । ८६ ।' दूसरा भाव यह कि प्रत्येक वार पहले अपनेको दासी कहकर कथाश्रवणमें अपना अधिकारी होना जनाकर तत्र प्रदन किया है। १९०। १। देखिये। या यों किहये कि श्रीमेनाजीने शिवजीसे जो यह प्रार्थना की थी, वर माँगा था कि 'नाथ उमा मम प्रान सम गृह किंकरी करेंहु । छमेंहु सकल अपराध अब होह प्रसन्न बरु देहु ॥ १०१ ।' उसीको बारंबार स्मरण कराकर क्षमाप्रार्थना करती हुई प्रसन्न करती हैं। (मा॰ पी॰ प्र॰ सं॰ ) ] (ख) 'जदिष सहज जड़ नारि अयानी' इति । भाव कि जड़, स्त्री और अज्ञानी, ये तीनों कथाके अधिकारी नहीं हैं और मैं तो 'जड़, नारि और अयानी' तीनों ही हूँ; रही बात यह कि मैं दासी हूँ, दासीको अधिकार है चाहे वह कैसी ही क्यों न हो । [ सतीसे शिवजीने कहा था 'सुनिह सती तव नारि सुमाऊ । संसय अस न धरिय डर काऊ ॥' सो सतीका शरीर छूटकर पार्वती-देह मिलनेपर भी वही संशय उठा, इससे अपना जहत्व और अशान मान रही ् है। (वि॰ त्रि॰)। पुनः यहाँ पार्वतीजी अपनेमें नीचानुसन्धान करके कहती हैं कि यद्यपि में स्त्री हूँ, अयानी अर्धात् चतुराईरहित हूँ, जड़ हूँ; सो यह सब ( जो आपने अज्ञ, अंध इत्यादि कहा है ) मुझमें होना उचित ही है। क्योंकि पर्यतराजसे उत्पन्न होनेसे मैं सहज ही जड़ हूँ ही, इससे कथाकी अधिकारिणी नहीं हूँ। स्त्री होनेसे अयानी होना भी ठीक है, अह होनेसे भी मेरा अधिकार नहीं। तथापि अपनी किंकरी जानकर आप अधिकारी मान सकते हैं। ( रा॰ प्र॰ )। कपर 'बोकी गिरिजा वचन वर'''' कहा, 'गिरिजा' के सम्बन्धसे यहाँ 'जह' कहना योग्य ही है। 'दूसरा सम' अलंकार है।] (ग) यहाँ 'अब मोहि आपनि किंकरि जानी' कहा और पूर्व कहा था—'जानिय सत्य मोहि निज दासी'। इनमें-के 'जानी' और 'जानिय' में भाव यह है कि जिसे स्वामी अपना दास जाने-माने वही दास है। यथा-'राम कहाई जेहि आपनो तेहि मजु तुलसीदास ।' ( दोहावली )। 'किंकरि जानी' अर्थात् अपनी दासी समसकर महिये, मेरी जङ्गता-अञ्चतापर दृष्टि न डालिंगे। (घ) 'अब'—इसका सम्बन्ध आगेकी चौपाई—'प्रथम जो में'''' से हैं। भाव कि मोह, संशय और भ्रमकी निवृत्ति हो गयी, अपनी दासी जानकर अब जो मैंने प्रथम पूछा है वह कहिये। [ अयानी=अनजान, अज्ञानी, बुद्धिहीन । यथा-'रानी में जानी अयानी महा, पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है ॥ क० २ । २० ।' यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है।]

१—महर्षे प्रभु-१७२१, १७६२। महत्र लब-छ०। मएउँ-१६६१, १७०४। २-लब-छ०। रा० प्र०।

प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहू। जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू।। ५।। राम ब्रह्म चिनमय अविनासी। सर्वरहित सब उर पुर बासी।। ६।। नाथ धरेड नर तनु केहि हेत्। मोहि समुझाइ कहहु वृषकेत्।। ७।।

मर्थ—हे प्रमो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो वही किहये जो मैंने आपसे प्रथम पूछा है ॥ ५ ॥ श्रीरामजी ब्रह्म, शानपय केवल चैतन्यस्वरूप, अविनाशी, (सबमें रहते हुए भी) सबसे अलग अर्थात् निर्लित और सबके दृदय-रूपी नगरमें रहनेवाले हैं ॥ ६ ॥ उन्होंने नर-शरीर किस कारणसे धारण किया ? हे धर्मकी ध्वजा (शङ्करजी)! यह मुझसे समझाकर कहिये ॥ ७ ॥

टिप्पणी—१ 'प्रथम जो में पूछा'''' इति । (क) प्रथम प्रश्न यह है—'प्रथम सो कारन कहहु बिचारी । निर्गृत महा सगुन वपु धारी । १९० । ४ ।' (ख) 'जों मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू' से अपने ऊपर शिवजीकी प्रसन्नता जनायी'। प्रसन्नताका चिह्न यह है—'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान निर्हें कोड उपकारी ॥ पूँछेहु रघुपित कथा प्रसंगा । सकछ छोक जग पाविन गंगा ॥ उमा प्रश्न तब सहज सुहाई । सुखद संत संमत मोहि माई ॥' (१९२।६—७।१९४)६) यह तो हुई पूर्वकी प्रसन्नता और आगेकी प्रसन्नता यह है—'हिय हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान । बहु विधि उमिह प्रसंसि पुनि बोछे कृपानिधान । १२० ।'

पं॰ श्रीराजबहादुर लमगोड़ा-१ 'पार्वतीजीने फिर इसी बातपर जोर दिया है कि रामके मानवी चरित्रों और उनके परमारिमक व्यक्तित्वका एकीकरण किया जाय, इसीलिये आप रामचरितमानसके हर प्रसङ्गमें यह एकीकरण पायेंगे।— कविका कमाल है कि वह इस तरह नाटककला और महाकाव्यकलाका एकीकरण भी बड़ी सुन्दरतासे करता जाता है।

२ ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे भी तुल्सीदासजीके समयमें यह प्रश्न बड़े महत्त्वका था; क्योंिक इसलामी धर्म निर्गुण ही रूपमें ईश्वरको मानता है और तुल्सीदासजीके समयमें उसी मतावलम्बियोंका शासन था।—(उस समय श्रीनानकजी और श्रीकबीरजीका पंथ भी जोर पकड़ रहा था।काशीजीमें कबीर साहेबकी शब्दी साखी आदिमें कई ऐसी सुननेमें आती हैं निनमें श्रीदाशरथीरामको ब्रह्मसे अन्य माना हुआ है। उसीका खण्डन यहाँ स्वयं शङ्करजी त्रिभुवनगुरुसे कराया गया है।)

टिप्पणी—२ 'राम ब्रह्म चिन्मय'''' इति । (क) ब्रह्म सब भूतोंको उत्पन्न करता है। यथा—'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति ॥ यत्प्रयन्त्यमिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्य । तद्ब्रह्मोति । तेत्ति०-भृगुवल्ली । १ । १ ।' अर्थात् ये सब प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोगसे, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं, जीवनोपयोगी किया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्रलयके समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तवमें जाननेकी इच्ला कर । वे ही ब्रह्म हैं । पुनश्च 'यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे ।'

ऐसा ब्रह्म नरतन कैसे घरता है ? [ पुनः ब्रह्म तो बृहत् है, यथा—"अखण्डमण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरम्।' तो उसका एक एवं एकदेशीय और वह भी छोटा-सा शरीर कैसे हो सकता है ? ( मा० पी० प्र० सं० ) ]। जो चिन्मय है वह प्राकृत दृष्टिगोचर कैसे होता है ? [ जो 'चिन्मय' है अर्थात् योगियोंके चित्तमें जिसकी झलक किंचित् आती है, ऐसा चिन्मय ब्रह्म स्थूल ( शरीरपारी ) कैसे होगा ? ( मा० पी० प्र० सं० ) ]। जो अविनाशी है वह नाशवान् नरतन ( मनुष्य ) कैसे होता है ? 'सर्व रहित सब उर पुर बासी' अर्थात् जो सर्वरहित है उसका सम्बन्ध जब सबके साथ हुआ तो वह सर्वरहित कैसे हुआ ? जो सबके उरमें बसता है वह जब मनुष्य हुआ तब सबके उरपुरका वासी कैसे हुआ ? [ पुनः, जो सर्वरहित है वह मनुष्य हो सबसे मित्रता आदि व्यवहार कैसे करेगा ? वह किसीका मित्र, किसीका शत्रु कैसे होगा ? सब उरवासी अलल एक पुरका वासी लक्षितगित कैसे होगा ? ( मा० पी० प्र० सं० ) ] अर्थापार्वतीजीने प्रथम प्रश्नमें ब्रह्मको निर्गुण कहा था, यथा—'प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन बपुपारी ॥' अर्थात् वे ब्रह्मको निर्गुण हो मानती थीं । अब वि यहाँ निर्गुण ब्रह्मके लक्षण कहती हैं कि वह चिन्मय, अविनाशी, सर्वरहित और सर्व-उर-पुरवासी है । पुनः भाव कि पूर्व ब्रह्मको निर्गुण कहा था, अब श्रीरामजीका स्वरूप जान गयी हैं, हसीसे अब श्रीरामजीको ही 'ब्रह्म चिन्मयः'' कहती हैं । [ ऊपर जो कहा था कि 'राम स्वरूप जानि मोहि परेक' उसका स्पष्टीकरण करके बताया कि रामस्वरूप किस प्रकार जान पड़ा। अब यह संशय नहीं रह गया कि राम-एप्रति ब्रह्म हैं या नहीं । प० प० प० प० ]।

३ 'नाथ धरेड नर तन'''' इति (क) श्रीरामस्वरूपमें जो संदेह था वह तो निवृत्त हो गया, यथा- 'तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥' रही वात ब्रह्मके अवतारकी, यथा—'ब्रह्म जो व्यापक विरव सज अकल अनीह अभेद । सो कि वेह धरि होइ नर" । ५० , इसमें अभी सन्देर है, इसीसे ब्रहाके अवतारका हेतु पूछती 🕻 । [(ख) नर-शरीर तो अनादिभूत प्रभुका है तो वहाँ नरदेह धरना कैसा ! परंतु शिवजीको कथाका प्रसङ्ग कहनेमें यह प्रश्न बड़ा उपयोगी हुआ । क्योंकि भगवान् विष्णु भी रघुनाथजीका अवतार धारण करते हैं, अतः इनमें 'नरतन धरना' कहना ठीक है, नारद-शापके कारण द्विभुज हुए । साकेतविहारीका नित्य नररूप है, उनके प्रति 'नरतन धरेउ' नहीं कहा जा सकता । वे तो जैसे-के-तैसे प्रकट हो गये । इनका नित्य नररूप मनुमहाराजके वरदानमें कहेंगे ।' (रा०प्र० ।)। (ग) 'नर तन' से पाञ्चभौतिक तनका तात्पर्य है । यथा---'पृथिन्यादिमहाभूतैर्जन्यते प्रादुर्मवतीति पुरुष: नरः इत्यमरविवेके'। भाव यह कि दिव्यरूपसे प्राकृतरूप क्यों हुए?(वै०)। 'धरेड केहि हेत्' में भाव यह है कि ब्रह्म, चिन्मय आदि विशेषण-उक्तको तो नरतन धरनेकी कोई आवश्यकता जान नहीं पड़ती और प्रयोजनके विना कार्यमें प्रवृत्ति नहीं होती। नरतन तों भवपार उतरनेके लिये हैं, राम तो नित्यमुक्त हैं, उन्हें तो भवपार उतरना नहीं है। (वि॰ त्रि॰ )। (घ) 'यहाँ समुसाइ कह हुं कहा । इसीसे श्रीशिवजी श्रीरामावतारके कई हेतु बतावेंगे; क्योंकि साकेतविहारी तो नराकार ही हैं सो <mark>रे तो पूर्वरूपसे ही मनु</mark>महाराजके हेतु प्रकट हुए। उसी लीलाको करनेके लिये जब नारायणादि भगवान्ने रामरूप घारण केया तब वे, चतुर्भुजसे द्विभुज हुए। इत्यादि सन्धि है। इसी कारण शिवजीने इस प्रश्नको अङ्गीकार किया। (वै०)] (र ) 'मोहि समुझाइ कहतु' का भाव कि ब्रह्मके अवतारका हेतु मेरी समझमें नहीं आता । मैं जड़ हूँ; स्त्री हूँ, अज्ञानी र्। अतएव मुझे समझाकर किहये जिसमें समझमें आ जाय। (च) 'गृषकेत्' इति। सन्देह दूर करना धर्म है, और आप र्भिकी ध्वजा हैं,आपका धर्म पताकामें फहरा रहा है।अथवा,भाव कि मुझे समझाकर किहये। यद्यपि में जद हूँ,अज्ञानी हूँ, । भापि आप तो वृषकेतु हैं, वृष ( बैल ) ऐसे अज्ञानीको ज्ञानी बनाके आप उसे अपने पताकापर विठाये हुए हैं।

नोट—प्रश्न तो बहुत-से हैं किंतु मुख्य उनमें यही है कि 'क्या निर्मुण भी सगुण हो सकता है ?' अर्थात् वे निर्मुण और सगुणको ब्रह्मके दो अलग-अलग रूप समझती थीं । इसीसे उनहें यह संदेह हुआ था । परंतु शिवजीके अम- अन वचनोंसे उनका यह अम कि निर्मुण और सगुण दो हैं मिट गया । वे समझ गयीं कि अल्यक्त एवं प्राकृतगुणरिंद निसे ब्रह्म निर्मुण कहा जाता है । अतएव अब दूसरा मुख्य इन यह रह जाता है कि 'ब्रह्म किस कारण नरतन धारण करता है ?' यह अभी समझमें नहीं आया । इसीसे वे कहती कि प्रथम जो मैंने पूछा उसीको किहये । हिन्दी 'प्रथम' शब्दके कई अर्थ होते हैं— 'सबसे पहला नम्बर १' 'पूर्व ।' प्रथम' का अन्वय 'जो' और 'कहहु' दोनोंके साथ हो सकता है । 'जो' के साथ लेनेसे भाव होगा कि जो मैंने पूछा था कि 'प्रथम सो कारन कहड़ बिचारी । निर्मुन ब्रह्म सगुन बपु धारी' वही कहिये।यह कहकर फिर उसी प्रइनको यहाँ दूसरे व्होंमें दोहराती हैं—'नाथ धरेड नरतनु केहि हेत्।' और दूसरा अर्थ यह होगा कि 'जो मेंने पूर्व पूछा है उसीको कहिये' र उसमेंसे इस प्रइनका उत्तर समझाकर कहिये कि 'राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी । सर्वरहित सब टर पुरवासी ॥ नाथ रहे कर कर कहि हेत्।' भाव कि अन्य प्रइनोंके उत्तर विस्तारसे समझाकर कहनेकी आवरपकता नहीं हैं।

'कहहु' के साथ 'प्रथम' का अन्वय करनेसे अर्थ होगा कि 'जो मैंने पूछा है उसे प्रथम किएये' अर्थात् 'प्रथम सं आरम कहहु विचारी' से 'कौरी रामरहस्य अनेका। 'कहहु नाथ' तकके प्रश्नोंका उत्तर प्रथम किहये। भाव कि 'जो प्रभु में पूछा निहं होई' उसकी चाहे पीछे किहये चाहे जब किहये पर जो पूछा है उसकी अवश्य पहिले किहये। और इन पूछे हुओंमें भी 'नर तन धारण' करनेका हेतु समझाकर अर्थात् विस्तारसे किहये जिसमें समझमें आ जाय, शेषका उत्तर विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता नहीं।

### उमा वचन सुनि परम विनीता। रामकथा पर प्रीति पुनीता ॥ ८ ॥

अर्थ-श्रीपार्वतीनीके परम विनम्र वचन सुनकर और श्रीरामकथापर उनका पवित्र प्रेम (देख) ॥ ८॥

टिप्पणी—१ (क)-'वोलीं गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेम रस सानि ॥ ११९॥' उपक्रम है और 'उमा बचन सुनि में' उपलंहार हैं। उमाके बचन 'बर' (श्रेष्ठ) हैं, 'प्रेमरसमें साने' हुए हैं और 'परम विनीत' एवं 'पुनीत' हैं। 'परम विनीत' हैं अर्थात् अत्यन्त नम्र वा नम्रतायुक्त हैं। यथा 'अब मोहि आपनि किंकरि जानी। 'जदिप सहज जद मारि स्थानी॥' 'जों मो पर प्रसन्त प्रभु अहहू।' (ख) 'प्रीति पुनीत।' निश्कल प्रीति, यथा 'माइहि माइहि परम समीती। सकल दोप छल वर्राजत प्रीती॥१५३।७॥' 'सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत॥२२९॥' 'सुनि पाती पुलके होड आता। अधिक सनेह समात न गाता॥ प्रीति पुनीत मरत के देखी। सकल समा सुख लहेज बिसेपी॥२९९।१-२॥' यहाँ कथामें उमाजीकी स्वार्थरहित प्रीति है और स्वार्थ ही छल है, यथा 'स्वारथ छल फल चारि विहाई॥२।३०९।३॥' (ग) पुनः उमाजीके वचन वाहरसे विनीत हैं,भीतर (हृदयमें) पुनीत प्रीति है और 'बोलीं गिरिजा बचन बर' यह वचनकी पवित्रता हैं। इस प्रकार पार्वतीजीके वचनोंमें उनकी मन, वचन और कमसे निश्कलता दिखायी।

नोट-9 'पुनीत' कहकर जनाया कि प्रीति अपुनीत (अपवित्र) भी होती है। स्वार्थ रखकर जो प्रेम किया जाता है वह पवित्र नहीं है किंतु अपवित्र है। किलमें प्रायः अपुनीत प्रीति देखनेमें आती है। यथा 'प्रीति सगाई सकछ गुन यनिज उपाय अनेक। कल वल छल किलमलमिलन उहकत एकिह एक ॥५४०॥' 'दंभ सिहत किलधरम सब छछ समेत ध्यवहार। स्वारथ सिहत सनेह सब रुचि अनुहरत अचार ॥५४८॥' 'धातु वाद निरुपाधि बर सदगुरु लाम सुमीत। देव दरस किलकाल में पोधिन दुरे सभीत॥ ५५७॥।' (दोहावली)। इन उद्धरणोंसे पवित्र और अपवित्र प्रेम भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है। र 'उमा' इति। 'उँ=शिवं मातीति उमा' अर्थात्—उ (शिवजी) को जो जाने वह उमा। 'उमा' सम्बोधनका भाव कि आज मेरा कहा माननेसे तुम्हारा यह नाम सत्य हुआ। (रा० प्र०)। पूर्व 'उमा' शब्दकी स्युत्पत्ति विस्तारसे लिखी गयी है। मेना माताने इनको तप करनेसे रोका था इसीसे यह नाम पड़ा था॥ ७३। ७॥ 'चर्डी उमा तप हित हरपाई' में देखिये।

दो॰—हिय हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान।
बहु विधि उमिह प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान।। १२० (क)
सो॰—सुनु सुम कथा भवानि रामचिरतमानस विमल ।
कहा भुसंडि बखानि सुना बिहगनायक गरुड़।। १२० (ख)
सो संबाद उदार जेहिं विधि भा आगे कहव।
सुनहु राम अवतार चिरत परम सुंदर अन्य।। १२० (ग)
हिर गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित।
में निज मित अनुसार कहीं उमा सादर सुनहु॥ १२० (घ)

वर्थ—तब कामदेवके शत्रु स्वाभाविक ही सुजान श्रीशिवजी हृदयमें प्रसन्न हुए और पुनः उमाजीकी बहुत तरहते प्रशंसा करके दयासागर शिवजी किर वोले। हे भवानी! निर्मल रामचिरतमानसकी सुन्दर माङ्गलिक कथा सुनो जिसे सुशुण्डिजीने विस्तारपूर्वक कही और पिक्षयोंके स्वामी श्रीगच्डिजीने सुनी। वह उदार (भुशुण्डि-गच्ड) संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। (अभी) श्रीरामचन्द्रजीके परम सुन्दर पवित्र अवतार और उनके चिरत सुनो। भगवान्के गुण,नाम, कथा और रूप (सभी) अपार, अगणित और अमित हैं। मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ। हे उमा! सादर सुनो। १९२०।।

टिप्पणी-9 'हिय हरषे कामारि''' इति । (क) पार्वतीजीके वचन प्रेमरससाने हैं, इसीसे शिवजीको हर्ष हुआ। सथा-'सबके बचन प्रेम रस साने । सुनि रघुनाथ हृदय हरषाने ॥ ७ । ४७ ॥' पुनः, कथाम पुनीत प्रेम देखकर इर्ष हुआ । (ख) 'कामारि' इति । 📂 स्मरण रहे कि कथाके प्रारम्भमें (इस प्रकरणके प्रारम्भसे) कवि वार-वार 'कामारि' विशेषण देते आ रहे हैं । यथा 'बेंडे सोह कामरिपु कैसे । घरे सरीर सांतरस जैसे ॥' 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनँग आराती ॥' 'हिय हरपे कामारि''" ऐसा करनेका तात्पर्य यह है कि कथाके वक्ताको कामरहित, शान्त, सुमान और रामभक्त होना चाहिये। जो वक्ता ऐसा होता है उसीकी कथासे श्रोताओंका कल्याण होता है। [ पंजाबीकी किखते हैं कि 'कामारि' कहनेका भाव यह है कि शिवजीने इनकी प्रशंसा कुछ इनके रूप आदिपर रीझकर नहीं की वरं चं इनकी प्रीति देखकर । अथवा कुतर्करूपी कामनाएँ-वासनाएँ दूर कर दीं, अतएव 'कामारि' विशेषण दिया ।' वैजनाथजी-का मत है कि 'शंकरजी अकाम हैं, वे अकाम प्रश्न जानकर प्रसन्न हुए।' अथवा कामारि हैं, भक्ति देखकर ही हर्षित होते 🖥 (वि॰ त्रि॰)।](ग) 'संकर सहज सुजान' इति। शंकर अर्थात् कल्याणकर्ता कहा, क्योंकि पार्वतीजीका ग्रम भंजन-कर उन्होंने उनका कल्याण किया और कथा कहकर जगत्मात्रका कल्याण करनेको हैं। हृदयकी प्रीति देखकर हर्षित हुए; इसीसे 'सुजान' कहा । यथा 'अंतर प्रेम तासु पहिचाना । सुनि दुर्लम गति दीन्हि सुजाना ॥ ३ । २७ ॥' 'करुनानिधान मुआनु सीछ सनेह जानत रावरो । १ । २३६ ।', 'देखि दयाल दसा सब ही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥ २ | २०४ |', इत्यादि | ( घ ) 'सहज सुजान' का भाव कि किसी लक्षणको देखकर अथवा किसी और विद्यासे हृदयकी बानी हो सो बात नहीं है किन्तु आप स्वाभाविक ही जानते हैं (वि॰ त्रि॰ का मत है कि 'सहज सुजान' हैं, अतः विगीत वचनसे मुखी होते हैं )। ( ङ ) 'बहु बिधि उमहिं प्रसंसि पुनि' इति। 'पुनि' देहलीदीपक हैं। 'प्रसंसि पुनि' और 'पुनि बोले'। 'प्रसंसि पुनि' से जनाया कि जैसे पूर्व बहुत प्रकारसे प्रशंसा की थी, वैसे ही फिर की। यथा—'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । १९२ | ६ | भे 'कहत सुनत सबकर हित होई। १९३ | १ । तक । 'पुनि बोटे' कहा; क्योंकि एक बार बोलना पूर्व कह आये हैं। यथा-'करि प्रनाम रामिंह त्रिपुरारी। हरिष सुधासम गिरा उचारी ॥ १९२ । ५ । से केकर 'अस संसय आनत उर माहीं ॥ १९९ । ६।' तक । वीचमें पार्वतीजी वोली थीं; यथा—'वोलीं गिरिजा बचन बर'''। १९९ ।' से 'मोहिं समुझाइ कह हु वृषकेत्। उमा बचन'''। १२०। ८।' तक। अव पुनः शंकरजी बोले। (च) 'कृपानिधान' का भाव कि उमाजीपर कृपा करके रामचरित सुनाया चाहते हैं। यथा—'सुनु सुम कथा मवानिः''' और 'संभु कीन्द्र यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ २० | ३ |' पुनः [ प्रशंसा करनेका भाव कि धन्य हो कि इतना कष्ट सहनेपर भी जनतक शङ्काकी निवृत्ति न हुई तनतक प्रश्न करना न छोड़ा। 'कृपानिधान' विशेषण दिया; क्योंकि उमाजीके बहाने जगत्मात्रपर कृपा कर रहे हैं। (रा॰ प्र॰)]

२ 'सुनु सुम कथा मवानि"" इति । (क) कथा शुम अर्थात् मङ्गलकारिणी है। यह विशेषण श्रीरामकथाके लिये बारंबार आया है। यथा— 'सुनि सुम कथा उमा हरषानी। ७। ५२।', 'यह सुम संभु उमा संबादा ।७।९३०।', 'मंगल करिन किलमल हरिन तुलसी कथा रघुनाथ की। १।९०।']। (ख) 'सुनु सुम कथा मवानि' उपकृम है और 'मंगल करिन किलमल हरिन तुलसी कथा रघुनाथ की। १।९०।']। (ख) 'सुनु सुम कथा मवानि' उपकृम है और 'सुनि सुम कथा उमा हरपानी। ७।५२।' उपसंहार है। 'यह सुम संभु-उमा-संवादा' पर मवादेकी इति है। (ग) 'समचरितमानस बिमल' इति। 'बिमल' विशेषण अन्तमें देकर 'कथा' और 'रामचरितमानस' दोनोंके साथ सुनित किया। 'रामचरितमानस बिमल' इति। 'बिमल कथा कर कीन्द्र अरंमा। सुनत नसाहिं काम मद दंमा॥ ३५।६।', 'बिमल कथा हरि- पद दायनी। मगित होइ सुनि अनपायनी॥ ७।५२।' जिस कथामें रामचरितमानसका वर्णन है वही कथा निर्मल है एव पद दायनी। मगित होइ सुनि अनपायनी॥ ७।५२।' जिस कथामें रामचरितमानसका वर्णन है वही कथा निर्मल है एव पद दायनी। मगित होई सुनि अनपायनी॥ ७।५२।' जिस कथामें रामचरितमानसका वर्णन है वही कथा निर्मल हरीन पद दायने सिर्मल है। ('बिमल' में दोनों भाव है अर्थात् यह स्वयं अपने स्वरूपसे निर्मल है और दूसरोंक मनको निर्मल करने पदी प्रत्म विमल है। ('बिमल' में दोनों भाव है अर्थात् यह स्वयं अपने स्वरूपसे निर्मल है और दूसरोंक मनको निर्मल करने वही प्रत्म विमल है। ('बिमल' में दोनों भाव है अर्थात् यह स्वयं अपने स्वरूपसे निर्मल है और दूसरोंक मनको निर्मल करने वही प्रत्म विमल है।

गाठा है)। (घ) 'कहा मुसुंदि वर्षानि''''' उपक्रम है और 'उमा कहिउँ सब कथा सुहाई। जो मुसुंदि खगपतिहि सुनाई॥ ७। ५२।६।' उपसंहार है। तात्पर्य कि जहाँसे शिवजी कथा कहने ठगे वहींसे श्रीकाक उर्याण्डजीका भी प्रारंम है और जहाँ शिवजीकी (कथाकी समाप्ति है वहीं भुशुण्डजीकी (कथाकी) समाप्ति है। काक भुशुण्ड-गरुड़-संवाद उमा-महेश्वर-संवादके पूर्व ही हुआ है, इसीसे शिवजी कहते हैं—'कहा मुसुंदि बखानि''''। याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद पीछे हुआ, इसीसे इनको न कहा। 'कहों सो मित अनुहारि अब उमा संभु संवाद'''। ४७।' याज्ञवल्क्यजीके इस वचनिसे उमा-शम्भु-संवादका इनके संवादके पूर्व होना सप्ट है।

३ 'सो संवाद उदार जेहि''''' इति । (क) इक जहाँ से कथा छोड़ी थी वहींसे पुनः प्रारम्भ करते हैं । 'राम नाम गुन चरित सुद्दाए । जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ तद्दि जथाश्रुत जिस मित मोरी । किहहीं देखि प्रीति अति तोरी ॥ १ । १९४ । ३-५ । पर कथा छोड़ कर बीचमें श्रीरामस्वरूपका ज्ञान कराने लगे थे, अब पुनः वहींसे कथा ( प्रसङ्क ) उठाते हैं। 'सुनहु राम अवतार' यह जन्म है; शेष 'हरिगुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित'''' यह वही है जो 'द्राम नाम गुन चरित सुद्दाए ।'''' है । ( ख ) उदार=सुन्दर, यथा—'सुन्दरं प्रोक्तसुत्कृष्टं पूजितं तथा' इति त्रिकोचनः। [ 'उदार' के अनेक अर्थ हैं-उदार=बड़ा । अर्थात् यह संवाद वड़ा है, कहने लगेंगे तो तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर रह ही बायगा । पुनः, उदार=उत्कृष्ट । क्योंकि इससे विहंगनायक श्रीगरुइजीका मीह मिटा । पुनः, उदार=पात्रापात्र और देश-कालादिका विचार न करके याचकमात्रको उसकी इच्छापूर्वक दान देनेवाला। इस संवादमें भुशुण्डिजीके वचनोंमें भक्तिका पक्ष है और भक्ति ऊँच-नीच सभीका उद्धार करती है। यथा—'क्षिप्रं मवित धमीतमा शश्वच्छान्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिज्ञानीहि न मे मक्तः प्रणश्यित ॥' (गीता ९ । ३१ ), 'मां हि पार्थ न्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैरयास्तथा श्रुदास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥' (गीता )। रा० प्र० कार 'उदार' को 'भुशुण्डि' का विशेषण भी मानते 🕻। भाव यह कि अविद्यारूपी दाखिय जिनके आश्रमसे योजनभरकी दूरीपर रहता है ऐसे उदार भुशुण्डिजीका संवाद ] [(ग) 'जेहि विधि मा' अर्थात् उस संवादका कारण और जिस तरह गरुइजी भुशुण्डिजीके पास गये और पूछा, इत्यादि । यथा- 'तेहि केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा सुनि निकर विहाई ॥ कहहु कवन विधि मा संबादा । दोउ हरिमगत काग उरगादा ॥ ७ । ५५ । १ ] । (घ) 'आगे कहव' अर्थात् अभी प्रथम तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ । आगे उत्तरकाण्डमें पार्वतीजीके पूछनेपर कहा है। यथा--'अब सो कथा सुनहु जेहि हेत्। गयउ काग पहिं खगकुलकेत्॥' ७ । ५८ । २ से ) । [ भुशुण्ड-गरद-संवाद 'आगे कहूँगा', इस कथनमें श्रोताकी प्रीतिकी परीक्षा छेनेका भाव है, यह अभिप्राय उत्तरकाण्डके 'उमा कहिउँ सब कथा सुहाई। जो भुसुंडि खगपतिहि सुनाई ॥ कछुक रामगुन कहेउँ बखानी। अब का कहीं सो कहहु भवानी ॥ ७ । ५२ । ६-७ ।' इस शिववाक्यसे स्पष्ट है । यदि वे पूछती हैं तो सिद्ध होगा कि रामकथापर विशेष प्रीति है। अतः आगे उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि 'मति अनुरूप कथा में माषी। जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ तव मन प्रीति देखि अधिकाई । तव मैं रघुपति कथा सुनाई ॥' यह संवाद ही था जो प्रथम गुप्त कर रक्खा' था। प॰ प॰ प॰। ] ( ङ )-- 'धुनहु राम अवतार चरितः " इति। अर्थात् राम-अवतार सुनो, अवतारके पश्चात् चरित सनार्येगे सो सुनना । 'परम सुंदर भनघ' का भाव कि जैसे श्रीरामजी परम सुन्दर और अनघ हैं, वैसे ही उनके चरित्र भी हैं। यथा-'यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा। कहहु कृपाल काग कहँ पावा॥ ७। ५५। १।' संवादका सुन्दर होना तो पहले ही कह आये हैं।

४ 'हिर गुन नाम अपार'''' इति । (क) इससे जनाया कि गुण, नाम, कथा, रूप और चरित्र यह सब कहेंग । (ख) इस सोरठेका ताल्पर्य यह है कि ज्ञानी लोग भगवान्के गुण-नामादिको सुनकर, उनको अनन्त समझकर आश्चर्य नहीं करते । यथा—'राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार । सुनि आचरज न मानिहिह जिन्ह के बिम्ल बिचार ॥३३।' यह आश्चर्य सबको होता है, इसीसे संदाय हो जाता है । अतएव अन्तमें यह कहकर सबके संदायकी निवृत्ति करते हैं । इसी तरह गोस्यामीजीने 'राम अनंत अनंत गुन'''। ३३।' कहकर 'एहि बिधि सब संसय करि दूरी' कहा है । (ग) 'निज मित अनुसार'-१९४। ५ 'तदिष जथाश्रुत जिस मित मोरी' में देखिये । 'अपार अगनित अमित'—१९४। ३-४ देखिये । (भ) 'सादर सुनहु' अर्थात् मन, इंदि और चित्त लगाकर सुनो । कथा सादर (आदरपूर्वक) सुननी चाहिये, इसीसे चारों संवादोंमें आदरसे सुननेको कहा गया। प्रमाण १९४। २ में देखिये । सादर न सुननेसे उसका प्रभाव नहीं पहता।

वि॰ त्रि॰—१ 'सुनु' इति । 'अजहूँ कछु संसउ मन मोरे' इस पाँचवें विषयका उत्तरपाँचवें 'सुनु' शब्दते स्चित होहा १२१ (१-२) करते हैं। भाव यह कि प्रसंग प्राप्त बचे-बचाये संशयके निरसनके लिये गरुड़-सुशुण्डि-संवाद अन्तमें कहेंगे। २ 'कर्डु पुनीत राम गुन गाथा' इस छठे विनयका उत्तर देते हैं, कहते हैं कि वह संवाद उदार है। अर्थात् इस कथाका ऐसा माहात्म्य है कि यदि काक प्रेमसे कथा कहने वैठे, तो विहङ्गनायक, साक्षात् प्रमुकी विभृति गरुइ सुननेके लिये आ जावें। ३—'बरनहु रघुयर बिमल जस' इस सातवें विनयका उत्तर देते हैं कि 'हिर गुन नाम अपार'''। हिरके असीम होनेसे उनके नाम और गुण भी अपार हैं। कथा और रूप अगणित हैं, ऐसी अवस्थामें मित अनुसार ही कहा जा सकता है। कैलास-प्रकरण समाप्त हुआ।

# अवतार-हेतु प्रकरण

सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए । बिपुल विसद निगमागम गाए ॥ १॥ सोई॥२॥ हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदिमत्थं कहि जाइ न

शब्दार्थ—बिपुल=संख्या या परिमाणमें बहुत अधिक। विसद (विशद )=उज्ज्वल, निर्मल। इदिमत्यं=इदे

(यह) इत्थं (अनेन प्रकारेण इत्यं अर्थात् इसी प्रकार है )=यह इसी प्रकार है (ऐसा)। श्रम ( जनान अमारण श्रम जनार श्रण अमार श्रीमण्य हो। अगणित हैं, अत्यन्त विशद हैं और वेदशास्त्रीने गाये सर्थ—हे गिरिजे ! सुनो । श्रीहरिके चरित सुन्दर हैं, अगणित हैं, अत्यन्त विशद हैं और वेदशास्त्रीने गाये

है ( एवं वेदशास्त्रोंने ऐसा कहा है ) ॥ १ ॥ श्रीहरिका अवतार जिस कारणसे होता है, वह (कारण) यह है, ऐसा हो

टिप्पणी—9 'सुनु गिरिजा हरिचरित " इति । (क) इन्प्रथम शिवजीने कहा कि 'सुनु सुम क्या मयानि है, यह कहा नहीं जा सकता ॥ २॥ रामचरितमानस विमल', फिर कहा कि 'सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ' तत्पश्चात् कहा कि 'हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित । कहीं उमा सादर सुनहु।' और यहाँ पुनः कहते हैं 'सुनु गिरिजा हरिचरित....'। बारम्बार 'सुनु' किया भी दी है। इसका भाव यह है कि प्रथम जो रामचरितमानसकी कथा सुननेको कहा वह समिष्ट-कथन है और उसके बाद व्यष्टिकथन है (अर्थात् उन्होंने प्रथम सम्पूर्ण मानस सुनानेको कहा, फिर उसके विभाग करके कहा ) कि श्रीरामावतार-चरित सुनो, हरिके गुण, नम, कथा और रूप सुनो। तथा हरिचरित सुनो। वालचरितको आदि देकर ये सब चिरत पृथक् पृथक् कहे हैं, इसीसं 'सुनु' किया सभीके साथ लिखी। [चारों बार सुनना मानसकथाके लिये ही जानो । ये चारों गुण, नाम, कथा, रूप, रामचरितमानसहीमें आ गये, अन्यत्र नहीं हैं। पुनः वार-वार कहना ताकीद प्रकट करता है, जो वीप्साअलङ्कारका लक्षण है। वा, शिवजी वारंवार 'सुनु' कहकर उनको सुननेके लिये सावधान कर रहे हैं। अन्तमें यहाँ 'गिरिजा' सम्बोधन देकर जनाते हैं कि सावधानतामें गिरिके समान अचल रहना। प्र॰ स्वामीजी लिखते हैं कि 'चार कल्पोंके रामावतारके हेतु कहनेका विचार है, इससे चार बार 'सुनु' क्रियाका उपयोग किया। 'हिर चरित'—यहाँ 'हिर' नाम दिया; क्योंकि विष्णु भगवान् और स्वीरशायी श्रीमन्नारायणका भी ( शापवश ) श्रीरामावतार धारणकर वह छीछा करना कहा जाता है और आगे श्रीरामचरितमानसमें प्रथम इन्हींके अवतारका छेड कहा गया है। (श्रीरामतापिनी आदिके भाष्यकार वावा श्रीहरिदासाचार्यजीके मतानुसार श्रीरामजीको छोड़ और कोई श्रीरामावतार नहीं छेता । शाप चाहे विष्णुको हो, चाहे क्षीरशायीको, पर अवतार सदा श्रीराम ही छेते हैं, विणा आदि नहीं )। 'हरि' शब्द श्रीराम, श्रीविष्णु और श्रीमन्नारायण सभीका बोधक है। श्रीपार्वतीजीने तो श्रीरामक अवतारका हेतु पूछा है, परंतु शिवजी 'हरिअवतार हेतु' कह रहे हैं। 'हरि' शब्दसे प्रन्यकारकी वही ही सावधानता स्चित हो रही है। वस्तुतः श्रीरामजी तो नित्य नराकार ही हैं; उनके सम्बन्धमें नरतन घारण करनेका प्रश्न ही व्यर्थ होता; इस वातको शिवजी चार अवतारोंकी कथा कहकर बतावेंगे। श्रीसाकतिवहारी श्रीरामचन्द्रजीका अवतार हेनेके पूर्व ही नरतनहींने श्रीमनुशतरूपाजीको दर्शन देना कहकर यह बात निश्चय करा देंगे। (मा० पी० प्र० सं०)] (ख) 'हरिचरित' रित । किनाम, हप, गुण, कथा और चरित सभीकी प्रधानता दिखानेके छिये सबाँको (एक-एक लगह) आदिमें छिखते हैं। 'हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित' में गुणको प्रथम कहा। 'रामनाम गुन चरित सुहाए। '''में नामक प्रथम कहा । 'सुनु सुम कथा भवानि ...' में कथाको, 'जया अनंत राम मगवाना। तथा कथा कीरित गुन नाना ॥'में रूपव और 'सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए' में चरितको प्रथम कहा। (ग) 'विपुल विसद निगमागम गाए' अथात् इतने अधि ,0 11

कि अनादि वेद कबसे गाते चले आते हैं पर अन्त नहीं मिलता। यथा—'रामचंद्रके चरित सुहाए। कल्प अनेक ज़ाहिं नहिं गाए॥'

वि॰ त्रि॰—'रघुपति कथा कहहु करि दाया' इस आठवें विनयका उत्तर देते हैं। 'सुहाए' बहुवचन देकर जनाया कि एक कल्पकी कथा न कहकर कई कल्पकी कथा कहेंगे, यह दिखळानेके ळिये कि ळीळाएँ सामान्यतः एक रूपकी होती हुई भी विस्तारमें प्रत्येककी विशेषता है।

टिप्पणी—२ 'हिर अवतार हेतु जेहिं…' हित । (क) पूर्वीक्त सब प्रसङ्कोंके कहनेकी प्रतिज्ञा करके अब पार्वतीजीके प्रश्न-विशेष 'नाथ धरेड नर तन केहि हेतू' जो अवतारका हेतु है, उसका उत्तर देते हैं । 'इदिमत्थं' यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता अर्थात् कहते नहीं बनता; क्योंकि अवतारके हेतु अनेक हैं। यथा—'राम जनम के हेतु अनेका। परम यिचित्र एक तें एका। १२२। २।', अतएव हेतुका निश्चय करते नहीं बनता।

#### & 'इदमित्थं किह जाइ न' इति &

9 भाव यह कि निश्चयपूर्वक कोई आचार्य यह नहीं कह सकता कि अमुक अवतारका अमुक ही कारण है। एक ही अवतारके अनेक कारण कहे जाते हैं, फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि बस यही कारण इस अवतारके हैं अन्य नहीं। श्रीसाकेतिवहारीजीका ही अवतार के लीजिये। इसका हेतु क्या कहेंगा मनुशतरूपा-तप, या भानुप्रताप-रावणका उद्धार, या, सुर-विप्र-संतकी रक्षा ? फिर ये सभी कारण हैं या नहीं कौन जानता है ? प्रन्थान्तरों में इस अवतारके लिये श्रीकिशोरीजीकी प्रार्थना भी पायी जाती है। अतएव यह कोई नहीं कह सकता कि बस यही कारण है। (मा॰पी॰ प्र॰सं॰)।

२ 'यही और ऐसा ही भगवद्वतारका कारण है' यह इसिलये नहीं कहा जा सकता कि सामान्यतः जो कुछ कारण अवतारका देख पढ़ता है उससे कुछ विलक्षण ही कारण तब मालूम पढ़ने लगता है जब अवतार लेकर भगवान् लीला करने लगते हैं। उस समय कहना तथा मानना पढ़ता है कि अवतारका जो कारण अवतारसे पहले कहा गया वह गीण था और जो लीला देखनेसे मालूम पड़ा वह अनुमानतः मुख्य है। शक्का हो सकती है कि तब 'मुख्य कारण ही बतलाकर अवतार क्यों नहीं होता, गौण ही क्यों विख्यात किया जाता है ?', इसका उत्तर एक तो इस प्रकार हो सकता है कि 'परोक्षवादो ऋपयः परोक्षो हि मम प्रियः' भा० १९। इस अपनी परोक्षप्रियताके कारण भगवान् अपने अवतारके मुख्य प्रयोजनको लिपाते हैं। दूसरे, यह कि अवतारके जिन कारणोंमें तात्कालिक जगत्-हित या किसी एक प्रधान भक्तका हित समाया रहता है उन्हें (इन्हीं कारणोंसे) गौण कह सकते हैं तथा वही विख्यात भी किये जाते हैं। और जिनसे अनन्तकालके लिये सर्वसाधारण जगत्का हित होता रहता है, उन्हें मुख्य कह सकते हैं और उन मुख्य कारणोंका गोपन कार्यसमातितक इसिलये रहता है कि जितनी सुविधा और उत्तमता गोपनमें रहती है उतनी सर्वसाधारणमें प्रकट कर देनेसे नहीं होती।—'अवतारा धासंख्येया हरेः सस्वनिधेद्विंज' (भागवत) के अनुसार हरिके अवतारोंका अन्त तो लग ही नहीं सकता, अतः परम प्रसिद्ध अवतारोंमेंसे भी कुछका ही भगवत्कृपासे अपनी समझमें आये हुए गौण तथा मुख्य कारणोंको लिखता हूँ।

अवतार

गौण कारण

९ मत्स्यावतार

कुर्मावतार

मनुको प्रलयका कौतुक दिखाना-मात्र (एक भक्त-का कार्य सिद्ध हुआ )। मन्दराचल धारणकर समुद्रमंथनद्वारा अमृत निकालना मुख्य कारण

मनुद्वारा सम्पूर्ण वनस्पतिबीजोंको संग्रह कराकर । रक्षा करनेसे जगत्मात्रका हित हुआ ।

9 शङ्करजीको कालक्ट पिलाकर श्रीरामनाम तथा राम-भक्तकी महिमा प्रकट करना । २ भृगु (वा दुर्वाधाके) शापसे समुद्रमें गुप्त हुई लक्ष्मीको प्रकट करना । ३ ऋषि यश्च करनेमें सामग्रियोंके अभावका दुःख न उठावें, एतद्र्थ कामधेनु और कल्पवृक्षका उत्पन्न करना; इत्यादि ।

| दोहा     | १२१ ( ३-५ )                 | · 9                                                                                 |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>₹</b> | अवतार<br>वरा <b>हा</b> वतार | गोण कारण<br>पातालसे पृथ्वीका<br>उद्धार तथा हिरण्याव-<br>का वध ।                     |
|          |                             |                                                                                     |
| ¥        | <b>नृसिं</b> हावतार         | प्रह्लादकी रक्षा और                                                                 |
| ų        | वामनावतार                   | हिरण्यकशिपुका वध ।<br>बलिका निग्रह जिसमें<br>केवल इन्द्रादिका ही<br>हित थाः क्योंकि |
|          |                             | मनुष्य आदि तो राजा<br>बलिके धार्मिक राज्यसे                                         |
| Ę        | श्रीरामावतार                | पीड़ित न थे।<br>रावण-कुम्भकणीदिका                                                   |
| •        |                             | अत्याचार ।                                                                          |

श्रीकृष्णावतार

शिशुपाल-दन्तवक आदि अनेक क्षत्रिया-घमों, राक्षरों आदिका विनाश करनेके लिये। मुख्य कारण

१ यक्तके खुवा-चमसादि कीन पात्र किस आकार और किस प्रमाणके होने चाहिये, इस विवादको मिटानेके लिये अपने दिव्य चिन्मय विष्रहसे समस्त यशाङ्गोंको प्रकट करना । २ भूदेवीकी अपने अंग संगकी इच्छा पूरी करके नरकासुर नामक पुत्र उत्पन्न करना जिसके द्वारा पूर्व वरदानिक सोलइ इजार एक कुमारियोंका संग्रह कराया गया और रूजावतारमें उन्हें अपनी महिषी बनाया गया इत्यादि ।

जगत्हितके लिये अभिचारादि तन्त्रींको प्रकट करना तथा भगवान् शंकरकी इच्छाकी पूर्ति ।

ब्रह्माद्वारा तिरस्कृत एवं ब्रह्मकटाहमें रुकी हुई हैमयती गंगाका उद्धार करके उन्हें अपने पदरजके द्वारा पाप-नाशक-त्वादि अनेक गुण प्रदान करते हुए व्रहाके कमण्डल्स स्यापित करना था, जिन्हें कि भगीरथ महाराजने अपने तपके प्रभावसे प्रवाहित किया । गंगाजीसे अनन्त प्राणियोका कल्याण होता ही रहता है।

अपने अनेक दिन्य गुण-प्रदर्शनार्थ तथा ज्ञान और धर्म-मार्गोंको सुगम करनेके लिये; यथा—'धर्ममार्ग चरित्रेण ज्ञानमार्गं च नामतः अथवंणे ।

उलझनमें पड़ी हुई धर्मकी अनेक ग्रन्थियोंको सुलझाने और अपने प्रेम तथा भक्तपरवशत्वादि गुणेको प्रकट कर दिखानेके लिये।

इसी प्रकार भगवान्के प्रत्येक अवतारोंमें कुछ-न-कुछ गूढ़ रहस्य रहता ही है। (वं० भू०)। राम अतक्ये बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनहि सयानी।। ३।। तदिप् संत मुनि वेद पुराना । जस कछ कहि स्वमिति अनुमाना ॥ ४॥ तस में सुमुखि सुनावों तोही। समुक्षि परे जस कारन मोही।। ५।।

शब्दार्थ-अतक्यं=तर्कना करनेयोग्य नहीं; जिसमें तर्ककी गति नहीं; जिसपर तर्क वितर्क न हो सके ।=जिसके विषयमें किसी प्रकारकी विवेचना न हो सके; अचिन्त्य =सर्वशास्त्रसे न सिद्ध होनयोग्य । यथा---'मन समेत जेहि जान न बानी। तरिक न सकहिं सकल अनुमानी। ३४१। ७ । तर्क—'अनिष्टप्रसंजकः तर्कः इति तत्त्वसंघाने। जो युक्तिः प्रतिवादीके अनिष्टकी सिद्धि करे। (मा० त० वि०)। जब किसी वस्तुवे, सम्बन्धम वःस्तविक तस्त्र ज्ञात नहीं होता तय इस तत्त्वके ज्ञानार्थ (किसी निगमनके पक्षमें ) कुछ हेतुपूर्ण युक्ति दी जाती है, जिसगे विरुद्ध 'नगमनकी अनुपपत्ति भी दिखायी जाती है। ऐसी युक्तिको तर्क कहते हैं। तर्कमें शङ्काका भी होना आवश्यक है। अनुमान=अटकल, विचार, अंदाज । विशेष दोहा ११८ (४) में देखिये । सुभृखि=सुन्दर मृखवाली ।

अर्थ--श्रीरामचन्द्रजी वुद्धिः मन और वाणी तीर्नोसे अतक्यें हैं। हे स्यानी ! सुनी । यह रमाग भत है ॥ ३ ॥ तो भी सन्त, मुनि, वद और पुराण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जैसा कुछ वहते हैं ॥ ४ ॥ और जैसा कुछ कारण मुझे समझ पद्ता है, हे सुमृित ! मैं तुमको वैसा सुनाता हूं ॥ ५॥

टिप्पणों--१ (क) 'राम अतक्यं ",' यथा-- 'यतो वाची निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा यह ।' (तेति २ १ ४; २ | ९ ) । श्रीरामजी अतर्क्य है, अतएव उनके अवतारके हेतु, नाम, गुण, लीला इत्यादि सभी अतर्क्य हुए । ( । 'मत इमार अस सुनिह संयानी' इति । स्याना=चतुरः जो योदेही-से बहुत अच्छी तरह समझ ले । 'स्यानी' का भाव कि तुम चतुर हो, इस बातको समझ सकती हो, अतः समझ जाओ कि जय श्रीरामजी अतक्य हैं तब उनके अवतारादि कर तकीं आ सकते हैं ? तर्कशास्त्रहारा उनको कोई कैसे समझ सकता है ? [ (ग) 'खुद्धि मन बानी'—मन संकल्प-विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है और वाणी निश्चित सिद्धान्तको कहती है; परंतु श्रीरामजीके विषयमें किसीकी भी बुद्धि, मन और वाणी बुद्ध भी नहीं कर सकते, सभी असमर्थ हैं । पुनः टार्किक बुद्धिस अनुमान, मुनि मनसे मनन करते हैं, वेद स्वयं वाणी है और सबसे उच्छृष्ट है सो ये तीनों भी तर्क नहीं कर सकते । (दि० स०) श्रुति भी है—'न तत्र चश्च-गंच्छिति न वाग् गच्छित नो मनो न विद्यों न विजानीमः । केन० १ । ३ । चश्चुसे ज्ञानेन्द्रिय, वाग्से कर्मेन्द्रिय, 'मनः विद्याः विजानीमः' से बुद्धि और चित्तका कार्य बताया । इनमेंसे किसीकी पहुँच राममें नहीं अतः श्रुतिमाताने कहा है कि 'तर्कः क्षप्रतिष्टः' । यही 'राम अतक्य' से यहीं कह दिया है । (प० प० प०)]

वि० त्रि०—१ 'अत्रवर्ष''' का भाव कि यदि तर्ककी गति होती तो उनके अवतारके विषयमें 'इदिमत्थं' कुछ कहा जा सकता था। बुद्धि, मन और वाणीद्वारा ही तर्ककी प्रक्रिया होती है, सो बुद्धि आदिकी गति समीप (परिच्छन्न) पदार्थों होती है। अनादि, अनन्त पदार्थ बुद्धिमें आ ही नहीं सकता। कि पुनः राम सर्वाश्चर्यमय देवमें (यथा—'सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्')। २—उमाने अपनेको 'जदिप सहज जह नारि अयानी' कहा था, अतः शिवजी उनका प्रोत्साहन करते हुए 'सयानी' कहकर सम्बोधन करते हैं।

टिप्पणी—२ 'तदिष संत मुनि बेद पुराना।"" इति । (क) अर्थात् यद्यपि ये छव जानते हैं कि श्रीरामजी अतर्क्य हैं तथापि-मित-अनुसार कहते हैं। यथा—'सारद सेस महेस बिधि आगम निगम पुरान। नेति नेति कहि जासु गुन करिंह निरंतर गान॥ १। १२। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदिष कहें बिनु रहा न कोई।' (ख) 'जस कछु' का भाव कि भगवान्के चिरत अनन्त हैं, उनमेंसे ये दुछ कहते हैं। 'स्वमित अनुमाना' का भाव कि सब कहनेका सामर्थ्य किसीमें नहीं है, सब अपनी अपनी बुद्धिके अनुकूल कहते हैं। सब कहनेका सामर्थ्य किसीको नहीं है, इसीसे शिवजी अपने लिये भी ऐसा ही कहते हैं। यथा—'में निज मित अनुसार कहीं उमा सादर सुनहु। १२०।'

३ 'तस में सुमुख सुनावों '''' इति । (क) 'तस में '''तोही ''''दीपदेहली न्यायसे दोनों ओर है । अर्थात् जैसा कुछ संत-मुनि आदि कहते हैं वैसा और जैसा कुछ कारण मुझे समझ पड़ता है वैसा; तालपर्य कि संत आदिका भी मत कहूँगा और उनसे प्रथक जो मेरा मत है वह भी कहूँगा । इसपर प्रश्न उठता है कि शिवजीका इन सवासे प्रथक अपना मत क्या है ? उत्तर यह है कि जय विजय, जलंधर, इद्रगण और वैवस्तर मनुका प्रकरण सब वेदपुराणों मिलता है, वेदपुराणों का कहा हुआ है । भानुप्रतापका प्रसङ्ग शिवजीने अपनी समझसे वहा है । यह प्रसङ्ग वेद-पुराण और मुनियों के प्रन्थों में कहीं नहीं मिलता । [ यह कथा केवल शिवजी जानते हैं क्यों कि जहाँ कहीं यह कथा मिलेगी वहाँ उमा-शम्भु संवाद में ही मिलेगी, अन्यत्र नहीं; अतएव यह मत शिवजीका है—'रामचरितसर गुप्त सुहावा । संभु प्रसाद तात में पाबा ॥ ७ । ११३ ॥' (लोम शवाबन्य ) (मा० पी० प्र० सं०) । धनराज शास्त्री कहते थे कि भानुप्रताप अरिमर्दन कल्पवाली कथा अगस्त्यरामायणमें है जो तिब्यतमें लामाके पुस्तकालयमें है । उसमें सप्त सोपान हैं । परंतु उसमें राजा कुन्तल और सिन्धुमितका दशरथ और कौशल्या होना बतलाया गया है । विशेष ७ । ५२ (१-४) 'रामचरित सतकोटि अपारा' में देखिये ] । (त) 'सुमुखि' इति । श्रीरामकथाका प्रश्न किया है; अतः 'सुमुखि' सम्बोधन किया । (ग) शिवजीन किसी प्रतिश्त की वैसा ही कहा भी । प्रथम 'संत मुनि' 'जस कछ कहिं 'यह है तय 'समुझि पर जस कारन मोही' इसी कमसे प्रथम सन्त मुनि वेदादिका कहा हुआ हेतु कहकर तव पीछे अपनी समझमें जो हेतु है वह कहेंगे ।

जव जर्व होइ धरम के हानी । वाइहिं असुर अधम अभिमानी ॥ ६ ॥ करिं अनीति जाइ निंह बरनी । सीदिहं विष्ठ धेनु सुर धरनी ॥ ७ ॥ तव तब प्रमु धिर विविध सरीरा । हरिंह कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ ६॥

शब्दार्थ अनीति=नीतिके विरुद्ध, अन्याय, अत्याचार । सीदिई-सीदना (सं० सीदिति । कि० अ० )=दुःख पाना, फष्ट सेलना, पीइत होना । यथा 'तुलसिदास सीदत निसि दिन देखत तुम्हारि निदुराई ।' (विनय ), 'सीदत साधु साधुता सोचिति बिरुसत खल हुलसित खलई हैं' (वि० ) । पीरा=पीड़ा, दुःख ।

अर्थ—जब-जब धर्मकी हानि होती है। नीच अधर्मी अभिमानी असुर बदते हैं।। ६ ।। और ऐसा अन्याय करते हैं कि जो वर्णन नहीं किया जा सकता तथा ब्राहाण, गौ, देवता और पृथ्वी पीदित होते हैं।। ७ ।। तब-तब द्यासागर प्रमु तरह तरहके शरीर धरकर सजनोंकी पीदा हरते हैं।। ८ ।।

नोट—१ 'जब-जब होइ...' इति । (क) गीता आदिमें भी यही हेतु कहा है। यथा 'यदा यदा हि धमंस्य ग्रानिर्भवित भारत। अभ्युग्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ गीता ४ । ७ ॥ 'इग्यं यदा यदा बाधा दानवीत्या भविष्यिति॥ तदा तदाऽवतीर्याहं करिष्याम्यिरिसंक्षयम् ॥' (सतशती ११ । ५४-५५ ) । अर्थात् जब-जव धर्मकी ग्रानि और अधर्म-का अभ्युत्थान होता है। तव तव ही हे अर्जुन । मैं खयं ही (अपने संकटासे, सम्पूर्ण ईश्वरीय खमावका त्याग न करते हुए अपने ही क्ष्यको देव-मनुष्यादिके सहश आकारमें करके उन देवादिके क्ष्यों ) प्रकट होता हूँ । (गीता ४ । ७ ) जब-जब संसारमें दानवी बाधा उपस्थित होगी, तव-तव अवतार लेकर मैं शत्रुओंका संहार करूँगा। (सकशती ११ । ५४-५५ )। (ख) बहुत काळसे धर्मानुष्ठान चल्रता रहता है, फिर काल पाकर धर्मानुष्ठान करनेवालोंके अन्तःकरणमें कामनाओंका विकास होनेसे अधर्मकी उत्पति होती है। ऐसे अधर्मसे जब धर्म दवने लगता है और अधर्मकी वृद्धि होने क्याती है, तब अधम, अभिमानी असुर बढ़ने लगते हैं। अधम अभिमानी अर्थात् प्रभुके आधितोंको पीढ़ा देनेवाले। (वि० वि०)।

टिप्पणी—१ 'जब जब होइ' से सूचि। हुआ कि प्रभुके अन्तारके लिये कोई कालका नियम नहीं है, जभी धर्मकी हानि होती है तभी अवतार होता है। इससे जनाया कि प्रभु सदा धर्मकी रक्षा करते हैं। 'बादिं असुर''' यह धर्मकी हानिका हेतु है। अध्म अभिमानी असुरोंकी बाढ़, उनकी उन्नति ही इसका कारण है। असुर धर्मकी हानि करते हैं; यथा 'जेहि बिधि होह धर्म निर्मूला। सो सब करिंह बेद प्रतिकूला॥ १८३। ५॥ ('हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापिंह कवनि मिति॥ १८३॥ — यही अध्मता है)। किस प्रकार धर्मकी हानि करते हैं, यह आगे कहते हैं ''करिंह अमीति जाइ'''।

र 'करिंह अनीति…' इति । (क) 'बादि असुर अधम अभिमानी' यह जो ऊपर कहा था उछके अधम और अभिमानी दोनों विशेषणोंका भाव यहाँ कहते हैं। अधम हैं, इसीसे अनीति करते हैं। बलका अभिमान है, इसीसे 'सीविहें बिप्र धेनु सुर धरनी।' 'करिंह अनीति जाइ निहं बरनी' का उदाहरण, यथा 'करिन न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करिंह ।… १८३॥' इत्यादि। 'सीदिहें बिप्र धेनु सुर धरनी' का उदाहरण, यथा 'जेहि जेहि देस धेनु हिज पाविहें। नगर गाउँ पुर आगि लगाविहें॥ १८३। ६॥' 'सुरपुर नितिह परावन होई॥ १८०। ८॥' 'परम सभीत घरा अकुलानी॥ १८४। ४॥' (यज्ञ-यागादि ही मुख्य धर्म हैं। उनके मुख्य साधन हैं ब्राहाण औं गाय। माझणमें मन्त्र प्रातिष्ठित हैं और गोमें हिन प्रतिष्ठित है। देवता इनके द्वारा यज्ञ होनेसे बल्छ हैं। यथा 'करिहिंह बिप्र होम मस्त सेवा। तेहि प्रसंग सहजेहि बस देवा॥ १६९। २॥' 'तेन्ह कर मरन एक विधि होई। कहीं वुसाइ सुनहु अब सोई॥ द्विज्ञोजन मस्त होम सराधा। सब के जाह करहु तुम्ह बाधा॥ खुधाळीन बल्हीन सुर सहनेहि मिलिहिंह आह॥१८१॥' अतः असुर इन्होंको पीड़ा पहुँचाते हैं। अधम, अभिमानीका भार पृथ्वी नहीं वह सकती। अतः वह भी पीदित होती है। (बि० त्रि०)। (स) 'धरनी' को अन्तमें कहनेका भाव कि अनी'त करना, विप्र धेनु सुरको पीड़ा देना, यही 'धर्मकी हानि होती को होती है। धर्म निस्ंला हानिसे धरणीको पीड़ा हेती है; यथा 'अतिसय देखि धर्म के ग्लानी। परम सभीत घरा अकुलानी॥ १८४। ४। भ—('जेहि बिधि होइ धर्म निस्ंला' १८३। ५ से 'अतिसय देखि धर्म के ग्लानी'''। १८४। ४। तक धर्मकी हानि हायादिवा वर्णन है। इससे 'धर्मकी हानिः खूब समझमें आ जायगी)।

३ 'तब तब प्रभु''' इति । (क) अर्थात् शरीर धारणकर धर्मकी रक्षा करते हैं, धर्मकी रक्षा करके सजनीकी पीड़ा इते हैं । तालर्थ कि धर्मकी हानिमें सजनीको पीड़ा होती है । यथा 'देखत जज्ञ निसाचर धावहिं । करहिं उपद्रव मुनि दुल पाविदें ॥ २०६ । ४ । ' 'सीदहिं' का अर्थ पीड़ा देते हैं (वा, पीड़ा पाते हैं), यह यहाँ स्पष्ट कर दिमा । (ख) अमुराँके मारनेके सम्मन्धसे 'प्रभु' और विविध शरीर घरने तथा सजनोंकी पीड़ा हरनेके सम्मन्धसे 'कृपानिधि' कहा । अवतारका हेत्र कृपा है ही । [ बिविध शरीर धारण करनेमें 'प्रभु' और सजनोंकी पीड़ा हरनेमें 'कृपानिधि' कहा । 'प्रभु' शब्द सामर्थंका स्थातक है । तरह-तरहके शरीर धारण करना यह 'प्रभुत्व' गुण हैं, प्रभुताका काम है; और पीड़ा हरन करना द्या-करणा सनाता है । (गं) ''' धारि बिविध सरीरा' 'सीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम बपु घरी ॥ जब जब नाम सुरन्ह

दुस पायो । नाना तनु धरि तुम्हहूँ नसायो ॥ ६ । १०९ ॥ अर्थात् मीन, कमठ, सूकर, नृसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण इत्यादि, जब जैसा कारण आ पदा वैसा शरीर घारण कर लिया । मा० त० वि० कारका मत है कि विविध रीतिसे शरीर धारण करते हैं। जैसे कि खरदूषण-संप्राममें 'देखत परसपर राम' और रङ्गभूमिमें 'रहे असुर छल छोनिप बेपा। तिन्द **अनु** प्रतट काल सम देखा ॥ १ । २४१ । १ ]

नोट-प्रभु किस ढिये अवतार लेते हैं। सजनोंकी पीढ़ा हरनेके लिये। यह यहाँ कहा। और किस तरह पीड़ा

इरते हैं ? यह आगे कहते हैं-- 'असुर मारि ।'।

# दो० - असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखिंहं निज श्रुति सेतु । जग विस्तारिहं बिसद जस रामजन्म कर हेतु ॥१२१॥

अर्थ-असुरोको मारकर देवताओंको स्थापित करते, अपने वेदोंकी मर्यादा रखते और जगत्में अपने निर्मेल

उज्ज्वल यशको फैलाते हैं।—यह श्रीरामजन्मका हेतु है ॥ १२१॥

नोट-१ कि मिलान कीजिये-परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुप्कृताम्। धमैसंस्थापनार्थाय संभवामि मुगे युगे ॥ ८ । १ ( गीता ४ ) । अर्थात् साधु पुरुषोका उद्धार और दूषित कर्म करनेवालीका नाश करने तथा धर्मस्थापन करनेके लिये में युग-युगमें प्रकट होता हूँ। मानसके दोहेमें 'असुरोंका मारना' प्रथम कहा है; क्योंकि इनके नाशसे ही देवताओंकी तथा वेद-मर्यादाकी रक्षा हो जाती है और गीतामें 'परित्राणाय साधूनाम्' प्रथम कहा है । तन दुर्शेका नाश और धर्मसंखापन । हों, यदि हम 'हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा' जो पूर्व कहा है उसको भी यहाँ के लें तो गीताका मानससे मिळान हो जाता है। जैसे गीतामें भगवान्ने अपने अवतारोंका उद्देश्य और प्रयोजन वतलाते हुए पहले 'परित्राणाय साभूनाम्' कहा और तत्पश्चात् 'विनाशाय च दुष्कृताम्' कहा, वैसे ही यहाँ 'हरिह सज्जन पीरा' कहकर 'असुर मारि' कहा ॥ ध्यापिर का भाव कि असुर देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं इन्द्र आदि बन बैठते हैं, उनके लोकोंको छीन लेते हैं इरयादि । भगवान् अवतार टेकर उनको उनके पदीपर स्थापित करते हैं । यथा—'आयसु भो लोकनि सिधारे लोकपाक स्के मुलसी निहाल के के दिये सरखतु हैं। क० लं० ५८।

२ 'असुर मारि थापहिं सुरन्हं ''' का भाव यह है कि जैसे रोगीकी सड़ी हुई एक उँगलीके विषकों सारे शरीरमें फैळनेसे रोकनेके लिये वैद्य उसे शस्त्रसे काटते हैं, इसी प्रकार दुष्टोंका संहार जगत्की रक्षाके लिये है। राजनीतिक्षेत्रमें

इससे शिक्षा मिलती है कि प्रजाका पालन राजाका प्रधान कर्तव्य है।

टिप्पणी--१ (क) इस दोहेमें चार कार्य बताये। असुर पृथ्वीका भार हैं, उनको मारकर पृथ्वीका काम किया अर्थात् उसका भार उतारा । 'थापिहं सुरन्ह' अर्थात् देवताओंको अपने-अपने लोकोंमें वसाया, यह देवकार्य किया। 'राखिंद निज श्रुति सेतु' निजशुतिसेतुकी रक्षा करते हैं यह अपना काम करते हैं। और जग 'विस्तारिंद्द विसद जस' संसारमें यश फैलाते हैं, यह संतोंका कार्य करते हैं; क्योंकि 'सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं ॥, 'एक कस्प एहिं हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । सुररंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुविभार ॥ १३९ । अवतार हैकर प्रभु ये चार कार्य करते हैं। (ख) 'असुर मारि' का कारण पूर्व कह आये कि 'बाइहि असुर', असुर बढ़ गये हैं, अतः उनका नारा करते हैं। 'सीदृहिं विप्रधेनु सुर धरनी' के सम्बन्धसे 'धापहिं सुरन्ह' और 'जब जब होइ धरम के हानी के सम्बन्धिस 'राखिह निज श्रुति सेतुं' कहा। (ग) 'निज श्रुति सेतुं' का भाव कि वेदकी मर्यादा भगवान्की बौबी हुई है। श्रुतिसेतुका प्रमाण, यथा- 'कोपेउ जबहिं वारिचरकेत्। छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेत् ॥ ब्रह्मचर्य व्रत संजम नाना । धीरज धरम ज्ञान विज्ञाना ॥ सदाचार जपु जोग विरागा । सभय विवेक फटकु सर्व भागा ॥ १ । ८४ । 'श्रुतिसेतु पालक राम तुम्ह जगदीश''। २ | १२६ | १ (घ) 'जम विस्तारहिं''' भाव कि अपने निर्मल यशसे जगत्की पवित्र करते हैं। यथा- 'चरित पवित्र किये संसारा'। ( ङ ) हुक्क यहाँ सब अवतारोंका हेतु संक्षेपसे कह दिया। आगे इसीको विस्तारसे कर्देंगे !

नीट-्र 'राम जन्म कर हेतु' इति । (क) चौ० ६, ७, ८ में साधारणतः सब अवतारोंका हेतु कहा, अब दोहेर्मे

केवल श्रीरामजन्मका हेतु कहते हैं। (२१० प्र०)। (ख) श्रीयेजनायजी लिखते हैं कि 'मूमारहरणादि हेतु तो सभी अवतारोंमें हैं, परंतु उज्ज्वल यहा रामावतार्हामें हैं। यथा—मच्छ, कंच्छ, वराहमें यहा थोहा, स्वस्पता सामान्य, निषिद्ध कुलः नृसिंह भयद्वर ऐसे कि देवराण भी उनके सम्मुख न जा सकें: वामन स्वरूपताहीन, छली, वङ्कः, परशुराम अकारण कोची; कृष्णमें चपलता, छलादि; बौद्ध वेदनिन्दक इत्यादि सबके यहामें दाग है। अमल यहा रामअवतारहीमें है। यमा वाल्मीकीये—'सत्येन लोकान्ज्यति दीनान् दानेन राघवः। गुरून्न्छुश्रूपया वीरान् धनुपा युधि शख्वान्॥ सन्यं दानं तपस्यागो मिन्नता शीचमार्जवम्। विद्या च गुरुह्मश्रूपा धुवाण्येतानि राघवे॥ पुनः भागवते—'यस्यामलं नृपसदस्सु यहोऽधुनापि गायन्त्यघन्नमृषयो दिनिभेन्द्रपद्दम्। तं लोकपालवसुपालिकरीटजुष्टपादाम्बुजं रघुपति शरणं प्रपथे॥' (भा०९। ११। २१)। पुनः हनुमन्नाटके 'महाराज श्रीमन् जगित यहासा ते धविलते पयःपारावारं परमपुरुपोऽयं मृगयते। कपदी केळासं कुलिशस्तद्द भौमं करिवरं कलानाथं राहुः कंमलभवनोहंसमधुना॥'

मिं नीट—उपर्युक्त क्लोक हमें वाल्मीकीय और हनुमलाटकमें नहीं मिले । हाँ ! वाल्मीकीयमें किप्किन्याकाण्य मिं २४ में ताराके वचन श्रीरामप्रति ये अवश्य हैं—'वमप्रमेयश्च हुरासदृश्च जितेन्द्रियश्चोत्तमधार्मिकश्च । क्ष्मीणकीर्तिश्च विद्यक्षणश्च क्षितिक्षमावान् क्षतजोपमाक्षः ॥ त्वमात्तवाणासनवाणपाण्मिहावलः संहननोपपन्नः । मनुष्यदेहाभ्युद्वयं विहाय दिन्येन देहाभ्युद्वयंन युक्तः ॥' ]—अर्थात् श्रीरामजी सत्यसे लोकोंको, दानसे दीनोंको, सेवास गुरुजनोंको और शक्ष्मपुक्त वे बनुपसे युद्धमें वीरोंको जीत लेते हें । सत्य, दान, तप, त्याग, मिन्नता, श्रीच, सरलता, विद्या और गुरुजृश्मपा श्रीरामजीमें हृतासे रहते हैं । श्रीरामजीके जिस यशने सब दिशाओंको व्याप्त कर दिया, ऐसे पापका नाश करनेवाले, निर्मल, जिन (श्रीरामजी) के यशको श्रुपिलोग राजदरवारमें अद्यापि गाते हैं, उन (श्रीरामजी) के इन्द्र-कुवेरादिक जिसको नमन करते हैं ऐसे चरणकमलकी में शरण हूँ । हे श्रीमान् महाराज ! आपके यशसे सव (समस्त) जगत् दंवतवर्ण हो जाता है, तब परमपुष्ठभ मगवान् विष्णु (अपने ) क्षीरसागरको लोजते हैं । तथा शिवजी कैलाशको, इन्द्र ऐरावतको, राहु चन्द्रमाको और ब्रह्माजी हंसको लोजते हैं । तात्पर्य कि क्षीरसागर कैलासादि पदार्थ वित्वण होनेसे आपके यश (के क्वेतवर्ण) में मिल जाते हैं, अतः उनके स्वामियोंको लोजना पहता है । अर्थात् आपका यश सर्वत्र हतना फेला हुआ है । [ वालीवधके पश्चात् तारा श्रीरामजीसे कहती है कि—आपको यथार्थ जानना और प्राप्त करना किय है, आप जितेन्द्रिय, अत्यन्त धार्मिक, अविनाशी कीर्तिवाले, चतुर, पृथ्वीके समान क्षमावान्, आरकनेत्र, धनुर्याण धारण किये हुए, अत्यन्त बल्वान्, सुन्दर देहवाले (अर्थात् ) मनुष्य-शरीरमें होनेवाली उन्नतिकी अपेश दिव्य देहमें होनेवाली उन्नति (अर्थात् सीन्दर्ग, धेर्म, वीर्म, शील आदि सम्पूर्ण सहुर्णो ) से युक्त हैं । ]

ह कोई-कोई कहते हैं कि भारतकी दशा तो ऐसी ही है फिर अवतार क्यों नहीं होता ? 'सीदिह विप्र धेनु सुर धरनीं और 'जब जब होह धरम के हानी' ये शब्द विचार करने योग्य हैं। आज वह दशा भारतकी नहीं है, विप्र और धेनु अधिक-से-अधिक इन दोको नहीं, तो केवल 'धेनु' को ही पीड़ित कह सकते हैं। 'सुर' और 'विप्र' पर अभी हाय नहीं लगा। जब देवमन्दिर अच्छी तरह उखाड़े जावेंगे तब वे पीड़ित कहे जा सकेंगे। जैमे कि वित्त ओं क्रिजे आदिके समयमें हुआ, उसके साथ ही उनका राज्य चलता हुआ। धर्मका श्रीराम-नामसे अभी निर्वाह होता जाता है। (मा० पी० प्र० सं०)। अंग्रेजोंने जब भारतवर्षकी करेड़ों गायों, बैलों आदिकी (इस दूसरी जर्मन लड़ाईमें) हत्या कर हाली सब तुरन्त ही उनके हाथोंसे शासन निकल गया और अब संसारमें उनका मान भी बहुत पर गया— यह तो प्रत्यक्ष हम सबोंने देख लिया। आगे भी जिस शासनमें धर्मकी ग्लानि होगी, वह अपने ही पापोंसे नए हो जायगा।

सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिधु जनहित तनु धरहीं ॥ १ ॥ रामजनम के हेत् अनेका। पर्म विचित्र एक तें एका ॥ २ ॥

अर्थ—वही यश गा-गाकर भक्त भवसागर पार हं.ते हैं । कृषासिन्धु भगवान भक्तींक लिये देगीर धारण करते हैं ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके जनमके अनेक कारण हैं जो एक-से-एक बड़े ही विचित्र हैं ॥ २ ॥

नीट—'भगत भव तरहीं।—यहाँ तरनेवालोंमें भक्त प्रधान हैं, अतएव यहाँ वेयल उन्होंका नाम दिया। पर इसते यह न समझना चाहिये कि वे ही तरेंगे और नहीं। और लोग भी जो यहा गाएँगे तरेंगे। यथा—'करिहीं चरिन भगत मुख इाता ॥ जेहि सुनि सादर नर बड़ भागी। भव तरिहाँह ममता मद त्यागी॥ १ । १५२ । , 'मोहि सहित हुभ कीरित हुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैं। संसारसिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैं ॥ ६ । १०६ ।

टिप्पणी—१ (क) 'सोइ जस गाइ भगत'''। भाव कि अपने समयके सजनोंकी शक्षसजन्यपी इं इरते हैं— 'इर्राई कुपानिधि सजन पीरा', और यहा विस्तारकर आगेके भक्तोंकी भवपीड़ा हरण करते हैं, इसीसे 'जनिहत तनु धरईं। 'कहा । तन धारण करनेके सम्बन्धसे 'कुपासिधु' कहा—'मुख्यं कस्य द्वि कारण्यं।' पुनः, भक्तोंपर भगवानकी भारी छुपा है, 'अतः कुपासिधु ( सागर ) कहा । ( ख) पहले कहा कि 'तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा। इर्राई कुपानिधि सज्जन पीरा।' और पिर यहाँ कहा कि 'सोइ जस गाह भगत भव तरहीं। कुपासिधु जन हित तनु धरहीं।' सजनोंकी पीड़ा इरनेके सम्बन्धसे वहाँ 'कुपानिधि' और जनके लिये तन धरनेसे यहाँ 'कुपासिधु' कहा । भाव यह है कि कुपासिधु जनके लिये तन धरते हैं और तन धरकर पीड़ा इनते हैं। दोनों जगह कुपाका समुद्र उनको कहा। ऐसा करके जनाया कि वर्तमान और भविष्य दंनोंपर भगवानकी समान छुपा है। ( ग ) 'शम जनम के हेतु अनेका' अर्थात् जनमजनमें हेतु अलेका' अर्थात् कन्म जनमें के हेतु अनेका' अर्थात् जनमजनमें हेतु अलेका' '( १ ), 'एहि विधि जन्म कर्म हिर केरे। सुंदर सुखद विचित्र धनेरे' ( २ ), और, 'अपर 'शम जनमके हेतु कहा है; इसीसे अन कहते हैं कि ( यही एक हेतु नहीं है ) 'शमजनमके हेतु अनेका ।' किसी कल्पमें शाप कारण है, जैसे कि जलंधरकी स्त्रीके शापसे तथा नाय्दके शापसे अवतार हुए और किसी कल्पमें भक्तपर कृपा वरके अवतार लेते हैं। जय-विजय भक्त थे, उनके लिये अवतार लिया, यथा—'एक बार तिन्ह के हित लागी। धरेउ सरीर भगत अवतार लेते हैं। जय-विजय भक्त थे, उनके लिये अवतार लिया, यथा—'एक बार तिन्ह के हित लागी। धरेउ सरीर भगत अवतार लेते हैं। अति अवतारके लिये भिन्न-भिन्न कारण होते हैं।

२ (क) कि यहाँ केवल भक्तोंका ही यहा गाकर तरना लिखा है, इसीसे लक्काकाण्डमें 'सभीका यहा गाकर' भव तरना लिखा है, यथा—'जग पावनि कीरति बिस्तरिहिंहें। गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहिंहें।।' (नहीं तो समझा जाता कि जो रामभक्त नहीं हैं वे न तरेंगे)। (ख) भगवान् भक्तोंके लिये शरीर धारण करते हैं, भक्त भगवान्का यहा गाते हैं, यह दोनोंकी अन्योन्य प्रीति कही।

जनम एक दुइ कहीं बखानी । सावधान सुनु सुमित भवानी ।। ३ ।।

अर्थ—मैं दें-एक जन्म बलानकर कहता हूँ । हे भवानी ! हे सुन्दर बुद्धिवाली ! सावधान होकर सुनो ॥ ३ ॥ टिप्पणी—-१ 'जनम एक दुइ कहाँ' अर्थात् अनेक हेतुओं में से एक-दो जन्मोंका हेतु कहता हूँ । पुनः भाव यह कि सब अवतारोंका मुख्य हेनु कह दिया, इसीसे अब दो-एक ही कहूँगा, बहुतका प्रयोजन नहीं है । 'एक दो' (दो-एक) लोकोक्ति है, 'थं। हे॰ का सूचक है ।

नोट—१ यहाँ शिवजीने चार करूवि कथाएँ कही हैं। इनमेंसे तीन संक्षेपमें और एक (श्रीसाकेतविहारीजीका अवतार) विस्तारसे। यहाँ कहते हैं कि 'जनम एक दुइ कहाँ बखानी' और चौथी कथाके सम्बन्धमें कहेंगे कि 'कहउँ बिचिन्न कथा बिस्तारी'। इस कारण कुछ लोग एक दुइ से (एक + दे) तीनका अर्थ कर टेते हैं। अर्थात् तीन जन्मके हेतु साधारण ही संक्षेप्से कहूँगा और श्रीशमजन्मका कारण विस्तारसे कहूँगा। पुन: सतीतनमें यह शक्का हुई थी कि विष्णु आदि रामावतार टेते हैं, पर ये विष्णु भी नहीं हो सकते; यथा—'बिप्जु जो सुर हित नर तनु धारी। सोउ सर्वग्य…॥ खोजह सो कि अज्ञ इव नारी। १। ५१। ५१। इसीसे श्रीशिवजीने श्रीरामावतारके सम्बन्धसे विष्णु और क्षीर-शायी भगवान्के रामावतारको भी कहा। (मा० पी० प्र० सं०)।

२ यहाँ तीन जन्मका कारणमात्र वखानकर कहनेकी प्रतिज्ञा है। इनमें कारणमात्र वहा गया है। यथा—(१) 'एक बार तिन्हके हित छागी। भरेउ सरीर भगत अनुरागी। १२३। २। यहाँ जय-विजयके लिये अवतार लेनेका कारणमात्र कहा। (२) 'एक जनम कर कारन एहा। जेहि छिग राम भरी नर देहा॥' १२४। ३। यहाँ जलंभरके लिये भी अवतार लेनेका कारणमात्र कहा गया। (३) 'एक कलप एहि हेतु प्रभु छीन्ह मनुज अवतार। १३९। यहाँ नारद शाप होना अवतारका कारणमात्र कहा गया। और आगे भानुप्रताप-रावणवाले कल्पमें जन्मका कारण और लीला विस्तारपूर्वक स्वमति

अनुकूल कहनेकी प्रतिशा है। यथा—'अपर हेत सुनु सैलकुमारी।' से 'लीला कोन्दि जो तेहि अवतारा। सो सब कहिंदी मिति अनुसारा॥ १। १४१।' तक। 'बखानका कहनें और 'बखारसे कहनें का इस नरह मेद दिखाया। (वे॰ मू॰)। वि॰ त्रि॰ का मत है कि तीन न कहकर 'एक दुइ' कहने का भाव यह है कि एक बार तो अने सेवकाँके दितके सिये शारीर धारण किया और दो बार शापके कारण जन्म प्रहण किया था।

कथा थोड़े हीमें संक्षेपसे कहेंगे, अतः सावधान होकर सुमितसे सुनो, जिसमें इतने ही कथनसे समझमें आ जाने। यथा—— 'थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाई। सुनहु तात मित मन चित लाई॥ ३।१५।१।१(ग) तुम्हारी बुद्धि सुन्दर है अतः तुम इतनेमें ही समझ लोगी (सावधानसे मन और चित्तकी सावधानता कही)।—'ताते में अति अलप यखाने। धोरे महुँ जानिहृहिं स्थाने॥ १।१२।६।१ [पुनः 'सुमित भवानी' कहकर शिवजी भगनती है 'जदपि सहज जड़ नारि अथानी' इस दैन्यका मार्जन मार्जन करते हैं। (वि० त्रि०)]

द्वारपाल हिरके प्रिय दोऊ । जय अरु विजय जान सब कोऊ ॥ ४ ॥ बिप्र स्नाप तें द्नौं भाई । तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ ५ ॥ कनककसिपु अरु हाटक लोचन । जगत विदित सुरपति मद मोचन ॥ ६ ॥

शब्दार्थ —दारगल=दाररक्षक, ड्योदीदार दरवान । हाप (शाप)=अहितकारकामनासूचक शब्द। यद द्भा । तामस= तमोगुणयुक्तः जिसमें प्रकृतके उस गुणकी प्रधानता हो जिसके अनुसार जीव कोधादि नीच वृत्तियों के वशोभूत होकर आचरण करता है । कनककिषपु ( कनक=हिरण्य+कशिपु )=हिरण्यकिशिपु । हाटक लोचन ( हाटक=दिरण्य+लोचन=अस ) हिरण्याध ।

अर्थ—हरि (विष्णु भगवान्) के दोनों ही प्रिय द्वारपालों जय ओर विनयका एवं कोई जानता है । ४ ॥ उन दोनों भाइयोंने विप्र (श्रीसनकादिक ऋषि ) के शापसे तामसी असुर शरीर पाया ॥ ५ ॥ (जा ) हिरण्यक्शियु और हिरण्यास (हा ) इन्द्रके मद (गर्व ) को खुड़ानेवाले जगत्में प्रसिद्ध हुए ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ 'द्वारपाळ इ कि प्रिय दोजा''' इति। (क) दोनों ही भगवान् के द्वारपाल हैं और दोनो ही वि र हैं। स्वामीका काम करने में निपुण तथा स्वामिभक्त होनेसे 'प्रियं कहा। (भक्तमालने मां कहा है—'क्ष्मीपित प्रोनन प्रवील महा भजनानंद भक्ति सुहद।' (नामास्वामी), 'पापंद सुख्य कहे पोडिश स्वभाव सिन्द सेवा ही को रिद्धि हिय राखी बहु जोरि कै। श्रीपित नारायण के प्रीनन प्रवीन महा ध्यान कर जन पाले मांव दगह रिकं॥ सन काहि दिशे ज्ञाप प्रेरिक दिवायो आप प्रार्थ है कहों। पियो सुधा जिमि घोरि कै। गही प्रति इक्ताई जोपे यही मन माई या तें रीति हद गाई घरी रंग बोरि कै॥' (श्यादासनी। टीका किवत २'६)। (ख) 'जान सब कोऊ' पर्योत् सन जानने हैं, इसीसे विस्तारने नहीं कहते, पुराणोंमें इनकी कथा लिखी है और पुराण जात्में प्रतिद्ध हैं। 'जयं यहें हैं, इससे उनके पहुने कहा। प्रिन्ध कारते विति है कि दो भाइयोंका नाम जब साथ देते हैं तो प्रथम यहेंको तब छाटेको क्रमने कहते हैं। यथा—'नम राम छिमन दोड भाई। ४। २। २।' 'नाथ बालि अह मैं ही भाई। ४। ६। १।', 'नाथ नील नल किप ही माई। ५। ६०। दोड भाई। कार्य विजय', 'कनककिसपु अह हाटकलोचन' में जबको और कनककिश्चित प्रथम स्वकर जनाया कि श तथा यहाँ 'ज्ञा कह बिजय', 'कनककिसपु अह हाटकलोचन' में जबको और कनककिश्चित और हिरण्यकिशित और हिरण्यकिशित और हिरण्यकिशित और हिरण्यास छोटे हैं। हिरण्यकिशित और हिरण्यास छुढ़वाँ भाई ज्ञा विजय और हिरण्यास छोटे हैं। हिरण्यकिशित और हिरण्यास छुढ़वाँ भाई ज्ञा विजय और हिरण्यास छोटे हैं। हिरण्यकिशित और हिरण्यास छुढ़वाँ भाई ज्ञा विजय और हिरण्यास छोटे हैं। हिरण्यकिशित और हिरण्यास छुढ़वाँ भाई

(यमज) हैं। प्रथम हिरण्याक्ष निकला, पीछे हिरण्यकशिपु, पर वीयंकी स्थितिके अनुसार हिरण्यकशिपु बड़ा माना जाता है)। (मा॰ पी॰ प्र॰ सं॰)]

र 'शिष्ठ साप तें वृक्षे भाई।' इति। (क) हिक्क इस प्रकरणों सनकादिको मुनि, ऋषि या ज्ञानी विशेषण नहीं दिया किन्तु 'विष्ठ' या 'दिज' ही कहा है, क्यों के इन्होंने वैकुण्डमें भी जाकर मननशीलता न कर कोच करके द्याप दिया। ['विष्ठ' कोचमें भर जाते हैं और शाप दिया ही करते हैं। जैसे कि विना सोचे समझे भानुपतापको। ऋषियों, शानियोंको तो मननशील और संतन्त्रभाव होना चाहिय, पर इन ब्रह्मज्ञानी महर्षियोंने शील, दया, शानित और समा आदिको त्यागकर यहाँ कोप किया। अत्रपत्र उनको ऋषि आदि न कहकर 'विष्ठ' कहा। इससे मन्यकारकी सावधानता प्रकट हो रही है। श्रीमद्भागवतमें भी शाप देनेके पक्षात् जब भगवान्का वहाँ आगमन हुआ तव उन्होंने भी मृनियोंसे ब्राह्मणोंकी महिमा गायी है और अन्तमें मृनियोंको 'विष्ठ' सम्बोधन किया है। यथा—'शापो मयेव निमितस्तद्वेत विषाः। भाव १। १६। २६।' भाव ७। १ में नारद्जीने भी श्रीयुधिश्वजीसे इनको विष्ठ-शाप होना कहा है। यथा—'मातृप्वसेयो वर्षच्यो दन्तवकश्च पाण्डव। यापदम्पत्री विष्णोविष्ठात्री इनको विष्ठ-शाप होना कहा है। यथा—'मातृप्वसेयो वर्षच्यो दन्तवकश्च पाण्डव। यापदम्पत्री विष्णोविष्ठात्रापारपदाच्च्युतौ। २२।' अर्थात् तुम्हारे मीसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक भगवान् विष्णुके प्रमुख पार्षद थे। ये विष्ठशापके कारण ही अपने पदसे च्युत हो गये थे। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि सनकादिककी उपमा चारों वेदोंसे दी गयी है, यथा—'क्ष्य घरे जनु चारित्र बेदा', इसलिये उन्हें विष्र कहा। विष्ठ-शाप अन्तया नहीं हो सकता; यया—'क्रिये अन्यया होइ नहिं विष्रसाप अति घोर ।'] ( ल ) 'विष्रशापसे अमुर हुए, इस कथनका भाव यह है कि इन्होंने अमुर शरीर पानेका कर्म नहीं किया था, ये शापसे अमुर हुए। ब्राह्मणके शापसे अमुर देह मिली, इसीसे तमोगुणी शरीर हुआ। ( 'द्रूनों भाई' से स्पष्ट किया कि जय और विजय भाई-भाई थे।)

नोट-'क्प्रिशाप' इति । श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अ० १५-१६ में श्रीब्रह्माजीने इन्द्रादि देवताओंसे शापकी कथा यों कही है-- 'हमारे मानस-पुत्र सनकादिक सांसारिक विपय-भोगोंको त्यागकर यहच्छापूर्वक लोकोंमें विचरते हुए अपनी योगमायाके वलसे एक बार में कुण्ठधामको गये। "इस अपूर्व भामको देखकर अतिशय आनिन्दित और हरिके दर्शनके लिये एकान्त उत्मुक द्रुए । छः छ्योदियाँ लाँघकर जब सातवीं कक्षामें पहुँचे तो यहाँ द्वारपण दो द्वारपाल देख पड़े । भृतियोंने उनसे पूछनेकी दुछ भी आवश्यकता न समझी, क्योंकि उनकी दृष्टि सम है, वे सर्वत्र ब्रह्महीको देखते हैं। च्यों ही मुनि सातवीं कक्षाके द्वारसे भीतर प्रवेश करने लगे दोनों द्वारपालोंन ( इन्हें नग्न देख और वालक जान हँसते हुए ) बैत अझकर इन्हें राका । 'सुद्धत्तम इरिक दर्शनमें इससे विष्न हुआ। ऐसा जानकर व मुनि सर्पके समान क्रोधान्य दूए। '' और उन्होंने शाप दिया कि 'तुम दोनों रजोगुण एवं तमागुणसे रहित मधुसूदन भगवान्के चरणकमलोंके निकट वास करनेयोग्य नहीं हो । अपनी मेद-दृष्टिके कारण तुम इस परम पित्र धामसे भ्रष्ट होकर जिस पापी योनिम काम, कोध और लोम-ये तीन शत्रु है उसी योनिमें जाकर जन्म लोग। ये ही दोनों द्वारपाल जय-विजय हैं। इस घोर श्चापको सुनकर उन दोनीने मुनियांके चरणींपर गिर उनसे प्रार्थना की कि "इम नीच-मे-नीच योनिमें जन्म लें तथापि यह छुपा हो कि हमकी उन योनियोंमें भी मोह न हो जिससे हरिका स्मरण सूछ जाता है। ठोक इसी समय भगवान् लक्ष्माजीसहित वहीं पहुँच गये। मुनि दर्शन पाकर स्तुति करने लगे। फिर भगवान्ने बड़े गूढ़ वचन कहकर उनका आश्वासन किया कि ये दोनों इमारे पापद हैं, तुम मेरे भक्त हो, तुमने जो दण्ड इनको दिया, में उसे अङ्गाकार करता हुँ ''आप ऐसी कृषा करें कि ये फिर शीव्र मेरे निकट चले आवें ''। मगवान्का क्या तालर्य है यह ऋषिगण कुछ न समझ सके और उनकी स्तुति करत हुए बोले कि 'यदि ये दोनों निरपराध हैं और हमने व्यर्थ शाप दिया हो तो हमें दण्ड दोजिये '''। भगवान्ने कहा कि तुमने जो शाप दिया इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं, यह मेरा इच्छासे हुआ है।
मुनियों के चले जानेपर भगवान् अपने प्रिय पार्यदांसे बाले कि तुम डरो मत। मैं ब्राह्मण के शापको मेट सकता हूँ; पर मेरी यह इच्छा नहीं, क्योंकि यह शाप भेगे हा इच्छासे छुमको हुआ है। मुझमें वैरभावसे मन लगाकर शापसे मुक्त होकर थोंड़ ही कालने उम मेरे लोकने आ जाओंगे।

[ जय-विजयको यह शाप क्यों हुआ ! इसका बृतान्त यह है कि एक बार भगवान्ने ये गनिद्रामें तत्पर होते समय इनको आशा दी कि कोई भीतर न आने पाये। श्रीरमाजी आयीं तो उनको भी इन्होंने गेंका, यह न सोचा कि भला इनके लिये भनाहों हो सकती है ! श्रालक्ष्मी जीन उर समय ही इनको शाप दिया था। यथा—'एतस्पुर व निर्दिष्टं रमया कुद्धया पदा। पुरापवारिता द्वारि विश्वन्ती मच्युपारते।' (यह भगवान्ने स्वयं जप-विजयको बताया है। भा० ३ । १६ । ३०)]

ये दोनों कश्यपकी स्त्री दितिके पुत्र हुए । बहेका नाम हिरण्यकशिषु और छोटेका नाम हिरण्यास हुआ । हिरण्यकशिषुकी कथा 'रामनाम नरकेसरी '''' दो० २७ में देखिये । हिरण्यासकी कथा नीचे दी गयी है । दूसरे जनमें वे विश्रवा मुनिके वीर्यद्वारा केशिनीके पुत्र, रावण-कुम्भकर्ण नामक हुए । फिर वे ही द्वापरमें शिशुपाल और दन्तवक हुए जो अर्जुनकी मौसीके पुत्र हैं । भगवान् कृष्णके चक्र-प्रहारसे निष्पाप हो शापसे मुक्त हुए ।— ( स्कंध ७ अध्याप १ )। वराहावतार और हिरण्याक्षवधकी कथा भा० ३ अ० ९३, १८ और १९ में इस प्रकार है कि स्रष्टिके आदिमें जन ब्रह्माजीसे मनु-शतरूपाजी उत्पन्न हुए तब उन्होंने ब्रह्माजीसे आशा माँगी कि हम क्या करें । ब्रह्माजीने प्रसन्त हो उन्हें सन्तान उत्पन्न करके धर्मसे पृथ्वीपालन करनेकी आशा की । मनुजीने उनसे कहा कि बहुत अच्छा । पर हमारे और प्रजाके रहनेका स्थान हमें बतलाइये, क्योंकि पृथ्वी तो महाजलमें हुन्नी हुई है । ब्रह्माजी चिन्तित हो विचार करने लगे। हतनेमें उनकी नासिकासे सहसा अँगूठेमरका श्कर निकल पड़ा जो उनके देखते-देखते पलमात्रमें पर्वताकार हो गर्जा। क्याजी और उनके पुत्र मरीच आदि ऋषि चिक्तत हुए । अन्ततोगत्वा उन्होंने यह निश्चय किया कि यशपुरुपने हमारी चिन्ता मिटानेके लिये अवतार लिया है और उनकी स्तुति की । तब वाराह भगवान् प्रलयके महाजलमें प्रवेश कर हुची हुई पृथ्वीको अपने दाँतपर उठाये हुए रसातलसे निकले ।

इतनेमें समाचार पा हिरण्याक्षने गदा उठाये हुए सामने आ राह रोकी और परिहास करते हुए अनेक कड़-वचन—(ओहो! जळचारी शूकर तो हमने आज ही देखा। पृथ्वी छोड़ दे…)—कहे। परंतु भगवान्ने उसके वचनोंपर कान न दे उसके देखते-देखते पृथ्वीको जळपर स्थितकर उसमें अपनी आधारशक्ति देकर तब दैत्यसे व्यंग्य वचन कहते हुए उसका तिरस्कार किया। गदा-त्रिश्ळादिसे दैत्यने घोर युद्ध किया। फिर अपने माया-बळसे छिपकर ळड़ता रहा। मगवान् भी गदा और गदा छूट जानेपर चक्रसुदर्शनसे प्रहार करते रहे। अन्तमें उन्होंने छीछापूर्वक उसे एक तमाचा ऐसा मारा कि उसका प्राणान्त हो गया।

िप्पणी—३ 'कनककिसपु अरु हाटकलोचन'''' इति । (क) कनककिशपु ज्येष्ठ भ्राता है, इसीसे उसे प्रयम कहा । यथा 'हिरण्यकिशपुज्यं हो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः ॥ भा० ७ । ९ । ३९ ॥' (ख) 'सुरपित मद मोचन ।' अर्थात् उन्होंने इन्द्रको जीत लिया । ﷺ भिक्तिके कारण जय-विजयकी प्रसिद्धि कही—'जान सब कोऊ ।' भगवान्के प्रिय द्वारपाल हैं, सब पार्षदों में अपनी भक्तिके कारण मुख्य हैं । राक्षसों की प्रसिद्धि उपद्रवसे होती हैं, अतः राक्षस होनेपर 'जगत बिदित सुरपित मद मोचन' कहकर उनको प्रसिद्धि कही । सुरपितको गर्व था कि मेरे समान ऐक्षर्य और बल-पर्शाक्तममें कोई नहीं है । यथा 'मोहि रहा अति अभिमान । नहिं कोउ मोहि समान ॥ ६ । ९९२ ॥'-इस मदको उन्होंने चूर्ण कर डाला । ( इन्द्र वीररसके अधिष्ठाता हैं । वि० त्रि० )।

बिजई समर बीर बिख्याता। धरि बराह बपु एक निपाता।। ७॥ होइ नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा।। ८॥

श्चार्थ — बिजर्यी )=सबको जीतनेवाले; जय पानेवाले । वपु=शरीर । विख्यात=प्रिद्ध, मशहूर । निपाता=नाश वा वध किया । नरहरि ( नृहरि )=नृसिंह । बराह=शूकर, सुअर ।

अर्थ-संग्राममें विजयी और वीरोंमें विख्यात हुए। भगवान्ने एकको (हिरण्याक्षको ) वराहका शरीर धरकर

मारा ॥ ७ ॥ फिर नृसिंह हो दूसरेको मारा और भक्त प्रहादका सुन्दर यश फैलाया ॥ ८ ॥

टिप्पणी—'बिजई समर''' इति । (क) समरमें विजयी कहनेका भाव कि छल-कपट करके विजय नहीं प्राप्त की किंतु सामने लड़कर जीता है। इन्द्रके गर्वको तोझ और कभी किसीसे हारे नहीं, अतः विजयी और विख्यात वीर कहा। (ख) 'धरि बराह बपु एक निपाता' यहाँ छोटे भाई हिरण्याक्षको प्रथम कहा, बड़ेको पीछे कहते हैं, कारण कि छोटा भाई पहले भारा गया और बड़ा पीछे। अतएव क्रमभङ्ग करके कहा।

२ 'होइ नरहरि दूसर'''' इति । (क) पूर्व कहा था कि 'तब तब प्रभु धिर विविध सरीरा' अतः विविध शरीरों-मेंसे यहाँ कुछ (दों) कहे—एक वराह, दूसरा नृसिंह । [मिलान कीजिये—'हतो हिरण्यकशिपु हरिणा सिहरूपिणा । हिरण्याक्षो धरोदारे विस्रता सौकरं वपुः ॥ भा० ७ । १ । ४० ॥' में ज्येष्ठका नाम पहले दिया और लोटेका पीछे। गोस्वामी-जीने बात वही कही पर क्रम पलटकर । यह विशेषता है । जिसका वध पहले हुआ उसे पहले कहा । 'नरहरि' शब्दसे हिरण्यकशिपुका ब्रहास्तृष्ट प्राणीसे अवध्य होना स्चित विश्वा। (ख) 'अन ११ ।द सुलस दिस्तारा' इति। अर्थान् प्रहादवीबी रक्षा के लिये वृशिहरूप धारण करके राक्षसको मारा। पूर्व कहा था कि—'जग विम्तारहिं विसद जस" ॥ सोइ जस गाइ मगत मव तरहीं। अर्थात् भगवान् अपना यश फैलाते हैं जिससे भक्तजन भगपार हो जायँ। और यहाँ कहते हैं कि 'जन प्रहाद सुजस विस्तारा' अर्थात् अपने भक्तका यश फैलाया। भाव यह है कि जैसे अपना यश फैलाते हैं, वैसे ही साथ-ही-साथ अपने भक्तका भी यश फैलाते हैं, भक्तसुयश विस्तृत करनेका भी तात्मर्य यही है कि उनका सुयश-गान भी भवपार करता है। दोनोंके यशगानका एक ही फल वा माहात्म्य जनाया—'सोइ जस गाइ भगत मव तरहीं' (श्रीगोस्वामी नाभाजी भी लिखते हैं—'अग्रदेव आज्ञा दई भगतन्ह को जसु गाउ। मवसागर के तरन कहँ नाहिन आउ उपाउ।')

नोट — १ 'जन प्रह्लाद ....' इति । (क) 'जन' अर्थात् दास वा भक्त प्रह्लादजी ब्रह्मण्य, शील्सम्पन्न, सत्यसंघ, जितेन्द्रिय, सबके प्रिय, अति सुहृद्, भद्रपुरुषों के चरणों में दासवत् विनीत, दीनोंपर पिताके समान दया करनेवाले, बराबर-वालोंसे भाई समान स्नेह करनेवाले, गुरुजनोंमें ईश्वरभाव रखनेवाले, मान और गर्वसे रहित, विषयोंसे निःस्पृही, आसुर-भावरहित हत्यादि भक्तोंके गुणोंसे सम्पन्न थे। वे भगवत् प्रेममें कभी रोते, कभी हँसते, कभी गुण गान करते, लज्जा लोइकर नाचने लगते। वे सर्वत्र उस प्रभुको ही देखते थे, भगवन्द्रक्तिको ही पुरुषका एकमात्र सर्वश्रेष्ठ स्वार्थ मानते थे और यही सहपाठियों तथा पिताको उपदेश करते थे। वे निष्काम भक्त थे, वर माँगना वे मजूरोंका काम समझते थे। भगवान् सर्वव्यापक हैं, वे जड़ और चेतन सभीमें एक समान व्याप्त हैं, यह तो प्रह्लादहीने प्रत्यक्ष कर दिखाया। यथा 'सत्यं विधातुं निजमृत्यमापितं व्याप्तिं च भूतेष्विखलेषु चात्मनः। अह्हयत्यतात्यद्भुत्ररूपसुदृहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुपम् ॥ भा० ७। ८। १८। अर्थात् अपने सेवकके वचन सत्य करने तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपनी व्यापकता दिखानेके लिये सभाके भीतर उसी स्तम्मसे श्रीहरि बड़ा ही विचित्र रूप धारण कर प्रकट हुए।

- (ख) 'सुजस विस्तारा' इति । यथा 'यिस्मन्महद्गुणा राजन्मृह्यन्ते कविमिर्मृहुः । न तेऽधुनापि घीयन्ते यथा मगवतीस्वरे ॥ ३४ ॥ यं साधुगाथासदिस रिपवोऽपि सुरा नृप । प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किसुतान्ये मवादशाः ॥ ३५ ॥' (भा० ७ । ४), अर्थात् पण्डितजन उनके महान् गुणींको बारम्बार ग्रहण करते हैं तथा भगवान्के समान उनके गुण अभीतक तिरोहित (अप्रसिद्धः) नहीं हुए हैं । देवगण उनके प्रतिपक्षी होनेपर भी सभामें साधुपुरुषोंकी चर्चा चलनेपर भगवन्नक्त प्रहादका दृशन्त दिया करते हैं ।
- (ग) श्रीप्रह्वाद्वीका सुयश किस प्रकार विस्तार किया और उनको क्या सुयश मिला ? उत्तर—उनकी भिक्त प्रकट करनेके लिये यह किया कि जय हिरण्यकशिपुने प्रह्वाद्वीको मार डालनेके लिये नाना उपाय किये; जैसे कि एक साथ ही अनेक विकराल असुरोंसे उनके सम्पूर्ण मर्मस्था नोंमें त्रिश्लांसे प्रहार कराया, दिग्ग नोंसे रोंद्वाया, विषधर सपोंसे हँसवाया, अभिवार कराया, पर्वतींपरसे ढकेल्याया, अनेको मायाओंका प्रयोग कराया, विष पिलाया, उपवास कराया, अग्निमें जलनेको डाला, पर्वतींपरसे ढकेल्याया, जलमें हुनाया, इत्यादि अनेक यातनाएँ दीं; तब भी उसकी मारा नहीं, किंतु उसके सब उद्यम व्यर्थ कर दिये; जिससे संशारको उनकी भक्ति प्रकट हो जाय कि इतनी यातनाएँ दी जानेपर भी वे भिक्ति ने बिरो और किंवित् भय न माना । उनको यह सुयश मिला कि वे भक्तिशिमणि माने जाते हैं, भगन्वान्ते स्वयं उनको भक्तोंमें आदर्शस्वरूप माना है और वर दिया है कि जो तुम्हारा अनुकरण करेंगे वे मेरे भक्त हो जायेंगे; यथा 'भवन्ति पुरुषा लोके मद्मक्तास्त्वामनुवताः। मवान्मे खल्ल मक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपध्क । भा० ७१९०१२९१ वराचरमें भगवान् व्यात हैं, यह परिचय एवं विश्वास सबसे इन्होंके चरित्रसे हुआ, यह यश इन्होंको मिला। यथा 'प्रेम बदौं प्रहलादि को जिन्ह पाहन ते परमेश्वर कादे। क० ७१९२७।' भगवान्ते अपना परम वात्तत्य अपने 'श्वन्तस्यमक्र यदि अवतामने विलम्बम् । भा० ७। ९०।'(अर्थात् दैत्यके किये हुए विषम काण्डको, उसकी की हुई दारण यातनाओंको देखते हुए भी मुझे जो आनेमें विलम्ब हुआ उसे क्षमा करो।) इन शब्दोंसे दिखाया है। नृसिंह मगवान्ते क्रीधकोशान्त करनेका सामर्थ किसीमें न था, लक्ष्मीजी भी देखकर भाग गर्था, भक्तिशिरोमणि प्रह्वादने ही जाकर उनको शान्त किया। इत्यादि स्व यश प्रहादका ही है । ( प्रमुराणकी कथामें किंचित् मेद है वहाँ लक्ष्मीजीकी प्रार्थनाएर क्रीध शान्त हो गया।)

दो॰—भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान । कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥१२२॥ अर्थ—वे ही जाकर महावीर बलवान् कुम्मकर्ण और रावण (नामक) राक्षस हुए, जो वहे ही योदा और देवताओंको पराजय करनेवाले हुए। उन्हें जगत् जानता है ॥ १२२॥

टिप्पणी—१ (क) हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 'सुरपितमदमोचन' वे और रावण-कुम्भकर्ण-'सुरिवजयी' हुए, इससे (एकमें 'सुरपित' और दूसरेमें 'सुर' कहकर) सचित किया कि रावण-कुम्भकर्ण हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षकी अपेक्षा कम वळी थे। इक्ट यहाँ दिखाते हैं कि काळ पाकर उत्तरोत्तर वळ कम होता गया। यहाँतक जय-विजयके तीनों रूपोंका उत्कर्प गाया है। जब वे जय-विजय थे तब उनको सब कोई जानता था, यथा—'जय अरु विजय जान सब कोऊ'। जब वे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए तब भी वे जगत्में विदित हुए, यथा—'जगत विदेत सुरपित मद मोचन'। और जब रावण कुम्भकर्ण हुए तब भी उनको जगत्भर जानता था, यथा—'सुर विजई जग जान'।

नोट—१ दोहेके पूर्वार्धका अर्थ उत्तरार्धमें हैं। 'मए निसाचर' के 'निशाचर' शब्दसे त्रेतायुगमें रावण-कुम्भकर्ण-का होना जनाया। सत्ययुगमें देत्य हुए, त्रेतामें निशाचर हुए और द्वापरमें क्षत्रिय हुए। पूर्वार्धमें 'महावार यलवान' कहा, हसीसे उत्तरार्धमें 'सुभट सुरिवजई' कहा। महावार है, अतः सुभट हैं। अतएव सुरिवजयी हैं। वलवान है, सुरिवजयी होनेसे जगत्भर जानता है। (मा० पी० प्र० सं०)।

२ यहाँतक शिवजीने इनके दो ही जन्म, जो आसुर-योनिमें हुए, कहे। यद्यपि आगे चौपाईमें तीन जन्मतंक आसुरी शारीर पाना कहते हैं, तथापि उन्होंने तीसरे जन्मके नाम नहीं कहे। कारण कि तीसरा जन्म द्वापरमें हुआ। भगवान् हुम्णके हाथोंसे मरकर वे मुक्त हुए। परन्तु श्रीपार्वतीजीने 'राम-अवतार' का प्रश्न किया है और शिवजीका संकल्प भी 'रामजन्म' ही है, यथा—'राम जनमके हेतु अनेका। परम विचिन्न एक तें एका॥ जनम एक दुइ कहीं यखानी।' श्रीरामजन्महेतुकी प्रतिज्ञा है, अतएव 'राम-अवतार' तक कहकर छोड़ दिया, आगेकी कथाकी आवश्यकता नहीं। श्रीराम-अवतारका हेतु यहीं समाप्त हो गया। (मा० पी० प्र० सं०)।

मुक्कत न भए हते भगवाना । तीनि जनम द्विज वचन प्रवाना । १॥ एक बार तिन्ह के हित लागी । घरेंड सरीर भगत । अनुरागी ॥ २॥

शन्दार्थ—मुकुत ( मुक्त )=मोक्षको प्राप्त, जन्ममरणादिसे रहित । हते=मारे जानेपर । प्रवाना ( प्रमाण ) = प्रमाण, मर्यादा, मान । ( श० छा० ) । यथा—'सुनहि सृद्ध मम वचन प्रवाना । ७—१०९ ।' लागी=लिय ।

अर्थ-भगवान्क (हाथांसे ) मारे जानेपर (भी वे ) मुक्त न हुए (क्योंकि ) ब्राह्मण (श्रीयनकादिकजी ) के वचनका प्रमाण तीन जन्मका था ॥ ९ ॥ भक्तानुरागी प्रभुने एक बार उनके हितार्थ (नर ) देह धारण किया ॥ २ ॥

टिप्पणी—9 'मुकुत न मए हते मगवाना' इति । (क) भाव कि भगवान्के हाथसे वध होनेसे मुक्ति होती है, (यया—'रघुबीर सर तीरथ सरीरिन्ह त्यागि गित पैहाँहें सही । ५ । ३ ।', 'निर्वानदायक क्रोध जाकर'''। निज पानि सर संधानि सो मोहि वधिह मुखसागर हरी ॥ ३ । २६ ।'), पर इनकी मुक्ति न हुई; इसका कारण दूसरे चरणमें बताते हैं कि 'तीनि जनम हिज वचन प्रवाना'। हिजके वचनका प्रमाण तीन जन्म राक्षस होनेका था। भगवान् व्रवाण्य-देव हैं, यथा—'प्रमु ब्रह्मन्यदेव में जाना। मोहि निति पिता तजेड मगवाना॥ २०९। ४ ।', इसीस उन्होंने व्रावण वचनको प्रमाण रक्ता, अपना प्रमाण न रक्ता। (देलिये, भगवान् चाहते तो ब्रह्मग्रापको मिटा देते, शापको अद्रीनार न करते तो शाप उनके पार्वहोंका बाल भी बाँका न कर सकता, पर उन्होंने ब्राह्मणोंके वचनोंको प्रमाण करनेक लिये 'अपनी रीति छोड़ दी'। यथा—'मगवाननुगावाह यातं मा मैष्टमस्तु शम् । बहातेजः समर्थोऽपि हन्तुं नेक्ष्ट मतं तु से त भा० ३ । १६ । २९ ।' अर्थात् भगवान्ने जय-विजयसे कहा, 'तुम लोग यहाँसे जाओ। मनमें किसी प्रकारका भय न करो। तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करनेमें समर्थ होकर भी ब्रह्मतेजको मिटाना नहीं चाहता, वर्गोकि वह मेरा मान्य है।—इसी तरह भीष्मपितामहकी प्रतिशा रखनेके लिये अपनी प्रतिशा छोड़ दी थी. जिसमें ब्राह्मण और भक्तका अनादर न हो। मुक्ति न होनेका कारण हरि-इच्छा है। उन्होंने श्रीसनकादिक श्रुरियोको प्रेरितकर तीन जन्मका शाप दिलाया था। यथा—'प्रती सुरेतरगति प्रतिपद्य सदः ''' ''' रात्रो सेयेव निमितस्तद्वेत । अमा । भा० ३ । १६ । २६ । २६ । भगवान्ने कहा, हे ब्राह्मणो ! इन्हें जो शा। तुमने दिवा उसे मेरी ही प्रेरणांसे हुआ

<sup>₩</sup> प्रमाना—१७२१, छ०, को० रा०। प्रवाना—१६६१, १७०४, १७६२।

समहो । अब ये शीघ ही दैत्ययोनिको प्राप्त होंगे )। (ख) 'भगवाना' का भाव कि यद्यपि गतिदाता हैं तथापि ब्राह्मण-के वचनको सत्य करनेके लिये गति न दी। जीवको गित वा अगित देनेवाले भगवान् ही हैं, यथा— 'काल करम गित क्षिणि जीवको सब हिरे हाथ तुम्हारे।' (विनय)। (ग) 'तीनि जनम द्विज बचन' का भाव कि एक तो इन्होंने ब्राह्मणोंको न माना, दूसरे भगवान्को न माना कि वे ब्रह्मण्य हैं और तीसरे अपनी ओर भी दृष्टि न की कि हम कीन हैं। न सोचा कि हम भगवान्के पार्षद हैं, हमको ऐसा करना योग्य नहीं। इन तीन अपराधोंसे तीन जन्मतक असुर-शरीर होनेका शाप दिया। [शापका प्रमाण यथा—'रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः। पापिष्ठामासुरीं योनि बालिशी यातमाश्वतः॥ ३७॥ एवं शप्ती स्वमवनात्यतन्तो तैः कृपालुकिः। प्रोक्ती पुनर्जन्मिम्बां त्रिमिल्तिकाय कल्पताम्॥ भा॰ ७। १। ३८।' अथात् तुम दोनों भगवान् मधुसुदनके रजस्तमोगुणहीन चरणकमलोंमें रहने योग्य नहीं हो, अतः तुम शीघ ही अत्यन्त पापमयी असुरयोनिको प्राप्त हो जाओ। जब जय-विजय अपने स्थानसे भ्रष्ट होने लगे, तब उन कृपालु मुनियोंने कहा—'तुम्हारे तीन जन्मोंके द्वारा यह शाप समाप्त होकर पुनः वैकुण्ठलोककी प्राप्तिमें सहायक हो।'

यहाँ यह शक्का प्रायः की जाती है कि 'जय-विजय तो बड़े प्रिय भक्त थे, इनकी तो शापसे रक्षा करनी चाहिये थी ?' इसका समाधान ऊपर आ चुका कि यह सब तो भगवान्ने स्वयं लीला करनेकी इच्छासे किया-कराया। भक्तमाल-में भी प्रियादासजीने ऐसा कहा है, यथा—'सनकादि दियो शाप प्रेरिके दिवायो आप प्रगट ह्वें कह्यो पियो सुधा जिमि घोरिके। गही प्रांतकृत्वताई जो पें यही मन माई याते रीति हद गाई घरी रंग बोरिके ॥' दूसरा समाधान यह है कि इनके उद्धारके लिये भगवान्ने स्वयं अवतार लिये, यही नहीं वरंच ये हरिको इतने प्रिय हैं कि इन्होंने तो तीन बार जन्म लिया और भगवान् ही चार बार अवतीर्ण हुए। एक बार हिरण्याक्षके लिये, दूसरी बार हिरण्यकशिपुके लिये, धीररी वार रावण-कुम्भकर्णके लिये और चौथी बार शिशुपाल और दन्तवक्रके निमित्त। तीसरा समाधान यह है कि भगवान्ने अपने भक्तोंको तीनों जन्मोंमें बड़ाई दी है। इससे स्पष्ट है कि वे बराबर भक्तोंका प्रतिपालन करते रहे।

टिप्पणी—२ 'एक बार विन्हके'''' इति । (क) मगवान्ने तो जय-विजयके हितार्थ वाराह, नृसिंह, राम और कृष्ण चार शरीर घरे, तव 'एक वार' शरीर घरना कैसे कहा, 'चारि वार विन्ह कै हित लागी' कहना चाहिये था ? इस शक्कां समाधान यह है कि (पार्वतीजोने श्रीरामजीके अवतारका प्रश्न किया है अतः) शिवजी श्रीरामजनमका हेतु फहते हैं, यथा—रामजन्म के हेतु अनेका।'''जनम एक दुद्द कहीं बखानी॥' जय-विजय-शापसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, फिर वे ही रावण और कुम्मकर्ण हुए जो श्रीरामावतारके कारण हुए । रामजन्मके हेतुतक कहनेका प्रयोज्जन है, इसीसे आगंक जन्मका हाल न कहा (श्रीरामजन्म हनके तीन जन्मोंमेंसे दूसरे जन्मके लिये एक ही बार हुआ। फतः 'एक वार' कहना ठींक है । श्रीरामजीका अवतार 'एक वार' हुआ और केवल रावण-कुम्मकर्णके वधके लिये हुआ। 'एक वार' वहाँ इसी अवतारके लिये आया है, )। (ख) शङ्का—अवतार जय-विजयके हितार्थ कहते हैं पर उनका हित तो नहीं हुआ अर्थात् वे मुक्त न हुए, तब 'हित लागी' कैसे कहा ? समाधान—'तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना' से किविने शङ्काका समाधान कर दिया है। वध करके प्रमाणतक पहुँचा देना यही हित है। वराह और नृसिहरूपसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुको मारकर कुम्भकर्ण-रावणतक पहुँचाया, फिर श्रीरामजीने कुम्भकर्ण-रावण-चध करके (उनके वह शरीर छुड़ाकर ) दन्तवक्र-शिशुपालतक पहुँचाया ( अर्थात् रावण-कुम्भकर्णका शरीर छुड़ाकर उनको तीसरा शरीर लेनेका उपाय कर दिया, जिससे उनकी श्रीप्र मुक्ति हो जाय )। तब श्रीकृष्णजीने उनको मारकर मुक्त किया। ( ग) 'धरेज सरीर मगत अनुरागो'—शरीर धारण करनेका कारण 'मगत अनुरागी' बताया। जय-विजय मक्त थे और प्रिय थे ही। यथा—'तेहि धरि देह चरित छूत नाना। सो केवल भगतन हित लागी॥ परम छुपाल प्रनत अनुरागी। १ । १३।'

वि॰ ति॰ - 'मगत अनुरागी' इति । भगवान्ते भक्तानुरागी द्यारे धारण किया अर्थात् रामावतार हुआ। रामा-वतार भक्तानुरागी अवतार है। यथा—'ध्वज कुलिस अंकुस कंजज़त बन फिरत कंटक किन लहे।' भगवान्के इन चार चिह्नोंसे युक्त चरणोंके वनमें फिरते हुए कण्टकविद्ध होनेका योग किसे हुआ ? अर्थात् सिवा रामावतारके और किसी अवतारमें ऐसा योग नहीं हुआ। क्योंकि रामावतार भक्तानुरागी अवतार है। ये भक्तपर इतना अनुराग करते हैं कि उनके लिये वन-वनमें फिरे चरणोंमें काँटे गड़े। यह देखकर ज्योतिषी चिकत हुए। यथा—'राजलखन सब अंग तुम्हारे। देखि सोच अति हृदय हमारे॥ मारग चलहु प्यादेहि पाएँ। ज्योतिष क्तुठ हमारेहि भाएँ॥'

## कस्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कौसल्या विख्याता ॥ ३ ॥ एक कलप एहि विधि अवतारा । चरित्र पवित्र किए संसारा ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—'कस्यप अदिति'—कश्यपंजी वैदिक कालके ऋषि हैं। एक मन्वन्तरमें सारी सृष्टि इन्हींकी रची हुई थी। ये सप्तिषियों मेंसे भी एक हैं। अदिति और दिति आदि इनकी बहुत-सी स्त्रियाँ थीं जिनसे इन्होंने सृष्टिकी वृद्धि की। अदिति, इन्द्र, सूर्य आदि देवताओंकी माता हैं और दिति दैत्योंकी। किसी-किसी कल्पमें कश्यप-अदिति ही मनु-शतरूपा एवं दशरथ-कौशल्या हुआ करते हैं।

मर्थ नहाँ (उस अवतारमें) कश्यप और अदिति पिता-माता हुए जो श्रीदशरथ और श्रीकौशल्याजी (के नामसे) प्रसिद्ध हुए ॥ ३ ॥ एक कल्पमें इस प्रकार अवतार लेकर प्रभुने अपने चरित्रोंसे संसारको पवित्र किया ॥ ४ ॥

दिपाणी—१ (क) 'तहाँ' अर्थात् उस कल्पमें । खास करयप और अदिति पिता-माता नहीं हैं वरञ्च वे दशरथ-कौशल्यारूप हुए तब पिता-माता विख्यात हुए । यथा—'करयप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहाँ में प्रव वर दोन्हा ॥ ते दसरथ कौसल्या रूपा । कोसलपुरी मगट नर भूपा । १ । १८७ ।' (ख) 'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता' कहनेका भाव कि सब कल्पोंमें वा सदा 'कश्यप अदिति' ही दशरथ-कौशल्या नहीं होते, इस कल्पों वे ही दशरथ-कौशल्या हुए अन्य कल्पोंमें और पिता-माता होते हैं; जैसे स्यायम्भुव मनु और शतरूपा हुए । यदि सब कल्पोंमें कश्यप-अदिति ही पिता-माता होते तो सर्वत्र कश्यप-अदितिको पिता-माता कहनेका प्रयोजन ही कौन था श कश्यप-अदितिने श्रीरामजीके लिये बड़ा तप किया तब माता-पिता हुए, यथा—'कस्यप अदिति महा तप कीन्हा ।'''। १ । १८७ ।' पुनः भाव कि 'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता' कहकर इसे भी श्रीरामावतारका हेतु बताया, श्रीरामजी पुत्र हों, इसलिये उन्होंने तप किया था; इसी हेतु श्रीरामजीने अवतार लिया ।

२ 'एक कलप एहि विधि''' इति । (क) अलि अब इस कल्मि कथा समाप्त की । (हिरण्यकशिषु आदि सब एक ही कल्ममें हुए । वराह, नृसिंह, श्रीराम और श्रीकृष्ण ये चारों अवतार एक ही कल्ममें हुए )। (ख) 'चिरम्र पित्रम्र किए'''' इति । 'असुर मारि थापिंह सुरन्ह राखिंह निज श्रुति सेतु। जग विस्तारिंह विसद जस रामजन्म कर हेतु ।१२१।' इस दोहेको यहाँ चरितार्थ करते हैं ।—कुम्भकर्ण और रावण इन असुरोंको म।रा जो सुरविजयी थे। इन्होंने देवताओं क लोकोंको छीन लिया था, अतः इनको मारकर देवताओंको अपने-अपने लोकोंमें बसा दिया; यह 'थापिंह सुरन्ह' को घटित किया । इनके मरनेसे श्रुतिसेतुकी रक्षा हुई, यह 'पालिंह श्रुति सेतु' हुआ। रहा 'जग विस्तारिंह''' वह यहाँ चरितार्थ हुआ—'चरित्र पिबत्र किए संसारा'।

इति वैकुण्ठाधीशपार्णद जयविजयार्थ अवतार समाप्तः।

## \* जलन्धरके लिये अवतार \*

एक कलप सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे।।५॥ संभ्र कीन्हः संग्राम अपारा। दनुज महावल मरे न मारा।।६॥ परम सती असुराधिप नारी। तेहि बल ताहि न जितिहं पुरारी।।७॥

अर्थ-एक कल्पमें सब देवता जलन्धरसे हार गये। (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि तब) देवताओं की दुःखी देखकर ॥ ५॥ शिवजीने बहुत भारी घोर युद्ध किया, पर वह दैत्य महाबलवान् था, मारे न मरता था ॥ ६ ॥ उस दानवराजकी स्त्री पतिव्रता थी। उसीके बल (प्रभाव) से त्रिपुरासुरके नाशक महादेवजी भी उस दानवको न जीतते थे॥ ७॥

टिप्पणी— १ 'एक करूप सुर देखि बुखारे। "" इति। (क) प्रथम भक्तिके हेतु अवतार होना कहा, यथा— 'एक बार तिन्ह के हित लागी। घरें सरीर मगत अनुरागी॥' अब देवताओं के लिये अवतार होना कहते हैं। जल्प्यरने देवताओं को जीतकर उनके सब लोक लीन लिये थे, इसीसे देवता दुखी हुए। यथा—'तेहिं सब लोक लोकपित जीते। मण देव सुख संपत्ति रीते॥ १।८२।६।' (ख) 'सब हारे' अथीत् तैंतीस कोटि देवता हार गये। (ग) 'मुर देखि दुखारे' का भाव कि भगवान् देवताओं का दुःख नहीं देख सकते; यथा— 'जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो। नाना तनु धरि तुम्हहूँ नसायो॥ ६। १०९।' (घ) जलन्धरकी कथा आगे है।

२ 'संभु कीन्ह संग्राम'''' इति । (क) भाव कि जब सब देवता हार गये तब शिवजीने संग्राम किया । (ख) 'अपारा' कहकर जनाया कि देवता लोग शीघ्र हार गये थे और शिवजी बहुत दिनोंतक लड़ते रहे । संग्राम वर्षों जारी रहा । कोई पार न पाता था । (ग) 'महाबल मरें न मारा' अर्थात् महाबलवान् है, इससे मारे नहीं मरता । पुनः भाव कि शिवजी उसके वधके लिये उसे भारी शस्त्रास्त्र मारते हैं पर सब शस्त्रास्त्र व्यर्थ जाते हैं, दानव मरता नहीं ।

३ 'परम सती असुराधिप नारी।"" इति। (क) अर्थात् इसीसे असुर महाबली है। (ख) 'तेहि वल ताहि न जितहिं पुरारी' उसी वलसे असुरको पुरारि नहीं जीतते। अर्थात् धर्मकी मर्यादाका नाश नहीं कर सकते। मान यह कि वह असुर अपने शरीरके वलसे नहीं लड़ रहा है किंतु अपनी स्त्रीके पातिव्रत्य धर्मके बलसे लड़ता है। [सती स्त्रियोंके पातिव्रत्य धर्मका वल वड़ा भारी होता है। जलन्धरकी कथामें प्रमाण देखिये] पुनः 'तेहि बल' से जनाया कि वह दानव शङ्करजीके सहश वलवान् नहीं है, वह केवल सतीत्व धर्मकी रक्षासे बचता है, नहीं तो शिवजी उसे जीत लेते। यहाँ 'प्रथम उल्लास अलङ्कार' है—'और वस्तु के गुणन ते और होत वलवान'। [(ग) 'परम सत्ता' तो गिरिजाजी भी हैं। जलन्धरकी स्त्री वृन्दाकी जोड़में गिरिजाजीको क्यों न कहा ? कारण कि उनका सामर्थ्य श्रीपार्वतीजीके सतीत्वसे नहीं है, ये तो स्वयं सहज समर्थ भगवान् हैं और जलन्धरको केवल उसकी स्त्रीके पातिव्रत्यका बल और सामर्थ्य है, उसमें स्वयं यह सामर्थ्य न था कि त्रिपुरासुरके मारनेवालेका सामना कर सकता। अत्राप्य जलन्धरके साथ उसकी स्त्रीके पातिव्रत्यका बल भी कहा और शिवजीके साथ श्रीगिरिजाजीके पातिव्रत्यको न कहा। (मा० पी० प्र० सं०)] (घ) 'पुरारी' का भाव कि यह असुर त्रिपुरासुरसे भी अधिक बलवान् है। त्रिपुरको तो शिवजीने एक ही बाणसे मार गिराया था, यथा—'मास्त्रो त्रिपुर एक ही बान' (विनय), पर इसे नहीं जीतने पाते। [अथवा, त्रिपुराशकको जलन्धरका मारना क्या कठिन था? परंतु उसका वध करनेसे पातिव्रत्यभर्की मर्यादा न रह जाती, इस धर्मसंकटमें पड़कर शिवजी उसे न मार सके। यहाँ एक और तो पातिव्रत्यका प्रभाव दिखाया और दूसरी और मर्यादाकी रक्षा दिखायी। (मा० पी० प्र० सं०)]

'जलंघर'—यह शिवजीकी कोपाग्निसे समुद्रमें उत्पन्न हुआ था। जनमते ही यह इतने जोरसे रंगे लगा कि सब देवता व्याकुल हो गये। ब्रह्माजीके पृल्लनेपर समुद्रने उसे अपना पुत्र बता उनको दे दिया। ब्रह्माजीने ज्यों ही उसे गोदमें लिया उसने उनकी दादी ( उट्टी ) इतने जोरसे खींची कि उनके आँसू निकल पड़े। इसीसे ब्रह्माने उसका नाम जलंघर रखा। इसने अमरावतीपर कव्जा कर लिया। इन्द्रादिक सभी देवता इससे हार गये। अन्ततोगत्वा श्रीशिवजीने इन्द्रका पक्ष ले उससे वड़ा घोर युद्ध किया। उसको न जीत पाते थे क्योंकि उसकी स्त्री वृन्दा, जो कालनेमिकी कन्या थी, परम सती थी। सतीत्वका वल ऐसा ही हैं; यथा—'यस्य पत्नी भवेत्साध्वी पतिवत्तपरायणा। स जयी सर्वलोकेषु सुमुखी स धनी पुमान् ॥ कम्पते सर्वतंजांसि दृष्ट्वा पातिवतं महः। मर्चा सदा सुखं अङ्के रममाणोपतिवत्ताम्॥ धन्या सा जननी लोके धन्योऽसी जनकः पुनः। धन्यः स च पतिः श्रीमान् येषां गेहे पतिवत्ता॥ ( मा० त० वि० )

यह जानकर कि शिवजी उसके पितसे छड़ रहे हैं वृन्दाने पितके प्राण बचानेके छिये ब्रह्माकी पूजा प्रारम्भ की। जब शिवजीने देखा कि जलंघर नहीं मर सकता तब उन्होंने भगवान्का स्मरण किया। भगवान्ने सहायता की। वे वृन्दाके पास पहुँचे [िकस रूपसे? इसमें मतभेद हैं। कहते हैं कि वृन्दाने पूर्व जन्ममें पित-रूपसे भगवान्को वरण करनेके छिये तपस्या की थी और उन्होंने उसे वैसा वर भी दिया था। सो इस प्रकार सिद्ध हुआ ]।—वृन्दाने उन्हें देखते ही पूजन छोड़ दिया। पूजन छोड़ते ही जलंघरके प्राण निकल गये।

सतीत्वभंगके प्रसंगकी कथाएँ पुराणोंमें कई तरहकी हैं।

भगवान्ने यह छल किया कि वे तपस्वी यित वनकर उसके घरके पास विचरने लगे। वृन्दाने उनसे पूछा कि हमारा पित कम जय पावेगा ? यित बोले कि वह तो मार डाला गया। तब वृन्दाने कहा कि तम झूठ कहते हो। हमारा पातिनत्य रहते हुए उसे कीन मार सकता है ? यितने आकाशकी ओर दृष्टि की तो दो वानर जलंघरके शरीरको विदीर्ण करते हुए देख पड़े। थोड़ी ही देरमें शरीरके टुकड़े वृन्दाके समीप आ गिरे। यह देख वह विलाप करने लगी "तब यितने कहा कि इसके अंगोंको त् बोड़ दे तरे पातिवत्यधर्मसे वह जी उठेगा। उसने वैसा ही किया। अङ्गोंके स्पर्श करते ही भगवान्ने उसमें प्रवेशकर जलंघर रूप हो उसका वत भंग किया; तभी इधर जलंघरको शिवजीने मारा। वृन्दाको यह बात तुरत मालूम हुई। जब उसने शाप

दिया तब भगवान्ने अपने लिये पूर्व जन्मकी तपस्याकी कथा कहकर उसका सन्तोप किया। शाप यह या कि जलंधर रावण होकर तुम्हारी पत्नी हरेगा, इत्यादि। अरण्यकाण्ड 'अजहु तुलसिका हरिहि प्रिय। दोहा ५।' में कथा दी गयी है। १२४ (५) में भी देखिये।

## दोहा—छल करि टारेड तासु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह। जब तेहिं जानेड मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह।।१२३॥

अर्थ-प्रभुने उसका पातिवृत्य छल्से भंगकर देवताओंका काम किया। जब उसने यह मर्म जाना तब कीप करके शाप दिया। १२३॥

टिप्पणी-9 (क) 'छल करि' का भाव कि परम सती है, उसका पातिव्रत्य भंग करना प्रभुके लिये भी साध्य न था, इसीसे साक्षात् ( प्रत्यक्ष रूपसे ) उसके वतको न टाल सके, छल करना पड़ा । भगवान्ने भोगकी र्च्छासे नहीं किन्तु सुरकार्यके लिये असुराधिप-नारिसे भोग किया। ( ख ) छल करना दोष है अतएव 'प्रभु' शब्द देकर उन्हें दोप्से निषृत्त किया। वे समर्थ हैं, अतः छळ करनेका अधर्म उनको नहीं हो सकता। यथा—'समरय कहुँ नहि दोपु गोसाई। रिष पावक सुरसरि की नाई । १ । ६९ । ( पुनः परोपकारमें दोष नहीं लगता, प्रभुने देवताओं को आर्त देख उनका संकट दूर किया, अतएव 'सुर कारज कीन्ह' भी कहा )। (ग) 'सुर कारज कीन्ह' अर्थात् इधर वत छूटा, उधर शिवजीने असुरको मारा जिससे देवताओंका दुःख मिटा। ( घ ) 'जब तेहि जानेड' इति। 😂 कैसे जाना ? भगवान्ने मर्म जनाया, जिसमें वह उन्हें शाप दे और वे लीला करें नहीं तो जिस मर्मको भगवान् लिपावें उसे जाननेको कीन समर्थ हो सकता है ? यथा--'मास दिवस कर दिवस मा मरम न जानह को ह। रथ समेत रिव थाकेउ निसा कवन बिधि होह । १९५ ।', 'निज निज रुख रामहि सबु देखा । कोउ न जान कछु मरसु विसेषा ॥ २४४ । ८ ।', 'लिएमनहू यह मरमु न जाना । जो कछु चरित रचा मगवाना । ३।२४।५।, 'छन महिं सवहिं मिले भगवाना । उमा मरम यह काहु न जाना ॥ ७ । ६ । ७ ।', 'तेहि कीतुक कर मरम न काहू । जाना अनुज न मातु पिताहू । ७ । ७९ । ५ ।', इत्यादि । जिसको प्रभु कुपा करके स्वयं जना दें वही जान सकता है । यथा—'जग पेखन तुम्ह देखनिहारे । विधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा । और तुम्हिह को जाननिहारा ॥ सोइ जानइ जेहि देहु जनाई।" तुम्हरिहि कृपा तुम्हिह रघुनंदन । जानिह मगत मगत उर चंदन ॥ २ । १२७ । तत्र जलंधरकी स्त्री तिना जनाये कैसे जान सकती थी ? [ प्रभुको तो लीला करनी थी, यह सब उनकी इच्छासे हुआ; यथा—'मम इच्छा कह दीन दयाला। 9 1 9३८ ।' (यह नारदजीसे भगवान्ने कहा है, वैसे ही यहाँ समझना चाहिये )। प्रभुने अपनी इच्छासे यह बात बृन्दाको जनायी; इसीसे अगली चौपाईमें आपको 'कौतुकनिधि' कृपाल कहा है। मा० पी० प्र० सं० ) ] ( ह ) 'मरम'— यह कि ये विष्णु हैं, इन्होंने छलसे हमारा पातिनत्य छुड़ाया और यह कि नतभंग होते ही मेरा पति मारा गया। (च) भाप-यह शाप दिया कि तुमने हमसे छल किया, हमारा पति तुम्हारी स्त्रीको छलकर हरेगा, तुमने हमें पतिवियोगसे म्याकुल किया वैसे ही तुम स्त्रीवियोगसे दुःखी होगे; तुमने हमें मनुष्यतन धरकर छला, अतः तुमको मनुष्य होनापहेगा। (छ) 'श्राप कोप करि दीन्ह' इति । इंबिना कोधके शाप नहीं होता, जब होता है तब कोधसे होता है। यथा—'वेषु बिकोंकि कोध अति बाढ़ा । तिन्हिं सराप दीन्ह अति गाढ़ा । १३५ । ८।' ( नारदेजी ), 'योटे वित्र सकोप तद निर्ह कछु कीन्ह बिचार । जाइ निसाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार । १७३ । (भानुप्रतापको विप्रोंका शाप), 'अदिप कीन्ह पृहि दारुन पापा। मैं पुनि दोन्हि कोप करि सापा। ७ । १०९ । ३ । ( शिवजी ), 'पुनि पुनि सगुन पच्छ में रोपा। तब मुनि बोळेउ बचन सकोपा॥""लीन्ह श्राप मैं सीस चढ़ाई। ७। १९२।' (लोमशशाप) तथा यहाँ भी कहा 'शाप कोप करि दीन्ह'।

तासु श्राप हरि दीन्हं प्रमाना । कौतुकिनिधि कृपाल भगवाना ॥ १ ॥ तहाँ जलंधर रावन भएऊ । रन हित राम परमपद दएऊ ॥ २ ॥ शन्दार्थ—प्रमान (प्रमाण )=आदर, मान । हित=मारकर ।

वर्ध—हरिने उसके शापको आदर दिया, क्योंकि वे कौतुकके निधान ( मंडार, खजाना ), कृपाल और षडेश्वर्य सम्पन्न हैं ॥ १ ॥ वहाँ ( उस कल्पमें ) जलंधर रावण हुआ । श्रीरामजीने उसे संग्राममें मारकर परम पद ( अपना धाम, मोक्ष ) दिया ॥ २ ॥

नोट-9 'तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना' इति । भगवान्के स्मरणसे तो लोगोंके शाप मिट जाते हैं, यथा-'सुमिरत हरिहि शाप गित वाधी', फिर भला उन्हें शाप क्योंकर लग सकता है ? जय-विजयसे भी भगवान्ने यही कहा था कि हम शाप मेट सकते हैं पर यह हमारी ही इच्छा है; इसलिये शाप अङ्गीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा ।

किसीका भी सामर्थ्य नहीं कि जनरदस्ती उनको शाप अङ्गीकार करा सके, देखिये भृगुजीका शाप उन्होंने न स्वीकार किया तन भृगुजीने यह विचारकर कि शापके अङ्गीकार न किये जानेसे हमारा ऋषित्व नष्ट हो जायगा, उम्र तप किया और भगवान्के प्रसन्न होनेपर उन्होंने यही वर माँगा कि हमारा शाप आप अङ्गीकार करें।

यही बात नारद-मोह प्रकरणमें झलकती है। नारद मुनिने जब यह चाहा कि हमारा शाप असत्य हो जाय तब भग-यान्ने कहा कि नहीं, हमारी इच्छा है, हम उसको सत्य करेंगे। यथा 'सृषा होउ मम शाप कृपाला। मम इच्छा कह दीन दयाला ॥११९३८।' अतएव यहाँ भी सतीत्वकी मर्यादा-प्रतिष्ठाकी रक्षा एवं लीलाके लिये शाप अंगीकार किया गया।

टिप्पणी- १ 'हरि दीन्ह प्रमाना " इति । (क) 'हरि' का भाव कि जिनके स्मरणसे शाप दूर हो जाता है, जो शापके हरनेवाले हैं, यथा 'सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी। १२५। ४।' उन्होंने शापको आदर-मान दिया। भगवान् अपनी इन्छासे शाप ग्रहण करते हैं, वे न चाहें तो उन्हें शाप नहीं लग सकता । यही बात आगे कहते हैं-'कौतुकनिधि कृपाल मगवाना ।' ( ख ) [ रा० प्र० कार कहते हैं कि दोहेमें 'प्रभु' शब्द देकर यहाँ शापकों प्रमाण देना कहनेका भाव यह है कि वे उसे अन्यथा करनेको समर्थ हैं तथापि उन्होंने शाप छे लिया, क्योंकि वे कौतकनिधि हैं; उनको कीतुक बहुत प्रिय है और कौतुक प्रिय होनेका हेतु कृपालुता है; वे असुरोंको सद्गति देते और भक्तोंके गानेके लिये कल्याणकारक चरित करते हैं ]। (ग) 'कौतुकिनिध' का भाव कि लीला किया चाहते हैं, इसीसे शापको अंगीकार किया। 'क्रुपाल' हैं अतएव देवताओंपर कृपा करके अवतार लेना चाहते हैं। कृपा अवतारका हेतु है। पुनः, 'कृपाल' का भाव कि जलंधरकी स्त्रीपर कृपा करके शाप अंगीकार किया । शापको अंगीकार करनेसे उसको संतोष हुआ । 'भगवाना' अर्थात् पडेश्वर्यसम्पन्न हैं । जलंधर रावण होकर धर्म, यश, श्री, शन, वैराग्य और ऐश्वर्यका नाश करेगा तब 'भगवान्' अवतार लेकर रक्षा करेंगे। (ध) भगवान् होकर शापको मान लिया क्योंकि मर्यादा-पुरुपोत्तम हैं। धर्मका नाश करनेवालेको दण्ड चाहिये। यदि आप शाप अंगीकार न करते तो धर्मकी मर्यादा कैसे रहती ? दण्डका काम किया, अतः दण्ड अंगीकार किया । अपराधीको जो दण्ड दिया जाता है उसको आनन्दसे भोगना अपराधीका कर्तव्य है। यदि भगवान् स्वयं ही धर्मविधान कर देंगे तो दूसरे उनका अनुकरण करेंगे। यथा 'यद्यदाचरित श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते । गीता । ३ । २९ । न मे पार्थास्ति कर्तन्यं त्रिषु लोकेषु किंखन । नानवासमयासन्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ २२ ॥ यदि झहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिन्द्रतः । सम वत्मीनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ २३ ॥' ( अर्थात् श्रेष्ट पुरुष जो-जो आचरण करता है, दूसरा पुरुष भी वह-वह ही आचरण करता है। वह जितने प्रमाणमें करता है, संसार उसीके पीछे चलता है। यद्यपि मेरे लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी कर्त्तध्य नहीं है, और न किसी अप्राप्त वस्तुको प्राप्त ही करना है, तथापि मैं कर्ममें बर्तता हूँ। यदि मैं सजग होकर कदाचित् कर्ममें प्रवृत्त न होऊँ तो, अर्जुन ! सब मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं (अतः वे भी कर्मोंको छोड़ देंगे )। इसी हेतुसे शापको स्वीकार किया।

मा॰ पी॰ प्र॰ सं॰-'कौतुकिनिधि''।' अपने ऊपर शाप ले लेनेका यहाँ कारण बता रहे हैं। कौतुक खेल, तमाशा, मनबहलावको कहते हैं। 'कौतुकिनिधि' विशेषण देकर यह भी सचित करते हैं कि इस शापसे आपको किंचित् दुःखन हो सकता था और न हुआ, जैसे दिलबहलाव (मनोरंजन) के खेल-तमाशेसे नहीं होता। पुनः कृपालु हैं; शाप अंगीकार कर वृन्दापर कृपा की, उसका मन रख लिया, उसको इतनेमें संतोष हो गया। पुनः, भगवान् हैं, इसलिये भी शाप कुल बाधा नहीं कर सकता था, इनके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं। जो उत्पत्ति, पालन, संहार करता है, उसे सभी कुल फबता है।

टिप्पणी—र 'तहाँ जलंघर रावन भयऊ' इति। (क) जहाँ जैसा प्रसङ्ग होता है वहाँ ग्रन्थकार वैसा ही लिखते हैं। यहाँ वेवल जलंघरका रावण होना कहा गया, वर्षोकि यहाँ जलंघरकी कीने वेवल जलंघरके लिये वहाकि हमारा पति हुम्हारी खीको छल करके हरेगा । इसके वर्णनका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं या कि उसका भाई कुम्भकर्ण हुआ या कीन, और परिवार राक्षस हुआ या नहीं । जहाँ दोको शाप हुआ, जैसे जय-विजय-प्रकरणमें, वहाँ कुम्भकर्ण और राजण दो कहे और जहाँ कुटुम्बमरको शाप हुआ जैसे भानुप्रवायको वहाँ कुटुम्बमरका हाल कहा गया । यथा 'काल पाइ मुनि सुनु सोह राजा । मयउ निसाचर सिहत समाजा ॥ दस सिर ताहि बीस मुजदंडा । रावन नाम धीर वरिवंडा ॥ भूप अनुज वरिमर्वन नामा । मएउ सो कुंमकरन बलधामा ॥ सचिव जो रहा घरमक्चि जासू । मएउ विमान्न वंधु लघु नासू । "रहे जे सुत सेवक नृप केरे । मए निसाचर घोर घंगेरे । १ । १७६ ।' [ जय-विजय दो भाई ये और दोनोंको शाप हुआ या उनके साथ और कोई न था । इसी तरह कद्रगण दो थे और दोनोंको एक ही साथ शाप हुआ । अतएव उनके सम्बन्धमें रावण-कुम्भकर्ण होना लिखा गया । भानुप्रवापने ब्राह्मणोंको परिवारसहित निमन्त्रण दिया था जैसा कि 'नित नृतन हिज सहस सत वरेहु सहित परिवार । १६८ ।' तथा 'छन्नवंधु ते विन्न योलाई । घाले लिए सहित समुदाई ।११९७४।९।' से स्पष्ट है इसीसे ब्राह्मणोंने परिवारसहित सबका शाप दिया था । यहाँ जलंघर अकेला था, विण्यु भी अकेले ही ललने गये थे, अतः केवल जलंघरका रावण होना कहा और उसीका वध करना लिखा गया। वैजनाथजीका मत है कि जलंघर के जो प्रिय सखा थे वे ही कुम्भकर्णादि हुए । परंतु पंजावीजी, रा० प्र० आदिका मत है कि उध कल्पमें केवल रावण धी हुआ — 'कल्प भेद हरिचरित सुहाए । माँति अनेक सुनीसन्ह गाए । १ । ३३ ।' ( मा० पी० प० सं० ) ]

(ख) 'परम पद दएक' अर्थात् मुक्त कर दिया । जय-विजय रावण-कुम्भकर्ण हुए तत्र विप्रशापके कारण मुक्ति न

हुई थी और यहाँ जलंधर-रावणकी मुक्तिमें कोई बाधा नहीं है।

नोट—२ जलंधरकी स्त्री वृन्दाकी कथासे हमें शिक्षा मिलती है कि—(क) पातिवृत्य एक महान् धर्म है। यह एक महान् तपके बराबर है। (ख) स्त्री स्त्रीका पित बड़े-से-बड़े संग्रामको जीत सकता है। (ग) घोखा देनेपालको दण्ड मिलता है। (यह भी कथा है कि वृन्दाके शापसे भगवानको शालग्राम होना पड़ा और वृन्दा तुल्सी हुई जो उनके मस्तकपर चढ़ती है। इसके अनुसार शिक्षा यह है कि स्तिक साथ छल करनेवालकी दशा ऐसी होती है, उसे जड़-पत्थर बनना पड़ता है। वा, जब भगवानको पाषाण बनना पड़ा तब साधारण मनुष्यको न जाने क्या होना पड़े!)। (घ) छल और कपटका परिणाम बहुत बुरा होता है। (ङ) सजन वही हैं जो अपनी हानि करके भी दूसरोंको लाभ पहुँचाते हैं। (श्रीरामहर्षलालजी)।

एक जनम कर कारन एहा। जेहि लिंग राम धरी नर देहा।। ३।। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनु मुनि बरनी कविन्ह घनेरी।। ४।।

अर्थ—एक जन्मका कारण यह है कि जिसके लिये श्रीरामजीने मनुष्य-शरीर धारण किया ॥ ३॥ (याशवल्क्यजी

कहते हैं ) हे मुनि ! सुनी । प्रभुके प्रत्येक अवतारकी अनेकों कथाएँ कवियोंने वर्णन की ६ ॥ ४ ॥

टिप्पणी—9 'एक जनम'''राम धरी'''' इति । जय-विजय भक्त थे । जत्र उनके उद्घारके छिये जन्म छिपा तव शिवजीने श्रीरामजीको 'भगत अनुरागी' विशेषण दिया, यथा 'धरेड सरीर भगत अनुरागी । 'जलंधर भक्त न था, इधीसे यहाँ 'भक्तानुरागी' नहीं कहते, इतना ही भर कह दिया कि श्रीरामजीने नर-देह धारण की । इस कल्पकी कथा यहाँ समाप्त की ।

२ (क) 'प्रति अवतार'''' इति । यथा 'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चिरत नाना विधि करहीं । १ । १४० । २ ।' (ख) 'सुनु मुनि' से यह वाक्य याज्ञवल्क्यजीका भरद्वाज प्रति जनाया । (ग) 'यरनी कियन्ह घनेरी' अर्थात् एक-एक कल्पकी कथा अनक मुनियोंने वर्णन की है, इसीसे कथाएँ बहुत-सी हो गयीं । (घ) क्लि 'असुर मारि थापहि सुरन्ह'''' यह दोहा इस कल्पमें भी चरितार्थ हुआ है । यथा—'तहाँ जलंभर रावन मण्ड । रन हित राम परम पापहि सुरन्ह'''' यह असुरोंका मारना हुआ । 'एक कल्प सुर देखि दुखारे । समर जलंभर सन सन हारे ॥''' इत्यादिमें पद देख असुरोंका कही । 'प्रभु सुर कारज कीन्ह' अर्थात् असुर-वधसे श्रुतिसेतुकी रक्षा हुई । और, 'प्रति अयतार कथा प्रभु सुरोंकी रक्षा कही । 'प्रभु सुर कारज कीन्ह' अर्थात् असुर-वधसे श्रुतिसेतुकी रक्षा हुई । और, 'प्रति अयतार कथा प्रभु सुरोंकी रक्षा कही । 'प्रभु सुर कारज कीन्ह' अर्थात् असुर-वधसे श्रुतिसेतुकी रक्षा हुई । और, 'प्रति अयतार कथा प्रभु सुरोंकी रक्षा कही । 'प्रभु सुर कारज कीन्ह' अर्थात् असुर-वधसे श्रुतिसेतुकी रक्षा हुई । और, 'प्रति अयतार कथा प्रभु सुरोंकी रक्षा कही । 'प्रभु सुर कारज कीन्ह' अर्थात् असुर-वधसे श्रुतिसेतुकी रक्षा हुई । और, 'प्रकि करूप एहि विधि अयतारा।

नोट—यहाँतक तीनों बार 'एक' 'एक' कहा—यथा—'एक बार तिन्हके हित लागी', 'एक कलप एहि विधि अवतारा। १२३ । ४ ।', 'एक जनम कर कारन एहा। १२४ । ३ ।', 'एक कलप सुर देखि दुखारें। १२३ । ५ ।' इत्यादि। क्योंकि यदि ऐसा कहते कि एकमें यह कारण था, दूसरेमें यह, तीसरेमें यह, तो सम्भव है कि यह समझाजाता किये अवतार इसी कमसे एकके पीछे एक होते गये हैं। यहाँ केवल हेतु बताया है न कि कम। पूर्व कह आये हैं कि 'रामजनम कर हेनु अनेका'

इनमेंसे दो-एक कहता हूँ। इसी कथनानुसार तीन कल्पोंकी कथा कहीं, कौन किस कल्पकी है, वा, कौन पहले हैं कौन पीले, इससे यहाँ प्रयोजन नहीं रखा। पुनः एक, दो, तीन गिनती न देकर अगणित स्चित किया। इसीसे अन्तमें 'सुन सुनि दरनी कविन्ह धनेरी' कहा (मा० पी० प्र० सं०)।

'वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णुको वृन्दाका शाप होनेसे रामावतार' यह प्रकरण समाप्त हुआ । 'क्षीरशायी श्रीमन्नारायणको शाप होनेसे श्रीरामावतार'

(तदन्तर्गत)

## नारद-मोइ-प्रसंग

नारद श्राप दीन्ह एक वारा। कलप एक तेहि लगि अवतारा।। ५॥ गिरिजा चिकत भई सुनि वानी। नारद विष्नु भगत पुनि \* ज्ञानी।। ६॥

अर्थ—एक बार नारदजीने शाप दिया। एक कल्पमें इस कारणसे अवतार हुआ ॥ ५॥ ये वचन सुनकर पार्वतीजी चिकत हुई कि नारदजी तो भगवान् विष्णुके भक्त और फिर शानी हैं ॥ ६॥

टिप्पणी—9 'नारद श्राप दीन्ह एक बारा'''' इति । (क) भाव कि एक कल्पमें जलंधरकी स्त्रीने शाप दिया ओर एक कल्पमें देविष नारदने शाप दिया। टिक्क कल्पोंकी गिनती नहीं की, कहीं 'एक' कहा, कहीं 'अपर' कहा। यथा—'एक कल्प एहि विधि अवतारा। चिरत पिनत्र किए संसारा॥ १२३ । ४ ।', 'नारद श्राप दीन्ह एक बारा। कल्प एक तेहि लिग अवतारा॥' (यहाँ), 'अपर हेतु सुनु सेल कुमारी। कहीं विचित्र कथा विस्तारी ॥१४९ । ९ ।', 'मरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु। १५२ ।' श्रीरामजन्मके हेतु अनेक हैं, इसीसे यह कहते नहीं बनता कि यह प्रथम कल्प है, यह दूसरा कल्प है, यह तीसरा है; अतएव इतना मात्र कहा कि एक कल्पमें यह अवतार हुआ।, (ख) 'तेहि लिग' अर्थात् नारदशापके निमित्त।

[ वृन्दाने जो शाप दिया वह नारदशापके समान ही है। भेद इतना है कि ( वृन्दाने ) सपराज शेषको भी शाप दिया है। यथा—'त्वं चापि मार्यो दुःखातों वने किप सहायवान्। भ्रम सपेश्वरेणाय यत्ते शिष्यत्वमागतः॥ प० पु० उ० खं० १०५। १०।' प० पु० उ० खं० १० ३ से १७ तक जलंधरकी कथा बहुत विस्तारसे हैं और अध्याय ९११०६ तक 'जलंधर' नाम है। कथा एक ही है। कल्पभेदसे कुछ अन्य बातों में भी भेद है। इसमें एक महत्त्वकी बात यह है कि जलंधरने भवानीका पातिव्रत्य भ्रष्ट करनेका जब प्रयत्न किया। तभी भगवान् क्षीराव्धिनिवासी नारायणने कपटसे सपेश्वर शेपको अपना शिष्य बनाकर वृन्दासे छल किया। अपने भक्तके पातिव्रत्यका रक्षण करनेके लिये ही भगवान्को छल करना पढ़ा।]

टिप्पणी—र 'गिरिजा चिकत महं" इति । (क) ( सनकादिक ऋषि भो तो ज्ञानी थे, उनके जय-विजयको ज्ञार. देनेपर आक्षर्य क्यों न हुआ ? इस शक्कां समाधान यह है कि) जय-विजयकी कथा प्रसिद्ध है—'जय अरु विजय जान सब कोऊ' इससे उसमें आश्चर्य नहीं हुआ । [दूसरे, वहाँ सनकादिक मुनियोंका नाम न देकर 'विप्र स्नाप तें दूनों भाई । तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ १२२ । ५ ।', ऐसा कहा था । केवल 'विप्रशाप' कहा था और विप्र तो शाप दिया ही करते हैं । अतएव आश्चर्य न हुआ था और यहाँ देविष नारदका नाम लिया है, अतः आश्चर्य हुआ । तीसरे, चिकत होनेका कारण यह भी हो सकता है कि नारदजी आपके गुरु हैं, यथा—'गुर के बचन प्रतीति न जेही । ८० । ८।' गुरुकी निन्दा न सही गयी । उनमें दोष बताने-पर चिकत हुई । इसिलये प्रश्न करती हैं । चौथे, ऐसा भी कहा जाता है कि जय विजयके शापकी कथा पहलेसे जानती थीं और नारद-शापका प्रसङ्ग न जानती थीं, इसीसे पहले आश्चर्य न हुआ, अबकी हुआ । (मा० पी० प्र० सं०)] यहाँ वड़ा आश्चर्य माना । आश्चर्यका कारण अगले चरणोंमें वे स्वयं प्रकट करती हैं—'मुनि मन मोह आचरज मारो ।' (ख) 'नारद विष्तु मगत पुनि झानी' का भाव कि विष्णुभक्त हैं, मक्त होकर अपने स्वामीको शाप कैसे दिया ? 'पुनि झानी'—शानी हैं तब उनको कोष कैसा ? कोष तो द्वैतबुद्धिसे होता है, शानीको तो कोष होता नहीं। यथा—'कोष कि हैत बुद्धि विनु हैंत कि विनु अज्ञान । ७ । ९९९ ।' मक्त और ज्ञानी दोनोंमें मोह होना सम्भव नहीं,

<sup>😂</sup> मुनि—१७०४ । पुनि—१६६१, १७२१, १७६२ । पुनि जानी—को० रा० ।

यथा—'मोह दिर्दि निकट निहं आवा। ७। १२०।' 'भए ज्ञान वरु सिटै न मोहू। २। १६९।' [ भक्त अपने स्वामीको शाप दे, यह असम्भव है, अनुचित है। ज्ञानीको राग-द्वेष नहीं होता तब वह शाप क्यों देगा १ (पं०)]

नोट—१ नंगे परमहंसजी लिखते हैं कि 'इस चौपाईमें किसीका नाम नहीं है कि नारदने किसको शाप दिया। परन्तु कथामें नारदने दो व्यक्तियोंको शाप दिया है, प्रथम हरगणोंको पीछे विष्णुभगवान्को। जब दोनोंमेंते किसीका नाम नहीं है तब जिसको प्रथम शाप नारदने दिया है उसीके नामसे अर्थ होगा, यह नीति है। हरगणोंके कल्पमें विष्णुभगवान्को शापवश अवतार छेना अर्थ करना कैसी भारी भूल है क्योंकि एक शापसे दो बार भगवान्को दुःख उठाना सिद्ध हो जायगा। '

हमारी समझमें पूर्व और पश्चात्के वाक्योंद्वारा हम पता लगा सकते हैं कि शिवजीका इशारा किसकी ओर है। पूर्व प्रसङ्घमें अभी कहे आ रहे हैं कि 'छल किर टारेड तासु व्रत प्रभु सुरकारज कीन्ह। जब तेहि जानेड मरम सय व्राप कोप किर दीन्ह।। १२३॥ तासु श्राप हिर दीन्ह प्रमाना। "एक जनम कर कारन एहा।। उसके बाद ही यह कहते हैं कि 'नारद श्राप दीन्ह एक वारा'।—इस उद्धरणसे स्पष्ट भाव यही निकलता है कि एकमें जलंधरकी स्त्रीने शाप मगवान्को दिया या जिससे श्रीरामजीको नरदेह घरना पड़ा था और एक कल्पमें नारदने भगवान्को शाप दिया या जिससे श्रीरामजीको अवतार लेना पड़ा। पार्वतीजीने भी यही समझा है, इसीसे वे तुरत कहती हैं—'कारन कवन श्राप सुनि दीन्हा। का अपराध रमापित कीन्हा॥' यदि इनकी समझमें भूल होती तो तुरत शिवजी कह देते।

स्मरण रहे कि यहाँसे लेकर 'एक कलप एहि हेतु प्रभु कीन्ह मनुज अवतार। १२९।' तक एक ही प्रसङ्ग है—
'यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी' का उत्तर १३९ पर समाप्त हुआ है। दो पृथक् कल्पोंकी कथाएँ यदि इसमें होती तो दो बार
'एक कलप एहि हेतु...' यह इनके पर्यायशब्द कहे गये होते—एक बार विण्णुको शाप होनेके साथ ही कहना था, जैसे
जलंधरवाले प्रसङ्गमें कहा गया और एक बार हरगणोंके शाप वा शापानुग्रहके बाद कहना था कि 'एहि लिंगराम घरी....'
या इसके समानार्थी शब्द जैसे कि जय-विजयके प्रसङ्गको कहकर कहा था, यथा—'एक बार तिन्हके हित लागी। घरेड
सरीर मगत अनुरागी ॥' पर यहाँ ऐसा नहीं कहा गया, वरंच हरगण और भगवान् दोनोंको शाप देनेके, एवं भगवान्के
शाप स्वीकार करनेपर हरगणोंके शापानुग्रहके पश्चात् शिवजी कहते हैं कि 'एक कलप एहि हंतु प्रभु...'। भगवान्के शाप
स्वीकार करनेपर ही हरगणोंका शापानुग्रह होकर प्रसंग समाप्त होता है, क्योंकि अब अवतारका पूरा टाट ठट गया, सब
सामग्री एकत्र हो गयी—रावण, कुम्भकर्ण, रामावतार, सीताहरण, सबका मसाला मिल गया। यह कथा यहीं समाप्त हो
गयी; आगेसे इसका सम्बन्ध नहीं। इसके आगे 'अपर हेतु' से दूसरी कथाका प्रारम्भ होता है। अतएव यह निर्विवाद
सिद्ध है कि भगवान्को जो नारदका शाप हुआ उसीसे हरगणोंका उद्धार हुआ है। एक कल्पका शाप दूसरे कल्पके
रावणादिके लिये होना एक अनोखी और अविश्वसनीय बात होगी।

यह इस दासका अपना और बहुतसे साहित्यशोंका मत है और पाठकोंको जो ठीक जान पढ़े वही उनके लिये ठीक हैं। अब दूसरी बात जो यह कही गयी है कि 'एक शापसे दो बार भगवान्को दुःख उठाना सिद्ध हो जायगा', उसके विषयमें यह कहना अयोग्य न होगा कि—(१) एक तो यह बात ठीक नहीं जँचती कि एक कल्पकी बात दूसरे, कलमें जाय। प्रत्येक कल्पमें एक रावण होता है और उसके वधके लिये श्रीरामजीका अवतार होता है, यथा—'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चरित नाना बिधि करहीं॥' यदि यह मानें कि हरगण-रावणके लिये नारदशापसे भगवान्का अवतार नहीं हुआ, तब यह स्पष्ट है कि एक ही कल्पमें दो बार रावण हुए और दो बार भगवान्का अवतार हुआ, नहीं तो यह मानना पड़ेगा कि एक कल्पमें शाप हुआ दूसरे कल्पके लिये, जो ठीक नहीं।—'हरि प्रेरित जेहि कल्प जोह जातुधानपित होइ। '''१७८।' से स्पष्ट है कि कल्पमें एक ही रावण होता है।

(२) भगवान्को एक शापसे दो बार क्या अनेक बार दुःख उठाना पड़ता है। भक्तके िय व क्या नहीं करते ? अम्बरीष महाराजके िये 'जनमेंड दस बार'। जय-विजयके िये चार बार अवतरे। इत्यादि।

(३) एक ही कल्पमें अवतारके अनेकों कारण उपस्थित हो सकते हैं और होते ही हैं। कोई बहुनी नहीं कि एक ही हो— 'राम जनम के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तें एका', 'हिर अवतार हेतु जोहि होई। इदिनित्धं किह जाह न सोई'। हरगणवाले कल्पमें भी कई हेतु उपस्थित हो गये—नारदमोहनिवारण, हरगणोद्धार, भगवान्को शाप इत्यादि। यह भी स्मरण रहे कि यहाँ जो 'विण्णु' 'रमापित' 'हिर' शब्द आये हैं वे सब एक उन्हीं क्षीरशायी भगवान्के िं लिये आये हैं जिनका नारदमोहप्रसंगसे तअल्लुक (सम्बन्ध) है, यथा—'नारद विष्नु भगत पुनि ज्ञानी' कहकर कहा है 'का अपराध रमापित कीन्हा', 'यह रखवार रमापित जास्', 'जिसि यह कथा सुनायहु मोही ॥ तिमि जिन हरिहिं सुनावहु कवहूँ', 'छीरसिंधु गवने सुनिनाथा', 'हिर सन माँगों सुंदरताई', 'दुलहिन ले गे लिच्छ-निवासा', 'सपिद चले कमलापित पार्ही ॥ देहउँ आप कि मरिहर्ज जाई।', 'धरिहिहं बिष्नु मनुज तनु तहिआ॥ समर मरन हरिहाथ तुम्हारा।'

श्रीपरमहंसजी लिखते हैं कि नारदशापसे अवतार लेनेका 'अनुमान करना गलत है क्योंकि दूसरे कल्पमें भगवान् स्वयं कह रहे हैं कि 'नारद बचन सत्य सब करिहों'। दूसरा प्रमाण स्वयं नारदजीका वचन है कि 'मोर शाप करि अंगीकारा। सहत राम नाना दुख मारा॥'

इसके सम्बन्धमें उसी प्रसंगमें लिखा गया है। यहाँ केवल पाठकोंसे यह कहना है कि 'कौन रामावतार ऐसा है विसमें नारद-वचन सत्य न किया गया हो ?' सभीमें तो नरतन धारण करना पड़ा, सभीमें तो सीताहरण और विलाप हुआ और सभीमें वानरोंने सहायता की। ये ही तीन शाप तो थे ? उपर्युक्त वचन प्रत्येक कल्पमें सत्य होते ही हैं तब तो आकाशवाणी यथार्थ ही है। उसमें शङ्का उठती ही नहीं।

# कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा।। ७॥ यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी।। ८॥

अर्थ-मुनि (देवर्षि नारद) ने किस कारण शाप दिया ? लक्ष्मीपित भगवान्ने क्या अपराध किया ? ॥ ७ ॥ हे त्रिपुरारि ! यह प्रसंग मुझसे किहेंथे । मुनिके मनमें मोह होना बड़े आश्चर्यकी बात है ॥ ८ ॥

टिप्पणी—9 'कारन कवन"" इति । (क) भाव कि मुनि मननशील होते हैं (शान्त होते हैं), उनका शाप देना असम्भव-सा है (क्योंकि शाप तो कोधसे होता है और कोध इष्टहानिरूपी अपराधसे होता है)। भगवान् भक्तवत्सल हैं, वे किमीका अपराध नहीं करते । करेंगे क्यों ? वे तो श्रीपित हैं, उनको तो किसी बातकी कमी नहीं जो वे किसीका अपराध करते । अपने यहाँ कमी होनेसे ही दूसरेका अपराध होता है अतः यह बात भी असम्भव है। क्या कमी थी जिससे उन्होंने अपराध किया ? [पंजाबीजी भी लिखते हैं कि 'रमापित' कहनेका भाव यह है कि सब उपाधियाँ लक्ष्मीसे होती हैं सो वह तो उनकी दासी है। तब भला उनको उपाधि कौन कर सकता है। पुनः शान्तको क्रोध नहीं होता, अतः मुनिको कोध क्यों होने लगा। (वै०)]

२ 'यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी ।''' इति । (क) श्रीशिवजीने यहाँतक दो कल्गोंकी कथा संक्षेपसे कही थी और यह प्रसङ्ग एक ही चौपाई अर्थात् दो ही चरणोंमें इतना ही मात्र कहकर कि 'नारद श्राप दीन्ह एक बारा । करूप एक वेहि लगि अवतारा ॥' समाप्त कर दिया या । इसीसे श्रीपार्वतीजी कहती हैं कि यह प्रसङ्ग मुझसे विस्तारपूर्वक किहिये । अर्थात् शापका सम्पूर्ण प्रसंग वर्णन कीजिये, 'किस कारणसे शाप दिया ? क्या अपराध भगवान् रमापितने किया या जो मुनिने शाप दिया ? मुनिके मनमें मोह कैसे उत्पन्न हो गया ?' इत्यादि सब प्रसंग किहिये; क्योंकि मुझे बहुत ही आश्चर्य और उत्कण्टा है । (ख) 'पुरारी' का भाव कि आप त्रिपुर ऐसे भारी दैत्यके नाशक हैं, मेरा संदेह भी उसीके समान वड़ा भारी है, इसे भी निवृत्त कीजिये । (ग-) 'मुनि मन मोह'—[ भाव कि मोहके विना अज्ञान नहीं और अज्ञान िमा इएको शाप नहीं दे सकते । (वै॰)] 'आचरज मारी' का भाव कि विष्णुभक्त और उसपर भी जो ज्ञानी भक्त हो, उसको ही मोह नहीं होता; यथा— 'सुनहु भगतिमनि के प्रभुताई ॥ राममगित चिंतामिन सुंदर । वसह गरह जाके उर अंतर ॥ परम प्रकास रूप दिन राती । मोह दिख निकट नहिं आवा । ७ । १२० ।', 'सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें । ज्ञान विराग हृदय निंह जाकें । १ । १२९ ।' (अर्थात् जिसके ज्ञान-वैराग्य नहीं होते उसीके मनमें मोह होता है, ज्ञानी एवं विरक्तोंको मोह नहीं होता ।)

दोहा—बोले बिहँसि महेस तब ज्ञानी मृद न कोइ। जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ॥

## सोरठा—कहीं राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। अब मंजन रघुनाथ भजु तुलसी तिज मान मद ॥१२४॥

अर्थ—तब महादेवजी हँसकर बोले कि न कोई ज्ञानी है, न मूढ़। श्रीरघुनाथजी जब जिसको जैसा कर देते हैं तब वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) हे भरद्वाजजी! में श्रीरामजीके गुणोंकी कथा कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। तुलसीदासजी कहते हैं (रे मन!) मद और मानको छोड़कर भवके नाज्ञक श्रीरघुनाथजीका भजन कर।। १२४॥

टिप्पणी-9 'बोळे बिहँसि'''' इति । (क) पार्वतीजीने नारदको ज्ञानी कहा, ज्ञान और ज्ञानीपर उनकी इतनी आस्या देख शिवजी हॅंसे । [ पुनः, भाव कि अभी तो तुमने शापकी ही बात सुनी है, उनके साथ तो वहे-वहे कौतुक हुए हैं, जो हम आगे कहेंगे, तब तो तुम और भी चिकत होगी। अथवा, इस समय तुम अपने उपदेशकी बात सुनकर चिकत हुई हो और अपनी बात भूल गयीं कि तुमको कैसा भारी मोह हुआ या, तुम भी तो ज्ञानवान् रही हो पर मोह-पिशाचने तुम्हें ऐसा प्रसा कि इस जन्ममें भी साथ लगा रहा। (पं॰)। अथवा, मायाका प्रावल्य विचारकर हँसे कि तुम तो नारदकी कहती हो, नारदके बाप ब्रह्मा और मैं भी तो मोहके वश हो अनेक नाच नाच चुके हैं। भगवान्की इच्छा प्रवल है-- 'हरि इच्छा मावी बलवाना'। ( ख ) 'ज्ञानी मूढ न कोइ' इति । भाव कि ज्ञानी अथवा मूढ कोई नहीं है। शान और मोह दोनोंके प्रेरक वे ही हैं। यह सब श्रीरघुनाथजीका खेल है; जब जिसको जैसा चाहें बना दें। यया-- 'मसकिह करइ विरंचि प्रभु अजिह मसक ते हीन । अस बिचारि तिज संसय रामिह मजिह प्रबीन ॥ ७।१२२।', 'बंध मोच्छ प्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव । ३ । ९५ ।' उदाहरणार्थं ध्रुवजीको लीजिये । ये बिलकुल ( निरे ) अबीध बालक थे। श्रीहरिने अपने वेदमय शङ्खसे उनके कपोलको छूकर उनको तत्काल ही दिन्य वाणीकी प्राप्ति कर दी तथा सब विद्याओंका ज्ञाता बना दिया—""ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले ॥ ( भा०४।९।४।)। 🖅 जीव-को ज्ञानकी सीमा बना देनेपर जब उसे अपने ज्ञानका अभिमान हो जाता है तब भक्तवत्सल प्रभु तुरंत ही उस अभि-मानको तोइनेका उपाय रच देते हैं, जिससे वह सुघर जाय, शुद्ध हो जाय, फिर भलावेमें न पड़े। यथा—'सुनहु राम कर सहज सुमाऊ । जन अभिमान न राखिंह काऊ ।। संस्तमूल सूक प्रद नाना । सकल सौकदायक अभिमाना ॥ ताते करिं क्रिपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥ जिमि सिसु तन बन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥ ७ । ७४ ।' यही 'गुणगाधा' है जो शिवजी पार्वतीजीसे और याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे कह रहे हैं । इसीको गोस्वामीजी उपदेश मानकर अपने व्याजसे सबको उपदेश कर रहे हैं। (मा० पी० प्र० सं०)] (ग) 'जेहि जस रघुपति करिह जब "" अर्थात् उनकी इच्छासे ज्ञानी मूट् हो जाता है और मूट् ज्ञानी हो जाता है। (घ) 'सो तस तेहि छन होह' का भाव कि ( यों तो ) ज्ञानीका मूढ़ और मूढ़का ज्ञानी हो जाना जल्दी नहीं होता ( यह परिवर्तन होनेमें समय लगता है ) परन्तु रघुनायजीके करनेसे तत्काल हो जाता है, जिसे वे जिस क्षणमें चाहें शानीसे मूर्ख और मूर्खसे शानी बना दे सकते हैं। ज्ञानी नारदको क्षणभरमें मूढ़ बना दिया, यथा—'साया बिवस भए सुनि मूढ़ा।' और फिर क्षिणभरमें ही पुनः ज्ञानी बना दिया; यथा-'जब हरि माया दूरि निवारी। नहिं तहें रमा न राजकुमारी॥ १३८। १।'

बैजनाथजी—'ज्ञानी मूढ़ न कोह' अर्थात् चराचर जीव जह-चेतन मिले हुए हैं इसीसे कोई न तो शुद्ध ज्ञानी है और न कोई शुद्ध मूढ़ ही है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान तो ईश्वरहीमें है, और मूढ़ता मायामें है और ईश्वरांश जीव मायाके वश्व है, इससे न ज्ञानी ही है न मूढ़। यथा—'ज्ञान अखंड एक सीतावर। माया बस्य जीव सचराचर ॥' रघुपतिका भाव कि भगवान् रघु (=जीव) के पति (स्वामी) हैं अतः जीवका धर्म है कि प्रमुक्ते सम्मुख रहे जिसमें प्रमु मायाको रोफे रहें जिससे वह (जीव) सज्ञान बना रहे। जब जीव अपना धर्म छोड़ श्रीरामिवमुख होता है तब प्रमुक्ती कृपा रक जाती है और भीव मूद हो जाता है।

<sup>&</sup>amp; विनायकी टीकाकार एक अर्थ यह लिखते हैं कि—'ज्ञानी पुरुष बहुधा मूर्खता नहीं करते (परंतु उनके मुपार आदिके निमित्त ) ईश्वर जब जिसको जैसा चाहें उसे चैसा बना सकते हैं। भाव यह कि वे यदि चाहें तो प्रानीते मूर्खताका और मूर्खी ज्ञानीका काम करा सकते हैं।'

मा॰ पी॰ बा॰ खें २. १९-

श्रीगोद्दारजी—इस प्रसंगपर यह शङ्का उठायी जाती है कि 'जब श्रीरघुनाथजीके बनाये ही प्राणी शानी या मूद् बनता है, तब प्रयत्नपूर्वक साधन करनेकी क्या आवश्यकता है ? वह तो व्यर्थ ही हो जाते हैं ।' इसपर कुछ विचार किया जाता है। यह सिद्धान्त है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि एकमात्र श्रीभगवान् ही सर्वेश्वर एवं सर्वशक्तिमान् हैं। उनकी इच्छाके विना, उनक सहारेके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तब बिना उनकी इच्छाके ज्ञानी-मूद तो बन ही कैसे सकता है। वे ही चेतनको जड़ और जड़को चेतन बनानेवाले हैं। इसलिये संसारके सब योगक्षेमोंको उन्हींपर छोड़कर केवल भजन-ही-भजन करना चाहिये। एकमात्र उन्हींकी कृपा एवं सिन्नधिका अनुभव करते हुए निरन्तर उन्हींमें स्थित रहना चाहिये।

यह तो हुई सिद्धान्तकी बात, अब व्यवहारकी बात िखी जाती है। भगवान् जो किसीको ज्ञानी या मूढ़, जह अथवा चेतन बनाते हैं सो क्या केवल अपनी स्वतन्त्र इच्छासे ही बनाते हैं अथवा कुछ और कारण होता है ? क्या उनकी इच्छा विषम होती है ? क्या उनकी कृपा सबपर समान नहीं है ? परन्तु यह कैसे सम्भव है ? वे सबपर समान कृपा रखते हैं, सबका हित चाहते हैं और वैसी ही प्रार्थना पूर्ण करते हैं जिससे परिणाममें उसका कल्याण हो। जीवोंके शुमाशुभ कर्म और अधिकारके अनुसार ही उनकी विधि-व्यवस्था होती है। कहा है—'सुभ अरु असुम करम अनुहारी।

ईस देइ फलुं हृद्यँ विचारी ॥

जिन्हें अपने कर्तृत्वका अभिमान है, उन्हें कर्मके बन्धनमें रहना ही पड़ेगा। परन्तु जिन्होंने कर्मबन्धनका परित्याग करके भगवान्की शरण ली है उनका भार तो भक्तवरसल भगवान्पर है ही। उनकी अभयवाणी है—'योगक्षेमं वहाम्यहम' नारदके जीवनमें भी भगवान्की शरणागित है। जब-जब उनके मनमें शरणागितके विपरीत कोई भाव आया तब-तब भगवान्ने उसे दूर किया। मूलमें ही यह कथा आयी है कि कामगर विजय प्राप्त करने के परचात् कोच न आने के कारण नारदके मनमें कुछ अभिमान आ गया था, जो कि शरणागितिका विरोधी है। भगवान्ने देखा कि 'उर अंकुरंड गर्ब तह मारी।' अब भगवान् क्या करेंगे! उन्होंने निश्चय कर लिया। 'बेगि सो में डारिहों उखारी। पन हमार सेवक हितकारी॥' "फिर जो उनकी दशा हुई वह मूलप्रन्थमें ही वर्णित है। शंकरजीके मनमें वे सभी बातें आ रही थीं और उन्होंने हँसते हुए कह दिया कि शाप देनेमें ऋषिका कोई दोष नहीं था, भगवान्की इच्छा ही वैसी थी। वास्तवमें भगवान्को अवतार लेकर लीला करनी थी, उसके,साथ यदि एक सेवकके मूढ़तासे कहे हुए वचन भी सफल हो जाय तो मनोरञ्जनकी एक और सामग्री बन जाय।

भगवान् ही सब कुछ करते-कराते हैं, यह केवल वाणीसे कहकर जो लोग अपने पापींका समर्थन करते हैं, वे नारकीय जीव हैं। उन्हें अभी बहुत दिनोंतक संसारमें भटकना अवशेष हैं। क्योंकि भगवान्की इच्छासे कोई अच्छा कर्म बन जाता है उस तो व अपना किया हुआ कहते हैं और बुरे कमोंको भगवान्पर थोप देते हैं। उन्हें ध्यान रखना चाहिये कि तत्वज्ञानी ऊँचे भक्तोंक जो सिद्धान्त हैं उनको पापी हृदय समझ ही नहीं सकता। पहले वे प्रयत्न करके 'गुन हुम्हार समुमह निज दोषा' के अनुसार आचरण करेंगे तब उनका हृदय शुद्ध होगा और वे उस बातको समझ सकेंगे। ऊँचे आधेकारियों के लिये जो बात कही गयी उसे अपने पापी जीवनमं घटाकर पापको प्रश्रय देना सर्वथा पतन-का कारण है। यदि अपने जीवनको सुधारना है तो पापकमोंसे बचकर पूरी शक्तिसे भगवान्के भजन-साधनमं और कर्त्वव्यक्तममें लग जाना चाहिये। (कल्याण १३-३)।

प॰ प॰ प॰—इस दोहेमें 'ज्ञाना मूद न कोई' इत्यादि जो सिद्धान्त कहा है वह साधारण विषयी जीवोंके लिये नहीं हैं। सतीजी, पार्वतीजी, नारदजी, गरुड़जी, लोमशजी इत्यादि महान् भगवद्भक्तोंक लिये ही यह वचन हैं। अन्य पामर जीव तो 'मायायस परिछित्त जड़' हैं ही। वे अविद्यामें पड़े हैं। अतः यह ध्यानमें रखना चाहिये कि अन्य जीव तो अपने कर्मानुसार ज्ञानी या मूद हैं। कोई यह (न) मान ले कि भगवान्ने मुझको मूद बनाया। ज्ञानी या भक्त भी यह न मान ले कि हम अब मुक्त हो गये, हमको कुछ डर नहीं हैं।—'दुहुँ कहँ काम कोध रिपु आहां। ३।४३।९।' 'जे राखे रघुवार ते उबरे तेहि काल महँ', जबतक भगवान्की कृपा बरसती है तभीतक कोई ज्ञानी या भक्त रह सकता है। पर जब किसी ज्ञानी या ज्ञानी भक्तरे कोई अनुचित कार्य, दोष या पाप इत्यादि होता है, तब उनको दोष देना उचित नहीं है। सती-मोह-प्रसंगमें यही उपदेश दिया है।

नोट-१ ज्ञानी और मूद उपमानोंका एक ही धर्म टहराना कि जब जिसको रघुपति जैसा कर दें वह बेसा हो जाता है 'द्वितीय तुल्ययोगिता अलंकार' है। (वीर)। २ 'भरद्वाज सादर सुनहु' इति । (क) इस ग्रन्थमें जहाँ भक्ति और ज्ञानकाण्डका मेल होता है वहाँ भीशिव-पार्वतीका और जहाँ भक्ति और कर्मका मेल होता है, वहाँ भुशुण्डि-गरुइ-संवादका प्रसंग लगाया गया है। यहाँ समंदी प्रधानता दिखानी है। अतएव याज्ञवल्क्य-भरद्वाजका प्रसंग लगाया गया। (प्रोफे॰ दीनजी)। (ख) भरद्वाज गुनिको सावधान करनेका एक कारण यह कहा जाता है कि 'नारदजीके शिष्य वाल्मीकिजी हैं और वाल्मीकिजीके भरद्वाज। तात्पर्य कि याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि तुम्हारे दादा गुरुकी कथा कहता हूँ, उन्हें भी मोह हुआ था, सो सावधान होकर सुनो।'

टिप्पणी—२ 'कहाँ राम गुन गाथ''' इति । इक्ट याज्ञवल्वयजी भरद्वाज मुनिसे कहते हैं कि 'राम गुण गाया' सुनो और 'श्रीरामजीको भजो'—यह उपदेश दे रहे हैं। इस उपदेशमें गोस्वामीजी स्वयं भी सम्मिटिन हो जाते हैं— 'मज तुलसी तिज मान मद।' अर्थात् यह उपदेश वे अपने ऊपर अपने लिये भी मान लेते हैं (मानो) याज्ञवल्क्यजी यह उपदेश उन्हें भी कर रहे हैं कि 'हे तुलसी! मान-मद छो इकर श्रीरघुनाथजीका भजन कर जिसमें तेरा भी भव मंजन हो, भव छूटे, क्योंकि श्रीरघुनाथजी भवभंजन हैं।'

र 'मज तुलसी तिज मान मद' इति । कि मोह, मान और मद—ये सब भजनके वाधक हैं। मान-मदमें भजन नहीं बनता, इसीसे इनको त्यागकर भजन करनेको कहते हैं। यथा—'कृषी निरावहिं चतुर किसाना। जिमि दुध तजहिं मोह मद माना। ४। ९५।' तात्पर्य यह कि मोह-मद-मान नारद-ऐसे महात्माओंको भी दूषित कर देते हैं ( जैसा आगे कथामें दिखायेंगे ); अतएव इनसे सदा डरते तथा दूर रहना चाहिये।

वि॰ त्रि॰—गोसाईजी अपने मनको सावधान करते हैं कि तू मान-मद छोड़कर भजन कर। भाव कि भजन करनेमें भी तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, उसकी छुपासे ही तुम भजन करते हो, अतः भजनका श्रेय तुम्हें कुछ नहीं, इसिछिये मान-मद छोड़नेको कहते हैं।

### हिमगिरि गुहा एक अति पावनि । बह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ १ ॥ आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन अति भावा ॥ २ ॥

शब्दार्थ — गुहा=गुफा । वह अँधेरा गङ्टा जो पर्वतके नीचे बहुत दूरतक चलागया हो । कन्द्रा । यथा—'कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा । मागि पैठ गिरि गुहा गँभीरा । १५७ । ७ ।' देवरिषि ( देवर्षि )=नारद्मुनि ।

अर्थ—हिमालयपर्वतमें एक अत्यन्त पवित्र गुफा है जिसके समीप सुन्दर गङ्गाजी वह रही हैं ॥ ९ ॥ परम पवित्र सुन्दर आश्रम देखकर देवर्षि नारदजीके मनको वह अत्यन्त भाया ॥ २ ॥

इर्ड कथा बहुत मिलती-जुलती है। अतः मिलानके रलोक नरावर यहाँसे हम देते जा रहे हैं। यथा—'हिमरीलगुहा काचिदेका परमशोमना। यत्समीपे सुरनदी सदा वहित वेगतः॥ २॥ तन्नाश्रमो महादिव्यो नानाशोमासमन्वितः। तपोऽधे स ययौ नारदो दिव्यदर्शनः॥ ३॥ मानसके 'अति पावनि', 'सुहावनि', 'परम पुनीत सुहावा' के स्थानपर उसमें समशः 'परम शोमना', 'वेगतः' और 'महा दिव्यो नानाशोमासमन्वितः' हैं।

टिप्पणी — 9 'हिमगिरि गुहा'''' इति । (क) 'अति पावनि' का कारण आगे कहते हैं कि 'यह समीप सुरसरी सुहावनि'। (ख) 'अति पावनि' का भाव कि हिमाचलकी सभी गुफाएँ स्वयं पवित्र हैं, उसपर भी यहाँ परम मुहावनी गङ्गाजी समीप वह रही हैं। इनके सम्बन्धसे वह 'अति पावनी' हो गयी है। ('सुहावनी' से जनाया कि धारा खुद वेगसे वह रही हैं)।

२ 'आश्रम परम पुनीत सुहावा।'''' इति। (क) कि सुहावन पावन स्थानमें संत भनन करते ही हैं। यथासरहाज आश्रम अति पावन। परम रम्य सुनिबर मन मावन। १।४४।', 'सुचि सुंदर आश्रम निरित हरते राजिवनेत।
२।१२४।', 'पहुँचे दूत रामपुर पावन। हरते नगर विलोकि सुहावन। १।२९०।', 'हें प्रमु परम मनोहर टाऊँ।'
पावन पंचवटी तेहि नाऊँ॥ ३।१३।', तथा यहाँ 'आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिपि मन अति नावा॥'
(ख आश्रममें गङ्गा और गुहा दोनों हैं, इसीसे आश्रममें इन दोनोंके गुण कहे 'परम पुनीत' भी है और 'मुहावना' भी।
['सुहावा' से नाना शोभासमन्वित और 'परम पुनीत' से महादिव्य जनाया] (ग) 'देवरिपि मन अति नाना' इति।

आश्रम परम पावन और परम मुहावन है, अतएव अति भाया । पुनः भाव कि स्रस्टिकी समं।पता देखकर मनको भाया क्योंकि ये देविष हैं और गङ्गाजी सुर (देव) सिर हैं। इसीसे मनको भानेमें 'देविषि' नाम दिया। ['देविषि' नाम यहाँ दिया है। क्योंकि पहले गङ्गाका 'सुरसरी' देवनदी नाम दिया है। यहाँ देवसिर हैं अतएव देवसम्बन्धसे 'देविषि' को भाया ही चाहे। पुनः 'अति मावा' का भाव कि परम पुनीत होनेसे भाया (अच्छा लगा) और 'परम सुहावन' भी होनेसे 'अति मावा'। आश्रम पवित्र होनेका लक्षण यह है कि वहाँ पहुँचते ही स्वतः आनन्द उत्पन्न हो जाता है। (मा॰ पी॰ प्र॰ सं॰)]

निरखि सैल सरि विपिन विभागा। भयउ रमापति पद अनुरागा।। ३।। सुमिरत हरिहि श्राप गति वाधी। सहज विमलमन लागि समाघी।। ४।।

शान्दार्थ—निरिष्ट=देखकर । विभाग=पृथक्-पृथक् भाग वा अंश । १ । १९१ । २ में देखिये । वाधना=बाधा या रकावट ढाळना=रोकना । गति=चाळ, राह, दशा, अवस्था । श्राप गति बाधी=शापकी राह वा चाळ रुक गयी; शापके प्रमाणित होनेमें रुकावट पढ़ गयी ।

सर्थ-रौल, नदी और वनके भाग ( अलग-अलग ) देख उनको रमापितके चरणोंमें अनुराग हुआ ॥ ३ ॥ भगवान्का स्मरण करते ही शापकी गित नए हो गयी । मनके स्वामाविक ही निर्मल होनेसे समाधि लग गयी ॥ ४ ॥

टिप्पणी—9 'निरिष्य सेळ रमापित'''' इति । नारायणावतारके (वा, जिस कल्पमें क्षीरशायी श्रीनारायणको श्राप हुआ उस ) कल्पकी कथा कहना चाहते हैं, इसीसे 'रमापित-पद' में अनुराग होना कहा । पुनः गङ्गाजीको देखकर रङ्गाजनककी सुध आ गयी कि ये भगवान् रमापितके चरणसे उत्पन्न हुई हैं । यह स्मरण होते ही श्रीरमापितपदमें अनुराग हुआ । (प्रकृतिकी शान्त शोभा देखकर मन भी शान्त हो जाता है, वनकी श्री देखकर उसके रचियता श्रीपितके चरणोंमें अनुराग होता है । वि॰ त्रि॰ )।

नोट—१ यहाँ उपासकोंकी रीति और उनका स्वभाव भी दिखा रहे हैं। पादोदक देख भगवान्के पदकमलका स्मरण हुआ, भक्तिरसका उद्दीपन हुआ। वे अनुरागमें मग्न हो गये। यथा—'रघुवर वरन विलोकि वर वारि समेत समाज। होत मगन वारिधि विरहः॥ २।२२०।' भरतजी और सभी समाज यमुनाजीका केवल इयाम रंग देख मग्न हो गये थे। पुनः, यथा—'देखत स्यामल धवल हलोरे। पुलकि सरीर मरत कर जोरे॥ २।२०४।' त्रिवेणीजीमें यमुनाजलका रंग देख श्रीरामचन्द्रजीका और गङ्गाजीका जल देख श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीका स्मरण हो उठा जिससे विरहान्नि वहुत भइक उठी।

टिप्पणी—र एक वार देखना प्रथम कह चुके हैं, यथा—'देखि देवरिषि मन अति सावा'। अब यहाँ पुनः देखना लिखते हैं—'निरिष सैलः''। इससे यह पाया जाता है कि यह 'सिर' गङ्गाजीसे पृथक् और दूसरी सिर है। 'सेल सिर' से पर्वतकी उस नदीसे तात्पर्य है जो झरनोंसे पैदा होती है।

नोट—२ तपके लिये घोर वन, भोजनके लिये फल-फूलवाले वृक्ष भी जिसमें बहुतायतसे मिल सकते हों और स्नान-पानके लिये नदीका जल इन सब वातोंका यहाँ सुपास था जो भजनके लिये आवश्यक हैं। एकान्त रमणीय स्थान देख भक्तोंको भजन सूझता है और विषयी लोगोंमें उससे कामोद्दीपन होता है। 'विभाग' पद देकर सूचित किया कि शैंल, सिर, वन सबकी शोभा पृथक-पृथक देखी। 'सैल सिर विषिन विभाग' पर वाल्मीकि-आश्रमका वर्णन देखिये। यथा—'राम दीख मुनि वासु सुहावन। सुंदर गिरि कानन जल पावन॥ सरनि सरोज विटप वन फूले। गुंजत मंजु मधुप रस भूले॥ सग मृग विदुल कोलाहल करहीं। विरहित वैर मुद्ति मन चरहीं॥ सुचि सुंदर आश्रम निरित हरपेराजिव नैन।""'

३—श्रीवैजनाथजी यह शंका उठाकर कि 'क्या नारदजी पहले स्मरण न करते थे ? क्या उनको पहले अनुराग न था ?' उसका समाधान यह करते हैं कि 'पहले स्मरणमें सदा देह-व्यवहारकी सुध बनी रहती थी, इस समय देहकी सुध-नुध न रह गयी, आत्मदृष्टि तदाकार हो गयी, निर्विकल्प समाधि लग गयी !'

उपदेश—भगवद्भजन एकान्त सुन्दर और पवित्र आश्रममें करना चाहिये। भगवद्भजनसे वड़ी-वड़ी वाधाएँ नष्ट हो जाती हैं। अतएव भगवद्भजनका नियम प्रारम्भ कर दीजिये।

टिप्पणी—३ 'सुमिरत हरिहि श्राप गति वाधी' इति । (क) दक्ष प्रजापतिके शापकी गति वाधित हुई । [अर्थात् दक्षने जो शाप दिया था कि तुम एक जगह स्थिर न रह सकोंगे, घूमते ही तुम्हारा समय वीतेगा, हरिस्मरणसे वह शाप या यों कि द्यापका प्रभाव नष्ट हो गया, उनकी गति रुक गयी। इस यहाँ यह बताते हैं कि प्रेमसे जो हरिका स्मरण करता है, शाप उसका कुछ नहीं कर सकता ) ] । उनका तन स्थिर हो गया और मन भी स्थिर हो गया।

नोट—४ विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि पहिले 'काल' की एक कन्या दुर्भगा नामकी पतिकी खोजमें सर्वत्र फिरी; पर उसे किसीने न स्वीकार किया। निदान एक समय नारदमुनिको पृथ्वीपर देख उन्हें नैप्रिक ब्रह्मचारी जानकर भी उसने उनसे कहा कि तुम मेरे पित बनो। नारदमुनिने इसे स्वीकार न किया। तब उसने उन्हें यह शाप दिया कि तुम किसी स्थानमें बहुत देर न रह सकोगे'।

यह कथा कहाँकी है, इसका प्रमाण उन्होंने नहीं दिया है। दक्षप्रजापितके शापकी कथा भा० ६। ५ में है। उनके पुत्रोंको बहकाया इसीपर उन्होंने शाप दे दिया; यथा—'जुक्रोधनारदायासो पुत्रशोकिवमूर्चितः। देविधमुपलभ्याह रोषाहिस्फुरिताधरः ॥ ३५ ॥ अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्कोन नस्त्वया। असाध्वकार्यर्मकाणां भिक्षोमांगः प्रदर्शितः ॥ ३६ ॥ "कृतवानसि दुर्मपं विप्रियं तव मर्षितम् ॥ ४२ ॥ तन्तुकृन्तन यसस्त्वमभद्रमचरः पुनः। तस्माल्लोकेषु ते मूद न भवेद् अमतः पदम् ॥ ४३ ॥' अर्थात् दक्ष पुत्रशोकसे मूर्चित्रत होकर नारदजीपर अत्यन्त कुपित हुआ, क्रोधमें उसके होंठ फड़कने लगे ॥ ३५ ॥ रे दुष्ट! ऊपरसे साधु-वेश धारण करनेवाले तूने मेरे साथ बहुत बुरा वर्ताव किया जो मेरे स्वधर्मपरायण पुत्रोंको भिक्षकोंके मार्गका उपदेश दिया ॥ ३६ ॥ तूने जो पहले असह्य अप्रिय किया था उसे मैंने सह लिया ॥ ४२ ॥ हे संतानविनाशक! तूने फिर मेरा अप्रिय किया । इसिलये मैं शाप देता हूँ कि सम्पूर्ण लोकोंमें विचरते हुए तेरे ठहरनेका कोई निश्चित स्थान न होगा ॥ ४३ ॥

टिप्पणी—४ (क) 'सहज विमल मन' अर्थात् मन विषयासक्त नहीं है। विपय ही मल है। यथा—'काई विषय सुकुर मन लागी', 'मन मलिन विषय संग लागे' (वि० ८२)। (ख) 'सहज विमल मन लागि समाधी' का भाव कि समाधि निर्मल मनके अधीन है। यथा—'मनसो वृत्तिशून्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः। असम्प्रज्ञातनामा संश समाधिरमिधीयते॥' (सहज=स्वाभाविक अर्थात् तप आदि उपायोंसे निर्मल बनाया हुआ नहीं, किंतु जन्मसे ही स्वन्छ है)।

वि॰ त्रि॰—'सुमिरत हरिष्टिः"' इति। अर्थात् भगवन्नामजप और उसके अर्थकी भावना आरम्भ हुई। इससे प्रत्यक् चेतनका अधिगम हुआ और अन्तरायका अभाव हुआ।—'ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायागावश्च। यो॰ स्॰।'

#### मुनि गति देखि सुरेस डेराना। कामहि वोलि कीन्ह सनमाना।। ५।। सहित सहाय जाहु मम हेत्। चलेउ हरिष हिय जलचरकेत्।। ६।।

अर्थ—नारदमुनिकी यह दशा एवं सामर्थ्य देख इन्द्र डर गया। उसने कामदेवको बुलवाकर उसका वदा आदर-सत्कार किया॥ ५॥ (फिर कहा कि) हमारे लिये तुम अपने सहायकों सहित जाओ। (यह सुन) मीनध्वज कामदेवं मनमें हर्षित होकर चला॥ ६॥

टिप्पणी—१ 'भ्रुनि गित देखि सुरेस डेराना ।'''' इति।(क) दक्षके शापकी गित वाधित हुई। यह मुनिकी गित, यह मुनिका सामर्थ्य देख इन्द्र डरा कि इन्होंने अपने भजनके प्रतापसे दक्षप्रजापितका शाप दूर कर दिया तब हमारा लोक ले लेना इनको कौन मुश्किल (किन) है, (यह इनके लिये कौन वड़ी बात है ? यह तो इनके वायें हायका खेल है)। (ख) 'कामिह बोलि कीन्ह सनमाना' इति। [राजा यदि किसी सेवकको अपनी ओरसे बुलाकर उसका सम्मान करे तो समझ लेना चाहिये कि बड़ा किन कार्य आ उपस्थित हुआ है, हमारे प्राणों हीपर आ बननेकी सम्भावना है। (प्रोफे॰ लाला भगवानदीनजी)। जब किसीसे कोई काम निकालना होता है तब आदर-सम्भावना है। (प्रोफे॰ लाला भगवानदीनजी)। जब किसीसे कोई काम निकालना होता है तब आदर-सम्भावना है है, विशेषतः शत्रुपर लड़ाई करनेके लिये सुभटोंकी प्रशंसा और उनका सम्भान करनेकी चाल है। वीरोंका आदर-सम्मान करके उनको युद्धमें भेजा जाता है। यथा—'देखि सुमट सब लावक जाने। ले ल नाम सकल सनमाने॥ माइहु लावहु घोख जिन आजु काज बड़ मोहि। सुनि सरोप बोले सुमट यीर अर्घार न होहि॥ २। १९९॥' पुनश्च यथा कुमारसम्भवे—'अवैमि ते सारमतः खलु त्वां कार्य गुरुण्यातमसमं नियोध्ये। व्यादिरयन भूभरतामवेक्ष्य कृष्णेन देहोद्वहनाय शेषः। ३। ९३।' अर्थात् जैसे भगवान्त शेषमें १थिवी पारण करनेकी शक्ति देख अपने शरीरको धारण करनेकी आज्ञा दी, वैसे ही तुम्हारा पराष्टम जानकर अपना

भारी काम देकर तुम्हारा सम्मान करता हूँ। स्मरण रहे कि शिवजीकी समाधि छुड़ानेमें उसके प्राणपर आ बीतेगी, यह जानकर उस प्रसङ्गर्में वड़ी स्तुति उसकी की थी और यहाँ तो उसे बुला भेजा है और आज्ञा दी है।

२ [ (क) 'सहित सहाय जाहु' का भाव कि मुनिका भारी महत्त्व देखकर कामदेवको अकेले भेजनेका साहस न हुआ, उसे विश्वास नहीं है कि वह हमारे काममें अकेले सफल हो सकेगा । इसीसे 'सहाय सहित' जानेकी आज्ञा दी ] (खं) 'मम हेत्' अर्थात् हमारे लिये, हमारे हितार्थ। भाव कि नारदभजन भक्त करनेसे हमारा हित होगा, हमारा लोक बचेगा, हमारा इन्द्रपद रक्षित रहेगा। (ग) 'चलेड हरिष हिय' इति। 'हरिष' एक तो इसलिये कि यह स्वामीकी आहा है कि हमारे कार्यके लिये जाओ, उनका यह खास काम है। स्वामीका कार्य करनेमें हर्ष होना ही चाहिये। दुसरे, हर्प यह सोचकर भी हुआ कि ( देवर्षि नारदकी समाधि छुड़ानेसे मेरा और भी अधिक यश और सम्मान होगा, मेरे लिये उनकी समाधि छुड़ाना कौन बड़ी बात है ) मैं जाते ही समाधि छुड़ा दूँगा। ( उसे सहज ही सफलता प्राप्त करनेका अभिमान है, विश्वास है। अतः हर्षित होकर चला )। तीसरे, वह चलते समय सेना लेकर चला है (यह आगे चलकर वक्ता स्पष्ट कह रहे हैं ), अपनी वह सेना देखकर हर्षित हुआ । यथा—'देखि सहाय मदन हरषाना। १२६। ६।', 'सेन बिलोकि राउ हरवाना। १। १५४।' (पुनः मुनियोंके भजनमें बाधा डालनेसे इसे हर्प होता ही है. यह इसका स्वभाव है। अतः 'चलेड हरषि' कहा )। (घ) 'हिय'-हृदयमें प्रसन्नता है। ऊपरसे अपना हर्प प्रकट नहीं करता, क्योंकि उससे अभिमान जान पड़ता, काममें सफलता न होनेपर लिजत होना पड़ा ] ( छ ) 'जल वर केन्' इति । अर्थात् जिसकी पताकापर 'जलचर' (मीनका चिह्न ) है। पताका रथके ऊपर होता है। अतः 'जलचर केत्' कहकर स्चित किया कि रथपर चढ़कर चला। यदि रथपर चढ़कर न चला होता तो पताकाके वर्णन करनेका कोई प्रयोजन न था। (पताका रथका एक अङ्ग है, यथा- 'सौरज घीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दढ़ ध्वजा पताका। ६ | ७९ |', 'रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए । ध्वज पताक मनि भूषन लाए । १ | २९९ |' 'रथ विमंजि हित केतु पताका। ७ । ९९ ।' विशेष भाव 'कोपेड नवहिं बारिचर केत्' । ९ । ८४ । ६ में देखिये।

# सुनासीर मन महुँ असि अत्रासा । चहत देवरिषि मम पुर वासा ॥ ७॥ जे कामी लोलुप जग माहीं । कुटिल काक इव सबिह डेराहीं ॥ ८॥

शब्दार्थ-'सुनासीर' ( शुनासीर )=इन्द्रका एक नाम । लोलुप=लोभवश चंचल; लोभी ।

सर्थ - इन्द्रके मनमें ऐसा (अर्थात् यह ) डर हुआ कि देवर्षि नारद हमारे नगर (अमरावतीपुरी ) में निवास (अर्थात् अपना दखळ अधिकार जमाना ) चाहते हैं ॥ ७ ॥ संसारमें जो लोग कामी और लोभी हैं, वे कुटिल कीएशी तरह सबसे डरते (शङ्कित रहते ) हैं ॥ ८ ॥

टिप्पणी—9 'सुनासीर मन महुँ असि म्रासा' इति । (क) कामदेवके चले जानेपर ऐसा कहकर जनाते हैं कि कामको मेजनेपर भी इन्द्रको शान्ति नहीं प्राप्त हुई । देवर्षिका भारी सामर्थ्य देखकर उन्हें विश्वास नहीं होता कि कामदेव नारदजीके मनमें विकार उत्पन्न कर सकेगा । अतएव वह चिन्ताग्रस्त है । इसीसे पुनः सोचने लगा । (अथवा यह कह सकते हैं कि पहले केवल डर कहकर उसे कामदेवके बुलानेका कारण बताया और अब बताते हैं कि इन्द्रको क्या डर या । यह भाव 'असि' से स्चित होता है )। (कुचालके कारण यहाँ सीधा-सीधा नाम न देकर शुनासीर रूदि नाम दिया । अत्यन्त डर एवं देवर्षिका बड़ा भारी सामर्थ्य दिखानेके लिये पहले 'सुरेश' कहा था । कृद्रसंहितामें भी 'शुनासीर' ही नाम आया है )। (ख) 'मन महुँ' का भाव कि वह अपना त्रास वचन और कर्मसे किसीपर प्रकट नहीं होने देता। मन-दी-मन संतप्त हो रहा है । वचनसे किसीसे कहता नहीं और उपाय कुछ चलता (या स्वता भी ) नहीं; इस सरह मन, वचन और कर्म तीनोंसे त्रास दिखाया ।

क्ष 'अिं पाठ १६६१ में है अतः इस संस्करणमें हमने यही पाठ रक्षा है। रा० प० काशिराज़की प्रतिका भी यहीं पाठ है। अति—भा० दा०, कोदोराम, मा० पी० प्र० सं०। 'अति त्रासा' का भाव कि इन्द्र तो सभी तपस्वियोंसे भयभीत रहता है, सभीका तप देखकर वह शिक्कृत-हृदय हो जाता है और नारद एक तो देविष, दूसरे उनका प्रताप प्रत्यक्ष ही देवा जा रहा है कि 'शाप गित बाघी' अतः 'अति त्रास' हुवा।

प० प० प०—'सुनासीर' नाम सहेत्रक है। 'सुष्टुनासीरं सेनामुखं यस्य सः सुनासीरः' (अमरव्याख्यासुधा)। भाव कि सुरेशके पास देवोंकी (३३ करोड़) अच्छी सेना है तो भी वह एक निष्काम ब्रह्मलोकनिवासी निर्भोह हरि-भक्तको डर गया। भला ब्रह्मलोकवासी स्वर्ग की इच्छा क्यों करेगा! पर सुरेशके मनमें ऐसा यिचार आया कि यदि वे नेनी अमरायती आदि लेनेका यिचार करेंगे तो मेरे पास देवोंकी बड़ी अच्छी सेना है (इनके वलपर मैं उन्हें सफल-मनोरथ न होने दूँगा)। इसीसे सुरपतिको कुटिल काक-समान कहा और आगे कुत्तेके समान कादर, निर्लंज आदि कहते हैं।

टिप्पणी—२ 'चहत देवरिष' दिन । [क्या त्रास है वह इस चरणमें बताया। 'देवरिषि' शन्द देकर स्चित करते हैं कि यह विचार उसके मनमें कैसे उठा कि नारदजी सुरलोक (का आधिपत्य) चाहते हैं। 'चहत देवरिषि' में भाव यह है कि अभी तो देविष ही हैं ] तप करके देविष हुए, अब देवराज होना चाहते हैं, (इसीसे इन्होंने समाधि लगायी है, नहीं तो अब इन्हें और क्या चाहिये था। (पुनः, 'मम पुरवासा' का भाव कि उनका वसना ही मेरे प्रभुत्वके लोपका कारण होगा। वे देविष हैं, अतः उनका वैसा ही सम्मान करना पड़ेगा, उनकी आज्ञाके वशवतीं होना पढ़ेगा। दूसरेके आज्ञावशवतीं हुए तब इन्द्र किस बातके रह जायँगे। वि० ति०)। 'नारदजी इन्द्रलोककी प्राप्तिकी वासनासंभजन नहीं कर रहे हैं तब इन्द्रको ऐसा मय क्यों प्राप्त हुआ इस सम्भावित शङ्काका समाधान आगे करते हैं कि 'जे कामी ""।'

३ 'जे कामी लोलुप'''' इति । (क) यहाँ 'कामी' को काककी उपमा दी। मानस मुखबंदमें भी कामीको काक कहा है। यथा 'कामी काक बलाक बिचारे। ३८। ५।' इन्द्रकी रीति कौएकी-सी है, यथा—'काक समान पाकरिष्ठ रीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीती। २। ३०२।' इसीसे उसके लिये काककी उपमा दी। विशेष आगे दोहा १२५ में देखिये। [ इन्द्रपद वैषिक सुखकी पराकाष्ठा है। इसलिये कामी, लोलुप और कुटिल कहा। काककी उपमा देकर छली आदि जनाया। छली, यथा 'सहित सहाय जाहु मम हेत्।' मिलन, यथा 'चहत देवरिषि मम पुर बासा।' 'कतहुँ न प्रतीती' यथा 'सुनि गित देखि सुरेस डेराना।' (वि० त्रि०)]

नोट—१ 'मुनि गति देखि "' से यहाँतकसे मिलते हुए इलोक दूसरी रुद्रसंहितामें ये हैं—'चकम्पेश्य शुनासीरो मनस्सन्तापिह्न हुए ॥ ६ ॥ मनसातिविचिन्त्यासी मुनिमें राज्यमिच्छति । तद्विष्नकरणार्थं हि हरियंत्निमयेप सः ॥ ७ ॥ सस्मार स स्मरं शक्तश्चेतसा देवनायकः । आजगाम हुतं कामस्समधीमहिषीसुतः ॥ ८ ॥' मानसके 'सुनासीर' मन श्रसि श्रासा' 'चहत देविषि मम पुर बासा' की जगह इलोकमें क्रमशः 'शुनासीर' 'मनस्संतापविह्न एः' 'सुनिमें राज्यमिच्छति' पद आये हैं । चौ० ८ और दोहा २५ वक्ता (शिवर्जा) की आलोचना है । मानसके 'कामहि बोलि कीन्ह सनमाना' की जगह 'सस्मार स समरं शक्तश्चेतसा देवनायकः "" है ।

## दो॰—सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरिष्व मृगराज। छीनि लेइ जिन जान जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज॥१२५॥

श्वादार्थ-हाइ=हड्डी । स्वान (श्वान )=कुत्ता । मृगराज=पशुओंका राजा; सिंह ।

अर्थ—जैसे मूर्ल और दुए कुत्ता सिंहको देखकर सूखी हड्डी छेकर भागे और जैसे वह मूर्ल यह समझता है कि कहीं सिंह उसे छीन न छे, वैसे ही देवराज इन्द्रको (यह सोचते हुए कि देविष मेरा राज्य छीन न छें) छज्जा नहीं छगी॥ १२५॥

टिप्पणी — १ यहाँ इन्द्रपुरीका राज्य एवं भोग सूखा 'हाइ' है, इन्द्र श्वान है, नारद मृगराज हैं। देवणि एक तो भगवान्के निकाम भक्त हैं, फिर वे ब्रह्मलोकके निवासी हैं जहाँका सुख और ऐश्वर्य इन्द्रलोकसे अनन्तगुण अधिक है, तब वे भला इन्द्रपुरीके सुखकी इच्छा क्यों करने लगे? यह इन्द्रको न समझ पड़ा। इसीसे उसे 'जड़' कहा—'छीन छेह जिन जान जड़।' इन्द्र सूखी हड्डीके समान भोगको लेकर भागा, इसीसे उसे निर्लंज कहा—'तिमि सुरपितिह न छाज।' और महात्मासे अविश्वास और प्रतिकृत कर्म करनेसे 'सठ' कहा—'छै भाग सठ।' टि भगवान्क भड़नके आगे इन्द्रपुरीका सुख सूखी हड्डीके समान है।

२ इस प्रसङ्गमें इन्द्रको दो उपमाएँ दी गर्यी-'कुटिल काक इव' और 'सठस्वान।' डरनेमें (एवं कुटिटतामें) काककी और (स्वा हाइ लेकर) भागनेमें श्वानकी। भक्त लक्ष्मीके विलासको भी निषिद्ध समझते हैं। यथा 'रमा विलासु राम अनुरागी।

वजत यमन जिमि जन यड़भागी ॥२।३२४॥' इसीसे इन्द्रके ऐश्वर्यको 'सूख हाड़' की उपमा दी । श्वान सिहके गुण और आहारको नहीं जानता और अपने 'सूखे हाड़' को बहुत (बड़ी न्यामत,भगवान्की अपूर्व देन) मानता है,इसीसे उसे 'जड़' कहा।

नोट—१ नैजनाथजी लिखते हैं कि 'नारदजी समस्त संसार-सुखको त्यांगे हुए केवल एक मनरूपी मतवाले हायीके मारनेवाले भगवहास हैं। उनको इन्द्रका राज्य क्या है शर्थात् संसार-सुख सूखा 'हाइ' है, मन मतङ्ग है और नारद सिंह हैं।

पं॰ शुकदेवलालजी लिखते हैं कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डीको बहुत बड़ा पदार्थ समझता है; वैसे ही इन्द्र नारद-की (देविष, भगवद्भक्त) पदवीके आगे अपने एक मन्यन्तरके राज्यको बड़ा पदार्थ मानता है।

लाला भगवानदानजी लिखते हैं कि देवेन्द्र किसीकी उत्कृष्टता नहीं सह सकते, इसी तरह नरेन्द्र भी । यह रजो-गुणका स्वभाव है, खासियत है।

नोट - २ इन्द्रको काक और श्वान दोनोंकी उपमाएँ अयोध्याकाण्डमें भी उसके शक्कित-हृद्य, छली, कुटिल, मिलन, अविश्वासी और कपट-कुचालकी सीमा तथा पर-अकाज-प्रिय और स्वार्थी स्वभाव होनेमें दी गयी हैं। यथा—'कपट कुचालि सीमें सुरराजू। पर अकाज प्रिय आपन काजू॥ काक समान पाकरिए रीती। छली मलीन कतर्हुं न प्रतीती॥'''लिख हिय हैं सि कहक्रपानिधानू। सिरस स्वान मधवान जुवानू॥ २।३०२।१-८।' यही सब बातें दिखानेके लिये यहाँ ये दोनों उपमाएँ दी गयीं। छल और कुमार्गकी वह सीमा है। अपना कार्य साधना, पराया काज विगाइना यही उसको प्रिय है। यही दिखलाना था।

इस दोहेसे मिलते-जुलते एवं उसपर प्रकाश डालनेवाल दो दोहे दोहावलीम ये हैं—(१) 'लखि गयंद के खलत मिल स्वान सुखानो हाइ। गज गुन मोल अहार बल मिहमा जान कि राइ।। ३८०॥' अर्थात् हाथीको देखकर कुत्ता सूखी हड्डी लेकर भाग चलता है कि कहीं वह उसके आहारको छीन न ले। क्या वह मूर्ख हाथीक गुण, मूल्य, आहार, वल आर मिहमाको जान सकता है शकराि नहीं।(२) 'के निदरहु के आदरहु सिंहिंह श्वान सियार। हरप विपाद न कंसरिह कुंनर-गंजिनहार।। ३८९॥' अर्थान् सिंह तो हाथीका मस्तक विदीर्ण करके खानेवाला है, वह दूसरेका मारा हुआ (शिकार) तो छूता ही नहीं; तब भला वह सूखी हड्डीकी तरफ दृष्टि ही क्यों डालेगा ?—ये सब भाव एवं और भी भाव दोहावलीके दोहोंसे मिलान करनेसे भलीभाँति स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे कि कुत्तेके आदर वा निरादरसे सिंहको हर्प वा विपाद नहीं होता, उसी तरह इन्द्र एवं कामदेवके आदर अथवा निरादरसे नारदजीके मनमें हर्ष या विपादसूचक कोई भी विकार न उठा। यथा 'मयउ न नारद मन कछु रोषा। किह प्रिय बचन काम परितोषा॥' यहाँ उदाहरण अलंकार है।

महर्षि पाणिनिजीने श्वान, मघवान् ( इन्द्र ) और जवान इन तीनोंका ( तिद्धतप्रकरणसे भिन्न प्रकरणोंमें ) एकसरीखा रूप प्रदर्शित करनेके लिये अपने प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायीमें एक ही सूत्रमें तीनोंको लिखा है । यथा 'श्वयुवमघोनामतिद्धते । ६ । ४ । ९३३ ।'—यह सूत्र इस प्रकरणमें देनेका भाव ही यह है कि इन्द्र और युवानपुरुष दोनों
प्रत्येक दशामें कुत्तेके समान ही हैं । [ कामपरवशता एवं लोलुपतामें इनकी उपमा कुत्तेसे देना उचित ही है परंतु अन्य
अवस्थामें नहीं । इसीलिये महर्षि पाणिनिजीने 'अतिद्धिते' शब्द दिया है । पाणिनिके 'अतिद्धिते' कहनेका भाव तिद्धतप्रकरणके अतिरिक्त यह है कि जो जवान मनुष्य तत् हिते अर्थात् तत् ( ब्रह्म ) की प्राप्तिके साधनमें लगा है उसकी गणना
श्वान और इन्द्रकी समान कोटिमें नहीं करमी चाहिये । (वे० मू०)। ] ल्डायनसंहितामें भी तीनोंको समान कहा है;
यथा 'समाः श्वयुववासवाः ।' भर्नृहरिजीके 'कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धि ज्ञुगुप्सितम् निरुपमरसं प्रीत्या खादकरास्थि निरामिषम् । सुर्पतिमिष स्वा पार्थ्वस्थं विलोक्य न शक्कते निह गणयित क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुताम् ॥' (नीतिशतक ९) अर्थात् की इति व्यात, लारसे भीगे, दुर्गन्थ, निन्दित, नीरस और मांसरहित मनुष्यकी हङ्डीको निर्लज कुत्ता
प्रेमसे चवाता है तव अपने पास इन्द्रको भी खड़े देखकर शक्का नहीं करता, वैसे ही नीच पुरुष जिस पदार्थको ग्रहण
करता है उसकी निरसारता पर ध्यान नहीं देता।—इस श्लोकके अनुसार दोहेका भाव यह निकलता है कि निर्लज इन्द्र
सुली इङ्हीके समान अपने राज्यको निरसार नहीं समझता।

तेहि आश्रमिह मदन जव गएउ। निज माया बसंत निरमएऊ।।१॥ इसुमित विविध विटप वहु रंगा। क्जिहिं कोकिल गुंजिहि मुंगा।।२॥

शब्दार्थ—मदन=कामदेव । माया=संकल्प, शक्ति । निरमएउ=निर्माण किया; रचा; उत्पन्न किया । सुसुनित= पुष्पित; फूळे हुए । कूजना (सं० कूजन)=बोलना; मधुर शब्द करना; कुहू-कुहू करना। यथा 'कूजत पिक मानहु गज माते' शिरेटीपा 'कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं । सुनि रव सरस ध्यान सुनि टरहीं । १। ४०।' 'कृजिं स्था मृग नाना गृंदा । ७ । २३।' 'बिमल सिलल सरसिज बहुरंगा । जल खग कूजत गुंजत भृंगा ।' 'गुंजना, गुंजरना' (सं० गुंज)=भींरोंका भनभनाना; मधुर ध्वनि निकालना; गुनगुनाना, यथा 'मधुर सुबर गुंजत बहु भृंगा । ३ । ४० । ९ ।'

अर्थ-जन कामदेव उस आश्रममें गया तब उसने अपनी मायासे वसन्तऋतुका निर्माण किया॥१॥नाना प्रकारके पूस रङ्ग-बिरङ्गके फूलोंसे खिल उठे (लद गये)। कोयलें कुहू-कुहू कर रही हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं॥२॥

नोट- १ कामदेवका प्रसङ्घ 'चलेड हरिष हिय जलचरकेत्' १२५। ६ पर छोड़ा था। बीचमें इन्द्रकी काक-श्वान-इव रीति वा स्वभावका वर्णन करने लगे थे। अब पुनः कामका वृत्तान्त कहते हैं।

२ यहाँ विष्न करनेको जाते समय 'मदन' नाम दिया और अन्तमें लीटते समय भी अर्थात् प्रसङ्गके उपक्रम और इपसंहार दोनों में यही नाम दिया गया है। यहाँ मदन जब गयऊ' और अन्तमें 'गएउ मदन तम सहित सहाई 19२७।२।' इस शब्दके प्रगोगमें गृह भाव, आशय और चमत्कार हैं; वह यह कि यह जाता तो वड़े मदके साथ हैं—'चलेड हरिए"" पर वहाँ इसकी दाल न चलेगी, इसका 'मद' 'न' रह जायगा। इसी प्रकार श्रीशिवजीकी समाधि छुटानेके प्रसङ्गमें कहा गया है। यथा 'कबहि वंखि मदन मय माना।" मदन अनल सखा सही ॥ ८६॥ देखि रसाल विटम दर साखा। तेहि पर चढ़ेड मदनु मन माखा ॥" सौरम पटलव मदन विलोका।'

टिप्पणी १ '''जब गएऊ।''' इति। (क) जब आश्रममें गया तब वसन्तका निर्माण किया, इस कथनसे जनाया कि जब नारदं उस आश्रममें गये थे तब वसन्तक्षत न थीं; क्योंकि यदि होती तो उसका वर्णन पूर्व ही किया गया होता। जब वे गये थे तब इतना ही कहा था कि 'निरिष्त सैल सिर विषिन विमागा' और जब कामदेव वहाँ पहुँचा तब भी वसन्त न था, इसने जाकर अपनी मायासे वसन्तक्षत्र जा निर्माण किया। आगे वसन्तका रूप दिखाते हैं। [(ख) इन्द्रने कहा था कि 'सिहत सहाय जाहु मम हेत्।' वह सहाय कौन है, यह यहाँ बताया। पाँच अर्थालियों में इसन्त वर्णन करके तब छठी अर्थालीमें कहा है कि 'देखि सहाय मदन हरपाना' अर्थात् यही इसके सहायक हैं]। (ग) 'कुसुमित बिविध विटप वहु रंगा'—विविध प्रकारके वृक्ष फूले हुए हैं, इसीसे बहुत रङ्गके हैं। (घ) 'कृजिंद को किल'—यह कीयलोंका कूजना कुहू-कुहू करना मुनिका ध्यान लुइनिके लिये हैं। को किलोंकी कूजरें ध्यानमें विक्षेप होता ही ई; यथा 'कुहू-कुहु को किल'—) । ये सब उद्दीपन हैं।

# चली सुहाविन त्रिविध वयारी। काम कुसानु वढाविनहारी ॥ ॥ ।। रंभादिक सुरनारि नबीना। सकल असमसर कला प्रवीना ॥ ।।।

श्रुद्धि—वयारी=पवन, वायु, हवा। रम्भा—एक अप्सरा जो क्षीरसमुद्रसे मथकर प्रकट किये हुए चौदह रत्नोंमेंसे एक रत्न है। सुरनारि=देववधूटियाँ, अप्सराएँ। नवीना=नवयोवना, नयी उभरती हुई जवानीवाली। असम=विषम=पाँच, तीर। असमसर=पञ्चवाण। विषमवाण=कामदेव। 'कला'— तृत्य, गान, हाव-भाव-कटाक्ष अदि शहराके जितने अङ्ग हैं वे ही 'कला' हैं। यथा 'मावः कटाक्ष हेतुश्र श्रुद्धारे बीजमादिमम्। प्रेममानः प्रणेयश्र स्नेहो रागश्र संस्मृतः॥ कतुरागः स एव स्यादंकुरः पव्लवस्तथा। कलिका क्रसुमानंति फलं मोगः स एव च। '' (सत्यो राज्यान। ये०) विशेष 'सक्क कला करि कोटि विधि हारेड सेन समेत। १।८६।' में देखिये। प्रजीना (प्रवीण)=कुशल, निपुण, पूरा होतियार।

सर्थ-कामाग्निको उकसाने उमाइने उत्तेजित करनेवाली सुहावनी, (शीतल,मन्द,सुगन्धित) तीनो प्रकारकी यायु चलने लगी ॥ ३ ॥ रम्भा आदि नवयौवना (उठती जवानीवाली) अप्सराएँ जो समस्त कामकलाओं में निपुण हैं ॥ ४ ॥ टिप्पणी-१ (क) 'चली सुहावनि त्रिविध वयारी' इति। पवन शीतल, मन्द और मुगन्धयुक्त विविध प्रकारका है।

क्ष जगावितहारी—१७२१, १७६२ । बढ़ावितहारी-१६६१, छ०, को० राम, १७०४ । घरीरमें वाम यदि अत्य भी हो तो त्रिविध बयारि उसे बहुत कर देती है । 'जगावितहारी' में भाव यह है कि जिनके मन कामवी आरसे मर गये हैं उनको फिर जिला देती है । मुनियोंके मनमें काम पड़ा सो रहा था उसको जगा देती है ।

यहाँ हवामें तीनों गुण हैं। गंगाजलके स्पर्शसे वह शीतल है, वनके वृक्षोंकी आइसे होकर आनेसे मन्द है और फूलोंके स्पर्शसे मुगन्धित है। अथवा, स्वाभाविक ही शीतल,मन्द और मुगन्धित है। यह सब कामदेवकी मायामें निर्मित हुए हैं, अतः विना कारण स्वाभाविक ही त्रिविधगुणयुक्त हो सकती है। (ख) 'काम कृसानु बढ़ावनिहारी' इति। अर्थात् कामको प्रज्वलित कर देनेवाली है। कामदेवकी इच्ला है कि नारदम्नि कामासक्त हो जायँ, इसीसे कामदेवने कामाग्निको प्रज्वलित करनेवाली त्रिविध 'वयारि' चलायी। ('वयारि' कामकी दूतिनी भी कही गयी है' यथा—'त्रिविध वयारि वसीधी आई। है। १८।') (ग) यहाँतक नारदजीके मनमें क्षोभ उत्पन्न करनेके लिये उनको वनकी शोभा दिखायी। यथा—'छिछमनु देखु विपन के सोमा। देखत केहि कर मन नहिं छोमा॥ ३। ३७। ३।', 'जागह मनोएन मुएँ हुँ मन बन सुमगता न परें कही। १। ८६।'

नोट—१ वनमें सब वृक्षों में सुगन्धित पुष्प खिले हुए हैं। फूलोंकी सुगन्धित रक्तमें गर्मा पैदा होती है जिससे कामकी जायित होती है, काम उत्पन्न हो जाता है। कोकिलकी कूज और भ्रमरोंकी गूँज इत्यादि शृङ्काररसके उद्दीपन विभाव हैं जिनसे काम जाग उठता है। 'त्रिविध वयारि' को 'काम कृसानु वढ़ावनिहारी' विशेषण देवर जनाया कि यह कामकी सद्दी सहायिका है। शीतल-मन्द-सुगन्धित पवन कामाग्निको विशेष प्रज्विलत करता है, इसीसे उसको कामका एक खास एवं सद्दा सखा अन्यत्र कहा गया। यथा-'सीतल सुगन्ध सुमन्द मास्त मदन अनल सखा सही। १।८६।' किल कामकी मायाका विस्तार कमसे हुआ है। प्रथम वनको शोभायुक्त बनाया गया। रंग-रंगके नाना प्रकारके पुष्पोंसे लदे हुए अनेक प्रकारके वृक्ष, कोयलोंकी कृज और भ्रमरोंकी गूँज यह सब वनकी सुभगता है जिससे काम जाग्रत् हो। तत्पश्चात् 'त्रिविध वयारि' का निर्माण कहा गया जो जागे हुए कामको प्रज्वित कर दे। कामाग्निके प्रज्वित होनेपर फिर उसे कामासक्त कर देती है। इसीसे आगे अप्सराओंका वर्णन है।

र—यहाँ पवन, समीर, माहत आदि शब्द न देकर 'बयारि' स्त्रीलिंग वाचक शब्दका देना भी साभिप्राय है। पवनादि पुँक्षिगं है। पुरुषको देखकर पुरुष नहीं मोहित होता, स्त्रीको देखकर मोहित हो जाता है। अतएव स्त्रीलिंग शब्द देकर जनाया कि इसका (बयारिका) देहमें लगना ऐसा ही है जैसे कोई स्त्री आलिंगन कर रही हो। स्त्रीका स्पर्श कामागिनको बदाता ही है। पवनसे अग्नि प्रज्वलित होता है अतः काममें अग्निका आरोप करनेसे 'सम अभेद रूपक अलंकार' है।

३—भगवान् शंकरकी समाधि छुड़ानेकी जन कामदेव गया था तब प्रथमसे ही उसके मनमें शङ्का थी। यथा— 'संसु विरोध न कुसक मोहिं'''। ८३। तदिष करब में काज तुम्हारा। ''चळत मार अस हृद्य विचारा। शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा॥' इशीसे उसने वहाँ जानपर खेळकर अपना सारा प्रभाव दिखाया जिससे 'जागह् मनोमन मुप्हुँ मन'। और यहाँ तो उसको विश्वास था कि मुनिकी समाधि में सहज ही छुड़ा दूँगा' इसिळिये यहाँ पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाया। दूसरे भगवान् शंकर ईश-कोटिमें हैं और नारदजी 'देविष' ही हैं। इसिळिये यहाँ 'यदाविनहारी' ही कहा गया। अथवा, 'वयारी' हीके साथ 'यदाविनहारी' कहकर जनाया कि इसके पूर्व जिन सहायकोंका वर्णन किया गया है वे कामको जगाने-साछे ये और यह उसे प्रज्विकत करनेवाळी है।

टिप्पणी—२ 'रंमादिक सुरनारि'''' इति । (क) यहाँ 'निज माया वसंत निरमएऊ' से लेकर 'काम कृसानु''' तक कामका यल कहा, अब उसका परम वल कहते हैं, यथा—'पृष्टि कें प्रक परम बल नारी । तिह तें उबर सुभर सोह मारी ॥ ३ । ३८ ।' (ख) [रम्भाको आदि (आरम्भ) में दिया क्योंकि यह चौदह रत्नोंमेंसे एक हैं । और 'आदि' शब्दसे उर्वशी, मेनका प्रभृति अप्तराओंका भी वहाँ होना जनाया] 'सुरनारि' से दिव्य और 'नवीना' से सुन्दर एवं घोडशवर्षकी सुवा अवस्थायाली सृचित किया । नवयीवना होनेमें सब कामकला लगती है; इसीसे 'नवीना' कहा । (पुनः भाव कि बचा पदा होनेसे शरीरकी कान्ति जाती रहती है, यथा—'जननी जोबन बिटप कुरारी' पर ये सदा नवयीवना ही बनी रहती हैं । अप्यराओंके सुन्दर नृत्य, गान और हाबभावसे तो कामको बढ़ी सहायता मिलती है ही, यह तो नित्य ही देखनेमें आता है, उसपर किर देवाङ्गनाओंके रूप और गानका कहना ही क्या? इसीसे आगे इन्हें 'सहाय' और 'बल' कहते हैं)। (ग) 'असमसर-कला प्रबीना' कहकर जनाया कि इन्होंने नारदजीके समीप जाकर अपना सब कामकला-कौशल कर दिखाया, सब कलाएँ एक-एक करके उनके सामने कीं।

#### 'असमसर-कला' इति ।

प्रसिद्ध मीमांसक मण्डन मिश्रंकी पत्नी परम विदुषी श्रीशारदाने कामशास्त्रसम्बन्धी प्रश्नोंते ही श्रीशंकराचार्यजीकी निरुत्तर कर दिया, तब श्रीशंकराचार्यजीने समय केकर अमरुक राजाके मृत शरीरमें प्रविध हो उनकी रानियोंसे काम-कलाओंका ज्ञान प्राप्त करके उत्तर दिया था। विदुषी भारतीके वे प्रश्न ये हैं—'कलाः कियत्यो वद पुष्पधन्तनः किमात्मिकाः किस पदं समाश्रिताः। पूर्वे च पक्षे कथमन्यधास्थितिः कषं युवत्यां कथमेव पूरुषे ॥' अतः ज्ञात हुआ कि स्त्री और पुरुपके िये भिन्न-भिन्न रूपेण काम अपनी कलाओंका प्रयोग करता है। सम्भवतः कामने शिवजीके उत्तर पुरुपसम्बन्धी कलाओंका ही प्रयोग किया होगा और उनमें भी जिनका सम्बन्ध श्रवणेन्द्रियसे ही रहा होगा। और 'रं निर्देश सुर नारि नवीना। सकल असमसर-कला प्रवीना॥' अनेक सुर-नारियोंके साथ सम्पूर्ण कलाओंको प्रयोगरूपसे नारदको दिखलाया था। यहाँपर उनकी व्याख्या न करके केवल कुळ कलाओंका नाममात्र दे दिया जाता है।

बाभ्रव्य भृषिका मत है कि 'आलिंगनचुम्बननखच्छेददशनच्छेदसंवेशनसीत्कृतपुरुपायितीपरिष्टानाम्, अष्टानामष्ट-धाविकल्पमेदादष्टावष्टकाः चतुःपष्टिरिति बाभ्रवीयाः ॥' (कामसूत्र २ १ ४ । ४) आलिंगनादि आटों कलाओं में प्रत्येकके आठ-आठ मेद होनेसे कुल चौंगठ कलाएँ हुई । परन्तु वात्स्यायन भृषिका कहना है कि चौंगठ उपभेदमें देशभेदसे विभिन्नता भी है । जैसे 'पांचालिकी च चतुःपष्टिरपरा' 'मागधीरपरा च ।' (वात्स्यायनसूत्र १ । ३ । १७) तथा उपर्युक्त आलिंगनादिके अतिरिक्त चार मुख्य मेद और हैं तथा सबके वरात्रर उपभेद नहीं होते, जैसे मसपर्ण वृक्षके प्रत्येक पल्लवॉमें सात सात ही पत्ते नहीं होते न्यूनाधिक भी होते हैं और पञ्चवर्णी बलिक सभी कोष्ठक पाँच रंगवाले ही नहीं होते । न्यूनाधिक भी रंगोंका सम्मिश्रण होता है । यथा— 'विकल्पवर्गाणामष्टानां न्यूनाधिकत्वदर्शनात्—प्रहरणानविस्तपुरुपोप-स्वित्रस्तादीनामन्येपामिष वर्गाणामिह प्रवेशनात् प्रायोवादोऽयम् । यथा सप्तपर्णो वृक्षः पञ्चवर्गो बलिरिति वात्स्यायनः॥' (वा० सू० २ । ४ । ५)।

मुख्यतः कामकलाएँ आर्लिंगनादि आठ ही हैं, यही त्राभ्रव्य और वात्स्यायनादिके मतका निष्कर्ष है। वैसे तो 'सकल कला कि किटि बिधि'''।' के अनुसार एक एकके कोटियों (अनेकों) उपभेद हैं पर गहर्षि वात्स्यायनके मतानुसार कुल मोटे-मोटे उपभेद ये हैं—

१—आलिंगनके आठभेद-सप्टकम् १, विद्यकम् २, उद्धृष्टकम् ३, पीड़ितकम् ४, इति-(वा॰ स्॰ २।४।६) छतावेष्टितकम् ५, वृक्षाधिरूदकम् ६, तिलतण्डुलकम् ७, क्षीरनीरकम् ८—इति च ॥' (वा॰ स्॰ २।४।१४)

२—चुम्बनके सोलह भेद—१ निमित्तक, २ स्फ्रितिक, ३ घट्टिक, ४ सम, ५ तिर्यक्, ६ उद्भान्त, ७ यूत, ८ अवपीक्तिक, ९ अखित, १० मृदु, ११ उत्तर, १२ प्रतिरोध, १३ चिलत, १४ रागसंदीपक, १५ प्रतियोधित और १६ समीष्ट। (वा० सू० ३।४। १–३२)

३—आठ.प्रकारके नखन्छेर—आन्छुरितक, अर्धचन्द्र, मण्डल, रेखा, न्याघनख, मणूरपदक, शशप्लुतक और उत्पर्णत्रक (३।६।१-३२)

४—आठ प्रकारके दशनच्छेद—गूढ़क, उच्छूनक, विन्दु, बिन्दुमाला, प्रवासमणि, मणिमाला, खण्डाभ्रक और वाराहचर्वित (३।५।९-१९)

५—संवेशनके ग्यारह मेद—उत्फ्रक्षक, जिम्मृत, उजिम्मृत, इन्द्राणिक, सपुटक, पीदितक, उत्पीदितक, प्रपीदितक, वेष्टितक, वाद्रविक और भूगनक। (३।६।१-१९)

६—धीत्कृतके मन्द, चण्ड, उरवेग और कलक्जित—ये चार मेद हैं। (३।६।२०-२७)

७—पुरुषायितके अमित और प्रतियोगित भेद हैं। (३।८।१,२)

८-औपरिष्टकके निन्द, कष्टायित और विनिन्द-यं तीन भेद हैं। (३।९।१-६)

९—प्रहरणनके सात मेद हैं—तिर्यक्, पेष्टिक्, चण्डित, स्वल्यित, अपहस्तक, प्रस्तक ओर भीटक (३।७१९-४) १०—विरुतके आठ मेद हैं—हिंकार, स्तनित, क्जित, रुद्धित, सीत्कृत, दूत्कृत, पूत्कृत और प्रविस्त । (३।७।५-१७)

१९—पुरुषोपसृत ( पुरुषोपसृत ? ) के मन्द, चाटु और अधिकृत तीन भेद हैं।

१२—चित्ररतके चालीस भेद हैं—वेणुदारित १, शूलाचितक २, कार्कटक ३, परावृतक ४, चित्रक ५, अवालम्बितक ६, धेनुक ७, पद्मक ८, शौन ९, ऐणेय १०, छागल ११, खराकान्त १२, मार्जारक १३, लिलतक १४, व्यामास्कन्दन १५, गजोपमर्दित १६, वाराह्मृष्टक १७, तुरगाधिरूढ़क १८, संघाटक १९, गोयूथिक २०, प्रेंखा २१, सिरित २२, उद्मुंग्नक २३, उरस्फुटनक २४, फणिपाशक २५, स्थितक २६, हिण्डोलक २७, कोर्म २८, ऊर्ध्वगतोष्ठ्युग २९, पारिवर्तित ३०, समुद्र ३९, परिवर्तनक ३२, पत्रयुग्मक ३३, वैपरीतक ३४, हुलक ३५; चटकविलसित ३६, भ्रमरक ३७, प्रेंखोलित ३८, अवमर्दनक ३९ और उपस्प ४०।

अश्लीलता एवं अनुभवहीनताके कारण उपर्युक्त कला-भेदोंका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। वाल्यायन महर्षिका तो कहना है कि—'न शास्त्रमस्तीत्यनेन प्रयोगो हि समीक्ष्यते। शास्त्रार्थान् व्यापिनि विद्यात् प्रयोगांस्त्वेकदेशिकान्॥' (७।६।९५)। समस्त विषय लिखना शास्त्रका महत्त्व है, परंतु उसका करनेवाला प्रत्येक नहीं होना चाहिये। वे॰ भू० जीसे खोज कराकर लिख दिया है)।

### करिं गान बहु तान तरंगा । बहु बिधि क्रीड़िंह पानि पतंगा ॥५॥

शब्दार्थ—तान तरंग=अलापचारी; लयकी लहर । तान=गानेका एक अंग । अनुलोम-विलोम गितसे गमन । अनेक विभाग करके सुरका खींचना; आलाप । संगीत दामोदरके मतसे स्वरोंसे उत्पन्न तान उनचास (४९) हैं । इन ४९ से आठ हजार तीन सौ कृट तान निकलते हैं।' (श॰ सा॰)। तरंग=स्रोंका चढ़ाव-उतार—'बहु माँति तान तरंग सुनि गंधर्व किन्नर लाजहों।', 'करहिं व्यान तरंगा' अर्थात् राग अलापको रुक-रुक र बढ़ाती हैं जिससे उसमें लहह उठे जिसे उपज कहते हैं। कीड़ा=केलि, आमोद-प्रमोद, कल्लोल, खेल-कूद । पतंग=गेंद, कंदुक । यथा—'योऽसी त्वया करसरोजहतः पतङ्गो दिक्ष अमन्अमत एजयतेऽक्षिणी मे । भा० ५। २। १४।' अर्थात् तुम जो अपने करकमलोंसे थपकी मारकर इस कंदुकको उन्लाल रही हो सो यह दिशा-विदिशाओंमें जाता हुआ मेरे नेत्रोंको चंचल कर रहा है। विशेष भावार्य नोटमें देखिये।

अर्थ—(वे नवयौवना अप्सराएँ बहुत आलापकारीके साथ) गान कर रही हैं, बहुत तानके तरंग (उपज मूर्छना आदि) लेती हैं। हाथोंमें गेंद लिये हुए बहुत प्रकारसे उससे कीड़ा कर रही हैं (उसे थपकी देती और उछालती हैं)॥५॥

#### \* बहु बिधि क्रीड़िहं पानि पतंगा \*

'पतंग'—इस शब्दके अनेक अर्थ हैं। किसं।ने इसका अर्थ 'गुड्डी', 'कनकीआ', किसीने 'चिनगारी', किसीने 'अरुण' और किसीने 'गेंद' किया है और उसी अर्थके योगसे 'बहु विधि क्रीड़िंहें पानि पतंगा।' के भाव यों कहे हैं— (१) हाव-भावसिहत मदनानन्द-वर्द्धक कीड़ाएँ करती हैं। भाव बतानेमें हाथ ऐसे चंचल चलते हैं जैसे पवनके वश पतंग आकाशमें उड़ता है। हाथोंको पतंगकी तरह अनेक प्रकारसे (हाव-भाव दर्शानेके निमित्त) चलाती थीं—(रा० प्र०)। विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि 'तानोंकी उपजके साथ मनमें जो तरंगें उठती थीं उसीके अनुसार हाव-भावको हाथोंके द्वारा दर्शाती थीं; [जैसा सत्योपाख्यानमें कहा है—'यतो हस्तस्ततो दृष्टियंतो दृष्टिस्ततो मनः। यतो मनस्ततो मावो यतो मावस्ततो रसः॥।॥ अंगेनालम्ब्य यद् गीतं हस्तेगार्थं प्रदर्शयत्। चक्षुम्याम्माविमत्याहुः पादाम्यां तालनिर्णयः॥२॥' अर्थात् (नाचने-गानेके समय जो शरीरकी व्यवस्था हो जाती है सो यों है) जिस ओर हाथ रहे उसी ओर दृष्टि रहती है और जहाँपर दृष्टि रहे वहींपर मन लगा रहे। जहाँ मन हो वहीं भाव दर्शाया जावे और जहाँ माव दर्शाया गया हो वहीं रस उत्पन्न होता है ॥१॥ जिस गीतको मुखसे अलापे उसका अर्थ हाथोंके इशारेसे जतावे, नेत्रोंसे भाव प्रकट करे और पावोंसे ताल स्चित करता जावे ॥२॥' (बैजनाथजी)] वे 'पतंग' का अर्थ 'गुड्डी' करते हैं।

२—अलापचारीके साथ भाव दर्शानेमें इतनी फुर्तींसे हाथ चलते हैं, जैसे अग्निसे चिनगारी शीघ्र निकलती है। ( रा॰ प्र॰ ), वा, जैसे हाथमें चिनगारी होनेसे हाथ शीघ्र चलते हैं, बदलते रहते हैं वैसे ये पैंतरे बदलती हैं।

३—गुलाबी, जैसे अरुणोदयका रंग वैसे, हाथोंसे क्रीड़ा करती हैं—(रा०प०प०, बाबू इयामसुन्दरदास )।

४—हाथोंसे थपकी देकर गेंद उछालती हैं—(पंजाबीजी, श्रीगुहसहायलाल, प्रांफे॰ दीनजी, शुकदेवलालजी)। ५—पतंगका अर्थ सूर्य करके यह अर्थ करते हैं कि सूर्यकी ओर हाथ उठाकर कीड़ा करती हैं। ऐसा करके अपने अंगोंको दिखाती हैं जिससे मनमें विक्षेप हो।

श्रीमद्भागवतमें राजा अग्नीध्रजीके पास पूर्वचित्ति अप्सराका जाकर की इन करना जहाँ ( रक्त्य ५ अ० २ में ) वर्णित है वहाँ अपसराकी एक की इन यह भी वणन की गयी है। राजाने अपसराक्ते कहा कि 'तुम अपने करकं ज़िते यपकी दे-देकर उछाळती हो, जहाँ-जहाँ वह जाता है वहीं-वहीं मेरी दृष्टि जाती है, जिससे मेरे नेत्र चंचल हो रहे हैं। यह भी कामकी एक कळा है। पुनः, स्कन्य ३ अ० २० इळोक ३६ में भी यह शब्द ऐसे ही प्रसंगपर गेंदके अथे में आया है, यथा—'नेकन्न ते जयित शालिनि पादपद्मं घनन्त्या सुहुः करतलेन पतत्पतङ्गम्। मध्यं विषीद्ति वृहतस्तनमार-मीतं शान्तेव दृष्टरमळा सुशिखासमूहः।' अर्थात् हे प्रशंधा करनेयोग्य रूपवाळी! तुम्हारे चरण-कमळ एक जगह नहीं रहते, क्योंकि तुम गेंद उछाळती हो और जन वह पृथ्वीपर गिरता है तन फिर दौड़कर थपकी मारती हो…।

नवयौवना सुन्दर स्त्रियोंका गेंद-क्रीड़ा करना बहुत ठौर पाया जाता है, यथा भागवते स्कन्ध ३ अ० २२ रहो॰ १७ — 'यां हर्म्य पृष्ठे क्वणदि स्त्रिशोमां विक्रीडतीं कन्दुकविह्वलाक्षीम । विश्वावसुन्य पतत्स्वाद्विमानाद्विलोक्य संमोहविम्द- चेताः ॥' अर्थात् हे महाराज ! आपकी यह सुन्दरी कन्या एक बार महलके ऊपर कंदुक-कीड़ा कर रही थी, विश्वावसु इसकी अपूर्व शोभा देख मोहित हुआ ।"।

अस्तु, यहाँ यही अर्थ और यही भावार्थ जो उपर्युक्त रहोकों में पाया जाता है, पूर्ण संगत और टीक प्रतीत होता है। श्रीमद्भागवतके उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि 'पाणि पतक्ष की ड़ा' से भी देवता एवं ऋषियोंके मन मोहित हो गये। और यहाँ श्रेष्ठसे श्रेष्ठ अप्सराएँ—देवाङ्मनाएँ, तान-तरङ्किके साथ गान भी कर रही हैं और गेंदकी की ड़ा भी कर रही हैं। यह सब मुनिकी समाधि छुड़ानेके छिये ही किया गया। यथा—'सुर सुंदरी करिंह करू गाना। सुनत श्रवन ह्या हैं। भुनि ध्याना। १।६९। 'बहु भाँति तान तरंग सुनि गन्धर्व किन्नर छाजहीं (गी०।७। १९)

देखि सहाय मदन हरपाना। कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना।। ६।। काम कला कछु मुनिहि न ब्यापी। निज भय डरेड मनोभव पापी।। ७।। सीम कि चाँपि सकै कोड तास्। बड़ रखवार स्मापित जास्।। ८।।

शब्दार्थ—प्रपञ्च=माया, रचना । जैसे कि भीनी-भीनी बूँदोंकी जलवर्षा, पुष्पचाणोंकी वर्षा, इत्यादि कामवर्द्धक कियाएँ, छल, आडम्बर । कामकला=मोहन, आकर्षण, उच्चाटन और वशीकरण आदिके उपाय। ऊपर चौ॰ ४ में देखिये। व्यापना=असर करना, लगना, प्रभाव डालना, आकर्षित करना । मनोभव=कामदेव । सीम (सीमा)=इह, सरहह, मर्यादा । यथा—'हैं काके हैं सीस ईस के जो हिंठ जन की सीम चरें' (वि॰ ९३७)। चाँपना=दवा लेना, यथा—'सिनकी क काम सके चापि छाँह । तुलसी जे बसहिं रघुवीर बाँह । गी॰ २ । ४९ । ६ ।' वड़=सवल, सबसे बड़ा, समर्थ, क्षेष्ठ ।

मर्थ —कामदेव सहायकको देखकर हर्षित हुआ फिर उसने अनेक प्रकारके प्रपन्न रचे ॥ ६ ॥ कामके कोई भी करतब मुनिको किंचित् भी न व्यापे । पापी कामदेव अपने ही डरसे डर गया ॥ ७ ॥ श्रीलक्ष्मीपित भगवान् जिएके महे रक्षक हैं, उसकी सीमाको कौन दबा सकता है ? (कोई भी तो नहीं )॥ ८ ॥

टिप्पणी—9 'देखि सहाय…'' इति । (क) इन्द्रकी आज्ञा थी कि 'सहित सहाय जाहु मम हेत्'; अब यहाँ आकर बताते हैं कि वे 'सहाय' कीन हैं। पाँच अर्धालियों में जिनका वर्णन किया गया यही वे सहायक हैं जिन्हें वह साथ लाया। (इनको सहायक इस विचारसे कहा कि वे सब कामोद्दीपन करते हैं)। ऊपर चौ० १-४ देखिये। कामकी सेनाका वर्णन अरण्यकाण्डमें 'सिहत विपिन मधुकर स्था मदन कीन्ह बगमेल। ३७ ।' से लेकर 'एहि के एक परम बल नारी। तेहि तें उबर सुमट सोह मारी। ३८। १२।' तक है। (ख) 'हरषाना'। हिंदत हुआ कि अब कार्य सफल हुआ, देर नहीं, सब टाट-बाट ठीक बन गया, अब नारद बच नहीं सकते, शीघ ही हमारे जालमें फँसते हैं, कामासक्त होने ही चाहते हैं। अथया सहायकोंकी सुन्दरता देखकर प्रसन्न हुआ। (ग) यहाँतक सहायकोंकी कलाका वर्णन हुआ। आगे अब उसने स्वयं अपना अनेक प्रकारका प्रयञ्च रचा। जैसे कि सुमनशर अर्थात् कामनाणका चलाना, इत्यादि। यथा—'सकल कला किर कोटि बिधि हारेड सेन समेत। चली न अचल समाधि सिव कोपेड हृदय निकेत। १। ८६।' 'देखि रसाल दिटप बर साला। तेहि पर बढ़ेड मदनु मन माला॥ सुमन चाप निज सर संधाने। अतिरिस ताकि श्रवन लित ताने॥ छाँ है विपम बिमिल टरलां। इदि समाधि संसु तब जागे॥' नाना विधिवे प्रपन्न श्रुशाररसके ग्रन्थोंमें लिखे हैं। (घ) 'कीन्हेसि एनि' का भाव कि एक

बार प्रपञ्च कर चुका है, यथा—'तेहि आश्रमिह मदन जब गएऊ। निज माया बसंत निरमएऊ ॥', अब पुनः करने लगा। (अथवा, प्रथम सहायक सेनाको देखकर हर्ष हुआ, पर यह देखकर कि सहायकोंकी एक भी कलाने अभीतक कुछ भी असर नहीं किया, उसने फिर स्वयं प्रपंच रचे। वि० त्रि० का मत है कि वायुके झोकेसे अप्सराओंके अंचले आदिका हट जाना इत्यादि प्रकारके प्रपंच किये।

२—'काम कला कछ मुनिहि न व्यापी'''' इति । (क) 'सकल असमसर कला प्रवीना' रम्भादि अप्सराओंने अपनी समस्त कलाएँ की और फिर कामदेवने स्वयं भी अनेक प्रपञ्च रचे, फिर भी 'कामकला' न व्यापी, यह कहकर 'प्रपंच' का अर्थ यहाँ कामकला स्पष्टकर दिया। (ख) 'निज मय बरेड' का भाव कि नारदजीकी ओरसे भय नहीं है। (भाव यह कि मुनिने तो किंचित् भी प्रतिकारात्मक कृरदृष्टि उसकी और नहीं की, परंतु इसने उनसे द्रोह किया है. इसीसें वह स्वयं भयभीत हो रहा है। यथा- 'परद्रोही की होहिं निसंका'। ७। १९२। २।' इसीसे 'डरेउ' के साथ 'गापी' और 'निज भय' शब्द दिये। पापी सदा अपने पापके कारण डरता ही रहता है। रावण ऐसा महाप्रतापी भी श्रीतीताहरण करके 'चला उताहल त्रास न थोरी'। ३। २९, तब कामदेवका डरना तो स्वाभाविक ही है कि मैंने उनके देखते-देखते अपराध किया है, कहीं शाप न दे दें; यद्यपि उसका भय निर्मूल साबित हुआ )। (ग) 'मनोभव' का भाव ् कि काम मनसे उत्पन्न होता है और नारदजीका मन सहज ही विमल है, इसीसे कामकी कलाएँ उनको न न्यापीं। (घ) थापी इति । जन कामने शिवजीपर चढ़ाई की और सन लोकोंको व्याकुल कर दिया तन उसकी 'पापी' न कहा या और यहाँ 'पापी' विशेषण देते हैं । कारण कि इन्द्रने दुष्टभावसे कामको देवर्षि नारदपर चढ़ाई करनेको मेजा था, यथा-'सनासीर सन महुँ अति त्रासा । चहत देवरिषि मम पुर वासा ॥'; इसीसे वक्ताओंने इन्द्रको 'शठ', 'श्वान' 'जङ', 'काक' और निर्लंडन आदि कहकर उसकी निन्दा की और उसके सहायक कामदेवकी भी निन्दा की । दुष्टके संगसे तथा दृष्ट कर्म करनेसे निन्दा होती है। जब श्रीशिवजीपर इसने चढ़ाई की थी तब उसमें सबका उपकार था और उसमें ब्रह्मा आदि सभीका सम्मत था; इसीसे तब निन्दा न की थी । पुनः, इतना ही नहीं, वरच भगवान् श्रीरामचन्द्रजीसे भी स्वयं बाह्यरजीने हामी भर ली थी कि पार्वतीजीको जाकर व्याह लावेंगे किर भी अखण्ड समाधि लगा बैठे थे। यथा-जाइ यिवाहरू सैलजिह यह मोहि माँगे देहु । ७६ । कह शिव जदिप उचित अस नाहीं । नाथ यचन पुनि मेटि न जाहीं ॥ सिर घरि भायसु करिश्र तुम्हारा । परसु घरसु यह नाथ हमारा ॥""अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥" 'मनु थिर करि तब संभु सुजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना ॥ १ । ८२ । १, 'सिव समाधि वैठे सबु त्यागी । ८३ । ३ । १ अतएव वहाँ कामदेवना कार्य भगवत्-इच्छाके अनुकूल था और 'राम रजाइ सीस सब ही के' है; इसीसे ब्रह्मादि देवताओंने लोक-हिताय वहाँ कामको भेजा था। वहाँपर परीपकार था, यह बात उसने स्वयं स्वीकार की है, यथा-'परहित छागि तजै जो देही । संतत संत प्रसंसिंह तेही । ८४ । २ । १ एसे उच्च एवं शुद्ध विचारसे वह शंकरजीकी समाधि छुड़ाने गया था । वहाँ प्रशंसाका काम या और यहाँ उसने किंचित् भी न सोचा-विचारा। इन्द्रकी बातोंमें आकर घमंडमें हर्षसे फूला न समाया, भगवद्भक्तके भजनमें बाधा डालनेको तत्पर हो गया। अतएव यहाँ उसे 'पापी' कहा और वहाँ नक हा। पुनः, वहाँ तो उसने शिवजीको भी उनके परम धर्म 'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी' के पालनमें सहायता की। अतः 'पापी' कैसे कह सकते थे ?

३ 'सीम कि चाँपि सके कोठ ''' इति । (क) मुनिके मनमें कामका प्रपञ्च न व्यापा, इससे पाया गया कि उनके मनकी वृत्ति 'सीमा' है। [यहाँ मनको सीमाकी उपमा दी। 'सीमा' का अर्थ है मर्यादा; हद, मेह । मनहीमें कामकी जाग्रति होती है, वहींसे कामकी प्रवृत्ति होती है, वहीं काम अपना बल प्रकट करता है। अतएव मनको वशमें कर लेना ही यहाँ पराई सीमाका दवा लेना कहा गया। जैसे कोई राजा, जमींदार या किसान दूसरेकी जमीन दाव लेते हैं वैसे ही काम दूसरेके मनपर पलमात्रमें दखल अधिकार जमा लेता है। यथा 'मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ। १। १३४।', 'तात तीनि अति प्रवल खल काम कोध अरु लोग। मुनि विज्ञान धाम मन कर्राह निमिष महुँ क्षोम। ३। ३८।' विनयके पद १३७ के 'जों पे कृपा रघुपति कृपाल की वैर और के कहाँ सरे। होइ न बाँको बार मगत को जो कोड कोटि उपाय करे ॥'''हैं कार्के हैं सीस ईस के जो हिंठ जनकी सीम चरे। तुलसिदास रघुवीर वाहु यल सदा असय काहुन दरे ॥' इस उद्धरणसे इस चौपाईका भाव मिलता जुलता है। दोनोंहीमें 'सीमा' का दबाना कहा गया है। 'सीम कि चाँप सके' में काकोक्तिहारा उलटा अर्थ होना कि 'कोई नहीं दवा सकता' 'वकोक्ति अलकार' है। ] (ख) 'यह रखवार रमापित जास्' इति। ऊपर कह आये हैं कि 'निरिख सेल सिर िपिन विमागा। मएउरमापित

सद अनुरागा ॥ १२५ । ३।' अर्थात् नारदजीकं मनमें श्रीरमापितपदमें अनुराग उत्पन्न होना कहा है। इसीत यहाँ रक्षा करनेमें भी 'रमापित' को 'रखवार' कहा । (ग) रमापितको रक्षक कहनेका भाव यह है कि जैसे टह्मीपित भगवान् विष्णु रमाजीकी रखवाळी (रक्षा) करते हैं, वैसे ही वे दासोंकी भी रक्षा करते हैं। ('कामने भगवान् शंकरकी समाधि तो छुड़ा दी और नारदजीकी समाधि न छुड़ा सका, यह कैसे माना जा सकता है ?' इस सम्भावित शंकाका समाधान यह अर्थाळी करती है कि यहाँ नारदजीके साथ उनके रक्षक रमापित मौजूद हैं और वहाँ तो शिवजी भगवान्की आज्ञा-का उल्लंघन ही कर बैठे थे, इससे वहाँ भगवान् उनकी रक्षा क्यों करने छगे ? समाधि तुइवाना और विवाह कराना तो भगवान्को स्वयं ही मंजूर था)।

नोट-शिवपुराण दूसरी रुद्रसंहिता अ०२ में मिलानके रलोक ये हैं-'न बभूव मुनेश्चेती विकृतं मुनिसत्तमाः । अद्यो बभूव तद्गवीं । १६। ईश्वरानुप्रहेणात्र न प्रभावः स्मरस्य हि । १७ ।'

## दो०—सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मन\*। गहेसि जाइ मुनि चरन तब कि सुठि आरत बैन†॥ १२६॥

शन्दार्थ — हारि (सं॰ )=हार, पराजय, पराभव, शिकस्त । शत्रुके सम्मुख असफलता होना 'हारि' हैं । मैन (मयन )=मदन, कामदेव ।

्रमर्थ-तंत्र सहायकोंसहित मनमें हार मान अत्यन्त भयभीत हो कामदेवने जाकर अत्यन्त आर्त्त वचन कहते

हुए मुनिके चरण पकड़ लिये ॥ १२६ ॥

टिप्पणी — १ पहले कामदेवका भयभीत होना कहा— 'निज मय दरेड मनोभव पापी'। अब सहायकोंका भी सभीत होना कहते हैं। उसने सहायकोंसिहत मुनिका अपराध किया है, इसीसे 'सहायसिहत' भयभीत है! (कामदेवको आदि और अन्त दोनोंसे कहा, क्योंकि प्रारम्भमें इसीने 'निज माया वसंत निरमएक' और अन्तमें इसीने 'कीन्हेंसि पुनि प्रपंच विधि नाना')।

२ 'मानि हारि मन मैन' अर्थात् मनसे हार गया, 'किह सुठि भारत बैन' अर्थात् अत्यन्त आर्त वचन बोला, जैसे कि 'ब्राहि ब्राहि दयाक सुनि नारद' इत्यादि और 'गहेसि जाइ सुनि चरन' अर्थात् हाथींसे चरण पकड़े। इस प्रकार जनाया कि कामदेव मन, कर्म, वचन तीनोंसे नम्र हो गया है तभी तो वह तीनोंसे मुनिकी शरण हुआ।

३ (क) 'मानि हारि' हार यहाँतक मानी कि इन्द्रकी सभामें जाकर उसने अपनी हार कही। यथा—'मुनि सुसीकता आपनि करनी। सुरपित समा जाइ सब बरनी॥' (ख) 'गहेसि चरन'। सहायकींसहित चरण पकड़े। चरण पकड़ना, आर्तवचन बोलना,यह क्षमा-प्रार्थनाकी मुद्रा है। सबका अपराध क्षमा कराना चाहता है, इससे सबको नाथ लेकर गया।

भएउ न नारद मन कछ रोषा। किह त्रिय बचन काम परितोषा।। १।। नाइ चरन सिरु आयसु पाई। गएउ मदन तब सिहत सहाई।। २।। सुनि सुसीलता आपनि करनी। सुरपित सभाँ जाइ सब बरनी।। ३।। सुनि सबके मन अचरजु आवा। सुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा।। ४।।

शब्दार्थ-परितोषा=समाधान संतुष्ट प्रसन्न वा खुदा किया। 'सुशीलता'=सुन्दर स्वभाव; कोई कैसा दी अपराध करे उसपर रुष्ट न हो उसकी क्षमा ही करना 'सुशीलता' है, यथा—'प्रभु तस्तर कपि दारपर ते किय आयु समान। तुक्सी कहूँ न रामसे साहब सीक निधान॥' विशेष ७६ ( ५-६ ), १०५ ( १ ) में देखिये।

सर्थ—नारद्जीके मनमें कुछ भी क्रोध न हुआ। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवको चंतुए किया॥ १॥ तम मुनिके चरणोंमें माथा नवा, उनकी आशा पा, कामदेव सहायकोंसहित चला गया॥ २॥ देवराज इन्द्रकी सभामें जाहर उसने मुनिकी सुशीलता और अपनी करत्त सब वर्णन की॥ ३॥ यह सुनकर सबके मनगं आध्यं हुआ, (उन्होंने) मुनिकी बढ़ाई करके भगवान्को भस्तक नवाया॥ ४॥

टिपाणी - 9 'भएड म नारद मन कछु रोपा।"" इति। (क) कामको जीते हैं इसीसे मनमें छुछ रोप न हुआ।

<sup>्</sup>र मयन । † बयन—१६६१ । तब किंह सुठि आरत वयन—१६६१ । किंह मुठि आरत मृदु वैन—१७०४, १७,२१, ३५६७, वि ।

क्रोधकी उत्पत्ति कामसे हैं, यथा—'संगात्मं जायते कामः कामात् क्रोधोऽमिजायते' (गीता)। जहाँ काम ही नहीं है वहाँ क्रोध कैसे हो सके ? इसीसे दोनों जगह 'कल्लु' शब्द दिया। 'काम कला कल्लु मुनिहि न ब्यापी' पूर्व कहा, अतः यहाँ भी 'मएउ न नारद मन कल्लु रोपा' कहा। काम 'कुल्ल' न ब्यागा, अतः रोष भी 'कुल्ल' न हुआ। (ख) पुनः भाव कि काम- की उपस्थितिमें, उसकी प्राप्तिमें (अर्थात् जब कामासक हो जानेका पूरा सामान प्राप्त था तव भी) काम उत्पन्न न हुआ और कोधकी प्राप्तिमें (अर्थात् जब कामासक हो जानेका पूरा सामान प्राप्त था तव भी) काम उत्पन्न न हुआ और कोधकी प्राप्तिमें (अर्थात् अपराध करनेपर कोध हो जाता है उसके होते हुए) भी कोध न हुआ, इसका कारण कपर कह आये 'सीम कि चाँपि सकें…' अर्थात् भगवान्के रक्षक होनेसे ही न काम हुआ न कोध। (ग) 'किह प्रिय यवन '।' भाव कि प्रियवचन कहे बिना कामदेवको संतोष न होता इसीसे प्रिय वचन कहकर उसे अभय किया। 'परितोष' इस तरह कि तुम्हारा दोष क्या, तुम तो सुरपितिकी आज्ञासे आये, स्वामीकी आज्ञा पालन करना धर्म है। (ब्रह्माने इसीलिये तुम्हारी सिष्टि की है, सनातन सिष्ट तुम्हारे आधारसे चल रही है, तुमने अपना कर्तव्य पालन किया। मैं अप्रसन्त नहीं हूँ। इस तरह उसका संतोष किया। वि० ति०)। प्रिय=जो कामदेवको अच्ले लगे एवं कोमल मीठे। (घ) कि जैसे काम मन-वचन-कर्मसे नम्न हुआ, वैसे ही नारदजी मन-कर्म वचनसे शीतल रहे। 'मएउ न नारद मन कछु रोषा' यह मन है, 'किह प्रिय बचन' यह वचन है और 'काम परितोषा' यह कर्म है। (दिलासा देनेमें शिर वा पीठपर हाथ प्रायः रखते हैं, यह कर्म है)

२ (क) पूर्व कह आये हैं कि 'सहज विमल मन लागि समाधां' और यहाँ लिखते हैं कि 'कामकला कछ मुनिहि न स्यापी'। जब कामकला कुछ न्यापी नहीं तब समाधि कैसे छूटी ? यदि समाधिका उपराम नहीं हुआ तो परितोष कैसे किया ? समाधि छूटनेपर ही तो कामको समझाया ? इन सम्भावित शंकाओंका समाधान यह है कि समाधि दो प्रकारकी है, एक सम्प्रज्ञात दूसरी असम्प्रज्ञात । यहाँ सम्प्रज्ञात समाधि है (जिसमें चैतन्य रहकर सब कोतुक देखते हुए भी मन मगवान्के अनुरागमें परिपूर्ण रहता है, ध्येयहीका रूप प्रत्यक्ष रहता है, यथा—'मन तहँ जहँ रघुवर बैदेही । बिनु मन कन दुख सुख सुधि केही ॥ अ० २७५।') अ जब कामदेव चरणोंपर आकर गिरा तब परितोष करने लगे। (ख) भगवान्को अभिमान नहीं भाता। देखिये जब कामदेवको अभिमान हुआ कि नारद हमारे सामने क्या है तब भगवान्के उसे हरा दिया और जब नारदको अभिमान हुआ तब नारदको हरा दिया।

३ (क) 'नाइ चरन सिर भायसु पाई।'-जन कामदेव आया था तब उसने सुनिको प्रणाम न किया था-'तेहि भाष्रमहि मदन जय गएउ । निज माया बसंत निरमएऊ ॥' (यहाँ प्रणाम करना नहीं लिखा )। जब अपराध किया तब ( एवं वह 'सब तरहसे समाधि छुड़ानेका प्रयत्न करके हार गया है, अतएव उनका प्रभाव समझकर भयके मारे, अपराध क्षमा कराने तथा उनके कोधसे ) बचनेके छिये 'गहेसि जाइ सुनि चरन' उनके चरण पकड़े । और, अब (जब पास जानेपर भी किंचित् क्रोध मुनिको न हुआ तब यह समझकर कि त्रैलोक्यमें इनके समान दूसरा नहीं 🕻 ) इनको भारी महात्मा जानकर ( एवं अपनी कृतज्ञता जनानेके छिये ) चछते समय चरणोंमें शिर नवाकर और आज्ञा पाकर चला। (नोट- 🖅 यह शिष्टाचार है कि महात्माओं, गुरुजनोंके समीप जाने और वहाँसे विदा होनेपर उनको सादर प्रणाम किया जाता है।) भारी महातमा समझा (यों भी कह सकते हैं कि कामदेव-के द्ध्यमें मुनिके प्रिय वचनों इत्यादिका प्रभाव यहाँ दिखा रहे हैं। उनका मुशील स्वभाव इसके दृद्यमें विंध गया है) इसीसे मुनिका माहातम्य (महत्त्व) आगे इन्द्रकी सभामें कहेगा। काम-क्रोध-लोभको जीतनेवाला ईश्वरके समान है, यथा-- 'नारि नयन सर जाहि न छागा। घोर कोध तम निसि जो जागा॥ छोम पास जेहि गर न बँधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥' (४। २१ सुप्रीवोक्ति )। अतः इनको ईश्वर-समान समझा । ( ल ) 'गएउ मदन तद सहित सहाई' इति । इन्द्रलोकसे 'सहायसहित' चला था, अतः 'सहित सहाई' जाना भी कहा । 🗺 आदिसे अन्ततक सम कार्य 'सहायसहित' किये हैं। (१) इन्द्रलोकसे साथ चला,—'सहित सहाय जाहु मस हेत्। घळेड हरिष हिय जलचरकेत्॥'; (२) 'सहायसहित' विध्न किया,—'देखि सहाय मदन हरणाना। कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना ॥'; (३) 'सहायसहित' मुनिके चरण पकड़े—'सहित सहाय समीत अति मानि हारि मन सैन। गहेसि जाह मुनि चरन कहि...। और (४) सहायकों सहित इन्द्र लोकको गया। इस कथनका तात्पर्य यह है कि कामदेवकी स्वामिभक्ति

छ यसम्प्रज्ञात समाधि वह है जिसमें प्राणवायुको ब्रह्माण्डमें चढ़ा लेते हैं। इस समाधिमें शरीर जड़वत् हो जाता है। केवल बाहरी विषयोंकी कौन कहे, इसमें ज्ञाता-ज्ञेयकी भी भावना लुप्त हो जाती है। इसीको 'जड़ समाधि' भी कहते हैं। 'जिति पवन मन गो निरस करि मुनि घ्यान कबहुँक पावहीं। ४। १०।' में जो कहा है यह भी इसका उदाहरण है।

दिसाना है। स्वामिमक्त है इसीसे स्वामीकी आजाका स्वरूप प्रत्येक जगह दिखायी दे रहा है। आजा थी कि 'सहित सहाय जाहु' अतः सब काम 'सहित सहाय' किये। 'सिहत सहाय जाहु' उपक्रम है और 'गएउ "सिहत सहाई' उपलंहार है। [नोट—कामको तो शिवजी भरम कर चुके थे, वह अनंग है, तब यहाँ उसका जाना, चरण पकड़ना इत्यादि कैसे कहा गया ? इसका उत्तर 'कल्पभेद हिर चरित सुहाये' जान पहता है ]

४ 'मुनि सुसीखता आपनि करनी । '' इति । (क) 'किह प्रिय बचन काम परितोपा' यह मुशीलता कही । अपराध करनेपर भी क्रोध न करना 'शील' है और उसपर भी प्रसन्न होकर प्रिय वचन कहकर अपराधीका परितोप करना 'सुशीलता' है । (ख) (वसंतका निर्माण करना तथा) 'कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना' इत्यादि 'अपनी करनी' कही । (ग) 'सुरपित सभा जाइ सब बरनी' अर्थात् सभाके बीचमें जहाँ सब देवता बैठे ये वहाँ जाकर सबके सामने कहा । 'सब बरनी' अर्थात् अपनी हार, चरणोंपर गिरना इत्यादि भी सब कहा, किंचित् संकोच कहनेमें न किया । निस्संकोच सब कह दिया क्योंकि देवता यथार्थ भाषण करते हैं (सत्यभाधी होते हैं, अतप्रव सब सत्य-सत्य कह दिया)। (घ) अपनी करनी तो प्रथम है तब मुनिकी सुशीलता, पर यहाँ कही पहले मुनिकी सुशीलता तब अपनी करनी ? कारण कि कामदेव मुनिकी सुशीलतासे संतुष्ट हुआ है । (नोट—कामदेवके दृदयपर सुशीलस्वभावका बहुत गहरा प्रभाव पढ़ा, इसीसे आते ही उसने प्रथम सुशीलता ही कही । प्रभावसे ऐसा विस्मित हो गया है कि अपनी न्यूनता भी कह डाली, उसे भी न लिपा सका ।)

५ 'सुनि सबकें मन अचरतु आवा '' इति । (क) काम-क्रोधको जीतना आश्चर्य है, इसीसे 'अचरज आया' कि जो 'काम कुसुम धनु सायक छीन्हें । सकछ भुवन अपने बस कीन्हें ॥' सो भी मुनिका कुछ न कर सका । (ख) 'मुनिहि प्रसंसि'। प्रशंसा कि तीनों छोकोंमें जो कोई नहीं कर सका वह नारदने किया अर्थात् इन्होंने त्रें छोक्यको जीत छिया, यथा—'कान्ताकटाक्षविशिखा न खिद्नित यस्य चित्तं न निद्हित कोपकृशानुतापः। कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न कोकपाशै छोंकत्रयं जयित कुत्स्निमदं स धीरः॥ ९०८।' इति भर्तृहरिनीतिशतके। (अर्थात् वह धीर पुरुप तीनों छोकों-को जीतता है जिसके हृदयको छियोंके कटाक्षरूपी बाण नहीं छेदते, जिसके चित्तको कोपरूपी अग्निकी आँच नहीं जलाती छोर न नाना प्रकारके विषय ही छोभके फंदेमें फँसाकर खींचते हैं।), क्यों न हो, ये भगवान्के बड़े ही प्रिय भक्त हैं, इत्यादि।—[ कद्रसंहिता २।२ में केवळ इन्द्रका विस्मित होना और प्रशंसा करना कहा है। यथा—'विस्मितोऽभूरसुराधीशः प्रकासीय नारदम्। २४।'] (ग) 'हरिहि सिरु नावा' प्रणाम करनेमें भाव कि यह सब आपकी कृपासे हुआ,—'यह गुन सायम ते निहं होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई॥' धन्य हैं भक्तवत्सळ भगवान्! और धन्य हैं उनके ऐसे प्रिय भक्त!

### नारद मुनि और शिवजी दोनोंके प्रसंगोंका मिलान।

श्रीशिवजी 'सुरन्द कही निज बिपति सव'। 'पठवहु काम जाइ शिव पाहीं'। 'सस कहि चछेउ सबहिं सिर नाई'। 'अस्तुति सुरन्द कीन्द्र अति हेत्'। प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा। कुसुमित नव तरुराजि बिराजा। सार्त। सुमंद सुगंध सीतछ सही । सखा सदन बिटप वर साला। देखि रसाक रुद्रहि देखि सदन मय माना। सक्छ कछा करि कोटि विधि हारेड सेन समेत । श्रीनारद मुनि

१ सुनासीर मन महँ अति ग्रासा।

२ सहित सहाय जाहु मम हेत्।

३ चछेड हरिष हिय जलचरकेत्।

४ कामहि बोलि कीन्ह सनमाना।

५ निज माया यसंत निरमयऊ।

६ कुसुमित विविध बिटए बहुरंगा।

७ चली सुहाविन त्रिविध ययारी।

८ काम कृसानु बद्गविनहारी। ९ हेकि सहाय मदन हरपाना।

९ देखि सहाय मदन हरपाना। १० सहित सहाय समीत अति मानि हानि मन मैन।

११ काम कला कछुं मुनिहि न न्यापी।

तब नारद गवने सिव पाहीं । जिता काम अहमिति मन माहीं ॥ ५ ॥ मार चरित संकरिह सुनाए । अति प्रिय जानि महेस सिखाए ॥ ६ ॥ श्रन्दार्थ-गवने=गये। अहमिति=अहं इति। 'मैं' (अर्थात् मैंने कामको जीत लिया, मेरे समान दूसरा नहीं, इत्यादि) ऐसा (अभिमान, अहंकार) ।=अहंकार।

अर्थ—( जब कामदेव सहायकों सिहत चला गया ) तब नारदजी शिवजीके पास गये । कामको जीता है 'मैं' ज़े ऐसा ( अहंकार ) उनके मनमें है ॥ ५॥ उन्होंने श्रीशंकरजीको 'मार'—चरित सुनाये। अपने परम प्रिय जानकर महादेवजीने उन्हें शिक्षा दी ॥ ६॥

टिप्पणी-9 'तब नारद गवने सिव पार्ही ।" ' इति । ( क ) कामदेवने इन्द्रकी सभामें कहा ही है । इन्द्रादि देवता सब नारदकी प्रशंसा कर रहे हैं। अतएव देवताओं के यहाँ विदित हो चुका, वहाँ जाकर कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं रह गया। ब्रह्मा-विण्यु-महेशको विदित नहीं है, उनसे प्रकट करना चाहते हैं। प्रथम शिवजीके पास गये; क्योंकि शिव 'अहंकार' का स्वरूप वा अहंकार ही हैं-- 'अहंकार सिव' ( लं॰ ); और नारदको अहंकार है । अतः अहंकार पहले इनको अपने स्वरूपके पास छे गया। [ अहंकार नारद-जैस देवर्षिको शिवजीके पास इसलिये लिये जा रहा है कि मानों शिवजीको एक-दूसरे कामारि प्रतिद्वनद्वीका दर्शन करा दे। ( लमगोड़ाजी ) ] ( ख ) 'जिता काम भहमिति मन माहीं' अर्थात् कामको जीतनेका अहंकार है; इसीसे कामको जीतनेका समाचार कहने गये। है कि कहाँ तो रमापतिपदानुरागमें मग्न बैठे थे और कहाँ अब सहसा उठकर चल दिये। बैठे न रहा गया तो औरोंको ननाने चले। पुनः, पहुँचनेपर-प्रणामादि कुळ नहीं किये, क्योंकि अब अपनेको उनसे भी अधिक समझते हैं—'कामको बीता है। शत्रुको मरण स्वीकार होता है, प्रणत होना नहीं। काम उपस्वी छोगोंका शत्रु है, सो वह हार भी गया और मेरे सामने प्रणत भी हुआ । शिवजीने कामको भस्म कर दिया पर उसे प्रणत न कर सके । मेरा प्रभाव उनसे अधिक हो गया। (ग) अभीतक कामको जीतनेवाले केवल शंकरजी थे; अहंकारके कारण उनके ही पास प्रथम गये—यह जताने को कि कुछ आपने ही नहीं जीता है, हमने भी जीता है। आपको तो होध भी हुआ था, आपकी समाधि भी छूटी थी, हमें ये कोई विष्न उपस्थित नहीं • हुए । इत्यादि । (घ) 'गवने' (=गये) कहकर मुनिके मनमें अपनी जय प्रकट करने-की अत्यन्त उत्सुकता दिखायी। चले न कहा, पहुँचना कहा। इस तरह अहंकारका प्रभाव चालपर भी संकेतरूपमें दिखा दिशा गया है। जिसका आनन्द सिनेमा (Cinema) देखनेवाले ले सकते हैं।] कि नारदजीके द्वारा यह उपदेश भगवान् दे रहे हैं कि हमारी रक्षासे काम-क्रोधादि जीते जाते हैं और जिना हमारी रक्षाके काम-क्रोधके वशीभूत होना होता है।

२ 'मारचिरत संकरिह सुनाए।'''' इति । (क) महादेवजी कुशल न पूछने पाये (न और कोई शिष्टाचार हुआ) दृष्टि पढ़ते ही कामचिरत कहने लगे। जाते ही कामचिरत न कहने लगे होते तो महादेवजी कुशल पूछते, बैठाते (जैवा क्षीरसागरमें जानेपर भगवानने किया है, यथा—'हरिष मिळेड उठि कृपा निकेता। बैठे भासन रिषिहि समेता॥ बोळे बिहँ सि चराचरराया। बहुते दिनन्ह कीन्हि सुनि दाया॥' पुनः यथा—'करत दंडवत लिए उठाई। रास्ने बहुत बार डर काई ॥ स्वागत पृष्ठि निकट बैठारे। किछमन सादर चरन पखारे ॥ ३। ४९।') (ख) 'संकरिह सुनाए', यहाँ शंकर अर्थात् कल्याणकर्त्तांको सुनाना कहा। इसीसे शंकरजी इनके कल्याणकी बातें इनसे कहते हैं। (ग) 'अति प्रिय जानि महेस सिखाए' इति। सिखाया जिसमें इनकी दुर्दशा न हो। अति प्रियमें दोष देखे तो उसे उपदेश देना उचित है, यथा—'कुपथ निवारि सुपंथ चलावा।' ('अति प्रिय' होनेके ये कारण हैं कि आप परम भागवतोंमेंसे एक हैं। शंकर-जीको भगवन्द्रक्त अति प्रिय हैं, उसपर भी ये तो नामजापक हैं, इससे इनके अतिप्रिय होनेमें क्या सन्देह हो सकता है ?—'नारद जानेउ नाम प्रताप । जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू॥'

क्ष १ — अहंकार यह भी हो सकता है कि श्रीशिवजी 'मोहिनी' स्वरूप देख कामको न रोक सके थे, ब्रह्मा, विष्णु भी कामजित नहीं कहे जा सकते, त्रिलोकमें हमारे समान कोई नहीं ।' ब्रह्मा सरस्वतीके पीछे दौड़े थे, विष्णु लक्ष्मीको छोड़ नहीं सकते । कोष अवस्य जीता है । 'अहमिति मन माहीं' शब्दोंसे मुख्य भाव यही जान पड़ता है । इन वचनोंमें व्यंजनामूलक गूढ स्थंग है । प० प० प्र० इससे सहमत है ।

२—पंजाबीजी लिखते हैं कि 'किसीको अपूर्व वस्तु मिले तो उचित है कि वह उसे अपने मित्रको दिखावे।' अथवा, जो विद्या किसीके पास होती है वह उस विद्याके आचार्यके पास जाकर अपने गुणोंको प्रकट करता है। श्रीशिवजी कामके बोठनेमें मुक्य हैं बद: उनके पास अथम गये।

भार' को ही चुनकर रक्खा है। क्यों न हो। नारदजी सदा 'राम' चरित गाया और सुनाया करते थे, यथा—'दार बार नारद सुन आविहें। चरित पुनीत 'राम' के गाविहें॥""सुनि विरंचि अतिसय सुख मानिहें। पुनि पुनि तात करहु गुन्यानिहें॥ सनकादिक नारदिहें सराहिहें॥""७। ४२।'; पुनश्च 'यह विचारि नारद कर बीना। गए जहाँ प्रभु सुख आविता॥ गावत 'राम' चरित मृदु बानी। प्रेमसहित बहु माँति बखानी॥ ३। ४९।' इत्यादि। शंकरती भी 'राम' चरित के रिनक हैं; अगल्यजीके पास इसी एत्सङ्क छिये जाया करते हैं—'रामकथा मुनियर्ज बखानी। सुनी महेस परम सुख मानी॥'; भुशुण्डिके यहाँ मराल तन धरकर सुनी, इत्यादि। सो उनको आजनारदमुनि 'राम' चरित न मुनाकर 'मार' चरित सुनाते हैं। अहंकारने बुद्धि ऐसी पलट दी कि 'राम' का ठीक उलटा 'मार' आज उनके मुखरो गायाजा रहा है।

र कि शिवपु० ६० सं० २ । २ में मिलानके रलोक ये हैं—'कामाज्जयं निजं मत्वागिर्वतोऽभून्मुनंशिवरः ।२०। त्या संमोहितोऽतीव नारदो मुनिसत्तमः । कैलासं प्रययो शीघ्रं स्ववृत्तं गिदतुं मदी ॥ २९ ॥ रुदंनत्वाववीत्सर्वं स्ववृत्तः गर्वस्थ मुनिः । मत्वात्मानं महात्मानं स्वप्रभुं च स्मरज्जयम् ॥ ३० ॥ तच्छुत्वा शङ्करः प्राह नारदं मक्तवत्सलः । " देशें । इसमेंके 'कामाज्जयं', 'निजं मत्वा गिर्वतो', 'केलासं प्रययो शीघ्रम्', 'अववीत्सर्वं ।' 'शंकरः प्राह नारदं मक्तवत्सलः , ये अंश मानसमें कमशः 'जिता काम', 'अहमिति मन माहीं', 'तय नारद गवने सिव पाहीं', 'सुनाये', और 'अविप्रिय जानि महेस सिखाए' हैं । पर मानसका 'मारचित्त' शिवपुराणके 'सर्व स्ववृत्तं गर्ववान्' आदिसे कहीं अधिक उत्कृष्ट और भावगिर्मत हैं । 'अतिप्रिय जानि महेस सिखाये' की जोड़में शि० पु० में शिवजीके वचन हैं 'शास्त्रयहं खां विशेषेण मम प्रियतमो मवान् । विष्णुमको यतस्त्वं हि तद्भक्तोऽतीव मेऽनुगः ॥ ३४ ॥ अति प्रियमें यह भी भाव आ गयां कि विष्णुमक्त होनेसे तुम मुझे अति प्रिय हो ।

बार बार बिनवीं मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायह मोही।। ७।।
तिमि जिन हरिहि सुनायह कबहूँ। चलेह प्रसंग दुराएह तबहूँ॥ ८॥
दो॰—संभु दीन्ह उपदेस हित निहें नारदिह सोहान।
भरद्वाज कीतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान।। १२७॥

शृन्दार्थ-प्रसंग=विषयका लगाव या सम्बन्ध, वार्ता; बात; प्रकरण । दुराना=लिगाना; गुप्त रखना; सुनी-अन-सुनी कर जाना; टाल जाना ।

अधी न छगी। दे भरदाज! इरिकी इच्छा बळवती है, उसका तमाशा सुनो ॥ ११७ ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥ ११० ॥

नो !— १ छद्रसंहिता २।२ में मिलानके इलोक ये हैं— 'वाच्यमेवंन कुत्रापि हरेरप्रे विशेषतः ॥ ६२॥ एच्छमानोऽपि न म्याः स्ववृत्तं मे यदुक्तवान् । गोप्यं गोप्यं सर्वथा हि नैव वाच्यं कदाचन ॥ ३३ ॥ शास्म्यहं त्वां विशेषेण सम प्रियतमो मवान् । विश्णुभक्तो यतस्त्वं हि तक्तकोऽतीव मेऽनुगः ॥ ३४ ॥ नारदो न हितं मेनं (शिव ) मायाविमोहितः ॥ ३५ ॥ अर्थात् (श्रीशिवजी कहते हैं— हे नारदजी !) जैसा यह समाचार आपने मुक्तसे कहा इस प्रकार अत्र कर्शं भी न कहियेगा । विष्णुभगवान् के आगे तो पूछनेपर भी विलक्तुल ही न कंहियेगा, इसको गुप्त ही रखना, कभी भी न कहना ॥ ३२-३३ ॥ आप मुझको अत्यन्त प्रिय हैं इसिलये विशेषस्त्रसे आपको शिक्षण दे रहा हूँ, क्योंकि आप विष्णुभक्त हैं, जो उनका भक्त होता है वह विशेषस्त्रसे मेरे सम्मतिके अनुसार चलता है ॥ ३४ ॥ परतु भगवान्की मायाने मोहित होनेसे शिवजीका यह उपदेश नारदजीको अच्छा नहीं लगा ॥३५॥ ये सभी प्रायः उपर्युक्त चीपाई और दोहेमें आ जाते हैं।

टिप्पणी-9'बार बार बिनवीं सुनि तोही।""' इति। (क) नड़े लोग प्रार्थना करके उपदेश देते हैं, यथा-'बिनती करडें जोरि कर रावन । सुनहुं मान तजि मोर सिखावन ॥५।२२।' इति हनुमन्तः ( १ ); 'तान चरन गहि माँगटें राखहु मोर हुस्तार । सीता देहु राम कहँ अहित न होइ तुम्हार ॥ ५ | ४० | दित विभीषणः (२); 'औरौ एक गुपुत मत सबहिं कहउँ कर जोरि । संकर मजन विना नर मगित न पावे मोरि ॥' इति श्रीरामचन्द्रः (३); तथा यहाँ 'बार बार बिनवौं' (४)। (नीट—यद्यपि शिवजी बड़े हैं तो भी विनय करते हैं; क्योंकि यह बड़ोंका स्वभाव है कि वे छोटोंके कल्याणार्थ अपनी मान-मर्यादा छोड़ विनय करके उनको छमझाते हैं जिसमें वह उसे मान छे, धारण कर छे। (ख) 'बार-बार' विनय करते हैं क्योंकि यह कथा मगवान्से अत्यन्त गुप्त रखने योग्य है। (ग) 'तोही' भाषामें यह प्रेम और प्यारसूचक बोछी है।)

२—'तिमि जिन हरिष्टि सुनावहु कवहूँ' इति । तात्पर्य कि हमें सुनानेसे कुछ चिन्ता वा हर्ज नहीं है पर हरिको सुनानेसे तुम्हें दुःख होगा । शिवजी जानते हैं कि भगवान् जनका अभिमान नहीं रखते (अर्थात् नहीं रहने देते)। यथा 'होइहि कीन्ह कवहुँ अभिमाना । सो खोवें चह कृपानिधाना ॥ ७। ६२।' (ख) 'चलेहु प्रसंगः''' अर्थात् हमसे बिना प्रसङ्ग चले ही यह कथा तुमने प्रकट की; पर वहाँ भगवान् अवश्य प्रसंग चलायेंगे तब भी इसे गुप्त रखना, उनसे कदापि इसकी चर्चा न चलाना ।

वि॰ त्रि॰ 'जिमि' 'तिमि' का भाव कि सत्य कथा सुनानेमें कोई रोक नहीं, परंतु सुनानेका ढंग ठीक नहीं है, इससे अभिमान टपकता है। अतः सिखाते हैं कि इस ढंगसे यह कथा हरिको कभी न सुनाना।

टिप्पणी—३ (क) 'संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदिह सोहान' इति। हित उपदेश है, तो भी उनको न अच्छा छगा, यह क्यों ? इसिछये कि नारदि यह समझे कि हमारी बड़ाई इनको नहीं मुहायी, इनके दृदयमें मलर है। ये नहीं चाहते कि दूसरा कोई कामिवजयी प्रसिद्ध हो, ये हमारा उत्कर्ण नहीं सह सकते, (ख) 'मरद्वाज कौतुक सुनहु'''' इति। यहाँ याज्ञवल्क्यजीकी उक्ति कही गयी, क्योंकि 'तव नारद गवने सिव पाहीं' से छेकर 'संभुवचन मुनि मन नहिं भाए' तक शिवजीकी उक्ति नहीं कहते बनती। शम्भुके वचन नारदिको प्रिय न छगे, इसका कारण याज्ञ-वल्क्यजी 'हिर इच्छा' बताते हैं। अर्थात् शिवजीने हरिइच्छाके प्रतिकृछ उपदेश दिया, इसीसे उनको अच्छा न छगा। हरिइच्छा परम बछवती है, यदि हरिइच्छा होती तो वचन सुहाते। (ग) 'बछवान'—शिवजीका भूद्ध उपदेश न छगने पाया इससे 'बछवान' कहा। बछवान् कहकर जनाया कि सबके ऊपर है। 'हरि इच्छा' का प्रमाण, यथा 'मृषा होड मम श्राप कृपाछा। मम इच्छा कह दीनदयाछा॥ १३८। ३।' पुनः भाव कि जब भक्तका कहा न माना तब हरिइच्छा हुई कि अब इनकी दुर्दशा करनी चाहिये।

किनोट—२ हितकी बात बुरी लगे तो जानना चाहिये कि उसे विधाता वाम हैं, यथा 'हित पर बड़े विरोध जब अनहितपर अनुराग । राम विमुख विधि वाम गति सगुन अधाय अभाग ॥'

३—दांकरजीकी नम्रता और कल्याणकारक उपदेश विचारणीय हैं। परन्तु नारदजीमें अहंकारके कारण 'अपने सुख आपनि करनी' वाली प्रशंसाका दोष भी उत्पन्न हो चुका था। वे भला क्यों मानते ? वे 'घमण्ड' और 'बक्की हास्यचरित्र' बन चुके थे। (श्रीलमगोड़ाजी)।

नोट—४ इस प्रसंगके आदिमें ही शिवजीने 'हिर इच्छा' का बीज बो दिया था। वहाँ जो कहा था कि 'जेहि जस रघुपति करिंह जब सो तस तेहि छन होइ। १२४।' उसीको यहाँ चिरतार्थ कर दिखाया है—'हिर इच्छा बलवान' और 'राम कीन्ह चाहिंह सोइ होई। ''''। प्रथम तो अपनी कृपासे भगवान्ने नारदजीको ज्ञानियोंकी सीमा ( शानि-शिरोमणि ) बनाया और अब उन्हें मूर्खों ( कामियों-क्रोधियों ) की सीमा बनावेंगे ( मा० पी० प्र० सं० )।

'हरि-इच्छा' से यहाँ 'हरि-इच्छारूपी भावी' अभिप्रेत हैं । इसीको आगे चौपाईमें 'राम कीन्ह चाहिं सोइ होई' कहा है । यह 'हरिइच्छारूपी भावी' अभिट है, यथा 'हरि इच्छा मावी बलवाना । १ । ५६ । ६ ।' इसीको आगे 'करें सन्यथा अस निहं कोई' कहा है । 'कौतुक' शब्दसे वक्ता स्पष्ट करते हैं कि भगवान् कुछ लीला करना चाहते हैं; यह 'कौतुक' (लीलाकी इच्छा) ही हरि-इच्छा है । 'कौतुक' शब्दसे हास्यका स्पष्ट संकेत हैं और 'हरि-इच्छा' शब्दसे प्रकट हैं कि 'हास्यरस किसी नैतिक उद्देश्यसे ही प्रयुक्त किया जा रहा है जिसमें इच्छा समिमिलत है ।' 'हरि इच्छा मावीं और कर्मानुसार प्रारच्य भोगवाली भावीका भेद १ । ५६ । ६ में लिखा जा चुका है ।

४ जी॰ पी॰ श्रीवास्तवजीने ठीक कहा है कि यद्यपि बहुतसे और सूत्र हास्यकलाकारोंने ढूँढ निकाले हैं फिर भी अहु। ( Aristotle ) के समयसे अवतक पतन ( Degradation ) ही हास्यका मुख्य कारण माना जाता है। यहाँ नारदजीका पतन अहंकारके कारण है। लमगोड़ाजी अपनी पुस्तकके पृष्ठ रह पर लिखते हैं कि श्रीवास्तव्यवीका यह कमन भी सत्य है कि हास्यरसका कुशल कलाकार हास्यको ठीक उस होशियार डाक्टरकी तरह प्रयुक्त करता है जो दोपको तनिक उभारकर उसे ओषधि तथा किसी प्रयोगद्वारा वाहर निकाल देता है। इसीसे हास्यरस नैतिक सुधारका सहायक माना गया है। हाँ, तुलसीदासजीका कमाल यह है कि महाकाव्यकलामें भी इसका सुन्दर प्रयोग कर दिया, नहीं तो मानो संसारमें यह धारणा-सी हो रही थी कि विना लम्बा मुँह बनाये महाकाव्य लिखा ही नहीं जा सकता। इसीसे मिल्टन इत्यादिकी कला रूखी-सूखी हैं।

गान्धीजीने ठीक कहा है कि ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे द्वारा कला उसी समय आरम्भ करती हैं जब हम अपने वैयक्तिक अहंकारको शून्य-गणनामें पहुँचा दें। सच है यह अहंकार ही है जो वैयक्तिक दोषोंको भुलाये रहता है।—
नारदने जो तिनक कामपर विजय पायी तो अहंकार आ धमका। नारदने पहिले इन्द्र-सभामें अपनी विजयका वर्णन किया
(कामदेवद्वारा) वहाँ जो तारीफ हुई तो अहंकार और भड़क उठा। अब सीधे कामारि महादेवजीके पास पहुँचे—
'जिता काम अहमिति मन माहीं।' (श्रीलमगोड़ाजी)

क्ष-काम, क्रोध, लोभ और अहंकार इत्यादि भाई हैं। एक हार जाता है तो दूसरा लड़नेको पहुँचता है, इत्यादि । कामका पराजय हुआ तो अहंकारने आ द्याया। अब इनकी भली प्रकार दुर्दशा करायेगा।

राम कीन्ह चाहिं सोइ होई। करें अन्यथा अस नहिं कोई।। १।। संभ्र बचन मुनि मन नहिं भाए। तब विरंचि के लोक सिधाए।। २।। एक बार करतल बर बीना। गावत हरिगुन गान प्रवीना।। ३।। छीरसिंध गवने मुनिनाथा। जहें बस श्रीनिवास श्रुति माथा।। ४।।

शब्दार्थ — अन्यथा=विरुद्ध, जैसा है उसका उलटा, औरका और, विपरीत । श्रीनिवास=लक्ष्मीजीमें रमण करने वाले, श्रीके स्थान, जिनमें श्रीका निवास है, श्रीयुक्त, लक्ष्मीपित । वैजनायजी इसका अर्थ 'लक्ष्मीजीका धाम (पितापक्षमें) क्षीरसागरमें' ऐसा करते हैं । 'बर बीना'— "वीणावादनतत्त्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः । तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमागं निय-क्छित ॥ इति याज्ञवल्क्यीये ।" यह प्राचीनकालका एक प्रसिद्ध वाजा है जिसका प्रचार अवतक भारतके पुराने टंगके कछित ॥ इति याज्ञवल्क्यीये ।" यह प्राचीनकालका एक प्रसिद्ध वाजा है जिसका प्रचार अवतक भारतके पुराने टंगके गवेंगोंमें हैं । इसमें बीचमें एक लंबा पोला दंड होता है, जिसके दोनों सिरोंपर दो बड़े-बड़े तूँवे लगे होते हैं, और एक तूँवेसे दूसरे तूँवेतक बीचके दण्ड परसे होते हुए, लोहेके तीन और पीतलके चार तार लगे रहते हैं । लोहेके तार पक्के तूँवेसे दूसरे तूँवेतक बीचके दण्ड परसे होते हुए, लोहेके तीन और पीतलके चार तार लगे रहते हैं । एन्हीं तारों-और पीतलके कच्चे कह्लुते हैं । इन सातों तारोंको कसने या ढीला करनेके लिये सात लूँट्टियाँ रहती हैं । एन्हीं तारों-और पीतलके कच्चे कह्लुते हैं । इन सातों तारोंको कसने या ढीला करनेके लिये सात लूँट्टियाँ रहती हैं । एन्हीं तारों-और पीतलके कच्चे कह्लुते हैं । इन सातों तारोंको कसने या ढीला करनेके लिये सात लूँट्टियाँ रहती हैं । एन्हीं तारों-और पीतलके कच्चे कहलाते किर हाथकी वीणा लंबी, सरस्वतीके हाथकी कच्छपी, नारदके हाथकी महती इत्यादि ।—(श॰ सा॰) । भृतिमाथ=समस्त श्रुतियोंके मस्तक, पुरुषसूत्त । शिरोभाग अर्थात् जिसको श्रुतियोंने मुख्य प्रतिपाद्य विषय माना है । भृतिमाथ=समस्त श्रुतियोंके मस्तक, पुरुषसूत्त । शिरोभाग अर्थात् जिसको श्रुतियोंने पुरुष प्रतिपाद्य विषय माना है । यथा 'वेदानां प्रवला मन्त्रास्तस्माद्धात्मवादिनः । तस्माख पौरुषं सक्तं न तस्माद्वियते परम् ॥ १ ॥

यथा वदाना अवला मन्त्रास्तरमाद्व्यातमवादना । तस्ताच नावन द्वा सर्थ — श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं वही होगा। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके (वा, उनकी इन्छाको व्यर्थ कर सके )॥ १॥ श्रीशिवजीके वचन मुनिके मनको न अच्छे लगे तब वे ब्रह्मलोक को चल दिये॥ २॥ एक बार हाथमें श्रेष्ठ वीणा लिये हुए गानविद्यामें निपुण मुनिनाय नारदजी हरिगुण गाते हुए क्षीरसागरको गये, वहाँ पेक मुख्य-प्रतिपाद्य पूज्य श्रीनिवास भगवान रहते हैं॥ ३-४॥

विषाणी—१ (क) 'राम कीन्ह चाहाँ सोह होई। "'अर्थात् श्रीरामजी कीतुक (ठीठा) करना चाहते हैं, शिवजी टिप्पणी—१ (क) 'राम कीन्ह चाहाँ सोह होई। "'अर्थात् श्रीरामजी कीतुक (ठीठा) करना चाहते हैं, शिवजी उनकी इस इच्छाको (नारदको उपदेश देकर) अन्यथा करना चाहते थे सो न कर सके, भगवानकी इच्छा ही हुई। उन्हों इच्छा बळवान' को इन दोनों चरणों में व्याख्या की है। 'राम कीन्ह चाहाँह सोह होई' यह हरिकी इच्छा कहीं और 'कर इच्छा बळवान' को इन दोनों चरणों में व्याख्या की है। 'राम कीन्ह चाहाँह सोह होई' यह हरिकी इच्छा कहीं और 'कर इच्छा बळवान' के हिए इच्छा का बळ कहा; यथा—'हरि इच्छा मावी बळवाना। हदय विचारत संभु मुजाना। अन्यया अस निहं कोई' यह हरि-इच्छाका बळ कहा; यथा—'हरि इच्छा बळवान है इचीने वचन न भाये। अत्यव १। ५६। ६।'(छ)'संभु बचन मुनि मन निहं माए''' इति। हरि-इच्छा बळवान है इचीने वचन न भाये। अत्यव १। ५६। ६।'(छ)'संभु वचन मुनि मन निहं माए''' इति। हरि-इच्छा बळवान है इचीने वचन न भाये। अत्यव वहाँसे चळ दिये। यह भी न पूछा कि आप मुझे चरचा करनेसे क्यों रोकते हैं। 'तब विरंचि के छोक सिधाए' से बहाँसे चळ दिये। यह भी न पूछा कि आप मुझे चरचा करनेसे क्यों रोकते हैं। 'तब विरंचि के छोक सिधाए' से जनाया कि बैठे नहीं, यदि शिवजी प्रशंसा करते तो बैठते। ('ग) 'संभु दीन्ह उपदेस हित निहं नारदिह सोहान' पर

प्रसङ्ग छोड़ा था, बीचमें वचन प्रिय न लगनेका कारण कहने लगे। अब पुनः वहींसे कहते हैं—'संभु वचन'''।' (घ) 'तम पिरंचिके लोक सिधाए' इति। शिवजीसे कहकर अब ब्रह्माको अपना विजय विदित करनेको चले। [अथवा, ब्रह्मलोकों रहते ही हैं, अतएव बात अच्छी न लगी तो अपने घर चल दिये। ब्रह्माजीको सुनाना न कहा, क्योंकि पितासे (कामचिरत) कहना उचित न समझा, अयोग्य समझा। (मा० पी० प्र० सं०)] 'बिरंचिके लोक' कहनेका भाव कि ब्रह्मलोकमें सबसे कहा, ब्रह्माजीसे यह बात स्वयं न कह सकते थे क्योंकि वे पिता हैं, लोकमें सबको मालूम हो जानेसे उनके द्वारा वहाँ भी खबर पहुँच जायगी। यह उपाय रचकर अबक्षीरशायी भगवान्पर अपना पुरुषार्थ प्रकट करने जायेंगे।

२—'एक वार करतल वर बीना।''' इति। (क) 'एक बार' से जनाया कि कुछ दिनों बाद, कुछ काल बीतनेपर गये, तुरत नहीं गये। ब्रह्मलोक नारदका घर है अतः कुछ दिन घर रह गये। (ख) 'बर बीना' का भाव कि आप गानमें तथा बीणा वजानेमें प्रवीण हैं। क्ष्ण्ण 'गावत हिर गुनगान प्रवीना' अर्थात् हिरगुण ही गाते हैं अन्यथा (इसके अतिरिक्त और) कुछ नहीं गाते, यथा—'यह बिचारि नारद कर बीना। गए जहाँ प्रभु सुख आसीना॥ गावत रामचिरत''। ३।४९।', 'गगनोपरि हिरगुनगन गाए। रुचिर बीर रस प्रभु मन भाए॥ ६।७०।', 'तेहि अवसर सुनि नारद आए करतल बीन। गावन लागे राम कल कीरित सदा नबीन॥ ७।५०।' तथा यहाँ 'गावत हिरगुन'''। (ग) जब शिवजीके यहाँ गये तब बीणा बजाना, हिरगुण गाना नहीं कहा और जब भगवान् के यहाँ चले तब गाते-बजाते चले, क्योंकि ये अपने इष्ट हैं, इष्टके मिलनेमें प्रेम है। (वा, ब्रह्मलोकमें कुछ दिन रह जानेसे अहंकार कुछ शान्त हो गया है। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि इस समय जगत्में कोई ऐसा गायक नहीं है जो वीणापर गान कर सके। तान-पूरापर ही गानेवाले कम हैं। पर नारद गानमें ऐसे प्रवीण हैं कि वीणापर गान करते हैं।)

३—'छीर सिंधु गवने सुनि नाथा।'''' इति । 'छीरसिंधु गवने' का भाव कि जय-विजय और जलन्धर इन दो कल्पोंमें वैकुण्ठवासी विष्णुका अवतार कहा, अब नारायणके अवतारकी कथा कहते हैं । [ या यों कहें कि जय-विजय, रावण-कुम्भकर्णवाले कल्पमें जय-विजयको शाप श्रीरामावतारका हेतु था, जलन्धरवाले कल्पमें वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णुको वृन्दाका शाप श्रीरामावतारका हेतु था और नारद-मोहवाले कल्पमें क्षीरसागरशायी भगवान् नारायणको शाप अवतारका हेतु होना था। जहाँ जिसके हेतुसे अवतार होता है, वहाँ उसकी कथा कही जाती है। इसीसे यहाँ नारदजीका क्षीरसागरमें श्रीमन्नारायणके पास जाना कहा गया। ( यह भाव उनके मतानुसार होगा जो भगवान् विष्णु और श्री-मन्नारायणका 'रामावतार' लेना नहीं मानते ) ]

(ख) भगवान्के पास चले इसीसे 'मुनिनाय' विशेषण दिया। क्योंकि जो भगवान्के पास पहुँचे (उनेको प्राप्त हो ) वही सबसे बढ़ा है। (ग) 'जहूँ बस श्रीनिवास' इति। श्रीनिवास=जिनमें लक्ष्मीजीका निवास है। तात्पर्य कि लक्ष्मीसिहत जहाँ भगवान् निवास करते हैं। इसी अभिप्रायसे 'श्रीनिवास' कहा। (घ) 'श्रुतिमाथा' अर्थात् सब श्रुतियाँ जिनका कथन करती हैं। तात्पर्य कि जो सब वेदोंके तत्त्व हैं जिनको वेद निर्गुण-सगुण वर्णन करते हैं, वही चतुर्भुज स्वरूप धारण करके श्रीरिसंधुमें बसते हैं; यह श्रुतिमाथाका अभिप्राय है। [प्रमाण यथा—'जगृहे पौरूषं रूपं मगवान् महदादिभिः। सम्भूतं षोदशकलमादौ लोकसिस्थया॥'—भा० १।३।१]

बाबा हरिदासजी—'श्रुतिमाथ' का भाव—'वेद जिसका माथा है। अर्थात् जो कोई श्रुतिमें विरोध करता है तो भगवान्का सिर दुखता है। नारदजी जगद्गुरु शिवजीकी शिक्षा त्यागकर यहाँ आये हैं (सो ये उनका) मानमर्दन करेंगे।'

वि॰ त्रि॰—उस सहस्रशीर्षा पुरुषका शिर वेद है, यथा भागवते—'छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति।' इसिलये उसे 'श्रुतिमाय' कहा।

हरिष मिलेड अडि रमानिकेता । बैंडे आसन रिषिहि समेता ॥ ५ ॥ बोले बिहिस चराचर राया । बहुते दिनन्ह मंकीन्हि मुनि दाया ॥ ६ ॥

सर्थ—रमानिवास (लक्ष्मीपित) भगवान् श्रीमन्नारायण प्रसन्नतापूर्वक उठकर उनसे मिले और देविष नारदसहित आसनपर वैठे ॥५॥ चराचरके स्वामी भगवान् हँसकर बोले—'हे मुनि ! (इस बार आपने) बहुत दिनोंमें कृपा की'॥६॥

छ मिले—१७२१, १७६२, को० राम । मिलेज—१६६१, १७०४ । † उठे प्रभुकृपानिकेता—छ० । † सं० १६६१ में मूलमें 'दिन' है। छूटा हुआ एक 'न' हासियेपर दूसरी स्याहीसे बनाया गया है।

टिप्पणी-- १ 'हरिष मिलेड ....' इति । (क) हर्षपूर्वक मिलनेका भाव कि जैसे भगवान्के दर्शनसे, उनके मिलनेसे दास ( भक्त ) को हर्ष होता है, वैसे ही दासके दर्शनसे, उसके मिलनेसे भगवान्को हर्ष होता है। [ पंचाबीजी लिखते हैं कि इन्होंने काम-क्रोधको जीता है, इससे इनका आदर किया। अथवा, हर्पपूर्वक उटकर मिलनेमें गृद भाव यह है कि इससे इनका अभिमान और बढ़ेगा, तब ये शंकरजीका उपदेश भूल जायेंगे और हमें कीतुक देखनेको मिलेगा।' बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'भवसागर तरनेकी उपयोगिनी जो हमारी लीला है उसके प्रारम्भमें सहायक हुए, यह जानकर हर्ष है।' ( रा॰ प्र॰ )। वस्तुतः प्रसन्नतापूर्वक उठकर मिलना शिष्टाचार है। ऐसा करना भारी आदर-सत्कार-का द्योतक है ]। ( ख ) 'मिलेड डांठ' क्योंकि श्रीमन्नारायण क्षीरसागरशयन हैं, यहाँ वे सदा शयन ही किये रहते हैं। यथा—'करौ सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन' ( मं॰ सो॰ ३ ), 'भुजगशयनं', 'नमस्ते जलशायिने।' अतः उठकर मिलना कहा। (ग) 'रमानिकेता' कहकर 'श्रीनिवास' जो पूर्व कह आये हैं उसका अर्थ स्पष्ट किया। जैसे, कृपानिकेत=कृपाके स्थान; वैसे ही, 'रमानिकेत'=श्रीजीके निवासस्थान। 'रमानिकेत' का भाव कि जैसे आप रमाजीको हृदयमें बसाये हैं वैसे ही आपने नारदजीको हृदयसे लगा लिया। अथवा भाव यह कि यद्यपि आप रमानिकेत हैं तथापि धर्ममें प्रमाद नहीं है, साधुओं, विप्रोंसे मिलनेमं एवं उनका मान करनेमें सावधान हैं। अथवा, रमानिकत हैं इससे महात्माओंका आदर करके सदा रमाकी रक्षा करते रहते हैं। साधुके अनादरसे, उनका अपमान करनेसे लह्मीका नादा है, यथा--'भायुः श्रियं यशो धर्म कोकानाशिष एव च । हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसी महदतिक्रमः ॥' ( भा० ) अर्थात् बड़ोंका आदर न करनेसे अथवा उनका अपमान करनेसे छोटोंकी आयु, श्री, यहा, धर्म, परलोक, आशीर्वाद एवं सब प्रकारके कल्याण नष्ट होते हैं। ब्राह्मणोंका मान करते हैं इसीसे रमानिकेत हैं, रमा सदा यहीं बसती हैं, कभी रन्हें ळोइती नहीं । (घ) - 'बैठे आसन....' इति । अर्थात् अपने बराबर अपने ही आसनपर बैटाया, दूसरा आसन न दिया। (यह अत्यन्त आदरका तथा प्रसन्नताका स्वरूप है। दूखरे, इस कथनसे मुनिके अहंकारकी वृद्धि भी दिखा रहे हैं। स्वामीके बराबर या उनके आसनपर बैठना दासके लिये अयोग्य है। नारदजीने प्रणामतक न किया और आसन-पर बराबर बैठ गये, सम्भवतः यह विचारकर कि भगवान् भी हमको बराबरका मानते हैं तभी तो साथ घैठाते हैं। अथवा, अपनेको त्रिदेवसे श्रेष्ठ मानकर बराबर बैठे, यह समझकर कि इन्होंने भी तो केवल कोधको जीता है, स्त्री साथ रखते हैं; अतः ये भी कामजित् नहीं कहे जा सकते और मैंने दोनोंको जीता है )। विशेष आगे चौ॰ ८ में देखिये।

प॰ प॰ प॰—नारदजीको मोहित करनेकी प्रक्रिया श्लीरसागरमें ही शुरू हो गयी। इसका सचा कारण तो अहंकारवश होकर शिवजीके उपदेशका मनमें तिरस्कार और बाह्यतः उनका अपमान करना ही है। शिवसमान प्रियतम भक्तका अपमान भगवान् सह नहीं सकते; इसीसे तो अन्तमें जो प्रायश्चित्त कहा वह शिव-शतनामका जप ही कहा, यथा—'जपह जाह संकर सत नामा।'

नोट—१ 'बोळे बिहसि "' इति । यहाँसे इतने सुन्दर प्रहसनका मुख्य भाग प्रारम्भ होता है कि जिसका जनाब साहित्यजगत्में मिळना अवश्य ही कठिन है। इस प्रहसन-प्रसंगमें तो हास्वरस क्ट-क्टकर भरा है। हाँ ! शिय-निवाहमें वह अवश्य है, पर आंशिक ही है। ( लमगोड़ाजी )

ियाणी—२ 'बोळे बिहसि चराचर राया"" इति । भाव यह कि—(क) जिस प्रसन्नतासे उठकर मिळे ये उसी प्रसन्नतासे 'हॅं एकर' बोळे । अथवा, (ख) 'हास' भगवान्की माया है । यथा—'हासो जनोन्मादकरी च माया ।', 'माया हास बाहु दिगपाळा । ६ । १५५ !' हॅंसे नहीं कि माया फेळायी; यथा—'अस से चिकत राम में हि देला । 'माया हास बाहु दिगपाळा । ६ । १५५ !' जब-जब मायाका की तुक दिखाना अभिप्रेत हुआ है तब-तव प्रभु हैंसे हैं । 'हिंसे ही को सल्या अंचा, महामुनि विश्वामित्र, वाल्मीकिजी तथा भुशुण्डिजी आदि मायासे मोहित हो गये । देखिये, कौसल्याजीने जब स्तुति करते हुए कहा कि 'झहांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वंद कहें । मम टर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मिति थिर न रहें ॥' तब प्रभु मुसकरा दिये क्योंकि उनको तो चरित करना था । 'प्रभु मुसकाना खरित बहुत बिधि कोन्ह चहें ।' बस, वहींसे माताकी बुद्धि पळट गयी, यथा—'माता पुनि बोर्टा 'प्रभु मुसकाना खरित बहुत बिधि कोन्ह चहें ।' बस, वहींसे माताकी बुद्धि पळट गयी, यथा—'माता पुनि बोर्टा 'प्रभु मुसकाना । १ । १९२ ।' विश्वामित्रजी प्रभुका ऐश्वर्य खोळे देते थे, यथा—'कह मुनि बिहसि कहें सो मति होली""। १ । १९२ ।' विश्वामित्रजी प्रभुका ऐश्वर्य खोळे देते थे, यथा—'कह मुनि बिहसि कहें मुसुकाहिं राम सुनि बानी ।'; प्रभुके मुसकराते ही वे मोहित हो माधुर्य करने लगे—'रपुक्लमित मुसुकाहिं राम सुनि बानी ।'; प्रभुके मुसकराते ही वे मोहित हो माधुर्य करने लगे—'रपुक्लमित सुसकाहिं राम होत बानी ।'; प्रभुके मुसकराते ही वे मोहित हो माधुर्य करने लगे—'रपुक्लमित सुसकाहिं देखे के जाये।' वाल्मीकिजीने जब कहा—'प्रिकेड मोहि कि रहीं कहें में पूछत सकुचार्ट। प्रस्त माने । प्रमित सुनि मुनि सचन प्रमरस साने । प्रकृत सहित हो होते हुनि सुनि सुनि सुनि सुनि प्रमरस साने ।

सकुचि राम मन महुँ मुसुकाने।', वस वहींसे माधुर्यमें आ गये। वैसे ही यहाँ देवर्षिजी तो इस 'बिहसि' बोलनेको अपने कपर भगवान्की वही भारी प्रसन्नता समझ रहे हैं और पड़ गये हैं मायाके जालमें। ]-प्रभुने हँसकर मायाको विस्तार किया अर्थात् माया फैलायी जिससे नारदजी मोहित हो कामचिरत कह चले। [अथवा, (ग) अपनी मायाकी प्रबल्ता पर हँसे। यथा—'निज माया बल्ल हृदय बखानी। बोले बिहसि राम मृद्ध बानी॥ १। ५३।' (सती-मोह-प्रसंगमें), वैसे ही यहाँ 'बोले विहसि'। अथवा, (घ) यह प्रभुका सहज स्वभाव है। सदा प्रसन्नवदन रहते हैं और हँसकर बोलते हैं—'रिमतपूर्वाभिभाषी'। वैसे ही यहाँ प्रसन्नतापूर्वक मिले और बोले। (ङ) इससे भगवान्का सौशील्य दरसाया। (च) हँसनेका भाव कि हमारी रक्षाको भूल गये; शरणागित त्याग अहंकारसे फूले नहीं समाते। (वे०, रा० प्र०)। वा, (छ) 'नरं ज्ञानं ददातीति नारदः' जो दूसरोंको ज्ञानोपदेश करते थे वही इस समय ऐसे अभिमानयुक्त हो गये कि शिवजीका हितोपदेश भी उनको बुरा लगा, यह सोचकर हँसे। (पां०, रा० प्र०)। वा, (ज) मुनिकी मूढ्तापर हँसे, इनके अभिमानपर हँसे। (पं०)]

नोट—२ 'बिहसि' की मुसकान गजनकी है। वह साफ बता रही है कि भगवान् सारे रहस्यको समझगये। नारद तो अहंकारमें भरे थे ही, तनिकसे प्रश्नपर ही उन्होंने सारा प्रसंग कह सुनाया। परम कौतुकी भगवान्की लीला आगे देखिये।

टिप्पणी—३ (क) 'चराचर राया' का भाव कि जो चराचरमात्रपर दया करते हैं, वे ही अपने ऊपर मुनिकी दया बताते हैं—'कंन्हि मुनि दाया'। इससे सूचित करते हैं कि हमारे भक्त हमसे अधिक हैं। यथा—'सातवें सम मोहि मय जग देखा। मोते संत अधिक करि लेखा॥३।३६।३।' 'मोरे मन प्रभु अस विस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा॥७।९२०।' अथवा, भाव कि चराचरके हितार्थ लीला किया चाहते हैं। (ख) 'बहुते दिनन्ह"" इति। ﷺ यह कहा जिसमें नारदजी इतने दिन न आनेका हेतु 'कामप्रसंग' कहें। ऐसा ही हुआ भी।

नोट—रे नारदजीने अभीतक अपनेसे कामके प्रसंगको नहीं कहा। भगवान् उस प्रसंगको इस चतुरतासे छेड़ रहे हैं। शंकरजीने जो कहा था कि 'चळेहु प्रसंग दुरावहु तबहूँ।', भगवान्का 'बहुते दिनन्ह कीन्हि सुनि दायां यह कथन ही 'प्रसंगका चलना' है, यही उस 'चलेहु प्रसंग' का अभिप्राय था। भगवान् शंकर भगवान्का स्वभाव जानते हैं, यथा—'जान सुसुंहि संसु गिरिजाक।' वे ये भी जानते हैं कि प्रसु 'जन अभिमान न राखिंह काऊ', वे समझते ये कि भगवान् इनका अहंकार ।मटानेके लिये अवश्य छेड़ेंगे। इसीसे उन्होंने लियानेकी ताकीद कर दी थी। वही प्रसंग लिखा। ध्वनिसे भाव यह है कि इतने दिनोंपर अवकी दर्शन हुए, क्या कहीं चले गये थे ? पहले तो शोध-शोध दया करते थे, अवकी बहुत दिनपर दर्शन दिये। हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया जो दया कम कर दी ? इसके उत्तरमें अवश्य कहेंगे कि और कोई वात नहीं है। हमने समाधि लगायी थी, इन्द्रने कामदेवको भेजा इत्यादि।

नोट—चद्र सं० २ । २ में प्रसंगके श्लोक ये हैं—'आगच्छन्तं मुनि दृष्वा नारदं विष्णुराद्रात् । उत्यत्वाप्रे गतोऽनन्तः शिश्लेष ज्ञातहेतुकः ॥ ४३ ॥ स्वासने समुपावेश्यः"॥ ४२ ॥ कुत आगम्यते तात किमर्थमिह चागतः । धन्यस्त्वं मुनिशार्द्छ तीर्थोऽहं तु तवागमात् ॥ ४४ ॥' अर्थात् मुनिको आये हुए देखकर भगवान्ने आदरपूर्वक उठकर आगे जाकर उनका सत्कार किया क्योंकि वे कारणोंको जानते थे । अपने आसनपर उनको बिठाकर बोले—हे तात! दस समय आप कहाँ से आ रहे हैं और किस कारणसे आपका आगमन हुआ है । हे मुनिश्रेष्ठ ! आप धन्य हैं । आपके आगमनसे में पवित्र हो गया । मानसके 'बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाया' में शि० पु० से कितनी अधिक सरलता, रोचकता और साथ ही व्यंग है । पाठक स्वयं देख लें ।

काम चरित नारद सब भाषे। जद्यपि प्रथम बर्जि सिव राखे।। ७॥ अति प्रचंड रघुपित के माया। जेहि न मोह अस को जग जाया।। ८॥ दोहा—रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्रीभगवान। तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं मोह मार मद मान॥ १२८॥

शन्दार्थ--- वरनना=मना करना । प्रचंड=प्रवल, कठिन । जाया=जन्म लिया, पैदा हुआ । रूख ( रक्ष )=रूखा-स्खा, मुसकराहटरिहत, उदासीन । अर्थ — यद्यपि शिवजीने उन्हें प्रथम ही मना कर रक्खा था (तयापि) नारदलीने कामदेवका मारा चिति कर सुनाया ॥ ७ ॥ श्रीरघुनाथजीकी माया अत्यन्त प्रचण्ड है । जगत्में ऐसा कौन पैदा हुआ जिसे वह मोहित न कर सके १ (अर्थात् ऐसा कोई नहीं है )॥ ८॥ रूखा मुख करके श्रीभगवान् कोमल वचन बोले कि आपका स्मरण करनेसे (दूसरोंके) मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं (तब भला ये आपको कब व्याप सकते हैं १)॥ १२८॥

टिप्पणी-१ (क) 'कामचरित नारद सब मापे' अर्थात् उन्होंने पूरा-पूरा वृत्तान्त आदिसे अन्ततक विस्तारपूर्वक कहा । शंकरजीका उपदेश भूल गये वा न माना। इसीपर आगे कहते हैं। (ख) 'अति प्रचंड रघुपति के माया' इति । 😂 'अति प्रचण्ड' से चण्ड, प्रचण्ड और अति प्रचण्ड तीन प्रकारकी मायाका बोध कराया । देवताओंकी माया 'चण्ड' हैं, ब्रह्म-शिवादिकी माया 'प्रचण्ड' है और रघुपतिकी माया 'अति प्रचण्ड' है। उदिखिये कि जब मायाने सतीजीसे भूठ कहलवाया तब याज्ञवल्क्यजीने मायाकी वहाई की, यथा—'बहुरि राम मायंहि सिरु नावा । प्रेरि सतिहि जेहि मूठ कहावा ॥' और यहाँ भी जब उसने नारदते कामचरित कहलवाया तब भी मायाकी वड़ाई की कि 'अति''' जेहि न मोह'। भाव यह है कि इस समय मायाके वश होनेसे शिवजीका कहना न माना । संसारमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसे श्रीरामजीकी माया न मोहित कर सके। यथा—'मन महुँ करह विचार विभाता । साथा वस किव कोविद ज्ञाता ॥ हिर माया कर अमित प्रमाचा । विपुष्ट बार जेहि मोहि नचावा ॥ अगजग-मय जग मम उपराजा । नहिं आचरज मोह खगराजा ॥ ७ |६० |', 'नारद मव विरंचि सनकादी । जे मुनिनायक भातम-बादी ॥ मोह न अंध कीन्ह केहि केही ।'''''यह सब माया कर परिवारा । प्रवल अमित को बरनै पारा ॥ सिव चतुरानन जाहि देराहीं । अपर जीव केहि छेखे माहीं ॥ ७ । ७०-७९ ।' वा० ५९ भी देखिये । पुनः यथा—'को न कोध निर्देशो काम बस केहि नहिं कीन्हों। को न लोम हढ़ फंद बाँधि त्रासन करि दीन्हों ? कवन हृदय नहिं लाग कठिन अठि नारि मयन सर ? छोचन जुत नहिं अंध मयो श्री पाइ कौन नर ? सुर नाग छोक महि मंडछहु को ज मोह कीन्हों जय न ? कह तुरुसिदास सी अवरे जेहि राख राम राजिबनयन ।' (क० उ० १९७)। 'जद्यपि बरजि'''' यथा—'बार बार बिनवीं सुनि तोहीं से 'संसु दीन्ह उपदेस हित' तक ।

टिप्पणी—२ (क) यहाँ राम, विष्णु और नारायणमें स्वरूपतः अमेद दिखानेके लिये 'विण्णु' (श्रीभगवान्) की कहा और पूर्व 'राम' कहा था, यथा—'राम कीन्ह चाहिं सोह होई। करें अन्यथा अस निर्ध कोई॥ १२८। १।' (बाबा हरिदाखाचार्यके मतानुसार भाव यह होगा कि अवतार तो श्रीरामजीकी ही इच्छासे होता है, उन्होंको अवतार केना है। इस बातको सूचित करनेके लिये ही यहाँ प्रारम्भमें उनकी इच्छा कही और किर आगे तो लीलामात्र है।)। (ख) नारदजीने शिवजी, ब्रह्माजी और श्रीमन्नारायणजी तीनोंसे कामचरित प्रकट किया। त्रिदेवसे कहकर यह जनाया कि हम तीनोंसे बड़े हैं। ब्रह्माजी कन्याके पीछे दौड़े, शिवजी मोहिनीरूप'देखकर अपनेको न सँभाल सके और विण्णुने खळन्धरकी स्त्रीको प्रहण किया। कोई कामको न जीत सका। हमने कामको जीता।

३ 'रूख बदन करि' इति । भाव कि अभिमानकी बात भगवानको अच्छी न छगी । ('करि' में भाव यह है कि उनका मुखारिवन्द कभी रक्ष नहीं रहता, वे तो सदा प्रसन्नवदन ही रहते हैं, पर मुनिके हितार्थ उन्हें रूखी चेटा फरनी पड़ी ) जैसे बच्चेको फोड़ा हो जानेपर माता उसके हितार्थ कठोर बन जाती है । यथा—'जन अभिमान न राखिंह काऊ ।'''साते करिंह कृपानिधि बूरी । सेवकपर ममता अति भूरी ॥ जिमि सिसु तन बन होइ गोसाई ॥ मातु चिराव कठिन की नाई ॥ ७ । ७४ ।'

नोट—9 'रूख बदन करि'''' इति । जब किसी वस्तुमें चिकनाहट (घी, तेल इत्यादिकी) लग जाती है तय उसे रूखी-पूखी वस्तुसे (जैसे राख, मिटी, बेसन, आटा ) मलते हैं तो चिकनाहट दूर हो जाती है। यहाँ नारद मुनिका हृदय अहंकाररूपी चिकनाईसे स्निग्ध हो गया है, इसी चिकनाहटको मिटानेके लिये रूखी वस्तु चाहिये। (रा॰ प्र॰)। भगवान्के मुखकी इस समयकी चेष्टा रूखी वस्तु है। मुख रूखा करनेका यही भाव है कि यह बात हमको अच्छी नहीं लगी, इम इस अहंकारको मिटावेंगे।

प्रोफे॰ दीनजी कहते हैं कि 'और बार तो रामचरित सत्संगवार्ता होती थी, अवकी काम-चरित । क्योंकि रनका

हृदय कामसे स्निग्घ है। चिकना है तो उसको मिटानेको रूखी वस्तु चाहिये ही।'

कोई ऐसा कहते हैं कि 'भगवान्ने (जो ) स्नेहका वर्ताव किया जिससे मुनिका अहंकार बढ़ता गया (वहां ) स्नेह

तैलवत् स्निग्ध ( निकनी ) वस्त है । भगवान् उस स्नेहको हटाकर रूखे बन रहे हैं ।'

टिपाणी—४ 'वचन मृदु बोले' इति । मृदु वचन बोलनेमं भाव यह है कि रूखा मुँह करके रूखा वचन बोलने ये, पर वे रूखे वचन न बोलकर 'मृदु वचन' ही बोले, क्योंकि भगवान् तो सदा मृदुभाषी ही हैं, वे तो अहित करने-वालेसे भी कठोर नहीं बोलते । (रूखे वदनसे प्रायः कोमल वचन नहीं ही निकलते, इसीसे यहाँ ऐसा कहा )।

नोट—२ ृदु वचन बोलनेक और भाव ये हैं कि (१) जिसमें नारदको दुःख न हो। अथवा, (२) भगवान् सत्त्वगुणके स्वरूप हैं, वे कठोर शब्द कभी बोलते ही नहीं, यह उनका सहज शील स्वभाव है। वा, (३) 'यद्यपि मुनिको अहंकारने दबा लिया है तो भी वे प्रभुके लाइले ही हैं, इनके हृदयमें चोट न लगे, यह समझकर 'कोमल वचन बोले'। (रा० प्र०) अथवा, (४) 'कोधादिक भगवान्के अधीन हैं' इससे। अथवा, (५) रूखा मुँह करनेपर पुनः विचार किया कि अभी-अभी हमने इनका सम्मान किया था अब तुरत अपमान करना योग्य नहीं। अथवा, (६) गर्व दूर करनेके निमित्त रूखा बदन कर लिया था और इस विचारसे मृदु वाणी बोले कि अभी इसका कौतुक देखना है; इन्होंने हमारे परमप्रिय शंकरजीका उपदेश न माना। अब हम इन्हीं काम-क्रोधादिकसे इनको लिजत करायेंगे। (पं०)।

टिप्पणी—५ 'श्रीभगवान्' इति । (क) 'श्रीभगवान्' का भाव कि षडैश्वर्यसम्पन्न हैं, उससे शोभित हैं। 'अति प्रचंड माया' है प्रेरक होनेसे यहाँ 'भगवान्' कहा । यथा—'वेत्ति विद्यामविद्याद्य स वाच्यो मगवानिति।' [अथवा, (ख) भाव कि देवर्षि नारदका मन कामादिसे डिगनेवाळा न था; परंतु भगवान् जैसा चाहें वैसा कर दें। (रा॰ प्र॰)]

नोट—३ भगवान्के इस वाक्यमें, 'तुम्हरे सुमिरन ते मिटहिं ''', व्यंग्य भी भरा हुआ है। तुम्हारे लिये कामका जीत छेना कौन बड़ी बात है जब कि तुम्हारा स्मरणमात्र करनेसे दूसरे उसपर जय पाते हैं? इसमें अभिप्राय यह भरा है कि अभी कामादि तुम्हारे नहीं मिटे हैं। हाँ, अब हम मिटानेका उपाय किये देते हैं, तुम्हारा मोह 'सुमिरे' ही मिटेगा, यथा—'जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृदय तुरत विश्रामा॥ १। १३८।'—(रा॰ प्र०)।

बैजनाथजी लिखते हैं कि 'तुम भगवत्-शरणागित भूले हो, जब उसे पुनः स्मरण करोगे तब शुद्ध होगे।' पुनः, तुम्हारा ज्ञान दूर हो गया अतएव तुम्हें मोहादिक अब न्यापेंगे, यह न्यंग्यसे जनाया। अब तुम्हें शीघ ही मनोभव-पीड़ा होगी।

टिप्पणी—६ ह्हिं मोह महिपालके तीन सुभट हैं—'मार, मद और मान! 'सिटिह मार''' का भाव कि आपके स्मरणमात्रसे सेनः हित राजाका नाश हो जाता है। (भाव कि आपका दर्जा बहुत ऊँचा है। वीतरागर्मे चित्तकी धारणा करनेसे समाधि सिद्ध होती है। वि॰ त्रि॰)।

नोट—मिलानक इलोक, यथा—'विष्णुवाक्यमिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुनिः । स्ववृत्तं सर्वमाच्छ समर्र मदमोहितः ॥ छद्र सं० २।२।४५। "धन्यस्त्वं मुनिशार्द्क तपोनिधिषदारधीः । भिक्तिश्रकं न यस्यास्ति काममोहाद्यो मुने ॥ ५९।' अर्थात् भगवान्के वाक्य मुनकर गर्वित हुए मुनि अपना सब वृत्तान्त मदसहित कह गये। तब भगवान् नोले—'मुनिश्रेष्ठ ! तपोनिधि, उदार बुद्धिवाले आप धन्य हैं ! जिनके हृदयमें त्रिदेवकी भक्ति नहीं है, उसीको काम और मोहादि सताते हैं।—पाठक देखें 'तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं मोह मार मद मान' कितने उन्च, कितने उत्कृष्ट हैं।

सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ज्ञान विराग हृदय नहिं जाकें।। १॥ व्रह्मचरज व्रतरत मतिथीरा। तुम्हिह कि करें मनोभव पीरा।। २॥ नारद कहेउ सिहत अभिमाना। कृपा तुम्हारि सकल भगवाना।। ३॥ करुनानिधि मन दीख विचारी। उर अंकुरेउ गर्वतरु भारी।। ४॥

शब्दार्थ-अंकुर-अंकुर, गाम, अँगुसा, कल्ला, नवीद्भिद । अंकुरेड=अंकुर निकला है ।

वर्थ—हे मुनि ! मिह तो उसीके मनमें होता है कि जिसके दृदयमें ज्ञान-वैराग्य नहीं हैं ॥ १ ॥ और आप ब्रह्मचर्य-व्रतमें तत्यर हैं, धीर-बुद्धि हैं, (भला) आपको कामदेव कैसे पीड़ित कर सकता है ? ॥ २ ॥ नारदजीने अभिमानसहित कहा भगवन ! यह सब आपकी कृपा है ॥ ३ ॥ दयासागर भगवान्ने मनमें विचारकर देखा कि इनके दृदयमें गर्वरूपी भारी वृक्षका अंकुर जमा (फूटा) है ॥ ४ ॥

नोट-१ मिळान की जिये विकासस्तस्य सद्यो वे भवन्त्यखिळ रु:खदाः। नेष्टिको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञानवैराग्यवान् सदा॥५२॥

क्यं कामविकारो स्याजनमनाविकृतसमुधीः । इत्याधुक्तवची भूरि श्रुत्वा स मुनिसत्तमः ॥ ५३ ॥ विज्ञहास हदा नत्या प्रत्युवाच वची हिरम् । किं प्रमावः स्मरः स्वामिन्कृपा यद्यस्ति ते मिय ॥ ५४ ॥' ( रुद्र सं० २ । २ ) अर्थात् उर्छोको ( जो त्रिदेवका भक्त नहीं है ) ये सब दुःखद विकार होते हैं । आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सदा ज्ञान-वैराग्यवाठे हैं । सापको कामविकार कैसे हो सकता है ? आप तो जन्मसे ही विकाररहित और सुन्दर बुद्धिवाठे हैं । मुनिने यह सुनकर हस्यसे नमस्कार कर हँसते हुए कहा—स्वामिन् ! मुझपर आपकी यदि कृपा है तो काम मेरा क्या कर सकता है ?

टिप्पणी—१ नारदने 'कामचरित सब मापा'। क्रमसे सब कहे, वैसे ही क्रमसे भगवान्ने उनकी प्रशंश की।
(१) नारदजीने प्रथम रम्भादिकी कला कही। उसके उत्तरमें भगवान्ने कहा 'सुनु सुनि भोह हो इसन तार्के। ज्ञान
विराग हृदय नहिं जाकें।' (२) फिर कामका प्रपंच कहा, उसके उत्तरमें ब्रह्मचरजव्रतरत मित्रधीरा। तुम्हा कि करें

मनोमव पीरा ॥' कहा गया।

नोट—२ सुनु सुनि मोह होइ मन ताकें। ज्ञान "ं इस एक ही पंक्तिमें मोह और ज्ञान दोनोंको रखा, क्योंकि ये दोनों राजा हैं। आसरी सम्पत्तिका राजा मोह है और काम, मद-मान उसके सुभट हैं। और, देवीसम्पत्तिका राजा ज्ञान है और वैराग्य, ब्रह्मचर्य, धेर्य उसके मन्त्री और सुभट हैं। यथा—'मोह दसमील तद्भात अहंकार पाकारिजित काम "ं इति विनये (पद ५८), एवं 'सचिव बिराग विवेक नरेस्। "सट जम नियम सैल रजधानी "॥ ज्ञांति मोह मिहिपाल दल सिहत विवेक मुशालु ॥ अ० २३५।' दो राजा एक देशमें नहीं रह सकते। अतएव जहाँ ज्ञान रहेगा वहाँ मिहिपाल दल सिहत विवेक मुशालु ॥ अ० २३५।' दो राजा एक देशमें नहीं रह सकते। अतएव जहाँ ज्ञान रहेगा वहाँ मिह नहीं रह सकता। व्यंग्यार्थ यह है कि आपके हृदयसे अत्र विवेक भाग गया, इसीसे वहाँ अत्र मोहने दखल— मोह नहीं रह सकते। विवास कर लिया है। दो राजा एक देशमें नहीं रह सकते, यह शब्दोंकी स्थितिसे कवि दिखा रहे हैं। एक चरणमें मोहको रक्खा और दूसरेमें ज्ञानको।

दिपाणी—२ (क) भगवान्ने जो पूर्व कहा था कि तुम्हारे स्मरणसे मोहादि मिटते हैं, उसी मोह-मार मदको विपाणी—२ (क) भगवान्ने जो पूर्व कहा था कि तुम्हारे स्मरणसे मोहादि मिटते हैं, उसी मोह-मार मदको अब विस्तारसे कहते हैं। (ख) 'हृदय नहिं जाकें' का भाव कि ज्ञान और वैराग्य जिसके वचनमानमें हैं (हृदयमें नहीं हैं) अब विस्तारसे कहते हैं। (ख) 'हृदय नहिं जाकें का भाव कि ज्ञान और वैराग्य कि ज्ञान मोहको जात लेता उसको मोह होता है और जिसके हृदयमें इनका निवास रहता है उसको ये नहीं व्यापते। तात्र्यये कि ज्ञान मोहको जात लेता उसको मोह होता है और जिसके हृदयमें इनका निवास रहता है उसके ये नहीं व्यापते। तात्र्यये कि ज्ञान मोहको ज्ञात लेता है। यथा—'जीति मोह महिवाल दल सहित विवेक भुआला। करत अकंटक राज पुर सुख संवदा सुकाला। २।२३५।' है। यथा—'जीति मोह महिवाल दल सहित विवेक सुआला। करत अकंटक राज पुर सुख संवदा सुकाला। २।२३५।' हो। (ग) 'ब्रह्मचरज ब्रत रतः'' इति। ज्ञानको कहकर तब वैराग्य, ब्रह्मचर्य और धैर्यको कहा; क्योंकि ये ज्ञानके सुभट हैं।

वि॰ त्रि॰—भाव कि हमलीग तो गृहस्थ हैं, मुझे रमा हैं, शिवजीको उमा हैं, व्रहादेवको शारदा हैं, अतएव हमलीग राग और अज्ञानकी सीमाके भीतर हैं। आप परिवाजक हैं, व्रहाचर्यवतमें रत हैं, मितिधीर हैं। आप मुनि हैं। इमलीग राग और अज्ञानकी सीमाके भीतर हैं। आप परिवाजक हैं, व्रहाचर्यवतमें रत हैं, मितिधीर हैं। आप मुनि हैं। दुःखमें जिसका मन उद्दिग्न न हो, सुखकी जिसे इच्छा न हो, जिसे राग, भय और क्रोध न हों, ऐसे स्थितप्रज्ञको मुनि दुःखमें जिसका मन उद्दिग्न न हो, सुखकी जिसे इच्छा न हो, जिसे राग, भय और क्रोध न हों, ऐसे स्थितप्रज्ञको मुनि कहते हैं—'दुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्थृहः। वीतरागसयकोधः स्थितधीमुनिहच्यते ॥ गीता २। ५६।'

पं॰ राजबहादुर लमगोहाजी—१ मज़ाक़का लुक़ ही यह है कि मज़क़ करनेवालेकी किवी वातसे पता न लगे पं॰ राजबहादुर लमगोहाजी—१ मज़ाक़का लुक़ ही यह है कि मज़क़ कर नवालेकी किवी वातसे पता न लगे कि वह मज़क़ कर रहा है, नहीं तो हास्यपात्र चौंक जायगा और हास्यका वार पूरा न पड़ेगा। इसीलिये तो भगवान्ने कि वह मज़क़ कर रहा है, नहीं तो हास्यपात्र चौंक जायगा और हास्यका वार पूरा न पड़ेगा। इसीलिये तो भगवान्ने स्था मुंह करके नारदकी तारीफ़के पुल बाँध दिये। नारदका अहंकार और भी उभर आया और वे नम्रभावते ( जो पहाँ सखा मुँह करके नारदकी तारीफ़के पुल बाँध दिये। नारदका अहंकार और भी उभर आया और वे नम्रभावते ( जो पहाँ अहंकारका स्थान्तर ही है ) कहने लगे 'कृपा तुम्हारिंं''। २ नाटकीय दृष्टिकोणसे यह अभिनयताके लिये वही मुन्दर अहंकारका स्थान्तर ही है ) कहने लगे 'कृपा तुम्हारिं'''। २ नाटकीय दृष्टिकोणसे यह अभिनयताके प्रदेश-काल्य है, हिदायत है। और फिल्मकलाकी बड़ी सूक्ष्म प्रगति। [ मानसका नारदमोह बड़ा मनोहर एकाकी प्रदेशन-काल्य है, अनुपम है। (प॰ प॰ प॰ प॰)]

अनुपम ६। (पण पण अण / )

िष्णणी—३ (क) 'ब्रह्मचरंज ब्रतरंत मितधीरा' इति। कपर ('सुनु मुनि मोह होइ''') मोहकी व्याख्या की थी,
अब 'मार' की व्याख्या करते हैं। ब्रह्मचर्य-व्रत-रत और मितधीर ये दोनों कामको जीतते हैं। आर ब्रह्मचर्यन और
भितधीर दोनों हैं—इस कथनका तात्पर्य यह हुआ कि जिसके ज्ञान, वैराय्य, ब्रह्मचर्य और घीग्युद्धि हो पह समरणके योग्य है,
मितधीर दोनों हैं—इस कथनका तात्पर्य यह हुआ कि जिसके ज्ञान, वैराय्य, ब्रह्मचर्य और घीग्युद्धि हो पह समरणके योग्य है,
मितधीर दोनों हैं—इस कथनका तात्पर्य यह हुआ कि जिसके ज्ञान, वैराय्य, ब्रह्मचर्य और घीग्युद्धि हो पह समरणके योग्य है,
प्रिक्त समरणसे सब विकार दूर होते हैं, यथा—'तुम्हरे सुमिरन ते मिटहिं'''।' (ख) 'नारद कहेंड महित प्रमिमाना।'''
उसके समरणसे सब विकार दूर होते हैं, यथा—'तुम्हरे सुमिरन ते मिटहिं'''।' (ख) 'नारद कहेंड महित प्रमिमाना।'''
इति। तात्पर्य कि यदि वे अभिमानसहित न कहते तो 'कृपा तुम्हारे सकल मगवाना' इस बादमें 'नव युक्त वाता'।
इति। तात्पर्य कि यदि वे अभिमानसहित न कहते तो 'कृपा तुम्हारे सकल मगवाना' इस बादमें 'नव युक्त वाता'।
'शिममान सहित कहेंड' का भाव कि कामको जीतनेका अहंकार अपना है कि हमने जीता है और कारने मगवान्सी कृता
'अभिमान सहित कहेंड' का भाव कि कामको जीतनेका अहंकार अपना है कि हमने जीता है और कारने मगवान्सी कृता
'क्रिममान सहित कहेंड' का भाव कि सम्भादि अप्सराओंको देखकर मोह न हुआ; कामका विकार न व्यापा,
कहते हैं।(ग) 'कृपा सुम्हारे सकल' का भाव कि सम्भादि अप्सराओंको देखकर मोह न हुआ; कामका विकार न व्यापा,

शान, वेराग्य, ब्रह्मचर्य और मितमें धेर्य हैं, सो सब आपकी कृपा है। नारदको अभिमान है इसीसे यह न कहा कि 'यह सब आपकी कृपासे हैं, हममें कुछ भी नहीं हैं' जैसा कि हनुमान्जीने कहा है—'सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कृष्ट्र सोरि प्रभुताई।। ५।६।३।९।' अभिमानके साथ न कहते तो उत्तर बिल्कुल ठीक था। अभिमानके कारण बात विनय प्रदर्शनमात्र हो गयी।

४—'करनानिधि मन दीख विचारी।'''' इति। (क) 'करणानिधि' कहनेका माव कि लोग अभिमानीका अभिमान मुनकर कोध करते हैं, पर भगवान्को इनपर करणा हुई, क्योंकि जानते हैं कि वे अपने दास हैं। (ख) 'उर अभिमान मुनकर कोध करते हैं, पर भगवान्को इनपर करणा हुई, क्योंकि जानते हैं कि वे अपने दास हैं। (ख) 'उर अभिमान मुनकर भारी' इति। 'नारद कहेड सहित अभिमाना' इसी अभिमानको भगवान् 'गर्व' कहते हैं। भक्तोंको जैसे ही गर्व हुआ वैसे ही प्रभु उसका नाश करते हैं, जिसमें आगे क्लेश न भोगना पड़े; इसीसे 'करनानिधि' कहा। और, दुष्टोंको जब गर्व होता है तब उन्हें मारते हें, यथा —'जब जब होइ धरम के हानी। बाढ़िहं असुर अधम अभिमानी॥ करिहं अनीति जाइ निहं बरनी। सीदिहं विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धिर विविध सरीरा। हरिहं कृपानिधि सजन पीरा॥ १। १२१।'

नोट—३ यहाँ 'करनानिधि' विशेषण दिया क्योंकि दया करके भक्तोंका अहित नहीं होने देते, सदा उनका हित ही सोचते और करते हैं। 'अहंकार' भवसागरमें डालनेवाला है।

'उर अंकुरेड गर्व तरु मारी ॥ बेगि:'' इति—अहंकार संसारका मूल है, इसीसे वारंतार चौरासी भोगना पढ़ता है। अहंकार भारी दुःखदाता है, इसीसे 'गर्वतरु' को 'भारी' कहा । भगवान करणानिधान हैं, वे अपने भक्तोंको भव-प्रवाहमें नहीं पढ़ने देते । इन चौपाइयोंका भाव भुशुण्डिजीके वचनोंसे खूब स्पष्ट समझमें आ जावेगा । यथा—'सुनहु राम कर सहज सुमाऊ । जन अभिमान न राखिंह काऊ ॥ संस्त मूल सूल-प्रद नाना । सकल सोक दायक अभिमाना ॥ ताते करिंह कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥ जिमि सिसु तन वन होइ गोसाई। मातु चिराव किन की नाई ॥ जदिष प्रथम दुख पावइ रोवइ वाल अधीर । व्याधि नास हित जननी गनित न सो सिसु पीर ॥ तिमि रधुपित निज दासकर हरिंह मान हित लागि।' (उ० ७४)।

ये समस्त दुःख आगे आवेंगे, अभी अंकुर ही फूटा है, शीघ्र जड़से उखड़ सकता है; नहीं तो यदि यह पूरा बढ़ गया—भारी वृक्ष हो गया, तो इसका उखाइना कठिन हो जावेगा! इसीसे यहाँ 'अंकुरेंड', 'तरु भारी' और आगे 'विगि' कहा है। 'भारी' क्योंकि सब शोकोंकी जड़ है।

वेगि सो मैं डारिहों उखारी । पन हमार सेवक हितकारी ।। ५ ॥ मिन कर हित मम कौतुक होई । अवसि उपाय करिव मैं सोई ॥ ६ ॥

अर्थ—में उसे शीव ही उखाड़ डालूँगा, क्योंकि सेवकका हित करना यह हमारी प्रतिशा है (वा, हमारी प्रतिशा सेवकके लिये हितकर है) ॥ ५॥ अवश्य मैं वही उपाय करूँगा जिससे मुनिका भला और मेरा खेल होगा (मेरी छीला होगी) ॥ ६॥

टिप्पणी—१ 'बेगि सो में डारिहों उखारी। "" इति । (क) 'विगि' क्योंकि अभी गर्व तर जमा है, उसके उखाइनेमें कुछ भी परिश्रम नहीं है और नारदके हृदयमें बहुत दुःख अभी उखाइनेसे न होगा। बड़ा एस उखाइनेमें पृथ्वी विदीर्ण हो जाती है। ताल्पर्य कि बहुत दिन रह जानेसे उसका अभ्यास हो जाता है फिर वह हृदयसे नहीं जाता। अभी गर्व हृदयमें अंकुरित हुआ है, अभी उसका अभ्यास नहीं पड़ा है। (ख) 'पन हमार सेवक हितकारी' कहनेका भाव कि गर्व अहितकारी है। पुनः, भाव कि 'भगवान् परायी विभूति नहीं देख एके, अपनी बड़ाईकी ईर्घ्यावश होकर अथवा अवगुण देखकर कोधसे गर्व दूर करनेपर उद्यत हैं', ऐसा नहीं है किंतु वे सेवकका हित करनेके लिये उसके गर्वका नाश किया करते हैं, यथा—'जन अवगुन प्रभु मान न फाऊ। दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ॥', 'जेहिं जन पर ममता अति छोहू। जेहिं करना करि कीन्ह न कोहू॥ १। १३। ६॥', 'अपने देखे दोष राम न कबहूँ उर घरे' (दोहावली)। [भगवान् परायी विभूति, पराई बाद देख नहीं सकते, इत्यादि संदेहोंके निवारणार्थ 'करनानिधि', 'सेवक हितकारी', 'मुनि कर हित मम कौतुक' आदि पर

दिये हैं। 'पन हमार'''' में स्वभावोक्ति अलंकार है। ]

२—'मुनि कर हित मम कौतुक होई "'। इति। (क) कौतुक=लीला। इमारा कौतुक होगा अर्थात् हम अवतार घारण करके लीला करेंगे। पूर्व जो कहा था कि 'मरद्वाज कौतुक मुनहुं उस 'कौतुक' का अर्थ यहाँ खोलते हैं कि 'मगवान्का कौतुक मुनो।' यह बात मगवान् यहाँ अपने मुखसे ही कह रहे हैं। 'मम कौतुक होई' (ख) प्रथम मुनिका हित होगा अर्थात् गर्व दूर होगा; वे कोध करके शाप देंगे तब भगवान्की लीला होगी, उसी कमसे यहाँ भगवान्के वचन हैं—'मुनि कर हित' तब 'मम कौतुक'। कौतुक=लीला, यथा—'बहु विधि मोहि प्रवोधि सुख दंई। एगे करने सिमु कौतुक तेई॥ ७। ८८॥' इत्यादि। (ग) 'अविस उपाय करिव में सोई' इति। यहाँ भगवान् उपाय करनेको कहते हैं। भक्तका हित तो कृपादृष्टिमे ही कर सकते हैं तब उपाय करनेमें क्या भाव है ? इस कथनमें तात्यव यह है कि कृपाकोरसे अभिमान दूर कर सकते हैं इसमें संदेह नहीं, पर उसमें अवतारका हेतु न उत्पन्न होता (और प्रभुकी हच्छा लीलाकी है) अतः 'उपाय करिव' कहा। उपायमें अवतारका हेतु होगा। लीला-हेतु उपाय करना कहा गया। (घ) 'करनानिध मन दीख विचारो' से यहाँतक मनका विचार है।

भीमान् लमगोदाजी-- अभिमानका यह नम्रतारूप रूपान्तर कितना विचित्र है।

र किन किस सुन्दरतासे भगवान्के विचारोंको व्यक्त किया है जिसे वे लोग विशेषतः समझ सकेंगे जिन्होंने शैक्सिपियके चित्रोंकी स्वगत वार्ताओंका आनन्द उठाया है। मजा यह है कि प्रहसनके द्रष्टाओंपर सारा रहस्य खुल जाता है परंतु हास्यपात्रको पता नहीं चलता। भगवान् वस्तुतः बड़े ही कुशल नैतिक चिकित्सकके रूपमें दिखायी पढ़ते हैं और अहंकारको जड़से उखाड़नेकी प्रतिज्ञा करते हैं, हास्यप्रयोग प्रारम्भ करते हैं। वाक्ई हास्यरसका उचित प्रयोग यही है कि हास्यपात्रका हित हो और साथ ही हम सबका 'कौतुक' भी हो जाय, पर ष्ट्रणाकी मात्रा न बढ़ने पावे।

तब नारद हरिपद सिर नाई। चले हृदय अहमिति अधिकाई।। ७।। श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी।। ८॥ दो०—बिरचेउ मग महुँ नगर तेहि सतजोजन बिस्तार। श्रीनिवास-पुर तें अधिक रचना बिबिध प्रकार।। १२९॥

अर्थ—तब नारद्जी भगवान्के चरणोंमें सिर नवाकर चले। उनके हृदयमें घमण्ड और भी अधिक हो गया ॥ ७॥ लक्ष्मीपित भगवान्ने अपनी मायाको प्रेरित किया। उसकी कठिन करनी सुनो ॥ ८॥ उस मायाने मार्गमें चार सो कोसके लंबे-चौड़े नगरकी विशेष रचना की। जिसकी अनेक प्रकारकी रचना वैकुण्ठपुरसे भी बढ़-चढ़कर थी॥ १२९॥

टिप्पणी—9 'तब नारद हरिपद सिर नाई।"" इति। (क) 'तन' अर्थात् जन नारदके कामचरित कह चुकनेपर भगवान् उनकी प्रशंसा कर चुके, तन नारद वहाँसे चल दिये। तात्पर्य कि नस इतनेसे ही तो प्रयोजन या कि कामचरित सुनानें और अपनी नहाई सुनें। (ख) 'अहिमिति अधिकाई'। भाव कि जन शिवजीके पास गये तन अरंकार अधिक न हुआ, शिवजीने प्रशंसा न की। और यहाँ भगवान्ने प्रशंसा की—'तुम्हरे सुमिरन ते मिटिह मोह मार मान'; इसीसे वहाँ कहा था कि 'जिता काम अहिमिति मन माहीं' और यहाँ कहते हैं कि 'चले हृदय अहिमिति अधिकाई'। नोट—9 शिवजीने इनका आदर-सत्कार न किया। प्रत्युत इन्हें उपदेश देने लगे थे। और भगवान्ने इनका

आदर-स्रकार किया। उठकर मिलना आदर जनाता है, यथा—'कागे होई जेहि सुरपित छेई। अरध सिंघासन आसन होई ॥'; ऐसा ही भगवान्ने किया। यही कारण है कि शिवजीको चलते समय भी उन्होंने प्रणाम न किया पर भगवान-को जाते समय प्रणाम किया। यह भी अहंकारहीका सचक है। [जो अहंकारीकी प्रशंसा करता है, वह उसको प्रिय लगता है और जो प्रशंसा न करके उस्टी सुनाता है, विरुद्ध कहता है वह उसको मत्सरी और होयी लगता है। (प० प० प०)]

पहले कहा था कि 'जिता काम अहंमिति मन माहीं' और अब बताते हैं कि 'चले हृद्य अहंमिति विधिकांहें' अर्थात् पहले अहंकारका बीज पड़ा था और अब अंकुर हो वह बढ़ चला। प्रथम शिवजीने रोका था, इससे ज्यों-मा-स्यों रह गया था, अब प्रशंसारूपी जल पाकर बढ़ा। अब वे सीचते हैं कि शिवजीने सत्य ही ईंपांवश रोका या, भगवान् तो सुनकर प्रसन्न हुए हैं, न कि रुष्ट।

and the second

टिप्पणी—२ 'श्रीपित निज माया तय प्रेरी। "" इति। (क) यहाँ 'श्रीपित' और 'निज माया' दोनोंको एक साय छिलने तथा निज मायाको प्रेरित करना कहनेसे सा हिया कि 'श्रीजी' से 'माया' पृथक् वस्तु है कि जिसको प्रेरित किया। यथा 'निह तहँ रमा न राजकुमारी'। (ल) आगे माया बहुत चमत्कार करेगी, इसीसे उसे 'श्रीपित' की माया कहा। (ग) 'प्रेरी' का भाव कि यहाँ उसने नारदको मोहकर कामचरित कहलाये, अब आगे मोहनेके लिये उसे भेजा। पुनः भाव कि माया अपनी औरसे नहीं गयी। पुनः; "निज माया" का भाव यह कि भगवत्-दासोंको औरोंकी माया स्थामें नहीं कर सकती, जैसे इन्द्रकी माया नारदको न व्यापी। भक्त भगवान्की ही मायाके वश्ममें होते हैं अतएव 'निज माया' कहा। "जहाँ-जहाँ मायाकी प्रेरणाका वर्णन है तहाँ-तहाँ मायाकी प्रशंसा है", यथा 'बहुरि राम-मायहिं सिरनावा। प्रेरि सितिहि जेहि सूठ कहावा॥" इत्यादि। पुनः भाव कि कामकी मायासे मोहित न हुए अतः निज मायाको भेजा। (घ) 'कठिन करनी' कहा क्योंकि जो दुर्दशा की उसमें नारदजीको प्राणान्त-समयका-सा क्लेश हुआ—'संमावित कहँ कपजस लाहू। मरन कोटि सम दादन दाहू॥' और इसको किंचित् दया न आयी।

३—'विरचेउ सग महुँ नगर तेहिं…' इति । (क) 'रचना' काम विद्यामायाका है । यथा 'एक रचे जग गुन इस जारूँ । प्रभु प्रेरित नहिं निज बल तारूँ ॥ ३ । ९५ ।' हरि-सेवकको अविद्या माया नहीं व्यापती, उसे विद्या ही व्यापती है । यथा 'हरि सेवकहिं न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित व्याप तेहि विद्या ॥ ७ । ७९ ।' यहाँ भी मायाप्रभु-प्रेतिर है, यथा 'श्रीपति निज माया तथ प्रेरी' । अपनी ओरसे नहीं व्यापती । (इससे जनाया कि यह 'विद्या माया' है )। [(ख) 'मग सहुँ' कहकर जनाया कि वह नारदसे पहले ही आगे पहुँच गयी । मार्गमें नगर बनानेका भाव कि जिसमें वह इनके देखनेमें अवश्य आवे और वे नगरमें होते हुए जायँ । (ग) "नगर"—मृतिको वन, काम, कोकिल आदिकी शोभा मोहित न कर सकी थी; इसलिये अवकी नगर रचा जिसकी शोभा श्रीनिवासपुरसे अधिक थी जिसमें वे मोहित हो जायँ । जैसे श्रीअयोध्याजीकी शोभा देखकर वैराग्य भूल जाता था, यथा "नारदादि सनकादि मुनीसा। "देख नगर विराग विसराविहें ॥ ७ । २७ ॥' वैसे ही इसे देखकर इनका वैराग्य जाता रहे । (मा० पी० प्र० सं•)]

(घ) "सत जोजन विस्तार" इति । मार्गमें इतने विस्तारका नगर बनानेमें भाव यह है कि एक तो वैकुण्ठ सौ योजनका है। दूसरे, नारदजी विरक्त महात्मा हैं। विरक्त संत (जब प्रसाद पाये हुए होते हैं तब) प्रायः बस्तीके बाहर ही विचरते हैं। अतएव मायाने इतना बड़ा नगर बनाया कि नगरके भीतर ही होकर जाना पड़े, इधर-उधर कहींसे न निकल जा सकें, और कहींसे उनको रास्ता ही न मिले। कहाँतक बचायेंगे।

वि॰ त्रि॰—चित्के (ब्रह्मके) अति दुर्घटस्वातन्त्र्यको माया कहते हैं। लोकमें योगी, मन्त्रशास्त्री और ऐन्द्र-जालिक थोड़ा-सा आच्छादित स्वातन्त्र्य पाकर युक्तिसे दुर्घट घटना घटा देते हैं, तब श्रीपतिकी मायाके लिये क्या कहना है! मासनकालमें भी स्वरूपसे अतिवर्तन उसकी दुर्घटना है।

नोट—२ यह नगर कहाँ रचा गया ? इसमें मतभेद हैं । पं॰ रामकुमारजीका मत है कि यह नगर जम्बूद्रीपमें रचा गया। नारदजी सीरसागरसे अपने घर ब्रह्मलोक नहीं गये। जैसे कि पूर्व लिखा गया है कि 'तब बिरंचि के लोक सिधाए। १२८।२।' अर्थात् वहाँ काम-चरित कहने गये थे। वहाँ से भगवान्को सुनाने आये। अब यहाँ से ब्रह्मलोक शीघ्र जानेका कोई प्रयोजन रह ही न गया। अतएव विचरनेके लिये जम्बूद्रीप गये। और किसीका मत है कि काश्मीरान्तर्गत जो उसकी राजधानी 'श्रीनगर' है वही यह मायानगरी है। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि टेहरी राज्यमें जो प्राचीन श्रीनगर था उसे तो गङ्गाजी वहा ले गर्यो, वहाँ अब रमापति-मन्दिर ही रह गया है। उसीके संनिकट अब दूसरा श्रीनगर वसा है।

टिप्पणी —४ "श्रीनिवासपुर तें श्रीकि "" इति । (क) लक्ष्मीपित भगवान्के पुरसे अधिक विविध प्रकारकी रचना है क्योंकि (१) श्रीनिवासपुर असल है और यह नकल है, असलसे नकलमें चमत्कार अधिक होता है। (१) क्षीरसागर वैक्रण्ठ तो मुनि जब-तब जाया ही करते थे। वहाँका वैभवविलास अनेक बारका देखा है, यदि उससे बढ़कर न बनाती तो नारदका मन उधर आकर्षित न होता। (१) नारदका वैराग्य कुछ साधारण वैराग्य नहीं है जो डिग जाय; अतएव अधिक रचना की। श्रीनिवासपुर कहकर जनाया कि यह इतना सुन्दर है कि भगवान् लक्ष्मीजीके सम्बन्धसे यहीं अपनी समुरालमें ही रहने लगे। लक्ष्मीजीकी उत्पत्ति क्षीरसागरसे है अतः वह आपकी समुराल है।—(वै०)](१४) नारद सात्तिकी हैं;

अतएव इनको मोहित करनेके लिये सात्त्विक पुरीकी नकल बनायी। (ख) 'श्रीनिवास-पुर' कहकर वैकुण्ठपुरी स्चित की, क्योंकि श्रीनिवास जहाँ ( श्रीरसागरमें ) बसतें हैं वहाँ 'पुर' नहीं है। वैकुण्ठका वैभव सबसे अधिक दें, यथा 'ब्रमपि सब बैकुंठ बखाना । वेद पुरान बिदित जग जाना ॥'

नोट-३ पंजाबीजी यहाँ अतिशयोक्ति और वीर कविजी व्यक्तिरेक अलंकार मानते हैं। श्रीनिवासपुर उपमानते

'नगर' उपमेयमें उत्कृष्टता वर्णन की गयी है।

४---मिलान की जिये-"इत्युक्त्वा हरिमानम्य ययौ यादिन्छको मुनिः।५५। (रुद्रसं०२।२)"।""" चकाराशु मायां मायाविशारदः ॥ ४ ॥ मुनिमार्गस्य मध्ये तु विरेचे नगरं महत् । शतयोजनविस्तारमद्भुतं सुमनोहरम् ॥ ५ ॥ स्वलोका-द्रधिकं रम्यं नानावस्तुविराजितम्।" अर्थात् ऐसा कहकर भगवान्को प्रणाम करके मुनि यथेच्छ स्थानको चल दिये। भग-बान्ने मायाको प्रेरित किया जिसने मुनिके मार्गमें बड़े नगरकी रचना की जो सौ योजनके विस्तारका और अद्भुत तथा मनोहर था। अपने लोकसे भी अधिक सुन्दर अनेक वस्तुओंसे सुशोभित था। शिवपु॰ में शिवजीकी इच्छाते भगवान्का सायाको प्रेरित करना कहा है, जिससे शिवजीके चरितमें लांछन-सा लगता देख पड़ता है। इस तरह मानसकामत उत्कृष्ट है।

वसिंह नगर सुंदर नर नारी। जनु वहु मनिसज रित तनु धारी॥१॥ तेहि पुर बसै सीलनिधि राजा। अगनित इय गय सेन समाजा॥ २॥ सत सुरेस सम विभव विलासा। रूप तेज वल नीति निवासा॥ ३॥ तासु कुमारी। श्री विमोह जिसु रूपु निहारी॥ ४॥ सोइ हरिमाया सब गुन खानी। सोभा तासु कि जाइ वखानी।। ५॥

शब्दार्थ-मनसिज=मनसे उत्पन्न, कामदेव। हय=घोड़ा, अश्व। गय=गज, हाथी। विभव=ऐश्वर्य। विलास=

मुखभीग । जिमु=जिसका । यथा 'सब सिधि सुरुम जवत जिसु नामू ।'

अर्थ-उस सुन्दर नगरमें सुन्दर स्नी-पुरुष बसते थे, मानो बहुत-से कामदेव और रित (कामदेवकी स्नी) ही शरीर भारण किये हुए हों ॥ ९ ॥ उस पुरमें शीलनिधि नामक राजा रहता था, जिसके अगणित (वेशुमार, जिसकी गणना न हो सके ) घोड़े, हाथी, सेना और समाज था ॥ २ ॥ उसका वैभव-विलास सौ इन्द्रीके समान था । वह रूप, तेज, बळ और नीतिका (मानो ) निवास-स्थान ही था॥ ३॥ उसकी लड़कीका नाम विश्वपोहिनी था, जिसके रूपको देखकर छक्ष्मीजी भी मोहित हो जायँ॥ ४॥ यह वही सब गुणोंकी खानि हरिकी माया है। (तब भला) उसकी शोभा कब ( एवं क्या ) वर्णन की जा सकती है ? ( कदापि नहीं ) ॥ ५॥

टिप्पणी-9 'बसिंह नगर सुंदर नर नारी' इति । (क) यहाँ 'सुन्दर' दीपदेहरीन्यायसे नगर और नर-नारी दोनोंका, विशेषण है। नगर ही इतना सुन्दर है कि काम अपनी स्त्री सहित वहाँ आकर वस जाय तो आश्चर्य नहीं। उनके निवासके योग्य है, इसीसे स्त्री-पुरुषोंको रित और कामके समान कहा। पुनः भाव कि नारदको कामके वश करना है इसीसे मायाने वहाँके स्त्री-पुरुषोंको रित और कामके समान सुन्दर बनाया है। (ख) 'जनु बहु मनसिन रितः...' स्ति । 'बहु' कहकर जनाया कि प्रत्येक नर-नारी एक-एक काम और रितके समान हैं, इसीसे जान पढ़ता है कि बहुतसे काम और रित ही हैं। कि कामदेवने नारदको मोहनेके लिये वन वनाया, वसंत बनाया, अप्सराएँ बनायीं तब भी नारद्कों न मोह सका था; इसीसे मायाने नगर बनाया। वहाँ एक ही काम था, यहाँ रितसहित अनन्त काम मोहित करनेके लिये विराजमान हैं। अर्थात् कामदेव-ही-कामदेव रितयों सहित वसाये गये हैं कि अब तो मोहित होंगे, पर इनका वैराग्य ऐसा तीव है कि इतनेपर भी वे मोहित न होंगे। कामने वनकी 'श्री' दिखायी थी, मायान नगरकी 'श्री' दिखायी। वहाँ नारद रंभादिको देखकर न मोह थे, इसीसे माया स्वयं विश्वमोहिनी बनी। कामके बनाय हुए प्रयंच

नारदजीके देखे हुए थे और मायाकृत प्रपंच अपूर्व हैं। नोट-१ यहाँ अतिशय सीन्दर्य उत्प्रेक्षाका विषय है। उसे न कहकर यह उत्प्रेक्षा की गयी कि मानो अनेक

कामदेव और रित ही हैं। अतएव यहाँ 'अनुक्तविषया-वस्तूत्प्रेक्षा' है। 'रूप तेज बल नीति निवासा' में छहोति. अलंकार है। (वीरकवि)।

२—व्याकरण—'वसइ' एकवचन, 'वसहें' बहुवचन। यथा—रहद्द रहिंद, कहद्द कहिंद, सेवद्द सेविंद, बरह् गरिंद, पावद्द पाविंद, लगावह्द लगाविंद, सुसुकाह् सुसुकािंद, उकसिंद, अङ्गलाहीं। इत्यादि। निहारी, निहारि=देखकर। पूर्वकािलक किया। यथा—आनी, आनि, जािन, फूली, विलोकी, बिरचि, सुनि, विचारी, (कर) जोिर, बखानी, घीर, फहि इत्यादि। (श्रीरूपकलाजी)।

टिप्पणी—२ (क) 'तेहि पुर बसे सीलिनिध राजा' अर्थात् यह मायानगर राजा शीलिनिधिकी राजधानी हैं। मिहका कारण शील है, यह गुण अधिक मोहक होता है। अतप्य जो शीलका खजाना, शीलका समुद्र है उसीको इसने राजा बनाया। वा, मूर्तिमान् शीलसमुद्र ही राजा है ]। (ख) 'क्षगितित हय' ''इति। नगर, प्रजा और राजाको कहकर अब राजाका ऐश्वर्य कहते हैं, फिर गुण कहेंगे। समाज=रथ आदि सामग्री; सब सामान। हाथी, घोके, सोना और समाज कहकर चतुरंगिनी सेनाका होना जनाया। (ग) प्रजाको प्रथम वर्णन करके तब राजाको कहनेका भाव यह है कि नारदजीने जैसे-जैसे नगरमें प्रवेश किया वैसे-ही-वैसे वक्ता भी वर्णन करते जाते हैं। प्रथम उन्होंने प्रजाको देखा, तब राजाके स्थानमें पहुँचे। ['वसे' का भाव कि नगर तो अभी बना है, परंतु शीलिनिध राजा उसमें कई पीढ़ीसे समते थे। घोडा-हाथी-सेना सब अनेक देशके भिन्न-भिन्न कालोंमें आये हैं तथा भर्ती हुए हैं। (वि० त्रि०)]

१ 'सत सुरेस सम बिमव बिलासा ।'''' इति । (क) नगरकी रचनाको भगवान्की पुरीसे अधिक कहा था, यथा—'श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना विविध प्रकार ।'तो ऐश्वर्य भी भगवान्के ऐश्वर्यसे अधिक कहना चाहिये था; बो न कहकर 'सत सुरेस सम' कहा, क्योंकि भगवान्के ऐश्वर्यसे अधिक की न कहे उसके समान भी ऐश्वर्य किसीका हो नहीं सकता, तब कहते कैसे ? इसीसे बात इन्द्रोंके ऐश्वर्यसे अधिक कहा । (ख) नगर सौ योजनके विस्तारका रचा, इसीसे सौ इन्द्रोंका वैभव-विलास वनाया । पुनः, 'सत सुरेस सम' कहकर राजाको सौ इन्द्रोंके समान सुकृती जनाया । सौ अश्वमेध यश करनेसे इन्द्रपद प्राप्त होता है । पुनः भाव कि एक इन्द्रका वैभव-विलास उनको न मोहित कर सका, इसिसे यहाँ सौ इन्द्रोंका वैभव रचा । [इन्द्रका वैभव-विलास सबसे अधिक है, इसीसे जहाँ वैभवका उत्कर्ष दिखाना होता है वहाँ इसीकी उपमा दी जाती है । यथा—'भूपित भवन सुमाय सुहावा । सुरपित सदनु म पटतर पावा ॥ २ । ९० ।', 'अमरावित जिस सक्रिनवासा । ९ । ९७८ ।', 'सुनासीर सत सिस सो संतत करह बिलास । ६ । ९० ।' श्रुतिपथपालक धरमधुरंधर । गुनातीत अरु मोग पुरंदर । ७ । २४ ।', 'मववासे महीप विषय सुलसाने' (क० ७।४३), 'राज सुरेस पचासक को '''' । क० ७ । ४५ ।', 'मोगेन मचवानिव' (मूलरामायण)। 'सत'=सैकड़ाँ । ] (ग) 'स्व तेज वल नीति निवासा' यह राजाके गुण हैं । अर्थात् परम रूपवान्, परम तेजस्वी, परम बलवान् और परम नीतिज्ञ हैं ।

४ 'विश्वमोहिनी तासु कुमारी।'''' इति। (क) शीलिनिधिकी कन्या 'विश्वमोहिनी' हुई, तात्पर्य कि विश्वकोमोहित करनेका हेतु शील है। (ख) 'श्री विमोह'''' का भाव कि जिन श्रीजीको देखकर विश्व मोहित हो जाता है वे 'श्रीजी'भी विश्वमोहनीको देखकर मोहित हो जाती हैं। स्त्रीको देखकर स्त्री नहीं मोहित होती, यथा-'मोह न नारि नारि के स्पा।', पर विश्वमोहनीका सौन्दर्य ऐसा है कि उसे देखकर 'श्रीजी' भी मोहित हो जाती हैं तब औरोंकी क्या चली?नारद क्योंकर न मोहित होंगे। इस कथनसे जनाया कि यह कन्या शोभाकी अविध है। यहाँ 'सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार' है।

नोट—३ (शिवपुराणमें कन्याका नाम 'श्रीमती' है। यथा—'अथ राजा स्वतनयां नामतः श्रीमतीं वराम्। २।३।९९।' नारदजीने भगवान्से कहा है कि शीछिनिधिकी कन्या श्रीमती स्वयंवरकी इच्छा कर रही है। वह जगत्मोहिनी विख्यात है—'जगन्मोहिन्यिक्याता। २।३।२६।' इस तरह विश्वमोहिनीका अर्थ विश्वको मोहित करनेवाछी भी है। अद्भुतरामायणमें भी एक अवतारका नारदशापसे होना वर्णित है। उसमें भी कन्याका नाम श्रीमती है। कन्याके वापका नाम अम्मरीय है। (आगे प्रसंग आनेपर संक्षित कथा इसकी भी दी जायगी।)

४ मिलानके इलोक, यथा—'नरनारीविहाराक्यं चतुर्वर्णाकुळं परम्॥ ६॥ तन्न राजा शोलनिधिनीमैश्वर्यसमन्वितः। ( रुद्रसं० २ । ३ )'। अर्थात् वह नगर स्त्री-पुरुषोंके विहार करने योग्य था, जिसमें चारों वर्ण निवास करते थे। सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे युक्त शीलनिधि राजा राज्य करता था।

टिप्पणी-५ 'सोइ हरिमाया'" इति। (क) यहाँ बताया कि वह कन्या कौन है। वह हरिमाया ही है। (नगरं,

याना, प्रजा इत्यादिकी रचना कर चुकनेपर भी संदेह ही रह गया कि कदाचित् नारदजी इतनेसे भी मोहित न हों, इस विचारसे वह हिसाया स्वयं विश्वमोहिनीरूप धारणकर राजकुमारी वनकर उपिथत हुई। जगत्मरको मोहित करनेका सामर्थ्य रखती है, एक नारद किस गिनतीमें हें )। (ख) 'सब गुनखानी' इति। अर्थात् सब गुणोंकी खानि है, यह आगे स्वयं किवने स्पष्ट िखा है, यथा—'ल्व्छन तासु विलोक भुलाने।''ंजो एहि वरें असर सोह होई।' इत्यादि। अर्थात् जो इसको बरे वह अमर, समरविजयी, चराचरसेव्य हो। यह तो माधुर्यमें गुणकी खानि कहा और ऐस्वर्यमें तो तीनों गुणों ( सत्व, रज, तम) की खानि है अर्थात् त्रिगुणात्मिका माया है। यथा—'एक रचह जग गुन वस जाके। है। १५ ।' (वनमें रम्भादिके गुणोंसे मोहित न हुए थे, अतः सब गुणोंकी खानि राजकुमारी बनी)।(ग) 'सोना तासु कि जाह बखानी।' अर्थात् उसकी शोभा अनिर्वचनीय है, बखानी नहीं जा सकती। यह हरिकी माया है, इसीसे इसका रूप न वर्णन किया। इसकी ओर देखनेसे अनहित होता है, यह समझकर वर्णन न किया। यथा—'होह दुद्धि जो परम सयानी। विन तन चितव न कनहित जानी॥ ७। १९८।' [ यह तीनों गुणोंको उत्पन्न करनेवाली विद्यामाया है। भगवान् दार्खोप अविद्या मायाको प्रेरित नहीं करते क्योंकि वह तो अहित करनेवाली है। यथा—'हिर सेवकहिं न न्याप अविद्या। वहार्योत, इससे बखानी कैसे जा सके ? (मा० पी० प्र० सं०)] ( घ) 'सोह हरिमाया''' कहकर जनाया कि अन्तमें यह हरिहीको बरेगी।

वि॰ त्रि॰—नगर तो अभी बना पर राजाका व्याह हुए बहुत दिन हो गये, व्याहसे वेटी भी थी जो व्याहयोग्य हो गयी थी, उसके स्वयंवरका समाचार सुनकर देश-देशके राजा कई दिनोंसे आकर ठहरे थे। यह हरिमायाकी कठिन करनी है, किसी भाँति बुद्धि काम नहीं करती। देशकालका कोई नियम ही न रह गया।

करें स्वयंबर सो नृपबाला। आए तहँ अगनित महिपाला।। ६।। मुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ। पुर बासिन्ह सब पूछत भएऊ।। ७॥ सुनि सब चरित भूपगृह आए। करि पूजा नृप मुनि बैठाए॥ ८॥

## दो॰—आनि देखाई नारदिह भूपति राजकुमारि। कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृदय बिचारि॥ १३०॥

शब्दार्थ- 'बाला=बालिका, कन्या । कौतुकी=कौतुक ( कुत्हल ) जिनको प्रिय है ।

सूर्य—वही राजकुमारी (अपना) स्वयंवर कर रही है। (अतएव) अगणित राजा वहाँ आये॥ ६॥ कीतुकी मुनि उस (कौतुकी) नगरमें गये और पुरवासियोंसे सब हाल पूलने लगे॥ ७॥ सब समाचार सुनकर वे राजमहलमें आये। राजाने मुनिकी पूजा करके उनको बिठाया॥ ८॥ राजाने राजकुमारीको लाकर नारदमीको दिखाया (और कोले कि) हे नाय! इसके सम्पूर्ण गुण-दोषोंको इदयमें विचारकर कहिये॥ १३०॥

नीट—१ शिव पु० में मिळते हुए श्लोक ये हैं—'प्रदानसमयं प्राप्ता वरमन्वेपती शुमम्। सा स्वयंवरसम्प्राप्ता सर्वेष्ठशणकक्षिता ॥ १४ ॥' 'चतुर्दिग्म्यः समायातैस्संयुतं नृपनन्दनेः।'''८। एतादशं पुरं दृष्वा मोहं प्राप्तोऽथ नारदः। कौतुकी तन्नुपद्वारं जगाम मदनैधितः ॥ ९ ॥ आगतं मुनिवर्यं तं दृष्वा शीक्रनिधिन्पः। उपवेश्याचयाञ्चके रानसिंहासने वरे ॥ १० ॥''दुहितेयं मम मुने''॥ १३ ॥ अस्या माग्यं वद मुने सर्वजातकमादरात्। कीदरां तनयेयं मे वरमाप्यिति तद्वत् ॥ १५ ॥' ( रुद्र० २ । ३ )। अर्थात् इसके विवाहका समय आ गया। श्रेष्ठ वरकी खोजमें यह स्वयंवरमें प्राप्त दुरं है। चारों ओरसे राजा लोग बड़े सजधजसे आये हुए थे। ऐसे नगरको देखकर नारद मोहको प्राप्त हुए और कामदेवसे बदे-चदे हुए कौतुकी नारद राजाके द्वारपर पहुँचे। उनको आया हुआ देखकर राजाने उनको श्रेष्ठ रानिद्वासन्यर विठाया और पूजा की। राजाने श्रीमती नामकी अपनी कन्याको लाकर नारदर्जाके चरणोंपर दाल दिया। ( यथा— 'क्ष्य राजा स्वतन्यां मामतद्वश्चीमतीं वराम्। समानीय नारदस्य पादयोस्समपात्वयत् ॥ १९ ॥') नारदके पूलनेपर कि यह देवतुल्य कन्या कौन है ? राजाने बताया कि यह मेरी कन्या है। और कहा कि आप इसका माग्य किर्य, यह थेया इर पावेगी।—मानसके नारद विशेष वैराग्यवान् हैं। इनको न तो नगर ही मोहित कर सका और न न्यका ऐरवर्य। मा॰ पी॰ खा॰ रवं २. २०—

टिप्पणी—१ (क) 'करें स्वयंवर सो नृपवाला।''' इति । अधिरासागरसे नारद चले, इतनी ही देरों यह सब तैयारी मायाने कर ली। जयमाल डालने, स्वयंवर करनेके योग्य अवस्था बनाकर स्वयं वहाँ उपस्थित हुई। स्वयंवर करती है अर्थात् अपने आप ही वरको अंगीकार करती है इसीसे अगणित राजा आये हैं। (ख) 'आए तर अगनित महिपाला'।—राजा पुरके बाहर उतरे हें, यथा—'पुरवाहेर सर सरित समीपा। उतरे जह तर बिपुल महीपा॥ १।२१४।'(ग) हरिकी माया है, सब गुणोंकी खानि है, और स्वयंवर कर रही है, इससे जनाया कि वह हरिहीको 'वर' करेगी, उन्हींको व्याहेगी। (घ) अमियाने स्वयंवर रचा जिसमें धर्मसे कन्याकी प्राप्ति समझकर नार्द्र इच्छा करें। अधर्मसे इच्छा और उद्योग न करेंगे जैसे रम्भादिको देखकर इच्छा न की। ('स्वयंवर' धर्म-रीतिका विवाह है, अतएव स्वयंवर रचा। यदि किसीके साथ विवाहकी सगाई हो गयी होती तो नारदको मोहित होना अयोग्य होता, वे उसको देखते ही क्यों शे उसपर उनका वश ही नहीं, यह समझ वे चुप रह जाते। अतएव स्वयंवर किया। अपनी इच्छासे वर करेगी; इसीसे मुनि भगवान्से सुन्दर रूप माँगेंगे जिसमें वह इन्हींसे विवाह कर छे)।

२ 'मुनि कौतुकी नगर तेहि गएक ।''' इति । (क) कौतुकीका भाव कि कुत्हल देखनेका उनका स्वभाव है, यही इनका दिल-बहलाव है, अतः कुत्हल देखने गये । कौतुकी स्वभाव न होता तो नगरके भीतर जानेका कौन प्रयोजन या । नगरमें बड़ा भारी वैभव देख पड़ा, पुर अति सुन्दर बना है, चारों ओर राजा लोग उतरे हुए हैं, इसीसे देखनेकी इच्छा हुई । हिल्ले यहाँ मुनि कौतुकी हैं और नगर भी 'कौतुकी' अर्थात् मायाका रचा हुआ कौतुक है । मुनिको कौतुकी जानकर यह कौतुक दिखाया । (ख) 'पुरवासिन्ह सब पूछत भएक ।' पुरवासियोंसे सब वृत्तान्त पूछा । उन्होंने सब बताया, यह बात आगेके 'सुनि सब चरित' से जानी गयी,और यह भी बताया कि आज शीलिनिधि राजाकी कन्याका स्वयंवर है, उसके समान सुन्दर कन्या त्रेलोक्यमें नहीं है । 'सन' पूछा अर्थात् पूछा कि यह भीड़ कैसी है, किसका राज्य है इत्यादि ।)

३ (क) 'सुनि सब चरित भूपगृह आए। " इति। पुरवासियोंसे 'सब' पूछा, अतः उन्होंने 'सब' बताया, इसीसे कहते हैं कि 'सुनि सब चरित'। 'भूपगृह आए'; किसिछिये ? कन्याके छक्षण देखनेके छिये, (यह इनका खमाव है), यथा 'नारद समाचार सब पाए। कौतुक ही गिरिगेह सिधाए॥ १। ६६। '(ख) 'करि पूजा नृप मुनि बैठाए' अर्थात् पाद्य, अर्घ्य करके आसन दिया, यथा—'सैछराज बड़ आदर कीन्हा।, पद पखारि बर आसनु दीन्हा॥ नारि सहित मुनिपद सिरु नावा। चरन सिछक सबु भवन सिंचावा॥' इत्यादि। १। ६६।'

भ (क) 'आनि देखाई नारदिह भूपित राजकुमारि। कहहु नाथ''' इति। कि हिमाचलने पार्वतीजीकी बुलाकर प्रणाम कराया, पीछे दोषगुण पूछे, यथा—'निज सीभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोलि मेली मुनि।चरना॥ १।६६।' और यहाँ शीलिनिधिने राजकुमारीको लाकर दिखाया पर प्रणाम न कराया। और न स्वयं कन्याने किया, यह कर्तव्य साभिप्राय है। इसमें तात्पर्य यह है कि प्रणाम करना भक्ति हैं, जिसकी भक्ति की जाय, जिसको प्रणाम किया जाय, उसकी फिर दुर्दशा करते नहीं बनती, ऐसा करना अयोग्य होगा। (और कन्याके हार्यों वा उसके द्वारा मुनिकी दुर्दशा होनी हैं) इसीसे माया नारदिक चरणोंपर नहीं पद्मी। शीलिनिधि राजा भी तो मायाका ही बनाया हुआ है, अतः उसने प्रणाम न कराया। (ख) कि हिमाचलने प्रथम दोष पूछा तव गुण-'कहहु मुता के दोष गुन मुनिबर हृदय बिचारि। ६६।' और शीलिनिधिन प्रथम गुण पूछे तव दोष;—'कहहु नाथ गुन दोष सब''''। इस भेदका तात्पर्य यह है कि पार्वतीजीके दोष गुण ही हैं (अर्थात् जिनको प्रथम दोष बताया गया था, वे अन्तमें गुण ही सिद्ध हुए), यथा—'दोषउ गुन सम कह सब कोई। १।६९।' और मायाके गुण सब दोष ही हैं जो नारदिक ठगनेके लिये ही धारण किये गये हैं (मायाके गुण अन्तमें दोपरूप ही सिद्ध होते हैं। उसमें सार वस्तु कुछ भी नहीं हैं। नारदिजी जो गुण कन्यामें देखेंगे वे दोष ही हैं) यथा—'सुनहु तात माया छत गुन अरुदोष अनेक। गुन यह उमय न देखिआहि देखिक सो अविवेक ॥ ७।४९।'

प० प० प० प० प्रांति गुन 'दोष गुन' पूछे तथापि नारदने पहले गुण ही देखे और पश्चाद् 'दुइ चारी' दोष कहने छगे; पर करे ग्यारह । जितने गुण कहे उतने ही दोष कहे । इससे सिद्ध हुआ कि पार्यतीजी ( महेशकी माया ) मुनिवरको गुणदोषसाम्यमयी जान पड़ी । पर 'हरिमाया अति दुस्तर तिर न जाइ बिहगेस' ऐसी है और वह 'अजा दोषगृमीतगुणा' है, आनन्दादिको दकनेके लिये उसने गुणोंका स्वाँग लिया है, गुणोंमें दोषोंको लिपाये हैं । अतः नारदजी दोषोंकी तरफ देखनेमें इस समय असमर्थ हैं, क्योंकि मायामोहित हैं । वेदोंने भी श्रीमद्भागवतमें कहा है 'जय जय जहचजामजितदोषगृमीतगुणाम्।

भा॰ १० । ८७ । १४ ।' अर्थात् हे अजित ! आपकी जय हो, जय हो । जैसे व्यभिचारिणी दूसरे टोगोंको टगनेक टिये गुण घारण करती है, वैसे ही आनन्द आदिका आवरण करनेके टिये गुण घारण करनेवाटी चराचरकी अविद्याका नारा कीजिये । पार्वतीजीने शिवजीके गुणोंको दोषरूपमें घारण किये थे, इसटिये दोष-गुण-क्रम वहाँ रक्खा है ।

नोट—हिमाचलने 'मुनिवर' सम्बोधन किया और शीलनिधिने 'नाथ' कहकर पूछा । कारण कि नारद राजासे कपट करेंगे, हृदयमें कुछ होगा बाहर मुँहसे कुछ कहेंगे । इससे यहाँ मायाने 'मुनिवर' नहीं कहलवाया ।

पूर्व मायाने जितना कुछ बनाया है वह सब क्रमसे चरितार्थ किया है। चरितार्थ—

विरचेउ मग महँ नगर तेहि सत जोजन विस्तार बसिंह नगर सुंदर नर नारी तेहि पुर बसइ सीलिनिधि राजा विश्वमोहनी तासु कुमारी करह स्वयंबर सो नृपबाला १ मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ

१ पुरवासिन्ह सब प्छत भयऊ

३ सनि सब चरित भूप गृह आए

४ आनि देखाई नारदिह भूपति राजकुमारि

५ हे विधि मिलई कवन विधि बाला

व्याकरण—'नारदिह=नारदको। कर्म कारकका चिह्न 'को' के वदलेमें 'हि'। यथा—'रामिह, नृपिह, मुनिहि, क्विह, मोहि, तुम्हिह, हमिह, पितिह, कालहि इत्यादि।—( श्रीरूपकलाजी )।

देखि रूप मुनि बिरित बिसारी । बड़ी बार लिंग रहे निहारी ॥ १ ॥ लच्छन तासु बिलोकि भुलानें । हृदय हरप निहं प्रगट बखानें ॥ २ ॥

शन्दार्थ—बार=देर, समय। भुलाना=भुलावेमें आना; चकरा जाना; घोखा खाना; भ्रममें पड़ना। अर्थ—रूपको देखकर मुनिने अपना वैराग्य भुला दिया। बड़ी देरतक देखते ही रह गये॥ १॥ उसके लक्षण देखकर चकरा गये, घोखेमें आ गये अथीत् ज्ञान जाता रहा। हृदयमें हर्ष हुआ। (लक्षणोंको) मकट न कहा। (मनमें सोचने लगे कि)॥ २॥

टिप्पणी—१ (क) 'देखि रूप मुनि विरित विसारी' अर्गात् 'निरित' की इच्छा न रह गयी। वैराग्यको भुठा-कर बड़ी देरतक देखते रह गये अर्थात् मोहको प्राप्त हो गये। पूर्व कह आये हैं कि 'श्री विमोह जिसु रूप निहारी', कर बड़ी देरतक देखते रह गये अर्थात् मोहको प्राप्त हो जाय, 'श्रीजी' तक मोहित हो जायँ। तब नारद कैसे न मोहको प्राप्त अर्थात् रूप ऐसा है कि जो देखे वही मोहित हो जाय, 'श्रीजी' तक मोहित हो जायँ। तब नारद कैसे न मोहित कर सका। होते ? (ख) नारदजीका वैराग्य देखिये। मायाने सौ योजनका सुन्दर नगर बनाया, वह उनको न मोहित कर सका। रित-समान सुन्दर स्त्रियाँ बनायीं, उन्हें भी देखकर वे न मोहे। सैकड़ों इन्द्रोंके समान वैभव-विठास रचा, उसे भी रित-समान सुन्दर स्त्रियाँ बनायीं, उन्हें भी देखकर वे न मोहे। सैकड़ों इन्द्रोंके समान वैभव-विठास रचा, उसे भी देखकर उनका मन न हिगा।—ऐसा परम वैराग्य था। पर विश्वमोहिनीका सौन्दर्य ऐसा था कि वे मुग्ध हो गये, वैराग्यकी इच्छा न रह गयी, वैराग्य जाता रहा। कभी उन्हें वैराग्य था यह भी स्मरण न रहा।

नोट—१ 'बड़ी बार छगि रहे निहारी' इति । (क) मुनि हाथ पकड़कर लक्षण देखने लगे तो हाय हाथमें ही रह गया, दृष्टि कन्याके मुखपर ही खट गयी। राजा समझे कि मुनि हृदयमें लक्षण विचार रहे हैं पर इनका मन रूपमें आसक्त हो गया है। इसीसे ये कुछ-का-फुछ समझे। (ख) वैजनाथजी लिखते हैं कि 'वड़ी देरतक रूप निहारते रह आसक्त हो गया है। इसीसे ये कुछ-का-फुछ समझे। (ख) वैजनाथजी लिखते हैं कि 'वड़ी देरतक रूप निहारते रह गये, यह यिर सात्त्विक है। यहाँ नैनवारी रित मुनिमें अनुचित इति अभाव है जो हास्यरसका अङ्ग है। अतएव यहाँ गये, यह यिर सात्त्विक है। (ग) टकटकी लगाये देखते रहे अर्थात् वैराग्य चलता हुआ। (पं श्वकदेवलाल)।

 गया तब कार्य। कारण ही न रह गया तब कार्य कैसे रहे ? (घ) 'भुलाना' ज्ञानका नाश होना है। ज्ञान गया, अत 'इद्य हरप'। हर्ष हुआ कि उपाय करनेसे यह कन्या हमको मिलेगी। [लक्षण देख हृदयमें आनन्दके मारे विपरीत अर्थ समझ लिया। विपरीत अर्थ समझना यही ज्ञानका जाना है। (पं॰ शुकदेवलाल)] (ङ) 'निहं प्रगट बलाने हित। प्रकट न वर्णन करनेमें हृदयका भाव यह था कि लक्षण सुनकर देवता, मनुष्य, राक्षसादि सभी उसे पानेका प्रयल करेंगे। और राजा शीलनिधि इन लक्षणोंको जान जायँगे तो वे त्रिदेवमेंसे ही किसीको देंगे। अतः गुण प्रकट न किये। किसीति है कि जवतक कार्य न हो जाय तवतक वह बात प्रकट न की जाय। यथा—'जोग जुगुति तप मन्त्र प्रमाऊ। फले तयि जब करिल दुराऊ ॥ १। १६८॥', 'जिमि मन माँह मनोरथ गोई। २। ३१६।' (च) इसी चौपाईका आगे विस्तार करते हैं। लक्षण देखकर भुला गये हैं। वे लक्षण कौन हैं यह आगे कहते हैं।

वैजनाथजी—'भुष्ठानें।'''' अर्थात् कार्यमायाने आत्मदृष्टि खींच मुनिकी प्राकृत जीवोंकी तरह इन्द्रियविषयमें आसक्त कर दिया। रूप-विषय पा नेत्रद्वारा हर्ष हृद्यमें भर गया, उसकी प्राप्तिके लिये वे सकाम हुए जिससे सत्यका नाश हुआ। इसीसे लक्षण प्रकट न किये, झूठ बोले।

नोट—२ श्रीलमगोदाजी इस प्रसङ्गकी आलोचना करते हुए लिखते हैं कि कन्याको देखते ही मायाने ऐसा घेरा कि वे कामवश हो लड़की के सौन्दर्यपर आसक्त हो गये। पतनका यह हाल हुआ कि कामके विजयवाले मार्केको भूल गये, आगपर रक्खे हुए बालकी तरह नैतिक महत्ताकी कड़ियाँ खटाखट टूट गर्यों और एक दोपके बाद दूसरा दोष पैदा हो चला। जब हाथ दिखाया गया, तब मनगढ़न्त गुण-दोष बता गये पर दिलमें यही सोचते रहे कि इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाय। कामके साथ कपट और मिथ्यावादवाले दोष आ धमके। आह ! नारद यह समझ न सके कि यह मायारूपिणी बाला है, इसको 'अमर और चराचरसेव्य' भगवान् ही वर सकेंगे।

३--शिव पु॰ में कहा है कि राजाके पूछनेपर नारदजी कामसे विह्नल होकर उसको पानेकी इच्छा करके बोले। 'तामिच्छु: कामविह्नलः।'

जो एहि बरें अमर सोइ होई। समर श्रुमि तेहि जीत न कोई।। ३।। सेविहें सकल चराचर ताही। बरें सीलिनिधि कन्या जाही।। ४।। लच्छनक सब विचारि उर राखे। कछुक बनाइ भ्रुप सन भाखे।। ५॥

लच्छन सम विचारि उर राखे । कछुक वनाइ भूप सन भाखे ॥ ५॥ वर्थ जोर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे जिसे शीलनिधिकी कन्या व्याहेगी ॥ ४॥ उन्होंने सब लक्षण विचारकर हृदयमें रख लिये और कुछ औरके और ही बनाकर राजासे कहे ॥ ५॥

टिप्पणी—१ (क) 'जो एहि बरे अमर सोइ होई।""' अर्थात् वह मृत्युको जीत लेगा। (ख) 'समर भूमि होए जीत न कोई' अर्थात् वह त्रेलोक्यविजयी होगा, तीनों लोकोंमें उसको कोई न जीत सकेगा, वह सबको जात लेगा। (ग) 'सेविह सकल चराचर ताही' अर्थात् वह समस्त ब्रह्माण्डका राजा होगा और 'अमर' है ही अतएव यह सिद्ध हुआ कि वह अनन्त कल्गोंतक राज्य करेगा, यथा—'जरा मरन दुखरहित तनु समर जिते नहिं कोड। एक छन्न रिपुद्दीन मिं राज कल्पसत होउ॥ १। १६४ ॥' (घ) इक्ट यहाँ दो बातें कहीं; एक तो यह कि 'जो एहि बरे', दूसरी 'बरे सीछनिधि कन्या जाही।' भाव कि इन्हीं दोमेंसे एकके साथ विवाह होगा, जो या तो परम बलवान् हो या परम सुन्दर हो। परम बली होगा तो सबको जीतकर इसे व्याह लेगा और परम सुन्दर होगा तो कन्या उसपर रीझकर जयमाल हालकर उसे स्वयं वरण करेगी। (ङ) इक्ट प्रथम ही कह आये कि 'लच्छन तासु विलोकि सुलाने', 'सुलाने' लक्षणका यही है कि उलटी समझ हो गयी। समझे कि जो इसको व्याहेगा वह मृत्यु और शत्रुको जीतकर ब्रह्माण्डका राजा हो जायगा; यह न जाना कि जो कोई अमर, ब्रह्माण्डोंका पति, इत्यादि लक्षणसम्पन्न होगा वही कन्याको व्याहेगा, उसीको कन्या वरण करेगी। कि जो कोई अमर, ब्रह्माण्डोंका पति, इत्यादि लक्षणसम्पन्न होगा वही कन्याको व्याहेगा, उसीको कन्या वरण करेगी। कि जो कोई असर, ब्रह्माण्डोंका पति, इत्यादि लक्षणसम्पन्न होगा वही कन्याको व्याहेगा, उसीको कन्या वरण करेगी। इक्ट हो विलोकि सुलाने' उपक्रम है और 'लच्छन सब विचारि उर राखे''' उपसंहार है।

२ (क) 'छच्छन सब विचारि उर राखे।' इति । राजाकी प्रार्थना है कि 'कहहु नाथ गुन दोष सब यहिके हृदय

<sup>⇔</sup> १६६१ में 'लखन' है। प्राय: 'च्छ' की जगह सर्वत्र 'छ' रहता है।

1

विचारि', सो हृदयमें विचारना यहाँतक कहा। हृदयमें विचारकर हृदयमें ही रख िल्ये, राजासे न कहे। (यहाँ मुख्य तीन लक्षण इन्होंने विचारे—अमरत्व, अजित्व और ब्रह्मण्डका आधिपत्य। इन तीनोंको लिपा रक्खे)। (ख) 'वसुक पनाह भूप सन माखे' का भाव कि विशेष गुण हृदयमें रक्खे, सामान्य गुण प्रकट किये। 'सब उर राखें' और यहाँ 'कसुक भाये' कहकर जनाया कि उत्तम गुण सब हृदयमें गुप्त कर रक्खें, उनमेंसे एक भी न प्रकट किया और जो कहे वह एक तो बहुत थोड़े. कहे और वह भी गढ़े हुए, जिसमें कन्याका माहात्म्य (महत्त्व) न खुले। यह मायाविवशता दिलायी कि गुनि होकर कपट किया, पेटमें कुछ, मुँहमें कुछ। स्त्रीसंग्रहकी इच्छा होते ही प्रपञ्चमें कसे।

व्याकरण बनाइ=बनाकर । पूर्वकालिक किया । यथा—सुनाइ=सुनाकर, देखाइ=दिखाकर । लेइ, देइ, मुसुकाइ, बाइ, खाइ, खिइ, रिसाइ इत्यादि । [ श्रीरूपकलाजी ]।

नोट—शिवपु॰ में नारदने राजासे ये लक्षण भी कहे हैं। यथा—'सर्वेश्वरोऽजितो वीरो गिरीशसद्यो विशुः। अस्याः पति ध्रुवं मावी कामजित्सुरसत्तमः ॥ १८ ॥' अर्थात् इसका पति सर्वेश्वर, अजित, शिवसमान विशु, कामाजित् और देवताओं में श्रेष्ठ होगां।

सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं। नारद चले सोच मन माहीं।।६।।
करों जाइ सोइ जतन विचारी। जेहि प्रकार मोहि वरे कुमारी।।७।।
जप तप कछ न होइ तेहि\*काला। हैं†विधि मिलै कवन विधि वाला।।;८।।
दो०—एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप विसाल।
जो बिलोकि रीझे कुअँरि तब‡मेलइ जयमाल।।१३१॥

शन्दार्थ—सुलक्कन=सुलक्षण; सुन्दर उत्तम लक्षणोंसे युक्त । पार्ही=से । हैं=हे । यह कानपुर आद्में अब भी घरोंमें बोला जाता है । प्रायः आश्चर्य और दुःखयुक्त हृदयसे यह शब्द 'हे' सम्बोधनकी जगह प्रयुक्त होता है । विनय-पित्रकाकी प्राचीनतम (सं० १६६६ की) पोथीमें तो अनेक पद्योंमें इसका प्रयोग हुआ है और अरण्यकाण्डमें भी सुतीक्ष्णजीके प्रसङ्गमें भी यह आया है । यथा—'हैं विधि दीनबंधु रघुराया । मो से सठ पर करिवाह दाया ॥ ३ । १० ।' रिश्नना=मोहित होना; लट्टू हो जाना ।

अर्थ—राजासे कहकर कि तुम्हारी कन्या मुलक्षणा है, नारदजी चल दिये। उनके मनमें (कन्याकी प्राप्तिकी) चिन्ता है।।६॥ जिस प्रकार वह कन्या मुझे व्याहे मैं जाकर वही यत्न विचारकर करूँ ॥ ७॥ उस समय जप-तप कुछ भी न हो सकता था +। (वे मनमें कह रहे हैं) हे विधाता! किस प्रकार कन्या मिले १॥ ८॥ इस समय (तो) परम शोभा और विशाल रूप चाहिये जिसे देखकर राजकुमारी लह्दू हो जाय, तभी वह जयमाल डालेगी॥ १३९॥

दिप्पणी—१ 'सुता सुलच्छन'"' इति।(क) राजाने गुण और दोष दोनों पूछे, पर नारद्जीने मुताके 'सुलच्छन' कहै। इसमें भाव यह है कि नारद्जी इस समय मायाके वश हो गये हैं, इसीसे उन्हें माया (विश्वमोहिनी) में दोप दिखावी ही नहीं पहते, गुण-ही-गुण दीखते हैं; इसीसे उन्होंने गुण ही कहे। यदि दोष देख पहते तो किर प्राप्तिकी इच्छा ही क्यों करते ? पुनः, 'सुता सुलच्छन' का भाव कि इसमें गुण हैं, दोष नहीं हैं; यथा—'सोइ हिर माया सब गुन खाना। १। १३०। ५। इसीसे दोष नहीं कहे। (ख) पूर्व कहा है कि, 'लच्छन सब विचारि उर राखें' अर्थात् हृदयमें रखनेमें तो 'कच्छन' का रखना कहा और राजासे कहनेमें 'सुलच्छन' शब्द दिया। छक्षण हृदयमें रक्के और सुलक्षण कहे, यह कैंगा हि शहा समाधान वक्ताने पहले ही 'कछुक बनाइ भूप सन भाषे' में 'बनाइ' शब्द देकर कर दिया है। अर्थात्

छ एहि—छ०। इहि—रा० प०। तेहि—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, को० रा०।

<sup>†</sup> हे—छ०, को० रा०, रा० प्र०। हैं - १६६१। है—९७२९, ९७६२, ९७०४। 'हैं' पाठ दिनय शीर मानसमें कर्ष अयह 'हे' के अर्थमें आया है। सम्भवतः यह बोली रही हो। ‡ अरु-वन्दनपाठकजी।

<sup>+</sup> अर्थान्तर—१ जप-तपसे इस समय कुछ नहीं हो सकता। २ उस समयतक जप-तप कुछ हो नहीं उपडा।-( इसके आगे पाद-टिप्पणी पृष्ठ ५७८ में पढ़ लीजिये )।

लो मुलक्षण कहे वे बनाये हुए हैं। जो बात असलको लिपानेके लिये बनायी जाती है, वह असलसे अधिक मुन्दर देखने-सुननेमें होती है; यही दिखानेके अभिप्रायसे यहाँ बनावटमें 'सुलच्छन' शब्द दिया। (सुलक्षण कहे अर्थात् कहा कि बड़ी भाग्यवान् है, परम सती और सीभाग्यवती होगी, पति बड़ा भारी यशस्वी पराक्रमी होगा, इसका मुहाग अचल रहेगा। इत्यादि)। (ग) 'सोच मन माहीं' का भाव कि कोई उपाय मनमें नहीं सूझ पड़ता। (क्या यत्न करें जिससे वह हमें व्याहे, यह निश्चित नहीं कर पाते, अतः सोच है; यथा—'एकउ जुगुति न मन ठहरानी। सोचत मरतिह रैनि बिहानी॥ २। २५३)'। (घ) 'चले' का भाव कि यत्न करनेके लिये चले, सोचे कि यहाँ बैठे रहनेसे काम नहीं चलेगा; यह आगे स्पष्ट है।

२ 'करों जाइ सोइ जतन विचारी ! " इति । प्रथम दो वार्तोका विचार करना कह आये । एक 'जो एहि बरें' (अर्थात् जो महानलवान् हो कि सब राजाओं को जीतकर इसे व्याह ले जाय)। दूसरा 'बरें सीलिनिधि कन्याजाही' (अर्थात् जो परम रूपवान् हो जिसमें कन्या स्वयं रीझकर जयमाल पहना दे)। अन्न सोचते हैं कि हम अपने पुरुषार्थसे तो कन्याकों बर नहीं सकते, इससे उपाय वह करना चाहिये जिससे कन्या स्वयं हमपर रीझकर हमें व्याह ले । ( दो बार्तोमेंसे अपनेमें एक भी नहीं पाते, न तो वल और न परम सौन्दर्थ। इसीसे यत्नका विचार किया। स्वयंवर है, इसमें बलका प्रयत्न करके हर ले जाना अयोग्य है, इससे दूसरी बातके लिये प्रयत्न करना उचित समझा )। यत्नका विचार आगे लिखते हैं।

३ 'जप तप कछु न होइ तेहि काला।'''' इति । नारदजी विचारते हैं कि कुछ जप-तप करें । (अर्थात् जप-तपसे कार्य छिद्ध हो सकता है, परम सौन्दर्य मिल सकता है।) पर उस कालमें जप-तप कुछ हो नहीं सकता। अर्थात् उसके लिये समय चाहिये और यहाँ अवकाश है नहीं, स्वयंवर होने जा रहा है, थोड़ा ही समय रह गया हैं (दूसरे जप-तपमें मनकी आवश्यकता है और मन इस समय पराये हाथमें है) अत्राप्त विधिसे प्रार्थना करते हैं। 'विधि' से प्रार्थना करनेका मान कि आप कर्मका फल देनेवाले हैं और मुझसे जप-तपादि कोई भी कर्म हो नहीं सकते, तन किस तरह 'बाला' मिले। अर्थात् बालाके मिलनेकी कुछ 'विधि' नहीं है, आप कोई 'विधि' सुझावें, क्योंकि आप 'विधि' हैं, आप अपना नाम सत्य कीजिये। (जैसे श्रीसीताजीने अशोकसे कहा था—'सुनहि बिनय मम बिटप अमोका। सत्य नाम कर हरु मम सोका॥ ५। १२।')। ब्रह्माकी प्रार्थनासे विधि सूझी जो आगे कहते हैं।

नोट—१ कुछ लोग यह शंका करते हैं कि 'पूर्व किये हुए जप-तपादिके बलसे क्यों न व्याह कर लिया ?' इसका समाधान यों किया जाता है कि— १) भक्तोंका जप-तप निष्काम होता है। जो इन्होंने पहले किया था वह तो भगवद्र्पण हो चुका, वह लौट नहीं सकता। पुनः, (२) भ्रममें शान-वैराग्यके साथ ही पूर्वकृत जप-तपका स्मरण भी न रहा। भक्तिके प्रभावसे इतना तो अवश्य सूझा कि हरि ही हमारे हित् हैं, उन्होंसे रूप माँगूँ।

टिप्पणी—४ 'पृष्ठि अवसर चाहिल परम सोभा रूप विसाल ।""' इति । (क) यहाँ परम शोभा और विशाल रूप दो वार्ते चाहते हैं । अंगकी सुन्दरता 'शोभा' है और अंगकी रचना 'रूप' है। (शरीरका चढ़ाव-उतार, सब अंग यथायोग्य जहाँ जैसा चाहिये वहाँ वैसा ही होना 'रूप' कहलाता है। शोभा=सौन्दर्य; सुन्दरता )। इस अवसरमें जपन्तप नहीं हो सकता, रूप हो सकता है (यह 'विधि' ने सुझाया)' इसीसे रूपकी प्राप्तिका विचार करते हैं। (परम शोभा और विशाल रूपक' भाव यह भी है कि स्वयंवरमें अनेक राजा आये हैं जो शोभा, सौन्दर्य और रूपसे युक्त हैं, जब उन सबोंसे बढ़कर रूप और सौन्दर्य होगा तभी कन्या उन सबोंको छोड़कर इन्हींको व्याहेगी, अन्यथा नहीं। 'कन्या वरयते रूपम्' प्रसिद्ध ही है। अतः 'परम' शोभा और 'विशाल' रूप चाहते हैं )। पूर्व कह आये कि बल हो अथवा सौन्दर्य। संत किसीसे वैर नहीं करते, इसीसे इन्होंने बलकी चाह न की किंतु शोभाकी चाह की। (ख) 'मेलह जयमाल'—इन शब्दोंसे 'करें स्वयंवर सो नृप बाला' के 'स्वयंवर' शब्दका अर्थ खोला कि 'जयमाल गलेमें डालना' स्वयंवर है। (बा, यह जयमाल स्वयंवर है यह जनाया)। यहाँ 'सम्भावना अलंकार' है। (ग) हिल्ल यहाँसे इनके हृदयकी आतुरता देखते चिलये। विशेष आगे लिखा जायगा।

<sup>&#</sup>x27;एहि' पाठसे अर्थ बहुत सरल हो जाता है। इससे ये वचन नारदके ही विचार सिद्ध होते हैं। 'तेहि' का अर्थ 'उप' होता है और इसी अर्थमें प्राय: इसका प्रयोग सर्वत्र हुआ है। इससे अर्थमें कठिनता हो रही है। इससे यह वचन वक्ताका ले रुपते हैं और उसके आगेसे श्रीनारदजीके विचार समझ लें।

नोट-- र समानाथीं इलोक, यथा-'सुतंयं तव भूपाल सर्वेळक्षणलक्षिता। महामाग्यवती धन्या छहमीरिय गुणाइया ॥ १७ ॥ "इत्युक्त्वा नृपमामन्त्र्य ययौ याद्दव्छिको सुनिः ॥ " १९ ॥ चित्ते विचिन्त्य स सुनिराप्नुयां कपमे-नकाम् ॥ स्वयंवरे नृपाछानामेकं मा वृगुयात्कथम् ॥ २० ॥ सीन्दर्यं सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वथा ॥ तद्दष्ट्वैव प्रसन्ता सा स्ववशा नाम्न संशयः । २१ ॥ (४० सं० २ । ३ )।' अर्थात् राजन् ! सर्वलक्षणसम्पन्ना वहे भाग्यवाली आपकी यह कन्या धन्य है। यह लक्ष्मीके समान गुणोंकी धाम है। "ऐसा कहकर गुनि चले गये। अब नारद्जी मनमें विचार करने लगे कि इसको किस तरह प्राप्त करूँ। स्वयंवरमें आये हुए राजाओं में मेरा ही वरण कैसे करे शिख्यों को सौन्दर्य अत्यन्त प्रिय होता है; उसे देखकर स्त्रियाँ प्रसन्न हो अपने वश हो जाती हैं।—( ये सन भाव मानसकी इन चीपाइयों और दोहेमें हैं )।

हरि सन मागौं सुंदरताई। होइहि जात गहरु अति भाई।। १।। मोरें हित हरि सम नहिं कोऊ। एहि औसर सहाय सोइ होऊ॥२॥ बहु विधि विनय कीन्ह तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ॥ ३॥ प्रभु विलोकि मुनि नयन जुड़ानें। होइहि काजु हिएँह† हरपानें।। ४।।

शन्दार्थ - गहर=देर । औसर (अवसर )-समय, मौका । अर्थ—(एक काम करूँ—) भगवान् हरिसे सुन्दरता माँगूँ (परंतु) भाई रे भाई ! वहाँ जानेमें तो वहुत देर हो

नायगी ॥ १ ॥ हरिसरीखा मेरा कोई भी हितू नहीं है, वे ही इस समय सहाय हों ॥ २ ॥ उस समय नारदने वहुत भाँतिसे विनती की तब कौतुकी कृपाल प्रभु प्रकट हो गये॥ ३॥ प्रभुको देखकर मुनिके नेत्र ठंडे हुए। वे हृद्यमें

हर्षितं हुए कि काम अवश्य होगा ॥ ४ ॥

पं॰ राजबहादुर लमगोड़ा—सच है, 'जादू वह जो सिर पै चढ़के बोले'। ये देवपि नारद है या कामपीढ़ित मज़न्ँ, जो अपने खयाली पुलावमें मग्न है। जिस विष्णु भगवान्से अपने कामविजयकी वड़ी डींग मारी थी उन्हींसे अपनी कामवासनाकी पूर्तिके निमित्त आज अपने लिये सौन्दर्य माँगने जा रहे हैं। फिर न्याकुलता और उतावलीका यह हाल है कि सोच रहे हैं कि यदि क्षीरसागर या वैकुण्ठतक जाना पड़ा तो 'होहहि जात गहरु अति माई'। 'भाई' शब्द बड़ा मार्मिक है। वह हमारी सहानुभूतिको उत्तेजित करना चाहते हैं परंतु हमें हँसी आ जाती है क्योंकि व्याकुलता और उतावलीपन प्रकट हो जाता है।

टिप्पणी-१ (क) 'हिर सन मागौं सुंदरताई' इति । 'एहि अवसर चाहिअ परम सोमा रूप विसाल' इस विचारके साथ यह भी विचार मनमें आया कि हरिमें परमा शोभा और विशाल रूप दोनों है। और उन्हें रूप देनेका सामर्थं भी है अतः उन्हींसे क्यों न सुन्दरता माँग लूँ यह विचार आया, इसीको निश्चय किया; पर वे श्लीरसागरमें रहते रैं, वहाँतक जानेमें विलम्ब होगा,—'होइहि जात गहरु अति माई', तवतक सब काम ही विगड़ जायगा। (ख) 😂 देखिये, माया नारदको ठगने आयी है और नारद मायाको ठगना चाहते हैं, दूसरेका रूप माँगकर मायाको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। मायाने अपना रूप दिखाकर नारदको मोहा और नारद मँगनीका रूप दिखाकर मायाको मोहना चाहते हैं। (ग) 'होइहि जात गहरु अति' भाव कि हमें क्षीरिसंधुतक जानेमें देर होगी, हरिको यहाँ आनेमें देर न लगेगी, इसीसे सोचते हैं कि वे ही आकर सहाय हों। 'गहर अति' से जनाया कि श्रीरसिंधु वहाँस बहुत दूर है। भगवान्के स्थानसे बहुत दूरतक मायाका गम्य नहीं है। ( मुशुण्डिजीके आश्रमसे चार-चार कोशतक चारा और अविद्या न व्यापती थी, 'ब्यापिहि तहें न अविद्या जोजन एक प्रजंत'। तब जहाँ भगवान् स्वयं हैं वहाँ से न जाने कहाँतक मायाका गुजर न होगा । यह नगर बहुत दूरीपर रचा गया होगा । 😂 ( घ ) यहाँ शंका होती है कि 'ये योगिराज हैं, योगवलने आँख बन्द करके क्यों नहीं जाते ? [ जैसे स्वयंप्रभाने योगवलसे वानरोंको समुद्रतटपर पहुँचा दिया और स्वयं उसी तरह रामचन्द्रजीके समीप पहुँची और फिर वहाँसे वदरीवनको चली गयी। (कि॰ दोहा २५)। और नारद्वा अव्याहतगति हैं, यथा-'''गित सर्वत्र तुम्हारि। १। ६६।'] इसका समाधान यह है कि मुनि इस समय मायाक वरामें होनेसें योगकी सुध ( अपना मनोवंग एवं अपना कर्तव्य ) भूल गये हैं, यथा—'माया विवस मण मुनि मूझा । ९३३ । २।' ( और योगसे भी पहुँचनेमें कुछ विलम्ब ही होगा)। ( ह ) 'माई' रान्द यहाँ मनसे 'सम्बोधन है । ऐसा प्रायः बोलनेकी रीति है, यथा—'जग बहु नर सर सिर सम माई', 'करह

<sup>₩</sup> मोहि—भा वा । † १६६१ में 'हिएँह' है।

बिचार करठें का माई' इत्यादि । विशेष १ । ८ । १३ 'जग यहु नर''' में देखिये ।

२ (क) 'मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ' इति । जो अपना हितेषी होता है उसीसे वस्तु माँगे मिलती है, सहायता ली नाती है, नही अवसर पदनेपर सहाय होता है । यथा—'तोहि सम हिन न मोर संसारा । यह जात के महित सभारा ॥ २ । २३ । २ । 'हिर' का भाव कि 'क्लेशं हरतीति हरिः' आप क्लेशके हरनेवाले हैं, आप हमारे शोचको दूर करें । इसीसे 'हरि' शब्द दिया । (ख) 'पहि अवसर सहाय सोह होऊ' ।—सहाय हो अर्थात् हमारा उपकार करो, हमारा क्लेश हरो । 'पहि अवसर'—अवसर निकल जानेपर कार्यकी हानि है हसीस नारदजी बारंबार अवसरका विचार कर रहे हैं, यथा—'जप तप कछ न होह तेहि काला' 'पहि अवसर चाहिल परम सोमा ''' तथा यहाँ 'पहि अवसर सहाय सोह होऊ' । क्लियहाँ यह दिखाते हैं कि भगवद्भक्तको यदि कोई कामना होती है तो वह उसे अपने ही प्रभुसे माँगता है, दूसरेसे कदापि नहीं । कष्ट पद नेपर उन्हींको पुकारता है । धन्य हैं कुनालु भगवान् भी कि मोहमें लिस होनेपर भी वह शरणमें आये हुएके कुपर अपना हाथ रखे ही रहते हैं । वे ही सच्चे हितेषी हैं—'एक सनेही साँचिको केवल कोसलपालु' ( वि० १९१ ), 'तुलसी प्रभु साँचो हित्.''' ( वि० १९० ) ]।

प० प० प०—इतने विषयछोलुप, कामी, मायाविमूट हो गये हैं, फिर भी किसी अन्यका भरोसा नहीं है। यह विशेषता भक्तिका प्रभाव है। इस अनन्यगतिकताने ही सुनिको आखिर बचाया है। मायानिर्मित नगरीके राजकुमारीपर सुनिवर मीहित हुए, इससे हम लोग उनपर इँसते हैं। पर हम रात-दिन कल्पों-कल्पोंतक क्या करते हैं! यह जग माया- निर्मित मायामय, असत्य, मिथ्या ही तो है और हम बड़े-बड़े पण्डित श्रूखीरादि भी मायाजनित अगणित विषयोंसे ही तो सुख चाहते हैं। हम तो मायाजनित अनित्य नश्चर प्राणी मनुष्यादिका ही भरोसा रखते हैं, अपनी निज करणीके भरोसे- पर ही चलते हैं। 'मोरे हित हिर सम निह कोऊ' यह तो स्पन्में भी कभी हमारे चित्तमें नहीं आता। तब तो हम ही अधिक विमूट और उरहासास्यह हैं। ऐसे विमूट होते हुए भी हम लोग विद्यामायाविमूट देविषका मोह देखकर उनकी हुए भी हम तो अविद्या-मोहमें ही आनन्द मान रहे हैं, इसकी हम लोगोंको छजा नहीं।

टिप्पणी—३ (क) 'बहु बिधि बिनय कीन्ति तेहि काला' जैसे कि, आपने अमुक-अमुक भक्तोंकी सहायता की, आप कृपाल हैं, सन्तके हितैथी हैं, हमारे ऊपर कृपा करके प्रकट हो कर सहायता कीजिये। (ख) 'तेहि काला' देहलीदीपक हैं अर्थात् जिस समय विनय की उसी समय भगवान् भी प्रकट हो गये। नारदजीने प्रार्थना की कि 'एहि अवसर' सहाय हूजिये, अतः भगवान् उसी 'काल' प्रकट हो गये—(जिना यत्नके चितचाही बात होनेसे 'प्रथम प्रहर्षण अलंकार' हुआ)। (ग) 'प्रगटेड प्रभु कीतुकी कृपाला'।—('प्रगटेड' के सम्बन्धसे 'प्रभु' शब्द दिया। इन दोनों शब्दोंसे जनाया कि वे तो सर्वत्र हैं, उनका कहीं आना-जाना थोड़े ही हैं, प्रेमसे तुरत जहाँ मक्त चाहे कृपा करके प्रकट हो जाते हैं; यथा—'हिर ब्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना॥ "प्रेम तें प्रभु प्रगटे जिमी आगी'। समर्थ हैं, जहाँ जब चाहें प्रत्यक्ष हो जायें। प्रकट होनेके सम्बन्धसे कृपालु भी कहा)। 'कौतुकी' का भाव कि मगवान् कौतुक करना चाहते हैं, यथा—'मुनि कर हित मम कौतुक होई'। कृपालका भाव कि मुनिपर कृपा करके हित करनेके लिये प्रकट हुए। किर स्मरण रहे कि मोह-प्रसंगका प्रारम्भ ही 'कौतुक' बीजसे हुआ है। 'मरहाज कौतुक सुनहु हिर इच्छा बळवान ॥ १२७॥' अतएव प्रसंगके अन्ततक कौतुकका प्रसंग चला जा रहा है। मुनि कौतुकी, नगर कौतुकी, भगवान् भी कौतुकी, सारा खेल मायाका कौतुक, कद्रगण कीतुकी, इत्यादि।]

४ (क) 'प्रभु विलोकि मुनि नयन जुड़ाने' ।—अत्यन्त सुन्दर स्वरूप देखकर नेत्र शीतल हुए कि ऐसा स्वरूप मिलनेसे कार्य अवश्य सिद्ध होगा क्योंकि कार्य रूपहीके अधीन है। (ख) 'होइहि काज हृश्य हरवाने।' हुई होनेके कई कारण हैं, एक तो यही कि कार्य सिद्ध होनेकी प्रतीति हुई—'होइहि काज।' दूसरे यह सोचकर कि जब यह रूप देखकर हमारे नेत्र शीतल हुए हैं तब उसके नेत्र क्यों न शीतल होंगे। तीसरे कि यदि सुन्दर रूप न देना होता तो प्रकट न होते, भगवान् भक्तको 'नहीं' नहीं करते, (यथा—'मोरे कछ अदेय नहिं तोरे', 'कवन वस्तु असि प्रिय मोहि लागी। जो मुनिकर न सकह तुम्ह माँगी॥ ३।४२।') 'होइहि' अर्थात् अवश्य होगा, इसमें सन्देह नहीं। विश्वास इससे हैं कि कार्य न करना होता तो प्रकट न होते।—[व्याकरण—'होइहि'=होगा। भविष्य किया अन्य पुरुष। यथा—'मिटिहि,

किकिहि, जाहिह, रीझिहि, बरिहि, देखिहि, चिलिहि।' ( श्रीरूपकलाजी ) ]

नोट—शिवपु॰ के नारद विष्णुके लोकहीको चले गये और एकान्तमें उनसे सब वृत्तान्त कहा है। मानसके नारदको यह ज्ञान है कि विष्णु सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं इससे मार्गमें ही प्रार्थना करते हैं, इनको बहुत उतावली है।

अति आरित किह कथा सुनाई। करह कृपा किर होह सहाई।। ५॥ आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति निह पानों ओही।। ६॥ जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा। करह सो नेिंग दास में तोरा।। ७॥ निज माया बल देखि विसाला। हिय हाँस बोले दीनदयाला।। ८॥

# हो० — जेहि निधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार । सोइ हम करन न आन कछ नचन न मृषा हमार ॥ १३२ ॥

अर्थ —बहुत आर्त (दीन) होकर एवं बहुत आतुरतासे उन्होंने (सव) कथा कह सुनायी (और प्रार्थना की कि) कृपा की जिये, कृपा करके सहाय हूजिये ॥ ५॥ हे प्रभो ! मुझे अपना रूप दीजिये, (क्योंकि) और किसी तरह मैं उसे नहीं पा सकता ॥ ६॥ हे नाथ ! जिस तरह मेरा हित हो वह (उपाय) शीघ की जिये, में आपका दास हूँ ॥ ७॥ अपनी मायाका विशाल वल देख मन-ही-मन हँसकर दीनदयाल भगवान् वोले ॥ ८॥ 'हे नारद ! सुनो, जिस प्रकार तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेंगे और कुल नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं ॥ १३२॥

पं॰ राजबहादुर लमगोड़ा—१ कौतुक कितना सुन्दर है, इसका पता तो अभी लग जायगा पर कृपाके स्पष्टी-फरणतक तिनक रहना पड़ेगा, यद्यपि उसका आरम्भ भी यहींसे हैं। मुनिकी न्याकुलता और देर होनेका खटका इसी हुपालुतासे तो दूर करके शीघ्र ही भगवान् प्रकट हो गये। 'नयन जुड़ान' 'हिय हरषाने' से यह बात साफ हो जाती है।

२—प्रार्थनाका अन्तिम अंश बड़ा मजेदार है और ऐसे रूपमें रक्खा गया है कि श्लेप पैदा हो जाय। वस, छीछामय भगवान्को कौतुक एवं परम हित दोनोंके दिखानेका मौका मिल गया।

३—'हिय हँ सि' से भगवान्की उदारता तथा उपहास दोनों भाव प्रकट होते हैं। हँसी प्रकट न हो इसका कारण यह भी है कि मजाकका पता नारदकों न छगे।

४—भगवान्का उत्तर सपष्ट है परंतु कामपीड़ित मोहान्ध नारदको आज कुछ समझमें नहीं आता—पतन यहाँ-तक पहुँच गया। ये वही नारद मुनि हैं जिनके छिये भगवान्ने गीतामें कहा है कि देवर्षियों में नारद में हूँ।

िपणी—१ (क) 'अति आरित किह कथा सुनाई' इति । भगवान् आर्तहरण हैं, अतः 'अति आर्त' होकर कहा। 'अति आरित' कहा कि हमने आपको चढ़े दुःखमें बुलाया है, हमको वड़ा संकट है, उसीकी कथा फिर कही। 'कथा सुनाई' अर्थात् बताया कि 'आपके यहाँ से चलनेपर बीचमें एक सुन्दर नगर मिला। वहाँ के राजा-प्रजा सब बढ़े सुन्दर हैं। साक्षेत्र वैभविकासके आगे सैकड़ों इन्द्रोंका वैभव कुल नहीं है। उसकी परम सुन्दरी एक कन्या विश्वमोहिनी है जो अद्भुत रूप-लक्षणयुक्त है। वह इस समय अपना स्वयंवर कर रही है। उसीकी प्राप्तिमें कृपा करके सहाय हुजिये। उसके अद्भुत रूप-लक्षणयुक्त है। वह इस समय अपना स्वयंवर कर रही है। उसीकी प्राप्तिमें कृपा करके सहाय हुजिये। उसके पानेके लिये हम आतुर हो रहे हैं, हमारी यह आति हरण कीजिये।' क्या सहायता करें सो आगे कहते हैं कि 'आपन रूप पानेके लिये हम आतुर हो रहे हैं, हमारी यह आति हरण कीजिये।' क्या सहायता करें सो अगे कहते हैं कि 'आपन रूप दोनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं, यह कैसी लज्जाकी बात है ? उनसे किस मुखसे कहा गया ? उन्हें लज्जा न लगी ? इस दोनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं, यह कैसी लज्जाकी बात है ? उनसे किस मुखसे कहा गया ? उन्हें लज्जा न लगी ? इस दोनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं, इसीसे होश-हवास दिकाने संमावित शंकाकी निवृत्तिके लिये 'अति आरित'—पद प्रथम ही दिया गया है। अति आर्त हैं, इसीसे होश-हवास दिकाने संमावित शंकाकी निवृत्तिके लिये 'अति आरित'—पद प्रथम ही दिया गया है। अति आर्त हैं, इसीसे होश-हवास दिकाने संमावित शंकाकी निवृत्तिके लिये 'अति आरित'—पद प्रथम ही दिया गया है। अति आर्त हैं, इसीसे होश-हवास दिकाने संमावित शंकाकी निवृत्तिके लिये 'अति आरित'—पर प्रथम ही दिया गया है। अति आर्त हैं, इसीसे होश-हवास दिकाने संमावित शंकाकी निवृत्तिके लिये 'अति आरित'—पर प्रथम ही दिया गया है। अति आर्त हैं, इसीसे होश-हवास दिकाने संमावित शंकाकी निवृत्तिके लिये 'अति आरित'—पर प्रथम ही दिया गया है। अति आर्त हैं, इसीसे होश-हवास दिकाने संमावित शंकाकी निवृत्तिके लिये 'अति आरित'—पर प्रथम ही दिया गया है। अति आर्त हैं, इसीसे होश-हवास दिवास हैं स्था स्वार्त संस्त हो स्वर्तिक संस्त हैं से स्वर्तिक स्वर्तिक संस्त हैं से स्वर्तिक

क्ष हरि—पं० रा० व० रा०, वै०, रा० प्र० । प्रमु—शुक्तदेवलाल । करि-१६६१, रा० बा० दा०, को० रा०, श्री-नंगे परमहंसजी । 'करि' पाठ लेनेसे इस चरणकी वाक्यरचना अवश्य शिधिल हो जाती है, परन्तु कविने मुनिकी अयीरताको षोतित करनेके लिये जान बूझकर उनसे ऐसी भाषाका प्रयोग कराया है ।' (गीताप्रेस-संस्करण)।

नहीं, चेत नहीं है। आर्तके चेत एवं विचार नहीं रह जाता, यथा—'कहउँ बचन सब स्वारथ हेत्। रहत न भारति चित चेत्॥ २। २६९। ४।' और नारद तो 'अति आर्त्त' हैं, 'अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी। इन्ह को बिलग न मानिये बोलिंह न विचारी॥' (विनय २३४)।

२ (क) 'आपन रूप देहु प्रमु मोही' इति । प्रथम विचारमें कह आये कि इस अवसर परम शोमा और विशाल रूप चाहिये (दी॰ १३१)। फिर विचार कि 'हिर सन मागों मुंदरताई' (इस चरणमें केवल मुन्दरता माँगनेका विचार लिखा गया) और यहाँ माँगते हें 'रूप'—'आपन रूप देहु'। इससे जनाया कि 'हिर सन'—' में रूपका अध्याहार और यहाँ 'परम सोमा' का अध्याहार है, दोनों जगह एक-एक लिखकर दोनोंमें दोनोंका होना दोहेके अनुसार जनाया। (ख) 'भान माँति निहं पावों' इति। भाव यह कि इसीसे मैं आपका रूप माँगता हूँ, नहीं तो न माँगता। 'आन माँति' कथनमें भाव यह है कि अन्य सन उपायोंको में पूर्व ही विचार चुका हूँ। (वे विचार पूर्व कह आये हैं; यथा—'जप तप कहु न होइ तिहि काला')। (ग) 'ओही' इति। इसका सामान्य भाव तो हो ही चुका कि 'उसको' नहीं पा सकता। दूसरा भाव यह ध्वनित हो रहा है कि जनसे कार्य-सिद्धिका निश्चय हुआ, यथा—'होइहि काज हिएँह हरपाने', तबसे उन्होंने विश्व-मोहिनीमें स्त्रीभाव मान लिया है, इसीसे उसका नाम नहीं लेते' 'ओही' कहते हैं।—[ जनतक मगवान प्रकट न हुए ये, तनतक नारदजी विश्वमोहिनीके लिये 'कन्या', 'कुमारी', 'बाला' और 'कुऑरे' शब्दोंका प्रयोग करते आये। यया—'वर सीलनिधि कन्या जाही', 'जेहि प्रकार मोहि वरें कुमारी', 'हैं बिधि मिले कवन विधि बाला' तथा 'जे विश्विक रीहों कुंअरि।' भगवान्के प्रकट हो जानेसे इनको विश्वमोहिनीकी प्राप्तिका निश्चय हो गया। उन्होंने उसे अपनी किया स्त्रीका नाम नहीं लिया जाता। यथा—'आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च। न प्राद्धं पित्रीर्नाम क्येष्टपुत्रकलग्रयोः॥' (मं० इलोक० ७ पृष्ठ ४२ में इस श्लोकका उत्तरार्द्ध इससे भिन्न है)]

३ 'जेहि बिधि नाथ होह हित मोरा।''' इति। (क) तात्पर्य कि विधि कोई भी हो, हित होना चाहिये। मैंते जो विधि अपने हितके िय निश्चय की वही मैंने सुना दी किन्तु यदि आप अन्य कोई विधि उत्तम समझते हों तो आप वही विधि काममें लावें। इस कथनसे इनके ही वचनोंसे स्त्री-प्राप्तिकी प्रार्थनाका खण्डन हुआ। 'हित' करनेकी विनती भगवान्की प्रेरणासे की गयी, क्योंकि स्त्री न मिलनेसे ही हित है, यही भगवान् करेंगे। स्त्री माँगते हैं, यह भगवान्की इच्छा में पित्त लिं नारदमोहहरण प्रसङ्कता वीज ही है। वहींसे यह प्रसङ्क उठा है; यथा—'वर अंकुरेंड गर्व तरु भारी। वेशि सो में डारिहों उखारी॥ पन हमार सेवक हितकारी। सुनि कर हित मम कौतुक होई। अविस उपाय करिव में सोई॥' १२९। ४-६।' अतएव उन्हींकी प्रेरणासे नारदजीके सुखसे ऐसा वचन निकला। (ख) 'करहु सो वेगि' अर्थात् तिनक भी विलम्ब होनेसे काम विगद जायगा, उसे और कोई ले जायगा। 'दास में तोरा' भाव कि आपका प्रण है दासका हित करना; यथा—'पन हमार सेवक हितकारी।' हिल् नारदजीको बड़ी उतावली है। उनकी परम आतुरता, उनके हृदयकी शीघता चौपाइयोंसे स्पष्ट झलक रही है। यथा—'जप तप कस्तु न होह तेहि काला। हैं विधि मिलह कवन विधि वाला॥', 'पृहि अवसर चाहिअ परम सोमा रूप', 'होहहि जात गहरू अति भाई', 'पृहि अवसर सहाय सोइ होऊ', 'वहु विधि विनय कीन्ह तेहि काला', तथा यहाँ 'करहु सो वेगि दास में तोरा' और आगे 'गवने तुरत तहाँ रिधिराई।' इस प्रकार प्रसङ्क भरमें चौपाइयाँ उनकी शीघता अपने शब्दोंसे दिखा रही हैं। यहाँसे' 'वेगि' का सिलिखिला चला।

प० प० प्र०-यदि यह वचन नारदजीके मुखसे न निकलता तो भगवान्को अपना रूप देना ही पड़ता। ऐसे वचन मुखसे निकलवानेवाली हरिकी विद्यामाया ही है। विद्यामाया जीवका विनाश नहीं होने देती। यथा — 'हरि सेवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापह तेहि विद्या। ताते नास न होइ दास कर ॥ ७ । ७९ । २-३।' नारदजी समझते हैं कि विश्वमोहिनीसे विवाह करनेमें हित है। हम भी ऐसा ही मानकर अगणित विषयरूपी भानुकरवारिके पीछे पुच्छविषाण्य वाले मुगोंके समान ही दीइते हैं, तथापि क्या हमारे मुखसे कभी 'करहु सो बेगि दास में तोरा' यह शब्द निकलते हैं। कदाचित् ऐसा मुँहसे निकलता भी हो तथापि हमारे चित्तमें तो मैंसमाया हुआ है, मैं ज्ञानी इत्यादि भरा ही तो रहता है।

टिप्पणी—४ 'निज माया बल देखि विसाला।'''' इति। (क) मायाका बल यह कि अभी-अभी इन्होंने हमसे काम-क्रोधके जीतनेकी बात की थी सो मायाने तुरत उनको पकड़ लाकर हमारे सामने ही, हमसे ही स्त्री-प्राप्तिकी विनती करायी। [(ख) नारदंजीने काम-क्रोधपर विजय अहङ्कारपूर्वक कही थी, सो यहाँ 'अति आरत कि कथा सुनाई। करह हपा किर होह सहाई॥' इत्यादिसे नारदंका कामसे पराजय दिखाया। श्री-प्राप्तिके लिये आतुर होना कामयश्ने ही होता है। 'आन माँति निहं पार्चों ओही' से उनपर लोभकी जय दिखायी। आगे क्रोधसे भी पराजित होना दिखावेंगे। (ग) जय-जन मायाने वहोंको जीता तब-तब उसकी बहाई की गयी है। १। ५२। ६, १। ५६। ५, १। १२८। ८ देखिये]। (घ) नारदंजीने कामको जीता और उन्हीं नारदंको मायाने जीता। अतः उसके बलको 'विशाल' कहा। पूर्व जो कहा या—'सुनहु कठिन करनी तेहि केरी', उसी 'कठिन करनी' को यहाँ 'बल विसाला' कहा है। (ङ) 'हिय हिस'—हृदयमें हँसे क्योंकि प्रकट हँसनेसे नारदंजीको सन्देह होता, वे समझते कि हमारा अनादर (अपमान) कर रहे हैं, हमें अपना रूप न देंगे। अन्य कोई कारण हँसीका यहाँ नहीं जान पड़ता। मायाका बल समझकर हँसे, सो यह हँसी गुप्त रखने योग्य ही है, अतः हृदयमें हँसे।

नोट- १ महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'नारद भगवान्के मन हैं। मनके रहनेका स्थान हृदय है। अतएव हृदयमें हँसे कि अब कामके जीतनेका अभिमान कहाँ गया ? पुनः, इससे आनन्द हुआ कि दासका हित करनेका समय आ गया।' (रा॰ प्र॰)।

२ (क) यहाँ भगवान्में कठोरता पायी जाती है कि अपने भक्तकी दुर्दशा खयं ही कराते हैं। यह बात ययार्थ ऐसी नहीं है, जैसे बालक के फोड़े के चिरानेमें माँको हृदय कठोर कर लेना पड़ता है जिसमें बचा आरोग्य हो जाय, यया — 'तिमि रघुपति निज दास कर हरिंह मान हित लागि'। इस शङ्काके निवारणार्थ वार्रवार कृपानिधि, कृपाल आदि विशेषण देते आये हैं। (ख) 'दीनदयाला'। भाव कि नारद मायावश होनेसे दीन हैं; उनपर दया करके बोले।

टिप्पणी—५ 'जेहि बिधि होइहि परम हित''' इति । (क) नारदजीने प्रार्थना की थी कि 'जेहि विधि होइ नाथ हित सोरा। करहु सो बेगि दास में तोरा॥', भगवान्ने इसी वचनको ग्रहण किया और इसीपर कहा 'जेहि विधि होइहि'''''। (भाव यह कि मुनि तो हित ही चाहते हैं, पर भगवान् वचन देते हैं। के निश्चिन्त रहो, तुम तो हितहीकी कहते हो, हम वह करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। 'होइहि' निश्चयवाचक भविष्य किया है। भगवान् भक्तका परम हित ही चाहते हैं। 'सुनहु' अर्थात् हमारे वचनोंपर ध्यान दो।) (ख) 'न आन कछु' का भाव कि तुम जो हमारा रूप माँगते हो सो यह तुम्हारा कहा हुआ हम न करेंगे, हमारा वचन मिध्या नहीं हो सकता, हम तुमसे सत्य-सत्य कहते हैं। इससे जनाया कि रूप देनेसे तुम्हारा हित न होगा वरं च अहित होगा। (यह वात आ० ४३-४४ में नारद-जीके पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूर्वक मुनिको समझाकर कही है। 'राम जवहि प्रेरेड निज माया'। ३।४३२।' से 'ताते कीन्ह निवारन''। ४४।' तक यह प्रसङ्ग है।)

व्याकरण—करब=करूँगा। भविष्य किया उत्तम पुरुष। यथा—'घटन, आउव, जान, जितन इत्यादि। (श्रीरूपकठाजी)।

नोट—३ मिलानके इलोक, यथा—'यदि दास्यसि रूपं में तदा तां प्राप्तुयां ध्रुवम्। त्वद्र्षं सा विना कण्ठे जयमालां न धास्यति ॥ २८ ॥ स्वरूपं देहि में नाथ सेवकोऽहं प्रियस्तव । वृशुयानमां यथा सा वे श्रीमती क्षिति-पातमजा ॥ २९ ॥ स्वेष्टदेशं मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव ।'( रुद्रसं० २ । ३ ) । अर्थात् यदि आप अपना रूप मुते दे दें तो वह अवश्य ही मुझको प्राप्त हो सकती है । आपके रूपके विना वह मेरे कण्ठमें जयमाल कदापि न डालेगी । हे नाथ ! आप मुझे अपना स्वरूप दीजिये । मैं आपका प्यारा सेवक हूँ जिससे वह राजपुत्री मुझे वरण कर हे । अगवान्तने कहा—हे मुनि ! आप अपने इच्छित स्थानपर जायँ । मैं आपका 'हित' करूँगा ।

कुपथ माँग रुज ब्याकुल रोगी। वैद न देइ सुनहु मुनि जोगी।। १।। एहि बिधि हित तुम्हार मैं ठएऊ। कहि अस अंतरहित प्रभु भएऊ।। २।। माया बिवस भए मुनि मूढ़ा। समुझी नहि हरि गिरा निगूढ़ा।। ३।।

शब्दार्थ—कुपथ (कुपथ्य )=वह आहार-विहार जो स्वास्थ्यके लिये हानिकारक हो । रुज=रोग । टएऊ=टाना है, निश्चय किया है । अंतरिहत (अन्तर्हित )=अन्तर्द्धान; गुप्त । निग्दा (नि + गूद्र )=जो गृद्ध नहीं है, स्पष्ट ।

सर्थ—हे योगी मुनि! सुनिये। (जैसे) रोगसे न्याकुल (पीइत) रोगी कुपध्य माँगे (तो) वैय उसे (यह कुपध्य) मही देते॥ ९॥ इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित ठाना है। ऐसा कहकर प्रभु अन्तर्द्धान हो गये॥ २॥ मायाके विशेष वश

होनेसे मुनि मूद हो गये। (इससे) वे भगवान्की स्पष्ट वाणीको (भी) न समझे ॥ ३ ॥

श्रीलमगोड़ाजी—'सुनहु सुनि जोगी' तथा दोहेके 'नारद सुनहु तुम्हार' का 'सुनहु' शब्द बताता है कि भगवान साफ ध्यान दिला रहे हैं। फिर 'मुनि' 'जोगी' का व्यंग्य इतना स्क्ष्म है कि अनुभव किया जा सकता है, पर बताया नहीं जा सकता। आह, पतन तो देखिये 'मुनि जोगी' आज 'मुनि मूद्' हो गये।

टिप्पणी—१ 'कुपय माँग '' इति । (क) 'कुपय माँग'—भाव यह कि रोगीको कुपय्य नहीं जान पहता, इसीसे वह उसे माँगता है । वैद्य जानता है कि क्या कुपथ्य है, क्या पथ्य, इसीसे वह नहीं देता । (ख) 'रूज क्याकुरू रोगी' इति । यहाँ नारद रोगी हैं, जो मायारूपी (वा, मायाका कार्य कामवासनारूपी) रोगसे पीइत हैं, और स्त्रीरूपी कुपथ्य माँगते हैं । (ग) 'सुनहु' कथनमें भाव यह है कि पीछे नारदजी यह न कह सकें कि 'मैंने आपका उत्तर नहीं सुना था । यदि मैंने सुना होता कि आपने ऐसा कहा है तो मैं स्वयंवरसमाजमें अपमान कराने क्यों जाता ?' अतप्व सावधान होकर सुननेको कहते हैं । (घ) 'सुनि जोगी'—भाव कि योगीके लिये स्त्रीकी प्राप्ति बंदा कुपथ्य हैं । उसके लिये विषयसेवन कुपथ्य हैं । यथा—'बिषय कुपथ्य पाइ अंकुरें । सुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥ ७ । १२२ । ४ ।' ['सुनि जोगी' में व्यंग्य हैं । भाव यह हैं कि 'हमारी परतन्त्रताका अभिमान त्यागकर समाधिसे कामको हटाया था सो योग कराँ है ?' (अर्थात् जो आपको यह अभिमान था कि आपने अपने योगबलसे अपने पुरुषार्थसे कामपर विजय पार्यी, वह योग आज कहाँ गया ?) अथवा 'भाव कि योगियोंका जिसमें हित होता है वही हम करेंगे'। (रा० प्र०)।

प॰ प॰ प्र॰—'रुज ब्याकुल रोगी।'''' इति। नारदजीको वातज सित्रपात ज्वर चढ़ा है। ऐरवर्य-लोभ प्रवल है, पर मुख्य है काम। 'काम बात कफ लोभ अपारा।' पित्त भी कुपित हुआ है, पर अभी स्पष्ट देखनेमें नहीं आता। आगे पित्तका प्रकीप स्पष्ट प्रकट होगा।—'क्रोध पित्त नित छाती जारा'। वात रोगी पथ्य-कुपथ्यका विचार ही नहीं कर सकता, पर वातके कारण 'सन्यपात जलपिस दुर्वादा' के सभान कुपथ्यको ही पथ्य मानता है और उसीको माँगता है। सदेख जानता है कि वातज सित्रपातमें स्त्रीविषयसेवन कुपथ्य है। योग, ज्ञान और भित्तमें स्त्रीलालसा विनाशकारक है। कुपथ्य न देनेपर रोगी वैद्यको भी दो-चार खोटी-खरी सुनाता है, वही नारद करनेवाले हैं, तथापि रोगीके परम हितके लिये वैद्य सब कुल शान्तिसे सुन लेता है और उसके वातविकारको हटाता है, ऐसा ही भगवान करते हैं।

वि॰ त्रि॰—शरीर-रोग और मानसिक रोगकी एक-सी गति है। जैसे सभी शूल वातप्रधान हैं, वैसे ही विषय-मनोरथ सभी कामप्रधान हैं। यथा—'विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब सूल नाम को जाना॥'

नोट-१ (क) भगवान् सीधे-सीधे न कहकर कि विवाह न होने दूँगा, उसे कार्यद्वारा जनाया कि वैद्य कुपय्य नहीं देता। कारण कहकर कार्य स्चित करना 'कारज निबन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार' है। (वीर किव)। (ख) ल्याकरण-देइ=देता है। वर्तमान किया। यथा-करइ, जरइ, लेइ, सेइ। (श्रीरूपकलाजी)।

नोट—र मिलानके रलोक, यथा—'मिषग्वरो यथार्कस्य यतः प्रियतरोऽसि मे ॥ ३१ ॥' अर्थात् जैसे वैद्य रोगीका हित करता है, क्योंकि तुम मेरे प्यारे हो। 'मेने कृतार्थमात्मानं तद्यत्नं न बुबोध सः। २। ३। ३३। इद्रसं०।' अर्थात् अपनेको कृतार्थ मानते हुए उनके यत्नको नहीं पहिचाना।

३ 'पृहि विधि हित तुम्हार में ठएऊ । ''' इति । (क) 'पृहि विधि' अर्थात् जैसे वैद्य रोगीका हित करता है वेसे ही । (अर्थात् वैद्य माँगनेपर भी कुपध्य नहीं देता, वैसे ही माँगनेपर भी, मैं रूप न दूँगा, विवाह न होने दूँगा)। (ख) 'ठएऊ'=किया। यथा— 'धूप धूम नभ मेचक मएऊ। सावन घन घमंड जनु ठयऊ॥' अर्थात् मानो सावनके घनने घमंड किया; 'जब तें कुमति कुमत जिय ठयऊ। खंड खंड होइ हृद्य न भयऊ॥ २। १६२।', 'सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ॥ ५।२।' (पर यहाँ 'ठाना है, निश्चय किया है', यह अर्थ विशेष उत्तम है)। (ग) 'कहि अस अंतरहित''' इति। चिटपट यह कहकर चल दिये जिसमें मुनि आगे और कुछ न कहने पार्वे। अथवा, भाव कि बात समाप्त हुई और चल दिये, क्योंकि इस समय मुनि शीमतामें हैं, सब कार्य 'वेगि' (शीघ) ही चाहते हैं, बात समाप्त होते ही चले जानेसे मुनिको संतोप होगा। जैसे प्रकट होनेमें 'प्रमु' कहा था, वैसे ही यहाँ अन्तर्हित होनेमें भी 'प्रमु' शब्द दिया। 'प्रगटेठ प्रमु कौतुकी कृपाला'। १३२। १।' उपक्रम है और 'अंतरहित प्रमु मएऊ' उपसंसार है ]।

३ 'माया बिवस मए सुनि मूढ़ा'''' इति । (क) 'विवश' का भाव कि मायाके वशमें तो सभी चराचरमात्र

है, यथा—'यन्मायावशवित्तिश्वमित्तिलं' मं० रलो० ६, 'को जग जाहि न व्यापी माया'; पर मुनि उसके विशेष वशमें हैं। (ख) वाणी निगृद् हैं निगृद्व=निर्गत हैं; गृद्ता जिसमें; अर्थात् स्पष्ट। वाणी स्पष्ट हैं तन नयों न समस परी, इसका कारण प्रथम चरणमें बताया कि वे 'माया विवश' हैं। माया मनुष्यको मूढ़ बना देती हैं, यथा—'जो झानिन्ह कर चित अपहर्द । बिताई विमोह मन करई ॥ ७। ५९। ५।' (ग) 'समुक्ती नहिं' माव यह कि यदि वे समसते तो स्वयंवरमें न जाते, इसीसे मायाने उनको मूढ़ बना दिया जिसमें वे समझ न पावें। माया जानती हैं कि भगवान् सत्य बोटते हैं, वे अपने भक्तोंसे लिपाव न करेंगे, यथार्थ ही कहेंगे। मुनि समझ जायेंगे तो मेरा सारा परिश्रम ही व्यर्थ हो जायगा, यह सोचकर उसने उन्हें विशेष मूढ़ कर दिया। (वे समझे कि हमारा परम हित विवाहसे हैं, वटी भगवान् करनेको कहते हैं)। [(घ) 'हिर गिरा' का भाव कि यह वाणी उनका क्लेश हरनेके लिये हैं। पंजाबीजी 'निगृद्' का अर्थ 'अति गृद्' लिखते हैं पर यह अर्थ संगत नहीं है।]

गयनें तुरत तहाँ रिपिराई। जहाँ स्वयंबर भूमि बनाई॥ ४॥ निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा॥ ५॥ म्रुनि सन हरष रूप अति मोरें। मोहि तजि आनहि बरिहि न मोरें॥ ६॥

सन्दार्थ--गवने=गये। भूतकालिक किया।(श्रीरूपकलाजी)। भूमि=स्थान; रंगभूमि।वनाव=सजावट, शृङ्गार। आसन=बैठनेके स्थान, जो स्थान जिसके योग्य था।

अर्थ-ऋषिराज नारदजी तुरंत वहाँ गये जहाँ स्वयंवरकी रंगभूमि बनायी गयी थी ॥ ४॥ राजालोग बहुत बनाव-श्रङ्कार किये हुए समाजसहित अपने-अपने आसनोंपर बैठे हुए थे॥ ५॥ सुनि मनमें प्रसन्न हो रहे हैं कि रूप तो मेरे ही बहुत अधिक है, कन्या मुझे छोड़कर दूसरेको भूलकर भी न ब्याहेगी॥ ६॥

टिप्पणी—१ 'गवनं तुरत''' इति । (क) 'तुरत' गये कि स्वयंवर कहीं हो न जाय। नारदके मनमें वड़ी शीव्रता (उतावछी) है, यह बात प्रन्थकार अपने अक्षरोंसे दिखा रहे हैं । [ जान पड़ता है कि नारदजीको अपना रूप विण्युरूप देख या समझ पड़ा, इसीसे वे तुरत रंगभूमिमें जा पहुँचे। 'रिषिराई' का भाव कि ये वाल्मीिक और व्यास आदिके आचार्य हैं। जब मायाने हनकी यह दशा कर डाली तब अस्मदादिक किस गिनतीमें हैं ? पुनः भाव कि नारदजी इस समय स्वयंवरमें जा रहे हैं, राजकुमारीके साथ व्याह करना चाहते हैं, स्वयंवरमें सब राजा-ही-राजा हैं अतएव 'देविंग' न कहकर यहाँ उनको 'ऋषिराज' कहा। (ख) 'माया विवस मए सुनि मूढ़ा' से 'रिषिराई' तक यह वाक्य तीनों वक्ताओं लगाया वा सकता है। याज्ञवल्वयजी भरद्दाजजीसे कह रहे हैं कि देखों ये ऋषिराज हैं, तुम्हारे दादा गुरु हैं (क्योंकि भरद्दाजजी वाल्मीिकजीके शिष्य हैं) सो उनकी भी अभिमानसे क्या दुर्गति हुई। शिवजी पार्वतीजीसे कहते हैं कि अपने गुरुकी दशा देखों और भुशुण्डिजी गरुड़जीसे कहते हैं कि जिनके उपदेशसे तुम यहाँतक आये उनकी क्या दशा मायाने कर हाली। (मा० पी० प्र० सं०)](ग) 'भूमि बनाई' इति। जैसी श्रीजानकीजीके स्वयंवरमें रंगभूमि वनी थी, मचान वने ये, वैसे ही यहाँ वने हैं। यथा— 'जहँ धनु मख हित भूमि बनाई ॥ अति विस्तार चार गच दारी। विमल वेदिका किशासा॥ कछुक कैंवि सब माँवि सुहाई। वैदिह नगरलोग जहाँ जाई ॥ "॥ १ । २२४।'

२—(क) 'निज निज श्रासन बैठे राजा', इससे जनाया कि यथायोग्य आसन सबको दिये गये हैं। (ख) 'बहु बनाय कि सिहत समाजा' इति । बहुत शृंगार किये हैं जिसमें कन्या उन्हींको प्राप्त हो । मन्त्री, कामदार इत्यादि समाज प्रत्येक राजाके साथ है, क्योंकि समाजसे राजाकी शोभा और उसका ऐश्वर्य प्रकट होता है। इससे जनाया कि जब नारद पहुँचे तब सब राजा रंगभूमिमें पहुँचकर बैठ चुके थे, कन्या भी आ चुकी थी। कार्य आरम्भ हो चुका था। इसीसे बराबर यहुत जल्दी करते थे कि विलम्ब होनेसे हम समयपर न पहुँचेंगे। इतने सावधान रहे तब समयपर पहुँच पाये। मायाने समयका संकोच हसीसे किया कि जिसमें नारद अल्प समय समझकर प्राप्तिके लिये व्याकुल हों। (ग) 'मुनि मन हत्य रूप श्रांत मोरें'। 'स्प शिष्ट' का भाव कि रूप तो इनके भी है पर मेरे 'अति' है अर्थात् मेरे रूपके आगे इनका बनाव-शृंगार 'कुल नहीं' के बराबर है। 'अतिरूप' अर्थात् 'परम शोमा रूप विशाल' जिसकी चाह हमें थी वही भगवान्ते हमें दिया है। 'हर्य'

के कारण दोनों हैं, एक कि हमारे 'अतिरूप' है, दूसरे कि हमें छोड़ दूसरेको भूळकर भी न व्याहेगी। 'अतिरूप' है इसीसे विश्वास है कि 'मोहिं तिज आनिहं'''।' ['रूप अति मोरें' इस कथनसे जान पहता है कि नारदजीने और राजाओंका शुक्तार देखा तो पहळे चिकत हुए, पर जब अपने रूपको समझा तब हर्ष हुआ कि इन सबोंके तो 'रूप' ही है और हमारे तो 'अति रूप' है। (मा॰ पी॰ प्र० सं॰)। शिवपु॰ से अनुमान होता है कि नारदको अपना रूप हरिका-सा देख पड़ा अथवा उनको विश्वास है कि उनका रूप विष्णुरूप है, इसीसे वे कृतार्थ मनसे वहाँसे चले। मिलानके रलोक, यथा—'भय तम्र गतः शीघमारदो मुनिससमः। चक्रे स्वयंवरं यम्र राजपुमेस्समाकुलम् ॥ ३४॥ तस्यां नृपसमायां वे नारदः समुपाविष्ठत्। रियत्वा तम्र विचिन्त्येति प्रीतियुक्तेन चेतसा ॥ ३६॥ मां विष्यित नान्यं सा विष्णुरूपधरं ध्रुवम्।' अर्थात् मुनिश्रेष्ठ तुत्त वहाँ गये वहाँ स्वयंवर हो रहा या। वह स्थान राजपुत्रोंसे व्यास था। मुनि राजसभामें जाकर प्रविष्ट हुए और बैठकर प्रीतियुक्त चित्तसे विचारने लगे कि विष्णुरूपधारी मुझको ही वह वरेगी, दूसरेको नहीं।

मिन हित कारन कृपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना॥ ७॥ सो चरित्र लखि काहु न पावा। नारद जानिसबहि सिर नावा॥ ८॥ दो०—रहे तहाँ दुइ रुद्रगन ते जानहिं सब भेउ। बिप्र बेष देखत फिरहिं परम कौतुकी तेउ॥ १३३॥

शब्दार्थ-कुरूप=बुरा रूर। मेउ=भेद।

मर्थ—कृपासागर भगवान्ने मुनिके कल्याणके छिये उन्हें ऐसा बुरा रूप दिया कि वर्णन नहीं किया जा सकता। ॥ ७॥ इस चरित्रको कोई भी न भाँप सका। सभीने उनको नारद जानकर मस्तक नवाया (प्रणाम किया)॥ ८॥ वहाँ दो रुद्रगण (भी) थे। वे सब भेद जानते थे। ब्राह्मणवेष धारण किये हुए वे देखते-फिरते थे। वे भी परम कौतुकी थे॥ १३३॥

श्रीलमगोड़ाजी—अब यहाँसे कियातमक प्रहसन प्रारम्भ होता है। भगवान् नारदजीको बंदरका रूप देते हैं, परंतु किविकी कलाका सूक्ष्म अंग देखिये। भगवान् नारदकी हँसी अवश्य कराते हैं, पर यह नहीं कि सभीको उनका वानरूप देख पड़े और सभी हँसें। परंतु यदि कोई देखता ही नहीं तो लुत्फ ही क्या था, इससे घट्टगण उनकी चुटिकयाँ लेनेको मौजूद हैं और वे देख रहे हैं।

टिप्पणी—१ 'मुनि हित कारन छ्या निधाना।'''' इति।(क) मुनिने माँगा था कि 'जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा।'''', अतः मुनिके हितके लिये कुरूप दिया। कुरूपसे मुनिका हित है। (ल) यहाँतक कई (छः) जगह 'हित' शब्द लिखा गया, पर सबका निचोड़ यहाँ लिखा।यथा—'बेगि सो में डारिहों उखारी। पन हमार सेवक हितकारी ॥१२९। ५।', 'मुनिकर हित मम कीतक होई। अविस उपाय करिव में सोई॥ १२९।६।', 'जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा। करहु सो बेगि दास में तोरा। १३२।७।', 'जेहि विधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोइ हम करवः'''।' १३२ और 'पृष्टि विधि हित तुम्हार में ठएऊ॥ १३३। २।' इन सब जगहों में केवल 'हित' करनेकी बात कही गयी, पर किस प्रकार हित करेंगे यह न खोला था, उसे यहाँ सप्ट किया। कुरूपसे सब प्रकारका हित हुआ, अतः उसे अन्तमें यहाँ आकर खोला। (पूर्व स्पष्ट कहनेका मौका न था, अतः उसे पूर्व न लिखा था)। 'कुमिनिधाना' का भाव आगे टि०२ (घ') में देखिये। (ग) 'दीनह कुरूप न जाइ यखाना' अर्थात् ऐसा भयंकर रूप दिया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, तब मला राजकुमारीसे देखा कैसे जायगा ? (घ) ब्याकरण—'दीन्ह' भूतकालिक क्रिया; आदरवाचक।=दिया। यथा—'ठीन्द, कीन्ह'। जाइ=जाता है। वर्तमान क्रिया। यथा—होइ, लखइ, फिरइ, इत्यादि]।

२—'सो चरित्र लखि काहु न पावा।' इति। (क) (दूसरा न लख सके, यह भगवानकी कृपा है) यदि सब देख सके होते तो सभी हँमते, नारदजीकी बड़ी अप्रतिष्ठा होती, सारी लीला ही बिगड़ जाती। (ख) 'नारद जानि सबिह सिरु नाबा'- इस कथनसे स्चित करते हैं कि यहाँ नारदजीके तीन रूप हैं। एक तो विष्णुरूप। नारदजीको अपना स्वरूप भगवानका रूप देख पड़ता है, इसीस उनको हर्ष है कि 'रूप अति मोरें। मोहि तिज आनहि बरिहि न मोरें। '१३३। ६ ' दूसरा उनका निज रूप इसीसे वे सभा-समाजभरको नारद देख पड़े और सबने उनको प्रणाम किया। और, तीसरा 'हरि'

अर्थात् वानर रूप । दोनों हरगणों और राजकुमारीको नारदका रूप भयंकर वन्दरका-सा देख पढ़ा। यथा—'मर्कट बदन भयंकर देही। देखत हृदय क्रोध मा तेही ॥ ची० ८।', 'रहे तहाँ दुइ रुद्धगन ते जानहिं सब मेंड।''ं।१३३।''' करिं कृटि नारदिह सुनाई। नीकि दीन्हि हृरि सुंदरताई ॥'''इन्हिंद यरिहि हिर जानि विसेपी।', 'निज मुख मुक्रर बिकोकडू जाई ॥ १३५ । ६।'-( इसीसे इसको 'चरित्र' कहा )। इस चरित्रको, इस मेदको, इस गुप्त रहस्यको कोई न भाँप सका। जिसे जैसा रूप देख पड़ा उसने उनको बैसा ही समझा और नारदंजाने समझा कि हमको भगवान जानकर सनीने प्रणाम किया है, इसीसे उनको रूपका अहङ्कार अधिक हो गया। यथा—'हृदय रूप अहमिति अधिकाई।'[ (ग) — 'काहु' से तात्मर्य केवल उनसे है जिनका वर्णन यहाँ कर चुके, जो इस समाजमं उपस्थित थे। यथा—'निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा ॥' तथा राजा, रानी आदि ]। ( घ ) 'कृपानिधाना' का भाव यदाँ स्पष्ट किया कि मायासे बचानेके लिये कुरूप दिया, पर वह भी ऐसा कि लोक-मर्यादा भी न विगई। और काम भी हो गया। लीलामें जो-जो सम्मिलित होनेको हैं, केवल उन्हींको यह चरित्र लखाया, दूसरोंको नहीं।

रे 'रहे तहाँ दुइ रुद्रगन ते जानहिं सब भेउ' इति । (क) 'सो चरित्र ळिख काहु न पावा', किसीने न टल पाया यह बता चुके । जिन्होंने यह चरित्र ळख पाया अब उन्हें कहते हैं—'रहे तहाँ "'। भगवान्की इच्छासे ये रुद्रगण मेद जानते हैं क्योंकि इन्हें कुम्भकर्ण-रावण होना है । (ख) 'सब भेउ' यह कि शिवजीसे इन्होंने अभिमानकी वात कही, शिवजीका उपदेश न माना, भगवान्से भी अभिमानकी बात बोळ तब भगवान्ने मायाको प्रेरित किया, विश्वमोहिनी-को देखकर ये मोहित हुए, भगवान्से रूप माँगा, भगवान्ने इनको कुरूप दिया। (ग) 'परम कौतुकी तेउ' का भाव कि नारदमुनि 'कौतुकी' हैं,—'सुनि कौतुकी नगर तेहिं गएऊ', ये उन कौतुकी नारदका कौनुक देख रहे हैं। अतएव ये 'परम कौतुकी' जान पढ़े। 'परम कौतुकी त्यर सूचित किया कि रद्रगण शिवजीके भेजे हुए नहीं हैं, इनका कौतुक देखनेका स्वभाव है, इसीसे ये अपनी इच्छासे आये हैं। (ध) 'विष्र वेष देखत फिरहिं' से जनाया कि (जय नारदजी कैछाससे चळे तबसे) ये उनके साथ साथ सब जगह गये (क्यांक जानते हैं कि शिवजीका उपदेश नहीं माना है, अवस्य भगवान कुछ छीछा करेंगे। देखें यह कहाँ-कहाँ जाते हैं, क्या-क्या करते हैं) विष्रवेषमें ये जिसमें कहीं रोक नहीं, छोग मुनिका शिष्य समझें।

नोट—१ मिलानके रलोक, यथा—'इत्युक्त्वा मुनये तस्में द्दौ विष्णुर्मुखं हरेः।'''३३। भाननस्य कुरूपत्वं न वेद मुनिसत्तमः॥ ३७॥ पूर्वरूपं मुनि सर्वे दृदशुस्तत्र मानवाः। तस्नेदं वृद्धधुस्ते न राजपुत्रादयो द्विजाः॥ ३८॥' अर्थात् (में तुम्हारा हित करूँगा) यह कहकर विष्णुने मुनिका मुख बंदरका कर दिया। मुनि अपने मुखर्भा कुरूपताको नहीं जानते। सब मनुष्योंने मुनिके पूर्व (नारद) रूपको ही देखा। राजपुत्रोंने भी इस भेदको नहीं जाना। पुनः यथा—'त्तृत्र रुद्रगणी हो तद्रक्षणार्यं समागतो । विप्ररूपधरी गृद्धौ तस्नेदं जञ्चतुः परम् ॥ ३९॥' अर्थात् वहाँ उनकी रक्षाके लिये दो रुद्रगण विप्रवेष धारण किये हुए उस भेदको जानते थे।—मानसमें रुद्रगणका परमकौतुकी होनेके कारण साथ होना विशेष उपयुक्त है।

जैहि समाज बैठे मुनि जाई। हृदय रूप अहमिति अधिकाई।। १॥ तहँ बैठे महेसगन दोऊ। विष्रवेष गति रुखे न कोऊ॥ २॥ करिहं कृटि† नारदिह सुनाई। नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई॥ ३॥ रीझिहि राजकुअरि छिब देखी। इन्हिह वरिहि हरि जानि विसेषी॥ ४॥ मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ। हँसिहं संभ्रगन अति सचुपाएँ॥ ५॥

शब्दार्थ- गति=करनी, लीला, माया। कृटि (क्ट )=वह हास्य या व्यंग्य जिसका समझना कटिन हो जिमका अर्थ गृद्ध हो।

अर्थ—जिस समाजमें मुनि अपने हृदयमें रूपका अभिमान बढ़ाये हुए जा बैठे थे ॥१॥ वहीं शिवजीक दोनों गण बाह्यणविषमें बैठे थे। इनकी गतिकों कोई जान न सकता था॥ २॥ वे नारदको सुना-सुनाकर कृट वचन कहते ये—'हरिने

<sup>&</sup>amp; पाण्डेजी और पंजाबीजीका मत है कि 'महादेवजीने गुप्त रीतिसे ६न दोनों गणोको मुनिक साथ कर दिया था'।
[ यह बात आगे नोटमेंके ३६ वें इलोकसे झलकतो है ]
† कुट—को० रा०, बं० पा०, रा० वा० दा०। कुटि—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, ए०।

बहुत अच्छी सुन्दरता दी है।। ३।। इनकी छिन देखकर राजकुमारी अवश्य रीझ ही तो जायगी, इन्हें विशेषकर 'हरि' जान-कर वरेगी॥४॥ मुनिकों मोह है, उनका मन दूसरेके हाथमें है। शिवजीके गण बहुत ही सुख पाकर प्रसन्न हो हँसते हैं॥५॥

पं॰ राजबहादुर लमगोड़ा—मजाक कितना अच्छा है ? नारद स्वयं समझते हैं कि मैं बड़ा सुन्दर हूँ और फूर्डें नहीं समाते ! जितना ही वे फूलते हैं उतनी ही उनकी बंदरवाली सूरत और बिगड़ती है ।

टिप्पणी—१ (क) 'जेहि समाज बैठे' इसका सम्बन्ध आगेकी 'तह बैठे महेसगन दोऊ''' इस अर्धालीसे है, पीछेकी 'निज निज आसन बैठे राजा''' इस चौपाईसे नहीं है, क्योंकि यदि उससे सम्बन्ध होता तो यहाँ कहते कि 'तिह समाज बैठे मुन जाई'। जिस समाजमें मुनि बैठे उसीमें महेशगण बैठे, यत्-तत्का सम्बन्ध यहाँ है। (ख) 'हृदय ह्य कहिमित क्षिधकाई' अर्थात् जैसे अहंकारी लोग फूलकर बैठते हैं, बैसे ही ये बैठे हें, यथा—'जेहि दिसि नारद बैठे फूली'। (ग) 'तह बैठे महेसगन दोऊ' इति। इससे जनाया कि लोगोंने इन ब्राह्मणोंको नारदजीके सङ्गी जानकर इनके पास ही बैठनेको जगह दी थी। (घ) 'गति लखे न कोई' अर्थात् कोई यह नहीं जानता कि ये रुद्रगण हैं, नारदजीने भी नहीं जाना, जब उन्होंने, शाप मिलनेपर, स्वयं बताया तब नारदजीने जाना, यथा—'हरगन हम न बिप्र मुनिराया'। सर्वोने ब्राह्मण ही जाना। नारदके समीप बैठनेका भाव कि जिसमें हमारी बातें मुनिको सुन पड़ें।—(नोट—इससे जान पड़ता है कि रुद्रगण भी नारदके साथ-साथ उनके शिष्य ब्रह्मचारी बने हुए रङ्गभूमिमें गये। विप्रवेष धारण करनेका तात्पर्य यही था कि लोग इन्हें नारदके शिष्य ब्रह्मचारी समझकर उनके पास बैठने दें,—रङ्गभूमिमें जानेकी रोक न हो। नारदजीने समझा होगा कि दर्शक हैं।)

२ (क) 'करिं कृटि नारदिह सुनाई' इति । बुरेको भला कहना, यह कृट हैं । सुनाकर कृट करते हैं जिसमें नारदिको समझ पढ़े, पर उन्हें समझ नहीं पड़ता, यथा—'समुझिन पर बुद्धि स्म सानी' । भगवान्ने तो 'कुरूप दिया—'दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना' और ये कहते हैं 'नीिक दीन्हि हरि सुंदरताई'; कुरूपको सुन्दर कहना यह कृट हैं । (खं, 'रीिझिहि राजकुँअरि छिव देखी' भाव कि यह छिव राजकुँअरिक योग्य है । 'रीझिहि राजकुँअरि''''' तथा 'बरिहि हरि जानि विसेषी' यही मुनिने भी निश्चय किया है । यथा—'मुनि मन हरफ रूप अति मोरें । मोहि तिज आनिह बरिहि न मोरें । इसीसे नारद कृट नहीं समझते, इनके बचनोंको यथार्थ समझते हैं कि सत्य ही कह रहे हैं । (ग ) हिन्छ यहाँ दो घरण हैं । प्रथम एक बोला कि 'रीझिहि राजकुँअरि छिब देखी', तब दूसरेने उसपर कहा कि (हाँ !) 'इन्हिह बरिहि हरि जानि विसेषी' । इसमें साधारण अर्थके अतिरिक्त दूसरा अर्थ यह है कि 'इन्हिह हरि' अर्थात् बंदर जानकर विशेष 'बरिहि अर्थात् जल भुन जायगी अर्थात् बहुत कोध करेगी । इस प्रकार दोनों हँसी कर रहे हैं । यह अर्थ आगेकी 'मकटबदर मयंकर देही । देखत हदय कोध भा तेही' इस अर्थालीसे स्पष्ट झलक रहा है । 'हिरे' और 'बरिहि' कूटके शब्द हैं, इनवे दो-दो अर्थ हैं । हरि=भगवान् ।=बंदर । बरिहि=पित बनावेगी, ब्याहेगी ।=बर (जल ) उठेगी, कुढ़ेगी । यहाँ गृह ब्यंग हैं । मुख्यार्थ वाध होकर कुरूपता ब्यञ्जित होती हैं । मुनि इस ब्यंग्यको न समझे । यहाँ 'नीिक' ब्यंग्य है खराब न कहक 'नीिक' कहना ही गृहता हैं ।

रे (क)—'मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ अर्थात् मन कन्यामें लगा है और अज्ञान है। 'हाथ पराएँ' अर्थात् अव मन नारदके पास नहीं आता, कन्याके पास रहता है। इसीसे कूट समझ नहीं पड़ती। (ख) 'हँसिंह संभुगन अति सखु पाएँ दिता। 'नीकि दीन्तिः विसेषी' यह कूट करके (देखा कि उनके हृदयमें अज्ञान छाया है, मन पराधीन हो गया इसीसे ये कुछ समझते नहीं, यह जानकर) हँसने लगे। [(ग) यह सोचकर हँसते हैं कि कामको जीतनेका अभिमान था अब कैसे कामातुर हैं। (पंजाबीजी)। महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'नारदको हँसनेका अवसर आज ही मिला है, क्योंकि चाहके वश हुए हैं। यहाँ व्यंग्यसे जनाते हैं कि चाहवश जितने हैं सभी हँसने योग्य है।']

नोट—१ शिवपुराणवाली कथामें लिखा है कि नारदको मूट समझकर दोनों हरगण उनके पास जा बैठे और आपसमें सम्भापण करते हुए नारदकी हँसी करने लगे (इस तरह कि) देखों तो नारदका रूप तो साक्षात् विष्णुका-सा है पर मुख वानरका-सा बड़ा भयंकर है। कामसे मोहित हुआ यह व्यर्थ ही राजकुमारीकी इच्छा करता है। इस तरह छलयुक्त वाक्यों-से परिहास करने लगे। यथा—'पश्य नारदरूपं हि विष्णोरिव महोत्तमम्। मुखं तु वानरस्येव विकटं च मयंकरम् ॥४१॥ इच्छत्ययं नृपसुतां वृधेव स्मरमोहितः। इत्युक्त्वा सच्छलं वाक्यमुपहासं प्रचक्रतुः॥ ४२॥'—देखिये, मानसमें कैसी मर्यादाके साथ कृट है। पुनश्र यथा—'न शुश्राव यथार्थ तु तहाक्यं स्मरविह्नलः। पर्यक्षच्छ्रीमतीं तां वै तिल्लप्सुमोहितो मृतिः॥ ४३॥' अर्थात् कामसे व्याकृल मृतिने उनके वाक्यको यथार्थ रूपसे नहीं सुना। वे श्रीमतीको प्राप्त करने-

की रच्छासे उसीको देखते हुए मोहित हो गये।

जदिष सुनि अटपटि बानी। समुझि न परै बुद्धि अम सानी॥ ६॥ काहु न लखा सो चिरत विसेषा। सो सरूप नृपकन्या देखा॥ ७॥ मर्कटबदन भयंकर देही। देखत हृदय क्रोध भा तेही॥ ८॥ दो०—सस्त्री संग ले कुअँरि तब चिल जनु राज मराल। देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमाल ॥१३४॥

शब्दार्थ-अटपटि=जटपटांग, उल्टा, सीधा, टेढ़ी, कूट।

सर्थ — यद्यपि मुनि ऊटपटांग वचन सुन रहे हैं तो भी उन्हें समझ नहीं पढ़ते क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रममें सनी हुई है ॥ ६ ॥ उस विशेष चिरत्रको (वा, उस चिरत्रको विशेषरूपसे खास तौरपर) और किसीने न लख पाया, राज-कन्याहीने वह रूप देखा ॥ ७ ॥ बन्दरका-सा मुख और भयंकर शरीर देखकर उसके हृद्यमें क्रोप हो आया ॥ ८ ॥ तब राजकुमारी सिखयोंको साथ लिये राजहंसिनीके समान चलती हुई कमल-समान हाथोंमें कमलका जयमाल लिये हुए सब राजाओंको देखती फिरने लगी ॥ १३४ ॥

श्रीलमगोड़ाजी—१ कितनी सुन्दरतासे कविने 'मजनूनियत' (मोह मन हाथ पराये ) और 'बुद्धिभ्रम' वाले हास्यपद दोषोंको उभार दिया है।

२—किविकी कलाकी स्क्ष्मता विचारिये कि जब कन्याने 'मर्कट' वाला भयानक रूप देखा तब ही हम दर्शकोंको भी बताया है, नहीं तो 'दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना' का संकेत था और शिवगणोंके व्यंग्यसे हमारी भी उत्कण्ठा बढ़ती थी। अब अवश्य उनका व्यंग्य भी साफ है और हमें हँसनेका मसाला भी।

नोट—१ शिवपु॰ वाले नारदका रूप विष्णुका-सा मुँह बन्दरका देख पड़ा था; और राजकुमारिक हाथमें सोनेका खयमाल था। यथा—'मालां हिरण्यमयीं रम्यामादाय शुमलक्षणा। तत्र स्वयंवरे रेजे स्थिता मध्ये रसंव सा॥ ४५॥ बक्षाम सा समां सर्वा मालामादाय सुवता। वरमन्वेषती तत्र स्वात्मामीव्टं नृपात्मजा॥ ४६॥ वानरास्यं विष्णुतनुं मुनि इक्षा खुकोप सा। दृष्टिं निवार्यं च ततः प्रस्थिता प्रीतमानसा॥ ४७॥'

टिप्पणी—१ (क) 'जदिष सुनिहं सुनि अटपिट बानी।' ये वाणी युनाकर कहते हैं, यथा—'करिंह कुट नारदिह सुनाई', और ये सुनते हैं तब भी कूट समझ नहीं पड़ता; इसका कारण बताते हैं कि 'बुद्ध अम सानी' अर्थात् बुद्धि सम मिल गया है। मन पराये हाथमें है यह कह ही चुके। इस तरह मन और बुद्धि दोनोंका अप होना दिखाया; इसीसे कुछ समझ नहीं पड़ता। [मन संकल्प-विकल्प करता है तब बुद्धि उसपर विचार करती है, सो थहाँ दोनों अप हो गये हैं। 'मन कामनाके वश हो जाता है तब बुद्धिमें अम होता है। यहाँ नेत्र अपना विषय (स्प) पाकर उसीमें लुक्प हैं, उन्हींके कारण मन कामनाके वश हो गया।' (वै०)। 'मुनि' शब्दसे जनाया कि उनकी मननशीलतामें बुटि नहीं है, पर बुद्धिमें अम हो गया है, वह विषयासक्ति और अभिमानसे दूषित हो गयी है, अतः ध्विन व्यंजना समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कोई जानकार हैं, पशंसा कर रहे हैं। (वि० त्रि०)] (ख) 'काहु न लखा सो चित विमेदा' हिते। कि कि ये कोई जानकार हैं, पशंसा कर रहे हैं। (वि० त्रि०)] (ख) काहु न लखा सो चित विमेदा' हिते। कि कि ये कोई जानकार हैं, पशंसा कर रहे हैं। (वि० त्रि०)] (ख) का कु चरित्र कार्त है। पूर्व के की चरित्र कि काहु न पावा' १३३ (८) पर प्रसंग छोड़ा था, अब पुनः वहींसे प्रसंग उटाते हैं। पूर्व के की चरित्र कि काहु न पावा' का समझन्य राजाओंके साथ था कि कुरूत देने (वा, प्राप्ति) का चरित्र कोई नृप न लख पाया। शम्भुगणोंने लखा सो उनका हाल यहाँतक कहा। अब उसी चरणका समझन्य कन्याके लाथ लगाते हैं कि कुरूप दिये जानेका चरित किसीने न जाना, नृपकी कन्याने वह स्वरूप देखा। (ग) ['विसेपा' का भाव कि उद्दर्गांको भी इस प्रकार पूर्णरीत्या न देख पड़ा जैसा इसको ]।

२ 'मर्कट बदन मयंकर देही' इति । (क) पूर्व इतना मात्र कहा था कि 'दीन्द कुरूप न जाह बखाना ।' कुरूपका वर्णन वहाँ न किया था, यहाँ करते हैं । 'मर्कटबदन' बनानेका भाव कि रावणने अपनी मृत्यु नर-वानरके दाय गाँगी है, यथा—'इस काहुके मरहिं न मारे । यानर मनुज जाति दुइ बारे ॥' बन्दरका-छा मुख बनानेसे नारद छाए देंगे कि 'कवि

भाकृति तुन्ह कीन्दि हमारी। करिहाँह कीस सहाय तुन्हारी॥' यह ठीठाका कार्य होगा। (ख) 'भयंकर देही' बनानेका भाव कि सन वानर भयंकर होंगे (नयोंकि राक्षसोंको इनसे भय दिलाना है), यह बात अभिप्रायके भीतर (छिपी)
है। साथ देखनेमें भाव यह है कि 'मर्कट यदन''' इसिटिये बनाया कि कन्या जयमाल न डाले, हमारे भक्तका हित हो।
संस्कृतभाषामें देही जीवको कहते हैं सो अर्थ यहाँ नहीं है। देही=देह। यथा— 'परिहत लागि तजह जो देही', 'दच्छ
सुक संमन यह देही', 'चोंचन मारि बिदारेसि देही।' (ग) 'देखत हृदय क्रोध मा तेही' इति। भयंकर देह देखकर
भय होना चाहिये था सो न होकर क्रोध हुआ, यह क्यों ? इसका समाधान यह है कि—आश्रयसे जान पहता है कि
नारद उसकी ओर घूर-चूरकर एकटक हिए लगाये हुए देख रहे हैं, जो दशा उनकी प्रथम दर्शनपर हुई थी, यथा—
'देति रूप मुनि विरति विसारी। बड़ी बार लिंग रहे निहारी', वही दशा पुनः हो गयी है। वेकायदे देख रहे हैं, इसीसे
क्रांध हुआ। अथवा, ऐसा'कुरूप मनुष्य हमारा पित बनने आया है यह समझकर क्रोध हुआ। अथवा, भगवान्ने ऐसा
रूप ही दिया है कि जो देखे उसीको क्रोध उत्पन्न हो। यह कुरूप दोको देख पड़ा एक तो कन्याको दूसरे नारदको।
कन्याको क्रोध आया और नारदने जब देखा तब 'वेष बिलोकि क्रोध अति बादा'। (क्रोध हृदयमें रहा, बाहर न निकाल
क्योंकि उसका समय न था। क्रोधसे रसभंग हो जाता, मुनि कहीं शाप ही न दे देते। इत्यादि)

नोट २-मानसमयंककार िखते हैं कि 'विश्वमोहिनी जो शृङ्काररसका रस है शृङ्काररस्वत्श्रीमन्नारायणको चाहती है और नारद बीभत्स और भयानक रसका मानो रूप धारण किये हैं। अर्थात् शिरसे नीचे सुन्दर स्वरूप मानो बीभत्त रस है और मुख बन्दरका है सो भयानक है। ये दोनों शृङ्कार रसके शत्रु हैं। अत्यय राजकुमारी इनको देखते ही कोधित हुई।' और भी भाव इसके ये कहे जाते हैं कि-(२) माया भी भगवान्के इस चिरत्रको न समझी, उसने न जाना कि ये नारद हैं। उसे क्रोध आ गया क्योंकि वह सोचनेळ गी कि हमने तो नारदको मोहनेके िळये यह सब रचना की, उसमें यह बन्दर कहाँसे आ गया। (३) भगवान्ने छीछाकी सब सामग्री एकत्रित की, उसमेंसे एक यह भी है। उन्हींकी इन्छासे कोध हुआ। (४) साथमें सिखयाँ-सहेिळयाँ हैं अतः भयभीत न हुई। (५) मायाने क्रोध भी मुनिको विशेष मोहमें डाळनेके छिये किया। (६) बन्दरका देखना अशुभ है अतएव स्वयंवरमें अमङ्गळ जान क्रोध किया। इत्यादि)

नीट ३—अद्भुत रामायणवाळे कल्पके रामावतारकी कथामें अवतारका कारण नारदशाप ही बताया गया है। यहाँ शीळिनिधि और विश्वमोहिनीके स्थानपर श्रीअम्बरीषजी महाराज और उनकी कन्या श्रीमती बताये गये हैं। कथा यह है कि एक समय श्रीनारदजी और श्रीपर्वतऋषि दोनों मित्र साथ-साथ महाराज अम्बरीषजीके यहाँ गये। दोनों श्रीमतोके रूपर सुग्ध होकर उसको प्रथक-पृथक राजासे माँगने छगे। राजाका उत्तर मिळनेपर कि जिसको कन्या जय-माळ पिहना दे वही छे जाय, दोनों प्रथक-पृथक भगवान् यहाँ गये और दोनोंहीने उनसे सब बृत्तान्त कहकर अपना-अपना मनोरथ प्रकट किया। नारदने पर्वतऋषिका मुँह बंदरका-सा और पर्वतने नारद मुनिका मुँह छंगूरका-सा कर देने के छिये प्रथक-पृथक प्रार्थना की और साथ ही वह भी प्रार्थना की कि राजकुमारीको ही वह रूप देख पड़े, दूसरेको नहीं भगवान्ते दोनोंसे 'एवमस्तु' कहा। तत्मश्चात् दोनों ही राजाके यहाँ गये। राजाने कन्याको बुळाकर कहा कि दोनों ऋषियोंमेंसे जिसे चाहो उसे जयमाळ पहिना दो। कन्या जयमाळ छिये खड़ी हैं। उसे वहाँ एक बंदर, एक छंगूर और एक सुन्दर धनुषत्राणधारी मनुष्य देख पड़े। ऋषि कोई न देख वह ठिठककर रह गयी। संकोचका कारण पूछे जानेपर उसे जो देख पड़ा, वह उसने कह दिया। योड़ी देर बाद कन्या भी गायब हो गयी। इस रहस्यको न समझकर दोनों ऋषि हरिके पास गये। उन्होंने कहा कि हम भक्तपराधीन हैं, तुम दोनों हमारे भक्त हो। हमने दोनोंका कहा किया। पछि रहस्य समझनेपर कि ये ही द्विभुजरूपसे कन्याको छे गये थे, दोनोंने उनको शाप दिया कि अम्बरीष दशरय हों और तुम उनके पुत्र होंगे। शेष शाप मानसके अनुसार है।

टिप्पणी—२ 'सखी संग ले कुँविर तय " इति ! [(क) 'बैजनाथजी लिखते हैं कि वन्दीजनोंकी-सी एक जातिकी स्त्री होती है जो सब राजाओंका बृत्तान्त जाने रहती है वही स्वयवंरा सखी साथमें है । जिस राजाके सामने कन्या जाती है, उसका देश, गोत्र, कुल, बल, वीरता, प्रताप, नाम इत्यादि समग्र बृत्तान्त वह वर्णन कर देती है ]। (ख) 'चिल जनु राज-मराष्ठ' का भाव कि जब कुरूप देखकर कोध हुआ तब वहाँसे चल दी । (यहाँ चाल उत्प्रेक्षाका विषय है। मानो राजहंसिनी चल रही हो, यह कहकर किव राजकुमारीकी उत्कृष्ट चालका अनुमान करा रहा है । यहाँ उत्तविषया वस्तूर्प्रेक्षा अलंकार है )। कन्याका रूप सुन्दर है, यथा—'देखि रूप मुनि विरित विसारी।' उसके लक्षण सुन्दर है, यथा—'लच्छन सुता

बिछोकि सुलाने।' और यहाँ 'चिल जनु राजमराल' कहकर जनाया कि चाल भी सुन्दर है। रूप, गुण और गित तीनों को सुन्दर कहकर जनाया कि इन तीनों से उसने नारद्जी के मनको हर लिया है। (रूप देख उनका वैराग्य और लक्षण देख उनका शान तो प्रथम ही चला गया था; अब चाल देख मन भी हर लिया गया। ये सब उपाय केवल नारद्को मोहने के लिये किये गये)। (ग) 'देखत फिरे', देखती-फिरती है, कथनका भाव कि कोई इसके मनमें नहीं जचता। [ऐसा जान पहता है कि नारद्जी रंगभूमिके द्वारके निकट ही बैठे, जहाँ से राजकुमारी स्वयंवरभूमिमें प्रवेश करेगी। इसी से उसकी दृष्टि प्रथम नारद्पर ही पद्गी। इसके बाद रंगभूमिमें उपस्थित अन्य सब राजाओं को देखती फिर रही है कि कोई अपने पसंदका दूलह मिल जाय, पर अभी कोई मनका वर देख नहीं पड़ता; अतः फिर रही है। (घ) 'कर सरोज जयमाल ।' यहाँ सरोज देहलीदीपक है। लक्ष्मीजी जब क्षीरसागरसे निकली थीं तब उनके हाथों में कमलका जयमाल था, वैसे ही यहाँ भी कमलका है।]

जेहि दिसि बैठे नारद फूली। सो दिसि तेहि न विलोकी भूली।। १।। पुनि पुनि मुनि उकसिंह अकुलाहीं। देखि दसा हरगन मुसुकाहीं।। २।। धरि नृप तनु तहँ गएउ कृपाला। कुअरि हरिष मेलेड जयमाला।। ३।।

शन्दार्थ—उकसना=उचकना, ऊपरको उठना, उतरना। अकुलाना=छटपटाना, न्याकुल होना, मेलना=हालना। अर्थ—जिस दिशामें नारदजी (रूपके अभिमानमें हर्षसे) फूले बैठे थे उस ओर उस (कन्या) ने भूलकर भी न देखा॥ १॥ मुनि बारंबार उचकते और छटपटाते हैं। (उनकी) दशा देखकर हरगण मुसकराते हैं॥ २॥ कृशालु भगवान् राजाका शरीर धारणकर वहाँ गये। राजकुमारीने हर्षपूर्वक उनको जयमाल पहना दिया॥ ३॥

श्रीलमगोड़ाजी—नारदका बारंबार उचकना, जगह बदल-बदलकर बैठना, कन्याका उतना ही कोधित होना

और हरगणोंका मुसकाना, ऐसी प्रगतियाँ हैं जो हास्य तथा फिल्मकलाकी जान हैं।

िपणी—१ (क) 'सो दिसि तेहि न बिलोकी मूली।' अर्थात् उसको इनका रूप देखकर इतना कोध हुआ टिप्पणी—१ (क) 'सो दिसि तेहि न बिलोकी मूली।' अर्थात् उसको इनका रूप देखकर इतना कोध हुआ कि जिस दिशामें ये बैठे हैं वह दिशा ही छोड़ दी और सर्वत्र राजाओं को देखती फिरती है। (ख) 'उकसिंह अकुलाहीं' इति! आकुलता यह समझकर होती है कि उसने अभी हमें देखा नहीं है; देखती तो जयमाल अवश्य डाल देती, इस ओरसे चली गयी है, इधर आती नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि बिना हमें देखे दूसरेक गलेमें जयमाल डाल दे, इसीसे ओरसे चली गयी है, इधर आती नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि बिना हमें देखे दूसरेक गलेमें जयमाल डाल दे, इसीसे अपनेको दिखलानेकी इच्छासे उचक-उचक पड़ते हैं। (ग) 'देखि दसा हरगन मुसुकाहीं' इति। पहिले कूट करने अपनेको दिखलानेकी इच्छासे उचक-उचक पड़ते हैं। भाव यह है कि जबतक कन्या सभामें नहीं आयी थी, तबतक कृट करते करके हँसते थे, अब दशा देखकर मुस्कुराते हैं। भाव यह है कि जबतक कन्या सभामें नहीं आयी थी, तबतक कृट करते और इँसते रहे पर जब वह सभामें आयी तब कृट करना और इँसना बंद कर दिया क्योंकि तब ऐसा करना शिष्टाचारके और इँसते रहे पर जब वह सभामें अयी तब कृट करना और इँसना बंद कर दिया क्योंकि तब ऐसा करना शिष्टाचारके विश्व है, मर्यादाके प्रतिकूल है, इसीसे अब मुस्कुराते हैं।

ावश्व ह, मयादाक प्रातक ए हे हिए जन पुरस्तात है। सर्वादापुरुषोत्तमके उपासक हो तो टहरे। राजकुमारी क्विं गोस्वामीजीने मर्यादाकी रक्षा सर्वत्र की है, मर्यादापुरुषोत्तमके उपासक हो तो टहरे। राजकुमारी स्वयंवरभूमिमें आ गयी है; वह एक बड़े प्रतिष्ठित राजाकी कन्या है, उसके सामने हँसी-मसलरी ठट्टा अनुचित है। अतः स्वयंवरभूमिमें आ गयी है; वह एक बड़े प्रतिष्ठित राजाकी कन्या है, उसके सामने हँसी-मसलरी ठट्टा अनुचित है। अतः स्वयंवरभूमिमें आ गयी है। जैसे सीता-स्वयंवरमें)। वह सब रक गया; सब काम मर्यादासे होने लगा। यह रीति किवने अन्यत्र भी दर्शायी है। जैसे सीता-स्वयंवरमें )।

वह सब रक गया; सब काम मयादास हान लगा। यह पाल जाता कर परकर क्यों गये ? अपने रूपसे क्यों न २ 'धिर नृप तनु तहँ गएउ कृपाला ''' इति । (क)—(राजाका रूप धरकर क्यों गये ? अपने रूपसे क्यों न २ 'धिर नृप तनु तहँ गएउ कृपाला ''' इति । (क)—(राजाका रूप धरकर क्यों गये ? अपने रूपसे क्यों न १ इसके कारण ये हैं कि—) वहाँ नृपसमाज है, इसीसे नृपतन धरकर गये। (स्वयंवर राजाकी कन्याका है, उसमें राजाओंको ही जाना उचित है और वहाँ समाज भी राजाओंको ही है, यथा—'निज निज आसन् वेठे राजा। यह बनाय राजाओंको ही जाना उचित है और वहाँ समाज भी राजाओंको ही है, यथा—'निज निज आसन् वेठे राजा। यह बनाय राजाओंको ही जाना उचित है और वहाँ समाज भी राजाओंको ही है, यथा—'निज निज आसन् राजा वने। देखिये श्रीसीता-स्वयंवरमें भी देवता, करिस कब आये तो मनुष्य रूप धारण करके ही आये थे -'देव दनुज धिर मनुज सरीरा। विषुष्ठ वीर आण् रन्धीरा। ॥११९५१। दैस्य जब अये तो मनुष्य रूप धारण करके ही आये थे -'देव दनुज धिर मनुज सरीरा। विषुष्ठ वीर विचारते समाज प्राप्त पुनः देखिये कि शिवजी भुशुण्डिजीके आश्रमपर जब श्रीरामचरित सुनने गये, तब उस समाजकी योग्यताक विचारते समाज पुनः देखिये कि शिवजी भुशुण्डिजीके आश्रमपर जब श्रीरामचरित सुनने गये, तब उस समाजकी योग्यताक विचारते सार शनुक् काल मराल तन धरि तह किन्द निवास। सार अनुक् काल मराल तन धारण कर उन्होंने वहाँ कथा सुनी। यथा—'तब कछ काल मराल तम धरकर जाना योग्य ही था)। सुनि रधुपति गुन पुनि आयउँ कैलास ॥७।५७।' वैसे ही यहाँ न्यकन्याके स्वयंवरमें नृपतन धरकर जाना योग्य ही था)। सुनि रधुपति गुन अनि सार है निरान धरकर जानेसे नारद नरतन धरनेका शाप देंगे, जैसा आगे सार है—'बंचेह मोहि जबिन भरि देहा। सोह तन धरके आप मम एहा ॥ १३७ । ६।' (और भी एक कारण रपष्ट ही है कि यदि भगवान अर्थन भरि देहा। सोह तन धरके आप मम एहा ॥ १३७ । ६।' (और भी एक कारण रपष्ट ही है कि यदि भगवान अर्थन भरि देहा। सोह तन धरके वाला सुने ही था।

चतुर्मु जरूपसे जाते तो नारदजी उनको पहचान छेते, जिसका परिणाम यह होता कि भरे समाजमें वे छड़ने छगते, शुका-फनीहत होने छग जाती। अतएव उस तनसे न जा सकते थे )।

(ख) 'कृपाला' इति । भगवान्ने नारदका अभिमान कृपा करके दूर किया, यथा—'संस्ति मूल स्कप्त नाना । सकस्त सोकदायक अभिमाना ॥ ताते कर्राह कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥ जिमि सिसुतन बन होइ गोसाई । मातु चिराव किन की नाई ॥ जदिप प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर । ब्याधि नास हित जननी गनित न सो सिसु पीर ॥ तिमि रघुपति निज दास कर हर्राह मान हित लागि । ७ । ७४ ।', इसीसे इस प्रसङ्गमें सर्वत्र उनको 'कृपाल' विद्येपण दिया है । यथा—'करनानिधि मन दीख बिचारी । उर अंकुरेड गर्व तर मारी ॥ १२९ । ४।', 'प्रगटेड प्रभु कौतुकी कृपाला । १३२ । ३ ।', 'हिय हँसि बोले दीनद्याला । १३२ । ८ ।', 'सुनि हित कारन कृपानिधाना । दीन कृपाला ॥ १३३ । ७ ।', 'धरि नृपतन तहँ गएउ कृपाला ।' तथा आगे 'मृपा होड मम आप कृपाला । मम इच्छा कह दीनद्याला ॥ १३८ । ३ ।', [ पुनः भाव कि नारदजीका दुःख शीघ मिटाना चाहते हैं इसीलिये नृपतन धर कर भगवान वहाँ गये । (वै० ) । (ग ) 'हरिष मेलेड जयमाला'—भाव कि इच्छानुक्ल पतिको प्राप्ति हो गयी ।

नोट—१ शिवपु॰ में लिखा है कि भगवान् राजाके वेषमें आये। किन्तु उनको राजकुमारीके अतिरिक्त किसी औरने नहीं देखा।—'न दृष्टः केश्चिदपरें: केवलं सा दृदर्श हि। ४९।' 'हरिष मेलेउ' से यह भी जनाया कि अनुकूल वर सभामें न दिखायी पड़नेसे दुखी हो गयी थी। यथा—'न दृष्ट्वा स्ववरं तत्र त्रस्तासीन्मनसेप्सितम्। ४८। इद्र सं॰ २। ३।', भगवान्को देखते ही उसका मुखकमल खिल उठा। यथा—'अथ सा तं समालोक्य प्रसम्भवदनाम्बुजा। अर्थयामास तत्कण्ठे तां मालां वरवर्णिनी ॥ ५०॥'

#### दुलिहिनि लैं गेंश्रलिच्छ निवासा । नृप समाज सब भएउ निरासा ॥ ४ ॥ मुनि अति विकल मोह मित नाठी। मिन गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥ ५ ॥

शब्दार्थ — लच्छिनिवास=श्रीनिवास=श्रीपित ।=जिनमें लक्ष्मीका निवास है। नाठी (नष्ट)=नष्ट कर दिया; नष्ट हो गयी। अर्थ — लक्ष्मीपित भगवान् दुलहिनको ले गये। सब राजमण्डली निराश हो गयी॥ ४॥ मोहने मुनिकी बुद्धिको नष्ट-भ्रष्ट कर डाला, इससे मुनि अत्यन्त ब्याकुल हो गये, मानो गाँठसे मणि छूटकर कहीं गिर गयी हो॥ ५॥

टिप्पणी—9 'दुर्लाहिन छैं गे...' इति । (क) जयमाल स्वयंतर था, इससे जयमाल पड़ते ही श्रीनिवास पति हुए और कन्या दुल्हिन हुई । इसीसे यहाँ उसे 'दुल्हिनि' कहते हैं। (विवाहके पूर्व कुमारी, बाला, राजकुमारी, कन्या, कुआँर आदि शब्द उसके लिये प्रयुक्तं किये गये थे। विवाह होनेपर 'दुल्हिनि' कहा। इससे ग्रन्थकारकी उपयोगी शब्दोंकी आयोजनामें, सावधानता सराहनीय हैं)। (ख) 'क्चिलिनिवासा' शब्द देकर जनाया कि विश्वमीहिनी भी भगवान्को एक तरहकी लक्ष्मी ही हैं, इसीसे भगवान् उसे ले गये। [भगवान्में ही लक्ष्मीका निवास हैं, अतएव वह दूसरेकी न दुल्हिन ही हो सकती थी और न दूसरेके साथ वह जा ही सकती थी। (मा॰ पी॰ प्र॰ सं॰)। (ग) 'नृपसमाज सब मएउ निरासा'—भाव कि कोई यह भी न जान पाया कि वह कीन था जो एकाएक आया और कुमारीको वर ले गया। राजा तो सब पहलेसे बैठे थे। इसके लियं कोई आसन भी नहीं था। खड़े-खड़े आया और काम करके चला गया। कोई कुल कर न सका, अतः पूरी निराशा हुई (वि॰ त्रि॰)।

२—'मुनि भित बिकलः'' इति। (क) 'भित बिकल' का भाव कि भारी वस्तुकी हानिमें भारी व्याकुलता होती है। यही बात आगे कहते हैं कि 'मिन गिरि गई'! (जितना ही अधिक अमूल्य पदार्थ हाथसे निकल जाता है, उतनी ही अधिक व्याकुलता होती है। इनका 'अति' गया, अतएव ये 'अति' विकल हैं)। पुनः भाव कि मुनिको अपने रूपपर बड़ा हर्ष और अभिमान था, पर जब कन्या सामनेसे जयमाल लिये हुए निकल गयी तब वे 'विकल' हुए, ('पुनि पुनि मुनि उकसिंह अकुकाहीं' में यह भाव गिभित है कि कन्याके एक बार चले जानेपर भी उनको आशा बनी रही कि वह फिर आवेगी तब मुसको ही जयमाल पहनावेगी)। और जब भगवान उसे ले गये तब 'भित बिकल' हुए। [ पुनः भाव कि राजाओं को कुमारीके मिलनेकी आशा लगी हुई थी, उसके न मिलनेसे उसका केवल 'निराश' होना कहा; यथा—'नृपसमाज सब मएउ

छ लैं गये—१७२१ । लैं गैं-छ० । ले गये १७६२ । लेगे-१७०४, रा० प० । लैं गें—१६६१, को० रा०।

निरासा' और मुनि तो उसे मिली हुई ही माने बैठे थे, उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वह दूसरेको न व्याहेगी, जैसा 'क्षान मौति नहिं पावों ओही । १३२ । ६ ।', 'मोहि तिज आनहिं बरिहि न मोरे । १३३ । ६ ।', से साए है, अतएय वे 'सिति विकल' हुए। (मा॰ पी॰ प॰ सं॰)]। (ख) 'मोह मित नाठी' इति। मोहसे बुद्धि नष्ट हो जाती है। यथा— 'मोह मगन मित नहिं विदेह की। महिमा सिय रघुवर सनेह की ॥ २। २८६।', 'करडें विचार वहोरि वहोरी। मोह किलिल ब्यापित मित मोरी।""मयडँ अमित मन मोह विसेषा ॥ ७ । ८२ ।, 'प्रवल अविद्या कर परिवारा । मोह आदि तम मिटइ अपारा ॥ तव सोइ बुद्धि पाइ उजियारा । उर गृह वैठि ग्रंथि निरुआरा ॥ ७ । १९८ ।', तथा यहाँ 'मोह मित नाठी।'(ग) 'मिन गिरि गई छूटि जनु गाँठी' इति । विश्वमोहिनी मिण है, उसके लिंगे मुनिने यत्न किया, भगवान्से रूप माँग लाये, यह निश्चय हो गया कि वह हमको ही मिलेगी,—'मोहि तजि आनहिं वरिहि न मोरें', यही मणिका गाँठमें बाँधना है। वह गाँठसे छूटकर गिर गयी, दूसरा ले गया। 🖅 इस प्रसङ्गसे दिलाया कि विवाहके आदिमें दुःख है। ( यथा—'सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं। नारद चछे सोच मन माहीं॥' अर्थात् चिन्ता उत्पन्न कर दी ) विवाहका प्रयतन करे और न खिद्ध हो ( सफलता न प्राप्त हो ) तो भी दुःख है, ( यथा—'सुनि अति विकल मोह मि नाठी।""' और अरण्यकाण्डमें दिखायेंगे कि विवाह करनेपर भी दुःख है, यथा—'भवगुन मूल मूल प्रद प्रमदा सब दुष खानि ।' इस तरह दिखाया कि आदि, मध्य, अवसान तीनोंमें विवाह दुःखद है। ( घ ) राजाओंका निराश होना कहा और नारदका 'अति बिकल' होना कहा । भेदमें अभिप्राय यह है कि दूसरेकी चीज न मिलनेपर निरासा होती है और अपने गाँठकी वस्तु नष्ट होने (निकल जाने ) से व्याकुलता होती है। नारद जी विश्वमोहिनीको अपनी स्त्री मान चुके थे, 'मिन गिरि गई छूटि जनु गाँठी', इसीसे उसके न मिलनेसे अति व्याकुल हो गये।

नोट- १ विश्वमोहिनीको मणि कहा। क्योंकि इसमें अगणित अमूल्य गुण वा लक्षण देखे थे, सर्वमुलक्षणसम्पन्ना थी, यथा- 'जो एहि बरें अमर सोइ होई' इत्यादि।

२—यहाँ नृपसमाजका जाना नहीं कहा गया। क्योंकि यहाँ केवल नारदजीसे प्रयोजन है। पुनः, इस कारण भी राजसमाजका जाना न कहा गया कि यह नगर और सब समाज तो मायामय ही था, इनका जाना कहाँ कहें। वा मायावीके जानेके साथ मायाका खेल-समाज भी सब चला जाता ही है वैसे ही उसका जाना कहकर इसका भी लुप्त होना जना दिया।

मिलानके रलोक, यथा—'तामादाय ततो विष्णू राजरूपधरः प्रमुः। अन्तर्धानमगात्सद्यस्वस्थानं प्रययाकिल ॥५९॥ सर्वे राजकुमाराश्च निराशाः श्रोमतीं प्रति । मुनिस्तु विह्वलोऽतीव बभूव मदनातुरः ॥ ५२ ॥' अर्थात् विष्णु भगवान् तुरत उसको लेकर अन्तर्धान हो गये । सत्र राजकुमार निराश हो गये । मुनि कामातुर होनेसे अत्यन्त विह्वल हो गये ।

प॰ प॰ प॰—गाँठमें बाँधी हुई मिण जब गाँठके खुल जानेसे कहीं गिर जाती है, तब वह मनुष्य व्याकुल होकर सोचता है कि मिण कहाँ गिरी, कौन ले गया इत्यादि। इस उत्प्रेक्षासे शिव पु॰ का कथन ही स्चित किया है कि मुनिने यह जाना ही नहीं कि विश्वमोहिनीको कौन ले गया, नहीं तो मुनिराज सीधे उनका पीला करते। इसीसे तो भगवान् मुनिराजको मार्गमें ही मिलते हैं और उनके कोधाग्निमें छताहुति डालकर अवतार नाटककी तैयारी कर रखते हैं।

तब हरगन बोले मुसुकाई। निज मुख मुकुर विलोकह जाई।। ६।। अस किह दोड भागे भय भारी। बदन दीख मुनि बारि निहारी।। ७।। बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हिंह सराप दीन्ह अति गाड़ा।। ८।।

दो॰—होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ। हँसेहु हमहिंसो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ॥ १३५॥

शब्दार्थ - गाढ़ा=भारी, अतिशय। घोर। अर्थ—तत्र हरगण मुस्कराकर बोले कि अपना मुँह तो जाकर दर्पणमें देखिये॥६॥ ऐसा कहकर दोनों भारी बरसे भगे। मुनिने अपना मुँह जलमें झाँककर देखा॥ ७॥ भेस देखकर मुनिका क्रोध बहुत अधिक बढ़ा, उन्होंने उनको बहुत भो घोर शाप दिया॥ ८॥ तुम दोनों कपटी पापी हो (अतः) तुम दोनों जाकर कपटी पापी निशाचर हो। हमको तुमने हँसा ( सो ) उसका फल लो ( इतनेपर भी संतोष न हुआ हो तो ) फिर किसी मुनिको हँसना ! ॥ १३५॥

पं राजबहादुर लमगोड़ा—१ भगवान्का आना और नृपबालाको स्वयंवरमें जीत लेना, सबका निराश होना और उस समय शिवगणोंका मजाकको खोलते हुए कहना कि जरा शीशेमें मुँह तो देखिये, यह सब प्रसंग परिहास नाटक कलाके अमूल्य रतन हैं और बड़े गजबके हैं। २—नारदके कोधसे श्रीवास्तव्यजीका यह हास्यसिद्धान्त कि घमण्डी चिरितनायक चिड़चिड़ा होता है अक्षरशः सत्य निकलता है।

नोट— 9 'तव हरगन बोले' इस अर्द्धालीके बिना कोई हर्ज न था और न उसका कोई प्रयोजन था। हरगणिके मुखसे ये बचन भगवत्-प्रेरणासे निकले। कारण यह कि भेस (रूप) बिना देखे कोध न होता जिससे न तो शाप ही उनको होता न लीला ही पूरी-पूरी बन सकती। यदि ये बचन न कहे गये होते तो कौतुक यहीं समाप्त हो जाता, नारदको कोधपर जय पानेका उत्तर क्योंकर मिलता ? यह सब 'कौतुक' का अर्थ होता जाता है जो भगवान्ते कहा है।

२ शिव पु॰ के हरगणोंके वाक्य ये हैं—'नारदजी! आप तो वृथा ही कामसे मोहित हो रहे हैं, अपने मुखकों तो देखिये कि बहुत बुरा है। यथा—'हे नारद मुने। त्वं हि वृथा मदनमोहितः। तिहल प्सुस्त्वमुखं पश्य वानरस्येव गहितम्॥ २।३। ५४।' शिव पु॰ के हरगणोंका मुस्कुराना यहाँ नहीं कहा गया किंतु उनको बोलते समय 'ज्ञानविशारद' विशेषण दिया गया है।

टिप्पणी—१ (क) 'तब हरगन बोळे मुसुकाई....' इति । भगवत्की इच्छासे हरगण ऐसा बोळे । यदि ऐसा न कहते तो नारद उनको और भगवान्को शाप कैसे देते ? लीला कैसे होती ? साधारणतः छिद्र गता देना अपराध नहीं है । मुस्कुराकर कहनेसे अपराध हुआ । (ख) 'विलोकहु जाई' का भाव कि यहाँ तो दर्पण है नहीं, जहाँ मिले वहाँ जाकर देखों तो ! [(ग) 'निज मुख मुकुर विलोकहु' अर्थात् जरा देखों तो, तुम्हारा मुँह उसे व्याहने योग्य था ? यह मुहावरा है, लोकोक्ति है । अयोग्यता जनानेके लिये ऐसा कहा ही जाता है । पंजाबीजी लिखते हैं कि दर्पणमें देखनेको इससे कहा कि वहाँ दर्पण तो है नहीं, जगतक ये कहीं दर्पणके लिये जायँगे तबतक हम भाग जायँगे ।]

२ (क) 'अस किह दोउ भागे भय भारी' इति । प्रथम कूट करके हँसते रहे तब नारद न समझे, इससे तब भय न हुआ । जब मुँह देखनेको कहा तब पीछेका किया हुआ अपराध प्रकट हुआ, इसीसे भारी भय हुआ । 'भागे' इससे कि सामने रहनेपर वे चट शाप देंगे, भाग जानेपर चाहे न दें। (ख) 'बदन दीख मुनि बारि निहारी' इति । जलमें मुँह देखना मना है। 'अप्सु नात्मानं नो वेक्षेत्', सो इन्होंने किया क्योंकि मोहसे बुद्धि नष्ट हो गयी है। [नाईके घरपर वाल बनवाने, पत्थरपरसे चन्दन लगाने और जलमें अपना रूप देखनेसे इन्द्रकी भी श्री नष्ट हो जाती है। यथा- 'नापितस्य गृहे क्षीरं पाषाणे गन्धलेपनम् । आत्मरूपं जले पश्यन् शकस्यापि श्रियं हरेत्।' (बाबा सर्यूदासकी गुटका)। परंतु रमरण रखना चाहिये कि तिलक प्रकरणमें जलमें मुँह देखकर तिलक करनेका निपंध नहीं है। यथा—'दर्पणस्य करे विद्वान मुखं वारी निरीक्ष्य च। कुर्यान्मङ्गलमाकाल्क्षन्नूर्ध्य पुण्डं मनोहरम्।' (पाद्मे तिलकप्रकरणे)। अर्थात् मोक्ष चाहने वाले विद्वानोंको चाहिये कि दर्पणके अभावमें अपने मुखको पानीमें देखकर ललाटपर सुन्दर ऊर्ध्वपुण्ड्रतिलक करे। कर गणोंको भागते हुए देखकर मुनिको संदेह हुआ कि कुछ बात अवश्य है, पास ही जलपात्र (कमण्डलु) में जल था, अतः शीघताके कारण इन्होंने उसीमें मुँह देख लिया जिसमें वे भाग न जावें। (श्रीबाबा रामदासजी) कद्र सं॰ २। ३ में दर्पणमें मुख देखना लिखा है—'मुखं ददर्श मुकरें ""। ५५।'

३—'वेष विलोकि क्रोध अति बाढ़ा' इति । अत्यन्त बढ़ा कि हमने सुन्दरलप माँगा सो हमको ऐसा कुरूप देकर सभामें हमारी हँसी करायी । क्रोध अत्यन्त बढ़ा है इसीसे जिन्होंने हँसी की थी उनको 'अतिगाढ़ा' शाप दिया। अप्यम्म भगवान्की ऋगसे नारदको काम-क्रोध कुछ न व्यापे थे, यथा—'कामकला कछु सुनिह न ब्यापी' और 'मयो न नारद मन कछु रोपा'। अब भगवत्-इच्छामें दोनों अत्यन्त व्यापे, दोनोंने इनको जीता,—'मम इच्छा कह दीन दयाला'। क्रोधने जीता, यथा—वेष विलोकि क्रांध अति बाढ़ा'। काम व्यापनेका उदाहरण, यथा—'अति आरित कहि कथा सुनाई। करहु छपा करि होहु सहाई॥', 'सुनि अति विकल मोह मित नाठी। मिन गिरि गई छूटि जनु गाँठी॥' कि इसी तरह जो अर्जुन भगवान्की ऋपासे महाभारतमें विजयी हुए, उन्हीं अर्जुनको कोल-किरातोंने लूट लिया। तात्पर्य कि भगवत्-इच्छा बलवती है। किसीने कहा है कि 'द्रोण करण मीषम हने भारतके मेदान। भिल्लन्ह छीनी गोपिका वेह पारथ वेह बान ॥' काम ही क्रोध और लोभ बनकर दिखायी देता है। काम बना तव लोभ हुआ और विगड़ा तो क्रोध हुआ। यथा—'कामै क्रोध छोम बनि

दरसें इति देवतीर्थस्वामिग्रन्थे ।

नोट—३ शिव पु॰ में शाप इस प्रकार है 'तुमने मुस ब्राह्मणकी हँसी की है, इसलिये उसी आकृतिवाले ब्राह्मण-बीर्यसे उत्पन्न होकर भी राक्षस होगे।' यथा—'युवां समोपहासं वै चकतुर्वासणस्य हि । मवेतां राक्षसो विप्रवीयंजी मै तवाकती ॥ २ । ३ । ५७ ।

टिप्पणी-३ (क) 'होहु निसाचर जाइ तुम्ह', जाकर निशाचर होनेका भाव। कि तत्क्षण निशाचर होनेको न कहा । जैसे लोमशजीने कहा था 'सपदि होहि पच्छा चंढाला । ७ । १९२ ।' वरंच राक्षसके यहाँ अवतार होनेका शाप दिया। राक्षस होनेके शापका कारण दिया 'कपटो पापा दोउ' अर्थात् तुम दोनों कपटी और पापी हो। कपट और पाप दोनों राक्षसधर्म हैं, यथा-'देखत भीमरूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी ॥ १७१ । ६ ।','चला महा कपटी अति रोषी ॥ १ । १८३ । ३ ।', 'नर अहार रजनीचर चरहीं । कपट वेष विधि कोटिक करहीं ॥ २६३ । १ ।' 'होह कपट-सृगं तुम्ह छळकारी। ३ । २५ ।', 'तासु कपट किप तुरतिह चीन्हा ॥ ५ । ४ ।' 'मरती वार कपटु सब त्यागा ।६।७५।', 'राक्षस कपट बेष तहँ सोहा। ६। ५६।' (ख) 'कपटी' इससे कहा कि वे 'कुरूप' को सुन्दर कहते रहे, यथा-'नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई', 'रीझिहि राजकुअँरि छिव देखीं'। यही कपट है। ( पुनः दोनों जानते ये कि हरिने इनको कुरूप दिया है तो भी इन्होंने न बताया, यह कपट ह ) और हँसे इससे पापी कहा, हँसी करना पाप है, यथा-'हँसत देखि नस सिख रिस ब्यापी। राम तोर भ्राता बड़ पापा॥ १। २७७।' (ग) 'हँसेहु हमिंह सो छेहु फल' इससे बनाया कि साधु-ब्राह्मणके साथ हँसी करनेसे राक्षस-शरीर मिलता है। (घ) 'बहुरि हँरेड मुनि कोइ' अर्थात् इतनेसे तृति न हो तो फिर किसी मुनिको हँसना । भाव कि संतोंका उपहास करना हँसी खेल नहीं है, अनको हँसनेका फल ऐसा ही होता है। ( छ ) व्याकरण — 'विलोकहु' विधिकिया 'सुनहु' 'जाहु' 'धरहु' 'होहु: आज्ञाके अर्थमें आता है। 'हसेहु'= ( इंसा ) मध्यम पुरुष भूतकाल किया। यथा—'करायें हु कहे हु गयहु, 'बौराये हु परचे हु '''। हँसे हु ( हँसना ) आजाके अर्थमें, विधि-किया मध्यमपुरुष, यथा-- 'तजहु जिन ।' ( श्रीरूपकळाजी )।

पुनि जल दीख रूप निज पावा । तदिप हृदय संताष न आवा ॥ १ ॥ फरकत अधर कोप मन माहीं। सपदि चले कमलापित पाहीं।। २।। देहों श्राप कि मरिही \* जाई। जगत मोरि उपहास कराई॥ ३॥ बीचिहं पंथ 'मिले द्नुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी॥ ४॥

शब्दार्थ-सपदि=शीघ, तुरत । यथा 'सपाद हाहु पच्छी चंडाला। ७ । ११२ ।'

मर्थ-फिर जलमें मुँह देखा तो अपना (नारद) रूप मिला पाया, तब भी उनके हृदयको संतोप न हुआ ॥ ९॥ होंठ फड़कते हैं, मनमं क्रोध है। तुरत ही वे कमलापित भगवान्के पास चले।। २॥ ( सोचते जाते हैं कि ) शाप दूँगा, वा मर जाऊँगा, उन्होंने संसार भरमें मेरी हँसी करायी है ॥ रे ॥ दैत्यों-राक्षसोंके शत्रु भगवान् वीच राह़ हीमें उनको मिल गये। साथमें लक्ष्मीजी और वही राजकुमारी थीं॥ ४॥

श्रीमान् लमगोड़ाजी-सारी प्रगतियाँ फिल्मकलाकी जान हैं। कोधका ठिकाना नहीं, आजभगवान्को शाप देने

और मारनेपर तैयार हैं।—'हँ सीसे निरहस' 'रारका घर हँसी'—ये कितने साफ सानित हैं। व्याकरण—मरिहों, देहों—भविष्यकाल उत्तमपुरुष। ( श्रीरूपकलाजी )।

टिप्पणी-9 'पुनि जल दीख रूप निज पावा""।' इति । (क) शापके बाद फिर मुँह जलमें देखनेसे पाया जाता है कि पहले अच्छी तरह देख न पाये थे। रुद्रगण भागे जा रहे थे, यह जानकर उनकी शाप देनेके लिये ( जैसे-तैसे देखकर ) जल्दीसे देखना बंदकर उनको शाप देने लगे। शाप देकर अन्न उनसे छुट्टी मिली तन सावधान होकर अच्छी तरह देखना चाहा । [हरिने मेरा रूप बन्दरका कर दिया । अब मुझे इस रूपमें जीना होगा, यह समझ क्रोध बहुत बहा और उन्होंने रहगणको शाप दे डाला । मनमें चिन्ता उठी 'क्या मेरा सदाके लिये यह रूप हो गया । जो बात विगाइनी थी वह तो हरिने विगाक ही दी, अब तो हमारा रूप वापस दे देना था।' अतः फिर जलमें देखा (वि० त्रि०)] (। ) 'रूप निज पावा' का भाव कि कुरूपका इतना ही मात्र प्रयोजन था कि कन्या प्राप्त न हो, और ये रूप देखकर क्रोध करें, आप दें। सो दोनों काम बने । (ग) 'तदिप हृदय संतोष न आवा' इति । अर्थात् क्रोध शान्त न हुआ । क्योंकि अभी टीटाका कारण पूर्ण ₩ -- १६६१ में 'मरीहों जाई' है। इसका लयं किसी-किसीने 'मारूँगा' किया है।

नहीं हुआ। उद्रगणोंको राक्षस होनेका शाप मिला पर भगवान्को मनुष्य होनेका शाप जब हो तब लीलाका हेतु पूर्ण होवे [भाव कि राक्षस तो वन गये, उनके मारनेका, उनकी मुक्तिका तथा भूमिभार हरनेका उपाय अभी नहीं हुआ जो भगवान्के अवतारके प्रधान हेतु हैं। नरतन और वानरोंको सहायताका शाप बाकी है। र—संतोष न हुआ क्योंकि जब काम बनाना था, (विश्वमोहिनीकी प्राप्ति करानी थी) तब तो बंदरका-सा मुख बनाया था, अब काम बिगाइनेपर पूर्ववत् हुआ तो क्या १—(पं०)। रिकार राजकुमारीके हाथसे निकल जानेकी चोट कितनी भारी थी यह दिखा रहे हैं।

२—'फरकत अधर कोप मन माहीं।'''' इति:। (क) होंठ फड़कते हैं, मनमें कोप है अर्थात् भीतर-बाहर कोपसे आकान्त हैं। [ मुनिको वड़ा कोध है,—'वेष विलोकि कोध अति बाढ़ा।'। कोधमें ओष्ठ फड़कने लगते हैं, यथा 'मापे छपन कुटिल महूँ मीईं। रदपट फरकत नयन रिसीहें॥'] (ख) 'सपदि चले' का भाव कि रुद्रगण हॅसी करके भागे नाते ये उन्हें नल्दीसे शाप दिया। भगवान् कुरूप करके चले ना रहे हैं ऐसा न हो कि कहीं चले जायँ अतः उनको शाप देनेके लिये जल्दी चले। 'सपदि' हीके सम्बन्धसे 'कमलापति' नाम दिया। कमला चञ्चल है, उसके ये पति ठहरे। (ग) 'देहडँ ध्राप कि मरिहडँ नाई। "' इति। शाप दूँगा और यदि वे शाप न अङ्गीकार करेंगे तो उनके कपर प्राण दे दूँगा, अर्थात् ब्रह्महत्या उनको दूँगा । मरनेका हेतु दूसरे चरणमें कहते हैं—'जगत मोरि उपहास कराई।' च्छा भछे मनुष्यका मान भङ्ग होता है तो वह या तो प्राण दे देता है, आत्महत्या कर लेता है, या मारे शर्म के कहीं दूर चला नाता है, यथा 'सतां मानेम्लाने मरणमथना दूरि शरणं।' यहाँ नारदनीको अभी यह नहीं मालूम है कि भगवान् स्वयं ही राजाका रूप धरकर राजकुमारीको व्याह छ गये, वे समझते हैं कि कोई दूसरा राजा छ गया है, नहीं तो स्त्री छ जानेका दुःख यहाँ कहते। इसीसे उनको उपहासका दुःख है, जगत्में हँसी करायी यह दुःख है। [मान्य-प्रतिष्ठित महानुभावोंके लिये अपयशकी प्राप्ति मरणसे भी अधिक भयंकर दुःख है, यथा 'संभावित कहुँ अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ अ॰ ९५ ।', 'सम्भावितस्य चाकीर्त्तिर्मरणाद्विरिच्यते' (गीता २ । ३४ ) । (घ) 'देहीं श्राप कि मरिहीं यह संदिग्ध वचन है। यहाँ संदिग्ध वचनोंका प्रयोजन था, क्योंकि भगवान् समर्थ हैं, वे अपनी इच्छासे भछे ही शाप अंगीकार कर हैं नहीं तो उनको शाप लग नहीं सकता। - १२४ (१) देखिये। इसीसे मुनि सोचते हैं कि यदि वे शाप न छेंगे तो मेरे लिये अपकीर्ति मिटानेका दूसरा कोई और उपाय हैं ही नहीं, मैं प्राण दे दूँगा। यहाँ विकल्प अलंकार है।

३ 'वीचिह पंथ मिले दनुजारी''''।' इति । (क) 'वीचिह' का भाव कि न तो मायानगरमें ही रहे और न अभी सीरसागर ही पहुँचे हैं, मार्गमें दोनोंके वीचमें ही हैं। (ख) वीचमें ही क्यों मिल गये। इसका एक कारण तो 'दनुजारी' विशेषणसे ही जना दिया है। वह यह कि रुद्रगणोंको राक्षस होनेका शाप हो चुका है, वे राक्षस होंगे। रुद्रगण जन राक्षस होंगे तन भला उनको मार ही कौन सकेगा ! उनका नाश करना ही होगा। भगवान 'दनुजारी' हैं, उनके नाशके लिये नरतन धारी होना जरूरी होगा। अतएव नरतन धारण करनेका शाप लेनेके लिये मार्गमें ही मिले। अभी कोष भरा हुआ है, शाप कोधसे होता है—दोहा १२३ देखिये। मुनिका कोध शान्त न होने पाने, वे कोधसे शाप दे दें, इसलिये बीचहीमें मिले। पुनः, (बीचमें ही मिल जानेका दूसरा आव यह है कि एक तो स्वीरसागर दूर है,—'होहहि जास गहर सिल माई' यह स्वयं मुनिके वचन हैं—दूसरे वह स्थान निर्विकार है, सात्त्वक है, वहाँ पहुँचते-पहुँचते मुनिका कोध ठण्टा पह जाय अथवा उसका वेग बहुत कम हो जाय यह सम्भव है। तब तो बना-बनाया कौतुक ही विगइ जायगा )।

(वैजनाथजी लिखते हैं कि नारदजीने मारनेका संकल्प किया है, इसिलये भगवान् तुरत वीरोंकी तरह सामने आ गये, क्योंकि वे दनुजारी हैं। नारदजीकी इस समयकी आसुरी बुद्धि ही दैत्य है। पंजावीजीके मतानुसार नारदका अहंकार ही निशाचर है, उसका अभी नाश करना है और भविष्यमें रावण-कुम्भकर्णादिको। अतः 'दनुजारी' विशेषण दिया गया)।

(ग) 'संग रसा सोइ राजकुमारी' हित । सङ्गमें राजकुमारी इसिलये लिये हुए हैं कि नारद्जी समझ जायँ कि ये (भगवान् ही) राजाका रूप धरकर उसे ले आये हैं, नहीं तो नारद्जी तो यही समझते रहे कि कोई और राजा ले गया। 'सोइ' यदि न कहते तो समझा जाता कि कोई दूसरी राजकुमारी होगी 'रमा सोइ राजकुमारी' का भाव कि जिसमें कोध उत्पन्न हो कि रमा ऐसी स्त्रीके रहते हुए भी इन्होंने हमारा भारी अपकार किया।—ये सब क्रोध उपजाने (और उत्तेजित करने) के कारण हैं। ['संग रमा' क्योंकि रमाजीको वे पहिचानते हैं, साथ देखकर समझ जायँगे कि (राजारूपमें) ये भगवान् ही हैं (रा० प्र० पं०)। पुनः भाव कि नारद 'कमलापति' के पास चले हैं अतएव कमला-जीको भी साथ लेकर भगवान् सामने आये (वे०)]।

नोट—शिव पु॰ में शाप देनेके पश्चात् जलमें मुँह देखना कहा है और मानसमें दोनों वार जलमें ही देखा है। इससे जान पड़ता है कि शिव पु॰ के हरगणोंने रङ्गभूमिमें ही सम्भवतः कहा हो और वहाँ दर्गण होनेसे वहीं पहली दार देखा हो और शाप वहाँसे वाहर निकल जानेपर दिया हो। इसीसे वहाँ दूसरी वार जलमें मुँह देखना कहा गया। मानसमें मर्यादाके साथ चरित हुआ है। यथा—'जले मुखं निरीक्ष्याथ स्वरूपं…। २।४।३।' शिव पु॰ के नारदने विष्णुलोकमें जाकर शाप दिया है। 'देहीं आप…' से 'सुनत बचन उपजा अित क्रोधा।' तकके मानसवाक्य उसमें नहीं है।

बोले मधुर बचन सुरसाई। मुनि कहँ चले विकल की नाई।। ५॥ सुनत बचन उपजा अति क्रोधा। मायावस न रहा मन बोधा॥ ६॥ पर संपदा सकहु नहिं देखी। तुम्हरे इरिषा कपट विसेषी॥ ७॥ मथत सिंधु रुद्रहि बौराएहु। सुरन्ह प्रेरि विष पान कराएहु॥ ८॥

# दो॰ —अपुर# सुरा बिष संकरिह आपु रमा मनि चारु ।

## स्वारथसाधक कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहारु ॥१३६॥

शन्दार्थ—बोध=श्रान, चेत, समझ। सम्पदा=धन दौलत, ऐश्वर्य। इरिषा=ईर्ष्या, डाह, हसद। वौरायेहु=बावला बना दिया, बेवकूफ बनाया, विक्षित बुद्धि कर दी, ठगा, पागल बनाया।

मर्थ—देवताओं के स्वामी भगवान् मीठे वचन बोले—'हे मुनि! आप व्याकुल सरीखे कहाँ चले जा रहे हें?' ॥५॥ वचन सुनते ही अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ। मायाके वश होनेसे मनमें चेत (शान) न रह गया ॥६॥ (वे बोले कि) तुम परापी सम्पदा ऐश्वर्य नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ध्या और कपट बहुत है ॥७॥ समुद्र मथते समय तुमने शिवको बौरा दिया, देवताओं को प्रेरित करके (तुमने उनको) विष पिलाया ॥ ८॥ दैत्यों को सुरा (मदिरा), शंकरजीको विष (दिया) और स्वयं सुन्दर लक्ष्मी और कौस्तुममणि (लिया), तुम स्वार्थके साधक हो, कुटिल हो। तुम्हारा सदासे ही कपटका व्यवहार है ॥ १३६॥

नोट-9 'बोले मधुर बचन'''' यह मधुर व्यंग कोधाग्निके लिये घृतका काम करनेवाला है। २ व्याकरण -'बोरायेहु, करायेहु, मध्यम पुरुष भूतकालिक किया' (श्रीरूपकलाजी)।

टिप्पणी—१ (क) 'बोले मधुर बचन''''। भगवान् सदा मधुर वचन वोलते हैं पर इस समय मधुर यचन कोधका कारण है। (बैजनाथजीका मत है कि शापका सङ्कल्प है इसिलये मर्म जानकर 'सुरस्वामी' मधुर वचन वोले। और 'मारने' का सङ्कल्प है अतएव ईर्ष्यावर्द्धक वचन बोले जिसमें प्रतिशाका पालन करें।')। (ख) 'सुरसाई' का भाव कि देवताओं के स्वामी हैं अतः उनकी रक्षाके लिये राक्षसोंको मारेंगे, 'असुर मारि थापिंह सुरन्ह'''। [ देवताओं के हितके लिये अपने क्यर शाप लेना चाहते हैं, इसीसे मधुर वचन बोलकर उनके कोधको प्रज्वलित करते हैं। अतः 'सुरसाई' कहा।]

नोट—३ मार्गमें ही आकर मिलना, साथमें उसी राजकुमारीको भी लिये होना और ईर्ध्याजनक मधुर वचन बोलना ये ही सब बातें कोधको अत्यन्त प्रज्वलित करनेका कारण हुई ।

४—मधुर वचनसे तो क्रोध शान्त होता है, यहाँ उसका उल्टा हुआ ? यह बात ठीक है कि मीठे वचनोंसे शान्ति होती है। परन्तु यह भी स्वयंसिद्ध है कि यदि कोई किसीका सर्वस्व छीन ले और फिर उससे मीठे वचन बोले तो शान्ति कदापि नहीं हो सकती, वे ही शीतल वचन क्रोधाग्निको अधिक भड़कानेवाले हो जाते हैं, यथा—'सुनि मृदु पचन मनोहर पियके।" सीतल सिख दाहक मह कैसें। चकहहि सरदचंद निसि जैसें। अ० ६४।

५—'कहँ चळे विकळ की नाई' इति । मुनि बहुत विकल हैं, यह प्रथमहो वह आये । यथा—'मुनि बिंव विकल मोह मित नाठी'''' [ वे अपनी धुनमें चले जा रहे हैं, इससे भगवान स्वयं लेडकर योले। 'विकल को नाई' का भाय कि आप मुनि ई, विकल तो हो नहीं सकते, यथा—'ब्रह्मचरज ब्रतरत मितधीरा । तुम्हिंह कि करें मनोगव पीरा ॥', यह विकलताका आभास होगा । (वि॰ त्रि॰)]

टिप्पणी-२ (क) 'सुनत बचन उपजा अति क्रोधा', इससे सप्ट पाया जाता है कि क्रोध उत्पन्न करनेके लिये ही

मधुर बचन कहे गये थे। यहाँ कहते हैं कि कोध उपजा परन्तु कोध तो पूर्वहीसे चला आता है, यथा 'बेप बिकोकि कोध सित बाढ़ा' तब 'उपजा अति कोधा' कैसे कहा ? इस संभावित शङ्काका समाधान यह है कि अपना वेष जलमें देखनेपर कोध अवश्य बहुत बढ़ा था पर वह कोध रुद्रगणोंको शाप देनेपर कुछ शान्त हो गया, शाप देनेमें वह 'अति' कोध खर्च हो गया। अब भगवान्के बचन सुननेपर उनको शाप देनेके लिये वही कोध फिर उत्पन्न हो गया। (ख) 'मायाबस न रहा मन बोधा' इति। तात्पर्य कि यदि बोध रहता तो अपने स्वामीको शाप न देते। न अति कोध होता, न कढ़ बचन निकलते। (ग) अध्याप्त अविद्याके पाँचों विकार नारदको न्यापे। (१) तमसे अविवेक होता है सो यहाँ 'माया बस न रहा मन योधा' (२) मोहसे अन्तःकरणमें विभ्रम होता है, सो यहाँ 'जदिष सुनि अटपिट बानी। सर्धा न परह वृद्धि भ्रम सानी॥' (३) महामोहसे स्त्रीगमनकी इच्छा होती है सो यहाँ 'जप तप कछु न होइ तेहि काछा। है बिधि मिल कवन विधि याला'॥ (४) अन्धतामिस्रसे मरणकी इच्छा होती है, सो यहाँ 'देहीँ आप कि मरिहीँ जाई'। (५) तामिस्रसे कोध होता है, सो यहाँ 'सुनत बचन उपजा अति क्रोधा'।

नोट—६ अन्धतामिस्न, तामिस्न, महामोह, मोह और तम ये पाँच अज्ञानकी वृत्तियाँ ब्रह्माने सृष्टिके आदिमें उत्पन्न की थीं । यथा—मागवते नृतीयस्कन्धे द्वादशाध्याये—'ससर्जाग्रेऽन्धतामिस्नमथ तामिस्नमादिकृत् । महामोहं च मोहं च तमश्राज्ञानवृत्तयः ॥ २ ॥' इन्हींको पञ्चपर्वा अविद्या कहते हैं और पञ्चक्ठेश भी, यथा—'तमोऽविवेको मोहः स्यादन्तः करणविश्रमः । महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्यमोगसुखैषणा ॥ मरणं श्वन्धतामिस्नं तामिस्नं क्रोध उच्यते । अविद्या पञ्चपर्वेषा प्रादुर्मुता महात्मनः ॥' (विष्णु पु०)

टिप्पणी—३ 'पर संपदा सकहु नहिं देखी' इति।(क) 'परसम्पदा' कहा क्योंकि मुनि कन्याको अपनी स्त्री मान चुके ये और ले गये उसको भगवान्। (राजकुमारीको अपनी जानते ये इसीसे वह 'अपनी संपदा' हुई और भगवान्के लिये वह 'पर संपदा' हुई )। 'सकहु नहिं देखी' कहकर उनमें खलता दिखायी, यथा—'खलन्ह हृदय अति ताप बिसेषी। जर्राह सदा पर संपति देखी॥' (ख) ट्विंट जनतक कन्याका ले जाना न जाना था तनतक उपहास करानेका दुःख हुदयमें रहा, 'जगत मोरि उपहास कराई।' अन जान गये कि कन्या ये ही ले आये हैं तब कन्याके ले जानेका दुःख हुआ।(ग) पर-सम्पदा नहीं देख सकते हो इसका तात्पर्य यह कि तुम स्वयं ही ले लेते हो। [ पुनः भाव कि तुम्हारे सुन्दर स्त्री भी है, तुम अमर और अजेय भी हो, चराचर तुम्हारी सेवा भी करता है। यह सब सम्पदा तुम्हें प्राप्त है, पर ऐसी सम्पदा हमें भी प्राप्त हो जाय, यह तुम नहीं देख सकते। आगे पर-सम्पदाहरणके उदाहरण देते हैं।(घ) 'तुम्हरे हरिषा कपट विसेपी' अर्थात् इसीसे पर-सम्पदा नहीं देख सकते। ईषांका अर्थ ही है, 'परसंपदा न देख सकना'। तुम्हारे कपट है अर्थात् कपटो हो, कपट छलसे परायी सम्पदा ले लेते हो। 'विसेषी' का भाव कि और भी अनेकों अवगुण तुममें भरे हैं पर ईप्पा और कपट ये दो अवगुण विशेष हैं।(और सब सामान्य हैं। अथवा ईर्घ्या आदि अन्य देवताओंमें भी होते हैं पर तुममें सबसे विशेष हैं।)

४—'मथत सिंधु रुद्रिहें बौराप्हु।'''' इति। (क) विष देना भारी दुष्कर्म है इसीसे इसे प्रथम कहा। इससे अनाते हैं कि तुम आततायी हो। (ख) 'सुरन्ह प्रेरि बिष पान कराप्हु' अर्थात् देवताओं से कहा कि शिवजी विषपान कर सकते हैं, जाकर उनसे प्रार्थना करो। उन्होंने जाकर प्रार्थना की तब शिवजीने विष पी छिया। (ग) 'सुरन्ह प्रेरि' का भाव कि तुम ऐसे कपटी हो कि देवताओं को अपयशी बनाया और अपना साफ रहे; वस्तुतः जहर तुमहीने पिछाया।

नोट—७ 'बीराएह्' 'कराएह्' शब्दोंसे स्चित करते हैं कि देवताओं यह बुद्धि कहाँ थी ? तुम्हारे ही सुझानेसे यह बुद्धि उनमें हुई । 'बीराएह्' का भाव कि शिवजी तो भोले-भाले थे, इससे उनको बातों में लाकर विष पिलवाया, वे अपने भाग्यसे जीवित वचे—( शुकदेवलाल )। यथा—'दैवतैर्मध्यमाने तु यत्पूर्व समुपस्थितम्। २३। तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामप्रतो हि यत्। अप्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो ॥ २४॥' अर्थात् ( भगवान् विष्णुने मुसकराते हुए शूल्धारी कद्रसे कहा ) देवताओं के समुद्रमन्थन करनेसे जो पहले प्राप्त हुआ है, हे देवश्रेष्ठ ! वह आपका है, क्योंकि आप देवताओं के अप्रगामी हैं। महाराज ! यहाँ स्थित होकर आप इस अप्रपूजाको प्रहण करें। (वाल्मी० १।४५)। पुनः, बीराया इसलिये कि जिसमें वेखटके होकर, रमा और कौस्तुभमणि स्वयं ले जा सकें। (वै०)।

टिप्पणी—५ 'असुर सुरा विष संकरिहः" इति। (क) यहाँ असुर, शंकर और 'आपु'(भगवान्) तीन नाम लिये। सुरोंका नाम न लिया क्योंकि ,देवताओं ने उत्तम-उत्तम पदार्थ पाये। शिव और असुर दोके नाम लिये। तात्पर्य यह कि इन दोनों मेंसे एक (शिव) प्रिय है और दूसरा (अप्रिय) है। इस प्रकार दिखाया कि प्रिय और अप्रिय, मित्र और शत्रु

दोनोंका ही अहित करते हैं, किसीको नहीं छोड़ते। हम तुम्हारे दास हैं सो हमारे साथ भी तुमने अहित किया, हमें भी न छोड़ा । शिवजी प्रिय भक्त हैं सो उनको विष पिलाया । राक्षस शत्रु हैं सो उनको मदिरा निलायी । (स्व) 'स्वारय साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार' इति । 'सदा' का भाव कि कुछ आज ही कपट और कुटिलतासे कुमारीको तुम ले गये हो वा आज ही स्वार्थ साधा हो, यह बात नहीं है, सदासे तुम्हारा यह कपटव्यवहार चला आ रहा है। (ग) अप्टेंग्यहाँ शिवजीको विष पान करानेकी बात दो बार लिखी गयी, एक तो 'सुरन्ह प्रेरि विष पान कराएडु' और दूसरे 'असुर सुरा विष संकरि । इसका कारण क्रोध है, क्रोधमें निकम्मी ( बुरी ) बात बारंबार निकलती है। (अथवा, पुराणों के भेदसे ऐसा कहा। वाल्मीकिजीके अनुसार विष्णु भगवान्ने ही शिवजीसे कहा कि प्रथम वस्तु आपका भाग है आप इसे ग्रहण करें )। ( घ ) 'आपु रमा मिन चारु' स्वयं सुन्दर मिण और सुन्दर लक्ष्मी ली, इसीसे 'स्वारय-साधक' कहा । दूसरेको ठगकर अपना स्वार्थ साधा; इसीसे 'कृटिल' कहा और मोहिनीरूप धरकर सबको ठगा, इसीसे 'कृपटी' कहा । शिवजीको 'बौराया' ( बावला बनाया ) राक्षसोंको उन्मत्त किया, देवताओं और दैत्योंको आपसमें लहाकर उनमें संप्राम कराया, यह सब 'कुटिलता' हैं। ( ङ ) पुनः, भाव कि पूर्व जो तीन बातें कही थीं—'परसंपदा सकहु निह देखी' 'छम्दरे इरिया' और 'कपट बिसेषी', उन्होंके सम्बन्धसे यहाँ 'स्वारथसाधक', 'कुटिल' और 'सदा कपट व्यवहारु' यह तीन बार्ते कही गयीं। परसम्पदा देख नहीं सकते इसीसे स्वार्थसाधक हो, ईर्घ्या है इसीसे कुटिल हो, और कपट विशेष है इसीसे तुम्हारा व्यवहार सदा कपटका रहता है। पुनः, (च) पूर्वाईमें जो कहा 'असुर सुरा"" उसीके सम्बन्धसे उत्तराई में तीन उसके कारण बताये। स्वार्थसाधक हैं इसका प्रमाण 'आपु रमा मनि चार' है इसीलिये मणि और रमाको स्वयं छे लिया। कुटिल हैं इसका उदाहरण है कि शंकरजीको विष दिया। कपटन्यवहार है इसका प्रमाण कि असुरोंको मदिरा पान करायी । मोहिनीरूप धरकर सबको ठगा । श्रीचैजनायजी लिखते हैं कि कुटिलका भाव यह है कि स्नेही बनकर हमसे कहा कुछ और किया कुछ। ]

नोट—८ शिव पु॰में शापवाळे मिळानके इळोक ये हैं—'हे हरे क्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहनः। परोत्साह न सहसे मायावी मिळनाशयः॥ ६॥ मोहिनीरूपमादाय कपटं कृतवानपुरा। असुरेम्योऽपायस्त्वं वारणीममृतं न हि॥०॥ चेतिष्वेन्न विषं रुद्रो द्यां कृत्वा महेश्वरः। मवेन्नष्टाऽखिला माया तव व्याजरते हरे ॥८॥ गतिस्सकपटा तेऽतिप्रिया विष्णो विशेषतः। साधुस्वमावो न मवान् स्वतन्त्रः प्रभुणा 'कृतः॥ ९॥ "तज्ज्ञात्वाहं हरे त्वाद्य शिक्षयिष्यामि तद्वलात्। यथा न कुर्याः कुन्नापीदशं कर्म कदाचन॥ १२॥' अर्थात् हे हरि! तुम महादुष्ट, कपटी, संसारको मोहित करनेवाले, मायावी, मिळनचित्ते हो, किसीका उत्साह नहीं सह सकते हो। मोहिनीरूप घरकर असुरोंको अमृत न पिठाकर मिद्रा पिठायी यह कपट किया। यदि दयालु शंकरजी विष न पी लेते तो आपकी सब माया नष्ट हो जाती। तुमको कपटीकी चालें अति प्रिय हैं। तुमहाराःस्वभाव सज्जनोंका-सा नहीं है। तुम स्वतन्त्र हो" यह जानकर अत्र में ब्राह्मणत्वके यलसे तुमको अभी शिक्षा देता हूँ जिसमें फिर तुम कभी ऐसा कर्म न करो। ( रुद्र सं० २।४)

परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भाव भनिह करह तुम्ह सोई।। १।। भलेहि मंद मंदेहि भल करह । विसमय हरप न हियँ कछ धरह।। २।। डहिक डहिक परिचेह सब काह । अति असंक मन सदा उछाह ।। ३।। कर्म सुभासुभ तुम्हिह न बाधा। अब लिंग तुम्हिह न काह साधा।। ४।। भले भवन अब बायन दीन्हा। पावहुंगे फल आपन कीन्हा।। ५।।

शब्दार्थ—'स्वतंत्र'=आजाद। 'डहिक'=डाका डालकर, घोला देकर, छलकर, ठगकर, यथा—'ज्ञान विराग मिक साधन कि बहु विधि बहकत छोक फिरों' (विनय), 'जूझेते मछ जूिमबो मछी जीत ते हार। वहकेते बहिक्यों मछो को किरिय विचार॥' (दो०) 'साधा' सीधा या ठीक किया। परिचेहु=परक गये। परचना (मं० परिचयन)=नमका लगना, टेव पड़ना। जो बात दो-एक बार अपने अनुक्ल हो गयी हो या जिसको दो-एक बार बेरोक-टोक मनमाना करने पाये हो उसकी ओर प्रकृत होना।

व्याकरण—'परिचेहु'—मध्यमपुरुष भूतकाल किया। बंचेहु, खायेहु, मारेहु इत्यादि। 'हर्वहि' पूर्व कारिक किया। भावे—वर्तमान किया, अन्य पुरुष, यथा खावे, छोवइ। (श्रीरूपकलाजी)।

सर्थ- वुम परम स्वतन्त्र हो, तुम्हारे सिरपर कोई नहीं है, तुम्हारे मनको भाता (जो) है वही तुम करते हो। भटेको

द्या और दुरेको भला करते हो, भय या हर्ष कुछ भी मनमें नहीं धरते ॥ २ ॥ सब किसीको ठग-ठगकर परक गये हो, अत्यन्त निहर हो, मनमें सदा उत्साह रहता है ॥ ३ ॥ शुभ-अशुभ कर्म तुम्हें बाधक नहीं होते, अवतक तुम्हें किसीने ठीक न किया ॥ ४ ॥ अब अच्छे घर तुमने वायन दिया है, अपने कियेका फल पावोगे ॥ ५ ॥

टिप्पणी--१ (क) 'परम स्वतंत्र न सिरपर कोई' अर्थात् तुम देवता, मनुष्य, राक्षस, चर और अचर सबके क्यर हो, तुम्हारे क्यर कोई नहीं है। 'परम स्वतंत्र' और 'मावै मनहिं करहु तुम्ह सोई' से भगवान्में 'निरंकुश' होना यह दोष दिखाया । 'परम स्वतंत्र' कहकर 'न सिरपर कोई । मावै मनहिं करहु'''' यह उसका अर्थ कर दिया । ( ख ) 'मलेहि मंद मंदेहि मल करहू' अर्थात् धर्मात्माओंको पापी चनाकर नरकमें भेजते हो और पापीको सुकृती बनाकर वैकुण्ठमें मेन देते हो । जैसे कि धर्मात्मा नगको गिरगट बनाया और पापी अजामिलको अपना धाम दिया। हम तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारा भजन करते हैं, सो हमारा भी उपहास हजारोंमें कराया । उचित-अनुचितका विचार ही नहीं करते, जो मनमें आया वह कर डालते हो। (ग) 'विसमय हरप न हिय कछु धरहू' अर्थात् भलेको मंद करनेमें कुछ भय नहीं करते और मंदको भला बनानेमें कल हर्ष भी तुम्हारे हृदयमें नहीं होता ऐसे निष्ठुर हो । इससे निष्ठुरता दोष भगवान्में दिखाया । तुम्हारे दया नहीं है। (घ)) 'ढहिक ढहिक परिचेहु सब काहू' सबको ठग-ठगकर परच गये हो अर्थात् ढीठ हो गये हो, इसीसे 'अति असंक हो' और मनमें डहकनेका उत्साह सदा बना रहता है। यहाँ 'निःशंकता' का दोष दिखाया। क्रियामवाियोंने ब्रह्मामें तीन दोष गिनाये हैं। 'निपट निरंकुश, निटुर और निशंक'। यथा—'विधि करतव उलटे सब अहहीं । निपट निरंकुस निरुर निसंकु ॥ जेहि सिस कीन्ह सहज सकलंकू ॥ रुख कलपतर सागर खारा । अ॰ १९९ ( २-४ )। वही दोष कमसे नारदजी भगवान्में कहते हैं। तात्वर्य कि ग्रामवासियोंने समझकर ब्रह्मामें दोष कहा और नारद विना समझे भगवान्में दोष कहते हैं। इससे पाया गया कि इस समय नारदजी ग्रामीण पुरुषोंसे भी अधिक बुद्धिहीन हो गये हैं,—'माया वस न रहा मन बोधा'। 🗺 जान पड़ता है कि यह सब कहते जाते हैं तब भी भगवान् मुंसकराते ही रहे; इसीसे 'मन सदा उछाहू' कहा । ग्रामवासियों और नारदके वचनोंका मिलान-

ग्रामवासिनी निपट निरंकुस निहुर निसंकृ नारदजी परम स्वतंत्र भलेको बुरा करनेमें दयारहित होना अति असंक

वहाँकी चौपाईके एक चरणमें यहाँकी तीनों चौपाइयाँ गतार्थ हैं। वहाँ स्त्रियाँ ब्रह्माको दोष लगाती हैं, यहाँ नारद उनसे भी बड़े अर्थात् भगवान्को दोष लगा रहे हैं। इसका कारण कोष है, महाअन्धकार है जिसमें कुछ नहीं सूझता— न स्वामी न पिता इत्यादि। यथा—'नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा॥ ४। २१ ४।'

२ (क) 'करम सुमासुम तुम्हिं न वाधा' इति । 'करम कि होहि स्वरूपिह चीन्हें। ७ | ११२ | ३ | भगवान्को जान छेनेसे जान छेनेवाछेके कर्मोंका नाश होता है तब भगवान्को शुभाशुम कर्म कैसे बाधक हो सकता है १ 'वाधा नहीं करता' अर्थात् ब्रह्मा तुम्हें फल नहीं दे सकते । शुभाशुमकर्मके फलदाता विधाता हैं, यथा—'कठिन करमगति जान विधाता । जो सुम असुम सकल फल दाता ॥ २ | २८२ । ४ | भगवान्ने स्वयं कहा है कि कर्म सुन्ने लिप्त नहीं कर सकते । 'न मां कर्माणि लिम्पन्ति'''। ४ | १४ | अतः कहा कि 'कर्म बाधा'। (ख) 'न काहू साधा' अर्थात् शुभाशुभ कर्मोंका फल किसीने न दिया, अब हम देंगे।

नोट—9 'कर्म सुभासुम तुम्हिं न याधा' इति । भाव यह है कि कर्मका फल ब्रह्मा देते हैं, सो वे भी आपको कर्मका फल दे नहीं सकते, रहें शिवजी सो उनको तुमने विष ही पिलाया था, वे भी तुम्हारा कुछ न कर सके । ये दोनों मुखिया ये सो उनकी यह दशा हुई; और जितने देवता-दैत्य हैं उनमें परस्पर विरोध कराते हो सो वे भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते । अब इनसे अधिक और रह ही कौन गया जो तुम्हें साधने योग्य हो ?

िपणी—३ 'मले मवन अब बायन दीन्हा' इति। 'मले भवन' का भाव कि टूटे घरसे अर्थात् गरीवके घरसे वायन नहीं लोटता, ( क्योंकि उसको बदला देनेका सामर्थ्य नहीं है तब बदलेंमें वायन क्या दे सके ? ), अच्छे घरसे लौटता है ( अर्थात् अमीर घरके यहाँ जो बायन दिया है उसका बदला भी मिलता है, अपना दिया हुआ ( कभी-न-कभी ) वापस मिलता है। ( ख) 'अब' का भाव कि इतने दिन अच्छे घर बायन न दिया था ( अर्थात् जिन-जिनको बायन दिया था वे

गरीव थे, बदलेमें वायन देनेको असमर्थ थे) इसीसे न लीटा था। भाव कि शिवके घर वायन दिया। उनको विप पिलाया यह वायन दिया। असुरोंके घर वायन दिया। उनको ठगकर मदिरा पिलायी, यह वायन दिया। इनमें किसीके यहाँसे वायन न लीटा। वे गरीव थे। अब अच्छे घर वायन दिया है अर्थात् हम अमीर हैं जैसा वायन दिया वैसा है लोटानेको समर्थ हैं। पलटेका बायन देते हैं, लो। जो वायन दिया और जो मिला दोनों आगे कहते हैं)। (ग) 'पावहुगे फल आपन कीन्हा'। वायन विवाहादि उत्सवोंमें फेरा जाता है। यहाँ तुम दुलहिन व्याह लाये हो, उसी उत्साह (उत्सव) में हमारे यहाँ तुमने वायन भेजा है अर्थात् हमसे वैर किया है सो उसका फल पाओगे। कि यहाँतक दुवंचन कहे; आगे शाप देते हैं। 'आपन कीन्ह' क्या है और फल क्या है यह आगे कहते हैं।

नीट- २ मिलानके रलोक, यथा — 'अद्यापि निर्मयस्त्वं हि संगं नापस्तरस्विना । इदानीं लप्स्यसे विष्णो फलं स्वष्टतकर्मणः ॥ १३:॥' अर्थात् अत्रतक निर्भय तुम रहे। कभी वेगवालींसे पाला नहीं पड़ा। इस किये हुए अपने कर्मका फल अब तम पाओंगे।

रे—पंजाबीजीका मत है कि नारदजी परम भक्त हैं, उनके मुखसे प्रमुक्ते प्रति दुर्वचन कथन ठीक नहीं जैंचता; अतएव सर्वशा सरस्वतीने इन वचनोंके अर्थ स्तुतिपक्षमें लगाये हैं—

नारद वाक्य **५ पर संपदा सक्हु** महिं देखी

- **१ तुम्हरें इ**रिषा कपट विसेषी
- मधत सिंध रुद्धि बौरापहु । सुरन्द प्रेरि विष पान करापहु॥
- **४ असुर** सुरा'''चारु
- ५ स्वारथ साधक कुटिक तुम्ह सदा कपट स्यवहार
- ६ परम स्वतंत्र'''
- म सिर पर कोई

- स्तुति-पक्षका अर्थ
  9 पर=शत्रु । परसम्पदा=शत्रुकी सम्पदा=आसुरी सम्पदा । अर्थमें 'संतों भक्तोंमें'
  शब्दोंका अध्याहार कर लेना होगा । इस तरह अर्थ हुआ कि 'अपने भक्तोंमें आसुरी
  सम्पदा नहीं देख सकते'। 'पन हमार सेवक हितकारी' इसका कारण है।
- २ तुम्हारे (तुममें) ईर्ष्या और कपटसे विशेषता है अर्थात् आप मत्सर और दम्भसे परे हैं। अथवा, विशेष=विगत शेष। अर्थात् ईर्ष्या और कपट लेशमात्र नहीं है। ['कपट बिसेषी' अर्थात् विशेष प्रकारकी मायासे आप ईर्ष्या आदि करके भी, सेवक हित करा लेते हैं। सब कुछ कर कराकर भी आप अलिप्त रहते हैं—'गहहिं न पाप पूजु गुन दोषू'। प० प० प्र•]
- ३ इस वाक्यसे प्रभुको सर्वशक्तिमान् जनाया । भाव कि आपके लिये कोई कार्य दुःसाध्य नहीं हैं। [विषके रूपमें उनको अमृत ही तो दिया,—'कालकूट फल दीनह अमी को'।' और उनको संसाररोग भगानेवाला बना दिया। 'संसाररुजं द्रावयित इति रुद्रः।' आप महादेवजीको नचानेवाले हैं—'बिधि हिर संभु नचावनिहारे'। प० प० प्र०]
- ४ इससे प्रभुको यथोचित व्यवहारमें कुशल वा निपुण जनाया। [जो विष सुरासुरोंको भस्म करनेवाला था उसे शिवजीको देकर उन सत्रोंकी रक्षा की। यह सब 'शं-कर' अर्थात् कल्याण करनेके लिये ही किया। आपने रमा और मणि ले लीं यह 'चार' अर्थात् बहुत अच्छा किया, अन्यथा उनके लिये सुरों और असुरोंमें झगड़ा हो जाता। प० प० प्र०]
- प जो स्वार्थमाधक कपटी हैं उनके लिये आप सदा क्रुटिल अर्थात् दुः खदायक है। अथवा, जो क्रुटिल और कपटी हैं उनके भी स्वार्थके साधक हैं। [क्रुटिल= प्रणत, नम्र । स्वार्थ (—अपनेको जो अर्थ है उसको ) आप साधते हैं जन दे नम्र वा प्रणत होते हैं। प० प० प्र०]
- ६ इससे प्रभुको परम समर्थ स्चित किया। (स्वतन्त्र=आत्मतन्त्र। यथा—'नगढ हित निज तंत्र नित रघुकुरुमनी। १। ५१ छंद।' प० प॰ प०।)
- ७ आपकी ही आज्ञामें सबको चलना पड़ता है, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। यथा—'बिधि हरि हर ससि रिब दिसिपाला। माया जीव करम इकि काळा॥ अहिए महिप जह लगि प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई॥ करि बिचार जिस देखहु नीके। राम रजाइ सीस सब ही के॥ २। २५४॥

- ८ मावै सनहि करह हुन्ह सोई।
- ९ मछेहि संद संदेहि मछ करहू। विस्मय हरप न 'हिस कछु घरहू॥

- १० बहकि 'बहकि परिचेहु सबकाहु।
- ११ अति असंक''''साथा ।

१२ मले भवन अब बायन दीन्हा ।

- ८ 'राम रजाइ मेट मन माहीं । देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं ॥ २ । २९८ ।' 'राम. कीन्ह चाहिं सोइ होई । करें भन्यथा अस नहिं कोई ॥' 'होइहि सोइ जो राम; रचि राखा' के भाव स्तुति-पक्षमें हैं।
- ९ इससे भी सामध्य स्वित हुआ। पुनः, भलेहि अर्थात् जिनको उत्तम कार्यं करनेका अहङ्कार हो जाता है उनको नीचा करते हो और जो दुष्कर्म करनेवाले हैं
  (वे आपकी शरणमें आते हैं तो) आप उनको संत बना देते हैं, इसमें आपको
  हर्ष-शोक कुछ नहीं होता; क्योंकि उन्होंने अपनी करनीका फल पाया है। यथा
  'मसकिह करह बिरंचि प्रभु अजिह मसक ते हीन। ७। १२२।' 'जो चेतन कहेँ,
  जड़ करह जड़िह करह चेतन्य। अस समर्थ रघुनायक…। ७। ११९।' 'जेहि
  जस रघुपति कर्राह जब सो तस तेहि छन होइ। १। २२४।' 'करठें सद्य तेहि
  साधु समाना' 'बिसमय हरष रहित रघुराऊ। तुन्ह जानहु सब राम प्रभाऊ॥ जीव
  करम यस सुख दुख मागी। २। १२। ३-४।'
- 90 अर्थात् जब प्रेमी लोग नियम-त्रतादि करके अधिक खेदको प्राप्त होते हैं तक आप उनको अपने भजनमें लगा लेते हैं। (आपको ठगनेवाला कोई नहीं है। किसी-किसी बद्गागीको शुभाशुभदायक कमेंसे ठग-ठगकर धीर बनाते हैं। प० प० प्र०)।
- 99 यह सब चरण स्तुतिपक्षमें ही हैं। [ भाव कि आप ही सर्वरूप हैं और सबमें हैं, इसीसे निर्भय हैं। यथा 'द्वितीयाद्वे मयं मवति' (श्रुति ), 'भय द्वितीयामिनिवेशतः स्यात्।'' 'कर्म सुमासुम न बाधा' अर्थात् आप कर्मातीत हैं, कर्मबन्धनसे परे हैं। यथा 'न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृहा' 'न में पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिष्ठु लोकेषु किंचन। नानवासमवासन्यं वर्त एव च कर्मणि॥' (गीता ३।२२)। 'तुम्हिह न काहृ साधा'—अर्थात् आपकी प्राप्ति साधनसाध्य नहीं है, आपकी कृपासे ही आपकी प्राप्ति होती है। यथा 'तुम्हिरिह कृपा तुम्हिह रघुनंदन। जानिह मगत मगत-उर-चंदन। २। १२७। ४।' (प० प० प्र०)]
- 9२ भछे भवन अर्थात् संतोंके यहाँ आपने नेवता (बायन) दिया अर्थात् उनकी पापसे बचाया। इसका फल आप पायेंगे अर्थात् रावणको मारकर यश प्राप्त करेंगे । (पं० का पाठ पायन है जिसका अर्थ नेवता किया है)। [कर्मातीत हीते हुए भी आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें मैं सहायक बन जाऊँ। आपकी इच्छा सफल होगी ही। प० प० प्र०]

वंचेहु मोहि जविन धरि देहा। सोइ तनु धरहु श्राप मम एहा।। ६।।
किप आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी। करिहिंह कीस सहाय तुम्हारी।। ७।।
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारिबरह तुम्ह होव दुखारी।। ८।।
दो०—श्राप सीस धरि हरिष हिय प्रभु बहु विनती कीन्हि।
निज माया के प्रवलता करिष कृपानिधि लीन्हि।। १३७॥

शब्दार्थ—'जविन'=जीन, जो। 'आकृति'=रूप, मुख। 'अपकार'=अहित, हानि, द्वेष, अनिष्ट-साधन, अनमल, अपमान। करित लीन्हि=खींच लिया।

अर्थ—जो देह घरकर तुमने मुझे ठगा, वही देह धरो, यह मेरा शाप है ॥ ६ ॥ तुमने हमारा रूप बन्दरका-सा बना दिया तुम्हारी चहायता बन्दर ही करेंगे ॥ ७ ॥ तुमने हमारा भारी अपमान और अहित किया, तुम भी स्त्री-वियोगमें दुखी होंगे ॥८॥ मनमें प्रसन्न होते हुए प्रभुने शापको शिरोधार्य कर नारदसे बहुत विनती की (और उसके बाद) कृपानिधान भगवान्ने अपनी मायाकी प्रवलताको खींच लिया ॥ ९३७॥

नोट—१ मुनिक कोधका क्या ठिकाना ? वह वार्त कह डार्छी जो शायद कोई नास्तिक भी मुँहसे न निकालेगा । परंतु वाह रे कीतुकी भगवान् ! पूरे खिलाड़ी आप ही हैं ! साथके खिलाड़ीके सारे शाप भी अङ्कीकार कर छेते हैं । मानवी आकृति भी ग्रहण की, वानर-सेनासे सहायता भी ली और सीतावियोगमें विलाप भी किया। महर्षि वाल्मीकिनीने ठीक ही कहा है कि आप जैसा काँछते हैं वैसा ही नाचते हैं । मजाक करनेसे मजाकका नतीजा वरदाश्त करना अधिक कठिन है । भगवान्की विनतीका यही रहस्य है ।—(लमगोड़ाजी)।

२ (क) इन अर्घालियों के पूर्वार्ड (प्रथम चरण) में 'वायन' और उत्तरार्ड में उसका 'वदला' वताया गया है। (ख) यहाँ जो शाप नारदने दिया है उसमें साधारणतः कोई बुराई नहीं देख पढ़ती, वरंच सब अच्छी ही वार्ते जान पढ़ती है। जैसे नृपतन धरकर राज्य करना, निशाचरों की लड़ाई में सहायक भी मिल गये। परंतु तिनक ध्यानसे स्पष्ट हो जाता है कि इस अर्थ में जो आशीर्वाद-सा जान पढ़ता है वह आशीर्वाद नहीं है। (विशेष टि॰ १ देखिये)।

३ व्याकरण—'करिहिंह'—अन्य पुरुष, बहुवचन, भविष्य किया। यथा घरिहिंह, होइहिंह, हँसिहिंह इत्यादि। होब = होंगे, भविष्य किया मध्यम पुरुष। ( श्रीरूपकलाजी )।

टिप्पणी — 9 'बंचेहु मोहि जवनि घरि देहा । "" इति । (क) भगवान्ने नृपतन घरकर नारदको ठगा था, यथा 'नृपतन घरि तहँ गएउ कृपाका । इस तरह 'जवनि घरि देहा सोइ तनु' से नृपतन घरनेका शाप दिया । (ख) 'तनु घरहु श्राप मम एहा' का भाव कि तन घारण करना कर्मका फल है, कर्मके अधीन है, पर तुमको शुभाशुभ कर्म वाधा नहीं करते, — (जैसा भगवान्ने स्वयं गीता २ । १४ । 'न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृहा ।' में कहा है । अर्थात् कर्मों के फलमें मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिये कर्म मुझको लिपायमान नहीं करते ), — इसीसे तुम्हें मनुष्य नहीं होना पढ़ता; क्रमोंके फलमें मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिये कर्म मुझको लिपायमान नहीं करते ), — इसीसे तुम्हें मनुष्य नहीं होना पढ़ता; अत्तर्य इम शाप देते हैं, हमारे शापसे तुम्हें तन घरना पड़ेगा (अर्थात् ईश्वरसे मनुष्य होना पड़ेगा । हमारे शापसे तुम्हें कर्मका अत्तर्य इम शाप देते हैं, हमारे शापसे तुम्हें तन घरना पड़ेगा (अर्थात् ईश्वरसे मनुष्य होना पड़ेगा । हमारे शापसे तुम्हें कर्मका फल भोगना होगा)। (ग)ईश्वरके लिये नरतन घारण करना बड़ी हीनताकी वात है, यथा— 'राम मगत हित नर वनु घारी। फल भोगना होगा)। (ग)ईश्वरके लिये नरतन घारण करना बड़ी हीनताकी शाप दिया। (घ) भगवान्के किये हुए सिद्ध संक्रट किय साधु सुखारी ॥ १ । २४ । १ । इसीसे मुनिने नरतन घरनेका शाप दिया। (घ) भगवान्के किये हुए सुधी और उनके फल जो शापहारा मिले, इन दोनोंका मिलान यहाँ दिया जाता है, चीपाहयोंके भाव भी साथ-ही-साथ दिखाये जायेंगे।

भगवान्का किया हुआ कर्म बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा कर्मका फल जो शापद्वारा मिला सोद्द वनु धरहुः॥।

भपष्ठ नार अपाय पार पर।

हिंदी (नारदं जी कन्यांकी अपनी स्त्री मान चुके थे, इसीसे वे कहते हैं कि तुमने मुझे ठगा। जो शरीर तुमने भारणा किया था, वहीं हो। नर बने थे, अतः अब नर बनो )।

करिहाँहें कीस सहाय तुम्हारी॥

कपि आकृति सुमह कीन्हि हमारी। २ कारहाह काल लहाप पुन्तर ।
किस कहा हीनता है। यथा 'सुनतं.
किस किस किस किस किस किस किस मित सहाय कृत कीसा ॥ ५। ५६। ४। 'सठ साखामृग जोरिसहाई। बाँधा सिंधु
क्व प्रभुताई॥ ६। २८। ९')

विकास किस सहाय किस किस ॥ ६। २८। ९')

विकास किस सहाय किस किस ॥ ५। ५६। ४। 'सठ साखामृग जोरिसहाई। बाँधा सिंधु
क्व प्रभुताई॥ ६। २८। ९')

मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी।

[ पुनः भाव कि तुम्हारी ऐसी असहायावस्था हो जायगी कि वंदरोंके पास जाकर सहायता माँगोगे। वे तुम्हारी सहायता हो जायगी कि वंदरोंके पास जाकर सहायता माँगोगे। वे तुम्हारी सहाय है। यथा—करेंगे तब तुम्हारा संकट दूर होगा। किष्किन्धाकाण्डमें (बाल्मी॰ रा॰ में श्रीलक्ष्मणजीने हनुमान्जीसे यही कहा है। यथा—करेंगे तब तुम्हारा संकट दूर होगा। किष्किन्धाकाण्डमें (बाल्मी॰ रा॰ में श्रीलक्ष्मणजीने हनुमान्जीसे यही कहा है। यथा—करेंगे तब तुम्हारा सुप्रीवं नाथा मुन्ने नाथा मुन्ने नाथा मुन्ने नाथा सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा। गुरुमें राघवः सोऽयं सुप्रीवं शरणं गतः॥ २०॥ सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा। गुरुमें राघवः सोऽयं सुप्रीवं शरणं गतः॥ २०॥ सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा। गुरुमें राघवः सोऽयं सुप्रीवं शरणं गतः॥ २०॥ सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरणं शरणं गतः। वर्षे सुप्रीवको शरण्य और धर्मवत्सल थे, वे सुप्रीवकी शरणमें आये हैं। ऐसे श्रोकाभिभूत और श्रोकार्त रामके शरण आनेपर सुप्रीवं जो सर्वलोकोंके शरण्य ये वे राघव सुप्रीवकी शरणमें आये हैं। ऐसे श्रोकाभिभूत और श्रोकार्त रामके शरण आनेपर सुप्रीवं जो सर्वलोकोंके शरण्य ये वे राघव सुप्रीवकी शरणमें आये हैं। ऐसे श्रोकाभिभूत और श्रोकार्त रामके शरण आनेपर सुप्रीवं जो सर्वलोकोंके शरण्य ये वे राघव सुप्रीवकी शरणमें आये हैं। ऐसे श्रोकाभिभूत और श्रोकार्त रामके शरण आनेपर सुप्रीवं जो सर्वलोकोंके शरण्य ये वे राघव सुप्रीवकी शरणमें आये हैं। ऐसे श्रोकाभिभूत और श्रोकार्त रामके शरण आनेपर सुप्रीवं

को चाहिये कि सेनापतियों के साथ उनपर कृपा करें।—इस भाँति शापका साफल्य दिखाया (वि॰ त्रि॰)। पुनः भाव कि तुमने हमारा खीहरणस्पी अपकार किया। तुम्हारी स्त्रीको राख्यस हरेंगे जिनको हमने राक्षस होनेका शाप दिया है। तुम्हारी स्त्रीके हरण करनेके लिये हमने पहले ही राक्षस बना दिये हैं। स्त्रीके हरणसे हमें दुःख हुआ, हमारी छाती सलती है। वसे ही तुम दुःखित होगे। स्त्रीका हरण भारी अपकार है। आततायी छः प्रकारके माने गये हैं; उनमेंसे परदारापहरण भारी आततायी-कर्म है]।

२-पूर्व तीन वातें कहीं । इन तीनोंको यहाँ चरितार्थ करते हैं-

ż

- (१) 'यहिक वहिक परिचेहु सब काहू। अति असंक मन सदा उछाहु। अतः 'बंचेहु मोहि' कहा।
- (२) 'मलेहि मंद मंदेहि भक करहू । विसमय हरष न हिय कछु धरहू ॥' इसीसे 'किप आकृति तुम्ह'''।'
- (३) 'परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। मावै मनिह करहु तुम्ह सोई॥' इसीसे 'मम अपकार कीन्छ छुन्छ "।'

३—भगवान्ने नारदकी प्रथम 'किप आकृति' की, उनको बंदरका रूप दिया, तब राजा बनकर उनको 'बंचेउ' (ठगा), परंतु यहाँ शाप देनेमें क्रम आगे-पीछे हो गया । अर्थात् पहले नरतन धरनेका शाप दिया तब बंदरींका चहायक होना कहा । इसी तरह अवतारके क्रममें प्रथम 'नारिबरह' है तब वानरोंकी सहायतापर यहाँ शापमें क्रम उलटा है । कारण यह है कि इस समय मुनिको 'अत्यन्त कोध' है इसीसे शाप क्रमसे नहीं है, व्यतिक्रम है । [ शापका क्रम अवतार- के अनुसार सरस्वती कहला रही है । जवतक नरतन न धरते, युद्ध ही कौन करता और बंदर सहायक ही कैसे होते ? अतएव प्रथम नरतन धरना कहा तब किपका सहायक होना । (मा० पी० प्र० सं० ) ]

४ (क) 'श्राप सीस घरि' इति । भगवान् संतको अपनेसे अधिक मानते हैं । बड़ोंके वचन सिरपर धारण किये जाते हैं, यथा— अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी । १ । ७७ । ४ । १, 'सिर धरि आयसु करिक तुम्हारा । १ । ७७ । २ । १, 'बर्फे सीस घरि राम रजाई'। इसीसे भगवानुने मुनिके शापको शिरोधार्य किया। अर्थात् आदरपूर्वक अङ्गीकार किया। यदि शापको शिरोधार्य न करते तो नारदजी प्राण दे देते, ब्रह्महत्या लगती, वे प्रतिशा कर ही चुके हैं—'देहीं आप कि मरिहीं जाई'। ( ल ) 'हरिप हिय' इति । हृदयमें हिष्त हैं, क्योंकि शाप अपनी इच्छाके अनुकूल है। पुनः माव कि यह आपका सहज स्वभाव है, आप सदा प्रसन्नवदन रहते हैं; यथा-'प्रसन्नतां या न गतासिचेकतस्तथा न मम्छे वनवासबुःखतः । मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य ""।। २ मं० २लो० २ ।' दूसरे, लीलाका साज अव पूरा-पूरा वन गया; अतएव 'हरिप हिय आप सीस धरि' लिया। (मा० पी० प्र० सं०)। तीसरे, आज्ञा शिरोधार्य करनेमें हर्ष होना ही चाहिये। पंजाबीजीका मत है कि हर्ष यह समझकर हैं कि-( १ ) किसीके वर या शापसे हमारा कुछ बनता-विगइता नहीं। अथवा, (२) इनको काम और क्रोधको जीतनेका अभिमान था सो अब काम और क्रोधसे उनकी क्या दशा हो रही है, इसीपर ये इतने भूले थे। अथवा, (३) हमने इनकी जितनी हँसी करायी उससे अधिक इन्होंने हमें शाप दे डाला अतः हम अब इनके ऋणी, नहीं रह गये। अथवा, (४) यह हमारे परम भक्त हैं। इन्हें अहंकार-रूपी पिशाचने प्रस लिया था, बहुत अच्छा हुआ कि थोड़ेहीमें वह निवृत्त हो गया। इससे यह भी दिखा दिया कि वर्त्वतः प्रभु विस्मय और हर्षरहित हैं ] ( ग ) 'प्रभु बहु विनती कीन्हि' हति । भाव कि आप 'प्रभु' अर्थात् समर्थ हैं, तों भी दासकी विनती करते हैं। ऐसा करना समर्थ एवं सामर्थ्यकी शोभा है। बहुत विनती यह कि आप ब्रह्माई हैं, मैंने अपने कर्मका फल पाया, जो आपने कहा था कि 'पावहुंगे फल आपन कीन्हा' सी सत्य है, आपका इसमें कुछ भी दोष नहीं है। [ भगवान् एक अपने भक्तका ही मान करते हैं। देखिये, इतने कठोर वचनोंपर भी उन्होंने नारदका तिरस्कार न किया। (रा॰ प्र॰) ]। नारदजीको बहुत कोध है, इसीसे उनको शान्त करनेक लिये बहुत विनती करनी पड़ी तब वे शान्त हुए । ( घ ) 'निज माया के प्रयलता'''' इति । मायाकी प्रवलताको खींच लेनेमें 'कृपानिधि' विशेषण दिया; क्योंकि भगनान्की कुपासे ही माया छूटती है। यथा- अतिसय प्रवल देव तव माया। छ्टइ राम करहु जी दाया ॥ ४ । २९ ।', 'सो दासी रघुवीर के समुझे सिध्या सोवि । छूट न रामकृषा विनु नाथ कहर व पद रोपि ॥ ७ । ७९ ।' ( पुनः' 'कृपा निधि' कहा, क्योंकि प्रभुने मायाको खींच लिया, इसने मुनिको बहुत सता रक्खा या, बहुत दुःख दिया था )। ( ङ ) 'निज माया वरू देखि विसाला। १। ३२। ८।' उपक्रम है और निज सावा है प्रबक्ता "" उपसंहार है। (च) यद्यपि मुनि मायाके वश मूट हैं तथा भगवान्की इच्छाके वश हैं तथापि उनकी भक्ति ऐसी दृद् हैं कि 'तू' 'तेरा' इत्यादि निरादरके शब्द उनके मुखसे नहीं निकले। [(छ) मुनिके हृद्यसे मायावल खींचकर

उन्हें शुद्ध ज्ञान करानेमें 'परिवृत्ति अलंकार' की ध्वनि है। (वीरकवि)। मायाकी प्रवलता खींच ली, माया नहीं सीची। पूरी माया खींच लेनेसे मोक्ष हो जाता, लीला ही समाप्त हो जाती। (वि० त्रि०)]

नोट—४ मिलानके रलोक, यथा—'स्नीकृते व्याकुलं विष्णो मामकापीविमोहकः। अन्वकापीस्त्वरूपेण येन काप-व्यकार्यकृत् ॥ १५। तद्र्पेण मनुष्यस्त्वं मव तद्दुःखभुग्धरे। यन्मुखं कृतवान्मे त्वं ते भवन्तु सहायिनः ॥१६। तवं सी-वियोगजं दुःखं क्रमस्व परदुःखदः। । १७। विष्णुर्जप्राह तं शापं । १८।' ( अर्थ सरल है। शिवपुराणमें शिवनी-स्त्री मायासे नारदका मोहित होना और शिवजीका अपनी उस मायाका खींच लेना कहा है )।

जब हरि माया दूरि निवारी। निह तहँ रमा न राजकुमारी।। १।। तब मुनि अति सभीत हरिचरना। गहे पाहि प्रनतारितहरना।। २।। मृषा होड मम श्राप कृपाला। मम इच्छा कह दीनदयाला।। ३।। मैं दुर्बचन कहे बहुतेरे। कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे।। ४।।

शब्दार्थ-- 'निवारी'=हटा दी। 'पाहि' (सं०)=रक्षा करो।

सर्थ — जब भगवान्ने मायाको दूर कर दिया (तब) वहाँ न रमा ही रह गयी और न राजकुमारी ही ॥ ९ ॥ तम अत्यन्त सभीत हो सुनिने भगवान्के चरण पकड़ लिये (और बोले) हे शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले! मेरी रहा की बिये ॥ २ ॥ हे कुपालु! मेरा शाप झूठा (व्यर्थ) हो जाय। दीनदयाल भगवान् बोले कि हमारी ऐसी ही इच्छा है ॥ ३ ॥ मुनि (फिर) बोले कि मैंने बहुत दुर्वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे ? ॥ ४ ॥

व्याकरण—'होहु, होउ'=होवे, विधिक्रिया, यथा—'जाहु जाउ'=जावे, 'जरउ, जरहु'=जले। इत्यादि।—(श्रीरूपकलाजी)। श्रीलमगोदाजी—प्रहसनमें हास्यचरितसे कुकड़ूँ-कूँ बुला ली गयी, मानो जी० पी० श्रीवास्त०पजीका हास्यसूत्र चरितार्थ हो गया। मगर मजा यह कि हमारी सहानुभूति नारदसे पूर्णतया चली नहीं गयी और जीत भी त्रिल्कुल एकाङ्की नहीं है।

टिप्पणी—9 'जब हरि माया दूरि निवारी' इति । निवारण किया मायाको, पर वहाँ साक्षात् लक्ष्मीजी भी न रह गयीं । रमा और राजकुमारी दोनोंके न रहनेका भाव यह है कि यदि दोनों वहाँ रहतीं तो माया न कहलाती क्योंकि मायाको तो भगवान्ने दूर ही कर दिया । ताल्पर्य कि भगवान् जब (भक्तके हृदयसे) मायाको दूर कर देते हैं तब लक्ष्मी भीर भी (कञ्चन, कामिनी) दोनों दृष्टिमें नहीं रह जातीं। पुनः भाव कि जब माया दूरकी तब नारदके हृदयसे माया निकल गयी, बाहर रमा और राजकुमारी देख पड़ती थीं सो भी न रहीं। (पण्डितजीका अभिप्राय यह जान पड़ता है कि ये सक्ष्मी भी असली लक्ष्मी न थीं, केवल नारदजीका कोध भड़कानेके लिये राजकुमारीकी तरह वे भी मायाकी ही थीं।)

मोट- १ यहाँ लोग यह प्रश्न करते हैं कि 'मायाके साथ रमाजीको क्यों हटा दिया?' इसका समाधान यों करते हैं कि 'दोनों कनी रहतीं तो समझा जाता कि जिस मायाको निवारण किया वह और कोई माया है; सो नहीं । ये दोनों ही मायाको किया कर के कि पायाको निवारण किया वह और कोई माया है; सो नहीं । ये दोनों ही मायाको किया रूप हैं (पंजाबीजी)। लक्ष्मीके दो स्वरूप हैं । १—चेतन, खीरूप। २—जद, मणि-मुक्ता-सम्पत्ति आदि। मायाको कितन और जद दोनों मायाओंसे निवृत्त किया। रामभक्त श्रीरामजीकी कृपासे दोनोंका त्याग करते हैं। त्याग निव्दक्तो चेतन और उसका चिह्न क्या है सो दिखाते हैं। यथा—'काम क्रोध मद लोग के जब लिय मारी ॥' जब वृत्ति किया मृरक्ष पंडितहु दोनों एक समान ॥', 'जननी सम जानांह पर नारी। धन पराय विष ते विष मारी ॥' जब वृत्ति किया मृरक्ष पंडितहु दोनों एक समान ॥', 'जननी सम जानांह पर नारी। धन पराय विष ते विष मारी ॥' जब वृत्ति ऐसी हो जाय तव जानो कि राम-कृपा हुई। चिह्न यह है कि धन आदि आया तो उसे परमार्थमें लगा दिया, पास नहीं रक्षा (प्र० सं०)। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि वहाँ रमा और राजकुमारी पहिले भी न थीं पर मायाके बलसे मुनि उनको प्रभुक्त साथ देखते थे।

पं॰ भीकान्तशरणजी छिखते हैं कि 'जब मगवान् कृपा करके अज्ञान दूर करते हैं, जीव रमाजीको भगवान्ते अभिन्न तायरूपमें और विद्या मायाको उनकी कृपात्मक इच्छारूपमें पाता है। अतः ये दोनों उनसे भिन्न नहीं रह जाती।'

वायरूपम आर विद्या मायाका उनका क्रपालम इण्डाल्यन नाता है। जाता है। इस तरह मन, कर्म और इसक कहते हैं। मनसे सभीत हुए, तनसे चरण पकड़े और वचनसे 'पाहि प्रनतारित हरना' वहा। इस तरह मन, कर्म और वचन तीनोंसे शरणागित दिखायी। (ख) 'तब' अर्थात् मायाके दूर करनेपर। जब माया दूर हुई तब क्रोप और वैर भी नित्तरे वचन तीनोंसे शरणागित दिखायी। (ख) 'तब' अर्थात् मायाके दूर होनेपर जीवको अपने कर्मोका भय उत्तय होता है, उसे निकड़ गये (क्योंकि ये सब मायाके परिवार हैं। मायाके दूर होनेपर जीवको अपने कर्मोका भय उत्तय होता है, उसे

अपना अपराघ समझ पड़ता है ), नारदमुनिको अपना अपराघ समझ पड़ा, तब वे प्रभुक्ते चरणोंपर गिर पड़े । (ग) मन, कर्म और वचन तीनोंकी दशा कहकर साष्टाङ्क प्रणाम स्चित किया । [आठों अङ्गोंसे जो प्रणाम किया जाता है उसे साष्टाङ्क प्रणाम कहते हैं । वे आठ अङ्क ये हैं—जानु, पद, हाथ, उर, शिर, वचन, दृष्टि (कर्म) और मन (बुद्धि)। कोई-कोई नािकाको एक अङ्क मानते हैं ।]

र—'सृपा होड मम आप कृपाका।''' इति। (क) अपने शापके व्यर्थ होनेकी प्रार्थना करते हैं, 'इससे जनाया कि अपनी वाणी व्यर्थ कर देनेका सामर्थ्य नारदमें नहीं है, यथा—'सूठि न होइ देविशि बानी।', 'होइ न सृषा देविशि मापा।' (६८।७,४)। भगवान्को सामर्थ्य है। वे शापको न स्वीकार करके उसे व्यर्थ कर सकते हैं, जैसे दुर्वासा और भगुजीके शापको व्यर्थ कर दिया था। इसीलिये नारदजी भगवान्से विनय करते हैं। (ख) 'कृपाला' का भाव कि हमपर यही कृपा कीजिये कि मेरा शाप मिध्या हो जाय। पुनः, भाव कि हमने शाप दिया, दुर्वचन कहे तब भी आपके मनमें कोध न आया, आप विनय ही करते रहे, ऐसे कृपाल हैं। (ग) 'मम इच्छा कह दीनदयाला'। भाव कि तुम भय न करो। नारदजी अपनी करनी समझकर दीन हो रहे हैं उनपर आपने कृपा की, 'मम इच्छा' कहकर उनका संतोध किया।

नोट—२ (क) यहाँ भगवान्की कृपाको सर्वोपरि दिखा रहे हैं। यथा—'तात बात फुरि रामकृपा हीं। राम विमुख सिषि सपनेहु नाहीं। २। २५६।' (विषष्ठवाक्य)। (ख) 'मम इच्छा' का भाव यह है कि 'हम शाप न निटने देंगे। यह सब हमारी इच्छासे हुआ, इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं हैं'। हम सत्यसंकल्प हैं, हमारी इच्छा व्यर्थ नहीं ही सकती। पुनः इस कथनमें यह भी आशय है कि शाप न स्वीकार करनेसे नारद मुनिका बचन असत्य हो जाता, उनके शाप एवं आशीर्वादको फिर कोई प्रमाण नहीं मानता, उनका ऋषित्व ही मिट जाता। प्रभु भक्तवत्सल हैं, कृपाल हैं, अतः वे मुनिका बचन व्यर्थ करके उनका अहित नहीं करेंगे। इसीसे 'मम इच्छा' कहकर उनको सन्तुष्ट कर रहे हैं। (ग) 'दीनदयाल' का भाव कि रहगणोंको निशाचर होनेका शाप हो चुका है। वे शापसे दीन हैं। नारदशापको स्वीकार न करनेसे रहगणका उद्धार न हो सकेगा। अतः नारदके उस शापको भी सत्य तथा रहगणोंका उद्धार करनेके विचारसे वक्ताओंने 'दीनदयाल' विशेषण दिया। (पं०)। (घ) 'मृषा न होइ देवरिषि माषा'। ६८। ४।' को प्रभुने अपने ऊपर भी चरितार्थ कर दिखा दिया। (मा० पी० प्र० सं०)। (ङ) 'मरहाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बळवान। १२७।' उपक्रम है और 'मम इच्छा''' उपसंहार है।

टिप्पणी—४ 'में दुर्वचन कहे बहुतेरें " इति । (क) भाव कि शाप तो आपकी इच्छासे हुआ तो हुआ, पर मैंने जो दुर्वचन बहुत-से कहे यह तो मेरा पाप है, यह कैसे मिटेगा ? इक नारदके ऊपर काम और क्रोधका बठ हो चुका। 'कामके केवल नारि' सो 'नारी' न रह गयी,—'नहिं तह रमा न राजकुमारी' और 'क्रोधके परुष बचन बरु' वह भी अब न रह गया। इसीसे कटोर वचन कहनेका पश्चात्ताप हो रहा है। शाप मिथ्या होनेकी प्रार्थना की, भगवान्ने उसमें अपनी इच्छा कहकर उनका बोध कर दिया। दुर्वचन कहे सो इस पापके मिटनेकी प्रार्थना की तब उसके छिषे प्रायक्षित्तं बताते हैं, यह क्यों ? इसमें भाव यह है कि भगवान् भक्तके वचनोंको नहीं मेटते, उसके पापको अवस्य मेट देते हैं। इसीसे शापको न मिटाया, दुर्वचनोंके पापका प्रायक्षित्त बताया। इक शापके विषयमें जब 'मम इच्छा' यह भगवान्ते कहा तब नारदने कहा कि 'पाप मिटिहि किमि मेरे'। इससे पाया गया कि दासके पाप करनेमें भगवान्की इच्छा नहीं हैं, पाप प्रारच्धवश होते हैं। [ जीव अपनी प्रवृत्तिसे ही पापकर्म करता है। यथा—'तुळसी सुखी जो राम सों दुखी सो निज' क्यत्ति।' ( दोहावळी ८८ )। इसीसे उसका प्रायक्षित्त बताते हैं, उसमें अपनी इच्छा नहीं कहते। ]

नोट-- ३ दुर्वचन-कुवचन, गालियाँ, बुरे वचन। 'बहुतेरे'-एक पूरे दोहेमें इनके दुर्वचन हैं। 'पर संपदा सकदु निह देखी' १३६ (७) से 'पावहुने फल आपन कीन्हा' १३७ (५) अथवा 'मम अपकार कीन्ह तुम्ह मारी। ८ तक।

४ मिलानके रलोक, यथा—'अपतत्पादयोविंष्णोर्नारदो वैष्णवोत्तमः ॥ २२ ॥ हर्व्युपस्थापितः प्राह वचनं मष्टदुर्मतः । मया दुरुक्तयः प्रोक्ता मोहितेन कुबुद्धिना ॥ २३ ॥ दृत्तरशापोऽपि ते नाथ वितथं कुरुतं प्रमो । १०० १ कमुपापं हरे कुर्या दासोऽहं ते समादिश । येन पापकुलं नश्येक्षिरयो न मवेन्मम ॥ २५ ॥ (रुद्रसं० २ । ४ )।' अर्थात् तमनारदजी भगवान् के चरणोंपर गिर पड़े । उन्होंने उठाकर मुनिको बिठाया । नारदजी बोले—मैं बड़ा ही कुबुद्धि हूँ, मैंने बहुत खोटे वचन

कहे हैं। मेरे दिए हुए शापको आप मिथ्या कर दीजिये। मैं आपका दास हूँ। मुझे आशा दीजिये कि में क्या उपाय

जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृदय तुरत विश्रामा॥ ५॥ कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरें। असि परतीति तजहु जिन भोरें॥ ६॥

अर्थ-( भगवान्ने कहा कि ) शंकर-शतनाम ( शंकरशतक ) जाकर जपो । ( उससे ) हृदय तुरत शान्त हो जायगा ॥ ५ ॥ शिवजीके समान मुझे कोई प्रिय'नहीं है, यह विश्वास भूलकर भी न छोड़ना ॥ ६ ॥

श्रीलमगोड़ाजी—नारदजीकी नैतिक चिकित्सा पूर्ण हो गयी। पश्चात्तापके होते ही अहंकार मिट गया। भगवान्ने एक सरल उपायसे उनका उद्धार करा दिया। इलाज कितना अच्छा और पक्का है। टैगोरजी सत्य कहते हैं कि भगवान् हमें कभी-कभी बड़े इनकारसे सीख देते हैं, नहीं तो कुपथ्य पाकर हमारे रोग बढ़ते ही जायँ। शंकरजीके नामजपका रहस्य यह है कि वे ही 'कामारि' हैं।

नोट--१ 'जपहु जाह संकर सव नामा' इति । (क) शंकरशतनामसे शंकरशतक अभिषेत हैं। वैसे 'विण्यु- महस्ताम', 'गोपालसहस्रनाम', 'श्रीसीतासहस्रनाम' और 'रामसहस्रनाम' इत्यादि हैं, वैसे ही 'शंकर-शतनाम' (शंकर-शतकाम') हैं। शिवपुराणमें ब्रह्माजीने नारदजीको इस शतनामका उपदेश दिया है और लिङ्गार्चनतन्त्रमें स्वयं शिवजीने अपने शतनाम पार्वतीजीसे कहे हैं। और अन्तमें उसका फल भी कहा है। (पूर्वसंस्करणमें, जो सन् १९२४ संवत् १९८२ में प्रकाशित हुआ, शंकरजीके शतनाम न देकर मैंने केवल ग्रन्थोंके नाम दे दिये थे। उनको देखकर कितप्य प्रेमियोंने मुहो पत्र लिखकर पृक्ला। अतएव वे शतनाम यहाँ उद्धृत किये गये हैं)। शिवलिङ्गार्चनतन्त्रे शिव-पार्वतीसंवादे--

श्रीपार्वत्युवाच-इदानीं श्रोतुमिच्छामि शिवस्य शतनामकम्।

श्रीसदाशिव उवाच--' मम नाम पराराध्यं तथैव कथितं मया ॥ ५ ॥ तेपां मध्ये सहस्रं तु सारात्सारं परात्परम् । तत्सारं तु समुद्धत्य ऋणु मत्प्राणवल्लभे ॥ ६ ॥ मम नामशतं चैव कलौ पूर्णफलप्रदम् । केवलं स्तवपाठेन मम तुल्यो न संशयः ॥ ७ ॥ पीठादिन्याससंयुक्तं ऋष्यादिन्यासपूर्वंकम् । देवतायीजसंयुक्तं श्रणुयात्परमाद्भुतम् ॥ ८ ॥ नारदश्च ऋषिः प्रोक्तोऽनुष्टुप् छन्दः प्रकीर्तितः। सदाशिवो महेशानी देवता परिकीर्तिता ॥ ९ ॥ पदक्षरं महायीजं चतुर्वर्गप्रदायकम् । सर्वामीष्टप्रसिद्ध्यर्थं विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ १० ॥ ॐ महाशून्यो महाकालो महा-कालयुतः सदा । देहमध्ये महंशानि लिङ्गाकारेण वै स्थितः ॥ ११ ॥ मूलाधारे स्वयम्भूश्च कुण्डली शक्तिसंयुतः। स्वाधिष्ठाने महाविष्णुस्त्रैकोक्यं पाकयेत् सदा ॥ १२ ॥ मणिपूरे महारुद्रः सर्वसंहारकारकः । अनाहदे ईश्वरोऽहं सर्वदेवीन-पेवितः ॥ १३ ॥ विशुद्धाख्ये पोदशारे सदाशिव इति स्मृतः। आज्ञाचक्रे शिवः साक्षाचिद्र्पेण हि संस्थितः ॥१४॥ सहस्रारे महाप्रसे त्रिकोणनिल्यान्तरे । बिन्दुरूपे महेशानि परमेश्वर ईरितः ॥ १५ ॥ वास्वरूपे महेशानि नानारूपधरोऽप्यहम् । कस्पान्तज्योतिरूपोऽहं कैळासेश्वरसंज्ञकः ॥ १६ ॥ हिमालये महेशानि पार्वतीप्राणवल्लमः । कारयां विश्वेश्वररचेव बानेश्वरस्तथैव च ॥ १७ ॥ श्रम्भुनाथश्चन्द्रनाथश्चन्द्रशेखरः पार्वेति । आदिनाथः सिंधुतीरे कामरूपे वृषध्वजः ॥ १८॥ नेपाछे पशुपतिक्षेव केदारे परसीश्वरः । हिंगुलायां कृपानाथो रूपनायस्तदोद्धकः ॥ ५९ ॥ द्वारकायां हरखंव पुष्करे प्रमधेश्वरः । हरिद्वारे महेशानि गङ्गाधर इति स्मृतः ॥ २० ॥ कुरुक्षेत्रे पाण्डवेशो वृन्दारण्ये च केशवः । गोकुले गोपनीपूज्यो गोपेश्वर इति स्मृतः ॥२१॥ मथुरायां कंसनाथो मिथिलायां धनुर्धरः । अयोध्यायां कृती वामः कारमीरे किपलेखरः ॥२२॥ काञ्चीनगरमध्ये तु सञ्चाम त्रिपुरेश्वरः । चित्रकूटे चन्द्रचूढो योगीन्द्रो विनध्यपर्वते ॥ २३ ॥ याणिटङ्गो नर्मदायां प्रमामे भूळभृतसदा । मोजपुरे मोजनाथो गयायां च गदाधरः ॥२४॥ झारखण्डे वैद्यनाथो बल्केश्वरस्तर्थेव च। वीरभूमी सिदिनाधी राढे च तारकेश्वरः।। २५ ॥ घण्टेश्वरश्च देवेशि रत्नाकरनदीतटे । गङ्गामागीरथीतीरे कपिछेश्वर इसीरितः ॥ २६ ॥ मङ्ग्धरश्च देवेशि कल्याणेश्वर एव हि। नकुलेशः कालिघाटे श्रीहटे हाटकेश्वरः॥ २७॥ अहंकेचवपूप्रे जयेश्वर इतीरिठः। उत्कले विमलाक्षेत्रे जगन्नायो झहं कली ॥ २८ ॥ नीलाचलारण्यमध्ये भुवनेश्वर इतीरितः । रामेश्वरः संतुबन्धे संकायां रावणेश्वरः ॥ २९ ॥ रजताचळमध्ये तु कुवेरेश्वर इतीरितः । छदमीकान्तो महेशानि सदा धीरीळपर्वर्षे ॥ ३० ॥ अस्बको गोमतीतीरे गोकणे च त्रिलोचनः। बद्रिकाश्रममध्ये तु कपिनायेश्वरो शहम् ॥ ३१॥ स्वर्गलोके देवदेवी कतर है .के सदाक्षित । पाराके काहुकीनाथी सकताट् कालकान्दिरे ॥ ३२ ॥ नारायणश्र टेंबुण्टे गोर्ट के एन्टिस्स था । गन्धवंलोके देवेशि पुष्पगन्धेश्वरो हाहम् ॥ ३३ ॥ रमशाने भूतनाथश्च गृहं चैव जगद्गुरः । अवतारः शंकरोऽहं विरूपाक्षहत्येद च ॥ ३४ ॥ कामिनीजनमध्ये तु कामेश्वर इति स्मृतः । चक्रमध्ये कुलश्चैव सिलले वरुणेश्वरः ॥ ३५ ॥ आधुतोषो
मक्तमध्ये दाशूणां त्रिपुरान्तकः । शिष्यमध्ये गुरुश्चाहं तथेव परमो गुरुः ॥३६ ॥ चन्द्रलोके सोमनाथः स्वर्मानुमण्डले ।
ग्रेलोक्ये लोकनाथोऽहं रुद्रलोके महेश्वरः ॥ ३० ॥ समुद्रमथने काले नीलकण्ठिलाकित् । जम्बुद्दीपे जगत्कर्त्ता शाकद्वीपे
चतुर्भुजः ॥ ३८ ॥ कुशद्दीपे कपद्दीशः कौज्जद्वीपे कपालभृत् । मणिद्दीपे मीननाथः प्लक्षद्वीपे शशीधर ॥ ३९ ॥ अहं च
पुष्करद्वीपे पुरुपोत्तम इतीरितः । वेदमध्ये वासुदेवो गुरुमध्ये निरक्षनः ॥ ४० ॥ पुराणे परमेशानि व्यासेश्वर इतीरितः ।
शागमे नागमध्येऽहं निगमे नागरूपधक् ॥ ४१ ॥ सर्वज्ञो ज्योतिषां मध्ये योगीशो योगशास्त्रके । दीनमध्ये दीननाथो
शायनाथस्त्रथेव च ॥ ४० ॥ राजराजेश्वरश्चैव नृपाणां नगनन्दिन । परं ब्रह्म सत्यलोके हानन्तश्च रसातले ॥ ४३ ॥ आवद्मस्वरममध्ये तु लिङ्गरूपो हाहं प्रिये । इति ते कथितं देवि मम नामश्वीत्तमम् ।'

यहाँतक शंकरशतनाम हैं। आगे १९ ( उन्नीस ) श्लोकोंमें इसके पाठका माहात्म्य कहा है-

पठनाच्छ्रवणाच्चेव महापातककोटयः । नश्यन्ति तत्क्षणाद् देवि सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ४५ ॥ अज्ञानिनां ज्ञान-सिद्यिर्ज्ञानिनां परमं धनम् । अतिदीनद्रिद्राणां चिन्तामणिस्वरूपकम् ॥ ४६ ॥ रोगिणां पापिनां चैव महौषधि इति स्मृतः । चौगिनां योगसारं च मोगिनां मोगमोक्षदः ॥ ४७ ॥ इत्यादि । ( मा० त० वि० से उद्धत ) ।

मारद उवाच-काशीनाथश्शिवस्वामी कन्दर्पंच्नस्तु शंकरः । भूपतिर्भृतनाथश्र भूसुरप्रतिपालकः ॥ १ ॥ मगवान् भृतसङ्गी च भाळज्योतिर्निरक्षनः । अन्धकासुरहा शम्भ्रदेश्वयज्ञविनाशनः ॥ २ ॥ नागभूषणदु:खहा । मस्मापेतो मवानीशो मावनो भक्तिभाजनः॥ ३ ॥ वेवादिर्देवयोगीशो विश्वरूपी चिदानन्दः अनादिः पुरुषोत्तमः । जगन्नाथो निराकारः पुरुष्वंसन ईश्वरः ॥ ४ ॥ नागचर्माम्यरं एत्वा जटाधारी जगत्पतिः। जानकीनाथिमित्रं च शङ्की शङ्कसदाप्रियः॥ ५ ॥ हमरूमुखरप्रियः । वृष्धवजो दयाधीशो भूतकर्ता करामरू: ।। ६ ॥ नीलकण्ठो निजानन्दो निश्चलो निर्मलश्रिशवः । वासदेवो महादेवो मस्मकर्ता तमोगुणः ॥ ७ ॥ भृङ्गीशो वीरमदादिः सूर्यकोटिप्रमायुतः। तारकप्राणहन्ता च पिनाकी परमेश्वरः॥ ८॥ पपाक्षोऽपि परब्रह्म रुद्धो दाता जगत्त्रयः। रावणाश्रयकत्ती च रावणारिवरप्रदः॥ ९॥ मस्तके वालचनद्रोऽस्य शीर्षे गङ्गोदकं शुचि । पञ्चातमा सुप्रकाशी च पञ्चवाणैकनाशनः ॥ १०॥ मृगचर्मसुखासीनो मृगमदो गन्धगाहुकः। रुक्मकञ्चनदाता च रुक्मभूधरमालयम्।। ११॥ वैद्यनाथश्च नन्दीशः कालकूटस्य भक्षकः । वाराणसीविलासी चपञ्चवक्त्रेश्वरो हरः ॥ १२ ॥ हंससोमाग्निनेत्रश्च मस्मकर्ता तमोगुणः । सुगुरुः सुखदो नित्यं निरूपाक्षो दिगम्बरः ॥ १३ ॥ चन्द्रशेखरसिद्धान्तः शान्तभूतः सनातनः । सर्वगः सर्वसाक्षी च सर्वातमा च सदाशिवः ॥१४॥ योगेरवरो जगत्त्राता जगजीवाधिपालकः । जानकीवल्लमपूज्यो रामेश्वरो जलाश्रयः ।। १५॥ करपन्नगः । विघ्नविध्वंसनी नाम षिळपुत्रवरप्रदः ॥ १६॥ यमशानसदाक्रीडः कपाली ष्ट्र**पीकार्थप्रदस्सिद्धिज्योतीरू**पो महेश्वरः । शंकरे शतनामानि प्रणीतान्यादियामले ॥ १७ ॥ सर्वकामप्रदो नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् । तस्य सर्वफलप्राप्तिः शिवश्रण्डः प्रसीद्ति ॥ १८॥ इति श्रीव्रक्षयामछे शंकरशतनामस्तोत्रं समाप्तम् (रा० वा० दा० रामायणीजीसे प्राप्त )

श्रीविजयानन्द त्रिपाटीने शङ्करशतनामस्तीत्र यह दिया है—'अथ श्रीशिवाष्टोत्तरशतनाममहामन्त्रस्य आदिनारायणऋषिरनुष्टुप्छन्दः श्रीसदाशिवो देवता श्रीसदाशिवशीत्यथें जपे विनियोगः । वज्रदंष्ट्रं ग्रिनयनं क्रालकण्ठमरिन्दमम् ।
सहस्रकरमत्युमं वन्दे देवमुमापितम् ॥ ॐ शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः । वामदेवो विरूपाक्षः कपदीं
मीळलोहितः । शङ्करः शूलपाणिश्र खट्वाङ्कां विष्णुवल्लभः । शिपिविष्टोऽस्विकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः । मवः शर्वश्चिछोकेशः शितिकण्ठः शिवाप्रियः । उग्रः कपाली कामारिरन्धकासुरस्दनः । गङ्काधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिषिः ।
मीमः परशुद्दस्तश्च मृगपाणिजेटाधरः । कैलासवासी कवची कठोरिखपुरान्तकः । वृपाङ्को वृपमारूढो अस्मोद्धूिलतविग्रहः
रूप सामप्रियः स्वरमयस्त्रयीमृतिरनीश्वरः । सर्वज्ञः परमात्मा च सोमस्यिगिनलोचनः १६ हिवर्यज्ञमयः सोमः पश्चवस्त्रः

सदाशिष । विश्वेश्वरो वीरमहो गणनाथः प्रजापितः ॥ १७ ॥ हिरण्यरेता दुर्घपी गिरीशो गिरिशोऽनयः । मुजक्रभूपणी भर्गी गिरिधन्वा गिरिप्रियः ॥ १८ ॥ अष्टमूर्तिरनेकातमा सात्त्विकः ग्रुद्धविग्रहः । शाश्वतः खण्डपरग्रुरजः पाश्विमोषकः ॥ १९ ॥ कृतिवासा प्ररापितिर्भगवान् प्रमथाधिपः । मृत्युक्षयः सृक्षमतनु जगद्व्यापी जगद्गुरुः ॥ १९ ॥ व्यामकेशो महासेनो जनकश्चारुविकमः । रुद्रो भूतपृतिः स्थाणुरहिर्वृष्ट्यो दिगम्बरः ॥ १० ॥ मृतः पश्चपितदेवो महादेवोऽन्ययः प्रमुः । पृपदन्ति-भिद्वयमो दक्षाध्यरहरो हरः ॥ १२ ॥ मगनेत्रमिद्वयकः सहस्राक्षः सहस्रपात् । अपवर्गप्रदोऽनन्तरतारकः परमधरः । तारकः परमेश्वरः । इमानि दिव्यनामानि जप्यन्ते सर्वदा मया । नाम कल्पलतेयं म सर्वामीप्प्रदायिना । नामान्येतानि स्थायः परमेश्वरः । इमानि दिव्यनामानि जप्यन्ते सर्वदा मया । नाम कल्पलतेयं म सर्वामीप्प्रदायिना । नामान्येतानि सर्वायं स्थायः । वेद सर्वस्वभूतानि नामान्येतानि वस्तुतः ॥ १५ ॥ पृतानि यानि नामानि तानि सर्वायं दान्यतः । जप्यन्ते सादरं नित्यं मया नियमपूर्वकम् ॥ १६ ॥ वेदेषु शिवनामानि श्रेष्टान्यघहराणि च । सन्त्यनन्तानि स्थाये वेदेषु विविधेष्विष ॥ १७ ॥ तेभ्यो नामानि संगृद्ध कुमाराय महंश्वरः । अष्टोत्तरसहस्नन्तु नाम्नामुपदिशत्पुरा । इति स्रीगीरीनारायणसंवादे शिवाष्टोत्तरत्वनाम सम्पूर्णम् ।'—( कहाँसे यह लिया इसका पता उन्होंने नहीं दिया है ) ।

मा॰ त॰ वि॰ में 'संकर सत नामा' के और अर्थ ये दिये हैं—'शतकद्री' वा 'शंकरने जिस नामको सत माना है उसे' वा सत अर्थात् प्रशंसा जो शिवजीका नाम है 'ॐ नमः शिवाय' इत्यादि ।

टिप्पणी-१ 'जपहु जाइ संकर सत नामा।"" इति। (क) शङ्करशतनाम जपनानेमें भाव यह ई कि जव कोई भागवतापराध हो जाता है तो उसका प्रायश्चित्त भगवन्नामजपसे नहीं होता, किंतु भागवतभजनसे, भक्तके दारण होनेसे ही वह पाप नष्ट होता है। इसके उदाहरण दुर्वासा ऋषि हैं ( उन्होंने अम्बरीप महाराज परमभागवतका अपराध किया, तब चक्रने महर्षिका पीछा किया, ब्रह्मा, शंकर एवं चक्रपाणि भगवान्की शरण जाने र भी उनकी रक्षा न हुई। भगवान्ने स्पष्ट कह दिया कि अम्बरीवकी ही शरग जानेसे तुम्हारा दुःख छूट सकता है, अन्यथा नहीं। दुर्वासाजीकी भक्तराज अम्बरीषकी शरण जाना पड़ा । भागवत और भक्तमालमें कथा प्रसिद्ध है । देविष नारदने भागवतापराध किया है। शङ्करजी परम भागवत हैं-'वैष्णवानां यथा शम्भुः। भा० १२। १२। १६।' नारदजीने उनका उपदेश नहीं माना ( किंतु उनमें ईर्ष्या और स्पर्धांकी भावना रखकर उनको प्रणाम भी न किया ), इसीसे उन्हींका नाम जपनेकी कहा । अपनेको दुवंचन कहे इसका भी प्रायिश्वत्त शङ्करशतनाम बताया। [ भगवान्का स्वभाव है कि 'निज अपराध रिसार्हिन काऊ । २ । २९८ । ४ ।' 'जन गुन अलप गनत सुमेरु करि अवगुन कोटि विलोकि विसारन ।' (वि० २०६), 'अपराध अगाध मए जन तें अपने उर आनत नाहिन जूं (कि ७।७)। अतएव अपनेको कहे हुए दुर्वचनोंको तो वे दृष्टिमें लाते ही नहीं। परंतु 'जो अपराध मनत कर करई। राम रोष पावक सो जरई। २। २९८। ५।' इन्होंने परम भक्त श्रीशङ्करजीका अपराध किया है, इसलिये मुनिके 'मैं दुर्बचन कहे बहुतेरे। ""पाप मिटिहि किमि मेरे' इन वचनैंकि उत्तर-में भी वे 'जपहु जाइ संकर सत बामा' यही प्रायश्चित्त कह रहे हैं। यह कहकर वे नारदजीको संकेतसे बता रहे हैं कि वस्तुतः तुमने शङ्करजीका अपराध किया है, जो असम्य है अतः तुम यह प्रायश्चित्त करो। (शिव पु॰ में भगवान्ने यही कहा है। यथा 'यदकार्षीरिशववचो वितथं मदमोहितः। स दत्तवानीदशं ते फछं कर्मफलप्रदः। उद्र स॰ २।४।२९। अर्थात् मदसे मोहित होकर तुमने जो शिवजीके वचर्नोंको नहीं माना उसीका फल कर्मफलदाताने तुमको दिया। 'जपहु आह संकर सत नामा' यथा 'शतनामशिवस्तोत्रं सदानन्यमितर्जप । २ । ४ । ३७ ।' ), अपने प्रति किये हुए अपराधको तों मैं अपराध गिनता ही नहीं, यदि तुम उसे अपराध मानते हो तो वह भी इसीसे छूट जायगा।

(ख) 'होइहि तुरत हृदय विश्रामा' इति । 'तुरतः''' से शङ्करशतनामका माहात्म्य कहा । अर्थात् इससे जनाया कि भागवतभजनका प्रभाव सद्यः होता है, उसका फल शीघ ही मिलता है । भगवान्को दुर्वचन फहनेसे नारद नीक हृदयमें संताप है, इसीसे हृदयको विश्राम होना कहा । पापसे विश्रामकी हानि होती है, पापैंके नष्ट होनेसे विश्राम मिलता है ।

२ (क) 'कोड नहि सिव समान त्रिय मोरें।' इति। भाव कि सभी जीव हमें प्रिय हैं, यथा 'सय मम प्रिय सम प्रिय सम मम उपजाये। ७। ८६। ४।' पर शिवजी अपनी रामभक्तिसे मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। यथा 'पनु करि रघुपित भगित देखाई। को शिव सम रामिट प्रिय माई। १। १०४।' (ख) 'असि परतीति तजहु जिन मोरें।' इति। भाव यह कि दुमने ऐसी प्रतीतिको त्याग दिया था। इसीसे तुमने शङ्करजीके वचनोंका प्रमाण न माना, किंतु उनका अनादर किया।

प्रतीतिके त्यागते ये शिवभक्ति न करेंगे, क्योंकि 'बिनु विश्वास मगति नहीं' और शिवभक्ति बिना ये इमको प्रिय न होंगे, ऐसा विचारकर भगवान्ने ये वचन कहे कि कदापि ऐसा विश्वास न छोड़ना।

जेहि पर कृपा न करिं पुरारी। सो न पाव मिन भगित हमारी।। ७॥ अस उर धिर मिह विचरहु जाई। अब न तुम्हि माया नियराई।। ८॥ दो०—बहु विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भये अंतरधान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान।। १३८॥

सर्थ—हे मुनि! जिसपर त्रिपुरारि (शिवजी) कृपा नहीं करते, वह हमारी भक्ति नहीं पाता॥ ७ ॥ दृदयमें ऐसी धारणा करके पृथ्वीपर जाकर विनरते रहो । अब माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी ॥ ८ ॥ बहुत तरहसे मुनिको समझा- वुझा ढारस देकर तब प्रभु अन्तर्धान हो गये। नारदजी श्रीरामजीका गुण-गान करते हुए ब्रह्मलोकको चलते हुए ॥,१३८॥

टिप्पणी-9 'जेहि पर कृपा न करिं पुरारी।""' इति। (क) कृपा न करनेमें 'त्रिपुरारी' नाम दिया। क्योंकि त्रिपुरपर कृपा न की थी। 'जेहि पर' एकवचन देनेका भाव कि भक्ति पानेवाले कोई एक ही होते हैं, बहुत नहीं, हैं, इसीसे बहुवचन 'जिन्ह' न कहा, यथा 'कोड एक माव मगति जिमि मोरी । ४। १६।' ( ल ) मिलान कीजिये— 'शीरी एक गुपुत मत सबिह कहउँ कर जोरि । संकरमजन विना नर मगति न पावइ मोरि । ७ । ४५ ।' (ग) 😂 इन चौपाइयोंके क्रमका भाव यह है कि शङ्करनाम जपे तब शङ्कर कृपा करें, तब हमारी भक्ति मिले, फिर हमारी भक्तिकी प्राप्ति होनेपर माया पास नहीं आती । अतः 'अव न नुम्हिह माया नियराई' यह अन्तमें सबके पीछे कहा । ( घ ) 'अस उर घरि महि विचरह जाई' इस कथनका भाव यह है कि दक्षशापके कारण नारदजी एक जगह नहीं ठहर सकते, अतः 'बिचरहु जाई' कहा। ( इससे यह भी जनाया कि भगवान् देवताओं के आशीर्वाद एवं शापको व्यर्थ नहीं करते। अतः कहा कि पूर्ववत सर्वत्र विचरते रहना, क्योंकि इससे परोपकार होता रहेगा )। और सन्त अपने सुखसे पृथ्वीपर विचरते रहते हैं,--'फिरत सनेह मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहिं सपने । १ । २५ ।' 'सब संत सुखी बिचरंति मही। ७ । १४ । ( ह ) 'अस' अर्थात् ऐसी धारणा रखकर कि शिवसमान कोई भगवान्को प्रिय नहीं है और बिना उनकी कृपाके श्रीरामजीकी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। (च) 'महि बिचरहु जाई' अर्थातू विचर-विचरकर पृथ्वीपर भी लोगोंको इसका उपदेश करना। सन्त परोपकारार्थ विचरा करते ही हैं, यथा 'जड़ जीवन्ह को करै सचेता। जग माहीं विचरत पहि हेता ॥ वै॰ सं॰ ९।' तुम यह भी उपदेश देकर जगत्का उपकार करना । ] (छ) 'अब न तुम्हिंह माया नियराई'। भाव कि तुमने शंकरजीकी भक्ति न की ( उनके वचनोंको न माना, यही भक्ति न करना है, यथा-'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारीं' ) इसीसे माया तुम्हारे पास आयी, अब शंकरनामजपसे हमारी भक्ति हद बनी रहेगी, इससे माया पास न फटक सकेगी । क्योंकि माया भक्तिको डरती है, यथा—'मगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि दरपित अदि. माया ॥ ७ । १९६ । ५ ।' (ज) 'मायाका नियराना' क्या है ? मायाका व्यापना क्लेश है, यथा—'वार बार कीसल्या. बिनय करें कर जोरि । अत्र जिन कपहुँ ब्याप प्रभु मोहि माया तोरि ॥ २०२ ।' पुनः यथा—'माया संमव भ्रम सक्छ क्षब न ब्यापिहाँहें तोहि। ७। ८५।' इत्यादि। भगवान् जिसकी माया दूर कर देते हैं, उसे फिर माया नहीं व्यापती, इसीसे वे कहते हैं कि 'अब म सुम्हिंह माया नियराई'। 'नियराई' से जनाया कि हमने माया दूर कर दी है, अब आगे फभी न पास फटकेगी। नियराना=पास जाना। इसमें यह भी ध्वनि है कि जभी हृदयसे यह बात निकाल दोगे. तभी माया आ द्यावेगी । भाव यह कि शंकरियमुख होनेसे भगवान् भी विमुख हो जाते हैं, तब माया अच्छी तरह लथेइती है, इसीलिये भगवान् सावधान कर रहे हैं। मा० पी० प्र० सं० ) ]

नोट-१ यह भगवान्का आशीर्वाद है।-'तुलसी जेहि के रघुवीर से नाथ समर्थ सुसेवत रीझत थोरे। कहा भवमीर परी तेहि धौं विचरें धरनी तिनसों तिन तोरें'-(क॰ उ०४९)।

मानसमयह कार लिखते हैं कि 'नारदको तीन कारणोंसे मोह हुआ। 9—विप्र (दक्ष) शाप मिथ्या करना' २—शिय अपमान, ३— शेपश्यापर बेटना। प्रथम दोनोंका प्रतिफल पा गये, तीसरा अपराध जो स्वयं भगवान्का किया उसको उन्होंने क्षमा विया वरन् स्वयं हाथ जो इकर प्रशेध किया अर्थात् अपना ही दोष स्वीकार किया, पुनः बार-बार हृदयमें लगाकर विदा किया।'

िप्पणी—२ (क) 'बहु विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु' इति ।—(१) शाप हमारी इच्छासे हुआ, (२) पाप मिटनेका प्रायिश्चल बताया, (३) अपनी भक्तिका मूळ को शिवभक्ति है उसका उपदेश किया और, (४) यह वहां कि अब माया तुम्हारे पास न आवेगी, यही 'बहु विधि' का समझाना है। (ख) 'तब भए अंतरधान' अर्थात् जब प्रवोध हो गया तब। अब सब काम पूरा हो गया, कुळ करनेको न रह गया, अतएव अब अंतर्धान होनेका योग्य समय था। मियाको प्रेरित करनेसे सब कार्य हुआ। [ 'श्रीपित निज माया तब प्रेरी। सुनहु किन करनी तेहि केरी' ॥ १९८८ (८) उपक्रम है, वहाँसे मायाका प्रसङ्ग चला और 'श्राप सीस धिर हरिष हिय प्रभु यहु बिनती कीन्हि' तक उसकी किन करनीका वर्णन हुआ। सब कार्य मायाके द्वारा यहाँतक सम्पन्न हो गया तब 'निज माया के प्रयङ्गा करिष छूण निधि छीन्हि। १३७।, यह उपसंहार है। मायाकी प्रवळताको खींच लिया, यहाँ मायाका नाट्य समात हुआ, यही मानो 'इष सीन' परदेका गिराना है। जब मायाको खींच लिया तभी आपको भी अंतर्धान हो जाना था। पर आपके उस समय अन्तर्धान हो जानेसे नारदके हृदयमें संताप बना रह जाता। स्वामीको शाप दिया, अनेक दुर्वचन कहे, यह उनके हृदयको सदा संतत रखता, वे शान्ति न पाते, इसीसे नारदको उद्धारका उपाय बताकर, प्रवोध देकर उनका संताप दूर करके 'तब' अन्तर्धान हुए।

३—'सत्य लोक नारद चले' हति । (क) भगवान्ते तो आज्ञा दी थी कि 'मिह विचरहु जाई' और नारद चले 'सत्यलोक' को । इसका तात्पर्य यह है कि 'मोहि' (पृथ्वी) सब लोकों में है, सब लोक बसे हुए हैं। ये प्रथम सत्यलोकवासियों-को उपदेश करके तब (रजोगुणी) मर्त्यलोक और (फिर तमोगुणी) पातालादि लोकों के निवासियों को कमशः उपदेश करेंगे । पुनः, भाव कि अपूव बात सुनकर उसे ब्रह्मलोकमें कहनेकी उत्कण्ठा हुई, यथा—'नित नव चरित देखि सुनि आहीं। मह्मलोक सब कथा कहाहीं ॥ सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिं। पुनि पुनि तात करहु गुन गानहिं ॥ सनकादिक नारदिह सराहिं। जद्यपि ब्रह्मनिरत सुनि आहिं। ॥ १४२।' शिवजीकी भित्तसे रामभित्त प्राप्त होती है, यह बात नारदिकी जानी हुई न थी, इसीसे उन्होंने शिवजीमें प्रेम न किया था। यह समझकर कि यह बात किसीकी जानी हुई नहीं है, यदि जानी होती तो भगवान् यह कैसे कहते कि 'औरउ एक गुपुत मत सबिंह कहउँ '''। अतएव उसे बताने लिये ब्रह्मलोकको गये। [अथवा, नारदको 'संकर सत नाम' रूपी गुप्त पदार्थ मिला है, उसे जपने के लिये शह्मलोकको गये। [अथवा, नारदको 'संकर सत नाम' रूपी गुप्त पदार्थ मिला है, उसे जपने के लिये 'सत्य' लोक को चले। अथवा, इनका स्वभाव है कि जब कोई अपूर्व पदार्थ पाते हैं तो पहले ब्रह्मलोकमें ही जाकर उसे प्रकट करते हैं, अतः वहीं प्रथम गये। पुनः, रुद्र संकरजीके शतनामस्तोत्र वतायेंगे, यथा—'ब्रह्मलोके स्वकामार्थ शासनानमम मिलतः। अर । 'स्वर्यलोक ब्रह्मा महात्म्य शंकरस्य ते। ब्राविय्यति सुपीत्या शतनामस्तवं चिहा । अर । (२।४)।' अतः वहाँ गये। ] (ख) 'चले करत राम गुनगान' यह उपसंहार है, 'एक बार करतल बर बीना। गावत हिर्गुन गान प्रवीन ॥ १९८५ (३) उपकम है। बीचमें मोहवश हो जानेसे हिर्गुणगान लूट गया था। अब मोह-निवृत्त हो गया तव भगवान्में सनुराग उत्सब हुआ। अतएव पुनः गुणगान करते चले—'मोह गए बिनु रामपद होई न दद अनुराग'।

नोट—र यहाँ उपदेश है कि मायाके आवरणसे अपना स्वरूप भूल जाता है, भजन पाट सब सूट जाता है, महात्माओंका अनादर किया जाने लगता है, मायाकी प्राप्तिके लिये अनेक यत्न किये जाते हैं। इन सबका फल फेवल दुःखकी प्राप्ति है और कुछ हाथ नहीं लगता।—'राम दूरि माया प्रबल घटति जानि मन माहि'—( दोहावली ६९ )।

#### **\* नारदमोहप्रसङ्गका** अभिप्राय \*

नारदको कामके जीतनेका अभिमान हुआ—'जिता काम अहमिति मन माहीं' तब शम्भु ऐसे उपदेशका उपदेश न अच्छा छगा।—'संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदिह सुहान'। उपदेश न लगनेसे उनको मायाकृत प्रश्च देख पदा—'विरचेव मग महुँ नगर तेहि …' इत्यादि। तदनन्तर माया देख पदी—'आनि देखाई नारदिह भूपित राजकुमारि' और वे उसे देखकर मोहित हो गये—'बड़ी बार लगि रहे निहारी', शान-वैराग्यको तिलाञ्जिल दे दी—'देखि रूप सुनि बिरित विसारी' और 'अच्छन तासु विलोक भुलाने'। मोहित हो जानेसे उनको मायाकी प्राप्तिकी चिन्ता हुई—'नारद घले सोच मन माहीं', और वे उसकी प्राप्तिका यल करने लगे 'करठें जाइ सोइ जतन विचारी। जेहि प्रकार मोहि बरह इमार्रा ॥'

मायाके लिये यल करनेमें स्वरूप वदल गया, यल करनेमें हँसी और दुर्दशा हुई, ऐसा जान पड़ा कि विश्वमोहिनी मिळने ही चारती है, यल न सिद्ध होनेसे व्याकुल हुए—'शुनि अति बिक्छ मोहि मित नाठी। मिन गिरि गई छूटि जनु गाँडी'॥ मायाके लिये ही भगवान्को शाप दिया, दुर्वचन कहे, उनसे विरोध किया। भगवान्की कृपासे मायाकी प्राप्ति न हुई। जन भगवान्ने कृपा की तन यह वात समझ पड़ी। कि इस प्रसङ्गसे यह उपदेश दे रहे हैं कि अभिमानियों और माया-सेवियों की ऐसी ही दुर्दशा होती है, यही उनकी दशा है।

हरगन मुनिहि जात पथ देखी। विगत मोह मन हरष विसेषी॥ १॥ अति सभीत नारद पहिं आए। गिह पद आरत बचन सुनाए॥ २॥ हरगन हम न बित्र मुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया॥ ३॥ श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीनदयाला॥ ४॥ निसचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। बैभव बिपुल तेज बल होऊ॥ ५॥

शान्दार्थ- 'अनुग्रह'=अनिष्ट निवारण, दुःख दूर करनेकी कृपा । साप-अनुग्रह=शापसे उत्पन्न अनिष्टका निवारण, यथा 'संकर दीनदयाल अब एहि पर होहु कृपाल । साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरेही काल ॥ ७ । १०८ ॥'

मर्थ—शिवजीके गणोंने मुनिको मोहरिहत और मनमें बहुत प्रसन्न रास्तेमें जाते देख ॥ १॥ बहुत ही डरे हुए वे नारदजीके पास आये और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले ॥ २॥ हे मुनिराज ! हम शिवजीके गण हैं, ब्राह्मण नहीं, हमने बढ़ा भारी अपराध किया सो उसका फल पाया ॥ ३॥ हे कृपालु ! शाप निवारणकी कृपा की जिये । यह सुनकर दीनदयालु नारदजी बोले । तुम दोनों जाकर निश्चिर हो । तुम्हारा तेज, बल और ऐश्वर्य बहुत भारी होवे ॥ ५॥

नोट—१ मिलानके श्लोक, यथा 'अथ तं विचरन्तं की नारदं दिन्यदर्शनम्। ज्ञात्वा शंभुगणौ तौ तु सुचित्तसुपजग्मतुः। ३। शिरसा सुप्रणग्याशु गणावूचतुरादरात्। गृहीत्वा चरणौ तस्य शापोद्धारेच्छया च तौ । ४। ब्रह्मपुत्र सुर्पे
हि श्र्णु प्रीत्यावयोर्वचः। तवापराधकर्तारावावां विष्रौ न वस्तुतः। ५। आवां हरगणौ विष्र तवागस्कारिणौ सुने। " ६।
स्वकर्मणः फलं प्राप्तं कस्यापि नहि दूपणम्। सुप्रसन्नो मव विभो कुर्वनुप्रहमद्य नौ । ८। "वीर्या सुनिवरस्याप्त्वा राक्षसेशात्वमादशत्। स्यातां विभवसंयुक्तौ विक्तनौ सुप्रतापिनौ ॥ १३॥' (कद्र० सं० २। ५)।

टिप्पणी—9 (क) 'हरगन मुनिहि जात पथ देखी' इति । नारद शाप देकर जलमें पुनः मुँह देखने चले गये ये, वहाँसे चले तो बीचमें भगवान्से भेंट हुई । कद्रगण इनकी राह ताकते रहे कि कब इधर आवें और हम शापानुग्रहकी प्रार्थना करें । (ख) 'विगत मोह मन हरप विसेषी' इति । भाव कि पूर्व जब नारदको देखा था तो मोहयुक्त और मनमें विषाद देखा था। वह समय शापानुग्रह करानेके योग्य न था। अब मनमें विशेष हर्ष है, मोह जाता रहा; अतः यह शापानुग्रहके लिये सुन्दर अवसर है। (ग) मनका हर्ष और मोह-विगत होना कैसे मालूम हुआ ? इससे कि अब रामगुणगान करते देख रहे हैं—'सत्यक्षोक नारद चले करत रामगुन गान।' जबतक मोह और विषादयुक्त रहे तबतक रामगुणगान नहीं किया।

२ (क) 'अित समीत नारद पिंहें आए' इति । पूर्व 'भारी मय' पर ही रुद्रगणोंका प्रसङ्ग छोड़ा था-'अस कि दीउ़ मागे भयमारी ।' 'मारी भय' से भागे थे, उसी भारीभयसे युक्त अब सामने आये। 'अित समीत' का भाव कि वड़ा भारी अपराध किया है इससे भारी भय है; सामान्य अपराध होता तो साधारण भय होता, 'बड़ अपराध कीन्द्र फल पाया।' [ अथवा पिंहले इन्होंने हँसी मसखरी की थी, 'निज मुख मुकुर विलोकहु जाई' इसमें भारी भय हुआ था कि मुँह देखनेपर शाप न दे दें, अत: 'मागे भय मारी।' जब शाप दे दिया गया कि 'राक्षस हो' तब 'अित सभीत' हो गये। (प्र० सं०)। (ख) 'गिह पद आरतवचन सुनाए' यथा 'आतुर समय गहेसि पद जाई। ब्राहि ब्राहि द्याल रघुराई॥ निज कृत कमें जिनत फल पायउँ। अब प्रभु पाहि सरन तिक आएउँ। सुनि कृपाल अते आरत बानी। ३।२।' पुनः यथा छं० २०— 'आरतिगरा सुनत प्रभु अभय करिहंगे तोहि' इस प्रकार आर्च होकर बोले जिसमें वे कृपा करें। [ मन, कमें और वचन तीनोंस मुनिकी शरण आ साष्टाङ्ग पड़ गये, यह बात 'आर्च बचन' में शलक रही है। 'अित समीत' यह मनकी दशा, 'गिह पद' यह कमें है और 'आरत बचन सुनाए' यह वचन है।]

१ (क) 'हरगन हम न वित्र मुनिराया' इति । भाव कि महात्मा लोग निष्कपट निश्लल वचन कहनेसे

प्रसन्न होते हैं, इसीसे इन्होंने अपना छल-कपट खोल दिया कि हम विप्र नहीं हैं। और भगवान्ने महादेवलीको अति प्रिय बताकर शिवजीमें नारदजीकी निष्ठा करायी है, अतुएव यह भी कहा कि हम हरगण है जिसमें शिवजीके नातेते अवस्य हमपर कृपा करें। पुनः कदाचित् मुनिके मनमें ग्लानि हो कि हमने क्रोधवश हो ब्राह्मणोंको शाप दे दिया जैते भगवान्ती शाप देनेपर पश्चात्ताप हुआ था, अतः उस ग्लानिको मिटानेके लिये कहते हैं कि हम हरगण है, इत्यादि; विप्र नहीं हैं। (ख) 'बढ़ अपराध कीन्ह फल पाया' हति। बड़ा अपराध जो किया और उसका फल पूर्व कह आये हैं, यथा 'होड़ विसाधर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोज। हँसेडु हमिंह सो लेडु फल यहुरि हँसेडु मुनि कोउ।' (ब्राह्मणोंका अपमान फरना कमा अपराध है, उसका फल राक्षस होना है); इसीसे यहाँ न कहा। [पुनः 'बढ़ अपराध' का भाव कि किसीपर कूट-मसलरो करना 'अपराध' है और संतोंसे भागवतोंसे ऐसा करना 'बड़ा अपराध' है। 'फल पाया' अर्थात् हरगणकी पदवी पाकर उससे च्युत होकर राक्षस होने जा रहे हैं।]

४—'श्राप अनुग्रह करहु छ्वाला' इति । (क) शाप क्रोधसे होता है, यथा 'वेष विलोकि क्रोध श्रांत यादा । किरुहि सराप दीन्ह अति गादा ।' और क्रपासे वही शाप अनुग्रह हो नाता है, इसीसे 'क्रपाल' सम्बोधन दिया । [मिलान की जिये—'जदिप कीन्ह एहि दारून पापा । में पुनि दीन्ह कोष करि श्रापा ॥ तदिप नुम्हारि साधुता देखी । करिहरूँ एहि पर छ्या बिसेषी । ७ । १०९ ।' 'क्रपाला' का भाव यह भी है कि आप अपनी क्रपासे शापको अनुग्रहरूप कर दीलिये, समारी करनी ऐसी नहीं है कि वह अनुग्रह रूप हो नाय, अपनी क्रपालुताकी ओर देखकर क्रपा करें। यथा 'स्वेनेव तुष्मतु छतेन स दीनानाथ: ।' क्रोधका शाप दुःखरूप होता है, उसे आप अपनी क्रपालुताकी ओर तेखकर क्रपा करें। यथा 'स्वेनेव तुष्मतु छतेन स दीनानाथ: ।' क्रोधका शाप दुःखरूप होता है, उसे आप अपनी क्रपालुताकी और नारद नी किया भी ऐसा ही शाप कायम रक्खा पर उनको विश्वविजयी बनाकर भगवान्के हाथ उनकी मृत्यु दी ]।(ख) 'योले नारद दीनदयाला' हिते । हया करना संतस्वभाव है, संतोंका धर्म है, यथा 'कोमल चित दीनन्ह पर दाया । ७ । ३८ ।' नारद नी दीनोंपर दया किया करते हैं, यथा 'नारद देखा विकल जर्यता । लगि दया कोमल चित संता । ३ । २ ।' इसीसे चद्रगणोंको दीन वेखकर उन्होंने दया की। 'नइ अपराध किया। उसका फल यह मिला कि देवतासे राखस हुए।अगरा क्षययोनिसे उदार भापकी क्रपासे होगा'—ये दीन वचन हैं। (दीनदयालुता उनके शापानुग्रहसे आगे दिखाते हैं। प्रणाममात्रसे, 'गहि पर कारत बचन सुनावा' इतने मात्रसे, उनको विश्वभरका राज्य और वियुल वेमवादि सब कुल दे दिया। 'दीनदयाला' शास्त बचन सुनावा' इतने मात्रसे, उनको विश्वभरका राज्य और वियुल वेमवादि सब कुल दे दिया। 'दीनदयाला' शास्त स्वाप है। दीन वचन सुनकर दीनोंपर दया करनेवाला ही पियल जाता है और आर्चके दुःखको दूर करता है। यहाँ 'परिकाङ्कर अल्कार' है।)

५ (क) 'निस्चिर जाइ होहु तुन्ह दोऊ' इति । भाव कि हमने जो शाप दिया था कि 'जाइ निसाचर होड तुन्ह कपटी पापी दोड' वह अन्यथा न होगा 'होइ न मृषा देवरिप मापा' इसे प्रमाण करके आगे अनुग्रह करते हैं। 'जाइ होहु' अर्थात् शरीर छूटनेपर निशाचर हो, यह बात 'मप निसाचर काछि होई' से सिद्ध होती है जो आगे कहेंगे। (ख) 'वैभव विपुल तेज वक होऊ' अर्थात् राजाओंका वैभव, तेज और वळ दिया। जो राजाको होना चाहिये। वह देकर आगे राजा होनेका वरदान देते हैं। 'विपुल' शब्द देहटीदीपक है। विपुलका अर्थ आगे 'मुजबल विस्व जितव' देते हैं। ﷺ विपुलका अर्थ आगे 'मुजबल विस्व जितव' देते हैं। ﷺ विपुलका अर्थ आगे 'मुजबल विस्व जितव' देते हैं। ﷺ विपुलका अर्थ आगे 'मुजबल विस्व जितव' देते हैं। ﷺ विम्न विकास। रूप तेज वक नीति नियास। १९०१ है। दूनमेंसे नारदने इनको तीन ही दिये। रूप और नीति इन दोका देना यहाँ नहीं कहा। वयोंकि राक्षसोंमें ये दोनों नहीं होते। राक्षस कुरूप और अन्यायी होते हैं, यथा 'देखत मीमरूप सब पापी। १८२। ३।' 'दरिन न जाइ अनीति बार निसाचर जो करित । १८३।' 'करित अनीति जाइ निहं बरनी।' यदि वे नीतिते चलें तो राक्षस ही वर्थो कहलायें और तस भगवानका अवतार क्यों होने लगा ?

भुजवल विस्व जितव क्ष तुम्ह जिहा । धरिहि विष्तु मनुज तनु तिहि ॥ ६॥ समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । हो इहहु मुक्कत न पुनि संसारा ॥ ७॥ चले जुगल मुनिपद सिर नाई। भए निसाचर काल हि पाई॥ ८॥

## दोहा—एक कलप एहिं हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । सुररंजन सज्जन सुखद हिर भंजन भुवि भार ॥१३९॥

शुन्दार्थ--जिह्न्या=ज्योंही, जब । तहिआ=तव । संसारा=आवागमन ।

सर्थ—जब तुम अपनी भुजाओं के बलसे ब्रह्माण्ड भरको जीत लोगे, तब विष्णु भगवान् मनुष्य-शरीर धारण करेंगे ।। ६ ।। तुम्हारी मृत्यु संप्राममें हरिके हाथोंसे होगी, तुम मुक्त हो जाओगे। फिर तुमको संसार न होगा अर्थात् जन्म-मरणसे छूट जाओगे।। ७ ।। दोनों गण मुनिको मस्तक नवाकर चले गये और काल पाकर निशाचर हुए ।। ८ ।। देवताओंको आनन्द और मज्जनोंको सुल देनेवाले, पृथ्वीका भार भंजन करनेवाले हरि भगवान्ने एक कल्पमें इस कारण मनुष्य तन धारण किया।। १३९ ।।

टिप्पणी—९ (क)—'शुजबळ विस्व जितव सुम्ह जिहां अर्थात् तुम विश्वभरके राजा होगे।यथा—'शुजबळ विश्व स्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र। मंडळीकमिन रावन राज करें निज मंत्र॥ ९८२॥' वैभव तेज वळ और विश्वका राज्य यह सव देकर उनका यह छोक बनाया। जब विश्वभरसे वळ अधिक दिया तत्र यह भी निश्चय पाया जाता है कि उससे वैभव और तेज भी अधिक दिया है। ॐ यहाँ विपुळ बळको चिरतार्थ करते हैं कि जब तुम विपुळ बळसे विश्वको जीतोगे तब तुम्हारे पास विश्वभरका वैभव हो जायगा। (ख) 'धरिहार्ह विष्नु मनुज तनु तहिला' हित। भगवान्त्रकी रच्छाके अनुक्ळ शाप हुआ है इसीसे कहते हैं कि 'धरिहार्ह मनुज तनु'। ['जिहआ' और 'तिहआ' से जनाया कि जिस दिन तुम विश्वको जीत छोगे उसी दिन विष्णु नररूपमें अवतीर्ण होंगे। इससे सिद्ध हुआ कि इस कल्पमें रावणने बहुत दिनतक राज्य नहीं किया। (वि० ति०)]।(ग) 'समर मरन हिर हाथ तुम्हारा' यह मरणकी उत्तमता कही। [संग्राममें मरना यह वीरोंकी शोमा है, यथा—'समर मरन पुनि सुरसरि तीरा। रामकाजु छनभंगु सरीरा। र। ९९०।' और फिर भगवान्के हाथसे तब उस मरणकी प्रशंसा क्या की जाय १] पुनः, 'हरिहाथ' मरणका भाव कि जब तुम विष्णुका अपराप करोगे तब वे मारेंगे। हरिहाथ मरण होनेसे 'होइहहु सुकुत' कहा, यथा—'रघुवीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यािग गित पैहिंह सही।'(ध) 'न पुनि संसारा' का भाव कि एक ही शरीरके बाद मुक्ति हो जायगी, जय-विजयकी तरह पुनर्जन न होगा। । कि 'भुजवळ विश्व'…' से इहळोक बनाया और यहाँ 'होइहहु मुकुत'…' यह परळोक बनाया। (क ) लेक और परळोक दोनों साधुकी कृपासे बनते हैं।

२—'चळे जुगल मुनिपद सिर नाई।' तात्पर्य कि मुनिने अच्छी तरहसे शापानुग्रह कर दिया, अतः प्रणामसे कृतशता एवं शिष्टाचार सदाचार स्चित किया। (ख) यहाँ मुनिका चलना न कहा क्योंकि पूर्व लिख चुके हैं 'सत्यलोक नारद चले करत रामगुन गान।' (मार्ग चलतेमें ही शापानुग्रह किया)। (ग) 'कालहि पाई'। काल=समय।—मृत्यु। भैसे नारदने भगवान्से विनय की थी, वैसे ही रद्रगणोंने नारदसे की। दोनोंके शापोद्धार-प्रसङ्कका मिलान यथा—

| नारदेवा                            |                | हरगण                       |
|------------------------------------|----------------|----------------------------|
| मीचिह् पंथ मिळे दनुजारी            | 8              | हरगन मुनिहि जात पथ देखी    |
| तब मुनि अति समीत हरिचरना           | २              | अति समीत नारद पहिं आए      |
| गद्दे पाहि प्रनतारतिहरना           | ą              | गहि पद् आरत बचन सुनाए      |
| मृषा होड मम श्राप कृपाला           | 8              | श्राप अनुग्रह करहु कृपाला  |
| मम इच्छा कह दीनद्याला              | ų              | बोळे नारद दीनदयाला         |
| क्रिदोनों मन, कर्म और वचनसे शरण ह  | इए और दोनोंने  | प्रणाम किया ।              |
| कह सुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे      | 8              | वड़ अपराध कीन्ह फल पाया    |
| 😿 भगवान्ने कृपा करके नारदको सन्तोध | व दिया वैसे ही | नारदजीने हरगणोंकी—         |
| जपहु जाइ संकर सतनामा               | <b>v</b>       | बैमव विपुक्त तेज बल होऊ।   |
| होहिह हृद्य तुरत विश्रामा          | 6              | होइहहु मुकुत न पुनि संसारा |
| सत्यकोक नारद चळे                   | 9              | चळे जुगळ सुनिपद सिर नाई    |
|                                    |                | -                          |

रे (क)—'एक कलप एहि हेतु प्रमुः''' इति । एक दो तीन ऐसी गणना नहीं की, इसीसे सब सगह 'एक' 'एक' पद दिया है, यथा— 'एक कलप एहि बिधि अवतारा । चरित पवित्र किए संसारा ॥', 'एकं कलप सुर देखि दुलारे । समर जलंधर सन सब हारे ॥', 'एकं कलप एहि हेतुः''' । तात्पर्य कि अनन्त कलोंमें भगवान्के अवतार हुए हैं इसीसे निश्चय नहीं है कि यह कल्प प्रथम है, यह दूसरा है, यह तीसरा है या क्या ? इत्यादि । (ख) 'छीन्द मनुष्क अवतार' का भाव कि अन्य कल्पोंमें अन्य-अन्य (वराह, नृहरि, मत्त्य आदि) अवतार हुए हैं, परन्तु इनमें मनुष्क अवतार ही हुआ है क्योंकि 'रावन मरन मनुष्क कर जीना ।' (ग) 'सुररंजन सज्जनसुखद हरि मंजन-सुविमार' अर्थात् इसीसे मनुज-अवतार लिया । (घ) कि नारदकल्पमें माता-पिताका नाम नहीं कहा गया । आगे आकाशवाणीद्वारा कहेंगे, यथा—'कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहुँ में पूर्य यर दीन्हा ॥'''नारद यचन सत्य सब करिहीं ॥ इत्यादि १८७ (३–६)।'

भावणकुष्जकी संवत् १६६१ की प्रतिमें इस प्रसङ्गमें 'कुअँरि' शब्द चार बार आया है पर दो बार 'अ' पर अनुस्वार है—'जो बिकोकि रोग्ने कुअँरि तब मेळद्द जयमाल । १३१।', 'सखी संग लै कुअँरि तब चिक्त जनु राजमराल । १३१।', 'सखी संग लै कुअँरि तब चिक्त जनु राजमराल । १३। ४।' ) और दो बार 'अ' पर अनुस्वार नहीं है—'रीझिहि राजकुअरि छवि देखी । १३४। ४।', 'कुअरि हरिप मेळेड अयमाका । १३५। ३।' दोहों में अनुस्वार है, चौपाइयों में नहीं। ओर भी जो भाव इस भेदमें हो पाठक उसे विचार ।

नोट-- र किसी-किसीका यह मत हैं कि ये गुण (जो नारदशापसे निशाचर हुए) विश्वविजयी हुए जैसे प्रतापभानु रावण होनेपर विजयी हुआ। क्योंकि नारदवचन असत्य नहीं होता। और कल्पोंमें जो रावण हुए वे कही-कहीं हारे भी है।

श्रीलमगों बाजी—१ तुलसीदासजीकी प्रहसनकला वड़ी स्वामाविक है, वहाँ कृत्रिम हास्यपात्रका पता नहीं जो हमेशा सरसे पैरतक हॅसी ही उत्पन्न कराये। ऐसे हास्यपात्रसे उपदेश ही क्या मिलेगा ?

२<u>- तुळसीदास्त्रीकी हास्यकळामें हास्यपात्रका हित होता है क्योंकि उसकी नैतिक चिकित्सा हो जाती है और साथ ही हमारा कौतुक हो जाता है।</u>

३—इस प्रहस्तका अन्तिम परदा बड़ी दूरपर जाकर खुळा है। सीताहरणमें दुःखसे पीढ़ित भगवान् जब पम्पा-सरीवरपर तिनक विश्राम करते हैं तब नारदजी पहुँचकर प्रश्न करते हैं कि हे भगवन्! आखिर आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया ? उत्तर बड़ा मार्मिक है, इससे हम यहाँ उसकी आलोचना करनेके निमित्त उसे ळिखे देते हैं निसमें सब प्रसङ्ग सांफ हो जायँ।

भंगवान् कहते हैं—'सुनु सुनि तोहि कहउँ सहरोसा । मजिं के मोहि तिज सकल मरोसा ॥ करीं सदा तिन्ह के रखबारी । जिमि बालक राखह महतारी ॥ गह सिसु चच्छ अनल अहि धाई । तहँ राखह जननी अरगाई ॥ भीड़ मए विद्वि सुत पर माला । प्रीति करें निह पाछिल बाला ॥ मोरे प्रीद तनय सम ज्ञानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥ जनिह मोर बक निज बल ताही । वुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥ यह विचारि पंदित मोहि मजहीं । पाप्टु ज्ञान भगति निहं ताहीं ॥ दो० ॥ काम क्रोध छोभादि मद प्रवल मोह के धारि । तिन्ह महँ अति दाखन दुखद मायास्पी निहि ॥ अहे ॥ सुनु सुनि कह पुरान श्रुति संता । मोह बिपिन कहुँ नारि बसंता ॥ जप तप नेम जलासय हारी । होइ प्रीवम सोखह सब नारी ॥ काम क्रोध मद मत्सर भेका । इन्हिह हरपप्रद वर्षा एका । दुर्वासना कुसुद समुदाई । तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई ॥ धर्म सकल सरसीखह हुंदा । होइ हिम तिन्हिह दहह सुखमंदा ॥ पुनि ममता जवाम बहुताई । पछहि नारि सिसिर रितु पाई ॥ पाप उल्क निकर सुखकारी । नारि निविद् रजनी अधियारी ॥ दुधि बल सील सत्य सब मीना । बंसी सम त्रिय कहिं प्रवीना ॥ दो०—अवगुनमूल सुलप्रद प्रमदा सय दुखलानि । ठाते कीन्ह निवारन सुनि में यह जिय जानि ॥ ४४ ॥

आलोचना—(१) ज्ञान और भक्तिका मार्मिक अन्तर महात्माओं के शन्दों में आपको अपने स्थानपर मिलेगा ही।
मैं उसके स्पष्टीकरणका अधिकारी भी नहीं। मुसे तो यह दिखाना है कि कीतुकी भगवान्को प्रहसन लीला तथा तुल्कीदायको प्रहसनकलाका मूल स्रोत 'प्रेम'है, केवल 'मखील' नहीं। (२) जो लोग देश, काल और पात्रका विचार नहीं रखते, जो नाटक-क्राकीक्याख्याके लिये आवश्यक है, वे बहुधा इन वाक्योंको तुल्सीदास्त्रीके स्नी-जगत्के प्रति अन्यायस्थमें पेश किया करते हैं। इस प्रसक्ति विस्तृत व्याख्या में 'तुल्सीदास्त्रीके स्नी-सम्बन्धी कटु वाक्योंकी व्याख्या' 'माधुरी' के एक लेखनें कर जुका है। यहां संक्षेपमें इतना कहना काफी है कि नारद एक योगी और मुनि ये, जो त्याग मार्गपर आरुद्ध थे। अतः भगवान्-

ने उन्हें श्री (स्री) का रूप और मायाका रूप एक ही बताया। परंतु उन्हीं रामने विश्वहितके लिये शिव-विवाह पार्यतीसे रचाया। स्वयं एक-नारी-व्रत रक्खा। और यही अपने रामराज्यका आदर्श स्थापित किया, इसी प्रसङ्ग थोकी दूर आगे चलकर वालिको डाँटते हुए श्रीरामने कहा है—'मूद तोहि अतिसय अमिमाना। नारि सिखावन करेसि क काका ॥' क्या यहाँ और रावण-मंदोदरी-प्रसङ्ग नारी उपदेशिका रूपमें नहीं है ? तुलसीदासजी नारीकी उस रूपमें ही दुराई करते हैं जिसमें वह 'गुल खिलाती' चले और 'गुलक्करें उद्गते' आये और हमारे पतनका कारण बने, नहीं तो पतिवता स्त्री तथा मातारूपमें तो उन्होंने स्त्रीकी सदा प्रशंसा ही की है। खैर, अब नारदजीकी आखिरी अवस्थाका वर्णन देखिये 'सुनि रघुपतिके यचन सुहाए। सुनि तन प्रलक्ति नयन भरि आए॥ कहडू कवन प्रसु के यह रीती। सेवक पर ममता सर प्रीती ॥ जे न मजिह अस प्रसु स्त्रम त्यागी। ज्ञान रंक नर मंद अमागी ॥' आपने देखा, इस अन्तिम दश्यमें हास्यरस शान्तरसके ऊँची चोटीपर पहुँच गया। फिर मजाकका लुल्फ यह है कि हास्यपात्र हास्यकर्ताका अनुग्रहीत हो जाय। वही दशा नारदकी अन्तिम पदोंमें वर्णित है जो भगवानके कृतज होकर औरोंको भी भगवत्-भजनका उपदेश करते हैं।

इस कियातमक द्दारंथका आनन्द आपको तब मिलेगा जब आप उन साधारण द्दास्य प्रसङ्गोपर विचार करेंगे जिनमें सालियाँ, सरहजें या भावनें अपने 'ललाजी' की सोते समय सेंदूर, टिक्कुली आदिसे सजावट कर देती हैं। 'ललाजी' जागते हैं पर अपनी दशासे अनिभन्न जिधर जाते हैं उधर ही कहकहा पड़ता है। जब किसी इशारेसे समझकर अपना मुँह शिशेमें देखते हैं तो झुशलाहटकी हद नहीं रहती। नारदकी गति कुल वैसी ही बनी और खूब बनी फिर उम्रभर न भूले और मायाको पास न फटकने दिया।

एहि विधि जनम करम हिर केरे । सुंदर सुखद विचित्र घनेरे ॥ १ ॥ कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चिरत नाना विधि करहीं ॥ २ ॥ तब तब कथा मुनीसन्ह गाई । परम पुनीत प्रबंध बनाई ॥ ३ ॥ विविध प्रसंग अनूप बखाने । करहिं न सुनि आचरज सयानें ॥ ४ ॥ हिर अनंत हिरकथा अनंता । कहिं सुनिहं बहु विधि सब संता ॥ ६ ॥

शन्दार्थ-विचित्र=रंगविरंगके, बहुत तरहके, अनूठे, आश्चर्यजनक। घनेरे=बहुत। प्रवन्ध बनाई-9३२ (२, ७, ८) देखिये।

मर्थ—इस प्रकार हरिके जन्म और कर्म सुन्दर, सुखदायक, विचित्र और अगणित हैं ॥ ९ ॥ किल्प-कल्प (प्रत्येक कल्प ) में (जब-जब) प्रसु अवतार छेते हैं और अनेक प्रकारके सुन्दर चरित्र करते हैं ॥ २ ॥ तब-तब परम पित्र काव्य रचना (छन्दोबद्ध ) करके मुनीश्वर कथाएँ गाया करते हैं ॥ ३ ॥ और तरह-तरहके अनेक अनुपम प्रसङ्ग वर्णन किया करते हैं । बुद्धिमान छोग उन्हें सुनकर आश्चर्य नहीं करते ॥ ४ ॥ भगवान् अनन्त हैं और उनकी कथाका भी अन्त नहीं, सब संत बहुत प्रकारसे कहते-सुनते हैं ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ 'पृहि विधि जनम करम हरि केरे। ""' इति। (क) यहाँ तीन कल्पोंके अवतारोंको कहा, —जय-विद्यम, जलंधर और नारद। यह कहकर 'पृहि विधि' कहा अर्थात् इसी प्रकार और भी बहुत-से हैं। कि पुनः यह अर्धाली ऊपरके 'एक कल्प पृष्टि हेतु प्रभु कीन्ह मनुज अवतार' इस दोहेकी व्याख्या है। दोहेमें जो 'कोन्ड मनुज अवतार', 'सुररंजन सज्जन सुखद हरि मंजन भुविभार' कहा वही यहाँ क्रमसे 'जनम' और 'करम' हैं। यह 'पृष्टि विधि' का भाव हुआ। (ख) 'सुंदर सुखद विचित्र घनेरे'। भाव कि अपने रूपसे सुन्दर हैं, दूसरोंको सुखदाता हैं और विचित्र अर्थात् रंगविरंगके, अनेक प्रकारके हैं। 'धनेरे' हैं अर्थात् जो हमने तीन कहे, हतने ही न समझो। आगे इन सब पदों (विशेषणों) की व्याख्या करते हैं। (ग) प्रथम (पूर्व) कहा कि जन्मके 'हेतु' अनेक हैं और विचित्र हैं, यथा—'राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तें एका॥' अब कहते हैं कि जन्म और कर्म (स्वयं भी) अनेक (और) विचित्र हैं। (घ) [ 'विचित्र' का भाव यह भी कहते हैं कि वात्सल्य, सख्य, वीर आदि सभी रसोंके चरित्र किये हैं; यही रंग-विरंगके चरित्र हैं। ]

छ 'तय-तब कथा बिचित्र सुहाई। परम पुनीत मुनीसन्ह गाई ॥' को० रा०।

<sup>†</sup> विचिष-छ० । पुनीत-१६६१, १७२१, १७६२, १७०४।

२—'कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं ।''' इति । (क) भाव कि इसीसे उनके जन्म-कर्म घनेरे हैं। 'अवतरहीं' यह जन्म हुआ, 'चिरत करहीं' यह कर्म हुआ। 'कलप कलप प्रति' का भाव कि अन्तर नहीं पड़ता, प्रत्येक कल्पमें अवतार होता है। (ख) अपरकी अर्घाली 'एहि विधि जनम करम'''' — की ही व्याख्या इस अर्घालीमें है।—'चार चरित' करते हैं अतएव सुन्दर हैं, यथा—'जन्म कर्म च मे दिव्यं'। चरित सुन्दर हैं और अपने भक्तों के हितार्थ किये जाते हैं, यथा—'सोइ जस गाइ मगत भव तरहीं। कृपासिधु जनहित तनु धरहीं', अतः सुखद हैं। प्रभु कल्प-कल्पमें अवतरित होतें हैं और प्रत्येक कल्पमें चरित करते हैं तथा नाना विधिके करते हैं; अतएव घनेरे हैं। 'घनेरे' का भाव कि अगित हैं, यथा—'जल सीकर सिह रज गनि जाहीं। रघुपित चरित न बरिन सिराहीं। ७। ५२।' [दोहा २५ भी देखिये। और ३६ (६) भी।]

प॰ प॰ प॰—'कलप कलप प्रतिः''' से गीता ४ | ८ के 'संमवामि युगे युगे' इस वाक्यका अर्थ यहाँ स्पष्ट किया है । इसी प्रकार अनेक स्थलों में गीता के अनेक वचनों का अर्थ स्पष्ट किया गया है । गीता और मानस क्रमका एक वुलनात्मक छोटा-सा ग्रन्थ लिखनेकी आवश्यकता है । पिछत लोग इस और ध्यान देंगे यह आशा है ।

कि त्रिक कालिकापुराणमें कहा है 'प्रत्येक कल्पमें राम और रावण होते हैं। इस माँति असंख्यों राम और रावण हो गये और होनेवाले हैं। उसी माँति देवी भी प्रवृत्तं होती हैं'। यथा—'प्रतिकल्पं मवेद्रामो रावणशापि राक्षसः। प्रवं रामसहस्त्राणि रावणानां सहस्रशः। मवितन्यानि भूतानि तथा देवी प्रवर्तते। अ० ६९। ३९-४९।' दूसरे अवतार तो कल्पमें कई बार होते हैं पर रामावतार एक कल्पमें एक ही बार होता है। प्रत्येक कल्पके चिरतों विधिभेद रहता है, पर चरित्रका ढाँचा प्रायः एक-सा रहता है।

टिप्पणी—३ 'तब तब कथा मुनीसन्ह गाई "' इति । (क) 'तव तव' का भाव कि प्रत्येक अवतारकी कथा मुनीश्वरोंने गायी है, यथा—'प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि वरनी किवन्ह घनेरी । १२४ । ४ ।' मुनि प्रत्येक अवतारकी कथा बनाते ( छंदोबद्ध करते ) और गाते हैं, इसका कारण पूर्व प्रन्यकार कह आये हैं कि 'करिंह पुनीत सुफल निज बानी । १३ । ८ ।' इसीसे यहाँ नहीं कहा । [ पूर्व कहा था कि 'बरनी किवन्ह घनेरी' और यहाँ कहते हैं कि 'मुनीसन्ह गाई "प्रबंध बनाई'। इस तरह यहाँ 'किवन्ह' का अर्थ खोला कि तब-तब मुनीश्वर ही किव हुए और उन्हींने वर्णन किया ] (ख) 'परम पुनीत प्रबंध बनाई'। यह 'कथा' का अर्थ किया। प्रवन्धका बनाना ही कथा है,—'प्रबंधकल्पना वर्णन किया ] (ख) 'परम पुनीत प्रबंध बनाई'। यह 'कथा' का अर्थ किया। प्रवन्धका बनाना ही कथा है,—'प्रबंधकल्पना कथा'। प्रबन्धकी कल्पना अर्थात् रचना करते हैं, और वही कथा गाते हैं। 'परम पुनीत' का भाव कि जो इन प्रवन्धों के सुनता या गाता है वह भी पवित्र हो जाता है।

४— इन्हें प्रारम्भमें जो शिवजीने अवतारका हेतु कहा था कि 'असुर मारि धापिंह सुरन्ह राखिंह निज श्रुति सेतु। जग बिस्तारिंह विमल जस रामजनम कर हेतु। १२१।', इसको इस कल्पकी कथामें भी चिरतार्थ किया है।— सेतु। जग बिस्तारिंह विमल जस रामजनम कर हेतु। १२९।', इसको इस कल्पकी कथामें भी चिरतार्थ किया है।— (१) 'मंजन भुषि मार' से 'असुरोंका मारना और श्रुति-सेतुकी रक्षा' कही (असुर भुविभार और श्रुतिसेतुनाशक हैं। (१) 'मुरंजन' से 'सुरोंका थापना' कहा और, (१) 'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चिरत नाना विभि करहीं' से 'जग विस्तारिंह विसद जस जना।

५—'बिबिध प्रसंग अनूप बखाने।'''' इति। (क)—पूर्व किवजीने ३३ (४) में कहा था कि 'कघा अलीकिन धुनिह जे ज्ञानी। नहिं आधरज करिं अस जानी' अर्थात् ज्ञानीलोग अलीकिक 'कथा' सुनकर आध्यं नहीं करते
किन धुनिह जे ज्ञानी। नहिं आधरज करिं अस जानी' अर्थात् ज्ञानीलोग अलीकिक 'कथा' सुनकर आध्यं नहीं करते
और अम उपवेश देते हैं कि कथाके प्रसंगोंमें भी आश्चर्य न करना चाहिये। (ख) 'स्याने' अर्थात् ज्ञानी लोग चतुर।
और अम उपवेश देते हैं कि कथाके प्रसंगोंमें भी आश्चर्य न करना चाहिये। (ख) 'स्याने' अर्थात् ज्ञानी लोग चतुर।
आध्यं न करनेका कारण ज्ञपरके सात चरणोंमें कहकर तब 'करिंह न सुनि, आचरजु' कहा। भाव कि कल्पमेद समसकर
आध्यं नहीं करते (कथाएँ विचित्र-विचित्र और आश्चर्य-जनक होती ही हैं, इसीसे सावधान करते जाते हैं कि धोरोमें
आध्यं नहीं करते (कथाएँ विचित्र-विचित्र और आश्चर्य-जनक होती ही हैं, इसीसे सावधान करते जाते हैं कि धोरोमें
आध्यं नहीं करते (कथाएँ विचित्र-विचित्र और आश्चर्य-जनक होती ही हैं, इसीसे सावधान करते जाते हैं कि धोरोमें
आध्यं नहीं करते (कथाएँ विचित्र-विचित्र और आश्चर्य-जनक होती ही हैं, इसीसे सावधान करते जाते हैं कि धोरोमें
आध्यं नहीं करते (कथाएँ विचित्र-विचित्र और आश्चर्य-जनक होती ही हैं, इसीसे सावधान करते जाते हैं कि धोरोमें
आध्यं नहीं करते (कथाएँ विचित्र-विचित्र और आश्चर्य-जनक होती ही हैं, इसीसे सावधान करते जाते हैं कि धोरोमें
आध्यं नहीं करते (कथाएँ विचित्र-विचित्र और आश्चर्य-जनक होती ही हैं, इसीसे सावधान करते जाते हैं कि धोरोमें
आध्यं नहीं करते (कथाएँ विचित्र-विचित्र और आश्चर्य-जनक होती ही हैं, इसीसे सावधान करते जाते हैं कि धोरोमें
आध्यं नहीं करते (कथाएँ विचित्र-विचित्र और अश्वर्य-जनक होती ही हैं, इसीसे सावधान करते जाते हैं कि धोरोमें

६ (क) 'हरि अनंत हरिकथा अनंता। भाव कि हरि और हरिकथा दोनों एक सहय हैं, जैसे हरि है वैसी ही उनकी कथा है, यथा—-'जया अनंत राम मगवाना। तथा कथा कीरति विधि नाना। (ख) कहिंह सुनीई यहु विधि सब मंता' का भाव यथा—-'जया अनंत राम मगवाना। तथा कथा कीरति विधि नाना।

कि अन्त नहीं पाते चाहे करोड़ों कल्गोंतक क्यों न गावें, यही बात आगे स्वयं कहते हैं,—'रामचंद्रके चरित सुहाए। करूप कीटि छिंग जाहिं न गाए'। मिलान कीजिये—'मिहमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा॥ निक निज मित सुनि हरिगुन गाविहें। निगम सेष सिव पार न पाविहें॥ ७। ९९॥ तात्पर्य कि 'कहिंह सुनिहें बहु बिधि सब संता।' सो ये कुछ अन्त पानेकी भावनासे नहीं कहते-सुनते हैं, गा-सुनकर वे सब अपनी भक्ति जनाते हें, प्रेमके कारण गाते हैं, भगवान् उनका प्रवन्ध सुन उनकी भक्ति देख सुख मानते हैं, यथा—'प्रभु मावगाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुक मानिहीं। ७। ९९।' अतः सब गाते-सुनते हैं। यथा—'सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदिष कहे बिनु रहा न कोई'।

रामचंद्र के चिरत सुहाए। कलप कोटि लिंग जाहिं नं गाए॥ ६॥
यह प्रसंग मैं कहा भवानी। हिरमाया मोहिंह ग्रुनि ज्ञानी॥ ७॥
प्रभु कौतुकी प्रनतिहतकारी। सेवत सुलभ सकल दुखहारी॥ ८॥
सोरटा—सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रवल ।
अस विचारि मन माहिं भिजय महामायापतिहि ॥१४०॥

भर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर चिरत करोड़ों कल्पोंतक गाये नहीं चुक सकते ॥ ६ ॥ हे भवानी ! मैंने यह प्रसङ्ग कहा । ज्ञानी सुनियोंको भी भगवान्की माया मोहित कर लेती है ॥ ७ ॥ भगवान् कौतुकी और श्ररणागतका हित करनेवाले हैं । सेवा करनेमें सुलभ और समस्त दुःखोंके हरनेवाले हैं ॥ ८ ॥ देवता, मनुष्य, सुनि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे परम बलवती माया न मोह ले । मनमें ऐसा सोच-विचारकर महामायाके अधिष्ठाता श्रीरामचन्द्रजीका भवन करना चाहिये ॥ १४० ॥

टिप्पणी—9 'रामचंद्रके चरित सुहाए""।' इति । (क) कि 'कहर्ड राम गुन गाथ मरद्वाज सादर सुनहु । 9२४।' उपक्रम है । अब उसका उपसंहार कहते हैं । 'रामचंद्रके चरित सुहाए"' पर यह प्रसङ्ग समाप्त किया । (ख) 'रामचन्द्रके चरित सुहाए' का भाव कि जैसे रामजी चन्द्रमाके समान आहादकारी, तापहारी और सुन्दर हैं वैसे ही रामचन्द्रजीके चरित भी हैं । पुनः, 'रामचन्द्र के' कहनेका भाव कि अवतार ठेकर चरित्र रामचन्द्रजीहीने किये, ये चरित विष्णुके नहीं हैं । (ग) 'कलप कोटि लगि जाहिं न गाए' का भाव कि भगवान् कल्य-कल्पमें अवतरते हैं, कल्य-कल्पमें चरित करते हैं सो उनके एक-एक कल्यके ही चरित करोड़ों कल्पोंतक गाये चुक नहीं सकते । पुनः भाव कि रामचन्द्रजीके चरित सुन्दर हैं, आहादकारक और तापहारक होनेसे इतने सुखद हैं कि उनको गानेसे कभी मन तृप्त नहीं होता और अनन्त होनेसे गाये चुकते नहीं ।

२ (क) 'यह प्रसंग मैं कहा मवानी' इति । भाव कि मुनि लोगोंने विविध अनुपम प्रसंग चलान किये हैं उनमेंने से हमने यह प्रसंग विस्तारसे कहा । पार्वतीजीकी प्रार्थना थी कि 'यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी', उसीपर कहते हैं कि 'यह प्रसंग में कहा भवानी' । और जो पार्वतीजीने कहा था कि 'मुनि मन मोह आचरज भारी' उसपर कहते हैं कि 'हिरिमाया मोहिह मुनि ज्ञानी' । (ल) 'प्रभु कौतुकी प्रनतिहतकारी' यह उपसंहार है । 'मुनिकर हित मम कौतुक होई । १२९ (६) ।' यह जिसका उपकम है वह प्रसंग मेंने कहा । तथा 'हिरिमाया मोहिह मुनिज्ञानी' यह प्रसङ्ग [ जिसका उपकम 'यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी । जुनिमन मोह आचरज भारी ॥ १२४ । ८ ।' यह अर्द्धाली है ] मैंने कहा । इस प्रसङ्ग हिरिमायासे ज्ञानी मुनि नारदको मोह होना वर्णन किया गया है । 'प्रभु कौतुकी प्रनतिहतकारी । सेवत सुखम सकल दुल हारी', प्रभुका कौतुक और प्रणत जो नारद उनका हित करना कथन किया गया है । 'सेवत सुखम' कहा । क्योंकि नारदजी चरणोंपर गिरे हतनी मात्र सेवासे उनका सब दुःल हर लिया ।— 'यह प्रसंग में कहा भवानी' से 'सकल दुलहारी' तक चरणोंके क्रमका भाव कहा गया।

नोट-'सेवत सुलभ' अर्थात् सेवा कठिन नहीं है, यथा-'सकृत प्रनाम किहें अपनाये। २। २९९।' 'मको मानि हैं रघुनाय जोरि जो हाय माथो नाइहै' (वि० १३५), 'सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अमृबं सर्वभूतेम्बो

छ मोहिंह—पाठान्तर है। अर्थ होगा—'ज्ञानी मुनि हरि मायासे मोहित होते हैं।' १६६१, १७०४ में 'मोहिंह' ही है और ठीक है।

द्वान्येतद्वतं मम ॥' केवल शरणमें आनेहीसे, केवल इतना कहनेहीसे कि मैं प्रपन्न हूँ तुम्हारा हूँ, उन काम दन जाता है, यथा—'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज' (गीता )।

टिप्पणी—'सुर नर सुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया' इति । (क) 'सुर, नर, मुनि' कहनेका भाव कि ये ज्ञानयुक्त हैं, इन्हें माया मोह लेती है तब और सब जीव किस गिनतीमें हैं वे तो अज्ञान ( ज्ञानरहित ) हैं ही । यथा—
'सिव विरंचि कहें मोहई को है बपुरा आन । अस जिय जानि मजिंहें सुनि मायापित मगवान ।।' ( ख ) 'अस दिचारि
मिक्कि महामायापितिहि' अर्थात् मायापितिके मजनसे माया नहीं व्यापती, यथा—'राममगित निरुपम निरुपाधी । दसह
बासु वर सदा अवाधी ॥ तेहि बिकोकि माया सकुचाई । किर न सकह कछु निज प्रभुताई । ७ । १९६ ।' 'मगित करत
बितु जतन प्रयासा । संस्तिमूळ अविद्या नासा । ७ । १९९ ।' 'दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव चे
प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।' (गीता ) । (ग ) इस प्रसङ्गके आदि-अन्तमें भजनका उपदेश दिया है, यथा 'मदभंजन
रमुनाथ मन्न तुकसी तिज मान मद । १९४ । 'यह आदि हैं और 'मिजन महामायापितिहि' यह अन्त है । इसका तात्रप्र
यह है कि नारद मान-मदके कारण मायाके वश हुए, उनकी दुर्दशा हुई, तब और जीव किस गिनतीमें हैं ?

नोट—२ 'महामायापितिहि।' भाव कि जो उसके पितकी सेवा करके पितको अनुकूळ बनाये रहेगा उसे तो वह (महामाया) स्वयं डरेगी। अथवा हमारे पितकी सेवा यह करता है यह विचारकर प्रसन्न रहेगी और अनर्थ कभी भी न विचारेगी वरन् उसे सब तरह प्रसन्न और सुखी रक्खेगी। दोनों हाळतों में भला ही होगा।

नोट — ३ श्रीशिवनी, श्रीयाञ्चनल्क्यनी और श्रीगोस्वामीनी तीनों वक्ताओंने इस प्रसङ्गको यहाँ समाप्त किया।

उपक्रम, प्रारम्भ वा संकल्प

पूर्ति वा उपसंहार

भीशिवजी याज्ञवस्वयजी गोस्माभीजी

('यह प्रसंग मोहि कहतु। १२४। ८।'

('मुनिमन मोह आचरज। १२४। ८।'

('कहउँ राम गुन-गाथ। १२४।'

('मरद्वाज कौतुक सुमहु। १२४।'

'मजु तुळसी तिज मानमद। १२४।'

'यह प्रसंग में कहा। १४०। ७।' 'हरि माया मोहहि सुनि ज्ञानी। १४०। ७।' 'रामचंद्रके चरित सुहाये। १४०। ६।' 'प्रसु कौतुकी। १४०। ८।' 'मजिय महामाया-पतिहि। १४०।'

'क्षीरशायी भगवान्के शापके हेतुसे श्रीरामावतार और तदन्तर्गत नारदमोह'-

प्रकरण समाप्त हुआ । निगन कानमागुनुस

श्रीमनु-शतरूपा-प्रकरण

अपर हेतु सुनु सैलकुमारी। कहीं विचित्र कथा विस्तारी।। १।। जेहि कारन अज अगुन अरूपा। त्रह्म भएउ कोसलपुरभूपा।। २।। जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा। वंधु समेत धरें मुनिक्ष वेषा।। ३।। जासु चिरत अवलोकि भवानी। सती सरीर रहिंहु वौरानी।। ४।। अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी। वासु चिरत सुनु अमरुजहारी।। ५।।

शन्दार्थ-विपिन=वन, जङ्गल, दण्डकारण्य । बौरानी रहिहु=बुद्धि फिर गयी थी, विक्षिप्त हो गयी थी, सनक

सवार हो गयी थी। छाया=असर। भूत-प्रेतका प्रभाव। आसेवका खलल।

सर्थ—हे गिरिराजकुमारी (पार्वतीजी)! अब और कारण सुनो। में विस्तारपूर्वक (यह) विचित्र हथा कहता सर्थ —हे गिरिराजकुमारी (पार्वतीजी)! अब और कारण सुनो। में विस्तारपूर्वक (यह) विचित्र हथा कहता हूँ ॥ १॥ जिस कारण अज, अगुण, अरूप, ब्रह्म अवधपुरीके राजा हुए ॥ २॥ जिन प्रभु धीरामचन्द्रजीको भ्रातासहित मुनिवेष धरे वनमें फिरते हुए तुमने देखा था ॥ ३॥ और हे भवानी! सतीतनमें जिनके चरित्र देखकर तुम दावरी हैं। मुनिवेष धरे वनमें फिरते हुए तुमने देखा था ॥ ३॥ और हे भवानी! सतीतनमें जिनके चरित्र देखकर तुम दावरी हैं। मुनीवेष धरे वनमें फिरते हुए तुमने देखा था ॥ ३॥ और हे भवानी! सतीतनमें जिनके चरित्र देखकर तुम दावरी हैं। मुनीवेष धरे वनमें फिरते हुए तुमने देखा था ॥ ३॥ और हे भवानी! सतीतनमें जिनके चरित्र देखकर तुम दावरी हैं। मुनीवेष धरे वनमें फिरते हुए तुमने देखा था ॥ ३॥ और हो भवानी! सतीतनमें जिनके चरित्र देखकर तुम दावरी हैं।

टिप्पणी—१ (क) 'अपर हेतु सुनु ।' भाव कि रामजन्मके हेतु अनेक हैं और विचित्र हैं, यथा 'रामजन्मके हेतु अनेका । परम बिचित्र एक तें एका ।' उन अनेकोंमेंसे तीन हेतु कहे । जयविजय, जलंधर और नारद । तीनको कह कर उनका उपसंहार दिया । 'पृहि बिधि जनम करम हिर केरे, सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे' उनका उपसंहार है । अब अन्य हेतु कहते हैं, इसीसे पुनः 'निचित्र' विशेषण दिया । (ख) 'जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म''' अर्थात् और जो कारण कहे वे विष्णु अवतारके हैं, क्षीरशायी नारायण अवतारके हैं । शैलकुमारीका भाव कि तुम्हारे इस प्रश्नसे जगत्का उपकार होगा । (शैल-परोपकारी होते हैं तुम शैलकी कन्या हो अतः तुमने परोपकारके लिये ही प्रश्न किया है ।) (ग) 'अज अगुन अरूप' विशेषणों के देनेका भाव कि पार्वतीजीने तीन विशेषण देकर ब्रह्मको पूछा था, यथा 'रामु सो अवध नृपित सुत सोई । की अज अगुन अलखगित कोई । १०८।८।' अतएव वही तीन विशेषण देकर शिवजी ब्रह्मके अवतारका हेतु कहते हैं । (घ) 'कोसलपुरभूपा' का भाव कि राजा मनुको ब्रह्मने वर दिया था कि 'होइहहु अवध सुआल तब में होब तुम्हार सुत । १५१ ।' वही ब्रह्म कोसलपुरभूप हुआ । यह बात शिवजीने उपसंहारमें कही है, यथा 'उमा अवध बासी नर नारि कृतारथरूप । ब्रह्म सिबदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप । ७ । ४७ ।'

नोट—१ पण्डित रामकुमारजीके मतानुसार इससे पूर्व तीन अवतारोंके हेतु कहे। १—वैकुण्ठसे भगवान् विष्णु-का जयविजयके निमित्त । २-वैकुण्ठसे महाविष्णुका जलंधरकी स्त्रीके शापवश, और ३ क्षीरशायी श्रीमन्नारायणका नारद-शापवश, रामअवतार हुआ। परंतु ये सब अवतार रूपान्तर हैं, चतुर्भुज स्वरूपसे द्विभुज हुए और जो अज-अगुण अरूप परात्पर परब्रह्म मनुशतरूपाजीके प्रेमसे प्रकट हुए वे अखण्डेकरस, नित्य, द्विभुज शार्क्षधर सीतापित हैं।—महाराज हरि-हरप्रसादजी लिखते हैं कि 'अज अगुण' आदि चार विशेषण देकर त्रिगुणसे परे तुरीय होना स्चित किया ( प्र० सं० )।

२ पं० रामकुमारजी एक पुराने खरेंमें लिखते हैं कि पार्वतीजीके प्रश्नके समय शिवजीने तीन कल्पकी कथा कहनेकी प्रतिशा की, सो वे कह चुके । अब चौथा कल्प है अतः 'अपर हेतु' शब्द दिये, इसे 'विचिन्न' कहा और 'विस्तार' से कहा । रामायणादिसे विलक्षण है ।—'की तुम्ह तीन देव महँ कोऊ ।' यह तो दो कल्पका अनुमान है जो रमा वैकुण्ठि से हुए । 'नर नारायन की तुम्ह दोऊ' यह क्षीरशायों कल्पका अनुमान है । 'जग कारन तारन भव मंजन धरनी भार' यह मनुके प्रसङ्गका अनुमान है ।' पुनः 'ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह धि होइ नर जाहि न जानत येद' यह जो सतीजीका अनुमान है वह स्वायंभू मनुशतरूपके तपके कल्पकी कथाका अनुमान है । 'विष्तु जो सुर हित नरतनुधारी । सोउ सर्वन्न जथा त्रिपुरारी' यह रमावैकुण्ठनिवासीके कल्पके अवतारका अनुमान है । और 'खोजै सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी' नारदशायकल्पका अनुमान है । गोस्वामीजीकी 'कहनी' रामायणमें चारों कल्पोंकी कथा बराबरसे गुँथी है ।

वि॰ त्रि॰—इस अवतारको वल्लभमतमें भी षोडशकल अर्थात् पूर्णावताररूपेण स्वीकार किया है। तीन कल्पोंके अवतारोंका कारण संक्षेपसे कह आये। ब्रह्मके अवतारकी कथा विस्तारसे कहनेका संकल्प है। शेष तीन कल्पोंकी कथाएँ भी वैसी ही हुई थीं, जहाँ कोई विशेषता आ पड़ी है, उसका भी विस्तृत कथामें समावेश कर दिया गया है, वह स्पष्ट मालूम पड़ता है। इस ब्रह्मावतारकी विशेषता यह है कि इसमें श्रीरघुवीरने सब चरिश्रोंको अतिशय रूपमें किया है।

टिप्पणी—२ (क) 'जो प्रभु विषिन फिरत तुम्ह देखा' इस कथनका ताल्पर्य यह है कि पार्वतीजीके मनमें संदेह न रह जाय कि 'हमने जिनको वनमें फिरते देखा वह राम विष्णुके अवतार हैं या ब्रह्मके | ['प्रभु' का भाव कि कर्तुमकर्तु-मन्ययाकर्तु समर्थ हैं । (रा॰ प्र॰) ] (ख) 'धंधु समेत' कहनेका भाव कि उस समय सीताहरण हो चुका था, केवल लक्ष्मणजी साथ थे । 'विषिन फिरत' से जनाया कि श्रीसीताजीको खोज रहे थे । 'धरें मुनि खेषा' अर्थात् राज्य त्यागकर विशेष उदासी वेषमें थे । (ग) 'जासु चरित अवलोकि…' इति । 'जासु चरित' अर्थात् नारिविरहमें व्याकुल । 'रिहें बीरानी' का भाव कि मोहिषशाचने तुम्हें ग्रस लिया था क्योंकि जिसे भृत लगता है वह बावला हो जाता है ।

३—'अजहुँ न छाया मिटित तुम्हारी "।' इति । (क) 'छाया' का भाव कि अब परिपूर्ण मोह नहीं है, छायामात्र है। प्रमाण यथा — 'तन कर अस विमोह अब नाहीं। १०९।७।' पुनः, 'तब कर अस विमोह अब नाहीं' एवं 'अजहूँ कहु संसय मन मोरे' जो कहा था उसीके सम्बन्धसे 'अजहुँ न छाया मिटित' कहा। (अभी मोह-पिशाचका प्रभाव गया नहीं है।) अप यहाँ यह शक्का होती है कि अब भी छाया नहीं मिटी तो तीन कल्गोंके अवतार जो कह आये वे न्यर्थ ही हुए!तीन

कर्णोंकी कथासे शङ्का निष्टत न हुई! इसका समाधान यह है कि तीन कल्गोंमें विष्णु अवतारकी कपा शिवनीने करी, सी उनकी विष्णु-अवतारमें तो शङ्का है ही नहीं। उनका स्वयं यह सिद्धान्त है कि विष्णु भगवान् अवतार हेते हैं, प्या- 'विष्णु जो सुरहित नरतनु धारी। ५१।१।१ शड़का है बहाके अवतार हेनेमें, यथा—'ब्रह्म जो ज्यापक दिरज अब अक्ट अनीह अभेद। सो कि देह धिर होइ नर जाहि न जानत वेदः।५०।' अतः अब ब्रह्मके अवतारका हेत करते हैं। इसते असके अवतारका भ्रम अब दूर होगा। (ख) 'जासु चरित अवलोकि...'। चरित देखकर भ्रम हुआ था, यथा—'देलि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरि।१०८।' इसीको हुक्ष्य करके कहते हैं कि 'तासु चरित सुनु भ्रमस्बदातं' जिनके चरित देखकर भ्रम हुआ उन्हींके चरित श्रवण करनेसे भ्रमरोगका नाश होगा। तात्पर्य कि ईश्वरके चरित देखकर भ्रम हुआ उन्हींके चरित श्रवण करनेसे भ्रमरोगका नाश होगा। तात्पर्य कि ईश्वरके चरित देखकर भ्रम होता है और चरितको सङ्गोपाङ्ग सुननेसे भ्रम दूर होता है, जैसे स्तीजीको एवं गरुडजीको देखनेते भ्रम हुआ अभैर सुननेसे उनका भ्रम दूर हुआ। भ्रमस्व कहकर चरितको ओषधि सुचित किया। ओषधिसे रोग दूर होता है।

ळीला कीन्हि जो तेहि अवतारा। सो सब किहहीं मित अनुसारा।। ६।।
भरद्वाज सुनि संकर बानी। सकुचिश्र सप्रेम उमा मुसुकानी ।। ७।।
लगे बहुरि बरने वृषकेत्। सो अवतार भएउ जेहि हेत्।। ८॥
दो०—सो में तुम्ह सन कहीं सब्ब सुनु सुनीस मन छहा ।
रामकथा कलिमलहरनि भंगलकरनि सुहाइ॥१४१॥

शब्दार्थ--लाइ=लगाकर । लाना=लगाना ।

अर्थ—उस अवतारमें जो ठीठा की वह सब में अपनी बुद्धिके अनुसार कहूँगा ॥६॥ (याशवल्क्यनी कहते हैं—) है भरद्वाज! शंकरजीके वचन सुनकर उमाजी सकुचाकर प्रेमसिहत मुस्कुरायीं ॥ ७॥ फिर धर्मकी ध्वजा शिवजी पह अवतार जिस कारण हुआ उसका वर्णन करने छगे ॥ ८॥ 'हे मुनीश्वर! वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनी। रामकथा कठिके पापोंको हरनेवाठी, मंगठ करनेवाठी और सुन्दर है॥ १४९॥

टिप्पणी—१ (क) 'सो सब कहिहीं' का भाव कि तीन कलों की लीला कुछ भी नहीं कही, केवल अवतारका हेतुमात्र कहा था, इसीसे इस कलाकी सब लीला कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। (ख) 'मित अनुसारा' का भाव कि भगवान्की लीला अनन्त है, हम अपनी बुद्धिके अनुसार कहेंगे। अथवा, इस अवतारकी लीला सब कहेंगे, और अन्य अवतारों की संक्षेपसे (प्रसङ्घात् कहीं-कहीं) कहेंगे। इति भावः। (ग) 'सुनि संकर वानी संकुचि सप्रेम उमा गुमुकानी' इति। ('शंकर' नाम दिया क्योंकि सर्व प्रकार कल्याण करनेवाले हैं। पार्वतीजीका कल्याण करनेके लिये ही यह चित कहने ना रहे हैं)। शिवजीने जो कहा था कि 'अजहु न छाया मिटित तुम्हारी' और 'सती सरीर रहितु बीरानी' यह सुनकर संकुची, मुस्कुराकर शिवजीके वचनोंको अङ्गीकार किया अर्थात् स्चित किया कि आप जो कहते हैं सी सल्य है और 'सासु चरित सुन्न अमरकाहारी' यह सुनकर प्रेम हुआ। (पां०)। [(घ) पुनः सकुचानेका भाव कि प्रभुकी परीक्षा लेनेमें मैंने बड़ी अनीति की। अथवा, अपने ओरको अनीति और प्रभुकी कृपालुता समुक्तर सकुची। अथवा, बीरानी' कहनेसे संकोच हुआ। (रा० प्र०)। साँवली स्रत मोहिनी मूर्तिका स्मरण हो आया, इससे प्रेम हुआ। (पं०, रा० प्र०)। अवतक छाया नहीं मिटती, यह उपालंग सुनकर मुसुकार्यी (पं०)। अथवा, अगके भागनेसे अपनेको धन्य मानकर हर्षित हुई। (रा० प्र०)। (ङ) 'सकुच, प्रेम और मुस्कान' तीनों भाव एक साथ उत्तत्त्व होनेसे समुचय अलंकार' हुआ।]

वि॰ त्रि॰—एक जन्मके कर्मफलभोग पूरा हो जानेपर भी कर्मलेश रह जाता है जो दूसरे जन्मका कारण होता

है। यह कर्मघाटकी बात है, अतः इसे कर्मघाटके वकाके मुखसे ही कहलाया।

टिप्पणी—२ (क) 'लगे बहुरि बरने'''' इति।पार्वतीजीका प्रश्न है कि 'राम मस चिन्मय अधिनामी। मर्वरिष्ठ सब उर पुर वासी॥ नाथ भरेड नर तनु केहि हेत्। मोहि समुझाइ कहहु मृषकेत्। १२०, ६-७।' उटीफा उत्तर परीं को बहुरि बरने मुषकेत्।'''' से दे चले हैं। 'जो' का सम्बन्ध 'सो' से है। अर्थात् 'जो प्रमुविषिन फितन तुम्ह देन्या'

<sup>🕾</sup> १६६१ में 'संकुचि' है। 'सँकुचि' पढ़ा जायगा। 🕆 शिवा हरपानी—(वै०) 🗓 उर; चित्र। —पाशन्तर

सो अवतार मण्डु जेहि हेत्।' (ख) प्रथम हेत वर्णन करनेकी प्रतिशा की, यथा—'जेहि कारन अज अगुन अक्षो। अग्न मण्ड कोसलपुर भूषा॥' इसीसे प्रथम हेतु कहते हैं, यथा—'सो अवतार मण्डु जेहि हेत्।' तत्पश्चात् चरित्र वर्णन करनेकी प्रतिशा की, यथा—'सासु चरित सुनु अमरज हारी।' अत्यव इसे पीछे वर्णन करेंगे। (ग) ['वृषकेत्' करनेकी प्रतिशा की, यथा—'सासु चरित सुनु अमरज हारी।' अत्यव इसे पीछे वर्णन करेंगे। (ग) ['वृषकेत्' करनेकी प्रतिशा की, यथा—'सासु चरित सुनु अमरज हारी।' अत्यव इसे पीछे वर्णन करेंगे। (ग) ['वृषकेत्' करनेकी प्रतिशा की पर्या विशेषण हो वे प्रमुका गुणानुवाद करते हैं। (पं०)। अथवा, धर्मकी ध्वजा धारण किंगे हुए हैं, अधर्मरूप मिथ्या बोलनेवाले नहीं हैं। इस विशेषण करने हुए हैं, अधर्मरूप मिथ्या बोलनेवाले नहीं हैं। इस विशेषण करने हुए हैं। (पं०)।

३ (क) 'सो में तुम्ह सन कहाँ सबु "" इति । अर्थात् जो शिवजी पार्वतीजीसे वर्णन करने छगे थे वह सक में तुमसे कहता हूँ । 'सबु' का भाव कि शिवजीकी प्रतिश्चा 'सब' कहनेकी है, यथा—'छोछा कीन्हि जो तेहि अवतारा। सो सब कहिहाँ मित अनुसारा॥' इसीसे याज्ञवल्क्यजी भी 'सब' कहनेकी प्रतिशा करते हैं, क्योंकि शिवजीके कथनमें याज्ञवल्क्यजीकी 'कहनी' (कथन) मिछी हुई है, यथा—'कहों सो मित अनुहारि अब उमा संभु संबाद। मएउ समय

बेहि हेतु नेहि सुनु सुनि मिटिहि बिषाद । ४७ ।

(ख) 'सुन सुनीस मन लाइ' इति । 'मन लगाकर सुनी'—इस कथनका तात्पर्य है कि सुननें योग्य है (पुनः माव कि यह परम गुहा है, गृद है, मन लगाकर न सुननेसे धारण न होगा )। (ग) 'मंगळकरिन सुहाइ' यथा— 'मंगळकरिन किलमलहरिन तुलसी कथा रघुनाथ की। १। १०।', (घ) कि 'क कथा उपासना है, कर्म और ज्ञान दोनोंका फल देती है। 'मंगलकरिन' मोक्ष है जो ज्ञानका फल है। 'किलमलहरिन' यह कर्मका फल है। 'मंगल' शब्द मोक्षवाचक है और 'ज्ञान मोक्षप्रद बेद बखाना' इस तरह 'मंगलकरिन' से ज्ञानका फल देनेवाली कहा। 'किलमल' अर्थात् नित्य नैमित्तिक पाप। ये कर्मसे नाश होते हैं। अतः 'किलमलहरिन' से कर्मफलदातृत्व कहा, यथा—'मन कम जनत जित अध जाई। सुनिह जे कथा अवन मन लाई॥', 'मंगलकरिन किलमलहरिन तुलसी कथा रघुनाथ की'। (दोहा १० छन्द, देखिये)। यहाँ उत्तरोत्तर उत्कर्ष होनेसे 'सार' अलंकार हुआ।]

व्याकरण--अवधी भाषामें शब्दके अन्तमें उकार प्रायः बोला जाता रहा है। गोस्वामीजीने इसका प्रयोग बहुत किया है जैसे 'सुनु'=सुन, सुनो। गोस्वामीजी 'स्करखेत' में गुरुजीके साथ बहुत दिन रहे। स्करखेतके आसपास इस पार अवतक उकारयुक्त शब्द बोले जाते हैं।

स्वायंभू मनु अरु सतरूपा। जिन्ह तें भै नरसृष्टि अनूपा॥ १॥ दंपित धरम आचरन नीका। अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लीका॥ २॥ नृप उत्तानपाद सुत तास् । ध्रुवं हरिभगत भएउ सुत जास् ॥ ३॥ लघु सुत नाम प्रियन्नत ताही। वेद पुरान प्रसंसिंह जाही॥ ४॥

शान्दार्थ—स्वायंभू=स्वयम्भू (ब्रह्माजी) से उत्पन्न सबसे पहले 'मनु' स्वायंभुव। सृष्टि=उत्पन्न जगत्। जगत्का आविर्माव। उत्पत्ति, बनने वा पैदा होनेकी क्रिया या भाव। दम्पति=स्त्री-पुरुष। लीका (लीक)=रेखा, लकीर, गणना। यथा—'भट महँ प्रथम लीक जग जास्', 'छिमन देखत काम अनीका। रहिंह धीर तिन्ह के जग लीका॥' आचरन (आचरण)=व्यवहार, (धर्म) करनेकी रीति भाँति।

मर्थ—श्रीस्वायम्भव मन और श्रीशतरूपाजी जिनसे सुन्दर उपमारिहत मानवी अर्थात् मनुष्यसृष्टि हुई ॥ १ ॥ जी-पुरुष दोनोंका धर्माचरण वहुत अच्छा या । जिनके धर्मकी लीकको वेद (आज दिन ) अब भी गाते हैं । (अर्थात् स्वायम्भव मनु और शतरूपाजीकी कथा वेदोंमें लिखी है, सब धर्मात्माओंमें इनकी प्रथम रेखा अर्थात् गणना है)॥२॥ उनके पुत्र राजा उत्तानपाद हुए जिसके पुत्र भगवद्भक्त श्रीष्ठवजी हुए ॥३॥ जो छोटा पुत्र था उसका नाम प्रियमत है, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण कर रहे हैं ॥४॥

नोट—१ 'स्वायंभू मनु अरु सतरूपा' इति ।—श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अ० १२ में सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन है। अधाजीने अविद्या माया, सनकादि ऋषि, रद्र, मरीचि आदि दश मानसपुत्र क्रमशः उत्पन्न किये। इनसे सृष्टिकी वृद्धिका

१- धुव-१७२१, छ० । धुव-१६६१, १७०४, १७६२ । २-भक्त-को० रा० ।

कार्य न होता देख मनु-शतरूपाको उत्पन्न किया। (ब्रह्मा सृष्टि-दृद्धि न देख चिन्तित हो दैवकी शरण गये, त्यों ही उनके श्रीरके दो भाग हो गये। उन दोनों खण्डोंसे एक स्त्री-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुप या वह सार्वभीम सम्राट्स्यायंभुव मनु हुए और जो स्त्री यी वह महारानी शतरूपा हुईं)। मनुजी ब्रह्मावर्तमें रहते हुए सात समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वीका शासन करते थे। यथा- 'ब्रागावत योऽधिवसन् शास्ति सप्ताणवां महीम्। मा० ३। २९। २५। मैथुनदारा सृष्टिकी वृद्धि इन्हीं मनु-शतरूपाद्वारा हुई। और इनकी तीनों कन्याओंके वंशते जगत् प्रवासे परिपूर्ण हो ग्रा। (भा०३। १२। ५२-५६)।

ब्रह्माके एक दिनमें १४ मनु भोग करते हैं। एक-एक मनु अपने-अपने कालमें कुछ अधिक ७१ चतुर्यगी भोग करते हैं। प्रति मन्वन्तरमें भगवान् अपनी सत्त्वमूर्तिद्वारा मनु आदिके रूपमें प्रकट होकर उनके द्वारा अपने पौक्यको प्रकाशित करते हुए विश्वकी रक्षा करते हैं।[मनु और मन्वन्तरोंका विस्तारसे वर्णन 'भिकत सुधास्वाद' तिलक (भक्तमालमें)

श्रीरूपकठाजीने भाषामें किया है। प्रेमी उसमें भी देख सकते हैं।

मनु भगवद्भक्त थे। वे धर्मपूर्वक अनेक विषय-भोग एवं प्रजा-पालन करने लगे। निद्राभङ्ग होनेपर वे एकाप्र चित्त हो प्रेमसे हरिचरित सुना करते थे। विषय-भोग करते हुए भी सकल विषय उनके चित्तपर अपना अधिकार न जमा सके । भगवान्हीमें सदा अनुरक्त रहते, लवमात्र समय भी न्यर्थ न जाने देते थे । इस प्रकार भगवत्-प्रसङ्गर्से जाप्रत्-स्वप्न-मुषुप्ति तीनों अवस्थाओंको जीते हुए तुरीयावस्थामें स्थित होकर उन्होंने छगभग ७२ चतुर्युग परिमित समय राज्य कर बिताया । गन्धर्व उनकी कीर्तिको नित्यप्रति गान करते थे ।

मुनिगणने उनसे धर्मकी जिज्ञासा की तब उन्होंने अनेक प्रकारके कल्याणकारी धर्म, साधारण धर्म और वर्णाश्रम

धर्म वर्णन किये । इनकी स्मृतियाँ धर्मशास्त्र अवतक प्रमाणस्वरूप हैं। (भा० ३। २२। ३२—३८)

इनके दो पुत्र ( प्रियवत, उत्तानपाद ) और तीन कन्याएँ ( आकृति, देवहूति, प्रस्ति ) हुई । आकृतिका विवाह रिच प्रजापितसे, देवहूतिका विवाह महर्षि कर्दम प्रजापितसे और प्रसूतिका दक्षप्रजापितसे हुआ। श्रीअनुस्या, अवन्धती

आदि महासती कन्याएँ इन्हीं देवहूतिजीकी हुई। (भा०३। २४। २२-२३)।

टिप्पणी-9 (क) 'स्वायंभू मनु'। मनु चौदह हो गये हैं। उनमेंसे यह कीन हैं यह भ्रम निवृत्त करनेके लिये 'स्वायंभू मनु' कहा । प्रथम ही भ्रम निवारण करके अब आगे सर्वत्र केवल 'मनु' शब्दका प्रयोग करेंगे । यथा—'तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला', 'तहें हिय हरिष चले मनु राजा', 'मनु समीप आए वहु वारा', 'वोले मनु करि दंडवत'...' इत्यादि । ( ख ) 'स्वायंभू मनु' कहकर इन मनुकी उत्पत्ति 'स्वयंभू' से जनायी । आगे इनसे मनुष्यकी उत्रत्ति कहते हैं 'जिन्ह तें मैं नरसृष्टि अनूपा'। (ग) 'नर सृष्टि अनूपा' का भाव कि प्रथम मानसी सृष्टि थी और इनसे मैंधुनी सृष्टि हुई । जैसी नर-सृष्टि है ऐसी और सृष्टियाँ नहीं हैं, यह जाननेके लिये 'अनूप' कहा । [ भगवान्का श्रीमुख-वचन है कि 'सम माया संमव संसारा । जीव चराचर विविध प्रकारा ॥ सव मम प्रिय सव मम उपजाए । सव तें अधिक मनुत मोहि आए ॥ ७ । ८६ ।', अतः 'अनूप' कहा । पुनः चराचर जीव इसके लिये याचना करते हैं, यही मोक्षको दिलाता है, यथा-'नर तन सम नहिं कवनिउ देही। जीव चराचर जाचत जेही ॥ ७। १२१।', 'नर तनु मद वारिधि कहुँ वेरी। ७ । ४४ ।' अतः 'अनूपा' कहा । ] ( घ ) 'धरम आचरन नीका' का भाव कि चौदहों मनुओंका मुख्य काम यही है कि धर्मका प्रतिपालन करें और करावें। धर्मका आचरण अच्छा कहकर आगे वंशका वर्णन करनेका तात्पर्य कि भारी पुण्यसे ऐसे बंशकी प्राप्ति होती है, यथा-'तुम्ह तें अधिक पुन्य बढ़ काके। राजन राम-सरिस सुत जाके॥ बीर विनीत घरम मत्त्रभारी । गुनसागर बर बालक चारी'।। &

प॰ प॰ प्र॰—स्वयंभू विशेषण साभिप्राय है। इस नामसे जनाया कि स्वायम्भुव (प्रथम) मन्वन्तरमें द्वसने पुत्र होने और अवतार छेनेका निश्चय किया और अवतार हुआ वैवस्वतमन्वन्तर चौशीसवें या उन्नीसवें त्रेतामें। कम-से-कम पाँच मन्वन्तर

∰ 'घरम आचरन नीका', 'अजहूँ गाव श्रुति'। भाव कि नीक (उत्तम) धर्माचरणमें प्रथम लोर मृत्य है। इह्याजीते वेद प्रकट हुए और मनु भी । वेदोंके धर्म मनु करते हैं, अतएव कहा कि मनुका आचरण वेद कहते हैं ( क्योंकि ये जो आचरण करते हैं बे बेबोर्में हैं ) (मा॰ पी॰ प्र॰ सं॰)। 'गाव श्रुति''', यथा 'यन्मनुरवदत् तद्भेषत्रम्' अर्थात् जो मनु कहते हैं वही (भवरोगके किये) भेषण हैं। वेद अपीरवेप हैं। उसमें व्यक्तिविशेषका नाम नहीं है। उसमें जो व्यक्तिविधेषके नाम वार्त मी है, वे पदीके नाम हैं। प्रत्येक कल्पमें जो पहिले मनु होते हैं, वे स्वायम्भू कहलाते हैं और ऐसे ही शानी महात्मा होते हैं। (बि॰ त्रि॰)।

श्रीर चींबीस त्रेतायुग इतने प्रदीर्घकालके पश्चात् वरका फल मिला। अवतार-कारण और अवतारकार्यमें इतना प्रदीर्घ काल बीता। इस कालको भगवान्ने 'कछु काल' कहा है, यथा –'तहँ किर भोग बिसाल तात गएँ कछु काल पुनि। १ । १५१।' जिस दोहेमें यह वचन दिया वह १५१ वाँहै। इस संख्यासे यह बात जना रहे हैं कि पहले ('१') मन्वन्तरमें वचन दिया फिर बीचमें '५' से जनाया कि '५' मन्वन्तर बीचमें बीत गये तब उनके बादके प्रथम ('१') वैवस्वत मन्वन्तरमें अवतार हुआ।

अवतार-विगयक प्रश्न 'पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा' दूसरा है और प्रनथकर्त्ताकी दूसरी प्रतिश्चा है—'बरनरें रामचिरत मवमोचन। १।२।२।'वालचिरत पुनि कहहु उदारा' यह तीसरा प्रश्न रामजन्म और बालचिरतिविषयक है और किवकी तीसरी प्रतिशा है—'किब न होडें निहं चतुर कहावडें। मित अनुरूप राम गुन गावडें॥ १।१२।९।' इन दोनोंमें अन्तर १५१ पंक्तियोंका ही है। यह भी दो घटनाओं के बीचके कालका संकेत करने के लिये है। इस प्रकार २२ प्रतिशाओंका सम्बन्ध २२ प्रश्नोंसे है। प्रतिशा, प्रश्न और उनके उत्तरके शब्दोंमें भी ऐसा साम्य रक्ता है कि बुद्धि आश्चर्यचितत होती है। दो प्रतिशाओंमें जो अन्तर है वह कालसूचक है यह गूढ्चिन्द्रकामें स्पष्टतया मिलान करके बताया। हिन्दी-मानसप्रेमी विद्वान इस इशारेपर स्वयं मिलान करके देख लें।

िष्पणी—२ (क) 'नृप उत्तानपाद सुत', ये बड़े पुत्र हैं, जैसा आगे के 'छयु सुत नाम प्रियवत ताही' से सप्ट हैं, इसीसे इनको प्रथम लिखा। भागवत के मनुके पुत्र जो उत्तानपाद हुए हैं वह छोटे पुत्र हैं। यह उत्तानपाद और मनु और किसी कल्पके हैं। 'कल्पमेद हिर चिरत सुहाए' के अनुसार यहाँ भी कल्पमेद हैं। (ख) 'भुत्र हिर मगत भएउ सुत जास्' इति। जास्=जिस उत्तानपादके। जैसी बड़ाई पिता-माताकी लिखी,—'दंपति धरम आचरन नीका। अजहु गास श्रुति जिन्ह के लीका॥' और जैसी बड़ाई छोटे भाई प्रियवतकी लिखते हैं,—'वेद पुरान प्रसंसिंह जाही', वैसी बड़ाई उत्तानपादकी नहीं लिखते, इसमें आश्रय यह है कि पुत्रका हिए कि होना यह सब बड़ाईकी अविध (सीमा) हैं, इसीसे 'भुत्र हिरमगत भयउ सुत जास्' इतना ही लिखकर छोड़ दिया और सब बड़ाई इसके सामने कुछ नहीं है। यथा—'सो छुछ धन्य उसा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। श्रीरघुवीर परायन जेहि नर उपज बिनीत॥-७। १२७।' (ग) 'नृप उत्तानपाद जेटे भाई हैं, राज्यके अधिकारी हैं, इसीसे इनको न्य कहा; प्रियवतको नय न कहा। यह राज्ननीति है कि ज्येष्ठ पुत्र राज्य पाये, यथा—'में बड़ छोट बिचारि जिय करत रहेउँ नृपनीति'। [ पं॰ रामकुमारजी यह भी लिखते हैं कि 'जिसका पुत्र हिरमक्त हो वह सब प्रकार बड़ा है, यह विचारकर भागवतका मत न लिखा; किंतु जिस प्रत्यमें उत्तानपाद ज्येष्ठ पुत्र लिखा है उसीका मत यहाँ दिया।' (नोट—परंतु मेरी समतमें इस भावसे मानसके शिव-क्षित—चरित होनेमं नुट आवेगी। कल्रमेद ही टीक समाधान है। जिस कल्रमें ऐसा हुआ है उसी कल्रके मनुको विसुज ब्रक्ता दर्शन और वरदान है।)] (घ) 'वेद पुरान प्रसंसिंह जाहीं' से जनाया कि पिताके सहश यह भी धर्मातम हैं। पिताके धर्मकी प्रशंसा वेद करते हैं, वेसे ही इनकी भी प्रशंसा करते हैं, पुनः भाव कि वेद-पुराणों करा.हैं। इनकी कथा विस्तारसे नहीं कहते।

नोट—१ 'उत्तानपाद और ध्रवजीकी कथा भा० स्कं० ४ अ० ८, ९, १०, ११, १२ में देखिये। ध्रुवजीने ५ वर्षकी अवस्थामें तप करके छः माग्रहीमें प्रभुको रिहा िंग्या। ऐसे हरिभक्त !—'पायेड अचल अनूपम ठाऊँ। १। २६। ५।' (मा० पी० भाग १ पृष्ठ ४४५-४४६) कथा देखिये।

२-'प्रियनत'-इन्हीं के वंशमें ऋषभ भगवान्ने अवतार िष्या । वे स्वयं बड़े ही भगवद्भक्त, वैराग्यवान् और विज्ञानी हुए । नारदजीके चरणोंकी सेवाके प्रभावसे उनको सहज ही परमार्थतत्त्वका ज्ञान हो गया था । ब्रह्मा, मनु आदि बड़ोंकी आज्ञा मानकर भगवत्-इच्छासे उन्हें निवृत्ति-मार्ग छोड़ प्रवृत्ति-मार्ग में प्रवृत्त होना पड़ा था। इन्होंने विश्वकर्मा प्रजापतिकी बिर्ध्याती नामकी कन्यासे विवाह किया। उससे आग्नीध्रादि दश पुत्र और ऊर्ज्वसी नामकी कन्या हुई औ शुक्राचार्यको ब्याही गयो। तीन पुत्र तो वाल्यावस्थामें ही परमहंस हो गये। शेष सातों द्वीपोंके राजा हुए । श्रीमद्भागवत (स्कन्ध ५ अ० ९) में लिखा है कि इन्होंने १९ अर्थुद वर्ष राज्य किया। आपने अपने योगचलसे सात तेजोमय रथ ( प्रतिदिन एक ) निर्माण किये। इन ज्योतिर्मय रथोंपर चढ़कर इन्होंने दूसरे सूर्यके समान सूर्य भगवान्के साथ-ही-साथ सात बार पृथ्वीकी परिक्रमा की। इनके रथके तेजसे रातमें भी सूर्यका-सा प्रकाश राज्यभरमें रहता था। अपने सात समुद्र और द्वीपोंकी रचना

करके पृथ्वीका विभाग कर दिया एवं नदी, पर्वत और वन आदिसे द्वीपों और खण्डोंकी खीमा बना दी। यह फरके फिर स्वर्ग आदिके विभवको नरकतुल्य मान तिनकाके सदृश त्याग दिया।

देवहृति पुनि तासु कुमारी। जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी।। ५।। आदिदेव प्रभु दीनद्याला। जठर धरें जेहि किपल कृपाला।। ६।। सांख्यसास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना। तत्विवचार निपुन भगवाना।। ७।। तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला। प्रभु आयसु सब् विधि प्रतिपाला।। ८।। सोरठा—होइ न विषय विराग भवन वसत भा चौथ पन।

हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति विनु ॥१४२॥

शब्दार्थ — आदिदेव=सम्पूर्ण मृष्टिके कर्ता, जिनसे पहले और कोई नहीं हुआ। जठर=गर्भ, कोख, कुिंस। संख्य-शास्त्र-छः दर्शनोंमेंसे एक यह भी है। इसमें सृष्टिकी उत्पत्तिका कम दिया है। इसमें प्रकृतिहीको जगत्का मूल माना है और कहा गया है कि सत्त्व, रज, तम गुणोंके योगसे सृष्टिका और उसके सन पदार्थों आदिका विकास हुआ है। इसमें इंश्वर्की सत्ता नहीं मानी गयी है। आत्माको पुरुष, अकर्ता, सान्ती और प्रकृतिसे भिन्न कहा गया है। प्रतिपाला=पालन किया, तानील की, बजा लाये। पन (सं॰ पर्वन=विशेष अवस्था)=आयुके चार भागों मेंसे एक। चौथपन=चौथी अर्थात् वृद्धावस्था।

अर्थ—पुनः, देवहूतिजी उनकी कन्या हुईं जो कर्दमऋषिकी प्रिय पत्नी हुई ॥५॥ जिसने अपने गर्भमें आदिदेव, समर्थ, दीनदयाल, ऋपाल, कपिल भगवान्को धारण किया ॥६॥ जिन्होंने सांख्यशास्त्रका प्रकट वयान किया। वे (किपिल) भगवान् तत्त्वविचारमें बड़े निपुण (प्रवीण, कुशल) थे॥७॥ उन स्वायम्भव मनुने बहुत कालाक राज्य किया और सब तरहसे प्रभुकी आज्ञाका पालन किया ॥८॥ घरमें रहते हुए चौथापन हो गया, विषयोंसे वैगाय न हुआ, जीमें बहुत दुःख हुआ कि जन्म हरिभक्ति बिना व्यर्थ बीत गया ॥ १४२॥

टिप्पणी—१ (क) 'देवहूित पुनि तासु कुमारी'—'पुनि' का भाव कि उत्तानपाद और प्रियनतके पीछे ये पैदा हुई, दोनों भाइयोंसे ये छोटी हैं। (ख) 'कर्दमकी प्रिय नारी'। भाव कि स्त्रीका पितप्रिय होना परम धर्म है, यथा— 'होहिह संतत पियहि पियारी। ६७। ३।', 'पारवती सम अति प्रिय होहू' इत्यादि। इसीसे 'प्रिय' कहा। (वि॰ त्रि॰ कहते हैं कि कर्दम प्रजापतिने बहुत बड़ी तपस्या करके भगवान्से अपने अनुरूप पत्नी माँगी, तन उन्हें देवहूित तपध्यांके फलरूपमें प्राप्त हुई, अतः 'प्रिय नारी' कहा)। (ग) 'आदिदेव प्रसु दीनदयाला', इन तीन विशेषणोंसे तीन वातं कहीं। 'आदिदेव' से सृष्टिके कर्ता, सबके उत्पन्न करनेवाला, 'प्रमु' से समर्थ अर्थात् सबका संहार करनेवाले और 'दीनदयाल' से सबके पालनकर्त्ता जनाया। अथवा भाव कि सबके पालन करनेमें प्रमु (समर्थ) हैं, दीनदयाल हैं, प्रलयकालमें सबके अपने उद्रमें रखते हैं। (घ) 'जठर घरेहु जेहि' अर्थात् गर्भाशय वा उद्रमें घारण किया। भाव कि जो सृष्टिमात्रको अपने उद्रमें रखते हैं उनको इन्होंने अपने उद्रमें रक्खा अर्थात् वे इनके पुत्र हुए। (ङ) 'कृपाला' का भाव कि क्षा करके इनके जठर (गर्भ) में आये। अवतारका कारण कृपा है।

२ (क) 'सांख्यसास्र जिन्ह प्रगट यखाना' इति । 'प्रगट वखाना' का भाव कि बखानना दो प्रकारका होता है। एक िखकर दूसरा कहकर । किपलदेवजीने मातासे कहकर वखान किया, इसीसे 'प्रगट' पद दिया [वा, वेद भी भगवानकी ही वाणी है। वेदोंमें सब कुछ है। अब भगवानने स्वयं प्रगट होकर आचार्यरूपसे उसको प्रत्यक्ष वर्णन किया। अगुर (आमुरि) नामक अपने शिष्यको सांख्यशास्त्रका ज्ञान कराकर उसके द्वारा जगत्में पुनः प्रचार कराया। 'प्रगट' में भाव यह कि वेदोंमें पूर्वपक्षरूपसे आये हुए सांख्यसिद्धान्तका प्रचार किसी कारणवश बंद हो जानेसे प्रकृतिवादका सिद्धान्त नृतप्राय हो गया था, इसीसे भगवानने किरुक्तपसे उसका पुनः प्रचार कराया। अथवा, 'प्रगट यसाना'=साक्षात्कार करके वत्यान किया। यह कहकर दूसरे चरणमें सांख्यशास्त्रका विषय कहते हैं। (ख) 'तत्वविचार निपुन मगवाना' अर्थात् सांख्यशास्त्रके तत्वका विचार है। तत्व ऐश्वर्य हैं, उन्हीं के विचारमें निपुण हैं; इसीसे 'भगवान' कहा। इस तरह भगवान्य करिटदेयरूपने तत्वका विचार है। तत्व ऐश्वर्य हैं, उन्हीं के विचारमें निपुण हैं; इसीसे 'भगवान' कहा। इस तरह भगवान्य करिटदेयरूपने तत्वका विचार है। तत्व ऐश्वर्य हैं, उन्हीं के विचारमें निपुण हैं; इसीसे 'भगवान' कहा। इस तरह भगवान्य करिटदेयरूपने तत्वका विचार है। तत्व ऐश्वर्य हैं, उन्हीं के विचारमें निपुण हैं; इसीसे 'भगवान्' कहा। इस तरह भगवान्य करिटदेयरूपने तत्वका विचार है। इस तरह भगवान्य है। इस तरह भगवान्य करिटदेयरूपने तत्वका विचार है। इस तरह भगवान्य है। इस तरह भगवान्य करिटदेयरूपने तत्वका विचार है। इस तरह भगवान्य है। इस तरह भगवान्य करिटदेयरूपने तत्वका विचार है। इस तरह भगवान्य है। इस तरह स्वाय है। इस तरह सम्य है। इस तरह स्वय है। इस तरह स्वय है। इस तरह सम्य है। इस तरह सम्य है। इस तरह सम्य है। इस तरह है। इस तरह सम्य है। इस तरह

अवतार कहा और 'सांख्यशास्त्र वलाना' यह उनके अवतारका हेतु कहा । (ग) कि मनुमहाराजके तीन कन्याएँ हुई। उनमेंसे देवहूतिको यहाँ कहा, क्योंकि इनके उदरसे किपल भगवान्का अवतार हुआ।

नोट—१ 'सांस्य साख' इति। इसमें त्रिविध दुःखोंकी अतिशय निवृत्ति ही परम पुरुषार्थ है। यह छः अध्यायोंमें फहा गया है। प्रथम अध्यायमें विषयोंका निरूपण है। दूसरेमें प्रधान कार्योंका वर्णन है। तीसरेमें विषय-वैराग्य है। चौथेमें पिंक्स छकुमारादि विरक्तोंकी आख्यायिका है। पाँचवेंमें परपक्षका निर्जय है। और छठेमें समस्त अथोंका संक्षेप है। प्रकृतिपुरुपका शान ही सांख्यशास्त्रका मुख्य प्रयोजन है।—इसपर सांख्यसूत्र, गौड़पादाचार्यका भाष्य तथा वाचस्पति मिश्रकी 'सांख्यतस्त्र-कांसुदी' नामक प्रन्य प्रसिद्ध हैं।

या सा॰—किपिछ भगवान्ने सांख्यशास्त्रमें दो ही तत्त्व प्रधान कहे। एक प्रकृति दूसरा पुरुष। प्रकृति दो प्रकार-की कहीं—प्रकृति और विकृति। मूल प्रकृति अविकृति है और महदादि सप्त प्रकृति-विकृति दोनों हैं; पुरुष न प्रकृति है न विकृति। प्रकृतिके २४ तत्त्व हैं—महत्तत्त्व, अहंकार, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्ना, त्वक्, वाक्, पाणि, पायु, पाद, उपस्प, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। मूल प्रकृतिसे शेष तत्त्वोंकी उत्पत्तिका कम इस प्रकार है।—प्रकृतिसे महत्तत्त्व (बुद्धि), महत्तत्वसे अहंकार, अहंकारसे १६ पदार्थ--दशों शान और कर्मेन्द्रियाँ, मन और पाँच तन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध), पञ्च तन्मात्राओंसे पञ्चमहाभूत (पृथ्वी, जल इत्यादि)। प्रलयकालमें ये सब तन्त्व फिर प्रकृतिमें क्रमशः विलीन हो जाते हैं।

टिप्पणी—३ (क) 'तेहि मनु' इति। 'तेहि' का सम्बन्ध 'जेहि' से हैं। 'जिन्ह तें में नर सृष्टि अन्पा' 'अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के छोका' 'तेहि मनु।' 'तेहि' अर्थात् जिनके ऐसे-ऐसे पुत्र और कन्याएँ हुई, जिनकी संतानसे भक्त और भगवान् दोनोंके अवतार हुए उन स्वायम्भुव मनुने। (ख) 'राज कीन्ह बहु काला' अर्थात् बहुत कालपर्यन्त राज्य-सुखभोग किया। उसके बादका हाल आगे कहते हैं। बहुत काल राज्य करनेका कारण दूसरे चरणमें कहते हैं कि 'प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला।' 'प्रभु' से यहाँ ब्रह्माको समझना चाहिये (जैसा श्रीमन्द्रागवतसे स्पष्ट है। अथवा वह भी भगवान्की ही आज्ञा थी,—'ईस रजाइ सीस सब ही के')। मेथुनद्वारा मनुष्य-सृष्टि करके प्रजाकी वृद्धि की, प्रजाका पालन किया, धर्मका आचरण किया जैसा कपर कह आये। यह सब प्रभुकी आज्ञा थी। उन्हींकी आज्ञासे बहुत दिन राज्य किया, नहीं तो उनको कुछ भोगकी इच्ला न थी। यह भाव 'प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला' का है। [(ग) वेदमें जो वाक्य आज्ञारूपसे कहे गये हैं। जैसे—सत्यं वद, धर्म चर, मानुदेवो भव इत्यादि —सत्य बोलो, धर्माचरण करो, माँको देवता मानो, हत्यादि), ये ही धर्म हैं। वेद ईश्वरके वाक्य हैं। अतः उसकी आज्ञा प्रभुकी आज्ञा है। (वि० त्रि०)। 'बहु काला' अर्थात् ७१ चतुर्युग राज्य करनेपर जब फिर सत्ययुग आया तब उसके भी लगभग १८५९४२ वर्ष और कुछ दिन राज्य किया। तब तपस्या करने गये।—(वै०)]

नोट—२ 'प्रभु क्षायसु यहु विधि प्रतिपाला' इति । भा० स्क० ३ अ० ९३ में यह कथा यों है कि—'मनुशत-रूपाजीके उत्पन्न होनेपर इन दोनोंने ब्रह्माजीसे प्रार्थना की कि हमें जो आज्ञा दीजिये वह हम करें । ब्रह्माजीने आज्ञा दी कि 'तुम अपने सहश संतान उत्पन्न करके धर्मसे प्रजाका पालन करो और यज्ञ करके यज्ञ-पुरुषका भजन करो। इससे मेरी परम शुश्रूपा होगी और परमेश्वर प्रजापालनसे तुमपर प्रसन्न होंगे। प्रभुकी प्रसन्नता तथा ब्रह्मा (पिता) की आज्ञाको अपना धर्म समझकर इतने कालतक राज्यकर प्रजाका पालन किया, राज्यभोगकी इच्छासे नहीं। (अ० १३ इलोक ६-१४) । पुनः

र—'सब विधि' अर्थात् 'प्रभुकी आज्ञा जिस विधिकी थी उसी सब विधिसे उसका पाळन किया। यहाँ प्रभुकी आज्ञा धर्मपाळन है, अतएव आज्ञापाळनहीको धर्म टहराकर इस प्रसङ्घको धर्महीपर सम्पुट किया। (प्र० सं०)। अथवा ४—प्रभुकी आज्ञा वेद है। वेदके अनुसार राज्य-धर्म प्रजापाळन आदि और आध्रमधर्मानुरूप धर्म किये। (रा० प्र०)। अथवा ५—वेदमें जितने विधि-कर्म हैं वे सब किये। इत्यादि। इससे मनुजीका श्रद्धातिरेक दिखाया।

टिप्पणी--४ 'होइ न विषय बिराग भवन वसत मा चौथपन' इति। (क) चौथापन वैराग्यका समय है। चौथपनमें राजाओं के लिये वन जानेकी आज्ञा नीतिमें है, यथा 'संत कहिंह असि नीति दसानन। चौथेपन जाइहि नृप कानन॥' (६।७), 'अंतहु उचित नृपहि बनवास्॥ २।५६।' अतः जब चौथापन आया तब वैराग्य उत्पन्न हुआ।

पुनः भली प्रकार धर्मका सेवन करनेसे वैराग्य उदय होता है। धर्म सेवन ऊपर लिख आये, —'दंगित धरम क्षाचरन नीका।' अतः अब वैराग्य हुआ। इसीसे प्रथम धर्म कहकर तत्र यहाँ वैराग्य होना और तत्र भक्ति कमसे कही। (ए) 'जनम गएउ हरि सगित वितु' इति। वैराग्यसे भगवत्-धर्मकी प्राप्ति होती है, वही यहाँ कहते हैं कि वैराग्य न हुआ, जन्म हरिभक्ति बिना व्यर्थ बीता जा रहा है। धर्मसे वैराग्य और वैराग्यसे भक्ति होती है, यथा 'प्रथमित विप्रचरन कि प्रांती। निज निज धरम निरत श्रुति रीती॥ एहि कर फल पुनि विषय विरागा। तत्र मम धरम उपज अनुरागा। १। १६। (ग) 'बहुत दुख लाग' के कारण दो कहे, एक तो यह कि विषय-भोग करते युग-वेन्युग बीत गये, दूसरे यह कि घरमें बसते हुए चौथापन हो गया, जन्म भगवद्भक्तिरहित बीता जा रहा है। कि विषयभोग तथा भवनमें बने रहने हन दोनोंकी ओरसे ग्लानि हुई। तात्पर्य कि अब दोनोंको त्याग देना चाहते हैं; क्योंकि विषयभोगसे भगवान्की प्राप्ति नहीं होती, यथा 'राम प्रेम पय पेखिए दिये थिषय तन पीठि। तुल्सी केंचुलि परिहरे होति सांपह छाठि॥' कि देलिये मनुमहाराजको 'विषय और मवन' दो की ग्लानि हुई और लोटे-बड़े सभी जीवांका आजकल प्रायः इन दौनोंकी ही चाहमें सारा जन्म बीत जाता है और मरते समय भी इनकी तृष्णा नहीं जाती। विना हरिभक्तिके जन्म अर्थ गया, इस कथनमें 'प्रथम विनोक्ति क्रलंकार' है।

नोट—४ 'मवन बसत मा चौथपन' कहकर सूचित किया कि चौधेपनके आ जानेतक इन्होंने राज्य किया। (पंजाबीजी लिखते हैं कि मनुजीका विषयों में आसक्त होना नहीं कहा जा सकता। अतएव 'विराग' का अर्थ 'त्यागका अवकाश' लेना चाहिये। अर्थ है कि गृहस्थीमें विषयों से वैराग्यका अवकाश नहीं मिलता, यह चिन्ता हुई। वैराग्यका उदय यहाँ लोकशिक्षार्थ है।)

कि ५—जिन मनुमहाराजके कुलमें श्रुव, प्रियनत आदि ऐसे-ऐसे परमभक्त हुए । उनका यह सिद्धान्त है कि घरमें विषयोंसे वैराग्य होना किन है । यथा 'सुरराज सों राज-समाज, समृद्धि विरंचिधनाधिर सों धनु मो । पवमान सो, पावक सो, जम सोम सो पूषन सो, मवभूषन मो ॥ किर जोग समाधि समीरन साधिकें, धोर यहो यसह मन मो । सब जाइ सुमाय कहें तुलसी जो न जानिक जीवनको जन मो ॥ (क० उ० ४२ ),' 'मूमत द्वार अंक मतंग जँजीर जरे मद अंब खुवाते । तीखे तुरंग मनोगित चंचल पौनके गौनह ते विद् जाते ॥ मीतर चंद्रमुखी अवस्रोकित याहर भूप सबे न समाते । ऐसे भए तो कहा तुलसी जो पै जानकी-नाथके रंग न राते ॥ (क० उ० ४४ )।'

प्रियन्नतके मनमें जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, उनके उस समयके विचार श्रीमद्भागवतमें यों दिये हैं कि 'वह ऐसा विचार करके पश्चात्ताप करने लगे कि अही ! राज्य-भोगमें पड़कर मैं मङ्गल मार्गसे भ्रष्ट हो गया ! अहो ! मैंने वहुत ही बुरा किया । इन्द्रियोंने मुझे अविद्यारचित विषम विषयोंके गढ़ेमें गिरा दिया । मेरा जन्म ही वृथा बीता जाता है । वस, अब विषयभोगको त्याग करना चाहिये…'—( स्कंध ५ अ० १ ) । यथा 'अहो असाध्वनुष्टितं यद्भिनिवेशितोऽहिमिन्द्रिन् वैरिविद्यारचितविषमविषयान्धकूषे । तदलमलममुख्या विनताया विनोदमृगं मां धिग्धिगिति गर्ह्याञ्चकार ॥ ३७ ॥'

६—मनुजीने आयुभर धर्महीका पालन किया, उनको तो पश्चात्तापन होना चाहिये था। गोस्वामीजीकी उपदेश-शैली बड़ी अद्भुत है। धर्मोंसे मुख भीग प्राप्त होता है, भित्तकी प्राप्ति नहीं होती और विना भित्तके मुक्ति नहीं—'दिनु हि-मजन न भव तिर्य यह सिद्धांत अपेल ।' इसीको यहाँ पुष्ट कर रहे हैं। अन्य धर्म करना स्द्पर रूपया लगाना है—( स्नेहलताजी )।

बरबस राज सुतिह तब दिन्हा। नारि समेत गवन वन की न्हा॥१॥ तीरथ वर नैमिप विख्याता। अति पुनीत साधक सिधि दाना॥२॥ बसिह तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहँ हिअ हरिष चलेउ मनु राजा॥३॥ पंथ जात सोहिह मितिधीरा। ज्ञान भगति जनु धरें सरीरा॥४॥ पहुँचे जाइ धेनुमित तीरा। हरिष नहाने निस्मल नीरा॥५॥ श्वदार्थ-नरवस=( वल + वश )=हठात्, जबरदस्ती । घेनुमित=गोमिती । तीरथ ( तीर्थ )=पवित्र स्थान जहाँ धर्म भावसे लोग यात्रा, पूजा, स्नान, दर्शनादिके लिये जाते हों । साधुओंका दर्शन भी तीर्थ है ।

मर्थ—तव (उन्होंने) हठात् (विवश होकर) पुत्रको राज्य दिया और स्त्रीसिहत वनको चलते हुए ॥ १ ॥ तीर्थमें श्रेष्ठ, अत्यन्त पवित्र और साधकोंको सिद्ध कर देनेवाला नैमिषारण्य (नोमसार तीर्थ) प्रसिद्ध है ॥ २ ॥ वहाँ मुनियों 'और सिद्धों' के समाज-के-समाज बसते हैं । मनु महाराज मनमें प्रसन्न होकर वहाँको चले ॥ ३ ॥ धीरबुद्धि (राजा और रानी) मार्गमें चलते हुए (ऐसे) शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किये हुए (जा रहे) हैं ॥ ४ ॥ वे जाकर गोमती नदीके तटपर पहुँचे और निर्मल जलमें प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने स्नान किया ॥ ५ ॥

टिप्पणी—9 'वरवस' शब्दसे पुत्रकी पितृभक्ति दिखायी। और, 'नारि समेत' कहकर रानीका पातिवर्यधर्म दिखाया और स्चित किया कि वानप्रस्थ धर्म धारण किया है। यहाँ 'सुत' से जनाया कि राज्य ज्येष्ठ पुत्रको दिया। वहा ही पुत्र राज्याधिकारी होता है इसीसे उसके साथ प्रथम ही नृपपद दे आये हैं। यथा—'नृप उत्तानपाद सुत जास्'।

नोट-- ९ पं॰ रामकुमारजीके मतानुसार उत्तानपादको राज्य हुआ, क्योंकि वह बड़ा छड़का था। कल्पान्तर-मेदसे ऐसा हो सकता है।

इस प्रसङ्गके विषयमें श्रीमद्भागवत आदिमें जो इतिहास मिलता है उससे ऐसा जान पड़ता है कि उत्तानपाद और फिर उनकी संतान राज्य-भोग करते रहे। साथ ही यह भी इतिहास है कि मनु महाराजने प्रियनतको बरमस राज्य देकर वनगमन किया। उत्तानपादके विषयमें बरमस राज्य दिया जाना नहीं पाया जाता। इन दो परस्पर विरोधी बार्तोंका मेल यों हो सकता है कि मनुको मन्वन्तर भोग करना होता है पर उनकी संतानको तो वह आयु मिलती नहीं। पृथ्वीका राज्य उन्होंने उत्तानपादको दिया, उनके बाद ध्रुवजी आदि राजा हुए। प्रियनतजी तपस्या करते रहे। नारदजीसे ज्ञान पाकर वे निवृत्तिमार्गपर आरूढ़ हो गये थे। मन्वन्तर समाप्त होनेके पूर्व ही राजा उत्तानपादके वंशमें कोई न रह गया तब प्रियनतको जनरदस्ती राज्य दिया। मनुजीके कहनेपर भी उन्होंने राज्य करना स्वीकार न किया। तब ब्रह्माजीने आकर समझाया। यह कथा स्कं० ५ अ० १ में है।

इस प्रकार कहीं विरोध नहीं रह जाता । अथवा, यही कह सकते हैं कि 'कल्प भेद हरि चरित सुहाए । माँति अनेक सुनीसन्ह गाए ॥ करिय न संसय अस जिय जानी' इस भावकी पृष्टि श्रीसन्ति एं जाबी जीकी टीकासे होती है । और स्वामी पं॰ श्रीरामवल्लभाशरणजीकी भी सम्मति इसमें पायी जाती है ।

२ 'नैमिष' 'नैमिषारण्य' (नीमखार)—यह स्थान अवधके सीतापुर जिलेमें है। इसके सम्बन्धमें दो प्रकारकी कथाएँ हैं। (१) वराहपुराणमें लिखा है कि इस स्थानपर गौरमुख नामक मुनिने निमिषमात्रमें असुरोंकी बड़ी भारी सेना भरम कर दी थी इसीसे इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। (२) देवीभागवतमें लिखा है कि ऋषि लोग जब कलिकालके भयसे बहुत घबराये तब ब्रह्माने उन्हें एक मनोमय चक्र देकर कहा कि तुम लोग इस चक्रके पीछे चलो, जहाँ इसकी नेमि (घरा, चक्कर) विशीर्ण हो जाय उसे अत्यन्तपवित्र स्थान समझना। वहाँ रहनेसे तुम्हें कलिका कोई भय न रहेगा। कहते हैं कि सूतजी (सौत मुनि) ने इस स्थानपर ऋषियोंको एकत्र करके महाभारतकी कथा कही थी। (३) विष्णु-पुराणमें लिखा है कि इस क्षेत्रमें गोमतीमें स्नान करनेसे सब पापोंका क्षय होता है।

नोट--३ ऊपरके 'होइ न यिषय '' इस दोहेमें तीन बातें कही थीं । उन्हींको अब चरितार्थ करते हैं । 'होइ न विषय यिराग' अतएव 'वरवस राज सुतिह तब दीन्हा'। 'भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग', अतएव राज्य त्यागकर 'गवन वन कीन्हा'। और, जो पूर्व कहा कि 'जनम गएउ हरिमगित बिनु' इसके सम्बन्धमें आगे कहेंगे कि 'बासुदंव-पद-पंकरह दंपित मन अति लाग'।

४ (क) 'साधक सिधि दाता। वसिंह तहाँ मुनि सिद्धिः" इति।—साधक लोग सिद्धि पाकर सिद्ध हो जाते हैं और साधनरिहत होकर वहाँ वसते हैं। विषयी, साधक और सिद्ध तीन प्रकारके जीव संसारमें हैं, यथा—'विषर्ह साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीच जग येद वखाने। २।२७७।' इनमेंसे यहाँ केवल साधक और सिद्ध बसते हें, विषयी निर्दी; अतएव दोहीका वसना कहा। (ख) 'हिय हरिप'—मनका हर्षित होना कार्य-सिद्धिका शकुन है, यथा—'होइहि काज मन हरण विसेपी', 'हरिप चले मुनि भय हरन'।

५ नैमिषारण्य ही क्यों गये अन्यत्र क्यों नहीं ? इसके विषयमें वावा सरयूदासजी हिलते हैं कि 'तरके हिये सत्ययुगमें नैमिषारण्य, त्रेतायुगमें पुष्कर, द्वापरमें कुक्क्षेत्र और किलयुगमें गङ्गातट विशेषरूपते शीप फलदायक कहे गये हैं, यथा—कूर्मपुराणे—'कृते तु नैमिषं तीर्थं त्रेतायां पुष्करं वरम् । द्वापरे तु कुक्क्षेत्रं कलो गङ्गा विशिष्यते' (बाबा सरयूदासकी गुटकासे )।

टिप्पणी—२ (क) 'पंथ जात सोहहिं' ज्ञान मगित "' इति।— पृथ्वीमरका राज्य छोड़ पैटल, नंगे पैर पन्धमें चळना, भिक्त, ज्ञान और वैराग्यकी शोभा है। शानी, वैरागी भक्त कहलाकर स्वागी विशेष संग लेना शोभा नहीं है। [(ख) धीर=जिनके मनमें कामकोधादिके वेगसे उद्देग न हो। यथा—'वेगेनावध्यमानेत्वमित कामक भयोः। गिदिते भीमतां धैर्यं बळे भूपित तेजसि ॥' (भ० गु० द०। वै०)। धीर मिल=स्थिर बुद्धिवाळे। (ग) करणागिन्धुजी छिखते हैं कि दम्पित भगवान्की प्राप्तिके छिये जा रहे हैं। भिक्त और शान भी भगवत् प्राप्ति करते हैं, अत्यय दम्पित सहमें जाते ऐसे जान पड़ते हैं मानो भिक्त और शान ही प्रभुत्ते मिलने जा रहे हैं। यहाँ 'अनुक्तिविषयावत्त्रविक्षा' है। (घ) 'हरिष नहाने निर्मेळ नीरा' इति।—उत्साहपूर्वक स्नान करनेका माहात्म्य बहुत हैं; उत्साह भङ्ग होनेसे धन धर्म नष्ट होता है। 'निर्मेळ नीरा' से जनाया कि वर्षा श्रुत्त नहीं है। ३९,६,४४,४,४४,८ देखिये। तीर्थमें जाय तो प्रथम उसका माहात्म्य सुने। माहात्म्य सुननेसे स्नानमें उत्साह होता है और तब हर्ष्पूर्वक स्नान किया जाता है। उसी नियमसे यहाँ स्नान जनाया। यथा—'गाधिस्तु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरि महि आई॥ तब प्रभु रिपन्ह समेत नहाण्। २९२। 'र-१।', 'चित्रकृट महिमा अमित कही महामुनि गाइ। आह नहाए सरित वर सिय समेत दोउ माइ॥ २। १३२।' 'कि किय ळखनिहं सबहिं सुनाई। श्रीसुख तीरथराज बड़ाई॥ किर प्रनाम "। "सुदित नहाइ"। २।००६।', 'देख परम पावि पुनि बेनी। हरिन सोक हरिकोकितिनी॥ ""पुनि प्रभु आइ श्रिवेनी हरिवत मज्ज कीन्द। ६। १०९९।' इत्यादि]

आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। घरमधुरंघर नृपरिपि ज्ञानी।। ६।। जहँ जहँ तीरथ रहे सुहाए। मुनिन्ह सकल सादर करवाए।। ७।। कस सरीर मुनिपट परिधाना। सतः समाज नित सुनहिं पुराना।। ८।। दोहा—द्वादश अच्छर मंत्र पुनि जपिंह सहित अनुराग। बासुदेव पद पंकरुह दंपित मन अति लाग।।१४३॥

शब्दार्थ—हपरिषि=राजर्षि। परिधान (सं०)=नोचे पहननेका वस्त्र ।=पहननेका वस्त्र ।=कपदा पहनना। अर्थ—धर्मधुरन्धर राजर्षि जानकर सिद्ध, मुनि और ज्ञानी उनसे मिलने आये ॥ ६ ॥ जहाँ-जहाँ मुन्दर तीर्थ वे, वे सब मुनियोंने उनको आदरपूर्वक करा दिये ॥ ७ ॥ शरीर दुवला है, मुनिवस्त्र (वल्कल-कीपीन आदि ) उनके पहननेक वस्त्र थे । वे संतसमाजमें नित्यप्रति पुराण सुना करते थे ॥ ८ ॥ और प्रेमपूर्वक द्वादशाक्षर मन्त्र जपते थे । 'वासुदेव' भगवान्के चरणकमलोंमें राजा-रानीका मन बहुत ही लग गया ॥ १४३ ॥

नोट—१ 'आए मिलन सिद्ध मुनि" इति । राजाके पास मुनिगण आये । इसका कारण यह है कि मनुमहाराज बढ़े ही धर्मधुरंधर राजा हुए । मुनिगण जहाँ वैराग्य और अनुराग अत्यन्त पाते हैं वहाँ उनका आदर करते हैं । राज्य छोड़ वानप्रस्थ ले लिया है, अतएव अब राजिष हैं—( श्रीरूपकलाजी ) । पुनः ये तो मानो ज्ञान-भक्तिकी मूर्ति ही हैं अतएव मुनिगण मानो अपने उपास्यके स्वरूपसे मिलने आये ।

बाबा रामप्रसाद्यरणजी िल्लते हैं कि 'सिद्ध लोग इससे गिलने आये कि जिन निपयों के हेत हमने नाना परिश्रम करके सिद्ध प्राप्त की है वही सब लोड़कर राजा तप करने आये हैं अत्र प्रव हमसे श्रेष्ठ हैं। मृति मननशील वेगमी इससे मिलने आये कि जैसे हमको संसारी पदार्थों से घृणा है वैसे ही राजाको भी है, अत्र एवं हमारे वरावर है। और आनी इससे मिलने आये कि राजाको वैराग्य हुआ है, वह तत्त्वज्ञानका जिज्ञास है, उसे उपदेश देना होगा। दूसरे इनका धर्मारमाओं से स्वामाविक स्नेह होता है और राजा धर्मधुरन्धर है। इससे जनाया कि मृति सिद्ध झानीके समाजमें धर्म, भिक्त और स्वामाविक स्नेह होता है और राजा धर्मधुरन्धर है। इससे जनाया कि मृति सिद्ध झानीके समाजमें धर्म, भिक्त और स्वामाविक स्नेह होता है और राजा धर्मधुरन्धर है। इससे जनाया कि मृति सिद्ध झानीके समाजमें धर्म, भिक्त और स्वामाविक स्नेह होता है और राजा धर्मधुरन्धर है। इससे जनाया कि मृति सिद्ध झानीके समाजमें धर्म, भिक्त और स्वामाविक स्नेह होता है और राजा धर्मधुरन्धर है। इससे जनाया कि मृति सिद्ध झानीके समाजमें धर्म, भिक्त और स्वामाविक स्नेह होता है और राजा धर्मधुरन्धर है। इससे जनाया कि मृति सिद्ध झानीके समाजमें धर्म, भिक्त और स्वामाविक स्नेह होता है। ऐश्वर्यका नहीं।

२—'सुनिन्ह सकळ सादर करवाये' इति । नैमिपारण्यक्षेत्रके मध्यमें अनेक तीर्थ हैं जैते कि निधिख, पद्मप्रयाग,

चकतीर्य इत्यादि । ये ही सकल तीर्थसे अभिप्रेत हैं । 'सादर' का भाव कि प्रत्येक तीर्थका नाम, माहात्म्य, दर्शन और सेवन-विधि, इत्यादि बता-यताकर विधिपूर्वक दान-मानसहित तीर्थ करवा देते थे जिससे दम्पतिको यथार्थ फलकी प्राप्ति हो ।

ियणी—१ (क) राजारानी किस प्रकार रहते थे, उनकी नित्य चर्या क्या थी यह यहाँ बताया है, तीर्थवास, फल-फूल भोजन, वल्कल वस्त । इससे शरीर दुवला हो गया है, कुल काल तीर्थदर्शन ही करते रहे, पुनः संत-समाजमें पुराणादि सुनते रहे, पुनः, रात-दिन अनुरागसहित मन्त्र जपने लगे । (ख) 'सहित अनुराग' हित ।—अनुरागसे कार्य सिद्ध होता है, यथा—'रामनाम जपु जिय सदा सानुराग रे' (विनय०) 'मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा । किए जोग तप झान विरागा ॥ ७ । ६२ । ९ ।' (ग) 'द्वादश अच्छर मंत्र " । बासुदेवपद" हित—'वासुदेवपद' देकर द्वादशअक्षर मन्त्रकी न्याप्ति मिटायी अर्थात् और मन्त्र नहीं, वासुदेवमन्त्र ही जपा । मूर्तिके ध्यानसहित अनुरागपूर्वक मन्त्र जपनेसे हप्तका शीम साक्षात्कार होता है—यह विधि है । यहाँ वासुदेव, सिद्धदानन्द, ब्रह्म, हिर, ये सब श्रीराम ही हैं क्योंकि श्रीराम ही अन्तमें प्रकट हुए । यथा—'ब्रह्म सिद्धदानंदघन रघुनायक जहँ भूप', 'रामाख्यमीशं हिस्म', 'यदक्षरं परं ब्रह्म वासुदेवाय्यमन्ययम् ।' (अ० रा० ७ । ८ । ६८ ) । (घ) 'सतसमाज नित सुनिहें प्राना' कहकर 'द्वादश' "कहनेसे पाया गया कि सत्सङ्क और हिसकथाश्रवणसे हिर्मिक होती है ।

## **\* द्वाद्श अक्षर मन्त्र \***

पं० श्रीरामवल्लभाशरणजीका मत है कि 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' यही द्वादशाक्षर वासुदेव मन्त्र है, श्रीनारदजीने यही मन्त्र श्रुवजीको बताया था, यथा—'जपश्च परमो गुद्धः श्रूयतां मे नृपातमज । यं ससरात्रं प्रपठन्तुमान् पर्यति खेचरान् ॥ ५३ ॥ 'ओं नमो भगवते वासुदेवाय ।' मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्वन्यमयीं छुधः । सपर्यो विविधेद्वन्ये-देशकालविभागवित् ॥ भा० स्कं० अ० ८ ॥' अर्थात् 'हे राजपुत्र ! इसके साथ-साथ जिस परम गुद्ध मन्त्रका जप करना आवश्यक है वह भी बतलाता हूँ । इसका सात रात्रि जप करनेसे मनुष्यको सिद्धोंका दर्शन होता है । वह मन्त्र 'ॐ नमो मगवते वासुदेवाय' है । देशकालके विभागको जाननेवाले बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि इस मन्त्रद्वारा भगवान्की नाना सामग्रियोंसे पूजा करें । (भा० ) । वासुदेव मन्त्र-पर वासुदेव और चतुर्व्यूहगत वासुदेव दोनोंका वाचक है । श्रुवजीको राज्यकी कामना थी । अतएन उनको चतुर्मु जरूपका ध्यान नारदजीने बताया था । जिस मूर्तिका ध्यान किया जाता है वही स्वरूप प्रकट होता है । नारद पञ्चरात्रमें पर-वासुदेवकी मूर्तिका ध्यान यह लिखा है ।—'मरीचिमण्डलं संस्थं बाणाचायुधभूषितम् । द्विहस्तमेकवक्त्रञ्च रूपमाद्यमिदं हरेः ॥' अर्थात् तेजके मण्डलमें स्थित, बाण आदि आयुधसे युक्त द्विमुज, एक मुख हरि मगवान्का यही 'आदि रूप है ।

मनुशतरूपाजीने वासुदेवमन्त्रका जप किया और परवासुदेवका ध्यान किया—परंतु निष्काम होकर, अतापव उनको परात्यर परब्रह्म श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन हुआ।

कुछ लोगोंका कहना है कि श्रीसीतारामजी मनुशतरूपाजीके सामने प्रकट हुए हैं इससे यहाँ श्रीराम-सीताजीका ही मन्त्र अभिप्रेत है। श्रीराम पडक्सर मन्त्र तथा श्रीसीता षडक्सरमन्त्र दोनों मिलकर द्वादशाक्षर मन्त्र हुआ।' इन दोनों मन्त्रोंका जप वैणावोंमें एक साथ किया जाता है। परंतु दोहेमें मन्त्रका विशेषण 'हादश अक्षर' है जिससे जान पड़ता है कि मन्त्र एक ही है, दो नहीं और वह मन्त्र बारह अक्षरका है। वासुदेव मन्त्रसे श्रीसीतारामजीका प्रकट होना वैसे ही है जैसे रामनामके जपसे प्रहादके लिये 'गृसिंह' का। सत्योपाख्यानमें श्रीसीतारामजीका ध्यान करते हुए द्वादशाक्षरमन्त्रके जपका माहात्म्य भी बताया गया है। यथा—'ध्यायक्षनन्यमावेन द्वादशाक्षरमन्वहम्। पूजयेद्विधितो नित्यं श्रीरामं न्यास-पूर्वकम्॥' (पू० अ० ३२।२३)। फिर सुतीक्ष्णजीके पूछनेपर अगस्त्यजीने बताया है कि 'प्रणवं पूर्वमुखार्य नमः शब्द ततो वदेत्। मगवत्यदमामाध्य वासुदेवाय इत्यिप ॥ ४९॥ ततः सर्वात्मसंयोगयोगपीठात्मने नमः। इति मन्त्रेण तन्मध्ये स्थितिएषाञ्चलि पुनः ॥४२॥' इत्यादि। इससे स्पष्ट है कि योगपीठात्मक यही मन्त्र श्रीरामजीका है। अतः वासुदेवमन्त्रसे श्रीसीतारामजी प्रकट हुए इसमें सन्देह नहीं। (मा० त० वि०)

पुनः, वासुदेवका अर्थ है—'जो सब विश्वमें वसा हुआ है और जिसमें सब विश्वका निवास है। महारामायणे यथा—'सर्व वसन्ति वे यस्मिन् सर्वेऽस्मिन् वसते च यः। तमाहुर्वासुदेवं च योगिनस्तत्त्वदर्शिनः॥' (५२।८९), तब इससे श्रीरामजी क्यों न प्रकट होते ! पुनः, यथा—'विस्व वास प्रगटे मगवाना'।

वि० त्रि०—िल्खिते हैं कि 'पुराणोंमें वासुदेव शब्दका अति उदार अर्थ पाया जाता है। प्रमु समस्त भूतोंने व्याप्त हैं और समस्त भूत भी उन्हींमें रहते हैं, तथा वे ही संसारके रचियता और रक्षक हैं, इसलिये वे वासुदेव कहलाते हैं। यथा—'भूतेषु वसते सोऽन्तर्वसन्त्यत्र च तानि यत् । धाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रभुः॥ वि० पु॰ अंश ६, अ० ५, रलो० ८२।''ं स्वायम्भू मनुकी तपस्याकी कथा कालिकापुराणमें मिलती है, उसमें भी वासुदेवक इपका ही उल्लेख हैं। यथा— 'ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे। इति जप्यं प्रजिप्तो मनोः स्वायम्भुवस्य च॥ प्रससाद जगन्नाथः केशवो निचराद्य ।' अर्थात् 'ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे' इसे जपते हुए स्वायम्भू मनुपर जगन्नाथ केशवने शीघ ही कृपा की। यहाँ 'शुद्धज्ञानस्वरूपिणे' पद 'भगवते' का अनुवाद है।'

श्रीकरणासिन्धुजी भी लिखते हैं कि 'वासुदेव, पर पुरुष, ब्रह्म, व्यापक आदि जिसको कहते हैं वह राभचन्द्रजी ही हैं। प्रमाणं सनत्कुमारसंहितायाम्, यथा—'नमोऽस्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः। नमोऽस्तु रामदेवाय ज्यादानन्दरूपिणे ॥ कौसल्यानन्दनं रामं धनुर्वाणधरं हरिम् ॥' रा० प्र० कार लिखते हैं कि द्वादश अक्षर मन्त्र राममन्त्रका अङ्गभूत है, उसीको जपते हैं।

पं॰ शिवलालपाठकजीका मत यहाँ भिन्न हैं। पाठकजी कहते हैं कि 'वासुदेव' शब्द यहाँ लक्षणा है। अर्थात् मुख्य अर्थका बाध करके और अर्थ प्रकट कर और आगे चरण-कमल (पदपंकरुह) लिखा है। पुनः, वासुदेव श्रीरामचन्द्रजीके प्रकाशकों कहते हैं, यथा—'वासुदेवो धर्नाभूतस्तनु तेजों हाशिवः'। अतएव वासुदेवसे श्रीरामचन्द्रजी स्चित होते हैं, उनके पदका सुनि ध्यान करते हैं और पडक्षर मन्त्र दोनों जपते हैं। अतएव १२ अक्षर मूलमें कहा है, यह अथर्वण वेदमें लिखा है।—(मानसमयङ्कः)। श्रीकरुणासिन्धु जीने यह भाव भी दिया है।

नोट—३ 'वासुदेव' पद देनेका कारण यह भी हो सकता है कि श्रीमनुमहाराजने कोई विशेष रूप मनमें नहीं निश्चित किया है जो निर्गुण, सगुण, शिव-भुशुण्डि-मन-मानस-हंस, इत्यादि है उसके दर्शनकी अभिलापा, उसीके गुणोंका ध्यान, चित्तमें है। अतएव ऐसा शब्द यहाँ दिया गया कि जो हैत, अहैत, हैताहैत, विशिशहैंत और उपासकों सभीके अनुकूछ है, सभीके मतोंका प्रवोधक है, प्रभुका अवतार गुप्त है; अतएव गुप्त रीतिसे लिखा है।

श्रीरामजीके मन्त्रोंके सम्बन्धमें खोज करनेसे हमें वे॰ भूषणजीसे मालूम हुआ कि आनन्दरामायणके मनोहरकाण्ट सर्ग ९५ में एकाक्षरीसे लेकर पंचाशताक्षरी तकके अनेक राममन्त्रोंका उल्लेख हैं। उनमें एक द्वादशाक्षर मन्त्र भी हैं। यह एक ही है और उसमें विशेषता यह है कि इस मन्त्रके जपका माहात्म्य भी उसमें साथ-ही-साथ पूरे एक इलोक में दिया हुआ है जो बात अन्य मन्त्रोंके साथ प्राप्त नहीं है। मन्त्र और उसका माहात्म्य इस प्रकार है — 'श्रीसीवारामं चन्दे श्रीराजारामम्।' 'द्वादशाक्षरमन्त्रोऽयं कीर्तनीयो सदा जनैः। वीणावाद्यादिनः पुण्यः सर्ववािक्छितदायकः। १२९।' अतः मेरी समझमें यदि श्रीसीताराम नामात्मक मन्त्र ही लेना हो तो उपर्युक्त द्वादशाक्षरी मन्त्र ले सकते हैं। इसमें श्रीसीता और श्रीराम दोनों नाम भी हैं और यह मन्त्र भी हैं।

यह खोज इसिलये की गयी कि हारीतसंहितामें श्रीमनुजीका श्रीराम-मन्त्र जपना कहा गया है, यथा—'श्रीरामाय नमो होतत्तारकं ब्रह्म संज्ञितम् । इसमेव जपन्मन्त्रं रुद्धिपुरदाहकः। कार्तिकेयो मनुश्चैव देवता त्वं प्रपेदिरे । यालिकस्यादि सुनयो जप्त्वा सुक्ता मवास्त्रुधेः ॥'

श्रीरामरहस्योपनिषद्में अनेक राममन्त्र दिये हैं। उनमेंसे एक द्वादशाक्षरमन्त्र यह है—

'शेषं षडणंवज्ज्ञेयं न्यासध्यानादिकं बुधैः । द्वादशाक्षरमन्त्रस्य श्रीरामऋषिरुच्यते ॥ ५१ ॥ जगती छन्द इत्युक्तं श्रीरामो देवता मता । प्रणवो बीजमित्युक्तः क्लीं शक्तिहींच कीलकम् ॥ ५२ ॥ मन्त्रोणाङ्गानि विन्यस्य शिष्टं प्रवेयदाचरेन् । तारं मायां समुचार्य भरताप्रज इत्यपि ॥ ५३ ॥ रामं क्लीं विद्वजायान्तं मन्त्रोऽयं द्वादशाक्षरः । ॐ हृद्धगवते रामचन्द्रमद्री च क्रेयुतौ ॥ ५४ ॥' (द्वितीय अध्याय )।

संत श्रीगुरुसहाय्लालजी एक भाव यह भी लिखते हैं कि 'यह जपरीति वानप्रश्योंकी है। योगियोंकी गीति है कि प्रथम द्वादशाक्षर जप लेते हैं तब प्रणव वा अजपा जप वा किया इत्यादि करते हैं। इसीसे यहाँ द्वादशाक्षरका जर करके तब 'हिर हेतु करन तप लागे।' (मा० त० वि०)।

करिं अहार साक फल कंदा । सुमिरिं ब्रह्म सिचदानंदा ॥ १ ॥ पुनि हिर हेतु करन तप लागे । वारि अधार # मूल फल त्यागे ॥ २ ॥ उर अभिलाप निरंतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोई ॥ ३ ॥ अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चिंतिहं परमारथवादी ॥ ४ ॥

श्रादार्थ — शाक, फल, कंद — ७४ (४) देखिये सचिदानन्द=सत् ( जो किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ हो, जिसका विनाश न हो ) चित् ( सर्वप्रकाशक ) आनन्द ( सुखस्वरूप )।

वर्थ—वे शाक (साग), फल, कंद (मूल) खाते और सिचदानन्द ब्रह्मका स्मरण करते थे ॥ १ ॥ फिर वे हिरके लिये तप करने लगे। मूल-फलको छोड़कर जलहीका आधार (सहारा) लिया ॥ २ ॥ उनके हृदयमें निरन्तर यही लालसा हुआ करती कि उसी परम प्रमुको देखें, जो निर्गुण, अखण्ड (अविच्छिन्न, सम्पूर्ण, जिसके खण्ड न हो सकें), आदि और अन्त (अर्थात् जन्म-मरण) रहित है, जिसका चिन्तन परमार्थवादी (ब्रह्मवादी, तत्त्ववेत्ता) करते हैं ॥ ३-४ ॥

िपणी—१ (क) 'करिं अहार साक फल कंदा' इति । यहाँ शाक, फल, कंदके आहारका कम पार्वतीजीके तपक्रमसे उलटा है, शेष सब कम वही हैं । पार्वतीजीने प्रथम कंद खाये तब फल फिर शाक और उसके बाद कमसे जलपर फिर पवनपर ही रहीं, तदनन्तर उपवास किये, यथा—'संवत सहस मूल फल खाए। साग खाइ सत वरण गँवाए॥ कछु दिन भोजनु बारि वतासा। किए किठन कछु दिन उपवासा॥ ७४ (४-५)।' मनुजीके तपमें व्यतिक्रम कहकर जनाया कि शाक, फल, कंद यह सब आहार है । सब आहारको एक कोटिमें रक्खा! तात्रर्य यह कि शाक, फल और कंद इनमें कोई नियम नहीं लिया कि शाक ही खायेंगे, या कंद ही खायेंगे अथवा फल ही खायेंगे। इनमेंसे जो मिल गया वही खा लिया। अर्थात् कभी कंद खाये, कभी शाक और कभी फल ही खाकर रह जाते थे। 'पार्वतीजीकी तरह राजाने भी वस्त्र छोड़ दिये, वलकलबस्त्र पहनते हैं, यथा—'कृस सरीर मुनिपट परिधाना', अब भी छोड़ दिया, शाक, फल, कंद खाते हें। (ख) 'सुमिरिंह बहा सिचदानन्द ब्रह्मका स्मरण भी करते हैं। सिचदानन्दके रूप नहीं करते (अर्थात् केवल शारीरिक कप्त ही नहीं उठाते) किन्तु सिचदानन्द ब्रह्मका स्मरण भी करते हैं। सिचदानन्दके रूप नहीं है इसीसे उनका सुमिरना लिखा और वासुदेवके रूप है इसीसे दोहमें वासुदेवपदपंकरहमें प्रीति करना लिखा। सिचदानन्द ब्रह्म ही वासुदेव हुए हैं। यथा—'राम सिचदानंद दिनेसा। १९६। ५।' 'विस्ववास प्रगटे मगवाना। १४६। ८।', 'जगनिवास प्रभु प्रगटे---। १९९।' (दोहमें जो वासुदेवपदपंकरहम बहा था उसके 'वासुदेव' का अर्थ यहाँ स्पष्ट कर दिया कि 'ब्रह्म सिचदानंद जग पावन। ५०। ३।')।

र—'पुनि हिर हेतु करन तप लागे। ''ं इति। (क) प्रथम शाक, फल, कंद आहार था। अब उनको स्यागकर जलका आधार लिया। इसीसे यहाँ 'पुनि' पद दिया अर्थात् एक कोटिसे दूसरी कोटिमें गये। इसी तरह चब जल लोडकर पवनका आधार लिया तब फिर 'पुनि' पद दिया है, 'संबत सप्त सहस्र पुनि रहें समीर अधार।' (ख) 'हिर हेतु तप करने लगे', इस कथनका आशय यह है कि पहले मनमें कोई चाह न थी। 'बार्षके सुनिवृत्तीनां' इस न्यायानुसार धर्मपालनार्थ तप और भगवत्-स्मरणं करते थे, अब हरिकी प्राप्ति चाहते हैं। वासुदेव, सचिदानन्द और हिर एक ही हैं यह जनाया। [दोहा १४३ टि० १ (ग) देखिये] (ग) हिंद्य यहाँसे तप करना कहते हैं, इसीसे यहाँ 'तप' पद दिया और तपका प्रमाण लिखा कि छ: हजार वर्ष जल पीकर रहे, सात हजार वर्ष पवन पीकर रहे और दस हजार वर्ष कठिन उपवास किये। शाक, फल और कंदकी संख्या न की। पार्वतीजीके तपमें शाक-फल और कन्दकी गिनती की थी— 'संबत सहस्र मूल फल खाए'''' (७४।४ देखिये)। इस भेदमें तात्पर्य यह है कि पार्वतीजीकी 'लघु अवस्था' है, वे अत्यन्त सुकुमारी हैं—'अति सुकुमारि न तन तप जोगू। ७४।२।' उनका शरीर तपके योग्य न था अतएव उनका (आहारयुक्त भी) इतना

<sup>🕾</sup> वहार-पं० रा० व० श०।

<sup>†</sup> प्र॰ सं॰ में हमने लिखा था कि 'पहले कंद-मूल-फल तब शाक चाहिये। यहाँ क्रमभंग क्यों किया ? क्रमभंगसे प्रनादा कि कोई नियम नहीं, जो कुछ मिल गया वही खा लिया।'

तप भारी तप है, बहुत है। इसीसे उनके तपमें शाक, फल और कन्द आहारकी संख्या दी है। और 'कठिन प्रत' की गिनती नहीं की ( अर्थात् इसमें संख्या नहीं दी कि कितने समयतक जल और पवनपर रहीं। शाकादि आहारकी संख्या दी )। उन्होंने कठिनव्रत बहुत कम दिन किये—'कछु दिन भोजन बारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा। ७४। ५।' थोड़े ही दिनका कठिन तप अवस्थाके विचारसे वहुत भारी और दीर्घ कठिन तपके समान समझा गया। ( जैसे भुवका, जिन्होंने केवल ५ ही मासमें त्रैलोक्यको डिगा दिया था )। और मनुजीने सुलम सामान्य एवं सुगम कत कम दिन किये इसीसे उनके तपमें 'सुलभ तप' की गिनती नहीं है, कठिनव्रत बहुत दिन किये इसीसे कठिन वतकी गिनती की गयी। कारण कि मनुजी वड़े पुरुषार्थी हैं। [ जन्म होते ही ये ब्रह्माकी आज्ञासे पूर्व भी प्रजापतित्वदाक्ति सम्पादनार्थ तप कर चुके थे।] दोनोंके तपोंका मिलान--

| पार्वतीजी                                | मनुदातरूपानी                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| १ संबत सहस मूल फल खाये।                  | १ एहि बिधि चीते वस्प पटः            |
| सागु खाइ सत बरष गैवाये॥                  | सहस चारि आहार।                      |
| बेल पाती महि परइ सुखाई।                  | संवत सप्त सहस्र पुनि,               |
| तीनि सहस संवत सोइ खाई॥                   | रहे समीर अधार ॥                     |
|                                          | बरप सहस दस त्यागेउ सोऊ।             |
| गानि, तहान आहिती संदात नहीं । ५५/ ६ ५० \ | मन् नानमन अधिकी मंगूम क्यें । ० ० । |

यहाँ बारि, पवन आदिकी संख्या नहीं। ७४ ( ५-७ ) यहाँ कन्दमूल आदिकी संख्या नहीं। १४४ (१)

नोट--१ श्रीवैजनाथजी तथा महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि--- (सत्सङ्ग प्रथम मित्तः है उसकी किया तो कथा-अवण दूसरी भक्ति प्राप्त हुई, इससे निश्चय हुआ कि हमारा क्या कर्तन्य है, जिसकी भक्ति करनी चाहिये, क्या मन्त्र जपना चाहिये । आत्मदृष्टिकी शुद्धिके लिये प्रथम वासुदेव मन्त्रका जप किया । उससे अन्तःकरण शृद्ध हुआ तव व्यापक अन्तर्यामी ब्रह्मका सारण करने लगे । इससे दृदय अत्यन्त ग्रुद्ध हुआ तव हरि ( रामाख्यमीशं हरि ) के लिये तप करने लगे।' ( श्रीरामजी ही हरि, ब्रहा, सचिदानन्द और वासुदेव हैं यह पूर्व दिखाया जा चुका है।)

२--वैजनाथजी कहते हैं कि सचिदानन्दके स्मरणसे पाँच हजार वर्षमें पाँचों तस्व, स्थूल शरीर जाग्रत् अवस्था जीत लिये गये और सजनता समता छठी और सातवीं भक्ति प्राप्त हुई । अब सूक्ष्म रूपका आधार है; इसीसे फलादिको छोड़कर जल आहार हुआ। फिर हरि श्रीरामजीके हेतु तप करने लगे। नाम-स्मरणरूपमें मन लगा, संतोप किया। यह आटवीं भक्ति हुई । इससे लिङ्ग शरीर खप्नावस्था जीते गये । तब सरल खभावसे परम प्रभुके लिये निरन्तर अभिलापा हुई ।

३ 'उर अभिलाष निरंतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोई' इति । (क) सोई' अर्थात् जिसको मुमिरते हैं •उस ब्रह्म सिचदानन्द परम प्रमुको आँखों देखें । उस परम प्रमुके उस ब्रह्म सिचदानन्दके लक्षण आगे कहते हैं—'अगुन अखंड ... इत्यादि । ( ख ) परम प्रमु=जो 'अशेप कारण परं रामाख्यं ईशं हरि' है, जो सब प्रमुओंका प्रमु है, यथा 'संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना । उपजिहें जासु अंस ते नाना ॥' 'सुनु सेवक-सुरतरु सुरधेनू । विधिहरिहर वंदित पदरेन् ॥' इत्यादि । (ग) 'उर अभिकाष निरंतर होई' का भाव कि ब्रह्मका आँखोंसे देखना असम्भव है। ( उसका मुनियोंको ध्यानमें अनुभवमात्र होता है )। असम्भवमें 'अभिलापा नहीं होतीः (यह साधारणतया देखा ही जाता है कि नो यान असम्भव है उसके लिये कोई प्रयत्न नहीं करता, जो सम्भव है उसीकी अभिलापा और प्रयत्न भी करते हैं ), पर मनुजीके हृदयमें निरन्तर इस असम्भव वातकी ( ब्रह्मको नेत्रोंसे देखनेकी ) अभिलापा बढ़ती ही जाती है। इसका कारण आगे कहते है कि प्रेसेड प्रभु सेवक बस अहर्द । भगत हेतु लीला तनु गहर्द ॥ जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा । ती हमार प्रिति अभिलापा ॥'( घ ) 'निरंतर होई' अर्थात् दृढ़ विश्वास है कि पूरी होगी । [ 'अभिलापकी परिभापा यह है—'नयन चैन मन मिलि रहें चाहे मिल्यो शरीर। किह केशव अभिलाप यह बरनत है मित धीर॥' (वै०)]

ु ४— अगुन अखंड अनंत अनादी। 🐡 इति। (क) त्रिगुणातीतः, पूर्ण और आदि-अन्त-रहित। ये गद निर्गुण ( अन्यक्त ) ब्रह्मके विशेषण हैं हु इन्ह जहाँ सगुण ब्रह्ममें भ्रम होता है वहाँ ये ही विशेषण देकर ग्रम दूर करते हैं, यथा गुनातीत सवराचर स्वामी । राम उमा सब अंतरजामी ॥ कामिन्ह के दीनता देखाई । धीरन्ह के मन विस्ति दराई । ३। ३९।' 'उमा एक अखंड रघुराई। नरगति भगत कृपाल देखाई। ६। ६०।' 'राम अनंत अनंत गुन''। १। ३३। 'राम अनंत अनंत गुनानी । ७ । ५२ ।' 'आदि अंत कोड जासु न पावा । ११८ । ४ ।' 'प्रन काम राम सुखरासी । मनुज चरित कर अज अधिनासी ।'३ । ३० ।' 'जो आनंद सिंधु सुखरासी ।'' '१९७ । ५ ।' 'निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहें । ७ । ९२ ।' तथा 'निगम नेति सिव ध्यान न पावा । मायाग्रग पाछे सो धावा । ३ । २७ ।' हत्यादि । [ ( ख ) 'अखंड'=अंशकला आदि मेदरहित स्वयं परब्रह्मरूप । अनन्त=वेदादि जिसका अन्त नहीं पाते कि उसमें शक्ति, वल, तेज, प्रताप, गुण कितने हैं । (वै० ) । जो रूप भगवान्ने माता कौसल्याको दिखाया है उसे वक्ताओंने अखण्ड रूप कहा है । यथा 'देखरावा मातिह निज अद्भुतरूप अखंड । रोम रोम प्रति कांगे कोटि कोटि ब्रह्मंड । २०१ ।'''] ( ग ) 'जेदि चिंतिह परमारथ वादी' इति । अर्थात् जिसको ब्रह्मचेत्ता भी नहीं समझ सकते, वेद भी नहीं कह सकसे जैसा आगे कहते हैं । परमार्थवादी शिवजी आदि 'अगुण अखण्ड' आदिका चिन्तन करते हैं, वेद उस खरूपका निरूपण 'नेति नेति' कहकर करते हैं । [ प्रकृतिपार होनेसे अगुण, निरवयव होनेसे अखण्ड, नाशरहित होनेसे अनन्त और अज होनेसे अनादि है । वि० त्रि० ) ]

निति नेति जेहि वेद निरूपा। निजानंद स्निश्पाधि अनुपा।।५॥ संभु विरंचि विष्नु भगवाना। उपजिह जासु अंस तें नाना।।६॥ ऐसेउ प्रभु सेवक वस अहई। भगतहेतु लीला तनु गहई॥७॥ जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा। तो हमार पूजिहि अभिलाषा।।८॥

## दो०--एहि विधि बीते वरष षट सहस वारि आहार। संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार ॥१४४॥

व्याकरण-ऐरेउ=ऐसे भी । सोऊ-सो भी । तेऊ, इत्यादि ।

अर्थ—जिसको वेद नेति-नेति ( इति नहीं है, इति नहीं है) कहकर निरूपण करते हैं। जो स्वयं आनन्दरूप, उपाधि और उपमारहित है।। ५ ।। जिसके अंशसे अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णुभगवान् उत्पन्न होते हैं।। ६ ।। ऐसे प्रभु (समर्थ) भी सेवकके वश हैं। भक्तोंके लिये लीला-तन ग्रहण करते हैं।। ७ ।। यदि वेद यह वचन सत्य ही कहते हैं तो हमारी अभिलापा ( अवश्य ) पूरी होगी।। ८ ।। इस प्रकार जलका आहार ( भोजन ) करते छः इजार वर्ष बीत गये। फिर क्लार वर्ष वायुके सहारे अर्थात् वायु पीकर रहे।। १४४॥ स्तित विद्यापी—१ (क्र) 'नेति नेति जेहि बेद निरूण' अर्थात् जो नेत्र जिल्ला करते हैं।

ति िरपणी—१ (क) 'नेति नेति जेहि बेद निरूपा' अर्थात् जो वेदके निरूपणमं नहीं आता। (ख) 'निजानंद निरुपाधि अनुपा' अर्थात् आप आनन्दरूप हैं, मायाकी उपाधिसे रहित हैं और उपमारहित हैं (ग) कि प्रमाण चार हैं— शब्द, अनुमान अर उपमान और प्रत्यक्ष। यहाँ दिखाते हैं कि वह ब्रह्म शब्द, अनुमान और उपमान इन तीनोंसे पृथक् है। 'नेति नेति जेहि चेद निरूपा' यह शब्द-प्रमाण है, 'जेहि चिंतिह परमारथबादी' यह अनुमान प्रमाण है और 'अन्पा' यह उपमान है। आगे 'ऐसेड प्रभु सेवक बस अहई' यह प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। (व) [प्र० सं० में इस प्रकार था—'न्यायके अनुसार प्रमाणके चार भेद हैं। जिससे पदार्थका ज्ञान होता है। ''यहाँ इन चारोंको कहा है। परमार्थवादी अगुण आदि अनुमान करते हैं। ('चिंतिह' अनुमान है), 'निरूपा', यह उपमान है। वेद शब्द है। ('नेति नेति' यह शब्द है) उसमें नहीं आता। और 'छीछा तनु गहई' यह प्रत्यक्ष है]

वि॰ त्रि॰—'नेति नेति…' इति । भाव कि वेद कहता है कि स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है । दोनां अवस्थाओं के निषेषसे कोई अभावात्मक न समझ ले, इसलिये निजानन्द अर्थात् खरूपानन्दरूप कहा । उसे निजानन्द इसलिये कहते हैं कि उसमें अहंकार नहीं है । जितना-जितना अभ्यासयोगसे अहंकारकी विस्मृति होती है, उतना ही सूक्ष्मदृष्टिसे निजानन्दका

<sup>#</sup> चिदानंद—१७०४, (परंतु रा० प० में 'निजानंद' है), वै०। निजानंद—१६६१, १७२१, १७६२, को० रा०। सं० १६६१ वाली पोधीमें मूटमें 'निजानंद' पाठ है और हाशियेपर 'चिदा' बना है। निजानंदपर हरताल नहीं हैं। लेख प्राचीन ही दोनों जान पड़ते हैं। शिवजीका पूर्व वावय है कि 'सुमिरहिं ब्रह्म सचिदानंद।' उसके अनुसार यहाँ मनुजीकी अभिलामामें 'चिदानंद' पाठ हो समीचीन माल्म होता है। निजानंदका भाव कि स्वयं आनन्दस्वरूप है। और उससे सब आनन्दरूप होते हैं।

अनुमान होता है। यथा—'यावद्यावदृहंकारो विस्मृतोऽभ्यासयोगतः। तावत्तावत् स्हमटप्टेनिज्ञानन्दोऽनुमीयते ॥' काति,
गुण, क्रिया और संज्ञा—ये चार प्रकारकी उपाधियाँ है। उसमें ये चारों न होनेसे निरुपाधि कहा। अन्प है, अर्थात् उसके सहज्ञ
कुछ भी नहीं है।

टिप्पणी—२ 'संसु विरंचि विष्नुभगवाना' यह ब्रह्मका ऐश्वर्य कहा। शम्मु विरंचि विष्णु भगवान है अथांत् ये वहें ऐश्वर्यमान हैं। ऐसे ऐश्वर्यमान त्रिदेव उनके अंशसे उत्पन्न हैं। ब्रह्माण्ड भी करोड़ों हैं, जितने ब्रह्माण्ड हैं उतने ही शम्मु, विरंचि और विष्णु हैं। प्रत्येकमें त्रिदेव हैं। इसोसे 'नाना'—पद दिया। यथा—'लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। भिन्न विष्णु सिव मनु दिलित्राता॥ ७। ८१।' 'ब्रह्मांड निकाया निर्मित मात्रा रोम ग्रीत येद कहें। १। १९९।' [वंजनाय-जी 'नाना' का भाव 'अनेक भाँतिके' लिखते हैं। अर्थात् पञ्चमुखसे लेकर अनन्त मुखके शम्मु, चतुर्मृत्यसे लेकर अनेक मुखतकके ब्रह्मा, और चतुर्मुजसे लेकर अनेक मुखतकके ब्रह्मा, और चतुर्मुजसे लेकर अनेक मुजाओं और अनेक मुखांके विष्णु। साकेत-विहारीके अवतारमें लङ्का जीतनेपर देवताओंको अभिमान हुआ उसको भङ्ग करनेके लिये यही प्रभाव श्रीरचुनाथजीने दिखाया था। सिद्धान्ततस्वदीविका इसका प्रमाण है। (वै०)। मु० रोशनलाल लिखते हैं कि श्रीभरत, लक्ष्मण, शतुष्नजी श्रीरामजीके अंश हैं, इन्हींसे नाना त्रिदेव उत्पन्न होते हैं। प्रभुने श्रीभरतादिको अपना अंश कहा ही है।—विशेष 'अंसन्ह सहित मनुज अवतारा। १८७। २' में देखिये।

वि॰ त्रि॰ का मत है कि 'यहाँ 'अंश' से 'अंश इव अंश' ग्रहण करना होगा। क्योंकि ऊपर उसे अखण्ड अर्थात् निरंश कह आये हैं। जैसे प्रतिबिंग बिंगका 'अंश इव अंश' है। उसी तरह त्रिदेव उसके प्रतिबिंगसे उत्पन्न होते हैं।'

टिप्पणी--- ३ 'ऐसेड प्रभु सेवक ''' अर्थात् इतने बड़े ऐश्वर्यमान् खामी भी। (क) 'लीला तनु गहर्इ' का भाव कि दारीर घारण करना प्रभुकी लीला है, अपनी इच्छासे भगवान् रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं, यथा—'इच्छामय नरवेप सँवारे। होइहीं प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ १५२ । १ । १ ( ख ) हाइन ब्रह्मके अनेक विशेषण हैं। इसीसे अनेक जगद ( कुछ-कुछ ) कहकर अनेक विशेषणोंको दिखाया है। भक्तहेतु अवतार होना, लीला करना और दर्शन देना कहएहै। यथा—(१) 'ण्क अनीह अरूप अनामा । अज संचिदानंद परधामा ॥ व्यापक विस्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ सो केवल भगतन्ह हित लागी । १३ । ३ । ५ । १ ( २ ) सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी । अवतरेड अपने भगतहित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ ५१ ।', (३) 'विनु पद चले सुनै विनु काना । कर विनु करम करें विधि नाना ॥ आनन रहित सकल रसभोगी। बिनु वानी बकता बड़ जोगी॥ तन बिनु परस नयन बिनु देखा। यहें घान बिनु बास असेवा ॥ अस सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ जेहि इमि गावहिं वेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान । सोइ दसरथसुत भगतहित कोसलपति भगवान । ११८।१ (४) 'अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ ११६ | २ | १, ( ५ ) 'ट्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । सो अज प्रेमभगति चस कीसल्याकें गोद । १९८ ।', (६) ब्यापक अकळ अनीह अज निर्मुन नाम न रूप । भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप । २०५ ।', (७) ध्व्यापकु ब्रह्म अलखु अविनासी । चिटानंद निर्गुन गुनरासी ॥ मन समेत जेहि जान न वानी । तरिक न सक्रि सकल अनुमानी ॥ महिमा निगमु नेति कहि कहई । जो तिहुँ काल एकरस रहई ॥ नयन बिपय मो कहुँ भवेट सो समस्त मुखमूल । २४१ 17, (८) शाम ब्रह्म परमास्थ रूपा । अविगत अलख अनादि अनुपा ॥ सकल विकार रहित गत भेटा । कहि नित नेति निरूपिंहं बेदा ॥ भगत भूमि भूसुर सुरिभ सुरिहत लागि कृपाल । करत् चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटिहं जगताल । २। ९३।', (९) ब्रह्म अनामय अज भगवंता। व्यापक अजित अनादि अनंता। गो-हिज घेतु देव हितकारी। कृषासिधु मानुषतनुधारी । ५ । ३९ । १ (१०) 'सोइ सिचदानंद घन रामा । अज विज्ञान रूप वलधामा ॥ व्यापक व्याप्य असंद अनंता । अखिल अमोवसिक भगवंता ॥ अगुन अद्भ्र गिरा गोतीता । सत्रद्रासी अनवद्य अजीता ॥ निर्मम निराकार निर्मोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ प्रकृतिपार प्रभु सब उरबासी । ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी ॥ भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूष हे ७ । ७२ । १, तथा यहाँ ( ११ ) प्अगुन अखंड अनंत अनादी से भगत हेतु लीला तनु गहर्ड । तक । इत्यादि । —तात्पर्य यह कि जिनके अंशसे ब्रह्मादि उपजते हैं वे भक्तोंके प्रेमसे आप ही आकर उत्पन्न होते हैं । 'ऐसेट प्रभु' में माधुर्य कहा, भक्ति और भक्तका महत्त्व दिखाया । यही माधुर्य है ।

४ 'जों यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तो हमार ।''''हु इससे जनाया कि वेदके यचनमें जिनका विश्वात दे

उनको ईश्वरकी प्राप्ति होती है। हु कि 'अभिलाषा' प्रथम कह आये हैं—'उर अभिलाष निरंतर होई। देखिय नयन परम प्रभु सोई।', यही उपक्रम है और 'तौ हमार पूजिहि अभिलाषा।' यह उपसंहार है। यहाँ 'शब्द प्रमाण अलंकार' है।

नोट—१ (क) 'अगुन अखंड' से 'अभिलाघा' तक, यह प्रसङ्ग हृदयकी अभिलाघाका है । अभिलाघा हृदयमें हो रही है । प्रकट किसीसे नहीं कहते । (क) 'सत्य श्रुति भाषा' इति । अगुणअखण्डादि विशेषणयुक्त ब्रह्म भक्तींके लिये अपनी इच्छासे अयतार लेता है और पृथ्वीपर लीला करता है ऐसा श्रुतिभगवती कहती है । दोहा १३ की चौ० ४ 'तेहि धिर देह चित कृत नाना' में रा० पू० ता० और यजुर्वेदके उद्धरण प्रमाणमें दिये गये हैं । ऋग्वेदमें मन्त्र रामायण प्रिल्ड है। यथा—'रघुरयेन: पतयदंधो अछायुवाकविदींदयद्गोषुगच्छन् ॥ १ ॥ सजातोगभों असिरोदस्थोरम्ने चार्क्षिष्ठत कीपधीषु ॥ चित्रशिद्धः परितमां स्यक्तून्प्रमातृम्पो अधिक निक्रद्दगः ॥ २ ॥ विष्णुरित्था परममस्य विद्वानजातो वृहन्नभिपाति तृतीयम् । आसायदस्यवयो अकत स्वं सचेतसो अभ्यर्चंत्यत्र ॥३॥ अत उत्वापितुमृतोजनित्रीरंनावृधं प्रतिचरंत्यनेः । तार्द्वपत्योयम् । आसायदस्यवयो अकत स्वं सचेतसो अभ्यर्चंत्यत्र ॥३॥ अत उत्वापितुमृतोजनित्रीरंनावृधं प्रतिचरंत्यनेः । तार्द्वपत्येप पुनरन्यरूपा असिर्वं विश्व मानुपीषु होता ॥४॥ तिस्रो मातृ स्वीन्पतृन्विभ्रदेक ऊद्धंत्रस्थानेम वग्लापयन्ति। मन्त्रयं तेदिवोअमुख्य पुटे विश्वविदं वाचमविव्यक्तिमन्त्राम् ॥५॥ चत्वारिते असुर्याणनामादाम्यानि महिषस्य सन्ति। त्वमंगतानि विश्वानि विरसेयेभिः कर्माणिमघवंचकर्थ ॥६॥अमन्दानस्तोमानृप्रभरेमनीपासिधावधिक्षयतोभाव्यसः। यो मे सहस्त्रमिममीतसवानत्तों राजा श्रव इच्छम्मानः॥॥॥ उपमास्यावास्त्रनयेन दत्ता वधूमंतो दशरथ सो अरथः। षष्ट सहस्त्र मनु गव्यमागारसनत्वक्षीवां अभिष्ठित्वे अह्यां। ८ ॥ व्वारिक्षात्राम् प्रतिक्रामे वर्षाद्वा । सर्वोद्वा देवज्ञास्त्रमनारिस्थुमर्णवं नृचक्षाः । विश्वामित्रोयद्वहस्सुदासमित्रयायत क्रिक्षेत्रपुत्विक्र मनुजीके हृदयमें विश्वात है ।

टिपणी—४ 'पृष्टि विधि बीते बरप पट सहस''' इति (क) 'एहि विधि' अर्थात् जल-आहारपर रहते ।

हिट्ट उत्तरोत्तर कठिन तप करते जाते हैं यह दिखा रहे हैं। जल-आहार कठिन है यह तप छः हजार वर्ष किया । उससे
कठिन पवनका आहार है, उसे हजार वर्ष किया, उससे भी कठिन उपवास (अर्थात् पवन भी नहीं लेते) है, सो दस हजार
वर्ष किया । इस तरह यहाँतक मनुजीके तपकी तीन कोटियाँ (दर्जे) दिखायों। (१) अन्नका त्याग, शाकादिका आहार।
(२) केवल जलका आधार। (३) केवल पवन। आगे चौथी कोटिका तप है। क्रमशः उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णनसे
'सार अलंकार' हुआ।

नोट—र किसका दर्शन चाहते हैं ? 'परम प्रभु' का जो अखण्ड अनन्त अनादि हैं, जिनका परमार्थवादी चिन्तन करते हैं, इत्यादि । एवं जो अपने भक्तोंके प्रेमके वश लीलातन ग्रहण करते हैं । इसमें भाव यह भी है कि हमें उस परमप्रभुक्ता दर्शन हो न कि लीलातनका । दर्शनके बाद लीलातनसे उनको अपना पुत्र होना माँगेंगे ।

वरष सहस दस त्यागेउ सोऊ। ठाढ़े रहे एक पद देखा ।। १।। विधि हरि हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए वहु वारा।। २।। माँगहु वर वहु भाँति लोभाए। परम धीर नहि चलहिं चलाए।। ३।। अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदिष मनाग मनहि नहि पीरा।। ४।।

शन्दार्थ—अपार=जिसका पार नहीं, असीम, अखण्ड, बहुत बड़ा। अस्थि=हड्डी। मनाग ( मनाक् )=िक्रित्, जरा-सा भी, यथा—'हटत पिनाकके मनाक याम रामसे ते नाक बिनु भये भृगु नायक पलकमें।' धीर=हट् चित्तवाले, धैर्यवान। साहित्यदर्पणके अनुसार 'धैर्य' नायक या हरूषके आठ सत्त्वज गुणामेंसे एक है।

अर्थ—दश हजार वर्ष इसको भी छोड़े रहे। दोनों एक पैरसे खड़े रहे।। १।। उनका बहुत बड़ा अखण्ड तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश मनुके पास बहुत बार आये।। २।। उन्होंने इनको बहुत तरहसे लालच दिया कि वर माँगो पर वे परम धीर हैं, उनके डिगानेसे वे न डिगे।। ३।। शरीरमें हड्डीमात्र रह गयी तो भी उनके मनमें जरा भी पीड़ा नहीं हुई ॥ ४।।

पग—रा० पा०, ना० प्र०, गौडबी, पं० रा० व० श०। पद-१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ०, को० राम।

्याना हरिदासजी— 'एहि विधि बीते वरपषट' 'वरप सहस दस त्यागेड सोऊ' इति । छः हजार वर्षमें पट्निएए और जलतन्त्र जीत लिये सात हजार वर्षमें मायाके सात आवरण तथा प्रवनतन्त्र जीते और दस हजार वर्षमें दशों इति हो। और दशों दिशाएँ जीतीं ।

वैजनाथजी—'स्यागेड सोऊ' अर्थात् पवन खींचते ये वह भी त्याग दिया अर्थात् श्वास वंदकर नामका स्वरण और स्पक्ता चिन्तन एक पैरपर खड़े होकर करने लगे । यहाँ प्रेमा और परा दोनों भक्तियाँ पूर्ण हैं यह दिखाया । यह प्रेमकी संतृप्त दशा है । आत्मरूपकी अखण्ड प्रीति तैलघारावत् परब्रह्मरूपमें लग गयी। इससे आदि प्रकृतिको कीतकर तुरीयावस्थाको प्राप्त हुए ।

टिपणी—१'बरप सहसदस त्यागेड सोऊ।''' इति। (क) दोहेमें 'संयत सप्त सहस' कहा या, संयत्या अर्थ वर्ष' यहाँ स्पष्ट किया। (ख) 'त्यांगेड सोऊ' अर्थात् पवनका आधार भी त्याग दिया। 'दोऊ=राजा और रानी दोनों। (ग) हिन्द देन वर्ष जल पीकर रहे, ७०००वर्ष पवन खाकर रहे, इस तरह क्रमसे कठिन उपवास८००० वर्षका होना चाहिये था, सो न करके यह अनुष्ठान एकदम१००००वर्षतक किया। यह व्यतिक्रम क्यों? किस हेतुसे ऐसा किया गया इस सम्भावित प्रस्तका उत्तर यह है कि जल छोड़कर पवनपर रहे, फिर उसे भी छोड़कर कठिन उपवास करने लगे। अब उसे छोड़े तो इसके आगे तो इससे कठिन और कोई बत है नहीं जो करते, इसल्ये यही निश्चय किया कि जवतक दर्शन न होंगे इसीपर डटे रहेंगे; इसे न छोड़ेगे, दर्शन होगा तभी यह तप छूटेगा। (पुनः, भगवान्के मिलनेका, उनकी प्राप्तिका, कोई नियम या नियमित समय नहीं है कि वे उतने समयपर अवश्य दर्शन देंगे, इसलिये इस अनुष्ठानके लिये कोई संख्या न दी गयी। जवतक भगवान् दर्शन न देंगे तबतक तपस्या न छोड़ेंगे। वस, अब यही सङ्कल्प है)। परमेश्वरके दर्शन देने, न देनेमें, अपना कुछ यस तो है ही नहीं, उनकी कृपा उनकी इच्छापर निर्मर है, इससे ये बराबर कठिन उपवास करते ही गये। दश हजार वर्ष यीतनेपर भगवान्ने दर्शन दिये, इसीसे दस हजार वर्ष उपासे एक पैरपर, जो उस समयतक खड़े बीते थे, खड़े रहना कहा गया। यहाँ 'एक पर' कहकर जनाया कि पूर्व दोनों पैरोंपर खड़े थे।

२— 'बिधि हरि हर तप देखि अपारा''' इति । (क) तपके फलदाता त्रिदेव हैं, इसीसे वे मनुजीके समीप आये । कर्मफल देनमें विधाता मुख्य हैं, यथा— 'कठिन करमगित जान बिधाता । सुभ अरु असुभ करम फल दाता ॥' इसीसे विधिका नाम प्रथम लिखा । (ख) 'तप देखि अपारा' अपार तप देखकर आये, इस कथनका भाव यह है कि राजाको तरसे निवृत्त करने आये, जिसमें फल पाकर तप छोड़ दें । (ग) 'मनु समीप आये बहु वारा' इति । के वार आये और कव-कव किय समय आये ! इसका उत्तर यह है कि तीन बार आये और तीन अवसरोंपर आये । प्रथम जब छः हजार वर्ष जलपर आये, इसके बाद जब सात हजार वर्ष पवन ही खाकर रह गये तब आये और अन्तिम वार जब दस हजार वर्ष उपवास करते हो गये तब आये । (वि० त्रि० का मत है कि पहिली तपस्यापर ब्रह्मा आये, दूसरीमें ब्रह्मा और विष्णु दोनों आये और तीसरीमें विधिन्हिर-हर तीनों आये ) । पुनः प्रवन उपिश्वत किया जाता है कि श्रीपार्वतीजीका तप देखकर ब्रह्मां समीप नहीं गये थे, वहाँ पेत्रल आकाशवाणी हुई थी । यथा—'देखि उमिह तप खीन सरीरा । ब्रह्म गिरा मह गगन गैंभीरा ॥ ४७ । ८ ।' देते हो वहाँ आकाशवाणी ही क्यों न हुई ! समीप क्यों आये ? इसका उत्तर प्रत्यक्ष है कि राजा ब्रह्मके दर्शनकी अभिलापाते तप कर रहे हैं—'देखिय नयन परम प्रभु सोई'। दर्शनाभिलाषी हैं, इसीसे त्रिदेव यह विचारकर कि हम ब्रह्मके अंश ( अंशम्त ) हैं, अंश-अंशीसे अमेद है, दर्शन देने आये, दम्पतिसे दर्शन करने और वर माँगनेको कहा । विदेवने विचार किया कि यदि हमसे वर माँग लें तो ब्रह्मके क्यों अवतरना पड़े । इसीसे कई वार आये और वहुत माँतिसे लोभ दिखाया ।

नोट—१ कुछ महानुभाव कहते हैं कि भनुजीकी वृत्ति गुणातीतमें छीन है और त्रिदेव गुणमयी हैं। यदि आलाय-वाणी होती तो उनको सुनायी ही न देती । अतएव समीप आये'।

२—पं शिवलाल पाठकजी 'बहु बारा' का भावार्थ यों करते हुए प्रश्नका उत्तर देते हैं कि—'वारा शिक्ट युन लखी, बिधि हरि शंभू आहू। लखि बाणी अनरस तजे, ते सब भजे लजाइ ॥' अर्थात् वे वाराका 'वाला' 'शिक्टि', ऐसा अर्थ करते हैं। भाव यह कि त्रिदेव अपनी शक्तियोंसिहत आये; परन्तु मनुने उनकी वाणीको निरस समा स्वाग दिया, उनसे वर लेना अङ्गीकार न किया।' (मा० म०)।

३-कुछ लोग कहते हैं कि विधि-हरि-हर एक-एक करके प्रथम आये और अब एक साथ यह समझकर आये कि हम मा॰ पी॰ खा॰ खं २. २२तीनों मिलकर जायेंगे तब ब्रह्म ही खरूप हमें मानकर वर माँग लेंगे। अतएव 'बहु बारा' कहा। वि॰ त्रि॰ लिखते हैं कि 'अव्यक्तके अभिमानसे आविष्ट होकर ईश्वर ही कद्र, हिर और ब्रह्माके रूपसे तीन प्रकारके होकर दश्यादश्यके महासमुदायके अवभासक हुए।'

टिप्पणी—३ (क) 'माँगहु वर बहु भाँति लोभाए' इति। वर=ईप्सा,— 'वर ईप्सायाम्'। वर घातु ईप्सा अर्थमें है। ईप्सा=इच्छा। अर्थात् कहा कि जो इच्छा हो सो माँगो। 'वहुमाँति' यह कि ब्रह्माजीने कहा कि तुम ब्रह्मलेक ले लो, शिवजीने कहा कि तुम हमारे केलासमें वास करो। और विष्णु भगवान् ने कहा कि तुम हमारे वैकुण्ठमें वास करो। इस प्रकार तीनींने अपने अपने लोकोंकी प्राप्तिका लोभ दिखाया [ अथवा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों माँगनेको कहा जिससे लोभ उत्पन्न हो। वे०)। वा, कहा कि निर्गुण ब्रह्म इन्द्रियका विषय नहीं है, वह तो अनुभवगम्य है। यदि मिश्र ब्रह्मका दर्शन भी हो गया तो क्षणभरके लिये हो जायगा, हम लोग भी तो वही हैं। कुछ भी कामना नहीं है तो मोक्ष माँग लो। (वि० त्रि०)] (ख) 'परम धीर नहिं चलहिं चलाए' अर्थात् लोभमें नहीं पड़ते, तप नहीं छोड़ते। वे ब्रह्मादिसे वर नहीं माँगते, क्योंकि जानते हैं कि ये तो ब्रह्मके अंशसे उत्पन्न हैं। ब्रह्मादिके डिगानेसे न डिगे इसीसे 'परम धीर' विशेषण दिया। उनके लोभ दिखानेसे न चलायमान हुए इससे 'परम धीर' कहा, जैसा आगे कहते हैं कि 'अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदिष मनाग मनहिं पिरा॥'

नोट—४ 'परम धीर निह चलिं चलाए' यही धैर्यवान्का लक्षण है । शुकदेवलालजी लिखते हैं कि 'वे अपनी अनन्यतासे किसीके चलाये कव चलायमान हो सकते हैं कि दूसरेसे वर माँगें—'बने तो रघुवर ते बनें '''। सो ब्रह्मा-शिव-की तो क्या कहें इन का साथी होनेसे विष्णुके देवत्वको भी भगवत्-विभूति मानकर विष्णुसे भी वर ब्रहण न किया। क्योंकि जैसे सूर्यवंश और चन्द्रवंशके सम्बन्धसे रामजीके राधवत्व और कृष्णचन्द्रजीके यादवत्वमें विष्णुविभूति माना गया, ऐसे ही देवत्रयीमें, विष्णुका भी देवत्व विष्णुविभूतिमें 'माना' जाता है'।

५ वैजनाथजी लिखते हैं कि 'कामनाके वश न हुए कि कुछ वरदान माँगें । पुनः क्रोधवश हो न चलायमान हुए कि उनसे विमुख भाषण करें अर्थात् कहें कि इम तुमसे वर नहीं माँगते, इत्यादि स्थिर रहे, चलाये न चले।

टिष्णी—१ (क) 'अस्थिमात्र होह रहे सरीरा' 'इति । जब शाक-फल या कंद खाते रहे तब कुशशरीर हो गये ये,—'कृस सरीर मुनिपट परिधाना' । जब उपास किये तब अस्थिमात्र रह गया । रक्त और मांस सब सूख गया । ( ख ) 'तद्दिष मनाग मनोहं निहं पीरा' का भाव कि तनका क्लेश मनमें न्याप जाता है । मनमें पीड़ा नहीं है, इससे जनाया कि मन भगवानमें लगा हुआ है, 'बासुदेवपद पंकरह दंपित मन अति लाग । १४३ ।' बिना मनके ( होनेसे ) शरीरको दुःख न न्यापा । यथा 'मन तह जह रखुवर बेदेही । बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥', 'बचन काय मन मम गित जाही । सपनेहु ब्रूचिव विपित कि ताही । ५ । ३२ । २ ।' ( सत्ययुगमें अस्थिगत प्राण रहा । सब धातुओं के सूख जानेपर हड्डी-हड्डी रह जानेपर भी इसीसे प्राण नहीं गया । वि० त्रि० ) । हिन्ह ऐसे ही उमाका शरीर तपसे क्षीण हो गया था तब आकाशवाणी हुई थी, यथा—'देखि उमहि तप खीन सरीरा । बहागिरा भइ गगन गॅभीरा ॥' यह दिखानेका तात्वर्य यह है कि यहींतक तपकी अवधि है, इसके आगे मरणावस्था है । ( ग ) 'तदिप' का भाव कि जब शरीर अस्थिमात्र रह गया तब बड़ी भारी पीड़ा होनी चाहिये थी फिर भी जरा-सी भी पीड़ा न हुई ।

प्रभु सर्वग्यं दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृप रानी !! ५ ॥ माँगु माँगु वरु भें नभ वानी । परम गँभीर कृपामृत सानी ॥ ६ ॥ मृतक जिआवनि गिरा सुहाई । अवनरंध्र होइ उर जब आई ॥ ७ ॥ हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए । मानहु अबिह भवन ते आए ॥ ८ ॥

दोहा—-श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुछित गात । वोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात ॥१८५॥

<sup>\* &#</sup>x27;धुनि'—१७२१, १७६२, छ०, मा० दा०। 'माँगु माँगु बर' ठीक 'वर बृहि' का अनुवाद है। बर—कीं रा०।

अर्थ—सबके हृदयकी जाननेवाले प्रभुने तपस्वी राजा-रानीकी अनन्यगति देख उनको भीज दास' जाना ॥ ५ ॥ परम गम्भीर कृपारूपी अमृतमें सनी हुई आकाशवाणी हुई कि भ्वर माँगो, वर माँगो ॥ ६ ॥ मरे हुएको लिलानेवाली सुन्दर वाणी कानोंके छेदोंमें होकर जब हृदयमें आयी तब उनके शरीर सुन्दर मोटे-ताजे हो गये, मानो वे अभी-अभी परते इने आ रहे हैं ॥ ७-८ ॥ कानोंसे अमृत-समान वचन सुनते ही शरीर पुलकसे प्रफुल्लित हो गया (खिल उटा, ह्यंते रोमाज्ञित हो फूल उठा) । मनुजी (तथा शतल्याजी) दण्डवत् करके बोले । उनके हृदयमें प्रेम नहीं समाता ॥ १४५ ॥

नोट—१ त्रिदेवके प्रसंगमें 'तप देखि' और यहाँ 'सर्वश' कहकर दोनोंमें भेद दिखाया । त्रिदेव तप देखते हैं और प्रभु अन्तःकरणका प्रेम देखते हैं । वे समझ गये कि हमारे दर्शन विना अब ये शरीर ही त्याग देंगे, अतः बोले ।

टिप्पणी—१ 'प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी ।' '' इति । (क) सर्वज्ञ हैं, अतः सम जानते हैं। 'गित अनन्य' अर्थात् हमारी गित छोड़ इनको दूसरी गित नहीं है, यथा—'तुम्हिंह छोंड़ि गित दूसर नाहीं। २। १३०।', 'एक बानि करनानिधानकी। सो प्रिय जाके गित न आन की। ३। १०।८।' गित=शरण। हमारी प्राप्तिके लिये तप करते हैं यह स्व खान गये। इसीसे 'सर्वज्ञ' कहा। (ख) तीनों देवता फलदाता हैं, इससे वे तप देखकर फल देने आये थे और परमप्रभुने अपना 'निजदास' जानकर कृपा की। राजा परमप्रभुके 'निजदास' हैं यथा—'ऐसेड प्रभु सेवक बस धहर्ष। भगत हेगु छीला तनु गहर्ष्ट् ॥ जों यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तो हमार प्जिह अभिलापा॥', अर्थात् हम भी उनके सेवक हैं। ब्रह्मादिसे वर न माँगा इसीसे 'अनन्यगित' कहा। ('जिर जाहु सो जीह जो जाचिह औरिह')। [निच=सचा, खास, अनन्य। जो अनन्य गित हैं वे प्रभुको अति प्रिय हैं। यथा—'तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गित मोिर न दूसिर आसा॥ ७। ८६।']

र 'माँगु माँगु वह में नमवानी।''' इति (क) है कि तिदेव राजाके समीप आये और 'परम प्रमु' की आकाशवाणी हुई। वे समीप न आये। इसमें अभिप्राय यह है कि जैसे रूपके दर्शनकी चाह दासको होगी वैसा रूप घरकर प्रकट होंगे। पर इसमें यह प्रक्रन होता है कि 'प्रमु तो सर्वश्च हैं, जो रुचि है उसे वे जानते हैं, उसीके अनुकूल प्रकट क्यों न हुए ?' उत्तर यह है कि यद्यपि स्वामी सर्वश्च हैं तथापि सेवकके मुखसे कहलाकर तब प्रकट होंगे। वरदानका यदी कायदा (नियम) है कि मुखसे कहलवाकर तब वर दें।—'सर और हुकुम दिक्य पेखन में' इति (देव) न्वामीप्रन्थे, यह आगे स्पष्ट है, जैसा मनुने कहा वैसे ही रूपसे प्रकट हुए।

नोट—२ अथवा, त्रिदेव इनके समीप गये तब इन्होंने उनकी ओर देखा भी नहीं। अतएव प्रथम आकाशवाणी हुई। वा, एकदमसे प्रकट होनेसे सम्भव था कि संदेह मनमें बना रह जाता कि ये परात्पर परव्रद्धा है कि नहीं। दूसरे अत्यन्त हंपते प्राणहीका त्याग होना सम्भव था। अतएव थोड़ा सुद्ध पहले दिया, उनका शरीर हृष्ट-पुष्ट कर दिया, इससे उनको विश्वास होगा और वे दर्शनका लाभ भी पूर्ण रीतिसे उठा सकेंगे।

३—बाबा रामप्रसाददारणजी लिखते हैं कि जबतक पृथ्वीतस्वकी प्रधानता रही तवतक उससे उत्पन्न हुए मूलफरादि व् खाते रहे। जब धारणा और बढ़ी तब उससे ऊपर जो जलतस्व है उसका आहार होने लगा—पटसहस्र वर्षतक। इससे पट् विकार (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मान) छूट गये जिससे त्रिदेवके छुभानेमें न आये, पट्-ऊर्मि (भूख, प्याय, जन्म, मरण, शोक, मोह) भी न रही, पट्चक भेदन कर गये (धोती, वस्ती, कपालादि पट्कमें जो करते थे वे घृट गये), पट्-ऋतुका प्रभाव भी निकृष्ट हो गया, पट्रस स्वाद जाते रहे। जब खारि' आहार भी छूट गया और सात हजार वर्ष समीर आधारसे रहे तब सप्तावरण दूर हो गये। जब यह भी दस सहल वर्ष छोड़े रहे तब दसों इन्द्रियंकि विकेष दूर हो गये और दसों दिशाएँ जीत लीं, दस प्राण भी अपने वशमें हो गये। जब तत्त्वके भीतरकी वस्तु वायुतकका निरादर कर दिया और निराधार दस हजार वर्षतक रहे तब निश्चय हो गया कि ब्रह्माण्डके भीतरके न तो किसी देवताकी चाहना है न किसी पदार्थरी-की। सब प्रकार निरवलक्वन होनेपर प्रभु सर्वञ्च इत्स निज जानी''''।

४ (क)— 'निज दास' और 'अनन्य गति' का अर्थ टिप्पणीमें आ गया। पुनः यथा— 'वने तो रघुपासं बने के विसार भर पूरि। तुलसी बने जो और ते ता बनिवेमें धूरि॥' (दोहावली)। प्रमुको अनन्यदास परम प्रिय हैं। श्रीयचना- मृत है कि 'मोर दास कहाइ नर भासा। करइ त कहहु कहा विस्वासा॥ ग्रुकदेवलाल जी 'निज टाप' का अर्थ 'अपना आकार-त्रय-सम्पन्न दास अर्थात् अनन्यगति, अनन्यशरण, अनन्यप्रयोजन' करते हैं। (ख) वैलनाथ जी लिखते हैं कि दें

बार माँगु-माँगु कहनेमें गम्भीरता और गोम्यार्थ यह हैं कि लोक-परलोक दोनों माँग लो । पंजाबीजी कहते हैं कि मनु और शतरूपा दो हैं, अतएव दो वार कहा, अथवा, राजाके विशेष संतोषार्थ दो बार कहा । (ग)'माँगु-माँगु' यह प्रसाद (प्रसन्नता, कृपा) में वीप्सा (और पुनरक्ति-प्रकाश भी ), यह आगे स्पष्ट है, यथा—'बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि' । पुन:-पुन: कथन करना वीप्सा है । 'परम गंभीर' का भाव कि गम्भीर वाणी तो ब्रह्मादिकी भी थी पर यह 'अति गंभीर' है । कृपा-रूपी अमृतसे सनी हुई है ।—( पं० रामकुमारजी )।

हिष्पणी—३(क) 'मृतक जिआविन गिरा सुहाई।'''' इति। कृपामृतसानी है, अतएव 'मृतकजिआविनी' है। श्रवणको अमृतसमान सुखद है, अतएव 'सुहाई' है, जैसा आगे कहते हैं, 'श्रवनसुधामय बचन सुनि।' वाणी श्रवणद्वारा हृदयमें प्रवेश करती है, अतः 'श्रवनरंघ्र होइ''' कहा। अथवा, कृपामृतसानी है इसीसे मृतकजियावनीहै और परम गम्भीर है इसीसे सुहाई है, गम्भीरता वाणीकी शोभा है। (ख) 'हृष्टपुष्ट तन भए सुहाए' राजा-रानी दोनोंके शरीर हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर हो गये।' 'सुहाए' बहुवचन है क्यांकि दोनोंके लिये आया है। (ग) 'मानो अविह भवन तें आए' अर्थात् जैसे-के-तैसे पूर्ववत् होगये।

४ 'श्रवनसुधासम बचन सुनि' इति । (क) सुहावनी वाणीन तनको पृष्ट और सुन्दर कर दिया, यह वाणीका कृत्य कहकर अब राजाका कृत्य कहते हैं । मुखसे भगवान्के दर्शन माँगते हैं, यथा—'बोले मनु:'' शरीरसे दण्डवत् करते हैं, हृदयमें भगवान्का प्रेम है । तात्पर्य कि राजा-रानी मन-वचन-कर्म तीनोंसे शरण हुए । (ख) 'मानहुँ अवहिं भवन तें आए' यह पृष्टका स्वरूप दिखाया, अब हृष्टका स्वरूप दिखाते हैं—'श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात ।' शरीरका प्रफुल्लित होना, यही 'हृष्ट' का अर्थ है । ['हृष्टपृष्ट' बोली है अर्थात् मोटे-ताजे, आरोग्य, हृहे-कहे । वैजनाथजी 'रिष्टपृष्ट' पाठ देते हैं और लिखते हैं कि 'रिष्ट' उसे कहते हैं जिसमें अमङ्गल वा विद्न न ज्यापे । यथा—'रिष्टं क्षेमाशुभा-भावेष्वरिष्टे तु शुभाशुभे इत्यमरः' अर्थात् अशुभका अभाव । भाव कि शीत-धामादि कुछ छू ही न गये, ऐसा कुशल क्षेम पुष्टाङ्ग तन हो गया ।' मनुसे यहाँ मनुशतरूपा दोना अभिप्रेत हैं जैसा आगेके 'जौं अनाथित हमपर नेहू, 'देखिंह हम सो रूप भिर लोचन' तथा 'दंपति बचन परम प्रिय लागे' से स्पष्ट है । विशेष १४६ (७) में देखिये।

नोट—५ यहाँ हृष्ट-पुष्ट होना उत्प्रेक्षाका विषय है, सो पहिले कहकर उसकी उत्प्रेक्षा की गयी कि वह तन कैसा है ? किव अपनी कल्पना-शक्तिसे पाठकका ध्यान घरके लालन-पालन किये हुए शरीरकी ओर तनकी उत्कृष्ट शोभाका अनुमान करानेके लिये खींच ले जाते हैं। अतएव यहाँ 'उक्त विषयावस्तू प्रेक्षा' है।

६—वाणी सुनते ही शरीर हृष्ट-पुष्ट हो गया। विधि-हरि-हर कई बार मनुशतरूपाजी के समीप प्रायक्ष आये—'मनु समीप आए यह वारा' तिसपर भी इनके शरीर क्षीण ही बने रहे थे और यहाँ केवलवाणीके अवणमात्रका यह प्रभाव हुआ। ऐसा करके भगवान्ने उनको अपने परात्पर ब्रह्म होनेका निश्चय कराया। (शीलावृत्त )।

७—'परम गॅमीर कृपामृत सानी', 'मृतकिष्ठाविन गिरा सुहाई' और 'श्रवनसुधा सम वचन सुनि'—यहाँतक अमृतहीका स्वरूप निवाहा है । ईश्वर अमृतस्वरूप है यह वेदोंने कहा है ।

वाया रामप्रसादशरणजी (साकेतवासी)—इस प्रकरणमें तीन-ही-तीनका अद्भुत प्रसङ्ग देखिये। श्रीमनुशतरूपाजी तीन अवस्था बीतनेपर वन गये। जिस तीर्थमें गये उसमें भी तीन ही अक्षर हैं। 'नैमिष' के अक्षरोंमें भी तीन अवस्थाओं-का भाव है। 'नै' अर्थात् नीतिवाली युवावस्था जिसमें राजनीतिसे प्रजाका पालन किया है। 'मि' अर्थात् मिश्रित किशोर अवस्था जिसमें कुछ वाल्यावस्थाके खेलकी याद और कुछ आनेवाली युवावस्थाकी चैतन्यता है, इसीसे मिश्रित कहा। 'ख' अर्थात् खेलवाली प्रथम अवस्था। तीर्थमें जो सरित घार गोमती है उसमें भी तीन अक्षर हैं गो (कर्म और ज्ञान इन्द्रियाँ) + मिति (बुद्धि)। कर्म, ज्ञान और बुद्धि ये भी तीन हुए। तीन ही प्रकारके लोग इनसे मिलने आये—'आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी'। तीर्थमें पहुँचकर ये तीन ही काम करते हैं—'संतसभा नित सुनिह पुराना' 'हादस अक्षर मंत्र वर जपिहं सिहत अनुराग' और 'सुमिरहिं ब्रह्म सिच्चवानंदा'। अर्थात् कर्म, उपासना और ज्ञान तीनोमें तत्यर हैं। 'सुनिहं पुराना' (कर्म) का नैमिप तीर्थके प्रथमाक्षर 'नै' से सम्बन्ध है क्योंकि पुराणोंमें विधि-निषेध, धर्माधर्मके विवेचनमें नीति ही है। 'द्वादशाक्षर''' का दूसरे अक्षर 'मि' से सम्बन्ध है क्योंकि श्रीयुगल सरकारके दोनों घडक्षरमन्त्र मिले हैं इससे मिश्रित कहा। और 'सुमिरहिं ब्रह्म' से 'ख' से सम्बन्ध है क्योंकि लीलाविभृति होनेसे यह जगत् ब्रह्मका खेल ही है। पुनः, 'सुनिहं पुराना' यह श्रवणभक्ति है, 'ज्ञाहिं' यह दूसरी भक्ति है, यथा—'संत्र ज्ञाप सम हद विस्वासा' और 'सुमिरिहं ब्रह्म'

यह स्मरण है।—यहाँ केवल तीन ही कियाएँ कहीं और भिक्त हैं नो । यहाँ एक-एकमें तीन-तीनका अन्तर्भाव है। प्रमम् संवसमा नित सुनिहं में अवण, कीर्तन और दास्य तीन भिक्तियाँ कहीं । सुननेपर परस्पर अनुकथन होना ही ही चीर्तन हैं और सन्तममों नित्य नेमसे नम्रतापूर्वक जाना दास्य है। 'मंत्र जपिंह सिहत अनुराग' में अर्चन, वन्दन और पादसेवन कहा । जपसमय ध्यानमें अर्चन-वन्दन हो जाता है। और 'सुमिरिहं ब्रह्म' में स्मर्ण, सख्य और आत्मिनिवेदन आ गये। जीव-ब्रह्मका सखा-भावका सम्बन्ध है—'स्वारथ रहित सखा सबही के'। पुनः, लीला भी तीन प्रकारकी है—ऐश्वर्य, माधुर्य, मिश्रित । इनमेंसे 'सुनिहं पुराना' यह मिश्रित है, 'जपिंह मंत्र' में केवल माधुर्य है और 'सुमिरिहं ब्रह्म' इसमें ऐश्वर्य है। श्रीमनुजीका प्रेम माधुर्यमें है और श्रीशतरूपाजीका मिश्रितमें, यह वरसे प्रकट है।तप करनेमें आहार भी तीन ही प्रकारका रहा, यथा—'करिहं अहार साक फल कंदा' 'बारि अहार मूल फल त्यागे' और 'संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार'। तपमें कालका नियम भी तीन प्रकारका कहा है, यथा—'पृहि विधि वीते वर्ष पट सहस्र यारि आहार', 'संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार' और 'वरष सहस्रदस्त त्यागेड सोक'। जिनके निमित्त तप करते हैं उनके तीन ही विशेषण कहे, यथा—'बासुदेव पद पंकरह दंपित मन अति लाग', 'सुमिरिहं ब्रह्म सिबदानंदा' और 'तुनि हिर हें तु करन लग्लागे'। ब्रह्मवाणी हुई तब भी तीन ही बातें कहीं—'श्रवनरंध्र होह', 'उर जब आई' और 'हृष्ट पुष्ट तन मण् स्रह्मपुं 'अवनसुष्ठा सम्ब बचन''' (१४५) में भी अन्तःकरण, वचन और कर्म तीन कहे। (तु० प० १।१।२)।

सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू। विधिहरिहर वंदित पद रेनू ॥ १ ॥ सेवत सुलभ सकल सुखदायक। प्रनतपाल सचराचर नायक॥ २ ॥ जो अनाथिहत हमपर नेहू। तौ प्रसन्न होइ यह वर देहू॥ ३ ॥ जो सरूप वस सिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन कराहीं॥ ४ ॥ जो भुसुंडि मन मानस हंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥ ५ ॥

मर्थ—हे सेवकोंके ( लिये ) कल्पवृक्ष और कामधेनु ! सुनिये । आपके चरणरजकी वन्दना विधिहरिहर करते हैं ॥ ९ ॥ हे सेवा करते ही सुलभ होनेवाले एवं जिनकी सेवा सुलभ है ! सम्पूर्ण सुलोंके देनेवाले ! रारणागतका पालन करनेवाले और चराचर ( मात्र ) के स्वामी ! ॥ २ ॥ हे अनाथोंका कल्याण करनेवाले ! यदि आपका हमपर प्रेम हैं तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिये ॥ ३ ॥ जो स्वरूप शिवजीके मनमें वसता है, जिसके लिये सुनि यत्न करते हैं ॥ ४ ॥ जो कागसुशुण्डिजीके मनरूप मानससरका हंस है, (जो) सगुण और निर्गुण ( दोनों है ), जिसकी वेद यहाई करते हैं ॥ ५ ॥

नोट-9 'सेवक सुरतरु सुरधेनू ।'''' इति । (क) सुरतरु और सुरधेनु दोनों हीकी उपमा दी; दोनों मनोरयके देनेवाळे हैं। प्रथम सुरतर कहा, फिर सोचे कि वृक्ष तो जड़ है, जब कोई उसके पास पहुँचे तब वह मनोरथको पूरा फरता है और इम असमर्थ हैं, आपतक नहीं पहुँच सकते, आप ही कृपा करके हमारे पास आकर हमारे मनोरयको पूर्ण करें; तब 'सुरधेनु' सम कहा। (ख) यहाँ जो सेवकका 'सुरतरु सुरधेनु' कहा है इसकी पूर्ति आगे 'तुम्हाँह देत अदि सुगम गोसाई' और 'जथा दरिद बिबुधतर पाई' में की है। इस प्रकार कि गोसाईसे सुरधेनुका भाव प्रहण किया और विबुधतर तो स्पष्ट ही कहा है। (ख) प्र॰ स्वामी लिखते हैं कि सुरधेनु जब सेवासे प्रसन्न होगी तभी मॉंगनेपर देगी, वह भला-बुरा भक्त-अभक्तका विचार भी करती है। सुरतक न मॉंगनेपर भी केवल छायाका आश्रय करनेसे सब सोचोंका नाश करता है और माँगते ही अभिमत देता है। यथा-देउ देवतर सरिस सुमाऊ। सनमुख निमुख न काहुहि काऊ । जाइ निकट पहिचानि तरु छाँद समिन सब सोच । मागत अभिभव पाय जग राड रंक भक्त पोच। २। २६७। भगवान्, सुरतक और सुरघेनु दोनोंका काम करते हैं और इससे विशेष मोख या भक्ति भी देते हैं अतः आगे 'सकल सुखदायक' कहना पड़ा। दोहा १९३ भी देखिये। (ग) वि॰ त्रि॰ हिसते हैं कि 'मुरत्र और मुरवेनुसे पुँल्लिङ्ग और स्नीलिङ्ग दोनों कहा ( यथा—'त्वं स्नी त्वं पुमान्' )। सुरत्र अभिमवदानि है और मुखेनु सन मुखलानि है। यथा—'अभिमतदानि देवतरुवर से', 'रामकथा सुरघेनु सम सेवत सब मुखलानि ।' (प) वैवनायबी लिखते हैं कि 'आकाशवाणीमें माँगु-माँगु दो बार सुन दो रूपका बोध हुआ। इसलिये प्रमुके सम्बोधन ऐतु 'मुरतक' कहा और शक्तिके सम्बोधनके लिये 'सुरधेनु'। आगे इन वचनोंको 'दंपित बचन' कहा है हसीसे दोनोंमें एक-एकको अगाते हैं। (क) पं शिवलाल पाठकजी कहते हैं कि 'दोज प्रति दोज कहे प्यारी प्रीतम माँग। कामधेन अरुक्यावर कह

दोऊ भनुराग' अर्थात् 'दोनों प्रिया-प्रीतमने मनुशतरूपासे पृथक्-पृथक् कहा कि वर माँगो तब मनुने रामचन्द्रको सुरत् । स्रीर शतरूपाने नानकीनीको सुरघेनु परमप्रेमयुत कहा'—( मानस-मयंक )।

टिप्पणी—9 'सुन् सेवक सुरतरु सुरधेन्।' इति। (क) भगवान् सेवक-हितकारी हैं इसी बलसे तप किया या, यथा—'ऐसेड प्रभु सेवक वस अहई। मगत हेतु लीला तन गहई॥ जों यह बचन सत्य श्रुति माषा। तो हमार पूजिह अनिकाषा॥' अब इसी बलसे वर माँगते हैं कि आप सेवकके लिये कल्पृटक्ष हैं, कामधेनु हैं। (ख) यहाँ 'सुरतरु' और 'सुरपेनु' दो उपमाएँ देनेका भाव यह है कि जो भक्त आपके यहाँ जाते हैं, उनके लिये कल्पृटक्ष हो और जो आपके यहाँ नहीं पहुँचते उनके लिये कामधेनु हो, उनके पास आप स्वयं जाकर उनके मनोर्थ पूर्ण करते हैं। (ग) 'बिध हरि हर बंदित पदरेन्।'—त्रिदेव आपके चरणरजकी वन्दना करते हैं इस कथनका ताल्प्य यह है कि जिनकी सेवा ब्रह्मादि करते हैं वे परम प्रभु स्वयं सेवककी सेवा करते हैं। कि उपजानेके प्रकरणमें उपजान कहा था; जहाँ 'उपजाहें आसु अंस ते नाना' कहा वहीं 'मगत हेतु लीला तनु गहई' कहा अर्थात् ब्रह्मादिके उपजानेवाले भक्तवश स्वयं 'उपजते' हैं। वेसे ही यहाँ सेवाके प्रकरणमें भक्तका सेवक वनना कहा। जब कहा कि विधि-हरिहर आपकी चरणरजकी वन्दमा करते हैं अर्थात् ब्रह्मादि आपके सेवक हैं तब वहीं यह कहा कि आप अपने भक्तोंके सेवक हैं। भाव कि ब्रह्मादि जिनके सेवक हैं वे ही अपने भक्तोंके सेवक हैं। स्वर्ण सेवककी रुच्च पूर्ण करते हैं ही अपने भक्तोंके सेवक हैं।—यह भाव 'सुनु सेवक सुरतरुः'' का है। अर्थात् आप सेवककी रुच्च पूर्ण करने रहते हैं।

नोट—२ श्रीशुकदेवलालजी लिखते हैं कि 'इस प्रकरणमें विधिहरिहर पद व्यामोहक हैं। तहाँ कोई विद्वान् ऐसे स्थानमें हरिका अर्थ इन्द्रवाचक इन प्रमाणींसे करते हैं कि देवत्रयमें ब्रह्मा शिवके साथ इन्द्र भी वर्षा करके विश्वका पालन करता है। रामायणे यथा—'ब्रह्मा स्वयम्भूशचतुराननो वा रुद्धिनेत्रिखपुरान्तको वा। इन्द्रों महेन्द्रः सुरनायको सा त्रातुं न शक्तो युधि रामवध्यम् ॥ भारते मोक्षधर्मे इत्यादि।' "परंतु ऐसा अर्थ करनेकी आवश्यकता नहीं है।'

३ 'बिधि हिर हर बंदित पद रेनू' इति । यथा—'देखे शिव बिधि बिष्तु अनेका । अमित प्रभाउ एक तें एका ॥ बंदत चरन करत प्रभु सेवा । ५४ । ७-८ ।' पूर्व नाना त्रिदेवोंका अंशसे उत्पन्न होना कहा था, अन चरणसेवा करना कहकर यह भी सूचित किया कि त्रिदेव आपकी सेवासे ही प्रभुत्वको एवं अपने-अपने अधिकारको प्राप्त हैं । यथा—'हिर-हरिह हरता विधिहि विधिता श्रियहि श्रियता जेहि दई । सोइ जानकीपति मधुर मूरित मोदमय मंगल मई । वि० १३५ ।', 'जाके बल विरंचि हिर ईसा । पालत सजत हरत दससीसा । ५ । २९ । ५ ।' [पुनः, यथा-विशिष्ठसंहितायाम्- 'जय मतस्याद्यसंख्येयावतारोक्षवकारण । ब्रह्माविष्णुमहेशादि संसेव्य चरणाम्बुज ॥' (वै०)]

टिप्पणी—२ 'सेवत सुलम सकल सुखदायक। "" इति। (क) सेवा सुलम है। यथा—'बल पूजा मागै नहीं चाहै एक प्रीति।' (वि० १०७), 'सकृत प्रनामु किहें अपनाए। २। २९९।' जो 'सेवत सुलम' है, जिसकी सेवा आसान है, वह सब मुखोंका दाता नहीं होता, अतएव 'सेवत सुलम' कहकर फिर 'सकल मुखदायक' भी कहा। इस प्रकार जनाया कि ऐसे एक आप ही हैं, आपमें ये दोनों गुण हैं। 'सकल सुखदायक' यथा—'तुलसिदास सब भाँति सकल सुख जो चाहिस मन मेरो। तो मज राम काम सब पूरन करें कृपानिधि तेरो। (वि० १६२)।' (ख) प्रथम सुरत्क और सुरधेन समान कहा, अब उन दोनोंके धर्म कहते हैं। 'सेवत सुलम सकल सुखदायक' इत्यादि उनके धर्म है। 'सकल सुखदायक' अर्थात् अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थोंके दाता हो। (ग) 'प्रनतपाल सचराचर नायक' अर्थात् चराचरको पालते हो। यहाँ प्रणतको चराचरसे पृथक् कहनेका भाव कि चराचरकी अपेक्षा प्रणतका विशेष पालन करते हैं। यथा—'जगपालक बिशेष जन न्नाता'।

प० प० प०-- 'सेवत सुलभ सकल सुखदायक' यह चरण उत्तरकाण्डमें श्रीसनकादिककृत स्तुतिमें भी आया है। वहाँ 'सुरतक सुरचेनु' का उल्लेख प्रथम करके पीछे यह चरण दिया है। यथा-- 'प्रनतकाम सुरचेनु कल्पतर । होइ प्रसक्त दीजे प्रभु यह बर ॥ भव बारिधि कुंभज रघुनायक। सेवत सुलभ सकल सुखदायक। देहि मगति संस्ति सिर तरनी। ७१ २५। २-६।' इस दिकित्ते जनाया कि सनकादि मुनियोंने जो कुछ माँगा था, वही मनुजी दर्शन होनेपर माँगना चाहते हैं, पर भगवान अपनी इच्छासे उनकी बुद्धि बदलते हैं। सनकादिक ब्रह्माजीके मानसपुत्र हैं और मनुजी ब्रह्माजीके शरीरसे उत्तन हुए हैं। इस पुनकित्तसे दोनोंमें समानता दिखायी। (इसमें एक शङ्का उपस्थित होती है कि उस कल्पमें तो पाँच मन्वन्तरोंके बाद अवतार होनेपर सनकादिकने वर माँगा है। और मनुजीकी यह अभिलाषा इस मन्वन्तरमें हुई है)।

सनकादिक तो स्वयं भगवान्के पास आये हैं तथापि उन्होंने 'सुरषेनु' प्रथम कहा है और भगवान् मनुजीके पास स्वयं आनेवाले हैं तथापि यहाँ सुरतक प्रथम है, अतः इससे कुछ भाव निकालना गलत है।

वि॰ त्रि॰ का मत है कि 'सुरतर' के सम्बन्धसे 'सेवत सुरूम' कहा, यथा 'जाह निकट पहिचानि तर छाँह समन सब सोच। ''' और कामधेनुके सम्बन्धसे 'सकरु सुखदायक' कहा।

िप्पणी—३ 'जों अनाथिहत हम पर नेहूं। तीः…' इति। (क) 'अनाथिहत' का भाव कि भगवान् अनायपर कृपा करते हैं, यथा 'तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहाँई कृपा भानुकुळनाथा। '५। ७।' 'सुंदर सुजान कृपानिधान अनाथपर कर प्रीति जो। सो एक रामः…'। ७। १३०।' 'नाथ तू अनाथ को अनाथ कोन मो सो' (वि० ७। ९)। 

ि (ख) पुनः भाव कि अनाथके हित एकमात्र आप ही हैं, दूसरा नहीं। राजा और रानी दो हैं इसीसे 'हम' बहुवचन पद दिया। इसी प्रकार पूर्व 'जों यह बचन सत्य श्रुति मापा। तो हमार पूजिहि अभिलापा॥' कहा और आने भी 'देखाई हम सो रूप मिर लोचन' तथा 'नाथ देखि पदकमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे' में बहुवचन पद दिये। बहुँ दोनोंका सम्मत एक है वहाँ बहुवचन कहा। इसी तरह जहाँ दोनोंका सम्मत एक नहीं है, जहाँ दोनों पृथक्-पृथक् वर माँगते हैं वहाँ एकवचन दिया गया है। यथा—'सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी' 'चाहउँ तुम्हाई समान सुत प्रसु सन कवन दुराउ' 'बंदि चरन मनु कहेंड बहोरी। अवर एक विनती प्रसु मोरी' 'मम जीवन मिति तुम्हाई अधीना' 'सोह कृपाल मोहि अति प्रिय लाग' 'सोह विवेक सोह रहनि प्रसु मोहि कृपा करि देहु' इत्यादि। (श्रीरामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि अपनेको अनाथ कहनेका भाव कि 'त्रिलोकमं हम कितीको अपना हितकर नहीं देखते, त्रिदेव भी हमारा अभीष्ट पूर्ण नहीं कर सकते, और त्रिकाण्डसे भी हम अपना कल्याण नहीं समझते।' पुनः कणादकृत वैशेषिकवाले कालहीकी प्ररुणासे जगत्की उत्यत्ति आदि कहते हैं। हमको तीनों कालसे कराणि सुखकी हुद्धि नहीं है। पुनः, कोई जायत्में अपनेको सुखी समझते हैं, कोई स्वप्नहीसे प्रीति करते हैं और कोई सुपुतिहीसे आनन्द मानते नहीं है। पुनः, कोई जायत्में अपनेको सुखी समझते हैं, कोई स्वप्नहीसे प्रीति करते हैं और कोई सुपुतिहीसे आनन्द मानते नहीं है। पुनः, कोई जायत्में अपनेको सुखी समझते हैं, कोई स्वप्नहीसे प्रीति करते हैं और कोई सुपुतिहीसे आनन्द मानते हैं। पुनः, कोई जायत्में अपनेको सुखी समझते हैं, कोई स्वप्नहीसे प्रीति करते हैं और कोई सुपुतिहीसे आनन्द मानते हैं। पुनः, कोई निवान तीनों अवस्थाओं सुळ भी हितकर नहीं जान पड़ता। )

४—'जो सरूप बस सिव मन माहीं।''' इति। ब्रह्मको नेत्रभर देखना चाहते हैं, ब्रह्मके गरीर नहीं है, इसीसे ४—'जो सरूप बस सिव मन माहीं।''' इति। ब्रह्मको नेत्रभर देखना चाहते हैं, ब्रह्मके गरीर नहीं है, इसीसे कहा था कि भक्तों के लिये 'लीला तनु गहई।' पर लीलातन तो चतुर्भुज शेपशायी, अप्टभुज, भूमापुरुप, चतुर्युद, कहा था कि भक्तों के लिये जिस लीलातनका दादशब्यूह, सहस्रभुज विराटपुरुष मच्छ, कच्छ, वराह, नृसिंह, कृष्ण इत्यदि अनेक हैं, तुम किस लीलातनका दर्शन चाहते हो ? इसपर कहते हैं कि जो स्वरूप शिवजीके मनमें वसता है, जिस स्वरूप लिये गृनि यत्न करते दर्शन चाहते हो ? इसपर कहते हैं कि जो स्वरूप शिवजीके मनमें वसता है, जिस स्वरूप वसाने के लिये साधन करते शिवजी सिद्ध हैं। उनके मनमें मूर्ति बसती हैं। मृनि साधक हैं, वे मूर्ति अपने हृद्यमें वसाने के लिये साधन करते शिवजी सिद्ध हैं। उनके मनमें मूर्ति बसती हैं। मुनि साधक हैं, वे मूर्ति अपने हृद्यमें वसाने के लिये साधन करते हैं। जिन मुनियोंके साधन सिद्ध हो जाते हैं, उनके हृदयमें प्रभु वसते हैं, यथा 'राम करडें केहि माँति प्रसंसा। मुनि महेस मनमानस हंसा॥'

५—'जो सुमुंहि मन मानस हंसा।'''' इति। (क) श्रीशिवजी और भुशुण्डिजी दोनों प्रेमी हैं, दोनों ब्रह्मके स्वरूप और स्वभावके 'जनैया' (जाननेवाले) हैं, इसीसे दोनोंके मनमें स्वरूपका वसना दिखा, यथा 'कामभुमुंहि संग हम दोज । मनुज रूप जाने नहिं कोऊ ॥ परमानंद प्रेम सुख फूले । वीधिन्ह फिरिह मगन मन भूले । अह । ४-५।' 'सुनहु सखा निज कहलें सुमाज । जान सुमुंहि संभु गिरिजाऊ । ५ । ४८।' 'अस सुमाट करें १९६ । ४-५।' 'सुनहु सखा निज कहलें सुमाज । जान सुमुंहि संभु गिरिजाऊ । ५ । ४८।' 'अस सुमाट करें १९मुंहि तोन सुमुंहि संभु गिरिजाऊ । ५ । ४८।' 'अस सुमाट करें १९मुंहि तोन सुमुंहि संभु गिरिजाऊ । ५ । ४८।' 'अस सुमाट करें १९मुंहि तोन सुमुंहि संभु गिरिजाऊ । ५ । ४८।' 'अस सुमाट करें १९मुंहि तोन सुमुंहि साम दिये । इन तीनोंका नाम कहकर ज्ञान, कर्म और उपासका तीनों (से मगवान्की प्राप्ति) दिखाते हैं। नाम दिये । इन तीनोंका नाम कहकर ज्ञान, कर्म और उपासक हैं। तात्र्य कि भगवान् शानी, कर्मा और उपासक शिवजी शानी हैं, मुनि कर्मकाण्डी हैं और भुशुण्डिजी उपासक हैं। तात्र्य कि भगवान् शानी, कर्मा और उपासक तीनोंको प्राप्त होते हैं। (एक खरेंमें पण्डितजी लिखते हैं कि 'भुमुंडि' के कहनेसे (गहदसो ) 'अधाह के रामस्वका तीनोंको प्राप्त होते हैं। (एक खरेंमें पण्डितजी लिखते हैं कि 'भुमुंडि' के कहनेसे (गहदसो ) 'अधाह के रामस्वका तीनोंको प्राप्त होते हैं। (ग्रा) 'सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा' इति। सगुण और निगुंण यहकर दिसमी विद करित होते करा। निजानंद निर्पाधि अनुषा॥' इत्यादि। सगुण स्वरूप आगे कहेंगे—'जील सरोगद्ध नीलमिं के निर्पाध नीरिक नीरिक नीरिक नीरिक नीरिक नीरिक स्थापि हत्यादि। (घ) वेद निगुंण ब्रह्मका निरुपण करते हैं, यथा नीति नीति का ब्राह्मका नीरिक नीरिक नीरिक नीरिक स्थापि हत्यादि। (घ) वेद निगुंण ब्रह्मका निरुपण करते हैं, यथा नीति नीति का ब्राह्मका नीरिक नीरिक नीरिक स्थापि हत्यादि। (घ) वेद निगुंण ब्रह्मका निरुपण करते हैं, यथा नीति नीति नीरिक नीरिक नीरिक नीरिक स्थापित हत्यादि। (घ) वेद निगुंण ब्रह्मका निरुपण करते हैं, यथा नीति नीति नीरिक नीरिक

और उनुण ब्रह्मकी प्रशंक्षा करते हैं—'सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा'।' एकका निरूपण और दूसरेकी प्रशंक्षा करनेका भाव कि निर्मुण ब्रह्ममें वाणीका प्रवेश नहीं है —'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' इति श्रुतिः। सगुणमें वाणीका प्रवेश है, इसीसे प्रशंक्षा करते हैं। [ यहाँ कहते हैं कि 'सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा।' और उत्तरकाण्डमें वेद स्वयं कहते हैं कि 'ते कहहू जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं।' यह परस्पर भेद कैसा? रामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि 'सगुन जस' गानेमें भाव यह है कि यशका लाभ केवल सगुण ही रूपको है—निर्मुणको नहीं, क्योंकि वह तो कियाशून्य है, चेष्टारहित है। जिसकी निषेधकी हानि अथवा विधिके प्रचारकी चेष्टा ही न हो उसको यश कैसे हो सकता है ? 'अस प्रमु हृदय अलत अधिकारी। सकल जीव जग दीन हुसारी॥' (तु० प० ३।४)]।

नीट—४ श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि वचनोंका भाव यह है कि 'आपका स्वरूप कोई जानता नहीं । वेद भी 'नेति नेति' कहते हैं तब मैं उसे कैसे जानूँ ? अतएव उस स्वरूपको इस प्रकार लिखत करते हैं कि 'जो सरूप''' हत्यादि । पर शिवजीके मनमें वालरूप बसता है, यथा—'बंदों बालरूप सोइ रामू ।' मुनियोंके ध्यानमें अवस्थाका नियम नहीं है । देखिये सनत्कुमारसंहितामें पहले 'पितुरक्कगतं रामं' यह बालरूपका ध्यान है फिर 'वैदेहीसहितं सुरहुमतले' यह किशोरावस्थाका ध्यान है । भुशुण्डिजी बालरूपके उपासक हैं । वेदोंके वर्णनमें अवस्थाका नियम नहीं है । वेदोंने अनन्तरूपोंका वर्णन किया है । इन वचनोंमें परात्पररूप और सब अवस्थाओंका सँभार आ गया।'

५--मनुजीका यह सिद्धान्त है कि 'शिवजी भगवान् हैं, रामभिक्तके आदि आचार्य हैं, ज्ञान वैराग्य-वेदतत्त्व आदिके शाता हैं, यथा—'तुम्ह निभुवन गुर बेद बखाना। १९१। ५।' 'जोग ज्ञान वैराग्य निधि। १०७।' मुनि, इन्द्रिय-विषय मुखको त्यागकर अनेक कष्ट उठाकर, उपाय करते हैं तो परात्पर रूपहीके लिये करते होंगे। भुशुण्डिजी ऐसे परमभक्त हैं कि जिनके आश्रमके आस-पास चार योजनतक माया नहीं व्यापती, वे भी परात्परकी ही उपासना करते होंगे। वेद भी परात्पर रूपकी ही अगुण-सगुण कहकर प्रशंसा करते हैं।' अतएव इन तीनोंके सिद्धान्तसे जो ब्रह्म हो वही परात्पर होगा।

६—मयंककार लिखते हैं कि 'शिवजीके मनमें किशोररूप और भुशुण्डिजीके मनमें बालस्वरूप बसता है। दोनों एक बार देखना दुस्तर है। दम्पतिने विचारपूर्वक यह वर माँगा जिसमें किशोररूपका तो तत्काल दर्शन हो (प्रथम 'जो सरूप यस सिव मन माहीं' यह कहा इसीसे प्रथम शिवजीके ध्यानवाला स्वरूप प्रकट हुआ) और अवधमें बालरूपका आनन्द पावें अर्थात् पुत्र हो प्रकट हों। ('भुसुंडि मन मानस हंसा' अन्तमें कहा। इसीसे कालान्तरमें वही यज्ञादिरूपी यत्न करनेसे 'भुसुंडि मन मानस हंसा' वालरूप होकर प्रकट होंगे)। 'मनुने तप करते समय किसीकी उपासना नहीं को, न किसीके नामको जपा। उनका यही अनुष्ठान था कि जो परतम सबसे परे हो वह मुझको दर्शन दे। तब शार्क्षपर भगवान् रामचन्द्रजी प्रकट हुए। इससे यह निर्विवाद सिद्ध हुआ कि ये ही सबसे परे और सबके सींव हैं'—(मा॰ म॰)।—'विधि हिर संभु नचावनिहारे' 'हरिहरिह हरता विधिहि विधिता श्रियहि श्रियता जेहि दई। सोइ जानकीपति मधुर मुरित मोदमय मंगलमई।' (वि॰ १३५)।

प० प० प० प०—शिवजी रघुवीररूपके उपासक हैं, यथा—'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा।' 'जो सरूप बस सिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन कराहीं।' कहनेपर विचार आ गया कि शिवजी तो बालरूपके उपासक नहीं हैं और वालरूप तो अधिक मोहक, मनोहर और सुखकर है, अतः फिर कहा कि 'जो भुसुंडि मन मानस हंसा' क्योंकि ये बालरूपके उपासक हैं। जो प्रथम माँगा उसके अनुसार अवतार-समयमें भी प्रथम वही रूप कौसल्याजीको दिखाया 'जो सरूप यस सिव मन माहीं' और फिर 'मए सिसुरूप खरारी'। मयंककारने उचित ही लिखा है।

देखिंह हम सो रूप भिर लोचन। कृपा करहु प्रनतारितमोचन॥ ६॥ दंपित वचन परम प्रिय लागे। मृदुल बिनीत प्रेमरस पागे॥ ७॥ भगत बछल प्रभु कृपानिधाना। विस्ववास प्रगटे भगवाना॥ ८॥ दो०—नील सरोरुह नीलमिन नील नीरधर स्याम। १४६॥ लाजहिं तन सोभा निरिष्व कोटि कोटि सत काम॥ १४६॥

शन्दार्थ—दंपित=स्त्री-पुरुष । पागे=शीरा, िकवाम वा चाश्नीमें लपेटे, बुबीये वा साने हुए, यथा—'शास्तर क्षरय मंद्र सद्द मोदक प्रेम पाग पागिहें ।' (विनय)। भगतबळ्ळ (भक्तवत्सळ)—जैसे गऊ नवजात बळ्ढ़ेका प्यार करती है वैते ही भक्तोंका प्यार करनेवाळे, उनके दोषोंको स्वयं भोग छेनेवाळे, उनपर दृष्टि न करनेवाळे और सदा साथ रहनेवाळे, यया भगवद्गुणद्र्पण—'क्षाश्रितदोषमोक्तृत्वं वात्सल्यिमिति केचन । आश्रितागस्तिरस्कारबुद्धियात्सल्यिमत्यि ॥ सुहित्रय- हृद्यत्वं यहोषरीक्ष्यातिगं निजे । जने स्याचिद्ध वात्सल्यं मक्ते प्राणस्य चै हरेः ॥ मभतामोहसम्पकों दर्वायांस्तनुज्ञादिषु । यत्पिष्ठळमनस्कत्वं विदुर्वात्सल्यमुत्तमाः ॥ वत्सः स्नेहगुणस्थेयांस्तद्वता वत्सळो हरिः ॥— (वै०)।

अर्थ—हे प्रणतके दु:खको छुड़ानेवाले! हम वह रूप नेत्र भरकर देखें (ऐसी) छपा कीजिये॥ ६॥ दम्यतिके कोमल, नम्र और प्रेमरसमें पागे हुए वचन प्रभुको परम प्रिय लगे॥ ७॥ भक्तवत्सल, दयासागर, विश्वमात्रमें व्यापक, भगवान् प्रभु प्रकट हो गये॥ ८॥ नील-कमल, नील-मणि और नीले मेघोंके समान श्याम (वर्ण) तनकी शोभा देखकर करोड़ों अर्बों कामदेव लिजत हो जाते हैं॥ १४६॥

बाबा हरिदासजी—१ श्रीमनुजीने विचारा कि शिवजी और भुशुण्डीजी एवं मुनिजनको ब्रह्मका दर्शन ध्यानमें हुआ करता है, कहीं ऐसा न हो कि हमें भी ध्यानहीमें दर्शन देकर चल दें, हमने तो उनको पुत्र बनानेके लिये तप किया है अतः कहते हैं कि 'देखिंह हम सो रूप मिर लोचन' ध्यानमें नहीं किंतु प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, अपने इन नेत्रों ते और वह भी भरपूर । २—'दंपित वचन परम प्रिय छागे।''' इति। 'दंपित अर्थात् श्रीसीतारामको (उनके) वचन परम प्रिय छागे।''' इति। 'वंपित अर्थात् श्रीसीतारामको (उनके) वचन परम प्रिय छगे—(श्रीलाइचि)। (हमने 'दंपित' से मनु-शतरूपाका अर्थ किया है)।

टिप्पणी—9 'देखिंड हम सो रूप मिर लोचन।' मान कि जो रूप शिवादि ध्यान खकर मनमें देखते हैं वहीं रूप हम प्रत्यक्ष नेत्र भरकर देखें। (ख) 'छुपा करहु प्रनतारितमोचन' अर्थात् आप प्रणतकी आर्ति हरते हैं, हम प्रणत हैं हमारी आर्ति हरण की जिये। ताल्पर्थ कि आपके दर्शन बिना हम दोनों अल्यन्त आर्त हैं, हम इस याय नहीं हैं कि आप दर्शन दें, हमारे ऐसे सुकृत नहीं हैं कि दर्शन प्राप्त हो सकें, आपकी कृपाका ही भरोसा है, आप अपनी ओरसे कृपा करके हमको दर्शन दीजिये। (शिवादि समर्थ हैं। हममें उनका सामर्थ्य नहीं है। हमें एकमात्र आपकी कृपाका भरोसा है। कठोपनिषद्में भी कहा है कि जिसपर वह कृपा करता है उसीको प्राप्त होता है। यथा—'यमवैष वृणुते तेन रुभ्यस्तस्येप आतमा विवृणुते तन्ं स्वाम्। १।२।२२।')।

नीट—9 'दंपति बचन' इति । पूर्व केवल 'मनु' जीका बोलना लिखा था, यथा 'वोले मनु करि दंदवत । १४६ । और यहाँ छी-पुरुष मनु और शतरूपा दोनोंका बोलना लिखते हैं; यह पूर्वापर विरोध कैसा ? वावा हरीदासजीने इस शक्षाकी निहित्ते 'दंपति' से 'श्रीसीतारामजी' का ग्रहण करके की है। वे 'दंपति' से 'दंपति श्रीसीतारामजीको' यह अर्थ लेते हैं। हमने तथा प्रायः अन्य सभी टीकाकारोंने 'दंपति मनु-शतरूपाके' ऐसा अर्थ किया है। शक्षाका समाधान संत श्रीगुरुष्ठाप्तरालजीने हस प्रकार किया है कि 'मन' से राजा मनु और मनुकी स्त्री दोनों अर्थ निकलते हैं। व्याकरणसे 'मनु' शब्दका स्त्रीलिट्समें तीन तरहका रूप है। मनायी, मनावी और मनः । उसमें सूत्र लिखा है—'मनो री वा।'''' मा० त० वि०)। वि० वि० लिखते हैं कि 'मनो री वा' इस सूत्रसे लीप विकल्पसे होता है। अतः शतरूपा भी मनु हैं। हिन्दी शब्दसागरमें भी 'मनु' को पुँक्षिंग और स्त्रीलिक्स दोनों लिखा है और उसका अर्थ, वैवस्तर 'मनु' और 'मनावी, मनुकी स्त्री' दिया है। इस स्वरूप पूर्वके 'मनु' शब्दमें मनु और उनकी स्त्री शतरूपा दोनोंका ग्रहण होता है। अतः शक्स नहीं रह जाती। पं० रामकुमारशे शक्ताका समाधान इस तरह करते हैं कि पूर्व 'मनु' और यहाँ 'दंपति' शब्द देकर जनाते हैं कि वो मनु शेन कहा यही महारानी शतरूपाजीने कहा अर्थात् (अन्तमें) महारानीजीने कहा कि मैं भी यही चाहती हूँ। इस प्रकार ये यचन दोनोंक हुए, नहीं तो दोनोंका एक साथ बोलना नहीं बनता। (नोट—आगे इसी तरह श्रीशतरूपात्रीने कहा भी है—'जो दर काय चतुर नृप माँगा। सो कृपाल मोहि शति प्रिय लागा। १५०। ४।' वैते ही यहाँ राजाके कह चुकनेरर अन्तमें कहा और पूर्वसे भी दोनोंका सम्पत यह था ही—'पुनि हिर हेतु करन वप लागे। देखिब नयन परम प्रभु सोई।' त्रिपार्टाको मत है कि दम्पतिका हृदय इतना अभित्र है कि वे ही शब्द दोनों मुखोंसे एक साथ निकल रहे हैं।)

टिप्पणी २ (क) 'परम प्रिय लागे' इसका कारण आगे खयं कहते हैं 'सृदुल विनीत प्रेमरस पाँग ।' यचन कीमल है, सुननेमें कड़ कठोर नहीं है, विनम्न हैं। यहाई लिये हुए हैं (अर्थात् उनमें सेवक-स्वापि-भावका उल्लान नहीं हुआ,

THE STATE OF

मर्यादाके अनुकूल और अहङ्कारशृत्य हैं, और प्रेमरसमें पगे हुए हैं। भगवान्को प्रेम प्रिय हैं, यथा—'रामहिं केवल प्रेम पिकारा। जानि लेड जो जाननिहारा। २। १३७।' इसीसे ये वचन 'परम प्रिय' लगे। (ख) कि प्रथम कहा कि 'बोले मनु करि दंदवत प्रेम न हृदय समाव' हृदयके उसी प्रेमसे वचन बोले, अतएव उन वचनोंको 'प्रेमरस पागे' कहा। कि भगवान्के वचन सुधा समान हैं,—'श्रवन सुधासम वचन सुनि' और 'मृतक जिभावन' हैं; इसीसे उन्हें सुनकर ली-पुरुष दोनों जिये, नहीं तो मृत्यु हो जाती। (भगवान्के वचन सुनकर दोनों पुलकित और प्रफुल्लित हो गये वैसे ही) इनके वचन प्रेमरससे पागे हैं इसीसे भगवान्को परम प्रिय लगे। [कोमल वचन 'प्रिय' होते हैं, उसपर भी ये वचन 'विनीत' हैं इससे 'अतिप्रिय' हुए और फिर प्रेम-रसमें पगे हैं अतएव 'परम प्रिय' हैं। (वै०)]

नोट—२ वैजनाथजी लिखते हैं 'जो अनाथ हित हम पर नेहूं' 'प्रनतपाल' 'कृपा करहु प्रनतारित मोचन' इत्यादि मृदुल हैं। 'सेवक सुरतरु'' नायक' विनीत हैं और 'देखहिं हम सं। रूप मिर लोचन' प्रेमरसमें पगे हुए वचन हैं।' (प्रेमपगे तो सभी हैं क्योंकि 'प्रेम न हदय समात' पूर्व कह आये हैं। वह प्रेम वचन, पुलक इत्यादि रूपसे बाहर निकल प्रमा है अतः वचन क्या हैं मानो प्रेम ही हैं।)

टिप्पणी-3 'मगतवछल प्रभु कृपानिधाना । " इति । (क) राजाने कहा था कि आप सेवकके कामधेन हैं, कल्पपृक्ष हैं और प्रणतपाल हैं, इन्हीं वचनींको चरितार्थ करनेके लिये यहाँ 'भक्तवत्सल' कहा ( 'सेवकसुरधेनु' भगवान् हैं तो भक्त 'वत्स' हुआ ही । स्वयं भक्तके पास आये, अतः 'भगतबळल' विशेषण उपयुक्त हैं )। जो राजाने कहा था कि 'करहु कृपा प्रनतारितमोचन' अर्थात् कृपा करके मुझ आर्तको दर्शन दीजिये; इस वचनको चरितार्थ करनेके लिये 'कृपा-निधान' कहा अर्थात् भगवान् कृपा करके प्रकट हुए । 🖾 भगवान्के प्रकट होनेका मुख्य कारण कृपा है, यथा--'मए प्रगट कृपाला दीनद्याला कौसल्या हितकारी', 'सो प्रगट करुनाकंद सोमाबृंद भग जग मोहई' तथा यहाँ 'मगतबछल'''' कहा । [ मृदुल, विनीत और प्रेमरस पागे—ये तीन विशेषण वचनके दिये वैसे ही तीन विशेषण भगवान्के दिये गये— भगतबळ्ळ, प्रभु और कृपानिधान । भक्तवत्सळ हैं, प्रेमरसपागे वचन प्रिय लगे । प्रभु हैं, विनीत वचनपर प्रसन्न हुए । कृपानिधान हैं, मृदु वचनपर कृपा की । (वि॰ त्रि॰)] (ख) 'विस्ववास प्रगटे मगवाना'। तात्पर्य कि वे कहीं अन्यत्रसे नहीं आये, उनका वास तो विश्वमात्रमें हैं, (वे वहींसे ) उसी जगह जहाँ के तहाँ ही प्रकट हो गये, यथा—'देस काछ दिसि बिदिसहु माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं। ५८५।६। १ (ग) 'प्रकटे' का भाव कि सूक्ष्मरूपसे भगवान् सर्वत्र हैं, देख नहीं पड़ते, वहीं प्रकट हो गये। 'प्रकटे भगवाना' का भाव कि ऐश्वर्यमान् रूप प्रकट हुआ। पुनः दूसरा भाव कि भक्त और भगवान्का सम्बन्ध है, भक्तहेतु प्रकट हुए, इसीसे 'भगवान्' कहा। यथा-'भगत हेतु मगवान प्रभु राम घरेउ तनु भूष । ७ । ७२ ।' ( घ ) प्रथम प्रेम कहा--'दंपति बचन प्रेमरस पागे' । तत्पश्चात् प्रकट होना कहा, क्यों कि प्रेमसे भगवान् प्रकट होते हैं यथा--'हरि ब्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना । १८५ | ५ | उदाहरण लीजिये-'अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा । प्रगटे हृदय हरन मय मीरा । ३ । १० ।', 'जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानीं। कहिन सकिंह कछु मन सकुचानीं॥ लताभवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ। २३२। इत्यादि। [ 🐼 यहाँ 'विश्ववास' और 'भगवान्' पद देकर जनाया कि श्रीसीतारामजी ही 'वासुदेव' और 'परमप्रभु' हैं जिनका मन्त्र जपते थे और जिनके दर्शनकी अभिलाषासे तप कर रहे थे, गुप्त थे सो प्रकट हो गये ।

४ 'नील सरोरुह नीलमनि नील नीरधर स्याम' इति । (क) कमल-समान कोमल और सुगंधित नीलमणिसमान चिक्न और दीसिमान और नील मेधोंके समान गम्भीर स्याम द्यार है । एक उपमामें ये सब गुण नहीं मिले, इससे तीन उपमाएँ दीं । पुनः इन तीन उपमाओंके देनेका भाव कि संसारमें जल, थल और नम ये तीन स्थान हैं । यथा—'जलचर थलचर नमचर नाना । जे जढ़ चेतन जीव जहाना । १ । ३ । ४ । १ इन तीनों स्थानोंकी एक-एक वस्तुकी उपमा दी । जलके कमलकी, पृथ्वीके मणिकी और आकाद्यके मेघकी । (ख) 'नीरधर' दाब्दसे सजल मेघ जनाये । 'नील नीरधर स्याम' में नील 'नीरधर' का विदेशिण है और स्थाम मगवानका विदेशिण है । (ग) 'लाजिंह तन सोमा निरित्त कोटि-कोटि सत काम' इति । यथा—'स्याम सरीर सुमाय सुहावन । सोमा कोटि मनोज लजावन' कामदेवका रंग स्थाम है, इसीसे कामकी उपमा लिखी ।

\* कमल, मणि और नीरधर तीन उपमाओंके और भाव \* किंद्रें

बैजनाथजी लिखते हैं कि 'यहाँ तीन उपमान दिये। इन तीनोंमें मिलकर १६ धर्म हैं। इनकी उपमा देकर तनके

षोड्य शोभामय गुण दर्शित किये हैं। कमलकी उपमा देकर छः गुण दर्शाये, मणिके आठ गुण और मेघते दो गुण। कमलके धर्म हैं 'मुन्दरता, कोमलता, मुकुमारता, मुगन्धता, मनोहरता और मकरन्द'। प्रभुका शरीर सर्वांग सुठोर, कोमल, मुकुमार, मुगन्धयुक्त, सहज ही मनोहर और असीम माधुर्यरसयुक्त । मणिके धर्म हैं 'उल्ल्वल, स्वच्ल, आवरणरहित, सुद्ध, अपावन न होनेवाला तथा सुषमा, एकरस दोति, आववाला'। वैसे ही प्रभु तमोगुणादि रहित हैं, देशमें मिलनता नहीं, निरंजन निर्मल एकरम, तनमन शुद्ध, शोभा, नवयौवन, तेज, लावण्य इत्यादि धर्मयुक्त हैं। मेध-गर्मीर श्याम, निज्ञलीयुक्त । प्रभुका गर्मीर श्याम तन, और तनपर पीतपट।

र—श्यामतनके भिन्न-भिन्न धर्मों के भिन्न-भिन्न उपमान दिये गये। सब धर्म जो वक्ता दिखाना चाहते ये वे किछी एक उपमानमें नहीं मिले; इससे वे बराबर उपमा देते गये। श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें अंगदजीके विदाई के प्रसंगमें 'इिक्सह चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि' ऐसा कहा है। वहाँ कुलिश और कुसुमकी उपमाएँ चित्तके लिये दी ययी हैं। कुलिश मणि है और कमल कुसुम है। इस प्रकार कमलवत् श्याम और कोमल इत्यादि गुणोंका ग्रहण होगा, यथा—'नीकाम्बुजरयामककोमलाङ्गं सीतासमारोपितवासमागम्'; मणिवत् श्याम और कटोर अर्थात् इससे पृष्ट और एकरस सहज प्रकाशमान गुण लेंगे। यथा—'परम प्रकास रूप दिन राती। नहिं कछु चहिय दिया घृत वाती' कमल और मणिकी उपमा देनेपर सोचे कि ये सबको सुलभ नहीं, सबको इससे आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता और इन्हें सर्वसाधारणने देवा भी नहीं, सुना भर है, अतएव जलधरकी उपमा दी। यह उपमान ऐसा है जिसे सबने देखा है। सब धर्म यहाँ मिल गये। गेघवत् गम्भीर और चराचरमात्रको सुखदायक।

र—यहाँ मालोपमालंकार है। इक्कि स्मरण रहे कि 'गोस्वामीजीकी मालोपमाओं में अन्य किवयोंकी अपेक्षा यह बड़ी भारी विशेषता है कि वे जिस विषयके वर्णनमें जहाँ जितनी आवश्यकता समझतं हैं वहाँ उतनी उपमाएँ देते हैं। उपमाओंकी व्यर्थ भरमार करके अपना और पाठकका समय नष्ट नहीं करते।'

४—यदि कोई कहे कि मेघ तो अर्क-यवासाको जलाते हैं तो इसका उत्तर यह होगा कि अर्कयवासकी दुष्ट अपने कमोंसे नष्ट हो जाते हैं। मेघ या प्रभुका कुछ दोष नहीं, यथा—'तुलसी दोप न जलद को जी जल जरत जवास'। पुनः, नीरधरसे श्रीरामजीकी सहृदयता तथा परोपकारपरायणता भी दिखायी है। मेघ जा-जाकर सबको जल देते हैं और आप कृपानीरधर हैं, भक्तोंके पास जा-जाकर कृपा करते हैं। यथा—'कृपा वारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रनतारित हारी।' ( लं॰ )

५—वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि—(क) कोमल सरसादि होनेसे कमल वात्सल्य भावका चोतक है। राज्ञत्व (ऐश्वर्यत्व) किंवा राजसमाजमें मणिकी उपमा उपयुक्त होती है। 'कृपा बारिधर राम खरारी' के अनुसार मेपकी उपमा कृपाकी द्योतक है। (ख) प्रायः सर्वत्र एक ही उपमा दी जाती है। यहाँ तीन उपमाएँ एक साथ देनेका भाव यह है कि एक तो भगवान्को देखते ही मनुजीके हृदयमें कोमल (वात्सल्य) भावका संचार हो गया, इसे जनानेके लिये 'नील सरोस्ह स्थाम' कहा। दूसरे, मनु राजा थे और भगवान्के ऐश्वर्यको जानते थे, अतः कविने 'नील मनि स्थाम' कहा। और मनुजी कृपा चाहते थे यथा—'कृपा करहु प्रनतारित मोचन' इसलिये 'नील नीरधर स्थाम' कहा।

६—पंजानीजी कमलसे कोमलता, मणिसे प्रकाश और मेघसे उदारता और गम्भीरता गुग लेते हैं।

७—रा॰ प॰ का मत है कि सरोरहकी चिकनाई और सुगंध, मणिकी चमक और धनकी स्यामता-ये गुण खन्यमें हैं। द्र्यणकी उपमा न दी क्योंकि वह सुगंधरहित है। और रा॰ प्र॰ का मत है कि नीलकमल समान चिकन और कोमल है, नीलमणिसम चमक है और नील मेघके समान सरस है। भाव कि मुखकी 'पानिय' (आय) विमल है और स्यामना तीनोंके समान है।—एक-पर-एक उपमा देते गये जब तीसरी उपमा भी योग्य न देखी तब हार मानवर चुर हो रहे। अथवा, तीन उपमाएँ देकर इनको त्रिदेवका कारण जनाया।

८—काशीनरेश श्रीईश्वरीप्रसादनारायणसिंहजी लिखते हैं कि एक ही श्यामताको तीन प्रकारते बहुवर 'सत् दिन्

भानंद' भाव दरसाया ।

९—वि॰ त्रि॰ लिखते हैं कि जलमें सर्वोत्तम नीलिमा नीमकमलकी, थलमें नीलमणिकी और नभनें नीरपरकी है। इन तीनों नीलिमाओं की शोभा सलोने श्यामसुन्दरमें है। नीट—३ 'लाजहिं तन सोमा निरित्त कोटि कोटि सत काम' इति। श्याम-तनके लिये उपमा-पर-उपमा देते गये

फिर भी समता न देखकर अन्तमें कहना पड़ा कि 'लाजहिं ''। ऐसा करके उपमेयका अनुपम होना दिखाया। परमोन्हिं हिंदा जनाने के लिये इतनी उपमाएँ दी गयीं। यहाँ किसीके मतसे तीसरा और किसीके मतसे पाँचवाँ प्रतीपालंकार है। 'कोटि कोटि शत' असंख्य, संख्यारहितका वाचक है। भाव यह है कि जैसा शरीरका रंग और शोभा है वह तो किसीसे कहते नहीं बनती; उपमा जो दी गयी वह किंचित एक देशमें जानिये, नहीं तो निरुपमकी उपमा कैसी ? यथा—'नीष्ठ कमल मिन जलद की उपमा कहे लघु मित होत।' (गी॰ १। १९। ३१)। 'कोटि कोटि शत' कहनेका भाव कि जैसे एक दीपकसे अधिक प्रकाश दोमें, और दोसे तीनमें अधिक प्रकाश होता है वैसे ही यदि संख्यारहित कामदेव एकत्र हीं तो भी उन सबोंकी समिष्ट शोभा श्रीरामजीके श्यामतनकी शोभाके सागने तुच्छ हो जाती है, जैसे सूर्य के आगे दीपक। प्रमुके शरीरकी श्यामतामें जो दिव्य एकरस गुण हैं वे नीलकमल, नीलमिण और नीले मेघोंमें कहाँ ? कि यहाँ समिष्ट शोभा कहकर आगे अङ्ग-अङ्गकी शोभा पृथक्-पृथक् कहते हैं।

सरद मयंक बदन छविसीवाँ। चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवाँ॥ १॥ अधर अरुन रद सुंदर नासा। विधुकर निकर विनिद्क हासा॥ २॥ नव अंबुज अंबक छिव नीकी। चितविन लिलत भावती \*\*जीकी॥ ३॥ भृकुटि मनोजचाप छिव हारी। तिलक ललाट पटल दुतिकारी॥ ४॥ कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा। कुटिल केस जनु मधुपसमाजा॥ ५॥

शाब्दार्थ - मयंक=चन्द्रमा । बदन=मुख । सीवाँ=हद, मर्यादा, सीमा, जिससे बदकर और नहीं । कपोल=गाल । चिबुक-दुहों, टोढी । ग्रीवा=कंठ । अधर=ओष्ठ, होंठ, ओंठ । रद=दाँत । नांसा=नासिका, नाक । अधन (अधण )=लाल । विधु=चन्द्रमा । कर=किरण । निकर=समूह । विनिद्क=निन्दा करनेवाला, अत्यन्त नीचा दिखानेवाला । हास्य=हँसी, मन्द मुसकान । अंबुज=कमल । नव=नवीन, ताजा खिला हुआ । लिलत=मुन्दर, मनोहर, प्यारी, स्नेह भरी । मावती=भानेवाली, अच्छी लगनेवाली । भृकुटि=भू, भोंह । पटल=पटली, तह, आवरण, तट । पुनः, पटल=समूह,—'जथा गगन धन पटल निहारी । झाँपेउ भानु कहिं कुविचारी', 'मोह महाधन पटल प्रभंजन'। भ्राजना=दीप्तिमान होना । कुटिल= धूमे हुए, धुँघराले, छल्लेदार । मकर=मीन, पछली ।=मगर । 'मकराकृत कुण्डल गोलाकार होता है जैसे मछलीका मुँह और पूँछ मिलानेसे आकार बनेगा ।'

सर्थ—उनका मुख शरदपूनोके चन्द्रमाके समान छिनिकी सीमा है। गाल और ठोढ़ी सुन्दर हैं, गला शिक्षके समान है। १। अंठ लाल,दाँत और नाक सुन्दर हैं। हँसी चन्द्रमाकी किरण समूहको अत्यन्त नीचा दिखानेवाली है।। २।। नेत्रोंकी छिनि नये खिले हुए कमलकी छिनिसे अधिक सुन्दर हैं और चितवन स्नेहसे भरी हुई मनको भानेवाली है।। ३।। भौं हें कामदेवके धनुषकी शोभाको हरनेवाली हैं। ललाट-पटलपर तिलक (समूह विजलीका) प्रकाश कर रहा है।। ४।। कार्नोमें मकराकृत कुण्डल और सिरपर मुकुट सुशोभित है। टेढ़े घुँघराले बाल (क्या हैं) मानो भ्रमरोंके समाज हैं।। ५।।

नोट- १ यह सम्पूर्ण प्रसंग भी उपमा और प्रतीप अलङ्कारसे अलंकृत है।

२—वैजनाथजी लिखते हैं कि दोहा १४६ में पूर्व सोलह गुण कहे। उनमें कमल, मणि और मेघ ये तीन उपमान कह चुके। वहाँ जो तेरह धर्म गुप्त कहे वही तेरह उपमान आगे कहते हैं। यथा—मुख-श्रा्श, ग्रीव-शंख, हास्य-चन्द्रिकरण, नेत्र-कमल, भृकुटी-कामचाप, कुण्डल-मकर, केश-भ्रमर-समाज, भुजदण्ड-करिकर, कंधर-केहिर, पीतपट-तिहत, उद्ररेखा-लहर, नाभि-यमुनभँवर, और पद-राजीव। और, ऊपर दोहेमें जो कहा है कि शरीरकी शोभाको देखकर असंख्यों कामदेव लिजत हो जाते हैं उस वाक्यके प्रमाण हेत्र यहाँ कपोल, चित्रक, अधर, दाँत, नासिका, चित्रवन, तिलक, ललाट, मुकुट, शिर, श्रीवत्स, उर, वनमाला, पदिक, आभूषण, जनेऊ, बाहुभूषण, किट, निषंग, कर, धनुष और बाण इन बाईस अङ्गोंकी शोभाकी उपमा नहीं दी। (प्रथम सस्करणमें हमने इसको इस प्रकार लिखा था—वैजनाथजी लिखते हैं कि 'यहाँ 'सरद मयंक बदन…'' से टेकर 'पद राजीव वरिन निह जाहीं॥ १४८। १॥' तक १३ उपमान देकर उनके १३ धर्म गुप्त दिखाये हैं।

स्विन मावती १६६१। † 'श्रृङ्गार रसमें एक कायिक हाव या अञ्जचेष्टा जिसमें सुकुमारता ( नजाकत ) के साथ भौंड्, झौंब, हाय, पैर अङ्ग हिलाये जाते हैं' ।—( श० सा० ) ।

[२२ अङ्गोंकी शोभाकी उपमा नहीं दी गयी ? उनके विषयमें 'चार', 'ठिठत', 'मावतो जीकी' इत्यादि विशेषण देकर उनकी याँही रहने दिया। इसका कारण यह है कि वे अनुपम हैं, उनकी उपमा नहीं मिटी। जो ऊपर दोरेमें कर आये हैं कि 'ठाजहिं तन सोमा निरित्त कोटि कोटि सत काम' उसीका निर्वाह इन चौपाइयोंमें खूब ही हुआ है'। जिस अङ्गर्की किंचित् भी उपमा पायी उसे देते गये।)

रे—पं॰ रामकुमारजी कहते हैं कि 'सींव' समुद्रको कहते हैं, यहाँ 'सींवा' से ही चले (अर्थात् 'सींवाँ' से रूप-वर्णन-प्रसङ्गको उठाया ) और सीवाँहीपर समाप्त किया है, 'छांव समुद्र हरिरूप निहारी' अन्तमें और 'यदनछिदसीवाँ' आदिमें कहा है। यहाँ वाचक लुप्तोपमा है।

िष्पणी—९ 'सरद मयंक वदन छिवसीवाँ ॥'''' इति ॥ (क) ह्रिश्वारीरकं स्यामवर्णकी शोभा कहकर अब अङ्गोंकी शोभा कहते हैं । (ख) मुख छिवकी सीमा है अर्थात् जैसी शोभा मुखकी है वैसी कहीं नहीं है । 'सीव' कहकर स्वित किया कि शरचन्द्रसे मुखकी छिव अधिक है, यथा—'सरदचंद्र निदक मुख नीके' ॥ २४३ । २ ॥' पुनः, भाव कि 'शरदमयंक' से निर्मल चन्द्र कहा, छिवसींवसे पूर्णचन्द्र कहा; क्योंकि पूर्णिमाका पूर्णचन्द्र छिवकी सीमा होता है । रामचन्द्रजीका मुख छिवकी सीमा है; अतः उसकी उपमा छिविसींव चन्द्रकी देते हैं, यथा—'मए मगन देखत मुख सोमा। जन्न चकोर प्रन सिस लोमा ॥ २०७ । ६ ।', 'सरद सवरीनाथ मुख सरद सरोरुह नयन ॥ २ ।९९६ ।' इत्यादि । भाव कि शरद्मयंक छिवकी सीमा है, उसके समान बदन छिवकी सीमा है। (शरद्मयंकको मुखसे उपित करनेसर भी किन्नो सन्तोष न हुआ तब उसे छिवकी परमाविध बतलाया । वि० ति० )। (ग) 'दर प्रीवा' इति । कण्ठ शङ्गतमान है । शङ्कों तीन रेखाएँ होती हैं, उपमा देकर कण्ठको त्रिरेखायुक्त ( एवं चढ़ाव-उतारसिहत ) स्वित किया । यथा—'रंथें रुचिर कंच कल प्रीवा । जनु त्रिभुवन सुपमा की सीवा ॥ २४३ । ८ ॥' इसमें 'वाचक लुसोपमा' है ।

श्रीबैजनाथजी-छिबिके अङ्ग हैं-चुित, लावण्य, रूप, सौन्दर्य, रमणीयता, कान्ति, माधुरी, मृतुताऔर सुकुमारता। सुलको शरचन्द्र कहा है। चन्द्रमामें भी ये सब अङ्ग हैं। चुित अर्थात् झलक दोनोंमें है। मुखमें लावण्य जैसे कि मोतीका पानी और चन्द्रमें श्वेतता। मुखमें रूप (विना भूषणके भूषितवत् जान पड़ना) और चन्द्रमें प्रकाद्र। मुखमें सौन्दर्य (सर्वाङ्ग सुठौर बना होना) वैसे ही चन्द्र वर्तुल बना। मुखमें रमणीयता (देखनेपर अनदेखा-सा लगना) कान्ति (स्वर्णकी-धी ज्योति), माधुरी (देखनेसे नेत्रका तृप्त न होना), मृदुता, सुकुमारता हैं, ये चन्द्रमामें क्रमशः क्रिरण, कान्ति, अभिमय-शीतलता, निर्मलता और सुकुमारता (ऐसी कि रविकी किरणोंको नहीं सह सकता) है।

टिप्पणी—२ (क) 'अधर अरुन रद सुंदर नासा'''' इति। यथा-'अधर अरुनतर दसन पाँति वर मधुर मनाहर हासा। मनहु सोन सरसिज महँ कुलिसन्ह तिहत सिहत कृत वासा॥' इति गीतावल्याम् (७। १२।) (छ) 'विधुकर- निकर द्विन्दक हासा'''' इति। हास चन्द्रिकरण समृहका निन्दक है। इससे दाँतोंकी चमक दिखायी। यथा, 'कुलिस कुंद कुड़मल दामिनिदुति दसनिन्ह देखि लजाई।' (वि०६०), 'कुलिसन्ह तिहत सिहत किय वासा। (उपर्युक्त) कुंम शर्ष शरचन्द्रको लजित करता है और 'हास' चन्द्रिकरणको। चन्द्रमासे किरण है, मुखसे हास है। (ग) यहाँ 'हास' वर्णन करनेमें भाव यह है कि श्रीरामचन्द्रजी राजासे हँसकर मिले। यह प्रमुक्ता स्वभाव है। वे सबसे हँसकर मिलते हैं; यथा—'शमिबलोकनि बोलिन चलनी। सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी॥ ७। १९॥' [इससे 'निजानन्द' और हृदयका अनुग्रह सूचित होता है, यथा—'हृदय अनुग्रह हंदु प्रकासा। सूचित किरन मनोहर हासा॥ १९८। ७॥' अर्थात् यह आनन्दपूर्ण हास मक्तोंपर अनुग्रह दर्शित करनेके लिये होता है। इससे भक्तोंकी हृदयकी तपनको मिटाते हैं, यथा—'जियकी जरनि हरत हँसि हेरत॥ २। २३९॥' (प्र० सं०)]

३ 'नव अंबुज अंबक छिव नीकी।'''' इति। (क) नवीन कमलसे भी नेत्रोंकी छिव 'नीकी' है। और मुन्दर चितवन 'जीकी भावती' है। भाव कि नेत्रोंकी उपमा कमलकी दी, पर चितवनकी कोई उपमा है ही नहीं, तब उपमा कहाँ ते वितवन जीको भावती है अर्थात् जीके भीतर ही रह गयी, वाहर न प्रकट करते बना, गथा—'चितविन चारु मार मन् हरनी। भावति हृदय जाति निह घरनी॥ २४३।३।' पुनः 'मावती जीकी' का दूसरा भाव कि चब श्रीमामली हें एकर चितवते हैं तब उनकी चितवन जीकी जलन (हृदयके ताप) को हर लेती है, यथा—'जिय की जरिन हरन हैं मि हें रूप। २। २३९। ८।' इसी भावसे 'मावती जीकी' कहा। यही भाव दिखानेके लिये यहाँ 'हास, नेप्र और चितवन' तीनों-

को एक साथ (तीन चरणोंमें एकके बाद एकको ) वर्णन किया [ मा० ३ । १५ । ३९ । में यही भाव यों वर्णन किया गया है। 'कृत्स्नप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधाम स्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तम्।' अर्थात् भगवान् अपनी स्नेहमय हृिसे सबके हृदयको सुखी कर रहे हैं। इसी। बातको गीतावली। ७। २९ में 'चितविन भगत कृपाल' भी कहा है। नेत्रको कमलकी उपमा देकर बहे-बहे (कर्णान्त दीर्घ) और लाल होरे पड़े हुए सूचित किया। यथा—'अरुन कंज दल विसाल लोचन' (गी० ७। ७)। पुनः 'मावती जी की' से जनाया कि हृदयको आह्वादित करनेवाली है, जिसकी ओर देखते हैं उसे अपना लेते हैं। ] (ख) 'मुकुटि मनोज चाप छिबहारी। ''' हित। (क) भौंहोंकी शोभा टेढ़ेपन-की है, इसीसे धनुपकी उपमा दी। धनुष सुन्दर नहीं होता, इसीसे कामके धनुषकी उपमा दी। कामके धनुषसे ये सुन्दर हैं, अतएव 'मनोज चाप छिबहारी' कहा। (कामका धनुष इतना सुन्दर है कि उसका नाम उन्मादन है। उन्माद उत्पन्न कर देता है। इस भौंहके सामने उन्मादन कुछ भी नहीं है। (बि० त्रि०)]

नोट—४ 'तिलक ललाट पटल दुितकारी' इति ।—'पटल' शब्दके भिन्न-भिन्न अथोंके कारण इस चरणके कई अर्थ हो सकते हैं।—(१) 'ललाट-पटल'=मस्तकका तल (सतह)=ललाट-मण्डल। 'कस्त्रीतिलक ललाटपटके वक्षःस्थले कोस्तुमम्' से भी 'पटल' का यही अर्थ सिद्ध होता है। 'दुित' ( चुित ) का अर्थ दीित, कान्ति, प्रकाश, चमक है। इस प्रकार इस चरणका अर्थ यह होगा कि 'ललाटकी तहपर तिलक प्रकाशमान है।' 'दुितकारी' चमकनेवाला, प्रकाश करनेवाला।

- (२) 'पटल' के कई अर्थ हैं—कपाट, आवरण, छत, पटली; परत, पटरा, समूह। पं॰ रामकुमारजी और अनेक टीकाकारोंने 'समूह' अर्थ छेकर इम चरणका अर्थ यों किया है।— मस्तकपर तिलक-समूह प्रकाश कर रहा है', वा, 'समूह' छलाटपर तिलक प्रकाश कर रहा है।'
- (३) वैजनाथजी 'पटल' का अर्थ 'छा रहा है'—ऐसा करते हैं। 'पलर्ट छिदः' (अमर २।२। १४) हे छादनस्य इत्यमर-विवेके। अर्थात् तिलकका प्रकाश माथेपर छा रहा है।
- (४) विनायकीटीकाकारने 'पटल दुतिकारी' का अर्थ 'बादलमें विजलीके समान'''' किया है। हमकी कोशमें पटलका अर्थ 'मेघ' नहीं मिला।
- (५) स्यामवर्ण ललाटपर केशरका पीला-पीला तिलक है, इसीसे विजलीकी-सी छटा दिला रहा है। ऊद्ध्वंपुण्ड-रेखाएँ ऐसी शोभा दे रही हैं मानो 'अल्प तड़ित जुग रेख इंदु महँ रहि तिज चंचलताई' (वि० ६२), अथवा—'शुक्रिट भाल विसाल राजत रुचिर कुंकुमरेखु। अमर है रविकिरनि ल्याये करन जनु उनमेखु'॥ (गी० उ० ९)।
- ६—वैजनाथजी लिखते हैं कि 'कामके धनुषकी छिबसे मोहन और वशीकरण आदि होते हैं, पर वे एकरस नहीं रहते पुनः प्रवृत्तमार्ग है; और भृकुटिकी छिबिमें मोहन और वशीकरण अचल एकरस निवृत्त मार्ग है। अथवा, भावकी भृकुटिको देखकर काम धनुष भी फिर मोहन आदि नहीं कर सकता, यथा—'जे राखे रघुवीर सो उबरा तेहि काल महें'।'

टिप्पणी—४ (क) तिलक समूह ललाटमें प्रकाश कर रहा है, यथा—'माल विसाल तिलक झलकाहीं'। टिल्ल भकुटीको चाप कहकर तब तिलक वर्णन करनेका तात्पर्य यह है कि तिलक बाणके समान है, यथा—'माल विसाल विकट भकुटी यिच तिलकरेल रुचि राजे। मनहुँ मदन तम तिक मर्कत धनु जुगल कनक सर साजे ॥ इति गीतावल्याम् ७। ९२।' (ग) पुनः, तिलककी उपमा विजलीकी दी गयी है इसीसे 'दुतिकारी' कहा, यथा—'कुंचित कच सिर मुकुट माल पर तिलक कहउँ समुझाई। अलप तिलत जुग रेल इंदु महँ रिह तिज चंचलताई' इति विनये (पद ६२)।

५—'कंडल मकरमुकुट सिर आजा।''' इति। (क) 'आजा' से स्चित हुआ कि मुकुटमें अनेक प्रकारकी मिणयाँ टिंगी हुई हैं, यथा—'कंचित कच कंचन किरीट सिर जिटत जोति मय वह विधि मिनगन' (गी००। १६), 'सिरिस हेम होरक मानिकमय मुकुटप्रभा सब भुवन प्रकासित। इति गीतावल्याम्। ७। १७।' कि यहाँ तक मुलका वर्णन है; इसका प्रमाण गीतावलो 'प्रातकाल रघुयार बदन लिखि''' (७। १२) है। (ख) 'कुटिल कंस जनु मधुप समाजा' अर्थात् ऐसा जान पहता है मानो बहुत-से भारे सिमिटकर एक जगह आ बैठे हैं, समाज एकत्र होनेसे ही जल्फों की उपमा हुई, नहीं तो एक दो भ्रमर जल्फकी उपमा नहीं हो सकते, और बहुतेरे भ्रमरोके एकत्र हो समाज बने। बिना जल्फका साहश्य नहीं होता। जब मब अलग-अलग उड़ते रहे तब श्यामता सधन न हुई और जल्फों की श्यामता सधन है, अतएव मधुरसमाजकी उत्प्रेक्षा की गयी। भ्रमर चिकने और श्याम होते हैं, वैसे ही केश सिचकन और श्याम हैं, यथा 'सघन चिक्कन कुटिल चिकुर बिकुरिकत

सदुकः।' (गी० ७।५), 'कुंचित कच रुचिर परम सोमा नहिं थोरी। मनहुँ चंचरीक पुंज कंजरृंद शीत छागि गुंजत करू गान दिनमनि रिझयो री॥' (गी० ७।७), 'चिक्कन कच कुंचितः।'।१९९।१०।' इसीसे केराकी उपमा भ्रमरकी दी। नीट — प शोभाका वर्णन मुखसे उठाया क्योंकि मनुजी वात्सल्यभावके रिसक हैं। पिता-माताकी दृष्टि पुत्रके मुखहीपर रहती है। वि० त्रि० छिखते हैं कि सरकारके रूप देखनेकी उत्कट अभिछापा है, अतः मुखपर ही प्रथम दृष्टि पद्मी, अतः कि भी पहिले मुखका ही वर्णन करते हैं। शोभाका निर्णय मुखसे ही होता है। अतएव पहाँतक केवट मुखकी शोभा कही।

उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला। पिद्क हार भूपन मिनजाला।। ६॥ केहिर कंधर चारु जनेऊ। बाहु विभूपन सुंदर तेऊ॥ ७॥ किर कर सिरस सुभग भुजदंडा। किट निपंग कर सर कोदंडा॥ ८॥ दो०—तिङ्त बिनिद्क पीतपट उदर रेख बर तीनि।

नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवँर छिब छीनि ॥१४७॥
शब्दार्थ —पिदकः (नवरत्नजिटत) चौकी (विशेष नीचे नोटमें देखिये)। जाल=समूह। फेहरि=सिंह। कंधर (सं॰)=गरदन।=कंधा। (वै॰, रा॰ प्र॰)। करिकर=हाथीकी शुण्ड (सूँइ)। निषद्भ=तरकश। कोदण्ड=शार्द्ध धनुष। तिहत= विजली। विनिंदक = विशेष नीचा दिखानेवाला; मात करनेवाला। पीतपट=पीताम्बर, रेशमी पीला वस्न। उदर=पेट। रेख=लकीरें।

अर्थ—हृदयपर श्रीवत्स चिह्न, सुन्दर वनमाला, नवरत्न जिटत । (चौकी युक्त) हार और मिणगोंसे युक्त आभूषण (पिहने) हैं ॥ ६ ॥ सिंहकी-सी (मांसल ) गरदन है । सुन्दर (देदीप्यमान, चमकता हुआ पीत ) जनेक है और भुजाओं के आभूषण भी सुन्दर हैं ॥ ७ ॥ हाथी के सूँड के समान सुन्दर भुजदण्ड हैं। कमरमें तरकरा और हाथों में धनुप- बाण हैं ॥ ८ ॥ पीताम्बर बिजलीकों भी अत्यन्त नीचा दिखानेवाला है, पेटपर सुन्दर तीन रेखाएँ (त्रिवली) हैं। नाभि मनकों हर लेनेवाली हैं मानों यसुनाजी के भवरों की लिबकों लीने लेती हैं ॥ १४७ ॥

## \* 'उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला' \*

कोई-कोई श्रीवत्स और भगुलता दोनोंको पर्याय शब्द कहते हैं और कोई-कोई दोनोंको भिन्न-भिन्न दो चिहोंके नाम बताते हैं। श्रीकरणासिन्धुजी लिखते हैं कि यह श्रीजानकीजीका दूसरा स्वरूप है। श्रीरामचन्द्रजी सदा भिक्त आदिका दान किया करते हैं। इस कारण श्रीजानकीजी श्रीवत्सरूपसे सदैव दक्षिणाङ्गमें सुशोभित रहतो हैं। श्रीवत्स=लाञ्चन । स्वातीपर पीतरोमावलीका गुच्छा दक्षिणावर्त — 'श्रांवत्सलाच्छन मुदारम्'। संत श्रीगुरुसहायलालजी कहते हैं कि 'वैकुण्ठाधीशके हृदयपर भगुचरण प्रहार (भगुलता) मात्रका चिह्न हैं और श्रीसाकेतविहारी (श्रीराम) जीके हृदयपर दक्षिण और श्रीवत्सचिह्न हैं-अर्थात् पीतरोमावर्त है। काञ्चनिमा श्रीकिशोरीजी मानो हृदयहीमें निवासकर यह रिचत कर रही हैं कि सम्यक् चरित्र मेरा ही है जैसा 'रामहृदय' में श्रीकिशोरीजीने श्रीहनुमान्जीस कहा है। अथवा वृन्दावनमें तप करनेस लक्ष्मीजीको हृदयमें इस रूपसे स्थान मिला। वा, ब्राह्मणोंका महान् अद्भुत महत्त्व स्वित करनेक लिये श्रीक्षाकेत-विहारीजीने भी भगुलताका चिह्न अङ्गीकार किया। अथवा, कार्यकी वस्तु कारणमें भी प्राप्त होती है लंस श्रादक्षमंका वस्तु पिता-माता हत्यादिको प्राप्त होती है।' (मा० त० वि०)।

पं॰ महावीरप्रसाद मालवीय लिखते हैं कि 'श्रीवत्स विणामगवान्का नाम है, भगुलता नहीं। भगुलता ने भीवत्सलाञ्कन कहते हैं'। घनश्याम त्रिवेदीजीकी पूर्व पक्षावली मानसशंकाक इस प्रश्नका कि 'विप्रपद चिछ नयां न लिखा ?' उत्तर पं॰ शिवलाल पाठकजी यह देते हैं कि उससे मनुजीको संदेह हो जाता कि ये परातर प्रस नहीं है। रामचन्द्रजी क्षीरशायी भगवान्से परे हैं, उनके हृदयपर भगुलता नहीं हैं; नैमितिक लोलास्कर्ण गुप्त रूपसे प्रश्न होनक

कारण, आवश्यकता पदनेपर उसे भी धारण कर लिया करते हैं।—(स्तहलताओं, मा॰ म॰)।

श्रीरसरंगमणिजी श्रीरामस्तवराज 'भावप्रकाशिका टीका' में श्रीरामस्तवराजक 'श्रावरसको स्तु मारसकं मुक्ताहारीय-श्रीसतम् । १४।' के 'श्रीवत्स' पर लिखते हैं कि 'छातीपर वार्ये ओर श्वेत रोमाविट योकी अमर्श समान महासामान्यभूत महापुरव-लक्षण 'श्रीवत्स' नामका है । यह श्राजानकाजीका प्रिय चिह्न हैं जो शोभित हैं। क्टो-क्ट्री श्रीवत्सको दीका रंगका भो कहा है।' (प्र० स्वामी लिखते हैं कि श्रोरामस्तवराजकी टीकामें जो लिखा है वही उचित है। अमरस्यास्या सुधामें 'श्रीयुक्तो वत्सः श्रीवत्सः महत्त्वकक्षणं श्वेतरोमावर्तविशेषः।' ऐसी न्याख्या है। भृगुपद चिह्नं अर्थ छेना उचित नहीं हैं )।

श्रीहरिदासाचार्यकृत भाष्य इलोक १५ में श्रीसीताराममुद्रणालय (श्रीअयोध्याजीकी छपी हुई सं० १९८६) पृष्ठ ८१ में आचार्यजी लिखते हैं—'महापुरुषत्वद्योतको वक्षोवर्तिपीतरोमात्मकचिह्नविशेषः श्रीवत्सशब्देनोच्यते। अत्र श्रीवत्सस्य तन्नापि कोस्तुभस्य नित्यविभूषणस्य धारणस्वोक्तेः।' अर्थात् महापुरुषत्वको स्चित करनेवाला यह जो पीत-रोमावर्तरूपी चिह्नविशेष वक्षःस्थलमें स्थित है वह 'श्रीवत्स' नामसे कहा जाता है। यहाँ जैसे श्रीवत्स और कौस्तुभका धारण करना कहा गया है, वैसे ही परात्पर श्रीरामजीके नित्य विभूषणोंमें इन दोनोंका उल्लेख किया गया। इससे यह सिद्ध है कि वे ही परमात्मा यहाँ अवतीर्ण हुए हैं।

पं॰ रामकुमारजी भी लिखते हैं कि उरमें श्रीजानकीजीका निवास है। 'श्री' श्रीजानकीजीका नाम है। यथा— 'तद्वि अनुज श्रीसहित खरारी। बसतु मनिस सम काननचारी। ३। ११। १८।', 'श्रीसहित दिनकरबंसभूषन काम बहु छिव सोहई। ७। १२।', 'जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ। सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ। ७। २४।' इत्यादि। विण्युके उरमें श्रीवत्स है (वहाँ वह श्रीलक्ष्मीजीका चिह्न है। लक्ष्मीजी भगवान् विण्युके वक्षःस्थलमें विराजती हैं), वे विण्यु श्रीरामजीके अंशसे उत्पन्न हैं। श्रीरामजीकी शक्ति श्रीसीताजी हैं। ये श्रीसीतासहित प्रकट हुए हैं। इसीसे यहाँ 'श्री' शब्दका अर्थ 'सीता' है।

नोट—१ 'वनमाला'=तुल्सी, कुन्द, मन्दार, परजाता (पारिजात) और कमल इन पाँच पुष्पोंकी बनी हुई वनमाला जो गलेसे लेकर चरणोंतक लंबी होती है। गीतावलीमें तुल्सीके फूलांसे रचित वनमाल कहा गया है, यथा— 'सुंदर पट पीत विसद भ्राजत बनमाल उरसि, तुल्सिका प्रसून रचित विविध विधि बनाई। गी० ७ । ३ ।', श्रीरामस्तवराजमें तुल्सी, कुन्द और मन्दार (देवहृक्ष विशेष) के पुष्पोंकी वनमालाका भी उल्लेख है। यथा—'तुल्सीकुन्द-मन्दारपुष्पमाल्येरलङ्कृतम्। १६ ।' गीतावलीमें 'तुल्सिका और प्रसून' और श्रीरामस्तवराजमें 'मन्दार आदि पुष्प' इस प्रकार अन्वय कर लेनेसे वैजयन्ती माला यहाँ भी हो जाती है। अमरव्याख्याख्यास्यामें 'आपादपद्मं या माला वनमालेति सा मता' इतना ही है अर्थात् चरणकमलोंतक लंबी माला 'वनमाला' कहलाती है। उसमें पुष्प विशेषके नाम नहीं हैं।

२—'पदिक हार भूषन मनिजाल' इति । 'पदिक' के कई अर्थ हैं। (१) 'पदिक' (पदक)=रल, हीरा, जवाहर, कौस्तुम। पदिक हार=रलोंका हार । यथा—'नक्षःस्थले कौस्तुमं'। (१) 'पदिक'=चौकी; धुकधुकी; 'नवरल-जिटत स्वर्णका चौकोर आभूषण जो हारके बीचमं वक्षःस्थलपर रहता है। गीतावलीमें पदिकका उल्लेख बहुत जगह आया है। यथा—'उरिस राजत पदिक ज्योति रचना अधिक, माल सुबिसाल चहुँ पास बनि गजमनी। गी० ७।५।', 'रुचिर उर उपवीत राजत पदिक गज मनि हार । गी० ७।८।', 'म्रुगु पद चिह्न पदिक उर सोमित मुकुतमाल"। गी० ७।१६।', 'उर मुकुतामनिमाल मनोहर मनहुँ हंस अवली उड़ि आवित ॥ हृदय पदिक"। ७।१७।', 'उर सनिमाल वीच आजत किह जाति न पदिक निकाई। जनु उड़गन मंदल बारिद पर नव ग्रह रची अथाई।', 'पटुली पदिक रितिहृदय जनु कलधीत कोमल माल। गी० ७।१८।', 'पहुँची करनि पदिक हरिनख उर"। गी० १।३९।' इत्यादि। इन उद्धरणोंसे पदिक और हार दो अलग-अलग भूषण भी जान पड़ते हैं। अथवा, मणि-मुक्ता-हारमें ही नवरलजिटत पदिक है। दोनों प्रकार हो सकते हैं।

पं॰ महावीरप्रसाद मालवीयजीका मत है कि 'रत्नजटित चौकीयुक्त घुटनेतक लटकनेवाला स्वर्णका हार 'पिदक-हार' कहलाता है।

पं॰ रामकुमारजी अर्थ करते हैं कि 'मणियोंके हार और मणिजटित आभूषणोंका समूह तथा नव-रत्नयुक्त पदिक पहने हैं।'

श्रीकरुणासिंधुजी लिखते हैं कि 'मणियों और छोटे मोतियोंका पाँच लरोंका हार पदिकके नीचे शोभित है। फिर भूषणों और मणियोंका जाल चार अंगुल चौड़ा उरपर विराजमान है। जो मुनियोंके हृदयको अपनेमें फाँस लेता है।

टिप्पणी—१ (क) 'केहरि कंधर' इति । सिंहकी-सी ग्रीवा है। कंधर=ग्रीव। 'कं मस्तकं धरतीति कंधरः'। मस्तक-हो जो धारण करे वह कंधर कहळाता है। ग्रीव मस्तकको धारण किये हैं। [परन्तु ग्रीवको ऊपर कह आये हैं, यथा—

'बार कपोछ चितुक दर प्रीवाँ।' और कन्वेकी उपमा सिंहकी दी जाया करती ही है। —यथा 'कंघ बालकेहरि दर प्रीवाँ। चारु चिबुक आनन छवि सीवाँ। ७। ७७। २। 'केहरि कंघ काम करि कर वर विपुल वाहु वल मारी। गी० ९।५४।' हत्यादि कंचे उन्नत, विशाल और मांसल होनेमें सिंहके कंघेकी उपमा दी जाती है। इससे 'कंघर' का अर्थ होगोंने कंघा किया है। 🗫 शब्दसागरमें 'कंघर' का अर्थ 'गर्दन' दिया है और 'ग्रीवा' का अर्थ 'सिर और घड़को जोउनेवाला अकः; 'गर्दन' दिया है। दोनों शब्द संस्कृतभाषाके हैं। गोस्वामीजीने यहाँ 'ग्रीवा' को शङ्कि उपमा दी है। इसते मानसके उपर्युक्त 'ग्रीवा' का अर्थ 'कण्ठ वा गला' हो उपयुक्त होगा। गोस्वामीजीने 'ग्रीव' का अर्थ 'कण्ठ' किया भी है । जैसे- 'पुनि सुकंट सोइ कीन्ह कुचाली ।' में सुकंट=सुप्रीय । 'कंघर' शब्दका अर्थ 'गर्दन' अर्थात् कण्टके पीछेका भाग (जो मांसल और पुष्ट होता है ) ले सकते हैं। अमरकोशके अमर विवेकटीकामें इसका हमें प्रमाण भा मिलता है। यथा — 'कण्ठः गरुः द्वे ग्रीवाग्रमागस्य । ग्रीवा शिरोधिः कंपरा त्रीणि मान इति ख्यातस्य ।' (२ | ६ | ८८ ) । इससे हात होता है कि ग्रीव समूचे ( आगे-पीछे दोनों ) भागोंका भी नाम है और अग्रमाग तथा पृष्ठभागका अरुग-अरुग भी मीवा नाम है। ग्रीवा=कण्ठ, गला। ग्रीवा=शिरोधि, कंधरा, मान ( गर्दन )। वैजनाथजी आदि कुछ टीकाकारोंने 'कंधा' अर्थ किया है। प्र॰ सं 'कंघा' अर्थ दिया गया था। 'कंघर' को शुद्ध संस्कृतभाषाका शब्द जानकर अत्रकी अर्थ ठीक कर दिया है ]। ( ख ) 'चारु जनेऊ' अर्थात् सुन्दर चमकता हुआ पीत जनेऊ है। यथा-'पीत जज्ञ उपसीत सुहाए'। २४४ । २ । १, 'पात जनेउ महाछवि देई । ३२७ । ५ । " " दलन दामिनि दुति यज्ञोपवीत लसत अति पावन । गी० ७ । १६ । 'चार' से बिज्लीवत् प्रकाशमान जनाया । (ग) 'सुंदर तेज' इति । 'तेज' बहुवचन पद देकर जनाया कि बाहुओंमें बहुत आभूषण हैं। यथा-'भुज विसाल भूषनज्ञत भूरा'। १९९ । ५ ।' यहाँ बाहुक आभूपणकी शोभा कही, आगे बाहुकी शोभा कहते हैं।

२ (क) 'किर कर सिस सुमग भुजदंडा।' इति ।—यहाँ पूर्णापमा अलंकार है। हाथीकी सुँइके समान कट्कर बाहुका आकार और बल वर्णन किया, यथा—'काम कलम कर भुजवलसीवाँ। २३२।७।' (पुरुपोंका भुजाएँ करी और बलिष्ठ होती हैं। चढ़ाव-उतारकी सुडौल और लम्बी हैं। हाथीके शुण्डमें और सब अङ्गोंसे अधिक वल होता है। इन सब बातोंके लिये 'किर-कर' की उपमा दी। क्रियोंकी भुजाएँ कोमल, नर्म और नाजुक होती हैं इससे लीकी भुजाको वल्ली कहते हैं, यथा—'चालित न भुज बल्ली खिलोकिन बिरह मय यस जानको। २२७।' और पुरुपकी भुजाको २०० कहते हैं। (ख) 'किट निषंग कर सर कोदंडा'। धनुषवाण धारण किये हुए मूर्ति प्रकट हुई है। इससे खित किया कि हम प्रणतारितहर्ता, भक्तमुखदाता और असुरोंके नाशक हैं, यथा—'अंगुलि बान कमान यान छित सुरन्द सुखद असुरन्ह उर सालित।' (गी०७। १७)। (ग) मनु महाराजने प्रार्थना की कि जो स्वरूप शिवजी तथा भुगुण्डिजीके उरमें बसता है, उस स्वरूपका हमको दर्शन हो। श्रीशिवजी और कागभुगुण्डिजीके हृदयोंमें धनुपपाण धारण किये हुए ऐसी मूर्ति बसती है, इसीसे धनुषवाण धारण किये हुए मूर्ति प्रकट हुई। (प्रथम 'सर' तब 'कोदंड' कहकर जनाया कि दिशण हायमें बाण है और वाममें धनुष। वि० ति० लिखते हैं कि 'प्रभुकी द्विभुजमूर्तिका वर्णन है, श्रुति भी 'अयमातमा पुरुप विभः' कहती है। अर्थात् परमात्माकी मूर्ति पुरुष-सी है। उस अनाम और अरूपके दिव्य नाम और दिव्य मूर्तियां भी है, यहाँ द्विभुज मूर्तिका प्रकट होना दिखलाते हैं'।

है (क) 'तिहत बिनिंदक पीतपट' इति । किट कहकर तब पीतपटका वर्णन करते हैं। इससे स्चित करते हैं कि पीतपट किटमें बाँधे हैं। यथा—'किट त्नीर पीतपट बाँधे । २४४ । १।' किहरि किट पटपीत घर'''। २३३।' पीतपट कहकर तब उदरका वर्णन करते हैं। इससे स्चित करते हैं कि पीताम्बर कर्ष्यपर पढ़ा हुआ (काँखासोती) उदरतक लटक रहा है। दोनों जगह पीतपट जनाने के विचारसे किसी एक अद्भमें धारण (काँखासोती) उदरतक लटक रहा है। दोनों जगह पीतपट जनाने के विचारसे किसी एक अद्भमें धारण (काँखासोती) उदरतक लटक रहा है। दोनों जगह पीतपट जनाने के विचारसे किसी एक अद्भमें धारण करना नहीं लिखा। [(ख) वैजनाथजी लिखते हैं यहाँ पीताम्बरके संग कोई अद्भ नहीं कहे, इसमें धोती, करना नहीं लिखा। [(ख) वैजनाथजी लिखते हैं (वै०)। 'तिहत विनिंदक' कहकर जनाया कि उसमें अट्टोकिट जामा, दुपटा, सर्वाङ्ग पटका प्रवेध करते हैं (वै०)। 'तिहत विनिंदक' कहकर जनाया कि उसमें अट्टोकिट जामा, दुपटा, सर्वाङ्ग पेति निर्मल चैल मनहुँ मरकत सेल प्रथुल दामिन रही छाह ति सहज हो। गी० ७। ६।'] चमक है। यथा—'नाभी मर 'उदर रेख बर तीनि'—पेटपर तीन वल (त्रिवली) का पढ़ना शोभा सौन्दर्य माना गया है। यथा—'नाभी मर 'उदर रेख बर तीनि'—पेटपर तीन वल (त्रिवली) का पढ़ना शोभा सौन्दर्य माना गया है। यथा—'नाभी मर 'उदर रेख बर तीनि'—पेटपर तीन वल (त्रिवली) का पढ़ना शोभा सौन्दर्य माना गया है। यथा—'नाभी मर 'उदर रेख बर तीनि'—पेटपर तीन वल (त्रिवली) का पढ़ना शोभा सौन्दर्य माना गया है। यथा—'नाभी मर 'उदर रेख बर तीनि'—पेटपर तीन वल (त्रिवली) का पढ़ना शोभा सौन्दर्य प्रथा 'उतरि निर्म होन सौन में स्वर्ण उपमा इसी सौन सौन कि यमुनाजल के समान श्रीरामजीका शोभा चदा एकरत बनी रहती है और यमुनाकी छिन सम स्थाम। २ १ १०९।' 'छीनने' का भाव कि नाभिकी शोभा चदा एकरत बनी रहती है और यमुनाकी छिन

सदा नहीं रहती, उसमें भँवरें उठती हैं और मिट जाती हैं, जब मिट जाती हैं तब मानो भँवरकी छिवको नाभिकी छिविने छीन छिया। (वीरकविजी यहाँ 'असिद्धास्पद हेत्त्येक्षा' कहते हैं )।

नोट—३ विनायकीटीकाकार छिखते हैं कि नाभिकी उपमा बहुधा—'मैन मथानी दोत बिधि कुंद कूप रस भार। मैंबर बिबर छिब रूपको नामी गुफा सिंगार ॥' इसके अनुसार दी जाती है। अर्थात् कामदेवकी मथानी, ब्रह्मकी दवात, रसका कुण्ड, रसका कुआँ, शोभाकी भँवर, स्वरूपकी बाँबी और शृङ्कारकी गुफासे नाभिकी तुलना की जाती है, यथा—'मो मन मंजन को गयो उदररूप सर धाय। पर्यो सुन्निबली भँवरमें नामि मँवरमें आय॥'

वि॰ त्रि॰—यही द्विभुज मूर्ति शम्भु उरवासी है, इसीके लिये मुनि यत्न करते हैं और यही भुशुण्डि-मन-मानसहंस है। इसीकी सगुण-अगुण कहकर वेदोंने प्रशंसा की है। इसीके उदरमें अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड हैं। इसीके भीतर ही सब कुछ है, यह परिच्छिन दिखायी पड़ती हुई भी अपरिच्छिन है, सर्वाश्चर्यमय है, यही परमेश्वरी मूर्ति विश्व ब्रह्माण्डकी प्रतीक है, इसलिये इसे सगुण-निर्गुणरूप अन्पुरूप कहा जाता है।

पद राजीव वरिन निहं जाहीं। मुनि मन मधुप वसिह जिन्ह # माहीं।। १।। वाम भाग सोभित अनुक्ला। आदिसक्ति छिविनिधि जगमूला।। २।। जासु अंस उपजिहें गुन खानी। अगिनत लिच्छ उमा ब्रह्मानी।। ३।। भृकृटि विलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई।। ४।।

शब्दार्थ-विलास=इशारा, हिलना, फेरना, मनोहर चेष्टा ।

अर्थ—(उन) पदकमलोंका (तो) वर्णन नहीं हो सकता जिनमें मुनियोंके मनरूपी भौरे बसते हैं ॥ ९ ॥ बाएँ भागमें लिबकी राशि, जगत्की मूल कारण आदिशक्ति (पतिकी शोभाके) अनुकूल सुशोभित हैं ॥ २ ॥ जिनके अंशसे गुणोंकी खानि अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं ॥ ३ ॥ जिनकी भृकुटिके विलास (मात्र) से जगत् (की रचना) हो जाती है, वे ही श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रजीके बायीं ओर (विराजमान) हैं ॥ ४ ॥

नोट—9 'पदराजीव बरिन निर्हें जाहीं'।—श्रीवैजनाथजी यों अर्थ करते हुए कि 'कमल सम लाल, कोमल इत्यादि नहीं कहे जा सकते' इसका कारण यह लिखते हैं कि कमलमें जो भ्रमर रहते हैं वे स्यामवर्ण हैं, विषयरसके लोभी हैं, और स्वार्थमें रत हैं और इन चरणकमलोंमें वास करनेवाले भ्रमर मुनियोंके मन हैं जो स्वेत (निर्मल), विषयरसरहित और परमार्थरत हैं और मिक्तरस पान करते हैं। 'पद राजीव' में वाचकधर्मलुप्तोपमा अलंकार है।

२—आदिशक्तिकी छिनिके वर्णनमें 'सोमित अनुकूला' भर ही कहकर जना दिया कि वह भी छिनि समुद्र हैं उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी अनुछित छिनि हैं, और फिर वे जगत्-माता हैं। यथा— 'जगत जननि अनुछित छिनि मारी' 'कोटिहु बदन नहि बने बरनत जगजनि सोमा महा।' भानुकों के छिये इतना कह दिया कि श्रीरामजीके अनुहरित ही सब शोभा है। †

टिप्पणी—१ (क) 'पदराजीव बरनि नहिं जाहीं' इति। भाव कि चरणोंकी शोभाका विस्तार भारी है। चरण ४८ चिह्नोंसे युक्त हैं (अतंप्व उनका महत्त्व क्योंकर कहा जा सकता है ? कहने लगें तो एक बड़ा-भारी प्रन्थ हो जाय फिर भी पार नहीं पा सकते ) ‡। चरणको कमल कहा इसीसे मनको मधुप कहते हैं। (ख) 'मुनि मन मधुप बसहिं "" इति। 'बसहिं' से स्चित किया कि मन-मधुप पदकमलका लोभी है, संसारसे तो विरक्त हो गया पर

<sup>. 🕾</sup> जेन्ह १६६१।

<sup>†</sup> अयवा, 'अनुकुला=( १ ) पितकी आज्ञानुकूल, यथा 'पित अनुकूल सदा रह सीता । सो भा खानि सुसील बिनीता ॥ रामचन्द्र आयसु अनुसरई ॥ जेहि निधि कृपाउँ मुख मानइ । सोइ कर श्री सेवाविधि जानइ ।'=( २ ) श्रीरामानन्दस्वरूपिणी, श्रीरामानन्दकारिणी ।'—( कहणासिधुनी )।—( नोट—श्रीसीताजीका नित्यस्वरूप १२ वर्षका है । )

<sup>ूं</sup> श्रांचरणिचहों और उनके कार्यावतारोंका वर्णन श्रीभक्तमालितलक 'भिक्तिसुधास्वाद' तृतीयावृत्ति (सं० १६६३) में श्रो १०५ रूपकलाजीने और 'श्रीचरणिचह्न' में 'लाला भगवानदीनने भाषामें' स्तष्ट लिखा है। महारामायण पूर्ग ५२ से ५७ तक्तमें इसका वर्णन विशेष रूगसे है।

इनका सानिध्य (समीपता, पास) नहीं छोड़ता, यथा—'राम चरन पंकल मन जास: लुनुध मधुप इव तलह न पास् ॥' इन्हें जिसे मन बसते हैं। वहीं प्रत्यकारने भी रूप-वर्णनको समाप्त करके अपने मनको दसा दिया। उपासकोंके मनके बसनेका स्थान चरण है। (ग) 'बाम भाग सोभित अनुकूला।' अनुकूल गोभित हैं, यह बहकर बनाया कि जैसी छिब रामजीकी है वैसी ही छिब श्रीसीताजीकी है। दोनों परस्पर एक दूसरेसे शोभा पाते हैं। यही स्वित करनेके छिये अनुकूल शोभा छिखते हैं। जैसी छिब श्रीरामजीकी वर्णन की वैसी श्रीसीताजीकी नहीं वर्णन कर सकते; इसीसे 'सोमित अनुकूल' इन्हीं दो शब्दोंसे सारी छिन कह दी है। माताकी छिनिका वर्णन नहीं कर सकते। उनकी शोभा वर्णन करनेका अधिकार भी नहीं है। [खर्रामें 'अनुकूल' का अर्थ 'प्रसन्न' वा 'अनुकूल नायकी अनुकृल नायकी अनुकृल; दिया है। प्र० स्वामी छिखते हैं कि दोनों अर्थ छेना उचित है। रूप छावण्या में अनुकूल और स्वभावते भी अनुकृल; क्योंकि दोनों 'कहियत मिन्न न मिन्न' हैं।] (ध) 'आदिसिक्त छिन निधि जगमूला' इति। आदिशक्ति शर्यात् एम शिक्तों इसी शक्ति उत्पन्न हुई हैं। छिनिधि=छिनिसमुद्र अर्थात् छिनिकी अविधि हैं। जगमूला अर्थात् प्रधानशक्ति हैं। आदिशक्ति और जगमूला करने अर्थ आगे स्था करते हैं।

नोट— ३ 'आदि शक्ति।'—आदि=प्रथम, प्रधान, मूलकारण। 'आदिशक्ति'=मूल कारण शक्ति, हो समल शक्तियोंकी मूल कारण और स्वामिनी हैं। करणासिंधुजी तथा वैजनाथजी लिखते हैं कि ३३ शक्तियों हैं हो धीसीतानीके भक्तिट विलासको निरख-निरखकर ब्रह्माण्डकी रचना और उसके सब कार्य करती हैं। यथा महारामायणे—'धीम्लॉला तथोत्कृष्टा कृपा योगोक्तती तथा। ज्ञाना पूर्वी तथा सत्या कथिता चाप्यनुग्रहा॥ २॥ ईशाना चैव कोर्त्तिश्च विर्वेला क्रान्ति-कंबिनी। चन्द्रिकापि तथा क्रूरा कान्ता वे भीषणी तथा॥ ३॥ शान्ता च नन्दिनी शोका शान्ता च विमला तथा। शुमदा शोनना पुण्या कला चाप्यथ मालिनी॥ ४॥ महोदयाह्मादिनी च शक्तिरेकादशित्रकाः। पश्यन्ति भुकुटी तस्या जानक्या नित्यमेव च। इत्यादि। सर्ग॥ ५॥ ।

श्रीकरणासिंधुजी िळखते हैं कि गोस्वामीजीने श्रीसीताजीको आदिशक्ति इस विचारसे कहा है कि 'सर शक्तियाँ श्रीजानकीजीहीकी कळा अंश-विभूति हैं। मूळप्रकृति महामाया है जो जगत्की मूळ कारण है वह श्रीजानकीजीका महत् अंश है। अंश-अंशीभावसे श्रीसीताजीको 'जगमूळा' कहा। प्रमाणं महारामायणे—'जानक्यंशादिसंभृताऽनेकव्याण्टकारणम्। सा मूळप्रकृतिर्जेया महामायास्वरूपिणी।'

बैजनाथजी—'बाम माग'''' इति। वाम दिशि तो स्त्रामाविक प्रतिकूलका स्थान है, इसीसे 'दिशि' राज्द न देकर 'भाग' शब्द दिया। भाग=हिस्सा। इस तरह इस चरणका अर्थ है कि 'ऐश्वर्य माध्र्य सम्पूर्णमें दक्षिण भागमें जैसी शोभा प्रमुकी अद्भुत कह आये हैं वैसी ही वाम भागमें आदि शक्तिकी शोभा विचार लीजिये।' पुनः वाम प्रतिकृतका स्थान है, इसके निवारणार्थ कहते हैं—'सोमति अनुकूला।' अर्थात् श्रीरामानन्दवर्द्धिनी हैं। भाव कि देलने मात्रको दो रूप हैं पर वास्तवमें एक ही तत्त्व हैं। 'यही कारण है कि प्रथम दक्षिणाङ्कमें प्रभुक्ते रूपमें केवल माध्र्य अर्थात् प्रत्येक अङ्गची शोभा वर्णन की और वाम भागमें श्रीसीताजीके रूपमें अत्र केवल ऐश्वर्य वर्णन करते हैं। दोनों मिलाकर ऐश्वर्य-माध्र्य सर्वाङ्गका वर्णन पूरा किया।' अथवा यों कहें कि वामभागमें श्रीसीताजीका ऐश्वर्य वर्णन करके श्रीरामचन्द्रजीका ऐश्वर्य भी लिखत किया, जैसे श्रीरामचन्द्रजीकी माध्र्य-शोभा कहकर उससे श्रीसीताजीकी भी शोभा लक्षित की।'

 प्रलय कर देती हैं। इस तरह मृकुटि विलाससे जगत्का व्यापार होता है। (वै॰)। एक यहाँतक विशेषण कहकर अब विशेष्य कहते हैं। (ग) 'राम बाम दिसि सीता सोई।' श्रीसीतासहित प्रकट होनेका भाव कि मनुमहाराजकी प्रार्थना है कि अखंड ब्रह्म हमको दर्शन दें,—'अगुन अखण्ड अनंत अनादी' इसीसे श्रीसीतासहित भगवान् १५४ट हुए। इससे पाया गया कि श्रीसीतासहित पूर्ण ब्रह्म है इसीसे सीतासहित प्रकट हुए। जब पूर्ण ब्रह्मने अवतार लेना कहा तब सीतासहित अवतार लेना कहा—'सोड अवतरिह मोरि यह मारा।' बिना सीताजीके ब्रह्मकी पूर्णता वहाँ भी न हुई, इसीसे सीतासहित अवतार लेना कहा।

नोट-४ (क) 'सीता सोई' अर्थात् वही जिनके । शेषण कह आये । वे ही सीताजी हैं जो वाम भागमें सुशोभित हैं। पुनः 'सोई' शब्द देकर शिवजी पार्वतीजीको इशारेसे जनाते हैं कि ये वही सीता हैं जिनको दूँदते हुए श्रीरामचन्द्रजीको तुमने दण्डकारण्यमें देखा था। (ख) यहाँ दोनोंके नाम देकर जनाया कि 'राम' और 'सीता' ये दोनों नाम सनातन हैं।

प० प० प्र०—मनुजी तो निर्मुण निराकार अदृश्य अव्यक्तादि सिचदानन्द्घन ब्रह्मको ही सगुण साकार रूपमें देखना चाहते थे तब उनको आदिशक्तिसहित दर्शन क्यों दिया गया ? इसका कारण इतना ही है कि जो निराकार ब्रह्म है वह बिना मायाकी सहायताके सगुण साकार, नयन-विषय-गम्य हो ही नहीं सकता। इस दर्शनसे यह सिद्धान्त स्चित किया है। अवतार कार्य भी मायाकी सहायतासे ही होता है। इसीसे कह देते हैं कि 'आदिसक्ति जेहि जग अपजाया। सोड अवतरिहि मोरि यह माया॥' केवल निर्मुण निराकार ब्रह्म निष्क्रिय है। कोई भी कार्य हो, दोनोंसे ही होता है। केवल ब्रह्म या केवल मायासे कुल नहीं होता है। यह तान्विक सिद्धान्त है। यथा—'न घटत उद्भवः श्कृतिपुरुषयोरजयोः। भा० १०। ८७। ३९।'

वि॰ त्रि॰-मनु-शतरूपाने पुंरूप और स्रीरूप दोनों रूपोंमें सम्बोधन किया था, यथा—'सुनु सेवक सुरवर सुरधेन्' अतः भगवान् दो रूपसे प्रकट हुए । पुंरूपसे छिनसमुद्र हैं और स्री रूपसे छिनिधि हैं । स्रीरूपसे पुंरूपके अनुकूछ हैं और जगमूछ भी हैं । पुंरूपसे बहा हैं तो स्रीरूपसे मूलप्रकृति हैं । राम और सीतामें ऐसा अभेद और अनुकूछता है कि सुगल मूर्तिके भृकृटि विलासमें भी अन्तर नहीं है । यथा—'उमा रामकी भृकुटि विलासा । होइ विस्व दुनि पावइ नासा ॥' और 'भृकृटि विलास जासु जग होई । राम वाम दिसि सीता सोई ॥' उसी सीताशक्ति द्वारा ही रामावतार होता है और भगवान् नयनविषय होते हैं—'प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्मवाम्यात्ममाथया'। अतः कहा 'राम बाम दिसि सीता सोई।'

छिवसमुद्र हरिह्नप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी।। ५।। चितविह सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानिह मनु सतरूपा।। ६।। हरप बिवस तन दसा भ्रष्टानी। परे दंड इव गहि पद पानी।। ७।। सिर परसे प्रभ्र निज कर कंजा। तुरत उठाए करुनापुंजा।। ८।।

## दोहा—बोले ऋपानिधान पुनि अति प्रसंन मोहि जानि । माँगहु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ॥१४८॥

शब्दार्थ—एकटक=टकटकी लगाये, स्तब्ध दृष्टिसे । नयनपट=नेत्रके किवाइ वा परदे, पलक । तृप्ति=सन्तोष, जीका भर जाना, अघा जाना । पानी=पाणि, दृाथ । परसे=स्पर्श किया, (सिरपर) हाथ रक्ला या फेरा । कहनापुझा=कहणामय, कहणासे परिपूर्ण दृदयवाला, दयालु । कहणा मनका वह विकार है जो दूसरेके दुःखको दूर करनेकी प्रेरणा करता है । 'कहणा', यथा—'भगवद्गुणदर्पणे—'आश्रितार्त्याग्निनाहेम्नो रक्षितुहृदयद्भवः । अत्यन्तमृदुचित्तत्वमश्रुपाता-दिकद्भवत् । कथं कुर्यों कदा कुर्यामाश्रितार्त्तिवारणम् । इतिव्यादुःखदुखित्वमार्त्तानां रक्षणे त्वरा । परदुःखानुसंधानाद्विह्नली भवनं विमो । कारुण्यात्मगुरुत्वेष आर्त्तानां मीतिवारकः ।'—(वैजनाथजी ) । पुण्ज=समूह ।

वर्थ—शोभाके समुद्र भगवान्के (ऐसे) रूपको देखकर मनु-शतरूपाजी आँखोंकी पलकें रोके हुए टकटकी लगाये (देखते) रह गये ॥५॥ उस अनुपम रूपको आदरपूर्वक देख रहे हैं। दर्शनसे तृप्ति नहीं मानते (देखते-देखते अघाते नहीं) ॥६॥ आनन्दके अधिक वशमें हो जानके कारण देहकी सुध भूल गयी। वे हाथोंसे चरण पकड़कर दण्डेके समान पड़ गये॥ ७॥ करणाकी राशि प्रभुने अपने कर-कमलसे उनके सिरोंको छुआ और तुरत उन्हें उठा लिया॥ ८॥ फिर वे इपाके निधान बोले कि मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर और महान् दानी मानकर जो मनमें भावे वही वर माँग लो ॥ १४८॥

टिप्पणी—9 'छिंब समुद्र हरिरूप बिलोकी।'''' इति । 'देखाँह हम सो रूप मिर लोचन' इस वचनको यहाँ चिरतार्थ किया कि भगवान्का रूप देखकर एकटक रह गये, पलक मारना वन्द कर दिया। (स्व ) कि भी लोचनी छिंबिनी छिं , श्रीरामजी छिंबिसमुद्र हैं, इस तरह दोनोंकी छिंबि समान कही। दोनोंकी छिंब कहकर तम फिर हरिंबे छिंबिसमुद्र कहनेका तात्मर्थ कि श्रीसीताजो और श्रीरामजी दोनों एकरूप हैं, यथा 'गिरा अस्य जल यांचि सम कहियत मिरा समक्षा। बंदों सीताराम पद जिन्हों एसम शिय खिन्न ॥ १७॥'

नोट—१ कि छिनिको समुद्र कहा । समुद्रसे रत्न निकले वह यहाँ दिलाये हैं, यथा—(१) 'राम याम दिसि सीता सोई', उर श्री बत्स रुचिर धनमाला। (२) पदिक हार भूषन मिनजाला। (३) माँगु माँगु धुनि मह नम बानी। परम गभीर कृपामृत सानी॥ (४) चारु कपोल चितुक दर ग्रीवा। (५) करि कर सिस्स सुमग भुजदंता। (६-७ उदारतामें कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं)—'सुनु सेवक सुर-तरु सुरधेनू'। (८) सरदमयंक बदन छिपसींवा। (९) किट निषंग कर सर कोदंडा।

र—समुद्र-मन्थनसे चौदह रत्न निकले थे, उनमेंसे यहाँ नौ (श्री, मणि (कौस्तुम), अमृत, शह्न, हाथी (ऐरावत), कल्पष्टक्ष, सुरधेनु, मयंक और कोदण्ड ) कहे । शेष पाँचमेंसे चार तो निकृष्ट हैं । अप्सराएँ वेश्या हैं, वारणी मादक हैं, अश्वालिखल हैं और विष प्राणनाशक हैं । रहे धन्वन्तिर वैद्य सो वे तो भगवान्के कलांशावतार ही हैं । इसीते इन पाँच-को न कहा । पुनः जिसे देवता और दैत्योंने मथा वह प्राकृत समुद्र था और यह दिव्य लिश सुधासमुद्र हैं । देवता और दैत्य दोनों मथनेमें सम्मिलित थे इसीसे उसमेंसे उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों प्रकारके रत्न निकले थे। और इसे केवल परम भक्त दम्पति राजिष्ठ मनुने अपने शुद्ध अनन्य प्रेम एवं तपरूप रज्जु तथा मथानीसे मथा था, इसमेंसे उत्तमोत्तम रत्न ही प्रकट हुए (वे० भू०)।

रे—वेदान्तभूषणजीका मत है कि यहाँ श्रीरामजीके स्वरूपका वर्णन समुद्रकी छहरोंके समान किया गया है। अर्थात् समुद्रकी छहर जैसे ऊपर उठती है फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती और पुनः नीचे गिरती है, यह कम किनारे आनेतक बराबर रहता है; इसी तरह मनुके देखनेमें कभी ऊपरका अङ्ग, कभी नीचेका, फिर ऊपर फिर नीचे; इसी कमसे मुखसे दर्शन आरम्भ हुआ और पदकमछपर आकर श्रीसीताजीकी ओर देखना प्रारम्भ हो गया। यथा प्रथम मुखको देखा फिर कमशः कपोछ, चिबुक और कण्ठको, इसके बाद उन्हें कमशः नीचेके अङ्ग देखने चाहिये ये किन्तु ऐसा न करके उन्होंने पुनः ऊपर देखना शुरू किया। ओष्ठ, दाँत, नासिकाको कमशः देख फिर नासिकाको नीचे हातका दर्शन करने छगे। तत्पश्चात् फिर हिए ऊपर गयी। नेत्र, भौंह, तिछक और छछाटका दर्शन किया फिर नीचे कुण्डलपर आ गये। पुनः ऊपर मुकुट फिर नीचे केश और शिर। फिर नीचे उरको देख ऊपर कन्धे, जनेऊ और बाहु देखे, तम फिर नीचे किट देखने छगे। तत्पश्चात् फिर ऊपर कर तब नीचे उदरकी रेखाएँ, पुनः ऊपर नाभि फिर नीचे चरण।— यही दर्शन समुद्रवत् छहरोंका उठना गिरना इत्यादि है, अतः छित्रसमुद्र हरिरूप कहा। [ समुद्रमें नित्य नयी तरकों उटा करती हैं वैसे इस छित-समुद्रमें रूपकी तरङ्ग उठा करती हैं, देखनेवाछा तृप्त नहीं होता। (वि० ति०)]

बैजनाथजी—''छाब ससुद्र हरि रूप' कहनेसे एक ही रूपका बोध होता है और यहाँ हैं युगलखरूप। तब अर्थ कैसे बने ? स्पाधान—जनकपुरमें युगलसरकारों के सम्बन्धमें कहा है 'राम रूप अरु सिय छवि देखे। नर नारिन्द परिहरीं निमेषें ॥' वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये। यहाँ प्रथम ही श्रीकिशोरीजीकी शोभा 'छिविनिधि' शब्दले गुतलपसे कह आये ही हैं। हरि रूपके समुद्र हैं और किशोरीजी छिविकी तरङ्ग हैं। छिविके नी अङ्गोमेंसे एक अङ्ग रूप भी है। इस प्रवार 'छिवि ससुद्र रूप' का अर्थ होगा 'नव अंग युक्त छिवतरंग' ( श्रीजानकीजी ) 'सहित हरि रूप अगाध ममुद्र'।

नोट—४ (क) श्रीयुगलसरकारोंका ध्यान कहकर तब छवि वर्णनकी इति लगायी। ऐसा करके दोनोंको एक ही रूप जनाया। 'सरद मयंक बदन छिवसीवाँ' उपक्रम है और 'छियसमुद्र हरिरूप' पर उपसंहार है। (ख पोँछिनी तथा सन्त श्रीगुरुसहायलालजी 'छिबसमुद्र हरिरूप निहारी…' का अर्थ यह करते हैं कि 'छिविसमुद्र जो सीतार्जा है उनके श्रक्तारके भीतर हरिरूपको देखकर एकटक रहे'।

५—श्रीजानकीशरण कहते हैं कि—(क) 'हरिहीके लिये मनुजीने यात्रा की, हरिहीके लिये तप किया, पहीं 'हरि'— शब्द यहाँ भी दिया गया। यह ऐश्वर्यसूचक नाम है।' (ख) पहले 'छिविनिधि' फिर 'छिविछनुद्र' पहलूद पताया कि दोनों स्वरूपोंपर टकटकी लगी है।' विष्णु नारायणादि भी हरि हैं पर ये छिविसमुद्रके हरि हैं—'पृष्टि के उन दस जानको जानको टर मम बास हैं', क्षीरसमुद्रके नहीं । क्षीरसमुद्रके हिर तो इनके अंश हैं ।' [ यहाँ हिर शब्द देकर जनाया कि परात्पर परम्रहा हिर यही 'सीताराम' ही हैं, अन्य कोई 'हिर' नहीं—'रामाख्यमीशं हिरम्'। 'एकटक रहे' का भाव कि पलक मात्रका विक्षेप सह नहीं सकते । ]

िषणी—२ 'चितविं सादर रूप अनुपा''' इति । (क) कि भगवान्की उपमा कोई नहीं है, यथा—'उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ कि कोविद कहें । ३९९ ।', 'निरुपम न उपमा धान राम समान राम''' । ७ । ९२ ।' दोनों नेत्रोंद्वारा रूपामृतको पान कर रहे हैं । यथा—'पियत नयनपुट रूप पियूषा । मुदित सुअसनु पाइ जिमि भूला । २ । ९९९ ।' (यह 'तापस' के सम्बन्धमें कहा गया है ) । रूपदर्शनके ये दोनों अत्यन्त भूखे थे, इसीसे 'सादर' (आदरपूर्वक ) रूप देख रहे हैं । भूखा अन्नका अत्यन्त आदर करता ही है—यह 'सादर' का भाव है । (ख) 'तृप्ति न मानिं'—रूप (माधुरी) अमृत है इसीसे पान करनेसे तृप्ति नहीं होती । नेत्र प्रेमण्यासे हैं, यथा—'दरसन तृपित न धाज लिग प्रेम पियासे नयन । २ । २६० ।' ऐसा प्रेम है कि लिनसमुद्र भी पाकर तृप्ति नहीं होती, यह प्रेमकी विशेषता दिखायी । [समुद्र पाकर भी तृप्त न हुए क्योंकि कितने हजारों वधोंके तृषित हैं । बैजनाथजी लिखते हैं कि माधुरीमें यही प्रभाव है, यथा—'देखे तृप्ति न मानिये सो माधुरी बखान' ]।

३ (क) 'हरप विवस तन दसा भुलानी'''' इति । भाव कि पहले तनकी सुध थी इसीसे दण्डवत् की थी, — 'बीले मनु किर दंडवत', अब तनकी सुध भूल गयी, इसीसे दण्ड (डण्डे) की नायीं (तरह) चरणोंपर गिर पड़े । यहाँ दण्डवत् करना नहीं कहते । क्रमशः दिखाते हैं कि रूप देखकर अत्यन्त हर्ष हुआ, हर्षविवश होनेसे तनकी दशा भुला गयी, (शरीरकी सुधवुष न रह गयी) तनकी सुध भुलानेसे चरणोंमें गिर पड़े । भाव कि शरीरकी सुध न रही अर्थात् शरीर जड़वत् हो गया, इसीसे दण्डवत् गिरना कहा । दशा=सुध । ट्रिंग श्रीभरतजीके सम्बन्धमें कहा है कि 'भूतक परे छकुट की नाई' और यहाँ 'परे दंड इव' कहा । दोनोंमें भेदका कारण यह है कि श्रीभरतजी श्रीसीतारामजीके विरह और शोकमें सूख गये थे इससे उनकी उपमा लकुट अर्थात् पतली छड़ीसे दी और श्रीमनुशतरूपाजी हृष्टपुष्ट हें─'मानहु अविरं भवन ते आए।' इससे उनके विषयमें 'दण्ड' शब्द प्रयुक्त हुआ।] (ख) ट्रिंग मनु महाराजने भगवान्का आदर किया । दण्डवत् करना एवं दण्डवत् चरणोंपर गिरना यह आदर हैं । भगवान्ने मनुजीका आदर किया । सिरपर हाथ फेरकर उनको तुरंत उठाया । यह आदर है, 'सिर परसे प्रभुः…'। (ग) 'तुरत उठाए करुनायुंजा'। बहुत देरतक पड़े रखनेसे मनुजीका 'अनादर' होता (तुरत न उठानेसे सेवकका निरादर और स्वामीमें निरुरता स्वित होती । इसी तरह यदि सेवक स्वयं ही उठ पड़े तो उसमें प्रेमकी न्यूनता प्रकट होती है।) इसीसे 'तुरत उठाए' और करणापुंज कहा । करणांके पुंज हैं, यथा—'करुनामय रधुनाथ गोसाईं। वेगि पाइयहि पीर पराईं। २। ८५।', इसीसे तुरत उठाया । ट्रिंग करुणांके ऊपर मन-चचन-कर्मसे भगवान्की छुता है, यह यहाँ स्वष्ट दिख रहा है,—सिरपर हाथ फेरा यह कायिक कृपा है। करुणायुंज यह मानसिक कृपा है और 'बोले क्रपानिधान पुनि' यह वाचिक कृपा है।

नोट—५ 'श्रीहनुमान्जी, विभीषणजी, भरतजी इत्यादि जो-जो प्रभुके चरणोंपर पड़े उन सबोंको उन्होंने उठाकर हृदयसे लगाया । यहाँ उठाना तो कहा गया परंतु हृदयमें लगाना नहीं वर्णन किया गया, यह क्यों ?' समाधान यह है कि 'अभी दम्पति और प्रभुमें पिता-पुत्रका भाव नहीं है । मनु और शतरूपा दोनोंहीने दण्डवत् की । प्रभुने दोनोंके शिरोंपर कर-कमल फरा । यहाँतक बात ठीक बनी सो कही । दोनोंने एक-सा तप किया, हृदयसे लगावें तो दोनोंको, यदि एकको छातीसे लगावें दूसरेको नहीं तो दूसरेका अपमान स्चित होगा । मनुजी अकेले होते तो उनको हृदयसे अवश्य लगाते । परायी स्त्रीको हृदयसे लगाना अति अयोग्य है; इसकारण शतरूपाजीको हृदयसे न लगा सकते थे। अतएव केवल उठाना ही कहा। गोस्वामीजीकी सँभार, उनकी सावधानता, लोक धर्म मर्यादाकी रक्षा, विलक्षण है, यह उन्हींसे बना है। '(प्र० सं०)

६-मयंककार कहते हैं कि सिर स्पर्शकर उठाना, यह वात्सल्य रस है। नैमिषारण्यमें रामचन्द्रजीकी ओरसे वात्सल्य रस जानो और अवधमें उलटा मनुकी ओरसे वात्सल्य रस जानो क्योंकि वहाँ मनुके पुत्र प्रकट हुए। १ ( प्र० सं० )

७--अलंकार--यहाँ कर उपमेयसे जो काम स्पर्श और उठानेका होना चाहिये वह उसके उपमान कमलद्वारा होना कहा गया। अतएव 'परिणाम' अलंकार हुआ।

टिप्पणी-- ४ (क) 'बोले कृपानिधान पुनि' इति । 'पुनि' का भाव कि उठाकर हृद्यमें नहीं लगाया क्योंकि राजा-

को दृदयमें लगानेसे रानीका 'अभाव' होता, रानीको उरमें नहीं लगा सकते। पुनः भाव कि एक बार प्रथम ही वर ं माँगनेको कह चुके हैं—'माँगु माँगु वर मह नम वानी', अब पुनः बोले। पुनः भाव कि प्रथम उठाया, उठाकर तब बोले । पुनि=तत्पश्चात्, तब। ( ख ) 'अति प्रसन्न मोहि जानि माँगहु वर'''' इति। ( भाव कि जो अपनी ओरमे द्वमने माँगा सो तो हमने दे दिया, पर हम प्रसन्न ही नहीं किंतु 'अति प्रसन्न' हैं यह बात इतनेसे ही समस लो कि हम अपनी ओरसे तुमसे कहते हैं कि और भी जो कुछ चाहों सो माँग छो। इतना मात्र देनेसे हमको सन्तोप नहीं हुआ, अतः और भी माँगो । कृपाकी बलिहारी !! 'जासु कृपा नहिं कृपा अघाती' ।) । ( ग ) 'अति प्रसन्न मंहि जानि । मौगह बर " इति । यहाँतक वर देनेमें तीन विशेषण दिये-एक तो 'महादानी', दूसरे 'अति प्रसन्न' और तीसरे 'कृशनिधान'। कृपानिधान हैं, अतएव कृपा करके प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर सर्व कुछ दे देते हैं। 'अति प्रसन्न' का भाव कि तुमने कहा था कि 'जों अनाथ हित हमपर नेहू । तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू' अर्थात् प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिये, सो हमने प्रसन्न होकर दर्शन दिया, अब हम अति प्रसन्न हैं जो तुम माँगों सो हम दें। (घ) 'महादानि धनुमानि' अर्थात् महादानी समझकर वर माँगी; इस कथनका भाव यह है कि भगवान् अन्तर्यामी हैं, उनके हृदयकी जानते हैं कि **जो वर ये माँगना चाहते हैं** वह अगम है ऐसा जानकर ये न माँगेंगे ( जैसा आगेके इनके वचनोंसे स्वयं साष्ट हैं-'प्क काकसा बिंद उर माहीं। सुगम भगम कहि जात सो नाहीं ॥ तुम्हिह देत अति सुगम गोसाई । अगम लाग मोहि निज रुपनाई ॥')। (ङ) भगवान्ने पुनः वर माँगनेको कहा, क्योंकि राजाके हृदयमें (वरकी) लालमा है, यथा—'एक कालसा चिह उर माहीं'। पुनः दूसरा भाव यह है कि तपका फल तो दर्शन हुआ (सो दे दिया) अब दर्शनका फल होना चाहिये, क्योंकि दर्शनका फल अमोघ है, यथा-'जदिष सखातव इच्छानाहीं। मोर दरस अमोघ ज । माहीं। ५।४८।'

नोट-८ 'महादानि अनुमानि' इति । मनुजीके हृदयमें संदेह है कि यह वर मिले कि न मिले। अतएव प्रथम ही उनको निस्संदेह कर देनेके लिये कहा। 🗫 स्मरण रहे कि ब्रह्मादि कुछ न कुछ छुड़ाकर वर देते हैं, वरमें कुछ-न-कुछ शर्त लगा देते हैं। जैसे रावणको वर देनेमें 'बानर मनुज जाति दुइ बारे' ऐसा उससे कहलाकर वर दिया। चेदानी हैं और श्रीसीतारामजी महादानी हैं क्योंकि ये सब कुछ, अपने तकको भी देनेवाले हैं। (प्र० सं०)। 'अनुमानि' का भाव कि मुझे अनुमानसे जानो कि मैं महादानी हूँ। विधि हरिहर दानी हैं, तब अनुमानसे सिद्ध है कि जिसके अंश दानी हैं, वह अंशी महादानी क्यों न होगा ?

९—वैजनाथ जी लिखते हैं कि 'यहाँ वामभागमें अर्थात् श्रीकिशोरी जीमें ऐश्वर्य वर्णन किया है। राजा-रानीको इस ऐश्वर्यकी कामना नहीं है। इसीसे श्रीकिशोरीजी नहीं बोलीं। दक्षिणभाग प्रमुरूपमें माधुर्य वर्णन किया गया है, उसीकी चाह दोनोंको है। इसीसे प्रभु ही बोळे।' ( लोकरीति यह है कि जब स्त्री-पुरुष दोनों साथ होते हैं तब प्रायः पुरुष ही

बातचीत करता है।)

सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी। धरि धीरज वोले # मृदु वानी।। १।। देखि पदकमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे॥ २॥ एक लालसा बिंड़ उर् माहीं। सुगम अगम किह जात जो नाहीं।। ३॥ तुम्हिहं देत अति सुगम गोसाई । अगम लाग मोहि निज कृपनाई ॥ ४॥

शब्दार्थ-पूरे=पूर्ण हुए, प्राप्त हो गये। लालसा=अभिलाषा, उत्कट इच्छा। कृपनाई=कृपणता, कंज्मी, कादर्य,

श्चद्रता, छोटा हृदय होनेसे। अर्थ—प्रभुके वचन सुनकर वे दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर कोमल वाणीसे बीले—हे नाप ! आपके चरण-कमलींका दर्शन पाकर अब हमारी सब इच्छाएँ पूरी हो गयी ॥९॥ मेरे हृदयमें एक बहुत बड़ी टाउसा है से सुगम भी

छ १६६१ में 'बोली' है। १७६२ में भी 'बोली' है। अर्थ होगा-'कोमल वाणी बोलीं', 'बानी' एव 'गृटु बानी' के साथ 'बोले' अन्यत्र भो आया है। यया — 'पुनि तापस बोलेड मृदु वानी। १५६। २।', बोले राम मुअवसर जानी। सील सनेह सकुचमयं बानी । ३३६ । ४ ।' इत्यादि । अतः हमने 'बोले' पाठ ही समीचीन समझा है । वि० वि० लिएने है कि 'बोलीं' कियाके कर्ता मनु और शतस्या हैं। ('तृपित न मानहि मनु सतस्या'।) क्रियाका सम्बन्ध 'सतस्या' के साम है इसलिये क्रियाका प्रयोग स्त्रीलिंगमें हुआ।

<sup>†</sup> मन न्रा० प०, वे०।

रे और अगम भी; इसीसे वह कही नहीं जाती ॥ ३ ॥ हे स्वामी ! आपको तो देनेमें अत्यन्त सुगम है, पर मुझे अपनी कृपणताके कारण बहुत कठिन जान पड़ती है ॥ ४ ॥

टिप्पणी—9 'सुनि प्रभु यचन जोरि जुग पानी "" इति । (क) 'सुनि प्रभु बचन' का भाव कि यदि भगवान् घर माँगनेको न कहते तो राजा वर न माँग सकते क्योंकि एक बार वर माँग चुके हैं (और वह मिल चुका है। 'देखाँह हम सो रूप मिल लोचन। कृपा करहु प्रनतारित मोचन' यह वर माँगा था से मिला; यथा—'छिष ससुद्र हिर रूप विलोको। एकटक रहे नयनपट रोकी।' (ख) 'घरि घीरज बोले मृदु बानी' हिति । [ पूर्व कहा था कि 'एकटक रहे नयन पट रोकी' और 'प्रेम विवस तन दसा भुलानी' इसिलये यहाँ घीरज घारण करना कहा। पुनः ] 'घरि घीरज' का भाव कि पूर्व 'प्रेम विवस तन दसा भुलानी' रही, अन प्रभुने जन उटाया और वर माँगनेको कहा तव सावधान होकर बोले। (ग) 'जोरि जुग पानी'। हाथ जोड़कर बोले क्योंकि जो वर माँगना चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हों वह अगम है अतः हाथ जोड़कर माँगते हैं। कठिन वर माँगनेकी यह रीति है ) यथा—'माँगड दूसर वर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। २। २९॥' (कैकेयी)। पुनः भाव कि प्रथम बोले तन दंडवत करके बोले थे, यथा—'बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात। १४५ ।' अब हाथ जोड़कर बोले। तालप्य कि जन दंडवत चरणोंपर गिरे 'परे दंड हव गिहि पद पानी' तब भगवान्ने उन्हें उठा लिया, तब हाथ जोड़कर बोले। (वा, पहिले भगवान् प्रकट न थे, केवल आकाशवाणी हुई थी तन दंडवत करके बोले थे। अन प्रत्यक्ष हैं, दंडवत कर ही चुके हैं, और स्वामी हैं, वर माँगना है अतः अन हाथ जोड़कर बोले। ) (घ) यहाँ राजाके तन, मन, वचन तीनों दिखाये। तनसे हाथ जोड़े, मनसे धीरक धरा और वचनसे मृदु बोले।

२ (क) 'नाथ देखि.पद कमल तुम्हारें। अब प्रे"' इति। सच्चे भक्त बिना परम प्रभुक्ते दर्शनपाये अधिकारी-वर्गके दर्शनसे संतुष्ट नहीं रह सकते, अतः मनु-शतरूपाजीको प्रथम स्वरूपदर्शनकी कामना थी, यथा—'उर अमिलाप निरंतर होई। देखिय नयन परम प्रभु सोई॥' उसका दर्शन हो गया इसीसे स्वरूपके देखनेपर कहते हैं कि अब हमारे सब काम पूरे हो गये। अर्थात् अब माँगनेका कुछ प्रयोजन नहीं हैं। इसीसे आगे अन्य कोई वस्तु नहीं माँगते, इसी रूपकी प्राप्ति माँगते हैं, हमारे पुत्र हूजिये यही माँगना चाहते हैं। रूपके (दर्शन)पानेपर भगवान्ने अन्य वर माँगनेकों कहा, उसीपर मनुजी कहते हैं कि रूप छोड़कर हमारे मनमें अन्य कोई कामना नहीं है, हमारी सब कामना रूप ही है सो पूरी हो गयी। अथवा, भगवान्के चरणकमलके दर्शनसे सब कामनाएँ पूरी होती हैं, इसीसे सब कामनाओंका पूरा होना कहा। [पुनः मनुजी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इत्यादि जो कुछ भी है वह सब कुछ श्रीसीतारामजीहीको जानते हैं, अतएव उनके दर्शनसे सब कामनाओंका पूर्ण होना कहा (प्र० सं०)।

३ (क) 'एक छालसा बिं उर माहीं' इति । एक छालसा है सो भी स्वरूपहीकी प्राप्तिकी हैं । पुनः भाव कि चरणकमलके दर्शनसे सब कामनाएँ पूर्ण हुई, अब एकमात्र यही एक छालसा रह गयी है सो इसे भी पूरी कीजिये । पुनः भाव कि छालसा 'एक' ही है जो पूर्व थी वही है, दूसरी नहीं हैं । प्रथम रूप प्रकट होनेकी थी, अब उसके सदा संयोगकी हैं । 'विं को भाव कि पूर्व जो छालसा थी उससे यह बड़ी हैं । पूर्वकी छालसासे भगवान्की प्राप्ति क्षणभरके लिये हुई (यह दर्शन घड़ी-दो-घड़ीका ही हैं ) और इस छालसासे पुत्र होनेसे रूपका संयोग सदा (आजीवन) रहेगा, अतएव इसे 'वड़ी' कहा । (ख) 'सुगम अगम' इसकी व्याख्या आगे स्वयं ही करते हैं । (ग) रूप देखकर तृप्ति नहीं हुई,—'तृपित न मानहिं मनु सतरूपा।', इसीसे पुनः रूपकी प्राप्ति माँगते हैं । (घ) 'कहि जात सो नाहीं' अर्थात् इतनी अगम है कि वर माँगनेकी बात मुँहसे भी कही नहीं जाती। (रा० प्र० कार अर्थ करते हैं कि 'सुगम है वा अगम यह कहा नहीं जा सकता')।

वि॰ त्रि॰ गृहस्योंकी लालसा देखिये। जिसे भगवदंश उत्तानपाद और प्रियत्रत ऐसे पुत्र हुए, किसीसे न प्राप्त होनेवाले पदको प्राप्त करनेवाले प्रुव-जैसे पौत्र हुए, साक्षात् भगवद्वतार किपलदेव-जैसे जिसे नाती हुए, उसे अब प्रभु-सा पुत्र प्राप्त करनेकी लालसा हुई। अतः इस लालसाको बड़ी बतलाया।

नोट-१ 'अब पूरे सब काम हमारे' में द्वितीयविशेष अलंकार है। यह कहकर फिर 'एक लालसा बड़ी मन माहीं' कहना 'निषेधाक्षेप' हैं। (बीरकवि)। कुछ लोग कहते हैं कि मनुजीकी लालसा दर्शनकी थी सो पूरी हो। गयी। प्रभुने लीलाहेतु अब यह रुचि उनमें उत्पन्न कर दी है। क्ष्टिंस्मरण रहे कि मनुजीके सामने परम प्रभु अपने असली रूपसे खड़े हैं आगे लीला तनके प्रगट होनेका बरदान देंगे।

टिप्पणी—३ 'तुम्हांह देत अति सुगम गोसाई ''''।' इति । (क) 'अति सुगम' का भाव कि दानीको 'सुगम' हैं और आप महादानी हैं अतः आपको 'अति सुगम' हैं। भगवान्ने स्वयं कहा हैं 'माँगहु वर जोह माय मन महादानि अनुमानि', इसीसे 'अति सुगम' कहा। (ख) 'गोसाई' का भाव कि आप 'गो' (कामधेनु) के स्वामी हैं, अतएव आपके लिये उसका देना 'अति सुगम' है। आगे कल्पतहका दृशन्त देते हैं अतः उसके साहचर्यसे यहाँ 'गोसाई' का अर्थ कामधेनुके स्वामी अति संगत है। (ग) 'अगम लाग मोहि निज कृपनाई ।' अर्थात् अपनी कृत्याताके कारण वर लालसा हमें इतनी अगम लग रही है कि मुँहसे निकालनेमें संकीच होता है। 'अगम लाग' का भाव कि वस्तुतः (आको टिये वह अगम नहीं है परंतु मुझे अगम लगती है। (मुझे जान पड़ता है कि आप शायद न दे सकेंं) इसीसे संकीच होता है, माँगा नहीं जाता। ['सुगम अगम' में विरोधामास अलङ्कार' है। आपकी ओरसे अगम नहीं है पर मुसे अपनी सुद्रताके कारण मिलनेमें संदेह होता है, यथा—'अपडर डरेड न सोच समूले। २। २६७।'; इसी वातको दरिद्रका दृष्टान्त देकर कहते हैं। (प्र० सं०)।

नोट—२ 'गोसाई' शब्द देकर सूचित करते हैं कि आप हृदयकी जानते हैं, इन्द्रियों के स्वामी और प्रेरक हैं। 'गो' का अर्थ 'इन्द्रिय' भी है यथा—'गो गोचर जहँ छिंग मन जाई। सो सब माया जानेहु माई ॥ ३। १५। ३।' 'जिति पवन मन गो निरस किर मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं। ४। ९०।' मुरतक जड़ है वह दिखिक जीकी नहीं जानता, विना माँगे नहीं देता। आप अन्तर्थामी हैं। यहाँ परिकरांकुर अलङ्कार है। हृदयकी जानकर स्वयं वर देनेकी कृपा करें, मुससे कहते नहीं बनता। पुनः आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ; स्वामी दासके मनोरथको पूरा किया करते हैं; अतएव मेरा मनोरथ पूरा कीजिये। (प्र० सं०)।

३—श्रीकरणासिंधुजी कहते हैं कि यहाँ 'निज कृपनाई' से कार्पण्य शरणागितका भाव भी निकलता है। कितना ही कोई जप, तप आदि करे पर उसके मनमें यह बात स्वप्नमें भी न आनी चाहिये कि मैंने कुछ किया है। प्रभुत्ते वरावर यही प्रार्थना करनी चाहिये कि मुझसे कुछ नहीं बना, मैं अति दीन हूँ, इत्यादि। वैसे ही यहाँ इतना वदा तप करके भी मनुजी अपनेको कुपण कहते हैं।

हिं लाखों वर्षका तप कोई चीज नहीं है । प्रभुके रिशानेके लिये दीनता और प्रीति मुख्य हैं, यथा 'तुलसी राम कृपाल ते किह सुनाउ गुन दोष । होइ दूबरी दीनता परम पीन संतोष ॥' देखिये महर्षि अत्रिजी क्या यहते हैं—'मन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए।'अनन्य भक्त श्रीसुतीक्ष्णजी भी क्या सोच रहे हैं—'हें थिधि दीन-वंधु रहुराया। मो से सठ पर करिहहिं दाया।'"मोरे जिय मरोस दढ़ नाहीं। मगति विरित्त न ज्ञान गन माहीं ॥ निर्द् सतसंग जोग जप जागा। नहिं दृद चरन कमल अनुरागा।'

जथा दिरद्र विवुधतरु पाई। वहु संपित माँगत सकुचाई\*॥ ५॥ तासु प्रभाउ जान निहं सोई। तथा हृदय मम संसय† होई॥ ६॥ सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी॥ ७॥ सकुच बिहाइ माँगु नृप मोही। मोरं निहं अदेय कछु तोही॥ ८॥ दो०—दानिसिरोर्मान कृपानिधि नाथ कहीं सितिभाउ।

चाहों तुम्हिह समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥१४९॥

शन्दार्थ — बिबुधतरु=कल्पवृक्ष, सुरतर । बिहाई=छोड़कर, दूर करके । अदेय=जो न दी जा सके । गिरोमनि (शिरोमणि )=सुकुटमणि, श्रेष्ठ । सितमाउ ।=सद्या भाव=सद्भावते । दोहा ४ (१) देखिये । दुराउ (हुराय )=ित्राय । सर्थ — जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्षको पाकर भी बहुत सम्पत्ति माँगते हुए संसोच करता है (हिचकता है) ॥ ५ ॥ (स्पोंकि) वह उसके प्रभावको नहीं जानता, वैसे ही मेरे मनमें संदेह होता है ॥ ६ ॥ आप अन्तर्यामी हैं, उसे जानते ही हैं। स्वामिन ! मेरे मनोरथको पूरा कीजिये ॥ ७ ॥ (प्रभु बोले) हे राजन ! संकोच छोड़कर मुझसे माँगो । तुरहारे टिये मेरे पास ऐसा कुछ (कोई पदार्थ) भी नहीं है जो तुमको न दे सकूँ ॥ ८ ॥ (मनुजी तब बोले) हे दानियोंने गिरोमणि ! हे द्यासागर ! हे नाथ ! अपना सच्चा भाव एवं सत्यासत्य कहता हूँ, प्रभुसे क्या छिपाना, में आपने समान पुत्र चाहता हूँ । ५४९।

िष्पणी—९ 'जथा दरिद्र विद्युधतरु पाई।'''' इति। (क) भाव कि मैं दरिद्र हूँ आप कल्प इक्ष हैं, आप के प्रभावकों में नहीं जानता, इसीसे हृदयकी ठाठसा प्रकट करनेमें सकुचता हूँ। ॎ प्रथम जब वर माँगा था तब भगवान्कों 'सुरतरु सुरधेनु' कहा था, पैसे ही अब पुनः सुरधेनु और सुरतरु कहकर तब वर माँगते हैं। 'तुम्हिंह देत अित सुगम गोसाई' में 'सुरधेनु' को वहा और यहाँ 'विव्युधतरु' को कहते हैं। (ख) 'विद्युधतरु पाई' का भाव कि कल्प इक्ष एक तो किसीको जल्दी मिळता नहीं और दरिद्रकों तो अगम ही है। (ग) 'बहु संपति मागत सकुचाई।' [ भाव कि यिद देव-योगसे मिळ भी जाय तो भी बहुत धन माँगनेमें उसे संकोच होता है, कारण कि दरिद्रताके कारण उसका हृदयं बहुत छोटा हो जाता है वह बड़ी वस्तुकी ठाठसा करते डरता है। यद्यपि जीमें चाह बहुतकी है। वैसे ही मेरे जीमें ठाठसा बहुत बड़ी सम्पत्तिकी है, पर माँगनेकी हिम्मत नहीं पड़ती (वा साहस नहीं होता)। करणासिंधुजी ठिखते हैं कि देवतरु सब कुळ देने योग्य है पर दरिद्र बहुत समझकर माँगते डरता है क्योंकि वह अपनेको उतना पानेका पात्र नहीं समझता इसीसे उसे संदेह रहता है कि मिळे या न मिळे। ] च जब रूप प्रकट होनेका वर माँगा तव 'कम संपत्ति' यी क्योंकि यह रूप (दर्शन) क्षणभर ही रह सकता है। अब जब पुत्र होकर सदा इस रूपका संयोग माँगते हैं तब इस वरको 'बहुसंपित्त' कहा, क्योंकि यह सम्पत्ति जन्मभरके व्योपरनेके छिये हैं, जन्मभर चळेगी, जन्मभर इस स्वरूपका दर्शन होगा। मगवान सम्पत्ति हैं, कम प्राप्ति कम सम्पत्ति हैं, बहुत (दिनोंके छिये हैं, जन्मभर चळेगी, जन्मभर इस स्वरूपका दर्शन होगा। मगवान सम्पत्ति हैं, कम प्राप्ति कम सम्पत्ति हैं, बहुत (दिनोंके छिये हैं, जन्मभर चळेगी, जन्मभर इस स्वरूपका दर्शन होगा।

२—'तासु प्रमाउ जान नहिं सोई।'''' इति। (क) सोई=वह दिर । संशय यह कि यह वर बहुत भारी है न मिलेगा, इसीसे नहीं माँग सकते। कि भगवान्के लिये इतना गजनका भारी तप किया उसपर भी अपनेको 'कृपण' 'दिर दें कहते हैं ? ताल्पर्यकी बात तो वस्तुतः यही है कि भगवान्की प्राप्तिके लिये करोड़ों कल्पोंतक तप करे तो भी कुछ नहीं है। भगवान् तो कृपा करके भक्तको मिलते हैं, तपके फलसे नहीं मिलते, ये पूर्व ही कह आये हैं। यथा 'प्रमु सर्वज्ञ दास निज जानी। गित अनन्य तापस नृप रानी।' अनन्य दास जानकर भगवान् उनको प्राप्त हुए, तप देखकर तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आये थे, यथा—'विधि-हरि-हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए वहु बारा॥' क्योंकि ये तीनों देवता तपके फलके देनेवाले हैं।

३—'सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरवहु'''' इति। (क) भाव कि दरिद्र कल्पवृक्षके प्रभावको नहीं जानता, इसीसे बहुत सम्पत्ति माँगते सकुचाता है और कल्पवृक्ष भी दरिद्रके हृदयकी नहीं जानता क्योंकि जह है इसीसे वह उसके मनोरथ पूरे नहीं करता, उससे माँगना पड़ता है तब वह देता है। यथा—'माँगत अमिमत पाव जग राउ रंक मछ पोच। २। २६७।' यह दोष कल्पतकमें है। पर आप अन्तर्यामी हैं, आप हृदयकी जानकर मनोरथोंको पूर्ण करते हैं। (ख) 'तुम्ह जानहु' का भाव कि मैं आपके प्रभावको नहीं जानता, मैं ज्ञानरंक हूँ, आप मेरे हृदयकी जानते हैं क्योंकि आप अन्तर्यामी हैं। मेरे हृदयकी लालसा आप पूरी करें। (ग) 'स्वामी' का भाव कि मैं 'आपका दास हूँ' दासका मनोरथ स्वामी ही पूरा करते हैं—('राम सदा सेवक रुचिराखी')। [बैजनाथजीका मत है कि सुसेवक कुछ माँगते नहीं, स्वामी उनके मनमें मनोरथ उठते ही पूर्ण करते हैं, इसी भावसे 'स्वामी' सम्बोधन किया। अथवा पुत्र बनाना चाहते हैं जो सेवक पद है, अतः उसके निवारणार्थ 'स्वामी' कहा। भाव यह कि पुत्रहीमें स्वामित्व चाहते हैं, यह पात्सहय रसकी रीति है।]

प॰ प॰ प॰—चिबुधतर=सुरतर। यह वाच्यार्थ है। सुरतर माँगनेपर देता है पर याचकके मनकी इच्छाको वह नहीं जानता। पर वि (=विशेष) + बुध (=विद्वान्) अर्थात् विशेष विद्वान् तरु हो तो माँगनेकी आवश्यकता नहीं रहती। प्रभु तो 'जानसिरोमनि माविष्य' हैं, इससे कहा कि आप जड़ कल्पतरु नहीं हैं आप तो विशेष अन्तःकरणके जाननेवाछे तरु हैं; अतः आप मेरी छाछसा जानते ही हैं, उसे पूर्ण कीजिये। आप जड़ वृक्ष नहीं हैं, आप तो 'तरन्य-नेनेति' तरुः अर्थात् जिसकी सहायतासे छोग तरते हैं वह तरु हैं।

वि॰ त्रि॰ -यहाँ अज्ञान दिरद्र है। अहंता ममतासे मूद् पुरुषको ब्रह्मसुख अगम है। यथा-'कबिहि अगम जिमि ब्रह्मसुख अह मम मिलन जनेषु।' वह समझे बैठा है कि ब्रह्मानन्द उसे मिल नहीं सकता। इसिलये वह उसके लिये यत्न भी नहीं करता और न उसके लिये देवी देवताकी आराधना करता है। प्रभु कल्पबृक्ष हैं, उन्हें पाकर भी परमानन्द नहीं माँगता।

टिप्पणी—४ 'सकुच विहाइ माँगु नृप मोही।""' (क) राजाने कहा था कि 'जथा दिरिद्र विबुधतरु पाई। बहु संपत्ति माँगत सकुचाई। इसीपर भगवान् कहते हैं कि 'सकुच' छोड़कर हमसे माँगी, (तुम दिद्र नहीं हो, तुम तो 'नृप' हो अतः तुम्हें राजाके समान वड़ी भारी सम्पत्ति माँगनेका अधिकार है, तुम माँग सकते हो ), और जो राजाने कहा था कि 'तथा हृदय मम संसय होई' अर्थात् मिलनेमें संदेह होता है, उसीपर भगवान् कहते हैं कि 'मीरें निह अदेय कछ तोही'। तात्पर्य कि तुम हमारे जन हो, यथा—'जन कहुँ कछ अदेय निह मोरें। अस विस्वास तजहु जिन मोरें। ३।४२।५।' (ख) राजाने कल्पवृक्षकी उपमा दी थी और कल्पवृक्ष विना माँगे नहीं देता, यथा—'जाह निकट पहिचानि तरु छाँह समिन सब सोच। माँगत अभिमत पाव जग राउ रंकु मल पोच॥ २।२६७।' हसीसे आप भी कहते हैं कि 'माँगो' (तब हम दें)। राजाने भगवान्को अन्तर्यामी कहा, इसीसे भगवान्ने कहा कि 'माँगु नृप मोही' अर्थात् मुझे ही माँग लो, तुम्हारे हृदयमें लालता है कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊँ तो मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा, तुम 'मुझे' माँग लो। ﷺ वर्षादानकी यह मर्यादा है कि माँगा जाय तब दिया जाय, अत्राप्य 'माँगु' कहा—। 'मोही' में दिलापां है। अर्थात् मुझसे माँग लो और मुझको माँग लो।

५ 'दानिसिरोमनि कृपानिधि नाथ कहीं सितमाउ' इति । (क) भगवान्ने कहा था कि 'मोरें निर्ह अदेय कछ तोही' और 'माँगहु बर जोह माव मन महादानि अनुमानि ।'इसीसे 'दानिसिरोमनि 'कहा । 'वोळे कृपानिधान पुनि अति असम मोहि जानि' तथा 'सकुच बिहाइ माँगु' कहा, इसीसे 'कृपानिधि' कहते हैं । दानिशिरोमणि ओर कृपानिधिका भाव प्रसम्भ मोहि जानि' तथा 'सकुच बिहाइ माँगु' कहा, इसीसे 'कृपानिधि' कहते हैं । दानिशिरोमणि ओर कृपानिधिका भाव प्रसम्भ मोहि जानि' तथा 'सकुच बिहाइ माँगु' कहा, इसीसे 'कृपानिधि' कहते हैं । दानिशिरोमणि ओर कृपानिधिका भाव प्रसम्भ के आप कृपा करके दान देते हैं । (ख) सित=समीचीन। (ग) 'चाहों तुम्हिह संमान सुत'—आप हमारे पुत्र हों कि आप कृपा करके दान देते हैं । (ख) सित=समीचीन। (ग) 'चाहों तुम्हिह संमान कहि जात सो नाहों' इस वचनको यह न कहके भगवान्के इतना कहनेपर भी संकोच बना ही रह गया। 'सुगम अगम किह जात सो नाहों' इस वचनको यह न कहके भगवान्के प्रगानको पुत्र होनेके लिये न कहा। संकोचके मारे उनके समान पुत्र होनेका वरदान यहाँ चिरतार्थ किया। सक्षात् भगवान्के समान कोई नहीं है। राजाका विचार पूर्व कह आये हैं कि 'नेति नेति जेहि बेद माँगा। राजा जानते हैं कि भगवान्के समान कोई नहीं है। राजाका विचार पूर्व कह आये हैं कि 'नेति नेति जेहि बेद माँगा। निजानंद निरुपाधि अनुपा॥' जन 'अनुप' हैं, उपमाको कोई नहीं है तम समान कहाँ हो सकता है ? यथा— 'जेहि समान अतिसय नहिं कोई। ३।६।'

नोट—१ संकोच यहाँ भी बना ही रह गया । क्योंकि राजा सोचते हैं कि व्रह्माण्डनायक, व्रद्माण्डमरके स्वामी और माता-पिताको पुत्र होनेके लिये कैसे कहें, यह बड़ी धृष्टता होगी, यथा —'प्रभु परंतु सुठि होति दिठाई ॥ ....तुम्ह अपेर माता-पिताको पुत्र होनेके लिये कैसे कहें, यह बड़ी धृष्टता होगी, यथा —'प्रभु परंतु सुठि होति दिठाई ॥ ....तुम्ह अपेर माता-पिताको पुत्र होनेके लिये कैसे कहें, यह बड़ी धृष्टता होगी, यथा —'प्रभु परंतु सुठि होति दिठाई ॥ ....तुम्ह

त्रिपाठीजी लिखते हैं—'यह संदेह उठ सकता है कि जिसके संतानसे सृष्टि भरी पड़ी है, वह सुत क्यों माँगता है ? अतः कहते हैं 'सितमाउ'। मुझे प्रभुको देखकर लालसा हुई कि मुझे ऐसा पुत्र हो, और आप-सा दूसरा है नहीं। अतः आप-सा पुत्र माँगना आपको पुत्ररूपसे चाहना एक बात है, इसलिये माँगनेमें संकोच था। वास्तियक इच्छा अतः आप-सा पुत्र माँगना आपको पुत्ररूपसे चाहना एक बात है, इसलिये माँगनेमें संकोच था। वास्तियक इच्छा आप-सा पुत्र पानेकी है, चाहे जैसे सम्भव हो।'

२—श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि 'यहाँ पुत्र किर प्रभुकी प्राप्तिमें वात्सल्यसकी परिपूर्णता है। इसीके अन्तर्गत सन रस आ जाते हैं। जैसे कि विवाहमें शृङ्कार, बालकेलिमें हास्य, वनगमनमें करुणा, परशुरामकी वार्तामें भगानक, मखरक्षामें वीर, जन्मसमयमें अद्भुत इत्यादि। फिर इसमें जगत्का हितरूपी परस्वार्थ भी है। पुत्र होंगे तब पतोह भी

स्वाभाविक ही प्राप्त होगी!

३—कुछ महानुभाव ऐसा भी कहते हैं कि मनुमहाराजने 'समान' शब्द वड़ी चतुरतासे कहा है। सभ्यताको लिये हुए हैं। इससे परीक्षा भी हो जायगी कि परात्पर परब्रह्म ये ही हैं या नहीं। यदि प्रभु कहें कि हमारे समान अमुक लिये हुए हैं। इससे परीक्षा भी हो जायगी कि परात्पर परब्रह्म ये ही हैं। क्योंकि ब्रह्मके समान कोई दूसरा है हो नहीं, देवता है तो समझ जायँगे कि परतम प्रभु इनसे भी परे कोई और हैं। क्योंकि ब्रह्मके समान कोई दूसरा है हो नहीं, अधिककी तो बात ही क्या ? (विशेष ऊपर टिप्पणीमें आ गया है)। 'समान' कहकर जनाया कि ऐश्वर्य-माधुर्य इत्यादि अधिककी तो बात ही क्या ? (विशेष ऊपर टिप्पणीमें आ गया है)। 'समान' कहकर जनाया कि ऐश्वर्य-माधुर्य इत्यादि और अध्यों दिल्य सणा है बैसे ही जिसमें हों।

जैसे आपमें दिन्य गुण हैं वैसे ही जिसमें हों।
४—एक खरेंमें पं॰ रा॰ कु॰ जी लिखते हैं कि जैसे मनुजीने परदेसे वर माँगा वैसे ही प्रभुने भी परदेसे ही

कहा कि 'आपु सरिस कहँ ""'।

५—श्रीशारदाप्रसादजी ("रामवन सतना) लिखते हैं कि 'इस उपाछ्यानमें प्रमुक्ते वचन 'माँगु नृप मोहीं' बहे

मार्केके हैं। 'मुझे माँग लो' (जैसा चाहते हो, सुतरूपमें ही हम मिलेंगे)। 'माँगु नृप' ( नृप सम्बोधनदारा संदेत किया कि

मार्केके हैं। 'मुझे माँग लो' (जैसा चाहते हो, सुतरूपमें ही हम मिलेंगे)। 'माँगु नृप' ( नृप सम्बोधनदारा संदेत किया कि

अपने लिये राज्य माँग लो जिसमें अन्य कोई धन-जनादिकी चिन्ता पुत्रसुख अनुभवमें बाधक न हो)। 'माँगु नृप मोहीं'
अपने लिये राज्य माँग लो जिसमें अन्य कोई धन-जनादिकी चिन्ता पुत्रसुख अनुभवमें बाधक न हो)। 'माँगु नृप मोहीं'

( मुझे राजाके रूपमें माँग लो)। हमें राजा देखकर तुम्हें तो सुख प्राप्त होगा ही और संसादका बढ़ा उपकार होगा। यजा

कैंसा होना चाहिये इसका सदाके लिये आदर्श स्थापित हो 'जायगा। राजा तो न माँग सके परंतु प्रभुने सभी कुछ दिया।—धन्य हैं प्रभु!! तुम्हारे सिवा कौन कह सकता है—'माँगु नृप मोही'।—-'अस प्रभु छाँड़ि मजहिं जे आना। ते नर पसु बिनु पूँछ विपाना॥'

देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एवमस्तु करुनानिधि बोले॥ १॥ आपु सिरस खोजों कहँ जाई। नृप तव तनय होब मैं आई॥ २॥ सतस्पिह बिलोकि कर जोरें। देबि माँगु बरु जो रुचि तोरें॥ ३॥ जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा॥ ४॥

शब्दार्थ-अमोले=जिसका मोल न हो सके; अमूल्य।

मर्थ—राजाकी प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान प्रभु बोले कि ऐसा ही हो ॥ ९ ॥ हे राजन् ! मैं अपने समान और कहाँ जाकर खोजूँ १ मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊँगा' ॥ २ ॥ शतरूपाजीको हाथ जोड़े देख कहा कि हे देवि ! तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर माँगो ॥ ३ ॥ (वे बोलीं) हे नाथ ! हे कुपाल ! जो वर चतुर राजाने माँगा, वही मुझे बहुत ही प्रिय लगा ॥ ४ ॥

नोट—9 'बचन अमोछे' ।—वैजनाथजी लिखते हैं कि 'वचनोंमें अमूल्यता यह है कि पुत्रकी सेवामें निहेंतु अत्यन्त परिश्रम लालन पालनका होता है। पुत्र इसका प्रत्युपकार नहीं कर सकता; पितासे उन्हण नहीं हो सकता, जैसा प्रभुने भरतजीसे कहा है। यथा—'निज कर खाल खैंचि या तनु तें जौ पितु पग पानहीं कराजें। होडें न उरिन पिता दसरथ तें कैसे ताके बचन मेटि पित पावडें॥ (गी०२।७२)।

पं॰ रामकुमारजी खरेंमें लिखते हैं कि-ये प्रेमके वचन हैं और प्रेमका मूल्य नहीं है। अतः वचनको अमूल्य कहा। पुनः भाव कि 'ब्रह्म वेदादिसे पिता-भावके वचन सुनते हैं पर यह पुत्रभावके वचन अपूर्व आज ही सुने।' अतः अमूल्य हैं।

िष्णणी—-९'देखि श्रीत सृनि वचन अमोळे। एवमस्तुः दित। (क) प्रीति हृदयमें हैं अतः उसका देखना कहा। प्रीति भीतर है, वचन वाहर हैं; जो मुँहसे निकले अर्थात् भीतर-वाहर दोनों स्वच्छ देखकर प्रसन्न हुए और प्रीति देखकर भगवान्ने 'एवमस्तु' कहा। प्रेमसे ही भगवान् मिलते हैं। यथा—'मिलहिं न रघुपति वितु अनुरागा। ७। ६२।' 'पुनः 'देखि श्रीति' का भाव कि जनका युष्टतारूप दोष न देखा, राजाके हृदयमें अत्यन्त प्रेम है इसीसे हमें अपना पुत्र बनाना चाहते हैं, यह प्रेम देखा। यथा—'कहत नसाइ होइ हिय नीका। रीहात राम जानि जन जो की ॥' प्रीति यह देखी कि हमारे रूपका सदा संयोग चाहते हैं और अमृत्य वचन यह कि 'चाहजें तुम्हिंह समान सुत', भगवान्को साक्षात् सुत होनेको न कहकर संकोचवश 'समान सुत' यह ३,०द कहे। पुनः, सुत-प्रीतिकी अविध (सीमा) है, यथा—'सुत की प्रीति प्रसीति मीत कीः"। वि० २६८।' यह प्रीति देखी। [ युनः प्रीति अर्थात् निहेंतु अमल वात्सल्य रसकी प्रीति। (वै०)] (ख) राजाने 'दानिसिरोमिन' कहा, इसीसे यहाँ भगवान्ने 'एवमस्तु' कहा अर्थात् जो माँगते हो वही दिया। राजाने 'कृपानिधि' सम्बोधन किया इसीसे यहाँ भी 'करनानिधि' विशेषण दिया। राजा 'सितिभाउ' से बोले इसीसे वचनको 'अमोल' कहा। (ग) हिंदी करणा है अतः 'करनानिधि' विशेषण दिया। राजा 'सितिभाउ' से बोले इसीसे वचनको 'अमोल' कहा। (ग) हिंदी भगवान् पुनः बोले।

वि॰ त्रि॰—'चाहीं तुम्हिंह समान सुत' यह अनमोल वचन हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं, अतः उस वचनके पीछे स्वयं विक गये, कह दिया 'एवमस्तु'। कोई मुक्ति चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है और कोई भिक्त चाहता है। मनुजीने कुछ न चाहा, वालक्ष्पसे रामजीको गोद खिलाने और लालन-पालनका सुअवसर चाहा,ऐसी बात चाहे जिससे जगत्का कल्याण हो,अपने परलोकका मार प्रभुपर छोड़ दिया (पुं नाम नरकात् त्रायते पुत्रः। नरकसे पिताकी रक्षा करता है, इसीसे पुत्र कहलाता है), जैसी हद प्रीति पुत्रमें होती है, वैसी हद प्रीति चाही, प्रभुसे अपना सम्बन्ध सुरिक्षत किया और साथ-ही-साथ अपनी भावी संतान मनुष्यजातिके लिये अमूल्य निधि सुलभ कर गये,इत्यादि सभी भाँतिसे मङ्गलमयी कामनाओंसे युक्त चचन था, इसलिये उसे अनमोल कहा।

टिप्पणी— २ (क) 'आप सरिस खोर्जी कहँ जाई'। भगवान् यह नहीं कहते कि हमारे सहश कोई नहीं है क्योंकि ऐसा कहनेसे अभिमान पाया जाता। आत्मदलाघारूप दोप आरोपित होता। इसीसे कहते हैं कि अपने सहश कहाँ जाकर दूँ हूँ। (ख) 'होब में आई' का भाव कि हम गर्भसे नहीं उत्पन्न होंगे, (जीवोंकी तरह रज-वीर्यसे नहीं किन्तु) तुम्हारे यहाँ आकर प्रकट होवेंगे, यथा—'इच्छामय नरवेप सँवारे। होइहीं प्रगट निकेत तुम्हारे॥' [ इससे जनाया कि अपने समान में ही हूँ [ (मा० त० वि० ) ]

नोट- र शुकदेवळाळजी ळिखते हैं कि प्रमुके इन वचनोंका अभिप्राय यह है कि "तुमने ऐसा वर माँगा जो मेरे घरमें है ही नहीं; क्योंकि मेरी दोनों विभूतियोंमें न तो कोई मेरे समान है और न अधिक ही और मेरी विभूतिसे बाह्य कहीं कोई किंचिनमात्र भी नहीं है, सर्वत्र मेरी ही विभूति है। अतः अपने समान तो में कहाँ से दूँदकर ठाऊँ। हाँ, मेरे समान में ही हूँ; इसळिये में आप ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊँगा।" यहाँ ठक्षणामूलक गृद् व्यंप है।

र कि यहाँ बड़े लोगोंको रीति दिखायी कि वे अपनी बड़ाई अपने मुखसे नहीं करते। प्रभु कहते हैं कि तुमको हमारे समान ही चाहिये तो हम ही तुम्हारे पुत्र होंगे; दूसरेको कहाँ दूँदें। तुम्हारी इच्छा इतनेसे ही पूर्ण हो जायगी। और हम व्यर्थ परिश्रमसे बचेंगे।

श्रीशारदाप्रसादजी—'माँगु नृप मोही' मुझीको माँग लो। इतनी कृपा होनेपर भी संकोच न मिटा और वे 'चाहीं सुम्हिंह सुत' न कह सके और उन्होंने माँगा क्या—'चाहीं तुम्हिंह समान सुव'। भगवान्ने 'एवमस्तु' कह दिया। राजासे माँगनेमें भूल हो गयी तो भगवान्ने देनेमें भूल कर दिखायी (ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयेव मजाम्यहम्)। भगवान् कहते हैं कि 'आगु सिस खोजहुँ कहँ जाई। नृप तव तनय होब में आई॥' मेरे समान तो कोई दें ही नहीं, इस कारण में ही तुम्हारा पुत्र होऊँगा। यह तो टीक हैं। परन्तु जब राजाने 'चाहीं तुम्हिंह समान सुत' कहा था तब भी तो भगवान्ने 'एवमस्तु' कहा था। तो क्या अब अपने समान सुत न देंगे ? भक्तके प्रेममें जल्दीमें कह दिया था, ऐसा कहके टाल देंगे कि हम ही आ गये तो हमारे समानकी अब क्या आवश्यकता है ? नहीं !! प्रभुका वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। वे स्वयं आये और अपने समान भरतलालजीको दिया। भरतलाल सब प्रकार श्रीरामजीके समान हैं यह मानसमें बहुत स्पष्ट शब्दोंमें मिलता है। जनकपुरमें सिखयाँ आपसमें कहती हैं—'सिख जस राम खलन कर जोटा। तेसह भूप सँग हुइ दोटा॥ स्याम गौर सब अंग सोहाये। ते सब कहिंह देखि जे आये॥ कहा एक मैं आज मिहारे। जन बिरांचि निज हाथ सँवारे॥ खलन सन्नुस्दन एक रूपा। नख सिख तें सब अंग अन्या॥' स्वरूप तो एक समान है ही, जोड़ी भी एक समान है। 'लखन सन्नुस्दन एक रूपा। नख सिख तें सब अंग अन्या॥' स्वरूप तो एक समान है ही, जोड़ी भी एक समान है। 'लखन सन्नुस्दन एक रूपा। नख सिख तें सब अंग अन्या॥' स्वरूप ता रहे हैं उस समय रास्तेमें वनवासी स्वियाँ क्या कह रही हैं,—'कहिंह सप्रेम एक एक पाहीं। राम छखन सिख होंहि कि नाहीं॥ स्वय सप्र बरन रूपु सोह आली। सील सनेह सिस सम चाली॥ येप न सो सिख सीय न संगा। आगे अनी चन्नी चतुरंगा॥ नहिं प्रसन्न मुख मानस खेदा। सिख संदेह होइ यहि भेदा॥'

तापस और राज्य वेष भी जिस समानताको न छिपा सका, उसके विषयमें अधिक कहना नया ?

प्रभुने अपनेको आज 'अतिप्रसन्न' 'महादानि' कहा है, इसकी सार्थकता किस प्रकार की हैं यह संक्षेपमें देख िया जाय। 'मौगु नृप मोही' आदेश है और 'चाहों तुम्हाँहं समान सुत' की याचना है और प्रभु देते क्या हैं—(१) ''इच्छामय नरवेष सँवारे। होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे॥''—भगवान् स्वयं पुत्र हुए।(२) प्रभुके समान भरतटाट हुए। (३) 'अंसन्ह सहित देह भिर ताता।'—अंशी आप और अंश तीन भाई अवतरित हुए।(४) 'बसहु जाइ सुरपित राजधानी'—स्वर्ग प्राप्त हुआ।(५) 'होइहहु अवध सुआल'—चक्रवर्त्ति राज्य मिला। (६) 'आदिसिक जेहि जग उपजाया। सोड अवतरिह मोरि यह माया॥'—सीतादेवीका अवतार न होता तो विवाहादिके अवसरपर जो सुल प्राप्त हुआ वह न मिलता।(७) अवतकके अवतारोंमें जो नहीं हुआ था वह इस अवतारमें करनेका वरदान देते हैं—'करिहाँ भिरत मगत सुख दाता।' ऐसा चरित करेंगे 'जेहि सुनि सादर नर बढ़ मागी। मन तरिहाई ममता मद त्यागी॥'

इसके उपरान्त राजाने फिर जो वर माँगा था कि 'मनि विनु फिन जिमि जल विनु मीना । मम जीवन हिमि तुम्हिं अधीना ॥' उर्दके लिये प्रभु संकेत करते हैं—'पुरदव में अमिलाप तुम्हारा'।

राजाने एक वर माँगा था, प्रभुने ढेर लगा दिया—महादानि ही तो टहरे। राजिं स्वभाव (अविश्वार्धा) के कारण कहीं पानेके विषयमें संदेह न करने लगें इस कारण 'सत्य सत्य पन सत्य हमारा' कहकर मरोना दिलाया।

ब्राचारीजी—इस प्रसङ्गपर और भी कुछ भाव कहे जाते हैं। जैसे 'माँग नृप मोही''' इस मगवान्के दरेपात्मक बार्यसे भगवान्का यह आश्य प्रकट होता है 'यदि तुम मुझे ही पुत्ररूपते चाहते हो तो मुझे ही माँगों! संकोच न करों, इसको भी मैं दे सकता हूँ; तेरे िर मुझे अदेय दुछ नहीं है'; ऐसे ही मनुजीने भी भगवान्को ही पुत्ररूपते माँगना चाहा

अर्थात् 'चाहउँ तुम्हिह सुत' ( तुम्हींको पुत्ररूपसे चाहता हूँ ) यह कहना था परंतु 'चाहउँ तुम्हिह' इतना जैसे-तैसे कह दिया कि संकोचने दवाया तव 'समान' कहकर वाक्य पूरा किया। तात्पर्य संकोचनश अपने असली आशयको छिपाया यही आगे सूचित किया कि 'प्रमु सन कनन दुराउ' अर्थात् यद्यपि संकोचनश मैं स्पष्ट कह नहीं सका तथापि आप अन्तर्यामी हैं, आप मेरे आन्तरिक भानको पूरा करेंगे, मेरे कथनपर न जायँगे अर्थात् स्वयं ही पुत्र होंगे [ यहाँपर यह भी एक गृह भान है कि भगवानने सप्टरूपसे माँगनेको कहा ( माँगु नृप मोही ) परन्तु मनुजीने संकोचनश स्पष्ट शब्दोंसे माँगा नहीं किन्तु अपनी चाह प्रकट किया। इन्हीं सन भानोंके कारण ही 'चाहउँ "दुराउँ' त नचनोंको अमील कहा है। ] भगवानने जन 'एनमस्तु' कहा, तन मनुजी संशयमें पड़ गये कि 'एनमस्तु=ऐसा हो' इस भगवानके कथनका क्या तात्पर्य है ? मेरी यह चाह ऐसी ही ननी रहेगी, वा पूरी होगी, यदि पूरी होगी तो जो मेरे मनमें है कि भगवान ही स्वयं पुत्र हों वह पूरा होगा, वा जो मुखसे निकल गया ( भगवानके समान पुत्र हों ) वह। भगवानने मनुजीके इन आन्तरिक संशयात्मक कष्टोंको जानकर दयापूर्वक अपने 'एनमस्तु' वाक्यका अर्थ स्पष्ट कर दिया। इसी भावसे यहाँ 'कहनानिधि' नाम दिया। 'वोले' यह किया देहली-दीपकके ढंगपर बीचमें दिया; अर्थात् प्रथम 'एनमस्तु' नोले और जन मनुजी संशयमें पड़ गये तन दयासे 'आपु सरिसः" इत्यादि स्पष्ट रूपते कह दिया।' ( श्रीगंगाधर ब्रह्मचारी )।

'इस प्रसंगमें मनुजी और भगवान्के विषयमें जैसा कहा गया वैसा सब व्यवहारमें चिरतार्थ करके दिखाया गया है।—जैसे, (भगवान् अपने पुत्र हों यह) 'वड़ी ठाठसा' उरमें है ऐसा कहा; तो उस ठाठसाओं अन्ततक हृदयमें ही छिपा रक्या, 'जिस ठाठसाको अपनी कृपणतासे 'अगम' समझकर माँगनेमें संकोच होता है' ऐसा कहा; उसपर मगवान्के 'सकुच विहाह माँगु नृप मोही' ऐसा कहनेपर भी स्पष्ट खोठकर नहीं माँगा गया, संकोच बना ही रहा हत्यादि। भगवान्के विषयमें भी—'तृम्हिह देत सुगम', 'विद्युध तह', 'अंतरजामी', 'पुरवहु मोर मनोरथ', 'निह अदेय कछु', 'दानि सिरोमनि', 'दया-करना-निधि', इत्यादि (कुछ मनुजीके कथनमें, कुछ स्वयं भगवान्के वचनमें, तो कुछ किक कहनेमें ) उत्केख आया है, सो पूर्णतया सब अंशोंसे अनुभवमें आया है, अन्तर्यामी होनेसे तो मनुजीके एक (मुख्य, अद्वितीय) उरकी बड़ी ठाठसाको जान गये और संकोचसे स्पष्टतया माँगना न बननेपर भी उनके मनोरथको पूरा करनेका स्पष्ट शब्दोंमें वचन दे दिया, और 'मागु नृप मोही' पर जो उन्होंने 'चाहउँ तुम्हिह समान सुत' कहा था, इसके छिये आगे 'अंसन्ह सहित देह धिर ताता' कहेंगे। इस प्रकार भीतर का मनोरथ और बाहरका कथन दोनोंको पूर्ण करके अपना दानियोंमें शिरोमणि (श्रेष्ठ) होना, तथा 'देत सुगम', 'निह अदेय कछु', 'कृपानिधि' आदि सब सिद्ध कर दिखाया। 'चाहउँ तुम्हिह समान सुत' अर्थात् तुमको और (तुम्हारे) समान सुतको चाहता हूँ; ऐसा भी अर्थ हो सकता है। सम्भवतः इसीसे इस भावको भी पूर्ण करनेका भगवान्ने विचार किया इत्यादि।' (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी)।

टिप्पणी—३ (क) 'सत्रह्मपहि बिलोकि कर जोरें'। राजा हाथ जोड़े खड़े हैं—'सुनि प्रभु बचन जोरे जुग प्रानी', इसीसे रानी भी हाथ जोड़े खड़ी हैं। पुनः, 'अअली परमा मुद्रा क्षिप्न देवप्रसादिनी'। हाथ जोड़नेसे देवता शीष्ट्र प्रसन्न होते हैं। (ख) हैं ज्ञा रातरूपाजीसे वर माँगनेको इसिलये कहा कि प्रथम बार राजाके वर माँगनेमें रानी भी सिमिलित हुई थीं, यथा—'देखिंह हम सो रूप मिर लोचन। कृपा करहु प्रनतारितमोचन ॥ दंपित बचन परम प्रिय लागे।' इस बार वर माँगनेमें रानी उनके साथ सिमिलित नहीं हुई। जैसा ('चाहों सुम्हिंह समान सुत' के 'चाहों' एकवचन कियासे तथा ) आगे के इन बचनोंसे स्पष्ट है कि 'प्रभु परंतु सुिठ होति दिर्हाई। जदिप भगतिहत तुम्हिंह सुहाई ॥' इसिलये एवं इससे कि भगवान दानिशिरोमिण हैं, उन्होंने रानीसे भी वर माँगनेको कहा। (ग) 'विलोकि कर जोरें' अर्थात् हाथ जोड़े हुए देखकर वर माँगनेको कहा और राजाके सम्बन्धमें कहा था कि प्रीति देखकर और अमूल्य वचन सुनकर वर माँगनेको कहा था। इसका तात्पर्य यही है कि इस बार रानी चुपचाप खड़ी रहीं, कुल भी न बोली थीं। (घ) 'देबि मागु वरु जो रुचि तोरें'। पुत्र होंगे, यह तो राजाहीक वरसे निश्चित हो गया। 'जो रुचि तोरें' का भाव कि उन्होंने अपनी चिनका वरदान माँगा, तुम अपनी रुचिका माँगो, रुचि हर एककी अपनी अपनी होती है।

नोट—४ 'पूर्व रूप देखनेके सम्बन्धमें पृथक वर माँगना नहा अहा गया, यहाँ पृथक वर माँगनेको क्यों कहा ?' इत्तर यह देते हैं कि 'रूप-दर्शनमें दोनोंका सम्मत एक था, यथा—'दंपित बचन परम प्रिय लागे' और यहाँ मनु महा-राजने 'समान सुत' माँगा सो रामजीने समान ही होनेको कहा । महारानीको इसे भारी दीठता समझ संदीय हुआ, इसीसे वे हाथ जोड़े खड़ी रहीं। उनके हृदयको एचि जानकर पृथक वर माँगनेको कहा गया।'

1

प्रथम 'दंपित' ने एक ही वर माँगा था और यहाँ केवल राजाने वर माँगा है जैसा 'सकुच विहाह माँगु नृष मोहां' से स्पष्ट हैं। रानीने कुळ नहीं माँगा था। अतएव राजाको वर देकर उनसे वर माँगनेको कहा गया। (प्र० सं०)। (पं० रामकुमारजी)।

टिप्पणी—४ 'जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा। सोई कृपाल "" इति। (क) 'चतुर' का भाव कि पुत्र होने जा वर माँगकर आपके रूप और लीलाका निरन्तर आनन्द प्राप्त किया। पुनः चतुर कहा क्योंकि वर माँगने ने गरी चतुरता यह की कि यह नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ चदा बने रहें क्योंकि इस कथनसे भक्तिकी न्यूनता होती इससे यह माँगा कि आप हमारे पुत्र हों। पुत्र होनेसे सदा संयोग और प्रेम दोनों बने रह गये [ बाबा रामदासजी कहते हैं कि 'चतुर' का भाव यह है कि जिसे शिंवादिक मनसे देखते हैं उसको उन्होंने मेरे नेत्रोंके आगे प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया और इतना ही नहीं किंतु आगे जन्मभरके लिये माँग लिया कि जिससे जन्मभर देखते ही रहें, यथा—'जीवन मरन सनाम जैसे दसस्य राय को। जियत खेलायो राम राम विरह तनु परिहरेड' (दो० २२९)। वैजनाथजीके मतानुसार 'चतुर' इससे कहा कि पुत्ररूपसे प्रमुक्ती प्राप्तिमें वात्सल्यरसकी परिपूर्णता है। इसीके भीतर और सब रस आ जाते हैं। जैसे वालकेलिमें हास्य-विवाहमें श्रुङ्गार इत्यादि। श्रीजानकीशरणका मत है कि 'चतुर' शब्दमें व्यंग्य है कि सेवा तो दूर रही, स्वयं सेवा करायेंगे। विं० त्रि० लिखते हैं कि राजाने ऐसा वर माँगा जो शतरूपाजीको भी अति प्रिय है, क्योंकि इससे दोनोंका कल्याण होगा और दूसरे जन्ममें भी यह सम्बन्ध (दाम्पत्य) वना रहेगा, अतः 'चतुर' कहा।

मानस-मयङ्कतार िल्खते हैं कि 'यहाँ 'चतुर' शब्द बड़ा गूढ़ हैं। क्योंकि राजाने कहा है कि 'सुत विपद्द तव पद रित होऊ। मोहिं बरु मूढ़ कहइ किन कोर्फ ॥' इससे 'चतुर' शब्दसे यह ध्विन निकलती है कि राजाने मूढ़तावश ऐसा बर माँगा है। यदि यह ध्विन न होती तो राजा अपनेको मूढ़ न कहते। पुनः, इसी कारण शतरूपाने वास्तल्यरसमय मिस बर माँगा। दोनोंके वरमें भेद यह है कि रानीने तो रामचन्द्रकी ओरसे वास्तल्य भाव माँगा और राजाने अपनी ओरसे पुत्र समझकर वात्तल्य भाव माँगा।' (प्र॰ सं॰)]

(ख) 'मोहि अति प्रिय लागा' क्योंकि राजाको तो (निरन्तर दर्शन और लीलाका आनन्द न हो उपेगा उनके आनन्दमें ) अन्तर भी पड़ेगा पर मुझे तो रातोंदिन आपके संयोगका आनन्द मिलेगा (क्योंकि प्रथम तो माताहोको पुत्रका मुख मिलता है तब कहीं पिताको। लालन-पालनका मुख तो मुझको ही अधिक मिलेगा। मेरे तो नित्य गांदमें ही रहियेगा)। (ग) 'क्रपाल' का भाव कि राजापर जो आपकी कृपा हुई वह मुझे अति प्रिय लगी। यह रानीके पानिवत्यकी द्योभा है। (घ) 'चतुर' और 'सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा' कहकर राजाके वचनोंको आदर दिया; क्योंकि आगे उनके यचनमें दोष दिखाती हैं।

नोट—५ इन वचनोंसे रानीकी चतुराई शलकती है। प्रथम तो उन्होंने पतिके वचनको प्रमाणस्तरप किया और फिर स्वयं वर माँग लिया। ऐसा न कहतीं तो कौन जानता है, राजाके सैकड़ों रानियाँ होती है वे किसके पुत्र कहटाते, क्योंकि राजाने तो अकेले अपनेको ही कहा था, यथा—'चाहौं तुम्हाहँ''' 'मोहि अति प्रिय लागा' कहकर सूचित किया कि आप इमारे पुत्र कहलायें, आप मेरे ही पुत्र हों, अन्य किसी रानीके नहीं।

प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई। जदिप भगतिहत तुम्हिं सोहाई।। ५।। तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल उर अंतरजामी।। ६॥। अस समुझत मन संसय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई।। ७॥ जे निज भगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पावहिं जो गति लहहीं।। ८॥

१. १६६१, १७०४ और १७६२ में 'भगति' पाठ हैं। रा० प० मा० त० वि०, पं० में भी 'भगति' पाठ है। १७२१, ख०, को० रा० में 'भगत' पाठ है। भगत-हित=भक्तोंके लिये, भक्तोंके प्रेमसे।=भक्तहितकारी। भगति-हित=मित्तरे प्रेमसे, भक्तिके लिये, भक्तिका। 'भगत' उत्तम जान पड़ता है।

२. 'प्रमान' पाठ कुछ छपी पुस्तकों में मिलता है।

## दो०—सोइ सुख सोइ गित सोइ भगित सोइ निजचरन सनेहु। सोइ विवेक सोइ रहिन प्रभु इमिहं कृपा करि देहु॥१५०॥

शब्दार्थ - सुठि=अत्यन्त । रहनि=आचरण, चाल-ढाल, व्यवहार, रीतिभाँति ।=लगन,प्रीति, यथा—'जो पे रहनि राम सो नाहीं' इति विनये ।

अर्थ—परंतु, हे प्रभो ! अत्यन्त दिठाई हो रही है यद्यपि भक्तोंके प्रेमसे आपको (यह भी) भाती है ॥ ५॥ आप ब्रह्मादिके भी पिता (पैदा करनेवाले), जगत्मात्रके स्वामी, ब्रह्म और सबके हृदयकी जाननेवाले हैं ॥ ६॥ ऐसा समझने-पर मनमें सन्देह होता है। फिर भी जो प्रभुने कहा वह प्रमाण है (असत्य नहीं हो सकता)॥ ७॥ हे नाथ! जो आपके निज भक्त हैं, वे जो सुख पाते और जो गित प्राप्त करते हैं ॥ ८॥ हे प्रभो ! वही सुख, वही गित, वही भिक्त, वही अपने चरणोंका अनुराग, वही विवेक और वही रहिन, हमें कृपा करके दीजिये॥ ५५०॥

नोट-9 'परंतु' शब्दसे महारानीने इस वरके माँगनेमें अपनी अरुचि प्रकट की। भाव यह है कि 'मैं न भी माँगू धा स्वीकार करूँ तो अब क्या हो सकता है, आप तो वचन दे चुके, आप अवश्य पुत्र होंगे। इसिलये अब वह वर न छेना व्यर्थ होगा।" (श्रीजानकीशरण)।

टिप्पणी—'प्रसु परंतु सुठि होति ढिठाई।''' इति। (क) सेवकमें 'ढिठाई' (धृष्टता) होना दोष है, यथा—'क्षित बढ़ि मोरि ढिठाई खोरी। सुनि अघ नरकहु नाक सकोरी ॥ २९। १।', 'सो में सब बिधि कीन्हि ढिठाई। २। २९८।' (ख) 'जर्थप मगतहित तुम्हिंह सोहाई'। 'भगतिहत' का भाव कि जिस प्रकार मक्तका हित हो वही आप करते हैं 'तुम्हिंह सोहाई' अर्थात् आपको सुहाती है क्योंकि आप भक्तिहतकारी हैं, औरोंको नहीं सुहाती। (इस कथनमें तात्पर्य 'दोषकी निवृत्ति' है, उसके छिये क्षमाकी मानो यह प्रार्थना है।) भाव कि भगवान्से अपने दोष अपने सुखसे कह देनेसे वे दोष क्षमा कर दिये जाते हैं। यथा—'सीतापित रघुनाथ सों किह सुनाउ गुन दोष। होइ दूबरी दीनता परम पीन संतोष॥' (दोहावछी), 'पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः। त्राहि मां पापिनं चोरं सर्वपापहरो हरे॥' पुनः भाव कि आप सेवककी धृष्टताको स्नेह और सेवा मान छेते हैं, यथा—'सो में सब बिधि कीन्हि ढिठाई। प्रभु मानी सनेह सेवकाई॥ २। २९०।' और ऐसा मानकर प्रसन्न होते हैं। (नोट—क्या 'ढिठाई' है सो आगे कहती हैं)। (श्रीडींगरजीका मत

२—'तुम्ह ब्रह्मादि जनक स्वामी।'''' इति। ट्रिंडिंगई' का स्वरूप दिखाती हैं। (क) ब्रह्मादिके पिता हो, यथा—'संभु बिरंचि बिष्नु मगवाना। उपजिंदि जासु अंस ते नाना॥ १।४।६।' जगत्के स्वामी हो। भाव िक जो जगत्का पिता है उसको अपना पुत्र बनाना और जो जगत्का स्वामी है उसे पुत्र रूपसे अपना दास बनाना, यह बड़ी भारी भृष्टता है। (ख) 'ब्रह्म सकल उर अंतरजामी' का भाव िक ब्रह्म बृहत् है, उसको छोटा करना और जो सबके हृदयके अंदर है उसे एकदेशीय करना तथा जो सबके हृदयकी जानता है उसे अज्ञानी बनाना (अर्थात् माधुर्यमें उस ब्रह्मको अज्ञान धारण करना पड़ता है, ) ऐसा करनेकी उससे प्रार्थना करना यह सब धृष्टता है।

रे—'अस समुझत मन संसय होई।' इति। अर्थात् ब्रह्मादिके पिता और जगत्के स्वामीको इम अपना पुत्र बनाती हैं, ऐसा समझते ही हृदयमें संशय उत्पन्न हो जाता है। कौशल्यारूपमें भी ऐसा समझकर भयभीत हुई हैं, यथा—'अस्तुति किर न जाइ मय माना। जगतिपता में सुत करि जाना॥ २०२। ८।' भगवान्के पुत्र होने (बनने) में रानीको संशय उत्पन्न हुआ तब राजाका वर रुक गया। क्योंकि बिना रानीके अङ्गीकार किये रामजी पुत्र कैसे होंगे? नोट—यह कोई बात नहीं है। राजाओंके अनेक रानियाँ होती हैं। भगवान्का वचन तो असत्य हो नहीं सकता। वे न जाने कौन ऐसा दूसरा सुकृती पैदा करते। वस्तुतः यह महारानीजीकी वचनचातुरी है, इसीसे वे कहती हैं कि जो आपने कहा कि 'नृप तब तनय होब में आई' यह वचन प्रमाण हैं (असत्य नहीं हो सकते) अर्थात् आप आकर पुत्र हों। कि रानीने प्रथम पितके वचनका मान रक्खा—'जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा॥' और अब 'कहा जो मंसु प्रवान पुनि सोई।' इन वचनोंसे प्रमुके वचनोंका मान रखा।

४—'जे निज भगत नाथ तब अट्हीं।'''' इति । (क) 'निज भगत' का भाव कि धर्म, कर्म, देव और तीर्थसेवी

भी आपके सेवक कहलाते हैं, सो वे सेवक नहीं, किंतु जो आपके 'निजमक्त' हैं वे। जैसे मनुजीने कहा कि जो स्वरूप शिय-जीके मनमें एवं जो मुशुण्डिजीके मनमें वसता है वह स्वरूप हम देखें, पैसे ही रानी कहती है कि जो सुख हत्यादि 'निज मक्त' को मिलता है वह हमें मिले। तात्पर्य कि मगवान्के दिन्य गुण और रूप यथार्थ रूपमें सन्तोंको ही प्राप्त है ह्यीते सन्तोंके-से सुख, गित आदि माँगे। इस प्रकार दोनोंने सन्तोंका ही मत माँगकर सन्तमतको सर्वोपिर दिखाया। 'निजमक' कह-कर जनाया कि जो इस मूर्तिके अनुरागी हैं, जिनको यह छोड़ कुछ भाता ही नहीं ऐसे भक्त। १४५ (५) भी देखिये।

५—'सोइ सुख सोइ गति सोइ मगित " इति । (क) 😂 'सोइ सुख', यथा—'मम गुनप्राम नामरत गत ममता मद मोह । ताकर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥ ७ । ४६ ।', तुम्ह विनु दुखी सुखी तुम्ह तेही । तुम जानह जिय जो जेहि केही ॥' 'सोइ गति', यथां- 'तुम्हिं छाँड़ि गति दूसर नाहीं । २ । १३० । ५ ।' (वैजनाथजीका मत है कि 'सोइ सुख'=जो सुख जीवितावस्थामें पाते हैं और 'सोइ गति'=जो गति वे अन्तकालमें पाते हैं )। 'सोइ भगति', यथा-'भविरक मगति विसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव । जेहि खोजत जोगीस सुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥ ७। ८४।', 'सोह निज चरन सनेहु', यथा-'पद राजीव वरनि नहिं जाहीं। मुनिमन मधुप वसहिं जिन्ह माहीं ॥ १४८ । १।', 'राम घरन पंकज मन जासू। लुलुध मधुप इव तजह न पास्॥ १७ । ४ ।' 'सोह विवेक', यथा—'जढ़ चेतन गुन दीप मय विश्व कीन्द्र करतार । संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि बिकार ॥ १ । ६ ।', 'अस थिबेक जब देह विधाला । तद हा दोष गुनिह मनु राता ॥', 'सोइ रहनि' यथा--'कवहुँक हों एहि रहनि रहोंगी। श्रीरधुनाथ कृपाल कृपा तें संत सुमाट गहींगी ॥ जथा छाम संतीष सदा काहू सों कछु न चहोंगी । परहित निरत निरंतर मन कम यचन नेम नियहोंगी ॥ परद वचन अति दुसह अवन सुनि तेहि पावक न दहोंगो । बिगत मान सम सीतल मन पर गुन नहिं दोप कहोंगो ॥ परिहरि वेह जनित चिंता दुख सुख समदुद्धि सहोंगो। तुष्ठसिदास प्रभु एहि पथ रहि अधिरळ हरिमिक छहाँगो॥ १७२॥" (विनय॰), 'जो पै रहनि राम सों नाहीं "' (वि॰ १७५) । 🖙 भाव यह है कि आप हमारे पुत्र तो हों पर हमारे हृदयमें सेवक-सेव्य-भाव बना रहे । पुत्रस्तेहमें पदकर हमारा विवेक जाने न पावे, हमारा रहन-सहन आपके निज मक्तोंका-सा बना रहे। (ख) 'मोहि कृपा करि देहु' का भाव कि जैसे राजाको आपने माधुर्यका आनन्द दिया, वैसे धी मुसपर कृपा करके मुझे ऐश्वर्यका आनन्द दीजिये। (ग) 🖅 भक्ति और चरणसनेह तो एक ही वात है। दोनोंमें कोई फर्क (बीच, अन्तर) नहीं है। पर यहाँ भक्ति और चरणसनेह दोनों अलग-अलग माँगे हैं। इसमें भाव यह है कि चरण-सनेह ही माँगतीं तो उसमें नवधाका ग्रहण न होता और नवधाभिक ही केवल माँगतीं तो उसमें चरणोंमें स्नेहका प्रहण न होता, पादसेवन मात्रका ग्रहण होता। अतएव दोनों माँगे। ( सम्भवतः पं॰ रामकुमारजीका यही पाठ है।)

'हमहिं कृपा करि देहु' इति । मनुजीने ब्रह्मिंग्रा सुनकर जब वर माँगा तब कहा कि 'देखिंह हम सो रूप मिर कोचन । कृपा करहु प्रनतारितमोचन ॥' अर्थात् दोनोंको प्रणत जनाते हुए दोनोंको कृपा करके दर्शन देनेकी प्रार्थना की । दूसरी बार 'चाहों तुम्हिंह समान सुत' यह कहा, तब भगवान्ने शतरूपाजीसे वर माँगनेको कहा । उन्होंने कहा—'जो बर नाथ चतुर नृप माँगा । सो कृपाछ मोहि अति प्रिय छागा ॥' शतरूपाजीने विचारा कि भगवान्के पुत्र होनेपर भी यदि भक्ति न मिली तो विशेष लाभ क्या ? 'जनम गएउ हिर मगति बिनु' यही सोचकर तो घर छोड़कर वनमें आये थे । और बिना विमल शानके भक्ति हृदयमें हृद्ध नहीं होती, यथा—'विमल शान जल जब सो नहाई । तय रह राम भगति दर हाई ॥' यह बड़ी भूल हुई कि राजाने शानसहित भक्ति साथ-साथ नहीं माँगी । अतः शतरूपाजीने दोनोंके लिये सोच-विचारकर ऐसा माँगा कि कुछ वाकी रह ही न गया । दोनोंके लिये वर माँगा, इसीसे 'हमाँह देह' कहा । राजाने जो भूल की थी उसे महारानीने इस प्रकार सुधारनेका प्रयत्न किया ।

नोट-२ 'कृपा करि देहु' का भाव कि मैं इतने पदार्थयुक्त यह वर पानेकी पात्री नहीं हूँ, आप अपनी औरते

कृपा करके मुझे दें। भक्ति कृपासाध्य है अतः कृपा करके देनेको कहती हैं।

३—रानीने अपनी दिठाई कहते हुए और प्रमुके वचनको प्रमाण भी करते हुए वर माँगा और वह भी कैछा ? इसीपर प्रभु रीहोंगे । यहाँ वरके प्रसंगमें 'सोइ' छः बार दोहेमें आया हैं । इसमें 'पुनरुक्तिप्रकाद अलंकार' हैं । इसमें भाग अधिक रुचिकर हो गया है । पुनः, प्रत्येक वर (सुख, गित, भिक्त हत्यादि) के साथ यह शब्द देकर तार्काद भी जना सहा है अर्थात् और कोई सुख, गित आदि मैं नहीं चाहती, आपके निजमक्तका ही सुख, गित, भिक्त इत्यादि चाहतीं हैं, वहां से स्वानी आदिका नहीं । अत्यव 'वीप्सा' भी हैं । पुनः, रानीने जो कुछ माँगा सबके साथ 'सोइ' विशेषण दिया; वयों के बाहर किसी एकमें भी-'सोइ' न होता तो वह संतमतसे बाहर हो जाता ।

४—कुछ महानुभाव कहते हैं कि यहाँ छः पदार्थ माँगे; क्योंकि शरणागति छः प्रकारकी है। अथवा, षट्विकारके दूर करनेके लिये छः पदार्थ माँगे। अथवा, मन और पाँचों शानेन्द्रियोंको वशमें करनेके लिये छः माँगे।

५—'निज भक्त' के लक्षण कहे वे सब सुतीक्ष्णजीमें देख लीजिये जो प्रभुके 'निज' भक्त हैं, यथा—'देखि दसा निज जन मन माए। ३।१०। १६। मुख, यथा—'मुनिहि राम बहु माँति जगावा। जाग न ध्यानजनित सुल पावा ॥ ३ । १० । १७ । गति, यथा- प्रभु आगमन श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर घावा ॥ ३ । १० । ३ । '''जाके गति न आन की ॥ ७ ॥' भक्ति, यथा—'अविरल प्रेम भगति मुनि पाई'। चरण-स्नेह, यथा—'परेउ लकुट इव चरनिंह लागी । प्रेममगन मुनिवर वड़ मागी ॥ ३ | १० | २९ | विवेक, यथा—'देखि कृपानिधि मुनि चतुराई । लिए संग विहेंस दोड माई ॥ ३ । १२ । ४ । रहिन, यथा—'मन क्रम बचन रामपद सेवक । सपनेहु आन मरोस न देवक ॥ ३। १०। २।' निज भगत, यथा—'देखि दसा निज जन मन माए। ३। १०। १६।'

६ - जो कुछ शतरूपाजीने माँगा वह सब उनको कौशल्यातनमें प्राप्त भी हुआ है। १५१ (१-३) में देखिये। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर\* रचना । कृपासिंधु बोले मृदु बचना ॥ १ ॥

जी कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं॥ २॥ अलौकिक तोरें। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें।। ३।।

शब्दार्थ-रचना=गदन, बनावट, जिसमें विशेष चमत्कार वा युक्ति हो ऐसा वाक्य।

अर्थ-कोमल, गृद्, मुन्दर और श्रेष्ठ वाक्यरचनाको मुनकर दयामागर (प्रमु ) कोमल वचन बोले ॥ ९ ॥ तुम्हारे मनमें जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने दी, इसमें संदेह नहीं ॥ २ ॥ हे माता ! मेरी कृपासे तुम्हारा अलैकिक शान कभी न मिटेगा ॥ ३॥

िपणी—९ 'सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचनांं इति । ( क ) वचनोंमें तीन गुण बताये । एक तो कोमल हैं, दूसरे इनमें गम्भीर आशय भरा है, तीसरे इन वचनोंकी रचना सुन्दर है। राजाके वचनमें दोष भी दिखाती हैं और उनका मान भी रखती हैं यह 'गूट्ता' है। 'नाथ', 'कृपाल', 'भगतिहत' विशेषण देकर प्रार्थना की यह मृदुता है और जितनी भी वचनकी रचना है वह सब सुन्दर है। अथवा, 'जो बह नाथ चतुर नृप माँगा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय छागा ॥' यह 'मृदु' है, 'प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई । जदिप मगतहित तुम्हिह सोहाई ॥ तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । बहा सकल उर अंतरजामी ॥ अस समुझत मन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥' यह 'गूद्' है, और 'जे निज मगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पावहिं जो गति लहहीं॥' इत्यादि 'इचिर' हैं। ( ख ) जब वर दिया तब 'करुनानिधि' विशेषण दिया था—'एवमस्तु करुनानिधि बोले' इसी तरह जब रानीको वर दिया तब 'क्यासिंघु योळे' ऐसा कहा । इस प्रकार दोनोंपर भगवान्की एक-सी कृपा दिखायी।

वि॰ त्रि॰—वचन-रचना विनीत होनेसे मृदु, गम्भीरार्थक होनेसे गूढ़ और श्रवण-सुखद होनेसे रुचिर थी। गम्भीरार्थक इसिलये कहा कि पुत्ररूपसे प्रभुकी प्राप्तिसे जिन छः बातों में कमी पड़नेका भय है उनको माँगती हैं।

श्रीवैजनाथजी—'भक्तिहित आपको देना सुहाता है पर माँगनेमें दिटाई होती है ये मृदु हैं। गूढ़ आशय यह है कि रानीने विचारा कि राजाने जो वरदान माँगा वह कर्मकाण्ड देशमें है, मायाकृत विष्नोंसे रक्षा करनेकी तो कोई बात माँगी महीं सो माँग छेनी चाहिये। भक्तिके अनेक अङ्ग बटोरकर एकवचनमें कह देना भक्तियुक्त (वर ) रचना है।

नोट-9 'कृपार्सिधु वोले' इति । महारानीजीने कहा था कि 'हमिह कृपा करि देहु', अतएव यहाँ 'कृपासिधु बोर्छ कहकर 'कृपा करके' बोलना जनाया।

टिप्पणी--र 'जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं।""। (क) 'देवि माँगु बरु जो रुचि तोरें' उपक्रम है और 'जो कछ रुचि तुम्हरे" यह उपसंहार है। 'मन माहीं' से यह भी जनाया कि जो तुम नहीं कह पायी हो पर तुम्हारे मनमें है वा जो भाव तुम्हारे मनमें है पर तुम ठीकसे नहीं कह पायी हो वह सब भी मैं देता हूँ। (ख) बहुत चीजें माँगीं, मिलनेमें संशय होता है, इसीसे कहते हैं कि 'में सो दीन्ह सब' इसमें 'संसय नाहीं'। जैसे राजाने संशय किया था, यथा-'तथा हृदय

<sup>🕾</sup> बर-१६६१, छ०, को रा०, श्रीनंगेपरमहंसजी। बच-१७०४, १७२१, १७६२। मिक्तयुक्त-वै०। १६६१ में 'च' पर हरताल देकर 'र' बनाया है। बच=बचन।

मम संसय होई'; वैसे ही रानीके हृदयमें संशय न उत्पन्न हो कि यह सन गुण हमें कैसे मिलेंगे, ( मिलेंगे या नहीं ), यह विचारकर भगवान्ने प्रथम ही कह दिया कि 'संसय नाहीं'। 'संशय नहीं' कहकर संशयकी उत्पत्ति रोक दी। [ रालाने संदेह किया था, इससे भगवान्को उन्हें पहले समझाना पड़ा था कि संकोच न करो, हम सन कुल दे सकते हैं, भक्तके लिये कुल भी अदेय नहीं है। इतनेपर भी राजाका संकोच पूर्णरूपसे न मिटा था। इसीलिये यहाँ प्रथम ही संशय मिटा देते हैं जिसमें फिर इन्हें भी समझाना न पड़े ]

र—'मातु विवेक अलौकिक तोरें।'''' इति ! भाव कि रानीने विवेककी बात कही थी कि 'तुम्ह महादि जनक जगस्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ अस समुम्रत मन संसय होई।', इस बातपर भगवान् प्रसन्न हो गये और उनकी अनुग्रह इनपर हुई । इसीसे कहते हैं कि 'मातु विवेक "अनुग्रह मोरें'। अथवा, रानीने विवेक से वर माँगा, इसीसे विवेक सदा बना रहनेका आशीर्वाद दिया ।

[ भगवान् जानते हैं कि रामावतारके पिताजीका मरण तो तापस-शापके कारण रामवनगमन विरह-निमित्त ही होता है। यदि उनको रामरहस्यका ज्ञान रहेगा तो मरण असम्भव होगा। अतः उनको ज्ञान और ऐश्वर्यज्ञानयुक्त भक्ति देना संभव नहीं, इसीसे भगवान् वर भी बड़ी युक्तिसे देते हैं। कहते हैं 'जो कछु रुचि में सो दीन्ह।' 'आपने जो माँगा वह मने दिया वा एवमस्तु' नहीं कहा। 'तुम्हरे मन माहीं' का भाव कि आप दोनोंके मनकी रुचि भिन्न-भिन्न हैं अतः जः रुचि जिसके मनमें हैं वही मैंने दिया। पर इससे यह निश्चित न हुआ कि रानीको क्या दिया। अतः रानीके लिये सप्ट कह देते हैं कि 'मातु बिबेक अलौकिक तोरें। कबहुँ न मिटिहि अनुमह मोरें॥' तोरें एकवचन माताक लिये हैं, 'तुम्हारें'दोनोंके लिये हैं।

गोस्वामीजीकी सावधानता देखिये। 'मातु' कहकर प्रथम शतरूपाको ही सम्गोधित किया। राजाको वर दंत समय 'पितु' (वा तात ) नहीं कहा; किंतु नृप कहा, यथा—'नृप तव तनय होव में आई ॥' कारण कि पुत्रजन्मका शान और आनन्द प्रथम माताको होता है तब पिताको। रामजन्मकालमें भी ऐसा हुआ है। इस व्यावहारिक क्रमका भंग मानसमें कहीं नहीं हुआ है। उदाहरण—वन्दना-प्रकरणमें प्रथम कौसल्यामाताकी वंदना करके कहा—'प्रगटेड जहें रपुपित सिस चारु।' हनुमान्जीको प्रथम माता श्रीजानकीजीने सुत कहा, तब रघुनाथजीने। सुं० १६ (६), ३२ (७) देखो। मर्यादापुरुषोत्तमके चरित्रमें लोकवेद-शास्त्रकी मर्यादाका भंग अन्य रामायणोंमें तो हुआ है पर मानसमें ऐसा कहीं नहीं हुआ। (शृङ्खलाके लिये दो० १५० देखिये)

नोट—र ईमांतु विबेक अलैकिक तोरें। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें॥' इति। (क) 'माता'—रानीने सन्देह किया कि जो ब्रह्मादिके भी पिता और जगत्मरके स्वामी हैं वे पुत्र कैसे होंगे, इसके निवारणार्थ 'मानु' कहकर सम्बोधन किया। भाव यह कि अवतार तो समयपर ही होगा, परंतु तुमको हमने माता अभीसं मान लिया, सन्देह न करों। (वं॰) (ख) रानीने छः पदार्थ माँगे, उनमेंसे 'विवेक' भी एक है। 'विवेक' के लिये कहा कि यह कभी न मिटेगा। इससे यह न समलें कि और सब मिट जायँगे। रानीके विवेकपर प्रभु प्रसन्न हुए क्योंकि ये वर उन्होंने विवेकसे मांगे हैं, उनका सब बचन विवेकमय हैं, इसीपर प्रभुने प्रसन्न होकर यह कहा कि हम तुमको अपनी ओरसे 'अलैकिक' विवेक देते हैं की हमारी कुपासे न मिटेगा। 'अलैकिकता' अपनी ओरसे कृपा करके दी। 'न मिटिहि अनुग्रह मोरें' में यह भी ध्विन हैं कि जब हमारी (लीलाहेतु) इच्छा होगी तब मिट भी जायगा। यदि यह न कहते तो विरोध पर जाता, क्योंकि उनका शान मिट भी गया है यथा—'माता पुनि बोली सो मित डोली। १। १९२।', 'अब जिन कवहूँ व्याप प्रभु मीदि माया सोरे ॥ २०२।' अर्थात् काल-कर्मादि इस विवेकको न मिटा सकेंगे। जब मिटेगा तब हमारी कुपा और इन्हांस दी मिटेगा। (ग) अलैकिक विवेक यह कि हमारे ऐश्वर्यकी कभी न भूलोगी। यही कारण है कि समय-समयपर एश्वर्य दिखाकर उस विवेकको प्रभुने स्थिर रक्खा।

मा॰ त॰ वि॰—कार कहते हैं कि माता कौसल्याका विवेक बरावर अलग्ड नहीं पाया जाता जैना 'में। मिंह बंकी' और 'मिंत अस मोर'''। २०९। ७।' इत्यादिसे स्पष्ट हैं। अतएव यहाँ भाव है कि विस्तराय में अनुप्रद करूँगा उस समयसे तुम्हारा अठोकिक विवेक बना रहेगा। इसीसे प्रभुने 'देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अपंट । '' २०९।' उस अनुप्रहके बादसे अलग्ड विवेक पाया जाता है।

बैजनाथजी छिखते हैं कि 'लौकिक ज्ञान वह है जो ज्ञान-द्रमादि सायगेंद्राय लोग प्राप्त करते हैं। इसमें विषय ज्ञानक होता है—'सुनि विज्ञानधाम सन करहिं निमिष सहँ छोस। ३।३८।' जरा चूके कि विषयोंने आ द्राया। जीय अहरह है, उसे एकरस ज्ञान नहीं रह सकता, यथा—'ज्ञान क्षखंड एक सीतावर ॥'''जो सबके रह ज्ञान एकरस । ईश्वर जीविह भेद कहहु कस ॥ ७ । ७८ ।' इसीसे प्रभु कहते हैं कि हमारे अनुग्रहसे तुमको अलैकिक ज्ञान बना रहेगा । अलैकिक अर्थात् एकरस ज्ञान ।

वि॰ त्रि॰—लौकिक विवेक शास्त्रजन्यशानविषयक है। पर अलौकिककी बात दूसरी है। महाराज दशरयने लौकिक विवेकसे काम लिया। यथा—'तुलसी जानेड दसरथिह 'धरमु न सत्य समान।' 'रामु तजे जेहि लागि बितु रामु परिहरे प्रान॥ दो॰ २९९।' परंतु माता कौसल्याका अलौकिक विवेक मुनिये।—'वारों सत्यवचन श्रुतिसंमत जाते ही बिहुरत चरन तुम्हारे॥ बिनु प्रयास सब साधनको फल प्रभु पायो सो तो नाहि सँमारे। हिर ति धरमसील मयो चाहत नृपित नारि यस सरवस हारे॥ रुचिर काँच मिन देखि मूद ज्यों करतल तें चिंतामनि डारे। मुनि लोचन पकोर सिस राघष सिक जीवन धन सोड न विचारे॥ गी॰ अ॰ २।'

नोट—३ श्रीशतरूपाजीने यह वर माँगा कि—'जे निज सगत नाथ तत्र अहहीं। जो सुख पावहिं जो गति छहहीं ॥ सोइ खुख शसोइ गति सोइ सगति सोइ निज चरन सनेहु । सोइ विवेक प सोइ रहिन ६ प्रसु हमिह कृपा करि देहु ॥ १५०॥'; श्रीकौशल्यारूपमें ये सब उनको प्राप्त हुई, यथा—

- (१) सोह सुख—'मरीं प्रमोद मातु सब सोहीं ॥ पाना परम तत्व जनु जोगी। अमृत लहेड जनु संतत रोगी ॥ जनम रंक जनु पारस पाना। अंधिह कोचन कामु सुहाना ॥ मूक बदन जनु सारद छाई। मानहु समर सूर जय पाई॥' (दो०)—'एिह सुख ते सतकोटि गुन पानिह मातु अनंदु। ३५०॥' 'दिये दान विप्रन्ह विपुल पूजि गनेस पुरारि। प्रमुदित परम दिद्द जनु पाइ पदारथ चारि॥३४५॥', 'लिलिमन अरु सीतासहित प्रभुहि बिलोकित मातु। परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलिकत गातु॥ उ० ७॥'
- (२) सोइ गति—'जिन्ह रघुनाथ चरन रित मानी। तिन्ह की यह गित प्रगट मवानी ॥ २००। २।', 'निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहि धरें जननी हिठ धावा ॥ २०३। ७।', 'मोद प्रमोद विवस सब माता। चल्हिं न चरन सिथिल मये गाता ॥ राम दरस हित अति अनुरागीं।'''चलीं सुदित परिछन करन पुलक प्रफुल्लित गात। ३४६।', 'कौसल्यादि मातु सब धाईं। निरित्व बच्छ जनु धेनु लवाईं॥ ७।६।'
- (३) सोइ मगति—'कबहुँ उछंग कबहुँ वर पछना। मातु दुलारइ किह प्रिय ललना ॥ ज्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन थिगत विनोद। सो अज प्रेम मगति वस कौसल्या के गोद॥ १९८॥'
- (४) सोइ निज चरन सनेहु—'छै उछंग कबहुँक हलरावे। कबहुँ पालने घालि झुलावे॥ प्रेम मगन कौसल्या निसिदिन जात न जान। सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान॥ २००॥', 'कौसल्यादि राम महतारी। प्रेम बिबस तन दसा विसारी॥ ३४३। ८।', 'तन पुलकित सुख बचन न आवा। नयन मूँदि चरनन्हि सिरु नावा॥ २०२। ५॥'
- (५) सोइ यिबेक—'माया गुन ज्ञानातीत अमाना बेद पुरान मनंता।' 'उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना'"' तक १९२ छं०। 'वार बार कौसल्या विनय करइ कर जोरि। अब जिन कवहूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोरि॥ २०२॥', 'कौसल्या कह दोसु न काहू। करम बिबस दुख सुख छित छाहू॥'''ईस रजाइ सीस सबही कें। उत्पित थिति छप विपहु अमी कें। देवि मोह बस सोचिअ बादी। बिधिप्रपंच अस अचल अनादी॥ भूपित जिअब मरब उर आनी। सोचिश्र सिख छिख निज हित हानी॥ २। २८२॥'—पुत्रमें परमेदवर भाव रखना यह अलौकिक विवेक है।
- (६) सोइ रहनि—कौसल्याजीका सारा चरित निजभक्तकी रहनी है। उदाहरण 'प्रेम मगन कौसक्या निसि दिन जात न जान । सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥ २००।'

वंदि चरन मनु कहेउ वहोरी। अवर एक विनती प्रभु मोरी।। १।। सुत विपैक तय पद रित होऊ। मोहि बड़ मूड़ कहै किन कोऊ।। ५।। मनि विनु फिन जिमि जल विनु मीना। मम जीवन मिति दुम्हि अधीना।। ६।।

छ विषेक—१६६१, १७०४, रा० प० । विषदक-पाठान्तर । † बर्ख-पाठान्तर । ‡मिति-१६६१, १७०४, १७२९, १७६२, छ० । विमि—को० रा० ।

शन्दार्थ — अवर=और भी । विषेक=विषयक=विषयका ।=सम्बन्धी । फिन ( सं॰ फिण )=सर्व । मिति=धीमा, नाप, तोछ ।

वर्थ — चरणोंमें प्रणाम करके मनु महाराज फिर वोले — हे प्रभो ! मेरी एक और भी प्रार्थना है।। ४ ॥ आपके चरणोंमें मेरी प्रीति पुत्र-सम्बन्धी हो, चाहे मुझे कोई वड़ा मूढ़ ही क्यों न कहे ? ॥ ५ ॥ चैसे विना मणिके सर्प और बिना जलके मछली, वैसे ही मेरे जीवनकी सीमा आपके अधीन रहे ॥ ६ ॥

टिप्पणी-9 (क) 'बंदि चरन मनु कहेउ वहोरी।"" इति । दो वार वर माँगा और दोनों वार वंदन किया, यथा—'बोछे मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात' और 'परेड दंढ इव गहि पद पानी ॥ धरि धारज बाले सृद् यानी ॥' अब फिर वर माँगते हैं, जैसा आगेके 'अस वरु माँगि चरन गहि रहेक' से स्पष्ट हैं इसीसे पुनः चरणोंकी वन्दना की । (ख) 'सुत विषेक तव पद रित होऊ' इति । राजाने पुत्र होनेका वर माँगा था; इसीसे अब दे ऐस्वर्य नहीं माँगते। ('सुत बिषैक' अर्थात् आपके चरणोंमें हमारा प्रेम हो पर इस तरहका हो जैसे पिताका पुत्रपर, आपने पुत्रभावसे प्रेम हो, स्वामीभावसे नहीं।)(ग) 'मोहि यह मूद कहें किन कोऊ' इति। (इस भावमें) मूद कहे जानेकी योग्यता है अर्थात् यह बात ऐसी है कि राजाको लोग अवश्य मूढ़ कहेंगे कि ईश्वरको पाकर भी इनको ज्ञान नहीं है, ये भगवान्को पुत्र मानते हैं। यथा — 'अस्तुति करि न जाह मय माना। जगतिपता में सुत करि जाना॥ २०२। ७। ईश्वरको जो न जाने वह मूद है, यथा 'ते किमि जानहिं रघुपतिहि मूढ़ परे तम कृप ॥ ७। ७३। और जो ईश्वरको पाकर भी उसे न जाने उसमें ईश्वरभाव न माने वह 'वड़ा मूट्' है। (घ) 'किन कोऊ' का भाव कि 'राजा बड़ा मूढ़' है यह कहे जानेका हमें किंचित् भय वा संशय नहीं है। आपके चरणोंमें स्नेह हो, हम बड़े मृद भरु ही कहे जायँ। भाव कि बड़े ज्ञानी हुए और चरणोंमें अनुरक्ति न हुई तो अच्छा नहीं है और मूट कहाते रहें पर आपके चरणोंमें प्रेम रहे यह अच्छा है, यथा 'करइ स्वामिहित सेवक सोई। दूपन कोटि देइ किन कोई॥ २ | १८६ |' [ वाल्मीकीयमें श्रीविश्वामित्रजीने श्रीदशरथ महाराजको ऐसा कह ही डाला है जैसा उनके 'न च पुत्रगतं स्नेहं कर्तुमहंसि पार्थिव ॥ १३ ॥ अहं ते प्रति जानामि हत्तौ तौ विद्धि राक्षसौ । अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् ॥ ५४ ॥ विसष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपिस स्थिताः।' (वाल्मी॰ १। १९)।' अर्थात् वे दोनों राक्षम रामचन्द्रके हाथसे अवश्य मारे जायँगे । सत्यपराक्रमी रामको मैं जानता हूँ और विषष्ठ आदि ये तपस्वी-तेजस्वी सव ऋषि जानते हैं।--इससे ध्वनिसे स्चित हुआ कि तुम अज्ञानान्धकारमें पड़े हो, तुम नहीं जानते कि ये तो ब्रह्माण्डमात्रके माता-पिता-स्वामी हैं।]

प॰ प॰ प्र॰—मनुजीने भगवान्के वचनोंका मर्म जान लिया, अतः वे अपने मनकी रुचि प्रकट करके कह देते हैं। 'राम सदा सेवक रुचि राखी'—इसमें अपवाद केवल एक हुआ है और वह है अङ्गदके सम्यन्यमें, पर यहाँ नैतिक

कर्तव्य-पालनमें वैसा ही करना पड़ा । ७ । १८ । ७ । १९ में देखिये ।

नोट-9 बैजनाथजी लिखते हैं कि जब राजाने देखा कि रानीने पुत्र तो पाया ही और साथ ही अनन्य भिंक भी, ईश्वरभावका स्नेह, निज भक्तोंकी रीति, रहनी और अलौकिक विवेक हत्यादि सोना और सुगन्ध भी, मीठा और वह भी कठौता भर कि वह सब विवेक आदि सदा एक रस बने रहें-तत्र उन्होंने विचार किया कि ययपि प्रभु एमको पुत्ररूपसे प्राप्त हुए तथापि जीवकी अल्यज्ञतासे कहीं ऐसा न हो कि किसी समय हमारा प्रेम इनमें कम हो जाय, इम्हिने फिर वर माँगते हैं। 'वह मूढ़ कहें' का भाव कि चाहे कोई कहे कि ये वह अधानी हैं कि ईश्वरमें पुत्रभाव रखते हैं, मुद्दों इस कथनसे किंचित् भी संकोच न हो।

२—इक यहाँ यह उपदेश मिलता है कि प्रभुमें किसी-न-किसी भावसे किसी प्रकार भी लग लाना चाहिये। उस भाषमें, उस प्रयत्नमें, लोकमें निन्दा भी हो तो भी उसपर कान न देकर अपनी भावनामें अपनी निष्टामें इद रहे। (महन)।

मा॰ म॰—कारका मत है कि "राजाने छोचा कि रानीने व्यक्त हमें 'चतुर' कहा। इनको हमारा पर ( केवह माधुर्यरसका ) अच्छा न छगा, इसीसे इन्होंने हमसे पृथक दूसरा वर माँगा। 'मूद' तो हम बन ही चुके अब हम उसीमें इद रहेंगे। कटाक्ष तो हो ही चुका अब हम अपनी धारणासे क्यों हटें ? शतरूपाली चाहती हैं कि पुत्र होते हुए भी इम उन्हें जगत्पिता समझें और राजाने माँगा कि पुत्र ही समझते रहें"—( स्नेहहताजी )।

श्रीगङ्गाप्रताप डींगरजी लिखते हैं कि मनु महाराजको पहले भगवान्के साक्षात् दर्शनकी अभिटापा हुई । साधात् दर्शन प्राप्त होनेपर वे रूपमाधुरीपर मुग्ध हो गये और उनके हृदयमें यह लालसा उत्पन्न हुई कि इस ऐने दर्शनिया सीनाप सदा बना रहे। इस विचारसे उन्होंने प्रभुके सहदा पुत्र माँगा। मुग्धताके कारण पुत्रका वर माँगते समय उनके हृद्यमें होई

और विचार न था। महारानीजी यह सब देख-सुन रही थीं परन्तु वे इतनेमें सावधान हो चुकी थीं। उन्होंने विचार किया कि महाराजने वर तो यथार्थ माँगा परन्तु केवल पुत्र होनेका माँगा, भिक्त माँगनेको भूल गये। अतः जब भगवान्ते उनसे वर माँगनेको कहा तब उन्होंने महाराजके वचनोंका समर्थन किया और भगवान्के वचनोंके अनुसार कि जब वे ही पुत्ररूपसे अवतरित होनेको हैं, उन्होंने भक्तोंकी-सी रहनी, सहनी इत्यादि भी माँगी। तब महाराजको होश हुआ कि वर माँगनेमें हमसे थोड़ी भूल हो गयी, अतः उन्होंने अपनेको मूढ़ कहकर प्रभुमें सत्य प्रेम होनेका वर माँगा, जिसमें पुनरागमन न हो। इसीसे किवने वन्दना करते हुए कहा है 'बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद।''' यहाँ किसीके वचनोंमें न कोई चातुरी है और न व्यक्त ही; भगवान्के सामने ये सब कैसे रह सकते हैं ?

विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि "स्मरण रहे कि पुत्र-भाव रखते हुए दशरथजीने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अटल प्रीति रक्खी जो लोक-व्यवहारकी दृष्टिसे अनुचित-सी देख पड़ती है। परन्तु उन्होंने उसे पूर्णरूपसे नियाहा जिसका उदाहरण गीस्वामीजीने यथायोग्य दर्शाया है कि 'मीन काटि जल घोइये खाए अधिक पियास। रहिमन प्रीति सराहिए, मुएहु मीतकी आस॥'

दशरथजीका टीक ऐसा ही हाल हुआ उन्होंने रामचन्द्रजीके वनवासी होते ही प्राण त्याग दिये, फिर भी मुक्त न ही पुत्र-भाव रखते हुए ही स्वर्गमें निवास किये रहे। निदान रावण-वधके पश्चात् फिर आकर श्रीरामचन्द्रजीके दशन-कर मुक्त हुए। इस प्रकारसे उन्होंने प्रीति निवाही क्योंकि परमात्मा ही पुत्ररूपसे अवतरे थे।"

[ क्लिपुत्र-भाव रहते हुए भी भगवान्के चरणों में उनका प्रेम रहा यह बात भी मान्समें चिरतार्थ हुई देख पड़ती हैं। यथा 'मोरे गृह आवा प्रभु सोई। १९३। ५।', 'सुमिरि राम गुर आयेसु पाई। चले महीपित संख बजाई॥ ३०२। ३।', 'अस किह गे बिश्राम गृह राम चरन चितु लाइ। ३५५।' उनका प्रेम श्रीरामजीमें ऐसा था कि शरीर त्याग करनेपर स्वर्गमें सब प्रकार इन्द्रद्वारा सम्मानित होनेपर भी वे श्रीराम बिना सुखी न थे, जैसा वाल्मी० ६। १२२। १ में उनके वचनसे स्पष्ट है। यथा 'न मे स्वर्गों बहुमतः सम्मानश्च सुर्राविभः। त्वया राम विहीनस्य सस्यं प्रतिश्रणोमि ते॥ १३॥ (वाल्मी० ६। १२२)।' अर्थात् हे राम! में सत्य-सत्य कहता हूँ कि तुम्हारे वियोगसे युक्त मुझको स्वर्गमें रहना जिसे देविधित्त्र झी भारी वस्तु समझते हैं तुम्हारे सहवासके समान सुखदायी नहीं मालूम होता।

मीट—३ 'मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना' इति । (क) राजाने चरणोंमें प्रेम माँगा। किस प्रकारका प्रेम चरणोंमें हो यह अब कहते हैं। जैसे मणिके बिना सर्प और जैसे जलके बिना मछली नहीं रहती वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे अर्थात् आपके बिना मैं न जिज । (ख) भगवान्की इच्छासे मनुजीने दो दृष्टान्त दिये। फिए-मणिके दृष्टान्तसे भगवान्के बिना व्याकुल रहें, मृत्यु न हो, यथा 'मनि लियें फिनि जियें व्याकुल बिहाक रें' (वि० ६७)। यह दृष्टान्त जनकपुर जानेमें चिरतार्थ हुआ। विश्वामित्रके साथ भगवान्के जानेपर राजा व्याकुल रहे पर मरे नहीं। मरे हुएके समान रहे, यथा—'सुत हिय लाइ दुसह दुख मेटे। सृतक सरीर प्रान जनु मेटे॥ ३०८। ४।' दूसरा दृष्टान्त 'जल बिनु मीन' का है। जल बिना मळलीं जीती नहीं रह सकती। यह दृष्टान्त वनयात्रामें चिरतार्थ हुआ। (ग) प्रथम वियोग विश्वामित्रके संग जानेमें दुआ; इसीसे प्रथम फिप्मणिका दृष्टान्त दिया। दूसरा वियोग पीछे बनयात्रा होनेपर हुआ; इसीसे जल-भीनका दृष्टान्त पीछे कहा। इस तरह दोनों दृष्टान्त कमसे कहे गये। यह वर प्रभुकी इच्छासे माँगा गया, क्योंकि लीलामें राजाको दो बार वियोग होना है। (पं० रामकुमारजी)। (घ) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'मिन बिनु फिनि'''मीना' का भाष यह है कि जैसे मणि सर्पके भीतर और जल मछलीके बाहर रहता है तथा मेरी प्रीति भीतर-बाहर दोनों रहे। वा, जैसे सर्प स्वइच्छित मणिका वियोग सह सकता है बैसे मैं स्वइच्छित सह सक्कूँ और जैसे मीम जलके बिछुकते ही मर जाती है वैसे ही वियोग होनेपर मैं प्राण त्याग सक्कूँ।' (ङ) श्रीजानकीशरणजी कहते हैं कि मछली अपनी इच्छासे जलके बाहर नहीं होती, वैसे ही राजा भी रामस्तजलले अपनी इच्छासे अलग न होंगे, कैकेयी मललाहिन बाहर निकालेगी।

अस वरु माँगि चरन गिंह रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ॥ ७॥ अव तुम्ह मम अनुसासन मानी। वसहु जाइ सुरपित रजधानी॥ ८॥ सो०—तहँ करि भोग बिसाल्ल तात गएँ कछु काल पुनि। होइहहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत॥ १५१॥ वर्थ—ऐसा वर माँगकर (मनुजी प्रभुके) चरण पकड़कर रह गये। करणानिधान भगवान्ने 'एवमलु' (ऐसा ही हो) कहा ॥ ७॥ (फिर भगवान् बोले कि) अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इन्द्रकी राजधानी (अमरावती) में साकर निवास करो ॥ ८॥ है तात! वहाँ बहुत सुख भोग करके कुछ काल बीतनेपर फिर तुम अवधके राजा होने, तप में उम्हारा पुत्र होऊँगा॥ १५९॥

िष्णि १—'अस यह माँगि घरन गिंह रहें अंदि । इन्हें इस समय तीन बार पद्वन्दन दिखाया है। तीन बार वन्दनामें कमसे वचन, मन और तन (कर्म) दिखाया है 'बंदि चरन मनु कहें उ यहोरी' यह वचन है, 'सुत विपेक तक पद रित हों अंदे 'अह मन है और 'अस बह माँगि चरन गिंह रहें अह तन हैं। तालर्य कि राजाकी मगवान्के चरणों में मन-यचन-कर्म तीनोंसे प्रीति है। यह तीन बार पदवन्दनका भाव है। इन्हें भगवान्के तीनों बार वर देनेमें वचाओंने भगवान्कों कुपानिधान वा करणानिधान विशेषण दिया है, यथा—'भगतवछ्क प्रमु कृपानिधाना। विस्वयास प्रगटे भगवान् को कुपानिधान वा करणानिधान विशेषण दिया है, यथा—'भगतवछ्क प्रमु कृपानिधाना। विस्वयास प्रगटे भगवान् को कुपानिधान वा करणानिधान विशेषण दिया है, यथा—'भगतवछ्क प्रमु कृपानिधान। विश्वयास प्रगटे भगवान्। ॥' (यह प्रथम बारकी प्रार्थनापर कृपा करके दर्शनरूपी वर दिया), 'प्रवमस्तु कर्नानिधि कहें अतिम बार सुतविषयक प्रम माँगनेपर भी करणा करके वर दिया)। इसका ताल्पर्य यह है कि भगवान्की अपने दास (मनुजी) पर आदिरो अन्ततक एकरस कृपा बनी हुई है। [जो माँगा वह सब देनेकी इच्छा है अतः 'एवमस्तु' कहा। शतरूपाजीन दोनोंके छिये माँगा और वह सब देना अनुचित था, अतः वहाँ 'एवमस्तु' नहीं कहा। तुलसीदासजीकी काव्यकळा शब्दलायमें अर्थ गाम्भीर्ययुक्त है।' (प० प० प०)]

( चरण पकड़े रह जानेमें भाव यह है कि यह वर छेकर ही मानेंगे। वि॰ ति॰ )

२. 'अब तुम्ह मम अनुसासन मानी ।'''' इति। (क) 'अनुसासन मानी' का भाव कि राजाके मनमें इन्द्रहोकमें बसनेकी वासना नहीं है। कैसे मालूम हुआ कि नहीं है ? इस तरह कि प्रथम ब्रह्मा-विष्णु-महेश तीनों आये, अपना-अपना छोकः देते रहे पर ये ऐसे वैराग्यवान् कि ( इन्होंने उस सुखको तुच्छ मानकर ) उसकी इच्छा न की । ( 'मभु सर्वज्ञ दास निज जानी । गति अनन्य वापस नृपरानी ॥' भगवान् इस बातको जानते हैं ) इसीसे भगवान्ने कहा कि एमारी आशा मानकर इन्द्रलोकमें जाकर रही। 'राम रजाइ सीस सब ही के।' खामीकी आशा है; अतः उसे मान लिया। (ख) इन्द्रलोकमें निवास करानेका भाव कि राजाने ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोकको लेना स्वीकार नहीं किया था (इसते वहाँ भेजना उचित न था। वहाँ जानेको कहते तो इनकी संकीच होता।) अतएव वहाँ वास करनेको न कहा। पुनः भार कि भगवान्ने प्रसन्न होक्र इनको दर्शन दिया, पुत्ररूपसे इनके यहाँ अवतार लेकर सुतविषयक सुख देनेका वरदान दिया। पर इतना देनेपर भी भगवान्को संतोष न हुआ, क्योंकि राजाने भगवान्को छोडकर और कुछ भी पदार्थ न माँगा।-'निज करत्ति न समुक्तिअ सपनें। सेवक सकुच सोखु उर अपने ॥ २। २९९।' (अहा ! नया सुन्दर अनुपम स्वभाव सरकारका है !! बिल्हारी बिल्हारी !! )। इसीसे इन्द्रलोकमें निवास करनेको कहा। इन्द्रलोकमें भोग-विलास बहुत है। भगवान्की आज्ञासे सुरपितरज्ञधानीमें बसनेसे सुरपित आदि सभी देवता इनकी सेवा करेंगे इनको तपका फल भी कुछन-कुछ भोग कराना भगवान्को मंजूर है। [ किसीका मत यह भी है कि यहाँ भगवान्ने वेदमर्यादाकी रक्षा भी की है। तपका फल इन्द्रलोकका भौग-विलास है, उसे भोग करनेको वहाँ भेजा। भोग-विलासमें इन्द्रकी उपमा दी जाती है, यथा—'भोग पुरंदर । ७ । २४ ।', 'सुनासीर सत सरिस सो संतत करह विकास । ६ । ९० ।', 'मधवा से महीप विषय सुल साने ।' (क ७ । ४६ ), 'मोर्गेन मघवानिष' इत्यादि ।]

३—'तह बिर मोग बिसाल सास गएँ कछ काल "" हित। (क) इन स्व वचनसे पाया जाता है कि विद्याल भोग-विलास करनेके लिये ही इन्द्रलोकमें वास कराया गया। (ख) वर देनेके साध-साध अभीसे भगवान्ते रानी-राजामें माता-पिता-भाव मान लिया। इसीगे उनको माता-पिता कहते हैं, यथा—'मानु विदेक भलें कि तोरें' (शतस्पाजीसे) और 'तह किर भोग विसाल तात गएँ कछ काल पुनि' (मनुमहासजसे)। [ 'मानु' कहकर रानीको संदेह दूर किया था और अब 'तात' पिता-याचक पद देकर राजाको अपनी सत्य प्रतिशायर विश्वास दिलाया] (ग) 'कछ काल' का भाव कि तपका फल तो कई कल्पोंतक इन्द्रलेंदका राज्य प्राप्त होनेपर नहीं चुक सकता, कल्पोंतक इन्द्रपद प्राप्ति भी इस तपके आगे कुछ नहीं है। अत्यय दिश बहुत कम मानकर 'कछ काल' कहा। पुनः, राजाको प्रभुका वियोग असस है, वे 'मंगवान्या वियोग अहत दिन न सह सकेंगें (और स्वर्गमें न जाने कवतक रहना पहें यह समहकर राजाको संबोच होगा), इसीने 'सह दिन न सह सकेंगें (और स्वर्गमें न जाने कवतक रहना पहें यह समहकर राजाको संबोच होगा), इसीने 'सह

काल' कहकर राजाकी खातिरी की, उनको संतोष दिया। क्योंकि देवशरीर धारणकर इन्द्रलोकमें बसनेसे यह निश्चय है कि वहाँ देवताओंकी आयुपर्यन्त (वा तपफलभोगपर्यन्त) निवास करना पड़ता है तब तो भगवान्की इस आशासे कि 'बसहु जाइ सुरपित रजभानी', निश्चय होता है कि बहुत कालतक वियोग रहेगा, अतएव उस संदेहकी निवृत्तिके लिये, उस संकोचको मिटानेके लिये भगवान् कहते हैं कि 'गएँ कछु काल पुनि' अर्थात् तुम्हें देवताओंकी पूर्णायुतक वहाँ न रहना पड़ेगा, कुछ ही काल ठहरना होगा। फिर तुम अवधमुआल होगे। (पुनः, 'कछु काल' का भाव कि थोड़े ही समयमें विशाल भोग भोग लोगे)।

नोट—१ वैजनाथनी छिखते हैं कि प्रथम कल्पमें बहत्तरवीं चतुर्युगीमें दो लाख तेरह हजार एक सौ बयालीस वर्ष बब सत्ययुगके बीते उस समय प्रभुने मनुको स्वर्ग जानेकी आज्ञा दी। 'कछु काछ' अर्थात् चौबीस लाख छन्नीस हजार आठ सौ अष्टावन वर्ष बीतनेपर। अर्थात् जब त्रेतायुगके तीन लाख चौरासी हजार वर्ष बाकी रहेंगे तब तुम राजा

होंगे । १४२ ( १-४ ) भी देखिये।

त्रिपाठी जीका मत है पाँच मन्वन्तरतक अमरावतीमें बसनेको कहा । इन्द्र और देवतातक पाँच बार बदलेंगे पर ये वहीं रहेंगे । सातवें (वैवस्वत ) मन्वन्तरमें अवधके राजा होंगे, तब अवतार होगा ।

टिप्पणी —४ (क) 'होइहहु अवधभुआर इति। इन्द्रलोक देनेपर भी भगवान्को संतोष न हुआ तब अवधभुआर होनेका वर दिया कि जहाँ (अवधमें) इन्द्रलोकसे अनन्तगुण अधिक ऐश्वर्य है। यथा—'अवधराज सुरराज सिहाहीं।' दसरय धन सुनि धनद कजाहीं ॥२।३२४।' (ख) 'तय में होब तुम्हार सुत।' भाव कि तुम्हारे इस शरीरके तथा देवशरीरके पुत्र न होंगे, जब अवधभुआल होंगे तब तुम्हारे पुत्र होंगे। भगवान्से कालका करार नहीं कराया था, पुत्र होनेका करार (एकरार; वचन) था। इसीसे भगवान्ने कालका कोई एकरार नहीं किया; पुत्र होनेका करार किया। अपना 'करार' समझकर राजाको संतोष रहेगा। (ग) कि काल और देश दोनों इस दोहेमें बताये। 'गएँ कछु काल पुनि होइहहु अवधभुआल', जब अवधभुआल होंगे तब यह 'काल' बताया और 'अवध' यह देश बताया, जहाँ अवतार ठेकर पुत्र होंगे। [पूर्व इनकी राजधानी बिटूर (ब्रह्मावर्त) कही जाती है। पूर्व प्रमाण दिया गया है।]

नोट— अधिक यहाँ यह दिखाते हैं कि प्रभु जिसपर कृपा करते हैं उसको फिर उत्तरोत्तर अधिक सुख देते ही जाते हैं, क्योंकि—'जासु कृपा निहं कृपा अवाती।'

२ जब राज्य-वैभवका भीग साठ इजार वर्ष कर छेंगे तब पुत्र होंगे। वैजनाथजी छिखते हैं कि 'मनुजीने अट्टाईस हजार वर्ष तप किया। प्रभुने चौबीस हजार वर्ष तपके फलमें चौबीस छाख वर्ष स्वर्ग भोग दिया और चार हजार वर्षके तपके फलमें, साठ हजार वर्षभर अवधराज्यका सुखभोग दिया और अट्टाईस वर्षतक पुत्र होकर वात्सल्यसुख दिया।'—पर इसमें मतभेद है।

प० प० प०-नालकाण्ड वन्दना-प्रकरणमें एक बार 'दसरथ राउ' कहकर वंदन किया, फिर 'अवध भुआल' कहकर । यथा-'दसरथ राउ सहित सब रानी । सुकृत सुमंगक मूरित मानी ॥ करीं प्रनाम करम मन बानी ॥ १ | १६ | ६-७ | १, 'बंदीं अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि रामपद । १ | १६ | यहाँ 'होइहहु अवध-भुआल' शब्द देकर सूचित करते हैं कि दोहा १६में जो वन्दना है वह मनु-दशरथकी है और जो 'दसरथ राउ' कहकर वन्दना की वह कश्यप (अदिति) दशरथकी है ।

इच्छामय नरवेष सँवारे । होइहीं प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ १ ॥ अंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिहीं चरित भगत सुखदाता ॥ २ ॥ जे सुनि सादर नर वड़भागी । भव तरिहहिं ममता मद त्यागी ॥ ३ ॥ आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥ ४ ॥

शादार्थ--'इच्छामय'=इच्छारूप, इच्छातुसार, इच्छासे, संकल्पमात्रसे । सँवारे=रचकर, बनाये हुए । 'निकेत'= घर, अर्थात् स्तिकाग्रह, सौर, जञ्चाखाना ।

मर्थ—अपनी इच्छासे नररूप बनाये हुए तुम्हारे घरमें प्रकट होऊँगा ॥१॥ हे तात ! अंशोंसिहत देह धारणकर में भक्तोंको सुख देनेवाले-चरित्र करूँगा ॥ २ ॥ जिन्हें वड़भागी मनुष्य आदरपूर्वक सुनकर ममता-मदि छोड़कर संसारसे तर जायँगे ॥ ३ ॥ आदिशक्ति जिसने जगत्को उत्पन्न किया वह ये मेरी 'माया' भी अवतार छेंगी ॥ ४ ॥

नोट-9 'इच्छामय नर वेष सँवारे''' इति । (क) नरका अर्थ है 'पाञ्चभौतिक मायामय शरीरवाटा' यथा-'स्युः युमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुषा नरः ।' इत्यमरे ।' इसीसे कहते हैं कि मेरा नर-शरीर मायामय पाञ्चभीतिक नहीं होगा, किंतु 'इच्छामय' होगा। जैसे चीनीके अनेक खिलीने मनुष्य, पश, पक्षी, फूल, फल इत्यादि दनते हैं, वे देखनेमात्र मनुष्य, पशु आदि हैं, पर उनमें मनुष्य, पशु इत्यादिके तत्त्व नहीं हैं, वे तो भीतर-बाहर चीनी ही हैं; वैसे ही हमारा रूप देखनेमात्रको तो नराकार होगा पर भीतर-त्राहर शुद्ध ईश्वर-तत्त्व ही है, उसमें देही-देह-विभाग नहीं है, इमारा शरीर चिदानन्दमय ही होगा। मैं अपनी इच्छासे नरतन भारण करूँगा, जीवोंकी तरह कर्मका परिणाम वह शरीर नहीं होगा। (वै॰)। (ख) संत श्रीगुरसहायलालनी लिखते हैं कि 'क्षानन्दी द्विविषः ग्रीकः मुक्तेश्रामृतं एव छ। अमूर्तस्पाश्रमो मूर्तः परमातमा नराकृतिः ॥' ( अर्थात् आनन्द दो प्रकारका है, एक रूपवाला दूसरा रूपरिहत । रूपरिहत-का आअय रूपवाले नराकृति परमात्मा हैं )। यही 'इच्छामय नर वेष' है। अथवा, भाव यह है कि नर वेप तो घारण करूँगा परंतु जब जैसा जिसे इच्छा होगी ( वैसा ), वा जिसकी इच्छाको जिस रूपसे पूर्ण करना आवश्यक होगा तन्मय नरवेषका ( उसे ) अनुभव होगा । इसीसे नारदको श्रीरशायी दीख पड़े, परशुरामको रमाकान्त, देवताओं को उभय भाँति, कौसल्याको अनुपम रूप, सतीको राजपुत्र और शिवजीको सिद्धदानन्द ब्रह्म, इत्यादि मानसके प्रसङ्गीसे पाया जाता है। अथवा, राजाके मनमें यह आशा हो कि संसारी जीवोंकी तरह यदि ये हमारे प्रेमके कारण रज-वीर्यते पुत्र हुए तो यह अद्भुत लावण्य कैसे बना रहेगा, इससे प्रभुने कहा कि हमारा 'इच्लामय नरदेप' होगा। (ग) 'इच्छामय नरदेप', यथा—'निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गों पार । १९२ ।' (घ) रा॰ प्र॰ कार छिखते हैं कि 'नो शान्तिकी प्राप्ति करावे उसे 'नर' कहते हैं-- 'नरित शानित प्रापयतीति नर: ।' जितने ऐसे ईश्वरकोटिके नर हैं उनका ह्न्छाम्य वेष सँवारनेवाछे इम तुम्हारे गृहमें प्रकट होंगे।' ( ङ ) मयंककारका मत है कि 'प्रभुने मनुको अमरावतीमें वास करनेकी आशा दी तब इनके मनको श्लोभ हुआ कि इतने दीर्घकाळतक यह स्वरूप क्योंकर एकरस रहेगा। अतएव प्रभुने कहा कि मैं इच्छामय सुन्दर शरीर धारण कर तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊँगा। इससे राजाको ज्ञान हो गया कि यह नित्य स्वरूप है और मोह दूर हो गया।'

र— नरवेष और देही-देह-विभागरिहत शुद्ध चिदानन्दमय शरीर तो अब भी है तव 'सँवारे' से नया तालयं है ?' इस शंकाका समाधान यह है कि मनुष्य-शरीरमें वाल, कुमार, पीगण्ड, किशोर, युवा आदि अवस्थाएँ होती हैं। इर्ष-विषाद आदि होते हैं। इत्यादि। वैसे ही मेरे चिदानन्दमय शरीरमें लोगोंको ये सब भाव दरसाये जायेंगे। सुभारे यहाँ प्रकट होनेपर में इन अवस्थाओंकी लीलाएँ भी करूँगा और अपनी इच्लास नित्यकिशोर लीला भी जो चाहूँगा

करूँगा ( कद०, वै० )।

३—'अंसन्ह सहित देह भरि ताता।' इति। (क) भाव यह कि इनके विना हमारा चरित्र नहीं बनता। पुनः, यह एचित किया कि अंशों के भी तात (पिता) तुम्हीं होंगे। (ख) विनायकी टीकाकार टिखते हैं कि 'परमेरवर अगणित अंशों से प्रस्वीपर अवतीर्ण हो कार्य सिद्ध किया करते हैं। उनमें यहाँ तीन विशेष अंशों की स्नना है; सो यों कि—(१) जिस अंशसे प्रस्वीको धारण करते हैं सो लक्ष्मणजीके रूपमें, (२) वह अंश जिसके प्रस्वीका भरण-योपण करते हैं जो भरतजीके रूपमें और (३) जिस अंशसे शत्रुओंका नाश करते हैं वह विशेषकर शत्रुपनके रूपमें दिन्होंने रुवणासुरका वध किया था।' (वस्तुतः यह मत पाँदेजीका है)।

(ग) करणासिंधुजी लिखते हैं कि 'अंश दो प्रकारके होते हैं। १—महत्, २—विभृति। वेते गट्टा, एरम् आदिकी धारासे खोत फूटकर पृथक् निकल चलें पर खोत मिला रहे—यह महत् अंश है; और गट्टा-उरमृका वट घट आदिमें अलग निकाल लिया जाय यह विभूति अंश है। भरतादिक षोडश पार्धद महत् अंश हैं और रामरूप ही हैं।'

(घ) बैजनायनी लिखते हैं कि एकन्नी, दोअन्नी, चवन्नी, अठन्नी आदि रुपयाके अंग्र हैं, इनसे रुपया खिल्डत नहीं होता। वैसे ही ईश्वरतत्त्व थोड़ा बट जानेसे खिल्डत नहीं होता। अंग्रावतार होनेसे भी पूर्णवतार खिल्डत नहीं होता। व्यापक ब्रह्म चाँदीमात्र है, पूर्णावतार ऊँचा सिका है, दुअन्नी आदि अंग्रावतार हैं। जीव मृपणादि याणी हैं।

(ङ) मा॰ त॰ वि॰ कार लिखते हैं कि भाव यह है कि 'जी-जो भक्त जिस खरूपके उपासक होंगे उन्होंके मुखदायक चित्र करूँगा। वह अंशोंसिहत देह धरकर करूँगा। तालये कि कभी रमा-वेंकुण्डनाय होकर, कभी सीरदायी और सभी केंत- द्वीपवासी इत्यादि होकर। अथवा, भक्तसुखदाता अंशोंके साथ यह देह धारण किये चरित करूँगा। अतः, 'वेंकुण्डायीशास्य सरतः भीराज्यीशश्च सहमणः। शत्रुष्टश्च स्वयं भूमा रामसेवार्यमागतः॥' के अनुसार वेंकुण्डाधीशादि भरतादि होंगे। भाष

यह कि तुमने तो केवल हमको ही पुत्ररूपसे माँगा है पर तुम्हारे आनन्दके लिये मेरे अनादि लीलाके परिकर भी चिरतार्थ हैह धारण करेंगे। अथवा, भाव कि पुत्र होनेकी बात ही क्या, मैं अपने चिरत भी दिखलाऊँगा। दिल्लाह । [अंशोंके सम्बन्धमें १८७। २ देखिये]

४-'जेहि सुनि सादर नर यहमागी'''' इति । भाव यह कि जो अभागे हैं वे न सुनेंगे, यथा-'एहि सर निकट न जाहिं भमागा । ३८ । २ ।', 'सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तिज होंहिं विषय अनुरागी ॥' मद-ममता जन्ममरण-

के कारण है अतएव इनका त्याग होना कहकर भवसागरके पार होना कहा ।—(पं रामकुमारजी)।

वाचा जयरामदासजी रामायणी-परब्रह्म परमात्माने किस प्रयोजनसे अपने अंशों के सहित अवतार लिया शिरास्नाय-जीने स्वयं तो मर्यादा-पुरुषोत्तमका अवतार लेकर अपने भागवत धर्म अर्थात् ईश्वरीय दिन्य गुण-सौशील्य, वात्सल्य, कारुण्य, क्षमा, शरण्यता, द्या, सर्वज्ञता, सर्वेश्वरत्व, सर्वान्तर्यामित्व, सर्वदर्शित्व, सर्वनियामकत्व आदिकी सुलभताके साय-दी-साय लोकधर्म समस्त मर्यादाका भी आदर्श उदाहरण चरितार्थ कर दिखाया, जिसका पूरा-पूरा निर्वाह किसी जीवकोटिके सामर्य्यसे सम्भव हो नहीं है। परन्तु विशेष धर्म अर्थात् परमार्थ-सेवनके विशेष आदर्श स्वरूप श्रीप्रसुके तीनों अंशावतार क्षीलक्ष्मण, श्रीभरत और श्रीशतुच्न ही हुए हैं। जो सगवत् भागवत सेवाधर्म जीवमात्रके परम कल्याणार्थ अति आवश्यकीय धर्म था, उसके साथ-साथ यथासम्भव लोकधर्मका निर्वाह गौणक्रपमें होता ही रहा है। (इसके आगे कल्याण १९०७ प्रष्ट १०९८ से १९०५ तक चारों श्रीविग्रहोंके आदर्श चरितोंका संक्षित दिग्दर्शन करानेके बाद वे लिखते हैं कि) मिक्क यह है कि परम प्रमुने अपने तीनों अंशोंको साथ-साथ अवतरित करके भगवत्-भक्ति और भागवत-भिक्ती कर्याको अपनी लोकमर्यादाके समान ही आदर्श बना दिया। उचित ही था; क्योंकि लोक-परलोक दोनोंका शिक्षण स्वयं भगवानके अवतारते ही तो होना था—

अतापव जैसा कि सब भ्राताओं में छोटे श्रीशत्रुष्टनजीने भागवतसेवाकी निष्ठाको ही आदर्श बनाया; जीवमानके लिये प्रथम सीट्री संतसेवा ही है। श्रीरामचरितमानसमें सत्संगके प्रभावके सम्बन्धमें और भी देखिये—'मित कीरित गित भूति महाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई॥ सो जानब सतसंग प्रमाज। छोकहु बेद न आन उपाजः॥' अस्तु, सन्ये हृदयसे अनन्य होकर संतोंकी सेवा करनेसे भगवान् संतुष्ट और प्रसन्न होकर अवश्य ही अपने दुर्लभ प्रमको प्रदान करेंगे। उस भगवद्द्त प्रमसे भगवानके प्राप्त होनेतक सदैव श्रीभरतजीकी चर्याका अनुसरण करना चाहिये। हृदयमें प्रमुजीका ध्यान करके अहर्निश उनके नामका अनुसंधान करते हुए उनकी प्राप्तिके छिये अनुरागसे करणाकन्दन करना चाहिये। जब श्रीप्रभुकी प्राप्ति हो जाय—सक्षात्कार हो जाय, तब श्रीलक्ष्मणजीकी चर्याका अनुकरण करनेमें तत्पर हो जाना चाहिये। इससे निजत्व और सहजत्वकी प्राप्ति होगी और जीव कृतार्थ हो जायगा। इसी आवश्यकताकी पूर्तिके छिये श्रीमर्यादापुरुषोत्तम सरकारने अंशोंके सिहत अवतार छिया, जिसकी बढ़ी आवश्यकता थी।

नोट— कि स्मरण रहे कि 'इच्छामय नर वेष सँवारे। होइहों प्रगट…' से स्पष्ट सिद्ध है कि मनुशतरूपाके आगे जो स्वरूप है, जो मूर्ति है, वह 'छीछा तन' नहीं है, वरंच असछी अगुण अखण्ड ब्रह्म ही है, छीछातन वा नरवेष श्री अवधमें अवतरनेपर धारण करेंगे। 'अंसन्ह सहित देह धिर ताता' भी दछीछ है कि इस समय ब्रह्म अपने असछी देहसे सम्मुख खड़ा हुआ है और कहता है कि मैं तुम्हारे छिये नर-शरीर धारण करूँगा।

## ''आदि सक्तिंंं। सोंड अवतरिहि मोरि यह माया।"

१-श्रीसीताजीके लिये 'माया' शब्द यहाँ ठीक उसी' प्रकार प्रयुक्त किया गया है जैसे प्रणवरूप होनेसे वेदान्तस्त्रमें ब्रह्मको 'प्रकृति' कहा गया। यहाँ भी 'माया' शब्दका अर्थ उसी प्रकार समझना चाहिये। प्रमाण, रामोत्तरतापिन्युपनिषद्। यथा— 'श्रीरामसाक्षिध्यवशाज्ञगदानन्ददायिनी। उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम् ॥ सा सीता मगवती श्रेया मूलप्रकृतिसंज्ञिता। प्रणवत्वात्प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥' (३-४)। ठीक इसी अभिप्रायसे 'माया' शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है। श्रीसीताजी 'माया' नहीं हैं। उनको रामतापिनी आदि ग्रन्थोंमें चिद्रूपा लिखा है। यथा— 'सीता इति त्रिषणांतमा साक्षान्मायामयी मचेत्। ""दिव्यालङ्कारसङ्गीनितकाद्यामरणालङ्कृता महामाबाद्यवस्यरूपिणी व्यक्ता मवति।' (सीतोपनिषत्)। 'न त्वां केचित् प्रजानते ॥ १०॥ ऋते मायां विक्रालाक्षीं।' (वाल्मीकि० ७। १९०। १०)। 'हमामया द्विश्वज्ञया सर्वालङ्कृतया चिता। ""' (। रामपूर्वतापिन्युपनिषत् ४। ९)। वैदिक निघण्डमें भी 'मायाज्ञानवयुनम्' से मायाको ब्रह्मकी

विकासि प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद्गोस्वामीजीने भी उनको श्रीरामजीसे अभिन्न अमेद वर्णन किया है। यथा— गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत भिन्न न मिन्न। बंदु सीतारामपद जिन्हों है परम प्रिय सिन्न ॥ १८॥', 'माया सब स्थमाया माहूँ।', 'जासु कृपाकटाच्छ सुर चाहत चितव न सोह।' अन्य भाव छेनेसे पूर्वापर विरोध होगा।—'उन्नय-हेशित'''' मं० दलोक भी देखिये। सदाशिव संहितामें भी ऐसा छिखा है—'रामस्सीता जानकी रामचन्द्र: नाणुमेंदी मिथारित किथात्। संतो महवा वस्त्रमेतदि बुद्ध्वा पारं जाता: संस्तेर्मृत्युकाछात्॥' इस सिद्धान्तकी पृष्टता वनयात्राफे हमय चक्रवर्ती महाराजके वचनोंसे भी होती है। उन्होंने सुमन्तजीसे कहा है कि 'जी निर्ह फिरिट घीर दीठ माई। बत्यसंघ दक्षत रसुराई॥ तो तुम्ह विनय करेंद्र कर जोरी। फेरिय प्रभु मिथिछेसिकसोरी॥ एहि विधि करेंद्र उपाय करेंदा। फिरह त होह प्रान अवलंबा॥ नाहिं त मोर मरन परिनामा। कछु न यसाह मये विधि बामा॥ २। ८२।' यदि शिसीताजी ब्रह्म न होतीं तो उनके घरपर रहनेसे राजा क्योंकर जीवित रह सकते ये। राजाके ये वचन व्यर्ष हो जाते हैं।

र—पुनः, माया पाँच प्रकारकी है—अविद्या, विद्या, सन्धनी, संदीपिनी और आहादिनी। नो नीवांके हृदयमें नेस्य अशुचि दुःख अनारम वस्तुमें नित्य शुचि सुख आत्मबुद्धि करा देवे उसको 'अविद्या' कहते हैं। अञ्चानको विनादाकर शिष-परमात्माके यथाय शानको उत्पन्न करनेवाली शक्तिको 'विद्या' कहते हैं। शान प्राप्त होनेपर जीव-ईश्वरकी सिन्धको प्रमात्माके यथाय शाकियको जनानेपाली शक्ति 'सिन्धनी' कही जाती है। जीवोंके हृदयमें परमात्माके साक्षात्कार संदीपन करनेवाली शक्तिको 'संदीपिनी' कहते हैं और ईश्वरसे अविनाभूत रहकर चेतनोंको ब्रह्मानन्द-प्रदातृ-सुखस्यरूपा चिन्मयी किको 'आहादिनी शक्ति' कहते हैं। वही आहादिनी शक्ति श्रीसीताजीको कहते हैं। मायाका अर्थ त्रिगुणात्मिका सामा यहाँ नहीं है।

२—'माया' के अर्थ शक्ति, इच्छा और प्रेरणा भी हैं। उदाहरण—(क) 'रामजीकी माया, कहीं धूप कहीं छाया।' (का) 'अति प्रचंद रहुपति के माया। जेहि न मोह अस को जग जाया।' (ग) 'तेहि आधमहि मदन जद गयऊ। निज माया बसंत निरमयऊ॥' (घ) 'बोले विहँसि महेस तब हिर माया बळ जानि जिय।'

४—'माया' शब्द केवल पद्यमें 'कृपा, दया, अनुग्रह' के अर्थमें भी आता है। उदाहरण—(क) 'मलेहि लाय अब माया कीजे। पहुनाई कहें आयसु दीजे॥' (ख) 'सीचेहु उनके मोह न माया। उदासीन धन धाम न जापा ॥' (ग) 'संब एक माया कर मोरे। जोगिनि होडें चलीं सँग तोरे॥'—(हिन्दी शब्दमागर)

करणासिन्धुजी आदि कई टीकाकारोंने यहाँ 'माया' का अर्थ 'कृपा, दया, अनुग्रह' भी लेकर यह भावार्थ कहे रैं— 'मेरी शक्ति मेरी दयारूपा जगत्को उत्पन्न करनेवाली', 'मेरी तुमपर यह दया है' अर्थात् तुमने इनको वरमें नहीं माँगा, हम अपनी ओरसे इनका भी मुख तुमको देंगे।

प्रोफे॰ दीनजी इसी अर्थको यहाँ ठीक समझते हैं। मेदिनीकोशमें 'माया' के अर्थ ये मिटते हैं—'स्यानमाया शाम्बरीख़द्ध्योः'।

नोट—६ 'माया-मगवच्छकिः।' जिस शक्तिके वलसे श्रीमगवान् 'बहु स्यां प्रजायेय' इस अपने संकल्पके अनुसार एकदम नाना जगत्रू एक्पोंको धारण करते हुए जगत्की सृष्टि करनेवाले कहलाते हैं, उसीका नाम माया है। व्रह्मा, विण्यु, महेश इन तीनों मूर्तियोंके अपने-अपने कार्यक्षेत्रमें जो लीलाएँ हुआ करती हैं उन सबकी प्रेरणा करनेवाली और उनको मलीमाँति समन्न करनेवाली जगन्मातारूपी परमेश्वरी मगवती महामाया भगवच्छक्ति परमाशक्ति श्रीसीताली हैं।

भगवन्छक्तिके चार अर्थ होते हैं-१ 'भगवतः शक्तिः भगवर्ष्धितः' पष्टीतत्पुव्ययमायवाटी न्युत्रित्ति भगवर्ती भगवान्की शक्ति है, बही ह्रेश्वरकी प्रेरणा करनेवाली और उसके सब काम करनेवाली है। २—'भगवित शिष्ठः भगवन्धिकतः' सप्तमी तत्पुरुषसमायवाली न्युत्रित्ति भगवान्में जो शक्ति है उसीका नाम देवी है और उसकी उपायनायः विना भगवान्की उपासना नहीं हो सकती। ३—'भगवती चासी शक्तिश्च भगवच्छक्तिः' इस कर्मधारययमायवाली न्युत्रित्ति शिक्ष्मित्री शिक्षिक्ष भगवच्छक्तिः' इस कर्मधारययमायवाली न्युत्रित्ति शिक्ष्मित्री शिक्ष्मित्री विभूतियाँ अनायास मिल सकती है। ४—'भगवांश्वासी शक्तिश्च भगवच्छक्तिः' इस कर्मधारययमाय-प्रकारकी ऐश्वर्यादि विभूतियाँ अनायास मिल सकती है। ४—'भगवांश्वासी शक्तिश्च भगवच्छक्तिः' इस कर्मधारययमाय-प्रकारकी न्युत्रित्ति देवी और भगवान्में भेद नहीं है, बल्कि ऐक्य है। (स्मरण नहीं यह कर्होते छिया है)

नोट-- ७ 'सोड अबतरिहि'-अपने लिये 'होहहउँ प्रगट निकेत तुन्हारे' कहा और 'आदि छलि' के लिये केन्द्र 'अवतरिहि' कहा। भाव यह कि वे क्यात्में दूसरी जगह अवतीर्ण होंगी, तुन्हारे यहाँ नहीं।

नोट—८ इस प्रकरणमें श्रीरामजीका ही बोलना गोस्वामीजीके शब्दोंसे पाया जाता है, श्रीसीताजी चुप ही रहीं। महानुभावोंने इसके कारण ये लिखे हैं—

( १ )—दोनोंमें अमेद है—'गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत मिन्न न मिन्न'। इस 'निर्भिन्नता' के भावसे

केनल महाराज ही बोले। वा,

- (२)—लोमशरामायण और पद्मपुराणकी सम्मति लेकर विश्रामसागरमें लिखा है कि एक विप्र हरिदेव और उनकी पत्नीने भी उसी समय इस अभिलाषासे तपस्या की थी कि आदिशक्ति हमारी सुता हों और परब्रह्म राम हमारे लामाता हों। यथा—'तहाँ विप्र हरिदेव प्रवीना। कनकलता युत नारि नबीना। करिह तपस्या मगवतहेता। असन बसन विज अवधनिकेता।' इत्यादि। और श्रीयुगल सरकारके प्रकट होनेपर उन्हींने इस प्रकार वर माँगा कि 'इन्ह समान कन्या मिल्ले तुम्ह समान जामात।' वहाँ भी श्रीकिशोरीजीसे वर नहीं माँगा गया। वैसे ही यहाँ जब श्रीसीताजीसे वर माँगा ही नहीं तब वे क्यों बोलतीं? विश्रामसागरमें मनुजीने इस प्रकार वरदान माँगा है—'बोले मिहपालक तुम सम बालक हन सम चहों पत्नोहु। विषष्ट्क इव जानों इंश न मानों देव यह किर छोहू॥' (मा० त० वि०)। जैसे यहाँ मनुजीसे कहा है कि जब तुम अवधमुआल होगे तब मैं तुम्हारा पुत्र हूँगा वैसे ही विप्र और विप्रपत्नीको यह आज्ञा हुई थी कि 'श्रेता जनक होय तुम्ह सोई। नाम सुनयना इन्ह कर होई॥ तब तब तब कन्या सिक्त हमारी। हो हैं अंशन संयुत चारी॥ में जामात मिलव तह जाना। अस किह मे प्रमु अंतरधाना। (मा० त० वि०)। बैजनाथजीके मतसे विप्रका नाम वामवर्ती और विप्रपत्नीका नाम सुमति था।
- (३)—नृपने पुत्र होनेका वर माँगा तब श्रीसीताजी अपनेको पुत्रवधू जानकर सकुचकर चुप हो रहीं (मानसमयंक, मा॰ त॰ वि॰)।

(४)—मुवनेश्वर संहितामें पाया जाता है कि जनकजीको आदिशक्तिने वरदान दिया; क्योंकि उनके जीमें यह लालसा थी कि वे हमारी कन्या हों। और यहाँ पुत्रकी चाह है अतएव प्रभु बोले; इनके बोलनेका प्रयोजन न था।

(५)—मानसी वन्दनपाठकजी कहते हैं कि 'ग्रन्थकारने पूर्वहीसे केवल श्रीरामोपासना गायी है—'बासुदेव पद-पकरह दंपित सन सित लाग', 'पुनि हिर हेतु करन तप लागे' इत्यादि। मनुमहाराज श्रीजानकीजीको नहीं जानते। जानते तो श्रीराघव ऐसा न कहते कि 'आदिसिनत जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया॥' इस वचनसे इनके स्वरूपको राघवने जनाया। जो कहो कि केवल राघवकी उपासना क्यों गायी तो ग्रन्थकारका पूर्वसंकल्प है—'जेहि कारन अज अगुन अनूपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा॥' अतएव श्रीरामजन्मके हेतुमें श्रीमनुमहाराज हैं और श्रीजानकीजी तो विदेह महाराजके सुकृत भागमें हैं —'जनक सुकृत मूरित बैदेही। दसरथ सुकृत राम भरे देही॥' इस विभागसे मनु महाराजके अंशमें केवल राघव ही हैं इससे दोनों सरकारके वात्सल्यरसके भोक्ता दोनों महाराज हैं। अब यह प्रश्न होता है कि 'तो किर उभय मूर्ति क्यों प्रकट हुई ?' इसका उत्तर यह है कि 'इनका संगन्त्याग कभी नहीं होता।' दोनों मिलकर अखण्ड ब्रह्म हैं।'

पुरउव मैं अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा।। ५ ॥ पुनि पुनि अस किह कृपानिधाना। अंतरधान भए भगवाना।। ६ ॥ दंपति उर धरि भगत कृपाला। तेहि आस्रम निवसे कछ काला।। ७ ॥ समय पाइ तनु तिज अनयासा। जाइ कीन्ह अमरावित बासा।। ८ ॥

दो॰—यह इतिहास पुनीत अति उमिह कही † वृषकेतु । भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु ॥ १५२ ॥

क मगित—भा० दा०, ना० प्र०, गौड़जी। भगत—१६६१, १७०४, रा० प०, मा० त० वि, पं०। 'भगित कृपाला' का अर्थ होगा 'कृपाल की मिक्त'। इसके अनुसार भाव यह है कि 'दम्पितने अगुण अखण्डका ज्ञान और तपादि कमौंको छोड़ दिया और हृदयमें मिक्क घारण कर ली, क्योंकि कमें और ज्ञानका फल हरिभिक्त है, यथा—'तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग बिराग ज्ञान निपुनाई।। नाना कमें घमें ब्रत दाना।—जहें किंग साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगित भवानी। ७। १२६।' और यह इनको अब प्राप्त ही हो गयी है। (प्र० सं०)। † कहा—पाठान्तर।

शब्दार्थ—निवसे=निवास किया। निवाससे निवसना किया बनायी है।

मर्थ—में तुम्हारी इच्छा पूरी कलँगा। 'हमारी प्रतिज्ञा सत्य हैं! सत्य हैं!! सत्य हैं!! ॥ ५ ॥ कृपानिधान भगवान् बारंबार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये ॥ ६ ॥ स्त्री-पुरुष (राजा-रानी) दोनों हृदयमें भक्तोंपर कृपा करनेवाटे प्रभुको धारणकर उसी आश्रममें कुछ काछ बसे ॥ ७ ॥ फिर समय पाकर त्रिना परिश्रम शरीरको छोड़कर इन्द्रटोकमें जा बसे ॥ ८ ॥ (श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं —) हे भरद्वाज ! धर्मध्वज श्रीशिवजीने यह अत्यन्त पवित्र इतिहास उमानी-से कहा। अब और भी रामजन्मका हेतु सुनो ॥ १५२ ॥

नोट—१ 'पुरवस में अमिलाब तुम्हारा' इति । राजाके 'पुरवहु मोर मनोरय स्वामी' का उत्तर यहाँ है । 'सत्य 'सत्य पन सत्य हमारा' इन वचनोंका हेतु अगली चौपाईके 'कृपानिधान' शब्दमें है । अर्थात् कृपा करके वारंवार 'सत्य' 'सत्य' कहा । पूर्ण विश्वास करा देनेके लिये तीन बार कहा । पूर्व भी 'आपु सिरस खोजों कह जाई' में लिखा गया है। लोकरीति है कि किसी बातकी प्रतिशा की जाती है तो उसे तीन वार दुहराते हैं । इसीको 'त्रिवाचा' और 'तिसत्यम्' कहते हैं । किसी टीकाकारका मत है कि अपने अवतार, अंशावतार और आदिशक्तिके अवतार अर्थात् तीन अवतारोंकी प्रतिशाके विचारसे तीन बार कहा । और किसीका मत है कि एक वार राजाके और दूसरी वार रानीके विचारसे कहा । और तीसरी बार सत्य अपने पनको कहा । अथवा, तीन वारसे त्रिकालमें सत्य जनाया । परंतु अगले चरणमें 'पुनि पुनि अस कहि' से स्पष्ट है कि तीन ही बार नहीं कहा, वरंच 'सत्य सत्य पन सत्य हमारा' ऐसा वारंवार कहा है । दोनोंके संतोषार्थ बारंवार कहा ।

२—इस प्रसङ्गको जिस शब्दसे उठाया था उसीपर समाप्त किया है। 'मगतवछल प्रमु कृपानिधाना। विस्ववास प्रगटे मगवाना ॥' उपक्रम है और 'पुनि पुनि अस कि कृपानिधाना। अंतरधान भए भगवाना ॥ उपसंहार है। 'कृपा' हीसे इस प्रसङ्गको संपुटित किया। भाव कि भक्तपर कृपा करके उसके लिये प्रकट हुए और यहाँ कृपापूर्वक उसको दिलासा देकर अन्तर्धान हुए। 🖾 इसके निरन्तर पाठसे कृपा होगी।

३—'उर घरि मगत'''तेहि आश्रम निवसे'''' इति । (क) इस समय अगुण अखण्ड अनादि ब्रहाने अपने इन अनन्य भक्तोंपर अत्यन्त कृपा की है, दर्शन दिये, नये-नये मनोरथ पूर्ण किये और अपनी ओरसे कृपा करके जो नहीं माँगा वह भी दिया। अतः 'भगत कृपाल' विशेषण दिया। जिन्होंने ऐसी असीम कृपा की उन्हींको हृदयमें धारण किया। इससे जनाया कि दर्शनके पश्चात् भी राजा-रानी दोनों अनन्यतापूर्वक उन्हीं प्रमुक्ती भक्तिमें तत्पर रहे। भक्त तो प्रथम ही ये, यथा—'गति अनन्य तापस नृपरानी। १४५। ५।' अतः 'भगत कृपाला' पाठ विशेष उत्तम है। (ख) यहाँ दिखाते हैं कि राजा-रानीका वैराग्य आदिसे अन्ततक एकरस रहा। उनके मनोरथ सिद्ध हुए फिर भी वे घर छोटकर न गये।

४—'समय पाइ तनु तिन अनयासा' इति ।—सनके मृत्युका समय नियत है। प्रारम्ध भोग समात रोनेपर ही श्रीर छूटता है; अतएव 'समय पाइ' कहा। 'अनयासा' का भाव यह कि 'जनमत मस्त दुसह दुख होई' वह दुःख इन भूकोंको नहीं हुआ। 'अनायास', यथा—'जिसि नूतन पट पिहरइ नर परिहरइ पुरान। ७। १०९।' 'सुमनमाल जिसि इंड तिरत न जानइ नाग। कि०।' इसी प्रकार इन दोनोंने एक साथ ही शरीर त्याग दिये।

नोट—५ 'राम अवतार' प्रसंग यहाँतक कहकर छोड़ दिया। अब आगे रावणका अवतार कहकर फिर दोनों प्रसङ्गोंको मिलावेंगे, तब इस (रामावतार) प्रसङ्गको फिर कहेंगे। यथा—'अब सो सुनहु जो बीचिंह राखा। १८८१६।' यह रामावतारका प्रसंग तो हुआ; पर 'असुर मारि धापिंह सुरन्ह…। १२९।' की पूर्तिके लिये आगेका प्रसङ्ग कहते हैं।

स्वायं भ्रवमनुशतरूपा और श्रीनारद-प्रसङ्गका मिलान

श्रीमनुशतरूपाजी परे दंड इव गहि पद पानी । तुरत उठाये करुनापुंजा ।

भेडे कृपानिधान पुनि असि प्रसन्न मोहि जान ।

बाक कृषानिधान पुनि भात प्रसंध नगह जान ।

सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी । धरि धीरज बोले सृदुवानी ॥

सानि सिरोमनि कृषानिधि नाथ कहरूँ सितमाउ ।

सुगम धगम किह जात सो नाहीं ।

पूक काकसा बिह उर माहीं ।

श्रीनारदजी ( अरण्यकाण्ड )

१ करत दंहवत किये उठाई।

राखे बहुत बार टर छाई ॥ ३ । ४ । १० ।

२ नाना विधि विनती करि प्रभुप्रसम् जियजानि ।६।१९।

३ नारद बोळे बचन तब जोरि सरोस्ड पानि ॥ ६। १९।

ध सुनहु उदार परम रघुनायक । १ । ४२ ।

५ सुंदर अगम सुगम बरदायक । ६ । ४२ ।

६ देहु एक यर माँगठ स्वामी । १ । ४२ ।

सो तुम्ह जानहु अंतरजामी
सकुच विहाइ माँगु नृप मोही।
मोरे निह अदेय कछु तोही
प्रमु परंतु सुठि होत ढिठाई
प्रमस्त करनानिधि वोले
हरप विषस तन दसा भुलानी।
परे दंढ इव गहि पद पानी॥
चाहउँ तुम्हिंह समान सुत....

- ७ जद्यपि जानत अंतरजामी ॥ ३ । ४२ । ८ जन कहँ कछु अदेय नहिं मोरे । अस बिश्वास तजहु जिन भोरे ॥ ३ । ४२ ।
- ९ अस वर माँगउँ करउँ ढिठाई। ३। ४२।
- १० एवमस्तु मुनि सन कहेउ कृपासिधु रघुनाथ । ३ । ४२ ।
- १५ सुनि तन पुलक नयन मरि आये। ३। ४५।
- १२ नारद सुनत पद्पंकज गहे । ३ । ४६ ।
- १३ राकारजनी भगति तव रामनाम सोइ सोम ।"" बसहु" उर ब्योम । ३ । ४२ ।

नोट-६ 'यह इतिहास पुनीत अति'"' इति । 😂 ( क ) सब कल्गोंमें रामजन्मके दो-दो हेतु लिखे । एक तो रावणका जन्म दूसरा करयप-अदितिका तप । रावण-जन्म विस्तारसे लिखा और करयप-अदितिका तप संक्षेपसे कहा, यथा-- 'कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहेँ मैं पूरव वर दीन्हा ॥' 'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरप कौसल्या विख्याता ॥' इस कल्पमें दोनों हेतु विस्तारसे लिखते हैं । मनु-शतरूपाजीका तप विस्तारसे कहा । अब रावणका जन्म विस्तारसे कहते हैं। ( ख ) 'इतिहास' शब्दसे जनाया कि कविकल्पित नहीं है। ( ग ) संत श्रीगुरूसहायलालजी लिखते हैं कि 'अति पुनीत' इससे कहा कि यह हेतु साक्षात् श्रीसाकेतविहारीजीके प्रादुर्भावका है जो, कारणोंके भी परम-कारण हैं, यथा, 'वन्दें इं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्'-( मा० त० वि० )। पुनः भाव कि और अवतार शापवश हुए और यह केवल कृपासे, अनन्य निज भक्तके प्रेमवश हुआ; अतएव 'अति पुनीत' कहा। ( मा॰ त॰ वि॰ )। पुनः भाव कि इसमें किसीकी रक्षा अथवा किसीको दण्ड आदिकी वासना नहीं है, यह अवतार केवल शुद्ध प्रेम भावसे भरा हुआ है; अतएव यह अति पावन है। (वै॰)। पुनः, इसके श्रवण-पठन आदिसे 'मन क्रम बचन जनित अघ जाई। ७ । १२६ । अतः 'अति पुनीत' कहा । यह इस कथाका माहातम्य बताया । (घ) 'उमहिं कही बृषकेतु' यह मनु-शतरूपा प्रकरणका उपसंहार है। 'लगे बहुरि बरनें बृपकेत्। १४१। ८।' उपक्रम है। ( ङ ) 'अपर' के अर्थ हैं 'और. वा दूसरा' तथा 'पश्चात्'। भाव यह कि श्रीसाकेतविहारीके अवतारके एक हेतु तो श्रीमनुशतरूपाजी हुए, उन्हींके अव-तारका दूसरा हेत् अन कहते हैं। अथवा, मनुशतरूपाके वरदानके पश्चात् यह भी कारण हुआ। (मा॰ त॰ वि॰)। पुनः भाव कि 'जिसमें किसीकी रक्षा, किसीको दण्ड, कोई आर्त कोई अर्थार्थी इत्यादि अनेक वासना है ऐसा जो श्रीरामजन्मका हेतु है' वह । (वै॰)।

वि० त्रि०—इस इतिहासका उपक्रम, अभ्यास और उपसंहार भक्तिसे हैं: यथा—'हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हिर मगित बिनु' ( उपक्रम ), 'पंथ जात सोहत मितधीग । ज्ञान भिक्त जनु घरे सरीरा' ( अभ्यास ), 'दंपित उर घरि मगत कृपाला' ( उपसंहार ) और भिक्तिको गंगारूप कहा ही है, यथा—'रामभगित जह सुरसिर धारा ।' यहाँ की भिक्त-गंगा विरित-यमुना और विचार-सरस्वती सहित शोभित है । यथा—'होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग ।', 'बरबस राज सुतिह नृप दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हा । अतः इसे 'अति पुनीत' कहा।

पं० राजवहादुर लमगोद्वाजी—'तुलसीदासजीकी नाटकीय महाकाव्य कला' इति ।—मैंने अपने ठेखों में विस्तारसे िखा है और इस प्रमङ्ग में संकेतरूपसे फिर लिखता हूँ कि संसारमें तुलसीदासजीको ही महाकाव्य और नाटकीय कलाओं के एकीकरणमें पूर्णतः सफलता प्राप्त हुई है। नहीं तो अंग्रेजी भाषाका तो सिद्धान्त यह है कि महाकाव्यकी उद्दान खड़ी Vertical होती है और नाटकीकलाका फैलाव पड़ा हुआ Horizontal होता है। एक आकाशकी ओर उड़ती है तो दूसरा पृथ्वीपर फैलती है, मला आकाश व जमीनके कुलावे कैसे मिलें? फारसी भाषामें भी कहा गया है कि 'रजम' (वीरस=कुल महाकाव्यकला), 'बजम' (श्रङ्कार=कुल नाटकी कला) और 'पंद व नसायह' (उपदेश-कुल महाकाव्यकला) का एकीकरण असम्भव है।

 रूपमें है और इनमें आधिदैविक तथा आध्यात्मिक रहस्योंका प्रकटीकरण हुआ है। वरनार्ड द्याने भी इस युक्तिका प्रयोग किया है पर अन्तर यह है कि द्या महोदयकी प्रस्तावना इत्यादि गद्यात्मक, मिलाकीय तथा शुष्क हैं और तुलसीदासनीका काव्यचमत्कार वहाँ भी बना है। यहाँतक कि विषयसूची Index तक ऐसे सुन्दर रूपकके रूपमें है कि विषका बनाव साहित्य-संसारमें मिलना कठिन है।

(२) चरित्र ऐसे लिये हैं जो मानवी और दैवी सत्ताओं के एकीकरणसे वने हैं जिसमें उनके बीवनका मानवी अंश नाटकीकलाकी बहार दिखा दे और दैवी अंशसे प्रसङ्ग महाकाव्यकलाके शिखरपर पहुँच सके।

(३) शिव-पार्वती, काकभुशुण्डि-गर्कड और भरद्वाज-याज्ञवल्क्यके लोहे वरावर हमारे साथ है लो यथासमय रहस्योंका प्रकटीकरण संकेतोंद्वारा करते जाते हैं; परन्तु यह रङ्गमञ्चके आकाशपर ठीक उसी तरह क्षणिक प्रकाशपरिधिके अंदर दिखायी देते हैं जैसे आपने फिल्ममें भगवान् कृष्णको दुपट्टा घुमाते द्रौपदीचीरहरणके समय देखा हो।

(४) किन भी साथ रहता है और हम दर्शकों के लिये आलोचना करता जाता है। वरनार्ड शाने भी इस युक्तिका प्रयोग किया है परन्तु गद्यात्मक शुष्क रीतिपर, चिना इस युक्तिके शैक्सपियरके नाटक (विशेषतः दुखान्तक) भूलभुलैयाँ हैं और नैतिक मार्ग साफ नहीं दीखता।

- (५) जहाँ कला नाटकीय हैं वहाँ भी छोटे-छोटे आधिदैविक दृश्य लाये जाते हैं। इस रूपमें कि रहत्यका प्रकटीकरण भी हो जाय और रस भङ्ग न हो, उदाहरणके लिये, सरस्वती और देवताओंका संवाद वनवास-प्रकरणमें विचारणीय है—शा महोदयने भी इस युक्तिका प्रयोग किया है।
- (६) जैसा मैं पहिले एक नोटमें कह चुका हूँ, 'निशिचर हीन करों मिह भुज उठाइ पन कीन्ह' के दृश्यके बाद कलाका रूप बदल जाता है। अब इम महाकाव्यके वायु मण्डलमें पहुँच जाते हैं, जहाँ सब चीजें असाधारण हैं। पर वहाँ भी नाटकी कलाकी सरसता जाने नहीं पायी। इमारी कल्पनाशक्तिको रवड़के समान घटने-बढ़नेवाली बना दिया गया है। इस काममें सुरसा-हनुमान्-प्रसङ्ग ठीक वैसा ही है जैसा 'मिल्टन' के 'पैराडाइज-लास्ट' में शैतानी पार्ल्यामेन्टका प्रसङ्ग ।
- (७) महाकाव्यकलामें ओजगुण प्रधान होना ही चाहिये। गुप्त आकाशवाणी और अमानुषिक दृश्य जैसे यहाँ (मनु-शतरूपाके लिये) भगवान्का मूर्तिमान् प्रकट होना, इस प्रसङ्गमें बड़े मार्केकी चीजें हैं। वरनार्ध शाने अपने Oracle (भविष्य वक्तव्य) को ओजस्वी बनानेके लिये मैजिक लैन्टर्न कलासे काम लिया है और उसका अमानुषिक रूप परदेपर दिखाया है। परन्तु यह सब धोखा है। पाश्चात्त्य जगत् वैज्ञानिक संकोचके कारण अमानुषिक सत्ताओंको भूल-सा गया है, नहीं तो इस धोखेकी आवश्यकता न होती। देखिये यहाँ भगवान्का प्रकटीकरण कितना सुन्दर और सरस है।

भारतवर्षमें तो निराकारवादी महापुरुषोंने भी यह माना है कि 'मुक्त पुरुष' को शरीर केवल इच्छामात्र होता है और वे अभ्यागत होते हैं (स्वामी दयानन्द—सत्यार्थ प्रकाश )। अब इसमें और 'निज इच्छा निर्मित तन माया गुन गोपार' में बहुत ही थोड़ा अंतर रह जाता है। मिल्टनने भी लिखा है कि आधिदैविक व्यक्तियों में घटने-घटनेकी शिक्त होती है और जो रूप या लिङ्क चाहें वे धारण कर सकते हैं।

यदि वास्तवमें ईश्वरी सत्ता सब जगह ध्यापक है तो 'प्रेम ते प्रगट होहि जिम आगी' का छिदान्त Self-evident—(स्वयंसिद्ध) सा प्रतीत होता है। सर मोहम्मद एकवाल-जैसा निराकारवादी मतका किय भी लिखता है— 'कभी ऐ हकीकते मुन्तज़र नज़र भा लियासे मजाज़ में। कि हज़ारों सिजदं तड़प रहे हैं हमारे जवान नियाज़ में॥' यह तक्ष्प मानव जातिमें बताती है कि हम भगवान्को सगुणरूपमें विला देखे सतुष्ट नहीं हो सकते! वेदोमें कितनी ही प्रार्थनाएँ हैं कि भगवान् हमारे सम्मुख तथा हमारे अन्तःकरणमें प्रकट हों। पर खेद है कि हमारी यह लागायि प्रार्थनाएँ हैं कि भगवान् हमारे सम्मुख तथा हमारे अन्तःकरणमें प्रकट हों। पर खेद है कि हमारी यह लागायि प्रार्थनाएँ कि समय वहीं समझते कि वह प्रार्थना कभी स्वीकार होगी। भाई! वहाँ कि तम यह सम्भव नहीं समझते कि वह प्रार्थना कभी स्वीकार होगी। भाई! वहाँ के कि जिस व्यक्तिमें वह प्रकाश प्रकट हो, अगर उसे भगवान्का अवतार कहा लाग या और सिकी प्रवाहनय सत्ताका व्यक्तित्व स्वीकार किया जाय तो अवैदिक कैसे होगा—श्रीजयदेव वेदालद्वारन अन्ते सामध्य नियानंदर एक किया है (सुप्रकेतेर्युभिर्यमिविविष्टन्नुशद्धिवीर्यभिर्यममस्थात्) अर्थ यो लिखा है 'प्रकाशमान देरीन्यमान समाल किया है (सुप्रकेतेर्युभिर्यमिविविष्टन्नुशद्धिवीर्यभिर्यममस्थात्) अर्थ यो लिखा है 'प्रकाशमान देरीन्यमान समाल उत्तम विज्ञानमय नियमोंसे नाना रूपसे व्याप्त होकर मनोहर रूपोसे रमण वानेपोप इस परमालमा उत्तम विज्ञानमय नियमोंसे नाना रूपसे व्याप्त होकर मनोहर रूपोसे रमण वानेपोप इस

जगत्को प्रकट करता है, चलाता है, व्यवस्थित करता है'—यह केवल एक उदाहरण है। क्या तुल्सीदासजीका कहना, कि अग्नि व्यापकरूप और प्रकट दो रूपोंमें जिस तरह वैज्ञानिक मानते हैं वैसे ही ज्ञान और भक्तिके संयुक्त मार्गमें भगवान्का निराकार और साकाररूप है और प्रकटीकरणका प्रयोग है 'प्रेम', अवैदिक हैं?। एक सूफी किवने भी 'इक्क' की किश्शका जोर दिखाते हुए लिखा है 'कच्चे धागे से चले आयेंगे सरकार बँधे।' स्वामी दर्शनानन्दजी जैसे उदार पुरुषोंने भी अपने उपनिषद्भाष्य और वेदान्तभाष्यमें यह माना है कि जब जीवमें आनन्द गुण परमात्मामेंसे आ जाता है तो वह अपनेमें 'सिचिदानन्दत्व' का अनुभव करता है और भगवान् कृष्णकी तरह 'स्व' रूपमें बोलता है, वे कहते हैं कि लोहेका गोला भी आगके गुण धारणकर आग हो जाता है।

इन सब उदाहरणोंके देनेका हेतु यह है कि आंगल्य भाषा-शिक्षित समुदाय अवतार-प्रकरणको केवल कल्पना न समझे वरन् उसपर विचार करे।

(८) यहाँ प्रसङ्ग नहीं है परन्तु संकेत रूपमें यह भी कह देना अनुचित नहीं है कि तुलसीदासकी कलामें फिल्म और सामाजिक-मनोवैज्ञानिक उपन्यासकलाके गुण भी इस तरह कूटकूट कर भरे हैं कि साहित्य-संसारमें उनका रामचित्तमानस बढ़े मार्केकी पुस्तक है—तभी तो उनका दावा है कि 'किल्युग सरन उपाय न कोई। राम भजन रामायण दोई॥' (अज्ञात)।

#### \* श्रीमनु-शतरूपा-प्रकरण समाप्त हुआ \*

#### भानुप्रताप-प्रकरण

( भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु )

सुजु मुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ।। १ ।। विस्वविदित एक कैकय देस । सत्यकेतु तहँ बसै नरेस ।। २ ।। धरमधुरंधर नीतिनिधाना । तेज प्रताप सील बलवाना ।। ३ ।। तेहि के भए जुगल सुत बीरा । सब गुन धाम महा रनधीरा ।। ४ ।।

शब्दार्थ-प्रति=से; के सामने; को लक्ष्य किये हुए । पुरानी=प्राचीन ।

मर्थ—हे मुनि ! वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो श्रीशिवजीने श्रीपार्वतीजीसे कही थी ॥ ९ ॥ संसारमें प्रसिद्ध एक कैक्य देश है । वहाँ सत्यकेतु राजा रहता था ॥ २ ॥ धर्मधुरंधर, नीतिका खजाना, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और वलवान् था ॥ ३ ॥ उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणोंके धाम और महारणधीर थे ॥ ४ ॥

टिप्पणी—9 'सुनु सुनि कथा पुनीत पुरानी।''' इति। (कः) 'सुनु' दो बार कहा है। एक 'मरहाज सुमु धपर पुनि रामजनम कर हेतु', दूसरे यहाँ 'सुनु सुनि कथा पुनीत पुरानी'। इसमें पुनरक्ति दोष नहीं है क्योंकि प्रथम 'सुनु' अपर रामजन्मके हेतुके साथ है अर्थात् जब दूसरा 'हेतु' सुननेको कहा तब 'सुनु' कहा और अब 'कथा' कहते हैं अतः कथा सुननेके लिये 'सुनु' कहा। दो बार दो बार्तोंके लिये 'सुनु' कहा। (ख) 'कथा पुनीत पुरानी'। पुनीत है अर्थात् अवण करनेवाला सुनकर पित्रत्र हो जाता है। 'पुरानी' है अर्थात् जब महादेवजीने पार्वतीजीसे कही तब सबने जानी। इसके पहले कोई नहीं जानता था। (ग) हिन्द्र संत, भुनि, वेद और पुराणोंका जो मत शिवजीने कहा वह याजवल्क्यजीने भरद्वाज मुनिको सुनाया। अब केवल शिवजीको जो कारण समझ पहला है उसे सुनाते हैं, यथा—'तदिप संत सुनि बेद पुराना। जस कछु कहाँह स्वमित अनुगाना॥ तस में सुमुखि सुनावर्ज तोही। समुिस परह जस कारन मोही॥ १२९ | ४-५।' अपूर्व कथा सुनकर भरद्वाजजी पूलते हैं कि यह कथा पूर्व किसने कही है, इसीपर याजवल्क्यजी कहते हैं कि 'जो गिरिजा प्रति संभु बखानी' अर्थात् यह उमा-महेशर संवाद है। यह कथा कभी सुननेमें नहीं आयी, इसीसे कहते हैं कि थह 'पुरानी' है। पुनः, यह शङ्का होती है कि एस कथामें तो भगवान्की कुल भो कथा नहीं है, यह तो केवल एक राजाकी कथा है, इसके सुननेसे क्या लाभ हो सकता है? इसीके निवृत्यर्थ 'पुनीत' विशेषण दिया। अर्थात् राजा भानुग्रताप बड़े ही पुण्यश्लोक, हुए, जैसे

राजा नल, रघ, युधिष्ठर आदि हुए। और इनके कारण भगवान्का जन्म हुआ, ये भगवान्के वन्नके ऐते हैं, स्तएय यह कथा पुनीत है। (क्ष) 'संभु बखानी' का भाव कि यह कथा प्रामाणिक है, शिष्टपरिग्रहीत है। भगवान् शंकरने गरी और पार्वतीजीने मुनी ऐसा कहकर मुननेकी श्रद्धा बढ़ायी, नहीं तो इसके मुननेमें उतनी श्रद्धा न रहती। ﷺ देवता और देवता, कभी नर और कभी असुर (तीनों) शापवश राक्षस हुए, कुम्भकर्ण और रावण हुए। पूर्व कथाओं में देवता और असुरका रावण-कुम्भकर्ण होना कह आये। जय-विजय और रद्रगण देवता थे और वलंघर असुर था। अब मनुष्यका भी रावण-कुम्भकर्ण होना कहते हैं। भानुप्रताप और अरिमर्दन नर हैं। –भानुप्रतापकी कथा कहनेमें प्रधान एक भाव परी है।

नोट—१ (क) 'पुनीत', 'पुरानी' और 'जो गिरिजा प्रित संभु वलानी' ये सब विदोषण सामिप्राय हैं । इस श्रीरामावतारके दो हेतु बताये हैं—एक मनुश्रतंरूपाजीको वरदान, दूसरा भानुप्रतापका प्रसद्ध । दोनीको 'पुनीत' कहकर दोनोंकी एकता दिलायी । (ख) 'पुरानी' है, शिवजी ही जानते थे । यथा—'हिर व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम समाव होहिं में जाना ॥ १८५ । ५।' तथा यहाँ कथा भी वही जानते थे । वा, पुरानी (पुराणी)—पीराणिक । अर्थात् मिप्राणीत प्रन्थोंमें हैं । (ग) 'शंभु' और 'गिरिजा' नाम यहाँ कल्याण और परोपकारके विचारसे बहुत अच्छे आपे हैं । (घ) करणासिधुजीके मतानुसार यह कथा आदिकल्पकी है, अतः पुरानी कहा । क्लिक्सासिधुजी एवं रोत श्रीमुस्सहायछाछजी छिखते हैं कि यह कथा महारामायण और शिवसंहितामें है । धनराज सरजी बताते हैं कि अगत्त्य-रामायणमें भानुप्रतापको कथा है (प्र० सं०) । त्रिपाठीजी छिखते हैं कि 'यद्यपि सभी कथाएँ गिरिजाके प्रति शम्भुकी स्थानी हुई हैं, पर याज्ञवल्यजी इन दोनों कथाओंके छिये गिरिजाशम्भुकी कही हुई बतछाते हैं, इसका आश्रय यह मारूम होता है कि इन दोनों कथाओंको भुशुण्डिजीने नहीं कहा, और भुशुण्डिजीकी कही हुई कथाकी स्वी (मूछ राम-सरित जो उत्तरकाण्डमें वर्णित हैं ) में इन कथाओंका उल्लेख भी नहीं हैं । अतः भुशुण्डिजीने प्रधानतः उसी कल्यकी कथा कही जिसमें व्रस कोस्टपुरभूप हुस्स थे।'—(यह जटिङ समस्या है । इसपर बहुत वाद-विवाद होता है )।

टिप्पणी—२ 'बिस्व बिदित एक कैक्य देस् ।'''' इति । (क) 'विस्व विदित' । मनु महाराजका देश नहीं कहा था, केवल उनका नाम दे दिया था । यथा—'स्वायंभू मनु कर सतस्त्रा', और यहाँ देश तथा पिताका नाम भी दिया, यद्यपि इनके जाननेका कथाके लिये कोई प्रयोजन न था । इससे जान पहता है कि भरद्वाजनीने नाम और देश आदि पूछे (क्योंकि यह नवीन इतिहास है जो उन्होंने पूर्व नहीं सुना था । मनुजी प्रसिद्ध हैं क्योंकि प्रणाके पुत्र हैं; इससे उनके देशके जाननेकी चिन्ता न हुई ) । इसीसे प्रथम ही उनका देश कहा (वा, व्ययं ही नयी कथा होनेके कारण कहा ) पुनः, 'बिस्वविदित' कैकय और सत्यकेतु दोनोंका विशेषण है । देश और राजा दोनोंकी समानता दिलानेके लिये 'बिस्वविदित' कहा । अर्थात् जैसे कैकयदेश विश्वमें विदित हैं, वैसे ही सत्यकेतु राजा विश्वविदित हैं । 'सरयकेतु' केश भाम है वैसा ही उसमें गुण है । विश्वमें उसके सत्यकी पताका फहराती है । लोकमें जैसा देश प्रसिद्ध है देशा ही राजा प्रसिद्ध है यथा—'सुमकुल्य इति क्यातो लोके स्थातो यथा भवान' इति वालमीकीये । (यह वचन विश्वामिमशीन दशरथजीसे कहा था । अर्थात् जिस तरह लोकमें आप विख्यात हैं उसी तरह वह स्थान हमकुल्यनामसे विख्यात हैं )। (ख) 'कैकय देस' कहनेका भाव कि यदि देश न कहते तो कैकय राजाका योथ होता, यह समक्षा जाता कि कैकयराजाके यहाँ सत्यकेतु रहते थे। (ग) कैकय देश विश्वमें विदित है—इस कमनसे राजधनीकी प्रसिद्ध वरी, स्था—'किकयराज काम तेहि लंका' और सत्यकेतु नामसे राजाकी श्रेष्ठता दिखायी।

नोट—२'केकय' यह देश व्यास और शाल्मली नदीकी दूसरी ओर था और उस समय वहाँकी राजधानी विवित्र वा राजगृह थी। अब यह देश काश्मीरराज्यके अन्तर्गत है और कक्षा (वा गकर) कहलाता है।—(शिक्स काश्मीरराज्यके अन्तर्गत है और कक्षा (वा गकर) कहलाता है।—(शिक्स काश्मीरराज्यके अन्तर्गत है और किष्का (वा गकर) कहलाता है।—(शिक्स काश्मीरराज्यके अन्तर्गत है और केक्स देश किष्कते हैं। कहते हैं कि यह कश्यर ऋषिना दसाया हुआ था।

३—'सत्यकेतु' 'यथा नाम तथा गुण ।' नामसे ही बना दिया कि उसके सत्यक्ती ख्वा विश्वभामें पर्यादी थी। 'भर्म न दूसर सत्य समाना' और सब धमोंकी जह सत्य ही है, यथा—'सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। २ । २८।' यह राजा सत्यकेतु है इसीसे धर्मधुरंघर भी हुआ ही चाहें। पुनः, धर्मके चार चरण हैं—सत्य, शील, द्या और शह । यथा- ेप्रगट चारि पद घरम के किल महँ एक प्रधान । येन केन बिधि दीन्हें दान करें कल्यान ॥ ७ | ९०३ ।', 'चारिड चरन : भरम करा माहीं | ७ | २१ ।' धर्मधुरन्धर कहकर जनाया कि इन चारों प्रकारके धर्मों में निपुण हैं । धुरंधर=धुरीका धारण करनेवाला, भार उठानेवाला । (प्र० सं०)।

टिप्पणी—३ 'धरम धुरंधर नीतिनिधाना'।""' इति। (क) सत्यकेत हैं, इसीसे धर्मधुरन्धर हैं, —'सत्याबास्ति परो धर्मः'। 'नीतिनिधान' कहा, क्योंकि राजाके लिये नीतिज्ञ होना परमावश्यक है। नीति राजाका एक मुख्य अब है। नीति विना जाने राज्य नहीं रहता, यथा—'राजु कि रहह नीति बिनु जाने।७। १९२।' (ख) 'तेज प्रताप सीक बक्रवाल' इति। तेजस्वी तीन माने गये हैं, —सूर्य, अग्नि, चन्द्र। यथा—'तेज हीन पावक ससि तरनी। ६। १०३।' तेज अग्निका-सा, प्रताप भानुका-सा और शील चन्द्रमाका-सा यहाँ अभिप्रेत हैं, यथा—'तेज इसानुः"। १। ४। ५।', 'जब व रामप्रताप खगेसा। उदित मण्ड अवि प्रवल दिनेसा॥ ७। ३९।', 'काम से रूप प्रताप दिनेस से सोमसे सीक गनेससे माने' (क० उ० ४३)। [नोट—तेज, प्रताप, शील और वल, ये चार गुण चार लोकपालोंके हैं, ये सब एक टौर सत्यकेतु राजामें दिखाये। तीन गुणवाले तीन लोकपालोंके नाम कहे गयं। चौथा गुण 'बल' पवनदेवके समान जनाया, यथा—'पवनतनय वल पवन समाना। ४। ३०। ४।' (प्र० सं०)]

४ 'तेहिके मए शुगळ सुत बीरा ।''' इति । (क) धर्मधुरंधर कहकर तब उसके बाद पुत्रकी उत्पत्ति कहते हैं। ताल्यं कि धर्मसे उत्तम सन्तानकी प्राप्ति होती है, यथा—'दंपित धरम आचरन नीका । अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के छीका।। नृप उत्तानपाद सुत तास् । ध्रुव हरि मगत मएउ सुत जास् ॥ १४२ । २-३।' 'भए' से स्चित किया कि वीर उत्पत्त होते हैं, बनाये नहीं जाते । (ख) 'सब गुन धाम' इति । अर्थात् जितने गुण पितामें गिनाये,-सत्य, धर्म, नीति, तेज, प्रताप, शील और वल, उन सबके ये धाम हैं, वे सब इनमें निवास करते हैं, और एक गुण सत्यकेतु (पिता) से इनमें अधिक दिखाया, वह है 'वीरता'। (ग) 'महारनधीरा' यह गुण पितामें नहीं कहा था। 'महारणधीर' का भाव कि पिता रणधीर ये और ये महारणधीर हुए। 'वीर' कहकर महारणधीर कहनेका भाव कि वीर अधीर नहीं होते, यथा—'सुनि सरोप बोळे सुमट बीर अधीर न होहि। २। १९१।' सम्मुख युद्ध करना, प्राणका लोभ न करना वीरकी शोभा है, इससे वीरगतिकी प्राप्ति होती है। सदा रणधीर रहते हैं। रणमें धेर्यपूर्वक डटे रहना, पीछे पैर न देना, भागना नहीं, यह धित्रयधमें है—'युद्धेचाप्यपलायनम्'। यह पितासे वीरतामें अधिक हुए, यह आगे दिखाते हैं कि बीर पिता एक देशका राजा या और इन्होंने अपने पराक्रमसे समद्वीपका राज्य किया, चक्रवर्ती हुए। यथा—'चक्रवर्तिके कच्छन तोरें। १५९। ४।', 'सस दीप सुजबक बस कीनहे। ""९५४।'

नोट—४ (क) प्रथम उत्तम वंश कहकर अब 'तेहि के मए जुगळ सुत बीरा।' यहाँ से संतानकी श्रेष्ठता दिखाते र। जैसे मनुशतरूपाजीके विषयमें 'दंपित धरम आचरन नीका' कहकर उत्तानपाद आदि संतानकी श्रेष्ठता दिखायी थी। (ख) मनुसंहिता अध्याय ७ श्लोक १६० में राजाओं के छः प्रधान गुण ये कहे गये हैं—सन्धि, विग्रह, यान, आसन, देधीमाव और आश्रय। इनके लक्षण और भेद भी अर्थशास्त्रों दिये हैं।—(वि० टी०)।

राजधनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापभानु अस ताही।। ५।। अपर सुति अरिमर्दन नामा। भुजबल अतुल अचल संग्रामा।। ६।। भाइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल वर्राजत प्रीती।। ७।। जेठे सुतिह राज नृप दीन्हा। हिर हित आपु गवन बन कीन्हा।। ८॥

## दो॰—जब प्रतापरिब भएउ नृप फिरी दोहाई देस । प्रजा पाल अति बेद बिधि कतहुँ नहीं अघलेस ॥१५३॥

शन्दार्थ— राजधनी=राज्यका अधिकारी वा मालिक, यथा कोशलधनी, त्रिभुवनधनी। जेठ=ज्येष्ठ, बड़ा। अचल= भटल, न टलने वा हटनेवाला, पर्वतसमान, पैर जमाये रहनेवाला। समीती=सुंदर मित्रता। बरजित (वर्जित )=रहित। भारुक=निस्की तौळ या अंदान न हो सके, वहुत अधिक । अमित्त=तिसकी तुल्ना या समता न हो सके । प्रतापरिक भारुप्रताप । दोहाई (द्वि=दो । आह्वाय=पुकार)। रानाके सिंहासनपर वैटनेपर उसके नामकी घोषणा वा प्चना होने आदि द्वारा होना ।

मर्थ—राज्यका अधिकारी जो जेठा पुत्र है, उसका प्रतापभानु (भानुप्रताप) ऐसा नाम है ॥ ५ ॥ दूसरे पुत्रका नाम अरिमद्न है; उसकी भुजाओं में असीम वल था। लड़ाईमें वह पर्वतके समान अवल था ॥ ६ ॥ भाई-भाई (दोनों भाइयों) में वड़ा ही मेल और सर्वदोषळलरिहत प्रेम था ॥ ७ ॥ राजाने जेठे सुतको राज्य दिया और आप इरिभजनके लिये वनको चल दिये ॥ ८ ॥ जब भानुप्रताप राजा हुआ, उसकी दुहाई नगरमें किरी। वह वेदिविति विधानके अनुसार प्रजाका अत्यन्त पालन करने लगा (उसके राज्यमें) पाप लेशमात्र भी कहीं न रह गया ॥ १५३ ॥

टिप्पणी—9 'राजधनी जो जेठ सुत आही। '' इति। (क) 'राजधनी आही' अर्थात् राज्यका माटिक (अधिकारी) है, अभी राजा नहीं बनाया गया है। इससे दिखाया कि वह राज्याभिषेकका अधिकारी है क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र है, जेठा पुत्र राज्याधिकारी होता है, यह नीति है। यथा 'मैं बढ़ छोट विचारि जिय करत रहें नृष नीति। ३१।' (ख) माळिक है। यह कहकर जनाया कि राजाने भानुप्रतापको माळिक (युवराज) बनाकर राज्यकाजमें प्रवीण किया, अब निपुण हो गया है अतः अब राज्य देंगे, जैसा आगे स्पष्ट है—'जेठे सुतिह राज नृप दीनहा'। यही कायदा है कि प्रथम राज्यकाज-खिलाया जाता है। जब उसके योग्य पुत्र होता है तब उसको राज्य दिया जाता है। यथा 'देरा मिषि विचारि सब लायक। दच्छिह कीन्ह प्रजापित नायक। ६२।६।', 'कहई सुआल सुनिल सुनिनायक। मण राम सद विधि सब लायक। २।३।', वैसे ही सत्यकेतुने किया। [(ग) 'नाम प्रताप मानु अस' का सीधा साधारण अर्थ यही है कि 'प्रतापमानु ऐसा उसका नाम है।' इससे यह भी जनाया कि उसका प्रताप 'मानु अस' सूर्यकान्सा है। कहते हैं। भाव यह है कि इसका प्रताप अल्डटनेवाला है।']

र 'अपर सुतिह अरिमर्दन नामा।""' इति। (क) नामसे ही दोनों भाइयोंके गुण दिखाते हैं। सूर्यका-सा प्रताप है इससे भानुप्रताप नाम है। दूसरा शत्रुओं को मर्दन करता है, इसीसे उसका अरिमर्दन नाम है। (ख) 'अलवल अतुक, अवल संग्रामा', ये दोनों गुण शत्रुके नाशके लिये आवश्यक हैं। अतः 'अरिमर्दन' कहकर इन गुणोंसे सम्पन्न होना भी कहा। इससे जनाया कि बड़ा पुत्र होनेसे भानुप्रताप राज्यका मालिक हुआ और यह पुत्र फीजका मालिक वा अफसर हुआ। यह राज्यकी रक्षा करता है, शत्रुपर चढ़ाई करता है। कि वड़ा भाई प्रतापमें अधिक है, छोटा भाई बलमें अधिक है। दूसरे जन्ममें भी ऐसा होगा। कुम्भकर्ण रावणसे अधिक वली था। रावणके धूँसे हनुमान्त्री भूभिपर न गिरे थे, यथा 'जानु टेकि किप भूमि न गिरा। उठा सँमारि बहुत रिस मरा॥ ६। ८३। १।' और कुम्भकर्णके धूँसेसे हनुमान्जी चक्कर खाकर गिर पड़े थे। यथा 'पुनि उठि तेहि मात्यो हनुमंता। धुर्मित भृतक परेट गुरंता॥ ६। ६४। ८।' रावण विशेष प्रतापी था, यथा 'कर जोरें सुर दिसिप विनीता। भृकृटि विलोकत सकल समीता॥ देनि प्रताप न किप मन संका। ५। २०।'

दे 'माइहि माइहि परम समीती। सकल"" इति। (क) 'माइहि माइहि' कहकर अन्योन्य मित्रता दिलायी।'
प्रीति और मित्रता पर्याय हैं। (ख) 'सकल दोष छल बर्गजत प्रीती' का भाव कि कपट छल वहाँ होता है यहाँ भेन
नहीं रह जाता, यथा 'जल पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति मिला। बिल्म होइ रसु जाइ कपट प्रटाई परह पुनि ॥
नहीं रह जाता, यथा 'जल पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति मिला। बिल्म होइ रसु जाइ कपट प्रटाई परह पुनि ॥
नहीं रह जाता, यथा 'जल पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति मिला। बिल्म होइ रसु जाइ कपट प्रटाई परह पुनि ॥
नहीं रह जाता, यथा 'जल पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति मिला। विल्म होना, ( यह दोप है, यथा 'बं,
प्राथ ।'; अतपव छलरित कहा। (ग) 'सकल दोष' जैसे कि मित्रके दुःखसे दुःखित न होना, ( यह दोप है, यथा 'बं,
न मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्हाहं बिलोकत पातक मारी'), कुमार्गसे 'निवारण न करना, मिल्रके अवगुण दुन्तरेसे
कहना, देने-लेनेमें शङ्का रखना, हित न करना, विपत्ति पड़नेपर स्नेह न करना, मुखपर प्रशंखा और पीटपीछे निन्दा जन्म
हत्यादि दोष श्रीरधुनाथजीने सुग्रीवसे बताये हैं। कपट=छल-'सोह छल हनूमान कहँ कीन्हा। लानु कपट कार्य
हरताहि चीनहा॥ ५।३।४।'

४—'जेठे सुतिह राज नृप दीन्हां।'''' इति। (क) जो पूर्व कहा था कि राजा 'धरम पुरंधर नीविनिधाना' गा, उसीको यहाँ चिरतार्थ करते हैं। धर्मात्मा और नीतिनिषुण है, इसीसे ब्येष्ठ पुत्रको राज्य दिया। पुत्रको राज्य देना धर्म और नीति है, यथा 'कोसे न रामिह राजु कर बहुत भरत पर प्रीति। मैं वह छोट विचारि जिय करत रहे हैं नृपनीति। २। ३५।' (ख) 'हरि हित आपु गवन बन कीन्हा' इति। प्रथम धर्म निवाहा; तव उन्ते वैराग्य हुआ। 'नेटे मुन्हि गान

मृत दीम्हा। यह वैराग्यका लक्षण वा प्रमाण है। वैराग्य होनेसे भगवान्में भक्ति हुई, अतः 'हरिहित आपु गवन वन कोन्हा'। यह सब कमसे दिखाया। धर्मसे वैराग्य और वैराग्यसे भक्ति होती है, यथा 'धर्म तें विरितः''', 'प्रथमहिं विप्रचरन अति प्रीती। निज निज कर्म निरत श्रुति रीती॥ एहि कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम घरम उपक अनुरागा॥ ३। १६।' (ग) 'गवन बन कीन्हा' से जनाया कि राजाका चौथापन आ गया, यथा 'संत कहिं असि बीति दसानन। चौथे पन जाहिह नृप कानन॥ ६। ७।' उदाहरण—'होइ न विषय विराग मवन बसत मा चौथपन।
।' चौथपनमें वन जाना चाहिये यह धर्मनीति है अतः उसका पालन किया।

[मनुजीने 'बरवस राज सुतिह तब दीन्हा' और सत्यकेतुको बरवस देना नहीं पड़ा, यह 'जेठे सुतिह राज नृषे दीन्हा' से स्पष्ट है। इससे जनाया कि प्रतापभानुको राज्यकी आकांक्षा थी, इससे उसने नहीं न किया। इसमें ही प्रतापभानुके विनाशका गृह रहस्य कविने रख दिया है। (प० प० प्र०)]

५—'जब प्रतापरिव मण्ड नृप फिरी दोहाई देस।'''' इति। (क) नये राजाकी दुहाई फिरती है, यथा—'नगर फिरी रघुवीर दोहाई'। इससे स्पष्ट किया कि पहले राज्यके अधिकारी मालिक थे, राजा न थे, अन राजा हुए तब् मुनादी फिरी कि ये राजा हैं। सत्यकेत एक देश (कैकयदेश मात्र) का राजा था, इसीसे देशमें दुहाई फिरना कहते हैं। मानुप्रताप अपने पराक्रमसे सब राजाओं को जीतकर सप्तद्वीपके राजा हुए, यह आगे स्पष्ट कहा है,—'सप्तदीप भुजबल बस कीन्हें। ले ले दंढ छाँ दि नृप दीन्हे॥' (ख) 'प्रजा पाल अति बेदविधि कतहुँ नहीं अब लेस' इति। इससे दिखाया कि राजा कैसा भारी धर्मात्मा है कि प्रजामात्रमें कहीं पापका नामतक नहीं है। ['अति' से यह भी जनाया कि प्रजाकी रक्षा आदि पुत्रवत् करता था। कुमार्गियों को दण्ड देता था। इससे हिंसा, जूआ, चोरी, परस्त्रीगमन आदि स्थसन कहीं नहीं रह गये (वै॰)। राजा धर्मात्मा था अतः प्रजा भी धर्मात्मा है।

छान्दोग्योपनिषद् अ० ५ खण्ड ११ में एक केकयकुमार 'अश्वपति' की चर्चा आयी है जिनके पास प्राचीनशाल आदि श्रृषियोंसहित अरुणपुत्र उद्दालक सुनि वैश्वानर आत्माके सम्बन्धमें जानकारीके लिये गये थे। उन केकयकुमारने उनसे कहा था कि 'मेरे राज्यमें न तो कोई चोर ही है तथा न अदाता, मद्यप, अनाहितामि, अविद्वान् और परस्त्रीगामी हो, फिर कुलटा स्त्री आयी ही कहाँ से ? यथा—'न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यों न मद्यपः। नानाहितामिनविद्वान स्वेरी स्त्रीरिणी कुतो "॥ ५॥' इससे जान पहता है कि केकयदेशके सभी राजा इस प्रकार प्रजाका पालन करते हैं। राजा भानुप्रताप इनसे भी अधिक प्रजापालक था।

पुनः, 'अति' का भाव कि सत्यकेतु भी प्रजाका पालन करते थे पर भानुप्रताप 'अत्यन्त' पालन करता है 'वेदिविधि' से जनाया कि वेद-पुराण शास्त्रमें उसकी अत्यन्त श्रद्धा है। श्रद्धाके उदाहरण यथा—(१) 'प्रजा पाल भित बेद विधि', (२) 'भूप घरम जे बेद वखाने। सकल करें सादर सनमाने॥', (३) 'दिनप्रति देह विविध विधि दाना। सुनै सास बर वेद पुराना॥', (४) जह लिंग कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नृप किए सिहत अनुराग॥ १५५॥'

नोट—१ करणासिंधुजी लिखते हैं कि महारामायणमें यह कथा है कि 'मानुप्रताप श्रीसीतारामजीका बड़ा ही कृपापात्र है। इसका नाम प्रतापी है। श्रीरामचन्द्रजीने मनुशतरूपाजीको वरदान देनेके पश्चात् एक समय इसे आज्ञा दी कि तुम प्रकृति-मण्डलमें जाकर राजा हो, हम तुम्हारे साथ कुछ रणकीड़ा करेंगे। [बैजनाथजी लिखते हैं कि इसे (प्रतापी) पर आदिशक्तिजीका बड़ा प्रेम था। एक समय गेंदके खेलमें उसने अपनी सफलता दर्शायी। इससे प्रसन्न होकर प्रभुने यह आज्ञा दी थी। आज्ञा पाकर आदिकल्पके प्रथम सत्ययुगमें वही सखा प्रतापभानु राजा हुआ। '

सन्त श्रीगुरुसहायठाठजी ठिखते हैं कि श्रीरामजीकी इच्छासे प्रतापी सखा भानुप्रताप हुआ और 'बलवर्य' सखा अरिमर्दन हुआ। वे ठिखते हैं कि शिवसंहितामें कहा है कि—'प्रतापी राघवः सखा भ्राता वे स हि रावणः। राघवेण खदा साक्षात्साकेतादवतीयते॥'

२—'अति बेद बिधि''' इति । 'अति बेदबिधि' कहकर जनाया कि सत्यकेतु 'वेदविधि' से प्रजापालन करते वे और भानुप्रताप उनसे श्रेष्ट, हुआ। (प्र० सं०)। अलंकार—'अघलेश' कहकर राजाकी अतिशय नीति-निपुणता कहना 'अत्युक्ति' अलंकार है। यथा—'मीग्य किकी योग्यता क्षति करि वरनी जाय। भूपन सो अत्युक्ति है समुझें जे मतिराय॥' (अ० मं०)।

नृप हित कारक सचिव सयाना । नाम धरमरुचि सुक्र समाना ॥ १ ॥ सचिव सयान बंधु बलबीरा । आपु प्रतापपुंज रनधीरा ॥ २ ॥ सेन संग चतुरंग अपारा । अमित सुभट सब समर जुझारा ॥ ३ ॥ सेन बिलोकि राउ हरषाना । अरु वाजे गहगहे निसाना ॥ ४ ॥

शब्दार्थ — चतुरंग=चतुरंगिणी सेनाके चार अङ्ग हैं — हाथी, घोड़े, रथ और पैदल । जुहारा=जहनेवाले; पैर पीछे न रखनेवाले चाहे लड़ाईमें प्राण ही क्यों न चले जायँ; बाँके वीर, स्रमा । यह शब्द प्रान्तिक है । पेवल परामें प्रमुक्त होता है । 'बलवीर'—बलमें औरोंसे बदकर, बलवान, बलवान और बीर, ब्रूबीर । बीर=जो किसी काममें औरोंसे परकर हो जैसे दानवीर, कर्मवीर, बलवीर । प्रताप-पुंज=प्रतापसमूह । पुंज=समूह, राशि, ढेर । प्रतापपुंज=बदा प्रतापी । वहने चामधम, धूमधामके सहित, बहुत अच्छी तरह । इस अर्थमें यह शब्द वाजोंहीके सम्बन्धमें आता है, पथा—वाजे नम गहगहे निसाना । १ । २६२ ।', 'गहगह गगन दुंदुमी पार्जा,' 'वाज गहागह अवध यधावा ।' (अ०७), 'खली गान करत निसान थाने गहगहे लहल हे लोयन सरसई हैं—(गीतावली)। निशान=डंका, धींसं, दुंदुभी। पहले लड़ाईमें डंकेका जोड़ा ऊँटों और हाथियोंपर चलता था और उसके साथ निशान (संडा) भी रहता था, इसते यह स्वना होती थी कि लड़ाईके लिये हम आये हैं।

अर्थ-मन्त्रीका नाम धर्मविच है जो शुकाचार्यजीके समान सयाना और राजाका हित करनेवाला था॥ १॥ मन्त्री चतुर, भाई बळमें वीर और आप (राजा) वहा ही प्रतापी और रणधीर था॥ २॥ साथमें (पास) अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें अगणित उत्तम-उत्तम योद्धा थे जो सब-के-सब समरमें जूझ बानेवाले थे॥ ३॥ सेनापो देखकर राजा हर्षित हुआ और धमाधम नगाइ बजने लगे॥ ४॥

िष्पणी—9—'नृष हित कारक सचिव सयाना।'''' इति । (क) मन्त्रीका यदी एक धर्म है कि राजाका हित करे और चतुर हो । सयाना हो अर्थात् सब बातें जाने, यह मुख्य है । (पुनः, भाव कि राजाका जो भी दित करता है वह सब पूर्ण होता है अतः सयाना कहा । पुनः, सयाना=ज्ञानी । संप्रामका समय है, अतः शानी कहा । शानो कहनेवा भाष यह है कि ज्ञानीका पराजय नहीं होता, यथा—'यत्र योगेश्वरः छुव्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । तत्र धीर्विजयो भृतिर्धृषा भाष यह है कि ज्ञानीका पराजय नहीं होता, यथा—'यत्र योगेश्वरः छुव्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । तत्र धीर्विजयो भृतिर्धृषा भाष यह है कि ज्ञानिका पराजय नहीं होता, यथा—'यत्र योगेश्वरः अर्थात् यथा नाम तथा गुण है । धर्ममें यचिका भितिर्मितम्म ॥' (गीता १८ । ७८ ) । (ख) 'नाम धरमक्वि' अर्थात् यथा नाम तथा गुण है । धर्ममें यचिका प्रमाण है कि 'नृपहित हेतु सिखव नित नीती ।' (ग) शुक्र यमान कहनेका भाव कि शुक्र राजाके हितकारक ये और स्थाने भी । जब राजा बळिने उनके बचन न माने तब भी उन्होंने राजाका हित विचारकर जळवात्रमें प्रवेशकर उन्होंने स्थाने भी । जब राजा बळिने उनके बचन न माने तब भी उन्होंने राजाका हित विचारकर जळवात्रमें प्रवेशकर उन्होंने पर्ता उनके समान कहा । कारण कि इन्द्रने जब बृहस्पतिका अपमान किया तब वे चळ दिये। रन्द्रने राज्यशीन हिं परंतु उनके समान न कहा । कारण कि इन्द्रने जब बृहस्पतिका अपमान किया तब वे चळ दिये। रन्द्रने राज्यशीन हिं अपमान वी । पर बृहस्पतिने उनकी रक्षा न की । अतएव बृहस्पतिको शुक्रके समान राजाका हितेर्था न ज्ञानकर उनकी अपमान वी । पुनः दूसरा भाव कि राजा भानुप्रतापको राक्षक रावण होना है, शुक्र राक्षतेंक गुक्र और गन्त्री हैं। उपमान विवार देश रेवा करते हैं यह दोहेमें दिखा आये । राजाका हित मन्त्री करता है यह यहाँ करा । क्रिं राजाके मात अंग वरे हित राजा करते हैं यह दोहेमें दिखा आये । राजाका हित मन्त्री करता है यह यहाँ करा । क्रिं राजाके मात अंग वरे विवार समी है अन्तें से मन्त्री प्रधान अंग है, हरीसे मन्त्रीको प्रथम कहते हैं ।

नोट—श्रीशुकाचार्यकी देवता हैं। पर दैत्योंके पक्षमें रहते हैं, दैत्योंके आचार्य और एर्ट्स हैं। सर गरा गिंट नमें लाग नमेंदाके उत्तर तटपर भृगुकच्छक्षेत्रमें अश्वमेघ यह कर रहे थे तब वामनरूपधारी विण्यु भगवान्ते देवलाई है त्यापुर ने भगवान्त अपने पैरीकी नापसे तीन पग पृथ्वी माँगी और राजा विलिने देनेको अङ्गीकार कर लिया। उस समय एर्ट्स है त्यापुर ने भगवान्त अपने पैरीकी नापसे तीन पग पृथ्वी माँगी और राजा विलिने देनेको अङ्गीकार कर लिया। उस समय एर्ट्स है त्यापुर ने भगवान्त अपने पेरीकी जानकर बिलको भूमिदान करनेसे रोका। अनेक प्रकारते राजाको नीति समकार्य — विलिक् रायादि अवनर पर पृष्ट या प्राणींकी रक्षाके लिये, पुनः किसीके सत्य बोलनेसे किसीके प्राणींपर आ बने तो उसकी रक्षाके लिये रायादि अवनर पर पृष्ट या प्राणींकी रक्षाके लिये, पुनः किसीके सत्य बोलनेसे किसीके प्राणींपर आ बने तो उसकी रक्षाके लिये रायादि अवनर पर पृष्ट

बोलना पाप नहीं है; तुम अपनी जीविकाकी वृत्तिकी रक्षा के लिये अब भी 'नहीं' कर सकते हो। राजाने इनकी बात न मानी तब गुरुने डाँटा और शापका भी भय दिखाया, अपने अपमानकी पर्वा न की। फिर भी जब बिल अपनी कार्य प्रतिज्ञासे न हिंगे तब वे जलपात्रमें प्रवेश कर गये जिसमें संकल्प पढ़ने के लिये जल ही न मिले। इसका फल यह उनको मिला कि उनकी एक आँख फोइ दी गयी। इस प्रकार अपना अपमान और अहित सहकर भी उन्होंने बिलका भला ही चाहा था। 'शुक्रनीति' इनका ग्रन्थ प्रसिद्ध ही है।

श्रीकेशवदासनीने 'रामचिन्द्रका' में कहा है कि जब अकम्पनादि बढ़े-बड़े बली योद्धा मारे गये तब रावणने महोदरसे मन्त्र (सलाह) पूछा। उस समय महोदरने चार प्रकारके मन्त्र और चार प्रकारके मन्त्री कहे हैं। यथा— (१) 'कह्यो शुक्राचार्य सु हों कहीं जू, सदा तुम्हारो हित संग्रहों जू।', 'चारि माँति मंत्री कहे चारि माँतिके मंत्र। मोहि सुनायो शुक्र जू सोधि सोधि सब तंत्र॥' (२) छप्पय—'एक राजके काज हते निज कारज काने। जैसे सुरथ निकारि सबै मंत्री सुख साजे॥ एक राजके काज आपने काज बिगारत। जैसे लोचन हानि सही कि बिलिह निवारत॥ इक प्रभु समेत अपनो मलो करत दासरिथ दूत ज्यों। इक अपनो अरु प्रभुको बुरो करत रावरो पूत ज्यों॥ (१७ वाँ प्रकाश,। (प्र॰ सं०)।

टिप्पणी—२ 'सचिव सयान बंधु बलबीरा।'''' इति। (क) जिसमें जो गुण प्रधान है उसमें वह गुण लिखते हैं। सचिवमें 'सयानता' प्रधान है,—'नृपहितकारक सचिव सयाना।' भाईमें बल प्रधान है,—'अपर सुतिह अरिमर्दन नामा। सुज बल अतुल अचल संप्रामा'''' ॥ और राजामें 'प्रताप' प्रधान है,—'नाम प्रतापमानु अस ताही' तथा यहाँ 'आप प्रतापपुंज''''। (ख) शत्रु बुद्धि और बलसे जीता जाता है। यथा—'नाथ बयर कीजे ताही सों। बुधि इल सिकय जीति जाही सों॥ ५। ६।' सचिवके बुद्धि है और भाईमें बल है। ये दोनों राजाकी दक्षिणमुजा हैं। चतु-रिङ्गणी सेना और सुभट राजाके वाम भुज हैं, यह बात जनानेके लिये राजाको दोनोंके बीचमें रखा। तात्पर्य कि ऐसा चतुर्भुज विश्वको विजय करता है।

३ 'सेन संग चतुरंग अपारा । अमित सुमट सब समर जुझारा' ॥ इति । (क) 'सेनसंग' कहकर सूचित किया कि राजा दिग्विजयके लिये सेना लेकर निकले हैं, चतुरङ्गिणी सेना कहकर 'सुभट' को उससे पृथक् लिखकर जनाया कि यह अक्षोहिणी सेना है । अक्षोहिणीमें पाँच अङ्ग गिनाये गये हैं—हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादा और योद्धा, यथा— 'अयुतं च नागास्त्रिगुणी रथानां लक्षेकयोद्धा दशलक्ष वाजिनाम् । पदातिसंख्या पट्त्रिंशलक्षा अक्षोहिणीं तां मुनयो वदन्ति ॥ यहाँ भी अक्षोहिणी सेना वतानेके लिये पाँचों अङ्ग कहे । चतुरङ्गिणी सेना अपार है और सुभट भी अमित हैं, इसीसे अक्षोहिणीकी संख्या न की । अपार और अमित कहनेसे अमित अक्षोहिणी दल स्चित किये ।

नोट--२ चतुरिक्षणी सेनाके चार अङ्ग ये हैं--हाथी, रथ, घोड़े और पैदल । यथा-'हस्त्यश्वरथपादातं सेनाह स्याच्यत्ष्यम् । अमरकोश २। ८। ३३।' सेनाके पत्ति, सेनामुल और गुल्मादि जो सङ्घ प्राचीन प्रन्थांमें कहे गये हैं उनमें भी उपर्युक्त हाथी आदि यही चार अङ्ग गिनाये गये हैं । प्रमाण यथा--'एकेमैकरथा व्यश्वा पत्तिः पञ्चपदातिका । पत्त्यह्गैिखगुणैः सर्वैः क्रमादाख्या यथोत्तरम् ॥ ८० ॥ सेनामुखं गुल्मगणौ वाहिनी पृतना चमूः । अनीकिनी दशानी-किन्यभौहिणी ॥ ८९ ॥' (अमरकोश २।८)। अर्थात् एक हाथी, एक रथ, तीन घोड़े और पाँच पैदल मिलकर एक 'पत्ति' होती हैं । इससे क्रमसे तिगुना करते जानेसे उत्तरोत्तर क्रमशः सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, पृतना, चम, अनीकिनी, दशानीकिनी और अक्षीहिणी होती हैं । निम्न तालिकासे यह स्पष्ट हो जायगा--

| सेना संख्या                 | हाथी  | रथ    | घोड़े | पैदल    |
|-----------------------------|-------|-------|-------|---------|
| 9 पत्ति                     | 9     | -     | 3     | L L     |
| २ सेनामुख                   | ₹ .   | 3     | ે લે  | ع نو    |
| ३ गुल्म                     | 9     | è     | २७    | 84      |
| ४ गण                        | २७    | २७    | 69.   | 9 રૂપ   |
| ५'वाहिनी                    | 65    | 69    | २४३   | ४०५     |
| ६ पृतना                     | २४३   | २४३   | ७२९   | १२१५    |
| ७ चमू                       | ७२९   | ७२९   | २१८७  | ३६४५    |
| ८ अनीकिनी                   | २१८७  | २१८७  | ६५६९  | . १०९३५ |
| ९ दशानीकिनी<br>१० अक्षीहिणी | ६५६१  | ६५६९  | १९६८३ | ३२८०५   |
| ार जलाहिंगी                 | १९६८३ | १९६८३ | ५९०४९ | 92894   |

यह गणना अमरकोशके अनुसार हुई और महेश्वरकृत अमरविवेकटीका (सन् १९०७ निर्णयसागरशी हुणां) में टीकाकार अक्षौहिणीका प्रमाण कहींका इस प्रकार लिखते हैं। 'तया च। क्ष्मौहिण्यामित्यिधकेः ससत्या द्राष्टीमः शतैः। संयुक्तानि सहस्राणि गजानामेकविंशतिः॥ एवमेव रथानां तु संख्यानं कीर्तितं वुधेः। पञ्चपिः सहस्राणि पट् शतानि दशैव तु ॥ संख्यातास्तुरंगास्तज्ज्ञीर्वना रथतुरक्षमेः। नृणां शतसहस्राणि महस्राणि तथा नव। शतानि त्रीणि चान्यानि पञ्चाश्य पदातयः॥ इत्येकेकम्॥ भारते अक्षौहिणीप्रमाणम्। 'अक्षौहिण्याः प्रमाणं तु खाङ्गाष्टेकद्विकेगीचेः। रपैरेतेहंथैस्त्रिप्नैः पञ्चानि प्रदातिभिः॥' महाक्षौहिणीप्रमाणं तु 'खद्वयं निधिवेदाक्षिचन्द्राक्ष्यग्निहमांश्रुनिः। महाक्षौहिणिका प्रोक्ता संक्या गणितकोविदैः॥' अर्थात् अस्तौहिणी सेनामें २९८७० हाथी, २९८७० रय, ६५६१० घोड़े और १०९३५० पैदल होते हैं।

महाभारतमें इसीको संक्षेपसे इस प्रकार कहा है—'खाङ्गष्टैकद्विके:' [(द्वि) २ (एक) १ (अष्ट)८ (अङ्ग) ७ (ख) ० अर्थात् २१८७० हाथी, इतने ही रथ, तिगुने घोड़े और पचगुने पैदल मिलकर 'अक्षोहिणी' तेना दीती है। इसी तरह महा अक्षौहिणीकी खद्वयं-निधि-वेद-अक्षि-चन्द्र-अक्षि-अग्नि-हिमांशु' (००, ९, ४, २, १, २, ३, १)' सर्थात् १३२१२४९०० संख्या सब मिलकर होती है।

अाजकल इस सम्बन्धका यह श्लोक प्रचलित है जो श्रीरामकुमारजीने टिप्पणीमें दिया है। परंतु हमें पता नहीं चिला कि यह श्लोक कहाँका है। (इसमें अशुद्धियाँ भी बहुत हैं परंतु प्रसिद्ध है अतः दिया है। )

उपर्युक्त प्रमाणींसे सिद्ध होता है कि सुमटोंकी गणना हाथी, रथ और घोड़े के स्वारों में आ गर्था क्योंकि सभी हाथी, घोड़े आदि अनुमानतः विना वीर योद्धा सवारोंके न होंगे। वीर सुमटोंका हाथी, घोड़े और रथों में वैठकर सुद्ध करना पाया जाता है। 'सेन चतुरंग अपारा' कहकर 'अमित सुमट' कहनेका भाव यह हो सकता है। हाथी, रथ, घोड़े, पैंदल अपार हैं ( अर्थात् गिनती नहीं है कि कै अक्षीहिणा सेना है )। सुमटोंको अमित कहकर जनाया कि पाठक यह न समझ लें कि अपार हाथी आदिमें बहुतेरे खाली ही होंगे, सुमटोंकी संख्या कम होगी सो बात यहाँ नहीं हैं, हाथी, रथ और घोड़ोंवर जो वीर सुमट हैं वे भी संख्यारहित हैं।

टिप्पणी—४ (क) 'जुझारा' इति । शस्त्रास्त्रसे मरनेको तथा लड़नेको 'जूझना' कहते हैं । यहाँ 'जुसारा=लड़नेन वाले, लड़ैत । यथा—'पुनि रघुपित सें जूझै लागा । सर छाँड़े होइ लागिहं नागा ॥' (ख) मन्त्री, भाई, चतुरिद्रणी सेना और सुभट सबको गिनानेका भाव कि इन सबको साथ लेकर राजा दिग्विजयक लिये निकला । (ग) 'सुमट सब समर जुझारा ।'—सब सुभट हैं अर्थात् उत्तम चुने हुए वीर योद्धा हैं, इसीसे 'समरजुझारा' हैं ।

५ 'सेन बिळोकि राउ हरवाना ।''' इति । (क) हिळ यात्राके समय हर्ष होना शकुन है, यथा—'अस कि ह नाह सबन्ह कहँ माथा। चलेउ हरिष हिय धरि रघुनाथा', 'हरिष राम तब कीन्ह पयाना। सगुन मए सुम सुंदर नाना ॥' हर्षसहित चलनेसे कार्य सिद्ध होता है, यथा—'होइहि काज मोहि हरव बिसेपी'। (ख) हर्षित हुए कि इस सेनासे हम समस्त शत्रुओंको जीत लेंगे। हर्ष होना भीतरका शकुन है और डंके-नगाड़ेका वजना बाहरका शकुन है, यथा—'भेरीमृदक्रमृदुमर्दलशंखवीणा वेदध्वनिर्मङ्गलगीतघोषाः। पुत्रान्विता च युवती सुरमी सबत्सा धौतान्वरं च राजकोऽमिमुखः प्रशस्तः।' पुनः सेनाको मनके अनुकूल पाया, अतः हर्ष हुआ।

अलंकार—सेनाकी ओर देखकर राजा हर्षित हुए। इस चेष्टाको देखकर सेनापित समक्ष गये कि राजा दिग्व-जयके लिये प्रस्थान किया चाहते हैं, उनके इस सूक्ष्म कृत्यके उत्तरमें सेनापितयोंने निशान यजवाये जिससे प्रकट हैं। राय कि वे राजाके अभिप्रायको समझ गये। अतएव 'सूक्ष्म अलंकार' हुआ। (वीरकिव )।

बिजय हेतु कटकई बनाई। सुदिन साधि नृप चलेउ वजाई॥ ५॥ जहँ तहँ परीं अनेक लराई। जीते सकल भूप वरिआई॥ ६॥ सप्त दीप भुज बल बस कीन्हें। लै लै दंड छाड़ि नृप दीन्हे॥ ७॥ सकल अवनिमंडल तेहिकाला। एक प्रतापभानु महिपाला॥ ८॥

# दोहा—स्वबस बिस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेसु । अरथ धरम कामादि सुख सेवे समय\* नरेसु ॥१५४॥

शब्दार्थ—कटकई=सेना, फौज । यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है । 'मनहु करूनरस कटकई उत्तरी अवध बजाइ' (अ०) ।=छोटा कटक, छोटी सेना । साधि=शोधकर, शुभ मुहूर्त विचरवाकर, साधकर । वजाई=वजाकर, डंका पीटकर, यथा—'देउँ भरत कहँ राज बजाई'। दण्ड=वह धन जो शत्रु या छोटे राजाओंसे वड़े राजाको मिलता है, खिराज, कर; वह धन जो अपराधीसे किसी अपराधके कारण लिया जावे। अवनि=पृथ्वी। मंडल=अण्डाकार फैलाव, गोला। प्रवेश करना=भीतर जाना; दाखिल होना, पैठना।

सर्थ—दिग्विजयके लिये सेना सजाकर और शुभदिन (मुहूर्त) साधकर राजा चढ़ाईका डंका बजाकर चळा॥५॥ बहाँ-तहाँ अनेक लढ़ाइयाँ (लड़नी) पड़ी अर्थात् हुईं। सब राजाओंको उसने बलपूर्वक जीत लिया॥६॥ सातों द्वीपोंको अपनी मुजाओंके बलसे वशमें कर लिया और दण्ड ले-लेकर राजाओंको छोड़ दिया॥७॥ उस समय सम्पूर्ण भूमण्डलमें एक मानुप्रताप ही (मण्डलीक) राजा था॥८॥ संसारभरको अपनी मुजाओंके बलसे अपने वशमें करके उसने अपने नगरमें प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म, काम आदि सब मुखोंको समय-समयपर सेवन करने लगा॥ १५४॥ उसने अपने नगरमें प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म, काम आदि सब मुखोंको समय-समयपर सेवन करने लगा॥ १५४॥

िष्णि—१ 'बिजय हेतु कटकई बनाई "' इति । (क) 'कटकई बनाई' अर्थात् व्यूहकी रचना की, आगे-पीछे चलनेका प्रकार किया। प्रथम फीज निकलकर परेडपर खड़ी हुई। उसे देखकर राजा हर्षित हुआ। तब वहीं परेडपर सेनाकी रचना की गयी। सेनाकी रचना करते बने तो अवश्य विजय होती है, इसीसे 'विजय हेतु कटकई' का बनाना कहा। 'कटकई बनाई' से यह भी जनाया कि पूरी सेनामेंसे कुलकी एक लोटी सेना दिग्वजयके लिये बना ली, शेष राजधानीमें ही रहने दी। (ख) 'सुदिन साधि नृष चलेउ'। इससे ज्ञात हुआ कि उसी दिन दिग्वजयके लिये सना ली, शेष या, उसीको साधा अर्थात् जैसे ही पयान करनेकी लग्न आयी वैसे ही पयान कर दिये। (ग) 'बजाई'। वीर जब दिग्वज्यको चलते हैं तब नगाड़ा, डंका बजाकर चलते हैं, यथा—'मानहुँ मदन दुंदुमी दीन्ही। मनसा बिस्व बिजय कहें कीन्ही। २३०। २.।'; वैसे ही यहाँ भी जब सेना निकली तब नगाड़ बजे—'सेन बिलोकि राउ हरपाना। सर बाजे गहगहें निसाना', और जब फीज चली तब डंके बजे—'सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई'। इसीसे नगाड़ोंका बजना दो बार कहा।

२ (क) 'जहँ तहँ परी अनेक लराई' इति । लड़ाई 'जहाँ-तहाँ' ही करनी पड़ी तब भी लिखते हैं कि 'अनेक लड़ाइयाँ हुई। कारण यह है कि सप्तद्वीपके राजाओं को जीता है, इससे लड़ाइयाँ बहुत हुई, फिर भी जहाँ-तहाँ ही हुई अर्थात् सर्वत्र नहीं हुई, कहीं-कहीं ही लड़ाई करनी पड़ी। 'जहँ-तहँ' से जनाया कि सब नहीं लड़े, बहुत-से आकर मिल गये, बहुतरे भाग गये, यथा—'जासु देसु नृप लीन्ह छड़ाई। समर सेन तिज गएउ पराई। १५८। २।' (ख) 'जीवे सकल भूप बरिआई' इति। 'बरिआई' अर्थात् बल पुरुषार्थसे लड़कर जीता, छल करके (अर्थात् अधर्म युद्धसे) नहीं। आगे यह स्पष्ट है, यथा 'स्वबस बिस्व करि बाहुबल', 'सस दीप सुजबल बस कीन्हे'। (ग) इल संक्षेपसे युद्ध वर्णन करनेका भाव कि भानुप्रतापको सप्तद्वीपके राजाओंको जीतनेमें कुल भी विलम्ब न हुआ, बहुत ही शीघ सबको जीतकर वे लीट आये। इसीसे युद्धका वर्णन भी बहुत थोड़ेमें किया गया।

३ 'सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे'''' इति । तातार्थ कि सब राजाओंको जीतकर पकड़ लिया और सबके राज्यपर कर बाँध-बाँधकर सबको छोड़ दिया । सब राजा अब आजामें रहते हैं । (राज्य छीनकर अपने राज्यमें मिला लेना अच्छी नीति नहीं है । राज्य उतना ही बड़ा होना चाहिये जिसकी देख-रेख स्वयं राजा कर सके । वि० त्रि० )।

नोट—१ 'सातों द्वीप सात बड़े-बड़े समुद्रोंसे घिरे हुए हैं। उन्हें क्योंकर पार किया ? श्रीरघुनाथजी तो सौ योजनवाले चौड़े समुद्रपर सेतु बॉधकर तब लक्षाको गये थे और ये समुद्र तो बहुत बड़े हैं ?' यह शक्का उठाकर पं॰ रामकुमारजी उसका यह समाधान करते हैं कि 'प्रतापीको सब मार्ग दे देते हैं। भानुभतापको भी समुद्रने मार्ग दिया, नहीं तो कार्थों योजनके विस्तारके समुद्रोंमें पार कैसे होते ? यदि समुद्र मार्ग न देता होतां तो श्रीराभजी मार्ग माँगते ही क्यों ? यथां—'तासु बचन सुनि सागर पाहीं। माँगत पंथ कृपा मन माहीं। ५। ५६। भोहवश पहले समुद्रने मार्ग न दिया पर जब उनका दल देखा तब प्रसन्न हुआ,—'देखि राम बल पौरूप मारी। हरिष पयोनिधि मएउ सुखारी। ५। ६०।' उसने मार्ग न दिया पर सेतुबन्धनका उपाय बता दिया। सेतुका उपाय बताया जिसमें सुयश हो, यथा—'एहि विधि नाय पयोधि वँधाह्य। जेहि यह सुजस छोक तिहुँ गाह्य॥' जब सातों दीपोंमें रघुनाथजीका राज्य हुआ तब सेतु बाँधना कहाँ लिखा है। सब सगुद्र मार्ग देते रहे।' दूसरा समाधान इसका यह हो सकता है कि उस समय जान पहता है कि भारतवर्ष बड़ी उन्नतिपर पहुँच सुका था। राजाके यहाँ बड़े-बड़े विमान (हवाई जहाज) थे, बड़े-बड़े दरियाई घोड़े आदि ये। जैसे पुणक विमानपर श्रीरघुनाथजीं सेना सहित लक्कासे श्रीअवध छोटे और तत्मश्चात् भी कई बार जहाँ-तहाँ पुणकपर उनका आना-जाना सान-दरामायण आदिमें पाया जाता है। लक्काकी चढ़ाईके समय वनवासमें थे इससे समुद्रबन्धन करना पड़ा था।

२ सप्तद्वीप और सप्तसमुद्रोंका विस्तृत वर्णन श्रीमद्भागवत स्कन्ध ५ में, करणासिंधुजीकी आनन्दलहरी टीकामें तथा कोशोंमें पाठक देख सकते हैं।

पुराणोंके अनुसार पृथ्वी सप्तद्वीपोंमें विभक्त की गयी है। भागवतमें राजा प्रियवतके द्वारा सप्तद्वीपकी स्षिका होना कहा गया है। द्वीप = पृथ्वीके विभाग। सातोंके नाम ये हैं—जंबू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रींज, शाक, पुष्कर। मुस्लमानोंमें भी हत्क अकलीम माने जाते हैं। पर उससे सप्तद्वीपसे कोई मिलान नहीं है।

टिप्पणी—४ 'सकल अविन मंदल तेहि काला।''' इति। अर्थात् सार्वभीम राजा हुआ। 'अविनमंदल' का तात्पर्य कि सप्तद्वीपमें समस्त पृथ्वी है। जिस कालमें भानुप्रताप राजा था उस कालमें पृथ्वी भरमें दूसरा स्वतन्त्र राजा नहीं था, यथा—'भूमि सप्तसागर मेखला। एक भूप रघुपित कोसला। ७। २२।' इक्ष्णिरघुनाथजीके राज्यशासनकें वर्णनमें 'तेहि काल' न कहा जैसा यहाँ कहा गया है, कारण कि श्रीरामजी तो सभी कालों वर्तमान रहते हें, यथा—'श्रादि अंत मध्य राम साहिबी तिहारी' राजा रूपसे भी भगवान् ही हैं, यथा—'ईस असंभव परम कृपाला' 'नराणांचनराधिपः' (गीता ९०)। और भानुप्रतापमें कालका नियम है क्योंकि कुळ दिन रहे फिर न रहे। [दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि रघुकुलमें पूर्वसे ही चक्रवर्ती राजा होते आये हैं और भानुप्रतापके पूर्वज चक्रवर्ती न थे; यही अपने कुलमें प्रथम ऐसा प्रतापी हुआ ]।

५ 'स्वब्स बिस्व किर बाहु बल'''' इति। (क) 'सेवें समय नरेसु' राजा समयपर सेवते अर्थात् सेवन करते हैं।
भाव कि अर्थके समयमें अर्थ, धर्मके समयमें धर्म, कामके समयमें काम और हरिभक्ति और सत्सङ्ग करके मोक्षसुल सेवते
हैं। यथा—'तथा मोच्छसुल सुनु खगराई। रहि न सकइ हरिमगित बिहाई' 'तात स्वर्ग अपयर्ग सुरा धिरय तुला एक
बंग। तुल न ताहि सकल मिलि जो सुल लव सतसंग। ५।४।' तात्पर्य कि चारों पदार्थ राजाको प्राप्त हैं; यह नात
राजाने स्वयं अपने मुखसे आगे कही है, यथा—'कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोरें। १६४।८।'
(स्र ) समस्त पृथ्वीको जीतनेके बाद सुलको वर्णन करनेका भाव कि निष्कण्टक राज्य होनेसे राजाको सुल होता है।

नोट—३ (क) बैजनाथजी लिखते हैं कि अब 'परिपूर्ण विभव वर्तमान है यही वात यहाँ कहते हैं। अर्थ अर्थात् हिं आप अर्थात् एक तो कामदेव, दूखरे मनोकामनाएँ हिंगादि यावत् सुख हैं अर्थात् सुगन्ध, विनता, वस्त्र, गीत, ताम्बूल, भोजन, भूषण और वाहन है आर्टो भाग्याद्म सुख राजा भाजपतापको सेवते (सेवा करते) हैं। अथवा सब सुख भी प्राप्त हैं और सब देशों के राजा भी सेवाम हाजिर हैं। (ख) अर्थादिका सेवन आगे वर्णन किया गया है। सभामें बैठकर राज्यकानको देखना-भालना अर्थका सेवन है, इससे धनका टाभ अर्थादिका सेवन आगे वर्णन किया गया है। सभामें बैठकर राज्यकानको देखना-भालना अर्थका सेवन है, इससे धनका टाभ है। प्रातःकाल पूजा-पाठादि धर्मकर्मके समय धर्मका सेवन करता है। शयनके समय रात्रिमें कामसुखका और सत्तर के एमय मीससुखका अनुभव करता है। (रा० प्र०)। पं० शुकदेवलाल भी अर्थादिसे 'त्रय वर्ग सांगारिक सुखी' का भाव देते हैं।

वि॰ त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'यद्यपि कामसे सुखमात्रका ग्रहण होता है, पर यहाँ 'कामादि' पाठ होनेने कृष्टित समित्रेत है और 'आदि' से इतर सुखोंका ग्रहण होगा। राजाको अर्थ, धर्म और काम तीनोंक पूजनकी आजा है। सन्पूर्ण बगत्के लिये कर्मका प्राधान्य है, पर राजा और वेहयाके लिये अर्थका प्राधान्य है अतः अर्थ पहिले कहा। तत्रभात् धर्म और अन्तमें काम कहा।'

वाल्मी॰ ६। ६२ में कुम्भकर्णने रावणते कहा है कि जो या तो धर्म, अर्थ और कामको पृथव-पृथव अथया इन तीनोंमेंसे दो-दोको अथवा सबको यथासमय करता है, अर्थात् जो प्रातःकारु करना चाहिने उसे प्रातःकार, मध्याहमें करने योग्य मध्याह्रमें इत्यादि करता है, वही राजा नीतिवान् कहा जाता है, यथा—'धर्ममर्थं च कामं च सर्वान्वा रक्षसां पते। मजते पुरुषः काळे त्रीणि द्वन्द्वानि वा पुनः ॥ ९ ॥'

पद्मपु० उ० में श्रीदिलीपजी महाराजने अपने सम्बन्धमें कहा है कि मैंने धर्म, अर्थ और कामका यथा-समय सेवन किया है। यथा—'वर्गत्रयी यथाकालं सेविता न विरोधिता। तथापि मंडनपत्यस्य न सौख्यं विचते हृदि॥ प० पु० उत्तरखण्ड अ० २०२ श्लोक १०७। ""एवं धर्मार्थकामा मे यथाकालं निषेविताः। १९४। अतः यहाँ भी यही भाव ग्रहण होगा और 'सेवे समय' पाठ ही उत्तम है।

टिप्पणी—६ 'अरथ धरम कामादि सुख'''' इति । (क) पृथ्वीभरके राजा होनेपर अर्थ वर्णन करनेका भाव कि पृथ्वीभरका द्रव्य सब सिमिटा चला आता है। धनसे धर्म होता है, इसीसे अर्थके पीछे धर्म कहा, धर्मका फल सुख है इससे धर्मके बाद कामादि सुखका भोग कहा। (ख) चारों पदार्थ भण्डार कहाते हैं, यथा—'चारि पदारथ भरा मँढारू।'

७ राजाके सात अङ्ग हैं—स्वामी, मन्त्री, मित्र, कोश, देश, किला और सेना। यथा—'स्वाम्यामात्यसुद्धत्कोशं राष्ट्रदुर्गवलानि च। इत्यमरे २।८। १७।' राजा भानुप्रतापको इन सातों अङ्गोंसे पूर्ण युक्त दिखाते हैं।(१) 'करें जो भरम
करम मन बानी। वासुदेव अरिपत नृप ज्ञानी।' वासुदेव स्वामी हैं।(२) 'नृप हितकारक सचिव सयाना। नाम
घरमरुचि सुद्ध समाना' यह मन्त्री अङ्ग है।(३) 'माइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल बरजित प्रीती' भाई
मित्र अङ्ग है।(४) 'अरथ घरम कामादि सुख सेवें समय नरेसु।' चारों पदार्थोंकी प्राप्ति और सप्तद्वीपका द्रव्य कोश है।
(५) 'सप्तद्वीप सुज वल वस कीन्हे। ले ले दंड छाड़ि नृप दीन्हें' सातों द्वीप 'देश' अङ्ग है।(६) 'घेरे नगर निसान
बजाई। विविध माँति नित होइ लराई' इससे कोट किला अङ्ग वर्णन किया। और (७) 'सेन संग चतुरंग अपारा।'''
यह सेना-अङ्ग है।(परंतु ये ७ राज्याङ्ग हैं, राजाके अङ्ग नहीं, स्वामी=राजा)।

भूप प्रतापभानु वल पाई। कामधेनु भे भूमि सुहाई।। १।। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। धरमसील सुंदर नर नारी।। २।। सिचव धरमरुचि हरिपद प्रीती। नृपहित हेतु सिखव नित नीती।। ३।। गुर सुर संत पितर महिदेवा। करें सदा नृप सब के सेवा।। ४।।

शन्दार्थ- १ बरजित ( वर्जित )=त्यक्त, रहित । 'शील'=परिपूर्ण । धर्मशील=धर्मात्मा ।

मर्थ—राजा भानुप्रतापका बल पाकर पृथ्वी सुन्दर कामधेनु (वा कामधेनुसम सुहावनी सुखदायक) हो गयी।। १।। प्रमा सव दुःखोंसे रहित और सुखी रहती; स्त्री-पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा थे।। २।। धर्मरुचि नामक मन्त्रीका श्रीहरिके चरणोंमें प्रेम (भक्ति) था, राजाके हितके लिये वह सदा उसको नीति सिखाया करता था।। ३।। गुरु, देवता, संत, पितृदेव और ब्राह्मण इन सवोंकी सेवा राजा सदैव करता रहता था।। ४।।

नोट— १ 'भूप प्रतापमानु वल पाई। ""' इति। 'वल' अर्थात् धर्मका वल। राजाके धर्मसे पृथ्वी प्रजाको सुखद होती है। अतः 'बल-पाई' कहकर 'कामधेनु मैः "' कहा। धर्मसे सुख होता ही है, यथा— 'तिमि सुख संपति विनिष्ट बोळाए। धर्मसील पहँ जाहि सुमाए। २९४। ३।'

टिप्पणी—१ 'भूप प्रतापमान वरू पाई।""' इति। (क) हिन्ने यहाँ पृथ्वी कामधेन हैं, राजाका सुन्दर चिति, उत्तम धर्माचरण (भूपधरम जे वेद वलाने। सकल करें सादर सनमाने॥ इत्यादि। तृण हैं, सुन्दर प्रजा (सब दुख बर्फ प्रजा सुलारी। धरमसील सुंदर नर नारी) वत्स हैं जिसे पाकर कामधेनुरूपी पृथ्वी पन्हाकर नाना प्रकारके (अर्थ, धर्म, कामादि) पदार्थ रूपी दूध प्रकट करती है। यथा—'सिस संपन्न सदा रह धरनी।' अर्थात् भूमिको कामधेनु कहकर जनाया कि पृथ्वीसे अन्न रत्न आदि मनोरथके अनुकूल उपजने लगे; एक बार बोया जाय, कई बार काटा जाय। दोहावलीमें कामधेनु पृथ्वीका रूपक इस प्रकार दिया है—'धरनि धेनु चारित चित्त प्रजा सुवच्छ पेन्हाइ। हाथ कछू नहिं लागिहै किये गोठ की गाइ॥ ५१२॥' इसीके अनुसार यहाँ भावार्थ कहा गया। (ख) 'प्रतापमानु वल पाई'—यहाँ धर्म शब्दका अध्याहार करना होगा। अर्थात् राजाके धर्मका वल पाकर। इससे दिखाया कि पृथ्वीको राजासे बल मिलता है, समय पलट जाता है। (ग) 'कामधेनु में'। कामधेनु अर्थ, धर्म और काम तीन पदार्थ देती है। राजाके सम्बन्धमें तो प्रथम ही कह आये कि

आरथ धर्म कामादि सुख सेवे समय नरेसु'। राजाके लिये चारों पदार्थ प्राप्त ही हैं और अन बताते हैं कि सब प्रसाके । हिये भी पृथ्वी कामधेनु ( अर्थ, धर्म, काम देनेवाली ) हो गयी। यहाँ 'प्रथम उल्लास' और 'वाचक वा वाचक धर्म-छुप्तोपमा अलंकार' है। (घ) 'सुहाई' को कामधेनुका विशेषण मानें तो भाव होगा कि देवताओं की कामधेनु सुन्दर नहीं और यह सुन्दर है।]

२—'सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। "" इति । (क) 'सब दुख' अर्थात् आधि-व्याधि दारिद्रच, भय, रोग, शोक और वियोग इत्यादि । दुःख पापका फल है । यथा — 'नहिं दरिद्र सम दुख जगमाहीं । ७ । १२१ ।' करिंह पाप पावहिं दुख मय रुज सीक बियोग। ७। १००। कहीं पाप नहीं है, यथा—'प्रजा पाल अति देद विधि जनहें नहीं अबलेस', अतः दुःख भी नहीं है। (ख) 'प्रजा सुखारी'। सब सुखी हैं क्योंकि सब धर्मगील है। धर्मका फल सुल है, यथा—'बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेदपथ लोग । चलहिं सदा पाविंह मुख निहं मय सोक न रोग ॥ ७ । २० ।' जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं है उनको सुल नहीं मिलता। यथा — 'सुल चाहहिं मूड़ न धर्म रता। मित धोरि कठोरि न क्रोमछता ॥ ७ । १०२ ।' (ग) ऊपर कहा कि 'कामधेनु मैं भूमि' अत्र यहाँ प्रजाको अर्थ, धर्म, कामकी प्राप्ति दिखाते है।—'सुखारी' से अर्थकी प्राप्ति कही, 'धर्मशील' से धर्मकी और 'सुंदर नरनारी' से कामकी प्राप्ति जनायी। (घ) मुख-सुख द्वन्द है, दोनों सर्वत्र रहते हैं। पर यहाँ दुःख नहीं है, सुख ही सुख है।

३ 'सचिव धरमरुचि हरि पद प्रीती।"" इति। (क) मन्त्रीमें कर्म, उपासना और शान तीनों कहते हैं। 'सचिव सयान बंधु बछ बीरा' एवं 'नृप हित कारक सचिव सयानां से ज्ञानी, 'धरम रुचि' से कर्मी और 'हरिपद प्रीति' से अपासक जनाया। (ख) प्रथम ही जो कहा था कि 'नृप हित कारक सचिव' मन्त्री हितकारक है यह हितकारकत्व यहाँ दिखाते हैं कि 'नृपहित हेतु' नित्य नीतिकी शिक्षा राजाको दिया करता है। तात्यर्थ कि राजाका हित नीतिसे हैं। पिना नीतिके राज्य नहीं रहता, यथा—'राजु कि रहइ नीति विनु जानें'। ७। १९२।' (धर्मार्थाविरोधी काम और धर्मा-विरोधी अर्थका सेवन नीति है जिससे धर्म, अर्थ और काम किसीको भी पीड़ा न हो। वि० त्रि०)। (ग) 'धरम रुचि' कहकर तब हरिपद प्रीति कहनेका भाव कि धर्मसे हरि-भक्तिकी प्राप्ति होती है, यथा- 'जप जोग धरम समूह ते नर मगति अनुपम पावई । ३ | ६ ।

नोट-२ महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'हरिपद प्रीति' विशेषण देकर कवि आजहीं से शरणागित की नींव दे रहे हैं। २ 😂 उपदेश भक्तिका बीज जो पड़ जाता है वह जन्मजन्मान्तरमें बढ़ता ही जाता है, खूलता नहीं। राश्वस होनेपर भी मन्त्री भगवद्भक्त ही रहा । भुशुण्डिजीने भी कहा है —'तात नाम न होइ दास कर । भेद भगित बादै बिहंग बर ॥ ७ । ७९ । १ हरिपद प्रीति दूसरे तनमें इसीसे हुई । ४—हरिपद प्रीतिमें मन्त्रीका अपना हित है और नीति सिखानेमें राजाका हित है, वह दोनों करता है। (खर्रा)

टिप्पणी-४ 'गुर सुर संत पितर महिदेवा।""' इति। (क) यहाँ गुरु, सन्त, सुर, पितृ और ब्राह्मण पाँच नाम लिखकर स्चित किया कि यह दूसरे प्रकारके पञ्चदेव हैं। यथा-- चातक रटत नृपा अति ओही। जिमि मुख लई न संकरहोही ॥ ४ । १७ । ५ । वहाँ शङ्करसे 'सुर' को कहा । क्योंकि शङ्करजी महादेव हैं। (२) 'देशि हंदु चकोर समुदाई । चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ ४ | ९७ | ७ | यहाँ हरिसे पितृदेव कहे । पितृ भगवान्क रूर फर जाते रै, यथा--'पितृरूपो जनादेनः'। (३) 'सरदातप निसि ससि अपहरई। संत दरस जिमि पातक टरएं।४। १७। ५।' से 'सन्त' को कहा। (४) 'मसक दंस बीते हिमत्रासा। जिमि हिजदोह किए कुल नासा॥ से महिदेव करे। (५) 'सूमि जीव संकुल रहे गये सरदिरतु पाइ। सदगुर मिले जाहिं जिमि संसय भ्रम समुदाह ॥' से गुघ वटा। प्रादेव सदा पूज्य हैं, इसीसे राजा सदा सबकी सेवा काते हैं। (ख) 'करें सदा'। 'सदा' से राजानी पॉनीमें असाना शदा दिखायी। (ग) सेवाके प्रकरणमें गुरुको प्रथम कहा क्योंकि इनका दर्जा भगवान्से भी अधिक है। यथा--'गुन्ह ते अधिक गुरहि जिय जानी । सकल भाव सेविह सनमानी ॥ २ । १२९॥

(ग)—(खर्रा) 'गुरु सुर संत "" से जनाया कि राजा कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों क्लारोंने आनद रे। गुरसेवासे ज्ञान (यथा-'बिन्नु गुरु होइ कि ज्ञान'), सन्तमेवाने उपासना और देव-पितृ-विष्र-नेवाने कर्मकाण्ड मृन्ति किया। (घः) विनयमें भी पाँचोंको पञ्चदेवोंकी तरह एक साथ ही कहा है। यथा-दिन देव गुरु हिंग संग्री-मु संग्रार पार

म पाइये। यह जानि सुलसीदास ग्रास हरन रमापित गाइये॥ पद १३६। १२। ये भवपार होनेके साधन हैं, अतः इनकी सेवा करता है। विनयमें यहाँके 'पितर' की जगह 'हिर' हैं ( जिसका कारण ऊपर दिया गया है ), शेष चार वही है।

भूप धरम जे वेद बखानें। सकल करें सादर सुख मानें।। ५।। दिन प्रति देइ विविध विधिदाना। सुनै सास्त्र बर बेद पुराना।। ६।। नाना वापी कूप तड़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बागा।। ७॥ विप्र भवन सुर भवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए।। ८॥ उन्हें क्या करें प्रसान श्रुति एक एक सुब जागा।

दोहा—जहँ लिंग कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग ॥१५५॥

शब्दार्थ —वापी=वावली, छोटा कुँआ वा गहरा तालाव जिसमें जलतक पहुँचनेके लिये सीढ़ियाँ बनी होती है।
तफ़ाग=तालाव । जाग=यज्ञ ।

मर्थ--राजाओं के धर्म जो वेदोंने कहे हैं उन सब धर्मों को राजा आदरपूर्व मुख मानकर करता था ॥ ५॥ प्रति-दिन अनेक प्रकारके दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण अवण करता था ॥ ६॥ सब तीथों में अनेक बाविलयाँ, अनेक कुएँ, अनेक तालाब, मुन्दर फुलवाइियाँ और बाग तथा ब्राह्मणों और देवताओं के मुहाबने घर और मन्दिर विचित्र-विचित्र बनवाये ॥ ७-८ ॥ जहाँ तक वेद-पुराणों में यज्ञ कहे गये हैं उन सबों को एक-एक करके हजार-हजार बार राजाने प्रेमसहित किया ॥ १५५॥

नोट--१ 'भूप धर्म' इति !--राजाओं के धर्म श्रीरामचन्द्रजीने भरतजीसे यों कहे हैं-- 'मुखिया मुख सों चाहिये खान पान कहँ एक । पाळइ पोषइ सकल अँग तुलसी सहित विवेक ॥ २ | ३९५ | राजधरम सरवस एतनोई । जिमि सन माहँ मनोरथ गोई ॥' प्रजापालन, देशरक्षा, उपद्रव आदिका निवारण इत्यादि राजाओं के धर्म हैं । महाभारतके शान्तिपर्वके 'राजधर्म' अंशमें राजाके धर्मोंका वर्णन है ।

टिप्पणी—-१ 'भूप घरम ने बेद बखाने।''' इति । (क) भूपघरम=राजधर्म। ये धर्म अपने ही धर्म हैं। 'सादर करें' से जनाया कि अपने धर्मोंके करनेमें राजाको बड़ी श्रद्धा है। वह श्रद्धा दिखाते हैं। सब करना, सादर करना और सुख मानकर करना यह सब श्रद्धाके द्योतक हैं। (ख) वेद जो कहते हैं वह धर्म है, वेदके प्रतिकृछ जो कर्म हैं वह अधर्म हैं, यथा—-'जेहि बिधि होइ घरम निर्मूछा। सो सब करहिं बेद प्रतिकृछा॥ १८३। ५।' 'वेदप्रति-पादितो धर्म्मो द्याधर्मस्तद्विपर्यथः' इति मनु० महाभारते। वेद कहते हैं इसीसे करते हैं। सब करते हैं। सब करनेसे धरीरको कष्ट मिछता है, तब अनादर होता हो सो बात नहीं है, यह जनानेको 'सादर सुख माने' कहा। इक भूप धर्म क्या हैं यह आगे दोहे तक कहते हैं।

वि० त्रि०—'स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मी मयावहः', अपने धर्ममें मरना अच्छा है, क्योंकि परधर्म भयका देनेवाला है। राजा यदि संन्यास धर्मका पालन करने चले तो वह उसके लिये पर-धर्म है, उसका फल अत्यन्त बुरा है। गीतामें प्राधान्येन यही शिक्षा है। धर्माचरण प्रारम्भमें विष-सा मालूम होता है, पर परिणाममें अमृततुल्य है।

टिप्पणी—२ 'दिन प्रति देइ बिविश्व विधि दाना।'''' इति । (क) 'दिन प्रति' का भाव कि लोग कहीं पर्व आदि पुण्य अवसरोंपर विविध प्रकारका दान देते हैं, प्रति-दिन शास्त्रादि सुनते हैं। अनेक पदार्थ देते हैं, यथा—'गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हें नृप नाना विधि चीरा। १९६। ८। (पुनः 'विविध विधि' से जनाया कि जिस दानका जैसा विधान शास्त्रोंमें हैं उसके अनुसार दान देता था। वि० ति०)। (ख) 'सुनै सास्त्र वर बेद पुराना' इति। कथा प्रतिदिन तीन बार होती हैं। प्रातः, मध्याह्रोत्तर और रात्रिमें। एक समय धर्मशास्त्र होता है, यथा—'कहिंह विसष्ठ घरम इतिहासा। सुनिंह महीसु सिहत रिनवासा। ३५९। ५।' एक समय पुराण होता है और एक बार वेद। (ग) 'सास्त्र वर' का भाव कि वेद, पुराण, शास्त्र तीनों त्रिगुणात्मक हैं, राजा सती-गुणी और रजोगुणी शास्त्र सुनते हैं, तमोगुणी नहीं सुनते। (घ) प्रथम कहा कि 'भूप धरम जे बेद बखाने। सकल करें', (सब सादर करते हैं) और अब कहते हैं कि 'सुनै सास्त्र वर बेद' "' इससे सूचित किया कि जो प्रतिदिन सुनते हैं वही करते हैं।

३—'नाना बापी कृप तड़ागा।'''' इति। (क) चार चरणोंका अन्वय एक छाप है, 'बनाए' छवकी किया अन्तमें दी हैं। 'अनेकः' और 'सुन्दर' विशेषणका सम्बन्ध सबमें हैं; इससे अत्यन्त श्रद्धा दिखायी। (स) 'बापी कृप तड़ाग' कहकर 'सुमन बाटिका बाग' को कहनेका भाव कि ये सब नलाशय बाटिका और बागोंमें हैं, यथा—'बन बाग उपबन बाटिका सर कृप बापी सोहहीं। ५।३।', 'मध्य बाग सरु सोह सुहावा। २२७।७।' (ग) एक चरपमें बापी, कृप, तड़ागको कहा और दूसरेमें बाटिका बागको। दो चरणोंमें दोनोंको पृथक्-पृथक् लिखकर जनाया कि बाटिका और बागोंसे पृथक् भी बहुत जलाशय बनाये हैं।

४—'बिप्रमवन सुरभवन सुहाए।'''' इति। (क) 'विचित्र बनाए' अर्थात् बनावमें सुन्दर हैं, अनेक रंगोंसे रेंगे हुए चित्रित हैं, यथा—'मंगलमय मंदिर सब केरे। चित्रित जनु रितनाथ चितेरे। २१३। ५।' (ख) 'सुहाए' और 'बिचित्र बनाए' से राजाकी श्रद्धा दिखायी। (ग) 'विप्रमवन सुरभवन' इति। पूर्व चो कहा था कि 'गुर सुर संव पितर मिहदेवा। करें सदा नृप सब के सेवा' इससे गुरुस्थान और संतस्थानका बनाना न कहा। संत विरक्त होते हैं, स्थान नहीं चाहते,—'सुत द्वार अगार सखा परिवार विलोक्त महाकुसमाजिह रे'। पितृका मन्दिर नहीं होता, इसीसे पितृमन्दिरका बनाना न कहा। (घ) 'सब तीरथन्हि बनाए' क्योंकि तीर्थस्थानोंमें इनके बनानेका विशेष माहात्म्य है। पितृमन्दिरका बनाना न कहा। (घ) 'सब तीरथन्हि बनाए' क्योंकि तीर्थस्थानोंमें इनके बनानेका विशेष माहात्म्य है। बाह्यण देवताओंकी पूजा करते हैं (इसिलये उनके घर बनाये)' मन्दिरोंमें जीविका लगी है। (विप्रभवन और सुरम्मक्तो साथ रखकर स्चित किया कि देवमन्दिरके पास ब्राह्मण पुजारीका घर बना देते ये जिसमें बराबर पूजा होती रहे)।

[ पुनः भाव कि वेदकी रक्षाके लिये विप्रभवन, उपासनाके लिये सुरभवन, और तरनेके लिये तीयोंको बहुत ही सुन्दर बनाया। पुण्यके दो विभाग हैं—इष्ट और पूर्त। उनमेंसे पूर्त यहाँ तक कहे, आगे दोहेमें इष्ट कहते हैं। यथा— 'वापीकूपतदागादि देवतायतनाकि च। अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते।' एकाग्निकमहचनं ग्रेतायां यच्च ह्यते। अन्तर्वेद्यां च यद्दानमिष्टं तदिभिधीयते।' अर्थात् वापी, कूप, तालाव, देवमन्दिर, अन्नका सदानत और नाग इन सर्वोक्ती अन्तर्वेद्यां च यद्दानमिष्टं तदिभिधीयते।' अर्थात् वापी, कूप, तालाव, देवमन्दिर, अन्नका सदानत और नाग इन सर्वोक्ती पूर्त कहते हैं। एकाग्नि कर्म हवन और नेताग्निमें जो हवन किया जाता है तथा अन्तर्वेदीमें जो दान किया जाता है, युर्त कहते हैं। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—५ 'जहँ छिंग कहें पुरान श्रुतिः'' इति। (क) इससे यह करनेमें श्रद्धा दिखायी। वेद, पुराण और शाकोंका सुनना कहा था। शाक्रोंमें यहाँका वर्णन नहीं है, इसीसे यहाँ शाक्रोंको नहीं कहते, केवल वेद-पुराणोंको कहते हैं। (परंतु वे० भू० जी कहते हैं कि प्रत्येक यहका पूर्ण विधान एवं महत्त्व पूर्व मीमांसा शास्त्रमें ही वर्णित है। विना मान्त्र शास्त्रके किसी भी यहका अस्तित्व ही न रह जायगा। शुक्ल यजुर्वेदके प्रथम और दितीय अध्यायमें नवेन्दु और मीमांक्रा शास्त्रके किसी भी यहका अस्तित्व ही न रह जायगा। शुक्ल यजुर्वेदके प्रथम और दितीय अध्यायमें नवेन्दु और पूर्णेन्दु यहका, तृतीयाध्यायमें अग्निहोत्रका, चतुर्थसे अष्टमाध्यायतक सोमयहका, दशममें वाजपेय और राजस्य यहका, पूर्णेन्दु यहका, तृतीयाध्यायमें अग्निहोत्रका, चतुर्थसे अष्टमाध्यायतक सोमयहका, वाईससे पचीसतक अभ्य-एकादशसे अष्टादशतक यहीय वेदी बनानेकी विधि, उन्नीससे इकीसतक सौन्रामणियहका, वाईससे पचीसतक सर्वमेपयहका मेधयहका, छन्नीससे एकतीसतक चान्द्रयहका, तीस और एकतीसमें नरमेधयहका, बत्तीससे पैतीसतक सर्वमेपयहका मेधयहका, छन्नीससे एकतीसतक चान्द्रयहका, तीस और एकतीसमें नरमेधयहका, बत्तीससे पैतीसतक सर्वमेपयहका किये। इससे इस भावमें श्रुटि आती है।)। (ख) 'जह वर्णन है। बृहद्दारण्यकोपनिषद्के पूर्वार्थमें भी यहका ही वर्णन है। इससे इस भावमें श्रुटि आती है।)। (ख) 'जह वर्णन है। बृहद्दारण्यकोपनिषद्के पूर्वार्थमें भी यहका ही वर्णन है। इससे इस भावमें श्रुटि आती है। 'अनुराग-किंग' का मान्न कि वेदादिमें हुँद्वा-दुँद्वाकर यह किये। 'सहस-सहस्र' शब्द 'अगणित, अनन्त' वाची है। 'अनुराग-किंग' करना कहा क्योंकि उत्साह भंग होनेसे धर्म निष्कल हो जाता है, यथा—'उत्साहमंगे धनधर्महानिः'। (खरां) सहित' करना कहा क्योंकि उत्साह भंग होनेसे धर्म निष्कल हो जाता है, यथा—'उत्साहमंगे धनधर्महानिः'। (खरां)

हृद्य न कछु फल अनुसंधाना । भूप विवेकी परम सुजाना ॥ १ ॥ करें जे धरम करम मन बानी । बासुदेव अपित नृप ज्ञानी ॥ २ ॥ चिंह बर बाजि बार एक राजा । मृगया कर सब साजि समाजा ॥ ३ ॥ विध्याचल गँभीर बन गयऊ । मृग पुनीत बहु मारत भयऊ ॥ ४ ॥

शन्दार्थ-अनुसंघान=पीछे लगना; चाह, खोज या प्रयत्न करना; सोचना-विचारना । अर्दित=आदरपूर्वक अर्पन

या भैटमें दिया हुआ | मृगया=शिकार, अहर, आखेट | विधिन=वन | अर्थ—राजा बड़ा बुद्धिमान् और चतुर है | असने मनमें किसी फटकी रच्छा नहीं की || १ || को धर्म वह ( मन कर्म-वचनसे ) करता था उनको वह शानी राजा मन, कर्म और वचनसे वासुदेव भगवान्को अर्थ कर देता था || २ |

एक बार ( की वात है कि ) शिकारका सब साज सजाकर राजा उत्तम श्रेष्ठ घोड़ेपर सवार होकर विध्याचलके घने गहरे वनमें गया और वहाँ उसने बहुत-से पवित्र मृग मारे ॥ ३-४ ॥

टिप्पणी—१ 'हृदय न कछ फल अनुसंधाना''' इति । (क) 'परम सुजान' का भाव कि राजा कर्मकी गतिको जानते हैं कि कर्मके फलकी इच्छा करनेसे कर्म-जन्धन होता है, इसीसे निष्काम कर्म करते हैं। विवेको हैं अर्थात् असत् कर्म नहीं करते, समीचीन कर्म करते हैं, यथा—'अस विवेक जब देइ विधाता। तब तिज दोष गुनिह मन राता'।। 'परम' देहिटीदीपक है। [विवेकी था, अतः समझता था कि मेरा कर्मम ही अधिकार है, फलमें नहीं यथा—'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन।' (वि० ति०)]

नोट—१ रा॰ प्र॰ का मत है कि राजाको ज्ञानी कहनेमें भाव यह है कि ज्ञानमें विध्न होता है। राजाको आगे विध्न होगा; उसे राक्षम होना पड़ेगा। मा॰ म॰ कार लिखते हैं कि भानुप्रताप और मनुकी उपासना एक ही (परतम रामचन्द्र) की थी; परंतु उसने जो कर्म किये उनको भगवदर्पण कर दिया जिसका फल परधान जानेपर प्राप्त होगा और मनु महाराजने अपने शुभ-कर्मका फल लोकहीमें ले लिया कि परमात्मा स्वयं पुत्र हो प्रकट हुए'।

हिष्पणी—२ 'करें जे घरम करम मन बानी। बासुदेव अर्पित ""। इति। (क) 'नृप ज्ञानी' का भाव कि ज्ञानी है, इससे जानता है कि बिना भगवान्को अर्पण किये कम व्यर्थ हो जाता है, यथा—'हरिह समपें बितु सतकर्मा। ""श्रम फल"। ३। २९।' (ख) ट्रिक्ट राजामें कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों कहते हैं। 'करें जे घरम' इससे कर्म 'वासुदेव अर्पित' से उपासना और 'ज्ञानी' से ज्ञान कहा! [ 'कर्म मन बानी' दीपदेहली है। राजा सब धर्म मन-कर्म-वचनसे करता है। अर्थात् जितने मन-कर्म-वचनके पाप हैं उनकी त्यागकर सब धर्मका प्रतिपालन करता है। [ या) 'वासुदेव अर्पित' से राजाकी वासुदेवमें प्रीति कही। भगवान्में प्रेम कहकर राजाके कर्म और ज्ञानकी शोभा कही। विना भगवत्-प्रेमके कर्म और ज्ञानकी शोभा नहीं है, यथा—'सो सब करम घरम जिर जाऊ। जह ँ न रामपद्यंकज्ञ माऊ॥ जोग छुजोग ज्ञान अज्ञान् । जहाँ न राम प्रेम परधान् ॥', 'सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञान्'। (घ) ट्रिक्ट यहाँ दिखाया कि धर्म भी मन कर्म वचनसे होते हैं जैसे पाप तीनों प्रकारके कहे गये हैं, यथा—'जे पातक उपपातक अहहीं। करम बचन मन मब किव कहहीं ॥ २। ६७।' (ङ) 'करें जे घरम' से जनाया कि सभी धर्मोंको भगवान्को अर्पण कर देता है—(गीतामें कहा भी है—'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फळेषु कदाचन। मा कर्मफल्डेतुम् मां ते संगोऽस्त्वकर्मणि॥ २। ४७।' अतः भगवदर्पण करना उचित ही है)। यदि एक भी कर्म, बिना समर्पित किया रह जाय तो भववन्धन होता है। [ इसीसे भगवान्ने गीतामें कहा है कि सब कर्म सङ्ग और फल्को छोड़कर करने चाहिये, यथा—'एतान्यि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। कर्तब्यानीति मे पार्थ निश्चतं मतमुत्तमम् ॥ ९८। ६।', 'न कछु फल अनुसंधाना' और 'वासुदेव अर्पित' कहकर जनाया कि वह सभी कर्म-धर्म निष्काम भावसे भगवान्के अर्पण हेतु ही करता था। ]

रे (क) 'चिंह वर वाजि बार एक राजा' इति। 'एक बार' का भाव कि शिकार खेलने तो अनेकों बार गये क्योंकि राजा हैं, पर अनेक वारके मृगयाके कथनका कोई प्रयोजन नहीं है। जिस बारके मृगयाके कथनका प्रयोजन है (जिससे इस
कथाका, श्रीरामजन्म-हेतुका सम्बन्ध है) उस बारका प्रसङ्ग कहते हैं। (ख) 'बर-बाजि' पर एक वार चढ़कर मृगयाको
गये, इस कथनसे यह स्चित किया कि कभी रथमें, कभी हाथीपर भी चढ़कर शिकारको जाया करते थे, पर इस बार घोड़ेपर
चढ़कर गये। इससे यह जनाया कि राजा, सुरथकी तरह एकाकी वनमें गये, यथा—'एकाकी हयमारु जगाम गहनं वनम्'।
हाथीपर महावत रहता है और रथपर सारथी साथ रहता है, घोड़ेकी सवारीपर कोई साथ नहीं रहता। (ग) 'बर बाजि' का
भाव कि ऐसा श्रेष्ठ घोड़ा है कि उसकी दौड़में कोई शिकार निबह नहीं सकता तथा वह राजाके मनके अनुकूल चलता, काम
करता है। (घ) 'मृगया कर सब साजि समाजा' अर्थात् अनेक प्रकारके हथियार लिये, खड्ग, तलवार, कृपाण, बर्ळा,
बल्लम, धनुष-बाण, पाश आदि। पुनः 'सब साज' से यह भी जनाया कि घोड़ा और वस्त्र सब हरे रङ्गके हैं। जिससे वृक्षोंके
रङ्गमें लिए सकें छ। (ङ) 'विध्याचल गैंभीर बन गयऊ' इति। गम्भीर वनमें गया कहकर जनाया कि और जो शिकार

छ राजा रजोगुणीत,मोगुणो और सत्त-गुणी तीनों कर्म करता है। दिग्विजय, प्रजापालन ओर अर्थ कामादिका सेवन रजोगुणी कर्म है। गुरु सुर-पितृ-मिहदेव-सेवा इत्यादि सत्वगुणो कर्म है। और 'चिंद्र बर वाजि ''मृगया करकें' यह तमोगुणी कर्म है। तमोगुणीकर्म करनेमे विघ्न हुआ जैसा आगे कहते हैं। (शिकारी कुत्ते, बाज पन्नी आदि जो कुछ वस्तु मृगयोपयोगी ये वे सब साज' है। वि० वि०।)

खेलने योग्य वन थे जहाँ पूर्व जाया करते थे वे गम्भीर न थे, इसीसे उन वनोंमें बहुत मृग नहीं थे, इसमें, गम्भीर होने के कारण, बहुत मृग थे। (यह भी सम्भव हैं कि और वनोंमें पूर्व बहुत बार गये थे, इससे वहाँ शिकार बहुत न भित्र सकते थे, इससे दैवयोगसे इस वनमें गये।) (च) 'मृग पुनीत बहु मारत भएऊ'। 'पुनीत' गृग वह हैं जिनके वधनी आशा शास्त्रने दी हैं। यथा—'पावन मृग मारहिं जिय जानी'। २०५ (२) देखिये। मृगयाका सब साज-सहकर गरे और गहरे सघन वनमें गये जहाँ बहुत मृग थे, इसीसे बहुत मृग मारे, घने वनमें शिकारके पशु बहुत रहते ही हैं।

फिरत विपिन नृप दीख बराहू। जनु वन दुरेंड सिसिंह ग्रिस राहू॥ ५॥ बड़ विधु निहं समात मुख माहीं। मनहुँ क्रोधवस उगिलत नाहीं॥ ६॥ कोल कराल दसन छिब गाई। तनु विसाल पीवर अधिकाई॥ ७॥ घुरुघुरात हय आरो पाएँ। चिकत विलोकत कान उठाएँ॥ ८॥ दोहा—नील महीधर सिखर सम देखि विसाल वराहु। चपरि चलेंउ हय सुदुकि नृप हाँकि न होई निवाहु॥ १५६॥

शब्दार्थ — बराह=स्कर, सुअर | दुरेड=छिपा | ग्रिस=भक्षण करके, इस प्रकार पकड़कर कि हूट न सके, निगल-कर | विधु=चन्द्रमा | उगिलत=उगलता, मुँहसे वाहर निकाल फेंकता | दसन (दशन)=दाँत | पायर=मोटा, रपृल, यथा-'पीनस्तु स्थूलपीवर इत्यमरः' । खूब मांस और चर्वांसे लदा हुआ | कोल=सुअर | घुरघुरात—दुरघुराता था, सुअरके गलेसे घुरघुर ऐसा शब्द निकलता है । हय=घोड़ा | आरो=आरव=शब्द, आहट | महीधर=पर्वत | शिलर=चोटी, कंगूरा । चपरि=चपलतासे, शीम, फुर्तींसे, एकशरगी, जोरसे । यथा-'तहाँ दसरधके समर्थ नाथ तुलसीको चपिर चढ़ायो चाप चन्द्रमा ललामको', 'राम चहत सिव चापिह चपिर चढ़ावन', 'जीवनते जागी आगि चपिर चांगुनी लागि तुलसी बिलोकि मेघ चले सुँह मोरिके' । सुटुकि=कोड़ा मारकर, चाबुक लगाकर, इशारा (टिकटिक करके) देवर, टिटकार कर। 'निबाह'=अन्ततक एकसा पूरा पड़ना, गुजारा छुटकारा, बचावका रास्ता या ढङ्ग, पार पाना, निकटना, बचना ।

अर्थ—राजाने एक सुअर वनमें फिरते हुए देखा। (वह ऐसा देख पढ़ता था) मानो चन्द्रमाको असकर राहु यनमें आ छिपा है। ५॥ चन्द्रमा बड़ा है, मुँहमें नहीं अमाता, मानो कोधवश वह उसे उगलता भी नहीं ॥ ६॥ यह शोभा सुअरके भयक्कर दाढ़ोंकी कही गयी है, उसका शरीर बहुत लम्या-चौड़ा था और मुटाई बहुत थी॥ ७॥ घोड़ेकी (टापकी) आहट पाकर सुअर धुरधुराता और कान उठाये चौकन्ना हो देख रहा है॥ ८॥ नीलगिरिके शिखरके समान दहा भारी स्कर देख राजा घोड़ेको चाबुक लगाकर फुर्तीसे हाँक चला अर्थात् सरपट छोड़ा जिसमें सुअरका निवाह न हो। ७

िषणी—१ (क) 'फिरत विपिन नृप दीख वराहू' इति । इक्ट कालकेतु राक्षस वराहका रूप परकर राजाको छलना चाहता है, यथा—'कालकेतु निसिचर तहँ आवा। जेहि स्कर होइ नृपिह सुलावा' ॥ इसीसे यह पनमें फिरता है कि जिसमें राजा हमें देखें तब हम भागकर इन्हें (पीला कराते हुए) कपटी मुनिके पास ले वार्य। [ सुधर फिर रहा है, यह उसका कपट है। यह अपने कार्यसाधनहेतु फिरता है कि जिसमें राजा हमें देखकर पीला करें। जेते मारीच कपट-मृग बनकर श्रीसीताजीके सामने फिरता था] हिंदा कालकेतु यराह बनकर मृगोंमें मिला, अवध्य मृग न बना; वयोकि अवध्य मृग बननेसे राजा पीला न करते और हिंसक होनेसे वराहका शिकार राजा लोग करते ही है। अवस्य बगहरूप देखकर पीला करेंगे अतः वराह बना। (ख) 'जनु वन दुरेंच सिसिह प्रीस राहू' इति। इन्द्रके प्रवसे अथवा मणवानके चनके टरकर मानो राहु बनमें जा लिया है। जैसे हन्मानजीने जब सूर्यको ग्रास कर लिया था तब इन्द्रने बज्र उनपर चलाया था। चन्द्रक

क्ष की ई-कोई टीकाकार सुअरकी आहट पाकर घोड़ा पुरपुराता है और कान उटाये", या 'पुरपुराते । धट गुन पंड़ा कान उठाये चिकत देखता है।' ऐसा अर्थ करते हैं। बैजनाथजी लिखते हैं कि राजा वृक्षोकी आहमें हैं इनम मुकर पिकट देखता है। वीरकिवजी एवं विनायकी-टीकाकार 'हॉकि न होइ निवाह' का अर्थ ऐसा भी करत है कि 'गटाने मुकर को लिकारा कि अब बच न सकेगा।' और श्रीशुकदेवलालजी 'यद्यीप जानेका निवाह भी नहीं होनेका' ऐसा अर्थ करते हैं। पंरायकुमारजी 'चपरि चलेज हय सुदुकि' का अर्थ पोड़ेको टिटकार देकर होंकके दवाकर चला' एसा करते हैं। विक्रित यी अर्थ करते हैं - 'वयोंकि हांकिसे निर्वाह नहीं होता था'।

ग्रहणकी उपमा देकर स्चित किया कि राजाके नाश करनेवाला विष्न प्राप्त हुआ। जैसे चन्द्रमाको राहु ग्रस्ता है वैसे ही राजा भानुप्रतापको खल गर्सेंगे। जैसे राहु चन्द्रमाको ग्रसकर वनमें लिपा है वैसे ही राजाको ग्रसनेवाले दुष्ट वनमें लिपे हैं।

नोट—१ यहाँ सुअर उपमेय, राहु उपमान, दोनों काले हैं। डाढ़े (दाँत) उपमेय, चन्द्रमा उपमान, दोनों इवेत चमकदार, दोनों गोलाकार। कालापन और गोलाकार दाढ़ोंका मुँहके भीतरसे बाहरतक निकले और चमकते दिखायी पदना उत्प्रेक्षाके विषय हैं। राहु और चन्द्रमा दोनों आकाशहीपर रहते हैं, राहुका चन्द्रमाको मुँहमें पकड़कर वनमें छुपना यह उत्प्रेक्षाका आधार असम्भव है, सिद्ध नहीं होता; अतएव यह 'असिद्धास्पद हेत्त्प्रेक्षा' है।

२ 'क्रोधवश'—क्षीरसमुद्रसे अमृत निकलनेपर जब भगवान् उसे देवताओं में बाँटने लगे तब राहु भी देवसमाबमें आ बैटा था। चन्द्रमाने इशारेसे इसका छल भगवान्को बताया था। उस वैरक्ते कारण क्रोध रहता है। भगवान्ने चक्रसे राहुके दो टुकड़े कर दिये; उसमें एक केतु कहलाता है और एक राहु। विशेष १।४। ३,६ भाग १ एष्ठ १४०, १४६ में देखिये।

२—शिवैजनायजी लिखते हैं कि वराहको राहुकी उपमा देनेका भाव यह है कि जैसे यह (कालकेतु) राष्ट्रास राहुसम चन्द्रमाको ग्रसे है वैसे ही कपटमुनिरूप केतु 'भानु प्रताप' को ग्रसेगा। (भाव यह जान पहता है कि राहु और केतुका सम्मन्ध है। कालकेतुको राहु कहा है तो उसका साथी केतु हुआ। परंतु केतुका सूर्यको ग्रसना हमने कभी नहीं

सुना । और केतु जिसका उदय उत्पातकारक होता है वह राहुवाला केतु नहीं है )।

टिपाणी—२ (क) 'बढ़ बिधु निहं समात मुख माहीं' इति । 'बढ़ बिधु' का भाव कि ग्रहण पूर्णचन्द्रका होता है, पूर्णिमाका चन्द्र पूर्ण और बड़ा होता है। 'निहं समात' कहनेका भाव कि ग्रूकरके दाँत मुखसे अधिक हैं अर्थात् बाहर निकले हुए हैं। मुखमें जब नहीं समाता तो उगल देना चाहिये पर वह उगलता नहीं, इसका कारण बताते हैं कि कोधवश है। चन्द्रमापर राहुका वहा कोध है। (ख) 'कोल कराल दसन छिब गाई "'। इति। कि यहाँ सूर्यग्रहणकी उत्प्रेक्षा नहीं की क्योंकि सूर्यकी उपमा दाँतकी नहीं (दी जाती) है, चन्द्रमाकी ही उपमा दाँतोंकी (दी जाती) है, यथा—'हृद्य अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा। १९८। ७।', 'अधर अरुन रद सुदंर नासा। बिधु कर निकर विनिद्क हासा। १४७। २।' अर्थात् हाससे दाँतोंका प्रकाश चन्द्रकिरणको लजित करता है। इसीसे चन्द्रग्रासकी उत्प्रेक्षा दाँतोंकी छिब कहनेके लिये की गयी। चन्द्रमामें छिब है। राहुका स्वरूप भारी है, इसीसे सूकरके तनको भारी कहा, राहु काला सूकर भी काला। (ग) 'चिकत विलोकत कान उठाए' हित। यह गूकरजातिका स्वभाव है। जब घोड़ा दोड़ा तब आहट मिली अर्थात् टाप सुन पड़ी, तब घुरघुराने लगा जिसमें शब्द सुनकर पास आवें और कान उठाकर शब्द सुनता है कि किस दिशासे आते हैं। 'चिकत विलोकत' कि कहीं घोखेसे निकट न आ जायँ और मार लें।

३ (क) 'नील महीधर-सिखर सम'''' इति । नीलपर्वतके समान बड़ा नहीं बना किंतु शिखरके समान बना जिसमें राजाको भ्रम न होने पावे कि इतना बड़ा स्कर तो होता नहीं यह कोई राक्षस है जिसने कपट-छलका वेष धारण किया है। ऐसा सन्देह होनेसे पीछा न करता। (ख) ॐ 'फिरत बिपिन नृप दीख बराहू' पर प्रसङ्ग छोड़ा था, बीचमें वराहका स्वरूप उत्प्रेक्षाद्वारा कहने लगे, अब फिर वहींसे प्रसङ्ग उठाते हैं—'देखि बिसाल बराह'। पूर्व वराहका देखना कहा था, अब देखकर मारनेको दौड़ा यह कहते हैं। (ग) 'नील महीधर' कहकर जनाया कि नीले शूकरका रूप धरा या। पुनः, नील पर्वत समान कहकर उसके देहकी सुन्दरता कही, यथा—'गिरि सुमेरु उत्तर दिसि तृरी। नील सयक इक सुंदर भूरी॥ ७। ५६।' इसी नीलगिरिके शिखरके समान कहा। (घ) ॐ 'चपरि चलेड ''हाँकि न होइ निवाह' इससे पाया गया कि राजाने वराहको तलवारसे मारनेकी इच्छा की, इसीसे निकट पहुँचनेके लिये उन्होंने घोड़ा दोड़ाया, नहीं तो जहाँसे देखा था वहाँसे निशाना लगाकर बाण मारते।

आवत देखि अधिक रव बाजी। चलेउ बराह मरुतगति भाजी।। १।। तुरत कीन्ह नृप सर संधाना। महि मिलि गएउ विलोकत बाना।। २।। तिक तिक तीर महीस\* चलावा। करि छल सुअर सरीर बचावा।। ३।। प्रगटत तुरत जाह मृगं भागा। रिसवस भूप चलेउ सँग ‡ लागा।। ४।। शाब्दार्थ— नाजी ( नाजि )=घोड़ा । संधाना=चढ़ाया, लगाया । निशाना किया । चलाया । रव ( फार री )= रफतार, चाल । यह फारसी शब्द हैं । नेग । दुरत=ल्लिपता । भाजी=भागकर ।

वर्थ—घोड़ेको अधिक तेज रफतारसे आते देख वराह वायुकी चालसे भाग चला अर्थात् हवा हो गया ॥ ५ ॥ राजाने तुरत वाणको धनुषपर चढ़ाकर चलाया, वाणको देखते ही वह पृथ्वीमें दवक गया ॥ २ ॥ राजाने ताक-तालकर तीर चलाये। सुअर छल करके शरीरको वचाता रहा ॥ ३ ॥ कभी छिपता, कभी प्रकट हो जाता, इस प्रकार यह प्रमुख्या जाता था और राजा रिसके मारे उसके पीछे लगा चला जाता था ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'आवत देखि'। भाव कि शूकर यही राह देख रहा था कि राजा मेरी ओर आये तब में कपटीमुनिके आश्रमकी ओर भागूँ। (ख) 'अधिक रव याजी' अर्थात् घोड़ेको भारी वेगसे आता हुआ देखा। इसते जनाया कि और घोड़ोंसे इसका वेग अधिक हैं। (ग) 'मरुतगित माजी' से जनाया कि घोड़ेके वेगसे (चलनेसे) शूकरका निर्वाह न हो सकेगा, इसीसे वह शूकरकी गितसे न भागा, पवनकी गितसे भागा। (नोट—पवनके वेगसे चळना, हवा हो जाना, ये मुहावरे हैं अर्थात् बहुत शीष्रतासे चळना)। अथवा, 'अधिक रव' का अर्थ दूसरे चरणने खोळा कि घोड़ा पवनके वेगसे दौड़ा; इसीसे सूकर भी पवनकी गितसे भागा। इससे जनाया कि घोड़ा पवनवेगी है। (घ) दोहेमें जो 'चपरे चळेड' कहा था उसका अर्थ यहाँ खोळा कि 'अधिक रव' से चळा।

२—( क ) 'तुरत कीन्ह नृप सर संधाना' । भाव कि जब तलवारकी पहुँच न रह गयी तब बाण चलाया । 'तरत' बाण चलाया यह जानकर कि अब यह वाणकी पहुँचसे भी बाहर निकला जाता है। 😂 यहाँ दिखाया कि राजा असा-रोहण और धनुर्विद्यामें बड़ा निपुण है. कि दौड़ते हुए घोड़ेपर बैठा हुआ बाण चलाता है, ( घोड़ेकी बागडोर छोड़े एए हैं। दोनों हाथ धनुषवाणमें फँसे हुए हैं। घोड़ेकी सवारीपर शिकार प्रायः भाला, वर्छी, तलवारसे किया जाता है। जिसमें एक हाथसे घोड़ेको सँभाले रहते हैं। बाण चलानेमें दोनों हाथोंका काम पड़ता है।) (ख) मिहि मिलि गएउ बिलोक्स याना', इससे बाणकी कराळता कही, यथा--'देखेसि आवत पविसम याना । तुरत भएउ खल अन्तरधाना । ६ । ७५। पुनः, भाव कि नीलगिरिशिखरसमान वराह है इस प्रमाणसे राजाने वाण मारे। वह पृथ्वीमें मिल गया अर्थात् रवसमान हो गया, बाण ऊपरसे निकल गया। (यह मुहावरा है। जमीनसे मिल गया अर्थात् दवककर जमीनसे जः मिछा)। (ग) 'सिक तिक तीर महीस चलावा'। भाव कि जब प्रथम बाण न लगा, जपरसे निकल गया, तब राजा बड़ी सार्वधानतार । ताक-ताककर बाण चलाने लगा। पुनः, 'तिक तिक' से जनाया कि वहुत तीर चलाये, सब वार खाली हो लाते हैं। (घ) 'किर छक सुभर सरीर बचावा'। क्या छल करता है यह आगे लिखते हैं। 'प्रगटत दुरत नाइ मृग मागा' यह छल हैं यथा—'प्रकटत दुस्त करत छल भूरी। एहि बिधि प्रभुहि गएउ ले दूरी। ३। २७।' ( छ ) 'स्रीर बचादा' है। स्चित किया कि बाण छग पाता तो शरीर न बचता, प्राण निकल जाते। 🖅 संधाननेका अर्थ चटाना है, यह 'उकि तिक तीर महीस चछावां से स्पष्ट कर दिया । [ वैजनाथजी लिखते हैं कि ये वाण वाणविद्याके अभिमन्त्रित वाण नहीं हैं। शिकारमें पशु समझ सीधे वाण चलाये, नहीं तो वह वच न सकता। कामनामें हानिसे कोध और उसते मोह होता है। इसीसे पीछा किये जाता है। ]

३ (क) 'प्रकटत दुरत जाइ मृग भागा।''' इति । भाव कि वहुत दूर निकल जाता है, तय किर प्रयट ही त्र (क) 'प्रकटत दुरत जाइ मृग भागा।''' इति । भाव कि वहुत दूर निकल जाता है, तय किर प्रयट ही जाता है जिसमें राजा निराश होकर चला न जाय, और जब राजा निकट आ जाते हैं तय लिय जाता है दिगमें राजा मार न लें । पुनः भाव कि जब वाण आते देखता है तब लिप जाता है, जब याण व्यर्थ हो जाता है तब किर प्रयट हो लाता है । 'जाइ मृग भागा' से जनाते हैं कि राजाके आगेसे कभी कोई मृग वचता न था पर यह मृग वय-वय लाता है, भागा जाता है । (ख) 'रिस वस'''-जब शिकारीको शिकार मारते नहीं मिलता तब उसे स्वभावतः श्रीय का लाता है । पीला करनेका कारण कोध है । यदि कोध न होता तो इतना पीला न करते । राजा लिखियाये हुए हैं । 'रिस वस' है । पीला करनेका कारण कोध है । यदि कोध न होता तो इतना पीला न करते । राजा लिखियाये हुए हैं । 'रिस वस' का भाव कि मृगके पीले सैकड़ों कोस दौड़े जाना बुद्धिमानी वा समझका काम नहीं हैं । होधमें समश ( दुर्जि ) नरी रह जाती । उसने विचारसे काम न लिया । अनेक मृग मारे, एक न सही, यह समझ न आयी । (सभी यह मेरे मार्टी गर्ने, अतः इसमें कुल रहस्य है, यह शुकर वेषमें कोई और हैं )।-[कामन्दकीय नीतिसारमें लिखा है कि सालाओं किला, पासा खेलना और मद्य-पान करना निन्दित है; क्योंकि इन्होंके कारण पाण्डवीं, नल और यह पीलाई किला, पासा खेलना और मद्य-पान करना निन्दित है; क्योंकि इन्होंके कारण पाण्डवीं, नल और यह पीलाई किला है विज जाती है।यथा-'मृगयाऽक्षास्तया पानं गहितानि महीभुजाम्। इस स्वत्वेद विपदः पाण्डनीयध्राण्याव हो-(विवर्धा ) देखी जाती है।यथा-'मृगयाऽक्षास्तया पानं गहितानि महीभुजाम्। इस स्वत्वेद विपदः पाण्डनीयध्राण्याव हो-(विवर्धा )

गएउ दूरि घन गहन बराहू। जहँ नाहिन गज बाजि निबाहू ॥ ५ ॥
अति अकेल बन बिपुल कलेछ । तदिप न मृग मग तजै नरेछ ॥ ६ ॥
कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पैठ गिरिगुहा गँभीरा ॥ ७ ॥
अगम देखि नृप अति पछिताई। फिरेड महाबन परेड भुलाई ॥ ८ ॥
दो०—स्वेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत ।
खोजत ब्याकुल सरित सर जल बिनु भएउ अचेत ॥१५७॥

श्रव्दार्थ—धन=धना। गहन=वन। नाहिन=नहीं। विपुल=बहुत। मग=मार्ग, लीक, पीछा। पैठ=धुस गया, प्रवेश किया। खेद=ग्लानि, चित्तकी शिथिलता, थकावट, दुःख। खिन्न=दीन, अप्रसन्न, उदास, चितित। तृषित=प्यासा। अचेत=वेसुध, असावधान, मूर्छित, होश-हवास ठिकाने नहीं। छुद्धित=श्रुधित=भूखा।

अर्थ—सुअर बहुत दूर घने जङ्गलमें जा पहुँचा, जहाँ हाथी-घोड़ेका गम-गुजर नहीं ॥ ५ ॥ यद्यपि राजा विलकुल अकेला है और मनमें बहुत क्लेश है तो भी वह शिकारका पीछा नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ राजाको बड़ा घीर देख सुअर भागकर पर्वतकी एक बड़ी गहरी गुकामें जा बैठा ॥ ७ ॥ उसमें अपना गम-गुजर न देख राजा बहुत पछताता हुआ लौटा तो उस घोर भारी वनमें मार्ग भूल गया ॥ ८ ॥ खेदखिन और घोड़ेसहित भूख-प्याससे व्याकुल राजा ( घोड़ेकां लिये हुए ) नदी तालाव खोजते-फिरते हैं । जलके बिना होश-हवास ठिकान नहीं रह गये ॥ ९५० ॥

पं॰ राजबहादुर लमगोङ्गाजी—यह शिकार-प्रकरण आजकलके शिकार-वर्णनोंसे मिलाइये और कविकी चित्रणकला-पर दाद दीजिये! फिल्मकलाकी दृष्टिकोणसे राजा, घोड़े और सुअरकी प्रगतियाँ कितनी सुन्दर हैं।

टिप्पणी—१ (क) 'गएउ दूरि घनगहन बराहू।'''' इति । इससे दिखाते हैं कि मानुप्रतापके भयसे कपटी मुनि कैसे घोर सघन वनमें भी कितनी दूरीपर रहता था। दूरीका प्रमाण आगे छिखते हैं—'कह मुनि तात मयो अंधियारा । जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा ।' विन्ध्यनमें बराह यहाँतक छे आया। विन्ध्याच्छसे इतनी दूर राजाका नगर रहा होगा। (ख) 'जह नाहिन गज बाजि निबाहू।' तात्पर्य कि यहाँतक हाथी घोड़ेका निर्वाह था अतएव यहाँतक राजाने अनेक मृग मारे और यहाँतक वराहको खेदते आये, अब आगे गुजर नहीं। (ग) 'अति अकेछ बन विपुरु '''' इति। भाव कि ऐसे घोर वनमें बहुत आदिमियोंको साथ छेकर प्रवेश करना चाहिये सो राजा अकेछा है, एक भी आदमी सङ्गमें नहीं है। अ 'विपुरु कछेसू'—बहुत क्छेश यह कि कहीं घोड़ा बझ (फँस) जाता हैं, कहीं काँटेदार वृक्षोंसे देह छिछ जाती है। (घ) 'तदिष नमा नग तजह नरेसू' श्रूकरका मार्ग (पीछा) राजा नहीं छोइता, इससे पाया गया कि राजा वाणविद्यामें बड़ा निपुण है, बाणसे (कंटकी वृक्षोंको) काटकाटकर मार्ग करता जाता है, नहीं तो सघन वनमें घोड़ा कैसे दौड़ता ? ऊपर कह आये हैं कि 'जह नाहिन गज बाजि निबाहू' तब निश्चय है कि राजा मार्ग बनाते जाते हैं जिससे घोड़ेका निर्वाह होता जाता है। मगका अर्थ मार्ग है, आश्रयसे उसका अर्थ 'पीछा' है, यथा—'किश्वरसिद मनुज सुर नागा। हि सबही के पंथिह लगगा' अर्थात् रावण हठ करके सबके पीछे लगा यानी पीछे पड़ा, किसीका पिण्ड नहीं छोड़ता। पन्थ और मग एक ही है। [ 'न तजै' का कारण 'नरेश' शब्द देकर जना दिया। भाव कि यह राजा है, राजहठ प्रसिद्ध है, वह हठवश पीछा नहीं छोड़ता। (पंजाबीजी)]

२ (क) 'कोल बिलोकि भूप बढ़ धीरा' इति । तात्पर्य कि कालकेतु (स्कर) को यह विश्वास था कि महावनमें प्रवेश करते ही जहाँ घोड़ेका निर्वाह नहीं है राजा हमारा पीला लोड़ देगा पर उसको धोख़ा हुआ, राजाने पीला न लोड़ा। (ख) 'मागि पैठ गिरिगुहा गँमीरा।'—यहीं तक राजाको ले आनेका प्रयोजन था। यह गम्भीर गुका कपटी मुनिके आश्रम-

क्ष यदि 'मृगया कर सब साजि समाजा' के 'समाज' से यह अर्थ लें कि राजाके सङ्गमें और लोग भी आये थे तब 'मित अकेल'का भाव होगा कि वे सब विन्ध्यके वनसे छूट गये, केवल कुछ गज बाजिके सवार सङ्गमें आये, सो वे भी महा-वनमें छूट गये जहाँ हाथो घोड़ेका निर्वाह न था।

के पास है। पुनः गहरी गुफामें डरकर जा बैठा, यह समझकर कि वैसे राजा पीछा न छोड़ेगा, अवस्य मारेगा, मेरे प्राप हे हेगा, और यह गुफा अत्यन्त अगम है। इसके भीतर नहीं आ सकेगा, यथा—'अगम देखि नृप क्षति पिताई।' पर मुख्य बात यही थी कि आगे भागने और राजाकों है जानेका प्रयोजन ही न था। (ग) 'अगम देशि नृप कि पिछताई"" इति । अगम्य देखकर उसमें प्रवेश न कर सकते थे, अतएव शिकार हाथसे निकल जानेके कारण पशासाप हुआ। (पछताना यह कि सब परिश्रम न्यर्थ हुआ, शिकार भी न मिला और अब प्राणोंके लाले पढ़े हैं, इत्यादि।) ( घ ) 'फिरेड महायन परेड भुलाई' इति । लौट पड़े, उसी रास्ते । तब भूले कैसे ? इससे जनाया कि प्यासके कारण रास्ता छोड़कर इधर-उधर जलाशय दूँढ़ने लगे। मार्गपर कोई जलाशय रहा होता तो न मार्ग छोड़ते न रास्ता भृहते। मार्गपर कोई जलाशय न था, इसीसे खोजने लगे जैसा दोहेसे स्पष्ट है। राजाने बुद्धिसे जलका अनुमान किया होगा, कोई जलपक्षी पास देख पड़े होंगे, जैसे श्री हनुमान्जीने अनुमान किया था, यथा 'चक्रवाक वक हंस उदाहीं। यहुतक साग प्रविसिंह तेहि माहीं। ४ | २४ | अथवा जलसे भीगे कोई जीव देख पड़े होंगे उससे अनुमान हुआ कि निकट ही कहीं जलाशय है। इस तरह कपटी मुनिके आश्रममें पहुँचे। आश्रमके पास जल है ही। पुनः भुलानेका कारण न्याकुलता है। जल बिना एवं भूख-प्याससे राजा और घोड़ा दोनों व्याकुल हैं इसीसे भूल गये, यथा 'लागि तृपा सतिसय सकुछाने। मिले न जल घन गहन भुळाने। ४। २४। पुनः साधारण वन होता तो न भूळता, यह महावन है अतः भूळ गया।

रे (क) 'खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत'''' इति । भूख-प्यास दोनों लगी हैं। (ख) 'नल यिनु भएउ अचेत' का भाव कि भूखसे अचेत नहीं हुए, प्यासके कारण अचेत हो गये। दिनभर जल पीनेका अवकास न मिला, परिश्रम भारी पड़ा, इसीसे प्यास अधिक लगी हुई है। (मनुष्य भूख सह भी सकता है पर प्यास त्रिना जानपर आ बनती है )। (ग) 'खोजत सरित सर'। भाव कि राजाको नदी या तालाबसे ही जल मिल सकता था, बावली और क्ष-एक तो वनमें मिलना असम्भव, दूसरे कूएँसे जल निकालते कैसे ? घोड़ेको जल कैसे पिलाते ? अतएव वार्पा-कूपका खोजना न कहा।

नोट—राजाका चित्त शिकार हाथसे निकल जानेके कारण उदास है। उसपर फिर वनके दुःख काँटे, साद, भूख-प्यास और संध्याका समय। घोड़ा भी शिथिल है, शिकारी जानवरोंको भी शिकार निकल जानेसे दुःख होता है। भूख-

प्यास भी दोनोंही लगी है। घोड़ेकी व्याकुलतासे सवार भी वेकार हो जाता है।

फिरत बिपिन आश्रम एक देखा। तहँ वसक नृपति कपट मुनि वेषा॥ १॥ जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई । समर सेन तिज गएउ पराई ॥ २ ॥ समय प्रतापभानु कर जानी। आपन अति असमय अनुमानी॥३॥ गएउ न गृह मन वहुत गलानी। मिला न राजिह नृप अभिमानी॥ ४॥ रिस उर मारि रंक जिमि राजा। विपिन वसे तापस के साजा।। ५॥

शब्दार्थ-कपट=नकली, बनावटी । आश्रम=साधुकास्थान । समय=दिन, एकबाल, भाग्योदय, प्रतापकी प्रवतना,

बढ्तीके दिन्। असमय=अदिन, अभाग्यके दिन, बुरे दिन। साज=सजाव, वेप।

अर्थ-वनमें फिरते-फिरते एक आश्रम देख पड़ा । वहाँ कपटसे मुनिका वेप वनाये हुए एक राडा रहता था ॥ १॥ जिसका देश राजा भानुप्रतापने छीन लिया था (क्योंकि) लड़ाईमें सेना छोड़कर वह भाग गया था ॥ २॥ भानुप्रतापका समय और अपना अत्यन्त असमय समझकर ॥ ३॥ उसके मनको बहुत ग्टानि हुई इसने घर न टीटा और न वह अभिमानी राजा भानुप्रतापहीसे मिला ( मेल-मिलाप, संधि ही की )॥४॥ यह गहा द्रिती त्राह मनमें क्रोधको मारकर तपस्वीके वेषमें वनमें रहने लगा ॥ ५॥

नोट-9 'तहँ बस नृपति कपट मुनि वेषा' कहकर फिर उसके कपट मुनियेपते वनमें वसने वसल, 'लामु देस नृप कीन्ह छड़ाई' से लेकर 'विपिन बसे तापस के साजा' तक कहे। भानुप्रतापके भयने ७० योजनगर, जिर अति गर्भीर वनमें और उसपर भी रूप बदले हुए रहता है—इसीसे 'कपट' शब्दका प्रयोग हुआ।

क्ष जह बस नृपति जती के बेपा—( रा॰ व॰ घ॰ )। † छोड़ाई—( रामायणीजी )।

पं० राजवहादुर लमगोदा—सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास-कलाके दृष्टिकोणसे यह प्रसंग विचारणीय हैं ।

टिप्पणी—९ (क) 'फिरत विपिन'=जलाशय खोजते फिरतेमें । 'आश्रम एक देखा' इससे स्चित हुआ कि
आश्रमके आगे दूसरी तरफ जल हैं । यदि जल इधर ही होता तो पहिले जल मिलता, पीछे आश्रम । मुनियोंके स्थानको
आश्रम कहते हैं । राजा मुनि वना है इसीसे उसके स्थानको आश्रम कहा । (ख) 'तह वस नृपित कपट मुनि वेषा'
इति । 'कपट मुनि' का भाव कि छल करनेके लिये मुनि बना है, वस्तुतः राजा है, यथा—'राक्षस कपट वेष तह सोहा ।
मायापित दूतिह चह मोहा ॥ ६ । ५६ ॥' (ग) 'जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई' का भाव कि राज्य छीन लिया था,
प्राण भी ले लेता; इसीसे भागकर प्राण बचाया । (घ) 'समर सेन तिज गएउ पराई' से सूचित किया कि पहिले यह
संग्राम करनेको उद्यत हुआ, सेना लेकर लड़ने चला, रही भानुप्रतापकी सेना और उसका बल यह जब उसने देखा कि
बहुत भारी है तब धैर्य जाता रहा और सबको वहीं छोड़कर भाग गया । (ङ) । उसका बल यह जब उसने देखा कि
वहुत भारी है तब धैर्य जाता रहा और सबको वहीं छोड़कर भाग गया । (ङ) । अस्थित प्रथम देशका छुड़ाना कहते हैं,
पीले समरमें सेना लेकर आना और भागना । इस कममें तात्पर्य यह हैं कि जब भानुप्रताप देश छुड़ाने लगा तब राजा
अपना देश बचानेके लिये लड़नेको तैयार हुआ पर शत्रुको बहुत प्रवल देखकर लड़ा नहीं, भाग गया । अ [ पंजावीजी
कहते हैं कि कपटी मुनिका नाम 'समरसेन' था । ]

२ (क) 'समय प्रतापमानु कर जानी' इति। क्षत्रियके लिये रणसे भागना वड़ी लजा और दोषकी बात है; इसीपर कहते हैं कि समय भानुप्रतापके अनुकूल है, उनका भाग्य उनका प्रताप उदयपर है, इत्यादि। समयके अनुकूल बरतना नीति है। नीतिकी आज्ञा है कि समयपर राजा किसी भी प्रकारसे अपने प्राण बचा सकता है। देवता लोगतक शत्रुको प्रवल देखकर भाग जाते रहे हैं, यथा—'देखि विकट भट बढ़ि कटकाई। जच्छ जीव ले गए पराई॥ १७९ । ४॥' (ख) 'आपन अति असमय अनुमानी' इति। प्रथम भानुप्रतापका समय (अच्छे दिन) हुआ तब अन्य सब राजाओंका 'असमय' हुआ; इसीसे भानुप्रतापने सबको जीता और जीतकर देश छीन लिये। राजाने भानुप्रतापका समय देखा, अर्थात् देखा कि यह तो सातों द्वीप जीत लेगा, सर्धत्र इसका राज्य हो हो जायगा, अतएव यह तो राजा ही बना रहेगा, रहे हम सो राजासे रंक हो गये, इससे जान पड़ता है कि हमारा 'अति असमय' है, हमारे सितारे, हमारे नक्षत्र, हमारे दिन बहुत बुरे हैं।(ग) 'गएउ न गृह मन बहुत गलानी' हित ।—भाव कि राजा बहुत अभिमानी है, इसीसे उसने भानुप्रतापसे मेल न कर लिया, उनसे मिला भी नहीं। क्षत्रिय होकर रणसे भाग आया इस बातकी ग्लानि मनमें बहुत मान रहा है, इसीसे घर भी न गया कि किसीको क्या मुँह जाकर दिखाऊँ। हिल्ला सोचकर कि यह भी राजा हम भी राजा, जैसे यह सित्रय वैसे हम क्षत्रिय, हम इससे क्यों मिलें, क्यों इसके सामने सिर झुकाचें, मिला नहीं। जो राजा भानुप्रतापके क्यों हो गये और जो मिले उन्हें उसने छोड़ दिया। यह न मिला इससे इसका देश भी छीन लिया गया और ग्लानिके कारण यह घरवालोंसे भी न मिला। घर-बार भी लूटा, अतएव वनमें जाकर बसा कि वहाँ खोजनेको न आवेगा!

नोट—२ 'मिला न राजिं नृप अभिमानी' इति । राजनीतिके चार अङ्ग हैं—साम, दाम, भय, भेद । अपनेको कमजोर देख सन्धि ( मेल ) कर ली जाती हैं । इस राजाने मेल न किया, क्योंकि यह अभिमानी है।

३ 'रिस उर मारि रंक जिमि राजा।'''' इति (क) राज्य छुड़ा लिया, राज्यसुख छूट गया, यही 'रिस' है, जैसा आगे 'समुझि राजसुख दुखित अराती। अँवा अनल इव सुळगे छाती' से स्पष्ट है। (ख) 'रिस उर मारि।' भाव कि 'रिसके मारे लोग सब काम बिगाड़ देते हैं, जूझ जाते हैं, यथा—'आवा परम क्रोध कर मारा। गरज घोर रव बारि बारा', 'सुनत बालि कोधातुर धावा। गिह किर चरन नारि समुझावा' इत्यादि, यह बात समझकर राजाने अपने कोधको मारा (दनाया), संग्राममें जाकर जूझा नहीं। (ग) 'रंक जिमि'-भाव कि जैसे रंक (कंगाल, द्ररिद्र, भिक्षुकको कोई गाली दे तो उस) से कुछ करते तो बन नहीं सकता (उसका कुछ बस नहीं चलता, वह कुछ कर नहीं सकता। वह बेचारा करे क्या लाचारीसे) मनके मनहीं में कोधको मार रखता है (बस चलता तो खा ही लेता), वैसे ही भानुप्रतापने जब राजाको रंक बना दिया तो वह भी मनमें कोध दवाये रखे हैं (क्रोध करे भी तो कर ही क्या सकता है ? अपनी ही हानि है

क्ष नीति भी है कि उपद्रव, अकाल, अपनेसे वलवान् शत्रुके चढ़ सानेपर दुष्टसंग पड़ने हत्यादि अवस्थाओं में जो भाग जाता हैं वह जीवित रहता है। यथा चाणवय— 'उपसर्गेऽन्यचके च दुर्भिक्षे च भयावहे। असाधुजनसंपर्के पलायित स जीवित। (वि॰ टी॰)

रहे-सहे प्राणोंसे भी हाथ घोना पड़े। निर्चल कोघ करे तो मारा जाय)। (घ) 'विषिन यसे तापलके लाजा।' भाव कि जब प्रतिष्ठित लोगोंके मानकी हानि होती है तब वे या तो मर जाते हैं या कहीं दूर चले जाते हैं। यथा—'सलों माने म्लाने मरणमथवा द्रि शरणम्', यह दूर चला आया। वनमें और वह भी तपत्वीके वेपमें रहता है जिएमें कोई एहण पहिचान न सके, न ढूँढ़ सके। घने वनमें कौन आवेगा। भानुप्रताप भारी वेरी है, वह पता पावे तो खोजकर वध करे बुधिष्ठिरने दुर्योधनका पता लगाकर उसका वध कराया, यथा—'मरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिषु रिन रंच न राखब काऊ॥ २। २२९।', 'रिषु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करि। २। २१।'

तासु समीप गवन नृप कीन्हा । यह प्रतापरिव तेहिं तव चीन्हा ॥ ६ ॥ राउ तृषित निह सो पहिचाना । देखि सुवेष महामुनि जाना ॥ ७ ॥ उत्तरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा । परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥ ८ ॥

### दोहा—भूपित तृषित बिलोकि तेहिं सरबरु दीन्ह देखाइ। मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरपाइ॥१५८॥

मर्थ—राजा उसके पास गया तब उसने पहचान लिया कि यह भानुप्रताप है ॥ ६ ॥ राजा प्यासते व्याकुल है ( रूप कारण उन्होंने ) उसे न पहिचानाक्ष । सुन्दर ( मुनि ) वेष देख उसे महामुनि समसे ॥ ७ ॥ घोड़े से उतरफर ( राजाने ) प्रणाम किया । ( परंतु ) बड़ा चतुर है, अपना नाम न बतलाया ॥ ८ ॥ राजाको प्यासा देख उसने सरीवर दिखा दिया । राजाने घोड़ेसहित प्रसन्नतापूर्वक स्नान और जलपान किया ॥ १५८ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'वासु समीप'। भाव कि जिसका देश भानुप्रतापने छीन िहया, जो राजासे रह हो गया, जिसका घर-बार सब छूट गया है, जो अभिमानी है, कोधको भीतर भरे हुए दिन-रात कोधानिमें जहता रहता है और तपस्वी वेषमें छिपकर कालकी प्रतीक्षा करता हुआ वनमें बैठा है, उसके पास ('तासु' का सम्बन्ध अपरसी 'जासु देस नृप छोन्ह छड़ाई' इत्यादि सब चौपाइयोंसे हैं)। (ख) 'गवन नृप कीन्हा' का भाव कि ऐसेके पास मानुप्रताप गये, अतएय इनकी अब भलाई नहीं है, यथा—'तदिष बिरोध मान जहाँ कोई। तहाँ गये कल्यान न होई॥ ६२।६।' (ग) 'यह प्रतापरिष तेहि तब चीन्हा' इति। 'तब' अर्थात् जब राजा कपटी मुनिके समीप गये तव। राजाने कपटी मुनिको दूरी ही देख छिया था। देखकर समीप चले आये कि दर्शन करें और जलाशय पूछें कि कहाँ है, कम-से-कम उनके पास जल तो अवश्य मिल जायगा। जबतक समीप न गये थे तबतक उसने राजाको न पहिचाना था। (घ) 'राट दृष्टित निर्दे सो पहिचाना'। प्याससे व्याकुल हैं, यथा—'खेद खिल छुद्धित तृषित राजा याजि समेत। सोजत व्याकुल मित मर अर्थातु मएउ अचेत। १५७। 'च-'अचेत' है, अतः न पहिचान पाया। (ङ) 'देखि सुदेप महामुनि जाना' इति। यथा—'छित सुवेप कम बंचक जेऊ। येप प्रताप पूजिअहि तेऊ॥ १।७।५।' भाव कि यदि तृपाने व्याकुल न होते तो सुवेष देखकर भी महामुनि न जानते, पहिचान ही छेते।

२ (क) 'उत्तरि तुरंग तें कीन्ह प्रनामा' इति । (देवमन्दिर, तीर्थ, संतमहात्माओं इत्यादि ) गुच्डनोंको देखकर स्वारीसे उत्तरकर, (अस्त्र-शस्त्र उतारकर अलग रखकर ), (तब उनको ) प्रणाम करना चाहिये, यथा—'उत्तरं राम देव सिरे देखो । कीन्ह दंबवत हरणु विसेषी ॥ २ । ८७ ।' राजाने सुवेष देख महामुनि जाना, अतः घोड़ेने उत्तरकर विभियत् प्रणाम किया । (ख) 'परम चतुर न कहेड निज नामा' इति । नाम न प्रकट करनेसे 'परम चतुर' कहा । यथा—'सुउ महीस भसि मीति जहें तहें नाम न कहिं नृप । मोहि तोहिपर भति प्रीति सोह चतुरता विचारि तव ॥ १६१ ।' किया पुनः, 'न कहेड निज नामा' इस कथनका प्रयोजन यह है कि प्रणाम करनेके समय अपना और अपने पिताका नाम पहकर प्रणाम करना चाहिये, यथा—'पितु समेत कहि कहि निज नामा । छगे करन सब दंद प्रनामा ॥ २६९ । २ ।', 'जोरि पानि प्रसु करना चाहिये, यथा—'पितु समेत कहि कहि निज नामा । छगे करन सब दंद प्रनामा ॥ २६९ । २ ।', 'जोरि पानि प्रसु करना मू । पिता समेत छीन्ह निज नामू ॥ ५३ । ७ ।', 'कौसछेस दसरमके जाप ।'' राम राम द्राप्ति द्रार

क्ष 'निंह सो पहिचाना' का अर्थ एक खरेंमें यह मिला है कि 'सो अर्घात् जिससे पहचाना जाता पा यह पहिचान नहीं है, मुनिवेष बनाये हैं' अतः न पहिचान सका ।

माई ॥ ४। २। १, 'बिस्वामित्र मिले पुनि क्षाई। पदसरोज मेळे दोउ माई ॥ रामु छषजु दसरथ के ढोटा। दीन्दि असीस देखि मल जोटा ॥ १। २६९। १ (भानुप्रतापने अपना नाम न बताया इसीसे अन्तिम चरणमें इसके कारणकी आवश्यकता हुई। मन्त्रीने इसे नीतिमें परम निपुण बना दिया था)।

३ (क) 'भूपित तृषित विकोकि तेहि' इति । इससे जनाया कि राजाने अपनेसे प्यासे होनेकी बात न कही ! उसीने प्यासे देखकर अपनेसे ही बिना पूछे कहा कि आप प्यासे जान पहते हैं, जाइये उस सरमें प्यास बुझा आइये ! (कैसे जाना कि प्यासे हैं ? चेष्टासे। इसीसे 'विकोकि'पद दिया।) हिन्न तृषित देखकर जलशय बताया, यह बड़ी चतुराई और बुद्धिमानीका काम है । वह कपटसे साधु बना है, इसीसे उसने अपनी दयाका परिचय दिया, आचरणसे साधु होना दिखाया । जिसमें राजा समझे कि हमें व्याकुल देखकर हमपर महात्माको वही दया लग आयी। सन्त दयालु होते हैं, दूसरेका दुःख देख दया लग आती है, यथा—'नारद देखा विकल जयंता। लागि दया कोमल चित संता॥ ३ । २ ।' कपटी मुनि यही बात आगे स्वयं कहता है, यथा—'चक्रवर्त्तिके लच्छन तोरें। देखत दया लागि अति मोरें।' (ख) 'सरवर दीन्ह देखाई' हित । हिन्स्ति सोचन परिवर दिखा दिया। इसमें दूसरा (भीतरी कपटका) आशय यह है कि राजा कहीं पानी प्रीकर उधर-ही-उधर न चला जाय, इसीसे साथ चला गया। और जपरसे यह दिखा रहा है कि राजा कहीं पानी प्रीकर उधर-ही-उधर न चला जाय, इसीसे साथ चला गया। और जपरसे यह दिखा रहा है कि राजा कहा विना अचेत है, अकेले सरोवर दूँदनेमें क्लेश होगा, इसिलेये साथ गया। यह आशय आगेकी चौपाईसे स्पष्ट है,— 'निज क्षाश्रम तापस ले गएक'। साथ न जाता तो 'निज आश्रम ले गएक' कैसे कहते ? (ग) 'मजन पान समेत हथ कीन्ह नृपति' इति। मृगयामें शूकरका पीछा करनेमें बड़ा परिश्रम पड़ा, दूसरे ग्रीष्मके दिन थे, गर्मीसे भी तपे हुए थे, अतएव स्नान किया और प्याससे 'अचेत' हो रहे थे, अतः जलपान किया। (घ) 'हरषाइ'। जैसा जलाशय चाहिये था, वैसा ही मनके अनुकूल मिल गया, अतः हर्षपूर्वक स्नान-पान किया (और घोड़को कराया)।

गै अम सकल सुखी नृप भएऊ । निज आश्रम तापस लै गएऊ ॥ १ ॥ आसन दीन्ह अस्त रिव जानी । पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी ॥ २ ॥ को तुम्ह कस बन फिरहु अकेलें । सुंदर जुवा जीव पर हेलें ॥ ३ ॥ चक्रविं के लच्छन तोरें । देखत दया लागि अति मोरें ॥ ४ ॥ नाम प्रतापभानु अवनीसा । तासु सचिव मैं सुनहु सुनीसा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ — आसन=ऊन, मूँज, कुश आदिके बने हुए चौखँटे बिछौने जो प्रायः पूजन, भोजनके समय बैठनेके काममें आते हैं। आसन देना=सत्कारार्थ बैठनेको कोई वस्तु देना: बैठाना। जुवा ( युवा )=जवानी, १६ वर्ष से ३५ धर्षतककी अवस्था। जीव=प्राण, जीवन। परहेलना ( सं० प्रहेलन )=निरादर करना, पर्वा न करना, तिरस्कार करना। यथा— मैं पिउ प्रीति मरोसे गरब कीन्ह जिय माहि। तेहि रिस हों परहेली रूसेड नागर नाह ॥' ( जायसी )। अवनीरा= पृथ्वीका स्वामी, राजा।

सर्थ—सारी थकावट दूर हुई और राजा सुखी हुआ तब (वह ) तपस्वी उसे अपने आश्रमपर छ गया ॥ 3 ॥ सूर्यास्त-समय जानकर वैठनेको आसन दिया । फिर तापस कोमल वचन बोला ॥ २ ॥ तुम कौन हो ? वनमें कैसे अकेले फिर रहे हो ? तुम्हारी सुन्दर युवा अवस्था है । अपने जीवनका निरादर कर रहे हो अर्थात् प्राणोंकी कुछ परवा नहीं करते ॥ ३ ॥ चक्रवर्ती राजाओंके लक्षण तुममें देखकर मुझे बड़ी दया लगती है ॥ (राजाने कहा—) हे मुनीश ! सुनिये। एक भानुप्रताप नामका राजा है, मैं उसका मन्त्री हूँ ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ 'गै श्रम सकल सुली नृप मएउ' इति। स्नान करनेसे थकावट दूर होती है और मुख प्राप्त होता है, यथा'मज्जन कीन्ह पंथश्रम गएउ। सुचि जल पियत मुदित मन मएउ। अ० ८७। ७।', 'देखि राम अति रुचिर तलावा। मज्जन
कीन्ह परम सुख पावा। ३। ४९।', 'किर तड़ाग मज्जन जलपाना। यट तर गएउ हृद्य हरपाना। ७-६३।', 'अब जन
गृह पुर्नात प्रभु कीजे। मज्जनु करिल समरश्रम छीजे। छं० ९९५।' (ख) 'निज आश्रम तापस छै गएउ', इससे पाया
गया कि आश्रमसे जलाशय पृथक कुछ दूरीपर है और यह कि तापस राजाको अपने आश्रममें ले जानेके लिये सरीवरपर ठहरा
रहा कि ये स्नानादिसे निवृत्त हो लें तब साथ लेकर जायँ नहीं तो बताकर चला आता। (ग) 'आसन दीन्ह अस्त रिव जानी'।
ताल्पर्य कि अब लौटनेका समय नहीं रह गया, ऐसे घोर बनमें रात्रिमें चलते न बनेगा, जैसा कि उसके आगेके 'निसा

र गंबीर पन पंथ न खुनहु खुजान' इन वचनोंसे स्पष्ट है। [ तपस्वीको भय हुआ कि राजा चैतन्य हुआ है, कहीं चूले जान न छे इसिछिये सूर्यास्तके पहछे दूर-ही-दूर था। बोछा तक नहीं। (वि० ति०)। नेरी उमक्षे देवयोगते अमय दि सब उसके अनुक्छ हो गये थे।] (घ) 'पुनि तापस योछेउ मृदु यानी' इति। ट्रिटी राजा भूखे-प्याते थे, यथा—इ सिम्न खुरिस तृषिठ राजा याजि समेत'। उनको सरोवर बताकर उनकी प्यास शान्त की, आध्ममें छे गया, आएन ति, स्त्था शान्त करनेके छिये कंद-मूळ-फळ दिये, घोड़ेको घास दी, इत्यादि। सब बातोंके कथनका मिछन्न के किन न था, इसीसे ग्रन्थकारने नहीं छिखा। मृदु वाणी बोळा क्योंकि संत मृदु वाणी बोळते हैं और खळ तो स्टोर बोळते हैं ('वचन यम्र जेहि सदा पिआरा'), खळ मृदुवाणी जब बोळते हैं तब केवळ छळनेके छिये, यथा—इहिं मधुर बचन जिमि मोरा। खाहिं महा अहि हृदय कठोरा'। ७। ३९।' तपस्वीमें दोनों वार्ते हैं। यह संत बना भीर खळ तो है ही। अतएव 'मृदु' वचन बोळा। (अपनेको संत जनाने और भीतरसे राजाके साथ छळ करनेकी में हैं। क्योंकि उसे अपना कार्य साधना है, राजासे दाँव छेना है।)

नोट—१ 'आसन दीन्ह' और 'पुनि तापस बोका' से अनुमान होता है कि आसन देनेपर भी राजा तुरत हैठा , तब यह समझकर कि राजाकी तुरत चले जानेकी इच्छा है, उन्हें रोक रखनेके लिये वार्ते छेए दी। द्यांस्तका यह ही, कुंछ और समय बीत जाय तो फिर राजा सहज ही रुक जायगा।

२—कुछ महानुभावोंका मत है कि 'अस्तरिव' शब्द यहाँ साभिप्राय है। तपस्वी सोचता है कि प्रतापरूपी भानु इदित था उसके अस्तका समय अब आ गया। ऐसा समझकर वह इस तरहकी वार्ते कर रहा है। (प्र० सं०)।

टिप्पणी—२ (क) 'को सुन्ह कस बन फिरहु अकेले। ''' इति। क्लिये वाते उस समय पूछनेकी थी अस् । मेंट हुई, पर उस समय उसने न पूछा क्योंकि राजा प्याससे व्याकुळ थे। जब राजा जळ पानकर सुली तुए तक परन किये। इससे कपटी सुनिकी बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। (ख) कपटी सुनि राजाको पहचानता है, यथा— प्रतापरिव तेहि तब चीन्हा' और अनजान बनकर पूछता है। इसका कारण यह है कि अभी भानुप्रतापका नाम केता मौका नहीं है। यदि अभी कपटीमुनि उनका नाम बता दे तो उनके मनमें सन्देह उत्पन्न हो जायगा कि यह जान-पहिचानका आदमी है, छळ न करे। धीरे-धीरे जब राजाकी प्रतीति और प्रीति अपनेगं हो जायगी तब वो सिद्धाई दिखानेके छिये भानुप्रताप और उनके पिताका नाम बतावेगा। जल्दी करनेसे काम विगद जाता है; ज उसने कमसे राजाकी भवने वशमें किया। (ग) 'वन फिरहु अकेले' और 'सुंदर खवा जीव परहंट' का भाय म तो दिख्य महलोंमें रहने योग्य हो, बनमें फिरने योग्य नहीं हो। तुम्हारे हजारों सेवक, विपाही, लेना रहना ये तब आक्षर्य है कि तुम अकेले हो। यह कैसे जाना ? उसका समाधान स्वयं आगे करता है कि 'पक्ष्यार्त के क तोरें'। सुन्दर शरीर है, युवावस्था है तब भी प्राणोंका अनादर करते हो, हयेलीपर प्राणोंको लिये वनमें फिरते हो। कि सुन्दर जवान पुरुष ऐसा कभी नहीं करते। [पुनः भाव कि 'अभी तुम युवा हो, वानप्रस्थि अवस्था नहीं, म अकेले महाबतमें कैसे आये ? क्या किसी संकटमें फँस गये हो ? जिसके भयसे तापस बनकर यहाँ रहता या 'हाँ स्वयं आ पहुँचा, अतः उसके आनेका अभिप्राय तथा उसकी परिस्थित जाननेके लिये प्रस्न करता है। (विविध)) ]

नोट — र प्राणोंकी तुम्हें परवा नहीं ? ऐसा पूछनेका कारण बताते हैं कि समुद्रिकते तुम्हारे चक्रवर्सी राजाके पाये जाते हैं। राजाका अकेले बनमें किरना उचित नहीं, न जाने कव क्या आपित आ पड़े। राजाके मनेमें भाग है, उसके सुखसे प्रजा सुखी रहती है। इसीसे दया लगना कहा।

टिपणी—रे (क) 'चक्रवर्ति के छच्छन तोरें' इति । (इससे जनाया कि सामुद्रिक शासका भागे आता रें)। अङ्गमें होते हैं, अङ्ग देखकर कहे जाते हैं, यथा—'राजकछन सब बंग तुम्हारें'। अतः यह लाना गया कि अङ्गर चक्रवर्तीके छक्षण होना कहता है। इसीसे कहा कि 'देखत दया लागि'। (ख) 'द्या लागि' वहा। वयीकि दया संतका धर्म है, यथा—'कोमछ चित दीनन्ह पर दाया'। 'अति दया लगी' कहनेका भाव कि हमारी दया को तमी की योगर है पर तुम्हारे ऊपर अत्यन्त दया लग आयी। तात्यर्थ कि तुम्हारे अङ्गोमें चक्रवर्तीके छक्षण है, लिगने निध्य है कि दुम विवेष रक्षक हो, तुम्हारे सुखसे सभी जीवोंको सुख है और तुम्हारे दुःखसे सभीको दुख हुआ चाहे। टिए द्याना

स्वरूप पूर्व दिखा आये हैं कि तृषित देखकर सरोवर वताने गया, आश्रमपर के आया, आसन दिया, यह सब 'अति दया' है। पुनः 'अति' का दूसरा भाव कि सामान्य क्लेशमें सामान्य दया होती है और भारी पुरुषको भारी क्लेशमें देखा। स्रतः 'अति दया' हुई ।

नोट—४ सामुद्रिकमें चक्रवर्तीके लक्षण इस प्रकार हैं। यथा—'केशामं स्वष्णं जानु समं यस्य स भूपितः। रूरुच मणिवन्धश्च मुष्टिश्च नृपतेः स्थिरा ॥ नाभ्यन्तःकुक्षिवक्षोमिरुव्वतः क्षितिपो भवेत्। भ्रुवौ नासापुटे नेत्रे कर्णावोद्धी । च चूचकौ ॥ कूपरी मणियंधी च जानुनी वृषणी कटिः। करौ पादौ स्फिचौ यस्य समौ ज्ञेयः स भूपितः ॥'—सामुद्रिक।

टिप्पणी—४ 'नाम प्रतापमानु अवनीसा। तासु सचिव। '''' इति। (क) राजा नीतिविरुद्ध नहीं करता! नाम स्ताना नीतिविरुद्ध है, इसीसे नाम नहीं बताया। जैसे प्रथम प्रणाम करनेपर नाम न बताया था—'परम चतुर न करेड फिज नामा।' वैसे ही अब भी न बताया। (ख) तापसने चक्रवर्तीके लक्षण कहें सो भी घटित होने चाहिये, क्योंकि महात्माका बचन मिथ्या नहीं हैं (जो उसने कहा सो ठीक ही हैं,) अतएव अपनेको राजाका मन्त्री बताया। मन्त्री एमाने समान होता हैं, जो लक्षण राजामें होते हैं वे मन्त्रीमें भी होते हैं। (ग) तापसने चक्रवर्तीके लक्षण कहें और एस समय भानुप्रताप चक्रवर्ती राजा है। इसीसे राजाने अपनेको भानुप्रतापका मन्त्री बताया (नहीं तो और किसी राजाका नाम ले लेते)। (घ) राजाने कपटी तापसको महासुनि जाना, यथा—'देखि सुबेष महासुनि जाना'। इसीसे 'सुनहु सुनीसा' अर्थात् सुनीस सम्बोधन किया। (ङ) तापसके 'को तुम्ह' इस प्रश्नका उत्तर इस अर्थालीमें समात हुआ। 'कस वन फिरहु अकेले' का उत्तर आगे देते हैं। [तापसने चक्रवर्तीके लक्षण बताये, इससे राजाने समझा कि ये कोई बहे भारी मुनि हैं। इसीसे इन्होंने जान लिया। अतः राजाने विचारा कि इन्हें युक्तिसे उत्तर देना चाहिये कि अपना नाम भी प्रकट न हो और मुनिको सन्देह भी न हो। अतः अपनेको चक्रवर्तीका मन्त्री बताया। अपनेको लिया कि राजा अपनेको मन्त्री बताता है। अतएव यहाँ 'व्याजोक्ति' अलङ्कार है—'कछु मिस करि कछु और विधि कई हरिंड रूप। सबै सुकबि ब्याजोक्ति लेहि भूषण कहें अनूप॥' अर्थात् किसी खुलती हुई बातको लिपानेकी इन्छासे कोई यहानेकी बात विना निषेधके द्वारा कही जाय।]

फिरत अहेरें परेज अलाई। बड़ें भाग देखेज पद आई।। ६।। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा। जानत हों कछ भल होनिहारा।। ७।। कह मुनि तात भयउ अधियारा। जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा।। ८।।

दो॰—निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु\* सुजान । बसहु आज अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान ॥ तुलसी जिस भवतब्यता तैसी मिले सहाइ । आपुनु† आवै ताहि पहि ताहि तहाँ ले जाइ ॥१५९॥

शब्दार्थ—अहेर=शिकार। अहेरें=शिकारमें। वह जीव जिसका शिकार किया जाय उसे भी 'अहेर' कहते हैं। विद्यान=संवेरा। आपुन्=आपही; स्वयं। यथा 'आपुनु चलेड गदा कर कीन्हीं॥ १८२। ४॥'

सर्थ—शिकारके पीछे फिरते हुए भूल पड़ा हूँ, वड़े भाग्यसे (यहाँ) आकर (आपके) चरणोंका दर्शन पाया। दि। हमें आपका दर्शन दुर्लभ है, मैं समझता हूँ कि कुछ भला होनेवाला है।। ७॥ मुनिने कहा—हे तात। अँपेरा हो गया, (यहाँ ) तुम्हारा नगर ७० योजनपर है।। ८॥ हे सुजान! सुनो, रात भयद्धर अँधेरी है, वन घना और गहरा है, उसमें रास्ता नहीं है। ऐसा जानकर तुम आज यहीं रहो, सबेरा होते ही चले जाना। तुलसीदासजी कहते हैं कि जैसी भवितन्यता (हरिइच्छा, होनेवाली) होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। वह भावी आप ही उसके पास आ जाती है और (आकर) उसको वहीं ले जाती है (जहाँ सहाय करनेवाला है)॥ १५९॥

छ सूझ—(छ०)। † 'आपुनु' 'ताहि लिआविह ताहि पहि'—(छ०)। ऐसा भी अर्थ होता है-'या तो वह दाप हो उसके पास आती है या उसीको वहाँ ले जाती है।' विशेष टिप्पणी ५ देखिये। (प्र० सं०)।

िप्पणी—3 'फिरत अहेर परेड मुळाई।'''' इति। (क) कि कपटी मुनिक प्रश्नका तात्मं यह अभिप्राय केनेका है कि राजा यहाँ अपनी ओरसे आया है कि कालकेत्रके मुळानेसे आया है। यदि कालकेत्रके मुळानेसे आया है, मही इनको छे आया है तब तो सब काम बन गया, राजाको छळनेका पूर्ण योग ळग गया (क्येंकि जो कुछ में अपनी किदाई कहूँगा वह काळकेत्र जो अभी आता ही होगा, अपनी मायासे सबी कर देगा। और यदि यह अपनेसे ही अपनी किदाई कहूँगा वह काळकेत्र जो अभी आता ही होगा, अपनी मायासे सबी कर देगा। और यदि यह अपनेसे ही अपनी किदाई कहँगा गया है तब तो इसको रोक रखना व्यर्थ ही होगा; क्योंकि काळकेत्र का कौन ठिकाना कि आवे या न आये)। तापस पूछता है 'कस बन फिरहु अकेछे?' राजा उसका उत्तर देते हैं कि 'फिरत अहरें '''' किसी संकटसे विवस होकर महाँ नहीं आया, किंतु शिकार करते-फिरते थे, वनमें मुळा गये। इस उत्तरसे कपटी मुनिको निश्चय हो गया कि काळकेत्र सळा ळाता, किस उसने इससे करार किया था कि में किसी दिन राजाको शिकारमें मुळाकर तुम्हारे पास छे आऊँगा, ग्रिकेसे में भी आऊँगा, तुम सब बात कह रखना। इसीसे अब वह राजासे रातमें यहीं टिक जानेको कहता है। (त) किहे नाग वेसेड पद आई' यथा 'बढ़े माग पाइल सतसंगा।' [ 'दया ळागि' की जोड़में यहाँ 'बढ़े माग' कहा। यहाँ 'बढ़े नाग वेसेड पद आई' यथा 'बढ़े माग पाइल सतसंगा।' [ 'दया ळागि' की जोड़में यहाँ 'बढ़े माग' कहा। यहाँ 'बढ़े नाग वेसेड पद वामें मूळना दोष है, दुःख है। उसे मुनिदर्शनसे माग्य मान ळिया।]

१— 'हम कहँ दुर्लम दरस तुम्हारा'''।' भाव कि जिसका दर्शन खोजनेपर भी नहीं मिल सकता वह रास्ता देखा जानेसे मिल जाय सो जानना चाहिये कि भला होनेवाला है और वहा भाग्य है। क्योंकि बढ़े ही भाग्यसे अलभ्य जाम होता है। भूतकालमें पुण्य अच्छा रहा तो वर्तमानकालमें संतदर्शन हुआ, यथा 'पुन्यपुंज यिनु मिलिह न मंता।' र्तत-मिले हससे आगे होनहार अच्छा है अर्थात् भविष्य भी अच्छा हो जायगा। (पुनः भाव कि हम नगरके रहनेवाल जीर राजस-तामस वृत्तिके और आप वनमें सात्विकवृत्तिसे रहनेवाल, तब भला हमें आपका दर्शन कैसे मिल एकता ?)

पं॰ प॰ प॰-यद्यपि भानुप्रताप निष्काम और ईश्वरार्पण करके सब धर्म-कर्म करता था, तो भी उसके चित्रमें पिश्वर्य, भोग-कामना सुप्तावस्थामें थी, यह कविकुळचूड़ामणिने बड़ी गृद्ध युक्तिसे यहाँ जनाया है। वह प्रमुत्त प्रामना राज्य-तामस-संस्कार बळिष्ठ स्थानमें प्रवेश करनेपर और उस कपट-मुनिके कुसंस्कारोंके प्रभावसे जागत् हो गयी।

'फिरत शहेर परेडें मुलाई। बढ़े माग देखेडें पद आई। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा।' यहाँतक को राजाने कहा वह उचित ही है। पर 'जानत हों कछ मल होनिहारा' उसके इस वाक्यसे उसके हदयकी ग्रुप्त वासना कुछ अंदाने प्रकट हो रही है। अखिल विश्वका सम्राट् है। जो कुछ चाहिये सब प्राप्त है। 'अर्थ धर्म कामादि सुख संबं समय नरेसु।' प्रजा भी सब प्रकार सुखी है। कुछ भी दुःख नहीं है। तब भला कौन-सा भला होनेको शेप था जिसके टिये उसने 'जानत हों कछ मल होनिहारा' ऐसी आशा प्रकट की। राजामें भगवद्गक्तिका न तो ठवलेश है और न भगवद्गक्तिकी दिन हो है, इसीसे तो धर्मश्चि स्वयं भक्तिप्रिय होता हुआ भी राजाको केवल राजनीति ही सिखाता रहा। रावण होनेनर भी यही देखनेमें आता है। विभीषणजीने जब केवल राजनीतिका उपदेश दिया तब उसका आदर किया है, पर उब राम-भक्तिका उपदेश देने लगा तब क्या हुआ यह सुन्दरकाण्डमें प्रकट है।

टिप्पणी—३ 'कह मिन तात मपुड संधियारा''' इति । (क) इक्क सूर्यांस्त होनेपर आसन दिया, यथा 'स्नासन स्निक्ट सस्त रिव जानी ।' इतनी वार्ता होते होते अपरा हो गया । इससे निश्चय हुआ कि कृष्णपद्मकी रात्रि थीं और समस्त रात्रि अपियारी रात थी, इसीसे आगे दोहमें निशाको घोर कह रहा है। (अमावरयाको तान्त्रिक छल्फे प्रयोग भी किये जाते हैं। अतपन मुनिको प्रयोगका योग भी अच्छा मिल गया।) त्यांस्त वार्ते करनी शुरू की और इतनी देरत्य बातोंमें लगाये रहा कि अधेरा हो गया, यही वार्तोंमें लगानेका मुख्य उद्देश्य था। (ख) हुक्क राजका घोरा थेन्द्र देशसे वित्थ्यतक दो ही पहरमें गया और लीट आया, यथा 'कानन गएउ बाजि चिंद वेही। पर नर नारि न पानेव कही ॥ गए जाम जुग भूपित आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा।' इस दिसावसे बेद्रयदेशसे वित्थ्यतक येवल पद पहरक प्रवेश प्रवास रात्ता राजांके घोरेका निश्चित हुआ। पहरमर दिन चंदेतक शिकार खेला, तीन परत्यक भागी दीव लगणी, तव क्येटी मुनिके पास पहुँचे। इतना बीच (फासला) वित्थ्यते महावनतकका है। (ग) 'तात' वर्या छीन गणानर छीट क्येटी मुनिके पास पहुँचे। इतना बीच (फासला) वित्थ्यते महावनतकका है। (ग) 'तात' वर्या छीन गणानर छीट क्येटी मुनिके पास पहुँचे। इतना बीच (फासला) महायेत वस्त, बालक वा पुत्रभावसे 'तात' सम्बोधन करता है। (प) 'जानत हों कछ मल होनिहारा' इन वचनोंसे कपटी मुनि ताढ़ गया कि राला मुसे महामुनि समझकर युल लानकी अपटा पासमें बेंध रहा है, अतः अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये वह उसे रोकनेके लिये ये वचन वर रहा है।

४ 'निसा घोर गंमीर बन पंथ न सुनहुं सुजान ।'''' इति । (क) कि तापस यहाँ देश, काल और वस्तु तीनोंकी किठिनता दिखाता है। देश दूर है, ७० योजन है। निशा घोर है अर्थात् काल भयानक है। वन गम्भीर है अर्थात् कर्स अगम है। (ख) 'वसहु आजु' अर्थात् ऐसा जानकर आज यहाँ निवास करो। इस कथनसे पाया जाता है कि राजा अब भी मानेको तैयार हैं, आसन अभीतक ग्रहण नहीं किया है, घोड़ा लिये खड़ा है। निशा घोर हैं, देख नहीं पड़ता। इसपर यिर राजा कहना चाहे कि हम घोड़ेपर सवार हैं, अंघरेका कोई भय नहीं, उसीपर प्रथमसे ही कहता है कि 'वन गंभीर' है, घोड़ा निवह नहीं सकता। इसपर यदि वह कहे कि घोड़ा इस रास्तेसे निकल जायगा। उसपर कहता है कि 'पंथ का' 'कह मुनि तात मएउ अधियारा' के सम्बन्धसे 'निशा' को 'घोर' कहा। 'जह नाहिन गज बाजि निवाह के सम्बन्धसे 'गंभीर यन' कहा। और 'फिरत अहेरें परेज भुलाई' के सम्बन्धसे 'पंथ न' (अर्थात् भूल जानेका डर है ) कहा। (ग) 'सुजान' का भाव कि तुम जानते हो कि रात्रिमें चलना मना है। (घ) 'जायेहु होत बिहान' इति। उहरानेसे राजा उहरनेको कहते हैं इसीसे कपटी मुनि कहता है कि जल्दी घले जाना, सबेरा होते ही चले जाहयो। (नोट महानी राजी करनेकी चाल है कि हम रोकते थोड़े ही हैं, तुम्हारे भलेको कहते हैं, सबेरा होते ही चल देना)।

५ 'गुल्सी जिस मवतब्यता तैसी मिले सहाइ।""' इति। (क) 'जिस मवतब्यता' का भाव कि ऐसे घर्मात्मा राजाको भला ऐसा विघ्न होना चाहिये ? न होना चाहिये । भावीवश ऐसा हुआ । किसी पूर्वके जन्मका भारी पाप उत्र हुआ। ( ख ) 'मिलै सहाइ'। भाव कि भवितव्यताका कोई रूप नहीं है, वह 'सहायक' के द्वारा काम करती है। कैसी भावी है वैसी ही 'सहाय' मिळती है अर्थात् भवितव्यता अच्छी होती है तब अच्छी और बुरी होती है तब बुरी 'सहाय! मिलती है। (ग) 'आपुनु भावे ताहि पै' अर्थात् वह भावीके वश आप ही सहायके पास आता है जैसा यहाँ हुआ। भावीका राजा सहायके पास आया। राजाका भवितव्य है कि उसका तन, धन, राज्य सभी कुछ नष्ट हो जाय, वैसा ही उस भावीको सहाय मिल गया-कपटी मुनि । शीघ ही नाश कर डाला । (घ) 'ताहि तहाँ ले जाह' अर्थात् (या तो वैसा होता है, षैसा न हुआ तो यह होता है ) भावी सहायको उसके पास छ जाती है । उत्तराई 'आपुतु आवै.... छै जाह' का भाव यह है कि जिस तरह उसका काम बने वही करती है। 📂 दूसरी प्रकार इस तरह भी अर्थ हो सकता है कि 'होनहारवालेके पास भावी आप ही आती है और आकर उसको वहीं ले जाती है जहाँ सहाय करनेवाला है'। भाव कि भावी प्रथम सहाय तैयार करती है, फिर जीवके पास आती है और उसे सहायके पास ले जाती है। यह अर्थ समीचीन है। [खरेंमें लिखा है कि 'उस प्राणीका भोग यदि वहीं हुआ तो भावी उसके पास आकर उसी जगह भोग भोगाती है और यदि उसका भोग बाहर हुआ तो उसकी वहीं ले जाकर भोगाती है। 'सहाइ'=संयोग। विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि 'आपुन भावे...' यह कथन नीति-शास्त्रके अनुसार है। जैसे--- 'ताहशी जायते बुद्धिवर्यवसायोऽपि ताहशः। सहायास्ताहशा एव बादशी मवितन्यता ॥' अर्थात् वैसी ही बुद्धि उत्पन्न होती है, वैसा ही उद्योग लग जाता है और सहायता भी वैसी ही मिल जाती है जैसी होनहार होती है। ]

श्रीलमगोड़ाजी—किविकी उपस्थिति कितनी आवश्यक है ? परन्तु यह विचारणीय है कि किस संक्षिप्तरूपमें वह घटनाके रहस्यपर आलोचना करके प्रकाश डालता है ?

नोट—१ श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि यह सम्मत तो याज्ञवल्क्यका है पर ग्रन्थकार सबका सिद्धान्त कहते हैं, इसिल्ये यहाँ उन्होंने अपना नाम रख दिया है। वैसी ही सहाय मिलती है अर्थात् उसीके योग्य काम करनेवाले मिल जाते हैं। 'आपुनु आवह।''' अर्थात् जिस शत्रुके हाथ बुराई होना है उसके पास वह भावीवश आप ही पहुँच जाता है, जैसे, कपटी मुनिके पास राजा पहुँच गया। अथवा, 'ताहि तहाँ''' अर्थात् जहाँ बुराई होनेवाली है तहाँ बुराई करनेवाले शत्रुकों ले जाती है जैसे कालकेतु राक्षस स्कर रूपमें भानुप्रतापके पास पहुँचा और भुलाकर वनमें ले आया। आगेके लिये भी यही सहाय मिले जो राजाके यहाँ जाकर उसका नाश करायेंगे।

वि॰ त्रि॰-इस प्रकार अर्थ करते हैं-'राजा मृगयाको जाता है। वहाँ कालकेतु सूकर बनकर ( अवितन्यताका सहाय होकर) आता है और राजाको ले जाकर कपटी मुनितक पहुँचा देता है, जहाँ राजा स्वयं कपटी मुनिका शिकार हो जाता है।' श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ भवितव्यता प्रारब्ध नहीं है, केवल प्रमुकी इच्ला है; क्योंकि राजा 'प्रतापी' नामक सखा है जो प्रमुकी आज्ञासे राजा हुआ।

नाट---२ 'भाप म भावइ'''' पाठ अशुद्ध है। क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि लोग घरमें बैठे-बैठे मर

माते हैं, कहीं साँपने इस लिया, कहीं छत गिर पड़ी, उससे दवकर मर गये, यही भाव 'आपुनु आवर' का है। यह सम्मत लाला भगवानदीनजीका भी है। इसमें 'विकल्प अलंकार' है।

भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा । वाँधि तुरग तरु वैठ महीसा ॥ १ ॥ नृप बहु भाँति प्रसंसेड ताही । चरन वंदिश्र निज भाग्य सराही ॥ २ ॥ पुनि बोलेड मृदु गिरा सुहाई । जानि पिता प्रभु करों दिठाई ॥ ३ ॥ सोहि सुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु वसानी ॥ ४ ॥

अर्थ— बहुत अच्छा, स्वामी !' राजा (ऐसा कहकर) आज्ञाको सिरपर धरकर घोड़ेको पेड़में बाँधकर आ देटा॥ १॥ राजाने उसकी बहुत प्रकारसे प्रशंसा की और चरणोंको प्रणाम करके अपने भाग्यको सराहा॥ २॥ फिर सुन्दर कोनल सचन बोळे—हे प्रभो ! पिता जानकर मैं ढिटाई करता हूँ ॥ ३॥ हे सुनीश्वर ! हे नाथ ! सुने अपना पुत्र और सेवक बानकर अपना नाम बखानकर कहिये॥ ४॥

टिप्पणी—१ (क) 'भछेहि नाथ'। भाव कि आपने बहुत अच्छा कहा, ऐसी घोर रात्रिमें चलना अच्छा नहीं । (ख) 'भायसु घरि सीसा'। भाव कि महात्माकी आज्ञा बड़ी प्रसन्नतासे मानी। वर्डों आज्ञा माननेने ऐसा ही कहा 'जाता है, यथा—'सिर घरि आयसु करिय तुम्हारा। परम घरम यह नाथ हमारा॥' (ग) 'बैठ महीसा' से स्वित किया कि अभीतक राजा (घोड़ेकी बागडोर थामे) खड़े-खड़े बातें करता रहा था। चलनेवर उसत था, अब धोरा बॉधकर बैठा। (घ) 'नृष बहु भाँति प्रसंसेड ताही'। हमारे बड़े पुण्य हैं, बड़ा भाग्य है कि आपके चरणोंका दर्शन हुआ हत्यादि। जैसे पूर्व कहा था कि 'फिरत अहेरें परेड भुलाई। बढ़े भाग देखेड पद आई॥' पुनः, तापसने राजाओ प्याससे व्याकुल देख सरीवर बताया, आश्रमपर ले आया, घोर रात्रिमें वनमें न जाने दिया, तथा यह देखकर कि यह ऐसे घोर वनमें बसे हैं, राजाने इस कपटीको पूर्ण सन्त समझा, अतएव सन्त समझकर सन्तलक्षण कह-कहकर प्रशंसा की। 'पिपच अखंपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर॥ सम अभूतरिषु विमद विरागी। लोमामरप हरप मय त्यागी॥ कोमक चित दीनन्ह पर दाया। मन वच कम मम मगति अमाया॥ सबिह मानपद आषु अमानी। ७। ३८।' रत्यादि सन्तलक्षण एक-एक करके उनमें कहने लगे, यही बहुत भाँतिकी प्रशंसा है। (पूर्व जो कहा था कि 'यह माग देतेट पद आई' उसीके सम्बन्धसे यहाँ चरणोंको प्रणाम कर भाग्यकी सराहना करना कहा)।

२—'पुनि बोलेड मृदु गिरा सुहाई।'''' इति। (क) कपटमुनिकी वाणीको मृदु कहा था, यथा—'पुनि वापत बोलेड मृदु वानी'। उसकी वाणीको 'सुहाई' विशेषण न दिया था क्योंकि वह छल्युक्त हैं। राजाकी वाणीको 'मृदु' श्रीर 'मुहाई' दोनों विशेषण देकर जनाया कि इनकी वाणी कोमल और निश्छल है। (ख) 'जानि पिता'। राता जाननेका भाव कि पिता शरीरकी रक्षा करता है—'पातीति पिता'। आपने जल देकर शरीरकी रक्षा की, प्राण बचाये और शरीरश्री रक्षाके किये ही राजिको वनमें न जाने दिया। (कपटीने राजाको 'तात' अर्थात् वत्य, पुत्र कहा था, यथा—'कह सुनि हात भएट केंचियारा।' 'तात' शब्द प्यारमें पुत्र, पिता, भ्राता सभीके लिये प्रयुक्त होता है। मुनिके सम्बन्धि वहाँ 'तात' से 'पुत्र' का ही अर्थ लिया जा सकता है। उसी सम्बन्धि राजाने 'जानि पिता' कहा )। (ग) 'कर्री दिहाई'। भाव कि महात्याओं धे भृष्टता न करनी चाहिये (मैं जो धृष्टता करता हूँ वह पिता जानकर, आपका वात्यत्य अपने उपर देखकर करता हूँ। भावता-पितासे बालक ढीठ होता ही है, यथा—'ही माचल के छाड़िहीं जेहि छानि करची हों', 'मेरे नाय बार दोड कानरा मानता हूँ,—'जानि पिता''', आप मुले अपना आशाकारी पुत्र जानिये। नाम पृष्टनेके लिये पुत्र और सेवल वने वर्धीक महात्याओंको अपना नाम बतानेमें संकोच होता है—'कात्मनाम गुरोर्नाम नामाविहत्यणस्य च। श्रेमकामो न गृरोजात को अपना नाम बतानेमें संकोच होता है—'कात्मनाम गुरोर्नाम नामाविहत्यणस्य च। श्रेमकामो न गृरोजात को प्राप्त करके पूलते हैं। वहाँ कोई और है नहीं, यदि होता तो उससे पृत्र नेते, अत्यय मुनिसे हो पूलते हैं। (छ) 'नाथ नाम निज्ञ कहहु यखानी'। सेवकका धर्म है कि अपने स्वानीका नाम जाने, और पुत्रशे किताका नाम जानना चाहिये, अतः नाम पूलनेकी आवश्यकता हुई।

नोट—वैजनाथजी छिखते हैं— कि 'बखानी' का भाव यह है कि जाति, गुण, किया, यहच्छा आदिके जो नाम हों सो कहिये। राजा जन्म-संस्कार आदि सब हाल जानना चाहता है।

तेहि न जान नृप नृपिह सो जाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना।। ५॥ वैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहै निज काजा।। ६॥ समुद्धि राजसुख दुखित अराती। अवा अनल इव सुलगे छाती।। ७॥ सरल बचन नृप के सुनि काना। बयर सँभारि हृदय हरषाना।। ८॥ दोहा—कपट बोरि बानी मृदुल बोलेड जुगुति समेत। नाम हमार भिखारि\* अब निर्धन रहित निकेत।। १६०॥

श्चार्य — सुदृद्द=निश्चल, शुद्ध दृदयवाला । अराती (अराति) । रातना=अनुरक्त होना, मन लगाना । यथा— जिन्हकर मन इन्ह सन निहं राता' अराति=न अनुरक्त होनेवाला=शत्रु । सुलगै=जलती है; भभकती है । सरल=सीचे-सादे, कपट-छल-रहित; स्वाभाविक; भोले-भाले ।

सर्थ—राजाने उसको न पहचाना, उसने राजाको पहचान लिया। राजाका हृदय निश्छल है और वह कपटमें प्रवीण है। पा एक तो वह शत्रु, फिर जातिका क्षत्रिय, उसपर भी राजा; (अतः) वह छल-बलसे अपना काम निकालना चाहता है।। ६।। वह शत्रु राज्य-सुखको सोचकर दुखी है, उसकी छाती कुम्हारके आवाँ (भट्टी) की आगकी तरह (भीतर-ही-भीतर) सुलग रही है।। ७।। राजाके सीधे-सादे वचन कानोंसे सुनकर अपने वैरका स्मरण करके वह हृदयमें हिंदत हुआ।। ८।। कपटरूपी जलमें डुबाकर वह युक्ति-समेत कोमल वाणी बोला कि अब तो हमारा नाम भिखारी है और हम धन-धामरहित हैं (वा, भिखारी निर्धन, रहित-निकेत हैं)।। १६०।।

नोट-१ सामाजिक-मनोवैज्ञानिक उपन्यासकालका लुत्फ देखिये। (लमगोड़ाजी)।

टिप्पणी—१ (क) 'तेहि न जान नृप'। पूर्व कपटी मुनिकों न पहचाननेका कारण यह बतलाया था कि राजा भूख-प्याससे व्याकुल था, यथा—'राउ तृषित निहंं सो पहिचाना। देसि सुबेष महामुनि जाना॥१५८।७।' राजा स्नान जलपान कर अब संचेत हुए और अब समीप ही बैठे हैं, अतः अब तो पहचानना चाहिये था पर राजाने न पहचाना। इसी से उसका दूसरा कारण लिखते हैं, वह यह कि भूप मुहद हैं। (ख) 'भूप मुहद सो कपट सयाना' अर्थात् राजाका हृदय मुन्दर है, निष्कपट हैं और मुनि कपटमें चतुर हैं; इसी से न पहचाना, यथा—'सरल मुसील धरमरत राज। सो किमि जाने तीय मुमाऊ। २। १६२।' [ यह (सरलता, मुझीलता और धर्मपरायणता) ही मुहदताके लक्षण हैं। ] पुनः, यथा—'नाम मुदद मुित सरल चित सील सनेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आपु समान। २। २२७।' जो मुहद होते हैं वे दूसरोंको भी वैसा ही समझते हैं। [ 'कपट सयाना' से स्पष्ट कर दिया कि पूर्व जितनी बार्ते उसने की, वह सब कपटमय थीं, स्वार्थसाधनार्थ थीं।] (ग) 'बेरी पुनि क्षत्री पुनि राजा' इति। तात्पर्य कि ये सब एक-से-एक कठिन होते हैं, ये तीनों छल-बलसे अपना काम निकालनेकी सदा इच्छा रखते हैं। [पुनः भाव कि इनमेंसे एक भी होना छल-बलसे काम करनेके लिये पर्यात था पर यहाँ तो तीनों गुण एकहोमें मौजूद हैं। ] विशेष आगे नोट २ में देखिये।

(घ) 'छल बल कीन्ह चहै निज काजा' इति। कपटी मुनिने ठीक ऐसा ही किया। प्रथम छल किया कि कालकेष्ठ सुअर बनकर छलकर राजाको यहाँ ले आया और इसने अपरसे दया, कोमलता दिखाकर राजाको घोलों डालकर उनक नाश-का उपाय रचना प्रारम्भ किया, पीछे बलका प्रयोग किया। यथा—'तेहि खल जहँ तहँ पत्र पठाए। सजि सजि सेन भूप सब घाए।' स्वयं भी संग्राम किया और राजाको मारा। पुनः भाव कि तापस राजा है, इससे उसने छल किया। राजाके लिये छल करनेकी आजा नीतिमें लिखी है। क्षत्रिय है इसीसे बल किया और बैरी है इसीसे अपना 'काज' किया अर्थात् राजाको मारकर राज्य लिया। पुनः 'छल बल' तीनोंमें लगा सकते हैं, तीनों ही छल-बल करते हैं। (ङ) 'कीन्ह चहै कि काजा' का भाव कि राजाने तो उसे पिता बनाया, आप सुत-सेवक बना तब तो 'तापस' को ऐसा छल न करना चाहिये

मा, इसीपर कहते हैं कि वैरी, क्षत्रिय और राजा इन तीनोंका हृदय कठोर होता है, यथा महाभारते—'नवनीतं हृद्यं ब्राह्मणस्य वाचि श्रुरो निश्चितस्तीक्षणधारः। तदुमयमेतद्विपरीतं क्षत्रियस्य वाङ्नवनीतं हृद्यं तीक्षणधारम्। १। ३। १२३।' अर्थात् ब्राह्मणका हृद्य मक्खनके समान कोमल होता है और वाणी छुरेकी तीक्ष्ण धार है। क्षत्रियका इसके विपरीत होता है। क्षत्रियकी वाणी मक्खनसमान और हृद्य तीक्ष्णधारवाला अर्थात् वज्र-समान कठोर होता है। ये ( वान, वेटा, आई, स्वामी, सेवक ) कुछ भी नाता नहीं मानते, सदा अपना काम छल-मलसे निकालते हैं, यह उनका सहज स्वभाव है।

नोट—२ प्रथम कहा कि 'कपटमें स्थाना' है अर्थात् कपट भी ऐसा करता है कि कोई भाँप न सके, जानना तो दूर रहा। फिर 'स्थाना' होनेका कारण बताया—'बेरी पुनि छत्री पुनि राजा'। इससे तीनों स्थाने एकत्र हो गये हैं। यहाँ 'द्वितीय समुख्य' अलंकार है। बैरी सदा शत्रुकी घातमें रहता है, यथा—'रिपु रिन रंच न राख्य काळ। २। २२९।', 'रिपु पर कृपा परम कदराई'। आ० १९।' क्षत्रिय कोधी और बलवान् होते हैं, बदला लेनेसे नहीं चूकते, यथा—'तदिष किन दसकंठ सुनु छत्रिजाति कर रोष। लं० २३।' राजा सहज अभिमानी और स्वार्थ-परायण होते हैं जैसे बने अपना काम निकालना चाहते हैं, दूसरेकी बढ़ती नहीं देख सकते, समय पाकर उपकार भी भुलाकर अपकार करते हैं, दो राजा एक देशमें नहीं रह सकते जैसे दो तलवार एक मियानमें नहीं रह सकतीं। ये तीनों छल-बलसे काम लेते हैं। पुनः, ३—'वेरी पुनि'''' इस अर्द्धालीके एक चरणमें 'छल, बल और निज काजा' इन तीनको कहकर जनाया कि बैरी छल, हाज्य बल और राजा अपने कामसे काम रखते हैं, जैसे बने—( पांडेजी )।

टिप्पणी—२ (क) 'समुझि राजमुख दुखित अराती।'''' इति। आवेंकी अग्नि भीतरं ही-भीतर मुटगती रहती है, प्रकट नहीं होती, वैसे ही कपटी मुनिको रह-रहकर राज्यमुख याद आता है, इससे उसकी छाती दुःग्यमे भीतर-ही-भीतर जळती है। वह अपना दुःख प्रकट नहीं करता [ 'अवां अनळ इव सुळगे छाती'—५८। ४ 'तमे अयां ह्य टर अधिकाई।' में देखिये | ] 'समुझि राज सुख' अर्थात् इसी दुःखसे राजुता माने हुए हैं; इसीसे 'अराती' कहा । ( ख ) 'सरळ यचन नृपके सुनि काना' इति । सरळ (सीधे-सादे मनुष्य) से ही कपट चळता है, चतुरसे नहीं चळता, हसीसे 'सरळ' जानकर हर्षित हुआ कि अब यह हमसे बचकर नहीं जा सकता। ( ग ) 'ययर सँमारि हृदय हरपाना'। येर सँभाटकर अर्थात् वैरका स्मरण करके, यह हमारा वैरी है यह याद करके सुखी हुआ। [ मिळान कीजिये दोहावळीके 'समु मयानी सिळळ ज्यों राख सीस रिपु नाज । बूड़त ळिख पग डगत ळिख चपरि चहूँ दिसि बाड ॥ ५२०।' इस टोहेसे। इसमें शत्रुका सयानापन दरसाया है। ] ( घ ) 'हृदय हरपाना'। भाव कि अपने दुःखको भीतर-ही-भीतर आवें विभिन्नी माँति छिपाये था, अब हर्ष है सो भी प्रकट नहीं करता। तात्तर्य कि दुःख-सुख दोनों छिपाये हुए हैं व्योकि राज्ञाचर खुळ बाय तो बन्नी हानि हो जायगी। हुळ्ळ' ङ ) जो ऊपर कहा था कि 'यरी पुनि छन्नी पुनि राज्ञा। छळ यळ कीन्ह घर कि काजा।' उसे यहाँ चरितार्य करते हैं।—वैरी है अतः राजसुख समझकर दुखित है, हृदय जळता रहता है। इसीसे काटसुक अराती' कहा। क्षत्रिय है, वैर स्मरणकर सुखी हुआ। छतिय पिळळा वैर 'सँभारते' हैं। और, राजा है, दर्शासे काटसुक वाणी बोळा। राजाको कपट करना उचित है, यथा—'कीन्हेड कपट छाग मळ मोही।'

वि० त्रि०—'सुनि काना।'''' इति। कानसे सुननेका भाव कि उसे हृदयमें स्थान नहीं दिया। यह देखकर कि राजा बड़ा सरल मालूम पड़ता है, इसके सरल वचनोंमें चित्त न पिघले, अतः वैरको सँभाला कि र्योन नेना सर्वस हरणकर मुझे वनचारी बना रक्खा है।

टिप्पणी—३ 'कपट बोरि बानी मृदुल''' इति । (क) अपना नाम नहीं बताता यही एपट है, यथा—'क्षेन्टेंट क्यर''''' । कि नाम न बतानेकी बात प्रवङ्गभरमें हैं। इसीसे 'कपट बोरि' कहा अर्थात् को कुछ मृदु बचन आगे पर गरा है यह स्व कपटके हैं। राजाने कपटी मुनिको पिता बनाया, आप पुत्र और सेवक बना; तब वह राजानी प्रीति-प्रकृतिनी पर्या करने लगा कि देखें राजा सत्य ही सेवक बनता है या ऊपरसे ही ऐसा कहता है। (ख) 'बोटेट जुगृति समेन' हिन अपना नाम नहीं बताता, इस प्रकार अपनी उदासीनता दिखाता है कि हमको किसीसे परचान करने आ प्रयोदन पर्या है पर उस्केर आगे के 'में न जनावज काहु' इन वचनोंसे स्पष्ट है। यही युक्ति है कि यदि राजाको प्रीति-प्रतिति होगी तो चिट प्रापंता करेगा। राजाने घवड़ाकर ऐसा ही किया। इससे प्रीति और विश्वासकी परीक्षा हो गयी। यथा—'महन प्रीति मुप्ति

The State of the S

के देखी। आपु विषे विस्वास विसेषी। १६१।६।' परीक्षा करके तब आगे छल करता है। (ग) 'नाम हस्तर मिखारि अब निर्धन रहित निकेत' यह दीनता अपनी दिखाकर अपना महात्मापन झलका रहा है। जिसमें राजा समझे कि ऐसे बड़े होकर भी महात्मा बड़े ही निरिभमानी हैं। (घ) 'अब' का भाव कि आगे बहुत कुछ था अब भिखारी, निर्धन और अनिकेत हैं। हमारा अवतार निर्धनके यहाँ नहीं हुआ [ व्यंग्य यह है कि हम बड़े ऐश्वर्यमान थे, राजा थे, हमारे मी महल आदि थे, जो सब तुमने छीन लिया। (वै०) ] कि भानुप्रवाप भी उसके अङ्गमें देख रहा है कि सब राजलक्षण हैं। अतः उसका परिचय पूछनेके लिये उत्सुक हुआ ही चाहे। दोहेमें जो कहा है कि 'बोलेंड जुगुति समत' वह युक्ति 'अब' शब्दमें है। श्रीपंजाबीजी लिखते हैं कि 'अब' में युक्ति और अभिप्राय यह है कि इसे आगे चलकर कहना है कि हम बहाके पुत्र हैं, अनेक तपस्या की है, पूर्वकल्पमें अनेक शक्तियाँ रची हैं, इत्यादि-इत्यादि, और अब तो हम सब त्याग बैठे।

कह नृप जे विज्ञाननिधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना।। १।। सदा रहिं अपनपौ दुराएँ \*। सब विधि कुसल कुवेष बनाएँ ।। २।। तेहि तें कहिं संत श्रुति टेरें। परम अकिंचन प्रिय हिर केरें।। ३।। तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा। होत विरंचि सिविह संदेहा।। ४।। जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कृपा करिअ अब स्वामो।। ५॥

शब्दार्थ—गिलत=गला हुआ, जीर्णशीर्ण, नष्ट-भ्रष्ट । सरीखे=सद्दश, समान । गिलत अभिमान=जिनका अभिमान नष्ट हो गया, निरिभमानी । अपनपौ=आत्मगौरव, मान, मर्यादा, ममता, अभिमान, अपने रूपको । अकिंचन=निर्धन, दित, परिग्रहत्यागी । किंचन=थोड़ी वस्तु । अकिंचन=जिनके पास थोड़ी भी वस्तु न हो, जिसे कुछ भी चाह नहीं, जिनके भगवान् ही एक धन हैं, जिनकी किसीमें अहं मम बुद्धि नहीं है । अधन=धनरहित, निर्धन । अगेह=गेह ( घर ) रिहत । सम=समान, सरीखे । जोसि सोसि ( योऽसि सोऽसि=यः असि सः असि )=जो हो सो हो, जो भी हों ।

वर्थ—राजाने कहा कि जो आप-सरीखे विज्ञानके खजाना और निरिममानी होते हैं ॥ १ ॥ वे सदा अपने गौरवको, अपने स्वरूपको छिपाये रहते हैं । (क्योंकि) बुरा वेष बनाये रहनेमें सब प्रकार कुशल मानते हैं ॥ २ ॥ इसीसे सन्त और वेद पुकारकर कहते हैं कि परम अकिंचन ही भगवान्के प्यारे हैं ॥ ३ ॥ आप-सरीखे निर्धन, भिखारी और ग्रहहीनोंसे ब्रह्मा-शिवको भी सन्देह होता है । ॥ आप जो हैं सो हैं (अर्थात् जो कोई भी हों सोई सही ) मैं आपके चरणोंको नमस्कार करता हूँ ! हे स्वामी ! अब आप मुझपर कुपा कीजिये ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना' इति । 'तुम्ह सारिखे' कहकर जनाते हैं कि जिनमें विज्ञाननिधान निरिभमानी सन्त हैं उन सर्वोमें आप प्रधान हैं । (ख) 'जे विज्ञाननिधाना गलित अभिमाना' का भाष कि विज्ञाननिधान होनेसे अभिमान नष्ट हो जाता है । ज्ञानसे देहाभिमान छूट जाता है, यथा—'बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा । देह जिनत अभिमान छुड़ावा । ४ । २८ ।', 'ज्ञान मान जहूँ एकड नाहीं । ३ । १५ ।' दूसरा भाष यह भी हो सकता है कि 'अपने विज्ञानका अभिमान जिनको नहीं है' । (ग) 'सदा रहिंह अपनिषे दुराएँ ।' इति । राजा जानते हैं कि 'भिखारी, निर्धन, अनिकेत' ये नाम नही हैं, मुनि (छिपाव) करते हैं, इसीसे वे कहते हैं कि विज्ञानी निरिभमानी अपनेको छिपाये रहते हैं । (घ) 'सब विधि छुसल छुवेष बनाप' हित । बहुत छोगों के संघट्टसे भजनमें विक्षेप होता है, छोकमान्यता तपका नाज्ञ करती है, यथा—'छोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु ।', रागद्देष बढ़ता है,—यही 'सब विधि' है । गुप्त रहनेसे सब विधिसे बचत हैं (नहीं तो कोई छड़का माँगता है, कोई धन, कोई नौकरी, इत्यादि । प्रायः आजकळ छोग इसीळिये सन्तके पास जाते हैं ) । तात्यर्थ कि अपनपी छिपानेके छिये कुवेष बनाये रहते हैं । (ङ) 'तेहि तें', 'परम अकिंचन प्रिय हिर केरें' के साथ है । इसी कारण अर्थात् गुप्त रहने और निरिभमानी होनेसे (परम प्रिय हें )। अकिंचन गुप्त रहते हैं और निरिभमानी होते हैं । इसी कपरा अर्थात् गुप्त रहने और निरिभमानी होते हैं । इसी कपरा अर्थात् गुप्त रहने और निरिभमानी होनेसे (परम प्रिय हैं )। अकिंचन गुप्त रहते हैं और निरिभमानी होते हैं । इसी कपरा अर्थात् गुप्त रहने और निरिभमानी होते हैं । इसी कपरा अर्थात् गुप्त रहने और निरिभमानी होते हैं । इसी अर्थान गुप्त रहने और निरिभमानी होते हैं । इसी अर्थान गुप्त रहने और निरिभमानी होते हैं । इसी अर्थान गुप्त रहने और निरिभमानी होनेसे (परम प्रिय हैं )। अर्थान गुप्त निर्मान गिरिन अभिमान' कहा । तापसने

क्ष 'सदा अपनिपो रहिंह दुराये' (व्यासजी); 'सदा रहिंह अपनिपो दुराये' (श्रावणकुंज) 'रहिंह अपनिपो सदा०' (ना॰ प्र॰)।
† दूसरा अर्थ - 'सब प्रकारसे निपुण होनेपर भी वे कुवेप बनाये रहते हैं कि जिसमें कोई न जाने' (पंजाबीजी)।

<sup>‡</sup> पंजाबीजी यह अर्थ करते हैं ""मुझे शिव-श्रद्धाका सन्देह होता है कि आप वे ही तो नहीं हैं"।

अपनेको 'निर्धन, रहित निकेत' कहा; उसके उत्तरमें राजा उसको 'अकिंचन परम प्रिय हिर केरें' कहते हैं। अथात् आप भगवान्को परमिप्रय होनेके लिये ( सर्वस्व त्यागकर ) भिखारी, निर्धन और अनिकेत वने हैं।

र 'सुम्ह संम अधन मिलारि अगेहा । होत विरंचि "' इति । (क) भाव कि ऐसे निष्कचन प्रस्टोक, शिवटोक के लेनेको समर्थ हैं । ब्रह्मा और शिवको संदेह हो जाता है कि हमारा लोक न ले लें । अथवा शिव-विरंचि सन्देहमें पर जाते हैं कि हम इन्हें क्या दें । (ख) शिवविरंचिको सन्देह होना कहा क्योंकि ये तपके फलदाता है । (ग) कि प्रस्ता, निष्णु, महेश त्रिदेव हैं । यहाँ तीनोंको कहा है । जब अकिंचन और निरिभमानी हुए तब हरिके परमित्रय हुए ( व्योंकि कुवेष और अकिंचनता इत्यादि जितनी भी बातें हैं वे सब भगवान्को प्रिय लगनेके लिये हैं । हरिके परमित्रय होनेत प्रसा और शिवको सन्देह हुआ कि भगवान्से हमारा लोक न माँग लें । अथवा, यह संदेह होता है कि हम तो तपका है। पर दे सकते हैं, हरिके परमित्रय होनेका फल क्या दें ? इनको देने योग्यकोई वस्तु हमारे पासनहीं है। आप ऐसे अधन, भिलारी और ग्रहहीन ही ब्रह्म, रुद्रपद पाते हैं। अतः आप ऐसे महायुक्षोंसे उन्हें सन्देह होता है । ये शानी देवता है अतः इन्हें त्रास नहीं होता, सन्देहमात्र होता है । इन्द्र भोगी है, अतः उसे त्रास हो जाता है । यथा—'सुनासीर मन महें कि ब्रासा । चहत देवरिष मम पुरवासां ( वि० त्रि० ) ]

नोट—विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि 'इसका गुप्त अर्थ यह भी हो सकता है कि ब्रह्मा और शिव-सरी से साधुओं के विषयमें संदेह होता है कि वे झूठे हैं। ऐसे सांकेतिक भावके शब्द अनायास ही सत्यता अपवा भविष्यस्चक ईश्वरकी प्रेरणासे निकल पढ़ते हैं।' वीरकविजी लिखते हैं कि 'यहाँ ब्रह्मा और शिवजी के संदेह द्वारा लक्षणामूलक गृद व्यंग्य है कि जो दूसरों को घनेश बना देनेवाले, दाताओं के शिरोमणि और वैकुण्ठधाम देनेवाले हैं; वे स्वयं स्दा निधन, अगेह तथा मँगतों के वेषमें रहते हैं। मानसङ्कमें 'संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक संत हैं या भिखारी' यह भाव कहा है।

टिप्पणी—३ (क) 'जोसि सोसि।' जब कपटी मुनिने नाम न बताया तब राजाने महात्मा जानकर हठ न किया, यही कहा कि जो भी हों सो हों हमारा नमस्कार है। कथनका तात्पर्य कि हमें तो आपके चरणोंसे प्रयोजन है। (स) 'मोपर कृपा करिल अब स्वामी।' राजाकी प्रार्थना थी कि मुझे सुत, सेवक जानकर नाम कहिये, पर कपटीने नाम न जताया। इससे जाना गया कि मुनिने सुत-सेवक न माना। अतएव राजा विनती करते हैं कि अब मरे ऊपर कृपा की लिये, मुझे अपना सुत और सेवक जानिये, आप मेरे खामी हैं, मैं आपको अपना स्वामी मानता हूँ।

प० प० प० — [ १५९ (६—७ ) में बता आये हैं कि राजाके हृदयमें भगवद्भक्ति रुचि भी न थी ] इस मुनिकी कृपासे वैराग्य, ज्ञान, भक्ति माँगनेकी अथवा मन्त्रोपदेश लेनेकी भी इच्छा राजाके मनमें पहले या पथात् कहीं देखी नहीं जाती । वह मुनिकी कृपासे कुछ-न-कुछ अलौकिक ऐश्वर्यादिकी इच्छाको अब पूर्ण कर लेना चाहता है जो दगत्में दुर्छभ है । पर जबतक 'बर माँग' ऐसा मुनि न कह दें तबतक वह उस वासनाको प्रकट नहीं करेगा । उस कपटी चतुर राजाने तो भानुप्रतापके प्रथम वचन 'जानत हों कछ मल होनिहारा' से ही ताइ लिया कि राजाके हृदयमें कुछ ऐहिक कामना है । राजाके इस कामनाङ्करको कपट मुनि वार-त्रार खाद्य और जल देता रहा । प्रतापभान तो राह ही देखता था कि गुरु महाराज कब 'बर माँगु' कहें और मैं वर माँगूँ । इतने बीचमें उसने यह भी निश्चित कर लिया कि क्या माँगना चाहिये । (आगे 'अब प्रसन्न में संसय नाहीं । १६४ । ५ ।' में देखिये )।

सहज प्रीति भूपित के देखी। आपु विषय विस्वास विसेपी।। ६।।
सब प्रकार राजिह अपनाई। वोलेड अधिक सनेह जनाई।। ७।।
सनु सितभाउ कहाँ महिपाला। इहाँ वसत वीते वहु काला।। ८।।
दो०—अब लिंग मोहि न मिलेड कोड मैं न जनावों काहु।
लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु।।
सो०—तुलसी देखि सुबेषु भूलिहं मृद् न चतुर नर।
सुंदर केकिहि पेखु वचन सुधा सम असन अहि।।१६१॥

शन्दार्थ — सहज=जो बनावटी न हो, स्वाभाविक । आपु=अपने विषय, सम्बन्धमें, प्रति । अपनाई=अपने नशमें, अपनी और वा अपने अनुकूल करके । केकि=मोर, मुरैला । पेखु=देखों । असन=भोजन ।

अपने जार ना जार ना जार ना जार ना जार मान का मान का

टिप्पणी—१ 'सहज प्रीति भूपित के देखी।' इति। (क) राजाके विश्वास और प्रेम दोनोंकी विशेषता दिखानेके छिये प्रीतिको 'सहज' और विश्वासको 'विशेष' कहा। (ख) 'देखी' का भाव कि कपटी मुनिने राजाकी प्रीति-प्रतीतिको परीक्षा छेनेफे छिये ही तुराव किया था। छियाव करनेपर भी प्रेम और विश्वास कम न हुए इसीसे दोनोंको 'विशेष' कहा। (ग) 'जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कृपा करिश अब स्वामी' यह सहज प्रीति है। और 'कह नृप जो विज्ञान शिक्षान' से छेकर 'होत बिरंचि सिवहि संदेहा' तक, यह विश्वास है कि ये कोई बहुत भारी महात्मा हैं।

२ (क) 'सब प्रकार राजिह अपनाई !' अपनानेका भाव कि राजिन विनती की कि मुझे अपना मुत सेवक जानकर अपना नाम कि हैंये, उसने अपना नाम न बताया, ऐसा करनेसे अपनाना न निश्चित हुआ, तब राजिन अपनानेके लिये प्रार्थना की,—'मोपर कृपा करिश्न अब स्वामी ।' अतः अब सब प्रकारसे राजिको अपनाया अर्थात् कहा कि तुम हमारे सेवक हो, पुत्र हो, शिष्य हो । (ख) 'बोळेड अधिक सनेह जनाई ।' अर्थात् अधिक प्रेम दिखाकर बोला कि तुम हमारे सुत-सेवक हुए, हम तुमको अपना मुत-सेवक जानकर अपना नाम कहते हैं नहीं तो न कहते । पुनः 'अधिक सनेह' का भाव कि पूर्व स्नेह (दिखाया) था। और जब अपनाया तब अधिक स्नेह हुआ। (ग) 'जनाई' का भाव कि वस्तुतः स्नेह हैं नहीं, पूर्व स्नेह प्रकट करता है, यथा 'रहसी रानि राम रुख पाई । बोली कपट सनेह जनाई ॥' [ नीति भी यही है कि 'जो रीमें नेहि मावसे तसे ताहि रिझाव। पीछे युक्ति विवेकसे अपने मतपर लाव॥' (वि० टी०)। धूर्त्तोंका पहिला काम यही होता है कि अपने ऊपर विश्वास हद करा लेते हैं तब अपने कपटजालके पसारमें हाथ लगाते हैं। मन्थराने यही किया था, यथा 'सिंज प्रतीति वहु विधि गढ़ि छोली। अवध साढ़ साती तब बोली॥' इसी माँति कपटमुनिने जब देख लिया कि यह मुझे ब्रह्म-रुद्रकी कोटिमें समझने लगा, विनय, परिचय अत्यन्त विश्वास करने लगा तब अधिक स्नेह जनाकर माया फैलायी। (वि० ति०))

३—'सुनु सितमाउ कहीं मिहिपाला।'''' इति। (क) 'सितमाउ कहीं।' भाव कि प्रथम जब राजाने नाम पूछा तब उसने दुराव किया, राजा जान गये कि यह नाम नहीं है जो यह बताते हैं; इसीसे किर प्रार्थना की; इसीसे अब वह कहता है कि मैं 'सितमाउ' से कहता हूँ जिसमें इस नामको भी झूठा न समझ ले। आगे जो बातें उसे कहनी हैं वह सब झूठी हैं, उनको राजा झूठ न माने किंतु सत्य ही जाने इस अभिप्रायसे वह प्रथम 'सितमाउ कहों' ऐसा कहता है अर्थात में सत्य ही कहता हूँ। अब लिपाव नहीं करता हूँ। (ख) 'मिहिपाला।' राजाने अपनेको भानुप्रतापका मन्त्री बताया—'नाम प्रतापमानु अवनीसा।तासु सिनव में सुनहु मुनीसा॥' और कपटी मुनिने उससे 'मिहपाल' सम्बोधन किया, सिवव न कहा। ऐसा करके कपटी मुनि अपनी सर्वज्ञता दिलाता है। अर्थात् बताता है कि तुमने हमसे लिपाया पर हम जानते हैं कि तुम भानुप्रताप हो, जैसा वह आगे स्वयं ही कहेगा। यदि वह राजाको सिवव कहता तो अज्ञता पायी जाती। (ग) 'बीते बहु काला' अर्थात् बहुत काल (युगों) तप किया, (यह भी युक्तिका बचन है। दस दिन भी बहुत होते हैं। राजा इससे समझा कि यहाँ इनको रहते कल्पके कल्प बीत गये और वह तो वस्तुतः राज्य लिन जानेपर यहाँ आ बसा)।

४ 'अव छिन मोहि न मिळेउ कोउ में न जनावउँ काहु। "" इति। (क) राजाने प्रशंसा की थी कि 'सदा रहिं ध्यनपी दुराएँ। सब बिधि इसल कुबेप बनाए। वही बात वह भी कहने छगा कि अबतक हमें कोई न मिछा और न हमने किसीको जनाया अर्थात् हम सदासे अपनेको छिपाये ही रहे हैं। कभी कहीं गये नहीं, न किसीसे मिछे। 'न मिछेउ कोउ' अर्थात् एक आप ही मिछे। 'न जनावउँ काहु' अर्थात् आपको प्रथम-प्रथम जनाया। (ख) 'छोकमान्यता अनल सम "' होक्सान्यता के विवयपत्रिकामें दूषण कहा है, यथा—'बहुत प्रीति पुजाह्ये पर पूजिये पर थोरि।'

नोट - १ दो प्रकारसे संतको लोग जानते हैं। एक तो यों कि कोई उनके पास पहुँच बाय तो उससे दूसरों है। पता छग जाता है और दूसरे यों कि संत स्वयं कहीं भिक्षाटनके छिये जायँ और विभूति आधीर्वादादि देकर दूसरोंकी अपनी सिद्धता दिखाकर अपनेको प्रसिद्ध करें। यही बात तापस कह रहा है कि न तो आजतक कोई हमें मिला और न सम ही किसीके पास गये।

🖅 साधु-सन्तों तपस्वियोंके छिये यह उपदेश हैं । जो छोग दान-पुण्य-तपस्या-भजन आदि करके होक में प्रविष्टा बाहते हैं उनका वह दान, तप आदि व्यर्थ हो जाता है। बैजनायजी भी लिखते हैं कि तपस्वीको चाहिये कि तपोधनको गुस रक्खे तभी बच सकता है, नहीं तो आर्त्त अर्थार्थी अनेक सेवा-शुश्रृषादि मान बढ़ाकर तपको लूट होंगे। जैसे विश्वा-मित्रकी बड़ी तपस्या त्रिशंकुने छूटी, कुछ अप्तराओं और कुछ विप्रपुत्रने छूटी 'लोकमान्यता'''' में पूर्णोपमालंकार है।

टिप्पणी-५ 'तुरुसी देखि सुवेषु भूरुहिं मूढ़ न चतुर नर।" इति। (क) मूढ़ ही नहीं, चतुर मन्प्य भी क्छ जाते हैं, इसीपर मोरका हष्टान्त देते हैं कि देखों मोर सुन्दर है, वचन उसका अमृत-समान है पर भोजन सर्प है। तात्पर्य कि वेष और वचन सुन्दर हैं, करनी खराब है। ऐसे ही खलींका हाल है, यथा—'बोलिह मधुर यचन जिमि भौरा । लाहिं महाअहि हृदय कठोरा ॥' राजा परम चतुर थे पर कपटी मुनिके स्नेहमय वचन और वेपसे धोला ला गये, वया- 'बचन केव क्यों जानिए मन मकीन नर नारि । सूपनखा मृग पूतना दससुख प्रमुख विचारि ॥', 'हृद्य कपट बर बेच भरि बचन कहें गढ़ि छोछि । अब के लोग मजूर ज्यों क्यों मिलिए मन खोिल ॥' (दोहावली ४०८, ३३२)। ( ल ) 🖅 'तुळसी देखि'''नर' यह बात प्रसङ्गके बीचमें लिखनेका भाव कि जो कपटी मुनिने कहा कि 'अय छि। मोहि न मिळेड कोड मैं न जनावड काहु। लोक " वस, यही बात सुनकर राजा भूल गये, भ्रमसे समझ लिया कि यह कोई वड़ा भारी महात्मा है। इसीपर कहते हैं कि 'तुलसीं "'।

नोट-- २ यदि ऐसा अर्थ हैं कि 'मूढ़ भू हते हैं, चतुर नहीं', तो भाव यह होगा कि जो रामभक्त हैं वे ही चतुर हैं, जो भक्ति छोड़ दूसरे पदार्थकी चाह नहीं करते, यथा—'रामहि मजहिं ते चतुर नर', 'सुनु वायस तें सहज सयाना। काहे न मागेसि अस वरदाना ॥"'रीझेडँ देखि तोरि चतुराई । माँगेहु मगित मोहि अति माई ॥' राजा माधारण धर्ममें भछे ही रत रहा, ज्ञानी भछे ही रहा, पर उसमें रामभक्ति वीजका छेश न था, उसकी अमर और अकण्टक शतकत्व क्या बल्कि सदाके लिये अजरत्व, अमरत्व और संसारके राज्यकी प्रवल एषणा थी, यह अहद्कार ही उसके पतनका कारण हुआ, इसीसे वह भूळा, क्योंकि वह मूढ़ था, उसे अपने तन, धन और राज्यका मोह था, धर्म-कर्मनें कर्नृत्वा-मिमान था। और 'भिमान गोविन्दिह मावत नाहीं'। यदि वह भक्त होता तो भगवान् उसकी रक्षा अवस्य फरते, उन्होंने स्वयं श्रीमुखसे कहा है- बालक सुत सम दास भमानी ॥ सदा करीं विन्ह के रखवारी । जिमि दाटक रातह सहतारी ॥ 'चतुर' होता, तो प्रलोभनमें कभी न भूलने पाता और न घोर विप्रशापसे नष्ट होनेकी नौवत आर्ता।

३ 'पूर्व राजाने तापसका वेष देखकर घोखा खाया, यथा—'देखि सुवेप महामुनि जाना'। और यहाँ वचनपर भूला अतएव 'सुधासम बचन' कहा। 'मूढ़ न चतुर नर' गहौरा देशकी बोली है अर्थात् चतुर और मूट दोनों भूट बाते हैं।' (पं॰ रामकुमारजी)।

४ इस सोरठेमें राजाके घोखा खानेका कारण प्रन्थकार नीतिद्वारा समझाते हैं। जैसे मोरफे सुन्दर हुए और बोलीसे सभी मोहित हो जाते हैं वैसे ही साधुवेष और स्नेहमय वचनोंसे सभीको घोला हो जाता है।

५ कुछ टीकाकारोंने यह अर्थ किया है कि—'मूर्ख भूलते हैं चतुर लोग नहीं भूलते'। ऐसा अर्थ करते हुए से इस सोरठेका भाव यह कहते हैं कि पहले जब राजा कपटी मुनिके पास गया था तो वह प्यासने अति व्याकुल था इससे न पहचान सकता था। पर अब तो उसे पहिचान लेना था। राजा चतुर है, उत्ते घोला न लाना था। यदि तापगने स्मृती सर्वशता जनानेके लिये 'महिपाला' सम्बोधन किया तथापि इसे तो सोचना था कि हमने नो अपनेको मन्त्री यहा और यह हमें राज़ा कहता है, हो न हो यह कोई भेदी है। ऐसा सोचकर भटी-भाँति विचार एर टेना उनित था। क्या दोशवल्याम्—'कपट सार सूची सहस बाँधि बचन परवास । कियो दुराट चहें चातुरी मी मह गुरुमीदाम ॥४४०। इसिंब सिस्निन बोस्निन मधुर कटु करतब मन माँह । सुअत जो सकुचै सुमित सो तुस्सी विनकी छोट ॥ ४०%। त्रिपाठी किखते हैं कि भूतिका वेष है ऐसे घने जंगलमें रहता है वहाँ मनुष्यका गन्य नहीं, ऐही देशार मुख्य वार्श

है, ऐसे मनुष्यको महामुनि न माननेका कोई कारण नहीं है, फिर भी श्रीयन्थकार सावधान करते हैं कि ऐसी अवस्थामें भी छट्टू हो जाना मूदका काम है। ये सब साधु के छक्षण नहीं हैं—'न छिक्क धर्मकारणभ्' क्योंकि खल लोग इन सब बातोंकी नकल कर छेते हैं। मोरका सुन्दर वेष और बोली देखकर कौन समझेगा कि यह साँप खाता होगा। अतः वेष-बाणी आदि बाह्य चिह्नोंका कोई मूल्य नहीं। सन्तमें एक छक्षण होता है कि उसकी नकल किसीके किये हो नहीं सकतीं। बहु प्रन्यकारके शब्दोंमें सुनिये—'उमा संत की हुई बड़ाई। मंद करत जो करें मलाई॥'

प्रोफेसर दीनजीका मत है कि 'चतुर भूळते हैं मूद नहीं भूळते' यह अर्थ अधिक सङ्गत है क्योंकि मूद भूळीं क्या ? वे तो मूर्ख हैं ही, चतुर ही लोग वेष देखकर भूळते हैं, वे गुण नहीं जानते (जैसे मोर खूबसूरत नहीं होतां। उसके कण्ठकी नीलिमा ही सुन्दर होती है और अङ्ग नहीं ), गँवारको इतनी फिक्र नहीं होती, वह तो दण्डवत् कर चूळता होगा।'

६ यहाँ 'मोर' और 'अहि असन' का दृष्टान्त देकर यह भी जनाया है कि जैसे मोर अहिकुलका नाशक है हैसे ह्री यह कपटी मुनि भानुप्रतापके कुलका नाशक होगा।

७ गोस्वामीजीने अन्यत्र दोहावळीहीमें मोरके विषयमें 'अहि अहार कायर बचन' कहा है और यहाँ 'सुभातम बचन' कहा । कारण यह कि मोरकी बोळी दो तरहकी होती है, आनन्दमय और दुःखमय । आनन्दमय केवळ वर्षाकाइमें होती है, दूसरी बोळी घवराहटकी होती है। वर्षा और गरजके समय उसकी बोळी दूरसे सुहावनी लगती है, पाससे , इह भी नहीं।—(दीनजी)।

८ यहाँ यह शंका होती है कि इस भावसे तो वेषपूजामें अश्रद्धा होगी जो भागवत-धर्मका एक बड़ा अङ्ग है,। इसपर वैजनायजी छिखते हैं कि राजा हरि-इच्छासे मूढ़ हो गया था, परन्तु जो वेषमात्रके उपासक हैं वे तो समदृष्टिवाले होते हैं। उनको 'भूठमें पड़ना' कहना अयोग्य है। उन्हें परीक्षाकी जरूरत ही नहीं!

अलंकार—'वचन सुधासम असन अहि' में अनिमल वस्तुओंका वर्णन 'प्रथम विषम' अलंकार है। तातें गुपुत रहों जग माहीं। हिर तिज किमिप प्रजोजन नाहीं।। १।। प्रभु जानत सब विनिह जनाएँ। कहहु कवन सिधि लोक रिझाएँ।। २।। तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरें। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें।। ३।। अब जो तात दुरावौ तोही। दारुन दोष घटे अति मोही।। ४।। जिमि जिमि क्र तायस कथे उदासा। तिमि तिमि नृपहि उपज विस्वासा।। ५।।

श्रूच्दार्थे—िकमिप=कोई भी, कुछ भी, यथा—'अित हरप मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। का देउँ तोहि तिलोक महँ किप किमिप निर्दे वानी समा॥' (लं०)। प्रयोजन=काम, मतलब, सरोकार। पुचि (शुचि)=पवित्र। जनाए=प्रकट किये, हि, कहे। रिझार्ये=प्रसन्न किये वा करनेमें। घटै=लगेगा, लगता है। कथै= कहता है; (की) बात करता है, बोलता है। उदासा=उदासीनता, वैराग्य वा निरपेक्षता; झगड़े टंटेसे अलग रहनेका भाव। उपज=उत्पन्न होता है, बढ़ता है।

मर्थ-इसीसे में जगत्में गुप्त रहता हूँ। भगवान्को छोड़ किसीसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता ॥ १ ॥ प्रभु तो विना कहे ही सब जानते हैं; भठा किहये तो छोकको रिझानेमें क्या सिद्धता है ॥ २ ॥ तुम पिवत्र और मुन्दर बुद्धिवाँ हो, (इससे) तुम मुझे परम प्रिय हो। मुझपर तुम्हारा प्रेम और विश्वास है ॥ ३ ॥ (अतएव) हे तात! यदि अब में तुमसे छिपाऊँ तो मुझे बड़ा किटन दोष छगेगा ॥ ४ ॥ ज्यों-ज्यों तपस्वी उदासीनताकी बातें कहता था त्यों-त्यों राजा-का विश्वास उसपर बढ़ता जाता था॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'तातें गुपुत रहीं' इसका सम्बन्ध 'लोकमान्यता अनल-सम कर तप कानन दाहु' से है। लोक-मान्यता तपको जला बालती है, इसीसे अपना तप बचानेके लिये गुप्त रहता हूँ, नहीं तो जाकर किसी तीर्थमें रहता। (स) रानाने जो कहा था कि 'परम अकिंचन प्रिय हरिकेरें' उसीपर कहता है कि 'हरि तिज किमिप प्रयोजन नाहीं', मुझे केमल हरिसे प्रयोजन है तात्पर्य कि सब प्रयोजन हरिसे पूरे होते हैं, यथा—'सत्य कहउँ भूपित सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लम कह मोही ॥' । (ग) 'प्रभु जानत सब बिनहि जनाए "'। भगवान् विना जनाये सब जानते हैं अर्थात् मनकी, यचनकी और तनकी इन सबकी जानते हैं और सब कुछ देनेको समर्थ हैं तब लोगोंको रिलानेका तो कुछ प्रयोजन रह ही न गया। जो पूर्व कहा कि 'मैं न जनावउँ काहु' उसीका यहाँ कारण बताता है कि क्यों नहीं किसीपर अपनेको प्रकट करता। (घ) 'कहहु कवन सिधि लोक रिलाएँ।' तात्पर्य कि लोगोंके रिलानेमें परिश्रम होता है किर भी कुछ प्रयोजन किस नहीं होता और प्रभुंसे कहना भी नहीं पहता, कहनेमात्रका भी परिश्रम नहीं और सिद्ध सब कुछ प्राप्त हो जाती है। (छ) लोकमें और प्रभुमें अपार भेद दिखाते हैं। लोक जनानेसे जानता है, बिना जनाये नहीं जानता और प्रभु किना जनाये जानते हैं, लोककी खुशामद करनेसे भी कुछ प्राप्ति नहीं होती और भगवान् बिना कहे सब कुछ देते हैं। अतः जनाये जानते हैं, लोककी खुशामद करनेसे भी कुछ प्राप्ति नहीं होती और भगवान् बिना कहे सब कुछ देते हैं। अतः जनाय जानते हैं, लोकवां काहु'। 'प्रभु' शब्दसे जनाया कि वे सर्वसमर्थ हैं, जीव अल्पश और असमर्थ हैं।

नोट-१ 'ताते गुपुत रहों....' इत्यादि वचनोंको सुनकर राजाका चित्त कुछ उदास हो गया कि फिर भटा ये इमसे भी क्यों बतावेंगे तब वह कपटी मुनि कहता है कि तुमसे नहीं छिपा सकता, क्योंकि 'तुम्ह सुचि...दारन दोष घटे अति सोही'। अथवा राजाको सन्देह हो सकता था कि 'तो' हमसे क्यों कहा, अतएव 'तुम्ह सुचि सुमति...' कहा।

टिप्पणी—२ 'तुम्ह सुचि सुमित परम िय मोरें' इति। (क) शुचि अर्थात् निरुछल। सुमित अर्थात् वृद्धिमान्। [वेदविहित मार्गमें सास्विकी श्रद्धा होनेसे 'सुमित' कहा। यथा—'मितनांम वेदविहितमार्गेषु श्रद्धा' इति शाण्डित्योग-निष्मिदे। (वि॰ त्रि॰) ] 'शुचि' को सुमितका विशेषण मार्ने तो भाव होगा िक तुम्हारी बुद्धिमें पाप नहीं हैं, तुम्हारी बुद्धिमें पाप नहीं हैं, तुम्हारी बुद्धिमें पाप नहीं हैं, तुम्हारी बुद्धिमें पिरम प्रिय मोरें' का सम्बन्ध 'शुचि, सुमित' और 'प्रीति प्रतीति मोहिपर तोरें' से हैं। (स्व) 'श्रीति प्रतीति: प्रथम राजाकी प्रीति-प्रतीति देख सुका प्रतीति: "' यथा—'सहज प्रीति भूपित के देखी। आपु विषय विस्वास विसेपी'। प्रथम राजाकी प्रीति-प्रतीति देख सुका प्रतीति: "' यथा—'प्रीति प्रवीत मरत के देखी', 'सुमिरि सीय नारद यचन उपजा श्रीति प्रशीत प्रशीत प्रवीति। स्रथम प्रवीति श्रीति प्रनीत। '" २२९।', 'उमा बचन सुनि परम विनीता। रामकथा पर प्रीति प्रनीता। १२०। ८।' और, तुम सुमिति ही सुनीत। " २२९।', 'उमा बचन सुनि परम विनीता। रामकथा पर प्रीति प्रनीता। तुम्हारी प्रीति-प्रतीति हमपर हिसीसे तुम्हारी हमपर प्रतीति हुई अर्थात् तुमने अपनी सुन्दर बुद्धिसे हमको पहचान लिया। तुम्हारी प्रीति-प्रतीति हमपर हिसीसे तुम्हारी हमपर प्रतीति हुई अर्थात् तुमने अपनी सुन्दर बुद्धिसे हमको पहचान लिया। तुम्हारी प्रीति-प्रतीति क्षिय के सुमिते को देसी सुमिते को परम प्रवित्ते और 'प्रतीति' में यथाक्रमसे लगानेसे यह भाव निकला।

३ 'अब जों तात दुरावों तोही।""' इति। (क) राजाको अपना सुत सेवक माना, एसीसे 'तात' सम्बोधन क्या। प्रथम जब नाम पूछनेपर कपटी सुनिने न वताया तब राजाने कहा था कि 'सदा अपनपौ रहिंह दुराएँ। सब विश्व कुसछ कुवेष बनाएँ॥', इसीपर वह कहता है कि 'अब जों" अर्थात् पहले दुराव किया था, सुत-सेवक न माना विश्व कुसछ कुवेष बनाएँ॥', इसीपर वह कहता है कि 'अब जों" अर्थात् पहले दुराव किया था, सुत-सेवक न माना था, पर अब तुम्हें परम प्रिय माननेपर भी यदि दुराव कर्ते तो मुहो वड़ा पाप होगा। ऐसा कहा जिसमें राजा यह न समझे कि दुराव करते हैं। (ख) 'दुरावों सोही'। भाव कि औरोंसे गुप्त रहनेसे तपकी रक्षा होती है, इससे वनमें गुप्त समझे कि दुराव करते हैं। (ख) 'दुरावों सोही'। भाव कि औरोंसे गुप्त रहनेसे तपकी रक्षा होती है, इससे वनमें गुप्त रहता हूँ। तुमसे गुप्त रहनेसे पाप है। (ग) 'दाहन दोप घटै अति मोही' अर्थात् प्रीति प्रतीति करनेवालेसे पपट करने- रहता हूँ। तुमसे गुप्त रहनेसे पाप है। (ग) 'दाहन दोप घटै अति मोही' अर्थात् प्रीति प्रतीति करनेवालेसे पपट करने- रहता हूँ। तुमसे गुप्त रहनेसे पाप है। (ग) 'दाहन दोप घटै किये तो यह अत्यन्त दाहण दोप है।

४ 'जिम जिम तापस कये उदासा ।'''' इति । (क) कये उदासा'=वैराग्य कहता है, उदामीनता प्रषट करता है | 'कंगे उदासा' में यह भी भाव ध्वनित है कि इसकी उदासीनता कथनमात्र है पर सब यात विश्वामहीपर निर्भत है । खर्चित जिम जिम जिम तिम ते पाया गया कि विश्वास उत्पन्न करने के लिये ही अपनी उदातीनता वर्णन करता है । यदि भूजम जिम जिम विश्वास देख चुका है—'आपु विषय बिस्तास बिसेपी', तथापि फिर भी विश्वास उपना रहा है क्यों प्रम्यम ही विश्वास देख चुका है—'आपु विषय बिस्तास बिसेपी', तथापि फिर भी विश्वास उपना रहा है क्यों प्रम्यम ही विश्वास देख चुका है —'आपु विषय बिस्तास विश्वासको पुष्ट करता है। इति कर्ना विश्वासको हिस खुन करता है। अत्याप विश्वासको हिस खुन करता है। कर्न उपना कर्न विश्वासको विश्वासको विश्वासको विश्वासको विश्वास विश्वासको हिस खुन विश्वासको हिस विश्वासको विश्वासको हिस हो चुत-सेवक बना इनसे उसका विश्वास प्रकट हो है —'आपु बिषय विश्वास बिसेपी'। अन उस हिसाको हिसेहप कर रहा है भतः उपचाना कहा। इस अचल होता है वैसे ही विश्वासको अचल दनाता है)।

देखा स्ववस कर्म मन बानी। तब बोला तापस बगध्यानी।। ६॥ नाम हमार एकतनु भाई। सुनि नृप बोलेड पुनि सिरु नाई॥ ७॥ कहहु नाम कर अरथ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी॥ ८॥ दोहा—आदिसृष्टि उपजी जबिह तब उतपित भे मोरि। नाम एकतनु हेतु तेहिं देह न धरी बहोरि॥ १६२॥

शब्दार्थ-आदि=सबसे पहलेकी, प्रथम।

मर्थ—( जब उसने राजाको ) कर्म, मन और वचनसे अपने वशमें देखा तब वह बगध्यानी ( शिकारपर घात लगाये वैठा हुआ ) तापस बोला ॥ ६ ॥ हे भाई ! हमारा नाम 'एकतनु' है । यह सुन राजा फिर मस्तक नवाकर बोला ॥ ७ ॥ मुक्ते अपना अत्यन्त सेवक जानकर नामका अर्थ बखानकर किहिये ॥ ८ ॥ ( उसने उत्तर दिया कि ) जब 'आदिसृष्टि' उत्पन्न हुई तभी मेरी उत्पत्ति हुई । 'एकतनु' नाम है, इसका कारण यह है कि फिर ( दूसरी ) देह नहीं धारण की ॥ १६२ ॥

श्रीलमगोड़ाजी—सारी वार्ता ही नाटकी तथा उपन्यासकलाकी Dialogue (वक्तृताद्वन्द्व ) की जान है। उसमें किकी बीच-बीचकी आलोचनाएँ सोनेमें सुगन्धका काम करती हैं।

टिप्पणी—१ (क) 'देखा स्वबस करम मन बानी' इति । 'कह नृप जे बिज्ञान निधाना । तुम्ह सारिखे गिष्ठित अभिमाना ॥' इत्यादि वचनोंसे प्रशंसा की, इससे 'वाणीसे' वशमें जाना । 'जोसि सोसि तव चरन नमामी ।'''' इससे कर्मसे वशमें जाना । 'सहज प्रीति भूपित के देखी' इससे मनसे वशमें जाना । (ख) 'तब बोळा तापस बगध्यानी'। बगध्यानीका भाव कि जैसे बगळा मळळी मारनेके ळिये साधु बनकर बैठता है वैसे ही यह कपटी मुनि राजाका नाश करनेके ळिये साधु बनकर बैठा है। 'तब' का भाव कि प्रथम प्रीति और विश्वास अपने ऊपर देखा था। प्रीति-प्रतीतिसे छोग वशमें होते हैं, यह बात भी अब देख ळी। दोनों बातें देख ळीं 'तब'।

नोट—बगला मछली पकड़नेके लिये बहुत सीधा-सादा बनकर नेत्र बंदकर नदी-तालाब आदि जलाशयोंके किनारे कहा रहता है, परंतु मछली जलके किनारे आयी नहीं कि उसने गड़प लिया । बगलेको यह मुद्रा केवल अपने घातके लिये होती है। इसीसे बनावटी भक्तोंको 'बगला भगत' कहते हैं। इस शब्दका प्रयोग ऐसे समय होता है जब कोई व्यक्ति अपना बुरा उद्देश्य सिद्ध करनेके लिये बहुत सीधा बन जाता है। जो ऊपरसे बहुत उत्तम और साधु जान पड़े परंतु जिसका वास्तविक उद्देश्य दुष्ट और अनुचित हो, जो पूर्ण पाखण्डी कपटी हो उसे 'बकध्यानी' कहते हैं। इस तापसको बकध्यानी कहा क्योंकि यह केवल वेषमात्रसे साधु है, उसके वचन कपटसे भरे हुए हैं और मनमें तो वह अपनी घात ताक रहा है, यथा—'जेहि रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ। १७०। ८।' जैसे बगला मछलीकी घातमें रहता है वैसे ही यह राजाको परिवारसिहत नाश करनेकी ताकमें है। बगलेके पाखण्डको एक कविने श्रीरामचन्द्रजीद्वारा व्यङ्गोक्ति-से यों प्रकट किया है—'पश्य लक्ष्मण पम्पायां बकः परमधार्मिकः। शनैः शनैः पादनिक्षेपं जीवहत्यामिशंकया॥'

टिप्पणी २ (क) 'नाम हमार एकतनु माई' कपटी मुनिने अपना कोई प्रसिद्ध नाम न बताया। क्योंकि जितने प्रसिद्ध मुनि हैं वे सब राजांके सुने-जाने हैं। प्रसिद्ध नाम बतानेसे कपट खुळ जानेकी सम्भावना थी, स्मतएव एक अपूर्व नाम 'एकतन्न' बताया। (ख) 'भाई'। यहाँ राजांको वह भाई नहीं कह रहा है। राजांको तो 'महिपाल, नृप, तात' विशेषण देकर संबोधन करता है। 'भाई' कहकर बोळनेको रीति है। (ग) 'सुनि नृप बोळेड पुनि सिरु नाई'। इससे स्पष्ट है कि कपटी मुनि अपना नाम बताकर 'नाम हमार एक तनु माई' कहकर चुप हो गया। अपनी ओरसे नामका अर्थ यह विचारकर न कहा कि इससे पता चळ जायगा कि राजा इस नामको भी 'नाम' समझता है या अभी 'दुराव' ही समझता है, (पूरा विश्वास हमपर हुआ या अभी कमी है)। यदि इसे वह 'नाम' न समझेगा, किंतु समझता होगा कि हमसे छिपाते हैं, तब तो अर्थ प्छेगा और यदि इसे सत्य ही हमारा नाम समझेगा तो अर्थ पूछेगा। राजांके मनका अभिप्राय जाननेके छिये केवळ नाम कहा। पुनः, संभवतः उसने विचारा होगा कि यदि में अपनेसे कहूँगा तो राजांको संदेह होगा और न कहूँगा तो भी अपूर्व नाम सुनकर संदेह होगा कि एकतन तो सभीके होते हैं, तब इनके 'एकतनु' नामका क्या आश्रय है। अद्भुत नाम सुनकर

उसके जाननेकी उत्कण्ठा होगी । अतएव अपनेसे न कहना उचित समझकर चुप साघ ली । राजाको सुनकर विकास हुई ही।) ( प ) 'सुनि नृप योळेड पुनि सिरु नाई' । 'पुनि' का भाव कि जैसे पूर्व चरणोंमें प्रणामकर प्रार्थनापूर्वक नाम पृद्धा पा वैसे ही बड़ी नम्नताके साथ नामार्थ पूछते हैं—'तव चरन नमामी। मोपर कृपा करिश अय स्यामी॥

नोट-- र 'एकसनु माई' ये वचन सत्य भी हैं। 'एकतनु' अर्थात् इम अपने वापके एक टीते बेटे हैं, 'माई' अर्थात् तुम्हारे भाई-विरादरी हैं, तुम राजा हम भी राजा, तुम क्षत्रिय हम भी क्षत्रिय । जाति, गुण, किया और यहन्छा चार भाँतिके नाम होते हैं। अतएव राजा नामका कारण विस्तारसे जानना चाहता है।—(वे०)।

टिप्पणी-- ३ 'कहहू नाम कर खरथ वखानी । मोहि सेवक'''' इति । (क) अपना सेवक (गृद तस्व भी ) युननेका अधिकारी होता है, यथा-'जदिष जोषिता निर्हे अधिकारी । दासी मन कम यचन तुम्हारी । १९० । १ । अतः 'कहरु''' मोहि सेवक जानी' कहा। (ख) 'सेवक अति' कहनेका भाव कि नाम जब पूछा तब अपनेकी सुत-रेवक कटा था, यथा—'मोहि सुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी। १६०। ४।', 'मो पर फुपां फरिल अम स्वामी। १६९। ५। वैसे ही अब नामार्थ पूछनेमें भी अपनेको 'सुत सेवक' कहते हैं। 'अति सेवक', 'सुत सेवक' होता है। ( जैसे हनुमान्जीको उनकी अति सेवाके कारण सुत कहा है, - 'सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं', 'हैं सुव किप सय तुम्हिं समाना', 'सुनु सुत विपिन करिं रखवारी। परम सुमट रजनीचर मारी')। (वा, 'अति सेवक' का भाव कि आपको छोड़कर मैं दूसरा स्वामी जानता ही नहीं।वि॰ त्रि॰)। (ग) 'कहहु नाम कर अरय'। हुॐ देखिये पहिलेखसने अपना नाम बतानेमें 'कपट' किया; अब बिना पूछे अर्थ भी नहीं बताता। 'कहहु'''' से जनाया कि राजाको नामका अर्थ न समक्ष पड़ा । उसने सोचा कि 'एकतन' तो सभी हैं (दो तनका तो कोई देखने-सुननेमें नहीं आया ) तब इनका नाम एकतन क्यों हुआ ?

४ 'बादिसृष्टि उपजी जबहिं "" इति । (क) राजा, नामार्थके पश्चात् पिताका नाम न पृष्ट पढ़े इसका भी उपाय तापस प्रथम ही नामार्थमें ही किये देता है। सृष्टिके आदिमें अपनी उत्पत्ति कहता है इससे पिताको और गुरुका नाम भी पूछनेकी गुञ्जाइश नहीं रह गयी। पिताका अथवा गुरुका नाम मालूम होनेसे भी राजा कपटी मुनिको जान उपता सो भी अब नहीं जान सकता। दूसरे इस अर्थसे राजा यह सोचकर चुप हो जायगा कि इतने पुराने पुरुपोंको एम पैसे जान

सकनेको समर्थ हो सकते हैं।

नोट-३ 'एकतनु' का अर्थ कैसी अनोखी रीतिसे समर्थन करता है। राजा तो यह समसे कि जब प्रथम कल्यके प्रथम सत्ययुगके आदिमें सृष्टि हुई तभी मैं पैदा हुआ और तबसे आजतक अनेक प्रलय और महाप्रलय हो गये पर गेरा मही शरीर बना रहा । और सत्य-सत्य भीतरी गुप्त अर्थ यह है कि मेरे पिता-मातासे जो 'आदिसृष्टि' अर्थात् प्रथम गंतान हुई वह मैं ही हूँ । अर्थात् अपने माता-पिताका सबसे बड़ा पुत्र हूँ । 'एकतनु माई' से एकटोते बेटेका भाव भी निकट सकता है। इसी तरह 'देह न धरी यहोरि' का भीतरी अर्थ है कि जबसे पैदा हुआ तबसे अवतक जीवित हूँ, न मरा न

नोट-४ 'भादि सृष्टि' इति । सृष्टि ब्रह्मकी लीला है । ब्रह्म अनादि और अनन्त हैं । उसकी लीला भी अनादि

**भनन्त है।** अतः सृष्टि भी अनादि है।

यह नहीं कहा जा सकता कि सृष्टिकी उत्पत्ति और लयके कार्यका कवसे प्रारम्भ हुआ अर्थात् सृष्टिका उत्पन्न और छय होना प्रथम-प्रथम कबसे हुआ । हमारे ग्रन्थोंसे पता चलता है कि न जाने कितने ब्रह्मा हो गये । उपटी मुनिके इस शन्दसे यह भी साबित हो सकता है कि हमारे सामने सैकड़ों ब्रह्मा हो गये।

यदि यह मानें िक 'आदि सृष्टि' से वर्तमान ब्रह्माकी रची हुई प्रथम सृष्टि अभिवेत है तव यह प्रदन होता है िक

ब्रह्माने प्रयम-प्रथम सृष्टि कव रची ।

सिद्धान्तशिरोमणिकार स्वामी श्रीभास्कराचार्यजीका मत है कि ब्रह्माने पैदा होते ही सृष्टि रची । पर 'सूर्यसिद्धान्त' में सृष्टिके आरम्भके विषयमें ऐसा उल्लेख है—'ग्रहर्क्षदेवदैत्यादि सृजतोऽस्य चराचरम् । कृताद्विवेदा दिग्याद्दाः शहप्ता वेभसो गताः । २४ ।' इसकी व्याख्या पं० सुधाकर द्विवेदी जी इस प्रकार तिखते हैं—'इह्मदिनादितः दानपन्नेद्रमायेदिद्यारदेपु गतेषु ब्रह्मा सृष्टि रचयित्वा भाकाशे नियोजितवान् । ब्रह्मगुप्तादयो ब्रह्मदिनादावेव प्रदादिन्छि कथयित । अर्थात् ब्रह्मार्टी-के दिनके आरम्भसे ४७४०० दिव्यवर्ष (अर्थात् हमारे १७०६४००० वर्ष वीतनेतर सृष्टिवी रचना हुरे । और बस्सुमारि पण्डितोंके मतसे ब्रह्माकी उत्पत्तिके साथ ही सृष्टिका आरम्भ हुआ।

िखान्तिशिरोमिणिके मतसे 'सादि सृष्टि उपजी जबहिं....' का भाव होगा कि ब्रह्माजीकी उत्पत्तिके साथ ही मैं भी उत्पन्न हुआ; मेरी और ब्रह्माकी आयु लगभग एक ही है। और सूर्यसिद्धान्तके मतानुसार भाव यह है कि ब्रह्माजीके प्रथम दिनमेंसे जब ४७४०० दिव्य वर्ष बीते तब मेरी उत्पत्ति हुई।

कालकी प्रवृत्तिके सम्बन्धमें यह इलोक है—'लङ्कानगर्यामुद्याच्च भानोस्तस्येव वारे प्रथमं वभूव। मधोः सिसादेदिनमासवर्षमुगादिकानां युगपत् प्रवृत्तिः॥ १५॥ (सिद्धान्तिशिरोमणि सं० १९२९, विद्याविलास प्रेस, काशी)। अर्थात् लङ्कापुरीमें जब सूर्यका उदय हुआ, उसी समयसे रिववार चैत्रशुक्कके आरम्भसे दिन, मास और वर्ष आदिकी एक साथ ही सर्वप्रथम प्रवृत्ति हुई।

जिन आचरज करह मन माहीं। सुत तप तें दुर्लभ कछ नाहीं।। १।। तप वल तें # जग सुजै विधाता। तपवल विष्तु भए परित्राता।। २॥ तपवल संभ्र करिं संघारा। तप तें अगम न कछ संसारा।। ३॥ भएउ नृपिह सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहै सो लागा।। ४॥ करम धरम इतिहास अनेका। करै निरूपन विरित विवेका।। ५॥

शब्दार्थ--'सृजै'=उत्पन्न करता है। 'विधाता'=ब्रह्मा। 'परित्राता'=विशेष रक्षा करनेवाला। संधारा ( संहार )= प्रलय, नाश। पुरातन=पुरानी, प्राचीन।

वर्थ—हे पुत्र ! मनमें आश्चर्य न करो । तपसे कुछ भी कठिन नहीं ॥ १ ॥ तपस्याके बलसे ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं । तपके बलसे विष्णु (सृष्टिके ) पालनकर्ता हुए ॥ २ ॥ तपहीं के बलसे शिवजी संहार करते हैं । तपसे संसारमें कुछ भी कठिन नहीं है ॥ ३ ॥ यह सुनकर राजाको बड़ा अनुराग हुआ तब वह पुरानी कथाएँ कहने लगा ॥ ४ ॥ कर्म, धर्म और उनके अनेकों इतिहास (कहे और साथ ही ) ज्ञान और वैराग्यका निरूपण करने लगा ॥ ५ ॥

श्रीलमगोझाजी--तपवाला Peroration ( वक्तृताका जोरदार अंश ) इतना सुन्दर है कि कविकी जितनी तारीफ की जाय कम है। वक्तृता प्रतिद्वन्द्वी अवाक् रह जाता है।

टिपाणी— १ 'जिन भाचरे करहु मन माहीं' इति । (क) 🖅 सृष्टिके आदिमें उत्पत्ति हुई, यह सुनकर आधर्यकी प्राप्ति हुई; उसीका निवारण करता है। 'मन माहीं' से जनाया कि राजाने आधर्यकी शङ्का वचनसे कुछ भी प्रकट न की। मनमें आश्चर्यकी उत्पत्तिकी रोक वह प्रथम ही किये देता है। [प्रोफे॰ दीनजी कहते हैं कि 'नामका अर्थ कहकर उसने सोचा कि राजाको संदेह होगा कि जबसे आदिस्छि हुई तबसे आजतक ये कैसे बने रह सकते हैं इसीसे वह पहलेहीसे गढन्तकर कह चला कि 'तप''''; जिसमें राजा संदेह करने ही न पावें । अथवा संदेह मनमें हुआ । चेष्टा देखकर उसने राजाके मनोगतभावोंको जान लिया और अपनी बात पुष्ट करने लगा । इसीसे कहा कि 'जनि आचरजु करहु मन माहीं' अर्थात में तुम्हारे मनके भावको समझ रहा हूँ । तुम आश्चर्य न करो । इस तरह यहाँ 'पिहित अलङ्कार' हुआ ।]।(स्) 'सत ।' राजाने पूर्व प्रार्थना की थी 'मोहि सुनीस सुत सेवक जानी ।' इसीसे अव 'सुत' कहकर सम्बोधन कर रहा है। (राजाने उसको 'पिता' कहा है, यथा-'जानि पिता प्रभु करों डिठाई' और अपनेको सुत कहा। पर कपटी मुनिने अभीतक अपने मुखसे 'सुत' नहीं कहा था। अब अधिक विश्वास करानेके लिये 'सुत' कहकर जनाया कि हम भी तुम्हें पुत्र मानते हैं; इसीसे इमने गुप्त बात कही और उसे समझाते भी हैं।) (ग) 'तप तें दुर्कम कछु नाहीं।' (सुत कह-कर उसके चित्तको अपने वशमें करके ) अब अपनेमें तपबळ निश्चय कराता है। कैसा तपबळ है ? ब्रह्मा-विष्णु-महेशके समान । इसीसे आगे तीनोंका तपबल कहता है। कुछ दुर्लभ नहीं है, इस कथनका भाव यह है कि तपबलसे त्रिदेव उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं। तपबलसे हमारी देह नाशको प्राप्त न हुई, इसमें अब आश्चर्य ही क्या ? तपबलसे कुछ दुर्छभ नहीं है, यह कहकर जनाता है कि इमको त्रैलोक्यमें कुछ भी दुर्छम नहीं है। यही बात आगे वह स्वयं स्पष्ट कहता र--- 'सत्य कहउँ मुपति सुनु तोही । जग नाहिन दुर्छम कछु मोही ॥'

२ (क) 'तप यल तें जग सर्ज विधाता।'''' इति । उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों क्रमरो कहता है । सृष्टिके

द्वारा तपका वल दिखाता है। तपबलसे ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, भाव कि ब्रह्मा पहले सृष्टि करनेमें असमर्थ हुए, तर आकारा-वाणी हुई कि तप करो, तप करो। तब उन्होंने भारी तप किया जिससे सृष्टि कर सके। इससे भी वहा काम उसका पालन करना है। यदि एक क्षण भी आलस्य कर जायँ तो सृष्टिमें गड़वड़ मच जाय और यह सब प्रवा नष्ट हो बाय, सो तपबलसे विष्णुभगवान सृष्टिकी रक्षा करते हैं। शिवजी सृष्टिका संहार करते हैं। 'जग' पद आदिमें देकर सदके साय जनाया। (ख) तपसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है अर्थात् तपका बलभारी है, यह कहा था, इसीसे भारी वल दिखानेके टिये विदेवका बल कहा। (ग) 'तप तें अगम न कछ संसारा' इति। इससे दिखाया कि जगत्की उत्पत्ति, पालन और संहार करना अगम है, पर तपके बलसे सुगम हो गया। जब ऐसा बड़ा कठिन काम सुगम है तब संसारमें और कीन काम है से तपसे न हो सके ? सभी असम्भव काम सम्भव हो सकते हैं। (पुनः इससे यह भी दिखाता है कि केवल विदेवहीनें यह शक्ति नहीं है, किंतु जो कोई भी तप करे वही उत्पत्ति-पालन-संहार आदि कर सकता है) और यह भी न समसो कि तीनों देवता एक ही एक काम कर सकते हैं। एक ही देवता तपके प्रभावसे तीनों काम कर सकता है। तपसे उन्हें एवं किसीको भी कुछ भी अगम नहीं है। इस तरह अपनेको विदेवके समान जनाया।

मोट-१ 'तप तें अगम न कछु संसारा।' प्रमाण यथा-'यद्दुस्तरं यद्दुरापं यद्दुनं यरच दुष्करम्। सर्वं तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्।' (मनुसंहिता)। पुनः यथा-'तप अधार सव एष्टि भवानी॥ ७३।५॥'

२ ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान् हैं। इन्हें उत्पत्ति, पालन, संहार करनेके लिये कठिन उपवास आदि तप नहीं करने पढ़ते। ये तो सङ्कल्पमात्रसे सब कार्य करते हैं। इनके सम्बन्धमें 'तप' शब्द 'संकल्प या विचार' के अर्थने प्रमुक्त होता है अर्थात् वे संकल्प करके विश्वकी उत्पत्ति आदि करते हैं। यहाँ 'तप आलोचने' धातु है। (रा॰ व॰ र॰)। न तो ब्रह्मा कुलालकी भाँति सब वस्तुओंकी रचना करते हैं, न विष्णु माँकी भाँति सबका पालन करते हैं और न शम्भ व्याधकी भाँति संहार करते हैं। यह सब कार्य उनके तपोबलसे आप-से-आप होता रहता है।

३ (क) -- 'मयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा' इति । 'अति अनुरागा' का भाव कि तापसपर राजाका प्रेम रो पूर्वहीसे था, पर अब महिमा सुननेसे 'अति' अनुराग हो गया। (ख) 'कथा पुरातन कहें सो लागा' इति। जब तपस्वी-की अति कालीनता सुनकर राजाको आश्चर्य न हुआ, उलटे अनुराग हुआ तव प्राचीन कथाएँ कहने लगा। 🖅 अनुराग हो तभी मनुष्य कथाके अवणका अधिकारी होता है यथा—'लागी सुनै अवन मन लाई। आदिहु ते सब कपा सुनाई। ५। १३।' राजाको अत्यन्त अनुराग हुआ तत्र कथा कहने लगा। 'पुरातन' कथा कहकर अपना 'पुराणपन' खपनी कालीनता सिद्ध करता है। जिसमें राजाको निश्चय हो जाय कि तपस्वीजी वहे ही कालीन हैं, यह सब घटनाएँ रनमी देखी हुई हैं। (ग) 'करम धरम इतिहास अनेका' इति । अर्थात् कर्मकी गति कहता है जो अत्यन्त सहम और कटिन है। यथा-'कठिन करम गति जान विधाता । २ । २८२।' [इससे जनाया कि कर्मकी गति या तो ब्रह्मा जानते हैं या मैं। और कोई नहीं जानता। 'कर्म' से कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों भेद स्चित कर दिये। मगवान्ने अर्जुनसे कहा है कि इन तीनोंके विषय जाननेयोग्य हैं। इनकी गति कठिन है। वड़े-बड़े विद्वान् भी इन वार्तोको यथार्यरूपते नहीं जानते। यथा-'कर्मणो द्वापि बोद्धब्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । अकर्मणश्च योद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥ 'कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 9६।' (गीता ४)। इन सर्वोंके स्वरूप उसने कहे। ] धर्म भी अनन्त हैं। धर्मसे चारों वर्णोंके धर्म, चारों आक्षमोंके धर्म, ख्रियोंके धर्म, स्वामिधर्म, सेवकधर्म, दानधर्म और मोक्षधर्म इत्यादि अनेक धर्मोंका प्रहण हो गया। (धर्मफ विषयमें पूर्व दोहा ४४ 'ब्रह्म निरूपन धर्म विधि"" में विस्तारसे लिखा गया है )। अनेक इतिहास कहता है अधांत् कर्म-धर्मक उदाहरण इतिहाससे देता है। पुनः, कर्मधर्मकी कथाएँ कहता है तथा और भी इतिहास कहता है। इदाहरणार्थ इतिहास महे कि अमुक-अमुक राजाओंने ऐसे-ऐसे कर्म किये और उनसे ये-ये फल प्राप्त किये। (घ) 'करे निरूपन बिरित विवेशा' इति । ज्ञान और वैराग्यके स्वरूप सूक्ष्म हैं । अतः उनका निरूपण करना कहा ।—दोहा ४४ भी देखिये । ]

उद्भव पालन प्रलय कहानी। कहेसि अमित आचरज वखानी।। ६॥ सुनि महीप तापस वस भएऊ। आपन नाम कहन तव लएऊ॥७॥ कह तापस नृप जानो तोही। कीन्हेह कपट लाग मल मोही॥८॥

# सो०—सुनु महीस असि नीति जहँ\* तहँ नाम न कहिं नृप । मोहि तोहिपर अति प्रीति सोइ† चतुरता बिचारि तव ॥१६३॥

मर्थ—उत्पत्ति, पालन और संहारकी कहानियाँ कहीं और भी अगणित आश्चर्य (की बार्ते) बखानकर कहीं ॥६॥ सुनकर राजा सपस्वीके वश्में हो गया और तब अपना नाम कहने लगा ॥७॥ वह (तापस) बोला कि राजन्! में तुम्हें जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा ॥८॥ राजन्! सुनो, ऐसी नीति है कि राजा अपना नाम बहाँ-तहाँ नहीं कहते, तेरी यही चतुरता समझकर तुझपर मेरा अत्यन्त प्रेम है ॥ १६३॥

टिप्पणी—१ (क) 'कहेसि अमित आचरज बखानी'। तात्पर्य कि प्रथम प्रसिद्ध उत्पत्ति, पालन और संहारकी क्रियाएँ कहीं, यथा—'तायछ तें जग सजे विधाता। तपबछ बिष्नु मए परिप्राता॥ तपबछ संभु करिंह संवारा'। अब अप्रसिद्ध आश्चर्य बझानकर कहता है। वह यह कि कभी ब्रह्मा पालनका कार्य करते हैं और विष्णु उत्पत्ति करते हैं। यथा—'जाके वछ विरंचि हरि ईसा॥ माछत स्वजत हरत दससीसा॥ ५।२१।' कभी ब्रह्मा ही तीनों कर्म करते हैं, यथा—'को सुणि पालह हरह बहोरी। बाछकेछि सम विधि मित मोरी॥ २।२८२।' और कभी भगवान ही उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, यथा—'आनन अनछ अंबुपित जीहा। उत्पत्ति पालन प्रकथ समीहा॥ ६।१५।' इत्यादि। (ख) 'बखानी' बखानकर कहनेका भाव कि जो कभी न सुनी थीं ऐसी-ऐसी अद्भुत बातें बहुतेरी कहीं जिसे सुनकर आश्चर्य हो।

नोट—१ 'उद्भव पालन प्रख्य कहानी'—दिभुज शार्क्ष धनुष-बाणधारी श्रीसाकेत बिहारीकी जब इच्छा हुई कि सृष्टिकी रचना हो तब उन्होंने प्रथम जल उत्पन्न कर उसमें चतुर्भुज रूपसे शयन किया। इसीसे नारायण कहलाये अर्थात् जल है घर जिनका। उनके कमलनाभिसे ब्रह्मा हुए जिनको त्रिगुणात्मक सृष्टि रचनेकी आज्ञा हुई। श्रीमन्द्रागवत स्कन्ध र में इसकी कथा है जो पूर्व लिखी जा चुकी है। भगवान् विष्णु नारायण आदि रूपोंसे और अवतार ले-लेकर प्रजाकी रक्षा करते हैं। उन अवतारोंका वर्णन किया। 'प्रलय'—कभी शिवजीद्वारा और कभी शेषजी, सूर्य भगवान्, इत्यादिद्वारा सृष्टि फिर लय हो जाती है। कूर्मपुराणमें नित्य (जो प्रतिदिन लोकमें स्वय हुआ करता है), नैभित्तिक (कल्पान्तमें तीनों लोकोंका क्षय), प्राकृत (जिसमें महदादि विशेषतक विलीन हो जाते हैं) और आत्यन्तिक (ज्ञानकी पूर्णावस्था प्राप्त होनेपर ब्रह्ममें लीन हो जाना) चार प्रकारके प्रलय कहे गये हैं। यथा—'नित्यों नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः। शात्यन्तिकश्च कथियः कालस्य गतिरोहशी॥ भा० १२।४।३८।' (प्र० सं०)।

पद्मपु० वृष्टिखण्डमें एक बारकी वृष्टि इस प्रकारकी पुळस्त्यजीने बतायी है—'जब ब्रह्माजी वृष्टि-कार्यमें प्रवृत्त हुए हम समय उनसे द्वताओंसे ठेकर स्थावरपर्यन्त चार प्रकारकी प्रजा उत्पन्न हुई जो मानसी प्रजा कहलायी। तदनन्तर प्रजापितने देवता, असुर, पितर और मनुष्य—इन चार प्रकारके प्राणियोंकी तथा जळकी भी वृष्टि करनेकी इच्छासे अपने स्थिरका उपयोग किया। उस समय स्थिकी इच्छावाठे मुक्तात्मा प्रजापितकी जंदासे पहुंछे दुरात्मा असुरोंकी उत्पन्त हुई। उनकी स्थिक प्रभात् भगवान ब्रह्माने अपनी वयस्से इच्छानुसार 'क्यों' (पित्र्यों) को उत्पन्न किया। फिर अपनी मुक्त्यनोंसे भेडों और मुखसे बकरोंकी रचना की। इसी प्रकार अपने पेटसे गायों और भैंसोंको तथा पैरोंसे घोड़े, हाथी, गर्दभ, नीठगाय, हिरन, जँट, खचर तथा दूसरे-दूसरे पशुओंकी स्थि की। ब्रह्माजीकी रोमाविष्टिगेंस फल, मूल तथा भाँति-भाँतिक अनोंका प्राहुर्भाव हुआ। गायत्रीछन्द, ऋग्वेद, त्रिवृत्यत्तोम, रथन्तर तथा अग्निप्टोम यज्ञको प्रजापतिने अपने पूर्ववर्त्ती मुखसे प्रकट किया। यजुर्वेद, त्रिष्टुप्छन्द, पञ्चदशत्तोम, बृहत्ताम और उक्थकी दक्षिणवाठे मुखसे रचना की। सामवेद, जगताछन्द, सतदशत्तोम, बेरूप और अतिरात्रभागकी स्थि पिश्चम मुखसे की तथा एकविंशत्तोम, अथवंवेद, आसोयाम, अनुप्छन्द और वैराजको उत्तरवर्ता मुखसे उत्पन्न किया। छोटे-बड़े जितने भी प्राणी है सब प्रजापतिके विभिन्न अङ्गासे उत्पन्न हुए। कल्पके आदिमें ब्रह्माने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्योंकी स्थि करके फिर यक्ष, पिशाच, गन्धर्व, अप्तरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सपींको उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना भी यह चराचर जगत् है, सबको आदिकर्त्ता भगवान ब्रह्माने उत्पन्न किया।

<sup>🕾</sup> ऐसा ही १६६१ में है। 🕆 पाठान्तर—'परम चतुरता निरिख वप'

टिप्पणी—२ 'सुनि महीस वापस बस मएक।''' इति। (क) तापस के वशमें हो गया अर्थात् यह विपार चित्तमें स्कृरित हो आया कि ये तो भारी महात्मा हैं, इनसे कौन कपट छिप सकता है, ये तो हमें जानते हैं तभी तो हमने
हत्होंने मिहिपाल कहा है। प्रथम कपट किया, नाम न बताया, अब नाम बताना चाहते हैं। तपत्वीने राजाको अपने वशमें
बानकर अपना नाम बताया, यथा—'देखा स्ववस कम मन बानी। तब बोला तापस बगण्यानी॥ नाम हमार प्रजान
भाई।' राजा तपस्वीको अपने वशमें जानकर अपना नाम बतावें सो बात नहीं है, क्योंकि महात्मा किसीके बशमें नहीं
होते। राजा स्वयं तापसके वश हो जानेसे अपना नाम बताने लगा। राजाको वशमें करनेके लिये ही उसने अपना
माहात्म्य सुनाया था।

नोट—२ पहिले भिखारी नाम बताया, फिर कहा कि अच्छा अव हम अपना असली नाम बताते हैं। इस खयात में कि जब राजा अपना नाम बताने लगेगा तब हमको और भी बातें गढ़नेका अवसर प्राप्त होगा। ऐसा ही हुआ भी। (प्रो॰ दीनजी)। 'कहन तब लपुक' से जनाया कि कहनेको हुआ पर कहने न पाया था कि वह बीचमें बोल उठा।

दिप्पणी—३ (क) 'कह तापस नृप जानों तोही' इति । जब अपना नाम वताने लगा तव तापस ( राजाकी बात काटकर ) बोला कि हम तुम्हें जानते हैं । तुम अपनेको मन्त्री वताते हो, पर मन्त्री हो नहीं । तुम तो राजा हो, इसीते तो हम तुम्हें 'तृप' कहते हैं । (ख) 'कीन्हें क्रपट लगा मल मोहीं'। कपट किसीको अच्छा नहीं लगता पर हमको तुम्हारा क्रपट करना अच्छा लगा । 'भला लगा' कहनेका भाव कि कपटसे और प्रीतिसे विरोध है । कपटसे प्रीतिका नाश होता है, यथा 'जलु पय सरिस विकाह देखहु प्रीति कि रीति मिल । विलग होह रसु जाह कपट खटाई परत तुनि ॥ ५० ॥' पर तेरे हस कपटसे मेरा प्रेम तुझसे हटा वा घटा नहीं वरन् अत्यन्त अधिक हो गया । आगे दोहेमें इन दोनों (कपट भला छगने और प्रीति अति अधिक होने ) का हेतु कहता है कि तुम्हारी चतुरता देखकर यह दोनों वातें हुई । (ग) 'सुनु महीस…' हिते । 'अति प्रीति' का भाव कि चतुरता विचारकर प्रीति हुई अतएव जैसी चतुरता है वसी ही प्रीति है । राजामें 'परम' चतुरता है इसीसे 'अति' प्रीति हुई, यथा—'उतिर तुरग ते कीन्ह प्रनीमा। परम चतुर न कहेट निज नामा ॥' (घ) 'असि नीति' का भाव कि तुमने नाम न बताया सो टीक किया, यही नीति कहती है, तुमने अनीति नहीं की। तुम्हारा नामका छिपाना कपट नहीं है किन्तु राजनीतिकी निपुणता है, तुमने उस नीतिका पालन किया है, दुसल कपट नहीं किया।

नाम तुम्हार प्रतापिदनेसा । सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥ १ ॥ गुर प्रसाद सब जानिअ राजा । किहय न आपन जानि अकाजा ॥ २ ॥ देखि तात तव सहज सुधाई । प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ ३ ॥ उपिज परी ममता मन मोरें । कहीं कथा निज पूँछे तीरें ॥ ४ ॥ अब प्रसन्न मैं संसय नाहीं । माँगु जो भूप भाव मन माहीं ॥ ५ ॥

शब्दार्थ-नियुनाई=नियुणता । ममता=ममत्व, स्नेह, प्रेम, अपनापन ।

सर्थ — तुम्हारा नाम भानुप्रताप है। राजा सत्यकेत तुम्हारे पिता ये॥ १॥ हे राजन ! गुरुकी कृपान सं सम मानुप्रताप है। राजा सत्यकेत तुम्हारे पिता ये॥ १॥ हे राजन ! गुरुकी कृपान सं प्रति और नीति में निपुणता देख मेरे मन्में ममत्व उत्पन्न हो गया; इसिलये तेरे पूछनेसे अपनी कथा कहता हूँ॥ ३-४॥ अय में प्रयस हूँ समें संदेह नहीं। राजन ! जो मनको भावे माँग छे॥ ५॥

दिप्पणी—१ (क) 'नाम तुम्हार प्रतापदिनेसा। सत्यकेतु'''।' इति। इकि पितार मेत नाम हेने हा भाव कि प्रमाम करने समय पितास मेत नाम हेने हा निवास में ति प्रमाम करने समय पानाने वितास मेत अपना नाम न हिया था, इसिसे उसने अपनी सिद्धता दिखाने के हिये, सर्वज्ञताका पूर्ण विश्वास जमाने के हिये दोनों का नाम खोट दिया। नपत्यी पहेटे राजाके पिताका नाम बताता पीछे राजाका, परंतु भानुप्रताप अपना नाम कहने ही हमा था इसिसे (उसने इनकी बाद काटकर जिसमें राजाके मुखसे नाम निकलने न पाने, राजा कक जाय ) प्रथम इन्हीं का नाम कहा पीछे दिलाका। (ख) 'गुरममाद जिसमें राजाके मुखसे नाम निकलने न पाने, राजा कक जाय ) प्रथम इन्हीं का नाम कहा पीछे दिलाका। (ख) 'गुरममाद जानिअ' इति। इकि प्रथम सब पदार्थों की प्राप्ति तपोबलसे कही, यथा—'सुत तप के दुर्लम कर्मु नाहों'। जानकारी सुममुगदसे कहता है क्योंकि बिना गुकके शन नहीं दोता, यथा—'किन्नु गुरु होई कि शन'। (इससे यह भी जनामा कि दुम

Washing .

हमें गुरु करोगे तो तुम्हें भी सब सुलभ हो जायगा )। (ग) 'कहिश्व न आपन जानि अकाजा' हित।—भाव कि अपनी जानकारी कहनेसे लोकमान्यता होती है, जैसा पूर्व कह चुके हैं, यथा—'लोकमान्यता अनल सम कर तप कानम दाहु।', अतएव नहीं कहते। तात्पर्य कि हम अपनेको लिपाये रखते हैं क्योंकि 'सब बिधि कुसल कुबेप बनाएँ'। (घ) 'जब सब आनते हो, पिताका नाम बताया, नगरका फासला बताया हत्यादि और यह भी जानते हो कि कहनेसे अकाज होता है तब कहा क्यों ? इव सम्भावित शंकाका समाधान स्वयं ही आगे प्रथम ही किये देता है कि 'देखि ''''। (ङ) 'देखि तात तब सहज सुधाई।'''' सहज सुधाई, प्रीति, प्रतीति और नीतिकी निपुणता इन चारका देखना कहा। 'मलेदि नाथ आयसु घि सीसा' से 'नाय नाम निज कहहु बखानी। १६०। १-४' तक 'सहज सुधाई' है। [यथा—'सरल बचन नुपके सुनिकाना। १६०। ८।', 'कह नृप जे विज्ञाननिधाना' से 'मोपर कृपा करिश शब स्वामी' १६९ (१-५) तक सहज प्रीति प्रतीति है। ] 'सहज प्रीति भूपति के देखी। आपु विषय बिस्वास बिसेषी' यहाँ प्रीति-प्रतीति देखी। 'परम चतुर न कहेउ निज नामा' यह नीति निपुणता देखी, यथा—'सुनु महीस अस नीति जहँ तहँ नाम न कहिहिं नृप।'

२ (क) 'उपिज परी ममता मन मोरें' इति । 'उपिज परी' का भाव िक संतको ममता न करनी चाहिये। (संत निर्मम होते हैं। उनका किसीपर ममत्व कैसा ? पर तुम्हारी प्रीति-प्रतीति इत्यादि देखकर मुझसे रहा न गया। गुणों सामर्थ्य ही ऐसा है कि आत्माराम मुनियोंको भी खींच छेता है। प्रेमके आगे नेम नहीं रह जाता। वस ) 'ममता' उपज पढ़ी, तुमपर स्नेह हो गया। अर्थात् हमने तुमको अपना मुत और सेवक मान छिया। (नोट—'ममता वह स्नेह है जो माताका पुत्रके साथ होता है। राजाने अपनेको 'सुत सेवक' कहा था उसीकी जोड़में इसने 'ममता' का उपजना कहा। 'उपजना' का भाव ही यही है कि पहछे न थी अब 'प्रेम' आदि बीज पढ़नेसे उत्पन्न हो गयी; माता-पिताकी भाँति मेरा सहज प्रेम तुमपर अब हो गया)। (ख) कि अपनी कथा कहनेके दो हेतु बताये। 'ममता' और 'पूँछे तोरें'। राजाने पूछा था; यथा—'मोहि मुनीस मुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी' ( 'बखानकर कहो' कहा था, इसीसे नाम, अर्थ उसका कारण तपोवळ हत्यादि सब कहे)। दो हेतु कहनेका भाव कि यदि केवळ हमारा ममत्व ही तुमपर होता और तुमने पूछा न होता तो भी हम न कहते, इसी तरह यदि केवळ तुमने पूछा ही होता पर मुझे तुम्हारे ऊपर ममता न हुई होती तो भी मैं न कहता। यहाँ दोनों कारण उपस्थित हो गये, इससे कहना पड़ा।

३ (क) 'अब प्रसन्न में' इति । 'अव' कहनेका भाव कि तुमपर हमारा ममत्व हो गया, तुमको हमने अपना जाना, अब प्रसन्न हैं। पुनः भाव कि जब तुमने नीति बरती, नीतिके अनुकूल कपट किया तब हमको अच्छा लगा था—'कीन्डेडु कपट लगा मल मोही', और जब तुम निष्कपट होकर अपना नाम बताने लगे तब हम प्रसल हो गये। (ख) 'संसय नाहीं' कहनेका भाव कि कपट करनेसे प्रसन्नता होनेमें संदेह होता है, तुम संवाय न करों कि 'हमने मुनिसे कपट किया, नाम न बताया, शृठ बोले कि हम मन्त्री हैं, तब हमपर प्रसन्न कैसे होंगे! केवल हमारी खातिरी, हमारे संतोषके लिये ऐसा कहते हैं कि हम प्रसन्न हैं'। (निष्कपट हो गये हो इससे मेरी प्रसन्नतामें भी कुल संदेह नहीं हैं)। प्रसन्नतामें विश्वास करानेक लिये 'संसय नाहीं' कहा। (ग) 'माँगु जो मूप माय मन माहीं' हित। हिल्ल करानेका और कोई उपाय न देख पढ़ा तब बर माँगनेकों कहा, यह सोचकर कि जो भी वर माँगेगा उसीमें ब्राह्मण भोजन करानेकों कहेंगे। (कपटी मुनिमें सोचा कि राजा अब पूरा काबूमें आ गया है, तब इसके नाशका उपाय करना चाहिये। अतः अब वर माँगनेकों कहा)। (भ) 'अब प्रसन्न में कहकर 'माँगु' कहनेका भाव कि हमारी प्रसन्नता निष्कल नहीं होती। [वर प्रसन्नता होनेसे ही दिया जाता है, यथा—'परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो बर माँगहु देजें सो तोही। ३। १९१।', 'कागमुसुंकि माँगु वर अति प्रसन्न मोहि जानि। ७। ८२।' इसीसे 'वर' मँगवानेके लिये प्रथम अपनेको 'अब प्रसन्न कहा।] (ङ) 'भूप' सम्बोधनका भाव यह है कि तुम सार्तो द्वीपोंके चकवर्ती राजा हो, इससे पृथ्वीके (भूलोकके) तो सब पदार्थ तुम्हारे पास है ही फिर भी दुम्हें कोई अभाव अवश्य होगा। तुमने कहा ही था 'मो पर कृपा करहु अब स्थामी'। अतः जो वस्तु तुम चाहों सो माँगी। अर्थात् हम तुम्हें स्वर्गादि अपर लोकोंके पदार्थ भी देनेको समर्थ हैं।

प॰ प॰ प॰ प॰—यद्यपि कपटमुनिने 'अब प्रसन्न ''माँगु जो मूप भाव मन माहीं' ऐसा कहा । तथापि जिसके मनमें कुछ भी विषयवासना नहीं है, उससे यदि कोई एकाएक कहे कि 'माँगु जो माव मन माहीं' तो वह उसी क्षण कुछ भी माँगनेंमें भरमर्य ही होगा, (पर राजाने तुरत वर माँगा), जो वर राजाने माँगा है वह तो बिना सौच-विचारके कोई भी न माँग सकेता । सुतीक्ष्णजीकी हाळत तो देखिये । जब भगवान्ने उनसे कहा—'परम प्रसल जानु सुनि मोहा । जो दर मीगटु देखें सो लोही ॥', तब भिक्की आकांक्षा रखते हुए भी मुनिने क्या कहा ?—'सुनि कह में यर कयहुँ न जाचा । समुद्रि न परह मूठ का साचा ॥' और प्रतापभानुने क्या माँगा—'जरा मरन दुख रहित वनु समर जिते जिन कोट । एक कृत्र रिप्रहीन सिंह राज करूप सत होउ ॥ क्या विना पूर्व विचारके ऐसा वर कोई माँग सकेगा ? 'ह्पासिंधु सुनि दरसन तोरें । चारि पदारय करतळ मोरें ॥' कहा तो सही, पर जो ज्ञानी जीवनमुक्त है, वह ऐसा वर किसीसे क्यों माँगेगा ? देखिये तो, राजाने यहाँ भी 'चारि पदारय' को ही कहा, भिक्ति नाम भी नहीं लिया, भिक्ति समरण भी नहीं हुआ । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि प्रतापभानुको ऐश्वर्यकी ठाळसा थी, इसीसे उन्होंने पिताके राज्य देनेपर नहीं-नहीं किया और सम्नाट् होनेपर भी अधिक ऐश्वर्यकी ठाळसा उसके हृदयमें गुत रीतिसे वसी हुई थी, वह निष्कामकर्म वासुदेवापित करता या पर कर्युत्वाहंकार नष्ट नहीं हुआ था । उसमें भिक्तिका पूरा-पूरा अभाव था। (पूर्व १५९।६-७ भी देखिये शहालके लिये)।

वि॰ त्रि॰—'माँगु जो भूप माव मन माहीं' इति । इस तरह वह भीतरी इच्छा जानना चाहता है। भीतरी इच्छा ही कमजोरी है, उसीकी पूर्तिके छिये आदमी अन्धा हो जाता है। धूर्च छोग सदा उसके जाननेकी चेटा करते हैं, इयोंकि उसे जान छेनेपर ठगनेमें वही सुभीता होती है।

सुनि सुबचन भूपति हरषाना। गहि पद बिनय कीन्हि विधि नाना।। ६।।
छपासिंधु सुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोरें।। ७।।
प्रभुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी। माँगि अगम वर होउँ असोकी ।। ८।।
दो०—जरा मरन दुखरहित तनु समर जिते जिनि कोउ।
एक छत्र रिपुहीन महि राज कलण सत होउ।।१६४।।

शब्दार्थ — कल्प — २३। ७ (मा० पी० भाग १) में देखिये। कल्पोंके नाम आगे दिये गये हैं।
अर्थ — राजा मुन्दर वचन मुनकर प्रमन्न हुआ, तपस्वीके चरणोंको पकड़कर बहुत तरहते उछने विनती की ॥ ६॥
हे दयामागर मुनि! आपके दर्शनसे चारों पदार्थ (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) मेरे हमेठीपर हैं तो भी प्रमुको प्रसन्न देख
दुर्छभ वर माँगकर (क्यों न) शोकरहित हो जाऊँ॥ ८॥ बुद्धापा और मृत्युके दुःखोंसे शरीररित हो, संग्राममें कीई
जीत न सके, एक-छत्र राज्य हो, पृथ्वीपर कोई शत्रु न रह जाय और सौ कल्पतक राज्य हो॥ १६४॥

टिप्पणी—9 (क) 'सुनि सुबचन''।' वाञ्छित पदार्थ देनेको कहा, इसीसे इन्हें 'सुबचन' कहा। द्वा पहाँ समाका मन, बचन और कर्म तीनोंसे मुनिके शरण होना दिखाया। मनमें हर्प है, बचनसे विनय कर रहा है और तनसे चरण पकड़े हैं। (ख) 'छपासिंधु सुनि' का भाव कि राजाने प्रथम छपा करनेकी प्रार्थना की थी, यथा—'मो पर छपा करिक अब स्वामी।' अब 'कुपासिंधु' कहकर जनाते हैं कि आपने मुह्मर असीम कुपा की। (बिना सेवा-शुक्ष्माके, बिना जप-सपके चन्द मिनटोंके समागममें इतनी बड़ी कृपा की कि मुँहमाँगा वर देनेको तैयार हो गये। अतः हुपाधिंधु जाना। (बि॰ त्रि॰)। (ग) ''''दरसन तोरें चारि पदारथ करतल मोरें।' इति। भाव कि चारों पदार्थ तो हमको पूर्वहीसे प्राप्त रहे हैं, यथा—'अरथ धरम कामादि सुख सेवे समय नरेसु। १५४।' अब आपके दर्शनमें वे खब मेरे 'करतल' में हो गये। अर्थात् (पिंडले मुझे तो जरूर प्राप्त थे पर दूसरोंको देने योग्य में न था, अब आपके दर्शनमें में इस योग्य भी हो गया। अब में चारों पदार्थ दूसरोंको दे सकता हूँ। (घ) 'प्रमुद्धि तथापि प्रसप्त दिलोकी।''''—माय कि आपके दर्शनसे चारों पदार्थ करतल हो गये, अब आपकी प्रसन्नता देखकर अगम वर माँगता है। यह दर्शनणा महत्त्व था, यह प्रसन्नताका महत्त्व है। 'अगम' अर्थात् जहाँतक किसीकी गति आजतक न हुई हो।

२—'जरा मरन दुख रहित तनुः ।' (क) 'तनु' का माव कि जैसा आपका तन जरामरण दुः परित है पैष्टा ही हमारा भी कर दीजिये। पुनः हम क्षत्रिय हैं, अतः हमारा तन ऐसा बटवान् कर दीजिये कि हमें कोई न कीत खें । (पुनः भाव कि 'शीयंते इति शरीरम्' सो शरीर जरा-मरण-रहित हो, यह महादुर्गन यर है। शरीरका नाम ही रोगायतन है, सो दुः खरहित हो। 'समर जिते जिन कोड' प्राणीमात्रसे अजय हो जाऊँ, इस भाँति अलौकिक पराक्रम माँगा। (वि॰ क्रि॰)। (ख) 'एक छत्र' अर्थात् छत्र एकमात्र हमारे अपर लगे; दूसरा छत्रधारी कोई राजा न हो। 'रिपुहीन महि"" अर्थात् हमको जीतने योग्य कोई शत्रु सौ कल्पतक न हो।

नोट-9 'कलपशत' इति । यहाँ भानुप्रताप 'शत कल्प' तक राज्य होनेकी प्रार्थना करता है। अतः कल्पोंके सम्बन्धमें कुछ जानकारीकी आवश्यकता हुई।

अमरकोशमें कलाके विषयमें यह उत्लेख है—'मासेन स्यादहोरात्रः पैत्रो वर्षेण दैवतः। दैवे युगसहस्ते हे बाह्यः करुपी स ती नृणाम् ॥ १। ४। २९ ॥' अर्थात् हमारे (मनुष्योंका) एक मास पितरोंका एक दिन-रात होता है और हमारा एक वर्ष देवताओंका एक दिन-रात होता है। देवताओंके दो हजार युग (अर्थात् हमारे दो हजार सत्ययुग, हो हजार त्रेता, दो हजार द्वापर और दो हजार कलियुग) का ब्रह्माका एक दिन-रात होता है जिसे मनुष्यका दो कल्प कहा जाता है। एक सृष्टि दूसरा प्रलय। ब्रह्माके दिनको कल्प कहते हैं और रात्रिको कल्पान्त, कल्प, प्रलय, क्षय आदि कहा जाता है।

ब्रह्माके एक दिनको कला कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ माएमें तीस दिन होते हैं और प्रतिपदा, पूर्णमासी और अमावस्या होती हैं वैसे ही ब्रह्माजीके प्रत्येक माएमें तीस दिनके तीस नामवाळे कल्प और प्रतिपदा आदि होते हैं।

भा० २ | १९ | २४ की 'अन्वितार्थप्रकाशिका टीका' में लिख़ा है कि (स्कन्दपुराणान्तर्गत ) प्रभासखण्डके अनुसार श्वेतवाराहसे लेकर पितृकल्पतक, ब्रह्माजीके शुक्ल प्रतिपदासे अमावास्यातक, तीस दिनका एक मास होता है। इन तीसों कल्पोंकी वारह आवृत्ति होनेसे ब्रह्माका एक वर्ष होता है। ब्रह्माजीकी आधी आयुको 'परार्द्ध' कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि कल्पोंके नाम प्रत्येक मासमें वही रहते हैं।

प्रभासक्षण्डमें कल्पोंके नाम इस प्रकार हैं। यथा—'प्रथमः श्वेतकल्पस्तु द्वितीयो नीक्कोहितः। वामदेवस्तृ तीयस्तु ततो राथन्तरोऽपरः॥ ४५॥ गैरवः पद्धमः प्रोक्तः षष्ठः प्राण इति स्मृतः। सप्तमोऽध बृहत्कल्पः कन्द्रपोंऽष्टम उच्यते॥ ४६॥ सद्योऽध नवमः प्रोक्त ईशानो दशमः स्मृतः। ध्यान एकादशः प्रोक्तस्तथा सारस्वतोऽपरः'॥ ४०॥ प्रयोदश उदानस्तु गरुडोऽध चतुर्दशः। कौमः पद्भदशो ज्ञेयः पौर्णमासी प्रजापतेः॥ ४८॥ षोडशो नारसिंहस्तु समाधिस्तु सतः परः। क्षाग्नेयोऽधादशः प्रोक्तः सोमकल्पस्ततांऽपरः॥ ४९॥ भावनो विश्वतिः प्रोक्तः सुप्तमालीति चापरः। वैकुण्ठ-श्चाचिषो रुद्रो कक्ष्मीकल्पस्तथापरः॥ ५०॥ सप्तविशोऽध वैराजो गौरीकल्पस्तथान्प्रकः। माहेश्वरस्तथा प्रोक्तिसुरो यश्र धातितः॥ ५१॥ पितृकल्पस्तथान्ते च या कुहुर्वद्वाणः स्मृता। त्रिशत् कल्पस्तमाख्याता ब्रह्मणो मासि वै प्रिये॥ ५२॥ श्वरके अनुसार कल्पोंके नाम क्रमशः ये हैं—१ श्वेत (श्वेतवाराह) कल्प, २ नीळलोहित, ३ वामदेव, ४ रयन्तर, ५ शैरम, ६ प्राण, ७ वृहत्, ८ कन्दर्प,९ सद्य, १० ईशान, ११ ध्यान, १२ सारस्वत, १३ उदान, १४ गरुइ, १५ कौर्म पूर्णमासी'), १६ नारसिंह, १७ समाधि, १८ आग्नेय, १९ सोमकल्प, २० भावन, २१ सुप्तमाली, २२ वैकुण्ठ, २३ आर्चिष, २४ चद्र, २५ रुद्दर्ग, २६ वैराज, २७ गौरी, २८ अंप्रक, २९ माहेश्वर और ३० पितृकल्प।

शब्दसागरमें भी तीस नाम दिये हैं। उनमें प्रभासखण्डोक्त नामोंसे कहीं-कहीं भेद है। श॰ सा॰ में ११ न्यान; १७ समान; २० मानव; २९ पुमान; २३, २४, २५ क्रमशः 'ळक्ष्मी, सावित्री और घोर'; २६ वाराह, २७ वैराब, २४ गौरी—है। शेष सब दोनोंमें एक-से हैं।

इसी प्रकार अन्यत्र भी दो-तीन स्थलोंमें तीस कल्पोंके नामोंका उल्लेख मिलता है; परंतु उनमें भी कुछ नामोंमें भेद है।

कल्पोंकी संख्या और नामोंमें बहुत मतमेद हैं, हम उसका भी उल्लेख यहाँ किये देते हैं। कोई सात, कोई अड़ारह और कोई बत्तीस कल्पोंका निर्देश करते हैं।

'प्रतिष्ठेन्दुशेखर' में (स्नान) संकल्पमें सात नाम ये गिनाये हैं-प्राणकल्प, पार्थिवकल्प, कूर्मकल्प, अनन्तकल्प, ब्रह्मकल्प, वाराहकल्प और प्रलयकल्प।

भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्वके चतुर्थ खण्डमें अ० २५ में कल्पोंके नाम इस प्रकार हैं—'कल्पाश्चाष्टादशाख्यातास्तेषां नामानि मे ऋणु । कुर्मकस्पो मत्स्यकस्पः रवेतवाराहकस्पकः ॥ ५०॥ तथा नृसिंहकल्पश्च तथा वामनकल्पकः। स्कन्दकस्पो रामकल्पः कल्पो मागवतस्तथा ॥ ५१ ॥ तथा मार्कण्डकल्पश्च तथा मविष्यकल्पकः । लिङ्गकल्पस्तया श्रेपस्तया महाण्य-कल्पकः ॥ ५२ ॥ अग्निकल्पो वायुकल्पः पद्मकल्पस्तथैव च । शिवकल्पो विष्णुकल्पो ब्रह्मकल्पस्तया क्रमात् ॥ ५६ ॥' अर्थात् अठारह कल्प कहे गये हैं, उनके नाम सुनो—कूर्मकल्प, मत्स्यकल्प, श्वेतवाराहकल्प, नृसिंह, मामन, स्कृद् और रामकल्प, भागवत, मार्कण्ड तथा भविष्यकल्प, लिङ्ग, ब्रह्माण्ड, अग्नि और वायुकल्प, पद्म, शिव, विष्णु और ब्रह्मकल्प ।

'आहिक सूत्रावली' में ३२ कल्गोंकी चर्चा हेमाद्रिकृत स्नान संकल्पमें आयी है जिसमें रथन्तरको आदिमें गिनादा है और द्वेतवाराहको आठवाँ कहा है, यथा—'परार्द्धयजीविनं। ब्रह्मणो द्वितीय पराधं एकप्रधारात्तमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे श्रह्मो द्वितीय यामे नृतीय मुहूर्त्ते रथन्तरादिद्वावित्रात्कल्पानां मध्ये श्रष्टमे रवेतवाराहकृत्ये स्वापम्भुवा-दिमन्यन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे कृतत्रेताद्वापरकलिसंज्ञकानां चतुर्णा युगानां मध्ये बतमाने श्रष्टाविद्यविद्यमे किसुगे तत्मथमे विमागे'।

इस संकल्पसे हमें यह बातें मालूम होती हैं—ब्रह्मां आयु दो परार्द्ध ( शब्दसागरके अनुसार हमारे दो शंस वर्ष ) है। उसमेंसे आधी आयु बीत चुकी। इस समय उनके एक्यावनवें वर्षके प्रथम दिनके दूसरे प्रहरका तीकरा मुहू तें ( दण्ड ) चल रहा है। रथन्तरादि बत्तीस कल्पोंमेंसे यह स्वेतवाराहनामक आठवाँ कल्प इस समय वर्तमान है।

हमने कुछ विस्तारसे इसिंग िल्ला है कि हमारे देशके वैज्ञानिक अपने सद्ग्रन्थोंको प्रमाण मानकर उसके अनुसार सृष्टिके सम्बन्धमें खोज करें। केवल पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके पैरोंपर न चलें। ईसाई जौर मुसलिम खुदाई पुस्तकोंकी अगुद्धता इस सम्बन्धमें तो इतने ही दिनोंमें स्पष्ट हो गयी।

टिप्पणी—३ 'कल्प शत' राज्य हो अर्थात् ब्रह्माके सौ दिनोंतक हमारा राज्य स्थिर रहे। यह भी ध्विन है कि हमारे राज्यमें ब्रह्माके सौ दिनतक प्रलय न हो। इतने दिन तो राज्य रहे पर जरा-मरणरहित सदाके लिये हा जातें। (पुनः 'कल्प शत' से मेरी समझमें 'सेकड़ों कल्प' यह अर्थ अधिक उत्तम है। भाव कि ब्रह्माकी आयुभर हम अमर रहें और हमारा राज्य अकंटक हो। यह तृष्णाका स्वरूप है। राजा चक्रवर्ती है, चारों पदार्थ प्राप्त हैं तो भी संतोप नहीं हुआ, तृष्णा शान्त न हुई। हिन्सी कल्प राज्य हो, ऐसा वर माँगनेसे पाया गया कि राजा न तो शानी ही था और न भगवद्भक्त ही; क्योंकि यदि शनी होता तो ऐसे महात्माको पाकर भगवत्त्व पूळता, भगवत्प्राप्ति माँगता, राज्य न माँगता। तद यह फैसे कहा गया कि राजा शानी है ? यथा—'करें जे घरम करम मम वानी। यासुदेव वर्षित नृष शानी। १५६। र।' उत्तर यह है कि यहाँ 'शानी' कहनेका अभिप्राय केवल यह है कि राजा धर्मात्मा था, वेद-पुराण सुननेसे उसे यह शन प्राप्त हो गया था कि बिना भगवान्को अर्पण किये कर्म बन्धनस्वरूप है, इसीसे जो धर्म करता था वह भगवान्को अर्पण कर देता शा। बस इतने ही अंशमें राजा 'शानी' था)। (इस वरसे सप्त है कि उसके भीतर प्रीट देहाभिमान है और राज्यकी उत्तर वासना है। चाह ही दुःखरूपी वृक्षका हदशक्तिक बीज है। चाह शेष रह जानेपर, जो सुख है वह भी दुःखरूप है। शानी राजा चाहके शेष रह जानेसे बड़ी भारी विपत्तिमें पदना चाहता है। वि० त्रि०)।

नोट—२ तापससे राजाने जैसा सुना वैसा ही वर माँगा। उसने सोचा कि जब ये आदिस्थिते अपना एक ही तन स्थित रख सके हैं तब इनके िंग कौन बड़ी बात है कि सी कल्पतक हमारा राज्य इसी शरीरते करा दें। प्रो॰ दीनबी क्राहते हैं कि जिसकी राजसी प्रकृति होती है वह बड़ी आयु चाहता है, जैसे खिजाब लगाकर लोग ईश्वरको भोता रेना चाहते हैं।

र—राजाके ज्ञानी और भक्त होनेमें संदेह नहीं वह अवश्य ज्ञानी था। पर यहाँ ठीक वही बात है जो भीरांकरजीने पूर्व कही है कि 'ज्ञानी सूढ़ न कोह। जेहि जस रघुपित करिह जय सो तस तेहि खन होह' एवं 'राम कीम्ह बाहिंह सोह होई।' श्रीरामजी मनुजीके पुत्र होने जा रहे हैं। उसी ठीठाके ठिये उन्हें रावण भी तैयार करना है। आगे भी 'भूपिंड माबी मिटहिनाहें जदिव न दूवन तोर' यह जो कहा है वह भी इस भावका पोपक है। भावो हरि-इच्छाको भी कहते हो है।

कह तापस नृप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ॥ १॥ कालो तुअ पद नाइहि सीसा। एक विप्रकुल छाड़ि महीसा॥ २॥ तपबल विप्र सदा बरिआरा। तिन्ह कें कोप न कोउ रखवारा॥ ३॥

#### जी वित्रन्ह वस करहु नरेसा। तो तुअ सव बिधि विष्तु महेसा।। ४।। चल न ब्रह्मकुल सन वरिआई। सत्य कहीं दोउ भुजा उठाई।। ५।।

श्राब्दार्थ — कारन ( कारण )=वह जिसके बिना कार्य न हो । वह जिसका किसी वस्तु या क्रियाके पूर्व संबद्धरूपसे होना आवश्यक हो । साधन । वह जिससे दूसरे पदार्थकी सम्प्राप्ति हो ।—( श॰ सा॰ )।

सर्थ—तापस राजाने कहा कि ऐसा ही हो, (पर इसमें) एक कारण है जो कठिन है, उसे भी सुन हो ॥ ९॥ राजन् ! केवल विप्रकुलको छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणोंपर मस्तक नवावेगा ॥ २॥ तपस्याके बलसे ब्राह्मण सदा प्रवेश रहते हैं, उनके कोपसे रक्षा करनेवाला कोई नहीं है ॥ ३॥ हे राजन् ! जो ब्राह्मणोंको वशमें कर हो तो विधि-हिर सभी तुम्हारे हो जायँ ॥ ४॥ ब्राह्मण-कुलसे जनरदस्ती नहीं चल सकती, मैं अपनी दोनों सुजाओंको उठाकर

ध्रस्य-चल्य-कहता हूँ ॥ ५ ॥

दियाणी १—'कह तापस नृप ऐसेह होऊ।'''' इति। (क) तापस कहनेका भाव कि कपटी मुनिने यह जनाया कि हम तपस्वी हैं, हमारे तपके बलसे ऐसा होगा। 'ऐसेह होऊ' यह 'एवमस्तु' का अर्थ है। (ख) 'कारन एक किन'। भाव कि एक कारण किन है जो तुमको अजर-अमर न होने देगा। वह किन कारण आगे कहता है। कारण किन है' अर्थात् हमसे इसका निवारण न हो सकेगा। (ग) 'सुनु सोऊ' का भाव कि जो अगम वर हमने तुमको दिया है उसमें जो किन कारण है और जो उस किन कारणका निवारण है वह भी हम कहते हैं, सुनो। (घ) 'एक' का भाव कि इस कारणका उपाय हो जाय तो फिर वर रोकनेवाला दूसरा कोई कारण नहीं है। एकमात्र यही है इसरा सोई नहीं।

कासी तुअ पद नाइिंह सीसा'। इति। (क) 'काली' कहनेका भाव कि काल सबकी खाता है सो भी तुम्हारे चरामें रहेगा। राजाने 'जरा मरन दुखरिहत' होनेका वर माँगा, उसीपर कपटी मुनि कहता है कि काल भी तुम्हारे चरणों पर मस्तर नवायेगा अर्थात् वह भी तुम्हारी मृत्यु न कर सकेगा। तब औरोंकी गिनती ही क्या ? (ख) 'एक विष्ठकुक छाँडि'। भाव कि ब्राह्मण कालसे भी प्रवल हैं। काल तुम्हारे वशमें रहेगा। त्रेलोक्य तुम्हारे वशमें रहेगा। एकमात्र ब्राह्मण वशमें नहीं रह सकते। हिन्ह राजाने जो वर माँगा है कि 'समर जिते जिन कोउ' उसीके उत्तरमें कपटी मुनिने 'एक विष्ठकुल छाँडि'''' कहा अर्थात् काल कुछ न कर सकेगा पर ब्राह्मणोंको तुम भारी वा महाकाल समझो। कालसे हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं पर ब्राह्मणोंसे नहीं, जैसा आगे कहते हैं—'तप बल विष्ठ सदा बरिकारा। तिन्हके कोप न कोउ रखवारा'। (कपटी मुनिने देख लिया कि भानुप्रतापका राज्य विना ब्रह्मशापके जा नहीं सकता अतः ब्राह्मणोंसे भय व्रतलाकर उसने ब्रह्मद्रोहका बीज बो दिया। वि० त्रि०)।

३ (क) 'तपबल विम सदा बरिआरा।' इति । ब्राह्मणकुल तुम्हारे अधीन न होगा, यह कहकर अब उसका कारण कहते हैं कि तपबल में ये सदा मवल हैं । तपका वल पूर्व कह चुके हैं ।—'तप बल तें जग सजै बिधान। ।'''' हत्यादि । 'सदा बरिआरा' कहनेका भाव कि सदा मवल कोई नहीं रहता, जब निर्वल हो जाते हैं तब दूसरा उनको फीत ले सकता है, किन्तु यह बात यहाँ न समझो । ये सदा मवल रहते हैं, इनका बल कभी नहीं घटता कि जो इन्हें क्रोफ़्ं अभीन कर ले । यह न समझो कि हमें तो सौ कल्प रहना है, कभी तो इनका वल कम होगा तब अग्रमें कर लेंगे । (ख) 'तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा' इति । तात्पर्य कि विमकोपसे हम भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते । (ग) 'जौ विमन्ह बस करहु नरेसा। तौ तुभ सबः "॥' तात्पर्य कि ब्राह्मणोंके वश हो जानेसे त्रिदेव भी तुम्हारी आज्ञानुसार चलेंगे । यथा—'मन क्रम बचन कपट तिज जो कर भूसुर सेव । मोहि समेत बिरंचि सिव बस तार्के सब देव ॥ ३ । ३३ ।' कि ब्राह्मणोंको वशमें करनेको कहा पर उसका उपाय न कहा, इस विचारसे कि राजा जब पूलेगा तब बतायेंगे । युक्ति जलदी न बतानी चाहिये, यह बात वह स्वयं आगे कहेगा, यथा—'जोग जुगुति तप मंत्र प्रमाऊ । फुरे तबहि जब करिय दुराऊ ॥' यदि बिना पूले तुरंत बता देता तो यह वचन झूला पड़ जाता । (राजाको इसकी बात काटनेका मौका मिल जाता कि आपने हमसे 'युक्ति' बतानेमें किञ्चित् संकोच न किया और हमसे लियानेको कहते हैं । कि आपो जो युक्ति बाँचना है उसकी भूमिका यहींसे बाँच चला है )। (घ) 'तौ तुम सब विधि विष्तु महेसा' का भाव कि जब उत्पन्न पालन संहार करनेवाले ही वशमें हो गये तब सब सृष्टि तौ वश हो ही चुकी। (नोट पूर्व तपकी प्रशंसा कर चुका है, इसीसे ब्राह्मणोंका वल भी तपसे ही कहा। भाव कि मैंने

जो वर दिया वह तपोवलसे दिया। अतः मेरा वर तपोधनसे ही कट सकता है। और ब्राह्मण तपोधन है ही। राजा जानता है कि विभोने जिसपर क्रोध किया उसको किसीने न बचाया इसीसे कहा कि उनको वशमें करो।)

४ 'चल म बहाकुल सन बरिआई।""' इति। (क) ब्राह्मणकुलसे जबरदस्ती करनेकी मना करता है। भाव कि जैसे सब राजाओं को जबरदस्ती जीत लिया, यथा—'जह वह परी अनेक छराई। जीत सकछ भूप बरिआई ॥', यैथी जबरदस्ती विप्रकुलके साथ नहीं चल सकती क्योंकि 'तप यल विप्र सदा बरिआरा।' (पुनः भाव कि ब्रह्मादि देवताओं पर भी जोर चल सकता है पर इनसे बश नहीं चलता। पुनः, 'बरिआई' का भाव कि वे शखबलसे वश नहीं हो एकते। विश्वानित्र और विश्वष्ठके विरोधसे यह सिद्ध हो गया है कि क्षात्रवलसे ब्रह्मवल बहुत अधिक है। वि० त्रि०) (ख) कि 'सरप कहीं हो ह सुजा उठाई।' प्रतिश्वा वा प्रण करनेमें भुजा उठानेकी रीति है, यथा—'पन विदेह कर कहां हम भुजा उठाह बिसाल है २४९।', 'सो गोसाइँ निहं दूसर कोपो। भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी॥ २। २९९।', 'निस्चरहांन करउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह। ३।९।' बातको अत्यन्त पृष्ट करनेके लिये भुजा उठाकर कहा। (ग) 'सत्य कहउँ'। सत्य-पद दिया विसमें राजा ब्राह्मणोंको अत्यन्त प्रवल समझे क्योंकि जवतक अत्यन्त प्रवल न समझेगा तवतक उनके वश करनेका उपाद ही क्यों पूछेगा। जिसमें उपाय पूछे इस अभिप्रायसे ऐसा कहा। (नोट—'चल न बरिआई', 'दोउ भुजा उठाई' और 'बिप्रकाप बिनु' शब्दोंसे गुप्तरीतिसे जनाता है कि विप्रकापसे गुम्हारा नाश होगा)।

बिप्र-श्राप बिनु सुनु महिपाला। तोर नास नहिं कवनेह काला।। ६।। हरपेंड राड बचन सुनि तास्। नाथ न होइ मोर अव नास्।। ७।। तव प्रसाद प्रसु कृपानिधाना। मो कहुँ सर्वकाल कल्याना।। ८।।

# दोहा—एवमस्तु किह कपट मुनि बोला कुटिल बहोरि। मिलब हमार भुलाब निज कहहु त\* हमहिंन खोरि॥१६५॥

शब्दार्थ-मिळब=मिळाप । भुळाव=भुळावा, भटकने या भूळ जानेकी वात । त=तो ।

अर्थ हे राजन्! सुनो। ब्राह्मणोंके शाप विना तुम्हारी मृत्यु किसी भी कालमें न होगी।। ६॥ राबा उसके वचन सुनकर हर्षित हुआ (और वोला) हे नाथ! अब मेरा नाश न होगा। (वा, न हो)॥ ७॥ हे कृपानिधान। हे प्रभी! आपकी प्रसन्नतासे मेरे लिये सब कालमें कल्याण होगा (वा, हो)॥ ८॥ 'एवमस्तु' कहकर वह कृटिल कपटी (नकली) सुनि फिर बोला कि हमारा मिलना और अपना भटकना (यदि किसीसे) करोगे तो हमारा कोई दोष न होगा॥ १६५॥

िष्पणी—१ (क) 'बिप्रधाप बिनु""नास निर्दं कवनेहु काला'। राजाने तो इतना ही माँगा या कि उर्गर 'जरामरण दुल रहित' हो जाय, पर कपटी मुनि उसके हृदयका आशय समस गया कि इनकी मरनेकी इच्छा नहीं हैं; इसीसे कहता है कि 'कवनेहु काला' किसी कालमें तुम्हारा नाश नहीं होनेका। किसी कालमें अर्थात् नित्य प्रत्य, नैमिसिक प्रत्य, महाप्रत्य आदिमें भी तुम बने रहोगे। हिल्हा इससे राजापर अपनी परम प्रसन्नता और कृपा दिखा रहा है। लिहना वर राजाने माँगा उससे अधिक दिया। देवता भी अजर-अमर हैं, पर महाप्रत्यमें उनका भी नाश होता है और राजाण नाश कभी न होगा, यह अधिकता है, इसीसे राजा हिंत हुआ। जैसा आगे कहते हैं—'हरपेट राट बचन मुनि तास्'। (ख) 'हरपेड राउ'। इससे स्चित हुआ कि कपटी मुनिने ब्राह्मणोंके कोपका बहुत भव दिखाया था। राजाक हृदयमें भय न हुआ, क्योंकि राजा ब्रह्मण्य है। इसीसे 'विप्रधाप यिनु सुनु महिपाला' यह सुनकर न टरा और 'होर नाम नहिं कवनेहु काला' यह सुनकर प्रसन्न हुआ।। (ग) 'नाथ न होइ मोर अब नासा'। इपटी मुनिने जो कहा था कि तेग नाश किसी कालमें न होगा वही वर राजा माँग रहा है कि अब मेरा नाश न होवे। [ 'न होइ' का भाव मह कि ब्राह्मण हमसे अपसन्न ही क्यों होंगे जो हमारा नाश हो। अत्रयन निश्चय है कि नेरा नाश अम न होगा हो।

२ (क) 'तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना' का भाव कि कल्याण निष्कण्टक अविनाधी राज्य, अविनाधी राज्य और और सुखमय जीवन इत्यादि बहुत भारी सुकृतसे होते हैं, हमारे ऐसे सुकृत कहाँ हैं, यह एवं आपके प्रसाद (प्रकृपता ) में,

आपके प्रमुत्व ( सामर्थ्य ) से और आपकी समुद्रवत् कृपासे होंगे। ( ख) 'मो कहुँ सर्वकाल कल्याना' इति। जब कपटी मुनिने राजाको उसके माँगनेसे अधिक वर दिया कि 'तोर नास निह कवनेहु काला' तब राजाने ( यह सोचकर कि मैंने तो सी कल्पतक राज्य माँगा है, सो तो इन्होंने पूर्व ही दे दिया, अब सदाके लिये अमर कर दिया तो यह निश्चय है कि सौ कल्पके बाद मेरा राज्य न रहेगा, शरीर अवश्य रहेगा, किन्तु पराधीन रहकर यदि जीवन भी बना रहा तो वह किस कामका ? अतएव वह अब यह वर माँगता है कि मेरा 'सर्वकाल कल्यान' हो। अर्थात् शरीरपर्यन्त राज्य भी बना रहे, हम अविनाशी तो हुए ही, हमारा राज्य भी अविनाशी हो। 'सर्वकाल' अर्थात् सदा निष्कण्टक राज्य रहे। ( नोट—पं॰ रामकुमारजीने 'हो ह' का अर्थ 'हो वे' या 'हो' लिखा है। अर्थात् राजा वर माँगता है कि ऐसा हो। इसीसे आगे हाएसने, 'एवमस्तु' कहा है। वि॰ त्रि॰ भी यहीं अर्थ करते हैं )।

१--- 'प्रमस्तु किह कपट सुनि बोळा कुटिल बहोरि।"" इति । [ (क) जब 'तापस' कहा तब 'ऐसेइ होऊ' भाषाके शब्द कहे और जब मुनि कहा तब 'एवमस्तु' देववाणीका शब्द कहा, अर्थ एक ही है ]। (ख) यहाँ कपट सुनि और कुटिल दो विशेषण देकर जनाया कि कपटी सुनि कपटी भी है और कुटिल भी । 'एवमस्तु' कहनेमें कपटमुनि फहा, क्योंकि एवमस्तु कपटसे कहा गया है। राजाके इस कथनपर कि 'मेरा' नाश न हो, सब कालमें कल्याण हो, तापस-ने वचनसे तो एवमस्त नहा पर अन्तः करणमें वह राजाके नाशका उपाय विचार रहा है, यही कपट और कुटिलता है और 'मिछव हमार भुळाब निज कहहु त हमाई न खोरि' ये वचन कुटिलता के हैं। (ग) भुला जानेमें ही इस कपटी के दर्शन हुए हैं, यथा-'फिरत अहेरें परेडें भुलाई। बढ़े माग देखेडें पद आई॥' अतएव 'भुलाब निज' कहा। (घ) 'छहहु त हमहि-न लोरि।। हमारा दोष नहीं है अर्थात् हम पहिलेहीसे तुम्हें जनाये देते हैं, तुम आज्ञा न मानीगे तब हमारा दोष क्या ? तुम्हारा नाश तुम्हारी करनीका फल होगा । पुनः भाव कि हम तुमसे न बताते, यह बात छिपा रखते, तो इमको अवश्य दोष लगता । किसीको अपनाकर फिर उससे दुराव करना दोष है ( यह भूमिका वह पिहले ही बाँध चुका है'), यूथा- 'अब जी तात दुरावीं तोही । दारन दोष घटे अति मोही ॥ १६२ । ४ ।' अतएव दोषसे बचनेके छिये तुमको यह बात भी बता दी जिसमें पीछे यह न कही कि आपने तो गुप्त रखनेको बताया न था। (ङ) 🖅 प्रथम बार षद्म वर दिया तब ब्राह्मणोंको वशमें करनेका आदेश किया, यथा—'कह तापस नृप ऐसेह होऊ' इत्यादि । अव 'एवमख' फहकर अपनेसे भेंट होनेकी बात दूसरेसे कहनेको मना करता है। ऐसा कहनेमें कपटी मुनिका आन्तरिक अभिप्राय यह है कि राजा लोभके वश होकर दोनों वार्त करे; क्योंकि इन दोनों बातोंमें तापसका हित है, उसका स्वार्थ सिद्ध होगा। काइनेको मना करनेमें गुप्त आशय यह है कि कोई जान लेगा तो हमारा भण्डा फूट जायगा, कपट खुल जायगा और प्रत्यक्ष मतलच शब्दोंका यह है कि युक्ति प्रकट कर देनेसे विष्न होगा, इसीसे प्रकट करनेको मना किया।

नोट—'मिछब हमार' और 'भुछाब निज' दोनों गृप्त रखनेको कहा । क्योंकि एक भी प्रकट होनेसे दूसरा अवश्य प्रकृष्ट हो जायगा । मन्त्री परम स्याना है, ताइ जायगा कि किसी शत्रुने तापस वेष राजाके नाशके छिये बनाकर नाशका द्याय रचा है । बनमें दुँदवाकर उसको मार ही डालेगा । इसीसे बड़ी युक्तिसे मना किया है ।

तातें भें तोहि बरजौं राजा। कहें कथा तव परम अकाजा।। १।। छठें श्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम बानी।। २।। यह प्रगटें अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा।। ३।। आन उपाय निधन तव नाहीं। जौं हिर हर कोपिह मन माहीं।। ४।।

मर्थ—इसीसे मैं तुझे मना करता हूँ। हे राजन्! इस प्रसङ्ग के कहनेसे तेरी अत्यन्त हानि होगी। १। छठे कानमें इस बातके पढ़ते ही तुम्हारा नाश होगा, इस बातके प्रकट होनेसे या विप्रशापसे तुम्हारा नाश होगा। ३।। और किसी भी उपायसे तुम्हारा नाश न होगा चाहे हिर और हर ही मनमें कोप क्यों न करें।। ४।।

क्ष. 'भर् कर्णे भिषाते मन्त्रस्तथा प्राप्तश्च वातया । इत्यातमना द्वितीयन मन्त्रः कार्यो महीभृता' (सरयूदासजीकी गुटका )। सर्यात् सलाह की हुई बात छठ कानमें पड़ते ही फैल जाती है, इसलिये राजाको किसी एक प्रधान अमात्यके साथ ही सलाह करनी चाहिये।

नोट-94६९ में 'कोपहि' पाठ है। यहाँ हरिहरका निरादर स्चित करनेके लिये भी एकवचनका प्रयोग कहा

टिपाणी-१ (क) 'तार्त में तोहि बरजों।' भाव कि मैं गुप्त रहता हूँ, मुझे कोई न जाने और जो कार्य करना है वह भी गुप्त रखने योग्य है (जैसा आगे कहेगा), यथा—'जीं नरेस में करडं रसोई। तुम्ह परसहु मोहि जान न होई' अतः मैं मना करता हूँ क्योंकि फिर काम न हो सकेगा। (ख) 'तव परम अकाजा' अर्थात् विशेष कार्यकी एकि है। हो प्रथम कह आये कि 'जरा मरन दुखरहित वनु समर जिते जिनि कोड ।'''' यह सब कार्य नष्ट हो झायेगा, तुम्हारा मरण होगा। मरण आगे कहता ही है, यथा-'छठे श्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार'''।' अतएव में तुसे मना करता हैं जिसमें 'हमहिं न लोरि।' बातको स्पष्ट कह देनेसे दोष नहीं लगता, यथा-- 'कहीं पुकारि सोहि नाहीं। २७४। २।' अकानके दो अर्थ हैं। एक तो कार्यका नष्ट होना, दूसरे मरण होना, यथा—'सोक विकल अति सकल समान्। मानह राज् अकाजेउ आजू | २ | २४ |' यहाँ दोनों अर्थमें प्रयुक्त हुआ है | (ग) 'छठे श्रवन परत ।' भाव कि ( दो कान तुन्हारे, दी हमारे, हम दोनींतक बात रही तबतक हानि नहीं है। जब तीसरेके कानोंमें पड़ेगी तभी छठे कानमें पड़ना कही जायगी अतएव ) तीसरेसे न कहना । किसी दूसरेसे कहनेमें कपटी मुनिने अपना शाप लगा दिया कि यह कथा कही नहीं कि मृत्य हुई। [ 'छठें अवन' पदसे रलेपद्वारा यह गुप्त अर्थ प्रकट होता है कि कालकेतुके कानोंमें यह बात पढ़ते ही अवश्य नाश बोंगा। मेरी वाणी भ्रव सत्य होगी ] ( घ ) 'नास तोर' इति। पहले मृत्युका एक ही कारण था; यथा—'कारन एक कितन सुनु सोक्रं॥ काळी तुभ यद नाइहि सीसा। एक विभक्तल छाड़ि महीसा।' अब मृत्युके दो कारण हुए जैसा आगं वह स्पष्ट फहता है, 'यह प्रगटें अथवा द्विजश्रापा । नास तोर सुनु मानुप्रतापा ॥' ( घ ) 'सत्य मम यानी' कहकर भय दिखाया जिसमें किसीसे कहे नहीं । वह शक्कित है कि कहनेसे कहीं कोई हमारा छल भाँप न ले । ( 'सत्य' का भाव कि अननय-विनयसे इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। वि॰ त्रि॰)।

नोट—आदिसे बराबर उल्टा नाम आया है। यहाँ नाशके साथ ठीक नाम 'भानुप्रताप' दिया है वर्योकि नाश सी: इसीका होना है।

टिप्पणी—२ 'यह प्रगटें भथवा द्विजधापा' इति । कि कपटीमुनि हृदयमें कैसा शिह्नत है, यह शब्दोमें दिसा रहे हैं । बात प्रकट होनेका अत्यन्त डर लगा हुआ है इसीसे पिहले प्रकट करनेमें नाश होना कहता है तब द्विजधापते । 'प्रगटना' मुख्य है, विप्रशाप 'अथवा' में है अर्थात् गीण है । प्रकट करनेसे उसका कपट खुल जानेकी अत्यन्त सम्भावना है हसीसे प्रकट करनेको बारम्बार मना करता है और बारम्बार भय दिखाता है, यथा—'मिलव हमार भुलाव निज कहा ह हक हमहिं न खोरि' (१), 'छठें ध्रवन यह परत कहानी । कास तुम्हार सत्य मम बानी ॥' (३) और 'यह प्रगटे अथवा द्विज धापा' (४)। लगातार प्रत्येक चीपाईमें मना किया है। यहाँ 'विकल्प अलंकार' है। [नोट—कमसे भयप्रदर्शन उत्तरीत्तर अधिक होता गया है। प्रथम 'हमिंह न जोरि' अर्थात् कहोंगे तो हमें दोष न देना कि हमसे कहा न था। दूसरेमें 'तव परम भकाजा' कहा अर्थात् तुन्हारा स्व काम विगक् बायगा, हमारा क्या जायगा ? दो वार तो कहनेसे मना किया। तीसरी और चीर्या वार आशा उल्लान करनेका भार दिखाया एवं प्रकट करनेमें अपना शाप दिया कि तेरा नाश होगा।

मा॰ पी॰ बा॰ खं २. २५—

होना कहा और कोधमें दोहीको कहा। कारण कि विधि तो उत्पत्ति भर करते हैं, सो जन्म तो हो ही चुका अब उनका कोई काम न रह गया। दूसरे, अपने द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुको साधारण मनुष्य भी स्वयं नहीं नष्ट करता तब ब्रह्मा क्यों नष्ट करने लगे। पालन न करनेसे नाश होता है अताएव 'हरि' का नाम लिया और हर तो संहारके देवता ही हैं]।

सत्य नाथ पद गिं नृप भाषा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा॥ ५॥ राखे गुर जों कोप विधाता। गुर बिरोध निंह कोड जग त्राता॥ ६॥ जों न चलव हम कहें तुम्हारें। होड नास निंह सोच हमारें॥ ७॥ एकिह डर डरपत मन मोरा। प्रभु मिहदेव श्राप अति घोरा॥ ८॥ दो०—होहिं बिप्र बस कवन बिधि कहहु कृपा किर सोड। तुम्ह तिज दीनदयाल निज हितू न देखों कोड॥ १६६॥

शब्दार्थ-राखा=रक्षा की । त्राता=रक्षक, बचानेवाला ।

वर्थ—राजाने मुनिके चरणोंको पकड़कर कहा कि हे नाथ ! आप सत्य कहते हैं ( भछा ) किहये तो ब्राह्मण और गुरुके कोपसे किसने रक्षा की है ? यदि ब्रह्मा कोप करें तो गुरु बचा सकते हैं । ए पुरुसे विरोध करनेपर जगत्में कोई भी रक्षा करनेवाछा नहीं ॥ ६ ॥ जो मैं आपके कहनेपर न चलूँगा तो अवश्य नाश हो जाय, हमें इसका सोच नहीं ॥ ७ ॥ पर, प्रभो ! मेरा मन एक ही डरसे डर रहा है कि ब्राह्मण-शाप बड़ा कठिन ( भयंकर ) होता है ॥ ८ ॥ ब्राह्मण किस प्रकार वशमें हों, यह भी कृपा करके किहये। हे दीनदयालु ! आपको छोड़कर मैं किसीको भी अपना हितकर नहीं देखता ॥ १६६ ॥

ियणी—१ (क) 'सत्य नाथ'। मुनिने कहा कि हमारा वचन सत्य है, यथा—'छठें अवन यह परत कहानी। नास सुम्हार सस्य मम बानी'। राजा इसीको पुष्ट करता है कि आपका वचन सत्य है। (ख) 'पद गिट्ट'। तापसने कहा था कि हरिहर भी कोप करें तो भी किसी प्रकार नाश न होगा, यह सुनकर राजाको हर्ष हुआ। अतयव (कृतजता और प्रस्नता जनाने के छिये) चरण पकड़े, यथा—'सुनि सुबचन भूपित हरपाना। गिट्ट पद बिनय कीन्द विधि नाना॥' (पुनः, 'सत्य मम बानी' से जैसे प्रतिज्ञापूर्वक कथन सूचित होता है वैसे ही राजाने 'पद गिट्ट' कहा कि सत्य है।)। (ग) 'हिजारुर कोप'। मुनिने द्विजका कोप कहा था, यथा—'यह प्रगटें अथवा द्विज आपा'। राजाने द्विज और गुरु दोनोंका कोप कहा। तात्यर्थ कि गुरुने कथा कहनेको मना किया, न माननेसे गुरुकोप हुआ, इसीसे राजाने द्विजकोप और गुरुकोप दोनों कहे। (घ) इक्कि राजाने अब कपटीमुनिको गुरु भी मान छिया, पिता और स्वामी तो पहछे ही मान चुका था। 'मीहि मुनीस सुत सेवक जानी' यहाँ पिता और स्वामी माना और 'द्विजगुर कोप कहतु को राखा' यहाँ गुरु माना। (क) 'राखें गुरु को पियाता।' प्रथम हरिहरका कोप करना कह आये—'जौं हरिहर कोपिंट मन माहीं।' अब ब्रह्माका कोप कहते हैं। इस तरह सूचित किया कि ब्रह्मा-विण्यु-महेश कोई भी नहीं रक्षा कर सकते। उत्तरकाण्डमें कथा है कि शिवजीने शुद्दपर कोप करके शाप दिया तब गुरुने रक्षा की। बृहस्यितका कोप इन्द्रपर हुआ तब वह राज्यभ्रष्ट हुआ, किसीने रक्षा न की, जब वह बृहस्यितिहीकी शरण गया तब फिर सब बन गया। शुकके कोपसे दण्डक राजा भस्म हो गये, किसीने रक्षा न की। विधिश्रजीक कोपसे त्रिशंकुकी क्या दशा हुई। (नोट—प्रथम 'द्विज गुरु कोप कहतु को राखा' कहकर दोनोंको समान कहा, फिर गुरुकोपमें अधिकता दिवायी। यहाँ 'विशेष अछङ्कार'हैं।)

२ (क) 'जों न चलव हम कहें तुम्हारें।'''' इति। इक राजाके मनमें है कि हमारा नाश न हो, यथा—'नाथ न होइ मोर अब नास्।' रहा गुरुके प्रतिकृत चलना, उससे अपना नाश अङ्गीकार करता है कि हमारा नाश हो, हमें सोच नहीं है। गुरुकी प्रसन्नतासे रक्षा होती है, यथा—'सहित समाज नुम्हार हमारा।घर बन गुर प्रसाद रखवारा॥ २। ३०६।'

<sup>8 &#</sup>x27;राखे गुरु॰' सुन्दर किंवकृत किंवित इसी विषयपर पढ़ने योग्य हैं—'गोविन्दके किये जीव जात है रसातलको गुरु उपदेशे सोतो छूटे फंद ते। गोविन्दके किये जीव वश परें कर्मनके गुरुके निवाजे सो तो फिरत स्वच्छन्द ते। गोविन्दके किये जीव बूहे भवसागरमें, सुन्दर कहत गुरु काढ़े दुख हन्द्र ते। औरहू कहाँ लों कछु मुख ते कहाँ बनाई गुरुकी तो महिमा है अधिक गोविन्द ते ॥' (सुन्दर विसास )।

जब गुरुकी प्रसन्नता न होगी तब नाश हुआ ही चाहे। (स) 'नास होड नहिं सोच हमारें' का भाव कि एम नार्राके योग्य काम ही न करेंगे तब हमारा नाश क्यों होगा, और जब नाशके योग्य काम ही करेंगे तब नाश होगा ही, इसमें हमारा ही दोष है; यह समझकर सोच नहीं है। (ग) 'एकहि हर हरपत मन मोरा।' नाशके लिये दो हर दिसारे हैं, एक तो कथाका प्रकट करना, दूसरा विप्रश्राप, यथा—'यह प्रगट अथवा हिज श्रापा। नास तोर सुनु मानुप्रतापा n' राजा कहते हैं कि इनमेंसे एक ही डरसे हमारा हृद्य धड़कता है, दूसरेसे नहीं। इस कथनका तात्वर्य यह है कि दूसरा हमारे अधीन है। आपने प्रकट करनेको मना किया। हम न प्रकट करेंगे, यह तो हमारे चसकी वात है, पर दूसरा हमारे बसका नहीं है। इसीसे हमें भय लगता है। (घ) 'प्रसु महिदेवश्राप अति घोरा'। 'अति घोरा' का भाव कि आप ब्रह्मा, विष्णु, महेशके कोपसे बचा लेनेको कहते हैं, ब्राह्मणके कोपसे नहीं, यथा—'तप यल विष्र सदा परिक्षारा। तिन्ह के कोप न कोड रखवारा ॥' इससे सिद्ध हुआ कि त्रिदेवका कोप घोर है और विष्रकोप अति घोर है। (वे कथ्ट होते ही शाप दे देते हैं और वह अप्रतिक्रिय होता है। यथा—'इंद्र कुलिस मम सूल विसाला। कालदंट हरियक कराला ॥ जो हन्ह कर मारा निह मरई। विष्र रोप पावक सो जरई॥' वि० ति०)।

सुनु नृप विविध जतन जग गाहीं। कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहीं ॥ १ ॥ अहै एक अति सुगम उपाई। तहाँ परंतु एक कठिनाई॥ २ ॥ मम आधीन जुगुति नृप सोई। मोर जान तन नगर न होई॥ ३ ॥ आजु लगें अरु जन तें भएऊँ। काहू के गृह ग्राम न गएऊँ॥ ४ ॥ जीं न जाउँ तन होह अकाजू। नना आह असमंजस आज् ॥ ५ ॥

शब्दार्थ - कष्टसाध्य=निसके साधन वा यत्नमें वहा कष्ट हो, निसका करना कृटिन है। असमें रण=हुविधा, अबचन, कठिनाई।

मर्थ—राजन् ! सुनो, संसारमें वहुतेरे उपाय हैं, पर उनका साधन कठिन है और फिर भी खिद्ध हों या न हों ॥ ९ ॥ (हाँ) एक उपाय बहुत ही सुगम है पर उसमें भी एक कठिनता है ॥ २ ॥ हे नृप ! वह युक्ति मेरे अधीन है और मेरा जाना तुम्हारे नगरमें हो नहीं सकता ॥ ३ ॥ जबसे मैं पैदा हुआ तबसे आवतक में विक्षिण पर-पाँच नहीं गया ॥ ४ ॥ और जो नहीं जाता हूँ तो तेरा काम विगद जायगा, आज यह बदा अवसंबद आ पदा है ॥ ५ ॥

टिप्पणी-9 (क) 'विविध जतन' इससे कपटीमुनिने अपनी नहीं जानकारी दर्शित की। इसने जनाया कि

संसारभरके सब यत्न हमारे जाने हुए हैं। राजाने पूछा था कि विप्र कौन विधिसे वश हों वह उत्तर देता है कि एक-दो विधियाँ नहीं किंतु अगणित विधियाँ वश करनेकी हैं। (ख) 'जग माहीं' का भाव कि जगत्के छोग जानते हैं। इस तरह जगत्भरके यत्नोंको सामान्य वा साधारण स्चित करके तब अपने यत्नको विशेष और सुगम बताता है जिसमें हमारे कहे हुए यत्नमें श्रद्धा हो। (ग) 'अहै एक अति सुगम उपाई' इति। पूर्व जगत्के उपाय कहे; अब अपना उपाय बताता है। दोनों में भेद दिखाते हैं। वहाँ 'विविध' उपाय, यहाँ 'एक' उपाय। वे कष्टसाध्य हैं, यह 'अति सुगम' अर्थात् इस उपायमें कठिनता नहीं है [ वहाँ कष्ट उठानेपर भी संदेह है कि कार्य सिद्ध हो वा न हो, और यह तो अपने अधीन है। अतः इसमें सफलता निश्चित है। 'कष्टसाध्य पुनि होहिं कि नाहीं' सुनकर राजा निराश हुआ, उदासी छा गयी तब कपटीमुनिने श्रद्धा बढ़ानेवाली बात कही कि 'एक' बहुत ही सुगम उपाय है। वह उपाय 'एक' ही है दूसरा नहीं । 'एक' कहनेमें भाव कि और सब पराधीन हैं । जिनमें मेरी जरूरत नहीं वे सब कष्टसाध्य हैं । 'अति सुगम' यही एक है। 'अति सुगम' कहा, जिसमें राजा इसके लिये हठ करे ]। (घ) 'तहाँ परंतु एक कठिनाई।' उपाय तो अति सुगम है, उपायमें कठिनता नहीं है, कठिनता उससे पृथक है। भाव कि जगत्के जितने उपाय हैं उनके करनेमें कठिनता है और इस उपायके करनेमें कठिनता नहीं है। कठिनतामें इतना ही भेद है। पर कठिनता इसमें जो है वह दूसरी बातकी है जो आगे कहता है, उपाय कठिन नहीं है। 😂 उपायको अत्यन्त सुगम और विशेष कहकर तब एक कठिनाई कही जिसमें राजा उपायके लोभसे कठिनता अङ्गीकार कर ले। अर्थात् चलनेके लिये विनय करे। ऐसा ही हुआ भी। अप्रथम वर देकर वरके सिद्ध होनेमें एक कठिन कारण लगा दिया कि ब्राह्मणोंको लोड सभी तुम्हारे वरामें होंगे, ब्राह्मणोंको वशमें करो-यह अपना प्रयोजन सिद्ध किया ।- 'कह तापस नृप ऐसेह होऊ । कारन एक कठिन सुनु सोऊ ।' और यहाँ वशमें करनेके उपायमें कठिनाई कहता है कि यह उपाय मेरे अधीन है, यह भी अपना प्रयोजन सिद्ध किया।

वि॰ त्रि॰—सरल पुरुषका तवतक पतन नहीं होता, जबतक वह कुटिल न हो जाय, अतः पतन चाहनेवाले हानि-लाभ दिखलाकर उसे कुटिलताकी ओर अग्रसर करते हैं। कपटीमुनिने इसे पहिले मन्त्रीसे बात छिपाना सिखाया और अत्र छल (माया) को स्थान देनेके लिये विवश कर रहा है।

टिप्पणी—२ (क) 'मम आधीन जुगुति नृप सोई।' अर्थात् इस युक्तिको जगत्में दूसरा कोई नहीं जानता, एकमात्र हम ही जानते हैं, वेदों-पुराणोंमें भी नहीं है। तापसका यह कथन सत्य ही है। अल खानेसे सब ब्राह्मण वशमें हो जाय ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। इक्ट प्रथम यत्न कहा, यथा—'सुनु नृप विविध जतन जग माहीं 'फिर उपाय कहा,—'अहें एक अति सुगम उपाई' और अब युक्ति कहता है,—'मम आधीन जुगुति…।' इस तरह 'जतन' 'उपाई' और 'जुगुति' को पर्याय जनाया। (ख) हिक्ट जब राजा मिले तब उनसे प्रीति करनी पड़ी। उस समय मुनिने कहा था कि 'अब लिग मोहि न मिलेड कोड मैं न जनावों काहु' अब राजाके नगरमें जाना पड़ेगा, इसीसे कहता है कि 'मोर जाब तब नगरं न होई।' यही किटनाई है कि 'हम जा नहीं सकते' क्यों नहीं जा सकते यह आगे कहते हैं। (ग) 'आज लगे अरु जब तें मएकें।…'' हति। 'जब तें मएकें' से सूचित किया कि हम वनमें ही पैदा हुए अर्थात् मुनिकुलमें वनहींमें रहे। (घ) 'काहुके गृह प्राम न गएकें।' पूर्व नगरकों कह चुका है, 'मोर जाब तब नगर न होई।' अब 'प्राम और घर भी नहीं जाता' यह कहता है। तात्पर्य कि हम परम विरक्त हैं इससे ग्राम, पुर, नगर एवं किसीके घर कहीं भी नहीं जाते। यह प्रथम ही कह चुका है कि आजतक हम बस्तीमें गये यह यहाँ कहा। न गये क्योंकि हम गुत रहते हैं, यथा—'ताते गुपुत रहीं वन माहीं।' और न आजतक हम बस्तीमें गये यह यहाँ कहा। न गये क्योंकि हमें किसीसे कोई प्रयोजन नहीं है, यथा—'हिर तिज किमपि प्रयोजन नाहीं।' इसपर यदि कहें कि बिना किसी मनुष्यके मिले सब बारोंकी जानकारी आपको कैसे हुई तो इसे प्रथम ही कह आये हैं कि 'गुरप्रसाद सब जानिश राजा।'

३ (क) 'जों न जाउँ सव होइ अकाजू।' इति। 'मोर जाब तव नगर न होई' इस कथनसे कपटकी बात निर्जीव हो गयी (अर्थात् आगे कपट-छल करनेकी वात ही खतम हो गयी), अतएव उसे पुनः सजीव करता है कि 'जों न जाउँ'…।' (ख) 'वना बाइ असमंजस।' भाव कि हमने असमंजस होनेका काम नहीं किया, असमंजस स्वयं आकर बन गया अर्थात् अच्छी तरह असमंजस हो गया कि टालने योग्य नहीं है। (ग) 'आजू' का भाव कि अवतक हमें कोई न मिला था इसीसे कभी असमंजसका योग न लगा था, आज तुम्हारे मिलनेसे असमंजसका अवसर प्राप्त हो गया। (घ) कि कपटीमुनि

जाहिरा (प्रत्यक्षमें ) राजाके अकानको वचाता है, यथा—'कहं कथा तव परम अकाजा' 'जीन जाउँ तद होह सकानू।' और काज करनेको कहता है, यथा—'अविस काज मैं करिहीं तोरा। १६८। ३।' 'सब विधि तोर सँवारव काजा। १६९। ६।'

नोट—'मम आधीन' अर्थात् और कोई इसे नहीं जानता न कर सकता है। 'गृह प्राम न गएकें' अर्थात् परनी कीन कहे प्रामसे होकर भी न निकला। वह उपाय मेरे अधीन है यह सुनकर राजा प्रार्थना करता परंतु जब उसने कहा कि मैं किसीके घर-गाँव कभी नहीं गया तब राजा क्या कहता १ मुनिसे हठ न कर सकता था। उपटी मुनिने यह समहाकर फिर अपने बचनोंको सँभाला और कहा कि 'जीं न जाउँ तब होइ अकाजू। यना…' जिसका भीतरी अभिपाय यह है कि मैं अबश्य जाऊँगा, यदि किंचित् भी प्रार्थना करोगे। 'बना आइ' का भाव यह, कि होनहारवश हरि-इच्छाने ऐसा असमंद्रस आप ही आ पड़ा, कुछ मैं तुमको बुलाने तो गया न था। असमंजस यह कि न जाऊँ तो तेरा काम विगन्नता है और जाता हूँ तो मुझे दोष लगेगा इससे न रह ही सकता हूँ और न जा ही सकता। मेरा नियम भन्न न हो और तुम्हारा काम भी बन जाय, इन दोनों बातोंका सामंजस्य नहीं बैठता। (रा० प्र०, पंजाबीजी)। यहाँ 'संदेश अलंकार' है। (प्र० सं०)।

हिंगिसे अन्धा करके ही धूर्च संसारको टगते हैं। आँख खोलकर यदि देखा जाय तो जनताको वरी धूर्च वर करनेमें समर्थ होता है, जो अपने प्रलोभनका विश्वास जनताको करा देनेमें समर्थ होता है। चड़े-चड़े बुद्धिमान् ऐसे ही प्रलोभनसे अन्धे होकर महाधूर्चको महात्मा मानकर मारे जाते हैं। स्वार्थमें अन्धा होकर राजाने यह न समक्षा कि केवल नीतिमत्ता तथा सरलतादि गुणको देखकर घंटेभरमें एक महािरक्तको ऐसी प्रीति कैसे उत्पन्न हो सकती है कि महादुर्लभ वर देकर अगने तपको क्षीण करे और अपने जन्मभरके नियम तोड़ दे। (वि० ति०)।

अलंकार—'होंहि कि नाहीं' में वकीक्ति है। 'मोर जाय तव नगर न होई।' इसका समर्थन शापक ऐतुद्वारा किया कि जबसे पैदा हुआ कहीं नहीं गया—'काय्यलिंग अलंकार' है।

सुनि महीस बोलेंड मृदु वानी। नाथ निगम असि नीति वखानी।। ६॥ बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं। गिरि निज सिरिन सदा तृन धरहीं।। ७॥ जलिंध अगाध मौलि वह फेनू। संतत धरिन धरत सिर रेनू॥ ८॥

# दोहा—अस किह गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल । मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाल ॥१६७॥

सब्दार्थं - नीति=सदाचार, मर्यादाका व्यवहार । मौलि = मस्तक ।

सर्थ—यह सुनकर राजा कोमल मीठे वचन वोला—हे नाय ! वेदोंने ऐसी नीति कही है ॥६॥ (कि) मने लोग छोटोंपर स्नेह करते हैं । पर्वत अपने सिरोंपर सदा तिनकेको धारण किये रहते हैं ॥ ७॥ अयाह समुद्रके मस्तकपर केन सदा बहा करता है । पृथ्वी अपने सिरपर सदा धूलि धारण किये रहती है ॥ ८॥ ऐसा कहकर राजाने पाँव पकड़ लिये (और बोला ) हे स्वामी ! कृपा कीजिये । हे प्रभो ! हे सत्पुरुष ! हे दीनोंपर दया करनेवाले ! मेरे लिये तुःशा सहिये ॥ १६७ ॥

क्षिपटी मुनिने अपनी चिकनी-चुपड़ी बातोंसे राजाको मोहित करके 'गरजी' (गरजमन्द, इच्हुक) बनाया और आप बेगरज बना रहा। प्रथम जब राजाने बड़ी प्रार्थना की तब नाम बताया, यथा—'मोहि मुनीस सुव सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥' (१)। फिर विप्रोंके वश करनेका उपाय बड़ी विनती फरनेपर बताया, प्रथा—'होहि बिप्र बस कवन बिधि कहहु कृपा करि सोठ। तुम्ह तिज दीनद्याल निज हित् न देखीं कोट॥' (२)। और अब राजाके घर चलनेमें राजासे प्रार्थना करा रहा है। (नोट—'गरजमंद बावला' यह मखला यहाँ चरितायं हो रहा है।

टिप्पणी—१ (क) 'सुनि महीस बोछेउ'। राजा नीतिके शाता होते हैं, यथा—'सोचिय नृपित जो नीति न जाना'। राजा यहाँ महात्मासे नीति कहते हैं, अतायव 'महीस' पद दिया। (ख) 'नियम असि नीति बलानी' हिते। प्रथम ही दिखा आये कि राजा वेदविधिके अनुकृत चलता है, इसीसे वह वेदोंका प्रमाण देता है, यथा—'प्रजा पाक अनि वेद विधि' 'मूप घरम जे वेद बखानें। सकल करें सादर सुल मानें॥' 'जहें लगि कहें प्रयान खुति एक एक मब जागा। बार सहस्र सहस्र नृप किये सहित अनुराग ॥' तथा यहाँ 'सुनि महीस बोलेट मृदु बानी। नाम नियम असि नीति बलानी ॥'

and the state of t

पुनः [ (ग) वेदोंका प्रमाण दिया क्योंकि महात्मा लोग वेदोंके मार्गपर चलते हैं, पुनः, इससे वेदोंकी सुक्षी देते हैं कि राजनीतिसे इससे विरोध है, लोटोंसे प्रेम करना राजनीतिके विरुद्ध है, यथा—'प्रीति विरोध समान सन करिल नीति असि खाहि। ६। २३॥' पुनः, भाव कि वेद अनादि हैं, उनकी अतुलित महिमा है, यथा—'अतुलित महिमा वेद की तुलसी किये विचार। जो निंदत निंदित भएउ विदित बोध अवतार॥ दो० ४६४।' अतएव वेदोंकी रीति कही। ] (घ) 'वोलेड मृद्ध वानी' अर्थात् जैसी प्रार्थनाकी रीति है वैसी।

२ (क) 'बड़े सनेह छमुन्ह पर करहीं' इसके तीन उदाहरण देते हैं। पर्वत, समुद्र और पृथ्वी। 🖅 यहाँ उपदेशभागमें यह बताते हैं कि कैसा ही बड़ा क्यों न हो पर (अपनेसे ) बड़े के पास लघु हो कर रहना चाहिये जैसे राजा भानुप्रताप साधुके समीप अपनेको तृण समझे हैं। पर्वत, समुद्र और पृथ्वी ये तीनों 'बड़े' की अवधि ( सीमा ) है तथा वे तीनों प्रसिद्ध हैं: अतएव इन तीनका उदाहरण बहप्पनमें दिया। (ख) 'जलधि अगाध मौलि वह फेनू।"" इति। इक्ट पर्वतके साथ 'सदा' और पृथ्वीके साथ सदाका पर्याय 'संतत' पद दिया है, यथा—'गिरि निज सिरिन सदा नृन धरहीं', 'संतत धरनि धरत सिर रेनू'। समुद्रके साथ सदा पद नहीं कहा । यह भी साभिप्राय है । तात्पर्य यह कि गिरिपर तृण सदा रहता है और प्रथ्वीपर रज (धृलि) सदा रहती है, पर समुद्रमें फेन सदा नहीं रहता। (पुनः 'संतत' शब्द दोनों-के मध्यमें देहलीदीयक है.—'जलधि अगाध मौलि यह फेन्। संतत धरनि धरत सिर रेन् ॥' इस तरह संततको 'जलधि' के साथ भी लगा सकते हैं। रा० प्र० का भी मत यही है कि समुद्रके मस्तकपर फेन सदा नहीं रहता )। (ग) पर्वत बहत हैं. इसीसे उसके साथ 'सिरनि' बहुवचन पद दिया । समुद्र एक है इसीसे मौलि एकवचन पद दिया । इसी तरह पृथ्वीके साथ 'िसर' एकवचन कहा। ( ध ) 🗺 तीन उदाहरण देकर तीन प्रकारकी बड़ाई कहते हैं-ऊँचाईकी, निचाईकी और विस्तारकी । ऊँचाईमें पर्वत, गम्भीरता ( अगाधता ) में समुद्र और विस्तारमें पृथ्वीसे बड़ा कोई नहीं है। (पुन: जल, थल, नभ-ये संसारमें तीन हैं, तीनोंमेंसे एक-एक 'बड़े' का हष्टान्त दिया। जलमें समुद्र सबसे बड़ा, थलमें पृथ्वी और आकाशमें पर्वत सबसे बड़े )। ( छ ) ये तीनों जड़ पदार्थ हैं। जड़का ही उदाहरण देनेमें भाव यह है कि यद्यपि ये तीनों 'जड़' हैं तथापि ये अपने बड़प्पनको नहीं छोड़ते। जब कि जड़ोंमें भी जो सबसे बड़े हैं उनकी यह उत्तम रीति है तब आप तो 'चेतन' हैं, महात्मा हैं, आप अपने बड़प्पनको क्यों न निवाहें ? यहाँ दृष्टान्त अलंकार है।

वि॰ त्रि॰—शिरपर तृण धारण दासत्व स्वीकारके लिये किया जाता है। पूर्वकालमें जब दास-प्रथा थी, जो लोग अपनेको बेचते थे, वे शिरपर तृण धारण करते थे। पर्वतकी गणना परिहतैक ब्रत संतों में है, सो अपने आश्रितों के लिये दासताका चिह्न धारण करने में संकोच नहीं करता। आप ऐसे विरक्तों को भी आश्रितके लिये नगर और घर जाने में संकोच न करना चाहिये। समुद्र अगाध है, अपार है, बड़े-बड़े पुरुषार्थियों का पुरुषार्थ उसमें नहीं चलता पर आश्रित होने के कारण फेन अवस्तु होनेपर भी उसके शिरपर विचरण करता है। आप भी तपीनिधि हैं, आपकी महिमा अगाध और अपार है। मैं आपका आश्रित हूँ, अवस्तु हूँ, मेरे हितको अपनी तपस्याके ऊपर स्थान दीजिये, मेरे कल्याणकी और देखिये, अपनी महिमापर हिएपात न कीजिये। पृथ्वी-जैसा गुरु कौन होगा और रेणु-सा लघु कौन है ? आश्रित होनेके कारणसे ही पृथ्वी उसे सदा शिरपर धारण करती है। आप गुरु हैं, मुझ-जैसे लघुकी प्रतिष्ठा करने में समर्थ हैं।

टिप्पणी—३ 'अस किह नहें नरेंस पद ।'''' इति । (क) प्रभु, सज्जन और दीनदयाल सम्बोधन करके विनय करके चरण पकड़ लिये। माव यह है कि पिहले यह कहा कि बड़े छोटोंको शिरपर धारण करते हैं। इसमें राजाकी धृष्टता पायी जाती है कि यह भी महात्माके शिरपर चढ़ना चाहता है। इसीसे विनीत वचन कहकर चरण पकड़कर जनाता है कि मैं आपके सिरपर चढ़ना नहीं चाहता, मैं तो आपका चरणसेवक हूँ, एकमात्र आपके चरणोंका ही अवलम्ब चाहता हूँ। अथवा पुनः, भाव कि महात्माको कार्यके लिये ले जाना चाहता है और उनका नियम है कि वे कहीं जाते नहीं, अतएव अत्यन्त आर्च होकर चरण पकड़े। आर्चदशामें भी चरण पकड़नेकी रीति है, यथा—'सिहत सहाय समीत अति मानि हारि मन मैन। गहेलि जाइ सुनिचरन तव किह सुठि आरत बैन॥ १२६।' (ख) 'स्वामी होहु कृपाल'।' भाव कि आप स्वामी हैं, में आरका दाम हूँ। दास जानकर कृपा की जिये। (ग) 'मोहि लागि दुख सहित्व प्रभु सज्जन दीनदयाल' इति। माव कि दासके लिये 'प्रभु' दुःख सहते हैं, उसपर भी आप सजन हैं और 'संत सहिंह दुख परहित लागी' यह संत स्वभाव ही है। अत्यन्त होनदयाल हैं, में दीन हूँ, दीनोंपर दया करना सन्त-लक्षण है, यथा—'कोमल चित दीनन्ह पर दाया। संत सहज

स्वमाव खगराया ॥' प्रभु, सजन और दीनदयाल ही दीनोंपर कृपा कर सकते हैं तथा दूसरोंके लिये दुःख सहते हैं। इट तरह प्रयोजनके अनुकूळ विशेषण दिये। यहाँ 'परिकरांकुर अलंकार' है। (घ) 'दुख सहिल'। यहाँ दुःख क्या है है अपने नियमको तोड़ना । 'काहू के गृह ग्राम न गएक" यह अपना नियम छोड़कर हमारे यहाँ चटनेमें आपनी दुः होगा, उसे सहिये अर्थात् हमारे यहाँ चिछिये।

वि॰ त्रि॰ – आशाके दासोंकी गति दिखलाते हैं। सम्राट् होकर आशाकी डोरीमें पशुओंकी भाति विधा हुआ

दीन हो रहा है। यही स्वार्थान्धता उसके नाशका कारण होगी।

जानि नृपहि आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रवीना॥१॥ सत्य कहों भूपति सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही॥२॥ अवसि काज मैं करिहों तोरा। मन तन' वचन भगत तें मोरा॥ ३॥ जोग जुगुति तप<sup>२</sup> मंत्र प्रभाऊ । फलै तवहिं जव करिअ दुराऊ ॥ ४ ॥

शब्दार्थं-जोग, तप, मंत्र-२७। १० (मा० पी० भाग १ पृष्ठ ५६२,५६३,पृष्ठ २४७), ८४।८ पृष्ठ २८३ देखिये। मर्थ-राजाको अपने वशमें जानकर वह कपटमें प्रवीण तापस बोला ॥ ९ ॥ हे राजन् ! सुन । में तुमरो सत्य कहता हूँ । मुझे जगत्में कुछ भी कठिन नहीं है ॥ २ ॥ मैं तेरा काम अवश्य करूँगा । तू मन-कर्म-वचन तीनोंसे मेरा भक्त है। ३॥ योग, युक्ति, तप और मन्त्रके प्रभाव तभी फलीभूत होते हैं जब गुप्त रक्खे जाते है। ४॥

ियणी—२ (क) 'आपन आधीना'। चरण पकड़कर दीन वचन कहकर विनती करना अधीनता बनाता दें। कपटी मुनिने जो कुछ भी कहा वह सब राजाको बसमें जानकर ही कहा; जैसे कि (१) वशमें जानकर नाम बताया, यथा—'देखा स्वबस करम मन बानी। तब बोला तापस वगध्यानी॥' (२) वशमें जानकर वर दिया, यथा—'मुनि महीस तापस बस भएऊ।"" इत्यादि। (३) और अब वशमें जानकर युक्ति वताता है। ( ख) 'वोला तापस कपट प्रयोना' अर्थात् कपटमें प्रवीण है इसीसे कपटकी बात बोला। अपने वश जानकर अर्थात् यह निश्चय समझकर कि अब कपट करनेमें राजा कुछ कुतर्क न करेगा। ('कपट प्रयीना' में यह भी भाव है कि कपटमें परम चतुर है, इसका फपट ळखा नहीं जा सकता, यथा—'कपट चतुर नहिं होइ जनाई। २। १८।' (ग) 'सत्य कहीं' का भाव कि अपने मुख अपनी बड़ाई न करनी चाहिये। वड़ाई करना दोष है। मैं अपनी वड़ाई नहीं करता, केवल एक सत्य बात कहता हूँ क्यों कि सूठ बोलना बड़ा पाप है, यथा—'नहिं असत्य सम पातक पुंजा'। हम झूठ नहीं बोलते । पुनः, 'जग नाहिन दुलेम कपु मोही' ऐसा कहनेमें असत्यकी सम्भावना होती है क्योंकि पूर्णकाम एक ईश्वर ही है, जीव पूर्णकाम नहीं है, इसीन असत्यका सन्देह 'सत्य कहों' कहकर दूर किया। (घ) 'तोही' का भाव कि तू मन-वचन-कमसे एमारा भक्त रे, दुरुं तुराव करना महापाप है, यथा—'तुम्ह सुचि सुमित परम प्रिय मोरें। प्रीति प्रतीित मोहिपर तीरें॥', 'अब जी ठात दुरावीं तोही । दारुन दोष घट अति मोही ॥' अतएव तुशसे कहता हूँ । ( ह ) 'लग नाहिन दुर्लम कर्यु मोदी' । ऐसा कि प्रथम कहा था कि 'जिन आचरजु करहु मन माहीं। सुत तप तें दुर्लम कछु नाहीं॥'

वि॰ त्रि॰—कपटमुनि जब राजामें अत्यन्त श्रद्धा देखता है, तब अपनी महिमास्चक एक बात बहता है, ितः उसके परिपाकके लिये समय देता है। यथा—'सब प्रकार राजहिं अपनाई। बोलेट अधिक सनेहु जनाई ॥ मुनु सितमाट कहीं महिपाछा । इहाँ बसत बीते बहु कालां ॥' जब राजामें फिर श्रद्धाका उद्रेक उठता है तब उसने अधिक महिमाध्यक बात कहता है । यथा-दिखा स्वबस कर्म मन बानी । तब बोला तापस चकष्यानी । नाम हमार प्रतनु माई । अव उसी बातको जमानेके छिये बातें करता जाता है फिर जब देखता है कि राजाकी श्रद्धा बद्ती हैं। जाती है, अब हो मेरे अधीन हो गया, जो चाहूँगा कराऊँगा, तब कपटमें प्रवीण तापस बतलाता है कि मुसे मंगरमें कुछ भी दुर्लम नहीं है, यह बात में तुमसे कहता हूँ। दूसरेसे अपना मेद नहीं खोलता, 'सत्य कहीं'—भाव कि यह ग्रंका न करें कि कहांचित् मेरा किया हुआ उपाय भी निष्कल हो, वह निष्कल हो ही नहीं चकता। मेरे हिये एव छुछ हुटन है।

१. कम=१७२१, १७६२, छ०। तन—१६६१, १७०४।२. जन=१७२१, १७६२, छ०। टन—१६६१, १७०४ को॰ रा॰।

टिपाणी—२ (क) 'अविस काज में किरिहीं' इति । प्रथम कार्य करनेमें असमंजस कहा, यथा—'जीं न जाउँ तव होइ बकाजू। वना आइ असमंजस आजू॥' जब राजाने प्रार्थना की तब कहा कि अवश्य करूँगा। (ख) राजाकी तापसमें मन, कर्म, वचनसे मिक्त है। राजाने स्तृति की; 'यद सनेह छयुन्ह पर करहीं' 'संतत घरनि घरत सिर रेन्', यह वचनकी भिक्त है। 'अस किह गहे नरस पद' यह तन (कर्म) की भिक्त है। और 'स्वामी होहु खपाल' यह मनकी भिक्त है। मनसे स्वामी माना। (ग) 'जोग जुगृति तप मंत्र प्रमाऊ.....' इति। इसका प्रत्यक्ष भाव यह है कि ये दुराव करने से फलीभूत होते हैं। और, उसका आन्तरिक अभिप्राय यह है कि प्रकट होनेमें कोई चतुर मनुष्य हमारे कपटको भाँप न ले और जो युक्ति बतावे तो युक्ति तो कुछ है ही नहीं। मैं रसोई बनाऊँ तुम परोसो, इसमें कौन युक्ति है। यह केवल बाह्मणोंके मांसकी रसोई करनेका उपाय है। इसीसे युक्ति छिपायी, राजाको न बतायी। प्रथम अपना मिलना प्रकट करनेको मना किया, उसमें शाप लगा दिया कि बताओंगे तो मर जाओंगे और अब युक्ति बतानेमें कार्यकी असिद्धि लगा दी। अर्थात् यदि हम तुमको बता देंगे तो तुम्हारा कार्य न सिद्ध होगा, निष्फल हो जायगा। तात्पर्य कि तुम नगरमें खाकर हमारा मिलना न कहना, जब हम आवें युक्ति करें तब हमें कोई न जाने और न यह खुलने पावे कि अन्तमें युक्ति की गयी है; जितना ही छिपाओंगे उतना ही शीघ्र कार्य सिद्ध होगा। (क्रिक्त करने कपटी हैं वे बात छिपानेपर जोर देते हैं, स्योंकि प्रकट होनेपर उनकी माया चल नहीं सकती। वि॰ त्रि॰)।

नोट—जो भूमिका दोहा १६५ 'मिछव हमार भुलाव निज कहहु त हमहिं न खोरि' पर उठायी थी वह यहाँ प्रकट की । अर्थात् उसका कारण वताता है । (पंजाबीजी )।

जों नरेस में करों रसोई। तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई।। ५॥ अन्न सो जोइ जोइ मोजन करई। सोइ सोइ तव आयसु अनुसरई॥ ६॥ पुनि तिन्ह के गृह जेंवें जोऊ। तव बस होइ भूप सुनु सोऊ॥ ७॥

श्चार्वार्थ—अनुसर्इ=अनुसरण करेगा; अनुकूल रहेगा। अंन (अन्न )≕खानेका पदार्थ, भोजन। जेवना=भोजन करना, खाना।

वर्थ—राजन् ! यदि मैं रसोई करूँ और तुम परसो, मुझे कोई न जान पाने ॥ ५ ॥ (तो ) उस अन्नको जो-जो खायगा नह-नह तुम्हारी आज्ञाके अनुकूछ चलेगा ॥ ६ ॥ हे राजन् ! यह भी सुनो कि फिर उनके घर जो भी भोजन करेगा नह भी तेरे नशमें हो जायगा ॥ ७ ॥

िष्णि — १ 'जौं नरेस'''' इति । (क) तापसने योग, युक्ति, तप और मन्त्र चारके गुप्त रखनेकी बात कही, इनमेंसे यह कीन है ? उत्तर—प्रथम ही उसने जो कहा है 'मम आधीन जुगुति नृप सोई' वही युक्ति यहाँ कह रहा है। भाव कि रसोईमें में ऐसी युक्ति कर दूँगा कि जो भोजन करेगा वह तुम्हारे वश हो जायगा । हम एक छक्ष ब्राह्मणोंके छिये रसोई बनानें और तुम परसो, इस कथनका तात्पर्य यह है कि इतनी बड़ी रसोई बनानेका सामर्थ्य इममें है, परसने-की शिक्त हम तुमको दे देंगे। तापसका आन्तरिक अभिप्राय यह है कि राजाके परसते ही कालकेतु आकाशवाणी करेगा, राजाको शाप हो जायगा, परसनेका प्रयोजन ही न पड़ेगा। (ख) 'तुम्ह परुसहु'—तुम ही परसो। भाव कि जो परसेगा उसीके वशमें ब्राह्मण हो जायगे। पुनः 'जौं नरेस''''तुम्ह परुसहु' का भाव कि वहाँ दूसरा कोई रसोहया न रहे और न कोई दूसरा परसनेवाला रहे! (यह कहा क्योंकि डर है कि कोई दूसरा रहेगा तो भण्डा फूट जायगा)। (ग) 'मोहि जान न कोई' इति। तात्पर्य कि हम किसी दूसरेको दर्शन न देंगे, तुम्हारा कार्यमात्र करेंगे। पुनः भाव कि हमारे प्रकट हो जानेसे ब्राह्मण भोजन करने न आयेंगे क्योंकि हमें तो कोई चतुर मनुष्य भी न पहचान सकेगा, वे सब यही कहेंगे कि न जाने किसकी बनायी रसोई है, रसोहया जाना हुआ ब्राह्मण नहीं है, अतः हम उसकी बनायी रसोई खाने न जायेंगे। हमारे प्रकट हो जानेसे तुम्हारा सब बना-बनाया काम विगड़ जायगा।

वि॰ त्रि॰—इसी युक्तिमें कपट भरा है, पर अन्धमक्त राजाका उस ओर ध्यान नहीं है। राजाके भोजनमें यदि कोई चूक हो जाय तो रसोईदार और परसनेवालेकी चूक समझी जाती है। उसके लिये राजाको कोई दोषी नहीं बतलाता। अतः कहता है कि तुम परोसो और मुझ रसोईदारको कोई न जाने। अर्थात् ऐसी अवस्थामें जो चूक होगी, उसका जिम्मेदार राजाको छोड़कर और कोई हो नहीं सकता। सभी समझेंगे कि यदि राजाकी सम्मति न थी तो रसोईदार गुप्त क्यों रक्खा गया।

टिप्पणी—२ 'अम सो जोइ''' इति । 'अम सो' अर्थात् में जो रसोई कलँगा वह अल । रहोईमें अन्न मुख्य है इसीसे 'अन्न' को भोजन कहते हैं । रसोईमें ब्राह्मणका मांस मिलानेको है इसीसे मांस वनानेका नाम नहीं देता । यही कहता है कि हमारा बनाया और तुम्हारा परसा हुआ अल जो खायेगा । 'आयसु अनुसरई'—यह युक्तिका प्रभाव बताया । राजाकी आशा मुख्य है इसीसे आज्ञा मानेगा, यह कहा ।

१— 'पुनि तिन्ह कें "" हित । 'पुनि' से जनाया कि जो तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे वे तुम्हारे वशमें हो जायेंगे हिस इनके पर कि पश्चात् उन भोजन करनेवालों के घरमें जो भोजन करने जायेंगे वे भी तुम्हारे वशमें हो जायेंगे और फिर इनके पर जो भोजन करेंगे वे भी तुम्हारे वशमें हो जायेंगे । इस तरह 'पुनि "" का ताँता सर्वत्र लगता चला गया है । भाव यह कि इस प्रकार पृथ्वीभरके ब्राह्मण तुम्हारे वशमें हो जायेंगे, जैसा वह आगे स्वयं कह रहा है—'पृहि विधि भूप कर सित योरें । होइहिंह सकल बिप्र बस तोरें । १६९ । १।' ('तिन्ह के गृह' से यह भी जनाया कि घरका एक व्यक्ति भी यदि भोजन कर गया तो भी उसके घरमें जो-जो हैं जो घरमें भोजन करते हैं वे भी वशमें हो जायेंगे और वाहरवाले जो करेंगे वे भी वशमें हो जायेंगे । एक नगरवालोंका नाता दूसरे नगरमें, दूसरेका तीसरेमें इत्यादि लगा ही रहता है, इस प्रकारते समस्त नगरोंके ब्राह्मण एक दूसरेके लगावसे वशमें हो जायेंगे, सबको अपने यहाँ खिलाना भी न पढ़ेगा । वंसी सुन्दर सुक्ति बतायी ! इस प्रकारकी वशीकरणकी रीति तानित्रकोंमें बहुत है )।

वीरकिवजी—यहाँ असत्से असत्की समताका भावस्चक 'प्रथम निदर्शना अलंकार' है। जैसे उसका रहोई मनाना असत् है वैसे ही विप्रोंका वश होना मिथ्या है।

जाइ उपाय रचहु नृप एहू। संवत भिर संकलप करेहू ॥ ८॥ दो०—िनत नृतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार। में तुम्हरे संकलप लिंग दिनहि करिब जेवनार॥ १६८॥

शब्दार्थ—संकलप (संकल्प)=प्रतिशा। संवत (संवत्)=एक वर्ष। नित (नित्य)=नित्यप्रति, प्रतिदिन।
नूतन=नये, नवीन। वरेहु=वरण करना, न्योता देना।

वर्थ—हे राजन्! जाकर यही उपाय करो। एक वर्ष (भोजन कराने) का संकल्य करना।। ८॥ नित्य नये एक छाख ब्राह्मणोंको कुटुम्बसहित निमन्त्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प (एक वर्षके अनुष्ठान) तक वरावर दिन-ही-दिन रखोई (तैयार) कर दिया करूँगा।। १६८॥

टिप्पणी—9 'संबत मिर संकल्प करेहू' इति । भाव यह कि—(क) उस समय घर-शुमारी (गणना) में तीन करोड़ साठ लाख घर वेदपाठी, कियावान् श्रेष्ठ ब्राझणोंके थे। एक-एक लक्षका नित्य निमन्त्रण होनेसे एक वर्षमें तीन सी साठ लक्ष अर्थात् तीन करोड़ साठ लक्षका निमन्त्रण हो जायगा। इसीसे 'संवत' भरका संकल्प करनेको वहा। वेदपाठी भेष्ठ ब्राझणोंको ही निमन्त्रण दिया गया, यथा—'वरे तुरत सत सहस घर विश्र कुटुंय समेत। १७२।' इनकी अपेक्षा लो सामन्य ब्राझण थे उनको निमन्त्रण नहीं दिया गया वे 'पुनि तिन्ह के गृह जेवें जोठा।''' में आ नायेंगे। पुनः (स) वर्षभर ब्राझण-भोजन करानेकी विधि है अतः 'संबत मिरः''कहा। [वा (ग) ब्राझणोंको वर्षासन दिया जाता है। अपवा (ध) भावीवश्च ऐसा संकल्प कराया गया क्योंकि विश्रशापसे सवत्के भीतर इसका नाश होना है। इनका सारण अथवा (ध) भावीवश्च ऐसा संकल्प कराया गया क्योंकि विश्रशापसे सवत्के भीतर इसका नाश होना है। इनका सारण अथवा (ध) भावीवश्च ऐसा संकल्प कराया गया क्योंकि विश्रशापसे सवत्के भीतर इसका नाश होना है। इनका सारण अथवा (ध) भावीवश्च ऐसा संकल्प कराया गया क्योंकि विश्रशापसे सवत्के भीतर इसका नाश होना है। इनका सारण अथवा (ध) भावीवश्च ऐसा संकल्प कराया गया क्योंकि विश्रशापसे सवत्के भीतर इसका नाश होना है। इनका सारण अथवा (ध) भावीवश्च ऐसा संकल्प कराया गया क्योंकि विश्रशाप होना से स्वर्ध संदेह हो लाता कि क्या कराया है। (प्र० सं०)]। (ङ) कालकेतु तो एक ही दिनमें राजाको शाप दिला देगा। उसमें यह समय है तभी तो अधेन कपटी मुनिको वचन दिया कि 'कुल समेत रिपु मूल बहाई। चीधें दिवस मिलद में सार । १००१ ५ वा भाग प्रभरको नहीं कहा था। तापस राजाने एक वर्षका संकल्प करनेको वहा जिसमें राजाको विश्रास हो कि यह वहा भाग प्रभरको नहीं कहा था। तापस राजाने एक वर्षका संकल्प करनेको वहा जिसमें राजाको विश्रास हो कि यह वहा भागी प्रभरको नहीं कहा था। तापस राजाने एक वर्षका संकल्प करनेको वहा जिसमें राजाको विश्रास हो कि यह वहा भागी प्रभरको नहीं कहा था। तापस राजाने व्यवस्य वश्में हो जायेंगे।

२ (क) 'नित नूतन' का भाव कि एक ही को नित्य नेवता देनेका (नित्यप्रति भोजन करानेका ) कोई प्रयोजन नहीं।
पह तो एक ही दिनके निमन्त्रणमें भोजन करनेसे वशमें हो जायगा। (ख) 'दरेहु सहित परिवार' इति। आव कि परि

परिवारनाले भोजन न करेंगे तो वे वशमें न होंगे। परिवारसिंहत न्योतना, इस कथनसे यह शात हुआ कि परिवारकी गणना एक लक्ष्में नहीं है। एक लक्ष्म ब्राह्मणोंमेंसे प्रत्येक ब्राह्मण परिवारसिंहत निमन्त्रित किया जाय। परिवार चाहे जितना हो उसकी गणना न की जायगी। भीतरी अभिप्राय यह है कि परिवारसिंहत राजाका नाश कराना है। परिवारसिंहत निमन्त्रण होनेसे परिवारसिंहत नाश होनेका शाप होगा। (ग) 'में दुम्हरे संकल्फ किंगः''' इति। वर्षभरका संकल्प करनेको कहा। राजा संकोचवश मुनिसे वर्षपर्यन्त रसोई करनेको कह नहीं सकता, इसीसे वह स्वयं ही कहता है कि मैं वर्षभर प्रतिदिन रसोई वनाऊँगा। [भाव यह कि तुम इसकी चिन्ता न करो कि इतने ब्राह्मणोंके लिये रसोई कैसे होगी। मैं तपोबलसे दिन-के-दिन ही नित्य मोजन तैयार कर दिया कलँगा और तुम्हें परसनेका सामर्थ्य भी दूँगा। (प्र॰ सं०)। पं॰ रामकुमार 'संकल्प लिंग दिनहिं' का अर्थ 'संकल्पके दिनतक। अर्थात् वर्ष दिन' ऐसा करते हैं।]

एहि विधि भूप कष्ट अति थोरें। होइहिं सकल विप्र वस तोरें।। १।। करिहिंह विप्र होम मख सेवा। तेहि प्रसंग सहजेहि वस देवा।। २।। और एक तोहि कहीं लखाऊ। मैं एहि वेष न आउव काऊ।। ३।। तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया। हिर आनव मैं किर निज माया।। ४।। तप वल तेहि किर आपु समाना। रिखहौं इहाँ वरष परवाना ।। ५॥।

शब्दार्थ—होम=हवन । प्रसंग=प्रकर्ष करके संग=संयोग, सम्बन्घ । लखाऊ (लक्ष्य )=पहचानकी बात, चिह्न । उपरोहित (पुरोहित )=वह प्रधान याजक जो यजमानके यहाँ अगुआ बनकर श्रीतकर्म, गृहकर्म और संस्कार तथा शान्ति आदि अनुष्ठान करे-कराये । पूर्वकालमें पुरोहितका बड़ा अधिकार था । पुरोहितका पद कुलपरम्परागत होता था ।

मर्थ—हे राजन्! इस प्रकार (इस विधि या साधनसे) अत्यन्त थोड़े कष्टसे समस्त ब्राह्मण तेरे वशमें हो जायेंगे ॥ ९ ॥ ब्राह्मण लोग जो होम, यज्ञ और सेवा-पूजा करेंगे, उराके सम्बन्धसे देवता सहज ही वशमें हो जायेंगे ॥ २ ॥ तुमसे एक और पहचानकी बात बताता हूँ। मैं इस वेषसे कभी न आऊँगा ॥ ३ ॥ हे राजन्! में तुम्हारे पुरोहितको अपनी मायाके बळसे हर लाऊँगा ॥ ४ ॥ तपके बळसे उसे अपने समान बनाकर यहाँ एक वर्षपर्यन्त रक्खूँगा ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'पृष्ठि विधि"''--भाव कि अन्य जो भी विधियाँ हैं वे कष्टसाध्य हैं और इस विधिमें अत्यन्त अल्प कष्ट है। भोजन करानेमात्रका, परसनेभरका कष्ट है। (ख) 'होइहिंह' अर्थात् निश्चय ही हो जायँगे। भाव कि अन्य साधनोंके करनेपर भी संदेह ही रहता है कि सफलता हो या न हो, यहाँ—'कष्ट साध्य पुनि होहिं कि नाहीं', और इस साधनमें सफलता भी निश्चित है। (ग) 'सकल विप्र बस सोरें' इति। संवत्भरका संकल्प करना और प्रक लाख विप्र नित्य निमन्त्रित करना यह कहकर 'सकल विप्र बस होइहिंह' कहनेसे पाया गया कि तीन करोड़ साठ लाख घर उस समय वेदपाठी विप्रोंके थे।

२ 'करिहाँह विप्र होम'''' इति । (क) 'सहजेहिं' का भाव कि देवताओं का वशमें होना कठिन हैं । वे सहजेही में वशीभूत हो जायँगे, उनको वशमें करने के छिये तुम्हें कुछ भी करना न पड़ेगा । पुनः, भाव कि ब्राह्मणों को वशमें करने में किञ्चित् कुछ उठाना पड़ेगा और इनको वश करने में किञ्चित् भी कुछ नहीं होगा । तात्पर्य यह है कि भूदेवों को वशमें कर छेने से स्वर्ग के देवता स्वाभाविक ही वशमें हो जायँगे । (ख) देवता सहजहीं में विना कुछ किये कैसे वशमें हो जायँगे यह 'करिहाँ विप्र होम''' से जनाया । भाव यह कि देवता होम, यज्ञ आदिसे वशमें होते हैं पर तुमको होम, यज्ञ, सेवा-पूजा कुछ न करनी पड़ेगी । 'तेहि प्रसंग' अर्थात् ब्राह्मण जो होम, यज्ञ, सेवा-पूजा करेंगे उसी के संयोगसे देवता वशमें हो जायँगे । (भाव कि यज्ञादि वे करेंगे और फळ मिळेगा तुमको केवळ एक वार उनको मेरे हाथका बनाया परसकर खिळा देनेसे।)

३ 'और एक तोहि कहाँ करनाज ।'''' इति । (क) 'छलाऊ' यहाँ कहा और आगे कहा है कि 'में आउब सोह बेप धरि पहिचानेहु तब सोहि ।' इस तरह 'छलाउ' का अर्थ वहाँ खोछ दिया। छलाउ=पहिचाननेकी बात, जिससे दुम हमको पहचान सको । (ख) प्रथम तो तापसने अपनेको छिपाया कि मुझे कोई जान न पानै । यथा—'तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई। १६८। ५।' कदाचित् कोई जाने भी, तो पुरोहितका वेष देखकर पुरोहित ही जानै, इसीसे कहा कि 'में पहि बेप न

१. परमाना—पाठान्तर ।

आउव काऊ।' भाव कि हमारे प्रकट होनेसे तुम्हारे कार्यकी हानि है। तीग्ररा ( भीतरी ) अभिप्राय यह है कि यदि हमें कोई जान गया तो हमारा बना-बनाया काम बिगड़ जायगा अतः कहा कि इस वेषसे न आऊँगा।

४ 'तुम्हरे उपरोहित कहुँ ""' इति । (क) धर्मके कार्यमें पुरोहित अग्रसर रहता है। राजाका पुरोहित दहा बुद्धिमान् है। यदि वह वहाँ रहा तो हमारे छठको माँप ठेगा। (यह उसके हृद्यमें भय है। अतः उसको वहाँ हटा देनेको है)। ऊपरसे यह दिखाता है कि तुम्हारे पुरोहितको मैं अपने समान वनाकर यहाँ रक्लूँगा जिसमें हमारे तपमें अन्तर न पड़े, आसन शून्य न हो; (ख) 'हिरे आनव किर निज माया' हित। 'हर ठाने' का भाव कि प्रत्यक्ष ठे आनेसे गुप्त बात खुळ जायगी। दूसरे, हमारे कहनेसे वह न आयेगा। हरण करनेसे ही आयेगा। 'निज माया' अर्थात् अपनी योग-मायासे, योगवळके प्रभावसे। इससे वह अपना प्रभाव, अपना सामर्घ्य दिखा रहा है। माया स्वकी अलग-अलग होती है। सबसे बड़ी रामकी माया है। यथा—'खुन खग प्रयक्ष राम की माया'), उसके बाद त्रिदेवकी माया है (यथा—'विधि हिरे हर माया बढ़ि मारी'।), फिर देवकी माया (यथा—'कछुक देव माया मित मोई'), ऋषिकी माया (यथा—'विधि विस्मयदायक विभव सुनिवर तप वर्ळ कीन्ह'।), फिर असुरकी माया (यथा—'क्ष्य कीन्ह'।), फिर असुरकी माया (यथा—'क्ष्य कीन्ह' कारी राउरि माया'), से वहाँ आसुरी और मानुषी दोनों मायाएँ काम कर रही हैं। (वि० त्रि०)] (ग)। पुरोहितको हर लाना कहा, उसकी सेजपर सोनेको न कहा क्योंकि यह बात महात्माओंके योग्य नहीं है। काळकेतुसे पुरोहितकी स्रीके पास शयन करनेको कहा कियों स्त्रीको भ्रम न हो कि हमारा पति कहाँ गया।

५ 'तप बळ तेहि '''' इति । (क) किस िं हर लायँगे यह अब बताता है। संवत्भर तुम्हारे यहाँ रहना होगा, जैसा पूर्व कह चुके हैं—'में सुम्हरे संकलप लिग '''।' यहाँ आसन खाली न रहे, इत्यादि। (ख) 'सप यल तेहि करि आपु समाना'—भाव कि पुरोहित हमारे समान नहीं है और नहों सकता है, में अपने तपोवलते उसे अपने समान बना लूँगा। (पूर्व कह ही चुका है कि 'तप तें अगम न कछ संसारा')। अपने समान बनानेका भाव कि हमारा काम पुरोहित करेगा और पुरोहितका रूप धरकर तुम्हारा काम में करूँगा। [(ग) 'रखिटवुँ यहाँ'—भाव यह कि मेरा नित्य नियम वह करता रहेगा क्योंकि यहाँ और कोई तो आ नहीं सकता, रहे देवता और मुनि सो वे अन्तरिक्षते मेरे दर्शनोंको आते-जाते हैं उनकों भी यह न मालूम हो कि मैं कहीं चला गया। यहाँ वह अपना सामर्थ्य जता रहा है। (पंजाबीजी)। (घ) इस तरह वह राजाको वहकाता है जिसमें यदि कपट खुल भी जाय और राजा यहाँ आवे तो पुरोहित ब्राझण समझकर मेरा वध न करे। (श्रीजानकीशरणजी)। (ङ) पुरोहित रहेगा तो राजाकी रक्षा करेगा। अतः यह उपाय रचता है। (रा० प्र०)]

वि॰ त्रि॰—पुरोहितका पद मन्त्रीसे बड़ा है, इसीलिये अथर्ववेदी पुरोहित बनानेका आदेश है जो मन्त्रादिसे भ्रालीभाँ ति राज्य तथा राजाकी रक्षा कर सकता हो। शुक्रनीतिमें पुरोहितके कार्य और अधिकारका विशद वर्णन है। वहीं भर्माध्यक्ष है। नियमानुसार वह ब्राह्मण भोजनकी देख-रेख करेगा। उसे रसोई देखनेसे तो राजा भी नहीं रोक सकता, तब बिना भेद खुळे न रहेगा। अतः कपटमुनिको पुरोहितसे भय है। पुरोहित बनकर रहनेसे धर्मविभाग अपने हाथोंमें

रहेगा । दूसरा कोई निरीक्षक न रह जायगा ।

में धरिक्ष तासु वेषु सुनु राजा। सब विधि तोर सँवारव काजा।। ६।।
गै निसि बहुत सयन अब कीजै। मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजै।। ७।।
मैं तप बल तोहि तुरग समेता। पहुँचैहों सोवतिह निकेता।। ८।।
दोहा—में आउब सोइ वेषु धरि षहिचानेहु तब मोहि।
जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावों तोहि।। १६९॥

अर्थ—है राजन्! सुनो। मैं उसका वेष धारणकर सब तरहते तेरा कार्य सँवारूँगा ॥ ६॥ राजन्! रात बहुत बंधत गर्धा, अब सो रहिये। मुझसे तुझसे अब तीसरे दिन भेंट होगी॥ ७॥ में अपने तपोबलते तुझे घोड़ेसनेत सोते ही (तरे) पर

पहुँचा दूँगा || ८ || मैं वही वेष घरकर आऊँगा | जब तुमको एकान्तमें बुलाकर मैं सब कथा सुनाऊँ तब मुझे

टिप्पणी—१ 'में घरि''' इति । (क) पुरोहित वननेमें तपोबलका काम नहीं है, इसीसे यहाँ 'तप बक्त' न कहा । वेष घरना कहकर तब काज सँवारना कहा । भाव कि प्रथम पुरोहितको अपने समान बनाकर यहाँ रख दूँगा तब उसका रूप घरकर तुम्हारा काम करूँगा । (ख) 'सब बिधि'—निमन्त्रण देकर बुलाना, जेवनार बनाना, विध्न दूर करना, 'इत्यादि 'सब विधि' हैं ।

२ (क) 'गै निसि बहुत' इति । जब तपका प्रभाव कहने लगा था तब राजाको अति अनुराग हो गया था, यह देखकर पुरातन कथाएँ कहने लगा था। यथा—'मएउ नृपहिं सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहै सो लागा॥ ""क होसि अमित आचरज यखानी । १६३ । ४-६ ।' इसीसे बहुत रात बीत गयी । 'बहुत' से जनाया कि आधी रात भीत गयी । यथा-- 'कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ २२६ । २ ।' (विश्वामित्रजी जन पौराणिक कथा इतिहास कहने लगते थे तब अर्द्धरात्रि बीत जाती थी, वैसे ही यहाँ समझना चाहिये )। ( ख ) 'सयन क्रम कीजें इति । सोनेकी आज्ञा इससे दी कि कालकेत आने ही चाहता है । [ इससे जान पड़ता है कि राजाका चित्र उसकी वार्तोंमें ऐसा मग्न है कि नींद भी आनन्दमें उद्द गयी; पर कपटी मुनि तो अपनी घातमें है। वह जानता है कि कालकेतुके आगमनका समय है। राजाके जागते हुए वह कैसे आवेगा, इससे अपने मतलबसे शयन करनेको कहा। पुनः, हर लगा है कि राजा उसे कहीं देख न ले जो हमारा कपट खुल जाय। और ऊपरसे एक साधारण-सी बात कहनेमें जान पहती है क्योंकि बहुत रात बीतनेपर ऐसा कहना शिष्टाचार है। (प्र॰ सं॰)। आंशा न देता तो राजा न सोता । ] (ग) 'मेंट दिन तीजे' इति । भाव कि आजका दिन ती बीत ही गया । सबेरे तुम्हारे पुरीहितको ले आऊँगा, ( ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करूँगा ) और परसों तुमसे आकर मिलूँगा । पुनः बहुत दिनपर मिलनेको कहता तो राजा सहन न कर सकता। कलहीका दिन बीचमें है, यह भी उसे युगसमान बीतेगा। यथा 'जुग सम नृपिह गए दिन धीनी। १७२। ७।'] तीसरे दिन मिलनेको कहा, बहुत जल्दी न की। जिसमें काम न बिगड़े। प्रथम दिन तो सोनेमें गया । दूसरे दिन राजा वनमें गये और दोपहरमें लीटे । निमन्त्रणका समय न रह गया । तीसरे दिन सबेरे कालकेत राजासे मिला इसीसे तुरत उसी दिन विप्रोंको निमन्त्रण दिया गया।

३ (क) 'में तप बल'''' इति । तापसने जो अपनी महिमा कही थी वह यहाँ प्रत्यक्ष दिखा रहा है, इसीसे राजाको दृद विश्वास हुआ । यहाँ तक उसने अपनेमें योगमाया-बल और तप-बल दोनों बल दिखाये । 'तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया । हरि भानव में करि निज माया ॥' अर्थात् पुरोहितको हर लानेमें मायाबल और यहाँ राजाको सोते ही पहुँचानेमें तपोबल कहा । (ख) 'पहुँचेहों सोवतिह निकेता' इति । 'सोवतिह' अर्थात् तुम्हारी निद्रान मङ्ग होने पायेगी । घर पहुँचानेको कहा जिसमें अपनी महिमा मारी पायी जाय कि सत्तर योजन सोते ही पहुँचाया और वह भी किलेके भीतर महलमें रानीके पास; राजाने ऐसा समझा भी, यथा—'मुनि महिमा मन महुँ अनुमानी । १७२ । रे।' (ग) कपटी मुनिने घरमें पहुँचानेको कहा पर राजाने कुल उत्तर न दिया कि लोग हमसे पूलेंगे तो हम क्या कहेंगे, आपने तो हमें यह बत्तान्त गुप्त रखनेको कहा है । उत्तर न देनेसे राजाकी कपटी मुनिमें भक्ति दिखायी कि अपने अपर भले ही कष्ट सहा कि प्रातः ही उठकर वनमें गया और वहाँसे दो पहरमें लौटकर घर आया पर मुनिको उत्तर न दिया। (स्वामीकी आशा होनेपर उत्तर देना लजाकी वात है, यथा—'उतर देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवक लिख राजा रुजाई। २। २६९।')

४ (क) 'में बाउब सोह बेपु घरि' अर्थात् पुरोहितका रूप घरकर । (ख) 'पहिचानेहु तब मोहि' — भाव कि पहचाननेमें भ्रम हो जानेकी सम्भावना है क्योंकि हम भी पुरोहितका रूप घरकर आयेंगे। पुरोहितको देखकर भ्रम होगा कि ये मुनि हैं या पुरोहित, आगे ऐसा भ्रम हुआ ही है, यथा— 'उपरोहितहि देख जब राजा। चिकत बिलोकि सुमिरि सोह काजा। १७२। ६।' इसीसे पहचान बतायी है जिसमें भ्रम न हो जाय। (तापसको डर है कि कहीं राजाको अपने पुरोहितमें मेरा घोखा न हो जाय और कोई बात इसके मुखसे मेरे सम्बन्धकी निकल न जाय। अतएव राजाको पुरोहितसे बात करनेको मना करता है।]

सयन कीन्ह नृप आयसु मानी। आसन जाइ वैठ छल जानी॥ १॥

## श्रमित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई॥ २॥

मर्थ—रानाने आशा मानकर शयन किया। छलमें शानी (वा, कपटी वना हुआ शानी) वह तापस अपने आसनपर ना बैठा ॥ ९ ॥ राना थका हुआ है, (इसिलये उसे) वड़ी गहरी नींद आ गयी। उस 'छल्शानी' को (तो) बहुत सोच और चिन्ता है (अतः) वह कैसे सो सकता १ (नहीं सो सकता था)॥ २॥

टिप्पणी—१ (क) 'सयन कीन्ह'''' इति । 'आयसु मानी' का भाव कि राजाको अभी शयन करने दे इच्छा न थी, उसका मन कथामें लगा था पर मुनिने आशा सोने की दी, अतः उसे शयन करना पढ़ा। (क्यों कि एक तो वे कालीन मुनि हैं, दूसरे गुढ़ हैं, तीसरे राजाको सुत और सेवक मानते हैं और उसका परम हित करने में तत्रर हैं। अतः सब प्रकार आशा मानना आवश्यक था)। (ख) 'आसन जाह बैठ' इति । प्रथम कह आये हैं कि 'निज आध्म तापस के गएक। आसन दीन्ह अस्त रिव जानी। १। १५९।' अर्थात् अपने आश्रममें लाकर राजाको आसन दिया। और, अब कहते हैं कि 'आसन जाह बैठ'। 'जाइ' से पाया गया कि कपटी मुनिने दी आसन बना रक्खे थे, यहाँ से उटकर दूसरे आसनपर जाकर बैठा। दो आसन न होते तो 'जाइ' न कहते। पुनः, आगे कहा है कि 'तापस नृपिह बहुत परि- तोषी। चळा महा कपटी अति रोषी॥ मानुप्रतापिह बाजि समेता। पहुँ चाएसि'''। १७९। ६-७ ' इससे यह भी पाया गया कि दूसरा आसन कुछ दूरीपर था, इसीसे 'चळा' शब्द दिया गया। यह आसन एकान्तमें और दूर था नहीं तो वहाँ कालकेतुसे अपने शत्रुके सम्बन्धकी बातें कैसे कर सकता। (ग) 'छळ ज्ञानी'—भाव कि इसीसे उसने दो आसन बना रक्खे थे; क्यों कि राजाके सामने, जहाँ राजा सो रहेगा वहाँ, कालकेतुसे वातचीत करते न बनेगी। बड़ी सावधानतासे उसने छळकी सिद्धि की अतः 'छळ ज्ञानी' कहा।

२ (क) 'श्रमित भूप निद्रा''' इति । श्रममें निद्रा आती है, यथा—'लोग सोग श्रम वस गए सोई। २। । ८५।' (ख) 'सो किमि सोव'— भाव कि सोनेका समय हो गया है, इसीसे राजाको सोनेकी आज्ञा दी पर स्वयं न सोया, आसनपर जाकर बैठ रहा। उसका कारण कहते हैं। 'सोच अधिकाई' अर्थात् सोचमें निद्रा नहीं आती, यथा—'गएड मचन अति सोच बस नींद परें निह राति। ३। २२।', 'निसि न नींद निह भूख दिन मरत विकल सुचि सोच, २। २५२।' (तापसने राजासे जो कुछ अपना प्रभाव कहा वह सब कालकेतु निशाचरके मायावी बलके भरोसेपर, अतः उसे उसके अबतक न आनेका सोच है) कहीं किसी कारणसे रक न जाय, ऐसा न हो कि न आवे, न आया तो हमारा सब काम ही बिगड़ जायगा, (कालकेतु न आया तो बात झूठी पड़ेगी फिर राजा मुझे जीता न छोड़ेगा), यह सोच दें सेसा आगेके 'कालकेतु निसचर तहँ आवा' से स्पष्ट है। पुनः, शत्रुके नाशका भी सोच है जो आगे कालकेतु के 'परिहरि सोच रहडु तुम्ह सोई। बिनु कीषध बिआधि बिधि खोई। १७९। ४।' इस वाक्यसे स्पष्ट है।

कालकेतु निसिचर तहँ आवा। जेहि सकर होई नृपिह भुलावा॥ ३॥ परम मित्र तापस नृप केरा। जाने सो अति कपट घनेरा॥ ४॥ तेहि के सत सुत अरु दस भाई। खल अति अजय देव दुखदाई॥ ५॥ प्रथमिह भूप समर सब मारे। वित्र संत सुर देखि दुखारे॥ ६॥

शब्दार्थ-केरा-का । यह सम्बन्धका चिह्न है । परम मित्र-वड़ा दिली दोस्त ।

सर्थ—कालकेतु राक्षस वहाँ आया जिसने शुकर वनकर राजाको मुलाया था ॥ ३॥ वह तपस्वी राजाका परम मित्र था और अत्यन्त 'घनेरा' कपट जानता था ॥ ४॥ उसके सौ पुत्र और दस भाई ये जो अत्यन्त दुष्ट, अजप और देवताओंको दुःख देनेवाले थे ॥ ५॥ राजाने ब्राह्मणों, संतों और देवताओंको दुःखी देखकर प्रथम दी उन सर्गोंको संप्राममें मार डाला ॥ ६॥

टिप्पणी—१ (क) 'कालकेतु निस्चर' इति। इसके पूर्व श्करका परिचयन दिया था, यहाँ प्रकट किया कि कालकेतु ही वह श्कर था। कारण कि वहाँ कालकेतु प्रकट न था, श्करका रूप घरे हुए था, इसीसे वहाँ प्रनथकारने भी उसे प्रकट न किया। यहाँ कालकेतु अपने असली रूपसे प्रकट होकर आया, इसीसे यहाँ किवने उने प्रकट किया कि यही श्कर बना था, बस्तुतः है राक्षस। राजाके सो जानेपर आया, इससे उसकी सावधानता दिखायी। (ख) 'जेहि स्कर होए नृपिष्ट मुकाबा', यथा—'फिरत कहेरें परेडें मुकाई। बड़े माग देखेडें पद आई॥ १५९। ६।' (ग) 'परम मिन्न' का भाव कि ठापसके

मित्र तो बहुत हैं पर यह 'परम मित्र' हैं । क्योंकि दोनों अत्यन्त कपट जानते हैं । ( 'समानशीछ व्यसनेषु मैत्री', समान शीछ और समान व्यसनवाठों में मेत्री होती हैं । शत्रुके शत्रुके शत्रुके मित्रता होना स्वामाविक हैं । सुनि कपटी और राक्षक मायावी, दोनों राजाके शत्रु । वि॰ ति॰ )। (घ) 'जाने सो अित कपट घनेरा'—भाव कि घनेरा कपट तो तापक भी जानता है पर कालकेतु 'अित घनेरा' कपट जानता है क्योंकि वह राक्षक है और राक्षक मनुष्यकी अपेक्षा अधिक कपट जानते ही हैं । अित घनेरा कपट आगे जो यह करेगा उससे स्पष्ट हैं । कि हिं वह सुनि बना था, जिसमें राजा उसे सुनि जाने और ऐसा हुआ भी । राजाने कपटी सुनिकों मुनि जाना, यथा 'देखि सुबेष महासुनि जाना।' मुनि बनकर उसने कपट किया। इसीसे भानुप्रताप कपटी-मुनि एंयादमें 'तापस नृप' न कहा; किंतु मुनि, तापस, मुनीस आदि कहते रहे । और अब कालकेतु-कपटीमुनिके संवादमें 'तापस नृप' कहते हैं; क्योंकि अब सुनि कहनेका कोई प्रयोजन नहीं हैं । कालकेतु जानता है कि यह राजा है, (राज्य छूटनेपर अपनेको छिपानेके लिये तपस्वी वेष धारणकर ) तप करता है, इसीसे अब तापस नृप कहते हैं । इस प्रसङ्गभरमें प्रायः यही नाम दिया गया है । यथा 'परम मित्र तापस नृप करता है, इसीसे अब तापस नृप कहते हैं । इस प्रसङ्गभरमें प्रायः यही नाम दिया गया है । यथा 'परम मित्र तापस नृप करता है, इसीसे अब तापस नृप कहते हैं । इस प्रसङ्गभरमें प्रायः यही नाम दिया गया है । यथा 'परम मित्र तापस नृप करता है । एस मिल मन्त्र विचारा', 'तापस नृप निज संखिंद निहारी', 'अब साधेडं रिष्ठ सुनहु नरेसा' तथा 'तापस नृपहिं बहुत परितोषी'। (पुनः 'तापस नृप' इससे कहा कि इस समय यहाँ दो राजा है, केवल नृप कहनेसे पाठकोंको भ्रम होना सम्भव था।)

२ (क) 'तिश के सत सुत अर दस भाई' इति । पुत्र बहुत प्रिय हैं, इसीसे प्रथम पुत्रका दुःख कहा । सी पुत्र और दस भाई कहनेका भाव कि इतना उसका परिवार था, उसके सारे वंशका नाश हुआ, सब मारे गये । (ख) 'खळ खित अजय''' इति । 'अति' देहली दीपक हैं । अर्थात् वे अति खळ और अति अजय थे । 'खळ' का भाव कि देव-ताओंकी सम्पत्ति देखकर जलते हैं, यथा—'खळन्ह हृदय अति ताप बिसेषी । जरिहं सदा पर संपित देखी ॥ ७ । ३९ ।'; इसीसे देवताओंकी सम्पत्तिका हरण करते हैं । 'अति अजय' हैं अर्थात् देवता इन्हें नहीं जीत पाते थे, इन्द्रादि सभी देवता हार गये थे । 'देव दुखदाई' अर्थात् देवताओंसे वैर मानते थे । यथा—'सुनहु सकळ रजनीचर जूया। हमरे बैरी धिबुध बख्या ॥ १८९ । ५ ।' (यह रावणने राक्षसोंसे कहा है ) [ इन्द्रादि देवता दुर्जय (अजय ) हैं। उनको भी इन्होंने जीत लिया इससे 'अति अजय' कहा । अधि देवताओंको दुःख देते और उनको सम्पत्ति छीन लेते ये अत्र खळ कहा, यथा—'खळन्ह हृदय'''।' (प० सं ०)]

३ (क) 'प्रथमिंह भूप समर सब मारे' इति । 'प्रथम' का भाव कि जब भानुप्रताप दिग्विजयको चला और तापस नृपपर चटाई की तब कालकेतु अपने मित्रकी सहायताके लिये अपने सब पुत्रों और सब भाइयोंसिहत आया था, तब राजाने उन सब पुत्रों और भाइयोंको संप्राममें मारा । [ यह भी हो सकता है कि पहले-पहल कालकेतुसे युद्ध किया; क्योंकि वह ब्राह्मण, देवता और संत सभीको दुःख दे रहा था और राजा विप्र-सुर-संतसेवी था, इसीसे राजाने प्रथम उन्हींसे युद्ध किया । तत्पश्चात् मनुष्य राजाऑपर दिग्विजयके लिये निकला, यह भाव 'तेहि खल पाछिल वयर सँमारा। तापस नृप मिलि मन्त्र विचारा ॥' से भी पृष्ट होता है । ] ( ख ) 'विष्र संत सुर देखि दुखारे' इति । यह सबको मार हालनेका कारण वताया । भाव कि भानुप्रताप राजाओंको जीतकर उनसे दण्ड लेकर, उनको लोड देता था, उनको मारता नहीं था । यथा—'सस दीप सुजवल वस कीन्हे । ले ले दंढ छाड़ि नृप दीन्हे ॥ १५४ । ७ ।' पर कालकेतुके पुत्रों और भाइयोंको नहीं लोडा, इनका वध किया, क्योंकि देवता, ब्राह्मण आदि जो राजाके सेव्य हैं, ( यथा—'गुरु सुर संत पितर मिह देवा । कर सदा नृप सब के सेवा ॥' ), जिनका राजा भक्त है वे इन राक्षसोंके कारण निरन्तर दुःखित रहते हैं । यह वात राजाने स्वयं देखी अतः सर्वोंका नाश किया । ( कालकेतु जान बचाकर भाग गया, इसीसे बच गया ) । पुनः, 'देखि दुखारे' का भाव कि राक्षसोंको मारकर उनके दुःखको दूर कर उन्हें सुखी किया । ( ग ) देवताओंसे राक्षस वलवान थे । उन राक्षसोंको भानुप्रतापने मारा । इससे पाया गया कि भानुप्रताप देवता और राक्षस दोनोंसे अधिक बलवान था ।

प॰ प॰ प्र॰—प्रतापभानुने यह राजनैतिक भूळें कीं जो उसके विनाशका कारण हुई। विश्वविजेताके अभिमानमें उन्होंने राजनीतिका पाछन सावधानतासे न किया। 'रिषु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि', 'रिषु रिन रंच न राखब काऊ' यह नीति है। काछकेतुके 'सत सुत अरु दस भाई' तो मारे पर घमण्डमें आकर काछकेतुकी उपेक्षा कर

दी कि अकेळा वह क्या कर सकता है। इसी प्रकार जो राजा रणसे भाग गया, उसपर भी ध्यान नहीं रक्या। 'वदिपि किन" अत्र जाति कर रोष। ६। २३।' यह वे भूळ गये।

मानसमें यह प्रतापभानु-आख्यान ही केवल एक ऐसा प्रकरण है वो एकदम सहारा (रेगिस्तान, महभूमि) के समान भक्तिरसिवहीन होनेसे रूखा-सूखा लगता है। कपट मुनिने चार वार हिर शब्दका प्रयोग किया है, पर इस प्रकरणमें राम, रघुपति, रघुनाथ इत्यादि शब्द एवं भक्ति शब्द एक बार भी नहीं है। राम और भक्तिका नाम भी नहीं है। इस प्रकरणसे यह उपदेश मिलता है कि चाहे कोई कितना ही धर्मशील क्यों न हो, यदि उसमें सतस्क्ष, रामनाम और रामभक्ति नहीं है, तो उसको संकट पड़नेपर अपने कर्मके अतिरिक्त कोई सहारा नहीं है, कोई बचानेवाला नहीं। (इसी पृष्ठमें, टिप्पणी २ देखिये)

तेहि खल पाछिल बयर सँभारा। तापस नृप मिलि मंत्र विचारा।। ७।। जेहि रिपु छय सोह रचेन्हि उपाऊ। भावी बस न जान कछ राऊ।। ८।। दोहा—रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु। अजहुँ देत दुख रबि सिसिहि सिर अवसेषित राहु।।१७०॥

शन्दार्थ—सम्भारा=सँभाला, स्मरण किया, यथा—'बुधि बल निसिचर परह न पार्यो। तव मारुतसुत प्रभु संमारघो ॥ ६। ९४।' 'बार बार रघुबीर सँमारी। तरकेड पवनतनय बल मारो ॥' ५। १।', 'दीनदयाल विरिद्ध संमारी। हरहु नाथ मम संकट मारी ॥ ५। २७।' मन्त्र=सलाह, मशविरा, परामर्श। (जिसका मनन करनेसे रह्या हो उसे मन्त्र कहते हैं। इस तरह मन्त्रका अर्थ हुआ—जिससे अपनी रक्षा हो, शत्रुका क्षय हो वह उपाय वा सलाह )। छय (क्षय )=नाश। अवशेषित=बचा हुआ।

मर्थ—उस दुष्ट (कालकेतु) ने अपने पिछले वैरको स्मरण किया और तपत्वी राजासे मिलकर सलाह की ॥ ७॥ उन दोनोंने वही उपाय रचा जिससे शत्रुका नाश हो। राजा (मानुप्रताप) होनहारवश गुछ नहीं जान पाया ॥ ८॥ तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा न समझना चाहिये। (देखिये) राहु जिसका धिरमात्र वच रहा यह अब भी सूर्ये और चन्द्रमाको दुःख देता है॥ १७०॥

टिप्पणी—१ (क) 'तेहि खल' इति। 'खल' का भाव कि राजाको संग्राममें तो मार न सका और अकेला पद जानेसे वैरका साइस भी न रह गया था, एक साथी तापस नृपके मिल जानेसे अब छलसे मारनेका उपाय सोचा। 'पाछिक बयर'—अर्थात् अपने सौ पुत्र और दशों भाइयोंके मारे जानेका वैर। पुनः भाव कि पहले तो तापस नृपके वैरसे वैर मानता था (मित्रका वैरी अपना वैरी होता है। इसीसे रघुनाथजीने वालिसे कहा है—'मम भुज यस आधित कि जानी। मारा चहिस अधम अमिमानी। ४।९।'), और अब उसने अपने पुत्रों और भाइयोंके मारे जानेका समरण किया (कि इसने हमारे वंशका नाश किया, हम इसका वंशसहित नाश करें)। (ख) 'तापस नृप मिलिं …' इति। (इससे जनाया कि कालकेतु बिना तापस नृपसे मिले अकेले भानुप्रतापको छलसे भी मारनेको समर्थ न था। इसीसे बह तापस नृपसे मिला और तब दोनोंने मिलकर प्रथम विचारकर उपाय तैयार किया तब राजाको छला।)

२ (क) 'जेहि रिपु छ्य सोइ रचेन्दि उपाऊ ।' इति । राजासे जीतना सम्भव नहीं है, इसीसे 'जेहि एय होह' अर्थीत् जीतनेका उपाय न रचा, क्षयका उपाय रचा । राजाको मृगयाका व्यस्त या ही अतः कालफेतु श्कर वना और तापस नृप मृनि बना । श्कर छलकर राजाको तापसके पास लाया । दोनोंने मिलकर राजाको ताजापोसे शाप दिलाया; यही उपाय है जो पूर्व कह आये हैं । यथा—'जाइ उपाय रचहु नृप पृहू । संवत मिर संकलप करेह ॥'''' 'जेहि मृकर होइ नृपहि भुलावा।' (ख) 'मावी वस न जान कछु राऊ' इति । कालकेतुका श्कर बनना, वैरी राजाना मृनि सनना, दोनोंका मेल इत्यादि कुछ न जान पाया, इसका कारण 'मावी' है । 'मावी वस' कहनेका भाव कि भावीने राजाने अशानी कर दिया, नहीं तो वह बड़ा बुद्धिमान् है, वह अवश्य जान जाता । यदि 'मावी वश' न वहते हो राजामें अशान पाया जाता। (विपाठीजी लिखते हैं कि 'राजा वड़ा सावधान या। उसने कालकेतु और तयस्त्री वेपपारी राजाके सोजवानेका यत्न बहुत किया था, परंतु भावीवश उसे कुछ पता न लगा। कालकमसे बात पुरानी हो गयी और अब उस ओर कोई ध्यान नहीं देता था')।

३ 'रिषु तेजसी अकेल'''' इति । अर्थात् कालकेतु और तापस नृप दोनों अकेले रह गये फिर भी वे तेजसी धात्र ये, राजाने उनको लघु जानकर खोजकर न मारा, यही समझता रहा कि वे अकेले हमारा क्या कर सकते हैं। (उनके भाग जानेपर राजाको चाहिये या कि उन्हें खोजकर मारते । यह नीति है, यथा—'रिषु रिन रंच न राखव काड़। २ । २२९ ।') शत्रु छोटा भी हो तो भी उसे छोटा न मानना चाहिये, यथा—'रिषु रुज पावक पाप प्रभु अहि गविव न छोट करि । ३ । २९ ।' 'अजर्डुं' का भाव कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण है । 'सिर अवसेषित राहुं'—भाव कि जैसे राहु शिरमात्र ही है वैसे ही कालकेतु और तापस नृप शिरमात्र ही काटनेको रह गये थे और सब वंशका नाश तो राजाने कर ही दिया था।

नोट — १ यह दोहा भानुप्रताप, कालकेत और तापस तीनोंमें घटित हो सकता है। कपटी मुनिका राज्य गया, उसके परिवार और सेना आदि सब राज्याङ्गोंका नाश हुआ। वह अकेला रह गया, जैसे राहुका सारा घड़ नष्ट हो गया, सिरमात्र रह गया। यद्यपि वह अकेला है तो भी क्या ? वह है तो स्रत्रिय, फिर राजा और शत्रु ! अवसरपर घात किया ही चाहे। भानुप्रतापको चाहिये था कि उसको खोजकर भारता। इसी तरह कालकेतुका वंश मारा गया। वह अकेला रह गया तो क्या ? वह है तो तेजस्वी! देवता उससे जीत न पाते थे। अतः उसे भी मारना था। कालकेतुका परिवार राहुका घड़ है और कालकेतु शिर। (कालकेतुको राहु कहा क्योंकि राक्षस भी काला और राहु भी काला। 'तापस नृष' को राहु कहा, क्योंकि जैसे राहु छिपकर देवताओंमें जा बैठा था वैसे ही यह भी भागकर मुनिवेष बनाकर बैठा था। और भानुप्रतापको ग्रसनेकी सन्धिकी घातमें था। युनः भानुप्रताप इस समय अकेला है। उसकी सेना और मन्त्री आदि कोई अझ इस समय साथ नहीं हैं। इसे कालकेतु और तापस नृपने मार क्यों न डाला ? उसका समाधान करते हैं कि 'रिषु येजसी'...'' अर्थात् वह अकेला है तो क्या ? है तो तेजस्वी! न मरा तो फिर इन्हें जीता न छोड़ेगा। जैसे राहुका छल सूर्य और चन्द्रसाने बता दिया पर भगवान् के चक्रसे भी वह न मरा, उसका घड़मात्र नष्ट हो गया, शिर जीवित रह गया अतः वह अवतक सूर्य और चन्द्रसे अपना बदला लेता है। पुनः अकेले उसके मारनेसे क्या होता ? उसके भाई, मन्त्री प्रमृति खोज लगाकर इन्हें मार डालते, इनके रहते राज्य तो लौटकर मिलेगा नहीं। अतएव अकेले राजाको न मार परिवारसिहत उसका नाश करनेका उपाय रचा। (बला और अतिबला विद्याके जानकारको कोई सोतेमें मार नहीं सकता। अथवा उस समय असुर भी सोते हुए शत्रुको मारना अनुवित समझते थे। वि० ति० )।

२ पंजाबीजी लिखते हैं कि जैसे रिव और शिशा दो और राहु एक, वैसे ही कालकेत और कपटी मुनि दो और भानुप्रताप अकेला है। इसीसे उन दोनोंने विचार किया कि यदि हम इसे मारने लगे और वह जाग पड़ा तो फिर यह हमें राहुकी तरह प्रसेगा। इसलिये उसे द्विजशाप दिलाकर उसका नाश करना उचित है।

३ 'अजहुँ' का भाव कि राहुका शिर काटे गये लालों वर्ष हो गये। जब क्षीरसमुद्र मथा गया था तबकी यह बात है। पर उस वैरको राहु अवतक नहीं भूला, बराबर सन्ध पाकर वैरीको प्रसता रहता है। वैसे ही यद्यपि कालकेतुके पुत्र और भाइयोंको मारे हुए तथा तापस नृपका राज्य छिने हुए अनेक वर्ष बीत गये तब भी ये दोनों अपना वैर भूले नहीं, उस पुरानी शत्रुताके कारण आज भानुप्रतापके नाश करनेको उद्यत हैं।

४ राहुके शिर कटनेकी कथा दोहा ४ । ३ 'हरिहर जस राकेस राहु से' में देखिये । पूर्वार्क्ड उपमेय वाक्य है और उत्तरार्क्ड उपमान वाक्य । दोनों वाक्योंमें बिना वाचक पदके बिम्ब-प्रतिविम्ब-भाव झलकना 'हष्टान्त अलंकार' है ।

तापस नृप निज संखि निहारी। हरिप मिलेंड उठि भएउ सुखारी।। १।। मित्रिह कि सब कथा सुनाई। जातुधान बोला सुख पाई।। २।। अब साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा। जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा।। ३।।

शन्दार्थ—सलिह=सलाको । सला=साथी, मित्र । साधेउँ=ठीक कर लिया, वशमें कर लिया । कार्य सिद्ध कर लिया । रिपुका नाश कर दिया ।

मर्थ — तपस्वी राजा अपने सखाको देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ ॥ १॥ (फिर उसने) मित्रसे सन कथा कह सुनायी। (वह) निशाचर आनन्दित हो बोला ॥ २॥ राजन्! सुनो। जो तुमने मेरा उपदेश (मेरे कहनेके अनुसार; मेरा कहा) किया तो अन मैंने शत्रुको साथ लिया (उसका नाश कर बाला)॥ ३॥

टिप्पणी—9 (क) 'तापस नृप'''' का सम्बन्ध ऊपरके 'काळकेत निसिचर तहँ थावा।'''। १७० । १।' ते हैं। अर्थात् काळकेत वहाँ आया, उसे देखते ही तापस उठकर मिला। उठकर मिलने और हर्षित होनेका भाव कि तापल काळकेत की बढ़ी प्रतीक्षामें बैठा था। सोच रहा था कि यदि कहीं काळकेत आज न आया तो सब काम दिगढ़ जायगा। मैंने राजासे एकरार किया है कि तपीवळसे तुम्हें सोते हुए घोड़ेसमेत घर पहुँचा दूँगा, यह वात मेरे साम्प्यंसे वाहर है, मुससे तो हो नहीं सकती, हत्यादि शोचमें पढ़ा हुआ था, यथा—'सो किमि सोच सोच अधिकाई।' जिस समय वह रूप किसामें प्रस्त था उसी समय काळकेत आ गया। इसीसे तापस यहा सुखी हुआ और उठकर मिला। 'तिहारी' से स्वित हुआ कि उसकी राह देख रहा था कि कब आवे। (ख) 'कहि सब कथा सुनाई' हित। सब कथा सुनानेका भाव कि जिसमें सब बातचीत सुनकर छळ करनेमें चूके नहीं, जैसा सुने वैसा ही सब कार्य करे। (ग) 'जातुधान पोळा सुख पाई' हित। काळकेतुको सुख हुआ क्योंकि यह सब छळ करना उसके छिये एक साधारण बात है। (धर्मात्माओंके साथ अन्याद करना, उनके नाशमें तत्पर रहना और नाशमें सुख मानना हत्यादि सब निशाचरोंके छक्षण हैं, तथा—'जिन्दके यह धाष्टरव भवानी। ते जानेहु निसिचर सब प्रानी। १८४। है।' अतः 'सुख पाई' के साथ 'जातुधान' कहा।) काळकेत आया, यह तापस उपके मनकी बात हुई। इसीसे वह मित्रको देखकर सुखी हुआ। और काळकेत कथा सुनकर सुखी हुआ। इससे जाना गया कि यह सब उसके मनकी बात हुई। जैसे कपटी सुनिने कथा सुनाकर काळकेतुको सुख दिया वैसे ही काळकेत अपने मित्रको सुख देनेकी बात बोळा।

२ (क) 'अब साधेउँ' इति । अर्थात् अब मुझसे न बचेगा, अब मैं सब कर लूँगा । [ श॰ सा॰ में 'साधित' शब्द मिलता है जिसका एक अर्थ यह है—'जिसका नाश किया गया हो' । इसके अनुसार 'साधेउ' का अर्थ होगा 'नाश कर डाला' ] 'अब' का भाव कि यदि तुम ऐसा उपाय न करते तो हम शत्रुका नाश न कर सकते । (ख) 'जं एन्ट किन्ह मोर उपदेसा ।' इति । इससे पाया गया कि कालकेतु इसे पूर्व ही यह सिखा गया था (कि मैं किसी दिन जब राजा शिकारको निकलेगा उसे छलद्वारा भटकाकर इधर ले आऊँगा । तुम उससे इस तरह वार्ते करना कि जिससे यह तुर्ग्ह महामुनि जानकर तुम्हारे वशमें हो जाय, तुम्हारी आशाके पालनमें तत्यर हो जाय । इत्यादि ।

परिहार सोच रहहु तुम्ह सोई। बिनु अश्रीपध विआधि विधि खोई।। ४।। कुल समेत रिपु मूल बहाई। चौथें दिवस मिलव में आई।। ५।। तापस नृपहि बहुत परितोषी। चला महा कपटी अति रोपी।। ६।।

शब्दार्थ-बिआधि=( ब्याधि )=रोग ।

अर्थ — अब तुम चिन्ता त्यागकर सो रहो । विधाताने विना दवाके रोगका नाश कर दिया ॥ ४ ॥ वंशसहित धानुकी जकमूळसे ( उखाक ) वहाकर में तुमसे चौथे दिन आकर मिळूँगा ॥ ५ ॥ तपस्वी राजाको यहुत प्रकारसे सन्तीय

(दिलासा) देकर (वह) महाकपटी और अत्यन्त क्रोधी (कालकेतु) चला॥ ६॥

टिप्पणी—१ (क) 'परिहरि सोच'''' इति । प्रथम कह आये हैं कि कपटी मुनिको सोचके मारे नींद नहीं पढ़ती—'सो किम सोच सोच अधिकाई' । इसीसे कालकेतु कहता है कि सोच छोड़ कर सो रहो । सोचमें मनुप्यको निद्रा नहीं पढ़ती, यया—'निस न नींद' सरत बिकल सुचि सोच', 'गयो भवन अित सोच यस नींद परें निह राित ।' इसीसे प्रथम सोच त्याग करनेको कहा तब सोनेको । ('रहहु सोई' का भाव कि पैर फैलाकर मेरे भरोसे निश्चिन्त सो रहो ) । (ख) 'हिं हु भोषभ''' इति । यहाँ भानुप्रताप व्याधि है । विना दवाके अर्थात् विना उपाय किये । भाव कि ऐसा प्रवत शत्रु साधारण उपायसे नहीं मर सकता सो एक साधारण उपायसे ही नाशको प्राप्त होगा । 'विधि खोई' का भाव कि विधिवश ही ऐसा स्थाग आ बना है, नहीं तो अपने किये न होता । (ग) 'कुल समेत रिषु मूल''' इति । शत्रुका मूल कुल है । कुलका समेत रिषु मूल''' इति । शत्रुका मूल कुल है । कुलका समेत रिषु मूल''' इति । शत्रुका मूल कुल है । कुलका समेत रिषु मूल''' हित । शत्रुका मूल कुल है । कुलका समेत रिष्ठ मूल''' हित । शत्रुका मूल कुल है । कुलका समेत रिष्ठ मूल'' हित । शत्रुका मूल कुल है । इसीसे शत्रुका सम्बद्धा सम्बद्धा कर भार हित समेत साम भी दह जायगा । (वि० त्रि०) ] कपटी मुनिने राजासे कहा था कि 'मोहि तोहि भूप भेट दिन सिक समेत समेत सुमसे तीसरे ही दिन मेंट होगी । इसीसे कालकेतु कहता है कि तीसरे दिन में राजासे पुरोहितका सम भरवर मेट करेंगा, चौथे दिन बाहाणोंको प्रातः ही निमन्त्रित कराके मध्याहमें राजाको शाप दिलाकर उसी दिन नुमसे आ मिर्नुगा। मेंट करेंगा, चौथे दिन बाहाणोंको प्रातः ही निमन्त्रित कराके मध्याहमें राजाको शाप दिलाकर उसी दिन नुमसे आ मिर्नुगा।

<sup>&</sup>amp; बिन-१६६ । प्रायः सर्वत्र 'बिनु' है, यहाँ लेखक-प्रमाद जान पर्ता है।

10

२—'तापस नृपिह ''' इति । (क) 'बहुत परितोषी' का भाव कि कपटी मुनिको बहुत सोच हैं (कि न जाने कोई बिन्न उपस्थित हो जानेसे काम न हो तो मेरी क्या दशा होगी । उसने ढाढ़ँस वँधाया कि वार खाळी न जायगा । विक जिंव )। 'सो किमि सोच सोच अधिकाई', इसीसे बहुत संतोष देना पड़ा। (ख) 'चळा' से स्पष्ट हैं कि तापस भानुप्रतापसे सोनेको कहकर दूसरी जगह (जहाँ उसके सोनेका आसन था) चळा गया था। यदि यहाँ से भानुप्रतापका आसन दूर न होता तो काळकेतुका चळकर वहाँ जाना न कह सकते । (विशेष 'आसन जाह वैठ छळ ज्ञानी । १७० । १ ।' में देखिये)। (ग) 'महा कपटी अति रोषी' इति। भाव कि तापस कपटी और कोधी था, यथा—'रिस उर मारि रंक जिमि राजा।' और काळकेतु महा कपटी और अति रोषी हैं । यथा—'जाने सो अति कपट घनेरा', इसको अत्यन्त रोष हैं क्योंकि इसके दसों भाई और सी पुत्र सभी राजाने मार ढाळे थे। [ महा कपटी हैं अर्थात् अत्यन्त कपट जानता हैं । यथा—'जाने सो अति कपट चनेरा।' पुनः अपने अधीन पुरुषपर भी दया नहीं, उसे जढ़मूळसे नाश करनेका प्रण किया है; इससे 'अति रोषी' कहा । 'महा कपटी' तो आगे उसके कमोंसे ही स्पष्ट हैं । (पं॰)]

भाजुत्रतापिं वाजि समेता । पहुँचाएसि छन माझ निकेता ।। ७ ॥ नृपिं नारि पिं सयन कराई । हयगृह बाँधेसि वाजि बनाई ॥ ८ ॥

#### दो०—राजा के उपरोहितिह हिर छै गएउ बहोरि। छै रास्त्रेसि गिरि खोह महुँ माया किर मित भोरि॥१७१॥

शन्दार्थ—माँस=में, मध्यमें । हयग्रह=घोड़ोंके रहनेका स्थान, घुड़शाल । भारी=भ्रमित, भोली-भाली, जिसमें विचारशक्ति न रह जाय ।

अर्थ-भानुप्रतापको घोड़ेसहित क्षणके भीतर ही घरमें पहुँचा दिया ॥ ७ ॥ राजाको रानीके पास िटाकर घोड़ेको अच्छी तरह घुड़शालामें बाँघा ॥ ८ ॥ (फिर) राजके पुरोहितको हर ले गया और (अपनी राक्षसी) मायासे उसकी बुद्धि भोरी करके उसे पर्वतकी गुफामें ले जाकर रक्खा ॥ ९७२ ॥

टिप्पणी—१ (क) कपटी मुनिने राजासे कहा था कि 'में तपबळ तोहि तुरग समेता। पहुँचेहों सोवतिह निकेता।' इसीसे काळकेतुने उसे सोते हुए घोड़ेसमेत खणमात्रमें घर पहुँचा दिया। इस तरह तापसकी बात सत्य की। तापस राजाने तपबळ कहा था। इसीसे खणभरमें ही पहुँचाया। जिससे राजाको विश्वास हो कि तपोबळसे यह काम किया गया। सोते ही ओर घोड़ेसमेत उसपर भी खणभरमें, यह सब असाधारण बातें हैं। राजाने इसे मुनिका तपोबळ माना भी हैं, यथा—'झिन महिमा मन महुँ अनुमानी।' (ख) तापसने तो पहळे पुरोहितको हर ळानेको कहा था, पीछे राजाको घर पहुँचानेको। परंतु काळकेतुने प्रथम राजाको पहुँचाया। क्योंकि यदि वह पहळे नगरमें जाकर पुरोहितको हर छाता तो उसे फिर यहाँ से राजाको छ जाना पड़ता और फिर छोटना पड़ता। इस तरह उसे दो बार आना-जाना पड़ता। अतः काळकेतुने झिमानी की कि इनको वहाँ से छेता गया और यहाँ से छोटतेमें पुरोहितको छ आया।

२ 'नृपिह नारि पिंह सयन कराई।'''' इति। (क) तापसने राजासे यह नहीं कहा था कि हम तुम्हें रानीके पास शयन करा देंगे, क्योंकि वह महात्मा बना है। महात्माके मुखमें ऐसी बात शोभा नहीं देती। तापसने जब कालकेतुसे सब क्या कही तब उससे कह दिया कि राजाको रानीके पास शयन करा देना, क्योंकि राजा रानीके पास शयन करता है, पृथक् नहीं सोता। पुरुषका स्त्रीसे पृथक् शय्यापर सोना 'स्त्रीणामशस्त्रवध उच्यते' स्त्रियोंके लिये अशस्त्रवध कहलाता है। (ख) राजा सो रहा था, उसी अवस्थामें रानीके पास पहुँचाया गया, घोड़ा अश्वशालामें पहुँचा। राजाको शय्यापर लिटाकर तब उसने घोड़ा बाँधा। 'बनाई' अर्थात् अच्छी तरहसे बाँधा जिसमें छूटे नहीं। ('बनाई' अर्थात् जीन आदि उतारकर अगाडी-पिलाडी बाँधकर, जैसी रीति है)।

३ 'राजाके उपरोहितिहि""' इति । (क) 'वहोरि' अर्थात् घोड़ेको अश्वशालामें बाँधनेके पश्चात् । (ख) पुरोहितको हरनेका भाव कि धर्मकार्य कराना पुरोहितका काम है । विल वैश्वदेव, ब्राह्मणभोजनका संकल्प कराना, इत्यादिमें पुरोहित रहेगा तो वह सब जान जायगा क्योंकि वह बड़ा बुद्धिमान् पण्डित है । अतः उसे प्रथम ही हर ले गया ।

नोट—१ यहाँ 'राजाके उपरोहितहि' यह पद देनेका भाव यह है कि ब्राह्मण तो तपस्वी होते हैं। उनपर निदा-बरकी मायाका प्रभाव नहीं पड़ सकता। पर, यह पुरोहित है, राज्य धनधानसे पठा है, इसते वह तेज नष्ट हो गया। इसीसे हर िठया गया। (पं०)। वीरकविजी िठखते हैं कि ब्राह्मणके िठए राजपुरोहित होना ही दोपका कारण है, नहीं तो क्यों पागळ बनाकर कन्दरामें कैद किया जाता। इसमें 'ठेश अलंकार' की ध्वनि है।

क्लिबाह्मणों और विरक्तोंको इससे उपदेश ग्रहण करना चाहिये।

२ इसके साथ राक्षसने दो उपाय रचे। एक तो मित भोरी कर दी, दूसरे गिरिकन्दरामें छिपा दिया। कारण यह कि अगर 'इसे मैं उन्मत्त करके छोड़ दूँगा तो कदाचित् इसे कोई पहिचान छे और नगरमें खबर पहुँचा दे तो हमारा काम बिगड़ जायगा और यदि बिना मित बौराये कन्दरामें रक्खें तो ऐसा न हो कि वहाँ से चिल्लाये तो कोई सुनकर इसे निकाल दे।' (पं०)। मित भोरी कर दी कि कन्दरामें ही धूमा करे बाहर न निकल सके, उसे यही न मालूम हो कि मैं कौन हूँ और कहाँपर हूँ।

महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि यदि वह बुद्धिसंयुक्त रहता तो कोई जप-तप, यन्त्र-मन्त्र इत्यादि द्वारा राजाके पास पहुँच जाता और तब सब भेद खुल जाता, अतएव मित भ्रमित कर दी।

र यहाँ कालकेता नामकी सार्थकता दिखायी है। वह मानो सत्य ही कालकी ध्वजा है जी राजाके नाशके लिये उठकर उसके साथ उसके नगरको क्रोधित आया है।

आपु बिरचि उपरोहित रूपा। परेउ जाइ तेहि सेज अन्पा॥ १॥ जागेउ नृप अनभएँ बिहाना। देखि भवन अति अचरज माना॥ २॥ मुनि सहिसा सन महुँ अनुसानी। उठेउ गवहिं जेहिं जान न रानी॥ ३॥ कानन गएउ बाजि चिढ़ तेही। पुर नर नारि न जानेउ केही॥ ४॥

शब्दार्थ—बिरचि=विशेष रचकर; अच्छी तरह बनाकर । सेज-शय्या, पळंग । अनभऍ=विना हुए । विश्वाना= प्रातःकाळ, सबेरा । गवहिं=गौंसे, सँभाळकर, धीरे-धीरे, चुपचाप । यथा—'देखि सरासन गवहिं सिघारे । २५० । २।' तेही=वह, उसी । केही=किसीने ।

अर्थ—आप पुरोहितका रूप बनाकर उसकी अनुपम शय्यापर जा लेटा ॥ १ ॥ राजा उवेरा होनेसे पहिले ही जागा । महलको देखकर उसने बड़ा आश्चर्य माना ॥ २ ॥ मनमें मुनिकी महिमा विचारकर यह चुपचाप बढ़ी सावधानी-से उठा जिसमें रानी न जान पाये ॥ ३ ॥ वह उसी घोड़ेपर चढ़कर वनको गया । नगरके स्त्री-पुरुप किसीने भी न जाना ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'बिरचि' का भाव कि ऐसा पुरोहितरूप बनाया कि कोई भाँग नहीं सकता (कि पुरोहित नहीं हैं। पुरोहिताइन भी न जान सकी तब दूसरेकी तो बात ही क्या ?)। (ख) 'परेड जाइ'—सेजपर जाकर केटनेका भाव कि जिसमें कोई यह न जान पावे कि पुरोहित घरमें नहीं हैं, कहाँ चले गये ? [ 'जाइ' से यह भी जनाया कि पुरोहितको कहीं दूर ले जाकर एख आया। वहाँसे पुरोहितके यहाँ गया।]

(ग) 'सेज अनूपा' इति । इससे जनाया कि उसने विप्रपत्नीका धर्म विगादा । गोखामीजीने इस अपराधको प्रकट न कहा, 'अनूपा' शब्दसे सूचित कर दिया । सेजकी अनूपता यही है कि उसमें अपूर्व की रहे । ['सेज' प्रायः स्त्रीसहित शय्याके छिये प्रयुक्त होता है । स्त्रीके पास जाकर छेटा, उसका धर्म नष्ट किया और उसने न जाना कि यह इसारे पित नहीं हैं । 'अनूपा' से यह भी जान पढ़ता है कि राजासे दानमें मिला होगा । (प्रवसंव) । पुरोदितका धर्म नष्ट किया; क्योंकि गुक्का धर्म नष्ट होनेसे शिष्यका विनाश होता है । (पंर्व) । विव विव विश्वत है कि पुरोदितकी देशी शब्या थी वैसी राजाकी न थी, इसिलये अनूप कहा । इससे राजाका नीति-नेष्ठण्य और धर्महृद्धि स्वित हुई । सटाके यहाँ पुरोहितका बढ़ा सम्मान था । रात अभी वाकी थी, इसिलये शब्यापर जा छेटा । ]

२ (क) 'जागेड नृप'''' इति । सबेरा होनेके पूर्व ही जागना कहकर जनाया कि यदावि राजा चहुत भंत्र हुए दे और बहुत रात बीते सोये ये तथापि अपने जागनेके समय ही जगे । महात्माओंके उटनेफा समय प्रातःखाल ही है, यथा-

'पहिछे पहर भूषु नित जागा। २। २। १। १। (पुनः भाव कि और सबोंके उठनेके समयसे पहले ही उठा क्योंकि अदि छीरोंके उठनेका समय हो गया होता तो राजाका आना लोग जान जाते।) (ख) 'अति अचरज माना' का भाव कि प्रथम कपटी मुनिकी वार्ता सुनकर आश्चर्य माना था और अब उनका कर्तव्य देखा (कि सत्य ही जो उन्होंने कहा या वैसा किया कि सत्तर योजनकी दूरीपर और फिर महलमें और रानीके पास सोते ही पहुँचा दिया यह विशेष काम किया) अतः अति आश्चर्य हुआ।

३ (क) 'मुनि महिमा' इति । भाव कि यह सब महिमा कालकेतुकी है; पर राजाने उसे मुनिकी महिमाजानी। पुनः भाव कि पहले भवन देखकर आश्चर्य माना फिर अपने चित्तका समाधान किया कि यह मुनिकी महिमा है। इमसे कहा या कि सोते ही घोड़े समेत तुमको घर पहुँचा देंगे वैसा ही उन्होंने किया, उनकी महिमासे यहाँ पहुँचे, यह उनकी महिमा है। (ख) 'उठेउ गवहिं''''—(सोते हुए घरमें पहुँच जाना, किसीको खबर न होना इत्यादि बातोंको लिपानेके लिये राजा चुपचाप उठकर फिर वनको चला गया)। 'जेहि जान न रानी'—क्योंकि रानी यदि जाग पदी तो वह राजाको देखकर अवश्य पूलेगी, पूलनेपर बताना पड़ेगा और बतानेसे हानि है (कपटी मुनि, पहले ही चेतावनी दे चुका है। यथा—'तातें में तोहि बरजों राजा। कहें कथा तव परम अकाजा॥ छठे अवन यह परव कहानी। शास सुम्हार सत्य मम बानी॥ १६६। १-२।')। पूलनेपर झूठ बोले तो भी हानि है। क्योंकि 'निहं असत्य सम पातक पुंजा। २। २८।') यहाँ 'युक्ति अलंकार' है।

४ (क) 'कानन गएउ', वनको चला गया जिसमें लौटनेपर लोग जानें कि राजा अभी वनसे आया है, मुनि-का रातमें ही भवनमें पहुँचाना किसीको माल्म न हो। 'बाजि चिह तेही' उसी घोड़ेपर चढ़कर गया क्योंकि यदि दूसरेपर जाता तो लोगोंको संदेह हो जाता कि राजा तो जिस घोड़ेपर शिकारको गया था वह तो इयशालामें बँधा हुआ है, राजा कहाँ है, (घोड़ा यहाँ अकेला कैसे और क्यों आया ? किर, दूसरा घोड़ा यहाँ नहीं है, उसे कीन और कब ले गया ? दूसरे घोड़ेपर लौटा देख लोग अवश्य पूछते।) (ख) 'पुरनर नारि न जानेउ केही', पुरवासियोंमेंसे भी किसीने न जाना, इससे जान पड़ता है कि इसमें कुछ कालकेतुकी मायाका प्रभाव रहा होगा। (निशाचरने राक्षसी मायासे सबको मोहित कर दिया था। वि० त्रि० का मत है कि राजाओं के ऐसे गुप्त मार्ग होते थे कि वे उनसे पुरके बाहर आया-जाया करते थे और किसीको पता न चलता था)।

गएँ जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा।। ५।। उपरोहितहि देख जब राजा। चिकत बिलोक सुमिरि सोइ काजा।। ६।। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी। कपटी सुनि पद रह मित लीनी।। ७।।

श्चार्यं —गएँ = बीत जानेपर । जाम (याम ) = पहर, प्रहर, तीन घंटेका समय । बधावा = बधाई, मंगलाचार, धानन्द-मंगलके अवसरका गाना - बजाना । चिकत = चौकन्ना, आश्चर्ययुक्त, भौचक्का, हक्का - बक्का । लीनी (लीन) - मग्न, अनुरक्त, लगी हुई, तन्मय ।

सर्थ—दोपहर बीतनेपर राजा आया। घर-घर उत्सव होने और वधाइयाँ बजने लगी।। ५॥ जब राजा परोहितको देखता है (तब अपने) उसी कार्यका स्मरण कर चिकत हो (उसकी ओर) देखने लगता है॥ ६॥ राज को तीन दिन युगके समान बीते (क्योंकि) उसकी बुद्धि कपटी मुनिके चरणोंमें लीन हो रही थी॥ ७॥

टिप्पणी—१ (क) 'गएँ जाम जुगं '' इति । दो पहरमें आये जिसमें लोग जानें कि तबके गये अब आये हैं। [ दो पहर दिन बीतनेपर आया क्योंकि पहले आते तो भी सबपूछते कि रातमें कहाँ ठहरें थे जो इतनी जल्दी आ गये, रातमें क्यों न आ गये ? दोपहर होनेसे वे समक्षे कि कहीं बहुत दूर निकल गये थे जहाँसे सबेरेके चले आये हैं। (पंजाबीजी, राष्प्र)। किसी-किसीका मत है कि अपने जानेसे दोपहर बीतनेपर आया। अथवा, 'दिन बितानेके लिये दो पहर बीते आया।] (ख) 'घर घर उत्सव ''' इति। जब राजा घोर वनमें प्रवेश कर गया तब साथके लोगोंने लीट आकर सब हाल कहा। राजाके न आनेसे घर-घर सब लोगोंको संदेह हो रहा या (कि न जाने जीवित है या नहीं। सबदुखी थे) इसीसे राजाको आये देख घर-घर उत्सव होने लगा और उसका नवीन जन्म समझकर बधाइयाँ बजने लगी। (जन्मके समय बधाई बजनेकी

रीति है। यथा—'गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुपमाकंद। १९४।' वि० त्रि० का मत है कि मृगयाका ठाव-समान साथ न होनेसे छोग समझेंगे कि वे सब विध्याचलमें राजाकी बाट जोह रहे होंगे।)

२ (क) 'उपरोहितहि देख जब राजा' इति । घर-घर उत्सव होने लगा, राजमहलमें भी उत्सव होने लगा, तव प्रोहित भी दान कराने, आशीर्वाद देनेके लिये आया (ही चाहे), इसीसे प्रोहितको देखना कहा । (ख) 'चिकत विकोक ''' — प्रोहितके द्वारा कार्य होनेको है, यथा—'मैं घरि तासु वेषु सुनु राजा । सय विधि तोर सँवारव काजा ॥ १६९ । ६ ।', इसीसे कार्यका स्मरणकर चौकन्ना होकर देखता है कि यह हमारा प्रोहित है कि प्रोहित का रूप घरे हुए सुनि ही हैं। पहचानने नहीं पाता, इसीसे संदेहमें है, जब पहचानेगा तब सुखी होगा, यथा—'नृप हरपेड पहिचानि गुरुः''। १७२ ।' अथवा, अपना कार्य प्रिय है इसीसे पुरोहित प्रिय लगा, पुरोहितको चिकत देख रहा है कि ये ही हमारा काम करेंगे। (बैजनाथजीका मत है कि जब पुरोहितको देखा तो स्वरूप तो वही था पर बोलचाल, स्वभाव और प्रकारका था इससे उसे देख चित्त चिकत हुआ और अपना कार्य सिद्ध समझा)।

र-'शुग सम नृपिष्ट गए दिन तीनी' इति । (क) तापसने राजासे तीन दिनका करार किया था, यथा-'मोहि होहि भूप मेंट दिन हीज़ें। १६९।७।' इसीसे उसके विना तीन दिन सत्ययुग, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगोंके समान बीते। तीन दिन कुछ अनर्थं न हुआ। ( इसीसे इन तीनको तीन उत्तम युग जो प्रथम होते हैं निश्चित करते हैं।) चौया दिन कळियुगके समान नाश करनेवाला आवेगा। [ समयका युग समान वीतना मुहावरा है। चिन्ता आदिसे समय काटे नहीं कटता, मानो युग-का-युग बीत गया । यथा—'भइ जुग सरिस सिराति न राती । २ । ५५५ ।' राजा अपने स्वार्थकी चिन्तामें हैं कि कब मुनि आयें और मेरा मनोरथ सिद्ध हो। अतः उसे तीन दिन काटे नहीं कटते, युगके समान बड़े जान पड़ते हैं । ] ( ख ) 'दिन तीनी'—इससे पाया गया कि जिस दिन कपटी मुनिसे वातचीत हुई थी और उसने कहा था कि हमसे तुमसे तीसरे दिन मेंट होगी, वह दिन छोड़कर तीन दिन पूरे वीते। क्योंकि यह वात उसने दो पहर रात्रि बीतनेपर कही थी । उसके पश्चात् राजा सो गया, सबेरा उसे घरमें हुआ, तब वह दिन युगसमान क्योंकर बीत सकता है ! वह दिन तो सुखसे बीता । इससे पाया गया कि कालकेत दी दिन विताकर तीसरे दिन संध्या समय राजासे मिला । (ग) 'कपटी सुनि पद रह मति लीनी'--कपटी मुनिके चरणोंमें राजाकी अत्यन्त प्रीति है; इसीसे प्रसङ्गें अनेक जगह चरणोंमें प्रेमका उल्लेख कविने किया है। यथा — 'बड़े माग देखेडें पद आई। १५९। ६।' 'चरन यंदि निज भाग्य सराही । १६० । २ ।', 'जोसि सोसि तव चरन नमामी । १६९ । ५ ॥' 'गहि पद विनय कीन्हि विधि नाना । १६४ । ६।', 'सत्य नाथ पद गहि नृप माषा । १६६ । ५ ।', 'अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल । १६७ ।' तथा यहाँ 'कपटी सुनि पद''''' । ['रह मित लीनी' से सूचित किया कि प्रत्येक क्षण इसी सोच-विचारमें बीतता था कि कप मुनिके दर्शन हों । ]

समय जानि उपरोहित आवा। नृपहि मर्ते सब कहि समुझावा॥८॥ दो०—नृप हरणेउ पिहचानि गुरु भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर बिप्र कुटुम्ब समेत॥१७२॥

शब्दार्थ—मर्ते=मत, गुप्त बात ।=एकान्तमें । चेत=त्रोध, ज्ञान । मर्थ—अवसर जानकर पुरोहित आया और राजाको सब गुप्त बात एकान्तमें कह समझायी ॥ ८॥ राजा गुरको पहचानकर प्रसन्न हुआ । भ्रमके वश उसे चेत न रहा । उसने तुरंत एक छाख श्रेष्ठ बाह्मणोंको कुटुम्बसमेत (भोदनके छिये ) न्योत दिया ॥ १७२ ॥

िप्पणी—9 'समय जानि" आवा' इस कथनसे पाया गया कि समय भी निक्षित कर दिया था कि तीमरे दिन हिप्पणी—9 'समय जानि" आवा' इस कथनसे पाया गया कि समय भी निक्षित कर दिया था कि तीमरे दिन संध्या समय आवेंगे। तापसने राजासे कहा था कि 'पिंड चानेंद्र तब मोहि। जय एकांत घोटाइ सय कथा सुनावी तीदि।' वही यहाँ कहते हैं कि 'नृपिंड मर्ते सव" अर्थात् एकान्तमें बुलाकर सब कथा कही। इस तरह यहाँ 'मर्ते' का अर्थ दें पिकान्तमें । 'सब' अर्थात् जो वार्ता वनमें हुई थी वह सब।

२ (क) 'हरपेड' से जनाया कि राजा विना गुरुको पहचाने व्याकुट था—'ख़ग सम नृष्टि गए दिन होती'; पहचाना तन प्रसन्न हुआ। (ख) 'भ्रम' कि ये महामुनि हैं। 'रहा न चेत'—विचार करनेवाट मन, बुंह और चिच दे

Wall to

तीनों कपटी मुनिमें लगे हुए हैं, यथा—'मुनि महिमा मन महुँ अनुमानी' (मन मुनिकी महिमामें भूला हुआ है); 'कपटी मुनि पद रह मित लीनी' (बुद्धि मुनिके चरणोंमें लीन है) और महामुनि होनेका भ्रम हुआ इसीसे चेत न रहा, अर्थात् चित्त उसे महामुनि माने हुए है। (ग) 'बरे तुरतः…' इति। राजाको इस कार्यके सिद्ध होनेकी बड़ी इच्छा है। इसीसे उसने तुरंत विभोंको निमन्त्रित किया। कपटी मुनिकी आज्ञा है कि 'नित न्तन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार।', इसीसे राजाने 'बरे तुरत सत सहसः…'। बर अर्थात् वेदपाटी ब्राह्मण। (उत्तम, कुलीन, श्रोतिय इत्यादि)। 'बरे तुरत' से स्चित किया कि कालकेतुहीने निमन्त्रण जाकर दिया और सबको मुला लाया, यह काम दूसरेसे न बन पाता। एक लक्ष वेदपाटी ब्राह्मणोंके घर न्योता गया, इसमे स्चित हुआ कि नगर बहुत बड़ा है।

नोट—9 'अम वस रहा न चेत' इति । वह तो अमर्मे पड़ा था कि ये बड़े चिरकाळीन तपस्वी मुनि हैं, अपने तपोवळसे हमें सोते घर पहुँचा दिया, पुरोहितका ठीक रूप बना ळिया, इत्यादि बातोंसे वह पूर्ण रीतिसे उसके वशीभूत हो रहा था। बुद्धि उसीमें तन्मय हो रही थी। इसीसे कुछ विचार न किया कि क्या एक ळक्ष ब्राह्मणोंका नित्य प्रति निमन्त्रण करना और भोजन कराना तथा उससे विप्र-सुर सबका वश हो जाना सम्भव है ? कार्यके उचित होनेका विचार न रहा। जैसा हितोपदेशमें कहा है 'अनुचितकार्यारम्भः स्वजनविरोधो बळीयसां स्पर्द्धा। प्रमदाजनविश्वासो मृत्युर्द्धाणि चत्यारि॥ '

२—मयंककार छिखते हैं कि 'राजाने भ्रमवश राजनीतिको त्याग दिया क्योंकि कपटमुनिने कहा था कि तुम्हारे पुरोहितको हम हर ठावेंगे, यहाँ एक वर्ष रक्खेंगे। यदि राजा पुरोहितके हरे जानेपर यह जाँच करते कि उसकी कुटी कहाँ है, किस प्रकार पुरोहितको रक्खा है तो सब भेद अनायास खुळ जाता परंतु दुःख होनहार था; अतः राजनीति छूट गयी।'

श्रीवैजनाथजी — 'राजाको भ्रम क्यों हुआ ? क्योंकि प्रथम राजाकी मित परमेश्वरके पदमें लीन रही, उनकी कृपासे धर्म पूर्ण रहा, प्रताप उदित रहा, चैतन्यता बनी रही । जब कपटी राजाके पदमें मित लीन हुई तब मित मंद हो गयी । किस माँति सो सुनिये—पहले हिरके आश्रित रहनेसे धर्म पूर्ण रहा इससे प्रथम दिन सत्ययुगसम बीता । जब कपटमें मन लगा, कुछ मित मन्द हुई, तब धर्मके एक पद 'सत्य' का नाश हुआ इससे दूसरा दिन त्रेतासम बीता । कपटके ध्यानसे आधी मित गयी तब धर्मके दो पाद सत्य और शौचका नाश हुआ इससे तीसरा दिन द्वापरसम बीता । चौथे दिन तीन अंश मित मन्द हुई, इससे धर्मके तीन पाद सत्य, शौच और दयाका नाश होनेसे मूर्तिमान् राक्षसरूप कलियुग आया सो एक पद दानमात्र जो बच रहा था उसे भी उसने विध्न लगाकर उखाड़ डाला । पूर्ण धर्मका नाश हुआ।'

वि॰ त्रि॰—राजाको यह याद न रहा कि कालकेतुके सौ पुत्र और दस भाइयोंको मैंने मारा है, उसका पता किसी तरह नहीं लग सका, वह महामायावी है। बदला लेनेकी फिकमें लगा होगा। कहीं यह सब उसकी माया तो नहीं है। नहीं तो एक आदमी इतने आदिमयोंके लिये रसोई कैसे बनावेगा ?

उपरोहित जेवनार बनाई। छरस चारि विधि जस श्रुति गाई।। १।। मायामय तेहि कीन्हि रसोई। विजन बहु गिन सकै न कोई।। २॥ विविध मृगन्ह कर आमिप राँधाँ। तेहि महुँ विश्र मासु खल साँधाँ॥ ३॥

रान्दार्थ—विजन ( व्यंजन )=मोजनके पदार्थ । छरस=षट्रस, मधुर, तिक्त, आम्ल ( ऑवलेके स्वादका ), लवण ( नमकीन ), यद्ध ( कड़वा एवं खट्टा ) और कषाय ( जिसके खानेसे जीभमें एक प्रकारकी ऐंडन वा संकोच जान पड़े । कसेला, बकठा ) । यथा—'कड़कं छवणं चैव तिक्तं मधुरमेव च । आम्लं चैव कषाय च षड्विधाश्च रसाः स्मृताः ॥ 'चारि विधि'—'मक्ष्यं मोज्यं तथा चोष्यं छेद्धं चैव चतुर्विधम् ।' दोहा ९९ । ४ देखिये । विजन ( व्यंजन )=पके हुए भोजनके पदार्थ । ( यही अर्थ इसका साधारण बोलचालमें होता है । अन्यथा तरकारी, साग आदि जो दाल, भात, रोटी आदिके साथ खाये जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं ) । आमिष=मांस । रॉधना=पकाना । ( सं० रंधन शब्दसे बना है ) । सॉधना=मिलाना, मिश्रित करना, फेंट देना ।

सर्थ-पुरोहितने पट्रस और चार प्रकारकी रसोई बनायी जैसी श्रुतियों (स्परास्त्र, पाकशास्त्र) में वर्णित है ॥१॥ उसने मायामय रमोई बनायी। भोजनके पदार्थ बहुत थे, कोई गिन नहीं सकता था॥ २॥ उसने अनेक पशुओंका मांस पकामा और उसमें उस खुलने ब्राह्मणोंका मांस मिटा दिया॥ ३॥

टिप्पणी—१ (क) 'उपरोहित जेवनार बनाई''' इति । कपटी मुनिने कहा था कि 'जी नरेस में करीं रसोई ।' और—'मैं तुम्हरें संकलप लिंग दिनहिं करिब जेवनार ।' इसीसे पुरोहितने जेवनार बनायी । दूसरा कोई रहता तो उसकी राश्यसी माया देखकर समझ जाता कि यह मनुष्य नहीं है, इसीसे उसने वहाँ किसी दूसरेकों न रक्खा और उपरसे यह दिखाया कि हम सिद्ध हैं, हमारा बनाया मोजन खानेसे ब्राह्मण बशमें हो जायँगे, दूसरेके हाथके बनाये हुएसे नहीं । (ख) 'माया मय तेहि कीन्हि रसोई' यह स्पष्ट ही है जैसा आगे कहा है 'तहँ न असन नहिं विष्र सुआरा । १७४ । ७ ।' ये सब व्यक्तन राश्यसकी मायासे बने थे, इसीसे कालकेतुके अन्तर्धान हो जानेपर सब व्यक्तन भी अन्तर्धान हो गये, न वह रहा न ध्यष्टन रहे । पुनः 'मायामय रसोई की' यह कहकर जनाया कि उसके बनानेमें किश्चित् विलम्ब न लगा, बिना परिश्रम एक दक्ष ब्राह्मणोंका भोजन बन गया । [ पुनः, 'मायामय' यह कि बनाया तो थोड़ा ही पर माया यह रची कि देखनेवालेको अगणित देख पड़े, इत्यादि । ] ( ग ) 'बिंजन बहु' से जनाया कि रसोई मायामय है; किन्तु पदार्थ सब सच्चे हैं, देखने मात्रके ही हों ऐसा नहीं है । 'गिन सके न कोई' यह मायाका चमत्कार है ।

२ 'बिबिध सगन्द'''' इति । (क) विविध मृग अर्थात् हिरन, रोजा, सावर, खरगोश, वारहिंचा, सेही आदि अनेक पशु । इनके मांसमें ब्राह्मणका मांस मिळानेके ळिये किसी ब्राह्मणका वध किया इसीसे उसको खळ कहा । यथा—'कहुँ मिह्न मानुष धेनु खर अज खळ निसाचर मच्छहीं । ५ । ३ ।' (ख) रसोईमें मांस मोजन बना, इससे पाया गया कि तम ब्राह्मण मांस खाते रहे । पुरोहितने सब रसोई बनायी, मांस बनाया तब उसे 'खळ' न कहा क्योंकि रसोईमें कोई अयोग्य बात न थी । ब्राह्मणका मांस मिळाया, यह अयोग्य काम किया, इसीसे 'खळ' कहा । [ब्राह्मण अनेक मतमतान्तरके होंगे । कोई शाक्त भी होंगे । उनके ळिये मांस पकाया गया । वैष्णव मांस नहीं खाते । अथवा, विप्रोंको कुपित करनेके ळिये ही ऐसा किया गया, मांस कोई भी ब्राह्मण न खाता था । यह भी स्मरण रहे कि जो निमन्त्रित किये गये वे सब 'बर विप्र' ये। 'वर' शब्द जनाता है कि वे सब सात्त्विक ब्राह्मण थे । वि० त्रि० ळिखते हैं कि वस्तुतः वहाँ कोई रसोई न थी, केवळ वहाँ अनेक जन्तुओं के मांस थे और उनमें ब्राह्मणका भी मांस मिळा था । ]

भोजन कहुँ सब बिप्र बोलाए। पद पखारि सादर वैठाए।। ४।। परुसन जबिह लाग महिपाला। भे अकास बानी तेहि काला।। ५।। बिप्र बृंद उठि उठि गृह जाहू। है बिड़ हानि अन्न जिन खाहू।। ६।। भएउ रसोई भूसुर मास्र। सब द्विज उठे मानि विस्वास्र।। ७।।

सर्थ—सब ब्राह्मणोंको भोजनके लिये बुलाया। चरण घोकर सबको आदरपूर्वक वैठाया॥४॥ ज्यों ही राजा परसने लगा त्यों ही उसी समय आकाशवाणी हुई॥५॥ हे ब्राह्मणवृन्द ! उठ-उठकर (अपने-अपने ) घरको जाओ। अज्ञ मत खाओ, इसमें बढ़ी हानि है॥ ६॥ रसोई ब्राह्मण-मांसकी हुई है। सब ब्राह्मण विश्वास मानकर उठ खड़े हुए॥ ७॥

टिप्पणी—9 जैसे निमन्त्रण तुरंत दिया गया था वैसे ही भोजनके लिये भी तुरत बोलाया ! 'शदर' देहर्टी-दीपफ है । सादर चरण पखारे अर्थात् स्वर्णपात्र आदिमें चरण रखकर घोये । और शदर वैठाया अर्थात् सबको आसन दिया । यथा— 'सादर सबके पाँउ पखारे । जथा जोग पीदन वैठारे ॥ इक्रियहाँ पंचोपचार पूजन कहते हैं । 'मोजन कहेँ सब विप्र बोलाए' यह आवाहन है; 'पद पखारि' पाद्य है; 'सादर बैठारे' यह आसन है; 'परुसन जबिह लाग' यह नेवेदा है; पाँचवाँ ताम्बूल हैं । यहाँ नैवेदा और ताम्बूल दोनों न हो पाये ।

२—'परसन जबहिं काग''' इति । (क) कपटी मुनिने राजासे परसनेको कहा या, यथा—'तुम्ह परसह मोहि जान न कोज', इसीसे राजा परसने लगा। परसते ही आकाशवाणी हुई जिसमें ब्राह्मण उसे भगवान्को अपण न करें, 'बिट-वैश्ववेव' न करें । [(ख) राजाका परोसना यही है कि स्वयं महाराजने भी हाथ लगा दिया। सारा समाज परोस रहा था। भाव यह कि परोसनेका काम पूरा होनेपर राजाने स्वयं परोसनेमें हाथ लगाया, उसी समय आकाशवाणी हुई। परिवारके छिति राजा परोसता था, यह बात इतनेसे ही सिद्ध है कि ब्राह्मणोंने परिवारसिहत राजाको शाप दिया। राजाके स्वयं परोसनेसे मालूम हुआ कि बड़ी अद्धा है; नहीं तो राजाके परोसनेका नियम नहीं। हिमाचल और श्रीजनकजीने स्वयं नहीं परोसा। रसोहयोंने परोसा था। पर यहाँ रसोईदारका किसीको पता नहीं। अतः अव राजा पूरी तरह रसोईका जिन्नेदार हो गया।

अब निगमन यही होगा कि राजाको ऐसी ही रसोई इष्ट थी, इसीसे न जाने किस-किसको बुळाकर रसोई बनवायी, पुराने रसोइए भी सम्मिलित नहीं किये गये। (वि॰ त्रि॰)]

टिप्पणी—२ 'में अकास बानी तेहि काळा'—यह अकाशवाणी ईश्वरकी है जैसा आगे सप्ट है—'ईस्वर राखा भरम हमारा।' अथवा, शाप दिलानेके लिये कालकेत ही आकाशसे बोला। 'तेहि काळा' से 'तेहि काळकेत की' यह अर्थ 'नामैकदेशे नाममात्रस्येव प्रहणम्' इस न्यायसे ले सकते हैं। कालकेतुने इस भावसे ब्राह्मणोंका अपराध न किया कि कशी हमें भी शाप न दें और इसी अभिप्रायसे उसने ब्राह्मणोंका हित किया कि आकाशवाणी बोला। (टि॰ ४ भी देखिये)।

्र—'बिप्र बृन्द उठि उठि गृह जाहू।'''' (क) 'उठि उठि' कहनेसे पाया गया कि ब्राह्मणोंके बहुतसे वृन्द में, एक बार ही 'उठि' कहते तो एक ही वृन्द पाया जाता। (ख) 'बिप्र बृन्द' कहा क्योंकि सबब्राह्मण अपने-अपने कुटुम्बसमेत पृथक्-पृथक् हैं। 'घर जाओ' यह कहनेकी रीति है, यथा—'तजहु आस निज निज गृह जाहू।', 'तुम्ह धर गवनहु मयद बिछंवा॥', 'जाहु मवन कुछ कुसछ विचारी।' (ग) अन्न मत खाओ क्योंकि रसीईमें ब्राह्मणोंका मांस बना है, इस कथनसे पाया गया कि सब अन्नमें मांसका संसर्ग कर दिया है। (घ) 'है बिड़ हानि'—धर्मकी हानि बड़ी हानि है, जैसा ब्राह्मणोंके 'ईश्वर राखा धरम हमारा' इस वाक्यसे सपष्ट है। अन्न खानेसे क्या हानि है यह आकाशवाणी आगे कहती हि—'मएउ रसोई'''। ['बिड़ हानि' से जनाया कि अन्य जीवोंका मांस-भक्षण करना भी 'हानि' है और ब्राह्मण-मांस-भक्षण तो बड़ा पाप है, औरोंका प्रायश्चित्त है, इसका प्रायश्चित्त भी नहीं। (प्र० सं०)]

ध 'मएउ रसोई भूसुर माँसू....' इति । (क) यह 'वड़ी हानि' बतायी । यह आकाशवाणी कालकेतुकी है, यह इस चरणसे सिद्ध होता है । कालकेतुकी वाणी है, इसीसे उसमें उसने अपना नाम नहीं बताया । यदि यह ब्रह्मवाणी होती तो अवश्य कहती कि कालकेतु राक्षसने रसोईमें ब्राह्मण-मांस बनाया है । (ख) 'उठे' क्योंकि आकाशवाणीकी आशा है कि 'उठि उठि गृह जाहू ।' 'मानि विस्वास्' का भाव कि भानुप्रताप विष्रसुरसेवी हैं इससे कभी विश्वास न होता कि वह ब्राह्मणोंका मांस खिलायेगा; पर बोलनेवाला कोई दिखायी नहीं पड़ता और शब्द सुनायी पड़ते हैं, अतः यह अवश्य आकाशवाणी ही है, यह विश्वास हुआ । आकाशवाणीसे ही ऐसा विश्वास हुआ, अतः उठ पड़े । राजाके विनाशार्थ ब्राह्मणोंपर अपनी करनी प्रकट करनेका अवसर जानकर कालकेतुने सोचा कि यदि सीधे-सीधे कहूँगा तो छानबीन होने लगेगी और सारी कर्लई खुल जायगी । ब्रह्मवाणीपर झटपट विश्वास होता है अतः उसकी ओटसे कार्य करना ठीक होगा । तुरन्त अहश्य होकर ब्योममें गया और आकाशवाणी की । इसमें 'व्याजोक्ति अलंबार' है । (वीर)]

भूप विकल मित मोह भुलानी। भावी बस न आव मुख बानी।। ८॥ दो०—बोले बिप्र सकोप तब निहं कछु कीन्ह बिचार। जाइ निसाचर होहु नृप मृद् सहित परिवार।। १७३॥

मर्थ—राजा व्याकुळ ( हैरान ) है । उसकी बुद्धि मोहसे भूळी हुई ( अर्थात् नष्ट हो गयी ) है। होनहारवश उसके मुखसे वचन नहीं निकळता ॥ ८॥ तब ब्राह्मण कोप करके बोळे, उन्होंने कुछ भी विचार न किया । १६८ कहा कि ) रे मूर्ख राजा ! त् परिवारसहित जाकर निशाचर हो ॥ ९७३॥

टिप्पणी—१ (क) मोहसे बुद्धि नष्ट हो जाती है, यथा—'मुनि अति बिकल मोह मित नाठी। १३५।५।' राजा मोहके वश है इसीसे उसकी बुद्धि नष्ट हो गयी। उसे चाहिये था कि अपना सब वृत्तान्त ब्राह्मणोंके चरणोंपर गिरकर कह देता (प्रार्थना करता कि कोप न कीजिये, पहले सब वृत्तान्त सुन लीजिये तब अपराध हो तो मुझे दण्ड दीजिये)। अपना वृत्तान्त कह देता तो ब्राह्मण शाप न देते। पर भावीवश उसके मुखसे वचन न निकला। (ख) 'मावी बस'''' इति। भावीवश राजाके साथ छल हुआ इसीसे ग्रन्थकारने कई जगह उसका भावीवश होना कहा है। यथा—'तुलसी जिस मब तन्यता तसी मिले सहाइ। १५९।' (भावी उसको कपटी मुनिके पास लेगयी। इस वाक्यसे भावीका प्रवेश राजाके तनमें दिखाया); 'जेहिं रिपु छय सोह रचेन्हि उपाऊ। भावी बस न जान कछ राऊ॥ १७०। ८।' (इससे मनमें भी भावीका प्रवेश दिखाया क्योंकि जानना मनसे होता है। राजा मनसे जान न पाये) तथा 'मावी बस न आव मुखबानी' (मुखसे

(i 71)

बचन न निकला, भावीने वाणी रोक दी; यहाँ वाणीपर भी भावीका प्रभाव कहा ); और आगे ब्राह्मणोंने भी कहा है—

टिप्पणी—र 'बोळे बिप्र''' इति । (क) 'सकोप तब' अर्थात् जब राजा कुछ न वोला तब राजाको अपराधी समझकर कुपित हुए (क्योंकि आकाशवाणी सुनकर भी उसके निराकरणमें कुछ न बोळनेते उसमें उसकी सम्मति पायी गयी—'मीनं सम्मतिळक्षणम्' 'खामोशी अर्ळ रजा' प्रसिद्ध है। यदि अपराध नहीं किया था तो चुप क्यों रहता ? दूसरे विप्रसमाजमरका निमन्त्रण था, इतनोंका धर्म नष्ट होता था इसीसे तुरत भारी कीप हुआ। बात ऐसी गठ गयी कि आकाशवाणीपर शंकाको स्थान ही नहीं )। (ख) 'नहिं कछु कीन्ह विचार' हति। इसके दो अर्थ होते हें-एक तो यह कि 'तूने कुछ विचार न किया' कि हम ब्राह्मणोंको मांस खिळाकर उनका धर्म नष्ट करते हैं, इस अधर्मत हमारा स्वयं ही नाश हो जायगा। दूसरे यह कि ब्राह्मणोंने कुछ विचार न किया। उन्हें विचार करना चाहिये था कि राजा तो वदा धर्मातमा है, वह ब्राह्मणोंको विप्रमांस कैसे खिळायेगा, इस बातका निश्चय करके तब शाप देना था। इसी बातपर दूसरी आकाशवाणी हुई। यथा—'बिप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा। १७४। ', ।' कुछ विचार न किया (क्योंकि ब्रह्मगिरा असल्य नहीं होती, इसे ब्रह्मवाणी ही समझे; इसीसे एकदम उठे और एकदम कोघ आ गया ) क्रोधमें विचार नहीं रह बाता। (ग) 'जाह' अर्थात् मरकर। 'निसाचर होहु'—भाव कि राक्षस विप्रमांस खाते हैं, यथा—'खळ मनुजाद क्रिजानिक मोगी'। तू जो हमें खिळाना चाहता था वह तू ही जाकर खा। 'मूटु'—अपना नाश अपने हाथ किया यही मृद्ता है। 'सहित परिवार' निशाचर होनेका शाप दिया क्योंकि ब्राह्मणोंको परिवारसहित विप्रमांस खिळाना चाहता था, अब परिवारसहित जाकर जो हमें खिळाना चाहताथा वह खाये। (शापमें भी विचार न किया कि परिवारसहित राक्षस होंगे तो विप्रोंके ही वंशका तो नाश करेंगे )।

वि॰ त्रि॰—'मूढ़' क्योंकि इसमें तेरा कोई लाभ नहीं और हमारा धर्म चला जाता। 'सहित परिवार' क्योंकि परिवारसहित तू पादप्रक्षालनादि ब्राह्मण-भोजनके कृत्यमें लगा था, तूने ही परिवारसहित रसोई इसीलिये बनायी और आप ही परोसने चला, हमलोगोंके सर्वनाशके लिये जान-बूह्मकर तूने सब किया; अतः सहित परिवार निशाचर हो जा।

छत्रबंधु तैं वित्र बोलाई। घाले लिए सहित समुदाई॥१॥ ईस्वर राखा धरम हमारा। जैहिस तैं समेत परिवारा॥२॥ संबत मध्य नास तव होऊ। जल दाता न रहिहि इल कोऊ॥३॥

शब्दार्थ — छत्रबंधु=क्षत्रियोंमें महा अधम, क्षत्रियाधम । 'बंधु' शब्द क्षत्रिय और विप्र वा ब्राह्मणके साथ लगने-पर 'अधम' का वाचक होता है।

मर्थ—रे क्षत्रियाधम ! तूने ब्राह्मणोंको समुदाय (कुल, परिवार, समान ) सहित (उनका धर्म ) नष्ट करनेके किये मुलाया ॥ १ ॥ ईश्वरने हमारे धर्मकी रक्षा की और तू परिवारसहित नादाको प्राप्त होगा ॥ २ ॥ एक वर्षके भीतर

तेरा नाश होगा । तेरे कुलमें कोई पानी देनेवाला न रह जायगा ॥ ३॥

टिप्पणी—१ (क) 'धाले लिए' अर्थात् धर्मका नाश करनेके लिये जैसा 'ईस्वर राखा घरम हमारा' से स्पष्ट है। बाइणके धर्मका नाश करनेवाला क्षत्रिय 'क्षत्रियाधम' है, तृ हमको बुलाकर विश्वाससे धर्म नष्ट करना चाहता या अतः 'छत्रबंधु' है। (ख) 'ईस्वर राखा''' इति। अर्थात् तृते तो अपनी ओरसे नाश करनेमें कुल उठा न रक्षा था, नाश ही कर चुका था किन्तु ईश्वर धर्मके रक्षक हैं, गौ और ब्राह्मणके हितकर्ता हैं, इसीसे उन्होंने हमारे धर्मकी रक्षा की। पुनः भाव कि तृते हमारे धर्मका नाश करनेके लिये हमें बुलाया, हम तेरे विश्वासमें आये, हम कुल जानते न ये, इसीसे भगवान्ने हमारी रक्षा की। (ग) 'जेहिस तें समेत परिवारा'—भाव कि ईश्वर अधर्मियोंका नाश करते हैं, तृ अधर्मी है, जान-बूझकर हमारा धर्म नष्ट करनेको उद्यत हुआ, इसीसे तेरा नाश होगा, समाज तथा परिवारसहित हमें नष्ट अधर्मी है, जान-बूझकर हमारा धर्म नष्ट करनेको उद्यत हुआ, इसीसे तेरा नाश होगा, समाज तथा परिवारसहित हमें नष्ट करने चाहा (जिसमें कोई प्रायश्चित्त करनेवाला न रह जाय। वि० त्रि०), अतः परिवारसहित तेरा नाश होगा।

२ (क) 'संबत मध्य नास तव होऊ' इति। राजाने संवत् भरका संकल्प किया थां, ऐसी ही कपटी मुनिकी आद्या थां। यथा—'जाइ उपाय रचहु नृप पृहू। संवत मिर संकलप करेहू ॥ १६८। ८।', इसीसे (भगवान्की प्रेरणांत ) संवत् भर-में नाश होनेका शाप दिया गया। जो पिछले चरणमें कहा था कि 'जैहिस हैं समेत परिवारा' उसी 'लैहिस' को इन चरणों में

स्पष्ट करते हैं। 'परिवारसमेत नाश जिसमें कोई जल भी देनेवाला न रहेगा' यही परिवारसमेत जाना है। [(स) 'जलदाता न रहिहि'—अर्थात् तुम्हारी सद्गतिका उपाय करनेवाला भी कोई न रह जायगा। अञ्जलमें जल लेकर पितरों के नामसे जल गिराना जल वा पानी देना कहलाता है। मरनेपर मृतक के नामसे जल दिया जाता है। इसी को पर्ण भी कहते हैं। इससे सद्गति होती है। 'जलदाता कोई न रहे' इससे नाती-पनाती आदि तथा पोते-परपोते आदि भी जो जल दे सकते हैं उनका भी नाश कह दिया। (ग) पूर्व जो कहा था 'बोले विष्र सकोप', उस कोपका स्वरूप दिखाते हैं कि मारे कोधके तीन वार 'परिवार समेत' नाश होनेका शाप दिया। यथा—'जाइ निसाचर हो हु नृप मृद्द सहित परिवार'(१), 'जेहिस तें समेत परिवारा' (२), 'संवत मध्य नास तव हो ऊ। जलदाता न रहिहि कुल को ऊ॥'(३)।

नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा । भै वहोरि वर गिरा अकासा ॥ ४ ॥ विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा । निहं अपराध भूप कछुकीन्हा ॥ ५ ॥ चिकत विप्र सब सुनि नभवानी । भूप गएउ जहँ भोजन खानी ॥ ६ ॥

वर्थ—राजा शाप सुनकर अत्यन्त त्राससे अत्यन्त व्याकुल हुआ। (तब) फिर श्रेष्ठ आकाशवाणी हुई ॥४॥ श्राद्मणो ! तुमने भी सोच-विचारकर शाप न दिया। राजाने कुछ भी अपराध नहीं किया॥ ५॥ आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण भोचक्केसे रह गये। राजा (रसीईमें) गया जहाँ भोजन (के पदार्थों) की खानि थी॥ ६॥

टिप्पणी—१ (क) 'सुनि श्राप विकल भितः"' इति। विप्रशाप अत्यन्त घोर होता है, यथा — 'प्रसु महिदेव श्राप भित घोरा। १६६। ८।', (वह अन्यथा नहीं हो सकता) 'किएँ अन्यथा होइ नहिं विप्र श्राप भित घोर। १७४।', इसीसे 'भित त्रास' हुआ और अति त्रास होनेसे भित व्याकुल हुआ। 'भित' देहलीदीपक है। अथवा, आकाशवाणी सुनकर विकल हुआ था, यथा—'भूप विकल मित मोह सुलानी' और विप्रशाप सुनकर 'भित विकल' हुआ। प्रथम आकाशवाणीसे अपराध सावित हुआ फिर उसका दण्ड मिला। राजा विप्रशापसे पहले ही उरता था, यथा—'एकिंह उर दरपत मन मोरा। प्रसु महिदेव श्राप भित घोरा॥' और अब वह घोर शाप सुना अतः अब अति त्रास हुआ। विप्र-शाप अति घोर है। मयङ्करता यह है कि एक तो परिवारसिहत नाश हो, वह भो अल्पकालमें और फिर यह कि राक्षस-योनि मिले, उसपर भी पानी देनेवाला कोई न रह जाय अर्थात् सद्गित हो सकनेका भी उपाय न रहे। यह अति भयङ्करपन है। (प्र० सं०)]

(ख) 'बर गिरा अकासा' इति ।—[ पूर्व आकाशवाणीसे राजा अधर्मी ठहराये गये, राजाको जन्मभर इसकी ग्लानि रहेगी अतएव उसके संतोषके लिये और उसको लोकमें निरपराध प्रकट करनेके निमित्त देववाणी हुई, नहीं तो इस आकाशवाणीकी कोई आवश्यकता न थी] 'बर' शब्दसे सिद्ध हुआ कि पहलेवाली आकाशवाणी श्रेष्ठ न थी। वह कालकेतुकी थी, ब्रह्मवाणी न थी। वहाँ 'बर' शब्द नहीं है। ('बहोरि' अर्थात् शापसे अत्यन्त व्याकुल होनेपर। अयवा, एक आकाशवाणी पूर्व हुई। दूसरी बार किर हुई अत: 'बहोरि' कहा )। क्ष

र 'विष्रहु श्राप '' इति । (क) ब्राह्मणोंने कुछ विचार न किया यह वक्ता पहछे ही कह आये—'नहिं कछ कोन्ह विचार'। वही वात आकाशवाणी भी कह रही हैं। इससे जनाया कि विना अपराधके राजाको श्राप दिया। इससे भी सिद्ध है कि पहछी आकाशवाणी कालकेतुकी हैं। यदि वह ईश्वरकी वाणी होती तो प्रथम ही यह बात कह देती कि राजाका इसमें दोप नहीं हैं। दो बार आकाशवाणी होनेका प्रयोजन ही नथा। अपराध विचारकर शाप देना था ['विष्रहु' का भाव कि राजाने तो अनजानमें अनुचित किया था, पर तुम विष्र हो तुम्हें ध्यानकर देख लेना था कि यह काम किसका था और किसने आकावाणीमें दुष्टतापूर्वक भेद जनाया और किस हेतुसे ? ( म० त० वि० ) ] (ख) 'अपराध कछ कीन्हा'—भाव कि ऐसा शाप भारी अपराधमें देना चाहिये था और राजाने तो किञ्चित् भी अपराध नहीं किया। राजाकी शुद्धता प्रकट करनेके लिये 'वर गिरा' हुई, नहीं तो राजाके हृदयमें वड़ा संताप रहता कि हमारा निर्दोप-पन न ब्राह्मण ही जान पाये न परमेश्वर ही, हमें अपराधी बनाकर दण्ड दिया। इस वाणीसे अब संतोष हुआ।

३ 'चिकत विष्र सव''' इति। (क) 'चिकत'; क्योंकि एक ओर तो आकाशवाणी कहती है कि रसोईमें विष्र-मांख हुआ है और फिर यह भी कहती है कि राजाका कुछ दोप नहीं है, यह कैसी बात है ? (स्व) 'गएउ भूप जहूँ ''' इति।

छ यदि पूर्व भी देववाणी मार्ने तो यहाँ 'वरवाणी' का भाव यह होगा कि पहलीसे विश्रवृन्दने राजाकी भूल समझी और धाप दिया और इससे उनका संदेह मिटेगा और वे शान्त होंगे।

[ विप्र भी चिकत और राजा भी । यहाँ दिखाते हैं कि 'कपटी मुनि पद' में राजाकी बुद्धि कैशी तन्मय हो रही थी, दो बार आकाशवाणी हुई तब भी उसने ब्राह्मणोंसे यह कहानी न कही नयोंकि उसने मना कर दिया था, आकाशवाणी तुन चिकित हो रसोईमें गया कि गुरुसे में जाकर यह सब कहूँ, वे मेरी रक्षा सुर-विप्र दोनोंसे करेंगे । राजा अति न्याकुल होनेके कारण अत्यन्त शोचमें हूब रहा था, यह आकाशवाणी सुनकर न्याकुलता कुछ दूर हुई, वह सावधान हुआ, अब उस शोच-सागरसे पार होनेको गुरुके पास गया, जब वे न मिले तब शोच 'अपार' देख पढ़ा । शापके पार जानेका सामर्थ्य न देखा तब सब कथा कही । ]

तहँ न असन निह विष्र सुआरा। फिरेड राड मन सोच अपारा॥ ७॥ सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई। त्रसित परेड अवनी अकुलाई॥ ८॥ दो०—सूपित सावी मिटे निह जदिप न दूपन तोर। किएँ अन्यथा होइ निह बिष्र श्राप अति घोर॥ १७४॥

शन्दार्थ-किए=उपाय या यत्न करनेसे । यह अन्यथा=कुछका कुछ, न्यर्थ ।

वर्ष वहाँ न तो भोजनके पदार्थ ही थे और न ब्राह्मण रसोइया ही। राजा मनमें वेहद चिन्तित हो लीटा ।। ७ ।। सब वृत्तान्त ब्राह्मणोंको सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर (ब्राह्मणोंके आगे) पृथ्वीयर गिर पड़ा ।। ८ ।। (ब्राह्मण बोले) राजन् ! भावी नहीं मिट सकती, यद्यपि तुम्हारा दोप नहीं है। विप्रशाप अत्यन्त घार (किन स्वीर भयक्कर) होता है। किसी भी उपायसे वह व्यर्थ नहीं हो सकता ।। १७४ ।।

टिप्पणी—१ (क) 'तहँ न असन"" इति । भोजनके पदार्थ न देख पड़े क्योंकि रहीई 'मायामय' थी । व्यञ्जन तो अगणित बने थे पर उनमेंसे एक भी न देख पड़ा । परदेके भीतर देखा तो रहीइया विप्र भी नहीं था । तब 'अपार शोच' हुआ । [ मुख्य अपराधी अपने अपराधके प्रमाणसहित अन्तर्धान हो गया । अब राजा सोचता है कि जिसके ऊपर इतनी आस्था थी वह घोर वैरी निकला । और या वह कौन जिसने इतनी बड़ी माया करके मेरा नाध किया ! में अत्यन्त लोभसे मारा गया ! अब मेरा और मेरे कुटुम्बका क्या होगा ? इत्यादि सोच उठा । (वि० वि० )) अपार शोचका भाव कि राजाको पूर्ण भरोसा और विश्वास था कि मुनि भारी महात्मा हं, हमारा अवश्य भला करेंगे, इसीसे शोचसे पार होनेके लिये मुनिके पास गया । उनको न देखा (जिसका भरोसा था कि पार कर देगा वह न मिला ) अतः सोच अपार हुआ । (ख) 'फिरेड' अर्थात् प्रसङ्ग सुनानेके लिये । अभी सब विष्र खड़े हैं।

२—'सब प्रसंग सिहसुरन्ह'''' इति । रसोईमें जब न पदार्थ देखे न मुनिको तब राजा समझ गया कि वह मुनि न था, कोई शत्रु था, हमारे खाय बहा भारी छल किया, हमको घोखा हुआ; तब छव प्रसंग ब्राह्मगोंको मृनाया । ( सब प्रसंग अर्थात् शिकारमें एक श्करके पीछे घोर वनमें जाना, वहाँ एक तापसका मिलना, उसको महामुनि जान उसके छलमें आना, सोते ही महलमें पहुँच जानेसे उसमें विश्वास होना इत्यादि सब बातें। प्रसंगके अन्तमें विष्वहन्दको आदर-पूर्वक स्वयं ही बैठाना और परसना आरम्भ करनातक कहा )। प्रसंगके अन्तमें ब्राह्मणोंके शापकी बात आयी, उसे समझकर त्रस्त हो गया, उसे कहते-कहते भयसे अत्यन्त ब्याकुल हो उनके आगे चरणोंपर गिर पढ़ा।

३ 'भूपित भावी सिट निहं" इति । (क) जब राजा ब्राह्मणोंके आगे सब प्रसंग कह चुका, तम ब्राह्मणोंने समझाया । दूसरी नभवाणी और सारा प्रसंग श्रवण करनेसे राजा निर्पराध सिद्ध हुआ । अंतएव वे राजाको समझान हों । (ख) भावी नहीं मिटती अर्थात् यह सब भावीने कराया, भावी तुमको वहाँ हे गयी, भावीयरा तुमने यह काम किया । कि प्रसंगके आदि, मध्य और अन्त तीनोंमें भावीकी प्रमुखता (प्रधानता ) कही गयी है । यथा— 'तुक्षसी जिस मवतव्यता''। १५९ ।' आदिमें, 'भावी यस न जान कछ राज । १७० । ८ ।' मध्यमें और 'नार्या दम न काम मुख बानी । १७३ । ८ ।' अन्तमें । इसीसे ब्राह्मण भावीकी प्रयस्ता कहकर समझा रहे हैं कि 'मार्या मिट निहं'। (ग) 'जदिप न दूपन तोर' कहनेका भाव कि दोष न होनेसे (चाहिये या कि) हम शाप अन्यया कर देते किन्द्र समारे करनेसे शाप व्यर्थ हो नहीं सकता । कि समरण रहे कि उस समय ब्राह्मणोंका यह प्रभाव था । वे अस्त्यवार्य न ये । इसीसे तो जो वचन मुखसे निकल गया वह निकलगया, वह व्यर्थ न जाता था। आजकलकी गिरी दशा दो नर्नाय है । इसीसे तो जो वचन मुखसे निकल गया वह निकलगया, वह व्यर्थ न जाता था। आजकलकी गिरी दशा दो नर्नाय है । विमयरोंका नीट—१ 'विष्र श्राप स्रति घोर' का भाव कि एक भी ब्राह्मणका शाप घोर होता है और नहीं तो हालों विमयरोंका

17.7

शाप एक साथ हुआ, अतः अति घोर है।

२—भानुप्रताप निर्वाधिक धर्मातमा था। उसे यह विष्न और घोर शाप ? इसमें हरिइच्छा हो प्रधान है। बो कहो कि हरि तो धर्मके रक्षक हैं, उन्होंने कैसे विष्न छगाया ? तो उत्तर यह है कि हरिको त्यागकर राजाने कपटमें मन छगाया तब हरि रक्षक कहाँ रहे ? पहछे निष्काम कर्म करता था अब वह कामनावश हो गया। सौ कल्पतक राज्य तथा अमर होनेकी दुर्वाधना उसमें उत्पन्न हुई, इससे वह बन्धनमें पड़ा। (बै॰)।

पुनः कुछ लोगोंका कथन है कि पूर्व कमोंका फल और साधु-वेषकी मर्यादा रखनेके लिये निशाचर होनेका शाप हुआ । उस योनिमें वह 'मण्डलीक मणि' होकर लगभग ७२ चौकड़ी राज्य भोग करेगा । नर-शरीरमें इतने दिन राज्यका नियम नहीं है ।

व्राह्मणोंद्वारा इन्हें निशाचर होनेका शाप हुआ; क्योंकि उनको विष्र-मांस भोजन करनेको दिया था, निशाचर विष्रमांस भक्षण करते हैं। उनका तात्पर्य यह था कि तू ऐसी योनिमें जा जहाँ यह तुझीको खानेको मिळे। यहाँ यह शक्का होती है कि इस शापसे तो ब्राह्मणोंहीकी हानि है ? सच है। इसीसे तो गोस्वामीजीके विळक्षण शब्द 'सकोप' इत्यादि यहाँ छेखनीसे निकळे। क्रोधमें विचार कहाँ ? दूसरे भावी है।

प० प० प्र०—मनु और प्रतापभानु । दोनों ही चक्रवर्ती सम्राट् थे, दोनों ही परम धर्मशील, राजनीतिनिपुण और प्रजावत्सल थे। पर मनुजीको वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होनेपर भी समाधान नहीं हुआ, उनके हृदयमें भक्तिकी लालसा उत्पन्न हो गयी। प्रतापभानुमें न तो वैराग्य ही था न ज्ञान और न भक्तिकी हच्छा। धर्मका परिणाम 'विषय-विराग' है, वैराग्य प्राप्त होनेके पूर्व ही उसका घोर विनाश हुआ। अगणित निष्काम ईश्वरार्षित यज्ञादि कर्मोंका फल उसको रावण-देहमें मिला—'सुनासीर सत सरिस सो संतत करह बिलास'। ज्ञात अश्वमेध यज्ञोंका फल इन्द्रके ऐश्वर्यकी प्राप्ति है। रावणको ज्ञात इन्द्रका ऐश्वर्य मिला। 'जरा मरन रहित तनु' की वासना प्रतापभानुतनमें थी, अतः उस वासना-चलने रावणदेहमें घोर तप करवाया। मरणरहित होनेकी इच्छासे ही रावणने वर माँगा। इस तरह पूर्वकर्म और पूर्व वासनासे तथा विप्रशापसे उसको राक्षसदेह, अपार ऐश्वर्य और अपार सत्ता आदिकी प्राप्ति हुई। तपश्चर्याकी न्यूनता मरणरहित होनेकी वासना और कल्पश्चत राज्यकी कामनाने पूरी कर दी। देखिये, एक बारकी कुसंगतिसे दुर्वासना पैदा हुई, जिसका परिणाम यह हुआ। अब विचार कीजिये कि इम लोग तो रात-दिन 'विषय मनोरथ दुर्गम नाना' करते ही रहते हैं, हरिभजन करनेकी कभी इच्छा हो नहीं होती, तब जन्म-मरण महादु:खरें कव और कैसे छुटकारा मिलेगा ?

नोट—३ 'पूर्व तीन कल्गोंकी कथामें जय-विजय, हरगण प्रभृतिका, शाप होनेपर, शापानुग्रहके लिये प्रार्थना करना और शापोद्धार होना पाया जाता है। पर भानुप्रताप शापानुग्रहके लिये प्रार्थी न हुआ और न ब्राह्मणोंने ही अपनी ओरसे अनुप्रह की। कारण यह कि परात्पर ब्रह्मके आविर्भावकी कथा है; ब्राह्मणोंको भी इसकी खबर नहीं है; वे इतना कहकर ही रह गये कि भावी अभिट है।' (श्रीजानकीशरणजी)। वि० त्रि० का मत है कि 'यहाँ भी शापानुग्रहकी बात समझ छेना चाहिये, यथा—'येमव विषुक्त तेज बक्त होऊ' 'समर मरन हरि हाथ तुम्हारा। होइही मुक्त न पुनि संसारा॥'; पर आगेके 'अस कहि सब महिदेव सिधाप।' से यह असंगत जान पड़ता है।

भानुप्रताप रावणहीका चरित्र मुख्यतः इस प्रन्थमें हैं। इन्होंके लिये श्रीसाकेतविहारी श्रीरामका अवतार है। (वै॰)। पूर्व दोहा १५३ (५-६) में लिखा जा चुका है कि यह और इसका भाई श्रीरामजीके अत्यन्त प्रिय प्रतापी और विलवर्य नामक सखा थे। प्रभुने इनके साथ रणकीड़ा करनेकी इच्छासे इनको प्रकृतिमण्डलमें भेजा था। यह बाह्मणोंको क्या मालूम ? 'सो जानइ जेहि देहु जनाई' तब भला विना उनके जनाये वे कव जान सकनेको समर्थ हो सकते हैं ? अतः 'मावी मिटे नहिं' यही कहकर रह गये। 'हिर इच्छा मावी बळवाना। १। ५६। ६-८।' देखिये।

अस किह सब मिहदेव सिधाए। समाचार पुरलोगन्ह पाए॥१॥ सोचिह दूपन दैविह देहीं। बिरचत इंस काग किय जेहीं॥२॥ उपरोहितिह भवन पहुँचाई। असुर तापसिह खबरि जनाई॥३॥ अर्थ—ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चलते हुए । पुरवासियोंने समाचार पाया ॥ ९ ॥ (तो ) वे शोच करने और विधाताको दोष लगाने लगे, जिसने हंस बनाते हुए कौवा बना दिया ॥ २ ॥ पुरोहितको घर पहुँचाकर राह्मस (कालकेत्र) ने तापसको खबर दी ॥ ३ ॥

टिप्पणी-१ (क) 'महिदेव सिधाए'-( यहाँ 'महिदेव' शब्दसे ब्राह्मणोंका महत्त्व स्वित किया कि ये पृथ्वी-परके देवता हैं, देवताओंकी भाँति आवाहनसे आये थे और अपवित्रता देखकर चले जा रहे हैं। वि॰ त्रि॰ )। आकाशवाणी-की आशा थी कि 'उठि उठि गृह जाहू', अतः सब ब्राह्मण घर गये ( उठकर तो पहले हो खड़े हो गये ये, शाप देने टर्ग फिर ब्रह्मवाणीसे चिकत होकर प्रसंग सुनने लगे थे; अब चल दिये)। ( ख ) 'समाचार पुरवासिन्ह पाये'—ब्राह्मणोंके चल देनेपर उनको समाचार मिला, इससे पाया गया कि राजाने सब प्रसंग जो ब्राह्मणोंसे कहा था वह (वे रास्ता चलते हुए परस्पर कहते-सुनते जाते थे एवं जो पूछता था उससे भी जहाँ-तहाँ कहते गये; इस प्रकार ) सब समाचार पुरवासियों को मिला। ये ब्राह्मण भी पुरके ही थे। (ग) 'सोचिहिं' अर्थात् राजाके लिये शोच करते हैं (कि ऐसा धर्मात्मा राजा न मिलेगा ) और दैवको दोष देते हैं, ब्राह्मणोंको दोष क्यों नहीं देते कि जिन्होंने विना विचारे शाप दे दिया ? कारण कि ब्राह्मणको दोष लगाने, उनकी निन्दा करनेका फल भारी दण्ड है, यह वे जानते हैं, यथा—'द्विज निदक बहु नरक मोग करि। जग जनमें बायस सरीर धरि ॥ ७ । १२१ ॥ १ वर्चत हंस काग किय'-अर्थात् भानुप्रतापने ऐसे-ऐसे सत्कर्म किये ये कि देवता होता सो न होकर राक्षस हुआ । [ हंसको क्षीर-नीर-विवरणका विवेक होता है; यथा-'छोर नीर थिवरन गति इंसी। २। ३१४। ४। इसी तरह राजा अधर्मको त्यागकर धर्ममें रत था, निष्काम धर्म किया करता था, परम विवेकी था, यथा--'भूप विवेकी परम सुजाना । १५६ । १ ।' यह प्रारम्भमें ही कहा है। उसी सम्बन्धसे कहा कि वह 'हंस' बनाया जा रहा था सो काग बना दिया गया। कौआ काला, कटोरभाषी, मिलनभक्षी, छली इत्यादि वैसे ही राक्षछ। राक्षस होनेका ज्ञाप दिया यही कौवा बनाना है। इसी तरह राज्य सुनाकर श्रीरामको वनवास देनेपर विधाताको दोप लगाया गया है, यथा-'एक विधातिह तूषन देहीं । सुधा देखाइ दीन्ह विषु जेहीं ॥ २ । ४९ । १ । 'लिखत सुधाकर गा कि लि राहु। बिधि गति बाम सदा सब काहू॥ ५५।२। पुनः भाव कि 'विधि गति विद विपरीत बिचित्रा।' उसीका दोष हैं जो चाहे कर डालता है। यहाँ 'लिलत अलंकार' है।]

वि॰ त्रि—राजासे इस जन्ममें कोई अनर्थ भी नहीं हुआ जिसका फल यह शाप कहा जा सके, अतः दैवको दोप देते हैं कि उन्होंने नियम भंग किया। जन्मसे ही काग या हंस बनानेका विधान है। 'द्विजड़ोही यहु नरक भोग करि। जग जन्म वायस सरीर घरि।' यहाँ तो राजा जन्मसे ही हंस था और हंसकी भाँति आचरण करता था, परम धर्मात्मा था, इसे ब्राह्मणद्रोह कहाँसे उत्पन्न हो गया जो यह ब्राह्मणोंको वश करने चला ?

टिप्पणी—२ 'उपरोहितिह भवन'''' इति । इससे पाया जाता है कि कालकेतुको ब्राह्मणोंका भय था कि राजासी तरह हमको भी अपना द्रोही समझकर शाप न दे दें, इसीसे उसने प्रथम तरत पुरोहितको उसके घर पहुँचा दिया जिसमें पुरोहितको जब वे घरमें पायेंगे तो शाप न देंगे । [अथवा, अब अपना काम हो गया, अतः पहुँचा दिया। (रा०प्र०)। पुरोहितको जब वे घरमें पायेंगे तो शाप न देंगे। [अथवा, अब अपना काम हो गया, अतः पहुँचा दिया। (रा०प्र०)। यह हर था कि पुरोहितकी खोजमें कहीं राजाके आदमी कपटी मुनिके आश्रमतक न पहुँच जायँ (वि० त्रि०)]। राजाने यह प्रमं कहते हुए पुरोहितके हरण करनेकी बात भी कही तब ब्राह्मण कुपित न हुए, क्योंकि तापसने यह भी तो कहा था कि मैं उसे अपने समान बनाकर अपने आसनमें रक्खूँगा, पुरोहितको उसने क्लेश नहीं दिया तब ब्राह्मण क्यों कुपित होते ? उसपर भी उसको शीध ही घरमें देखा (इसने तापसको शाप कैसे देते ? एक बार तो अनर्थ कर ही चुके ये फिर होते ? उसपर भी उसको शीध ही घरमें देखा (इसने तापसको शाप कैसे देते ? एक बार तो अनर्थ कर ही चुके ये फिर होते ? उसपर भी उसको शीध ही घरमें देखा (इसने तापसको शाप कैसे देते ? एक बार तो अनर्थ कर ही चुके ये फिर होते ? बसर्थ न हो जाय। आकाशवाणीने तो अपराधीका नाम बताया नहीं। (स) 'असुर तापसहिं'ं अर्थार स्वयं जाकर सब समाचार कहा। क्योंकि यही करार था कि 'कुल समेत रिपुमूल बहाई। चोपे दिवस मिलब में आई।' स्वयं जाकर सब समाचार कहा। क्योंकि यही करार था कि 'कुल समेत रिपुमूल बहाई। चोपे दिवस मिलब में आई।'

तेहि खल जहँ तहँ पत्र पठाए। सजि सजि सेन भूप सब धाए।। ४।।

घेरेन्हि नगर निसान बजाई। विविध भाँति नित होह लराई।। ५।।

जूझे सकल सुभट करि करनी। वंधु समेत परेंड नृप धरनी।। ६॥

वर्थ—उस दुष्टने वहाँ तहाँ पत्र भेजे। सब गजा सेना सजानर चढ़ आये॥ ४॥ द्वा द्वावर द्वाहोंने नगरको

घेर लिया। नित्य ही बहुत प्रकारसे लड़ाई होने लगी ॥ ५ ॥ सब योद्धा शूरवीरोंकी करनी करके लड़ मरे। राजा भाई-समेत (संग्राम) भूमिमें गिरा ॥ ६॥

टिप्पणी—9 (क) 'तेहि खल' अर्थात् जिसने पुरोहितको उसके घर पहुँचाया और तपस्वीको खबर दी उसी खलने । कालकेतुको पूर्व खल कह आये हैं, यथा—'तेहि खल पाछिल बयर सँमारा। १७०। ७।' यहाँ भी 'खल' उसीको कहा। (निकटवर्ती तापस-शब्दके सम्बन्धसे 'तेहि' तापसके लिये भी हो सकता है। तापसने यह काम खलताका किया अतः उसे 'खल' कहा। उसने पत्र लिख-लिख कालकेतुद्वारा सर्वत्र पहुँचाये।'देखि न सकहिं पराह बिभूती।' 'पर हित हानि लाम जिन्ह केरे। उजरे हरप विपाद बसेरे ॥' इत्यादि 'खल' के लक्षण हैं)। (ख) 'जह तहें' अर्थात् जिन-जिनको भानुप्रतापने जीता और राज्य छीन लिया। (जो आकर भानुप्रतापसे नहीं मिले थे उनके पास)। यथा—'जीते सकल भूप वरिकाई। १५४। ६।' (जिनको दण्ड लेकर छोड़ दिया था पर जिनको हारकी ग्लानि थी वे भी हसमें आ सकते हैं। जिनको वह जानता होगा कि भानुप्रतापसे मीतर-भीतर जलते हैं उन्हींको पत्र भेजे)। (ग) 'पत्र पठाए' क्योंकि मुखाय कहनेसे विश्वास न होता। (घ) 'भूप सब धाए' इस कथनसे स्चित हुआ कि सब राजा बड़े प्रसन्न हुए, वे दूसा चाहते ही थे (कि भानुप्रतापको किसी तरह जीतें)। ['सिज सिज सेन' क्योंकि भानुप्रताप बड़ा विश्वा इससे पूरी सेना लेकर आये। जीत तो सकते न थे पर शापका बल पाकर जीतनेका विश्वास है। इसीसे प्रसन्न हुए)

र 'घेरेन्हि नगर'''' इति । (क) नगरको घेरनेसे पाया गया कि किलेसे लड़ाई होने लगी । [ घेरनेसे यह भी होता है कि भीतर अन्न नहीं पहुँच सकेगा । वर्षभरमें तो नाश होना है ही, तन्नतक घेरे रहेंगे, इस तरह सुगमतासे अपनी जय हो जायगी ]। (ख) 'निसान बजाई'। जैसे भानुप्रतापने निशान बजाकर चढ़ाई की और सनको जीता था, वैसे ही इन सन राजाओंने डंका नजाकर जीतनेके लिये भानुप्रतापपर चढ़ाई की। (ग) विविध माँति'—अर्थात् किलेसे, किलेके नाहरसे, तोपसे, तुनकसे, तलनार, नर्ली, धनुष-नाण, गदा, कृगण इत्यादि भाँतिसे। अथवा, चक्रव्यूह इत्यादि अनेक व्यूहरचनाद्वारा, और भी जो भाँति हैं वे भी इसमें आ गयीं। (घ) 'नित होइ' से जनाया कि नहुत दिन लड़ाई हुई (सम्भवतः लगभग संवत्भर, नयोंकि संवत्मध्य नाशका शाप था), क्योंकि किला भारी था जलदी न दूट सका (और भानुप्रतापकी सेना भी साधारण न थी)।

३ (क) 'जूझे सकल सुभट करि कर्नी' इति । सुभटोंमें पुरुषार्थ था; इसीसे उनका करनी करके जूझना लिखा। राजामें शापके कारण पुरुषार्थ न रह गया, इसीसे उसका पुरुषार्थ करके जूझना नहीं लिखते । यदि प्रथमवाला पुरुषार्थ रहता तो सब राजा न जीत पाते । उसके प्रथम पुरुषार्थसे तो वे सब हार चुके थे । यथा 'सप्त दीप भुज वल बस कान्हें ।''' ['करि करनी' अर्थात् रणभूमिमें अपनी वीरता दिखाकर सम्मुख संग्राम करते हुए । 'करि करनी' को देहली-दीपकन्यायसे दोनों ओर लगा सकते हैं । तब भाव यह होगा कि दोनों भाई रणमें अपनी वीरतासे लड़े, पीठ न दिखायी, पर शापवश उसका पुरुषार्थ कारगर न होता था, उसका नाश होना ही था। (प्र० सं०)। 'बंधु समेत' अर्थात् अरिमर्दन भी साथ ही गिरा जो 'सुजवल अनुल अचल संग्रामा' था, वह भी मारा गया ]। (ख) सुभटोंका मरना कहकर तब दोनों भाइयोंको कहा। इससे जनाया कि जब सेना रह न गयी तब दोनों भाई स्वयं लड़े।

सत्यकेत कुल कोउ नहिं बाँचा। विष्रश्राप किमि होइ असाँचा॥ ७॥
रिषु जिति सब नृप नगर बसाई। निज पुर गवने जय जस पाई॥ ८॥
दो०—भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ बिधाता बाम।
धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम ॥१७५॥

रान्दार्थ—बाँचा=बनाया, यथा—'बाल बिलोकि बहुत में बाँचा। अब यहु मरनहार मा साँचा॥ २७५।४।'= बना। असांचा=असत्य। वाम=बाम वायाँ, उल्टा, प्रतिकृल। मेर=पर्वत। =सुमेर। दाम=ररसी, माला। जनक=पिता। सर्थ —सत्यफेतुके कुलमें (राजालोगोंने) किसीको न बचा रक्खा (वा, कोई न बचा)। ब्राह्मणोंका शाप क्योंकर असत्य दो सकता १॥ ७॥ सब राजा शत्रुको जीतकर नगरको बसाकर जय और यश पाकर अपने-अपने नगरको गये॥ ८॥ १ श्रीयाञ्चल्वयजी कहते हैं) भरद्राज! सुनो। जिसका जब विधाता वाम होते हैं तब उसको धूलि मेरके समान, विता यमराजके समान और रस्सी वा माला सर्पके समान हो जाती है॥ १७५॥।

टिप्पणी—१ (क) 'सत्यकंतु कुछ कोड "' इति । सुभरोंका और भाईसहित राजाका ज्हाना कहा, कुटका नाध न कहा था और शाप है कुछके नाशका भी । अतः कहा कि 'सत्यकंतु कुछ कोड नहिं थाचा' अर्थात् राजाटोगोंने अपने शत्रुके कुछमें किसीको न बचा रक्खा, सबका वध किया । क्योंकि यह राजनीति है कि शत्रु-कुछको न रहने दे । यथा— 'रिपु रिन रंच न राखव काऊ'। (ख) कुछका कोई व्यक्ति किसी प्रकारसे न बचा, इसका कारण बताते हैं कि 'बिप्र भाप किमि"' । अर्थात् ब्राह्मणोंके शापसे ऐसा हुआ । उनका शाप है कि 'जलदाता न रिटिह कुछ कोऊ', अतः 'कोड निर्वि वाचा'। शाप असत्य नहीं हो सकता । [ जय विजयको जब शाप हुआ तब भी ऐसा ही कहा है। यथा— 'विप्र धाप तें दूनी माई। वामस असुर देह तिन्ह पाई॥ "मुकुद न भए हते मगवाना। तीनि जनम द्विज वचन प्रवाना॥ १२३। १।' ब्राह्मण अपने दिये हुए शापको स्वयं व्यर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा होने छगे तो उनका आशीबांद भी दुछ न माना जाय। यह बात देविष नारदके 'मृषा होउ मम श्राप कृपाला।' से सिद्ध है। १३८। ३। रेलिये। (ग) विप्रदोह कुछका नाशक है, यथा— 'जिमि द्विज द्वोह किए कुछ नासा। ४। १७। ८।' अतः 'किमि होइ असाँचा' कहा; कुछका नाश हुआ ही चाहे। पहले साधारण बात कहकर फिर विशेष सिद्धान्तसे उसका समर्थन किया गणा। अतः यहाँ 'अर्थान्तर-न्यास अलंकार' है। (प० सं०)]

२ (क) 'रिपु जिति सब नृप'—इससे जनाया कि भानुप्रताप (उन) सब राजाओंका शत्र था अतः सबका 'रिपु' को जीतना कहा। (ख) 'नगर बसाई' इति। भाव कि संग्राम होनेसे पुरवासी भयके मारे जहाँ-तहाँ भागने लगे कि राबालोग हमारा भी वध न कर डालें, हमें न लूट लें, इसीसे सबको निर्भय करके बसाया। अथवा, राजाके नगरमें ब्राह्मण महुत हैं; इससे राजाओंने नगरमें कुछ भी उपद्रव न किया कि वे हमें भी शाप न दे दें। सबका समाधान करके सबको बसाया कि पुरवासी भय न करें, उनसे कोई न बोलेगा। ऐसा कहनेका कारण है क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि शत्रुको मारकर उसका नगर लूट लिया जाता है। [ लड़ाईमें नगर उजड़ जाता है अतः उसका वसाना कहा। पंजाबीजी अर्थ करते हैं कि 'शत्रुको जीतकर सबने तापस नृपको नगरमें बसाया। काश्मीरका राज्य उसको दिया।' और वैजनायजी अर्थ करते हैं कि 'राजाओंने अपने-अपने नगर स्वतन्त्रतापूर्वक वसाये। अथवा, भानुप्रतापके नगरमें अपना-अपना थाना वसाया।' सबने आपसमें समझौता करके अपने-अपने हिस्सेकी जगह लेकर उस नगरको बसाया। जैसे पिछली जर्मन लढ़ाईमें जो संवत् १९९८ वि॰ के लगभग प्रारम्भ होकर कई वर्षतक चली, उसमें जर्मनी और जापानकी हार होनेवर अमरीका, रूछ और इंगलैंडने उन मुल्कोंमें अपने-अपने भाग कायम किये। ] (ग) 'निज पुर गवमे' इति। नगर वसाकर अपने पुरको गये, इससे स्चित हुआ कि कुछ दिन वहाँ टिककर नगरका बंदोबस्त करके तब गये। पुनः, 'निज पुर गवने' का भाव कि राजा छोग निश्चय करके आये थे कि भानुप्रतापपर विजय न प्राप्त हुई तो अत्र नगरमें छौटकर न आयेंगे, क्योंकि वह भारी शत्रु है फिर वह नगरमें न रहने देगा। इसीसे कहते हैं कि जब जय और यश प्राप्त हुआ तर अपने पुरको गये। (भ) 'जय जमु पाई' इति । भाव कि भानुप्रतापने सत्र राजाओंका 'जय-यश' हर लिया था । उससे न तो किसी राजाको जय ही मिली थी और न क्षत्रियपनेका यश ही किसीका रह गया था। अब जय और यश दोनों मिल गये ( जो पूर्व हिन गये थे )। पुनः 'जय-यश' कहनेका भाक कि शत्रुको संग्राममें मारा; छल करके नहीं मारा। किंतु धर्मयुद्धरो विजय प्राप्त की । प्रयम जय मिली, जय होनेसे यश मिला । अतः उसी कमसे कहा ।

३—'भरद्वाज सुनु'''' इति । (क)—यह प्रसंग सुनकर कदाचित् भरद्वाज मुनिको संदेह हो कि ऐसे धर्मातमा राजाके साथ ऐसा छल और उसका इस प्रकार मरण न होने चाहिये थे, अतः स्वयं ही उस संदेहका निराकरण करते हैं कि 'जाहि जब''''। (ख) 'जाहि', जिसको कहनेका भाव कि कर्मफल सबके ऊपर है। जब=दिस काटमें। भाव कि कर्मका फल समय पाकर उदय होता है। (ग) 'होइ विधाता वाम'—भाव कि विधाता ही कर्मफल देनेको विधाना दादिन करम गति जान बिधाता। जो सुम असुम सकल फल दाता॥ २। २८२। ४।' शुभ-कर्म-फल देनेको विधाना दादिन करम गति जान बिधाता। जो सुम असुम सकल फल दाता॥ २। २८२। ४।' शुभ-कर्म-फल देनेको विधाना दादिन होता है और अशुभ कर्मका फल देनेको वाम होता है। (घ) धूलि-समान कालकेतु सुमेक-समान हो गया, जनक-समान होता है और अशुभ कर्मका फल देनेको वाम होता है। (घ) धूलि-समान कालकेतु सुमेक-समान हो गया, जनक-समान कपटी मुनि यम और दामसम विप्र व्याल समान हो गये।

कपटा शान यम आर पानवन विश्व व्याल विनात हो जाता। नोट-9 'धूरि मेरु सम जनक'''व्याल सम दाम' इति । ये तीनों नातें राजापर वीतीं। कालवेतुके सी पुत्र श्रीर दस भाई ये। वे सब मारे गये। वह अकेले जान बचाकर भागा। अतः वह रज्ञ-सम था, वहीं पर्वत हो गया, सहाको उननें इचल बाला। राजाने कपटी मुनिको पिता माना, यथा-'जानि पिता प्रभु करीं दिलाई॥ मोहि मुनीस सुत सेवह जानी। १६० | २-४ |' और उसने भी पुत्र माना, यथा—'सुत तप तें दुर्लम कछु नाहीं। १६१ | १ |'; वही उसके लिये कालरूप हो गया। ब्राह्मण राजाको रत्नमालासम थे। जैसे रत्नमालाका सार-सँभार रक्खा जाता है वैसे ही यह ब्राह्मणोंका आदर करता था। सो उन्होंने सर्प होकर इसे उस लिया। (सं० रोशनलाल)। वैजनाथजीने भी ऐसा ही लिखा है। वे लिखते हैं कि विप्रवृत्द मुक्तादामसम शोभा-सुखदायक थे। राजद्वारपर उनके दर्शनसे शोभा और सुख प्राप्त होता था, वे आशीर्वाद दिया करते थे; उन्होंने नाशका शाप दिया। और श्रीसंतिसह पंजाबीजीका मत है कि 'जिन राजाओंको इसने धूळवत् कर दिया वे ही मेरवत् हो गये। विप्र पितासम कृपा करते थे वे ही यमतुल्य नाशक हुए और कालकेतु दाम (रस्सी) सम 'सूल मन' रहता था सो सर्प हो गया।

वि॰ त्रि॰ भी श्रीपंजाबीके मतमें हैं कि 'कपटी मुनि धूल-समान था ( यथा—'नाम हमार मिलारि अब निर्धन रहित निकेत' ), पितृस्थानीय विप्रवृन्द थे। कालकेतुमें कुल रह नहीं गया था, उसकी आकृतिमात्र राक्षसकी थी, स्कर आदि वना-चना वनमें फिरता था, वह रज्जु था सो सर्प हो गया।

नोट- २ 'सत्यकेतु तहँ बसद्द नरेसू' उपक्रम और 'सत्यकेतु कुळ कोड '''' उपसंहार है। 'भरद्वाज युनु अपर पुनि'''' दोहा १५२ उपक्रम है और 'मरद्वाज युनु जाहि'''' उपसंहार।

रा॰ प्र॰—भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद यहीं (अगली चौपाई) तक सपष्ट देख पड़ता है, आगे ग्रन्थमें कहीं नाम नहीं हैं। कारण यह है कि भरद्वाजका संदेह रामतत्त्वके विषयमें था, चिरतमें नहीं; क्योंकि चिरतकों तो वे स्वयं प्रकटकहते हैं, यथा—'तिन्हकर चिरत बिदित संसारा'। अतएव जबतक रामतत्त्व जाननेका प्रयोजन रहा तबतक गोस्वामीजीने 'मुनि भरद्वाज' इत्यादि सम्बोधन किया। और जो कहें कि 'चाहौं सुनइ राम गुन गृढ़ा' इस वाक्यमें विरोध पाया जाता है तो उसका उत्तर यह है कि ये वचन भरद्वाज मुनिके नहीं हैं।

काल पाइ मिन सनु सोइ राजा। भएउ निसाचर सिहत समाजा।। १।। दस सिर ताहि बीस भुजदंडा। रावन नाम बीर बरिवंडा।। २।। भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भएउ सो कुंभकरन बलधामा।। ३।। सिचव जो रहा धरमरुचि जास्र। भएउ विमात्र बंधु लघु तास्र।। ४।। नाम विभीपन जेहि जग जाना। बिष्नुभगत विज्ञान निधाना।। ५।।

शब्दार्थ—भुजदंड=भुज (बाहु; बाँह ) + दंड (दंडा)। डंडेके आकारका होनेसे बाहुको भुजदंड कहते हैं। प्रायः बळवान पुरुषाका भुजाओको 'भुजदंड' कहा जाता है। स्त्रियोंकी भुजाएँ कोमळ होती हैं इससे उन्हें भुजबल्ळी कहा भुजाता है। बारेबंड (बाळवंच)=प्रचण्ड, बळी, बळवानोंसे बन्दित। यह शब्द केवळ पद्यमें प्रयुक्त होता है। विमातृ (सं०)=अपने माताक अतिरिक्त पिताकी दूसरी विवहिता स्त्री=सौतेळी माँ। विमात्र=विमातृज=सौतेळा।

मर्थ — हे मुनि ! सुनो । समय पाकर वही राजा समाजसहित निशाचर हुआ ॥ ९ ॥ उसके दस सिर और बीस भुजाएँ थीं । रावण नाम था । वह बड़ा बठवान् तेजस्वी प्रचण्ड वीर था ॥ २ ॥ राजाका छोटा भाई (जिसका) अरिमर्दन नाम था वह बठका धाम कुम्भकर्ण हुआ ॥ ३ ॥ जो (धर्मक्चि) मन्त्री था जिसकी धर्ममें रुचि थी, वह उसका सौतेला छोटा भाई हुआ ॥ ४ ॥ उसका नाम विभीषण था जिसे संसार जानता है । वह विष्णु भगवान्का भक्त और विशानका खजाना, भण्डार वा समुद्र था ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'काल पाइ'''।' इति । जहाँ से राजाके शापका प्रसंग छोड़ा था, वहीं से पुनः कहते हैं। 'काल पाइ''''राजा भएउ निसाचर सहित समाजा।' का सम्बन्ध 'जाइ निसाचर हो हुन्प मूढ़ सहित परिवार। १७३।' से मिलाते हैं। (ख) 'काल पाइ' कहा क्योंकि समय पाकर शरीरकी प्राप्ति होती है। [जीव शरीर छोड़ नेके प्रश्चात् तरत जन्म ले, यह आवश्यक नहीं है। जब उसके कमोंके भोग योग्य समय (ग्रहस्थिति) और वातावरण होता है तत्र पुनः जन्म पाता है। ] यथा—'मन महँ तथा लीन नाना तन प्रगटत अवसर पाए। वि० १२४।' [हिस् इच्छासे शापमें समयका नियम नहीं हुआ। यदि उसमें नाश होने पर तुरंत निशाचरयोनि पानेका शाप होता तो मरण होते ही उनका जन्म होता। जैसे टोमशका शाप भुशुण्डीजीको हुआ कि 'सपिद हो हु पच्छी चंडाला' अतः वे तुरंत काक हुए, यथा—'तुरत मयउँ में कार समः। ७। १९२।' अभी प्रभुके अवतारका समय नहीं है, हसीसे वैसा शाप न होने पाया। ] जब श्रीरामजीकी इच्छा

ठीठा करनेकी होती है तब प्रथम रावणका अवतार होता है। अतः जिस करमें श्रीरामावतार होतेको या जब वह मन्य आया तब भानुप्रताप रावण हुआ। 'सुनु' का भाव कि राजा जैसे रावण हुआ वह हम आगे कहते हैं, सुनी। (ग) 'सहित समाज' निशाचर हुआ क्योंकि शाप था कि 'निसाचर होहु'" सहित परिवार।' सहितपरिवार ही सहितसमान है। जहाँ श्रीरामजीका परिवारसहित पूजन होता है वहाँ श्रीहनुमान्जी, सुप्रीवजी आदिके सहित पूजन होता है, इससे भी समाजकी गणना परिवारमें हैं!

२'(क) 'दस सिर ताहि बीस भुज दंढा' इति । सब कल्पोंके रावण दस सिर और वीस भुजावाले होते हैं। पेसा ही सृष्टिका नियम है। भुजकी प्रचलता दिखानेके लिये 'भुजदंड' शन्द दिया। भारी और वलवान भुजाकी मुजदंड कहते हैं। यथा-'किर कर सरिस सुमग अजदंडा। १४७। ८।', 'दुहु अजदंड तमकि महि मारी। ६। ३१।' 'दस सिर बीस भुजदंद' से स्चित हुआ कि रूप भयदायक है। (ख) 'रावन' नाम है अर्थात् यह सबकी कलानेवाला है। 'रावयतीति रावणः'। (विशेष आगे प० प० प्र० की टिप्पणीमें देखिये)। 'बीर वरिबंडा' वीरोंमें प्रवल है। यथा-'रम मद मत फिरइ जग धावा'। प्रतिमट खोजत कतहुँ न पावा। १८२। ९॥' वीरकी दोभा वलसे हैं; इसीसे वीरकी बळवान् कहते हैं । यथा 'मए निसाचर जाइ तेइ महादीर बळवान । १२२ ।' 'नाथ न रथ नहिं तन पद प्राना । केहि विभि जितव बीर बळवाना ॥ ६ । ७९ ॥, 'जेहि ताड़का सुवाहु हति लंडेउ हर कोदंड । लर तूपन तिसिरा वध्यो मनुज कि अस बरिबंड ॥ ३ । २५ ॥'-ये सब काम बलके वर्णन किये गये हैं, इससे स्पष्ट हुआ कि 'वरिवंड' का अर्थ 'ब्ठवान' है। 'रावन नाम' से सूचित किया कि नाम भयदायक है, यथा—'मई समय जब नाम सुनावा। ३। २८।' और 'बीर बरिबंडा' से जनाया कि पुरुषार्थ भयदायक है, यथा-'चलत दसानन डोलित अवनी। गर्जत गर्म स्रविंह सुर रवनी ॥ १८२ । ५ ॥' आगे अब क्रमसे सबकी उत्पत्तिं कहते हैं। (ग) 'भूप अनुज'—भाव कि जैसे वह पूर्व भानु-प्रतापका छोटा भाई था वैसे ही भानुप्रतापके रावण होनेपर वह रावणका छोटा भाई हुआ । 'अरिमर्दन नामा'-प्रथम तनमें वह शत्रुका मर्दन करनेवाला था, वैसे ही निशाचर होनेपर वलका धाम था, कोई शत्र ऐसा न था जो उसके सम्मुख खड़ा रह सके, यथा-'अतिबल कुंमकरन अस भाता । जेहि कहुँ नहिं प्रतिमट जग जाता ॥ १८० । ३ ॥ नेसे अरिमर्दन भानुप्रतापसे अधिक बळवान् था वैसे ही कुम्भकर्ण रावणसे अधिक बळवान् था। अरिमर्दनके सम्बन्धमं वहा था कि 'सुज बल अतुल अचल संग्रामा' वैसे ही यहाँ 'बलधाम' का अर्थ है कि बलवान् और संग्राममें अचल है, वर्षेकि जो बलधाम होगा वह संग्राममें अचल अवश्य होगा। रावण वीर और वरिवंड (बलवान्) है वैसे ही कुम्मकर्ण अरिमर्दन अर्थात् वीर है और बल्धाम है। रावणका रूप भयदायक है वैसे ही कुम्भकर्णका रूप भयदायक है। कुम्भ-समान जब उसके कर्ण हैं तब रूप बड़ा भारी होगा ही।

३ 'सचिव जो रहा घरमहिच जासू।""' इति। (क) धर्महिच नाम लिखनेका भाव कि मन्त्री तो बहुत ये पर जो इस नामका था, जिसकी धर्ममें हिच थी वह रावणका छोटा भाई हुआ। जैसे पूर्वजनमें धर्ममें हिच थी, यथा—'सिचव घरमहिच हरिपद प्रीती। १५५। ३।' वैसे ही इस जन्ममें भी उसकी जन्मते ही धर्ममें हिच हुई। ['घरम हिच जासू' देहलीदीपक न्यायसे दोनों ओर लगता है। अर्थ होगा—उसका विमानृज छोटा भाई हुआ जिसकी धर्ममें हिच थी]। (ख) 'मयड बिमान्न बंधु छयु' इति। मन्त्री भाई हुआ। इससे स्चित हुआ कि राजाका यह मन्त्री धर्मीतमा था, इससे वह उसे भाई करके मानता था; अथवा किसी नातेसे भाई होता था, सगा भाई न था। इसीसे इस जन्ममें वह भाई हुआ पर सगा भाई न होकर सौतेली मातासे हुआ। 'बंधु छयु'—भाव कि पूर्व-जन्ममें छोटा था इसीसे अब भी छोटा हुआ।

४ 'नाम विभीषन जेहि जग जाना।'''' इति । (क) जगत् जानता है; नयोंकि इनकी गणना परम भागवतों में दे, यही बात अगले चरणमें कहते हैं कि विष्णुभक्त हैं और विग्रानिधान हैं; यह भी बात संसार जानता है। पुनः संसार रामायण सुनने वा पढ़नेसे जानता है कि रावणको इन्होंने कैसा कैसा उपदेश दिया है। (ख) जगत्में प्रथम नाम विख्यात रामायण सुनने वा पढ़नेसे जानता है कि रावणको इन्होंने कैसा कैसा उपदेश दिया है। (ख) जगत्में प्रथम नाम विख्यात होता है तब गुण । इसीसे प्रथम नाम कहा, पीछे गुण कहते हैं कि 'विष्नुमगत'''' हैं। (ग) 'जग जाना' कहकर 'विष्नु मगत''''' कहनेका भाव कि संसारमें इनकी प्रसिद्ध भक्ति और विज्ञानके कारण हुई, राक्षकी कमों में नहीं। इसने पाया गया कि नक्षाके वरदानके पूर्वसे प्रथम जन्मसे ही, इनको भगवद्रक्ति प्राप्त थी, ब्रह्मका वर तो पीछे इस शरीरमें मिटा। पूर्व अन्ममें धर्ममें रुचि थी, इसीसे पूर्वजन्म-संस्कारसे राक्षसदेहमें भी जन्म लेते ही हरिभक्ति प्राप्त हुई। धर्मते हरिभक्ति मिटती है। यथा—'जगा जोग धर्म समूह तें नर मगति अनुपम पावई। ३।६।' (घ) पुनः भाव कि ये ऐसे महाभागवत है। यथा—'जगा जोग धर्म समूह तें नर मगति अनुपम पावई। ३।६।' (घ) पुनः भाव कि ये ऐसे महाभागवत है कि संसार इनकी बन्दना करता है। यथा—'प्रहादनारदपराशरपुण्डरोकण्यासाम्बरीषश्चकशौनकमीप्मकाषान्।

मा॰ पी॰ बा॰ खं २. २६—

रममामदार्जनविसष्टविभीपणाचानेतानहं परममागवतान् नमामि ॥' (पाण्डवगीतामें यही दलोक कुछ हेरफेरसे हैं । दोहा २६ (४) भाग १ एष्ट ३९२ देखिये। ये भगवान्के पार्षद भी हैं )।

प॰ प॰ प॰ प॰ पहाँ देहस्वभावका दुप्परिणाम न होनेका कारण हरिभक्ति ही है। इससे अनुमान होता है कि निवटा आदि जो भी हरिभक्तिमान् व्यक्ति लंकामें थे वे सब पूर्वजन्ममें धर्मरुचि मन्त्रीके ही सम्बन्धी थे और हरिभक्त थे। प्रतापभानु आदि अन्य सब लोग पूर्वजन्ममें धर्मशील और पापरिहत होते हुए भी राक्षसदेह पानेसे अधर्मी बन गये। इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्वजन्ममें इनमेंसे कोई भी हरिभक्त नहीं था। अन्य इस प्रकरणमें यह विशेष रीतिसे दिखाया है कि देहस्वभाव बिना हरिभक्तिके नहीं जाता है। केवल धर्मशीलतासे देह-स्वभाव नहीं जाता। काकभुशुण्ड काकदेह-वाला है पर काकस्वभाव नहीं है; इसका कारण भी यही है कि वह शापके पूर्व विप्रदेहमें हरिभक्तिसम्पन्न था। इस प्रकार प्रन्थके उपक्रम और उपसंहारमें इन दो कथाओंसे एक ही सिद्धान्त बताया—'विन्न हरिमक्ति स्वमाव न जाई।'

२ नारदमोह-प्रकरणसे यह वताया कि शिव-हरि-क्रुपा-विहीन योग, ज्ञान, वैराग्य और कामावजय भी निर्धक और अधोगतिदायक हैं।

३ मनुशतरूपा प्रकरणमें बताया कि धर्मशीलता, वैराग्य और ज्ञानको हरिभक्तिका आधार हो तो वह जीव भगवान्को भी वशमें कर लेता है।

४ काकमुशुण्डि-चरित्रमें यह विशेषता बतायी है कि कर्म-शान-रिहत केवल भक्तिसे वैराग्य-शानादि सब कुछ सहन हो अनायास प्राप्त हो जाता है।

इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक-पद्धतिसे कर्म-धर्म-ज्ञान और भक्तिकी विशेषता बताकर सिद्ध किया है 'रघुपित मगित यिना सुख नाहीं।' 'मजन रामको अंक है सय साधन हैं सून। अंक गए कछु हाथ निर्हे अंक रहे दस गून॥' ऐसा कहना उचित ही है। यही मानसका श्रुतिसिद्धान्त है।

नोट - १ 'मयड बिमात्र बंधु छषु तास्।' इति । श्रीरामचरितमानसकल्पवाले रावण और कुम्मकर्ण सहोदर भ्राता ये। विभीषणजी रावणके सौतेले भाई ये। अतः मानसकल्यवाली कथा वाल्मीकीय और अध्यात्म आदि रामायणोंसे भिन्न कल्पकी है। इन रामायणोंके रावण, कुम्मकर्ण और विभीषण सहोदर भ्राता ये। महाभारत वनपर्वमें जिस रावणकी कथा मार्कण्डेय सुनिने युधिष्ठरजीसे कही है उसका भी विभीषण सौतेला भाई था। कथा इस प्रकार है—पुल्रस्यजी ब्रह्माके परम प्रिय मानस पुत्र थे। पुल्रस्यजीकी स्त्रीका नाम 'गौ' था; उससे वैश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वैश्रवण पिताको छोइकर पितामह ब्रह्माजीकी सेवामें रहने लगा। इससे पुल्रस्यजीको बहुत कोष आ गया और उन्होंने (वैश्रवणको दण्ड देनेके लिये) अगने आपको ही दूसरे शरीरसे प्रकट किया। इस प्रकार अपने आपे शरीरसे रूपान्तर धारणकर पुल्रस्यजी विश्रवा नामसे विख्यात हुए। विश्रवाजी वैश्रवणपर सदा कृपित रहा करते थे। किंतु ब्रह्माजी उनपर प्रसन्न थे, इसल्ये उन्होंने उसे अमरत्व प्रदान किया, समस्त धनका स्वामी और लोकपाल बनाया, महादेवजीसे उनकी मित्रता करा दी और नलक्त्वर नामक पुत्र प्रदान किया। साथ ही ब्रह्माजीने उनको राक्षसोंसे भरी लंकाका आधिपत्य और इच्छानुसार विचरनेवाला पुष्पकविमान दिया तथा यक्षोंका स्वामी बनाकर उन्हें 'राजराज' की उपाधि भी दी।

कुवेर (वैश्रवण) जी पिताके दर्शनको प्रायः जाया करते थे। विश्रवामुनि उनको कुपित दृष्टिसे देखने छगे। कुवेरको जब मालूम हुआ कि मेरे पिता मुझसे रृष्ट हैं तब उन्होंने उनको प्रसन्न करनेके लिये पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी नामकी परम सुन्दरी तथा नृत्यगानमें निपुण तीन निशाचरकन्याएँ उनकी सेवामें नियुक्त कर दीं। तीनों अपना-अपना स्वार्थ भी चाहती थीं, इससे तीनों लाग-डाँटसे विश्रवामुनिको संतुष्ट करनेमें लग गयीं। मुनिने सेवासे प्रसन्न होकर तीनों को लोकपालोंके सदृश पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया। पुष्पोत्कटाके दो पुत्र हुए—रावण और कुम्भकर्ण। मालिनीसे एक पुत्र विभीषण हुआ। राकाके गर्भसे खर और शूर्गणखा हुए। यथा—'पुष्पोत्कटायां जज्ञाते हो पुत्रो राक्षसेखरी। कुम्मकर्णदशर्शाची बलेनाऽप्रविमी सुवि॥ ७॥ मालिनी जनयामास पुत्रमेकं विमीषणम्। राकायां मिधुनं जन्ने खर: शूर्पणखा तथा॥ ८॥ महाभारत वनपर्व अ० २७५।'

रावणके दस सिर पैदा होते ही थे। इसीसे उसका नाम प्रथम दशग्रीव था। रावण नाम तो कैलासके नीचे दबनेपर हुआ। रावणका अर्थ है रुलानेवाला। वाल्मी० ७। १६ देखिये। (प० प० प्र० की टिप्पणी देखिये)। वाल्मीकीयके रावणजन्मकी कथा तथा उसकी माताका नाम इससे भिन्न है। कथा इस प्रकार है कि विष्णुभगवान्के

भयसे सुमाली परिवारसिंहत रसातलमें रहने लगा। एक बार जब वह अपनी कुमारी कन्या कैकसीसिंहत मत्यं लोकमें विचर रहा था, उसी समय कुनेरजी पिता विश्रवाके दर्शनों को जा रहे थे। उनका देवताओं ओर अग्निक समान तेज देखकर वह रसातलको लौट आया और राक्षसों की वृद्धिका उपाय सोचकर उसने अपनी कन्या कैकसीसे कहा कि त् पुलस्यके पुत्र विश्रवासुनिको स्वयं जाकर वर। इससे कुनेरके समान तेजस्वी पुत्र तुझे प्राप्त होंगे। पिताकी आशा मान कैकसी विश्रवासुनिके पास गयी। सायंकालका समय था। वे अग्निहोत्र कर रहे थे। दारुण प्रदोपकालका उसने विचार न कर वहाँ जाकर उनके समीप खड़ी हो गयी। उसे देखकर उन्होंने पूला कि तुम कीन हो और क्यों आयी हो १ उसने उत्तर दिया कि आप तपः प्रभावसे मेरे मनकी बात जान सकते हैं। मैं केवल इतना बताये देती हूँ कि मैं केवल अपने पिताकी आशासे आयी हूँ और मेरा नाम कैकसी है।

विश्रवा मुनिने ध्यानदारा सब जानकर उससे कहा कि तू दारुण समयमें आयी है इससे तेरे पुत्र बढ़े करूर कर्म करनेवाले और भयंकर आकृतिके होंगे। यह सुनकर उसने प्रार्थना की कि आप ऐसे ब्रह्मवादीसे मुझे ऐसे पुत्र न होने चाहिये। आप मुझपर कृपा करें। मुनिने कहा —अच्छा, तेरा पिछला पुत्र वंशानुकूल धर्मात्मा होगा।

कैकसीके गर्भसे क्रमशः रावण, कुम्भकर्ण, शूर्पणला उत्पन्न हुए । सबसे पीछे विभीपण हुए। (वाल्मी० ७ । ९ । ९ — ३५ )।

प्रायः यही कथा अध्यात्मरामायणमें है। ( अ॰ रा॰ ७। १। ४५-५९)। पद्मपुराण पाताळखण्डमें श्रीअगस्त्य-जीने श्रीरामदरबारमें जो कथा कही है उसमेंकी 'कैकसी' विद्युन्माळीदैत्यकी कन्या थी। उस कैकसीके ही रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण पुत्र हुए।

२—रावणके दस िर क्यों हुए ? इसपर अनेक महात्माओंने लिखा है। सृष्टिकर्ता ही इसका अभिप्राय भले ही ठीक कह सकें। (१) —हिरहरप्रसादनी लिखते हैं कि 'रावणकी माँको पुत्रका वरदान मुनि देकर फिर किसी अनुप्रानमें दस मासतक लगे रह गये, वह खड़ी रही। तबतक दस बार इसे रजोधमें हुआ, इस कारण दस सिरका पुत्र मुनिने इसको दिया।' (२) —इसमें सत्, रज, तम तीनों गुण दर्शानेको दस सिर दिये, क्योंकि त्रिदेवके १० सिर हैं, इस तरह कि भगवान् विष्णुके एक सिर हैं, ब्रह्माजीके चार और शंकरजीके पाँच हैं। सब मिलकर दस हुए। (३) —दसर्वी दशा मृत्यु है। यह संसारमरको मृत्यु होगा। (४) —दस सिर मानो १० का अंक है जिसमें एक '३' जो ईश्वर उससे विमुख होनेसे यह शून्य (मृतक) सम होगा। (५) —यह मोहका स्वरूप है। दसों इन्द्रियाँ इसके १० मुख हैं, यथा—'मोह दसमौलिं ला।' इत्यादि। (मानस-शंकावली, शंकामोचन)। पुनः, (६) यों भी कहा जाता है कि कद्रयामलतन्त्र और पद्मपुराणमें लिखा है कि 'कैकसी' को रितदानकी स्वीकृति दे मुनि ध्यानमें लीन हो गये। ध्यान लूटनेपर पूछा—उसने कहा दस बार मुले अनुत-धर्म हुआ है, इससे आशीर्वाद दिया कि प्रथम पुत्र दस सिरवाला होगा और 'केसी' से कहा कि तेरे एक पुत्र होगा जो बड़ा शानी और इरिभक्त होगा। रावण, कुम्भकर्ण और शूर्गणखा कैकसीसे हुए और विभीषण 'केसी' से हुए। (वीर)।

प० प० प्र०—प्रत्येक कल्पमें रावण 'दसमुख' क्यों और रामावतारके पिता 'दशरथ' ही क्यों ? इन प्रश्नोंका समाधान केवल आध्यात्मिक विचारसे ही ठीक-ठीक होता है। तथापि भौतिक दृष्टिसे भी ये नाम यथार्थ हैं। जिसका रय दसों दिशाओं में जहाँ चाहें जा सकता है, वह दशरथ है। दशमुखका अर्थ साष्ट है। दशमुख विश्रया मुनिका ही पुत्र होता है। 'विशेष: श्रवः ( कीर्तिः ) यस्य स विश्रवाः' जो विशेष विख्यात विश्रत होता है उसका पुत्र।

अध्यातमपरक अर्थ—दशरथ—दशयुक्तः रथी यस्य—दशरथः। जिसके रथमें दशेन्द्रियस्पी घोड़े रहते हैं वह दशरथ है। जीव ही दशरथ है। 'भातमानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। इन्द्रियाणि हयानाहुः ॥ कठ॰ ३। २-४।' पञ्चकमेंन्द्रिय पञ्चशानेन्द्रिय ही जीव दशरथके शरीरस्पी रपके घोड़े हैं। रथका सारथी बुद्धिमान् और कुशल होता है तभी यह रथको इष्टस्थलतक ले जाता है और रथी कृतकृत्य होता है। बुद्धि सारथी है और मन लगाम है—'बुद्धि तु सार्थि विद्धि मन। प्रमहमेव च', मनोरथानामगर्तिन विद्यते।' दशरथजीका रथ स्वर्गादि लोकोंमें भी जाता है, जीवके मनोरथोंकी गित अकुण्ठित ही होती है। भौतिक वस्तुस्थित आध्यात्मिक अर्थानुक्ल ही है।

जीव दशार्थ अजपुत्र हैं। अज है ब्रह्म, ईश्वर । और 'ईश्वर अंग्र जीव अधिनासी', 'आत्मा वै-पुण्नामासि', ममैत्रांशो जीवछोके जीवभूतः सनातनः', 'जीवो' 'महीव नाऽपरः'। दशरथ जीवकी पत्नी महारानी कीएल्या कोशिलाज

ही होती हैं। कुश्वलस्य भावः कौशलम्। वह है सुमित। और 'जहाँ सुमित तहेँ संपित नाना'। सद्गति, मोक्ष, भिक्त प्राप्त करनेके उत्तम अधिकारी जीवका प्रतीक 'दशरथ' है।

'दशमुल'। इस शब्दका अर्थ 'दशरथ' के समान ही हैं। =िजसके दशेन्द्रियरूपी मुख होते हैं वह ही दशमुख है। दशमुख भी दसों दिशाओं में, स्वर्गादि लोकों में जा सकता है। 'मुखमुपाये प्रारम्भे, उपाये गेहादिमुखे' (हैमः)। मुख=गृहका द्वार। दश इन्द्रियाँ देहरूपी घरके दस दरवाजे हैं। 'इंद्री द्वार झरोखा नाना'। इन इन्द्रियरूपी दस मुखोंसे ही जीव मोग भोगता है। दशमुख विषयी है। विवेकी 'धर्मधुरंधर गुननिधि ज्ञानी। हृदय मगति मित सारँगपानी' ऐसा जीव दशरय है और विषयी, निशाचरवृत्तिवाला दुर्जन जोव दशमुख है।

दशमुख विश्रवस् मुनिका पुत्र है। श्रवःश्रुतिः, श्रुतिमें, वेदोंमें विशेष करके जो श्रुत है वह है आत्मा—ब्रह्म। दशमुखकी पटरानी 'मय' दानवकी 'तनया' है। मय अत्यन्त मायावी दानव है। 'तनु विस्तारे' उसकी तनया मयदानवके गुण-दोषोंका विस्तार ही करेगी। दशमुख कुमतिवाला जीव है।

बुद्धि मुख्य तीन वृत्तियाँ होती हैं। वही कौसल्याजी, सुमित्राजी और केकयीजी हैं। कौसल्याजी=शुद्ध सात्त्विक बुद्धि वृत्ति। मानसमें कौसल्याजीका चिरत्र ऐसा ही चित्रित किया गया है। सुमित्राजी राजस सात्त्विक हैं, यह भी मानसमें अच्छी तरह पाया जाता है। केकयी तामस सात्त्विक हैं, मानसमें यह भी स्पष्ट दिखाया है। बुद्धिवृत्तिके मेद अनेक हैं, अतः दशरथजीकी तथा दशमुखकी भी अनेक भार्याएँ हैं। मानसमें संख्याका उल्लेख नहीं है। वेदान्तसार अभंगरामायण (मराठी—प्रज्ञानानन्दकृत) में समग्र रामायण अध्यात्मपर अर्थसे भरा हुआ बताया है। आत्मरामायणमें भी सब रानायण अध्यात्मपरक है। वधों हुए जब मैंने उसे कहीं देखा था। मा॰ सं॰ ]

'रावन नाम' इति । दशाननने जब कैलास उठाया तब भवानीजीको डरी हुई देख शिवजीने अपने पदाङ्गुष्ठसे पर्वतको दवाया जिससे दशाननके वीसों हाथ पर्वतके नीचे दब गये और वह जोर-जोरसे रोने लगा, तबसे उसका नाम रावण हुआ । दशमुख नाम रूपानुसार रक्खा गया और रावण नाम उसके प्रतापानुसार है । उपनिषद्में रावण नामके अर्थ इस प्रकार मिलते हैं—'रामपरनी वनस्थां यः स्वनिष्टस्यर्थमाददे ॥ १० ॥ स रावण इति ख्यातो यद्वा रावाच रावणः'। ऊपर दिया हुआ इतिहास 'रावात् च रावणः' अर्थानुसार 'श्रीगुरुचित्र' यन्थमें और पुराणोंमें उपलब्ध है । वाल्मी० रा० उत्तरकाण्ड सर्ग १६ 'रावण-नाम-प्राप्ति' में ऊपर दी हुई कथा ही विस्तारसे है । दशानन एक सहस्र वर्ष रोता रहा था, इत्यादि । यथा—'संवत्सरसहस्रं तु रुद्दतो रक्षसो गतम् । तत प्रीतो महादेवः शैलाग्ने विष्टितः प्रभुः ॥ ३६ ॥ मुक्तवा चारय मुजान् राम प्राह वाक्यं दशाननम् । प्रीतोऽस्मि तव वीर्यस्य शौण्डीर्याच दशानन ॥ ३० ॥ शैलाकृतान्तेन यो मुकस्त्वया रावः सुदारणः । यस्माख्लोकत्रयं चेतवावितं मयमागतम् ॥ ३८ ॥ तस्माक्त्वं रावणो नाम नाम्ना राजन् मविष्यसि । देवता मानुषा यक्षा ये चान्ये जगतीतल्थे ॥ ३९ ॥ एवं त्वामिधास्यन्ति रावणं लोकरावणम् । ....'

इससे सिद्ध हुआ कि रावण जन्म नाम नहीं है। जन्म-नाम दशानन ही था।

टिप्पणी—'५ (क) राजा उसका भाई और मन्त्री तीनों राक्षसयोनिमें जाकर भाई हुए। इन तीनों भाइयोंके जन्म, नाम और गुण कहे। 'मएड निसाचर' यह जन्म, 'रावन' नाम, 'बीर विर्वंडा' अर्थात् रावण वीरोंमें श्रेष्ठ था यह गुण कहा। 'मयड सो कुंमकरन' यह जन्म, कुम्भकर्ण नाम और 'वल्धामा' अर्थात् कुम्भकर्ण वल्लवान् था यह गुण कहा। 'मयड विमात्र खंखु' यह जन्म, 'नाम विमीषन' और 'विष्तु मगत विज्ञाननिधाना' यह गुण कहे। (ख) तीनों भाइयोंके जन्म कमसे कहे। प्रथम रावण, तब कुम्भकर्ण, तर्च विभीषण। इसी कमसे छोटाई-बड़ाई जना दी। रावण ज्येष्ठ, उससे छोटा कुम्भकर्ण और कुम्भकर्णसे छोटा विभीषण है। (ग) धर्मकचि विभीषण हुआ। धर्मकचिमें कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों ये। 'नृप हितकारक सचिव सयाना' के 'स्यान' शब्दसे 'ज्ञानी' कहा। ﷺ 'सचिव धर्मकचि' के 'धर्मकचि' से कर्मकाण्डी और 'हिर पद भीति' से उपासक स्चित किया। वैसे ही राक्षसयोनिमें विभीषण होनेपर भी उसमें ये तीनों गुण हुएं। ( 'धर्मकचि जास्' देहलीदीपक है इस तरह) 'धर्म' से कर्म, 'विज्ञान' से ज्ञान और 'विण्यमक्त' से उपासना कही। [ मन्त्रीका जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण भी था। निज्ञाचर होनेपर भी वह हरिभक्त हुआ। भक्तिका संस्थार नहीं मिटता, यथा—'साते नास न होह दास हर। भेद भगित बाद्द विहंग बर।। ७१ । ५९ ।' (प्र० सं०)]

वि॰ त्रि॰ ने दक्षिण भारतके एक महाविद्वान् वी॰ सूर्यनारायणरावके रायल हारोस्कोप नामक पुरतकते रावणकी यह कुण्डली उद्धृत की है—

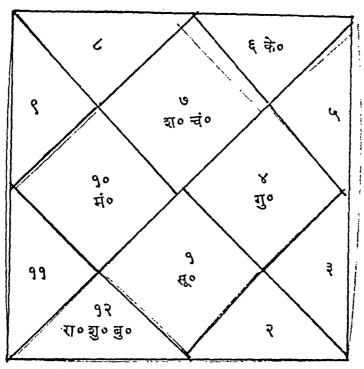

रावण-जन्मके समयका निर्णय उत्तरकाण्ड ६४ (८) में लिखा गया है।

रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे॥ ६॥ काम रूप खल जिनस अनेका। इटिल भयंकर विगत विवेका॥ ७॥ कृपा रहित हिंसक सब पापी। बरिन न जाइ विस्व परितापी॥ ८॥ दो०—उपजे जदिप पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप। तदिप महीसुर स्नाप बस भए सकल अधरूप॥ १७६॥

शब्दार्थ—कामरूप=इच्छारूप धारण करनेवाछे। जब जैसी कामना हो वैसा रूप धर लेनेवाछे। जिनस (जिन्स, फा॰:)=िकस्म, प्रकार, जाति। विगत=िवशेष गया हुआ; रहित। परितापी=दुःख देनेवाछे। अमल = निर्मल। वेदाग। अर्थ—राजाके जो पुत्र और सेवक थे वे (ही) बहुत-से भयंकर राक्षस हुए ॥६॥ वे सब कामरूप, खल, अनेक प्रकार और जातिके, कुटिल, भयंकर, अविवेकी, निर्देथी, हिंसा करनेवाले, पापी और संसारभरको संताप देनेवाले हुए। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता॥ ७-८॥ यद्यपि वे पवित्र, निर्मल और अनुपम पुलस्त्यकुलमें उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणोंके शापवश वे सब पापरूप हुए॥ १७६॥

टिप्पणी—१ 'रहे जे सुत सेवक'''' इति । (क) राजाका हाल कहकर अव परिवारका हाल कहते हैं। 'रहे जे सुत'''' का भाव कि राजाके सम्बन्धसे ये सब भी राक्षस हुए। इसीसे सर्वत्र राजाका सम्बन्ध दिखाते जाते हैं। यथा— 'भूप अनुज अरिमर्दन नामा।', 'सिचव जो रहा'''', 'रहे जे सुत सेवक नृप केरे'। (ख) 'सुत सेवक' कहनेका भाव कि जो पुत्र ये वे पुत्र हुए और जो सेवक ये वे सेवक हुए। 'सेवक' की गणना परिवारमें हैं। यथा—'अतिहि भयाने उपरानों निह बूसे छोग, साहही के गोत गीत होत है गुलाम को। क० ७। १०७।' अपना गोतिया अपना परिवार कहा जाता है! [ श्रीयन्त्रराज-पूजनमें श्रीविभीषण, अङ्गद, हनुमान्जी आदि सेवक होते हुए भी परिवार माने गये हैं। येसे ही राजाके सेवक उसके परिवार हैं। (रा० प्र०)] (ग)—'घोर'—ब्राह्मणका शाप अति घोर हैं, यथा—'प्रमु महिदंब आप अति घोर।'; हसीसे ये सब 'घोर' हुए। 'भए निसाचर घोर' कहकर जनाया कि राक्षम जन्म टेते ही घोर हुए, यथा—'देखत मीमरूप सब पापी।' 'घनेरे' से पाया गया कि भानुप्रतापके पुत्र और सेवक बहुत ये; यथा—'सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुमट सब समर जुहारा॥'—ये सब राक्षस हुए। इसीसे 'घनेरे' कहा।

२ (क) 'कामरूप''''-कामरूप हैं अर्थात् अनेक रूप धारण करते हैं। खल हैं अतः जगत्में उपद्रव करते हैं। यया—'कराह उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धराह किर माया॥' 'जिनस अनेका' अर्थात् अनेक प्रकारके हैं। किसीका मुख हायीका-सा, किसीका व्याप्रका, किसीका वृद्यम्का, किसीका शूकर, गर्दम, श्वान आदिका-सा है। यया—'कर स्वान सुभर स्काल मुख'''। यह जिनस प्रेत पिसाच''''बरनत नहि यने। ९३।' पुनः 'कामरूप' से छली जनाया। माय कि अनेक रूप धरकर छल करते हैं। कामरूप होनेसे विश्वको सताना उनके लिये सरल हो गया। 'खल' कहकर खलोंके अनेक अवगुणोंसे युक्त जनाया। यथा—'खलन्ह हृदय अति ताप विसेषी। जरहिं सदा परसंपित देखी॥'''॥ ७। ३९-४०॥' 'जे विनु काज दाहिनेहु वार्ये'''। ९।४।' राजाके सुत, सेवक, मन्त्री, सेनापित और सेना हत्यादि अनेक प्रकारके सेवक थे, इसीसे अनेक प्रकारके राक्षस हुए, अतः 'जिनस अनेका' कहा। (ख) 'कुटिल मयंकर '''-स्वभाव-से कुटिल हैं और शरीर भयंकर हैं; यथा—'देखत मीमरूप सव पापी।' इससे जनाया कि भीतर-वाहर दोनोंसे खराब हैं। 'विगत विशेक' अर्थात् इनमें सन्त और रजोगुणका लेश भी नहीं, केवल तमोगुण है। पुनः भाव कि मन कुटिल है, तन (आकृति) भयद्वर है और अज्ञानी है। (ग) कि जैसे रावणका जन्म कहकर उसके गुण कहे, वैसे ही निशा-चर्रोका जन्म कहकर उनके लक्षण कहे। कामरूप आदि सब उनके लक्षण हैं।

३ 'कृपा रहित हिंसक सय'''' इति । (क) 'कृपा रहित'—भाव कि जहाँ कृपा करनेका हेतु उपस्थित है, कृपा अवश्य करनी चाहिये, वहाँ भी कृपा नहीं करते । यथा—'सपनेहु जिन्ह के धरम न दाया।' 'हिंसक सब पापा' का भाव कि जिसने हिंसा की वह सब पाप कर चुका । यथा—'पर पीड़ा सम नहिं अधमाई । ७ । ४९ ।' 'हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापिंह कविन मिति । ९८३ ।' (ख) सब अवगुण कमसे कहे । कृपारिहत हैं अतः हिंसक हैं, निर्दयी ही हिंसा करते हैं । हिंसक हैं इसीसे पापी हैं क्योंकि हिंसाके समान पाप नहीं । पापी हैं, इसीसे विश्वपरितापी हैं । विश्वपरितापी से जनाया कि विश्वमें उनसे कोई जीत नहीं सकता, यथा—'एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय।' इन विशेषणोंसे जनाया कि विश्वको परिताप देनेमें ये आनन्दानुभव करते थे । जो किसी एकको दुःख दे उसका नाम न लेना चाहिये और ये तो विश्वपरितापी हैं; इसीसे इनके नाम नहीं लेते, इनका वर्णन नहीं करते । विश्वको दुःख देना महान् पाप है, यथा—विश्व मोह कृत अब जेहि लागा।' पापी पृथ्वीका भार होते हैं । (ग) 'बरनि न जाय' क्योंकि पापीका वर्णन न करना चाहिये । यथा—'एहि लागि तुलसीदास इनकी कथा कछ यक है कही।'

४ 'उपने जदिष पुलस्त्य कुलः''।' इति । (क) 'जदिष' का भाव कि ऐसे कुलमें जन्म होनेसे उपर्युक्त अवगुण न होने चाहिये थे। पुलस्त्यकुल पायन अर्थात् शुद्ध है, पिवत्र है। अमल है अर्थात् कुलमें कोई दोष नहीं है। अन्प है अर्थात् हस कुलकी कोई उपमा नहीं है। पायनादि कमसे कहे। पायन है अतः निर्मल है, और निर्मल है, इसीसे अनूप है। 'तदिष' का भाव कि कुलीन अधम काम नहीं करते पर ये पायन कुलमें उत्पन्न होकर अपायन हुए, निर्मल कुलमें मिलन हुए और अनुपम कुलमें तुच्छ हुए। उत्तम कुलमें जन्म लेनेपर भी 'अधरूप' हुए। वंशका प्रभाव प्रायः अवश्य पढ़ता है पर इनमें वंशका गुण न आया। ['पायन अमल अनूप', यथा—'रिषि पुलस्ति जसु विमल मयंका। तेहि सिस मह जिन होहु कलंका॥ ५। २३॥' भाव कि ये सब कुलमें कलंकरूप हुए। ] (ख) 'मिहसुर श्राप वस'—यह उत्तम कुलमें होनेपर भी अधरूप होनेका हेतु बताया। इससे जनाया कि विप्रशाप अधिक प्रवल है, इसीसे विप्रशापका प्रभाव पड़ा, कुलका प्रभाव न पड़ा। विप्रशापके कारण कुलका प्रभाव न पड़ा।'अधरूप' का भाव कि 'कुल पायन आदि है, पर पायणादि पापी हैं, इनके सब काम कुलधमें के विपरीत हैं। 'अधरूप' कहनेसे पावन, अमल, अनूप तीनोंके विपरीत अपावन, मिलन और तुच्छ विशेषण इनमें घटित हुए। पुलस्त्य मुनिके कुलमें और हों राक्षस! यहाँ 'द्वितीय विषम अलंकार' है।

कीन्ह विविध तप तीनिहुँ भाई। परम उग्र निह बरिन सो जाई।। १।। गएउ निकट तप देखि विधाता। माँगहु वर प्रसन्न मैं ताता।। २।। करि विनती पद गहि दससीसा। वोलेउ बचन सुनहु जगदीसा।। ३।। हम काह के मरिहं न मारे। बानर मनुज जाति दुइ बारे।। ४।।

शब्दार्थ—उग्र=उत्हृष्ट, प्रचण्ड, भयंकर, किन । बारे=छोड़कर, बचाकर; सिवा । (यह शब्द सं० 'वारण नियारण' नियेषसे बना जान पड़ता है)।

मर्थ—तीनों भाइयोंने अनेक तथा अनेक प्रकारके परम उग्र तप किये। उसका वर्णन नहीं किया ना सकता ॥ ९॥ तपको देखकर ब्रह्माजी उनके पास गये। (और बोले—) हे तात! में प्रसन्न हूँ, वर माँगो॥ २॥ रावणने विनती कर चरण पकड़कर (ये) वचन कहे—हे जगदीश्वर! सुनिये। हम वानर और मनुष्य (इन) दो जातियोंको हो इकर किसीके मारे न मरें॥ ३-४॥

टिप्पणी—१ (क) 'विविध तप' यह कि उल्टे लटकतर झूले, पञ्चाग्न तापे, जल-वृष्टिका दुःख सहा, जलस्यम किया, उपवास किये, अङ्ग काटकर हवन किये, इत्यादि । (ख) पुनः भाव कि तीनमेंसे किसीने किसी प्रकारका किया, किसीने किसी प्रकारका किया इसते 'विविध' तप कहा। 'कीन्हः' त्तीनिहु माई' से स्वित हुआ कि तीनों भाइयोंने एक साथ तप करना प्रारम्भ किया। इससे यह भी पाया गया कि तीनों भाई एक संग कुछ ही दिनके आगे-पीछे पैदा हुए, तीनोंमें थोड़े ही दिनोंकी छोटाई-बड़ाई है। पुनः, इससे यह जनाया कि जो-जो तप करते ये वह तीनों साथ-ही-साथ करते थे, इससे प्रसन्न होकर तीनों भाइयोंको ब्रह्माने साथ ही वर दिया। तपका वर्णन नहीं हो सकता इससे वर्णन निक्या। 'परम उप्र' का भाव कि अन्य तपस्वियोंका तप उप्र होता था और इनका 'परम उप्र' है। व्योकि यह राक्षस तप है। मनुष्यकी अपेक्षा राक्षस क्लेश सहनेमें, तितिक्षामें, अत्यन्त अधिक हढ़ एवं कठिन होते हैं, इसीसे भयानक कष्ट उन्होंने उठाये, इतना कि कहा नहीं जाता)।

नोट—9 'कीन्द सिविध तप' इति । उग्रतप क्यों किया गया ? पद्मपुराणमें अगस्यजीने श्रीरामजीसे कहा है कि एक बार कुबेरजी विमानपर अपने पिताके पास दर्शन करने गये और चरणोंपर पड़कर उनकी खित करके अपने भवनकी छौट गये । रावणने देखकर मातासे पूछा कि ये कौन हैं जो मेरे पिताके चरणोंकी सेवा करके छौट गये हैं । इन्हें किस तपस्यासे ऐसा विमान मिछा है ? रावणके वचन सुनकर माताको रोष आ गया और वह अनमनी होकर बोछी—'अरे ! मेरी बात सुन । इसमें शिक्षा-ही-शिक्षा भरी हुई है । जिसके विषयमें तू पूछ रहा है वह मेरी सौतके कोखका रत्न दुवेर है जिसने अपने जन्मसे अपनी माताके विमाल वंशको अधिक उज्ज्वल बना दिया है । परंतु तू तो मेरे गर्मका कीटा है, केवळ अपना पेट भरनेमें ही लगा हुआ है । कुबेरने तपस्यासे भगवान् शंकरको संतुष्ट करके लक्षाका निवास, मनके समान वेगवाला विमान तथा राज्य और सम्पत्तियाँ प्राप्त की हैं । संसरमें वही माता धन्य, सौभाग्यवर्ता तथा महान् अभ्युद्यसे सुशोभित होनेवाली है, जिसके पुत्रने अपने गुणोंसे महापुरुषोंका पद प्राप्त कर लिया हो ।' माताके कोधपूर्ण सचनोंने रावणको उग्र तपके लिये उत्तेजित किया। वह बोला—'माँ! कीड़की-सी हस्ती रखनेवाला वह कुबेर क्या चीज है ? उसकी थोड़ी-सी तपस्या किस गिनतीमें है ? बहुत थोड़े सेवकीवाला उसका राज्य क्या है ? यदि में अत्र, जल, निद्रा और कीड़ाका सर्वथा परित्याग करके ब्रह्माजीको संतुष्ट करनेवाली दुष्कर तपस्याके द्वारा समस्त लोकोंको अपने अधीन न कर हुँ तो मुझे पितृलोकके विनाशका पाप लगे। ' रावणका निश्चय जानकर उसके होनों भाहयोंने भी तपका निश्चय किया।

वाल्मीकीयकी कैंकसीने महात्मा कुवेरको पिता विश्ववाके दर्शनोंको जाते हुए देख दशमीवकी दृष्टि उनकी ओर आकर्षित करते हुए उससे कहा है—'हे पुत्र! अपने भाई वैश्ववणको देखो, वह कैसा तेजस्वी हैं। तुम उसके भाई हो; किन्तु देखो तुममें और उसमें कितना अन्तर है। तू भी उन्हींके समान होनेका प्रयत्न कर।' यथा—'पुत्र वैधवणं परय भाएरं केंकसावृतम्। भावृमावे समे चापि पश्यात्मानं त्वमीदराम्॥ ७।९।४२।''त्वमिप मे पुत्र भव वैधवणोपमः।४३।' रावणने ईर्ष्यायुक्त हो उसी समय उनके समान या उनसे अधिक होनेकी प्रतिशा की। अ॰ रा॰ में भी ऐसा ही हैं।

२ यह तप गोकर्णक्षेत्रमें किया गया। यथा 'आगच्छदात्मसिद्धचर्थं गोकर्णस्याध्रमं शुभम्। वाल्मी० ७ । ९ । ४७ ।'

३ 'विविध तप' इति । महाभारतमें जिन रावणादिकी कथा है उनका तप इस प्रकारका था—रावण एक सहस्र वर्ष वासु भक्षण करके एक पैरपर खड़ा होकर पञ्चामिसेवनपूर्वक तप करता रहा। इसके पश्चात् उसने अपना सिर प्राटफर हवन किया। यथा—'अतिष्ठदेकपादेन सहस्रं परिवत्सरान्। वासुमक्षो दशग्रीवः पञ्चान्तः सुसमाहितः ॥ १६ ॥ पूर्ण वर्षसहस्रे सु शिरशिख्या दशाननः । जुहोत्यग्नौ दुराधपस्तेनातुष्यज्ञगत्त्रभुः ॥ २० ॥' आगे को ब्रह्माक्षीने दरदान दिया है संस्थे अनुमान होता है कि प्रत्येक सहस्र वर्षके अन्तमें वह एक शिर काटकर हवन कर देता था। यथा—'ययद्रमी हुतं सर्व शिरस्ते महदीप्सया। तथैव तानि ते देहे भविष्यन्ति यथेप्सया॥ ३० ।' अर्थात् लो-को स्थि द्वाने अन्तिमें

हवन किये हैं वे सब तुम्हारे इच्छानुसार फिरसे हो जायँगे । वाल्मीकीय रा० में नौ बार सिरोंका हवन करना स्पष्ट लिखा है। दशवीं बार जब वह दशवाँ सिर काटनेको हुआ तब ब्रह्माजीका आगमन हुआ । यथा—'दशवर्षसहस्रं तु निराहारो दशाननः । पूर्णे वर्षसहस्रे तु शिरहचाग्नी जुहाब सः ॥ १० ॥ एवं वर्षसहस्राणि नव तस्यातिचक्रमुः । शिरांसि नव चाप्यस्य प्रविष्टानि हुताशनम् ॥ ११ ॥ अथ वर्षसहस्रे तु दशमे दशमं शिरः । छेतुकामे दशमीवे प्राप्तस्तत्र पितामहः ॥ १२ ॥ वाल्मी० ७ । १० ।' अध्यातमरा० में भी लगभग यही श्लोक हैं । पद्मपु० के रावणने सूर्यकी ओर दृष्टि लगाये एक पैरसे खड़े होकर दस हजार वर्षतक तप किया ।

वाल्मीकीयमें कुम्भकर्णका तप इस प्रकार है कि धर्म और सन्मार्गमें स्थित होकर प्रीष्पमें पञ्चाग्न सेवन करता या, वर्षाकालमें वीरासनसे वैठकर वर्षा सहन करता था और जाड़ेमें जलमें वैठता था; इस प्रकार उसने दस हजार

मर्य तप किया । और महाभारतके कुम्भकर्णने उपवासकर पृथ्वीपर 'अधःशायी' होकर तप किया ।

वात्मीकीयके विभीषणने धर्मपूर्वक पवित्रतासे एक पैरपर खड़े होकर पाँच हजार वर्ष नियम किया। इस नियमको समाप्त करके तब अद्ध्वाहु होकर सिर अपर किये हुए सूर्यपर दृष्टि जमाये हुए पाँच हजार वर्षतक वेदपाठ करते रहे। इस तरह दस हजार वर्षका तप पूरा किया। महामारतके विभीषणजी प्रथम एक सूखा पत्ता खाकर जप करते रहे। फिर उपवास करते हुए जपपरायण रहे। (वाल्मी० उ० सर्ग ९०; महाभारत वन० अ० २७५)।

भिन्न-भिन्न प्रन्थोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारका तप लिखा है। इसीसे कविने 'विविध तप' कहकर छोड़ दिया।

टिप्पणी—२ 'गयड निकट'''' इति । (क) 'गयड निकट'—भाव कि औरोंको प्रायः आकाशवाणीद्वारा वर देते हैं पर यहाँ निकट आये। इसका कारण आगे कहते हैं कि इनका भारी तप देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए, इसीसे प्रत्यक्ष आकर दर्शन दिये। यथा—'विधि हरि हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहु बारा॥' वैसे ही इनका अपार तप देखा तव आये। (ख) 'तप देखि'—अर्थात् जब तीनों भाई अङ्ग काट-काटकर हवन करने छगे तब ब्रह्मा निकट आये। [कुम्भकर्ण और विभीषणका भी अपने-अपने अङ्ग काटकर हवन करनेका प्रमाण हमें नहीं मिछा। विभीषणजी तो ऐसा तामसिक तप कभी न करेंगे। 'माँगहु वर' क्योंकि देवताओंकी प्रसन्नता व्यर्थ नहीं जाती ]। प्रसन्न है, इसीसे वात्सल्यभावसे 'तात' सम्बोधन किया। पुनः रावण ब्रह्माका प्रपोत्र है, इससे 'तात' कहा। क्रमसे वर देते हैं। रावण जयेष्ठ है; इसीसे प्रथम उसके पास गये।

३ 'कार विनती पद गिह '''' इति। (क) रावण बहुत बड़ा वर माँगना चाहता है, इसीसे उसकी प्राप्तिके लिये उसने पहले विनय की और चरणोंपर गिरा। तब वर माँगा। यथा 'माँगउँ दूसर बर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ २। २९।' विनती यह की कि आप हमपर प्रसन्न क्यों न हों, आपका प्रयन्न होना यथार्थ ही है। क्योंकि आप हमारे प्रितामह ही हैं, इत्यादि।' यह कहकर चरण पकड़ लिये कि हम आपके चरणोंकी शरण हैं। पुनः, (ल) 'पद गिह दससीसा' से जनाया कि बीसों हाथोंसे चरण पकड़े, और दशों मस्तक चरणोंपर रख दिये। [तथा दशों मुखोंसे विनती भी की थी। परंतु यदि रावणने नौ शिर काटकर हवन कर दिये हैं तब ब्रह्माजी वर देने आये जैसा वालमीकीय, महाभारत आदिका मत है तब तो यह भाव शिथिल हो जाता है। ] (ग) 'सुनहु जगदीसा' सम्बोधनका भाव कि आप जगत्के स्वामी हैं, आपकी स्थिमें हम किसीके मारे न मरें। यथा—'ब्रह्मसृष्टि जहँ छिंग तनु धारी। दसमुल बसवर्ती नर नारी॥ १८२। १२।' पुनः भाव कि जितने भी जगदीश हैं, ब्रह्मा-विष्णु-महेश और लोकपालादि, उनके मारे मी हम न मरें।

४ 'हम काहू के मरहिं न मारे''' इति । (क) हम बहुवचन कहनेका भाव कि हम तीनों भाई किसीके मारे न मरें । किसीके मारे न मरें, इस कथनसे स्चित हुआ कि रावणके हृदयमें तीनों लोकोंके विजयकी इच्छा है । (ख) 'यानर मनुज जाित दुइ बारे' इति । इन दोको छोड़नेका भाव कि ये दोनों राश्चसोंके भक्ष्य हैं । यथा 'कहहु कवन मय करिअ विचारा । नर किप मालु अहार हमारा ॥ ६ । ८ ।' अथवा, ब्रह्मा और शिवजीने रावणकी वाणीके साथ छल किया । यथा 'रावन कु भकरन बर माँगत सिव विरंचि बाचा छले । गी० ५ । ४९ ।' (नहीं तो उसका काम तो 'हम काहू के मरिहं न मारे' से चल जाता । आगे कुछ कहनेकी आवश्यकता न थी । ) जब छल हुआ तब रावणने मृत्युका राक्ता माँगा । प्रथम वाक्यमें मृत्युके लिये रास्ता न था ।

नीट—४ 'बानर मनुज जाति दुइ बारे' इति । महाभारतके रावणको जब ब्रह्मा वर देने गये तो उन्होंने प्रथम ही यह कहा कि अमरत्वको छोड़कर जो वर चाहो माँग छो । यथा 'प्रीतोऽस्मि चो निवर्तध्वं वरान् गृणुत पुत्रकाः । यद्यदिष्टमृते त्वेकममरत्वं तथास्तु तत् ॥ २२ ॥ अ० २७५ ।' तव उसने देव-गन्धवीदिके नाम गिनाकर उनसे पराज्य न होना माँगा । तव ब्रह्माने कहा जिनसे तुमने अभयत्व माँगा उनसे अभय रहोगे । और अपनी तरफते कहा कि मनुष्यको छोड़कर तुम सबसे अभय रहोगे, ऐसा ही हमने विधान किया है । रावण इस वरसे संतुष्ट हो गया वयोकि उसने सोचा कि मनुष्य तो मेरे आहार हैं, वे मेरा क्या कर सकते हैं । विष्णु और इन्द्रादि देवता ही जब मुसे नहीं मार सकते तब मनुष्य क्या है ?

वाल्मीकीयमें ब्रह्माने वर माँगनेको कहा तब रावणने अमरत्व माँगा। इसपर ब्रह्माने कहा कि सबसे अमरत्व नहीं मिळ सकता। तुम अन्य वर माँगो। यथा—'नास्ति सर्वामरत्वं ते वरमन्यं वृणीप्व मे। ७। ९०। ९७। तब उन्होंने सुपर्ण, नाग, यक्ष, देत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओंसे अमरत्व माँगा और कहा कि मनुष्यादि अन्य प्राणियोंसे हमें चिन्ता नहीं है। वे तो तृणके समान हैं (यथा—'सुपर्णनागयक्षाणां देत्यदानवरक्षसाम्। अवश्योऽहं प्रजाप्यक्ष देवतानां च शासत॥ १९॥ नहि चिन्ता ममान्येषु प्राणिष्वमरपूजित। तृणभूता हि ते मन्ये प्राणिनो मानुपादयः॥ ७। ९०। २०। १०।

अ॰ रा॰ में ब्रह्माने वर माँगनेको कहा जैसा मानसमें हैं। रावणने 'सुपर्णनागः" से अमरत्व माँगा और मनुष्यको तृणवत् मानकर स्वयं छोड़ दिया। वालमीकीयमें 'मानुषादयः' है और अ॰ रा॰ में 'तृणभूताय मानुषाः' है। 'मानुषादयः' में वानर और मनुष्य दोनों आ जाते हैं जिन्हें मानसकलाके रावणने तृणवत् जानकर छोड़ दिया। कि श्रीमद्गोस्वामीजीके अक्षरोंकी स्थिति वड़ी विलक्षण है। उनके रावणने भी प्रथम यही कहा कि 'हम काहू के मरिंह न मारे।' इतना एक चरणमें लिखकर तब दूसरे चरणमें 'यानर मनुज जाति दुइ वारे' कहा। इस तरह वाल्मी-कीयका भाव भी इसमें आ जाता है। अर्थात् प्रथम उसने अमरत्व माँगा। यह वर मिलता न देख उसने दोको बरा दिया।

पिन्यहाँ लोग यह शंका करते हैं कि वानरसे तो वह मरा नहीं इनको क्यों छोड़ा ? समाधान—(क) तुच्छ जान दोकों छोड़ दिया, यह आवश्यक नहीं था कि जिसके हाथ मृत्यु हो उसीको छोड़ता। पुनः, संशाममें मनुष्य और वानर दोनों रहे। उसका तात्पर्य यही था कि इनको छोड़ किसीके हाथ न मरूँ, इनमेंसे कोई मार एके तो मार एके। रावण तो जानता था कि ब्रह्माने मेरी मृत्यु मनुष्यसे लिखी है, यथा—'नरके कर आपन वध वाँची। हैं से उँ जानि विधि गिरा असाँची॥ ६। २९।' पर इन्हें तुच्छ समझ विश्वास न करता था कि इनमेंसे किसीसे भी मेरी मृत्यु होगी। इससे दोनोंको बरा दिया। पुनः, (ख) इसी ग्रन्थमें यह भी प्रमाण है कि उसने अपनी मृत्यु 'मनुज' से माँगी, यथा—'रावन मरन मनुज कर जाँचा। प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साँचा॥ ४९। १।' इससे यह भाव लोग कहते हैं कि अरने लिये मनुज और निशाचरोंके लिये वानर कहा। अतएव 'हम' बहुवचन कहा जिससे वर सार्थक हो जाता है। (यहाँ 'मनुज' राष्ट्र रिलष्ट है। 'मनुष्य' अर्थके अतिरिक्त दूसरा अर्थ 'मनु-प्रार्थित तथा उन्होंके द्वारा जायमान होनेवाले' यह भी देता है। अर्थात् मेरी मृत्यु उनके द्वारा हो जिन्होंने मनुको वर दिया था कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे, मनुष्यरूप धारणकरेंगे।)

एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा। मैं ब्रह्मा मिलि तेहि वर दीन्हा ॥ ५॥ पुनि प्रभु कुंभकरन पिंह गएऊ। तेहि विलोकि मन विसमय भएऊ॥ ६॥ जीं एहिं खल नित करव अहारू। होइहि सब उजारि संसारू॥ ७॥ सारद प्रेरि तासु मित फेरी। माँगेसि नींद मास पट केरी॥ ८॥ दो०—गए विभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र वर माँगु।

तेहि माँ गेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागुः॥ १७७॥

अर्थ—( शिवंजी कहते हैं—) मैंने और ब्रह्माने मिलकर उसकी वर दिया—'ऐसा ही हो। गुमने ग्रह्मा तम किया है'॥ ५॥ फिरप्रभु (ब्रह्माजी) कुम्भकर्णके पास गये। उसकी देखकर (उनके) मनमें बढ़ा विस्मय हुआ। शे यह खट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जायगा॥ ६-७॥ (ब्रह्माने यह सोचकर) सरस्वती ये प्रेरित कर उनकी पृद्धि फेर दो ( निवसे उसने ) छः महीनेको नींद माँगो ॥ ८॥ तस्त्रश्चात् वे विभीषगजीके पास गये और कहा—पुत्र ! वर माँगो । उसने भगवान्के चरणकमलोंमें विशुद्ध अनुराग माँगा ॥ १७७ ॥

टिप्पणी-- 9 'प्रवमस्तु तुम्ह "" इति । (क) 'तुम्ह बड़ तप कीन्हा' कहकर 'एवमस्तु' कहनेका भाव कि यह वरदान बहुत कठिन है, देने योग्य नहीं है, हम न देते परंतु तुमने बड़ा तप किया है इससे तुमको देते हैं। (ख) भें महा मिछि "" इति । मिछकर वर देनेका भाव कि उसने तप करके दोनों देवताओंको संतुष्ट किया, इसीसे दोनोंने यर दिया । इसने अपने मस्तक काट-काटकर शिवजीको अर्पण किये थे । यथा-- 'सादर सिव कहुँ सीस चढ़ाए । एक एकके कोटिन्ह पाए ॥ ६ । ९३ ।','जो संपति सिव रावनिह दीन्हि दिए दस माथ ॥ ५ । ४९ ।' इसीसे ब्रह्मा के साथ शिवजीने भी वर दिया। कुम्भकर्ण और विभीषणको केवल ब्रह्मने वर दिये। यदि तीनोंको दोनोंने वर दिया होता तो 'में ब्रह्मा मिकि' यह वाक्य बीचमें न कहते। तीनों भाइयोंको वर देकर तब यह वाक्य छिखते। पुनः 'तेहि' एकवचन 🕈 इससे भी केवळ रावणको दोनोंका वर देना सिद्ध होता है। अन्यथा 'तिन्हिह' शब्द देते। पुनः, मिलकर वर देनेका भाव कि यदि दोनों साथ-साथ वर न देते तो वह तपसे निवृत्त न होता । एकसे वर पाकर फिर दूसरेसे वर प्राप्त करनेके लिये तप करता रहता । अनर्थके दो वरदान देने पड़ते । इसीसे एक ही वरदानमें दोनों शामिल हो गये। यह चतुरता है। (ग) ब्रह्मानी वर देने आये थे, यथा--'गयड निकट तप देखि विधाता।' और वरदान देकर उनका नाना भी कहा है, यथा--'तिन्हिहिं देह यर ब्रह्म सिंघाए। १७८। १' शिवजी कहाँ से आ गये। वे अपना होना स्वयं कह रहे हैं। उनका न तो कहीं आना ळिखा गया न जाना ? वे कहीं आये-गये नहीं ( रावण आदि शिवजीके स्थानमें ही तप कर रहे थे। उसने उनको ही तो सिर काट-काटकर चढ़ाये थे। यथा--'सिर सरोज निज करन्हि उतारी। पूजेडँ अमित बार त्रिपुरारी ॥ ६ । २५ ।' 'हुने अनल महँ वार बहु हरिष साखि गौरीस ॥ ६ । २८ । वहाँ शिवजीकी मूर्ति होगी । ब्रह्माजी बर देने छगे तन ने भी प्रकट हो गये )। इसीसे उनका आना न लिखा केनल नर देना लिखा। [अथना, 'निधाता' शब्दसे दोनोंका बोध होता है। क्योंकि पुराणोंमें शिवजीको भी धारण-पोषण करनेवाला कहा है। (रा० प्र०)। इस तरह 'गएउ निकट तप देखि बिधाता' में दोनोंका आगमन जना दिया। 'बिधाता' शब्द एकवचन है उसीके अनुसार 'गएउ' किया दी गयी । वाल्मीकीय, महाभारत, पद्मपुराण और अध्यात्ममें केवल ब्रह्माका वर देना कहा गया है। वि॰ ि॰ कहते हैं कि 'मैं' प्रथम कहनेसे 'एवमरत' कहनेमें शिवजी आगे दिखायी पड़े ।

२ — 'पुनि प्रभु कुंमकरन पहिं गएऊ। "" इति। (क) 'पुनि' का भाव कि क्रमसे वरदान दिये। प्रथम रावणको तव उससे छोटे कुम्भकर्णको तव उससे छोटे विभीषणको। 'प्रभु' कुम्भकर्णको मित फेर देंगे, कुछ-का-कुछ कहला दिया ऐसे समर्थ हैं। इसीसे 'प्रभु' कहा— 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थः प्रभुः'। 'कुंभकरन पिंह गएऊ'— ('प्रभु' 'गएऊ' एकवचन शब्दोंसे जनाया कि इसे केवल ब्रह्माजीने वर दिया। शिवजी रावणको वर देकर वहीं अन्तर्धान हो गये)। पुनः, 'गएऊ' से स्चित किया कि तीनों भाई कुछ-कुछ दूरीपर अलग-अलग बैठकर तप कर रहे थे, एक जगह न थे। (ख) 'तेहि बिलोकि' "से स्चित हुआ कि इतना भारी स्वरूप है कि चाहे तो समस्त सृष्टिको खा डाले। पुनः, कुम्भकर्ण जन्म होते ही कुछ दिन बाद तप करने लगा। हजारों वर्ष बीत गये इसने कुछ भी भोजन नहीं किया, अब भोजन करेगा। इसीसे ब्रह्माजीको संदेह हुआ जैसा आगे लिखते हैं— जों एहि खल "।

नोट—'तेहि बिलोकि मन विसमय मयऊ' इति। वाल्मीकिजी लिखते हैं कि जनब्रह्माजी कुम्भकर्णको घर देनेको हुए तब उनके साथके देवताओंने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप इसे वर न दें क्योंकि बिना वर पाये ही यह तीनों लोकोंको सताता रहा है। देखिये, इसने नन्दनवनमें सात अप्सराओं और इन्द्रके दस सेवकोंको खा डाला। श्रूषियों और मनव्योंकी तो गिनती ही नहीं कि कितने खा डाले। वर पानेपर तो यह तीनों लोकोंको खा डालेगा। यया—'नन्दनेऽप्सरसः सप्त महेन्द्रानुचरा दश ॥ ३७ ॥ अनेन मिलता ब्रह्मन्नुपयो मानुवास्तथा। अलब्धवरपूर्वेण यत्कृतं राक्ससेन तु ॥ ३८ ॥ यद्येप वरलब्धः स्याद्रक्षयेद्भुवनत्रयम्।' आप इसे वरके बहाने अज्ञान दीजिये। देवताओंकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्माने सरस्वतीका रमरण किया। और उनको आज्ञा दी कि कुम्भकर्णकी जिह्नापर बैठकर इससे कहलाओ। यया—'वाणि त्वं राक्षसेन्द्रस्य मव वाग्देवतेप्सिता। ७। ९०। ४३।' सरस्वती मुखमें बैठ गर्यी।

अध्यात्मरा॰ में सरस्वतीद्वारा मीहित कुम्भकर्णने वर माँगा कि मैं छ। मास सोक और एक दिन भोजन करूँ।—'स्वप्स्यामि देव धण्मासान्दिन्मेकं सु भोजनम्। ७।२।२९।

मानसकल्पके कुम्भकर्णकों तो देखकर स्वयं ब्रह्माजी विस्मित हो गये, इसीसे उन्होंने स्वयं सरस्वतीको प्रेरित किया । २—प्र० सं० में इमने लिखा था कि 'कुम्भकर्ण पर्वताकार विद्याल था। पैदा होते ही इसने एक इजार प्राणियोंको खा डाला। इन्द्रने वज्र चलाया वह भी सह लिया और उलटे ऐरावतका दाँत उखाइकर ऐसा मारा कि वे भगे। इसने सात अप्सराओं, दस देवदूतों और अगणित ऋषियोंको खा डाला। जब ब्रह्माजी वर देनेको हुए तब देवताओंने सब इत्तान्त स्मरण कराया। इससे सरस्वतीद्वारा उन्होंने वाणी फेर दी, मित फेर दी। 'इन्द्र' पद माँगता से उसके बदले 'निद्र' माँगा। वा, 'ला मास जागरण और एक दिन नींद' माँगता से उसका उल्टा माँगा।'

र—वाल्मीकीय और अध्यात्मरा॰ में रावणके पश्चात् विभीषणको वर दिया गया तव कुम्भकर्णको । महाभारतमें वहीं कम है जो मानसमें है।

टिपणी-३ 'जौं एहि खल'…' इति। 'खल' कहा, क्योंकि यह अन्नादिसे पेटन भरेगा, किंतु सब जीवोंको खायेगा। खल जीवोंका मक्षण करते हैं; यथा-'कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर मच्छहों। ५ १३।', 'खल मनुजाद हिजामिष मोगी। ६। ४४।' इत्यादि। यह किसी जीवको न छोड़ेगा। 'निज करव अहारू' कहा क्योंकि विना आहारके कोई रह नहीं सकता। भोजन नित्यप्रति किया जाता है, यह नित्यका काम है। अतः यह भी नित्यप्रति आहार करेगा ही। 'होहहि सब उजारि संसारू'—भाव कि जीव तो वर्षों जाकर आहारके योग्य होते हैं, और नित्य ही इसे बहुत-सा भोजन चाहिये, इतने जीव कहाँ से आयेंगे। इसके भोजनके लिये सारी सृष्टि भी न अँटेगी (पर्यात होगी)। सारा संसार ही नष्ट हो जायगा। यथा—'जौ दिन प्रति अहार कर सोई। बिश्व वेगि सब चौपट होई॥ १८०।५।' नद्याजी सृष्टि रचते हैं इसीसे संसारके उजड़नेकी चिन्ता हुई।

४ 'सारद प्रेरि तासु मिल फेरी....' इति। (क) शारदा बुद्धि फेरनेमें प्रधान हैं। बुद्धिका फेरना इनके अधिकारमें हैं। इसीसे जहाँ ऐसा काम होता है वहाँ ये ही बुलायी जाती हैं। यथा—'अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मिल फेरि। २। १२।', 'फेरि मरत मिल करि निज माया। पालु बिबुध कुल करि छल छाया॥ २। २९५।', इत्यादि। अतः उसके द्वारा बुद्धि फेर दी। 'मिल फेरी' से जनाया कि अन्य वर माँगनेका निश्चय उसने बुद्धिसे किया था। यह बुद्धि उसकी पलट दी। (ख) ब्रह्माने रावणसे वर माँगनेको कहा और विभीषणजीसे भी, यथा—'मागहु कर प्रसन्ध में बाता।', 'गएउ बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र वर माँगु।' किंतु कुम्भकर्णको वर माँगनेको न कहा। कारण कि कुम्भकर्णको देखते ही ब्रह्माजी विस्मयको प्राप्त हो गये, अरनी स्थिशिकी रह्माकी चिन्तामें पद्र गये—'तेहि क्लिकोक मन बिसमय मएक।', और उन्होंने सरस्वतीको बुद्धि फेरनेको प्रेरित किया। जब सरस्वतीने मिल फेर दी तब ब्रह्माजीको सामने देखकर कुम्भकर्णने स्वयं ही वर माँगा। (जब वर माँगनेको ही नहीं कहा तब 'तात', 'पुत्र' या और कोई सम्बोधनका प्रसन ही नहीं रह जाता। जब माँगनेको कहते तब सम्बोधनके सम्बन्दमें शंका हो सकती थी)। (ग) अन्य सल्सों मिलाने रावण और कुम्भकर्ण दोनोंको छला। जैसा गीतावलीमें कहा गया है। इस कल्पमें केवल कुम्भकर्णके साथ सल्स किया गया। यदि ऐसा न होता तो गोस्वामीजी रावणका भी छला जाना लिखते, केवल इसकी बुद्धिका फेरना न लिखते।

५ 'गए बिमीयन पास पुनि'''' इति । (क) यहाँ के लिये बहुवचन कियाका प्रयोग हुआ । यह आदरसमानन का स्वक हैं । पूर्व जो वर दिये ये वे अनर्थ के ये तथा उनमें छल किया गया था । कुछ बचाकर दिया गया था । अतः वहाँ 'गएऊ' एकवचनका प्रयोग हुआ है । यथा—'गयउ निकट तप देखि बिधाता', कुंनकरन पहिं गएऊ।' ] (ख) विभीयण सबसे छोटे हैं इसीसे उनके पास सबसे पीछे गये। (सम्भवतः इसी कमसे तीनों बैठे भी होंगे)। (ग) 'पुत्र घर माँगु'—विभीयणजी भक्त हैं। भक्त भगवान्की भिक्त करके सब पितरोंका उद्धार करते हैं। इसीसे 'पुत्र' कहा। यथा—'पुकर-काल्यायतीति पुत्रः, पुत्राम्नो नरकायस्मात्त्रायते पितरं सुतः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयं सुवः इति वाषुपुराणे ॥' अर्थात् वो 'पुं' नामक नरकसे अपने पितरोंकी रक्षा करे वह 'पुत्र' कहलाता है। ये भक्ति करके अपने पितरोंको एतार्थ करनेवाले होंगे। [ब्रह्माजी जानते हैं कि रावण अहंकारी है, मान-बहाई चाहता है। अतः 'गएउ' एकवचनसे सुचित करनेवाले होंगे। [ब्रह्माजी कानते हैं कि रावण अहंकारी है, मान-बहाई चाहता है। विभीपणको अभिमान नहीं या, यह किया कि रावण ब्रह्माजीका भी अपमान करेगा, वैसी ही व्यवस्था कुम्मकर्णकी भी हैं। विभीपणको अभिमान नहीं या, यह सबका आदर-सम्मान करेगा, यह भेद स्वित करनेके लिये विभीपणके पास जानेपर 'गए' और 'पुत्र वर माँगु' शब्दोंका सबका आदर-सम्मान करेगा, यह भेद स्वित करनेके लिये विभीपणके पास जानेपर 'गए' और 'पुत्र वर माँगु' शब्दोंका

प्रयोग किया गया। रावण और कुम्भकर्णको पुत्र न कहा, क्योंकि वे तो वंशके पितरोंको कलंकित करनेवाले हैं। विभीषण कुलकीर्तिको बढ़ाकर पुत्र नामको सार्थक करेंगे (प० प० प०)]। (घ) माँगेड भगवंत पदः '' हित। भगवन्तपदमें अनुराग माँगनेका भाव कि इससे छः ऐश्वर्य वशमें कर लिये। भक्तिसे ऐश्वर्य स्वयं प्राप्त होते हैं। छः ऐश्वर्य यथा— 'ऐश्वर्यस्य समप्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां मग इतीरणा॥' अर्थात् ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। (विशेष 'भगवान्' शब्दपर दोहा १३ (४) मा० पी० भाग १ पृष्ठ २२०, २२१ में देखिये)। (इ) 'अमल अनुराग'—भाव कि रावण और कुम्भकर्णने स्वार्थ माँगा और स्वार्थ छल है। यथा—'स्वारथ छल फल पारि विहाई।' छल अनुरागका मल है। विभीषणने स्वार्थरहित भगवान्की भक्ति माँगी। स्वार्थरहित ही अमल है। भानुप्रतापका यह मन्त्री था। उस समय भी यह हरिभक्त था, यथा—'सचिव धरमरुचि हरिषद शीती।' अतः राक्षसन्तमें भी वह हरिभक्त हुआ। यहाँ 'न मे भक्तः प्रणश्यित। गीता ९।३१।' 'ताते नास न होइ दास कर। भेद मगित बाद्र थिहंग वर। ७।७९।३।' ये वाक्य चरितार्थ हुए।

तिन्हिं देइ वर ब्रह्म सिधाए। हरिषत ते अपने गृह आए॥ १॥ मय तनया मंदोदिर नामा। परम सुंदरी नारि ललामा॥ २॥ सोइ मय दीन्हि रावनिं आनी। होइहि जातुधानपित जानी ॥ ३॥ हरिषत भएउ नारि भलि पाई। पुनि दोउ बंधु विआहिस जाई॥ ४॥

शब्दार्थ—'मय'—यह दैत्य करयाका पुत्र था। दिति इसकी माताका नाम है। यह बड़ा शिल्पी और मायावी था। हेमा अप्सरासे इसके दो पुत्र मायावी और दुन्हुभी और एक कन्या मन्दोदरी हुई। त्रिपुरासुरने इसी दैत्यसे अपने तीनों विमानरूपी पुर बनवाये थे जो तीनों लोकोंमें बिना रोक-टोकके जाते थे। यह दानवोंका विश्वकर्मा था। श्रीकृष्णजी इसे चक चलाकर मारना और अग्निदेव जला डालना चाहते थे। अर्जुनने इसकी रक्षा की थी। श्रीकृष्णजीके कहनेसे इसीने श्रीयुधिष्ठिर महाराजके लिये मणिमय सर्वगुणसम्पन्न दिव्यसभाका निर्माण किया था, जो देवता, मनुष्य एवं असुरोंके सम्पूर्ण कला-कौशलका नमूना था। इसीने देवदत्त नामक शङ्क अर्जुनको और दैत्यराज वृपपर्वाकी गदा भीमसेनको दी यो। तनुजा=तनसे जायमान=लड़की; कन्या। मन्दोदरी—यह भी उस प्रक्षकमंसे एक है जिनका नित्य स्मरण महापातकका नाशक है। यथा—'अहल्या द्रीपदी कुन्ती तारा मन्दोदरी तथा। पंचकं ना स्मरेक्षित्यं महापातकनाशनम्॥' (आचारमयूख)। 'पंचकं ना' का 'पंचकन्या' अशुद्ध पाठ करके लोगोंने इनको पञ्च कन्या कहा है। विशेष मा० पी० माग १ दोहा २४ (४-५) पृष्ठ ३७१ में देखिये। ललामा=रतन; सुन्दर। यथा—'ललामा सुन्दरो जेयः कलामो रत्मसुन्यते इत्यनेकार्थः।' नारि ललामा=स्नी-रतन, स्त्रियोंमें शिरोमणि। जातुधान (यातुधान)=राक्षस।

सर्थ — ब्रह्माजी उन्हें वर देकर चले। वे प्रसन होकर अपने घर आये ॥ १ ॥ मय (दानव) की मन्दोद्री नामकी कन्या जो परम सुन्दरी और स्त्रियोंमें शिरोमणि थी उसको मयने ले आकर रावणको यह जानकर दी कि वह निशाचरोंका राजा होगा ॥ २-३ ॥ अच्छी स्त्री पाकर वह प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयोंका विवाह किया ॥ ४॥

टिप्पणी — १ (क) 'तिन्हिंह देह वर'''' इति । ब्रह्माने रावणको वर दिया यह लिखा गया — 'एवमस्तु सुम्ह यह तप कीन्हा', पर कुम्मकण और विभीषणको 'एवमस्तु' कहना नहीं लिखा गया । इसीसे यहाँ 'तिन्हिंह' शन्द देकर सबको 'एवमस्तु' कहना और वर देना सूचित कर दिया । 'तिन्हिंह''' सिष्पाए । हरिषत''' आए' का भाव कि उधर ब्रह्माजी ब्रह्मलोकनो चले, इतनेहीमें ये सब मारे हर्षके अपने घर क्लेष्मातक वनमें आ गये । (ख) 'हरिवत' का भाव कि रावण और कुम्मकर्णके साथ छल हुआ जिससे रावणने नर-वानरके हाथ मृत्यु और कुम्मकर्णने छः मासकी नींद माँगी । दोनों भाइयोंको मालूम नहीं हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, इसीसे हिंदित आये । (रावणने स्वयं नर-वानरको छोड़ दिया, उनसे अभयत्व नहीं माँगा । केवल उनको तुन्छ समझकर )। यदि छल मालूम होता तो पछताते । [यही मत अध्यात्मका जान पड़ता है; जैसा 'सरस्वती च तहक्त्रा-क्रिगेला प्रययो दिवम् । २२ । कुम्मकर्णस्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः । अनिमन्नेतमेवास्यार्टिक निर्मतमहो विधिः । २३ । (७ । २)।' अर्थात् सरस्वतीके निकल जानेपर वह दुःखित हो तोच करने लगा कि 'अहो भाग्यका चक्र तो देखो । जिसकी मुत्ते इन्छा नहीं वह वात मेरे मुँहसे कैसे निकल गयी १' इन शब्दोंसे प्रकट होता है । महा-

भारतके कुम्भकर्णको नहीं मालूम हुआ। पर वाल्मीकीयके कुम्भकर्णने अनुमानसे जान लिया कि देवताओंने उसे मोहित कर दिया था। यथा—'अहं ज्यामोहितो देवैरिति मन्ये तदागतेः। वाल्मी० ७। १०। ४८।' (ग) 'गृह क्षाये'—भाय कि ब्रह्माके वरसे तीनों लोकोंको जीतनेका सामर्थ्य प्राप्त हो गया तो भी लोकपालोंको जीतनेक लिये तुरत न गया, क्योंकि ऐसा साहस करना नीतिके विरुद्ध है। अभी चढ़ाईका समय नहीं है, समय पाकर धावा करेंगे। इसीसे अभी (सबसे समाचार देने आदिके लिये) घर आये। विश्रवा मुनि जिस वनमें तप करते थे उसी वनमें अभीतक ये मातासहित रहते थे, वहीं गये। यथा—'एवं लब्धवराः सर्वे आतरो दीसतेजसः। रलेष्मातकवनं गत्वा तत्र ते न्यवसन् मुखन् ॥ वाल्मी० ७। १०। ४९।']

२ (क) 'मय तनुजा' से कुलकी सुन्दर (उत्तम कश्यपकुलकी), 'मंदोदि नामा' से नाम भी सुन्दर ( पतली कमरवाली । पतली कमर सौन्दर्यमें गिनी गयी है । शास्त्रमें जिन और जिस प्रकारके नामोंका निपेध हैं वैसा यह नाम नहीं है ), 'परम सुंदरी' से स्वरूपकी सुन्दरता और 'नारि ललामा' से सुन्दर गुणोंवाली जनाया । पुनः, ( ख ) 'परम सुन्दरी' है अर्थात् रावणकी अन्य सब रानियाँ भी सुन्दर हैं, यथा 'देव जच्छ गंधर्व नर किनर नागकुमारि । जीति वरी निज याहु वक्ष बहु सुंदरि बर नारि ॥ १८२ ॥' देवयक्षादिकी कन्याएँ जो इसकी रानियाँ हुई वे भी बहुत सुन्दर है पर यह 'परम सुन्दर' है । 'ललामा' का भाव कि सब रानियाँ श्रेष्ठ हैं—'सुन्दरि वर नारि'; वैसी ही यह भी श्रेष्ठ हैं, ( सबमें रन्नरूप दें, शिरोमणि है ) । [ अ० रा० में जो 'सुतां मन्दोदरीं नामना ददी लोकैकसुन्दरीम् । ७ । २ । ४० ।' है, वही यहाँ 'तनुजा मंदोदरि नामा', 'दीन्हि', 'परम सुंदरी नारि ललामा' है । परम सुंदरी नारि ललामा=लोकोंमें एक ही सुन्दरी । वालमी० में लिखा है कि यह इतनी सुन्दर थी कि इसे देखकर हनुमान्जीको भ्रम हुआ कि यही सीता तो नहीं हैं । यथा—'गारी कनकवर्णाक्रीमिष्टामन्तः पुरेशवरीम् । किपर्मन्दोदरीं तत्र शयानां चारूक्षिणीम् ॥ स तां दृष्टा महन्नाहुर्म् पतां मारतातमजः । कर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा ॥ ५ । १० । ५२-५३ ।'

३ 'दीन्ह रावनहि आनी' इति । भाव कि विवाहका लग्न आदि न या फिर भी उसने शीघ ही अपनी कन्या छाकर उसको अपण कर दिया । इसका कारण अगले चरणमें कहते हैं कि 'होहह जातुधानपित' अर्थात् यह राक्सधेंका राजा होगा । 'जानी'-क्योंकि ब्रह्माके वरसे रावण समस्त देवतादिसे अवध्य है, ( सब भाइयोंमें वड़ा है और यह वर इसी-को मिला है दूसरोंको नहीं ), अतः यह सबको जीतेगा, सवपर इसका अधिकार हो जायगा । यह जानकर अपनी कन्या प्रथम ही दी जिसमें यातुधानपित होनेपर मेरी कन्या ज्येष्ठ पटरानी हो, कोई दूसरा अपनी कन्या न लाकर पहले क्याह दे । 'दीन्ह" आनी' से जनाया कि डोला विवाह हुआ । [ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि रावण शिकार खेल रहा था । उसी समय मय मन्दोदरीसहित उसी वनमें पहुँचा । रावणने उसे देखकर उसका तथा कन्याका परिचय चाहा । मयने अपने वंश तथा कन्याका परिचय देकर कहा कि इसके लिये वर खोजने आया हूँ । आप अपना परिचय चंहा । यावणने अपने वंशका परिचय तथा पिताका नाम बताया । महर्षिका पुत्र जानकर मयने उसके हाथमें मन्दोदरीका हाथ पकराकर कहा कि आपा इसे पत्नीरूपसे ग्रहण करें । दशग्रीवने वात स्वीकार कर ली । वहीं अग्न जलकर उसने मन्दोदरीका पाणगरण किया । (७ । १२ । ४-२० ) । मानसके 'दीन्ह" आनी' में ये सब भाव आ जाते हैं । केवल मेद इतना है कि मानसकरमं मयने यह जानकर उसको दिया कि यह पटरानी होगी और वहाँ ब्रह्माके कुल तथा महर्षिका पुत्र जानकर कन्या दी गयी ।]

४ 'हरषित भएउ'…' इति । (क) हर्षित होनेका भाव कि अन्य स्त्रियोंको पाकर इतना प्रसन्न नहीं हुआ। यह 'परम सुंदरी' है इससे प्रसन्त हुआ। [यह भारी रतन घर बैठे ही मिल गया; अतः हर्षित हुआ। औरोंको तो बलात् लाया, उनके सम्बन्धियोंको जीता, दुःख दिया या मार डाला था, वह भी पहले उदास ही रही होगी। और मन्दोदरीको तो उसका पिता स्वयं आकर अर्पण कर गया, कन्या और पिता दोनों ही प्रसन्त ये। इसीसे रावण भी प्रसन्न हुआ। प्रथम ही यह रतन मिला अतः हर्ष है। ] (ख) 'पुनि दोड यंधु ….' अर्थात् अपना विवाह हो जानेपर 'जाइ' का भाव कि अपना क्याह तो घर बैठे हो गया, पर भाइयोंके विवाहके लिये उसे चढ़ाई करनी पड़ी। [वैरोचनको पौत्री अर्थात् बिल्की बेटी कि किन माम वज्रज्वाला था कुम्भकर्णको ब्याही गयी। गन्धवराज शैलूषकी लड़की सरमा, जो बढ़ी धर्मद्रा थी, विभीषण दीको क्यारी गयी। यथा—'वैरोचनस्य दौहित्रीं वज्रज्वालेति नामतः। २३। तां मार्यां कुम्मकर्णस्य रावणः समकल्पयत्॥ गन्धवराजस्य सुतां शैलूषस्य महातमनः। २४। सरमां नाम धर्मकां लेभे मार्यां विभीषणः॥ वाल्मी ७। १२।' ] (ग) 'विभादेशि आई'

रायणने जाकर इनका ब्याह किया। इससे स्चित हुआ कि ब्रह्माजी, पुलस्त्यजी, विश्रवा मुनि और कुवेर ये कोई रावण-

गिरि त्रिक्ट एक सिंधु मँझारी। विधि निर्मित दुर्गम अति भारी।। ५॥ सोइ मय दानव बहुरि सँवारा। कनक रचित मनि भवन अपारा।। ६॥ भोगावित जिस अहिकुल वासा। अमरावित जिस सक्रनिवासा।। ७॥ तिन्ह तें अधिक रम्य अति वंका। जग विख्यात नाम तेहि लंका।। ८॥

शान्दार्थ - त्रिक्ट —तीन शिखरवाला पर्वत । कहते हैं कि सुन्दर, कुम्मिला और सुवेला इन तीन शिखरोंके होनेसे इसका त्रिक्ट चल नाम पड़ा । इसीपर लंका बसी है । देवीभागवतके अनुसार यह एक पीठस्थान है । वामनपुराणके अनुसार इस नामका एक पर्वत क्षीरोदसमुद्रमें है जहाँ नारदजी रहते हैं । कोई ऐसा भी कहते हैं कि एक बार गरुड़ और पवनदेवमें विवाद हुआ कि किसका वल बड़ा है । पवनदेवने प्रचण्ड वेगसे सुमेरका त्रिक्ट नामक शिखर उखाइकर समुद्रमें फेंक दिया । यह वही त्रिक्ट चल्ल है । लङ्का कौन और कहाँ थी इसमें मतभेद है । पर यह निश्चय है कि आजकी लंका वह लंका नहीं है । मँझारी=मध्यमें । बीचमें । में । निर्मित=निर्माण किया, रचा वा बनाया हुआ । दुर्गम=जिसमें किसीकी पहुँच बहुत कठिन हो । सँवारा=सजाया । वंका=बाँका, टेढ़ा, दुर्धप । भोगावित (भोगवती)—नागदेवताओंकी रमणीय पुरीका नाम है जो पातालमें है । यह भोगप्रधान पुरियोंमेंसे एक है ।

अर्थ—समुद्रके बीचमें ब्रह्माका निर्माण किया हुआ एक बहुत ही विशाल और दुर्गम त्रिकूटाचल पर्वत था ॥ ४॥ उसीको मय दानवने फिरसे सँवारा-सजाया । उसमें मणिजटित सुवर्णके अगणित महल थे ॥ ६॥ जैसे नागकुलके निवास-वाली भोगवती और जैसी इन्द्रके निवासकी अमरावती पुरी है ॥ ७॥ उन (दोनों पुरियों) से भी वढ़कर रमणीय और अत्यन्त दुर्ध्य तथा जगत्में प्रसिद्ध उसका नाम लंका था ॥ ८॥

टिप्पणी—१ 'गिरि त्रिक्ट'''' इति । 'गिरि त्रिक्ट', 'सिंधु मँझारी', 'बिधि निर्मित' ये सब 'दुर्गमसा' के हेत प्रथम कहकर तब 'दुर्गम' कहते हैं। अर्थात् पहाइके ऊपर है; इससे 'दुर्गम' है। फिर चारों ओर समुद्र है। ब्रह्माका वनाया हुआ है अर्थात् ब्रह्माजीने ही इसके चारों ओर पहाइ बना दिये हैं जिससे चढ़नेका गम्य नहीं। इसीसे 'अित' दुर्गम है। कोई जल्दी इसपर चढ़ नहीं सकता। [वाल्मीकीयमें श्रीहनुमान्जीने लंकासे लौटनेपर उसकी दुर्गमताका विस्तारसे वर्णन किया दें कि देवदानवादिका तो कहना ही क्या पक्षीकी भी वहाँ पहुँच नहीं। यथा—'देवदानवयक्षाणां गन्धर्वा-रगरक्षसाम्। अप्रश्रप्यां पुरी लंकां रावणेन सुरक्षिताम्॥ ६। १। ४॥'—'ये वचन स्वयं श्रीरामजीके हें कि रावण-द्वारा सुरक्षित लंकापुरीमें देव, दानव, यक्ष, गन्धर्व, नाग और राक्षस भी नहीं जा सकते। सुन्दरकाण्डमें विशेष लिखा गया है।] 'अित मारी' कहा क्योंकि इसके एक ही शिखर पर अस्ती कोसका लम्बा और चालीस कोस चौड़ा लक्का नगर वसा हुआ है। कि यहाँ गिरिदुर्ग वर्णन किया। गिरिदुर्ग समस्त दुर्गोमें प्रशस्त माना गया है। यथा—'सर्वेषां चैव दुर्गाणां गिरिदुर्ग: प्रशस्यते।' लंका गिरिके ऊपर है, यथा—'गिरि त्रिक्ट उपर बस लंका। तह रह रावन सहज असंका ॥४।२८॥'

नोट—१ माल्यवान्, सुमाछी, और माछी—ये तीनों सुकेशके पुत्र थे। इन तीनोंने मेर पर्वतपर जाकर घोर तप किया जिससे बसा जी प्रसन्न होकर इन्हें वर देने आये। इन्होंने ब्रह्माजीसे वर माँग छिया कि हममें परस्पर प्रेम बना रहे, हमें कोई जीत न पावे, हम अपने शत्रुओंका संहार करते रहें और अजर-अमर हों। वर प्राप्तकर इन्होंने विश्वकर्मासे जाकर कहा कि हमारे निवासके छिये हिमालय, मेर अथवा मन्दराचलपर शिवभवनके समान बड़ा लम्बा-चौड़ा भवन बना दो। तब विश्वकर्माने बताया कि दक्षिण समुद्रके तटपर त्रिकृट नामका पर्वत है। वही यहाँ किव कह रहे हैं—'गिरि त्रिकृट एक सिंधु मँक्षारी।'—'दिक्षणस्योद्धेस्तीरे त्रिकृटो नाम पर्वतः। वालमी० ७।५।२२।' किर विश्वकर्माने बताया है कि उसके पास ही दूसरा बड़ा पर्वत है जिसके बीचके शिखरपर लंका नगरी बसी है जो तीस योजन चौड़ी और सी योजन लम्बी है। यही मानसम्में 'अति मारी' से जना दिया। उसके ऊपर पक्षी भी उड़कर नहीं पहुँच सकते; क्योंकि वह चारों ओरसे मानो टाँकियोंसे छीलकर चिकनाया गया है। यथा—'शकुनेरिप दुष्प्राप टक्कच्छित्वचतुर्दिश। ७।५।२४।' यही मानसमें 'दुर्गम अति' कहकर जना दिया। विश्वकर्माने बताया है कि मैंने लंकापुरीको इन्द्रकी आशासे बनाया था किंतु यहाँ 'बिभि

निर्मित' कहते हैं। दोनोंका समन्वय इस प्रकार हो सकता है कि त्रिक्टाचल विधिनिर्मित और अति दुर्गम है। उसपर लो लंका बनी है वह विश्वकर्माने बनायी होगी। अथवा, लंका भी विधि-निर्मित है। किसी कल्पम विश्वकर्माने उसे सँवारा होगा इससे उसने अपनी बनायी कहा हो। किर राक्षसोंका निवास होनेपर राक्षसोंके विश्वकर्मा मयदानवने उसे किरसे सवाया हो।

टिप्पणी—२ 'सोइ मयदानव बहुरि सँवारा ''' इति । (क) 'बहुरि' का भाव कि प्रथम तो यह ब्रह्माद्वारा निर्मित हुआ, उनकी बुद्धिसे बना। उसीमें फिर मयदानवने अपनी कारीगरी दिखायी; इसीसे लंकापुरी तीनों लोकोंसे अधिक सुन्दर है। जैसा आगे कहते हैं—'भोगावित '''। (ख) मयदानवने इसे सजाया क्योंकि लंका राक्षसोंका किला है और मयदानव राक्षसोंका कारीगर है, जैसे विश्वकर्मा देवताओं के कारीगर हैं। ब्रह्माकी बनायी हुई वस्तुको इसने स्वारा, इसते स्वित दुआ कि यह कैसा भारी कारीगर है। 'सँवाग' अर्थात् विशेष रचना की। लंका कैसी है यह आगे कहते हैं—'कनक रिवत ''अर्थात् सोनेकी है, सोनेके भवन हैं, मिणयोंसे जिटत हैं तथा मिणयोंके भी महल बने हैं और अपार है।

र मोगावित जिस ""' इति । अहिकुळवासा और शक्तिवासा कहनेका भाव कि संसारमें भोगवती और अमरावती नामकी पुरियाँ हैं । यहाँ किस भोगवती और अमरावतीको कहते हैं ? इस सन्देहके निवृत्त्यर्थ 'अहिकुळ ""' कहा । अर्थात् अधकुळी नागोंकी जो भोगवती पुरी है और इन्द्रके निवासकी जो अमरावती पुरी है वैसी ही परम सुन्दर पुरी यह है । (स्वर्गमें अमरावती और पाताळमें नागदेवोंकी पुरीकी उपमा दी । पृथ्वीपरकी उपमा न दी वयोंकि पृथ्वीमें इसके समान दूसरी उस समय न थी । पुराणोंमें भोगवती और अमरावतीका विस्तृत वर्णन है )।

४ 'विन्ह तें अधिक रम्य'''' इति । (क) भाव कि भोगवती और अमरावतीसे भी यह अधिक सुन्दर हैं। लंका मर्त्यलोकमें हैं और इसके समान यहाँकी कोई पुरी नहीं है इसीसे इस लोककी किसीपुरीका नाम न दिया। अथवा, भाव कि मर्त्यलोकमें जैसी लंकापुरी है वैसी भोगवती और अमरावती भी नहीं हैं; इसीसे यह जगत्में विख्यात हैं। (ख) 'अित चंका' अत्यन्त टेढ़ा है। अर्थात् दुर्धर्ष है। कोई इसे दबा या जीत नहीं सकता। यथा— 'त्रिदर्शरिव दुर्धर्प लंका नाम महापुरी। क्यं वीर त्वया दग्धा विद्यमाने द्यानने ॥ हनु० ६। ४२॥' इसा इलोकका अनुवाद गोस्थामाजीने सुन्दरकाण्डमें किया है— 'कहु किप रावन पालित लंका। केहि विधि दहेउ दुर्ग अित बंका॥ ५। ३३॥' इलोकके 'दुर्धप' का ही 'अित बंक' अर्थ किया। बंकका यह अर्थ नहीं है कि बनावमें टेढ़ा है। (ग) 'जग विख्यात नाम'— तात्पर्य कि भोगवती नागदेवोंके निवाससे विख्यात है और अमरावती शक्तिवाससे, किंतु लंका किसीके निवाससे विख्यात नहीं है। वह स्वयं अपने सीन्दर्य से विख्यात है। (पुनः भाव कि लोक तीन हैं—स्वर्ग, पाताल और मर्त्य। स्वर्ग और पातालकी पुरियाँ ऐसी सुन्दर नहीं हैं इसीसे वहाँ विख्यात हैं)।

## दो॰—खाई सिंधु गभीर अति चारिहुँ दिसि फिरि आव। कनककोट मिन खिचत हृद्ध बरिन न जाइ बनाव॥ हिर प्रेरित जेहि कलप जोइ जातुधानपति होइ। सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोइ॥ १७८॥

अर्थ-अत्यन्त गम्भीर (अथाह और दुस्तर) समुद्र उसकी खाई है जो चारों ओर किरी हुई है। मणिजटित सोनेका वहां हद शहरपनाह वा किलाकी दीवारें हैं जिसकी बनावट वर्णन नहीं की जा सकती। मगवान्की प्रेरणांते जिस कर्पनें जो श्रुवीर, प्रतापी और अतुलित बलवाला निशाचरराज होता है वही सेनासहित उसमें निवास करता है।। १७८॥

टिप्पणी—१ (क) 'खाई सिंधु'''', यथा—'अति उतंग नल निधि चहुँ पासा । ५ । ३ । 'एए) पूर्व कहा या कि 'बिधि निर्मित दुर्गम अति मारी', अब उस 'अति भारी' का स्वरूप दिखाते हैं कि लकागद इतना भःरी है कि सी योजनका समुद्र (उसके एक दिशाकी) खाई है । (इसी प्रकार चारों ओर अगणित योजन लंबा समुद्र है)। गढ़के नीचे ममुद्र खाई चर्रीखा जान पढ़ता है। (ग) 'अति गंभीर' से उसकी दुस्तरता दिखायी; यथा—'सुनु कपीस लंकापित बीरा । केहि विधि तरिय जलकि गंभीरा ॥ संकुक्त मकर उरग झल जाती। अति अगाध दुस्तर सब माँती ॥ ५। ५०।' (घ) 'कनककोट''' इति। भाव कि देने

घर सब सुवर्णके हैं और मणिरिचत हैं, वैसे ही शहरपनाह भी मणिजटित स्वर्णका है। आशय यह कि भीतर-बाहर एक रस शोभा है। 'बनाव' अर्थात् जिस कारीगरीका बना है वह कहते नहीं बनता। यथा—'स्वर्णप्राकारसंवीता हेमतोरणसंवृता। वाल्मी० ७। ५। २५।', 'दढप्राकारपरिखां हैमैर्गृहशतैर्गृताम्। ७। ५। २९।'

२—'हरि प्रेरित जेहि…सोइ' इति ! (क) यह वृत्तान्त किलाके दरवाजेके ऊपर लिखा है । (ख) 'हरि प्रेरित' —भाव कि जब भगवान्की इच्छा लीला करनेकी होती है तब उनकी इच्छासे रावण लंकापति होता है । (ग) 'जेहि कछप'—भाव कि प्रत्येक कल्पमें भगवान्का अवतार होता है, यथा—'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चार चरित नाना विधि करहीं ॥' (घ) 'जोइ जातुधानपित होइ' का भाव कि जैसे एक कल्पमें जय-विजय यातुधानपित हुए; एकमें जलन्धर यातुधानपित हुआ, एकमें कद्रगण यातुधानपित हुए, और इस कल्पमें भानुप्रताप, अरिमर्दन यातुधानपित हुए, ऐसे ही अनेक कल्म जो हुए और होंगे उनमें जो यातुधानपित हुए और होंगे वही यहाँ निवास करते हैं एवं करेंगे । कोई नियम नहीं है (कि अमुक ही यातुधानपित होगा)। (ङ) 'स्र प्रतापी…'—भाव कि यदि इन गुणोंसे युक्त निशाचरपित न हुआ तो वह यहाँ वसने नहीं पाता। देवता लोग राक्षसोंको मारकर इसपर दखल कर लेते हैं। यही बात आगे कहते हैं—'रहे तहाँ निसिचर…''। (च) 'जेहि कल्प…'' से स्चित किया कि लंका अनादि है ।

नोट-इसमें देवता निवास नहीं करते क्योंकि कहा जाता है कि त्रिक्टाचल हड्डीपर स्थित है। (प्र॰ सं॰)।

रहे तहाँ निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर संघारे॥ १॥ अब तहँ रहिंद सक के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे॥ २॥ दसमुख कतहुँ खबरि असि पाई। सेन साजि गढ़ घेरेसिक जाई॥ ३॥ देखि विकट भट बिंद कटकाई। जच्छ जीव लै गये पराई॥ ४॥ फिरि सब नगर दसानन देखा। गएउ सोच सुख भएउ बिसेषा॥ ५॥

शब्दार्थ-भारे=भारी, महान । रक्षामें=(भार=सँभाल, रक्षा )। संघार (संहार )=नाश । रच्छक (रक्षक ) =पहरेदार । जच्छपति (यक्षपति )=कुवेर । जीव=प्राण । पराई=भाग (गये )।

अर्थ—वहाँ भारी-भारी निशाचर योद्धा रहते थे। देवताओंने उन सबोंको संप्राममें मार डाला ॥ १॥ इन्द्रकी प्रेरणासे अन वहाँ कुवेरके एक करोड़ रक्षक रहते हैं ॥ २॥ रावणने कहीं यह खनर पायी (तन) सेना सजाकर उसने गढ़को जा घेरा ॥ ३॥ वड़ा विकट योद्धा और बड़ी सेना (वा, विकटभटोंकी बड़ी सेना) देख यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गये॥ ४॥ रावणने घूम-फिरकर सन नगर देखा। उसका सोच जाता रहा और वह बहुत सुखी हुआ ॥ ५॥

टिप्पणी—१ (क) 'रहे तहाँ निसिचर''''। भाव कि इस किलेमें राक्षसोंके रहनेकी आज़ा ब्रह्माकी है; इसीसे राक्षस इसे अपनी वस्तु समझकर वहाँ रहते थे। देवताओंने उनपर चढ़ाई करके उन्हें मारा यह देवताओंकी जबरदस्ती है। (ख) 'भट भारे' का भाव कि वे भारी भट थे, इसीसे भागे नहीं, देवताओंसे संग्रामभूमिमें लड़े। 'सुरन्ह' वहुवचन शब्द देकर जनाया कि समस्त ३३ कोटि देवता मिलकर उनसे लड़े, तब माली-सुमाली (१) मारे गये। देवता इनसे प्रबल थे।

नोट—१ पूर्व १७८ (५) के नोट १ में लिखा जा चुका है कि माल्यवान् आदिने विश्वकर्मासे देवताओं के समान रमणीक भवन बनानेकों कहा तब उसने उन्हें लंकापुरीका पता बताया था। विश्वकर्मा कहानेसे वे सेवकॉसिहत वहाँ जाकर रहने लगे। यथा—'विश्वकर्मवचः श्रुत्वा ततस्ते राक्षसोत्तमाः। सहस्रानुचरा भूत्वा गरवा तामवसन् पुरीम् ॥ वाल्मी॰ ७।५।२८।' वरके बलसे उन्होंने इन्द्रादिकों बहुत सताया तब वे भगवान्की शरण गये। भगवान्ने राक्षसोंको मारनेकी प्रतिशा की। यह सब समाचार माल्यवान्को मिला। उसने भाइयों आदिसे परामर्श किया। तब माली और सुमालीने सलाई दी कि हमलोग आज ही सब देवताओं को चलकर मार डालें। जिनके उमाइनेसे विष्णुने ऐसी प्रतिशा की है। वस, सब सेना-सिहत देवलोकमें गये। इधर श्रीमञ्चारायण भी आयुधों से सुसि जित हो गरुइपर सवार हो वहीं आ उपस्थित हुए। राक्षसोंने घोर युद्ध किया। सुमाली और मालीने भी भयंकर युद्ध किया। मालीकी गदाकी चोटसे गरुण विकल हो रणभूमिमें न ठहर सके। गरुइद्वारा युद्ध से विमुख किये जानेपर भगवान्ने उनकी पूँछकी ओर मुख करके मालीपर चक्र चलाकर उसका सिर काट डाला।

माल्यवान्को गरुइने अपने पंखोंके पवनसे उड़ा दिया तत्र सुमाळी भी भागकर छंकामें चला गया। भगवान् राश्चर्णेको बराबर सताने और मारने लगे तत्र वे परिवारसिंहत पातालमें जा नसे। यथा—'अशक्तुवन्तस्ते विष्णुं प्रतियोद्धं भयादिताः। त्यक्तवा लङ्कां गता वस्तुं पातालं सहपत्नयः॥ वाल्मी० ७।८।२२।'

टिप्पणी—३ 'अब तहँ रहाँहं सक के प्रेरे।"" इति । (क) इन्द्रकी प्रेरणासे वहाँ कुवेरके कोटि रह्मक रहते हैं, इस कथनसे जनाया कि इन्द्र मालिक हैं। कुवेर उनकी ओरसे किलेदार हैं। कुवेर यहापित हैं इसीसे कुवेरकी तरफ़से कोटि यहा उस किलेमें रखवालीके लिये रहते हैं, जैसा आगेके 'जच्छ जीव हैं गए पराई' से स्पष्ट हैं। (ख) हिंह राक्षसोंको मारकर इन्द्रने वहाँ निवास न किया, यह क्योंकि लंकामें यातुधानपतिके दलसहित निवासका हुक्म ब्रह्माका है, जैसा पूर्व कह आये हैं। यथा—'हिर प्रेरित जेहि कलप जोइ जातुधानपित होइ। सूर प्रतापी अतुहरू दल समेत वस सोइ॥' इसीसे उन्होंने अपने रक्षक रख दिये। किलेमें रक्षक होने चाहिये, यथा—'करि जतन मट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छिहां। ५।३।', अतः रक्षक रक्खे। (ग) रक्षक कोटि रखनेका भाव कि कोटि राक्षस रहते थे उनको मारा है। अतः उतने ही रक्षक वसाये।

नोट—र वाल्मीकीयके अनुसार राजा तृणिबिन्दु अपनी कन्याको महर्षि पुरुस्यको साँप गये। उसकी सेवासे प्रसन्त हो महर्षिने आशीर्वाद दिया कि तृने मेरी वेदस्विन सुनकर गर्भ धारण किया है अतः तुले में अगने तुल्य पुत्र देता हूँ, जिसका नाम विश्रवा होगा। विश्रवाजी वहें चरित्रवान् पुत्र हुए। वे पिताके समान तपमें संलग्न रहने लगे। यह देखकर श्रीभरद्वाजजीने अपनी देववर्णिनी नामकी कन्या उनको व्याह दी। इसीके पुत्र वेश्रवण हुए। पुरुस्य बीने नामकरण किया और कहा कि यह बालक धनाध्यक्ष होगा। वेश्रवणजीने एक हजार वर्ष कठोर तप किया। कभी जल पीकर, कभी पवन पानकर और कभी निराहार रहकर तप करते रहे। ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वर मांगनेको कहा। उन्होंने लोक-पालल और धनाध्यक्षत्व माँगा। ब्रह्माने इन्हें यम, इन्द्र और वरणके समान चौथा लोकपाल और निधियोंका स्वामी बना दिया और पुष्पक विमान दिया। (उत्तरकाण्ड सर्ग २ इलोक २८—३३, सर्ग ३। इलोक १—२०)। वेश्रवणने पिताजीसे जाकर सब बृत्तान्त बताकर कहा कि पितामहने मेरे रहनेका प्रवन्ध कुछ नहीं किया। तन विश्रवाजीने उनको विश्वकर्माद्वारा निर्मित लंकामें निवास करनेको कहा। यथा—'शून्या सम्प्रति लक्का सा प्रमुस्तस्या न विद्यत ॥ २९ ॥ स त्वं तन्न निवासाय गच्छ पुत्र यथासुखम्। वाल्मी० ७।३। ३०।' अ० रा० में भी ऐसा ही हैं। महाभारतमें ब्रह्माने स्वयं लंकापुरीको कुबेरकी राजधानी बना दिया।—मानसकल्पकी कथामें इनसे भेद हैं। मानसके कुबेर लद्धामें स्वयं नहीं रहते किंतु उनके एक करोड रक्षक वहाँ रहते थे—'रच्छक कोटि जच्छपित केरें' और यक्ष ही वर्गते प्राण लेकर माग भी गये—'जच्छ जीव ले गए पराई।' इन्द्र देवराज हैं और कुबेर ब्रह्माके वरसे अब देवता हैं अतः इन्द्रने उन्हें क्यामें अपने रक्षक रख देनेको प्रेरित किया और उन्होंने रक्षक रख दिये।

टिप्पणी—३ 'दसमुख कतहुँ खबरि असि पाई।' इति। 'अिं '—अर्थात् नैसा ऊपर ('गिरि त्रिक्ट एक सिंपु मक्सरी' से 'अब तहँ रहिं सक के प्रेरे। रच्छक कोट जच्छपित केरे॥' तक ) छिख आये। किससे खबर मिटी यह नहीं बताया; क्योंकि इस निषयपर मुनियोंके निमन्न मत हैं। कोई नारदसे खबर पाना कहते हैं तो कोई मयदानवसे कहते हैं, क्योंकि इसीने छङ्काको पुनः सँवारा है। इसी मयने अपनी कन्या रावणको दी है। अतएव उसाने कहा भी कि छक्कापुरी अपनी ही है। तुम्हारे निवासके योग्य है। यह्योंको हटाकर वहाँ वास करो। इत्यादि अनेक मत हानेस किमीका नाम न छिखकर सर्वमतरक्षा हेतु 'कतहुँ' शब्द दिया।

नोट—र वाल्मीकीयमें लिखा है कि रावणको वर मिलनेके पश्चात् उसका नाना सुमाली यह समाचार पाकर अपने मिलनेके पश्चात् उसका नाना सुमाली यह समाचार पाकर अपने मिलनेके पश्चात् होता कि वहें सोभाग्यकी बात है कि मिलनेके प्रति है कि सिननेके होता है कि पाताले कि वहें सोभाग्यकी बात है कि मिलनेके प्रति है कि समीवान्तिक मनोरथ पूर्ण हुआ। विष्णु के भयसे हमलोगोंको दुखी होकर अपना घरवार छोड़कर रसातलको भाग जाना पदा। मनोवान्तिक मनोरथ पूर्ण हुआ। विष्णु के भयसे हम सब राक्षस उसमें रहते थे, किंतु अब उसे कु वेरने अपने अधिकारमें कर हमारा वह भय आज तूर हुआ। विष्णु हमारी ही है। हम सब राक्षस उसमें रहते थे, किंतु अब उसे कु वेरने अपने अधिकारमें कर हिणा है—'सस्मदीया च लक्के यं नगरी राक्षसोचिता''।' ७। १९। ७।' पर रावणने नानाको समक्षा-बुक्षा दिया कि कु वेर िया है कि स्वामें क्येष्ठ भाई होनेसे पूज्य हैं, ऐसा न कहो। कुछ दिनोंके बाद प्रहस्तने (जो रावणका मामा भो था) उसते कहा कि शूगेमें माईपनेका विचार नहीं होता। देवता और दैत्य दोनों भाई ही तो है पर दोनोंमें शत्रुता चर्ला आ रही है। अनः तुमको भी वही व्यवहार करना चाहिये।—'सौभ्रात्रं नास्ति श्रूराणां'''।' ७। १९। १४।' तुम चर्टकर उत्ते छीन हो।

टिप्पणी—४ (क) 'सेन साजि' का भाव कि जैसे देवता सेना सजाकर निशाचरोंसे छड़ने गये थे, वैसे ही इसने सेना सजाकर गढ़ घरा। [उसमें एक करोड़ यहाँकी सेना रक्षामें रहती हैं अतः सेना छेकर जाना उचित ही या ]। (ख) 'देखि विकट मट बढ़ि कटकाई।' इति। 'विकट मट' से जनाया कि इनके सामने यक्ष कुछ भी नहीं हैं। माछी-सुमाछी भारी भट थे। उनसे देवताओं नें संग्राम किया गा। पर रावणकी सेनामें सब भट 'विकट' हैं, इसीसे उनका सामना करनेका साहस न पड़ा। 'विड़ कटकाई' से जनाया कि सेनामें यहाँ से अधिक राक्षस थे। [भानुप्रतापके पास अपार यहाँ हिणी सेना थी वह सब राक्षस हुई है वही सब छेकर चढ़ाई की है। भानुप्रतापके दिग्वजयके प्रसक्तमें भी कटकई शब्द आया है 'विजय हेतु कटकई बनाई।' वैसे ही यहाँ 'कटकई' साथ है ]। 'देखि' का भाव कि रावण सेना छेकर आया है, यह सुनकर नहीं भागे वरन् शत्रु के सम्मुख आये और शत्रु की विकट भटोंकी बड़ी भारी सेना देखी तब भागे (ख) 'जच्छ जीव छै गये पराई।' इससे जनाया कि उनका सब द्रव्य छड़ामें रह गया। यहा बड़े द्रव्यमान होते हैं। वे अपना कुछ द्रव्य न छे जा सके। उन्हें तो प्राणके छाछे पड़ गये थे। द्रव्य बचाते तो प्राणोंका बचाना कठिन था। प्राणोंपर आ बनी देख जैसे-तैसे प्राण छेकर भागे। (वाल्मीकीयके रावणने कुबेरके पास प्रहस्तको दूत बनाकर भेजा कि छहापुरी हमें दे दो। कुबेरने उत्तर भेजा कि यह नगर और राज्य आदि सब तुम्हारा है, हमारा और तुम्हारा कुछ अछग-अछग नहीं है। तुम इसे भोग करो। फिर पितासे परामर्शकर उनकी आज्ञासे अपने बाळ-चचों-मन्त्रियों और धनसहित छड़ाको छोड़कर कैछासपर चछे गये और अछकापुरी बनवाकर उसमें रहने छगे। और महाभारतके रावणने कुबेरसे युद्ध करके उनको जीतकर छड़ासे निकाछ दिया। तब वे गन्धमादन पर्वतपर जाकर रहने छगे।

५ 'फिरि सब नगर दसानन देखा' इति । (क) चारों ओर घूम-फिरकर देखनेका भाव कि कहीं से शत्रुके आनेका मार्ग तो नहीं है। (पुनः इसिलये सब तरफ फिरकर नगर भरको देखा कि कौन स्थान किसके योग्य होगा। कहाँ कचहरी होगी, कहाँ महल, कहाँ सेना और कहाँ परिवारके रहनेके योग्य स्थान हैं, इस्यादि जानकारी और व्यवस्थाके लिये सब नगर देखा)। पुनः, उसकी सुन्दरता, उसकी दुर्गमता हत्यादि देखी जैसा आगे कहते हैं—'सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्ह तहाँ रावन रजधानी। (ख) 'गएउ सांच'। रावणको स्थानका सोच था, अपने रहने योग्य स्थान कहीं नहीं पाता था। (यह भी सोच था कि हमारा परिवार, सेना इत्यादि सबके अटनेको जगह बहुत चाहिये। सुमाली, मय या जिसने भी खबर दी थी कि यहाँ काफी जगह है, सबके रहनेका सुपास है, वह सत्य पायी) अतः सुयोग्य स्थान पाकर सोच मिटा। (ग) 'सुख मयउ बिसेषा।' गढ़ विशेष है। यथा—'गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी। किहि न जाह अति दुर्ग बिसेर्षा॥' ५। २।' उसकी विशेषता देख विशेष सुख हुआ। [पुनः, सुखविशेष हुआ क्योंकि एक तो सोच मिटा। दूसरे यह उसकी प्रथम चढ़ाई थी, इसमें सफलता हुई, बिना परिश्रम और बिना युद्धके सुन्दर रमणीक और अति हट और दुर्गम नगर प्राप्त हुआ। सब तरह प्रसन्नता और सुपास होनेसे विशेष सुख हुआ।]

सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि तहाँ रावन रजधानी।। ६।। जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हे। सुखी सकल रजनीचर कीन्हे।। ७॥ एक बार कुवेरपर\* धावा। पुष्पक जान जीति ले आवा॥ ८॥ दो०—कीतुकहीं केलास पुनि लीन्हिस जाइ उठाइ। मनहुँ तौलिनिज बाहु बल चला बहुत सुख पाइ।।१७९॥

शब्दार्थ — कुवेर – इनके जन्मादिकी कथाएँ पूर्व दी जा चुकी हैं। ये विश्रवा मुनिके पुत्र, इन्द्रकी नवों निधियों के भण्डारी, यक्षों के राजा, उत्तर दिशाके अधिष्ठाता देवता और संसार भरके धनके स्वामी माने जाते हैं। इनके एक आँख, तीन पैर और आठ दाँत कहे जाते हैं। वड़े तेजस्वी हैं। 'पुष्पकयान' — यह विमान कुवेरका है जो राजा रघुसे इन्होंने दानमें माँग लिया था। वाल्मी॰ २।९। में ब्रह्मासे इनको यह विमान पाना लिखा है। इसमें कई खण्ड हैं। यह घट-बढ़ सकता है। इसीपर श्रीरामचन्द्रजी सेनासहित लक्कासे श्रीअवध आये थे। पुष्पाकार होनेसे पुष्पक ऐसा नाम पड़ा। वाल्मीकीय

उत्तरकाण्ड सर्ग १५ इलोक ३६-३९ में, तथा युद्धकाण्ड सर्ग १२४ इलोक २४-२९ में इसका विस्तृत (वर्णन) है। ठक्काकाण्डके मा॰ पी॰ टीकामें कुछ उद्धरण दिया गया है। रावणके छीन छेनेपर राजा खिसे कुवेरने विनदी की तब इन्होंने रावणको मारना चाहा था पर ब्रह्माजीने समझा-बुझा उन्हें रोक दिया। रघुजीने प्रतिशा कर दी कि जब रामचन्द्रवी रावणको मारकर इसे छावें तब कुवेरको दे दें। इसीसे छङ्कासे छौटनेपर यह कुवेरको दे दिया गया।—यह मत विजयदोहावछीसे प्रमाणित होता है।

वर्थ—सहज ही सुन्दर और दुर्गम विचारकर रावणने वहाँ अपनी राजधानी की ॥ ६॥ जिसको लैसा योग्य गा वैसा घर उसको बाँट दिया। ( इस प्रकार उसने ) सत्र निशाचरोंको सुखी किया॥ ७॥ एक बार ( उसने ) कुवेरपर धावा किया और पुष्पकविमान जीतकर ले आया॥ ८॥ फिर उसने जाकर खेल-ही-खेलमें कैलासको उठा लिया, मानो अपनी भुजाओंके बलको तौलकर बहुत प्रसन्न हो चल दिया॥ १७९॥

िषणी—१ (क) 'सुंदर सहज अगम अनुमानी' इति । 'सहज अगम' है अर्थात् किलेके भीतर किसी प्रकार कोई शत्रु नहीं आ सकता । शत्रुको रोकनेके लिये सेना आदि रक्षकोंकी जरूरत नहीं, वह स्वाभाविक ही ऐसी बनी है कि देवताओंको भी उसके भीतर प्रवेश करना अगम है । सहज देहलीदीपक है । सहज सुन्दर है और सहज ही अगम है । माव कि रचना करनेसे सुन्दर नहीं है किंतु स्वरूपसे ही स्वाभाविक ही सुन्दर है । कि प्रनः, 'सहज अगम है । और मियदानवने सेवारा है अतः सहज सुन्दर है । विट्रिंग विधि निर्मित हुर्गम अति मारी'। अतः सहज अगम है । और मयदानवने सेवारा है अतः सहज सुन्दर है । विट्रिंग विधि निर्मित हुर्गम अति मारी'। अतः सहज अगम है । और मयदानवने सेवारा है अतः सहज सुन्दर है । विट्रिंग विधि जन्मान था कि कोई शत्रु यहाँ आ ही नहीं सकता। हसीसे समुद्रमें सेतुका बँधना सुनकर वह ऐसा घबड़ाया था कि उसके दसों मुखोंसे सहसा एकशरगी दस नाम निकल पढ़े,—'सुनत श्रवन बारिध बंधाना। दसमुख बोलि उठा अकुलाना॥ बाँध्यो वननिधि नीरनिध जलिध सिंधु थारीस। सत्यसोय निधि कंपति उद्धि पयोधि नदीस। लं० ५।']। (ख) 'कीन्हि तहाँ रावन रजधानी' का भाव कि निशाचर-पतिके वासके लिये ही ब्रह्माने बनाया है,—'हरि प्रेरितः…'। राजधानी बनानेके हतने कारण दिखाये—यहज सुन्दर है, सहज अगम है, यह किला राक्षसोंका ही है, ब्रह्माकी आज्ञा है ।

२ (क) 'जेहि जस जोग' से पाया गया कि ब्रह्माने छोटे-बड़े सभी प्रकारके स्थान यहाँ बनाये हैं, यदि सब स्थान एक-से होते तो यथायोग्य स्थान बाँटना कैसे कहते ? (ख) 'सुखी सकल रजनीचर कीन्हें'। इसका एक कारण तो यही है कि यथायोग्य स्थान सबको मिला। अर्थात् बड़ोको बड़ा और छोटोंको छोटा स्थान मिला। यदि बढ़ोंको छोटा और छोटोंको बड़ा स्थान देते तो बड़े छोग दुःख मानते। ये सब स्थान स्वर्णके मणिजटित बने हैं, यथा—'कनक भवन मनिरचित अपारा', तथापि सामान्य-विशेष हैं। सामान्य स्थानोंमें सामान्य मणि और सामान्य सुवर्ण लगे हैं, विशेषमें विशेष लगे हैं। सामान्य विशेष हैं, छोटे-बड़े हैं; इसीसे 'यथायोग्य' कहा। [नोट—इससे जान पढ़ता है कि विभीषणजी हिरमक तो ये ही, उन्होंने हरिमन्दिर देख अपने लिये ले लिया। उसी मन्दिरका वर्णन सुन्दरकाण्डमें हैं,—'भवन पढ़ता वे हिस सुहावा। हरिमंदिर तह मन्न बनावा'।]

३ (क)—'एक बार कुबेर पर धावा'। भाव कि यक्षोंको तो प्रथम ही जीत चुका है। अब उनके स्वामीपर धावा किया कि उन्होंने हमारे स्थानमें अपने सेवकोंको टिकाया था। दूसरे इससे धावा किया कि इसने सुन रखा था कि उनके पास पुष्पकविमान बहुत अच्छा है, उसको छीन लानेके लिये ही गया। (ख) 'जीति ले आवा' से जनाया कि रावण और कुवेरमें भारी युद्ध हुआ, रावणको विजय प्राप्त हुई। अतः जीतकर लाना कहा।

नोट—9 'एक बार कुबेर पर धावा' इति । कुवेरपर चढ़ाई करनेका कारण यह था कि इसके अत्याचारोंको सुनकर उन्होंने उसके पास दूतद्वारा संदेश भेजा कि 'आप कुलोचित उत्तम कार्य करें। नन्दनवनके उनाई लाने तथा ध्रापियां फें वधके कारण देवता तुम्हारे विरुद्ध उद्योग कर रहे हैं। मैंने तपस्याद्वारा शंकरजीको प्रसन्न करके उनकी भिन्नता प्राप्त कर टी बधके कारण देवता तुम्हारे विरुद्ध उद्योग कर रहे हैं। मैंने तपस्याद्वारा शंकरजीको प्रसन्न करके उनकी भिन्नता प्राप्त कर टी बधके कारण देवता तुम्हारे विरुद्ध उद्योग कर करो। '—यह संदेश सुनकर ही वह आगश्चगृता हो गया और गोता कि 'तृने बो कहा है वह मैं सहन नहीं कर सकता। तेरी बातोंको सुनकर अब मैं कुबेरके ही कारण चारों लोकपालोंको यमराजके पर जो कहा है वह मैं सहन नहीं कर सकता। तेरी बातोंको सुनकर अब मैं कुबेरके ही कारण चारों लोकपालोंको यमराजके पर के किया। यह कहकर उसने खड़गसे दूतको मार डाला और निशाचरोंको खानेको दे दिया। फिर अपने मन्त्रियों और सेना में कुबेरण चढ़ाई की। यहाँ घोर यद्ध हुआ जिसका वर्णन सर्ग १४ और १५ में है। अन्तमें रावणने कुबेरके, सिहत कुबेरण चढ़ाई की। यहाँ घोर युद्ध हुआ जिसका वर्णन सर्ग १४ और १५ में है। अन्तमें रावणने कुबेरके,

मस्तकपर भारी प्रहार किया जिससे वे मूर्च्छित होकर गिर पड़े। तब वह जयका स्मारकस्वरूप उनका पुष्पकविमान छीन छे गया। वि॰ त्रि॰ का मत है कि छंका समुद्रके वीचमें थी अतएव बाहर जाने-आनेके छिये यानकी बड़ी आवश्यकता थी। जानता था कि भाई साहबके पास पुष्पक है, अतः उन्हींपर चढ़ाई कर दी।

टिप्पणी—४ (क) 'कौतुक ही कैलास पुनि' इति । 'पुनि' अर्थात् पुष्पकको जीत लानेके बाद तब कैलासको उठाने गया । 'कौतुक ही'=खेलमें, सहज ही । अर्थात् इसके उठानेमें कुछ परिश्रम उसे न हुआ । (ख) 'मनहुँ तौिक निज माहु वल' । भाव कि पत्थर (के बाँट) से तौल की जाती है, इसने अपने भुजाओं का बल कैलाशरूपी बाँटसे तौला । तौलनेमें एक ओर।भारी वस्तु रक्ष्वी जाती है, दूसरी ओर बाँट । यहाँ कैलासपर्वतरूपी बाँटवाला पत्ना ऊपर उठ गया। इससे जनाया कि भुजवल भारी निकला । (ग) 'चला बहुत सुख पाइ' अर्थात् बहुत प्रसन्न हुआ कि मैं बड़ा बली हूँ। किलासके उठा लेनेसे इसको बड़ा सुख हुआ इसीसे यह बारंबार कैलास उठानेकी अपनी प्रशंसा करता है, यथा—'सुनु सठ सोइ रावन,वलसीला । हरिगरि जान जासु भुज लीला ॥ ६ । २५ । १९ ।', 'हरिगरि मथन निरख मम बाहू। पुनि सठ किप निज प्रभुद्दि सराहू ॥ ६ । २८ ।' तथा 'पुनि नमसर मम करिनकर कमलन्हि पर कर वास । सोमत मयो मराल इव संभु सहित कैलास ॥ ६ । २२ ।'

नोट—२ कौतुक ही अर्थात् गेंदसरीखा, यथा—'निज भुज वळ अति अतुळ कहउँ क्यों कंदुक ज्यों कैळास उठायों' (गीतावळी छं० ३)। इसीको किवतावळीमें इस तरह कहा है—'जो दससीस महीधर ईसको बीस भुजा खुळि खेळनहारो। छोकप दिग्गज दानव देव सबै सहमें सुनि साहस भारो॥ (क० छं० ३८)। कुवेरको जीतकर पुष्पकविमानका छे आना कहकर कैळासको उठाना कहा। इंसमें भाव यह है कि पुष्पकपर चढ़कर कैळासको गया। नन्दीश्वरने उसे वहाँ रोका। इसपर उसने कोधमें भरकर कैळासको उठा ळिया। सहज ही कैळासको उठा ळिया इससे विश्वास हुआ कि अब कोई मेरे बळके सामने खड़ा न हो सकेगा। अतापव सुखी हुआ। हिं इस कल्पके रावणका कैळासके नीचे दब जाना नहीं कहा गया।

सुख संपित सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई।। १।। नित नृतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई।। २।। अति बल कुंभकरन अस भ्राता। जेहि कहुँ निहं प्रतिभट जग जाता।। ३।। करें पान सोवें षट मासा। जागत होइ तिहुँ पुर त्रास्प ।। ४।। जौ दिनप्रति अहार कर सोई। विस्व वेगि सब चौपट होई।। ५।।

शब्दार्थ — नूतन=नवीन, नया। प्रति=हर एक। प्रतिभट=[ प्रति (=समान। बराबर, जोड़ वा मुकाबलेका) + भट] मुकाबला करनेवाला; समान शक्तिवाला योद्धा। जाता=पैदा हुआ। तिहुँ प्र=त्रेलोक्य, तीनों लोकोंमें। चौपट= विध्वंस, नष्ट, सत्यानाश।

वर्थ—सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई ये सब नित्य नवीन बढ़ते जाते ये। जैसे प्रत्येक लाभपर लोभ अधिक होता है ॥ ९-२ ॥ अत्यन्त बलवान् कुम्भकर्ण ऐसा उसका भाई था कि संसारमें जिसकी जोड़का योघा नहीं पैदा हुआ ॥ ३ ॥ वह (मिद्रा) पीता और छः महीने सोता था। उसके जागनेपर तीनों लोक भयभीत हो जाते थे ॥ ४ ॥ यदि वह प्रतिदिन भोजन करता (तो) सब जगत् शीघ्र ही चौपट हो जाता ॥ ५ ॥ िटपणी—९ (क) 'सुख संपति सुत सेन सहाई। "" इति। सुखको प्रथम कहनेका भाव कि सम्पत्ति,

टिप्पणी—१ (क) 'सुख संपित सुत सेन सहाई। "" इति। सुलको प्रथम कहनेका भाव कि सम्पत्ति, सुत, आदि जितने गिनाये इन सबकी प्राप्तिमें उसे सुख होता है। अधमींको सुख न मिलना चाहिये, यथा— 'करिं पाप पाविहें दुख"" और रावणको सुख प्राप्त होना लिखते हैं, यह कैसा ? समाधान यह है कि भानुप्रताप- द्यरिमें को भारी धर्म इसने किये थे उनका फल अब प्राप्त हुआ, यथा— 'जानि सरदिरतु खंजन आए। पाइ समय जिमि सुकृत सुहार ॥ ४। १६।' इसी तरह नारदकल्पवाले हरगण जो शापसे रावण हुए उनको नारदका आशीर्वाद था कि 'निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोक। वैभव विपुल तेज वल होऊ॥ १३५। ९।' इससे उस रावणको भी सुख हुआ। (ख) भानुप्रताप शरीरमें राजाको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों प्राप्त थे। यथा— 'अरथ धरम कामादि सुख सेव समय नरेसु। १५४।', पर इस शरीरमें देवल दुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति कही, धर्म और मोक्षकी प्राप्ति

नहीं कही; क्योंकि राध्ससतनमें धर्म और मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती। धर्म हो तो राक्षस ही क्यों कहलायें १ (ग) सहाई । सुभट, परिवार, मन्त्री आदि ये ही सब 'सहाय' हैं।

र (क) 'नित न्तन सब बादत जाई।' भाव कि पूर्व जन्मका भारी पुण्य यथा—'जह लिंग कहे पुरान धुलि एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नृप किये सहित अनुराग॥ १५५।' (ख) 'जिमि प्रति लाम लोम अधिकाई' इति। कि लोभका दृष्टान्त देकर सूचित किया कि जैसे लोभका बढ़ना विकार है वैसे ही रावणके सुख-सम्पत्ति आदिका बढ़ना विकार है। जैसे लोभकी बादका अन्त नहीं है वैसे ही रावणके सुख-सम्पत्ति आदिकी बादका अन्त नहीं। हु हु 'नित न्तन सब बादत जाई' में 'सब' पदके साथ 'जाई' एकवचन दिया है, चाहिये था कि बहुवचन 'जाहीं' देते। (इसम कारण यह है कि दूसरे चरणमें 'लोम अधिकाई' एकवचन है उसीके साहचर्यसे यहाँ भी 'जाई' ही कहा। अथवा, ) 'जाई' बहुवचन है उसे सानुरवार उच्चारण करना चाहिये। यदि कहो कि दूसरी ओर तो 'अधिकाई' एकवचन है जी सानुस्वार उच्चारण करना चाहिये। यदि कहो कि दूसरी ओर तो 'अधिकाई' एकवचन है जी सानुस्वार उच्चारण करना चाहिये। यदि कहो कि दूसरी ओर तो 'अधिकाई' एकवचन है जी सानुस्वार उच्चारण करना चाहिये। यदि कहो कि दूसरी ओर तो 'अधिकाई' एकवचन है जी सानुस्वार वहा है कि ऐसी बहुत-सी चौपाइयाँ इसी अन्धम हैं। यथा—'अय सब विप्र दोलाइ गुसाई है तो उसका उत्तर यह है कि ऐसी बहुत-सी चौपाइयाँ इसी अन्धम हैं। वथा—'अय सब विप्र दोलाइ गुसाई है। वेस माँति बनाई॥ ३३०। ७।' वहाँ प्रथम चरणमें अनुस्तार है, दूसरेमें नई। (च) 'प्रति काम' का भाव कि जैसे-जैसे लाम बदता है तैसे-तैसे लोम बदता है। हु जैसे सुख-सम्पत्तिको बादके लिथे 'जिमि प्रति काम कोम अधिकाई ॥ ६। १०९। १।' विदेश लंकाकाण्डमें देखिये।

नोट—१ 'प्रित लाम लोम अधिकाई' अर्थात् जैसे-जैसे सुल-सम्पत्ति आदि बढ़ते जाते हें तैसे-तैसे मनुष्यका लोम बढ़ता है। उसके जीमें सदा एक-न-एक पदार्थकी कमी ही बनी रहती है जिसके पूरा करनेमें वह लगा रहता है। कितना ही घर भर जाय फिर भी संतोष नहीं होता, हवस नहीं मरती। '९९ का फेर' लोकोक्ति है। जैसे-जैसे वस्तुकी प्राप्ति होती बाती है तैसे-तैसे लालच बढ़ती है कि अमुक वस्तु और हो जाय। यथा—'कृस गात ळलात जो रोटिन को घरयात घर स्था खिरा। तिन्ह सोन सुमेह से ढेर लहेड मन तो न मरेड घर पै मरिया॥' इसी प्रकार रावणको ज्याँ-ज्यों सुल-सम्पत्ति आदिकी नित्यप्रति प्राप्ति होती है त्याँ-त्यों उसे और अधिककी चाह होती है, वह नित्यप्रति उसके बढ़ानेकी फिकमें लगा रहता है।—यह भाव भी जनाया।

वि॰ त्रि॰—'अधर्मेणेश्वते पूर्व ततो मद्राणि पश्यित । ततः सपत्नान् जयित समूलं च विनश्यित ॥'अर्थात् पिहले अधर्मसे वृद्धि होती है, तब कल्याण दिलायी पड़ता है, फिर शत्रुओं को जीतता है, अन्तमें मूलके सिहत नए हो जाता है । रावणने अधर्मपर पैर रक्ला है । पिहले घरमें ही लीन-लोर आरम्भ किया । वड़े भाईकी लंका लीनी, पुष्कियमान लीना । इष्टदेवका वासस्थान उखाड़ा । देखनेमें बढ़ोत्तरी होने लगी, यह 'अधर्मेणेश्वते' का उदाहरण है । नित्य नया सुख, नित्य नया अर्थलाम, नित्य नयी कुदुम्बवृद्धि, नित्य नयी मित्र-प्राप्ति, नित्य नयी जीत, नित्य नये प्रताप, नित्य नया सामर्थ्यं, नित्य नया आविष्कार और नित्य नयी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। बढ़ोत्तरीकी उपमा देते हैं—'जिमि प्रति लाम लोभ वधिकाई।' लामके साथ लोभके बढ़नेकी उपमा देकर दोषका बढ़ना सूचित करते हैं।

टिप्पणी—३ (क) 'अति यल कुंमकरन अस आता'—यहाँ 'अति यल' कहकर दूसरे चरणमें 'अति यल' का स्वरूप दिखाते हैं कि इसके बराबरका बलवान् योद्धा संसारमें नहीं है—'जेहि कहँ निह प्रतिमट जग जाता।' 'जग जाता' अर्थात् त्रेलोक्यमें नहीं पैदा हुआ। यहाँ जग=त्रेलोक्य। यथा—'जागत हो हि तिहूँ पुर त्रासा।' (तीनों लोक भयभीत हो जाते ये इससे स्पष्ट है कि तीनों लोकों में ऐसा बलवान् कोई न था)। (ख) टिंग् रावणमें वल होना कहा, यथा—'मनह तौकि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाह।', 'जय प्रताप वल बुद्धि बड़ाई।' और कुम्भकर्णमें 'अति यल' कहते हैं। इससे स्वित किया कि रावणसे कुम्भकर्ण अधिक बलवान् है। यह बात लंकाकाण्डमें स्पष्ट है। रावणके प्रसेते हिमान्जी न गिरे पर कुम्भकर्णके घूसेसे वे 'घुमित भूतल परेड तुरंता।' ९७६। ३ देखिये।

प्र॰ सं॰—'अति बल कुंमकरन अस आता।'—रावणको इसके वलका वड़ा गर्व था। जब-तब उनके वचनींसे यह बात स्पष्ट होती है, यथा-'कुंमकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकारि । ६। २७।' इसके बलका उसकी बड़ा भरोगा

क्ष श्रावणकुंजका पाठ 'गुसाई' है। परंतु अन्यत्र ऐसे प्रयोग मिलते हैं। यया—'कल गान नुनि मृति ध्यान त्यागिई काम कोकिल लाजहीं। मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति वर वाजहीं ३२२।' इत्यादि।

या। यथा—'यह मृत्तांत दसानन सुनेऊ। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ॥ ब्याकुल कुंभकरन पहिं आवा। विविध जतन करि ताहि जगावा॥ ६। ६१।', 'वहु विलाप दसकंघर करई। यंधु सीस पुनि-पुनि उर घरई। ७९।' ऐसा बली या कि रणभूमिमें अकेला जा खड़ा हुआ तो भी मायाललसे इसने युद्ध न किया, जैसे रावण और मेघनादने किया था। ('अस' शब्द भाईपनके उत्कर्षका बोधक है। वि० त्रि०)

टिप्पणी—४ 'करें पान सोवें षटमासा ।""' इति । (क) 'करें पान सोवे' का भाव कि मदिरा पान करनेसे निद्राका मुख बहुत मिलता है। निद्रा बहुत आती है। यथा—'करिस पान सोविस दिन राती' (शूर्पणखा-वचन रावणप्रति)। इसीसे मदिरापान करना कहकर तब छः मास सोना कहा। 'पान करना' मदिरापान करनेका अर्थ देता है, यथा—'महिष खाइ किर मिदरा पाना। ६। ६३।' 'मार ते ज्ञान पान ते लाजा। ३। २९।' प्रथम जो कहा था कि 'माँगेसि नींद मास पट केरी', अब यहाँ उसीको चिरतार्थ करते हैं कि 'करें पान सोवें षट मासा।' 'जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा' का भाव कि कुम्भकर्णसे कोई युद्ध क्या कर सके ? तीनों लोक तो उसका आहार ही हैं। (कहा जाता है कि उसके जागनेक कई दिन पूर्व ही रात्रण नीनों लोकोंमें पहरा बिठा देता था कि कोई भागने न पावे।)

प 'जी दिन प्रति अहार कर सोई '''' इति । भाव कि एक दिनके आहारको विचारकर तो तीनों लोकों में त्राष्ठ उत्पन्न हो जाता है तब 'दिनप्रति' अर्थात् नित्यके आहारमें संसार कैसे रह सकता है ? कि हि स्थ अर्थकी चौपाई एक बार पूर्व हो चुकी है, यथा—'जों एहि खल नित करब अहारू । होइहि सब उजारि संसारू ॥ १७७ । ७ ।' यहाँ पुनः यही बात कहते हैं 'जों दिन प्रति अहार कर सोई । विस्व बेगि सब चौपट होई ॥' यह पुनरक्ति भी साभिप्राय है । वहाँ ब्रह्माके विस्मयका कारण यह बताया है, उनके विस्मय (होने ) पर ऐसा कहा है और यहाँ कुम्भकर्णकी बड़ाईपर ऐसा कहते हैं । पुनः, दूसरा समाधान इस पुनरुक्तिका यह है कि ब्रह्माको विस्मय हुआ कि चार प्रहरकी रात्रि सोकर जब जागे तब एक दिन हो, ऐसे-ऐसे दिनमें जो यह रोज आहार करेगा तो संसार उजड़ जायगा और यहाँ कहते हैं कि जब छः महीने सोकर यह जगा तब इसका एक दिन हुआ; ऐसे दिनमें जो यह रोज आहार करे तो संसारका बहुत जल्द नाश हो जायगा । कि यहाँ 'विगि' चौपट होगा यह कहनेमें भाव यह है कि छः महीनेकी भूखके लिये आहार बहुत चाहिये, पूरा आहार मिले तो संसार नाश हो जायगा । 'अहार कर सोई' कहकर स्चित करते हैं कि राक्षस इसके लिये ला-लाकर इसे आहार कराते हैं, यदि कहीं वह स्वयं ही उठकर जाकर अपनेसे एकइ-गकड़कर खाने लगे तो तीन दिनमें तीनों लोक उजड़ जायँ।

समरघीर निह जाइ बखाना। तेहि सम अमित बीर बलवाना।। ६।। बारिदनाद जेठ सुत तास । भट महुँ प्रथम लीक जग जास ॥ ७॥ जेहि न होइ रन सनमुख कोई। सुरपुर नितिह परावन होई॥ ८॥

## दो० — कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय॥ १८०॥

शब्दार्थ—चारिदनाद=मेघनाद । यह मंदोदरीके उदरसे रावणका प्रथम और सबसे बड़ा पुत्र था । जन्मते ही यह मेघवत् गर्जा था अतः मेघनाद नाम पड़ा । दैत्यगुरु शुक्राचार्यकी सहायतासे इसने निक्मिमलामें सात भारी यज्ञ कर शिवजी-को प्रसन्नकर दिव्य रथ, शर, चाप, शस्त्र और तामसी माया प्राप्त की । इन्द्रको जब ब्रह्माजी छुड़ाने आये तब इसने उनसे बदलेमें यह वरदान पाया कि जब-जब अग्निमें हवन करें तब-तब एक दिव्य रथ इसको प्राप्त हुआ करे जिसपर जबतक यह सवार रहे तबतक अजय और अमर रहे । लंकाकाण्डकी टीकामें इसके यज्ञों और वरदानोंकी कथाएँ विशेषरूपसे दी गयी हैं । कुमुख=दुर्मुख नामका निशाचर । कुलिसरद=ब्रज्यदन राक्षस ।

मर्थ-(वह) रणधीर (ऐसा था कि) वर्णन नहीं हो सकता। (लंकामें) उसके समान अगणित बली वीर ये। है। मेधनाद उसका वड़ा पुत्र था, जिसकी योद्धाओं में प्रथम गणना थी।। ७।। जिसके सामने रणमें कोई न (खड़ा) होता था और स्वर्गलोकमें तो सदा भगदङ ही मची रहती थी।। ८।। दुर्भुख, अकम्पन, वज्जदन्त, धूमकेतु, अतिकाय ऐसे- ऐसे उत्तम योद्धाओं के समूह-के-समूह थे (जिनमेंसे) एक अर्थात् हरएक अकेलेही जगत् भरको जीत सकता था।। १८०॥

टिप्पणी — १ (क) 'समर धार निर्ध जाइ वलाना'। भाव कि कुम्भकणंक वलवान् होने, भट होने और समरधीर होनेका वलान तो तब किया जा सके जब किसी भटसे युद्ध हो, परत जब उसकी समानताका बीर ही होई जगत्भरमें नहीं है तब बलान क्या करें ? कैसे करें ? अतएव 'निष्ठ जाइ बलाना' कहा। जब लंकाम युद्ध हुआ तब इसकी समरधीरता वर्णन करते हैं, यथा — 'मुख्यो न मन तन टख्यो न टाख्यो। जिमि गज अकफलिंह की मारयो। ६।६४।' ऐसा समरधीर है। 'अंगदादि किप मुख्लित किर समत सुमाव। काँख दावि किपराज कहुँ चला अमित यल सीव॥ ६। ६४।' — ऐसा बलवान् है। और शरीर ऐसा भारी है कि पर्वत उसके शरीरमें ऐसे लगते जैसे हाथीके देहमें अर्क प्रल लगें अर्थात् पर्वत शरीरमें टकराते हैं तो उसके शरीरको कुछ मालूम भी नहीं होता। (ख) 'तीह सम अमित बीर बळवाना'। भाव कि आहारमें इसके समान कोई न था, वीर इसके समान बहुत थे।

नोट—१ पहले तो लिखा कि उसके मुकाबिलेका 'निह प्रतिभट जग जाता' और अब लिखते हैं कि 'तेहि सम अभित बीर बळवाना'। इन दोनों वचनोंमें परस्पर विरोध देख पड़ता है पर वस्तुतः है नहीं। तालर्थ यह है कि लंकामें उनके जोड़के हैं पर अन्यत्र कहीं नहीं हैं। लड़ाई बाहरवालीसे की जाती है निक घरमें ही। 'प्रतिभट' का अर्थ 'मुकाबिलका शत्रु' है। वि० त्रि० लिखते हैं कि 'सम' ईषत् न्यून अर्थात् 'कुछ कम' के अर्थमें प्रयुक्त होता है।

टिप्पणी—२ 'बारिदनाद जेठ सुत तास्।''' इति। (क) क्रिक्ट कमसे सवका वल वर्णन करते हैं। प्रथम रावणका वल कहा, तब कुम्मकर्णका वल कहा, उसके वाद विमीषणका वल कहना चाहिये था; किंतु उनका वल न कहकर बड़े लड़केका बल कहने लगे। कारण कि विभीषणजीकी गणना भटोमं नहीं है, उनकी गिनती तो महामागवतों में है, जैसा पूर्व दोहा १७६। ४-५ और १७७ में लिख आये हैं। इसीसे विभीषणका वल न कहा। [रावण उन्हें स्वयं भट न समझता था, पिद्दी वा कादर समझता था, यथा—'करत राज लंका सठ त्यागी। होहहि जब कर कीट धमागी॥', 'सहज मीरु कर बचन दिवाई। सागर सन अनी मचलाई' 'सचिव समीत विभोषन जाके' इत्यादि। अतः भटों में इनकी गिनती न की गयी। भाईके बाद लड़कोंका नम्बर (गणना) आता है, अतः पुत्रोमें प्रथम बड़े पुत्रका वल कहते हैं | 'तास्' का भाव कि जिसका कुम्मकर्ण-ऐसा अति बळी भाई है, उसीका जेठा पुत्र मेधनाद है। 'जेठ सुत' कहनेका भाव कि वर्णन करते हैं यह सबसे बड़ा है अतः प्रथम इसके बलका वर्णन करते हैं। फिर इससे छोटे पुत्रों कुमुख आदिका वर्णन करेंगे। (ख) 'मट महुँ प्रथम ळाक जग जास्' हित। अर्थात् जगत् भरके बीरोंमें श्रेष्ठ हैं। भटोंमें प्रथम गणना है, इस कथनका ताल्य यह है कि यह न समझों कि रावणके हजारों पुत्रोंमें यह प्रथम है किंतु तीनों लोकोंके भटोंमें इसकी प्रथम रेखा है। वाल्मीकीय उत्तरकाण्डमें श्रीअगस्यजीने रावणवधके पश्चात् धीअयोध्याजीमें श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहा था कि रावणवध कोई बड़ी बात न थी। मेधनाद उससे कहीं अधिक प्रवल और पराक्रमी तथा मायावी था, इन्द्रने रावणको परास्त ही कर लिया था। यदि मेघनाद न पहुँच गया होता। उसने पहुँचकर इन्द्रको बाँध किया तमीसे उसका नाम इन्द्रजित् हुआ।

३ (क) 'जेहि न होहरन सनमुख कोई' इति। भटों में इसकी प्रथम रेखा है, इसी वचनको चरितार्थ करते हैं कि हन्द्रादि देवता जो नई भट हैं ने भी उसके सममुख नहीं होते। (ख) 'सुरपुर निर्ताह परावन होई'। सुरपुर कहकर स्चित किया कि मेधनादका आगमन सुनकर सारे सुरपुरके सन देवता भाग जाते थे, एक भी नहाँ न रह जाता था। जेते—'रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तकेउ मेरु गिरिखोहा॥' नेसे ही इसका आगमन सुननेपर होता था। नित्य ही भगद्र मची रहती थी, इस कथनका भाव यह है कि देवता राक्षसों के नैरी हैं, यथा—'सुनहु सकल रजनीचर ज्या। हमरे नेरी विसुध करमा ॥' इसीसे राक्षस सदा इनके पीछे पड़े रहते थे। पुत्रका तल कहकर अन छोटे पुर्शोका तल कहते हैं। ये सन वसम इम्मकर्ण के समान हैं, यथा—'तेहि सम अमित बीर बलवाना।' इनके समान लंकामें समूह भट हैं। दिला इसी प्रकार रामदलका नर्णन किया है। यथा—'प किया समाना। इन सम कोटिन्ह गर्न को नाना॥ ५। ५५। ९।' (ख) रावण, कुम्मकर्ण और मेधनाद भारी नीर हैं। यथा—'कुमकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकारि। मोर पराक्रम निर्दे सुनेहि जिते चराचर झारि॥ ६। २०।' अतप्रव इनके नल प्रथक् पृथक् पहे और सर्गोका वल इकटा कहा। (ग) रावण-कुम्मकर्ण और मेधनादकी जोड़का त्रेलोक्यमें कोई नहीं है, यथा—'रन मदमच किरह जग धावा। प्रतिमट स्वानत कर हैं व पावा॥ १८२। ९।' इति रावणः। 'अति वल कुम्मकरन अस भाता। जेहि कहुँ निर्ते प्रतिमट जग जाता॥ इति इसमकर्णः। और 'जेहि न होह रन सनसुख कोई' इति मेधनादः। भाव यह कि अन्य नीरों की नगत्में लेकियाँ हैं, उनके

सामने वीर सम्मुख हो सकते हैं पर यह सब वीर ऐसे हैं कि जगत्को जीत सकते हैं। (रावणने राज्यकी नींव डाली, कुम्मकर्णने त्रेलीक्यको संत्रस्त किया। मेघनादकी धाक स्वर्गतक जम गयी। (वि० त्रि०)।

नोट—२ यहाँ यह शंका होती है कि जब एक भट विश्वभरको जीत छेनेके योग्य था तो ये वानरोंके हाथोंसे कैसे मारे गये ? इसका समाधान स्वयं प्रन्यकारने शुकद्वारा सुन्दरकाण्डमें किया है । श्रीरघुनाथजीकी सेनाका वर्णन इसकी जोड़में यों है—'प्छेहु नाथ कीस कटकाई । वदन कोटि सत वरिन न जाई ॥ नाना वरन भाछ किप धारी । स्वक्टानन विसाल भयकारी ॥ हिंदिद मयंद नील नल अंगदादि विकटासि । दिधमुख केहिर कुमुद गय जामवंत विकटासि ॥ ए किप सब सुग्रीव समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ रामकृपा अतुलित वल तिन्हहीं । तृन समान ग्रैलोकिह गनहीं ॥' निशाचर लोग जगत् जीतनेको समर्थ थे और वानर-भालु जगत्को तिनकेके समान गिनते ये । संवारमें वे बली तो किसीको समझते ही न थे । पर यह था श्रीरामकृगसे । जगत्का अर्थ 'तीनों लोक' छेनेसे यह भाव हुआ और यदि 'जग' से मर्त्यलोक मात्र लें तब तो ये 'जग' के लिये भट हैं और वानर-भालु त्रैलोक्यके लिये भट हैं । पर वस्तुतः जगका अर्थ यहाँ 'तीनों लोक' है ।

कामरूप जानहिं सब माया। सपनेहुँ जिन्ह के धरम न दाया।। १॥ दसमुख बैठ सभाँ एक बारा। देखि अमित आपन परिवारा।। २॥ सुत समूह जन परिजन नाती। गनै को पार निसाचर जाती।। ३॥ सेन बिलोकि सहज अभिमानी। बोला बचन क्रोध मद सानी।। ४॥ सुनहु सकल रजनीचर ज्था। हमरे बैरी बिबुधबरूथा।। ५॥

शादार्थ — कामरूप=जैसी कामना करें, जैसी इच्छा हो वैसा रूप धारणकर सकनेवाला । माया=कपट, छलमय रचना, इन्द्रजाल, यथा— अनिप अकंपन अरु अतिकाया । विचलत सेन कीन्हि इन माया ॥ मयउ निमिष मह अति अधियारा । वृष्टि होइ रुधिरोपल छारा ॥ देखि निविड़ तम दसहुँ दिसि किपदल मयउ खँमार । एकहिं एक न देखिं जहँ तह करिं पुकार ॥ ६ । ४५ ॥' 'नम चिंद्र वरष विपुल अंगारा । महि ते प्रगट होहिं जल धारा ॥ नाना माँति पिसाच पिसाची । मारु कांद्र धुनि बोलिं नाची ॥ विष्ठा प्य रुधिर कच हाड़ा । वरषद कवहुँ उपल बहु छाड़ा ॥ वरिष प्रिक्ति अधियारा । सूझ न आपन हाथ पसारा ॥ किप अकुलाने माया देखे ।'''६ । ५९ ।' 'घरु घरु मारु सुनिय धुनि काना । जो मारह तेहि कोंउ न जाना । अवघट घाट वाट गिरि कंदर । माया वल कीन्हेसि सर पंजर ॥ इत्यादि । ६ ७२।' दाया=दया । समाँ=समामें । जूथ(यूथ)=वृन्द, झुण्ड । वरूथ=झुण्ड । मद=धन यौवन सौन्दर्यसे जो हर्षयुक्त क्षोभ होता है।

मर्थ — सब कामरूप थे और सब आसुरी माया जानते थे, स्वप्नमें भी उनके न धर्म ही था न दया ॥ १॥ रावण एक बार सभामें बैठा अपने अगणित परिवारको देखकर ॥ २॥ (कि) पुत्र, सेवक, कुटुम्बी और नाती ढेर-के-ढेर थे। (भला) निशाचर जातिको गिना कर कौन पार पा सकता है (कौन गिना सकता है ?)॥ ३॥ (और) सेनाको देख कर स्वाभाविक अभिमानी रावण कोध और अभिमानसे भरे हुए वचन बोला॥ ४॥ समस्त निशाचर- मृन्दो ! सुनो । देववृन्द हमारे शत्रु हैं॥ ५॥

टिप्पणी—१ (क) 'कामरूप जानहिं सब माया' इति । भाव कि जैसी माया करते हैं वैसा रूप धरते हैं। जैसे कि भानुप्रतापके यहाँ मायामय रसोई बनानेके लिये कालकेतुने पुरोहितका रूप धारण किया । श्रीसीताजीको हर लानेके लिये रावण यतिरूप बना । और श्रीरामजीको छलनेके लिये मारीच कंचन मृग बना । इसीसे कामरूप और मायाका जानना एक साथ एक ही चरणमें कहे । यही बात सुन्दरकाण्डमें विभीषणजीके लिये सुप्रीवने कही है, यथा— 'जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन भाया' ॥ (ख) 'सपनेहु जिन्हके धरम न दाया' । स्वप्नमें भी धर्म और दया नहीं है इस कथनका भाव यह है कि स्वप्नावस्थामें मनुष्यका मन अपने वशमें नहीं होता है, जाप्रत्में अपने वशमें होता है, इधर-उधर जायँ तो समझाकर लीटा सकते हैं पर राक्षसोंके मनमें तो स्वप्नमें भी धर्मादि नहीं हैं। तात्यर्थ कि ये स्वाभाविक अधर्मा और निर्देशी हैं। धर्म नहीं है अर्थात् पापी हैं ! दया नहीं है अर्थात् हिंसक हैं। यथा— 'कृपारहित हिंसक सब पापी ।' धर्म वाहरके हैं, दया अन्तःकरणकी । बाह्याभ्यन्तरके भेदसे दया और धर्म दो बातें कहीं (नहीं तो दया भी धर्म ही है )।

वि॰ त्रि॰—माया कुहुक विद्या है, जिससे प्रकृतिके मर्मको जानकर बड़े-चड़े चमत्कारीका प्रादुर्भवि होता है। आज-

कर भी उस विद्याका दौर-दौरा है, नहीं तो 'तस्कर्म यन वन्धाय सा विद्या या विद्युक्तये । आयासायापरं कर्म विद्यान्या शिक्पनेपुणम् ॥' (अर्थात् ) कर्म वही है जिससे बन्धन न हो, विद्या वही है जिससे मुक्ति हो, अन्य कर्म तो आयासके हिये है और अन्य विद्या शिल्पकी निपुणतामात्र है ।

१८० (१) से यहाँ 'सपनेहुँ जिन्हके घरम न दाया।' तक 'अधमेंणेधते' कहा। आगे 'ततो मदाणि परयित' कहते हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'दसमुख बैठ समा एक बारा' इति। 'एक बारा' का भाव कि सभामें तो रोज ही चैठा
करता था और परिवारको नित्य ही देखता था पर यहाँ चर्चा उस दिनकी करते हैं जिस दिन सभामें बैठ परिवारको देखकर
उसने जगत्में उपद्रव करनेका हुक्म दिया। (ख)—'देखि अमित' से जनाया कि परिवार इतना बढ़ गया है कि गिनती
नहीं की जा सकती। परिवारका नित्य नवीन बढ़ना पूर्व कह आये, यथा—'सुख संपित सुत सेन सहाई। जय प्रताप बढ़
इदि बढ़ाई॥ नित न्तन सब बाढ़त जाई।' हिंगां अपना परिवार गिनाता है 'सुतः…'।

३ 'सुत समृह'''' इति । 'समृह' का अन्वय सुत-जन-परिजन-नाती तीनोंके साथ है। निशाचर जातिका पार कीन गने अर्थात् निशाचरजाति अपार है, कोई गिन नहीं सकता। रावणकी बादको लोभकी उपमा दी थी, —'नित न्तन सह बाइत जाई। जिमि प्रति लाम लोभ अधिकाई ॥' लोभका पार नहीं है।

नोट—9 'गने को पार ''' इति । वाल्मीकीयमें इस सम्बन्धमें कथा है कि राक्षसपित्याँ गर्भवती होते ही पुत्र बनेंगी और वह पुत्र जन्मते ही स्थाना हो जायगा । इसीसे राक्षसोंकी गिनती नहीं हो सकती । वरकी कथा इस प्रकार दे—विद्युत्केश राक्षसकी पत्नी सालकटंकटा पुत्रको जन्म देते ही उसे मन्दराचलपर छोड़कर पुनः पितके पास जाकर विहार करने लगी । उस बालक रोनेका शब्द उधरसे आकाशमागसे जाते हुए शिव-पार्वतीजीने सुना । उसे देखकर उमाजीको दया लगी । उन्होंने शंकरजीसे कहकर उसका उसी दिन माताकी उम्रका और अमर करा दिया । पार्वतीजीने उसी समय राक्षसियोंको यह वर दिया कि वे गर्भ धारण करते ही बालक जनें और वह बालक तुरंत माताके समान उम्रवाल हो जाय। यथा—'सद्योगलिकिकंगर्मस्य प्रसूतिः सद्य एव च। सद्य एव वयः प्राप्तिर्मात्रेव वयः समम् ॥ वाल्मी० ७ । ४ । ३ ९ ॥'

ियणी—४ (क) 'सेन बिलोकि सहज अभिमानी''' इति । भाव कि रावण स्वाभाविक ही अभिमानी है, उसपर भी अब उसने अपनी अपार सेना देखी; इससे उसका अभिमान और भी अधिक हो गया । क्रोध और मद रावणके वचनोंमें आगे स्पष्ट हैं, अतः 'क्रोधमदसानी' कहा । 'सेन बिलोकि' से बाहरी अभिमानका हेत कहा और 'सहज अभिमानों' से अन्तः करणका अभिमान कहा । इसी तरह क्रोध और मद अन्तर्वृत्तियाँ हैं और क्रोधमदसाने वचन कहना बाह्य मानी' से अन्तः करणका अभिमान कहा । इसी तरह क्रोध और मदसे आकान्त है। (ख) 'सुनह सकल रजनोचर जूया।''' विति है। इस तरह जनाया कि उसका भीतर-बाहर क्रोध और मदसे आकान्त है। (ख) 'सुनह सकल रजनोचर जूया।''' विति हैं क्योंकि राक्षसोंके किलेवर दखल कर लिया था, राक्षसोंको मार डाला था। जैसे देवताओंकी जातियाँ बहुत हैं। सब जातियों के यूथ-यूथ बैठे हैं, इसीसे रावण कहता है कि 'सुनहु सकल रजनीचर हैं, वैसे ही निशिचर जातियाँ बहुत हैं। सब जातियोंके यूथ-यूथ बैठे हैं, इसीसे रावण कहता है कि 'सुनहु सकल रजनीचर हैं, वैसे ही निशिचर जातियाँ बहुत हैं। सब जातियोंके अपना वैरी जनाया। (देख लिया कि अपना परिवार ही लंकाकी रक्षा जूया'। 'बिहुध बहुधा' कहकर समस्त देवताओंको अपना वैरी जनाया। (देख लिया कि अपना परिवार ही लंकाकी रक्षा करनों समर्थ है, अतः सम्पूर्ण सेनाको आज्ञा देता है। वि० त्रि०)।

ते सनमुख निहं करहिं रू लराई। देखि सबल रिप्र जाहिं पराई।। ६।।
तिन्ह कर मरन एक बिधि होई। कहीं बुझाइ सुनहु अब सोई।। ७॥
दिजभोजन मख होम सराधा। सब के जाइ करहु तुम्ह बाधा।। ८॥
दो०—छुधाछीन बलहीन,सुर सहजेहि मिलिहिहं आह।
तब मारिहों कि छाड़िहों मली माँति अपनाइ।। १८१॥

वर्थ—वे सम्मुख लड़ाई नहीं करते, बलवान् शत्रुको देखकर भाग जाते हैं ॥ ६ ॥ उनका मरण एक ही प्रकार हो सकता है। मैं उसे अब समझाकर कहता हूँ, सुनो ॥ ७ ॥ ब्रह्मभोज (ब्राह्मण-भोजन), यह, होम, श्राद्ध तुम इन सबोंमें जाकर विध्न डालो ॥ ८ ॥ भूखसे पीड़ित (दुर्बल) और निर्बल होकर देवता सहज ही (स्वामाविक ही) जा मिलेंगे तब उनको या तो मार डालुंगा या मलीमाँति अपने वहामें करके लोड़ दूँगा ॥ ९८९ ॥

<sup>₩ &#</sup>x27;हि' था पर अनुस्वारपर हरताल लगा है। † पोघीमें 'तेन्ह' है।

टिप्पणी—१ (क) 'ते सनमुख नहिं करहिं कराई ""', यथा—'देखि विकट मट बिह कटकाई। जच्छ जीव के गए पराई॥' 'जेहि न होइ रन सनमुख कोई। सुरपुर नितिह परावन होई॥', 'रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तकेउ मेर गिरि खोहा॥' इत्यादि (ख) 'देखि सयक रिप्र जाहिं पराई' का भाव कि देवता कायर नहीं हैं, शत्रुको प्रबळ देखकर भाग जाते हैं। नीति यही कहती है कि प्रवळ शत्रुसे युद्ध न करे, यथा—'प्रीति विरोध समान सन करिक्ष नीति विसे आहि। ६। २३।' यह 'मद सानी' वाणी है। (ग) 'तिन्ह कर मरन एक विधि होई।' मरणका भाव कि शत्रुको वध कर डाळना चाहिये, छोइना न चाहिये, यथा—'रिप्र रिन रंच न राखव काऊ।' पुनः, यथा 'श्रुणशेषं व्याधिशेषं शत्रुको वधेव च। पुनः पुनः प्रवद्धते तस्माच्छेषं न कारयेत्॥' अर्थात् ऋणशेष, व्याधिशेष, शत्रुशेष ये तीन शेष बढ़ा हो करते हैं अतः इन्हें सर्वथा निर्मूळ कर देना चाहिये। इसोसे देवताओं के मरणका उगाय बताता है। देवताओं ने हमारी ळंका जबरदस्ती छे छी थी। उसका बदछा तो हो गया कि हमने ळङ्कापर दखळ कर ळिया, रह गया मरण, उन्होंने राख्यसोंको मार डाळा था,—'ते सम सुरन्ह समर संहारे', इसका बदछा बाकी है। ( उनको मारनेसे मारनेका बदछा चुकेगा) उसका यत्न बताता है कि मासनेसे होमका, श्राद्धका इत्यादि। इसीसे सबके आदिमें इसे ळिखा। देवता दो मासनेक सब धर्मोका पोषक है—पखका, होमका, श्राद्धका इत्यादि। इसीसे सबके आदिमें इसे ळिखा। देवता दो मासरके हैं। एक तो इन्द्रादि, दूसरे पितृदेव। मख और होम तो इन्द्रादि पाते हैं। और श्राद्ध पितृदेव पाते हैं।

वि॰ त्रि॰ -मर्त्यलोक और देवलोकमें एक न्यापार चलता है। पूर्वकालमें यज्ञके सहित प्रजाकी सृष्टि करके प्रजान पतिने कहा कि इसी यज्ञसे तुमलोग बढ़ोगे, यह तुम्हारे लिये कामधेनु होगा। यज्ञसे तृप्त होकर देवता तुमलोगोंको तृष्त करेंगे। तबसे यह न्यापार ब्रह्मभोज, यज्ञ, होम और श्राद्धके रूपमें चल पड़ा है। आहुतिमें दिये हुए अबसे अमृत बनता है, उसीसे देवता पुष्ट होते और मर्त्यलोकका कल्याण करते हैं।।

टिप्पणी—२ 'छुघाछीन बलहीन ''' इति । (क) 'सहजिह' का भाव कि अभी तो दूँ हैं भी नहीं मिलते किन्तु तम अग्नेसे आकर मिलेंगे। टिक्ट यहाँ देवताओं के विषयमें 'मारिहों कि छाड़िहों', वध करना अथवा छोड़ना, दो बातें कहीं। क्योंकि नीतिशाल्रमें यही लिखा है कि शतुको बध कर डाले नहीं तो अग्ने अधीन कर रक्खे। शतु स्वतन्त्र न रहने पावे।। वध मुख्य हैं, इसीसे वधको प्रथम कहा। छोड़ना गौण हैं, अतः उसे पीलें कहा। गिरिधरकविजोने भी लिखा है—'जाको धन धरती हरी ताहि न लोजें संग। जो संग राखें ही बने तो किर राखु अपंग॥' (ख) 'मली मौति अपनाह' अर्थात् सवोंको सेवक बनाकर रक्खें।।। जैसा कि नाटक इत्यादिमें कहा है—'इन्द्रं माल्यकरं सहस्र-िकरणं द्वारि प्रतोहारकं चन्द्रं छत्रधरं समोरवहणो संमाजयन्तो गृहान्। पाचक्ये परिनिष्ठितं द्वुतवहं कि मद्गृहें नेक्ससे ''ह॰ ना० ८।२३।' अर्थात् रावण गर्वसे अंगदसे कहता है कि इन्द्र तो मेरा फूलमाली है, सूर्य मेरे द्वारका क्योदीदार है, चन्द्रमा मेरे छत्रका धारण करनेवाला है, पवन और वर्षण मेरे झाड़दूरर हैं, अग्निदेव मेरा रसोहया है। क्या तू इसे नहीं देखता ? पुनः यथा—'कर जोरे सुर दिसिप बिनीता। अनुद्धि बिलोकत सकळ समीता॥', 'दिग-पाछन्ह में नीर ''। ६। २८।'

मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा। दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा॥ १॥ जे सुर समरधीर बलवाना। जिन्ह कें लिखे कर अभिमाना॥ २॥ तिन्हिह जीति रन आनेसु बाँधी। उठि सुत पितु अनुसासन काँधी॥ ३॥ एहि विधि सबही अज्ञा दीन्ही। आपुनक चलेउ गदा कर लीन्ही॥ ४॥ चलत दसानन डोलित अवनी। गर्जत गर्भ श्रवहिं सुर रवनी॥ ५॥

श्चार्य — हॅंकरावा=बुलवाया । सिख=शिक्षा । लिरिवे=लड़ने, लड़ाई । आनेसु=ले आना । कॉधी-कॉधना=कंधे षा सिरपर धरना, स्वीकार करना, अङ्गोकार करना, मानना, शिरोधार्य करना । डोलित=हिलती है । अविहें (सविहें )= पात होत हैं, गिर जाते हैं । रवनी=सुन्दरी, स्त्री । सुररवनी=देववधूटियाँ ।

<sup>🕾</sup> आपनु---१६६१ । १८२ छंदमें 'आपुन उठि घावै' है । 'आपनु' का अर्थ आप ही हो सकता है । नु=निश्चयेन ।

सर्थ — फिर मेघनादको बुळवा मेजा और शिक्षा देकर उसके वल (उत्साह) और वैरको उचेनित कियाल ॥ १ ॥ जो देवता समरमें घीर और बळवान् हैं और जिन्हें लड़नेका अभिमान है ॥ २ ॥ उन्हें लड़ाईमें जीतकर बाँध लाना । पुत्रने उठकर पिताकी आञ्चाको शिरोघार्य किया । १ ॥ इसी प्रकार उसने सभीको आञ्चा दी । स्वयं भी चला । हाथमें गदा है ही ॥ ४ ॥ दशमुख रावणके चळनेपर पृथ्वी हिळने लगती थी । उसके गर्जनसे देवताओं की लियों के गर्भ गिर नाते थे ॥ ५ ॥

टिप्पणी—९ (क) 'पुनि हँकरावा' से जनाया कि मेघनाद वहाँ नहीं था, जब सब सभा जुटी थी और सबकी उसने समझाया था तथा शिक्षा दी थी कि किस प्रकार देववृन्द वशमें होंगे। यदि भेघनाद भी सभामें रहा होता तो वही शिक्षा उसको देनेका कोई प्रयोजन न होता। (ख) 'दीन्ही सिख वल वयरु बढ़ावा' हित। ॎ यह शिक्षा उब निश्चित्रोंको दी थी। 'सुनहु सकल रजनीचर ज्या। हमरे वैरी विद्युध बरूथा॥', यह वैर बढ़ानेका सिखावन है और 'द्विजमोजन मख होम सराधा। सब कै जाह करहु तुम्ह बाधा॥' इससे देवता निर्वल हो जायेंगे, राखसोंका वल अधिक हो जायगा; अतएव यह 'बल' बढ़ानेका सिखावन है। (ग) 'जे सुर समर धीर वलवाना।'''' का भाव कि निर्वल देवता तो सबल रिपुको देखकर भाग जाते हैं, यथा—'ते सनमुख निर्द करिंह करिंह करिंह सबल रिपु जाहि पराई॥' को धीर हैं, समरमें भागते नहीं, डटे रहते हैं और युद्धके अभिमानी हैं, इन वचनोंसे उनके मनकी और 'बलवाना' से उनके तनकी हटता कही। वचनका हाल कुल न कहा नयोंकि वीर वचनसे कुल नहीं कहते, यथा—'सुर समर करनी करिंह कि ह ब जनाविंह आपु। २७४।'

नोट-- 9 सभामें नो शिक्षा निशाचरोंको दी गयी वह सामान्य शिक्षा है और सामान्य देवताओं के वश करने के विषयमें है। ब्रह्मभोज, यश्च, होम, श्राद्ध आदिमें बाधा डालनेका काम उनको सौंपा गया और मेघनादको नो बुलाया गया वह समरधीर बलवान् देवताओं से लड़नेके लिये। इसीसे पूर्व उसकी आवश्यकता भी न थी।

२ 'दीन्ही सिख वक वयर वढ़ावा' इति । शिक्षा दी कि युद्धमें शत्रुको वशमें करनेके साम, दाम, भय और भेद ये उपाय हैं । व्यूहरचना किस प्रकार करनी चाहिये और उसके तोड़नेके उपाय इत्यादि । मायासे काम कहाँ ठेना चाहिये, छळ-बळ भी कर सकते हैं, इत्यादि जब जहाँ जैसा काम पड़े वैसा करनेमें संकोच न करना । अपनी जीत वैसे वने वैसा करना । ये भाव भी शिक्षामें आ सकते हैं जो लोगोंने कहे हैं ।

३ 'बैर बढ़ावा'—यों कि सुर और असुरका वैर स्वाभाविक अनादि कालसे चला आता है। देवता सदा छल करते आये। जैसे क्षीरसागर मथनेके समय छल करके सब अमृत पीकर अमर हो गये। लङ्का हमलोगोंकी प्राचीन राजधानी है सो उन्होंने अवसर पा छीन लिया था इत्यादि। बैजनाथजी लिखते हैं कि यह सब समझाया कि यह राजनीति है कि शत्र को न छोड़ना चाहिये नहीं तो वह एक-न-एक दिन अवश्य घात करेगा।

टिप्पणी—२ (क) 'तिन्हिह जीति रन आनेस बाँघी' ऐसी आज्ञा अन्य राक्षसोंको न दी थी, क्यों कि इसका सामर्थ उनको न था। मेघनाद यह काम करनेको समर्थ है, इससे इसको यह आज्ञा दी। 'आनेस बाँघी' यह समरधीर अभिमानी बलवान देवताओंको लाकर हाजिर करनेका उपाय बताया कि उनको जीतकर बाँघ लाना, छोड़ न देना, जैसे अन्य निशाचरींको भगोड़े देवताओंके हाजिर लानेका उपाय बताया था कि ब्रह्मभोजादिमें विष्न करो तो 'श्रुवालीन बलहीन सुर सहलिह क्रिकिहिह आह।' [वे निर्वल हैं, अतः स्वयं आकर मिलेंगे। ये अभिमानी हैं, बाँधकर पकड़ लानेपर मिलेंगे। (बाँघ लानेमें भाव यह भी है कि इन्हें बँघा देखकर ब्रह्माजी छुड़ाने आवेंगे और बदलेमें वरदान देंगे। वि० त्रि०)]। (ख) 'आयुन चलेउ गदा कर लीन्हीं' इति। यहाँतक तीन बातें कही गयीं। सेनाको देवताओंकी जीविका नाश करनेकी आज्ञा दी। भैषनादको उनके बाँघ लानेकी आज्ञा दी। और, स्वयं देवताओंको मारनेके लिये गदा लेकर चला।

वि॰ त्रि॰—रावणने तीन विधिसे कार्य आरम्भ किया। देवताओंको रसद न मिलने पावे, इसिलये सेनाको मत्यं होक मेजा। इन्द्रादिसे युद्धके लिये मेघनादको भेजा। अन्य देवताओंकी सहायता इन्द्रको न मिलने पावे, इसिलये उनके लोकोंपर स्वयं रावणने आक्रमण किया।

नोट—४ 'चकत दसानन दोछित अवनी' इति । रावणके रणमदमत्त होकर चळनेनर धरती हिळती है; इसके विषयमें स्वयं पृथ्वीके वचन हैं कि 'गिरि सिरि सिंधु मार निर्दे मोही । जस मोहि गरुअ एक परदोही ॥' पुनः, खितसय देखि धर्म के ग्लामी। परम समीत धरा अकुलानी ॥ सकल धर्म देखें बिपरीता । कहि न सके रावन मय मीता ॥ १८३ ।' मंदोदरीने

<sup>#</sup> वरं-'शिक्षा और सेना दी और बेर बढ़ाया'--(वे०)। † अर्थ-- ५३ ! उटकर पिताकी लाजाका पालन कर'(वे०)।

स्वयं कहा है 'तव यल नाथ ढोल नित धरनी।'''सेष कमठ सिंह सकिंह न भारा॥ ६ । १०३ ।' और रावणने भी कहा है—'जासु चलत ढोलित इमि धरनी। चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ सोह रावन जग विदित प्रतापी। ६ । २५ ।' भिक्त तथा कथाके योगसे तो यदि कैलासका उठाना विश्वास कर सकते हैं तो इसके चलनेसे पृथ्वीका हिलना तो कोई वढ़ी बात नहीं है। यहाँ दूसरा उल्लास अलंकार है!

टिप्पणी—३ 'गर्जत गर्म श्रविं सुर रवनी' इति । यह बात श्रीपार्वतीजीके शापसे पूर्वकी है । क्योंकि श्रीपार्वती-बीके शापसे देवताओंकी स्त्रियोंके गर्भ धारण नहीं होता तब गर्भ गिरनेकी बात ही कहाँ ? [यहाँ रावणकी बाद (उन्नति) और देवताओंके तेन-प्रतापकी अवनतिका समय है । इससे देवाङ्गनाओंके गर्भ गिरे, देवसेनाकी संख्या बढ़ने नहीं पाती और राक्षस-परिवार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया । जब रावणके अवनतिका समय आया तब श्रीहनुमान्जीद्वारा इसका बदला चुका । उनके गर्जनसे निशाचरियोंके गर्भ गिर जाते थे, निशाचर सेना न बढ़ पाती थी । यथा—'चढ़त महाधुनि गर्जेस भारी । गर्म स्रविं सुनि निसिचर नारी ॥ ५ । २८ ।' ]

नोट ५ पार्वतीजीके शापका प्रसंग वाल्मी० १। १६ में इस प्रकार है कि जब तारकासुरसे पीइत हो देवताओं ने ब्रह्माजीसे पुकार की और उन्होंने बताया कि भगवान् शंकरके वीर्यसे उत्पन्न बालक के हाथसे ही उसकी मृत्यु होगी, तुम उपाय करों कि शंकरजी पार्वतीजीका पाणिग्रहण करें । देवताओं ने उपाय किये । विवाह हुआ । यह सब कथा मानसमें पूर्व आ चुकी है । तत्पश्चात् हर-गिरिजा-विहारमें सैकड़ों वर्ष बीत गये । देवता घबड़ाये । उन्होंने विहारमें बाधा डाली । जाकर प्रार्थना की । तब महादेवजीने अपने तेजका त्याग किया जिसे अग्न आदिने धारण किया और उससे कार्तिकेय उत्पन्न हुए । देवताओंने जाकर उमा-शिवजीकी पूजा की । उस समय उमाने क्रोधमें आकर देवताओंको शाप दिया । यथा —'अथ शलसुता राम त्रिद्धानिदमव्यीत् ॥ २१ ॥ समन्युरशपत्सर्वान् क्रोधसंरक्तलोचना । यस्माक्षिवारिता चाहं संगता पुत्रकाम्यया ॥ २३ ॥ अपत्यं स्वेयु दारेषु नोत्पाद्यितुमह्थ । अद्यप्रमृति युदमाकमप्रजाः सन्तु पत्नयः ॥ २२ ॥ वाल्मी० १ । ३६ ।' अर्थात् श्रीपार्वतीजीकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं और उन्होंने देवताओंको इस तरह शाप दिया—में पुत्रकामनासे पतिके साथ थी । तुमने आकर स्कावट डाली । अतः तुम लोग भी अपनी पत्नियोंसे पुत्र उत्पन्न न कर सकोगे । अबसे तुम्हारी खियाँ पुत्रहीन होंगी । शिवपु० रद्धसंहिता अ० २ में कोपके वचन ये हैं —'रे रे सुरगणास्सर्वे यूयं दुष्टा विशेषतः । स्वार्थसंसाधका नित्यं तद्धं परदुःखदाः ॥ १४ ॥ स्वार्थहेतोमहेशानमाराध्य परमं प्रभुम् । नष्टं सफ्तमिहहारं वन्ध्याऽसवमहं सुराः ॥ १५ ॥ "अध्यप्रमृति देवानां वन्ध्या मार्या मवन्तिति ॥""९८ ।""'।

रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा।। ६।। दिगपालन्हके लोक सुहाये। सुने सकल दसानन पाए।। ७।। पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी। देइ देवतन्ह गारि पचारी ।। ८।। रन यद मत्त फिरइ जग धावा। प्रति भट खोजत कतहुँ न पावा।। ९।।

शब्दार्थ—सकोहा=कोधयुक्त, सकोप। तके=(को) शरण ली। दिगपाल (दिक्पाल)—दिशाओं के रक्षक (आगे इनके नाम कहे हैं। दशों दिशाएँ और उनकी उत्पक्तिके सम्बन्धमें दोहा २८ (१) मा० पी० भाग १ पृष्ठ ४१३-४१४ में देखिये। स्ने=खाली। सिंघनाद (सिंहनाद)=सिंहका-सा गर्जन वा शब्द। पचारी (प्रचारी)=ललकार-कर। मद=मद्य=मदिरा।—घमण्ड।

अर्थ—रावणको क्रोधयुक्त आता सुनकर देवताओंने सुमेर पर्वतकी गुफाओंकी शरण ली। (उनमें जा छिपे) ।। ६ ॥ लोकपालोंके समस्त सुन्दर लोकोंको रावणने खाली पाया ॥ ७ ॥ वारंवार सिंहके समान भारी गर्जन कर और देवताओंको गालियाँ दे-देकर ललकारकर ॥ ८ ॥ वह लड़ाईके मदसे मतवाला तीनों लोकोंमें दौड़ा फिरता था। अपनी जोड़का योद्या दूँदता था। (पर) कहीं न पाया ॥ ९ ॥

नोट — 9 'देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा।' से जनाया कि सुमेरु र बहुत बड़ी-बड़ी और अगणित गुफाएँ हैं जिनमें सब छिप जाते हैं और रावण उन्हें दूँद नहीं पाता, इसीसे सब वहीं जाकर छिपते हैं। सुमेरुपर ही ब्रह्माकी कचहरी

कही जाती है। जब कोई देवता सामने न आये तब वह उनके छोकोंके भीतर गया तो वहाँ सत्राटा पाया भेता आगे कहते हैं।

िपणी—9 'दिगपाळन्ह के लोक सुहाए' इति । 'सुहाए' का भाव कि ये लोक ऐसे सुन्दर हैं कि इन्हें छोड़ने-को कभी जी नहीं चाइता, ये छोड़ने योग्य नहीं हैं तब भी रावणके इरसे वे इन्हें भी छोड़कर चलेगये। ( क्लिंग्या कर सबके हृदयमें कैसा अधिक है यह यहाँ दिखाया कि देवता उसके सामने भोग-विलाससे विरक्त हो जाते हैं।)

२ (क) 'देह देवतन्ह गारि पचारी'। गाली देता है ललकारता है जिसमें कोषवरा होकर सामने आ बारें ( कैसे भीमसेनकी ललकारपर दुर्योघन अपना मरण निश्चय जानकर भी लक्ष्मीको तिरस्कृत करके न्यास-सरोवरसे बाहर निकल आया था। वीर रात्रुकी ललकार नहीं सह सकते )। पर कोई प्रकट नहीं होता ( इससे जनाया कि देवताओं का मान मर्ष आदि सब जाता रहा था, यथा—'तुम्हरे लाज न रोष न माषा', नहीं तो गाली और ललकार सुनकर अवस्य सामने आते )। (ख) 'रन मदमत्त फिरह जग धावा ॥'''। भाव कि देवताओं के यहाँ हो आया। वे सब भाग गये। मर्त्यलोकमें कोई नहीं है। इसीसे कहा कि 'प्रतिमट खोजत कतहुँ न पावा'। इसी तरह कुम्भकर्णकी जोड़का संसर्भें कोई नहीं है यह कह आये हैं, यथा—'अतिवल कुंमकरन अस आता। जेहि कहें नहिं प्रतिभट जग जाता॥ १८०। ३।' [ 'अग धावा' से जनाया कि जहाँ कहीं किसीसे सुनता है कि कोई प्रतिभट है वहीं दौड़ा जाता है पर वहाँ जानेपर कोई मिलता नहीं। 'रनमदमत्त'—यहाँ रणको मदिरा कहा। मद्यपानसे जैसे कोई मतवाला हो जाय तो उसे और मद्यपानकी इन्छा होती है वैसा ही रावणका हाल है। यह कुवेरादिको जीत चुका है। रण-मदसे मतवाला हो रहा है। उसे यही स्वाता है कि और कोई मिले जिससे लडूँ।]

नोट—२ 'सुर पुर नितिह परावन होई', 'सूने सकल दसानन पाए' इति । इसी प्रसंगसे मिलता हुआ एक प्रसंग यह है कि एक बार जब ब्रह्मांव संवर्त समस्त देवताओं के साथ राजा महतको यज्ञ करा रहे थे उसी समय रावण वहाँ पहुँचा । उसे देख इन्द्र मोर, धर्मराज काक, कुनेर गिरगिट और वहण इंसका एवं अन्य देवता अन्य पिश्चर्याका रूप धारण कर उड़ गये । यथा—'इन्द्रो मयूरः संवृत्तो धर्मराजस्तु वायसः । कुकलासो धनाध्यक्षो इंसब्ध वहणोऽभवत् ॥ ५ ॥ अन्येष्वपि गतेष्वेवं देवेष्वरिनिष्द्रन ।' रावणके चले जानेके पश्चात् जिन-जिन पिस्चयोंका रूप धरकर वे बचे पे उन-उनको उन्होंने वर दिया । तभीसे मयूरकी चन्द्रिकापर सहस्र नेत्र शोभित होने लगे, कौवे किसी रोगसे थयषा अपनेसे नहीं मरते, इत्यादि । (वालमी० ७ सर्ग १८)।

रिव सिस पवन बरुन धनधारी। अगिनि काल जम सब अधिकारी।। १०॥ किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। इठि सबही के पंथिह लागा।। ११॥ ब्रह्मसृष्टि जहँ लिग तनुधारी। दसमुख बसवर्ती नर नारी।। १२॥ आयसु करिं सकल भयभीता। नविं आह नित चरन विनीता।। १३॥ दो०—भुजवल विस्व बस्य करि रास्त्रेसि कोउन सुतंत्र। मंडलीकमिन् रावन राज करे निज मंत्र।। देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारि। जीति बरीं निज बाहु बल बहु सुंदर बर नारि।।१८२॥

श्वन्तार्थ—अधिकारी=जिसको लोक-न्यापार करनेका अधिकार है—(वै॰)।=जिनको लोकपालनका वा लोक्सें किसी विशेष कार्यके करनेका स्वत्व वा पद या अधिकार प्राप्त है। मंडलीकमिन=सार्वभीम, सम्राट्। पंथिह लागा=राहमें लगा अर्थात् सबकी राह रोकी, कोई अपने अधिकारका न्यापार नहीं करने पाता—(वै॰)। मन्त्र=मित, ह्न्ला, विचार वा नियम। निज मन्त्र=स्वेन्छानुसार। यही Dictatorship डिक्टेटरशिप है। मनमाना करना ही 'निज मन्त्र' राज्य करना है। सर्थ—सूर्य, चन्द्रमा, पवन, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज इन सब लोकपालों और किसर, मिद्र, मनुष्य, देवता और नाग सभीके पीछे (रावण) हळपूर्वक लगा।। १०-१९॥ ब्रह्माकी सृष्टिमें जहाँतक देहधारी स्वी-पृश्य में में स्व

रावणके आज्ञाकारी (अधीन) ये ॥ १२ ॥ सभी डरके मारे उसकी आज्ञाका पालन करते हैं और नित्य ही आकर उसके चरणों ने नम्रतापूर्वक प्रणाम करते हैं ॥ १३ ॥ उसने विश्वभरको अपनी भुजाओं के बलसे वशमें कर किसीको स्वतन्त्र न रक्ता । सब मण्डलीकों में शिरोमणि सार्वभीम सम्राट् रावण अपने मन्त्रके अनुसार राज्य करता था । देवता, यक्ष, गन्धर्व, मनुष्य, किन्नर और नागकी कन्याओं को तथा और भी बहुत-सी सुन्दर उत्तम स्नियों को अपने बाहु-बलसे जीतकर न्याह लीं ॥ १८२ ॥

टिप्पणी—१ (क) रिव, शशि, पवन, यरुण, धनधारी (=धनद, कुबेर), अग्नि, काल, यम ये अष्ट लोकपाल रा (ख) ﷺ 'शापुन चळेड गदा कर लीन्ही' से लेकर 'जीति वरीं निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारि' तक रावणका दिग्विजय वर्णन किया। आगे मेधनादका विजय कहते हैं।

। नोट—१ कुचेरको सर्वप्रथम जीतकर पुष्पक ले आया था। उस समय चार लोकपाल प्रधान थे। इन्द्र, वहण, यम और कुचेर। यमलोकमें भी भारी युद्ध हुआ। यपराज स्वैंपुत्र हैं। वाल्मी॰ ७, सर्ग २०, २१, २२ में युद्धका वर्णम है। यम कालदण्ड छोड़नेको उद्यत हुए तच ब्रह्माने आकर उनको रोक दिया। उनके कहनेसे वे वहीं अन्तर्धान हो गये और रावणने अपने जयकी घोषणा की। वहणको जीतनेकी कथा सर्ग २३ में है। वहणकी सेना और पुत्रोंपर जय पायी। वहण उस समय ब्रह्मलोकमें थे। मन्त्रीने हार मान ली। रहे लोकपाल इन्द्र। इन्हें तो मेघनाद बाँघ ही लाया था। स्वैं, चन्द्र आदिपर विजय प्रक्षिप्त सर्गोंमें है।

#### ''प्रद्या सृष्टि जहँ लगि तनुधारी । दसमुख बसवर्ती ।

यहाँ यह शंका होती है कि अवधेश, मिथिलेश, बालि, सहस्रार्जुन, बिल इत्यादि अनेक लोग ऐसे थे जो रावणके स्थमें न थे, फिर 'दसमुख बसवर्ती' कैसे कहा ?

कथनका तात्पर्य यह जान पड़ता है कि ब्रह्माजी जो सृष्टिके रचियता हैं और शिवजी जो सृष्टिमात्रके संहार फरनेवाले हैं जब वे ही रावणके वशमें हो गये, उससे भयभीत रहते और नित्य उसके यहाँ हाजिरी देते हैं तो फिर और फोन रह गया जिसको कहें कि वशमें नहीं है । राजाके वश होनेसे उसकी सब राजधानी वशमें कही जाती है । इसी प्रकार सृष्टिके उत्पन्न और संहार करनेवालोंके वशीभूत हो जानेसे सृष्टिमात्रका वशीभूत होना कहा जाना अयोग्य नहीं । किवित्यामायणमें प्रन्थकारने कहा है—'घेद पढ़ें विधि संभु सभीत पुजावन रावन सों नित आवें । दानव देव द्यावने दीन दुखी दिन दृरिहि ते सिर नावें ॥ क० ७ । २ ।', 'कर जोरे सुर दिसिप विनीता । भूकुटि विलोकत सकल सभीता ॥ ५ । २ ।' पुनः, 'वसवर्ती' का भाव यह भी हो सकता है कि विश्वभरमें कोई रावणको वशमें या उसका वध करनेमें समर्थ न या । भानुप्रताप रावण जिसके लिये परव्रहाका आविर्भाव हुआ वह वस्तुतः किसीसे न हारा था । और कल्पोंमें रावण कहीं-कहीं हार भी गया था । यदि कहें कि अङ्गद-रावण-संवादमें तो उसका पराजय लिसत होता है तो उसका उत्तर यह होगा कि जैसे इस प्रन्थमें चार कल्पके अवतारोंकी कथा मिश्रित है वैसे ही अङ्गदके संदिग्ध वचनोंमें अन्य कर्ल्पोंके रावणकी कथा भी जानिये ।

त्रिपाठी जी भी लिखते हैं कि 'सार्वभीम राजाका भी किसी अवसरमें पराजय हो जाता है, परन्तु यदि उसके शासनमें उस पराजयसे जुटि न आयी हो, तो उस पराजयकी कोई गणना नहीं है। दो-तीन स्थलोंपर रावणका बिलसे पराजय सुना गया है, पर रावणमें एक विशेषता थी, उसमें केवल शारीरिक बल ही न था किन्तु तपवल, योगवल, अस्रवल, शस्त्रवल, सन्यवल, दुर्गवल, इपवल आदि अनेक वल ये, जिनका समुच्चय और कहीं पाया नहीं जाता। सहस्रार्जनका वध परशुराम द्वारा हो ही चुका था। बालिसे मैत्री हो चुकी थी। अतः यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि रावणने विश्वकों वश्य कर लिया, परन्तु यह शंका-समाधान उन रावणों के लिये है जो जय-विजय, जलंधर या सद्वगणके अवतार थे।'

फिर भी यहाँ यह शंका उठती है कि 'आगे चलकर ग्रन्थकारने इसे 'मण्डलीकमिन' कहा है और कहा है कि 'शस्त्रेसि कोड न स्वतंत्र', तो दशरथमहाराजादिके विषयमें यह वात कैसे ठीक हो सकती है ?' इसके समाधानके लिये कुछ बातोंपर विचार कर लेना जरूरी है। वह यह कि रावणने लगभग ७२ चतुर्युगतक राज्य किया और दूसरे यह कि राजनीतिमें शत्रुके वशीभूत करनेके चार उपाय—साम, दाम, भय, भेद कहे गय हैं। तीसरे यह कि दिग्वजय वर पानेके तुरंत पीछेका है जब लंका राजधानी हो चुकी थी। ७२ चतुर्युगीके भीतर रधुकुलमें कई राजा हो गये। राजा रघुके स्ववण लहने गया

था। ब्रह्माजीने दोनोंमें मेळ करा दिया। फिर राजा अनरण्यको उनकी वृद्धावस्थाके समय रावणने मार दाला। राकुलुके राजा चक्रवर्ती होते आये हैं, जब उनको एक बार जीत लिया वा उनसे मेळ कर लिया गया तो 'वरायर्ती' सहना अयोग्य न होगा। राजा दशरथने न कभी उसका मुकाविला किया और न इनसे उसे युद्ध करनेकी आवस्यकता हुई।

पुनः यह भी हो सकता है कि राक्षसोंका वैर तो देवताओं और ऋषियोंसे सनातनसे चला जाता है। वे मनुष्योंको बिल्कुल तुन्छ चींटी सरीखा समझते हैं, इनसे लड़नेमें भी अपना अपमान ही समझते हैं, यही कारण है कि उसने वर माँगते समय जान-बूझकर मनुजको छोड़ दिया था, यथा—'अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानयाः। एपं पितामहात्तस्माद्धरदानेन गविंतः। वाल्मी० वा० १६। ६।' इसीलिये नरेशोंपर हाथ क्या चलाता, जवतक कोई सामना न करता ? देवता और उनके पक्षपाती सभी इससे भयभीत रहते थे, नरसे देवता और ऋषि वली हैं ही।

यह भी स्मरण रखने योग्य है कि अनरण्य महाराजके मारे जानेपर उसकी देविष नारदका दर्शन हुआ। देविष उससे कहा कि तू वेचारे मनुष्योंको क्यों मारता है, ये तो स्वयं ही मृत्युके पंजेमें पढ़े हुए हैं। ये तो संकर्शे व्याधियोंसे स्वयं ग्रस्त रहते हैं। ऐसोंको मारनेसे क्या ? मोहमें फँसे स्वयं नष्ट होनेवाले मर्त्यलोकको दुखी कर तू क्या पायेगा! तू निस्संशय इस लोकको जीत चुका। यथा—'तिस्कमेचं परिक्लिश्य कोकं मोहनिराकृतम्। जिस एव त्वया सीम्य मर्त्यकोको न संशयः। वालमी० ७। २०। १५। यहाँके प्राणी यमपुरीको जायँगे, अतः तू यमपुरी चढ़ाई कर। उसको जीत लेनेपर तू निस्सन्देह अपनेको सवपर विजयी समझ। यथा—'तिस्मिन्जिते जितं सर्व भवत्येव न संशयः। वालमी० ७। २०-१७।' यह बात मानकर वह यमपुरीको गया और उसने वहाँ विजय प्राप्त की।

महाराज अनरण्यने मरते समय उसे शाप दिया था कि तूने इक्ष्याकुकुलका अपमान किया है अतः इसी कुलमें दाशरिथ राम उत्पन्न होंगे जो तेरा वध करेंगे। यथा—'उत्पत्स्यते कुले झिस्मिन्निक्वाकूणां महारमनाम्। रामो दाशरिधनीम यस्ते प्राणान् हरिष्यति ॥ वाल्मी० ७ । १९ । ३९ । १ पुनः साहित्यत्त ऐसा कहेंगे कि किवयोंकी यह प्रथा है कि जन 
किसीकी प्रशंसा करनी होती है तो उसको हदतक पहुँचा देते हैं, उस समय उसका अपकर्भ नहीं कहते। इसीसे यहाँ 
उसकी जीत-ही-जीत कही, कहीं भी उसका पराजय नहीं कहा। हाँ, जन उसका प्रताप अस्त होने रर आयेगा तन मंदोद्री, 
हनुमान्जी और अंगदसे बातचीत होनेके समय इनके द्वारा दो-चार जगह जो उसका पराजय हुआ था उसका संकेत 
किव कर देंगे। पुनः, यदि रावणका पराजय कहते तो उससे श्रीरामचन्द्रजीकी भी उसके मारनेमं विशेष प्रशंसा और 
कीर्तिकी बात न होती।

बाबा हरिदासजी शीलाहत्तमें लिखते हैं कि—'तनधारी' कहकर जनाया कि स्छि दो प्रकारकी है। एक तनधारी। दूसरी बेतनधारी। बुद्धि, चित्त, मन, इन्द्रिय, स्वभाव, गुण इत्यादि। वेतनधारी ( विना तनवाली ) स्छि चहुत हैं शो हस स्थिमें एक भी वश न हुआ। एक तनधारी सृष्टि ही वशमें हुई। सब तनधारी जीव दशमुखके आशानुवर्ती हुए, इसका भाव यह है कि तनधारी जीवोंकी कोई जाति न वची, सहस्रवाहु आदि व्यक्तिगत भले ही बच गये पर जाति न वची।

वि॰ त्रि॰ का मत है कि तनधारीका वशमें होना कहकर जनाया कि जो तनधारी नहीं या अर्थात् अनंग

(कामदेव) वह उसके वशमें न था वरंच वह ही कामदेवके वशमें था।

टिपाणी—२ (क) 'देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारि', इति । यहाँ 'कुमारि' शब्द देकर जनाया कि मिन न्याही कन्याओंको जीत कर लाया, विवाहिताओंको नहीं और उत्तराईमें 'वह सुंदर यर नारि' पद जो दिया है वह शब्द उन्हीं कुमारी कन्याओंके लिये ही आया है। जनतक विवाह न हुआ था, केवल जीतकर लाना वहा था, तब 'कुमारि' दिया, उन्हींके साथ विवाह होनेपर उनको 'सुंदर वर नारि' कहा। (ख) देव, यहा, गन्धर्य, किन्नरसे स्वर्गक्षी, नरसे भूलोककी और नागसे पाताल लोककी, इस तरह तीनों लोकोंकी कुमारियोंको जीतकर न्याहना कहा।

नोट—२ 'कुमारि' शब्द अल्यावस्थाकी कन्याओं के लिये प्रायः प्रयुक्त होता है। विदेषकर पहाँ इसी भावमें है। कूटी अनब्याही स्त्रियाँ अभिप्रेत नहीं हैं। किसीने ऐसा भी कहा है कि श्रीसीताबीको छोड़ उसने विवाहिता द्वियों का अपहरण नहीं किया। परंतु इसका निषेध स्वयं रावणके उस वाक्यसे होता है जो उसने श्रीसीताबीके वहा था। यथा—'स्वधमीं रक्षसां भीर संवधिव न संधयः। गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमध्य वा। वा० ५। २०। ५। अर्थात् परस्त्रीण स्थ संभीग करना अथवा उनका बरजीरी अपहरण करना निस्संदेह हम राक्षसीका सदाका धर्म है। हाँ, विना उनकी मर्जीक यह उनके

खाद रमण नहीं कर सकता या। क्योंकि पुंजिकस्थली अप्सराके साथ वलात्कार करनेसे ब्रह्माजीने उसको शाप दिया था कि यदि अब किसी स्त्रीके साथ ऐसा करेगा तो तेरे सिरके सेंकड़ों दुकड़े हो जायँगे। यथा—'अध्यप्रश्रुति यामन्यां बक्षा-बारीं गमिष्यसि । तदा ते शतथा मूर्था फलिप्यति न संशयः ॥ वाल्मी० ६। १३। १४।'

नोट—३ यहाँ मण्डलीकमनिका भाव सार्वभीम ( सब स्वर्ग, भू और पातालमण्डलका ) सम्राट् ही सङ्गत जान पहता है; नहीं तो पूर्वापर विरोध होगा । क्योंकि पूर्व कहा है कि 'ब्रह्मसृष्टि जहँ लगि तनु धारी ।'''' यदि मण्डलीकका भर्य केवल १२ राजाओंका अधिपति लें तो 'मण्डलीकमनि' का अर्थ होगा 'मण्डलीक राजाओंमें शिरोमणि'।

३ 'राज करें निज मंत्र' इति । अर्थात् धर्मशास्त्र नीतिशास्त्रकी, आज्ञाको त्यागकर अपना मन्त्र चलाता है, स्वेन्छाके अनुसार राज करता है। (खर्रा)। पुनः भाव कि राजाको मन्त्री चाहिये, इसलिये उसने मुद्धी रख लिये थे, महीं तो उसने कभी भी मन्त्रियोंकी सम्मतिकी परवाह न की। (वि॰ त्रि॰)।

इंद्रजीत सन जो कछ कहेऊ। सो सब जनु पिहलेहिं किर रहेऊ॥ १॥ प्रथमिं जिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा। तिन्ह कर चिरत सुनहु जो कीन्हा॥ २॥ देखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर देव परितापी॥ ३॥ करिं उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरिं किर माया॥ ४॥ जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करिं वेद प्रतिक्ला॥ ५॥ जेहि जेहि देस धेनु द्विज पाविहं। नगर गाउँ पुर आगि लगाविहं॥ ६॥ सुभ आचरन कतहुँ निहं होई। देव बिप्र गुरु मान न कोई॥ ७॥ निहं हिरिभगित जज्ञ तप ग्याना। सपनेहु सुनिय न वेद पुराना॥ ८॥ छंद—जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुनै दससीसा। आपुन उठि धावै रहे न पावै धरि सब घाले खीसा॥ अस श्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ निहं काना। तेहि बहु विधि त्रासै देस निकासै जो कह वेद पुराना॥ ।।

सोरठा—बरिन न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करिह । हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापिह कविन मिति ॥१८३॥

शब्दार्थ—चरित=आचरण । परिताप=दुःख । घालै खीसा=नष्ट कर डालता है, यथा—'केहि के बल घालेहि वन खीसा। ५। २१।', 'बातन मनहिं रिझाइ सठ जिन घालिस कुछ खीस ॥ ५। ५६।', 'सो भुजबल राखेहु उर बाही ॥ ६। २९।'

वर्थ—(रावणने) इन्द्रजीतसे जो कुछ कहा था वह सब (उसने) मानो पहलेहीसे कर रक्खा था ॥ ९ ॥ जिन्हें (रावणने) सबसे प्रथम आज्ञा दी थी उनका चिरत सुनो जो (उन्होंने) किया ॥ २ ॥ देवताओं को दुःख देनेवाले निशिचरसमूह सब देखनेमें भयावन और पापी थे ॥ ३ ॥ असुरसमूह उपद्रव करते थे । मायासे अनेक रूप धारण करते थे ॥ ४ ॥ जिस प्रकार धर्म निर्मूल हो वही सब वेदविषद्ध (उपाय) करते थे ॥ ५ ॥ जिस-जिस देशमें गऊ और ब्राह्मणों-को पाते थे उस-उस नगर प्राम और पुरमें आग लगा देते थे ॥ ६ ॥ शुभ आचरण (ब्रह्मभोज, श्राद्ध, यज्ञ, दान, गुरु-संतसेवा इत्यादि) कहीं भी नहीं होते, देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुको कोई नहीं मानता ॥ ७ ॥ स्वप्नमें भी हरिभक्ति, यज्ञ,

क १६६१ में है। † यह चौपाइयाँ छन्द है। इसके चारों चरणों में ३०, ३० मात्राएँ होती हैं, १०वीं, १६वीं और ३०वीं मात्राओं पर विराम होता है।

तप, दान नहीं होते और न वेदपुराण ही सुननेमें आते थे ॥ ८॥ जप, योग, वैराग्य, तप, यशमें देवताओं का भाग जैसे ही रावण कानोंसे सुनता (वैसे ही वह ) आप ही उठ दौड़ता, कुछ एवं कोई भी रहने न पाता, धरपकड़कर सबकी विष्वंस कर डालता। संसारमें ऐसा भ्रष्टाचार हो गया कि धर्म तो कानोंसे सुननेमें भी नहीं आता। जो कोई वेद-पुराण कहता उसको बहुत तरहसे भय देता और देशसे निकाल देता था। घोर निशाचर जो घोर अन्याय करते हैं उसका वर्णन नहीं हो सकता। जिनका हिंसापर प्रेम है उनके पापोंकी कौन हद॥ १८३॥

टिप्पणी—१ 'इंद्रजीत सन जो कछ कहेऊ।' इति। (क) इन्द्रजीत नाम यहाँ देकर जनाया कि इसने इन्द्रको जीत लिया। 'जनु पहिलेहि करि रहेऊ' का भाव कि इन्द्रादि समरधीर बलवान् देवताओं को जीतने में उसे विलम्ब न लगाः उसने सबको बातमें जीत लिया। (ख) 'जो कछ कहेऊ' अर्थात् 'जें सुर समरधीर बलवाना। जिन्हक लिये कर अभिमाना॥ तिन्हिंहिं जीति रन आनेसु वाँधा' यह जो कहा था वैसा ही उसने किया। इन्द्रको बाँच लाया था, यह वाल्मीकीयमें स्पष्ट है। ध्रिक्क यहाँ कहते हैं कि 'इंब्रजीत सन जो कछ कहेऊ', परन्तु कहा था वस्तुतः 'मेधनाद' से, यथा—'मेधनाद कहँ पुनि हँकरावा। दीन्ही सिख बल बयर बढ़ावा॥' इत्यादि, जब जीत हुई तब वह 'इन्द्रजीत' कहाया। इस कथनका समाधान दूसरे चरणसे किया है कि वह इन्द्रको इतना शीघ (आनन-फानन) जीत लाया मानो पहलेहीसे जीतकर बाँध रक्खा था, अब रावणके वचन सुनते लाकर दिखा दिया। [(ग)—कारण (युद्ध)न वर्णन फरके कार्य प्रकट करना कि इन्द्रको मानो पहलेहीसे जीत रक्खा था 'अत्यन्तातिशयोक्ति अलंकार' है। पर यह उत्प्रेक्षाके अंगसे आया है। युद्ध होकर हार-जीत होती है किन्तु इस प्रकारकी उत्प्रेक्षा करना कि मानो युद्धके पहले हो जीत लिया हो 'अनुक्त विषयावस्त्रवेक्षा अलंकार' है। दोनोंमें अङ्गाङ्की भाव है। (वीर)]

२ (क) 'प्रथमिं जिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा'''' इति । दो चरणों इन्द्रजीतका विजय कहा । अब सेनाका उपद्रव यहाँ से वर्णन करते हैं । कि जिस कमसे वल वर्णन किया था उसी कमसे उपद्रव वर्णन करते हैं । (ख) 'निस्चर निकर देव परितापी' इति । रावणने कहा था कि 'हमरे वैरी विवुध बरूथा' हैं इसीसे देवताओं को अधिक परिताप देते हैं । कि [ 'देखत मीमरूप' से रूप भयानक, 'पापी देवपरितापी' से हृदय भयानक और 'करिं उपद्रव' से करनी भयानक कही । देवताओं की मरणविधिमें यत्नशील हैं, अतः देवपरितापी कहा । (वि० त्रि०)]। (ग) 'करिं उपद्रव असुर निकाया' । असुर-समूह उपद्रव करते हैं क्यों कि रावणकी आज्ञा सबको ऐसी ही है, यथा—'सुनहु सकल रजनीचर जूथा'। अतः सभी ऐसा करते हैं। उपद्रव करते हैं अर्थात् 'हिजभोजन मख होम श्राद्ध' सभीमें वाधा डालते हैं, यथा—'सब कै जाह करहु तुम्ह बाधा'। [ (घ)—'करिं उपद्रव' कहकर 'नानारूप घरिं कि माया' कहनेका भाव कि आसुरी सेना बड़ी भारी उत्तर आयी थी पर उसने एक ओरसे सबके संहारमें हाथ नहीं लगाया। वे सब सम्पूर्ण देशमें फैल गये। कामरूप तो ये ही, उन सबोंने अनेक रूप धारण किये। कोई पण्डितजी वन गये, कोई महात्माजी वन गये, कोई गोसाईजी वन गये, सुधारक बने, कोई जनताके अगुआ बन गये, कोई देश-हितेषी बने तो कोई समाज हितेषी वने। अपने रूपमें कोई न रहे, सब साधुरूपमें हो गये और उपद्रव आरम्म किया। (वि० त्रि०)]

३ (क) 'जेहि बिधि होह घरम निर्मूला।''' बेद प्रतिक्ला' इति । वेदके प्रतिक्ल करना यह 'धर्मका निर्मूल करना है, क्योंकि वेदके अनुकूल करना धर्म है और प्रतिकृल करना अधर्म है । वेदके प्रतिकृल कर्मोंका वर्णन आगे करते हैं—'जेहि जेहि देस'''' कहकर जनाया कि गो और ब्राह्मण सब देशों में नहीं हैं, बहुत कम हैं । अथवा, हरके मारे सब लिपे रहते हैं वा भाग जाते हैं । 'धेनु द्विज पावहिं'—गो ब्राह्मणको पाना वहा और किशीका नाम नहीं टेते । क्योंकि ब्राह्मण ही होम यज्ञ आदि करते और कराते हैं और धेनुसे यज्ञादिकी सामग्री प्राप्त होती हैं । यज्ञादिसे देव प्रयल होते हैं जो निशाचरोंके शत्रु हैं अतः इन दोनोंका नाश करते हैं । 'नगर गाँउ पुर आगि लगावहिं'—नगरने लोटा प्राप्त और प्राप्तसे लोटा पुरवा होता है; उसी कमसे कहा । 'पुर' से पुरवा समझना चाहिये। पुरवेमें कम होते हैं, उससे अधिक प्राप्तमें और इससे अधिक नगरमें । ये एकपर भी दया नहीं करते । 'धेनु द्विज' से यह भी जनाया कि एक भी गी या एक भी ब्राह्मण हुआ तो सारे नगर आदिमें आग लगा देते हैं। भाव यह कि तुम लोगोंने इनको नगरसे निकाल क्यों न

८ जिनका आचरण तमोगुणी हो वे ही निशिचर हैं। निश ┼चर=तमोगुणचर। ( छमगोड़ाड़ी )।

दिया, उसका फल तुमको भी वही देते हैं। वैरीका मित्र भी वैरी होता है। (च)—'आगि लगावाहें' कहकर जनाया कि सब बड़े आततायी हैं। [आग लगाना प्रथम आततायित्व है। यथा—'अग्निदो गरदश्चेव धनहारी च सुप्तवः। क्षेत्रदारापहारी च पहेते द्वाततायिनः॥ प० पु० सृष्टि० ४८। ५८।'] (छ) 'सुम आचरन कतहुँ निहें होई' इति। इससे जनाया कि वे आप तो अधर्म करते ही हैं और दूसरोंके लिये भी हुक्म निकाल दिया है कि कोई भी धर्म न करे। इसीसे शुभ आचरण कहीं नहीं होते। यदि कोई धर्म करे, सुर, विप्र और गुरुको माने तो मार डाला जाय; इसीसे कोई इनको मानता भी नहीं। [देव, विप्र, गुरुकी पूजा बंद हो गयी। सभ्य वही माना जाता था, जो भक्ति, यश, तप आदिको अन्धविश्वास माने। अतः कर्म, उपासना, ज्ञान तीनोंका लोप हो गया। (वि० त्रि०)]

नोट—१ वेद ही धर्मका मूल है, उसके उखाड़नेकी विधि वे जानते थे। पण्डितजी बनकर वे वेदका व्याख्यान करते थे, वतलाते थे कि वेद मनुष्योंका बनाया हुआ है, अब देश-काल वैसा नहीं रह गया, नये वेदकी आवश्यकता है। वेदको खींच-खाँचकर मरोड़कर उसका अर्थ ही दूसरा करते थे। अर्थ करनेकी पद्धित ही बदल देते थे। कोई महात्माजी बनकर अपने माहात्म्यसे लोगोंको प्रभावित करके वेदमार्गसे च्युत करते थे, कोई गोसाई बने हुए शिष्योंको अधर रास्तेपर लगाते थे। कोई अगुआ बनकर जनताको हरा बाग दिखाते हुए उसे विपत्ति-सागरमें डुबाते थे। कोई सुधारक बनकर सम्प्रदाय और परम्पराके मिटा देनेमें ही कल्याणका मार्ग दिखाते थे। कोई देशहितेषी बनकर देशके देशा ईश्वरसे विमुख करनेमें लगे थे। कोई समाजहितेषी बनकर एक जातिका दूसरेसे वेर कराते थे। सभी धर्मों के प्रतिका आवरण स्वयं करते और लोगोंसे कराते थे। जब जनता अधिक काबूमें हो गयी तब स्पष्ट अत्याचार करने लगे। या प्रधान साधन हैं—गौ और ब्राह्मण। उन दोनोंसे संसरका अकल्याण पहिले ही बतलाते थे, अब यह नियम कर स्था कि जिस पुर आदिमें थे पाये जावें उसे एकदम फूँक दो।

टिप्पणी—४ (क) 'जप जोग बिरागा''' इति । यह काम परम आवश्यक हैं । ऋषि मुनि इत्यादि वश्य जप यश आदि करते हैं । इसके लिये वह किसीपर विश्वास नहीं करता । इसीसे यशकी खबर पाते ही स्वयं ह उठकर दौड़ा जाता हैं । ('उठि धावें' से जनाया कि इसमें किंचित् भी आलस्य या विलम्ब नहीं सह सकता ।) ( ) 'अस अप अचारा मा संसारा''' इति । आ अप हैं कि 'जेहि विधि होई धर्म निर्मूला । सो सा करहिं बेद प्रतिकृला ॥', अब बताते हैं कि उन्होंने धर्मको ऐसा निर्मूल कर दिया कि प्रत्यक्ष दिखायी देनेकी कौन कहे हीं कानोंसे सुननेमें भी नहीं आता । धर्मका नाश यहाँ कहकर आगे धर्मके मूलका नाश करते हैं । (ग) 'तेहि बहु ध्व श्रासे देस निकासे जो कह बेद पुराना' इति । वेद-पुराण धर्मका मूल हैं । वेद-पुराण सुननेसे धर्मका बोध होता है । धर्म निर्मूल करनेकी यह भी एक विधि है कि वक्ता कोई रह ही न जाय । अप प्रतिओंका हाल कहा कि पनेहु सुनिय न बेद पुराना', अब वक्ताओंका हाल लिखते हैं । (घ) 'बहु विधि श्रासे' से जनाया कि निशाचर मारते-उरवाते तो भोताओंको भी हैं पर वक्ताओंको धर्मके उपदेश समझकर बहुत प्रकारसे त्रास देते हैं । (ङ) 'बरिन म जाह अनीति''' इति । यहाँ निशाचरोंके उपद्रवक्त हित लगायी । आगे राक्षसोंके अनुयायियोंका उपद्रव वर्णन हिते हैं,—'बाढ़े खल बहु घोर खुआरा' इत्यादि । ['हिंसा पर अति प्रीति' कहकर एक हिंसाकर्ममें सभी छोटे-चड़े प्रीका वर्णन 'द्वितीय पर्याय अलंकार' है ।—(वीरकवि)]

वि॰ त्रि॰—'जप जोगः''' इति । जप आदिके सम्बन्धमें कहते हैं कि इमली-इमली हिनेसे मुँह मीठा नहीं होता, मिरचा-मिरचा कहनेसे तीता नहीं होता, अतः जप करना न्यर्थ समय न्यतीत करना स्पूष्ता गया । गाँजेकी दम लगाकर बेहोश होना और समाधि लगाना एक बात समझी गयी । तप करके आँतोंको सुखान्य अपनेको दुर्बल बनाना माना गया । विरागकी गिनती नालायकीमें हुई । यश खाद्यान्नदाहसे सम्पन्न होता है, अतः अपन्धि माना गया । महाराज रावणकी आशा है कि ये सब दुष्कर्म हैं । अतः जप, योग, यश सब बन्द हो गये । केवल उन्नी खबर यदि रावणको लग जाय कि कहीं यशादि होते हैं तो स्वयं दौड़ पड़ता कि कहीं जाते-जाते पूर्णीहुति न हो नि, या जिसको इस कामपर मेजा है वह आलस्य न कर जाय । स्वयं ऐसा मुस्तैद रहता था जिससे सब सावधानी काम करें । अतः कि कहते हैं कि घोर निशाचर जो करते हैं उस अनीतिका वर्णन नहीं हो सकता ।

इस वर्णनमें उपदेशका भाव है। वह यह कि देखिये, यहाँतक धर्मका पतन होता है। अतः धर्मात्मा धर्मका

हास देखकर अधीर न हों। धर्मका नाश हो नहीं सकता, उसके सँभालनेके लिये भगवान्को आना पहता है।

श्रीलमगोड़ाजी—१ आपने देखा कि बालकाण्डमें यहाँ तक किस कुशलतासे कविने आध्यात्मिक और आधिदैविक रहस्य बड़ी ही रसमय भाषामें लिख दिये हैं।

२ जिस सामाजिक परिस्थितिमें भगवान्का अवतार हुआ है उसका वर्णन कला तथा नैतिक दोनों दृष्टिकोणसे विचारणीय है।

र जबसे मैंने डाक्टर हरदयाळजीका ळेख 'प्रभा' में पढ़ा था कि प्राचीन हिन्दीसाहित्यमें रामचितिमानस एक अच्छा राष्ट्रीय काव्य है, क्योंकि इसमें राष्ट्रसंघटनके मूळ नियम मौजूद हैं, तबसे बहुधा इस दृष्टिकोणसे विचार किया है और रामायणपर अनेक दृष्टिकोणोंसे विचार-सम्बन्धी ( माधुरीमें प्रकाशित अपने ) छेखोंमें कुळ विचार प्रकट भी किये हैं । मैं राजनैतिक विशेषश नहीं हूँ । इसळिये अधिक ळिखनेका साहस नहीं करता। हाँ, राजनीतिज्ञोंसे अनुरोध अवश्य करूँगा कि वे 'रामराज्य' के नियमोंपर विचार करें । और इस दृष्टिकोणसे 'रावण रथी बिरथ रघुवीरा' वाळा रथके रूपकका प्रसंग बके महस्वका है । हाँ, एक बात याद रखना चाहिये कि मानस एक काव्य है; इस कारण उसमें पारिभाषिक राजनीति नहीं है परंतु उसके संकेत बराबर हैं ।

देखिये, हमने भानुप्रतापका सार्वभौम राज्य देखा। अब रावणका 'मंडलीकमिन रावन राज करें निज मंत्र' वाला साम्राज्य देख रहे हैं और 'रामराज्य' की कथा तो पढ़ेंगे ही। तीनों राष्ट्रोंकी तुलना बड़ी शिक्षाप्रद है। संक्षिततः यह कहना अनुचित नहीं है कि भानुप्रतापके साम्राज्यमें राजस प्रधान है। धर्मका बाहरी रूप (यज्ञ-दान इत्यादि भी हैं) पर शासनकी हिच्छा, वासना—रूपमें है। सारी दुनिया मेरी हो। मुझपर कोई विजय न पावे। राज बलसे फैले, इत्यादि। रावणका साम्राज्य तो तामसिक स्पष्ट ही है। इसीलिये दोनोंका परिणाम विनाश और दुःख है। रामराज्यकी पताका ही 'सत्य शील रद' है, इससे वह सात्विक है। उसका रथ 'बल बिबेक दम परहित घोड़े' से आगे बढ़ता है। परन्तु यह घोड़े, 'क्षमा, दया और समता' के रज्जुसे जोड़े गये हैं।

सत्याग्रही भाई विचार करें कि अभी 'शील' की कमी उनमें है। Non-violence केवल नकारात्मक है। सम्यवादी विचार करें कि Liberty (स्वतन्त्रता) की धुनमें उनकी 'समता' खूनमें सनी ही रही है। 'क्षमा, दया' से मिली नहीं है; इसीलिये Liberty (स्वतंत्रता) और Equality (साम्य) के साथ वेचारा Fraternity (भ्रातृभाव) यों ही रह या, या अगर काम आया तो बहुत कम।

यह भी विचारणीय है कि अयोध्यामें 'जो पाँचिह मत लागे नीका' वाला तत्त्व प्रधान है वहाँ 'राज करें निज मंत्र' | डिक्टेटरी ( Dictatorship ) का पता नहीं |

बाढ़े खल बहु चोर जुवारा। जे लंगट परधन परदारा॥ १॥
मानहिं मातु पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन करवाविं सेवा॥ २॥
जिन्ह के यह आचरन भवानी। ते जानेहु निसिचर सन अज़लानी॥ ३॥
अतिसै देखि धर्म के ग्लानी । परम सभीत धरा अज़लानी॥ ४॥
गिरि सिर सिंधु भार निह मोही। जस मोहि गरुअ एक परद्रोही॥ ५॥
सकल धर्म देखे बिपरीता। किह न सके रावन भय भीता॥ ६॥
धेनु रूप धरि हृदय बिचारी। गई तहाँ जह सुर मुनि झारी॥ ७॥
निज संताप सुनायेसि रोई। काहू तें किछु काज न होई॥ ८॥
छंद सुन गंधनी मिलि किर सर्वा गे विरंचि के लोका।
सँग गो तनु धारी भूमि विचारी परम बिकल भय सोका॥

सम -१७२१, छ०, को० रा०, प्र०। सब-१६६१, १७०४, १७६२। † हानी-१७२१, १७६२, को० रा०। कानी- १६६१, १७०४, छ०। ‡ गरब-१६६१। गरुझ-प्रायः सौरों में।

# व्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कळू न बसाई। जा करि तें दासी सो अविनासी हमरें जोर सहाई॥ सो०—धरनि धरहि मन धीर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुन बिपति॥ १८४॥

श्रन्दार्थ—जुवारा=जुआङी, जुआ खेळनेवाळे। ळंपट=कामुक। दारा=स्त्री। ग्ळानी=खेद, दुःख, शारीिक व मानिसक शिथिळता। अरुचि, खिन्नता। घारा=पृथ्वी। झारी=समस्त, सव। पीर = पीड़ा, दर्द, दुःख।

सर्थ — बहुत दुष्ट, चोर और जुआरी बढ़े जो पराये धन और स्त्रियों में छपटे रहते हैं ( अर्थात् उनको ताकते हैं, इनकी धातमें रहते हैं ) ॥ ९ ॥ माता-पिता देवता किसीको नहीं मानते । साधुओंसे सेवा कराते हैं ॥ २ ॥ भवानी जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियोंको निशाचर जानना ॥ ३ ॥ धर्मकी अत्यन्त गिरी हुई दशा देखकर एक्षे बहुत भयभीत और न्याकुळ हो गयी ॥ ४ ॥ ( वह मनमें सोचने छगी कि ) मुझे पर्वत, नदी और समुद्रका बोक्ष (के भारी ) नहीं छगता जैसा एक परद्रोही भारी छगता है ॥ ५ ॥ वह सब धर्म उछटे देख रही है (पर) रावणके हरते हो हुई कुछ कह नहीं सकती ॥ ६ ॥ मनमें सोच-विचारकर वह गायका रूप धारण करके, वहाँ गयी जहाँ सबके सब देवता और मुनि थे ॥ ७ ॥ (उसने ) अपना सब दुखहा रो सुनाया, ( पर ) किसीसे कुछ काम न चछा ॥ ८ ॥ सुर-मुनि-गर्भ सब मिळकर ब्रह्माके छोकको गये । भय शोकसे परम न्याकुछ बेचारी पृथ्वी भी गऊ रूप धरे साथ थी । ब्रह्माजी सबक्र गये । उन्होंने मनमें विचार किया कि मेरा कुछ वश नहीं है । जिसकी त् दासी है वह अविनाशी ( है वही ) हमारा और तुम्हारा सहायक है । (फिर) ब्रह्माजी बोछे—'हे पृथ्वी !' मनमें धैर्य धारण कर । भगवान्के चरणोंका स्मरण कर । अपने दासोंकी पीरको जानते हैं । वे इस कठिन विपत्तिका नाश करेंगे ॥ १८४ ॥

टिप्पणी—१ [(क) 'बाढ़े' से जनाया कि पूर्व भी थे पर कुछ ही थे। अब निशाचर-शासनके कारण गंला बहुत बढ़ गयी। पुनः बाढ़े अर्थात् इनकी दिनोंदिन उन्नित देख पड़ने छगी। ] (ख) (चोरी और जूआका साप है। चोर ही पक्के जुआड़ी होते हैं, दूसरेके धनसे उन्हें जूआ खेळना ठहरा। अतः दोनोंको साथ कहा। वि० त्रि०)। 'मार्गीह यातु पिता निहें देवा' से कृतव्न और नास्तिक जनाया। 'साधुन्ह सन करवाविह सेवा' से अधर्मी स्चित किया; स्वीहि साधुकी सेवा करना धर्म है सोन करके उळटे उनसे सेवा कराते हैं। [(ग) 'ते जानहु निसिचर सब प्रानी' हिं। किया पहाँ निशाचरका अर्थ बताया है। बड़े-बड़े दाँत सींग भयावनी शक्ळ इत्यादिकी आवश्यकता नहीं है। अपूर्क आचरण जिनके हों वे सब निशिचर ही हैं। 'सम' पाठान्तरका भाव यह होगा कि जो काम निशिचर करते हैं वही ये सते हैं अत्यव यह निशिचरके समान हैं।]

र [ (क) 'क्षितसै देखि''' का भाव कि जबतक निशाचरों में ही अधर्म रहा तबतक दुःख विशेष न हुआ क्रोंकि उनका तो यह स्वाभाविक गुण है। पर जब इनके कारण प्रायः संसारभरमें ऐसे ही आचरण होने लगे, सभी प्राणी निशावरों के आचरण करने लगे, जो कुछ धर्म करते थे वे या उनकी संतान ही अधर्ममें रत हो गयी इत्यादि, तब पृथ्वी अकुला उठी। गीतामें भी अवतारके लिये धर्मको ग्लानिका होना आवश्यक दिखाया है, यथा—'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिकां मारत । अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥४।७।' अतः यहाँ वही धर्मकी 'ग्लानी' शब्द देकर स्चित किया कि अवतारके लिये जैसा अधर्मका अभ्युत्थान और धर्मकी हानि होने चाहिये वे सब उपस्थित हो गये हैं। ] (ख) 'परम समीत धरा अकुलानी' इति । यहाँ 'धरा' नाम देनेका भाव कि यह धर्मके बलसे सबको धारण किये हुए हैं; इसीसे अधर्मीका भार नहीं सह सकती। [धरा—'धरित विश्वस् धृज् धारणे', 'धराः पर्वताः सन्त्यस्याम् वा'। अर्थात् पर्वतं हैं विस्थर वह 'धरा' है, जो विश्वको धारण करती है वह धरा है। प० प० प्र०]

नोट—याया हरिदासजी कहते हैं कि—(क) यहाँ 'धरा' नाम सहेतुक है। जिसको कोई सदा धरे रहे, एवं जो सब वस्तु अपनेमें धरे रहे उसे 'धरा' कहते हैं। (यह अर्थ अशास्त्रीय है। प० प० प्र०)। शेषजी धरनीको सदा अपने शीशपर धारण किये रहते हैं। अतः 'धरा' अकुलाती है कि शेषजी मुझको पापसे लदी हुई समझकर अपने सिरगर बड़ा पापका भा अगनभर कहीं जलमें बहा न दें। पापी जीव सिरपर पाप लादते हैं और शेषजी हरिभक्त हैं तम भला वे पापको लिएएर कैसे रहने देंगे? (ख) 'धेनु रूपधरि हृदय विचारी' हति। हृदयमें यह विचारा कि जब शेषजी मुसे जलमें हाल देंगे तब में क्या यल करूँगी? सब जीव मेरे आश्रित हैं। वे सब हूब जायेंगे। देवता तो गगनवासी हैं उनकी जलमें हूबनेकी कोई शंका नहीं। यह विचारकर गोरूप धरकर देवसमाजको गयी। [नोट—'गिरि सरि सिंधु मार नहिं मोही। जस सोहि गरुंभ एक पर दोही।।' के सम्बन्धसे वा विचारके अनुसार 'धरा' नाम बढ़ा ही उत्तम पढ़ा है ]

टिप्पणी—३ 'जस मोहि गरूअ एक परद्रोही' का भाव कि एक परद्रोहीका भार इन सबके मिलकर भी भारते अधिक भारी है और यहाँ तो अगणित परद्रोही हैं तब उनके बोह्मका वर्णन या अंदाजा (अटकल ) कीन कर सकता है [ सब्चे बोह्मका निषेध करके उसका भारीपन परद्रोहीमें आरोप करना 'पर्य्यस्तापह्नुति अलंकार' है। (बीरकि )]

वि॰ त्रि॰—'सक्छ धर्म देखें विपरीता' इति । शास्त्र कहता है कि 'स्पषिरयतार्यमर्थादः कृषवणिश्रमस्यितः । कस्या हि रक्षिलो छोकः प्रसीदित न सोदित ॥' (अर्थात् वर्णाश्रमकी स्थितिमें संसार सुखी होता है, कह नहीं पाता; परंतु तामसी बुद्धिवालोंको वर्णाश्रम आँखका काँटा हो जाता है । शास्त्र कहता है 'न स्नोस्वावन्त्र्यमहित', परन्तु तामसी बुद्धिवालोंको स्नोस्वातन्त्र्य सब कल्याणका मूल जँचता है। शास्त्र कहता है कि 'शौचात् स्वाक्त्रशुप्ता परंत्तंसर्गेश्च' शोचका सम्यास बालनेसे अपने शरीरसे पृणा हो जाती है, वह दूसरेका संसर्ग नहीं करता, पर तामसी बुद्धिवाले लुआलूत उटा देनेको ही धर्म समझते हैं। रावणने कानून लागू कर दिया है, इससे कोई कुल कह नहीं सकता।

टिप्पणी—४ 'धेनु रूप धरि इदय विचारी' इति । धेनुरूप धारण करनेका भाव कि एक तो वास्तवमें पृथ्वीका गऊरूप ही है, दूसरे गऊकी रक्षा सब करते हैं; अतः गौरूप धारण किया । शिमद्भागवतमें भी राजा परीक्षित् और किछके प्रसंगमें पृथ्वीको गौ, धर्मको बैछ और किछको कसाईरूप कहा गया है । सुकृति राजाओं के प्रसंगों में वहाँ तहाँ पृथ्वीरूपी गौका दुहना कहा गया है । पुनः गऊका रूप अति दीनताका स्वरूप है, अतएव गऊ वनी । ] 'गई कहाँ कहें सुर सुनि झारी' अर्थात् सुमेर पर्वतकी खोहमें जहाँ ये सब छिपे थे, यथा—'रावन आवत सुनेड सफोहा। देपन्ह छके मेरु गिरि खोहा ॥ १८२ । ६ ।'

प० प० प्र०—अन्य ग्रन्थों में 'गो' रूपके उल्लेख मिलते हैं, पर 'घेनु' शब्दका व्यापक अर्थ उसमें नहीं है। 'धेतुः स्याल नव स्विका' अर्थात् नयी ब्याई हुई गौको घेनु कहते हैं। ब्याई हुई गौके वत्स (वल्लड़ा) रहता है। धरारूपी धेनुका बल्लड़ा तो धर्म है, उसे रावणने धरणीपर नहीं रहने दिया, इसीसे धरा परम सभीत होकर व्याकुल हो गयी। 'मेरे प्राणिपय वत्सको सुर-मुनि मुझसे मिला देंगे' इस आशासे वह 'गई तहाँ जहाँ सुर मुनि हाती'। गो शब्दसे यह भाव नहीं निकल सकता।

नोट—२ (क) 'निज संताप सुनायेसि रोई' इति । गौको जो दुःख होता है तो वह मुँहसे कैसे कहे, अध्यारा बहाती है जिससे मालूम हो जाता है कि उसे दुःख है। देवताओं के समीप नाकर रोने लगी; हसीसे वे कह जान गये। अथवा, जैसे उसने गौका रूप धारण किया वेसे ही मुँहसे अपना दुःख भी कह सुनाया और रोती रही। रो-रोकर पुःख सुनानेसे दया श्रीघ्र आती है। दूसरे इससे प्रकट होता है कि कह अत्यन्त भारी है, असस है; हसीसे रोना आता है। पुनः रोनेका भाव कि आप सब ऐसे समर्थों के 'रहते हुए मेरी यह गति हो यह उचित नहीं। यथा—'समा माँछ परि स्याकुछ बहु प्रकार कह रोह। तोहि जिसत दसकंघर मोरि कि असि गति होह ॥' १। २९।', 'सुनह समासद टंट अकुछाई। समुझाई गहि बाँह उठाई॥ (ख) पुनः, रोकर जनाया कि देवता आदि तो भागकर बच भी जाते हैं, 'र्स तो भाग भी नहीं सकती, अतः रोती रहती हूँ। 'काह से कछ काज न होई' क्योंकि ये सब तो त्वयं भयके नारे एरे छिपे रहते हैं, रावण दिन-रात इनके पीछे पड़ा रहता है, यथा—'किसर सिद्ध मनुज सुर नागा। हिट सदहीके पंथि कागा॥' तब यह क्या सहायता कर सकते ?

टिप्पणी—५ (क) 'सुर सुनि" ने विरंखिक कोका।' भाव कि आपने ही रावणको वर दिया है जिएके बटपर रावण सब अत्याचार कर रहा है। और आपने ही हमें अधिकारी बनाया सो सब अधिकार रावणने हीन टिपे, हम भागे-भागे फिरते हैं। आप ही अब हमारे बच्चनेका उपाय बताएँ। युनः भाव कि आप कृष्टिके रचिरता है, सारी कृष्टिका नाए हो बायगा, अतः शीम्र उपाय की निये। (ख) 'परम विकक्ष मग" हित। भय रावणका है। यथा—'सद्देश घरन हे के मा॰ पी॰ वा॰ खं २. २८—

विवरीता । कहि न सकै रावन भय भीता ॥ शोक उसके अत्याचारका और धर्मके नाशका है, यथा- अतिसय देखि वर्म के ग्छानी । परम समीत घरा अकुकानी ॥' जो पूर्व कहा था उसीको यहाँ इन दो शब्दोंसे जना दिया ।

६ (क) 'ब्रह्मा सब जाना' भाव कि देवताओं से इसने अपना दुःख रोकर सुनाया तब उन्होंने जाना था और मुक्त काम न हुआ, यथा—'काहू वें कछु काज न होई।' और ब्रह्माजी भी यही अनुमान करते हैं कि मेरा कुछ वस नहीं। अर्थात् इनसे भी कुछ न हुआ । [ (ख) 'जा कर तें दासी सो अबिनासी'—भाव कि जिनका किसी-न-किसी कालमें विनाश र उनके हाथसे रावण नहीं मरेगा। जो अविनाशी है उसीके हाथसे उसकी मृत्यु होगी। वही प्रभु हमारे और तुम्हारे सहायक हैं। (वावा हरीदासजी)] (ग) 'हमरेंड तोर सहाई' का भाव कि जैसी विपत्ति तुम्हें हैं वैसी ही हमें भी है। प॰ प॰ प॰ प॰ प॰ ल ) जब सुर-मुनिने भी असमर्थता दिखायी तब निराशा हुई, अपने वत्ससे मिलना असम्भव

समझ वह वेचारी गौके समान दीन बन गयी। अतः 'गो तनु धारी' बनी। (ख) 'मूमि बिचारी' इति। पहले 'धरा' थी अन 'भूमि' वन गयी। 'मवति इति भूमिः' (अमर व्या॰ सु॰ )। भाव कि अन कुछ (भवति ) होगा, न्योंकि वे विरंचि हैं, उन्होंने रावगके विषद्ध कुछ उपाय रचा होगा ही। देखिये, जब ब्रह्माने कुछ उपाय बताया तब बिरंचि शंद आया है, यथा 'कह बिरंचि हरिपद सुमिर ।' जब कहा कि 'मोर कछू न बसाई' तब ब्रह्मा-इद्धिकर्ता । उन्होंने रावणको वर देकर उसके ऐश्वर्य, सत्ता आदिकी वृद्धि कर रक्खी है, इसीसे वे कुछ कर नहीं सकते ।

नोट-३ 'मोर कछून बसाई' और 'हमरेउ तोर सहाई' का भाव कि इम भी तो उससे डरते हैं। देखो, हमें

नित्य उसके पास वेद सुनाने जाना पड़ता है, हमारा भी बन्धन वही प्रभु छुड़ावेंगे ।

खरीमें 'हमरेउ तोर सहाई' का भाव यह लिखा है कि 'हमारे और तेरे सहायमें विरोध है। रावणके मरणसे तेरा सहाय है और हमने तो रावणको नरवानरसे मरनेका वर दिया है, अन्यसे न मरनेमें ही हमारी सहायता है। पर ऐसा कौन नरवानर है जो उसे मार सके, यह बात उसी अविनाशीके हाथ है वह चाहे तो सब सुगम है।

टिप्पणी—७ (क) 'धरिन धरिह मन धीर'—पृथ्वी भय और शोकसे परम व्याकुल है। अतः धीरज देते हैं। 'घरिन' का भाव कि तुम विश्वको धारण करनेवाली हो, अतः धैर्य धारण करो। धैर्य धारणकर अपना 'धरिण नाम सार्थंक कर।' 'हरि पद सुमिर'-हरिके चरणींका स्मरण करनेको कहा क्योंकि भगवान्के स्मरणसे घैर्य बँघता और कष्ट निष्टत होता है। कप्टमें भगवान्का स्मरण करना चाहिये, यथा— 'कह किप हृदय धीर भरु माता। सुमिरु राम सेवक सुलदाता ॥ ५ । १५ । १५ । १५ । १५ तर दिया क्योंकि 'कडेशं हरतीति हरिः' और 'विपत्ति' मंजन करनेमें 'प्रभु' अन्तरका प्रयोग किया क्योंकि दारुण विपत्तिके भंजन करनेमें वे 'प्रभु' अर्थात् समर्थ हैं, इसीसे देवताओंने रवुनाथजीसे लंकामें कहा है कि 'दहरून बिपति हमहि यह दीन्हा।'

वैठे सुर सब करहिं विचारा। कहँ पाइअ प्रभु करिय पुकारा।। १।। पुर वैकुंठ जान कह कोई। कोउकह पयनिधिवस \* प्रभु साई॥ २॥ जाके हृदय भगति जिस प्रीती। प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहि रीती।। ३।। तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ । अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ ॥ ४ ॥

शाब्दार्थ-पुकारा=फरियाद, दुहाई, रक्षा या सहायताके लिये चिल्लाहट। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करनेके लिये जोरसे किसीका नाम छेमा या कोई बात कहना । किसीसे पहुँचे हुए दुःख वा हानिका उससे निवेदन जो दण्ड या पूर्तिकी व्यवस्था करे।

मर्थ-सन देवता बैठे हुए विचार करते हैं कि प्रभुको कहाँ पार्वे, कहाँ जाकर पुकार करें (अपना दुःख सुनायें) ॥ १ ॥ कोई वैकुण्ठ जानेको कहता है और कोई कहता है कि वही प्रभु क्षीरसागरमें निवास करते हैं ॥ २ ॥ जिसके हृदयमें जैसी भक्ति और जैसा प्रेम है प्रभु ( उसके छिये ) वहीं सदा उसी रीतिसे प्रकट हो जाते हैं ॥ ३ ॥ है गिरिजे ! उस समाजमें में भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही ॥ ४॥

छ मंह बस सोई--(ना॰ प्र॰ )। मह प्रमु सोई--(रा० प० )। 'रह प्रमु'। † १६६१ में 'रहोऊं' है।

टिप्पणी-9 (क) 'बैठे सुर सब कराहें बिचारा' से जनाया कि देवताओंने समा की, उनका समाद विचार फरनेके लिये बैठा जैसा आगेके 'तेहि समाज गिरिजा में रहेऊँ' से सप्ट है। ( अथवा ऐसा भी सम्भव है कि सब देवता बहाँ एकत्र ये ही, अतः सभी सोच रहे हैं कि कहाँ अविनाशी प्रभुको पार्वे ! कहाँ उनसे नाकर पुकार करें ? )। (ए।) 'कई पाइस प्रभु' अर्थात् जो हमारी विपत्ति हरण करनेको समर्थ हैं उनको कहाँ पावें, कहाँ जाकर मिलेंगे १ वे विचार करते हैं कि रावण इमसे अवध्य है, ( ब्रह्माके पास गये सो उन्होंने स्वयं कहा है कि 'जाकर तें दासी सो स्विनासी हमरेड होर खहाई' तथा 'प्रमु मंजिहिं दारन विपति।' इससे यह सप्ट है कि वे भी कुछ कर नहीं सकते, तथा 'मोर कटू न यसाई', अतएव ) वे अब न तो ब्रह्मासे कहते हैं और न शिवजीसे ही कि आप रावणका वध करें क्योंकि दोनोंहीने रावणको वर दिया है। यह बड़े छोगोंकी रीति है कि जिसे वे बनाते हैं उसे बिगाइते नहीं। (और यदि वे ऐसा करें तो फिर उनके षर और शापका मूल्य ही कुछ न रह जाय । और, जब वचनका मूल्य न रहा तो उन्हींका क्या मूल्य रह गया ? वाहनी-कीयमें शिवजीने स्वयं कहा है कि हम वर दे चुके हैं अतः इसको क्या मारें।) अब रहे विणा यह भी रावणको मार सकते हैं; ये वचनबद्ध नहीं हैं; अतएव सीचते हैं कि कहाँ जाकर उनसे पुकार करें ? इसीपर कोई वैकुण्ठ जानेकी सलाह देते हैं। (ग) प्रभुसे पुकार करनेका भाव कि जब-जब देवताओंको दुःख होता है तब-तब वे ही दुःख हरते हैं, यथा-ंखबं खब नाय सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु धरि तुम्हहूँ नसायो ॥ ६ । १०९ ।' ( घ ) 'पुर वैकुंठ जान कह कोई।'…' एति। भाव कि जब किसोने कहा कि प्रभुको कहाँ पार्वे ? तब किसाने उत्तर दिया कि वैकुण्ठको चलो, वे वहाँ मिलेंगे। जी स्थान निस देवताका जाना हुआ है वह वही स्थान बताता है। ( दूसरे जो खोरशायी भगवान्का अवतार हेना जानते हैं में सीरसिंधु जानेको कहते हैं )। वैकुण्ठवाधी और क्षीरशायी भगवान् अवतार छेते हैं। इससे उनके यहाँ वानेको कहते हैं। 🖅 देवताओं के वचन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। 'कहँ पाइअ प्रभु करिय पुकारा' इस वचनमें प्रभुकी प्राप्तिका ठिकाना नहीं है, इससे 'पुर बैकुण्र जान कह कोई' यह वचन विशेष है क्योंकि इसमें प्रभुकी प्राप्तिका ठिकाना है। परंत वैकुण्ठ दर हैं इससे कोई कहता है कि 'पयनिधि वस प्रभु सोई' यह वचन विशेष है। श्रीरसमुद्र निकट है। आगे शिवजीका वचन इससे भी विशेष है क्योंकि जहाँ सब बैठे हुए हैं वहीं प्रमुक्ती प्राप्ति उन्होंने बतायी। 🖅 (तान उपायनाएँ यहाँ दिखायीं। जो वैकुण्ठवासीके उपासक हैं, उन्होंने वैकुण्ठ जानेको और जो लक्ष्मीनारायणके उपासक है उन्होंने सार्रिध्ध जानेको कहा )!

वे॰ भू॰ पं॰ रा॰ कु॰ दास—ब्रह्माके एक दिनको कल्प कहते हैं। और 'कल्प कल्प प्रति प्रभु धवतरहीं', इस तरह ब्रह्माके एक वर्षमें ३६० बार प्रभुका अवतार हो जाता है। अतएव ब्रह्माजीने बहुत बार श्रीरामावतार देखा है, इससे वे जानते हैं कि रामावतार वेकुण्ठ अथवा क्षीरसागरसे नहीं होता किन्तु साकेताधीश श्रीराम ही दाशरथी राम होते हैं—'तथा रामस्य रामाज्या भुवि स्याद्थ तस्वतः। अथवेवेद।' विरजापार त्रिपाहिभूतिमें केवळ मुक्त जीव जा-आसकते हैं—'यग रामकान्ति सुरगाः।' देवता बद्ध जीव हैं—'यग प्रवाह संतत हम परे' के अनुसार ये वहाँ जा नहीं सकते।

ब्रह्माजी तो इस विचारमें हैं कि क्षीरसागर-वैक्कणठादिसे काम न चलेगा जो एकपाद्विभूतिमें हैं अतः केसे काम चलेगा ? रहे देवता । वे अवतारकी व्यवस्था नहीं जानते, क्योंकि एक कल्पके भीतर चौदह इन्द्र हो जाते हैं । प्रत्येक इन्द्रके साथ-साथ मन, सप्ति और देवता आदि भी दूसरे-दूसरे हो जाते हैं । ( क्षिण्यु-पुराणादिमें विस्तृत वर्णन है, इस तरह एक कल्पके भीतर देवताओं के कई जन्म हो जाते होंगे ।

देवता इतना जानते हैं कि वृन्दाका शाप वैकुण्ठाधीशको हुआ, जय-विजयको सनकादिकका शाप रमा वैकुण्ठमें हुआ और नारदशाप क्षीरशायीको हुआ तथा नृषिद्दावतार क्षीरसागरसे ही हुआ था, यथा—क्षोरोदाणंच शायिनं नृदेश-रिणम्। नृ॰ ता॰। अतः देवताओंका खयाल है कि नृषिद्दवामनादिकी तरह रावणवधार्थ भी क्षोरसागर या वैकुण्डसे ही कोई अवतार होगा इससे वहीं जाना ठीक होगा। परंतु दोमेंसे कहाँ जायँ! इस सोचमें हैं।

्प० प० प० प०—वैकुण्ठाधीश विष्णु तथा क्षीरनिधिनिवासी श्रीमन्नारायणका रामावतार हेना तो अवतारहेतु प्रकरण से स्पष्ट है। जिस कल्पमें यह सभा वैठी है उसमें तो 'रामस्तु भगवान् स्वयं' (प० पु०) का ही अवतार मनु-शतक्या वर-प्रदानके अनुसार होनेवाला है, यह शिवजी जानते हैं, इसीसे उन्होंने कहा कि वे सर्वत्र हैं, जहाँ चाही प्रकट हो एकते हैं। साधारण अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि विष्णु, नारायण और राम तत्त्वतः एक हैं अतः यहाँ दिखाया है कि रामायतार हन तीनोंमेंसे किसी एकका होता है।

बैजनायजी छिलते हैं कि देवताओं की उक्तिमें भाव यह भी है कि जब किसीने वैक्कण्ठ जानेको कहा तब सब बैक्कण्ठ गये। वहाँ भगवान्ने कहा कि इस रावणकी मृत्यु हमारे हाथ नहीं है। तब किसीने सीरसमुद्र जानेको कहा वहाँ जानेपर भी वही उत्तर मिछा। जब सब देवता असमंजसमें हुए तब वे शिवजीके पास आये और ये कहा कि अविनाशी प्रमु कहाँ मिछें। (यह भाष छत्तरसा जान पहता है)।

टिप्पणी—१ (क) 'जाके हृदय मगिव सिस प्रीती' इति । इस वाक्यके कथनका तात्पर्य यह है कि देवताओं के विचारसे न तो भगवान् प्रकट ही हुए और न आकाशवाणी ही हुई। इसीपर कहते हैं कि जिसके हृदयमें जैसी भिक्त और नीति है उसी रीतिसे प्रमु वहाँ सदा प्रकट होते हैं। देवताओं की भक्ति और प्रीति वैकुण्ठवासी और सीरशायी विण्यु भगवान्में है इसीसे उनके पास वे जाने को कहते हैं। जब देवता वहाँ जायँ तब उनको भगवान् वहीं मिल्लें, यहाँ नहीं मिल सकते। 'जिस प्रीती' का भाव कि भगवान् प्रीतिसे प्रकट होते हैं, यथा—'अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा। प्रगटे हृदय हरत मब भीरा।' जहाँ भावना करो वहीं प्रकट होते हैं। विसे नारदजीने की तुकी नगरमें ही खड़े -खड़े प्रार्थना की तो वहीं प्रकट हो गये थे। यथा—'वहु विधि विनय कीन्ह-तेहि काला। प्रयटेउ प्रभु की तुकी कृपाला॥' 'तेहि समाज गिरिजा में रहेकें' इससे जनाया कि उस समाजमें शिषजीका भी होना वे नहीं जानती हैं। पावताजीकी यह प्रार्थना है कि 'जो प्रभु में पूछा मिल होई। सोट दमाल राखहु जिन गोई॥ १९९१। ४।' इसीसे शिवजी अपना वहाँ होना उनसे कहते हैं। (ग) 'अवसर पाह बचन एक कहेकें।' तात्पर्य कि सब देवता अपने-अपने विचार प्रकट कर रहे थे, इससे बीचमें कहने का 'अवकाश न मिला था। जब सब फहकर चुप हो रहे, कोई एक विचार निश्चत न करार पाया तब अवसर पाकर मैंने 'कहा।] 'अवसर पाह' क्योंकि अवसरपर कही हुई बात काम करती है। यथा—'रानि राय सन अवसर पाई। अपनी मॉिंश कहम समुहाई॥ २। २८४।' इत्यादि। अवसर यही था कि कोई मत निश्चित न कर सके, थककर वैठ गये, तब कहना योग्य था।

नोट—शंकरजी कहाँ से आ गये ? उत्तर यह है कि देवता ब्रह्माजीके पास गये थे। ब्रह्माजीने सोचा कि यह बात मेरे वशकी नहीं है। अतः वे सबकी साथ लेकर कैलास पर्वतपर गये। सब देवताओंने उनकी खुति की। शंकरजीने सबको अपने पास झुला मेजा। ब्रह्माजीने सबके आगमनका कारण बताया। तब वे भी साथ हो लिये। [(पद्म पु॰ पातालखण्ड)। इसके आगेकी कथा मानससे भिन्न है] मानस-कल्पकी कथासे ऐसा अनुमान होता है कि कैलासपर ही सब विचार होने लगा। शंकरजी सबको लेकर कहीं गये नहीं, यह उनके 'हरि ब्यापक सबन्न समाना' से स्पष्ट है। विशेष दो॰ १८७ में देखिये।

हिर व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तें अपट होहिं मैं जाना ॥ ५॥ देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभ्र नाहीं ॥ ६॥ अगजगमय सब रहित बिरागी । प्रेम तें प्रभ्र प्रगटे जिमि आगी ॥ ७॥ मोर बचन सब के मन माना । साधु साधु किर ब्रह्म बखाना ॥ ८॥

## दो०---- सुनि बिरंचि मन हरष तन पुलकि नयन बह नीर । अस्तुति करत जोरि कर सावधान मित धीर ॥ १८५॥

शब्दार्थ—'दिसि बिदिसि'—पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये चार दिशाएँ हैं। अग्निकोण (पूरव-दक्षिणके पीचमें), नैर्भूती (दक्षिण-पश्चिमके बीचमें), वायवी (पश्चिम-उत्तरके बीचमें) और ऐशानी (उत्तर-पूरवके बीचमें) ये चार विदिशाएँ हैं। ऊपर, नीचे (ऊर्ष्व और अघर) ये दो मिलाकर सब दस दिशाएँ हैं। विदिशि=दो दिशाओं के बीचका कोना। अग=स्थावर, जद, अचर। नग=जंगम, चर, चेतन। विरागी=राग-ममत्वरहित, उदासीन। 'साधु-साधु'—सत्य है सत्य है। वाह-वाह। शावाश! ठीक है, ठीक है, तुम परम साधु हो!

सर्थ—'भगवान् सव ठौर एकसे व्याप्त हैं, और प्रेमसे प्रकट हो जाते हैं, यह मैं जानता हूँ ॥ ५ ॥ किहये तो, वह कीन देश, काल, दिशा, विदिशा है नहाँ प्रभु न हों ? ॥ ६ ॥ ( प्रभु ) सब चराचरमय हैं, सबसे अलग हैं, और अलिप्त भा रागरिहत हैं। वे प्रेमसे प्रकट हो जाते हैं जैसे अग्नि ( लकड़ी ) से ॥ ७ ॥ मेरी बात सबके मनमें जमी अयांत् सबोंने मान ली। मनमें हर्ष हुआ, शरीरमें रोमाञ्च हुआ और नेत्रोंसे जल (प्रेमाध्रु) वहने लगा, और वे धीरवृद्धि ( ब्रह्माजी ) सावधानतासे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे ॥ १८५॥

टिप्पणी—१ (क) 'हरि ब्यापक सर्वन्न समाना।' देवताओं ने भगवान्को एकदेशीय वताया अर्थात् उनका एक देशमें रहना बताया, यथा—'पुर बैकुंठ जान कह—'', 'कोड कह पयनिधि बस प्रभु सोई'। इसीपर शिवजी कहते हैं कि वे सर्वत्र समान व्यापक हैं। (ख) 'प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना' हित। 'में जाना' का भाव कि तीन कलोंकी वात देवताओं ने कही। 'पुर बैकुंठ जान कह कोई' इससे जय-विजय और जलंधरके निमित्त वैकुण्ठवासी भगवान् रामजी हुए। अतः इस वाक्यसे उन कल्पोंको कहा गया। 'कोड कह पयनिधि बस प्रभु सोई', यह वाक्य क्षीरशायी भगवान्का बोधक है। कद्रगणोंके लिये क्षीरशायी भगवान् रामजी हुए। चौथे कल्पकी कथा कोई नहीं जानते, जो भानुप्रताप-अरिमर्दनके लिये परात्पर ब्रह्मका अवतार है—'ब्रह्म मण्ड कोसलपुर भूषा' इसे महादेवजी कहते हैं। 'में जाना' का भाव यही है कि इस बातको शंकरजी ही जानते ह और यह कथा भी कही हुई शंकरजीकी ही है। यथा—'सुनु सुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संभु बखानी॥' जो देवताओंकी जानी है वही आकाशवाणी है।

नोट—9 'सर्वत्र समाना'—शिवजी इस गुप्त रहस्यको प्रकट न कर सकते ये क्योंकि संतमतमें भविष्य गुप्त मेद प्रकट करनेकी रीति नहीं है, दूसरे देवताओंकी दृष्टि यहाँतक नहीं पहुँची थी, उनको प्रतीति भी न होती। अतएय उन्होंने इतना ही कहा कि प्रभु सर्वत्र हैं जहाँ प्रेमकी विशेषता हुई वे प्रकट हो गये, जैसे लकड़ीमें अग्नि सर्वत्र एक-सी र पर जहाँ रगड़की विशेषता होती है वहींसे वह उत्पन्न हो जाती है।—(मा॰ त॰ वि॰)। शिवजीने लक्षणारूपसे भगवान्का परिचय तो दे ही दिया केवल नाम न प्रकट किया, इस वातको केवल ब्रह्माजी समसे। (नेहलताजी)। 'समाना' का भाव कि यह बात नहीं है कि वैकुण्डमें कुल अधिक हों, या सीरसागरमं कुल अधिक हों और यहाँ कुल कम हों, वे तो सर्वत्र समान हैं, पर अव्यक्तरूपसे हैं। वे प्रेमसे ही व्यक्तरूपमें आते हैं। (वि॰ त्रि॰)।

२—इस प्रसंगमें पृथक्-पृथक् मत दिखलाये हैं। कुल तो यही समझते ये कि वे वेकुण्ठ भगवान् ही अवतार टेते हैं और कोई यह समझता है कि श्रीमन्नारायण ही अवतार लेते हैं। अपने-अपने विश्वास और भक्तिके अनुसार उन्होंन अपनी-अपनी सम्मति दी कि वहाँ चलकर प्रभुसे प्रार्थना करें। या यो कहिये कि यहाँ नाना पुराणों और रामायणों अपनी-अपनी सम्मति दी कि वहाँ चलकर प्रभुसे प्रार्थना करें। या यो कहिये कि वहाँ नाना पुराणों और रामायणों आपनी-अपनी सम्मति दी कि वहाँ हैं। किसीने वैकुण्ठसे अवतार गाया है जैसे जलंधर और लय-विजयके लिये, और आचार्यों के सम्मत एकत्र कर दिये हैं। किसीने वैकुण्ठ और कोई स्वारसमुद्रकी सम्मति देता है—(मा॰ त॰ किसीने क्षीरसागरसे जैसे हरगणों के लिये, इसीलिये कोई वेकुण्ठ और कोई क्षांरसमुद्रकी सम्मति देता है—(मा॰ त॰ किसीने क्षीरसागरसे जैसे हरगणों को लिये, इसीलिये कोई विकुण्ठ और कोई क्षांरसमुद्रकी सम्मति देता है—(मा॰ त॰ किसीने क्षीरसागरसे जैसे हरगणों को लिये, इसीलिये कोई विकुण्ठ और कोई क्षांरसमुद्रकी सम्मति देता है—(मा॰ त॰ किसीने क्षीरसागरसे जैसे हरगणों को लिये, इसीलिये कोई कि वहाँसे यह अवतार न होगा। य सबसे बढ़े हैं नवतक ये भी उनसे वि॰ )। केवल ब्रह्मां प्रस्ताव चल न सकता था। पर जब देवता कोई एक बात निश्चित न कर सक तव श्रीशिवजी बोटे। सहमत न हों उनका प्रस्ताव चल न सकता था। पर जब देवता कोई एक बात निश्चित न कर सक तव श्रीशिवजी बोटे। नोट ७ भी देखिये।

३—श्रीशिवजीने प्रथम हो क्यों न कहा ? इस प्रश्नको छेकर छोग इसका उत्तर यह देते हैं कि (१)—
उन्होंने सोचा कि सबकी सम्मितसे यदि कोई विचार निश्चित हो जाय तो हमें कुछ कहना हो न पर । जब देखा कि सब अपनी-अपनी गा रहे हैं, समय व्यर्थ जा रहा है, तब बोछे। (२)—आप जानत है कि यह अवतार श्रीसाकतिवहारीका अपनी-अपनी गा रहे हैं, समय व्यर्थ जा रहा है, तब बोछे। (२)—आप जानत है कि यह अवतार श्रीसाकतिवहारीका क्ष्मिन-अपनी गा रहे हैं, समय व्यर्थ जा रहा है, तब बोछे। (२)—आप जानत है कि यह अवतार श्रीसाकतिवहारीका कार्यों च कि वैकुण्ठ वा क्षीरशायी भगवान्का। इसिछये जब सबकी सुन चुके तब यही विचारकर कि एसा न हो कि ये कहीं चल दें जिसमें व्यर्थ परिश्रम हो, इन्होंने इससे अपना मत कह दिया। पुनः (३)—यदि प्रथम हो अपना मत कहीं चल दें जिसमें व्यर्थ परिश्रम हो, इन्होंने इससे अपना मत कह दिया। पुनः (३)—यदि प्रथम हो अपना मत कहीं चल दें ति तो आपकी बातका इतना आदर न होता, संकोचवश कोई कुछ कहता नहीं पर जाको यह मत भाता या न भाता, यह निश्चय न था।

भाता, यह निश्चय न या।
४—बाबा जयरामदास रामायणीजी यह अर्थ करते हैं कि 'जो प्रभु श्रीवैकुण्टधाममें रहते हैं तथा जो प्रभु
भीरसागरमें रहते हैं वही हरि व्यापक भी हैं, जहाँ प्रेम किया जाय वहीं प्रकट हो जाते हैं।' (कल्याण ५-६-९०७)।

सारवागरन रहत र पहा हार ज्यानन ना र, जहां ना मा पूर्व जो कहा था कि हिर वर्वत्र व्यापक है उसीका व्यारा यहाँ करते टिप्पणी-र (क) 'दंस काल दिसि बिदिसिंहु माहीं।' पूर्व जो कहा था कि हिर सर्वत्र व्यापक है उसीका व्यारा यहाँ करते हैं कि 'देश, काल' इत्यादि। (ख) 'अग जगमय सब रहित विरागी।' विरागी अर्थात् अगजगमय होनेसे पर न समहों वहाँ राग है। वह (प्रभु) रागसे अगजगमय नहीं हैं तथा द्वेषसे सबसे रहित नहीं हैं। अर्थात् अगजगमय होनेसे पर न समहों कि उनका इसमें राग वा प्रेम हैं और सब रहितसे यह न समझों कि वे सबसे द्वेष रखते हैं अतः सबसे अलग हैं; किंतु जह चेतन कि उनका इसमें राग वा प्रेम हैं और सब रहितसे यह न समझों कि वे सबसे द्वेष रखते हैं अतः सबसे अलग हैं; किंतु जह चेतन कि उनका इसमें राग वा प्रेम हैं और विरागी भी हैं। यह दो विरोधी वार्ते कहकर उनका ऐश्वर्य दरसाया। अथवा, कि होते हुए भी वे सर्वरहित और विरागी भी हैं। यह दो विरोधी वार्ते कहकर उनका ऐश्वर्य दरसाया। अथवा,

सैसे कमल जलमें होते हुए भी उससे निर्लित रहता है वैसे ही जगमय होते हुए भी प्रभु सर्वरहित हैं। (ग) 'प्रेम तें प्रभु प्रगटें जिमि आगी' इति। भाव कि सेवकका काम जिना प्रकट हुए व्यापकसे नहीं चलता। इसीसे प्रकट होनेका उपाय बताते हैं। जैसे अग्न काठके भीतर रहता है और संवर्षणसे प्रकट होता है; इसी तरह हिर सर्वत्र व्यापक हैं। प्रेमसे प्रकट होते हैं। 'प्रभु अग्निकी तरह प्रेमसे प्रकट होते हैं', इस कथनका भाव यह है कि ब्रह्मका विवेक अग्निके समान है, यथा—'एक दार गत देखिअ एकू। पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू॥'

वि॰ त्रि॰—अग्निका प्राकट्य चार प्रकारसे होता है—आवेश, प्रवेश, स्फूर्ति और आविर्भाव । इसी भाँति प्रभुका प्राकट्य भी चार प्रकारसे होता है। वर्तनके पानीमें जैसे अग्निका आवेश होता है, वैसे ही आवेशावतार कुछ दिनके छिये होता है। छोहेके गोलेमें अग्निप्रवेशकी भाँति प्रवेशावतार होता है। विजलीकी चमककी भाँति स्कूर्ति अवतार क्षणभरके छिये होता है, और आविर्भाव तो पत्थरमें टाँकीकी चोटसे साक्षात् अग्निके प्राकट्यकी भाँति प्रभुका आविर्भाव होता है, अतः अग्निकी उपमा दी।

लमगोदानी—जैसा पहले विस्तारसे एक नोटमें लिखा जा चुका है कि तुलसीदासजीका अवतारवाद बढ़े ही rationaliot (तर्कपूर्ण) रूपमें हैं। इसीलिये उन्होंन उपमा भी वैज्ञानिक ही दी है कि जैसे अग्नितस्व सब जगह व्यापक है पर एक जगह संघर्ष या किसी अन्य प्रयोगसे प्रकट होता है उसी तरह परमात्मा 'सर्वत्र' 'समान' रूपसे व्यापक है और 'प्रेम' रूपी प्रयोगसे प्रकट होता है।

नोट—५ 'प्रगट सदा तेहि रीतो'…'प्रेम तें प्रभु प्रगटे।'—ब्रह्म तो सर्वत्र है पर प्रेम सर्वत्र नहीं। मन्दिर और मूर्तिमें प्रेमका संचार अधिक होता है इससे वहाँ लोग सिर झुकाते हैं। जो सबमें प्रभुको एक-सा देखते हैं, जिनका प्रेम सर्वत्र एकरस है जैसे प्रहादजीका, उन्हें अग्न, जल, खम्म सभीमेंसे भगवान् प्रकट हो जाते हैं। यथा—'प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तहूँ ताको काज सरो'—(वि०), 'कादि कृपान कृपा न कहूँ पितु काल कराल बिलोकि न भागे। सम कहाँ ? सब ठाउँ हैं खंममें ? हाँ, सुनि हाँक नुकेहरि जागे'—(क० उ० १२८), 'प्रेम यहाँ प्रहलादिह को जिन पाहन तें परमेश्वर काहें' (क० उ० १२७), 'त्राहि तीन कहि दौपदी केंच उठायो हाथ। तुलसी कियो हग्यारहीं बसन वेष सहुनाथ॥' (दो०) 'तुलसी परित प्रतीति प्रीति गति भारतपाल कृपालु मुरारी। वसन वेष राखी विसेष कित बिरदाविल मूरति नर नारी॥'—(कृष्ण गीतावली)।

६—'देस काळ दिसंं'' इति । यहाँ प्रभुको वस्तु, देश और काळ तीनोंसे अपरिच्छित्र कहते हैं। 'हरि अपापक सर्वत्र समाना' में वस्तु और 'देस काळ दिसि विदिसहु माहीं'''' में देश और काळ कहे।

टिप्पणी—र 'मोर बचन सबके मन माना।' मान कि और लोगोंकी नातें सबके मनमें न आयीं, न जैंचीं। चिद मनमें आतीं तो अनेक नातें क्यों कहते ? मेरी नात सबको ठीक जैंची। (क्योंकि सामअस्य बैठ गया, किसीके समुभवका खण्डन नहीं हुआ, निल्क उपपित्त हो गयी। वि० त्रि०)। 'साधु साधु करि नहा बखाना' से जनाया कि मेरी भातसे नहां अधिक प्रसन्न हुए, इसीसे ने प्रशंसा करने लगे। और देनताओं के मन इस नातको मान गये, उनको यह भात अच्छी लगी, क्योंकि इन्होंने भगनान्की प्राप्तिका सुगम उपाय नताया, कहीं जाना-आना नहीं है। दूसरे शिनजीने अपना प्रमाण मी अपने नाक्यके साथ दिया है कि 'प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना', इससे जनाया कि शिवजीके नचनोंका विश्वास सबको है। 'साधु साधु' कथनका भाव कि अच्छी बात सुनकर प्रशंसा करनी चाहिये, प्रशंसा न करना दोष है। दूसरे ऐसा न करनेसे कहनेनालेका अपमान सचित होता है।

नीट-७ मा० म० और अ० दी० कारका मत है कि शिवजीने विचारा कि जिन परतम प्रभुके चरितमें गरुह, सती और भरद्राजको मोह हो गया उन अज अगुणब्रह्म के दशरथपुत्र होने में विषयी सत्संगविद्दीन देवताओं को मला कच विश्वास हो गा। और इस समय परब्रह्मका ही अवतार होना है। यदि देवता वेकुण्ठ गये तो वहाँ से आकाशवाणी होगी कि रावणका वध हमसे न होगा, फिर क्षीरसागर जानेपर भी यही उत्तर मिलेगा। तब ब्रह्मके अवतारका रहस्य प्रकट हो जायगा, जो प्रभु नहीं चाहते। दूसरे देवताओं को विश्वास भी न होगा। कभी-कभी किसी कल्पमें विष्णु आदिका भी अवतार हो जाता है, इससे ब्रह्माको भी पता नहीं चलता कि इस कल्पमें कौन अवतार लेगा। यह बात शिवजी ही जानते हैं। अतः उन्होंने गुप्तरूपसे कह दिशा 'प्रेम से प्रभु प्रगटे जिमि आगी।' यहाँ 'प्रगट' शब्द गूद है। मनुसे प्रभुने यही शब्द कहा था 'हो हहीं प्रगट निकेष

पुन्दारे।' देवता इस मर्मको न समझ पाये। किंतु ब्रह्माजी इस संकेतको समझ गये। अतः वे प्रसन्न हुए।

टिप्पणी—४ (क) 'सुनि बिरंचि मन हरष तन पुरुक'''' इति। शिवजीने जो कहा कि प्रेमसे प्रमु प्रकट होते हैं, ब्रह्माने वही किया अर्थात् प्रेम किया। शरीर पुरुक्तित हुआ, नेत्रोंसे जरु वह चला, यह प्रेमकी दशा है [दूसरे, श्रीशिवली परम्भागवत हैं अतः उनके भक्तियुक्त वचन सुनते ही तुरत प्रेम उमह आया]। (ख) यहाँ ब्रह्माजीका मन, कर्म आर वचन तीनोंसे भगवान्की भक्ति करना दिखाते हैं—मन हर्षित है, तन पुरुक्तित है, वचनसे स्तुति करते हैं—'रामिंह सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाय। तुरुसी जिन्ह तन पुरुक्त निहं ते जग जीवत जाय॥' इति दोहावल्याम्। (ग) 'सावधान मितिथीर' कथनका भाव कि शिवजीके वचन सुनकर प्रथम प्रेममें मगन हो गये, फिर सावधान हुए बुद्धिको धीर किया।

नोट—८ (क) इस दोहेके तृतीय चरणमें एक मात्रा कम है। किव इससे यहाँ अपनी भी प्रेम-विहरू-द्शा प्रकट कर रहे हैं। (ख) 'जोरि कर'। हाथ जोड़ना विशेष नम्रता तथा देवताको शीघ प्रसन्न करनेकी मुद्रा है। प्रसन्न करनेका यह एक ढंग है, यथा—'मको मानिहें, रघुनाथ हाथ जोरि जो माथो नाहहैं' इति विनये। पंजाबीजी लिखते हैं कि 'दोनों हाथ जोड़कर दिश्ति किया कि हमने रावणके नाशके लिये दो सन्धियाँ छोड़े रक्खी हैं।' (ग) स्तुति यहाँ केवल ब्रह्माजीन की; क्योंकि ये सबसे बड़े हैं। ब्रह्माजी यहाँ सबके मुखिया बनकर स्तुति कर रहे हैं। पुनः भाव कि रावणको वर देने यही प्रथम गये थे। उसे वर देकर सब अनर्थका कारण ये ही हुए हैं, इससे सबका भार इन्हींके माथे हैं। पुनः प्रायः जव-जब अवतारके लिये स्तुति की जातो है तब-तब प्रायः ये ही सबकी ओरसे स्तुति करते हैं। यह परिपाटी है। अतः इन्होंने स्तुति की।

छं - जय जय सुरनायक जनसुखदायक प्रनतपाल भगवंता।

गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता त्रिय कंता ॥
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई ।
जो सहज कृपाला दीनदयाला करो अनुग्रह सोई ॥ १ ॥
जय जय अबिनासी सब घट बासी ब्यापक परमानंदा ।
अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित\* मुकुंदा ॥
जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनिवृंदा ।
निसिवासर ध्याविह गुनगन गाविह जयित सिचदानंदा ॥ २ ॥

शादार्थ—घट=पिण्ड, शरीर, हृदय। अविगत - जो विगत न हो=जो जाना न जाय, अशात, अनिर्वचनीय, यदा—'राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ २। १२६।'= जिसमें किसीकी किञ्चित् गति या पहुँच नहीं, जिसकी दीप्ति सदा एकरस रहती है। यथा—'निष्प्रमे विगतारेकी इत्यमरः'। विश्व शिक्त की लिखते हैं कि 'इ:स्वप्नादी' इस स्त्रसे यकारको 'इ' हुआ। 'विप्रकर्पः' इस स्त्रसे युक्त वर्ण पृथक् हुए। 'क्यादी स्वरादसंयुक्तानां क खत थ प फां गव दघ वमाः' इससे 'क' को 'ग' होकर 'अव्यक्त' का 'अविगत' रूप छिद्र हुआ। मुक्तन्दा=मुक्ति देनेवाले।

अर्थ—हे देवताओं के स्वामी ! दासों को सुख देनेवाले ! राणागतरक्षक भगवान् ! आपकी जय हो, जय हो ! हे गऊ और ब्राह्मणों के हित करनेवाले ! असुरों के रात्रु और विंधुसुता श्रीलक्ष्मीजी के प्रिय कंत (पित)! आपनी जय हो । हे देवताओं और पृथ्वी के पालन करनेवाले ! आपके कर्म अद्भुत हैं उनका मर्म ( रहस्य ) कोई नहीं जानता। (ऐसे) वो स्वामाविक ही कृपाल और दीनदयाल हैं वे ( आप हमपर ) कृपा करें ॥ १ ॥ हे अविनाशी, घट-घटमें वाल करनेवाले, खनमें व्यास, परमानन्दरूप, जिनकी गित कोई नहीं जानता, इन्द्रियों से परे, पिवत्र-चरित (पुण्यरलोक चरित), मायागित, सुक्ति-सुक्तिके दाता ! आपकी जय है, जय है ! जिनके लिये वैराग्यवान् मुनिवृन्द मोहरहित होकर अस्वन्त अनुगगरे रात-दिन ध्यान लगाते और जिनके गुणगण गाते हैं उन सिचदानन्द भगवान्की जय !

टिप्पणी-9 'जय जय सुरनायक जन सुखदायक'''' इति । (क) इं श्री मद्रागदतमें भी हराग्दितिमें 'दय-

वय' शब्द प्रयम है। 'लय' शब्दका अर्थ है 'सर्वोत्कर्षण वर्त्तस्व' अर्थात् आप सब प्रकारसे विजयी हों ('जय' शब्दका प्रयोग देवताओं वा महात्माओं की अभिवन्दना स्चित करनेके छिये होता है जिसमें कुछ याचनाका भी भाव मिछा रहता है। पुनः 'लय' भगवान्का एक नाम भी है। यथा—'लयो जितारिः सर्वादिः समनो मयमंजनः। आ॰ रा॰ राज्यकाण्ड १। ९०३।' इस प्रकार 'लय जय'=हे सर्वविजयिन्! आप उत्कर्षको प्राप्त हों।) ( ख ) सुरनायक, जनसुखदायक हत्यादि सब विशेषण साभिप्राय हैं। (सुर, जन, प्रणत आदि जिनका-जिनका यहाँ नाम छे रहे हैं उन्हीं-उन्होंके छिये यह स्तुति कर रहे हैं। आप सुरनायक हैं, अता समस्त देवताओं की रक्षा कीजिये। सेवककी रक्षा स्वामी ही करता है। संत और मुनि आपके बन हैं। वे सब दुखी हैं। आप जनसुखदायक हैं; अतः उनका दुःख दूर करके उन्हें सुख दीजिये। आप प्रणतपाछ हैं। सब देवता, सन्त, मुनि, गौ और ब्राह्मण सब आपकी शरण हैं, हम सबोंको शरण दीजिये। आप भगवन्त हैं, हम आपके मक्त हैं। मक्त और मगवन्तका सम्बन्ध है, यथा—'ज्यापक विस्वरूप भगवाना। तेहिं धरि देह चरित छत नाना॥ सो केयछ अगतन हित छागी। १३। ४-५।', 'मगत हेतु मगवान प्रभु राम धरेड तनु भूष।' [ पुनः, भाव कि आप पर्वेश्वर्यस्त हैं। यह सारा जगत् आपका ऐश्वर्य हैं। रावण उसे नष्ट करना चाहता है। उसकी रक्षा करना आपका कर्तथ्य है।] 'गोहिज हितकारी' हैं, आप गौ-ब्राह्मणके हितेशी हैं (रावण उन्हें खाये जाता है। उनका नाश कर रहा है, यथा—'लेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहिं। नगर गाँउ पुर आगि छगावहिं॥', 'निसिचर निकर सकछ सुनि खाष। सुनि रह्मपीर नयन जछ छाप')। उनका हित करना आपको उचित है। उनका हित कीजिये।

२ (क) यहाँतक सुरनायक, जनसुखदायक, गोद्विजिहतकारी विशेषणोंसे सुर, सन्त, गऊ, विप्र—ये चार नाम कहे। इन चारके लिये ही प्रार्थना करनेका भाव यह है कि इन्हीं चारके लिये भगवान्का अवतार होता है; यथा— 'बिप्र धेन्न सुर हित लिन्ह मनुज अवतार । १९२।' अतः इन्हींको पीड़ित कहकर इनकी रक्षाकी प्रार्थना की । (ख) 'जय असुरारी ।' असुरारीका भाव कि देवता, गौ, ब्राह्मण, सन्त सबका हित असुरोंके वधसे होगा । (पुनः, भाव कि दैत्यदलन तो आपका सहज स्वभाव है सो आप क्यों भूल गये ? अपना असुरारी नाम सत्य कीजिये । 'जय' का भाव कि आप असुरोंपर सदा जय-मान् हैं। 'जय' शब्द यहाँतक तीन बार आया है। इसमें आदरकी वीप्सा है। रा० प्र० का मत है कि इससे व्याकुलता और प्रेम प्रकट होता है )। (ग) 'सिंधुसुता प्रिय कंता' का भाव कि आप लक्ष्मीके प्रिय कन्त हैं, वे आपको कभी नहीं छोड़तीं। अतः असुरोंका वध करनेके लिये आप लक्ष्मीसहित अवतार लीजिये। [पुनः भाव कि आप समुद्रकी कन्याके पति हैं। समुद्र दुखी हैं। लक्ष्माजीके सम्बन्धसे उसका दुःख दूर कीजिये। पुनः लक्ष्मीजी धनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका जह स्वरूप ऐश्वर्य (श्री) नीचोंके हाथ पड़ी हैं, रावणका 'असद्व्यय' देख वे भी दुखी हैं। (शीलावृत्त)]

नोट — १ वे० भू० जीका मत है 'सुरनायक "कंवा' का भाव यह है कि आप भगवान् हैं, प्रणतपाल हैं; अतः गोदिजादि पीइत होते हैं तब आगे कभी सुरनायक (राजा) बनते हैं, क्षीरशायी श्रीमन्नारायण भी आप ही बने ज़ो आपका प्रथम अवतार है। यथा—'जगृहे पौरूषं रूपं भगवान्महदादिभिः। संभूतं घोडशकलमादी कोकसिस्क्षया ॥ भा॰ १। ३। १॥' शेषशायीरूप ऐश्वर्यप्रधान अवतार है और इस समय माधुर्यमय राजारूपकी आवश्यकता है; इसीसे प्रथम 'सुरनायक' कहकर तब 'सिंधुसुता प्रिय कंता' कहा गया।

टिप्पणी—३ 'पालन सुर धरनी "करहु अनुमह सोई' इति। (क) कि यहाँ भगवान्की परोश्च स्तुति है। इसीसे कहते हैं कि जो इन-इन गुणोंने विशिष्ट हैं, जो ऐसा है वह अनुमह करे। कि यहाँतक कर्मकाण्डके सम्बन्धसे स्तुति है।
(ख) 'पालन सुर धरनी अनुत करनी।' का भाव कि यदि कहें कि 'हम सुर सन्त गो-विभका हित कैसे करें ?' तो उसपर
कहते हैं कि सुर और पृथ्वीके पालन करनेमें आपकी अन्द्रत करणी है, उसका मर्म कोई नहीं जानता कि आप क्या करेंगे।
[अर्थात् आप इनका पालन करनेके लिये आश्चर्यजनक कर्म करते हैं, अनेक भाँतिके अन्द्रत रूप धारण करते हैं। 'मर्म न
जाने कोई' का यह भी भाव हो सकता है कि कोई यह राज (मर्म) समझ नहीं पाता कि जो काल समस्त ब्रह्माण्डोंको खा जाता है
वह भी जिसका किंकर है वह समर्थ स्वामी वराहादि तन क्यों धारण करता है।—(पं०, रा० प्र०)]।(ग) 'सहज कृपाका'
का भाव कि आप खुति-पूजा आदि किसी कारणसे नहीं कृपा करते। [आपके योग्य खुति, पूजा, जप, तप, कोई कर ही क्या
सकता है ? जपतपादिसे कोई रिहानेका अभिमान करे तो महामूर्ल है। आप तो बिना कारण अपने सहज खमावसे ही कृपा

करते हैं, यथा—'सवपर मोहि बराबिर दाया। ७। ८७।' दोहा २८ (४) देखिये। अन कृपामें देर क्यों हो रही है ! हम आपकी कृपाहीका आश्रय लिये हुए हैं ]। 'दीनदयाल' का भाव कि इस समय समस्त देवमुनिवृन्द आदि दीन हैं। दीन आपको प्रिय हैं, यथा—'जेहिं दीन पियारे बेद पुकारे इवहु सो श्रीमगवाना', 'यह दिवान दिन दीन किनिगरे रीति सदा चिल आई।', ['केहि दिवान दिन दीन को आदर अनुराग बिसेष' इति विनये। यहाँ परिकरंकुर अलंकार है ]। (घ) 'करो अनुग्रह सोई।' अर्थात् जो अनुग्रह आप दीनोंपर सदा करते आये हैं वही अनुग्रह हमपर कीजिये। यथा—'नाथ सकल साधन में हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना॥' सोई=नहीं जो इन गुगोंसे युक्त हैं।

बाबा हरीदासजी—'पालन सुर धरनी'''' का भाव यह है कि आप नर, नाग, यह, गन्धवादि चराचर जीव-बन्दुओं को जो तीनों लोकों में जल, थल या नभमें जहाँ भी वे हैं अहिनेश जल-चारा देते हैं, क्षणमात्र किसीको भूलते नहीं, ऐसी अद्भुत करनी किसीमें नहीं है। आप सहजहीं यह पालन कार्य करते हैं क्यों कि कृपाल हैं।—यही अनुग्रह हमपर कीजिये। हमारे अपराधों को भुलाकर हमें जल-चारा दीजिये। यहाँ आकर ऐश्वर्यमान् राजा बनकर हमारा पालन कीजिये।

बैजनाथजी — (क) 'पालन सुर घरनी' 'को सहज कृपाला' सोई' से जलंघर-रावणवाले कल्पके अवतारहेत स्तृति स्चित की। जलंघरसे देवता और पृथ्वी व्याकुल हुए थे। शिवजी उसे मार न पाते थे, तब आपने ही कृपा की थी जिससे वह मारा गया। वही 'सहज कृपाला' विष्णु अब फिर कृपा की जिये; क्योंकि वही जलंघर अब रावण होकर हमें सता रहा है। (ख) 'अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई' में जय-विजय-रावण-कुम्भकर्णहेत वैकुण्ठवासी भगवान्की स्तृति है। अद्भुत करनी है इसीसे कोई मर्म नहीं जान पाता। सनकादि ऐसे महर्षियोंको भी कोध आ गया और उन्होंने जय-विजयको शाप दे दिया—यह आपकी करनी है। जब जय-विजय हिरण्यकशिषु और हिरण्यास हुए तब आपने अद्भुत कृतिहरूप धारण कर खम्भसे प्रकट हो प्रह्वादकी रक्षा की, हिरण्यकशिषुको मारा। वराहरूपते हिरण्यासको मारकर पृथ्वीका उदार किया, इत्यादि। वह जय-विजय अब रावणादि हुए हैं अतः अब आप हमारी रक्षा इनसे भी करें।

प० प० प०—॥ (क) छन्द १ में भुशुण्डि-कला नारदशापसम्बन्धित कथाकी प्रार्थना है। प्रथम चरणमें मुर और जन (अर्थात् मुनि आदि भक्त) अपनी रक्षाके लिये शरणागित जनाते हैं, यह 'प्रनतपाल' से स्चित किया है। किससे रक्षा करें और क्या करें ? यह 'असुरारी' और 'गो द्विज हितकारी' से स्चित किया। तीसरे चरणसे जनाया कि 'सुर धरनी' का पालन कीजिये, कैसे करें यह हम नहीं जानते, क्योंकि आपकी करनी अद्भुत है। चीये चरणमें दयाके लिये दीनता प्रकट करते हैं। (ख) वैकुण्ठवासी विष्णु ही शेपशायी नारायण हो गये हैं। (प० पु० जालन्धर कथा)। सिधुसुताके प्रिय कानत होकर क्षीरसागरमें रहते हैं। अतः यह छन्द विष्णु और नारायण अवतारके कल्गोंकी कथामें उपयुक्त है।

टिप्पणी—४ 'जय जय अविनासी सब घट बासी व्यापक परमानन्दा।'''' इति । (क) घटवाछी और अविनाशीका भाव कि छव चराचर नाशवान् हैं। चराचरमात्रमें आपका निवास है तो भी सबके नाश होनेपर भी आपका नाश नहीं होता, क्योंकि आप सदा अविनाशी हैं। 'क्यापक परमानंदा' का भाव कि व्यापक होनेसे अनुमान होता है कि सबके दुःखसे आप दुखी होते होंगे सो बात नहीं है। आप परमानन्दरूप हैं। [पुनः भाव कि रावणके समने नाशवान्त्री गितनहीं और हम सबोंका नाश अवश्य है। आप अविनाशी हैं, उसका नाश कर सकते हैं।—'सो अविनासी हमरेट तोर गितनहीं और हम सबोंका नाश अवश्य है। आप अविनाशी हैं, उसका नाश कर सकते हैं।—'सो अविनासी हमरेट तोर सहाई।'] (ख) 'सब घट बासी' [यथा—'यथा सबेंचु कुम्भेषु रिवरेकोऽपि हरयते। तथा सबेंचु भूतेषु चिन्तनीयोऽस्माई मुने।। इति बताण्डे।' अर्थात् जैसे सब घड़ोंमें एक ही सूर्य देख पढ़ता है वैसे ही मेरा चिन्तन समस्त भूतोंमें करना चाहिये। 'गोतीत' इन्द्रियोंसे परे कहनेका भाव कि जबतक जीवकी इन्द्रियोंके शब्दादि विगयोंमें वासनारूप हिंद बनी रहती है तबतक उसे प्रभुकी दीप्तिका दर्शन नहीं होता। अतीत=अदर्शन। यथा—'स्मातीते उस्तमदर्शन हत्याप करने सबी रहती है तबतक उसे प्रभुकी दीप्तिका दर्शन नहीं होता। अतीत=अदर्शन। यथा—'स्मातीते उस्तमदर्शन हत्याप करने खाठे हैं, यथा—'सोह जस गाह भगत मब तरहीं।' आगे जो होंगे वे इनको गा-गाकर भवपार होंगे। अतः जीवीक कर्त्याणार्य अवतार ठेकर चरित कीजिये। (घ) 'माया रहित मुकंदा' इति। अर्थात् आप स्वयं मायाने परे हैं और कर्त्याणार्य अवतार ठेकर चरित कीजिये। (घ) 'माया रहित मुकंदा' इति। अर्थात् आप स्वयं मायाने विकार हैं इति। मायासे मुक्त करनेवाठे हैं। [मायारहित अर्थात् सन्दादि गुण और शब्दादि विषय को मायाने विकार हैं इति। सावाहे ठेशामात्र आपको नहीं होता। (वै॰)]।

बनका स्वर्ध होतान्त आपको नहीं होता। (वै॰)]।

बाब हरीदासजी—'जय जय अविनासी' सुकंदा' का भाव कि 'यदि आप कहें कि गर्म-दुःल-भोग करनेको सुकाते हो बाब हरीदासजी—'जय जय अविनासी' सुकंदा' का भाव कि 'यदि आप कहें कि गर्म-दुःल-भोग करनेको सुकाते हो बाब हरीदासजी—'जय जय अविनासी' सुकंदा' का भाव कि 'यदि आप कहें कि गर्म-दुःल-भोग करनेको सुकाते हो बाब हरीदासजी—'जय जय अविनासी' सुकंदा' का भाव कि 'यदि आप कहें कि गर्म-दुःल-भोग करनेको सुक्त होते हो सुक्त सुकंदा होते होते होता होता होते होता होते होते होता होते होता होता होता होता ह

<sup>😝</sup> परंतु इसका अर्थ 'अतीत ( मूत ) में स्म, अदर्शनम् अस्तं ये अव्यय है' ऐसा है।

तो पह बात नहीं है, आप षट्विकाररिहत हैं, जीवधर्म रिहत हैं और सदा 'सब घट बासी' हैं, हम तो एक ही घटमें बास करनेको बुलाते हैं। पुनः यदि कहें कि इन्द्रियाधीन होकर मिलन कर्म करनेको बुलाते हो तो उसपर कहते हैं कि आप गोतीत हैं, इन्द्रियों के रसभोगसे परे हैं, आपके चरित पुनीत हैं कभी गोठिल नहीं पड़ते। यदि आप कहें कि हमें परिवार- स्नेहदारा मोहमें पड़नेको कहते हो तो उसपर कहते हैं कि 'जेहि कागि…' इत्यादि।'

टिप्पणी —५ (क) 'जेहि छागि यिरागी अति अनुरागी'''' इति । वैराग्य अनुरागका साधक है । यथा—'एहि कर फक पुनि विषय बिरागा । तब सस धरस उपज अनुरागा ॥ ३ । ९६ । ७ ।' 'बिगत सोह' कहा क्योंकि मोह अनुरागका बाधक है, यथा—'सोह गए विनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ।' (ख) कि 'जय जय अबिनासी' से 'जयित सिबदानंदा' तक ज्ञान-सम्बन्धसे स्तुति की । (तीन बार जय कहकर आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिमौतिक तीनों प्रकारकी विजय कही । वि० त्रि०) ।

वैजनाथजी — 'जय जय अविनासी '''सिव्दानंदा' इति । यहाँ अन्तर्यामी रूपके सम्बोधनद्वारा साकेतविहारीकी स्तुति करते हैं। 'अनुराग' शब्दसे उपासना दर्शित करते हैं क्यों कि अन्तर्यामी रूपमें केवल आनन्दमात्र है। ऋषियों का उनमें अनुराग कहनेसे उपास्य, उपासक और उपासना तीनों भाव दर्शित किये गये हैं। यहाँ से अन्ततक साकेतविहारीके

अवतारहेतु स्तुति है।

प॰ प॰ प॰—छन्द २ और ३ भगवान्के लिये ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिनके अंश (से उत्पन्न) हैं उन भगवान्कों ही योगी लोग 'ध्याते' हैं। ब्रह्माजी सृष्टिके जनक हैं, पर वे ही प्रार्थना कर रहे हैं। अतः छन्द २ भी भगवान् विषयक ही है। छन्द ४ विष्णु-अवतार रामकथासे सम्बन्धित लेना उचित है। इसमें मन्दर पर्वतका उल्लेख है। इससे क्मांवतार लेनेवाले भगवान् सूचित किये गये हैं। यह तुलसीदास-संवादकी कथासे सम्बन्धित है। चौथे छन्दमें 'श्री' शब्द भी विष्णु-अवतारसूचक है।

मानसमें मुख्य कथा मनु-शतरूपासम्बन्धित रामावतारकी है। शिव-पार्वती-संवादवाली है। अतः उसके सम्बन्धित दो छन्द इसमें रक्खे हैं। मानसमें यह भी वताया है कि विष्णु, नारायण और परमात्मा राम एक ही हैं। 'मीन कमर स्कर नरहरी। बामन परसुराम बपु धरी ॥' ऐसा श्रीरामजीको ही देवकृत स्तुतिमें कहा है। मीनादि अवतार तो विष्णुके ही हुंः हैं। 'शचीपित प्रियानुज' विष्णु ही हैं। 'जेहि पद सुरसिरता सोस धरी' यह भी वामनावतारसे ही सम्बन्धित है रत्यादि। अतः इस विषयमें विशेष उहापोहकी आवश्यकता नहीं है। तथापि मानस सर्वमतसंग्राहक होनेसे उसमें तीनों-में भेद भी दिखाया है। हिं चारों छन्द एक समयकी स्तुतिमें भी उपयुक्त हैं। इन छन्दोंके बहुत शब्द कौसल्याकृत स्तुतिके छन्दोंमें हैं। मिलान करनेसे व्यक्त हो जायगा। यहाँ लिखना अनावश्यक है।

जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा।
सो करंड अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा।।
जो भवभय भंजन मुनिमनरंजन गंजन भिष्ठि बरूथा।
मन वच क्रम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल मुरज्था।। ३।।
सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहुँ कोउ नहिं जाना।
जेहि दीन पिआरे वेद पुकारे द्रवी सो श्रीभगवाना।।
भववारिधि मंदर सब विधि मुंदर गुनमंदिर मुखपुंजा।
मनि सिद्ध सकल मुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा।। ४।।
दो०—जानि सभय मुर भूमि मुनि बचन समेत सनेह।
गगन गिरा गंभीर भइ हरनि सोक संदेह।। १८६॥

शन्दार्थ—उपाना = उत्पन्न करना, यथा—'अखिल विश्व यह मोर उपाया'। चिंत = चिंता, याद रमरण, जुच, खबर, फिक । अधारी (अध + अरि) = पापके शत्रु अर्थात् पापका नाश करनेवाले। वानी=त्वभाव, टेव, प्रकृति। यथा—'करिकाई ते रधुबर बानी। पालत नीति प्रीति पहिचानी॥', 'श्रीरधुवीरकी यह वानि' (वि० २९५)। स्यानी=स्यानपन, चतुराई। क्रम=कर्म।

वर्थ — जिन्होंने त्रिगुणात्मकरूप बनाकर विना किसी दूसरे संगी या सहायक के सृष्टिको उत्पन्न कर दिया, से पापके नाश करनेवाळ आप हमारी भी सुध छीजिये, हम न भजन ही जानते हैं न पूजन। जो भवभयके नाशक मुनियोंके मनोंको आनन्द देनेवाळ और विपत्ति जाळके नाश करनेवाळ हैं, हम सब देव हन्द स्थानपनेकी टेवको छोदकरण मन-कर्म-वचनसे उन्हीं आपकी शरण हैं। सरस्वती, वेद, शेष और समस्त ऋषि किसीने भी जिसे नहीं जाना, जिन्हें दीन प्रिय हैं (ऐसा) वेद पुकारकर कहते हैं वे श्रीभगवान कृपा करें। हे भवसायरके (मथन करनेके छिये) मंदराचळरूप! सब प्रकारसे सुन्दर गुणोंके धाम, सुखकी राशि! हे नाथ! आपके चरणकमछोंमें सब मुनि, सिद्ध और देवता भयसे अत्यन्त ब्याकुळ होकर प्रणाम करते हैं। देवताओं और पृथ्वीको भयभीत जानकर और प्रेमयुक्त बचन मुनकर शोकसंदेहहारी गम्भीर आकाशवाणी हुई ॥ १८६॥

करणासिंधुजी—'तिनिध' इति । 'तीन प्रकारकी सृष्टि सान्तिक, राजस, तामस, देव, मनुष्य, दानव, विषयी, साधक, सिद्ध इत्यादि । वा, त्रिधा सृष्टि अर्थात् जीव-सृष्टि, ईश्वरीय-सृष्टि और ब्रह्मसृष्टि । जीव-सृष्टिवाले स्वप्नावस्या और संसारमें वर्तमान हैं, ईश्वरीय सृष्टिवाले जामत्में और ब्रह्मसृष्टिवाले तुरीयामें; प्रमाणमागमसारे—'व्रिधामृष्टिः पुरो जाता सन्नेका जीवसंज्ञका । द्वितीया चेश्वरी सृष्टिन्नंद्वासृष्टिस्तृतीयका ॥ जीवसृष्ट्या द्विधावस्था सुष्ठिः स्वप्नमध्या। ऐश्वर्या जागरावस्था ब्रह्मसृष्ट्या तुरीयका ॥ ब्रह्मसृष्टिससुत्यन्वास्तुरीयात्मान एव ये ।''''। वा काल-कर्म-स्वभाव, उत्पत्ति-पालन-संहार ।' [स्वप्न-सृष्टि को जीवसृष्टि इसलिये कहा गया है कि स्वप्नका सम्बन्ध केवल द्रष्टा जीवसे ही रहता है, अन्य किसीसे नहीं । (वेदान्तभूषणजी) ]

नोट—१ 'त्रिबिध बनाई' का अर्थ दो प्रकारसे किया गया है। 'तीन प्रकारकी सृष्टि' बनायी। वह तीन प्रकारकी सृष्टि क्या है, यह करणासिधुजीकी टिप्पणीमें लिखा गया है। वैजनायजीने 'तीन प्रकारसे बनायी' अर्थ करते दूप सत्त, रज, तम तीन प्रकारसे बनाना लिखा। राजसगुणसे ब्रह्मा उत्पत्ति, सत्त्वगुणसे विष्णु पालन और तमोगुणसे शंकरजी संदार करते हैं। 'संग सहाय न दूजा' का भाव कि 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' होनेसे उसके साथ उपादाननिमित्त कारण कह नहीं सकते। (पं०)।

२ श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारजी—'संग सहाय न दूजा'''' = विना दूसरे किसी संगी अथवा सहायके अकेटे हो (या स्वयं अपनेको त्रिगुणरूप ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूप बनाकर अथवा विना किसी उपादान कारणके अर्थात् स्वयं ही सृष्टिका अभिन्न-निमित्तोपादन कारण बनकर ) तीन प्रकारकी सृष्टि बनायी। (मानसांक )।

३ 'सृष्टि उपाई त्रिविध वनाई' इति। श्रीपंजाबीजी आदि का आश्य यह है कि संसारमें जितने भी कार्य होते हैं। उसे स्वर्णका कुण्डल कार्य है। उसे प्रायः उपादान (समवायि), निमित्त और साधारण ये तीन कारण होते हैं। जैसे स्वर्णका कुण्डल कार्य है। स्वर्ण उपादान कारण है। स्वर्णकार सुनार तथा जिसके निमित्त वह बनाया गया दोनों निमित्तकारण हैं। अनि वितर्ण सोना गलाया जायगा, हथौड़ी, निहाई आदि उपकरण साधारण कारण हैं। वहां शाब शाब कार्यों विशिष्टाहैते सिद्धान्तानुसार 'चिद्वचिद्धिशिष्ट ब्रह्म' है। ब्रह्मके 'एकोऽहं यह स्याम' आदि संकल्यमात्रसे स्टिकी रचना हो जाती हैं। इसले पायन सामग्रीकी आवश्यकता नहीं। और, 'संकल्य' भी उससे पृथक् नहीं है, इससे निमित्त और उपादान दोनों वह स्वयं ही है। 'सहाय न दूजा' भी इसी भावको 'पृष्ट करता है। इससे मगवान्में अनिन्त्य सामर्थ दिखलाया।

प्रभागत् प्रवृत्ताखयो लोकानैकस्वभावा भवन्ति, देवेषु सत्त्वमुत्कदं रजस्तमसी उदासीने तेन तेऽत्यन्तमुत्यनः, मनुष्येषु

<sup>🕸</sup> यही अर्थ मु॰ रोशनलाल, रा०प्र॰, पं० रामकुमारजी, वीरकवि आदिन किया है। वैजनापजीने 'वापी' अर्थ विमा है।

रज दरकटं मवित सरवतमसी उदासीने तेन तेऽत्यन्तदुः खिनः, तिर्यक्ष तम उस्कटं मवित सरवर्णसी उदासीने तेन वेऽत्यन्त मूदा ॥ १६ ।' अर्यात् प्रकृतिसे तीन लोक हुए हैं। ये तीनों भिन्न-भिन्न स्वभावों के होते हैं। देवों में सत्वगुण प्रिग्रेप रहता है, इसले वे अत्यन्त मुखी रहते हैं। मनुष्यमें रजोगुण विशेष रहता है, इससे वे अत्यन्त दुखी रहते हैं और पशु-पक्षी आदि अन्य योनियों में तमोगुणकी प्रधानता होनेसे वे अत्यन्त मूद होते हैं।—यह सांख्यमत है। वेदान्तमतसे ब्रवसे ही सृष्टि होती है। इस प्रकार देव, मनुष्य और तिर्यक् अर्थात् सात्त्वक, राजस और तामस तीन प्रकारकी सृष्टि हुई। हिन्सरण रहे कि कोई भी सृष्टि केवल सत्व, केवल रज अथवा केवल तमसे उत्यन्न नहीं होती, किंतु उनके समिनश्रणसे होती है। जिसमें जिस गुणकी प्रधानता है वह उसी नामसे कही जाती है।

४ इससे मिलता हुआ दलोक अ० रा० में यह है—'मायया गुणमय्या त्वं सृजस्यवसि छुम्पसि । जगत्तेन न ते छेप जानन्दानुभवारमनः ॥'९।२।९५।' अर्थात् आप अपनी त्रिगुणमयी मायासे जगत्की उत्पत्ति, पालन और छप्र करते हैं पर उससे लिस नहीं होते। आप शानानन्दस्वरूप हैं।

दिपाणी—१ (क) 'जेहि सृष्टि उपाई '''। भाव कि इम सृष्टिकत्तां नहीं हैं। इम भी आपकी ही सृष्टि हैं ( आपने ही इमें उत्पन्न किया और यह सारा जगत् भी आपने ही उत्पन्न किया है। यथा—'जो कर्त्ता पालक संहरता', 'जो सृजत पालत हरत' इत्यादि। सृष्टि आपकी वस्तु है अतः उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। 'संग सहाय न तृजा' अर्थात् संसाररचनामें आपका कोई और साथी नहीं है कि जिससे जाकर इम अपनी विपत्ति कह सुनावें)। (ख) 'करड भारती चिंत हमारी'। अधारीका भाव कि अधरूपी राक्षसके आप नाशक हैं। अथवा, जैसे अधासुरके पेटमें वालक यत्सोंको बचाया है वैसे ही इमको राक्षस ग्रास कर रहे हैं, हमारी सुध लीजिये। जैसे बालक वत्स भक्ति-पूजा कुछ नहीं जानते थे वैसे ही इम कुछ नहीं जानते। भजन-स्मरण हममें कुछ नहीं है, एकमान्न आपकी शरण और आपकी कृपा ही आशा-भरोसा है। ('अध' का अर्थ 'दुःख' भी है। यथा—'अधस्तु खुजने दुःखे इत्यमरे।' इससे भाव यह होगा कि आप दुःखोंके नाशक हैं, हमारे दुःखोंको दूर कीजिये।'

२—'जो भव मय मंजन''' इति । (क) मन, कर्म और वचनसे समस्त देवताओंका शरण होना कहते हैं। इस प्रसङ्गों यह कथन चरितार्थ कर दिखाया है। सब देवताओं का मन प्रभुमें लगा है, यथा—'मोर बचन सब के मनमाना।' वचनसे सभी प्रभुकी ही चर्चा कर रहे हैं और स्तुतिमें लगे हैं। यथा- 'पुर वैकुंठ जान कह कोई। कोड कह पयनिधि यस प्रभु सोई ॥', 'कहँ पाइल प्रभु करिय पुकारा ।' और सब तनसे प्रभुको प्रणाम कर रहे हैं । यह कर्मसे शरण होना है। यथा-- 'नमत नाथ पद कंजा।' ( 'नमत नाथ' यह कहते ही सब प्रणाम करने लगे हैं यह भी यहाँ जना दिया )। (ख) 'बानी छाड़ि सयानी' कहनेका भाव कि जनतक जीवके मन, वचन और कर्ममें अपने स्थानपनेका भाय बना रहता है तवतक प्रभु कृपा नहीं करते । इससे कहा है—'मन क्रम बर्चन छाड़ि चतुराई । भजत कृपा करिहर्षि रघुराई ॥ २०० । ६ ।' 'सयानी' का अर्थ 'चतुराई' यहाँ खोल दिया गया । [ देखिये द्रौपदीजीको जनतक अपने वचनका भरोसा रहा कि मैं इससे सबको परास्त करूँगी। मनमें अपने वीर पतियों का बळ-भरोसा रहा और शरीरसे अपनी साधीको उघडने न देनेका विचार रहा, तबतक भगवान्ने कृपा नहीं ही की । जब तीनोंका अभिमान छोड़कर हाय उठाकर प्रभुको पुकारा तव तुरत भगवान् वस्ररूप हो गये। सुग्रीवने वचनसे कहा था कि 'बाकि परम हित'। मनसे छल और शरीरसे वल दिखलाता रहा, तवतक प्रभुने वालिको नहीं मारा। जब तीनोका भरोसा न रह गया यया— 'बंधु न होह मोर यह काला', 'बहु छल वल सुग्रीव करि हिय हारा'''। ४ । ८ ।' तब 'मारा वालि राम तव'। इसी तरह बाटिको तीनोंका अभिमान था। 'सम दरसी रघुनाथ', 'अस कहि चला महा अभिमानी। तृनसमान सुमीवहि जानी ॥' क्रमसे वन्तन, मन और कर्मके अभिमान थे। वाण लगनेके पश्चात् तीनोंका स्थानपन मिटा। 'धर्महेतु अवतरेहु गोसाई। "अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥' यह वचनचातुरी भगवान्के उत्तरसे मिटी । यथा—'सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि।' मनका अभिमान मिटा, दृदयमें प्रीति हुई और वह शरण हुआ। यथा—'दृदय प्रीति', 'अंतकाल गति तोरि।' कर्मका भी अभिमान न रह गया, यह 'प्रमु अजहूँ में पापी अंत काळ गति तोरि। ४। ९।' से स्पष्ट हैं। अथवा 'विकल सहि' से कर्मका अभिमान गया । तब प्रभुने कृपा की । यथा-'वालि सीस परसेड निज पानी' इत्यादि ।

वि॰ त्रि॰— 'सरन सकल पुर जूथा' इति । भाव यह है कि भगवान् शरणागतके उद्घारमें समर्थ हैं, दयाके समुद्र, फूत्रु और सुन्यवस्थित हैं, श्रेयकी प्राप्ति करा देते हैं । श्रेयके पीछे नहीं पड़ना चाहिये । निहेंतुक उपासना ही संची उपासना है । वह आर्त और अर्थार्थींको अपनी नियतिसे कर्मपाककी अपेक्षा न करके फल देते हैं। वह अनन्य शरणका योगक्षेम यहन करते हैं। अपनी नियतिको भी हटाकर उससे साधनका सम्पादन कराके उसे फलसे युक्त करते हैं। यही उनका वहा भारी स्वातन्त्रय है कि प्रारब्ध और नियति भी उनसे विमुखको ही होती है।

टिप्पणी—३ 'सारद श्रुति सेषा''' इति । (क) आपको कोई नहीं जानता, यथा—'यिधि हिर संभु नचा-विनहरें । वेड न जानहिं मरम तुम्हारा । और तुम्हिं को जाननिहारा ॥ २ । ९२७ ।', 'सारद सेप महेस यिधि आगम निगम पुरान । नेति नेति किह जासु गुन करिं निरंतर गान ॥ ९ । ९२ ।', 'न त्वां केचित प्रजानते । १० । ऋतं मायां विशास्त्राक्षीं '''। १३ । (वाल्मी० ७ । ९९०)' अर्थात् श्रीसीताजीको छोड़कर दूसरा कोई आपको नहीं जानता । ये मसाजीने श्रीरामजीसे कहा है । इसीसे तो श्रीसीताजी सबकी आचार्या हैं । (ख) 'सारद ध्रुति''' कहकर 'जेहि दीन पिशारे' कहनेका भाव कि जो ऐसे अगम्य हैं, अज्ञेय हैं वे ही दीनोंको प्राप्त होते हैं क्योंकि दीन उनको प्रिय है । विशेष दीहा ९८ मा० पी० भाग ९ पृष्ठ २९३ तथा २८ (४) पृष्ठ ४९७ में देखिये। (ग) 'वेद प्रकारे' का भाव कि वेद साक्षी हैं, प्रमाण हैं । उन्होंने आपको दीनबन्धु दीनद्याल आदि कहा है। (घ) 'द्रवो सो धीमगवान।' इति । दीनोंके मनोरथ पूर्ण करनेके सम्बन्धसे 'श्रीमगवान' विशेषण दिया।

गोट—३ (क) 'भव बारिध मंदर'=संसारसागरका मन्थन करनेको मन्दराचळरूप। भाव कि आपका नाम अवसागरको मथकर सजनरूपी देवताओंको शान्त-सन्तोषादि गुणरूपी अमृत देनेवाळा है। (वै०)। पुनः भाव कि आप 'संसार-समुद्रमें ह्वनेवाळोंके आधारभूत हैं। वा, संसारसद्रको मथकर सजनरूपी रत्नके निकाळनेवाळे हैं। (रा॰ प्र॰)। श्रीकान्तरारणजी 'मव बारिधि' से 'मुमुक्षके हृदयसिंधु' का अर्थ करते हुए ळिखते हैं कि 'देवी-आसुरी' सम्पत्तियाँ मथनेवाळी हैं। ११ इन्द्रियाँ और ३ अन्तःकरण शुद्ध होकर १४ रत्नरूपमें प्रकट होते हैं'। भव-सागरके मथनेवाळे देवता, दैत्य, चौदह रत्न और जळ जन्तु आदि क्या हैं, यह पूर्व 'मवसागर जेहि कीन्हः...' दोहा १४ मा॰ पी॰ भाग १ पृष्ठ २४२ व २४४ में भी देखिये। (ख) 'नमत' का भाव कि आपकी वान है कि 'सकृत प्रनाम किए भपनाये।' (ग) 'सब बिध सुंदर' का भाव है कि थोड़ी ही सेवासे प्रसन्न हो जाते हैं, जनके अपराध्यर कभी रिक्षते नहीं। 'गुनमंदिर सुल पुंज' का भाव कि आपके भजनसे भक्तजन अनेक उत्तम दिव्य गुणों और सुखसमूहको प्राप्त हो जाते हैं।' (बाबा हरीदासजी)।

वि॰ त्रि॰—भगवान् भवसागरके लिये मन्दर हैं। समुद्रके पार तो वानर भी गये पर उन्हें उसकी गहराईका पता नहीं; उसकी गहराईका पता तो मन्दराचलको है। इसी भाँति साधक प्रयत्नरें भवपार चले जाते हैं पर उसके तलका पता श्रीभगवान्को ही है। वे ही उसमेंसे अमृतका उद्भावन करके दैवी प्रकृतिवालोंकी पृष्टि कर सकते हैं, उन्हें विजयपुत्त कर सकते हैं।

टिप्पणी—४ कि 'जेहि सृष्टि''' से 'नमत नाथ पद कंजा' तक भक्ति सम्बन्धसे स्तुति की गयी। इस तरह यह स्तुति कर्म, ज्ञान और उपासना तीनोंसे युक्त है। नमन करना, शरण होना इत्यादि भक्ति है। उसीका एक अङ्ग अरणागति वा प्रपत्ति है।

(खर्रा)—ब्रह्माजी चतुरानन अर्थात् चार मुखवाले हैं, इसीसे स्तुतिमें चार छन्द हैं। वेदों में प्रधान फर्म, शान और उपासना है सो प्रथम छन्दमें ऋग् कर्म, दूसरेमें यज ज्ञान और तीसरेमें उपासना सामवेद हैं। ब्रह्माफ मुखते वेद निकले हैं इसीसे गोस्वामीजीने छन्दहीसे कहा, दोहा चौपाईसे न कहा और चौये छन्दमें दीनता कहां। यहाँ घाटोंका भी कम है। याज्ञवल्क्यका कर्मघाट है सो पहले छन्दमें, शिवजीका ज्ञानघाट है सो दूसरे छन्दमें, भुद्मण्डिजीका उपासनाघाट तीसरेमें और गोस्वामीजीका दैन्यघाट है सो चौयमें है। दीनतावालेका कर्म है नम्रता। अत्रूप्य 'नमव माथ पद कंजा' कहा जिसमें सबका अधिकार है।

नोट—४ इस स्तृति और आकाशवाणीके सम्बन्धमें मतभेद हैं। सन्त श्रीगुरुसहायलालको कहते हैं कि यह स्तृति सभीकी भावनासे युक्त है, क्योंकि ब्रह्माजी सभीकी ओरसे स्तृति कर रहे हैं। १८५ (१—५) में दिला आये हैं कि यहाँ तीन मत, सिद्धान्त वा उपासनाके लोग एकत्रित हैं। उसीका निर्वाह यहाँ भी है।—(मा॰ त॰ वि॰)। इस प्रकार प्रथम चार तुकोंमें 'सिंधुसुधा प्रियकंता' पदसे क्षीरशायी भगवान्की वन्दना हुई। फिर आट तुकोंमें वेदुण्ट भगवान् और महाविष्णुके अवतारवाले कल्गोंकी स्तृति है और अन्तमें श्रीसाकेतविहारीकी परात्यर ब्रह्मणी स्तृति है।

मानसमयहकार िखते हैं कि 'ब्रह्माकी स्तुति और आकाशवाणी नारदकल्पकी कथा है, जिसमें नारदशापवश्य भीमन्नारायणने अवतार िखा। शिवजी परतम कल्पकी कथा कह रहे थे, परंतु उनका एकाएक प्रकट होना सबको विश्वासप्रद न होगा; अतएव यहाँ शिवजीने कल्पान्तरकी कथा मिला दी जिससे सबको बोध हो जावे। ब्रह्माकी स्तुतिके बाद आकाशवाणी हुई, यह सीराव्यिवासी श्रीमन्नारायणकी है; यह बात आकाशवाणीके वचनोंसे सिद्ध होती है। जिस कल्पमें यह स्तुति की गयी थी उसमें कश्यप-अदिति दशरथ-कौशल्या हुए थे। मानसरामायणमें कल्पमेदकी कथा जहाँ-तहाँ स्क्मरीतिसे वर्णित है। वसे ही यहाँ भी है। परतम अवतारमें स्तुति आदिकी आवश्यकता नहीं पड़ती केवल शापित अवतार देव-स्तुति सुनकर होते हैं और परतम प्रभु तो मनुके प्रेमवश प्रसन्न होकर वरदान देकर स्वयं बिना विनयके प्रकट हुए। 'जय जय सुरनायक' से 'अब सो सुनहु जो बीचहि राखा' तकका प्रसङ्ग परतम कल्पके बाहरकी कथा है।'

श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि 'परतम कलरमें स्तुति नैमिषारण्यमें मनुद्वारा हो चुकी है। यथा—'सुनु सेवक सुरत्वरः"। १४६। १।' से 'देखिंह हम सो रूप मिर लोचन। ६।' तक। स्तुतिके बाद प्रभुने प्रकट होकर कहा 'होहहहु अवधभुआक तव मैं होब तुम्हार सुत। १५।""।' एक कलरमें दो बार स्तुति तथापि दो बार आकाशवाणी फदापि नहीं हो सकती।'

मेरी समझमें जैसे करयप-अदितिकी स्तुतिपर उनको वर दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हारे अवधभुआल होनेपर होऊँगा और रावणका अत्याचार होनेपर ब्रह्माकी स्तुतिपर भगवान् अवतार लेनेको कहते हैं, तब अवतार होता है; वैसे ही यहाँ भो प्रथम मनुके लिये वरदान हुआ कि हम तुम्हारे अवधभुआल होनेपर तुम्हारे पुत्र होंगे। जब पुत्र होनेका समय आया तब रावणके अत्याचारसे ब्रह्माजीने स्तुति की और प्रभुने अवतार लेनेको कहा। इस तरह परतम प्रभुका अयतार गुप्त भी रहेगा।

टिप्पणी —'५ 'जानि समय सुर''' इति । भगवान् भी प्रतिशा है कि—-'अभयं सर्वभूतेभ्यो ददान्येतद्वतं मम।' देवता आदि सभीत हैं, इसीसे शोक-संदेहहारिणी वाणी हुई । [( किट यहाँ आकाशवाणी होनेमें दो कारण दिखाये । एक तो देशता और पृथ्वी दोनोंके भयभीत होनेसे, दूसरे स्नेहयुक्त वचन सुननेसे । शङ्करजीने कहा ही है कि 'प्रेम तें प्रगट होर्हि ।' अतः आकाशवाणीरूपसे प्रकट हुए । और सब सभीत शरणमें आये हैं अतः अभयदायक वाणी बोली गयी ।) 'गम्भीरका भाव कि इसमें अक्षर थोड़े ही हैं पर अर्थ बहुत है । (रा० प्र०) । ध्वनि भी गम्भीर है । (पं०) । बोलनेवाला अहश्य है और शब्द सुनायी पद्भ रहा है, इसिलये 'गगन गिरा गंभीर' कहते हैं । अथवा जो वाणीका भी वाणी है, उसकी गिरा आकाशदारा ही प्रकट होती है । कितने ऊपरसे वाणी आ रही है, इसकी थाह न होनेसे गम्भीर कहा । (वि० त्रि०)]

वेदान्तभूषणजी—१६ तुर्कों में स्तृति करनेका भाव कि जैसे आप छोकसृजनार्थ १६ कछाओंसे शेषशायीरूपसे अवतिरत हुए थे (भा० १ । ३ । १), वैसे ही अब छोकरक्षणार्थ पुनः अवतार छेकर अपने अनन्त दिव्य गुणों मेंसे १६ गुण तो अवश्य ही प्रकटकर भक्तोंको आनन्द दीजिये। परमावश्यक वे १६ गुण ये हैं—१ कछा (ऐश्वर्य)। २ धर्म (शानस्वरूपता)। ३ यश (यशका कारण तेज)। ४ श्री (शक्ति)। ५ मोख्य (निर्बन्धता)। ६ भरण (धारणशक्ति)। ७ पोषण (कल्याणपद शक्ति)। ८ आधार धर्वव्यापकता, धर्वशरीरता)। ९ उत्पत्ति। १० पाछन। १९ धंहारशक्ति। १२ शत्रुनाशक शक्ति। १३ रक्षण (विमुख जीवोंको स्वसम्मुख करनेकी शक्ति)। १४ शरण। १५ छाछन (प्रेमप्रदर्शन)। १६ सामर्थ्य। इन्हीं उपर्युक्त १६ को घोड़श कछा या अंश कहते हैं।

जीव प्रभुक्ते वात्सल्य, सौशील्य, सौलभ्य, सर्वशक्तित्व, कृपा, करुण, सौन्दर्य, श्वमा आदि दिव्य कल्याण गुणींका अनुसन्धान करते हुए उनसे अनेक सम्बन्धमंसे शेष-शेषी, पिता-पुत्र, भार्या-भर्तृत्व, नियाम्य-नियामक, आधाराधेय, सेवक-स्वामी, शरीर-शरीरी, धर्म-धर्मी, रक्ष्य-रक्षक, व्याप्य-व्यापक, भोक्ता-भोकतृत्व, अशक्त-सर्वशक्तिमत्व, सख्य, अर्किचन-अवाससमस्तकामत्व, पितत-पिततपावन और शरण-शरण्य घोडशसम्बन्धपूर्वक भगवल्लीलाविग्रहका आनन्दानुभव करते हैं।

वि॰ त्रि॰—यह प्रभुका प्रथम गुणग्राम जगमञ्जलरूप है, यथा—'जगमंगल गुनग्राम राम के ।' इसे अश्विनी नक्षत्र माना गया है। अश्विनी नक्षत्रमें तीन-तीन तारे चमकते हैं। इस स्तुतिमें भी तीन रूपोंकी चमक है। विष्णु, श्लीरशायी और इस । अश्विनी नक्षत्रकी आकृति अश्वमुख-सी है। ब्रह्मविद्याके प्रधान उपदेश भगवान् हथग्रीव हैं। उसी ब्रह्मविद्याका निरूपण इस स्तुतिमें है, इससे अश्वमुख माना। अथवा सामवेदके तुल्य होनेसे अश्वमुख माना। यह स्तुति ही नगमङ्गलके लिये ब्रह्मदेवने की थी।

प॰ प॰ प॰ प॰-द्रह्माकृत स्तुति और अश्विनी नक्षत्रका साम्य। (क) अनुक्रम-यह पहली स्तुति है और पहला नक्षत्र अश्विनी है। (ख)नाम-साम्य--नक्षत्रका नाम अश्विनी है। अश्विनी=घोड़ी। सूर्यपत्नी संज्ञाने अश्विनीका रूप िया और पृथ्वीपर रही । इसकी खोजमें सूर्य यहाँ आये और दो पुत्र हुए, वे ही अश्विनी देव हैं। अश्वके समान रूपवाली होनेसे अश्विनी नाम है तथा 'अश्रुते व्याप्नोति अश्वः।' इस स्तुतिमें प्रमुके विविधरूपोंके व्यापक स्वरूपमें वर्णन किया ही है। छन्दोंको पढ़नेकी गति भी अदवकी गतिके समान ही है। अरव जब मुकामके समीप आने लगता है तब उसकी गतिमें फेर पहता है। वैसा फेर अन्तिम छन्दमें भी है। साष्ट करनेमें विस्तार करना होगा, उसके लिये यहाँ स्थल नहीं है। (ग) तारा-संख्यासाम्य ।--अश्वनीमें तीन तारे हैं। इस स्तुतिमें 'सिंधुसुता प्रिय कंता' (शेषशायी नारायण ), सर्वन्यापक प्रभु भगवान् सगुण ब्रह्म और श्रीभगवान् ( = लक्ष्मीपति वैकुण्ठाधीश विष्णु ) ये तीन तारे हैं। आश्चर्यकी वात यह है कि इस नक्षत्रके तीन तारे एक प्रतिके नहीं हैं; दूसरे, तीसरे और चौथे प्रतिका एक-एक तारा है। (नक्षत्र वित्रपट श्रीरघुनाध शास्त्री )। इस स्तुतिमें सगुण ब्रह्म दूसरी प्रतिका तारा है। निर्गुण निराकार ब्रह्म प्रतिका तारा इसमें नहीं है। शेपशायी नारायण तीसरी प्रतिका ( III Dimention ) है और विष्णु चौथी प्रतिका है। यह साम्य कितना अद्भुत है! ( प ) **रूप-आकारसाम्य-नक्षत्रका आकार 'अश्वमुखं' कहा है। सिंधुसुता प्रिय=लक्ष्मीका प्रिय उसका भाई है। उच्चै: अवा भी मन्धनसे** ही निकला है अतः वह भाई है और प्रिय है। यथा—'विष बारुनी वंधु प्रिय जेही।'(ङ) नक्षत्रका देवता अश्विनी कुमार 🔾 । संशा जब अश्विनी बनी तब सूर्यको पृथ्वीपर अश्वरूपमें आना पड़ा और अश्विनीकुमारोंका जन्म हुआ । वैसे ही 'राम सिंबदानंद दिनेसा' को अश्वनीस्तुतिसे इस पृथ्वीपर आकर पुत्ररूपसे अवतीर्ण होना पड़ा। (च) फलश्रुति—'जग अंगक गुनमाम राम के । ९ । ३२ । २ ।' यह इस स्तुतिकी फलश्रुति है । यह स्तुति रामजन्मका साक्षात् हेतु हैं —'राम जनम जग मंगक हेत्।' गुनमंदिर (=गुणग्राम) शब्द स्तुतिमें ही है। यह स्तुति जगका मङ्गल करनेवाली है।

क्यहाँ से उत्तरकाण्ड दो॰ ५९ की नारदस्तुतितक २९ स्तुतियाँ हैं। नारदकृत स्तुति रेवतीनक्षत्र हैं। २८ नक्षत्रोंसे नक्षत्रचक बना है। वैसे नी स्तुतिरूपी नक्षत्रचक नक्षत्रमण्डल मानसमें हैं। अध्वनी-स्तुतिके कर्ता 'विधि' हैं और रेवती-स्तुतिके कर्त्ता नारदजी हैं—'गए जहाँ विधि धाम' इस प्रकार मण्डलाकार पूरा किया गया। यह एक परम अद्भुत अनुपम काव्यकला है। ऐसे-ऐसे अद्भुत कलाओं के बहुत नमूने मानसमें हैं।

जिन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हिं लागि धरिहों नर वेसा।। १॥ अर्थ—हे मुनियो, सिद्धो और सुरेश! इरो मत, तुम्हारे लिये मैं नरवेष धारण करूँगा॥ १॥

टिप्पणी—१ यह अभयप्रद वाणी है। आगे पुनः कहा है 'निर्भय हों हु देव समुदाई।' 'जिन दरपहु' का भाव कि सन सभीत होकर शरणमें आये हैं, यथा—'मुनि सिद्ध सकल सुर परम मयातुर नमत नाथ पदकंजा।' ब्रह्माजीने कहा भी है कि 'सरन सकल सुरज्या।' अतः आकाशवाणी कहती है कि हम तुम्हें शरणमें लेते हैं, तुम सभीत हो, हम तुम्हारे अभको हरण करेंगे, यथा—'जों सभीत आवा सरनाई। रखिहों ताहि प्रान की नाई। ५। ४४।' किस तरह रक्षा परेंगे सो दूसरे चरणमें कहते हैं कि 'तुम्हाहें लागि धरिहों नर बेसा।' यह वाणी 'हरिन सोक संदेह' है। 'जिन दरपहु' से शोक हरण किया और 'धरिहों नरबेव' से संदेह दूर किया। संदेह था कि मनुष्य तो राक्षसोंका आहार है, वह रावणहों की मार सकेगा। भगवान कहते हैं कि संदेह दूर करो, हम ही मनुजरूप धारण करेंगे। २ 'तुम्हाहें लागि' या भाव कि कैसे मार सकेगा। भगवान कहते हैं कि संदेह दूर करो, हम ही मनुजरूप धारण करेंगे। २ 'तुम्हाहें लागि' या भाव कि वैसे तो ईश्वरके लिये नर-शरीर धारण करना न्यूनताकी बात है, पर तुम्हारे हितार्थ हम यह भी वरेंगे। इस तरह 'सुरनायक, जन सुखदायक, सहज कृपाला' आदि विशेषणोंको सत्य किया। 'नर वेप' धारण करने के भाव 'राम मगत 'सुरनायक, जन सुखदायक, सहज कृपाला' आदि विशेषणोंको सत्य किया। 'नर वेप' धारण करने के भाव 'राम मगत 'सुरनायक, जन सुखदायक, सहज कृपाला' आदि विशेषणोंको सत्य किया। 'नर वेप' धारण करने के भाव 'राम मगत

वि॰ त्रि॰—'धरिहीं नर बेसा'—भाव कि 'कर्मविपाक और आशयसे जिसका सम्पर्क नहीं, ऐसा पुरुष विशेष देखर है। मथा—'क्रमें विपाकाशयेरपरास्टः पुरुषविशेष देखरः। यो॰ स्०।'; तम वह मनुष्य वयों होने लगा। अतः वहते हैं कि ययि कर्मविपाक और आशयसे मेरा लगाव नहीं है फिर भी तुम्हारे लिये मैं नर-शरीर धारण करूँगा । ध्विन यह निकल्ती है कि मैं तुम्हारे लिये नर-शरीर धारण करूँगा परंतु तुम लोग भी अपने लिये वानर-शरीर धारण करो।

वेदान्तभूषणजी—ब्रह्मलोक जानेमें और स्तुतिके अन्तमें नमस्कार करनेमें मुनियोंका वर्णन आया है, विचार करनेमें नहीं । आकाशवाणीमें प्रथम 'मुनि' का नाम कहकर भगवान्ते सूचित किया है कि हमारे अवतार लेनेके प्रधान कारण 'मुनि' ही हैं । भगवन्न होना मुनिका प्रधान लक्ष्य है; इसीसे भक्तोंकी 'मुनि' संशा थी । यथा—'भेजिरे मुनयोऽधाग्रे मगवन्तमधोक्षजम् । भा० १ । २ । २५ ।' (अर्थात् पूर्वकालमें मुनिजन भगवान् अधोक्षजका भजन करते थे )। गोस्वामीजीने भी भक्तोंके लिये ही प्रधानतया अवतारका होना कहा है। यथा—'सहे सुरन्ह बहु काल विषादा। नरहिर प्रगट किये प्रहलादा॥' भगवान्ते स्वयं भी कहा है—'तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें । धरठें देह नहिं आन निहोरें। ५। ४८।' भगवती श्रुति भी यही कहती है—'उपासकानां कार्यायं ब्रह्मणो रूपकल्पना' उपासकोंका कार्य एकपाहिभूतिमें विना अवतार लिये नहीं हो सकता वर्योकि वे तो परमेश्वरको विविध सम्बन्ध-सूत्रोंमें प्रथित करना चाहते हैं । उपासकों ( मुनियों ) की कामनापूर्त्यथं महाको अनेक रूप बनाने पड़ते हैं इसीसे भयातुर नमस्कार करनेमें ब्रह्माजीने इन्हींका नाम प्रथम लिया है—'सुनि सिद्ध सक्ल सुर परम मयातुर नमतः''। [ विचार करनेमं देवताओंका ही नाम दिया—'बठे सुर सब करिंह विचारा'। मुनियोंका नाम न दिया। कारण यह भी हो सकता है कि भक्त संकट पड़नेपर भी प्रमुको कष्ट नहीं देना चाहते, कर्मभोग आदि समक्षकर कष्ट धहते हैं। 'सुर' स्वार्यों होते हैं। इसीसे सुर ही यहाँ अगुआ बने, मुनि केवल साथ हो लिये हों। प्रणाम करनेमें वे पहले हुआ ही चाहें क्योंकि उपासक हैं।]

प० प० प०—ये मुनि पृथ्वीतलपर रहनेवाले मुनि नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के मुनि ब्रह्मलोक और शिवलोक नहीं जाते। महलोंक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोकमें जो मुनि निवास करते हैं वे ही देवोंके विनयानुसार उनके साथ होते गये। स्वर्गलोकसे देव निकले और सत्यलोकको गये जहाँ 'जेहिं लागि विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि हृंदा। निसिवासर प्याविंह गुनगन गाविंह'। ऐसे मुनि ही यहाँ विवक्षित हैं। भगवान् न तो केवल ज्ञानी मुनियोंके लिये अवतार लेते हैं और न केवल देवताओंके लिये। वे० भू० जीके लेखमें प्रमाण दिये ही हैं।

नोट—इस आकाशवाणीमें प्रथम मुनियों और सिद्धोंको सम्बोधन किया है और अन्तमें देव-समुदायको। इसका कारण एक तो यह है कि ब्रह्माकी स्तुतिम भी यही क्रम है—'मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा'। प्रथम मुनि और सिद्धका नाम है तब देवताओंका। इसीसे आकाशवाणीने आदिमें 'मुनि सिद्ध सुरेसा' ('मुरेश' में ब्रह्मा, शिव, इन्द्र तीनों आ गये) और अन्तमें 'देवसमुदाई' शब्द देकर सबको कह दिया। दूसरा कारण (पंजाबीजीके मतानुसार) यह है कि मुनि और सिद्ध सदाके जितेन्द्रिय हैं अतः उनके सम्मन हेतु उन्हें प्रथम कहा तब देवोंको।

अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहों दिनकर बंस उदारा ॥ २ ॥ वर्ध-उदार सूर्यवंशमें अंशोंसमेत मैं 'मनुज' अवतार लूँगा ॥ २ ॥

वाबा हरीदासजी—जैसे ब्रह्माजीने गुप्त विनय की वैसे ही गगनवाणीने गुप्त ही वचनोंमें कहा । जैसे विधिने असुरारी सम्बोधन किया वैसे ही वाणीने 'अंसन्ह सहित मनुज अवतार छेहीं ।' कहा अर्थात् असुरोंका नाशक मेरा सुदर्शनचक देह धरकर आवेगा, सो अंश शत्रुष्टनजी जानो । जो 'पालन सुर धरनी' कहा था उसकी जोड़में सब जगत्के पालनकर्ता विष्णुली देह धरकर आवेंगे, सो अंश भरतजी जानो । और जो विधिने कहा कि 'भव मयभंजन ''सरन सकल सुरयूथा' अर्थात् अपने सयानपनसे आपका गुणगान करना भूल गये, अब आप अवतार लेकर चरित करें जिसे गाकर हम भवपार हों, इसकी जोड़में वाणी कहती है कि सहसानन जो मेरा सदा गुणगान करते हैं वे अवतरेंगे, सो अंश लक्ष्मणजीका जानो ।' ''अंसन्ह सहित मनुज अवतारा''' इति ।

वावा जयरामदासजी रामायणी—'परम प्रभुके वे अंश कौन-कौनसे हैं जिनके सहित सरकारका अवतार हुआ ? जिन परम प्रभुकी प्राप्तिके हेतु श्रीस्वायंभुव मनु तपस्या कर रहे थे, उन ध्येय तथा इष्टका स्वरूप इस प्रकार वर्णित है—'उर अभिकाष निरंतर होई। देखिय नयन परम प्रभु सोई॥'''''संभु विश्वि विष्नु मगवाना। उपजिह जासु अंस ते नाना॥' -मगवान् विष्णु, ब्रह्मा और शिव ये ही अंशस्वरूप कथित हैं आगे चलकर 'विधि हरिहर बंदित पद रेन्' कहकर भीपरमप्रभु- को इन तीनोंका अंशी लक्ष कराया गया है। श्रीरामावतार तीनों अंशोंसमेत चतुविंग्रहमें प्रकट भी हुआ, यह प्रमालित है। श्रीरामजी, श्रीभरतजी, श्रीलक्ष्मणजी तथा शतुष्मजी चारों भ्राताओं के रूपमें प्राहुर्भाव हुए—'क्ट्र तक्ष्य नृप तब सुव वारी'। परंतु कीन विश्रह किस अंशसे हुआ, इसका स्पष्ट निर्णय नामकरणके समय गुरु श्रीविश्यक्रीके द्वारा किया गया है। "विस्व मरनपोपन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥' जो संसारका भरण-पोपण (पालन) करनेवाले विण्यु भगवान् हैं, इनका नाम भरत है। 'जाके सुमिरन ते रिषु नासा। नाम सनुहन देद प्रकासा', अर्थात् जो वेदका प्रकाश करनेवाले ब्रह्माजी हैं, जिनके स्मरणसे शतुओंका हनन हो जाता है, इनका नाम शतुहन है। ब्रह्माके चारों मुलींसे वेदींका प्रकाश हुआ है। इसके अतिरिक्त मंथराके इस कथनपर कि 'कहीं सूठ फुर बात बनाई। तो विधि रहिंह मोदि सजाई॥' ब्रह्माके अंश शतुहनजीका ब्रह्माका अंश होना सिद्ध है। 'कच्छन घाम रामप्रिय सकल जगत आधार। गुरु बसिष्ठ तेदि साला किसन नाम उदार ॥'—जो शुभ लक्ष्मणोंके घाम रामजीके प्रिय शिवजी हैं,—एकादश रहोंमें प्रधान रुद्र और सकल अगत्के आधार शेवजी हैं—उन शिवजीके अंशस्वरूप जो यह चीये हैं उनका उदार नाम लहमण है। जीवके वास्तविक लक्ष्य भगवान् श्रीराम ही हैं। उस लक्ष्यको यथार्थतः श्रीशिवजीने धारण किया है, यथा—'जेदि सुल कािग पुरारि असिष्ट केष कृत सिव सुखद। ७। ८८।' अतएव शिवजी 'लच्छनधाम' हैं। पुनः उनके समान कोई रामप्रिय भी नहीं,—'कोद निर्ण सिव समान प्रिय मोरे!'

इस प्रकार परमप्रभुके अवतार श्रीरघुनाथजी हैं और त्रिदेवगत श्रीविण्य भगवान्के अवतार श्रीभरतजी, भीनगाजीके अवतार श्रीशत्रज्ञके अवतार श्रीशत्रज्ञके अवतार श्रीश्रह्मणजी हैं अत्याय सबके एकमात्र अंशी साक्षात् परमप्रभुने अपने तीनों अंशों—त्रिदेवों सहत अवतार छेकर यह वाक्य सिद्ध कर दिया कि 'अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । हेहों दिनकर यंस उदारा ॥'

नोट—१ उपर्युक्त मीमांसामें कुछ शंकाएँ और अद्भन्न पैदा होती हैं। वे ये हैं—१ 'जासु अंस तें' मूलपाठ है, जिसका अर्थ है कि 'जिसके अंशसे ब्रह्मादि उत्पन्न होते हैं १ र—गगनब्रह्मवाणी ब्रह्मा—शिवादिसे ही कह रही है कि 'अंसन्ह सिहत मनुज अवतारा। छेहों दिनकर बंस उदारा॥', तो यह सिद्ध ही है कि ब्रह्मके अंश जिसका वाणीमें संकेत है सम्मुख खड़े हुए ब्रह्माशिवादिमेंसे कोई भी नहीं है वरंच इनसे अतिरिक्त कोई और ही हैं। र—ब्रह्माजीका जाम्बवान होना और शिवजीका हनुमान होना गोस्वामीजीका मत है जैसा कि दोह्मवलीमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, यथा—'जानि रामसेवा सरस समुक्ति करब अनुमान। पुरुखा ते सेवक भये हर ते भे हनुमान॥ १४२।' आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मने सबको आशा दी कि वानररूप घरकर 'हरिपद सेवहु जाह' और स्वयं जाम्बवान रूपसे अवतरे। ४—गुरु श्रीवशिष्ठजी चारों भाइयोंको वेदतत्त्व कहते हैं, यह उपर्युक्त लेखमें स्वयं कहा गया है पर ब्रह्मा, विण्णु, महेशको कहीं भी वेदतत्त्व नहीं कहा या सुना गया है, तब ब्रह्मादिक अंशको श्रीविष्ठिजी क्योंकर वेदतत्त्व कहते ? ५ पाँचवें, ऊपर परम प्रभुक्ते अंश ब्रह्मादि बताये गये और ब्रह्मादिक अंश श्रावतार न होकर त्रिदेवके अंश्नावतार हैं। इत्यादि कारणोंसे त्रिदेवको आकाशवाणीमें संकेत किये गये अंश नहीं माना जा सकता।

वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि नारदपञ्चरात्रमें वेकुण्ठाधीशका भरतरूपसे, झीरशायी श्रीमनारायणका टहमणरूपसे तथा भूमापुरुषका शत्रुष्नरूपसे श्रीरामसेवार्थ अवतीर्ण होनेका उल्लेख है। यथा—'वैकुण्ठेशस्तु नरतः श्रीराम्भीशस्तु छक्ष्मणः। शत्रुष्ट्र स्वयंभूमा रामसेवार्थमागताः ॥'वेकुण्ठाधीश श्रीनारायण श्रीरामजीके अंश है। यथा—'नारायणोऽपि श्रामांशः शंत्रचक्रगदाधरः। इति वाराहपुराणे।' शेषशायी भीमनारायणको परात्य प्रहाका पोडशकटायुक्त विराट पुरुष कहा है। यथा 'अगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिमिः। सम्भूतं बोहशकटमादौ लोकसिस्क्षया॥ १॥'' पश्यक्त्यदो इपमद्भचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननान्नुतम्॥'''। भा० १।३।४।' अष्टभुजी भौमापुरुप भी श्रीरामजीके अंश है। यथा—'तस्मिन् साकेतलोके विधिहरहिसिः संततं सेक्यमाने दिग्ये सिहासने स्वे जनकतन्यया राघवः शोममाने। युक्ते मरस्यैरनेकेः किरिभरिप तथा नारसिहरनन्तैः कूर्मोः श्रीनन्दनन्दैहमगटहिसिनित्यमान्तेन्सुवेश्व ॥ यज्ञः केशववामनी नरवरो नारायणो धर्मजः श्रीकृष्णो हलप्रक् तथा मधुरिपुः श्रीवासुदेवोऽपरः। एतेनेकविधा महेन्द्रविधयो दुर्गादयः केटिशः श्रीरामस्य पुरो निदेशसुमुखा नित्यास्तदीये पदे॥ ( बृहद्वह्यसंहिता ), 'स्यू चं चाप्रभुजं प्रोक्तं स्वः चेव चतुर्भुजम्। परं विद्रासुकं क्ष्पं तस्मादेतत्त्रयं यजेत्॥ ( आनन्द-सं० ), हत्यादि।

अब यह देखना है कि इन तीनोंसे अगणित त्रिदेव उत्पन्न होते हैं। वैकुण्ठाधीशसे उत्पन्न होनेके प्रमाण, यथा— 'वैकुण्ठः साकारो नारायणः, तेष्वण्डेषु सर्वेष्वेकेकनारायणावतारो जायते नारायणाद्धिरण्यगर्भो जायते नारायणादेकाद्शरुद्धाः जायन्ते । ना० उ० ३ । २ ।' क्षीरिषिन्धुनिवासीसे अनेक त्रिदेवादि और किर उनसे देव-तिर्यक् और नरादिकी सृष्टिका प्रमाण, यथा—'एतद्यानावताराणां निधानं वीजमन्ययम् । यस्यांशेन सज्यन्ते देवतिर्यक् नरादयः ॥ भा० १ । ३ । ५ ।' (वे० भू० जी कहते हैं कि इलोकके पूर्वार्धमें नाना त्रिदेवकी उत्पत्ति कहकर उत्तरार्धमें त्रिदेवादिसे देव-तिर्यक् आदिकी सृष्टि कही है )।

इवेतद्वीपितवासीसे अनेक अवतार होनेका प्रमाण भूमापुरुषके 'क्छावतीर्णाववनेर्भरासुरान् हत्वेह भूयस्त्वरयेतमित मे । भा० ९० । ८५ । ५९ ।' इस वाक्यमें मिलता है । वे भगवान् कृष्णसे कहते हें कि तुम और अर्जुन दोनों हमारी कला-से अवतीर्ण,हो । (गी० प्रे० गुटकामें यह इलोक नहीं है )। (त्रिदेवोंकी उत्पत्तिका स्पष्ट प्रमाण उनके लेखमें नहीं है )।

प्राचीन प्रन्योंसे स्पष्ट प्रमाणोंके रहते हुए कि सीरशायी लक्ष्मण और स्मापुरुष शत्रुष्न होते हैं, ब्रह्माजीका शत्रुष्न और शिवजीका लक्ष्मण होना माना नहीं जा सकता।

'जा के सुमिरन ते रिषु नासा। नाम सन्नुहन बेद प्रकासा॥ के 'बेद प्रकासा' का अर्थ जो वेदका प्रकाश करने माले हैं, ऐसा अर्थ खींचतान है। 'सी बिधि देहिंह मोहिं सजाई' यह एक लौकिक वाक्यप्रथा है कि अमुक कर्मका फल विधि, दैव अथवा ईशादि देंगे। अल्वेद्वर शत्रुक्त की लिये कहा गया है कि उनके स्मरणसे शत्रुका नाश होता है। जीवके प्रवल शत्रु मोह-मनोजादि हैं और ब्रह्मादि स्वयं इनके वशमें हो जाते हैं। यथा—'मन महुँ करें बिचार बिधाता।''' जोहि यहु बार नचावा मोहीं॥' ब्रह्माके स्मरणसे शत्रुओं के नाशका निर्देश श्रुतिस्मृतिमें नहीं सुना जाता। लक्ष्मणजी शिवावतार होते तो शिवजीका निरादर वे करापि अपने वाक्योंसे न करते। 'अब आनिय व्यवहरिया बोली। तुरत देउँ मैं यैकी खोली॥', 'जो सत संकर करें सहाई। तदिष हत्वँ रन राम दुहाई॥' इत्यादि कभी न कहते।

मुछ लोग शंख, चक और शेषका भ्ररतादि होना कहते हैं परन्तु मानसमें शङ्कादिके अवतीर्ण होनेकी सांकेतिक चर्चा भी न होनेसे इस विषयमें विचार उठाना व्यर्थ है। (संकीर्तन अवताराङ्कमेंसे)। ब्रह्मका विष्णु नारायण भूमापुरुष आदि भगवद्गोंसे तत्त्रतः गुणतः अभेद होनेसे उन्हींका चार भ्रातारूपसे अवतीर्ण होना विशेष सङ्गत जान पड़ता है।

श्रीनैजनाथजीका मत है कि श्रीसाकेतमें प्रभुके अंश जो श्रीभरत, श्रीलक्ष्मण और श्रीशत्रुष्नजी हैं उन्हीं भाइयों-सहित प्रभु अवतार लेनेको कहते हैं। यह भी सुसङ्गत है।

प० प० प०—१ जन भगवान् स्वयं अवतीर्ण होते हैं जैसे उमा-शम्भु-संवाद कथामें तन श्वीरसागरितवासी नारायण लक्ष्मण होते हैं। विष्णु भरत होते हैं और महेश शत्रुघ्न होते हैं। इस कल्पमें शेषावतार लक्ष्मण माना जाय तो मानसवचनोंसे विरोध होता है। शेषजी ब्रह्मावतार शत्रुघ्नकों और विष्णु-अवतार भरतकों कैसे मार सकेंगे ? मानसके लक्ष्मणने रामिरपु भरत-शत्रुघ्नकों मारनेकी प्रतिश्चा की है। भगवान् शेषशायी ब्रह्मा-विष्णुसे श्रेष्ठ हैं, अतः ऐसी प्रतिश कर सकते हैं। धनुभेगके समय लक्ष्मणजीने 'कमठ अहि कोला' को आशा दी है, शेषशायी ही कमठ, वराह, शेषकों आशा दे सकते हैं।

२—मानसमें ही लक्ष्मणजीको शेषावतार भी कहा है। वह इस प्रकार है-जब शेषशायी नारायण अथवा विण्यु राम होते हैं तब शेपजी लक्ष्मण, शंख भरत और चक्र शत्रुच्न होते हैं। प० पु० तथा स्कन्द पु० में विष्णु, शेष, शंख और चक्रका राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुच्न होना कहा गया है। प० पु० में वृन्दाका शाप शेषशायी और शेष दोनोंको है, यनवास दुःख और किप-साहाय्यका शाप भी वृन्दाने दिया है। शंखका भरत होना मानसमें गूढ़ भाषामें स्चित किया है। 'विस्व मरन पोपन कर जोई' अर्थात् विष्णु भरणपोषणकर्ताके करमें जो है वह भरत है। करमें शंख है ही। इसी तरह सुदर्शन चक्रके स्मरणसे शत्रुका नाश होता ही है, अतः चक्र शत्रुच्न हुए।

वि॰ त्रि॰—'अंसन्ह सहित' भाव कि मैं (तुरीयका विभु ) अपने अंशों (जाग्रत्, स्वप्न, सुपुप्तिके विभुओं ) के उहित मनुष्य अवतार लूँगा। अर्थात् जब अंशीका अवतार होगा तब अंश भी आवेंगे। राजाके साथ सारा समाज उलता है। सुपुप्तिके प्रभु ईश्वर, स्वप्नके हिरण्यगर्भ और जाग्रत्के विभु विराट् हैं। इन्होंके साथ अवतीर्ण होनेका आधासन दिया जा रहा है।

नोट—२ पूर्व कहा जा चुका है कि मानसमें मुख्यतः परात्पर पछहा श्रीरामजीका ही अवतार और चरित कहा गया है, परन्तु 'श्रीरामावतार' का हेतु कहनेमें वैकुण्ठ और क्षीरशायीको शापका दिया जाना और उन शापोंके मिए भी श्रीरामावतारका होना कहा गया है। इसीसे उन तीन कल्गोंकी कथा भी गीणरूपसे मानसकलाकी कथामें जहाँ-तहाँ प्रियत है। इसके अगणित प्रमाण ग्रन्थभरमें हैं जैसे स्तुतिमें चार कल्पोंके अवतारोंकी स्तुतिका विवरण है वैसे ही आकाशवाणीमें भी चार कल्पोंके अवतारोंका प्रसङ्घ सूक्ष्म रीतिसे हैं।

३ (क) भगवान्ते जो मनुजीसे कहा है कि 'अंसन्ह सहित देह घरि ताता। करिहीं चरित मगत सुखदाता।' उसीको वहाँ 'असन्ह सहित मनुज अवतारा।' 'छेहों' कहकर चरितार्थ किया है। 'मनुज' शब्दमें श्लेपदारा यह प्विन्त भरी हुई है कि मनुको जो हमने वर दिया है उसे सत्य करेंगे, उनके पुत्र होंगे। (ख) 'छेहों दिनकर यंस उदारा' इस वाक्यसे पूर्वके (मनु-शतरूपाजीसे कहे हुए) 'इच्छामय नरवेष सँवारे। होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे।' 'होइहहु अवध-सुआछ तब में होब तुम्हार खुत।' इन वाक्योंको चरितार्थ किया। अह इस प्रकार इस वाणीमें 'मनु प्राधित' रामा-वतारवाछे कल्पका प्रसङ्ग है। (ग) 'बंस उदारा' इति। इस वंशमें समस्त राजा चनवतीं और उदार दानी होते आये हैं। यथा—'मंगन छहाई न जिन्ह के नाहीं।' उदारसे श्रेष्ठ और महान् भी जनाया। रघुवंशी बढ़े वीर और प्रतापी हुए हैं। यथा— 'जिन्ह के छहाई न रिपु रन पीठी।' 'काछहु हराई न रन रघुवंसी। २८४। ४।' इस कुलमें अवतार छेनसे अवतार गुप्त रहेगा। अतः कहा कि इस कुलमें अवतार लूँगा। वैजनाथजी छिखते हैं कि 'बंस उदारा' में अवतार-का माव यह है कि उस कुलमें प्रकट होकर विशेष उदारता प्रकट करूँगा। देशकाळ पात्रापात्रका विचार न करके स्वार्थरहित याचकमात्रको मनोवाञ्छित दान दूँगा। यथा—'मुसमय सब के द्वार है निसान बाजै। कुसमय तें दसरथ के दानि गरीब निवाजै।' (विनय)।

वि॰ त्रि॰ - उदार सूर्यवंशमें अवतार ग्रहण करनेका अभिप्राय यह है कि बारह कलाओं में ही पूर्णता हो जायगी, क्योंकि सूर्यमें बारह कलाएँ हैं। चन्द्रवंशमें अवतार ग्रहण करनेसे सोलह कलाओं में पूर्णता होती है। क्योंकि चन्द्रमें सोलह कलाएँ हैं।

कस्यप अदिति महा तप कीन्हा। तिन्ह कहुँ मैं पूरव वर दीन्हा।। ३।। ते दसरथ कौसल्या रूपा। कोसलपुरी प्रगट नरभूपा।। ४।। तिन्ह कें गृह अवतरिहों जाई। रघुकुल तिलक सो चारिउ माई।। ५।।

मर्थ—कश्यप और अदितिने बड़ा भारी तप किया था। मैंने उनको पूर्व ही वर दिया था॥ ३॥ वे दशरथ-कौसल्यारूपमें श्रीअयोध्यापुरीमें नृपति होकर प्रकट हुए हैं॥ ४॥ मैं उनके घरमें जाकर रघुकुलमें शिरोमणि चार्री भाईके रूपमें अवतार लूँगा॥ ५॥

नीट—१ (क) 'कस्यप भदिति....' इति । इससे जनाया कि महर्षि कश्यप और अदिति प्रायः दशरप और कीसल्या होते हैं अथवा चार कल्पों के श्रीरामावतारका हेतु कहा गया है; उनमें तीनमें कश्यप-अदिति ही दशरप-क्रीसल्या हुए । उनके यहाँ अवतार होना सब जानते हैं, यथा— 'कस्यप भदित तहाँ पितु माता । दसरथ कीसल्या विक्याता ॥ १२३ । ३ ।' जय-विजय-कल्पके प्रसङ्गमें शिवजीने 'विख्याता' शब्द कहकर जना दिया कि कश्यप-अदिति- जीका दशरथ-कौसल्या होना सब देवता जानते हैं । मनु-शतरूपाका दशरथ-कौसल्या होना सब नहीं जानते । (ख) 'मगट नरभूपा' से जनाया कि तुम सब यह बात जानते हो । (ग) 'तिन्ह के गृह अवतिरहीं जाई' इति । 'बाई' से जनाया कि हम शीव ही अवतार लेंगे क्योंकि कश्यपादि दशरथादि रूपसे प्रकट हो चुके हैं । (घ) 'रशुक्ट विल्क' इति । प्रथम 'दिनकर वंश' कहा और अब एषुकुल कहा । भाव कि इस कुलमें 'एथ' जी ऐसे प्रतापी, तेअसी और उदार हुए कि 'दिनकरवंश' का नाम बदलकर लोग उसे 'रषुकुल' कहने लगे । रष्ठसे लेकर अनेक राजा इस कुलमें शो जिनसे रावण शक्कित रहता था । अतः इस कुलमें प्रकट होनेसे रावणको इनके मनुष्य होनेमें कभी सन्देर न हो गये जिनसे रावण शक्कित रहता था । अतः इस कुलमें प्रकट होनेसे रावणको इनके मनुष्य होनेमें कभी सन्देर न हो गये जिनसे रावण शक्कित रहता था । अतः इस कुलमें प्रकट होनेसे रावणको इनके मनुष्य होनेमें कभी सन्देर न हो गये जिनसे रावण शक्कित रहता था । अतः इस कुलमें प्रकट होनेसे रावणको इनके मनुष्य होनेमें कभी सन्देर न हो गये जिनसे रावणको हमके भनुष्य होनेसे कभी सन्देर न

२ श्रीनेजनाथजी तथा पं॰ रामवल्लभाशरणजी आदिका मत है कि इन चरणोंमें जलंघर और जय-विजयबाल कल्पोंका प्रसङ्ग है। इनके लिये वैकुण्ठसे अवतार हुआ था। इन कल्पोंके सम्बन्धमें पूर्व जो कहा था कि 'कस्यप श्रदिति कहाँ पितु माता। " १२३। ३।' उसीको यहाँ 'कस्यप श्रदिति " नरभूषा।' इस वाक्यते चरितार्थ किया।

३ वेदान्तभूपजीका मत है कि रावणकी तरह दशरथ भी कोई हों किंतु श्रीअयोध्याजीमें साकेतविहारी ही अवतीर्ण होते हैं। इसपर शक्का हो सकती है कि 'मनुको वर दिया गया तब यहाँ कश्यपका दशरथ होना क्यों कहा ?' समाधान यह है कि—(क) मनु और कश्यप दोनों प्रजापित हैं, दोनोंसे सृष्टिका विस्तार होता है। दोनोंकी एक किया होनेसे दोनों अमेद दिखाया। (ख) किशोररामायणमें लिखा है कि 'मारीचो कश्यपो नाम मनुश्चापरजन्मिन। १।३।१८।' स्थांत मरीचि मुनिके पुत्र कश्यप ही दूसरे जन्ममें मनु हुए। उसीमें आगे चलकर यह लिखा है कि श्रीरामजीका अर्चन अर्थात मरीचि मुनिके पुत्र कश्यप ही दूसरे जन्ममें भनु हुए। उसीमें आगे चलकर यह लिखा है कि श्रीरामजीका अर्चन करके जो कश्यप भगवान् के पिता हुए (वामनावतार उन्हींके द्वारा हुआ था) वही इस समय (दूसरे जन्ममें ) मनु क्षेर (तीसरे जन्ममें ) नृप होंगे तब परात्पर श्रीराम उनके पुत्र होंगे। यथा—'समर्चनं यस्य विधाय कश्यपो झदित्या सार्थमवाप पिनृताम्। रामस्य पुवात्र मवे मनी नृपे झवाप्नुयातपुत्रतनुं परात्परः। १।५।१२।' इसीसे कश्यपका महातप करना कहा। क्योंकि वे ही मनु और दशरथ हुए।

वृन्दाके शापवाळे कल्पमें करयप-अदिति माता-िपता नहीं हुए थे। आ॰ रा॰ में धर्मदत्तका दशरथ होना कहा है। कहाँ तो मनुसे कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा और यहाँ देवताओंसे कहते हैं कि करयप दशरथ हुए हैं; उनके यहाँ जन्म लूँगा, इस दिवाक्यतामें भाव यह है कि जिन कल्पोंमें मैं स्ववाचावद्ध होनेसे प्रकट होता हूँ उनमें मनु वा करयप ही दशरथ होते हैं और जिनमें मुझे अपने अंश वैकुण्ठ, क्षीरशायी आदिके बदलेमें दाशरिय होना पड़ता है उनमें धर्मदत्त आदि दशरथ होते हैं। मानसमें धर्मदत्तादिका नाम इससे नहीं दिया गया कि इसमें उन शापवाले कल्पोंकी कथा नहीं कहना है। [श्रीदिदासाचार्यजी (श्रीरामतापनीयोपनिषदादिके भाष्यकार) का यही मत है जो उन्होंने विस्तारसे भाष्यमें लिखा है ]।

वि॰ ति॰ — 'कस्यप भदिति चिर्म होते । 'जिन दरपहु चिर्म सदारा' यह आकाशवाणी उस कल्पकी है जिसमें स्वायम्भू मनु और शतरूपाकी प्रार्थनासे ब्रह्मका रामावतार हुआ था और मानुप्रतापका रावणावतार हुआ था। जय-विजयके रावण होनेके प्रकरणमें कहा था कि 'कस्यप भदिति तहाँ पितु माता। दसरथ कोसल्या बिल्याता।' वहीं वात आकाशवाणी अब कह रही है कि 'कस्यप भदिति महातप कीन्हा चिर्म कीसल्या रूपा। कीसलपुरी प्रकर वर्षमूपा॥' उन्हींके घर हम चार भाई होकर अवतार ग्रहण करेंगे। भाव कि देवताका आयुध-वाहन आदि उनके स्वरूप- से पृथक् नहीं होता। इस अवतारमें शेष भगवान लक्ष्मण हुए, पाञ्चजन्य शङ्क भरत और सुदर्शनचक शत्रुप्न हुए। वेकुण्टनाथका रामावतार हुआ। यह जय-विजय रावण-कुम्भकर्णवाले कल्पकी आकाशवाणी है।

प० प० प्र०-आकाशवाणीमें कश्यप-अदितिक दशरथ-कौषल्या होनेका उल्लेख है, मनु-शतरूपाके दशरथ-कौषल्या होनेका उल्लेख क्यों नहीं है ? समाधान-पहले बताया जा चुका है कि १८६ छन्द १ नारायणावतारिविषयक है, १८६ छन्द २, हमें सा उल्लेख क्यों नहीं है ? समाधान-पहले बताया जा चुका है कि १८६ छन्द १ नारायणावतारिविषयक है, १८६ छन्द २, हमें सा उल्लेख क्यों नहीं है । इसका उल्लेख क्या आकाशवाणीमें है । यथा—(१) 'तुम्हिह लागि घरिहरूँ हुआ था) और विष्णु यह कमस्तुतिमें है । इसका उल्लेख कम आकाशवाणीमें है । यथा—(१) 'तुम्हिह लागि घरिहरूँ तर वेषा' कहनेवाले विष्णु वर वेषधारी नहीं हैं, वे चतुर्भुंज हैं, इससे उन्होंने कहा कि नरवेष धारण करूँगा। (२) 'अंसम्ह सिहत, देहलीदीपक है । 'मनुज अवतार लेहों' का मनुज श्लेष है । यह संकेत (मनु-जात और मनुष्य) सगुणब्रह्मावतार-विषयक है । मनुजीको जब दर्शन दिया तब नररूप (द्विभुज) ही थे और साकेतिनवासी रामका नररूप ही है; अतः वहाँ 'नरवेष लेहों' कहनेकी आवश्यकता नहीं है । गगनिगरा गम्भीर है, अति गृह है । अतः यही अति गृह वचन है । (३) 'कस्यप अदिति महातप कीन्हा'—यह शेष दो कल्गोंकी कथासे सम्बन्धत है । एकमें वृन्दाशाप और दूसरेमें नारदमीह कारण है । दोनोंमें कश्यप-अदिति दशस्य-कौसल्या है । प्रथम जलंघर-रावण-कल्गका उल्लेख किया, अन्तमें नारदमीह कारण है । दोनोंमें कश्यप-अदिति दशस्य-कौसल्या है । प्रथम जलंघर-रावण-कल्गका उल्लेख किया, अन्तमें नारदमीह कथाकी, क्योंक मानत्ममूलमें वही कथा प्रथम है, वह कथा चारों कल्योंके लिये सामान्य है और प्रत्येक वक्ताने अपने कल्यकी कथाकी विशेष मिलाया है । इस प्रकार अर्थ करनेसे उल्लान, शंका और मतभेदके लिये स्थान ही नहीं है। जिस अवतारके कम्मकी कथा शिवजी वह रहे हैं, वह अवतार सगुण ब्रह्मका ही है और १। ४९। १ में भी मनुज शब्द है—'रावन मरन मनुज कर जावा', यहाँ भी 'मनुज अवतार' कहा है और दोहा १९२ में भी 'लीन्ह मनुज अवतार' कहा है । चारों फल्योंका समन्वय करनेके लिये ही १९२ छन्द १ में 'निज आयुध भुज चारी' ऐसे गृह शब्द रक्खे गये हैं ।

जय-विजयके लिये जो विणाका रामावतार हुआ उसमें करयप-अदितिके दशरथ-कौसल्या होनेका उल्लेख १। १२३।३ में कर आये हैं, अतः यहाँ स्पष्ट नहीं कहा। वहाँ अवतारहेतुकथनमें भी विण्यु-अवतारका प्रथम उल्लेख है, वैसे ही यहाँ है। मेद इतना है कि मनुजीकी कथा विस्तारसे कथन करनेके बाद यह उल्लेख (आकाशवाणी ) है। अतः केवल 'मनुज' शब्दसे संकेत कर दिया गया। शेष,विस्तार वही है।

नारद बचन सत्य सब करिहों। परम सक्ति समेत अवतिरहों।। ६॥ हरिहों सकल भूमि गरुआई। निर्भय होडु देव समुदाई॥ ७॥

अर्थ-नारदका सब वचन सत्य करूँगा। परम (आद्या) शक्तिसहित अवतार लूँगा॥ ६॥ में पृथ्वीका सब भार हरूँगा। हे देववृन्द! निडर हो जाओ॥ ७॥

टिप्पणी—१ 'नारद बचन सत्य सब करिहीं ''' ! (क) इससे स्चित हुआ कि नारद कर्नमें भी व्रव्य और अदिति ही पिता-माता हुए | [ 'सब बचन' कहा क्यों कि उनके शापमें कई वार्ते हैं । यथा—(क) 'यंचेहु मोहि जबनि बिर देहा' 'सोह तन्न घरहु', राजा बनकर ठगा अतः राजा बनकर यह वचन सत्य करेंगे ! (२) 'करिहाई कीस सहाय गुन्हारी', अतः वानरोंसे सहायता छेंगे ! (३) 'मम अपकार कीन्ह सुन्ह मारी । नारि विरह' । राजा बनकर स्त्रीते वियोग कराकर विरही बनाया । अतः रावण यती बनेगा और उसके द्वारा हम अपनी स्त्रीक हरण किये जानेकी छीछा भी करेंगे ! विरही भी बनेंगे ! (४) 'नारि विरह सुन्ह होब दुखारी' । अतः विरही बनकर यह भी चरित करेंगे ! ] (ख) 'परम सिक समेत अवतरिहों' इति । 'नारि विरह' से दुखी होनेका शाप दिया है इसीगे आकाशवाणी कहती है कि परम शिक साथ अवतार छूँगा ! [ भाव यह कि मेरी परम 'शक्ति' हो मेरी स्त्री होगी, दूसरी कोई नहीं । परम, परा, आया ये सब एक ही हैं । उमानन्दनाथजीने एक तांत्रिक-प्रन्थमें पराशक्तिका वर्णन हस प्रकार किया है—'यस्यादधो नंव भूमण्ड- छोंशो यस्या दासो विद्यते न क्षितीबाः । यस्याज्ञातं नेव शास्त्रे किमन्ये। यस्याकारः सा पराशक्तिव ॥' अर्थात् 'परम शक्ति' वह शक्ति के छिये संसारका कोई भी अहह नहीं है । कोई ऐसा राजा नहीं जो उसका गुछाम न हो । कोई ऐसा शास नहीं जिसे वह न जानती हो ।' पुनः, परम शक्ति=समस्त शक्तियोंका मूछ स्रोत । (ग) मनुजीसे जो प्रभुने कहा था कि 'आदि सिक जेहि जग उपजाया । सोष अवतरिह' वह भी 'परम सिकसमेत अवतरिहीं' से चरितार्थ किया गया । 'परम' और 'आदि' एक ही बात है । ये उनकी साक्षास्वरूपा शक्ति ही हो हो हो हो ! ]

प० प० प०—'नारद खचन सत्य सब किरहीं।' इति । पहले कहा था कि 'नारद श्राप दीन्ह एक बारा। किण एक तेहि लिंग अवतारा ॥' यह शाप एक कल्पमें अवतारके लिये ही था। पर यहाँ शाप न कहकर 'नारद बचन' कहनेमें भाव यह है कि जिस कल्पमें किसी दूसरेका शाप कारण नहीं होता है, उसमें नादर-वचन ही सत्य किया जाता है। अद्भुत करनी है। अपने भक्तका प्रेम इतना है।

नोट-9 बैजनाथजीका मत है कि 'नारद बचन'''' यह आकाशवाणी हरगण-रावणके समयके सीरधायी भग-वान्का वाक्य है। उन्हींको शाप हुआ था। यही मत पं० रा० व० श० जीका है।

२ पं॰ रा॰ व॰ श॰—अवतार तीनों स्थानोंसे होता है। अतएव आकाशवाणीमें तीनोंका समावेश है। 'अवतार' शब्द तीन बार आया है। तीन क्रियाएँ पृथक्-पृथक् तीनों अवतारोंकी कथा स्चित करती हैं।

३ वे॰ भू॰ रा॰ कु॰ दास—जो यह कहते हैं कि नारदशापके कलामें करयप दशरय हुए ये उन्हें अद्भुत रामायण पढ़ लेना चाहिये। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नारदशापकलामें अम्बरीय दशरय हुए थे। (अद्भुत रा॰ ४।६०)।

टिपाणी—२ 'हरिहों सकल भूमि गरुआई…' इति । (क) ये आकाशवाणीके अन्तिम वचन हैं। आदिमें 'अनि हरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा…' कहा है। ब्रह्माजीने कहा था कि सब परम भयातुर हैं, सुरयृथ आपनी शरण हैं, दशीसे इस-वाणीने आदि और अन्त दोनोंमें 'निर्भय' होनेको कहकर उनका आश्वासन किया। ['गरुआई' अर्थात् भार। पृथ्वी व्याकुल होकर मनमें विचारती थी कि 'गिरि सिर्ध सार निर्ह मोही। जस मोहि गरुअ एक परदोही॥ १८४। '।' यही 'गुरुता', वही भार हरण करनेकी प्रतिशा यहाँ हैं। पुनः, ब्रह्माजीने जो 'गो द्विज हितकारी जय असुगरी' कहा या उसके सम्बन्धसे यहाँ 'हरिहोंं …' कहा। अर्थात् पृथ्वीरूपी गी, ब्राह्मणों और सुरोंका हित करूँगा। किन्न तरह शिंगरुआई' हरकर। राक्षस पृथ्वीका भार हैं, उनका वध करके सबका हित करेंगे। ब्रह्मस्तुतिके 'सकल सुरयूपा' की जोड़में वहाँ 'देव ससुदाई' है। 'सकल गरुआई' से जनाया कि पृथ्वी भरके निशाचरोंका नाश करूँगा।

मनुप्रकरण तथा नारदवचनसे इस आकाशवाणीका मिलान

मनु-प्रकरण

भंसन्ह सहित देह धरि ताता इच्छामय नर वेष सँवारे होहहीं प्रगट निकेत तुम्हारे

- (क) बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा। सोइ तन धरहु श्राप मम पहा॥
- (ख) कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी। करिहाँहें कीस सहाय तुम्हारी॥\*\*\*

(गं) नारि विरह तुम्ह होय दुखारी भादिसिक्ति जेहि जग उपजाया। सोड अवतरिहि मोरि यह माया। आकाशवाणी

- १ अंसन्ह सहित मनुज भवतारा
- २ मनुज अवतारा
- ३ लेहीं दिनकर बंस उदारा

क्लिअंसन्ह सहित मनुज अवतारा लेहों दिनकर बंस उदारा।

इन बातोंके कहनेका कोई प्रयोजन न था। अतः आकाशवाणीने इसपर कुछ न कहा। नारदकल्पकी बात ब्रह्माकी मालूम है, इसीसे वे देवताओंसे कहते

हरिपद सेबहु जाइ।

—यहाँ इनके कथनका कोई प्रयोजन नहीं था। ४ परम सिक्त समेत अवतिहीं इसीमें 'नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी' भी सिद्ध हो गया।

हैं कि 'बानर तनु धरि धरि महि

परब्रह्मको जो करना है वही उन्होंने कहा । अन्य कल्पोंसे मिलान करके आकाशवाणीने देवताओंको निस्संदेह बोध कराया है । )

होइहटु अवध भुआल तब मैं होव तुम्हार सुत

५ ते दसरथ कीसल्या रूपा । कोसलपुरी प्रगट नर भूपा ॥

देवता कश्यप-अदितिके यहाँ ही अवतार जानते हैं। इसीसे यहाँ भी कश्यप-अदितिके यहाँ अवतार होना कहा। यथा--- 'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता। दसरथ कौसल्या बिख्याता॥', 'कस्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह को पूरव वर दीन्हा॥ ते दसरथ कौसल्या रूपा।'

कि विख्याताका भाव कि कश्यप-अदितिका दशरथ, कौशल्या होना विख्यात है, मनु-शतरूपाका दशरथ-कौशल्या होना विख्यात नहीं है।

### गगन ब्रह्म बानी सुनि काना। तुरत फिरेश्र सुर हृद्य जुड़ाना।। ८॥

अर्थ-आकाशकी ब्रह्मवाणी कानोंसे सुनकर देवताओंके हृदय शीतल हो गये और वे तुरत लौट पड़े ॥ ८॥

टिप्पणी—१ 'गगन महाबानी' इति । ब्रह्माकी वाणीको भी ब्रह्मवाणी कहते हैं और परात्पर परब्रह्मकी वाणीको भी 'ब्रह्मवाणी' कहते हैं। पार्वतीजीके तपमें ब्रह्मा की वाणी है, यथा—'देखि उमिह तपखीन सरीरा। ब्रह्मिगरा भे गगन गमीरा'। जो आकाशवाणी हुई वह ब्रह्मकी वाणी है (यह जतानेके लिये 'गगन ब्रह्म' बानी शब्द यहाँ दिये)।

नोट—'बहाबानी सुनिः सुर हृद्य जुड़ाना' । आकाशवाणी देवताओंने कानोंसे सुनी । स्पष्ट सुन लिया कि भग-बान् कहते हैं कि 'हरिहों सकल भूमि गरुआई । निर्मय होहु देव समुदाई'। अतः वे संतुष्ट हो गये। वाणीको शोक-सदेह-हारिणी कहा था, यथा—'गगनिगरा गंमीर में हरिन सोक संदेह।' उसको यहाँ चरितार्थ करते हैं कि 'सुर हृद्य जुड़ाना'। 'हृद्य जुड़ाना' से स्चित किया कि पूर्व संतप्त थे; जैसा कि 'बैठे सुर सब करिह बिचारा। कहँ पाइअ प्रभु करिअपुकारा', 'को करद अवारी चिठ हमारी' 'परम मयातुर नमत नाथ पदकंजा' तथा 'हरिन सोक संदेह' से स्पष्ट है । शोकोत्पन्न संतप जाता रहा; अतः हृदय शीतल हो गया।

#### 'गगन ब्रह्मवाणी' इति ।

आकाशवाणीके सम्बन्धकी शंका वड़ी जिटल है। जो कुछ पूर्व लिखा गया है उसीको समझनेके लिये मैं यहाँ उसे एकत्रित कर रहा हूँ। उससे सबके मत ठीकसे समझमें आ जायेंगे।

पं शिवलालपाठकजीका मत है कि 'अपर हेत सुनु सैलकुमारी। १४९। १।' ते लेकर 'मोर यचन समके मन माना।'''। १८५। ८।' तक दिव्य परतमकल्पका चरित है। इस परतम प्रभुके अवतारकी स्तृति मनुद्वारा हो चुकी है। यहाँ शंकरजीने देवताओं से कहा कि प्रेम करो, प्रभु प्रकट हो जायँगे। आगे ब्रह्मस्तुति 'जय जय सुरनायक''' से लेकर 'यह सब रुचिर चरित में माषा। अब सो सुनहु जो बीचिह राखा। १८८। ६।' तक नारद शापावतारका प्रसंग है जो परतम-अवतार-कल्पके चरितको लोड़कर शिवजी कहने लगे ये क्योंकि प्राकृत सृष्टिके लोगोंको परतमके अवतारमें विश्वास न होगा।

दूसरा मत यह है कि मानसमें श्रीरामावतारके हेतु-कथनमें चार कल्गोंके रामावतारका हेतु कहा गया है। तीन कल्पोंमें संक्षेपसे कहा। अन्तमें अगुण-अरूप अजादि विशेषणयुक्त ब्रह्मके अवतारका हेतु विस्तारसे कहा क्योंकि इसीमें गरु जी और सतीजीको भ्रम हुआ था। मानसमें विस्तृत रूपसे परतम अवतारवाले कल्पकी ही कथा है पर वीच-बीचमें अन्य तीन कल्पोंके प्रसंग-सूचक शब्द देकर ग्रन्थकारने जना दिया है कि सब कल्पोंकी कथाएँ भी साथ-साथ इसमें प्रियत हैं। इसीसे इस ब्रह्मस्तुतिमें चारों कल्पोंकी देवस्तुति और आकाशवाणीमें चारों कल्पोंकी आकाशवाणी है जैसा पूर्व दिलाया जा चुका है। यह मत श्रीजैजनाथजी, संत श्रीगुरुसहायलालजी आदि अनेक टीकाकारोंका है।

तीसरा मत यह है कि यह आकाशवाणी परतमप्रभुके अवतारकी ही हैं और ब्रह्मवाणी हैं। अन्य कलोंसे इसका सम्बन्ध नहीं। यह वाणी 'गंभीर' और 'हरिन सोक संदेह' है। गँभीर अर्थात् गृह है, अगाध है। यहाँ तीन मत वा सिद्धान्तके लोग हैं, इसीसे इसमें ऐसे शब्द आये हैं जिससे तीनोंको संतोष हो, सभीका शोक-संदेह निवृत्त हो। सभी अपनी-अपनी भावनाके अनुसार वैसा ही समझ लें और अपना (परतम प्रभुका) अवतार गृप्त भी रहे, केवल उसके अधिकारी श्रीशिवजी, भुशुण्डिजी, अगस्त्यजी आदि ही जानें। दोहेके 'हरिन संक संदेह' शब्द अभिप्रायगित हैं। वाणी इस प्रकारकी न होती तो सबका समाधान न होता।

आकाशवाणिक वचन बड़ी युक्तिक हैं। जो उसने कहा वह एव सत्य है। 'कस्यप अदिति महातप कीन्हा', 'तिन्ह कहूँ में पूरव वर दीन्हा', 'ते दसरथ कौसल्या रूपा' और 'कोसलपुरी प्रगट नरमूपा' ये सब वाक्य सत्य हैं। क्रस्यय-अदितिने तप किया था, उनको वर मिला था। उन्हींने मनु-शतरूपा होकर परतमप्रभुके लिये तप किया और वर पाया। (यह त्रिदेव ही जानते थे। क्योंकि इनसे उन्होंने वर नहीं माँगा। सुतराम् श्रीसीतारामजीने उन्हें स्वयं दर्शन देकर उनके मनोरथ पूर्ण किये)। वही कश्यप-मनु दशरथरूपसे प्रकट हुए हैं और अदिति-शतरूपा कीसल्या हुई है। अतः 'ते दसरथ कौसल्या रूपा। कोसलपुरी प्रगट नर मूपा' भी सत्य है। मनु-शतरूपाके वरदानकी बात सब नहीं जानते और प्रभु अपने अवतारको गुप्त रखना चाहते हैं, अतः आकाशवाणीने मनु-शतरूपाको वश्यप-अदितिमें ही गुप्तरूपसे जना दिया। अधिकारी जान गये, अन्य नहीं।

आगे आकाशवाणी कहती है 'तिन्ह के गृह अवतिरहीं जाई' यह भी सत्य है। दशरथजीका घर सदा वही है, भीअवध वही है, अनादि है। श्रीरामावतार सदा दशरथ-कौसल्याके यहाँ होता है। मनु-शरीर या करयप-शरीरमें वह अवतार नहीं होता। श्रीरामावतारके लिये श्रीअवध ही कश्यपका घर है, वही मनुका घर है और वही दशरथका है। इसीसे 'गृह' शब्द बड़ी युक्तिका है।

अत्र 'नारद बचन सत्य सब करिहों। "" इसको लीजिये। यह भी क्तय है। नारदके वचन ये ही तो हैं कि तुम राजाका शरीर धारण करो, वानर नुम्हारे सहायक बनें, स्त्री-विरह-दुःख नुमको हो। कोई भी रामावतार ऐसा है जिसमें श्रीराम राजा न होते हों ? सभीमें वे राजा होते हैं, सीता-हरण-लीला होती है, वे विरहीका नाट्य करते हैं और वानर ही महायक होते हैं। यदि ये बातें नारद-शाप-कल्पके अतिरिक्त अन्य कल्गोंके अवतारोंमें निकाल डालें तो फिर अन्य कल्गोंमें लीलान कार्य ही न रह जायगा। न राम राजा होंगे, न सीता-हरण होगा, न रावण मारा जायगा और न कभी देवनाओंका शोक-संताप मिटेगा। नारद-शापका प्रसंग एक ही अवतारमें समाप्त हो जाता है पर नारद-वाक्य सभी रामावतारोंने सत्य होते हैं। श्रो

चरित्र प्रभु सदा रामावतार लेकर किया करते हैं, वही एक कल्पमें उन्होंने नारदके मुखसे शापमें भी कहलाये। अ०रा० में नारदवचनकी बात नहीं है। किर भी यह सब चरित्र हुए हैं।

रा॰ प्र॰ का मत है कि आकाशवाणीमें कलान्तरों के सूचक शब्द देकर वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णु, क्षीरशायी भीमन्नारायण और अपनेमें अभेद वताया। जैसे भृगुने छात मारी विष्णुको और भृगुछता धारण करते हैं सभी छीछान्तरार तथा वृन्दाका शाप हुआ विष्णुको, पर शालग्रामरूपमें चिह्नमेदसे स्वीरशायी श्रीमन्नारायण और श्रीरामादि सभी भगवत्त्वरूप मिछते हैं। वसे ही शाप होता है क्षीरसायीको और उसे धारण करते हैं सभी छोछाविग्रह—तन्त्वतः गुणतः स्वरूपतः भेद प्रदर्शित करनेके छिये। जैसे तीन कल्गोंके अवतारोंका हेतु कहते हुए बताया है कि उनमें कौन रावण हुआ, वैसे ही मनु-शतरूपाके प्रमसे परतम प्रभु श्रीसीतारामजीके अवतारके छिये कौन रावण हुआ यह बतानेपर ही अगुण अरूप अज ब्रह्मके अवतारका हेतु समाप्त होता है। अतः बताया कि मानुप्रताप इसमें रावण हुआ। उसके अत्याचारसे देवता पीढ़ित हो शरणमें गये। तब उनके शोक-रान्देह-हरणार्थ आकाशवाणी हुई। अतः इस 'गगन ब्रह्मवाणी' का उसी कल्पसे सम्बन्ध होना उचित ही है।

शापित अवतारोंमें प्रायः आकशवाणी इस अवसरपर नहीं देखी-सुनी जाती, जैसा वाल्मीकीय, अध्यात्म आदि कतिपय प्रन्योंसे सिद्ध है। वहाँ वैकुण्ठवासी अथवा क्षीरशायी भगवान्से ब्रह्मादि देवता प्रार्थना करते हैं कि आप रावणकी नरावतार लेकर मारें।

अतः यह मानना कि मनुको वरदान इस कल्पमें हुआ पर उनके लिये अवतार इस कल्पमें नहीं हुआ किसी दूसरे कल्पमें होगा, कहाँतक ठीक हो सकता है पाठक स्वयं विचार कर लें। प्रभुका श्रीमुख-वाक्य है—'तात गए कछु काल पुनि। हो इहहु अवधभुआल तव में होव तुम्हार सुत ॥'तब मला मनु-शतरूपाजी कल्पान्तका वियोग कैसे सह सकेंगे?

नोट—२ हिन्न बाबा श्रीहरिदासाचार्यजीने श्रीराम तापनीभाष्यमें श्रुति-स्मृति आदि प्रमाणोंसे यह सिद्धान्त किया है कि रामावतार सदा साकेतसे होता है। वैकुण्ठ या क्षीरशायी भगवान् राम नहीं होते। शालग्राम और बल्लौरी शीशे आदिके दृशन्तोंसे इस सिद्धान्तकी पृष्टि भी की है। यही मत वेदान्तभूषणजीके लेखोंमें है। मानसके उद्धरणोंसे भी इसकी पृष्टि हो जाती है जैसा अन्यत्र कहीं-कहीं दिखाया भी गया है।

मानसके प्रायः सभी टीकाकारोंने वैकुण्ठाधीश और क्षीरशायीका भी श्रीरामावतार लेना माना है। ग्रन्थोंमें देखा जाता है कि वैकुण्ठाधीश आदि देवताओंके सामने प्रकट हुए हैं और उनकी प्रार्थना सुनकर स्पष्ट कहा है कि मैं नर-शीर धरकर रावणको मारूँगा। यदि वे श्रीगमावतार नहीं लेते तो उनका वाक्य असत्य ठहरेगा। मानसके 'पय पयोधि तिज अवधिषहाई। जहाँ सिय लखनु रामु रहे आई॥ २। १३९।,५॥',आदि वाक्योंसे इनके मतकी पुष्टि भी होती है।

नोट—३ (.क.) अंशोंके सम्बन्धमें भी मतभेद हैं। कोई-कोई वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चतुर्व्यूह अवतार मानते हैं। (मा॰ त॰ वि॰)। कोई शंख, शेष और सुदर्शनका क्रमशः श्रीभरत, श्रीलक्ष्मण, श्रीशत्रुष्ट होना मानते हैं, जब वैकुण्ठ या क्षीरसिंधुसे अवतार होता है। साकेतसे अवतार होनेपर श्रीभरतादि माई जो वहाँ हैं वे ही यहाँ अवतीर्ण होते हैं। (वै॰)। और कोई यह मानते हैं कि अवतार सदा साकेतसे होता है और वैकुण्ठाधीश, विराट तथा भूमापुरुष ही श्रीरामजीके अंश हैं जो श्रीभरत-लक्ष्मण-शत्रुष्टक्पसे श्रीरामसेवार्थ। अवतीर्ण होते हैं। (वे॰ भू०)

( ल ) अ॰ रा॰ में क्षीरशायी भगवान् विष्णुके वचन इस आकाशवाणीसे मिलते हैं, केवल नारद बचन सत्य सब करिहीं यह अंश उनमें नहीं है । यथा 'कश्यपस्य बरो दत्तस्तपसा तोषितेन मे । २५ । याचितः पुत्रभावाय तथेत्य- क्लीकृतं मया । सं इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले ॥ २६ ॥ तस्याहं पुत्रतामेत्य कौसल्यायां शुभे दिने । चतुर्भातमा- नमेवाहं सजामीतरयोः पृथक ॥ २७ ॥ योगमायापि सीतेति जनकस्य गृहे तदा ॥ १ । २ । २८ ॥'

नोट - ४ श्रीरामचरितमानसमें बाल, अयोध्या और उत्तरकाण्डोंमें सब मिलकर नौ आकाशवाणियाँ हैं। क्रमसे यथा-

- (१) घलत गगन मइ गिरा सुहाई। जय महेस मिल मगति दिवाई॥
- (२) देखि उमहि तप खीन सरीरा। ब्रह्म गिरा मङ् गगन गॅमीरा॥
- (१) माँगु माँगु बर मह नम वानी परम गँभीर कृपामृत सानी ॥
- (४) नृप सुनि साप विकल अति त्रासा । मह यहोरि वर गिरा अकासा ॥ विव्रहु साप विचारि न दीन्हा । नहिं अपराध भूप कछु कीन्हा ॥

- ( ५ ) जानि समय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह । गगन गिरा गंभीर भइ हरनि सोक संदेह ॥
- (६) जग मयमगन गगन मह वानी । छखन बाहुबछ विपुष्ठ बखानी ॥
- (७) मंदिर माँझ मई नभ बानी । रे हतमाग्य अज्ञ अमिमानी ॥
- (८) बिप्रगिरा सुनि परहित सानी । प्रवमस्तु इति मइ नम यानी ॥
- (९) सुनि सुनि आसिष सुनु मित धीरा। ब्रह्म गिरा में गगन गॅमीरा॥ एवमस्तु तव बच सुनि ज्ञानी। यह मम मक्त कर्म मन बानी॥

अनुमान होता है कि इनमेंसे जो वाणियाँ परात्पर परब्रह्म सकतिविहारीके स्वयं मुखारिवन्दसे निकली है, उन स्वोमें अपने गूढ़ाभिप्रायको जनतापर प्रकट करनेहीके लिये महाकविने 'सुहाई', 'वर' और 'गंभीर' इन तीन विदेषणों मेंसे किसी एकका प्रयोग अवश्य किया है। इस मीमांसाके अनुसार सरकारके अवतार लेनेसे पूर्व वालकाण्डमें पाँच वार और उत्तरकाण्डमें एक बार आकाशवाणीके होनेमें कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। शेष तीन वाणियों मेंसे एक (स्टर्जी) जो देवताओं के द्वारा हुई वह प्रसंगानुक्ल जगदाधार श्रीलक्ष्मणजीकी स्तुतिमें कही गयी है। महाकवि वहाँ स्पष्टरूपते लक्ष्मणजीके ही मुखसे क्षात्र धर्मानुक्ल रघुकुलाभिमानका निदर्शन कराते हैं। और सातवीं और आठवीं बार जो आकाशवाणियाँ हुई विश्वीविवजीके मुखारिवन्दसे निकली हैं। इनके द्वारा मानसके आदिकि श्रीशिवजीने मुशुण्डिजीके दृदयको रामतत्व भारण करने योग्य अति पवित्र बनाया और उनको कालान्तरमें लोमश ऋषिद्वारा रामचरितमानस प्राप्त करनेका ग्रुमाशीर्वाद दिया।

इन नौके अतिरिक्त एक वाणी और ग्रन्थमें हैं। वह भानुप्रतापके प्रसंगमें हैं-'परुसन जबहिं लाग महिपाला। मह्

नवीं वाणी स्वयं श्रीसरकारकी है। और वह मानसके मुख्याधिकारी श्रीभुशुण्डिजीके प्रति आशीर्वादात्मक हुई है। इससे इचित होता है कि लोमशऋषिके आशीर्वचन जो काकभुशुण्डिप्रति कहे गये और सरकारने जिनका स्वयं समर्थन किया है। अधिकार प्राप्त रामचरित-मानसमें माहात्म्य तथा फलरूपसे अद्याविध विद्यमान हैं और रहेंगे।—(नारायणप्रसाद मिश्रजी)।

किचरित्र और चरित्रनायक दोनोंके अवतार होनेके पूर्व पाँच ही बार ब्रह्मवाणी इसिलये हुई कि मृत्युटोकमें उरकारकी इच्छा पंचायतनरूपसे अवतार लेकर लीला करनेकी थी जिसका संकल्पात्मक बीजरूप निदर्शन समवाणीद्वारा किया गया।

नोट—५ बाबा जयरामदासजी रामायणीके 'श्रीरामावतारके विभिन्न हेत और उनके रहस्य' शीर्षक (कल्याण ५-६ में दिये हुए) छेलका खुलासा यह मालूम होता है कि वे श्रीरामजीको अगुण अस्प अलण्ड नित्य परम्झ निर्गुण और सगुण तथा उससे भी परे नहीं मानते, वरंच क्षीराव्धिशायी वा परवैकुण्ठनिवासी भगवान्का लीला-अवतार री रानते हैं। त्रिपाद्विभूति पर-वैकुण्ठवासीका लीला तनही मनुजीके समीप आना कहते हैं। उनके ब्रह्म क्षीराव्धिशायी वर्ष्युंज हैं। वे त्रिपाद्विभूति पर-वैकुण्ठके क्षीराव्धिशायी एवं परविष्णुका ही नाम हरि मानते हैं। वे लिखते हैं कि साकेत वर्ष्य अन्थमें कहीं नहीं आया अतः साकेतसे मनुजीके सामने द्विभुजरूपका आना कहना श्रम है।

कि हम विषयमें कुछ बातें सदा ध्यानमें रखनेसे अमका निवारण पाठक स्वयं करनेको समर्थ रहेंगे। वे ये हैं—
9—'हरि' किया गुणात्मक नाम है जो भगवान्के सभी विग्रहोंके छिये आता है, चाहे वे एक पाई मृतिरय हों
चाहे त्रिपादि भूतिस्थ, चाहे निर्गुण निराकार इत्यादि हों चाहे सगुण साकार इत्यादि। यह राब्द प्रन्थमें विण्यु, श्रीरशायी
भगवान् और राम तीनोंके छिये आया है—'मरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा दलवान' कहकर तुरत कहा है कि 'राम
कीन्ह चाहिंह सोह होई। १२८। १।' इससे स्पष्ट है कि श्रीरामका ही नाम 'हरि' भी है। प्रन्थके मंगटाचरणमें
परजक्षका नाम राम बताया है—'रामाख्यमीशं हरिम्'। स्तीजीको स्वत्र राम ही त्रिपाई मृतिरथ दिखायी दिये। पुनः
मनुजीके सामने उपस्थितको 'छिव समुद्र हरिख्प विलोको' कहकर भी यही दिखाया है कि 'राम'का ही नाम 'हरि' भी है।

दे हरि दिसुज है जिनका प्रतिपादन मानसमें है।

२ मानसमें कहीं साकेत, त्रिपाद्विभूति, परवैकुण्ठ आदि शब्द नहीं आये हैं। 'अगुण अत्रण्ड अरूप' इस कीन है और उसका स्थान कहाँ है, यह छोगोंने अपने-अपने मतानुसार टीकाओंमें टिखा है। मानसमें केवल 'विश्वणास प्रगरे भगवाना' ये शब्द स्थानके लिये आये हैं जिसके लिये 'विश्ववास प्रगटे…' शब्द आये हैं उस निर्गुण अव्यक्त ब्रह्मका दर्शन मनुशतस्पाजीको हो रहा है। उस अव्यक्त ब्रह्मका क्या रूप है वह यहीं दिखाया गया है।

१—यह दर्शन अवतारके लाखों वर्ष पूर्वका है। जो रूप सामने हैं वह 'लीला-तन' नहीं है, 'नरवेष' नहीं है, वह 'देह घरकर आना' नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सम्मुख उपस्थित विग्रह ये वचन कदापि न कह सकता कि—'इच्छा मय नरवेप सँवारे। होहहीं प्रगट निकेत तुम्हारे॥', 'अंसन्ह सहित देह धरि ताता। करिहों चरित मगत सुखदाता॥'

४—मानसके उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि श्रीरामजी ही परधाम, अलण्ड, निर्मुण, व्यापक आदि विशिष्ट गुण सम्पन्न वस हैं और वे अनेक छीछातन भी धारण करते हैं। वे अवतारी और अवतार दोनों हैं। नित्य अलण्ड, अगुण इत्यादि रूप वह था जो मनुजीके सामने था और छीछातन वह था जो दशरथ-अजिर-विहारी हुआ और जिसने समस्त छीछा की।

५—ब्रह्म श्रीराम जिनका मानसमें प्रतिपादन है उनका अपना धाम भी होना मानसमें ही स्पष्ट कहा गया है। यथा 'रामधामदा पुरी सुहावनि', 'मम-धामदा पुरी सुखरासी' ( वक्ता श्रीरामजी हैं, अतः मम=राम ), 'पुनि मम धाम सिभाइहहु जहाँ संत सब जाहिं' (इससे रामधाममें सब सन्तोंका जाना और उसका नित्य त्रिपाद्विभूतिस्थ होना कहा।)

६—त्रिपाद्विभूतिस्थं रामधामको 'साकेत, अपराजिता, अयोध्या' इत्यादि अनेक नामसे कहा गया है। 'राम' ब्रह्म हैं, यह मानसभरमें स्वेत्र दिखाया गया है—'राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना' इत्यादि। और श्रीरामतापनीय आदि अनेक उपनिषदों, नारदपञ्चरात्र तथा अनेक स्मृतियों, संहिताओं और पुराणोंसे प्रतिपादित है—पूर्व भी और आगे तथा उत्तरकाण्डमें प्रमाण भी दिये गये हैं।

७—भुशुण्डि मनमानमहंस 'यालक रूप राम' हैं—'इष्टदेव सम बालक रामा' और शिवजी भी उसी रूपके उपासक जान पहते हैं, -'बंदर वालरूप सोइ रामू' पर वह मनुजीके सामने नहीं हैं। दूसरे, मनुजीके सामने तो भगवान् श्रीसीताजीसहित हैं, और किशोर अवस्थाके हैं। —ठीक यही रूप उपनिषदों में ब्रह्म रामका कहा गया है। अतएव पाठक स्वयं सोच लें कि मनु-समीप आया हुआ दर्शन साक्षात् ब्रह्मका है या उनके लीलातनका।

इच्चियह भी स्मरण रहे कि उपासना ब्रह्महीकी की जाती है।

८—धीरिसन्धु, वैकुण्ठ और उनके पर्याय शब्द जो नारद् कल्प, जयविजयकल्प, वा जलंधर-कल्पके प्रसङ्गोंमें आये हैं वे एकपाद्विभूतिस्थ हैं न कि त्रिपाद्विभूतिस्थ,शापादि त्रिपाद्विभूतिस्थकों नहीं होते, त्रिपाद्विभूतिमें जाकर पुनरागमन नहीं होता। इत्यादि । पर त्रिपाद्विभूतिस्थ सर्वव्यापक विश्ववास ब्रह्म राम अपने एकपाद्विभूतिस्थ साकार विब्रहोंको मिले हुए शाप स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं, जब उनकी ऐसी इच्छा हो ।

९-भगवान्के सब नाम नित्य हैं, श्रीराम ब्रह्म सर्वनामनामी हैं।

१०—नारद वचन प्रत्येक कल्पमें सत्य किया जाता है। रावणवधार्थ सदा नरवेष धारण किया जाता है, सदा सीता-हरण और विरह-विलापका नाट्य होता ही है और सदा ही वानरोंकी सहायता ली जाती है—बस यही तीन वचन नारदके हैं।

१९—प्रायः कश्यप और अदिति ही मनु और शतरूपा होते हैं। दोहा १८७ ( ३—५ ) देखिये।

नोट—नाना जयरामदासजीका मत मानसमें दिये हुए कलों के प्रसंगों के विषयमें यह है कि यह सन एक ही व्यापक व्रक्षकी छीछा है। वे छिखते हैं कि आकाशवाणी के प्रसङ्गमें यह विचारणीय है कि यदि प्रमु एक न होते तो जहाँ मानुप्रतापके रावण होनेपर पृथ्वीको दुःख है, स्वायम्भुत्र मनु और शतहत्याको दशरथ और कौसल्याके रूपमें जन्म छेना है, वहाँ कश्यप-अदितिके तथा नारदवचनके सत्य करनेका जिक क्यों आता ? नारदशापकी नात तो श्लीराब्धिनाथके समक्षकी है, कश्यप-अदितिको तो जय-विजयके राक्षस बननेके अवसरपर दशरथ और कौसल्याके रूपमें जन्म छेना है। सारांश यह कि यह सब एक ही व्यापक ब्रह्मकी छीछा है।

यदि इसका तात्पर्य।यह है कि शापादि चाहे जिसको हो पर रावणवधके लिये व्यापक ब्रहाका ही अवतार होता है (वह ब्रह्म भिन्न-भिन्न मतानुसार जो भी हो ) तब तो यह भाव बाबा श्रीहरिदासाचार्यके पुष्ट किये हुए सिद्धान्तके अनुकूल ही है जो वे० भू० पं० रामकुमारदासजी तथा स्वतन्त्र सम्पादकीय टिप्पणीमें यत्रतत्र दिया गया है।

श्रीमाईजी हनुमानप्रसादपोद्दारजी लिखते हैं—'भगवान् श्रीरामका प्रपञ्चातीत भगवत्त्वरूप केसा है, इस बातकों तो मगवान् ही जानते हैं। संसारमें ऐसा कोई नहीं है जो उनके स्वरूपकी यथार्थ और पूर्ण व्याख्या कर सके। "अभवान्का जो कुछ भी वर्णन है, वह पूरा न होनेपर भी उन्हींका है, और इस दृष्टित भगवान्के सम्बन्धमें जो देसा कहते हैं, ठीक ही कहते हैं। भगवान् श्रीराम परात्परब्रहा भी हैं, विष्णुके अवतार भी हैं, महापुरुष भी हें, आदर्श राजा भी हैं और उनके काल्पनिक होनेकी कल्पना करनेवाला मन आत्मरूप भगवान्का ही आश्रित होनेके कारण वे काल्पनिक भी हैं। बात यह है कि भगवान्का स्वरूप ही ऐसा है, जिसमें सभीका समावेश है क्योंकि सब कुछ उन्हींसे उत्पन्न है, उन्हींमें है, सबमें वे ही समाये हुए हैं वे ही 'सर्व' 'सर्वगत', 'सर्व उरालय' हैं।

'दशरयात्मन राम साक्षात् भगवान् हैं। हाँ, कल्पभेदसे भगवान् विण्णु रामरूपमें अवतीर्ण होते हैं तो कभी साक्षात् पूर्णब्रह्म परात्पर भगवान्का अवतार होता है। परन्तु यह स्मरण रहे कि विष्णु भी भगवान्ही के स्वरूप हैं, इस्टिये स्वरूपतः इनमें कोई तारतम्य नहीं है, लीलाभेदसे ही पृथक्त है। वे पूर्णब्रह्म, परात्परब्रह्म और साक्षात् 'भगवान् स्वयं' है।'

अनेकों ब्रह्माण्ड हैं और सभी ब्रह्माण्डोंमें कल्पभेदसे भगवान्के अवतार होते हैं। बहुत बार भगवान् विष्णु ही रामावतार धारण करते हैं, जिस समय विष्णुभगवान्का श्रीरामरूपमें अवतार होता है उस समय भीलक्ष्मीजी उनके साथ सीतारूपमें अवतीर्ण होती हैं और जिस समय स्वयं परात्पर प्रभु अवतीर्ण होते हैं उस समय उनकी साक्षात्त्वरूपा शक्ति अवतार धारण करती हैं। परात्पर श्रीरामके लिये महारामायणमें कहा गया है—'सरणः पोपणाधारः शरण्यः सर्थयापकः। करणः पद्गुणैः पूर्णी रामस्तु मगवान् स्वयम् ॥'

जिस प्रकार परात्पर समग्र ब्रह्म श्रीरामसे समस्त ब्रह्माण्डोंमें भिन्न-भिन्न शिव, विष्णु और ब्रह्मा उत्तन होते हैं उसी प्रकार उनकी स्वरूपाशक्तिसे अनेकों ब्रह्माण्डोंमें अनेकों उमा, रमा और ब्रह्माणी उत्तन्न होती हैं। परात्पर ब्रह्म ही हन सब रूपोंमें प्रकट हैं और उन्हींकी शक्तिसे ये सब कार्य करते हैं और उतना ही कार्य करते हैं जितनेके लिये विभान है। इसी बातको बतहानेके लिये श्रीरामरूप परात्पर पुरुषोत्तम ब्रह्मकी इस प्रकार महिमा गायी गयी है—'जाके वल बिरंचि हरि ईसा। बाकत सृजत हरत दससीसा॥ विष्नु कोटि सम पालनकर्ता। स्व कोटि सत सम संहर्ता॥ विष्नु स्वि निष्नुनाई॥'

रामायणमें 'त्रहा' शब्द प्रायः परात्पर समग्र ब्रह्मके लिये ही आया है, वेदान्तियोंके निर्गुण ब्रह्मके लिये नहीं। क्योंकि वह तो गुणोंसे सर्वधारहित है और वह भगवान्की एक अभिन्यक्तिमात्र है। उसका अवतार नहीं होता, अवतार तो सगुण ब्रह्मका ही होता है।' (पर मानसका मत यह नहीं जान पड़ता)।

त्व ब्रह्मा धरनिहि समुझावा। अभय मई भरोस जिय आवा॥ १॥ दो०—निज लोकहि त्रिरंचि गे देवन्ह इहै सिखाइ। बानर तन धरि धरि\* महि हरिपद सेवहु जाइ॥१८७॥

सर्थ—तब ब्रह्माजीने पृथ्वीको समझाया। वह निर्भय हुई और उसके जीको भरीसा ( ढाढ़स, सन्तोप वा विश्वास ) हुआ ॥ ९ ॥ देवताओंको यही शिक्षा देकर कि तुम पृथ्वीपर जाकर भगवत्-चरणकी सेवा करो, ब्रह्माची अपने टोक्सो गये ॥ १८७ ॥

नीट—१ 'तब ब्रह्मा धरनिहि समुझावा' इति । देवताओंने स्पष्ट सुना, अतः वे निर्भय और मुखी हो गये । तव निर्मा पृथ्वीको समझाया, इस कथनसे जान पढ़ा कि पृथ्वी वहीं खड़ी रही, वह न गयी । देवताओंका कानसे वाणी सुनना और हृदय जुड़ाना कहा और इसके विषयमें ऐसा न कहकर ब्रह्माका उसको समझाना कहा । इसते स्पष्ट हैं कि धरणी आकाशवाणीको नहीं समझ सकी । इसका कारण प्रथम ही कह चुके हैं कि वह रावणके भयसे शोकातुर थी। शोकसे परम विकल भी; यथा—'संग गोतनधारी भूमि बिचारी परम विकल भय सोका।' परम व्याकुलतामें चेतनाशक्ति जाती रहती है । सकी देखकर ब्रह्माने उसे समझाया। पं॰ रामकुमारजी कहते हैं कि घरणी जह है अतः वह न समझ सनी । वि॰ त्रि॰ कहते हैं कि ब्रह्माने पृथ्वीको हरिपद-समरणका उपदेश दिया था, यथा—'धरनि धरहि मन धार कह बिरंचि हरिपद

सुमिर ॥ १८४ ॥ वह तनसे हरिपदका स्मरण करती रही, इसीसे उसने बात नहीं समझी । ब्रह्माने बताया कि आकाश-बाजी हुई है, उसका तात्पर्य यह है ।

दे० भू० जी कहते हैं कि जब देवगण तो प्रसन्न हो गये किंतु पृथ्वीकी उदासी न गयी तब इसे समझाना पड़ा । 'आकाशवाणी तो स्पष्ट ही है; पृथ्वीकी समझमें क्या नहीं आया जो समझाना पड़ा और क्या समझाया ?' यह प्रश्न स्वामायिक ही उठता है। इसका उत्तर यह है कि 'नारद यचन सत्य सब करिहों' का आशय उसे न समझ पड़ा। उसने समझा कि नारदशाप तो सीरशायी विराट्को हुआ वे ही अवतार लेंगे तो इस रावणका वध उनसे कैसे हो सकता है क्योंकि यह रावण तो राजरोग-सरीखा उनको सदा व्याकुल किये रहता है, वे उसका कुल नहीं कर सकते। यथा—'रावन सो राजरोग याइत बिराट उर दिन दिन बढ़त सकल सुख राँक सो। क० सु०।' इसीसे उसे समझाना पड़ा कि श्रीरामजीको परीक्ष प्रिय है—'परोक्षवादा ऋषयः परोक्षो हि मम प्रियः। भा० ९९।' अतः इस वाणीमें भी परोक्षवाद है। अवतार तो साकतेसे ही होगा, क्योंकि दाशरिय राम वे ही होते हैं दूसरा नहीं। तब उसको शान्ति मिली।

२ 'अभय मई मरोस जियं आवा।' इति। ब्रह्माके समझानेसे वह निर्भय हुई। क्या भरोसा हृदयमें आया? यही कि 'ग्रमु मंजिहि दाइन बिपति।' ब्रह्माने क्या समझाया? यही कि आकाशवाणी हुई है कि 'हरिहों सकछ भूमि गरुआई। निर्मय होहु'''।' प्रमु सम्पूर्ण भारको भंजेंगे। अवधपुरीमें राजा दशरथजीके यहाँ नररूपसे अवतार लेकर रावणका सपरिवार नाश करेंगे। 'धरनि धरिह मन धीर' और भगवान्का स्मरण कर। पुनः विजयदोहावलीके अनुसार ब्रह्माजीका पृथ्वीको इस तरह धीरज देना कहा जाता है कि हम तेरे लिये त्रेतायुग द्वापरके पहिले ही किये देते हैं, यथा—'सुनि ब्रह्माके बचन महि तद मन कीन्द्र बिचार। द्वापर दीन्हे पाछ करि त्रेता कियो अगार।' कल्पभेदसे ऐसा हो सकता है पर इस ब्रह्मवाणीसे दशरथकौसल्याका आविर्भाव आकाशवाणीके पूर्व ही हो चुकना स्पष्ट है और वे त्रेतामें हुए ही हैं, इस वाणीमें इस भावसे विरोध देख पड़ता है। दूसरे सत्ययुगके बाद प्रथम द्वापर था इसका कोई प्रमाण नहीं।

३ ट्रिंडिंग्यिके भयका प्रसङ्घ 'अतिशय देखि धर्म के ग्छानी। १८४।' (४) से चला। 'परम समीत धरा अकुकानी' उपक्रम है और 'अमय मई मरोस जिय आवा। १८७। ९।' उपसंहार है। इस तरह 'मरोस जिय आवा' का भाव खोला कि व्याकुलता दूर हो गयी। मनको विश्राम हुआ, यथा—'भूमिसहित मन कहूँ विश्रामा। १८८। १।'

४ 'निज छोकिह विरंचि गे देवन्ह इहै सिखाइ' इति । ब्रह्माने ही धरणीको समक्षाया ( क्योंकि वह समक्षी न यी ) और देवताओंको सिखाया, क्योंकि ये सर्वोंसे वड़े हैं, और यही यहाँ अगुआ भी हैं।

५ अ० रा० में मिलते हुए इलोक ये हैं—'यूयं स्जध्वं सर्वेऽपि वानरेष्वंशसम्भवान् । विष्णोः सहायं कुरुत यावत्स्थास्यित भूतले । ३० । इति देवान्समादिश्य समाश्वास्य च मेदिनीम् । वयी ब्रह्मा स्थभवनं विज्वरः सुख-मास्यितः । ९ । २ । ३९ ।' अर्थात् द्वमलोग भी स्व अपने-अपने अंशसे वानरवंशमें पुत्र उत्पन्न करो और भगवान् विष्णुकी सहायता करो । देवताओंको यह आशा देकर और पृथ्वीको दादस व्याकर ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये ।

वालमी॰ १ । १७ । में ब्रह्माकी आज्ञा पाँच श्लोकों में है । उन्होंने कहा है कि प्रधान अप्सराओं, गन्धर्वकी क्रियों, यक्ष और नागकी कन्याओं, भालुकी स्त्रियों, विद्याधिरयों, किन्नरियों और वानिरियों में अपने समान पुत्र आपलोग उसम करें पर उनका रूप वानरका होना चाहिये । वे वानर किन गुणोंसे सम्पन्न हों यह भी बताया है ।

पं॰ रामकुमारजी—'पूर्व रावणने वर माँगा था कि 'हम काहुके मरहिं न मारे । बानर मनुज जाति दुइ बारे ।' आकाशवाणी हुई कि 'अंसन्ह सहित मनुज अवतारा ।''' अर्थात् हम मनुजरूपसे अवतरेंगे, इसीसे ब्रह्माने देवष्टन्दको वानररूप धरनेकी आशा दी । साक्षात् देवता भूमिपर पैर नहीं धरते इसीसे स्पष्ट कहा कि पृथ्वीपर जाकर रहो ।' वानरतन धरनेको इसते भी कहा कि ब्रह्मवाणीमें है कि 'नारद बचन सत्य सब करिहों' और नारदजीने कहा ही था कि 'करिहाँह कीस सहस्य मुम्हारी ।'

नोट—६ यहाँ यह शक्का प्रायः की जाती है कि पूर्व कहा है कि 'सुर सुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा ने विरंखि के कोका' और किर वहाँसे ब्रह्माका अन्यत्र जाना नहीं कहा गया। तो किर 'निज लोकिह विरंचि ने' कहनेका क्या अभिप्राय है ? इसका समाधान कई प्रकारसे किया गया है ।— १ यह क्षीरशायीवाल कल्पके अनुसार है। अध्यातम्सामायणमें लिखा है

कि ब्रह्मादि सीरखागरको गये ये फिर वहाँसे छीटकर ब्रह्मछोकको आये। यथा—'तस्मात्थोरसमुद्र तीरमगम्बर् ब्रह्माय देवेकृतो'''। अ० रा० १। २। ७'''ययो ब्रह्मा स्वमवनं'''। ३९।' २—ब्रह्माजीके दो छोक है एक तो सुमेरपर जिसे समाछोक वा सुरसभा स्थान कहते हैं; दूसरा उनका निजछोक ब्रह्म वा सत्य छोक। सभाछोक में ब्रह्माकी कन्हरी होती है। यहीं सब जाकर अपनी पुकार किया करते हैं; वहीं अवकी भी गये। वहीं स्तृति हुई। अव वहाँ से ब्रह्माजी अपने निजछोकको गये। पूर्व 'विरंचिक छोका' से कचहरी और 'निज छोकिह' से ब्रह्मछोक जानिये। २—ब्रह्माजीन सबको वानरतन धरनेकी आज्ञा दी और फिर आप भी अपने छोक कि किकन्याको जाम्बवान्रह्म थारण करके गये। वा ४—'निज छोकिह' अपने बारेमें कहा कि हम भी जाम्बवान् रूप धरकर जाते हैं, तुम भी चछो। यथा—'प्वमेव मया सृष्टो जाम्बवानृक्षपुङ्गवः॥ वाल्मी० १। १७। ७।'

प्रोफेसर श्रीरामदासजी गौड़ इस विषयमें यह लिखते हैं—'वैठे सुर सब करहिं विचारा। कहें पाह्य प्रभु करिय पुकारा॥' प्रश्न होता है कि यह देवसभा कहाँ बैटी थी ? यह तो निश्चय है कि वेकुण्ठमें और धीरसागरमें नहीं थी, नहीं तो इन दोनों जगहोंपर जानेका प्रस्ताव न होता। ब्रह्मलोकमें भी यह सभा नहीं वैठी, क्योंकि आगे कहते हैं, 'निज कोकहि बिरंचि रो।' किसी और देवताके धाममें भी नहीं थी, क्योंकि 'गये देव सब निज निज धामा' इसका निपेध्यार्थक है। ब्रह्माजीके लोकतक जानेका तो उल्लेख है हो। 'धरिन धरिह ''बिपति।' यही ब्रह्माजीका अन्तिम वाक्य ब्रह्मालोकों है। ब्रह्माजीने जब अनुमान कर लिया कि 'मोर कछू न बसाई' मेरा भी कोई वस नहीं है, तब आगे उनका कर्यक्य क्या रहा ?

बेबसीकी बात यह थी कि ब्रह्मा और शिवने ही मिलकर रावणको वर दिया था। देवताओं की मण्डली में जो ब्रह्म एहुँची थी, भगवान् शंकरकी चर्चा नहीं है। परंतु जब देवता लोग कहीं वैठकर विचार करते हैं, तो वहाँ भगवान् शक्कर कहते हैं 'तेहि समाज गिरिजा मैं रहेजें।' अपना उस समाजमें उपस्थित रहना पहले-पहल कहते हैं; कथा कहने-शिक्ट क्यां ठहरे। अन्तमें ब्रह्मादि देवताओं का अपन-अपने धामको जाना भी कहते हैं—'गयं देव सय निज निज धामा।' परंतु अपने जानेकी वा अपने स्थानको चले आनेकी कोई चर्चा नहीं करते। प्रसङ्गसे यह स्पष्ट होता है कि भगवान् शंकर 'उस समाजमें थे और अपने ही स्थानपर थे', इसीलिये न अपने आनेकी चर्चा की, न जानेकी। समाजमें उपस्थित रहने मात्रकी चर्चा स्पष्ट कहे देती है कि यह देवसभा शिवलोकमें हुई थी, और यह परम्परा भी चली आया है कि जय- पहने मात्रकी चर्चा स्पष्ट कहे देती है कि यह देवसभा शिवलोकमें हुई थी, और यह परम्परा भी चली आर्या है कि जय- कब देवांपर संकट पड़ता है ब्रह्माजी सब देवताओं को लेकर पहले भगवान् शंकरके पास जाते हैं, तय सब मिलकर भगवान् विष्णुके पास जाते हैं। यह सदाकी विधि यहाँ भी वरती गयी है।

प्रसंग और ष्विनसे ही घटनास्थलकी सूचना देना कवित्वका अपूर्व चमत्कार है। साथ ही यह भी कोमलता ध्यान देने योग्य है कि भगवान् शंकर स्वयं कथा कहते हैं, अपनी महत्तास्चक किसी घटनाका वर्णन, विशेषतः अपने इष्टदेवकी चर्चाके साथ, विनय और शिष्टाचारके विरुद्ध है। भगवान् शंकर तो उस सभाके प्रमुखों में हैं, उन्हीं के पास लोग दोहाई देने गये हैं। परंतु शालीनता और नम्रताकी हद है कि कहते हैं 'तेहि समाज गिरिजा में रहे हैं। अयसर लोग दोहाई देने गये हैं। परंतु शालीनता और नम्रताकी हद है कि कहते हैं 'तेहि समाज गिरिजा में रहे हैं। अयसर पाइ वचन इक कहे हैं। 'फिर 'मोर बचन सबके मन माना। साधु साधु किह ब्रह्म बखाना॥', बात सबके भा गयी। पाइ वचन इक कहे हैं। 'फिर 'मोर बचन सबके मन माना। साधु साधु कि ब्रह्म बखाना॥', बात सबके भा गयी। विनयपूर्वक कहनेका कैसा उत्तम हंग है। वास्तवमें भगवान् शंकरका फैसला था कि काम यों होना चाहिये। (स्वभावतः विनयपूर्वक कहनेका कैसा उत्तक है। वास्तवमें भगवान् शंकरका फैसला था कि काम यों होना चाहिये। (स्वभावतः मझाजी अगुआ हुए, जिनकी सिष्ट थी, जिनकी रक्षा उन्हें इष्ट थी, पर उनके हाथमें न थी। आकाशवाणीक बाद सभा विस्तित हुई। भगवान् शंकर रह गये। सब चले गये।)

गये देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कहुँ विस्नामा॥ १॥ जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा। हरपे देव विलंब न कीन्हा॥ २॥ बनचर देह धरी छिति माहीं। अतुलित वल प्रताप तिन्ह पाहीं॥ ३॥ गिरि तरु नख आयुध सब बीरा। हरिमारग चितवहिं मित धीरा॥ ४॥ गिरि कानन जहँ तहँ भरि पूरी। रहे निज निज अनीक रचि हरी॥ ५॥

क्ष-महि पूरी-१७२१, छ०। भरि पूरी-१६६१, १७०४, १७६२, को० रा० †-'दिव करी'-१७०४ १७६२। रिव करी-१६६१, को० रा०। छ० का पाठ है-'रहेनि तहाँ निज निज रिव करी'।

सर्थ — सब देवता अपने-अपने स्थानको गये। पृथ्वीसिहत सबके मनको विश्राम हुआ ॥ १॥ ब्रह्माजीने जो कुछ आहा दी यी उसमें देवता प्रसन्न हुए और (उसके पालनमें) देर न की ॥ २॥ पृथ्वीपर उन्होंने वानरदेह घारण की। उनमें वेअन्दाज (अमित) वल और प्रताप था॥ ३॥ सब वीर थे। पर्वत, बृक्ष और नख उनके अख्र-शस्त्र ये। वे धीरबुद्धि भगवान्की राह देखने लगे ॥ ४॥ अपनी-अपनी सेना बनाकर जहाँ-तहाँ पर्वतों और जंगलोंमें वे भरपूर ला गये॥ ५॥

टिप्पणी—१ (क) 'गए देव सब निज निज धामा।"" इति । ब्रह्माजी अपने लोंकको गये, यथा—'निज लोंकहिं थिरंचि गे' और देवता अपने-अपने धामको गये। भाव कि ये धामसे भागे-भागे फिरते थे—'देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा', अब निर्भय होनेसे निज-निज धामको गये। 'सन कहुँ विश्रामा' कहनेका भाव कि शोक और संदेहके कारण मनका विश्राम चला गया था, शोक-संदेह मनमें होता है। आकाशवाणीसे शोक-संदेह दूर हुआ। अतः अब मनको विश्राम हुआ। (ख) 'सूमि सहित मन कहुँ विश्रामा' कहनेका भाव कि यहाँ भूमि मुख्य है, प्रथम यही व्याकुल होकर देवोंके पास गयी थी, देवता उसे लेकर ब्रह्माके पास गये। (ग) 'हरपे देव बिलंब न कीन्हा' हित। ब्रह्मानीकी आज्ञा है कि 'यानरतनु धिर धिर सिह हिरपद सेवहु जाह'; इसमें भगवान्के चरणोंकी प्राप्ति समझकर हर्ष हुआ, वानरतन धरनेकी आज्ञा पालन करनेमें खेद न हुआ। क्योंकि जिस शरीरसे भगवान्की प्राप्ति हो बुन्दर है, यथा—'जेहि सरीर रित राम सों सोह बादर्राह सुजान। रहदेह तिज नेह बस बानर से हनुसान। दोहावली १४२।', 'सोह पावन सोह सुमग सरीरा। जो तन पाह मजिल रखुनीरा। ७। ९६।' दोहा १८। २ मा० पी० भाग १ पृष्ठ ३०५, ३०६ देखिये। भगवान्के चरणोंकी प्राप्तिका और शत्रुको मारनेका बड़ा उत्साह हुआ। इसीसे विलम्ब न किया। अथवा, भगवान्के शीम ही अवतार लेनेको कहा है, यथा—'तिन्ह के गृह अवतरिहीं जाई', अतएव तुरंत आज्ञा पालन की।

२ (क) 'जो कछु आज्ञा ब्रह्मा दीन्हा'। आज्ञा प्रथम लिख चुके हैं वही यहाँ 'जो कछु' से जनायी। अथवा भाव कि आज्ञा होनेपर फिर उसपर कुछ भी विचार न किया कि हम देवतन छोड़कर वानर कैसे हों क्योंकि गुरुजनोंकी आज्ञा पाकर उसमें परोपेस करना, उसपर विचार करना कि करने योग्य है या नहीं, करें या न करें, दोष माना गया है। यथा—'मानु पिता गुर प्रभु छै वानी। विनिहं विचार करिस सुम जानी। ७७। ३।', 'गुरु पितु मानु स्वामि दित बानी। सुनि मन मुदित करिस सिक जानी। उचित कि अनुचित किये विचार । धरमु जाह सिर पातक मारू। १७७।' विचार करनेसे पाप लगता, अतः विचार न किया। मुदित होकर वहोंका वचन मानना चाहिये, अतः हिंत होकर आज्ञाका पालन किया। 'विलंब न कीन्हा' में ध्वनि यह है कि यह आज्ञा ऐसी थी कि इसके करनेमें संकोच होता, इसमें दुःख और विलम्ब करनेकी बात थी, वह यह कि देवतासे वानर होना निषद्ध है। [पंजाबीजीका मत है कि हर्ष इससे हुआ कि इस कार्यसे जोक हरण होनेकी आज्ञा है, दूसरे भगवत्सेवामें मन लगेगा और तीसरे इस अग्रिसे रावणसे बदला भी लेंगे ]। (ख) ब्रह्माजीने ज्ञिर धारण करनेकी आज्ञा दी क्योंकि ज्ञिर धारण उन्हींकी आज्ञासे होता है, कमके अनुसार ब्रह्मा तन देते हैं।

३ 'यनचर देह धरी छिति माहीं।'''' इति । देवता (अपने साक्षात्रूपसे) पृथ्वीका स्पर्श नहीं करते, वानर-रूपसे उन्होंने उसका सर्श किया । जैसे देवोंमें अतुलित वल और अतुलित प्रताप होता है वैसा ही वानरोंमें है ।

नोट—१ जब उतना ही बळ है तब ये रावणका क्या कर सकेंगे, भागे-भागे फिरेंगे ? यह शंका हो सकती है। इसका समाधान यह है कि वरदानके कारण देवबळ उसपर कुळ कारगर नहीं होता, नहीं काम देता। बानर और मनुष्य दोको वह छोड़ चुका है, उनमें जब वह देवबळ होगा। तब तो वह पराजित होगा ही। पुनः, अतुलितका भाव यह भी हो सकता है कि देव-शरीर और राक्षसोंसे इनमें अधिक बळ है।

वालमीकीयमें ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा है कि आपलोग अपने समान पराक्रमी वानररूपधारी पुत्र उत्पन्न करें जो बलवान् हों, कामरूप हों, राक्षसीमायाको जान सकते हों, वीर, नीतिज्ञ, वायुवेगवाले, अवसरानुकूल उपाय करनेकी बुद्धिवाले, अखि विद्याके ज्ञाता और विण्णुके समान पराक्रमवाले हों। यथा—'विष्णोः सहायान्बिलनः सृजध्वं कामरूपिणः ॥ २ ॥ मायाविदश्च द्युरंश्च वायुवेगसमान्जवे । नयज्ञान्बुद्धिसंपद्मान्विष्णुतुल्यपराक्रमान् ॥ ३ ॥ असंहार्यानुपायज्ञान् सिंहसंहननान्वितान् । सर्वाद्यगुणसंपद्मानसृतप्रात्तानिव ॥ ४ ॥''' सृजध्वं हरिक्षेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान् ॥ ६ ॥' (सर्ग १७)। वे ऐसे हों कि श्वद्वारा अपने पक्षसे हटाये न जा सकें।—ये सब भाव 'अतुक्रित बक्त प्रताप तिन्ह माहीं' में आ जाते हैं। जैसे राक्षसोंका बळ कहनेमें 'अति बळ कुंमकरन अस आता।' इत्यादि कहा है, वैसे ही उनसे विधेय सट होनेका भाव यहाँ 'अतुष्ठित बळ'''' से जनाया। अतुळित प्रताप कहकर जनाया कि ये जयमान होंगे क्योंकि प्रतापसे सर्वत्र जय होती है।

वै॰ भू॰जीका मत है कि देवशरीरमें इनपर रामकृपा नहीं थी, इसीसे राक्षसोंसे भागे-भागे फिरते थे। जिनसर रामकृपा होती है उसके लिये तो कहा गया है कि 'प्रभु प्रताप ते गरुइहि खाइ परम लघु व्याल' इत्यादि। वानरशरीरमें उनपर कृपा होनेसे उनमें अतुलित बल आ गया। यथा—'राम कृपा अतुलित बल तिन्हहीं', 'रामकृपा बल पाइ किंदा। भए पक्षयुत मनहुँ गिरिंदा॥' इसीसे वानररूपसे वे राक्षसोंपर विजयी हुए।

र 'बनधर देह घरी' इति । देवता, महर्षि, गचड़, नाग, किंपुरुष, खिद्ध, विद्याधर, उरग सभीने हनारों पुत्र उत्पन्न किये । चारणोंने अप्सराओं, विद्याधरियों, नागकन्याओं और गन्धर्विनियोंसे कामरूपी खिहसमान गवांठे वटवान् वानर उत्पन्न किये, नख और पर्वत ही जिनके आयुध हुए । इन्द्रने बालिको, सूर्यने सुग्रीवको, वृहस्पतिने बुद्धिमान् तारको, कुबेरने गन्धमादनको, विश्वकर्माने नलको, अग्निने नीलको, अश्विनीने मयन्द और द्विविदको, वदणने सुपेणको, पर्वन्यने शरभको उत्पन्न किया, वायुके द्वारा ( रुद्रसे ) इनुमान् और ब्रह्मासे जाम्बवान् उत्पन्न हुए । इन सर्वोका वल अप्रमेय था, 'अप्रमेयबळा बीरा' वाल्मी० ९ । ९७ । ९८ ही मानसका 'अतुलित बळ' है ।

टिप्पणी —४ पूर्व कहा या कि 'गये देव सब निज निज धामा' और यहाँ कहते हैं कि 'यनचर देह धरे छिति माहीं' इससे जनाया कि साक्षात् देवरूपसे वे सब अपने-अपने धाममें भी रहे और अपने-अपने अंशोंसे वानरतनसे पृथ्वीमें अवतरित भी हुए। कि बळ और प्रतापसे शत्रु जीता जाता है, इसीसे वानर तनमें दोनोंका वर्णन किया।

५ 'गिरि तरु नख आयुध सब बीरा।''' इति। 'हरिमारग चितवहिं' का भाव तो यह है कि तब बीर हैं, मिति-घीर हैं अतः राह देखते हैं कि कब भगवान् आवें, शत्रुपर चढ़ाई करें तो हम भी चलकर युद्ध करें। दूसरे यह कि ब्रह्माजीकी दो आशाएँ हैं एक तो वानरतन घरकर पृथ्वीपर रहनेकी सो वानरतन तो घारण ही कर लिये। दूसरी आशा है कि 'हरिपद सेवह जाह।' वह हरिपद-सेवा अभी वाकी है। उसके लिये हरिकी राह देख रहे हैं। इस तरह दोनों आशाओं में तत्पर दिखाया। पुनः 'हरिमारग चितवहिं' कहकर स्चित करते हैं कि ब्रह्माजीने यह भी कह रक्ता था कि भगवान् आकर तुमको मिलेंगे। अतः उनकी बाट जोह रहे हैं। 'गिरि तरु नख' आयुध हैं, यह कहकर जनाया कि अपनेको छिपाये हुए हैं। रावणकी मृत्यु नर-वानरके ही हाथ हैं, अन्यरो नहीं है। अतः जैसा रूप पारण किया, येरो ही हथियार भी हैं। इक्ट यहाँ वानरों में चार गुण दिखाये—बल, प्रताप, वीरता और बुद्धि।

६ अध्यातम रा० में मिलता हुआ इलोक यह है —'देवाश्च सर्वे हरिरूपधारिणः स्थिता सहायार्थमितस्ततो हरेः। सहायकाः पर्यतनृक्षयोधिनः प्रतीक्षमाणा भगवन्तमीश्वरम् । १ । २ । ३२ ।'

७ 'गिरि कानन ''' इति । पं० रामकुमारजी 'मिह पूरी' 'रुचि स्री' पाठ देकर अर्थ करते हैं कि वानरों से पृथ्वी पूर्ण हो गयी, अपनी सुन्दर रुचिसे वे वानर हुए हैं । 'भिर्पूरी=भरपूर पूर्ण भरकर । 'निज निज अनोक रचि' से जनाया कि सेना और सेनापित दोनों हैं । जो विशेष देवता हैं, वे राजा और सेनापित हैं और जो सामान्य हैं वे सेनाफ सुमट हैं । भाव यह कि देवों में जो मुखिया थे, वे यहाँ भी मुखिया हुए, जैसे वहाँ उनके यूथ थे, वेसे ही यहाँ भी उनके यूथ हैं और वे यूथपित हैं ।

श्रीलमगोड़ाजी—१ कलाके दृष्टिकोणसे देवताओंकी प्रार्थना और आकाशवाणीका प्रसंग वह महत्त्वका है। यह प्रसंग इतना सुन्दर है कि भारतवर्षमें नाटकोंके प्रारम्भमें अभिनेताओंका एकत्रित होकर प्रार्थना करनेके दृश्यकी प्रथा ही चल पड़ी।

२ नाटकीय और महाकाव्य कला दोनोंका बड़ा सुन्दर एकीकरण है। यह विचारणीय है कि मिल्टनने भी उद 'पैराडाइज लास्ट' को नाटकीयमहाकाव्यरूपमें लिखना प्रारम्भ किया था, तब दैविक प्रार्थनाते:ही प्रारम्भ किया था।

३ बनचर—(१) वास्तवमें देवता ही ये—(२) आधिदैविकवादके अनुसार तुलसीदासनीने पूर्णी, पर्वत, यूरं रत्यादिके अभिमानी देवताओंका रूप माना है। अधिक विस्तारसे आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक गादींकी विवेचना देखनी हो तो तिलक्का 'गीता रहस्य' देखिय।(३) हम यदि तुलसीदासनीके मतसे सहमत न हों तो भी उनके प्रन्योंके समसनेके लिये उनके मतसे उतनी सहानुभूति अवश्य रखनी चाहिये जितनी मिल्टन पढ़ते समय उस महाकविके मृतसे एक अंग्रेन रखता है।

# यह सब रुचिर चरित मैं भाषा । अब सो सुनहु जो बीचिह राखा ॥ ६ ॥

मर्थ-भेंने यह सब सुन्दर चरित कहा। अब वह (चरित) सुनो जो बीचमें रख छोड़ा था॥६॥

वि॰ त्रि॰—रावणावतारके चरितको रुचिर कहते हैं, पुनीत नहीं कह सकते। बहुत उचकोटिके जीव शापित होकर रावण होते हैं। उन्हींके कारण साक्षात् प्रभुको नर-शरीर घरकर आना पहता है। अतः रावणका चरित भी सचिर है। बह जो खाँग छेता है उसका ऐसा पूरा निर्वाह करता है कि सिवा प्रभुके आनेके उपायान्तर नहीं रह जाता।

टिप्पणी - १ (क) 'सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए। १२१। १।' उपक्रम है और 'यह सब रुचिर चरित में मापा' उपसंहार है। 'सब चरित' अर्थात् जय-विजय, जलंधर, नारद, मनु, भानुप्रताप, रावणके जन्म, तप, विभव सौर उपद्रव, पृथ्वी और देवताओं की व्याकुलता, ब्रह्मस्तुति देवताओं का वानरतन धारण करना—यह सब कहे। (ख) 'खो बीचहि राला' इति । भगवान्ने मनुजीसे कहा था कि 'होइहहु अबध भुआक तब में होब तुम्हार सुत । १५९ । इस ( अवधमें नाकर राजा हुए इत्यादि ) कथाका वहाँ मौका न था इससे श्रीदशरथजीकी कथा बीचमें छोड़ दी थी। अब रावणके अत्याचार होनेपर ब्रह्माके स्तुति करनेपर आकाशवाणी हुई कि हम दशरथजीके यहाँ रघुकुळमें अवतार छैंगे। अतः अब उस कथाका उचित समय है। पुनः भाव कि शिवजीने पार्वतीजीसे रामावतार कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, यथा—'सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ । १२०।' और कहने लगे हेतु, यथा—'हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदिमत्थं कहि जाह न सोई। १२१। र।' इत्यादि यहाँतक अवतारके हेतु कहे। अवतार बीचमें कहना रह गया, केवल हेतु-हेतु कहे! अब अवतार सुननेको कहते हैं।

नोट-- १ पं० शिवलालपाठकजीके मतानुसार रावणका दिग्विजय आदि कहते-कहते नारदकल्पकी स्तुति और ब्रह्मवाणी कहने लगे थे। अब उसको समाप्त करके फिर पूर्व कथाका प्रसंग मिलाते हैं। नारद कल्पकी स्तुति और ब्रह्मवाणी इससे वीचमें कह दी कि जिसमें परतम प्रमुका अवतार गुप्त रहे, यथा—'गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सबु कोइ।'

टिप्पणी-- र सन कल्पोंमें कुम्भकर्ण और रावणका जन्म कह-कहकर तब रामजन्म कहा है। यथा (१) 'मए निसाचर जाह तेह महाबीर बलवान । कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥ १२२ ॥ "पुक बार तिन्हके हित छागी। धरेष्ठ सरीर भगत अनुरागी॥" (२) 'तहाँ जळंघर रावन मयऊ। रन हित राम परमपद दएऊ॥ एक जनम कर कारन पहा । जेहि लगि राम भरी नरदेहा ॥ १२४ | २-३ ॥' ( ३ ) 'चले जुगल मुनिपद सिर नाई ॥ एक कलप पृष्टि हेतु प्रभु छीन्ह मनुज अवतार ॥ १३९। तथा इस कल्पमें भी रावणका जन्म कहकर अब रामजन्म कहते हैं। 'भय सो सुनहु जो बीचहि राखा' यह कहकर मनु-शतरूपाका प्रकरण भानुप्रतापके प्रकरणसे मिलाते हैं। तात्पर्य कि मनुप्रार्थित श्रीरामजीने भानुप्रताप रावणका वध किया।

नोट-- र यहाँतक श्रीपार्वतीजीके 'प्रथम सो कारन कहतु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन वपु धारी ॥ १९० । ४ । 'राम ब्रह्म चिन्मय भविनासी । सर्वरहित सब उर पुर बासी ॥ नाथ धरेंड नरतनु केहि हेत् ॥ १२० । ६-७ ।' इस प्रश्नका उत्तर हुआ।

अवतार-हेतु-प्रकरण समाप्त हुआ। (तदेन्तर्गत भानुप्रताप-रावण-प्रकरण भी समाप्त हुआ)

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

